

# MANUSMRITE

प्रकामाक:

आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट

# मनुस्मृति

[ हिन्दीभाष्य, प्रक्षिप्तश्लोकानुसन्धाननिर्देश एवं 'अनुशीलन' नामक समीक्षासहित, शास्त्रीयप्रमाणों से अलंकृत तथा मनुस्मृतिसम्बन्धी आलोचनात्मक अध्ययन से युक्त ]

[ परिवर्धित एवं परिष्कृत संस्करण ]

भाष्यकार, अनुसन्धानकर्त्ता एवं समीक्षक— **डॉ० सुरेन्द्रकुमार** 

आचार्य (संस्कृत-साहित्य, व्याकरण, दर्शन), एम०ए० (संस्कृत, हिन्दी), पी-एच०डी०

सम्पादक श्री राजवीर शास्त्री (एम०ए०)

प्रकाशक

आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट

४५५, खारी बावली, दिल्ली-११० ००६

प्रकाशक

ः आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट

४५५, खारी बावली, दिल्ली-१५,००६

July : 2005

दयानन्दाब्द : १८०

विक्रमाब्द : कार्तिक २०६१

मुष्टि संवत

9,56,05,43,904

विक्रय केन्द्र

: 1. आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट

२-एफ, कमलानगर, दिल्ली-७

2. आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट

४५५, खारी बावली, दिल्ली-६

दूरभाष : २३६५३११२, २३६५८३६०

मूल्य

: (२५०.००) रुपये

© सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

पूर्व प्रकाशित ७,५०० छठा संस्करण १००० अब तक कुल **t**400

# THE MANUSMRITI

(Hindi Exposition with interpolated shlokas pointed out, alongwith Anusheelan Commentary embellished with authority from Shastras, and a critical study of The Manusmriti)

[Enlarged and Improved Edition]

Bhashyakar, Researcher and Commentator

Dr. Surendra Kumar

Acharya (Sanskrit Literature, Grammar and Philosophy), M.A. (Sanskrit, Hindi), Ph.D.

> Editor Shri Rajvir Shastri (M.A.)

Published by:
Arsh Sahitya Prachar Trust
455, Khari Baoli, Delhi-110 006

#### Published by

#### Arsh Sahitya Prachar Trust 455, Khari Baoli, Delhi-110006

#### **July 2005**

Year of Dayanand 180 Vikrami Samvat : 2061

Srishti Samvat: 1,96,08,53,105

Can be had from:

Arsh Sahitya Prachar Trust,
 2-F, Kamla Nagar, Delhi-7

2. Arsh Sahitya Prachar Trust 455, Khari Baoli, Delhi-6

Phone: 23953112, 23958360

Price

Rs. 250.00

#### © Reserved with the Publisher

| Previous Edition | 7500 |
|------------------|------|
| Sixth Edition    | 1000 |
| Total            | 8500 |

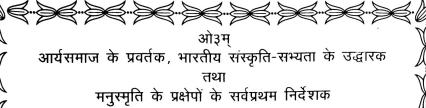

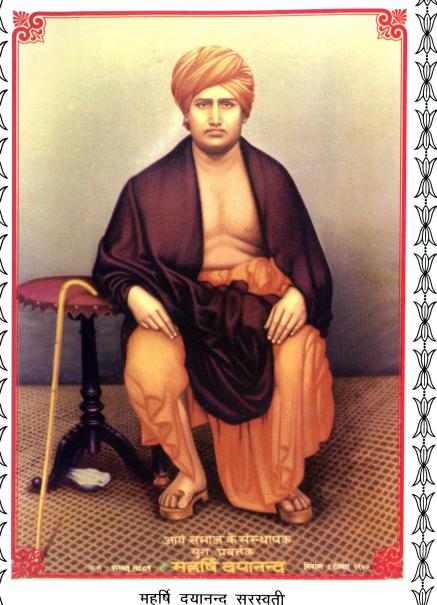

### आचार्य राजवीर शास्त्री



अवैतनिक सम्पादकः "दयानन्द सन्देश" मासिक प्रधानः आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, दिल्ली

# मन्स्मृति के अनुसन्धानकर्ता, भाष्यकार एवं समीक्षक

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 



डॉ॰ सुरेन्द्रकुमार द्वारा तटस्थ साहित्यिक मानदण्डों के आधार पर मनुस्मृति पर किया गया प्रक्षेपानुसन्धान का जटिल कार्य भारतीय साहित्य, संस्कृति, सभ्यता और इतिहास के लिए अभूतपूर्व और क्रान्तिकारी देन है। इन्होंने मनुस्मृति-सम्बन्धी भ्रान्तियों और विकृतियों का तर्क-प्रमाणयुक्त निराकरण कर भारतीय साहित्य और संस्कृति के गौरव की रक्षा की है।

इनकी सभी रचनाएँ शोध और परिश्रम की द्योतक हैं, जो अग्रलिखित हैं—

१. मनुस्पृति (सम्पूर्ण), २. विशुद्ध मनुस्पृति, ३. वैदिक आख्यानों का वैदिक स्वरूप,
४. हिन्दी काव्यों में वैदिक आख्यान, ५. महर्षि दयानन्द के यजुर्वेदभाष्य में संगतिस्थापना (अनुपलब्ध), ६. मनु का विरोध क्यों, ७. वाल्मीकि-रामायण : प्रक्षेपानुसन्धान, भाष्य एवं समीक्षा (अप्रकाशित)। पत्र-पत्रिकाओं में अनेक लेख, कविताएँ,
कहानियाँ प्रकाशित, जिनमें से आधा दर्जन पुरस्कृत। आकाशवाणी रोहतक से अनेक
वार्ताएँ प्रसारित।

# "आर्ष साहित्य प्रचार दूरुट"

की सह संस्थापिका
स्व. बुद्धिमित जी आर्या
जिन्होंने आजीवन "ट्रस्ट" की
प्रभावी संरक्षण व अमूल्य मार्गदर्शन
प्रदान किया



जहम 1 अप्रैल 1925

बिधाब 2 अगस्त 2006

#### प्रस्तुत संस्करण का

#### प्रकाशकीय

मनुस्मृति का नवीन संस्करण पाठकों को सौँपते हुए मुफे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। लगभग एक वर्ष से यह संस्करण समाप्त था और पाठकों तथा संस्थाओं की मांग दिन-प्रति-दिन बद्धी जा रही थी। ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित मनुस्मृति के अनुसन्धानकार्य और भाष्य को पाठकों ने अत्यधिक पसन्द किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

मनुस्मृति, ट्रस्ट का एक गौरवपूर्ण और अनुपम प्रकाशन है। ट्रस्ट ने मनुस्मृति के प्रक्षेपों के अनुसन्धान का जो प्रामाणिक कार्य जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया है, ऐसा आजतक किसी ने नहीं किया था। यह निवीनः संस्करण और भी विशवताएँ लिये हुए है। इसमें मनुस्मृति के मृत्यांकन से सम्बन्धित तथा श्लोकसम्बन्धी समीक्षा से सम्बन्धित लगभग २५० पृष्ठों की नयी सामग्री प्रदान की जा रही है। लेखक ने मनु और मनुस्मृति से सम्बन्धित विवादों, प्रश्नों पर प्रक्षेपरहित नवीन दृष्टिकोण से सप्रमाण और युक्तियुक्त विवेचन किया है। वेदों तथा अन्य शास्त्रग्रन्थों के प्रमाणों से मनु के भावों को उद्घाटित एवं पुष्ट किया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह संस्करण पाठकों और अनुसन्धानकर्ताओं के लिए और अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य हैं — 'आर्ष साहित्य का प्रचार-प्रसार एवं उसका तथा उस पर किये गये अनुसन्धानकार्य का प्रकाशन' । किन्तु प्रचीन आर्ष साहित्य के सन्दर्भ में आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या उपस्थित होती है, वह हैं उसमें प्रक्षेपों की मिलावट । वेदों को छोड़कर प्राय: समस्त प्राचीन ग्रन्थों में स्वार्थी और दुर्मावनाग्रस्त लोगों ने प्रक्षेप कर डाले हैं । प्राचीन काल में यह काम अत्यन्त आसानी से हो सकता था, क्योंकि ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियां होती थीं । जिसके पास जो प्रति थीं, उसने उसमें मनचाही सामग्री जोड़ दी । आज प्रकाशन के युग में मी लोग पूर्ववर्ती लेखकों की पुस्तकों में मनचाहा संशोधन कर डालते हैं ।

में समफता हूं कि आज हमारे सामने जो सबसे पहली और बड़ी चुनौती है, वह है 'आर्ष साहित्य को प्रक्षेपों से रहित करना'। क्योंकि जब तक उनमें प्रक्षेप हैं, तब तक उन पर तरह-तरह की शंकाएं और आक्षेप उठते रहेंगे । उनकी प्रामाणिकता में सन्देह रहेगा और उनके प्रचार में वे बाधा बनेंगे । प्रक्षेपों ने प्रचीन साहित्य के वास्तिविक स्वरूप को विकृत कर दिया है । उससे प्राचीन मारत की संस्कृति-सभ्यता और इतिहास का स्वरूप मी विकृत हो गया है । यह रूप तमी स्वच्छ हो सकता है, जब अनुसन्धान करके उनके प्रक्षेपों का निदेश किया जाये । इस जटिल कार्य को करने का दायित्व ट्रस्ट ने स्वीकार किया है और इस कार्य की पहले मेंट यह मनुस्मृति है । इसके प्रक्षेपों को निकालने में कृतित्व पर आधारित तटस्य मानदण्डों को अपनाकर जो परिश्रम किया गया है, उसका अनुमान आपको प्रथम संस्कृण से हो गया होगा ।

दूस्ट की ओर से इसी पढ़ित पर वाल्मीकि-रामायण पर मी कार्य क्ल रहा है । उस कार्य को मी प्रो. सुरेन्द्र कुमार ही सम्पन्न कर रहे हैं । एक-आघ वर्ष में ही वह पाठकों के सामने आ जायेगा ।

इस जटिल और परिश्रमसाध्य कार्य को सम्पन्न करने के लिए मैं श्री सुरेन्द्र कुमार जी को बहुश: धन्यवाद देता हूं। श्री राजवीर जी शास्त्री ने भी इस कार्य में समय-समय पर अपने सुमाव देकर इसे परिष्कृत करने में सहयोग किया है, एतदर्थ मैं उनका भी आभारी हूं। इनके अतिरिक्त जिन विद्वानों, पाठकों या अन्य व्यक्तियों ने प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से इस कार्य में किसी भी प्रकार का योगदान किया है, उनका भी मैं धन्यवादी हूं। आशा करता हूं कि इस अत्यावश्यक एवं महान् कार्य को पूर्ण करने में ट्रस्ट को सदैव सभी का सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

निवेदक — **धर्मपाल आर्य** गहिला एका ट्रस्ट

२- एफ, कमलानगर, दिल्ली-७

संचालक-आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट

#### प्रकाशकीय (प्रथम संस्करण)

महर्षि-दयानन्द के ग्रन्थों का अध्ययन करते हुए ऋषि द्वारा उद्दत मनुस्मृति के श्लोकों में बहुत-सी ग्रम्भीर, महत्त्वपूर्ण, अनुपम बातें मिलीं, जिन्होंने मेरे चित्त पर अपनी महता की छाप छोड़ी और मेरे ऊंचे संस्कार बनाये। मैंने मनुस्मृति को गुरुमुख से भी पढ़ा है और इसका स्वयं भी स्वाघ्याय किया है। मेरी इस ग्रन्थ के प्रति अत्यन्त श्रद्धा थी, इसिलये मेरी यह प्रबल इच्छा रही है कि ट्रस्ट की ओर से मनुस्मृति का प्रकाशन किया जाये। लेकिन, मनुस्मृति में विद्यमान प्रक्षेपों ने मेरी इच्छा को साकार नहीं होने दिया। एक महान् तत्त्वद्रष्टा ऋषि के अनुपम ग्रन्थ को प्रक्षेपों ने विकृत कर रखा है, अत: प्रक्षेपयुक्त मनुस्मृति का प्रकाशन करना मनुस्मृति के प्रति अश्रद्धा बढ़ाना और उसके महत्त्व को कम करना है, यह अनुभव करते हुए अभी तक ट्रस्ट की ओर से मनुस्मृति का प्रकाशन नहीं कराया गया था। ट्रस्ट का उद्देश्य आर्ष साहित्य का प्रचार करना है। महर्षि-दयानन्द ने मनुस्मृति को आर्थ ग्रन्थ घोषित करते हुए प्रक्षेपरहित को ग्रामाणिक माना है। पर्याप्त समय से मनुस्मृति का चिशुद्ध-संस्करण प्राप्त करने की मेरी उत्कट इच्छा रही है। प्रक्षेपरहित विशुद्ध हस्तलेख प्राप्त करने के लिए भी हमने बड़ा मारी प्रयत्न किया और पर्याप्त घनराशि भी उसके लिये व्यय की, किन्तु कोई सफलता नहीं मिली।

प्रक्षेपरहित मनुस्मृति को भी प्रकाशित करने का विचार मन में आया, किन्तु अब तक किये प्रक्षेपों के कार्य को देखकर मन संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि विद्वानों ने प्रक्षेपों का अनुसन्धान करने के लिए न तो कोई 'निश्चित आधार' या 'मानदण्ड' रखे हैं और न उस कार्य में एकरूपता है। वह कार्य मन-मानी-सा लगता है। मैं चाहता था कि स्वयं 'मनुस्मृति' नामक कृति के अनुसार ही कुछ 'नियम' या 'आधार' निश्चित करके प्रक्षेपों का अनुसन्धान किया जाये, जो आधार सर्वसामान्य हो और जिनमें पूर्वाग्रहबदता न हो। जिससे पाठकों के मन पर यह प्रमाव पड़े कि यह कार्य मनमाने दंग से नहीं किया गया है, अपितु नियमबद एवं तटस्य रूप से किया गया है।

इस रूप में इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये मैंने श्री प्रो. सुरेन्द्र कुमार जी से अनुरोध किया। उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया। उन्होंने कई वर्ष तक सतत परिश्रम करके बड़ी योग्यता, विद्वता एवं लग्न का परिचय देकर प्रक्षेपों के अनुसन्धान एवं तत्सम्मन्धी अनुशीलन के कार्य को सम्पन्न किया है। प्रसंग-विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध एवं पक्षपातयुक्त बातों के निकल जाने से इस ग्रन्थ पर से अब अविद्या का आवरण दूर हो गया है, शुद्ध और इस विषयक यह अनुपम पुस्तक तैयार हो गयी है। मनुस्मृति के इस रूप को देखकर मैं अत्यन्त हर्षित हूँ। इस श्रुम महान कार्य को सम्पन्न

करने के लिए मैं श्री प्रो. सुरेन्द्रकुमार जी का हार्दिक घन्यवाद करता हूँ । इस विषय में समय-समय पर श्री पं. राजवीर जी शास्त्री से मी विचार-विमर्श होता रहा है । उन्होंने मी इस कार्यः में उपने मृल्बवान् सुमन्नव एवं सहयोग दिया है, अत: उनका मी में हार्दिक घन्यवाद करता हूँ ।

प्रश्नेपों को बिना निकाले इस प्रन्य का प्रचार होने के कारण अनेक स्थानों पर इसका तिरस्कार मी हुआ है और इस पर जातिवाद के आश्नेप लगाये जाते हैं, पक्षपात के आरोप लगते हैं। मैं समफता हूं कि मनु की मूल मान्यताओं को न समफने के कारण लोग ऐसा करते हैं। मनुस्मृति के वास्तविक रूप में ऐसी बातों की गंघ भी नहीं है। मनुस्मृति का तिरस्कार करवाने के जिम्मेदार वे लोग हैं जिन्होंने इसमें प्रश्नेप किये हैं और वस्तुत: वे महान् पापी एवं अपराधी हैं। वे भी कम दोषी नहीं हैं जो बिना सोचे-समफ मनुस्मृति का अनादर करते हैं। महर्षि-दयानन्द ने एक श्रताब्दी पूर्व मनुस्मृति के प्रश्नेपों की ओर संकेत किया था, किन्तु महर्षि का अनुसरण करने वाले और उनके प्रति स्रद्धा रखने वाले आयों ने उनके इस कार्य को अभी तक पूर्ण नहीं किया, वरना मनुस्मृति का यह तिरस्कार नहीं बदता। समी विरोधियों के मुंह बंद हो जाते। इस रूप में वे भी दोष के भागी हैं।

महर्षि-दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में यदि इस विषय को हेतु-युक्तियों द्वारा न समफाया होता और मार्गदर्शन न दिया होता तो यह कार्य सम्पन्न नहीं होता, अत: विश्लेषरूप से हम उनके आमारी हैं। उस परमंपिता परमात्मा का मी मैं कृतज्ञ हूं जिसकी कृपा से यह श्लुमकार्य सम्पन्न हुआ है।

प्रक्षेपों के कारण बहुत समय से जो मनुस्मृति का अध्ययन लुप्त हो रहा है, श्रुद्धरूप प्रस्तुत होने से अब उसका लोग रुककर अध्ययन बढ़ेगा। इस ग्रन्थ में लोगों की रुचि तथा श्रद्धा बढ़ेगी। इस अनुपम ग्रन्थ के मूल्यवान उपदेशों का महत्त्व समफकर इसके अध्ययन से पाठक अपने जीवन को उत्तम बनायेंगे, इस आशा के साथ मैं ट्रस्ट द्धरा सम्पन्न कराये गये पुरुषार्थ से संतुष्टि अनुभव कर रहा हूँ।

अन्त में पाठकों से निवेदन है कि यद्यपि श्री प्रो. सुरेन्द्रकुमार जी ने यह अनुसन्धान-कार्य पक्ष-पातरिहत होकर और आधार एवं युक्ति-प्रमाणपूर्वक किया है, फिर भी कहीं-कहीं कुछ मूलों-कमियों का रह जाना सम्भव है, अत : आप उन्हें अवश्य सुफावें और नवीन सुफाव प्रॅबित करें, जिससे अग्रिम संस्करण और अधिक परिष्कृत रूप से प्रस्तुत किया जा सके।

दिनांक २४-५-१९८१ ई. २ एफ, कमलानगर दिल्ली -११०००७ त्र्मिष-चरणों का अनुचर — (स्वर्गीय) दीपचन्द आर्य संस्थापक व प्रधान — आर्ष साहित्य प्रचार टस्ट

#### प्राक्कथन

मनुस्मृति का यह परिवर्धित एवं परिष्कृत नवीन संस्करण आपके हाथों में है । प्रथम संस्करण का प्रकाशन अत्यत्न श्रीष्रता में हुआ था । प्रकाशन के साथ-साथ अग्रिम अनुसन्धान कार्य भी चलता रहा था । मूमिका भाग पहले छप चुका था और प्रक्षेपानुन्धान का कार्य उसके बाद भी होता रहा । इन तथा कुछ अन्य कारणों से प्रथम संस्करण में कुछ किमयां और तुटियां रह गयी थीं । उनके लिए हमें खेद है। अग्रिम संस्करणों में उन तुटियों को दूर कर दिया गया है। साथ ही पाठकों के लिए बहुत सारी नयी सामग्री भी इसमें दी जा रही है । भूमिका में मनु एवं मनुस्मृति से सम्बन्धित नये विषयों पर भी विचार किया गया है और नये दृष्टिकोण से निर्णय लेने का प्रयास किया गया है । इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि प्रक्षेपानुसन्धान के परिप्रक्ष्य में मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन किया जाये । उसी आवश्कता की पूर्ति के लिए यह एक प्रयास है । मैं आञ्चा करता हूं कि यह संस्करण पाठकों के लिए और अधिक उपयोगी सिद्ध होगा ।

स्मृतियों या धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति सर्वाधिक प्रामाणिक आर्ष ग्रन्थ है । मनुस्मृति के परवर्तीकाल में अनेकों स्मृतियां प्रकाश में आयीं किन्तु मनुस्मृति के तेज के समक्ष वे टिक नहीं सकीं — अपना प्रमाव न जमा सकीं, जबिक मनुस्मृति का वर्षस्य आज तक पूर्ववत् विद्यमान है । मनुस्मृति में एक ओर मानव एवं मानव-समाज के लिए सांसारिक श्रेष्ठ कत्तव्यों का विधान है, तो साथ ही मानव को मुक्ति प्राप्त कराने वाले आध्यात्मिक उपदेशों का निरूपण मी है, इस प्रकार मनुस्मृति मौतिक एवं आध्यात्मिक आदेशों — उपदेशों का मिलाजुला अनूठा शास्त्र है ।

इसके साथ-साथ सभी धर्मशास्त्रों से प्राचीन होने और सृष्टि के प्रारम्भिक काल का शास्त्र होने का गौरव भी मनुस्मृति को ही प्राप्त है । शतपथ, तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी, ताण्ड्य आदि ब्राह्मणों में मनु का उल्लेख होना और 'मनुवें यित्कञ्चावदत् तद् मैषजम्' अर्थात् — 'मनु ने जो कुछ कहा है, वह मेषज — औषध के समान गुणकारी एवं कल्याणकारी हैं', आदि वचनों का प्राप्त होना मनुस्मृति को प्राचीनतम और विशिष्ट धर्मशास्त्र सिद्ध करता है । महर्षि-दयानन्द ने मनुस्मृति का काल आदिसृष्टि में माना है । उसका अभिप्राय यही है कि मनु मानव एवं मानव-समाज की मर्यादाओं, व्यवस्थाओं के सर्वप्रथम उपदेष्टा थे । मनु की व्यवस्थाएं सार्वकालिक एवं सार्वमौमिक रूप में सत्य एवं व्यावहारिक हैं । इसका कारण यह है कि मनुस्मृति वेदमूलक है । पूर्णत: वेदमृत्लक होना मनुस्मृति की एक ओर परमविशेषता है । इस विशेषता के कारण भी मनुस्मृति को

सर्वाधिक सम्मान मिला । शास्त्रकारों ने मनुस्मृति के महत्त्व को निर्विवाद रूप में स्वीकार करते हुए ही यह स्पष्ट घोषणा की है कि —

> मनुस्मृति-विरुद्धा या सा स्मृतिर्न प्रशस्यते । (गृह. स्मृति संस्कारखण्ड नेदार्थोपनित्रद्वत्वात् प्राधान्यं हि मनो :स्मृते : ।। 93-9४)

अर्थात् — 'जो स्मृति मनुस्मृति के विरुद्ध है, वह प्रशंसा के योग्य नहीं है । वेदार्थों के अनुसार वर्णन होने के कारण मनुस्मृति ही सब में प्रधान और प्रशंसनीय है ।'

इस प्रकार अनेकानेक विश्वेषताओं के कारण मनुस्मृति मानवमात्र के लिए उपयोगी एवं पठनीय है। किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज ऐसे उत्तम और प्रसिद्ध ग्रन्थ का पठन-पाठन लुप्त-प्राय: होने लग रहा है। इसके प्रति लोगों में अश्रद्धा की मावना घर करती जा रही है। इसका कारण है — 'मनुस्मृति में प्रक्षेपों की भरमार होना'। प्रक्षेपों के कारण मनुस्मृति का उज्ज्वल रूप गन्दा एवं विकृत हो गया है। परस्परविरुद्ध, प्रसंगविरुद्ध एवं पक्षपातपूर्ण बातों से मनुस्मृति का वास्तविक स्वरूप और उसकी गरिमा विलुप्त हो गये हैं। एक महान् तत्त्वद्रष्टा, त्रमृषि के अनुपम शास्त्र को प्रक्षेपकर्ताओं ने विविध प्रक्षेपों से दूषित करके न केवल इस शास्त्र के साथ अपितु महर्षि मनु के साथ भी अन्याय किया है।

#### इस अनुसन्धानकार्य एवं भाष्य की विशेषताएं —

(१) प्रक्षिप्त श्लोकों के अनुसन्धान के मानदण्डों का निर्धारण और उन पर समीक्षा — इस प्रकाशन का सबसे प्रमुख प्रयोजन यही है कि मनुस्मृति के दूषित, गदले, विकृत रूप को दूरकर उसके वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करना । वैसे तो बाजार में हिन्दी-संस्कृत की टीकायुक्त मनुस्मृति के सैकड़ों प्रकाशन उपलब्ध हैं, और कई सौ वर्षों से मनुस्मृति पर लेखन कार्य होता चला आ रहा है, किन्तु अभी तक इस दृष्टि से और इस रूप में किसी मी लेखक ने कार्य नहीं किया ।

महर्षि-दयानन्द के वचनों से प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्राप्त करके मनुस्मृति के प्रक्षेपों के अनुसन्धान का यह कठिन एवं उलफनमरा कार्य प्रारम्भ किया और कई वर्षों तक सतत प्रयास के परिणामस्वरूप मनुस्मृति के प्रक्षेपों को निकालने का कार्य सम्पन्न हो पाया है । यद्यपि अभी इस अनुसन्धान कार्य को 'अन्तिम' नहीं कहा जा सकता, किन्तु इतना अवश्य है कि अधिकांश प्रक्षेपों के निकल जाने से मनुस्मृति का वह दूषित, विकृत और गदला स्वरूप पर्याप्त रूप में दूर हो गया और उसका उज्ज्वल वास्तविक रूप सामने आया है ।

प्रक्षेपों को निकालने में किसी पूर्वाग्रह या पश्चपात की भावना का आग्न्यय न लेकर तटस्थता को अपनाया है और ऐसे 'आधारों' या 'मानदण्डों' को आधार बनाया है, जो सर्वसामान्य हैं । वे हैं —

- (१) अन्तर्विरोघ या परस्परिवरोघ, (२) प्रसंगविरोघ, (३) विषयिवरोघ, (४) अवान्तरिवरोघ, (५) शैलीविरोघ, (६)पुनरुक्ति, (७) वेदविरोघ । ये सभी मानदण्ड कृति के अन्त :साझ्य पर
- (४) शैलीविरोघ, (६)पुनरुक्ति, (७) वेदविरोघ । ये सभी मानदण्ड कृति के अन्त :साक्ष्य पर आचारित हैं ।

मनुस्मृति के सभी श्लोकों को यथास्यान, यथाक्रम रखते हुए जहाँ-जहाँ प्रक्षेप हैं, वहाँ-वहाँ उन पर पूर्वोक्त आधारों के नामोल्लेख पूर्वक 'अनुशीलन' नामक समीक्षा दे दी गयी है, जिससे पाठक स्वयं भी उनकी परीक्षा कर सकें । उपलब्ध मनुस्मृतियों में कुल श्लोक-संख्या २६ ८५ है । प्रक्षेपा-नुसन्धान के पश्चात १४७१ श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध हुए हैं और १२१४ श्लोक मौलिक । अध्यायानुसार प्रक्षिप्त एवं मौलिक श्लोकों की तालिका निम्न प्रकार है —

| अध्याय                       | उपलच्च कुल श्लोक         | प्रक्षिप्त | मौलिक शेष    |
|------------------------------|--------------------------|------------|--------------|
| <del>.</del><br>प्रथम अध्याय | १४४                      | ६६         | 95           |
|                              | ( इस संस्करण के अनुसार)  | 1 1        |              |
| द्वितीय अध्याय               | २२४                      | ξO         | १६४          |
|                              | (इस संस्करण के अनुसार)   | l          |              |
| तृतीय अघ्याय                 | २८६                      | २०२        | <b>5</b> 8   |
| चतुर्ष अध्याय                | २६०                      | १७०        | ९०           |
| पञ्चम अध्याय                 | १६९                      | १२८        | ४१           |
| षष्ठ अध्याय                  | ९७                       | ३३         | ६४           |
| एतम अध्याय                   | २२६                      | ४२         | १८४          |
| अष्टम अध्याय                 | ४२०                      | १८७        | २३३          |
| नवम अध्याय                   | <b>રૂર</b> ય             | १६८        | १५७          |
|                              | (इस संस्करण के अनुसार)_  |            |              |
| दशम अध्याय                   | १४२                      | १२७        | १५           |
|                              | (इस संस्कारण के अनुसार)_ |            |              |
| रकादश अध्याय                 | २६६                      | २३४        | <b>રૂ</b> ર્ |
| तदश अध्याय                   | १२६                      | ५४         | ७२           |
| कुल योग                      | २६८४                     | १४७१       | १२१४         |

#### (२) विमिन्न शास्त्रों के प्रमाणों से पुष्ट अनुशीलन समीक्षा —

प्रक्षिप्त श्लोकों के विवेचन के अतिरिक्त लगमग ६०० श्लोकों पर 'अनुशीलन' समीक्षा देकर उसमें श्लोक के भावों, गुत्थियों, विवादों, मान्यताओं तथा अन्यान्य विचारणीय बातों पर मनन किया गया है और अधिक से अधिक स्पष्ट करने तथा सुलम्माने का प्रयास किया गया है । अनेक स्थलों पर विषय को तालिकाओं के द्वारा भी स्पष्ट किया गया है । समीक्षा में वेदों, ब्राह्मणग्रन्थों, संहिताओं, उपनिषदों, दर्शनों, व्याकरण एवं सूत्रग्रन्थों, निरुक्त, सुश्रुत तथा कौटिल्य-अर्थशास्त्र आदि के अनेक प्रमाण देकर उनसे मनु की मान्यताओं और भावों का समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें और अधिक प्रमाणित एवं पुष्ट किया गया है । अनेक पदों का व्याकरण देकर उनका अर्थ भी उद्घाटित किया है।'कौटिल्य-अर्थशास्त्र को आशिक रूप में ही प्रामाणिक माना गया है । उसे तुलनात्मक रूप में उद्देत करने का अभिग्राय यह दर्शाना भी है कि मनुक्त विधि— विधान पर्याप्त अवरकाल तक अविरलरूप में मान्य और प्रचलित रहे हैं ।

#### (६) मनु के वचनों से मनु के भावों की व्याख्या —

उपर्युक्त अनुशीलन के साथ-साथ यह भी प्रयास किया गया है कि जिन श्लोकों या भावों की व्याख्या और स्पष्टीकरण स्वयं मनु के वचनों से प्राप्त हो सकें, उन्हें उनके आधार पर ही समक्ता और स्पष्ट किया जाये । ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं, जिन्हें स्वयं मनु ने ही अन्य श्लोकों में यत्र-तत्र स्पष्ट या पुष्ट किया है । ऐसे श्लोकों को अथवा उनकी संख्या को सम्बद्ध श्लोक पर अनुशीलन समीक्षा में तुलना या अन्यत्र व्याख्यात के रूप में दे दिया है । इसके अतिरिक्त श्लोकव्याख्या के बीच में भी बृहत्कोष्ठक के अन्तर्गत ऐसे श्लोकों की संख्या दी हुई है, जिनसे उस विषय पर प्रकाश पड़ता है ।

#### (४) मनु की मान्यता के अनुकूल और प्रसगसम्मत अर्थ —

परम्परागत संस्कृत एवं हिन्दी के माष्यों में कुछ श्लोकों के अर्थ ऐसे किये गये हैं, जो मनुस्मृति की मान्यता के अनुकूल सिद्ध नहीं होते और न प्रसंगसम्मत हैं, जैसे — १।२, ३, ६, २२, १३७ (२।१८); ३।५६ आदि। कुछ श्लोकों के अर्थों में क्रमबद्धता नहीं बन पायी है, जैसे — १।१४ —१५, १६, १८, १९ आदि। ऐसे सभी श्लोकों का अर्थ मनु की मान्यता के अनुकूल, प्रसंग एवं क्रमसंगत किया गया है, और उनकी समीक्षा में उस अर्थ की पुष्टि में कारण, युक्तियाँ एवं प्रमाण दिये गये हैं। साथ ही टिप्पणी में उन श्लोकों का प्रचलित अर्थ मी दे दिया गया है, ताकि पाठक उन पर विचार कर सकें। इस माष्य में ऐसे परिवर्तित अर्थ वाले श्लोकों की संख्या ५४ है। साथ ही टिप्पणी में उन श्लोकों के प्रचलित अर्थ मी दे दिये हैं, ताकि पाठक उन अर्थों पर तुलनापूर्वक विचार कर सकें।

#### (५) भूमिका-भाग में मनुस्मृति का नया मूल्यांकन —

ग्रन्थं के प्रारम्भ में मनुस्मृति से सम्बन्धित 'मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन' नामक एक विस्तृत भूमिका दी गयी है। इसमें मनुस्मृति से सम्बन्धित सभी प्रश्नों, यथा — मनु एवं मनुस्मृति का काल, मनुस्मृति का आद्य और वर्तमान रूप, मनुस्मृति के प्रक्षेपों के अनुसन्धान के आधार और उनका परिभाषा-उदाहरण-पूर्वक विवेचन, मनुस्मृति में अध्यायविभाजन, मनु की मौलिक मान्यताएं और उनके कारण, आदि पर युक्ति-प्रमाण-पूर्वक विचार किया गया है। यह विवेचन उक्त विचयों पर एक नया मूल्यांकन है।

#### (६) महर्षि-दयानन्द के अर्थ और मावार्थ —

महर्षि-दयानन्द ने अपने ग्रन्थों के लिए मनुस्मृति को प्राथमिक आधार माना है, और लगमग ५१४ इलोकों या श्लोकखण्डों को प्रमाणरूप में उद्दत किया है, अनेक श्लोकों के केवल मान ग्रहण किये हैं। महर्षि मनु के श्लोकों पर महर्षि-दयानन्द का समग्र माष्य प्रस्तुत करना, इस प्रकाशन की दूसरी प्रमुख विशेषता है। अपने ग्रन्थों में महर्षि-दयानन्द ने मनुस्मृति के जिस-जिस श्लोक का माष्य किया है, उस श्लोक पर केवल महर्षि का ही माष्य दिया गया है और शेष श्लोकों पर मेरा माष्य है। यदि महर्षि ने किसी श्लोक को अपने ग्रन्थों में एक से अधिक बार उद्दत करके माष्य किया है, तो उन सभी अर्थों को इसमें उद्दत कर दिया है। वहां मनु के श्लोकों के केवल मान ही महर्षि के भ्रन्थों में उपलब्ध हुए, वहां तत्तत्र्लोक पर वे मान भी सकेलित कर दिये हैं। इन सभी बातों से मनु के भावगाम्मीर्य पर अधिकाधिक प्रकाश पढ़ेगा। महर्षि के माष्य से मनु के श्लोकों की अनेक गुत्थिया सुलफ जाती हैं। एक ऋषिकृत ग्रन्थ पर एक ऋषि का ही माष्य होने से 'सोने में सुगन्थ' वाली कहावत चरितार्थ हो जती है और उसका महत्त्व कई गुणा बढ़ जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर महर्षि के भाष्य को उद्दत किया है।

इस भाष्य में कुल ४२२ श्लोकों या श्लोकखण्डों पर महर्षि के अर्थ और भावार्थ दिये गये हैं, जिनमें ३४२ श्लोकों पर महर्षि का अर्थ है और ८० श्लोकों पर केवल भावार्थ है । जिन श्लोकों पर महिष का केवल भावार्थ है, उन पर पदार्थभाष्य मेरा किया हुआ है ।

#### (७) प्रथम बार हिन्दी-पदार्थ टीका प्रस्तुत —

पहलीं बार सम्पूर्ण मनुस्मृति के संस्कृत पदों को रखकर उनके साथ हिन्दी का अर्थ प्रस्तुत किया गया है। इससे विद्यार्थियों को सुगमता होगी और थोड़ी संस्कृत जानने वाले स्वाध्यायी पाठक भी संस्कृत पदों के ज्ञान-मनन पूर्वक श्लोकों का अर्थ आसानी से ग्रहण कर सकेंगे। इस दृष्टि से यह प्रकाशन सर्वसाधारण के लिए विश्लेष उपयोगी सिद्ध होगा।

#### (६) सभी अनुक्रमणिकाओं एवं सूचियों से युक्त —

किसी भी ग्रन्य में अनुक्रमणिकाएं और विषयसूचियां अत्यन्त उपयोगी और सुविधाजनक होती है। छात्रों और पाठकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकाशन में श्लोकों की उभयपिक्त-अनुक्रमणिका, विषयानुक्रमणिका, अनुशीलन समीक्षा में विचारित विषयों की सूची, संकेत सूची, बृह्मशुद्धि पत्र आदि समस्त आवश्यक सामग्री दा समावेश किया गया है।

#### (९) मनुस्मृति के प्रकरणों का उल्लेख —

मनु की यह शैली है कि वे प्रत्येक मुख्य विषय या प्रकरण को प्रारम्भ करते समय उसका स्वयं संकेत करते हैं या समाप्ति पर विषय का संकेत करते हैं । मनु द्वारा प्रदर्शित संकेतों के अनुसार मनुस्मृति में २१ प्रकरण या मुख्यविषय बनते हैं । इस संस्करण में उनका यथास्थान उल्लेख कर उसकी सीमा का भी उल्लेख कर दिया है ।

#### (१०) मौलिक श्लोकों का 'विशुद्ध मनुस्मृति' के नाम से पृथक संस्करण —

मनुस्मृति का, इस संस्करण में मौलिक सिद्ध हुए श्लोकों को खाँटकर प्रक्षिप्त श्लोकों से रहित 'विशुद्ध मनुस्मृति' के नाम से एक पृथक संस्करण भी प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें मनु के उपदेशों-आदेशों को अविरल रूप से पढ़ने का आनन्द प्राप्त हो सकेगा।

#### आभार-प्रदर्शन

सर्वप्रथम आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट के संस्थापक एवं संचालक स्वर्गीय सेठ दीपचन्द वी आर्य का मैं सदैव अत्यन्त आभारी रहूँगा, जिनकी सतत प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से मनुस्मृति का यह प्रक्षेप- अनुसन्धान तथा भाष्य का कार्य प्रारम्भ एवं सम्पन्न हुआ, जिन्होंने इस बृहत ग्रन्थ के प्रथम संस्करण के प्रकाशन का भार अपने कन्धों पर वहन किया। सेठ वी ने प्रक्षेपानुसन्धान-सम्बन्धी सुफाव और मार्गदर्शन देकर इस कार्य को और अधिक परिष्कृत करने में भी सहयोग किया, इसके लिये भी मैं उनका आभारी रहूँगा।

सेठ जी के सुपुत्र और आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट के वर्तमान संचालक श्री धर्मपाल जी आर्य ने इस नवीन संस्करण का प्रकाशन अत्यन्त रुचि, उत्साह, और परिश्रम एवं विवेक से किया है। उनके प्रयत्नों से यह संस्करण सभी तरह से उत्तम बन गया है। मैं इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। श्री पं राजवीर जी शास्त्री, जिन्होंने इस कार्य में अपने मूल्यवान सुफाव और अनुसन्धान में सिक्रय सहयोग तथा समय प्रवान किया तथा श्री पं. सुदर्शनदव जी आचार्य, जिन्होंने इस कार्य को करने की प्ररेणा एवं समय-सभय पर उचित सुफाव प्रवान किये हैं, दोनों ही विद्वानों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इनके साथ-साथ अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कमला शास्त्री के प्रति मी इस बात के लिये आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे सभी पारिवारिक व्यस्तताओं से दूर रखते हुए इस

१० प्राक्कथन

अनुसन्धान कार्य को सम्पन्न करने के लिए यथावश्यक समय प्रदान करने टा सदैव ध्यान रखा और लेखन कार्य में भी यथाशक्ति सहयोग प्रदान किया। प्रूफसंशोधक श्री कर्मवीर जी शर्मा, श्री रामहौसला मिश्र जी ठेकेदार का भी मैं धन्यवादी हूँ, जिन्होंने पूर्ण श्रद्धा तथा पुरुषार्थ से इस कार्य को पूर्ण करने में सहयोग दिया है।

#### पाठकों से निवेदन

मनुस्मृति के प्रक्षेपों के अनुसन्धान और अनुश्नीलन का यर कार्य कुछ निश्चित आधारों पर सम्पन्न करने का दायित्व मैंने स्वीकार किया। अपनी अल्पमित के आधार पर यथाशिक्त परिश्रम करके जैसा भी इसे कर पाया हूँ, वह आपके हाथों में है। नि:सन्देह, यह अत्यन्त कठिन, उलफनमरा और विवादस्पद कार्य है, जिसे अभी तक इस रूप में किसी के द्वारा सम्पन्न नहीं किया गया, जबिक अब से बहुत पहले यह कार्य हो जाना चाहिए था। ऐसे उलझन भरे कार्य में कहीं-कहीं किमियों और त्रुटियों का रह जाना संमव है, अत: विद्वान पाठकों से विनम्न अनुरोध है कि वे इस पर मनन करके मेरी त्रुटियों को क्षमा करते हुए, मुफ्ते उनसे अवश्य अवगत करायें और इसविषयक सुफाव प्रदान करें, जिससे अगले संस्करण में अधिक से अधिक परिष्कार किया जा सके।

निवंदक — सुरेन्द्रकुमार

स्थान —भज्जर (जिला-रोहतक)

### संकेत-सूची

अ. /अष्टा. अथर्व. आप. घ. आप. श्री. आश्व. गृ. सू. आ. /आश्व. श्रो. सू. उणा. उपा. त्रा. /त्राक ऋ. दया त्रा. दया. पत्र वि. / त्रा. पत्र वि. / ऋ, प. वि. त्रु. मू. /त्रु. मा. मू. ऐ. /ऐत. /ऐ. ब्रा. कां. काठ. /काठ. सं. कौ. अ. /कौटि. अर्थ. प्रक. /प्र. अ.

कौ. कौषि. गृ. गो. ब्रा. / गो. पू. /गो. उ. गो. गृह्य. गो. घ. चा. /चाण. सू. खान्दो. जै. उ. अष्टाच्यायी अर्थवंवेद आपस्तम्ब धर्मसूत्र आपस्तम्ब श्रोतसूत्र आश्वलायन गृहयसूत्र आश्वलायन श्रोतसूत्र उणादिसूत्रपाठः उपासनाविषय त्रमृग्वेद त्रमृषि दयानन्द

त्रृषि दयानन्द के पत्र-विज्ञापन त्रृग्वेदादिमाध्यमूमिका ऐतरेय ब्राह्मण काण्ड काठक संहिता कौटिल्य अर्थशास्त्र — प्रकरण, अध्याय

कौषितिक ब्राह्मण कौषितिक गृहयसुत्र गोपय ब्राह्मण, पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक गोमिलगृहयसुत्र गौतम धर्मसूत्र चाणक्यसूत्र खान्दोग्योपनिषद् जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण जैमिनी गृहयसुत्र

| १२                         | संकेत-सूची                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| ता /ताण्ड्य. ब्रा.         | ताण्ड्यब्राहमण                              |
| तै. आ.                     | तैत्तिरीय आरण्यक                            |
| तै. /तै. ब्रा. /तैत्ति.    | तैत्तिरीय ब्राह्मण                          |
| तै. सं. /तैति सं.          | तैत्तिरीय संहिता                            |
| द. ल. आ.                   | दयानन्द लघुग्रन्थसंग्रह आर्यामिविनय         |
| द. ल. गो.                  | दयानन्द लघुग्रन्थसंग्रह गोकरुणानिघि         |
| द. ल. ग्र. /द. ल. ग्र. सं. | दयानन्द लघुग्रन्थसंग्रह                     |
| द. ल. पं.                  | दयानन्द लघुग्रन्थसंग्रह पञ्चमहायज्ञविधि     |
| द. ल. पृ.                  | दयानन्द लघुग्रन्थ संग्रह पृष्ठ              |
| <b>द. ਲ. भ्र</b> .         | दयानन्द लघुग्रन्थ संग्रह भ्रमोच्छेदन        |
| द. ल. भ्रा. नि.            | दयानन्द लघुग्रन्थ संग्रह भ्रान्तिनिवारण     |
| द. ल. वेदांक               | दयानन्द लघुग्रन्थ वेदभाष्य के नमूने का अंक  |
| द. ल. वे. <b>ख</b> .       | दयानन्द लघुग्रंथ वेदविरुद्रमतखण्डन          |
| द. शा. /द. शा. सं.         | दयानन्द शास्त्रार्थसंग्रह                   |
| द. ल. शि.                  | दयानन्द लघुग्रन्य शिक्षापत्री ध्वान्तनिवारण |
| <b>द्र</b> .               | द्रष्टव्य                                   |
| दिवा.                      | दिवादिगण (घातुपाठ)                          |
| नि. /निरु.                 | निरुक्त .                                   |
| पार. गृहय                  | पारस्कर गृहयसूत्र                           |
| पू. प्र.                   | पूना प्रवचन                                 |
| पू. मी.                    | पूर्वमीमासा                                 |
| <b>y</b> .                 | पुष्ठ                                       |
| पं. वि.                    | पञ्चमहायज्ञविधि                             |
| प्रपा.                     | प्रपाठक                                     |
| बृह. स्मृति.               | बृहस्पतिस्मृति                              |
| नोषा. घ.                   | बोधायन धर्मसूत्र                            |
| <del>ब्रह्</del> मा.       | ब्रह्मावल्ली                                |
| भ्वा.                      | म्वादिगण (धातुपाठ)                          |
| मनु.                       | मनुस्मृति                                   |
| मनु. का पु.                | गनुस्मृति का पुनर्मृल्याकन                  |
| महा.                       | महामारत                                     |
| — आदि.                     | — आदिपर्व                                   |
| — भीष्म.                   | — मीष्मपर्व                                 |
| – श्रानित.                 | — <b>श्रा</b> न्तिपर्व                      |
| म.<br>•                    | मण्डल                                       |
| मैत्रा. सं.                | मैत्रायणी संहिता                            |
| यजु.                       | यजुर्वेद                                    |

|                 | • •                                        |
|-----------------|--------------------------------------------|
| याज्ञ. स्मृ.    | याज्ञवल्क्य स्मृति                         |
| योग.            | योगदर्शन                                   |
| वा. रामा.       | . वाल्मीकि -रामायण                         |
| ·- <b>ब</b> ल.  | – बालकाण्ड                                 |
| – अयो.          | — अयोध्याकाण्ड                             |
| - किष्कि.       | – किष्किन्घाकाण्ड                          |
| – आर./अर        | <ul> <li>आरण्यककाण्ड/अरण्यकाण्ड</li> </ul> |
| वसि. घ.         | वासिष्ठ धर्मसूत्र                          |
| वेदा. सू.       | वेदान्त सूत्र                              |
| वेशे. / वैशोषिक | वैशेषिक दर्शन                              |
| श. /शत .        | श्रतपथ ब्राह्मण                            |
| स. प्र.         | सत्यार्थप्रकाश (द्वितीयसंस्करण)            |
| - प्र. समु.     | प्रथम समुल्लास                             |
| सं.             | सम्पादक                                    |
| सं. वि.         | संस्कारविधि (द्वितीयसंस्करण)               |
| साम.            | सामवेद                                     |
| सांख्य          | सांख्यदर्शन                                |
| <b>ૡ</b> .      | सूक्त                                      |
| सूत्र.          | सूत्रस्थान                                 |
|                 |                                            |

विशेष — इस ग्रन्थ में पृष्ठसंख्या देते हुए सत्यार्थ-प्रकाश व संस्कारविधि के द्वितीय संस्करण तया ऋग्वेदादिमाध्यमूमिका के प्रथम संस्करण का उपयोग किया गया है। अत: जिन सज्जनों के पास ये संस्करण नहीं हैं, उनकी सुविधा के लिए इन पुस्तकों की पृष्ठ-संख्या देकर सामने उनके प्रकरण वा समुल्लास दिये जाते हैं। पृष्ठसंख्या के अनुसार पाठक उन-उन प्रकरणों वा समुल्लासों को देख लें —

मनुस्मृति

| सत्या             | थप्रकाश               | २३२ – २५५ | नवम समुल्लास     |
|-------------------|-----------------------|-----------|------------------|
|                   |                       | २५६ – २७० | दशम ''           |
| १ – द             | निवेदन व भूमिका       | २७१ – ३९४ | एकादश ''         |
| ९ – २७            | प्रथम समुल्लास        | ३९५ - ४६१ | द्वादश ''        |
| २ <del> ३</del> ६ | द्वितीय <sup>''</sup> | ४६२ – ५१५ | त्रयोदश ''       |
| ₹9 — <i>00</i>    | तृतीय<br>वृतीय        | ५१९ – ५९२ | चतुर्दश ''       |
| ७८ – १२३          | चतुर्थ ''             |           |                  |
| १२४ – १३७         | पञ्चम ''              | संस्क     | <b>रिविधि</b>    |
| १३८ – १७७         | षष्ठ ''               | १३ – २६   | सामान्य प्रकरण   |
| १७८ – २०६         | सप्तम ''              | २७ – ३६   | गर्माघान संस्कार |
| १६५ — ७०५         | अष्टम ''              | ३९ – ४१   | पुंसवन ''        |

ग्रन्थसंकेत

३७३ - ३७६

१३९ – १४२

धारण-आकर्षण

#### श्लोंकों की संख्याविषयक तथा अन्य ज्ञातव्य बातें -

- १. जिन अध्यायों के विमाजन में परिवर्तन नहीं किया गया है (प्रथम, द्वितीय और दक्षम को छोड़कर), उनमें श्लोकों के साथ दो-दो संख्याएं हैं । उनमें पहले, सभी श्लोकों की क्रमानुसार संख्या है, और उसके बाद लघुकोष्ठक में मौलिक माने गये श्लोकों की क्रमसंख्या है ।
- प्रथम अध्याय में जिन श्लोकों के साथ तीन-तीन संख्याएं हैं (१।१२० से १४४ तक), उनमें पहली क्रमानुसार श्लोक संख्या है, दूसरी बृहतकोष्ठक में द्वितीय अध्याय के उन श्लोकों की प्रचलित संख्या है जो प्रथम में सम्मिलित किये गये हैं, और तीसरी, लघुकोष्ठक में मौलिक श्लोकों की क्रम संख्या है।
- द्वितीय अध्याय की तीन संख्याओं में पहली क्रमानुसार श्लोक संख्या है, दूसरी बृहतकोष्ठक में प्रवित्त संख्या है, तीसरी लघुकोष्ठक में मौलिक श्लोकों की क्रम संख्या है।
- दशम अध्याय में दो-दो श्लोक संख्याएं हैं । पहली प्रचलित अध्याय व श्लोक की क्रमसंख्या है । दूसरी लघुकोष्ठक में मौलिक श्लोकों की क्रम संख्या है ।
- २. सम्पूर्ण मनुस्मृति वाले संस्करण में मौलिक सिद्ध हुए श्लोकों को मोटे टाइप में और प्रक्षिप्त मने गये श्लोकों को छोटे टाइप में प्रकाशित किया है, जिससे देखते ही श्लोकों की प्रक्षिप्तता एवं मौलिकता का ज्ञान हो सके।
- ३. महर्षि दयानन्द के माष्य वाले श्लोकों में श्लोकों के पद भाष्यकार की ओर से डाले गये हैं । वहां उनका भाष्य या भाव ज्यों का त्यों बिना श्लोकपद डाले उद्दृत किया है, वहां उसे उद्दरण चिन्ह "" के अन्तर्गत रखा गया है । महर्षि के भाव में जहां कहीं किसी श्लोकपद का अर्थ नहीं है, वहां चिन्ह देकर श्लोकार्य के नीचे भाष्यकार की ओर से उसका अर्थ दिया गया है । उन पदों को पठक उन-उन चिन्हों के स्थान पर जोड़कर पढ़ें ।
- ४. टिप्पणी में दर्शाये गवे प्रचलित अर्थ कुल्लूक माध्य पर आघारित पं. हरगोविन्द श्रन्त्त्री की हिन्दी टीका से उद्गत किये गये हैं।

# मनुस्मृति-विषयानुक्रमणिका

# विदेशिय — सितारे के चिष्टन से अंकित शीर्षक पूर्णतः प्रक्षिप्त प्रसंगों के हैं।

| प्रथम अध्याय                          | श्लोक संख्या | *ब्रह्मा से स्त्री-पुरुष की उत्पत्ति       | ફર્        |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------|
| (सृग्टि-उत्पत्ति एवं धर्मोत्प         | ति विषय)     | *मनु की उत्पत्ति                           | ३३         |
| मनुस्मृति-भूमिका                      | १ से ४ तक    | *दश <sup>े</sup> प्रजापतियों की उत्पत्ति · | ३४– ३५     |
| महर्षियों का मनु के पास आग            |              | *पुनः सात मनुओं तथा देवों की सृष्          | ष्ट ३६     |
| महर्षियों का मनु से वर्गाश्रमध्य      |              | *यक्ष आदि की सृष्टि                        | ३७ – ४१    |
| के विषय में प्रश्न                    | <b>२ − ३</b> | प्राणियों की उत्पत्ति का प्रकार            | ૪ર         |
| मनु का भहर्षियों को उत्तर             | Š            | जरायुज-जीव                                 | 83         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | रे १०७, १४४  | अण्डज-जीव                                  | 88         |
|                                       | तक           | स्वेदज-जीव                                 | 84         |
| उत्पत्ति से पूर्व जगत की स्थिति       |              | उद्भिज्ब-जीव तथा औषधियां                   | ४६         |
| जगदुत्पत्ति और उसका क्रम              | Ę            | वनस्पति तथा वृक्ष                          | 80         |
| *ईश्वर की उत्पत्ति                    | 9            | गुल्म. गुच्छ. तृण. प्रतान तथा बेल          | 85         |
| *अप्-तत्त्व की सर्वप्रयम उत्पत्ति     | <u>ح</u>     | वृक्षों में अन्तश्चेतना                    | ४९         |
| <sup>*</sup> ब्रह्मा की उत्पत्ति      | ٩            | *सांसारिक गतियों का उपसंहार                | 30         |
| *नारायण शब्द की निरुक्ति              | १०           | *ब्रह्मा का अन्तर्घान                      | 48         |
| <sup>*</sup> ब्रह्मा के स्वस्म का कथन | ११           | परमात्मा की जाग्रत एवं सुषुप्ति अवस        |            |
| *अण्डे के दो खण्ड करना                | १२           | परमातमा की सुषुप्ति अवस्था में जन          | ात्        |
| *अण्ड-खण्डों से लोकों की रचन          |              | की प्रलयावस्था                             | ५३ – ५७    |
| प्रकृति से महत्त आदि तत्त्वों         |              | *इरा शास्त्र का अध्यापन क्रम               | ५८         |
| की उत्पत्ति                           | १४-१५        | *भृगु द्वारा इस शास्त्र                    |            |
| पञ्चमहाभूतों की सृष्टि का वर्ण        | नं १६        | का प्रवचन                                  | ५९ – ६३    |
| *ब्रह्मा के शरीर की निरुक्ति          | <i>१1</i> 9  | निमेष, काष्टा, कला, मुहूर्त और             |            |
| सूक्ष्म शरीर से आत्मा का संयो         | ग १≂         | दिन रात का काल-परिमाण                      | ६४         |
| समस्त विनश्वर संसार की उन             | ,            | सूर्य द्वरा दिन-रात का विभाग               | इ५         |
| पञ्चमहाभूतों के गुणों का कथन          | र २०         | *पितरों के दिन-रात                         | ६६         |
| वेदशब्दों से नामकरण एवं विभ           | नाग २१       | दैवी दिन-रात उत्तरायण-दक्षिणायन            | इःङ        |
| उपसहार रूप में समस्त जगत              | `की          | ब्रहम के दिन-रात का वर्णन                  | <b>হ</b> হ |
| उत्पत्ति का वर्णन                     | ঽঽ           | सतयुग का परिमाण                            | इ०         |
| वेदों का अविभवि                       | হ্ হ         | त्रेना, द्वापर तथा कलियुग                  |            |
| *समय आदि की उत्पत्ति                  | રૃપ્ત-રૃપ    | का परिमाण                                  | 190        |
| धर्म-अधर्म सुख-दु :ख आदि का           |              | देवयुग का परिमाण                           | 198        |
| मुक्ष्म से स्थूल के क्रम से सृष्टि क  | ावर्णन २७    | ब्रहम के दिन-रात का परिमाण                 | ७२ – ७३    |
| गेवों का कमों से संयोग                | 5≈ − 30      | सुषुप्तावस्था से जागने पर                  |            |
| नार वर्णों की व्यवस्था का निम         | र्माण ३१     | सृष्टि-उत्पत्ति का प्रारम्भ                | १९८७       |

|                                   | `                 | •                                        |        |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------|
| सूक्ष्म पञ्चभूतों की उत्पत्ति के  |                   | श्रुति-स्मृति का अपमान करने वाला         |        |
| क्रम में आकाश की उत्पत्ति         | હ્ય               | नास्तिक है                               | ०६१    |
| वायु की उत्पत्ति                  | ७६                | धर्म के चार आधार रूप लक्षण               | १३१    |
| अग्नि की उत्पत्ति                 | છછ                | धर्म-जिज्ञासा में श्रुति परमप्रमाण और    |        |
| वल और पृथ्वी की उत्पत्ति          | 95                | धर्मज्ञान के पात्र                       | १३२    |
| मन्वन्तर के काल-परिमाण            | <i>99 – ≂0</i>    |                                          | – १३४  |
| *युगानुसार धर्म की पूर्णता        |                   | *इस शास्त्र के पढ़ने के अधिकारी          | १३५    |
| एवं ह्यस                          | ८१ – ८६           | ब्रह्मावर्त्त देश की सीमा                | १३६    |
| चारों वर्णों के कमों का निर्घारण  | <i>⊏(</i> 9       | सदाचार का लक्षण                          | १३७    |
| ब्राह्मण के कर्म                  | <u> </u>          | *ब्रह्मर्षि देश की सीमा                  | १३८    |
| वत्रिय के कर्म                    | 59                | सारे संसार के लोग ब्रहमावर्त             |        |
| वैश्य के कर्म                     | 90                | के विद्वानों से चरित्र की                |        |
| शुद्र के कर्म                     | <b>९</b> १        | शिक्षा ग्रहण करें                        | १३९    |
| *सब अंगों में मुख की श्रेष्ठता    |                   | मध्यदेश की सीमा                          | १४०    |
| एवं तद्भत् ब्राहमणों की श्रेष्ठता |                   | आर्यावर्त्त देश की सीमा                  | १४१    |
| और महत्ता का वर्णन                | ९२ – १०१          | वह आर्यावर्त्त यिज्ञय देश है,            |        |
| *इस शास्त्र की रचना का            | 1974              | उससे परे म्लेच्छ देश                     | १४२    |
| प्रयोजन                           | 805 - 80S         | *द्विज कहां निवास करें                   | १४३    |
| *इस शास्त्र के अध्ययन             |                   | सृष्टि एवं धर्मोत्पत्ति विषय की समाप्ति  | ा का   |
| का फल                             | १०४ – १०६         | कथन, वर्णधर्मों का वर्णन प्रारम्भ        | १४४    |
| "इस शास्त्र का प्रतिपाद्य         | १०७               | <del></del>                              |        |
| धर्मोत्पत्ति विषय की              |                   | द्वितीय अध्याय                           | - >    |
|                                   | से ११० तक         | (संस्कार एवं ब्रह्मचर्याप्रम-विषय        |        |
| सदाचार परम धर्म                   | १०८               |                                          | २ तक   |
| आचार-हीन को वैदिक कर्मों की       |                   | संस्कारों को करने का निर्देश             |        |
| फल-प्राप्ति नहीं                  | १०९               | और उनसे लाम                              | १      |
| सदाचार धर्म का मूल है             | 880               | 'संस्कारों 'से बुरे संस्कारों' का निवारण | ર      |
| *मनुस्मृति की अध्यायानुसार        |                   | वेदाध्ययन, यज्ञ, व्रत आदि से             |        |
| विषय-सूची                         | <b>१११ - ११</b> ८ | ब्रह्म की प्राप्ति                       | ą      |
| *भृगु द्वारा इस शास्त्र का प्रवचन | ११९               | जातकर्म संस्कार का विधान                 | ્રેષ્ઠ |
|                                   | से १४४ तक         | नामकरण संस्कार                           | ધ      |
| विद्वानों द्वारा सेवित धर्म       |                   | वर्णानुसार नामकरण                        | ६ – ७  |
| का वर्णन-प्रारम्भ                 | १२०               | स्त्रियों के नामकरण की विधि              | ~      |
|                                   | १२१ – १२४         | निष्क्रमण और अन्नप्राशन संस्कार          | ٩      |
| ्षम के मूल स्रोत और आघार          | १२५               | मुण्डन संस्कार                           | १०     |
| *वेद सर्वज्ञानमय                  | १२६               | उपनयन संस्कार का सामान्य समय             | ११     |
| अत्मानुकूल धर्म का ग्रहण          | १२७               | उपनयन का विशेष समय                       | १२     |
| श्रुति-स्मृति-प्रोक्त धर्म के     |                   | उपनवैन की अन्तिम अवधि                    | १३     |
| अनुष्ठान का फल                    | १२८               | उपनयन से पतित ब्रात्यों का लक्षण         | १४     |
| श्रुति और स्मृति का परिचय         | १२९               | व्रात्यों के साथ सम्बन्ध विच्छेद         |        |
|                                   |                   |                                          |        |

#### विषयानुक्रमणिका

| का कथन                                       | १५                   | इन्द्रिय-संयम से प्रत्येक कार्य               |                               |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| वर्णानुसार मृगचर्मी का विघान                 | १६                   | में सिद्धि                                    | c +                           |
| मेखला-विधान                                  | १ q<br>१ 9           | न ।साध<br>विषयों के सेवन से इच्छाओं की वृद्धि | हद<br>इ९                      |
| मेखलाओं का विकल्प                            | १८                   |                                               | •              २ २<br>७० – ७१ |
| वर्णानुसार यञ्चोपवीत                         | <b>6</b> d           | विषयी व्यक्ति को सिद्धि                       | 90 – G                        |
| वर्णानुसार यज्ञायपात<br>वर्णानुसार दण्डविधान | 50                   | नहीं मिलती                                    | 100                           |
| दण्डोंका वर्णानुसार मान                      | <del>१</del> ०<br>२१ | नहा निल्ता<br>जितेन्द्रिय की परिभाषा          | ૭૨<br>७३                      |
| दण्डों का स्वरूप                             | <b>२२</b>            | एक भी इन्द्रिय के असंयम से प्रज्ञाहानि        | ૭૪                            |
| पेन्द्रा प्रा स्वस्य<br>मिम्रा-विधान         | २२<br>२३             | इन्द्रिय संयम से सब अर्थों की सिद्ध           |                               |
| ानद्वा-ावचान<br>मिक्षा-विधि                  | २४<br>२४             | सन्ध्योपासन-समय                               | 9 <b>६</b>                    |
| मिक्षा किन से मांगे                          | २५<br>२५             | सन्ध्योपासना का फल                            | 99                            |
| गुरु को मिक्षा-समर्पण                        | २६                   | सन्ध्योपासना न करने वाला शुद्रवत              | 20                            |
| *चारों दिशाओं की ओर मुख करके                 | 74                   | प्रतिदिन गायत्री जप का विधान                  | ७९                            |
| भोजन करने का फल                              | २७                   | वेद, अग्निहोत्र आदि में अनध्याय               | 0,                            |
|                                              | २८                   |                                               | ८० – ८१                       |
| भोजन सम्बन्धी आवश्यक विधान २९ –              |                      | स्वाध्याय का फल                               | ~∪ ~(<br>52                   |
| आचमन विधि ३३ —                               |                      | समावर्तन तक होमादि-कर्तव्य करने               | ~7                            |
| मेखलादि की पुनर्ग्रहण-विधि                   | ₹~<br>39             | का कथन                                        | <b>⊊</b> ą                    |
|                                              | 80                   | पद्धने योग्य विषय                             | <b>₹</b> 8                    |
| *स्त्रियों के लिए मन्त्ररहित                 | 00                   | प्रश्नादि के बिना उपदेश निषेध                 | <b>=</b> 4                    |
| संस्कारों का विधान ४१ —                      | หอ                   | दुर्मीवना-पूर्वक प्रश्न-उत्तर से हानि         | <b>⊆</b> ξ                    |
| उपनयन विधि की समाप्ति एवं                    | 0 4                  | विद्या-बन किसे न दें                          | <u>=4</u>                     |
|                                              | 8 <del>อ</del>       | कुपात्र को विद्या-दान का निषेध                | 22                            |
|                                              | -                    | विद्यादान सम्बन्धी आख्यान                     | ~~                            |
| ब्रह्मचारियों के कर्त्तव्य ४४ से २२४ र       | तक                   |                                               | द <b>९ – ९</b> ०              |
| उपनयन के पश्चात् ब्रह्मचारी को श्रिक्षा      | 88 *                 | 'बिना पढ़ाये वेदग्रहण का निषेधः               | 98                            |
| *वेदाध्ययन की विधि                           | ४५                   | गुरु को प्रथम अभिवादन                         | 99                            |
| वेदाध्ययन से पहले गुरु को अभिवादन            |                      | 'विप्र की श्रेष्ठता-अश्रेष्ठता                | 93                            |
| गुरु को अभिवादन करने की विधि                 | 80                   | गुरु की शय्या और आसन पर न बैटे                |                               |
| अध्ययन के आरम्भ एवं                          | 00                   | बहों को अमिवादः। से                           | , 10                          |
| समाप्ति की विधि                              | ४८                   | मानसिक प्रसन्नता                              | ९५                            |
| वेदाच्ययन के आद्यन्त में प्रणवोच्चारण        | 0 -                  | अभिवादन और सेवा से आयु, विद्या,               | '`                            |
| का विधान ४९ –                                | 40                   | यश, बल की वृद्धि                              | ৭६                            |
| 'ओ ३म्' एवं गायत्री की उत्पत्ति ५१ -         |                      |                                               | २७ — <b>९</b> ९               |
| 'ओ३म्' एवं गायत्री के                        | ~ (                  | अभिवादन का उत्तर देने की विधि                 | 800                           |
| जप का फल ५३-                                 | yq                   | अभिवादन का उत्तर न देने वाले को               | (00                           |
| *मानस जप की श्रेष्ठता ६० –                   |                      | अभिवादन न करें                                | १०१                           |
|                                              | ६३                   | वर्णानुसार कुशल प्रश्नविधि                    | १०२                           |
| ग्यारह इन्द्रियों की गणना ६४ -               |                      | दीक्षित के नामोच्चारण का निषेध                | १०३                           |
| ग्यारहवीं इन्द्रिय मन                        | <b>E</b> 19          | परस्त्री के नामोच्चारण का निषेच               | १०४                           |
| man with the second                          | 40                   |                                               | , - 0                         |

| *पारिवारिक एवं सम्बन्धी जनों का         |            | वेदाभ्यास परम तप है १                | 86 -         | १४२ |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|-----|
| अभिवादन १०५ – १                         | 05         | वेदाभ्यास के बिना शुद्रत्व प्राप्ति  |              | १४३ |
|                                         |            | *द्वितीय जन्म का निरूपण          १   | 88 –         | १४६ |
| *बालक ब्राह्मण भी वृद्ध क्षत्रियों      |            | *यज्ञोपवीत से पूर्व वेदमन्त्रोच्चारण |              |     |
|                                         | ०१         | का निषेध १                           | 80-          | १४९ |
| सम्मान के आधार ११२ – १                  | १२         | गुरुकुल में रहते हुए ब्रहमचारी वे    | ते           |     |
|                                         | १३         | पालनीय विविध नियम                    |              | १५० |
| राजा और स्नातक में स्नातक               |            | ब्रहमचारी के दैनिक नियम              |              | १५१ |
| अधिक मान्य १                            | १४         | मद्य, मांस आदि का त्याग              |              | १५२ |
| आचार्य का लक्षण १                       | १५         | अंजन, छाता, जूता आदि घारण            |              |     |
| उपाध्याय का लक्षण १                     | १६         | का निषेध                             |              | १५३ |
| पिता-गुरु का लक्षण १                    | १७         | जूआ, निंदा, स्त्रीदर्शन आदि का निषे  | घ            | १५४ |
| त्रमृत्विक् का लक्षण १                  | १८         | एकाकी शयन का विधान                   |              | १५५ |
| अध्यापक या आचार्य की महत्ता १           | १९         | *स्वप्नदोष में प्रायश्चित            |              | १५६ |
| उपाध्याय, आचार्य, पिता,                 |            | भिक्षा सम्बन्धी नियम                 |              | १५७ |
| माता की तुलना १                         | २०         | किनसे भिक्षा ग्रहण करें              |              | १५८ |
| पिता से वेदज्ञाता आचार्य                |            | किन-किन से भिक्षा ग्रहण न करे        |              | १५९ |
| बड़ा होता है १२१ - १                    | २२         | पापकर्म करने वालों से भिक्षा न ले    | तें          | १६० |
| आचार्य द्वारा प्रदत्त ब्रह्मजन्म        |            | सायं प्रात : अग्निहोत्र का पुन :     |              |     |
| स्थिर होता है १                         | २३         | विश्लेष विधान                        |              | १६१ |
| गुरु का सामान्य लक्षण १                 | २४         | *भिक्षा और यज्ञ न करने पर            |              |     |
| विद्वान् बालक वयोवृद्ध से               |            | प्रायश्चित १                         | ६२ –         | १६३ |
| बड़ा होता है १                          | ર્ય        | *ब्राह्मण-ब्रह्मचारी के लिए          |              |     |
| उक्त विषय में आगिरस                     |            | मिक्षा सम्बन्धी अपवाद १              | ६४ –         | १६५ |
| का दृष्टान्त १२६ – १                    | २७         | गुरु के समीप रहते ब्रह्मचारी की      |              |     |
| विद्वत्ता के आधार पर बालक और            |            | मर्यादाएं                            |              | १६६ |
| पिता की परिमाषा १                       | २८         | गुरु के सम्मुख साक्घान होकर          |              |     |
| अवस्था आदि की अपेक्षा वेदज्ञानी         |            | बैठें और खड़े हों                    |              | १६७ |
|                                         | २९         | गुरु के आदेशानुसार चलें              |              | १६८ |
|                                         | OŞ         | गुरु से निम्न स्तर की वेशभूषा रहे    | <b>बें</b>   | १६९ |
|                                         | <b>३</b> १ | बातचीत करने का शिष्टाचार १           | <u> - 00</u> | १७२ |
| मूर्खता की निन्दा तथा मूर्ख             |            | गुरु से निम्न आसन पर बैठें           |              | १७३ |
| का जीवन निष्फल १३२ — १                  | ३३         | गुरुका नाम न लें                     |              | १७४ |
|                                         | રૂજ        | गुरु की निन्दा न सुनें               |              | १७५ |
| पवित्र मन वाला ही वैदिक कर्मों के       |            | *गुरु-निन्दा का फल                   |              | १७इ |
|                                         | રૂપ        | गुरु को कब अभिवादन न करें            |              | १७७ |
|                                         | ३६         | साय बैठने न बैठने सम्बन्धी निर्देश   | T :          | १७८ |
| ब्राहमण के लिए अपमान-सहन                |            | गुरु के साथ कहां-कहां बैठें          | :            | १७९ |
| का निर्देश १३७ – १३                     | ३९         | गुरु के गुरु से गुरुतुल्य आचरण       |              | १८० |
| द्विज के लिए वेदाभ्यास की अनिवार्यता ११ | 80         | अन्य अध्यापकों से व्यवहार            | :            | १८१ |

| • ^ ^                          |                | 3··· · · · ·                                  |                 |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| *गुरुपुत्र आदि से व्यवहार      |                | विवाह में त्याज्य कुल                         | € <b>-</b> ७    |
| *गुरुपत्नियों से व्यवहार       |                | विवाह में त्याज्य कन्यःए                      | द्र – ९         |
| युवती गुरुपत्नी के चरणस्पर्श व | n e            | विवाह योग्य कन्या                             | १०              |
| निषेघ और उसमें कारण            | १८७            | *भ्रातृरहित कन्या से विवाह में साव            | धानी ११         |
| युवती के चरण स्पर्श से हानि    |                | *सवर्ण कन्या के अतिरिक्त                      |                 |
| स्त्रीवर्ग के साथ एकान्तवास नि | षेघ १९०        | विवाह-विधान                                   | १२ – १३         |
| ्युवती गुरुपत्नी के अभिवादन    |                | *शूद्र-कन्या से विवाह का निषेध                |                 |
| की विधि                        | १९१ — १९२      | और उससे हानियां                               | १४ – १०         |
| गुरा-सेवा का फल                | १९३            | आठ प्रकार के प्रचलित विवाह                    |                 |
| ब्रहमचारी के लिए केश सम्बन्ध   | ी .            | और उनकी विधि                                  | २० – २१         |
| तीन विकल्प एवं ग्राम निवास का  | निषेघ १९४      | वर्णानुसार धर्म्य विवाह                       | २२ – २६         |
| प्रमादवश सोते रहने पर          |                | ब्राह्म अर्थात् स्वयंवर विवाह का लक्षा        | ग २७            |
| प्रायश्चित                     | १९५ – १९६      | दैव विवाह का लक्षण                            |                 |
| सन्घ्योपासन का विधान एवं वि    | ाघि १९७        |                                               | २८              |
| स्त्री-शूद्रादि के उत्तम आचरण  | का -           | आर्ष विवाह का लक्षण                           | २९              |
| अनुकरण करें                    | १९८            | प्राजापत्य विवाह का लक्षण                     | 90              |
| *त्रिवर्ग सम्बन्धी मान्यताएं   | १९९ – २१२      | आसुर विवाह का लक्षण                           |                 |
| निम्नस्तर के व्यक्ति से भी     |                |                                               | ३१              |
| ज्ञान-धर्म की प्राप्ति         | २१३            | गान्धर्व विवाह का लक्षण                       | <b>ર</b> ્      |
| उत्तम वस्तुओं का सभी स्थानों   |                | राक्षस विवाह का लक्षण                         | <b>રફ</b>       |
| से ग्रहण                       | २१४ – २१५      | पैशाच विवाह का लक्षण                          | રૂજ             |
| आपत्ति काल में अब्राहमण से     |                |                                               |                 |
| एवं उसके नियम                  | २१६ – २१८      | *द्विजों की कन्यादान की विधि                  | રૂપ             |
| *आजीवन गुरु-सेवा का फल         | २१९            | *विवाहों के गुण लाभ                           | ३६ – ३८         |
| समावर्तन की इच्छा होने पर ग्   |                | प्रथम चार उत्तम विवाहों से लाम                | <b>३</b> ९ – ४० |
| का विधान एवं नियम              | २२०            | अन्तिम चार विवाह निन्दनीय                     | ४१              |
| गुरुदक्षिणा में देय वस्तुए     | २२१            | श्रेष्ठ विवाह से श्रेष्ठ सन्तान, बुरों से र   | बुरी ४२         |
| *गुरु के निधन पर गुरुदक्षिणा   |                | *सवर्ण-असवर्ण कन्या से विवाह                  |                 |
| का विधान                       | २२२ – २२३      | करने की विधि                                  | 88 – 88         |
| आजीवन ब्रह्मसूर्य पालन का प    | ाल <b>२</b> २४ | त्रृतुकाल-गमन सम्बन्धी विधान                  | 84              |
|                                |                | स्त्रियों का स्वामाविक त्रातुकाल              | ४६              |
| तृतीय अध्याय                   | 0              | निन्दित रात्रियां                             | 80              |
| (समावर्तन, विवाह एवं प         | ञ्चयज्ञावधान-  | पुत्र और पुत्री प्राप्त्यर्थ रात्रि की पृथक्त |                 |
| विधान)                         |                | पुत्र और पुत्री होने में कारण                 | ॥ <i>४</i> ९    |
| समावर्तन                       | १ से इ तक      | संयमी गृहस्थ भी ब्रहमचारी                     |                 |
| ब्रहमचर्य और वेदाध्ययनकाल      | 8              |                                               | ५०              |
| समावर्तन कथ करे                | २ – ३          | वर से कन्या का मूल्य लेने                     |                 |
|                                | ४ से ६६ तक     | का निषेध                                      | ५१ – ५२         |
| गुरु की आज्ञा से विवाह         | 8              | आर्ष-विवाह में भी गो-युगल लेने                |                 |
| विवाह-योग्य कन्या              | ય              | का निषेघ                                      | ५३ – ५४         |
|                                |                |                                               |                 |

|                                       |                 | 3 *                                   |                   |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|
| स्रियों के आदर का विधान               |                 | घर से अतिथि को न लौटायें              | १०५               |
| त्या उसका फल                          | વ્રવ            | अतिथिपूजन सुख-आयु-                    |                   |
| सियों का आदर करने से दिव              | य               | यशोदा यक                              | १०६ - १०७         |
| समों की प्राप्ति                      | ५६              | दोबारा भोजन पकाने पर                  |                   |
| सियों के शोकग्रस्त रहने से            |                 | बलियज्ञ नहीं                          | १०६ – ११२         |
| परिवार का विनाश                       | ५७ – ५८         | अतिथियों से भिन्न व्यक्तिय            | िको मोजन ११३      |
| स्रियों का सदा सत्कार-सम्मान रा       | ह्यें ५९        | अतिथियों से पहले किनकों               |                   |
| गति-पत्नी की परस्पर संन्तुष्टि से     |                 | भोजन दें                              | ११४ – ११५         |
| परिवार का कल्याण                      | ६०              | गृहस्थ दम्पती को सबके बाव             | र भोजन            |
| र्षत-पत्नी में पारस्परिक अप्रसन्न     | तासे            | करना और यज्ञशेष मोजन                  |                   |
| सन्तान न होना                         | ६१              | करना                                  | ११६ — ११८         |
| स्री की प्रसन्नता पर कुल में प्रसन्नत | <b>ा ६</b> २    | *राजा आदि का सत्कार                   | ११९ — १२१         |
| कुलें को पतित करने वाले कर्म          | ६३ – ६६         | *मृतर श्राद का विद्यान एवं            |                   |
| प्र <del>व</del> महायल-विषय ६७-       | -२८६ तक         | तत्सम्बन्धी नियम १                    | २२ से २८४ तक      |
| प् <b>लमहायज्ञों</b> का विधान         | ६७              | *श्राद्ध में अपांक्तेय ब्राह्मण       | १५० – १६९         |
| ण्यमहायज्ञों के अनुष्ठान का           |                 | <b>*अपांक्तेय ब्राह्मणों को दान</b> ं | देने              |
| कारण                                  | ६८ – ६९         | से फल की अप्राप्ति                    | १७० १८२           |
| फ्नमहाय <b>ज्ञों</b> के नाम एवं       |                 | *पांक्तेय ब्राह्मण                    | १८३ – १९२         |
| गमान्तर                               | <i>७० – ७२</i>  | *पितरों की उत्पत्ति                   | १९३ – २०२         |
| फ्वयज्ञों के नामान्तर                 | ७३ – ७४         | *देवकर्म से पितृकर्म श्रेष्ठ          | २०३ – २०४         |
| ब्रह्मयज्ञ एवं अग्निहोत्र का विधान    | १ ७५            | *देवकर्म और पितृश्राद्व की            |                   |
| अग्निहोत्र से लाभ                     | ७६              | विधियां                               | २०५ – २३६         |
| गृहस्थाश्रम की महत्ता एवं             |                 | *पितरों को कौन सा अन्न प्रा           | प्त               |
| जेष्ठता                               | 99 - 95         | नहीं होता                             | २ <i>३७</i> − २३≂ |
| गृहस्य के योग्य कौन                   | 02 - PU         | *श्राद्ध जिमाते समय सावधानि           | नेयां २३९ - २४३   |
| पञ्चयज्ञों के मुख्य कर्म              |                 | *श्राद्ध में अन्य भाग                 | २४४ – २४६         |
| पितृयज्ञ का विधान                     | दर              | *पिण्डदान-सम्बन्धी विद्यान            | २४७ – २४८         |
| * पितृयज्ञ और बलिवैश्वदेव में         |                 | श्रद मोजन के बाद की                   |                   |
| किसको जिमायें                         | द३              | विधियां                               | २४९ – २६६         |
| बलिवैश्वदेव यज्ञ का विघान             | ८४ – ९२         | पितरों को तृप्तिदायक अन्न             | एवं मांस          |
| विल रखने से उत्तम गति                 | ৭३              | और तृप्ति की अवधि                     | २६७ – २८०         |
| अतिथियज्ञ का विधान                    | <b>९४ – १००</b> | *त्रैमासिक श्राद्ध का विधान           | २८१ – २८३         |
| सज्जनों के घर में सत्कारार्थ सदा      |                 | *पिता आदि की वसु आदि सं               | ज्ञाएं २८४        |
| उपलब्ध वस्तुएं                        | १०१             |                                       |                   |
| अतिथि का लक्षण                        | १०२             | *गृहस्य के लिए दो ही प्रकार           | के                |
| अतिथि कौन नडीं होते                   | ६०३             | भोजनों का विघान                       | २८५               |
| ्दूसरों के यहां खाने की पावना से पाप  | १०४             | *उपसंहार                              | २८६               |
|                                       |                 |                                       |                   |

#### विषयानुक्रमणिका

| चतुर्थ अध्याय                     |          | सवारी किन पशुओं से न करें           |                  |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| (गृहस्थान्तर्गत आजीविका           |          | या करें                             | <b>६</b> ७ – ६ ⊏ |
| एवं व्रत विषय)                    |          | *बालसूर्यदर्शन आदि निषेध            | ६९ – ७८          |
|                                   | से १२ तक | दुष्टों का संग न करें               | ७९               |
| आयु के द्वितीय माग में गृहस्थी ब  |          | *शूद्र को उपदेश आदि का निषे।        |                  |
| गृहस्यी की परपीड़ारहित जीविका     |          | *अक्षत्रिय राजा से दान का निषे      | घ ८४ – ८६        |
| धनसंग्रह जीवनयात्रा चलाने मात्र   | ·        | *अक्षित्रिय राजा से दान लेने से     |                  |
| के लिए हो                         | ş        | नरकप्राप्ति                         | ८७ – ९१          |
| *जीविकाओं के भेद                  | ४ – ६    | ब्राह्ममुहूर्त में जागरण            | ९२               |
| *धान्यसंग्रही के भेद              | ७ – १०   | सन्ध्योपासनादि नित्यचर्या का प      | <b>ालन</b>       |
| शास्त्रविरुद्ध जीविका न हो        | ११       | एवं उससे दीर्घायु की प्राप्ति       | ९५ – १००         |
| सन्तोष सुख का मूल है, असन्तोष     |          | *विविध अनध्यायों का विधान           | १०१ – १२७        |
| दु:ख का                           | १२       | स्त्रीगमन में पर्व दिनों का त्याग क | रें १२८          |
| स्नातक गृहस्थियों के व्रत         | १३-२५९   | *खाने के बाद स्नान आदि का           |                  |
| गृहस्थों के लिए सतोगुणवर्धक व्रत  | १३ – १४  | निषेघ                               | १२९ – १३२        |
| अधर्म से धनसंग्रह न करें          | १५       | परस्त्री-सेवन का निषेध एवं          |                  |
| इन्द्रियासक्ति-निषेध              | १६       | त्याज्य व्यक्ति                     | १३३              |
| स्वाध्याय से कृतकृत्यता           | १७ – २०  | परस्त्री-सेवन से हानियां            | १३४              |
| पंचयज्ञों के पालन का निर्देश      | २१ - २४  | *इन तीनों का अपमान न करें           | १३५ – १३६        |
| अग्निहोत्र का विधान               | २५ – २८  | अत्महीनता की मावना मन में           |                  |
| अतिथिसत्कार का विधान              | २९       | न लायें                             | १३७              |
| सत्कार के अयोग्य व्यक्ति          | QĢ.      | सत्य तथा प्रिय भाषण करें            | १३८              |
| सत्कार के योग्य व्यक्ति           | ३१       | मद्र व्यवहार करें                   | १३९              |
| मिक्षा एवं बलिवैश्वदेव का विधान   | ३२       | हीन, विकलांगों आदि पर व्यंग्य       | •                |
| *भूख की अवस्था में राजा से        |          | न करें <sup>:</sup>                 | १४०              |
| धनग्रहण                           | ३३ – ३४  | *गाय आदि का उच्छिष्ट हाथ से         |                  |
| स्त्राच्याय में तत्पर रहना        | રૂપ      | स्पर्श-निषेद्य'                     | १४१ – १४४        |
| *लाठी, कमण्डलु आदि का धारण        | ३६       | कल्याणकारी यज्ञ-सन्ध्या             |                  |
| त्याज्य बातें                     | ३७ – ३९  | आदि कार्य करें                      | १४५              |
| रपस्वलागमन निषेघ एवं              |          | यज्ञ-सन्ध्या आदि कल्याणकारी         |                  |
| उससे हानि                         | 80-86    | कार्यों से लाम                      | १४६              |
| रजस्वलागमन-त्याग से लाम           | ४२       | वेदाम्यास परमधर्म है                | १४७              |
| *स्त्री को किन अवस्थाओं में       |          | वेदाम्यास का कथन और उसका            |                  |
| न देखें                           | ४३ – ४४  | फल                                  | १४६ – १४९        |
| मलमूत्रादि त्याग में वर्ज्य बातें | ४५ – ५२  |                                     | १५० – १५३        |
| 'विविध त्याज्य बातें              | ५३ – ६६  | वृद्धें का अमिवादन एवं स्वागत       | १५४              |
|                                   |          |                                     |                  |

| सदाचार की प्रशंसा एवं फल                 | १५५ – १५६                               | योग्य पुत्र में गृहकार्यों का सम्पर्ण                              | ०५५ १              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| दुराचार से हानि                          | १५७ – १५८                               | आत्मिचन्तन का आदेश एवं फल                                          | २५८                |
| परवंश कर्मी का त्थाग                     | १५९                                     | विषय का उपसंहार                                                    | २५९ – २६०          |
| सुब-दु:ख का लक्षण                        | १६०                                     | पञ्चम अध्याय                                                       |                    |
| अत्मा के प्रसन्नताकारक कार्य ही करें १६१ |                                         | (गृहस्थान्तर्गत-मक्ष्यामक्ष्य-देहशूद्ध-                            |                    |
| माता-पिता-आचार्यादि की                   |                                         | द्रव्यशुद्धि-स्त्रीधर्म विषय)                                      | 9                  |
| हिंसा न करें                             | १६२                                     | •                                                                  | से ५६ तक           |
| नास्तिकता, वेदनिन्दा आदि निषिद्व         |                                         | *ऋषियों का भृगु से प्रश्न                                          | 8 - 8              |
| कर्म                                     | १६३                                     |                                                                    | 4 – 9              |
| शिष्य को केवल श्विश्वार्थ ताड़ना         | करें १६४                                | मक्ष्य पदार्थ                                                      | १० – २५            |
| <b>*ब्र</b> ्गण की हिंसा से नरक          | १६५ - १६९                               |                                                                    | २६ – ४४            |
| अधर्म-निंदा एवं अधर्म से                 |                                         | निन्दित मोजन मांस हिंसामूलक                                        |                    |
| दु : खप्राप्ति                           | १७० – १७४                               | होने से पाप है                                                     | ४५ – ५०            |
| सत्यधर्म का पालन करें                    | १७५                                     | मांसमक्षण प्रसंग में आठ प्रकार                                     |                    |
| र्घमवर्जित अर्थ-काम का त्याग             | १७६                                     | पापियों की गणना                                                    | ५१ – ५६            |
| चपलता का त्याग                           | 209 - 009                               | गृहस्थान्तर्गत देहशुद्धि                                           |                    |
| विवाद न करने योग्य व्यक्ति               | १७९ - १८५                               | विषय ५७ ह                                                          |                    |
| प्रतिग्रह का लालच न रखें                 | १८६                                     | अश्रुद्धि के समय                                                   | 45 – 49            |
| प्रतिग्रह की विधियां                     |                                         | *सपिण्डता और समानोदक भाव<br>*सूतक और मृतक सम्बन्धी विधान           | 40 – 48<br>40 – 48 |
| बन लेने के अनधिकारी तीन                  |                                         | "सूत्रिक जार मृतक सम्बन्धा विधार<br>"समीपस्य बान्धवों की शुद्धि की | । ५५ - ५५          |
| प्रकार के व्यक्ति                        | १९० – १९४                               | विधि तथा अवधि                                                      | ६४ – ७४            |
| विडाल-त्रतिक का लक्षण                    | १९५                                     |                                                                    | 40 00              |
| वक-व्रतिक का लक्षण                       | १९६ – २००                               | और अवधि                                                            | 9 <u>4</u> – 99    |
| दूसरों के स्नान किए जल में               |                                         | *अन्य गुद्धियों की विधि                                            | 50 - 99            |
| न नहायें                                 | २०१ - २०२                               |                                                                    | १०० – १०४          |
| किन जलों में स्नान करें                  | २०३                                     | देह-शुद्धि कारक पदार्थी की गणना                                    | १०५                |
| यम-सेवन की प्रचानता                      | २०४                                     | सर्वोत्तम शुद्धि अर्थशुचिता                                        | १०६                |
| *अमस्य भोजन                              | २०५ - २२५                               | धर्माचरण से विविध चरित्र                                           |                    |
| *श्रद्धा से दानकार्य करें                | २२६                                     | •                                                                  | १०७ - १०८          |
| वान धर्म के पालन का कथन                  | २२७ - २३२                               | शरीर, मन, आत्मा, बुद्धिकी शुद्धि                                   |                    |
| वेददान की सर्वश्रेष्ठता                  | २३३ – २३७                               |                                                                    | से १४६ तक          |
| धर्मसंचय का विधान एवं                    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | पात्रा पा शुक्ष पा प्रपार                                          | १११ – ११५          |
| धर्म प्रशंसा                             | २३६- २४३                                |                                                                    | ११६ – ११७          |
| उत्तमों की संगति करें                    | २४४ – २४५                               | अन्य वस्त्रावि पदार्थों की शृद्धि<br>*शुद्ध और अशुद्ध वस्तुओं की   | ११८ – १२६          |
| श्रेष्ठ स्वमाव वाला बने                  | २४६                                     |                                                                    | १२७ – १३६          |
| *दान सम्बन्धी विविध बातें                | २४७ - २५४                               | भवा<br>भव्रह्मचारी और संन्यासियों के लि                            |                    |
| झूठ बोलने वाला पापी है                   | २५५ - २५६                               | शुद्धि-प्रकार                                                      | १३७                |
| 4                                        | , , , , , , , ,                         | <b>8</b> × · · · ·                                                 | • • •              |

| सन्यास धर्म विषय ३३ से ८५ तक                          |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|
| संन्यास-ग्रहण का विधान ३३ — ३७                        |  |  |
| परमात्म-प्राप्ति हेतु गृहाश्रम से मी                  |  |  |
| संन्यास ले सकता है ३८ – ४०                            |  |  |
| वैराग्य होने पर गृहस्थ या ब्रह्मचर्य                  |  |  |
| से सीघा स'न्यास-ग्रहण ४१                              |  |  |
| सन्यासी एकाकी विचरण करे ४२                            |  |  |
| निर्लिप्त भाव से गांव में मिक्षा ग्रहण                |  |  |
| करे ४३ — ४४                                           |  |  |
| जीवन-मरण के प्रति समदृष्टि ४५                         |  |  |
| पवित्र एवं सत्य आचरण करे ४६                           |  |  |
| अपमान को सहन करे ४७                                   |  |  |
| क्रोघ आदि न करे ४८                                    |  |  |
| आध्यात्मिक आचरण में स्थित रहे ४९                      |  |  |
| मोजन पाने के लिए पा <b>ख</b> ण्ड न <b>करे</b> ५० – ५१ |  |  |
| मुण्डनपूर्वक गेरुवे वस्त्र धारण करके                  |  |  |
| रहे ५२ – ५४                                           |  |  |
| एक समय ही मिक्षा मांगे ५५ – ५६                        |  |  |
| मिक्षान प्राप्त होने पर दु:ख का                       |  |  |
| अनुमव न करे ५७                                        |  |  |
| प्रशंसा-लाम आदि से बचे ५६                             |  |  |
| इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखकर मोक्ष के                 |  |  |
| लिए सामर्थ्य बढ़ाये ५९ – ६०                           |  |  |
| मनुष्य-जीवन की दु:खमय गति-स्थितिया                    |  |  |
| और उनका चिन्तन ६१ – ६३                                |  |  |
| अपर्म से दु:ख और घर्म से सुख प्राप्ति ६४              |  |  |
| योग से परमात्मा का प्रत्यक्ष करे ६५                   |  |  |
| दूषित आदि प्रत्येक अवस्था में घर्म                    |  |  |
| का पालन आवश्यक ६६                                     |  |  |
| धर्माचरण के बिना बाहरी दिखावे                         |  |  |
| से श्रेष्ठ फल नहीं ६७ — ६९                            |  |  |
| प्राणायाम अवश्य करे ७०                                |  |  |
| प्राणायाम से इन्द्रियों के दोषों का क्षय ७१           |  |  |
| प्राणायाम, घारणा, प्रत्याहार से दोषों का              |  |  |
| क्षय ७२                                               |  |  |
| घ्यान से यथार्थ ज्ञान ७३                              |  |  |
| यथार्थज्ञान से कर्म-बन्धन का विनाश ७४                 |  |  |
| अहिंसा आदि वैदिक कर्मों से परमात्मा                   |  |  |
| पद की प्राप्ति ७५                                     |  |  |
|                                                       |  |  |

|                                                                        | • F                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| इपवित्र शरीर का त्याग ७६ – ७९                                          | राजा वैदवेत्ताओं से अनुशासन की शिक्षा   |
| नि:स्पृहता से सुख एवं मोक्षप्राप्ति ८०                                 | ले । ३९                                 |
| एमात्मा में अधिष्ठान ८१ – ८२                                           | *अनुशासन विहीन राजाओं के विनाश के       |
| एसात्मा ही सुख का स्थान है ८४                                          | उदाहरण ४० – ४१                          |
| स्यास विषय का उपसंहार ८५                                               | *अनुशासनप्रिय राजाओं की समृद्धि के      |
| बाग्रम धर्मों की समाप्ति पर                                            | उदाहरण ४२                               |
| उपसंहार ५७                                                             | राजा विद्वानों से विद्याएं ग्रहण करे ४३ |
| बाग्रम धर्मों के पालन से मोक्ष की ओर                                   | जितेन्द्रिय राजा ही प्रजाओं को वश में   |
| प्रगति ८८                                                              | रख सकता है ४४                           |
| गृहस्य की श्रेष्ठता ६९                                                 | व्यसनों की गणना ४५ – ४६                 |
| गृहस्य समुद्रवत है ९०                                                  | दश कामज व्यसन ४७                        |
| र्भ के दश लक्षण ९२                                                     | क्रोधज आठ व्यसन ४८                      |
| बालक्षणात्मक धर्मपालन से उत्तम गति ९३                                  | सभी व्यसनों का मूल लोभ ४९               |
| क्षप्रम धर्मो एवं ब्राह्मणधर्मों का उपसंहार ९७                         | कामज और क्रोधज व्यसनों में अधिक         |
| स्प्तम-अध्याय                                                          | कष्टदायक व्यसन ५० - ५२                  |
| (राजधर्म विषय)                                                         | व्यसन मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी ५३     |
| राजवन ग्वययः)<br>राजा की नियुक्ति एवं सिद्धि १ से ३५                   | मन्त्रियों की नियुक्ति ५४               |
| (णाका। नियुक्ति एव। साद्धः १ स ३४<br>तक                                | राजा को सहायकों की आवश्यकता में         |
|                                                                        | कारण ५५                                 |
|                                                                        | मन्त्रियों के साथं मन्त्रणा करे ५६ - ५९ |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                | आवश्यकतानुसार अन्य अमात्यों की          |
| 0 111                                                                  | नियुक्ति ६० – ६१                        |
| एका दिव्यगुणी के कारण प्रभावशाली ५ — ७<br>एका की अवमानना न करें ६ — १३ | अमात्यों के सहयोगी अधिकारियों की        |
| त्वा का अपनानना न कर                                                   | नियुक्ति ६२                             |
|                                                                        | प्रधान दूत की नियुक्ति ६३               |
| रण्ड का महत्त्व १७ – १८<br>नायानुसार दण्ड ही हितकारी १९ – २५           | श्रेष्ठ दूत के लक्षण ६४ – ६५            |
| लंड देने का अधिकारी राजा कौन २६                                        | दूत के कार्य ६६ — ६८                    |
| स्व पन का जानकार राजा का                                               | राजा के निवास योग्य देश ६९              |
| विनाशक २७ – ३२                                                         | छ: प्रकार के दुर्ग ७०                   |
| न्ययानुसार दण्डादि देने से राजा की                                     | पर्वतदुर्ग की श्रेष्ठता ७१ — ७३         |
| ,                                                                      | दुर्ग का महत्व ७४ – ७५                  |
|                                                                        | राजा का निवासगृह ७६                     |
| न्यायविरुद्ध आचरण से यशनाश ३४<br>एवा की नियुक्ति नामक विषय का          | राजा के विवाह योग्य भार्या ७७           |
| - 4                                                                    | पुरोड़ित का वरण एवं उसके                |
| उपसंहार ३५                                                             | कर्तव्य ७६ – ६०                         |
| राजा की जीवनचर्या और भृत्यों आदि<br>की नियुक्ति सम्बन्धी विधान ३६      | विविध विमागाध्यक्षों की नियुक्ति ८१     |
|                                                                        | राजा स्नातक विद्वानों का सत्कार         |
| राजा वेदनेता आचार्यों की मर्यादा में रहे ३७                            | करे                                     |
| राषा शिक्षक वेदवेताओं का आदर-सत्कार<br>करे ३८                          | युद्ध के लिए गमन तथा युद्ध सम्बन्धी     |
| कर ३८                                                                  | ज्यवस्था <b>ए</b>                       |
|                                                                        | •                                       |

|                                          | 2×                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| युद्ध में किन को नमारे ९१ – ५३           | राज्यमण्डल की प्रकृतियों के बहत्तर भेद 💎 १५७ |
| युद्ध से पंजायन करने वाला                | शत्रु, मित्र और उदासीन की                    |
| अपराधी होता है ९४ – ९६                   | परिभाषा १५६-१५९                              |
| *जीते हुए धन से राजा को 'उद्धार'         | सन्धि, विग्रह आदि षडगुणों का                 |
| दना ९७ – ९ द                             | वर्णन १६० – १६१                              |
| राजा द्वारा चिन्तनीय बातें ९९ - ११०      | सन्धि और उसके भेद १६२ – १६३                  |
| राजा प्रजा का शोषण न होने दे १११         | विग्रह और उसके भेद १६४                       |
| प्रजा के शायण से हानि ११२                | यान ओ. र उसके भेद १६५                        |
| राष्ट्र के नियन्त्रण के उपाय ११३         | आसन और उसके भेद १६६                          |
| नियन्त्रण कन्द्रों और राजकार्यालयों का   | द्वैधीभाव और उसके भेद १६७                    |
| निर्माण ११४                              | संप्रय और उसके भेद १६८                       |
| अवर अधिकारियों आदि की                    | सन्धि का समय १६९                             |
| नियुक्ति ११५ – १२०                       | विग्रह का समय १७०                            |
| नगरों में सचिवालय का निर्माण १२१         | यान का समय १७१                               |
| राजकर्मचारियों के आचरण का                | आसन का समय १७२                               |
| निरीक्षण १२२                             | द्वैधीमाव का समय १७३                         |
| रिश्वतखोर कर्मचारियों पर दृष्टि रखे १२३  | संश्रय का समय १७४ — १७९                      |
| रिश्वतखोर कर्मचारियों को दण्ड १२४        | राजनीति का निष्कर्ष १८०                      |
| कर्मचारियों के वेतन का                   | आक्रमण के लिए जाना और व्यूहरचना              |
| निर्घारण १२५ – १२६                       | आदि की व्यवस्था १८१ – १८४                    |
| करांग्रहण सम्बन्धी व्यास्थाएँ १२७ — १३८  | त्रिविध मार्ग का संशोधन करे १८५              |
| कर-ग्रहण में अतितृष्णा                   | आक्रमण के समय शत्रु और शत्रुमित्र            |
| हानिकारक १३९ — १४०                       | पर विशेष दृष्टि रखें १८६                     |
| रुग्णावस्था में प्रधान अमात्य को         | व्यूह रचनाएं १८७ – १९३                       |
| राजसभा का कार्य सौंपना १४१ — १४४         | सेना का उत्साह वर्धन १९४                     |
| राजा के दैनिक कर्त्तव्य १४५              | शत्रुराजा को पीड़ित करने के                  |
| सभा में जाकर प्रजा के कष्टों को सुने १४६ | उपाय १९५ – १९६                               |
| राज्य सम्बन्धी मन्त्रणाओं के स्थान १४७   | शत्रुराजा के अमात्यों में फूट १९७ — २००      |
| मन्त्रणा की गोपनीयता का                  | राजा के विजयोपरान्त कर्तव्य २०१              |
| महत्त्व १४८ – १५०                        | हारे हुये राजा से प्रतिज्ञापत्र आदि          |
| धर्म. काम, अर्थसम्बन्धी बातों            | लिखवाना : २०२ – २०७                          |
| पर चिन्तन करें १५१                       | सच्चा मित्र सबसे बड़ी शक्ति २०८              |
| धर्म, अर्थ, काम में विरोध को दूर करे १५२ | प्रश्नंसनीय मित्रराजा के लक्षण २०९           |
| इतसम्प्रेषण और गुप्तचरों के आचरण         | कष्टंकर शत्रु के लक्षण २१०                   |
| पर दृष्टि १५३                            | उदासीन के लक्षण २११                          |
| अष्टविध कर्म आदि पर चिन्तन १५४           | राजा द्वारा आत्मरक्षा सबसे                   |
| राज्यम्ण्डल की विचारणीय चार मूल          | आवश्यक २१२ — २१५                             |
| प्रकृतियां १५५                           | मन्त्रणा एवं शस्त्राभ्यास के बाद भोजनार्थ    |
| गज्य मण्डल की विचारणीय आठ                | अन्त:पुर में जाना २१६                        |
| और मूल प्रकृतियां १५६                    | राजा सुपरीक्षित भोजन करे २१७ – २१९           |
|                                          |                                              |

| बाद्य पदार्थी के समान अन्य               |     | 'राजा द्वारा सुरक्षित धन' की            |              |              |
|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| वोज्य साधनों में सावधानी २२              | 0   |                                         | १४ <b>–</b>  | 35           |
| भोजन के बाद विश्वाम और                   | •   |                                         | 313 —        |              |
| गजकार्यों का चिन्तन २२                   | 8   | कर्तव्यों में संलग्न व्यक्ति सबके प्रिय |              | ୪୨           |
| मैनिको एवं शस्त्रादि का निरीक्षण २२      |     | राजा या राजपुरुष विवादों को न बद्धयें   |              | 83           |
| सन्ध्योपासना तथा गुप्तचरो और             |     | अनुमान प्रमाण से निर्णय में             |              |              |
| र्गतिनिधियों के सन्देशों को सुनना २२     | 3   | 3                                       | ४४ -         | ४६           |
| गुप्तचरों को समझाकर सायकालीन             | • • | त्राण लेने-देने के विवाद का             |              |              |
| भोजन के लिए अन्त :पुर में जाना           | 8   | न्याय ५-४७से                            | 5-8          | ७इ           |
| गत्रिशयनकाल २२५ — २२                     |     |                                         | 313 -        |              |
|                                          | •   | त्रुणदाता से त्रुण के लेखादि प्रमाणी    |              |              |
| अष्टम अध्याय                             |     | मांगना                                  |              | 45           |
| राजधर्मान्तर्गत व्यवहार-निर्णय)          |     |                                         | 42           | - 50         |
| <b>८ –</b> १ से ९ –२५० तः                | क   | •                                       | <b>5</b> 2 - |              |
| ब्यवहारों अर्थात् मुकद्दमों के निर्णय के |     |                                         | इ४ -         |              |
| लिए राजा का न्यायसभा में प्रवेश          | 8   | विशेष प्रसंगों में साक्षी विशेष         | •            | 85           |
|                                          | ર   | ऐकान्तिक अपराघों में सभी साक्षी         |              |              |
| 3                                        | 5   | मान्य हैं                               | 80,          | IG ?         |
| राजा के अभाव में मुकहमों के निर्णय के    |     | बलात्कार आदि कार्यों में सभी साक्षी     | ·            |              |
| लिए मुख्य न्यायाधीश विद्वान् की नियुक्ति | ९   | हो सकते हैं                             |              | 135          |
| मुख्य न्यायाधीश तीन विद्वानों के साथ     |     | साक्ष्यों में निश्चय                    | 195 -        | - 1613       |
|                                          | 0   | स्वाभाविक साक्ष्य ही ग्राह्य है         |              | 19 =         |
|                                          | 8   |                                         | 19९ -        | - ස <b>3</b> |
| मुकहमों के निर्णय में धर्म की रक्षा की   |     | साक्षी, आत्मा के विरुद्ध साक्ष्य न      |              |              |
|                                          | २   | _                                       | у —          | 800          |
| न्यायसभा में सत्य ही बोले और             |     | *साक्षी में शपथ दिलाने का               |              |              |
|                                          | ş   | कथन १०९                                 | o, —         | ११६          |
|                                          | 8   | भूठी गवाही वाले मुकहमे पर पुनर्विचार    |              | 9 913        |
| मारा हुआ धर्म मारने वाले को ही           |     | असत्य साक्ष्य के आधार                   |              | 88=          |
|                                          | ધ   | असत्य साक्ष्य में दोषानुसार             |              |              |
|                                          | દ   | दण्डव्यवस्था ११९                        | ۹ –          | 854          |
|                                          | 9   | दण्ड देते समय विचारणीय बातें १२         | ६ –          | 230          |
|                                          | 2   | लेने-देने के व्यवहार में काम आने        |              |              |
| गजा यथायोग्य व्यवहार से पापी नहीं        |     | वाले बाट और मुद्राएं                    |              | १३१          |
|                                          | ٩   | तोल के पहले मापक त्रसरेणु की परिभाषा    |              | 235          |
| शूद्रधर्मप्रवक्तान् हो २० – २            | 8   | लिक्षा, राजसर्वप और गौरसर्वप की         |              |              |
| निर्णय में हावभावों से मन की             |     | परिभाषा                                 |              | १३३          |
| पहचान २५ — २                             |     | सध्ययव, कृष्णल, माष और सुवर्ण व         | ी ।          |              |
|                                          | 9   | परिभाषा                                 |              | १३४          |
| ल्म्यादिके घनकी रक्षा २८ – ३             | ş   | पल, धरण, रौप्यमाषक की परिभाषा           |              | 233          |

| रू ।पपपान्                                                 | प्रानाणका                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| रौप्यधरण, राजतपुराण, कार्षापण की                           | कृत प्रतिज्ञासे फिर जाना २१८ – २२१        |
| परिभाषा १३६                                                | (८)अष्टम विवाद 'क्रय-विक्रय'              |
| रौप्यशतमान, निष्क की परिभाषा १३७                           | का निर्णय (२२२ – २२८)                     |
| पूर्व, मध्यम, उत्तम-साहसों की                              | खरीद-बिक्री का विवाद २२२ – २२८            |
| परिभाषा १३८ - १३९                                          | (९) नवम विवाद 'पाल <del>क स्वा</del> मी'  |
| त्रगृण पर ब्याज का विधान १४० – १४२                         | का निर्णय (२२९ –२४४)                      |
| लाभ वाली गिरवी पर ब्याज नहीं १४३                           | पशु स्वामी और ग्वालों का                  |
| धरोहर सम्बन्धी व्यवस्थाएं (उन पर ऋण                        | विवाद २२९ — २४४                           |
| ब्याज आदिकी व्यवस्था) १४४ – १५०                            | (१०) सीमा-सम्बन्धी विवाद और               |
| दुगुने से अधिक मूलधन न लेने का                             | उसका निर्णय (२४५ - २६५)                   |
| आदेश १५१ - १५२                                             | (११) दुष्ट या कटुवाक्य बोलने-सम्बन्धी     |
| कौन-कौन से ब्याज न ले १५३                                  | विवाद और उसका                             |
| पुन: ऋगणपत्रादि लेखन १५४ – १५६                             | निर्णय (२६६ — २७७)                        |
| समुद्रयानों का किरायामाडा-निर्घारण १५७                     | (१२) दण्ड से घायल करने या मारने           |
| जमानती सम्बन्धी विधान १५६ – १६२                            | सम्बन्धी विवाद और उसका                    |
| आठ प्रकार के व्यक्तियों से लेन-देन                         | निर्णय (२७६ - ३००)                        |
| अप्राणिक है १६३                                            | (१३) चोरी का विवाद और उसका                |
| शास्त्र और नियम विरुद्ध लेन-देन                            | निर्णय (३०१ – ३४३)                        |
| अप्रामाणिक १६४ — १६५                                       | चोरों के निग्रह से राष्ट्र की वृद्धि ३०२  |
| कुटुम्बार्थ लिए गए धन को कुटुम्बी                          | चोरों से प्रजा की रक्षा श्रेष्ठ           |
| जौटाएं १६६ – १६७                                           | कर्तव्य है ३०३ – ३०६                      |
| बलात कराई गई सब बाते'                                      | प्रजा की रक्षा किए बिना कर लेने वाला      |
| अमान्य १६८- १७८                                            | राजा पापी होता है ३०७ – ३१३               |
| (२) घरोहर रखने के विवाद का                                 | चोर की स्वयं प्रायश् <del>चित</del> की    |
| निर्णय (१७९ – १९६)                                         | विधि ३१४ – ३१५                            |
| (३) तृतीय विवाद 'अस्वामिविक्रय                             | दोषी को दण्ड न देने से राजा               |
| का निर्णय (१९७ – २०५)<br>दूसरे की वस्तु बेच देना १९७ – २०५ | पापभागी होता है ३१६                       |
| दूसरे की वस्तु बेच देना १९७ – २०५                          | पापियों के संग से पाप ३१७                 |
| (४) चतुर्थ विवाद 'सामूहिक व्यापार'                         | राजाओं से दण्ड प्राप्त करके निर्दोषता ३१८ |
| का निर्णय (२०६ – २११)                                      | विभिन्न चोरियों की दण्ड-                  |
| मिलजुलकर उन्नति या व्यापार                                 | व्यवस्था ३१९ – ३३१                        |
| करना २०६ – २११                                             | साहस और चोरी का लक्षण ३३२ — ३३३           |
| (४) पञ्चम विवाद 'दिए पदार्थ को                             | डाकू, चोरो' के अंगों' का छेदन ३३४         |
| न लौटाना का निर्णव (२१२ – २१३)                             | माता-पिता, आचार्य आदि सभी राजा            |
| बन की हुई वस्तु को लौटाना २१२ — २१३                        | द्धरा दण्डनीय हैं ३३५                     |
| (६) षष्ठ विवाद 'वेतन आक्तन' का                             | अपराध करने पर राजा को साधारण जन           |
| निर्णय (२१४ – २१७)                                         | से सहस्रगुणा दण्ड हो ३३६                  |
| वेतन देने, न देने का विवाद २१४ — २१७                       | उच्च वर्ण के व्यक्षितयों को अधिक          |
| (७) सप्तम विवाद 'प्रतिज्ञा विरुद्धता'                      | दण्ड दे ३,३७ — ३४३                        |
| का निर्णय (२१६ – २२१)                                      | (१४) साहस-डाका , हत्या आदि                |
|                                                            |                                           |

# · मनुस्मृति

| बलात्कारपूर्वक किए गए अपराघों  |                 | नवम अध्याय                                |                         |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| का निर्णय                      | (३४४ – ३५१)     | (राजधर्मान्तर्गत व्यवहारनिर्णय)           |                         |
| साहसी व्यक्ति चोर से अधि       | क पापी ३४५      | ९-१ <b>से ९</b> -२                        | ५० तक)                  |
| हाकू को दण्ड न देने वाला र     |                 | (१६) स्त्री-पुरुष धर्म सम्बन्धी           | विवाद                   |
| को प्राप्त करता है             | ३४६             | और उसका निर्णय (९ –१                      | से १०२                  |
| मित्र या घन के कारण साहर       | पी को           | (स्त्री-पुरुष के संयोगकालीन दैनिक         | कर्तव्य)                |
| क्षमा न करे                    | <b>३</b> ४७     | स्त्री के प्रति कर्तव्यपालन न करने        |                         |
| *विद्रोह काल में द्विजातियों व | को शस्त्र-      | पिता, पति, पुत्र निंदा के पात्र           | 8                       |
| घारण का आदेश                   | ३४८ – ३४९       | थोड़े से कुसंग से भी स्त्रियों की रक्ष    | រា                      |
| आततायी को मारने में अपर        | ाघ              | अवश्य करें                                | <u>પ – ફ</u>            |
| नहीं                           | ३५० – ३५१       | स्त्री पर ही परिवार की प्रतिष्ठा निर्भर ह | 9                       |
| (१५) स्त्रीसंग्रहणसम्बन्ध      | ग्री विवाद तथा  | जाया का लक्षण                             | 7                       |
| उसका निर्णय                    | (३५२ – ३८७)     | जैसा पति वैसी सन्तान                      | ٩                       |
| स्त्रीसंग्रहण की परिभाषा       | ३५७ – ३७०       | स्त्रियों की रक्षा बलपूर्वक नहीं हो       |                         |
| दम्मपूर्वक व्यभिचार में प्रवृ  | त होने पर       | सकती                                      | १०                      |
| स्त्री को दण्ड                 | ३७१             | स्त्रियों को गृह एवं धर्मकार्यों में      |                         |
| दम्मपूर्वक व्यमिचार में प्रवृ  | त होने वाले     | व्यस्त रखें                               | ११                      |
| पुरुष को दण्ड                  | ३७२             | स्त्रियाँ आत्मनियन्त्रण से ही बुराईये     | ों से                   |
| *वर्णानुसार दण्डव्यवस्था       | ३७३ – ३८५       | बच सकती हैं                               | १२                      |
| पांच महाअपराधियों को वश        | ा में करने वाला | स्त्रियों के दूषण में छ:कारण              | १३                      |
| राजा इन्द्र के समान प्रभावी    | ३८६ — ३८७       | ∗स्त्रियों का स्वमाव-वर्णन                | १४ – २४                 |
| त्रृत्विज् और यजमान द्वारा     | एक दूसरे को     | सन्तानोत्पत्ति सम्बन्धी धर्म              | २५                      |
| त्यागने पर दण्ड                | 326             | स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी हैं               | २६                      |
| माता-पिता-स्त्री-पुत्र को छो   | ड़ने पर         | स्त्री लोकयात्रा का आघार हैं              | २७                      |
| दण्ड                           | ३८९ – ३९५       | घर का सुख स्त्री पर निर्मर है             | <b>2</b> ≤ − <b>3</b> 0 |
| *धोबी और जुलाहे की             |                 | पुत्र पर अधिकार के सम्बन्ध में आस्य       | ान ३१                   |
| व्यवस्था                       | ३९६ – ३९७       | पुत्र पर अधिकार सम्बन्धी मतान्तर          |                         |
| व्यापार में शुल्क एवं वस्तुः   | ओ' के           | स्त्री-पुरुष की क्षेत्र और बीज रूप        |                         |
| भावों का निर्घारण              | ३९८ – ४०२       | तुलना                                     | ३३ – ४८                 |
| तुला एवं मापकों की छह ग        | नहीने में       | परस्त्री में पुत्रोत्पत्ति करने पर पुत्र  | पर                      |
| परीक्षा                        | ४०३             | स्त्री का या स्त्री-स्वामी का अधिका       | र४९ – ५१                |
| नौका-व्यवहार में किराया ह      | आदि की          | पुत्र पर स्त्री या स्त्री-स्वामी के       |                         |
| व्य <del>वस्</del> थाएं        | ४०४ – ४०९       | अधिकार में कारण                           | ५२                      |
| *वैश्य और शूद्र से उनके        |                 | समफौतापूर्वक पुत्रोत्पत्ति में पुत्र प    | र स्त्री-               |
| कर्म कराये                     | ४१० – ४१२       | पुरुष दोनों का समानाधिकार                 | ५३ – ५६                 |
| *शुद्र से दासता कराये          | ४१३ – ४१४       | बड़ी मामी को गुरुपत्नी के समान,           |                         |
| *सात प्रकार के श्रूद्र दांस    | ४१५ – ४२०       | छोटी को पुत्रवचू के समान माने             | પ્રહ                    |
|                                |                 |                                           |                         |

|                                           | 3                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| उनके साथ गमन में पाप ५८                   | *नियोग से उत्पन्न पुत्रों के                |
| सन्तानामाव में नियोग से सन्तानप्राप्ति ५९ | अनुसार दाय-व्यवस्था १२० – १२६               |
| *नियोग में गमन विधि ६० - ६१               | पुत्रिका करने का उद्देश्य १२७ – १२९         |
| नियोग से पुत्र प्राप्ति के बाद            | पुत्र के अभाव में सारे धन की                |
| इरीर-सम्बन्ध नहीं ६२ - ६३                 | अधिकारिणी पुत्री १३०                        |
| नियोग-विधि का खण्डन ६४ – ६८               | माता का धन पुत्रियों का ही                  |
| सगाई के बाद पति की मृत्यु होने पर         | होता है १३१ — १३३                           |
| अन्य विवाह का विधान ६९ — ७३               | पुत्रिका करने पर पुत्र होने की              |
| स्त्री को जीविका देकर पुरुष प्रवास में    | अवस्था में दायव्यवस्था १३४ – १३७            |
| जाये ७४                                   | पुत्र का लक्षण १३८'- १४०                    |
| अथवा अनिन्दित कलाओं से स्त्री जीविका      | दत्तक पुत्र के दाय-भाग का                   |
| कमाये ७५                                  | विधान १४१ — १४४                             |
| पति की प्रतीक्षा की अविध और               | नियोग से उत्पन्न क्षेत्रज पुत्र             |
| उसके पश्चात नियोग ७६ – ८०                 |                                             |
| पुरुष दूसरी स्त्री से यन्तानप्राप्ति कब   | नियोग-विधि के बिना उत्पन्न                  |
| करे ६१ - ६७                               |                                             |
| उत्तम वर मिलने पर कन्या का                | *अन्य वर्गों की स्त्रियों में उत्पन्न       |
| विवाह शीघ्र कर दें ८८                     | 9                                           |
|                                           | *बारह प्रकार के पुत्र १५८                   |
|                                           | *दाय भाग के अधिकारी छह पुत्र १५९            |
|                                           | इत्यभाग के अनिधिकारी छह पुत्र     १६० — १६५ |
|                                           | *औरस पुत्र का लक्षण १६६                     |
| *शुल्क से कन्या विवाह विषयक               | *क्षेत्रज पुत्र का लक्षण १६७                |
|                                           | *दत्रिम पुत्र का लक्षण १६ इ                 |
| पति-पत्नी आमरण साथ रहें १०१               | *कृत्रिम पुत्र का लक्षण १६९                 |
|                                           | *गूढोत्पन्न पुत्र का लक्षण १७०              |
| (१७) दायमाग विवाद-वर्णन                   | *अपविद्ध पुत्र का लक्षण १७१                 |
| (९ — १०३ से २१९)                          |                                             |
| अलग होते समय दायभाग का बराबर              | *सहोढ पुत्र का लक्षण १७३                    |
|                                           | *क्रीत पुत्र का लक्षण १७४                   |
| सम्मिलित रहने पर विभाजन                   | *पौनर्भव पुत्र का लक्षण १७५                 |
| का दूसरा विकल्प १०५ - १०७                 | अक्षतयोनि के पुनर्विवाह का विधान १७६        |
| बड़े भाई का छोटों के प्रति                | *स्वयंदत्त पुत्र का लक्षण १७७               |
|                                           | *पारशव पुत्र का लक्षण १७८ – १८६             |
| छोटों का बड़े माई के प्रति                | *सपिण्ड के अभाव में दाय के                  |
| कर्तव्य ११० – १११                         |                                             |
| इकट्ठे रहकर अलग होने पर                   | (मा्तधन् का विमाग)                          |
| 'उदार' अंश का विमाजन ११२ — ११६            |                                             |
| सम्मिलित रहकर अलग होते हुए                | बाट् लें १९२ – १९३                          |
| विभाजन की अन्य विधि ११७ — ११९             | स्त्रीधन छ: प्रकार का १९४ — १९५             |

|                                           | 2,512                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ब्रह्मादि विवाहां में स्त्रीधन</b> का  | लोक कण्टकों की गणना 💎 २४५ – २६६               |
| विधकारी पति १९६                           | गुप्तचरो द्वारा किन स्थानो स                  |
| असुरादि विवाहों में स्त्रीधन के           | अपराधियों का पता लगाये 🤍 २६४ — २६५            |
| उत्तराधिकारी १९७ – १९८                    | प्रमाण मिलने पर ही दण्ड दे २७०                |
| सियाँ कुटुम्ब से खिपाकर धन                | चोरों के सहयोगियों को भी                      |
| न बोहें १९९ — २००                         | दण्ड दे २/५१ - २/५३                           |
| धन के अनिधकारी विकलांग २०१                | सामूहिक हानि होने पर सहयोग न                  |
| इन्हें मोजनछादन देते रहें २०२ – २०३       | करने वाले को दण्ड २७५ २५७५                    |
| र्शामलित रहते बड़े भाई के                 | विभिन्न अपराधियों को दण्ड 💎 २७६ — २९३         |
| कमाये घन की व्यवस्था २०४ — २०९            | सात राजप्रकृतियां २९४ – ३००                   |
| ्रान: एकत्र होकर पृथक होने                | राजा के शासन में ही चार युग 💎 ३०१ — ३०२       |
| ण उद्धार–भाग नहीं २१०                     | राजा के आठ रूप ३०३                            |
| भाई के मरने पर उसके धन                    | राजा का इन्द्ररूप आचरण २०४                    |
| ं ज्ञाविभाग २११ — २१२                     | राजा का सूर्यरूप आचरणं ३०५                    |
| कित्रयपालन न करने पर बड़े भाई को          | राजा का वायुरूप आचरण ३०६                      |
| उद्धार भाग नहीं २१३                       | राजा का यमरूप आचरण ३०७                        |
| वयधन से वञ्चित लोग २१४                    | राजा का वरुणरूप आचरण ३०६                      |
| पितृधन का विषम विभाजन                     | राजा का चन्द्ररूप आचरण ३०९                    |
| न करे २१५ — २१६                           | राजा का अग्निरूप आचरण ३१०                     |
| इक्लौते सन्तानहीन पुत्र के धन का          | राजा का धरारूप आचरण 💢 ३११ ३१२                 |
| उत्तराधिकार २१७ — २१९                     | <b>*ब्राह्मण के क्रोध की उग्रता</b> ३१३ ३२४   |
| (१८) चूत-सम्बन्धी विवाद का                | वैश्य-शूद्रों के कर्त्तव्य ३२५                |
| निर्णय (२२० – २५०)                        |                                               |
| राष्ट्रघातक जूआ आदि का पूर्ण निवारण २२१   | Time overen                                   |
| बुआ एक तस्करी है २२२                      | दशम अध्याय                                    |
| ं वृत और समाहवय में मेद २२३ — २३०         | (चातुर्वण्यं धर्मान्तर्गत वैश्य शुद्ध के धर्म |
| मुंकहमों के अन्त में                      | एवं चातुर्वर्ण्य धर्म का उपसहार)              |
| उपसंहार २३१ — २५१                         | वैश्यों के कर्तव्य ३२६ – ३३४                  |
| रिश्वत लेकर अन्याय करने वालों             | शुद्र को उत्कृष्ट वर्ण की प्राप्ति ३३५        |
| को दण्ड २३१                               | *वेदोपदेश का अधिकार ब्राह्मण को है १ - ४      |
|                                           | *वर्णसंकरों का वर्णन ५ - ६                    |
| ठीक निर्णय को किसी दबाव या लालच           | *भिन्न वर्ण से उत्पन्न 'अपसद'                 |
| में आकर न बदले २३३                        | सन्तानें ७ – २३                               |
| अमात्यों और न्यायाघीशों को अन्याय करने पर | *वर्णसंकरों की उत्पत्ति में कारण २४           |
|                                           | *संकीर्णयोनियों का वर्णन २५ - ४२              |
| पांच महापातकी और उनको                     | *धर्मपालन न करने से शूद्रता को प्राप्त        |
| दण्ड २३५ - २५१                            |                                               |
| राजा द्वारा लोक कण्टकों का                | चारों वर्णों से मिन्न व्यक्तियों              |
| निवारण (९ — २५२ से ३२५ तक)                | की संज्ञा ४५                                  |
| बो प्रकार के तस्कर २५६ - २५७              | *अपसदों और अपध्वंसजों के कर्म ४६ – ५६         |

|                                                  | And the                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| दस्यु अर्थात् अनार्य की पहचान उसके               | *ब्राह्मण अपराधियों को स्वयं              |
|                                                  | दण्ह दें ३१ — ३५                          |
| अनायौँ युत्रों के लक्षण ५५-६४                    | *यज्ञ केअघिकारी लोग ३६ – ४३               |
|                                                  | प्रायश्चित कब किया जाता है ४४ – ४६        |
| <sup>*</sup> बीज 🤄 🗇 की श्रेष्ठता में            | प्रायश्चित्त का अर्थ ४७                   |
| निर्णय ६६ – ७३                                   | प्रायश्चित क्यों करना वाहिए ५३            |
| <sup>्रा</sup> मण भाजीविका के कर्म ७४ – ७६       | *महापातकों का वर्णन ५४                    |
| ्वैश्य के कर्म ७७ – ७९                           | *महापातकों के समान कर्म ५५ – ५८           |
| ्मुख कार्य 🗷 🕏                                   | *उपपातकों का वर्णन ५९ – ६६                |
| ल में ब्राह्मण की जीविका 🖙 – ९४                  | *जातिभ्रंश कारक कर्म ६७                   |
| ्ल में क्षत्रिय की जीविका                        | *वर्णसंकर बनाने वाले कर्म ६८              |
| क कर्म ९५ – ९७                                   | *अपात्र करने वाले कर्म ६९                 |
| *आपत्काल में वैश्य की आजीविका                    | *मलिन करने वाले कर्म ७०                   |
| के कर्म ९८                                       | *महापातकों और उपपातकों के प्रायश्चित ७१   |
| *आपत्काल में शूद्र की आजीविका                    | *ब्रह्महत्या का प्रायश्चितः ७२ – ८९       |
|                                                  | *सुरापान का प्रायश्चित्त ९० – १०१         |
|                                                  | *गुरुस्त्रीगमन का प्रायश्चितः १०२ – १०६   |
| *धर्मानुकूल सात आय ११५                           | *उपपातिकयों के प्रायश्चित १०७ – ११७       |
| *दश आजीविकाएं ११६                                | *अवकीर्णी का प्रायश्चित्त ११८ – १२३       |
|                                                  | *जातिभ्रंशकर कर्मों का प्रायश्चित्त १२४   |
| *- आपत्कालीन कर्म ११६ - १२०                      | *अपात्र और वर्णसंकर करने वाले             |
| अवस्था में शूद्र के                              | कर्मों का प्रायश्चित १२५                  |
|                                                  | *क्षत्रिय आदि के वद्य का                  |
| श-अध्याय                                         | प्रायश्चित १२६ — १३०                      |
| प्रायाश्चत विषय                                  | *अन्य पशु—पक्षी—कीट आदि के                |
| (११ –४४ से२६५ तक)                                | वधों का प्रायश्चित १३१ - १४४              |
| *दान एवं यज्ञ सम्बन्धी विधान १ - ६               | *अभक्य भक्षण का प्रायश्चित १४५ - १६०      |
| *सोमयज का विधान ७ – १०                           | *चोरी का प्रायश्चित १६१ – १६८             |
| *राजार्थ बलात् भी धन लाये ११ –१५                 | *अगम्या गमनीय का                          |
| त कहीं से मोजन प्राप्त करले १६ - १८              | प्रायश्चित १६९ – १७८                      |
| न छीन कर श्रेष्ठों को                            | *पतितों से संसर्ग का                      |
| 89 - 90                                          | प्रायश्चित १७९ - १९०                      |
| ड़ित ब्राह्मण की राजा                            | व्रात्यों का प्रायश्चित १९१               |
| आदि निश्चित कर दे २१ – २३                        | निन्दित कर्म करने वालों का                |
| ा भिक्षा नहीं २४                                 |                                           |
| न को स्वार्य के लिए प्रयोग                       | *अन्य विविध प्रायश्चित १९७ – २०२          |
| ा पापी २५ – २७                                   | वेदोक्त कर्मों के त्याग का प्रायश्चित २०३ |
| ाल में आपत्काल के                                | <b>*ब्राह्मण</b> को फटकारने और मारने पर   |
| ाल न जागरकाल के<br>धर्मा क <b>ल नहीं</b> २८ – ३० | प्रायश्चित २०४ – २०६                      |
| ज्ञम्ः जाणा पदा रज रज                            |                                           |

| वविहित कर्मों के लिए प्रायश्चित           |     | द्वादश अध्याय                     |             |
|-------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------------|
| निर्णय                                    | २०९ |                                   | ~           |
| ्रप्रायश्चितो' का परिचय-वर्णन             | २१० | कर्मफल-विघान एवं नि :श्रेय        |             |
| प्राजापत्य व्रत की विधि                   | २११ | वर्णन (१२ ३ से ११६ तक             | 5)          |
| कृच्छसान्तपन व्रत की विधि                 | २१२ | *ऋषियों का भृगु से प्रश्न         | 8           |
| अतिकृष्यः व्रत की विचि                    | २१३ | *भृगु का ऋषियों को उत्तर          | ર           |
| तप्तकृच्छ व्रत की विधि                    | २१४ | त्रिविध कर्मों का और त्रिविध गति  | यों         |
| "पराककृच्छ्र व्रत की विधि                 | २१५ | का कथन                            | ş           |
| चन्द्रायण व्रत की विधि                    | २१६ | मन कर्मों का प्रवर्तक             | 8           |
| यवमध्यम चान्द्रायण व्रत की विधि           | २१७ |                                   | પ્          |
| *युति चान्द्रायण व्रत की विधि             | २१८ | चतुर्विघ वाचिक बुरे कर्म          | ફ           |
| *शिशु चान्द्रायण व्रत की विधि २१९ —       | २२१ | त्रिविध शारीरिक बुरे कर्म         | 9           |
| व्रत पालन के समय यज्ञ करें २२२ -          | २२४ | ्रेसा कर्म उसी प्रकार उसका भोग    | <u> </u>    |
| व्रत पालन के समय गायत्री आदि              |     | *त्रिदण्डी की परिभाषा             | 80 - 68     |
| का जप करें                                | २२५ |                                   | १२          |
| मानसपापों के प्रायश्चित की विधि           | २२६ |                                   | १३ – २३     |
| पांच कर्मों से प्रायश्चित्त में पाप भावना |     | प्रकृति के आत्मा को प्रभावित      |             |
| से मुक्ति                                 | २२७ |                                   | २४          |
| सबके सामने अपना अपराध कहने                |     | जिस गुण की प्रधानता,              |             |
| ंसे पाप से मुक्ति                         | २२८ | वैसी ही आत्मा                     | २५ – २६     |
| अनुताप करने से पाप भावना से मुक्ति        | २२९ | आत्मा में रजोगुण की प्रधानता      |             |
| तपपूर्वक पुन: पाप न करने के निश्चय        |     | की पहचान                          | २७          |
| से पापभावना से मुक्ति                     | २३० | आत्मा में रजोगुण प्रधानता         |             |
| कर्मफलों पर चिन्तन करने से पाप-           |     | की पहचान                          | २८          |
| भावना से मुक्ति                           | २३१ | आत्मा में सतोगुण की प्रधानता      |             |
| पापभावना से मुक्ति चाहने वाला पुन :       |     | की पहचान                          | २९ – ३०     |
| पाम न करे                                 | २३२ | सतोगुण को प्रत्यक्ष कराने         |             |
| तप तब तक करें,जब तक मन में                |     | वाले लक्षण                        | ३१          |
| प्रसन्नता न आ जाये                        | २३३ | रजोगुण के लक्षण                   | <b>રૂ</b> ર |
| *तप की महिमा २३४ –                        | २४४ | तमोगुण के लक्षण                   | ३३ – ३४     |
| वेदाभ्यासादि से पापभावनाओं का क्षय        | २४५ | तमोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा | રૂપ         |
| वेदज्ञानारिन में पापभावना विनष्ट होती है  | २४६ | रजोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा | રૂદ         |
| *गुप्त पापों का प्रायश्चित २४७ –          | २६२ | सतोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा | ₹9          |
| वेदज्ञान रूपी तालाब में पापमावना          |     | तीनों गुणों के प्रघान उद्देश्य व  |             |
| का डूबना                                  | २६३ |                                   | ३८ – ३९     |
| वेदवित का लक्षण                           | २६४ |                                   | 80          |
| ईश्वर भी एक ज्ञेय वेद है                  | २६५ | तीन गतियों के कर्म, विद्या के आधा | ₹           |
| प्रायश्चित विषय का उपसंहार                | २६६ | पर तीन गौण गतियाँ                 | 8 શ         |

|                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |  |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
| तीन गतियों के तीन∘तीन मेद और               | (४ – ५) तप और विद्या का वर्णन          |  |  |
| तदनुसार जन्मावस्थाओं के फल                 | तप से पापभावना का नाश और               |  |  |
| तामस गतियों के तीन मेद ४२ – ४४             | विद्या से अमृतप्राप्ति १०४             |  |  |
| राजस गतियों के तीन भेद ४५ – ४७             | (६) धर्म का वर्णन                      |  |  |
| सात्त्रिक गतियों के तीन भेद ४८ ५१          | धर्मज्ञान के लिए त्रिविध प्रमाणों      |  |  |
| विषयों में आसक्ति से और अधर्म-             | का ज्ञान १०५                           |  |  |
| सेवन से दु:खमय जन्मों की प्राप्ति ५२       | वेदानुकूल तर्क से धर्मज्ञान १०६ — १०७  |  |  |
| *कर्मानुसार जीव को योनियों की              | अविहित धर्मों का विधान शिष्ट           |  |  |
| प्राप्ति ५३ – ७२                           | विद्वान् करें १०६                      |  |  |
| *विषयों के सेवन से पापयोनियों की           | शिष्ट विद्वानों की परिभाषा १०९         |  |  |
| प्राप्ति ७३ – ७४                           | तीन या दश विद्वानों की                 |  |  |
| *पापियों को प्राप्त होने वाले दु:ख ७५ - ८० | धर्मनिर्णायक परिषद् ११०                |  |  |
| आसक्ति-निरासक्ति के अनुसार                 | धर्मपरिषद् के दश सदस्य १११             |  |  |
| फल प्राप्ति ६१                             | धर्मपरिषद् के तीन सदस्य ११२            |  |  |
| नि :श्रेयकर कर्मी का वर्णन ८२              | वेद का एक विद्वान भी असंख्य            |  |  |
| छह नि :श्रेयकर कर्म ८३                     | मृखों से धर्म-निर्णय में प्रमाण है ११३ |  |  |
| (१) आत्मज्ञान का वर्णन                     | धर्म परिषद् का सदस्य कौन नहीं          |  |  |
| आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ धर्म है 💢 🗸 🗸        | हो सकता ११४                            |  |  |
| प्रवृत्त-निवृत्त कर्मों का वर्णन 🔀 🗕 ९१    | मूखों द्वारा निर्णीत धर्म से पापवृद्धि |  |  |
| (२) इन्द्रिय-संयम का वर्णन                 | का भय ११५                              |  |  |
| आत्मज्ञान, इन्द्रिय-संयम का कथन            | नि:श्रेयस् कर्मों का उपसंहार ११६ –११७  |  |  |
| और इनसे जन्मसाफल्य ९२ – ९३                 | ईश्वरद्रष्टा अधर्म में मन नहीं         |  |  |
| (३) वेदाम्यास का वर्णन ९४                  | लगाता ११८                              |  |  |
| वेद-विरुद्ध-शास्त्र अप्रामाणिक ९५ – ९६     | परमेश्वर ही सबका निर्माता,             |  |  |
| वेद से वर्ण, आश्रम, लोक,                   | फलदाता और उपास्य है ११९                |  |  |
|                                            | *इन्द्रियों में आकाश आदि               |  |  |
| पञ्चभूत आदि सूक्ष्म शक्तियों का            | का घ्यान १२० – १२१                     |  |  |
| ज्ञान वेदों से ९८                          | परम सूक्ष्म परमात्मा को जाने १२२       |  |  |
| वेद सुखों का साधन है ९९                    | परमात्मा के अनेक नाम १२३               |  |  |
| वेदवेता ही सफल राजा, सेनापति व             | सर्वान्तर्यामी परमात्मा ही संसार       |  |  |
| न्यायाघीञ्च हो सकता है १००                 | को चक्रवत् चलाता है १२४                |  |  |
| वेदज्ञान से परमगति की ओर                   | समाधि से ईश्वर एवं मोक्षप्राप्ति १२५   |  |  |
| प्रगति १०२ - १०३                           | *इस शास्त्र के अध्ययन का फल १२६        |  |  |
|                                            |                                        |  |  |

# अनुशीलन समीक्षा में विचारित विषयों की सूची

| ाथम अध्याय                                          | पृष्ठ संख्या | साघ्यों से अभिप्राय                   | ३४ – ३५    |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|
| र्णका स्वरूप                                        | • ર          | यज्ञ का व्यापक अर्थ, वेदो             |            |
| अन्तरप्रभवाणामं पद का                               |              | का उद्देश्य                           | ३६         |
| मुसम्मत अर्थ                                        | ₹ – 8        | वेदोत्पत्ति विषयक वेदादि के प्रमाण    | ३८         |
| अस्य सर्वस्य' पदों की सही संगी                      | ते ७         | वेदोत्पत्ति की मान्यता का             |            |
| कार्यतत्वार्थवितं का संगत अर्थ                      | 2            | अन्यत्र वर्णन                         | ३९         |
| प्रथम चार श्लोकों की मौलिकता                        |              | जगदुत्पत्ति-प्रयोजन एवं कर्मफल        | ४१         |
| गर विचार                                            | १०           | चातुर्वणर्य व्यवस्था निर्माण वेदों से | ૪ર         |
| मनुस्मृति के प्रश्न और उत्तर                        |              | वर्णौत्पत्ति- विषयक भ्रान्त कल्पना    | 88         |
| की संगति                                            | ११           | ४२वें श्लोक की शैली एवं अर्थ          |            |
| मनुस्मृति की सांगोपांग शैली                         | १४           | पर विचार                              | ४९         |
| स्वयंभू का सही अर्थ                                 | १५.          | वृक्षों की चेतनता पर विचार            | ધ્ર १      |
| गरमात्मा की प्रकटता से अभिप्राय                     | १५           | प्राचीनकाल-परिमाण की आधुनिक           |            |
| मृष्ट्युत्पत्ति विषयक वेदमन्त्रों                   |              | काल-परिमाणों से तुलना                 | ६१         |
| के प्रमाण                                           | १६           | ६४वें श्लोक की शैली पर विचार          | ६१         |
| १४ – १५ श्लोकों के अर्थ में भ्रा                    | ति           | महर्षि दयानन्द द्वारा 'पितर'          |            |
| और सृष्ट्युत्पत्ति की प्रक्रिया                     | २४           | शब्द की व्याख्या                      | ફર્        |
| 'महत्तत्त्व' और मन से अमिप्राय                      | ર્પ્ર        | उत्तरायण-दक्षिणायन का विवेचन          | ६३         |
| आत्मन : उद्बब्हं 'का अर्थ                           | ર્ધ          | सूर्य जड़ देवता है                    | ६४         |
| क्चतन्मात्राओं से पञ्चमहाभूतों                      |              | चार युगों के परिमाण की                |            |
| की उत्पत्ति                                         | २६           | तुलनात्मक तालिका                      | ६६         |
| १६वें श्लोक का संगत अर्थ                            | २६           | वेदोत्पत्ति-समय पर विचार              | ६७ – ६०    |
| मृष्टि-उत्पति विषय मं शास्त्रों                     |              | आकाशोत्पत्ति के विषय में महर्षि       |            |
| हाष्ट-उत्यात ।वषय म शास्त्रा<br>में अविरोध या विरोध | 310          | दयानन्द लिखते हैं                     | ६९         |
|                                                     | २७           | सृष्टि प्रवाह से अनादि                | ७१         |
| पञ्चमहाभूतों के कर्म                                | २्द          | वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति कर्मणा-      |            |
| १८वें श्लोक का संगत अर्थ                            | ૨્           | वर्णव्यवस्था की सूचक                  | 1919       |
| सृष्टि-उत्पत्ति का क्रम                             | <b>3</b> 0   | 'ब्राहमण' नाम कर्मणा वर्ण-            |            |
| पुरुष के महत्तत्त्व आदि अर्थ                        | 90           | व्यवस्था का सूचक                      | ७९         |
| मृष्टि में मनुष्यों की उत्पत्ति                     | <b>३</b> 0   | 'क्षत्रिय' नाम कर्मण। वर्णव्यवस्था    |            |
| पञ्चमहाभूतों का क्रम और गुण                         | ३१           | का सूचक                               | 20         |
| पञ्चमहामूतों का उत्पत्तिक्रम और                     | 7            | 'बैश्य' नाम कर्मणा वर्णव्यवस्था       |            |
| गुणो की तालिका                                      | 38           | का सूचक                               | <u>ح</u> و |
| सृष्टि के प्रारम्भ में नामकरण                       | ३२           | 'भ्रूद्र' नाम कर्मणा व्यवस्था का सूच  | क द२       |
| २१वें श्लोक के क्रम पर विचार                        | ३२           | मनुस्मृति में वर्णव्यवस्था            |            |
| २१वें शलोक का संगत अर्थ                             | 33           | कर्मानुसार है                         | 22         |
| २२वें श्लोक का संगत अर्थ                            | <b>३</b> ४   | १०९ श्लोक की अन्यत्र पुष्टि           | ९३         |
| 'सूक्ष्मम्' का अर्थ                                 | રૂજ          | भाव का अन्य श्लोकों में स्पष्टीकर     | ण ५३       |

|                                    |     | <i>E</i>                          |           |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------|
| वूलर द्वारा घोषित प्रक्षिप्तता     |     | स्त्रियों को वेदाध्ययन एवं उपवी   | त         |
| पर विचार                           | ९८  | का अधिकार मनुसम्मत                | १४४       |
| धर्म के चार लक्षणों का स्वरूप      | ९९  | स्त्रियों के वेदाध्ययन में वेदों  |           |
| वेद                                | ९९  | के प्रमाण                         | १४५       |
| स्मृति और शील                      | १०० | अध्ययन के आद्यन्त में             |           |
| सदाचार                             | १०० | ओंकारोच्चारण के लाभ               | १४८ – १४९ |
| 'आत्मन : तुष्टि' 'स्वस्य           |     | ओंकार और महाव्याहृतियों           |           |
| आत्मन : प्रियम्' का स्पष्टीकरण     | १०० | का विवेचन                         | १५० – १५१ |
| वेद और श्रुति नाम के कारण          | १०४ | 'ओम्' ईश्वर का मुख्य नाम          | १५१       |
| तर्क शब्द का विवेचन                | 808 | गायत्री मन्त्र और उसका अर्थ       | १५२       |
| <sup>्</sup> सान्तरालानाम्'का अर्थ | 880 | 'इन्द्रिय' शब्द की व्युत्पत्ति    | १५६       |
| 'पारंपर्यक्रम'से अभिप्राय          | ११० | इन्द्रियों के विषय                | १५७       |
| १४२ श्लोक का संगत अर्थ             | ११३ | 'वषट्कार' की व्युत्पत्ति          | १६३       |
| श्लोकार्य में याज्ञवल्क्य-स्मृति   |     | 'स्वाध्याय'से अभिप्राय            | १६४       |
| का प्रमाण                          | ११३ | 'अब्दम्' का संगत अर्थ             | १६४       |
| 'म्लेच्छ' शब्द का अभिप्राय         | ११३ | आप्त का अर्थ और व्याकरण           | १६६       |
| मनुस्मृति में अघ्याय-विभाजन        |     | प्रौति से अभिप्राय                | १६७       |
| मौलिक नहीं                         | ११द | विद्या के आख्यान का निरुक्त       |           |
| मनुस्मृति में वर्णों और आश्रम-     |     | में वर्णन                         | १६८       |
| घुमौँ का साथ-साथ वर्णन             | ११७ | अभिवादनादि से आयु-बल-यश           |           |
| द्वितीय अध्याय                     |     | की वृद्धि कैसे                    | १७१       |
| 'गार्मै :' आदि पदीं में            |     | शुद्धि एवं सन्ध्योपासना आदि से    |           |
| अर्थव्यापकता                       | ११९ | आयुवृद्धि                         | १७२       |
| मनुस्मृति में सोलह संस्कार         | १२० | सदाचार से आयु-बल वृद्धि           | १७२       |
| 'वर्धन' शब्द का विवेचन             | १२३ | विशिष्ट विद्वान् सर्वाधिक         |           |
| जातकर्म में गृहयसूत्रों के प्रमाण  | १२३ | सम्मान्य                          | १७८       |
| नामकरण में गृहयसूत्रों के प्रमाण   | १२४ | कल्प से अभिप्राय                  | १७९       |
| नामकरण काल                         | १२४ | ऋत्विज् होने का अधिकारी कौ        | न १८१     |
| ६, ७ श्लोकों के संगत अर्थ          | १२६ | ११९ श्लोक की निरुक्त से तुल       |           |
| जुगुप्सित का संगत अर्थ             | १२७ | ब्रह्मजन्भ से अमिप्राय            | १≂२       |
| निष्क्रमण और अन्नप्राशन में        |     | 'जाति' शब्दार्थ का विवेचन         | १८३       |
| गृहयसूत्रों के प्रमाण              | १२९ | 'कवि' शब्द की व्युत्पत्ति         | १ द्रप    |
| चूंड़ाकर्म में प्रमाण              | १३० | 'शिशु आंगिरस                      | १८५       |
| उपनयन में 'ब्राह्मणस्य' आदि        |     | 'अनुचान' सबसे महान                | १⊏६       |
| पदों का मनुसम्मत अर्थ              | १३० | अपमान सहन का कथन क्यों            | १९०       |
| उपनयन में शुद्र का उल्लेख          |     | 'स्रग्वी'शब्द पर विचार            | १९१       |
| क्यों नहीं ?                       | १३१ | वेदत्याग से कुटुम्ब की शुद्रता के | _         |
| उच्छिष्ट खाने में दोष              | १३९ | 'ब्रहमचारी' शब्द की व्युत्पत्ति   | १९५       |
| नष्ट उपवीत, दण्ड आदि का जल में     | -   | ब्रहमचारी के लिए देव-पितर कौ      | न १९५     |
| प्रक्षेपण क्यों ?                  | १४३ | 'देवता-अभ्यर्चन' से अमिप्राय      | १९६       |
|                                    |     |                                   |           |

|                                    | मन्          | स्मृति                          | <b>३</b> ७     |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|
| र्गण का सही अभिप्राय               | १९७          | त्रमृतुदान में वर्जित पर्व      | २५०            |
| भूख गुण के आधार पर ऋषि,            |              | पर्वदिनों में समागम निषेध क्यों | २५०            |
| ते, पितरों में अन्तर               | 632          | 'त्रमृतुकाल में गमन' गृहस्थ का  |                |
| मधुका अर्थ                         | १ <i>८ ⊏</i> | आवश्यक कर्त्तव्य                | २५०            |
| त की समिधाएं                       | २०१          | त्रृतुगमन में निषिद्व रात्रियां | ૨પ્ર           |
| कर्णो पिघातव्यौ' मुहावरा           | २०६          | त्रमृतुकाल की निश्चित रात्रियों |                |
| अब्राहमण से विद्या प्राप्ति        | २१९          | का कारण                         | ર્પ્ર          |
| तृतीय अध्याय                       |              | 'अधिक' शब्द से अभिप्राय         | २५३            |
| र<br>समावर्तन से अभिप्राय          | ঽঽধ          | आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से      |                |
| स्मावर्तन का काल और उसके           |              | विरोध नहीं                      | २५३            |
| अवश्यक नियम                        | ঽঽ৪          | कौन गृहस्थ ब्रहमचारी            | ર્યક           |
| विवाह से अभिप्राय                  | ্<br>হ্হ্    | स्त्रीधन विवरण                  | રયૂ૪           |
| मुस्मृति में स्त्री-पुरुषों के     |              | आर्ष विवाह में शुल्क लेना       |                |
| विवाह की आयु                       | २२६          | मनुविरुद्ध                      | રયય            |
| अयुर्वेद के अनुसार विवाह की आयु    | २२७          | ५६वे भ्लोक का सही अर्थ          | २५७            |
| नेद में विवाह की आयु               | २्२्ड        | यज्ञ न करने से पाप              | २६४            |
| बाठ विवाह और मनु की मान्यता        | २३६          | स्वर्ग से अभिग्राय              | २इ६            |
| ब्राहम विवाह का लक्षण एवं          |              | 'पितर' से अभिप्राय              | २६६            |
| विवेचन                             | २३९          | पितरों में वेद का प्रमाण        | २६९            |
| ब्रह्म विवाह ही स्वयंवर विवाह      | २३९          | पितृरों की गणना और उनका         |                |
| व विवाह के लक्षण का स्पष्टीकरण     | २३९          | अभिप्राय                        | २६९            |
| व किसको कहते हैं                   | २४०          | देव से अभिप्राय                 | २७१            |
| मृत्विज का प्रसंगानुकूल अर्थ       | 580          | त्रमृषि से अभिप्राय             | २७२            |
| आर्ष विवाह के विवाद का विवेचन      | २४१          | यज्ञ में लवणान्न की आहुति नहीं  | રહજ            |
| आर्ष विवाह का लक्षण                | २४१          | अतिथि-सेवा यश-आयु-सुख-          |                |
| मृषि कौन है ?                      | ર્જર         | सौभाग्य वर्धक                   | २८३            |
| ग्राजापत्य विवाह का लक्षण एवं      |              | गृहय देवता                      | २८ट            |
| विवेचन                             | २४२          | यज्ञ शेष और शेषभुक भोजन         |                |
| ाजापति किनको कहते हैं              | २४२          | मे' अन्तर                       | ३२४            |
| प्रासुरू विवाह का लक्षण एवं विवेचन | २४३          | चतुर्थ अध्यायः                  |                |
| असुर' किसको कहते हैं               | २४३          | ह्रव्य-कव्य शब्दों का विवेचन    | ३३७            |
| ान्धर्व विवाह का लक्षण             | ( - (        | दीर्घ सन्ध्या से दीर्घ-आयु      |                |
| वं विवेचन                          | २४४          | आदि की प्राप्ति                 | <b>રૂ</b> પૂર્ |
| न्धर्व किनको कहते हैं              | 288          | योगदर्शन से जन्मज्ञान की पुष्टि | <b>3</b> ≀9€   |
| ाक्षस विवाह का लक्षण एवं विवेचन    | રેશ્વ        | कर्मफल का भोक्ता कौन            | <i>૭</i> ૭૭    |
| हिल किनको कहते हैं                 | રે૪૫         | धर्मवर्जित अर्थ                 | 309            |
| शांच विवाह का लक्षण एवं            |              | धर्मवर्जित काम                  | 300            |
| विवेचन                             | રુક્ષ્       | उत्तरकाल में असुखकारक धर्म      | <b>३</b> ≂0    |
| शाच किनको कहते हैं                 | રેક્ષ્ય      | लोकविक्रुष्ट धर्म               | ३८०            |

# समीक्षा में विचारित विषयों की सूची

| धर्म, अर्थ, काम का स्वरूप             | ३८०  | योग की परिभाषा एवं                     |       |
|---------------------------------------|------|----------------------------------------|-------|
| दानग्रहण की धर्मविधि                  | ३ं⊏३ | योग से ईश्वरप्राप्ति                   | ४८६   |
| तीन प्रकार के असम्मान्य व्यक्ति       | ३ं⊏४ | प्राणायाम के लक्षण                     | ४८९   |
| यम-सेवन के बिना पतन कैसे?             | ३८९  | पाणायाम के भेद                         | ४८९   |
| यमों और नियमों की गणना                |      | प्राणायाम-मन्त्र                       | ४९०   |
| एवं व्याख्या                          | ३८९  | प्राणायाम से दोषों का निवारण           | ४९१   |
| कर्मफल का भोक्ता कर्त्ता              | 800  | धारणा और प्रतहार-विवेचन में            |       |
| २४५ श्लोक में ब्राह्मण                |      | योग के प्रमाण                          | ४९२   |
| शब्द से अभिप्राय                      | ४०२  | दर्शन एवं ध्यान योग विवेचन             | ४९३   |
|                                       | ,    | मोक्ष सुख का आश्रय परमात्मा            | ४९८   |
| पंचम अध्याय                           |      | धर्म के लक्षणों की विशेष व्याख्या      | ५०१   |
|                                       |      | ब्राह्मण शब्द का उपलक्षणात्मक          |       |
|                                       |      | प्रयोग                                 |       |
| 'गुञ्जन' का अर्थ शालगम                | ४१०  |                                        | ४०३   |
| परिगणित पदार्थों के अभक्ष्य           |      |                                        | ,,,,  |
| होने में कारण                         | ४११  | सप्तम अध्याय                           |       |
| ४५वें श्लोक की प्रसंगसम्बद्धता        |      |                                        |       |
| पर विचार                              | ४२१  |                                        |       |
| 'देहशुद्धिम्' पाठ मौलिक               | ४२५  |                                        |       |
| दान से शुद्धि                         | ४३८  | राजा के आठ विशिष्ट                     |       |
| यङ्गपात्रों का परिचय एवं विवरण        | 889  | गुणों की व्याख्या                      | ४०६   |
| 'सॅस्थित' शब्द का विवेचन              | ४५३  | बंद में राजा के आठ गुणों का वर्णन      | ४०८   |
|                                       |      | दण्ड का आलंकारिक चित्र                 | ५१५   |
| चष्ठ अध्याय                           |      | धर्म, अर्थ और काम का स्वरूप            | ४१४   |
|                                       |      | धर्म का स्वरूप                         | ५१५   |
|                                       |      | 'विषमः' का अभिप्राय                    | ५१७   |
| वानप्रस्थ-धारण में ब्राह्मणग्रन्थों   |      | राजा वर्णाश्रम धर्मौ का रक्षक          |       |
| के प्रमाण                             | ४६०  | होना चाहिए                             | ४२०   |
| वानप्रस्थ-धारण में वेद के प्रमाण      | ४६१  | राजा की जीवनचर्या और दिनचर्या          | ४२१   |
| वैतानिक से अभिप्राय                   | ४६३  | श्लोकार्थ पर विचार                     | ४२१   |
| नक्षत्रों की गणना                     | ४६४  | राजा की जीवनचर्या और                   |       |
| लवण शब्द विवेचन                       | ४६५  | कौटिल्य-अर्थ-शास्त्र                   | ४२१   |
| वानप्रस्थ के लिए ग्रामोत्पन्न वस्तुओं |      | राजा के अनुशासन-विषय में               |       |
| के निषेध में कारण                     | ४६६  | कौटिल्य का मत                          | प्र२२ |
| २६वें श्लोक की संगति का विवेचन        | 800  | विद्याग्रहण के सम्बन्ध में कौटिल्य     |       |
| 'परिव्राजक' की ब्ल्ट्पित्त            | ४७३  | के विचार                               | 258   |
| संन्यास वानप्रस्थ से और सीधे          |      | कौटिल्य के द्वारा इन्द्रियजय पर प्रकाश | प्रथ  |
| गृहस्थ से भी                          | ४७४  | 'तौर्यत्रिकम्', 'मृगया', 'स्त्रियः'    |       |
| संन्यासी द्वारा अभयदान                | ४७६  | शब्दों पर विशेष विचार                  | ४२७   |
| गृहस्थ से संन्यास                     | ४७६  | नियुक्ति से पूर्व अमात्यों की          |       |
| 'अनिग्नः' का अभिप्राय                 | ४७=  | परीक्षा-विधियां                        | ४३०   |
| काल की प्रतीक्षा कैसे                 | ४७९  | 'इतिकर्त्तव्यता' का अभिपाय             | ५३३   |
| इन्द्रियनिरोध में योग के प्रमाण       | ४८४  | राजा और अमात्यों के कार्यों            |       |
|                                       |      |                                        |       |

રૂડ

| का विभाजन                                   | પ્રફ્       | मध्यम आदि चार मूलप्रकृति रूप          |              |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|
| बौटिल्य के अनुसार दूत के कार्य              | યુરૂપ       | राजाओं के लक्षण                       | ५७७          |
| कृत्य शब्द का राजनीतिपरक अर्थ               | ¥,३६        | शेष आठ मूल प्रकृतिरूप                 |              |
| इंगित और आकार का अर्थ                       | યુરૂફ       | राजाओं के लक्षण                       | ५७5          |
| कौटिल्य-अर्थशास्त्र में चार                 |             | बहत्तर प्रकृतियां                     | ५७९          |
| प्रकार के दुर्ग                             | <b>५३</b> ८ | त्रिविध मार्ग का मनुसम्मत अर्थ        | ४८८          |
| वैतानिक और गृहयकर्म                         | 380         | विभिन्न त्र्यूहों का परिचय            | ५ द्र        |
| आप्त और बलि का विशेष अर्थ                   | 388         | मनुप्रोक्त युद्ध नीति के अंग          |              |
| कौटिल्य के अनुसार विभागाध्यक्ष              | વકર         | व्यूहरचना, शस्त्रास्त्रवर्णन          | ५९२          |
| विपश्चित का अर्थ                            | 385         | 'कालव' का प्रासंगिक और                |              |
| खिद्र का अर्थ                               | યુપ્ત શ     | मनुसम्मत अर्थ                         | ६०१          |
| कौटिल्य द्वारा उदध्न श्लोक                  | 4.4.8       | 'विषापहै : मन्त्रै :' पदों के         |              |
| परिपन्थिन का व्याकरण                        | 442         | अर्थ पर विचार                         | ६०१          |
| ग़ष्ट्रकर्पण से अभिप्राय                    | 443         | कौटिल्य-अर्थशास्त्र में राजा को       |              |
| मनुप्रोक्त नियन्त्रण केन्द्र और             |             | भोजन सम्बन्धी निर्देश                 | 508          |
| कार्यालय व्यवस्था नालिका                    | <u> ४५५</u> | कौटिल्य द्वारा यान आदि के प्रयोग      |              |
| क्ल का अर्थ                                 | યુપુદ્      | में सावधानी का प्रयोग                 | ६०३          |
| मनुप्रोक्त कर्मचारी /अधिकारी                |             | 'स्त्रीमि :' पद से अभिप्राय           | ६०३          |
| तालिका                                      | 445         | 'स्त्रीवृत :' का मनुसम्मत अर्थ        | ६०५          |
| कौटिल्य के अनुसार मन्त्रियों से             |             | 'स्त्रीवृत :' की कौटिल्य के           | • •          |
| संवकों तक का भरण-पोषण व्यय                  | प्रदेश      | दृष्टिकोण से व्याख्या                 | ६०५          |
| मनुप्रोक्त कर-व्यवस्थाएं सर्वप्राचीन        |             | श्लोकवर्णन पर विचार                   | ६०६          |
| एवं सर्वाधिक मान्य                          | પ્રફરૂ      | 'भृत्य' शब्द के अर्थ पर विचार         | €019         |
| 'ब्राहमणान् अर्च्य' का सही अभिप्राय         | ५६७         | अष्टम अध्याय                          |              |
| गजा की सामान्य दिनचर्या                     | ५६८         | मन्त्र और ब्राह्मण का विशेष           |              |
| मनुष्रोक्त राजा की दिनचर्या                 |             | अभिप्राय                              | ६०इ          |
| तालिका                                      | ५६९         | विनीत होने का उद्देश्य                | 805          |
| कौटिल्य-प्रोक्त राजा की                     |             | मुहावरे पर विचार                      | ६७९          |
| दिनचर्या तालिका                             | <b>200</b>  | न्यायप्रसंग में ब्राहमण और            | , ,          |
| 'नि :शलाके अरण्ये' का अभिप्राय              | ५७१         | ब्रह्मसभा से अभिप्राय                 | হ <b>ং</b> হ |
| मन्त्रणास्थल के सम्बन्ध में कौटिल्य         |             | अधर्म शब्द से अभिप्राय                | ६१६          |
| के विचार                                    | ५७१         | साक्षी शब्द पर विचार                  | इ३०          |
| मन्त्र शब्द का राजनीतिपरक                   |             | साक्षीविशेषों के कथन का उद्देश्य      | ६३२          |
| <b>अर्थ</b>                                 | <u> </u>    | अन्त्यज कौन ?                         | ह3 <b>२</b>  |
| राजा <b>द्वारा धर्म-काम-</b> अर्थ पर चिन्तन | પ્રહર       | साक्षी परीक्षा नियेध का कारण          | इ३३          |
| अष्टविष कर्मों के विवाद का                  | -           | साहसदण्ड, उनका प्रमाण एवं             | 444          |
| समाधान                                      | યહાર        | अर्वाचीन मुद्राओं से तुलना तालिका     | ६४८          |
| मनुप्रोक्त राजा के अष्टविध कर्म             | પ્રહય       | सूठी साक्षियों में अर्थदण्ड एवं       | ٦, ٦         |
| पञ्चवर्ग से अभिप्राय                        | ક્છેલ       | उनकी अविचीन मुदासी से मुखना तर्राक्षक | दिश्रद       |
| अनुराग और अपराग                             | 305         | तोलने के गामणों का किया               | .,           |

| 3.5                                   |              |                                    |                              |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|
| और तालिका                             | ६५३          | 'त्रिदिव यान्ति' मुहावरा           | ८१३                          |
| कौटिल्य द्वारा वर्णित तोलप्रमाण       |              | तस्कर का अर्थ और व्युत्पत्ति       | ८१४                          |
| मुद्राए' और उनकी त्तालिका             | ६५४          | औपधिक का अर्थ                      | द्ध                          |
| कौटिल्य द्वारा वर्णित मुद्राएं        | ६५४          | हिता का अर्थ और व्युत्पत्ति        | ∽ १२<br>⊏१९                  |
| पूर्व, मध्यम और उत्तम                 |              | अन्यत्र वर्णित भावों की पुष्टि     | ~ ₹ ₹<br><b>≈</b> ₹ <b>ξ</b> |
| साहस की सीमा                          | ६५५          | वरुण-पाश का अर्थ                   | द्रश्य<br>द्रश्              |
| हिरण्य से विशेष अभिप्राय              | ६६९          | नवम अध्याय के विभाजन पर            | 460                          |
| चिन्हों के परिगणन से अभिप्राय         | ६८४          | विचार                              | द३२                          |
| अन्यत्र विधान से पुष्टि ६९४           |              |                                    | ~~ ~ ~                       |
| रामायण में उद्धृत मनुस्मृति           |              | दशम अध्याय                         |                              |
| के श्लोक                              | ७०६          | शुद्र को उत्कृष्ट वर्ण की प्राप्ति | द्ध्य                        |
| साहस और चोरी का लक्षण                 | ७११          | वेदों में शुद्र को यज्ञ आदि        | ~~~                          |
| उच्चवर्णानुसार उच्चदण्ड               | ७१३          | का विधान                           | द्ध्य                        |
|                                       |              | वर्ण चार हैं                       | .द <b>३</b> ९                |
| नवम अध्याय                            |              | चार वर्णों में शास्त्रीय प्रमाण    | ≈80<br>~ <b>€</b> 1          |
| -                                     |              | दस्यु से अभिप्राय                  | ~40                          |
| जाया शब्द की सिद्धि और इसमें ब्राह्मण |              | अनार्य और उसके लक्षण               | द्रप्र                       |
| आदि के प्रमाण                         | 980          | कर्मणा वर्णव्यवस्था का अतिस्पष्ट   | ~~()                         |
| स्त्रियां लक्ष्मी रूप हैं             | ७४५          | विधान .                            | <b>545</b>                   |
| !नियोग की विधि                        | ७५५          | श्लोक की पुष्टि में प्रमाण         | <u> </u>                     |
| देवर शब्द का अर्थ                     | ७५६          | वर्ण परिवर्तन का उदाहरण            | <u> </u>                     |
| वेदों में नियोग का विधान              | ६५६          |                                    | ~ ~ `                        |
| श्लोक की मौलिकता का आधार              | ७६०          | एकादश अध्याय                       | -0.0                         |
| नियागव्यवस्था प्राचीन परम्परागत       |              | प्रायश्चित का अर्थ और उद्देश्य     | ८९१                          |
| एवं कौटिल्य द्वारा उसका समर्थन        | ७६२          | योगदर्शन में 'कृच्छ्र' आदि व्रतों  |                              |
| उद्वार-भाग का विभाजन                  | <i>\$</i> 0€ | का उद्देश्य                        | ९३२                          |
| उद्वार-भाग का विधान क्यों             | इ७७          | महाव्याहृतियुक्त होम मन्त्र        | ९३६                          |
| स्वधा का मनुसम्मत अर्थ                | 999          | पवित्रताकारक मन्त्र                | ९३८                          |
| पुत्रिका धर्म                         | 191919       | प्रायश्चित से पाप-फल नहीं, पाप     | 2.22                         |
| पुत्र-पुत्री आत्मा रूप                | 905          | भावना से मुक्ति                    | ९३९                          |
| पुत्र का अर्थ और उद्देश्य             | ७८२          | इस मान्यता की तुलना                | ९३९                          |
| १४७ श्लोक की प्रसंगसम्बद्धता          |              | आपत्काल में दान द्वारा पाप भावना   |                              |
| पर विचार                              | ७८५          | से मुक्ति पर विचार                 | ९४०                          |
| १७६ श्लोक की मौलिकता एवं              |              | शाकलहोमीय मन्त्र                   | ९४८                          |
| प्रसंगसम्बद्धता में युक्तियां         | ७९२          | त्रयीविद्या से अमिप्राय एवं        |                              |
| चूत से हानि                           | 208          | अन्यत्र वर्णन                      | ९५०                          |
| वेदो' में जूए का निषेध                | 208          | २६५ श्लोक के भाव का अन्यत्र वर्णन  | ९५१                          |
| कुन्नीलव का अर्थ                      | 20X          | दादश अध्याय                        |                              |
| मुहावरे का प्रयोग और उसका अर्थ        | <i>500</i>   | ४८ वें श्लोक के प्रचलित            |                              |
| लोककण्टक से अभिप्राय                  | ८१३          | अर्थ में अशुद्धि                   | ९६५                          |
|                                       |              |                                    |                              |

| मनुस्मृति                     |      |                                       |     |  |  |
|-------------------------------|------|---------------------------------------|-----|--|--|
| वें श्लोक के प्रचलित अर्थ     |      | जाति का अर्थ जन्म                     | ९९० |  |  |
| <b>श्चि</b>                   | ९६५  | मूखों द्वारा धर्म से हानि             | 990 |  |  |
| वें श्लोक के प्रचलित अर्थ में |      | सर्वत्र परमात्मा के अनुभवज्ञान से     |     |  |  |
| दे                            | ९६६  | अधर्म निवृत्ति                        | ९९२ |  |  |
| तेवशित्व सिद्धि का विवेचन     | ९६६  | परमात्मा ही सब देवताओं का देवता       | ९९२ |  |  |
| श्लोक में पाठ भेद             | ९७५  | परमात्मा के स्वरूप एवं गुणों का वर्णन | ९९४ |  |  |
| राज्यम् का' अर्थ              | ९७८  | ११२ श्लोक की वेदमन्त्रों से तुलना     | ९९४ |  |  |
| श्लोक की वेदमन्त्र से तुलना   | ९७९  | परमात्मा के गौण नाम और उनके अर्थ      | ९९५ |  |  |
| ायाजी की व्युत्पत्ति एवं अर्थ | ९७९  | १२४ २लोक के भाव का अन्यत्र वर्णन      | ९९७ |  |  |
| क काल से अमिप्राय             | 950  | उपर्युक्त स्वरूप वाला परमात्मा जगत् व | ना  |  |  |
| गवना का विनाश                 | ०८४  | उत्पत्ति-कर्ता और उसमें वेदों-        |     |  |  |
| ाका अर्थ                      | ९८४  | उपनिषदों के प्रमाण                    | ९९८ |  |  |
| प्रमाण और उनके लक्षण          | ९८४  | सब प्राणियों में आत्मवत् भाव एवं      |     |  |  |
| से अभिप्राय                   | ९ ८६ | परमात्मदर्शन से मुक्ति                | ९९९ |  |  |
| विद्या                        | ९८९  | -                                     |     |  |  |

# मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन (भूमिका भाग)

# भूमिका — विषयानुक्रम

### प्रथम अध्याय — मनुस्मृति-महत्ता, रचियता, काल, एवं आग्ररूप

- १. मनुस्मृति की महत्ता एवं प्रमाव ए. १, भारत में मनुस्मृति का प्रभाव एवं महत्त्व ३, विदेशों में मनुस्मृति का प्रभाव ४।
- २. मनुस्मृति का मूल प्रवक्ता कौन ? ७, स्वायं मुत्र मनु ७, त्रैवस्वत मनु १२, भृगुप्रोक्त १४, ब्रह्मा प्रोक्त १७।
- ३. मनु और मनुस्मृति काल निर्णय २१, स्वायं मुव मनु का काल २१, मनु के आदिसृष्टि में होने से अमिप्राय २३।
  - ४. वर्तमान मनुस्मृति का रचनाकाल २४, निष्कर्ष ३०।
- ४. मनुस्मृति को अर्वाचीन मानने के कारण और उनका समाघान ३२, मनुस्मृति और उसकी भाषा ३४।
  - ६. मनुस्मृति का आधरूप ३६।

### द्वितीय अध्याय — मनुस्मृति और प्रक्षेप

१. मनुस्मृति के प्रक्षेपों के अनुसंघान की आवश्यकता एवं उपयोगिता ३८।
२. प्रक्षेप से अमिप्राय ३८। ३. क्या मनुस्मृति में प्रक्षेप नहीं हैं ? ३९।
४. प्रत्यों में प्रक्षेप करने की प्रवृत्ति और मनुस्मृति के प्रक्षेपों के मूल में निष्ठित प्रवृत्तियां ४५। ५. प्रक्षेपों के अनुसन्धान के आधार और उनके प्रमाण ५१,
विषयविरोध ५४, प्रसंगविरोध ५५, अन्तर्विरोध ६०, पुनरुक्तियां ,६२,
शैलीगत आधार ६४, अवान्तरविरोध ६९, वेदविरोध ७० । ६. प्रक्षेपों से इंनियां एवं भ्रान्तियां ७३।

### तृतीय अध्याय — मनु की प्रमुख मौलिक मान्यताएं और उनके आधार १. कर्मणा वर्णव्यवस्था ७७, २. मांस मक्षण एवं पशुयन्न पाप ६६,

१. कर्मणा वर्णव्यवस्था ७७, २. मांस मक्षण एवं पशुयक्ष पाप देद, ३. मृतकश्राद्व परवर्ती ९१, ४. नियोगप्रया ९४, ५. स्त्रियों विषयक घार-णाएं ९६, ६. शूद्रविषयक घारणाएं १००, ७. स्वर्ग-नरक १०१, द. प्रेतशुद्धि आडम्बर १०२, ९. वेदविषयक अनच्याय १०४, १०. प्रायचित्त अर्थ, उद्देश्य १०६, ११. दायमाग का वितरण १०६, १२. मनुस्मृति में विवाह की आयु १०६, १६. मनुस्मृति में ऋषि, देव, पितर, गन्धर्व, असुर, राक्षस, पिशाच, दस्यु, आर्य-अनार्य ११०, १५. मनु और वेद ११९।

### चतुर्थ अध्याय —

- १. मनुस्मृति में अध्याय विभाजन अमौिलक १२०, मनुस्मृति के प्रकरण १२४, इ. मनुस्मृति में वर्णाश्रमधर्मों के वर्णन की पद्मित १२४। <u>पंचम</u> अध्याय — महर्षि दयानन्द और मनुस्मृति
- मनुस्मृति का गौरववर्धन १२७, २. महर्षि के अर्थों एवं मावों का ग्रहण १२६,
   सर्वप्रथम प्रनेप-निर्देशक १२९, ४. महर्षि के श्लोकों का प्रक्षेपान्तर्गमन १३० ।

## प्रथम अध्याय

# [मनुस्मृति – महत्ता, रचयिता, काल एवं आद्यरूप]

### १. मनुस्मृति की महत्ता एवं प्रभाव

मारतीय साहित्य में मनुप्रोक्त स्मृति का 'मनुस्मृति' 'मनुसंहिता' 'मानवधर्मशास्त्र' 'मानवशास्त्र बादि कई नामों से उल्लेख आता है । मनुस्मृति भारतीय साहित्य में सर्वाधिक चर्चित धर्मशास्त्र है, क्योंकि अपने रचना काल से ही यह सर्वाधिक प्रामाणिक, मान्य एवं लोकप्रिय ग्रन्थ रहा है । मृतियों में इसका स्थान सबसे ऊंचा है । यही कारण है कि परवर्ती काल में अनेक स्मृतियां प्रकाश में आयों किन्तु मनुस्मृति के प्रभाव के समक्ष टिक न सकीं, अपना प्रभाव न जमा सकीं; जबकि मनुस्मृति का वर्चस्व आज तक बना हुआ है ।

मनुस्मृति एक विधि-विधानात्मक शास्त्र है. इसमें उहां एक ओर वर्णाश्रम धर्मों के रूप में अक्ति एवं समाज के लिए हितकारी धर्मों, नैतिक कर्त्तव्यों. मर्यादाओं, आचरणों का वर्णन है, वहाँ क्रिंठ समाज-व्यवस्था के लिए विधानों — कानूनों का निर्धारण मी है, और साथ ही मानव को मुक्ति प्राप्त कराने वाले आध्यात्मिक उपदेशों का निरूपण है। यों कहिये कि यह मौतिक एवं अध्यात्मिक शिक्षाओं का मिला-जुला अनूठा धर्मशास्त्र है। इस प्रकार यह व्यक्ति एवं समाज के लिए धर्मशास्त्र एवं आचारशास्त्र है, तो साथ ही सामाजिक व्यवस्थाओं को सुचारु रूप में रखने के लिए 'संविधान' मी है।

मनुस्मित को इतना अधिक महत्त्वशाली, सम्मान्य तथा लोकप्रिय बनाने वाले कारणों में वहाँ (सके व्यक्ति और समाज के लिए हितकारी, व्यावहारिक एवं युक्तियुक्त विधि-विधान हैं, वहाँ (सकी प्राचीनता एवं वेदानुकूलता मी उल्लेखनीय कारण हैं । सर्वप्राचीन, सर्वाधिक मान्य और श्रद्धेय होने से वेद ही समस्त मारतीय साहित्य के मूलग्रोत हैं तभी तो मनु ने भी वेदों को ही प्रधानरूप से अपनी स्मृति का आधार बनाया है । उनकी दृढ मान्यता है कि —

### ं'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्'' (मनु २।६)

अर्थात् — वेद ही धर्म के मूलाधार हैं।

मन्त्रार्थों के साक्षात्द्रष्टा ऋषि-मुनियों ने वेदों के मौलिक सिद्धान्तों का समझकर ही वेदांग बाहमण, दर्शन, धर्मशास्त्र आदि ग्रन्थों की रचना की, जिससे मानव, ज्ञान को प्राप्त करके अज्ञान को छेड़कर अपने चरमलक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकें। मनु ने भी मनुस्मृति में वर्णों एवं आश्रमधर्मों के ह्य में व्यक्ति एवं समाज के लिए हितकारी धर्मों-कर्त्तव्यों, विधानों का वर्णन वेद के आधार पर ही किया है अपोर धर्म जिज्ञासा में वेद को ही परम प्रमाण माना है —

### ''धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति: (मनु. २।१३)

अर्थात् — धर्म की जिज्ञासा रखने वालों के लिए वेद ही परम प्रमाण है । उसी से धर्म-अधर्म का निश्चय करें ।

मनु की वेदों के प्रति गहन श्रद्धा है। वे देदों को अपौरुषेय मानने हैं। व क्योंकि वेदज्ञान

<sup>1. 215-9 11</sup> 

२. ''विधानस्य स्वयम्भुवः । अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य.... (मनु. १।३)

अपौरुषेय होने से निर्मान्त ज्ञान है, धर्म का मूल स्रोत है एवं परमप्रमाण है, अत : वह कुतकों द्वरा खण्डनीय नहीं है । जो कृतके आदि का आग्रय लेकर वेदज्ञान का खण्डन, अवमानना या निन्दा करता है, उसे वे 'नास्तिक' जैसे तिरस्कारपूर्ण शब्द से सम्बोधित करते हैं —

ते सर्वार्थेष्यमीमांस्ये ताम्यां घर्मो हि निर्वमौ ।। योऽवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्राश्रयाद द्विज:। स साधुमिर्वहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दक:।। (मनु. २।१०-११)

अर्थात् — श्रुति और स्मृतिग्रन्थों की किसी भी अवस्था में आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से घर्म की उत्पत्ति हुई है। वहीं घर्म के मूल स्नोत हैं। वो व्यक्ति तर्कशास्त्र का आश्रय लेंकर कुतर्क आदि से उनकी अवमानना-निन्दा करता है, साघु-श्रेष्ठ लोगों को चाहिए कि उसे समाज से बहिष्कृत कर दें; क्योंकि वेद की निन्दा करने वाला वह व्यक्ति नास्तिक है।

मनुस्मृति को गौरव प्रवान कराने वाले कारणों में यह कारण मी विश्लेष स्थान रखता है कि मनु अपने समय के एक प्रख्यात, तत्त्वक्र्या धर्मवेता ऋषि थे और अपने समय में धर्मनिष्ठ, न्यायकारी प्रजाप्रिय शासक रहे थे। इसका प्रमाण मनुस्मृति की भूमिका में उल्लिखित वचनों से मिलता है। जिज्ञासु ऋषियों ने प्रमंजान के लिए महिष्म मनु को चुना, क्योंकि अपने समय के वही एकमात्र अधिकारी एवं विश्लेषज्ञ विद्वान् थे जो धर्मों को यथार्थरूप में बतला सकते थे। धर्मों के मूलग्रोत अपौरुषेय अचिन्त्य अपरिमित ज्ञान वाले वेदों के ज्ञाता और उनमें निर्दिष्ट धर्मों के ज्ञाता केवल मनु ही हैं, ऐसा ऋषियों ने अनुभव किया । निश्चय ही मनु 'अमितौजा' — अत्यधिक ज्ञानशक्ति से सम्पन्न व्यक्ति थे। ' इस बात से भी उनकी अगाध विद्वता का संकेत मिलता है कि उन्होंने धर्मप्रवचन का अधिकार केवल उन्हीं विद्वानों को दिया है ''जिन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करते हुए धर्मपूर्वक सागोपाग वेद पढ़े हैं और जिन्होंने वेदायों का प्रत्यक्ष किया है, वे ही धार्मिक और परोपकारी विद्वान धर्मनिर्णय करने के अधिकारी हैं' । उन्हीं के वचन और आचरण धर्म में प्रमाण माने जा सकते हैं। ' जो व्यक्ति धर्मनिर्णय में केवल उपर्युक्त विद्वानों को ही प्रमाण मान रहा है, वह स्वयं विशिष्ट विद्वान अवश्य रहा होगा, फिर ऐसे अधिकारी विद्वान द्वारा प्रोक्त धर्मशास्त्र की प्रामाणिकता और महत्ता को कौन नहीं स्वीकार करेगा ?

यही कारण हैं कि समस्त भारतीय साहित्य में मनु के वचनों को आदर की दृष्टि से देखा गया है और प्रामाणिक माना है। यहाँ कुछ भारतीय एवं भारतीयेतर प्रमाण प्रस्तुत किये जाते हैं, जिनसे मनुस्मृति की महत्ता, प्रामाणिकता प्रभावशालिता एवं लोकप्रियता का निश्चय आसानी से किया जा सकता है।

 <sup>&#</sup>x27;'भगवन् . . . धर्मान् न : वक्तुमर्हसि ।। त्वमेकोद्धत्त्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभृव : । अधिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतस्वार्यवित्यमो ।। मनु १।२-३ ।।

४. 'स तै: पृच्छस्तथा सम्यक्-अमितौजा'' ।। मनु. १।४।।

पं शिष्टा बाहमणा ब्यु: स धर्म: स्यादशंकित: ।। धर्मेणाधिगतो यैस्नु वेद: सपश्चिहण: । ने शिष्टा बाहमणा क्रेया: श्रृतिप्रत्यक्रवेतव: ।। मनु. १२।१०८-१०९ ।।

इ. १२।११३, १०६. ११०-११२।।

# (क) भारत में मनुस्मृति का प्रभाव एवं महत्त्व

मनुस्मृति का आद्यरूप क्या थाँ, इस विषय में आगे इसी अध्याय में विचार किया जायेगा । यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि मनु के धर्मशास्त्र का अस्तित्व वैदिक काल से ही रहा है । इसकी पुष्टि कई संहिताग्रन्थों, ब्राह्मणग्रन्थों में लगभग एक जैसे रूप में पाये जाने वाले निम्न वाक्य से हो बती है —

### ''मन्वें यत्किञ्चावदत् तद् मेषजम्''<sup>७</sup>

अर्थात् — मनु ने जो कुछ कहा है, वह मानवों के लिए मेषज == औषघ के समान कल्याणकारी एवं गुणकारी है।

ब्राह्मणग्रन्थों का यह वचन यह सिद्ध करता है कि उस समय मनु के धर्मशास्त्रं कों प्रामाणिक माना जाता था । धर्मनिश्चय में उसका सर्वाधिक महत्त्व था । एक ही रूप में कई ग्रन्थों में पाया जाने वाला , यह वाक्य इस बात की ओर भी इंगित करता है कि मनु का धर्मशास्त्र उस समय इतना लोकप्रिय हो चुका था कि वह औषघ के तुल्य हितकारी, गुणकारी के रूप में स्वीकृत था । तभी तो उसके विषय में यह उक्ति भी प्रसिद्ध हो चुकी थी ।

निरुक्तशास्त्र में महर्षि यास्क ने दायमाग में पुत्र और पुत्री के समान अधिकार के विषय में किसी प्राचीन ग्रन्थ का श्लोक उद्भुत करके मनु के मत का उल्लेख किया है । मनु का यह समानाधिकार सम्बन्धी मत प्रचलित मनुस्मृति के ९।१३०, १९२, २१२ श्लोकों में वर्णित है । इससे मी मनु के बचनों की विशेष प्रामाणिकता और महत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है।

वाल्मीकि रामायण में, बालि और सुग्रीव के पश्स्पर युद्ध के अवसर पर राम द्वारा बालि का बच किये जाने पर घायल बालि राम के इस कृत्य को अनुचित एवं अधर्मानुकूल ठहराता है । तप राम अपने इस कृत्य का औचित्य सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति के वचनों का सहारा होते हैं और दों ख़िक उद्धृत करके अपने कार्य को धर्मानुकूल सिद्ध करते हैं । 'व वे दोनों थलोक प्रचलित मन्स्मृति में किचित पाठान्तर से ८ । ३१६, ३१८ में पाये जाते हैं । इन वचनों से मी जात होता है कि उस समय मनुस्मृति को धर्मनिश्चय में अत्यिषक प्रामाणिकता, प्रसिद्धि, मान्यता और महत्ता प्राप्त यी ।

महामारत में अनेक स्थलों पर मनु को विशिष्ट प्रामाणिक स्मृतिकार के रूप में वर्णित किया हैं । महाभारत के निम्न श्लोक से ज्ञात होता है कि उस समय मनु के वचनों को कुतर्क आदि के बारा अकाट्य माना जाता था —

पुराणं मानवो धर्म: सांगोपांगविकित्सक:। आज्ञासिद्वानि चत्वारि, न हन्तव्यानि हेत्नि:।। (महा.)

तस्यामात्मिनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत् ।।९।१३० ।।

७: तैति सं. २।२।१०।२; ३।१।९।४ ।। ता. म्न. २३।१६।७ ।।

दं, निरु. ३।४ ।। **अर्थ सहि**त श्लोक द्रष्टव्य है, — मनु. का. पु. प्रथम अध्याय 'मनु कालनिर्णय' शीर्षकान्तर्गत ।

९. यथैवात्मा तथा पुत्र: पुत्रेण दुष्ठिता समा।

<sup>—</sup> जैसी अपनी आत्मा है, वैसा ही पुत्र होता है, और पुत्र के समान ही पुत्री होती है ; उस आत्मारूप पुत्री के रहते हुए कोई दूसरा धन को कैसे ले सकता है, अर्थात पुत्र के साथ पुत्री भी धन की अधिकारिणी होती है ।। इष्टब्य मनु, ९११९२, और २१२ भी ।।

१०. किष्कि, १८।३०, ३२।। अर्थसहित श्लोक इप्टेंघ्य हैं — मनु, का, पु, प्रथम अध्याय, 'मनुस्मृति कालनिर्णय' श्रीयकान्तर्गत ।

११. महा. आदि. ७३।८९।। शन्ति. ३६।३।। शान्ति. ५६।३३; ११८।२६; १२१।१०, १२; २०१।३२-३३° ३३५।४४, ४६ आदि।।

अर्थात् — पुराण<sup>१२</sup> अर्थात् ब्राहमण ग्रन्थ, मनु द्वारा प्रतिपादित धर्म, सांगोपांग चिकित्सक, धार्मिक विद्वानों की आज्ञा से सिद्व कार्य, इन चारों का हेतुज्ञास्त्र का आग्रय लेकर कुतर्क आदि द्वारा खण्डन नहीं करना चाहिए ।

आचार्य बृहस्पति ने तो अपनी स्मृति में स्पष्ट शब्दों में मनुस्मृति को सर्वोच्च स्मृति घोषित किया है । उसकी प्रामाणिकता और महत्ता की उद्घोषणा करते हुए और उसकी प्रश्नसा करते हुए वे कहते हैं —

वेदार्थोपनिषद्वत्वात् प्राधान्यं हि मनो: स्मृतम्।
मन्वर्थविपरीता तु या स्मृति: सा न शस्यते।।
तावच्छास्त्राणि शोमन्ते तर्कव्याकरणानि च।
धर्मार्थमोश्रोपदेष्टा मनुर्यावन्न दश्यते।। (बृह. स्मृति)

अर्थात — वेदार्थों के अनुसार रचित होने के कारण सब स्मृतियों में मनुस्मृति ही सबसे प्रधान एवं प्रशंसनीय है। जो स्मृति मनु के अर्थ के विपरीत है, वह प्रशंसा के योग्य अथवा ग्राह्य नहीं है। तर्कशास्त्र, व्याकरण आदि शास्त्रों की शोमा तमी तक है, जब तक धर्म, अर्थ, मोक्ष का उपदेश देने वाला मनु नहीं होता अर्थात मनु के उपदेशों के समक्ष सभी शास्त्र निस्तेज, प्रभावहीन प्रतीत होते हैं।

इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रसिद्ध लेखक-व्याख्याकार हुए हैं जिन्होंने अपने मत के समर्थन में या अपनी मान्यता की पुष्टि के लिए मनु के वचनों को उद्भत किया है और इस प्रकार अपने ग्रन्थ का गौरव बढ़ाया है ।

बौद्ध महाकवि अश्वघोष ने, जो राजा कनिष्क का समकालीन था, जिसका कि समय प्रथम अताब्दी माना जाता है, अपनी 'वज्रकोपनिषद' कृति में अपने पक्ष के समर्थन में मनु के श्लोकों को उद्दत किया है। विश्वरूप ने अपने यजुर्वेदमाष्य और याज्ञवल्क्य स्मृति माष्य में मनु के अनेक श्लोकों को उद्दत किया है। शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्रमाष्य में मनुस्मृति के पर्याप्त उद्धरण दिये हैं। १६ ५०० ई. में जैमिन सूत्रों के माष्यकार श्रवरस्वामी ने अपने माष्य में मनु के अनेक वचनों का उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य स्मृति के एक अन्य माष्यकार विज्ञानेश्वर ने याज्ञ. स्मृति के श्लोकों की पृष्टि के लिए मनु के श्लोकों को पर्याप्त संख्या में उद्धत किया है। गौतम, विश्वष्ठ, आपस्तम्ब, आश्वलायन, जैमिनि, बौधायन आदि सूत्रग्रन्थों में भी मनु का आदर के साथ उल्लेख है। १ आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बहुत-से स्थलों पर मनुस्मृति को आधार यनाया है, और कई स्थलों पर मनु के मतों का उल्लेख किया है। १ इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे ग्रन्थ हैं, जिन्होंने अपनी प्रमाणिकता और गौरव बद्धने के लिए अथवा मनु के मत को मान्य मानकर उद्दत किया है। १७

अठारहवीं शताब्दी में मनुस्मृति को सर्वाधिक महत्त्व आर्यसमाज के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द ने

१२. निरुक्त १।१५ में पुराण अन्द का निर्वचन करते हैप कहा है — ''पुरा नव' मवतीति' अर्थात जो पहले नया था. अस नहीं । इस प्रकार पुराण अन्द ब्राहमण आदि ऐतिहासिक ग्रन्थों का वाचक है । इसी के आधार पर बाद में ऐतिहासिक ग्रन्थों का 'पुराण' नाम रखा गया । वहां पुराण अन्द से १८ पुराणा का ग्रहण नहीं करना चाहिये ।

१३. विश्वकष यात्र स्मृ.मान्य १।४४ ।। वेदा. सू. माण्य १।३ ।२६. ३६;२।१।१. ११;३।१।१४;३।१।४८;३।४।३८,४।२।६ ।।

१४ याज, स्मृ. १।७. ५३ ६२. ६६. ७२. ७६. ६०; २।१. २. ५. २१. २६ आदि।।

१५८, गी. भा. २१।७ ।। वासि. भा. १।१७ ।। आर्था. मा. २।१४।११ ।। आर्थ. स्त्री. ३।१०।३४८ ।। ३।१॥७ ।। आस्त्र. स्त्री. ९।७।२ ; १०।७।१ ।। जी. गू. १।२४४ ।। मी. भा. ४।१११४, १६ ।।

१६. की. वर्ष, प्र. शावा, शाप, शावा, शाप,

१७. वैसे कि स्मृतिचन्द्रिका निर्णयसिन्यु संस्कारमयुख, श्रीमदमागवत, बानहेमाद्रि, व्रतहेमारि आदि ।

दिया । उन्होंने केवल मनुस्मृति को ही आर्ष एवं प्रामाणिक धर्मशास्त्र घोषित किया और अपने मन्तव्यों का आधार बनाया । उन्होंने अपने ग्रन्थों में मनुस्मृति के लगभग ५१४ श्लोकों या श्लोकखण्डों को प्रमाणरूप में उद्गत किया है ।

इनके अतिरिक्त ऐसे भी बहुत सारे प्रन्थ मिलते हैं जिनमें किसी अन्य ग्रन्थ का वचन उद्भृत है, जिनमें कि मनु के मत का उल्लेख है, या मनु के नाम से कोई मान्यता निर्दिष्ट है । यद्यपि इनमें बहुत से श्लोक ऐसे भी हैं जो न तो वर्तमान मनुस्मृति में मिलते हैं और न अन्य किसी स्मृति में । यह भी संभव है कि अपने पक्ष की पुष्टि के लिए लोगों ने मनु के नाम से स्वयं ही श्लोक रच लिये हों । यहां इस विवाद में न पड़कर केवल इतना कहना ही प्रासंगिक होगा कि इन सब बातों से मनु के एकछत्र प्रमाव का संकेत अवश्य मिलता है ।

प्राचीन काल से मनुस्मृति के अनुकूल आचरण को भी प्रतिष्ठा सूचक माना जाता रहा है । वलभी के राजा धारसेन का एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है, जो ५७१ ई. का है । उसमें उस राजा को मनु के धर्मनियमों का पालनकर्ता कहकर उसकी विशेषता बतलायी गयी है ।

सभी स्मृति-ग्रन्थों एवं धर्मशास्त्रों में प्राचीनकाल से लेकर अब तक सर्वाधिक टीकाएं एवं माष्य् मनुस्मृति पर ही लिखे गये हैं और अब भी लिखे जा रहे हैं । यह भी मनुस्मृति की सर्वोच्चता एवं सर्वाधिक प्रमविष्णता का द्योतक है । <sup>१८</sup>

आजकल भी पठन-पाठन, अध्ययन-मनन में मनुस्मृति का ही सर्वाधिक प्रचलन है। हिन्दू कोड बिल एवं संविधान का प्रमुख आधार मनुस्मृति को माना जाता है। आजकल भी न्यायालयों में न्याय दिलाने में मनुस्मृति का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रसंग में मनुस्मृति का उल्लेख अनिवार्यरूप से होता है और इससे मार्गदन्नन भी प्राप्त किया जाता है।

# ख) विदेशों में मनुस्मृति का प्रभाव

भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी मनुस्मृति का प्रभाव रहा है और इसे महत्त्व मिला है। कपाद्वीप के एक शिलालेख में मनु का निम्न श्लोक उद्भत मिलता है —

### वित्तं बन्धुर्वय: कर्म विद्या भवति पञ्चमी । एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् ।। (२ । १३६)

बालि, स्याम और जावा के विधान मनुस्मृति से पर्याप्त साम्यता रखते हैं । वर्मा क् 'धम्मथट्' मनुस्मृति से ही प्रेरित प्रतीत होता है । नेपाल का विधि-विधान, आचार, मनुस्मृति का ही अनुकरण करता है ।

फिलिपीन द्वीप के नये लोकसभा भवन के सामने उस देश की संस्कृति के निर्माण में आधारभूत योगदान देने वाले चार व्यक्तियों की मूर्तियां उत्कीर्ण की गयी हैं, जिनमें एक महर्षि मनु की है।

इस प्रकार मनु और मनु के शास्त्र का महत्त्व एवं प्रभाव देश-विदेश में प्राचीन काल से लेकर आजतक अल्पाधिक रूप में सदैव रहा है । उक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट हो गया है कि स्मृतिग्रन्थों एवं धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति ही सर्वाधिक प्रामाणिक, प्रभावशाली, लोकप्रिय एवं मान्यताप्राप्त ग्रन्थ है ।

रेद. मेघातिथि से लेकर अब तक लगमग दस संस्कृत माध्य उपलब्ध हैं और संक्षिप्त-सया पूर्ण मनुस्मृति पर कुल मिलाकर लगमग तीस हिन्दी टीकाएं उपलब्ध हैं।

मनुस्मृति अपनी अनेक विश्लेषताओं के कारण सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर पायी है। किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज ऐसे उत्तम और प्रसिद्ध धर्मश्लास्त्र का पठन-पाठन श्लीण होता जा रहा है। इसके प्रति लोगों के मन में अग्रद्धा की मावना घर करती जा रही है। इसका कारण है — 'मनुस्मृति में प्रक्षेपों की मरमार होना'। प्रश्लेपों के कारण मनुस्मृति का उज्ज्वलरूप गन्दा एवं विकृत हो गया है। परस्परविरुद्ध, प्रसंगविरुद्ध एवं पक्षपातपूर्ण वर्णनों से मनुस्मृति की गरिमा विलुप्त हो गई है। एक महान् तत्त्वद्रष्टा त्रृषि के अनुपम शास्त्र को प्रक्षेपकर्ताओं ने विविध प्रश्लेपों से दूषित करके न केवल इस शास्त्र के साथ, अपितु महर्षि मनु के साथ भी अन्याय किया है।



# २. मनुस्मृति का मूल प्रवक्ता कौन ?

अतिप्राचीन काल से अध्यावधि पर्यन्त भारतीय वाङ्मय, संस्कृ त-सम्यता, धर्म, आचार-व्यवहार, कानून, पठन-पाठन आदि प्रत्येक क्षेत्र पर अपना न्यूनाधिक प्रमाव बनाये रखने वाले मनुस्मृति या मानवधर्मशास्त्र जैसे विशिष्ट ग्रन्य का मूल प्रवक्ता या रचियता सम्बन्धी प्रश्न आज विवादों शंका-संदेहों के मंवर में फंसा हुआ है, यह आश्चर्य की बात है। यद्यपि इस विवाद के बीज पूर्वकालीन साहित्य में भी पाये जाते हैं, किन्तु आधुनिक अनुसन्धान ने इसे वृक्ष का रूप दे दिया तथा लेखकों ने अपनी-अपनी ऊहाओं, कल्पनाओं, अटकलों से इसे विवादास्पद बना दिया।

मनुस्मृति में हुए प्रक्षेप भी इसमें प्रमुख कारण हैं, अत: आज इस बात की अति-आवश्यकता है कि प्रक्षेपों का अनुसन्धान, निर्धारण करके उसके पश्चात मनुस्मृति सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार किया जाये । तभी निर्धान्त निष्कर्ष निकल सकते हैं । '' मनुस्मृति के मूल रचयिता या प्रवक्ता के सम्बन्ध में इस समय चार मत प्रचलित हैं —

- १. मनुस्मृति के मूल रचयिता या प्रवक्ता स्वायम्मुव मनु हैं।
- २. मनुस्मृति त्रैवस्वत मनु द्वारा प्रोक्त या रचित है।
- ३. मनुस्मृति भृगुप्रोक्त है।
- ४. मनुस्मृति ब्रह्माप्रोक्त है।

आगे इन समी मतों के पक्ष-विपक्ष पर सप्रमाण और प्रक्षिप्त श्लोकों की विवेचनापूर्वक विचार किया जाता है।

### १. मनुस्मृति के प्रवक्ता — स्वायम्भुव मनु

अधिकांश विचारक इस मत से सहमत हैं कि मनुस्मृति का मूल प्रवक्ता मनु है और वह मी खायम्भुव मनु ही है। मैं मी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। इस सम्बन्ध में प्राप्त सामग्री के आधार पर दो प्रकार से विचार किया जा सकता है — क. अन्त :साक्ष्य के आधार पर, और ख. बाह्यसाक्ष्य के आधार पर । प्रथम अन्त :साक्ष्य को ही लेते हैं —

### क. अन्त :साक्ष्य के आधार पर

अन्त :साक्ष्यों पर विचार करते समय पहले मनुस्मृति की रचनाशैली को सेमझना आवश्यक है।

१. मनुस्मृति की शैली — मनुस्मृति के अध्ययन से जात होता है कि मनुस्मृति की रवनाशैली 'प्रवचनशैली' है, अर्थात् मनुस्मृति मूलत: प्रवचन हैं । बाद में मनु के शिष्यों ने उनका संकलन करके उसे एक शास्त्र या ग्रन्थ का रूप दिया है । मनुस्मृति के मूमिकारूप, प्रथम अध्याय के पहले चार श्लोकों के 'मनुम् .... अभिगम्य महर्षय: .... वचनमञ्जवन्' [१।१], ''मगवन् सर्ववणाना' .... धर्मान्नो वक्तुमर्हसि' [१।२] '' त्वमंको ग्रस्य सर्वस्य ..... कार्यतत्त्वार्थवित प्रमो' [१।३] '' प्रत्युवाच ..... महर्पीन्

१९. लेखक ने मनुस्मृति के प्रक्षेपों का अनुसन्धान करके अन्त :साहयसिष्ट साल मानल्ल्डों के आबार पर ाका निर्धारण कियां े। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए इंटेंच्य है — मनु. का. पु. डिनीय्य अध्याप एवं सम्पूर्ण मनुस्मृति में उन उन इल्लकों पर समीक्षा ।

भूयताम् इति ' [१।४] आदि वचनों से जात होता है कि अपने मूलरूप में मनुस्मति महर्षियों की जिज्ञासा का दिया गया उत्तर है, जो प्रवचनरूप में है । ये सभी श्लोक और विशेषरूप से ''स : तै: पुष्ट:'' [१।४] पदप्रयोग यह सिद्ध करता है कि इसे बाद में अन्य व्यक्ति ने संकलित किया है। यह प्रवचनों के रूप में सुना-सुनाया गया है, इसी कारण इसके प्रत्येक प्रसंग के प्रारम्भ या अन्त अथवा दोनों स्थानों पर सूनने-सूनाने वाली क्रियाओं का प्रयोग है, यथा — 'वक्तुमईसि' [१।२], 'श्र्यताम्' [१।४], 'तत्तथा वोडिमघास्यामि' [१।४२], 'एषा समासेन प्रकीर्तिता ... वर्णधर्मान्निबोधत [१।१४४ (२।२५], 'एव प्रोक्त . . . कर्मयोगं निबोधतं [२।४३ (६८)], 'स्त्रीविवाहान्तिबोधत' [३।२०], 'एदद्बोऽभिष्ठित' . . . श्वयतामिति' [३।२८६] 'एषोदिता' [४।२५९]. 'प्रवक्ष्यामि' [४।४७], 'व: प्रोक्त: . . . श्रृणुत निर्णयम्' [४।११०], 'उक्तो व : . . . धर्मान्निबोधत' [५ ।१४६ ], 'एष वोऽमिहित : . . . राज्ञां धर्म निबोधत' [६।९७], 'राजधर्मान प्रवश्यामि' [७।१], 'तत्तद्वोऽष्ठ' प्रवश्यामि' [७।३६], 'एष उक्तः' [६।४०९], 'दायभागं निबोधत' [९।१०३], 'एषोऽखिलः उक्तः' [९।३२४], 'एष: कीर्तित:...परं प्रवक्ष्यामि' [१०।१३१], 'तान्वोऽभ्युपायान् वक्ष्यामि' [११।२१०], 'एष वोऽभिहित: . . . इमं निबोधत' [११।२२६], 'समासेन वक्ष्यामि' [१२।३९], 'इद' निबोधत' [१२।५२]

और मौलिक संकलन वही कहाता है जो मूलप्रवक्ता की बातों का यथावत् रूप में संकलन किया गया हो ।

यह भी ध्यान देने की बात है कि सम्पूर्ण मनुस्मृति में प्रारम्भ से अन्त तक कहने-सुनाने की क्रियाओं में उत्तम पुरुष का प्रयोग है — 'अभिधास्यामि' [१।४२], 'प्रवश्यामि' [५।५७], 'राजधर्मान् प्रवश्यामि' [७।१], 'अहं प्रवश्यमि' [७।३६], 'परं प्रवश्यामि' [१०।१३१], 'वश्यामि' [११।२१०], 'समासेन वश्यामि' [१२।३९], आदि।

इस शैली की पुष्टि निष्क्त में वर्णित इस तथ्य से मी होती है कि अत्यन्त प्राचीन काल में साक्षात्कृतघर्मा ऋषियों द्वारा प्रवचनों, उपदेशों के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती थी । और वह शिष्य-परम्परा के रूप में सुरक्षित रहती थी, लिपिबद ग्रन्थों को पढ़ाकर नहीं । लिपिबद ग्रन्थों के माध्यम से विद्याओं की शिक्षा की परम्परा पर्याप्त समय पश्चात आयी, जब लोग उपदेशग्रहण करने में आलस्य उदासीनता और उत्साहहीनता प्रदर्शित करने लगे <sup>२०</sup> । महर्षि दयानन्द की मान्यता के अनुसार सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के समय उपदेशों को लिपिबद करने की परम्परा प्रचलित होने लगी थी। <sup>२१</sup> इस प्रकार हम कह सकते हैं —

मनुस्मृति की प्रवचन शैली, १ ।१-४ श्लोकों में वर्णित घटना — जिसमें कि महर्षि लोग केवल मनु के पास धर्मजिज्ञासा लेकर आते हैं और फिर मनु ही उनका उत्तर देते हैं, तथा सम्पूर्ण मनुस्मृति में प्रारम्म से अन्त तक मनु द्वारा १ ।४ से प्रारम्म की गई कहने-सुनाने की क्रियाओं

२०. साम्रात्कृताधर्माण अनुषयो अभृवु:, तेश्वरेष्यो साम्रात्कृतधर्मम्य उपदेशेन मन्त्रान् संप्रादु: । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं च वेदांगानि च ।'' [निरु. १।१९]

२१. उपदेश मञ्जरी, नवम उपदेश, पू. ६२।

का उत्तम पुरुष एकवचन में प्रयोग, ये बातें यह सिद्ध करतीं हैं कि मनुस्मृति का प्रवक्ता मनु ही है। यहां प्रसंगवज्ञ १।१-४ श्लोकों से सम्बन्धित शंका का समाधान करना भी आवश्यक है। कुछ लेगों का कचन है कि मनुस्मृति की भूमिका रूप ये श्लोक मौलिक श्लोकों के रूप में परिगणित नहीं किये जाने चाहियें क्योंकि ये मनुप्रोक्त नहीं हैं, और न ही इन्हें प्रामाणिक मानना चाहियें।

इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि यद्यपि १-४ श्लोक मनुप्रोक्त श्लोकों की मांति मौलिक नहीं है तथापि ये शैली, घटना और प्रश्न के आधार पर मौलिक ही स्वीकार किये गये हैं, क्योंकि मूमिका के रूप में इनका उल्लेख है। (१) मनुस्मृति की शैली से यह विदित होता है कि मनु के मावों (जो प्रवचन के रूप में थे) का संकलन मृगु या किसी अन्य शिष्य ने किया है। संकलियता ने इन श्लोकों के द्वारा मनु के पास महर्षियों के आने की घटना और उनके प्रश्न का मूमिका के रूप में उल्लेख किया है। (२) घटना मौलिक है। (३) प्रश्न मी मौलिक है, अत: संकलन-शैली के अनुसार ये श्लोक मौलिक ही माने जायेंगे। जैसा कि कुछ टीकाकारों ने पांचवें श्लोक से मौलिक मनुस्मृति का प्रारम्भ माना है, उनका यह विचार प्रान्तिपूर्ण है। मनुस्मृति संकलित शैली का ग्रन्थ है, इस दृष्टि से ये चारों श्लोक मौलिक संकलितरूप में ही हैं।

यहाँ यह मी स्पष्ट कर देना उपयोगी होगा कि इस शैली के आधार पर टीकाकारों ने उन समी शलोकों को मौलिक मान लिया है जिनमें मनु के नामपूर्वक वर्णन है। ('महर्षिमंनुना भृगु:' ११६०।। 'उक्तवान् मनु: ११११६।। 'मनुना परिकीर्तित:' १११२६।। 'मनुस्ववीत्'। ६।३३९।। आदि)। उनका कहना है कि मनु के मावों के आधार पर भृगु ने मनुस्कृति को रचा है, अत: इस प्रकार के शलोक असगत नहीं लगते। यह विचार मी भ्रान्तिपूर्ण है। क्योंकि, (१) मनुस्मृति, मनु के मावों को लेकर रचा ग्रन्य नहीं है, अपितु मनु के मावों का यथावत उसी शैली में संकलन है। (२) संकलन में मौलिक अंशों के बीच में संकलयिता की ओर से कोई बात नहीं कही जाती, अत: 'मनुक्तवान्' आदि पद वाले श्लोक संकलयिता की ओर से कहे होने के कारण प्रक्षिप्त है, मौलिक नहीं। (३) १।४ में 'भ्रुयताम्' कहकर मनु उत्तर देना आरम्म करते हैं। इस शैली से सिद्ध है कि इस श्लोक के बाद मनु के द्वारा कहे विचारों का उत्तमपुरुष की शैली के माध्यम से जो कथन है वही मौलिक संकलन है, अन्य द्वारा नामोल्लेख पूर्वक प्रदर्शित वर्णन प्रक्षिप्त है। अत: उन समी श्लोकों को मूल संकलन से परवर्ती माना जाना चाहिए, जो उत्तमपुरुष की शैली में नहीं है।

२. प्राचीन काल से अचाविष पर्यन्त इस ग्रन्थ-का 'मनुस्मृति' या 'मानवधर्मश्रास्त्र' नाम प्रचलित होना भी इसे मनुग्रोक्त सिद्ध करता है।

यह मनु स्वायम्भुव मनु ही है। इस बात को मनुस्मृति में स्पष्ट मी किया है और विभिन्न स्थलों पर मनु के साथ स्वायम्भुव विशेषण का प्रयोग मी किया है।

 प्रचित्र मनुस्मृति में भीच-बीच में लगमग तीस 'स्यलों पर मनु का नामोल्लेखपूर्वक वर्णन है। उनमें कह स्थलों पर स्पष्टत: स्वायम्मुव विशेषण का प्रयोग किया है। <sup>१२</sup> ये उल्लेख मी इसका

२२. (क) स्वायमुव मनु के नामोरुलेख वाले स्थल — १।३२-३६. ४८-६१. १०२;६।४४;६।१२४;९।१४६ ।।
(ख) केवल मनु नामोरुलेख वाले स्थल — १।१-४, ११६, ११९, १२६;३।३६, १४०;४।१०६;४।४१;६।१३९, १६६, २०४, २४२, २७९, २०२, २३२, ३३९;९।१७, ४६२, १६३, २३९;१०।६३, ७६; १२-११०७, १२६।। १।१-४ को छोड़कर अन्य सभी श्लोक इस अनुसन्धान कार्य के आधार पर प्रक्रिप्त सिंह हुए हैं. तथापि उन्हें एक पारम्परिक जनम्रति के समान पोषक आधार माना है।

प्रवक्ता स्वायमुव मनु को ही सिद्ध करते हैं।

- ४. निम्न श्लोकों में मनुस्मृति का रचियता स्वायंभुव मनु को बतलाया गया है
  - (क) इदं शास्त्रं तु कृत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः । विधिवद् ग्राहयामास मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन् ।। स्वायम्भुवस्यास्य मनोः षड्वंश्या मनवोऽ परे।।१ । ४८, ६१ ।।
  - (ख) स्वायम्भुवो मनुर्घीमानिदं शास्त्रमकल्पयत् ।।१।१०२।।

यतोहि मृगु स्वायम्भुव मनु का पुत्र और शिष्य था । [१।३४-३५; ३।१९४; १२।२;], अत: मृगुवचनों में उल्लिखित मनु मी स्वायम्भुव मनु ही है, जिसको श्लास्त्र का कर्ता कहा है —

- (ग) यथेदमुक्तवान् शास्त्रं पुरा पृष्टो मनुर्मया ॥ १ । ११९ ।।
- (घ) एवं स भगवान्देवो लोकानां हितकाम्यया । धर्मस्य परमं गुह्यं ममेदं सर्वमुक्तवान्॥१२ । ११७ ।।
- (ङ) ''मानवस्यास्य शास्त्रास्य'' १२ । १०७ । ।
- (च) ''एतन्मानवं शास्त्रम् भृगुप्रोक्तम्'' १२ । १२६ ।।

यद्यपि इस अनुसन्धानकार्य के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध हुए हैं. अत: मौलिकवत् प्रामाणिक नहीं है; किन्तु फिर भी इन्हें ऐतिहासिक सन्दर्भ में पारम्परिक जनस्रुति के समान पोषक आधार के रूप में ग्रहण किया है।

4. ऐतिहासिक, ब्रह्मावर्त प्रदेश में स्थित बृहिष्मती नगरी को स्वायम्भुव मनु की राजधानी मानते हैं। मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त प्रदेश को धर्मशिक्षा, सदाचार का केन्द्र घोषित करके सर्वोच्च महत्त्व दिया गया है [१।१३६-१३९ (२।१७-२०]। इसी क्षेत्र में मनुस्मृति का प्रवचन-प्रणयन हुआ था। इससे भी मनुस्मृति का रचयिता स्वायम्भुव मनु होने का संकेत मिलता है।

### (ख) बाइयसाक्ष्य के आधार पर —

मनुस्मृति के अन्तर्गत प्राप्त पूर्वोक्त प्रमाणों, संकेतों के अतिरिक्त मी इस बात के बहुत से आधार मिलते हैं कि मनुस्मृति का प्रवक्ता स्वायंभुव मनु है । यथा —

- १. तैतिरीय आदि संहिताओं, २६ ब्राह्मणग्रन्थों से लेकर अर्वाक्कालीन मारतीय वांगमय में स्वायंभुव मनु ही एक धर्मश्रास्त्रकार या स्मृतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं । अत : कहा जा सकता है कि मनु के नाम से प्राप्त होने वाले धर्मशास्त्र का रचयिता मी यही मनु है ।
- २. निरुक्त<sup>२४</sup> में, दायभाग के प्रसंग में किसी प्राचीन ग्रन्थ का श्लोक उद्दत करके स्वायंभुव मनु के मत का उल्लेख करते हुए कहा है कि 'दायभाग में पुत्र और पुत्री, दोनों का अधिकार होता हैं'। मन् के नाम से प्राप्त यह मत वर्तमान मनुस्मृति में ९।१३०, १९२ श्लोकों में निर्दिष्ट है। यह प्राचीन उल्लेख मी मनुस्मृति को स्वायंभुव मनुकृत सिद्ध करता है।

२३. (क) तैति. सं. २।२।१०।२; ३।१।९।४ ।। तां. जां. २३।१६।७ ।।
(ख) मनु ने ब्राहमणवाक्यें का भी प्रवचन किया था. इसके भी प्रमाण संडिलाओं में मिलते हैं — ''आयो वा इदं निरम्जन् । स मनुदेवोदशिष्यत । स एतामिष्टिमश्यतामाहरत्त यायजत . . . । काठ. सं. ११।२ ।। द्रः तैति. सं. ३।१।२।३० भी ।

२४. निरु. ३।४ ।। अर्थसहित श्लोक द्रष्टच्य 'मनुकाल' शीर्षक में ।

२५. ''अष्टावेव समासेन विवाहा धर्मत: स्मृता: . . मनु: स्वायंषुवोद्गश्चवीत ।। (आदि, ७३।८-९) ये वर्तमान मनुस्मृति में ३।२०-३४ तक वर्णित हैं ।

- ३. महामारत में, कई स्थलों पर स्वायभुव मनु को एक धर्मशास्त्रकार के रूप में उद्दृत किया है और कुछ स्थलों पर उसके नामोल्लेख के साथ उसके मत और श्लोकों को मी उद्दृत किया है । वे भी मत और श्लोक प्रचलित मनुस्मृति में पाये जाते हैं । यथा —
- (क) दुष्यन्त-श्रकुन्तला प्रेम-प्रसंग में आठ-विवाहों का विधानकर्ता स्वायंमुव मनु को बताया । १९४
- (ख) शान्ति. ३६ अध्याय में, मनु. १।१-४ श्लोकों की घटना का यथावत वर्णन करते हुए साया है कि ऋषिलोग धर्मजिज्ञासा के लिए स्वायंभुव मनु के पास पहुंचे । वहां मनुद्वारा दिये गये उत्तर में कुछ श्लोक ऐसे प्राप्त होते हैं जो वर्तमान मनुस्मृति में भी हैं, उनमें कोई-कोई तो यथावत है, श्रेई किंचित पाठान्तर से है, तो कोई यथावत भाव वाला है। २६
- (ग) शान्ति ६७।१५-३० में, आदिकाल में लूटपाट, अराजकता आदि से तंग हुई प्रजा द्वारा मनु के राजा के रूप में वरण करने की घटना दी हुई है। वह मनु ब्रह्मा का पुत्र है, अत: वह मी सायमुव मनु की घटना है। <sup>२७</sup> मनु को राजा बनाने के बाद प्रजा द्वारा जो करनिर्धारण किया गया है, श्या 'पशु और सुवर्ण का पचासवा' मांग कर देंगे', यह करव्यवस्था वर्तमान मनुस्मृति ७।१३० में मिलती है। <sup>२०</sup>
- (घ) श्रान्ति. ३३५।४४, ४६ में एक धर्मश्रास्त्रकार के रूप में स्वायम्भुव मनु का ही वर्णन
- 8. इसके अतिरिक्त महाभारत में अनेक स्थलों पर केवल मनु नाम देकर उसके श्लोक या भाव उद्दित किये हैं। उनमें से बहुत-से श्लोक वर्तमान मनुस्मृति में यथावत मिलते हैं और भाव तथा उनका गठन भी यथावत है। 80
- 4. इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में राम बालि-सुग्रीव युद्ध के अवसर पर अपने द्वारा किये बालि है वघ को धर्मानुकूल ठहराने हुए मनु का नाम लेकर उसके दो श्लोक उद्दूत करते हैं । वे श्लोक मी हर्तमान मनुस्मृति में हैं । १९ इन उद्धरणों से यह सिद्ध होता है कि मनुस्मृति मनुग्नोक्त है ।
- ६. विश्वरूप ने याज्ञ स्मृति २।७३, ७४, ६३, ६५ पर माष्य करते हुए वर्तमान मनुस्मृति के ६।६६, ७०-७१, १०५, १०६, ३०४ श्लोकों को उद्गत किया है । वहां मनु का नाम स्वायंभुव विया गया है ।
- ७. विज्ञानेश्वर ने याजवल्क्य स्मृति के 'मिताक्षरा' माष्य में, श्रंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र माष्य में, श्वरस्वामी ने जैमिनी सूत्रों के माष्य में, बौद महाकवि अश्वधोष ने अपनी कति 'वज्रकोपनिषद' में,

 <sup>(</sup>क) नैरेवमुक्लो भगवान मनु: स्वायंभुवोऽश्रवीत्ं। महा. श्रान्ति. ३६।५ ।।

<sup>(</sup>स्त्र) यथावत श्लोक-मना आर्थितः में ३६।३४. ४६. ४७ ; मंतुस्मृति में स्त्रमन्ना; ३।११७ ; २।१३२ ; २।१३३ ।। यस्रवतं माय — मना शर्मित्त में ३६।२० ; में १२।१०⊏-१०९ ।। पाठान्तरपूर्वक — महा शान्ति. में ३६।२७, २८ ; मनु में ४।२१८, २१७, २२० ।। भावग्रहण अन्य श्लोकों में भी है ।

२७. महा, आदि, १।३२।।

१६. ''पंचाशद्भाग आदेयो गज्ञा पशु-हिरण्ययो ;।'' ७।१३०।।

१९. (क) ''मनु: स्वायं चुवाँ ऽ क्रवीस्'' आदि. ७३।६-९ ।। (ख) तौरेव मुक्तो मगवान् मनु: स्वायं चुवां ऽ क्रवीस् सुन्नु क्रव्यं यथावृत्तं क्रमे व्याससमासतः ।। शान्ति. ३६।६ ।। (ग) शान्ति १२ अ. ।। (घ) स्वायं मुव मनु बारा शास्त्ररचना, शान्ति. १३५।४४, ४६ ।। आदि ।

रु. <mark>''मनुना चैव राजेन्द्र गीतौ श्लोको महात्मना'' श</mark>न्ति, ४६।३३ ।। अन्यत्र-शन्ति, १२ अ.; ११८।२६; १२१।१०, १२ ।।

३१. बा. रामा. किष्कि. १६।३१-३२; मनु. में ६।३१६. ३१६।।

किव भास ने 'प्रतिमा नाटक' में', गौतम, विसष्ठ, आपस्तम्ब आदि ने अपने सूत्रप्रन्थों में, <sup>82</sup> वलमी के राजा धारसेन के शिलालेख में, <sup>83</sup> धर्मप्रसंग में जो मनु का निर्देश किया है तथा अपनी पुष्टि के लिए जो श्लोक उद्दत किये हैं, वे मनु के ही हैं और वर्तमान मनुस्मृति में प्राप्त हैं । इनसे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इसका मूलरचिता मनु ही है, भूगु आदि कोई अन्य व्यक्ति नहीं । यह स्पष्ट किया ही जा चुका है कि मनु के नाम से उल्लिखित धर्मशास्त्रकार स्वायंभुव मनु ही प्रसिद्ध है ।

### पक्षान्तरों का विवेचन

### २. मनुस्मृति वैवस्वतमनुप्रोक्त---

कुछ आलोचक मनुस्मृति को मनुप्रोक्त तो मानते हैं, किन्तु उस मनु को स्वायंभुव न मानकर वैवस्वत मानते हैं । ऐसा मानने के उनके कुछ निम्न आघार हैं —

- १. मनुस्मृति के १।६१-६२ श्लोकों में स्वायंभुव मनु के वंश्व का वर्णन करते हुए सातवें वैवस्वत मनु तक का उल्लेख है । पहले मनु के काल में सातवें मनु का उल्लेख नहीं हो सकता, अत: यह सातवें वैवस्वत मनु की ही रचना है । ऐसा विद्वानों का विचार है ।
- २. कौटिल्य अर्थशास्त्र प्र. है।अ. १२ में, आदिकाल में प्रजाओं द्वारा वैवस्वत मनु को राजा बनाने की घटना है। वहां जो कर व्यवस्था वी हैं वह प्रचलित मनुस्मृति ७।१३०-१३२ से मिलती-जुलती है, अत: यह स्मृति वैवस्वतमनुप्रोक्त है।

इन आधारों पर अनुश्लीलन करने पर इन पर आधारित यह मान्यता स्वयं अमान्य प्रतीत होती है । आइये, इन पर विचार करें ।

१. मनुस्मृति के जिन श्लोकों में वैवस्वत मनु का उल्लेख है, वे निम्न हैं –
 स्वार्यभुवस्यास्य मनो : षड्वंश्या मनवोऽपरे ।
 सृष्टवन्त : प्रजा : स्वा : महात्मानो महौजस : । ।
 स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा ।

चाश्चषश्च महातेजा विवस्तत्सुत एव च।। १।६१-६२।। अर्थात् — इस स्वायमुव मनु के वंश में महात्मा और महान् तेजस्वी अन्य छह मनु और हुए हैं, जिन्होंने अपने-अपने काल में अपनी प्रषाओं की सृष्टि की थी। वे हैं — स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाश्चष और विवस्वत् का पुत्र वैवस्वत ।

मनुस्मृति में ये दोनों ही श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। इनकी प्रक्षिप्तता के कई कारण है — १. यह कहना चाहिये कि स्वायंभ्रुव मनु पहले ही अपने वंश्व की भावी छह पीढ़ियों का वर्णन नहीं कर सकते। पूर्व १।५८-६० श्लोकों के वर्णन से यह स्पष्ट है कि स्वायंभ्रुव का शिष्य भृगु यह बात कह रहा है। यह भावी छह पीढ़ियों और उनके कार्यों का भूतकाल में वर्णन कैसे कर सकता है ? इस प्रकार ये श्लोक परवर्ती प्रक्षेप हैं और कालविरुद्ध वर्णन हैं। २. इनका पूर्वापर प्रसंग से भी विरोध है। पूर्वापर १।५७ और १।६४ श्लोकों में सृष्टि-उत्पित्त की अवस्था और उसके काल का वर्णन चल रहा है। बीच के इन श्लोकों के अप्रासंगिक वर्णन ने उस प्रसंगक्रम को मंग कर दिया है। ३. मनुओं के द्वारा चराचर सृष्टि का उत्पादन और पालन सृष्टिक्रमविरुद्ध वर्णन है। यह मनु की

३२. उदरणस्यल क्रव्टब्य 'मनुस्मृति महत्ता' श्रीर्षक की टिप्पणियों में ।

३३. ५७१ ई. का शिलालेखा।

२४. उद्धरण द्रष्टच्य मनुस्मृति का काल' शोर्षक के अन्तर्गत ।

१।६, १४-२३ फ़्लोकों में वर्णित मान्यता के विरुद्ध मी है। ४. इस प्रसंग में भृगु द्वारा मनुस्मृति के प्रवचन का कथन मी असंगत है, क्योंकि इसकी शैली से यह मनुप्रोक्त ही सिद्ध होती है। <sup>३५</sup> इस प्रकार इन प्रक्षिप्त क्लोकों के आधार पर इसे वैवस्वत मनुप्रोक्त नहीं कहा जा सकता।

२. कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो घटना वैवस्वत मनु के नाम से दी गयी है, वह महाभारत शान्ति. ६७।१५-३० में स्वायंभुव मनु के प्रसंग में दी हुई है। कहा नहीं जा सकता कि कौटिल्य अर्थशास्त्रकार ने यह नामान्तर क्यों ग्रहण किया। यह किसी पाठमेद के कारण मी हो सकता है, अथवा यह मी संमव है कि स्वायंभुव मनु की वंश-परम्परा में उत्पन्न होने के कारण वैवस्वत मनु ने इन व्यवस्थाओं को यथावत और रुचिपूर्वक लागू किया हो, जिससे वे उसके नाम से प्रसिद्ध हो गयी हों। वैसे कुछ वंशाविलयों को देखकर और दोनों मनुओं का प्रथम राजा के रूप में वर्णन देखकर कई बार, अन्वेषकों को दोनों की एकता का आभास होने लगता है। ये एकरूपवर्णन भी भ्रान्ति पैदा कर देते हैं। इतिहासानुसंघाताओं ने इसका समाधान प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया है कि स्वायम्भुव मनु सृष्टि के प्रथम राजा थे और वैवस्वत मनु प्रलयोत्तरकालीन समाज के प्रथम राजा हुए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत-सी युक्तियां भी हैं, जिनका इस प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है और उनसे इसी मान्यता को बल मिलता है कि मनुस्मृति के प्रवक्ता मनु वैवस्वत नहीं अपितू

- ३. मनुस्मृति में ऐसा कोई अन्त :साक्ष्य नहीं मिलता जिसमें वैवस्वत मनु की शास्त्रप्रवक्ता के रूप में चर्चा हो । उपर्युक्त स्थल को छोड़कर अन्यत्र कहीं वैवस्वत का नाम भी नहीं है । उस स्थल पर भी केवल वंशावली है, मनुस्मृति के प्रवचन से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं दिखाया है ।
- ४. मनुस्मृति में मनु के साथ भृगु का उल्लेख मिलता है। यह मृगु मी स्वायंभुव मनु का शिष्य था. वैवस्वत मनु का नहीं।
- 4. यद्यपि भारतीय साहित्य में दोनों मनु प्रथम राजा के रूप में वर्णित हैं, किन्तु स्वायंभुव मनु की अधिक ख्याति धर्मश्रास्त्रकार के रूप में है, जबकि वैवस्वत की एक राजा के रूप में ।<sup>३६</sup> वैवस्वत का धर्मश्रास्त्रकार के रूप में उल्लेख नहीं के अराबर है।
- ६. वाल्मीकि रामायण में वैवस्वत मनु को सूर्यवंश्न का प्रथम राजा कहा है । उसी ने अयोध्या की स्थापना की ।<sup>६७</sup> मनुस्मृति में अयोध्या का, तत्कालीन प्रदेश या मौगोलिक स्थिति का कहीं कोई वर्णन नहीं है, जबकि इसके विपरीत स्वायंभुव के प्रदेश ब्रहमावर्त का सर्वोच्च महत्त्व प्रदर्शित है ।<sup>१६</sup>
- 9. मनुस्मृति में स्वायमुव के परवर्ती मनुओं की अथवा वैवस्वत से पूर्व के मनुओं की किसी प्रकार की कोई वर्षा का न होना मी इसे स्वायमुवकालीन सिद्ध करता है। एक स्यान पर केवल मनु के राज्य का उल्लेख है और वह प्रक्षिप्त है। <sup>8%</sup> शैली के आधार पर वह वैवस्वत के भी बहुत परवर्ती काल का प्रक्षेप सिद्ध होना है। यनाहि, वहां राजा पृथु का भी उल्लेख है, जो वैवस्वन मनु से सानवी पीर्द्धा में हुआ है। <sup>80</sup>

स्वायम्भव हैं. यथा --

३५, शैळी पर विस्तृत विवेचन 'मनु-का रमयिला स्वायमुव मनु' शीर्पकान्तरील द्रप्टन्य है।

३६, **ंमनुत्रेंबच्यतो राजा-इस्याह । तस्य मनुष्या विशा**ः । <sup>\*\*</sup> (शन, १३।४।३।३ (

३७, बाल, ७० १२० में वंश्रपरिचय में प्रथम प्रजापालक कहा है। बाल, ५१६ में कहा है कि रातृ न ही ज्यांध्या का बसाय — "अयोध्या नाम नगर्ग नंत्रामीएसोक्टिक्स्ता । मनुता मानश्रेन्द्रेण या पूर्ण निर्मित्ता स्थयम ।"

इट, मन २।१७-२०।।

३९. ंपृशुस्तु विनाबाद्राज्यं प्राप्तवान् मनुरेव च । ं ७।४२ ।।

४०, वा रामा, नल, ७०।२४।।

- द. १ १७९-६० में मन्वन्तर कालपरिमाण का वर्णन है । यदि मनुस्मृति वैवस्वत मन्वनतर काल की होती तो वहां पूर्व मन्वन्तरों के व्यतीतकाल और नामों का उल्लेख अवश्य मिलता । केवल मन्वन्तर का वर्णन होना इस बात का चोतक है कि यह प्रारम्भिक मन्वन्तर काल की कृति है, जबिक मन्वन्तर केवल एक कालपरिमाण रूप में प्रचलित हुआ । मनुओं के व्यक्तिगत नामों पर इनका नामकरण बाद में निर्धारित हुआ ।
- ९. मनुस्मृति तथा अन्य ग्रन्थों में वर्णित वंश्वविलयां भी निस्मृति का सम्बन्ध स्वायंभुव से सिद्ध करती हैं । मनुस्मृति में अनेक स्थलों पर मनु का सीधा सम्बन्ध ब्रह्मा से प्रदर्शित किया है । ब्रह्मा को विशेष महत्त्व भी दिया गया है, जैसे ब्रह्मावर्त आदि । वैवस्वत मनु का ब्रह्मा से सीधा सम्बन्ध न कुलवंश से है और न विद्यावंश से, <sup>४१</sup> जबिक स्वायंभुव मनु का है । उसका नाम स्वायंभुव भी स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा का पुत्र या शिष्य होने से 'स्वायंभुव' है । मनुस्मृति में ब्रह्मा से सीधे सम्बन्ध की प्रवृत्ति और उसे महत्त्व प्रदान करने की भावना भी इसे स्वयंभूकृत सिद्ध करती है ।

### ३. मनुस्मृति भुगुप्रोक्त —

मनस्मृति को भृगुप्रोक्त मानने वालों के लिए आधारभूत सामग्री मनुस्मृति में ही प्राप्त है । परवर्ती ग्रन्थों में भी उसी को आधार बनाकर यह मान्यता प्रदर्शित की गई है । अत : यहां पहले उन्हीं श्लोकों की विवेचना की जानी आवश्यक है, जिनमें इसे भृगुप्रोक्त कहा गया है ।

१. पूर्वोक्त विवेचन में मनुस्मृति की शैली पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । उससे यह निष्कर्ष सामने आया है कि इसकी प्रवचन शैली से मनु ही इसके आदि-प्रवक्ता सिद्ध होते हैं । १ । १ - ४ श्लोकी में वर्णित है कि साक्षात्कृतधर्मा ऋषि मानने के कारण ही ऋषि लोग मनु के पास आते हैं और धर्म सम्बन्धी जिज्ञासा करते हैं । जिज्ञासा मनु से की है तो मनु ही उसका उत्तर देते हैं, और यह मी कि वहां इस विवय के अपने समय के विशिष्ट विद्धान् हैं । वह उत्तर १ । ४ - ५ से प्रारम्भ होकर अन्त तक हसी शैली में चलता है । इस प्रकार किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऋषियों के प्रश्न का उत्तर विया जाना न तो शैलीसंगत है और न व्याव्यक्ति । बीच-बीच में बहुत-से श्लोकों में मृगु द्वारा प्रवचन करने का उल्लेख हैं । यह बड़ी अटपर्टी, अल्यावहारिक और अप्रासंगिक बात है कि ऋषिंगण विशिष्ट विद्वान् होने के नाते आये तो मनु के पास हैं, प्रश्न मी उन्हीं से करते हैं और तदनुसार प्रारम्भ में उत्तर भी मनु ही देने हैं । किन्तु पुन : भृगु उत्तर देना शुरू कर देते हैं ; जबिक अन्त तक शैली वही १ । अरम्म भनु द्वारा उत्तर देने वाली चलती रहती है ।

वस्तुत: मनुस्मृति में भृगु से सम्बन्धित सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। भृगु के शिष्यों ने भृगुको महत्त्व प्रवान करने और अनु से जोड़ने के लिए उनका प्रक्षेप किया है। मनुस्मृति की शैली से, उनके अटपटे वणन से उनकी अध्यावहारिकता से और अप्रासंगिकता से यह निष्कर्ष निकलता है कि वे श्लोक मनुस्मृति में परवर्ताकाल में बलात डाल गये हैं। किसी भी स्थल पर मनुस्मृति के प्रसंगों से पूर्वापर रूप में उनका सालमल न होना और विरुद्ध वर्णन होना भी उन्हें बलात किया गया प्रक्षेप सिद्ध करता है। आग उनकी प्रक्षिपता पर विचार किया जा रहा है।

क. एतद् वोऽयं भृगु: शास्त्रं श्राविधय्यत्यशेषत: । एतद्वि भतोऽधिज्ये सर्वमेषोऽखिलं मुनि: ।।

हरायुक्त वा, रामा है, झार १९०१९००१ में प्रवर्शित वंशावली । ब्रहमा से मरीचि मरीचि म क्रथ्यप क्रथणप से विवस्थान विवस्थान विवस्थान हो। सन् वैवस्थान हुआ ।

### ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिर्मनुना भृगु:। तानग्रवीत् त्रमुषीन् सर्वान् प्रीतात्मा श्रूयतामिति ।। १।५९-६० ।।

वर्षात — यह भूगु मुनि इस मनुस्मृति शास्त्र को सम्पूर्ण रूप से आप लोगों को सुनायेगा, क्योंकि हिन इस सम्पूर्ण शास्त्र को मलीमांति मुझ मनु से सीखा है। गहिष् मनु के इस प्रकार कहने पर वह गर्षि भूगु विज्ञासा की दृष्टि से आये उन सब ऋषियां को प्रसन्नचित्त होकर 'सुनिये' ऐसा बोलें। प्रक्षिप्तता विवेचन —

उपर्युक्त शैलीगत आधार के अतिरिक्त ये श्लोक इन आधारों पर मी प्रक्षिप्त मिद्र होते हैं — १. प्रसंगविरोध — पूर्वापर १।५७ और १।६४ श्लोकों में सृष्टि-उत्पत्ति की अवस्था और उसके काल का वर्णन है । इन श्लोकों के अप्रासंगिक वर्णन ने उस प्रसंगक्रम को मंग कर दिया है । मृत सृष्टियुत्पत्ति विषयक जानकारी दे रहे हैं । यह प्रकरण १।१४४ (२।२५) में पूरा होगा । एक खिलत प्रकरण के पूर्ण हुए बिना, बिना ही प्रसंग के इस शास्त्र का अध्ययन-अध्यापन क्रम बतलाकर मृतु द्वारा शास्त्र सुनाने की बात कहना, विसंगतिपूर्ण, अटपटा एवं बलात डाला गया प्रक्षेप है । २. अन्तर्विरोध — १।५८ और १।६१-६३ श्लोक मी प्रसंग की दृष्टि से इन श्लोकों से सम्बद्ध है । उनमें १।६, १४-२३ में वर्णित सृष्टि-उत्पत्ति के क्रम के विरुद्ध वर्णन है । मनुओं से चराचर हृष्टि उत्पन्त नहीं हो सकती । ३. मनुस्मृति मूलत : प्रवचन होने से उनके लिए मूल संकलन में 'शास्त्र' शब्द का व्यवहार नहीं बनता । यहां 'शास्त्र' पाठ इन्हें परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध करता है । (इससे सम्बधित विवेचन इसी अध्याय में 'स्वायम्भुव मनु' शीर्ष-गन्तर्गत १।६१-६२, ब्रहमा शीर्षकान्तर्गत १।५८ श्लोक पर तथा विस्तृत समीक्षा भाष्य में यथास्थान देखिए) ।

ख. यथेदमुक्तवान् शास्त्रं पुरा पृष्टो मनुर्यथा । नथेदं य्यमप्यद्य मन्सकाशान्तिबोधतः ।। १ । १ १ १ ९ । । अर्थ — महर्षियों से भृगु मुनि कहते हैं — जैसे पहले मेरे पृछने पर महर्षि मनु ने मुझे इस शास्त्र क उपदेश किया था, वैसे ही आज आप लोग भी मुझसे सुनो ।

प्रक्षिप्तता विवेचन — १. प्रसंगविरोध — पूर्वापर १।११० और १।१२०(२।१) क्लोकों में धर्म के स्वरूप के विवेचन का प्रसंग है । उस प्रसंग के मध्य बिना ही प्रसंग के 'मनु सं शास्त्र सुनने और स्वयं सुनाने' की बात कहना असंगत है । इससे पूर्वापर प्रसंग मंग हो गया है । २. शैली की दृष्टि से यह भृगु से भी भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा रचित है । फिर मनु का तो किसी भी दृष्टि से नहीं हो सकता । (विस्तृत विवेचन भाष्य में दृष्टव्य है) ।

<u>ग</u>. ५।१-४ श्लोकों में महर्षि लोग भृगु से प्रश्न करते हैं कि अपने धर्म में स्थित रहते हुए भी विद्वानों को मृत्यु क्यों प्रभावित कर लेती है। भृगु उन्हें उत्तर देते हैं कि वेदों के अनभ्यास. सवाचारत्याग, आलस्य और अन्नदोध के कारण विद्वानों को मृत्यु मारती है।

प्रिक्षिप्तला विश्वेषन — १. शैली की दृष्टि से ये श्लोक भूगु से भी परवर्ती किसी अन्य व्यक्ति की रचना हैं। स्मृति के प्रारम्भ में प्रश्न मनु से किया था। मनु के पास ही ऋषि आये थे। भृगु से पुन: प्रश्न और उसके द्वारा उत्तर मनुस्मृति की शैली के अनुरूप नहीं है। २. प्रश्निर्शिष्ट — अग्रिम प्रसंग भक्ष्याभक्ष्य पदार्थों का है, जबकि इन श्लोकों में मृत्यु का करण पूछा और बताया जा रहा है। यहाँ प्रश्न और उत्तर की असंगति इन्हें प्रक्षिप्त सिद्ध करती है। (विस्तृत विश्वेष्टन भाष्य में द्रष्टव्य है)।

घ. चातुर्वण्यस्य कृत्स्नोऽयमुक्तो धर्मस्त्वयानघ ।
कर्मणां फलनिर्वृत्तिं शंस नस्तत्त्वतः पराम् ।।
स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भृगुः ।
अस्य सर्वस्य श्रृणुत कर्मयोगस्य निर्णयम् ।। १२।१-२ ।।

प्रिक्षप्तता विवेचन — २. प्रसंगविरोध — इससे पूर्व ११।२६६ श्लोक में मौलिक शैली से पूर्वविषय की समाप्ति और अग्रिम कर्मविधि विषय के प्रारम्भका संकेत हैं। उसके बाद पुन: प्रश्नोत्तर करना असंगत भी है और मनु की शैली के विपरीत भी। २. ये भी भृगु से परवर्ती व्यक्ति की रचना है।

ड॰ इत्येतन्मानवं शास्त्रं मृगुप्रोक्तं पठन्द्विज: । भवत्याचारवान्नित्यं यथेष्टां प्राप्तुयद् गतिम् ।। १२।१३६ ।। अर्थ — इस भृगु द्वारा प्रोक्त मानवशास्त्र को पढ़ने वाला द्विज सदा आचारवान् रहता है और इच्छित गति को प्राप्त करता है।

प्रिश्वाप्तता विवेचन। —-१. इस श्लोक में मनुस्मृति के लिए किया गया 'शास्त्र' शब्द का व्यवहार इसे परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध करता है (द्वष्टव्य इसी अध्याय में ब्रह्मा शीर्षकान्तर्गत १।५८ पर विवेचन)। २. यह श्लोक मी इसे भृगु से परवर्ती व्यक्ति द्वारा रचित सिद्ध करता है। ३. यद्यपि इसमें इस स्मृति को मनुरचित कहा है,फिर मी भृगु का नाम महत्त्वप्राप्ति की इच्छा से जोड़ दिया है। ४. इस प्रकार का उपसंहार मनु की शैली के अनुरूप नहीं है। वे केवल प्रस्तुत विषय का फल प्रदर्शित करते हैं (१२।१२५ में)।

इस प्रकार भृगु के नाम के उल्लेख वाले सभी श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। यह कहना चाहिए कि इस प्रकार तो ये श्लोक भृगुरचित भी नहीं अपितु किसी परवर्ती व्यक्ति ने रचकर मिलाये हैं। इस आधार पर यदि भृगुकृत मानें तो फिर यह भृगु से भी बाद के किसी व्यक्ति की रचना माननी पड़ेगी।

२. यहां कुछ लोग यह शंका उठा सकते हैं कि जैसे मनु के नामोल्लेख वाले श्लोकों को पारम्परिक जनश्रुति के समान आधार मानकर इसका कर्ता स्वायंभुव मनु माना है, ऐसे ही भृगु के श्लोकों को भी आधार क्यों न माना जाये ?

इसका स्पष्ट-सा उत्तर है कि भृगु नामोल्लेख वाले श्लोकों का मनुस्मृति में कोई प्रसंग ही नहीं जुड़ता । वे सभी बलात डाले हुए लगते हैं । इसके मूल में भृगु के प्रिष्यों की शायद यह भावना रहीं है कि उसे मनु के प्रसिद्ध शास्त्र से जोड़कर कम-से-कम प्रवचनकर्ता के रूप में तो महत्त्व मिल जाये । यद्यपि यह मानने में कोई आपित नहीं है कि भृगु ने मनुस्मृति का प्रवचन किया होगा । लेकिन उसके प्रवचन के आधार पर, उसके पश्चात मनुस्मृति का संकलन हुआ, यह कथन बिल्कुल निगधार है । हो सकता है, प्रवचनों का आद्य संकलन भी भृगु ने किया हो, क्योंकि वह मनु के समकालीन था । किन्नु मौलिक संकलन में भृगु के नाम की कोई गुंजायश नहीं बनती ।

३, प्रतीत होता है कि भृगु की अपनी कोई पृथक संहिता रही है, जो आज उपलब्ध नहीं है। महाभारत शान्ति, ५७।५१ में निम्न श्लोक भृगु के नाम से उद्गत है —

> राजन्यं प्रथमं त्रिन्देन् ततो भार्यां ततो धनम् । राजन्यसति लोकस्य कृतो भार्या कृतो धनम् ।।

यह श्लोक वर्तमान मनुस्मृति में नहीं हैं । इसी प्रकार विश्वरूप ने गाजवल्क्य स्मृतिमाष्य १।१८७, २५२ में जो श्लोक भृगु के नाम से उद्दृत किये हैं, वे भी मनुस्मृति में नहीं हैं । अपरार्क ने भृगु के नाम से निम्न श्लोक दिया है जिसमें मनु का नाम हैं —

येषु पापेषु दिव्यानि प्रतिशुद्धानि यत्नत:।
कारयेत सज्जनैस्तानि नामिशस्तं त्यजेन् मनु:।।
(याज्ञवल्क्यस्मृति २।९६)।।

8. यदि वर्तमान मनुस्मृति भृगु संहिता होती तो इसका प्रारम्भ मनु के पास आने की घटना से न होकर भृगु के पास आने की घटना से अथवा उनसे की गई जिज्ञासा से होता, जैसा कि नारद, अग्नि,

विष्णु, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति आदि की स्मृतियों में हैं । <sup>४२</sup> मनुस्मृति का मनु की घटना से प्रारम्भ मी यह संकेत देता है कि यह भृगुसहिता या भृगु की रचना नहीं, मनु की है । ऐसा उदाहरण अन्य किसी

स्मृति में नहीं पाया जाता, जैसा मनुस्मृति में भूगु को जोड़कर प्रस्तुत किया है।

4. कई ग्रन्थों में मिष्ण्यपुराण का एक श्लोक उद्दृत मिलता है, जो इस बात का विवरण देता है कि स्वायम्भुव शास्त्र अर्थात् मनुस्मृति के आधार पर चार सिहताओं का निर्माण हुआ था — १. भृगुसंहिता, २. नारदसंहिता, ३. बृहस्पित संहिता, ४. आंगिरस संहिता । ४३ इनमें अन्तिम तीन उपलब्ध हैं, भृगुसंहिता उपलब्ध नहीं है । इन तीनों का प्रारम्भ भी उन-उन प्रणेताओं के नामों से है, यही शैली भृगुसंहिता की रही होगी । स्पष्ट है कि मनुस्मृति से मिन्न कोई भृगुसंहिता रही है ।

इन प्रमाणों और संकेतों से यह स्पष्ट हुआ कि प्रचिलत मनुस्मृति भृगुप्रोक्त नहीं है । भृगु मनु का पुत्र और शिष्य था । मनु की विद्यापरम्परा से भी सम्बधित रहा है । प्रतीत होता है कि भृगुसंहिता का प्रचलन नहीं हो पाया तो भृगुपरम्परा के शिष्यों ने अपनी परम्परा की प्रसिद्ध स्मृति मनुस्मृति में भृगु के नाम का समावेश कर दिया । उसे भृगु के प्रवचन का रूप दे दिया । परिणामत : भृगुसंहिता विलुप्त हो गयी ।

### ४. मनुस्मृति ब्रह्माप्रोक्त —

एक मान्यता यह भी है कि वर्तमान मनुस्मृति मूलत: ब्रह्माप्रोक्त है। यद्यपि इस मान्यता को मानने वाले विचारकों की संख्या कम है। इसका स्रोत भी मनुस्मृति ही है। इसलिए यहां उस स्रोत-रूप श्लोक पर ही विचार करना चाहिए।

मनुस्मृति में केवल एक स्थान पर यह उल्लेख आता है। स्वायंभुव मनु कहते हैं — 'इस ब्रहमा ने इस मनुस्मृति शास्त्र को रचकर सबसे पहले मुझ मनु को ही विधिपूर्वक पढ़ाया, और फिर मैंने मरीचि आदि दश मुनियों को ग्रहण कराया।' श्लोक है —

इदं शास्त्रं तु कृत्वा इसौ मामेव स्वयमादित:। विधिवद् ग्राहयामास मरीच्यादींस्त्वहं मुनीनु ।। १।४५।।

४२. अत्रि स्मृति का प्रारम्भ — 'हुतागिनहात्रमासीनमत्रि' वेदविदा' वश्म-इद' वचनमब्दुवन' विष्णु स्मृति में — ''विष्णुमेकाग्रमासीन' . . प्रश्चिमुनय : सर्वे ।।'' याज्ञ स्मृति में — ''योगीश्वर' वाज्ञवलक्य' संपूज्य मुनयोऽब्रुवन् ।। बाहस्यित स्मृति में — ''राजा . . . सगवन्त' गुरू श्रेष्ठ' पर्यपृष्णवद् बृहस्यितम् ।।'

४३. हेमाद्रि तथा संस्कारमयुष्ट आदि ग्रन्थों में भविष्य पुराण का यह श्लोक मिलता है — भागवीया नारदीया च बार्हस्यन्यांगिरस्यपि । स्वायंभुवस्य शास्त्रस्य चतस्रः संहिताः मनाः ।।

मनुस्मृति के प्रसंग में यह श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। इसकी प्रक्षिप्तत। पर विचार करने से पूर्व 'यह स्पष्ट करना मी प्रासंगिक होगा कि भारतीय ऐतिहासिक परम्परा के अनुसार ब्रह्मा को आदिगुरु माना जाता है। इस कारण प्रत्येक विद्यावंश उसी से प्रारम्भ होता है। यदि ब्रह्मा से मनु ने इस विषय की शिक्षा प्राप्त की हो तो इसे मानने में कोई आपत्ति नहीं। किन्तु यह कहना आपत्तिजनक है कि इस शास्त्र को ब्रह्मा ने रचा, फिर उसे ही मनु को दिया, और मनु ने अन्य ऋषियों को। यह कथन मनुस्मृतिसम्मत नहीं है।

इस विवेचन को पढ़ते हुए आपने देखा कि मनुस्मृति में मनुस्मृति के प्रणेता के सम्बन्ध में तीन विरोधी मान्यताएं यन्न-तन्न उल्लिखित हैं। कहीं मनु को, कहीं भूगु को, तो कहीं ब्रह्मा को इसका प्रवक्ता कहा है। यह निश्चित है कि इसका रचियता है एक ही। स्पष्ट है कि प्रक्षिप्त श्लोकों के कारण ही यह विवाद उमरा है। अत: अब इस श्लोक की प्रक्षिप्तता पर और उसके सन्दर्भ में इस पक्ष पर विचार किया जाता है। वस्तुत: मनुस्मृति को अधिक मान्यता, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि दिलाने की भावना से मनुस्मृति-परम्परा के व्यक्तियों ने इसे ब्रह्मा के साथ जोड़ने का प्रयास किया है और इसी प्रवृत्ति के कारण इस श्लोक का प्रक्षेप किया गया है।

यह क्लोक अनेक आघारों पर प्रक्षिप्त सिंद्र होता है — १. प्रसंगविरोध — (क) इस क्लोक में ब्रह्मा शब्द का उल्लेख नहीं है । टीकाकारों ने पूर्व क्लोकों से इस पद की अनुवृत्ति ग्रहण की है । पूर्व क्लोकों में १।५०-५१ को छोड़कर कहीं भी ब्रह्मा का वर्णन नहीं अपितु सृष्टिकर्ता ब्रह्म का है । १।५०-५१ क्लोक प्रक्षिप्त हैं । वहां से अनुवृत्ति भी ग्रहण नहीं की जा सकती क्योंकि उसके बाद ब्रह्म के वर्णन वाले कई क्लोक आ गये हैं । (ख) यहां यह क्लोक असंगत भी है, यतोहि पूर्वापर १।५७, १।६४ क्लोकों में सृष्टि-उत्पत्ति की अवस्था और उसके काल परिमाण का प्रसंग है । उस प्रसंग को भंग करके बिना ही किसी चर्चा के यह कशन नितान्त अनावश्यक एवं अप्रासंगिक है ।

२. अन्तर्िरोध — यह श्लोक अगले १।५९-६३ श्लोकों से सम्बद्ध हैं, अत: इन सभी श्लोकों का यह एक ही प्रसंग है। इन श्लोकों में मनुओं से चराचर सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है, जे। सृष्टिक्रमविरुद्ध एवं भनु की पूर्ववर्णित मान्यता १।६, १४-२३ के विरुद्ध है।

इस श्लोक में ब्रह्म। को इस शास्त्र का कर्ता कहने के कारण मनुस्मृति में पूर्वोक्त मनु, मृगु वाली मान्यताओं से विरोध आ गया है। इस श्लोक से उत्पन्न विरोध को दूर करने के लिये टीकाकारों ने पर्याप्त प्रयास किया है किन्तु उन का वह प्रयास 'तथाकथित' ही रहा। उनका कहना है कि इसके मृल प्रयक्ता ब्रह्मा है तथापि इसे मनुकृत इसलिए कहा जाता है कि — (अ) मनु को ब्रह्मा ने शास्त्राशय रूप विधिनिषेध का अध्यापन कराया और मनु ने उसका प्रतिपादन करने वाला ग्रन्थ इस रूप में बनाया। (आ) दूसरे मत के अनुसार — इस ग्रन्थ के रचियता ब्रह्मा ही हैं, तथापि मनु ने इसका ज्ञान प्राप्त कर स्वरूप तथा अर्थ के साथ इसे मरीचि आदि के लिए प्रकाशित किया। अत: यह मानवशास्त्र कहलाया। ये दोनों ही समाधान निराधार एवं अयुक्तियुक्त हैं। इसके विश्लेषण के लिए १।१-४ श्लोकों पर गहन दृष्टिपात करना होगा। इन श्लोकों के माव और भाषा पर ध्यान देने से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं —

(क) मनुस्मृति अपने मूलरूप में कोई पूर्वनिषद शास्त्र नहीं अपितु मूलरूप में, जिज्ञासा का प्रवचन के रूप में दिया गया उत्तर है, जिसका बाद में संकलन हुआ है। महर्षि लोग मनु के पास खाकर घर्मों को क्रमश : जानने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं। [१।१-२] और मनु उसका उत्तर हैते हैं [१।४]।

### प्रथम अध्याय

- (ख) इसके मूल प्रवक्ता भी मनु ही हैं । यही कारण है कि मनु अपने ज्ञान के अनुसार सीघे वेद स्र विज्ञात बातों का ही मनुस्मृति में दिग्दर्शन कराते हैं [१।२३-२४, ८७, १२५, १२९]। यह यह ज्ञान ब्रह्मा की परम्परा से प्राप्त होता या ब्रह्मा द्वारा प्राप्त होना इसकी विशेषता मानी जाती तो स्मृषि लोगों को यहां मनु के लिये 'वेदों का ज्ञाता' कहने की आवश्यकता नहीं थी। वे यही कहते कि 'आप को ही ब्रह्मा से इस ज्ञान को प्राप्त करने का अहोभाग्य प्राप्त हुआ है, अत: आपसे ही पूछने आये हैं। किन्तु ऐसा किसी प्रकार का संकेत न करके यहां उनकी व्यक्तिगत विद्वता का ही संकेत स्पष्ट हो रहा है कि वे स्वयं ज्ञाता हैं इसलिए अपने ज्ञान के आधाग पर ही उन्हें उत्तर देना है वेदों में खोजा हुआ अपना ही आशय बताना है, दूसरे का नहीं।
- (ग) यदि ब्रहमा से यह जान प्राप्त किया होता, और ब्रहमा के नाम के कारण ऋषियों को उस जान के प्रति आकर्षण होता, अथवा मनु को ब्रहमा के नाम से उसमें कोई विशिष्टता या ख्याित की बात नजर आती तो मनु सभी बातों के साथ 'ब्रहमा ने मुझे यह कहा, यह बताया या इसे उचित ठहराया. इसे नहीं' आदि कहते या उनके मन का उल्लेख करते । किन्तु मनुस्मृति में एक स्थल [९।१३८] को छोड़कर ब्रहमा के मन का कोई उल्लेख नहीं है । कहीं भी ब्रहमा के मन का उल्लेख न होना यह सिद्ध करता है कि मनुस्मृति की रचवा क्रे, साथ ब्रहमा का कोई सम्बन्ध नहीं है । ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि धर्माधर्म को प्रदर्शित करते समय या तो ऋषि-मुनियों के मन का उल्लेख किया है या अपने मन का ही । जब ऋषि-मुनियों की मान्यता के अनेक स्थानों पर संकेत हैं [ 'आहु मनीषण: (१।१७) 'धर्मस्य मुनयों गतिम्' (१।११० ।। २।८८, १२४) आदि ]—तो यि ब्रहमा का इसके साथ तिनक भी सम्बन्ध होता, तो उसका उल्लेख प्रमुखता से आता, क्योंकि ब्रहमा को इस विषय का मूल प्रवक्ता और अध्यापयिता का स्थान दिया है । इससे सिद्ध हो जाता है कि मनुस्मृति के मूल प्रवक्ता स्वयं मनु हैं, ब्रहमा का इसकी रचना से कोई सम्बन्ध नहीं हैं ।
- (घ) मनुस्मृति की शैली से यह सिद्ध होता है कि मनुस्मृति अपने मूलरूप में कोई निषद्धशास्त्र के रूप में नहीं थी। जब शास्त्र के रूप में नहीं थी तो इसके लिए मूल-संकलन से 'शास्त्र' संज्ञा का व्यवहार नहीं बनता। जब 'शास्त्र' का व्यवहार नहीं बनता तो 'ब्रह्मा ने इस शास्त्र की (चना की' यह प्रयोग मी नहीं बनता। इस प्रयोग के न बनने से मनुस्मृति का ब्रह्मा से कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार इन श्लोकों में वर्णित शास्त्र शब्द ही असंगत है।
- (ङ) मनुस्मृति अपने मूलरूप में त्रृषियों की जिज्ञासा का दिया गया उत्तर है, जो प्रवत्नन के रूप में हैं। संकलन के बाद ही मनुस्मृति ने 'शास्त्र' का रूप ग्रहण किया और मौलिक संकलन वही कहा जा सकता है जो मूलप्रवक्ता की बातों का यथावत रूप में संकलन हो, जबिक शास्त्र' संज्ञा का प्रयोग मौलिक नहीं हो सकता। क्योंकि, जो प्रवचन अभी किसी संकलन के या शास्त्र के रूप में नहीं आये हैं, उन्हें मनु 'शास्त्र कहकर कैसे पुकारते? स्पष्ट है कि मनु के प्रवचनों द्वारा 'संकलन' का रूप लेने के बाद जब वे 'शास्त्र' के रूप में विख्यात हो गये, तब जाकर इस प्रकार के श्लोक मिलाये गये जिनमें इसे 'शास्त्र' शब्द से. व्यवहृत किया गया है।

इस प्रकार ५ द — ५९ श्लोकों में 'शास्त्र' शब्द का प्रयोग उन्हें परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध करता है। (च) कुछ विद्वानों की पूर्व प्रदर्शित उन दो युक्तियों के आधार पर यदि इसे मनुकृत माना जा सकता है तो युक्ति देने वाले उन विद्वानों को चाहिए कि वे इसे अन्तिम रूप में भृगुकृत माने (भृगुसंकलित नहीं)। क्योंकि यदि आशय समझ कर — पढ़कर उसे बतलाने के कारण मनु इसके रचयिता हैं तो भृगु ने भी मनु के आशय को महर्षियों के समझ अपने शब्दों में कहा है

[ ५६ –६० ] । इस प्रकार तो मृगु इसके रचियता हुए । इस प्रकार ये युक्तियाँ स्वयं युक्तिदाताओं की मान्यता को खंडित कर रही हैं, अत : मान्य नहीं हैं । इन युक्तियों से यह बात पूर्णत : स्पष्ट हो गई है कि मौलिक क्लोकों के अनुसार मनुस्मृति की रचना के साथ ब्रह्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है, यह मौलिक रूप से मनुकृत है और ब्रह्मा से सम्बन्ध जोड़ने वाले सभी प्रसंग परवर्ती काल के प्रक्षेप हैं ।

इस प्रकार सभी मतों के पक्ष-विपक्ष पर विचार करने के अनन्तर यही निष्कर्ष सामने आता है कि मनुस्मृति के मूल प्रवक्ता या रचयिता स्वायम्भुव मनु हैं ।



### ३. मनु और मनुस्मृति : काल निर्धारण

मनुस्मृति में हुए प्रक्षेपों ने जिन बातों को सर्वाधिक क्षति पंहुचायी है, उनमें एक है — 'मनु और ननुस्मृति का कालनिर्णय' । लेखकों ने मनुस्मृति में प्राप्त वर्णनों पर विचार किया है और उनके अनुसार ही काल का अनुमान लगाया है । कालनिर्णय के लिए आघार बनाये गये उन वर्णनों पर आगे विचार किया जायेगा, जिनके आघार पर मनुस्मृति को अर्वाचीन घोषित किया है । यहां प्रथम, मनु और फिर वर्तमान मनुस्मृति के कालनिर्धारण सम्बन्धी अन्य आघारों पर विचार किया जाता है । पूर्वोक्त विवेचन से यह मत स्थिर हो गया है कि स्मृति, धर्म- नियम आदि के प्रसंग में प्राप्त होने वाला मनु स्वायम्भुव मनु ही है । इस समस्त विवेचन और ग्रन्थ में मनु नाम से यही अमिप्रेत होगा ।

### (क) प्राचीन भारतीय साहित्य में स्वायंभुव मनु का काल —

- १. मनु के काल का अनुमान लगाने में मनुस्मृति तथा मनुस्मृति से मिन्न मारतीय साहित्य में प्राप्त वंशाविलयां ही सहायक हैं । मनुस्मृति में तीन स्थानों पर मनु के वंश्व की चर्चा है (क) ब्रहमा से विराज, विराज से मनु, मनु से मरीचि आदि दश ऋषि उत्पन्न हुए [१/३२ –३५]। (ख) ब्रहमा से मनु ने धर्मशास्त्र पढ़ा, मनु से मरीचि, मृगु आदि ने । यह विद्यावंश्व के रूप में वर्णन है । [१/५८ –६०] (ग) हिरण्यगर्म ब्रहमा के पुत्र मनु हैं और मनु के मरीचि आदि । [३/१९४]। यद्यपि मनुस्मृति के प्रसंगों में ये तीनों ही स्थल प्रक्षिप्त होते हैं, किन्तु पारम्परिक जनस्नृति के रूप में यदि इन्हें स्वीकार करें तो स्वायभुव मनु पुत्र या शिष्य के रूप में ब्रहमा से दूसरी पीढ़ी में उल्लिखित है । यही तथ्य इसके स्वायभुव (स्वयभू ब्रहमा, उसका पुत्र या शिष्य) विशेषण से स्पष्ट होता है ।
- २. महामारत तथा पुराणों में भी वैश्रावितयां प्राप्त है, उनमें भी मनु को ब्रहमा का पुत्र बताया गया है अथवा शिष्य के रूप में उसका सीघा सम्बन्ध ब्रहमा से वर्णित है। ४४

प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक मान्यताओं दे अनुसार ब्रह्मा को आदि सृष्टि में माना ज्ञाता है और भारत का प्रत्येक कुलवंश तथा विद्यावंश ब्रह्मा से ही प्रारम्भ होता है । इस प्रकार मनु का काल भी आदिसृष्टि का स्थिर होता है ।

इसी मान्यता को निरुक्त ने मनु का मत उद्गत करते हुए एक श्लोक से पुष्ट किया है —
 अविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धर्मत: ।

मिथुनानां विसर्गादौ मनु: स्वायंभुवोऽ ब्रवीत् ।। ३।४ ।। अर्थात् — 'दायमाग में पुत्र और पुत्री, दोनों का अधिकार होता है' — यह विसर्गादौ — सृष्टि के आदि काल में स्वायम्भुव मनु ने कहा है ।

४४. महा, आदि १।३२; श्रान्ति, ३३५।४४।।

यहां स्पष्टत: मनु का काल आदिसृष्टि बताया गया है । महर्षि दयानन्द इसी मत का समर्थन करते हुए लिखते हैं — महर्षि मनु आदिसृष्टि में हुए ।

8. भारतीय चतुर्युग और मन्यन्तर कालगणना पद्मति [मनु. १/६४ –७३, ७९, ८०] के अनुसार सृष्टि-उत्पत्ति को हुए एक अरब, खियानवे करोड़, आठ लाख, तरेपन हजार पिचासी वर्ष (१,९६,०८,५३,०८५) बीत चुकें हैं और खियासीवां सृष्टिसंवत् इस वर्ष अर्थात् इंस्वी सन् १९८५ और विक्रम सं. २०४२ में चल रहा है। इकहत्तर (७१) चतुर्युगियों का एक मन्यन्तर होता है। स्वायंभुव, स्वारोचिष, औत्तमि, तामस, रैवत, चाक्षुष — ये छह मन्यन्तर बीत चुके हैं। सातवां वैवस्वत मन्यन्तर इस समय चल रहा है। इस मन्यन्तर की चतुर्युगी में यह कलियुग का समय चल रहा है।

इस सृष्टि-उत्पत्ति के समय को सुनकर पाश्चात्य और आधुनिक लोग अत्यधिक आश्चर्य करते हैं और विश्वास भी नहीं करते । उन्हें यह जिज्ञासा होती है कि कालगणना का इतना हिसाब कैसे रखा गया । इसके उत्तर में उन्हें एक व्यवहार में प्रचलित प्रमाण सम्पूर्ण देश में उपलब्ध हो जायेगा । मारतीयों ने वर्षों की बात तो छोड़िये पल और प्रहर तक का हिसाब रखा है । ज्योतिषीय पंचांगों में यह आज भी उपलब्ध है । विवाह आदि धार्मिक कृत्यों में संस्कार के समय एक संकल्प की परम्परा है । उसमें 'आर्यावर्ते वैवस्वत मन्वन्तरे किलयुगे अमुक प्रहरे 'आदि बोलकर विवाह का संकल्प किया जाता है । इस प्रकार परम्पराबद रूप से समय का हिसाब सुरक्षित है । अ

उपलब्ध मारतीय वंशाविलयों के अनुसार ब्रहमा को आदि वंशप्रवर्तक माना जाता है और मनु उससे दूसरी पीढ़ी में परिगणित हैं । इस प्रकार इस सृष्टि में जब से मानवसृष्टि का प्रारम्म हुआ है; स्वायंभुव मनु उस आदिसृष्टि या आदि समाज के व्यक्ति सिद्ध होते हैं ।

### (ख) आधुनिक मतों के अनुसार स्वायं मुव मनु का काल —

आधुनिक इतिहासकारों ने प्राचीन मतों को अमान्य मानकर नये सिरे से समग्र इतिहास पर विवेचन प्रारम्म किया हुआ है । ये इतिहासकार अधिकतर पाश्चात्य विद्वानों की कल्पनाओं एवं कार्यपद्धित से प्रमावित हैं । यद्यपि इनके मतों में अनुसन्धान के आधार पर परिवर्तन आता रहता है, तथापि अब तक स्थिर हुए कुछ आधुनिक मतों का यहाँ उल्लेख किया जाता है ।

श्री के. एल. दफ्तरी स्वायंमुव मनु का काल २६७० इ. पू. मानते हैं। \* श्री त्र्यं. गु. काले ने पुराणों के आधार पर मनु का काल ३१०२ ई. पूर्व निर्धारित किया है। के लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने ज्योतिर्विज्ञानीय तत्वों के आधार पर प्राचीन वैदिक साहित्य का कालनिर्णय करने का प्रयास

४५. मनु. १।६४-७३, ७९, ८० क्लोकों में चतुर्युगी और मन्यन्तर कालगणना का पूर्ण विवरण है । विस्तार के लिए पाठकगण उनकी समीखाएं देखें ।

४६. पाश्चात्व और आधुनिक लोग सृष्टि उत्पत्ति के इस समय पर अविश्वास करते हैं । वे प्रत्येक आधुनिक वैज्ञानिक बात को ही प्रामाणिक समझते हैं । उनके लिए इस सृष्टि संबत्। की पुष्टि हेतु एक वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत है । यह एक सृखद आश्चर्य की बात है कि सृष्टि-उत्पत्ति के विषय में आधुनिक वैज्ञानिकों की मान्यता बदल गयी है, और उन्होंने जो नयी मान्यता प्रस्तुत की है, वह मारतीय प्राचीन मान्यता से मिलती-पुलती है । प्रशिद्ध वैज्ञानिक मैडम, क्यूरी ने रेडियम धातु की खोज की है । मिट्टी में मिलने वाले रेडियम के कणें का परीक्षण और अध्ययनं करके, उनमें नियत समय में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि 'इस पृथ्वी को बने हुए लगभग दो अरब वर्ष हो चुके हैं ।' (रेडियम — मगवती प्रसाद श्रीवास्तव, साहित्य रसायन, प्र. ५७, प्रकाशक-क्रक्षेत्र विश्वविद्यालय) ।

४७. रामचन्द्रकालनिर्णय, पृ. ५५।

४८. पुराण निरीक्षण, पृ. ३१५।

किया है। उनके अनुसार कृतिका नक्षत्र में वसन्तारम्म के समय ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना हुई और मृगिश्वरा नक्षत्र के काल में वैदिक मन्त्रसंहिताओं की रचना हुई। खगोल और ज्योतिष श्नास्त्र के अनुसार कृतिका और गृगिश्वरा नक्षत्रों में वसन्तारम्म क्रमश : आज से ४५०० एवं ६५०० वर्षों पूर्व हुआ था। इस प्रकार इन ग्रन्थों का काल क्रमश : २५०० ई. पू. तथा ४५०० ई. पू लगमग निर्धारित होता है। ४९ इस आधार पर मनु का काल भी ब्राह्मणग्रन्थों से पूर्व इसी कालाविष में निर्धारित होगा।

स्वरचित 'धर्मशास्त्र का इतिहास' में, धर्मशास्त्र और स्मृतिग्रन्थों के प्रसिद्ध विवेचक डा. पी. वी. काणे ने शतपथ ब्राह्मण और तैतिरीय सिंहता आदि का काल ई. पू. 3000 – १000 वर्ष माना है । मनु की जीवनस्थिति इससे पूर्व की होने के कारण मनु का काल मी इनसे प्राचीन होगा ।

### मनु के आदिसृष्टि में होने से अभिप्राय —

आदि सृष्टि से यहां यह अमिप्राय नहीं हैं कि जब से संसार बना, वहीं काल यहाँ अमीष्ट है । वहाँ आदिसृष्टि से अमिप्राय मानव सृष्टि और मानवसमाज की संरचना से है । भारतीय इतिहास में ब्रहमा से पूर्व कोई वंश परम्परा नहीं मिलती । इसका काल जो भी माना जाये, किन्तु इस वंशप्रवर्तक की दृष्टि से ब्रहमा आदिसृष्टि का कहलाता है । इसी आधार परं मनु को आदिसृष्टि का कहा जाता है ।

विश्व के समग्र साहित्य में त्रुग्वेद को समी विद्वान सबसे प्राचीन मानते हैं । उसके बाद ब्राइमण ग्रन्थों का समय माना जाता है । इस कारण क्दों को और वैदिक साहित्य को आदि सृष्टि का कहा जाता है । ब्राइमणग्रन्थों, तैतिरीय आदि संहिताओं में धर्मग्रवक्ता के रूप में मनु का बहुधा उल्लेख आंता है । अत : मनु का काल ब्राइमणग्रन्थों से पूर्व ही स्थिर होता है । प्राप्त प्राचीन वाइमय के आधार पर तो मनु का काल आदि सृष्टि या आदि समाज का निर्धारित होता ही है, आधुनिक मतों से मी यही भाव ध्वनित होता है ।

इसके अतिरिक्त मनु मानव व्यवस्थाओं के आदि कालीन व्याख्याता थे । इस कारण मी उन्हें आदिकाल का माना जाता है ।

### वेदो में मनु शब्द —

पाश्चात्य एवं पाश्चात्य विचारघारा के अनुगामी आधुनिक विद्वान् मनु पर विचार करते समय उसका उल्लेख एवं जीवन-परिचय वेदों में खोजते हैं। उनका कथन है कि ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर व्यक्तिवाचक मनु शब्द आया है। कहीं उसे पिता कहा है, कहीं प्रारम्भिक यज्ञकर्ता, तो कहीं अग्निस्थापक के रूप में उसका वर्णन है। पर

इस चर्चा का उत्तर मनु के मन्तव्य के अनुसार दिया जाये तो अधिक प्रामाणिक होगा । मनु वेदों को ईश्वरप्रदत्त अर्थात अपौरुषेय मानते हैं । सृष्टि के प्रारम्भ में ईश्वर ने अग्नि, वायु, आदित्य के माध्यम से वेदों का ज्ञान दिया । अपौरुषेय होने के कारण वेदज्ञान पूर्णत : चिन्त्य नहीं है, और अपरिमित हैं । भें प्रारम्भ में वेदों से ही शब्द ग्रहण करके व्यक्तियों और वस्तुओं का नामकरण किया

४९. गीता रहस्य में ।

५०. नैति, सं. २।२।१०।२: ३।१।९।४ ।। तां. ब्रा. २३।१६।७ ।। तैति सं. ३।१।९।३० ।। काठ सं. ११।२ ।।

पर. ऋग राव्वारह; रा ४।२; २।३३।१३; व्यविशर; व्यविशर; व्यव्यारः १०।६३ ॥ ।।

५२. मेनु. १।२३: १।४

गया। <sup>५२</sup> मनु द्वारा वेदों को अपौरुषेय घोषित करने के उपरान्त उसी मनु का वेद में इतिहास ढूंढ़ना मनु के साथ ही अन्याय है, और मनु से पूर्व वेदों का रचनाकाल होने से कालविरुद्ध मी है। वेदों में मनु शब्द विभिन्न अर्थों में आया है। कहीं वह ईश्वर का पर्यायवाची है, <sup>५५</sup> कहीं मनुष्य के लिये है, <sup>५५</sup> कहीं मननशील विद्धन् के लिये है। <sup>५५</sup> विचारकों को जहां इसके व्यक्तिवाचक होने का आमास होता है, वह वस्तुत: ईश्वरवाचक प्रयोग है। अधिक विस्तार में न जाते हुए, इस विषय में मनुस्मृति का ही एक प्रमाण देकर इस बात को प्रमाणित किया जाता है। ईश्वर का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि उस परमेश्वर को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जिनमें एक नाम 'प्रजापित मनु' मी है —

एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् । इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् । ।१२/१२३ । ।

इस प्रकार मनु के मन्तव्य के अनुसार वेदों में प्रजापित पिता आदि विशेषणों से संबोधित मनु ईश्वर ही है। इस आधार पर वेद में मनु का परिचय खोजना मनु के दृष्टिकोण के विरुद्ध है।

५३. मनु. १।२२।।

५४. ऋग्. १।¤०।१६; (स्वामी दवानन्द भाव्य)

पप. ४।२६।४; पाराहर; ६।२१।११, ८।४७।४।।

५६. ऋग्. १।६०।१६;१।३२।९;२।३२।१३;(स्वामीदयानन्य भाष्य)।। निरुक्त एवं ब्राहमणों ने इन अध्यें की पुष्टि की है — 'मनु: मननाल् निरु. १२।३४, 'ये विद्यासस्ते मनव' ' इत. ६।६।३।१६।।।

### ४. वर्तमान मनुस्मृति का रचनाकाल

आधुनिक विचारकों का मत है कि वर्तमान में प्रचलित मनुस्मृति का यह छन्दोबद रूप पर्याप्त अवरकालीन है। इसकी कालावधि ईस्वी पूर्व प्रथम से द्वितीय शती मानी गयी है। उपर्युक्त विवेचन में सप्रमाण यह स्पष्ट किया गया है कि मनुस्मृति के मूलप्रवक्ता स्वायंमुव मनु हैं, और अधिकांश विदान इसी मत को ही मानते हैं। इस तथ्य को तो सभी स्वीकार करेंगे ही कि जिसकी जो कृति है वह उसी के काल की होगी, अत: इस बात में तो कोई संदेह ही नहीं होना चाहिये कि मूलत: मनुस्मृति उसके प्रवक्ता स्वायंमुव मनु के काल की ही है। हां, यह बात अवश्य विचारणीय है कि उसका प्रारम्भिक रूप क्या रहा होगा। मनुस्मृति के आचरूप पर विचार इस अध्याय के अन्त में किया जायेगा। यहाँ पहले, वर्तमान में प्रचलित मनुस्मृति के छन्दोबद रूप के काल पर विचार किया जाता है। यद्यपि अन्य प्राचीन ग्रन्थों की तरह मनुस्मृतिविषयक काल का कहीं कोई उल्लेख न होने के कारण सुनिश्चित रूप से समय का निर्घारण करना कठिन है, फिर भी प्राचीन ग्रन्थों में पाये जाने वाले उद्धरणों, नामोल्लेखों को आधार मानकर उसका अनुमान लगाया जा सकता है। अब यहाँ विद्वानों द्वारा इस विषय में आधाररूप में अपनाये गये तथ्यों पर तथा इसके कालनिर्घारण में सहयोगी अन्य आधारों एवं संकेतों पर विचार किया जा रहा है —

(क) अर्वाचीन आधार एवं संकेत — प्रथम इंस्वी सन् से लेकर १३०० इंस्वी तक के भारतीय साहित्य पर दृष्टिपात करने से जात होता है कि इस कालावधि में प्रचलित मनुस्मृति पर्याप्त लोकप्रिय एवं प्रमावी रही है। इस पर अनेक विद्वानों ने संस्कृत भाष्य लिखे, जिनमें कुल्लूक भट्ट की मन्वर्थमुक्तावली टीका आज अधिक प्रचलित [११५० –१३०० ई.] है। पंघातिथि का मनुभाष्य सबसे प्राचीन भाष्य उपलब्ध है, जिसका काल ६२५ –९०० ई. के मध्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त मनुस्मृति पर सर्वजनारायण की मन्वर्थविवृति [लगभग १४०० ई.], गोविन्दराज की मनुटीका [लगभग १२०० –१३०० ई.], नन्दन की नन्दनी और गुघवानन्द की टीका उपलब्ध है।

विश्वरूप [७९० -८५० इ. | ने अपने याज्ञवल्क्य स्मृति भाष्य और यजुर्वेदभाष्य में मनुस्मृति के लगभग दो सौ श्लोक उद्भत किये हैं। " इससे परवर्ती मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर [१०४० - ११०० ई. ] ने भी अपने भाष्य में मनुस्मृति के सैंकडों श्लोक उद्भत किये हैं। " शंकराचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र भाष्य में मनुस्मृति के कई श्लोक अपने विचारों की पुष्टि के लिए ग्रहण किये हैं और कुछ श्लोकों के साथ तो मनु के नाम का स्पष्ट उल्लेख है । १९ ५०० ई. में | कुछ के मतानुसार २०० -४०० ई. ] जैमिनिसूत्र भाष्य में शबरस्वामी द्वारा मनु के मतों का उल्लेख किया 'मिलता है। <sup>50</sup> बौद महाकवि अश्वघोष ने अपनी 'बज़कोपनिषद' रचना में अपने विचारों की पुष्टि के लिए मनु के श्लोकों को उद्भत किया है । <sup>६१</sup> यह राजा कनिष्क [७८ ई.] का समकालीन था । ईस्वी पूर्व के ग्रन्थों पर दुष्टिपात करते हैं तो यद्यपि याजवल्कंय स्मृति में विषयों का वर्गीकरण नये दंग से किया है और बहुत सारे नये विषय भी अपनाये हैं, किन्तु मनु से मिलते हुए जो भी विषय हैं उनमें ऐसा लगता है जैसे मनुस्मृति को सामने रखकर ही उनका अपने शब्दों में संक्षेपीकरण किया हो ।<sup>६२</sup> इसका काल १०२ ई. पू. माना जाता है । इस विषय में सभी विद्वान एकमत हैं कि मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति से पर्याप्त प्राचीन रचना है । इसी प्रकार आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र को [१०० –३०० ई. पू. ] पढ़ने पर प्रतीत होता है कि अपने बहुत-से नये विषयों के प्रस्तुतीकरण के साथ-साथ प्राचीन बातों के वर्णन में मनुस्मृति को आघार बनाकर वर्णन किया है। ६३ बहुत-से स्थलों पर मनु के मत का नामपूर्वक उल्लेख है । १४ वर्तमान मनुस्मृति में ७ /१०५ पर पाया जाने वाला निम्न श्लोक कौटिल्य अर्थशास्त्र प्र १० / अ. १४ में लगमग उसी रूप में पाया जाता है —

> नास्य छिद्रं परो विद्यात् विद्याच्छिद्रं परस्य तु । गृहेत्कर्म इवांगानि रक्षेद्विवरमात्मन: ।।

मासकृत 'प्रतिमानाटक' [२०० –,२०० ई. पू. कुछ के मत में ४०० –५०० ई. पू. ] में रावण के मुख से उच्चारित वाक्य से यह संकेत मिलता है कि उससे पूर्व 'मानवधर्म शास्त्र' एक प्रसिद्धिप्राप्त शास्त्र था-–

### ं'रावण:— काश्यपगोत्रोऽस्मि सांगोपांगावेदमधीये मानवीयं धर्मशास्त्रं, माहेश्वरं योगशास्त्रम् .... चं' (पृ. ७९)

१७० विश्वकरण ने याज, स्मृ. ११४४ तथा २१७३, ७४, ६३, ६४ क्लोकों के भाष्य थर मनु. के टाइट ७०, ७१, १०४, १०५ २०५ इसे क्लोक उद्धात किये हैं।

थ्यः साज सम्. ११७. ५३, ६२. ६२, ७२, ७६. ८०; २११. २, ४ २१, २६ आदि इलोकों के माध्य पर मनु के २११२. ३१५, ३१४४, ९१६९, ३१४९; ६११२६, ६११३ ६१४-७, ६१३४८-३४१, ६११२९ इलोक उद्धन किये हैं।

५९ श्रीकराचार्य ने १।३।२६: १।३।३६: २।१।१: २।१।१८: ३।४।३८: ४।२।६ सुत्री पर मन् के १।२०: १०।४ तर्ण १२।६; १२।९१; १२।१०५-१०६: २।८०: १।२७ श्लोक उद्दृत किये हैं। ३।१।१४ पर मनु का नामोल्लाम है और २।१।१ में मनुर्वे अस्किल्आवदन् ं थः अहमणवायय उद्दृत करके मनु की प्रश्लमा है।

६७. धर्मकाला का इतिहास --- पी. जी काणे।

६१, वर्गा

६६ कटन्य यथा — बक स्मृ. के २१७, १११५, ११६४ : २ ५६ अगिर क्लोको में मनु, २११२, २१६५ १११५१, १४६, १४६, १४४ ; ६४४ ; ६१४० के क्लोको का संक्षित मात्र !

हुन्, द्रष्टिय अयोगास्त्र प्र. ३।अ. ६,२।४ ६।४, १४।५० दिनवर्षा प्र. ५७ में मन् ७।३७, ३।३५ तथा ४३ ७।३७-२२४ दिनवर्ष, ७।१४५ एकोकों का येपावत भाष ।

ভাশ, **রুজ্জন হ**, ভালে, হণ হর্ম হ্চাহ্ম আরি -

इतिहासकार श्रुक्तरित 'मृच्छकटिकम्' नाटक को ई. पू. तीसरी श्रताब्दी को रचना मानते हैं । इसमें मनु के किसी ग्रन्थ का श्लोक उद्भत करते हुए 'ब्राह्मण अवध्य है' मनु का यह मत मनु के नामोल्लेखपूर्वक दिया है —

अयं हि पातकी विग्नो न वध्यो मनुरस्रवीत् । राष्ट्राद्स्मातु निर्वास्यो विभवेरश्रते: सह ।। मृच्छ ९।३९ ।।

- (ख) प्राचीन आधार एवं संकेत परम्परागत मान्यताओं के अनुसार और अधिक प्राचीन माने जाने वाले साहित्य में भी मनुस्मृति के श्लोकों के उद्वरण मिलते हैं —
- १. महाभारत में अनेक स्थलों पर स्मृतिकार के रूप में स्वायंभुव मनु या मनु का उल्लेख आता है। बहुत से ऐसे श्लोक हैं जो मनु के नाम से उद्दत हैं और वे प्रचलित मनुस्मृति में यथावत पाये जाते हैं। ऐसे श्लोक, जो मनु के नाम के बिना भिन्न-भिन्न धर्मवर्णन प्रसंगों में/ उद्दत हैं, और जो मनुस्मृति में यथावत रूप में पाये जाते हैं, उनकी संख्या भी पचासों है। इसके अतिरिक्त किंचित पाठमेद वाले और यथावत गृहीत भाव वाले श्लोकों की संख्या भी पचासों में है। उदाहरण के रूप में कुछ श्लोकों का टिप्प्णी में विवरण दिया जाता है। इंप अनुसन्धान करने पर और भी मिलेंगे।

#### ६५/(अ) स्वायंपुव मनु के नाम वाले श्लोक —

मता, आदि, ७२ १ ट-९, श्रान्ति, ३६ । ४-८, ३३५ । ४४-४६, अच्यायं १२, १२१ । २६ १२१ । १०, १२ अपदि ।

#### (आ) मनु के नाम से उद्दत मनुस्मृति के श्लोक —

महाभारत में शान्ति, ४६ । २४ आदि, ७३ । ९-२०

मनुस्मृति में ९। ३२१ ३। २१

(इ) मनु के नाम के जिना उद्भव मनुस्मृति के श्लोक —

| महामारत में        | मनुस्मृति मे | महाभारतः मे          | मनुस्मृति में                         |
|--------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|
| স্তাবি, ৬४ । ५०    | २ । ९४       | १०८ । १७-२०          | _                                     |
| शान्ति, ३४ । २     | ११ । ४४      | १२१ । ६०             | s ; 354                               |
| €A 18-8            | ११ । ७५-७इ   | 230 140              | ४ । २०                                |
| ३५ । द             | 88 1134      | १३० । २०             | E 188                                 |
| क्या १६            | 88 1 30      | १३५ । ଚ୍ଚ            | 8 । <i>६</i> ७३.                      |
| इहं। ५७            | ४ । २१६      | १५० । ७. इ. २४       | १९ । १०२-१०६                          |
| <b>ଞ୍ଜ</b> ାଞ୍ଜ    | 3 1 22/9     | 268 FR               | ११ । २३७                              |
| ३६ । ४६            | 5 1 3 304    | 48.4   \$-4   \$16.4 |                                       |
| 38 1 8/3           | \$ 1.00      | ୧୫୯ ୧୯ ୫୭ ୫%         |                                       |
| <b>ુ</b> ર્!ક્     | 2.465        | <del>୭</del> ୫-୫ୠ    |                                       |
| 194 190            | 1.20%        | :                    | ाउँ १०४ ७२ ७४. ७९:                    |
| াক ( গ্রা (প্রাথা) | 8 1 308      | <b>१</b> ३५ । ५५     | ଛ । ଥ୍ୟ                               |
| 13.4 12            | E 1309       | १३५ । ७ ५६           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 25 185             | 14 1 259     | ର୍ଖର । ୬ ୭-୦୬        |                                       |
| <b>有</b> 疫性 医小线管   | ७ । ५६०-१६३  |                      | ४ । १७१-३ व्य                         |
| <b>7</b> 3 : 28    | ७ (१६७       | इंडड । १०-११         | \$ 1 b \$ - \$ \$                     |
| हाउ ११६            | ଓ 1 ୧୭୨      | २४४ । २६             | 8 1 4 4                               |

इन सब प्रमाणों से वर्तमान मनुस्मृति की स्थिति महाभारत से पूर्व सिद्ध होती है। महाभारत के अन्तरंग प्रमाणों के आधार पर और भारतीय परम्परा से महाभारत के युद्ध का काल पांच हजार वर्ष से पूर्व माना जाता है और महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास को उस युद्ध का समकालीन माना जाता है। इस प्रकार मनुस्मृति का काल उससे भी पूर्व स्थिर होता है।

इतिहास के आधुनिक विद्वान् महामारत का रचनाकाल और युद्ध काल मिन्न-मिन्न मानते हैं उनके अनुसार महाभारत का रचनाकाल १००-६०० ई. सन् के मध्य हैं। एक नयी खोज के अनुसार यह काल १०० ई. पू. तक माना जाने लगा है। 158

२. वाल्मीकि रामायण किष्कि. १८/२०, ३२ में मनु के नामोल्लेख पूर्वक दो श्लोक उद्भूत पाये गये हैं — 'श्लूयते मनुना गीतो श्लोको चरित्र वत्सलो ' [वा. रामा. किष्कि. १८/३०] यहां स्पष्टत : मनु द्वारा 'गाये और श्लोक' पद पठित हैं (क) बालि-सुग्रीव द्वन्द युद्ध में राम दूर खड़े होकर खुपकर बालि की हत्या कर देते हैं । मरणासन्न बालि राम के इस कृत्य को अधर्मानुकूल बताता है । उसका उत्तर देते हुए राम मनु के निम्न दो श्लोक उद्दृत करते हुए अपने कृत्य को धर्मानुकूल सिद्ध करते हैं । ये दोनों श्लोक वर्तमान मनुस्मृति में किंचित् पाठ मेद पूर्वक ८/३१६, ३१८ में पाये जाते हैं —

### राज मिर्घृतदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवा: । निर्मला: स्वर्गमायान्ति सन्त: सुकृतिनो यथा ।।

| ., ९० । १६    | ८ । १६      | २४४ । १५    | ६।४-५       |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ९१। ६         | ९ । ३०१     | २६४ । ११-१३ | ४ । २२४-२२६ |
| ९१ । २१       | ४ । १७२-१७३ |             |             |
| १०८ । ४-९, १२ | २ । २२९-२३४ |             |             |

#### (ई) मनुस्मृति के भावों का यथावत् वर्णन करने वाले श्लोक — महाभारत में मनुस्मृति में महाभारत में मनुस्मृति में शान्ति, ३६ । २० १२ । ११०, ११२ शान्ति. २०१ । ३२-३३, १२ । ८, ,, ३६ । २८ ४ । २१७, २२० २४३ । २-४, 8 119-4. ९ । ३१३,३१९ २४३ । ७-८, ४ । २९-३१ ., ५६ । २४. 9 1 59 २४४ । ६-९ ,, ७२ । १२, ६ । १८ ,, ৯৬।३-५, ७ । ११४-११७ २४४ । १२-१५, **इ । १७,२०.२९.** ., 59185 91852 २४४ । २३-२४, ६।३⊏ ७। १२९ 288 18-4 ६ । ४३-४४ ,, ८६ । ४-४, ., ९५ । १८ 3 1 802 २४४ । १७, E 180 ६ । ४३-४४ 86 1 58 ,, १६५ । २४, २४४ । ७. १६५ । ५६-५९ ११ । १२६-३१ ., १६४ । ६६ E 1398. 393

इ. आ चिन्तामिंग विनायक वैद्य ने अपनी 'महाभारत मीमांसा' में श्रोधपूर्ण तस्य प्रस्तुत करते हुए कहा है कि 'एक हायों क्राय मोन्स्टोभ' नामक यूनानी लेखक ५० ई. में वर्ष्टिल; के पाण्ड्य देश में आया था । उसने अपने संस्मरण में लिखा है कि भारत में एक लाख शलोकों का 'इलियड' [== ऐतिहासिक महाकाव्य | है । इसमें सन्देह नहीं कि इलियड से उसका अभिप्राय 'महाभागत' से ही है ।'

#### शासनाद् वापि मोक्षाद् वा स्तेन: पापात् प्रमुच्यते ।। राजात्वशासन् पापस्य तदवाप्नोति किल्विषम् ।।

(ख) इनके अतिरिक्त वा. रामा. अयो. १०७/१२ में एक और श्लोक मिलता है, जो मनु. ५/१३८ में प्राप्त है। चतुर्थ पाद में पाठभेद के अतिरिक्त यह ज्यों का त्यों है। वहां यह श्लोक मनु के नाम के बिना उद्दृत हैं —

पुम्नाम्नो नरकाद् यस्मात् पितरं त्रायते स्रुतः । तस्मात् पुत्र र्हात प्रोक्तः पितृन्यः पानि सर्वतः ।।

भारतीय प्राचीन मान्यता के अनुसार वाल्मीकि रामायण राम के समकालीन है और राम का काल लाखों वर्ष पूर्व माना जाता है । पाश्चात्य एवं आधुनिक भारतीय विद्वान् रामायण का रचनाकाल ई. पू. तीसरी शताब्दी से छठी ईस्वी तक मानते हैं । हालांकि आजकल कछ पाश्चात्य और उनके अनुयायी भारतीय लोगों ने यह एक नया विवाद उत्पन्न कर दिया है कि वाल्मीकि रामायण महाभारत से परवर्ती है । प्रसगवश यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक समभता हुं कि ऐसे अनेक प्रमाण हैं, जिनके आघार पर महाभारत रामायण से परवर्ती रचना सिद्ध होती है । 'महाभारत रामायण से पूर्व की रचना है' यह मत कुछ पाश्चात्य विद्यानों ने दिया है और उनके कुछ भारतीय अनुरायियों ने उनकी हां में हां मिला दी है। भाषा का आधार मानकर वे लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन यह कोई अकाट्य आधार नहीं है, और न उनके पास इसकी सिद्धि के लिये ठोस प्रमाण हैं । यहाँ इस विषय को उठाना प्रासंगिक नहीं है, अत : दो चार प्रमाण देकर ही इस चर्चा को समाप्त किया जाता है । इस विवेचना में उसी पुरानी भारतीय मान्यता को स्वीकार किया गया है कि महाभारत वाल्मीकि से परवर्ती रचना है । वाल्मीकि रामायण को महाभारत से पूर्व सिद्ध करने वाले प्रमाण हैं —(क) रामायण में महाभारत की घटनाओं या कौरवों, पाण्डवों का कहीं उल्लेख नहीं, जबकि महाभारत में वाल्मीकि, उसकी रामायण, राम सम्बन्धी घटनाओं तथा उसके पात्रों का उल्लेख है, (ख) महाभारत में अनेक स्थलों पर घटनावर्णन, उपमाएं, श्लोकार्घ गमायण से मिलने हैं (ग) निम्न दो श्लोक महाभारत में वाल्मीकि रामायण के प्राप्त होते हैं ---

## अ. ब्रहमञ्जे च सुराये च चौरे भग्नव्रते तथा । निष्कृतिर्विहिता राजन कृतञ्जे नास्ति निष्कृति : ।।

महा, शान्ति, १७२/२५ ।।

रामायण में यह किंग्कि, ३४ /१२ पर है । वहाँ ब्रह्मध्ने के स्थान पर 'गोध्ने' पाठभेद है । 'राजन' के स्थान पर 'सिंद्भ :' पाठ है ।अन्य यथावत है ।

### आ. न हन्तव्या: स्त्रियश्चेति तद्ववीषि प्लवंगम । पीडाकरममित्राणां यच्च कत्तंत्र्यमेव तन् ।।

महा. ७ /१४३ /६६ ।। (वा. रामा. में युद्ध- ८१ /२८ में )

३. मनुस्मृति में केवल वेदों [१।२१, २३; ३।२; ११।२६२-२६४; १२।१११-११२ आदि] और वेदागों [२।१४०, २४१] का ही उल्लेख मिलता है। यह उल्लेख मी एक विद्या के रूप में है न कि किसी व्यक्ति विश्लेष द्वारा रचित ग्रन्थ के रूप में। इसकी पुष्टि के लिए दो तर्क दिये जा सकते हैं — (क) इन विद्याओं के साथ न तो कहीं रचियता का संकेत है और न ग्रन्थरूप का। (ख) १२।१११ में इन विद्याओं के जाताओं का 'हेलुक: 'नर्की' 'नैरुक्त: धर्मपाठक:' आदि विद्याविशेषणों से परिगणन किया है, न कि ग्रन्थज्ञाता के रूप में। एक-एक विद्या पर विभिन्न

आचारों के ग्रन्थ प्राप्त से रहे हैं। किसी भी ग्रन्थ का उल्लेख न होना और अन्य ब्राह्मण, उपनिषद् आदि दिघाओं का उल्लेख न मिलना यह सिद्ध करता है कि यह स्मृति इन सबसे दूर्व की रचना है। (मनुस्मृति में प्राप्त होने वाले अन्य विद्या-विषयों, व्यक्तियों के नामों एवं स्थानों के विषय में समाधान इसी अध्याय में आगे 'मनुस्मृति को अर्वाचीन मानने के कारण और उनका समाधान' शीर्षक में देखिये)।

- ४. मनुस्मृति का आधार केवल वेद ही हैं। मनु सीधे वेद से विज्ञात बातों को ही धर्मरूप में वर्णित करते हैं और उसी को आधार मानने का परामर्श देते हैं [१/४, २१, २३;२/१२६, १२९, १३०, १३२; १२/९२-९३, ९४, ९७, ९९, १००, १०६, ११०-११२, ११३ आदि]। वेद और मनुस्मृति के बीच अन्य किसी ग्रन्थ का उल्लेख न मिलना यह इंगित करता है कि यह मूलत: उस समय की रचना है जब धर्म में केवल वेदों को ही आधारमूत महत्त्व प्राप्त था, अन्य ग्रन्थों को इस योग्य प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। यह समय अत्यन्त प्राचीन ही था।
- 4. विभिन्न स्मृतियों में तो मनु का उल्लेख भी है और प्रशंसा भी, अनेक सूत्रग्रन्थों में भी मनु के नम्म का तथा उसके मत का उल्लेख प्राप्त होता है। इनमें आश्वलायन श्रौतसूत्र [९/७/२; १०/७/१], आपस्लम्ब श्रौतसूत्र [२।१।७; ३/१०/३४], वासिष्ठ धर्मसूत्र [१/१७] आपस्तम्ब धर्मसूत्र [२/१४/११] बौधायन धर्मसूत्र [४/१/१४, ४/२/१६] गौतम धर्मसूत्र [२१/७], आदि उल्लेखनीय हैं।
- ह. अतिप्रचीन काल में इस सम्पूर्ण देश का नाम आर्यावर्त था । महामारत के अनुसार दुश्यन्त-शकुन्तला के पुत्र मरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा [आदि. २/९५-९६; ७४ /१३१] महामारत में इस देश को भारतवर्ष ही कहा गया है । <sup>६७</sup> मनुस्मृति में आर्यावर्त नाम का उल्लेख इसे महाभारत आदि ग्रन्थों से पुरातन और ग्रारम्भकाल का इंगित करता है ।
- ७. रामायण काल में भी आर्यावर्त की वह मनुस्मृतिप्रोक्त स्थिति नहीं रह गयी थी. अत: रामायण मनुस्मृति से बाद की रचना है।
- द्र. इसी प्रकार ब्रहमावर्त प्रदेश और उसका मनुप्रोक्त महत्त्व प्रारम्भिक काल में था । रामायण, महाभारत तक हस प्रदेश का नाम बदल चुका था । इस ग्रन्थ में उसका उल्लेख न होना भी उन्हें मनुस्मृति के बाद की रचना सिद्ध करता है ।

### निष्कर्ष ---

उपर्युक्त आधारों और युक्तियों पर विचार करने के उपरान्त जो निष्कर्ष निकलता है, वह यह है कि वर्तमान में प्रचलित यह छन्दोबद्ध मनुस्मृति भी अत्यन्त प्राचीन है। उपलब्ध लौकिक भाषा के ग्रन्थों से तो यह प्राचीन है ही, कुछ वैदिक ग्रन्थों से भी प्राचीन है।

आधुनिक मतों पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो उन पर 'मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना' वाली कहावत चिरतार्थ होती दिखायी पड़ती है। एक-एक बात को लेकर लगमग सभी प्रसिद्ध विद्वानों के अलग-अलग मत हैं। कहीं कोई एकरूपता नहीं। फिर इन मतों की स्थिरता का भी कोई भरोसा नहीं है। बहुत जल्दी-जल्दी ये बदलते जा रहे हैं। फिर भी, उनके आधार पर भी यह निष्कर्ष सामने आया है कि यह छन्तेबद्ध मनुस्मृति रामायण, महाभारत आदि से प्राचीन है।

स्मृतियों को प्राचीन मानने में आधुनिक विद्वानों को शायद इस कारण संकोच अनुभव होता है कि

वे पाश्चात्य विद्वानो द्वारा पहले से ही निर्घारित की गयी घारणाओं को मानकर चलते हैं । पाश्चात्य विद्वानों और उनके समर्थक भारतीय विद्वानों ने कालनिर्घारण करने के लिए पहले से ही कुछ सीमा-रेखाएं और उनके पूर्वापर क्रम बना लिये हैं कि अमुक संहिता काल है, अमुक सूत्रकाल, अमुक स्मृतिकाल है, आदि-आदि । लेकिन यह धारणा समीचीन प्रतीत नहीं होती । सूत्रकाल में छन्दोबद रचनाएं भी हुई है और छन्दोबद रचनाओं के साथ-साथ सुत्रग्रन्थों की रचनाएं भी । यह मानना भी ठीक नहीं है कि सूत्रग्रन्थ पूर्ववर्ती रचनाएं हैं और स्मृतियां उनके बाद की । इस बात को स्पष्ट और पुष्ट करने के लिए एक प्रमाण देना पर्याप्त रहेगा । आधुनिक इतिहासकार सूत्रग्रन्थों का काल ३०० से ६०० ई. पू. तक मानते हैं और सबसे प्राचीन स्मृतियां गौतम और वासिष्ठ स्मृतियों को मानते हैं। इनका काल ६०२ ई. पू. निर्घारित करते हैं । यही विद्वान यास्ककृत निरुक्त का काल coo ई. पू. तक मानते हैं । निरुक्त ३ /४ में जो दायमाग से सम्बन्धित मनु का मत दिया गया है।वह किसी प्राचीन स्मृतिग्रन्थ का वचन है और अनुष्टुप छन्द में है<sup>बद</sup>। इसका अमिप्राय यह हुआ कि उनके मतानुसार मी ८०० ई. पू. से पहले मी स्मृतिग्रन्य थे । जब किसी अन्य स्मृतिकार ने मनु का मत अपनी स्मृति में श्लोकबद्ध किया है तो इसका मतलब है कि उस समय स्मृतियां श्लोकबद्ध रूप में थीं । काल की दुष्टि से प्राचीन होने के कारण मन की स्मृति पहले ही श्लोकबद्ध हो चुकी होगी, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता । इस प्रकार छन्दोबद मनुस्मृति के प्रचीन होने की पुष्टि हो जाती है।

यहाँ कुछ लोगों को यह शंका उत्पंन्न होगी कि रामायण को आदिकाव्य माना जाता है और वल्मीकि को आदिकिय । उन्हीं के मुख से प्रथम छन्द का उड्मव हुआ था । यह कथन पूर्णत : अयुक्तियुक्त है । ऐसा सोचना इस कारण मी गलत है कि उससे पूर्व वेदों, संहिताओं में रामायण में प्रयुक्त अनुष्टुए छन्द के अनेक उदाहरण पहले से ही उपलब्ध हैं । रामायण को आदिकाव्य कहने से अमिप्राय केवल यही है कि काव्यात्मक शैली में, लौकिक साहित्य में वह प्रथम रसमय काव्य है । रामायण की प्रारम्भिक मूमिका में मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम . . . ं [बाल. २/१५] के प्रसंग में यह भाव नहीं है कि वाल्मीकि यह सोचने लगे कि मेरे मुख से निकला यह वाक्य गद्य रूप है अथवा श्लोकरूप, अपितु वहां भाव यह है कि 'मैंने भावावेश में यह दुर्भावना युक्त अपवाक्य क्या, और क्यों कह डाला ।' टीकाकारों ने इस प्रसंग की गलन व्याख्या करके उस रूप में प्रस्तुत किया है ।

उस प्रसंग में ब्रहमा के अवतरण की पौराणिक काल्पिनक कथा ने इस व्याख्या को यह दिशा दी है। यह कथा उस प्रसंग में प्रक्षिप्त सिद्ध होती है। और रामायण में उद्दत मनुस्मृति के श्लोकों को देखकर स्वत: ही यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुस्मृति रामायण से भी प्राचीन है।



६८, अविशेषेष पुत्राणां दायो भवति धर्मतः । मिथुनानां विसर्गादौ मनु : स्वायंभुवोऽश्ववीतु ।। ३ ।४ ।।

सर्व भूतेषु चात्मानं ततो न विधिकिन्सति ।। यतु. ४०।६ ।।

६९. लोकप्रचित्त अनुसुंग छन्द का लक्षण है — 'पंचमं लच्च सर्वत्र, सप्तम' द्विचतुर्थयो : । चच्छ' गुरुर्विजानीयात एनत्नुस्द्रप लक्षणम् ।' इस लक्षण के आधार पर वेद का श्लोक देखिए — (क\ वेद में — यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्सन्नेवानुपश्यित ।

### पनुस्मृति को अर्वाचीन मानने के कारण और उनका समाघान —

इस विश्लेषण के बाद यह प्रश्न उठता है कि जब मनुस्मृति को प्राचीन सिद्ध करने के इतने आधार उपलब्ध हैं, तो फिर किस कारण से उसे अर्वाचीन माना जा रहा है ? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि इसके जिम्मेदार आलोचक उतने नहीं है जितने कि मनुस्मृति में प्राप्त होने वाले अर्वाचीनसाधक संकेत हैं । यहाँ उन्हीं कारणों पर प्रकाश डालते हुए उनका समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है । मनुस्मृति में निम्न वर्णन इसको प्राचीन मानने में बाधा पहुंचाते हैं —

- १. परवर्ती राजाओं के नाम मनुस्मृति में मनु से परवर्ती अनेक राजाओं के नाम उदाहरण के रूप में पाये जाते हैं, यथा वेन, नहुष, पिजवनपुत्र सुदास, सुमुख, नेमि [७/४१]। मनु, पृथु, कुबेर, विश्वामित्र [७/४२]। सुदास [८/११०]। पृथु [९/४४] वेन [९/६६]। विश्वामित्र और चण्डाल कथा [१०/१०८]।
- २. परवर्ती स्मृतिकारों या ऋषियों के नाम मनुस्मृति में प्रसंगानुसार अनेक स्मृतिकारों और ऋषियों के मतों का उल्लेख है, या धर्मसिद्धि में उनके उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, यथा अत्रि. उत्तथ्यपुत्र गौतम, शौनक, भूगु [३/१६]। वसिष्ठ [८/११०;८/१४०]। वत्स [८/११६]। वसिष्ठ अक्षमाला, शारंगी मन्दपाल ९/२४]। दक्षप्रजापित द्वारा कश्यप, धर्मराज, सोम राजाओं को कन्यादान [९/१२८-१२९]। अजीगर्त शुन :शेप [१०/१०५]। वामदेव [१०/१०६]। भरद्वाज-वृष्टु बढ़ई [१०/१०७]।
- ३. परवर्ती स्थानों के नाम कुछ ऐसे स्थानों का नाम मनुस्मृति में पाया जाता है जो, ऐतिहासिक दृष्टि से बाद में स्थापित हुए हैं, यथा कुछक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल, श्रुरसेनक प्रदेशों वाला ब्रहमिष देश [१/१३८ (२/१९)]। इन्ही देशों के वीरों का युद्ध में स्थाननिर्घारण [७/१९३]।
- ४. अर्वाचीन पौराणिक मान्यताओं का वर्णन कुछ ऐसी मान्यताएं मी मनुस्मृति में वायी जाती हैं, जो बहुत आधुनिक हैं, यथा —क. गंगा और कुरुक्षेत्र में पापनिवृत्ति के लिए जाना [ ८/९२ ] ख. आठ और बारह वर्ष की कन्या का विवाह [ ९/९४ ] ।

इन वर्णनों या उल्लेखों के समाधान के प्रसंग में कुछ बातें ऐसी हैं, जो सामान्यरूप से सबके साथ लागू होती हैं — (क) इस प्रकार के सभी परवर्ती वर्णन समय-समय पर किये जाने वाले परिवर्तनों, परिवर्धनों और मान्यताओं को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप किये गये प्रक्षेप हैं । अपने-अपने प्रसंगों में ये स्थल स्पष्टत : बाद में किये गये प्रक्षेप सिद्ध होते हैं । कहीं इनका प्रसंग से तालमेल नहीं है, तो कहीं मनु का अन्यत्र वर्णित मान्यता से विरोध है । इस प्रकार इन्हें काल निर्धारण में आधार नहीं माना जा सकता । पीछे कई स्थानों पर विस्तार से स्पष्ट किया गया है कि मनुस्मृति मूलत : मनु के प्रवचन हैं, और बाद में इन्हें संकलित किया गया है । सही संकलन वही माना जायेगा जो वक्ता के ही मावों को प्रदर्शित करे । इस प्रकार शैली से यह बात स्पष्ट होती है कि मनु के प्रवचनों में मनु से परवर्ती व्यक्तियों का (समकालीन पीढ़ियों को छोड़कर) उल्लेख संभव नहीं । फिर भी मिलता है तो इसका अभिप्राय है कि ये स्थल बाद में किसी ने मिलाये हैं । (ग) इन वर्णनों के आधार पर यह नहीं माना चाहिये कि यह परवर्ती काल में किया गया संकलन है या पुनर्सस्करण है, अपितु मौलिक रूप को आधार पर मानते हुए इन्हें परवर्ती प्रक्षेप मानना चाहिये । (घ) उपर्युक्त स्थल अन्य मानदण्डों के आधार पर भी प्रक्षिपत सिद्ध हुए हैं । इस सम्बन्ध में विस्तृत िवेचन माष्य में यथास्थान द्रष्टव्य

- है। यहाँ इनकी प्रक्षिप्तता को सिद्ध करने वालें कालक्रम संबन्धी तथ्यों को संक्षेप से प्रस्तुत किया जाता है —
- १. प्राचौन ग्रन्थों में प्राप्त वंशाविलयों के अनुसार मनु या स्वायंभ्रव मनु का इहमा के बाद की पीढ़ी में उसके पुत्र या शिष्य के रूप में वर्णन आता है । इस को सृष्टि में सवप्रथम राजा माना गया है । इस प्रकार अन्य सभी राजा और ऋषि स्वत : मनु सें परवर्ती सिद्ध होते हैं । कुछ राजाओं और ऋषियों की वंशावली अत्यन्त स्पष्ट उपलब्ध है । उससे यह कथन और अधिक पुष्ट हो जाता है । इन राजाओं में नहुष, नेमि या निमि, मनु और पृथु राजा, स्वायंभुव मनु के वंशाज वैवस्वत मनु के सूर्यवंश में उत्पन्त होने वाले अन्य राजा हैं । मनु विवस्कान का, पृथु अनरण्य का, नहुष अम्बरीष का, निमि इक्ष्वाकु का पुत्र था । <sup>७०</sup> कुबेर रावण का माई था । <sup>७१</sup> विश्वामित्र गाधि राजा का पुत्र था । <sup>७२</sup> वंन अगदेश का उद्दण्ड राजा हुआ है, जो कर्दमपुत्र अनग का पुत्र था । <sup>७२</sup> पिजवनपुत्र सुदास उत्तरपांचाल का राजा था, जो राम से भी कई पीढ़ी पश्चात्वर्ती है । <sup>७४</sup>सुमुख का निश्चित विवरण अज्ञात है । इस प्रकार ये मनु से बहुत पीढ़ी पीछे हुए हैं ।
- २. ऋषियों के नाम, विद्यावंश के आधार पर, अनेक कालों में उसी एक-एक नाम से मिलते हैं, अत: यह कहना कठिन है कि इन प्रसंगों में गृहीत विसष्ठ. भरद्वाज, वामदेव आदि कौन से काल के ऋषि अमिप्रेत हैं, किन्तु फिर भी इस नाम से सर्वप्रथम पाये जाने व्यक्ति भी मनु से परवर्ती हैं। विसष्ठ. भृग़, अति, मनु के ही पुत्र होने से परवर्ती हैं। अजीगर्त भृगुकुल में उत्पन्न भाइमण है, और उसी का पुत्र शुन:शेप है। यह राजा हरिश्चन्द्र के समय का है। अक कश्यप, मरीचि के पुत्र थे। अप ये मनु की तीसरी पीढ़ी में हैं।

इनके अतिरिक्त ८/१४० में वर्णित विसष्ठ शब्द व्यक्ति-वाचक न होकर 'अर्थशास्त्र के जाता विद्वान्' अर्थ में प्रयुक्त पद है। 'यो वसित घनादि कर्मसु सो ६ तिशयस्तम् उत्तमं विद्वासम्' निरुक्ति के अनुसार वहां उपर्युक्त अर्थ समीचीन है। इस अर्थ की पुष्टि ८/१५७, ३९८ श्लोकों के वर्णन से भी हो जाती है। १/२३ में वर्णित अग्नि, वायु, रिव और ३/१५१-१५३ में वर्णित अग्निरस ऋषि मनु से प्राचीन होने के कारण उल्लेख्य हैं।

- ३. कुछक्षेत्र आदि स्थानों का नामकरण तो मनु से बहुत अधिक परवर्ती है । यह नामकरण महाभारतकालीन है और कौरवों के पूर्वज राजा कुछ के नाम पर प्रचलित वंश के आधार पर रखा हुआ है । कुछ राजा, वैवस्वत मनु की पुत्री इला के वंश में अनेक पीढ़ियों के बाद हुआ है । <sup>७६</sup> इसी प्रकार अन्य प्रदेशों का नामकरण भी परवर्ती है । इस प्रकार मनु के प्रवचनों में अत्यधिक परवर्ती स्थानों का उल्लेख संभव नहीं हो सकता । उक्त दोनों श्लोक मनुस्मृति में प्रसंगविरुद्ध भी हैं ।
- ४. इसी तथ्य के आघार पर 'कुरुक्षेत्र जाने की' मान्यता के वर्णन का समाधान मी हो जाता है। जब मनु के समय कुरुक्षेत्र नहीं था तो वहाँ जाने का वर्णन करना संभव ही नहीं। अत: यह मी

७०. वाल्मीकि रामायण बाल. ७०।२०, २४, ४२; ७१।३।।

७१. वही, बाल. २०।१८।

७२. वही, माल, ३४।६।।

७३. महामारत शा. ५९।९६-९९।।

७४. प्राचीन च. को. प्. १०५६ ।।

७५. मनु. १।३५।।

७६. ऐत. जा. ७।१५-५७।।

७७. वाल्मीकि रामा. ७१।१९-२८

७८ महाभारत आर. ८९।४३।।

परवर्ती प्रक्षेप है। ९/९४ में बाल विवाहों का वर्णन मनु की पूर्व वर्णित मान्यताओं के विरुद्ध है। अधिक जानकारी के लिए माष्य में उक्त श्लोक तथा ३/४ श्लोक पर विस्तृत समीक्षा द्रष्टव्य है। यह श्लोक प्रसंगविरुद्ध भी है। यही स्थिति अन्य अर्वाचीन वर्णनों की समफनी चाहिये। ४. मनुस्मृति में विमिन्न जातियों के नाम — कुछ लोगों का कथन है कि मनुस्मृति में यवन, वाल्हीक, कम्बोज, चीन आदि जातियों का उल्लेख है। यवन, कम्बोज, गान्धार लोगों का विवरण प्रियदर्शी अशोक के पाचवें शिलालेख में भी आता है, अत: मनु तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व हो सकते हैं।

मनुस्मृति में इन जातियों का उल्लेख १० /४३-४४ में आता है। दशम अध्याय का वर्णसंकरों का सम्पूर्ण प्रसंग परवर्ती प्रक्षेप है। यह मनु की पूर्ववर्णित मान्यता के विरुद्ध है। मनु ने चार वर्णों की व्ययस्या दी है, और स्पष्ट शन्दों कहा है कि पाचवां कोई वर्ण नहीं है [१/३१, ८७-९१; १०/४।।]। वे इन्हीं वर्णों के धर्मों का विधान कर रहे हैं [१/२]। इस प्रकार इन जातियों के उल्लेख का मनुस्मृति में कोई प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता। जब मनु के समय में और उनके मतानुसार चार वर्णों को छोड़कर कोई जाति-उपजाति नहीं है, तो उस काल में इन जातियों के अस्तित्व का तो प्रश्नः ही पैदा नहीं होता। उपर्युक्त दोनों श्लोकों में तो इन जातियों के श्रुद्ध होने के कारण बताये हैं और मूतकाल का वर्णन है। इस वर्णन पद्धित से ही स्पष्ट है कि यह चतुर्वर्णव्यवस्था के लागू होने और फिर उसमें विकार आने के बाद की स्थित का वर्णन है। इस प्रकार ये श्लोक मनुकालीन ही नहीं हैं।

#### ६. मनुस्मृति में इतरघर्मस्मृतियों का उल्लेख —

कुछ लोग १२ / ९५ श्लोक के 'या वेदबाह्या: स्मृतय:' पदी से अन्य स्मृतियों का अनुमान करते हुए यह कल्पना करते हैं कि मनु का यह संकेत उस समय की बौद, जैन स्मृतियों की ओर है।

ऐसा सोचने वाले की यह कल्पना पूर्णत: निराधार है। यहां मनु का केवल इतना ही अमिप्राय है कि जो वेदानुकूल नहीं है, वह मान्य नहीं, चाहे वह किसी की रचना हो। क्योंकि, उन्होंने अपनी स्मृति को वेदानुकूल घोषित किया है और वेदों को ही धर्म का मूल स्रोत और परमप्रमाण माना है [२/६, ८, ९, १०, ११, १२, १३ आदि]। १२/९६ के 'उल्पचन्ते च्यावन्ते च' आदि वचनों से स्पष्ट है कि मनु वेदविरुद्ध विचार रखने वालों के लिए यह एक शाश्वत कथन कर रहे हैं। यदि बौद्ध, जैन आदि का उस समय अस्तित्व होता तो उन्हें उनका नामोल्लेख करने में क्या संकोच था? जब इस तरह का कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो निराधार कल्पना करने से कोई लाम नहीं, ग्रान्ति ही पैदा होगी।

### ७. मनुस्मृति और उसकी भाषा —

यह कहा जाता है कि मनुस्मृति की भाषा बड़ी सहज, संरल लौकिक भाषा है। वह पाणिनि के व्याकरण का अनुगमन करती है। अत: वर्तमान मनुस्मृति पर्याप्त अर्वाचीन है।

यह ठीक है कि मनुस्मृति की माषा सहज और सरल लौकिक माषा है । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस कारण इसको अर्वाचीन माषा कहा जाये । मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र है, जिसका सम्बन्ध सर्वमान्य रूप से सभी जनों से है । इसमें लोगों के आचार-विचार से सम्बन्धित निर्देश हैं । अत : ऐसे ग्रन्थ की माषा का सहज, सरल होना स्वामाविक भी है, और आवश्यक भी । प्राचीन काल

में साहित्यिक भाषा के रूप में वैदिक भाषा का प्रयोग था तो व्यवहार में लौकिक संस्कृत का प्रयोग था ।

मनुस्मृति में कुछ पूर्वपाणिनीय प्रयोग मी मिलते हैं। इसमें पाये जाने वाले वैदिक प्रयोग और वैदिक प्रयोगशैली, इसे मूलत: पाणिनि पूर्व एवं वैदिककालीन संकलन सिद्ध करते हैं। यथा — (क) 'मेल्युक्त्वा' [६।५७ [ 'मे + इत्युक्त्वा' सिन्ध पाणिनीय नहीं है। इसमें इकार का पूर्वरूप छान्दस है। (छ) 'डापयित' [३/७१] का 'छोड़ता है' अर्थ है। यहां प्रेरणार्थक न होकर प्रकृत्यर्थ (मूल अर्थ) में 'णिच्' छान्दस है। (ग) २/१६९-१७१ श्लोकों में 'मोठ्जीबन्धन' और 'मोठ्जिबन्धन' पदों के प्रयोग में विकल्प से इस्य छान्दस प्रयोग है। (घ) 'उपनयनम्' के अर्थ में 'उपनायनम्' प्रयोग [२/३६] पूर्व पाणिनीय है। यहां दीर्घ को, पाणिनि ने व्याकरणसम्मत न होते हुए मी शिष्टप्रयोग मानकर 'अन्येषामापि दृश्यते' [अ. ६/३/१३७] सूत्र में स्वीकार कर लिया है। (ड॰) १/२० में 'आचाचस्य' प्रयोग है। यह 'आचस्य-आचस्य' होना चाहिये था किन्तु पहले 'आचस्य' का सुपुलुक् छान्दस प्रयोग के कारण माना गया है ('सुपां सुलुक् . . . ' अ. ०७/१ '३९)। (च) वैदिक माषा की प्रयोग शैली —/आ हैव स नखाग्रेम्य:' [२/१६६], 'पुत्रका इति होवाच' [२/१४१] आदि।

इसकी भाषा के विषय में एक संभावना यह भी दिखायी पड़ती है कि पहले इसमें वैदिक प्रयोगों की अधिकता थी. जो धीरे-धीरे बदली जाती रही । क्योंकि यह सर्वसामान्य जनों से सम्बन्ध रखने वाला ग्रन्य था. अत : इसकी भाषा में भी समयानसार परिवर्तन होता रहा । ऐसे उदाहरण हमारे सामने विद्यमान हैं. जिनसे यह समावना पष्ट होती है। वाल्मीकि रामायण के विक्षणात्य, वंगीय और उत्तरपश्चिमोत्तरीय, ये तीन संस्करण प्रसिद्ध हैं एवं प्रचलित हैं । इनमें दक्षिणात्य पाठ में अभी भी वैदिक प्रयोगों का बाहल्य है, जबकि अन्य संस्करणों में अधिकांश को बदलकर शौकिक कर दिया गया है । यही स्थिति मनस्मृति के साथ भी संभव है । ऐसा इसलिए भी संभव प्रतीत होता है कि कालक्रम की दिष्ट से मन सब ऋषियों से प्राचीन हैं और उनकी स्मृति सर्वाधिक प्रसिद्ध रही है । फिर उनकी स्मृति का संकलन पर्याप्त अर्वाचीन समय में हुआ हो, यह बात बुद्धिसम्मत नहीं लगती । कुछ आधुनिक विद्वानों की यह मान्यता और भी विचित्र लगती है कि 'मनु से उत्तरवर्ती वसिष्ठ, गौतम आदि ऋषियों की स्मृतियां मनुस्मृति से प्राचीन है, 'उनका संकलन पहले हो चुका था, वादि । यदि भाषा की दृष्टि से इन स्मृतियों में कुछ पूर्वापर क्रम अनुमव मी होता है तो उसका कारण उनकी प्राचीनता और मनुस्मृति की नवीनता नहीं, अपितू मनुस्मृति के बहुप्रचलित और सामान्यजनों के व्यवहारोपयोगी होने के कारण समय-समय पर उसकी माचा में और प्रयोगों में किया गया परिवर्तन है । अन्य स्मृतियों में, उनकी अप्रसिद्धि और अल्पप्रचलन के कारण ऐसा कम हो पाया है।

### ६. मनुस्मृति का आद्यरूप

मनुस्मृति का आदा रूप क्या रहा होगा ? इस प्रश्न पर विचार करते हुए विचारकों ने कई मत प्रस्तुत किये हैं । कोई इसका आदिरूप गण्यबद मानते हैं, कोई सूत्रबद, तो कोई प्रथबद मानते हैं । मेरा विचार है कि इसकी शैली से इस प्रश्न का जो समाधान मिलता है, वह अधिक संतोषजनक एवं प्रामाणिक है । मनुस्मृति की शैली पर इस अध्याय के मध्य में (मनुस्मृति का रचयिता कौन है, इस प्रश्न के उत्तर में) पर्याप्त विस्तार से सप्रमाण प्रकाश डाला जा चुका है । उस निष्कर्ष के अनुसार मनुस्मृति, मूलत : मनु के प्रवचन हैं, जिन्हें बाद में संकलित किया गया हैं । आदि से अन्त तक मनुस्मृति की प्रवचनशैली और संकलित रूप है । निरुक्त के प्रमाण से इस विचार को पुष्टि मिलती है जिसमें यह कहा गया है कि प्राचीन काल में उपदेशों-प्रवचनों से ही शिक्षा दी जाती थी, लिपिबद ग्रन्थों को पढ़ाकर नहीं । जब लोग उपदेशों से प्रमाद करने लगे तो प्रन्थों का निर्माण इआ और उनके माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी । जि

 प्रवचन गद्यरूप में ही होते हैं । अत: निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मनुस्मृति का आद्यरूप गद्यरूप था । गद्यरूप से इसे पद्यबद किया गया ।

इसकी पुष्टि के लिए शैली के अतिरिक्त मनुस्मृति के अन्य दो अन्तरंग प्रमाण भी मिलते हैं, जिनसे यह जात होता है कि यथावत रखने में कुछ किठनाई आयी तो उस क्रम को बदल दिया गया अथवा क्रम बदल गया । यदि मूलरूप पद्मबद्ध होता तो जिस क्रम से विषयों का परिगणन किया गया है, उसी क्रम में उनकी व्याख्या होती । यथा — (क) ८/६ में अठारह मुकहमों का परिगणन करते हुए 'पारूच्ये दण्डवाचिके' पदप्रयोग करते हुए 'दण्ड की कठोरता' और 'वाणी की कठोरता' इस क्रम से इन अभियोगों का वर्णन है । किन्तु इनकी विस्तृत व्याख्या में पहले 'वाक्यारूच्य' का वर्णन है [८/२६६ –२७७], फिर 'दण्डपारूच्य' का [८/२७८ –३००] । इस प्रकार क्रम बदल गया । शायद यह क्रम छन्द-आग्रह के कारण बदलना पड़ा ।

यद्यपि टीकाकारों ने इसका व्याकरणसम्मत समाधान प्रस्तुत किया है कि 'अल्पाच्तर' पूर्वम् [ अ. २/२/३४] के नियमानुसार 'अल्पाच' होने के कारण छन्द में दण्ड का परिगणन पहले किया है। इसे मानने में कोई आपित भी नहीं है। किन्तु जहां इनका व्याख्याक्रम एक निर्धारित भूंखला में है, तो उस क्रम को तोड़कर 'अल्पाच' को महत्त्व देने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। स्वतन्त्र परिगणन में ही यह नियम समीचीन कहलायेगा। ऐसा लगता है कि यदि इस नियम के बिना उपयुक्त क्रम में 'वाग्दाण्डिके' प्रयोग द्वारा इन्हें रखा जाता तो छन्दोभग व्यवस्य होता। शायद इसी विवशता के कारण उसका क्रम बदलकर 'दण्डवाचिके' प्रयोग करना पड़ा।

(ख) १२/८३ में छह नि : श्रेयसकर कर्मों का परिगणन इस क्रम से हैं — वेदाभ्यास, तप, कान, इन्द्रियसंयम, धर्मिक्रया और आत्मिचन्ता । किन्तु इनकी व्याख्या का क्रम इस प्रकार है — आत्मकान [१२/८५-९२] शम = इन्द्रियसंयम [१२/९२], वेदाभ्यास १२/९२-१०२], तप और ज्ञान = विद्या [१२/१०४], धर्म [१२/१०५-११५]। लगता है, इनकी व्याख्या का क्रम गद्यरूप में इसी क्रम से था, किन्तु खन्दोबद्ध करते समय परिगणन

<sup>🗫.</sup> निक. १।१९ ।। मेनुष्मृति का मृल प्रवक्ता 'शीषकान्तर्गत पूर्व उद्गत ।

वाले श्लोकों में इसी क्रम से छन्दरचना न बन पाने के कारण यह क्रम बदलना पड़ा ।

- २. मनुस्मृति का आद्यरूप सूत्रबद्ध नहीं था। सूत्रबद्ध होने की पुष्टि न तो इसकी शैली से होती है, और न मनु के उद्धरण ही कहीं सूत्ररूप में प्राप्त होते हैं। यह मी कि सूत्रग्रन्थों के साथ प्राय: 'सूत्र' पद जुड़ा होता है। प्राचीन ग्रन्थों से लेकर अब तक उनमें मनु के शास्त्र का 'मानवधर्मशास्त्र या 'मनुस्मृति' के नाम से उल्लेख मिलता है, न कि 'मानवधर्मसूत्र' नाम से।
- ३. 'मानवधर्मसूत्र' नामक ग्रन्थ को कुछ लोग मनुरचित मानते हैं, लेकिन मनुस्मृति से उसका पूर्ण साम्य नहीं है। उस सूत्रग्रन्थ को किसी बहुत बाद के व्यक्ति ने मनु के नाम से रचा है, और वह भी अपने विचारों का मिश्रण करके। यह सूत्ररूप आद्यरूप नहीं है। यह तो पद्यरूप को देखकर रचा गया है, अथवा आद्य गद्यरूप को देखकर ।
- 8. ग्रन्थों की सूत्रशैली अधिक प्राचीन नहीं है, अपितु गद्य और पद्यरूप ही अधिक प्राचीन हैं। सूत्रों से प्राचीन ग्रन्थ गद्यरूप में उपलब्ध होते हैं, जैसे ब्राह्मणग्रन्थ, आरण्यक, उपनिषद आदि। वर्तमान महाभारत कईस्थलों पर गद्यरूप में है। अन्य अर्वाचीन ग्रन्थ कौटिलीय अर्थशास्त्र, नारदगद्यस्मृति आदि गद्यरूप में ही हैं। अत: मनुस्मृति का प्रारम्भिक रूप गद्यरूप होना माना जा सकता है।
- 4. ऐसी परम्परा प्रत्येक काल में रही है कि महापुरुषों ने प्रवचन या उपदेश दिये हैं और उनके शिष्यों ने उनका संकलन करके गद्य या पद्य का रूप दिया है। प्राय: सभी धर्मों के ग्रन्थ उनके मान्य पुरुषों के उपदेश हैं, जिन्हें बाद में संकलित किया गया है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिये थे, लेकिन उनका संकलन 'धम्मपद' के नाम से पद्यरूप में हैं। कहा जाता है कि यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू के नाम से मिलने वाले ग्रन्थ उनके शिष्यों द्धारा संकलित हैं। महर्षि दयानन्द के नाम से मिलने वाली 'उपदेश मञ्जरी' या 'पूना प्रवचन' नामक पुस्तक मूलत: उनके उपदेश हैं, जो अन्य व्यक्ति द्धारा संगृहीत और सम्पादित हैं। इसी प्रकार मनुस्मृति का संकलन हुआ है।
- ६. सुनिश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि मनु के गद्यरूप प्रवचन, पद्यरूप में कब आये। किन्तु प्राप्त उद्धरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनुस्मृति का यह पद्यरूप भी अतिप्राचीन है। मनुस्मृति में भृगु का नाम बार-बार आता है। हो सकता है, मनु के शिष्य भृगु ने ही इन्हें पद्यबद्ध किया हो और यह भी संभव है कि संकठन के अनन्तर स्मृति-सुविधा के छिए मनु के आदिशिष्यों ने इन्हें पद्यबद्ध किया हो। यहच्यरूप भी काफी प्राचीन है क्यों कि मनु के नाम से बहुत पहले ही यह रूप प्रसिद्ध हो चुका था। क्यों कि रामायण, भ, महाभारत में मनु के द्वारा ही श्लोक गाये जाने का कथन है। इसका अभिप्राय यह है कि इन ग्रन्थों के रचनाकाल में इन श्लोकों की मनु के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी।
- 9. नारद स्मृति की मूमिका में आता है। क मनु ने एक धर्मशास्त्र बनाया था जिसमें एक लाख शलोक थे। १००० अध्याय और २४ प्रकरण थे। नारद ने इसका १२००० श्लोकों में सम्रेप करके इसे मार्कण्डेय को पढ़ाया। मार्कण्डेय ने इसका सम्रोप ५००० श्लोकों में कर दिया। फिर सुमित मार्गर्व ने इसे ४००० श्लोकों में सम्राप्त कर दिया। नारदस्मृति का यह अवतरण ग्रन्थ के महत्त्ववर्धन के लिए ही है। इस प्रकार सम्रोप किया जाना मौलिकता के अनुरूप नहीं है। न ऐसी कोई प्रामाणिक शास्त्रीय परम्परा ही है।

७९ ''श्रूयले मनुना गीली श्लोको चरित्रवत्सली ।'' वा. रामा. १८।३०।।

<sup>🜣 &#</sup>x27;मनुना चैव राजेन्द्र गीतौ श्लोको महात्मना ।'' महा. शा. ५६।२४ ।।

### द्वितीय अध्याय

[ मनुस्मृति और प्रक्षेप — प्रक्षेपों के अनुसन्धान की आवश्यकता, प्रक्षेप-रूक्षण, प्रक्षेप कैसे हैं ?, निहित प्रवृत्तियां, मानदण्ड और प्रक्षेपों से हानि ]

### मनुस्मृति के प्रक्षेपों के अनुसन्धान की आवश्यकता एवं उपयोगिता

मनुस्मृति क स्वरूप को प्रक्षेपों से विकृत देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि इसके प्रक्षेपों का अनुसंघान किया जाये । प्रक्षेपों के अनुसन्धान और उनके पृथककरण से ही मनुस्मृति का वास्तविक श्रिष्ठरूप प्रकाश में आयेगा । यह अनेक प्रकार से उपयोगी सिद्ध होगा — इस अनुसन्धान से जहां एक ओर साहित्यक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कार्य यह होगा कि भारतीय साहित्य का एक प्रमुख ग्रन्थ प्रामाणिक रूप में उपलब्ध होगा, वहां आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नित चाहने वाले या अपने जीवन को सन्मार्ग पर ले चलने वाले व्यक्तियों के लिए भी यह भ्रान्तिरहित रूप में पथ-प्रदर्शन करने वाला सिद्ध होगा । सांस्कृतिक दृष्टि से — मनुकालीन भारतीय समाज और संस्कृति की सही भाकियों को प्रस्तुत करेगा और वर्तमान समाज को अच्छी मर्यावाओं तथा व्यवस्थाओं का दिग्दर्शन करायेगा । सबसे अधिक लाभ ऐतिहासिक दृष्टि से यह होगा कि प्रक्षिप्तांशों से दृषित मनुस्मृति को आधार बनाकर इतिहासकारों ने प्राचीन काल का जो इतिहास लिखा है, जिसमें मांसमक्षण, पश्चयज्ञ, जाति-पाति, छुआ-छूत, उच्च-नीच जैसी घिनौनी बाते हैं; उस इतिहास का शुद्ध, उज्ज्वल और वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आयेगा । इस प्रकार मनुस्मृति पर अनुसन्धान कार्य होने से आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए; भारतीय समाज, संस्कृति, साहित्य और इतिहास के लिए, बहुत बड़ा योगदान होगा । प्राचीन साहित्य, जो कि भारत की एक अमूल्य और गौरवपूर्ण निधि है; उसके एक विशिष्ट ग्रन्थ का उचित मृत्यांकन हो सकेगा ।

और, मनुस्मृति से सम्बन्धित आन्तरिक समस्याओं, जैसे --- रचयिता, रचनाकाल मौलिक मान्यताए, आदि.को सुलझाने में भी न्यूनाधिक रूप में सहयोग अवश्य प्राप्त हो सकेगा।

### २. प्रक्षेप से अमिप्राय

प्रक्षेप का अर्थ है — 'बीच में की गई मिलावट'। किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गये मूल ग्रन्थ में अन्य द्वारा मिलाये गये विचारों को 'प्रक्षेप' या 'क्षेपक' कहा जाता है। मनुस्मृति में वे श्लोक जो मनु से मिन्न व्यक्तियों ने रचकर मिला दिए हैं, उनको 'प्रक्षिप्त' माना गया है। यह आवश्यक नहीं कि प्रक्षेप 'विरोधी विचारों' से युक्त अथवा बुरा ही हो, वह ग्रन्थकार के समर्थक विचारों वाला और अच्छे विचारों का भी होता है।

## ३. क्या मनुस्मृति में प्रक्षेप नहीं हैं ?

कहते हैं —

कुछ व्यक्ति मनुस्मृति में प्रश्नेप नहीं मानते । उनका विचार है कि मनुस्मृति का यह उपलब्ध स्वरूप वास्तविक है । किन्तु उनका यह विचार पूर्णत : म्नान्तपूर्ण है । उपलब्ध मनुस्मृति को खेकर यह निश्चितरूप से कहा जा सकता है कि इसमें प्रश्नेपों की मरमार है और ये प्रश्नेप एक साथ न होकर समय-समय पर हुए हैं । इसकी सिद्धि के लिए निम्न युक्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं — (१) उपलब्ध मनुस्मृति में विषय-विरुद्ध, परस्परविरुद्ध, प्रसंगविरुद्ध तथा अनेक पुनरुक्तियां पायी जाती हैं । आश्चर्य की बात तो यह है कि कहीं-कहीं तो त्रिकोणात्मक 'परस्पर विरोध' भी है; या पहले क्लोक में जो विधान है, उससे अगले ही क्लोक में उसका विरोध है । इस विडम्बनापूर्ण स्थिति को देखकर भी यह कहना कि मनुस्मृति में प्रश्नेप नहीं हैं, दुस्साहस और मिथ्या-आग्रह ही कहलायेगा । एक मध्यमस्तरीय लेखक की रचना में भी ये त्रुटियां नहीं होतीं । उसके लेखन में वैचारिक ऐकमत्य, विषय और प्रसंग की सुसंगति, अविरोध तथा स्पष्ट अमिव्यक्ति होती है । फिर मनुसदृश तत्त्वद्रष्टा विद्वान् की रचना में इस प्रकार की त्रुटियों का होना सर्वथा असम्मव है । महर्षि मनु अपने समय के सर्वाधिक प्रख्यात और धर्म-सम्बन्धी विषय के मर्मज विद्वान् थे । इसी कारण त्रुषि लोग जिज्ञासा के समाधान के लिए एकत्रित होकर उनके पास आये थे । वे निवेदन करते हुए

मगवन् सर्ववर्णानां यथावदनुपूर्वश: । अन्तरप्रमवाणां च धर्मान्नो वक्तुमर्हसि । । त्वमेको हयस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुव: । अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतस्यार्थवित्प्रमो । । (१।२. ३ ।।)

अर्थात् — हे भगवन्! आप सब वर्णों और आग्रमों के घर्मों को ठीक-ठीक बतलान में समर्थ (योग्य) हैं। और क्योंकि ईश्वररचित, अचिन्त्य और अपिरिमित ज्ञान से युक्त वेदरूपी विघान के धर्मतत्व (व्यावहारिक तत्त्व) तथा अर्थ के जानने वाले आप ही एक मात्र विद्वान् हैं (अत: आप हमें इन घर्मों का उपदेश कीजिये)।

इससे स्पष्ट है कि महर्षि मनु अपने समय के प्रख्यात एवं इस विषय के सबसे अधिक अधिकारी विद्वान् थे। अत: ऐसे विद्वान् की रचना में उक्त प्रकार की त्रुटियां नहीं हो सकतीं। फिर मीर उक्त त्रुटियां पाई जाती हैं तो इसका सीधा-सा अभिप्राय है कि मनुस्मृति में प्रक्षेप हैं। (इनके उदाहरण द्वितीय अध्याय में 'प्रक्षेपों के अनुसन्धान के आधार और प्रमाण' शीर्षक के अन्तर्गत देखें)।

- (२) मनुस्मृति में एक ओर तो गम्मीर, युक्तियुक्त, साधार, दुराग्रह एवं पक्षपातरिहत अरूढ़ तथा संतुलित शैली है; वहीं बीच-बीच में अतिसामान्य, अयुक्तियुक्त, निराधार, अतिशयोक्तिपूर्ण, दुराग्रह एवं पक्षपातपूर्ण तथा रूढ़ शैली के श्लोक भी आ जाते हैं। ने:सन्देह, उक्त विरोधी मिन्नताएं एक ही रचयिता की शैली में नहीं हो सकतीं। स्पष्ट है कि दूसरी शैली की रचनाएँ मनुसदृश विद्वान् द्वारा रचित न हो कर अन्यो द्वारा रचित हैं, अत: वे प्रक्षेप हैं।
- (३) मनुस्मृति में मनु से परवर्ती व्यक्तियों, जातियों एवं स्थानों के उल्लेख हैं । इसी प्रकार कहीं-कहीं मनु द्वारा निर्धारित मौलिक व्यवस्थाओं से मिन्न व्यवस्थाओं का वर्णन है । किसी-किसी श्लोक में "मनुरक्षवीत्" "मनोरनुशासनम्" आदि पदीं का प्रयोग है, जो स्पष्टत : अन्य रचिता की ओर संकंत करता है । इस प्रकार के सभी श्लोक परवर्ती होने से प्रक्षिप्त हैं । वे किसी

भी अवस्था में मनु ज्ञारा स्वयंप्रोक्त नहीं कहला सकते।

- (४) मनुस्मृति की उपलब्ध प्रतियां भी मनुस्मृति में प्रक्षेप होने के प्रत्यक्ष प्रमाण देती हैं। बहुत से श्लोक ऐसे हैं जो प्राचीन प्रतियों में नहीं किन्तु अर्वाचीन प्रतियों में है। ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि उत्तरकालीन प्रतियों में श्लोकों की संख्या बढ़ती ही गई है। जब प्राप्त हस्तलिखित प्रतियों में ही यह हाल है तो व्यतीत दीर्घकाल में प्रक्षेप न हुए हों यह कैसे हो सकता है? उदाहरण के रूप में कुछ श्लोक प्रस्तुत हैं—
- (क) निम्न श्लोक द्वितीय अध्याय में अठारहवें श्लोक के पश्चात केवल मेघातिथि के भाष्य में ही पाया जाता है —

## विरुद्धा च विगीता च दृष्टार्थादिष्टकारणे ।। स्मृतिनं श्रुतिमूला स्याद्या चैषाऽसम्भवश्रुति : ।।

- अर्थ निर्दिष्ट कारण में प्रत्यक्ष से विरुद्ध, असंगत एवं असम्भव अर्थ का प्रतिपादन करने वाली स्मृति वेद-विरुद्ध स्मृति कहलाती है।
- (ख) निम्न श्लोक मेघातिथि आदि तीन प्राचीन भाष्यकारों के भाष्य में नहीं हैं, उन्से अर्वाचीन अन्य प्रतियों में ही पाया जाता है; जो इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है कि उनके भाष्यों के पश्चात ही प्रक्षेप के रूप में डाला गया है—

### सायं प्रातर्द्विजातीनामशनं स्मृतिनोदितम् । नान्तरे भोजनं कुर्यादिग्नहोत्रसमो विधि: ।।

(मनु. २।५२ के पश्चात्)

(ईस संस्करण में २।२७ के पश्चात्)

- अर्थ स्मृति ने द्विजों के लिये अग्निहोत्र के समान प्रात : और सार्य दो बार ही मोजन करने का विधान किया है । बीच में भोजन कमी न करें ।
- (ग) मनुस्मृति की लगमग २० २५ प्रतियाँ हस्तिलिखित रूप में विभिन्न पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं। उनमें बहुत से श्लोक ऐसे हैं जो थोड़ी ही प्रतियों में पाये जाते हैं। ऐसे भी श्लोक पर्याप्त हैं जो केवल एक-एक प्रति में ही प्राप्त हैं, यथा —

निम्न श्लोक प्रयाग की एक ही प्रति में है --

### परोष्ट्रां सत्कृपापूर्वं प्रत्यक्षं न कथंचन । दुष्टानुचारा च गुरोरिष्ठ वाऽमुत्र चैत्यघ: ।।

(२।२०० के पश्चात इस संस्करण में २।१७५ के बाद)

- अर्थ शिष्य पीठ पीछे गुरु का नाम सत्कार पूर्वक ले और सामने किसी भी प्रकार न लेवे । गुरु से दुष्टाचरण करने वाला शिष्य दोनों लोकों में अघोगति को प्राप्त करता है ।
  - (घ) ऐसे ही कुछ श्लोक ---

### येप्यतीता: स्वधर्मेम्य: परिपण्डोपजीविन:। द्विजत्वमधिकांक्षन्ति तांश्च शुद्रानिवाचरेत्।।

(८।१०२ के पश्चात्)

अर्थ — जो अपना धर्म-कर्म छोड़कर दूसरे के टुकड़ों पर जीते हैं और अपने आपको द्विज कहलाना चाहते हैं, उनके साथ शुद्धों के समान व्यवहार करें।

### तदस्त्रं सर्ववर्णानामनिवार्यं च शक्तितः । तपोवीर्यप्रभावेण अवध्यानपि बाधते ।।

(११।३३ के पश्चात्)

- अर्थ ब्राहमण की वाणी का अस्त्र वह अस्त्र है, जिसे कोई भी वर्णस्य व्यक्ति अपने सामर्थ्य से नहीं हटा सकता । और यह अस्त्र तप की शक्ति से सम्पन्न होने के कारण न मारने योग्य शत्रुओं को भी मार देता है ।
- (४) प्रतीत होता है कि अन्य पुस्तकों से लेकर भी कुछ श्लोक मनुस्मृति में मिला दिये हैं। महाभारत (अश्वमेध पृ. ३८० पूना प्रकाशन) का निम्न श्लोक मनुस्मृति की केवल चार प्रतियों में ही उपलब्ध होता है, जो अप्रासंगिक रूप से मिलाया गया है—

### पुराणं मानवो धर्मः सांगोपांगचिकित्सक: । आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुमि: ।।

(१२।११० के पश्चात्)

अर्थ — पुराण = ब्राहमण ग्रन्थ, मनुप्रोक्तर्धर्म, अंग्रु सहित उपांगों का विद्वान् चिकित्सक और साधु आदि की आज्ञा से सिद्ध, इन चार बातों को तर्क से नहीं काटना चाहिए।

यह श्लोक इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मनुस्मृति में प्रक्षेप हैं । अभी तक यह मनुस्मृति के श्लोकों में सर्वसम्मत रूप से घुल-मिल नहीं पाया है । अतएव इसे कोष्ठक में दिया जाता है ।

- (६) प्रक्षेपकर्ताओं ने न केवल नवीन श्लोक ही क्षेपक के रूप में डाले हैं, अपितु अभीष्ट ढंग से पाठमेद मी किये हैं। कुछ पाठमेद तो प्रतिलिपि में प्रमाद, अथवा असावधानी के कारण हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे पाठमेद तो जानबूझकर किये गये हैं। निम्न पाठ मेदों के उदाहरण इस बात के पोषक हैं—
- (क) दश्रम अध्याय में वर्णित वर्णसंकरों के धर्म मनुप्रोक्त अर्थात मौलिक नहीं हैं। वे श्लोक उस परवर्ती काल के प्रक्षेप हैं, जब वर्णव्यवस्थाओं में विकृति आकर जाति-पाति की परम्परा चल पड़ी थी। संकर जातियों को हेय माना गया और उनके भी कर्तव्य गढ़कर (जो कर्तव्य न होकर घृणित निन्दित विकृतियां हैं) मनुस्मृति में मिला दिये गये और उन्हें मौलिक सिद्ध करने के लिए १।२ में अन्तरप्रभवाणाम् 'पद के स्थान पर 'संकरप्रभवाणाम्' पद डाल दिया गया। यह पाठमेद वे-चार हस्तलिखित पुस्तकों में मिलता है। यद्यपि टीकाकारों ने 'अन्तरप्रभवाणाम्' का अर्थ भी 'वर्णसंकर' किया है, किन्तु यह भी सर्वथा गलत है। इसका सहीं अर्थ 'आग्रमों के' होना चाहिए (इसके लिए देखिए १।२ पर 'अनुशीलन' नामक समीक्षा)। शायद पहले उक्त पद का सही अर्थ 'आग्रम' ही प्रचलित था, प्रक्षेपकर्ता ने उसे जड़-मूल से हटाने का प्रयास किया। वह तो नहीं हट पाया किन्तु उस पाठमेद से टीकाकारों में यह ग्रान्ति पनप गई कि वे 'अन्तरप्रभवाणाम्' का ही 'वर्णसंकर' अर्थ करने लग गये।
- (ख) इसी प्रकार १२।६२ में 'धर्मिकिया\$त्मिचन्ता च' के स्थान पर 'अहिंसा गुरूसेवा च' पाठ कर दिया गया है। यह,गुरू को महत्त्व मिलता रहे, इस प्रवृत्ति से किया गया। यह पाठ मनुस्मृति के प्रसंगानुकूल नहीं है —(अ) इस ६३वें श्लोक में नि :श्रेयसकर कर्मों की परिगणना है। परिगणना के बाद इन छह कर्मों के विषय में १२।६५-११५ श्लोकों में व्याख्यान है। उस व्याख्यान में 'अहिंसा' और 'गुरूसेवा' का कहीं उल्लेख नहीं है, अपितु आत्मज्ञान और धर्मिक्रिया का है। (आ) मनु ने सात्विक कर्मों को ही नि :श्रेयसकर्म माना है। इस श्लोक में अन्य सभी कर्म नो वहीं हैं। केवल

इन्हीं दो में पाठमेद कर दिया गया है । सात्विक कमा का वर्णन १२।३१ में है । वही पाठ यहां ग्रहण करना मनुसम्मत एवं मौलिक पाठ है और वही मुक्ति दायक हैं । इस प्रकार अहिंसा गुरूसेवा चं पाठ परिवर्तित पाठ है ।

(ग) इसी प्रकार ५।५७ श्लोक के प्रथम पाद में 'प्रोतशादिम' पाठ प्रचलित संस्करणों में प्रचलित है । इसके स्थान पर 'देहशादिम' पाठ होना चाहिये, ऐसा मनु की शैली और विषयविवेचन से संकेत मिलता है। प्रतीत होता है कि अन्य प्रक्षेपों के समान कालान्तर में जब प्रेत-जन्म आदि में शुद्धि-क्रिया एक कर्मकाण्ड का रूप ले गयी,तब यह पाठभेद करके प्रेतादि विषयक श्लोक मिला दिये गये । इस पाठ की अमौलिकता और 'देहशुद्धिम्' पाठ की मौलिकता निम्न प्रमाणों एवं युक्तियों से सिद्ध होती है -- (अ) मनु की यह शैली है कि वे जिस विषय का प्रारम्भ जिस विषय-संकेत से करते हैं उसी संकेत से उसकी समाप्ति करते हैं | द्रष्टव्य ३ । २८६ और ४ । २५९ ।। ८ । १ और ९।२५०।। १०।१३१ और ११।२६६ आदि ], लेकिन यहां उस शैली से विपरीत, विषय का प्रारम्म प्रेतश्चिद्ध से दर्शाया गया है [ ५।५७ ] और समाप्ति 'शारीरश्चद्धि' से [ ५।११० ] । विषय समाप्ति सुचक श्लोक के पदों से यह सिद्ध होता है कि यह 'शारीरशुद्धि' का विषय था न कि प्रेतशदि का । अत : इस श्लोक में समानार्थक 'देहशूदि' शब्द ही मनुसम्मत सिद्ध होता है । (आ) मनु ने इस प्रसंग का वर्णन भी देह [ ५।१०५], गात्र [ ५।१०९ ], शरीर [ ११० ] आदि शब्दों से किया है, जो यह सिद्ध करता है कि यह वर्णन प्रेतविषयक नहीं अपितू देहशूद्धि-विषयक है । (इ) प्रचलित पाठ के अनुसार यदि प्रतिशृद्धि पाठ को सही मानकर यहाँ इसी विषय का प्रसंग मान लिया जाये तो यह आपत्ति आती है कि प्रतश्रुद्धि-विषय में दन्तोत्पत्तिकालीन श्रुद्धि, सुतकश्रुद्धि, मन, आत्मा आदि की शृद्धि का वर्णन क्यों किया ? प्रेत के मन और आत्मा होते ही नहीं । इस प्रकार विषयसकेतक श्लोक में और वर्णन में तालमेल का न होना भी यह सिद्ध करता है कि प्रक्षेपों का समायोजन करने के लिये यह पाठमेद बाद में किया गया है। शैलीश्रंखला में जुड़ा हुआ पाठ 'देहशादिम' ही है, और मन तथा आत्मा आदि श्ररीर से सम्बन्ध रखने वाले पदार्थ हैं । अत : इसी पाठ को मान्य पाठ के रूप में स्वीकार किया है।

इन प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है कि मनुस्मृति में पाठमेदों के रूप में भी प्रक्षेप किये गये हैं । इस प्रकार के पाठमेद अन्य स्थानों पर भी हैं ।

- (७) मनुस्मृति का अध्यायिमाजन मौिलक अर्थात मनुकृत नहीं है। यह परवर्तीकाल में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है (इसके विषय में विस्तार से जानने के लिए देखिए 'मनुस्मृति में अध्यायविमाजन' शीर्षक)। विमाजन करते समय अध्यायों की समाप्ति में एकरूपता लाने के लिए विमाजनकर्ता अथवा किसी अन्य परवर्ती व्यक्ति ने मनुस्मृति में कुछ परिवर्तन-परिवर्धन भी किये हैं, जैसे प्रथम अध्याय में १११ से ११८ श्लोकों में विषय-सूची जोड़ दी, अध्यम अध्याय में १११ से ११८ श्लोकों में विषय-सूची जोड़ दी, अध्यम अध्याय के अन्त में उस विषय के बीच में ही विषयसमाप्तिसूचक श्लोक एकरूपता लाने के लिए म्नान्तिवश डाल दिया (८।४२०), आदि। यह परिवर्तन व परिवर्धन मनुस्मृति के प्रसंगों एवं शैलियों से जात हो जाता है। यह परिवर्तन इस बात का संकेत देता है कि मनुस्मृति में परवर्ती लोगों ने मनमाने ढंग से श्लोक मिलाये हैं। इससे यह स्पष्टत: सिद्ध है कि मनुस्मृति में प्रक्षेप हैं।
- (८) मनुस्मृति में पाये जाने वाले 'अवान्तरिवरोध' मी मनुस्मृति में प्रक्षेप होने के प्रमाण देते हैं। एक ही प्रक्षिप्त प्रसंग में जो परस्पर अनेक विरोध हैं, उन्हें 'अवान्तरिवरोध' कहा गया है। एक ही

प्रक्षिप्त प्रसंग में जो अनेक विरोध या मिन्न-मिन्न मान्यताए मिलती हैं उनके विश्लेषण से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं — (१) अनेक विरोधों या मान्यताओं वाले प्रसंग किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं हो सकतीं, (२) ऐसे विरोधात्मक और विमिन्न मान्यतात्मक वर्णन मनु सदृश तत्त्वद्रष्टः ऋषि की रचनाएं नहीं हो सकतीं, (२) ये मिन्न-मिन्न मान्यताएं मिन्न-मिन्न लोगों द्वारा हाली. गयीं हैं, (४) और मिन्न-मिन्न कालों में (जब जैसी मान्यता का प्रचलन हुआ) मिलायी गयी हैं (५) जहां विमिन्न-विरोधी मान्यताएँ अधिक हैं, इसका मतलब वे उतने ही अधिक विवादास्पद विषय थे, और विवादास्पद विषयों में ही लोगों को मान्यता परिवर्तित करने का तथा अपनी मान्यता लागू करने का अधिक ध्यान रहता है। इन तथ्यों से यह बात सिद्ध हुई कि मनुस्मृति में प्रक्षेप हुए हैं और वे भिन्न-मिन्न व्यक्तियों द्वारा मिन्न-भिन्न कालों में किये गये हैं। इस अवस्था को देखकर प्रक्षेपों से नहीं नकारा जा सकता।

(९) सभी भाष्यकारों ने न्यूनाधिक रूप में मनुस्मृति में प्रक्षेप होना स्वीकार किया है, उनमें कुल्लूकमट्ट ने सम्पूर्ण मनुस्मृति में १७० श्लोक प्रक्षिप्त माने हैं, अतएव उन्हें बृहत्कोष्ठकों एवं मिन्न संख्याओं में दिया है। परवर्ती सभी पौराणिक पण्डितों ने उन प्रक्षेपों को यथावत स्वीकार किया है। कुल्लूकमट्ट और उससे परवर्ती अन्य तदनुसारी टीकाकारों-भाष्यकारों ने जो प्रक्षिप्त श्लोक स्वीकार किये हैं उनका अध्यायानुसार विवरण निम्नप्रकार हैं—

| प्रथम   | अध्याय मे | <u> </u>       |
|---------|-----------|----------------|
| द्वितीय |           | 88             |
| तृतीय   |           | — २१           |
| चतुर्थ  |           | - १९           |
| पंचम    |           | <b>—</b> २२    |
| षष्ठ    |           | — <b>ફ</b>     |
| सप्तम   |           | <u>— १૬</u>    |
| अष्टम   |           | — <u>\$</u> 0  |
| नवम     |           | <u> </u>       |
| दशम     |           | — <b>ર</b>     |
| एकादश   |           | — १४           |
| द्रादश  |           | . — <i>ś</i> ź |
|         |           |                |

प्रक्षिप्त श्लोकों की कुल संख्या --- १७०

इसी प्रकार मनुस्मृति पर कार्य करने वाले वूलर और जौली सदृश पाश्चात्य विद्वानों ने भी मनुस्मृति में प्रक्षेप स्वीकार किये हैं और कुछ प्रक्षेपों को पृथक दर्शाया भी है। आर्यसमाज के प्रवर्तक महिष् दयानन्द सरस्वती ने मनुस्मृति के प्रक्षेपों की ओर विश्लेष रूप से सबसे पहले ध्यान आकृष्ट किया। उनके पश्चात इस दिशा में आर्यसमाज के कुछ विद्वानों ने प्रक्षेप निकालने के प्रयास किये हैं। इस प्रकार सिद्वान्तत: सभी वर्गों के व्यक्ति मनुस्मृति में प्रक्षेपों को स्वीकार करते हैं। अब प्रश्न केवल प्रक्षिप्त और मौलिक श्लोकों के पृथकीकरण और उनके मानदण्डों का रह जाता। इस विषय में आगे विचार किया जायेगा।

उपर्युक्त विवेचन एवं युक्तियों से यह निश्चित हो जाता है कि मनुस्मृति में प्रक्षेप अवश्य हैं। ये प्रक्षेप समय-समय पर मिन्न-मिन्न व्यक्तियों द्वारा किये गये हैं। क्यों कि मनुस्मृति की भाषा सरल और लोकप्रचलित भाषा है, अत: उसमें आसानी से श्लोक मिल जाते हैं और भाषा में विशेष अन्तर प्रकट नहीं हो पाता। फिर भी विशेष अध्ययन से भाषा की प्रयोग-शैली के आधार पर कुछ प्रक्षिप्तों का ज्ञान हो जाता है।



# ४. ग्रन्थों में प्रक्षेप करने की प्रवृत्ति और मनुस्मृति के प्रक्षेपों के मृल में निहित प्रवृत्तियाँ —

प्रक्षेप की समस्या लगभग सम्मूर्ण भारतीय साहित्य के साथ है। स्वार्थी लोग अपनी स्वार्थिसिदि के लिए, अपने विकृत आचरण को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने के लिए अथवा स्वाभिमत व्याख्या एवं विचारों की सिद्धि के लिए ग्रन्थों में प्रक्षेप करते रहे हैं। कभी-कभी किसी ग्रन्थ में संशोधन, परिवर्धन या व्यवस्थापन की प्रवृत्ति भी इसमें प्रमुख कारण बनती है। कभी-कभी ग्रन्थ के रूप को विकृत करना. भी प्रक्षेपकत्ताओं का उद्देश्य होता है। इस प्रकार से ग्रन्थों में प्रक्षेप होते रहते हैं भ्राचीन काल में यह कार्य आसानी से हो जाता था, क्योंकि ग्रन्थों की हस्तिलिखत प्रतियां होती थीं। जिसके पास जो प्रति हुई उसमें उसने मनमाने दंग से प्रक्षेप कर दिया और अग्रिम प्रतियां उसके अनुसार तैयार करवा दीं। इसी प्रकार अग्रिम प्रतियों में प्रक्षिप्त शलोक या विचार मिलते रहते थे। यही कारण है कि हस्तिलिखत ग्रन्थों की प्रतियों में परस्पर अन्तर और पाठमेद मिलते हैं। संस्कृत के प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों, साहित्यिक काव्यों तथा अपग्रंश और हिन्दी काव्यों, सभी की यह अवस्था है।

वैसे तो प्राय: समस्त प्राचीन लौकिक संस्कृत-साहित्य में प्रश्नेप हुए हैं किन्तु धर्मशास्त्रों में प्रश्नेप करने की विशेष प्रवृत्ति रही है, क्योंकि उनके विधानों का व्यक्ति और समाज के साथ सीधा और प्रतिदिन का सम्बन्ध था। विधानों को बदलने और विकृत करने के लिए स्वार्थी लोगों ने अनेक जाली प्रन्यों को रचने का भी प्रयास किया है। फिर प्रश्नेप करने से ऐसे लोग कैसे बाज आ सकते थे १ पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय ने मनुस्मृति की भूमिका में दो-तीन घटनाओं का विवरण दिया है। उनसे लोगों की प्रश्नेप करने की प्रवृत्तियों का और ग्रन्थों को विकृत करने के स्वार्थपूर्ण षड्यत्रों का ज्ञान हो जाता है। वे इस प्रकार हैं—

''हिन्दुओं में दायमाग का नियम बड़ा जटिल है। इसका यह कारण नहीं कि प्राचीन स्मृतियों का उद्देश्य ही इनको जटिल करना था। वस्तुत: उन्होंने तो सुगम और सरल नियम बनाये, पीछे से जटिलता आ गई। हिन्दू (आर्य) एक प्राचीन जाति है। समय-समय पर दायमाग के विषय में झगड़े हुए। मिन्न-मिन्न पक्षों ने अवश्य ही अपने-अपने पक्ष के लिए पंडितों से सहायता ली। इन्होंने अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए प्रिक्षप्त डाल दिया। यह केवल कल्पना नहीं है किन्तु इसके लिए ऐतिहासिक प्रमाण मी हैं। 'दत्तक मीमांसा' को नन्दपण्डित ने इसी उद्देश्य से बनाया था। यह बहुत थोड़े दिनों का ग्रन्थ ब्रिटिश-राज्य स्थापित होने से सौ-सवा सौ वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। ब्रिटिश राज्य के आरम्भ में भूल से इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो गया और अंग्रेजी न्यायालयों ने इसको प्रमाण मान लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूरी समा ने सर जान एज के सभापतित्व में एक फैसला दिया था। उसमें इस बात को विस्तार पूर्वक सिद्ध किया गया है कि नन्द पण्डित के क्षेपकों को आदर की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये। कहते हैं कि 'दत्तक-मीमांसा' एक घेवते को दायमाग से वंचित करने के लिए लिखी गई थी।

'दत्तक चन्द्रिका' एक दूसरी पुस्तक है, जिसके विषय में समी बंगाली विद्वानों को पता है कि यह रघुमणि विद्याभूषण का बनाया हुआ जाल है। रघुमणि कोलबूक साहब के साथी थे। बंगाल के एक राजा थे। उन्होंने एक लड़का गोद रखा था। पीछे से उनके अपना लड़का हो गया। उनके मरने पर प्रश्न हुआ कि राजा का अधिकार किसको मिले। गोद में रखे हुए लड़के का पश्च सिद्ध करने के

लिए रचुमणि महोदय ने पुस्तक लिख दी । यदि पुस्तक न होती तो पुराने विधान से एक तिहाई मिलता । यह मुकदमा आगे नहीं चला क्योंकि सन्धि हो गई । इसका अन्तिम श्लोक इस प्रकार है —

> र-म्येषा चन्द्रिकादत्तपद्वतेर्दर्शिका ल-धु। म-नोरमा सन्निविशैरंगिणां धर्मतार-णि:

इन पंक्तियों के पहले और पिछले अक्षरों से 'रचुमणि' शब्द बनता है।

१८३२ ई. में कलकत्ता संस्कृत कालेज के पण्डितों ने एक और जाल रचा । जैनियों का एक मुकदमा था । इनकी व्यवस्था मानी जाया करती थी । इन्होंने एक पुस्तक लिखकर कालिज के पुस्तकाच्यक्ष को रिश्वत देकर पुस्तकालय के रिजस्टर में दर्ज करा दी । डाक्टर एच. एच. विल्सन कालेज के मन्त्री थे । उनको सन्देह हो गया । पुस्तक पकड़ी गई । पंडित महोदय ने अपना अपराघं स्वीकार कर लिया । इस दिन से वहां पंडितों से व्यवस्था देने का अधिकार छीन लिया गया (देखिये — सरकार शास्त्री लिखित 'हिन्दू ला' पृ. १८७) ।''

जिस व्यक्ति की प्रक्षेप करने की बदनीयत हो जाती है फिर वह किसी की अच्छाइ-बुराई, लाम-हानि को नहीं देखता । वह केवल अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य को ही दृष्टिगत रखता है और उसकी पूर्ति के लिए समी संभव दुष्कृत्य करता है । जैसे घन का लोमी व्यापारीजब मिलावट करने की प्रवृत्ति पर आ जाता है तो वह मनुष्यों के खाद्य-पदार्थों में कंकड़-मिट्टी, लकड़ी का बुरादा, गोबर, रंग, चर्बी, आदि अखाद्य, घृणित वस्तुओं की मिलावट करते समय नहीं हिचिकचाता । मिलावट से लोगों को होने वाली हानियों और कठिनाइयों की जिन्ता उसे छू तक नहीं पाती । वस्तु, समय और लालच के अनुसार वह मिलावट करता रहता है । यही अवस्था ग्रन्थों में प्रक्षेप की रहती है । प्रक्षेप करने से कितना भारी नुकसान हो सकता है, इसकी चिन्ता किये बिना प्रक्षेपक अपने उद्देश्यानुसार प्रक्षेप करते रहते हैं और ऐसा करने के लिये वे सभी प्रकार के हथकण्डे अपनाते हैं । कहीं नया श्लोक जोड़ दिया, कहीं सम्पूर्ण नया प्रसंग ही रचकर जोड़ दिया तो कहीं विरोधी मान्यता का प्रक्षेप कर दिया । कहीं मूल मान्यताओं की स्वाभिमत व्याख्या कर दी तो कहीं से श्लोक को निकाल दिया या पाठमेद कर दिया ।

ठीक यही अवस्था मनुस्मृति के साथ रही है। क्योंकि धर्मश्नास्त्रों में मनुस्मृति ही सर्वाधिक मान्यता-प्राप्त ग्रन्थ था, अत: यह ग्रन्थ प्रक्षेप-कर्ताओं के षड्यन्त्रों और आक्रमणों का प्रमुख लक्ष्य रहा। प्राचीन काल से लेकर प्रकाशन युग तक मनुस्मृति में प्रक्षेपों की मिलावट होती आई है। जैसे-जैसे परम्पराएं शिथिल या विकृत होती गईं, लोगों ने अपने आचरण या परम्पराओं को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति में तदनुरूप विचारों के प्रक्षेप कर दिये। स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ को साधने के लिए मिलावटों की। जब-जब धार्मिक या मत-मतान्तरों की उचल-पुचल हुई, उनका आक्रमण मनुस्मृति जैसे प्रमुख धार्मिक ग्रन्थों पर विशेष रूप से हुआ और उन्हें विकृत करने के लिए मिलावटों की। मनुस्मृति के उन प्रक्षेपों के अनुसन्धान के लिए जहां एक ओर आधारों का निर्धारण करना आवश्यक है, वहां साथ ही प्रक्षेपों के मृल में निहित प्रवृत्तियों का अध्ययन-विश्लेषण करना भी आवश्यक है। क्योंकि व्यक्ति किसी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ही इस प्रकार का प्रयास करता है, यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। यह आवश्यक नहीं कि प्रक्षेप विरोधी या स्वार्थपूर्ण ही होते हैं, समर्थन और प्रशासा में भी प्रक्षेप होते हैं। स्वाभिमत विचारों को स्थान देने की प्रवृत्ति से या अभावपूर्ति की प्रवृत्ति से अच्छे विचारों के भी प्रक्षेप कर दिये जाते हैं। मनुस्मृति के प्रक्षेपों को निकालते समय यह भी विचार किया गया है कि उनके मृल में प्रक्षेप करने को कोई प्ररेक-प्रवृत्ति है

अथवा नहीं, और वहां कोई प्रेरक-प्रवृत्ति नहीं प्रतीत हुइ उन्हें प्रक्षिप्त घोषित नहीं किया है। मनुस्मृति के प्रक्षेपों का अध्ययन-विश्लेषण करने पर मनुस्मृति के प्रक्षेपों के मूल में जो प्रेरक-प्रवृत्तियां दृष्टिगत हुई वे निम्न हैं —

- (१) मनुस्मृति को गौरव और महत्त्व प्रदान करने की प्रवृत्ति मनुस्मृति में जहां कहीं भी इसकी प्रशंसा, महत्ता या विशेषताओं का वर्णन करने वाले श्लोक वर्णित हैं अथवा जहां इसे ब्रह्मा के साथ जोड़ा गया है, वे सभी श्लोक इस परम्परा के शिष्यों या प्रशंसकों द्वारा इसके गौरव और महत्त्व को बढ़ने की प्रवृत्ति से किये गये प्रक्षेप हैं । यह एक मान्य तथ्य है कि मनु सदृश सुलझा हुआ उच्चकोटि का अृषि कभी स्वयं अपने ग्रन्थ की बढ़-चढ़कर प्रशंसा नहीं कर सकता । ये प्रशंसात्मक श्लोक परवर्ती हैं । मध्यकालीन सम्पूर्ण साहित्य में यह प्रवृत्ति परिलक्षित होती है कि सभी विद्वानों ने अपने विषय का ब्रह्मा के साथ किसी न किसी प्रकार जुड़े होने का अवश्य उल्लेख किया है । भरत ने अपने नाट्यशास्त्र का उद्भव ब्रह्मा से माना है । महामारत को पांचवां वेद घोषित किया गया । उस समय के समाज में इनसे जुड़े किसी भी शास्त्र को आसानी से मान्यता मिल जाती थी । मनुस्मृति में भी इस प्रकार के वर्णनों के मूल में यही प्रवृत्ति परिस्थित होती है । क्योंकि जहां भी इसे ब्रह्मा से जोड़ने का कथन है या उसकी प्रशंसा है, वे श्लोक प्रासंगिक और शैली के अनुरूप सिद्ध नहीं होते । तत्तत स्थानों पर इस विषयक विस्तृत विवेचन किया हुआ है।यहां केवल कुछ उदाहरण ही प्रदर्शित किये जा रहे हैं, जिनमें उपर्युक्त प्रवृत्ति लक्षित होती है
  - (क) ब्रह्मा से सम्बन्ध जोड़ने वाले श्लोक —

### इदं शास्त्रं तु कृत्वासौ मामेव स्वयमादित: । विधिवदग्राहयामास मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन् ।। (१।५८।।)

अर्थ — मनु जी कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारम्भ में इस धर्मशास्त्र को बनाकर प्रथम विधिवत मुझे उपदेश किया । फिर मैंने मरीचि आदि मुनियों को पढ़ाया ।

प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसैवासृजत्प्रभु: ।। (११।२४३।।)

अर्थ -- इस शास्त्र की रचना प्रजापति ने तप से ही की थी।

(ख) प्रशंसात्मक ---

इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठिमदं बुद्धिववर्धनम् । इदं यशस्यमायुष्यमिदं निःश्रेयसं परम् ।। (१।१०६ ।।)

अर्थ — यह शास्त्र कल्याण करने वाला, श्रष्ठ, बुद्धि बढ़ाने वाला, यश देने वाला, आयुवर्धक और परम कल्याण (मोक्ष) को प्राप्त कराने वाला है।

इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पर्ठन्द्विजः । भवत्याचारवान्नित्यं यथेष्टां प्राप्नुयादगतिम् ।। (१२।१२६ ।।)

- अर्थ इस मृगुप्रोक्त धर्मशास्त्र को जो द्विज पढ़ता है, वह सदाचारी बनता है और इच्छानुसार गित को प्राप्त करता है।
- (२) मृत्यु के व्यक्तित्व को अलौकिक सिद्ध करने की प्रवृत्ति मृतुस्मृति में स्वयं मृत्यु की प्रशंसा या उल्लेख करने वाले श्लोक भी आते हैं । मृत्यु के द्वारा समस्त स्थावर-जगम जगत की उत्यन्ति कहने (१।३५-४५) वाले श्लोकों के मूल में मृत्यु के शिष्यों या पक्षघरों द्वारा उन्हें अलौकिक

व्यक्तित्ववाला पुरुष सिद्ध करने की प्रवृत्ति मी दिखाई पड़ती है । इस प्रकार की अनर्गल बातें भी मनु स्वयं नहीं कह सकते ।

(३) ख्याति और महत्ता के लिए मनुस्मृति के साथ भृगु का सम्प्रन्ध जोड़ने की प्रवृत्ति — मनुस्मृति में कहीं भी किसी भी रूप में भृगु के नाम का उल्लेख होना न तो शैली के अनुरूप ठीक जंचता है, न मनुस्मृति की मान्यताओं एवं प्रसंगों के अनुकूल । फिर भी कई स्थानों पर मनुस्मृति को भृगु के साथ जोड़कर बड़े अटपटे ढंग से इसे भृगु का प्रवचन जताया गया है । मनुस्मृति एक ख्यातिप्राप्त ग्रन्थ था, समाज में इसकी सर्वोच्च मान्यता थी । प्रतीत होता है कि भृगु के शिष्यों ने भृगु की ख्याति और महत्ता के लिए या इसे 'भृगु-संहिता' बनाने के लिए उसके प्रवचनों या नाम को इसमें जोड़ दिया है । इस प्रकार के कुछ श्लोक हैं —

एतदोऽयं भृगुः शास्त्रं श्रावियष्यत्यशेषतः । एतद्वि मसोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिलं मुनिः ।। (१।५९ ।।)

अर्थ — मनु जी कहते हैं कि मुझ से भृगुमुनि ने इस धर्मशास्त्र को पढ़ा है । ये भृगुमुनि आपको सम्पूर्ण धर्मशास्त्र सुनायेंगे ।

ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिमनुना मृगु: । तानन्नवीदृषीन्सर्वान्ग्रीतात्मा श्रूयतामिति ।। (१।६० ।।)

अर्थ — तत्पश्चात मनुजी के कहने पर भृगुमुनि प्रसन्न होकर उन सब ऋषियों को उपदेश देने लगे कि अब आप सब सुनें।

#### श्चत्त्रेतानृषयो धर्मान्स्नातकस्य यथोदितान् । इदमुचुर्महात्मानमनलप्रभवं मृगुम् । । (४।१ ।।)

अर्थें — महर्षियों ने स्नातक के पूर्वोक्त धर्मों को सुनकर अग्नि के समान प्रभावशाली, महात्मा भृगु से यह कहा ।

इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पठन्द्विजः।। (१२।१२६।।)

अर्थ — इस मृगुप्रोक्त धर्म-शास्त्र को जो द्विज पढ़ता है, (वह सदाचारी बनता है, इत्यादि) ।

- (४) मनु की मान्यताओं का विरोध करने की प्रवृत्ति मनुस्मृति में कहीं-कहीं इस प्रकार के श्लोक भी हैं जिनमें मनु की मान्यता का खण्डन है । पहले मनु की मान्यता है, फिर उसका निषेधपूर्वक खण्डन है । ऐसे सभी श्लोकों के मूल में मनु की मान्यताओं का विरोध करने की प्रवृत्ति है यथा —
- (क) ९।५९ से ६३ श्लोकों में नियोग का विधान है, किन्तु अगले ही ६४-६८ श्लोकों में निन्दा प्रदर्शनपूर्वक नियोग का निषेध है ।
- (ख) ४ १४५ से ५५ श्लोकों में माँसमक्षण का निषेघ करते हुए मासमक्षक को पापी माना है, किन्तु ५६वें श्लोक में ही मांसमक्षण, मदिरापान में कोई दोष नहीं होना कहा है।
- (५) स्वामिमत मान्यताओं को उस शास्त्र के अनुकूल सिद्ध करने की प्रवृत्ति क्योंकि मनुस्मृति एक प्रसिद्ध एवं सर्वमान्य शास्त्र रहा है, इसलिए उसमें कोई मान्यता न हो तो ाग उसे स्वीकार करने के लिए शायद तैयार नहीं होंगे या उस मान्यता को पुष्ट करने के लिए भवस्मृति का प्रमाण चाहेंगे, इस आपत्ति से मुक्त होने के लिए और अपनी मान्यता को मनुस्मृति स्वि

बनाने के लिए कुछ ऐसे प्रक्षेप किये गये हैं, जो उन स्थानों पर संगत भी नहीं हो रहे हैं और मनुस्मृति की मान्यता के अनुकूल भी नहीं जंचते । मनुस्मृति ने प्रकृति से महत, महत् से अहंकार आदि तत्त्वों की प्रिक्रिया से सृष्टि-उत्पत्ति वर्णित की है (१।१४ –२१), किन्तु नवीन बेदान्तियों ने अपनी मान्यता को मनुस्मृतिसम्मत बनाने के लिए मनुस्मृति की मौलिक मान्यता से पूर्व अण्डे के द्वारा ब्रह्मा की उत्पत्ति और ब्रह्मा से सारे संसार की उत्पत्ति वाली मान्यता का प्रक्षेप कर दिया (१।९, १२, १३, ३२ से ४५)। इस प्रकार के वर्णन अपनी मान्यता के प्रचार की दृष्टि से किये गये हैं।

- (४) स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने विचारों के प्रक्षेप की प्रवृत्ति मनुस्मृति एक आध्यात्मिक और सात्विक गुणों का दिग्दर्शन कराने वाला शास्त्र भी है। लेकिम उसके उद्देश्य को देखे बिना, उसकी मान्यताओं से विरोध होते हुए भी स्वार्थी व्यक्तियों ने अपनी विकृत परम्पराओं, स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों को श्रास्त्रसम्मत बनाने की प्रवृत्ति से उनका प्रक्षेप किया है। श्राद्ववर्णन का प्रसंग, मासमक्षण, मद्यपान, हिंसा, पश्चयज्ञ, बहुविवाह आदि के विधान इसी प्रवृत्ति की उपज हैं। ऐसे प्रक्षेप अधिकांशत: वाममार्गियों द्वारा किये गये हैं, या ऐसे आचरण वाले लोगों द्वारा किये गये हैं।
- (७) प्रश्नापात की प्रवृत्ति मध्यकाल में ब्राह्मणों का विद्या पर एकाधिकार हो गया था और शेष वर्ण अशिक्षा के कारण दिन-प्रतिदिन अज्ञानाम्नित हो गये । प्रत्येक कर्तव्य के लिए ब्राह्मणों ने उचित-अनुचित को न देखकर अपनी सुविधा और सुख के अनुसार कर्तव्यों का विधान करना शुरू कर दिया और निम्नवर्णों पर अधिकाधिक बन्धन डाल दिये । इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण विचार भी मनुस्मृति में मिलते हैं । खुआछूत, ऊंच-नीच, स्त्री-शुद्रों के प्रति घृणा, निन्दा और दमन के विचारों वाले सभी श्लोकों में पक्षपात की प्रवृत्ति निहित है । ब्राह्मणों को विशेषाधिकार, विशेष महत्त्व और विशेष प्रशसा इसी प्रवृत्ति से उपजी बातें हैं ।
- (६) अभाव-पूर्ति की प्रवृत्ति कोई भी शास्त्र या विधान अपने समय की व्यवस्थाओं या परिस्थितयों के अनुसार ही बनता है। समय बीतने पर कुछ नयी परम्पराएं, नयी समस्याएं या नथी बातें समाज में आ जाती हैं। किन्तु समाज प्रत्येक निर्णय के लिए उसी पुरातन शास्त्र की ओर रेडिंता है। ऐसी अवस्था में उन अर्वाक्कालीन बातों के वर्णनाभाव को देखकर या किसी बात का वैसे अभाव अनुमव करके लोग शास्त्रों में मिलावट कर देते हैं। मनुस्मृति में भी इस प्रवृत्ति से अनेक प्रश्लेप हुए हैं —
- (क) मनुस्मृति में युवावस्था में ही विवाह का वर्णन है, किन्तु परवर्ती काल में जब विधर्मी आक्रमणों या कुरीतियों के प्रभाव से लड़िकयों का जीवन असुरक्षित जान पड़ने लगा तो बालविवाह की प्रथा प्रचलित हो गई। लोगों ने मनुस्मृति में उस विधान का अभाव देखकर उसे मी स्वयं जोड़ि दिया —

### त्रिंशद्वर्षोद्वहेत्कन्यां हृद्यां द्वादशवार्षिकीम् । त्र्यष्टवर्षोऽष्टवर्षां वा धर्मे सीदित सत्वर: ।। (९।९४।।)

- अर्घ गृहस्य धर्म का लोप न चाहता हुआ तीस वर्ष का पुरुष शीघ्र ही १२ वर्ष की मनोहारिणी कन्या से और २४ वर्ष का आठ वर्ष की कन्या से विवाह करे।
- (ख) इसी प्रकार मनु ने ्क समय एक ही विवाह का विधान किया है (५।१६७-१६८),किन्तु परवर्तीकाल में बहुविवाह की एया चल पड़ी । दायमाग के विधानों में केवल एक विवाह के अनुसार ही दायमाग का विभाजन था । विभिन्न वर्ण की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्रों के लिए दायमाग के विधानों

का अभाव देखकर परवर्ती छोगों ने तत्सम्बन्धी विधानों को भी जोड़ दिया —

### चतुरों शान्हरेद्विप्रस्त्रीनं शान्सित्रियासुत: । वैश्यापुत्रो हरेद्व्यंशमंशं शूद्रासुतो हरेत् ।। (९।१५३ ।।)

अर्थ — ब्राहमणी का पुत्र चार भाग, क्षत्रिया का पुत्र तीन भाग, वैश्या का पुत्र दो भाग और शूद्रा का पुत्र एक भाग लेवे ।

इसी प्रकार समय-समय पर प्रचलित रूढ़िवादिताओं और अन्धविश्वासों से प्रेरित विधान भी इसी प्रवृत्ति के कारण प्रक्षिप्त हुए हैं।

(९) परिष्कार एवं व्यवस्थापन की प्रवृत्ति — मनुस्मृति जिस व्यवस्थित रूप में आज उपलब्ध है, यह इसका मौलिक स्वरूप नहीं है । मनुस्मृति को अध्यायों में परवर्तीकाल में विमाजित किया गया है । विमाजन कर्ता ने अपनी बुद्धि के अनुसार इसे विमाजित किया और अध्यायों के अन्त में समाप्ति सूचक श्लोकों की शैंली की एकरूपता बनाये रखने के लिए कुछ स्थानों पर अपनी ओर से ही श्लोक मिला दिये । ऐसा एक श्लोक है —

#### एवं सर्वानिमान् राजा व्यवहारान्समापयन् । व्यपोह्य किल्विषं सर्वं प्राप्नोति परमां गतिम् ।। (८।४२० ।।)

अर्थ — इस प्रकार राजा इन सब विवादों को समाप्त कराकर सब प्रकार के दोषों (पापों) को दूर क√ता है और उत्तम गति को प्राप्त करता है ।

इस प्रकार कुछ श्लोक तो एकरूपता के लिए मिलाये गये हैं (इनका विस्तृत विवेचन 'मनुस्मृति का अध्याय विमाजन' श्रीर्षक में यथास्थान देखिये) और कुछ मनुस्मृति के परिष्कार के लिए । प्रथम अध्याय में १०७, १११-११८ तक विषय-सूची का वर्णन करने वाले श्लोक विमाजन की व्यवस्था को परिष्कृत रूप देने के लिए ही बनाकर मिलाये गये हैं, जिससे मनुस्मृति में वर्णित विषयें का एक स्थान से ही जान हो सके।

- (१०) स्वामिमत स्पष्टीकरण एवं व्याख्या की प्रवृत्ति मनुस्मृति में जहां-कहीं मी ऐसे वर्णन हैं जो अतिश्रयोक्तिपूर्ण, महिमात्मक अथवा नये ढंग की व्याख्या वाले, कही हुई बातों को पुन: मिन्न प्रकार स्पष्ट करने वाले, वे उक्त प्रवृत्ति के कारण किये गये प्रक्षिप्त हैं । यथा —
- (क) ग्यारहवें अध्याय में ५४-१९० श्लोकों में प्रायश्चित का विधान, वर्गीकरण और विधियाँ मनुसम्मत नहीं हैं। किसी अन्य परवर्ती व्यक्ति ने अपने ढंग से उनका वर्णन किया है।
- (ख) १२। ६६-९० श्लोकों में निवृत्त कर्मों का स्पष्टीकरण प्रासंगिक नहीं है । यह किसी परवर्ती व्यक्ति ने परिवर्धन की दृष्टि से जोड दिया है ।

इस प्रकार सभी प्रक्षिप्त श्लोकों के मूल में कोई-न-कोई प्रवृत्ति अवश्य दृष्टिगोचर होती है, जिसकी प्रेरणा से प्रक्षेपकों ने मनुस्मृति में प्रक्षेप किये हैं । कहीं-कहीं कई-कई प्रवृत्तियाँ मी एक साथ दिखाई पड़ती हैं । इस तरह प्रवृत्तियों के परिज्ञान से श्लोकों की प्रक्षिपता और अधिक स्पष्ट हो जाती है ।



### ५. प्रक्षेपों के अनुसन्धान के आधार और उनके प्रमाण

'मनुस्मृति में प्रक्षेप हैं,' यह मान्यता स्थिर हो जाने और उन प्रक्षेपों के अनुसंघान की आवश्यकता एवं उपयोगिता पर विचार कर लेने के पश्चात अब प्रक्षेपों के अनुसंघान का प्रश्न आता है । विचारणीय बात यह है कि मनस्मित में हये प्रक्षेपों को कैसे पहचाना जाये और किस प्रकार उन्हें अमौलिक घोषित किया जाये ? यह प्रश्न बड़ा जटिल एवं गम्भीर है । ऐसा कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं है, जो श्लोकों को स्पष्टत : निर्णीत कर दे कि अमुक प्रक्षिप्त है और अमुक मौलिक । यदि यह कार्य इतना सरल होता तो अभी तक कभी का निर्णय हो चुका होता । इस प्रकार अत्यन्त कठिन एवं उलफनपूर्ण होते हुए भी इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए एक उपाय यह निकाला है कि कृतित्व के आधार पर कुछ सुनिश्चित 'मानदण्ड' या 'आधारों" का निर्धारण किया जाये जिनकी कसौटी पर खरे उतरने वाले श्लोकों को ही मौलिक माना जाये और इतर श्लोकों को प्रक्षिप्त । सुनिश्चित आघारों के बिना किया गया कार्य प्रामाणिककोटि में नहीं आ सकता । यद्यपि इससे पूर्व भी मनुस्मृति के प्रक्षेपों को निकालने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं । इनमें आर्यासमाज के विद्वानों ने विशेष रूप से प्रयत्न किया है, जिनमें तुलसीराम स्वामी, स्वामी श्रदानन्द, चन्द्रमणि विद्यालंकार, सत्यकाम सिद्धान्तशास्त्री, गंगाप्रसाद उपाध्याय के नाम उल्लेखनीय हैं । इनके अतिरिक्त वूलर और डा. जे. जौली आदि कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने भी मनुस्मृति के प्रक्षेपों को दूर करने का प्रयास किया है । किन्तु फिर भी यह समस्या सुलफ नहीं पायी । अभी तक प्रक्षेपों को निकालने के लिए जो प्रयास हुए हैं उनमें सबसे बड़ी कमी यह रही है कि अनुसन्धानकतांओं ने कोई सुनिश्चित सर्वमान्य आधार निर्धारित नहीं किये । कुछ विद्वानों ने जो आधार अपनायें हैं,वे एकपक्षीय होने के कारण सर्वमान्य नहीं बन सके । संक्षेप में मनुस्मृति के प्रक्षेपों को निकालने के लिए अभी तक किये गये प्रयासों में निम्न त्रटियाँ रह गई हैं —

- १. प्रक्षेप निकालने के लिए अनुसन्धानकर्ताओं ने ऐसे आधार निश्चित नहीं किये जो सर्वमान्य हो और जो सभी वर्गों में मान्य हो सकें। बिना 'आधारों' के निकाले गये प्रक्षेपों को देखकर पाठकों की ओर से यह आक्षेप उठा कि प्रक्षेपानुसन्धाताओं ने श्लोकों को मनमाने ढंग से निकाला और रखा है। जिसे अपने विचारों के अनुकूल समफा उसे रखा और प्रतिकूल को 'प्रक्षिप्त' घोषित कर दिया। विश्लेष रूप से यह उन आर्यसमाजी विद्वानों के लिये कहा जाता है, जिन्होंने आर्यसामाजिक विचारों के आधार पर श्लोकों को रखा और निकाला है
- २. सुनिश्चित आधारों के बिना प्रक्षेप निकालन वालों से यह भूल हुई है कि उन्होंने कुछ मौलिक श्लोकों को भी निकाल दिया, और इसी प्रकार कुछ प्रक्षिप्त श्लोक भी शेष रह गये।
- ३. कुछ विद्वानों ने कुछ 'आधार' भी अपनाये हैं, किन्तु वे विद्वान् उन 'आधारों' को सब स्थानों पर लागू ही नहीं कर सके। कई स्थानों पर वे गलत दंग से लागू किये हैं।
- 8. निकाले गये प्रक्षिप्त श्लोकों के साथ विद्वानों ने उनकी प्रक्षिप्तता के कारणों का विवरण नहीं दिया। इससे पाठकों को उनकी पद्धित का न तो ज्ञान ही हो पाया और न वे उस कार्य से आश्वस्त एवं सन्तुष्ट ही हो पाये।
- ५. कुल्लूकमट्ट ने यद्यपि प्रक्षेप निकालने की प्रवृत्ति से मनुस्मृति पर कोई कार्य नहीं किया तथापि उसने १७० श्लोकों को प्रक्षेप कोटि में रखा है। इन श्लोकों को बृहत्कोष्ठकों और पृथकसंख्या में दिखाया गया है। कुल्लूकमट्ट ने ये श्लोक तत्कालीन हस्तलिखित प्रतियों में प्राप्त अन्तर के आधार पर प्रक्षिप्त माने हैं। यह कहना चाहिये कि ये श्लोक तो वे प्रक्षिप्त श्लोक हैं जो तब तक मनुस्मृति में

चुल-मिल नहीं पाये थे । इनसे पूर्व घुले-मिले श्लोकों पर कुल्लुक ने कोई संकेत नहीं दिया, अत: उसके द्वारा दर्शाय गये प्रक्षेपों के बावजूद भी प्रक्षेप-अनुसंघान कार्य में कोई वास्तविक योगदान नहीं हो सका । कुल्लूक का काल बहुत अर्वाचीन है । मनुस्मृति में प्रक्षेप चिर-काल से होते रहे हैं । कुल्लूक के प्रक्षेपों को तो पौराणिकों ने भी मान लिया है, किन्तु कुल्लुक का प्रयास संकेतमात्र है। इन कमियों के कारण अभी तक मनुस्मृति के प्रक्षेपों का अनुसन्धानकार्य प्रतिष्ठित नहीं हो सका । अब पुन : इस अनुसन्धान को नये सिरे से करने का यह एक और प्रयास किया गया है और प्रक्षिप्त क्लोकों के अनुसन्धान के लिए कुछ ऐसे सुनिश्चित 'आधार' या 'मानदण्ड' निर्धारित किये गए हैं जो सर्वसामान्य हैं । इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक और महत्वपूर्ण समझता हूँ कि आधार विश्रद्धरूप से कृतित्व पर आधारित हैं । इसके पीछे किसी प्रकार का कोई आग्रह या मतवाद नहीं है । इसलिए आशा की जाती है कि ये सर्वमान्य हो सकेंगे । जैसे कृति सब के लिये समान है, वैसे कृतित्व को परखने के ये 'आधार' या 'मानदण्ड' भी संबके लिये समान हैं । ये सभी वर्ग के व्यक्तियों पर समानरूप से लागु होते हैं और सभी व्यक्ति उन आधारों को समानरूप से श्लोकों पर परख सकते हैं । जिन श्लोकों या प्रक्षंगों पर ये लागू हुए हैं,वहां तत्तत् 'आघार' का कारणपूर्वक प्रदर्शन किया गया है । उसे पढ़कर पाठक स्वयं भी इसकी परीक्षा कर सकेंगे । एक-एक प्रक्षिप्त श्लोक या प्रक्षिप्त प्रसंग पर कई-कई आधार भी एक साथ लाग होते हैं । ऐसे स्थलों पर उन सभी आधारों को लाग करके दर्शा दिया गया है । इससे उन श्लोकों की प्रक्षिप्तता और अधिक दृढता से सिद्ध हो सकेगी तथा प्रक्षिप्त भाग के विवेचन में किसी सन्देह का अवसर नहीं रहेगा । जो युक्तियां या आधार स्वल्प रूप में या आशिक रूप में लागू होती हैं, उनका भी उल्लेख उदारता से इसलिए कर दिया गया है कि वे अन्य युक्तियों या आधारों के साथ मिलकर उनकी प्रभाववृद्धि या पुष्टि करने में राहायक होंगी, उनका मण्डन करेंगी।

इस प्रकार प्रक्षेप निकालने के इस जटिल कार्य को अधिकाधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया गया है और पूर्णत: तटस्थता का अनुसरण किया है। फिर भी यह सम्भव हो सकता है कि कुछ प्रक्षिप्त श्लोक दृष्टिगत न हो पाये हों, अर्थात् कुछ श्लोक इन 'आधारों' की पकड़ में न आ सके हों। यतो हि, प्रक्षेप करने वाले व्यक्तियों ने अपने श्लोकों को मनुस्मृति के श्लोकों के साथ मिलाने की यथा सम्भव कोशिशें की हैं, अत: हो सकता है कि कुछ श्लोक इतने घुला-मिला दिये हों, जो इन आधारों की पकड़ में न आ सके हों। इन आधारों की सीमा से बाहर के श्लोकों को, चाहे वे कैसी ही मान्यता वाले हैं, हमने प्रक्षेपों की दृष्टि से नहीं देखा है। यहां यह भी स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि जितने भी श्लोक प्रक्षिप्त निकाले गये हैं, उनकी प्रक्षिपतता पर विचार करने के साथ-साथ उनकी पृष्ठभूमि में प्रक्षेप करने की प्रेशक-प्रवृत्ति क्या हो सकती है, इसका भी विचार किया गया है। क्योंकि व्यक्ति किसी विशेष प्रवृत्ति से ही प्रेरित होकर प्रक्षेप करता है। इस प्रकार यह अनुसन्धान-कार्य कई प्रकार से पुष्ट है—

- (१) सुनिश्चित 'आघारों' के आघार पर प्रक्षेप निकालने से,
- (२) प्रक्षिप्त श्लोकों पर एक ही नहीं अपितु कई-कई आधार लागू होने से,
- (३) प्रक्षिप्त श्लोकों के मूल में प्रक्षेप की प्रवृत्ति पर घ्यान रखने के कारण।

हुस प्रकार जो श्लोक प्रक्षिप्त निकाले हैं, उनके मौलिक होने की या प्रक्षिप्तों के बचे रहने की गुजायश नहीं के बराबर रह जाती है।

कुस श्लोक इस प्रकार के भी है जो स्थानभ्रष्ट हो गये है । प्रसंगविरोध के आधार पर पाठक उन्हें

प्रसंगविरूद कह सकते हैं, किन्तु उन्हें प्रक्षेप नहीं माना जा सकता; क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि में प्रक्षेप करने की कोई प्रेरक-प्रवृत्ति ही प्रतीत नहीं होती । न उसका किसी प्रक्षिप्त प्रसंग से सम्बन्ध है और न उसका मनुस्मृति की मान्यता अथवा शैली से विरोध ही आता है । ऐसे श्लोकों पर टिप्पणी देकर उन्हें यथावत् रख दिया गया है । इस प्रकार के स्थानम्रष्ट कहे जा सकने वाले श्लोक बहुत थोड़े हैं । कुछ उदाहरणों द्वारा इस नीति को स्पष्ट कर देना उपयुक्त रहेगा —

### (क) अण्ट्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्घानां तु या स्मृता: । तामि: सार्धमिदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वश: ।। (१।२७।।)

अर्थ — पांच महाभूतों की कारणभूत विपरिणामी पांच तन्मात्राएं कही गई हैं । उनके साथ यह सम्पूर्ण जगत सुक्ष्म से स्थुल और फिर स्थुलतरादि क्रम से उत्पन्न होता है।

इसमें एक साधारण वर्णन है । इसमें प्रक्षेप करने की कोई प्रेरक-प्रवृत्ति प्रतीत नहीं होती और न इसमें अन्तर्विरोध है । क्योंकि इसमें किसी प्रकार का आग्रह ही नहीं है । प्रचलित पुस्तकों में यह जिस स्थान पर है वहां पूर्वापरप्रसंग की दृष्टि से असंगत है । पूर्वापर प्रसंग कर्मों का है । किन्तु फिर भी इसे प्रक्षिप्त नहीं कहा जा सकता. क्योंकि यह एक अविरोधी और सहज वर्णन है।

### (ख) सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्-पृथक् । वेदशब्देम्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ।। (१।२१।।)

अर्थ — उस परमात्मा ने सुष्टि के प्रारम्भ में ही वेद के शब्दों से सब वस्तुओं के नामों, सबके भिन्न-भिन्न कर्मों और उनके विविध विभागों को बनाया।

यह श्लोक भी क्रम की दुष्टि से असंगत है । वेदों की उत्पत्ति तो २३वें में कही है, जबकि वेदशब्दों से नामकरण और विभाजन पहले ही बता दिया । और २३वें तक अभी उत्पत्ति का ही प्रसंग है । वेदों के साथ उत्पत्ति-प्रसंग की पूर्णता होती है और नामकरण आदि उत्पत्ति के बाद की बातें हैं । इस प्रकार यह भी स्थानभ्रष्ट प्रतीत हुआ और इसे २३वें के पश्चात (अग्निवायुरविभ्यस्तु . . . . . के बाद) उपयुक्त क्रम में रखने के लिये टिप्पणी देदी है । इससे यह क्रम बन गया कि ब्रहम ने वेद उत्पन्न किये फिर वेदों के द्वारा ही नामकरण और कर्मों का विभाजन हुआ । इस प्रकार यह श्लोक अगले कर्मों के प्रसंग "कर्मणां च विवेकार्थम्" (१।२६) से संगतिबद्ध रूप में जुड जाता है । इसका भी किसी प्रक्षिप्त विचार से सम्बन्ध नहीं है, और न किसी मान्यता से विरोध है । इस प्रकार प्रक्षेप की प्रवृत्ति से रहित श्लोकों को यथावत रूप में रख दिया गया है।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रक्षेप की प्रवृत्ति से रहित किन्त प्रक्षिप्त प्रसंग से सम्बद्ध जो क्लोक हैं, वे क्लोक इस कोटि में ग्रहण नहीं किये गये हैं । उन्हें प्रक्षेपान्तर्गत ही स्वीकार किया है । पाठ-भेद की समस्या भी ऐसी समस्या है जिसका प्रक्षिप्तता के साथ भी पर्याप्त सम्बन्ध है । बहुत से स्थानों पर प्रक्षेपकर्ताओं ने नया श्लोक मिलाने की अपेक्षा मौलिक श्लोक में ही पाठमेद कर दिया है। कुछ पाठभेद असावघानी से भी हुए हैं। पाठभेदों को पहचानना या उसका मौलिक रूप देना यद्यपि अपने आप में पृथक और महत्वपूर्ण कार्य है, जो अत्यन्त कठिन है । फिर भी कुछ प्रक्षिप्त पाठभेदों को पहचानने की कोशिश की गई है। कोई प्रामाणिक पाठ उपलब्ध न होने के कारण मनुस्मृति की मान्यता, प्रसंग, विषय और शैली के अनुकुल जो पाठ उचित प्रतीत हुआ तथा जो अर्थ की दृष्टि से अधिक उपयुक्त और संगत लगा, उसे ही अपनाया है । अर्थ पर प्रभाव डालाने वाले प्रमुख पाठमेदों में जहां भी परिवर्तन है, वहां 'अनुशीलन' नामक समीक्षा में उस पर प्रकाश डाला गया है।

प्रक्षेपानुसन्धान की कार्यप्रणाली का उल्लेख करने के पश्चात अब 'आधारों' पर दृष्टिपात करना श्रेंच रह जाता है । प्रक्षेपों के अनुसंधान के लिए कुल सात आधार निर्धारित किये गये हैं । इनमें प्रथम खह अन्त :साक्ष्य के आधार पर हैं अर्थात मनुस्मृति की रचना शैली और मान्यताओं से इन आधारों के अन्तर्गत दाने वाले श्लोकों की प्रक्षिप्तता सिद्ध होती है । सातवें आधार का स्वयं मनु ने अनेक स्थानों पर संकेत दिया है । उस संकेत के अनुसार केवल 'वेदों' को बाह्यसाक्ष्य के रूप में प्रमाण माना गया है । वे आधार निम्न हैं —

- १. विषय-विरोध।
- २. प्रसंग-विरोध ।
- ३. अन्तर्विरोध (परस्परविरोध) ।
- ४. पुनर<del>ुक्ति</del>यां ।
- ५. शैलीविरोध या शैलीगत आधार ।
- ६. अवान्तरविरोध (सहयोगी आधार के रूप में)।
- ७. वेद-विरुद्ध ।

परिभाषाओं और उदाहरणों सहित इनका विस्तृत विवेचन इस प्रकार है —

### १. विषय-विरोध

मनुस्मृति कुछ मुख्य विषयों में निषद है। मनु ने किसी भी विषय का प्रारम्भ या समापन करते समय अथवा दोनों ही स्थानों पर उस वर्ण्यविषयं का संकेत स्वयं ही किया है। मनुस्मृति के अध्यायों का विभाजन भी लगभग मुख्य विषयों के अनुसार ही किया हुआ है. जैसे-—प्रथम अध्याय में स्ष्ट्युत्पति एवं धर्मोत्पति, द्वितीय में संस्कार और ब्रह्मचर्याश्रम, तृतीय अध्याय में गृहस्थ (विवाह और पंचयज्ञ विधान), षष्ठ में वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि। निश्चत विषयवाले उन वर्णनों में संकेतित विषय से भिन्न अथवा विपरीत जो श्लोक हैं, वे विषयविरुद्ध हैं; और इस विपय-विरोध के आधार पर वे प्रक्षिप्त कहलायेंगे। वे मौलिक इसलिए नहीं माने जा सकते, क्योंकि जब मनु ने स्वयं अपने विषय को एक निश्चित सीमा में बाँघा हुआ है और साथ ही उनका संकेत भी दिया हुआ है, तो वे स्वयं विषयबाह्य वर्णन नहीं कर सकते। अत : ऐसे श्लोक मौलिक न होकर बाद में मिलाये गये हैं। यथा —

(क) मातुलांश्च पितृत्यांश्च स्वशुरानृत्यिजो गुरून् । असावहमिति श्रूयात्प्रत्युत्थाय यवीयस: ।। मातृष्यसा मातुलानी श्वश्लूरथ पितृष्यसा । संपूज्या गुरूपत्नीवत् समास्ता गुरूभार्यया ।। भ्रातुर्भार्योपसंग्राह्या सवर्णाहन्यहन्यपि॥२।१३०-१३२।। (इस संस्करण के अनुसार २।१०५-१०७)

अर्थ — (ब्रष्ट्मचारी) मामा, चाचा, श्वसुर और श्रृत्विज् आदि बड़ों को और ये छोटे भी हों तब भी उठकर 'मैं अमुक हूं' इस प्रकार नामोच्चारण पूर्वक नमस्कार करें। मौसी. मामी. सासू और बूआ,ये गुरुपत्नी के समान पूज्य हैं। उसे बड़े भाई की सवर्णा स्त्री का प्रतिदिन चरणस्पर्श करके अभिवादन करना चाहिये।

पूर्व श्लोकों में उपनयन संस्कार का विधान करने के पश्चात् २ ।६ ८ (इस संस्करण में २ ।४३) वें

हिलोक में 'कर्मयोग' निकांचत' कहकर ब्रह्मचारी के कर्तव्यों का वर्णन करने का कथन किया गया है। फिर २।१६४ (इस संस्करण में २।१३९)वें श्लोक में कहा है — ''अनेन कमयोगेन ..... गुरो वसन् संचिनुयाद ब्रह्माधिगमिकं तप:'' अर्थात — 'इस पूर्वोक्त विधान के अनुसार ब्रह्मचारी गुरु के पास रहता हुआ वेदजान-प्राप्तिकारक तप का संचय करे.' इससे यह स्पष्ट हुआ कि गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी को जो कर्तव्य निमाने हैं, केवल उन्हीं का यहां वर्णन है। इसके अतिरक्ति २।६९ (इस संस्करण में ४४वा), १०८ (८३वां), १७५ (१५०वां), १९१-२०३ (१६६-१७८), २१९ (१९४वां), २४१-२४४ (इस संस्करण में २१६-२१९) श्लोकों से मी यही स्पष्ट होता है। इसके लिए यह मी आदेश है कि सूर्यास्त के बाद गांव में न रहे [२।२१९ (इस सं. में १९४वां)]। उक्त श्लोकों में विहित कर्तव्य ब्रह्मचारी पर लागू ही नहीं होते। न तो ब्रह्मचारी का मामा, चाचा, मौसी आदि से सम्बन्ध पड़ता है और न माई की पत्नी से। फिर वह कैसे प्रतिदिन चरणस्पर्श करके नमस्कार करेगा? इन श्लोकों में तो सास-ससुर का मी नमस्कार का विधान है। बताइये ब्रह्मचारी के सास-ससुर कहां से होंगे? यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि ये वाक्य विधिवाक्य हैं, अर्थवाद नहीं। इस प्रकार ब्रह्मचर्याप्रम विषय के अन्तर्गत गृहस्थ के कर्तव्यों का उल्लोख विषय-विरुद्ध है। अत: ये प्रक्षिप्त हैं।

(ख) इसी प्रकार ब्रह्चर्याश्रम के कर्तव्यों के वर्णन में २।२२५-२३७ (इस संस्करण में २।२००-२१२) तक आचार्य, पिता और माता की सेवा का प्रसंग है —

त्रिष्वप्रमाद्यन्तेतेषु त्रींक्लोकान्विजयेद् गृही । दीप्यमान: स्ववपुषा देवविद्दिव मोदते ।। ।।२।२३२। (२।२०७)

अर्थ — इन तीनों (आचार्य, माता, पिता) की सेवा में सावधान रहने वाला गृहस्थी तीनों लोकों को जीत लेता है और शरीर से तेजस्वी होकर देवताओं के समान स्वर्ग में आनन्द से रहता है। ब्रह्मचारी के कर्तव्यों के बीच गृहस्थियों के कर्तव्यों का उल्लेख विषयविरुद्ध है। इस श्लोक मे तो 'गृही' शब्द स्पष्टरूप से उल्लिखित है। इस प्रकार यह सारा ही प्रसंग प्रक्षिप्त है।

### (ग) निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधि: । तस्य शास्त्रेऽधिकारो स्मिन क्षेयो नान्यस्य कस्यचित ।।

।। २।१६ । (इस संस्करण में १।१३५)

अर्थ — गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि पर्यन्त जिसके लिए संस्कारों का वेद-मन्त्रों में विधान किया गया है, उसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का इस (मनुस्मृति) श्रास्त्र में अधिकार जानना चाहिए; अन्य किसी का नहीं।

२।१ (इस संस्करण के अनुसार १।१२०) में मनु ने धर्मोत्पित का विषय प्रारम्भ करने का संकेत दिया है,और २।२५ (१।१४४) में इस विषय की समाप्ति का संकेत है । धर्मोत्पित के वर्णन में बिना ही प्रसंग के 'मनुस्मृति के पढ़ने के 'अधिकार-अनिधकार' का कथन विषय-विरुद्ध है, अत : यह अलोक प्रक्षिप्त कहा जायेगा ।

### २. प्रसंगविरोध

इस अनुसन्धान कार्य में मनुस्मृति के मुख्य विषयों को 'विषय' और प्रचलित वर्णन के छोटे-छोटे

प्रमागों या किसी चर्चा के क्रम को 'प्रसंग' की संज्ञा दी गई है। प्रचलित प्रसंग में पूर्वापर प्रसंग से मिन्न चर्चा वाले अथवा मिन्न प्रसंग को प्रारम्भ करने वाले श्लोक, एक प्रसंग के उक्त हो जाने के अनन्तर पुन: नये सिरे से तद्विषयक चर्चा या प्रसंग की शुरुआत करने वाले श्लोक, (उपसंहार और विकल्पों को छोड़कर), क्रमबद वर्णन वाले प्रसंगों में यथोचित क्रम के पश्चात अथवा पूर्व ही वर्णित क्रमविरुद्ध श्लोक, उपयुक्त स्थल अथवा प्रसंग के बिना ही कहे गये श्लोक 'प्रसंग-विरुद्ध' हैं।

(क) प्रचलित प्रसंग में पूर्वापर प्रसंग से भिन्न चर्चा —

अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषदैविके।

रात्रि: स्वप्नाय भूतानां चेष्टायै कर्मणामह: ।। (१।६५ ।।)

पित्रो रात्र्यहनी मास: प्रविभागस्तु पक्षयो: ।

कर्मचेष्टास्वह: कृष्ण: शुक्ल: स्वप्नाय शर्वरी ।। (१।६६ ।।)

दैवे रात्र्यहनी वर्षं प्रविभागस्तयो : पुन : ।।

अहस्तत्रोदुगयनं रात्रि: स्याद्वक्षिणायनम् ।। (१।६७।।)

अर्थ — सूर्य मानवीय तथा दैवी दिन-रातों का विभाग करता है। रात प्राणियों के सोने के लिए और दिन चलने-फिरने आदि चेष्टा तथा कार्यों के लिए होता है। १ ।६५)। मनुष्यों का महीना पितरों का एक दिन-रात होता है। और मास का जो दो पक्षों में विभाग है, उसमें कृष्णपक्ष कर्म करने के लिए पितरों का दिन और शुक्लपक्ष सोने के लिए रात होती है। १ ।६६)। मनुष्यों का एक वर्ष देवों का एक दिन-रात होता है। उसमें छ: मास उत्तरायण देवों का दिन और छ: मास दिक्षणायन देवों की रात्रि होती है (१ ।६७)।

इस इलोक ने पूर्वापर प्रसंग को मंग कर दिया है। ६५वें श्लोक में 'मानुषदैविके' पदों के उल्लेख से यह स्पष्ट है कि आगे मनुष्य और देवताओं के दिन-रात का वर्णन करना ही रचियता को अमीष्ट है। संकेत के अनुसार मनुष्यों के दिन-रात का वर्णन तो ६५वें में ही वर्णित हो चुका। अब देवताओं के दिन-रात का वर्णन है। संकेत के अनुसार मनुष्यों के दिन-रात का वर्णन तो ६५वें में ही वर्णित हो चुका। अब देवताओं के दिन-रात का वर्णन शेष रहा, वह ६७वें में वर्णित है। किन्तु प्रक्षेपकों ने उस क्रम को मंग करके बीच में पितरों के दिन-रात का वर्णन डाल दिया, जबकि इसको कहने की कहीं चर्चा ही नहीं है। इस प्रकार ६६वं श्लोक प्रसंगविरुद्ध है। मृतकश्राद्ध की मान्यता रखने वाले व्यक्तियों ने अपनी 'मृत-पितर' सम्बन्धी मान्यता को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने के लिए यह प्रक्षेप किया है।

(ख) प्रचलित एक प्रसंग को मंग करके पूर्वापर से मिन्न नये प्रसंग का प्रारम्म — एक प्रसंग का प्रारम्भ —

> चतुर्णामिप वर्णानां प्रेत्य चेह हिताहितान् । अष्टाविमान्समासेनं स्त्रीविवाहान्निबोधत ।। (३।२०।।) ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः। गान्धवाँ राक्षसभ्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः।। (३।२१।।)

अर्थ — चारों वर्णों के लिए लोक तथा परलोक में हित तथा अहित करने वाले आठ विवाह संक्षेप से ये जानने चाहिए — (१) ब्राहम (२) दैव (३) आर्ष (४) प्राजापत्य (५) आसुर (६) गान्धर्व (७) राक्षस (८) पैजाच ।।

इस पूर्वप्रसंग को भंग करके मध्य में ही एक नये प्रसंग का प्रारम्भ — यो यस्य धर्म्यो वर्णस्य गुणदोषौ च यस्य यौ ।

तद्ध: सर्वं प्रवक्ष्यामि प्रसवे च गुणागुणान् ।। (३।२२।।)

#### $X \quad X \quad X \quad X$

पुथक्पृथग्वा मिश्रौ वा विवाहौ पूर्वचोदितौ। गान्धवों राक्षसश्चेव धम्यों क्षत्रस्य तो स्मृतो ।।(३।२६ ।।)

अर्घ — जिस वर्ण के लिए जो विवाह धर्मानुकुल है और जिस विवाह के जो गुण तथा दोष हैं और उत्पन्न सन्तान के भी जो गुण-दोष हैं, उन सब को तुम्हारे लिए कहूँगा । अलग-अलग अथवा मिलाकर पहले बताए गान्धर्व और राक्षस विवाह क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त माने गये हैं।

३।२०-२१ से प्रारब्ध पहले वाले मौलिक भग्नप्रसंग का पुन: प्रारम्भ — आच्छाद्य चार्चियत्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम् । आह्य दानं कन्याया ब्राहमो धर्म: प्रकीर्तित: ।।(३।२७।।) यज्ञे तु वितते सम्यगुत्विजे कर्म कुर्वते । अलंकृत्य सुतादानं दैवं धर्म प्रचक्षते ।।(३।२८।।)

अर्थ — विद्या और शील वाले वर को बुलाकर, वस्त्रादि से युक्त एवं सम्यक सत्कार करके कन्या देना 'ब्राहम' विवाह कहलाता है (३।२७) । त्रमृत्विक के द्वारा विस्तृत यज्ञ-कर्म करने पर वस्त्रामुषणादि से अलंकृत करके कन्या का दान करना 'दैव' विवाह कहलाता है (३।२८)। यहां २०वें श्लोक में मन ने आठ विवाहों को कहने का संकेत दिया है और २१वें में उन विवाहों के नामों का उल्लेख है । इसके पश्चात प्रसंग के अनुसार उपयुक्त यह था कि उनकी परिभाषाएं वर्णित हों — जो कि २७ से ३४ श्लोकों में हैं । किन्तु उस प्रसंग को बीच में ही तोडकर प्रक्षेपक ने एक नया प्रसंग २२ से २६ श्लोकों में चलाया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस वर्ण के लिए कौन-कौन सा विवाह धर्मानुकुल है । मनु को वर्णानुसार विवाह की श्रेष्ठता मान्य नहीं है, अपितु वे विधि के रूप में ही विवाह की श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता मानते हैं । यह मान्यता उन्होंने विधिवर्णन वाले श्लोकों में ही स्पष्टत : दर्शायी है । ३९ से ४२ श्लोकों से भी यही सिद्ध होता है । इस प्रकार मध्यवर्ती प्रसंग प्रसंगविरुद्ध है, अत : प्रक्षिप्त है । ये श्लोक उन्च-नीच और पक्षपात की भावना से प्रेरित प्रक्षेप हैं।

(ग) क्रमबद्ध वर्णन वाले प्रसंगों में यथोचित क्रम के पश्चात आने वाले क्रम-विरुद्ध श्लोक ---

> द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्थेन पुरुष्धे अभवत् । अर्धेन नारी तस्यां स विराजमस्जल्प्रभु: ।। (१।३२ ।।)

अर्थ - वह ब्रहमा अपने शरीर के दो भाग करके आधे से पुरुष और आधे से नारी बन गये, फिर उस नारी में 'विराट्' को उत्पन्न किया।

> X X

अहं प्रजा: सिसृश्रुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम् । प्रतीन्प्रजानामसूजं । महर्षीनादितो दश ।। (१।३४ ।।) अर्थ — मैंने (मनु ने) प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से कठिन तपस्या की और फिर दश प्रजापित महर्षियों को उत्पन्न किया।

 $X \qquad X \qquad X$ 

एवमेतैरिदं सर्वं मन्तियोगान्महात्ममि:। यथाकर्म तपोयोगात्सुष्टं स्वावरजंगमम्।।(१।४१।।)

अर्थ — इस प्रकार इन महर्षियों ने मेरी आज्ञा से तप करके फिर सारे स्थावर जंगम जगत को उत्पन्न किया ।

यहां विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुस्मातकार एक निश्चित प्रक्रिया से क्रमश : प्रकृति, महत. अहंकार, पञ्चतन्मात्राएं, इन्द्रियां और मन, पञ्चमहामृत, इन तत्त्वों से स्थावर-जगम सृष्टि की उत्पत्ति मानता है (१ । १४-२१) । पिछले श्लोकों में इसी क्रम से सुष्टि-उत्पत्ति दर्शाते हुए १ । १६-१८ श्लोंकों द्वारा सभी प्रजाओं की 'उत्पत्ति हो चुकी' दर्शायी जा चुकी है । फिर १ । १९-२१ श्लोकों द्वारा संक्षेप में अन्य समस्त संसार की उत्पत्ति का कथन कर दिया । इस प्रकार प्रजाओं (प्राणियों) और अन्य जगत की उत्पत्ति का क्रमबद्ध प्रसंग पूरा हो गया । इसके पश्चात् १ ।२२-३१ श्लोकों में उत्पन्न हुए प्राणियों के साथ कर्मसंयोग आदि का प्रसंग चला है । फिर एक नया प्रसंग शुरू किया गया है, जिसमें ब्रह्मा द्वारा अभी स्त्री और पुरुष का निर्माण होना कहा जा रहा है । मनु द्वारा अभी प्रजाओं को उत्पन्न करने की इच्छा ही की जा रही है । महर्षियों द्वारा स्थावर और जंगम जगत की उत्पत्ति कही जा रही है! जबकि पिछले श्लोकों में प्राणियों की उत्पत्ति होने पर उनके कर्मों का भी विवेचन किया जा चुका । इस प्रकार यह प्रसंग क्रमविरुद्ध है । यदि यह मौलिक होता तो १ । १६ में प्राणियों की उत्पत्ति दर्शाने से पूर्व इसका क्रमोचित वर्णन होता । लेकिन क्रम में यह जुड नहीं पाया । अत : प्रक्षेपक को बाद में डालना पड़ा । इस प्रकार इन श्लोकों की क्रमविरुद्धता इन्हें प्रक्षिप्त सिद्ध कर रही है । अन्य 'अन्तर्विरोघ' आदि आघारों पर मी ये प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं । ये श्लोक ब्रहमा द्वारा सृष्टि उत्पन्न करने वाली नवीन वेदान्त की मान्यता से प्रमावित पौराणिक कल्पना की देन हैं । मिथ्या कल्पनाओं द्वारा ब्रहमा के साथ सम्बन्ध जोडकर मनु और मनुस्मृति आदि को अलौकिक सिद्ध करने की भी प्रवृत्ति इनमें लक्षित होती है।

(घ) क्रमबद्ध वर्णन वाले प्रसंगों में यथोचित क्रम से पूर्व ही आने वाले क्रमविरुद्ध श्लोक —

> तदण्डमभवदैमं सहस्रांशुसमप्रमम् । तस्मिञ्जाले स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामह: ।। १।९।।

अर्थ — वह 'अप्' तत्त्व हिम-सा भुम्न और सूर्य-सा चमकीला अण्डाकार बन गया । उसमें से सब लोकों के पितामह स्वयं ब्रहमा उत्पन्न हुए ।

#### $X \quad X \quad X \quad X$

तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम् । स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्विधा ।।१ । १२ ।।

अर्थ -- उस अण्डे में भगवान ने परिवत्सर (कल्प का शतांशसमय) तक निवास किया और तत्पश्चान स्थान से उस अण्डे के दो विभाग कर दिए।

X X X X

#### ताम्यां स शकलाम्यां च दिवं भूमि च निर्ममे । मध्ये व्योमदिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्वतम् ।।१ ।१३ ।।

अर्थ — अण्डे के उन दो खण्डों से चुलोक,पृथिवी की रचना की ओर इनके मध्य में आकाश, आठ दिशाओं और जलों के शाश्वत स्थान (अन्तरिक्ष) को बनाया ।

यह १।९, १२, १३ श्लोकों का एक प्रसंग है। इसमें एक अण्डे के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति दर्शायी गयी है। भ्रहमा ने उस अण्डे में रहकर उसको दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया। उसके उन टुकड़ों से चुलोक, पृथिवीलोक, आकाश, समुद्र आदि बने।

मनुस्मृति की सृष्टि-उत्पत्ति प्रक्रिया और उसके क्रम के बारे में पिछले 'ग' भाग में पर्याप्त विवेचन किया गया है। इस उदाहरण को समफने के लिए भी उसे ध्यान में रखना आवश्यक है। महत् आदि तत्वों की प्रक्रिया और क्रम से सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन करते हुए १। १९-२१ श्लोकों में पूर्णत: सृष्टि के बनने का क्रम आता है। उनका निर्माण १४ से २१ श्लोकों में है,लेकिन इस प्रसंग में उनके बनने से पूर्व ही दुलोक. पृथ्वीलोक आदि की स्थूल सृष्टि बनी दिखा दी। प्रश्न उठता है कि जब उसके प्राकृततत्व ही नहीं बने हैं तो ये पृथ्वी आदि किस वस्तु से बन गये? यदि यह प्रसंग मौलिक होता तो इसका वर्णन क्रमोचित ढंग से १।१५ के पश्चात अथवा १८ के पश्चात होता। लेकिन वहां यह नहीं जोड़ा जा सका, अत: पूर्व ही डाल दिया। इस प्रकार क्रमविरोधिता के कारण उक्त श्लोकों का यह प्रसंग 'प्रसंगविरुद्ध' है। ये श्लोक अन्तर्विरोध के आधार पर भी प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। इस प्रकार की सृष्टि-उत्पत्ति की पौराणिक कल्पना नवीन वेदान्त के आधार पर की जाती है। उसी आग्रह के कारण यहाँ ये प्रक्षेप किये गये प्रतीत होते हैं।

(ड.) उपयुक्त स्थल अथवा प्रसंग के बिना ही कहे गये श्लोक — जगतश्च समुत्पतिं संस्कारविधिमेव च । व्रतचर्योपचारं च स्नानस्य च परं विधिम् ।। (१।१११ ।।) देशधर्मान् जातिधर्मान् कुलधर्माश्च शास्वतान् । पाखण्डगणधर्माश्च शास्त्रे ऽस्मिन्वतवान् मन्: ।। (१।११८ ।।)

अर्थ — मनुस्मृति में जगदुत्पति, संस्कारों की विधि, व्रतचर्या और स्नान की विधि क्रमशः कही है। इस शास्त्र में मनु ने देश, जाति और कुलों के धर्मों तथा पाखण्डियों के अवैदिक कर्मों का वर्णन किया है।

यह १११-११८ श्लोकों का एक प्रसंग है । इसमें मनुस्मृति की विषय सूची दी गई है । यहां विचारणीय बात यह है कि विषयसूची का उपयुक्त स्थान या तो किसी ग्रन्थ के प्रारम्भ में होता है, या फिर अन्त में ही । बिना ही पूर्वापर प्रसंग के कहीं भी विषयसूची का कथन कर देना किसी भी विद्यान् का कार्य नहीं हो सकता । इन श्लोकों के लिए यह उपयुक्त स्थल नहीं है, अपितु बलात ठूंसे हुए प्रतीत होते हैं । इस आधार पर यह प्रसंग प्रक्षिप्त है । वो अन्य प्रमाण भी इनको प्रक्षेप सिद्ध करने में दिए जा सकते हैं — (१) मनुस्मृति की ऐसी शैली ही नहीं है जिसमें विषयसूची का प्रदर्शन करने का अवसर आ सके । इसकी प्रवचन शैली है और प्रत्येक प्रवचन या विषय, पूर्वापर विषयों से श्रृंखलावत जुड़े हैं । मनु की यह शैली है कि वे किसी विषय को प्रारम्भ या समाप्त करने समय अथवा दोनों स्थानों पर उसका संकेत करते हैं । शैली की अखण्डता के काग्ण उसमें साथ-साथ ही विषयों का सकत होता रहता है, अत : पृथक से विषयसूची की आवश्यकता ही नहीं रहनी । इसीलिए मनु ने

कहीं मनुस्मृति के विषयों की सूची प्रदर्शित करने के लिए कोई प्रसंग भी प्रारम्भ नहीं किया । इस प्रकार यहां जो ये श्लोक वर्णित हैं, ये मनु की इस शैली के नहीं हैं, इस कारण भी ये प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं । (२) जिस स्थान पर ये वर्णित हैं, यहां पूर्वापर प्रसंग सृष्टि-उत्पत्ति और धर्मोत्पत्ति का है । क्रमश : ये १ । ५ और १ । १०८ तथा २ । १ से प्रारम्भ होकर २ । २५ में समाप्त हुए हैं, इन विषय-संकेतों के अनुसार इनका बीच में वर्णन विषय और प्रसंगविरुद्ध भी हैं; क्योंकि वे क्रमबद्ध प्रसंगों को मंग कर रहे हैं । इस आधार पर भी ये प्रक्षिप्त हैं ।

इस प्रकार उपयुक्त स्थल और प्रसंग के बिना कहे गये श्लोक 'प्रसंगविरुद्ध' प्रक्षेप माने गये हैं। परवर्तीकाल में मनुस्मृति को अध्याय-अनुसार व्यवस्थित करने वाले व्यक्ति ने ही ये श्लोक जोडे लगते हैं।

## ३. अन्तर्विरोध (परस्परविरोध)

मनुस्मृति में जिन बातों में विरोध आता है अथवा एक मान्यता का दूसरी मान्यता जहां खण्डन करती है उसे 'अन्तर्विरोध' कहा गया है। ऐसे वर्णन वाले श्लोकों में ',निश्चित है कि एक ही मान्यता मौलिक है, दूसरी प्रक्षिप्त । मनुस्मृति एक ही लेखक की रचना है। उसमें वर्णित मान्यताओं में किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए, और किसी विशिष्ट विद्वान की रचना में तो ऐसे विरोधों की आशा ही नहीं की जा सकती। फिर भी यह त्रुटि स्पष्टत: मिलती है। स्पष्ट है कि एक मान्यता अवश्य प्रक्षिप्त है। ऐसे वर्णनों में मौलिक मान्यता को मनुप्रोक्त मानकर दूसरी को 'अन्बर्विरुद्ध' या 'परस्परविरुद्ध' आधार पर प्रक्षिप्त माना गया है। कुछ अन्तर्विरोधी उदाहरण प्रस्तुत हैं —

(क) नवम अध्याय के ५७-६३ श्लोकों में स्त्रियों के लिए आपत्कालीन धर्म बतलाये हुए हैं। सन्तान के अभाव में यहाँ नियोग का विधान किया है। यह मान्यता शैली के अनुरूप और मौलिक है। एक श्लोक में विधान है –

#### देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्गियुक्तया । प्रजेप्सिताऽ घिगन्तव्या संतानस्य परिक्षये ।। (९ । ५९ ।।)

अर्थ — सन्तान का क्षय (अभाव) होने पर अपने पति की या समाज की आजा से देवर वा अन्य सपिण्ड पुरुष से इच्छित सन्तान प्राप्त कर लेनी चाहिये।

किन्तु जैसे ही यह प्रसंग पूर्ण होता है, इस विचार के विरोधी व्यक्तियों ने इसके खण्डन में श्लोक मिला दिये हैं । उन श्लोकों में नियोग का निषेघ है । इसे गर्हित और साधुपुरुषों द्वारा निन्दित कहा है, और इसके प्रचलन में विकृत कारण का उल्लेख दर्शाया है । ये ६४ से ६८ तक पांच श्लोक खण्डन के प्रसंग के हैं । इस प्रसंग के दो श्लोक प्रस्तुत हैं —

#### नान्यस्मिन् विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिमि: । अन्यस्मिन् हि नियुज्जाना धर्म हन्यु: सनातनम् ।। (।। ९ ।६४ ।।)

अर्थ — द्विजाति लोग विधवा नारी को अन्य देवर अथवा सपिण्ड पुरुष में नियोग की आज्ञा न दें । जो नियोग कराते हैं, वे सनातन धर्म को नष्ट करते हैं ।

> अयं द्विजैर्डि विद्वद्भि: पशुधमों विगर्डित: । मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ।। (९ । ६६ ।।)

अर्थ - इस नियोग-प्रया को विद्वानों ने पशुचर्म कहा है । यह राजा वेन के समय मनुष्यों में

प्रचलित हुआ है।

इनमें ६४-६ द श्लोकों का प्रसंग मौलिक नहीं है । इसे बाद में किसी ने खण्डन के लिए मिलाया है । अत : 'अन्तर्विरोध' या 'परस्पर विरोध' के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं । वेद में जिस का कथन हो, उसको थोड़े समय से प्रचलित कहना ठीक नहीं । मनुस्मृति स्वयं आदि सृष्टि की है । इस लेख से यह सिद्ध है कि मृनु का पूर्व लेख नियोग-प्रतिपादन का है।राजा वेन मृनु से बहुत बाद का है ।'

(छ) 'अहिंसापालन' अथवा 'हिंसानिषेघ' की मान्यता मनुस्मृति की उन मान्यताओं में से एक है जिन पर मनुस्मृतिरूपी प्रासाद टिका हुआ है । जो व्यक्ति हिंसा, मांसमक्षण तथा पशुयज्ञ को मनुस्मृतिसम्मत मानते हैं वे मनु और मनुस्मृति के साथ अन्याय करते हैं, और वे वस्तुत : इनके साथ ईमानदार नहीं है । मनु ने प्रत्येक प्रकार की हिंसा को पाप माना है और स्थान-स्थान पर अहिंसा-पालन के लिए बल दिया है । अहिंसा की मान्यता मनुस्मृति की कितनी दृढ़ आघारमूत मान्यता है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मनु ने गृहस्थी-जनों के लिए जो नैत्यिक पञ्चमहायज्ञों का अनिवार्य विघान किया है, उसके मूल में हिंसा-निवृत्ति की भावना ही है । गृहस्थों हारा प्रतिदिन अज्ञान और विवश्तावश्न होने वाली छोटी-छोटी हिंसाओं के प्रायश्चित्त के लिए ही पञ्चमहायज्ञों का करना आवश्यक बताया है —

पञ्चसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्कर:। कण्डनी चोदक्रम्भश्च बच्यते यास्तु वाहयन् ।। (३ । ६८ ।।)

अर्थ— गृहस्थी के यहां चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली, जल का घड़ा, ये पांच हिंसा के स्थान हैं । इनको व्यवहार में लाता हुआ गृहस्थी हिंसा के पांपों से बंधता है ।

> तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिमि: । पञ्च क्लुप्ता महायक्षा: प्रत्यष्ठं गृहमेषिनाम् ।। (३ । ६९ ।।)

अर्थ — उनके प्रायश्चित के लिए महर्षियों ने गृहस्थी के लिए क्रमश : पांच महायज्ञों का दैनिक विधान किया है ।

इसके अतिरिक्त मनु ने अनेक स्थानों पर हिंसा का स्पष्ट निषेध भी किया है और हिंसक की निन्दा की है।—

(अ) वर्जयेन् मधुमांसं च प्राणिनां चैव हिंसनम् ।। २ ।१७७ ।। (इस संस्करण में १५२ वां)

अर्थ - मद्य-पान, मांस-मक्षण तथा प्राणियों की हिंसा को छोड़ देवे ।

(आ) – हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेघते ।। (४।१७० ।।) अर्थ – जो नित्य हिंसा के कर्नों में रत रहता है, वह इस संसार में सुख प्राप्त नहीं करता है ।

#### (इ) नाकृत्वा प्राणिनां हिंसा मांसमुत्पवते क्वचित्

न च प्राणिवध: स्वर्गस्तस्मान्मांसं विवर्णयेत् (।। ५ ।४८ ।।) अर्थ — प्राणियों की हिंसा के बिना कहीं मांस की उत्पत्ति सम्भव नहीं है । और प्राणियों का वध

१. महाम्बरत में वेन नाम के वो राजाओं का उल्लेख आता है। एक: — वैवस्थत मनु के वह पुत्रों में से एक था (महा, आ, ७०।१३)। दूसरा — अंग देत का एक बुष्टकर्मा राजा था, जो कर्दमपुत्र अनंग का पुत्र था। इससे राजा पुषु का जन्म हुआ (शा. ५०।९६-९९)। इस प्रकार वोनों ही राजा स्वायम्मुव मनु से पर्याप्त परवर्ती हैं। यहां अगराजा वेन का ही वर्णन है।

सुख देनेवाल! नहीं है । इसलिए मांस को सर्वथा छोड़ देना चाहिए ।

मनु ही वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंसा के लिए सलाह देने वाले व्यक्ति को भी पाप का भागीदार घोषित किया है। मांसप्राप्ति में किसी भी रूप से सम्बद्ध व्यक्ति मनु के मत से 'घातक' है। मनु ने हिंसा से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों को 'घातक' घोषित करके अपनी अहिंसा की दृढ़ मान्यता को अशंकित रूप से स्पष्ट कर दिया है। वे 'घातक' (पापी) ये हैं---

#### (ई) अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातका: ।। (४ । ४१ ।।)

अर्थ — सलाह देने वाला, काटने वाला, मारने वाला, खरीदने और बेचने वाला, पकाने वाला, लानेवाला और खाने वाला, ये सभी घातक (पापी) हैं।

अहिंसा के समर्थन में और हिंसा की निन्दा में इतना सब कुछ लिखने वाले व्यक्ति के ग्रन्थ में कहीं मांसभक्षण की बात को मौलिक मान लिया जाये तो यह दुस्साहस ही कहा जायेगा । इतनी स्पष्ट मान्यता होते हुए भी मनुस्मृति में मांसभक्षण, पशुयज्ञ और हिंसापरक श्लोकों को मिला दिया गया —

#### (अ) नानिष्द्वा नवसस्येष्ट्या पशुना चाग्निमान् द्विज: । नवान्नमद्यान्मांसं वा दीर्घमायुर्जिजीविषु: ।। (४ । २७ ।।)

अर्थ — अग्नियाँ नवान्न और मांस की लोलुप होती हैं । अतएव जो द्विज नये अन्न और पशु-मांस से अग्नि में हवन नहीं करते, उनके प्राणों को ही अग्नियां खाना चाहती हैं ।

(आ) पांचवें अध्याय में ११ से ४७ तक मांसमक्षण का विधान।

(इ) तृतीय अध्याय में १२२ से २८४ तक श्राद में विभिन्न मांसों के खाने का विधान । ये तथा मनुस्मृति के सभी हिंसा-समर्थक श्लोक उपर्युक्त मौलिक मान्यता के विरुद्ध होने के कारण 'अन्तविरोध' आधार पर प्रक्षिप्त हैं । इन श्लोकों का प्रक्षेप स्वार्थी पंडितों तथा वाममार्गियों ने किया है । (अन्य प्रमुख अन्तर्विरोधों को जानने के लिए देखिये — 'मनुस्मृति की प्रमुख मौलिक मान्यताए' शीर्षक विवेचन) ।

#### ४. पुनरुवित्तयां —

पहले कही हुई बात को विशिष्ट अभिग्राय के बिना पुन: कहना पुनरुक्ति हैं। ये पुनरुक्तियां बिल्कुल ज्यों की त्यों तो नहीं हैं, किन्तु अनेक स्थानों पर प्रक्षेपकर्ताओं ने अपने भाव को सिद्ध करने के लिए पूर्व प्रोक्त अंशों को आवश्यकतानुसार ग्रहण कर लिया है। उन्हें पढ़कर यह प्रतीत होता है कि इस अंश को पुन: ग्रहण करने की नितान्त आवश्यकता नहीं थी। अनावश्यक रूप से पुनरावृत्त वे अंश उसके प्रक्षेप होने का संकेत देने हैं। यथा —

(क) मनु सृष्ट्युत्पत्ति का वर्णन करते हुए, क्रमानुसार जगत की प्रकटावस्था के माध्यम से ही परमात्मा की प्रकटता-रूप उत्पत्ति का वर्णन करते हैं —

#### ततः स्वयंभूर्मगवानव्यक्तो व्यंजयन्निदम् । महाभूतादिवृत्तोजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ।। (१ । ६ ।।)

अर्थ — तब अपने कार्यों को सम्पन्न करने में स्वयं समथं, महत्, पञ्चमहाभूत आदि तत्वों को उत्यन्न करने की अमित शक्ति से युक्त, स्थूलरूप में प्रकट न होने वाला परमात्मा इस समस्त संसार को प्रकटावस्था में लाते हुए ही प्रकट हुआ।

इससे अगला ही श्लोक है -

यो\$ सावतीन्द्रियग्राह्य: सूक्ष्मो s व्यक्त: सनातन: । सर्वभूतमयो s चिन्त्य: स एव स्वयमुद्वमौ । । (१ । ७ । ।)

अर्थ — जो यह परमात्मा इन्द्रियों से ग्रहण न कर सकने योग्य, सुक्ष्म, अव्यक्त, सनातन, सब प्राणियों का आश्रयस्थान और अचिन्त्य है; वही अपने आप उत्पन्न हुआ।

इस श्लोक में कोई नयी बात न होकर कुछ नए विशेषणों के साथ छठे श्लोक के भावों को ही पुन: कह दिया है। छठे श्लोक में परमात्मा का प्रकट होना कहा था, इसमें भी केवल परमात्मा की उत्पत्ति कही है। 'अञ्चक्त:' की ज्यों की त्यों और 'स्वयम्भू:' की 'स एव स्वयमुद्बमों' के रूप में पुनरुक्ति है। इस प्रकार 'पुनरुक्ति' के आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

यह पुनरुक्ति क्यों की गई ? प्रसंगानुसार यह स्पष्ट कर देना भी इसको प्रक्षेप समझने में पोषक सिद्ध होगा । छठे श्लोक में परमात्मा की प्रकटता या उत्पत्ति, जगत की प्रकटता के रूप में ही मानी है अर्थात् वैसे तो परमात्मा अव्यक्त है, प्रकट जगत् से ही उसका होना अनुमित होता है । किन्तु अग्रिम ७-१३ श्लोक पौराणिक कल्पना के आधार पर किये गये प्रक्षेप हैं जिनमें ब्रह्मा की उत्पत्ति दर्शायी गयी है । उसे सिद्ध करने के लिए ही सातवें श्लोक में 'यो इसो' कहकर एक नया प्रसंग शुरू किया गया । उसकी भूमिका के लिए प्रक्षेपक को विवश होकर यह पुनरावृत्ति करनी पड़ी, अन्यथा एक बार छठे श्लोक में कहने के बाद उसकी आवश्यकता ही नहीं रही थी । यह ब्रह्मा की उत्पत्ति का प्रसंग मनुस्मृति की उत्पत्ति-प्रक्रिया (१४-२१) के विरुद्ध है । इसे मनुस्मृतिसम्मत बनाने के लिए यह प्रसंग डाला गया है । किन्तु कपड़े के पैबन्द की तरह यह स्पष्टत : प्रक्षिप्त दिखाई पड़ रहा है ।

#### (ख) पति या नामिचरति मनोवाग्देहसंयता । सा भर्तृलोकमाप्नोति सदिम: साध्वीति चोच्यते ।।(४ ।१६४ ।।

- (या) जो स्त्री (मन:-वाक्-देह-संयता) मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर (पतिम न + अभिचरति) पति के विरुद्ध आचरण नहीं करती (सा) वह (भर्तृलोकम + आप्नोति) पतिलोक अर्थात पति के हृदय में आदर का स्थान प्राप्त करती है (च) और (सिद्धम: 'साध्वी' + इति उच्यते) श्रेष्ठ लोग उसको 'पतिव्रता या अच्छी पत्नी' कहकर प्रशासा करते हैं।। १६५।। इस श्लोक का ९। २९ में अक्षरश: पुनरुक्ति है, जो अनावश्यक है। अत: ९। २९ स्थल पर यह पुनरुक्ति प्रक्षेप माना गया है।
- (ग) ५ । १३४ श्लोक भी ९ । ३० में अक्षरश: पुनरुक्त है । वह अन्य आधारों पर भी प्रक्षिप्त सिद्ध होता है, अत: दोनों स्थानों पर ही प्रक्षिप्त माना गया है ।
- (घ) ६ । ३४२ में शस्त्र औषघ आदि चुराने वाले चोरों को देशकाल के अनुसार दण्ड देने का कथन हो चुका है —

#### महापशूनां हरणे शस्त्राणामौषधस्य च। कालमासाद्य कार्यं च दण्डं राजा प्रकल्पयेत्। (८। ३२४।।)

अर्थ — हाथी आदि बड़े पशुओं, शस्त्रों तथा औषघ की चोरी पर राजा समय और कार्य के अनुसार दण्ड देवे ।

इसकी पुनरुवित्त ---

सीताद्रव्यापहरणे शस्त्राणामीषधस्य च। कालमासाच कार्यं च राजा दण्डं प्रकल्पयेत ।। (९ । २९३ ।।) अर्थ — खेती के उपकरण हल आदि, शस्त्रों तथा ओषघ की चोरी करने पर राजा समय और कार्य के अनुसार दण्ड देवे ।

यहां पहले पद को छोड़कर शेष बातों की यथावत पुनरुक्ति है । पूर्व श्लोक अपने प्रसंग में है और यह अप्रासंगिक रूप से उक्त है । इस प्रकार 'पुनरुक्ति' होने से यह प्रक्षिप्त है ।

## ५. शैलीगत आघार अथवा शैली-विरोध —

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सम्पूर्ण मनुस्मृति का प्रणेता एक हो व्यक्ति है । मनुस्मृति की शैली गम्भीर, संतुलित, साघार, युक्तियुक्त एवं पक्षपात की भावना से रहित है; किन्तु बीच-बीच में अतिसामान्य, निराधार, अयुक्तियुक्त, अतिशयोक्तिपूर्ण और पक्षपातपूर्ण शैली के श्लोक भी आजाते हैं । यह निश्चित है कि यह विरोधी मिन्नता एक ही प्रणेता की शैली में नहीं हो सकती । मनु एक विद्वान् ऋषि थे, अत: कहा जा सकता है कि दूसरी शैली के श्लोक मनुप्रोक्त न होकर प्रक्षिप्त हैं । मनुस्मृति के अनुशीलन से जो शैलियां मनुसम्मत प्रतीत नहीं हो पाईं, उन्हें दो विभागों में रखा गया है ।

- १. मन की शैली से मिन्न शैलियां
  - क. रचना-शैली-सिद्ध मिन्नताएं।
- २. वर्णन-शैली से विरुद्ध शैलियां ---
  - ख. निराघार एवं अयुक्तियुक्त शैली ।
  - ग. अतिशयोक्तिपूर्ण शैली ।
- घ. पक्षपातपूर्ण शैली (घृणा, निन्दा, अपशब्द, ऊंच-नीच, स्पृश्यास्पृश्यप्रेरित) । मनुसम्मत मौलिक शैलियां न होने के कारण इन शैलियों के श्लोकों को प्रक्षिप्त माना गया है । मनु की मौलिक शैलियों की विस्तृत समीक्षा 'मनुस्मित की शैलियां' शीर्षक विवेचन में की गई है । शैलियों के निर्घारण की पद्धित पर भी वहीं विचार किया गया है । यहां केवल संक्षिप्त स्पष्टीकरण के साथ उनके उदाहरण ही प्रदर्शित किये जा रहे हैं ।

#### (क) रचना-शैलीसिद्ध मिन्नता —

रचना की दृष्टि से मनुस्मृति की 'प्रवचनशैली' है, अर्थात् मनुस्मृति मूलत: प्रवचन है। मनुस्मृति में प्रवचन के लिए जितने भी विषय या प्रकरण चुने गये हैं उनके प्रारम्भ या समापन में अथवा दोनों स्थानों पर क्रमश: उनके प्रारम्भ करने और समापन करने का प्रयोग किया है। इन सभी स्थानों पर 'सुनने-सुनाने' की क्रियाओं का प्रयोग किया है। ये सभी प्रवचन एक शैली में श्रृंखलावत् जुड़े हुए हैं। इस शैली के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकलते हैं —

(अ) मनुस्मृति मूलत : कोई पूर्वनिषद शास्त्र नहीं था । मनु द्वारा त्रृषियों की जिज्ञासा के उत्तर में जो प्रवचन दिये गये, उनका संकलन होने पर वह शास्त्र कहलाया । इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रवचनों को कोई प्रवच्ता स्वयं 'श्वास्त्र' नहीं कह सकता, अथवा क्रमश : दिये जा रहे अपने प्रवचनों को ग्रन्थ के रूप में वर्णित नहीं कर सकता है । यह रूप तो बाद में बनता है । इसलिए मनुस्मृति में जहां भी इसे पूर्वनिषद 'श्वास्त्र' या 'ग्रन्थ' के रूप में वर्णित किया है,वे श्लोक परवर्ती काल में किये गये प्रक्षेप हैं, जबकि मनुस्मृति संकलित होकर निबद्ध 'शास्त्र' या 'ग्रन्थरूप में आ चुकी थी । यथा —

#### (१) इदंशास्त्रमधीयानो बाह्मण :शंसितव्रत : । मनो वाग्देहजैर्नित्यं कर्मदोषैनं लिप्यते ।।(१ । १०४ ।।)

अर्थ — इस शास्त्र को पढ़कर इसके अनुसार कर्तव्य त्रतों को करने वाले ब्राहमण को मन वाणी और देह के कर्मों से उत्पन्न होने वाले दोष (पाप) नहीं लगते ।

(२) नै:श्रेयसिमदं कर्म यथोदितमशेषत: । मानवस्यास्य शास्त्रस्य रहस्यमुपदिश्यते ।। (१२ । १०७ ।।)

अर्थ — मोक्ष-प्राप्ति के साधक सब कर्मों का वर्णन कर दिया । अब मानवशास्त्र के रहस्य का उपदेश किया जाता है ।

इस प्रकार के श्लोक मनुस्मृति-परम्परा के शिष्यों द्वारा प्रशंसा और महत्त्ववर्धन की दृष्टि से मिलाये गये हैं ।

(आ) इस प्रकार इस शैली में,मूल प्रवचनों के संकलन में स्वयं मनु का नाम भी प्रयुक्त नहीं हो सकता और न भूगु का नाम आना ही युक्तसंगत जंबता है । इसलिए जो भी श्लोक मनु और भूगु के नाम से वर्णित हैं, वे इस शैली के आधार पर प्रक्षिप्त हैं । उनकी भाषा-प्रयोग-शैली भी यही सिद्ध करती है कि वे मनुप्रोक्त बातों का मूलसंकलन नहीं हैं । वे उनके नाम से किसी अन्य व्यक्ति ने बनाये हैं । कुछ लोगों का विचार है कि उनका आशय मनु का आशय है, अत : उनके नाम से उनका उल्लेख है । यह मी युक्तिसंगत बात नहीं है कि वह मनु का आश्रय है । संभव है किसी अन्य व्यक्ति ने अपना आश्रय मनु के नाम से वर्णित कर दिया हो । यह तो एक ऐसा खिद्रद्वार बन जाता है कि चाहे कोई भी अपने अभीष्ट आश्रय को मनु का आश्रय बताकर कितने ही श्लोक बनाकर मिला दे ; अत : यह मान्य नहीं है । वास्तविकता भी यही है कि परवर्ती लोगों ने मनु के नाम पर अपने आशयों को मिलाया है । यदि यह माने कि मनु के शिष्य मृगु ने उनके आशयों का वर्णन उनके नाम से किया है,तो इसमें मी कई संदेह रह जाते हैं - (१) इसका मतलब मृगु ने वास्तविक रूप में मनु के प्रवचनों का संकलन नहीं किया, (२) यदि वास्तविक रूप में है,तो कहीं बिना नाम के, और कहीं नामोल्लेखपूर्वक,दो पद्धतियां क्यों अपनायी हैं ? जब संकलन शैली में अन्य अधिकतर बातों का वर्णन मूलरूप में हुआ है तो कहीं-कहीं मनु का नाम देकर विधान करने की क्या आवश्यकता थी १ (३) और भूगु नाम वाले श्लोक मनु के संकलन में कैसे आये ? मनुस्मृति में उनकी क्यां तुक है १ इस प्रकार मनुस्मृति को प्रक्षेपकों ने मनचाहा 'मण्डारघर' बना लिया है । इस शैली से यह निश्चित हो जाता है कि इस प्रकार मनु और भूगु नाम वाले सभी श्लोक मूलरूप नहीं हैं, अपितु

> य: कश्चित्कस्यचिद्वमों मनुना परिकीर्तित: स सर्वो ८ मिहितो वेदे, सर्वज्ञानमयो हि स:।।

परवर्तीकाल में उनके शिष्यों ने रचकर डाल दिये हैं। जैसे, मनु के नाम वाले श्लोक -

(२ 1911)

(इस संस्करण में १।१२६)

अर्थ — मनु ने जिस किसी का जो भी धर्म (कर्तव्य) बताया है वह सब वेदोक्त है । क्योंकि वेद सम्पूर्ण ज्ञान से युक्त है ।

> २. दश स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायं मुवो ८ व्रवीत् । त्रिषु वर्णेषु यानि स्युरक्षतो ब्राहमणो व्रजेत् ।।(८ । १२४ ।।)

अर्थ — स्वायम्भुव मनु ने दण्ड के दश स्थान बताए हैं । जिन पर क्षत्रियादि तीन वर्ण वालों को दण्ड देना चाहिये । और ब्राइमण को दण्ड के बिना ही छोड़ देना चाहिए ।

#### ३. ऋणे देये प्रतिकाते पञ्चकं शतमर्हति । अपहवे तद्दिगुणं तन्मनोरनुशासनम् ।।(८ ।१३९)

आर्थ — मनु का ऋणादि के विवाद में यह दण्ड का प्रकार है कि यदि ऋण लेने वाला न्यायसमा में आकर ऋण को स्वीकार कर लेता है, तो उस पर पांच प्रतिशत दण्ड करे और यदि वहां मी झूठ बोले या छिपावे तो दश प्रतिशत देना चाहिए।

#### मृगु के नाम से वर्णित श्लोक -

१. एतद्वोऽयं भृगुः शास्त्रं श्रावियव्यत्यशेषतः। एतद्वि मत्तोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिलं मृनिः।।(१।५९।)

अर्थ — यह मृगुमुनि आप सब को सम्पूर्ण धर्मशास्त्र सुनायेंगे । इस मुनि ने यह समस्त शास्त्र मुझ से पढ़ा है ।

> २. स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो मृगु: । श्रूयतां येन दोषेण मृत्युर्विप्राञ्जिद्यांसित ।। (४ । ३ ।।)

अर्थ — उस घर्मात्मा भूगु मुनि ने महर्षियों से कहा कि जिस दोष के कारण विग्रों (विद्वानों) को मृत्यु मारना चाहती है, उसे सुनिये।

३. इत्येतन्मानवं शास्त्रं मृगुप्रोक्तं पठन्द्विज: । भवत्याचारवान्नित्यं यथेष्टां प्राप्तुयादगतिम् ।। (१२ । १२६ ।।)

अर्थ — इस मृगु-प्रोक्त मानव-धर्मशास्त्र को पढ़ता हुआ द्विज सदाचारी बन जाता है और इच्छानुसार गति कोप्राप्त करता है।

- (इ) जैसा कि अमी 'क' खण्ड में दर्शाया गया है कि मनु की शैली किसी मी विषय अथवा प्रकरण के प्रारम्भ अथवा समाप्ति पर,या दोनों ही स्थानों पर,उिहष्ट विषय का संकेत देने की है । यदि किसी स्वतन्त्र प्रकरण में अथवा एक प्रकरण की समाप्ति होने पर, प्रारम्भ की गई चर्चाओं के आद्यन्त में, उस विषय का संकेत नहीं मिलता,तो उससे यह संकेत मिलता है कि वह प्रकरण मनु की शैली का नहीं है । यथा —
- १. प्रथम अध्याय के १११-११८ श्लोकों में मनुस्मृति की विषयसूची का प्रसंग एक स्वतंत्र और पूर्वापर प्रसंग से मिन्न प्रसंग है, किन्तु इस प्रसंग के न तो पूर्व ही उद्दिष्ट विषय का संकेत है और न समाप्ति पर । अत: यह मनु की शैली का प्रसंग नहीं है ।
- २. ग्यारहवें त्राध्याय के १-४३ श्लोकों में स्वतन्त्र दान का तथा अन्य फुटकर प्रसंग हैं, किन्तु उसके प्रारम्भ और समाप्ति पर विषय का संकेत नहीं है। ४३ श्लोकों में वर्णित विषय का कोई संकेत न होना, इस प्रसंग को मनु की शैली का सिद्ध नहीं करता। अत: यह भी प्रक्षिप्त है।

#### (ख) निराधार एवं अयुक्तियुक्त शैली -

जहां कारण-कार्य या साधन-साध्य का पारस्परिक सम्बन्धरहित वर्णन किया गया हो, जिस विधान की कोई बुद्धिसंगत स्थिति न हो अथवा तो तर्क के आधार पर पुष्ट नहीं होता, ऐसा वर्णन निराधार एवं अयुक्तियुक्त शैली का है। मनू ने प्रत्येक विधान और वर्णन को साधार एवं युक्तियुक्त ढंग से वर्णित किया है और घर्मनिर्णय के लिए तर्क को भी एक प्रमुख आधार माना है (१२।१०६, ११९) । मनु के इस दृष्टिकोण के अनुसार उक्त शैली के श्लोक मनुकृत न मानकर प्रक्षिप्त माने गये हैं । यथा —

> धान्यं हत्वा भवत्याखु: कांस्यं हंसो जलं प्लव: । मधु दंश: पय: काको रसं श्वा नकुलो घृतम् ।।(१२ । ६२ ।।)

अर्थ — धान्य चुराने वाला चूहा, कासा चुराने वाला हंस, जल की चोरी करने वाला जलमुर्ग, मधुचोर डांस, दूधचोर कौआ, रस चुराने वाला कुता ओर घी चुराने वाला नेवला बनता है। यहां उक्त चोरियों का और उनके फलस्वरूप में वर्णित जन्मों का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है, अत: यह कथन निराधार एवं अयुक्तियुक्त है।

प्रत्यग्निं प्रतिसूर्यं च प्रतिसोमोदकद्विजान् । प्रतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ।। (४ । ५२ ।।)

अर्थ — अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, जल, ब्राह्मण और गाय तथा वायु इनकी ओर मुख करके लघुशंका करने वाले व्यक्ति की बुद्धि नष्ट होती है।

यहां भी उक्त वस्तुओं की ओर मुख करने का और बुद्धि नष्ट होने का कोई युक्तियुक्त सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार निम्न विधान भी अयुक्तियुक्त और निराधार हैं —

> मृदं गां दैवतं विप्रं घृतं मधुं चतुष्ययम् । पदिक्षणानि कुर्वीत प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन् ।।(४ । ३९ ।।)

अर्थ — मिट्टी, गाय, देवमूर्ति, ब्राह्मण, घी, शहद, चौराहा और प्रसिद्ध वृक्ष, इनको दांयमाग की ओर रखता हुआ बायीं ओर से जाये।

विनादिमरप्सु वाप्यातः शारीरं संनिवेश्य च । सचैलो बिहराप्लुस्य गामालम्य विशुद्ध्यति । (११ ।२०२ ।।)

अर्थ — पीड़ित व्यक्ति जल के विना और जल में शरीर के मल-मूत्र को त्यागकर वस्त्ररहित स्नान करें और जल से बाहर आकर गौ कर स्पर्श करे, इस प्रकार वह शुद्ध होता है।

#### (ग) अतिशयोक्तिपूर्ण शैली —

अभिष्ट सिद्धि की प्रवृत्ति से जहां किसी बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया गया है, वह अतिशयोक्तिपूर्ण शैली है ' मनु की शैली में संतुलित वर्णन है। मनुस्मृति एक विधानशास्त्र है, अत: उसमें वर्णित प्रत्येक विधान, प्रत्येक धर्म-अधर्म का कथन यथावत होना चाहिए \कहीं-कहीं यह यथावता नहीं है, यथा—

अवगूर्य त्वब्दशतं सहस्त्रमिष्ठत्य च। जिर्घासया ब्राह्णस्य नरकं प्रतिपद्यते।।११।२०६।।

अर्थ — ब्राह्मण को मारने की इच्छा से दंड को उठाने मात्र से सौ वर्ष तक और दंडप्रहार करके मारने वाला हजार वर्ष नरक में, रहता है।

> शोणितं यावत: पांसून्गृह्णाति महीतले। तावन्त्यब्दसहस्राणि तत्कर्ता नरके वसेतु ।।(११ । २०७ ।।)

अर्थ — ब्राहमण के शरीर से निकले रक्त से पृथ्वी के जितने रजकण मीगें, दण्डप्रहार करके ब्राहमण के शरीर से रक्त निकालने वाला व्यक्ति उतने ही सहस्र वर्ष पर्यन्त नरक में पड़ा रहता है । अतिशयोक्तिपूर्ण शैली होने से ये श्लोक मनुप्रोक्त नहीं हैं, अत एव प्रक्षिप्त हैं। (घ) पक्षपातपूर्ण शैली —

जहां किसी वर्ग, व्यक्ति या बात की,उपयुक्त आधार या कारण के बिना विशेष पक्षधरता अपनायी गई है; अथवा किसी वर्ग या व्यक्ति की घृणा, निन्दा, ऊंच-नीच,छूआ-छूत आदि से प्रेरित होकर अनुपयुक्त अवमानना की गई हो; वह पक्षपातपूर्ण शैली है। मनु की शैली में उपयुक्त 'आधार' या कारण के आधार पर ही प्रशंसा या निन्दा है, पूर्वाग्रहबद्धता पूर्वक पक्षपात की प्रवृत्ति से नहीं। बीच-बीच में पक्षपात की मावना से ओतप्रोत श्लोक भी आते हैं वे मनुप्रोक्त नहीं है — ब्राहमणवर्ग के लिए विशेष पक्षपात —

(अ)स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वंवस्ते स्वं ददाति च। आनुशंस्याद् ब्राह्मणस्य भुञ्जते हीतरे जना:॥(१।१०१।।)

अर्थ — ब्राहमण जो कुछ खाता है, पहनता है, देता है, वह सब उसका ही है — यह सब ब्राहमण का ही है। अन्य जो लोग खाते हैं, वे सब ब्राहमणों की कृपा से खाते हैं।

बाहमणं दशवर्षं तु शतवर्षं तु मूमिपम् । पितापुत्रौ विजानीयाद् बाहणस्तु तयो : पिता ।। (२ । १३५ ।।)

(इस संस्करण में २।११०)

अर्थ — दश वर्ष का ब्राहमण और सौ वर्ष का क्षत्रिय, पिता-पुत्र के बराबर हैं । उनमें ब्राहमण पिता के तुल्य है ।

स्त्रियों के लिए पक्षपात-पूर्ण विधान —

(आ) विशील: कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जित:

उपचर्यः स्त्रिया साध्या सततं देववत्पतिः ।। (४ । १५४ ।।)

अर्थ — पतिव्रता स्त्री को दुष्टस्वमाव वाले, परस्त्रीगामी और गुणहीन पति की मी सदा देवताओं के समान पूजा सेवा करनी चाहिए ।

अखूत की भावना से प्रेरित पश्चपातपूर्ण शैली —

न विप्रं स्वेषु तिछत्सु मृतं श्रूद्रेण नाययेत् । अस्वग्यां ह्याहृति : सा स्याच्युद्रसंस्पर्शदृषि ता ।। (४ । १०४ ।।)

अर्थ — जब तक अपने वर्ग के व्यक्ति विद्यमान हैं, तबतक ब्राह्मण के शव को शुद्धें से नहीं उठवाना चाहिये । क्योंकि शुद्ध के स्पर्श से दूषित शरीर की आहुति स्वर्ग में नहीं पहुँचाती । घूणा और निन्दायुक्त शैली —

> (ई) वृषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपडतस्य च । तस्यां चैव प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विघीयते ।।(३ । १९ ।।)

अर्थ — विवाह करके शूद स्त्री के अघरपान करने वाले का, और जिसके मुख पर शूद्रा का श्वास लगा हो. जो शूद्रा के गर्म मे उत्पन्न हुआ हो; उसका कमी (निस्तार) नहीं हो सकता। उंच-नीच की मावना से प्रेरित पक्षपालपूर्ण शैली —

(उ) सहासनमिप्रेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टज: ।

#### कद यां कृताङ्के निर्वास्य: स्फिचं वास्यावकर्तयेत् ।।(८।२८१।।)

अर्थ — जो शूद्र ब्राह्मण के समान आसन पर बैठना चाहे तो उसकी कमर पर दगवाकर उसे देश निकाला दे दे अथवा नितम्बों को कटवा दे।

उपर्युक्त सभी श्लोक पक्षपातपूर्ण शैली के होने से मनुप्रोक्त सिद्ध नहीं होते. अत : प्रक्षिप्त हैं ।

## ६. अवान्तरविरोध —

मनुस्मृति में कुछ प्रसंग ऐसे हैं, जिनमें अन्धाघुन्य मिलावंट हुई है। एक प्रिक्षिप्त प्रसंग के अन्तर्गत ही अनेक पारस्पिरक विरोध पाये जाते हैं। इन विरोधों से कुछ निष्कर्ष सामने आते हैं— (१) विवादास्पद विषयों में ही अधिक प्रक्षेप हुए हैं, (२) इतने विरोध किसी एक लेखक की रचना मे नहीं हो सकते, (३) प्रक्षेप मिन्न-मिन्न व्यक्तियों द्वारा — (४) मिन्न-मिन्न समयों में किये गये हैं (५) ऐसे विरोधात्मक वर्णन मनुसदृश विद्वान की रचना नहीं हो सकते हैं (६) अत: वह प्रसंग प्रक्षिप्त और अप्रामाणिक है। एक प्रक्षिप्त प्रसंग में ही परस्पर पाये जाने वाले विरोध को 'अवान्तर विरोध' कहा गया है। यह आधार एक सहयोगी आधार के रूप में लिया गया है। इसके प्रदर्शन से उपर्युक्त निष्कर्ष स्पष्ट हो जाते हैं, और उस प्रसंग की अप्रामाणिकता और प्रक्षिप्तता पुष्ट हो जाती है। जैसे —

- ३ । १२२ से २४ ८ तक श्राद-वर्णन का प्रसंग है, जो अन्तर्विरोध, प्रसंगविरोध आदि के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है । साथ ही उस प्रसंग में प्राप्त होने वाले अवान्तरिवरोध उसकी प्रक्षिप्तता और अप्रामाणिकता को पुष्ट कर देते हैं और यह संकेत देते हैं कि स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के अनुसार पूर्वापर प्रसंग देखे बिना ही मनचाहे प्रक्षेप करके अपनी मान्यताओं को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने के प्रयास किये हैं । इस प्रसंग में कुछ अवान्तरिवरोध इस प्रकार हैं —
- (अ) १२९ वें श्लोक में कहा गया है कि देवकर्म में वेदहीन ब्राइमण को नहीं जिमाना चाहिए, और १४९ में कह दिया कि श्राद्धवाता देवकर्म में जिमाते समय वेदादि के पढ़े लिखे की परीक्षा न करें अर्थात ब्राइमणमात्र होना ही पर्याप्त है।
- (आ) सम्पूर्ण प्रसंग में मासमक्षण का विधान है और मांस की भरपूर प्रशंसा है, किन्तु १५२ में मांसविक्रता ब्राह्मण को जिमाने का निषेध कर दिया । यदि मांसमक्षण पवित्र और प्रशंसनीय कार्य है तो मांसविक्रताओं को निन्दा क्यों माना भवा ?
- (इ) १५१ वें श्लोक में श्राद्ध-कर्म में ब्रह्मचारी को जिमाने का निषेघ हैं, और १८६, १९२. २३४ में श्राद में जिमाने का विधान हैं । इतना ही नहीं इनमें उसे पंक्तिपावन (श्राद की पंक्ति को पवित्र करने वाला) तक माना है ।
- (ई) १९६ –१९७ श्लोकों में भूद्रादि सभी वर्णों के लिए श्राद्व करना कहा है, और २४१ आदि में भुद्र के स्पर्श का निषेघ, भुद्र के देखने मात्र से श्राद्व के पुण्य का नष्ट हो जाना आदि प्रदर्शित है।
- (उ) १३८ में मित्र ब्राहमण को श्राद्ध में जिमाने का निषेध है, किन्तु १४४ में जिमाने का विधान है।
- (ऊ)१६७ —१७३ तक के श्लोकों में विभिन्न मांसों से कई-कई मास, वर्ष और अनन्त काल तक पितरों की तृप्ति मानी है । यदि एक बार के श्राद्ध से इतनी तृप्ति हो जाती है तो उनको पुन : पाक्षिक मासिक श्राद्ध की क्या आवश्यकता रह जाती है ?

#### ७. वेद-विरुद्ध ---

मनुस्मृति के १ । ३ । । २ । ६ (इस संस्करण में १ । १२५) ९ – १५ । । १२ । ९३ – ९९, १०९ – ११३ श्लोकों से यह विदित होता है कि मनु वेद को ही धर्म का मूलाधार मानते हैं और उनकी मनुस्मृति मी वेदानुकूल है । अन्य परवर्ती स्मृतियों ने भी मनुस्मृति को वेदानुकूल घोषित किया है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुस्मृति में कोई मान्यता वेदांवरुद्ध नहीं होनी चाहिए । जो वेदविरुद्ध होगी,वह मनु की मान्यता के आधार पर प्रक्षिप्त ही मानी जायेगी । यहां यह स्पष्टीकरण भी उपयुक्त होगा कि वेद की मान्यताओं को निर्विवाद रूप में स्पष्ट करना अपने आप में एक जटिल कार्य है, अत : वेदों की जो मान्यताएँ बिल्कुल स्पष्ट है, उन्हीं के अनुसार इस शाधार का उपयोग किया गया है । विशेषत : उन विधानों में तो इस आधार का उपयोग करना अति-आवश्यक हो गया है जिनमें वेदों को उद्दत करके वर्षन है । कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं —

(१) निम्न श्लोकों में स्त्री-शुद्रों को वेदमन्त्रों के पठन-श्रवण का निषेध है—

(क) अमन्त्रिका तु कार्येयं स्त्रीणामावृदशेषत: ।। (२।६६ ।।) (२।४१ इस संस्करण में)

अर्थ — स्त्रियों के संस्कार के लिए ये समस्त-कर्म बिना मन्त्र के करे।

(ख) सार्यं त्वन्नस्य सिद्धस्य पत्न्यमन्त्रं बर्लि हरेत् ।।(३ । १२१ ।।)

अर्थ —सायकाल पाकशाला में बनाये अन्न से पत्नी मन्त्रोच्चारण किये विना बलि देवे ।

(ग) नाविस्पष्टमधीयीत न श्द्रजनसन्निधौ ।। (४ । ९९ ।।)

व्यर्थ — वेदों को अस्पन्ट न पढ़ें और शुद्ध के सामने न पढ़े।

इन श्लोकों में वेदविषयक विघान स्वयं वेदविरुद्ध हैं। वेद में वेदाघ्ययन सभी के लिए विहित है —

# (क) ''यथेमा' वाच' कल्याणीमावदानि जनेष्य: । -क्रस्तजन्याच्यां शुद्धाय चार्याय च स्वाय चारणाय ।।(यजुर्वेद २६ । २)

अर्थात — ''परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेम्य:) सब मनुष्यों के लिये (इमाम्) इस (कल्याणीम्) कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देने हारी (वाचम्) ऋग्वेद आदि चारों वेदों की वाणी का (आवदानि) उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया करो । यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि स्मृत्यादि ग्रन्थों में ब्राहमण. क्षत्रिय, वैश्य ही को वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है, स्त्री और शुद्र आदि वर्णों का नहीं ? (उत्तर) — (ब्रह्मराजन्याम्याम्) इत्यादि, देखो परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय (अर्याय) वैश्य (शुद्राय) शुद्र और (स्वाय) अपने मृत्य वा स्त्री आदि (अरणाय) और अतिशूद्र आदि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है ।'' (स. प्र. समु. तृतीय, पृ. ७४)

(ख) सभी व्यक्तियों को वेद पढ़ने का अधिकार होने और यज्ञ आदि वैदिक क्रियाए करने का अधिकार होने में वेदमन्त्र के साथ-साथ वेद के अंग 'निरुक्त का प्रमाण —

''यज्ञियास: पञ्चजना: मम होत्रं जुषध्वम् ।।''

(ऋग्. १०।५३।४)

इस मन्त्र में पठित 'पञ्चजना .' पद की व्याख्या करते हुए यास्क त्रृषि स्पष्ट करते हैं —

''गन्धर्वा: पितरो देवा असुरा रक्षांसीत्येके । चत्वारो वर्णा:, निषाद: पञ्चम इति औपमन्यव: । निषाद: कस्माद? निषन्नं अस्मिन् पापकमिति नैरुक्ता पञ्चजनीनया विशा ।'' (३ । ८)

अर्थात् — 'गन्धर्व, पितर, देव, असुर, राक्षस, ये पांच प्रकार के व्यक्ति हैं, इन सब को यज्ञ करने का अधिकार है; ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं। औपमन्यव का मत है कि चार वर्ण — ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा निषाद — पापी इन सबको यज्ञ का अधिकार है। निषाद को 'निषाद' क्यों कहते हैं? क्यों कि इस व्यक्ति के मन में पाप की भावना रहती है। इस प्रकार सभी मनुष्यों के ये पांच वर्ग हैं।' यज्ञ में मन्त्रपाठ अवश्य होता है।

(ग) स्त्रियों को शेदाध्ययन, विद्याप्राप्ति एवं ब्रह्मचर्याष्ठम के विधान में वेद का प्रमाण — 'ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते एतिम् ।'

(अथर्व, ३।२४।११।१८)

"जैसे लड़के ब्रह्मचर्य-सेवन से पूर्णविद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवर्ता, विदुषी, अपने अनुकूल, प्रिय, सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं, वैसे (कन्या) कुमारी (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादिशास्त्रों की पढ़ पूर्णविद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवक होके पूर्ण युवावस्था में अपने सदृश, प्रिय विद्वान् (युवानम्) पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष को (विन्दते) प्राप्त होवे । इसलिए स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिए ।

(प्रश्न) क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें?

(उत्तर) अवश्य, देखो श्रौतसूत्र आदि में —

#### ंडमं मन्त्रं पत्नी पठेत ।।

अर्थात् — 'स्त्री यज्ञ में इस मन्त्र को पढें। जो वेदादि शास्त्रों को न पढी होवे तो यज्ञ में स्वरसिंहत मन्त्रों का उच्चारण और सस्कृतभाषण कैसे कर सके। मारतवर्ष की स्त्रियों में भूषणरूप गार्गी आदि वेदादिशास्त्रों को पढके पूर्ण विदुषी हुई थीं, शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है।' (स. प्र. ततीय समु. प्र. ७५)

(आ) मनुस्मृति के पंचम अध्याय के २६ से ४२ श्लोकों में वेद का साक्ष्य देकर हिंसा का विधान है, वह साक्ष्य मिथ्या और वेदविरुद्ध है। वेद में तो हिंसा का निषेध हैं—

'यजमानस्य पशून् पाष्ठि' (यजु. १।१) मित्रस्याष्ठं चश्चुषा सर्वाणि मूतानि समीक्षे' (यजु. ३६ । १८)

अत: वेदविरुद्ध होने से मनुस्मृति के समी हिंसापरक श्लोक प्रक्षिप्त कहलायेंगे। अन्त में यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक समझता हूँ कि उपर्युक्त आघारों के अतिरिक्त और भी 'आघार' बन सकते थे, या बन सकते हैं किन्तु अभी केवल सात ही आघारों पर कार्य किया है। अन्य आधारों का निर्माण कुछ का तो इसीलिए नहीं किया जा सकता कि वे दोषपूर्ण प्रतीत होते हैं। उदाहरण के रूप में यह बहुत संभव है कि कुछ श्लोक स्थानम्रष्ट हो गये हों, लेकिन हम यांदे स्वयं उनका क्रम निश्चित करदें तो फिर कोई सीमित आधार नहीं रह जायेगा। कोई किसी श्लोक को कहीं रखेगा, कोई कहीं। ऐसे श्लोक जो स्थानम्रष्ट प्रतीत हुए और उनमें प्रक्षेप की कोई प्रवृद्धि लक्षित नहीं हुई, उन्हें उसी स्थान पर रखकर अपनी टिप्पणी देवी है। इसी प्रकार कुछ आधारों का निर्माण करना संभव ही नहीं लगा, जैसे — किसी एक पदमाग या पंक्ति के रूप में किये गये प्रक्षेपों को निकालना। इसी प्रकार मौलिक बचे श्लोकों में भी कुछ रचनाएं इस प्रकार की हैं जो निर्घारित

आधारों की सीमा में नहीं आतीं, किन्तु वे इतनी साधारण बातें हैं कि उन्हें मनु सदृश महर्षि की रचना कहने में सन्देह होता है।

इतना कार्य करने के बाद भी इस विषय में कार्य करना शेष रह जाता है। फिर भी अब जैसा संभव हो सका, मनुस्मृति के गदलेपन और विकृति को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया गया है, और इसमें कोई गर्वोक्ति की बात भी नहीं है कि इन 'आधारों' से मनुस्मृति का शुद्धिकरण करने से इसका गदलापन तो निश्चितरूप से दूर हो ही गया है।



#### ६. प्रक्षेपों से हानियां एवं भ्रान्तियां

प्रक्षेपकों ने मनुस्मृति में स्वाभिमत प्रक्षेप करके अपना स्वार्थ एवं उद्देश्य तो सिद्ध कर लिया, किन्तु इस दुष्कृत्य से मनुस्मृति को गहरा आघात पहुंचा है। मनुस्मृति का अध्ययन करने से यह जात हो जाता है कि उसका मौलिक रूप अत्यन्त श्रुद्ध, परिष्कृत, मानवतापूर्ण, पक्षपातदुराग्रहरिहत एवं उच्चाशयों से युक्त था। प्रक्षिप्तों ने उस स्वरूप को विकृत करके गदला और भद्दा बना दिया। मनु की मौलिक व्यवस्थाओं को परिवर्तित करके मनु के उद्देश्य को संकीर्ण एवं कुण्ठित रूप दे दिया। प्रक्षिप्त वर्णनों के कारण आज मनुस्मृति को पाठकों की आक्षेपात्मक आलोचनाओं का शिकर होना पड़ रहा है। इसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और अध्ययन के योग्य ग्रन्थं नहीं माना जाता। इस प्रकार प्रक्षिप्तों के कारण एक सुन्दर ग्रन्थ का अपमान हो रहा है। साथ ही अनेक भ्रान्तियाँ भी पनप गयी हैं। प्रक्षिप्तों के कारण हुई हानियों और भ्रान्तियों का अनुमान निम्न बातों से लगाया जा सकता है—

#### (१) भारतीय संस्कृति के स्वरूप में विकृति —

मनुकालीन समाज की संस्कृति अत्यन्त उच्च आ शों से अनुप्राणित, पक्षपात और दुराग्रहरिहत व्यवस्थाओं से युक्त, मानवता और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत थी। वर्णव्यवस्था का आधार कर्म थे (१।६७-९१)।घृणा की भावना व्यक्तियों के प्रति न होकर दुष्कमों के प्रति थी। परवर्ती काल में व्यवस्थाएँ और परम्पराएँ विकृत एवं शिथिल हो गईं। वर्णव्यवस्था कर्मणा न रहकर जन्मना मानी जाने लगी। ज्ञान-विद्या पर ब्राह्मणों का एकमात्र आधिपत्य हो गया। उन्होंने अपने को सर्वोच्च तथा पवित्र घोषित किया और स्त्री, श्रुद्ध को घृणास्पद तथा अस्पृश्य बताया। अवान्तर काल की इन विकृत-व्यवस्थाओं को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति तथा अन्य शास्त्रों में स्थान-स्थान पर उनका प्रक्षेप कर दिया और उन वर्णनों को पढ़कर ही आज यह माना जाने लगा कि ये विकृतियाँ मनुकालीन समाज में भी थीं। इन प्रक्षिप्तों के आधार पर ही आलोचक आज यह आक्षेप करते हैं कि मनुकालीन समाज में जाति-पाँति, स्पृश्यास्पृश्य की मावना, स्त्री-शृद्धों के प्रति हीनदृष्टि थी। शृद्धों के प्रति पक्षपात और विद्रेषपूर्ण व्यवहार था। माँसभक्षण, पशुयज्ञ, बहुविवाह, आदि का प्रचलन था। इस प्रकार प्रक्षेपों के कारण प्राचीन संस्कृति का स्वरूप भहा एवं विकृत हो गया। इतिहासकार तत्कालीन समाज और संस्कृति का जो इतिहास प्रस्तुत कर रहे हैं वह इन्हीं प्रक्षिप्तों पर आधारित होने से वास्तविक नहीं कहा जा सकता।

#### (२) रचनाकाल-सन्बन्धी भ्रान्तियां —

यचिप मनुस्मृति के रचनाकाल के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतमेद हैं तथापि प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि मनुस्मृति उपलब्ध समस्त लौकिक संस्कृत-साहित्य से प्राचीन है और कुछ वैदिक साहित्य से भी (विस्तृत विवेचन पूर्व वर्णित है) । किन्तु कुछ आधुनिक, इतिहासकारों ने इसे महामारत से भी परवर्ती और कुछ ने इसे श्रुंगकालीन माना है । यह रचनाकाल-संबन्धी भ्रान्ति कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों के कारण ही हुई है । महाभारत से परवर्ती मानने वाले इतिहासकार निम्न श्लोकों को आधार मानते हैं —

कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पञ्चाला : शूरसेनका : । एष ब्रह्मर्षिदेशो त्रै ब्रह्मावर्तादनन्तर : ! । (२।१९ ।।) अर्थ — ब्रह्मावर्त से मिला हुआ कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल और श्रूरसेनक देशों का प्रदेश ब्रह्मिष-देश कहलाता है।

#### कुरुक्षेत्रांश्च मत्स्यांश्च पञ्चालांशूरसेनजान् । दीर्घाल्लाचूंश्चैव नरानग्रानीकेषुयोजयेत् ।। (७।१९३ ॥)

अर्थ — कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल, श्रूरसेनक देशों में उत्पन्न सैनिकों को, जो लम्बे या छोटे कद के होते हैं. उनको सेना के अगले भाग में रखें।

इन श्लोकों में कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल, श्रूरसेनक नामों का उल्लेख है, अत: विद्वानों का विचार है कि मनुस्मृति इनसे परवर्ती है। किन्तु ये दोनों ही श्लोक परवर्ती हैं।

इसी प्रकार कुछ अत्याधुनिक परम्पराओं के कारण, कुछ वाममार्गीय परंपराओं के कारण मनुस्मृति को शुंगकालीन घोषित किया गया, जैसे-बालविवाह का विघान, मद्य-मांस का विघान आदि। वे इस प्रकार के श्लोक हैं —

#### त्रिंशद्वर्षोद्वहेत्कन्यां हृद्यां द्वादशवार्षिकीम् । त्र्यष्टवर्षो ऽष्टवर्षां वा धर्मे सीदति सत्वर : ।। (९।९४ ।।)

अर्थ — गृहस्थ-धर्म का लोप न चाहता हुआ तीस वर्ष का पुरुष शोघ्र ही १२ वर्ष की सुन्दर कन्या और २४ वर्ष का आठ वर्ष की कन्या से विवाह करे।

#### न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने । प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ।। (४।४६ ।।)

अर्थ — माँस-मक्षण, शराब पीना और व्यभिचार में कोई दोष नहीं है । यह तो प्राणियों की स्वामाविक प्रवृत्ति है, किन्तु इनसे निवृत्ति होना अतिलामदायक है ।

ये श्लोक भी पक्षिप्त हैं । इस प्रकार प्रक्षिप्त श्लोकों ने मनुस्मृति के काल के सम्बन्ध में विवाद पैदा कर दिया और अनेक इतिहासकारों को इसका कालनिर्णय करने में भ्रान्ति का शिकार होना पड़ा है ।

#### (३) साहित्यिक अवमूल्यन

अपने मौलिक रूप में मनुस्मृति उत्कृष्ट एवं शिक्षाप्रद ग्रन्थ है। इसमें मनु के हितकारी, शान्तिप्रद और मार्गदर्शक प्रवचन हैं। इनमें अधिकांश प्रवचन ऐसे हैं, जिन्हें जीवन के शाश्वत और सार्वभौमिक सिद्धान्त कहा जा सकता है। इसी कारण भारतीय साहित्य में मनुस्मृति का शीर्षस्थान रहा; किन्नु आज प्रक्षिप्तों के कारण इसे रूढ़िवादी ग्रन्थ माना जाने लगा है, और विभिन्न विकृतियों के कारण इसे साहित्य में सम्मानित स्थान और महत्य नहीं दिया जाता। प्रक्षेपों से मनुस्मृति की साहित्यक गरिमा का हनन हुआ है।

#### (४) प्रामाणिकता में सन्देह

विभिन्न विरोधी बातों के प्रक्षेपों के कारण आज पाठक मनुस्मृति की प्रामाणिकता में ही संदेह करने लगे हैं। मनुस्मृति का रचियता कौन है, और क्या यह मनुस्मृति वास्तविक है, इत्यादि प्रश्न प्रश्नेपों के कारण और अधिक उल्रह्म गये हैं। जैसे —

निम्न भ्लोक से मनुस्मृति मनुप्रोक्त सिद्ध होती है -

मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षय: । प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमञ्जूकन् ।। (१।१।।)

अर्थ — एकाग्रचित्त होकर बैठे मनु जी के सामने महर्षि उपस्थित हुए और उनका योग्य सत्कार करके मनु जी से इस प्रकार कहने लगे ।

किन्तु निम्न श्लोक इसे भृगुप्रोक्त सिद्ध करता है —

एतद्वो S यं भृगु:शास्त्रं श्रावियष्यत्यशेषत: ।। (१।५९ ।।)

अर्थ — इस धर्म-शास्त्र को भृगुमुनि आप सब त्रमृषियों को सम्पूर्णस्वरूप में सुनायेंगे । निम्न श्लोकों से मनुस्मृति मूलत: ब्रह्माप्रोक्त सिद्ध होती है —

प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसैवासुजत्प्रमु: ।। (११।२४३ ।।)

अर्थ — प्रजापति ने इस धर्मशास्त्र को तपस्या करके बनाया ।

इदं शास्त्रं तु कृत्वासौ मामेव स्वयमादित: । विधिवद्ग्राहयामास मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन् ।।(१।५८ ।।)

अर्थ — मनुजी कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारम्भ में इस धर्मशास्त्र को बनाकर प्रथम विधिपूर्वक मुझे उपदेश दिया । और फिर मैंने मरीचि आदि मुनियों को पढ़ाया ।

इसी प्रकार अन्य परस्परविरोधी, प्रसंगविरोधी वर्णन भी मनुस्मृति में मिलते हैं, जिन्हें पढ़कर पाठक का सिर चकराने लगता है और फिर उसे इसकी प्रामाणिकता में सन्देह पैदा होता है।

#### (५) मनु के व्यक्तित्व पर आंच --

महर्षि मनु को धर्मप्रवक्ता के रूप में सभी ने सर्वोच्च स्थान दिया है। परवर्ती शास्त्रों, त्रृषि-महर्षियों ने एकमत से मनु के विधानों को प्रमाण माना है और उन्हें प्रमाणिक, अधिकारी विद्वान । "यद्वै किंच मनुरवदत तद मेषजम्" (जो कुछ मनु ने कहा है, वह औषध है — तै. सं. २।२।१०२) कहकर उन्हें सर्वाधिक आदर दिया। किन्तु परवर्ती पक्षपात — दुराग्रहबद, रूट, अन्धविश्वास और घृणा-विद्वेष से प्रेरित प्रक्षेपों के कारण पाठकों की दृष्टि में मनु की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। पाठकों के लिए प्रक्षेपों की परीक्षा तो सम्भव न हो सकी, किन्तु उन्होंने यह अवश्य मान लिया कि इस प्रकार का वर्णन करने वाला व्यक्ति कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं हो सकता। इस प्रकार के प्रक्षेपों ने मनु के व्यक्तित्व का हनन किया है।

#### (६) मनुस्मृति के प्रति घृणा का दुष्टिकोण —

उपर-वर्णित घिनौनी और अमानवीय बातों का मनुस्मृति में उल्लेख देखकर आज के व्यक्ति इसके प्रति उपेक्षा और घृणा की भावना रखने लगे हैं। कोई-कोई इसे 'स्वार्थी ब्राहमणों का पोथा' कहकर मजाक उड़ाने है। विशेषत : निम्नवर्ग तो इस के प्रति इसलिए आक्रोश प्रकट करने हैं, क्योंकि इसमें उनके प्रति पक्षपात और विद्वेष का वर्णन है। स्त्रियों की निन्दा देखकर स्त्रीवर्ग की भी इस ग्रन्थ के प्रति उदासीनता की भावना है। यह सब प्रक्षेपों के कारण है।

इस प्रकार प्रक्षेपों के कारण मनुस्मृति को विभिन्न हानियां हुई हैं और उस के सम्बन्ध में भ्रान्तियां जन्मी हैं। अत: यह आवश्यक है कि मनुस्मृति के प्रक्षेपों का अनुसन्धान करके उन्हें दूर किया जाये जिसमें मनुस्मृति का मौलिक शुद्ध रूप सामने आ सके। प्रक्षेपों के निकल जाने पर ही मनु एवं मनुस्मृति के प्रति जनता की श्रद्धा जाग सकती है तभी मनुकालीन भारतीय संस्कृति और इतिहास का वास्तिवक चित्र सामने आ सकता है।

## तृतीय अध्याय

#### मनु की प्रमुख मौलिक मान्यताएं और उनकी मौलिकता के आधार

पिछले अध्याय में, मनुस्मृति में पाये जाने वाले प्रक्षिप्त श्लोकों और उनके अनुसंघान में सहायक 'मानदण्डों' पर लक्षण-उदाहरण सहित पर्याप्त विवेचन प्रस्तुत करके प्रश्लेपानुसन्धान की पद्धित को स्पष्ट कर दिया गया है और भाष्य में भी उन-उन श्लोकों या मान्यताओं पर यथास्थान आधारमूत समीक्षा दी है, फिर भी इस विषय में भार-बार ये शंकाएं उठायी जाती हैं कि 'अमुक मान्यता को मौलिक क्यों माना गया ?' 'अमुक मान्यता को प्रक्षिप्त क्यों माना गया है १ 'आप जिसे प्रक्षिप्त घोषित कर रहे हैं, क्यों न उसे मौलिक स्वीकार किया जाये ?' आदि-आदि।

पीछे यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि कृतित्व के आधार पर निर्धारित प्रसंगविरोध, अन्तर्विरोध आदि सात मानदण्डों के अनुसार जो मान्यता मनुस्मृति-विरुद्ध सिद्ध होती है, वह प्रक्षिप्त मानी गयी है और मनुस्मृति-संगत मान्यता मौलिक । यहां मनु की कुछ प्रमुख मान्यताओं का, मनुस्मृति में प्राप्त होने वाले उससे सम्बन्धित समग्र पक्ष-विपक्षात्मक विवरण को एकत्ररूप में प्रस्तुत करकं, और अधिक विवेचन किया जाता है, जिससे ये मान्यताएं और इनको मौलिक मानने की पद्धति और अधिक स्पष्ट हो सके।

मनुस्मृति की किसी भी मान्यता को मौिलक और प्रक्षिप्त मानने में सर्वसामान्य कारण या तर्क निम्न हैं —

- १. मनुस्मृति के प्रतिपाद्य, उसकी आधारमृत मावनाओं जो कि प्रसंग, विषय और शैली की दृष्टि से पूर्वापर क्रम से संगत हैं के अनुकूल वर्णन या मान्यताएं मौलिक हैं. और इनके विरुद्ध प्रक्षिप्त हैं । थे प्रक्षिप्त 'अन्तर्विरोघ' या 'परस्परिवरोघ' वर्ग के अन्तर्गत आते हैं ।
- २. मनुस्मृति कुछ निधारित विषयों या प्रकरणों में आबद्ध है। किसी मी विषय के प्रारम्भ, अन्त अथवा दोनों स्थानों पर मनुस्मृति में उसका संकेत स्वयं किया गया है। उन विषय-संकेतों से सम्बद्ध वर्णन मौलिक है और उनसे बाह्य वर्णन प्रक्षिप्त हैं। ये प्रक्षेप 'विषयविरोध' वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।
- ३. मनुस्मृति के पूर्वापर प्रसंग्रक्तम से जुड़े हुए श्लोक मौलिक हैं, और उससे तालमेल न रखने वाले अथवा उस क्रम को भंग करने वाले श्लोक प्रक्षिप्त हैं। ये 'प्रसंगविरोध' के अन्तर्गत आते हैं।
- ४. मनुस्मृति की सरचना और वर्णन पद्धित की कुछ सुनिश्चित शैलियां भी पायी जाती हैं।' उन शैलियों में दले या अनुकूल वर्णन मौलिक हैं और उनसे विरुद्ध प्रक्षिप्त। इन सभी को शैलीगत आधार' के अन्तर्गत रखा गया है।
- ५. मनु ने अपनी स्मृति का मूलस्रोत या आघार वेद को माना है, अत: स्पष्ट है कि मनुस्मृति में वेदानुकूल पायी जाने वाली मान्यताएं मौलिक हैं और उसके प्रतिकृल पायी जाने वाली प्रक्षिप्त हैं । यह बात मनु ने स्वयं भी स्वीकार की है । इस प्रकार के प्रक्षेपों को 'वेदविरोघ' की संज्ञा दी गयी है
  - ६. प्रक्षेप करने का कोई न कोई कारण अवश्य होता है । वह प्रक्षेप करने के पीछे 'निहितप्रवृत्ति'
- शैलियों के परिज्ञान के लिए मनु. का पु., तृतीय अध्याय में शैलीगत आधार और चतुर्च अध्याय में 'मनुस्मृति की शैली' शीर्षक इन्टच्य है।
- व. १११२५ (२११०); ११३/ १११२४ (२१६), १११२७, १२८, १३०-१३४ (२१८, ५, ११-१४); ११२१ ३१; १२११०८, १०५, ११३, आदि।
- 3. १२ 194-98 11

कही जा सकती है। प्रक्षिप्त निर्धारण में इस प्रवृत्ति को भी घ्यान में रखा गया है। इसको घ्यान में रखना इसलिए भी आवश्यक है कि प्राचीनकाल में स्मृति या हस्तलेखों के द्वारा ही विद्याएं या शास्त्र सुरक्षित रखे जाते थे। इसकी बहुत अधिक संभावना है कि किसी श्लोक में स्मृतिदोष से पूर्वापरक्रम में परिवर्तन आ गया हो, और फिर वैसा ही लेखबद हो गया हो, अथवा हस्तलेख में त्रुटित होकर स्थानभ्रष्ट हो गया हो।

इन तर्क या आधारों में से किसी श्लोक पर एक आधार ही लागू होता है, तो कहीं एक से अधिक मी। इन आधारों के अनुसार मनुस्मृति में मौलिक सिद्ध होने वाली कुछ प्रमुख मान्यताएं निम्न हैं —

## १. मनुस्मृति में वर्णव्यवस्था कर्मणा मान्य है, जन्मना नहीं --

मनुस्मृति में अनेक स्थलों पर स्पष्ट और सांकेतिक रूप में ऐसे वर्णन हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि मनु वर्णव्यवस्था का निर्धारण मूलत : कर्म से मानते हैं, जन्मना नहीं । किसी भी वर्ण में उत्पन्न बालक को माता-पिता अपने वर्ण या अन्य किसी भी वर्ण में दीक्षित करा संकते हैं, किन्तु शैक्षणिक काल में अन्तत : वर्ण का निश्चय, उसके गुण, कर्म, स्वभाव-संस्कार आदि के आधार पर आचार्य करता है । बाद में कर्मों या व्यवसाय के आधार पर उसमे परिवर्तन हो सकता है ।

(क) इस मान्यता के विधायक या संकेतक स्थल —

इस मान्यता को प्रदर्शित करने वाले निम्न स्थल मनुस्मृति में प्राप्त हैं। ये सभी मनुस्मृति की आधारभूत भावना के अनुरूप, संकेतित विषय के अन्तर्गत, प्रसंगसम्मत और शैली के अनुकूल हैं — १।३१, ८७-९१; २।११-१४ (३६-३९), ७८(१०३), १०१(१२६), १४२(१६८); ४।२४५; १०।६५।।

इन सभी स्थलों का अनुशीलन और विश्लेषण करने के अनन्तर इस विषयक निम्न निष्कर्ष स्पष्ट होते हैं —

(१) (क) यदि मनु जन्म से ही किसी वर्ण को श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ मानते तो उन्हें वर्णों के कर्मों का निश्चय करने की आवश्यकता नहीं थी; क्योंकि जो व्यक्ति जन्म के आघार पर ही श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ माना जा रहा है तो वह वैसा ही रहेगा, चाहे कर्म करे या न करे । यतो हि शैशवावस्था और कौमार्यावस्था में भी वह वर्णों के लिए प्रतिपादित कर्मों को नहीं करता है. अपितु बहुत बार तो अज्ञान में विरोधी कर्म भी कर देता है । जब उस अवस्था में उसे जन्मत : ब्राह्मण या धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति माना जा रहा है [१।९८] तो बाद में कर्मों के न करने या विरोधी कर्मों के करने से भी उसका ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं होना चाहिए । लेकिन मनुस्मृति के सभी विधि-निषेध वचनों, व्यवस्थाओं और वर्णों के लिए कर्मों के निश्चय से स्पष्ट होता है कि मनु धर्म-अधर्म, कर्म और अवस्थाओं से ही वर्णव्यवस्था या व्यक्ति की श्रेष्ठता मानते हैं, जन्म से नहीं । यदि जन्म से ही श्रेष्ठत्व स्वीकार कर लिया जाये तो मनुस्मृति की सम्पूर्ण कर्मव्यवस्था ही व्यर्थ हो जायेगी । कोई पालन करे या न कर व्यवस्थाओं का कोई महत्त्व ही नहीं रहेगा,क्योंकि उनका श्रेष्ठत्व-अश्रेष्ठत्व तो जन्म से ही निर्धारित हो ही चुका । लेकिन मनु ने कर्म के आधार पर वर्णव्यवस्था मानी है । निम्न श्लोकों में उनकी अत्यधिक स्पष्ट घोषणा द्रष्टव्य है —

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम् । क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ।। (१०।६५ ।।)

अर्थात् —श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ कर्मों के अनुसार शुद्ध ब्राह्मण और ब्राह्मण श्रुद्ध हो जाता है अर्थात् गुणकर्मों

के अनुकूल कोई ब्राइमण हो तो ब्राइमण रहता है तथा जो ब्राइमण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के गुण वाला हो तो वह क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाता है । इसी प्रकार शूद्र के घर उत्पन्न भी मूर्ख हो तो वह शूद्र रहता है और जो उत्तम गुणयुक्त हो तो यथायोग्य ब्राइमण, क्षत्रिय और वैश्य जो जाता है । इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य का भी वर्ण-परिवर्तन समझना चाहिए ।

कर्मणा वर्णव्यवस्था का अतिस्पष्ट विद्यान — मनु ने इस श्लोक में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में वर्णव्यवस्था को कर्मों पर आधारित माना है। इस मान्यता के सम्बन्ध में अन्य विवेचन २।३१, ८७-९१; १०७, ११।११४ श्लोकों में और उनकी समीक्षा में देखिये।

(ख) श्लोक की पुष्टि में प्रमाण — पाचीन काल में कर्मानुसार वर्णव्यवस्था प्रचलित थी। इसके अनेक प्रमाण और उदाहरण मिलते हैं। आपस्तम्ब धर्मसूत्र १।५।१०-११ में इसी मान्यता को स्पष्ट किया है —

ं धर्मचर्य्यया जघन्यो वर्ण : पूर्वं पूर्वं वर्णमापचते जातिपरिवृत्तौ ।। १ ।। अधर्मचर्य्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापचते जातिपरिवृत्तौ ।। २ ।।

धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम-उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस-जिस के योग्य होवे ।। १।।

वैसे अधर्माचरण से पूर्व अर्थात उत्तम वर्णवाला मनुष्य अपने से नीचे-नीचे वाले वर्ण को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे ।। २ ।।" (स. प्र. चतुर्थ समु.)

- (२) अपने घर्म-कर्मों को पालन न करने पर कोई भी व्यक्ति शुद्र बन जाता है, ऐसा मनु का मत है। यथा —(अ) वेद न पढ़ने पर दिज शुद्रता को प्राप्त करता है (योऽन घीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् । स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वय: ।।(२।१६८)। (आ) सन्ध्योपासना न करने वाला व्यक्ति श्रुद्रवत होता है (न तिष्ठिति तु य: पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम् । स शूद्रवत् बिष्क्कार्य: सर्वस्मात् द्विजकर्मण: ।।(२।१०३)। (इ) यथोक्त आयुसीमा तक उपनयन में दीक्षित न होकर दिज न बनने वाले व्यक्ति 'त्रात्य' संजक श्रुद्र कहलाते हैं [२।३७-४०]। (ई) नीचों की संगति से ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त करता है (उत्तमान्तुत्तभान्यच्छन् हीनान् हीनांश्च वर्जयन् । ब्राह्मण: श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम् ।। (४।२४५)। इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि न तो मनु ने व्यक्ति को जन्म से ही अश्रेष्ठ माना है और न जन्मना आधार पर वर्णव्यवस्था मानी है, यदि जन्मना इनका निर्धारण होता तो उक्तरूप से वे निम्न न बनते।
- (३) इसके साथ ही शूदता को प्राप्त व्यक्ति यदि अपने कर्मों को सुधार लेता है और तृटियों के लिए प्रायश्चित कर लेता है तो वह पुन: अपने वर्ण का हो सकता है। मनु ने यह मान्यता, 'त्रात्य सक्त शूद्रों के लिए और वर्णविरुद्ध कार्यों के कारण ब्राह्मण-वर्ण से बहिष्कृत ब्राह्मणों के लिए विहित प्रायश्चितों में प्रकट की है [११।१९१-१९६]। इस व्यवस्था से भी मनु की वर्णव्यवस्था कर्मानुसार ही सिद्ध होती है।
- (४) मनु ने व्यक्ति की प्रतिष्ठा और बड़प्पन, गुणों की योग्यता के आघार पर माना है [२।१३६ १३७, १५४, १५६] । मनु की यह मान्यता भी यह स्पष्ट करती है कि मनु जन्म के आघार पर श्रेष्ठता या उच्चता अथवा वर्णव्यवस्या नहीं मानते, अपितु कर्म या गुणों को ही आघार मानते हैं ।
- (५) मनु ने वर्णों के कर्म बतलाते हुए ''लोकाना' विवृद्धयर्थम्'' (समाज की वृद्धि के लिए १।३१) और ''सर्वस्थास्य तु गुप्त्यर्थम्'' (इस समस्त जगत की सुरक्षा के लिए १।८७) को

कमंनिर्धारण का कारण बतलाया है। इन कारणों पर विशेष ध्यान देने पर यहां यह स्पष्ट मान्यता प्रकट हो जाती है कि मनु कमों के आधार पर ही वर्ण-व्यवस्था मानते हैं, जन्म के अनुसार नहीं। क्योंकि, यदि जन्म से ही व्यक्ति श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ, उच्च-निम्न निर्धारित हों गये तो उससे समाज या जगत की क्या वृद्धि होगी? केवल उच्च लोगों की वृद्धि होगी। अपितु वृद्धि मी कहां होगी, जो जिस स्तर का होगा वहीं रहेगा। उसे अपने स्तर की उन्नित का अवसर ही कहां मिलेगा? यदि जन्मना वर्ण-व्यवस्था मानें तो इन कारणों का कथन निर्धक होगा। इन कारणों के कथन से एक और संकेत मिलता है — वह यह कि चार वर्णों के अनुसार प्रजारं नहीं बनायीं अपितु प्रजाओं की वृद्धि के लिये (प्रजाओं के लिए) चार वर्ण बनाये अर्थात् पहले प्रजारं बनीं जो जन्मना समान थीं, फिर उनमें से गुण कर्मानुसार चार वर्ण निर्मित किये गये, जिससे समाज व्यवस्था में बंधकर वृद्धि करता रहे। इस प्रयोगपदित से भी कर्मणा वर्णव्यवस्था सिद्ध होती है।

(६) 'वर्ण' शब्द का अर्थ और व्युत्पति ही यह सिद्ध करते हैं कि मनु की व्यवस्था जन्मना न होकर कर्मणा है। निरुक्त में 'वर्ण' शब्द की व्युत्पति दी है... 'वर्णों वृणोते;' (२।१।४) अर्थात कर्मानुसार जिसका वरण किया जाये वह 'वर्ण' है। इस पर प्रकाश डालते हुए महर्षि दयानन्द ने मी स्पष्ट किया है —

''वर्णो वृणोतेरिति निरुक्तप्रामाण्याद्वरणीया वरीतुमर्हा: ।
गुणकर्माणि च दृष्ट्वा यथायोग्यं ब्रियन्ते ये ते वर्णा: ।''
(त्रृ. मा. मू. वर्णाग्रमधर्मविषय)

अर्थात् — गुण-कर्मों को देखकर यथायोग्य अधिकार जिसको दिया जाये वह वर्ण हैं।

- (७) वर्णों के नाम उनके कर्मानुसार रखे गये हैं । नामों की व्युत्पत्ति स्वयं उनके कर्मों का बोध कराती है (इसके लिए विस्तृत समीक्षा १।८७-९१ श्लोकों पर द्रष्टव्य हैं) ।
- (क) 'ब्राह्मण' नाम कर्मणा वर्णञ्यवस्था का सूचक वर्णों के नामों की व्याकरणानुसारी रचना और व्युत्पत्ति से भी यह बात सिद्ध होती है कि मनु ने कर्मानुसार ही वर्णों का नामकरण दिया है और नामों से वर्णों के कर्मों का भी बोध होता है । 'ब्रह्मम्' प्रातिपदिक से 'तदधीते तद्धेद' (अच्टा. ४।२।५९) अर्थ में 'अण्' प्रत्यय के योग से 'ब्राह्मण' शब्द बनता है । इसकी व्यत्पत्ति हैं 'ब्रह्मणा बेदेन परमेश्वरस्य उपासनेन च सह वर्तमानो विद्यादि उत्तमगुणयुक्त : 'अर्थात् वेद और परमात्मा के अध्ययन और उपासना में तल्लीन रहते हुए विद्या आदि उत्तमगुणों को धारण करने से व्यक्ति 'ब्राह्मण' कहलाता है । मनु ने भी इन्हीं कर्मों को ब्राह्मण के प्रमुख कर्मों के रूप में वर्णित किया है ।

बाह्मणग्रन्थों के वचनों में भी वर्णों के कर्मों का वर्णन पाया जाता है । निम्न वचनों में ब्राह्मण के कर्तव्य उद्दिष्ट हैं —

(अ) "आग्नेयो ब्राह्मण:"(तां. १४।४।६) । "आग्नेयो िष्ठ ब्राह्मण:"(काठ. २९।१०) = ब्राह्मण श्रेष्ठ व्रतों = यज्ञादि से सम्बन्ध रखने वाला अर्थात् यज्ञकर्ता ब्राह्मण होता है। (आ) "ब्राह्मणो व्रतमृत्" (तै. सं. १।६।७।२)। "व्रतस्य रूपं यत् सत्यम्" (श. १२।६।२।४) = ब्राह्मण श्रेष्ठ व्रतों = कर्मों को धारण करने वाला होता है। सत्य बोलना व्रत का एक रूप है।

(ह)."गायत्री वै बाह्मणाः"(ऐ. १।२८) ।"गायत्रो यज्ञः"(गो. पू. ४।२४) । "गायत्रो त्रै बृहस्पतिः"(तां. ५।१।१५) = ब्राह्मण गायत्र होता है । गायत्र वेद. यज्ञ और परमात्मा को कहते हैं ।

- (ख) 'क्षत्रिय' नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक (१) क्षणु हिंसा अथ वाली (तनादि) घातु से 'क्त:' प्रत्यय के योग से 'क्षत:' शब्द की सिद्ध होती है और 'क्षत' उपपद में त्रेंड् पालन करने अर्थ में (म्वादि) घातु से 'अन्येष्विप दृश्यते' (अप्टा. ३।२।१०१) सूत्र से 'उ:' प्रत्यय, पूर्वपदान्त्याकारलोप होकर 'क्षत्र' शब्द बना। 'क्षत्र एव क्षत्रिय:' स्वार्थ में 'इय:' होने से 'क्षत्रिय:'अथवा क्षत्रस्य-अपत्य' वा, 'क्षत्राद् घ:' (अ. ४।१।१३८) सूत्र से जन्म लेने अर्थ में 'घ:' प्रत्यय होकर क्षत्रिय शब्द बना। 'क्षदित रक्षति जनान् क्षत्रः' जो जनता की रक्षा का कार्य करता है अथवा, 'क्षण्यते हिंस्यते नश्यते पदार्थों येन स 'क्षतः' घातादि: तत्त स्त्रायते रक्षतीति क्षत्रः आक्रमण, चोट, हानि आदि से लोगों की रक्षा करने वाला होने से क्षत्रिय को 'क्षत्रिय' कहते हैं। ब्राह्मण प्रन्थों में 'क्षत्रं राजन्य:'(ऐ. ८।२; ३।४) 'क्षत्रस्य वा एतदूप' यद राजन्य:' (१ १३।१।५।३) क्षत्रिय 'क्षत्र' का ही रूप है, जो प्रजा का रक्षक होता है।
- (२) यहां अपत्यार्थ में 'इय्' आदेश के योग से क्षत्रिय आदि शब्द बनाने में यह शंका उत्पन्न होती है कि क्या मनु जन्म के आधार पर वर्ण मानते हैं ? इस शंका के निराकरण के लिए पुष्ट समाधान है । वंश केवल जन्म से ही नहीं अपितु विद्याजन्म से मी वंश चलता है । अष्टाघ्यायी २।१।१९ में 'संख्यावंश्येन' सूत्र में विद्या से जन्म माना है । मनुस्मृति २।११९ १२३ श्लोकों में स्पष्टत : विद्या के आधार पर जन्म माना है । इस प्रकार गुणग्राहिता, कार्यकारणमाव और विद्या के आधार पर मी अपत्य आदि सम्बन्ध होते हैं । वैसे सूर्य, वरुण आदि की कोई पत्नी या अपत्य आदि नहीं होते, किन्तु फिर मी कार्य-कारण और गुणग्राहिता आदि के आधार पर अदिति का पुत्र आदित्य, सूर्य की पत्नी सूर्या आदि, और वरुणानी, मैंत्रावरुण : आदि प्रयोग होते हैं ।
  - (३) क्षत्रिय के विस्तृत कर्त्तव्यों का वर्णन ७।१ से ९।२२५ क्लोकों में है।
- (ग) 'बेश्य' नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक (१) ''विश :मनुष्यनाम'' (निघ. २ । ३) उससे भावार्थ में 'यत',उससे स्वार्थ में 'अण्' । अथवा 'विश्' प्रातिपदिक से अपत्यार्थ में 'यत् ' छान्दस प्रत्यय से 'वैश्य' शब्द बना । ''यो यत्र-तत्र व्यवहारविद्यासु प्रविशति सः 'वेश्य:' व्यवहारविद्यासुशल: जनो वा' जो विविध व्यावहारिक व्यापारों में प्रविष्ट रहता है या विविध विद्याओं में कुशल जन 'वैश्य' होता है । ब्राहमण ग्रन्थों में —
- ''एतद् वे वेश्यस्य समृद्धं यत् पशवः'ं (तां. १८।४।६) ''तस्मादु बहुपशुर्वेश्वदेवो हि जागतो (वेश्यः)''(तां ६।११०) — पशुपालन से वेश्य की समृद्धि होती है. यह वेश्य का कर्तव्य है।
  - (२) वैश्य के विस्तार से कर्त्वयों का वर्णन द्रष्टव्य है ९ । २२५ ३,३३ में ।
- (घ) 'शूद्र' नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक (१) शुच्—शोकार्थक (भ्वादि) घातु से 'शुच्तेर्थच' (उणा. २ । १९) सूत्र से 'रक' प्रत्यय. उकार को दीर्घ च को द होकर 'शूद्र' शब्द बनता है। शूद्र: = शोचनीय: शोच्यां स्थितिमापन्नो वा, सेवायां साधुर अविद्यादिगुपासहितो मनुष्यो वा' शूद्र वह व्यक्ति होता है जो अपने अज्ञान के कारण किसी प्रकार की उन्तत स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाया और जिसे अपनी निम्न स्थिति होने की तथा उसे उन्तत करने की सदैव चिन्ता बनी रहती है,अथवा स्वामी के द्वारा जिसके भरण की चिन्ता की जाती है, ऐसा संवक मनुष्य|ब्राहमण ग्रन्थों में भी यही भाव मिलता है ''असतो वा एव सम्भूतो यह शूद्र:'' (तै. ३ । २ । ३ । ९) असत: = अविद्यात: । अज्ञान और अविद्या से जिसकी निम्त

जीवनस्थिति रह जाती है, जो केवल सेवा आदि कार्य ही कर सकता है, ऐसा मनुष्य श्रुद्र होता है। (२) वह उत्तम कर्मों से उच्च वर्ण को भी प्राप्त कर सकता है।

[९। ३५।। १०। ६५]

- (३) श्रूद के कुछ विस्तृत कर्तव्यों का वर्णन ९ । ३३४ ३३५ श्लोकों में है । उन श्लोंको से मनु की श्रूद-सम्बन्धी यह मान्यता और भी स्पष्ट हो जाती है कि वे श्रूद्र को जन्मना नहीं मानते तथा न घृणास्पद मानते हैं ।
- (ट) मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं इसमें अन्य प्रमाण भी हैं (क) शूद्र को वे हीन नहीं मानते अपितु 'शुचि': = पवित्र 'उत्कृष्ट शुश्रुचुः आदि विशेषणों से सम्बोधित करते हैं [९ । ३३५] । सबके घरों में सब प्रकार की सेवा करने वाला मला अपवित्र, अछूत, हीन कैसे हो सकता है ? (ख) मनु व्यक्ति को शूद्र इसलिए मानते हैं कि वह पढ़ता नहीं । उसका वेदाध्ययन रूपी दूसरा ब्रह्मजन्म नहीं होता |२ । १२६ में अज्ञानता के कारण ही यह कथन किया है ''यथा शूद्रस्तथेव स:''। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों कोद्विज इसलिए कहा जाता है कि उनका ब्रह्मजन्म रूपी दूसरा जन्म होता है 'द्विर्जायने इति द्विजः । शूद्र को 'एक जाति:' न पढ़ने के आधार पर कहा जाता है । देखिए प्रमाण 'ब्राह्मण: क्षत्रियों वैश्यस्त्रयों वर्णा: द्विजातय:। धनुर्थ एक जातिस्तु शूद्र: नास्ति तु पंचम:।।' १० । ४।। (ग) मनु कर्मों के आधार पर मनुष्यों के दो वर्ग मानते हैं जो श्रेष्ठ धर्माकूल आर्य परम्पराओं में दीक्षित हैं, वे चारों वर्ण आर्य हैं १ (२) इनमें अदीक्षित शेष सब दस्यु हैं [१०।४५]। (घ) मनु कर्म के आधार पर ही व्यक्ति को श्रेष्ठ आर्य और अश्रेष्ठ अनार्य मानते हैं । १० । ५७ ५८ में वे कर्मों के आधार पर इनकी पहचान करने को कहते हैं । ये सब बातें मनु की कर्मणा वर्णव्यवस्था की मान्यता को सिद्व करती हैं।
- (९) १। ३१ में भी मनु ने अपनी 'कर्मणा वर्णय्यवस्था' की मान्यता का संकेत दिया है। १। १६, २३, २६ –३० श्लोकों के द्वारा यह कहा जा चुका है कि एक साथ अनेक प्रजाए' उत्पन्न हुईं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि के रूप में प्रजाए' उत्पन्न नहीं हुईं, अपितु समान मनुष्यों के रूप में हुईं। फिर उन बहुत सारे मनुष्यों में से समाज की वृद्धि के लिए, एक व्यवस्था के रूप में चार वर्णों का मुखः बाहु, जंघा और पैर की साम्यता से (गुणकर्मानुसार) निर्माण किया। १। ३१ में आलकारिक रूप में यह कथन है। उक्त अगों का जो स्थान और कार्य शरीर में है, समाज में वही स्थान क्रमशः ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का बनाया। इस प्रकार योग्यता के आधार पर लोगों को चार वर्णों में विभक्त करके उनके कर्म भी योग्यतानुसार निश्चित किये। यह वर्णनक्रम (अनेक प्रजाओं की उत्पत्ति और फिर उनमें वर्णव्यवस्था) और आलकारिक कथन कर्मानुसार वर्णव्यवस्था का संकेत देता है। इन अनेक प्रमाणों से 'कर्मणा वर्णव्यवस्था' मनु की मौलिक मान्यता सिद्ध होती है, अत: इसकी विरोधी 'जन्मना वर्णव्यवस्था' वाली मान्यता अन्तिवरोध के आधार पर प्रक्षिप्त कहलायेगी।
  - (१०) ब्राहमणग्रन्थों में कर्मणा वर्णव्यवस्था के स्पष्ट वर्णन मिलते हैं। यथा (अ) स: (क्रिंत्रिय:) ह दीक्षमाण एव ब्राहमणतामभ्युपैति ।। (ऐ. ७ । २३) क्रिंत्रिय दीक्षित होकर ब्राहमणत्व को प्राप्त कर लेता है।
- (आ) ''नस्मादपि (दीक्षितम्) राजन्यं वा वैश्यं वा बाहमण इत्येव ब्रूयात्, बाहमणो हि जायने यो यज्ञाज रायने ।।'' (शत. ३ । २ । १ । ४०)

चाहे कोई क्षत्रियपुत्र हो अथवा वैश्यपुत्र, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करके (उपनयनसंस्कार में) वह ब्राइमण ही कहलाता है अर्थात् ब्रहमचर्याग्रम में वेदाध्ययन के समय यज्ञ में दीक्षित होकर सभी व्यक्ति ग्राइमण कर्म वाले होते हैं। बाद में कर्मानुसार क्षत्रिय और वैश्य बनते हैं।

- (११) वर्ण-परिवर्तन के उदाहरण ऐतरेय ब्राहमणं २ । १९ में कवष-ऐलूष नामक क्यक्ति की एक घटना वर्णित है, जो वर्ण-परिवर्तन का ज्वलन्त प्रमाण है । जन्मना निम्न जाति का व्यक्ति ऋषित्व के कारण ऋषियों में परिगणित होकर उच्चवर्णस्य कहलाया —
- (क) ''त्रमृषयो वै सरस्वत्यां सत्तमासत,ते कवषमैलूषं सोमादनयन्, दास्या: पुत्र: कितपो । सहभागः कथं नो मध्ये दीक्षिष्टेति । . . . स बिहर्धन्वो दूढ्ह पिपासया वित्त एतदपोनप्त्रीयमपश्यत् 'प्रदेवत्रा ब्रहमणे गातुरेत् इति ।।''
- अर्थात 'ऋषि लोगों ने सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ का आयोजन किया । यज्ञ में भाग लेने वाये हुए कवष ऐलूब को ऋषियों ने सोम से विन्वत कर दिया । यह सोचकर कि यह दासी का पुत्र, कपट-आचरण वाला, अब्राहमण किस प्रकार हमारे मध्य दीक्षित हो गया! (यज्ञ से बाहर निकाल देने पर ) वह कवष-ऐलूब पिपासा से संतप्त हुआ बाहर जंगल में चला गया । वहां उसने 'अपोनप्त्र' देवता वाले सुक्त का 'अर्थदर्शन किया' फिर ऋषियों ने वेदार्थद्रष्टा होने के कारण उसे पुन: अपने मध्य बुलाकर यज्ञ में दीक्षित कर लिया ।

यह सूक्त ऋकृ. १०। ३० वाँ है और वेद में इस सूक्त पर इसी ऋषि का नाम उल्लिखित है। इस ऋषि बारा दृष्ट अन्य १०। ३१ — ३४ सूक्त भी हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि सूक्तों पर लिखित ऋषि उन-उन सुक्तों के अर्थद्रष्टा हैं।

- (ख) छान्दोग्योपनिषद् में जाबाल की कथा आती है, जो अज्ञात कुल के होते हुए गुण-कर्मों सं ब्राहमण बन गये । इसी प्रकार चांडाल कुल के मातङ्ग ऋषि ब्राहमण हो गये । वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र क्षत्रियराजा के ब्राहमण होने का वर्णन आता है । इस प्रकार गुण-कर्म से वर्णव्यवस्था और वर्णपरिवर्तन परम्परा से मी सिद्ध है ।
- (१२) वर्ण चार हैं—(क) मनु ने चार वर्णों की मान्यता अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में उद्घोषित कें है। मनुस्मृति में सर्वत्र वर्णनात्मक रूप में चार वर्णों का ही वर्णन है। चार वर्णों की दीक्षा से रहित अन्य सभी व्यक्ति दस्यु हैं [१०। ४५]।अन्य वर्णसंकर आदि संज्ञक कोई वर्ण नहीं। इस मान्यता की पुष्टि के लिए मनुस्मृति के निम्न श्लोक भी द्रष्टव्य है—१।३१, ८७-९१।३।२०।।५।५७।। ७।६८।। १०।४५, ६५, १३१।। १२।९७ आदि।
- (ख) चार वर्णों में शास्त्रीय प्रमाण—अन्यत्र शास्त्रग्रन्थों में मी चार वर्णों का ही उल्लेख आता है। इन चार वर्णों से शेष व्यक्ति आर्येतर हैं,जिन्हें निषाद, असुर, राक्षस आदि विमिन्न वर्गकृत नामों से अभिहित किया जाता है—
  - (अ) ''ऊर्जाद: उत यक्तियास: पंचजना: मम होत्रं जुषध्वम् ।'' (স্বকৃ १०।५३।४)
  - ''पंचजना:—चत्वारो वर्णा: निषाद; पंचम इति औपमन्यव: ।'' (निरु. ३ । २ । ७)

चार वर्ण च्हाहमण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध और इनसे मिन्न पांचवे निषादजन, ये वेदोक्त पांच प्रकार के मनुष्य हैं। (आ) ''चत्वारो वर्णा: । ब्राहमणो राजन्यो वैश्य: शूद्र:''

(श. ब्रा. ५।५।४।९)

ं'चत्वारो वै पुरुषा ब्राहमणो राजन्यो वैश्य: ।।''

(मैत्रा. सं. ४।४।६)

## कर्मणा-चातुर्वण्यं-व्यवस्था का आधार वेद —

यजुर्वेद के पुरुषसूक्त में चार वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन आया है । इन मन्त्रों से मनु का भाव और स्पष्ट हो जाता है तथा ब्रह्मा के अंगों से चार वर्णों की उत्पत्ति की भ्रान्ति का भी निराकरण हो जाता है । जैसा कर्मों-गुणों के आधार पर आलंकारिक वर्णन वेद में है,वैसा ही मनुस्मृति में है । मन्त्र निम्न है—

#### (क) ''यत्पुरुषं व्यदघु: कतिघा व्यकल्पयन् । मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूक पादा उच्येते । ।

(यजु. ३१।१०)

(यत्पुक्तवं.) पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वशिक्तमान् इंश्वर कहाता है (कितिधा ठ्य.) जिसके सामर्थ्य का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं क्योंकि उसमें चित्रविचित्र बहुत प्रकार का सामर्थ्य है, अनेक कल्पनाओं से जिसका कथन करते हैं (मुखं किमस्यासीत्) इस पुरुष के मुख अर्थात मुख्य गुणों से इस संसार में क्या उत्पादन हुआ है (कि बाह्) बल वीर्य्य, शूरता और युद्ध आदि विधागुणों से किसकी उत्पत्ति हुई है (किमूक) व्यापार आदि मध्यम गुणों से किसकी उत्पत्ति होती है ? इन चारों प्रश्नों के उत्तर ये हैं कि—

#### (ख) ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाह् राजन्य:कृत: ऊक् तदस्य यद्वैश्य: पद्म्यां शृद्धो अजायतः।।

(यजु. ३१।११)

(ब्राहमणोऽस्य मुखमासीत्) इस पुरुष की आजा के अनुसार जो विद्या, सत्य-माषण आदि उत्तमगुण और श्रेष्ठकर्मों से ब्राहमवर्ण उत्पन्न होता है, वह मुख्य कर्म और गुणों के सहित होने से मनुष्यों में उत्तम कहाता है (बाहू राजन्य: कृत:) और ईश्वर ने बल-पराक्रम आदि पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया है (ऊक तदस्य.) खेती, व्यापार और सब देशों की माषाओं को जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणों से वैश्य वर्ण सिद्ध होता है (पद्म्यां शुद्धो.) जैसे पग सबसे नीच अंग है वैसे मूर्खता आदि नीच गुणों से बृद्धवर्ण सिद्ध होता है ।'' (ऋ. भू. १२५-१२६)

(ग) इस आलंकारिक वर्णन की पुष्टि के लिए वेदों के व्याख्याग्रन्य ब्राहमणों के प्रमाण भी उपलब्ध हैं। निम्न वचनों में ब्राहमण को समाज या मनुष्यों का सुखरूप बताया है, मुख से उत्पन्न हुआ नहीं—

> (अ) बाह्मणो मनुष्याणा मुख्यम् । '' (ता. १।६।१) = बाह्मण मनुष्यों का मुख है। (आ) अस्य सर्वस्य बाह्णो मुख्यम् '' (श. ३ (९)१।१४)

#### (ख) जन्मना वर्णव्यवस्था के विधायक स्थल और इस विषयक शंकाओं का निराकरण —

मनुस्मृति में जन्मना वर्णव्यवस्था खोजने वाले व्यक्ति प्रमुखत : निम्नस्थलों से इस विषयक आधार ग्रहण करते हैं —

- (१) १।२ में 'अन्तरप्रमवाणाम्'और १।१३७ (२।१८) में 'सान्तरालानाम्' पदों से वर्णसंकरों का वर्णन है। इस प्रकार मनु वर्णसंकरों के घर्मों का वर्णन मी करते हैं और जन्मना वर्ण तथा जातियां मानते हैं।
  - (२) १। ९६-१०० श्लोकों में जन्म के आधार पर ब्राहमण की प्रशंसा है।
- (३) २ । ११-१४ (२ । ३६-३९) उपनयनविषयक श्लोकों में शूद्र का उल्लेख नहीं है । इसका अभिग्राय यह है कि मनु जन्म से ही शूद्र मानते हैं । जन्म से अन्य वर्णों के नामों का उल्लेख भी मनु की जन्मना∸मान्यता की प्रवृत्ति को प्रकट करता है ।
- (४) दशम अध्याय में जन्म से ही माने गये वर्णसंकरों का तथा अन्य विविध जातियों का वर्णन है ।

#### इनका उत्तर क्रान्ध : दिया जाता है —

(क) इन श्लोकों में टीकाकारों ने 'अन्तरप्रमवाणाम्' पद का — ''संकीर्ण जातियों या वर्णसंस्कारों के' यह अर्थ अशुद्ध किया है। इस पद का अर्थ 'आश्रमों के' होना चाहिये। इसकी पुष्टि में निम्न युक्तियाँ हैं —

२ । १८ [इस संस्करण के अनुसार १ । १३७] में 'अन्तरप्रभवाणाम्' के पर्यायवाची रूप में 'सान्तरालानाम्' शब्द का प्रयोग किया है । जैसे यहाँ वर्णों के साथ 'अन्तरप्रभवाणाम्' शब्द का प्रयोग है, वैसे ही उक्त श्लोक में भी वर्णों के कथन के साथ-साथ 'सान्तरालानाम्' शब्द का प्रयोग है । उस श्लोक में 'सान्तरालानाम्' शब्द का अर्थ 'आश्रम' है, अत: यहां भी उसके पर्यायवाची शब्द 'अन्तरप्रभवाणाम्' शब्द का अर्थ 'आश्रमों के' होना चाहिये । यहांपि २।१८ [१।१३७] श्लोक में भी टीकाकारों ने 'सान्तरालानाम्' शब्द का अर्थ 'संकीणं जाति' या 'वर्णसंकर'किया है, किन्तु वह मनु की मान्यता के विरुद्ध है । यतो हि, उस श्लोक में धर्म के चार मूलाघारों में से एक आधार 'सदाचार' [२ । ६, १२ या १ । १२५, १३१] का लक्षण किया है और बताया गया है कि 'ब्रह्मावर्त देश के निवासी वर्णों और आश्रमों का जो परम्परागत श्रेष्ठ आचरण है, वह 'सदाचार कहलाता है' । इस श्लोक में 'सान्तराल' शब्द का 'वर्णसंकर' य 'संकीणं जाति' अर्थ इसिलए ग्रहण नहीं हो सकता क्योंकि वर्णसंकरों का आचरण 'सदाचार' ही नही हो सकता और न ही उनके आचरण को उन श्लोकों में 'सवाचार' के रूप में माना है । इसका ग्रत्यक्ष ग्रमाण यह है कि वर्णसंकरों के धर्मवर्णन-प्रसंग में अनेक स्थानों पर उनके आचरण

को निन्दनीय और गिर्डित कहा है। उस प्रसंग में संकीर्ण जातियों के लिए प्रयुक्त विशेषणों में कुछ इस प्रकार हैं — 'मातृदोषविगर्डितान्' = माता के दोष से निन्दित जन्म वाले [१०।६], ''ऋ्राचारविहारवान्' = ऋ्र आवार-व्यवहार वाले [१०।९], ''अधमो नृणाम्' = मनुष्यों में नीच [१०।१२], ''अबतांस्तु यान्'' = ऋतहीन [१०।२०], ''पापात्मा मूर्जकण्टक:'' = पापी आत्मा वाले मूर्जकण्टक [१०।२१], ''ततो ऽप्यिषकदूषितान्' = उनसे मी अधिक दूषित आवरण वाले [१०।२९], ''जनयन्ति विनर्धितान्'' = निन्दित

सन्तानों को जन्म देते हैं [१०।२९]। इसी प्रकार संकीर्ण जातियों का 'अपसद' (नीच) 'अवध्यंसज' (पतितोत्पन्न) आदि शब्दों द्वारा नामकरण करना भी यह सिद्ध करता है कि रचयिता इन्हें निन्दित आचरण वाला मानता है। इनके अतिरिक्त उस प्रसंग में वर्णसंकरों के जो पशुहिंसा आदि धर्म बतालाये हैं, वे मनु के मत में धर्म न होकर दुष्कर्म हैं, जिनकी मनु ने स्थान-स्थान पर निन्दा की है। फिर उनके आचरण को 'सदाचार' कैसे कहा जा सकता है? और न उन्हें 'धर्म' कहा जा सकता है। इससे यह बोध होता है कि उक्त श्लोक में 'सान्तराल' शब्द का 'वर्णसंकर' अर्थ करना संगत नहीं है, और मनु के विरुद्ध भी है। अत: वहां उसका 'आश्रम' अर्थ होना चाहिए। उसके पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त होने से इस श्लोक में 'अन्तरप्रमव' का अर्थ भी 'आश्रम' ही समीचीन है।

- (ख) मनुस्मृति में वणों के धमों के साथ-साथ विस्तृत और विशिष्ट रूप से आश्रमों के धमों का ही कथन है, वर्णनसकरों के धमों का नहीं । यह भी ध्यान देने की बात है कि इस श्लोक में जिस क्रम से वणों और आश्रमों के धमों को बतलाने की इच्छा व्यक्त की है, ठीक उसी क्रम से ही मनुस्मृति में उसका उल्लेख है । आश्रमों और वणों का क्रम साथ-साथ चलता है, जैसे द्वितीय अध्याय में ब्रह्मचर्याश्रम का वर्णन है, व्रतीय से पञ्चम तक गृहस्थ का, षष्ठ में वानप्रस्थ एवं सन्यास आश्रम का वर्णन है । साथ-साथ छठे अध्याय तक ब्राह्मण के कर्तव्य भी उक्त हो जाते हैं । फिर क्षत्रियों के शेष कर्तव्यों का वर्णन ७ । १ । से ९ । ३२५ तक है । वैश्य के अतिरिक्त कर्तव्यों का कथन ९ । ३२६ से ३३३ [ इस संस्करण में १० । १-६] तक तथा श्रुद्धों के कर्तव्यों का वर्णन ९ । ३३४-३३५ [इस संस्करण में १० । ७-६] में है । यदि 'अन्तरप्रम वाणाम्' का 'आश्रम' अर्थ न करके 'वर्णसकर' अर्थ लिया जाये तो प्रश्न उठेगा कि जब प्रारम्म में आश्रमों के धर्म पूछने का प्रश्न ही नहीं है तो इतने विस्तृत और प्रधान रूप से आश्रमों के धर्मों का विधान क्यों किया गया है ? वर्णों और आश्रमों के धर्मों का साथ-साथ और प्रधानतापूर्वक वर्णन करने की मनु की यह शैली भी यह संकेत देती है कि इस श्लोक में वर्णों और आश्रमों के विषय में प्रश्न है, वर्णसंकरों के विषय में नहीं ।
- (ग) मनुस्मृति में सर्वत्र वर्णों के साथ आश्रमों का उल्लेख करने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, वर्णसंकरों की नहीं। १२। ९७ में मी वर्णों के साथ आश्रमों का उल्लेख है ''चातुर्वण्यं त्रयों लोका:चत्वारश्चाश्रमा: पृथक्'। इसी प्रकार ७। ३५ में मी राजा को वर्णों और आश्रमों के धर्मों का रक्षक कहा है, वर्णसंकरों का उल्लेख ही नहीं —

### स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वशः । वर्णानामाभ्रमाणां च राजा सृष्टो ऽ मिरक्षिता ।।

इस प्रवृत्ति के अनुसार भी यहाँ वर्णों के साथ प्रयुक्त 'अन्तरप्रभव' शब्द का अर्थ 'आश्रम' ही सिद्ध होता है ।

(घ) मनुस्मृति में दश्नम अध्याय को छोड़कर वणों के साथ अथवा स्वतन्त्र रूप से कहीं भी वर्णसंकरों की चर्चा या उल्लेख नहीं है। नामकरण संस्कार [२।२६-३५ या २।१-१०] विवाहिविधि [३।२०] आदि प्रसंगों में जहाँ श्रुद्धों के लिए भी विधान किए हैं, वहां भी इनका उल्लेख नहीं है। दश्म अध्याय में भी जो इनका वर्णन है वह वस्तुत: मौलिक न होकर प्रश्चिप्त है (विस्तृत जानकारी के लिए दशम अध्याय के श्लोकों की समीक्षा देखिए)। यतो हि, वह विषय प्रसंगविरुद्ध रूप से वर्णित है। मनु की विषय-संकेत-शैली से भी दशम अध्याय का वर्णसंकरों का प्रसंग प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। वर्णों के धर्म-कथन का विषय प्रारम्भ करते हुए वे कहते

हैं — ''वर्णधर्मान्निबोधत'' १।१४४ [अन्य संस्करणों में २।२५]। इसी प्रकार इस विषय की समाप्ति का संकेत करते हुए कहा — ''एष धर्मविधि: कृत्स्नश्चातुर्वण्यस्य कीर्तित:'' १०।१४२ [अन्य संस्करणों में १०।१३१]। दोनों ही स्थानों पर वर्णों के धर्मों के वर्णन का कथन है, आपदम का नहीं। यहां बीच में वर्णसंकरों के वर्णन करने का न तो प्रसंग था और न ही अमीष्टता, किन्तु फिर भी किसी ने इस वर्णन को बलात मिलाया है।

इसी प्रकार १०। १५ [अन्यत्र १०। ४] में स्पष्ट शब्दों में मनु ने उद्घोषित किया है कि आयों के समाज में केवल चार वर्ण हैं, पांचवां कोई नहीं है। इनसे मिन्न समी दस्यु हैं, चाहे वे आर्य माषाएं बोलते हों अथवा म्लेच्छ माषाएं [१०। ५६(१०। ४५)]। यहां वर्णसंकरों का कोई उल्लेख नहीं। इससे वर्णसंकरों का वर्णन [१०। ५-७३] मनुस्मृतिसम्मत या मौलिक सिद्ध नहीं होता। जब यह मनुस्मृतिसम्मत ही सिद्ध नहीं होता तो इस ग्रन्थ में किसी शब्द से 'वर्णसंकर' अर्थ ग्रहण करना ही अनुपयुक्त एवं विरुद्ध है। अत: यहां मी 'वर्णसंकर' अर्थ न होकर 'आश्रम' अर्थ ही मनुस्मृतिसम्मत है।

- (ङ) मनु ने संक्षिप्त मूमिका के रूप में १। ८७-९१ श्लोकों में एक-एक वर्ण का नामोल्लेख तथा उनका कर्मवर्णन किया हैं। उससे स्पष्ट संकेत मिल जाता है कि मनु मनुष्य-समाज में चार वर्णों के अतिरिक्त कोई वर्ण नहीं मानते। इन श्लोकों से यह मी संकेत मिलता है कि मनुस्मृति में मनु को केवल इन्हीं चार वर्णों के घमों का कथन अमीष्ट है, अन्य किसी वर्णसंकर आदि का नहीं। अत: यहाँ मी 'अन्तरप्रमव' का अर्थ वर्णसंकर करना मनु की मौलिकता के विरुद्ध है, इसका 'आश्रम' अर्थ ही प्रकरणसंगत हैं।
- (च) प्रतीत होता है कि जब वर्णसंकरों के प्रसंग का प्रक्षेप हुआ तो उन लोगों ने तदनुसार ही अन्तरप्रमंव' और 'सान्तराल' शब्दों के अथाँ को भी परिवर्तित करके 'वर्णसंकर' अर्थ प्रचलित कर दिया । यही नहीं, अपने आशय के अनुसार ऐसे लोगों ने पाठमेद करने का भी प्रयास किया । तीन-चार हस्तिलिखत प्रतियों में 'अन्तर-प्रभवाणाम्' पद के स्थान पर 'संकरप्रभवाणाम्' पाठमेद भी मिलता है । यह पाठमेद वर्णसंकर सम्बन्धी प्रक्षिप्त श्लोकों को मौलिक सिद्ध करने का ही एक प्रयास था । यह पाठमेद तो प्रचलित नहीं हो पाया किन्तु इस पाठमेद के अनुसार अर्थ की भ्रान्ति अवश्य प्रचलित हो गई ।
- २. १ । ९ द-१०० श्लोक, १ । ९२-१०७ तक चलने वाले श्लोकों के बीच आते हैं और पूर्वापर दृष्टि से उनसे सम्बद्ध मी हैं। ये सभी श्लोक पूर्वापर प्रसंग से असम्बद्ध हैं, और साकेतिक सृष्ट्युत्पत्ति विषय से बाह्य हैं। इन श्लोकों में मनुस्मृति को शास्त्र कहा गया है। शैली के आधार पर यह प्रयोग इन श्लोकों को परवर्ती सिद्ध करता है।
- ३. (क) उपनयन में शूद्र का उल्लेख क्यों नहीं ११-१३ श्लोकों में मनु ने उपनयन संस्कार का विधान करते हुए शूद्र का उल्लेख नहीं किया। यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं तो शूद्र का उल्लेख क्यों नहीं किया? इसका समाधान इस प्रकार है —
- (अ) इस प्रश्न में ही इसका उत्तर मी निहित है। उपनयन में श्रुद्ध का उल्लेख न करने से यह संकेत मिलता है कि मनु उपनयन और वेदारम्भ की दीक्षा से पूर्व किसी को जन्म से श्रुद्ध नहीं मानते। यह द्विज-दीक्षा का संस्कार है और वे द्विज तीन ही प्रकार के होते हैं। जो व्यक्ति जिस वर्ण की दीक्षा दिलाना चाहे वह इन तीनों में उसी वर्ण में प्रवेश ले सकता है। पुन: शिक्षा-दीक्षा के उपरान्त आचार्य अन्तिम रूप से उनके वर्णों का निश्चय करता है [२।१२१ (१४६), १२३ (१४६)]।

(आ) जो व्यक्ति इन तीनों वर्णों के गुणों को घारण नहीं कर सकता और वेदारम्म तथा उपनयन रूप ब्रह्मजन्म को ग्रहण नहीं कर सकता वह शूद्र रह जाता है। उपनयन से पूर्व अर्थात द्विजजन्म से पूर्व सभी वर्णों के बालक शूद्र ही होते हैं — 'जन्मना जायते शूद्र :, संस्करात् द्विज उच्यते'। इस प्रकार कोई भी बालक किसी वर्ण में दीक्षित हो सकता है। मनु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है — चतुर्था: एकजातिस्त शुद्र : ।। १०।४।।

इस प्रकार उपनयन आदि से पूर्व श्रुद्ध का कोई निर्घारण न होने से उसके उल्लेख की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती । द्विज की 'पतित' या 'श्रुद्ध' होने की स्थिति अध्ययन के बाद आती है । द्विजों के अध्ययन और कार्यों में असमर्थ व्यक्ति ही श्रुद्ध है [२ । १४-१५ (३९-४०)]

- (इ) मनु जन्मना वर्णव्यवस्था नहीं मानते, इसकी पुष्टि में यह भी एक प्रबल युक्ति है कि मनु ने उपनयन के प्रसग में श्रुद्ध के उपनयन का निषेध नहीं किया । अगर वे जन्म से ही श्रुद्ध का अस्तित्व और वर्णनिर्धारण मानते तो इस प्रसंग में पृथक् से उसके उपनयन का निषेध करते।
  - (ख) 'ब्राह्मणस्य'आदि पदों का मनुसम्मत अर्थ --
- (अ) ११-१३ श्लोकों में 'ब्राह्मणस्य' आदि पदों का प्रचलित टीकाओं में ब्राह्मण के बालक का, 'राज :' या 'क्षत्रियस्य'— क्षत्रिय के बालक का, 'वैश्यस्य', 'तिश :' वैश्य के बालक का, यह अर्थ मिलता है। यह अर्थ श्लोक के पदप्रयोग के विरुद्ध है और मनु की मान्यता के विरुद्ध मी। श्लोक के पदों में 'बालक' अर्थ देने वाला कोई पद नहीं है जिससे कि 'ब्राह्मण के बालक' आदि अर्थ किये जायें। इसी प्रकार मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हुए कर्मणा वर्ण-परिवर्तन मानते हैं [देखिए १०।६५।। १। ८७-९१। १। १०७ श्लोक और उन पर समीक्षा]। इन अर्थों से ऐसा प्रतिमासित होता है जैसे जन्म के आधार पर वर्ण-प्रवेश है और वह मी ब्राह्मण का ब्राह्मण वर्ण में, क्षित्रय का वैश्य में। यह उक्त मान्यता से मेल नहीं खाता।
- (आ) यहां ये पद वस्तुत: जातिवाचक न होकर वर्णसंज्ञावाचक हैं। जिनका अर्थ है 'ब्राह्मण वर्ण का दीक्षाकाल' आदि। मनुसम्मत मान्यता के आधार पर अध्याहार से इनका अर्थ 'ब्राह्मण वर्ण को धारण करने के इच्छुक का' आदि अर्थ किये गये हैं। इस अर्थ का संकेत मनु के 'ब्राह्मवर्चसकामस्य' [२।१२] आदि पदों से मी प्राप्त होता है। इस अर्थ की व्यापकता के अन्तर्गत दोनों प्रकार के मावों का समावेश हो जाता है,जो वंशपरम्परानुसार अपने वर्ण में दीक्षा दिलाना चाहे वह भी इस व्यवस्थानुसार दीक्षा करा सकता है,और जो परिवर्तनपूर्वक अपने बालक को दूसरे वर्ण में दीक्षित कराना चाहे तो, वह भी उस निर्धारित समय-व्यवस्थानुसार करा सकत्। है।
- (इ) यहां यह शंका हो सकती है कि इतने अल्पवयस्क बच्चों के साथ 'इच्छुक' पद का सम्बन्ध नहीं बनता ? इसका स्पष्ट-सा उत्तर है कि माता-पिता की इच्छा के आधार पर ये प्रयोग हैं । प्रारम्भ में माता-पिता अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं उसी के अनुसार सभी संस्कार करते हैं । पुन: उसकी शिक्षा-दीक्षा को परखकर वर्ण का अन्तिम निश्चय आचार्य करता है [२ । १२१ (१४६), १२३ (१४८)]: देखिये मनु ने इसी व्यवहार के आधार पर पांच वर्ष के बालक के लिए 'सहमवर्चसकामस्य' 'बलार्थिन:, 'वैश्यस्य इह अर्थिन: [२ । १२] पदों का प्रयोग किया है, जबिक इतने अल्पवय बालकों को ब्रह्मवर्चसकामना आदि की इच्छा, गम्मीरता एवं परिणाम का ज्ञान नहीं होता । इस प्रमाण के आधार पर प्रस्तुत माध्य का अर्थ मी मनु के वर्णनानुरूप ही है ।
  - ४. उपर्युक्त विवेचन (संख्या १) से यह स्पष्ट हो गया कि मनुस्मृति में वर्णसंकरों का वर्णन

करना इसका प्रतिपाच नहीं है, न यह मान्यता मनु की आधारभूत मान्यताओं से मेल खाती है । अन्य शैली आदि विभिन्न कारणों से भी दशम अध्याय का वर्णसंकरों का प्रसंग परवर्ती एवं प्रक्षिप्त सिद्ध होता है । उनके वर्णन की शैली विधि-विधानात्मक न होकर ऐतिहासिक है । इस प्रकार वह वर्णन मनुविहित नहीं कहला सकता ।

## २. मांसभक्षण एवं पश्चयज्ञ पाप है ---

मनु मास भक्षण एवं पशुयज्ञ को निन्दा एवं पाप मानते हैं।उक्त दोनों बातें उनके मुख्य उद्देश्य, प्रतिपाद्य एवं मनुस्मृति की आधारमृत भावना के ही विरुद्ध हैं।

(क) उक्त मान्यता के विधायक एवं संकेतक स्थल —

मासमक्षण एवं पशुयज्ञ पाप है — २ । १५२ (१७७); ३ । ६८-६९; ४ । २, ६८, १७०, २४६; ५।५, ४५-४९, ५१ ।।

इन पर विचार करने के बाद निम्न निष्कर्ष सामने आते हैं —

- १. 'अहिंसापालन' अथवा 'हिंसानिषेघ' की मान्यता मनुस्मृति की उन मान्यताओं में से एक है. जिन पर मनुस्मृतिरूप प्रासाद टिका हुआ है। यदि इन्हें मनुविहित मान लिया जाये तो मनुस्मृति की आधारमूत व्यवस्था ही खंडित हो जायेगी। मनु द्वारा विभिन्न स्थलों पर किये गये हिंसानिषेघ और अहिंसापालन के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि
- (अ) सर्वप्रकार की हिंसा या मांसमक्षण मनुविरुद्ध है. (आ) पशुयज्ञ मनुविरुद्ध है, और (इ) यज्ञ के उद्देश्य से पशुहिंसा करना मी मनुविरुद्ध है। यथा (क) मनु ने गृहस्थियों और वानप्रस्थियों के लिए अनिवार्य रूप से पांच महायजों का विधान किया है। इन यज्ञों के विधान का मुख्य उद्देश्य हिंसा की निवृत्ति ही है —

पञ्चसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युस्कर:। कण्डनी चोदकुम्मश्च बध्यते यास्तु वाहयन्।। तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिमि:। पञ्च क्लुप्ता: महायज्ञा: प्रत्यष्टं गृहमेधिनाम्।। (३।६८, ६९।।

जो व्यक्ति दैनिक जीवनवर्या में अज्ञानवश होने वाली छोटी-छोटी हिसाओं की निवृत्ति के लिए मी प्रायश्चित का विधान करता है, जिसमें परप्राणीपीड़ा की भावना भी नहीं है, और जो आजीविका भी ऐसी अपनाने का विधान करता है जिसमें किसी प्राणी को पीड़ा न पहुँचे [४।४] र जो पशुओं की सवारी करते हुए उनको चानुक भी इस प्रकार मारने के लिए कहता है जिससे वे सतप्त न हों [४।६८] ', वह व्यक्ति पशुओं की हिसा और मांसमक्षण का विधान कवापि नहीं कर सकता। यह सर्वधा असमव है। आश्चर्य की बात तो यह है कि छोटी-छोटी हिसाओं के प्रायश्चित के लिए अर्थात उनके पाप की शुद्धि के लिए ही मनु पांच यज्ञों का विधान कर रहे हैं और फिर लोग यज्ञों में ही हिसा करने को मनुसम्मत सिद्ध करना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो यज्ञों से पाप-शुद्धि ही क्या हुई ?

२. मनु ने ५ । ४९ में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया है — ''निवर्नेत सर्वमांसस्य भक्षणात्'' — सब प्रकार के मांस-भोजन से दूर रहे । इसके अतिरिक्त अन्य अनेक स्थानों पर भी मांसभक्षण का स्पष्ट निषेध है और हिंसक की निन्दा तथा अहिंसक की प्रशंसा एवं अहिंसा की प्ररेणा है —

४. ं'अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रो<sup>™</sup>हेण वा पुन :— विद्रो जीवेत । ं

५. विनीलैस्तु क्रजेन्नित्यम् . . . प्रतोदेनानुदन्भृशम् । "

- (क) 'वर्जयेत् मधुमांसं च प्राणिनां चैव हिंसनम् ।।' (२ । १५२ [१७७])
- (ख) ंवर्जयेत् अधुमांसम्ं (६ । १४)
- (ग) ंडिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेघते । ं (४ । १७०)
- (घ) ''यो अहिंसकानि मूतानि हिनस्ति आत्मसुखेच्छया । स जीवंश्च मृतश्चैव न क्वचित् सुखेमेघते'' । (४ । ४४ ।।)
- (इ.) ''अहिंस्त्रः दमदानाभ्यां जयेत् स्वर्ग तथाव्रतः । (४। २४६)
- (च) ''विचरेत् नियत: नित्यं सर्वभूतानि-अपीडयन् ।।''(६ । ५२)
- (छ) ''अहिंसया च मूतानां अमृतत्वाय कल्पते ।'' (६ । ६०)
- (ज) ''यो बन्धनवधक्लेशान्प्राणिनां न विकीर्षति । स सर्वस्य हितप्रेप्सु : सुखमत्यन्तमश्नुते ।। (४ । ४६)
- इतना ही नहीं, मांसप्राप्ति में किसी भी प्रकार का सहयोग देने वाले व्यक्ति को मनु घातक पापी कहकर संबोधित करते हैं । निम्न श्लोक में आठ प्रकार के व्यक्तियों को पापियों में परिगणित किया गया है —
  - (क) अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी। संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातका: ।।(४।४१)

(अनुमन्ता) मारने की आज्ञा देने वाला (विशसिता) मांस काटने वाला (निहन्ता) पशु को मारने वाला (क्रय-विक्रयी) पशुओं को मारने के लिए मोल लेने-बेचने वाला (संस्कर्ता) पकाने वाला (उपहर्ता) परोसने वाला (च) और (खादक:) खाने वाला,(इति घातका:) ये सब हत्यारे और पापी हैं।। ५१।।

- ४. भक्ष्यामक्ष्य प्रसंग [५।५, ६, ९, १०, २४, २५] श्लोकों से ज्ञात होता है कि मनु तामिसक, राजिसक और 'अमेध्यप्रभव' अशुद्धस्थानोत्पन्न सभी पदार्थों को अभक्ष्य मानते हैं। बासी भोजन, लहसुन, प्याज आदि तामिसक, राजिसक भोजन के अन्तर्गत आते हैं तथा गन्दे स्थान में उत्पन्न पदार्थ और रक्त चर्बी आदि से युक्त मास आदि अमेध्यप्रभव है। कुछ प्रमाण प्रस्तुत हैं
  - (क) लाशुनं गृञ्जनं चैव पलाण्डुं कवकानि च । अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च । (४)४ ।।)
  - (छा) नाकृत्वा प्राणिनां हिंसा मांसमुत्पद्यते क्वचित् । न च प्राणिवध: स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेन् ।।(४ । ४६ ।।)
  - (ग) समुत्पत्तिं च मांसस्य वधबन्धौ च देहिनाम् । प्रसमीक्ष्य निवर्तेत् सर्वमांसस्य मक्षणात् ।। (४ । ४९ ॥)
- 4. मनु सान्त्रिक गुणों, पदार्थों को ही ग्राह्य और प्रशंसनीय मानते हैं और राजस-तामस को निन्छ । १ । सान्त्रिक गुणों से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है । १ यही मनु का धर्मशास्त्र के प्रवचन का उद्देश्य है ''ब्राह्मीय' क्रियने तनु :' [२ । ३ (२८)] तथा तामिसक-राजसिक पदार्थों का भक्षण करना मनु के मुख्य प्रतिपाद्य और उद्देश्य के ही विरुद्ध है ।
- ६. तृतीय अध्याय के यज्ञ-प्रसंगों में मनु ने कहीं भी मासयज्ञ का विधान नहीं किया है । और वानप्रस्थ के प्रसंग में तो स्पष्टत : कह दिया है कि अन्तों से ही यज्ञ करें और वह भी मेध्य = शुभ अन्त से —

है. देशिया पि । २४ ।। १२ । ७ . २८. २९. ३२. ३३. ३४. ३६ ।।

७. १२ । ७. ३१. ३७ ८३ । ।

#### मुन्यन्नै : विविधै : मेध्यै : शाकमूलफलेन वा । एतानेव महायज्ञान् निर्वपेत् विधिपूर्वकम् ।। (६ । ५ ।।)

मनु की मान्यता को समफने के लिए इन प्रमाणों से अधिक और क्या प्रमाण मिल सकते हैं। इसके बाद भी जो लोग मासमक्षण और पशुयज्ञ को मनुसम्मत मानते हैं, वे मनु और मनुस्मृति के साथ अन्याय करते हैं।

- 9. मांसमक्षण और पशुयक्त के विरोध में वेद के प्रमाण इस प्रसंग में मांस मक्षण की सिद्धि के लिए प्रक्षेपकर्ताओं ने यज्ञ की आड़ ली है। यज्ञों का विधान वेदों में है। अत :यहाँ वेदों के ही यज्ञसम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिनसे पता चलेगा कि अपनी स्वार्थिसिद्धि के लिए स्वार्थी लोगों ने मिथ्या ही यज्ञ और वेद को बदनाम किया है —
- (क) 'अध्वर' अब्द ऋगृत्वेद में-१।२३।१७।।१।१३५।७।।१।१४४।१३।।३।२४।२।।७।७२।४।।७।६।६।। यजुर्वेद में-३७।१९।। ३।११।।२१।४९।अवि अनेक स्थानों पर यज्ञार्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस शब्द की निरुक्ति करते हुए ऋषि यास्क लिखते हैं —''अध्वर इति यज्ञनाम, ध्वरति हिंसाकर्मा तत्प्रतिषेध:''[नि.३।१७।। १।७] अर्थात् 'अध्वर = यज्ञ का नाम है। 'ध्वर' हिंसार्थक धातु से बना है। जिसमें हिंसा न हो उसे अध्वर = यज्ञ कहते हैं। इस संज्ञा से स्पष्ट है कि यज्ञों में किसी मी प्रकार की हिंसा नहीं होती। यज्ञ के नाम पर पश्चिहंसा करना स्वार्थी लोगों की उदरपूर्ति-हेतु कल्पना है।
- (ख) यजुर्वेद को कर्मकाण्ड का वेद माना जाता है। उसके प्रथम मन्त्र में ही पश्चओं की अहिंसा की कामना है ''यजमानस्य पश्चन् पाहि'' [यजु. १।१] अर्थात् 'यज्ञ करने वाले के पश्चओं की रक्षा कीविए।'
- (ग) मांसाहारियों को यह सम्पादन का अधिकार नहीं यजों में मांसविधान की चर्चा तो बहुत दूर की बात है । वेदों में,यज्ञ-विधान प्रसंगों में केवल यजीय प्रवृत्ति के अन्नाहारी (मांसाहारी नहीं) व्यक्तियों को ही यज्ञ करने का विधान है । निम्न वेदमंत्र प्रमाणरूप में उल्लेखनीय है । ''ऊर्जाद: उत्त यहियास: पञ्चजना: मम होन्नं जुषध्वम् ।'' (त्र. १०।५३।४)

अर्थात् केवल अन्नाहारी (मांसाहारी नहीं), और यजीय प्रवृत्ति वाले पांचों प्रकार के (ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य, श्रुद्ध और निषाद) व्यक्ति यज्ञ-सम्पादन करें।

निरुक्तकार ने 'ऊर्ज' की व्युत्पत्ति और अर्थ दिये हैं — 'ऊर्गिति अन्नमाम, ऊजयति इति सतः ।'' (निरु. २।२।७) अर्थात् 'ऊर्ज्' अन्न को कहते हैं, क्योंकि यह शरीर को प्राणप्रक्ति प्रदान करता है।

इन सभी स्थलों की मनुस्मृति के विषय, प्रसंग के साथ अनुकूलता है, और शैली के अनुरूप
 भी हैं।

## (ख) मांससमर्थक स्थल और उनका विवेचन —

- (अ) ३।१२३, २६७-२७२ में विविध मांसों से मृतकन्नाह में तृप्ति ।
- (अ) ४।२६-२८ में नये अन्न या मासमक्षण के समग उनसे यह करना।
- (इ) ४।६, ७, ११-२३, २६-४४, ५०, ५२-५६ में चिकिन्न वासों का विधान और उनको

यज्ञपूर्वक खाने की विधि तथा खण्डन-मण्डन।

- १. इन श्लोकों में वर्णित मान्यताओं का उक्त मान्यताओं से विरोध है, अत: ये मान्य नहीं ।
- २. 'अ' भाग के श्लोक विषयविरुद्ध हैं । क्योंकि वहां पञ्चयज्ञों का विषय है, मृतकश्राद्ध वर्णन का नहीं । (विस्तृत विवेचन संख्या ३ पर देखिये, इसी मान्यता की समीक्षा में)
- ३. 'अ' भाग के श्लोक मृतकश्राद सम्बन्धी प्रसंग के अंश हैं, और यह प्रसंगिवरुद है। 'अ' माग के ५।११-२३ श्लोकों ने ५।१०, १४ के प्रसंग को भंग किया है, और ५।२६-४४ श्लोकों में नये सिरे से मांसमक्षण की विधि-अविधि का प्रसंग प्रारम्भ किया है। यह भी अप्रासंगिक हैं।
  - ४. तीनों स्थलों की शैली निराधार, अतिशयोक्तिपूर्ण एवं अयुक्तियुक्त है ।
- ५. इन मांस-समर्थक प्रसंगों में परस्पर विरुद्ध विघान भी हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि ये प्रसंग अनेक व्यक्तियों द्वारा मिन्न-मिन्न समय में रचकर मिलाये गये हैं।

## ३. मृतक व्यक्तियों का श्राद्व मनुसम्मत नहीं —

## (क) जीवितश्राद का वर्णन करने वाले स्थल —

३।८०-८२: ४।३०-३१।।

मनु ने पञ्चयजों के प्रसंग में श्राद का क्रमबद रूप से वर्णन किया है। वह श्राद जीवितों पर ही घटता है, मृतकों पर नहीं। मनु कहते हैं — 'श्रादों से पितरों का पूजन करें.। यह श्राद प्रतिदिन करें। माता-पिता आदि वयोवदों को प्रसन्न रखते हुए उन्हें अन्न, जल, फल-मूल आदि देकर यह श्रादकार्य करें। यही पितृयज्ञ कहाता है।' इन श्लोकों में श्राद के लिए ऋषि, पितर, देव, मनुष्य आदि सभी जीवितों की ही गणना है। ४।३०-३१ में ऐसे ही लोगों को हव्य — मोज्य पदायों का वन, कव्य — उपयोगी घन, वस्त्र आदि का दान देने का विधान है। प्रमुख श्लोक द्रष्टव्य हैं। —

- (क) त्रृषयः पितरो देवा मूतान्यतिषयस्तथा। आशासते कुटुम्बिम्यस्तेम्यः कार्यं विजानता ।। (३।८०।।)
- (स्त) स्वाध्यायेनार्चयेदर्षान्होमेर्देवान्यथाविधि । पितृन्स्राद्धेश्च नृनन्नौर्मृतानि बलिकर्मणा ।। (३।८१ ।।)
- (ग) कुर्यादहरह: श्राद्धमन्नाचेनोदकेन वा । पयोमूलफलैर्वाऽपि पितृष्य: प्रीतिमावहन् ।। (३।८२ ।।)

इस विषय में विस्तृत विवेचन किया जाता है — पितृयज्ञ के दो मेद हैं — एक तर्पण, दूसरा श्राह्म । 'येन कर्मणा विदुचो देवान्, सृषीन्, पितृंश्च तर्पयन्ति — चुख्यर्यन्त तर्त्तर्पणम्' । अर्थात् जिस कर्म से विद्वान्रूप देव, सृषि और पितरों को सुखयुक्त करते हैं, उसे तर्पण कहते हैं । 'यसेवा' श्रद्धया सेवन' क्रियते तत् 'श्राद्धम्' । अर्थात जो इन लोगों का श्रद्धा से सेवन करना है, वह श्राह्म कहाता है ।

श्राह का अर्थ है — श्रहा से किया गया कार्य, जैसे श्रह्मपूर्वक माता-पिता की सेवा-शुश्रूषा करना, मोजन देना आदि । यही पितरों का तर्पण या पितृयज्ञ है । यह तर्पण आदि कम विश्वमान अर्थात जो प्रत्यक्ष है उन्हीं में घटता है, मृतकों में नहीं । क्योंकि, उनकी प्राप्त और उनका प्रत्यक्ष होना दुर्लम है । इसी से उनकी सेवा मी किसी प्रकार से नहीं हो सकती । और जो उनका नाम लेकर देवे वह पदार्थ उनको कमी नहीं मिल सकता. इसलिए मृतकों को सुख पहुंचाना सर्ववा असम्भव है . . . . .

तर्पण आदि कर्म में सत्कार करने योग्य तीन हैं — देव, त्रमृषि और पितर । 'पितर' से अभिप्राय मृतकों से नहीं अपितु जीवितों से हैं । ''पान्सि पालयन्सि रक्षन्सि अन्स-विद्या-सुशिक्षा-आदिदाने; ते पितर:'' — जो अन्न विद्या, सुशिक्षा आदि से पालन-पोषण और रक्षण करते हैं वे 'पितर' कहलाते हैं । इसमें ब्राहमणों के प्रमाण द्रष्टव्य हैं —

- (अ) 'देवा वा एते पितर: '(गो. उ. १।२४)
- (आ) ''स्विष्टकृतो वै पितर:'' (गो. उ. १।२५)

अर्थात् सुख सुविघाओं द्वारा पालन-पोषण करने वाले और हितसम्पादन करने वाले विद्वान् व्यक्ति 'पितर' कहलाते हैं ।

ये श्लोक अपने-अपने प्रसंग में सहज ढंग से उक्त हैं, और विषय तथा शैली के अनुकूल हैं ।

### (ख) मृतकश्राद के विधायक स्थल -

(अ) ३।१२२-२८४ तक मृतकन्नाद का एक स्वतन्त्र प्रसंग है।

इस प्रसंग का अपने पूर्वापरप्रंसग से न तो तालमेल है, न यह विषय संकेत के अनुसार है, और न मनु की मूल भावना के अनुकूल हैं। ऐसा निम्न कारणों से ज्ञात होता है —

 अन्तर्विरोध — इस प्रसंग में वर्णित विधानों के मनुस्मृति के अन्य विधानों से अनेक अन्तविरोध हैं -(१) १२२ से २८४ श्लोकों में मृतकग्राद का विधान है । यह मान्यता मनुविरुद है । मनु ने पितृयज्ञ के रूप में जीवितों का श्राद और वह भी दैनिक रूप में विहित किया है [ ३।८०-८२ | विस्तृत रूप में द्रष्टव्य है ३।८५ पर अनुशीलन समीक्षा । मनु के अनुसार -'पित् ' या 'पितर' शब्द का अर्थ मी 'बुजुर्ग' 'पालक' है । देखिए ९।२८; २।१२६; [२।१५१] में 'पितु' शब्द का प्रयोग 'बुजुर्गों' के लिये किया है । (२) दैनिक पितृयज्ञ या श्राद घर पर विहित है, जबिक इन श्लोकों में वर्णित श्राद को वनों, नदीतीरों, एकान्त स्थानों [२०७] पर करने का कथन है। यह भिन्नता मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है। (३) मनु ने पितृयज्ञ को ही श्राद्ध माना है और उससे भिन्न कोई क्रिया पितयज्ञ में नहीं मानी [६०-६२] जब कि इन श्लोकों में ''पितयज्ञं त निर्वर्त्यं ' कहकर ''पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं कुर्यात् मासानुमासिकम्'' [१२२] के विधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्णन करने वाला इस विधान को पित्रवज्ञ से मिन्न क्रिया मानता है । यह अतिरिक्त प्रथक श्राद का विधान मनु की व्यवस्था के अनुकुल नहीं है । (४) पितृयज्ञ के प्रसंग में केवल अन्त, जल, फल-मूल से ही श्राद करना कहा है [८२], जब कि इस प्रसंग में मास से श्राद करना अधिक फलदायक माना है [२६६-२७२]। (५) इस प्रसंग में अनेक श्लोकों में मासमक्षण का विधान है [१२३, २२७, २५७, २६६-२७२ | । यह मान्यता मनुस्मृति की मौलिक मान्यता के ही विरुद्ध है । मनु ने मासमक्षण को पाप और मासभक्षक को पापी कहा है [५।४३-५१] और हिंसा करने वाले के लिए पायश्चितों का विधान किया है [३।६८-६९]। विस्तृत समीक्षा ४।२६-२८ श्लोंको पर देखिये । (६) मनु कर्ता को ही स्वयं फल का भोक्ता मानते हैं ि १९६१ हो

इस प्रसंग में श्रादकर्ता द्वारा पितरों का निस्तार [२२०-२२२], एक के श्राद से सात पीदी के वंशजों को पुण्यफल-प्राप्ति [१४६], आदि कथन उक्त मान्यता के विरुद्ध हैं। (७) १३६, १३७, १५२-१५६, १६४-१६६, १८२ आदि श्लोकों में वर्णव्यवस्था को जन्मना मानने के संकेत हैं, जबिक मनुकर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं। [१।८८; २।१४३ (१६८), १२२-१२३ (१४७-१४८)]। उक्त श्लोकों में वर्णित कर्म ब्राह्मणों के नहीं हो सकते। यदि उनमें ये कर्म हैं तो वे मनु की व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण नहीं कहला सकते। (८) २।८१ [१०६] में वेदाघ्ययन को सर्वदा पुण्यदायक माना है, जबिक इस प्रसंग में श्राद्ध में वेदपाठ निषिद्ध है [१८८]। [९] प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा द्वारा पञ्चमूतों के माध्यम से मानी है [१।६, १४-२०], जबिक इस प्रसंग में मरीचि आदि त्रृषियों से चराचर जगत् की उत्पत्ति कही है, जो प्रकृतिविरुद्ध बात है [२०१]। (१०) १।९१ में ब्रुद्धों का कर्म द्विजों की सेवा करना कहा है, जबिक इस प्रसंग में भराई के पदार्थों से स्पर्श करना भी निषिद्ध हैं [२४१]। १९७ में ब्रुद्धों के पितर सुकाली माने जाते हैं। जब ब्रुद्धों के लिए श्राद्ध में स्पर्श तक का निषेध है तो श्रुद्धों के यहां कौन से ब्राह्मण श्राद्ध खायेंगे? यदि नहीं खाते हैं तो फिर ब्रुद्धों के लिए श्राद्ध का विधान क्यों? (११) इस सम्पूर्ण प्रसंग में पितरों के लिए हव्य-कव्य आदि देने का विधान है किन्तु मनु के मत में जीवित व्यक्तियों को दिये जाने वाले मोज्य एवं हितार्थ देय वस्त्र, धन आदि दान 'हव्य-कव्य' कहलाते हैं। ४ १ १३०-३१ में देखिए मनु ने स्पष्टत: जीवित, धार्मिक विद्वानों को हव्य-कव्य देने का कथन किया है। यह सम्पूर्ण प्रसंग उक्त मान्यता के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

- २. प्रसंगविरोध —(१) ११७ वें शलोक में गृहस्थीं को 'शेषभुक्' होने के लिए कहा है और ११८ वें श्लोक में 'यक्तशेषभुक्' होने के लिए कहा है । २८५ वें श्लोक में इन्हीं बातों का विकल्प रूप में कथन है । यह कहना चाहिए कि २८५ वां श्लोक इनका 'अर्थवाद' रूप है । शीच के इन श्लोकों ने उस पूर्वापर प्रसंग को मंग करके एकवाक्यस्मक वर्णन को तोड़ दिया है ।
- (२) ११७-११८ और २८५ क्लोक में अतिथि यज्ञ से सम्बन्धित प्रसंग है, जिसमें गृहस्थी को कैसा मोजन करना चाहिए, यह स्पष्टीकरण है। इसके बीच में संबन्धियों की पूजा, राजा-स्नातक की पूजा [११९, १२०], बलिवैश्वदैव का विधान [१२१], पितृश्राद्ध का विधान [१२२-२८४], पूर्वपर प्रसंग-विरुद्ध है।
- (३)३।१२२ वें श्लोक में ''पितृयक्षं तु निर्वर्त्य'' कहकर नये सिरे से पितृत्राद्ध का प्रसंग शुरू किया गया है। यदि यह प्रसंग मौलिक होता तो प्रसंगक्षम की दृष्टि से पितृयक्ष के प्रसंग [३।८१, ८२] के साथ होना चाहिए था, किन्तु ऐसा न होकर खण्डित क्रम में इसका वर्णन है। यह क्रम की असंगति इसे मौलिक सिद्ध नहीं करती। इस प्रकार इन प्रसंगविरोधों के आधार पर ये सभी ११९ से २८४ श्लोक प्रक्षिप्त है।
- ३. विषयविरोध ६७ वें श्लोक में ''वैवाहिकेड ग्नौ कुर्वीत . . . पञ्चयज्ञविधानं ह'' कहकर दैनिक पञ्चयज्ञों के वर्णन का संकेत किया है और समाप्तिसूचक ''एसत् व : अमिहितं सर्व विधानं पाञ्चयज्ञिकम्'' श्लोक से भी यही सिद्ध है कि ६७ से २८६ श्लोकों का विषय केवल दैनिक पञ्चयज्ञों का विधान करना है । १२२ से २८४ श्लोकों में दैनिक पञ्चयज्ञों से मिन्नं मासिक, त्रैमासिक आदि श्राद्धों का वर्णन है । यह वर्णन मनु के विषय-संकेत से बाहय होने से विषयविरुद्ध है अत : प्रक्षिप्त है ।

इस प्रकार मृतकश्राद की मान्यता मनुविहित न होकर अन्य द्वारा ग्रांठाप्न है । मनु द्वारा वर्णित श्राद से श्रीभग्राय केवल जीवित वयोवृद्धों की सेवा-सुश्रृषा से है ।

## ४. नियोग प्रथा मनुविहित एवं वैदिक है —

#### (क) इस प्रथा के विधायक स्थल —

मनु ने ९।५६-५९, ६२, ६३ श्लोकों में बहुत स्पष्ट श्रन्दों में नियोग का विधान किया है। वे कहते हैं कि सन्तान का अभाव होने पर (पित के मरने पर अथवा जीते हुए भी सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होने पर) स्त्री को अथवा विधवा को देवर अर्थात् पित के माई से अथवा उसके वंशस्य पुरुष से सन्तान प्राप्त कर लेमी चाहिए। प्रमुख श्लोक है —

#### देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यंगनियुक्तया । प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिश्वये ।। (९।५९ ।।)

(१) नियाग का अर्थ है — 'सन्तान प्राप्ति के लिए किसी स्त्री अथवा विधवा को किसी अन्य पुरुष से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने की स्वीकृति देता ।', नियोग के लिए 'नियुक्त करना' या 'नियोग की विधि' से अभिप्राय यह है कि जैसे समाज और परिवार में प्रसिद्धिपूर्वक विवाह होता है, उसी प्रकार नियोग भी होता है। इन्हीं के समक्ष पुत्र आदि प्राप्त करने के सम्बन्ध में निश्चय होते हैं। उस निश्चय के अनुसार चलना 'विधि' है और अन्यथा चलना 'विधि का त्याग' है। मनु ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह शारीरिक सम्बन्ध केवल सन्तान प्राप्ति के लिए ही है, विलासिता के लिए नहीं। सन्तान प्राप्ति के पश्चात् यदि वे स्त्री-पुरुष सम्बन्ध स्थापित करते हैं तो दण्डनीय होते हैं [९।६२-६३]।

यह परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । इसमें वेदों, इतिहास और परम्पराओं के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं —

- (२) श्रेदों में नियोग का विधान और इतिहास के प्रमाण (क) उदीर्ष्य नार्यभिजीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एिं । हस्तग्रामस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमिम सं बमूय ।। (त्रु. ।मं. १०। सू. १८ । मं. ८ ।।)
- अर्थ ''(नारि) विधवे तू (एतं गतासुम्) इस मरे हुए पति की आशा छोड़ के बाकी पुरुषों में से (अभि जीवलोकम्) जीते हुए दूसरे पति को (उपैहि) प्राप्त हो, और (उदीर्ष्य) इस बात का विचार और निश्चय रख कि जो (हस्तग्रामस्य दिधिषों:) तुम विधवा के पुन: पाणिग्रहण करने वाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिए नियोग होगा तो (इदम्) यह (जिनत्वम्)जना हुआ बालक उसी नियुक्त (पत्यु:) पति का होगा और जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो यह सन्तान (तव) तेरी होगी। ऐसे निश्चययुक्त (अभि सम्बभूय) हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे।'' (स. प्र. चतुर्थ सम्.)
  - (ख) (प्रश्न) नियोग मरे पीछे ही होता है वा जीते पति के भी? (उत्तर) जीते भी होता है — अन्यमिच्छस्य सुभगे पति मत्। स्नृ. मं. १०। सू. १०।।

जब पति सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवं तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुमगे ! सौमाग्य की इच्छा करनेहारी स्त्री तू (मत्) मुझ से (अन्यम्) दूसरे पति की (इच्छस्य) इच्छा कर ज्योंकि अब मुझ से सन्तानोत्पत्ति की आशा मन कर । तब स्त्री दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे परन्तु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे । शैसे ही स्त्री भी जब रोगादि दोषों से ग्रस्त होकर

सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी! आप सन्तानोत्पत्ति की इच्छा मुझसे छोड के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिए ।

जैसा कि पाण्डु राजा की स्त्री कुन्ती और माद्री ने किया और जैसा व्यास जी ने चित्रांगद और विचित्रवीर्य के मरजाने के पश्चात उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अम्बिका में घृतराष्ट्र और 'प्रम्बालिका में पाण्डु और दासी में विदुर की उत्पत्ति की । इत्यदि इतिहास भी इस बात में प्रमाण है ।'' (स. प्र. चतुर्थ समु.)

(३) देवर शब्द का अर्थ और प्राचीन परम्परा का संकेत —

मनुस्मृति या वैदिक साहित्य में देवर शब्द का प्रचलित — 'पति का छोटा माई' अर्थ न होकर विस्तृत अर्थ है । निरुक्त में 'देवर' शब्द की निरुक्ति निम्न दी है —

''देवर: कस्मात् द्वितीयो वर उच्यते ।।'' (३।१५)

अर्थात् — ''देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है, चाहे छोटा माई या बड़ा माई अथवा अपने वर्ण वा अपने से उत्तम वर्ण वाला हो । उससे नियोग करे,उसी का नाम देवर है ।''
(म. दयानन्द, स. प्र. ११६)

आजकल यह केवल पित के छोटे माई के अर्थ में रूढ़ हो गया है। इस रूढ़ि का कारण कर्वाचत यह है कि स्त्री के विधवा हो जाने पर अधिकतर मृत-पित के छोटे माई से ही उसका सम्बन्ध कर दिया जाता है। यह नियोगविधि का ही एक परिवर्तित रूप है। इस परम्परा से प्राचीन काल में नियोगप्रथा के अस्तित्व के संकेत मिलते हैं।

(४) यहां यह स्पष्ट कर देना मी आवश्यक है कि इन दोनों मान्यताओं में 'नियोग-व्यवस्था' मनु की मौलिक मान्यता है। इसमें निम्न पोषक प्रमाण हैं — (क) नियोग-विधान की मान्यता पूर्वविहित और आधारमूत है। (ख) विषयसंकेतक श्लोकों में इस प्रसंग को प्रारम्म और समाप्त करने का संकेत हैं [९।५६ और ९।१०३]। ये श्लोक अपने पूर्वापर प्रसंगों से श्लांखलावत जुड़े हैं, जो सिद्ध करते हैं कि यह मान्यता मौलिक है। (ग) ९।१४५-१४६ में नियोग से उत्पन्न पुत्र को दायभाग का पूर्ण अधिकार विहित है। यह भी इस मान्यता को मनुसम्मत सिद्ध करता है, और (घ) नियोग-विधि का त्याग करके उत्पादित पुत्र को धनाधिकार से ९।१४७ में वंचित किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनु नियोग को ही स्वीकार्य मानते हैं, नियोगत्याग को नहीं।

#### (ख) इस परम्परा के खण्डनात्मक स्थल —

ज्यों ही नियोग प्रथा का विधान पूर्ण होता है, उसके पश्चात् इसका खण्डन करने वाले श्लोक हैं। ९।६४-६८ श्लोकों में इस प्रथा का खण्डन करते हुए कहा गया है कि 'नियोग नहीं कराना चाहिये, यह धर्महनन करना है। राजा वेन के समय यह पशुधर्म प्रचलित हुआ है? आदि-आदि।

- स्पष्ट है कि विधान के पश्चात किया गया यह खण्डन परवर्ती है। विधान मौलिक और खण्डन उसकी प्रतिक्रिया में होता है, अत : यह नियोगविरोधी वर्णन मनुकृत नहीं है।
- २. पिछले प्रमाणों से यह मी सिद्ध हो गया है कि यह प्रथा वेदोक्त है, अंत : अतिप्राचीन भी है। इन श्लोकों में इसे वेन राजा के समय की कहना गलत है। आचार्य कौटिल्य ने भी इसका विधान अपने अर्थशास्त्र में किया है। इसका अभिप्राय यह है कि आचार्य कौटिल्य तक नियोग-व्यवस्था प्रचलित एवं मान्यता प्राप्त रही है। उन्होंने प्र. ६०।अ. ४ में कारण प्रदर्शनपूर्वक विभिन्न नियोगों का विधान किया है।

इनके अतिरक्ति ये खण्डनात्मक श्लांक निम्न कारणों से मौलिक सिद्ध नहीं होते

- १. विषयविरोध विषय-संकेतक श्लोकों [९।५६, १०३] के निर्देशानुसार यह विषय स्त्रियों के लिए आपत्कालीन धर्मों और आपत्काल में सन्तानप्राप्ति का है। नियोग की मान्यता उस विषय से सम्बद्ध है, अत: मौलिक है। खण्डन की मान्यता का संकेतित विषय से कोई सम्बन्ध नहीं, अत: प्रक्षिप्त है।
- २. शैलीगत आधार ६६-६७ श्लोकों में राजा वेन के समय नियोग के विस्तार का कथन है । राजा वेन मनु से परवर्ती है, अत : ये श्लोक भी किसी व्यक्ति द्वारा रचकर मिलाये गये हैं । राजा वेन अंग देश का राजा था । इसके पिता का नाम अनंग था । यह मनु से बहुत पीढ़ियों पश्चात हुआ [महा. शान्ति. ५९।९६-९९] ।

विस्तार से समझाने के लिए उपर्युक्त मान्यताओं का पक्ष-विपक्ष की विवेचना पूर्वक विश्लेषण किया गया । इसी प्रकार अन्य मान्यताओं के विषय में समझना चाहिये । यहां कुछ अन्य मान्यताएं संक्षेप से प्रस्तुत की जा रही हैं, किन्तु विस्तारभय से उनका समग्र विश्लेषण नहीं किया जा रहा है । वह मनुस्मृति भाष्य में यथास्थान देखा जा सकता है ।

### ५. स्त्रियों के सम्बन्ध में मनु की धारणा —

- (क) बहुत से आलोचक मनु पर यह आक्षेप लगाते हैं कि मनु का स्त्रियों के प्रति बड़ा ही संकीर्ण, पक्षपातपूर्ण और निम्न दृष्टि कोण है । मनुस्मृति में कुछ ऐसे प्रक्षिप्त स्थल हैं जिनके कारण लोगों की यह घारणा बनी है, यथा २।४१-४२ (६६-६७); ५।१४७, १४८, १५३-१६२, १६४, १६६; ९।२, ३, १४-२४, आदि ।
- (१) किन्तु प्रक्षिप्तों के अतिरिक्त मनुस्मृति के प्रसंग, विषय, शैली के अनुकूल ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि मनु ने स्त्रियों को अत्यधिक सम्मान, श्रद्धा और उच्चता प्रदान की है। वे स्त्रियों को घर की स्वामिनी, गृहलक्ष्मी, देवी, गृहशोमा के विशेषणों से संबोधित करते हैं; और उन्हें घर के सुख का आधार मानते हैं। उनका सम्मान करने और उन्हें प्रसन्न रखने की प्ररेणा देते हैं। यहां मनुस्मृति में प्राप्त श्लोकों के आधार पर मनु की उन धारणाओं को स्पष्ट किया जाता है। निम्न श्लोकों में मनु द्वारा वर्णित स्त्रियों का उज्ज्वल, सम्माननीय और उच्चस्तरीय रूप द्रष्टव्य है—
  - (क) पिता, माई, पित आदि द्वारा स्त्रियों का सत्कार करना चाहिए (क) पितृमि : भ्रातृमिश्चैता ..... पूज्या मूखियतव्याश्च । (३।५५)
  - (ख) नारियों के सत्कार से दित्र्यलामों व दित्र्यगुणों की प्राप्ति
    - (ग) यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते समन्ते तत्र देवता: । यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला: क्रिया:।
  - (ग) बस्त्रों, आभूषणों से नारियों को सदा सत्कृत रखें तस्मादेता : सदा पूज्या : भूषणाच्छादनाशनै : । (३।४९)
  - (घ) नारी की प्रसन्नना में कुल का कल्याण निहित है सन्नुष्टो भार्यया भर्ना भर्त्रा भार्या नथैव च । यस्मिन्नेव कुले निन्यं कल्याणं नत्र वै ध्वम् ।। (३।६०)
  - (इ.) स्त्रियों के शोकग्रस्त रहने से परिवार का विनाश --शोचन्ति जामयों यत्र जिनश्यस्याशु तत्कुलस् ।

#### तृतीय अध्याय

#### न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तिद्व सर्वदा ।। ५७ ।। (३७) (३।५७)

- (च) स्त्रियां घर की लक्ष्मी और शोमा हैं—
  प्रजनार्यं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः।
  स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ।। (९।२५)
- (छ) स्त्रियाँ घर के सुख का आधार हैं अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा। दाराधीनस्तथा स्वर्ग: पितृणामात्मनश्च ह ।। (९।२८)
- (ज) स्त्रियाँ घर की स्वामिनी हैं —
  अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत्।
  शौचे घर्में इन्तपक्त्यां च परिणाह्यस्य वेक्षणे।।(९।११)
  सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया।
  सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया।।(४।१५०)
- (२) मन् स्त्री और पुरुष में न तो कोई पक्षपातपूर्ण अन्तर करते हैं, न स्त्री के पुरुष की दासी या अधीनता में बंधी रहने वाली मानते हैं। वे दोनों को ही एक-दूसरे की भावनाओं का समान रूप से आदर करने वाली बातें कहते हैं; अपितु स्त्रियों को अधिक आदरपूर्वक रखने की बातें कहते हैं। नीचे कुछ श्लोक प्रमाणरूप में दिये जा रहे हैं, जिनसे इन बातों की पुष्टि होती है कि (अ) मनु की स्त्रियों के प्रति पक्षपातपूर्ण, दमनात्मक, अस्वतन्त्रतापूर्वक रखने की भावना नहीं है, अपितु समानता की भावना है।

स्त्रियों पर बन्धन डालकर रखने की प्रवृत्ति की व्यर्थता का कथन और स्त्रियों द्वारा स्वयं अपने विवेक से ही अपने आचरण को बनाने का समर्थन —

- (क) स्त्री को कोई भी दमनपूर्वक नहीं रख सकता न कश्चिद योषित: शक्त: प्रसह्य परिरक्षितुम् । (९।१०)
- (ख) स्त्री स्वयं अपनी रक्षा करने से सुरक्षित हो सकती है अरक्षिता गृहे रुद्धा पुरुषैराप्तकारिमि:। आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ता: सुरक्षिता:।। (९।१२)
- (३) बिना किसी पक्षपात के, स्त्री-पुरुष दोनों को समानस्तर का मानते हुए मनु ने स्त्री-पुरुषों को ऐसे सुझाव दिये हैं, जिनसे स्त्री की पुरुष के पूर्ण अधीन रहने की मान्यता स्वत: खण्डित हो जाती है
  - (क) स्त्री-पुरुष मिलकर रहें अन्योन्यस्य अध्यमिचारो मन्नेदामरणान्तिक:। एष: धर्म: समासेन ज्ञेय: स्त्रीपुंसयो: पर:।। (९।१०१)
  - (स्त्र) स्त्री-पुरुष कमी न बिछुड़ें तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसी तु कृतक्रियौ । यथा नामिचरेतां तौ वियुक्तौ इतरेतरम् ।। (९।१०२)

(ग) स्त्री-पुरुष समान हैं, अत: सभी कार्य मिलकर करें

प्रजनार्थं स्त्रिय : सृष्टा : सन्तानार्थं च मानवा : ।

तस्मात्साघारणौ धर्म: श्रुतौ पत्न्या सहोदित: ।।

(९।९६)

इन मान्यताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि १४७-१४८ श्लोकों में जो दमनात्मक आग्रह से प्रेरित होकर आज्ञा दी है । यह मनु की मान्यता नहीं हो सकती । यह मनु की व्यवस्थाओं के विरुद्ध है ।

- (४) मनु ने स्त्रियों को कहीं भी हीनमावना से नहीं देखा है, अपितु कहीं-कहीं तो पुरुषों से बढ़कर उन्हें सम्मान दियां है। कुछ उदाहरण देखिए
  - (क) स्त्री के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए —

''स्त्रिया: पंथा देय:।'' [(२।११३ (२।१३८)]।

(ख) पत्नी से लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहिए — 'भार्यया ... विवाद' न समाचरेत' [४।१६०]।

(ग) पत्नी आदि पर झुठा दोषारोपण नहीं करना चाहिए और न अपशब्द कहने चाहिएँ । यदि कोई ऐसा करे तो वह दण्डनीय है — "मातर पितर जायाम ... आक्षारयन शतं दण्डय:"

[=18=0]1

### (ख) स्त्रियों को वेदाध्ययन एवं यज्ञोपवीत का अधिकार मनुसम्मत —

कुछ श्लोकों में स्त्रियों के लिए गुरुकुलवास, वेदाध्ययन, मन्त्रपूर्वक क्रियाओं का निषेध मिलता है; यथा २।४१-४२ (६६-६७) ९।१८ आदि । ये सभी प्रक्षिप्त हैं । अन्य अनेक स्थलों पर यहां तक कि स्वयं वेद में भी स्त्रियों के लिए सभी धार्मिक कार्यों और वेदाध्ययन का विधान है ।

- (१) मनु प्रत्येक धर्मकार्य में स्त्री-पुरुष का समान अधिकार समझते हैं । २।४ [२।२९] श्लोक में जातकर्म के अवसर पर बालक के लिए चाहे वह कन्या हो अथवा पुत्र, दोनों के ही लिए मन्त्रोच्चारणपूर्वक शहद चटाने का विधान है ''मन्त्रवत् प्राशन' चास्य''। इससे स्पष्टत : सिद्ध है कि मनु मन्त्रोच्चारण या प्रवण आदि कार्यों में स्त्री-पुरुष का मेद नहीं करते । इसी प्रकार नामकरण आदि भी यज्ञ और मन्त्रपूर्वक करने का विधान है [२।८]। इस प्रकार ४१ वें श्लोक में स्त्रियों के लिए मन्त्रों के निषेध का विधान इस मान्यता के विरुद्ध है।
- (२) इसी प्रकार २।२ ८ में अग्निहोत्रपूर्वक स्त्रियों का दैविववाह करने का विधान किया है। अग्निहोत्र में मन्त्रोचारण हुआ ही करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनु स्त्रयों की क्रियाएं मन्त्ररहित नहीं मानते। स्त्रियों की अन्त्येष्टि भी अग्निहोत्र से विहित है [५।१६७],विवाह भी स्वस्तिमन्त्रपूर्वक यज्ञ से विहित है [५।१५२]। ४१ वें श्लोक में स्त्रियों के लिए मन्त्ररहित क्रियाओं का विधान इस विधान के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।
- (३) मनु ने घर में अग्निहोत्र आदि धर्मकार्यों के आयोजन की मुख्य जिम्मेदारी स्त्री को ही सौंपी है और यह आदेश दिया कि पुरुष को प्रत्येक धर्मकार्य स्त्री को साथ लेकर करना चाहिए (क) "शौचे धर्मे अन्नपक्त्यां च" (घर की शुद्धि, धर्मकार्यों का आयोजन और मोजन बनाना आदि की

जिम्मेदारी स्त्री को सौंपे) [९।११] (ख) ''अपत्यं धर्मकायाणि'' [९।२८] (सन्तानोत्पत्ति और उनका पालन, अग्निहोत्र आदि धर्मकार्य स्त्री के अधीन होते हैं)। (ग) ''तस्मान् साधारणो धर्म: श्रुतौ पत्न्त्या सहोदित:'' [९।९६] (साधारण से साधारण धर्मकार्य में भी पत्नी को सम्मिलित करना चाहिए)। इसी प्रकार २।१-३ [२।२६-२८] श्लोकों में मनु ने संस्कारों को समी के लिए समान रूप से आवश्यक मानते हुए शारीरिक एवं संस्कार-सम्बन्धी दोषों को हटाने वाला कहा है। वहां स्त्री-पुरुष का कोई भेद नहीं माना। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं — एक तो यह कि सभी संस्कार मन्त्रपूर्वक होते हैं। अत: चाहे वह संस्कार स्त्री का हो अथवा पुरुष का, मन्त्रपूर्वक हो करना चाहिए। दूसरी यह कि संस्कार, द्विजाति वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक हैं, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष। इन दोनों श्लोकों में स्त्रियों के लिए मन्त्ररहित क्रियाओं का विधान, विवाह को ही उपनयन संस्कार मानना, पतिसेवा को ही ब्रह्मचर्याप्रम मानना घर के कामों को ही अग्निहोत्र मानना, उक्त विधानों के विरुद्ध हैं, अत: प्रक्षिप्त हैं।

- (४) स्त्रियों के वेदाध्ययन में स्वयं वेदों के प्रमाण इन श्लोकों में स्त्रियों के लिए वेदमन्त्रों का उच्चारण न करने आदि का कथन है। अतः यहां यह विचार कर लेना भी उपयोगी रहेगा कि इस विषय में स्वयं वेद क्या कहते हैं।
- (क) वेदों में सभी के लिए वेदवाणी का विधान है "यथेमां वाचं कल्याणीम् आवहानि जनेभ्य; । ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय . . . . " (यजु. २६।२) अर्थात "परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे में (जनेभ्य:) सब मनुष्यों के लिए (इमाम्) इस (कल्याणीम्) कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देनेहारी (वाचम) ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का (आवदानि) उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया करो . . . . . . . . (ब्रह्मराजन्याभ्याम्) ब्राह्मण, क्षत्रिय (अर्थाय) वैश्य (श्रूद्राय) श्रूद्र और (स्वाय) अपने मृत्य वा स्त्रियां आदि (अरणाय) और अतिश्रुद्रादि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है ।" [स. प्र. ७४] ।
- (ख) इसी प्रकार अथर्ववेद में ''ब्राह्मचर्येण कन्या युवान' विन्दते पतिम्'' [३।४।१८] अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम में रहकर वेदों को पढ़ने और ब्रह्मचर्य को पालन करने के उपरान्त गृहस्य की कामना करने वाली कन्या युवक पति का वरण करती है।
- (ग) स्त्रियों के उपनयन में त्रृग्. १०।१०९।४ मन्त्र मी प्रमाण हैं ''मीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता'' इन प्रमाणों में स्त्रियों के लिए ब्रह्मवर्यात्रम, गुरुकुलवास आदि विधान सिद्ध होते हैं।
- (घ) वैदिक काल के इतिहास पर यदि दृष्टि डालकर देखें तो उससे मी स्त्रियों के लिए मन्त्रितिष्ठ आदि की बातें सिद्ध नहीं होतीं। ऐसी बहुत-सी ऋषिकाएं हुई हैं जो मंत्रद्रष्टा थीं। जिन-जिन सूक्तों के मन्त्रों का उन्होंने अर्थ-रहस्य जाना, उन सूक्तों पर उनके नाम ऋषि के रूप में आज भी उपलब्ध हैं। अकेले ऋग्वेद में ही इस प्रकार की लगभग ३० ऋषिकाओं के नाम आते हैं। उनमें अदिति, जुहू इन्द्राणी, घोषा, गोघा, अपाला, रोमशा, लोपामुद्रा आदि उदाहरण के रूप में उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार उपनिषदों में गार्गीं, मैत्रैयी ब्रह्मतत्त्वजाता देवियों का वर्णन आता है। मनू ने अपनी स्मृति को वेदानुकूल और वेदाघारित माना है। १११२५-१३२ (२१६-१३); १२।९४, ९५ २७, ९९, १९२, ११३ आदि ।। अत: स्वयं वेद में विहित इन मान्यताओं के विरुद्ध होने से उपर्युक्त आक्षेप नान्य नहीं है।

### ६. शुद्र के विषय में मनु की धारणा —

- (१) शूद्र अस्पृश्य नहीं मनु ने शूद्र का कर्तव्य द्विजातियों की सेवा करना बताया है [१।९१] । इसी कर्तव्यनिर्धारण से मनु की यह मान्यता स्पष्ट हो जाती है कि मनु शूद्र को अस्पृश्य या घुणास्पद नहीं मानते ।
- (२) वस्तुत: जो व्यक्ति पढ़-लिख नहीं पाता और ऊपर के किसी वर्ण के योग्य नहीं होता वही शूद्र कहलाता है। इसी कारण २।१२६ में अज्ञानता के प्रतीकरूप में शूद्र की उपमा दी है ''यथा शूद्रस्तथेव स:''।
- (३) शूद्र को धर्मपालन का अधिकार शूद्र को धर्मपालन का अधिकार है। २।२१३ (२३९) में ''अन्त्यादिप परं धर्मम्'' कहकर शूद्र आदि से मी धर्म की शिक्षा ग्रहण करने को कहा है।
- (४) **शूद्र को वेंदाध्ययन का अधिकार** श्रुद्र को वेदाध्ययन का अधिकार मी है। यह स्वयं यजु. २६।२ **''यथेमां वाचं कल्याणीम्** . . . शूद्राय चार्याय च'' से संकेत मिलता है। इसकी व्याख्या पिछले 'स्त्री-वेदाध्ययन' सम्बन्धी प्रसंग में की जा चुकी है। वहां द्रष्टव्य है।
- (५) वेदों में शूद्र को यज्ञ आदि का विधान त्रृक्. १०।५३।४-५ में ''पञ्चजना: मसहोत्रं जुषध्वम्'' कहकर श्रुद्र को भी यज्ञ करने का आदेश है। निरुक्त ३।२।७ में 'पञ्चजना:' की व्याख्या में ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निर्गामषभोजी निषाद की गणना की है। इस पर विस्तृत विवेचन 'कमणा वर्णव्यवस्था' विषय में किया जा चुका है।
- (६) मनुस्मृति में कहीं-कहीं शुद्ध के प्रति घृणा, आक्रोश, असम्मान प्रकट करने वाले वर्णन हैं। ये समी वर्णन परवर्ती प्रक्षेप हैं। मनु की यह शैली है कि वे अधर्मी, पापी या दोषी व्यक्ति को छोड़कर किसी के प्रति आक्रोश का भाव प्रकट नहीं करते। प्रत्येक विघान सहज और निर्लिप्त भाव से करते हैं। यथा, १।९१ का विघान सहज वर्णन है। मनु ने निम्न श्लोक में द्विजों को भी यह आदेश दिया है कि वह वृद्ध शुद्ध का सम्मान पहले करें —

''सोऽत्र मानार्ड: शूद्रोऽपि दशमी' गतः'' [२।११२ (१३७)]

(७) शूद्र पवित्र है और उत्कृष्ट वर्ण प्राप्त कर सकता है —

शुचिरुत्कृष्टशुश्रूषुर्मृदुवागनष्ठंकृतः । बाहमणाद्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमश्नुते ।। (९।३३४ ।)

(शुचि:) शुद्ध-पितत्र [शरीर एवं मन से ], (उत्कृष्टशुत्रुषु;) अपने से उत्कृष्ट वर्ण वालों की सेवा करने वाला, (मृदुवाक) मधुरमाषी (अनहंकृत:) अहंकार से रहित (नित्यं ब्राह्मण + आदि-आत्रय:) सदा ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा मे संलग्न शुद्ध मी (उत्कृष्टां जातिम् + अश्नुते) उत्तम ब्रह्मजन्मान्तर्गत द्विजवर्ण को प्राप्त कर लेता है।।

इस श्लोक के वर्णन से मनु की श्रुद्र के प्रति यह घारणा स्पष्ट हो जाती है कि वे श्रुद्र को हीन नहीं मानते अपितु पवित्र, उत्कृष्ट और उत्तम कर्मों से उच्चवर्ण प्राप्त करने का अधिकारी मानते हैं । यह मान्यता १०।६५ में मी वर्णित है ।

(८) उपनयन प्रसंग २।११-१४ (३६-३९) में कहीं भी भूद्र के लिए उपनयन का निषेध नहीं है। इससे यह संकेत मिलता है कि जन्म से कोई भूद्र नहीं होता। भूद्र कुल में उत्पन्न बालक भी दिख वर्णों में उपनयन करा सकता है। इस संक्षिप्त विवेचन से भूद्र के प्रति मनु की घार म्हास्ट हो जाती है। इस विषयक कुछ विवेचन 'मनु की कर्मणा वर्णव्यवस्था' मान्यता शीर्षक में भी द्रष्टव्य है।

#### (७) स्वर्ग और नरक —

- (क) स्वर्ग या स्वर्गलोक से मनु का अभिप्राय मनु इस संसार से मिन्न कोई स्वर्ग या नरकलोक नहीं मानते । सुख की प्राप्ति का नाम स्वर्ग है और दु:ख की प्राप्ति का नाम नरक है, जो इसी संसार में, जीवन में प्राप्त होते रहते हैं । इसमें प्रमाण हैं —
- (१) मनु ने 'स्वर्ग' शब्द का प्रयोग इहसुख और मोक्षसुख दोनों सुखों के लिए किया है। ३।७९ श्लोक में अक्षय सुख अर्थात मोक्ष के लिए 'स्वर्ग' शब्द का प्रयोग है और उसके पर्यायवाची रूप में इहसुख के लिए 'सुख' का प्रयोग है।
  - (२) सुख के अर्थ या पर्यायवाची रूप में अन्यत्र भी स्वर्ग शब्द का प्रयोग किया है
    - (क) 'अस्वर्य चातिमोजनम्।'' २।३२ [२।५७]
    - (ख) ''दाराघीनस्तथा स्वर्ग: पितृणामात्मन्श्च ह ।'' (९।२८।।)
    - (ग) ''स्वर्ग-आयुष्य-यशस्यानि व्रतानीमानि घारयेत् ।''(४।१३ ।।)
  - (३) अक्षय सुख अर्थात् मोक्षसुख के लिए स्वर्ग का प्रयोग
    - (क) ३।७९ श्लोक में 'स्वर्गमक्षयमिच्छता' ।
    - (ख) इदमन्विच्छतां स्वर्गम्, इदमानन्त्यमिच्छताम् । (६।५४।।)
- (४) मनु ने १२।९, ३९-५२ श्लोकों में मृत्यु के बाद जीव को उसके कमा के अनुसार प्राप्त होने वाली योनियों का वर्णन किया है । उस प्रसंग में स्वर्गलोक या स्वर्गयोनि विशेष का कोई उल्लेख नहीं है ।
- (५) व्याकरण शास्त्रानुसार 'स्वर्ग' अब्द 'स्वर्' उपपद में 'गम्ल्-गतौ' धातु से 'ह प्रकरणेऽन्येष्विप दृश्यते अ. ३।२४८ वार्तिकसूत्र से 'ह :' प्रत्यय के योग से बनता है । गति के ज्ञान-गमन-प्राप्ति तीन अर्थ होते हैं । 'स्व :' सुख का अनुमव होना, सुख में प्रविष्ट होना, सुख की प्राप्ति होना ही स्वर्ग अर्थात सुख है ।
- (६) इसी प्रकार 'स्वर्गलोक' का अर्थ है । 'लोकृ दर्शने' घातु से लोक शब्द बनता है जिसका अर्थ 'स्थान' है । जहां स्वर्ग प्राप्त होता है — सुख प्राप्त होता है वह स्वर्गलोक है ।
- (ख) नरक की कल्पना मनुविरुद्ध ४। ८१, ८७-९१ श्लोकों में इक्कीस नरक योनियों की गणना है और अक्षत्रिय राजा से दान लेने वाले को इन योनियों की प्राप्ति बतलायी है। मनु के मत में 'नरक' नाम की कोई योनि या स्थान विशेष नहीं है। यह मान्यता निम्न प्रमाणों के आधार पर मनुविरुद्ध और प्रक्षिप्त सिद्ध होती है —
- (१) नरक श्रन्द स्वर्ग का विपरीतार्थक है। मनु ने २।३२ [२।४७] में सुख और ३।७९ में स्वर्ग शन्द का प्रयोग सुख और 'अक्षय सुख' के लिए किया है और ९।२६ में ''दारा धीनस्तथा स्वर्ग: पितृणामात्मनश्च ह'ं कहकर 'वर्तमान जीवन के सुख' के अर्थ में किया है। इससे स्पष्ट है कि स्वर्ग के विपरीतार्थक शन्द 'नरक' का अर्थ कोई योनि या स्थानविशेष नहीं,अपितु दु:ख ही है। निरुक्त में महर्षि यास्क ने भी 'नरक' शन्द की इसी रूप में निरुक्ति की है ''नरकंन्यरकं नीचैर्गमनम् इति वा'अर्थात् दु:ख, अघ:पतन या अवनित का नाम

#### नरक है [निरुक्त १।३।११]।

- (२) मनु ने मृत्यु के उपरान्त जीव की केवल दो अवस्थाएं मानी हैं एक तो संसार में स्थावर-जंगम योनियों में जन्म [६।६३, ७४, १२।९, ३९-५२] या ब्रह्मप्राप्ति [४।१४९;६।८१ १२।११६, १२५] । इससे मी यही स्पष्ट है कि मनु के मत में नरक नाम की कोई पृथक योनि या स्थान नहीं है।
- (३) मनु ने १२।९, ३९ से ५२ श्लोकों में मृत्यु के बाद जीव को उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली योनियों की गणना की है। इस गणना में नरकयोनि का उल्लेख न होना भी यह सिद्ध करता है कि मनु 'नरक' को नहीं मानते। १२।५२, ७४, ८१, श्लोकों में तो मनु ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में अपना मत व्यक्त किया है कि व्यक्ति कर्मों के अनुसार पूर्वोक्त योनियों में ही शरीर-घारण करके इसी संसार में सुख-दु:ख मोगता है। अत: नरकों की कल्पना मनुविरुद्ध है।

# ८. प्रेतशुद्धि आदि का आडम्बर मनुविहित नहीं —

प्रेतशुद्धि, सुतकशुद्धि के नाम पर कुछ लोगों ने एक आडम्बर खड़ा कर दिया है। अशुद्धि को दूर करने का सीधा-सा मतलब इतना ही है कि प्रेत, सूतक या किसी भी अन्य अशुद्धि से सम्पर्क होने पर जल आदि से शरीर की शुद्धि होती है और मन की अशान्ति रूपी अशुद्धि, जप आदि से दूर होती है [५।१०५, १०७, १०९]। बिना सम्पर्क के, दूर बैठे अशुद्धि मानना कोरा आडम्बर और अयुक्तियुक्त है। प्रेत शुद्धि और सूतकशुद्धि आदि के आडंबर का विधान करने वाला प्रसंग ५।५८-१०४ तक है। यह प्रसंग विभिन्न आधारों के अनुसार विषय, प्रसंग और शैली के विपरीत तथा मनुविहित सिद्ध न होकर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है उसके विश्लेषण से ये निष्कर्ष सामने आते हैं —

(१) प्रस्तुत विषय के प्रारम्भ का संकेत देने वाला श्लोक ४।४७ वां है और समाप्ति का संकेत देने वाला श्लोक ४।११० वां है । इन श्लोकों में दिये गये ''देहशुद्धिम् .... प्रवश्यामि'' ''एष शौचस्य व: प्रोवन्त: शारीरस्य विनिर्णय:'' संकेतों के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि यह ''शरीर और शरीर से सम्बन्धित मन, बुद्धि, आत्मा आदि की शुद्धि' को कहने का विषय है [इसकी पुष्टि के लिए ४।४७ की समीक्षा मी पढ़िये]।

इस आघार पर इस विषय में वही श्लोक मौलिक माने जा सकते हैं जो इस विषयसंकेत से सम्बद्ध हों। अपने संकेत के अनुसार ही मनु ने १०५-१०६ श्लोकों में पहले भूमिका रूप में श्रुद्धिकारक पदार्थों की गणना की है, फिर.१०९ में अश्रुद्ध शरीर की 'अदिम: गान्नाणि शुद्धयन्ति' कहकर शुद्धि होना कहा है। क्रोघ, लालच, श्रघमांचरण आदि से मनुष्य के मन, बुद्धि, आत्मा आदि भी अश्रुद्ध हो जाते हैं, संकेतानुरूप, शरीरसम्बन्धी इन अवयवों की शुद्धि मी कह दी है। इस प्रकार १०५ से ११० श्लोक विषयानुरूप हैं। इस बीच में ५८ से १०४ तक जितने श्लोक हैं, इनमें शरीर की शुद्धि का वर्णन न होकर आशौच मनाने की अविध, सिपण्ड एवं असिपण्डों के आशौच की विधि, सूतक-अश्रुद्धि, परदेश में रहने वालों की अश्रुद्धि आदि का वर्णन है, जो विषयविरुद्ध है।

(२) उपर्युक्त विषय का संकेत देने वाले श्लोकों के आधार पर मनु की एक मान्यता भी बन जाती है कि वे 'अशुद्धि के सम्पर्क से शरीरादि की अशुद्धि होना' ही मानते है और उसकी शुद्धि का उपाय है — ''अदिभ : गात्राणि शुद्धयन्ति'' [१०९] अर्थात् 'शरीर की शुद्धि जलों से होती है' आदि । ५८ से १०४ श्लोकों में जो भी कुछ वर्णित है वह मनु की इस मान्यता के विरुद्ध है और न इससे तालमेल खाती है — (क) ५८ से ६० श्लोक, जिनमें सिपण्ड-असिपण्ड के मेद से प्रतेशुद्धि

और अशुद्धि मानने की १-१० दिन तक ही चार अविध दर्शांकर उसको एक 'घार्मिककृत्य' के रूप में विर्णित किया है, वे मनु की उक्त मान्यता के विरुद्ध हैं। क्यों कि मनु केवल शरीर की अशुद्धि मानते हैं और यह सिपण्ड और असिपण्ड सबको समान रूप से होती है तथा उसकी अनेक दिनों की अविध नहीं होती। शरीर अशुद्ध हुआ तो जल से घोने से वह शुद्ध हो गया। इस प्रकार इन श्लोकों की व्यवस्था मनु सम्मत ही सिद्ध नहीं होती, अत: ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। शेष श्लोक इन पर आधारित हैं, अत: आधारमूत श्लोकों के प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाने पर वे स्वत: प्रक्षिप्त कहलायेंगे। (ख) ७४, से ८४ श्लोकों में परदेश में रहने वालों की शुद्धि कहना मी मनुविरुद्ध है। जब किसी अशुद्धि का सम्पर्क ही नहीं हुआ तो फिर उनके शरीर की अशुद्धि ही कहां हुई? (ग) ८५-८७, १०३ श्लोकों में शुद्ध को अस्पृश्य अर्थात अपवित्र माना है। मनु ऐसा नहीं मानते। वे शुद्ध को शुचि: अर्थात 'पवित्र' मानते हैं [९।३३५]। अत: इन श्लोकों की मान्यता मनुविरुद्ध है।

- (३) ५८ से १०४ श्लोकों की मान्यता है 'सिपण्ड, असिपण्ड के भेद से चार अविधयों के [५८-६०] अनुसार 'श्रुद्धि मनाना' । यह अयुक्तियुक्त वर्णन है, क्योंकि मृतक के सम्पर्क से यिद शरीर की अश्रुद्धि मानी गयी है तो वह सिपण्ड-असिपण्डों की समान होगी और उसकी श्रुद्धि जल से हो जायेगी । इसके लिए न तो अविध की कोई सार्थकता है और न सिपण्ड-असिपण्ड का भेद ही बनता है । यदि मानसिक अश्रुद्धि अर्थात् मन का शोक मानने की बात है, तो मन के शोक के लिए कोई अविध निश्चित नहीं हो सकती और न ही इस अविध में सबकी वह दूर हो सकती है । अत : यह व्यवस्था ही अयुक्तियुक्त है । मनु की व्यवस्थाएं युक्ति-युक्त होती हैं । इस विरोध के आधार पर भी ये श्लोक मनुसम्मत नहीं माने जा सकते ।
- (४) प्रसंगविरोध के आधार पर यदि इन श्लोकों को परखें तो ये सभी प्रसंगविरुद्ध सिद्ध होते हैं। ५७ वें और ११० वें श्लोक में 'शरीर और शरीर-सम्बन्धी अवयवों की अशुद्धि की शुद्धि' कथन करने का संकेत है। उनके अनुसार इस प्रसंग का क्रम इस प्रकार बनता है
  - (क) शरीर एवं शरीर-सम्बन्धी अवयवों की अशुद्धि की शुद्धि कहने के विषय का संकेत [५७]
    - (ख) फिर १०५ में भूमिका रूप में शुद्धिकारक पदार्थों का परिगणन —
- (ग) फिर शरीर एवं शरीर-सम्बन्धी शुद्धियों का वर्णन [१०६-१०९], जो कि सर्व-सामान्य विधि के रूप में भावगाम्भीयं से युक्त संक्षिप्त वर्णन हैं। इसमें शरीर-सम्बन्धी आत्मा, मन, बुद्धि. चरित्र की शुद्धि का उल्लेख हैं।

इस प्रकार मनु की मान्यता एवं विषय-संकेत [५७ तथा ११०] के अनुसार यह एक संगत क्रम बनता है। ५८ से १०४ श्लोकों ने उस क्रम को ही मंग कर दिया है और शरीरादि की शुद्धि से मिन्न अश्रुद्धि को 'धार्मिककृत्य' के रूप में मनाने की एक पृथक पूर्वापर प्रसंग से मिन्न ही व्यवस्था विहित की है। शुद्धि की बात कहने के लिए पहले शुद्धिकारक पदार्थों का उल्लेख ही प्रासंगिक बनता है। इस आधार पर ५७ के बाद १०५ वा श्लोक प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्ध सिद्ध होता है। शेष बीच के समी श्लोक प्रसंग-विरुद्ध प्रसंगमञ्जक होने के कारण प्रक्षिप्त है।

## त्रेदविषयक अनध्याय या निर्धारित अविध में त्रेदाध्ययन और उसका उत्सर्जन मनुसम्मत नहीं —

उक्त विधान करने वाले श्लोकों का प्रसंग ४।९५-१२७ में आता है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में वेदों का अनध्याय करना, श्रावणी पर सीमाबद्ध वेदाध्ययन और उसका उत्सर्जन, श्रुक्लपक्ष और कृष्ण पक्ष में वेद और वेदांगों के अध्ययन का विभाजन आदि बातें, मनु की मूलभावना, और शैली के अनुरूप नहीं है। इस प्रसंग के विश्लेषण से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं —

- (१) प्रतीत होता है कि वर्ष में साढ़े चार मास तक वेदाध्ययन करना, फिर उनका उत्सर्जन करना, बीच में विराम करना, शुक्ल पक्ष में वेदाध्ययन और कृष्ण पक्ष में वेदांगों का अध्ययन करना, ये व्यवस्थाएं मनु से परवर्ती काल की हैं, जबिक मनुद्वारा विहित व्यवस्थाओं में शिथिलता आ गई थी । इन व्यवस्थाओं का मनुप्रोक्त व्यवस्थाओं से तालमेल नहीं बैठता, अपितु विरोध आता है । यथा (क) मनु ने वेदों का अध्ययन समी दिजों का आवश्यक और नैत्यिक कर्म माना है [१-६७-९०] । यदि पूर्वोक्त कर्मों का पालन कोई दिज नहीं करता तो वह अपने वर्ण से पतित हो जाता है । विशेषरूप से वेदाध्यास को छोड़ने वाला दिज शूद्रकोटि में गिना जाता है ''योऽनधील्य दिजो वेदमन्यत्र कुरुत्ते श्रमम् । स जीवन्नेव शूद्रत्वं आशु गच्छति सान्वय:'' [२।१४३ (१६६)] (ख) मनु ने वेदाध्ययन को नैत्यिक दिनचर्या कहा है और इस पवित्र कार्य में कभी अनध्याय नहीं माना है ''वोदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैल्यके । नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि'ं । [२।६० (१०५)] ''नेत्यके नास्त्यनाध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम् । ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्याय वषद्कृतम्''।। [२।६१ (१०६)] (ग) नैत्यिक वेद्राध्ययन के विधायक अन्य प्रमाण भी दृष्टव्य हैं
  - (अ) य:स्वाध्यायमधीतेऽ ब्दं विधिना नियत: शुचि:। तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दिध घृतं मधु।।

२१८२ ।। (२११०७)

(आ) आ हैव स नखाग्रेम्य: पर्मं तप्यते तप:। य: स्त्रग्व्यपि द्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम्।। (२।१४२ [१६७])

इसी प्रकार ग्रहस्थों के व्रतों में भी स्पष्ट निर्देश है ---

- (ह) सर्वान् परिन्यजेदर्थान् स्वाध्यायस्य विरोधिन: । यथातथाध्यापयंस्तु सा द्वास्य कृतकृत्यता ।। (४।१७।।)
- (ई) बुद्धिवृद्धिकराण्याशु घन्यानि च हितानि च । निरुपं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान ।। (४।१९।।)
- (उ) ''स्वाघ्याये चैव युक्त: स्यात् नित्यम्' (४।६४)
- (क) ''स्वाध्याये नित्ययुक्त: स्यात्'' (३।७५)

इन प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनु प्रत्येक व्यक्ति के लिए वेदों का अध्ययन नित्यप्रति आवश्यक मानते हैं । मनु ने पांच महायज्ञों का जो प्रतिदिन विधान किया है, उनमें 'ब्रहंमयज्ञ' संध्योपासना और वेदाध्ययन का ही नाम है । इस प्रकार के प्रमाण मनुस्मृति में पर्याप्त मिलते हैं । ९५-१२७ श्लोकों में साढ़े चार मास वेद पढ़ना, फिर उनका उत्सर्जन गांव से बाहर करना, शुक्लपक्ष में वेद पढ़ना और कृष्णपक्ष में वेदांगों को पढ़ना आदि जो व्यवस्थाएँ दी गई हैं वे पूर्वमान्यताओं से तालमेल नहीं रखतीं और विरुद्ध मी हैं। जब प्रतिदिन ही वेद पढ़ने का विधान है तो फिर उनकी साढ़े चार मास तक पढ़ने के लिए प्रारम्भिक अनुष्ठान करना, फिर उत्सर्जन का अनुष्ठान करना आदि बातों का अवसर ही नहीं आता। अत: ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। इस प्रसंग में कुछ और भी अन्तर्विरोध हैं—

- (२) ९५, १०६ श्लोकों में शूद्र के पास वेद न पढ़ने का विधान 'शूद्र को वेद पढ़ने का विधान नहीं है' इस मान्यता पर आधारित है। यह मान्यता मनुविरुद्ध है और वेदविरुद्ध भी (इसके विस्तृत ज्ञान के लिए २।१४४-१४९ (१६९-१७४) श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक समीक्षा देखिये, और इसी अध्याय में मान्यता संख्या ६ भी ।
- (३) १०९-१११, ११७, १२४, श्लोकों में मृतकग्राद्ध की मान्यता है। यह भी मनुविरुद्ध है [इसके लिए ३।११९-२८४ श्लोकों पर समीक्षा द्रष्टव्य है, और इसी अध्याय में मान्यता संख्या ३ भी ]।
- (४) ११२ में सूतक की मान्यता है । सूतक का वर्णन मनुप्रोक्त नहीं सिद्ध होता [इसके लिए क्रटट्य है ५।५८-१०४ श्लोकों पर 'विषयविरोघ' शीर्षक समीक्षा क्योंकि सूतकविधान इसी प्रसंग के ६१-६२ श्लोकों में आता है ]।
- (५) ११३ वें श्लोक में संघ्याकालों में वेद न पढ़ने का कथन है, जबिक पांचयज्ञों का विघान और संघ्योपासना का विघान संघ्याकालों में ही किया है [२ । ७६ —७६ (१०१-१०३), १५१ (१७६), ४ । ९२ —९४] ।
- (६) ११३ –११४ वें श्लोकों में पर्विदनों में वेदाध्ययन निषिद्ध है, जबिक ४ । २५ ; ६ । ९ में इन पर्वों के दिन विशेषयज्ञों को रचाने का विधान है और यज्ञ वेदमन्त्रों द्वारा ही सम्पन्न होते हैं ।
- (७) ११६ वें श्लोक में श्मशान में वेद न पढ़ने का कथन है जबकि ५ । १६७ में अन्त्येष्टि कर्म यज्ञसम्पादन द्वारा विहित है और यज्ञ में वेदमन्त्रों का उच्चारण होता है ।
- (८) ११२ वें में मांसमक्षण का वर्णन मनुविरुद्ध है | द्राष्टव्य –४।२६-२८ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोघ' शीर्षक समीक्षा और इसी अध्याय में मान्यना संख्या २ भी | ।
- (९) १२३ -१२५ श्लोकों में वेदों की ध्वनियों का परस्पर विरोध दर्शाना मनु के २।७६ -७८ [५१ -५२] श्लोकों के विरुद्ध है। जब तीनों से एक-एक पाद निकालकर बनाया गया गायत्रीमन्त्र एक साथ उच्चारित किया जा सकता है तो वेदों की ध्वनि में क्या आपित है ? मनु- अनुसार सभी वेद ईश्वरप्रोक्त हैं।
- (१०) १०१ से १२६ श्लोकों में वेदों के अनध्यायों का विधान ही मनु के २।७९ ८१ [१०४ १०६] के विरुद्ध है। इन श्लोकों में मनु ने वैदाध्ययन में अनध्याय का निषेध किया है। इस प्रकार इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ९५ से १२७ तक सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।
- २. विषयविरोध (°) १०१ से १२७ श्लोक विषयबाह्य हैं । इनका 'संतोगुणवर्धन' से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ये व्रत हैं. अत : प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत विवेचन ४ । ३३ ३४ पर द्रष्टच्य] ! (२) ये श्लोक इसलिए भी विषयविरुद्ध हैं क्योंकि शिष्यों को वेदाध्यापन का विषय द्वितीय अध्याय का है [२ । ४४ ४६ (६९ ७३). १३९ (१६४). १४० १४१ (१६५ १६६). ३ । १ २] । यहाँ गृहस्थियों के व्रतों का विषय है [४ । १३] । अत : इस स्थान पर शिष्यों के अध्यापन-

अनध्यापन, अध्याय-अनध्याय का वर्णन विषयविरुद्ध है । यह द्वितीय अध्याय में ही संगत कहा जा सकता था ।

- ३. वेदिवरोध ९९, १०६ श्लोकों की शुद्र के पास वेद न पढ़ने की मान्यता स्वयं वेदिकदि है। वेद में शुद्र को यज्ञ करने और मन्त्रश्रवण का विधान है। प्रमाणार्थ द्रष्टव्य २।४२ और ९।३३५ की 'वेदिवरोध' शीर्षक समीक्षाएँ और इसी अध्याय में मान्यता संख्या ६ मी।
- ४. शैलीगत आधार (१) इस प्रसंग के १०३ वे श्लोक में 'मनुरब्रवीत' पद से स्पष्टत: यह मनुभिन्न व्यक्ति द्वारा प्रोक्त सिद्ध होता है। (२) इस प्रसंग के १०१ से १२७ श्लोकों की शैली रूढ़ि पर आधारित है। ११४ व १२४ की शैली अयुक्तियुक्त है।

### १०. प्रायश्चित का अर्थ, उद्देश्य एवं फल —

'प्रायश्क्त' शब्द प्राय-ित पदों से समास में 'पारस्कर प्रभृतीनि च संज्ञायाम्' (अष्टा. ६ । १ । १५७) से सुट आगम के योग से सिद्ध हुआ है । तपादि साधनपूर्वकं किल्विषनिवारणार्थं चित्तम्≛निश्चयम्, प्रायश्चित्तम्' । जब व्यक्ति किसी निन्दनीय या अकर्तव्य कार्य को करके मन में उसके करने के प्रति खिन्नता अनुभव करता है, तब वह उसके दण्ड रूप में स्वयं तप — कष्टसहन करता हुआ यह निश्चय करता है कि पुन : मैं यह पाप नहीं करूंगा ।' यह प्रायश्चित कहलाता है । ऐसा करने से मन में खिन्नता का भार नहीं रहता । जैसे कोई व्यक्ति किसी को अचानक गलत बात कह जाये और कहने के बाद उसे दु :ख अनुभव हो तो वह खेद प्रकट करता है । इससे उसके मन में खिन्नता नहीं रहती और आगे वैसा न करने के लिए सावधान हो जाता है । इसी प्रकार प्रायश्चित्त से पाप क्षीण नहीं होता अपितु पाप-भावना क्षीण होती है प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति किये हुए पाप-कर्म पर पश्चात्ताप का अनुभव करता है उसके दण्ड के रूप में तपश्चरण करता है । वह उस पाप को न करने के लिए निश्चय करता है और सावधान रहता है | ११ । २२५ —२३० | । इस प्रकार प्रायश्चित्त से मनुष्य की पापवृद्धि एक जाती है और वह धर्म की ओर उन्मुख होता जाता है ।

यही मान्यता प्रायश्चित की परिभाषा वाले ११ । २३० और ११ । २३२ श्लोकों से सिद्ध होती हैं । और, दूसरा मनु का प्रमाण यह है कि मनु किये हुए अधर्म के फल को किसी अवस्था में निष्फल नहीं मानते —

ं'न त्ञेव कृतो ६ धर्म: कर्तुर्भवति निष्फल: । ं (४ । १७३ ।।)

इन प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रचलित टीकाओं में जहां जिस श्लोक पर 'पाप से छूट जाना' आदि मान्यता वाले अर्थ किये हैं. वे मनुसम्मत नहीं हैं।

### ११. दायभाग का वितरण —

मनु नं दायभाग में पुत्र, पुत्री, पितां, माता सभी का अधिकार माना है। माता-पिता के जीवित रहते सारी सम्पति उन्हीं की रहती है। पुत्र उसे बंटा नहीं सकते [९। १०४]। हाँ, यदि पिता चाहं तो अपने जीते जी अपनी सम्पत्ति को सन्तानों में बांट सकता है। मातापिता की मृत्यु के उपरान्त दायभाग के बंटवारे के कई विकला विहित हैं। सभी पुत्र मिलकर जिस प्रकार सहमत हों, उसी

विधि को अपना सकते हैं। यथा —

- १. सभी भाई मिलकर पैतृक सम्पत्ति को बराबर-बराबर बांट लें [८ । १०४] ।
- २. अथवा इकट्ठे रहना चाहें तो ज्येष्ठ पुत्र सम्पूर्ण पैतृक सम्पत्ति को ग्रहण कर ले । वह छोटे माइयों के साथ माता-पिता के समान कर्त्तव्यों को निभाकर उनका पालन-पोषण करे । छोटे भी उसको माता-पिता के समान आदर दें [९ । १०५] । कर्त्तव्य न निभाने पर बड़ा भाई दण्डनीय होता है, [९ । २१३] और बड़े के स्थान पर आदरणीय नहीं होता [९ । ११०] ।
- ३. बड़े भाई की छत्रछाया में रहकर यदि बाद में भाई अलग होना चाहें तो पैतृक धन का विभाजन इस प्रकार होगा — कुल धन में से बड़े को धन का बीसवां भाग अतिरिक्त मिलेगा, मध्यम को उससे आधा, छोटे को चौथाई । यह उद्वारभाग कहलाता है [९ । ११२] ।

समफने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत है — मान लिया कि पैतृक सम्पत्ति ९६० रुपये हैं । उसमें बड़े भाई का बीसवा भाग (९६०  $\div$  २० = ४८) ४८ रु. 'उद्धार' निकलेगा, मफले भाई का बालीसवा भाग (९६०  $\div$  ४० = २४) २४ रु. होगा, छोटे भाई का अस्सीवा भाग (९६०  $\div$  ८० = १२) १२ रु. 'उद्धार' होगा । 'उद्धार' का 'घन' बंटने के बाद शेष को सभी भाई बराबर बांट लेंगे, यथा - ४८ + २४ + १२ = ८४, ९६० - ८४ = ८७६, ८७६  $\stackrel{\checkmark}{\leftarrow}$  ३ = २९२, इस प्रकार २९२ - २९२ रु. प्रत्येक के हिस्से में आये । इस विधि से बड़े भाई को २९२ + ४८ = ३४० रु., उसमें मफले भाई को २९२ + २४ = ३१६ रु., छोटे भाई को २९२ + १२ = ३०४ रु. प्राप्त हुए । यह उद्धारभाग बड़ों को तभी मिलेगा जब वे अपने छोटे भाइयों का पितृवत् पालन करेंगें ।

उद्वार-भाग का विधान क्यों ? ९। १०४ में पैतृक सम्पत्ति का समान विभाजन बतलाया है। इस श्लोक में उद्वार अंश के विभाजन के बाद समान-भाग का विभाजन है। यह विरोध प्रतीत होता है, किन्तु विरोध है नहीं। यह वर्णन विभाजन के द्वितीय विकल्प [१०५] के प्रसंगान्तर्गत है। यह तभी प्राप्त होता है जब बड़े भाई अपने से छोटों का पालन-पोषण करें। सम्मिलित रहत हुए पिता के समान छोटों के निर्माण में श्रम करें। इसी श्रम के परिणामस्वरूप बड़े को अलग होते समय यह अधिक भाग मिलता है क्योंकि उसने छोटों की अपेक्षा अधिक कष्ट उठाये होते हैं।

इस उद्धारभाग को निकालने के बाद शेष बचे धन को बराबर-बराबर बांट लिया जाता है। [९ । ११६]

- ४. अथवा उद्वार भाग न निकालें तो बड़ा भाई दो भाग सम्पत्ति ले, मध्यम डेढ़ और छोटा एक माग ग्रहण करे । [९ । ११७] ।
- 4. सभी भाई, बहनों को अपने-अपने भाग में से चतुर्यांश वायभाग प्रवान करें [९।११८]। माता का जो निजी धन होता है. उस पर कुमारी लड़िकयों का ही, अधिकार होता है। [९।१३१]। माता की मृत्यु पर माता के अधिकार में स्थित धन को सभी पुत्र और विवाहित पुत्रियाँ बराबर बाट लें [९।१९२] यह धन छह प्रकार का होता है।स्त्रीधन का विवरण मनु ने ९।१९४ –१९७ में दिया है— (१) अध्यग्नि = विवाह संस्कार के अवसर पर दिया गया धन. (२) अधि- आवाहिनकम् = पित के घर आते हुए पिता के घर से कन्या को प्राप्त धन. (३) प्रीतिकर्म में प्राप्त धन = प्रसन्नता आदि के अवसर पर पित ब्रारा प्रदत्त धन. (४) कन्या को भाई से प्राप्त धन. (५) पिता से प्राप्त धन. (६) माता से प्राप्त धन।
  - ६. अपुत्रवान् पिता-माता की दायभागीय सम्पूर्ण सन्पत्ति की अधिकारिणी उसकी कन्या ही होगी ।

वह सम्पत्ति अन्य किसी को नहीं दी जा सकती [९।१३०]।

- ७. अपुत्रवान् रहने पर पुत्री के पुत्र अर्थात् धेवते को गोद लेकर उसे मी सम्पूर्ण दायमाग दिया जा सकता है । यदि इसके बाद किसी दम्पती को पुत्र प्राप्त हो जाता है तो धेवते और पुत्र को समान भाग मिल जायेगा [९ । १३१, १३४] ।
- प्र. नपुसक, जन्म से अंघे, बहरे, पागल, वजमूर्ख और गूंगे, किसी इन्द्रिय से पूर्ण विकलांग होने के कारण असमर्थ पुत्र, ये घन के भागी नहीं होते । अन्य भाई इनके घन का संरक्षण करते हुए इनका पूर्ण पालन-पोषण करें । हां, यदि ये विवाह करलें तो इनके पुत्र अपने पिता के उस घन के अधिकारी हैं [९ । २०१ –२०३] ।
- जूआ, चोरी, डाका, आदि दुष्कर्मों में प्रवृत्त व्यक्ति दायमाग से वंचित हो जाते हैं
   २ । २१४] ।

### १२. मनुस्मृति में विवाह की आयु—

कुछ लोग मनुस्मृति के निम्न श्लोक के आघार पर मनुस्मृति में बालविवाह या अल्पायुविवाह की मान्यता को स्वीकार करते हैं। वस्तुत: यह उस समय का परवर्ती श्लोक है, जब युद्धों, अराजकता आदि कारणों से कन्याओं की सुरक्षा विन्ताजनक बन गयी थी। उस भय या विन्ता को दूर करने के लिए शास्त्रों में इस प्रकार के विघान ही कर दिये गये —

त्रिंशादवर्षोद्हेत्कन्यां हृद्यां द्वादशवार्षिकीम् । त्र्यष्टवर्षो ऽ ष्टवर्षां वा धर्मे सीदति सत्वरः ।। (९ । ९४)

अर्थ — गृहस्य धर्म का लोप न चाहता हुआ तीस वर्ष का पुरुष शीघ्र ही १२ वर्ष की मनोहारिणी कन्या से और २४ वर्ष का पुरुष आठं वर्ष की कन्या से विवाह करे।

इसका निराकरण मनु द्वारा विहित समावर्तन ३।१-३, विवाह ३।४-६२ तथा स्त्रीधर्म ५।१४७-१६६,९।१-१०२ वर्णनों से हो जाता है। उन प्रसंगों के अध्ययन से इस विषयक निम्न निष्कर्ष सामने आते हैं-

(१) मनुस्मृति में स्त्री-पुरुषों के विवाह की आयु — अत्यन्त प्रसिद्धि के कारण मनु ने यहाँ विवाह की आयु का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु अन्यत्र इसका स्पष्ट उल्लेख है । प्रसंगवश उस पर यहां विस्तृत विवेचन किया जाता है ।

वेदों में तथा अन्य शास्त्रों में मनुष्य की औसत आयु एक सौ वर्ष मानी गई है। इसी आधार पर वेदों में सौ वर्षों से अधिक स्वस्थेन्द्रियों से युक्त जीवन-प्राप्ति की प्रार्थना की गयी है—'तच्चश्वर्देविहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरद: शतं जीवेम शरद: शतं श्रृष्णुयाम शरद: शतं प्रव्रवाम शरद: शतम् अदीना: स्याम शरद: शतं मूयश्च शरद: शतात् ।।' [यजु. ३६। २४]

(क) इस औसत आयु के आधार पर मनु ने मनुष्य-जीवन को चार अवस्थाओं में विभाजित करके उसकी अविधि निधारित की हैं —

> चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाद्यं गुरौ द्विज:। द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्।। (४।१।।५।१६९।।)

#### वनेषु च विहत्यैवं तृतीयं मागमायुष:। चतुर्थमायुषो मागं त्यक्तवा संगान्परिव्रजेत् ।।(६ । ३३ ।)

सौ वर्ष की आयु के इस प्रकार २५-२५ वर्ष के चार माग होते हैं। आयु के प्रथममाग में अर्थात् २५ वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। द्वितीय भाग में अर्थात् २५ के पश्चात् गृहस्थ बनकर रह। पुत्र का पुत्र होने पर अथवा त्वचा, केश पक जाने पर [६।२] गृहस्थ से वानप्रस्थ बनकर तृतीयमाग में अर्थात् ७५ वर्ष तक वनस्थ रहे उसके,पश्चात् चतुर्थ भाग में सन्यासी बन जाये।

इन विधानों से मनु ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि मुरुष की विवाह की आयु कम से कम २५ वर्ष है । उससे पूर्व विवाह नहीं होना चाहिए ।

(ख) स्त्री के विवाह की आयु — इसका संकेत मनु ने ९।९० श्लोक में दिया है — ''त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमायुंतुमतीसती । ऊर्ध्यं तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम् ।'' अर्थात्-मासिक धर्म प्रारम्म होने के पश्चात् तीन वर्ष पर्यन्त प्रतीक्षा करने के उपरान्त कन्या स्वयंवर कर सकती है ।

कन्याओं को मासिक धर्म सामान्यत : १३-१५ वर्ष की अवस्था में प्रारम्भ होता है । तीन वर्ष के अनन्तर यह काल १६-१८ की ... र का होता है । अत : कन्या के विवाह की कम से कम आयु १६ वर्ष है । २५ वर्ष का पुरुष ६६ वर्ष की कन्या से विवाह करे । इससे अधिक आयु में इतने हो अनुपात से विवाह होना चाहिए । क्योंकि प्रजनन सामर्थ्य एवं शरीर-रचना की दृष्टि से १६ वर्ष की कन्या २५ वर्ष के पुरुष के तुल्य होती है ।

- (ग) मनु ने विवाहोपरान्त स्त्री के कर्तव्यों का जो वर्णन किया है, जैसे गृहकार्यों में दक्ष होना. घर की साज-सज्जा, शुद्धि आदि में चतुर होना, आय-व्यय की समाल रखना [४ । १४०], गृह-स्वामिनी होना, सभी वस्तुओं की समाल. धार्मिक अनुष्ठानों का संयोजन [९ । ११. २६-२८, ९६, १०१], इनसे भी यह जात होता है कि ये किसी अल्पायु के लिए नहीं अपितु समभ्जवार युवती के लिए विहित कर्तव्य हैं । इससे भी यह सिद्ध होता है कि कन्या की विवाह योग्य आयु १६-१७ वर्ष या इससे ऊपर ही है।
- (२) आयुर्वेद के अनुसार विवाह की आयु इस विषय में वैद्यक ग्रन्थ सर्वोत्तम प्रमाण हैं, क्योंकि उनमें शरीर के आधार पर उचित-अनुचित का विश्वेचन होता है । आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सुश्रुत' में शरीर की वृद्धि और क्षीणता के आधार पर चार अवस्थाएं प्रदिशत की हैं और वदनुसार विवाह की आयु निर्धारित की हैं —

''चतस्त्रों अवस्थाः शरीरस्य वृद्धिः, यौधनम्, संपूर्णता, किंचित् परिष्ठाणिः चेति । आषोडशात् वृद्धिः, आपञ्चविंशतेः यौवनम्, आचत्वारिंशतः संपूर्णता, ततः किञ्चित् परिष्ठाणिः चेति ।'' [सुष्ठृत सुत्रस्थान ३५ । २५ ।!] = शरीर की चार अवस्थाए हैं, सोलहवें वर्ष से वौबीस तक वृद्धि = बढ़ोतरी की अवस्था, पच्चीसवें वर्ष से यौवन का प्रारम्भ होता है,और चालीसवें में यौवन की परिपक्चता होती है । उसके पश्चात् शरीर की धातुओं में कुछ-कुछ धीणता आने लगती है ।

यह युवावस्था ही विवाह की अवस्था होती है। इससे पूर्व शरीर की घातुओं में अपरिपक्वता होती है। श्रात्तिवाह से बहा शरीर की धातुओं का विकास एक जाता है, वहां गर्भ और सन्तान सम्बन्धी अनेक आशंकाएं हो जाती है; जैसे — गर्भ का न रहना, गर्भसाव, गर्भपात, दुर्बल सन्तान का बन्ध, बन्स के बार शीध्र मृत्यु सन्तान का अस्वस्थ रहना आदि। इसी कारण सम्मतकार ने २५ वर्ष से पूर्व

पुरुष का, १६ वर्ष से पूष कन्या के विवाह का निषेध किया है । कुशल वैद्य २५ वर्ष के पुरुष और १६ वर्ष की कन्या को प्रजनन में समसामर्थ्य वाले बताते हैं: । निम्न प्रमाणों में ये मान्यताएं द्रष्टव्य हैं ----

> पञ्चित्रंशे ततो वर्षे पुमान्नारी तु षोडशे । समत्वागतवीयौँ तो जानीयात् कुशलो भिषक् ।।

(सुश्रुत सूत्र. ३५ । १० ।।)

जनषोडश वर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम् । यद्याधते पुमान् गर्भं कुश्चिस्यः स विपद्यते ।। जातो वा न चिरं जीवेत् जीवेदा दुर्बलेन्द्रियः । तस्मादत्यन्तवालायां गर्भाधानं न कारयेत् ।।

(सुश्रुत श. १० । ४७-४८ । ।)

(३) **नेद में विवाह की आयु** — वेद में ब्रहमचारिणी कन्या द्वारा युवक पुरुष को वरण करने का कथन है । उप्युक्त प्रमाणों में युवावस्था २५ वर्ष के अनन्तर बतलायी गयी है । इस प्रकार वेदों में २५ वर्ष के अनन्तर ही विवाह की आयु मानी गयी है । मन्त्र निम्न है —

ं ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं निन्दते पतिम् ।। ं

(अथर्ववेद ११।५।५।।)

अर्थात् —''जैसे लड़के पूर्ण ब्रहमचर्य और पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण जवान होके अपने सदृश कन्या से जिवाह करें, वैसे कन्या भी अखण्ड ब्रहमचर्य से पूर्ण विद्या पढ़ युवित हो, अपने तुल्य पूर्ण युवावस्था वाले पित को प्राप्त होवे ।'' (सं. वि. वेदारम्भप्रकरण)

### १३. मनुस्मृति में मनुष्यों के त्रमृषि, पितर, देव आदि विभिन्न वर्ग —

मनु द्वारः २ । ११५-१३१ श्लोकों में वर्णित विभिन्न अध्यापियता विद्वान ही स्तर के अनुसार त्रमृषि देव और पितर हैं । इनमें किसी विद्वा के साक्षात द्रष्टा, विशेषज्ञ, 'त्रमृषि' कहलाते हैं । दिव्य-गुण-आचरण की प्रधानता वाले विद्वान 'देव', और पालक गुण कीप्रधानता वाले वयोवृद्ध व्यक्ति एवं माता-पिता आदि गुरुजन 'पितर' होते हैं । कुछ धर्ग, स्वभाव एवं प्रवृत्ति के आधार भी बनते हैं । देवों का नाम दिव्य स्वभाव की प्रधानता के कारण भी है । इसी प्रकार असुर, गान्धर्व, राक्षस, पिशाच भी स्वभाव संस्कार और प्रवृत्ति के कारण प्रसिद्ध होते हैं । मनुस्मृति में इनकी यत्र-तत्र चर्चा आती है । सभी वर्णनों के साररूप में, इनकी विषय में मनु की मान्यता प्रदर्शित की जाती है —

#### (क) अषि कौन ?

'ऋषी गती' थालु से 'इत्' प्रत्यय और 'इगुपधात् कित्' के योग से 'ऋषि' शब्द की सिद्धि होती है। गिति के ज्ञान गमन और प्राप्ति, ये तीन अर्थ हैं। ऋषि सबसे उच्चस्तर का विद्वान व्यक्ति होता है। वेदमानों के अर्थों का दृष्टा, धर्म और इंश्वर का साक्षात्कार करने वाला आप्तपुरुष,ऋषि कहलाता है। यह वेदा में और विद्याओं के गृह ज्ञान को प्रत्यक्ष कराने की योग्यता उसमें होती है। वहीं धर्माण्यता होगा है।

- (क) निरुक्तकार ने ऋषि की निरुक्ति की है "ऋषि: दर्शनात् । स्तोमान् दर्श्य हत्यौपमन्यव: ।" [निरु. २ । ११] अर्थात् ऋषि वेदार्थों और विद्याओं के रहस्यों को प्रत्यक्ष करने-कराने वाला होता है । औपमन्यव आचार्य का मत है कि मन्त्रद्रष्टा होने से ऋषि होता है । इसी कार "साक्षात्कृतधर्माण: ऋषयो: बमूबु: !" अर्थात् ऋषि धर्म और ईश्वर के साक्षात्कर्ता होते हैं । [निरु. १ । २०] ।
  - (ख) ब्राइमणों में भी ऋषि की यही विशेषताएं वर्णित की हैं
    - (अ) ''यो वै ज्ञातोऽनूच्चानः स ऋषिरार्षेयः।'' (शा. ४।३।४।१९)
    - (आ) ''एते वै विप्रा यद्रुषय: ।।

(श. १।४।२।७)

- (ग) महर्षि मनु ने भी त्रृषिचर्चा के प्रसंग में इन्हीं विशेषताओं का उत्लोख किया है ---
  - (इ) न हायनैर्नपितितै: न वित्तेन न च बन्धुमि: । भृषयश्चिक्तिरे धर्म यो ऽनूचान: स नो महान् ।। (२ । १२९ ।।)
  - (ई) त्रमृषयो दीर्घसन्ध्यंत्वात् दीर्घमायुरवाप्नुयु:। प्रज्ञां यशश्व कीर्ति च ब्रह्मवर्चसमेव च ।। (४।९४)
  - (उ) आर्ष धर्मोपदेशम् च ।। (१२ । १०६ ।।)
- (জ) ''अथ यदेवानुश्रवीत । तेनिर्धिम्यं ऋणं जायते, तद्भूयेम्य एतत् करोत्यूषीणाः निधिगोप इति हयनूचानमाहुः ।।''

(शत. १ ! ७ । ५ । ३)

ं अथार्षेयं प्रवृणीते । स्रृषिभ्यश्चैवेनमेतद्देशेभ्यश्च निवेदयत्यं महावीयों यो यज्ञं प्रापदिति तस्मादार्षेयं प्रवृणीते ।। ं (शत. १।४।५।३)

''अर्थ — सब विद्याओं को पढ़के जो पढ़ाना है 'ऋषिकर्म' कहाता है, उस पढ़ने और पढ़ाने से ऋषियों का ऋण अर्थात् उनको उत्तम-उत्तम पदार्थ देने से निवृत्त होता है और जो इन ऋषियों की सेवा करता है वह उनको सुख देने वाला होता है। यही व्यवहार अर्थात् विद्याकोश की रक्षा करने वाला होता है। जो सब विद्याओं को जानके सबको पढ़ाता है; उसको ऋषि कहते हैं।

जो पढ़के पढ़ाने के लिये विद्यार्थी का स्वीकार करना है सो आर्षेय अर्थात ऋषियों का कर्म कहाता है। उसे उस कर्म को करता हुआ उन ऋषियों और देवों के लिए प्रसन्न करने वाले पदार्थों का निवेदन तथा सेवा करता है, वह विद्वान् अति पराक्रमी होके विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है। जो विद्वान् और विद्या को ग्रहण करने काला है उसका 'ऋषि' नाम होता है।''

(द. ल. ग्र. सं. २४५-२४४)

#### (ख) देव कौन ?

'दिखु क्रीड़ा-विजिगीषा-व्यवहार-द्युति-मोद-मद-स्वप्त-कान्ति-गितिषु' (दिखाँद) धातु से 'पद्मावच्' से 'यव् प्रत्यय अथवा 'दिबु-मर्दने (चुरादि) या 'दिबु-मर्क्कने (चुरादि) धातु से 'अच्' प्रत्यय के भाग से 'देव' शब्द निष्यन्त होता है । देव वह और चत्तर में १००१ के होते है (विस्तृत विवरण १ । ६७ की समीश्रा में देन्द्रिण) । इस श्लोक में ३व शब्द से चेदत रव अभीष्ट हैं शतप्य में आता है —

(अ) ंद्वरं वा इदं न तृतीयमस्ति सत्यं चैवानृतं च । सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्या: ंइदम्हमनृतात् सत्यमुपैमीति तन्मनुष्येभ्य देवानुपैति ।

(शतपथ १।१।१।४-५)

''दो लक्षणों से मनुष्यों की दो संज्ञाएं होती हैं अर्थात् देव और मनुष्य । वहां सत्य और फूठ दो कारण हैं । जो सत्य बोलने, सत्य मानने और सत्य कर्म करने वाले हैं, वे 'देव' और वैसे ही फूठ मानने और फूठ कर्म करने वाले 'मनुष्य' कहाते हैं । जो फूठ से अलग होके सत्य को प्राप्त होवें वे देवजाति में गिने जाने हैं ।।'' (द. ल. ग्र. सं. २४५ –२५५)

(आ) विद्वांसो हि देवा: ।। (शत. ३।७।६।१०)

- (इ) ये ब्राह्मणा : शुश्रुवांसो ८ नुचानास्ते , मनुष्यदेवा : ।। (शत. २।४।३।१४।।)
- (ई) सत्यसंहिता त्रे देवा: ।। (ऐ. त्रा. १।१६)

अर्थात विद्वान मनुष्यों को देव कहते हैं। निरुक्त में देव शब्द की निरुक्ति करते हुए लिखा है — 'दैवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा खुस्थानो भवतीति वा । यो देव: स देवता' [निरु. ७ । १४] अर्थात दान देने से, प्रकाश करने से, प्रकाश होने से, दुस्थानीय होने से 'देव' कहाते हैं। देव को ही देवता कहा जाता है। इस प्रकार विद्याओं से प्रकाशित और विद्याओं का दान देने वाले, दिव्यगुण एवं उत्तम आचरण वाले विद्वानों को 'देव' कहा जाता है। यथा — ''मातृदेवो भव, पिनृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव।'' (प्रपा. ७ । ११)। मनुस्मृति में ्से ही विद्वानों को देव कहा है। निम्न श्लोक द्रष्टव्य हैं —

- (उ) ते तमर्थमपृच्छन्त देवानागतमन्यव : । ऐवा वैतान्समेत्योचुर्न्याय्यं व : शिशुरुक्तवान् । । २ । १३१ । ।
- (क) न एन वृद्धो मवति येनास्य पिलतं शिरः। यो व गुवाऽण्यधीयानस्तं देवाःस्यविरं विदुः।।२।१२७।।

### २. 'दवता-अ'-यचन' से अमिप्राय —

निरुक्त में कहा गया है कि ' यो देव:,सा देवता'' [७।४।१५] देव को ही देवता कहा जाता है। देव शब्द में तरु और टाए प्रत्यय के प्रयोग से देवता शब्द सिद्ध हुआ है। चेनन देवों के सन्दर्भ में देव शब्द का सबसे प्रमुख अर्थ 'परमात्मा' होना है। क्योंकि परमात्मदेव ही सब देवताओं का देवता है। जड़ देव उपकंग के योग्य होते हैं, चेनन देव (विद्वान, माता, पिना आदि) सत्कार और सेवा के द्वारा प्रसन्म करने राग्य। लेकिन उपासना के योग्य केवल एक परमात्मा ही होता है, अन्य नहीं। अतः यवा 'देवताअभ्यव्यवनम्' से अभिप्राय परमात्मदेव की उपासना करने से हैं। यदि कहीं अग्य हिन हुन्छ, उरुण आदि जामां से देवताओं की स्तृति का वर्णन मिलता है तो वह भी उनके माध्यम से परमात्मा की ही स्तृति अभिग्नेत हैं। क्योंकि ये परमात्मा की ही दिव्यशिकाण या गुण हैं, उसी के प्रत्या हैं। मिल्ल-भिन्न देवों की स्तृति से अभिग्नाय होता है परमात्मा के उस-उस गुण की स्तृति करना : इस प्रकार समी देव एक परमात्मा में ही समाहित होते हैं। निरुक्तकार ने इसका इस कार स्मर्ट किया है ----

(अ) ''महाभाग्यादेवताया एक आत्मा प्रहुषा रुद्वयते । एकस्यात्मनोक्तये देवा : प्रत्यक् गानि भवन्ति । कर्मजन्मान: आत्मजन्मान: आत्मैत्रैषां स्थो मवति ।। आत्माश्व: आत्मायुधम्, आत्मेषव: सर्वं देवस्य देवस्य ।''

(निरुक्त ७।१।४)

अर्थात — एक परमात्मा देव ही मुख्य देव है । सर्वशिक्तमत्वादि अनेक-विध ऐश्वयों से युक्त होने के कारण अनेक नामों-गुणों से उसकी स्तुति की जाती है, अन्य सभी देव इस महादेव परमात्मा के प्रत्यंगरूप हैं । उनका इसी में समाहार हो जाता है । उस एक अद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश धारण, उत्यादन करने से वे सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं, इनका जन्म और कर्म ईश्वर के सामर्थ्य से होता है । इनका रथ अर्थात् जो रमण का स्थान, अश्व अर्थात् शीघ्र सुख्यापित का कारण, गमनहेतु, आयुध — शत्रुओं का नाश करके विजय प्राप्त कराने हारा, इषु — वाण के समान सब दुष्टगुणों और दु:खों का छेदन करने वाला शस्त्र, वही परमात्मा है । परमात्मा ने जितना-जितना जिस-जिस में दिव्यगुण रखा है उतना-उतना ही उन द्रव्यों में देवपन है, अश्विक नहीं । इस प्रकार अन्य सब देवता परमेश्वरवाची ही हैं ।

इसमें वेदों के प्रमाण हैं ---

- (आ) इन्द्रं मित्रं वरूणमग्निमाहुरथो दिव्य: सुपर्णो गुरूत्मान् । एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहु; ।। (त्रा. १०।१६४।४६)
  - (इ) तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद् वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्रां तद्ब्रहम ता आपः स प्रजापतिः ।। (यजु. ३२।१।।)

स्वयं मनुस्मृति के प्रमाण देखिए —

- (ई) आत्मैव देवता: सर्वा सर्वमात्मन्यवस्थितम्। आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्।। (१२।११९।।)
- (उ) एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्। इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्।। (१२।१२३।।)

(क) मनु ने अनेक स्थानों पर उपास्य के रूप में केवल परमात्मा को ही स्वीकार किया है। प्रमाणरूप में द्रष्टव्य हैं — २।७६-७६ (२।१०१-१०३), ४।९२-९३, १२।११६, ११९, १२२, १२५।।

इस सम्पूर्ण विवेचन और प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि मनुस्मृति में २ । १५१ [१७६] आदि श्लोकों में देवता-अभ्यर्चनम् का अर्थ परमात्मदेव की उपासना अर्थात् संघ्या करने से है । अन्य अर्थ फ्रान्तिपूर्ण हैं । इस श्लोक में शिव, विष्णु की प्रतिमाओं के पूजन की कल्पना मनगढ़न्त है और अप्रामाणिक है ।

इस प्रकार—देव, सात्त्विक, प्रवृति के [१२ । ४०] विद्वानों को कहते हैं, और अग्निहोत्र का भी देवयज्ञ के नाम से अभिहित किया जाता है । यज्ञ का विशेष अनुष्ठान और उसमें यज्ञ कर्म करने वाले विद्वान व्यक्ति को कन्यादान करना, ये दोनों बातें 'दैव' इस संज्ञा के अनुरूप ही हैं । यह विधि देवों — विद्वानों के कर्मानुरूप और सम्मत है, अत : ३ । २६ में इस प्रकार के विवाह को दैवविवाह

कहा है।

#### जड देवता—

वेतन देवों के अतिरिक्त, सूर्य, अग्नि, वायु, पृथिवी,अन्तरिक्ष, चुलोक, चन्द्रमा, नक्षत्र, दशप्राण = प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, बारह मास—ये जड़ देवता कहलाते हैं । निरुक्त में 'देव' शब्द की निरुक्ति इस प्रकार दी है—''देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, चोतनाद्वा, चुस्थानो भवतीति वा ।'' (७ । ४ । १५) अर्थात्—'दान देने वाले, प्रकाशित करने वाले, प्रकाशित होने वाले या चुस्थानीय को देवता कहते हैं ।' सूर्य चुस्थानीय है और अपने प्रकाश से सब मूर्तिमान द्रव्यों को प्रकाशित करना है, अत : देव या देवता है ।

शतपथ ब्राह्मण में देवताओं पर प्रकाश डालते हुए जड़ और चेतन-रूप में ३३ देवता परिगणित किये हैं—

ंस होवाच महिमान एवैषामेते त्रयस्त्रिंशास्त्रेव देवा इति । कतमे ते त्रयत्रिंशत् इति ? अण्टौ वसव:, एकादश रुद्रा:, द्वादशादित्यास्त एकत्रिंशत्ं इन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशाविति ।

कतमे वसव हति ? अग्निश्च, पृथिवी च, वायुश्च, अन्तरिक्षां च, आदित्यश्च, द्यौश्च, चन्द्रमाश्च, नक्षत्राणि च, एते वसव: ।

कतमे रुद्रा इति ? दशेमे पुरुषे प्राणा: (प्राण:, अपान:, ज्यान:, समान: उदान:, नाग:, कूर्म: कृकल:, देवदत्त:, धनः ज्ज्रयश्च) आत्मा-एकादशस्ते । कतम आदित्या इति ? द्वादश मासा: संवत्सरस्य एते आदित्या:।

(३) कतम इन्द्र, कतमः प्रजापतिरिति । स्तनयित्तुरेवेन्द्रो, यज्ञः प्रजापतिरिति तदाहुः । यदयमेक इव पवते । कतम एको देव इति ? स ब्रह्मेत्यदित्याचक्षते । (शत. का. १४ । प्रपा. १६) :

### (ग) पितर कौन?

पान्ति पालयन्ति रक्षन्ति अन्न-विद्या-सुशिक्षा-आदिदानै: ते पितर: ''=जो अन्न विद्या, सुशिक्षा आदि से पालन-पोषण और रक्षण करते हैं,वे 'पितर' कहलाते हैं । इसमें ब्राहमणों के प्रमाण द्रष्टव्य हैं—

- (अ) 'देवा वा एने पितरः ' (गो. उ. १।२४)
- (आ) ''स्विष्टकृतो वै पितरः'' (गो. उ. १।२५)

अर्थात् सुस्रसुविधाओं द्वारा पालन-पोषण करने वाले और हितसम्पादन करने वाले विद्वान् व्यक्ति 'पितर' कहलाते हैं।

(इ) "मर्त्याः चित्तरः" (श. २ । १ । १ । ४ । ४) जीवित मनुष्य ही चित्तर हैं अर्थात मृत नहीं ।

इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि मृत पितरों की मान्यता मात्र कल्पना और भ्रान्ति है । माता-पिना-पिनामह-आवार्य आदि ही 'पितर' कहलाते हैं ।

मनुस्मृति में स्थान-स्थान पर इन्हीं व्यक्तियों को पितर कहा है। ४। २५७ में उनके ऋगण से उऋगण होने के लिए कहा है— ''महर्षि-पितृ-देवाना' गन्वानृण्य' यथाविधि''। यह जीवितों के साथ ही सम्भव हो सकता है। मनुस्मृति के अन्य प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं—

- (ई) अध्यापयामास पितृन् शिशुराङ्गिरसः कवि : । पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृहय तान् ।।२ ।१२६ ।।
- (उ) पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गति: ।।१२ । ४९ ।।
- (ऊ) पितृदेवमनुष्याणां वेदचश्चः सनातनम् ।। १२ । ९४ ।।
- (ए) दाराधीनस्तथा स्वर्ग: पितृणामात्मनश्च ह ।। ९ । २८ ।।
- (ऐ) ऋषय: पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा। आशासते कुटुम्बिभ्यस्तभ्य: कार्य विजानता।। ३। ८०।।

मनु ने ४। २०—२१ में जीवित, घार्मिक, वेदिवत विद्वानों को ही हव्य-कव्य देने का विघान किया है। वे श्लोक मनु की इस मान्यता को सिद्ध करते हैं कि हव्य-कव्य जीवित व्यक्तियों को ही दिये जाते हैं। यही श्राद्ध है। हव्य-कव्य आदि श्राद्ध-सम्बन्धी बातों का मृतक पैतृश्राद्ध से कोई सम्बन्ध नहीं।

(औ) पितरों में वेद का प्रमाण-

ऊर्ज वहन्तीरमृतं घृतं पय: कीलालं परिस्रुतम् । स्वघास्य तर्पयत मे पितृन् ।।

(यजु. २।३४)

"अर्थ—पिता वा स्वामी अपने पौत्र, स्त्री, नौकरों को सब दिन के लिए आज्ञा देके कहे कि—(तर्पयत से पितृन्) जो मेरे पिता पितामह आदि, माता, मातामह आदि तथा आचार्य और इनसे मिन्न भी विद्वान लोग अवस्था अथवा ज्ञान से वृद्ध, मान्य करने योग्य हों, उन सबकी आत्माओं को यथायोग्य सेवा से प्रसन्न किया करो । सेवा करने के पदार्थ यें हैं—(ऊर्ज वहन्ती) जो उत्तम-उत्तम जल (अमृतम्) अनेक विघ रस (घृतम्) घी (पय:) दूध (कीलालम्) अनेक संस्कारों से सिद्ध किये रोगनाश करने वाले उत्तम-उत्तम अन्न (परिस्नुतम्) सब प्रकार के उत्तम-उत्तम फल हैं, इन सब पदार्थों से उनकी सेवा सदा करते रहो (स्वघास्थ) हे पूर्वोक्त पितृलोगो! तुम सब हमारे अमृतरूप पदार्थों के भागों से सदा सुखी रहो ।" (द. ल. ग्र. सं. २४५—२५५)

(अं) पितरों की गणना और उनका अमिप्राय—

''जिनकी पितृमंत्रा है और जो सेवा के योग्य हैं वे निम्न हैं—

१ — सोमसद: । २ — अग्निष्वात्ता: । ३ — बर्<mark>डिषद: । ४ — सोमपा: । ५ — हविर्मुज:</mark> ६ — आज्यपा: ७ — सुकालिन: । ६ — यमराजा: । ९ — पितृपितामहप्रपितामहा: । १० — मार्तृपितान क्रिप्रिपितामहय: । ११ — सगोता: । २ — आचार्यादिसम्बन्धिन: ।

- १ सोमसद:—'सोमे ईश्वरं सोमयोगे वा सीदन्ति ये सोमगुणाश्च' ते 'सोमसद:' जो ईश्वर और सोमयज्ञ में निपुण और शान्ति आदि गुण सहित हैं, वे 'सोमसइ' कहाते हैं
- २ अग्निष्वाता: 'अग्निरीश्वर:, सुष्ठुतया आतो गृहीतो यैस्ते यद्वा अग्नेर्गुणज्ञानात् पृथिवी = जल-व्योम-यान-यन्त्ररचनादिका पदार्थविद्या सुष्ठुतया आता गृहीता यै: ते 'अग्निष्वाता:' = अग्नि जो परमेश्वर वा मौतिक अग्नि, उनके गुणजात करके जिन्होंने अच्छे प्रकार अग्निविद्या सिद्ध की है उनको 'अग्निष्वात' कहते हैं।

- ३ वर्डियद: 'वर्डिथि सर्वोत्कृष्टे ब्रह्मिण शम-दमादिषूत्तमेषु गुणेषु वा सीदन्ति 'ते 'वर्डिवद:' — जो सबसे उत्तम परब्रहम में स्थिर होके शम, दम, सत्य, विद्या आदि उत्तम गुणों में वर्तमान हैं, उनको 'वर्डिवद' कहते हैं।
- ४ स्रोमपा:—'यन्नेन उत्तमौषिधरसं पिषन्ति पाययन्ति वा' ते 'सोपपा:' = जो यज्ञ करके सोमलता आदि उत्तम औषिधयों के रस के पान करने और कराने वाले हैं, तथा जो सोमिविद्या को जानते हैं, उनको 'सोमपा' कहते हैं।
- ५ हिषमुंज: 'हिषमुंज: ' = जो अग्निहोत्र आदि यज्ञ करके वायु और वृष्टिजल की शृद्धि द्वारा सब जगत का उपकार करते और जो यज्ञ से अन्तजलादि की शृद्धि करके खाने पीने वाले हैं, उनको 'हिषमुंज' कहते हैं।
- १ आज्यपा 'आज्यं घृतम्, यद्वा 'अज् गतिक्षेपणयो:' घात्वर्थात् आज्यं विज्ञानम् दद्दानेन पान्ति रक्षन्ति पालयन्ति रक्षयन्ति ये विद्वांस:' ते 'आज्यपा:' = घृत, स्निम्घपदार्थ और विज्ञान को कहते हैं। जो उनके दान से रक्षा करने वाले हैं, उसको 'आज्यप' कहते हैं।
- ७ सुकालिन: 'ईश्वरविद्योपदेशकरणस्य ग्रहणस्य च शोमन: कालो येषां ते । यदा ईश्वरज्ञानप्राप्त्या सुस्त्ररूप: सदैव कालो येषां ते 'सुकालिन: ' = मनुष्य-शरीर को प्राप्त होकर ईश्वर और सत्यविद्या के उपदेश का जिनका श्रेष्ठ समय और जो सदा उपदेश में ही वर्तमान हैं, उनको सुकालिन कहते हैं।
- द यमराजा:— 'ये पक्षपात' विद्याय न्यायव्यवस्थाकर्तार: सन्ति' ते 'यमराजा: ' जो पक्षपात को छोड़कर सदा सत्य न्यायव्यवस्था ही करने में रहते हैं, उनको 'यमराज' कहते हैं।
- ९ पितृ-पितामह-प्रिपितामहा: —(पितृ) 'ये सुष्ठुतया श्रेष्ठान् विदुषोगुणान् बासयन्त : तत्र वस्त्वश्च, अनन्त्रधना : स्वान् जनान् धारयन्त : पोषयन्तश्च, चतुर्विशितिवर्षपर्यन्तेन ग्रहमचर्येण विद्याभ्यासकारिण : स्वे जनकाश्च सन्ति, ते पितर : 'वसव :' विज्ञेया ईश्वरोऽपि' = जो वीर्य के निषेकादि कर्मों को करके उत्पत्ति और पालन करे और चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रहमचर्याश्रम से विद्या को पढ़े, उसका नाम 'पिता' अथवा 'वसु' है । (पितामह) 'ये पक्षपातरिष्ठता दुष्टान् रोदयन्त : चतुश्चन्वारिशत् वर्षपयन्तेन ग्रहमचर्यसेवनेन कृतविद्याभ्यासा : ते 'लद्रा:' स्वे पितामहाश्च ग्राह्या : तथा लद्र ईश्वरोऽपि' = जो पिता का पिता हो और चवालीस वर्ष पर्यन्त ब्रहमचर्य से विद्याभ्यास कर पञ्चपातरिष्ठत होकर दुष्टों को रुलाने वाला है, उसका नाम 'पितामह' और 'रुद्र' है । (प्रिपितामह) 'आदिन्यवत् उत्तमगुण प्रकाशकाः' विद्वांसोऽष्टचत्वारिशत् वर्षेणब्रह्मचर्येण सर्व-विद्यासम्पन्ता : सूर्यवत् विद्याप्रकाशका : त आदित्या : स्वे प्रिपितामहाशच ग्राह्या : तथा आदित्या विनाशीश्वरो वात्र गृह्यते' = जो पितामह का पिता और आदित्य के समान उत्तम गुणों का प्रकाशक अडतालीस वर्ष पर्यन्त ब्रहमचर्याश्रम से विद्या पढ़के सब जगत का उपकार करता हो, उसको 'प्रिपितामह' अथवा 'आदित्य' कहते हैं । तथा जो पित्रादिकों के तुल्य पुरुष है उनकी भी पित्रादिकों के तुल्य सेवा करनी चाहिये ।
  - १० मातृ-पितामही-प्रपितामहय: पित्रादिसदृश्यो मात्रादय: सेव्या: =

पित्रादिकों के समान विद्या स्वभाव वाली स्त्रियों की भी अत्यन्त सेवा करनी चाहिये । माता, दादी, परवादी आदि ।

- ११ सगोत्रा:— 'स्वसमीप' पुत्रादयस्ते श्रद्धया पालनीया:' = जो सपीपवर्ती ज्ञाति के पुरुष हैं, वे भी सेवा करने के योग्य हैं।
- १२ आचार्यादिसम्बन्धिन:—'ये गुर्वादिसख्यन्ता: सन्ति ते हि सर्वदा सेवनीया:' जो पूर्णिवद्या के पढ़ाने वाले और श्वसुरादि सम्बन्धी तथा उनकी स्त्री हैं, उनकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिए''। (द. ल. ग्रं. २४५-२५५)

इस प्रकार उपर्युक्त गुण वाले जीवित व्यक्तियों को ही 'पितर' कहा जाता है, उनकी सेवा करना ही पितृयज्ञ है। मृतपितरों की कल्पना, भ्रान्ति एवं अज्ञानता है।

प्रजापित, प्रजा अर्थात् सन्तान के पालन में तत्पर माता-पिता आदि गृहस्थ विद्वानों को ही कहते हैं। उन्हें 'पितर' भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मणों और निरुक्त के प्रमाण हैं — ''प्रजा अपत्यनाम'' निघ. २।२।। प्रजापित: पाता वा पालियता वा' निरु. १०।४१।। ''पितर: प्रजापित:'' गो. उ. ६।१५।। ''पुरुष: प्रजापित:'' शत. ६।२।१।२३।। प्रजाओं को उत्पन्न करके उनका पालन करने के कारण पुरुष प्रजापित होता है। पितर अर्थात् माता-पिता आदि प्रजापित होते हैं। सन्तानों का पालन करने वाले माता-पिता आदि गृहस्थ विद्वानों द्वारा अनुमोदित, सम्मत और उनके आचरणानुरूप होने से ३।३० में वर्णित इस प्रकार के विवाह का नाम 'प्राजापत्य विवाह' है।

### (घ) असुर कौन ?

न सुरा-असुरा: अर्थात् जो देवताओं के समान नहीं हैं। जो देवताओं के समान नि:स्वार्थ, निर्वेर, परिहत, परोपकार, त्याग, तप, सिहष्णुता आदि भावनाओं वाले नहीं हैं। जो अपने देह और गाणों के ही पोषण में, अपने ही स्वार्थ, सुख-सुविधा, धन और हितसाधनमें तत्पर रहते हैं; उसकी पूर्ति के लिए तरह-तरह के छल-प्रपंच माया-जाल आदि रचते हैं, ऐसे व्यक्ति 'असुर' कहलाते हैं। इनमें निरुक्त और ब्राहमणों के प्रमाण उल्लेखनीय हैं—''असुरता: स्थानेष्वस्ता, स्थानेष्य इति वा, असुरिति प्राणानामास्त: शरीरे भवित, तेन तहुन्त: ।'' निरु. ३ ॥ ॥ ''(असुरा:) स्वेष्वेवास्येषु जुह्वतश्चेक:'' शत. ११।१।६।१ ॥ मायात्येसुरा: (उपासते)'' शत. १०।५।२।१० ॥ असु क्षेपणे (अदादि) धातु से 'असेरूरन्' (उणिद १।४२) से 'उरन्' प्रत्यय से 'असुर' शब्द बना । 'असुर से 'सम्बन्ध रखने वाला' अर्थ में अण्' प्रत्यय लगकर 'आसुर' बनता है । इस प्रकार दूसरे की मावनाओं की उपेक्षा करके धन और स्वार्थ-साधन में तत्पर व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित, सम्मत अथवा उनके आचरणानुरूप होने से ३।३१ में उस विवाह का नाम 'आसुर विवाह' है।

#### (इ.) गन्धर्व कौन ?

गन्धर्व की व्युत्पत्ति है ''गाम् = वाचम् घरतीति गन्धर्व:'' अर्थात् गाने की उत्तम वाणी को घरण करने वाला । संगीत अर्थात् गाने, बजाने, नाचने की कला में प्रवीण लोगों को, जो विलासी, आमोद-प्रमोद में व्यस्त,श्रृंगारप्रिय और कामुकप्रवृत्ति-प्रधान है, 'गन्धर्व' कहते हैं । ब्राह्मणों के निम्न प्रमाणों में इस पर प्रकाझ हाला गया है — ''रूपमिति गन्धर्वा: (उपासते) शत. १०।५।२।२०।। ''योषित् कामा वै गन्धर्वाः' शत. ३।२।४।३।। ''स्त्रीकामा वै गन्धर्वाः'' ऐत. १।२७७।। को. १२।३।। गन्ध्ये में, मोदो में प्रमोदो में । तन्मे युष्मासु

(गन्धर्नेषु) जै. उ. ३।२५।४ ।। ऐसे व्यक्तियों से अनुमोदित, सम्मत या उनके आचरणानुरूप होने से ३।३२ में वर्णित उस विवाह का नाम 'गान्धर्य विवाह' है ।

#### (च) राक्षस कौन ?

रश्च-पालने धातु से 'सर्वधातुष्म्योऽसुन्' (उणादि ४।१८९) सूत्र से 'असुन्' प्रत्यय और 'इदम्' अर्थ में अण् प्रत्यय के योग से राक्षस शब्द सिंद होता है। निरुक्त ४।१८ में राक्षस की निरुक्त देते हुए कहा है — ''रक्ष: रिष्ठातव्यमस्माद्, रहिस क्षणोतीति वा, रात्रौ नक्षते हित वा।'' अर्थात् जिससे धन-सम्पत्ति, प्राण आदि की रक्षा करनी पड़े, जो एकान्त अवसर पाकर हानि पहुंचाते और जो रात्रि में लूट-पाट, चोरी-व्यमिचार आदि दुष्ट कर्मों में सिक्रय हो जाते हैं, वे राक्षस हैं। इस प्रकार अपने स्वार्थ-साधन के लिए दूसरों की हानि करने वाले, दूसरों को सताने और पीड़ित करने वाले, अत्याचारी, अन्यायी, बलात्कारी स्वमावी और मांस-मदिरामोजी तमोगुणी [१२।४४] व्यक्ति 'राक्षस' कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के आवरणानुरूप, उनसे अनुमोदित या सम्मत होने से ३।३३ में विहित उस विवाह का नाम 'राक्षस विवाह' है।

#### (छ) पिशाच कौन ?

पिश्-अवयवे (तुदादि) धातु से 'क' प्रत्यय होने से 'पिशम्' पद बना । 'पिश्' उपपद से आइ:-पूर्वक 'चमु-अदने' धातु से 'ड:' प्रत्ययपूर्वक 'पैशाच' शब्द बनता है । अथवा 'पिशित्' पूर्वपद से 'अश्च' धातु से अण्, 'इत्' का लोप, शकार को चकार होकर पैशाच बनता है । 'ये पिशितम् = अवयवीमूत्तं, पेशितं वा मांसं रुधिरादिकम् आचमन्ति भक्षयन्ति ते 'पैशाचा:'। प्राणियों का कच्चा मांस, रक्त तक खाने वाले, हिंसक, दुराचारी, अनाचारी, मिलन संस्कारों वाले, अत्यन्त तमोगुणी [१२।४४], अत्यन्त निम्न और घृणित स्वभाव के व्यक्ति 'पिशाच' कहलाते हैं । ऐसे व्यक्तियों के आचरणानुरूप या उनसे अनुमोदित, सम्मत होने से २।३४ में वर्णित उस विवाह का नाम 'पिशाच विवाह' है ।

### (ज) दस्यु कौन ?

वेदों में और प्राचीन संस्कृत-साहित्य में 'दस्यु' शब्द का पर्याप्त प्रयोग आता है। यहाँ मनु ने स्पष्ट किया है कि दस्यु कौन है। वेदों में मनुष्यों के दो वर्ग उक्त हैं — 'आर्य' — श्रेष्ठ और 'दस्यु' — अश्रेष्ठ । मनु ने यहां बताया है कि आर्यों के चार वर्णों से धाह्य अर्थात् वर्णाश्रम धर्मों में अदीक्षित [१०।५७],धर्म का पालन न करके अधर्माचरण करने वाले चारों वर्णों से अविशिष्ट सभी लोग दस्यु हैं। दस्यु शब्द का अर्थ और व्युत्पित्त मी इनके इसी आचरण पर प्रकाश डालते हैं — 'दस्यु-उपक्षये' धातु से 'यजिमिनशुन्धिदसिजनिम्यो युच्' (उणादि ३।२०) से युच् प्रत्यय के योग से 'दस्यु' शब्द बनता है। निरुक्त ७।२३ में इसकी व्युत्पित्त हैं — ''दस्यु दस्यते: क्षायार्थात् . . . उपदासयित कर्माणि'' — दस्यु वह है जो शुमकर्मों से क्षीण है या शुमकर्मों में बाधा डालता है। मनु का श्लोक निम्न है —

मुखबाद्दरुपज्जानां या लोके जातयो बहि:। म्लेच्छवाचश्चार्यवाच: सर्वे ते दस्यव: स्मृता:।।(१०।४५ ।।)

(लोके) लोक में (मुख-बाहु + उरु-पत्-जानाम्) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों से (बिहि:) श्रेष्ठ कर्त्तव्यपालन न करने के कारण बहिष्कृत या इनमें अदीक्षित (या जातयं:) जो जातियां हैं (म्लेच्छवाच: च आर्यवाच:) चाहे वे म्लेच्छमाषाएं बोलती हैं या आर्यमाषाएं (ते सर्वें) वे सब

(दस्यव: स्मृता:) 'दस्यु' कहलाती हैं।

#### (फ) आर्य और अनार्य —

चारों वर्णों में किसी एक वर्ण में दीक्षित, श्रेष्ठ संस्कारों, स्वभाव एवं आचरण वाला व्यक्ति आर्य कहलाता है । इसके विपरीत अनार्य होता है । मनु ने निम्न श्लोक में अनार्य के लक्षण दिखाये हैं —

वर्णापेतमविज्ञातं नरं कलुषयोनिजम् । आर्यरूप मिवानार्यं कर्ममि: स्वैर्विमावयेत् ।। १०।५७ ।।

(वर्ण-अपेतम्) वर्णों की दीक्षा से रहित अथवा वर्णों से बहिष्कृत (आर्यरूपम् + इव + अनार्यम्) श्रेष्ठ रहन-सहन और स्वमाव का दिखावा करने वाले किन्तु वास्तव में श्रेष्ठलक्षणों से रहित अनार्य (कलुषयोनिजम्) [कलुषयोनों = दुष्टयोनों जायते इति कलुषयोनिज:, तम् ] दुष्टसंस्कारों वाले व्यक्ति से उत्पन्न दुष्टसंस्कारों या दुष्टप्रवृत्ति वाले (स्वै: कर्मिम: विभावयेत्) उसके अपने कर्मों से पहचान ले अर्थात् जो श्रेष्ठ कर्मों को न करता हो और अश्रेष्ठ कर्मों को करता हो, वह अनार्य है।

(१) मनु ने प्रत्येक व्यक्ति को किसी-न-किसी बर्ण की दीक्षा ग्रहण कर उत्तम धर्मानुकूल आचरण का पालन करने का कथन किया है । कुछ व्यक्ति इतने दुष्टसंस्कारों के होते हैं कि उनकी धर्माचरण में रुचि नहीं बनती । वे किसी भी वर्ण की दीक्षा को स्वीकार नहीं करते [वणांपितम्], उनमें स्वभावगत अश्रेष्ठता, कठोरता, निर्दयता होती है और धार्मिक क्रियाओं के प्रति उपेक्षा भावना रहती है । ऐसे व्यक्ति ही अनार्य या दस्यु हैं । दुष्टसंस्कारयुक्त व्यक्तियों से उत्पन्न होने वाले दुष्टसंस्कारी व्यक्तियों — कलुषयोनिजों या दस्युओं में ये संस्कार इतने प्रबल हो जाते हैं कि वे किसी-न-किसी रूप में प्रकट होकर उनकी पहचान करा देते हैं । ४।४१-४२ में मनु ने दुष्ट कर्मों से दुष्टसंस्कारी सन्तानों की उत्पत्ति की ओर संकेत किया है । वही कलुषयोनिज या दस्यु होते हैं —

इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिन:। जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधर्मद्विष: सुता:।। ... भवति प्रजा निन्दितैर्निन्दिता नृणाम् –।।''

(२) इस श्लोक में उच्च-निम्न जातिपरक अर्थ करना मनुसम्मत नहीं है। यहां स्पष्टत: समी ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो आर्यरूप में अनार्य होते हैं, दुष्टोत्पन्न होने से दुष्ट गुण-कर्म स्वमाय वाले होते हैं। चाहे वे किसी मी वर्ण में हों 'कलुषयोनिज' ही कहलायेंगे।

### १४. मनु और वेद —

मनु ने वेदों को अपौरुषेय मानते हुए उनको अपनी स्मृति का और धर्म का मूलस्रोत माना है। उन्हें पढ़ने का मानवमात्र को अधिकार है और प्रत्येक स्थिति में वे पठनीय है (इस विषयक विस्तृत विश्रेषन द्वितीय अध्याय में 'वेद विरोध' शीर्षकान्तर्गत देखिए)।



# चतुर्थ अध्याय

### [ मनुस्मृति में अध्यायविभाजन, प्रकरण एवं वर्णाश्रमधर्मवर्णन पद्गति ]

# १. मनुस्मृति में अध्याय-विभाजन मौलिक नहीं —

मनुस्मृति में अध्यायों का विभाजन मौलिक अर्थात् मनुकृत नहीं है अपितु परवर्तीकाल में किसी ने किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुस्मृति परम्परा के ही किसी व्यक्ति ने सुविधा की दृष्टि से मनुस्मृति को अपने ढंग से व्यवस्थापित किया और उसमें कुछ परिवर्तन-परिवर्धन भी किये। आजकल प्राप्त होने वाली सभी प्रतियां अध्यायों में विभक्त मिलती है। यह मनुस्मृति का वास्तविक रूप नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुस्मृति का यह विभाजन भी काफी पहले हो चुका था। अत्यन्त प्राचीन होने के कारण ही मनुस्मृति की प्रति अध्याय रहित रूप अर्थात् मौलिक स्वरूप में नहीं मिलती। अध्याय-विभाजन करने वाले व्यक्ति से मनुस्मृति के अध्याय-विभाजन में दो स्थानों पर मूल हुई है। अध्याय-विभाजन पूर्णत: निर्मान्त या उचित नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि आज तक किसी भी विद्वान् का ध्यान इस त्रुटि की ओर नहीं गया, वही गत्वत अध्याय-विभाजन प्रचलित रहता रहा है। इन त्रुटियों का विवेचन करने से पूर्व अध्याय-विभाजन की अमौलिकता पर चर्चा कर लेना उपयोगी होगा।

मनुस्मृति की रचना-शैली ही यह सिद्ध करती है कि उसमें अध्यायं-विभाजन की गुंजाइश नहीं है ! मनुस्मृति की प्रवचन-शैली है, और ये सभी प्रवचन श्रृंखला की कड़ियों के समान जुड़े हुए हैं 1 मूलत : इस शैली में न तो अध्याय-विभाजन हो सकता है और न उसकी आवश्यकता सिद्ध होती है । अध्याय विभाजन इसलिए भी नहीं हो पाता कि मनु जिस किसी भी विषय या प्रसंग को प्रारम्भ करते हैं उसके प्रारम, अन्त अध्वा बोनों स्थलों पर उस विषय का संकेत देते हैं । अधिकांश संकेत-स्थलों पर ऐसा है कि उसी श्लोक की एक पंक्ति में पूर्व विषय की समाप्ति का संकेत है और दूसरी में ही अगल विषय के प्रारम होने का संकेत । कुछ स्थानों पर तो श्लोक के एक पाद में एक विषय के आरम्भ या समापन का संकेत है और श्रेष तीन पादों में दूसरे विषय के आरम्भ या समापन का संकेत, यथा —

(अ) तृतीय अध्याय का अन्तिम २८६वां श्लोक है —

एदद्बोश्मिष्ठितं सर्वं विधानं पाञ्चयन्निकम् । द्विजातिमुख्यवृत्तीनां विधानं श्रूयतामिति ।। (३।२८६ ।।)

अर्थ — यह पांच महायज्ञों का समस्त विधान आपको बताया. और अब द्विजातियों की मुख्य आजीविकाओं का विधान सुनिए ।

यहां पहली पांक्त में 'पञ्चयज्ञविघान' विषय की समाप्ति का संकेत है और दूसरी ही पंक्ति में द्विजातियों की वृत्तियों के विषय को प्रारम्भ करने का संकेत किया है।

(आ) इसी प्रकार निम्न श्लोक की प्रथम पंक्ति में राजधर्म विषय की समाप्ति का संकेत है और द्वितीय में वैश्य-भुद्धों के कर्त्तव्यों को प्रारम्भ करने का —

> एषो S खिल: कर्मविधिकक्तो राज्ञ: सनातन:। इसं कर्मविधि विद्यात क्रमशो वैश्य-शुद्रयो: i।(९।३२५।।

अर्थ — यह एजा की सनातन और सम्पूर्ण कार्य करने की विधि कही । उन्न वैश्यों और शूद्रों की विधि को आगे वर्णित रूप में जानें ।

(इ) निम्न श्लोक में पूर्व के तीन पादों में पूर्व कहे चतुर्विघ कर्म के विषय की समाप्ति का संकेत और अन्तिम एक पाद में अगले विषय को प्रारम्भ करने का —

#### एव वो S मिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः। पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राज्ञां धर्म निबोधतः।।(६।९७।।)

अर्थ — यह चार प्रकार का आश्रम धर्म आप से कहा । इस धर्म के पालन करने स पुण्य तथा कर मोक्ष पद की प्राप्ति होती है । अब इसके आगे राजाओं के कर्तव्य-कर्मों को सुनिए । इससे यह स्पष्ट होता है कि इस शैली में अध्याय-विमाजन अभीष्ट नहीं है, और जब पूर्वापर विषय । साथ-साथ संकेत होता रहता है तो अध्यायानुसार बांटने की आवश्यकता भी नहीं रहती । तुस्मृति की रचना-शैली अखण्ड है । यदि हम अध्याय-विभाजन करते हैं तो या तो श्लोक को तोड़ना ड़ेगा या दूसरे विषय की संकेतिक पंक्ति पहले अध्याय में ही रखनी पड़ेगी जैसे कि प्रचलित 'स्करणों में रखी हुई है । एक विषय पूर्व विषय के साथ जो श्रृंखला की कड़ी के समान जुड़ा हुआ है ही यह सिद्ध करता है कि रचयिता को मूलत : अध्याय-विभाजन अभीष्ट नहीं था । अत : यह माना ाना चाहिये कि मनुस्मृति की आरंभिक प्रतियां उस अखण्ड शैली में ही रही होंगी । अध्याय-विभाजन हो जाने पर वह परम्परा बंद हो गई और अध्यायों में विभाजित रूप चल पड़ा । अध्यायों का विभाजन सुविधा के लिए किया गया और इसमें सुविधा है मी, अत : उसे हम भी गिरवितित नहीं करना चाहते । किन्तु, उसमें प्रथम और नवम अध्याय के विभाजन में न्नृटि हुई है और अध्या अध्याय के विभाजन में मानित, इनका निवारण करना आवश्यक है । नवम अध्याय में भी कृष्ठ परिवर्तन किया गया है ।

#### क) प्रथम और द्वितीय अध्यायों के विभाजन में परिवर्तन —

अध्याय-विभाजनकर्ता ने मुख्य विषयों के अनुसार अध्यायों का विभाजन किया प्रतीत होता है। प्रत्येक अध्याय में एक-दो मुख्य विषय हैं. जैसे प्रथम अध्याय में — सृष्ट्युत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति. द्वितीय अध्याय में — संस्कार एवं ब्रह्मचर्याश्रम. तृतीय में — विवाह एवं पञ्चयज्ञविधान, आदि। किन्तु प्रथम अध्याय का विभाजन गलत हुआ है, वह द्वितीय अध्याय के पच्चीसवें श्लोक के पश्चात होना चाहिये। यतोहि —

(अ) मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के मुख्य दो विषय हैं — सृष्ट्युत्पत्ति और धर्मोत्पत्ति । दोनों की पारस्परिक सम्बद्धता के कारण मनु ने इन दोनों विषयों को एक ही मानकर वर्णित किया है । १ । २ में महर्षियों ने मनु से वर्ण एवं आश्रमों के धर्मों का कथन करने की प्रार्थना की थी । धर्मों का कथन करने से पूर्व धर्म-सम्बन्धी अन्य आवश्यक जानकारी का भी भूमिका के रूप में कथन करना आवश्यक था । १ । ४-५ से मनु ने सृष्टि-उत्पत्ति का विषय प्रारम्भ किया और फिर १ । १०० से तथा २ । १ धर्म का प्रसंग प्रारंभ किया । यह क्रम इसलिए अपनाया क्योंकि धर्मोत्पत्ति जगदाश्रित है । इस दृष्टि से मनु ने पहले सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन किया । २ । २५ में यह संयुक्त विषय समाप्त होता है । जहां मनु स्वयं संकेत देते हैं —

एषा धर्मस्य वो योनि : समासेन प्रकीर्तिता । संभवश्वास्य सर्वस्य वर्णधर्मान्निबोधत ।। अर्थ — यह धर्म जानने के समस्त कारणों को संक्षेप में वर्णन कर दिया और इस जगत की उत्पत्ति का भी वर्णन किया। अब वर्णों के धर्मों को सुनिए।

जब मनु ने इस विषय का समापन एक साथ किया है तो स्पष्ट है कि इस विषय को खण्डित करना गलत है। इस विषय की समाप्ति के बाद ही प्रथम अध्याय की समाप्ति होनी चाहिए। वर्तमान संस्करणों में १। ११९ वें श्लोक पर ही अध्याय समाप्त करना उक्त संकेतक श्लोक के विरुद्ध है।

- (आ) परम्परागत अध्याय-विमाजन में एक और त्रुटि यह है कि इसमें धर्म के प्रसंग को भी भंग कर रखा है । १ । ८७-९१ श्लोकों में वर्णों के कर्मविभाजन के साथ ही सृष्ट्युत्पत्ति का प्रसंग पूर्ण हो जाता है और फिर १ । १०८-११० श्लोकों में धर्म की चर्चा मूमिका के रूप में की गई है, फिर २ । १ में 'यो धर्मस्त' निबोधत' कहकर धर्मोत्पत्ति का प्रसंग प्रारम्भ किया गया है । अध्याय-विभाजनकर्ता ने धर्म की भूमिका के १ । १०८-११० श्लोकों को तो प्रथम अध्याय में रख दिया और धर्मोत्पत्ति विषय द्वितीय अध्याय में आ गया । इस प्रकार प्रसंग भी भंग हो गया या विभाजित हो गया ।
- (इ) धर्म का विषय द्वितीय अध्याय में परिगणित होने से मुख्यविषयों के अनुसार अध्याय-विभाजन का वैज्ञानिक आधार भी नहीं बनता । इस प्रकार द्वितीय अध्याय में खण्डित विषय धर्मोत्पित, संस्कार और ब्रहमचर्याश्रम, ये कई विषय हो जाते हैं ।

इन तृटियों को देखते हुए प्रथम अध्याय का विभाजन २ । २५ के पश्चात ही होना चाहिए।इससे प्रथम अध्याय का एक मुख्य और पूर्ण विषय होगा — सृष्ट्युत्पति एवं धर्मोत्पति; तथा द्वितीय अध्याय का विषय रहेगा — संस्कार एवं ब्रह्मचर्याश्रम । इस प्रकार करने से धर्म का प्रसंग तथा मुख्य विषय खण्डित नहीं होंगे और मनुस्मृति की संकेत शैली के अनुरूप अध्याय का विभाजन होगा ।

• इसीलिए हमने मनुसम्मत विधि के अनुसार २ । २५ वें के पश्चात ही प्रथम अध्याय का विभाजन् किया है । इन २५ श्लोकों को प्रथम अध्याय में ही परिगणित कर लिया है । इस प्रकार प्रथम अध्याय के श्लोक बढ़कर १४४ हा गये हैं और द्वितीय अध्याय से २५ घट गये हैं । इस संस्करण में श्लोकों की संख्या इसी ढंग से दीं गई है ।

#### (ख) अष्टम अध्याय के विभाजन में भ्रान्ति —

अष्टम अध्याय के विभाजन में जो त्रुटियाँ एवं भ्रान्तियां हुई हैं, वे ये हैं —

(अ) अष्टम अष्याय का विषय है — राजधर्म के अन्तर्गत 'अठारह प्रकार के व्यवहारों (मुकहमों) का निर्णय'। ८।४-७ श्लोकों में इनको एक-एक करके गिनाया भी है। ८।१-३ श्लोकों में इस विषय को प्रारम्भ करने का संकेत है और ९।२५० में इस विषय को संकेतपूर्वक समाप्त किया है —

#### उदिनोऽयं विस्तरशो मिथो विवदमानयो: । अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णय:।।

अर्थ — यह परस्पर विवाद करने वालों के १८ प्रकार के मुकहमों के निर्णय का विस्तृत ६र्णन किया गया ।

लंकिन अध्याय-विभाजनकर्ता ने अष्टम अध्याय को विभाजित करने समय इस एक विषय को चंण्डन कर दिया है। अठारह व्यवहारों में से पन्द्रह व्यवहार (स्त्री-संग्रहण तक) तो आठवं अध्याय में चले गये। इस प्रकार इन अध्यायों का विभाजन मनु की विषय-संकेत-शैली के विरुद्ध है। (आ) अध्याय-विभाजन करने वाले अथवा किसी परवर्ती व्यक्ति को, ८। ४१९ पर अध्याय-विभाजन करते समय यह भ्रान्ति हो गई है कि यहाँ व्यवहार-निर्णय का विषय समाप्त हो गया है। और उसने देखा कि यहाँ विषय-समाप्ति-सूचक कोई श्लोक भी नहीं है, इसलिए उसने अपनी ओर से यह श्लोक रचकर मिला दिया —

एवं सर्वानिमान् राजा व्यवहारान्समापयन् । व्यपोह्य किल्विषं सर्वं प्राप्नोति परमां गतिम् ।। (८ । ४२० ।।)

अर्थ — इस प्रकार राजा इन पूर्वोक्त समस्त विवादों को समाप्त कराकर सब प्रकार के दोषों को दूर कर देता है और उत्तम गति को प्राप्त करता है।

प्रक्षेपक को यहां भ्रान्ति हुई है, यहां व्यवहार समाप्त नहीं हुए हैं, अपितु अभी तीन व्यवहार नवम अध्याय में श्लेष हैं। जब वे पूर्ण हो गये, तब मनु ने अपना समाप्ति-सूचक श्लोक भी दिया है, जिसे ऊपर उद्धृत किया जा चुका है। यह श्लोक मनु की शैली के अनुसार भी उपयुक्त सिद्ध नहीं होता। सभी संस्करणों में इसी प्रकार विषय-समाप्ति की जा रही है। आश्चर्य है कि इस भ्रान्ति की ओर अभी तक विद्यानों का ध्यान नहीं गया है।

इस भ्रान्ति की पुष्टि एक और भ्रान्ति से भी होती है।

(इ) वह है विषय-सूची बनाने वाले की । विषय-सूची चाहे अध्यायविभाजनकर्ता ने बनायी है अथवा किसी अन्य परवर्ती ने, उसे मुख्य और गौण विषयों का सम्यक् ज्ञान नहीं था । 'व्यवहार-निर्णय' राजधर्म के अन्तर्गत एक मुख्य और विस्तृत विषय है, फिर उसके अठारह गौण विषय हैं । किन्तु विषयसूची के श्लोकों को देखकर लगता है कि विषयसूची के निर्माता को 'व्यवहार-निर्णय' एक भिन्न विषय लगा है, जो आठवें में पूर्ण हुआ मान लिया और नवम अध्याय में श्लेष तीन व्यवहारों को स्वतन्त्र विषय मानकर पृथक-पृथक विषय के रूप में वर्णित कर दिया —

राज्ञश्च धर्ममिखलं कार्याणां च विनिर्णयम् ।।(१।११४।।) साक्षिप्रश्नविधानं च धर्मं स्त्रीपुंसयोरिप । विभागधर्मे द्वतं च कण्टकानां च शोधनम् ।।(११५।।)

अर्थ — (आठवें अध्याय में) साक्षियों के प्रश्नों का विधान, (नवम अध्याय में) पति-पत्नी के धर्म, विभागधर्म, जुए सम्बधी, और कण्टकभूत दोषों के दूरीकरण सम्बन्धी बातों का वर्णन है। (सत्तवें अध्याय में) राजा के सब धर्म तथा (द वें अध्याय में) सब कार्यों (मुकहमों) का निर्णय कहा है।

'साक्षिप्रश्निविधान' 'स्त्रीपुरुषधर्म' 'विभागधर्म' और 'द्यूत' विषय व्यवहार-निर्णय के अन्तर्गत ही आने वाले विषय हैं. पृथक नहीं । शायद बीच में खण्डित हो जाने के कारण यह भ्रान्ति हुई है । वस्तुत: ७. ८ और नवम अध्यायों में राजधर्म ही वर्णित हैं,और ये ७ । १ से प्रारम्भ होकर ९ । ३२४ में समाप्त हैं । उसके पश्चात वैश्य और शुद्र के कुछ कर्मों का वर्णन है ।

### (ग) नवम अध्याय के विभाजन पर विचार —

वर्तमात में उएतच्य मनसभूतियों में नयम अध्याय में १३३ श्लोक उपलब्ध होते हैं । सप्तम, आदम और तबम अध्याय क ३२४ श्लोक तक राजनीति का विषय है । ग्रैस्म कि पहले कहा जा दुका है कि पत्समूनि का अध्याय विभाजन भी प्रकरणानुसार हुआ है, किन्त कुछ अध्यायों के विभाजन में विभाजनकर्ता द्वारा भूलें हुई हैं । प्रकरण को समझे बिना अध्याय-विभाजन कर दिया है । इसी प्रकार इस अध्याय में भी भूल हुई है । विषय के साथ ९ । ३२६ से ९ । ३३६ श्लोक जिनमें वैश्य-शूद्रों के कर्त्तव्यों का वर्णन है, जोड़ दिये हैं । इनके साथ ही चातुर्वण्यंधर्म [२ १४४ (२ । २५) से ९ । ३३६ तक ] समाप्त हो जाते हैं और फिर दशम अध्याय में चातुर्वण्यंधर्म का उपसंहार है । क्योंकि वैश्य-शूद्र-धर्मवर्णन के ग्यारह श्लोकों के प्रकरण का कोई एक अध्याय उपयुक्त नहीं जंचता, अत : हमने इन श्लोकों को दशम अध्याय में उपसंहार-वर्णन के साथ सम्मिलित कर दिया है । ९ । ३२५ श्लोक के कथनानुसार यहीं इस राजधर्मात्मक अध्याय को समाप्त कर दिया है ।

अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या इसके अध्यायों का विभाजन नये सिरे से किया जाये अथवा प्रक्षिप्त श्लोकों के संशोधन के साथ इसे प्रचलित रूप में स्वीकार कर लिया जाये ? इस के उत्तर में यही विचार किया गया है कि प्रधानत : प्रचलित को ही रखिलया जाये । वयों कि, इसके परिवर्तन से कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा और आठवाँ अध्याय अत्यन्त विस्तृत हो जायेगा, उसमें लगभग सात-सौ श्लोक हो जायेगे जबिक नवम में १०-११ ही रह जायेंगे । अत : इन भ्रान्तियों की ओर ध्यान दिलाकर इस विभाजन को यथावत रख लिया गया है । सही बात तो यह है कि मनुस्मृति की शैली के अनुसार अध्या विषयों के अनुसार संतुलित अध्यायों में विभाजन नहीं हो सकता क्योंकि विषयानुसार अध्याय बाटने में किसी अध्याय में तो ६०० –७०० श्लोक होंगे और किसी में ५० –६०, और अध्यायों की संख्या भी बढ़ जायगी । इसलिए प्रयम और नवम अध्याय को खोड़कर शेष प्रचलित विभाजन को ही स्वीकार कर लिया, जिससे प्रचलित संस्करणों से बहुत अधिक अन्तर न पड़े और श्लोकों को मिलाने में असुविधा का सामना न करना पड़े । यतोहि, वर्तमान में सभी ग्रन्थ और उद्धरण प्रचलित संस्करणों की सख्या के अनुसार ही हैं ।

### २. भनुस्मृति के प्रकरण और उनकी सीमा का निर्धारण —

मनुस्मृति को उसकी संकेत-शैली के अनुसार कुछ मुख्य विषयों में अवश्य बाटा जा सकता है। यद्यपि इस प्रकार करने से भी संकेतक श्लोक मुख्यविषय के अनुसार विभाजित होंगे, लेकिन उससे विषय या प्रसंग का ज्ञान होता जायेगा। वैसे छोटे-छोटे प्रसंग भी मनुस्मृति में अनेक हैं, उनकी गणना की जाये तो पूरी विषयसूची तैयार हो जायेगी, इसलिए यहां उनका उल्लेख करना विस्तारभय से संभव नहीं है। मुख्य या स्वतन्त्र विषयों का विभाजन निम्न प्रकार किया जा सकता है —

#### मुख्यविषय का नामकरण

- १. भूमिका
- २. सृष्ट्युन्पति एवं धर्मोन्पनि
- ३. संस्कार
- ४. ब्रह्मचर्याश्रम
- ५. गृहस्थान्तर्गत विवाह
- ८ गृहस्थान्तर्गत पञ्चयज्ञविधान
- ७. गृहस्थान्तर्गत वृत्तियां

#### श्लोक सीमा

१।१ से १।४ तक

१।५ से २। २५ तक

(इस प्रकाशन में १।५ से १४४ तक)

२। २६ से २। ६८ तक

(इसमें २ । १ से २ । ४२)

२।६९ से २।२४९ तक

(इसमें २ । ४५ ते २ । २२४ तक)

३।१ से ३। इइ तक

३।६७ मे ३!२८६ तक

४ । १ से ४ । १३ तक

| ፍ.          | गृष्ठस्थान्तर्गत स्नातकों के व्रत | ४। १४ से ४। २६० तक                          |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| ٩.          | गृहस्थान्तर्गत भक्ष्याभक्ष्य      | ४ । १ से ४ । ४६ तक                          |
| १०.         | गृहस्थान्तर्गत शुद्धिवषय          | ५।५७ से ५।१४६ तक                            |
| ११.         | गृहस्थान्तर्गत स्त्रीधर्म         | ४ । १४७ से ४ । १६९ तक                       |
| १२.         | वानप्रस्थाश्रम                    | ६।१ से ६।३२ तक                              |
| ₹₿.         | संन्यासाश्रम                      | ६।३३ से ६।९७ तक                             |
| १४.         | राजधर्मान्तर्गत राजा की सिद्धि और | ७।१ से ७।२२६ तकः                            |
|             | कर्तव्य                           |                                             |
| १५.         | राजधमन्तिर्गत १८ प्रकार के        | ८।१-३ से ९।२५० तक                           |
|             | व्यवहारों≟मुकद्दमों का निर्णय     |                                             |
| १६.         | राजधर्मान्तर्गत लोककण्टकों का     | ९। २५१-२५२ से ९। ३२५ तक                     |
|             | निवारण                            |                                             |
| १७.         | वैशय-शृद्धों के कर्त्तव्य         | ९ । ३२६ <sup>-</sup> से ५३६ <sup>:</sup> तक |
| १८.         | वणों के आपदर्भ                    | १०।१ से १०।१३१ तक                           |
| १९.         | प्रायश्चित-विधान                  | ११।४४ से ११।२६५ तक                          |
| <b>२</b> 0. | कर्मफलविघान                       | १२।१ से १२।८२ तक                            |
| २१.         | कर्मफलविघानान्तर्गत नि:श्रेयस्कर  | १२ । ८३ से १२ । ११६ तक                      |
|             | कर्मों का वर्णन                   |                                             |

हमने प्रचलित अध्यायों के विमाजन को रखते हुए इन मुख्य विषयों के शीर्षक तथा विषय की अविध मी साथ-साथ दिखा दी है। इसके अतिरिक्त मनु के संकेतानुसार अवान्तर विषयों के मी श्रीष्क दे दिये हैं। इससे विषय या प्रसंग के परिज्ञान में सरलता होगी।

# ३. मनुस्मृति में वर्णों और आश्रम धर्मों के वर्णन की पद्गति —

मनुस्मृति में वर्षों और आग्रमों के धर्मों का छठे अध्याय की समाप्ति तक साथ-साथ वर्णन चलता है। विषयसंकेतक श्लोक के 'वर्णधर्मान्निको धत [१।१४४ (२।२५)] और उपसंहारात्मक ''एष वोड मिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विध:''[६।९७] पदों को पढ़कर यह जिज्ञासा होती है कि मनु से प्रश्न वर्णों और आग्रमों [१।२] दोनों का किया था, फिर विषय-संकेतक श्लोकों में केवल वर्णधर्म की ही बात क्यों कही ? इसका समाधान मनु-शैली और अन्य श्लोकों से हो जाता है। उसे इस प्रकार समफना चाहिए —

(१) मनुस्मृति की यह शैली है कि उसमें आग्रमों के धर्म वणों के साथ-साथ चलते हैं। वणों के सुदीर्घ विषय के अन्तर्गत ही आकर वे छठे अध्याय में ब्राह्मण वर्ण के धर्मों के साथ-साथ ही समाप्त हो जाते हैं। और छठे अध्याय में आग्रमधर्मों की पूर्णता के साथ-साथ ब्राह्मण वर्ण के धर्म और व्यावहारिक कर्तव्य भी पूर्ण हो जाते हैं। छठे अध्याय तक के चारों आग्रमों के धर्म और व्यावहारिक कर्तव्य सभी दिजों के लिए एक सदृश पालनीय हैं। जो विधान इन अध्यायों में कहे हैं, ब्राह्मण के वहीं बर्म-कर्म हैं [१। ८८]।

उसके पश्चात शेष वर्णों के व्यावहारिक कर्तव्यों का कथन — 'क्षत्रियों' के लिए सप्तम, अष्टर अध्याय और नवम के ३२५ वें श्लोक तक पूर्ण होता है । वैश्यों का ९ । ३२६ से ३३३ [इ संस्करण में १०।१ से १०। द तक ] तथा शूद्र के कर्तव्यों का कथन ९। ३३४-३३५ [इस संस्करण में १०।९-१० तक ] पूर्ण हो जाता है।

- (२) इस मध्य द्वितीय अध्याय में ब्रहमचर्याश्रम, तृतीय से पञ्चम अध्यायों में गृहस्थाश्रम, षष्ठ में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम का वर्णन है । आश्रमधर्मों को वर्णधर्मविषय के अन्तर्गत मानकर उन-उन विषयों के प्रसंग संकेतक श्लोकों तथा उपसंहारात्मक श्लोकों से उसका कथन भी किया है [२।४३ (२।६८), २;२२४ (२।२४९), ३।२,६७,२८६,४।१,२५९,५।१६९,६।१३३,८७-६०] आदि।
- (३) इसी प्रकार इन अध्यायों में 'द्विज,'विप्र,' ब्राहमणं शब्दों का स्थान-स्थान पर पर्यायवाचीरूप में प्रयोग है ।
- (४) मनु ने संभवत : इसी शैली के अनुरूप १।२ और १।१३७ [२।१६] में आश्रम के लिए पर्यायवाची रूप में 'अन्तरप्रभव' और 'सान्तराल' शब्दों का प्रयोग किया है, इसका अर्थ बनता है 'वर्णानाम् अन्तरे प्रभव :=उत्पत्ति: न्स्थिति: येषां ते अन्तरप्रभवा : = आश्रमा : । इसी शैली के अनुरूप आश्रमों का वर्णधर्मों के अन्तर्गत ही कथन है । यहीमनु की शैली है ।



# पंचम अध्याय

# [महर्षि दयानन्द और मनुस्मृति तथा उनके द्वारा प्रक्षेपनिर्देशन]

### १. महर्षि दयानन्द द्वारा मनुस्मृति का गौरव बढ़ाना —

यद्यपि मनुस्मृति को अपने रचना-काल से ही सर्वोत्कृष्ट और प्रामाणिक धर्मशास्त्र के रूप में मान्यता प्राप्त है; किन्तु आधुनिक काल में मनुस्मृति की न तो पूर्वसदृश्न प्रतिष्ठा ही रह गयी है और न पूर्ववत् अकाट्य प्रामाणिकता । प्रक्षेपों से विकृत और गदली हो जाने के कारण मनुस्मृति का गौरव विनष्ट हो रहा था । महर्षि-दयानन्द ने उस गौरव की रक्षा की और उसे बढ़ाया । सर्वप्रथम, मनुस्मृति के प्रक्षेपों से विकृत स्वरूप की ओर संकेत करके लोगों का यह दृष्टिकोण बदला कि उपलब्ध गदला रूप मनुस्मृति का वास्तविक रूप हैं, और यह भी बताया कि इसमें अनेक प्रक्षेप हुए हैं; प्रक्षेपों से रिहत मनुस्मृति ही मान्य और अनुकरणीय है । फिर उसे आर्थ और प्रामाणिक घोषित किया तथा उसकी वेदानुकूलता की पुष्टि की । काशी-शास्त्रार्थ में महर्षि-दयानन्द ने कहा था —

ं मनुस्मृत्यादीन्यपि वेदमूलानि सन्ति, तस्मात्तेषामपि प्रामाण्यमस्ति न तु वेदविरुद्धानां वेदाप्रसिद्धानां चेति । ं

अर्थात् — मनुस्मृति आदि भी वेदमूलक हैं, इससे इनका भी प्रमाण है । क्योंकि जो-जो वेदिवरुद्ध और वेदों से असिद्ध हैं, उनका प्रमाण नहीं होता ।

(द. शा. सं. पृ. २१)

महर्षि-दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में मनुस्मृति के ५१४ श्लोकों या श्लोक-खण्डों को प्रमाण रूप में उद्धत किया है । एवं बहुत सारे श्लोकों के मावों को ग्रहण किया है । इससे ही यह सिद्ध होता है कि महर्षि-दयानन्द की मनुस्मृति के प्रति गहरी निष्ठा थी और वे उसे प्रामाणिक आर्ष ग्रन्थ मानते थे । इतने अधिक प्रमाण उद्धत करके उन्होंने यह संकेत कर दिया कि धर्मप्रमाण में मनुस्मृति का महत्त्वपूर्ण स्थान है और उसे छोडा नहीं जा सकता । महर्षि ने वेदों के बाद यदि किसी शास्त्र के सर्वाधिक प्रमाण दिए हैं. तो वह मनुस्मृति ही है । महर्षि ने अपनी समस्त वैदिक मान्यताओं की व्याख्या ानुस्मृति के श्लोकों से की है। मनुस्मृति के सम्बन्ध में जो मिथ्या प्रान्तियाँ फैल चुकी थीं, महर्षि ने उन सबका उत्तर वेद के प्रमाणों से दिया और मनुस्मृति का परिमार्जित तथा उज्ज्वल स्वरूप हमारे समक्ष रखा । इस शास्त्र से महर्षि की तथा महर्षि से इस शास्त्र की प्रतिष्ठा चहुँ ओर फैल गई । असंख्य मत-मतान्तरों के प्रबल फंफावात के घोर अन्धकार तथा वेग के सामने अविचल तथा निर्भय रहने का महर्षि को जहां अदम्य साहस परमेश्वर की उपासना से, ज्ञान की ज्योति वेद-ज्ञान से. तथा तर्कशक्ति दर्शनों के गहन अध्ययन से मिली थी. वहां महर्षि के मनोबल को बदाने वाला यह धर्मश्नास्त्र ही था । महर्षि जो वैदिक-वाङ्मय का मन्थन कर सके, तदर्थ कुशाग्रबुद्धि तथा तर्कणा शक्ति को देने वाला यही परमोपयोगी धर्मापदेश था । अन्य मतो की धज्जियाँ उडाने तथा अन्धविश्वास का समूल उन्मूलन करने का धैर्य 'यस्तर्क'णानुसन्धते स धर्मो बेद नेतर:' (मनु. १२ । १०६) इत्यादि मनु के सत्य-वचनों ही से प्राप्त हुआ था । महर्षि ने जो ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्य के विषय में 'वेदानुकुल को प्रामाणिक तथा वेद-प्रतिकुल को अप्रामाणिक' मानने की मान्यता प्रस्तुत की है, इसका भी मूलाधार मनुस्मृति ही है । महर्षि ने काशी शास्त्रार्थ में सत्य ही कहा था -- ''जो-जो मनु ने कहा है, सो-सो औषभों का औषभ है।''

महर्षि-दयानन्द द्वारा अत्यधिक प्रमाणों के। उद्दत- मृद्दीतं किये जाने पर, धर्म-निर्णय के सन्दर्म में मनुस्मृति की चर्चा पुन: बढ़ी और सभी वर्गों के लोगों का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट हुआ। इस प्रकार महर्षि-दयानन्द ने आधुनिक युग में मनुस्मृति के गौरव को पुनरुज्जीवित किया है।

महर्षि दयानन्द ने मनुस्मृति की वैदिक मान्यताओं को ही नहीं स्वीकार किया, प्रत्युत मनु की वर्णन-शैली को मी उपादेय समफ्तकर ग्रहण किया है। मनु की यह शैली है कि वे किसी मी विषय का वर्णन करने से पूर्व तथा अन्त में भी निर्देश अवश्य करते हैं। महर्षि ने भी सत्यार्थप्रकाशादि में इस शैली को अपनाकर आदि तथा अन्त में विषयों का निर्देश किया है। इसी प्रकार, जैसे मनु ने प्रथम ब्रह्मचर्य, गृहस्थादि के धर्मों का वर्णन क्रमश: किया है, वैसे ही महर्षि ने सत्यार्थप्रकाश में प्रथम ब्रह्मचर्यआग्रम के नियमों शिक्षणविधि तथा पठन-पाठन, गृहस्थ आदि का वर्णन किया है।

### २. महर्षि के अर्थ एवं भावों का ग्रहण —

महर्षि ने वेदानुकूल मान्यताओं को परखा और उन्हें प्रस्तुत किया । उनकी पुष्टि के लिए उन्होंने अपने ग्रन्थों में मनुस्मृति के लगमग ५१४ श्लोकों या श्लोकखण्डों को उद्घृत किया है। अनेक श्लोकों के केवल भाव ग्रहण किये हैं । अपने ग्रन्थों में महर्षि ने मनुस्मृति के जिस-जिस श्लोक का भाष्य किया है, उस श्लोक पर भहर्षि का भाष्य देदिया गया है, शेष श्लोकों पर मेरा भाष्य है । वहां महर्षि का भाव मिला वहां मैंने अपने भाष्य के नीचे उनका भाव भी दे दिया है, ताकि एक ऋषि की मान्यता को ऋषि के भाव से, अधिक गाम्भीयं पूर्वक समभा जा सके । एक ऋषिकृत ग्रन्थ पर ऋषि का भाष्य हो जाने से 'सोने में सुगन्थ' वाली कहावत चिरतार्थ हो जाती है और उसका महत्त्व भी कई गुणा बढ़ जाता है ।

महर्षि के श्लोकों के अर्थ में वैशिष्ट्य है, और गाम्मीर्य है। उन्होंने मनु की मूल मावना को समका है। इस प्रसंग में एक प्रमाण देना पर्याप्त होगा। मनु का निम्न श्लोक जितना प्रसिद्ध है, उसका अर्थ उतना ही अञ्यावहारिक रूप में प्रसिद्ध है —

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ।। (३। ४६)

यहां सभी टीकाकारों ने यह अर्थ किया है — 'जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवता रमण करते हैं।' इस प्रकार अदृश्य देवताओं की कल्पना की गयी है। इस कल्पना से इसका अर्थ अविश्वसनीय, अव्यावहारिक, असंगत एवं हास्यास्पद बन गया। किन्तु महिषें ने 'देवता:' का निरुक्त शास्त्र के आधार पर अर्थ ग्रहण करते हुए कहा है कि 'जिस घर में नारियों की पूजा अर्थात् सत्कार होता है, वहां देवता अर्थात् दिव्यगुण, दिव्य लाम, दिव्यसन्तानें, दिव्यभोग आदि प्राप्त होते हैं। यह प्रत्यक्ष देखा भी जाता है कि जिस घर में नारियों सत्कृत और प्रसन्न रहती हैं, उस घर का वातावरण अनेक सुखों से भरा-पूरा होता है। कितना व्यावहारिक और प्रास्तिक अर्थ है! (विस्तृत विवेचन माध्य में यथास्थान देखिए)।

इस भाष्य में, श्लोकों पर महर्षि दयानन्द के ३४२ अर्थ उद्दृत किये हैं और ५० श्लोकों पर केवला भाव उद्दृत किया है। इस प्रकार ४२२ श्लोकों पर ऋषि के अर्थ और भाव है। महर्षि के जो अर्थ या भाव अक्षरश: उद्दृत किये हैं, उन पर उद्धरणिवहन अंकित हैं। अर्थों में श्लोकों के मूल पद महर्षि के नहीं है, अपितु पदार्थ सुविधा और भाष्य की एकरूपता के लिए लेखक की ओर से संगुक्त कियें

हैं। महर्षि के अर्थ या माव में यदि कोई बृहत्कोष्ठक में शब्द है तो वह भी लेखक की ओर से ही रखा गया है, महर्षि का नहीं है।

महर्षि के अर्थों की अश्वुण्णता बनी रहे, इसका भी ध्यान रखा गया है। अपने ग्रन्थों में श्लोकों का अर्थ या भाव देते समय यदि महर्षि ने किसी पद को छोड़ा हुआ है, तो इस भाष्य में उस स्थान पर टिप्पणी के चिहन देकर उनके अर्थ के ठीक बाद वह पद देकर मैंने उसका अर्थ कर दिया है। पाठक भाष्य पढ़ते समय उसे उस स्थान पर संयुक्त करके अर्थ को समफ लें।

#### सर्वप्रथम प्रक्षेप-निर्देशक —

यह श्रेय भी सर्वप्रथम महर्षि-दयानन्द को ही जाता है कि उन्होंने प्राचीन ग्रन्थों में हुए प्रक्षेपों को पहचाना और उनका संकेत दिया । यों तो मेघातिथि, कुल्लूकमट्ट आदि ने भी पाठमेद के रूप में प्राप्त श्लोकों को प्रक्षिप्तरूप में दर्शाया है, किन्तु निहित स्वार्थी प्रवृत्तियों से हुए प्रक्षेपों की ओर सबसे पहले महर्षि-दयानन्द ने ही घ्यान आकृष्ट किया और इस दृष्टि से कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों को पृथक उद्भत भी किया तथा प्रक्षिप्त श्लोकों को निकालने की प्रेरणा भी दी । मनुस्मृति में हुए प्रक्षेपों के बारे में उन्होंने अपने उपदेशों व ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर उल्लेख किये हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं —

(क) ''अब मनु जी का घर्मशास्त्र कौन-सी स्थिति में है, इसका विचार करना चाहिए। जैसे खाले लोग दूध में पानी डालकर उस दूध को बद्धते हैं और मोल लेने वालों को फंसाते हैं. उसी प्रकार मानवधर्मशास्त्र की अवस्था हुई है। उसमें बहुत-से दुष्ट क्षेपक श्लोक हैं, वे वस्तुत: भगवान मनु के नहीं हैं।''

(पू. प्र. प्र. ५१)

(ख) ''एक दिन स्वामी जी यह उपदेश दे रहे थे कि वर्णभेद गुण पर निर्मर है, न कि जन्म पर ; और अपने कथन की पुष्टि में मनुस्मृति के कुछ श्लोक पढ़ रहे थे. इस पर एक मनुष्य ने कहा कि मनुस्मृति में अन्य श्लोक इसके विरुद्ध मी हैं। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि वे प्रक्षिप्त हैं।''
(द. जी. दे. प. ३५७)

कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों का स्वग्रन्थों में निर्देश —

(ग) सत्यार्थप्रकाश में निम्न श्लोकों की प्रक्षिप्त रूप में समीक्षा की है —

१. प्रोक्षितं मक्षयेन्मांसम् . . . . . . . । । (५ । २७ ।।)

अर्थ - यज्ञ में प्रोक्षण से शुद्ध किए मांस को खावे।।

२. न मांसमक्षणे दोषो न मधे न च मैथुने । प्रवृत्तिरेषा मूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ।।(४ । ४६ ।।)

(पृ. २८३, एकादश समु.)

अर्थ — माँस के खाने, शराब-पीने और शास्त्रविरुद्ध मैथुन (व्यमिचार) में कोई दोष नहीं है । ये सब प्राणियों की स्वामाविक प्रवृत्तियाँ हैं । इनसे निवृत्त होना अत्यन्त लामप्रद है ।

३. पुराणानि खिलानि च । १३ । २३२ । । (स. प्र. प्र. ३२६)

(घ) ''ब्राइमण लोगों में विद्या की कमी होती गई और अमिमान बढता गया ।..... जब देखा कि हमारा मन्त्र चल गया और सब लोग हमारी आज्ञा को मानते हैं; तब उन्होंने अनेक प्रकार के ब्रत, उपवास, उद्यापन, श्राद और मूर्तिपूजन आदि वेदिवरुद्ध कमों में लोगों को चलाना प्रारम्म कर दिया, जिससे अनायास अपनी आजीविका चल सके । सर्वसाधारण,ब्राइमणों से विमुख न हो जावें, इसलिए ऐसे-एसे श्लोक गढे गए —

#### आवदांश्चेव विदांश्च बाहमणं दैवतं महत् । प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाग्निदैवतं महत् ।।(९ । ३१७ ।।)

अर्थ — ब्राह्मण चाहे विद्वान् हो अथवा मूर्ख, बड़ा देवता है । जैसे अग्नि हवन के लिए हो अथवा न हो, फिर भी बड़ा देवता है ।

श्मशाने चापि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति । हुयमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभिवर्धते ।। (९ । ३१८ ।।)

अर्थ — तेजस्वी अग्नि का तेज श्मशानों में नी नष्ट नहीं होता है और यज्ञों में हिव को प्राप्त करके तो वह अग्नि अधिक बढ़ जाता है।

अग्नि के दृष्टान्त से प्रकट किया है कि ब्राह्मण चाहे विद्वान् हो या मूर्ख, वह साक्षात् देवता है। प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार के बनावटी श्लोक डालकर और नवीन रचनाएं करके ब्राह्मणों ने अपनी शक्ति बढ़ाई और मन्वादि स्मृतियों में भी अपने महत्त्व के वाक्य मिला दिए। यथा —

एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु। सर्वथा ब्राहमणा : पुज्या : परमं दैवतं हि तत् ।।(९ । ३१९ ।।)

(पू. प्र. प्र. १३४)

अर्थ — इस प्रकार चाहे बाहमण कैसे भी अनिष्ट कर्मों में रत रहें, फिर भी वे सब प्रकार से पूज्य हैं। क्योंकि वह बहा देवता है।

(ड·) ''मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोक और उससे धृथक स्मृति ग्रन्थ (अपठनीय हैं)''। (त्रमृ. भू. ग्रन्थप्रामाण्य.)

उपर्युक्त घोषणा, विद्वान, आर्षभक्त तथा मत-मतान्तरों के जाल से विमुक्त, स्वार्थहीन, निष्पक्षक्त महर्षि-दयानन्द ही कर सके हैं, जिन्होंने वेद-ज्ञान के सूर्यसम प्रकाश में सत्यासत्य का निर्णय कर लिया था। और सत्यासत्य के निर्णय का माप -दण्ड भी हमारे लिए स्पष्ट किया। महर्षि दयानन्द ने प्राचीन शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि —

सद्भामाण्यमनृतव्याचातपुनरुक्तदोषेभ्य: ।।(न्यायदर्शन २ । ५७ ।।)

अर्थात — वह प्रमाण के योग्य नहीं होता, जिसमें मिथ्या बातों का वर्णन, परस्पर विरोधी तथा पुनरुक्त बातों का वर्णन हो ।

ये उद्धरण इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि महर्षि-दयानन्द ने मनुस्मृति के बिगड़े हुए रूप को पहचाना था और उसके सुघार के लिए सर्वप्रथम प्रयास किये थे । इस प्रकार साहित्य के अन्दर होने वाले प्रक्षेपों का निर्देश देने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति महर्षि-दयानन्द थे । उनकी इस अमूतपूर्व महत्त्वपूर्ण देन के लिए साहित्य-क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कृतज्ञता अनुभव करनी चाहिए !

## ४. महर्षि-दयानन्द द्वारा उद्भत श्लोकों का प्रक्षेपान्तर्गमन —

महर्षि-दयानन्द द्वारा स्वग्रन्थों में की गई प्रेरणाओं से प्रेरित होकर ही मनुस्मृति के प्रक्षेपों को दूर करने का यह प्रयास किया जा रहा है। यह कहना चाहिए कि महर्षि-दयानन्द के उद्देश्य की पूर्ति करना ही इस कार्य का लक्ष्य है। इससे पूर्व भी आर्यसमाज के कुछ विद्वानों ने मनुस्मृति के प्रक्षेप निकालने के प्रयास किये हैं, किन्तु उनमें कुछ सुनिश्चित आधार न अपनाने के कारण भ्रान्तियाँ एवं दोष रह गये हैं। कुछ एक ने तो महर्षि-दयानन्द द्वारा उद्धृत सम्पूर्ण प्रसंगों को ही प्रक्षिप्त घोषित कर दिया है। बिना किसी आधार के इस प्रकार करना दुस्साहस मात्र कहा जायेगा। कुछ विद्वानों ने

ग्रिक्षप्त कोटि में आने वाले विभिन्न श्लोकों को भी मौलिक मानलिया है, जिन्हें हमने सप्रमाण प्रक्षिप्त सिद्ध किया है। हमने जो आधार अपनाये हैं, प्रसंगानुसार उनकी एक बार पुन: चर्चा कर देना उपयुक्त रहेगा। वे ये हैं —

- १. विषय-विरोध
- २. प्रसंग-विरोध
- ३. अन्तर्विरोघ
- .४. पुनरुक्<del>ति</del>याँ
- थ्र. शैली-विरोध
- ६. अवान्तर-विरोध
- ७. वेद-विरोध

इस कार्य को करते हुए हमारे सामने भी एक विवशता उत्पन्न हो आई है । उसे स्पष्ट कर देंना हम स्वयं आवश्यक समझते हैं । वह यह कि प्रक्षेंपों को निकालने को लिए जो 'आधार' हमने निर्धारित किये हैं, उनमें महर्षि दयानन्द द्वारा उद्गत कुछ श्लोक भी आ गये हैं । महर्षि दयानन्द द्वारा उद्गत श्लोक कैसे प्रक्षेपान्तर्गत आये हैं, अथवा उन्हें प्रक्षिप्त क्यों स्वीकार किया जा रहा है तथा उन्हें मान लेने पर क्या उल्फन पैदा हो जायेगी, इन बातों का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है —

- १ मनुस्मृति के प्रक्षेपों को निकालने के इस उलफनपूर्ण और महाकठिन कार्य को पूर्ण करने के लिए हमने जो उपर्युक्त 'आघार' या 'मानदण्ड' निर्धारित किये हैं, वे विश्वद्व रूप से कृतित्व पर आघारित हैं, और वे सर्वमान्य हैं। इस अनुसन्धान कार्य को करते हुए किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं अपनाया है। यह प्रयत्न किया गया कि कृति की शैली के अनुसार ही उसका वास्तविक रूप प्रकाश में आये और यह कार्य सभी वर्ग के व्यक्तियों में समानरूप से मान्य हो सके। यदि ऐसा नहीं हो पाया तो इस कार्य की न तो कोई विशेष उपयोगिता ही सिद्ध होगी और न ही यह न्यायोचित ही होगा। इसिलए पक्षपातरहित होकर हमें यह कार्य करना पड़ा। महिष्ट वयानन्द ने भी पक्षपातरहित को ही धर्म माना है। हमने उनकी इस बात को मानते हुए पक्षपातरहितता दिखाई है। उपर्युक्त आघारों की सीमा में आने वाले महिष्ट दयानन्द द्वारा उद्भत कुछ श्लोकों को हमने इस कारण प्रक्षिप्त को टे में रखा है कि यदि कुछ श्लोकों को इन नियमों से मुक्त कर दिया जाये तो फिर ये 'आघार' ही व्यर्थ सिद्ध होंगें और आघाररहित रूप में किया गया कार्य कभी प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता।
- २ महर्षि दयानन्द द्वारा उद्दत जितने श्लोक प्रक्षेपान्तर्गत आये हैं उनका मनुस्मृति की किसी मान्यता से विरोध नहीं है. अपितु वे प्रकरणविरोध के आधार पर प्रक्षिप्त कोटि में आते हैं। इसे महर्षि की तुटि नहीं कहा जा सकता और न ही इस बात पर कोई आपित की जा सकती है; क्यों कि, एक तो महर्षि ने स्वतन्त्ररूप से मनुस्मृति के प्रक्षेप निकालने का कार्य नहीं किया और दूसरी बात यह है कि मनुस्मृति के उद्भरण लेते समय, प्रकरण इस दृष्टि से उनके विचार का विषय नहीं रहा। महर्षि स्वयं मनुस्मृति में अनेक प्रक्षेपों का होना मानते हैं। इसी अध्याय में इस विषय में उनकी सम्मतियां उद्दत की जा चुकी हैं। इसी कारण उन्होंने अपने ग्रन्थों में मनुस्मृति केश्लोकों के साथ यह शैली अपनायी है कि उद्धृत श्लोकों के साथ अध्याय और संख्या का उल्लेख नहीं किया। इस प्रकार हमारा यह कार्य उनके विचद्ध नहीं जाता।
- ३ प्रक्षेपों के अन्तर्गत आने वाले महिष् के कुछ श्लोक ऐसे हैं जो प्रंसग की दृष्टि से अपने पूर्व श्लोकों से सम्बद्ध हैं और वे पूर्व के आधारभूत श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं, अत: उनके साथ सम्बद्ध

होने के कारण महर्षि द्वारा उद्गत श्लोक भी प्रक्षेपान्तर्गत आ जाते हैं।

महर्षि दयानन्द द्वारा उद्धृत जो श्लोक प्रक्षेपान्तर्गत आये हैं,वे श्लोक तथा उनके प्रक्षेपान्तर्गमन के कारण या आधार निम्न हैं —

श. आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनव: ।
 ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायण: स्मृत: ।।(१ । १० ।।)
 (उदयुत — स. प्र. प्र. १९)

अर्थ — 'अप्' तत्त्व का नाम नारा है, और अप् तत्त्व परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। वे अप हत्त्व परमात्मा के अयन — निवासस्थान हैं अर्थात् परमात्मा उनमें व्यापक है, अत : परमात्मा का नाम 'नारायण' है।।

आचार - महर्षि द्वारा उद्भुत इस श्लोक का स्वतन्त्र रूप से किसी मान्यता से विरोध नहीं है. किन्तु जिस पूर्वापर प्रसंग से यह सम्बद्ध है,वह प्रसंग अनेक 'आधारों' के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है अत : उससे जुड़ा होने के कारण यह श्लोक भी प्रक्षेपान्तर्गत आ जाता है । वह प्रसंग निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है --(१) मनुस्मृति में जगत की उत्पत्ति 'महत् ' आदि तत्त्वों के द्वारा सुक्ष्म से स्थल. स्यूलतर और स्यूलतम के क्रम से मानी है [१ । १४-२४] । ७-१३ श्लोकों के इस प्रसंग में अपने शरीर से प्रजाओं की सिष्ट करने की इच्छा से 'अप:' की सिष्ट, उनसे अण्डे का निर्माण [द-९ ], अण्डे से ब्रहमा की उत्पत्ति [९, ११], फिर अण्डे के दो टुकडे करके चुलोक,मूमिलोक आदि का निर्माण [१२-१३] आदि जगदुत्पत्ति की प्रक्रिया उक्त मान्यता के विरुद्ध है । (२) ७ –१३ श्लोकों का यह प्रसंग प्रसंगविरुद्ध मी है, यतो हि १४-१८ श्लोकों में अभी सूक्ष्मतत्त्वों की उत्पत्ति कही जा रही है । उनकी उत्पत्ति के पश्चात ही स्यूल सृष्टि की उत्पत्ति संमव है । किन्तु इस प्रसंग में सक्ष्मतत्त्वों की उत्पत्ति कहने से पूर्व ही स्थूलसृष्टि – समुद्र, बूलोक, पृथिवीलोक [१३] और अण्डाकाररूप ब्रहमाण्ड की उत्पत्ति प्रदर्शित कर दी । यह क्रमविरुद्ध वर्णन इसे प्रसंगविरोधी प्रक्षेप सिद्ध करता है । (३) यह प्रसंग इस प्रकार भी प्रसंगविरुद्ध सिद्ध होता है कि इस प्रसंग/के १३ वें क्लोक की १४ वें से संगति नहीं जड़ती । १३ वें में लोकों की रचना का वर्णन है, जबकि १४ से प्रकृति से 'महत' आदि की उत्पत्ति का वर्णन प्रारम्भ किया है । १४ वें के भाषा-प्रयोग को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह श्लोक छटे से सम्बद्ध है । क्योंकि छठे श्लोक में जगदुत्पत्ति के रूप में ही परमात्मा की प्रकटता विखलाते हुए 'तमोनुद:' 'महामृतादि वृत्तीजा:' विशेषण पठित है । इससे यह संकेत मिलता है कि इसके बाद प्रकृति से 'महत्' 'पञ्चमृत' आदि महामृतो' की उत्पत्ति प्रदर्शित करना ही रचयिता को अमीष्ट है। अण्डे आदि की उत्पत्ति दर्शाना अमीष्ट नहीं है (जैसा कि ९ - १३ श्लोको में वर्णित है), और वह उत्पत्ति १४ वे श्लोक से प्रदर्शित है, अत : छठे से १४वां क्लोक सम्बद्ध है । इस प्रकार बीच का यह ७-१३ क्लोकों का प्रसंग प्रसंगविरोधी सिद्ध होता है ।

प्रकरण-विरोध — इस श्लोक का प्रकरणविरोध सिंद्ध होता है, यतो हि इसमें 'नारायण' शब्द की व्युत्पत्ति दर्शायी गई है। यहां पूर्वापर प्रसंग में 'नारायण' शब्द की कोई चर्चा नहीं है। यहां पूर्वापर प्रसंग सृष्टि-तत्त्वों की उत्पत्ति का है। उसके बीच में किसी नाम की व्युत्पत्ति दर्शाना प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता। यदि यह कहा जाये कि द वें श्लोक में 'अप:' शब्द आया था उसके प्रसंग से नारायण शब्द की उत्पत्ति दर्शा दी, तो इसका स्पष्ट-सा उत्तर यह है कि मनु की इस प्रकार की शैली नहीं है। यदि ऐसी शैली होती तो वे श्लोक में पठित 'स्वयंभू:' 'मगवान्' आदि नामों और विशेषणों की व्युत्पत्ति मी दर्शति।

- २. मरीचिमन्त्र्यहिगरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम् । प्रचेतसं वसिष्ठं च मृगुं नारदमेव च ।।(१ । ३५ ।।)
- ३. एते मन्दितु सप्तान्यानसूजन्मूरितेजसः। देवान्देवनिकार्याश्च महर्षीश्चमितौजसः।।(१।३६।।) (उद्युत —पुनाप्रवचन प्. ९४)

अर्थ — मनु ने जिन दश प्रजापित महर्षियों को उत्पन्न किया, उनके नाम इस प्रकार है —मरीचि, अत्रि, अङ्गिगरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेतस, वसिष्ठ, भृगु और नारद। (१।३५)।। इन महर्षियों ने सात दूसरे बहुत तेजस्वी मनुओं को उत्पन्न किया और देव, देवसमूह तथा अपरिमित शक्तिसम्पन्न महर्षियों को उत्पन्न किया। (१।३६)

प्रकरण-विरोध — (१) सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन १४ —२२ श्लोकों में वर्णित हो चुका । उसके पश्चात् २५ — ३० श्लोकों में उत्पन्न प्रजाओं के कमों की व्यवस्था का भी वर्णन किया जा चुका है । इससे यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि-उत्पत्ति का प्रसंग १४ —२२ श्लोकों में ही पूर्ण हो चुका । प्रसंग के पूर्ण होने के बाद पुन: मिन्न पदित से उसी सृष्टि-उत्पत्ति के प्रसंग को प्रारम्भ करना प्रसंगिवरुद है । ३२-४१ श्लोकों में पुन: सृष्टिरचना का वर्णन है, ये श्लोक भी उसके अन्तर्गत हैं और उन्हीं से सम्बद्ध हैं, अत: प्रक्षेपान्तर्गत कहे जायेंगे ।

ये श्लोक इस प्रकार भी प्रक्षेपान्तर्गत आते हैं कि ये ३३ —३४ श्लोकों से सम्बद्ध हैं। (१) ३३ —३४ श्लोकों में ब्रह्मा के आघे शरीर से पुरुष की उत्पत्ति, आघे से स्त्री की, और उसमें विराट् की उत्पत्ति, विराट् से मनु और मनु से अन्य मनुओं की उत्पत्ति प्रदर्शित है। ये श्लोक १।१६,१९,२३,२६ —३१ के विरुद्ध हैं, इन श्लोकों में एक साथ अनेक प्राणियों की उत्पत्ति का होना प्रदर्शित है, ब्रह्मा के वंश से नहीं। (२) और फिर जब उक्त श्लोकों में सभी प्राणियों की उत्पत्ति दिखा ही दी है तो यहां फिर प्राणियों की उत्पत्ति दशांना स्वत: प्रसंगविरुद्ध है। (३) ३२-४१ श्लोकों के इस प्रसंग में महार्षियों से चर-अचर, स्थावर-जंगम जगत् की उत्पत्ति कहना प्रकृतिविरुद्ध भी है। इस प्रकार इन श्लोकों का यह प्रसंग प्रक्षिपत्त है और ये श्लोक पूर्वापर रूप से इस प्रसंग से सम्बद्ध हैं ये भी प्रक्षेपान्तर्गत आ जाते हैं।

## ४. निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधि: ।।( २ । १६)

(सं. वि. प्र. २७)

महर्षि ने इस श्लोक की यह एक ही पंक्ति उद्दृत की है। अग्रिमपंक्ति में सिद्धान्त विरोध आने से उन्हें वह ग्राह्य नहीं थी। यहां महर्षि को केवल यह दिखलाना ही अभीष्ट है कि संस्कार, निषेक से अन्त्येष्टि पर्यन्त, सोलाह होते हैं। मनुस्मृति में यह श्लोक पूर्वापर धर्ममूलवर्णन के प्रसंग के विरुद्ध है। यहां शास्त्राधिकार का प्रसंग नहीं है और न सोलाह संस्कारों का। इसमें मनुस्मृति को 'शास्त्र' संज्ञा से अभिहित करना भी इसे शैली की दृष्टि से परवर्ती सिद्ध करता है (द्र. शैलीगन आधार मनु. का पुन. द्वितीय अध्याय में)।

प्रतिन वदिन्त तु पितृन् रुद्धांश्चैव पितामहान् ।
 प्रिपतामहांस्त्यादित्यां अप्रुतिरेषा सनातनी ।।(३।२८४।।)
 (उद्धृत —पञ्चमहायज्ञविधि)

अर्थ — वसुओं को पितर, रुद्रों को पितामह और आदित्यों को प्रपितामह कहते हैं। यह प्राचीनकाल से सुनते आए हैं। प्रकरण-विरुद्ध —(१) ११६ —११८ श्लोकों में गृहस्थी के लिए अतिथि को खिलाकर खाने का विधान है, या फिर यज्ञशेष अन्न खाने का विधान है। २८५ वें श्लोक में 'यज्ञशेष' अन्न का लक्षण वर्णित है। यह कहना चाहिए कि ११६-११७ श्लोकों के ११८ और २८५ श्लोक अर्थवादरूप हैं, या दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि ११८ वें श्लोक की वाक्यपूर्ति २८५ वें में होती है। बीच के श्लोकों ने उस वाक्यक्रम को भंग कर दिया है, अत: ये श्लोक प्रसंगविरुद्ध हैं।

(२) इस श्लोक में मनु से विरुद्ध कोई मान्यता नहीं है. किन्तु यह श्लोक जिस पूर्व वर्णन से प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्ध है,वह १२२ से २८३ श्लोकों का वर्णन मृतकन्न्राद्ध का विधायक है । यह प्रसंग अनेक 'आधारों' के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है । उस प्रकरण से जुड़ा होने के कारण यह श्लोक भी प्रक्षेपान्नर्गत आ जाता है ।

# दशसूनासमं चक्र दशचक्रसमो ध्वज:। दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो नृप:।।(४।८५।)

, उद्धृत — सं वि. १५१)

अर्थ — दस कसाइयों कं समान एक तेली, दस तेलियों के समान एक कलार दस कलारों के समान एक वेश्याजीवी और दस वेश्याजीवियों के समान एक राजा होता है।

आघार — यह श्लोक प्रसंग की दृष्टि से द्रिप्त वें श्लोक से सम्बद्ध है। द्रिप्त वें श्लोक में यह अक्षत्रिय से उत्पन्न राजा कसाई. तेली. कलार एवं भेष बदलकर जीविका करने वाला, इनसे दान न लेने का विधान है। द्रिप्त वें में उनकी तुलनात्मक शैली में निन्दा है। द्रिप्त वें श्लोक में जन्मना वर्ण-व्यवस्था की मान्यता प्रदर्शित की है.जो मनु की कर्मणा वर्णव्यवस्था [१। द्रुष्ठ —९१; २। इद्र (४३). १२६ (१०१) १४६ –१४६ (१२१ –१२३); ४। २४५ वें मान्यता के विरुद्ध है। द्रुप्त वां श्लोक इस आधार पर प्रक्षिप्त है। उसके साथ जुड़ा होने के कारण द्रुप्त वां श्लोक मी प्रक्षिप्त कहा जायेगा।

# पुरो: प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् । प्रेतहारै: समं तत्र दशरात्रेण शुद्ध्यति ।।(४ ।६४ ।।) (उद्गत —स. प्र. ३० पत्रविज्ञा. १०१)

अर्थ — मृत गुरु के पितृमेध (अन्त्येष्टि) को करने वाला शिष्य मृतशरीर को उठाने वालों के साथ दश रात-दिन में श्रुद्ध होता है ।।

प्रकरणविरुद्ध — ५ । ५७ वें इलोक में मनु ने दंहशुद्धि और द्रष्ट्यों को शुद्धि के विषय को कहने का कथन किया है । भूमिका रूप में शुद्धिकारक पदार्थों का वर्णन १०५ —१०७ इलोकों में वर्णित है उसके बाद १०९ वें में शरीर-शुद्धि का उपाय विहित है । इस प्रकार प्रसगक्रम की दृष्टि से ५७ के बाद उसकी भूमिकारूप १०५ —१०७ इलोक होने चाहियें । बीच के ५० से १०४ इलोकों ने उस क्रिम को भंग करके सिपण्ड-असिपण्ड भेदों से मृतकशुद्धि तथा सूतकशुद्धि का वर्णन किया है । शुद्धिकारक पदार्थों के कथन से पूर्व ही शुद्धि के उपायों का वर्णन करना प्रसगक्रम की दृष्टि से असंगत है , अत : बीच के ये सभी इलोक प्रक्षिप्त हैं । इनके अन्तर्गत आने से यह इलोक भी प्रक्षिप्त कहलायेगा ।

द उपस्थमुदरं जिह्ना हस्तौ पादौ च पञ्चमम् । चश्चनांसा च कर्णौ च चनं देहस्तथैव च ।।।६ । १२५ ।।] (स. प्र. १८१ ए. स उद्गत) आधा — मनु ने दण्ड के दस स्थान बताये हैं — जननेन्द्रिय, पेट, जीम, दोनों हाथ, दोनों पेर, आँख, नाक, दोनों कान, धन और शरीर ।

प्रकरणिक्द — (१) यहां पूर्वापर प्रसंग ८ । १२२ और १२६ —१३१ श्लोकों में अर्थदण्ड का चल रहा है । बीच में शरीरदण्डों का कथन करना पूर्वापर प्रसंगिविरुद्ध है । (२) १२४ वां श्लोक वर्णन-शैली के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है । उसमें प्रयोग — ''दश स्थानानि दण्डस्य मनु : स्वायम्भुवो ५ श्रवीत्'' । स्पष्ट है कि इस श्लोक का प्रवक्ता स्वयं मनु नृहीं है, कोई अन्य व्यक्ति है । अत : इस आधार पर यह श्लोक भी प्रक्षिप्त है । १२५ वां श्लोक प्रसंग की दृष्टि से १२४ वें से सम्बद्ध है । उसका अर्थवाद है । अत : उसके प्रक्षिप्त होने पर १२५ वां स्वत : प्रक्षिप्त कहलायेगा ।

- ९. अहन्यहन्यवेश्वेत कर्मान्तान्त्राहनानि च। आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोशमेव च।।(८।४१९।।)
- १०. एवं सर्वानिमान् रांजा व्यवहारान् समापयन् । व्यपोह्य किल्विषं सर्वं प्राप्नोति परमांगतिम् । ।(८ । ४२० ।।)

(उद्दत —स. प्र. पृ. १७५)

अर्थ — राजा प्रतिदिन राज-कायाँ, हाथी आदि सवारियां, आय-व्यय के लेखों, खानों और खजानों का निरीक्षण करे। (८।४१९)

इस प्रकार राजा इन सब विवादों को समाप्त कराता हुआ सब प्रकार के दोषों (पापों) को दूर कर देता है और उत्तम गति को प्राप्त करता है। (८।४२०)

प्रकरणिवरुद्ध — ६ । ३ श्लोक से अठारह प्रकार के व्यवहारों (मुकहमों) का वर्णन शुरू हुआ था, जो ९ । २५० में समाप्त होता है । आठवें अध्याय के अन्त में केवल पन्द्रह व्यवहार ही समाप्त हो पाये हैं, और व्यवहारों के समाप्ति-सूचक ये श्लोक सभी व्यवहारों की समाप्ति का संकेत देकर उसका फलकथन कर रहें हैं । प्रसंग या विषय समाप्त होने से पूर्व ही उसकी समाप्ति का संकेत करना कभी मौलिक रूप से नहीं हो सकता, अत: ये प्रसंगविरुद्ध और अशुद्ध हैं । अठारह व्यवहारों का समाप्तिसूचक मौलिक श्लोक ९ । २५० वा यथास्थान उपलब्ध है । ये अध्यायों की समाप्ति पर समाप्ति या उपसंहार-सूचक श्लोकों की एकरूपता बनाये रखने के लिए प्रक्षेप किये प्रतीत होते हैं । यहां विषय समाप्त न होने के कारण अध्यायकार को कोई समाप्तिसूचक श्लोक नहीं दिखाई पड़ा, अत: उसने स्वयं इस प्रकार का श्लोक रचकर मिला दिया ।

इस प्रकार तटस्य आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध हुए प्रकरणों के बीच में आने के कारण महर्षि के ये श्लोक मनुस्मृति के सन्दर्भ में प्रक्षिप्तकोटि में आ जाते हैं।



# मनुस्मृति शुद्राशुद्धि-पत्र

| पृष्ठसंख्या | पंक्ति     | अशुद                  | शुदरूप                 |
|-------------|------------|-----------------------|------------------------|
| 5           | १५         | <b>द्योत</b> नाथ      | द्योतनार्थ             |
| १९          | १८         | सष्टि                 | सृष्टि                 |
| २४          | ¥          | पेर                   | पैर                    |
| २५          | २२         | प्रविष                | प्रविष्ट               |
| २८          | २४         | जवात्मा               | जीवात्मा               |
| <b>9</b> 0  | १०         | उत्पत्ति का नाम       | उत्पत्ति का क्रम       |
| 80          | १८         | किय                   | किया                   |
| ४१          | <b>३</b> 0 | (छपना छूट गया है)     | प्राप्त हो गया ।।      |
| ४६          | ર          | नसजन्                 | नसुजन्                 |
| પ્રસ        | 90         | े काल                 | के काल                 |
| ६ट          | १७         | र्आ लोग               | आर्यलोग                |
| <b>50</b>   | १९         | इय प्रत्यय            | इय् आदेश               |
| द्रप        | 90         | व्रताचारण             | व्रताचरण               |
| १०९         | १६         | अथात्                 | अर्थात्                |
| ,,          | १७         | नादयों, जा            | नदियों', जो            |
| ,,          | १८         | दश, नदा               | देश, नदी               |
| **          | १९         | दाक्षण दशीय           | दक्षिण देशीय           |
| 800         | 90         | दाना नदियों क         | दोनों नदियों के        |
| ,,          | २१         | आया, आयावर्त्त        | आर्यों, आर्यावर्त्त    |
| **          | २६         | पूव                   | पूर्व                  |
| ,,          | २७         | दृषद्वता जा, पूवमाग,  | दृषद्वती जो, पूर्वमाग, |
|             |            | स कलक                 | से निकलके              |
| ,,          | २८         | पूव, आर, म            | पूर्व, और, में         |
| ११२         | ર          | आच ण                  | आचरण                   |
| १३८         | ş          | ह्यदइ मुख:            | ह्युदइ.मुख :           |
| १५८         | પ્         | रसन                   | रसना                   |
| १५९         | १          | अधम                   | अधर्म                  |
| १५९         | १६         | चातन् केवलान्         | <b>चै</b> तान्केवलान्  |
| १७६         | १८         | चरणस्प                | चरणस्पर्श              |
| १९१         | २४         | आ ह 🕂 एव नखाग्रेभ्य : | आ नखाग्रेभ्य : ह 🕂 एव  |
| १९२         | १९         | अकिक्षा               | अशिक्षा                |
| १९५         | ३२         | २७६                   | १७६                    |
| २०९         | ११         | दबवाना                | दबाना                  |
|             |            |                       |                        |

| २१४          | <b>ર</b> ્ | करान               | करना                         |
|--------------|------------|--------------------|------------------------------|
| २१७          | ર          | स्पप्त :           | स्पष्टत :                    |
| २२१          | २७         | विद्यमाम           | विद्यमान                     |
| २२५          | २९         | दिजो               | द्विजो                       |
| २२८          | २९         | तिता               | पिता                         |
| २३६          | ३३         | दे                 | देव                          |
| २५०          | ३१         | गन                 | गमन                          |
| 900          | २२         | विज्ञनम्           | विज्ञानम्                    |
| २७०          | ३२         | श्रष्ठान           | श्रेष्ठान्                   |
| ३२४          | १६         | यज्ञाहु            | यज्ञाहुति                    |
| ३४२          | २२         | नैनामी त           | नैनमिक्षेत्                  |
| ३५२          | ३२         | अन्यादपि           | अन्त्यादपि                   |
| ३५७          | १२         | अनघयय              | अन्ध्याय                     |
| ३६१          | ३२         | श्रयम्             | श्रमम्                       |
| ३६६          | २१         | दुलमाम्            | दुर्लभाम्                    |
| ३६७          | १२         | मूख                | मूर्ख                        |
| ३६९          | 듁          | चपेच्च             | जपेच्य                       |
| <b>રહ</b> ્ય | ş          | ईच्या              | ईर्घ्या                      |
| <b>३७</b> ≂  | २९         | चवारमेत्           | <b>चैवार</b> मेत्            |
| ४६२          | ર          | चाग्निपरिदम्       | चाग्निपरिच्छदम्              |
| ४८८          | ર્પ        | व्यइति             | <b>व्याहृ</b> ति             |
| ४९३          | १४         | छटे                | छोटे                         |
| ५१२          | १८         | दिण्ड ;, सव,       | दण्ड:, सर्वा:,               |
| ५२३          | २२         | सुदा               | सुदास                        |
| ५२५          | 2          | स्यापयित           | स्थापर्यितुम्                |
| ५२६          | २०         | वास्य न:           | दिवास्वप्न:                  |
| ५३९          | १२         | प्रकाट             | प्रकोटा                      |
| ५५८          | ર          | जितेन्द्रय         | जितेन्द्रिय                  |
| <b>५६२</b>   | 5          | (अध्यानम्)         | (अघ्वानम्) मार्ग की दूरी आदि |
| ५६३          | <b>30</b>  | नियुत              | नियुक्त 💮 💮                  |
| ५६३          | 38         | कीक्मदनी           | की आमदनी                     |
| ५८६          | २४         | यथा तु यानमतिष्ठेद | यदा तु यानमातिष्ठेद          |
| ५९०          | १३         | सवदिश्वु-          | सर्वदिश्व                    |
| ५९४          | २३         | युद्धन             | युद्धेन                      |
| ५९४          | २४         | समस्त:             | समस्ते :                     |
| ५९६          | १          | सवषाम्             | सर्वेषाम्                    |
| ५९६          | ą          | नाना               | बनाना                        |
|              |            |                    |                              |

# शुद्धाशुद्धि -पत्र

| ५९८         | १२         | धर्मज्ञ' न                  | धर्मज्ञं च                       |
|-------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|
| ५९८         | १७         | छटे                         | छोटे                             |
| ६०३         | ą          | प्रयन                       | प्रयत्न                          |
| ६०६         | २२         | सौंप वे                     | सौंप देवे                        |
| <b>६०</b> ८ | ş          | राजधर्मान्तर्ग              | राजधर्मान्तर्गत                  |
| ६१७         | ३२         | अनयौ                        | अनर्थौ                           |
| ६२१         | ય          | घतयेत                       | घातयेत्                          |
| ६२६         | <b>3</b> 0 | लेख                         | के लेख                           |
| ६३२         | २३         |                             | (स्त्रिया: अपि असंभवे) उक्त      |
|             |            | पूर्वोक्त साक्षी न होने पर, | स्थानों में स्त्री की विद्यमानता |
|             |            |                             | न होने पर,                       |
| ६४५         | ११         | विरद्ध                      | विरुद्ध                          |
| ६४९         | ε,         | ये दण्हों                   | इन दण्डों                        |
| ६५३         | १          | रप्यघरण                     | राप्यधरण                         |
| ६५८         | ર૪         | लौटान                       | लौटाने                           |
| ६६७         | 8          | चतुर्भग'                    | चतुर्मागं                        |
| ६७३         | 5          | निक्षेपस्य                  | निक्षिप्तस्य                     |
| ६८३         | १४         | ('अमृते भृति:' पदों का      | (अमृते मृति:) भरण-पोषण का        |
|             |            | अर्थ छूट गया है)            | व्यय न लेने पर यह दूघ ही         |
|             |            |                             | उसकी जीविका है।                  |
| 200         | १४         | बड़ा घड़ा                   | दश बड़े घड़ों                    |
| ७३१         | १२         | सवस्व                       | सर्वस्व                          |
| ७३१         | १५         | जा वाला                     | जाने वाला                        |
| ७३४         | ફ          | नारित                       | नास्ति                           |
| ७७१         | ર્ય        | पता                         | पिता                             |
| <i>७७</i> ४ | २२         | अश, त्वषाम्                 | अंश, त्वेषाम्                    |
| 200         | ર્ય        | <b>जसी</b>                  | जैसी                             |
| ≥00         | २८         | पुत्रा                      | पुत्री                           |
| ७८२         | १४         | न्यूक'                      | न्यरक                            |
| द्धर        | १२         | आाद                         | आदि                              |
| द३९         | २६         | विद्याध्यायन                | विद्याध्ययन                      |
| ८४९         | १९         | शदृशान्                     | सदृशान्                          |
| ८४९         | २८         | लि <b>खा</b>                | लि <b>खी</b>                     |
| <b>240</b>  | १२         | आर्यवर्त                    | आर्यावर्त                        |
| द्रप्र      | २४         | हन्तु :                     | हन्यु :                          |
| द्रप्रह     | २७         | मान्यता से                  | मान्यता के                       |
| द्रप्रप्त   | ર્ધ        | <b>जाय</b> ते               | जायन्ते                          |

# मनुस्मृति

|                   |            |                        | ` <u>~</u>             |
|-------------------|------------|------------------------|------------------------|
| द्रप्रह           | 8          | तत्र                   | यत्र                   |
| <u>द्रप्र७</u>    | १          | वर्णव्यवस्था है        | वर्णव्यवस्था की है।    |
| दर्द              | ¥          | मृख                    | मूर्ख                  |
| द्ध १             | २७         | द्विजों के             | द्विजों में            |
| द्ध२              | १७         | ोली                    | शैली                   |
| द६२               | २४         | ब्राइनयोनिस्था :       | ब्रहनयोनिस्था:         |
| द्ध४              | २३         | धर्मवैनेपुणम्          | घमं नैपुणम्            |
| द्धप              | ş          | सन्                    | सन                     |
| <b>ದ</b> ಥಿ ದ     | ٩          | जीविता 🕂 🔭             | जीवित 🕂                |
| <b>ದ</b> ಥಿ ದ     | १९         | नार्तो <b>ऽ</b> तं     | नात्तोंऽत्तुं          |
| <i>⊏190</i>       | 88         | घातु                   | धान्य                  |
| Z190              | २८         | न ल                    | न ले –                 |
| द्र७२             | <b>ર</b> ્ | ाक जो                  | कि जो                  |
| द <b>७</b> ३      | ą          | वर्णों की              | वर्णों के              |
| द्र७४             | १६         | दीक्षित हो सके         | दीक्षित न हो सके       |
| <u> ८७४</u>       | २७         | जी के                  | जी ने                  |
| <i>८७</i> ४       | २८         | अनु.                   | मनु.                   |
| ≂७६               | ३४         | संस्कारर्हमति          | स'स्कारमर्हति          |
| 262               | २२-२३      | कारण अयुक्तियुक्त है । | कारण मनुसम्मत नहीं है। |
| <u> </u>          | .8         | यज्ञार्थ               | यज्ञार्थं              |
| <sub>ದ</sub> ದ್ದ೪ | १९         | विद्येत्               | विद्येत                |
| ಜಜ೪               | १०         | न यस्मिन्              | न तस्मिन्              |
| <u> </u>          | २३         | कुयाद्                 | कुर्याद्               |
| ವವವ               | १७         | ब्राह्मवादिषु          | ब्रह्मवादिषु           |
| 222               | २०         | उपसेविनामू             | उपसेविनाम्             |
| <u> </u>          | ११         | श्लोकों से             | श्लोकों के             |
| ೯೯९               | ११         | यज्ञप्रसंगों'          | यज्ञप्रसंगों में       |
| द्र९६             | १४         | <b>जैहमय</b> '         | <b>जैह</b> म्यं        |
| ९०४               | ٩          | पातकिनस्तेव            | पातकिनस्त्वेव          |
| ९०४               | १८         | मास                    | मास'                   |
| ९०६               | 5          | कुर्य :                | कुर्यु :               |
| <b>९</b> १९       | २४         | नार्थ                  | नार्थं                 |
| ९२१               | ફ          | पायश्चित्त             | प्रायश्चित्त           |
| ९३०               | ş          | न्हें                  | उन् <del>हें</del>     |
| ९३७               | ३०         | पृथक्ता                | पृथकता                 |
| ९४१               |            |                        |                        |
| 105               | १९         | प्रत्येक               | प्रेत्य                |
| २४२<br>२४२        | <b> </b>   | प्रत्येक<br>कम         | प्रत्य<br>कर्म         |

¥

| ૧૪૨        | २९       | फल-फूल           | फल-मूल             |
|------------|----------|------------------|--------------------|
| ९५४        | १७       | अधम              | अषम                |
| ९५४        | २७       | मानसा            | मनसा               |
| ९५६        | २४       | तन्मत्राओं       | तन्मात्राखों       |
| ९५९        | ११       | रजोगुण प्रघानता  | सतोगुण प्रधानता    |
| <b>९६१</b> | १४       | ज्ञयम्           | ज्ञेयम्            |
| ९६२        | १४       | अथसंग्रह, धर्म : | अर्थसंग्रह, धर्म : |
| ९६३        | २६       | कम करने          | कर्म करने          |
| ९६७        | १८       | सावमौतिक:        | सार्वमौतिक:        |
| 959        | १९       | सव:              | सर्व :             |
| ९६९        | 8        | क्रव्यवा :       | क्रव्यादा :        |
| 990        | ٩        | पस्करहयुम्       | इयुपस्करम्         |
| ९७४        | 8        | चदु र्जयम्       | च दुर्जयम्         |
| 999        | ય        | प्रत्य           | प्रेत्य            |
| 995        | ४२       | आवश्यता          | आवश्यकता           |
| >>         | २४       | यचाय             | यथार्थ             |
| ९च्ह       | २६       | धम               | धर्म               |
| 990        | 8        | धम               | धर्म               |
| "          | १४       | समतानाम्         | समेतानाम्          |
| ९९२        | <b>`</b> | अधर्म            | अधर्मे             |
| 999        | १८       | अइलादक           | आइलादक             |
| 999        | 219      | न्नियं           | निनत्यं            |

# अथ मनुस्मृतिः

# ऋथ प्रथमोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-'ग्रनुशीलन'-समीक्षाभ्यां सहितः]

(मृष्टि-उत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति विषय १।५ से १।१४४ तक)

मनुस्मृति-मूमिका (१।१से १।४ तक)

महर्षियों का मनु के पास ग्रागमन-

मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः। प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमबुवन् ॥ १ ॥ (१)

(महर्षयः) महर्षि लोग (एकाग्रम् + ग्रासीनम्) एकाग्रतापूर्वक बैठे हुए (मनुम्) मनु के (ग्रभिगम्य) पास जाकर, ग्रौर उनका (यथान्यायम्) यथो-चित (प्रतिपूज्य) सत्कार करके (इदम्) यह (वचनम्) वचन (ग्रज्ञुवन्) बोले-।। १।।

महर्षियों का मनु से वर्णाश्रम-धर्मों के विषय में प्रश्न-

भगवन्सवंवर्णानां यथावदनुपूर्वशः। भ्रन्तरप्रभवाणां च धर्मान्तो वक्तुमहंसि ॥ २ ॥ (२)

(भगवन्) हे भगवन् ! ग्राप (सर्ववर्णानाम्) सब वर्णी = ब्राह्मण्, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र (च) ग्रोर (ग्रन्तरप्रभवाणाम्) सभी वर्णों के ग्रन्दर होने वाले ग्रर्थात् ग्राश्रमों = ब्रह्मचर्यं, गृहस्य, वानप्रस्य ग्रीर संन्यास के [वर्णानां ग्रन्तरे प्रभवः=उत्पत्तिः, स्थितः येषां ते ग्रन्तरप्रभवाः = ग्राश्रमाः] (धर्मान्) धर्मो-कर्त्तंव्यों को (यथावत्) ठीक-ठीक रूप से (ग्रनुपूर्वंशः) ग्रीर क्रमानुसार ग्रर्थात् वर्णों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ग्रीर शूद्र के क्रम से तथा ग्राश्रमों को ब्रह्मचर्यं, गृहस्य, वानप्रस्थ ग्रीर संन्यास के क्रम से (नः) हमें

(वक्तुम्) बतलाने में (ग्रर्हसि) समर्थं हो ।। २ ।। (इस दूसरे क्लोक के प्रक्रन की पूर्ति १।३ में होगी ।)+

अन्तुर्शी का समुति एक धर्मशास्त्र है [धर्मशास्त्र तु वै समृतिः २।१० (१।१२६)]। तदनुसार इसमें धर्म का ही प्रतिपादन है। मनुस्मृति में धर्म के स्वरूप तथा इस क्लोक में स्राये स्राधारभूत नब्द 'सन्तरप्रभवागाम्' पर यहां सप्रमाण विचार किया जाता है—

- (१) धर्म का स्वरूप—(क) व्याकरण की दिष्ट से 'धृत्र-धारणे' धातु से 'ग्रितिस्तु सुद्वसृष् ' [उएगिदि १।१४०] सूत्र से प्राप्त 'मन्' प्रत्यय के योग से 'धर्म' शब्द सिद्ध होता है। 'धारणात् धर्म इत्याहुः' 'श्रियते ग्रनेन लोकः' ग्रादि व्युत्पत्तियों के अनुसार 'जिसे ग्रात्मोन्नित पौर उत्तम सुख के लिए धारण किया जाये' ग्रथवा 'जिसके द्वारा लोक को धारण किया जाये ग्रथित व्यवस्था या मर्यादा में रखा जाये', उसे धर्म कहते हैं। इस प्रकार ग्रात्मा की उन्नति करने वाला, मोक्ष या उत्तम व्यावहारिक सुख देने वाला सदाचरण, कर्त्तव्य ग्रथवा श्रेष्ठ विधान (कानून), नियम, धर्म है।
- (ख) मनुस्मृति में धर्म को व्यापक ग्रर्थ में ग्रहण किया गया है। स्थूल रूप से उसे दो ग्रथों में वर्गीकृत किया जा सकता है—
  - १. मुख्य अर्थ (आध्यात्मिक उद्देश्यसाधक)
  - २. गौएा ग्रथं (लौकिक व्यवहार-साधक)
- १. ब्राघ्यात्मिक क्षेत्र में, ब्राप्ता के उपकारक, निःश्रेयससिद्धि ब्रर्थात् मोक्ष-प्राप्ति कराने वाले 'ब्राचरएा' को 'धर्म' कहते हैं। यह धर्म का मुख्य ब्रर्थ है। यही धर्म सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वजनीन है, जो त्याज्य नहीं है। इसी का प्रतिपादन करना धर्मशास्त्रों का प्रमुख उद्देश्य है। मनु ने इस धर्म का वर्णन निम्न इलोक में किया है—

वेदाभ्यासः, तपः, ज्ञानम्, इन्द्रियाणां च संयमः । धर्मक्रिया, स्रात्मचिन्ता च निःश्रेयसकरं परम् ।। १२।८३॥

निम्न प्रमाणों से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है-

- (म्र) धर्म शनैः संचिनुयात् "परलोकसहायार्यं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥४।२३८॥
- (म्रा) धर्में ए हि सहायेन तमस्तरति सुदुस्तरम् ॥ ४।२४२ ॥
- (इ) धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः । धीविद्या सत्यमकोघो दशकं धर्मलक्षराम् ॥ ६।६२ ॥

<sup>+[</sup>प्रचलित ग्रर्थे—हे भगवन् ! सब वर्णो (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र) श्रौर 'ग्रम्तष्ठादि' श्रनुलोमज, 'सूत' श्रादि प्रतिलोमज, तथा 'भूर्जंकण्टक' श्रादि संकीर्णं जातियों के यथोचित धर्मों को क्रमशः कहने के लिये ग्राप योग्य हैं (श्रतः उन्हें कहिए) ।। २ ।।]

मनुस्मृति में धर्मपालन के परिणामस्वरूप जो फलप्राप्ति दिखायी है, वह भी इस अर्थ की मुख्यता की स्रोर संकेत करती है—

- (ई) एतद्वो ऽमिहितं सर्वं निःश्रेयसकरं परम्। ग्रस्मादप्रस्युतो विष्रः प्राप्नोति परमां गतिम्।। १२।११६।।
- (उ) स्रनेन वित्रो वृत्तेन वर्तयन् वेदशास्त्रवित्। ध्यपेत कल्मचो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते।।४।२६०॥

इस अर्थं की सिद्धि में प्रमाणरूप में १।१२८, २।१३४ [२।१५६], २।२२४ [२४६],४।१३८,१४६,१७४,२३८,२४२,२४३,२६०॥ ८।१६,१७,८३ ग्रादि स्लोक भी द्रष्टक्य हैं।

- २. व्यावहारिक क्षेत्र में, त्रिविध = ग्रात्मिक, मानसिक, शारीरिक उन्नित कराने वाले, मानवत्व ग्रीर देवत्व का विकास करने वाले, उत्तम सुखसाधक श्रेष्ठ व्यावहारिक कर्त्तंव्य, मर्यादाएँ ग्रीर विधान (कानून) धर्म कहलाते हैं। ये व्यावहारिक क्षेत्र के होने के कारण कर्म हैं. जिनमें देश-काल-परिस्थितिवश कुछ परिवर्तन भी ग्रा जाते हैं। इसमें निम्न प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं—
  - (अ) न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।।४।१३८।।
  - (ग्रा) योषितां धर्ममापदि ॥६।५६॥
  - (इ) एव धर्मः स्त्रीपुंसयोः ।।६।१०१, १०३।।
  - (ई) द्युतधमं निबोधत ॥ ६।२२० ॥
  - (ব) वण्डं धर्मं विदुः बुधाः ॥७।१८॥
  - (ऊ) राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि ॥७।१॥
  - (ए) विवाह—'ब्राह्मो धर्मः', 'दैवं धर्मैम्', 'ग्राषंः धर्मं'ः', 'ग्रा सुरः धर्मः । ।। ३। २७ ३१। ग्रादि-ग्रादि ।।

दर्शनशास्त्रों में धर्म के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। उनके ब्रनुसार धर्म की परिभाषा निम्न है—

(म्र) ''यतोऽम्युदयनिःश्रेयसिसिद्धः स धर्मः (वैशेषिक १।१।२)

ग्रथात्—जिसके ग्राचरण से (ग्रम्युदयः) मनुष्य की त्रिविध = ग्रात्मिक, मानसिक व शारीरिक उन्नित ग्रीर व्यावहारिक उत्तम मुख की प्राप्ति एवं वृद्धि हो तथा (निःश्रेयसिद्धिः) मोक्षसुख की सिद्धि हो (सः धर्मः) यह ग्राचरण या कर्त्तव्य धर्म है।

(ग्रा) ''**चोदनालक्षराो धर्मः**'' (पूर्वमीमांसा १।१।२) ग्रर्थात्—(चोदनालक्षणः) वेदों में मनुष्यों को करने के लिए जो कर्त्तंब्य विहित किये हैं, वह (धर्मः) धर्म है।

#### (२) 'अन्तरप्रभवाणाम्' पद का मनु-सम्मत अर्थ---

इस इलोक में मेधातिथि, कुल्लूकभट्ट ग्रौर उनके ग्रनुयायी सभी टीकाकारों ने 'अन्तरप्रमवाणाम्' पद का—''संकीर्णं जातियों या वर्णसङ्करों के'' यह ग्रयं ग्रबुद्ध किया है। इस पद का ग्रर्थ 'ग्राश्रमों के' होना चाहिये। इसकी पुष्टि में निम्न युक्तियाँ हैं—

(क) २।१८ [इस संस्करण के अनुसार १।१३७] में 'अन्तरप्रमवाणाम्' के पर्यायवाची रूप में 'सान्तराला**नाम्'** शब्द का प्रयोग किया है । जैसे यहाँ वर्णों के साथ 'अन्तरप्रभवाएगाम्' शब्द का प्रयोग है, वैसे ही उक्त श्लोक में भी वर्णों के कथन के साथ-साथ 'सान्तरालानाम्' शब्द का प्रयोग है। उस इलोक में 'सान्तरा-लानाम्' शब्द का ग्रर्थं 'श्राश्रम' है, ग्रतः यहां भी उसके पर्यायवाची शब्द 'अन्तरप्रभवाणाम्' शब्दका ग्रर्थं 'ग्राश्रमों के' होनाचाहिये। यद्यपि २। **१**८ [१। १३७] ब्लोक में भी टीकाकारों ने 'सान्तरालानाम्' शब्द का प्रर्थ 'संकीर्ए जाति' या 'वर्णसङ्कर' किया है, किन्तु वह मनु की मान्यता के विरुद्ध है। यतो हि, उस श्लोक में धर्म के चार मूलाधारों में से एक ग्राधार 'सदाचार' [२। ६, १२ या १। १२४, १३१] का लक्षण किया है, और बताया है कि ''ब्रह्मावर्त देश के निवासी वर्णो ग्रौर ग्राश्रमों का, जो परम्परागत श्रेष्ठ ग्राचरण है, वह 'सदाचार' कहलाता है''। इस क्लोक में 'सान्तराल' शब्द का 'वर्णसङ्कर' या 'संकीर्ण जाति' ग्रर्थ इसलिए ग्रहण नहीं हो सकता, क्यों कि वर्णसङ्करों का ग्राचरण 'सदाचार' ही नहीं हो सकता ग्रीर न ही उनके ग्राचरण को उन इलोकों में 'सदाचार' के रूप में माना है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वर्णंसङ्करों के धर्मवर्णन-प्रसङ्ग में जनेक स्थानों पर उनके ग्राचरण को निन्दनीय ग्रीर गहित कहा है। उस प्रसङ्ग में संकीर्ण जातियों के लिए प्रयुक्त विशेषणों में कुछ इस प्रकार हैं—"मातृदोषविगहितान्"= 'माता के दोष से निन्दित जन्म वाले' [१०।६], "क्रूराचारविहारवान्" =='क्रूर ग्राचार-व्यवहार वाले'[१०।६], ''ग्रधमो नृगामृ''≕ मनुष्यों में नीच'[१०।१२], ''अव्रतांस्तु यान्" चव्रतहीन' [१०।२०], ''पापात्मा मूर्जकण्टकः"≕पापी ग्रात्मा वाले भूजंकण्टक'[१० । २१], ''ततोऽप्यधिकदूषितान''='उनसे भी ग्रधिक दूषित ग्राच-रण वाले'[१०। २६] ''जनयन्ति विगहितान्''='निन्दित सन्तानों को जन्म देते हैं' [१०। २६]। इसी प्रकार संकीणं जातियों का 'ग्रयसद' (नीच) 'अपघ्वंसज' (पतितो-त्पन्न) आदि शब्दों द्वारा नामकरण करना भी यह सिद्ध करता है कि रचयिता इन्हें निन्दित आचरण वाला मानता है। इनके ग्रतिरिक्त उस प्रसग में वर्णसंकरों के जो पशु-हिंसा ग्रादि धर्म बतलाये हैं,वे मनु के मत में धर्म न होकर दुष्कर्म हैं, जिनकी मनु ने स्थान-स्थान पर निन्दा की है। फिर उनके ग्राचरएा को 'सदाचार' कैसे कहा जा सकता है ? ग्रीर न उन्हें 'धर्म' कहा जा सकता है। इससे यह बोध होता है कि उक्त श्लोक में 'सान्तराल' शब्द का 'वर्णसंकर' ग्रर्थ करना संगत नहीं है, ग्रौर मनु के विरुद्ध भी है। ग्रतः वहां उसका 'ग्राश्रम' ग्रथं होना चाहिए। उसके पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त होने से इस क्लोक में 'अन्तरप्रभव' का ग्रथं भी 'आश्रम' ही समीचीन है।

- (ल) मनुस्मृति में वर्णों के धर्मों के साथ-साथ विस्तृत ग्रौर विशिष्ट रूप से ग्राक्षमों के धर्मों का ही कथन है, वर्णसंकरों के धर्मों का नहीं। यह भी ध्यान देने की वात है कि इस क्लोक में जिस क्रम से वर्णों ग्रौर ग्राक्षमों के धर्मों को बतलाने की इच्छा व्यक्त की है, ठीक उसी क्रम से ही मनुस्मृति में उसका उल्लेख है। ग्राक्षमों और वर्णों का क्रम साथ-साथ चलता है, जैसे—द्वितीय ग्रध्याय में—ब्रह्मचर्याश्रम का वर्णन है, नृतीय से पञ्चम तक गृहस्थ का, पष्ठ में वानप्रस्थ एवं संन्यास ग्राक्षम का वर्णन है। साथ-साथ छठे ग्रध्याय तक बाह्मण के कर्त्तं व्यों भी उक्त हो जाते हैं। किर क्षत्रियों के शेष कर्त्तं व्यों का वर्णन ७। १ से ६। ३२५ तक है। वैश्य के ग्रतिरिक्त कर्त्तं व्यों का कथन ६। ३२६ से ३३३ [इस संस्करण में १०। १-६] तक, तथा शूद्रों के कर्त्तं व्यों का वर्णन ६। ३३४-३३५ [इस संस्करण में १०। ७-६] में है। यदि 'अग्तरप्रमवाणाम्' का 'ग्राक्षम' ग्रथं न करके 'वर्णसंकर' ग्रथं लिया जाये, तो प्रक्त उठेगा कि जब प्रारम्भ में ग्राक्षमों के धर्म पूछने का प्रश्न ही नहीं है, तो इतने विस्तृत ग्रौर प्रधान रूप से ग्राक्षमों के धर्मों का विधान क्यों किया गया है ? वर्णों ग्रौर ग्राक्षमों के धर्मों का साथ-साथ ग्रौर प्रधानतापूर्वंक वर्णन करने की मनु की यह शैली भी यह संकेत देती है कि इस श्लोक में वर्णों ग्रौर ग्राक्षमों के विषय में नहीं।
- (ग) मनुस्मृति में सर्वत्र वर्णों के साथ आश्रमों का उल्लेख करने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, वर्णसंकरों की नहीं। १२। ६७ में भी वर्णों के साथ आश्रमों का उल्लेख है—"चातुर्वण्यं त्रयो लोकाः चत्वारक्ष्वाश्रमाः पृथक्" इसी प्रकार ७। ३५ में भी राजा को वर्णों और आश्रमों के धर्मों का रक्षक कहा है, वर्णसंकरों का उल्लेख ही नहीं—

#### स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वशः। वर्णानामाश्रमाणां च राजा सुष्टोऽभिरक्षिता।।

इस प्रवृत्ति के अनुसार भी यहां वर्णों के साथ प्रयुक्त 'श्रन्तरप्रभव' झब्द का अर्थ 'आश्रम' ही सिद्ध होता है।

(घ) मनुस्मृति मं, दशम ग्रध्याय को छोड़कर,वर्गों के साथ ग्रथवा स्वतन्त्र रूप से कहीं भी वर्णसंकरों की चर्चा या उल्लेख नहीं है। नामकरण संस्कार [२।२६-३५ या २।१-१०], विवाहिविधि [३।२०] ग्रादि प्रसङ्कों में,जहाँ शूद्रों के लिए भी बिधान किये हैं, वहां भी इनका उल्लेख नहीं है। दशम ग्रध्याय में भी जो इनका वर्णन है, वह वस्तुतः मौलिक न होकर प्रक्षिप्त है (विस्तृत जानकारी के लिए दशम ग्रध्याय के क्लोकों की समीक्षा देखिए)। यतो हि, वह विषय प्रसंगविरुद्ध रूप से विग्तित है। मनु की विपय-संकेत-शैली से भी दशम ग्रध्याय का वर्णसंकरों का प्रसंग प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। वर्णों के धर्म-कथन का विपय प्रारम्भ करते हुए वे कहते हैं— "वर्णकर्मान्तिवोक्त" १।१४४ [ग्रन्य सस्करणों में २।२४]। इसी प्रकार इस विषय की समाप्ति का संकेत करते हुए कहा— "एष धर्मविधः कृतस्नक्वातुर्वण्यंस्य कीर्तितः" १०।१४२ [ग्रन्य संस्करणों में १०।१३१]। दोनों ही स्थानों पर वर्णों के धर्मों के वर्गन का कथन

है, ग्रापद्धर्म का नहीं। यहां बीच में वर्णसंकरों के वर्णन करने का न तो प्रसंग था ग्रौर न ही ग्रभीष्टता, किन्तु फिर भी किसी ने इस वर्णन को बलात् मिलाया है।

इसी प्रकार १०। १५ [ग्रन्यत्र १०। ४] में स्पष्ट शब्दों में मनु ने उद्घोषित किया है कि ग्रायों के समाज में केवल चार वर्ण हैं, पांचवां कोई वर्ण नहीं है। इनसे भिन्न सभी दस्यु हैं, चाहे वे ग्राय भाषाएं बोलते हों ग्रथवा म्लेच्छ भाषाएं [१०। ५६ (ग्रन्यत्र १०। ४५)]। यहां वर्णंसंकरों का कोई उल्लेख नहीं। इससे वर्णंसंकरों का वर्णन [१०। ५—७३] मनुस्मृतिसम्मत या मौलिक सिद्ध नहीं होता। जब यह मनुस्मृतिसम्मत ही सिद्ध नहीं होता, तो इस ग्रन्थ में किसी शब्द से 'वर्णंसंकर' ग्रथं ग्रहण करना ही ग्रनुपयुक्त एवं विरुद्ध है। ग्रतः यहां भी 'वर्णंसंकर' ग्रथं न होकर 'ग्राश्रम' ग्रथं ही मनुस्मृतिसम्मत है।

- (ङ) मनु ने संक्षिप्त भूमिका के रूप में १। ६७-६१ दलोकों में एक-एक वर्ण का नामोल्लेख तथा उनका कर्मवर्णन किया है। उससे यह स्पष्ट संकेत मिल जाता है कि मनु मनुष्य-समाज में चार वर्णों के स्रतिरिक्त कोई वर्ण नहीं मानते। इन दलोकों से यह भी संकेत मिलता है कि मनुस्मृति में मनु को केवल इन्हीं चार वर्णों के धर्मों का कथन करना स्रभीष्ट है, अन्य किसी वर्णमंकर स्रादि का नहीं। स्रतः यहाँ भी 'स्रन्तर-प्रभव' का सर्थ वर्णसंकर स्रादि करना मनु की मौलिकता के विरुद्ध है, इसका 'स्राक्षम' सर्थ ही प्रकरणसंगत है।
- (३) प्रतीत होता है कि जब वर्णसङ्करों के प्रसंग का प्रक्षेप हुया, तो उन लोगों ने तदनुमार ही 'ग्रन्तरप्रभव' ग्रीर 'सान्तराल' शब्दों के ग्रथों को भी परिवर्तित करके 'वर्णसकर' ग्रथं प्रचलित कर दिया। यही नहीं, ग्रपने ग्राशय के ग्रनुसार ऐसे लोगों ने पाठभेद करने का भी प्रयास किया। तीन-चार हस्तलिखित प्रतियों में 'ग्रन्तरप्रमचा-णाम्' पद के स्थान पर संकरप्रमचाणाम्' पाठभेद भी मिलता है। यह पाठभेद वर्णसंकर सम्बन्धी प्रक्षिप्त इलोकों को मौलिक सिद्ध करने का ही एक प्रयास था। यह पाठभेद तो प्रचलित नहीं हो पाया, किन्तु इस पाठभेद के ग्रनुसार ग्रथं की भ्रान्ति ग्रवश्य प्रचलित हो गई।

### त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयम्भुवः । स्रचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतस्वार्यवित्प्रभो ॥ ३ ॥ (३)

(हि) क्योंकि (प्रभो) वेदज्ञ होने से धर्मोपदेश में समर्थ हे विद्वन् ! (ग्रस्य सर्वस्य) इस सब [१।४—१।१४४ (२।२४) में विणत] समस्त जगत् के, (ग्रचिन्त्यस्य) जिनका चिन्तन से पार नहीं पाया जा सकता अथवा जिनमें ग्रसत्य कुछ भी नहीं है, ग्रौर (ग्रप्रमेयस्य) जिनमें ग्रपरिमित सत्यविद्याग्रों का वर्णन है, उन (स्वयम्भुवः विघानस्य) स्वयम्भू [१।६] परमात्मा द्वारा रचित [१।२३] विधानरूप वेदों के (कार्य-तत्त्वार्थवित्) कार्य=कर्त्तव्य-रूप धर्मीया प्रतिपाद्य विषयों के, तत्त्वार्थवित्=यथार्थरूप ग्रथवा उनके

रहस्यों को, ग्रोर [द्वितीयार्थ में] वेदार्थों को जानने वाले (एक: त्वम्) एक ग्राप हो हैं [ग्रर्थात् इस समय धर्मों के विशेषज्ञ विद्वान् ग्राप ही दिष्टगोचर हो रहे हैं, ग्रतः ग्राप ही उन्हें किहये]।।

ग्रिमिप्राय यह है कि वेद सब सत्यविद्याग्रों के विधायक ग्रन्थ हैं, इस प्रकार वे जगत् के विधान रूप ग्रर्थात् संविधान हैं। महिष लोग प्रशंसा-पूर्वक मनु से कह रहे हैं कि उन विधान रूप वेदों में कौन-कौन से करने योग्य कार्य ग्रर्थात् कर्त्तव्यरूप धर्म विहित हैं, उन्हें भलीभांति समभने वाले विशेषज्ञ विद्वान् ग्राप हैं, ग्रतः हमें वणीं ग्रीर ग्राश्रमों के धर्मों को बत-लाइये। (यह श्लोक १।२ का पूरक वाक्य है। दूसरे श्लोक में वर्णाश्रम धर्मों का प्रश्न है, ग्रतः इसमें उन्हीं का जाता बताकर मनु की प्रशंसा की है। यही मनुस्मृति का प्रतिपाद्य विषय है—'धर्मों का कथन')।। ३।। अ

"स्वयम्भू जो सनातन वेद हैं, जिनमें ग्रसत्य कुछ भी नहीं ग्रौर जिनमें सब सत्यिवद्याग्रों का विद्यान है, उनके ग्रर्थ को जानने वाले केवल ग्राप ही हैं। '(ऋ० भू० ५८)

अवन्य का मिल्ड न्यः कुल्लू कभट्ट म्रादि प्रायः सभी टीकाकारों ने इस इलोक का प्रपूर्ण या त्रुटिपूर्ण मर्थं किया है। उनके मर्थों में निम्न त्रुटियां हैं—

- (१) 'ग्रस्य सर्वस्य' सर्वनामों को वेद के साथ जोड़ दिया है।
- (२) कुल्लूकभट्ट ने 'कार्य' का 'ग्रग्निष्टोम ग्रादि यज्ञकार्य' तथा-
- (३) 'तत्त्वार्यवित्' का 'ब्रह्म के ज्ञाता' ये श्रसंगत, सीमित और मनुस्मृति से श्रसम्मत श्रंथं किये हैं।

इनकी पुष्टि के लिए विस्तृत विचार करना भावश्यक है-

(१) 'ग्रस्य सर्वस्य' पदों की सही संगति—(क) यहां 'ग्रस्य सर्वस्य' पदों का ग्रथं 'इस सब जगत् के' होना उपयुक्त एवं प्रासंगिक है। 'ग्रस्य' या 'इवस्' शब्दों का जब स्वतन्त्र रूप से प्रयोग होता है, तो मुख्यरूप से उसके तीन ग्रामिप्राय होते हैं—(१) उपस्थित या निकट की वस्तु की ओर संकेत, (२) निकट रूप से स्थित जगत्, (३) पूर्वापर विषय या वस्तु की ग्रोर संकेत। इन तीनों ही ग्रयों के ग्राघार पर यदि इन पदों को परखा जाये, तो इनका वेद के साथ सम्बन्ध न होकर 'जगत्' अर्थ ही व्यक्तित होता है। यतो हि ग्रगला वस्यमाए विषय या ग्रियम प्रसंग जगत् का है, ग्रतः वेद के साथ इन पदों को नहीं जोड़ा जा सकता। इन से 'जगत्' की ग्रोर ही संकेत है। 'ग्रस्य' 'इदम्' ग्रादि पदों का प्रयोग स्वतन्त्ररूप से 'जगत्' के लिये करने की संस्कृत भाषा की सदैव प्रवृत्ति रही है। १।५ में ''ग्रासीत् इदम्'' का प्रयोग भी 'जगत्' के लिए ही किया है।

<sup>(</sup>प्रचलित प्रयं—क्योंकि हे प्रभो ! एक ग्राप ही इस सम्पूर्ण ग्रपौरुषेय, अचित्रय तथा प्रप्रमेय देद के ग्रग्निष्टोमादि यज्ञकार्य ग्रीर ब्रह्म के जानने वाले हैं ॥३॥]

(ख) इसके म्रतिरिक्त सृष्टि-उत्पत्ति के इसी प्रसंग में दो म्रन्य स्थानों पर भी इन पदों का प्रयोग 'जगत्' ग्रर्थ में ही किया है। यथा-सृष्टि-उत्पत्ति के पूर्ण होने पर-"सर्वस्य ग्रस्य तु सर्गस्य" [१। ५७], इस विषय को समाप्त भी इन्हीं पदों के स्वतन्त्र प्रयोग से किया है-"संभवदच ग्रस्य सर्वस्य" [इस सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति कही। २।२४, इस संस्करण में १।१४४]। (ग) शैली के ग्राधार पर भी इन पदों का यहां 'जगत्' स्रथं सिद्ध होता है। १।५ से मन् ने जो मृष्टि-उत्पत्ति का विषय प्रारम्भ किया है, वह इन पदों के ही अनुसार है। इस श्लोक में कथन है कि 'इस जगत के विधान = वेद के ग्राप ज्ञाता हैं'। मन ने इसी लिए धर्मों का कथन करने से पूर्व 'जगत' के स्वरूप को बतलाना प्रारम्भ किया, जिससे धर्मोत्पत्ति, धर्म की ग्रावश्यकता, महत्त्व एवं स्वरूप का परिज्ञान होकर उसके प्रति प्रेरित हो सकें। मनु ने यहां साङ्गोपाङ्क शैली अपनायी है। 'ग्रस्य सर्वस्य' पदों के द्वारा ही १।५ से प्रारम्भ होने वाले सृष्ट्यूत्पत्ति-विषय का संकेत है, श्रीर इन्हीं पदों के प्रयोगपूर्वक इस विषय को समाप्त किया है-"संमवदच अस्य सर्वस्य" [२।२५ या १।१४४] (घ) इस श्लोक में 'विधान' शब्द का वेदों के लिए जो प्रयोग किया है वह भी साभिप्राय होने से सार्थक है, तथा निमित्त-निमित्ती भाव-द्योतनार्थं प्रयुक्त है। वेद 'विधान' हैं श्रीर विधान किसी निमित्त से विहित होता है, अतः 'ग्रस्य सर्वं स्य' पदों से संकेतित जगत उनका निमित्ती है। 'वेद जगत् के लिये एक विधान है' यह भाव मन ने ग्रन्य स्थानों पर भी प्रकट किया है, १२। ६४ में वेदों को पित्र-दैव-मनुष्यों का सनातन 'चक्षु ' कहा है (पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनमु) । यहां वेद के लिये 'चुंखु:' शब्द का प्रयोग लगभग 'विधान' के समान भ्रय देने वाला है। जैसे 'चक्ष,' कहने से यह बोध होता है कि यह इन्द्रिय प्राणियों को दिखाने के लिए है, उसी प्रकार 'विधान' कहने से भी यह बोध होता है कि यह किन्हीं के मार्गदर्शन के लिए है। इस प्रकार 'विधानस्य' के साथ प्रयुक्त फ्रास्य तु सर्गस्य पदों से 'जगत' ग्रथं का ही संकेत मिलता है।

(२—३) 'कार्यतत्त्वायंवित्' का संगत ग्रयं—(क) 'कार्य' का 'अग्निष्टोम ग्रादि यज्ञकार्य' ग्रयं करना, ग्रौर 'तत्त्व' का ग्रयं 'ब्रह्म' करना भी ग्रप्रासंगिक ग्रौर मनुस्मृति से ग्रसम्मत है। 'कार्य' से इस श्लोक में ग्रिभप्राय 'कर्त्तव्यों, प्रतिपाद्य विषयों' या 'समस्त व्यावहारिक तत्त्वों' ग्रथांत् 'धर्मों से है। मनुस्मृति में [१।२] जिज्ञासा ग्रौर प्रश्न का विषय 'धर्म' है, तो उसका प्रतिपाद्य या उत्तर का विषय भी 'धर्म' होगा। केवल यज्ञ या ब्रह्म का वर्णन करना, मनुस्मृति का प्रतिपाद्य नहीं है, ग्रौर न इनके बारे में स्वतन्त्र रूप से जिज्ञासा ही प्रकट की गयी है। यज्ञादि धर्म के ग्रङ्ग हैं, ग्रौर स्वतः धर्मों के ग्रन्तर्भूत हो जाते हैं। केवल यज्ञों ग्रौर ब्रह्म को ही वेदों का कार्य या साध्य मान लेने से वेदों की उपयोगिता सीमित हो जाती है, जब कि मनु की मान्यता इसके विपरीत है। मनु केवल यज्ञ या ब्रह्म के लिए ही वेदों की प्रकटता नहीं मानते, ग्रपितु संसार के समस्त श्रेष्ठ व्यवहारों — धर्मों और ज्ञान-विज्ञान ग्रादि का साधक मानते हैं। इसकी पुष्टि के लिए निम्न श्लोक प्रमाण रूप में द्रष्टव्य है—

(ग्र) १।२१ में वेदों के द्वारा ही समस्त पदार्थों का नामकरण. उनके कर्मों का विधान, स्थितियों का विभाजन बताकर वेदों की बहुमुखी और व्याप्त उपयोगिता को स्वीकार किया है—

#### "सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् । वेदशब्देम्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ॥

- (ग्रा) १२। ६७ में चारों वर्णों, ग्राश्रमों एवं तीनों कालों का ज्ञान वेदों से माना है।
- (इ) शब्द, स्पर्श स्रादि सूक्ष्म शक्तियों की वैज्ञानिक सिद्धि वेदों द्वारा ही मानी है (१२। ६८)।
- (ई) १२। ६६ में समस्त व्यवहारों का सर्वोपरि साधक-शास्त्र वेद को ही कहा है।
- (उ) राजनीति की शिक्षा देने वाला [७।४३,१२।१००], धर्माधर्मका ज्ञान देने वाला [१२।१०६—११३] जगत् के श्रेष्ठ व्यवहारों का साधक [१।२३] शास्त्र वेद ही को कहा है।
- (ऊ) १२। ६४ में वेदों को पितृ-देव-मनुष्यों का 'चक्षु' (धर्म-ग्रथमं, ज्ञात-विज्ञान ग्रादि का दश्चाने वाला) कहा है।

इनके स्रितिरक्त स्रौर भी ऐसे स्रनेक उदाहरण मिलेंगे, जिनमें मनु ने वेदों के कार्य या उद्देश्य को व्यापक माना है। स्रतः कुल्लू कभट्ट द्वारा केवल यज्ञ या ब्रह्म को ही वेदों का कार्य कहना मनु की धारणा के प्रतिकृत है।

- (ख) मनुस्मृति उपनिषदों की भांति केवल ग्राध्यात्मिक ग्रन्थ ही जहीं है जिसमें केवल यज्ञ ग्रीर ब्रह्म का ही दिग्दर्शन कराया गया हो; ग्रपितु समाज का विधान या धर्मशास्त्र भी है। यही कारण है कि मनुस्मृति में इनका वर्णन ग्रङ्कीरूप में न होकर ग्रंगरूप में है। १।१२५—१३४ [२।६—१५] इलोकों में मनु ने धर्म का निकास वेद से माना है। मनु का प्रमुख वचन है—'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्'१।१२५। यज्ञ ग्रीर ब्रह्मप्राप्ति का इसके अन्दर स्वतः ही ग्रन्तभित हो जाता है, क्योंकि ये भी मनुष्यों के धर्म हैं। इस प्रकार कुल्लुकभट्ट का अर्थ मनुस्मृति-प्रतिपाद्य के ग्रनुरूप नहीं है!
- (ग) त्रौर यह त्रयं त्रप्रासंगिक भी है। १।२ में मनु से वर्णों ग्रौर ग्राश्रमों के धर्मों का प्रश्न है। इलोकों की संगति ध्यान देने योग्य है— 'ग्राप वर्णों ग्रौर ग्राश्रमों के सब धर्मों को बतलाने में समर्थ हैं [१।२] तथा जगत् के विधानरूप वेदों के कर्त्तं व्यरूप धर्मों को जानने वाले ग्राप ही एकमात्र व्यक्ति हैं [१।३]। इस प्रकार जो यहां प्रश्न रूप में प्रष्टव्य है, उस के मनु वेदज्ञ होने से ज्ञाता हैं, ग्रौर जिसके वे ज्ञाता हैं, वही उनसे प्रष्टव्य हो सकता है। वही मनुस्मृति में प्रतिपादित है। मनुस्मृति में धर्मों का प्रतिपादन है। उसी का प्रश्न है। उसी प्रश्न के उत्तर के मनु ज्ञाता हैं, इसी लिए उनसे वह प्रश्न किया गया है।स्मृति में मनु से प्रश्न तो धर्मों का किया है,जबिक

उन्हें विशेषज विद्वान् बताया जा रहा है केवल यजों और ब्रह्म का! ग्रीर मनुस्मृति में प्रतिपादन है मुख्य रूप से धर्मों का! यह विसंगति पूछे गये प्रश्न ग्रीर ग्रागे प्रतिपादित विषय की एक रूपता से ही दूर हो सकती है। वस्तुतः यहाँ मनु की 'वेदों के ग्रधों का ज्ञाता ग्रीर वेद के प्रतिपाद्य या वेद में विहित धर्मों का समक्षते वाला' कहना ही ग्रिभिन्त्रेत है। इसकी पुष्टि बारह वें ग्रध्याय के १०५—११४ श्लोकों से भी हो जाती है, जिनमें वेदवेत्ता को ही धर्म का उपदेश करने का ग्रादेश है, ग्रन्य को नहीं। इसी योग्यता के कारण ही महिष लोग मनु के पास जिज्ञासा लेकर पहुंचे हैं। ग्रीर उन्हीं धर्मों को समक्षते की योग्यता का वे वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार इस भाष्य में प्रस्तुत ग्रथं ग्रधिक संगत, युक्तियुक्त ग्रीर मनुसम्मत है।

मनु का महर्षियों को उत्तर-

स तैः पृष्टस्तथा सम्यगमितौजा महात्मभिः। प्रत्युवाचाच्यं तान्सर्वान्महर्षीञ्छू यतामिति ॥ ४ ॥ (४)

(तैः) उन (महात्मिभिः) महर्षि लोगों द्वारा (सम्यक्) भलीभांति श्रद्धासत्कार पूर्वक (तथा) उपर्युक्त प्रकार से (पृष्टः) पूछे जाने पर, (सः ग्रमितौजाः) वह ग्रत्यधिक ज्ञानसम्पन्न महर्षि मनु (तान् सर्वान् महर्षीन्) उन सब महर्षियों का (ग्राच्यं) यथाविधि सत्कार करके (श्रूयताम् इति) 'सुनिए' ऐसा (प्रत्युवाच) उत्तर में बोले ।। ४ ।।

अन्य श्री ट्यं : प्रथम चार इलोकों की मौलिकता पर विचार—यद्यपि १-४ देलोक मनुप्रोक्त दलोकों की भांति मौलिक नहीं हैं, तथापि ये शैली, घटना और प्रश्न के ग्राधार पर मौलिक ही स्वीकार किये गये हैं, क्योंकि भूमिका के रूप में इनका उल्लेख है। (१) मनुस्मृति की शैली से यह विदित होता है कि मनु के भावों (जो प्रवचन के रूप में थे) का संकलन भूगु या किसी ग्रन्य शिष्य ने किया है। संकलियता ने इन दलोकों के द्वारा मनु के पास महिष्यों के ग्राने की घटना और उनके प्रश्न का भूमिका के रूप में उल्लेख किया है। (२) घटना मौलिक है। (३) प्रश्न भी मौलिक है, ग्रतः संकलन-शैली के ग्रनुसार ये श्लोक मौलिक ही माने जायेंगे। जैसा कि कुछ टीकाकारों ने पांचवें श्लोक से मौलिक मनुस्मृति का प्रारम्भ माना है, उनका यह विचार ज्ञान्तिपूर्ण है। मनुस्मृति संकलित शैली का ग्रन्थ है. इस दिष्ट से ये चारों श्लोक मौलिक संकलित हुए में ही हैं।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना भी उपयोगी होगा कि इस शैली के ग्राघार पर टीका-कारों ने उन सभी श्लोकों को मौलिक मान लिया है जिनमें मनु के नामपूर्वक वर्णन है ('महर्षिमंत्रुना भृगुः' १।६०॥ 'उक्तवान मनुः' १।११८॥ 'मनुना परिकीर्तितः' १।१२६॥ मनुरस्वीत् ८।३३६॥ ग्रादि)। उनका कहना है कि मनु के भावों के ग्राधार पर भृगु ने मनुस्मृति को रचा है, ग्रतः इस प्रकार के श्लोक ग्रसंगत नहीं लगते। यह विचार भी भ्रान्तिपूर्ण है। क्योंकि, (१) मनुस्मृति मनु के भावों को लेकर रचा ग्रन्थ नहीं है, ग्रिपितु मनु के भावों का यथावत् उसी शैली में संकलन है। (२) संकलन में मौलिक ग्रंशों के बीच में संकलियता की ग्रोर से कोई बात नहीं कही जाती; ग्रतः मनूक्तवान् 'ग्रादि पद वाले श्लोक संकलियता की ग्रोर से कहे होने के कारण प्रक्षिप्त हैं, मौलिक नहीं। (३) १। ४ में 'श्रूयताम्' कहकर मनु उत्तर देना ग्रारम्भ करते हैं। इस शैली से सिद्ध है कि इस श्लोक के बाद मनु के द्वारा कहे विचारों का उत्तमपुरुष की शैली के माध्यम से जो कथन है, वही मौलिक संकलन है, ग्रन्य द्वारा नामोल्लेख-पूर्वक प्रदिश्त वर्णन प्रक्षिप्त है। ग्रतः उन सभी श्लोकों को मूल संकलन से परवर्ती माना जाना चाहिए जो उत्तमपुरुष की शैली में नहीं हैं।

## (जगदुत्पत्ति-विषय)

[१।५से १०७, १४४]

उत्पत्ति से पूर्व जगत् की स्थिति—

### न्न्रासीदिवं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् । त्रप्रत्रवर्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ।। ५ ॥ (५)

(इदम्) यह सब जगत् (तमोभूतम्) सृष्टि के पहले प्रलय में अन्ध-कार से आवृत्त च्याच्छादित था। ...... उस समय (प्रविज्ञेयम्) न किसी के जानने (अप्रतक्यम्) न तर्क में लाने और (अलक्षणम् अप्रज्ञातम्) न प्रसिद्ध चिह्नों से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य था और न होगा। किन्तु वर्त्तमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध चिह्नों से युक्त जानने के योग्य होता और यथावत् उपलब्ध है ఈ । (स० प० २१३)

ॐ(सर्वतः) सब ग्रोर (प्रस्प्तम् ईव) सोया हग्रा-सा पड़ा था ।।५।।

अद्भुश्नी ट्रांस्ति के प्रश्न थीर उत्तर की संगति—प्रायः सभी टीकाकारों ने यहाँ यह शंका उठायी है कि महर्षियों ने धमंविषयक प्रश्न किया था। [१।२] किन्तु मनु ने सृष्ट्युत्पत्ति का वर्णन अप्रासंगिक रूप से क्यों किया? कुछ आलोचकों ने इस वर्णन को अप्रासंगिक के साथ-साथ विश् ं बलित भी माना है और कुछ अनुसन्धाताओं ने इसे प्रक्षिप्त ही घोषित कर डाला। वस्तुतः यह वर्णन न तो अप्रासंगिक है, न विश्व ं बलित और न प्रक्षिप्त। आलोचकों ने इस वर्णन को उक्त आरोपों से मढ़कर भूल की है। मनुस्मृति की शैली को पहचानने के पश्चात् यह निश्चित हो जाता है कि यह वर्णन प्रासंगिक, श्वाह्म लाबद्ध एवं मौलिक है। इसकी सिद्ध में निम्न युक्तियाँ एवं प्रमाण हैं—

(१) मनुस्मृति की शैली—मनुस्मृति कुछ प्रमुख विषयों में विभाजित है और इसकी यह शैली है कि जब कोई मी विषय प्रारम्भ होता है तो उसके प्रारम्भ, प्रन्त ग्रथवा दोनों स्थानों पर उसका संकेत होता है। यहाँ भी **'ग्रस्य सर्वस्य' [१**। ३] पदों से अगले [१। ४] वक्ष्यमाण विषय के प्रारम्भ का संकेत किया और अन्त में १।१४४ [२।२४] में 'संमवद्यास्य सर्वस्य' कहकर इस विषय का समापन संकेत भी दिया है। उसी दलोक में फिर साथ ही अगले विषय का संकेत भी है। इस प्रकार इस विषय का प्रारम्भ और समापन का संकेत मनु ने स्वयं ही दे दिया है, और इस तरह यह विषय पृष्ट प्रक्त से और अगले विषय से श्रुङ्खला वत् जुड़ा हुआ है। इस स्थिति में इसे अप्रा-संगिक या विश्रुङ्खलित नहीं कहा जा सकता। जिन आलोचकों ने इसे प्रक्षित्त कहा है वे मनु की शैली को नहीं पकड़ पाये।

- (२) शैली के आधार पर इस प्रसङ्ग के ज्यवस्थित ग्रीर प्रासंगिक सिद्ध हो जाने के पश्चात् ग्रब यहाँ प्रश्न उठता है कि ग्रालोचकों ग्रथवा टीकाकारों को इस प्रसङ्ग को ग्रप्रासंगिक, विश्व ह्वलित एवं प्रक्षिप्त कह देने की भ्रान्ति कैसे हुई? ग्रौर मनु ने ऋषियों द्वारा धर्मों की जिज्ञासा प्रस्तुत करने पर मृष्ट्युत्पत्ति का वर्णन क्यों प्रारम्भ किया? इसके उत्तर में निम्न स्पष्टीकरण दिये जा सकते हैं—
- (क) मनु ने प्रश्न के अनुसार ही उत्तर के विषय को चुना है और यह वर्णन २-३ इलोकों के प्रश्न में निहित अवान्तर जिज्ञासाओं के समाधान के लिए प्रारम्भ किया गया है, जो पूर्णतः व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध है। टीकाकारों द्वारा प्रश्न-वर्णन करने वाले २-३ इलोकों का सही और संगत अर्थन समभने के कारण ही यह भ्रान्ति ग्रीर शङ्का उत्पन्न हुई है।

टीकाकारों ने द्वितीय श्लोक को तो एकमात्र स्वतन्त्र प्रश्न माना है ग्रौर तृतीय श्लोक को स्वतन्त्र प्रशंसा-वाक्य । संगति की दृष्टि से दोनों को ग्रसम्बद्ध रखते हुए उन्होंने इनका ग्रथं निम्न प्रकार किया है—

द्वितीय क्लोक—'हे भगवन् ! ब्राह्मणादि चतुर्वणों ग्रौर 'ग्रम्बष्ठ ग्रादि ग्रनु-लोमज, 'सूत' ग्रादि प्रतिलोमज तथा 'भूजंकण्टक' ग्रादि संकीर्ण जातियों के यथोचित धर्मों को क्रमशः कहने के लिये ग्राप योग्य हैं (इसलिये उनको कहिये)।''

तृतीय क्लोक—''क्योंकि हे प्रभो! एक ग्राप ही सम्पूर्ण ग्रपौरुपेय, श्रीचन्त्य तथा ग्रप्रमेय वेद के ग्रग्निष्टोम ग्रादि यज्ञकार्य के ग्रौर ब्रह्म के जानने वाले हैं।''

टीकाकारों द्वारा ऊपर प्रदिशित ग्रर्थ करने से यहां विषय-वर्णन की सङ्गिति का क्रम नहीं बन पाता। द्वितीय क्लोक में मनु से प्रक्ष्त तो धर्मों के विषय में है ग्रीर नृतीय क्लोक में उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें विद्वान् वताया जा रहा है—वेद में विहित ग्रिगिष्टोम ग्रादि यज्ञों का ग्रीर ब्रह्म का। जबिक सङ्गत वात तो तभी मानी जा सकती है जब जिस विषय का प्रक्ष किया हो, उस समय उसी विषय में उसकी विद्वत्ता की प्रशंसा की जाये। यह क्या कि मनु से प्रक्ष्त किसी ग्रन्थ विषय का किया जा रहा है ग्रीर उनको विद्वान् किसी ग्रन्थ विषय का बताया जा रहा है !

(ख) इसी प्रकार एक त्रुटि यह हुई कि तृतीय दलोक के 'प्रस्य सर्वस्य' सर्वनामों

को वेदों का विशेषणा मानकर ग्रर्थ किया है, जबकि ये 'जगत्' ग्रर्थ के संकेत देने वाले हैं।

वस्तुतः ये दोनों ही इलोक सम्बद्ध ग्रौर एकवाक्यास्मक हैं। तृतीय इलोक, द्वितीय इलोक के वाक्य का पूरकवाक्य है। उनमें द्वितीय इलोक में किये गयें प्रश्न के सन्दर्भ में कारणपूर्वक मनु की प्रशंसा है कि 'हम ग्रापके पास ही जिज्ञासा लेकर ग्राये हैं।' तृतीय इलोक में जाकर यह वाक्य पूर्ण होता है—'क्योंकि ग्राप ही इस विषय के एकमात्र विशिष्ट विद्वान् हैं।' फिर चतुर्थ-पञ्चम श्लोकों से मनु जो उत्तर देना शुरू करते हैं, उसका चुनाव उन्होंने इन्हीं श्लोकों के 'ग्रस्य सर्वस्य' पदों के ग्रनुसार ही किया है। इन इलोकों का ग्रर्थ इस प्रकार करना चाहिए—

"हे भगवन्! त्राप सब वर्णों एवं ग्राश्रमों के धर्मों को ठीक-ठीक ग्रीर क्रमशः वतलाने में समर्थ हैं, क्योंकि, हे प्रभो! इस जगत् के विधानरूप ग्रपौरुषेय, ग्रचित्त्य ग्रीर ग्रपरिमितज्ञानयुक्त वेदों के प्रतिपाद्य अथवा व्यावहारिक तत्त्व ग्रर्थात् धर्मों ग्रीर वेदार्थों के जाता एकमात्र ग्राप ही हैं। (अतः हमें वर्णों एवं ग्राश्रमों के धर्मों का प्रवच्त कीजिए)।" इस प्रकार वेदों में जिन बातों को धर्म बतलाया है, उनको या वेदों में विहित धर्मों को जानने वाले विशिष्ट विद्वान् मनु हैं। अथवा वेदों का प्रतिपाद्य धर्म भी है, यतो हि १।१२५, १३१ [२।६,१२] क्लोकों में धर्म का मूलस्रोत वेद को ही माना है, इसलिए भी मनु इस विषय के विद्वान् हैं। इसी विषय का मनु को प्रवचन करना है ग्रौर इसी विषय में उनसे प्रश्न किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हुग्रा कि जो पृष्ट-विषय है, उसी के सन्दर्भ में मनु की प्रशंसा है, जो प्रशंसित एवं पृष्ट-विषय है उसी का मनुस्मृति में प्रतिपादन है, यह सुसंगति वन जाती है।

- (ग) इन क्लोकों में संक्षेप में मनु से यह कहा है कि 'इस जगत् के विधानरूप प्रपीरुषेय वेदों के धर्मों को जानने वाले ग्राप हैं, ग्रतः हमें वर्णों एवं ग्राश्रमों के धर्मों को कहिए।' मनु ने क्लोकों में अन्तिनिहित जिज्ञासाओं के अनुसार ही अपने उत्तर को प्रारम्भ किया—'यह जगत्, जिसके लिए वेदों को विधानरूप में रचा, इसकी क्या स्थिति है ? [१। ४–८७], वेद जगत् के विधानरूप कैसे हैं ? क्योंकि वे ईक्वर से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं से कर्मों, नामों का विभाजन तथा निर्धारण किया गया है [१। २१, २३, ८७—६१] वेदों से धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है और यह धर्म किन लक्षणों वाला है ? [१। १२०—१४४ या २। १—२५]'इस प्रकार तृतीय क्लोक से उद्भावित होने वाली जिज्ञासाओं का १। १४४ [२। २४] तक कथन करके फिर द्वितीय क्लोक के मुख्य प्रक्ष्में के वर्णन'पर ग्राते हैं ग्रीर १। १४४ [२। २४] में 'वर्णधर्मां न निबोधत' कहकर उनका वर्णन गुरू करते हैं। इस प्रकार तृतीय क्लोक के ग्रसंगत ग्राप के कारण इस वर्णन को ग्रप्रासङ्गिक कहने की भ्रान्ति हुई है। (विस्तृत जानकारी के लिए १। ३ क्लोक पर 'ग्रमुशीलन' नामक समीक्षा देखिए)।
- (३) १। ५ से १। १४४ (ग्रन्य संस्करणों के श्रनुसार २। २५) इलोकों का यह वर्णन मनुस्मृति की भूमिका-रूप है। ग्रीर जिस प्रकार भूमिका में लेखक ग्रपने विषय

से सम्बद्ध सभी श्रावश्यक संभावित बातों की जानकारी दिया करता है, इसी प्रकार मनु ने धर्मों से सम्बद्ध सभी ग्रावश्यक संभावित जिज्ञासाओं के समाधान के लिए इस वर्णन को प्रारम्भ किया है। विषय की दिष्ट से यह ग्रावश्यक भी था। मनुने इस वर्णन में जिन बातों का संक्षेप में वर्णन किया है, धर्मों का ग्रध्ययन करते समय वे शङ्काएं सभी के मन में उठनी स्वाभाविक हैं, ग्रतः भूमिका के वर्णन में, मनु ने पहले ही उनके विषय में ग्रपना मत प्रकट कर दिया है। जैसे—मनुस्मृति में जिन धर्मों का वर्णन किया जा रहा है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई ? [१ । १२६ या २ । १०] उस धर्म का क्या लक्षण है ? [१। १२५, १३१ या २। ६, १२] जिस जगत् में धर्म की ग्राव-श्यकता है उसकी क्या स्थिति है ? उसमें कर्मानुसार जीवों की गतियाँ किस प्रकार हैं ? [१।५-६७,१।४२-५०] जिससे व्यक्ति धर्म के प्रति प्रेरित हो सके। धर्मोत्पत्ति जगदाश्रित है, इसलिए धर्मोत्पत्ति से पूर्व जगदुत्पत्ति का वर्णन है। वेदों को धर्म का स्रोत इसलिए माना है क्योंकि वे अपौरुषेय हैं [१।२१-२३]। इस जगत् का उत्पत्ति, स्थिति ग्रीर प्रलयकत्ती सर्वशक्तिमान् परमात्मा है, वही वेदों और वेदों के द्वारा धर्मों का विधान करने वाला है, अतः उस ईश्वर द्वारा विहित धर्मों का मनुष्यों को पालन करना चाहिए, इत्यादि बातों की जानकारी के लिए ही मनु जी ने यह वर्णन भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया है। संध्या के मन्त्रों में 'ऋतञ्च सत्यञ्च' ग्रादि तीन मन्त्र हैं, उनको वेदोत्पत्ति, भाववृत्त ग्रर्थात् सृष्टि-उत्पत्ति, स्थिति ग्रीर प्रलय का वर्णन करने वाला कहा गया है, एवं इन मन्त्रों को 'ग्रघमर्षण' ग्रथति पाप दूरीकरणार्थ कहा जाता है। क्योंकि धर्माचरण से अधर्म की निवृत्ति होती है। अतः मनुस्मृति में कथित ये इलोक ग्रप्रासिङ्गक नहीं हैं। ग्रघमर्षण मन्त्रों में वेद की उत्पत्ति ईश्वर से बताई है।

(४) मनुस्मृति की साङ्गोपाङ्ग शैली—मनु ने साङ्गोपाङ्ग शैली अपनायी है। प्राचीन शास्त्रों में इस शैली का प्रचलन था यथा—'ग्रयातो बह्यजिज्ञासा' 'जन्माद्यस्य यतः' (वेदान्त १।१-२)। इस शैली की यह पद्धित है कि सबसे महान् तत्त्व परमेश्वर के वर्णन को प्रारम्भ करके क्रमानुसार अपने विषय पर लाया जाता है। इससे दो बातों का संकेत मिलता है कि उस शास्त्र का चरमप्रयोजन ब्रह्मतत्त्व को प्राप्त करना है और उस विषय का उस परम तत्त्व से सम्बन्ध है। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी धर्मों का सम्बन्ध ईश्वर से दर्शाया है, क्योंकि धर्म वेदों के माध्यम से ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट हैं, और इन धर्मों का पालन करके मोक्षप्राप्ति या आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाना इन शास्त्रों का चरम-उद्देश्य है। जैसे कहा भी है—''ब्राह्मीयं क्रियते तनुः [२। २६ या इस संस्करण में २। १]।

जगदुत्वत्ति श्रीर उसका क्रम-

ततः स्वयम्भूभंगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम् ।
महामूतादिवृत्तोजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥ ६ ॥ (६)
(ततः) तब (स्वयम्भूः) ग्रपने कार्यों को करने में स्वयं समर्थ, किसी

दूसरे की सहायता की अपेक्षा न रखने वाला (अब्यक्तः) स्थूल रूप में प्रकट न होने वाला (तमोनुदः) 'तम' रूप प्रकृति का प्रेरक = प्रकटावस्था की और उन्मुख करने वाला (महाभूतादि वृत्तीजाः) अग्नि, वायु श्रादि महाभूतों को,'आदि' शब्द से महत् ग्रहङ्कार ग्रादि को भी [१।१४ –१५] उत्पन्न करने की महान् शक्ति वाला (भगवान्) परमात्मा (इदम्) इस समस्त संसार को (ब्यञ्जयन्) प्रकटावस्था में लाते हुए ही (प्रादुरासीत्) प्रकट हुआ।। ६॥ +

अन् श्री किन् : (१) स्वयम्भू का सही अर्थ — यहां कुल्लूक भट्ट ग्रांदि टीकाकारों ने 'स्वयम्भूः' का अर्थ 'स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाला' (स्वेच्छया शरीरपरिग्रहं करोति) यह विरुद्ध अर्थ किया है। इसी श्लोक में परमात्मा के लिए 'अव्यक्तः' विशेषण प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है—'जो कभी स्थूल रूप में प्रकट नहीं होता।' इससे स्पष्ट है कि परमात्मा सदा सूक्ष्म रूप में ही रहता है, कभी शरीरधारण नहीं करता। इसके विरुद्ध होने से कुल्लूक का उक्त अर्थ अमान्य है।

इस प्रसङ्ग में महर्षि दयानन्द द्वारा प्रदत्त 'स्वयम्भू' शब्द की ब्युत्पित्त उल्लेख-नीय है—''(भू सत्तायाम्) 'स्वयम्' पूर्वक इस धातु से 'स्वयम्भू' शब्द सिद्ध होता है। 'यः स्वयं भवित स स्वयंभूरीश्वरः' जो ग्राप से ग्राप ही है, किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुन्ना है, इससे उस परमात्मा का नाम ''स्वयम्भू' है।" (स० प्र० प्र० समु०) प्रमाण रूप में इसी श्लोक की समीक्षा में वेदमन्त्र 'घ' भाग देखिए।

(२) परमात्मा की प्रकटता से श्रामिप्राय—परमात्मा के प्रकट होने से भी यहां तात्पर्यं 'जगत् को प्रकटावस्था में लाते हुए ही प्रकट होने' से हैं। इसी भाव की श्रोर इंगित करने के लिए ही मनु ने 'व्यव्ज्जयन् इद्धम्' पाठ का प्रयोग किया है। यदि मनु को स्वतन्त्र रूप से श्रथवा बिना जगत् की प्रकटता के ही परमात्मा की प्रकटता अभीष्ट होती तो वे परमात्मा की प्रकटता के साथ जगत् की व्यक्तता वर्णित नहीं करते, श्रपितु पहले स्वतन्त्र रूप से परमात्मा की उत्पत्ति दर्शाते, परमात्मा की उत्पत्ति के बाद फिर जगत् की उत्पत्ति का वर्णन करते। जगत् की प्रकटता को देखकर ही परमात्मा की सत्ता प्रतीत होती है। जगत् को प्रकटावस्था में लाना ही परमात्मा की प्रकटता या उत्पत्ति है, जगत् को प्रकटावस्था में लाना ही परमात्मा की प्रकटता या उत्पत्ति है, जगत् को प्रलयावस्था में लाना उसकी श्रप्रकटता है। १। ५२—५४ दलोकों में परमात्मा की इन्हीं श्रवस्थाओं को क्रमशः 'जाग्रत्' श्रौर 'सुषुप्ति' कहा है। इन श्लोकों से उक्त बातों को पुष्टि भलीभांति हो जाती है। श्रतः इस श्लोक में किसी शरीरधारी के रूप में परमात्मा की उत्पत्ति प्रदर्शित करना, श्रशुद्ध एवं मनुस्मृति के विरुद्ध है।

<sup>+ [</sup>प्रचलित अर्थ-तब स्वयम्भू (स्वेच्छा से शारीर धारण करने वाले), अव्यक्त = इन्द्रियों के अगोचर (नेत्र आदि इन्द्रियों से नहीं किन्तु योग से प्रत्यक्ष होने योग्य), अपरिमित सामर्थ्य वाले और अन्धकार दूर करने वाले (प्रकृति प्रेरक), भगवान् आकाश आदि महाभूतों को व्यक्त करते हुए प्रकट हुए ॥ ६ ॥]

- (३) सृष्टपुर्शित विषयक वेदमन्त्रों के प्रमाण—नीचे प्रमाण रूप में वेदों के मृष्टयुर्शित एवं पुरुषसूक्त के कुछ ऐसे मन्त्र उद्धृत किये जा रहे हैं, जिनसे सृष्टयुर्शित विषय पर प्रकाश पड़ता है। इनमें परमेश्वर को निराकार, श्रजन्मा श्रादि दर्शाया गया है। मनु ने इन्हीं भावों को १।५—६ श्लोकों में संकलित किया है—
  - (क) ''तम आसीत् तमसा गूढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् । तुच्छ्येनाम्चिपिहितं यदासीलपसस्तन्महिना जायतंकम् ॥ (ऋ०१०।१२६।३)

यह सब जगत् सृष्टि से पहिले अन्यकार से आवृत, रात्रिरूप में जानने के अयोग्य आकाशरूप सब जगत् तथा तुच्छ प्रर्थात् अनन्त परमेश्वर के एकदेशी आच्छा-दित था, पदचात् परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारणरूप से कार्यरूप कर दिया॥" (स० प्र० २०७)

(ख) ''नासडासीन्नो सदासीसदानी नासीद्रजो नो ब्योमा परो यत् । किमावरीयः कुह कस्य शर्मन्नम्मः किमासीत् गहनं गमीरम् ॥ (ऋ०१०।१२६।१)

(नासदासीत्) जब यह कार्यसृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तब एक सर्वशिक्तमान् परमेश्वर और दूसरा जगत् का कारण अर्थात् जगत् बनाने की सामग्री विराजमान थी, उस समय (असत्) शून्यनाम आकाश अर्थात् जो नेत्रों से देखने में नहीं आता सो भी नहीं था, क्योंकि उस समय उसका व्यवहार नहीं था (नो सदासीत् तदानीं०) उस काल में सत् अर्थात् सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण मिलाक जो प्रधान कहाता है, वह भी नहीं था (नासीद्रजः) उस समय परमाणु भी नहीं थे तथा (नो व्योमा०) विराट् अर्थात् जो सब स्थूल जगत् के निवास का स्थान है सो भी नहीं था (किमाव०) जो यह वर्त्तमान जगत् है, वह भी शुद्ध बहा को नहीं ढक सकता जैसे कोहरा का जल पृथिवी को नहीं ढक सकता। उस जल से नदी में प्रवाह नहीं चल सकता, और न कभी वह गहरा और उथला हो सकता है। इससे क्या जाना जाता है कि परमेश्वर अनन्त है और जो यह उसका बनाया जगत् है सो ईश्वर की अपेक्षा से कुछ भी नहीं है।"

(ऋ० भू० ११७)

(ग) ''प्रजापितश्वरित गर्भे अन्तरजायमानो बहुषा विजायते ।'' (यजु० ३१ । १६)

जो प्रजा का पित ग्रर्थात् सब जगत् का स्वामी है वही जड़ ग्रौर चेतन के भीतर ग्रौर बाहर ग्रन्तर्यामी रूप से सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, जो सब जगत् को उत्पन्न करके ग्रपने ग्राप सदा ग्रजन्मा रहता है।" (ऋ० भू० १३३)

(घ) निम्न वेद-मन्त्र में परमेश्वर को 'स्वयम्भू' विशेषण से अभिहित करते

हुए सूक्ष्म, ग्रन्तर्यामी, शरीररहित, जन्म-मरण रहित ग्रौर सृष्टि तथा वेदार्थी का प्रकाशक कहा है—

स पर्यंगाच्छुक्रमकायमव्रागमस्नाविरं शुद्धमपापिवद्धम् । कविर्मनीची परिमूः स्वयम्मूर्यायातथ्यतोऽर्यान् व्यवचात् शाश्वतीम्यः समाम्यः ॥ (यज् ४० । ८)

(ङ) "हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक द्यासीत्। स दाघार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविवा विधेम ॥ (ऋ०१०।१२१।१)

हे मनुष्यो ! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत् हुआ है और होगा, उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत् की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था और जिसने पृथिवी से लेके सूर्यंपर्यंन्त जगत् को उत्पन्न किया है।"

(स० प्र० २०७) (च) ''पुरुष एवेदं सर्वे यह्मूतं यच्च भाव्यम् । उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ (यजु० ३१ । २)

(पुरुष एवं०) जो पूर्वोक्त विशेषणसहित पुरुष अर्थात् परमेश्वर है,सो जो जगत् उत्पन्न हुआ था जो होगा और जो इस समय में है, इस तीन प्रकार के जगत् को वही रचता है, उससे भिन्न दूसरा कोई जगत् का रचने वाला नहीं है, क्योंकि वह (ईशान) अर्थात् सर्वंशक्तिमान् है (अमृत) जो मोक्ष है उसका देने वाला एक वही है, दूसरा कोई नहीं; सो परमेश्वर (अन्न) अर्थात् पृथिव्यादि जगत् के साथ व्यापक होके स्थित है और इससे अलग भी है क्योंकि उसमें जन्म आदि व्यवहार नहीं है और अपने सामर्थ्य से सब जगत् का उत्पन्न भी करता है और आप कभी जन्म नहीं लेता।"

**(ऋ० भू० १२०**)

#### (छ) ''तस्य रबष्टा विद्यत् रूपमेति।'' (यजु० ३१। १७)

जब जगत् उत्पन्न नहीं हुमा था तब वह ईश्वर के सामर्थ्य में कारणरूप से वर्तमान था। जब-जब ईश्वर ग्रपने सामर्थ्य से इस कार्यरूप जगत् को रचता है, तब-तब कार्यजगत् रूप गुरावाला होके स्थूल बनके देखने में भाता है।" (ऋ० भू० १३१) ईश्वर की उत्पत्ति—

योऽसावतीन्द्रियप्राह्यः सुक्षमोऽध्यक्तः सनातनः ।

सर्वभूतमयोऽचित्रस्यः स एवं स्वयमुद्दान्ती ।। ७ ।।
(यः श्रसी) जो यह (मतीन्द्रियग्राह्यः) मात्मा के द्वारा मनुभव किया जा सकने वाला (सूक्ष्मः) सूक्ष्मरूप (मन्यक्तः) मन्यक्त (सनातनः) नित्य (सर्वभूतमयः) सब प्राणियों का ग्राश्रयस्थान भौर (मिन्त्यः) चितन द्वारा पार न पाया जा सकने वाला है (स एव) वही (स्वयम्) पहले स्वयं (उद्दामी) प्रकट हुमा ।। ७ ।। भ्रप्-तत्त्व की सर्वप्रथम उत्पत्ति-

#### सोऽमिष्याय शरीरात्स्वात्सिमृश्रुविविधाः प्रजाः । ग्रंप एव ससर्जाऽऽवौ तासु बीजमवासुजत् ॥ ८ ॥

(स्वात् शरीरात्) ग्रपने शरीर्=प्रकृति से (विविधाः प्रजाः) ग्रनेक प्रकार की प्रजाग्रों की (सिसृक्षुः) सृष्टि करने की इच्छा वाले (सः) उस परमात्मा ने (ग्रिभिष्याय) ध्यान करके (ग्रादौ) पहले (ग्रपः एव) ग्रप्-तत्त्व को ही (ससर्ज) रचा, ग्रीर फिर (तासु) उन ग्रप्तत्त्वों में (बीजम्) शक्तिरूपी बीज को (ग्रवासृजत्) छोड़ा ।। ८ ।। ब्रह्मा की उत्पत्ति—

तदण्डमभवद्वैमं सहस्राशुसमप्रमम्। तस्मिअजे स्वयं ब्रह्मा सर्वेलोकपितामहः ॥ ६ ॥

(तत्) फिर वह बीज (सहस्रांशुसमप्रभम्) हजारों सूर्यों की ज्योति के समान (हैमम् भण्डम्) सुनहरी ग्रण्डे के रूप में (ग्रभवत्) परिणत हो गया (तिस्मन्) फिर उसमें (सर्वलोकपितामहः) सब लोगों के पितामह के समान (ब्रह्मा) ब्रह्मा (स्वयम्) ग्रपने ग्राप (जज्ञे) उत्पन्न हुए ॥ ६ ॥ 'नारायण' शब्द की निरुक्ति—

#### मापो नारा इति प्रोक्ता आपो व नरसूनवः। ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः॥ १०॥

(ग्रापः नारा इति प्रोक्ताः) जल ग्रौर जीवों का नाम नारा है ॐ (ताः)वे + (ग्रयन यत् + ग्रस्य) ग्रयन ग्रथांत् निवासस्थान हैं जिसका (तेन नारायणः स्मृतः) इसलिये सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम 'नारायण' है ॥१०॥ (स० प्र०१६)

अर्क (वै) क्योंकि (म्रापः) ग्रप् नामक प्रकृति की प्रथम विक्षोभावस्था ग्रथवा जीव (नरसूनवः) परमात्मा से उत्पत्ति ≕जन्मादि धारण करते हैं।

+ (पूर्वम्) सर्वप्रथम ।

ब्रह्मा के स्वरूप का कथन---

यत्तत्कारणमञ्चन्तं नित्यं सदसदात्मकम् । तद्विसुच्दः स पुरुषो मोके ब्रह्मोति कीत्यंते ॥ ११ ॥

(यत् तत्) जो वह उपर्युक्त (कारणम्) मृष्टि का कारण (नित्यम्) नित्य (ग्र॰ वक्तम्) ग्रव्यक्त (सद्-ग्रसद् + ग्रात्मकम्) सत्-ग्रसत् स्वरूप परमात्मा है (तद् + विसृष्टः) उससे उत्पन्न (पुरुषः) पुरुष (लोके) लोक में (ब्रह्मा + इति) 'ब्रह्मा' इस नाम से (कीत्येंते) पुकारा जाता है ॥ ११ ॥

ग्रण्डे के दो खण्ड करना—

तस्मिन्नण्डे स मगवानुषित्वा परिवत्सरम् । स्वयमेवाऽऽरमनो ध्यानात्तवण्डमकरोदृद्विषा ॥ १२ ॥ (तस्मिन् + ग्रण्डे) उस ग्रण्डे [१ । १] में (परिवत्सरम्) एक वर्ष तक = ब्रह्मा के वर्षप्रमाण के अनुसार ३६० ब्राह्मदिन तक (उपित्वा) निवास करके (सः भगवान्) उस भगवान् ने (स्वयम् + एव + आत्मनः घ्यानात्) स्वयं ही ग्रपने घ्यान से (तत् + ग्रण्डम्) उस ग्रण्ड को (द्विधा + ग्रकरोत्) दो टुकड़ों में कर दिया॥ १२॥ ग्रण्ड-खण्डों से लोकों की रचना—

#### ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं मूर्मि च निर्ममे । मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावयां स्थानं च शाश्वतम् ॥ १३ ।।

(च) ग्रीर (सः) उस ब्रह्मा ने (ताम्यां शकलाम्याम्) उन दोनों टुकड़ों से (दिवं भूमि च) द्युलोक ग्रीर पृथिवीलोक की (च) ग्रीर (मध्ये) बीच में (व्योमः दिशः च ग्रब्दी) ग्राकाश ग्रीर ग्राठों दिशाग्रों की (च) तथा (ग्रपां शास्वतं स्थानम्) जलों के नित्य स्थान—समुद्रों की (निर्ममे) रचना की ॥ १३॥

आनु श्रीत्जनः । ७ से १३ श्लोकों का यह प्रसङ्ग एक भिन्न प्रसङ्ग के रूप में वर्णित है और यह मौलिक न होकर प्रक्षिप्त है। निम्न 'ग्राधारों' की कसौटी पर यह प्रक्षिप्त सिद्ध होता है—

१. बैलीगत भ्राधार--(१) मनुस्मृति में सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन एक निश्चित ग्रीर संक्षिप्त शैली से हुमा है।यह देखने में ग्राया है कि मनु जहाँ भी कहीं मुख्युयुत्पत्तिका प्रारम्भ प्रथवा प्रलय दर्शाते हैं,वहां वे सीधे मन = महत्तत्त्व की ही उत्पत्ति ग्रीर विलय का उल्लेख करते हैं, यथा-(क) प्रलयदशा के अनन्तर सृष्ट्यूत्पत्ति के लिए प्रवृत्त होता हुन्ना परमात्मा-- 'मृजितिमनः सदात्मकम्' [१।७४] 'मनः स्टिट विकुरुते चोद्यमानं सिसुक्षया' [१।७४] (ख) प्रलयदशा ग्राने पर भी सीघे मन का उल्लेख है-- 'तस्मिन् स्विपिति सुस्ये तु कमात्मानः शरीरिणः । स्वकर्मस्यो निवर्तन्ते मनद्य ग्लानिमुच्छति'।। [१।५३] इसी प्रकार इस प्रसंग में भी मन की वर्णनशैली की पद्धति के अनुसार परमात्मा के सृष्टिरचना में प्रवृत्त होने के बाद, भन = महत् का ही सर्व-प्रथम उल्लेख है [१।६,१४]। इन बातों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि मनू की वर्णनशैली के अनुसार यहाँ छठे श्लोक में परमात्मा की प्रकटता के पश्चात सर्वप्रथम मन की उत्पत्ति दर्शाने वाला चौदहवां श्लोक ही होना चाहिए। बीच के ये श्लोक श्रप्रासंगिक रूप से ब्रह्मा, खुलोक श्रादि की उत्पत्ति का वर्णन कर रहे हैं, श्रतः मनू की वर्णनशैली के अनुरूप न होने से प्रक्षिप्त हैं। (२) इन क्लोकों की भाषाशैली भी यह स्पष्ट करती है कि ये इलोक प्रक्षिप्त हैं — (क) छठे इलोक में स्वाभाविक क्रम से ग्रीर साधारण ढंग से परमात्मा की उत्पत्ति कह दी है, श्रीर फिर इसके बाद श्रानेवाला वर्ण्य विषय इसी क्रम ग्रीर शैली से १४ वें श्लोक से प्रारम्भ होता है। बीच में 'योऽसौ' [१। ७]—'जो यह परमात्माः वह ही पहले स्वयं उत्पन्न हुम्रा'—'स एव स्वयः मुद्दसी' (१।७) कहकर पुनः परमात्मा की उत्पत्ति बतलाने का प्रसंग प्रारम्भ करके उसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति का कथन करना यह सिद्ध करता है कि प्रचलित प्रसंग को तोड़कर 'योऽसी' के द्वारा एक नये भिन्न प्रसंग की रचना की गई है, श्रीर उसे यहां क्षेपक के रूप में बलात् डाल दिया है। 'स एव स्वयमुद्दबभी' वाक्यखण्ड की रचना

ही यह स्पष्ट करती है कि इसके मूल में किसी भिन्न कल्पना या प्रसंग को प्रारम्भ करने की ग्राग्रहबद्धता है। ग्रन्यथा छठे रलोक में इसी ग्रभिप्राय का कथन हो चुकने पर पून: उसी भाव को इतने ग्राग्रह के साथ कहने की ग्रावश्यकता ही नहीं थी। सातवें ब्लोक के इस भाव के प्रसंग का ग्रगले ब्लोकों में 'सः' [१। ८] 'सत्' [१। ६] 'ताः' [१।१०] 'यत्तत्' [१।११] 'तस्मिन्' [१।१२] 'ताम्याम्' [१।१३] ग्रादि सर्व-नामों के द्वारा विस्तार किया गया है, लेकिन १४ में श्लोक से यह सम्बन्ध टूट-सा जाता है, जिससे यह लगता है कि इन श्लोकों का यह एक भिन्न प्रसंग है, जिसका न तो छठे क्लोक से प्रवाह जुड़ता है ग्रीर न १४ वें से। यदि यह मौलिक क्रम होता तो १। ७ में 'योऽसी' कहकर पूर्वंश्लोक के भाव को पुनः ग्रीर नये ढंग से कहने की ग्राव-श्यकता नहीं थी, प्रपितु 'तत्' या 'सः' पदों के द्वारा उसी प्रवाहक्रम में जुड़ा होता, जैसे सातवें श्लोक से ८--१३ श्लोक एक प्रवाहक्रम में जुड़े हैं। यह भाषाशैली की प्रवाह-भक्तता इस प्रसंग को प्रक्षिप्त सिद्ध करती है। (ल) १४ वें इलोक की प्रथम पंक्ति की शब्दावली तो ग्रत्यन्त स्पष्ट रूप से ७-१३ श्लोकों के प्रसंग को प्रक्षिप्त सिद्ध कर रही है तथा यह संकेत दे रही है कि १४ वें क्लोक का छठे से प्रसंग जुड़ता है, तेरहवें से नहीं। वह है-- "उद्बद्ध धारमनश्चैव मनः' प्रयत् फिर परमात्मा ने स्वाश्रय से महत् को उत्पन्न किया। यहां 'च' ' एव' प्रसंगसंयोजक भ्रव्यय हैं। इस भ्रथं से यह स्पष्ट हुआ कि इस ब्लोक से पूर्व प्रकृतिप्रेरक परमात्मा की उत्पत्ति का वर्णन होना चाहिए, फिर "श्रात्मनद्यव मनः" श्रीर प्रकृति के बाद मन = महत् की उत्पत्ति हुई। १३ वें इलोक में पृथिवी, बुलोक ग्रादि का वर्णन है, ग्रतः उसके बाद "ग्रात्मनः च एव" का प्रयोग संगत ही नहीं होता । इस प्रकार छठे श्लोक के बाद १४ वां होना चाहिए, बीच के ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। (ग) छुठे श्लोक में परमात्मा के जिये 'इब महामृताबिष्यञ्जयन्' इन महा-भूत भादि तस्वों को उत्पन्न करते हुए पठित है, जो यह संकेत देता है कि मनू को पर-मात्मा द्वारा बह्या की उत्पत्ति सभीष्ट नहीं है,या वे अग्रिम प्रसङ्ग में बह्या स्नादि सन्य किसी की उत्पत्ति का वर्णन नहीं दिखाना चाहते, प्रपितु महत् महाभूत ग्रादि तत्त्वों की उत्पत्ति श्रीर जन्हीं का वर्णन का वाहते हैं। इसके दारा वासीने विगम

कार का अधुक्त पुषत ह आर उनम अव्याप्त वाय ह, याद अण्डे की कल्पना द्वारा उसके दो टुकड़ों से खुलोक, पृथिवी और समुद्र की रचना मानी जाये,तो अनेक प्रश्न उठेंगे, कि जब अण्डे का निर्माण हुआ तो क्या संसार के प्रत्येक स्थान में वह अण्डा व्याप्त था अथवा कुछ स्थान को घेरे था? यदि सम्पूर्णरूप से व्याप्त था तो टुकड़े होने पर इतना आकाश का स्थान कैसे निकल आया? और यदि कुछ स्थान को घेरे था, तो बाकी स्थान में क्या था? यदि वहाँ आकाश था,तो अण्डे के टुकड़े करने के बाद आकाश का निर्माण क्या? यह कैसे हुआ कि अण्डे के एक टुकड़े से तो केवल पृथिबी बनी और शेष एकटुकड़े से सारे सूर्य-चन्द्र म्रादि ग्रह बने जबिक सूर्य पृथिवी से बहुत बड़ा है। शेष ग्रह, पर्वत ग्रादि ब्रह्माण्ड की चीजें कैसे, किससे बनीं; यह बताया ही नहीं। दिशाएँ कोई पृथक् वस्तुविशेष नहीं है, जिनका निर्माण करना पड़े। इस प्रकार म्रण्डे की प्रक्रिया से सृष्टिरचना की कल्पना ग्रयुक्तियुक्त है, जो मनुसद्दश विशेषज्ञ विद्वान् के वर्णन में स्थान नहीं पा सकती।

- २. पुनरुक्ति—शर्बों एवं भावों की दृष्टि से पुनरुक्ति मात्र है। छठे श्लोक के भाव को सातवें श्लोक में कुछ नये विशेषणों को साथ जोड़कर पूर्ववत् कह दिया है, जिससे कोई नया ग्रर्थ व्यक्त नहीं होता। पूर्व श्लोक में "ततः स्वयम्भू " " प्रमात्मा इस संसार को प्रकट करते हुए प्रकट हुग्ना) कहा गया है। सातवें श्लोक में भी परमात्मा के उत्पन्न होने की बात कही है। शब्दों की पुनरावृत्ति भी— 'श्रव्यक्तः' की ज्यों की त्यों, 'स्वयम्भू प्रादुरासीत्' की 'स एव स्वयमुद्धभी' के रूप में है। स्पष्ट है कि एक नया प्रसङ्ग रचने के लिए "योऽसीं" कहकर पुनः भूमिका बनायी गयी है, जिससे ब्रह्मा की उत्पत्ति कही जा सके। इस प्रकार पुनरुक्ति होने से यह श्लोक मौलिक नहीं है, ग्रीर क्योंकि शेष ६—१३ श्लोकों के वर्णन का यह ग्राधारभूत श्लोक है, अतः इस पर आधारित होने से वे भी मौलिक नहीं हैं।
- ३. झन्तिंचरोध— प्रन्तिंवरोध के ग्राधार पर यह प्रसङ्ग मौलिक सिद्ध नहीं होता—(१) छठे क्लोक में अव्यक्त परमात्मा द्वारा ही समस्त जगत् की ग्रौर महाभूत ग्रादि तत्त्वों की उत्पत्ति कही है। इन क्लोकों में ब्रह्मा के द्वारा [६, १३] सृष्टित की उत्पत्ति कहना उसके विरुद्ध हैं। (२) छठे क्लोक में 'व्यक्क्जयन् इवं प्रादुरातीत्' ग्रथीत् इस जगत् को प्रकट करते हुए ही परमात्मा की प्रकटता या उत्पत्ति दर्शायी है, जबिक सातवें क्लोक में पहले परमात्मा की स्वतन्त्र रूप से उत्पत्ति दिखाई है ग्रौर फिर बाद में शेष जगत् की उत्पत्ति। दोनों मान्यताग्रों में यह पर्याप्त विरोध है। (३) मनु

२ ८६) कहा है। इन **श्लोकों** 

मानना, ६, १७ इलोकों में उसे एकदेशीय मानना उक्त मान्यताग्रों के विरुद्ध है। उक्त विशेषणों से निर्दिष्ट ईश्वर न कभी जन्म धारण कर सकता है, न वह सर्वव्यापक होते हुए एकदेशी हो सकता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उपयोगी रहेगा कि छठे इलोक में परमात्मा का जो प्रकट होना कहा है, वह जगत् की प्रकटता के रूप में ही ग्रपने को प्रकट करना है, न कि किसी शारीरी के रूप में। सृष्टि को उत्पन्न करने के लिये सिक्तय होना ही। उसकी उत्पत्ति और प्रकटता है और सिक्तय न होना ही। प्रस्व दशा है। १। ५२-५४ इलोकों में परमात्मा की इन ग्रवस्थाग्रों को जाग्रत और सुषुष्ति के रूप में

वर्णित किया है। इन श्लोकों से 'ब्रह्मा शरीर धारण करके सच्टि रचता है श्रीर फिर अन्तर्धान हो जाता है' [१।७--१२, ५१], इस प्रक्षिप्त आन्ति का भी खण्डन हो जाता है। (४) बीज से एक ग्रण्डा बनना, ग्रण्डे में केवल एक ब्रह्मा की उत्पत्ति ग्रौर ग्रण्डे से लोकों का निर्माण तथा ब्रह्मा से विराट, विराट से मन के वंशक्रम से जो सृष्टि-उत्पत्ति की कल्पना का प्रसङ्ग है [१।७-१२,३२-४१,४०,४१], यह मन्-र्वाणत मौलिक ग्रौर मुख्य प्रसङ्घ से भ्रनेक प्रकार से खण्डित होने से विरुद्ध सिद्ध होता है—(क) मनु ने समस्त स्थावर जङ्गम जगत् की उत्पत्ति महत्, ग्रहंकारग्रीर पञ्चभूतों के क्रम से मानी है [१।१४-१६, १८, १६, २०, २१, ७४-७८], जब कि इस प्रसङ्ग में स्थावर की उत्पत्ति म्रण्डे से [१।१२,१३] तथा प्राणियों की विराट् द्वारा [३२-४०] मानी है। (ख) मनु ने एकसाथ अनेक प्राणियों और पदार्थों की रचना स्वीकार की है-- 'ब्यञ्जयन् इदम्" [१।६] 'सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक्-पृथक्' 'मिनिवायुरविम्यस्तु' [१ । २१] [१ । २३] 'द्वन्द्वैरयोजयेच्चेमाः सखःदुखा-विभिः प्रजा: [१।२७] 'यं तु यस्मिन कर्मण' [१।२८] 'बाह्मणं क्षत्रियं वैद्यं शुद्रं च निरवर्तयत् [१।३१][इनसे सिद्ध है कि केवल ब्रह्मा और उसके वंश से सुष्टि का प्रारम्भ मन्विरुद्ध प्रक्षिप्त कल्पना है। ग्राश्चर्य तो इस बात पर होता है कि इतने ग्रधिक श्लोकों में मनू ने एकसाथ स्पष्ट शब्दों में विभिन्न प्रकार की सुष्टि की उत्पत्ति कही है, ग्रौर वह भी उस क्लोक से पूर्व विणित है, जहां से ब्रह्मा द्वारा सुष्टि उत्पन्न करने की बात शुरू की है। [१।३२—४०], फिर भी प्रक्षेपक ने कैसे ब्रह्मा के वंश से मुष्टि-उत्पत्ति का वर्गान करने का दूस्साहस किया ग्रीर ग्रपने मन में यह सन्तोष कर लिया कि पाठक उसे भी मौलिक मान लेंगे! ये प्रमाण तो ब्रह्मा के वंश द्वारा सुब्द्यु-पत्ति-वर्णन वाले श्लोकों [१।३२-४०] से पूर्व के हैं। इनके ग्रतिरिक्त ग्रन्य ग्रनेक प्रमाण हैं, जो केवल ब्रह्मा की उत्पत्ति और फिर उसके वंश से अन्य मुख्टि की उत्पत्ति की मान्यता को एक कपोलकल्पित, निराधार श्रीर मनुविरुद्ध सिद्ध करते हैं--(ग) 'जरायूज, भ्रण्डज, उद्भिज, स्वेदज प्राणियों भ्रौर स्थावरों की एकसाथ सुष्टि होना [१।४३-४६] 'कर्मात्मानः शरीरिए:' [१।५३-५४] ब्रादि। (घ) यदि ब्रह्मा श्रीर विराट् के वंश से ही सारी मुख्टि की उत्पत्ति मानी जाये तो मुख्टि के प्रारम्भ में पर-मात्मा द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ग्रीर शुद्धों का विभाजन कैसे होगा? जिस पर सारी मनुस्मृति ही ग्राधारित है। वर्णों के धर्मों का प्रश्न भी नहीं बनेगा ! (ङ) वेदों के साक्षात्कत्ती ग्रग्नि, वायु, ग्रादित्य किस वंश के होंगे? (च) जब ब्रह्मा ने अपने ग्रर्ड-भाग से नारी की रचना करके विराट को उत्पन्न किया, तो विराट ने किस स्त्री से मन् को उत्पन्न किया? (छ) प्रथम श्लोक में विणत, मनू के पास प्रश्नकर्ता के रूप में ग्राने वाले महर्षि लोग किस प्रकार उत्पन्न हुए ग्रीर किस वंश के थे? (ज) जब केवल मनु से ही वंश चला तो मनू द्वारा वर्णित ग्राठ प्रकार के विवाहों [३।२०-४२] की परम्परा कहा और कैसे बनेगी? माता और पिता की पीढ़ियां, जिनका विवाह-सम्बन्ध में छोड़ने का ग्रादेश है [३।४], कहां से बनेंगी ? इस प्रकार इन प्रश्नों की युक्तियां ब्रह्मा के प्रसङ्ग को प्रक्षिप्त सिद्ध करती हैं। (५) मनु ने सृष्टि-उत्पत्ति श्रीर उसके क्रम का वर्णन प्रसङ्गानुसार १।७३-८० क्लोकों में पुनः किया है। वहां ब्रह्मा की उत्पत्ति का कोई उल्लेख नहीं है। वह वर्णन यहां के ब्रह्मा के प्रसङ्ग से रहित वर्णन से ही मेल खाता है। इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति से सम्बद्ध प्रसङ्ग मनुकृत नहीं है। यह मौलिक होता तो उस क्रम में भी कहीं न कहीं इसका उल्लेख श्रवश्य होता।

४. प्रसंगविरोध-यह प्रसङ्ग 'प्रतङ्गविरोध' के ग्राधार पर भी ग्रसङ्गत ग्रीर प्रक्षिप्त सिद्ध हो रहा है-(१) मनु ने समस्त स्थावरजङ्गम जगत् की उत्पत्ति मह-दादि के क्रम से मानी है। वह क्रम तो १। १६ में पूर्ण होता है और द्युलोक, पृथ्वी तथा समुद्र ग्रादि स्थावर जगत् तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति उस क्रम के पूर्ण होने से पूर्व ही कह दी, जो सम्भव ही नहीं। इस प्रकार यह सम्पूर्ण ७---१३ श्लोकों का प्रसङ्ग ग्रसङ्गत होने से प्रसङ्ग-विरुद्ध है। (२) यहां पांचवें श्लोक से मृष्टि-उत्पत्ति का प्रसङ्ग प्रचलित है। उसके बीच में ईश्वर के 'ब्रह्मा" नारायणः 'नामों की व्यूत्पत्ति देना ग्रप्रा-सङ्क्रिक है। कोई यह कहे कि नामों का प्रसङ्घ ग्राने पर व्यूत्पत्ति का भी उल्लेख कर दिया, इसमें ग्रप्रासिङ्गकता की कोई बात नहीं है', इसका स्पष्ट-सा उत्तर यह है कि यों तो मन ने परमात्मा के लिए अनेक विशेषणों का उपयुक्त प्रसङ्गों में उल्लेख किया है, किन्तु कहीं भी उनकी व्यूत्पत्ति दर्शाने की प्रवृत्ति परिलक्षित नहीं होती, जैसी कि विशेष रूप से इन दो नामों के साथ है। इस प्रसंद्भ में ग्राये 'स्वयभ्मूः' 'मगवान्' 'मव्यन्तः' 'तमोनुदः' [१।६] ग्रादि नामों या विशेषणों की व्युत्पत्ति भी नहीं दिखाई है। यदि व्युत्पत्ति दिखाने की मनुकी मौलिक प्रवृत्ति होती, तो क्रम से प्राप्त उक्त नामों श्रीर विशेषणों की व्युत्पत्ति अवश्य दर्शाते । इस प्रकार इन दो नामों की व्युत्पत्ति का प्रदर्शन मृष्ट्युत्पत्ति प्रसङ्ग में ग्रसङ्गत एवं ग्रमौलिक है। (इस प्रसङ्ग की प्रक्षिप्तता के लिए १। ३२-४१. ५०-५१ ब्लोकों की समीक्षा भी द्रष्टव्य है)।

प्रकृति से महत् ग्रादि तत्त्वों की उत्पत्ति—

उद्बबर्हाऽऽत्मनश्चैव मनः सदसदात्मकम् । मनसञ्चाप्यहंकारमिमन्तारमीश्वरम् ॥ १४॥ (७) महान्तमेव चाऽऽत्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च ॥ विषयागां ग्रहीतृणि शनैः पञ्चेन्द्रियाणि च ॥ १५॥ (८)

(च) ग्रीर फिर उस परमात्मा ने (ग्रात्मनः एव) स्वाश्रयस्थित प्रकृति से (सद्-ग्रसद् + ग्रात्मकम्) जो कारणरूप में विद्यमान रहे ग्रीर विकारी ग्रंश से कार्यरूप में जो ग्रविद्यमान रहे, ऐसे स्वभाव वाले (मनः) 'महत्' नामक तत्त्व को (च) ग्रीर (भनसः ग्रपि) महत्तत्त्व से (ग्रिभमन्ता-रम्) 'मैं हूँ' ऐसा ग्रभिमान करने वाले (ईश्वरम्) सामर्थ्यशाली (ग्रहंकारम्) 'ग्रहंकार' नामक तत्त्व को (च) ग्रीर फिर उससे (सर्वाणि त्रिगुणानि) सब त्रिगुणात्मक पांच तन्मात्राग्रों—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध को

[१।१६,२७] (च) तथा (ग्रात्मानम् एव महान्तम्) ग्रात्मोपकारक ग्रथवा निरन्तर गमनशील 'मन' इन्द्रिय को (च) ग्रौर (विषयाएां ग्रही-तृण) विषयों को ग्रहण करने वाली (पञ्चेन्द्रियाणि) दोनों वर्गों की पांचों ज्ञानेन्द्रियों—ग्रांख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा एवं चकार से पांच कर्मेन्द्रियों—हाथ, पैर, वाक्, उपस्थ, पायु, को [२।६४—६६] (शनैः) यथाक्रम से (उद्बबर्ह) उत्पन्न कर प्रकट किया ॥१४,१५॥ [शेष उत्पत्ति ग्रगले श्लोक में है] श्र

श्रान्तु श्री टिउन् : '१४-१५ दलोकों के प्रयं में भ्रान्ति ग्रीर सृष्ट्युत्पित्त की प्रक्रिया — इन दोनों क्लोकों के ग्रयं को सही रूप में न समभने के कारण
टीकाकारों एवं ग्रालोचकों को भ्रान्ति का शिकार होना पड़ा है। टीकाकारों ने सृष्टिउत्पत्ति की प्रक्रिया का यहाँ प्रतिक्रम से वर्णन माना है ग्रीर 'मनः सदसदात्मकम्'का
संकल्प-विकल्पात्मक मन ग्रयं किया है, ग्रीर फिर'मन से पूर्व ग्रहंकार, ग्रहंकार से पूर्व
महत्'इत्यादि रूप में ग्रयं किया है। लेकिन वह 'प्रतिक्रम' भी क्रमबद्ध रूप से नहीं सिद्ध
हो पाया; ग्रयों कि १५वें क्लोक में महत्तत्व के बाद इन्द्रियों का वर्णन ग्रा गया। इस
ग्रयं की भ्रान्ति के कारण ग्रालोचकों ने इन क्लोकों को विश्वाह्मलित ग्रीर भ्रामक
घोषित कर दिया। वस्तुतः इन क्लोकों के ग्रयं को सही रूप में नहीं समभा गया है।
मनुस्मृति का ग्रीर सांख्यदर्शन का सृष्टि-उत्पत्ति का क्रम मिलता है—'सस्वरजस्तमसां
साम्यावस्था प्रकृतिः। प्रकृतिर्महान् महतोऽहंकारः, ग्रहंकारात् चंवतन्मात्रीएा, उभयमिन्त्रियम्। पञ्चतन्मात्रेम्यः स्यूलभूतानि पुदव इति पंचींवशितगंएाः॥'

(सांख्य १।६१)

(सत्त्व) शुद्ध (रज) मध्य (तमः) जाड्य ग्रथांत् जड़ता, तीन वस्तु मिलकर जो एक ग्रंघात है उसका नाम प्रकृति है। उससे महत्तत्त्व = बुद्धि, उससे ग्रहंकार, उससे पाँच तन्मात्रा, सूक्ष्मभूत ग्रौर दश इन्द्रियां तथा ग्यारहवां मन, पांच तन्मात्राओं से पृथिव्यादि पांच भूत ये चौबीस, ग्रौर पच्चीसवां पुरुष ग्रथांत् जीव ग्रौर परमेश्वर है। इनमें से प्रकृति ग्रविकारिगी ग्रौर महत्तत्त्व, ग्रहंकार तथा पांच सूक्ष्मभूत प्रकृति का कार्यं ग्रौर इन्द्रियों, मन तथा स्थूल भूतों का कारण है। पुरुष न किसी की प्रकृति = उपादानकारण ग्रौर न किसी का कार्यं है।" (स० प्र० २०६) यही क्रम यहां है।

(२) 'महत्तत्त्व' और 'मन' से श्रमिप्राय-'मन' 'महत्' 'बुद्धि' इन शब्दों का

क्ष [प्रचलित ग्रर्थ— ब्रह्मा ने परमात्मा से सत्-ग्रसत् ग्रात्मा वाले 'मन' की सृष्टि की तथा मन से पहले 'ग्रहम् इन्में 'इस ग्रिमान से युक्त एवं ग्रपने कार्य को करने में समर्थ ग्रहंकार की सृष्टि की ॥ १४ ॥ ग्रहंकार से पहले ग्रात्मोपकारक 'महत्' तत्त्व = बुद्धि की तथा सम्पूर्ण त्रिगुण (सत्त्व, रजस् ग्रीर तमस् से युक्त) विषयों की ग्रीर रूप-रस ग्रादि विषयों को ग्रहण करने वाली नेत्रादि पांच ज्ञानेन्द्रियों तथा गुदा ग्रादि पांच कर्मेन्द्रियों की तथा पांच शब्दतन्मात्रा ग्रादियों की सृष्टि की ॥१५॥]

पर्यायवाची रूप में प्रयोग विभिन्न शास्त्रों में मिलता है। यहां प्रथम पंक्ति में पठित 'मन' शब्द से ग्रभिप्राय 'महत्' नामक ग्राद्य कार्यत्तत्त्व से है। 'मन' इन्द्रिय प्रथमकार्य हो ही नहीं सकता। प्रकृति का प्रथम विकार 'महत्' है, ग्रतः यहां उसे ही 'मन' शब्द से व्यवहृत किया है। इसमें सांख्यदर्शन का प्रमाण भी है— "सहत् आख्यम् श्राद्य कार्यं तन्मनः" [१।७२] ग्रर्थात्—प्रकृति का जो सर्वप्रथम कार्यं है, उसे 'महत्'कहते हैं ग्रौर उसे 'मन'भी कहा जाता है। इस प्रकार इन दोनों शब्दों का प्रयोग पर्याय के रूप में हुग्रा है।

१५वें इलोक की प्रथम पंक्ति में पठित 'महान्तम्' से ग्रिभिप्राय 'मन' इन्द्रिय से है। इसकी पुष्टि 'ग्रात्मानम्' विशेषण से हो हो जाती है। 'मन इन्द्रिय' का ही ग्रात्मा के साथ सम्बन्ध रहता है। 'ग्रत् सातत्यगमने' धातु के ग्रनुसार 'ग्रात्मानम्' का ग्रर्थं निरन्तर गमनशील'वनता है। मन का यही स्वभाव है। इस प्रकार दोनों इलोकों का ग्रर्थं निर्श्रान्त ग्रीर उचितक्रमयुक्त बन जाता है। चरकशास्त्र में,शारीर-

१।६२— ३ ६६ ब्लोकों में इसी प्रक्रिया के ग्रनुसार वर्णन किया है।

(३) 'ग्रात्मनः उद्ववहं' का प्रयं-यहां 'ग्रात्मनः उद्ववहं' पद प्रयोग से यह भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए कि मन ग्रादि तत्त्वं परमात्मा के किसी ग्रंश से बने हैं, जैसा कि नवीन वेदान्त में माना जाता है । मनु० १२।२४ में प्रकृति के पर्यायवार्च। मप में 'आत्मा'पद का प्रयोग किया है। यह 'आत्मा' नामक प्रकृति यत्त्व-रज- तम युक्त है, और इसका प्रथम विकार'महान्'है।यहां श्लोक काश्रभिप्राय है—'इन तत्त्वों को ग्रपने ग्राश्रय या स्वाश्रयस्थित प्रकृति से उत्पन्न कर प्रकट किया। व्यापक ब्रह्म ग्रपने भीतर व्याप्य प्रकृति ग्रीर परमाणु कारण से स्थूल जगत् को बनाकर बाहर स्थूलरूप कर, ग्राप उसी में व्यापक होके साक्षीभूत ग्रानन्दमय हो रहा है।" (स॰ प्र०२१२) ''जो जिससे सूक्ष्म होता है, वही उसकी ग्रात्मा है ग्रथात् स्थूल में सूक्ष्म व्यापक होता है, जैसे लोहे में ग्रग्नि प्रविष्ट होके उसके सब ग्रवयवों में व्याप्त होता है।" (ऋ०भू०४१) इस प्रकारमहत् ग्रादि की 'प्रकृति' ग्रात्मा है, ग्रतःयहाँ 'ग्रात्मनः' से ग्रभिप्राय 'प्रकृति' से' है। इसकी पुष्टि में १। ५३, ५४ ग्रीर ५७ इलोक प्रभाण हैं। वहां यह स्पष्ट किया गया है कि प्रालयावस्था के समय यह समस्त जगत् स्रपने प्रकृतिरूप में होकर सर्वव्यापक परमात्मा के स्राश्रय में लीन हो जाता है। पुनः उत्पत्ति के समय परमात्मा उन्हें ग्रपने ग्राश्रय से निकाल कर जिलाता है = तत्त्वों को मंयुक्त करता है।

पञ्चमहाभूतों की सृष्टि का वर्णन-

तेषां त्ववयवान्सूक्ष्मान् षण्णामप्यमितौजसाम् । सन्निवेश्याऽऽत्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे ॥ १६ ॥ (६)

(तेषां तु) ऊपर [१४—१५ में] वर्णन किये गये उन तत्त्वों में से (ग्रमित-ग्रीजसाम्) अत्यधिक शक्तिवाले (षण्णाम् +ग्रपि) छहों तत्त्वों के (सूक्ष्मान् ग्रवयवान्) सूक्ष्म ग्रवयवों = गब्द, स्पर्श, रूप, रस ग्रीर गन्ध ये

पांच तन्मात्राएं तथा छठे ग्रहंकार के सूक्ष्म ग्रवयवों को (ग्रात्ममात्रामु) उनके ग्रात्मभूत तत्त्वों के विकारी ग्रंशों ग्रर्थात् कारणों में मिलाकर (सर्व-भूतानि) सब पांचों सूक्ष्म महाभूतों—ग्राकाश, वायु, ग्रग्नि, जल ग्रोर पृथिवी की (निर्ममे) मृष्टि की ।। १६ ॥ +

अस्तु श्री त्या ११) पञ्चतन्मात्राम्रों से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति—
जो जिससे सूक्ष्म होता है, वह उस स्थूल की ग्रात्मा होता है। ग्रहंकार से पञ्चतन्मात्राम्रों की उत्पत्ति हुई है; ग्रतः ग्रहंकार पञ्चतन्मात्राम्रों की ग्रात्मा कहलायेगा।
इस प्रकार पञ्चभूतों की रचना की प्रक्रिया ग्रीर क्रम यह बना—पञ्चतन्मात्राम्रों के
ग्रात्मरूप तत्त्व ग्रहंकार के विकारी ग्रंश ग्रीर ग्राकाश के सूक्ष्म ग्रवयवों = शब्दतन्मात्राम्रों के मिलने से 'ग्राकाश' नामक सूक्ष्म महाभूत की रचना हुई। वायु के
ग्रात्मभूत तत्त्व ग्राकाश के विकारी ग्रंश तथा वायु के सूक्ष्म ग्रवयवों स्पर्शतन्मात्राम्रों
के मिलने से 'वायु' नामक महाभूत की रचना हुई। ग्राग्न के ग्रात्मभूत तत्त्व वायु के
विकारी ग्रंश के साथ ग्राग्न के सूक्ष्म ग्रवयव ग्रयात् ह्यात्मभूत की रचना हुई। जल के ग्रात्मभूततत्त्व ग्राग्न के विकारी ग्रंश के साथ
जल के सूक्ष्म ग्रवयव ग्रयात् रसतन्मात्रा के संयोग से 'जल' नामक महाभूत वना ग्रीर
पृथिवी के ग्रात्मभूत तत्त्व जल के विकारी ग्रंश के साथ पृथिवी के सूक्ष्म ग्रवयव ग्रयात्
गम्घतन्मात्रा के संयोग से 'पृथिवी' नामक सूक्ष्म महाभूत की रचना हुई। [व्रष्टव्य
१।७४—७६ क्लोक]

(२) १६ वॅ इलोक का संगत श्रयं—सभी टीकाकारों ने इस ब्लोक का श्रुटिपूर्ण श्रीर श्रसङ्गत श्रयं किया है। (१) टीकाकारों ने इस में 'सर्वभूतानि निमंमें' 'सब
प्राणियों की सृष्टि की' यह श्रयं किया है। यहां यह श्रयं करने की न तो संगति
ही है श्रीर न प्राणियों की उत्पत्ति कह देने से उत्पत्ति का प्रसङ्ग समाप्त-सा हो जाता
है। पुनः १६, २० इलोकों में समग्र जगत् की जो एकसाथ उत्पत्ति दर्शायी है, वह
पुनरुक्ति-सी हो जाती है; श्रीर छः सूक्ष्म श्रवयवों से प्राणिजगत् की उत्पत्ति मानने से
१६वें इलोक के सात श्रवयवों द्वारा जगत्-रचना के कथन से भिन्नता श्राती है। यहां
पगत श्रयं पञ्चभूतों की उत्पत्ति का ही है। श्रभी सृष्टि-उत्पत्ति के मूलतत्त्वों के वर्णन
का प्रसंग चल रहा है। १५वें इलोक में इन्द्रियों की उत्पत्ति कह दी है। उसके पश्चात्
पञ्चभूतों का क्रम श्राता है, उनका संकेत इस इलोक में है। इस प्रकार सभी तत्त्वों
की उत्पत्ति का क्रमबद्ध वर्णन पूरा हो जाता है। इसकी पुष्टि १।७४—७८ इलोकों
से होती है। इन इलोकों में पञ्चभूतों की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन ठीक इसी प्रकार

<sup>े</sup> प्रचित्तत प्रथं—ग्रनन्त शक्ति वाले उन छह (ग्रहंकार, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ग्रौर शब्द) के सूक्ष्म ग्रवयवों को उन्हीं के ग्रपने-ग्रपने विकारों में मिलाकर सब प्राणियों की मुख्टि की ॥१६॥]

किया है। इस तरह ग्रर्थ करने से संगति तथा क्रमबद्धता ग्रा जाती है ग्रीर विरोध ग्रादि त्रुटियां दूर हो जाती हैं।

(३) सृष्टि-उत्पत्ति विषयं में शास्त्रों में अविरोध या विरोध— प्रसङ्ग से यहां यह जिज्ञासा पैदा होती है —

(प्रश्न) मृष्टि-विषय में वेदादि शास्त्रों का ग्रविरोध है वा विरोध?

(उत्तर) ग्रविरोध है।

(प्रश्न) जो म्रविरोध है तो —

''तस्माद्वा एतस्मात् आत्मनः ग्राकाशः सम्मूतः । ग्राकाशाद्वायुः, वायोरिनः, ग्रानेरापः, ग्रद्भ्यः पृथिवी, पृथिब्या ओषधयः, ग्रोषिभयोऽन्नम्, श्रन्नाद्वेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ॥'' (ब्रह्मा० १)

यह तैत्तिरीय उपनिषद् का वचन है। उस परमेश्वर श्रौर प्रकृति से श्राकाश = ग्रवकाश अर्थात् जो कारणरूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था, उसकी इकट्ठा करने से श्रव-काश उन्तरन होता है। वास्तव में श्राकाश की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना ग्राकाश के प्रकृति श्रौर परमाणु कहाँ ठहर सकें। ग्राकाश के परचात् वायु, वायु के परचात् श्रिक्त, ग्रिक्त के परचात् जल, जल के परचात् पृथिवी, पृथिवी से श्रोषिष, श्रोपियों में ग्रन्त, ग्रन्त से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात् शरीर उत्पन्त होता है; यहां ग्राकाशादि कम से; श्रौर छान्दोत्य में ग्रग्न्यादि; ऐत्रेय में जल ग्रादि कम से सृष्टि हुई। वेदों में कहीं पुरुष, कहीं हिरण्यगर्भ ग्रादि से; मीमांसा में कमं; वैशेषिक में काल; न्याय में परमाणु; योग में पुरुषार्थ; सांख्य में प्रकृति श्रौर वेदान्त में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है। श्रव किसको सच्चा श्रौर किसको भुठा मानें?

(उत्तर) इसमें सब सच्चे, कोई भूठा नहीं। भूठा वह है जो विपरीत समभता है, क्यों कि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत् का उपादान कारण है। जब महा-प्रलय होता है, उसके पश्चात् ग्राकाशादि क्रम ग्रथात् जब ग्राकाश ग्रीर वायु का प्रलय नहीं होता और ग्रांनि ग्रांदि का होता है ग्रांनि ग्रांदि क्रम से भौर जब विद्युत् यांगि का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से मृष्टि होती है। ग्रथात् जिस-जिस प्रलय में जहां-जहां तक प्रलय होता है, वहां-वहां से मृष्टि की उत्पत्ति होती है। पुरुष ग्रांर हिरण्यगर्भ ग्रांदि सब नाम परमेश्वर के हैं। परन्तु विरोध उसको कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे। छः शास्त्रों में ग्रांदि होता कि जिसके बनाने में कर्म चेष्टान की जाये," वैशेषिक में—''समय न लगे विना वने ही नहीं", न्याय में—''उपादान कारण न होने से कुछ नहीं बन सकता'', सांख्य में—''तत्त्वों का मेल न होने से नहीं बन सकता'', ग्रीर वेदान्त में ''बनाने वाला न बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो सके" इसलिए मृष्टि छः कारणों से बनती है। उन छः कारणों की व्याख्या एक-एक की एक शास्त्र में है। इसलिए उनमें विरोध कुछ भी नहीं। जैसे छः पुष्प मिलके एक छप्पर उठाकर भित्तियों पर घरें

वैसाही सृष्टिरूप कार्यकी व्याख्याछः शास्त्रकारों ने मिलकर पूरी की है।" (स० प्र०२१६—२२०)

ब्रह्मा के शरीर की निरुक्ति---

## यन्मूर्यवयवाः सूक्ष्मास्तस्येमान्याश्रयन्ति बट्। तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्य मूर्ति मनीषिणः॥१७॥

(यत्) क्योंकि (षट् सूक्ष्माः मूर्त्यंवयवाः) प्रकृति रूपी मूर्ति के छः सूक्ष्म ग्रवयव ग्रौर (इमानि) उनकी कार्यभूत इन्द्रियौँ ग्रौर पञ्चमहाभूत, ये (तस्य ग्राक्ष्यनित) उस परमात्मा के ग्राक्षित रहते हैं (तस्मात्) इसी कारण (मनीषणः) मनीषी लोग (तस्य मूर्तिम्) उस परमात्मा की प्रकृतिरूपी मूर्ति को (शरीरम् इति ग्राहुः) उसका शरीर कहते हैं।। १७॥

## अनुश्रीत्जना : यह क्लोक निम्न ग्राधार पर प्रक्षिप्त है—

प्रसङ्गिविरोध—(१) यहां सृष्ट्युत्पत्ति का क्रमानुसार वर्णन चल रहा है। उसके मध्य में उस क्रम को भङ्ग कर 'शरीर' का निर्वचन करने की कोई प्रासंगिकता ही सिद्ध नहीं है। (२) उपर्युक्त श्लोकों में न तो 'मूर्ति' शब्द ही ग्राया है ग्रौर न 'शरीर' शब्द, जिसके सन्दर्भ में निर्वचन करने की ग्रावश्यकता प्रतीत हो। बिना चर्चा के ही 'शरीर' का निर्वचन देना ग्रप्रासङ्गिक है, ग्रतः मौलिक भी नहीं है।

सूक्ष्म-शरीर से ग्रात्मा का संयोग-

# तदाविशन्ति भूतानि महान्ति सह कर्मभिः। मनश्चावयवैः सूक्ष्मैः सर्वभूतकृदब्ययम्।। १८।। (१०)

(तदा) तब जगत् के तत्त्वों की सृष्टि होने पर (सह कर्मभिः) ग्रपनेग्रपने कर्मों के साथ (महान्ति भूतानि) शक्तिशाली सभी सूक्ष्म महाभूत
(च) ग्रौर (सूक्ष्मैः ग्रवयवैः मनः) समस्त सूक्ष्म ग्रवयवों ग्रर्थात् इन्द्रियादि
के साथ मन (सर्वभूतकृत् + ग्रव्ययम्) सब भौतिक प्राणि-शरीरों को
जन्म = जीवनरूप देने वाले ग्रविनाशी ग्रात्मा को [क्योंकि जीवात्मा के
संयोग से ही समस्त शरीरों में जीवन ग्राता है ग्रौर उसके वियोग से
समाप्त हो जाता है।] (ग्राविशन्ति) ग्रावेष्टित करते हैं [ग्रौर इस प्रकार
सूक्ष्म शरीर की रचना होती है]।। १८।।।

अर्ज्यू श्री त्य न्यः (१) पञ्च महाभूतों के कर्म- पञ्चभूतों में आकाश का कर्म ग्रवकाश देना है, वायु का गति, तेज का पाक, जल का एकत्रीकरण ग्रीर पृथिवी का कर्म धारण करना है।

क्षः [प्रचलित ग्रर्थं—विनाशरहित एवं सब भूतों के कर्ता उस ब्रह्म से ग्रपने-ग्रपने कर्मों से युक्त पञ्चमहाभूत ग्राकाश ग्रादि ग्रौर सूक्ष्म ग्रवयवों के साथ मन की सृष्टि हुई ॥ १८ ॥]

(२) १८वें इसोक का संगत ग्रयं — प्रायः सभी टीकाकारों ने इस इलोक का ग्रयं इस प्रकार किया है — 'विनाश-रहित एवं सब भूतों के कर्ता उस ब्रह्म से अपने-अपने कर्मों से युक्त पञ्चमहाभूत ग्राकाश ग्रादि ग्रीर सूक्ष्म ग्रवयवों के साथ मन की सृष्टि हुई।'

इस अर्थ में निम्न त्रुटियाँ ग्राती हैं--

- (क) १।१४-१५ में मन की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से कही जा चुकी है, दो इलोकों के बाद पुनः मन की उत्पत्ति कहने की क्या ग्रावश्यकता थी? इस प्रकार यह ग्रनावश्यक पुनरुक्ति बन जाती है।
- (ख) टीकाकारों के इन ग्रथों से वर्णन की कोई क्रमबद्ध संगति नहीं जुड़ती। १४-१५ क्लोकों में मन ग्रादि तत्त्वों की उत्पत्ति वर्णित कर दी। १६वें में सब प्राणियों की उत्पत्ति दिखा दी। १७वें में परमात्मा के प्रकृति रूपी शरीर का निर्वचन दिखा दिया। फिर १८वें में पुनः मन ग्रादि की उत्पत्ति कह दी। १६वें में फिर एक बार समस्त जगत् की उत्पत्ति दर्शा दी। इस प्रकार कोई क्रम नहीं बनता।
- (ग) १६वें क्लोक में छः तत्त्वों द्वारा प्राणिजगत् की रचना का कथन करने से भ्रौर १६वें में सात तत्त्वों द्वारा समस्त जगत् की उत्पत्ति का कथन करने से, भिन्न कथन होने से विरोध ग्राता है।
- (घ) मनु ने जब मृष्ट्युत्पत्ति का विषय प्रारम्भ करके सभी तत्त्वों की उत्पत्ति दर्शायी है, तो यह भी आवश्यक है कि उन तत्त्वों का आत्मा के साथ संयोग भी प्रदर्शित होना चाहिए। जीव के साथ तत्त्वों का संयोग प्रदर्शित न करने पर उत्पत्ति-वर्णंन अधूरा ही रह जाता है, और मनुस्मृति में तो इस बात का वर्णन और भी आवश्यक है, क्योंकि मानव धर्म ही मनुस्मृति का अभीष्ट विषय है। केवल स्थूल जगत् की उत्पत्ति दर्शाना इसका मुख्य विषय नहीं है। किन्तु प्रचलित टीकाओं में श्लोक के अर्थ जिस प्रकार किये गये हैं, उनमें कहीं यह प्रसङ्ग नहीं आता। इस प्रकार यह अभाव पाठकों को खटकता है।

इस भाष्य में प्रस्तुत अर्थों के अनुसार ये सब त्रुटियां दूर हो जाती हैं तथा अन्य शास्त्रों की भांति सृष्ट्युत्पत्ति-वर्णन में पूर्णता और क्रमबद्धता भी बनी रहती है।

(ङ) सूक्ष्म शरीर के घटक-''पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच सूक्ष्मभूत और मन तथा बुद्धि इन सत्रह तत्त्वों का समुदाय 'सूक्ष्मशरीर' कहाता है। यह सूक्ष्म शरीर जन्म-मरणादि में भी जीव के साथ रहता है।" (स० प्र० नवम समु०) पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच सूक्ष्मभूत १।१४-१५ में परिगणित हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान ये पांच प्राण हैं।

समस्त विनश्वर संसार की उत्पत्ति-

तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महौजसाम् । सूक्माक्यो मूर्तिमात्राक्यःसम्भवत्यव्ययाद् व्ययम् ॥१६॥ (११) [इस प्रकार] (प्रव्ययात्) विनाशरिहत परमात्मा से ग्रीर द्वितीयार्थं में सृष्टि के मूल कारण श्रविनाशिनी प्रकृति से (तेषां तु) उन्हीं [१४-१५ में विणत] (महीजसाम्) महाशक्तिशाली (सप्तानां पुरुषाणाम्) सात तत्त्वों—महत्, ग्रहंकार तथा पाँच तन्मात्राग्रों के (सूक्ष्माभ्यः मूर्तिमात्राभ्यः) जगत् के पदार्थों का निर्माण करने वाले सूक्ष्म विकारी ग्रंशों से (इदम् व्ययम्) यह दश्यमान विनाशशील विकाररूप जगत् (सम्भवति) उत्पन्न होता है।। १६।।

अञ्जू श्री त्य : यह समस्त विनाशशील जगत् संक्षेप में निन्न प्रक्रिया से प्रकटरूप में आता है। गत श्लोकों में यही प्रक्रिया और क्रम बतलाया है—

- (१) सृष्टि-उत्पत्ति का कम "जब मृष्टि का समय ग्राता है, तब परमातमा उन परमसूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है। उसकी प्रथम अवस्था में जो परमसूक्ष्म प्रकृतिरूप कारण से कुछ स्थूल होता है उसका नाम महत्तत्त्व, और जो उससे कुछ स्थूल होता है, उसका नाम ग्रह्कार और अहंकार से भिन्न-भिन्न पांच सूक्ष्मभूत, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण पाँच जानेन्द्रियाँ; वाक्, हस्त, पाद, उपस्थ ग्रीर गुदा, ये पाँच कम इन्द्रियां हैं, और ग्यारह्यां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है। और उन पंच-तन्मात्राओं से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त करते हुए क्रम से पाँच स्थूलभूत जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, उत्पन्न होते हैं। उनसे नाना प्रकार की ग्रीषधियाँ, वृक्ष ग्रादि, उनसे ग्रन्न, ग्रन्न से वीर्यं और वीर्यं से शरीर होता है, परन्तु ग्रादि सृष्टि मैं श्रुनी नहीं होती, क्योंकि जब स्त्री-पुरुषों के शरीर परमारमा बन।कर उनमें जीवों का संयोग कर देता है, तदनन्तर मैं श्रुनी मृष्टि चलती है।" (स प्र० २२२)
- (२) पुरुष के महत्तस्य आदि ग्रयं—निरुक्त २।१।३ में पुरुष की व्युत्पत्ति दी है—''पुरिशयः—पुरुषः।'' इस ग्राधार पर अपने कार्यंपदार्थों में सूक्ष्मरूप से शयन करने अर्थात् स्थित रहने से महत्तत्त्व आदि सूक्ष्म तत्त्व 'पुरुष' कहलाते हैं। शत० ब्राह्मण में 'वायु' और 'अग्नि' महाभूत को 'पुरुष' सज्ञा से अभिहित किया है। [१३.६.२. १, १०.४.१.६]।
  - (३) सृष्टि में मनुष्यों की उत्पत्ति —
  - ''(प्रश्न) मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई वा पृथिवी आदि की?
- (उत्तर) पृथिवी मादि की, क्योंकि पृथिवी आदि के विना मंनुष्य की स्थिति ग्रौर पालन नहीं हो सकता।" (स० प्र० २२३)
  - "(प्रश्न) सृष्टि के आदि में एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे?
- (उत्तर) स्रनेक, क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वरी मृष्टि में उत्पन्न होने के थे उनका जन्म सृष्टि के आदि में ईश्वर देता, क्योंकि "मनुष्या ऋष्यश्च ये। ततो मनुष्या ऋषायन्त" यह यजुर्वेद में लिखा है। इस प्रमाण से यही निश्चय है कि स्रादि में अनेक अर्थात् सैकड़ों, सहस्रों मनुष्य उत्पन्न हुए स्रीर मृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक मा-वापों की सन्तान हैं।" (स॰ प्र० २२३)

पञ्चमहाभूतों के गुणों का कथन--

# म्राद्याद्यस्य गुणं त्वेषामवाप्नोति परः परः। यो यो यावतियक्ष्मैषां स स तावद्गुणः स्मृतः ॥ २० ॥ (१२)

(एषाम्) इन [१६वें में चिंचत] पश्चमहाभूतों में (स्राद्य + स्राद्यस्य गुणं तु) पूर्व-पूर्व के भूतों के गुण को (परः परः) परला-परला ग्रर्थात् उत्तरोत्तर बाद में उत्पन्न होने वाला भूत प्राप्त करता है (च) ग्रीर (यः) जो-जो भूत (यावितथः) जिस संख्या पर स्थित है (सः सः) वह-वह (तावद्गुणः) उतने ही ग्रधिक गुणों से युक्त (स्मृतः) माना गया है । २०॥

अरन्य श्री त्उन्यः पञ्च महाभूतों का क्रम और गुरण — जैसे, पञ्च-महाभूतों का निश्चित क्रम है — १. आकाश, २. वायु, ३. अग्नि, ४. जल, ५. पृथिवी। उनमें आकाश प्रथम स्थान पर है, इस प्रकार उसका केवल एक अपना शब्द गुण ही है। वायु द्वितीय स्थान पर है, अतः उसके दो पुण हैं — एक अपने से पहले वाले आकाश का शब्द तथा दूसरा अपना स्पर्श गुण। इसी प्रकार तृतीय स्थानीय अग्नि में दो अपने से पहले वाले आकाश और वायु नामक भूतों के क्रमशः शब्द, स्पर्श गुण हैं, तथा तीसरा अपना रूप गुण। चतुर्थ स्थानीय जल के इसी प्रकार चार गुण हैं — शब्द, स्पर्श, रूप और रस। पंचमस्थानीय पृथिवी में पांच गुण हैं — शब्द, स्पर्श रूप, रस और गन्ध। इसे तालिका द्वारा निम्न प्रकार स्पष्ट किया जाता है —

# पञ्चमहामूतों का उत्पत्तिक्रम ग्रौर गुगों की तालिका (श्लोक १। २०, ७५ — ७८ के वर्णनानुसार)

|                                   | १       | २      | ₹       | ٧      | ų      |
|-----------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|
| पञ्च महाभूतों का उत्पत्ति-क्रम-≯  | ग्राकाश | वायु   | ग्रग्नि | जल     | पृथिवी |
| १. आकाश का निजी गुण →             | शब्द    | शब्द   | शब्द    | शब्द   | शब्द   |
| २. वायुका निजी गुण 😁              | ×       | स्पर्श | स्पर्श  | स्पर्श | स्पर्श |
| ३ ग्रग्निकानिजीगुण 👈              | ; ×     | ×      | रूप     | रूप    | रूप    |
| ४. जल का निजी गुण →               | ×       | ×      | ×       | रस     | रस     |
| प्र. पृथिवीकानिजीगुण <del>→</del> | ×       | ×      | ×       | ×      | गन्ध   |
| प्रत्येक महाभूत में कुल गुण 🤝     | ?       | २      | ₹       | 8      | ų      |

वेदशब्दों से नामकरण एवं विभाग-

# सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् । वेदशब्देश्य एवाऽऽदौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ॥ २१ ॥ (१३)

(सः) उस परमात्मा ने (सर्वेषां तु नामानि) सब पदार्थों के नाम [यथा-गो-जाति का 'गो', अश्वजाति का 'अश्व' आदि] (च) और (पृथक्-पृथक् कर्माणि) भिन्न-भिन्न कर्म [यथा—ब्राह्मण के वेदाध्यापन, याजन; क्षत्रिय का रक्षा करना; वेश्य का कृषि, गोरक्षा, ज्यापार आदि (१। ८७—६१) अथवा मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के हिस्स-अहिंस आदि कर्म (१। २६—३०)] (च) तथा (पृथक् संस्थाः) पृथक्-पृथक् विभाग [जैसे—प्राणियों में मनुष्य, पशु-पक्षी आदि (१।४२—४६)] या ज्यवस्थाएं [यथा—चार वर्णों की व्यवस्था (१।३१,१।८७—६१)] (आदौ) सृष्टि के प्रारम्भ में (वेदशब्देम्यः एव) वेदों के शब्द से ही (निर्ममे) बनायीं अर्थात् मन्त्रों के द्वारा यह ज्ञान दिया।। २१।। ।-

अन्यू शिल्डन्य: (१) इस श्लोक के स्रथंपर प्रकाश डालते हुए महर्षि दयानन्द ने लिखा है---

"इस वचन के अनुकूल आर्य लोगों ने वेदों का अनुकरण करके जो व्यवस्था की, वह सर्वत्र प्रचलित है। उदाहरणार्थ—सब जगत् में सात ही वार हैं, बारह ही महीने हैं ग्रीर वारह ही राशियां हैं, इस व्यवस्था को देखों (पू० प्र०८)

वेद में भी कहा है-

### शास्वतीम्यः समाभ्यः ॥ (यजु० ४० । ८)

ग्रर्थात् ग्रादि मनातन जीवरूप प्रजा के लिए वेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याभ्रों का वोध किया है।" (स॰ प्र० २०८)

- (२) सृष्टि के प्रारम्भ में नामकरण ग्रिभिप्राय यह है कि सृष्टि के प्रारम्भ में वेदशब्दों के द्वारा ही मनुष्यों को नाम, कर्म, विभाग ग्रादि का ज्ञान हुग्रा। परमात्मा ने वेदशब्दों के रूप में यह सब ज्ञान दिया। 'निर्ममे' से यहां भाव, नाम, कर्म, विभाग ग्रादि का ज्ञान वेदशब्दों में ग्रन्तिनहित करके लोगों को ग्रवगत कराने से है!
- (३) २१वें इलोक के कम पर विचार—प्रतात होता हाक यह ब्लाक मूलक्रम से खण्डित होकर स्रागे-पीछे हो गया है। इस ब्लोक का किसी प्रक्षेप की प्रवृत्ति से या

<sup>— [</sup>प्रचलित अर्थ — हिरण्यगर्भ उसी ब्रह्मा ने सबों के नाम (यथा — 'गो' जाति का 'गो' और 'अक्व' जाति का 'ग्रव्व') और कर्म (यथा — 'ब्राह्मणों' का वेदाघ्ययन आदि, क्षित्रयों का वेदाघ्ययन तथा रक्षण आदि) तथा लौकिक व्यवस्था (यथा — कुम्हार का घट आदि बनाना, बुनकर का कपड़ा बुनना, नापित का क्षौर करना आदि) को पहले वेद-शब्दों से ही जानकर पृथक्-पृथक् बनाये ॥ २१ ॥]

प्रक्षिप्त प्रसंग से कोई सम्बन्ध न होने के कारण इसे प्रक्षिप्त नहीं कहा जा सकता। यह इलोक क्रम को दृष्टि से २३वें (ग्रग्निवायुरिवम्यस्तु .....) के पश्चात् होना चाहिए। प्रसंग ग्रौर क्रम की दृष्टि से वहीं ठीक बैठता है, क्योंकि वेदों की रचना होने के बाद ही उनसे नाम, कर्म ग्रादि का ज्ञान होगा, पूर्व नहीं। वेदों की रचना का होना २३वें इलोक में कहा जा रहा है ग्रौर उनसे नाम ग्रादि का निर्माण पहले ही वर्णित हो गया। इस प्रकार उचित क्रम नहीं बनता।

इसके म्रतिरिक्त वर्तमान प्रतियों में जो यह २१वें क्लोक के रूप में है, यहां पूर्वापर प्रसंग उत्पत्ति की प्रक्रिया का है; इस क्लोक से वह मंग हो रहा है। २०वें में सृष्टि-उत्पत्ति की प्रक्रिया है, २२वें में उस प्रसंग का उपसंहार रूप में संक्षिप्त एकत्र कथन है। इन कथनों के बीच में वेदों के द्वारा नाम, कर्म म्रादि का ज्ञान होने का कथन करना ग्रसंगत है। इस क्रम में यह ग्रापत्ति भी है। किन्तु इससे इसे प्रक्षिप्त नहीं समभ लेना चाहिए, यतो हि इस क्लोक का प्रक्षिप्त प्रसंग या प्रवृत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है। ग्रतः यह स्थानभ्रष्ट मात्र प्रतीत होता है।

(४) २१वें इसोक का संगत प्रयं — कुल्लू कमट्ट ने इस श्लोक की व्याख्या करते हुए व्यवस्थाओं के उदाहरण में — 'कुम्हार का घड़ा बनाना, जुलाहे का कपड़ा बनाना' ये उदाहरण गलत और मनुविरुद्ध दिये हैं। यहां व्यवस्थाओं से अभिप्राय है जैसे — चार वणों की व्यवस्था। इसे १ १ ३१ में मनु ने कमीनुसार परमास्मा-निर्मित माना है। इसी प्रकार राज्यव्यवस्था ग्रादि भी हो सकती है। मनु ने केवल चार वणों को माना है। उनके मत में कुम्हार, जुलाहा ग्रादि कोई जाति-उपजाति नहीं है, और नहीं ये जातियां या उनके ये कार्य ईश्वर-रिचत हैं। मनु के अनुसार तो 'शिल्पकार्य' वैश्य का कार्य है; चाहे वह किसी भी प्रकार का शिल्पकार्य करे वैश्य ही कहलायेगा; कुम्हार या जुलाहा नहीं। मनु की व्यवस्था के अनुसार जो व्यक्ति ग्राज बर्तन बनाने का कार्य कर रहा है, वह कल कपड़े बनाने का कार्य भी कर सकता है, परसों कोई भन्य; फिर भी वह वैश्य ही कहलायेगा; कुम्हार या जुलाहा नहीं। क्योंकि मनु ने ऐसी जातियों और उनके नामों का निर्धारण ही नहीं किया। जाति-उपजाति की कल्पनाए वर्ण- व्यवस्थाओं की शिथिलता के पश्चात् कार्य व्यवस्था मानकर मनु के श्लोक में उदाहरण-रूप में देना गलत एवं मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है।

उपसंहार रूप में समस्त जगत् की उत्पत्ति का वर्णन-

कर्मात्मनां च देवानां सोऽसृजत्प्राणिनां प्रभुः । साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम् ॥ २२ ॥ (१४)

[इस प्रकार १। ५—२० श्लोकों में विर्णित प्रक्रिया के प्रमुसार] (सः प्रभुः) उस परमारमा ने (कर्मात्मनां च देवानाम्) कर्म ही स्वभाव है जिनका ऐसे सूर्य, ग्रग्नि, वायु भ्रादि देवों के (प्राणिनाम्) मनुष्य, पशु-पक्षी भ्रादि सामान्य प्राणियों के (च) भ्रौर (साध्यानाम्) साधक कोटि के विशेष विद्वानों के (गणम्) समुदाय को [१।२३ में वर्णित] (च) तथा (सनातनं सूक्ष्मं यज्ञम् एव) सृष्टि-उत्पत्ति काल से प्रलय काल तक निरन्तर प्रवाह-मान सूक्ष्म संसार भ्रयीत् महत् भ्रहंकार पञ्चतन्मात्रा भ्रादि सूक्ष्म रूपमय भ्रौर सूक्ष्मशक्तियों से युक्त संसार को (श्रमृजत्) रचा ॥ २२ ॥ अ

अवस्तु श्रीटंडन्ड : (१) २२वें इलोक का संगत प्रयं — कुल्लू कभट्ट ग्रादि टीकाकारों ने 'साध्य' का ग्रयं 'सूक्सम्' विशेषण को उसके साथ जोड़कर 'सूक्ष्म देवयोनि-विशेष' किया है। यह मिध्या कल्पना मात्र है, क्योंकि मनुष्यों से भिन्न कोई देवयोनि जगत् में नहीं होती। १।४३—४६ इलोकों में मनु ने सभी योनिगत प्राणियों का दिग्दर्शन कराया है। उनमें ऐसी कोई योनि उल्लिखित नहीं है। इस प्रकार की कल्पना मनु के उक्त इलोकों के विश्व जाती है। वस्तुतः, मनुस्मृति में जहां कहीं भी प्राणियों में देव, ऋषि, पितर ग्रादि का उल्लेख ग्राता है, वे मनुष्यों के स्तरविशेष हैं। योग्यता एवं स्तरविशेषानुसार ये मनुष्यों की ही संज्ञाएं हैं।

- (२) 'सूक्मम्' का ग्रयं—यहां 'सूक्मम्' विशेषण को भी साध्यों के साथ जोड़ना सङ्गत नहीं है। मुब्दि-उस्पत्ति-प्रक्रिया का वर्णन करने के उपरान्त उस सम्पूर्ण प्रसङ्ग का इस क्लोक में उपसंहार किया है, श्रीर एकत्र रूप में यह संकेत दिया है कि इस प्रकार परमात्मा ने जड़-चेतन, सूक्ष्म श्रीर स्थूल, विशेष श्रीर सामान्य ग्रादि विभिन्न रूपों में समस्त संसार को रचा है।
- (३) 'साष्यों' से सिमप्राय यहां प्राणियों से पृथक् साध्यों की पृथक् से मणना उनकी विशिष्टता की स्रोर इिक्न्त करने के लिए की है। सृष्टि के प्रारम्भ में सभी प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं, उनमें साधक कोटि के विशिष्ट संस्कारी व्यक्ति भी होते हैं। मनुस्मृति के क्लोक में इस शब्द को समक्षने के लिए साध्यकोटि के व्यक्तियों में जैसे स्रिग्न, वायु, रिव स्रादि ऋषियों का नाम उद्धृत किया जा सकता है। ये भी साधक कोटि के स्रत्यन्त विशिष्ट संस्कारी जीव थे। तभी तो स्रनेक मनुष्यों में केवल इन्हीं को वेदज्ञान प्रकट करने का श्रेय मिला। निरुक्तकार ने 'ऋषि' शब्द के निर्वचन के प्रसंग में श्राचार्य श्रीपमन्यव के मत का उल्लेख करते हुए इन तपस्वी साधकों को तपस्या में लीन रहने की साधना के परिणामस्वरूप वेदज्ञान की प्राप्ति का कथन किया है। उससे इनके साध्यकोटि के व्यक्ति होने की बात ग्रीर पृष्ट हो जाती है। यथा—

"ऋषिः वर्शनात् । स्तोमान् ववर्श इति श्रोपमन्यवः । तद्यवेनांस्तपस्यमानान्त्रह्य स्वयम्म्बम्यानवंत ऋषयोऽमवंस्तहषीलामृष्टिःबमिति विज्ञायते ।" (नि०२।३।१२)

क्ष [प्रचलित अर्थ — उस ब्रह्मा ने देव (इन्द्रादि), कर्मस्वमाव, प्राणी, अप्राणी पत्यर ग्रादि, साध्यगण ग्रीर सनातन यज्ञ (ग्रागिष्टोम ग्रादि) की सृष्टि की ॥ २२ ॥]

ग्रर्थात् वेदनन्त्रों का ग्रर्थं-दर्शन करने से ऋषि होता है, ऐसा ग्रौपमन्यव का मत है। प्रार-म्भिक ग्रग्नि ग्रादि ऋषियों को तपस्या करते हुए ग्रपौरुषेय वेदों का साक्षात्कार हुन्ना, ग्रतः वे ऋषि प्रसिद्ध हुए।

इन तपस्वी साधकों को साधना में लीन रहते हुए वेदज्ञान-प्राप्ति होने की चर्चा ब्राह्मणग्रन्थों में भी ग्राती है —

- (क) "तेम्यस्तप्तेम्यस्त्रयो वेदा म्रजायन्त, म्रग्नेऋंग्वेदः, वायोर्यजुर्वेदः, सूर्यात् सामवेदः।" (शत० ११। ४। २। २)
  - (स) ''म्रजान्ह वै पृश्नोंस्तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयं मू-ग्रभ्यानर्वत्त ह्वयोऽभवन् ।'' (तै० ग्रा० २ ।८)

श्रगले ही श्लोक में मनु ने भी इनका उल्लेख किया है। इस साधक कोटि में श्रन्य ग्रनेक व्यक्तियों को भी माना जाता है। इसमें कुछ श्रन्य प्रमाण द्रष्टव्य हैं—

- १. '<mark>'साध्याः देवाः₁साधनात्''</mark> (निरुक्त १२ । ४०)
- २. "साघ्याः नाम देवाः (=विद्वांसः) आसन्" (ताण्ड्य व्रा० ६। ३। ४) महर्षि-दयानन्द ने इस शब्द को ग्रीर भी स्पष्ट कर दिया है—
- १. साधनसाध्याः (देबाः=विद्वांसी जनाः) (यजु० २६ । ११)
- २. साधनं योगाम्यासादिकं कुर्वन्तो ज्ञानिनः (जनाः) (यजु० ३१। ६)
- ३. प्रन्यैविद्यार्थं संसेवितुमर्हाः (विद्वांसी जनाः) (ऋग्०१।१६४।५०)
- ४. साघ्याः ज्ञानिनः, ऋषयो मन्त्रद्रष्टारइच (ऋ० भू० ६१ सृष्टिविद्याविषयः)

इस प्रकार 'साघ्य' का ग्रर्थ 'साधक कोटि के विद्वान् विशेष' ही है। ग्रौर मनुस्मृति की भी ग्रन्तःसाक्षी है— "पितरक्षेत्र साध्याक्ष्व द्वितीया सास्विकी गितः' [मनु० १२।४६] ग्रर्थात् जो मध्यम मत्त्वगुणी जीव हैं, वे पितर व साध्य — कार्यसिद्धि के लिये सेवन करने योग्य ग्रध्यापकादि का जन्म पाते हैं। वेदों का ज्ञान देने वाले प्रारम्भिक ऋषि भी संसार के प्रथम ग्रध्यापक — शिक्षक थे।

साध्यकोटि के विद्वानों का वर्णन और मृष्टि के प्रारम्भ में साध्यकोटि के व्यक्तियों के उत्पन्न होने का उल्लेख वेद के पुरुषमुक्त में भी ग्राता है—

- १. "यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः" (यजु० ३१।१६)
- २. "तं यतं बहिषि प्रौक्षन् पुरुषं जातमग्रतः । तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयदच ये ॥" (यजु० ३१।६)
- ३. "यत्पुरुषेरा हविषा देत्रा यज्ञमतन्वत । (यजु० ३१।१४)

"जो ब्रह्माण्ड का रचन-पालन श्रीर प्रलय करना रूप यज्ञ है, उसी को जगन् बनाने की सामग्री कहते हैं। पुरुष ने उत्पन्न किया जो यह ब्रह्माण्डरूप यज्ञ है।"

(ऋ० भू० १२७-१२८)

- (४) यत का व्यापक सर्च और वेदों का उद्देश्य—इसी प्रकार प्रच लित टीकाओं में किया गया यत्त शब्द का अर्घ भी संकुचित है। इस श्लोक में यत्त शब्द का 'हवन' यह सीमित अर्घ न होकर व्यापक अर्घ 'जगत्' है। इसकी पुष्टि में निम्न युक्तियाँ दी जा सकती हैं—(क) मनु ने केवल होम-सम्पादन के लिए ही वेदों की उत्पत्ति नहीं स्वीकार की है,अपितु संसार के समस्त ज्ञान-विज्ञान, धर्म, व्यवहार आदि की सिद्धि के लिए वेदों की उत्पत्ति मानी है। मनुस्मृति में अनेक स्थलों पर उन्होंने ऐसे आशय दिये हैं। कुछ प्रमाणों से यह बात पुष्ट हो जायेगी—
  - (ग्र) १२।६७ में चारों वर्णों, ग्राश्रमों एवं तीनों कालों का ज्ञान वेदों से ही माना है।
  - (त्रा) शब्द, स्पर्शे ग्रादि सूक्ष्म शक्तियों की वैज्ञानिक सिद्धि वेदों द्वारा ही मानी है। (१२।६८)
  - (इ) संसार के समस्त व्यवहारों का सर्वोत्तम साधकग्रन्थ वेद को कहा है। (१२।६६)
  - (ई) १२। ६४ में वेद को पितृ, देव, मनुष्यों का 'चक्षु' स्रथात् धर्म-स्रधर्म,-ज्ञान-विज्ञान अप्रदि का दर्शानेवाला कहा है।
  - (उ) इसी प्रकार राजनीति की शिक्षा देने वाला (७।४३;१२।१००) शास्त्र भी वेद ही है।
  - (ऊ) वेद सभी धर्मों का स्रोत एवं ग्राधार है। (२।६—१४)
  - (ए) १।२१ में वेदों के द्वारा ही संसार के समस्त पदार्थों ा नामकरण, विभाग, कर्मनिर्धारण यह सिद्ध करता है कि वेदों की उत्पत्ति केवल होम-सम्पादन के लिए ही नहीं, श्रपितु जगत् में समस्त सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए हैं।-
  - (एं) १। ३ में वेदों को सब सत्यविद्यास्रों का विधान करने वाला ग्रन्थ कहना, ग्रथवा जगत् का संविधान और समस्त व्यवहारों का साधक ग्रन्थ कहना भी वेदों की उपयोगिता को व्यापक सिद्ध करता है।

इत प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि वेदों की उपयोगिता के विषय में मनु की ह्यापक दृष्टि है, यदि उसे केवल होम तक ही सीमित किया जायेगा तो उक्त मान्यताओं से उस का विरोध ग्रायेगा। इस ग्राधार पर यह भी कहा जा सकता है कि १।२३ में प्रयुक्त यज्ञसिद्धध्यंम्' पद का अर्थ भी 'होमसिद्धि के लिए' न होकर 'जगत् में समस्त क्यवहारों, धर्मों श्रीर ज्ञान-विज्ञान की सिद्धि के लिए' श्रथवा 'जगत् की सिद्धि के लिए' यह श्रथं होगा। इसी प्रकार यहां भी यज्ञ का व्यापक श्रथं 'जगत्' ही ग्रहए होगा। इस में दोनों इलोकों की यह सुसंगति भी बन जाती है कि 'परमात्मा ने संसार को रवा (१।२२) श्रीर उस संसार की सिद्धि के लिए श्रथवा संसार में समस्त सिद्धियां

प्राप्त करने के लिये वेदों को रचा (१।२३)।' (ख)पुरुषसूक्त (यजु० ३१) मंभी इसी शैली में ब्रह्माण्डरूप यज्ञ की उत्पत्ति का वर्णन है। यज्ञ के 'जगत्' ग्रर्थ में निम्न प्रमाण हैं—

- (ग्र) ''यज्ञो वै भुवनम्'' (तै० सं०३।३।७।५)
- (ग्रा) ''विराट् (संसारः) वै यज्ञः'' (श०१।१।१।२२)
- (इ) "वैराजः यज्ञः" (गो० पू० ५। २४; गो० उ० ६। १५)
- (ई) महर्षि दयानन्द ने (यजु० १३। १४) मन्त्र-भाष्य करते हुए जगत् को ही यज्ञ कहा है—"देवाः यज्ञं ग्रतन्वत"—पुरुष ने उत्पन्न किया जो यह ब्रह्माण्ड रूप यज्ञ है। (ऋ० भू० ६३, सृष्टिविद्याविषयः)
- (ग) यहां 'यज्ञम्' के साथ 'सनातनम्' विशेषण का प्रयोग भी 'जगत्' ग्रयं का पोषक है। क्योंकि, यज्ञ की क्रिया के रूप में सनातनता कभी नहीं हो सकती, ग्रतः यह विशेषण हवन ग्रयं में जुड़ता ही नहीं। न जुड़ने के कारण टीकाकारों ने खींचातानी कर के इसे जोड़ने का प्रयास किया कि—'वेदोक्त कमं होने से ग्रथवा कल्पान्तर में भी यज्ञों का व्यवहार होने के कारण यज्ञ सनातन हैं।' लेकिन इस प्रकार तो सभी वेदोक्त क्रियाए सनातन हैं, यज्ञों की ही उनसे क्या विशिष्टता होगी? ग्रतः यह प्रयास निष्कल ही है। इस के ग्रतिरिक्त मनु ने १। ५७ में 'सनातन' के बिल्कुल पर्यायवाची शब्द के रूप में 'अजलम्' (सञ्जीवयित चाजल्लम्) विशेषण का प्रयोग 'जगत्' के लिये किया है, जो यहां भी यज्ञ के साथ 'सनातनम्' शब्दप्रयोग के 'जगत्' ग्रयं कापोषक है।

वेदों का ग्राविभवि---

# श्रग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् । दृदोह यज्ञसिद्धचर्यमृग्यजुःसामलक्षणम् ॥ २३ ॥ (१५)

उस परमात्मा ने (यज्ञसिद्धधर्षम्) जगत् में समस्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि व्यवहारों की सिद्धि के लिए अथवा जगत् की सिद्धि अर्थात् जगत् के समस्त रूपों के ज्ञान के लिए [यज्ञे जगित प्राप्तव्या सिद्धिः यज्ञसिद्धिः, अथवा यज्ञस्य सिद्धिः यज्ञसिद्धिः] (अग्नि-वायु-रिवम्यः तु) अग्नि, वायु और रिव से अर्थात् उन के माध्यम से (ऋग्यजुःसामलक्षणं त्रयं सनातनं ब्रह्म) ऋग्=ज्ञान, यजुः=कर्म, साम=उपासना रूप त्रिविध ज्ञान वाले नित्य वेदों को (द्दोह) दृहकर प्रकट किया।। २३।। अ

"जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि प्रादि चारों महिष्यों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये और उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, भ्रादित्य भीर भ्रंगिरा से ऋग्यजु० साम और अथर्व का ग्रहण किया। (स॰ प्र॰ २०३)

अधिक प्रचलित ६ र्थं — उस ब्रह्मा ने यज्ञों की सिद्धि के लिए अग्नि, वायु और सूर्य से निस्य ऋग्वेद, यजुः र और सामवेद को क्रमशः प्रकट किया।। २३।।

"ग्रिनिवायुरिविम्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्। दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋष्यजुः सामलक्षरणम्।। १। ३।। ग्रध्यापयामास पितृन् शिशुरांगिरसः किवः। २। १५१ (इस संस्करण में २।१२६) ग्रर्थात् इसमें मनु के क्लोकों की भी साक्षी है कि पूर्वोक्त ग्रिग्न, वायु, रिव ग्रीर ग्रिगरा से ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा था। जब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा था तो व्यासादि ग्रीर हम लोगों की तो कथा क्या ही कहनी है।" (ऋ० भू० १६)

अन्य हारित्जनः (१) प्रस्तुत श्लोक में यज्ञ शब्द का 'जगत्' प्रयं है। इसकी पुष्टि के लिए १। २२ की समीक्षा देखिए।

- (२) वेदोत्पत्ति विषयक वेदादि के प्रमाण—महर्षि मनु ने अपनी स्मृति का मूलस्रोत वेद को माना है। वे वेदों को अपौरुषेय मानकर इस श्लोक में परमेश्वर से ही वेदोत्पत्ति मानते हैं। मनु ने यह मान्यता वेदों से ही ग्रहण की है। देखिए स्वयं वेद भी इस मान्यता को वर्णित कर रहे हैं—
  - (क) तस्माद् यज्ञात् सर्वहृतः ऋषः सामानि जिज्ञरे । खन्दौसि जिज्ञरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॥ (यजु०३१।७)

श्रर्थं—उस सिन्त्रदानन्दस्वरूप, सब स्थानों में परिपूर्ण, जो सब मनुष्यों द्वारा उपास्य श्रीर सब सामर्थ्यं से युक्त है, उस परब्रह्म से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद श्रीर छन्दांसि = श्रथवंवेद ये चारों वेद उत्पन्न हुए।

(ल) यस्माहचो प्रपातक्षत् यजुर्यस्मावपाकवत् । सामानि यस्य लोमानि प्रथर्वाङ्किरसो मुखम् । स्कम्भं तं बृहि कतमःस्विदेव सः ॥ (अथवं १०।४।२०)

ग्रयं—जो सर्वशक्तिमान् परमेश्वर है, उसी से (ऋचः) ऋग्वेद (यजुः) यजुर्वेद (सामानि) सामवेद (ग्राङ्किरसः) ग्रयवंवेद, ये चारों उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार रूप-कालङ्कार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता है कि ग्रयवंवेद मेरे मुख के समतुल्य, सामवेद लोमों के समान, यजुर्वेद हृदय के समान, ग्रौर ऋग्वेद प्राण के समान है (ब्रूहि कतमः स्विदेव सः) चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए हैं सो कौनसा देव है ? उसको तुम मुभसे कहो, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि (स्कम्भं तम्) जो सब जगत् का धारण-कर्त्ता परमेश्वर है, उसका नाम स्कम्भ है, उसी को तुम वेदों का कर्त्ता जानो।

(ऋ॰ भा॰ भू॰ वेदोत्पत्ति विषय)

ब्राह्मणों ने भी इस मान्यता को यथावत् स्वीकार किया है-

(ग) "एवं वा श्ररेऽस्य महतो मूतस्य निःश्वसितमेतव् । यहग्वेदो यजुवदः सामवेदोऽथर्वाङ्गरसः ।।" (शत० १४।४)

ग्रर्थात् — उस महान् शक्तिशाली परमात्मा के निश्वासरूप में प्रकट ये चारों वेद हैं,जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ग्रौर ग्रिङ्गरा से प्रकट ग्रथवंवेद के नाम से प्रसिद्ध हैं। (घ) ''तेम्यस्तप्तेम्यस्त्रयो वेदा सनायन्त, सन्तेर्ऋं नेदो, वायोर्यं बुर्वेदः, सूर्यात्सामवेदः ।" (श० ११।५।२।३)

ग्रथात्—उन तपस्वी ऋषियों के माध्यम से परमात्मा ने ग्रग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, सूर्य से सामवेद इस प्रकार त्रयीविद्यारूप चार वेद प्रकट किये।

(३) बेदोरपत्ति की मान्यता का ग्रन्यत्र वर्णन—मनु ने वेदों को स्रपौरुषेय माना है, जैसा कि इस क्लोक में वर्णन है। ग्रपनी इस मान्यता की पुष्टि मनु ने स्नन्यत्र भी ग्रनेक स्थानों पर की है, द्रष्टव्य हैं—१।३,२१॥११।२६४—२६५॥१२।६४ क्लोक।

समयादि की उत्पत्ति ---

कालं कालविमक्तींश्च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा। सरितः सागराञ्ज्ञैलान्समानि विवमाणि च।। २४॥ तपो वाचं रति चैव कामं च क्रोधमेव च। सुष्टि ससर्जं चैवेमां ऋष्टुमिच्छन्निमाः प्रजाः।। २४॥

[फिर उस परमात्मा ने] (ल्रष्ट्रम् + इच्छन्) सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से (कालम्) समय (च) श्रौर (कालविभक्तीन्) समयविभागों—िनमेष, काष्ठा, कला, दिन-रात ग्रादि को (नक्षत्राणि) नक्षत्रों—ग्रदिवनी, भरणी ग्रादि को (तथा ग्रहान्) तथा ग्रहों—सूर्यं, चन्द ग्रादि को (सरितः) नदियों (सागरान्) समुद्रों (शैलान्) पवंतों (च) श्रौर (समानि विषमाणि) ऊँचे-नीचे स्थानों को (तपः वाचं र्रात च) श्रौर तप, वाणी, प्रसन्नता (च) तथा (कामं क्रोघं एव) काम, क्रोघ को, (इमाः प्रजाः) इन सब प्रजाशों को (च) श्रौर (इमां मृष्टिम्) शेष सारी मृष्टि को (ससर्जं) रचा ॥२४, २५॥

अन्यूर्शील्डनः ये दोनों श्लोक निम्न ग्राधारों के प्रनुसार प्रक्षिप्त हैं—

- १. प्रसंगिवरोध—(१) पूर्वापर प्रसङ्ग के विरुद्ध हैं। २१ वें श्लोक में वेदों के द्वारा कर्मों का ज्ञान कराये जाने का कथन है, तदनुसार २६ वें में कर्मों के विवेचन का वर्णन है। कर्मों के प्रसङ्ग के बीच में सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन उस पूर्वापर प्रसङ्ग को भङ्ग कर रहा है। (२) सृष्ट्युत्पत्ति वर्णन का प्रसङ्ग २२ वें में पूर्ण हो चुका है, उसके वाद वेदोत्पत्ति और कर्मों का प्रसङ्ग है। उस प्रसङ्ग के समाप्त हो जाने पर पुनः नये सिरे से उन बातों का वर्णन करना ग्रसङ्गत है।
- २. शैलीगत प्राधार—(१) सृष्टि-उत्पत्ति के पूर्व-प्रसङ्ग में यह स्पष्ट हो जाता है कि मनु ने प्राणि-शरीरों की रचना का वर्णन करने के लिए कुछ विस्तृत शैली अपनायी, लेकिन शेष जड़ जगत् की उत्पत्ति का संकेत मात्र दिया है [१।१६,२१]। इन श्लोकों में जड़ पदार्थों की उत्पत्ति का गणनापूर्वक विस्तृत उल्लेख इन्हें मनु की शैली का सिद्ध नहीं करता। (२) गणना या वर्णन की शैली प्रयुक्तियुक्त भी है। इसमें

स्रव्याप्ति दोष स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। कुछ पदार्थों एवं भावों की रचना का तो उल्लेख है सौर लोभ, मोह,वृक्ष स्रादि बहुत से शेष पदार्थों का संकेत ही नहीं। पदार्थों के उल्लेख का कोई सुनिश्चित स्राधार भी नहीं है। मनु की शैली में इस प्रकार की किमयां नहीं हैं, स्रतः ये श्लोक मनु की शैली के नहीं हैं। (३) शब्दों का प्रयोग भी इन्हें प्रक्षिप्त सिद्ध कर रहा है। १।१६,१८,२२ में मनुष्यों-प्राणियों की उत्पत्ति कही जा चुकी है स्रौर उसके बाद वेदजान की प्राप्ति का कथन भी हो चुका। किन्तु इन श्लोकों में—'स्रब्दु मिच्छन् इसाः प्रजाः' कहा जा रहा है प्रथात् स्रभी परमात्मा प्रजास्रों की सृष्टि की इच्छा ही कर रहा है। यह प्रयोग इन्हें मनु की शैली, का सिद्ध नहीं करता। ये बाद में स्रसङ्गत रूप से जोड़ दिये हैं।

धर्म-प्रधर्म, सुख-दु:ख ग्रादि का विभाग---

# कर्मणां च विवेकार्थं धर्माधर्मा व्यवेचयत् । द्वन्द्वेरयोजयच्चेमाः सुखदुः लादिभिः प्रजाः ॥ २६ ॥ (१६)

(च) ग्रीर फिर (कर्मणां विवेवार्थम्) कर्मों के विवेचन के लिए (धर्म-ग्रधमों) धर्म-ग्रधमं का (व्यवेचयत्) विभाग किया (च) तथा (इमाः प्रजाः) इन प्रजाग्नों को (मुखदु:खादिभिः द्वन्द्वेः) सुख-दु:ख ग्रादि द्वन्द्वों [=दो विरोधी गुणों या ग्रवस्थाग्नों के जोड़ों] से (ग्रयोजयत्) संयुक्त किया ॥२६॥

आनु शिल्डन : धर्म-प्रधर्म के विभाग की चर्चा निम्न वेदमन्त्र में त्राती है। वही भाव यहां मनु ने ग्रहण किया है —

"हब्द्वा रूपे व्याकरोत् सत्यान्ते प्रजापतिः" (यजु० १६।७७)

(प्रजापितः) सब जगत् का ग्रम्यक्ष जो ईश्वर है सो (सत्यानृते) सत्य जो धर्म ग्रीर ग्रसस्य जो अधर्म है (व्याकरोत्) उनको ईश्वर ने ग्रपनी सर्वेज्ञ विद्या के ठीक-ठीक विचार से देखके सत्य ग्रीर भूठ को ग्रलग-ग्रलग किया है। '(ऋ० भा० भू० ६७)

सुक्ष्म से स्यूल के क्रम से सृष्टि का वर्णन-

म्रण्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्थानां तु याः स्मृताः । ताभिः सार्वमिदं सर्वं सम्भवत्यनुपूर्वशः ॥२७॥ (१७)

(दशार्घानाम् तु) दश के ग्राघे ग्रर्थात् पांच महाभूतों की ही (याः) जो (विनाशिन्यः) विनाशशील ग्रर्थात् ग्रपने ग्रहङ्कार कारण में लीन होकर नष्ट होने के स्वभाव वाली (ग्रण्यः मात्राः स्मृताः) सूक्ष्म तन्मात्राएं कही गई हैं (ताभिः) उनके (साधं) साथ ग्रर्थात् उनको मिलाकर ही (इदं सर्वम्) यह समस्त संसार (ग्रनुपूर्वशः) क्रमशः—सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से स्थूलतर, स्थूलतर से स्थूलतम के क्रम से (संभवित) उत्पन्न होता है।। २७।।

अन्तर्व्योत्जन्तः २७ वें श्लोक के क्रम पर विचार—प्रतीत होता है कि

मूल प्रति में खण्डत हो जानेके कारण यह श्लोक स्थानश्रष्ट हो गया है।प्रसंग श्रीर क्रम की दिष्ट से यह १६वें के पश्चात् होना चाहिए, क्योंकि—(१) "कर्मणां च विवेकार्यं" इस श्लोक के पश्चात् इसका कोई क्रम नहीं जुड़ता। यहां प्रसंग को भंग करता है। (२) भूतों श्रीर तन्मात्राश्रों की उत्पत्ति श्रीर उनसे जगत् की उत्पत्ति का क्रम तथा प्रसंग १९वें तक पूर्ण हो जाता है। इस दिष्ट से भी यहां संगत है। (३) २० वें में एकाम्ं कहकर तन्मात्राश्रों व पञ्चभूतों का ही वर्णन है। इस प्रयोग से यह संकेत मिलता है कि उससे पूर्व तन्मात्राश्रों के वर्णन का श्लोक होना चाहिए, जो प्रचलित पाठ में नहीं है। श्रीर इस प्रसंग में ऐसा श्रीर कोई दूसरा श्लोक होना चाहिए, जो प्रचलित पाठ में नहीं है। श्रीर इस प्रसंग में ऐसा श्रीर कोई दूसरा श्लोक है नहीं, जिसमें पञ्चतन्मात्राश्रों का वर्णन हो। यही एक श्लोक ऐसा है जिसमें पञ्चतन्मात्राश्रों का वर्णन है। इस प्रकार २०वें श्लोक के प्रवाम् पद से प्राप्त होने वाले एक श्लोक के ग्रभाव का संकेत श्रीर श्लोक का २७वीं संख्या पर श्रसंगत होना, ये दोनों बातें इस श्लोक का उपयुक्त १६वें के पश्चात् नियत करती हैं। ग्रतः यह इसी क्रम से रखा जाना चाहिए। असे मूल में प्रक्षेप की कोई भी प्रेरक-प्रवृत्ति संभव न होने के कारण इसे प्रक्षिप्त नहीं माना गया है।

जीवों का कर्मों से संयोग --- --

यं तु कर्मणि यस्मिन् स न्ययुङ्क्त प्रथमं प्रभुः । स तदेव स्वयं मेजे सृज्यमानः पुनः पुनः ॥२८॥ (१८)

(सः प्रभुः) उस परमात्मा ने (प्रथमम्) सृष्टि के घ्रारम्भ में (यं तु) जिस प्राणी को (यह्मिन् कर्मिण्) जिस कर्म में (न्ययुङ्क्त) लगाया (पुनः पुनः) प्रत्येक सृष्टि-उत्पत्ति समय में [१। ८०] (सः) वह फिर (सृज्यमानः) उत्पन्न होता हुग्रा ग्रर्थात् जन्म घारण करता हुग्रा (तदेव) उसी कर्म को ही (स्वयम्) ग्रपने ग्राप (भेजे) प्राप्त करने लगा ।। २८ ।।

हिल्लाहिल्ले मृदुक्रूरे धर्माधर्मावृतानृते। यद्यस्य सोऽदधात्सर्गे तत्तस्य स्वयमाविशत्।। २६।। (१६)

(हिंस्न + प्रहिंस्ने) हिंसा [सिंह, व्याघ्न ग्रादि का] म्रहिंसा [मृग ग्रादि का] (मृतु-कूरे) दयायुक्त ग्रीर कठोरतायुक्त (धर्म-म्रधमी) धर्म तथा ग्रधमं (म्रनृत ऋते) ग्रसत्य ग्रीर सत्य (यस्य) जिस प्राणी का (यत्) जो कर्म (सर्गे) मृष्टि के प्रारम्भ में (सः ग्रदधात्) उस परमात्मा ने धारण कराना था (तस्य तत्) उस को वही कर्म (स्वयम्) ग्रपने ग्राप ही (ग्रावि-शत्) प्राप्त हो गया ॥ २६ !!

आर्येटिट : जगदुत्पत्ति-प्रयोजन एवं कर्मफल — सृष्टि के स्रारम्भ में प्राणियों के कर्मों की भिन्नता के कारण श्रीर जगत्-रचना के प्रयोजन पर प्रकाश डालते हुए महर्षि-दयानन्द लिखते हैं— "(प्रश्न) जगत् के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है?

(उत्तर) प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के किये पाप-पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता, श्रीर जीव क्योंकर भोग सकते थे?" (स॰ प्र० २१३)

"(प्रश्न) ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंह म्रादि क्रूर जन्म, किन्हीं को हरिण, गाय ग्रादि पशु, किन्हीं को वृक्षादि क्रुमि, कीट, पतंग ग्रादि जन्म दिये हैं; इससे परमात्मा में पक्षपात ग्राता है?

(उत्तर) पक्षपात नहीं स्राता, क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किये हुए कर्मा-नुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात स्राता।"

(स॰ प्र॰ २२३---२२४)

यथर्तु लिंगान्यृतवः स्वयमेवर्तु पर्यये । स्वानि स्वान्यभिषद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः ॥ ३०॥ (२०)

(यथा) जैसे (ऋतवः) ऋतुएं (ऋतुपर्यंये) ऋतु-परिवर्तन होने पर (स्वयम् + एव) अपने आप ही (ऋतुलिंगानि) अपने-अपने ऋतुचिह्नों — जैसे, वसन्त आने पर कुसुम-विकास, आस्रमञ्जरी आदि को (अभिपद्यन्ते) प्राप्त करती हैं (तथा) उसी प्रकार (देहिनः) देहधारी प्राणो भी (स्वानि स्वानि कर्माणि) अपने-अपने कर्मों को प्राप्त करते हैं अर्थात् अपने-अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं ॥ ३०॥

चार वर्गों की व्यवस्था का निर्माण-

लोकानां तु विवृद्ध्यर्थं मुखबाह्रुरुपादतः । ब्राह्मणं क्षत्रियं वैदयं सूद्धः च निरवर्तयत् ॥ ३१ ॥ (२१)

[फिर उस परमात्मा ने] (लोकानां तु) प्रजाम्रों म्रर्थात् समाज की (विवृद्धचर्यम्) विशेष वृद्धि = शान्ति, समृद्धि एवं प्रगति के लिए (मुंखबाहु- ऊरु-पादतः) मुख, बाहु, जंघा म्रौर पैर के गुणों की तुलना के म्रनुसार क्रमशः (ब्राह्मएां क्षत्रियं वैश्यं च शूद्रम्) ब्राह्मएा, क्षत्रिय, वैश्यं म्रौर शूद्र वर्णं को (निरवर्तयत्) निर्मित किया। म्रर्थात् चातुर्वर्ण्यं-व्यवस्था का निर्माण किया। ३१॥ %

अरन्यू श्री त्उन्यः (१) चातुर्वण्यं व्यवस्था-निर्माण वेदों से—वेद में पुरुषसूनत में चार वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन श्राया है। मनु ने इस श्लोक में ठीक उसी प्रकार वर्णों की उत्पत्ति दर्शायी है। इन मन्त्रों से मनु का भाव ग्रीर स्पष्ट हो जाता है

<sup>% [</sup>प्रचलित सर्य — लोक-वृद्धि के लिए ब्रह्मा ने मुख, बाहु, ऊरु ग्रीर पैर से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ग्रीर श्रुद्ध की सृष्टि की ।। ३१ ।।]

तथा ब्रह्मा के ग्रंगों से चार वर्णों की उत्पत्ति की भ्रान्ति का भी निराकरण हो जाता है। जैसा कर्मों-गुणों के ग्राधार पर ग्रालंकारिक वर्णन वेद में है,वैसा ही मनुस्मृति में है। मन्त्र निम्न हैं—

''यत्पुरुषं व्यदघुः कतिषा व्यकल्पयन् । मुखं किमस्यासीन् किंबाह् किमूरू पादा उच्येते ।।

(यजु० ३१।१०)

(यत्पुरुषं०) पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहाता है (कितिघा व्य०) जिसके सामर्थ्यं का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि उसमें चित्रविचित्र बहुत प्रकार का सामर्थ्य है, अनेक कल्पनाओं से जिसका कथन करते हैं (मुखं किमस्यासीत्) इस पुरुष के मुख अर्थात् मुख्य गुणों से इस संसार में क्या उत्पन्त हुआ है (कि बाहू) बल वीर्थ्य, श्रूरता और युद्ध आदि विद्यागुणों से किसकी उत्पत्ति हुई है (किमूरू) व्यापार आदि मध्यम गुणों से किसकी उत्पत्ति होती है? इन चारों प्रश्नों के उत्तर ये हैं कि—

बाह्मर्गोऽस्य मुलमासीत् बाह् राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यद्वैदयः पद्म्यां श्रुद्रो स्रजायत ॥

(यजु० ३१।११)

(ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्) इस पुरुष की आज्ञा के अनुसार जो विद्या, सत्य-भाषण आदि उत्तमगुण और श्रे॰ठकमों से ब्राह्मणवर्ण उत्पन्न होता है, वह मुख्य कर्म और गुणों के सहित होने से मनुष्यों में उत्तम कहाता है (बाहू राजन्यः कृतः) और ईश्वर ने बल-पराक्रम आदि पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया है (करू तदस्य॰) खेती, व्यापार और सब देशों की भाषाओं को जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणों से वैश्य वर्ण सिद्ध होता है (पद्म्यां शूद्रो॰) जैसे पग सबसे नीच अङ्ग है वैसे मूर्खता आदि नीच अगुणों से शूद्रवर्ण सिद्ध होता है।" (ऋ॰ भू० १२४-१२६)

- (२) इस म्रालंकारिक वर्णन की पुष्टि के लिए वेदों के व्याख्याग्रन्थ ब्राह्मणों के प्रमाण भी उपलब्ध हैं। निम्न वचनों में ब्राह्मण को समाज या मनुष्यों का मुखरूप वताया है, मुख से उत्पन्न हुग्ना नहीं—
  - (म्र) बाह्यणो मनुष्याणां मुखम् । (तां० १।६।१) बाह्यण मनुष्यों का मुख है।
  - (म्रा) ग्रस्य सर्वस्य बाह्मणो मुखम् । (श० ३।६।१।१४)

<sup>%</sup> यहां महिष दयानन्द द्वारा प्रयुक्त 'नीच' शब्द 'उच्च' का विलोमार्थक है, जो संस्कृत 'निम्न' का पर्यायवाची है, यह ग्राजकल की भाषा ग्रौर व्यवहार में प्रयुक्त 'नीच' घृणार्थक नीच ग्रर्थ में नहीं है। इसका ग्रर्थ है—'गुणों के ग्रनुपात में निम्न गुणों वाला।'

इस समाज या जगत् का ब्राह्मण मुखरूप है अर्थात् सर्व प्रमुख स्थान वाला है।

(३) वर्गोत्पत्ति-विषयक भ्रान्त कल्पना — इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कुल्लुक भट्ट ने एक ग्रत्यन्त ग्रविश्वसनीय कल्पना की है, ग्रीर उसे उसी प्रकार के ग्रन्थ-विश्वास से पुष्ट किया है। उन्होंने इस श्लोक का ग्रर्थ इस प्रकार किया है- 'ब्रह्मा ने ग्रपने मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, बाहुश्रों से क्षत्रिय को, जंघाश्रों से वैद्य ग्रौर पैर से शुद्र को पैदा किया है'। इस ग्रन्थ कल्पना पर कभी किसी का विश्वास न ने, शायद इसलिए उन्होंने यह वाक्य भी जोड़ा--"दैग्या च शक्त्या मुलाबिम्यो बाह्यणाबिनिर्माणं बह्मागो न विशक्तनीयं श्रुतिसिद्धत्वात् । तथा च श्रुतिः--बाह्मागोऽस्य मुखमासीत्" [ऋक् १०।६०।१२] । अयित्-ब्रह्मा के मुख ग्रादि से ब्राह्मण ग्रादि का निर्माण दिव्य-शक्ति से हुग्रा है, इसमें किसी प्रकार की शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह बात वेदों से सिद्ध है, वेद में कहा है—'ब्राह्मण इस परमात्मा का मूख हम्रा।' वस्तृतः यहां म्रालंकारिक वर्णन है, जिसका मर्थ इस प्रकार बनता है कि परमात्मा ने मुख, बाह, जंघा ग्रीर पैर के गुणों के साम्य के ग्रनुसार क्रमशः चारों वर्णों का निर्माण किया है। जैसे-- ७।४ में इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, चन्द्र ग्रादि ग्राठ वस्तुग्रों के ग्रंश से राजा का निर्माण होना कहा है। स्पष्ट है कि इनसे राजा की रचना नहीं हो सकती, किन्तु ग्रालं-कारिक रूप में यहां राजाग्रों में इनके गुणों का होना ग्रभिप्रेत है। ठीक इसी प्रकार यहां भी गुणों के साम्य के ब्राधार पर वर्णों की रचना का कथन है। कुल्लूक ने जिस पद को प्रमाण रूप में दिया है उसका अर्थ भी उत्पन्न होना नहीं बनता, अपित आलंकारिक रूप में 'ब्राह्मण मुखस्थानीय रूप में था, यह अर्थ ही संगत होता है। दिव्य शक्ति भी श्रपनी एक निश्चित प्रक्रिया में काम करती है। दिव्य शक्ति होने का यह मतलब नहीं कि वह मुष्टिक्रम-विरुद्ध रूपमें कुछ भी कर डाले, अतः कुल्लुकका यह विश्वास भी बुद्धिसंगत नहीं है । शैली ग्रौर प्रसंगके अनुसार भी यदि विचार किया जाये तो इसका ग्रालंकारिक ही अर्थ बनता है, कुल्लूक भट्ट और उनके अनुसरणकत्तिओं का अर्थ असंगत सिद्ध होता है-(१) सृष्टि-उत्पत्ति-क्रम में १।१६,१६,२२ में मनुष्यादि प्राणियों की उत्पत्ति का होना कहा जा चुका है स्रीर उसके पश्चात ऋषियों से वेदज्ञान की प्रकटता [१।२३], प्रजाम्रों की सुख-दु:खादि से संयुक्ति [१।२६] म्रादि भी दिखायी जा चुकी है फिर दोबारा उत्पत्ति कैसी ? (२) मनूस्मृति में ब्रह्मा का प्रसंग प्रक्षिप्त है, अतः उसका नाम जोड़कर ग्रर्थ करना भी उचित नहीं (इसके लिए १।७-१३ पर समीक्षा देखिए ।) ग्रीर परमात्मा सुक्ष्म, ग्रब्यय होने से शरीर धारण नहीं करता। ग्रतः उसके मुलादि की कल्पना भी नहीं हो सकती, उनसे उत्पत्ति ग्रादि की कल्पना का तो फिर प्रश्न ही नहीं। (३) यदि ब्रह्मा के माध्यम से यह उत्पत्ति मानी जाये, तो उस प्रसङ्घ से भी यह ग्रन्ध-कल्पना सिद्ध नहीं होती। यतोहि, ब्रह्मा के प्रसङ्ग में मृष्टि-उत्पत्ति का क्रम-'ब्रह्मा से विराट्, विराट् से मनु और मनु से अन्य मृष्टि'-[१।३२-४१] इस रूप में उल्लि-खित है। उससे भी श्रनेक प्रकार से विरोध श्राता है—(क) मनू की उत्पत्ति बाद में

हुई दर्शायी गयी है और बाह्मण ग्रादि की उत्पत्ति पहले ही दिखा दी। (१४) जबउक्त ब्रह्मा की वंश-परम्परा से सारी मृष्टि-उत्पत्ति मानी है, तो बाह्मण ग्रादि पहले ही क्यों और किससे पैदा हुए? (ग) यदि बाह्मण ग्रादि को पहले उत्पन्न कर दिया था तो फिर विराट्, मनु ग्रादि की उत्पत्ति की ब्रह्मा को क्या ग्रावश्यकता थी? धृष्टि तो उन्हीं से चल जाती। (घ) जब मुख ग्रादि से बाह्मण ग्रादि की रचना कर डाली तो फिर 'विराट् को भी क्यों न किसी ग्रङ्ग से बनाया? उनके जन्म के लिए पहले स्त्री-रचना की क्यों ग्रावश्यकता हुई? [१।३२]। इस प्रकार ग्रनेकों युक्तियों से कुल्लूकभट्ट ग्रीर उनके ग्रनुसरणकत्तांग्रों की कल्पना गलत ग्रीर ग्रसंगत सिद्ध होती है, ग्रतः ग्रालंकारिक ग्रायं ही मनु-ग्राभिग्रेत मानना चाहिए।

ब्रह्मा से स्त्री-पुरुष की उत्पत्ति—

द्विधा कृत्वाऽऽत्मनो देहमर्षेन पुरुषोऽमवत् । स्रर्धेन नारी तस्यां स विराजममुजत्त्रभुः ॥ ३२ ॥

वह ब्रह्मा (ग्रात्मनः + देहम्) ग्रपने शरीर के (द्विधा कृत्वा) दो भाग करके (ग्रधेन पुरुषः) ग्राधे से पुरुष ग्रीर (ग्रधेन नारी) ग्राधे से स्त्री (ग्रभवत्) हो गया (तस्याम्) फिर उस स्त्री में (सः प्रभुः) उस ब्रह्मा ने (विराजम्) 'विराट्' नामक पुरुष को (ग्रमुजत्) उत्पन्न किया ॥ ३२ ॥

मनुकी उत्पत्ति---

तपस्तप्त्वाऽसृजद्यं तु स स्वयं पुरुषो विराट् । तं मां वित्तास्य सर्वस्य स्नव्टारं द्विजसत्तमाः ॥ ३३ ।।

(द्विजसत्तमाः) हे श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! (सः विराट् पुरुषः) उस विराट् नामक पुरुष ने (तपः तप्त्वा) तपस्या करके (यं तु ग्रमुजत्) जिसको उत्पन्न किया (तम्) उसे (ग्रस्य सर्वस्य) इस सब संसार के रचियता (माम्) मुक्त मनु को (वित्त) समक्षो ग्रर्थात् वह मैं मनु ही हूँ ॥ ३३ ॥

दश प्रजापतियों की उत्पत्ति-

ब्रहं प्रजा सिस्धुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम् । पतीन् प्रजानामसृजं महर्षीनादितो दश ॥ ३४ ॥

(प्रजाः सिसृक्षुः तु ग्रहम्) प्रजाग्रों की सृष्टि करने की इच्छा वाले मैंने (मनु ने) (सुदुश्चरम् तपः तप्त्वा) कठोर तपस्या करके (ग्रादितः) पहले (प्रजानां पतीन्) प्रजाग्रों के पतिरूप (दश महर्पीन्) दश महर्पियों को (ग्रसृजम्) उत्पन्न किया ॥३४॥

मरीचिमत्र्याङ्गरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्। प्रचेतसं विसष्ठं च भृगुं नारवमेव च ॥ ३४ ॥

[वे दश प्रजापित ऋषि ये हैं]—मरोचि, ग्रित्र, ग्रिङ्गरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वसिष्ठ, भृगु ग्रौर नारद ॥ ३४ ॥ पुनः सात मनुद्रों तथा देवों की सृष्टि-

एते मन्रतु सप्तान्यानसृजन्मूरितेजसः। देवान्देवनिकायांश्च महर्वीश्चामितौजसः॥ ३६॥

(एते मर्नूस्तु) इन दश मनुद्रों ने (भूरितेजसः) ग्रत्यधिक तेजस्वी (ग्रन्यान् सप्तान्) ग्रन्य सात मनुद्रों को (ग्रमुजन्) उत्पन्न किया (च) ग्रौर (देवान्) देवताग्रों (देविनकायान्) देवगणों (च) तथा (ग्रमितौजसः) महातेजस्वी (महर्षीन्) महर्षियों को भी उत्पन्न किया ॥ ३६ ॥

यक्ष ग्रादि की सृष्टि---

यक्षरक्षःपिशाचांश्व गन्धर्वाप्तरक्षोऽसुरात् ।
नागान्सर्पान्मुपणाँश्व पितृगां च पृथगगगात् ॥ ३७ ॥
विद्युतोऽशितिमेघांश्च रोहितेन्द्रधनूषि च ।
उल्कानिर्धातकेतूंश्व श्योतींश्युश्चायचानि च ॥ ३८ ॥
किन्नरान्वानरान्मतस्यान्विविधाँश्व विहंगमात् ।
पशून्मृगान्मनुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतोदतः ॥ ३६ ॥
कृमिकीटपतंगाँश्च यूकामिकमत्कुग्गम् ।
सर्वं च दंशमशकं स्थावरं च पृथग्विधम् ।
प्रममेतीरवं सर्वं मिन्नयोगान्महात्मिमः ॥ ४० ॥
यथाकमं तपोयोगात्मुष्टं स्थावरजंगमम् ॥ ४१ ॥

(च) फिर (यक्ष-रक्षः-पिशाचान्) यक्ष, राक्षस, पिशाचों को (गन्धवं + ग्रप्स-रसः + सुरान्) गन्धवं, ग्रप्सराग्रों ग्रौर राक्षसों को (च) ग्रौर (नागान् सर्पान् सुपणिन्) नाग, सर्प, गरुड़ों को (पितृणां पृथक् गणान्) पितरों के पृथक्-पृथक् गणों को, (च) ग्रौर (विद्युतः) बिजली, (ग्रशिन्) गिरने वाली बिजलियों; (मेघान्) बादलों को, (रोहित) सीघे इन्द्रधनुषों, (इन्द्रधनूषि) टेढ़े इन्द्रधनुषों को, (उल्का) उल्काग्रों, (निर्घात) उत्पात की ग्रावाजों, (केतून्) पुच्छल तारों (च) ग्रौर (ज्योतीषि उच्च + ग्रवचानि) छोटे-वड़े तारों को; (किन्नरान् वानरान् मत्स्यान्) किन्नरों, वानरों, मछलियों को (विविधान् विहङ्गमान्) विविध प्रकार के पित्रयों को, (पशून् मृगान् मनुष्यान्) ग्राम्यपशुग्रों, वन्य-पशुग्रों, मनुष्यों को (उभयोदतः व्यालान्) दोनों ग्रोर दाँत वाले हिंसक पशुग्रों को; (कृत्म-कीट-पतंगान्) छोटे कीड़ों, बड़े कीड़ों, उड़ने वाले कीड़ों (यूका-मिक्षक-मत्कुणम्) जूं, मक्खी, खटमलों (च सर्वं दंशमशकम्) ग्रौर सब इंसने वाले मच्छरों को (च पृथक्-विध प्रकार के स्थावरों को उत्पन्न किया। (एवम्) इस प्रकार (एतः महात्मिभः) इन [१।३४] दश प्रजापित मनुग्रों ने (मत् नियोगात्) मेंने ग्रादेश से (तपोयोगात्) तपोबल के द्वारा (इदं सर्वं स्थावरजगमम्) यह सब स्थावर-जगम जगत् (यथाकर्म) कर्मानुसार (मृष्टम्) रचा। ३७-४१।।

आनुर्हो जिन् : ३२ से ४१ तक के श्लोकों का यह प्रसंग निम्न ग्राधार पर प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध-(१) सात मनुष्यों से चराचर जगत् की उत्पत्ति नहीं-इसमे स्ब्टि-जल्पत्तिके एक साथ दो प्रसंग चल रहे हैं-एक, ग्रव्यक्त-सूक्ष्म परमात्मा द्वारा महत् ग्रादि तत्त्वों से सष्टि की रचना वाला—जो ५,६,१४-२३,२७-३१,४२-४६,५२-५७, ६७-७६ श्लोकों में वर्णित है। दूसरा, ब्रह्मा श्रीर ब्रह्मा के वंशीय मनु द्वारा समस्त जगत् की उत्पत्ति के कथनवाला; यह ७-१३, २४-२५, ३२-४१, ५०-५१, ५८-६३ ब्लोकों में विणत है। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि दो प्रसंगों में से एक ही मौलिक है। सकता है, दोनों नहीं। क्योंकि, दोनों में परस्पर-विरोध है ग्रीर दोनों प्रसंगों के क्लोकों का क्रम भी नहीं जुड़ता। न दोनों प्रसंगों के श्लोकों की शैली ही मेल खाती है। इन दोनों में श्रव्यक्त-सूक्ष्म परमात्मा द्वारा तत्त्वों से सुष्टि-रचना का प्रसङ्ग ही मौलिक माना जा सकता है, यतो हि—(क) १। ५-६ में उसी परमात्मा से सुष्टि-उत्पत्ति बतलानी ग्रूक की थी और युक्तियों के ग्राधार पर वही सुष्टि ल्लान करने में समर्थ माना जा सकता है, (ख) तत्त्वों द्वारा मुख्टि-उत्पत्ति का क्रम ही युक्तियुक्त है । १ । ५-६ में 'महाभूतादि' ब्लीजाः' 'तमोनुदः' ग्रादि विशेषणों से मन् ने इसी क्रम का संकेत दिया है, ब्रह्मा के वंश का नहीं। (ग) ब्रह्मा के प्रसंग वाले श्लोकों का, जहाँ भी वे क्षेपक के रूपमें डाले गये हैं. वहाँ के पूर्वापर क्लोकों से क्रम और संगति नहीं जुड़ती। उन्होंने मूल प्रसंग को स्थान-स्थान पर भंग कर दिया है। (घ) ब्रह्मा के प्रसंग वाले श्लोकों की शैली कल्पना पर म्राश्रित, म्रयुक्तियुक्त, म्रविश्वसनीय, सुनिश्चित माघार से रहित, म्रपरिष्कृत ग्रौर गाम्भीर्यरहित है, जबकि मूलप्रसंग के श्लोकों की शैली में ये कमियाँ नहीं हैं। (ङ) किसी मनुष्य के द्वारा (जैसे मनु ग्रौर दश प्रजापितयों द्वारा) स्थावर ग्रौर पशु-पक्षी, कीट म्रादि की सृष्टि प्रकृतिविरुद्ध भौर ग्रमान्य है। इन युक्तियों से यह स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है कि मनुस्मृति में ब्रह्मा का प्रसंग मौलिक नहीं है। इस प्रकार ३२-४१ श्लोकों का यह प्रसङ्क भी ब्रह्मा के प्रसंग का ग्रंश होने के कारण प्रक्षिप्त है। (२) ये क्लोक पूर्वापर प्रसङ्क के विरुद्ध हैं — उसे भंग कर रहे हैं। २४ वें क्लोक से कर्मों की चर्चा प्रारम्भ की थी। उसी क्रम में ३१ वें क्लोक में कर्मानुसार समाज में चार वणी का निर्माण दिलाया है। इसके बाद इनके कर्मों को बतलाना था। किन्तू मनू ने प्रसङ्घ बदलकर पहले प्राणियों के वर्ग और जन्मक्रम का वर्णन करना आवश्यक समभा, अतः ४२ वें स्लोक में इस प्रसङ्क-परिवर्तन का उल्लेख कर दिया है। प्रथम पंक्ति में कर्म की चर्ची ३१ वें के स्राधार पर ही की गई है। स्रतः ३१ वें के पश्चात् ४२ वां श्लोक ही संगत है। ये उस सङ्गति को भंग करने के कारण प्रसङ्गविषद्ध हैं। (३) १। १४-२३ क्लोकों में समस्त जगत की उत्पत्ति का कथन हो चुका है, और इसी क्लोक के साथ जगदुत्पत्ति का यह प्रसङ्ग पूर्ण हो चुका। प्रसङ्ग समाप्त होने पर पुनः स्थावर-जंगम जगत् की उत्पत्ति कहना या एक भिन्न प्रसङ्ग प्रारम्भ करना, प्रप्रासङ्गिक है। इस हिंद से भी ये इलोक प्रसंगविरुद हैं।

२. अन्तर्विरोध-इन क्लोकों की मान्यता के साथ त्रिकोणात्मक विरोध मिलता

हैं—(क) १। ५-६, १४-२३ श्लोकों में ग्रव्यक्त-सूक्ष्म परमात्मा द्वारा तत्त्वों से सॄष्टि रचना कही है, (ख) १। ७-१३, ४० ग्रीर-''एवं सवैं स सृष्ट्वेदं मां च अचिन्त्य — पराक्रमः'' 'इस प्रकार यह ब्रह्मा इस समस्त संसार को ग्रीर मुक्ते (मनु को) उत्पन्न करके' [१। ५१] के ग्रनुसार इस सॄष्टि की रचना ब्रह्मा से मानी है। तथा (ग) (३४-४१ श्लोकों में मनु ग्रीर उससे उत्पन्न दशप्रजापितयों को इस जड़-जंगम जगत् का रचिता कहा है। ये तीनों ही मान्यताएँ एक-दूसरे का विरोध करने वाली हैं। स्पष्ट है कि कोई एक मान्यता ही मौलिक होनी चाहिए। १। ७-१३ ग्रीर इन ३२-४२ श्लोकों पर दी गई युक्तियों ग्रीर प्रमाणों के ग्राधार पर ग्रव्यक्त-सूक्ष्म परमात्मा से सॄष्टि-उत्पत्ति वाली मान्यता ही मौलिक सिद्ध होती है। शेष दोनों मान्यताएँ उसके विरुद्ध होने के कारण मनुप्रोक्त ग्रीर मौलिक न होकर प्रक्षिप्त हैं।

३. शैलीगत श्राधार---मनु की शैली से इन इलोकों की शैली भिन्न है---(१) मौलिक सृष्ट्युत्पत्ति-प्रसंग (१।५-६, १४-२३) के श्लोकों की शैली साधार, परिष्कृत, युक्तियुक्त (एक सुनिश्चित प्रकृतिसिद्ध प्रक्रिया के अनुसार सृष्ट्युत्पत्ति दर्शाने वाली) है। किन्तु इन श्लोकों की शैली निराधार मुख्टिक्रम से विरुद्ध, ग्रपरिष्कृत ग्रीर ग्रयुन्तियुन्त है—(क) इन श्लोकों में सृष्ट्युत्पत्ति की कोई सुनिश्चित प्रक्रिया नहीं है। (ल) ३२ वें क्लोक में ब्रह्मा के आधे भाग से पूरुष और आधे से स्त्री की रचना का वर्णन भी प्रयुक्तियुक्त, प्रविश्वसनीय, कपोल-कल्पित ग्रौर ग्रंधविश्वास पर ब्राधारित है। (ग) ब्रह्मा ने तो ब्रपने ब्राधे भाग से निर्मित स्त्री में विराट को उत्पन्न किया, लेकिन विराट् ने मनु को किस स्त्री द्वारा जन्म दिया [३२-३३], इसका उल्लेख ही नहीं। (घ) इसी प्रकार मनु ने दशप्रजापितयों को (३४), दशप्रजापितयों ने सात मनुत्रों को (३५-३६) किस स्त्री से जन्म दिया और वह स्त्री किससे पैदा हुई ? (ब्रह्मा से तो केवल एक ही स्त्री का निर्माण वतलाया है। जिससे विराट् हुम्रा, इन बाती का उल्लेख नहीं, केवल कल्पना दिखा दी है। (ङ) मनुष्यों से पशु-पक्षी, कीट-पतंग ग्रादि तथा जड़ वस्तुश्रों का जन्म होना प्रकृतिविरुद्ध है (३७-४१)। ये बातें इन इलोकों की शैली को निराधार, ग्रयुक्तियुक्त ग्रीर ग्रपरिष्कृत सिद्ध करती हैं। इनका वर्णन केवल रूढ़ और अन्धकल्पना पर आधारित है, (२) मौलिक प्रसंग में सृष्ट्यु-त्पत्ति का वर्णन गम्भीर और संक्षिप्त शैली से किया है । इसीलिए मनु ने प्राणियों और स्थावरों की गणना भी नहीं की, किन्तू इन श्लोकों में परिगणना शैली ग्रपनायी है, न तो इनके वर्णन में संक्षिप्तता है और न गम्भीरता। इस इष्टि से भी ये श्लोक मनुप्रोक्त नहीं सिद्ध होते। (१। ७-१३ की समीक्षाएं भी इस सन्दर्भ में द्रष्टव्य हैं)

इस प्रकार ग्रनेक ग्राधारों श्रीर युक्तियों से ये क्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। ग्रीर इनके साथ-साथ ब्रह्मा से सम्बद्ध प्रसंग भी मनुस्मृति का मौलिक प्रसंग सिद्ध नहीं होता। प्राणियों की उत्पत्ति का प्रकार-

येषां तु यादृशं कर्म भूतानामिह कीर्तितम् । तत्त्रया वोऽभिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि ॥ ४२ ॥ (२२)

(इह) इस संसार में (येषां भूतानाम्) जिन मनुष्यों का—वर्णगतं मनुष्यों का (यादशं कर्म) जैसा कर्म (कीर्तितम्) वेदों में कहा है (तत्) उसे (तथा) वैसे ही (१। ८७–६१) (च) ग्रीर (जन्मिन) उत्पन्न होने में (क्रम-योगम्) जीवों का जो एक निश्चित प्रकार रहता है, उसे (व:) ग्राप लोगों को (ग्रिभिधास्यामि) कहूँगा।। ४२।।

# अन्यू श्रीत्डनाः ४२ वं इलोक की शैली एवं प्रयं पर विचार—

(१) मृष्टि-उत्पत्ति का प्रसंग समाप्त होकर वह प्रसंग कमों के वर्णन की ग्रोर चला गया था। किन्तु मृष्टि के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें ग्रभी शेष रह गई थीं, जिनसे ग्रवगत कराना, मनु को ग्रावश्यक लगा। इसलिए वे प्रसंग को बदलकर पुनः सृष्टि-उत्पत्ति पर लाये हैं, जिससे शेष ग्रग्रिम बातों की जानकारी दे सकें। पहले उस प्रसंग को बदलने का संकेत कर दिया है। मनु की यह एक शैली है कि जब भी वे कोई भिन्न प्रसंग शुरू करते हैं, उसका संकेत देते हैं। इस कारण प्रसंग-भिन्नता का दोष नहीं ग्राता (२) यहां 'कीर्तितम्' से 'वेदों में कहा है' यह भाव ग्रमित्र ते है। १। ३, २१, ८७ इलोकों से यह पुष्ट होता है। इन इलोकों में मनु ने यह भाव प्रकट किया है कि—परमात्मा ने जो भी कर्म ग्रादि बनाये, उनका ज्ञान वेदों के द्वारा करवाया। यहां वेदों में कहे कर्मों को ही मनु बतलायेंगे, यतो हि १। ३ में मनु को 'कार्यतस्थायंवित्' कहकर वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म-ग्रधमों को ही जानने की इच्छा प्रकट की थी। (३) 'क्रय-योगम्' से यहां क्रमानुसार ग्रयं लेना उचित नहीं है। जीवों के उत्पन्न होने में जो एक 'निश्चित प्रकार'रहता है, जैसे—मनुष्यादि जरायु से पैदा होते हैं। पक्षी, सर्प ग्रादि ग्रण्डों से, इत्यादि।यहां 'क्रमयोगं च जन्मिन' का इसी से ग्रिभप्राय है।

जरायुज-जीव---

पशवश्च मृगाश्चेव व्यालाश्चोभयतोदतः।
रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः॥ ४३॥ (२३)

(पशवः) ग्राम्यपशु गौ ग्रादि (मृगाः) ग्रहिसक वृत्ति वाले वन्यपशु हिरण ग्रादि (च) ग्रौर (उभयोदतः व्यालाः) दोनों ग्रोर दांत वाले हिंसक वृत्ति वाले पशु सिंह, व्याघ्र ग्रादि (च) तथा (रक्षांसि) राक्षस (पिशाचाः) पिशाच (च) तथा (मनुष्याः) मनुष्य (जरायुजाः) ये सब 'जरायुज' ग्रर्थात् भिल्लो से पदा होने वाले हैं।। ४३।।

अन्तर्शिक्त : राक्षस और पिशाच का लक्ष्मण ३।३३, ३४ श्लोकों की समीक्षा में द्रष्टब्य है। श्रण्डजाः पक्षिणः सर्पा नक्का मत्स्यादच कच्छपाः।

यानि चैवंप्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च।। ४४।। (२४) (पक्षिणः) पक्षी (सर्पाः) सांप (नक्राः) मगरमच्छ (मत्स्याः) मछिलयां (च) तथा (कच्छपाः) कछुए (च) ग्रौर (यानि) ग्रन्य जो (एवं प्रकाराणि) इस प्रकार के (स्थलजानि) भूमि पर रहने वाले (च) ग्रौर (ग्रौदकानि) जल में रहने वाले जीव हैं, वे सब (ग्रण्डजाः) 'ग्रण्डज' ग्रर्थात् ग्रण्डे से उत्पन्न होने वाले हैं।। ४४।।

स्वेदज-जीव---

स्वेदजं दंशमशकं यूकामक्षिकमत्कुणम् । ऊज्मणदचोपजायन्ते यच्चान्यत्किञ्चिदोदृशम् ॥ ४४ ॥ (२४)

(दंशमशकम्) डंक से काटने वाले डांस औरमच्छर ग्रादि (यूका) जूँ (मिक्षक) मिल्खयां (मत्कुणम्) खटमल (यत् च ग्रन्यत् किन्धित् ईद्शम्) जो ग्रीर भी कोई इस प्रकार के जीव हैं, जो (ऊष्मणः) ऊष्मा ग्रर्थात् सीलन ग्रीर गर्मी से (उपजायन्ते) पैदा होते हैं, । वे सब (स्वेदजम्) 'स्वेदज' ग्रर्थात् पसीने या सीलन से उत्पन्न होनेवाले कहाते हैं।। ४५॥

आर् ब्रिटिंग : संस्कृत के शब्दकोशों के अनुसार, और जैसा कि इस श्लोक में भी जात होता है, यहां स्वेद शब्द का अर्थ व्यापक है। प्राकृतिक पदार्थों में उत्पन्न क्लिन्नता = सीलन या तापयुक्त सीलन प्राणियों के शरीर से उत्पन्न पसीना और नवमेघ कृत सेचन, ये सब 'स्वेद' कहलाते हैं। इन स्वेदरूपों से श्लोकोक्त तथा अन्य बहुत से लघु जीव उत्पन्न होते हैं। वे सब 'स्वेदज' कहलाते हैं।

उद्भिज्ज जीव तथा ग्रोर्षाघयां—

उद्भिज्जाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिएाः।

म्रोवध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ ४६ ॥ (२६)

(बीजकाण्डप्ररोहिणः) बीज श्रीर शाखा से उत्पन्न होने वाले (सर्वे स्थावराः) सब स्थावर जीव [एक स्थान पर टिके रहने वाले] बृक्ष ग्रादि (उद्भिज्जाः) 'उद्भिज्ज'—भूमि को फाड़कर उगने वाले कहाते हैं। इनमें— (फलपाकान्ताः) फल श्राने पर पककर सूख जाने वाले श्रीर (बहुपुष्पफलो-पगाः) जिन पर बहुत फूल-फल लगते हैं,। (ओषध्यः) वे 'ग्रोषिं कहलाते हैं।। ४६।।

वनस्पति तथा वृक्ष---

ग्रपुष्पाः फलबन्तो ये ते बनस्पतयः स्मृताः।

पुष्पिणः फलिनइचैव वृक्षास्तूमयतः स्मृताः ॥ ४७ ॥ (२७)

(ये ग्रपुष्पाः फलवन्तः) जिन पर बिना फूल ग्राये ही फल लगते हैं, (ते) वे (वनस्पतयः स्मृताः) 'वनस्पतियां' कहलाती हैं। [जैसे-बड़=बट, पीपल, गूलर ग्रादि] (च) ग्रीर (पुष्पिणः फिलनः एव) फूल लगकर फल लगने वाले (उभयतः) दोनों से युक्त होने के कारण (वृक्षाः) वे उद्भिज स्थावर जीव 'वृक्ष' (स्मृताः) कहलाते हैं।। ४७।।

गुल्म, गुच्छ, तृण, प्रतान तथा बेल---

गुच्छगुल्मं तु विविधं तथैव तृणजातयः। बीजकाण्डरुहाष्येव प्रताना वल्ल्य एव च ॥ ४८ ॥ (२८)

(विविधम्) मनेक प्रकार के (गुच्छ) जड़ से गुच्छे के रूप में बनते वाले 'भाड़' म्रादि (गुल्मम्) एक जड़ से म्रनेक भागों में फूटने वाले 'ईख' म्रादि (तथैव) उसी प्रकार (तृगाजातयः) घास की सब जातियां, (बीज-काण्डरुहाणि) बीज मौर शाखा से उत्पन्न होने वाले (प्रतानाः) उगकर फैलने वाली 'दूब' म्रादि (च) मौर (वल्ल्यः) उगकर किसी का सहारा लेकर चढ़ने वाली बेलें (एव) ये सब स्थावर भी 'उद्भिज्ज' कहलाते हैं ॥ ४८॥

वृक्षों में ग्रन्तश्चेतना-

तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना। अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ ४६ ॥ (२६)

(कर्महेतुना) पूर्वजन्मों के बुरे कर्मफलों के कारण (बहुरूपेण तमसा) बहुत प्रकार के ग्रज्ञान ग्रादि तमोगुण से (वेष्टिताः) आवेष्टित = घिरे हुए या भरपूर (एते) ये स्थावर जीव [४६-४८] (सुख-दुःख-समन्विताः) सुख ग्रीर दुःख के भावों से संयुक्त हुए (ग्रन्तःसंज्ञाः भवन्ति) ग्रान्तिरक चेतना वाले होते हैं। ग्रथीत् इनके भीतर चेतना तो होती है, किन्तु चर प्राणियों के समान बाहरी क्रियाग्रों में प्रकट नहीं होती। ग्रत्यधिक तमोगुण के कारण चेतना ग्रीर भावों का प्रकटीकरण नहीं हो पाता।। ४६।।

अद्भुट्टी ट्या : वृक्षों की चेतनता पर विचार—मनु ने यहां वृक्षादि में चेतना तो स्वीकार की है, किन्तु वह चेतना बाह्यरूप में प्रकट होने वाली न होकर केवल ग्रान्तरिक मानी है। दूसरी बात यह है कि ये ग्रत्यधिक तमोगुण से वेष्टित हैं।

यद्यपि सुख-दुःख के भावों से युक्त चेतना इनमें है, किन्तु तमोगुरगाधिक्य के

कारण उनकी अनुभूति इनमें नहीं है। जैसे मूज्यित प्राणी में चेतना होते हुए भी सुख-दुःल का ज्ञान नहीं होता। मतः वृक्षों के साथ सुख-दुःल का व्यवहार नहीं है। सुख-दुःल की अनुभूति उसी को होती है जो पञ्चेन्द्रियों से संयुक्त होता है, और उन इन्द्रियों के साथ उनके विषय का सम्बन्ध होता है, अन्यथा नहीं। सांख्यदर्शन में कहा है—

#### पञ्चावयवयोगात्मुलसंविचि:।। ४ । २७ ।।

"जब पांचों इन्द्रियों का पांच विषयों के साथ सम्बन्ध होता है, तभी सुख वा दुःख की प्राप्ति जीव को होती है। जैसे बिधर को गाली प्रदान, ग्रन्थे को रूप वा ग्रागे से सर्प, ज्याद्रादि भयदायक जीवों का चलाजाना, शून्य बहिरी वालों को स्पर्श, पिन्नस रोग वाले को गन्ध ग्रीर शून्य जिह्वा वाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था है।" (स॰प० द्वादश समु०) इसी प्रकार वृक्षों को पीड़ा की ग्रनुभूति नहीं होती ग्रीर इसी कारण वृक्षों के काटने ग्रादि में हिसा तथा हिसाजन्य पाप नहीं होता।

सांसारिक गतियों का उपसहार—

## एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहृताः । घोरेऽस्मिन्मूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥ ५० ॥

(ग्रस्मिन्) इस (घोरे) दुःखों से भरे (नित्यं सततयायिनि) निरन्तर प्रवाह-मान = प्रवाह से ग्रनादि (भूतसंसारे) प्राणियों के संसार में (ब्रह्मा + ग्राद्याः एतद् + ग्रन्ताः तु गतयः) ब्रह्मा से लेकर इन स्थावर योनियों की स्थिति पर्यन्त [१।४६] की गतियां-ग्रवस्थाएं (समुदाहृताः) कह दी हैं ॥ ५०॥

ब्रह्मा का ग्रन्तधनि---

## एवं सर्वे स सृष्ट्वेवं मां चाचिन्त्यपराक्रमः । ब्रात्मन्यन्तर्वेषे मूयः कालं कालेन पीडयन् ।। ५१ ॥

(सः ग्रचिन्त्यपराक्रमः) वह ग्रनन्त शक्तिवाला ब्रह्मा (एवं सर्वे सृष्ट्वा) इस प्रकार समस्त संसार की रचना करके (च) ग्रौर (माम्) मुक्त मनुको उत्पन्न करके (कालं कालेन भूयः पीडयन्) प्रलयकाल को सृष्टि-उत्पत्ति के काल से पीड़ित करते हुए (ग्रात्मिन ग्रन्तर्दधे) परमात्मा में ग्रन्तर्धान हो गया ॥ ४१ ॥

अप्रज्ञुट्यी टिन्स: ये ५०-५१ वें श्लोक निम्न 'ग्राधारों' के त्रनुसार प्रक्षिप्त हैं। ये ब्रह्मा के प्रसंग से सम्बद्ध हैं और इनमें मनुको ग्रलीकिक व्यक्ति सिद्ध करने की चेप्टा है—

१. प्रसङ्गिबरोध—(१) इन श्लोकों के द्वारायहाँ तक संसार की रचना दिखा-कर ग्रीर ब्रह्मा का ग्रन्तर्धान दिखाकर उस विषय का उपसंहार कर दिया है। जबकि ग्रगले १। ५० वें श्लोक तक ग्रभी परमात्मा द्वारा सृष्टि रचने की प्रक्रिया का वर्णन चल ही रहा है। प्रसंग-समाष्ति से पूर्व ही ब्रह्मा का ग्रन्तर्धान दिखाकर उपसंहार करना, प्रसंगविरुद्ध है।

२. अग्तिवरोध—'ब्रह्मा' व्यक्तिविशेष से मृष्टियुरपत्ति नहीं—ये श्लोक ब्रह्मा द्वारा जगदुत्पत्ति करने के प्रसङ्ग से सम्बद्ध हैं, श्रीर ब्रह्मा का प्रसंग श्रनेक श्राधारों ग्रीर युक्तियों के प्रनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध हो चुका है (देखिये १।७-१३, ३२-४१ श्लोकों पर समीक्षा), ग्रतः ये भी प्रक्षिप्त हैं। (२) १।६ में स्पष्टरूप से ग्रव्यक्त परमात्मा द्वारा सुष्टि की उत्पत्ति बतलायी है, और जगत को प्रकट करने के रूप में ही उसकी प्रकटता (जगत के पदार्थी ग्रीर कार्यविधि द्वारा 'परमात्मा है' इस प्रकार का निश्चय होना ग्रादि) दिखलायी है। इन श्लोकों में ब्रह्मा द्वारा सारे संसार की उत्पत्ति कहना और शरीरधारी के रूप में उसका जन्म तथा फिर मन्तर्घान होने का कथन, उसके विरुद्ध है। इसी प्रकार १। १६, ५४, ५७॥ ६। ६५, ७३, ६१ इलोकों में भी, जहाँ सुष्टिकत्ता परमात्मा को सूक्ष्म, अव्यय और सर्वव्यापक कहा गया है, विरुद्ध है। क्योंकि इन विशेषणों से प्रतिपाद्य परमात्मा शरीर के रूप को धारण नहीं करता । (३) ग्रगले ही १। ५२-५४ इलोकों में परमात्मा के सुष्टि-उत्पत्ति में लीन होने को उसकी 'जागृ-तावस्था' ग्रीर प्रलय करके निवृत्त होने की ग्रवस्थाको 'शयनावस्था' कहकर ग्रालंकारिक रूप से वर्णन करना,इस बात को सिद्ध करता है कि सुष्टि-रचयिता परमात्मा श्रव्यक्त भीर अभ्यय रहता हुआ कभी शरीरधारण और अन्तर्धान नहीं करता। वह एक ही ग्रवस्था में रहते हुए केवल जागता (सृष्टि-उत्पत्ति के लिए प्रवृत्त होता) ग्रीर सोता (प्रलय करके निवृत्त होता) है, जैसे - कोई मनुष्य कार्यों के सम्पादन के लिए जागता है श्रीर निवृत्त होकर सोता है;किन्तु उसकी जीवनावस्था एक ही प्रकार की बनी रहती है। इन ब्लोकों में प्रदर्शित ब्रह्मा के रूप में परमात्मा द्वारा शरीरघारण ग्रौर फिर ग्रन्तर्धान, उक्त श्लोकों के विरुद्ध है। (४) १। ५२-५४ श्लोकों से यह मान्यता स्पष्ट हो जाती है कि सुष्टिकर्त्ता परमात्मा ख्रव्यक्त-ख्रव्यय ग्रीर सुक्ष्म है तथा वह सुष्टि को उत्पन्न करके प्रलय तक नवीन सुष्टि-पदार्थों की रचना, स्थिति ग्रीर संहार करने में प्रवृत्त (जागता) रहता है, श्रीर फिर प्रलयकाल में ही निवृत्त (सोता) होता है। ५१ वें श्लोक में वर्णित 'सृष्टिकत्ता ब्रह्मा का मनुको रचकर ही ग्रन्तर्धात होना' वाली मान्यता उनत मान्यता के विरुद्ध सिद्ध होती है, क्योंकि प्रलयकाल तक सुष्टि के कार्य चलते रहते हैं। उक्त मान्यता के अनुसार तो वही सुष्टिकत्ती अव्यक्त परमात्मा ही उन्हें चलाता है-प्रलयावस्था तक। किन्तु ५१ वें की मान्यतानुसार बीच में ही ब्रह्मा के अन्तर्धान हो जाने पर फिर उन्हें कौन चलायेगा ? ५२ वें इलोक के अनुसार तो ब्रह्मा के ग्रन्तर्धान होने पर इस समस्त जगत को चेष्टारहित हो जाना चाहिए था । यदि यह कहें कि एकबार उत्पन्न करके फिर परमात्मा ग्रव्यक्त रूपमें रहकर ही चलाता रहता है, तो यह संचालन तो बिना ब्रह्मा की उत्पत्ति के पहले भी कर सकता था। ग्रतः यह भी ग्रसंगत कल्पना ही लगती है कि मन को उत्पन्न करके ग्रन्तर्धान हो गया। यदि ग्रन्त-र्धान होना था तो वह 'विराद' को उत्पन्न करके क्यों नहीं हुन्ना ? (इस प्रसंग के मनानु-सार) सृष्टिका वंश तो उससे चल ही जाना था। (४) ६८-७३ क्लोकों के भी ये विरुद्ध हैं। वहाँ ब्रह्मा के दिन-रात का प्रमाण बतलाते हुए सब्टि-स्थिति के पूर्णकाल चार ग्ररव, वत्तीस करोड़ वर्षों की कालाविध को ब्रह्म का एक दिन माना है। इसका ग्रिभिप्राय यह है कि इस सम्पूर्ण कालाविध पर्यन्त ब्रह्म (परमात्मा) जागता रहता— मृष्टिसञ्चालन में प्रवृत्त रहता है [५२-५७]।यहां,मनु को उत्पन्न करके ब्रह्मा का ग्रन्तर्धान हो जाना, उसकी कुछ कालाविध तंक की स्थिति का संकेत देता है,जो उक्त वर्षों से मेल नहीं खाती। इस प्रकार कालगणना से ब्रह्मा के इस कथन का विरोध पड़ता है। ग्रतः निश्चित है कि यह परमात्मा से भिन्न सृष्टिकर्त्ता के रूप में वर्णित ब्रह्मा, मनुसम्मत नहीं है, ग्रौर न ही इसके वर्णनों की मान्यताएँ मनुस्मृति के प्रसंगों से मेल खाती हैं; ग्रतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

परमात्मा की जाग्रत एवं सुषुष्ति ग्रवस्थाएँ---

# यदा स देवो जागति तदेवं चेष्टते जगत्। यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्व निमीलति ॥४२॥ (३०)

(यदा) जब (सः देवः) वह परमात्मा [१। ६ में विणित] (जागित) जागता है प्रयांत् मृष्ट्युस्पत्ति के लिए प्रवृत्त होता है (तदा) तब (इदं जगत् चेष्टते) यह [१। ४२-४६ में विणित] समस्त संसार चेष्टायुक्त [प्रकृति से समस्त विकृतियों की उत्पत्ति पुनः प्राणियों का दवास- प्रश्वास चलना ग्रादि चेष्टाग्रों से युक्त] होता है, (यदा) भौर जब (शान्तात्मा) यह शान्त ग्रात्मा वाला सभी कार्यों से शान्त होकर (स्विपित) सोता है ग्रर्थात् मृष्ट-उत्पत्ति, स्थिति के कार्यं से निवृत्त हो जाता है (तदा) तब (सवंम्) यह समस्त संसार (निमीलित) प्रलय को प्राप्त हो जाता है।। ५२।। परमात्मा की मुष्टित ग्रवस्था में जगत् की प्रलयावस्था—

तस्मिन्स्विपिति सुस्ये तु कर्मात्मानः शरीरिणः । स्वकर्मम्यो निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिमुच्छति ॥ ५३ ॥ (३१)

(सुस्षे) मृष्टि-कर्म से निवृत्त हुए (तस्मिन् स्विपित तु) उस परमा-त्मा के सोने पर (कर्मात्मानः) कर्मों—श्वास-प्रश्वास, चलना-सोना म्रादि कर्मों में लगे रहने का स्वभाव है जिनका, ऐसे (शरीरिणः) देहचारी जीव भी (स्वकर्मम्यः, निवर्तन्ते) म्रपने-म्रपने कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं (च) म्रीर (मनः) 'महत्' तत्त्व (ग्लानिम्) उदासीनता = सब कार्य-व्यापारों से विरत होने की म्रवस्था को या म्रपने कारण में लीन होने की म्रवस्था को (ऋच्छति) प्राप्त करता है।। ५३।।

अर्जुर्शी त्उन्य: मन शब्द से यहाँ 'महत्तत्त्व' अर्थ अभिप्रेत है। इसकी पृष्टि के लिए १। १४-१५ इलोकों की समीक्षा द्रष्टव्य है।

युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्महात्मनि । तदायं सर्वभूतात्मा सुखं स्वपिति निर्वृतः ॥ ५४ ॥ (३२) (तिस्मिन् महात्मिनि) उस सर्वव्यापक परमात्मा के ग्राश्रय में (यदा) जब (युगपत् तु प्रलीयन्ते) एकसाथ ही सब प्राणी चेष्टाहीन होकर लीन हो जाते हैं (तदा) तब (ग्रयं सर्वभूतात्मा) यह सब प्राणियों का ग्राश्रय-स्थान परमात्मा (निवृंतः) सृष्टि-संचालन के कार्यों से निवृत्त हुग्रा-हुग्रा (सुखं स्वपिति) सुखपूर्वक सोता है।। ५४।।

तमोऽयं तु समाश्रित्यं चिरं तिष्ठितं सेन्द्रियः। न च स्वं कुरुते कमं तदीस्क्रमति मूर्तितः॥ ४४॥

(स्रयं तु) यह जीव तो (तमः समाश्रित्य) सज्ञान का साश्रय कर (स + इन्द्रियः) इन्द्रियों सहित (चिरं तिष्ठिति) बहुत समय तक रहता है (च) किन्तु (स्वं कर्म न कुरुते) स्रपने कर्म नहीं करता है (तदा) फिर उसके पश्चात् (मूर्तितः) शरीर से (उत्क्रमिति) निकल जाता है ॥ ५५॥

## यदाणुमात्रिको मूत्वा बीजं स्थास्तु चरिष्णु च। समाविशति संस्पृटस्तवा मूर्ति विमुञ्चति ॥ ५६॥

(यदा) जब (ग्रणुमात्रिकः भूत्वा) ग्रणुमात्रिक होकर (स्थास्नु) स्थिरताशील स्थावर जीवों में (च) ग्रौर (चरिष्णु) विचरणशील जीवों में (बीजम्) बीज के रूप में (संसृष्टः) ग्रपने सूक्ष्म ग्रवयवों से संयुक्त होकर (समाविशति) प्रवेश करता है (तदा) तब (मूर्तिम्) शरीर को (विमुञ्चित) घारण करता है ॥ ५६॥

आनु श्रीला : (१) मणुमात्रिक होने से मिन्नाय यहां पुर्येष्टक युक्त होने से लिया जाता है और भूत, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, वासना, कर्म, वायु तथा मिलकर पुर्येष्टक कहलाते हैं।

- (२) ४४-४६ श्लोक प्रक्षिप्त हैं। इनमें नवीन वेदान्तवाद के प्रभाव से प्रसङ्ग को मोड़ देने का प्रयास किया गया है। निम्न ग्राधारों पर ये श्लोक ग्रमौलिक सिद्ध होते हैं—
- १. प्रसङ्गिवरोष—(१) पूर्वापर श्लोकों के प्रसङ्ग से इनकी संगति नहीं है। ५२ वें श्लोक से परमात्मा की जाग्रिति ग्रीर सुषुष्ति का वर्णन करने का प्रसङ्ग चला था। इस प्रसङ्ग के अनुसार ५१ वें में जाग्रित का वर्णन हुगा है, ५३-५४ में सुषुष्ति का। दोनों अवस्थाओं का वर्णन करके ५७वें में उन्हीं दोनों अवस्थाओं का उपसहार किया है। इससे सिद्ध है कि बीच में ५५-५६ श्लोकों में जीव के वर्णन का या जीव की उत्क्रमण् ग्रीर शरीरधारण की स्थिति के कथन का यहां प्रसङ्ग ही नहीं था, ये अनावश्यक रूप से डाल दिये गये हैं। श्लोकों के वर्णन के अनुसार यहां ५४ के पश्चात् ५७ वां श्लोक संगत है। (२) परमात्मा की जाग्रित ग्रीर सुषुष्ति से जगत् के आणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह ५२-५४ श्लोकों में संकेत से संक्षिप्त शैली में बतला दिया है। ५३ वें श्लोक में प्राणियों का कर्मों से निवृत्त होना, मन का ग्लानि को प्राप्त होना—जो कि शरीर से जीव के उत्क्रमण के पश्चात् ही होता है, यह सब दिखाकर ५४वें श्लोक में —'फिर जीव

उस परमातमा में लीन हो जाते हैं' इस कथन के द्वारा पूर्वोक्त जीव की चर्चा को पूर्ण एवं समाप्त कर दिया है। एक चर्चा की पूर्णता एवं समाप्ति-संकेत के परचात् पुनः भिन्न प्रकार से उसी चर्चा को प्रारम्भ करना, भ्रन्य व्यक्ति के मत का द्योतक है। ग्रतः वह प्रसङ्ग-विरुद्ध है। इस दृष्टि से ये श्लोक भी प्रसंगविरुद्ध हैं।

२. ग्रन्तिवरोध — सृष्टि-उत्पत्ति-प्रसंग [१।५-६,१४-२४] में प्राणिशरीरों की रचना दिखाते हुए मनु ने सात तत्त्वों (महदादि) ग्रौर उनके विकारों जैसे — मन = महत्तत्त्व ग्रौर उसके सूक्ष्म ग्रवयवों से , मुख्यरूप से शरीररचना मानी है। वहां ग्रणु-मात्रिक पद्धित का कोई संकेत नहीं है, ग्रपितु ग्रविनाशी ग्रात्मा के साथ संयोग का वर्णन है, जबिक (१।१८-१६) यहां पुर्यंष्टक पद्धित से शरीर-रचना दिखलाई है। पूर्वमान्यता ग्रौर इस मान्यता की भिन्नता होने के कारण यह कथन ग्रन्तिवरुद्ध है, ग्रतः ये दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

## एवं स जाग्रत्स्वप्नाभ्यामिदं सर्वं चराचरम् । सञ्जोबयति चाजस्रं प्रमापयति चाब्ययः ॥ ५७ ॥ (३३)

(सः श्रव्ययः) वह श्रविनाशी परमात्मा (एवम्) इस प्रकार [५१-५४ के श्रनुसार] (जाग्रत्-स्वप्नाम्याम्) जागने ग्रौर सोने की ग्रवस्थाश्रों के द्वारा (इदं सर्व चर-ग्रचरम्) इस समस्त जड़-चेतन जगत् को क्रमशः (ग्रजस्य सञ्जीवयित) प्रलयकाल तक निरन्तर जिलाता है (च) ग्रौर फिर (प्रमापयित) मारता है ग्रर्थात् कारण में लीन करता है।। ५७।।

अद्भुट्यी ट्यन्स: मान्यता एवं भावसाम्य के लिए इसकी पुष्टि में १२।१२४ श्लोक भी द्रष्टव्य है। इस शास्त्र का स्रम्यापन क्रम—

## इवं शास्त्रं तु कृत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः । विधिवद् ग्राहयामास मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन् ।। ५८ ॥

(श्रसौ) इस ब्रह्मा ने (इदं शास्त्रं तु कृत्वा) इस 'मनुस्मृति 'शास्त्र को रचकर (श्रादितः) सबसे पहले (माम् +एव) मुक्त मनु को ही (विधिवत् स्वयं ग्राहयामास) विधि-श्रनुसार स्वयं पढ़ाया (तु) श्रौर फिर (ग्रहम्) मैंने (मरीच्यादीन् मुनीन्) मरीचि श्रादि दश मुनियों [१।३४] को पढ़ाया ॥ ५८ ॥

भृगु द्वारा इस शास्त्र का प्रवचन-

एतद् वोऽयं मृगुः शास्त्रं श्राविषयत्यशेवतः । एतद्वि मसोऽविजगे सर्वमेवोऽखिलं मुनिः ॥ ५६ ॥

(त्रयं भृगुः) यह भृगु मुनि (एतत् शास्त्रम् श्रशेषतः) इस मनुस्मृति शास्त्र को सम्पूर्णं रूप से (वः) श्राप लोगों को (श्राविषय्यति) सुनायेगा (हि) क्योंकि (एषः मुनिः)

इस मुनि ने (एतत् सर्वम् ग्रिखलम्) इस सम्पूर्णं मनुस्मृति शास्त्र को भन्तेभांति (मत्तः + ग्रिधजगे) मुक्त मनु से पढ़ा है ॥ ५६ ॥

## ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिमंनुना भृगुः । तानब्रवीहषीन्सर्वान्त्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥ ६० ॥

(ततः) उसके बाद (तेन मनुना तथा उक्तः) उस महर्षि मनु के द्वारा इस प्रकार कहने पर (सः महर्षिः भृगुः) वह महर्षि भृगु (प्रीतात्मा) प्रसन्नचित्त होकर (तान् सर्वान् ऋषीन्) जिज्ञासा की दृष्टि से आये उन सब ऋषियों को (श्रूयताम् + इति अब्रवीत्) 'सुनिय' ऐसा बोले ॥ ६० ॥

स्वायम्भुवस्यास्य मनोः वड् वंश्या मनवोऽपरे । सृष्टवन्तः प्रजाः स्वाः स्वा महारमानो महौजसः ॥ ६१ ॥

(त्रस्य स्वायम्भुवस्य मनोः) इस स्वायम्भुव मनु के (वंश्याः) वंश के (त्रपरे महात्मानः महोजसः षड् मनवः) श्रन्य महात्मा तथा महान् श्रोजस्वी छः मनु श्रोर हुए हैं, जिन्होंने (स्वाः स्वाः प्रजाः सृष्टवन्तः) श्रपने-श्रपने काल में श्रपनी-श्रपनी प्रजाश्रों की सृष्टि की थी।। ६१।।

## स्वारोचिषद्वोत्तमञ्च तामसो रैवतस्तथा। चासुषदच महातेजा विवस्वत्सुत एव च ॥ ६२ ॥

उनके नाम हैं—स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष ग्रौर महातेजस्वी (विवस्वत् सुतः) विवस्वत का पुत्र—वैवस्वत ॥ ६२ ॥

> स्वायम्भुवाद्याः सप्तैते मनवो भूरितेजसः। स्वे स्वेऽन्तरे सर्वमिदमुत्पाद्याऽऽपुश्चराचरम्।। ६३।।

(स्वायम्भुव + ग्राद्याः एते सप्त भूरितेजसः मनवः) स्वायम्भुव ग्रादि इन सात महातेजस्वी मनुग्रों ने (स्वे स्वे ग्रन्तरे) ग्रपने-ग्रपने मृष्टिकाल में (इदं सर्वं चराचरम् उत्पाद्य)इस समस्त चराचर जगत् को उत्पन्न करके(ग्रापुः) उसका पालन किया ॥६३॥

अप्रसुट्यी ट्या : भृगु के शिष्यों श्रीर मनुस्मृति-परम्परा के व्यक्तियों ने प्रसिद्धि के लिए भृगु को मनुस्मृति के साथ जोड़ने श्रीर मनु तथा मनुस्मृति को श्रधिक मान्यता, प्रतिष्ठा श्रीर प्रसिद्धि के लिए ब्रह्मा के साथ जोड़ने तथा मनु के वंश को श्रली- किक सिद्ध करने की प्रवृत्ति से इन श्लोंकों का प्रक्षेप किया है। ये ४० से ६३ श्लोक निम्न 'श्राधारों' के श्रनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. प्रसंगिवरोष— ये पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध हैं। ५२-५७ तक के पूर्व क्लोकों में परमात्मा की जाग्रत्-सुषुष्ति श्रवस्थाओं का श्रालङ्कारिक वर्णन है। जाग्रत्-सुषुष्ति श्रवस्थाएं दिन-रात सापेक्ष होने से उन श्रवस्थाओं की श्रविध का कथन करना ही श्राव-क्यक श्रीर प्रसंगप्राप्त था, श्रतः ६४-७३ क्लोकों में वह वर्णित है कि परमात्मा जिस दिन-रात में जागता श्रीर सोता है, उसकी कितनी श्रविध है। इस प्रकार ५२-५७ श्रीर ६४-७३ श्लोक एक ही प्रसंग की श्रृह्खला में जुड़े हुए हैं, तथा ५२-५७ श्लोक ६४-७३ श्लोकों की पृष्ठभूमि भी हैं। ६ व वें श्लोक में इस दिन-रात के प्रसंग को विणत करने का संकेत भी कर दिया है, जिससे ६४-७३ श्लोकों का प्रसंग ५२-५७ श्लोकों से ग्रौर भी सुनियोजित ढंग से जुड़ा होने का प्रमाण मिलता है। इन ५ द से ६३ श्लोकों ने उस प्रसंग को भंग कर दिया है। इनमें पूर्वापर श्लोकों से सम्बद्ध भी कोई बात नहीं है; ग्रतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

- २. अन्तिविरोध—(१) मनुस्मृति भृगुप्रोक्त और पूर्वनिबद्ध शास्त्र नहीं—
  मनुस्मृति के मूल रचिता मनु हैं, ब्रह्मा नहीं। ५-वें श्लोक में इसके मूलरचिता ब्रह्मा
  को बताया गया है; यह विचार पूर्वोक्त विचार के विरुद्ध है। इस अन्तिवरोध के कारण
  ५-वां श्लोक प्रक्षिप्त है। ग्रीर क्योंकि, शेष ५६—६३ श्लोक उसी पर ग्राधारित हैं,
  ग्रतः उसके प्रक्षिप्त होने से वे स्वतः ही प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं। इस श्लोक में ग्राये
  विरोध को दूर करने के लिए टीकाकारों ने पर्याप्त प्रयास किया है, किन्तु उन का वह
  प्रयास 'तथाकथित' ही रहा। उनका कहना है कि इसके मूल प्रवक्ता ब्रह्मा हैं, तथापि
  इसे मनुकृत इसलिए कहा जाता है कि —(ग्र) मनु को ब्रह्मा ने शास्त्राशय रूप विधिनिषेध का ग्रघ्यापन कराया ग्रीर मनु ने उसका प्रतिपादन करने वाला ग्रन्थ इस रूप में
  बनाया। (ग्रा) दूसरे मत के ग्रनुसार—इस ग्रन्थ के रचिता ब्रह्मा ही हैं, तथापि मनु
  ने इसका ज्ञान प्राप्त कर स्वरूप तथा ग्रथ के साथ इसे मरीचि ग्रादि के लिए प्रकाशित
  किया। ग्रतः यह मानवशास्त्र कहलाया। ये दोनों ही समाधान निराधार एवं ग्रयुक्तियुक्त हैं। इसके विश्लेषण के लिए १। १—४ श्लोकों पर गहन दिष्टपात करना होगा।
  इन श्लोकों के भाव ग्रीर भाषा पर घ्यान देने से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं—
- (क) मनुस्मृति अपने मूलरूप में कोई पूर्वनिबद्ध शास्त्र नहीं है, अपितु मूलरूप में, जिज्ञासा का प्रवचन के रूप में दिया गया उत्तर है, जिसका बाद में संकलन हुआ है। महर्षि लोग मनु के पास आकर धर्मों को क्रमशः जानने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं [१। १—२] और मनु उसका उत्तर देते हैं [१। ४]।
- (ख) इसके मूल प्रवक्ता भी मनु ही हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए १। ३ दलोक विशेष सहीयक हैं। महर्षि लोग प्रश्न पूछने के बाद अपने इस आशय को कि हम आपके पास ही यह जिज्ञासा लेकर क्यों आये हैं, स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि 'आप इस जगत के विधानरूप, अचिन्त्य और अप्रमेय वेदों के धर्मों = क्यावहारिक तत्त्वों के जाता हैं, इसलिए हम आपके पास आये हैं। मनु अपने समय के इस सामाजिक विषय के विशिष्ट विद्वान् थे। वे स्वयं इस विषय के जाता हैं, अतः एव वे बतलाने में समर्थ हो सकते हैं कि कौनसा कार्य वेदों के अनुसार धर्म है, और कौनसा अधर्म। इसी कारण ऋषि लोग मनु के पास आये हैं और अपनी जिज्ञासा प्रकट की है, न कि इसलिए कि उन्होंने ब्रह्मा से इसका अन प्राप्त किया है। यही कारण है कि मनु अपने ज्ञान के अनुसार सीधे वेद से विज्ञात बातों का ही मनुस्मृति में दिग्दर्शन कराते हैं [१। २३— २४,६७,१२४, १२६]। यदि यह ज्ञान ब्रह्मा की परम्परा से अपन होता या ब्रह्मा द्वारा

प्राप्त होना इसकी विशेषता भानी जाती, तो ऋषि लोगों को यहां मनु के लिए 'वेदों का जाता' कहने की ग्रावश्यकता नहीं थी। वे यही कहते कि 'ग्राप को ही ब्रह्मा से इस जान को प्राप्त करने का ग्रहोभाग्य प्राप्त हुग्ना है, ग्रतः ग्रापसे ही पूछने ग्राये हैं'। किन्तु ऐसा किसी प्रकार का संकेत न करके उनकी व्यक्तिगत विद्वत्ता का ही यहां संकेत स्पष्ट हो रहा है कि वे स्वयं जाता हैं, इसलिए ग्रपने जान के ग्राधार पर ही उन्हें उत्तर देना है—वेदों में खोजा हुग्ना ग्रपना ही ग्राशय बताना है, दूसरे का नहीं।

- (ग) यदि ब्रह्मा से यह ज्ञान प्राप्त किया होता और ब्रह्मा के नाम के कारण ऋषियों को उस ज्ञान के प्रति आकर्षण होता अथवा मनु को ब्रह्मा के नाम से उसमें कोई विशिष्टता या ख्याति की बात नजर आती, तो मनु सभी बातों के साथ 'ब्रह्मा ने मुक्ते यह कहा, यह बताया या इसे उचित ठहराया, इसे नहीं' आदि कहते या उनके मत का उल्लेख करते। किन्तु मनुस्मृति में ब्रह्मा के मत का कोई उल्लेख नहीं है। कहीं भी ब्रह्मा के मत का उल्लेख करते। किन्तु मनुस्मृति में ब्रह्मा के मत का कोई उल्लेख नहीं है। कहीं भी ब्रह्मा के मत का उल्लेख न होना यह सिद्ध करता है कि मनुस्मृति के साथ ब्रह्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है। ध्यान देने योग्य बात तो रह है कि धर्माधर्म को प्रदिशत करते समय या तो ऋषि-मुनियों के मत का उल्लेख किया है, या अपने मत का ही। जब ऋषि मुनियों की मान्यता का अनेक स्थानों पर संकेत है ['ग्राहु मनीषिणः' (१।१७) 'धर्मस्य मुनयो गतिम्' (१।११०॥२। ६६, १२४) ग्रादि]—यदि ब्रह्मा का इसके साथ तिनक भी सम्बन्ध होता, तो उसका उल्लेख तो प्रमुखता से ग्राता क्योंकि ब्रह्मा को इस विषय का मूल प्रवक्ता और ग्रध्यापयिता का स्थान दिया है। इससे सिद्ध हो जाता है कि मनुस्मृति के मूल प्रवक्ता स्वयं मनु हैं, ब्रह्मा का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।
- (घ) मनुस्मृति की शैली से यह सिद्ध होता है कि मनुस्मृति अपने मूलरूप में कोई निबद्धशास्त्र के रूप में नहीं थी। जब शास्त्र के रूप में नहीं थी, तो इसके लिए मूल-संकलन में 'शास्त्र' संज्ञा का व्यवहार नहीं बनता। जब 'शास्त्र' का व्यवहार नहीं बनता, तो 'ब्रह्मा ने इस शास्त्र की रचना की' यह प्रयोग भी नहीं बनता। इस प्रयोग के न बनने से मनुस्मृति का ब्रह्मा से कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता।
- (ङ) मनुस्मृति प्रपने मूलरूप में ऋषियों की जिज्ञासा का दिया गया उत्तर है, जो प्रवचन के रूप में है। यह प्रवचनों के रूप में सुना-सुनाया गया है, ग्रत एव प्रत्येक प्रसंग के ग्रारम्भ ग्रीर ग्रन्त में सुनने-सुनाने के ग्रर्थवाली क्रियाग्रों का प्रयोग है, यथा— 'वन्तुमहंसि' [१।२] 'श्रूयताम्' [१।४] 'वोऽनिषास्यामि' [१।४२] 'तं निबोधत' [१।१२०] 'एतहोऽमिहितं सर्वं [३।२८६] 'विधानं श्रूयताम्' [३।२८६] 'ममेदं सर्व-मुक्तवान्' [१२।११७] इत्यादि। मनु के शिष्यों ने उसका संकलन किया है, यह प्रारम्भ के १।१—४ श्लोकों की शैली बतला देती है। 'स तः पृष्टः' प्रयोग इसे संकलन सिद्ध करता है। संकलन के बाद ही मनुस्मृति ने 'शास्त्र' का रूप ग्रहण किया। ग्रीर मौलिक संकलन वही कहा जा सकता है, जो मूलप्रवक्ता की वातों का यथावत् रूप में संकलन हो, जविक 'शास्त्र' संज्ञा का प्रयोग मौलिक नहीं हो सकता। क्योंकि, जो प्रवचन ग्रभी

किसी संकलन के या शास्त्र के रूप में ही नहीं आये हैं, उन्हें मनु 'शास्त्र' कहकर कैसे पुकारते? स्पष्ट है कि मनुके प्रवचनों द्वारा 'संकलन' का रूप लेनेके बाद, जब वे 'शास्त्र' के रूप में विख्यात हो गये, तब जाकर इस प्रकार के क्लोक मिलाये गये जिनमें इसे 'शास्त्र' शब्द से व्यवहृत किया गया है।

इस प्रकार ४८--- ४६ व्लोकों में 'शास्त्र' शब्द का प्रयोग उन्हें परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध करता है।

- (च) कुछ विद्वानों की पूर्व प्रदिश्तित उन दो युक्तियों के आधार पर यदि इसे मनुकृत माना जा सकता है, तो युक्ति देने वाले उन विद्वानों को चाहिए कि वे इसे अन्तिम रूप में भृगुकृत मानें (भृगुसंकलित नहीं)। क्योंकि,यदि आशय समफ कर—पढ़कर उसे बतलाने के कारण मनु इसके रचियता हैं, तो भृगु ने भी मनु के आशय को महर्षियों के समक्ष अपने शब्दों में कहा है [५८-६०]। इस प्रकार तो भृगु इसके रचियता हुए। इस प्रकार ये युक्तियां स्वयं युक्तिदाताओं की मान्यता को खंडित कर रही हैं, अतः मान्य नहीं हैं। इन युक्तियों से यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो गई है कि मौलिक क्लोकों के अनुसार,मनुस्मृति के साथ ब्रह्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है, यह मौलिक रूप से मनुकृत है, और ब्रह्मा से सम्बन्ध जोड़ने वाले सभी प्रसंग परवर्ती काल के प्रक्षेप हैं।
- (२) ६३ वें श्लोक में मनुश्रों द्वारा चर-श्रचर जगत् की जत्पत्ति श्रीर उसके पालन करने का कथन १।६,१४—२३ श्लोकों के प्रसंग के विरुद्ध है; उनमें चराचर जगत् की उत्पत्ति श्रीर पालन, श्रव्यक्त-सूक्ष्म परमात्मा द्वारा महदादि तत्त्वों के क्रम से माना है। यह कथन प्रकृति-विरुद्ध भी है। कोई भी शरीरधारी मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, घरती, पर्वत ग्रादि की सृष्टि नहीं कर सकता (द्रष्टव्य—३२—४१ श्लोकों पर 'श्रन्तिवरोध' शीर्षंक टिप्पणियां)। इस प्रकार ६३ वां श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। इस पर श्राधारित ५०—६२ श्लोक इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने से स्वतः प्रक्षिप्त हो जाते हैं।
- (३) जैसे, इस मनुस्मृति के रचियता मनु को ब्रह्मा का प्रपौत्र [१।३२—३३] ग्रीर शिष्य [१।४८] कहकर भावी छह मनुग्रों [१।६१—६३] का भूतकाल में वर्णन करना कालविरुद्ध ग्रीर ग्रसंगत वर्णन है, उसी प्रकार भृगु को स्वायम्भुव मनु का पुत्र [१।३४] ग्रीर शिष्य [४८—४६] कहकर उसके द्वारा मनु के भावी वंश का भूतकाल की शैली में वर्णन करना [६०—६३] भी कालविरुद्ध, ग्रसंगत एवं श्रन्तविरुद्ध कथन है। इन श्रन्तविरोधों के ग्राधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

निमेप, काष्ठा, कला, मुहूर्त ग्रौर दिन-रात का काल-परिमाण—

निमेषा दश चाष्टी च काष्ठा त्रिशत्तु ताः कला। त्रिशत्कला मुहूर्तः स्यादहोरात्रं तु तावतः॥६४॥ (३४) (दश च ग्रष्टी च) दश ग्रीर ग्राठ मिलाकर ग्रर्थात् ग्रठारह (निमेषाः) निमेषों [=पलक भपकने का समय] की (काष्ठा) एक काष्ठा होती है (ताः त्रिशत्तु) उन तीस काष्ठाग्रों की (कला) एक कला होती है (त्रिशत्कलाः) तीस कलाग्रों का (मुहूर्त्तः स्यात्) [४८ मिनट का] होता है, ग्रौर (तावतः तु) उतने ही ग्रर्थात् ३० मुहूर्तों के (ग्रहोरात्रम्) एक दिन-रात होते हैं ॥ ६४ ॥

आनुर्गोट्डनः (१) प्राचीन काल-परिमाण की प्राधुनिक काल परिमाणों से तुलना—ग्राधुनिक काल-विभाग के ग्रनुसार इस समय को निम्न प्रकार बांटा जा सकता है— न/४५ सैकेण्ड का निमेष, ३५ सैकेण्ड की १ काष्टा, १ मिनट ३६ सैकेण्ड की १ कला, ४८ मिनट का १ मुहूर्त ग्रीर २४ घण्टे के एक दिन-रात होते हैं।

(२) ६४ वें इलोक की शैली पर विचार—यहां पाठकों को यह शंका हो सकती है कि जब मनु की शैली किसी भी विषय और प्रसंग के प्रारम्भ, अन्त अथवा दोनों स्थानों पर उसका संकेत देने की है (जैसा कि भूमिका में प्रदिश्त है), तो यह काल-प्रमाण का प्रसंग बिना संकेत के क्यों प्रारम्भ कर दिया गया? इसके उत्तर में स्पष्ट कर देना उपयोगी होगा कि इस प्रसंग का भी कई स्थानों पर संकेत है। ५२-५७ इलोकों में परमात्मा की जाग्रत् और सुपुष्ति अवस्थाओं की प्रसंग से चर्चा की थी। उसी से यह कालप्रमाण का प्रसंग सम्बद्ध है। वे इलोक इसकी भूमिकावत् हैं। आलंकारिक वर्णन करते समय सृष्टिकाल को परमात्मा की जाग्रत् अवस्था माना है और सुपुष्ति को प्रलय अवस्था। ये अवस्थाएं दिन और रात की अपेक्षा रखती हैं, यह बतलाना आवश्यक हुआ। उसे ही कहने के लिए प्रारम्भ में मानुष-दिन-रात का वर्णन करते हुए [६४-६४] ६० वें इलोक में परमात्मा के दिन-रात का वर्णन करने का संकेत दे दिया है, और ७३ वें में इस चर्चा को समाप्त किया है। इस प्रकार इन इलोकों के प्रसंग की कड़ी सुनिश्चित कम के पूर्वापर प्रसंगों से जुड़ी हुई है।

सूर्य द्वारा दिन-रात का विभाग —

ब्रहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषदैविके। रात्रिः स्वप्नाय मूतानां चेष्टाये कर्मणामहः ॥ ६५ ॥ (६५)

(सूर्यः) सूर्य (मानुप-दैविके) मानुष=मनुष्यों के ग्रीर दैवी= देवों के (ग्रहोरात्रे) दिन-रातों का (विभजते) विभाग करता है, उनमें (भूतानां स्वप्नाय रात्रिः) प्राणियों के सोने के लिए 'रात' है ग्रीर (कर्मणां चेष्टार्यं ग्रहः) कामों के करने के लिए 'दिन' होता है।। ६५।। पितरों के दिन-रात-

#### पित्र्ये रात्र्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः। कर्मचेष्टास्वहःकृष्णः शुक्सः स्वप्नाय शर्वरी ॥ ६६ ॥

(पित्र्ये) पितरों के लिए (मासः) मनुष्यों का एक मास (रात्र्यहनी) रात-दिन के समान है, ग्रथात् मनुष्यों के ३० दिन-रात का एक मास पितरों के एक दिन-रात होते हैं (तु पक्षयोः प्रविभागः) उनमें दो पक्षों का विभाग किया जाता है (कर्मचेष्टासु कृष्णः ग्रहः) पितरों के काम करने के लिए 'कृष्णपक्ष' उनके दिन के समान है ग्रीर (शुक्लः स्वप्नाय शर्वरो) 'शुक्लपक्ष' सोने के लिए उनकी रात है ॥ ६६ ॥

# अन्यूची त्उनः यह श्लोक निम्न ग्राघारों के अनुसार प्रक्षिप्त है-

- १. प्रसंगिवरोध—(१) पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध होने से यह श्लोक प्रक्षिप्त है। ६४-६५ श्लोकों में दिन-रात का प्रमाण बतलात हुए मनुष्य ग्रीर दैविक दिन-रातों का वर्णन करने का संकेत किया है। तदनुसार ६५ वें श्लोक में मनुष्य दिन-रातों की वर्चा की है, ग्रीर शेष दैविक दिन-रात का वर्णन ६७ वें में है। ६५ वें श्लोक के संकेत के ग्रनुसार ६७ वां श्लोक ही होना चाहिए। ६६ वां श्लोक विना संकेत के वर्णित है ग्रीर पूर्वापर प्रसंग को भंग कर रहा है। ग्रतः प्रसंगविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।
- २. शैलीगत आधार—६४-७३ श्लोकों के प्रसंग की शैली से यह स्पष्ट होता है कि पितरों से सम्बद्ध वर्णन मनु को अभीष्ट नहीं है, क्योंकि ६४-६५ में दिन-रात बतलाये हैं, वे भी मानुष और दैविक ही हैं। और ६८ से ७२ श्लोकों में जो युगों का वर्णन है, वह भी केवल मानुष और दैविक ही है; पितरों के युगों की वहां चर्चा तक नहीं है। यदि पितरों का वर्णन प्रासंगिक और मौलिक होता,तो युगों के प्रमाण में उनकी भी अवश्य चर्चा होती। अगले युग के प्रमाणों में पितरों की चर्चान होना, इन्हें मौलिक और मनुसम्मत सिद्ध नहीं करता; अतः यह प्रक्षिप्त है।
- ३. ग्रन्तिवरोध—'मृत पितर' नामक कल्पना निराधार—३।८०—८२ श्लोकों के वर्णन से मनु की यह मान्यता स्पष्ट हो रही है कि पितर नामक कोई भिन्न योनि नहीं है, प्रत्युत माता-पिता ग्रादि बुजुर्गों को ही पितर कहा जाता है; उक्त श्लोकों में मनु ने ग्रन्न, फल, जल ग्रादि से पितरों का दैनिक श्राद्ध विहित किया है, जिसका ग्रभिप्राय माता-पिता ग्रादि की श्रद्धापूर्वक को गई दैनिक सेवा से है। इस श्लोक में पितरों का वर्णन भिन्न योनि के रूप में दर्शाया गया है, ग्रतः उक्त श्लोकों की मान्यता से इसका विरोध है।

#### महर्षि-दयानन्द द्वारा 'पितर' शब्द की व्यास्या---

(क) ''तीसरा पितृयज्ञ श्रर्थात् जिसमें जो विद्वान्, ऋषि जो पढ़ने-पढ़ाने हारे पितर माता-पिता श्रादि वृद्ध ज्ञानी श्रीर परमयोगियों की सेवा करनी॥"

(स॰ प्र॰ ४ समु॰)

(ख) "(तर्पयत मे पितृन्) जो मेरे पिता पितामहादि, माता मातामहादि तथा आचार्य और इनसे भिन्न भी विद्वान् लोग, अवस्था अथवा ज्ञानवृद्ध, मान्य करने योग्य हों, उन सब के ब्रात्माओं को यथायोग्य सेवा से प्रसन्त किया करो।।

(पञ्चमहायज्ञविधि:)

- (ग) ''जो सोमसदादि [सोमसदः अग्निष्वात्ताः, विहिषदः, सोमपाः, हविर्भुजः; आज्यपः, सुकालिनः, यमराजाः, पितृपितामह्मप्रितामहाः, मातृ-पितामही-प्रितामहाः, सगोत्राः श्राचार्यादिसम्बन्धिनः] पितर विद्यमान श्रयीत् जीवते हैं, उनको प्रीति से, सेवनादि से तृष्त करना।'' (पञ्चमहायज्ञविधिः)
  - (घ) "वसून् वदन्ति वै पित्नु॰" ॥ (मनु॰ ३।२८४)

त्रीर मनु जी ने भी कहा है कि पितरों को वसु, पितामहों को रुद्र, श्रीर प्रपिता-महों को श्रादित्य कहते हैं, यह सनातनश्रुति है।" (पञ्चमहायज्ञविधिः)

(ङ) मनुस्मृति में भी मृतक का नाम पितर नहीं है,प्रत्युत पितरों की उत्पत्ति क्रमानुसार बताई है। देखिये—

#### "पितरइचैव साघ्याइच द्वितीया सास्विकी गतिः॥" (मनु०)

जो मध्यम सत्त्वगुण युक्त होकर कर्म करते हैं, वे जीव यज्ञकर्ता, वेदार्थवित्, विद्वान्, वेद, विद्युत् म्रादि म्रीर कालविद्या के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी म्रीर (साध्य) कार्य-सिद्धि के लिये सेवन करने योग्य मध्यापक का जन्म पाते हैं।" (सत्यार्थ ० नवम समु०) [विशेष समीक्षा ३।८२ पर देखिए]।

दैवी दिन-रात उत्तरायण-दक्षिणायन-

दंवे रात्र्यहनी वर्षे प्रविभागस्तयोः पुनः। ब्रहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्यादृक्षिणायनम् ॥ ६७॥ (३६)

(वर्षम्) मनुष्यों का एक वर्ष (दैवे रात्रि-ग्रहनी) एक दैवी 'दिन-रात' होते हैं (तयोः पुनः प्रविभागः) उन दैवी 'दिनरात' का भी फिर विभाग है—(तत्र+उदगयनम् ग्रहः) उसमें सूर्य की भूमध्य रेखा से उत्तर को ग्रोर स्थिति ग्रर्थात् 'उत्तरायरा' दैवी दिन कहलाता है, ग्रोर (दक्षिणा-यनम् रात्रिः स्यात्) सूर्य की दक्षिण की ग्रोर स्थिति ग्रर्थात् 'दक्षिणायन' दैवी रात है।। ६७।।

अद्भुश्ची टिन्स: (१) उत्तरायण-दिश्णायन का विवेचन—इस श्लोक में दैवी दिन-रातों का वर्णन किया गया है। यहाँ देव शब्द से कोई लौकिक-अलौकिक प्राणिविशेष अभिप्रेत नहीं है, अपितु जड़-देवता सूर्य का आलंकारिक वर्णन है। ६५ वें श्लोक में स्पष्ट शब्दों में सूर्य को मानुष और दैवी दिन-रातों का विभागकर्ता बतलाया गया है। उसी के क्रम से यहां उत्तरायण और दिक्षणायन रूपी दिन-रातों का वर्णन है। सूर्य के ये दोनों अयन छ:-छ: मास निम्न प्रकार से होते हैं—

१. भूमघ्यरेखा से उत्तर की ग्रोर सूर्य की स्थित का काल।
 १. उत्तरायण
 १. उत्तरायण
 ३. माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, ग्राषाढ़—इन छह मासों का समय।
 ४. शिशिर, वसन्त ग्रौर ग्रीष्म ऋतु का काल।
 १. भूमघ्य रेखा से दक्षिण की ग्रोर सूर्य की स्थिति का काल।
 २. कर्क रेखा से दक्षिण मकररेखा की ग्रोर स्थित का काल।
 २. दक्षिणायन
 ३. श्रावण, भाद्रपद, ग्राश्विन, कार्तिक, ग्राग्रहायए, पौष—इन छह मासों का समय।
 ४. वर्षा, शरद, हेमन्त ऋतुओं का काल।

मानुष दिन उज्ज्वल एवं तीव्र प्रकाशमय होता है और रात्रि अनुज्ज्वल एवं मन्द प्रकाश (तारे चन्द्र आदि का प्रकाश) वाली होती है। इसी प्रकार उत्तरायण के समय ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के प्रकाश और ताप में तीव्रता की अधिकता होती है, अतः यह अयन दिन के समान है। दक्षिणायन के समय हेमन्त ऋतु में सूर्य के प्रकाश और ताप में स्वल्पता एवं मन्दता होती है, अतः वह अयन रात्रि के समान है। इस प्रकार दैवी दिन-रातों का आलंकारिक वर्णन है।

(२) सूर्य जड़ देवता है—िनरुक्त में 'देव' शब्द की निरुक्ति इस प्रकार दी है— "देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, द्युस्थानो सवतीति वा।" (७।४।१५) स्रर्थात्— 'दान देने वाले, प्रकाशित करने वाले, प्रकाशित होने वाले या द्युस्थानीय को देवता कहते हैं। 'सूर्य द्युस्थानीय है स्रौर स्रपने प्रकाश से सब सूर्तिमान् द्रव्यों को प्रकाशित करता है, स्रतः देव या देवता है।

शतपथ ब्राह्मण में देवताओं पर प्रकाश डालते हुए जड़ और चेतन रूप में ३३ देवता परिगणित किये हैं। उनमें वसुसंज्ञक देवताओं में 'सूर्य' को भी परिगणित किया है—

"स होवाच महिमान एवं वामेते त्रयस्त्रिंशत्त्वेव वेवा इति । कतमे ते त्रयत्रि-शत् इति ? प्रव्टी वसवः, एकावश रुद्राः, द्वादशादित्यास्त एकत्रिशत्' इन्द्रश्चेव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिशाविति ।

कतमे वसव इति ? अग्निश्च, पृथिवी च, वायुश्च, झन्तरिक्षं च, ग्रादित्यश्च, द्यौश्च, चन्द्रमाश्च, नक्षत्राणि च, एते वसवः।

कतमे रुद्रा इति ? दशेमे पुरुषे प्राणाः (प्राणः, ग्रपानः, स्थानः, समानः, उदानः, नागः, कूर्म, कृकलः, देवदत्तः, धनञ्जयश्च) ग्रात्मा-एकादशस्ते ।

कतम ग्रादित्या इति ? द्वादश मासाः संवत्सरस्य एते ग्रादित्याः ।

(३) कतम इन्द्र, कतमः प्रजापतिरिति । स्तनयित्नुरेयेन्द्रो, यज्ञः प्रजापतिरिति ।

तदाहुः । यदयमेक इव पवते । कतम एको देव इति ? स ब्रह्मेन्यादित्या• चक्षते । (शत० कां० १४ । प्रपा० १६)

इसके म्रतिरिक्त दिव्यगुए। ग्रौर दिव्य कर्म वाले व्यक्ति भी देव कहाते हैं यथा—"मातृदेवो मव, पितृदेवो मव, ग्राचार्यदेवो मव मितृदेवो मव,।" (प्रपा० ७।११) [विस्तृत समीक्षा ३।८२ पर द्रष्टव्य है]।

ब्रह्म के दिन-रात का वर्णन-

ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यस्त्रमाणं समासतः । एकंकशो युगानां तु क्रमशस्तन्त्रबोधतः॥ ६८ ॥ (३७)

[मनु महर्षियों से कहते हैं कि](ब्राह्मस्य तु क्षपा + ग्रहस्य) ब्राह्म = परमात्मा के दिन-रात का (तु) तथा (एक ककाः युगानाम्) एक - एक युगों का (यत् प्रमाणम्) जो कालपरिमाण है (तत्) उसे (क्रमशः) क्रमानुसार ग्रीर (समासतः) संक्षेप से (निबोधत) सुनो ।। ६८ ।।

अनुर्योत्जन: ब्राह्मदिन व ब्राह्मरात्रि का विशेष परिमाण (१।७२) में द्रष्टुच्य है।

सतयुग का परिमाण-

चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम् । तस्य यावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशवच तथाविषः ॥ ६६ ॥ (३८)

(तत् चत्वारि सहस्राणि वर्षाणां कृतं युगम् ग्राहुः) उन दैवी [६७३ं में जिनके दिन-रातों का वर्णन है] चार हजार दिव्य वर्षों का एक 'सतयुग' कहा है। (तस्य) इस सतयुग की (यावत् + शती सन्ध्या) जितने दिव्य सौ वर्ष की ग्रर्थात् ४०० वर्ष की 'सन्ध्या' होती है ग्रौर (तथाविधः) उतने ही वर्षों का ग्रर्थात् ४०० वर्षों का (सन्ध्यांशः) 'संध्यांश'का समय होता है।।६९।।

अस्तु श्री त्जन्य: बार युगों का परिमाण—िकसी भी युग के पूर्वसिन्धिकाल को 'संघ्या' ग्रीर उत्तरसिन्ध काल को 'संघ्यांश' कहा जाता है। इलोक के अनुसार सतयुग का कालपरिमाण—४००० +४०० (संघ्यावर्ष) +४०० (संघ्यांशवर्ष) = ४५०० दिव्यवर्षं बनता है। इसे मानुषवर्षों में बदलने के लिए ३६० से गुना करना पड़ेगा। इस प्रकार ४५०० + ३६० = १७२८००० मानुष वर्षों का एक सतयुग होता है।

त्रेता, द्वापर तथा कलियुग का परिमाण—

इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु। एकापायेन वर्त्तन्ते सहस्राणि शतानि च।।७०।। (३६)

(च) ग्रौर (इतरेषु त्रिषु) शेष ग्रन्य तीन—त्रेता, द्वापर, कलियुगों

में (ससंध्येषु ससंध्यांशेषु) 'संध्या' नामक कालों में तथा 'संध्यांश नामक कालों में (सहस्राणि च शतानि एक-प्रपायेन) क्रमशः एक-एक हजार ग्रीर एक एक सौ घटा देने से (वर्तन्ते) उनका ग्रपना-ग्रपना कालपिरमाण निकल ग्राता है, ग्रथात् ४८०० दिव्यवर्षों का सत्युग होता है, उसकी संख्या में से एक सहस्र ग्रीर संध्या ४०० वर्ष व संध्याश ४०० वर्ष में मे एक-एक सौ घटाने से ३००० दिव्यवर्ष +२०० संध्यावर्ष +३०० संघ्याशवर्ष =३६०० दिव्यवर्षों का त्रेतायुग होता है इसी—२००० +२०० +२०० =२४०० दिव्यवर्षों का द्वापर ग्रीर १००० +१०० +१०० =१२०० दिव्यवर्षों का कल्युग होता है।। ७०।।

देवयुग का परिमाण---

यदेतत्परिसंस्यातमादावेव चतुर्युगम्। एतद् द्वादशसाहस्रं देवानां युगमुच्यते॥ ७१॥ (४०)

(यद् + एतत्) जो यह (म्रादौ) पहले [६६-७० में] (चतुर्युगम्) चारों युगों को (परिसंख्यातम्) कालपरिमाण के रूप में गिनाया है (एतद्) यह (द्वादशसाहस्रम्) बारह हजार दिव्य वर्षों का काल [मनुष्यों का एक चतुर्युगी का काल] (देवानाम्) देवताओं का (युगम्) एक 'युग' (उच्यते) कहा जाता है।। ७१।।

अद्भुद्धिति ह्या स्वार पुर्गों के परिमाण की तुलनात्मक तालिका— १२००० दिव्यवर्षों की एक चतुर्युंगी होती है। उसे मानुष वर्षों में बदलने लिए ३६० से गुणा करने पर १२००० × ३६० = ४३,२०,००० मानुष वर्षों की एक चनुर्युगी होती है। दोनों इलोकों के कालपरिमाण को तालिका के रूप में इस प्रकार रखा जा सकता है—

दिश्यवर्ष संध्यावर्ष संध्यांत्रवर्ष कुल दिश्यवर्षीको गुणा करनेसे मानुषवर्ष युगनाम

४००० + ४०० + ४०० = ४८०० × ३६० = १७,२८,००० सतयुग

३००० + ३०० + ३०० = ३६०० × ३६० = १२,६६,००० स्रेतायुग

२००० + २०० + २०० = २४०० × ३६० = ८,६४,००० द्वापरयुग

१००० + १०० + १०० = १२०० × ३६० = ४,२२,००० कलियुग

२००० + १००० + १००० = १२००० - ३६० = ४३,२०,००० एकचतुर्युग

ब्रह्म के दिन-रात का परिमाण—

दैविकानां युगानां तु सहस्र परिसंख्यया । ब्राह्ममेकमहर्नेयं तावतीं रात्रिमेव च ॥ ७२ ॥ (४१) (दैविकानां युगानाम् तु) देवयुगों को (सहस्रं परिसंख्यया) हजार से गुगा करने पर जो कालपरिमाण निकलता है, जैसे—चार मानुषयुगों के दिव्यवर्ष १२००० होते हैं, उनको हजार से गुणा करने पर १,२०,००,००० दिव्यवर्षों का (ब्राह्मम्) परमात्मा का (एकं ग्रहः) एक'दिन' (च) ग्रीर (तावतीं रात्रिम्) उतने ही दिव्यवर्षों की उसकी एक'रात'(ज्ञेयम्) समभनी चाहिए।। ७२।।

अन्य कार्रिट ना : चार मानुष युगों के दिष्यवर्ष — १२०००  $\times$  १००० = १,२०,००,००० दिव्यवर्षों का ब्रह्म का एक दिन अथवा रात्रि हुई । यह १,२०,०००००  $\times$  ३६० = ४,३२,००,००,००० मानुषवर्षोंका कालपरिमाण बनता है । चार अरब बत्तीस करोड़ मानुष वर्षों का सृष्ट्युत्पत्ति काल है, जो परमात्मा की जाग्रत् अवस्था (सृष्टि में प्रवृत्त रहना) का दिन है । इतना ही काल सुष्टुप्ति अवस्था (सृष्टिकार्यों से निवृत्त होकर प्रलय रखना) का रात्रि-काल है (यही १।५२ — ५७ श्लोकों में आलंकारिक रूप से वर्णित है)।

तद्वै युगसहस्रान्तं बाह्यं पुण्यमहर्विदुः। रात्रि च तावतीमेव तेऽहोरात्रबिदो जनाः॥ ७३ ॥ (४२)

जो लोग (तत् युगसहस्रान्तं ब्राह्मं पुण्यम् + ग्रहः) उस एक हजार दिव्य युगों के परमात्मा के पित्र दिन को (च) ग्रीर (तावतीम् एव रात्रिम्) उतने ही युगों की परमात्मा की रात्रि को (विदुः) समक्रते हैं (ते वे) वे ही (ग्रहोरात्रविदः जनाः) वास्तव में दिन-रात = मृष्टि-उत्पत्ति ग्रीर प्रलय के काल-विज्ञान के वेत्ता लोग हैं।। ७३।।

अर्जुट्री त्उना: वेदोत्पति-समय पर विचार—महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में १। ६८ से ७३ श्लोकों को उद्धृत करके उनका भाव निम्न प्रकार प्रस्तुन किया है—

''प्रश्न—वेदों की उत्पत्ति में कितने वर्ष हो गये हैं ?

उत्तर—एक वृन्द, छानवे करोड़, ग्राठ लाख, बावन हजार, नव सौ, छहत्तर ग्रथित् १,६६,०८,४२,६७६ वर्ष वेदों की ग्रौर जगत् की उत्पत्ति ग्रें हो गये हैं ग्रौर यह संवत् ७७ सतहत्तरवाँ वर्त्त रहा है।

प्रश्त — यह कैसे निश्चय होय कि इतने ही वर्ष वेद ग्रौर जगत् की उत्पत्ति में वीत गये हैं ?

उत्तर—यह जो वर्तमान सृष्टि है इसमें सातवें (७) वैवस्वत मनु का वर्त्तमान है। इससे पूर्व छः मन्वन्तर हो चुके हैं—स्वायंभुव १, स्वारोचिष २, श्रौत्तमि ३, तामस ४, रैवत ४, चाक्षुष ६, ये छः तो बीत गये हैं श्रौर ७ (सातवां) वैवस्वत वर्त्तं रहा है श्रौर सार्वाण श्रादि ७ (सात) मन्वन्तर श्रागे भोगेंगे। ये सब मिलके १४ (चौदह) मन्वन्तर होते हैं ग्रीर एकहत्तर चतुर्युं गियों का नाम मन्वन्तर घरा गया है, सो उस की गणना इस प्रकार से है कि (१७,२०,०००) सत्रह लाख ग्रट्ठाईस हजार वर्षों का सतयुग रक्खा है; (१२,६६,०००) बारह लाख, छानवे हजार वर्षों का नाम त्रेता; (६,६४,०००) आठ लाख चौंसठ हजार वर्षों का नाम द्वापर ग्रीर (४,३२,०००) चार लाख, बत्तीस हजार वर्षों का नाम कलियुग रक्खा है तथा ग्रायों ने एक क्षण ग्रीर निमेष से लेके एक नर्ष पर्यन्त भी काल की सूक्ष्म और स्थूल संज्ञा बांघी है,ग्रीर इन चारों ग्रुगों के (४३,२०,०००) तितालीस लाख, बीस हजार वर्ष होते हैं, जिनका चतुर्युं गी नाम है।

एकहत्तर (७१) चतुर्युं गियों के प्रयात् (३०,६७,२०,०००) तीस करोड़, सतसठ लाख,बीस हजार वर्षों की एक मन्वन्तर संज्ञा की है प्रौर ऐसे-ऐसे छः मन्वन्तर मिलकर प्रयात् (१,५४,०३,२०,०००) एक प्रबं, चौरासी करोड़, तीन लाख, बीस हजार वर्ष हुए प्रौर सातवें मन्वन्तर के भोग में यह (२५) अट्ठाईसवीं चतुर्युंगी है। इस चतुर्युंगी में कलियुग के (४६७६) चार हजार नो सौ छहत्तर वर्षों का तो भोग हो चुका है और बाकी (४,२७,०२४) चार लाख सत्ताईस हजार चौवीस वर्षों का भोग होने वाला है। जानना चाहिए कि (१२,०५३,२६७६) बारह करोड़, पांच लाख, बत्तीस हजार, नव सौ छहत्तर वर्षे तो वंवस्वत मनु के भोग हो चुके हैं प्रोर (१८,६१,५७०२४) ग्रठारह करोड़ एकसठ लाख, सत्तासी हजार, चौबीस वर्ष भोगने के बाकी रहे हैं। इनमें से यह वर्तमान वर्ष (७७) सतहत्तरवाँ है, जिस को आयंलोग विक्रम का (१६३३) उन्नीस सौ तेतीसवां संवत् कहते हैं।

जो पूर्व चतुर्युंगी लिख प्राये हैं, उन एक हजार चतुर्युं गियों की ब्राह्मदिन संज्ञा रखी है भीर उतनी ही चतुर्युं गियों की रात्रि संज्ञा जाननी चाहिए। सो सृष्टि की उत्पत्ति करके हजार चतुर्युंगी पर्यन्त ईश्वर इसको बना रखता है, इसी का नाम ब्राह्मदिन रक्खा है; भीर हजार चतुर्युंगी पर्यन्त सृष्टि को मिटाके प्रलय भ्रष्यित् कारण में लीन रखता है, उस का नाम ब्राह्मरात्रि रक्खा है। श्र्ष्यात् सृष्टि के वर्तमान होने का नाम दिन और प्रलय होने का नाम रात्रि है। यह जो वर्त्तमान ब्राह्मदिन है, इसके (१, ६६,०८,५२,६७६) एक भ्रबं, छानवे करोड़, ग्राठ लाख, बावन हजार, नव सौ छहत्तर वर्ष इस सृष्टि की तथा वेदों की उत्पत्ति में भी व्यतीत हुए हैं भीर (२,३३,३२,२७०२४) दो भ्रबं, तेतीस करोड़, बत्तीस लाख, सत्ताईस हजार, चौबीस वर्ष इस सृष्टि को भोग करने के बाकी रहे हैं। इनमें से श्रन्त का यह चौबीसवां वर्ष भोग रहा है। ग्रागे ग्राने वाले भोग के वर्षों में एक-एक घटाते जाना और गत वर्षों में क्रम से एक-एक वर्ष मिलाते जाना चाहिये। जैसे ग्राज पर्यन्त घटाते बढ़ाते ग्राये हैं। ' (ऋ० भू० पृष्ठ २३-२४)

सुषुप्तावस्था से जागने पर सृष्टि-उत्पत्ति का प्रारम्भ-

तस्य सोऽहर्निशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते। प्रतिबुद्धश्च सृजति मनः सदसदात्मकम्।।७४।। (४३) (सः प्रसुप्तः) वह प्रलय-ग्रवस्था में सोया हुग्ना-सा [१। ५२-५७]

परमात्मा (तस्य म्रह्निशस्य + म्रन्ते) उस [१। ६८-७२] दिन-रात के बाद (प्रति-बुध्यते) जागता है = सृष्ट्यु त्पत्ति में प्रवृत्त होता है (च) भ्रौर (प्रति-बुद्धः) जागकर (सद्-म्रसद् + म्रात्मकम्) जो कारणरूप में विद्यमान रहे भ्रौर जो विकारी म्रंश से कार्यरूप में म्रविद्यमान रहे, ऐसे स्वभाव वाले (मनः) 'महत्' नामक प्रकृति के म्राद्यकार्यंतत्त्व की (सृजिति) सृष्टि करता है।। ७४।।

आनु शिटानाः (१) यहां सृष्टि-उत्पत्ति का नया प्रसंग प्रारम्भ नहीं किया गया है, अपितु पूर्वोक्त प्रसंग में [१।१४-१६] तत्त्वों की उत्पत्ति के साथ भूतों की उत्पत्ति-प्रक्रिया का वर्णन नहीं हो पाया था, उसी शेष वर्णन को यहां विस्तार से दर्शाया है।

(२) इस श्लोक में मन का ग्रर्थ 'महत्तत्त्व' है,जो सृष्टि-उत्पत्ति में प्रकृति का प्रथम कार्य है। इसकी पुष्टि के लिए विस्तृत समीक्षा १।१४-१५ के ग्रनुशीलन में देखिए।

सूक्ष्म पञ्चभूतों की उत्पत्ति के क्रम में ग्राकाश की उत्पत्ति—

मनः सृष्टि विकुरते चोद्यमानं सिसृक्षया। स्राकाशं जायते तस्मात्तस्य शब्दं गुर्गं विदुः॥ ७५॥ (४४)

(सिसृक्षया) सृष्टि को रचने की इच्छा से फिर वह परमात्मा (मन: सृष्टि विकुरुते) महत्तत्त्व की सृष्टि को विकारी भाव में लाता है ⇒ अहंकार के रूप में विकृत करता है (तस्मात्) फिर उस के विकारी ग्रंश से (चोद्य-मानम् ग्राकाशं जायते) प्रेरित हुगा-हुग्रा 'ग्राकाशं उत्पन्न होता है। (तस्य) उस ग्राकाश का (गुणं शब्दं विदुः) गुण 'शब्द' को मानते हैं।। ७४।।

# अन्तु व्यीत्जन्तः ग्राकाशोत्पत्ति के विषय में महर्षि वयानन्व लिखते हैं—

''उस परमेश्वर और प्रकृति से ग्राकाश ग्रवकाश ग्रर्थात् जो कारणरूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा है, उसको इकट्टा करते से भ्रवकाश उत्पन्न-सा होता है। वास्तव में ग्राकाश की उत्पत्ति नहीं होती। क्योंकि विना ग्राकाश के प्रकृति ग्रीर परमाणु कहां ठहर सकेंं?'' (स० प्र० ग्रष्टम समु०)

वायु की उत्पत्ति-

म्राकाशात्तु विकुर्वासारसर्वगन्धवहः शुन्तिः । बलवाञ्जायते वायुः स वै स्पर्शगुरो मतः ॥ ७६ ॥ (४४)

(ग्राकाशात् तु विकुर्वाणात्) उस ग्राकाश के विकारोत्पादक ग्रंश से (सर्वगन्धवहः) सब गन्धों को वहन करने वाला (शुचिः) शुद्ध ग्रौर (बल-

वान्) शक्तिशाली (वायुः) 'वायु' (जायते) उत्पन्न होता है (सः वै) वह वायु निश्चय से (स्पर्शगुणः) 'स्पर्शं' गुरणवाला (मतः) माना गया है ॥७६॥ ग्रग्नि की उत्पत्ति—

### वायोरिप विकुर्वागाद्विरोचिष्णुः तमोनुदम् । ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत्तद्रूपगुणमुख्यते ॥ ७७ ॥ (४६)

(वायोः + ग्रिपि) उस वायु के भी (विकुर्वाणात्) विकारोत्पादक ग्रंश से (विरोचिष्णुः) उज्ज्वल (तमोनुदम्) ग्रन्थकार को नष्ट करने वाली (भास्वत्) प्रकाशक (ज्योतिः + उत्पद्यते) 'ग्रग्निं उत्पन्न होती है (तत् + रूप गुर्णम् + उच्यते) उसका गुर्ण 'रूप' कहा है।। ७७।।

जल और पृथिवी की उत्पत्ति-

ज्योतिषक्ष्य विकुर्वाण।दापो रसगुणा स्मृताः । स्रद्भुषो गन्धगुणा सूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ॥ ७८ ॥ (४७)

(च) ग्रीर (ज्योतिषः विकुर्वाणात्) ग्रग्नि के विकारोत्पादक ग्रंश से (रसगुणाः ग्रापः स्मृताः) 'रस' गुण वाला जल उत्पन्न होता है ग्रीर (ग्रद्भ्यः) जल से (गन्धगुणा भूमिः) 'गन्ध' गुण वाली भूमि उत्पन्न होती है (इति +एषा सृष्टिः + ग्रादितः) यह इस प्रकार प्रारम्भ से लेकर [१।१४ से) यहां तक वींणत सृष्टि उत्पन्न होने की प्रक्रिया है ।। ७८ ।।

आनुर्योद्जनः ७५ से ७८ तक के श्लोकों की प्रक्रिया को ग्रौर स्पष्ट रूप से समभने के लिए १।१६ पर 'ग्रनुशीलन' में सं०१ समीक्षा भी द्रष्टव्य है।

मन्वन्तर के काल-परिमागा—

यत्त्राग्द्वादशसाहस्रमुदितं दैविकं युगम् । तदेकसप्ततिगुरां मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ७६ ॥ (४८)

(प्राक्) पहले क्लोकों में [१।७१] (यत्) जो (द्वादशसाहस्रम्) बारह हजार दिव्य वर्षों का (दैविकं युगम् + उदितम्) एक 'देवयुग' कहा है (तत्+एकसप्तितगुणम्) उससे इकहत्तर गुना समय प्रयत् १२००० × ७१ == ६,४२,००० दिव्यवर्षों का ग्रथवा ६,४२,००० दिव्यवर्ष × ३६० = ३०, ६७,२०,००० मानुषवर्षों का (इह मन्वन्तरम् उच्यते) यहां एक 'मन्वन्तर' का कालपरिमाण माना गया है।। ७६।।

सन्वन्तराष्यसंख्यानि सर्गः संहार एव च। क्रीडन्निवंतरकुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः॥ ८०॥ (४६) (परमेष्ठी) वह सबसे महान् परमात्मा (ग्रसंख्यानि मन्वन्तराणि) ग्रसंख्य 'मन्वन्तरों' को (सर्गः) सृष्टि-उत्पत्ति (च) ग्रौर (संहारः एव) प्रलय को (क्रीडन् इव) खेलता हुग्रा-सा (पुनः पुनः) वार-बार (कुरुते) करता रहता है ।। ८० ।।

अन्तु शरित्जना -- १।७६-८० श्लोकों को उद्धृत करके इनके भाव को महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है---

"इन इलोकों में दैव-वर्षों की गणना की है अर्थात् चारों युगों के वारह हजार (१२०००) वर्षों की दैवयुग संज्ञा की है। इसी प्रकार असंख्यात मन्वन्तरों में कि जिनकी संख्या नहीं हो सकती अनेक बार मृष्टि हो चुकी है और अनेक बार होयगी। सो इस मृष्टि को सदा से सर्वशक्तिमान् जगदीश्वर सहज स्वभाव से रचना, पालन और प्रलय करता है और सदा ऐसे ही करेगा।" (पृ० २४)

सृष्टि प्रवाह से ग्रनादि---

''(प्रक्त) कभी मृष्टि का प्रारम्भ है वा नहीं?

(उत्तर) नहीं, जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बरावर चला आता है, इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व मृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टि, अनादिकाल से चक्र चला आता है। इसका आदि वा अन्त नहीं। िकन्तु जैसे दिन वा रात का आरम्भ और अन्त देखने में आता है, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि-अन्त होता रहता है; क्योंकि जैसे परमात्मा, जीव, जगत् का कारण, [ये] तीन स्वरूप से अनादि हैं, वैसे जगत् की उत्पत्ति, स्थित और वर्तमान प्रवाह से अनादि है। जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दीखता है, कभी सूख जाता है कभी नहीं दीखता, फिर वरसात में दीखता और उष्णकाल में नहीं दीखता, ऐसे व्यवहारों को प्रवाहरूप जानना चाहिए।"

(स॰ प्र॰ २२३)

# मनुप्रोक्त काल-परिमार्ग को तालिका (इसोक ११६४ से ११८० तक वर्षित)

| त/४५ सेकेचड      | ३५ सेकेण्ड | १ मिनट ३६ सेकेण्ड | ४ न मिनट या दो घड़ी | २४ षष्टे या ६० षड़ी |               |              | १ दिन या रात (दिव्य) |                           | १ दिनरात (दिव्य) | १ वर्ष (दिव्य)     | सतयुग का प्रमुखकाल-परिमाण | सतयुग का सध्याकाल | सतयुग का संघ्यांशकाल | सतयुग का पूर्ण काल-परिमाण |
|------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| १ निमेष          | १ काष्ट्रा | १ कला             | १ महत्तं            | १ दिनरात            | १ पक्ष (मानव) | १ मास (मानब) | १ ग्रयन (मानव)       | (उत्तरायण या दक्षित्मायन) | १ वर्ष (मानव)    | ३६० वर्ष (मानव)    | = १४,४०,००० मानववर्षे     | " 000'88'}        | " ooo'xx' ==         | \$6,75,000 ,,             |
| पलक गिरने का समय | १८ निमेष   | ३० काष्ट्रा       | ३० कला              | ३० मुहर्त           | १५ दिनरात     | २ पक्ष       | ६ मास                |                           | न ग्रयन (१२ मास) | ३६० दिनरात (दिव्य) | ४,००० दिव्यवर्षे 🗙 ३६०    | 200%              | ۷۰۰ ۱۰ ۵۰۶           | ۲٬ ۵۰۵٬۶                  |

| ३,००० दिन्यवर्ष × ३६०        | == १०,८०,००० मानववर्षे /                       | त्रेता का प्रमुख काल-परिमास                             |
|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                              | ر, ٥٥٥,٥٥٥ ;, =                                | त्रेता का संघ्याकाल                                     |
| ١١ ١١ ٥٥٤                    | (, ٥٥٥,٥٠٥ ), =                                | त्रेता का संध्यांशकाल                                   |
| 3,500                        | = {2,88,000 ,,                                 | त्रेता का पूर्ण काल-परिमास                              |
| २,००० दिन्यवर्षे X ३६०       | = ७,२०,००० मानववर्ष                            | द्वापर का प्रमुख काल-परिमाण                             |
|                              | ه۶٬۰۰۰ ·-                                      | द्वापर का संघ्याकाल                                     |
| २०० ।, ,,                    | الا مهن الا الا الا الا الا الا الا الا الا ال | द्वापर का संध्यांशकाल                                   |
| 2,800                        | = ۵,68,000 ,,                                  | द्वापर का पूर्ण काल-परिमाण                              |
| १,००० दिन्यवर्ष 🗙 ३६०        | -= ३,६०,००० मानववर्ष                           | कलि का प्रमुख काल-परिमाए।                               |
| ** ** ** ** **               | = غ٤٥٥٥ ،،                                     | कलि का संघ्याकाल                                        |
| ′′ ′′ 002                    | 38,000                                         | कलि का संध्यांशकाल                                      |
| 8,700 "                      | رر ٥٥٥/٤٤/٩ == الأرام الم                      | कलि का पूर्ण काल-परिमाण                                 |
| १२,००० दिव्यवर्षे X ३६०      | ==४३,२०,००० मानववर्ष                           | एक चतुर्युंगी (मानव) का समय या देवों का एक युग          |
| ₹₹,000×७१,,×३६c              | " ০০০'০}'৯১'৩ই ===                             | एक मन्दन्तर का समय                                      |
| 8,30,00,00,00,380            | = ×, ₹₹,00,00,00,,                             | ब्रह्म का एक दिन या एक रात का काल-परिखाम                |
| ं (१००० दिन्य मुग)           |                                                | ग्रथात् मुष्टि की समयाविध या एक प्रलय की समयाविध ।      |
| र,४०,००,००० दिन्यत्रषं × ३६० | == =,६४,००,००,००मानववर्षे                      | ब्रह्म का एक दिनरात का काल ग्रर्थात् एक मृष्टि-उत्पत्ति |
|                              |                                                | ग्रौर प्रलय की कालावधि                                  |

युगानुसार धर्म की पूर्णता एवं ह्रास-

चतुष्पात्सकलो धर्मः सत्यं चैव कृते युगे । नाधर्मेणागमः कश्चिम्मनुष्यान्त्रति वर्तते ॥ ८१ ॥

(कृते युगे) सतयुग में (सकलः धर्मः च सत्यम्) समस्त धर्म एवं सत्य (चतुष्पात्) चार पैरों वाला अर्थात् तप, ज्ञान, यज्ञ तथा दान वाला होता है (मनुष्यान् प्रति कश्चित् आगमः अधर्मेण न वर्तते) मनुष्यों में कोई भी लाभप्राप्ति अधर्म के द्वारा नहीं की जाती ।। ८१।।

> इतरेष्वागमाद्धर्मः पादशस्त्ववरोषितः। चौरिकानृतमायाभिर्धर्मश्चापैति पादशः॥ ८२॥

(इतरेषु) ग्रन्य तीन युगों — त्रेता, द्वापर, किल में (ग्रागमात्) ग्रधमें के द्वारा लाभप्राप्ति करने के कारण (पादशः तु + ग्रवरोपितः) एक-एक चरण घटता जाता है (च) ग्रौर (चौरिक-ग्रनृत-मायाभिः) चोरी, भूठ, घोला करना ग्रादि के कारण (धर्मः) धर्म (पादशः) चौथाई-चौथाई (ग्रपैति) कम होता जाता है।। ८२।।

ग्ररोगाः सर्वेसिद्धार्थाः वतुर्वेवेशतायुवः ।

कृते त्रेताविषु होषामायुह्गंसित पादशः॥ ६३॥

(कृते) सतयुग में मनुष्य (ग्ररोगाः) रोगरहित (सर्वसिद्धार्थाः) जिनके सव मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं,ऐसे तथा (चतुर्वर्षशतायुषः) चार सौ वर्ष की ग्रायु वाले होते हैं, ग्रीर (त्रेतादिषु) त्रेता, द्वापर, कलियुगों में (एषाम्भ्यायुः) इनकी ग्रायु (पादशः हसति) चौथाई-चौथाई घटती रहती है ॥ ८३ ॥

> वेदोक्तमायुर्मर्त्यानामाशिषदचैव कर्मणाम् । फलन्त्यनुयुगं लोके प्रभावदच शरीरिणाम् ।। ५४ ।।

(मत्यानाम्) मनुष्यों की (वेदोक्तम्) वेदों में कही हुई (ग्रायुः च कर्मणाम् ग्राज्ञिषः) ग्रायु तथा कर्मों के फल (च) और (ज्ञरीरिणाम् प्रभावः) देहधारियों पर होने वाल समस्त प्रभाव ये (लोके) इस संसार में (ग्रनुयुगम्) युगों के ग्रनुसार ही ग्रयान् ग्रच्छे युग में ग्रच्छाई प्रधिक ग्रीर वुरे युग में बुराई ग्रधिक, इस प्रकार (फलन्ति) फलदायक होते हैं॥ ८४।।

म्रन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरेऽपरे। भ्रन्ये कलियुगे नृगां युगह्नासानुरूपतः ॥ ८४ ॥

(कृतयुगे) सतयुग में (ग्रन्थे धर्माः) दूसरे धर्म माने हैं (त्रेतायां द्वापरे अपरे) त्रेता और द्वापर में उससे भिन्न धर्म हैं (कलियुगे अन्ये) कलियुग में दूसरे धर्म हैं (युगह्रासानुरूपतः नृणाम्) इस प्रकार युग के ह्वास के अनुसार मनुष्यों के धर्म भी बदलते रहते हैं। [वे निम्न क्लोक में हैं—]॥ ८५॥

#### तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुख्यते। द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे।। ८६।।

(कृतयुगे) सतयुग में (तपः परम्) तप को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है (त्रेता-बाम्) त्रेतायुग में (ज्ञानम् + उच्यते) ज्ञान को श्रेष्ठ धर्म कहा है (द्वापरे) द्वापर युग में (यज्ञम् + एव + श्राहुः) यज्ञ को ही श्रेष्ठ धर्म कहते है (कलो युगे एक दानम्) कलि-युग में दान ही एकमात्र श्रेष्ठ धर्म है।। ८६।।

आनुर्धोत्जनः ५१ से ५६ श्लोकों का यह प्रसंग निम्न श्राधारों की कसीटी पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है—

- १. प्रसंगिबरोध-सृष्टघुत्पत्ति (१।५-२३) के पश्चात् २४ से ३१ श्लोकों में कर्मों की रचना, प्राप्ति ग्रादि का वर्णन करते हुए प्रसंग कर्मचर्चा का चल पड़ा था। पर, क्योंकि मृष्टि-उत्पत्ति ग्रीर उसकी प्रक्रिया ग्रादि से सम्बद्ध कुछ कथनीय वातें ग्रीर भी रह गई थीं, जिन्हें बताना मनु ग्रावश्यक समभते थे, ग्रतः १। ४२ श्लोक में यह कहकर कि प्राणियों के जो कर्म हैं, उन्हें ग्रागे कहंगा,पहले जन्म-उत्पत्ति के निश्चित प्रकार को कहुँगा, (येवां तु याहवां कमं भूतानामिह कीर्तितम् । तत्त्रया बोऽभिधा-स्यामि क्रमयोगं च जन्मनि) उस कर्मचर्चा के प्रसंग को बदलकर 'सृष्टि में जन्म या उत्पत्ति के निश्चित प्रकार' के प्रसंग को ४३ वें से शुरू कर दिया। इस संकेतक इलोक के अनुसार ही मनू ने ४३ से ५० इलोकों में उक्त प्रसंग की पहले चर्चा की है। संकेतक इलो-कानुसार ८० वें ब्लोक में यह मध्यचित प्रसंग पूर्ण होने के पश्चात् किर वही बीच में खुटा हुग्रा कर्मचर्चा से सम्बद्ध प्रसंग'शुरू होना चाहिए था, जो ५७ वें श्लोक से प्रारम्भ है वीच में इन श्लोकों ने उस संकेतिसद्ध प्रसंग को भंग कर दिया है। इनमें अनावश्यक तथा श्रप्रासंगिक 'युग के फलों' का वर्णत है, जिसका न तो संकेतक [१।४२] इलोक में ही वर्णन करने का संकेत है, न पूर्वापर प्रसंगों की शैली से सम्बन्ध है। यतो हि पूर्व प्रसंग भी सच्टि रचना से सम्बद्ध है और इनसे अगला भी [कर्मों की सुब्टि का ५७--६१], जबिक इतमें रचनासे सम्बद्ध वर्णन न होकर फलप्रदर्शन है। इस दुष्टि से ८० वें इलोक के परवात् ५७ वां श्लोक प्रासंगिक ग्रौर क्रमसिद्ध है, ग्रतः ये प्रक्षिप्त हैं।
- २. शैलीगत स्राधार—(१) भाषा-प्रयोग-शैली से भी ८० वें श्लोक के पश्चात् ८७ वें श्लोक का क्रम सिद्ध होता है। ८० वें श्लोक में कहा है कि परमात्मा इस सम्पूर्ण जगत् को बार-वार रचता है स्रौर संहार करता है। 'इस श्लोक की क्रमसंगति के स्रनुसार ही ८७ वें श्लोक में—'सर्वस्थास्य तु सर्गस्य गुप्त्ययंम्' पद का प्रयोग किया गया है। इसकी संगति है—'इस सब जगत् की रक्षा के लिए स्थात् जो सभी इन पिछले श्लोकों [४—२०] में विणत हुसा है, इस जगत् की रक्षा के लिए। इस प्रकार 'सर्व-स्थास्य' प्रयोग ८७ वें श्लोक को ८०वें से सम्बद्ध सिद्ध करता है। (२) दूसरी इंग्टि से भी देखें तो भी उक्त क्रम बनता है, क्यों कि ८१—८६ श्लोकों में जगत् का वर्णन ही नहीं है, अतः इन श्लोकों के बाद 'स्रस्य सर्वस्य' पद का प्रयोग ही नहीं बनेगा। यह तो

उन्हीं श्लोकों के बाद बन सकता है, जिनमें पहले जगत् का वर्णन हो, श्रीर वह ८० वें श्लोक तक है। (३) इसके साथ-साथ ८१ वें श्लोक की ८० वें से कोई संगति नहीं है, श्रीर ८६ वें श्लोक की भी ८७ वें से कोई संगति नहीं है। पूर्वापर प्रसंगों से इनका टूटा हुआ होना भी यह स्पष्ट करता है कि ये प्रसंग को तोड़कर डाले गये 'क्षेपक हैं। इस प्रकार शैली से ८० श्रीर ८७ की ही संगति सिद्ध होती है।

- ३. विषयविरोध १।४-५ श्लोकों में मृष्टि-उत्पत्ति-पूर्वंक धर्मोत्पत्ति के विषय का प्रारम्भ ग्रीर १।१४४ वें में 'यहं समस्त जगत् की उत्पत्ति ग्रीर धर्म का निकास संक्षेप से कहा' (एवा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तता। संमवश्वास्य सर्वस्य """) कहकर विषयसमाप्ति के संकेत से यह ज्ञात होता है कि १।४-१४४ श्लोकों का विषय मृष्ट्युत्पत्ति ग्रीर धर्मोत्पत्ति का है। इस संकेत के अनुसार इस बीच इन्हीं से सम्बद्ध विषय मौलिक हो सकता है, ग्रन्य नहीं। प्र-५ श्लोकों का वर्णन किसी भी उत्पत्ति या उसकी-प्रक्रिया से सम्बद्ध नहीं है। इनमें युगानुसार फलकथन है, यह विषय इस ग्रध्याय का है नहीं। इस प्रकार ये श्लोक विषय-भिन्तता के कारण विषयविरुद्ध हैं, ग्रतः एव प्रक्षिप्त हैं।
- ४. ग्रन्तिवरोध---युग या काल धर्म-अधर्म में कारण नहीं---इन इलोकों के वर्णन का मनुस्मृति की मौलिक मान्यतात्रों से ग्रनेक प्रकार से विरोध ग्राता है। (१) इन इलोकों में युग या काल को धर्म-प्रधर्म का कारण माना है,जबकि मनुस्मृति का सारा ढांचा ही कर्म को धर्म-म्रधम का कारण मानने के सिद्धान्त पर ब्राश्रित है। मनुस्मृति के अनुसार तो जब भी जो व्यक्ति बुरा कर्म (ग्रधर्म) करेगा, उसे बुरा फल मिलेगा ग्रीर ग्रच्छा कर्म करेगा, ग्रच्छा फल मिलेगा। मनुस्मृति में प्रोक्त धर्म वेदविहित हैं [१२३-२४, १२६], और वेद नित्य हैं [१।४,२३--२४,१२। ६४], ग्रतः वेदोक्त धर्म-ग्रधमों का फल भी नित्य ब्रीर एकजैसा है। इस प्रकार इन क्लोकों में प्रदर्शित 'युग के अनुसार धर्म-अधर्म और फल की मान्यता' मनुस्मृति के मूल उद्देश्य के ही विरुद्ध है, ग्रतः ये श्लोक मौलिक नहीं हो सकते। (२) जब धर्म युगानुरूप चौथाई घटता ही है [१। ८२] ग्रर्थात् स्वाभाविकरूप से घटता ही है, तो वह प्रस्थेक स्थिति में घटेगा ही, यह उसकी स्वाभाविकता जो हुई! फिर मनुस्मृति में धर्मपालन का कथन करने की क्या ग्रावश्यकता है ? (३) १।२४-२६ इलोकों में मनू ने कमनिनुसार मृष्टि के प्रारम्भ में शरीरों की प्राप्ति दर्शायी है। यदि सतयुग में लोगों का सब सिद्धियों से युक्त होना माना जाये [१। ८१-८३] तो उस समय दु:ल श्रीर ग्रधमं क्यों थे ? जब कि वह तो सतयूग का समय था। (४) ८५-८६ वें क्लोक में चारों यूगों में क्रमशः तप, ज्ञान, यज्ञ ग्रीर दान को ही धर्म माना है, जो कि मनुस्मृति की ग्राधार-भूत मान्यता के ही विरुद्ध है। मनु ने अनेक इलोकों में तप, ज्ञान, यज्ञ, और दान को शाश्वतकालीन श्रीरसमानरूप से धर्म माना है और साथ-साथ उनके पालन का श्रादेश दिया है। [२।१६६-१६७ (२।१४१-१४२), २।१७५ (१५०)।३।६७,६६-७६;

४।१६-२०, २२७, २३३; ६।४-१२, ३०,७५ म्रादि] मनुस्मृति में कहीं भी युग के म्रनुसार धर्म का पालन करने के लिए चर्चा नहीं है। (४) ६। ३०१--३०२ इलोकों में मनु ने राजा के म्राचरण को ही चारों युगों के रूप में माना है। इन इलोकों में मनु की दो मान्यताएँ स्पष्ट हुईं-

(क) मनु कर्म के अनुसार धर्म-अधर्म या अच्छा-बुरा युग मानते हैं, युग या काल को धर्म-अधर्म का कारण नहीं मानते। (ख) इन इलोकों के आलंकारिक वर्णन से यह स्पष्ट है कि मनु युगों को केवल 'कालप्रमाण' के रूप में ही स्वीकार करते हैं, गत इलोकों में वर्णित रूप में नहीं। यदि इन इलोकों के अनुसार मनु को युगफल अभीष्ट्र होता,तो वे ६।३०१-३०२ इलोकों में कर्म करने के आधार पर राजा के युगों का आलंकारिक वर्णन न करते, उन्हें राजा के आचरण विशेष नहीं मानते, अपितु युग के अनुसार राजाओं के आचरण में परिवर्त्तन मानते। वे इस प्रकार हैं—

कृतं त्रेतायुगं चैव द्वापरं किसरेव च। राज्ञो वृत्तािशा सर्वािश राजा हि युगमुस्यते ॥ किसः प्रसुप्तो भवति स जाग्रब्द्वापरं युगम् । कर्मस्वम्युद्यतस्त्रेता विचरंस्तु कृतं युगम् ॥

सतयुग, त्रेता, द्वापर और किल, ये सब राजा के ही आचरणिवशेष हैं; इसिलए राजा को ही युग कहा जाता है। उद्यमरिहत राजा किलयुग होता है, जागकर भी कार्य न करने वाला राजा द्वापर, कार्यों में उद्यत रहना त्रेता और इस प्रकार के सुप्रबन्ध से कार्य करना कि राजा निश्चिन्त होकर विचरता रहे, वह सतयुग है।

इस प्रकार ग्रनेक ग्रन्तिवरोध भी इन क्लोकों को प्रक्षिप्त सिद्ध करते हैं। ये रूढ़ एवं ग्रन्ध मान्यताग्रों का प्रक्षेप करने की भावना से प्रक्षिप्त किये गये क्लोक हैं। चारों वर्णों के कर्मों का निर्धारण्य

# सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थं स महाद्युतिः । मुखबाहूरुपज्जानां पृथक्कर्माण्यकल्पयत् ॥ ८७ ॥ (५०)

(ग्रस्य सर्वस्य सर्गस्य) इस [५-८० पर्यन्त क्लोकों में विश्ति] समस्त संसार की (गुप्त्यथंम्) गुप्ति ग्रथीत् सुरक्षा, व्यवस्था एवं समृद्धि के लिए (सः महाद्युतिः) महातेजस्वी परमात्मा ने (मुख-बाहु-उरु-पद्-जानाम्) मुख, बाहु, जंघा ग्रौर पैर की तुलना से निर्मितों के ग्रथीत् क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ग्रौर शूद्र वर्णों के (पृथक् कर्माणि +ग्रकल्पयत्) पृथक्-पृथक् कर्म बनाये।। ८७।।

अर्जुर्शिट्डन्यः 'वर्णं' शब्द की व्युत्पत्ति कर्मणा वर्णं व्यवस्था की सूचक—(१) मनु ने वेद के आधार पर वर्णं व्यवस्था का विधान किया है। यजु० ३१।१०—११ में जो वर्णं व्यवस्था प्रदर्शित की है, मनु ने उसी को यथावत् प्रस्तुत किया

है। यह व्यवस्था जन्मना न होकर कर्मणा है। इस क्लोक में श्रीर १।२१ में भी यह स्पष्ट किया है कि समाज में चारों वणों का निर्माण मुख, बाहु, ऊरु श्रीर पैर की तुलना के अनुसार हुआ है, श्रीर तदनुसार ही कर्मों का निर्धारण किया है [१।८८–६१] जो व्यक्ति इन कर्मों का पालन करेगा, वह उस-उस वर्ण का श्रिधकारी होगा। (विस्तृत विक्लेपण के लिए १।३१ की अनुशीलन समीक्षा श्रीर १।६२–१०७, २।११–१३, १०।६५ की अन्तविरोध शीर्पक समीक्षा द्रष्टव्य है)।

(२) स्वयं 'वर्ण' शब्द इस व्यवस्था को कर्माधारित व्यवस्था सिद्ध करता है। निरुक्त में वर्ण शब्द की ब्युत्पत्ति दी हैं—''वर्णों वृग्गोतेः'' [२।१।४] अर्थात् कर्मानुसार जिसका वरण किया जाये वह 'वर्ण'है। इस पर प्रकाश डालते हुए महर्षि दयानन्द लिखते हैं—

''वर्णो वृणोतेरिति निरुक्तप्रामाण्याद् वराणीया वरीतुमर्हाः गुराकर्माणि च हष्ट्वा यथायोग्यं व्रियन्ते ये ते वर्णाः ।'' (ऋ० भा० भू० वर्णाश्रमधर्मविषय)

ग्रर्थात्—गुण-कर्मों को देखकर यथायोग्य ग्रधिकार जिसको दिया जावे,वह 'वर्गा'है।

(३) वर्णों के नामों की व्युत्पत्ति से भी वर्णों के कर्मों का वोघ होता है। शब्द में जो भाव है,वही उस वर्ण का प्रमुख कर्म है। उन कर्मों को ग्रपनाने से ही व्यक्ति उस वर्ण का ग्रघिकारी बनता है। (विस्तृत विश्लेषण १।८८–६१ श्लोकों के अनुशीलन में देखिए)।

ब्राह्मण के कर्म---

#### ब्रध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। बानं प्रतिग्रहं चैव बाह्यणानामकल्पयत्।। ८८। (५१)

"(ब्राह्मणानाम्) ब्राह्मणों के (ग्रध्ययनम्,ग्रध्यापनम्) पढ़ना-पढ़ाना (तथा) तथा (यजन याजनम्) यज्ञ करना-कराना, (दानं च प्रतिग्रहम् एव) दान देना ग्रीर लेना, ये छः कर्म (ग्रकलपयत्) है"।।८८।। (स० प्र० ८९)

'(एक) निष्कपट होके प्रीति से पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को पढ़ावें (दो) — पूर्ण विद्या पढ़ें, (तीन) — ग्रिश्निहोत्रादि यज्ञ करें, (चार) — श्यज्ञ करावें, (पांच) — विद्या अथवा सुवर्ण ग्रादि का सुपात्रों को दान देवें, (छठा) — स्याय से धनोपार्जन करने वाले गृहस्थों से दान लेवें भी''।

'इनमें से तीन कर्म पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, धर्म में: श्रीर तीन कर्म पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना जीविका हैं। परन्तु—

प्रतिग्रहः प्रत्यवरः ॥ मनु० ॥

जो दान लेना है, वह नीच कर्म है। किन्तु पढ़ाके स्रौर यज्ञ कराके जीविका करनी उत्तम है।" (सं० वि० १७४)

अद्भार कि नामों की व्याकरणानुसारी रचना ग्रीर व्युत्पत्ति से भी यह बात सिद्ध होती है कि मनु ने कर्मानुसार ही वर्णों का नामकरण किया है, ग्रीर नामों से वर्णों के कर्मों का भी बोध होता है। 'ब्रह्मन्' प्रातिपदिक से 'तदधीते तद्धेद' (ग्रष्टा० ४।२।५६) ग्रर्थ में 'ग्रण्' प्रत्यय के योग से 'ब्राह्मण्' शब्द बनता है। इसकी व्युत्पत्ति है—'ब्रह्मणा वेदेन परमेश्वरस्य उपासनेन च सह वतंमानो विद्यादि उत्तमगुरणयुक्तः पुरुषः' अर्थान् वेद श्रीर परमात्मा के ग्रध्ययन ग्रीर उपासना में तल्लीन रहते हुए विद्या ग्रादि उत्तम गुर्णों को धारण करने से व्यक्ति 'ब्राह्मण्' कहलाता है। मनु ने भी इन्हीं कर्मों को ब्राह्मण् के प्रमुख कर्मों के रूप में विश्वत किया है।

ब्राह्मएाग्रन्थों के वचनों में भी वर्णों के कर्मों का वर्णन पाया जाता है। निम्न वचनों में ब्राह्मएा के कर्त्तव्य उद्दिष्ट हैं---

- (क) आग्नेयो ब्राह्मणः (तां० १५।४।८)। श्राग्नेयो हि ब्राह्म्स्यः (काठ० २६।१०) == यज्ञाग्नि से सम्बन्ध रखने वाला श्रर्थात् यज्ञकत्ता द्वाह्मण होता है।
- (त्व) बाह्मणो व्रतभृत् (तै० सं० १।६।७।२) । व्रतस्य रूपं यत् सत्यम् (श० १२।८।२।४) = ब्राह्मण श्रेष्ठ व्रतों = कर्मों को धारण करने वाला होता है । सत्य बोलना व्रत का एक रूप है ।
- (ग) गायत्रो व बाह्यराः (ए० १।२८)। गायत्रो यज्ञः (गो० पू० ४।२४)। गायत्रो व बृहस्पतिः (तां० ४।१।१४)

= ब्राह्मण गायत्र होता है। गायत्र वेद, यज्ञ ग्रीर परमात्मा को कहते हैं। क्षत्रिय के कर्म—

#### प्रजानां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेत्र च। विषयेध्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः॥ ८६॥ (५२)

'दीर्घ ब्रह्मचर्य से (अध्ययनम्) साङ्गोपांग वेदादि द्यास्त्रों को यथावत् पढ़ना, (इज्या) प्रग्निहोत्र ग्रादि यज्ञों का करना (दानम्) सुपात्रों को विद्या, सुत्रणं ग्रादि ग्रीर प्रजा को अभयदान देना, (प्रजानां रक्षरणम्) प्रजाग्रों का सब प्रकार से सर्वदा यथावत् पालन करना (विषयेपु + ग्रप्रसिक्तः) विषयों में अनासक्त होके सदा जितेन्द्रिय रहना—लोभ, व्यभिचार, मद्यपानादि,नशा ग्रादि दुर्ग्यसनों से पृथक् रहकर विनय सुशीनलता ग्रादि ग्रुभ कर्मों में सदा प्रवृत्त रहना। ।। ६६।। + (स० प्र०१७४)

+ (क्षत्रियस्य समासतः) ये संक्षेप से क्षत्रिय के कर्म हैं।। ८६।।

"न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात् पक्षपात छोड़ के श्रेष्ठों का सत्कार ग्रीर दुध्टों का तिरस्कार करना, सब प्रकार से सबकापालन, दान, विद्या धर्म की प्रवृत्ति ग्रीर सुपात्रों की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना (इच्या) ग्राग्निहोत्रादि यज्ञ करना वा कराना (ग्रध्ययन) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना तथा पढ़ाना ग्रीर विषयों में न फंसकर जितेन्द्रिय रहके सदा शरीर ग्राह्मा में वलवान् रहना।" (स० प्र० पृ० ६०)

अब न्यु श्री टिंड ना : 'क्षत्रिय' नाम कर्मणा वर्णव्यवस्था का सूधक—(१) क्षणु—हिंसा अर्थ वाली (तनादि) घातु से 'क्तः' प्रत्यय के योग से 'क्षतः' शब्द की सिद्धि होती है और 'क्षत' उपपद में तैं ङ् —पालन करने अर्थ में (म्वादि) घातु से 'अन्येष्विप दश्यते' (अष्टा० ३।२।१०१) सूत्र से 'द्धः' प्रत्यय, पूर्वपदान्त्याकारलोप होकर 'क्षत्र' शब्द वना। 'क्षत्र एव क्षत्रियः' स्वार्थ में 'द्यः' होने से क्षत्रियः अथवा क्षत्रस्य-अपत्यं वा, 'क्षत्राद घः' (अ०४।१।१३८) सूत्र से जन्म लेने अर्थ में 'घः' प्रत्यय होकर क्षत्रिय शब्द वना। 'क्षदित रक्षति जनान् क्षत्रः' जो जनता की रक्षा का कार्य करता है अथवा, क्षण्यते हिस्यते नश्यते पदार्थों येन स 'क्षतः' — घातादिः, तत-स्त्रायते रक्षतीति क्षत्रः — आक्रमण, चोट, हानि आदि से लोगों की रक्षा करने वाला होने से क्षत्रिय को 'क्षत्रिय, कहते हैं। बाह्यण ग्रन्थों में — क्षत्रं राजन्यः (ऐ० ६।२; ३।४) क्षत्रस्य वा एतद्रपं यद राजन्यः (श०१३।१।५।३) — क्षत्रिय 'क्षत्र' का ही रूप है, जो प्रजा का रक्षक होता है।

- (२) यहां प्रपत्यायं में 'इय' आदेश के योग से क्षत्रिय ग्रादि शब्द बनाने में यह शंका उत्पन्त होती है कि क्या मनु जन्म के ग्राधार पर वर्ण मानते हैं ? इसकी शंका के निराकरण के लिए पुष्ट समाधान है । वंश केवल जन्म से ही नहीं ग्रपितु विद्याजन्म से भी वंश चलता है । ग्रष्टाघ्यायी २ । १ । १६ में 'संख्यावंश्येन' सूत्र में विद्या से जन्म माना है । मनुस्मृति २ । ११६—१२३ श्लोकों में स्पष्टतः विद्या के ग्राधार पर जन्म माना है । इस प्रकार गुणग्राहिता, कार्यकारणभाव, विद्या के ग्राधार पर भी ग्रपत्य ग्रादि सम्बन्ध होते हैं । जैसे सूर्य, वरुण ग्रादि की कोई पत्नी या ग्रपत्य ग्रादि नहीं होते, किन्तु फिर भी कार्य-कारण ग्रीर गुणग्राहिता ग्रादि के ग्राधार पर ग्रदित का पुत्र ग्रादित्य, सूर्य की पत्नी सूर्या ग्रादि तथा वरुणानी, मैत्रावरुणः ग्रादि प्रयोग होते हैं । विस्तृत चर्ची 'मनुस्मृति-ग्रनुशीलन' य विद्या
- (३) क्षत्रिय के विस्तृत कर्त्तव्यों का वर्णन ७। १ से ६। २२५ इलोकों में है। वैश्य के कर्म-

पश्चनां रक्षणं दानमिज्याघ्ययनमेव च । विशावपथं कुसीदं च वैदयस्य कृषिमेव च ।। ६० ।। (५३) "(पशुरक्षा) गाय ग्रादि पशुग्रों का पालन-वर्धन करना (दानं) विद्या-धर्म की वृद्धि करने कराने के लिए धनादि का ब्यय करना (इज्या) प्रिम्बिन्नादि यज्ञों का करना (प्रध्ययन) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना (विणक्ष्य) सब प्रकार के व्यापार करना (कुसीद) एक सैकड़े में चार, छः, ग्राठ, बारह, सोलह वा बीस ग्रानों से ग्रधिक ब्याज ग्रीर मूल से दूना ग्रार्थात् एक रुपया दिया हो तो सो वर्ष में भी दो रुपये से ग्रधिक न लेना ग्रीर न देना (कृषि) खेती करना (वैश्यस्य) ये वैश्य के कमं हैं"।। ६०।। (सं० प्र० ६१)

"(ग्रध्ययनम्) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना (इज्या) ग्रग्निहोत्रादि यज्ञों का करना (दानम्) ग्रन्नादि का दान देना, ये तीनों धर्म के लक्षण ग्रौर (पशूनां रक्षणम्) गाय ग्रादि पशुग्रों का पालन करना उनसे दुग्धादि का बेचना (विणक् पथम्) नाना देशों की भाषा, हिसाब, भूगर्भविद्या, भूमि, वीज ग्रादि के गुण जानना ग्रौर सब पदार्थों के भावाभाव समभना (कुसीदम्) ब्याज का लेना क्ष (कृषिमेव च) खेती की विद्या का जानना, ग्रन्न ग्रादि की रक्षा, खात ग्रौर भूमि की परीक्षा, जोतना, बोना ग्रादि व्यवहार का जानना. ये चार कर्म वैद्य की जीविका।"

(स० वि० १७६)

% ''सवा रुपये सैंकड़े से अधिक, चार आने से न्यून ब्याज न लेवे, न देवे । जब दूना धन आ जाये, उससे आगे कौड़ी न लेवे, न देवे । जितना न्यून ब्याज लेवेगा उतना ही उसका धन बढ़ेगा और कभी धन का नाश और कुसन्तान उसके कुल में न होंगे''।

(स० वि • पृ० १७६ पर ऋ० दया० की टिप्पणी)

अन्य शीटा : 'वैश्य' नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक— (१) "विशः मनुष्यनाम" (निषं २।३) उससे भावार्य में 'यत्', उससे स्वार्य में 'प्रण्'। प्रथवा 'विश्' प्रातिपदिक से अपत्यार्थ में 'यज्' छान्दस प्रत्यय से 'वैश्य' शब्द बना। "यो यत्र तत्र व्यवहारविद्यासु प्रविशति सः 'वैश्यः' व्यवहारविद्यासुशालः जनो वा = जो विविध व्यावहारिक व्यापारों में अशिष्ठ रहता है या विविध व्यावहारिक विद्याओं में कुशल जन 'वैश्य होता है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में---

"एतद् वं वैदयस्य समृद्धं यत् पद्मात्रः" (ता० १८।४।६) "तस्मादु बहुपद्मु-वैद्मवदेवो हि जागतो (वैदयः) (ता ६।१।१०) = पद्मुपालनै से वैदय की समृद्धि होती है, यह वैदय का कत्तंव्य है।

<sup>(</sup>२) वैश्य के विस्तार से कर्त्तव्यों का वर्णन द्रष्ट्रव्य है ६।२२५ँ-३३३ में।

शूद्र के कर्म-

#### एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समाविशत्। एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया।। ६१।। (४४)

"(प्रभुः) परमेश्वर ने (शूद्रस्य) जो विद्याहीन—जिसको पढ़ने से विद्या न ग्रा सके, शरीर से पुष्ट, सेवा में कुशल हो, उस शूद्र के लिए (एतेषामेव वर्णानाम्) इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों की (ग्रन-सूयया) निन्दा से रहित प्रीति से (शुश्रूषाम्) सेवा करना, (एकमेव कर्म) यही एक कर्म (समादिशत्) करने की ग्राज्ञा दी है"।। ६१।।

(सं० वि० १७७)

अर्जु क्ये टिंडन्ड : 'शूद्र' नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक—(१) शुच्— शोकार्थक (म्वादि) घातु से 'शुचेवंद्रच' (उणा० २।१६) सृत्र से 'रक्' प्रत्यय, उकार को दीर्घ, च को द होकर 'शूद्र' शब्द बनता है । शूद्रः = शोचनीयः शोच्यां स्थितिमापन्नो वा, सेवायां साषुर् प्रविद्यादिगुणसहितो मनुष्यो वा = शूद्र वह व्यक्ति होता है जो अपने प्रज्ञान के कारण किसी प्रकार की उन्नत स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाया, और जिसे प्रपनी निम्न 'स्थिति होने की तथा उसे उन्नत करने की सदैव चिन्ता बनी रहती है प्रथवा स्वामी के द्वारा जिसके भरण-पोषण की चिन्ता की जाती है, ऐसा सेवक मनुष्य । बाह्यण ग्रन्थों में भी यही भाव मिलता है—''ग्रसतो वा एव सम्भूतो यत् शूद्रः'' (तै० ३।२।३।६) ग्रसतः = प्रविद्यातः । प्रज्ञान और प्रविद्या से जिसकी निम्न जीवनस्थिति रह जाती है, जो केवल सेवा ग्रादि कार्य ही कर सकता है, ऐसा मनुष्य शूद्र होता है।

- (२) शूद्र के कर्त्तंच्यों के प्रसङ्ग में, शूद्र के प्रति मनु की घारणा क्या है, इस बात पर भी प्रकाश पड़ जाता है। मनु ने वहां शूद्र के लिए शुचि: = 'पिवत्र' (शरीर एबं मन से), उत्कृष्ट शुश्रृषु: = 'उत्तम सेवा करने वाला' जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। इससे स्पष्ट होता है कि मनु की शूद्र के प्रति हीन भावना नहीं है। सबकी सेवा करने वाला व्यक्ति श्रपवित्र कैसे कहा जा सकता है?
- (३) शूद्र जन्मना नहीं होता, किन्तु वह व्यक्ति शूद्र होता है, जो उपनयन में दीक्षित होकर ब्रह्मजन्म अर्थात् वेदाध्ययन रूपी दितीय जन्म को प्राप्त नहीं कर सका। दिजों को द्विज इसलिए कहा जाता है कि उनका अध्ययनरूपी दूसरा ब्रह्मजन्म उपनयन के समय होता है "दिर्जायते इति द्विजः।" शूद्र का यह दूसरा जन्म न होने से उसका पर्यायवाची शब्द 'एकजातिः' = एक जन्म वाला है। इससे सिद्ध हुआ कि मनु जन्मना नहीं, व्यक्ति को कर्मणा शूद्र मानते हैं। देखिए मनु ने यह मान्यता १०।४ में प्रकट की है—

- (४) वह उत्तम कर्मों से उच्च वर्ण को भी प्राप्त कर सकता है। [१।३३४।। १०।६४]
- (५) शूद्र के कुछ विस्तृत कर्त्तव्यों का वर्णन ६।३३४–३३५ ब्लोकों में है। उन ब्लोंकों से मनुकी शूद्र-सम्बन्धी यह मान्यता और भी स्पष्ट हो जाती है कि वे शूद्र को जन्मना नहीं मानते तथा न घृणास्पद मानते हैं।

सब ग्रंगों में मुख की श्रेष्ठता एवं तद्वत् ब्राह्मणों की श्रेष्ठता ग्रौर महत्ता का वर्णन-

कथ्वं नामेर्मेष्ट्रतरः पुरुषः परिकीतितः। तस्मान्मेभ्यतमं त्वस्य मुखमुक्तं स्वयंभुवा।। ६२ ॥

(नाभेः ऊर्ध्वम्) नाभि के ऊपर (पुरुषः) पुरुष शरीर की (मेध्यतरः परि-कीर्तितः) अपेक्षाकृत अधिक पिवत्र माना गया है (तस्मात्) इस विचार के अनुसार (स्वयम्भुवा) ब्रह्मा ने (अस्य मुखम्) इस पुरुष के मुख को (मेध्यतमम् उक्तम्) सर्वाधिक पिवत्र कहा है ॥ ६२ ॥

> उत्तमाङ्गोद्भवाष्ण्येष्ठ्याद् ब्रह्मणक्षेव घारणात्। सर्वस्येवास्य सर्गस्य घर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः॥ ६३॥

(उत्तमांगो + उद्भवात्) उत्तम ग्रंग = मुख से उत्पत्ति होने के कारण (ज्यैष्ठ्-यात्) चारों वर्णों में सबसे पहले उत्पन्न होने से या सबसे बड़ा होने के कारण (च) ग्रीर (ब्रह्मणः घारणात्) वेद को घारण करने के कारण (ग्रस्य सर्वस्य + एव सर्गस्य) इस सम्पूर्ण संसार का ही (ब्राह्मणः) ब्राह्मण (घर्मतः) धर्म से (प्रमुः) स्वामी है ॥ ६३॥

> तं हि स्वयं मूः, स्वाबास्यात्तपस्तप्त्वादितोऽसृजत् । हन्यकन्यामिवाह्याय सर्वस्यास्य च गुप्तये ॥ १४ ॥

(तं हि) उस ब्राह्मण को (स्वयम्भूः) ब्रह्मा ने (तपः तप्त्वा) तपस्या करके (स्वात् + ग्रास्यात्) ग्रपने मुख से (हब्य-कव्य-ग्रामिवाह्माय) हब्य चदेवों का भाग कब्य = पितरों का भाग उन तक पहुंचाने के लिए (च) और (ग्रस्य सर्वस्य गुप्तये) इस सम्पूर्ण संसार की रक्षा के लिए (ग्रादितः + ग्रस्जुत्) सबसे पहले उत्पन्न किया॥ ६४॥

#### यस्यास्येन सदाइनन्ति हच्यानि त्रिविवौकसः। कच्यानि चैव पितरः कि सूतमधिकं ततः॥ ६५॥

(यस्य + ग्रास्येन) जिस ब्राह्मण के मुख के द्वारा (त्रिदिवौकसः) देवता लोग (हव्यानि) हव्य भागों को (च) ग्रीर (पितरः कव्यानि) पितर लोग कव्यभागों को (सदा + ग्रवनित) सदा खाया करते हैं (ततः प्रधिक क्षेत्रठ कौन प्राणी होगा? ॥ ६५॥

मृतानां प्राणिनः अच्छाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । बुद्धिमत्सु नराः अच्छाः नरेषु बाह्यणाः स्मृताः ॥ १६ ॥

(भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः) सभी स्वावरों और जंगम भूतों में प्राणधारी जीव श्रेष्ठ हैं (प्राणिनां बुद्धिजीविनः) प्राणधारियों में बुद्धि से कार्य करने वाले जीव श्रेष्ठ हैं (बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः) बुद्धिजीवी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं और (नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः) मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ माने गये हैं।। ६६।।

बाह्यरोषु च विद्वासी विद्वत्सु<sup>6</sup> कृतबुद्धयः। कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु बह्यवेदिनः॥ १७॥

(च) भीर (बाह्मणेषु विद्वांसः) बाह्मणों में विद्वान् श्रेष्ठ हैं (विद्वत्सु कृत-बुद्ध्यः) विद्वानों में कर्त्तव्य बुद्धि रखने वाले श्रेष्ठ हैं (कृतबुद्धिषु कर्त्तारः) कर्त्तव्य बुद्धि रखने वालों में कर्त्तव्यों को भाचरण में लाने वाले भीर (कर्त्तृषु ब्रह्मवेदिनः) उन भाचरणकर्त्ताभों में भी ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं॥ १७॥

> उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिषंमंस्य शाइवती। स हि धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्ममूयाय कल्पते॥ ६८ ॥

(विप्रस्य उत्पत्तः + एव) ब्राह्मण का जन्म होना ही (धर्मस्य शास्वती मूर्तिः) धर्मं की शास्वत मूर्ति के रूप में है श्रयति उसका शरीर ही मानो धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति है (हि) क्योंकि (सः धर्मार्यम् + उत्पन्नः) वह धर्म-वृद्धि के लिए उत्पन्न होकर (ब्रह्मभूयाय कल्पते) मोक्ष-प्राप्ति के योग्य बनता है।। ६८।।

बाह्यणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते । ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥ ६६ ॥

(बाह्मणः) बाह्मण (जायमानः हि) पैदा होते ही (पृथिव्याम् + अधिजायते) पृथिवी पर सबसे बड़ा होता है, क्योंकि (सर्वभूतानां घर्मकोशस्य गुप्तये) सब प्राणियों के घर्मरूप खजाने की रक्षा करने के लिए (ईश्वरः) वही समर्थ है ।। ६६ ।।

> सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येवं यत्किचिञ्जगतीगतम् । अंद्यामामजनेनेवं सर्वं वं ब्राह्मणोऽर्हति ॥ १००॥

(जगतीगतं यत् किंचित्) संसार भर में जो भी कुछ है (इदं सबं बाह्मणस्य स्वम्) यह सब बाह्मण का ही घन है (श्रेष्ठ्येन + श्रभिजनेन) सब वर्णों में श्रेष्ठ श्रौर पूर्वोत्पन्न होने से बड़ा होने के कारण (इदं सबं) इस सब धन का (वं) निश्चय से (बाह्मण: + श्रहेंति) बाह्मण श्रधिकारी है।। १००।।

स्वमेव बाह्याणी भुङ्कते स्वं वस्ते स्वं वदाति च । झानुवांस्याद् बाह्याणस्य भुञ्जते हीतरे जनाः ॥ १०१ ॥

[सभी धन बाह्यए। का होने के कारण] (बाह्यणः स्वम् + एव भुङ्क्ते) बाह्यण अपना ही खाता है (स्व वस्ते) अपना ही पहनता है (च) और (स्वम् ददाति) अपना ही दान करता है (इतरे जनाः हि) दूसरे लोग तो (बाह्मणस्य प्रानुशंस्यात् मुञ्जते) बाह्मण की दया के कारण ही सब पदार्थों का भोग करते हैं।। १०१।।

इस शास्त्र की रचना का प्रयोजन-

#### तस्य कर्मविवेकार्यं दोषाराामनुपूर्वद्याः । स्वायम्भुवो मनुर्घीमानिवं शास्त्रमकल्पयत् ॥ १०२ ॥

(तस्य) उस ब्राह्मण के (ग्रनुपूर्वशः शेषाणाम्) ग्रीर क्रमशः शेष वर्णों— क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के (कर्मविवेकार्थम्) कर्मों के ज्ञान के लिए (स्वायम्मुवः धीमान् मनुः) ब्रह्मा के पुत्र बुद्धिमान् मन् ने (इदंशास्त्रम् अकल्पयत्) इस मनुस्मृति शास्त्र को बनाया है।। १०२।।

> विदुषा बाह्यस्पेनेदमध्येतस्यं प्रयत्नतः। शिष्येम्यश्च प्रवस्तन्यं सम्यङ्गान्येन केनचित्।। ८०३॥

(विदुषा ब्राह्मणेन) विद्वान् ब्राह्मणं को (इदं प्रयत्नतः ग्राच्येतव्यम्) इस शास्त्र का प्रयत्नपूर्वक ग्रघ्ययन करना चाहिए (च) ग्रीर (शिष्येम्यः सम्यक् प्रवक्तव्यम्) शिष्यों के लिए ग्रच्छी प्रकार उपदेश करना चाहिए (ग्रन्येन केनचित् न) ग्रन्य किसी वर्णं के व्यक्ति को इसका प्रवचन नहीं करना चाहिए॥ १०३॥ इस शास्त्र के ग्राध्ययन का फल—

> इवं शास्त्रमधीयानो बाह्मागुः शंसितवतः । मनोवाग्वेहर्जनित्यं कर्मवोषैनं लिप्यते ॥ १०४ ॥

(इदं शास्त्रम् + ग्रधीयानः) इस शास्त्र को पढ़ता-पढ़ाता हुन्ना (शंसितव्रतः व्राह्मणः) श्रेष्ठ त्रताचरण करने वाला ब्राह्मण (नित्यं) कभी भी (मनः + वाक्-देहर्जैः कर्मदीर्षैः) मानसिक वाचिक ग्रीर शारीरिक कर्मदीर्षों से (न लिप्यते) लिप्त नहीं होता ॥ १०४ ॥

पुनाति पक्ति वंदयांदव सप्त-सप्त-परावरान्। पृथिवीमपि चैवेमां कृत्स्नामेकोऽपि सोऽहंति।। १०५॥

[इस शास्त्र को पढ़ने-पढ़ाने वाला बाह्यण] (पंक्तिम्) श्राद्ध की पंक्ति को (चपर + अवरान् सप्त-सप्त वश्यान्) और आने वाली पुत्र-प्रपौत्र आदि, पहली पिता-दादा आदि सात-सात पीढ़ियों को (पुनाति) पवित्र करता है (च) और (इमां कृत्स्नां पृथिवीम् + अपि) इस सम्पूर्ण पृथ्वी को भी (सः एकः + अपि अर्हेति) वह अकेला पाने का अधिकारी बन जाता है ॥ १०४॥

इवं स्वस्त्ययनं भेष्ठिमिवं बुद्धिविवर्षमम् । इवं यशस्यमायुष्यमिवं निःश्रोयसं परम् ॥ १०६ ॥ (इवं स्वस्त्ययनम्) यह शास्त्र कल्याण करने वाला है (इवं श्रोष्ठं बुद्धि- विवर्धनम्) यह बुद्धि बढ़ाने वाला श्रेष्ठ साधन है (इदं यशस्यम् — ग्रायुष्यम्) यह यश बढ़ाने वाला, ग्रायु देने वाला है (इदं निःश्रेयसं परम्) यह मोक्ष प्राप्त कराने में परम श्रेष्ठ साधन है।। १०६।।

इस शास्त्र का प्रतिपाद्य---

अस्मिन्धर्मोऽखिलेनोक्तो गुणदोषौ च कर्मणाम् । चतुर्णामपि वर्णानामाचारक्षेव ज्ञाक्वतः ॥ १०७ ॥

(म्रस्मिन्) इस मनुस्मृति शास्त्र में (म्रस्लिनेन धर्मः) संपूर्ण धर्म को (च) ग्रौर (कर्मणां गुणदौषौ) कर्मों के गुण-दोषों को (च) तथा (चतुर्णाम् + ग्रपि वर्णानां शास्त्रतः ग्राचारः) चारों वर्णों का सनातन ग्राचार-व्यवहार (उक्तः) कहा गया है ॥ १०७ ॥

आनु श्रीट्यनः इन क्लोकों में पक्षपातपूर्ण ढंग से बाह्यए। की श्रयुक्ति-पूर्ण. निराधार प्रशंसा की प्रवृत्ति लक्षित होती है। ये ६२ से १०७ तक के क्लोक निम्न ग्राधारों की कसीटी पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

- १. प्रसंगिवरोध-(१) १। ४२ वां ब्लोक प्रसंग का संकेत देने वाला ब्लोक है, ग्रीर १।१४४ वां इलोक इस ग्रध्याय के विषयों का संकेत देता है। इन दोनों श्लोकों से इस ग्रध्याय का वर्ण्यविषय ग्रीर उसका क्रम निश्चित हो जाता है। ४९ वें श्लोक में—विवक्षित कर्मंचर्चा के प्रसंग को मध्य में ही छोड़कर पहले शेव सृष्ट्युत्पत्ति सम्बन्धी बातों की जानकारी देने का कथन है; श्रीर उसके बाद कर्मचर्ची को पूर्ण करने का संकेत है। तदनुसार ८० इलोक तक सुध्ट-सम्बन्धी जानकारी देकर ८७ से ६१ क्लोकों में कमों की सुब्टि का वर्णन किया है। ग्रब इसके बाद धर्मसम्बन्धी वर्णन ही होना चाहिए। न्योंकि, १४४ वें श्लोक में इस ग्रध्याय के केवल दो ही विषय संकेतित हैं—सृष्ट्युत्पत्ति श्रीर धर्मोत्पत्ति । तदनसार ६१ वें इलोक में कर्मोत्पत्ति-कथन के साथ सृष्टि-उत्पत्ति विषय का वर्णन पूर्ण हो जाने पर धर्मसम्बन्धी प्रसंग शुरू होनाचाहिए, जो १०८ से प्रारम्भ हुमा है, भौर १। १२० में इस प्रसंग को संकेतपूर्वक प्रारम्भ किया गया है । ये दोनों विषय परस्पर सम्बद्ध विषय हैं, ग्रतः उसी सम्बद्धता के क्रम से इन्हें रला गया है। ६२ से १०७ ब्लोकों में विश्वित ब्राह्मण की महिमा [६२—१०५] स्रोर शास्त्र की महिमा [१०६-१०७] की चर्चाए उक्त क्लोकों में संकेतित क्रम को भंग कर रही हैं। उक्त संकेतक इलोकों में इनके प्रसंग का कोई उल्लेख भी नहीं है। ऋतः पूर्वापर कर्म-धर्म के प्रसंग से असम्बद्ध होने के कारण ये श्लोक असंगत और प्रक्षिप्त हैं।
  - (२') प्रसंग की पूर्वापर क्रमबद्धता भी द्रष्टव्य है। ५७—६१ इलोकों में वर्णों के कमों का उल्लेख है और कर्मोल्लेख करके १०६—११० इलोकों में तदनुसारी प्राचरण को ही परम धर्म कहा है। इस प्रकार पूर्वापर ख्लोक प्रसंग और वर्णनशैली की एक क्रमबद्धता से जुड़े हैं। इन [६२—१०७] इलोकों ने उस क्रमबद्धता को तोड़ दिया है, और ब्राह्मण तथा शास्त्र-महिमा की ग्रसंगत एवं पूर्वापर प्रसंग की दिव्ह से

म्रनावश्यक बातों का वर्णन किया है । म्रतः पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध होने के कारण भी ये प्रक्षिप्त हैं ।

- (३) १०२ से १०७ श्लोकों में—इस शास्त्र को पढ़ने के प्रधिकारी, शास्त्र की महिमा, इस शास्त्र में क्या विणित है, ग्रादि चर्चाएं हैं। वर्णन की इिंद्र से ये बातें या तो ग्रन्थ के प्रारम्भ में होती हैं या अन्त में, किसी भी प्रसंग को तोड़ कर बीच में नहीं। मनुस्मृति का प्रारम्भ भीर अन्त इस प्रकार की शैली में है कि न तो वहां इन चर्चाग्रों को अवसर ही मिल सकता है, ग्रीर न ये रचियता का ग्रभीष्ट सिद्ध करतीं हैं। वहां इनका प्रक्षेप सम्भव नहीं हुग्ना, ग्रतः प्रक्षेपकत्ती ने यहां प्रसंग को तोड़ कर उक्त चर्चाग्रों का उल्लेख कर दिया है। इस प्रकार इनका स्थानभ्रष्ट वर्णन ही इन्हें ग्रप्रासिङ्गक सिद्ध करता है। इन प्रसंगिवरोधों के ग्राधार पर ये ६२—१०७ श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।
- २. विषय-विरोध—१।१—४ इलोकों से प्रारंभ किये गये विषय का समा-पन करते हुए मनु १।१४४ में कहते हैं—'यह धर्म की उत्पत्ति ग्रौर सम्पूर्ण जगत् की उत्पत्ति मैंने कही'। स्पष्ट है कि—जब मनु ने ग्रपने विषय की एक सीमा निश्चित कर दी है ग्रौर उसका संकेत भी कर दिया है, तो इस परिधि के इलोकों में उक्त दोनों विषयों से सम्बद्ध वर्णन ही होना चाहिए; तभी वे विषयसंगत कहलायेंगे। इन इलोकों के वर्णन उक्त दोनों विषयों से ग्रसम्बद्ध हैं, अतः विषय-विरुद्ध होने से ये प्रक्षिप्त हैं।
- ३. शैलीगत आधार—(१) १०२ से १०७ श्लोकों में मनुस्मृति की एक पूर्वनिबद्ध शास्त्र के रूप में प्रशंसा है और मौलिक रूप में उसे 'शास्त्र' संज्ञा से व्यवहृत
  किया है। मनुस्मृति की शैली से यह सिद्ध होता है कि यह अपने मौलिक रूप में न तो
  कोई निबद्धशास्त्र था और न इसके लिए मनुद्धारा 'शास्त्र' संज्ञा का व्यवहार ही करने
  का अवसर था (इसके लिए देखिए १।५८-६३ श्लोकों पर 'अन्तिवरोध' में समीक्षा—
  'ख')। मनुस्मृति अपने मूंलरूप में प्रवचन था, इस प्रकार न तो यह शास्त्र था,और न
  मौलिक रूप से प्रवचनों में इसे शास्त्र कहकर पुकारा या प्रशंसित किया जा सकता था।
  प्रवचनों के सङ्कलन के पश्चात् शास्त्ररूप में निबद्ध होने के पश्चात् ही मनुस्मृति से
  सम्बद्ध इस प्रकार के श्लोक मिलाये गये हैं जिनमें इसकी शास्त्ररूप में प्रशंसा है, या
  'शास्त्र-संज्ञा' का व्यवहार है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 'शास्त्र' प्रयोग वाले ये श्लोक
  परवर्ती प्रक्षेप हैं। शेष पूर्व के ६२—१०१ श्लोक भी इनसे सम्बद्ध हैं और इनकी भूमिका
  हैं [१०२ से सिद्ध], अतः इनके प्रक्षिप्त सिद्ध होने से वे भी स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो
  जाते हैं।
- (२) मनुकी यह शैली है कि वे जिस किसी विषय या प्रसङ्ग को प्रारम्भ करते हैं तो उसके प्रारम्भ, अन्त अथवा दोनों स्थानों पर उसके कथन का संकेत देते हैं। इस शैली के ग्राधार पर यह कहा जा सकता है कि बिना संकेत के जो प्रसङ्ग हैं, वे मनुकृत नहीं हैं। इन श्लोकों का प्रसङ्ग भी ऐसा है जिसके प्रारम्भ या अन्त में ग्रारम्भ या समापन का कथन नहीं है। अतः ये मनुकी शैली के नहीं हैं।

- (३) मनुस्मृति की प्रवचन शैली है। इसमें सभी प्रसङ्ग क्रमशः शृह्खलाबद्ध हैं। इस शैली में न तो विषयसूची का ही कहीं प्रसङ्ग ग्रा सकता है ग्रीर न मूलरूप में उसकी कोई विषयसूची बन सकती है। १०७ वें श्लोक में जो विषयों का उल्लेख है, यह परवर्तीकाल में डाला गया है।
- (४) इस प्रसङ्ग में ६२ से १०१ इलोकों में ब्राह्मण की महिमा क:, १०२ से १०६ में मनुस्मृति की शास्त्ररूप में महिमा का प्रसङ्ग चलाया है। इस प्रकार महिमा का लम्बा प्रसङ्ग चलाने की शैली मनु की नहीं है, वे केवल ग्रर्थवाद रूप में ही संक्षिप्त पद्धति से प्रशंसा या निन्दा करते हैं।
- (४) इस प्रसङ्ग के ६४-६५ (देवों-पितरों द्वारा ब्राह्मण के मुख से हब्य, कव्य भक्षण करना), १०५ (सात-सात पिछली-ग्रगली पीढ़ियों को पिवत्र करना) इलोकों की शैली ग्रयुक्तियुक्त ग्रौर निराधार है; ६८, १००, १०४, १०५, १०६ की ग्रतिशयो-क्तिपूर्ण तथा ६४, ६५, ६६, १००, १०१, १०३ इलोकों की शैली पक्षपात से प्रेरित है। मनु की शैली में ये तृटियाँ नहीं हैं।
- (६) १०२ में ''स्वायंभुवो मनुर्धीमानिवं शास्त्रमकरुग्यत्'' प्रयोग से रपष्ट है कि इसका रचियता कोई मनु से भिन्न व्यक्ति है। ग्रतः यह मनुकृत न होने से प्रक्षिप्त है, शेष इससे सम्बद्ध होने से स्वतः प्रक्षिप्त कहलायेंगे।
- ४. **मन्तिवरोप**—(१) इन क्लोकों में जन्मना वर्णव्यवस्था का वर्णन है जबिक मनु की मौलिक मान्यता कर्मणा वर्णव्यवस्था मानने की है। विशेषकर ६८, ६६ क्लोकों में तो उत्पन्न होते ही ब्राह्मण को विशिष्ट व्यक्ति मान लिया है। इस जन्मना वर्णव्यवस्था का मनु से निम्न प्रकार विरोध म्राता है—

#### मनुस्मृति में वर्णव्यवस्था कर्मानुसार है-

(क) यदि मनु जन्म से ही किसी वर्ण को श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ मानते तो उन्हें वर्णों के कमों का निश्चय करने की आवश्यकता नहीं थी, क्यों कि जो व्यक्ति जन्म के आधार पर ही श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ माना जा रहा है तो वह वैसा ही रहेगा, चाहे कर्म करे या न करे। यतो हि शैशवावस्था और कौमार्यावस्था में भी वह वर्णों के लिए प्रतिपादित कर्मों को नहीं करता है, अपितु बहुत बार तो अज्ञान में विरोधी कर्म भी कर देता है। जह उस अवस्था के जन्मतः बाह्मण या धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति काना जा रहा है। है है ], तो वाद में कर्मों के न करने या विरोधी कर्मों के करने से भी उसका बाह्मणत्व नष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन मनुस्मृति के सभी विधि-निषेध वचनों, व्यवस्थाओं और वर्णों के लिए कर्मों के निश्चय से यह स्पष्ट होता है कि मनु धर्म-अधर्म, कर्म और व्यवस्थाओं से ही वर्णाव्यवस्था या व्यक्ति की श्रेष्ठता मानने हैं, जन्म से नहीं। यदि जन्म से ही श्रेष्ठत्व स्वीकार कर लिया जाय तो मनुस्मृति की सम्पूर्ण कर्मव्यवस्था ही व्यर्थ हो जायेगी। कोई पालन करे या न करे व्यवस्थाओं का कोई महत्त्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि उनका श्रेष्ठत्व-अश्रेष्ठत्व तो जन्म से निर्धारित हो ही चुका। लेकिन मनु ने कर्म के

म्राघार पर वर्णव्यवस्था मानी है। निम्न इलोकों में उनकी म्रत्यधिक स्पष्ट घोषणा द्रष्ट्रव्य है—

#### शुद्रो बाह्यणतामेति बाह्यणश्चैति शूद्रताम् । क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्वैत्यात्तयेव च ।। १०।६५ ।।

ग्रथित — श्रेष्ठ-ग्रश्नेष्ठ कमों के अनुसार शूद ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद हो जाता है ग्रथित गुराकमों के अनुकूल कोई ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहता है तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद के गुण वाला हो तो वह क्षत्रिय, वैश्य और शूद हो जाता है। इसी प्रकार शूद के घर उत्पन्न भी मूखं हो तो. वह शूद रहता है श्रीर जो उत्तम गुण-युक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय श्रीर वैश्य का भी वर्ण-परिवर्तन समभना चाहिए।

- (ल) प्रपने धमं-कमों को पालन न करने पर कोई भी व्यक्ति शूद्र वन जाता है, ऐसा मनु का मत है। यथा—(ग्र) वेद न पढ़ने पर द्विज शूद्रता को प्राप्त करता है (योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्। स जीवन्नेव शूद्रत्यमागु गच्छिति सान्वयः।। २।१६८)। (ग्रा) संध्योपासना न करने वाला व्यक्ति शूद्रवत् होता है (न तिष्ठिति तु यः पूर्वो नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्। स शूद्रवत् बहिष्कायः सर्वस्मात् द्विजकर्मणः।। २।१०३)। (इ) यथोक्त श्राग्रुसीमा तक उपनयन में दीक्षित न होने पर द्विज बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति 'ग्रात्य' संज्ञक शूद्र कहलाते हैं [२।३७-४०]। (ई) नीचों की संगति से ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त करता है (उत्तमानुत्तमान्गाच्छन् होनान् हीनांश्च वर्जयन्। ब्राग्नुसाः श्रोडिता को प्राप्त करता है (अत्तमानुत्तमान्गाच्छन् होनान् हीनांश्च वर्जयन्। ब्राग्नुसाः श्रोडिता ने व्यक्ति प्रत्यवायेन श्रुद्रताम् ॥ (४।२४५)। इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि न तो मनु ने व्यक्ति को जन्म से ही श्रेष्ठ या श्रश्रेष्ठ माना है श्रीर न जन्मना श्राधार पर वर्णव्यवस्था मानी है, यदि जन्मना इनका निर्घारण होता तो उक्तरूप से वे निम्न न बनते।
- (ग) इसके साथ ही शूद्रता को प्राप्त व्यक्ति यदि ग्रपने कर्मों को सुधार लेता है ग्रीर श्रुटियों के लिए प्रायश्चित्त कर लेता है, तो वह पुनः ग्रपने वर्ण का हो सकता है। मनु ने यह मान्यता, 'व्रात्य' सज्ञक शूद्रों के लिए ग्रीर वर्णविरुद्ध कार्यों के कारण बाह्यण-वर्ण से बहिष्कृत बाह्यणों के लिए विहित प्राग्रश्चित्तों में प्रकट की है [११। १६१ -१६६]। इस व्यवस्था से भी मनु की वर्णव्यवस्था कर्मानुसार ही सिद्ध होती है।
- (घ) मनु ने व्यक्ति की प्रतिष्ठा और बड़प्पन गुणों की योग्यता के आधार पर माना है [२।१३६,१३७,१४४,१४६]। मनु की यह मान्यता भी यह स्पष्ट करती है कि मनु जन्म के आधार पर श्रेष्ठता या उच्चता अथवा वर्णव्यवस्था नहीं मानते, अपितु कर्म या गुणों को ही आधार मानते हैं।
- (ङ) मनुने वर्णों के कमंबतलाते हुए "लोकानां विवृद्ध चर्षम्" (समाज की वृद्धि के लिए १।३१) ग्रीर "सर्वस्यास्य तु गुप्स्यर्थम्" (इस समस्त जगत् की सुरक्षा के लिये २।८७) को कर्मनिर्धारण का कारण बतलाया है। इन कारणों पर विशेष ध्यान

देने पर यहां यह स्पष्ट मान्यता प्रकट हो जाती है कि मनु कमों के आधार पर ही वर्ण-व्य-वस्था मानते हैं, जन्म के अनुसार नहीं। क्योंकि, यदि जन्म से ही व्यक्ति श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ, उच्च-निम्न निर्धारित हो गये तो उससे समाज या जगत् की क्या वृद्धि होगी? केवल उच्च लोगोंकी ही वृद्धि होगी। श्रिपतु वृद्धि भी कहां होगी, जो जिस स्तर का होगा वहीं रहेगा। उसे श्रपने स्तर की उन्नित का श्रवसर ही कहां मिलेगा? यदि जन्मना वर्ण-व्यवस्था मानें तो इन कारणों का कथन निर्यंक होगा। इन कारणों के कथन से एक और संकेत मिलता है—वह यह कि चार वर्णों के श्रनुसार प्रजाए नहीं बनायीं, श्रिपतु प्रजाओं की वृद्धि के लिये (प्रजाओं के लिये) चार वर्ण बनाये, अर्थात् पहले प्रजायें बनीं, जो जन्मना समान थीं, फिर उनमें से गुण कर्मानुसार चार वर्ण निर्मित किये गये, जिससे समाज-व्यवस्था में बंधकर वृद्धि करता रहे। इस प्रयोगपद्धित से भी कर्मणा वर्णव्यवस्था सिद्ध होती है।

(च) (१) 'वर्ण' शब्द का अर्थ और ब्युत्पत्ति ही यह सिद्ध करते हैं कि मनु की ब्यवस्था जन्मना न होकर कर्मणा है। निरुक्त में 'वर्ण' शब्द की ब्युत्पत्ति दी है...'वर्णों वृग्गोते:' (२।१।४) अर्थात् कर्मानुसार जिसका वरण किया जाये, वह 'वर्ण' है। इस पर प्रकाश डालते हुए महर्षि दयानन्द ने भी स्पष्ट किया है--

''वर्णो वृ्णोतेरिति निरुक्तप्रामाण्याब्वरणीया वरीतुमहीः गुणकर्माणि च वृष्ट्वा यथायोग्यं व्रियन्ते ये ते वर्णाः।'' (ऋ० भा०भू० वर्णाश्रमधर्मविषय)

ग्रर्थात् — गुण-कर्मों को देखकर यथायोग्य ग्रधिकार जिसको दिया जाये वह वर्ण है।

- (२) वर्णों के नाम उनके कर्मानुसार ही रक्षे गये हैं। नामों की ब्युदात्ति स्वयं उनके कर्मों का बोध कराती है (इसके लिए विस्तृत समीक्षा १। ८७–६१ श्लोकों पर देखिए)।
  - (३) ब्राह्मणग्रन्थों में कर्मणा वर्णव्यवस्था के स्पष्ट वर्णन मिलते हैं। यथा---
  - (त्र) सः (क्षत्रियः) ह दीक्षमाण एव बाह्यणतामम्युपैति।" (ऐ० ७।२३) क्षत्रिय दीक्षित होकर बाह्यणत्व को प्राप्त कर लेता है।
- (ग्रा) ''तस्मादिप (दीक्षितम्) राजन्यं वा वैश्यं वा बाह्यए। इत्येव बूयात्, बाह्यणो हि जायते यो यज्ञाज् जायते ॥'' (शत०३।२।१।४०)

चाहे कोई क्षत्रियपुत्र हो ग्रयवा वैश्यपुत्र, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करके (उपनयत-संस्कार में) वह ब्राह्मण ही कहलाता है, ग्रथित ब्रह्मचयित्रम में वेदाध्ययन के समय यज्ञ में दीक्षित होकर सभी व्यक्ति ब्राह्मण कर्म वाले होते हैं। वाद में कर्मानुसार क्षत्रिय ग्रीर वैश्य वनते हैं।

(छ) मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं, इसमें ग्रन्य प्रमाण भी हैं---(क) जूद

को वे हीन नहीं मानते प्रपितु 'शुचिः' = पिवत्र 'उत्कृष्ट शुश्रूषु' ग्रादि निशेषणों से सम्बोधित करते हैं [६।३३४]। सबके घरों में सब प्रकार की सेवा करने वाला भला अपिवत्र, प्रछूत, या हीन कैसे हो सकता है ? (ख) मनु व्यक्ति को शूद्र इसिलए मानते हैं कि वह पढ़ता नहीं। उसका वेदाध्ययन रूपी दूसरा ब्रह्मजन्म नहीं होता। ब्राह्मण्— क्षत्रिय—वैश्यों को द्विज इसिलए कहा जाता है कि उनका ब्रह्मजन्म रूपी दूसरा जन्म होता है—'द्विजयित इति द्विजः। शूद्र को 'एकजातिः' न पढ़ने के ग्राधार पर कहा जाता है। देखिए प्रमाण्—''ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णाः द्विजातयः। चतुर्य एकजाति-स्तु शूद्रः नास्ति तु पंचमः॥' १०।४॥ (ग) मनु कर्मों के ग्राधार पर मनुष्यों के दो वर्ग मानते हैं—(१)जो श्रेष्ठ धर्मानुकूल ग्रार्य परम्पराग्नों में दीक्षित हैं वे चारों वर्ण ग्रायं हैं।(२) इनमें ग्रदीक्षित शेष सब दस्यु हैं [१०।४५]। (घ) मनु कर्म के ग्राधार पर ही व्यक्ति को श्रेष्ठ = ग्रानायं मानते हैं। १०। ५७-५ में वे कर्मों के ग्राधार पर इनकी पहचान करने को कहते हैं। ये सब बातें मनु की कर्मणा वर्णक्यवस्था की मान्यता को सिद्ध करती हैं।

- (ज) १।३१ में भी मनु ने अपनी 'कर्मणा वर्णव्यवस्था' की मान्यता का संकेत दिया है।१।१६,२३,२६—३० क्लोकों के द्वारा यह कहा जा चुका कि एकसाथ अनेक प्रजाएं उत्पन्न हुईं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद आदि के रूप में प्रजाएं उत्पन्न नहीं हुई, अपितु समान मनुष्यों के रूप में हुई। फिर उन बहुत सारे मनुष्यों में से समाज की वृद्धि के लिए, एक व्यवस्था के रूप में चार वर्णों का मुख, बाहु, जंघा और पैर की साम्यता से (गुण्कर्मानुसार) निर्माण किया। १।३१ में आलकारिक रूप में यह कथन है। उक्त अंगों का जो स्थान और कार्य शरीर में है, समाज में वही स्थान क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध का बनाया। इस प्रकार योग्यता के आधार पर लोगों को चार वर्णों में विभक्त करके उनके कर्म भी योग्यतानुसार निश्चित किये। यह वर्णनक्रम (अनेक प्रजाओं की उत्पत्ति और फिर उनमें वर्णव्यवस्था) और आलकारिक कथन कर्मानुसार वर्णव्यवस्था का संकेत देता है। इन अनेक प्रमाणों से 'कर्म णा वर्णव्यवस्था' मनु की मौलिक मान्यता सिद्ध होती है, अतः इसकी विरोधी 'जन्मना वर्णव्यवस्था' वाली मान्यता अन्तिवरोत्र के आधार पर प्रक्षित्त कहलायेगी। [इस मान्यता के विषय में १।३१,५०-६१॥२।११॥१०।६५ की समीक्षा भी द्रष्टव्य है।]
- (२) ६४ वें बलोक में ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति कही है। ६३ में भी उसे 'उत्तमाङ्गोद्भव' कहा है तथा ६२ में भी ब्रह्मा की चर्चा है। ब्रह्मा का प्रसङ्ग मौलिक नहीं है। इस प्रसङ्ग का मनुस्मृति की मान्यताओं से अनेक प्रकार से विरोध है। (इसके लिये द्रष्ट्रव्य हैं—१।७-१३, ३२-४१, ४०-५१ ब्लोकों पर समीक्षा) इस प्रकार ये तीनों ब्लोक भी प्रक्षिप्त हैं, और शेष प्रसङ्ग इनसे सम्बद्ध होने के कारण स्वनः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जायेगा।
  - (३) इसी प्रकार ६४-६५ में पितरों को पृथक् योनि विशेष के रूप में मानना

भी मनु-विरोधी मान्यता है (इसके लिये विस्तृत समीक्षा देखिये–३।११६–२८४ इलोकों पर 'ग्रन्तिवरोध' शीर्षक) इस ग्रन्तिवरोध के कारण ६४-६५ इलोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।शेष पूर्वापर प्रसङ्ग इनसे सम्बद्ध होने के कारण स्वतः प्रक्षिप्त कहलायेंगे।

(४) १०५ वें श्लोक में पूर्वापर सात-सात पीढ़ियों की पिवतता मानी है। इसका ४।२४० की मान्यता से विरोध है, क्यों कि वहां कर्ता को फल का भोक्ता स्वयं माना है। और यदि एक व्यक्ति मनुस्मृति को पढ़कर पूर्वापर सात-सात पीढ़ियों को पिवत्र कर लेता है तो किर ग्रंगली सात पीढ़ियों को मनुस्मृति पढ़ने की क्या ग्रावश्य-कता है? उनका जीवन तो उस एक ग्रंघ्येता ने पिवत्र कर ही दिया। इस ग्रन्तिरोध के कारण १०५ वां श्लोक प्रक्षिप्त है। शेष पूर्वापर श्लोक इससे सम्बद्ध हैं, ग्रतः साथ की रचना होने से वे भी स्वतः प्रक्षिप्त कहे जायेंगे।

# (धर्मोत्पत्ति विषय की भूमिका)

(१। १०८ से ११० तक)

सदाचा १ परम धर्म-

आचारः परमो धर्मः श्रृत्युक्तः स्मातं एव च । तस्मावस्मिन्सवा युक्तो नित्यं स्यावात्मवान्द्विजः ॥१०८॥ (४४)

(श्रुत्युक्तः च स्मार्तः + एव) वेदों में कहा हुआ और स्मृतियों में भी कहा हुआ जो (धाचारः) आचरण है (परमः धर्मः) वही सर्वश्रेष्ठ धर्म हैं, (तस्मात्) इसीलिए (आत्मवान् द्विजः) आत्मोन्नित चाहने वाले द्विज को चाहिए कि वह (अस्मिन्) इस श्रेष्ठाचरण में (सदा नित्यं युक्तः स्यात्) सदा निरन्तर प्रयत्नशील रहे ॥ १०८॥

उपरोक्त क्लोक देकर स्वामी जी ने निम्न प्रथं दिया है-

'कहने सुनने-सुनाने, पढ़ने-पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद श्रीर वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का ग्राचरण करना। इसलिये धर्मा-चार में सदा युक्त रहे।'' (स० प्र० ४२)

''जो सत्य-भाषण।दि कर्मों का ग्राचरण करना है, वही वेद श्रीर स्मृति में कहा हुग्राग्रावार है।'' (स० प्र०२६०)

श्राचारहीन को वैदिक कर्मों की फलप्राप्ति नहीं---

म्राचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते । म्राचारेण तु संयुक्तः संपूर्णफलभाग्भवेत् ॥ १०६ ॥ (४६) (म्राचारात् विच्युतः विप्रः) जो धर्माचरण से रहित [द्विज] है वह (वेदफल न ग्रश्नुते) वेद-प्रतिपादित धर्मजन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता, ग्रौर जो (ग्राचारेण तु संयुक्तः) विद्या पढ़के धर्माचरण करता है, वही (सम्पूर्णफलभाक् भवेत्) सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता है ।। १०६ ॥ (स० प्र० ५२)

आनु शीला . १०६ इलोक की सन्यत्र पुष्टि—ऋषियों की मान्य-ताए शृङ्खलावत एक संगति में जुड़ी होती हैं और वे प्रसङ्गवश, उन वचनों की पुष्टि स्वयं कर देते हैं। मनु ने इस इलोक की मान्यता की पुष्टि ग्रन्य इलोकों में भी की है। उनसे इसकी व्यक्ति पर भी प्रकाश पड़ता है। उदाहरण के लिए देखिए इस इलोक के भाव का ग्रन्य इलोकों में स्पष्टीकरण—

- (क) यस्य वाङ्मनसी शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा। स व सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्।। १।१३४ [२।१६०]।।
- (ल) वेदास्त्यागांश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च। न वित्रदुष्टमावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिचित्।। २।७२ (२।६७)।।

इन इलोकों में उक्त वेद और वेदोक्त कर्मों में भाचरणहीन व्यक्ति को सिद्धि नहीं मिलती, भाचारवान को मिलती है। इस प्रकार सदाचार से ही वर्म में गति होती है। सदाचार धर्म का मूल है—

> एवमाचारतो हृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम्। सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्॥ ११०॥ (४७)

(एवम्) इस प्रकार (म्राचारतः) घर्माचरण से ही (धर्मस्य) धर्म की (गतिम्)प्राप्ति, सिद्धि एवं म्रिभवृद्धि (इष्ट्वा)देखकर (मुनयः) मुनियों ने (सर्वस्य तपसः परं मूलम्) सब तपस्याम्रों का श्रेष्ठ मूल ग्राघार (ग्राचारम्) धर्माचरण को ही (जगृहुः) स्वीकार किया है ।। ११० ।।

मनुस्मृति की अध्यायानुसार विषय-सूची-

जगतक्व समुत्पांत संस्कारिविधिमेव च। वत्तवर्योपचारं च स्नानस्य च परं विधिम् ॥ १११ ॥ दाराधिगमनं चैवं विवाहानां च लक्षणम् । महायज्ञविधानं च श्राद्धकल्पं च ज्ञाक्वतम् ॥ ११२ ॥ वृत्तीनां लक्षणं चैव स्नातकस्य व्रतानि च । मक्ष्यामक्यं च ज्ञोचं च व्रव्याणां ज्ञद्धिमेव च ॥ ११३ ॥ स्त्रीधमंयोगं तापस्यं मोक्षं संन्यासमेव च । राजश्र धमंमिललं कार्याणां च विनिर्णयम् ॥ ११४ ॥ साक्षिप्रक्रविधानं च धमं स्त्रीपुंसयोरिष । विमागधमं द्यूतं च कण्टकानां च जोधनम् ॥ ११४ ॥ वैश्यशूद्रोपचारं च संकीर्णानां च संमवम् । ग्रापद्धमं च वर्णानां प्रायश्चित्तविधि तथा ॥ ११६ ॥ संसारगमनं चैव विविधं कर्मसंमवम् । निःश्रेयसं कर्मणां च गुणदोषपरीक्षणम् ॥ ११७ ॥ देशधर्माञ्जातिधर्मान्कुलधर्मां श्च शाश्वतान् । पाखण्डगणधर्मां स्व शास्त्रेऽस्मिन्नुक्तवान्मनुः ॥ ११८ ॥

- (च) और (जगतः समुत्पत्तिम्) जगत् की उत्यक्ति [प्रथम ग्रध्याय में]; (संस्कार विधिम् + एव) संस्कारों की विधि (ज्ञतचर्या) ब्रह्मचारी के व्रतों की विधि (उपचारम्) गुरुसेवा, ग्रभिवादन ग्रादि शिष्टता के न्यवहार [द्वितीय ग्रध्याय में]; (च) और (स्नानस्य पर विधिम्) स्नान समावर्तन संस्कार की श्रेष्ठ विधि, (द्वाराधिगमनम्) विवाह के लिए स्त्री-प्राप्ति (च) और (विवाहानां लक्षणम्) विवाहों के लक्षण (पञ्च-यज्ञविधानम्) पाँच यज्ञों का विधान (शाश्वतं श्राद्धकल्पम्) श्राद्ध की सनातनिविधि [तृतीय ग्रध्याय में]; (वृत्तीनां लक्षणम्) वृत्तियों के लक्षण (च) तथा (स्नातकस्य व्रज्ञानि) स्नातक गृहस्थियों के व्रत [चतुर्यं ग्रध्याय में]; (च) और (भक्ष्याभक्ष्य शौचं द्रव्याणां शुद्धः) भक्ष्याभक्ष्य, शरीरशुद्धि, द्रव्यों की शुद्धि; (स्त्रीधमंयोगम्) स्त्रियों के धर्म [पञ्चम ग्रध्याय में]; (तापस्य सन्यासं मोक्षम् एव) वानप्रस्थ, सन्यासियों के धर्म एवं मोक्षविधान [पष्ठ ग्रध्याय में];
- (च) ग्रीर (राज्ञः ग्रिखलं धर्मम्) राजा के सभी धर्म [सप्तम ग्रध्याय में]; (कार्याणां विनिर्णयम्) ग्रिभयोगों के फैसले, (साक्षित्रश्निविधानम्) गवाहों से प्रश्न पूछने की विधि [ग्रष्टम ग्रध्याय में]; (स्त्रीपु सयोः ग्रिप धर्मम्) स्त्री-पुरुषों के धर्म (विभाग-धर्मम्) दायभाग के बटवारे के नियम (धूतम्) जुए का वर्णन (कण्टकानां शोधनम्) चोर, डाकू ग्रादि लोककण्टकों का निवारण, (वैश्यशूद्रोपचारम्) वैश्यशूद्रों के व्यवहार [नवम ग्रध्याय में]; (च) ग्रीर (संकीर्णानां संभवम्) वर्णसंकरों की उत्पत्ति (वर्णानाम् ग्रापद्धमंम्) वर्णों के ग्रापत्कालीन धर्म [दशम ग्रध्याय में]; तथा (प्रायश्चित्तविधिम्) प्रायश्चित्त करने की विधि ग्यारहवें ग्रध्याय में]; (च) ग्रीर (कर्मसंभवं त्रिविधं संसार-गमनम्) कर्मों के ग्राधार पर तीन प्रकार की संसार की गतियां (निःश्रेयसम्) मुक्ति-वर्णन (कर्मणां गुणदोवपरीक्षणम्) कर्मों के गुण-दोषों की परीक्षा [द्वादश ग्रध्याय में]; (देशधर्मान्) देश के धर्मों को (शाश्वतान् जातिधर्मां कुलधर्मान्) सनातन जातिधर्मों एवं कुल्धर्मों को (च) ग्रीर (पाखण्डगणधर्मान्) पाखण्डी लोगों के धर्मों को (मनुः) मनु ने (ग्रस्मिन् शास्त्रे उक्तवान्) इस शास्त्र में कहा है ॥ १११-११८।

अन्तुर्धी का मनुस्मृति की विषयसूची का प्रसंग निम्न 'ग्राधारों' के ग्रनुसार प्राक्षप्त है—

१. प्रसंगविरोध—(१) ये श्लोक पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध हैं। यहाँ पूर्व [१०८-११०] ग्रौर पश्चात् के [१२०-१४४] श्लोकों का प्रसंग धर्मसम्बन्धी है। बीच में ये विषय-सूची से सम्बद्ध क्लोक उसे भंग कर रहे हैं ग्रीर इनमें ग्रप्तासंगिक वर्णन है; ग्रतः प्रसंगिवरुद्ध होने से ये प्रक्षिप्त हैं। (२) यदि विषयसूची मौलिक होती तो इसे या तो ग्रन्थके ग्रारम्भ में होना चाहिए या या ग्रन्त में, बीच में विषयसूची की कोई संगित सिद्ध नहीं होती। यह ग्रसंगतता भी इन्हें प्रक्षिप्त सिद्ध करती है। (३) इस प्रसंग के १११ वें क्लोक की ११० वें से ग्रीर ११८ वें की १२० वें से [११६ वां प्रक्षिप्त है] कोई संगित नहीं जुड़ती, जिससे ये प्रसङ्गक्रम से खण्डित लगते हैं, ग्रतएव मौलिक नहीं हैं।

- (४) वर्गानक्रम और भाषाशैली से यह प्रमण पूर्व श्लोकों [६२ से १०७] से जुड़ा हुआ है। १०७ वें श्लोक में विषयसूची प्रारम्भ की थी, पर क्योंकि उसमें आचार शब्द आ गया और १०८—११० श्लोकों में आचार का वर्णान है, ख्रतः उनसे जोड़कर प्रक्षिप्तों को मौलिक सिद्ध करने के लिए उस विषयसूची को १०८—११० श्लोकों के पीछे कर दिया। लेकिन १११ श्लोकों की ११० से श्रृ खला बिल्कुल भी नहीं जुड़ पाई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इन १०८—११० श्लोकों का पूर्विपर श्लोकों से कोई सम्बन्ध नहीं है। १११ वें श्लोक के 'च' की अनुवृत्ति उसे १०७ से जोड़ रही है। इस प्रकार यह तथा पूर्व ६२—१०७ श्लोकों का प्रसण मूल प्रसणों को खण्डित करके मिलाया हुआ है, ख्रतः ये प्रक्षिप्त हैं।
- २. विषयविरोध—१। १-५ प्रारंभिक श्लोकों में मृष्टयुत्पत्ति का विषय प्रारम्भ करने से ग्रीर १।१४४ समाप्ति सूचक श्लोक के 'एषा वर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीतिता संभवश्चास्य सर्वस्य....।।' कथन द्वारा यहां श्लोकों का विषय मृष्टयुत-पत्ति ग्रीर धर्मोत्पत्ति सिद्ध होता है। इस सीमा में इन विषयों से सम्बद्ध श्लोक ही विषयसंगत कहलायेंगे, अन्य विरुद्ध होंगे। १११ से ११८ श्लोकों में मनुद्वारा संकेतित विषयों से असम्बद्ध वर्णन है, अतः ये विषयविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं।
- ३. द्रौलीगत म्राधार—(१) मनुकी यह शैली है कि जब भी वे कोई विषय या प्रसंग प्रारम्भ करते हैं, उसके प्रारम्भ, त्रन्त या दोनों स्थानों पर उसका संकेत देते हैं। इस विषयसूची के श्लोकों के प्रसंग के प्रारम्भ या स्रन्त में कोई संकेत नहीं है। इस प्रकार ये मनुकृत नहीं है, स्रतः प्रक्षिप्त हैं।
- (२) मनुस्मृति की मौलिक शैली 'प्रवचन शैली' है। मनुस्मृति के सभी विषय और प्रसंग इसी शैली में हैं और वे पूर्वापर रूप से जुड़े हुए हैं। इस शैली में विषयस्ची का न तो मौलिक रूप से कथन हो सकता है और न कहीं मध्य में उसे अवसर या स्थान की गुंजाइश है। इस प्रकार विषयस्ची के कथन का इस शैली से ही तालमेल नहीं खाता। यह 'संकलन के पश्चात् किसी ने सुविधा की दृष्टि से रचकर मिला दी है।
- (३) ११८ वें ब्लोक में मनुस्मृति के लिए 'शास्त्र' संज्ञा का प्रयोग है। मौलिक रूप से यह प्रयोग व्यवहृत नहीं हो सकता (देखिए—६२—१०७ ब्लोकों पर 'शैलीगत आधार' शीर्षक में समीक्षा संख्या—१)। यह इस ब्लोक को परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध करता है। इसके प्रक्षिप्त होने से इससे जुड़े हुए शेप सभी ब्लोक भी स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो

जाते हैं इसी प्रकार (४) 'उक्तवान्मनुः' प्रयोग भी यह सिद्ध करता है कि यह श्लोक मनु से भिन्न व्यक्ति द्वारा रचित है, ब्रतः मनुकृत न होने से प्रक्षिप्त है।

४. ग्रन्तिवरोच—(१) इन श्लोकों में प्रदिशत विषय-सूची का ग्रन्थ के वर्णन से तालमेल नहीं बैठता। इस प्रकार दोनों में विरोध ग्राता है— ग्रघ्यायक्रम से प्रोक्त विषयों का उल्लेख करके ११८ वें श्लोक में प्रदिशत विषय—देशों के धर्म, जातियों के धर्म (यदि जाति का ग्रर्थ यहाँ 'वर्ण' लें तो वह भी नहीं बनता, क्यों कि वर्णं धर्मों के कथन की चर्चा १०७ वें में ग्रा चुकी), कुलों के धर्म, पाखण्डियों के धर्म, ये इस ग्रन्थ में हैं ही नहीं (२) एक ही विषय के ग्रन्तगंत ग्राने वाले प्रसंगों को विभिन्न विषयों के रूप में परिगिणात किया गया है। जैसे—११५ वें श्लोक में विणित 'साक्षिप्रश्नविधान', 'स्त्रीपुरुषधर्म', 'विभागधर्म', 'ग्रुत' ये ११४ वें में प्रदिशत 'कार्यविनिणंय' के ग्रन्तगंत ही हैं, पृथक् नहीं हैं। (३) कुछ मुख्य विषयों ग्रीर प्रसंगों का उल्लेख ही नहीं है, जैसे—प्रथमाध्याय में धर्मोत्पत्ति कां, द्वादश ग्रध्याय में त्रिविध गतियों ग्रीर धर्मोनश्चय विधि का। इस प्रकार ये त्रुटियाँ इस प्रसंग को मौलिक सिद्ध नहीं करतीं।

भृगुद्वारा इस शास्त्र का प्रवचन-

#### यवेदमुक्तवाञ्छास्त्रं पुरा पृष्टो मनुर्मया । तथेदं यूयमप्यद्य मत्सकाशान्तिबोधत् ॥ ११६ ॥

[महर्षियों से भृगु मुनि कहते हैं—] (यथा) जैसे (पुरा मया पृष्टः मनुः इदं शास्त्रम् उक्तवान्) पहले मेरे पूछने पर महर्षि मनु ने मुक्ते इस शास्त्र का उपदेश किया था (तथा) वैसे ही (प्रद्य) ग्राज (यूयम् + ग्रिप) ग्राप लोग भी (मत् सकाशात्) मुक्त से (निबोधत) सुनो ॥ ११६॥

अर्जुटरी टिन्स: प्रसिद्धि के लिये भृगु को मनुस्मृति के साथ जोड़ ने के लिए इस श्लोक का प्रक्षेप किया गया है। यह निम्न 'ग्राधारों' के प्रनुसार प्रक्षिप्त है—

- १. प्रसंगिवरोष—(१) पूर्वापर प्रसंग [१०८-११० और १२०-१४४] धर्मसम्बन्धी चल रहा था, उसके बीच में इस कथन की कोई प्रासंगिकता ही नहीं थी। इसमें प्रसंगन्तरित चर्चा है, जिससे वह प्रसंग भंग हो जाता है। ग्रतः प्रसंगिवरुद्ध है। (२) इलोकोक्त कथन का यहां वैसे भी कोई प्रसंग नहीं है जिसके ग्राधार पर यह स्पष्टीकरण देना पड़े कि 'पहले मैंने मनु से जैसे सीखी थी, वैसे ही तुम भी इसे सुनो' श्रादि। यह ग्रसंगत कथन ही इसे ग्रप्तासंगिक सिद्ध करता है।
- २. विषयविरोध— क्लोकोक्त वर्णन इस प्रध्याय के विषयों से ग्रसम्बद्ध है, ग्रतः विषयविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है (देखिए ६२— १०७ क्लोकों पर 'विषयविरोध' शीर्षक समीक्षा)।

- ३. शैलीगत ग्राधार -- 'यथेदम् उक्तवाञ्खास्त्रं पुरा पृष्टो मनुर्मया' प्रयोग स्पष्टतः मनुकृत न होकर ग्रन्यरचित है। इसी प्रकार मनुस्मृति में मनुस्मृति के लिए ही उक्त 'शास्त्र' संज्ञा परवर्ती प्रयोग है। यह भी इसे प्रक्षिप्त सिद्ध करता है। (द्रब्टब्य है ६२---१०७ श्लोकों पर 'शैलीगत ग्राघार' शीर्षक में समीक्षा संख्या--१)
- ४. भ्रन्तविरोध—(१) मनुस्मृति मनुप्रोक्त ही है, ग्रन्य प्रोक्त नहीं। इस श्लोक में भृगुप्रोक्त कहना उक्त मान्यता के विरुद्ध है (देखिए १। ५८—६३ श्लोकों पर 'ग्रन्तविरोध' शीर्षक पर समीक्षा संख्या—१)। (२) महर्षि लोग ग्राये तो थे मन से प्रश्न पूछने भौर वह भी इसलिए कि वे इस विषय के विशेष ज्ञाता हैं [१।१—४] ग्रीर यहां उत्तर दे रहे हैं-- भृगु । यह बेतुकी, परस्पर विरोधी कल्पना है ।

## धर्मोत्पत्ति विषय

(१।१२० से १४४ तक)

बिद्वानों द्वारा सेवित धर्म का वर्णन-प्रारम्भ---

विद्वाद्भिः सेवितः सद्भिनित्यमद्वेषरागिभिः। हृदयेनाम्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत ॥१२०॥ [२।१] (४८)

(ब्रद्वेषरागिभि: सद्भि: विद्वद्भि: नित्यं सेवित:) जिसका सेवन रागद्वेषरहित [श्रेब्ठ] विद्वान् लोग नित्य करें (यो हृदयेन + ग्रम्यन्ज्ञातः धर्मः) जिसको हृ इय प्रथात् ग्रात्मा से सत्य कर्त्तव्य जाने वही धर्म माननीय **ग्रौर** करगाीय है । 🕸

🕸 (तं निबोधत) उसे सुनो ॥ १२० ॥ (स० प्र० २५६)

''जिसको सत्पुरुष रागद्वेषरहित विद्वान् ग्रपने हृदय से ग्रनुकूल जानकर सेवन करते हैं, उसी पूर्वीक्त को त्म लोग धर्म जानो।"

(सं० वि० प्र० १८४)

#### सकामता-ग्रकामता विवेचन---

कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता । काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगद्य वैदिकः ॥१२१॥ [२।२] (५६)

(हि) क्योंकि (इह) इस संसार में (कामात्मता) ग्रत्यन्त कामात्मता (च) प्रोर (ग्रकामात्मता) निष्कामता (प्रशस्ता न ग्रस्ति) श्रेष्ठ नहीं है। (वेदाधिगमः च वैदिकः कर्मयोगः) वेदार्थज्ञान ग्रीर वेदोक्त कर्म (काम्यः) ये सब कामना से ही सिद्ध होते हैं।। १२१।। (स॰ प्र॰ २५६)

''ग्रत्यन्त कामातूरता ग्रौर निष्कामता किसी के लिए भी श्रेष्ठ

नहीं, क्योंकि जो कामना न करेतो वेदों का ज्ञान भौर वेदिवहित कर्मादि उत्तम कर्म किसी से न हो सकें, इसलिये।" (स० प्र०४८)

संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः।

बतानि यमधर्माञ्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः ॥ १२२ [२।३] (६०)

जो कोई कहे कि मैं निष्काम हूं वा हो जाऊ तो वह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि —) (सर्वे) सब काम (यज्ञाः व्रतानि यमधर्माः) यज्ञ क्ष, सत्य-भाषणादि व्रत, यम-नियम रूरी धर्म ग्रादि (संकल्पजाः) संकल्प हो से वनते हैं (कामः वै) निश्चय से प्रत्येक कामना (संकल्पमूलः) संकल्पमूलक होती है ग्रर्थात् संकल्प से ही प्रत्येक इच्छा उत्पन्न होती है] ।। १२२ ।।

(स० प्र० २५६)

🖀 (संकल्पसंभवाः) संकल्प से सम्भव होते हैं (च) ग्रीर .....

अनुर्गोत्उनः यम ग्रीर नियम ४। २०४ की समीक्षा में द्रष्टव्य है।

ग्रकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कहिचित्।

यद्यद्धि कुरुते किचित्तत्तरकामस्य चेष्टितम् ॥१२३॥[२।४](६१)

(हि) क्योंकि (यत् यत् किंचित् कुरुते) जो-जो हस्त, पाद, नेत्र, मन ग्रादि चलाये जाते हैं (तत्तत् कामस्य चेष्टितम्) वे सब कामना ही से चलते हैं। (ग्रकामस्य) जो इच्छा न हो तो ॐ (काचिद्क्रिया) ग्रांख का खोलना ग्रीर मींचना भी (न दश्यते) नहीं हो सकता।। १२३।। (स० प्र० २४६)

🎇 (इह) इस संसार में (किहिचित्) कभी भी।

"मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच, विकास का होना भी सर्वथा ग्रसम्भव है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो-जो कुछ भी करता है, वह-वह चेष्टा कामना के बिना नहीं है। '(स० प्र० प्र०)

तेषु सम्यग्वर्तमानो गच्छत्यमरलोकताम् । यथा संकल्पितांइचेव सर्वान्कामान्समञ्जूते ॥१२४॥ [२।४] (६२)

(तेषु) उन वेदोक्त कर्मों में (सम्यक् वर्त्तमानः) अच्छी प्रकार संलग्न व्यक्ति (अमरलोकतां गच्छिति) मोक्ष को प्राप्त करता है (च) और (यथा संकल्पितान् सर्वान् एव कामान्) संकल्प की गई सभी कामनाओं को (समन्दनुते) भलीभांति प्राप्त करता है।। १२४।।

अर्जुटर्रोट्डन् : वूलर द्वारा घोषित प्रेक्षिप्ता पर विचार—वूलर ग्रादिपाश्चास्य विद्वानों ने १२१ से १२४ श्लोकों को प्रक्षिप्त माना है। उनकी युक्ति है कि यहां सकामता और निष्कामता का कोई प्रसंग नहीं है, ग्रतः ये श्लोक प्रसंगविरुद्धहैं। उनकी युक्ति मान्य नहीं है, क्योंकि १२५ वें क्लोक में धर्म का लक्षण कहा है और उनमें वेद का सर्वप्रथम एवं प्रमुख स्थान है। ये क्लोक अगले क्लोकों की भूमिका के रूप में हैं, १२१ वें क्लोक में जो 'वेद।धिगमः' शब्द का प्रयोग किया है, उससे यह संकेत मिलता है। इस प्रकार इनमें प्रसंगविरोध नहीं आता।

धर्म के मूलस्रोत ग्रौर ग्राधार---

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तिह्वाम् । स्रावारञ्चेव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥१२४॥ [२।६] (६३)

(ग्रिखिल: वेदः) सम्पूर्ण वेद ग्रर्थात् चारों वेद (च) ग्रीर (तद्-विदाम्) उन वेदों के पारंगत [जिन्होंने २।१ से २।२२४ में प्रोक्त विधिपूर्वक वेदाव्ययन किया है] विद्वानों के (स्मृति-शीले) रचे हुए स्मृतिग्रन्थ ग्रर्थात् वेदानुकूल धर्मशास्त्र ग्रीर श्रेष्ठ गुगों से सम्पन्न स्वभाव (च) ग्रीर (साधू-नाम् एव ग्राचारः) श्रेष्ठ-सत्याचरण करने वाले पुरुषों का 'सदाचरण' (च+एव) ग्रीर ऐसे ही श्रेष्ठ-सदाचरण वाले व्यक्तियों की (ग्रात्मनः— तुष्टः) ग्रपनी ग्रात्मा की संतुष्टि एवं प्रसन्नता ग्रर्थात् जिस काम के करने में ग्रात्मा में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न न हो, ग्रपितु सात्त्विक संतुष्टि ग्रीर प्रसन्नता का ग्रनुभव हो, ये चार (धर्ममूलम्) धर्म के मूलस्रोत = उत्पत्ति-स्थान या ग्राधार हैं ॥१२५॥॥

"इसिनिये सम्पूर्ण वेद, मनुस्मृति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों का ग्राचार ग्रोर जिस-जिस कमं में ग्रपना ग्रात्मा प्रसन्न रहे ग्रथात् भय, शंका, लज्जा जिसमें न हो उन कमों का सेवन करना उचित है। देखो! जब कोई निथ्याभाषण चोरी ग्रादि की इच्छा करता है, तभी उसके ग्रात्मा में भय, शंका, लज्जा ग्रवश्य उत्पन्न होती है इसलिए वह कमं करने योग्य नहीं है।" (स० प्र० २५७)

आनुर्धे का अमं के चार लक्षणों का स्वरूप—यह श्लोक मनुस्मृति के प्रमुख ग्राधारभूत श्लोकों में से एक है। यहां मनुद्वारा वर्णित धर्म के चार लक्षणों पर मनुक्त मान्यताग्रों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाता है तथा उनके स्वरूप को स्पष्ट किया जाता है—

१. वेद — धर्म के चार मूलस्रोतों या साक्षात् लक्षणों में सर्वप्रथम स्थान वेद

<sup>% [</sup>प्रचलित ग्रर्थ — सब वेद, उन्हें (वेदों को) जानने वालों (मनु ग्रादि) की स्मृति ग्रीर ब्राह्मणत्व ग्रादि तेरह प्रकार के शील या राग-द्वेष-शून्यता, महात्माग्रों का श्राचरण ग्रीर ग्रपने मन की प्रसन्नता (जहां धर्मशास्त्रों में ग्रनेक पक्ष कहे गये हैं, वहां जिस पक्ष वाले विधान को स्वीकार करने में ग्रपना मन प्रसन्न हो), ये सब धर्म के मूल हैं।]

का है [१।१२५(२।६)]। चारों वेद धर्मनिर्णय में परमप्रमाण हैं [१।१३२(२।१३)]। इनको श्रुति भी कहा जाता है [१।१३२(२।१३)]। वेद प्रपौरुषेय प्रधांत् ईश्वर-रिवत हैं [१।२३।। १२।६६] और इन्हों के द्वारा संसार की वस्तुग्रों, धर्मों का प्रथम ज्ञान प्राप्त होता है [१।२१]। वेद सब सत्य विद्याग्रों के भण्डार हैं [१।३,२१।।१२।६४, ६७-६६, ग्रादि]। क्योंकि चारों वेद धर्म के प्रथम मूलस्रोत हैं, ग्रतः इनका कुतर्क ग्रादि का सहारा लेकर खण्डन नहीं करना चाहिए [१।१२६(२।१०), १।१३०(२।११)] ग्रीर इस प्रकार जो वेदों की ग्रवमानना करता है, वह नास्तिक है तथा समाज से बहिष्कार्य है [१।१३०(२।११)]। त्रयीविद्यारूप चारों वेदों—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ग्रथवंवेदको 'ग्रिखलवेद' कहा गया है [१।२३।। ११।२६४।। १२।११२]।

२. स्मृति और शील—चारों वेदों के ज्ञाता विद्वानों द्वारा रचित स्मृतियाँ ग्रीर उनका श्रेष्ठ गुणसम्पन्न स्वभाव, धर्म का दूसरा मूलस्रोत है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहते हैं [१।१२६(२।१०)]। जिन विद्वानों ने पूर्ण ब्रह्मचर्य ग्रीर धर्मपालन पूर्वक साङ्गोपाङ्ग वेदों का ग्रध्ययन-मनन किया है, वही प्रामाणिक धर्म-शास्त्र के प्रणेता हो सकते हैं तथा वही धर्म-विषयक संशय में प्रमाण हैं, ग्रन्य नहीं—

म्रनाम्नातेषु धर्मेषु कपं स्याविति चेद् मवेत् । यं शिष्टा बाह्मणाः बूयुः स धर्मः स्यावशंकितः ॥१२।१०८॥ धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिवृंहणः । ते शिष्टा बाह्मणाः ज्ञेयाः श्रुतिशस्यकहेतवः ॥१२।१०९॥

स्मृतियाँ वेदानुकूल होने पर ही प्रामाणिक हैं, इसी प्रकार स्वभाव भी । वेद विरुद्ध स्मृतियाँ ग्रमान्य हैं [१२।१०६॥ १२।६४] ।

- 3. सबाचार—धर्म का तीसरा मूलस्रोत 'सदाचार' है। श्लोक के पूर्व पदों में उक्त भाव के अध्याहार और निम्नलिखित प्रमाणों से यह सिद्ध है कि 'वेदवेत्ता विद्वानों का 'श्रेष्ठ—सत्याचरण' ही 'सदाचार' है। क्योंकि धर्म के दूसरे लक्षण में वेदवेत्ताओं के स्वभाव को ही धर्म का स्रोत माना है। स्वभावानुसारी आचरण होता है। इस प्रकार यह भी वेदवेत्ताओं का होना चाहिए। इसकी पुष्टि स्वयं मनु ने की है। १।१३६ (२।१७) में विव्यगुणों से युक्त विद्वानों द्वारा सुशोभित देश को 'ब्रह्मावर्त' कहा है। उस देश में रहने वाले उन विद्वानों के आचरण को ही 'सदाचार' माना है [१।१३७ (२।१८)]। उन्हीं से समस्त शिक्षाए ग्रहण करने का कथन है [१।१३६ (२।२०)]। १।१२० में भी रागद्वेष से रहित सदाचारी विद्वानों द्वारा मेवित और अन द्वारा हृदय से मान्य आचरण को धर्म माना है। वेदों में प्रपारञ्जत विद्वानों का ग्राचरण 'सदाचार' नहीं कहा जा सकता।
- ४. 'झात्मनः तुष्टि' झोर 'स्वस्य-झात्मनः प्रियम्' का स्पष्टीकरण—धर्म का नौया मूलस्रोत 'झात्मा की संतुष्टि' झीर 'झपनी झात्मा का प्रिय' कार्य है। इस स्रोत की स्पष्ट परिभाषा विचारणीय है। यहां प्रश्न उठता है कि सभी व्यक्तियों की

म्रात्मा का िय कार्य धर्म है प्रथवा एक स्तर विशेष की सीमा तक के व्यक्तियों की म्रात्मा का प्रिय कार्य ? उत्तर में निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि हर किसी की म्रात्मा का प्रिय कार्य धर्म नहीं, प्रपितु वेदानुकूल ग्राचरण वाले सद्गुणसम्पन्न, धार्मिक, पवित्रात्मा विद्वानों की उनकी प्रपनी म्रात्मा की संतुष्टि, प्रसन्नता म्रोर प्रियता के मनुकूल जो कार्य है, वही धर्म है। हर किसी के प्रिय को धर्म मानने में निम्त न्यापत्तियां म्रानी हैं—

- (क) चारों घर्म के स्रोतों की उच्चता, गम्भीरता का स्तर समानप्रायः होना चाहिए। यह नहीं कि एक ग्रत्युन्नत स्तर का हो ग्रीर एक निम्नतम। एक ग्रीर वेद धर्म के स्रोत हैं ग्रीर दूसरी ग्रीर हर किसी की ग्रात्मा ही प्रमाण है। इस प्रकार तो व्यक्तियों की संख्या के ग्रनुसार ग्रात्मा के प्रिय कार्य भी पृथक्-पृथक् हो जायेंगे।
- (ल) ग्रगर यह कहें कि 'ग्रात्मा की प्रसन्तता' का ग्रभिप्राय यह है कि 'मैं नहीं चाहता कि कोई मुभे कब्द दे तो मुभे भी ग्रौरों के साथ कब्ददायक व्यवहार नहीं करना चाहिए।' तो यह बात उन व्यवहारों में तो लागू हो जाती है जिनमें भय, शक्का, लज्जा, पीड़ा का सम्बन्ध है, ग्रन्य व्यवहारों में नहीं। इसमें ग्रव्याप्ति-दोष ग्राता है। जैसे कोई व्यक्ति संघ्योपासन, ग्रग्निहोत्र, विद्याप्राप्ति, शुद्धि ग्रादि कर्त्तव्यपालन नहीं करता ग्रौर ग्रतिइन्द्रियासिकत, ग्रन्धविश्वास, ग्रन्धमान्यता ग्रादि से ग्रस्त है, तो वह चाहेगा कि मैं इन बातों के संदर्भ में किसी को कुछ नहीं कहता, तो दूसरे मुभे भी न कहें। दूसरों के कहने से वह पीड़ा का अनुभव करेगा; जब कि धर्मविहत बात ग्रवश्य कथनीय ग्रौर पालनीय होती है। उनको दण्डपूर्वक भी कराने का विधान है।
- (ग) इसी प्रकार जो दुष्टसंस्कारी, राक्षससंस्कारी, तमोगुणी प्राणी हैं, बाल्य-काल से ही जो जीवहत्या, मांस-भक्षण स्नादि कार्य करते स्ना रहे हैं, उनमें इन कार्यों के प्रति भय, शङ्का, लज्जा की **बनुभूति** दिष्टिगोचर नहीं होती। स्नतः उनकी 'स्नात्मा के प्रिय' को धर्म नहीं माना जा सकता।

इन ग्रापित्तयों के होने से यह कहा जा सकता है कि सभी की ग्रात्मा का प्रियः धर्म नहीं, ग्रिपितु सद्गुणसम्पन्न, धार्मिक, पुण्यात्मा विद्वानों की ग्रात्मा के प्रिय कार्य ही धर्म हैं। इसकी पुष्टि में निम्न प्रमाण उल्लेखनीय हैं—

- (घ) मनु ने धर्मकथन में प्रविद्वानों को प्रमाण नहीं माना, प्रपितु उनको मानने से हानि की ग्राशक्का प्रकट की है, केवल विशेषस्तर के विद्वानों को ही प्रमाण माना है [१२।११३-११६]। ग्रतः ग्रविद्वानों की ग्रात्मा का प्रिय कार्य धर्म का लक्षण नहीं हो सकता।
- (ङ) मनु ने प्रत्येक बात में वेदानुकूलता को ही धर्म में प्रमाण माना है, प्रन्य को नहीं [१।१२७ (२।६), १।१२६ (२।६)।। १२।६४]। इस प्रकार वेदानुकूलता से हीन 'भारमा के प्रिय कार्य' धर्म के लक्षण नहीं हो संकते।

- (च) यह भी उल्लेखनीय तच्य है कि मनु ने जहां-जहां म्रात्मा की संतुष्टि की बातें कही हैं, वे द्विजों के कर्त्तव्यों के प्रसङ्ग में कही हैं; उनसे भिन्न निम्नस्तरीय व्यक्तियों के लिए नहीं। मनु की व्यवस्था के म्रनुसार द्विजों को विद्वान्, धर्मात्मा, भीर सद्गुण-सम्पन्न भवस्य होना चाहिए। इस प्रकार भी इस शब्द से व्याख्या से, उक्त भ्रष्यं पुष्ट होता है।
- (छ) बात्मा का त्रिय क्या है? जिस कार्य में झात्मा को भय, शङ्का, लज्ज। का अनुभव नहीं होता, ऐसे कर्म ही वस्तुतः आत्मा के प्रसन्नताकारक कर्म हैं। इससे भिन्न कर्म 'श्रात्मा के प्रिय' नहीं कहे जा सकते [८।६६]। और ऐसे कर्म केवल सात्त्विक कर्म हैं, देखिए १२।२७, ३७ इलोक। इनसे विपरीत रजोगुणी और तमोगुणी कार्य आत्मा में प्रसन्नता नहीं करते [१२।३३,३४]। यदि प्रसन्नता अनुभव होती है तो वह वास्तविक नहीं है। मनु ने स्वयं स्वयं करते हुए कहा है—
  - (म्र) ''सस्वस्य लक्ष्मणं धर्मः''।। १२।३८।। वे सतोगुण निम्न हैं—

वेदाम्यासस्तयोज्ञानं शौजमिन्द्रियनिग्रहः । धर्मक्रियात्मचिन्ता च सास्विकं गुरालक्षराम् ॥१२।३१॥

इस प्रमाणयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हुम्रा कि सतोगुणी कार्यों से ही 'म्रात्मा की प्रसन्नता या संतुष्टि' होती है। सतोगुणी व्यक्तियों की प्रसन्नता ही धर्म का लक्षण हो सकता है। म्रतः क्लोकोक्त म्रथं ही मनुसम्मत है।

प्र. यह भी स्पष्ट कर देना मावश्यक है कि वेद से उत्तरवर्ती सभी धर्म स्रोतों में वेदानुकूलता का होना मनु ने ग्रनिवार्य माना है। मनु ने प्रत्येक धर्म को श्रुतिप्रामाण्य के ग्राघार पर ग्रहण करना विहित किया है—

सर्वं तु समवेश्येदं निविलं ज्ञानचश्रुवा। अ\_तिप्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेत वै।। १।१२७(२।८)

६. 'धर्म क्या है' इसके ज्ञान के लिए १।२ की समीक्षा देखिए। [इन सभी बातों पर विस्तृत विवेचन 'मनुस्मृति–ग्ननुशीलन' में भी द्रष्टव्य है]।

#### वेद सर्वज्ञानमय---

यः किवल्कस्यविद्धमां मनुना परिकीर्तितः। स सर्वोऽमिहितो वेवे सर्वज्ञानमयो हि सः॥ १२६॥ [२।७]

(यः किश्वत् कस्यचिद् धर्मः) जो किसी का कोई धर्म (मनुना परिकीर्तितः) मनु ने कहा है (स. सर्वः) वह सब (वेदे ग्रभिहितः) वेद में कहा हुआ है (हि) यतो हिं(सः) वह वेदज्ञान (सर्वज्ञानमयः) सब प्रकार के ज्ञान से युक्त है।। १२६।।

**अन्युच्छीट्डन्य :** १२६ वां इलोक निम्न 'ग्राधारों' पर प्रक्षिप्त है---

- १. बीलीगत ब्राधार—(१) मनुस्मृति अपने मूलरूप में कोई ग्रन्थ या शास्त्र के रूप में नहीं थी। इसकी प्रवचनशैली इसे मौलिक रूप से प्रवचनों के रूप में ही सिद्ध करती है। इस क्लोक में भूतकालिक क्रिया के प्रयोग से इसे मूलतः एक ग्रन्थ या शास्त्र के रूप में इंगित किया है। स्पष्ट है कि प्रवचनों के संकलन के पश्चात मन्स्मृति के 'सकलन' रूप में निबद्ध होने पर ही यह प्रशंसात्मक श्लोक बनाकर डाला गया है, ग्रतः प्रक्षिप्त है। (इसके लिए विस्तृत समीक्षा १। ५८—५६ श्लोकों पर 'शैलीगत आधार' शीर्धक में संख्या-१ में देखिए) (२) १२६ वें श्लोक में 'मनुना परिकीर्तितः' प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि यह इलोक मन से भिन्न व्यक्ति द्वारा रचित है, अतः प्रक्षिप्त है।
- २. प्रसंगविरोध-(१) पूर्वापर प्रसंग-विरुद्ध है। पूर्वापर श्लोको में धर्म के मूल का कथन ग्रीर स्पष्टीकरण है। १२४ वें में धर्म के मूल बतलाये थे फिर १२७— १२६ में उन स्रोतों को ग्रहण करने का कथन श्रीर विवेचन है। बीच में इस क्लोक से उनका क्रम भंग हो रहा है, अतः प्रसंगविरुद्ध है। (२) १२६ वें में कहा है कि मनु ने 'जो भी जिसका धर्म कहा है' लेकिन ग्रभी तक धर्म कोई नहीं कहा है। उक्त कथन या तो सभी धर्मों के कहे जाने के पश्चात प्रासंगिक कहा जा सकता है या धर्म-कथन के प्रसंग के प्रारम्भ में। यहां इन दोनों में से कोई प्रसंग नहीं है। धर्मों के कथन का प्रसंग १। १४४ में 'वर्णधर्मान्निबोधत' कहने के अन्तर २। १ से शुरू होता है। उसके पूर्व ही भुतकालिक प्रयोग ग्रसंगत है । इस प्रकार यह श्लोक ग्रप्रासंगिक होने से प्रक्षिप्त है । आत्मानुकूल धर्म का ग्रहण---

सर्वं तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा। श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्स्वधर्मे निविशेत व ।। १२७ ।। [२।८] (६४)

(विद्वान्) [विद्वान्] मनुष्य (इदं सर्वं तु निखिलं समवेक्ष्य) सम्पूर्ण शास्त्र, वेद, सत्पुरुषों का ग्राचार, ग्रपने ग्रात्मा के ग्रविरुद्ध विचार कर [१। १२५ में वर्णित ] (ज्ञानचक्षुषा) ज्ञान नेत्र करके (श्रुतिप्रामाण्यतः) श्रुतिप्रमारा से (स्वधर्मे वै निविशेत) स्वात्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे ।। १२७ ।।

(स॰ प्र॰ २५६)

श्रुति-स्मृति-प्रोक्त धर्म के अनुष्ठान का फल-

श्रुतिहम्त्युदितं धर्ममनुतिष्ठिन्ह भानवः।

इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥ १२८ ॥ [२।६] (६४)

(हि) क्योंकि (मानवः) जो मनुष्य (श्रृति-स्मृति-उदितम्) वेदोक्त धर्म ग्रीर जो वेद से ग्रविरुद्ध स्मृत्युक्त (धर्मम् + ग्रन्तिष्ठन्) धर्म का ग्रनुष्ठान करता है, वह (इह कीर्ति च प्रेत्य प्रनुत्तमं सूखम्) इस लोक में कीर्ति ग्रीर मरके सर्वोत्तम सूख को (ग्रवाप्नोति) प्राप्त होता है ।। १२८ ।।

(स॰ प्र॰ २५७)

श्रुति और स्मृति का परिचय —

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो घर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः । ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताम्यां घर्मो हि निर्वभौ ।।१२६॥[२।१०](६६)

(श्रुति: तु वेदः विज्ञेयः) श्रुति को वेद समभना चाहिए, ग्रौर (धमंशास्त्र तु वे स्मृतिः) धमंशास्त्र को स्मृति समभना चाहिए (ते) ये श्रुति ग्रौर स्मृति शास्त्र (सर्वाथेषु) सब स्थितियों ग्रौर सव बातों में (ग्रमी-मांस्ये) कुतकं न करने योग्य हैं ग्रर्थात् इनमें प्रतिपादित बातों का कुतकं का सहारा लेकर खण्डन नहीं करना चाहिए, [इस ग्रथं की पुष्टिट ग्रगले १३० वें श्लोक की शब्दावली से होती है, देखिए उसका ग्रथं], (हि) क्योंकि (ताम्याम) उन दोनों प्रकार के शास्त्रों से (धमंः) धर्म (निबंभौ) उत्पन्न हुग्रा है।। १२६।।

े असूनुं ध्रीहिन्ड न्यः वेद धीर श्रुति नाम के कारण—वेदों के, वेद ग्रीर

श्रुति ये दो नाम क्यों पड़े, इसके उत्तर में महर्षि दयानन्द लिखते हैं—

''(प्रक्त) वेद ग्रौर श्रुति ये दो नाम ऋग्वेदादि संहिताग्रों के क्यों हुए हैं ?

(उत्तर) अर्थं भेद से, क्यों कि एक विद् धातु ज्ञानार्थंक है, दूसरी विद् धातु सत्तार्थंक है, तीसरे विद् का लाभ अर्थं है, चौथे विद् का अर्थं विचार है। इन चार धातुओं से करण और अधिकरण कारक में 'धज्' प्रत्यय करने से वेद शब्द सिद्ध होता है। तथा (श्रु) धातु श्रवण प्रथं में है। जिनके पढ़ने से यथार्थं विद्या का विज्ञान होता है, जिनको पढ़के विद्वान् होते हैं, जिनसे सब सुखों का लाभ होता है और जिनसे ठीक-ठीक सत्यासत्य का विचार मनुष्यों को होता है, इससे ऋक् सहिता आदि का वेद नाम है। वैसे ही सृष्टि के आरम्भ से आज पर्यन्त और ब्रह्मा आदि से लेके हम लोग पर्यन्त जिससे सब सत्यविद्याओं को सुनते आते हैं, इससे वेदों का नाम श्रुति पड़ा है।"

(ऋ० भू० २०-२१)

'जैसे छन्द श्रीर मन्त्र ये दोनों शब्द एकार्यवाची अर्थात् संहिता भाग के नाम हैं, वैसे ही निगम श्रीर श्रुति भी वेदों के नाम हैं।'' (ऋ० भू० ७६)

श्रति-स्मृति का ग्रपमान करने वाला नास्तिक है--

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः।

स साधुभिबंहिडकार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १३० ॥ [२।११](६७)

(य: द्विजः) जो कोई मनुष्य (ते मूले) वेद श्रीर वेदानुकूल आप्त-ग्रन्थों का (हेतुशास्त्राश्रयात्) तर्कशास्त्र के आश्रय से (अवमन्येत) अपमान करे (सः) उसको (साधुभिः बहिष्कार्यः) श्रेष्ठ लोग जातिबाह्य कर दें, क्योंकि (वेदनिन्दकः) जो वेद की निन्दा करता है (नास्तिकः) वही नास्तिक कहाता है।। १३०।। (स० प्र० २५६) "जो तर्कशास्त्र के आश्रय से वेद और धर्मशास्त्र का अपमान करता अर्थात् वेद से विरुद्ध स्वार्थ का आचरण करता है, श्रेष्ठ पुरुषों को योग्य है कि उसको अपनी मण्डली से निकालके बाहर कर देवें, क्योंकि वह वेदनिन्दक होने से नास्तिक है।" (द० ल० वे० ख० ४६)

''जो वेद ग्रीर वेदानुकूल ग्राप्त पुरुषों के किये शास्त्रों का ग्रपमान करता है, उस वेदिनन्दक नास्तिक को जाति, पंक्ति ग्रीर देश से बाह्य कर देना चाहिये '' (स॰ प्र० ५३)

अन्य शिटा न्यः 'तर्क शब्द का विवेचन — इलोक १२६ स्रीर १३० में मनु ने वेदों स्रीर वेदवेत्ता व वेदानुसारी स्राचरण वाले ऋषियों द्वारा प्रणीत धर्मशास्त्रों को 'तर्कशास्त्र का सहारा लेकर स्रपमान न करने योग्य' कहा है। यहाँ तर्क से स्रभिप्राय 'उचित तर्क' से नहीं,स्रपितु 'कुतर्क से है। यह बात निम्न प्रमाणों से स्पष्ट होती है—

- (क) मनु ने 'अवमन्येत' क्रिया का प्रयोग किया है, जिससे उनका भाव यह है कि तर्कशास्त्र की ब्राङ्ग लेकर कुतर्क से उनका अपमान न करे।
- (ल) कुछ चीजें तर्क से परे होती हैं, जैसे-ईश्वररचित जगत् की प्रलयावस्था मनुष्य बुद्धि से 'ग्रप्रतक्यं' है ग्रथीत् बुद्धिगम्य नहीं है [१।४]। इसी प्रकार ईश्वर-प्रदत्त वेदज्ञान भी 'अचिन्त्य', 'ग्रप्रमेय' 'ग्रप्रतक्यं' अर्थात् मनुष्य-बुद्धि द्वारा पूर्णतः बुद्धिगम्य नहीं है [१।३,२१,२३]। मनु उसे पूर्णतः तर्कानुकूल ग्रथीत् युक्तिसंगत मानते हैं, ग्रतः वेदज्ञान पर तर्क करने की ग्रावश्यकता ही नहीं रहती। यदि कोई उसका खण्डन करता है, तो वह कुतर्क ही करता है।
- (ग) मनु और ग्रन्य शास्त्र भी तर्क को धर्म निश्वय में प्रमाण मानते हैं।शास्त्रों ने तर्क को एक ऋषि का रूप दिया है। किन्तु तर्क करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, यह भी निर्धारित कर दिया है। तत्त्वज्ञानी शास्त्रवेत्ता व्यक्ति ही तर्क करने की योग्यता रखते हैं, ग्रन्य नहीं। मनु कहते हैं कि तर्क से धर्म का ज्ञान प्राप्त करें। साथ ही तर्क के योग्य कौन व्यक्ति हैं, यह भी स्पष्ट करते हैं
  - (प) प्रत्यक्षं चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम् । त्रयं सुविदितं कार्य धर्मशुद्धिममीष्सता ॥ १२ । १०५ ॥
  - (मा) आर्षं घर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना ।

यस्तर्कोगानुसंघत्ते सः धर्म वेद नेतरः ॥ १२ । १०६ ॥

- (इ) त्रविद्यो हेतुकस्तर्की ......परिषद् स्याद्दशावरा ॥ १२ । १११ ॥
- (घ) निरुक्तशास्त्र में तर्क को ऋषि के रूप में वर्णित करते हैं। उसके द्वारा वेदमन्त्रार्थों का निश्चय बतलाया है। लेकिन वहीं मनु वाली मान्यता भी स्पष्ट कर दी है कि अतपस्वी, ग्रनृषि ग्रीर अल्पविद्या वाले लोग तर्क की योग्यता नहीं रखते—

'अपि अ तितोऽपि तकंतः, न तु पृथक्त्वेन मन्त्रा निवंगतम्याः, प्रकरणदाः एव तु

निर्वक्तब्याः नह्योषु प्रत्यक्षमस्त्यनृषेरतपसो वा। पारोवर्यवित्सु तु खलु वेदिनृषु मूयो-विद्यः प्रशस्यो भवति' इत्युक्तं पुरस्तात्।

मनुष्या वा ऋषिषूत्कामत्सु वेदानबुवन्, को न ऋषिभविष्यतीति ? तेम्य एतं तर्कमृषि प्रायच्छन् मन्त्रार्यचिन्ताम्यूहमम्यूहहम् । (परिशिष्ट ११।१३)

इस म्राधार पर उपर्युक्त योग्यताम्रों से रहित व्यक्ति को मनु श्रीर शास्त्र तर्क करने के श्रयोग्य मानते हैं। विशेषरूप से वेद और वेदानुकूल शास्त्रों के सन्दर्भ में। इसी ग्रागय से इन श्लोकों में वेदादि को अमीमांस्य और तर्क से ग्रनवमाननीय कहा है।

धर्म के चार आधाररूप लक्षण---

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रिवमात्मनः ।

एतच्चतुर्वियं प्राहुः साक्षाद्धमंस्य लक्षणम् ॥१३॥ [२।१२](६८)

"(वेदः स्मृतिः सदाचारः) वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का म्राचरण (च) म्रोर (स्वस्य म्रात्मनः प्रियम्), म्रपने म्रात्मा के ज्ञान से भ्रविरुद्ध प्रियाचरण (एतत् चतुर्विधं धर्मस्य लक्षणम्) ये चार धर्म के क्ष्र लक्षण हैं म्रर्थात् इन्हीं से धर्म लक्षित होता है"।। १३१।। (स॰ प्र०२५७)

अ (साक्षात) सुस्पष्ट या प्रत्यक्ष कराने वाले .....

"श्रुति—वेद, स्मृति—वेदानुकूल ग्राप्तोक्त भनुस्मृत्यादि शास्त्र, सत्पुरुषों का ग्राचार जो सनातन ग्रर्थात् वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कर्म ग्रीर ग्रपने ग्रात्मा में प्रिय ग्रर्थात् जिसको ग्रात्मा चाहता है जैसा कि सत्य-भाषणा, ये चार धर्म के लक्षणा ग्रर्थात् इन्हीं से धर्माधर्म का निश्चय होता है। जो पक्षपातरहित न्याय सत्य का ग्रहण ग्रसत्य का सवंथा परित्याग रूप ग्राचार है, उसी का नाम धर्म ग्रीर इसके विपरीत जो पक्षपातसहित ग्रन्यायाचरणा, सत्य का त्याग ग्रीर ग्रसत्य का ग्रहणरूप कर्म है, उसी को ग्रधमं कहते हैं" (स० प्र० ५३)

अस्तु श्रीत्जन्म—(क) धर्म एवं धर्म के मूलस्रोतों पर प्रामाणिक विस्तृत विवेचन १। १२५ पर द्रष्टव्य है।

- (ख) ऋषि दयानन्द ने धर्मकी व्याख्या दार्शनिक स्राधार ग्रहण करके निम्न प्रकार दी है—
  - (ग्रं) यतोऽम्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः । (वैशे०१।१।२)

जिसके स्राचरण करने से संसार में उत्तम सुख और निःश्रेयस स्रर्थात् मोक्ष-सुख की प्राप्ति होती है, उसी का नाम धर्म है।"

(ग्रा) चोदना लक्षरणोऽयों धर्मः। (पू० मी०१।१।२) हो हु

'(चोदना०) ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिये जिसके करने की ग्राज्ञा दी है, वहीं धर्म और जिसके करने की प्रेरणा नहीं की है, वह ग्रधमं कहाता है। परन्तु वह धर्म ग्रथंयुक्त अर्थात् ग्रधमं का ग्राचरण जो ग्रनथं है, उससे ग्रलग होता है। इससे धर्म का ही जो ग्राचरण करना है वही मनुष्यों में मनुष्यपन है। (ऋ० भू० ११५)

धर्मजिज्ञासा में श्रुति परमप्रमाण और धर्मज्ञान के पात्र-

# म्रर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥१३२॥ [२।१३] (६६)

(श्रयंकामेषु + श्रसक्तानाम्) जो पुरुष श्रयं — सुवर्णादि रत्न श्रौर काम — स्त्री सेवनादि में नहीं फंसते हैं (धर्मज्ञानं विधीयते) उन्हीं को धर्म का ज्ञान होता है (धर्मजिज्ञासामानाम्) जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें, वे (प्रमाणं परमं श्रुतिः) वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें, क्योंकि धर्म- अधर्म का निश्चय बिना वेद केठोक-ठीक नहीं होता!। १३२।। (स० प्र० ५३)

"परन्तु जो द्रव्यों के लोभ ग्रौर काम ग्रर्थात् विषय-सेवा में फंसा हुग्रा नहीं होता, उसी को धर्म का ज्ञान होता है। जो धर्म को जानने की इच्छा करें उनके लिए वेद ही परम प्रमाण है।" (स॰ प्र० २५७)

"धर्शशास्त्र में कहा है कि—'ग्रथं ग्रीर काम में जो ग्रासक्त नहीं, उनके लिये धर्मज्ञान का विधान है।" (द० ल० वे० ख० ६)

"जो मनुष्य सांसारिक विषयों में फंसे हुए हैं उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। धर्म के जिज्ञासुग्रों के लिए परम प्रमाण वेद है।" वेदोक्त सब विधान धर्म हैं— (पू० प्र० १०५)

श्रुतिद्वेषं तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभी स्मृतौ । उभावपि हि तौ धर्मी सम्यगुक्तौ मनीविभिः ॥१३३॥ [२।१४](७०)

(यत्र तु श्रुतिद्धेत्रं स्यात्) जहाँ कहीं श्रुति चवेद में दो पृथक् स्रादेश विहित हों (तत्र) ऐसे स्थलों पर (उभौ) वे दोनों ही विधान (धर्मों स्मृतौ) धर्म माने हैं (मनी विभिः) मनी वी विद्वानों ने (तौ उभौ स्रपि सम्यक् धर्मों उक्तौ) उन दोनों को ही श्रेष्ठ धर्म स्वीकार किया है।। १३३।।

उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा। सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥१३४॥ [२।१४] (७१)

(उदिते) सूर्योदय के समय (च ग्रनुदिते) ग्रीर सूर्यास्त के समय (तथा) तथा (समयाध्युषिते)समय के अतिक्रमण हो जाने पर अर्थात् प्रत्येक समय अथवा किसी भी निर्धारित किये समय में जिसे विशेष उपलक्ष्य में श्रायोजित यज्ञ ] (सर्वथा यज्ञ: वर्तते) सब स्थितियों में यज्ञ कर लेना चाहिए (इति इयं वैदिकी श्रुति:) इस प्रकार ये तीनों ही धर्म हैं, ऐसी वैदिक मान्यता है।। १३४।।

अनुशिल्जाः अथंभेद-एक मत के अनुसार यहाँ प्रातः के तीन यज्ञसमयों का विकल्प है - 'उदिते' स्पूर्योदय होने पर, 'अनुदिते' स्पूर्योदय से पूर्व मक्षत्र दीखने तक, 'समयाध्युषिते' स्वाप्त वन्द होने से सूर्यदर्शन से पूर्व तक। ऐसा अर्थ करने पर सायंकाल का परिगणन नहीं होता। इस टीका का अर्थ ही ब्यापक एवं पूर्ण है। इस शास्त्र के पढ़ने के ग्राधकारी—

निषेकादिइमशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः।

तस्य ज्ञास्त्रेऽधिकारोऽस्मिञ्ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित् ॥ १३४ ॥ [२।१६]

(निषेक + म्रादि + श्मशानान्तः) गर्भाघान से लेकर म्रन्त्येष्टिपर्यन्त (मन्त्रैः + यस्य विधिः उदितः) मन्त्रपूर्वक जिसके लिए विधियां कही गई हैं (तस्य) उसी म्रयात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का (म्रस्मिन् शास्त्रे अधिकारः ज्ञेयः) इस मनुस्मृति शास्त्र में म्राधिकार समक्षना चाहिए (म्रन्यस्य कस्यचित् न) म्रन्य किसी [शूद्र म्रादि] का नहीं ॥ १३५॥

"मनुष्यों के शरीर ग्रौर ग्रात्मा के उत्तम होने के लिए निषेक अर्थात् गर्भीधान से लेके दमशानान्त ग्रथीत् ग्रन्त्येष्टि मृत्यु के पश्चात् मृतक शरीर का विधि-पूर्वक दाह करने पर्यन्त १६ संस्कार होते हैं।" (स० वि० २७)

### आनु खील्डनः : यह श्लोक निम्न 'ग्राधारों' के ग्रनुसार प्रक्षिप्त है—

- १. प्रसंगिदरोध (१) यह पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध है। यहाँ पूर्वापर प्रसंग धर्म के लक्षण और उनके विवेचन का चल रहा था। १२७ १३४ में ग्रन्य लक्षणों का विवेचन करके १३६-१३७ में ग्रविशब्द 'सदाचार' का विवेचन किया है। इस धर्म के चार लक्षणों के विवेचन के प्रसंग को इस इलोक ने भंग कर दिया है ग्रीर बीच में ग्रप्रा-संगिक रूप से शास्त्र के ग्रधिकार का वर्णन किया है। पूर्वार प्रसंग के विरुद्ध होने के कारण यह प्रक्षिप्त है। (२) यदि यह इलोक मौलिक होता तो स्थान की दिष्ट से इसे या तो ग्रन्य के प्रारम्भ में होना चाहिए था ग्रथवा ग्रन्त में। इस कथन की यहां बीच में कोई संगित सिद्ध नहीं होती। इसलिए भी यह ग्रसंगत एवं प्रक्षिप्त है।
- २. शैलीगत आधार—मौलिक रूप में मनुस्मृति में मनुस्मृतिके ही लिए 'शास्त्र' संज्ञा का व्यवहार नहीं बनता। इस संज्ञा का व्यवहार मनुस्मृति के 'संकलन' रूप में निबद्ध होने के पश्चात् किया गया है (विस्तारपूर्वक विवेचन के लिये देखिये १। ५८-५६ श्लोकों पर 'शैलीगत ग्राधार' शीर्षक समीक्षा) इस दृष्टि से यह श्लोक परवर्ती है, मौलिक नहीं, मत: प्रक्षिन्त है।
- ३. विषयविरोध—१। ४-५ ग्रौर १। १४४ 'संकेतक' स्लोकों के अनुसार यह धर्मोत्पृक्ति का विषय प्रचलित है इसुसे सुम्बद्ध स्लोक ही यहां विषयसंगत कहलायेंगे, ग्रन्य

ग्रसंगत होंगे। इस विषयक्षेत्र में शास्त्र के ग्रधिकार का कथन विषयविरुद्ध है, ग्रतः प्रक्षिप्त है।

ब्रह्मावर्त्त देश की सीमा-

सरस्वतीहष्द्वत्योर्वेवनद्योर्येवन्तरम् । तं वेवनिमितं देशं ब्रह्मावतं प्रचक्षते ॥ १३६ ॥ [२ । १७] (७२)

(देवनद्योः सरस्वती-दृषद्वत्योः) देव ग्रर्थात् दिव्यगुण ग्रीर दिव्य ग्राचरण वाले विद्वानों के निवास सं युक्त सरस्वती ग्रीर दृषद्वती नदी-प्रदेशों के (यत् + ग्रन्तरम्) जो बीच का स्थान है (तम्) उस (देवनिर्मितम्-देशम्) दिव्यगुण एवं ग्राचरण वाले विद्वानों द्वारा बसाये ग्रीर निवास से सुशोभित देश को ('ब्रह्मावर्तम्' प्रचक्षते) 'ब्रह्मावर्त' कहा जाता है ॥१३६॥

[देव शब्द का 'दिव्यगुण ग्रोर ग्राचरण युक्त विद्वान्' शास्त्रप्रसिद्ध ग्रयं है। ग्रधिक जानकारी के लिए ३। ८२ पर 'देव' विषयक समीक्षा देखिए]!

महर्षि दयानन्द ने ब्रह्मावर्त्त के स्थान पर ग्रायविर्त्त पाठ ग्रहण करके निम्न व्याख्या दी है—

"(देवनद्योः सरस्वती-दृषद्वत्योः) देवनदियों—देव अर्थात् विद्वानों के संग से युक्त सरस्वती और दृषद्वती निवयों, उनमें सरस्वती नदी जो पिचम प्रान्त में वर्तमान उत्तर देश से दक्षिण समुद्र में गिरती है, जिसे सिन्धु नदी कहा जाता है और पूर्व में जो उत्तर से दक्षिण देशीय समुद्र में गिरतो है, जिसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं; इन दोनों निवयों के (यत् अन्तरम्) बीच (देवनिर्मितम्) विद्वानों आर्यों द्वारा सुशोभित (देशम्) स्थान (आर्यावर्त्तं प्रचक्षते) 'आर्यावर्त्तं' कहलाता है" ।। १३६ ।। ऋ० दया० पत्र वि० पृ० ६६—दिन्दो में अनूदित)

उन्होंने सत्यार्धप्रकाश में इस श्लोक के साथ १४१वां या २।२२वां श्लोक संयुक्त करके उसकी व्याख्या इस प्रकार की है—'उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र तथा सरस्वती, पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में दृषद्वती जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकलके बंगाल के आसाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम और होकर दक्षिण के समुद्र में मिली है, जिसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और जो उत्तर के पहाड़ों से निकलके दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है। हिमालय की मध्यरेखा से दिक्षण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यन्त विन्ध्याचल के भीतर

जितने देश हैं उन सबको ग्रार्यावर्त्त इसलिए कहते हैं कि यह ग्रार्यावर्त्त देव ग्रर्थात् विद्वानों ने बसाया ग्रीर ग्रार्यजनों के निवास करने से ग्रार्यावर्त्त कहाया है।' (पृ० २२४)

सदाचार का लक्षण-

तस्मिन्देशे य ग्राचारः पारंपर्यक्रमागतः।

वर्णानां सान्तरालानां स मदाचार उच्यते ॥१३७॥ [२।१८] (७३)

(तस्मिन् देशे) उस ब्रह्मावत्त देश में (वर्णानां सान्तरालानां पारम्पर्य-क्रमागतः यः स्राचारः) वर्णों स्रोर स्राश्रमां का जो परम्परागत स्रर्थात् वेदों के प्रारम्भ से लेकर उत्तरोत्तर क्रम से पालित जो स्राचार है। (सः) वह (सदाचारः + उच्यने) सदाचार कहलाता है।। १३७ ।। क्ष

अविद्युद्धि कि : सान्तरालानाम् का संगत श्रयं—(१) इस दलोक में टीकाकारों ने 'सान्तरालानाम्' पद का 'वर्णसंकर या संकीर्ण जातियां' अर्थ अशुद्ध एव मनुविरुद्ध किया है। यहां परम्परागत आचार को 'सदाचार' के रूप में परिभाषित किया है, जब कि वर्णसंकरों के आचार को मनुस्मृति में 'सदाचार' के अन्तर्गत ही नहीं माना, प्रत्युत निन्द्य आचार कहा है [१०। ५-७३]। अतः यहां इस पद का अर्थ 'आश्रम' ही करना चाहिए। मनुस्मृति का प्रतिपाद्य विषय वर्णों और आश्रमों के धर्मोंका वर्णन करना है, वही प्रतिपादित है। प्रतिपाद्य विषय से भिन्न विषय को लक्षण के अन्तर्गत ग्रहण करने की कोई संगति भी सिद्ध नहीं होती। इस दिष्ट से भी 'आश्रम' अर्थ ही उपयुक्त है। १। २ व्लोक में प्रयुक्त 'अन्तरप्रभवाणाम्' पद भी 'आश्रम' अर्थ का पोषक है और पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त हुआ है (विशेष जानकारी के लिए १। २ पर 'अनुशीलन' देखिए)।

(२) 'पारंपयंक्रम' से म्रिमिप्राय—यहां परम्परागत से म्रिभिप्राय 'सृष्टि-प्रारम्भ में वेदों के विधानों से प्रचलित म्राचरण' से है क्योंकि वर्णों-म्राश्रमों की परम्परा म्रौर किसी से प्रारम्भ नहीं हुई म्रिपितु वेदों से ही हुई है [१।२३,३१] वेदों से ही वर्णं-व्यवस्था, नामकरण म्रादि किये गये [१।२१,८७] ऐसी मनु की मान्यता है। इसकी पुष्टि इस वात से भी हो जाती है कि मनु वेदविहित म्राचरण को ही 'सदाचार मानते हैं [४।१५५,१।१०८ म्रादि]

ब्रह्मिषदेश की सीमा---

कुरक्षेत्रं च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः ।

एष ब्रह्माविदेशो वै ब्रह्मावर्तादनन्तरः।।१३८।।[२।१६]

श्चि [प्रचित्ति प्रयं — उस देश में ब्राह्मण ग्रादि ग्रौर ग्रम्बष्ठ रथकार आदि वर्ण संकर जातियों का कुलपरम्परागत जो ग्राचार है, वही 'सदाचार' कहा जाता है।। १३७॥ (२।१८)।]

(कुरुक्षेत्रं मत्स्याः पञ्चालाः च शूरसेनकाः) कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल ग्रीर शूर-सेनक (एषः) इनको मिलाकर बना (ब्रह्मावर्तात् +-ग्रनन्तरः) ब्रह्मावर्त्त से मिला हुग्रा (ब्रह्मिवदेशः) 'ब्रह्मिव देश' है ॥ १३८॥

#### अन्य शिलान : यह श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है--

- १. प्रसंगविरोध (१) यह श्लोक प्रचलित पूर्वापर प्रसंग को भंग करके मिलाया गया है। इसका प्रसंगविरोध अत्यन्त स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। धर्म के लक्षणों का विवेचन करते हुए १३६ वें श्लोक में 'सदाचार' का विवेचन प्रारम्भ किया है । पहले १३६ वें श्लोक में 'सदाचार' के ग्राधारभूत देश ब्रह्मावर्त की सीमा बतलायी ग्रीर फिर १३७ में उस देश के निवासी वर्णों और आश्रमस्थों के परम्परागत आचरण को 'सदा-चार' के रूप में प्रमाण माना। इसी बात को १३८ वें में पूर्ण किया है। चूं कि इस देश में रहने वाले बाह्मणों का चरित्र ग्रादर्श है, ग्रतः उनसे सब लोग ग्रपना-अपना चरित्र सीखें। इन तीनों इलोकों के वाक्य परस्पर जुड़े हुए हैं ग्रीर वह 'सदाचार' की चर्चा भी १३६ वें में जाकर पूर्ण होती है। इस श्लोक ने उस चर्चा के क्रम को भंग कर दिया है श्रीर सदा-चार के विवेचन में पृथक देश की सीमा का अत्रासंगिक कथन किया है। (२) इस श्लोक के म्राने से 'सदाचार' का विवेचन म्रव्यवस्थित हो गया । १३६ वें में सदाचार के आधार स्थान की सीमा वर्णित की ग्रौर १३७ वें में उसे सदाचार माना। अब, जिसे सदाचार माना है उसी को सीखने का कथन होना चाहिए, किन्तू १३८ में ब्रह्मािष देश का वर्णन स्ना गया ग्रीर फिर यह कहा गया कि इस देश के ब्राह्मणों से चरित्र की शिक्षा लें। 'सदाचार' तो ब्रह्मावर्त के निवासियों का आचरण हुआ, किन्तु शिक्षा ब्रह्मा देश वालों से;यह बेतुकी बात हो गई। इस प्रकार इस श्लोक से विवेचन ग्रस्त-व्यस्त हो गया है। ग्रतः यह श्लोक मौलिक नहीं है।
- २. विषय-विरुद्ध १२० वें (२।१) में विषय का प्रारम्भ करते हुए उसका संकेत भी दिया है कि 'यो धर्मः तं निबोधत' प्रधांत् 'धर्म के विषय में सुनो। १४४ वें [२।२२५] में इस विषय की समाष्ति का संकेत हैं 'एवा धर्मस्य यो योनिः समासेन प्रकीतिता।' ब्रह्मावर्त की सीमा का वर्णन तो 'सदाचार' नामक धर्म के लक्षण के विषय को परिभाषित करने के लिये किया ।या है। ग्रतः विषयसंगत है। किन्तु धर्म के विषय के अन्तर्गत किसी देश की सीमा को प्रदर्शित करना विषयान्तर बात है, ग्रतः यह इलोक विषयविरुद्ध है।

सारे संसार के लोग ब्रह्मावर्त के विद्वानों से चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥१३६॥[२।२०](७४)

(एतद देशप्रसूतस्य) इसी ब्रह्मावतं देश [१३६-१३७] में उत्पन्न हुए (म्रग्रजन्मनः सकाशात्) ब्राह्माणों = विद्वानों के सान्निध्य से (पृथिव्यां- सर्वमानवाः) पृथिवो पर रहने वाने सब मनुष्य (स्वंस्वं) ग्रपने-ग्रपने (चिरत्रं शिक्षेरन्) बाचरण ग्रर्थात् कत्तं व्यों की शिक्षा ग्रहण करें।। १३६॥ महिष दयानन्द ने उसी ग्रार्यावर्तं के पाठ के ग्रनुसार ग्रर्थं किया है—

"इसी ग्रायां वर्त में उत्पन्त हुए ब्राह्मणों ग्रयांत् विद्वानों से भूगोल के सब मनुष्य—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जूद्र, म्लेच्छ ग्रादि सब ग्रपने ग्रपने योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा ग्रीर विद्याभ्यास करें।" (स० ४० २७३) मध्यदेश की सीमा—

हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्यं यत्प्राग्विनशनादिष । प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीतितः ॥१४०॥ [२।२१] (७५)

(हिमवद्-विन्ध्ययोः मध्यं) [उत्तरमें] हिमालय पर्वत [ग्रीर दक्षिण में] विन्ध्याचल के मध्यवर्ती (विनशनात् + अपि यत् प्राक्) विनशन प्रदेश == सरस्वती नदी के लुप्त होने के स्थान से लेकर जो पूर्वदिशा का देश है (च) और (प्रयागात् प्रत्यक्) प्रयागप्रदेश से पश्चिम में जो देश है, वह (मध्यदेशः प्रकीतितः) 'मध्यदेश' कहा जाता है।। १४०।।

ग्रायविर्त्तं देश की सीमा---

म्रासमुद्रात्तु वे पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात् । तयोरेबान्तरं गिर्योरार्यावर्तं विदुर्बुघाः ॥१४१॥[२।२२] (७६)

(ग्रा-समुद्रात्तु वे पूर्वात्) जो पूर्व समुद्र से लेकर (ग्रा-समुद्रात्तु पिर्विमात्) पिर्विम समुद्रपर्यन्त विद्यमान (तयोः एव गिर्योः ग्रन्तरम्) उत्तर में हिमालय ग्रौर दक्षिण में स्थित विन्ध्याचल का मध्यवर्ती देश है, उसे (बुधाः ग्रार्यावत्तं विदुः) विद्वान् आर्यावर्त्तं कहते हैं ।। १४१ ।।
(ऋ० दया० पत्र० विज्ञा० ६६ हिन्दी-ग्रन्वाद)

वह स्रायावर्त्त यज्ञिय देश है, उससे परे म्लेच्छ देश—

कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः । स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥१४२॥[२।२३](७७)

(तु) ग्रौर (यत्र) जिस देश में (स्वभावतः कृष्णसारः चरित) स्वाभाविक रूप से कृष्णमृग विचरण करता है (सः) वह [१४१ में वर्णित] ग्रार्थावर्त देश (यज्ञियः देशः ज्ञेयः) यज्ञों से सम्बद्ध = पवित्र, श्रेष्ठ ग्रथवा श्रेष्ठ कर्मों वाले व्यक्तियों से युक्त देश है, ऐसा समभना। (ग्रतः परः तु) इस म्रार्यावर्त से म्रागे=परे तो (म्लेच्छदेशः) म्लेच्छभाषाभाषी व्यक्तियों म्रथवा म्रशिक्षित व्यक्तियों के देश हैं ।।१४२।। क्ष

"जो स्रायावर्त देश से भिन्न देश हैं वे दस्युदेश स्रोर म्लेच्छ देश कहाते हैं।" (स० प्र० २२५)

टीकाओं या भाष्यों में जो अर्थ मिलता है, वह प्रासिङ्गिक सिद्ध नहीं होता। (क) यतोहि, उस अर्थ के अनुसार इस क्लोक में 'यिजय' और 'म्लेच्छ' देशों की एक परिभाषा-सी बन जाती है, जब कि यहां पूर्वापर प्रसङ्ग में यिजय और म्लेच्छ देश की परिभाषाओं का कोई प्रसङ्ग नहीं बनता। (ख) यहां पूर्ववर्णन कुछ देशों की सीमाओं का है, और १४१ में उस प्रसङ्ग में आर्यावर्त की सीमा बतलायी है, अतः इस क्लोक का सम्बन्ध भी उसी के साथ बनता है। यह उसके प्रसङ्ग से विच्छिन्न क्लोक नहीं है। इस क्लोक में 'सः' पद इसे पूर्व क्लोक के साथ जोड़ने का संकेत करता है और 'तु' पद यह संकेत देता है कि उसी क्लोक की इसके साथ अनुवृत्ति है। पूर्व देश की विशेषता इसमें प्रदर्शित की है, इस प्रकार यह क्लोक उसका अर्थवाद है। (ग) पहले क्लोक में वर्णित देश का नाम 'श्रार्यावर्त' है और इस क्लोक में भी उसे यजीय परम्पराश्रों के आधार पर श्रार्यो अर्थे परम्परा वाले व्यक्तियों का देश बताया है। ''यजो वं अंष्ठतमं कर्म'' [शत० १।७।१।५] प्रमाण के अनुसार सभी श्रेष्ठ कर्मों को यज्ञ कहते हैं। उसके साथ इस क्लोक में कृष्ण-मृग विचरण करने की एक प्राकृतिक विशेषता भी अलग से कह दी है। इस प्रकार इस भाष्य का अर्थ प्रासङ्गिक एवं मनुसम्मत है।

(२) इलोकार्थ में याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रमारा-

इस भाष्य में जो अर्थ किया गया है वही प्राचीन मान्यता के अनुरूप है, इसकी पृष्टि याज्ञवल्क्य स्मृति के एक क्लोक से हो जाती है। इस क्लोक में यज्ञीय देश की परिभाषा नहीं है, और न कृष्ण मृग को यज्ञीय देश का आधार या लक्षण माना गया है, अपितु कृष्णमृग का विचरण करना आर्यावर्त की एक विशेषता मात्र प्रदर्शित की गई है। प्राचीन मान्यता भी यही है। धर्मों के कथन का प्रारम्भ करते हुए याज्ञवल्क्य स्मृति में इस बात को इसी रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा है—

मिथिलास्थः स योगीन्द्रः क्षणां ध्यात्वाऽत्रवीन्मुनीन् ।

यस्मिन् देशे मृगः कृष्णः तस्मिन् धर्मान् निबोधत ॥ ग्राचा० २ ॥

श्रर्थात्—िमिथिला निवासी उस योगीश्वर याज्ञवल्क्य ने थोड़ी देर विचार करके मुनियों से कहा—'जिस देश में काला मृग विचरण करता है या पाया जाता है, उस (ग्रायिवर्त) देश में ग्रनुष्ठेय धर्मों को सुनो'।।

(२) 'म्लेच्छ' शब्द का ग्रिभिप्राय--इस श्लोक में प्रयुक्त 'म्लेच्छ' शब्द विचार-

क्ष [प्रचित्तत म्रर्थ-जहाँ पर काला मृग स्वभाव से ही विचरण करता है, वह यज्ञीय' देश है, इसके स्रतिरिक्त म्लेच्छ देश है।।१४२॥]

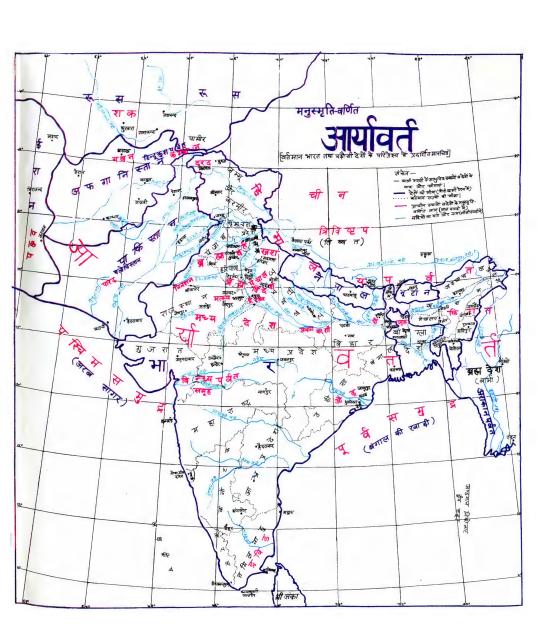

# मानचित्र का विवरण

## (क) आर्यावर्त की सीमाएँ—

पूर्व में, समुद्र तक और पश्चिम में, पश्चिम समुद्र तक। उत्तर में, हिमवान् (हिमालय) पर्वत (पश्चिम में हिन्दूकुश से लेकर पूर्व में असम और अराकान पर्वतमाला तक भारत की सम्पूर्ण उत्तरी सीमा पर फैली हुई पूरी पर्वत श्रेणी को हिमवान् पर्वत कहा जाता रहा है। कैलाश पर्वत आदि इसी के अंग हैं)। दक्षिण में, विन्ध्य पर्वत (आधुनिक भूगोलवेत्ताओं के अनुसार विन्ध्य पर्वत पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बिहार तक लगभग ७०० मील तक फैला हुआ है सतपुड़ा आदि इसी के भाग हैं)। इन दोनों पर्वत प्रदेशों और उनके मध्यवर्ती भूभाग को ''आर्यावर्त''कहा गया है (मनु० २। २२)।

मनुस्मृति में संक्षेप में आर्यावर्त का विस्तार प्रदर्शित किया गया है। इसमें परिगणित चारों दिशाओं के अन्तिम प्रदेशों से आर्यावर्त की सीमा सुनिश्चित हो जाती है और अन्य सभी प्रदेशों का उन्हीं में अन्तर्भाव हो जाता है। उत्तर में शक और चीन देशों से लेकर दक्षिण में द्रविड (तिमलनाडु) तक पश्चिम में पहलव (ईरान) प्रदेश से लेकर पूर्व में किरात प्रदेश (ब्रह्मपुत्र का पूर्व भाग) तक इसका विस्तार था। पश्चिम से पूर्व समुद्र भी इतना ही फैला है।

यहाँ प्रश्न होता है कि मनु ने केवल कुछ प्रदेशों का ही वर्णन क्यों किया? उत्तर में कहा जा सकता है कि यहाँ प्रसंगानुसार ही केवल आर्यों की व्यवस्था के उद्भव स्थान और उसको पूर्वतः अपनाने वाले केन्द्रीय भाग का वर्णन किया है, जिसे परवर्त्य साहित्य में "धर्मदेश" भी कहा गया है। आर्यावर्त के प्रदेशों में परिगणित प्रदेश "मध्यप्रदेश" संज्ञा सापेक्षिक है, जो इस बात का संकेत देती है कि उस समय प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य और दाक्षिणात्य प्रदेश भी आर्यावर्त के भाग थे, किन्तु उनमें कहीं कहीं अनार्य या आर्यों से वहिष्कृत लोग भी बसते थे, जबिक केन्द्रीय भाग में ऐसा नहीं था (मनु० १०।४५)। १०।४३-४४ प्रक्षित श्लोकों को यदि अनुश्रुति

के समान मान लिया जाये तो उनसे भी यही जानकारी मिलती है कि इन श्लोकों में परिगणित देश या जातियाँ इन श्लोकों की रचना से पूर्व आर्य थीं। इससे आर्य देशों के सुदीर्घ विस्तार का ज्ञान होता है (इ० महा० अनु० ३५.१७-१८)।

## (ख) आर्यावर्त के प्रदेश या जनपद—

(१) ब्रह्मावर्त — मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त प्रदेश को सर्वोच्च महत्त्व का प्रदेश माना है। वहाँ के निवासियों का आदर्श आचरण "सदाचार" है। सदाचार की शिक्षा का यह एकमात्र केन्द्र है (२।१६-१८,२०)। भौगोलिक दृष्टि से यह एक लघु प्रदेश था, जो सरस्वती और दृषदवती देवनदियों के मध्यवर्ती भूखण्ड पर स्थित था। महाभारत में भी इसे "धर्मक्षेत्र" कहा है।

वैदिक एवं लौकिक संस्कृत वाङ्मय में प्राप्त उल्लेखों के अनुसार, सरस्वती नदी, हिमालय पर्वतश्रेणी में शिवालिक-पहाड़ियों से उद्भूत होकर शिमला पटियाला (वर्तमान पंजाब प्रान्त) तथा सिरसा (वर्तमान हिरयाणा प्रान्त) के क्षेत्रों से प्रवाहित होकर ब्रह्मावर्त की पश्चिमोत्तरीय सीमाओं का निर्माण करती थी। इसकी भौगोलिक स्थिति बदलती रही है। वैदिक साहित्य के अनुसार यह पश्चिम समुद्र में गिरती थी, जर्बाक अवान्तर साहित्य के अनुसार यह पश्चिम समुद्र में गिरती थी, जर्बाक अवान्तर साहित्य के अनुसार यह राजपूताना (वर्तमान पश्चिमी राजस्थान) की मरुभूमि में विलुप्त हो गयी थी। यही स्थान "विनशन" नाम से प्रसिद्ध हुआ (तैति० सं० ७.२.१.४; शत० ब्रा० १.४.१.१४; ऐत० ब्रा० १९.१.२; कौषी० ब्रा० १२.२.३; महा० वन० ८२.१११, शल्य० ३७.१)।

हिमालय पर्वतश्रेणी में शिवालिक-पहाड़ियों से ही उद्भूत दृषद्वती नदी, ब्रह्मावर्त की पूर्वी और दक्षिणी सीमाओं का निर्माण करती हुई यमुना के समानान्तर प्रवाहित होकर कुरुक्षेत्र के दक्षिण की ओर से होती हुई सरस्वती नदी में मिलती थी (महा० वन० ५.२; ८३.४; २०४, २०५)। दोनों ही नदियों के तट ऋषियों, मुनियों, विद्वानों के निवास एवं आश्रमों से सुशोधित थे। इनके तटों पर यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता था। इसी कारण मनु ने इनको ''देवनदी'' कहा है। सम्प्रति, दोनों ही नदियों की पहचान को लेकर भूगोलवेताओं में मतभेद है। कुछ घग्घर को सरस्वती, चितंग या रक्षी को दृषद्वती

मानते हैं। अभी इन पर सुनिश्चित शोध की आवश्यकतः है।

(२) ब्रह्मर्षि देश — ब्रह्मावर्त के साथ लगते पूर्व दक्षिण प्रदेश को "ब्रह्मर्षि देश" नाम दिया गया है। इसमें निम्न जनपद परिगणित है—कुरुक्षेत्र (वर्तमान हरियाणा में इसी नाम से प्रसिद्ध एक जिला नगर और उसके पार्श्ववर्ती प्रदेश), मत्स्य (वर्तमान राजस्थान में जयपुर और अलवर तथा भरतपुर का कुछ क्षेत्र), पंचाल (वर्तमान उत्तरप्रदेश के बरेली, बदायूँ और फर्रुखाबाद जिलों के क्षेत्र), शूरसेन (मथुरा और आसपास का क्षेत्र) (मनु०२।१९)।

हमारे शोधकार्य के अनुसार यह श्लोक प्रक्षित घोषित हुआ है। इसकी पृष्टि भौगोलिक वर्णन से भी हो जाती है। यतोहि कुरुक्षेत्र ब्रह्मावर्त प्रदेश के अन्तर्गत आ जाता है, और शेष तीनों जनपद "मध्यदेश" की सीमा में समाविष्ट है। अतः इसकी पृथक् भौगोलिक संरचना मनुसम्मत सिद्ध नहीं होती। प्रतीत होता है, ब्रह्मावर्त के अनुकरण पर परवर्ती काल में यह नामकरण किया गया और उसके उपरान्त मनुस्मृति में इसका प्रक्षेप हुआ।

(३) मध्यदेश — उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में विध्यपर्वत, पूर्व में प्रयाग प्रदेश (आधुनिक इलाहाबाद) और पश्चिम में विनशन स्थान (वर्तमान पश्चिमी राजस्थान की मरुभूमि में सरस्वती नदी के लुत होने का स्थल) इनका मध्यवर्ती भूभाग "मध्यदेश" कहलाता था (मनु॰ २।२१)। यहाँ प्रयाग से नगर और जनपद दोनों का ग्रहण किया गया है, जिसमें काशी भी सम्मिलित थी।

#### (ग) अन्य जनपद—

मनु० १०।४३-४४ श्लोकों में बारह जातियों का नामोल्लेख है, जो देशाधारित या देश विशेष की संज्ञाएँ भी हैं। इनसे इन जनपदों के अस्तित्व का संकेत मिलता है। यद्यपि हमारे शोधकार्य के अनुसार ये श्लोक भी प्रक्षित हैं, तथापि सम्पूर्णता के लिए मानचित्र में इनको प्रदर्शित कर दिया गया है। वे हैं—

- (१) पौण्ड्रक बंगाल के दीनाजपुर, मालदह, राजशाही और बोगरा तथा रंगपुर (बाग्ला देश) के पश्चिमी क्षेत्र। राजधानी पुण्ड्रवर्धनपुर, आधुनिक ''महास्थान'' (जिला बोगरा)।
  - (२) औडू आधुनिक उड़ीसा का पुरी भुवनेश्वर का क्षेत्र

और पूर्वी उत्तरी क्षेत्र। उत्तर में जाजपुर तक था।

- (३) किरात ब्रह्मपुत्र की पूर्वी घाटी का क्षेत्र।
- (४) द्रविड—दक्षिण में कावेरी नदी के आसपास का क्षेत्र। वर्तमान तमिलनाडु प्रदेश।
  - (५) पल्हव वर्तमान ईरान (फारस) का पूर्वी क्षेत्र।
- (६) पारद—वर्तमान बलूचिस्तान (पाकिस्तान) में हिंगुला नदी प्रदेश और हिंगुलाज प्रदेशीय क्षेत्र।
- (७) शक शकों का मूलस्थान मध्य एशिया था। इनका निवास सायर और आक्सस (वक्षु) निदयों (वर्तमान रुस में) के समीपस्थ प्रदेश में माना जाता है। चीन की यूची जाति द्वारा खदेड़ें जाने के बाद इन्होंने पश्चिमी सीमान्त प्रदेशों में अपने प्रदेश बसाये और शनै:शनै: भारत के भीतरी प्रदेशों पर विजय प्राप्त की।
- (८) यवन—मूलतः यवन यूनान के निवासी थे। भारत से इनके सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन काल में थे। वहाँ से आकर कुछ यवन (यूनानी) आक्सस (वक्षु) नदी और हिन्दू कुश पर्वत के मध्यप्रदेश में बस गये थे। इस कारण उस क्षेत्र को ''यवन देश'' कहा गया है। बलख (अफगानिस्तान) इनकी राजधानी का क्षेत्र रहा है।
- (१) कम्बोज—दक्षिण-पश्चिम कश्मीर, वर्तमान ''पामीर'' और ''बंदख्यां'' का क्षेत्र (अफगानिस्तान)।
  - (१०) दर—उत्तर-पश्चिम कश्मीर का गिलगित, हंजा प्रदेश।
  - (११) खश—गढवाल और उसका उत्तरवर्ती क्षेत्र।
  - ( १२ ) चीन—वर्तमान चीन देश।

इनके अतिरिक्त भी दशम अध्याय में बहुत-सी ऐसी जातियों का उल्लेख है, जिन नाम पर परवर्ती काल में जनपदों का नाम पड़ा। जैसे-अन्ध्र, अम्बष्ट, मगध आदि। वहाँ इन जातियों को देशाधारित न मानकर ''वर्णसंकर'' सन्तान होने के कारण उस-उस नाम से विहित किया गया है। इस कारण इस मानचित्र में उन जातियों या जनपदों का उल्लेख नहीं किया गया है। णीय है। यहाँ म्लेच्छ शब्द का उत्तरकाल में रूढ़ 'मपिवत्र' या 'नीच' अर्थ नहीं है। 'म्लेच्छ प्रव्यवतभाषी' प्रथंवान् धातु से 'घल्' प्रत्यय के योग से म्लेच्छ शब्द बनता है। जिसका प्रयं है—'ऐसे मशिक्षित लोग जो अस्पष्ट—मशुद्ध भाषा बोलते हैं।' दूसरे शब्दों में इनको हम यह भी कह सकते हैं—'जिन्होंने वर्णाश्रम धर्मानुसार शिक्षा-दीक्षा प्राप्त नहीं की है, ऐसे व्यक्ति।' उपर्युक्त प्रसङ्ग देशों की सीमा बतलाने का है, ग्रतः मनु कहते हैं कि उपर्युक्त देशों की सीमा के मागे म्लेच्छ व्यक्तियों के देश हैं। उस समय प्रशिक्षित देश भी थे, तभी तो मनु संसार के उन सभी देशों के लोगों को 'ब्रह्मावर्त' में प्राकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं [१।१३६ (२।२०)]। यह सीमावर्णन का प्रसंग होने से उन लोगों के प्रति इस क्लोक में कोई हीन मान्यता का भाव प्रदर्शित नहीं किया गया है। मनु व्यक्तियों को हीन अगर मानते हैं तो कर्मणा मानते हैं, जन्मना नहीं; चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। उपर 'म्लेच्छ' का जो अर्थ प्रदर्शित किया है उसकी पुष्टि के लए उनका ही एक प्रमाण प्रस्तुत है—

मुखबाहुरपञ्जानी या लोके जातयो बहिः।

म्लेक्क्रवायः चार्यवायः सर्वे ते बस्यवः स्मृताः ॥१०।४५॥

यहां 'म्लेच्छों' के लिए 'म्लेच्छवाचः' प्रयोग व्यान देने योग्य है। द्विज कहाँ निवास करें---

> एतान्द्रिजातयो देशान्संश्रयेरग्प्रयत्नतः । श्रद्धस्य यस्मिन्कस्मिन्वा निवसेद् वृत्तिर्काशतः ॥१४३॥ [२।२४]

(द्विजातयः) द्विजाति अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग (एतान् प्रयत्नतः संश्रयेरन्) इन उपर्युक्त देशों में प्रयत्न करके आश्रय ग्रहण करें—निवास करें (वृत्ति-कश्चितः शूद्रः तुं) जीविका के प्रभाव से पीड़ित शूद्र तो (यस्मिन् कस्मिन् वा निवसेत्) जिस किसी देश में जाकर निवास कर सकता है।। १४३।।

अस्त हारिटा : १४३ वां श्लोक निम्न ग्राधार के अनुसार प्रक्षिप्त है-

(१) इस क्लोक से यह घ्वनित होता है कि द्विज मार्यावर्त से बाहर न जायें या न बसें। यह परवर्ती रूदिवादी मान्यता है। मनु ने अष्टम प्रध्याय में स्वयं देश-विदेशों में नौकाम्रों द्वारा व्यापार करने का उल्लेख किया है [८।१५७,४०६]। भौर प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी है कि द्विजों के अन्य देशों में शासन ग्रौर विवाह-सम्बन्ध ग्रादि रहे हैं। यह मान्यता निम्न प्रकार मनुविख्द है—

अन्तिविशेष—(क) १। १३६ [२।२०] में मनु ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 'ब्रह्मावर्त के निवासी विद्वानों से पृथिवीमण्डल के समस्त मानव ग्रपने-ग्रपने चित्रों-धर्मों की शिक्षा ग्रहण करें।' इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं (क) पृथिवी-मण्डल के ग्रन्य देशों में भी वर्णव्यवस्था थी ग्रीर मनु उन सभी वर्णवाले व्यक्तियों को ब्रह्मावर्तनिवासी विद्वानों से ग्रपने श्राचरणों की शिक्षां ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं। (ख) ग्रन्य देशों के जो लोग शिक्षा ग्रहण करके जायेंगे तो वे भी वैसा ही ग्राचरण रखेंगे जैसा ब्रह्मावर्त के विद्वानों का वर्णानुसारी ग्राचरणहै। इस प्रकार शिक्षा-दीक्षा

के ग्रनुसार प्रत्येक देश में वर्णव्यवस्था होगी । यहां द्विजों के लिए केवल 'ग्रायविर्त देश को ही निवास योग्य′ कहना उक्त मान्यता के विरुद्ध है ।

- (ग) मनु कर्म के आधार पर वर्ण का निश्चय मानते हैं, दश के आधार पर नहीं। कर्म के अनुसार वर्णव्यवस्था को अपनाकर व्यक्ति कहीं किसी स्थान पर रहता हुआ श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ कलहायेगा (इस मान्यता के लिए प्रमाण द्रष्टव्य हैं १। ६२— १०७ श्लोकों पर अनुशीलन समीक्षा में 'अन्तर्विरोध' आधार पर)। इस प्रकार देश के श्राधार पर द्विजों और शूदों के कर्त्तव्यों का कथन मनु की इस नान्यता के विरुद्ध है।
  - (घ) मनु की ये व्यवस्थाएं केवल ब्रायविर्तदेशीय लोगों के लिए ही नहीं हैं ब्रिपितु समस्त संसार के लिए हैं—"सर्वस्थास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थं स महाद्युतिः। मुखबाहूरुपञ्जानां पृथकं कर्माण्यकस्पयत्।" (१। ८७) ब्रतः इन्हें देश की सीमाग्रीं तक बांधना मनु के उद्देश्य के ही विरुद्ध है। इस प्रकार यह श्लोक प्रक्षिप्त है।
- (ड) मनु देश के प्राघार पर वर्णव्यवस्था नहीं मानते प्रिपितु शास्त्रानुसार कर्मव्यवस्था के प्राघार पर मानते हैं। इसीलिए मनु ने १०। ५६ [प्रन्यत्र १०। ४६] में यह
  स्पष्ट कर दिया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद वर्णों की दीक्षा से रहित जो लोग
  हैं, चाहे वे आर्य-भाषाएं ही क्यों न बोलते हों, वे दस्यु हैं। इस वचन से यह भी प्रघ्याहार
  होता है कि चोहे वे आर्यभाषामाषी लोग प्रार्यावतं या प्रन्य किसी भी देश में रहते हों,
  यदि उन्होंने वर्णों में दीक्षा नहीं ली है तो दस्यु हैं; और चाहे वे अन्यत्र देश में हैं, यदि
  दीक्षित हैं तो दस्यु नहीं, प्रार्थ हैं। इस मान्यता के प्राधार पर भी यह श्लोक प्रक्षिण है।
  - (२) आर्यावर्त देश को छोड़ कर अन्य देशों में आर्यों के जाने, बसने, व्यापार करने, विवाहादि सम्बन्ध बनाने के विषय में मनुस्मृति को आधार मानकर महर्षि दया-नन्द ने जो अपने विचार दिये हैं, उनके कुछ उद्धरण निम्न हैं—
  - (क) "इसी मार्यावर्त में उत्पन्त हुए ब्राह्मणों मर्यात् विद्वानों से भूगोल के सब मनुष्य—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दस्यु, म्लेच्छ ग्रादि सब अपनें-अपने योग्य विद्याचरित्रों की शिक्षा ग्रीर विद्याम्यास करें।" (स० प्र० २७३)
  - (ल) "मनुस्मृति में जो समुद्र में जाने वाली नौका पर कर लेना लिखा है वह भी आर्यावर्त से द्वीपान्तर में जाने के कारण है। और जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उसमें सब भूगोल के राजाग्रों को बुलाने को निमन्त्रण देने के लिये भीम, प्रजुंन, नकुल और सहदेव चारों दिशाग्रों में गये थे, जो दोष मानते होते तो कभी न जाते। सो प्रथम आर्यावर्त्तंदेशीय लोग व्यापार, राजकार्य्य ग्रौर अमण के लिये सब भूगोल में घूमते थे। ग्रौर जो आजकल खूतछात ग्रौर धर्म नष्ट होने की शंका है वह केवल मूर्यों के बहकाने और ग्रजान बढ़ने से है।" (स॰ प्र० दशम समु०)

सृष्टि एवं धर्मोत्पत्ति विषय की समाप्ति का कथन, वर्गाधर्मों का वर्णन प्रारम्भ—

एषा धर्म र वो योनिः समासेन प्रकीतिता । सम्भवत्वारा सर्वस्य, वर्णधर्मान्निबोधत ॥१४४॥ [२।२४] (७८) (एषा) यह (घर्मस्य योनिः) घर्म की उत्पत्ति [१।१२० से १३६ तक (ग्रयवा २ । १ से २ । २०)] (च) ग्रीर (ग्रस्य सर्वस्य संभवः) इस समस्त जगत् की उत्पति [१।५ से ६१ तक] (समासेन) संनेप से (वः प्रकीर्तिता) ग्राप लीगों को कही, ग्रवः (वर्णधर्मान्) वर्ण-धर्मों को (निवोधत) सुनो—॥१४४॥

अद्भुट्योट्डन् : (१) मनुस्मृति में मध्याय-विभाजन मौलिक नहीं— प्रथम प्रध्याय की समाप्ति इस श्लोक के बाद होनी चाहिए,११६ वें श्लोक के पश्चात् प्रध्याय की समाप्ति करना त्रुटिपूर्ण है। मनुस्मृति में प्रध्यायों का विभाजन मौलिक नहोकर परवर्ती है।

विभाजनकत्ता ने विषयों को अध्यायों का आधार बनाया है, जैसे-प्रथमाध्याय में मुख्टच त्यत्ति भौर धर्मोत्यत्ति विषय हैं, द्वितीय में ब्रह्मचर्याश्रम के धर्म, त्तीय में गृहस्य से सम्बद्ध धर्म, आदि । किन्तु प्रथम ग्रध्याय का विभाजन विषयसंगत नहीं है। पता नहीं विभाजनकत्ता की किस भ्रान्ति के कारण यह त्रृटि रह गयी है। प्रथम अध्याय में एक-दूसरे से सम्बद्ध दो विषय हैं- सुष्टच त्यति और धर्मोत्यति। पारस्परिक घनिष्ठ सम्बद्धता के कारण मन् ने इन दोनों विषयों को एक मूख्य विषय मानकर वर्णित किया है। १।२ में मनुसे महर्षियों ने धर्मों के कथन करने की प्रार्थना की थी। धर्मकथन के लिए भूमिका के रूप में धर्मोत्पत्ति, धर्मस्रोत ग्रादि का भी बत-लाना आवश्यक था, भौर ये जगदाश्रित हैं -- जगदुत्पत्ति के पश्चात ही धर्म की उत्पत्ति, आवश्यकता और स्थिति बनती है-अतः इस रिष्टि से ग्रावश्यक समक्रकर मनू ने मुष्टि-उत्पत्ति का भी वर्णन किया है। १।४-५ में इस मृष्ट्युत्पत्ति विषय का संकेत-पूर्वक प्रारम्भ है भीर १। ६१ में कर्मों की रचना के साथ वह पूर्ण होता है तथा १०८ वें इलोक से धर्म का प्रसंग प्रारम्भ होकर १।१४४ ब्रिन्य संस्करणों के अनुसार २। २५] में समाप्त होता है। १। १४४ में मनू ने एकसाय ही इत विषयों की पूर्णता का संकेत दिया है--"एवा धर्मस्य वो योनिः" संभवत्वास्य सर्व "" जब मनु ने स्वयं उसका समापन एकसाय भीर १४३ वें के बाद कहा है, तो स्पष्ट है कि इससे पूर्व उस विषय को खण्डित नहीं किया जा सकता। यदि इन दोनों विषयो में एक सुष्टच त्यत्ति विषय की पूर्णता पर ही श्रध्याय-विभाजन किया जाता,तो उसे भी एक ही विषय से युक्त होने के कारण स्वीकार्य मान लिया जा सकता था किन्त परम्परागत श्रध्याय-विभाजन में तो प्रसंग भी तोड़ रखा है। धर्म के भूमिका रूप १०८—११० इलोक तो प्रथम प्रध्याय में रह गये और शेष धर्म-वर्णन प्रसंग द्वितीय ग्रध्याय में चला गया। इस प्रकार प्रसंग ही विखण्डित हो जाता है। १४४ वें के बाद ग्रध्याय में विभाजन होने से न तो प्रसंग ही खण्डित होगा और न विषय, ग्रपितु मनु के संकेत के अनुसार म्राच्याय की पूर्णता होती है। द्वितीय म्राच्याय के ये २५ इलोक प्रथम म्राच्याय में परिगणित हो जाने से द्वितीय प्रष्यायों का विभाजन भी वैज्ञानिक श्रीर सूक्यवस्थित रूप से हो जायेगा। मन्य मध्यायों की भांति उसका—'ब्रह्मचयश्रिम के धर्म' यह एक ही मुख्य

विषय रह जायेगा। इस प्रकार कई त्रुटियों के कारण परम्परागत अध्यायविभाजन गलत है, प्रथम अध्याय की समाप्ति १।१४४ (२।२५ अन्य प्रकाशनों में) के बाद होना चाहिए (अन्य जानकारी के लिये भूमिका में 'अध्याय-विभाजन' शीर्षक अध्याय पढ़िये) (२) सनुस्मृति में बर्णों और आश्रमधर्मों का साथ-साथ वर्णन—

यहां केवल 'वर्णबर्मान्निबोषत' ग्रीर १०।१६१ में "एवा धर्मविधिः कृत्स्नद्रचा-तुर्वर्थस्य कीर्तितः" इस उपसंहारात्मक पद को पढ़कर यह जिज्ञासा होती है कि मनु से प्रदन वर्णों ग्रीर प्राश्रमों [१।२] दोनों का किया था फिर विषय-संकेतक इलोकों में केवल वर्णधर्म की ही बात क्यों कही ? इसका समाधान मनु-शैली ग्रीर ग्रन्य इलोकों से हो जाता है। उसे इस प्रकार समक्षना चाहिए—

(१) मनुस्मृति की यह शैली है कि उसमें प्राश्रमों के धर्म वर्णों के साथ-साथ चलते हैं। वर्णों के सुदीघं विषय के अन्तर्गत ही आकर वे छठे प्रध्याय में ब्राह्मण वर्णों के धर्मों के साथ-साथ ही समाप्त हो जाते हैं। और, छठे प्रध्याय में प्राश्रमधर्मों की पूर्णता के साथ-साथ ब्राह्मण वर्णों के धर्म और ब्यावहारिक कर्तंच्य भी पूर्ण हो जाते हैं। छठे प्रध्याय तक के चारों प्राश्रमों के धर्म और ब्यावहारिक कर्तंच्य सभी द्विजों के लिए एक सदृश पाल-नीय हैं। जो विधान इन प्रध्यायों में कहे हैं, ब्राह्मण के वही धर्म-कर्म हैं [१। ८८]।

उसके पश्चात् शेष वर्णों के व्यावहारिक कर्त्तव्यों का कथन—'क्षत्रियों' के लिए सप्तम, श्रष्टम श्रष्ट्याय श्रौर नवम के ३२५ वें श्लोक तक पूर्ण होता है। वैश्यों का ६।३२६ से ३३३ [इस संस्करण में १०। १ से १०। ८ तक] तथा शूद्र के कर्त्तव्यों का कथन ६। ३३४-३३५ [इस संस्करण में १०। ६-१० तक] पूर्ण हो जाता है।

- (२) इस मध्य द्वितीय प्रध्याय में ब्रह्मचर्यात्रम, तृतीय से पञ्चम प्रध्यायों में ग्रहस्थात्रम, पष्ठ में वानप्रस्थ ग्रीर संन्यासात्रम का वर्णन है। ग्रात्रमधर्मों को वर्णधर्म-विषय के ग्रन्तर्गत मानकर उन-उन विषयों के प्रसंगसंकेतक क्लोकों तथा उपसंहारात्मक क्लोकों से उसका कथन भी किया है [२।४३ (२।६८), २।२२४ (२।२४६), ३।२,६७,२०६,४।१,२५६,५।१६६,६।१,३३,८७-६०] बादि।
- (३) इसी प्रकार इन ग्रघ्यायों में द्विज वित्र, बाह्यण शब्दों का स्थान-स्थान पर पर्यायवाचीरूप में प्रयोग है।
- (४) मनु ने संभवतः इसी शैली के अनुरूप १।२ और १।१३७[२।१६] में भाश्रम के लिए पर्यायवाची रूप में 'अन्तरप्रभव' और 'सान्तराल' शब्दोंका प्रयोग किया है, इसका अर्थ बनता है—'वर्णानाम् अन्तरे प्रभवः उत्पत्तिः स्थितिः येवां ते अन्तरप्रभवः== आश्रमाः।" इसी शैली के अनुरूप आश्रमों का वर्णंधर्मों के अन्तर्गत ही कथन है। यह मनु की शैली है। [इस विषय पर विस्तृत विवेचन मनुस्मृति-अनुशीलन में इष्टब्य है]।

इति मर्जुव मनुत्रोक्ताया सुरेन्द्रकुमारकृतिहर्ग्यामाचामाव्यसमन्वितायाम् अनुशीलन-समीक्षा-विमूचितायाम् मनुस्मृतौ 'जगबुत्पत्ति-वर्मोत्पत्तिः' नामात्मकः प्रथमोऽध्यायः ॥

# अथ द्वितीयोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-'अनुशोलन' समीक्षाभ्यां सहितः]

(संस्कार एवं ब्रह्मचर्याशम-विषय)

(संस्कार २।१ से २।४३ तक)

संस्कारों को करने का निर्देश ग्रीर उनसे लाभ-

वैदिकैः कर्मभः पुण्यैनिषेकादिद्विजन्मनाम्।

कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥१॥ [२।२६] (१)

इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि (वैदिक: पुण्यै: कर्मभि:) वेदोक्त पुण्यरूप कर्मों से (द्विजन्मनाम्) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ग्रपने सन्तानों का (निषेकादि: शरीरसंस्कार: कार्यै:) निषेकादि [=गर्भाधान ग्रादि] संस्कार करें, जो (इह च प्रेत्य पावन:) इस जन्म वा परजन्म में पवित्र करने वाला है।। १।। (स० प्र० २५७)

अन्य क्यी क्या संस्कारों के उद्देश्य और लाभ पर प्रकाश डालते हुए ऋषि दयानन्द लिखते हैं—"जिस करके शरीर और ग्रात्मा सुसंस्कृत होने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो सकता है ग्रीर सन्तान ग्रत्यन्त योग्य होते हैं। ग्रतः संस्कारों का करना सब मनुष्यों को ग्रांत उचित है।" (सं० वि० भूमिका)

संस्कारों से बुरे संस्कारों का निवारण-

गार्भें हों मैर्जातक मंचील मौञ्जीनिबन्धनैः। बैजिकं गाभिकं चैनो द्विजानामपमुज्यते ॥ २॥ [२।२७] (२)

(गार्भें:) गर्भगुद्धिकारक गर्भकालीन ग्रयात् गर्भाघान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन संस्कारों से (जातकर्मचौल-मौञ्जीनिबन्धनेः) [जाते जन्मनि शैशवावस्थायां क्रियते यत् संस्कारकर्मं तत् जातकर्मं जन्म होने पर शैशवावस्था में जो संस्कार किये जाते हैं, वे जातकर्मं कहलाते हैं। उनमें जातकर्मं [२।४] नामकरण [२।५-६], निष्क्रमण [२।६], ग्रन-प्राशन [२।६]; ग्रौर चौल ग्रर्थात् चूडाकर्म [२।१०], तथा मेखला-बन्धन प्रथात् उपनयन एवं वेदारम्भ ग्रादि [२।११-४३॥२।४४,४६-२२४] (होमैं:) यज्ञ से सम्पन्न किये जाने वाले संस्कारों से (द्विजातीनाम्) द्विज बानकों के (बैजिकम्) बोज-सम्बन्धी=गरम्परागत पैतृक-मातृक ग्रंशों से उत्पन्न होने वाले (च) ग्रौर (गाभिकम्) गर्भकाल में माता-पिता से प्राप्त होने वाले (एनः) बुरे ग्राचरण के संस्कारजन्य दोष एवं शारीरिक ग्रगु-द्वियां (ग्रपमुज्यते) दूर हो जाते हैं ग्रर्थात् इन संस्कारों के करने से बालकों के बुरे संस्कार मिटकर शुद्ध-श्रेष्ठ संस्कार बनते हैं ॥२॥॥

अर्जुटर्रिट्जन्तः इस क्लोक के अर्थ की व्यापकता पर श्रीर संस्कारों की संख्या सम्बन्धी मान्यता पर विस्तृत विवेचन करना पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। क्योंकि, प्रचलित टीकाग्रों में इस क्लोक का श्रर्थ संकुचित एवं श्रपूर्ण मिलता है तथा मनु ने संस्कार कितने माने हैं, इस विषय में श्रनेक लेखकों को आन्ति हुई है।

- (क) 'गार्भें:' ग्रांवि पदों में अयंग्यापकता (१) सर्वप्रथम संस्कारों के परि-गणन प्रसङ्ग में मनु की शैली को समक्ष लेना उपयोगी होगा। क्योंकि उस समय संस्कार बहुप्रचलित सर्वप्रसिद्ध कृत्य थे, ग्रतः मनु ने कहीं किसी संस्कार का केवल नामोल्लेख ही कर दिया, जैसे — निषेक संस्कार [२।१–२ में] किन्तु विधि नहीं दी। कहीं सांकेतिक रूप में एक सम्बन्ध के संस्कारों का परिगणन कर दिया है, जैसे 'गार्भें:' कहने से सभी गर्भकालीन संस्कारों — गर्भाधान, पुँसवन, सीमन्तोन्नयन का ग्रन्तर्भाव हो गया, तो कहीं इस क्लोक में सबका नामोल्लेख न करके विधिवर्णन में उनका कथन कर दिया है, जैसे नामकरण, निष्क्रमण, ग्रन्नप्राशन का [२।४–६]। जिस संस्कार के विषय में मनु को जितना स्पष्टीकरण ग्रभीष्ट था, उतना ही किया है।
- (२) इस शैली के समभने के पश्चात् ग्रब इस श्लोक के शब्दों के ग्रयं की व्याप-कता पर विचार किया जाता है। (क) इस श्लोक में 'गार्भें:' शब्द बहुवचनान्त है, जिसका अर्थ है—'गर्भ-सम्बन्धी' या 'गर्भकालीन सभी संस्कार'। ग्रगर मनु को केवल गर्भा-धान संस्कार का परिगणन करना ही ग्रभीष्ट होता तो वे बहुवचन का प्रयोग नहीं करते। यह बहुवचनान्त प्रयोग ही यह सिद्ध करता है कि मनु इस शब्द से सभी गर्भ-कालीन संस्कारों के परिगणन की अभीष्टता का संकेत करना चाहते हैं। वे गर्भकालीन संस्कार तीन हैं— १. गर्भाधान, २. प्रसवन, ३. सीमन्तोन्नयन।
- (ख) इसी प्रकार इस क्लोक में 'जातकमं' भी केवल एक संस्कार का वाचक न होकर जन्म के उपरान्त कैंशव काल में होने वाले सभी संस्कारों का उपलक्षण है। यह इस बात से सिद्ध होता है कि मनु ने विविवर्णन प्रसंग में जातकमंं के पश्चात् उन सभी का पृथक्-पृथक् उल्लेख किया है। वे हैं—१. जातकमंं [२।४], २. नाम-करण [२। ५-६]; निष्क्रमण [२।६], अन्तप्राद्यान [२।६]।

<sup>%[</sup>प्रचलित अर्थ—गर्भ शुद्धिकारक हवन, चूडाकरण ग्रौर मौस्त्रीबन्धन (यज्ञो-पवीत) संस्कारों से द्विजों के वीर्य एवं गर्भ से उत्पन्न दोप नष्ट हो जाते हैं।।२७।।

(ग) इसी प्रकार 'मौञ्जीबन्यन' भी ग्रपने अन्तर्गत दो संस्कारों का अन्तर्भाव किये हुए है—एक उपनयन ग्रौर दूसरा—वेदारम्भ । क्योंकि ब्रह्मचारी उपनयनदीक्षा के अवसर पर मेखलाधारण करता है ग्रौर वेदाध्ययन समाप्ति पर्यन्त उसे धारण कर रखता है। इस प्रकार इस नाम में व्यापक भाव है।

#### (३) मनुस्मृति में सोलह संस्कार---

इस विवेचन के उपरान्त ग्रव इस जिज्ञासा का समाधान भी निकल श्राता है कि मनु ने श्रपनी स्मृति में कितने संस्कारों का उल्लेख किया है। कोई मनुसम्मत १२ संस्कार मानते हैं, तो कोई कम-ग्रधिक। वास्तविकता यह है कि मनु ने सांकेतिक, नामोल्लेख या विधिवर्णन के रूप में १६ संस्कारों का वर्णन किया है। पाठकों के परि-ज्ञान के लिए उनके वर्णनस्थल एवं ग्रयं का यहां तालिका के रूप में दिग्दर्शन कराया जाता है—

| सोलह संस्कारों की विवरएा-तालिका               |                                                                                                                                      |                                                      |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| संस्कार नाम<br>संस्या                         | संस्कार का उद्देश्य एवं विधि                                                                                                         | मनुस्मृति में<br>वर्णनस्यल                           |  |  |
| (प्रत्येक संस्कार यज्ञपूर्वक सम्पन्न होता है) |                                                                                                                                      |                                                      |  |  |
| १. गर्माघान संस्कार                           | सन्तानप्राप्ति के लिए वीर्यंनिपेचन द्वारा<br>गर्भस्थापन करना (ग्रहाश्रमी होने पर)                                                    | [२।२ में 'गार्मेंंः'<br>पद से और २।१,<br>२।११७ में]। |  |  |
| २. <b>पुंसवन</b>                              | स्त्री के गर्भाघान के चिह्न प्रकट होने<br>पर दूसरे या तीसरे मास में पुत्रोत्पत्ति<br>के उद्देश्य से यज्ञपूर्वक की जानेवाली<br>विधि।  | [२।२ में 'गार्मेंंः'<br>पद के अन्तर्गत]              |  |  |
| ३. सीमन्तोन्नयन                               | गर्भ के चतुर्थ मास में गर्भस्थिरता,<br>पुष्टि एवं स्त्री के ग्रारोग्य के लिए की<br>जन्ने वाली विधि।                                  | [ " "]                                               |  |  |
| ४. जातकर्ष                                    | शिशुजन्म के समय किया जाने वाला<br>संस्कार जिसमें सोने की शलांका से<br>वालक को असमान मात्रा में थोड़ा-सा<br>मधु और घृत चटाया जाता है। | [२।४ में]                                            |  |  |

| <b>¥</b> .  | नामकरण             | जन्म के १० वें, बारहवें या किसी भी     |                                              |
|-------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |                    | सुखमय दिन में बालक का नाम रखना।        | [२।५–= में]                                  |
| €.          | निष्कमरा           | अधिक से ग्रधिक चतुर्थ मास में बालक     |                                              |
|             |                    | को घर से बाहर भ्रमण कराने के लिए       | [२।६ में]                                    |
|             |                    | निकालना प्रारम्भ करना ।                |                                              |
| ७.          | भन्नप्राश <b>न</b> | लगभग छठे मास में बालक को म्रन्त        |                                              |
|             |                    | <b>ग्रादि सुपाच्य पौ</b> ष्टिक भोजन का | [२।६ में]                                    |
|             |                    | प्रारम्भ कराना ।                       | -                                            |
| ۲.          | मुण्डन (चूडाकर्म)  | प्रथम या तृतीय वर्ष में बालक का        |                                              |
|             | , , ,              | मुण्डन संस्कार कराना ग्रर्थात् प्रथम   | [२।३४ में]                                   |
|             |                    | बार सिर के केश उतारना।                 |                                              |
| ξ.          | उपनयन              | बालक को शिक्षा के लिए गुरु के समीप     |                                              |
|             |                    | गुरुकुल में ले जाकर छोड़ना और गुरु     | [२।११–४३ में]                                |
|             |                    | द्वारा उसे यज्ञोपवीत की दीक्षा देना।   |                                              |
| १०.         | वेदारम्भ           | गुरु के पास रहकर श्रेष्ठ शिक्षा-दीक्षा |                                              |
|             |                    | ग्रहण करते हुए वेदों को पढ़ना।         | [२।४४-२२४ में]                               |
| ११.         | केशान्त            | युवावस्था के प्रारम्भ में केशकर्त्तन   |                                              |
|             |                    | कराना ।                                | [२।४०]                                       |
| <b>१</b> २. | समावर्तन           | वेदों का मध्ययन भीर शिक्षा प्राप्त     |                                              |
|             |                    | करके गृहाश्रम को घारण करने के लिए      | [३।१-३ में,                                  |
|             |                    | स्नातक वनकरगुरुकुल को छोड़ घर          | २।२२०–२२२                                    |
|             |                    | में माना।                              | भी द्रष्टव्य]                                |
| ₹₹.         | विवाह              | गृहस्थाश्रम में जाने के लिए स्त्री भौर |                                              |
|             |                    | पुरुष का सम्बन्ध होना (२५ वर्ष की      | [३।४–६२-में]                                 |
|             | एवं                | आयु के पश्चात्)।                       |                                              |
|             | गृहाश्रम           | विवाहोपरान्त गृहस्य के धर्म ग्रौर      |                                              |
|             | मंस्कार            | कृत्यों का पालन करते हुए सन्तानो-      | [३।६७-२८६,                                   |
|             |                    | त्पत्ति करना ।                         | सम्पूर्ण चतुर्थ ग्रीर<br>पंचमग्रध्यायों में] |
|             |                    | N.S                                    |                                              |
| <b>6</b> K. | बानप्रस्थ          | सन्तानों के स्वावलम्बी होन पर या ५०    | F - A 3/3                                    |
|             |                    | वर्षं की ग्रायु के परचात् घर को त्याग  | [६।१–३२ में]                                 |
|             |                    | कर वन में रहते हुए तपस्या एवं          |                                              |
|             |                    | ईश्वरभक्ति करना। वनस्य की दीक्षा       |                                              |
|             |                    | लेने का संस्कार।                       |                                              |

१५. संन्यास

सांसारिक भोग ग्रादि की भावनाग्रों का और सर्वस्व का त्याग करके, पूर्ण वैरागी बन, परोपकारार्थ विचरण करने की दीक्षा लेना तथा ब्रह्म में लीन रहकर मोक्ष-प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना।

[६।३३-६७ में, १२।=२-१२५ भी द्रष्टब्य]

१६. ग्रन्त्येष्टि

प्राणों के निकल जाने पर शरीर का [५।१६७ में] दाहकर्म होना।

(४) 'एनः' का अर्थ — एनः का अर्थ यहां पापक्षीणता नहीं है अपितु 'बुरे आचरण से उत्तनन दुष्ट संस्कार' यह अर्थ है। 'ईयते आप्यते दुः खम् अनेन इति एनः अधर्माचरणम् तज्जन्यः संस्कारबोषः शरीराशुद्धिक्च ।' 'इण्गती' धातु से 'इणः आगसि' (उणादि ४।४६८) सूत्र से असुन् प्रत्यय और नुडागम से 'एनस्' शब्द सिद्ध होता है। इसकी पुष्टि २।७७ [२।१०२] क्लोक से भी हो जाती है। वहाँ 'एनस्' के प्रयोग के साथ 'मलम्' का भी पर्यायवाची रूप में प्रयोग है जिसका अर्थ संस्कारदोप की मलिनता का नष्ट हो जाना है।

वेदाघ्ययन, यज्ञ, व्रत ग्रादि से ब्रह्म की प्राप्ति---

स्वाध्यायेन वर्तर्होमेस्त्रैविद्येनेज्यया सुतै:। महायज्ञैस्च यज्ञैस्च बाह्यीयं क्रियते तनुः॥३॥ [२।२८] (३)

"(स्वाध्यायेन) सकल विद्या पढ़ने-पढ़ाने (त्रते ) ब्रह्मचर्य सत्यभाष-णादि नियम पालने (होमैं:) ग्रग्निहोत्रादि होम, सत्य का ग्रहण, ग्रसत्य का त्याग ग्रीर सब विद्याग्रों का दान देने (त्रैविद्येन) वेदस्य कर्म-उपासना-ज्ञान विद्या के ग्रहण (इज्यया) पक्षेष्टचादि करने (सुतै:) सुवन्तानोत्पत्ति (महायज्ञै:) ब्रह्म, देव, पितृ, वैश्वदेव ग्रीर ग्रतिथियों के सेवन रूप पंचमहा-यज्ञ ग्रीर (यज्ञै:) ग्रग्निष्टोमादि तथा शिल्पविद्याविज्ञानादि यज्ञों के सेवन से (इयं तनु:) इस शरीर को (ब्राह्मी क्रियते) ब्राह्मी ग्रर्थात् वेद ग्रीर परमे-ध्वर की भित्रत का ग्राधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनता है। इतने साधनों के बना ब्राह्मण-शरीर नहीं बन सकता"। । ३।। (स० प्र०४०)

"(स्वाघ्यायेन) पढ़ने-पढ़ाने (जपै:) विचार करने-कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, सम्पूर्ण वेदों को शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, स्वरोच्चारणसहित पढ़ने-पढ़ाने (इज्यया) पौर्णमासी इष्टि आदि के करने, पूर्वोक्त विधिपूर्वक (सुतै:) धर्म से सन्तानोत्पत्ति (महायजै: च) पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञ. देवयज्ञ, पितृ-यज्ञ, वैश्वदेवयज्ञ और अतिथियज्ञ (यज्ञैश्च) अग्निष्टोमादि यज्ञ, विद्वानों का संग-संस्कार, सत्यभाषण, परोपकारादि संस्कर्म और सम्पूर्ण शिल्पविद्यादि पढ़के दुराचार छोड़ श्रेष्ठचार में वर्तने से (इयम्) यह (तनुः) शरीर (ब्राह्मी) ब्राह्मण का (क्रियते) किया जाता है।" (स॰ प्र॰ ८६)

"मनुष्यों को चाहिए कि धर्म से वेदादिशास्त्रों का पठन-पाठन, गायत्रीप्रणवादि का ग्रयं विचार, ध्यान, ग्राग्निहोत्रादि होम, कर्म-उपासना ज्ञानिवद्या, पौर्णमास्यादि इष्टि, पंचमहायज्ञ, ग्राग्निष्टोम ग्रादि, न्याय से राज्यपालन, सत्योपदेश ग्रोर योगाम्यासादि उत्तम कर्मों से इस शरीर को (ब्राह्मी) ग्रयात् ब्रह्मसम्बन्धी करें। (सं० वि० १८१)

जातकर्म संस्कार का विधान---

## प्राङ्नाभिवर्धनात्पुंसो जातकर्म विधीयते । मन्त्रवत्प्राज्ञनं चास्य हिरण्यमधुर्सीपवाम् ॥ ४ ॥ [२।२६] (४)

(पुंसः) बालक का (जातकर्म) जातकर्म संस्कार (नाभिवर्धनात्-प्राक्) नाभि काटने से पहले (विधीयते) किया जाता है (च) ग्रौर इस संस्कार में (ग्रस्य) इस बालक को (मन्त्रवत्) मन्त्रोच्चारणपूर्वक (हिरण्य-मधु-सर्पिषाम्) सुवर्ण, शहद ग्रौर घी ग्रर्थात् सोने की शलाका से [ग्रसमान मात्रा में] शहद ग्रौर घी (प्राशनम्) चटाया जाता है।। ४।।

अस्तुर्होटिन्दा: 'वर्धन' शब्द का विवेचन—(१) 'वर्धनम्' शब्द 'वर्ध छेदनपूरणयोः' धातु से लयुट् प्रत्यय के योग से बना है, अतः उसका अर्थ 'काटना' है। बालक के उत्पन्न होने के पश्चात्,नाभि काटने से पूर्व, इस संस्कार की श्लोकोक्त प्रक्रिया सम्पन्न की जाती है। वह इस प्रकार की जाती है। बालक के उत्पन्न होने पर प्रथम गर्भाशय की झिल्ली से उसके नाभिस्थ नाल को पृथक् किया जाता है और सिरे को बांघ दिया जाता है। पुनः नाभि से कुछ इंच छोड़कर उस नाल को दो स्थानों से अच्छी प्रकार बांघा जाता है, जिससे कि बालक का रक्त न वहे। शेप भाग को काटकर पृथक् कर दिया जाता है। इसी को नाभिवर्षन' क्रिया कहते. हैं। इस किया से पूर्व शहद और घी चटाना विहित है। दूसरा इसका अभिप्राय यह है कि नाभिवर्षन से पूर्व जातकमें संस्कार प्रारम्भ किया जाता है। प्रसव समय निकट आने पर बालक का जिता प्रमूता पर जलप्रोक्षण करना है(द्र० पार०ग्० मूप ११६११; गोमिल०२।७, ४२।१७) पुरोहितयज्ञस्थल पर बैठ पुण्याहवाचन करता है।

(२) महर्षि दयानन्द ने संस्कारिविधि में इस प्रक्रिया की इस प्रकार विहित किया है— ''तत्पक्चात् घी और मधु दोनों बराबर मिलाके जो प्रथम सोने की शलाका कर रक्खी हो उस से बालक की जीभ पर—'ग्रोक्ष्म' यह ग्रक्षर लिखके उस के दक्षिण कान में ''वेदोसीति''—तेरा गुष्त नाम वेद है, ऐसा सुनाके पूर्व मिलाये हुए घी ग्रीर मधुको उस सोने की शलाका से बालक को नीचे लिखे मन्त्र से थोड़ा-थोड़ा चटावे।"
(सं० वि० ४७)

द्यों प्रते बदानि मधुनो धृतस्य वेद सिवत्रा प्रसूतं मघोनाम् । द्यायुष्मान् गुप्तो देवतामिः शतं जीव शरदो लोके सस्मिन् ॥ [ग्राश्व गृ० सू० १ । ५१ । १] (सं० वि० ४०)

#### (३) जातकर्म में गृहसूत्रों के प्रमाण--

गृह्यसूत्रों ने मनुविहित विधि को ही ग्रहण किया है। ग्राश्वलायन गृह्यसूत्र १।१५।१ में जातकर्म में निम्न विधान विणत है— "कुमारं जातं पुराऽन्यैरालम्मात् सिपमधुनी हिरण्यनिकाषं हिरण्येन श्राह्मयेत् ॥" ग्रर्थात्—वालक के जन्म के पश्चात् दूसरों के हाथों में देने से पूर्व उसे स्वर्णपात्र में मिलाकर सोने की शलाका से शहद ग्रीर घी चटाये।

नामकरण संस्कार-

नामधेयं दशस्यां तु द्वादश्यां वाऽस्य कारयेत् । पूण्ये तियौ मुहुर्ते वा नक्षत्रे वा गुरुगन्विते ॥४॥[२।३०](४)

(ग्रस्य) इस वालक का (नामथेयं तु) नामकरण संस्कार (दशम्यां वा द्वादश्याम्) दशवें वा बारहवें दिन (वा) ग्रयवा (पुण्ये तिथौ वा मुहूर्ते, किसी भी पुण्य=श्रनुकूल ग्रयात् मुविधाजनक तिथि या मुहूर्त में (वा) श्रयवा (गुणान्विते नक्षत्रे) शुभगुण वाले नक्षत्र में (कारयेत्) करावे ॥५॥

अन्य हारिटा नामकरण में गृह्यसूत्रों के प्रमाण — गृह्यसूत्रों में नाम-करण की विधि कुछ परिवर्तन के साथ मिलती है —

(क) "नाम चास्मै वयुः। घोषववाद्यन्तरन्तःस्यममिनिष्ठानान्तं द्वयक्षरम्। चतुरक्षरं वा। युग्मानि त्वेव पुंसाम्। प्रयुजानि स्त्रीराम्।"

(ब्राइव० गृह्म० १।१५।४-१० ।)

(स) "दशस्यामुत्थाप्य पिता नाम करोति । द्वापक्षरं चतुरक्षरं वा घोषवदा-द्यन्तरन्तःस्यं दीर्घीमिनिष्ठानान्तं कृतं कुर्यात् न तद्धितम् प्रयुजाक्षरम्-ग्राकारान्तं स्त्रियं।'' (पार० गृह्य० १ । १७ । १–४)

भावार्य—दशवें दिन पिता नामकरण मंस्कार कराता है। बालक का नाम दो प्रक्षर का या चार प्रक्षर का हो ग्रीर वह घोषसंज्ञक ग्रथित् पांचों वर्गों के दो-दो प्रक्षर छोड़ के तीसरे, चौथे, पाँचवें [ग, घ, ङ, ज, भ, ज, ड, ढ, ण, द, घ, न, व, भ, म, ये स्पर्श] ग्रीर ग्रन्तस्थ ग्रथित् य, र, ल, व से युक्त, दीर्घस्वरान्त नाम रखे। और नाम कृदन्त रखें तिद्धतान्त नहीं। विषमाक्षर ग्रीर आकारान्त नाम स्त्रियों के होने चाहिए।

(ग) महर्षि दयानन्द ने नामकरण का निम्न काल दिया है-

नामकरण का काल—''जिस दिन जन्म हो, उस दिन से लेके १० दिन छोड़ ११ में या १०१ एक सौ एक में अथवा दूसरे वर्ष के आरम्भ में जिस दिन जन्म हुआ हो नाम घरे"। (सं० वि० नामकरण संस्कार)

वर्णानुसार नामकरण-

मङ्गल्यं ब्राह्मण्यस्य स्यादशित्रयस्यबलान्वितम् । वैद्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम् ॥६॥[२॥३१](६) द्यानंबद्रब्राह्मण्स्यस्याद्वाज्ञो रक्षासमन्वितम् । वैद्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रष्यसंयुतम् ॥७॥ [२॥३२](७)

(ब्राह्मणस्य मङ्गल्यं स्यात्) ब्राह्मण का नाम शुभत्व-श्रेष्ठत्व भाव-बोधक शब्दों से [जैसे—ब्रह्मा, विष्णु, मनु, शिव, श्रग्नि, वायु, रिव, श्रादि] रखना चाहिए (क्षत्रियस्य) क्षत्रियं का (बल + ग्रन्वितम्) बल-पराक्रम-भावबोधक शब्दों से [जैसे—इन्द्र, भीष्म, भीम, सुयोधन, नरेश, जयेन्द्र, युधिष्ठिर ग्रादि] (वैश्यस्य धनसंयुक्तम्) वैश्य का धन-ऐश्वर्यं भाव-बोधक शब्दों से [जैसे—वसुमान, वित्तेश, विश्वम्भर, धनेश ग्रादि] ग्रौर (श्र्द्रस्य तु) श्र्द्र का (जुगुष्सितम्) रक्षणीय, पालनीय भावबोधक शब्दों से [जैसे— सुदास, ग्राक्विन] नाम रखना चाहिए। ग्रर्थात् श्यक्ति के वर्णंसापेक्ष गुणों के ग्राधार पर नामकरण करना चाहिए।।।।।।

[स्रथवा] (ब्राह्मएस्य शर्मवद् स्यात्) ब्राह्मए का नाम शर्मवत् कल्याण, शुभ, सौभाग्य, सुख, ग्रानन्द, प्रसन्नता भाव वाले शब्दों को जोड़-कर रखना चाहिए। जैसे—देवशर्मा, विश्वामित्र, वेदव्रत, धर्मदत्त, ग्रादि] (राज्ञ: रक्षासमन्वितम्) क्षत्रिय का नाम रक्षक भाव वाले शब्दों को जोड़-कर रखना चाहिए [जैसे—महीपाल, धनञ्जय, धृतराष्ट्र, देववर्मा, कृतवर्मा] (वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तम्) वैश्य का नाम पुष्टि-समृद्धि द्योतक शब्दों को जोड़कर [जैसे—धनगुप्त, धनपाल, वसुदेव, रत्नदेव, वसुगुप्त] ग्रीर (शूद्रस्य) शूद्र का नाम (प्रष्यसंयुतम्) सेवकत्व भाववाले शब्दों को जोड़कर रखना चाहिए [जैसे—देवदास, धर्मदास, महीदास।]

<sup>%</sup> प्रचलित प्रयं — ब्राह्मण का मञ्जल-सूचक शब्द से युक्त, क्षत्रिय का बल-सूचक शब्द से युक्त, वैश्य का धन-वाचक शब्द से युक्त और शूद्र का निन्दित शब्द से युक्त नामकरण करना चिहए।।२।३१॥ ब्राह्मण का 'शर्मी' शब्द से युक्त, क्षत्रिय का रक्षा-शब्द से युक्त, वैश्य का पुष्टि शब्द से युक्त और शूद्र का प्रेष्य (दास)शब्द से युक्त उपनाम (उपाधि) करना चाहिए।।२।३२॥]

त्रर्थात् व्यक्तियों के वर्णगत कार्यों के ब्राधार पर नामकरण करना चाहिए ।।७।।क्ष

"जैसे ब्राह्मण का नाम विष्णुशर्मा, क्षत्रिय का विष्णुवर्मा, वैश्य का विष्णुगुष्त ग्रीर शूद्र का विष्णुदास, इस प्रकार नाम रखना चाहिये। जो कोई द्विज शूद्र बनना चाहे तो अपना नाम दास शब्दान्त घर ले।"

(ऋ० प० वि० ३४६)

अनुर्धी लड़ नः ६, ७ इलोकों के संगत प्रयं — प्रचलित टीकाओं में इन दोनों इलोकों के अर्थों में निम्न त्रुटियां पायी जाती हैं—

- (१) प्रचलित टीकाओं में इन दोनों श्लोकों का जिस पद्धित से अर्थ किया गया है उससे दोनों श्लोकों का अन्तर स्पष्ट नहीं होता। इन टीकाओं के अर्थ के अनुसार पहले श्लोक में चारों वर्णों का क्रमशः मङ्गलयुक्त, बलयुक्त, धनयुक्त और निन्दायुक्त नाम रखने का विधान है और द्वितीय में शर्मायुक्त, रक्षायुक्त, पुष्टियुक्त और दासयुक्त नाम रखने का कथन है। यहां सन्देह होता है कि पहले और दूसरे श्लोकों में ये भिन्त-भिन्न विधान क्यों हैं? तथा यह शङ्का होती है कि इस प्रकार के शब्दों को संयुक्त करके नाम रखने की परम्परा प्राचीन काल में अधिक नहीं मिलती। स्वयं मनु का नाम भी इस परम्परा के अनुसार नहीं है और दूसरा कोई विधान मनु ने दिया नहीं है, यह विरोध क्यों? इन अर्थों के अनुसार दूसरे श्लोक में एकरूपता नहीं बनती। शर्मा और दास तो उपाधियाँ मान लीं तथा रक्षा और पुष्टि को भाव मानकर अर्थ किया है। या तो सभी वर्णों के साथ उपाधियों का ही कथन होना चाहिए था या भावों का ही।
- (२) कुछ टीकाकारों ने द्विनीय श्लोक में 'शर्मत्रत्' का ग्रयं—'शर्मा' उपाधि-धारी, 'रक्षासमन्वितम्' का 'वर्मा' उपाधिधारी ग्रौर 'पुष्टिसंयुक्तम्' का 'गुष्त' उपाधि-धारी तथा 'प्रेष्यसंयुनम्' का दास उपाधिधोरी नामकरण, यह भ्रान्तिपूर्ण ग्रथं किया है।
- (३) प्रायः सभी टीकाकारों ने 'जुगुप्सितम्' शब्द का 'निन्दायुक्त' यह प्रशुद्ध ग्रौर मनुविरुद्ध ग्रथं किया है।

इन त्रुटियों का निराकरण निम्नप्रकार से किया जा सकता है-

- (१) वस्तुतः इन श्लोकों में विकल्प पूर्वक दो विधान हैं और दोतों में पर्याप्त स्नन्तर है। इन विधानों में दो प्रकार से भिन्तता है—
- (क) प्रथम क्लोकमें इच्छित वर्णानुसार व्यक्तिपरक गुणों या प्रवृत्तियों के आघार पर नामकरण करने का विधान है। जैसे बाह्मण वर्ण के लोगों में शुभस्व ग्रीर श्रेष्ठत्व के गुणा होते हैं, ग्रतः उसी प्रकार के भावबोधक शब्दों से उनका नामकरण करना चाहिए। क्षित्रिय वर्ण के लोगों में बल-पराक्रम प्रधान गुण होना चाहिए, ग्रतः उनका नामकरण भी ऐसे शब्दों से करना चाहिए जिनमें इन भावों का ग्रामास हो। इसी प्रकार वैश्यों में धनयुक्त होना उनका मुख्य गुण होता है, ग्रतः उनका नाम भी धनवान्-ऐश्वर्यवान्

होने के भावों को प्रकट करने वाले शब्दों द्वारा होना चाहिये। इसी प्रकार शूद्र द्विजों के आश्रय में रहता है, उन्हीं के आश्रय से उसका पालन एवं रक्षा होती है। अतः उसका नामकरण ऐसे शब्दों से किया जाना चाहिए जिनमें उसके रक्षणीय और पालनीय होने के भाव अलकों।

दूसरे इलोक में व्यक्तियों के वर्णगत कर्मों के ग्राधार पर नामकरण करने का विधान है, जैसे बाह्यण का कार्य उपकार द्वारा लोगों का कल्याण करना, विद्यादान द्वारा सुख देना ग्रादि हैं तो उसके नाम में भी इस प्रकार के भावों का बोधक शब्द जोड़ने का कथन है। इसी प्रकार क्षत्रिय का कार्य रक्षा करना, वैद्य का पालन-पोषण करना, शूद्र का सेवा करना है तो उनके नामों के साथ भी तत्तत् भावबोधक शब्दों को जोड़ने का विधान है। शुभ-श्रेष्ठ, बलवान्, धनवान् होना, ग्रीर ग्राश्रित या रक्ष्य होना, ये वर्णों के व्यक्तिसापेक्ष गुण या प्रवृत्तियां हैं और सुखी बनाना, कल्याण करना, रक्षा करना, पालन-पोषण करना, सेवा करना, ये व्यक्तियों के वर्णगत कार्य हैं। इस प्रकार प्रथम इलोक में गुण और प्रवृत्ति के श्रनुसार नामकरण करने का विधान है ग्रीर द्वितीय में कार्यानुसार।

- (ल) दूसरा अन्तर यह है कि प्रथम श्लोक में गुए। या प्रवृत्ति का बोध कराने वाले शब्दों से ही नाम रखने का विधान है, जबिक दूसरे श्लोक में कार्यानुसारी भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को नाम के साथ जोड़ने का कथन है। दोनों ही प्रकार की पर-म्परा प्राचीनकाल में चलती रही है। इनके उदाहरण श्लोकों के स्रथों के साथ दर्शाये जा चुके हैं। इस प्रकार स्रथं की स्पष्टना से सभी सन्देहों, शंकास्रों व त्रुटियों का निराकरण हो जाता है।
- (२) जिन टीकाकारों ने 'शर्मवत्, शब्द को शाब्दिक रूप में प्रह्ण करके शर्मा, वर्मा, गुप्त ग्रौर दास उपाबि-संयुक्त करने सम्बन्धी ग्रथं किया है, उन्होंने इस श्लोक के ग्रथं को संकुचित बना दिया है, ग्रौर ठीक प्रकार से नहीं समका है। शायद उन्हें यह भ्रान्ति इस लिये हो गयी है कि प्रविचीन युग में केवल इन्हीं शब्दों का पयोग परम्परा में प्रधिक प्रचलित रहता रहा है। इस श्लोक में 'शर्मवत्, से ग्रामिप्राय 'शर्मा' शब्द लगाने से नहीं है, ग्रिपतु इस भाव का कोई भी शब्द नाम के साथ जोड़ने से है। यहां इन शब्दों को शाब्दिक रूप में नहीं लेना चाहिये ग्रिपतु इनके भाव को ग्रहण करना चाहिए। इस बात में श्लोकोक्त 'रक्षा' ग्रौर 'पुष्टि' भाववाचक शब्दों का प्रयोग प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि मनु को यहां 'शर्मा' शब्द ग्रभीष्ट होता तो वे क्षत्रिय के साथ 'रक्षा' शब्द का उल्लेख न करके 'वर्मा' शब्द का ही उल्लेख करते। इसी प्रकार वैश्य के साथ 'गुप्त' का; किन्तु उन्होंने इन शब्दों को भाववाचक रूप में ग्रहण किया है, जिसका ग्रीमप्राय यह हुआ कि उक्त भावों वाले किन्हों भी शब्दों को नाम के साथ जोड़े। उनमें शर्मा, वर्मा, गुप्त, दास भी अन्तर्गत हो जाते हैं। केवल इन्हीं शब्दों को जोड़ें ऐसा ग्रीमप्राय नहीं है जैसे—बाह्मण के नाम में शर्मा जोड़कर देवशर्मा भी रखा जा सकता है ग्रौर मित्र, प्रिय ग्रादि जोड़कर देविमत्र, देवप्रिय आदि भी। इसी प्रकार क्षत्रिय के नाम में वर्मा जोड़कर देविमत्र, देवप्रिय आदि भी। इसी प्रकार क्षत्रिय के नाम में वर्मा जोड़कर

प्रतापवर्मा भी रखा जा सकता है ग्रौर इन्द्र, पाल, निवि ग्रादि जोड़कर प्रतापेन्द्र, विजयेन्द्र, महीपाल, बलनिधि ग्रादि भी । इस प्रकार इस श्लोक का व्यापक भाव है । उसे संकुचित करना भ्रान्तिपूर्ण है ।

(६) जुगुप्सित का संगत ग्रर्थं - प्रथम श्लोक में 'जुगुप्सितम्' शब्द का 'निन्दा या 'घृणायुक्त' ग्रथं करना भी उचित नहीं है। यह शब्दं 'गुपु रक्षणे' धात से स्वार्थ में 'सन्' प्रत्यय के योग से बना है। स्वार्य में होनेवाले प्रत्यय का ग्रपना कोई विशेष ग्रयं नहीं होता, त्रिपतु धातु के मूलार्थ का ही बोध कराता है। ग्रतः 'गुप' धातु के 'रक्षा करने' श्चर्यं के श्रनुसार यहां 'जुगुप्सितम्' का रक्षणीय, पालनीय, श्राश्रय देने योग्य भाव वाला यह ग्रयं बनता है। इस शब्द का यही मुलायं है। निन्दावाचक ग्रयं भी प्रचलित है, किन्तु वह प्रचलन की द्रष्टि से परवर्ती है। 'जुगुप्सा' शब्द का ग्राज निन्दा, घृणा ग्रादि ग्रर्थ अधिक प्रचलित है। इसलिए हमारे मन में यही ग्रर्थ पहले बैठ जाता है, किन्तु मनुस्मृति के इलोक में यह अर्थ अभिप्रेत न होकर 'रक्षणीय' अर्थ अभीष्ट है। यही अर्थ मनुस्मृति की व्यवस्था ग्रों के अनुरूप है, यतो हि मनु ने शुद्र को जो सब वर्णों की सेवा का कार्य सौंपा है (१। ६१) ग्रीर वह उन्हों के ग्राश्रय से या उन्हों की सुरक्षा में ग्रपना निवहि करता है (१। ६१, ६। ३३४, १०। ६६)। इस शब्द का निन्दा अर्थ न होने में एक ग्रौर प्रमाण यह है कि मनुस्मृति में शुद्र के प्रति घृणा या निन्दा की भावना कहीं नहीं है अपित उसकी स्वल्पयोग्यता के अनुसार निलिप्त भाव से उसके कर्मों का कथन है और उसे शुद्ध-श्रोब्ठ ग्रौर उत्तम गति के योग्य माना है (६।३३५) अगले ब्लोक में 'प्रोब्य-संयुतम्' शब्द से भी किसी प्रकार का निन्दा-घृणारूप भाव प्रकट न होकर शुद्र के 'सेव-कत्व'रूप कर्मका संकेत है। ग्रतः यहां 'जुगुप्सितम्' का 'निन्दायुक्त' ग्रर्थं करना मनुसम्मत श्रीर उचित नहीं है।

स्त्रियों के नामकरण की विधि-

## स्त्रीणां सुखोद्यमकूरं विस्पष्टार्यं मनोहरम् । मंगल्यं दीर्घवर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत् ॥ द ॥ [२।३३](८)

(स्त्रीणाम्) स्त्रियों का नाम (सुखोद्यम्) उच्चारण किया जा सकने वाला (ग्रक्कूरम्) कोमल वर्णों वाला (विस्पष्टार्थम्) स्पष्ट ग्रथं वाला (मनोहरम्) मन को ग्राकषंक लगने वाला (मंगल्यम्) मंगल ग्रर्थात् शुभ-भावयुक्त (दीर्घवर्णान्तम्) अन्त में दीर्घ ग्रक्षर याला, तथा (ग्राशीर्वाद+ ग्रभिधान-वत्) ग्राशीर्वाद् का वाचक होना चाहिये [जैसे--कल्याणी, वन्दना, विद्यावती, कमला, विमला, सुशीला, सुषमा, भाग्यवती, सावित्री, यशोदा, प्रियंवदा ग्रादि] ॥ ८ ॥

"जो स्त्री हो तो एक, तीन वा पांच ग्रक्षर का नाम रखे श्री, ही, यशोदा, सुखदा, सौभाग्यप्रदा इत्यादि।" (सं० वि० नामकरण सं०) निष्क्रमण ग्रीर अन्नप्राशन संस्कार-

चतुर्थे मासि कर्त्तव्यं शिशोनिष्क्रमणं गृहात्। षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि यद्वेष्टं मङ्गलं कुले ॥६॥ [२।३४](६)

(शिशोः) बालक का (गृहात् निष्क्रमण्म्) घर से [प्रथम बार] बाहर िकालने का 'निष्क्रमण संस्कार' (चतुर्थे मासि) चौषे मास में (कर्त्तंव्यम्) करना चाहिए भौर (ग्रन्तप्राशनम्) भ्रन्त खिलाने का संस्कार—'भ्रन्तप्राशन' (षष्ठे मासि) छठे मास में (वा) श्रथवा (यत् कुले इष्टं मंगलम्) जब भी परिवार में भ्रभीष्ट श्रथवा शुभ समय प्रतीत हो, तब करे ॥ ६ ॥

"निष्क्रमण संस्कार उस को कहते हैं कि जो बालक को घर से जहां का वायुस्थान शुद्ध हो वहां भ्रमण कराना होता है। उसका समय जब ग्रच्छा देखे तभी बालक को बाहर घुमावें ग्रथवा चौथे मास में तो भ्रवश्य भ्रमण करावें।" (सं० वि० ५५)

अर्जु रारित्जन्तः निष्क्रमण श्रीर श्रन्तप्राशन में गृह्यसूत्रों के प्रमाण— इन संस्कारों के विषय में गृह्यसूत्रों में निम्न उल्लेख मिलता है—

(क) ''चतुर्ये मासि निष्कमिएका सूर्यमुदीक्षयति तड्चसुरिति ।''

(पार० गृह्य० १।७५।५-६)

- = चतुर्थं मास में निष्क्रमण संस्कार करे। बालक को बाहर ले जाकर सूर्यंदर्शन कराये।
  - (ख) "जननाद्यास्तृतीयो ज्यौत्स्नस्तस्य तृतीयायाम्।" (गो० गृह्य० प्राप्ता१)
  - ≕या फिर जन्म के पश्चात् तीसरे शुक्लपक्ष की तृतीया को निष्क्रमण करे।
  - (ग) ''बब्डे मासि ग्रन्नप्राशनम् । दिधमधुषृतमिश्रितमन्नं प्राशयेत् ।" (ग्राश्व० गृह्य० १।१६।१-५)

= छठे मास में बालक को अन्तप्राशन कराये और दही, शहद, घी मिश्रित भोजन चटाये।

''छठे महीने बालक को ग्रन्नप्राशन करावे ।'' (सं० वि० ५८)

मुण्डन संस्कार—

चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः।

प्रथमे उब्दे तृतीये वा कर्त्तव्यं श्रुतिचोदनात् ॥१०॥ [२।३४] (१०)

(सर्वेषाम् + एवं द्विजातीनां चूडाकर्म) सभी द्विजातियों = ब्राह्मण, क्षित्रय, वैश्य वर्णों के इच्छुकों का [माता-पिता की इच्छा के ग्राधार पर यह प्रयोग है] चूडाकर्म = मुण्डन संस्कार (धर्मतः) धर्मानुसार (श्रुतिचोद-नात्) वेद की ग्राज्ञानुसार (प्रथमे + ग्रब्दे) प्रथम वर्ष में (वा तृतीये) ग्रथवा

तीसरे वर्ष में [म्रपनी सुविधानुसार] (कर्त्तव्यम्) कराना चाहिए।। १०॥
"यह चूडाकर्म म्रथात् मुण्डन बालक के जन्म से तीसरे वर्ष वा एक
वर्ष में करना। उत्तरायगाकाल शुक्लपक्ष में जिस दिन म्रानन्दमंगल हो उस
दिन यह संस्कार करें।" (सं० वि० ६०)

अप्रन्तु रारिटा : चुडाकर्म में प्रमाण-गृह्यसूत्रों में चूडाकर्म अर्थात् मुण्डन का यही काल विहित है-

- (क) "तृतीये वर्षे चौलम्।" (आश्व० गृह्म० १।१७।१)
- **= तृतीय वर्ष में मुण्डन संस्कार किया जाता है।**
- (ख) "सांवन्सरिकस्य चूडाकरणम्।" (पार० गृह्य० २।१।१)
- = एक वर्ष के बालक का मुण्डन किया जाता है। उपनयन संस्कार का सामान्य समय—

### गर्भाव्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मश्रस्योपनायनम्।

गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भातु द्वादशे विशः ॥११॥ [२।३६](११) (ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण वर्ण के इच्छुक का [माता-िपता की इच्छा के स्राधार पर प्रयोग है] (उपनायनम्) उपनयन च्युरु के पास पहुचाना स्रयात् यज्ञोपवीत संस्कार (गर्भाष्टमे + ग्रब्दे) गर्भ से स्राठवें वर्ष में (कुर्वीत) करे, (राज्ञः) क्षत्रिय वर्ण के इच्छुक का (गर्भात् + एकादशे) गर्भ से ग्यारहवें वर्ष में, स्रीर (विशः) वैश्य वर्ण के इच्छुक का (गर्भात् द्वादशे) गर्भ से बारहवें वर्ष में उपनयन संस्कार करना चाहिए ॥११॥ 🔆

#### अन्तुर्धीत्उन्तः (१) 'बाह्यसस्य' आदि पर्वो का मनुसम्मत प्रयं-

- (क) ११-१३ श्लोकों में 'ब्राह्मणस्य' ग्रादि पदों का प्रचलित टीकाश्रों में ब्राह्मण्य के बालक का, राजः या क्षत्रियस्य = क्षत्रिय के बालक का, वैश्यस्य या विशः = वैश्य के बालक का, यह अर्थ मिलता है। यह अर्थ श्लोक के पेदप्रयोग के विरुद्ध है श्रौर मनु की मान्यता के विरुद्ध भी। श्लोक के पदों में 'बालक' श्रथं देने वाला कोई पद नहीं है, जिससे कि 'ब्राह्मण के बालक' ग्रादि श्रथं किये जायें। इसी प्रकार मनु कर्मणा वर्ण-व्यवस्था मानते हुए कर्मणा वर्ण-परिवर्तन मानते हैं [देखिए १०१६ १॥१०० श्लोक ग्रीर जन पर समीक्षा]। इन ग्रथों से ऐसा प्रतिभासित होता है जैसे जन्म के भाषार पर वर्णप्रवेश है भीर वह भी ब्राह्मण का ब्राह्मण वर्ण में, क्षत्रिय का क्षत्रिय वर्ण में, बैश्य का बैश्य वर्ण में। यह उक्त मान्यता से मेल नहीं खाता।
- (स) यहां ये पद वस्तुतः जातिवाचक न होकर वर्णसंज्ञावाचक हैं। जिनका अर्थ है 'ब्राह्मण्—वर्ण का दीक्षाकाल' 'क्षत्रियवर्ण का दीक्षाकाल' ग्रादि। मनुसम्मत मान्यता
- श्चितित अर्थ बाह्यए। चालक का गर्भ से झाठवें वर्ष में, क्षत्रिय-बालक का गर्भ से ग्यारहवें वर्ष में और वैश्य-बालक का गर्भ से बारहवें वर्ष में 'उपवीत' (यज्ञोपवीत) संस्कार करना चाहिये ॥३६॥

के ग्राधार पर ग्रध्याहार से इनका ग्रर्थ 'ब्राह्मण वर्ण को घारण करने के इच्छुक का' ग्रादि ग्रर्थ किये गये हैं। इस ग्रर्थ का संकेत मनु के 'ब्रह्मवर्ष सकामस्य' [२।१२] आदि पदों से भी प्राप्त होता है। इस ग्रर्थ की व्यापकता के ग्रन्तर्गत दोनों प्रकार के भावों का समावेश हो जाता है। जो वंशपरम्परानुसार ग्रपने वर्ण में दीक्षा दिलाना चाहे वह भी इस व्यवस्थानुसार दीक्षा करा सकता है और जो परिवर्तनपूर्वक अपने बालक को दूसरे वर्ण में दीक्षित कराना चाहे तो, वह भी उस निर्धारित समय-व्यवस्थानुसार करा सकता है।

- (ग) यहां यह शंका हो सकती है कि इतने ग्रल्पवयस्क बच्चों के साथ 'इच्छुक' पद का सम्बन्ध नहीं बनता ? इसका स्पष्ट-सा उत्तर है कि माता-पिता की इच्छा के ग्राधार पर ये प्रयोग हैं। प्रारम्भ में माता-पिता अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं उसी के ग्रनुसार सभी संस्कार करते हैं। पुनः उसकी शिक्षा-दीक्षा को परखकर वर्णा का ग्रन्तिम निश्चय आचार्य करता है [२।१२१ (१४६), १२३ (१४८)]। देखिए मनु ने इसी व्यवहार के ग्राधार पर पांच वर्ष के बालक के लिए 'ब्रह्मवर्चसकामस्य' बलायिनः, 'वैश्यस्य इह ग्राथिनः' [२।१२] पदों का प्रयोग किया है, जबिक इतने अल्पचयस्क बालकों को ब्रह्मवर्चसकामना आदि की इच्छा, गम्भीरता एवं परिखाम का ज्ञान नहीं होता। इस प्रमाण के आधार पर प्रस्तुत भाष्य का अर्थ भी मनु के वर्णानानुरूप ही है।
- (२) उपनयन में शूद्र का उल्लेख क्यों नहीं ११-१३ इलोकों में मनु ने उपनयन संस्कार का विधान करते हुए शूद्र का उल्लेख नहीं किया। यहां प्रश्न उठता है कि यदि. मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं तो शूद्र का उल्लेख क्यों नहीं किया? इसका समाधान इस प्रकार है-—
- (क) इस प्रदन में ही इसका उत्तर भी निहित है। उपनयन में शूद्र का उल्लेख न करने से यह मंकेत मिलता है कि मनु उपनयन और वेदारम्भ की दीक्षा से पूर्व किसी को जन्म से शूद्र नहीं मानते। यह द्विज-दीक्षा का संस्कार है और वे द्विज तीन ही प्रकार के होते हैं। जो व्यक्ति जिस वर्ण की दीक्षा दिलाना चाहे, वह इन तीनों में से उसी वर्ण में प्रवेश ले सकता है। पुन: शिक्षा-दीक्षा के उपरान्त ग्राचार्य अन्तिम रूप से उनके वर्णों का निश्चय करता है [२।१२१ (१४६), १२३ (१४८)]।
- (ख) जो व्यक्ति इन तीनों वर्णों के गुणों को धारए। नहीं कर सकता और वेदारम्भ तथा उपनयन रूपी ब्रद्धजन्म को ग्रहण नहीं कर सकता वह शूद्र रह जाता है। उपनयन से पूर्व ग्रथीत् द्विजजन्म से पूर्व सभी वर्णों के वालक शूद्र ही होते हैं—'जन्मना जायते शूद्रः, संस्कारात् द्विज उच्यते'। इस प्रकार कोई भी वालक किसी वर्णे में दीक्षित हो सकता है। मनु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—

#### चतुर्थः एकजातिस्तु शूद्रः ॥१०।४॥

इस प्रकार उपनयन ब्रादिसे पूर्व शूद्र का कोई निर्धारण न होने से उसके उल्लेख

की अव्यक्ता नहीं रहती । द्विजों के 'पतित' या 'शूद्र' होने की स्थिति बाद में स्राती ्या१४-१४ (३६-४०)]।

- (ग) मनु जन्मना वर्णव्यवस्था नहीं मानते, इसकी पुष्टि में यह भी एक प्रबल युक्ति है कि मनु ने यहां शूद्र के उपनयन का निषेध नहीं किया। ग्रगर वे जन्मना शूद्र की स्थिति ग्रीर वर्णव्यवस्था मानते तो यहां पृथक् से निषेध करते। [द्रष्टव्य १।३१, ८७-६१, १०७॥१०।६५ की कर्मणाव्यवस्था-सम्बन्धी समीक्षा]
  - (३) गृह्यसूत्रों में भी उपनयन का विधान मनु के अनुसार है, यथा —

"अष्टमे वर्षे ब्राह्मएमपुपनयेत्। १। गर्माष्टमे वा। २। एकादशे क्षत्रियम् ।३। इन्देशे वैदयम् ।४। (ग्राश्वलायन गृह्मसूत्र)—-जिस दिन जन्म हुग्रा हो ग्रथवा जिस दिन गर्भे रहा हो उससे याठवें वर्षे में ब्राह्मए। के, जन्म वा गर्भे से ग्यारहवें वर्षे में क्षत्रिय के ग्रीर जन्म वा गर्भे से बारहवें वर्षे में वैदय के बालक का यज्ञोपवीत करें॥" (सं० वि० ६४)

उपनयन का विशेष समय---

ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे । राज्ञो बलायिनः षष्ठे वैदयस्येहाथिनोऽष्टमे ।।१२॥ [२।३७](१२)

(इह ब्रह्मवर्चस-कामस्य) इस संसार में जिसको ब्रह्मतेज = ईश्वर, विद्या ग्रादि की शोघ एवं ग्रधिक प्राप्ति की कामना हो, ऐसे (विप्रस्य) वाहाण वर्ण की इच्छा रखने वाचे का [माता-पिता की इच्छा के ग्राधार पर प्रयोग है] उपनयन संस्कार (पञ्चमे कार्यम्) पांचवें वर्ष में ही करा देना चाहिये (इह बलाधिनः राज्ञः) इस संसारमें बल-पराक्रम ग्रादि क्षत्रिय-विद्याग्रों की शोघ एवं ग्रधिक प्राप्ति की कामना वाले क्षत्रिय वर्ण के इच्छुक का (पण्ठे) छठे वर्ष में ग्रीर (इह + ग्रियनः वेश्यस्य) इस संसार में धन-पश्चर्य की शोघ एवं ग्रधिक कामना वाले वेश्य वर्णके इच्छुक का (ग्रष्टमे) ग्राठवें वर्ष में उपनयन संस्कार करा देना चाहिये ॥ १२ ॥ %

"जिसको शीघ्र विद्या, वल श्रौर व्यवहार करने की इच्छा हो श्रौर वालक भी पढ़ने में समर्थ हुए हों तो ब्राह्मण के लड़के का जन्म वा गर्भ से पांचवें, क्षत्रिय के लड़के का जन्म वा गर्भ से छठे श्रौर वैश्य के लड़के का जन्म वा गर्भ से श्राठवें वर्ष में यज्ञोपवीत करें।" (सं० वि० पृ० ६५)

हुई [प्रचलित सर्य—वेदाष्ययन स्रोर ज्ञानाधिक्य स्रादि तेज के लिये ब्राह्मण-वालक का गर्भ से पांचवें वर्ष में, हाथी, घोड़ा स्रोर पराक्रम स्रादि प्राप्ति के लिये क्षत्रिय -वालक का गर्भ से छंडे वर्ष में स्रोर स्रधिक धन तथा वेती स्रादि की प्राप्ति के लिये वैदय-वालक का गर्भ से स्राठवें वर्ष में 'यजोपवीत' संस्कार करना चाहिये॥ ३७॥]

अन्तुर्शोत्डना : श्लोकार्थ एवं मान्यता-सम्बन्धी समीक्षा ११ वें श्लोक पर देखिए।

उपनयन की ग्रन्तिम ग्रवधि---

म्राषोडशाद्ब्राह्मणस्य सावित्री न।तिवर्तते । म्राह्मावशात्सत्रबन्घोराचतुर्विशतेर्विशः ।।१३॥ [२।३८] (१३)

(ब्राह्मण्स्य) ब्राह्मण् वर्ण को घारण करने की इच्छा रखने वाले का (ग्रा-षोडशात्) सोलह वर्ष तक (क्षत्रबन्धोः) क्षत्रिय वर्ण के इच्छुक का (ग्रा-द्वाविशात्) बाईस वर्ष तक (विशः) वैश्य वर्ण के इच्छुक का (ग्रा-चतुविशतेः) चौबीस वर्ष तक (सावित्री न + ग्रितवर्तते) यज्ञोपवीत का ग्रितिक्रमण नहीं होता ग्रर्थात् इन ग्रवस्थाग्रों तक उपनयन संस्कार कराया जा सकता है।।। १३।। । ।

अन्य शिक्ताः (१) श्लोकार्य एवं मान्यता-सम्बन्धी समीक्षा ११ वें श्लोक पर देखिये।

(२) ग्राक्वलायन गृह्यसूत्र में उपनयन काल के ग्रतिक्रमण का विधान निम्न है —

''आषोडशात् बाह्याएस्यानतीतकालः ॥ ४ ॥ श्राद्वाविशात् क्षत्रियस्य, स्राचतुर्वि शाद्वैश्यस्य ॥ ६ ॥ (ग्राश्व० गृह्यसूत्र १।१९।६)—ब्राह्मण के सोलह, क्षत्रिय के वाईस ग्रीर वैश्य के बालक का चौबीस वर्ष से पूर्व-पूर्व यज्ञोपवीत होना चाहिये ।''

(सं० वि० ६४)

उपनयन से पतित ब्रात्यों का लक्षण-

म्रत ऊर्ध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । सावित्रीपतिता वात्या भवन्त्यार्यविर्गाहृताः ॥१४॥ [२।३६](१४)

(यथाकालम् + ग्रसंस्कृताः) निर्धारित समय पर संस्कार न होने पर (ग्रतः + ऊर्घ्वम्) इस [२।१३] श्रवस्था के बीतने के बाद (एते त्रयः + ग्रपि) ये तीनों [ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य] ही (सावित्रीपितताः) सावित्री-यज्ञोपवीत से पितत हुए (ग्रायंविगिहिताः) ग्रायं = श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा निन्दित (त्रात्याः भवन्ति) 'त्रात्यां' = त्रत से पितत व्रात्यसंज्ञक कहलाते हैं।।१४।।

अन्तुर्श्योद्या : "म्रतः अर्ध्व पतितसावित्रीका मवन्ति ॥ ६ ॥ (म्राव्व० गृ० मृ० १ । १६ । ६)

र्द्ध [प्रचलित मर्थ — सोलह वर्ष तक ब्राह्मण की, वाईस वर्ष तक क्षत्रिय की ग्रीर चौबीस वर्ष तक वैश्य की सावित्री का उल्लंघन नहीं होता। (ग्रतः उक्त ग्रवस्था होने के पहले ही तीनों वर्णों का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिय)॥ । ३८]

यदि पूर्वोक्त काल में इनका यज्ञोपवीत न हो तो वे पतित माने जावें।"
(सं० वि० ६४)

वात्यों के साथ सम्बन्धविच्छेद का कथन-

# नैतैरपूर्तैविधिवदापद्यपि हि कहिचित् । बाह्यान्योनांदच सम्बन्धानाचरेद् बाह्यणः सह ॥१५॥

[२1४0] (१५)

(ब्राह्मणः) द्विजों में कोई भी व्यक्ति (एतै: + ग्रपूतैः सह) इन पिततों के साथ (किंहिचित् ग्रापिट + ग्रिपि हि) कभी ग्रापिटकाल में भी (विधिवत्) नियम पूर्वक (ब्राह्मान्) विद्याद्ययन-ग्रध्यापन-सम्बन्धी (च) ग्रीर (यौनान्) विवाह-सम्बन्धी (सम्बन्धान्) व्यवहारों को (न ग्राचरेत्) न करे ॥ १५ ॥

वर्णानुसार मृगचर्मौ का विधान---

# काष्णरीरववास्तानि चर्मारिए ब्रह्मचारिरएः।

वसीरन्नानुपूर्व्येण शाराक्षौमाविकानि च ॥१६॥[२।४१](१६)

(ब्रह्मचारिएाः) तीनों वर्णों के ब्रह्मचारी (ब्रानुपूर्व्यण) क्रमशः (कार्ष्णरीरव-वास्तानि चर्मािएा) [ब्रासन के रूप में बिछाने के लिए] काला मृग, रुरुमृग श्रीर बकरे के चर्म को (च) तथा [श्रोड़ने-पहरने के लिये] (शाणक्षीम-ग्राविकानि) सन, रेशम श्रीर ऊन के वस्त्रों को (वसीरन्) धारण करें।। १६।।

''एक एक मृगचर्म उनके बैठने के लिए '' देना चाहिए।'' (सं०वि०७५)

मेखला-विधान---

# मौञ्जी त्रिवृत्समा इलक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला ।

क्षत्रियस्य तु मोर्बो ज्या वैदयस्य कारणतान्तवी ॥१७॥[२।४२](१७)

(विप्रस्य) ब्राह्मण की (मेखला) मेखला = तगड़ी (मौञ्जी) 'मूंज' नामक घास की वनी होनी चाहिए (क्षत्रियस्य मौर्वी ज्या) क्षत्रिय की धनुष की डोरी जिससे बनती है उस 'मुरा' नामक घास की, ग्रीर (वैश्यस्य) वैश्य की (शणतान्तवी) सन के सूत की बनी हो जो (त्रिवृत् समा) तीन लड़ों को एकत्र वांटकरके (श्लक्ष्णा कार्या) चिकनी बनानी चाहिए॥१७॥

''ग्राचार्य सुन्दर चिकनी प्रथम बनाके रखी हुई मेखला को बालक के किट में बांबे।''

''ब्राह्मण की मुज वा दर्भ की, क्षत्रिय की धनुष संज्ञक तृरण या वल्कल की ग्रीर वैश्य की ऊन वा शण की मेखला होनी चाहिए।''(सं० वि० ७४) मेखलाग्रों का विकल्प---

मुञ्जालामे तु कर्तव्याः कुशाइमन्तकबल्वजैः।

त्रिवृता ग्रन्थिनंकेन त्रिभिः पश्वभिरेव वा ॥१८॥ [२।४३](१८)

(मुञ्जालाभे तु) यदि उपर्युक्त मूँज श्रादि न मिलें तो [क्रमशः] (कुश + ग्रश्मन्तक-बल्वजेंः) कुश, श्रश्मन्तक श्रीर बल्वज नामक घासों से (त्रिवृता) उसी प्रकार तिगुनी = तीन बटों वाली करके (एकेन ग्रन्थिना) फिर एक गांठ लगाकर (वा) श्रथवा (त्रिभिः पञ्चभिः + एव) तीन या पांच गांठ लगाकर (कर्त्वयाः) मेखलाएं बनानी चाहिएँ ॥१८॥

वर्णानुसार यज्ञोपवीत —

कार्पासमुपवीतं स्याद्विप्रस्योध्वंवृतं त्रिवृत् । श्राणसूत्रमयं राज्ञो वंश्यस्याविकसौत्रिकम् ॥१६॥[२।४४](१६)

(विप्रस्य) ब्राह्मण का (उपवीतम्) यज्ञोपवीत (कार्पासम्) कपास का बना (राज्ञः) क्षत्रिय का (श्णासूत्रमयम्) सन के सूत का बना श्रीर (वैश्यस्य) वैश्य का (ग्राविक-सौत्रिकम्) भेड़ की ऊन के सूत का बना (स्यात्) होना चाहिए, वह उपवीत (ऊर्ध्ववृतम्) दाहिनी ग्रोर से बायीं ग्रोर का बटा हुग्रा, ग्रीर (त्रिवृत्) तीन लड़ों से तिगुना करके बना हुग्रा होना चाहिए।।१६।।

वर्णानुसार दण्डविधान---

बाह्यणो बैल्वपालाशौ क्षत्रियो वाटलादिरौ । पैलवौदुम्बरौ वैश्यो दण्डानर्हन्ति धर्मतः ॥२०॥ [२।४५](२०)

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (बैल्व-पालाशौ) बेल या ढाक के (क्षत्रियः) क्षत्रिय (वाट-खादिरौ) बड़ या खैर के (वैश्यः) वैश्य (पैलव + श्रीदुम्बरौ) पीपल या गूलर के (दण्डान्) दण्डों को (धर्मतः) नियमानुसार (ग्रहंन्ति) धारण कर सकते हैं।।२०।।

दण्डों का वर्णानुसार मान-

केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः ।

ललाटसंमितो राज्ञः स्यात्तु नासान्तिको विद्याः ॥२१॥[२।४६](२१)

(प्रमाणतः) माप के स्रनुसार (ब्राह्मणस्य दण्डः) ब्राह्मणं का दण्ड (केशान्तिकः) केशों तक (राज्ञः ललाटसंमितः) क्षत्रिय का माथे तक (कार्यः) वनाना चाहिए (तु) स्रौर (विशः) वैश्य का (नासान्तिकः स्यात्) नाक तक ऊंचा होना चाहिये।।२१॥

दण्डों का स्वरूप----

ऋजवस्ते तु सर्वे स्युरव्रणाः सौम्यदर्शनाः । अनुद्वेगकरा नृणां सत्वचोऽनिन्तृषिताः ॥२२॥[२।४७](२२)

(ते तु सर्वे) वे सब दण्ड (ऋजवः) सीधे (ग्रव्रणाः) बिना गाँठ वाले (सौम्यदर्शनाः) देखने में प्रिय लगने वाले (नृगाम् ग्रनुद्वेगकराः) मनुष्यों को बुरे या डरावने न लगने वाले (सत्वचः) छालसहित ग्रौर (ग्रनग्निदूषिताः) बिना जले-भुलसे (स्युः) होने चाहियें।।२२।।

आनुर्धोत्जनः २० से २२ तक के श्लोकों का भाव महर्षि-दयानन्द ने निम्न प्रकार दिया है—

"ब्राह्मण के बालक को खड़ा रख के भूमि से ललाट के केशों तक पलाश वा बिल्ववृक्ष का, क्षत्रिय को वट वा खदिर का ललाट भ्रूतक, वैश्य को पीलूवा गूलर वृक्ष का नासिका के श्रग्रभाग तक दंड प्रमाण और वे दंड चिकने, सूधे हों, श्रिग्न में जले, टेढ़े, कीड़ों के खाये हुये नहीं हों;" (सं० वि० ७५)

भिक्षा-विधान---

प्रतिगृह्यो प्सितं दण्डमुपस्थाय च भास्करम् । प्रदक्षिणं परीत्याग्नि चरेद् शैक्षं यथाविधि ॥२३॥ ]२।४८ ] (२३)

(ईप्सितं दण्डं प्रतिगृह्य) ऊपर वर्णित [२०-२२] दण्डों में ग्रपने योग्य दण्ड धारण करके (च) ग्रौर (भास्करम् उपस्थाय) सूर्य के सामने खड़ा होके (ग्राग्न प्रदक्षिणं परीत्य) यज्ञाग्नि की प्रदक्षिणा —परिक्रमा करके (यथाविधि) विधि-प्रनुसार [२।२४-२५] (भैक्षं चरेत्) भिक्षा मांगे।।२३।। भिक्षा-विधि—

> भवत्पूर्वं चरेव् भैक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः । भवन्मध्यं तु राजन्यो वैदयस्तु भवदुत्तरम् ॥२४॥[२।४६](२४)

(उपनीत: द्विजोत्तमः) यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित ब्राह्मण्(भवत्पूर्वं भैक्षं चरेत्) 'भवत्' शब्द को वाक्य के पहले जोड़कर, जैसे—'भवान् भिक्षां ददातु' या 'भवती भिक्षां ददातु' कहकर भिक्षा मांगे (तु) ग्रौर. (राजन्यः) क्षत्रिय (भवत्-मध्यम्) 'भवत्' शब्द को वाक्य के बीच में लगाकर, जैसे—'भिक्षां भवान् ददातु' या 'भिक्षां भवती ददातु' कहकर भिक्षा मांगे (तु) ग्रौर (वैश्यः) वैश्य (भवत्+उत्तरम्) 'भवत्' शब्द को वाक्य के बाद में जोड़कर, जैसे—'भिक्षां ददातु भवान्' या 'भिक्षां ददातु भवती' कहकर भिक्षा मांगे ।।२४।।

"ब्राह्मण का बालक यदि पुरुष से भिक्षा मांगे तो 'भवान् भिक्षां दबातु' ग्रीर जो स्त्री से मांगे तो 'भवती भिक्षां दबातु' ग्रीर क्षत्रिय का बालक 'भिक्षां भवान् दबातुं ग्रीर स्त्री से 'भिक्षां भवती दबातु', वैश्य का बालक 'भिक्षां दबातु भवान्' ग्रीर 'भिक्षां दबातु भवती' ऐसा वाक्य वोले।'' (सं० वि० ७७)

भिक्षा किन से मांगे-

मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम्। भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चैनं नावमानयेत्।।२४॥[२।४०](२४)

[इन ब्रह्मचारियों को] (मातरं वा स्वसारम्) माता या बहन से (वा मातुः निजां भिगनीम्) ग्रथवा माता की सगी बहन ग्रथीत् सगी मौसी से (च) ग्रौर (या एनं न + ग्रवमानयेत्) जो इस भिक्षार्थी का ग्रपमान न करे उससे (प्रथमं भिक्षां भिक्षेत) पहले भिक्षा मांगे ॥२५॥

अनुराह्मिकाः इलोक २३ श्रीर २५ का भाव महर्षि-दयानन्द ने निम्न प्रकार ग्रहण किया है—

"तत्पश्चात् ब्रह्मचारी यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा करके कुण्ड के पश्चिम भाग में खड़ा रहके माता-पिता, बहन-भाई, मामा-मौसी, चाचा ग्रादि से लेके जो भिक्षा देने में नकार न करें उनसे भिक्षा मांगे।" (सं० वि० ७७)

गुरु को भिक्षा-समर्पेण---

समाहृत्य तु तद्मेक्षं यावदन्नममायया। निवेद्य गुरवेऽदनीयादाचम्य प्राङ्मुखः शुचिः ॥२६॥ [२।५१] (२६)

(तत् भैंक्षं तु समाहत्य) उस भिक्षा को ग्रावश्यकतानुसार लाकर (यावत् + ग्रन्नम्) जितनी भी वह भोज्य सामग्री हो उसे (ग्रमायया) निष्कपट भाव से (ग्रुरवे निवेद्य) गुरु को निवेदित करके (ग्रुचिः) स्वच्छ होकर (प्राङ्मुखः) पूर्व की ग्रोर मुख करके (ग्राचम्य) ग्राचमन करके (ग्रदनीयात्) खाये ॥२६॥

"जितनी भिक्षा मिले वह श्राचार्य के श्रागे घर देनी, तत्पश्चात् श्राचार्य उसमें से कुछ थोड़ा-सा ग्रन्न लेके वह सब भिक्षा बालक को दे देवे श्रीर वह बालक उस भिक्षा को ग्रपने भोजन के लिए रख छोड़े।"

(सं० वि० ७८)

चारों दिशाओं की ग्रोर मुख करके भोजन करने का फल-

### आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते यशस्यं दक्षिरणामुखः । श्रियं प्रत्यङ्मुखो भुङ्क्ते ऋतं भुङ्क्ते ह्युवङ्मुखः॥२७॥ [२।५२]

(प्राङ्मुखः) पूर्व की स्रोर मुख करके खाने वाला (आयुष्यं भुङ्क्ते) स्रधिक स्रायुको भोगता है (दक्षिणामुखः यशस्यं भुङ्क्ते) दक्षिण की स्रोर मुख करके खाने वाला स्रधिक यश को पाता है (प्रत्यङ्मुखः श्रियं भुङ्क्ते) पश्चिम की स्रोर मुख करके खाने वाला धन को भोगता है स्रौर (उदङ्मुखः ऋतं भुङ्क्ते) उत्तर की स्रोर मुख करके खाने वाला सत्य को प्राप्त करता है।।२७॥

अनुश्री टा २७ वां श्लोक निम्न 'आषारों' के ब्रनुसार प्रक्षिप्त सिंख होता है--

- १. ग्रन्तिवरोध २६ वें श्लोक में उपनयन विधि में केवल पूर्वाभिमुख होकर खाने का विधान है,जबिक, इसमें चारों दिशाओं में खाने का निर्देश है। यह पूर्व विधान से भिन्न होने के कारण विरुद्ध है।
- २. प्रसंगिव रोध २६ वें श्लोक में केवल पूर्वाभिमुख होकर खाने की चर्चा थी। प्रसंगानुसार उसका महत्त्व दर्शाना तो प्रासंगिक हो सकता था, किन्तु इस श्लोक में चारों ही दिशाश्रों का महत्त्व दर्शाया गया है। इनमें तीन दिशाश्रों की कोई चर्चा या प्रसंग नहीं है। अतः प्रसंग के बिना ही इनका वर्णन करना प्रसंगविरुद्ध है।
- ३. शैलीगत श्राधार—इस श्लोक की शैली निराधार, श्रयुक्तियुक्त एवं ग्रित-श्रयोक्तिपूर्ण है। भोजन करने का दिशाओं के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, श्रीर न यश, स्रादि की प्राप्ति का कोई सम्बन्ध है। श्रीर यदि इतने सस्ते में ये लाभ प्राप्त हो सकते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिएँ, क्योंकि सभी किसी न किसी दिशा में मुख करके ही भोजन करते हैं। यदि इतनी श्रासानी से ये चीजें प्राप्त हो सकती हैं तो फिर इनकी प्राप्ति के लिए कठिन प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है? इसके श्रनुसार तो कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहना चाहिए! यह इस प्रकार की शैली मनु की नहीं है।

भोजन से पूर्व ग्राचमन विधान-

उपस्पृश्य द्विजो नित्यमन्नमद्यात्समाहितः । भुक्तवा चोपस्पृशेत्सम्यगद्भिः खानि च संस्पृशेत् ॥२८॥[२।५३](२७)

(द्विजः) द्विज (नित्यम्) प्रतिदिन (उपस्पृश्य) ग्राचमन करके (समा-हितः) एकाग्र मन से (ग्रन्नम् + ग्रद्यात्) भोजन खाये (च) ग्रीर (भुक्त्वा) खाकर (सम्यक्) ग्रच्छी प्रकार (उपस्पृशेत्) कुल्ला करे (च) तथा (ग्रद्भिः खानि संस्पृशेत्) जल से नाक, मुख, नेत्र ग्रादि इन्द्रियों का स्पर्श करे ग्रथीत् धोये।। २८।। "नित्य" भोजन के पूर्व शुद्ध जल का ग्राचमन किया करे।" (सं० वि० ७६)

भोजन-सम्बन्धी ग्रावश्यक विधान---

पूजये दशनं नित्यमद्याच्चैतवकुत्सयन् । दृष्ट्वा हृष्येत्प्रसीवेच्च प्रतिनन्देच्च सर्वशः॥ २६ ॥ [२ । ५४ ] (२८)

(नित्यम्) प्रतिदिन खाते हुए (ग्रशनं पूजयेत्) भोज्य पदार्थ का ग्रादर करे (च) ग्रौर (एतद् + ग्रकुत्सयन् + ग्रद्धात्) इसे निन्दाभाव से रहित होकर ग्रर्थात् श्रद्धापूर्वक खाये (दृष्ट्वा हृष्येत् च प्रसीदेत्) भोजन को देख कर मन में उल्लास ग्रौर प्रसन्नता की भावना करे (च) तथा (सर्वशः प्रतिनन्देत्) उसकी सर्वदा प्रशंसा करे।।२६।।

पूजितं ह्यशनं नित्यं बलमूजें च यच्छति । स्रपूजितं तु तव् भुक्तमुभयं नाशयेदिदम् ॥ ३०॥ [२।४४] (२६)

(हि) क्योंकि (पूजितम् अशनम्) श्रद्धा-आदरपूर्वक किया हुन्ना भोजन (नित्यं बलं च ऊर्जं यच्छति) सदैव बल और स्फूर्ति देने वाला होता है (तु तत्+श्रपूजितम्) और वह अनादरपूर्वक (भुक्तम्) खाया हुन्ना (इदम् उभयं नाशयेत्) इन दोनों, बल और स्फूर्ति को नष्ट करता है।।३०।।

> नोच्छिष्टं कस्यचिद्द्यान्न। चाच्चैय तथान्तरा। न चैत्रात्यशनं कुर्यान्न चोच्छिष्टः क्वचिद् व्रजेत्।। ३१।। [२। ५६](३०)

(न कस्यचित् + उच्छिष्टं दद्यात्) न किसी को स्रपना भूठा पदार्थं दे (च) ग्रीर (तथा एव न ग्रन्तरा ग्रद्यात्) उसी प्रकार न किसी भोजन के बीच ग्राप खावे (न चैव ग्रति-ग्रशनं कुर्यात्) न ग्रधिक भोजन करे (च) ग्रीर (न उच्छिष्टः क्वचिद् क्रोत्) न भोजन किये पश्चात् हाथ मुख धोये विना कहों इधर-उधर जाय ॥३१॥ (स० प्र० पृ० २६७)

अन्तु श्री त्उना : उच्छिष्ट खाने में दोष — उच्छिष्ट भोजन के प्रसङ्ग में महर्षि दयानन्द ने विस्तृत प्रकाश डाला है, जो उल्लेखनीय है—

प्रश्न-एकसाथ खाने में कुछ दोष है वा नहीं?

उत्तर—दोष है। क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं मिलती। जैसे कुष्ठी आदि के साथ खाने से ग्रच्छे मनुष्य का रुधिर बिगड़ जाता है, वैसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ विगाड़ ही होता है; सुधार नहीं।

प्रश्त--- "गुरोरु च्छिष्टभोजनम्" इस वाक्य का क्या अर्थ होगा ?

उत्तर—इसका यह ग्रथं है कि गुरु के भोजन किये पश्चात् जो पृथक् ग्रन्न शुद्ध स्थित है, उसका भोजन करना ग्रथित् गुरु को प्रथम भोजन कराके शिष्य को भोजन करना चाहिए।

प्रश्न—जो उच्छिष्ट मात्र का निषेध है तो मिक्खयों का उच्छिष्ट सहत, बछड़े का उच्छिष्ट दूध ग्रौर एक ग्रास खाने के पश्चात् अपना भी उच्छिष्ट होता है, पुनः उनको भी न खाना चाहिए।

उत्तर—सहत कथन मात्र ही उच्छिष्ट होता है परन्तु वह बहुत ही ओषधियों का सार ग्राह्य; बछड़ा ग्रपनी माँ के बाहर का दूध पीता है भीतर के दूध को नहीं पी सकता इसलिये उच्छिष्ट नहीं परन्तु बछड़े के पिये परचात् जल से उसकी माँ का स्तन धोकर शुद्ध पात्र में दोहना चाहिए। ग्रौर ग्रपना उच्छिष्ट ग्रपने को विकारकारक नहीं होता। देखो ! स्वभाव से यह सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट का कोई भी न खाये। जैसे ग्रपने मुख, नाक, ग्राँख, उपस्थ ग्रौर गुह्धे न्द्रियों के मलमूत्रादि के स्पर्श से घृणा नहीं होती वैसे किसी दूसरे के मलमूत्र के स्पर्श में होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्यवहार मृष्टिक्रम से विपरीत नहीं है। इसलिये मनुष्यमात्र को उचित है कि किसी का उच्छिष्ट ग्रथांत् भूठा न खाय।

प्रश्न---भला स्त्री-पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खावें ? उत्तर----नहीं, क्योंकि उनके भी शरीरों का स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं''। (स० प्र० दशम समुल्लास)

म्रनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्यं चातिभोजनम् । अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥३२॥[२।४७](३१)

(ग्रतिभोजनम्) ग्रधिक भोजन करना (ग्रनारोग्यम्) स्वास्थ्यनाशक (ग्रनायुष्यम्) ग्रायुनाशक (ग्रस्वर्ग्यम्) सुख-नाशक (ग्रपुण्यम्) ग्रहितकर (च) ग्रौर (लोकविद्विष्टम्) लोगों द्वारा निन्दित माना गया है (तस्मात्) इसलिए (तत्) उस ग्रधिक भोजन करने को (परिवर्जयेत्) छोड़ देवे ॥३२॥

ग्राचमन-विधि---

ब्राह्मेण विप्रस्तीर्थेन निःयकालमुपस्पृशेत् । कायत्रैदशिकाभ्यां वा न पित्र्येगा कदाचन ॥३३॥ [२।४८] (३२) ग्रङ्गुष्ठमूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थं प्रचक्षते । कायमङ्गुलिमूलेऽग्रे दैवं पित्र्यं तयोरधः ॥३४॥ [२।४६] (३३)

(विप्रः) द्विज (नित्यकालम्) प्रतिदिन म्राचमन करते समय (ब्राह्ये ए तीर्थेन) ब्राह्मतीर्थ [हाथ के म्रंगूठे के मूलभाग का स्थान, जिससे कलाई भाग की म्रोर से म्राचमन ग्रहण किया जाता है] से (वा) म्रथवा (काय-त्रैदिशिकाम्याम्) कायतीर्थ = प्राजापत्य [किनष्ठा म्रंगुली के म्लभाग के पास का स्थान] से या त्रैदिशिक = देवतीर्थ [-ग्रंगुलियों के म्रग्रभाग का स्थान] से (उपस्पृशेत्) म्राचमन करे, (पित्र्येण कदाचन न) पितृतीर्थ [म्रंगूठे तथा तर्जनी के मध्य का स्थान] से कभी म्राचमन न करे।।३३॥

(ग्रंगुष्ठमूलस्य तले) ग्रंगूठे के मूलभाग के नीचे का स्थान (बाह्यं-तीर्थं प्रचक्षते) ब्राह्मतीर्थं (ग्रंगुलिमूले कायम्) ग्रंगुलियों के मूलभाग का स्थान कायतीर्थं (ग्रग्ने देवम्) ग्रंगुलियों के ग्रग्नभाग का स्थान देवतीर्थं ग्रौर (तयोः + ग्रधः पित्र्यम्) ग्रंगुलियों ग्रौर ग्रंगूठे का मध्यवर्ती मूल भाग का स्थान पितृतीर्थं (प्रचक्षते) कहा जाता है।।३४।।

त्रिराचामेदपः पूर्वं द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम् । खानि चैव स्पृशेदिद्भरात्मानं शिर एव च ॥३५॥ [२।६०] (३४)

(पूर्वं ग्रप: त्रि: +ग्राचमेत्) पहले जल का तीन बार ग्राचमन करे (ततः) उसके बाद (मुखं द्विः प्रमृज्यात्) मुख को दो बार धोये (च) ग्रौर (खानि एव) नाक, कान, नेत्र ग्रादि इन्द्रियों को (ग्रात्मानं च शिरः एव) हृदय ग्रौर सिर को भी (ग्रद्भिः) जल से (स्पृशेत्) स्पर्श करे ॥३५॥

> ब्रनुष्णामिरफेनामिरद्भिस्तीर्थेन धर्मवित् । शौचेप्सुः सर्वदाचामेदेकान्ते प्रागुदङ्मुखः ॥३६॥ [२।६१]

(शौचेष्मुः धर्मवित्) पितत्रता का इच्छुक धर्मात्मा व्यक्ति (अनुष्णाभिः + अफेनाभिः + अद्भिः) ठंडे, भागरहित जल से (एकान्ते प्राग् + उदङ् मुखः) एकान्त स्थान में पूर्व या उत्तर की स्रोर मुख करके (सर्वदा तीर्थेन स्राचमेत्) सदैव तीर्थस्थान से ही स्राचमन करे।।३६॥

हृद्गामिः पूयते विप्रः, कण्ठगामिस्तु मूमिपः। वैश्योऽद्भिः प्राशितामिस्तु, शूद्रः स्पष्टामिरन्ततः ॥३७॥ [२।६२]

(विप्रः हृद्गाभिः) ब्राह्मण हृदय तक गए हुए (भूमिपः कण्ठगाभिः) क्षत्रिय कण्ठ तक गए हुए (वैदयः प्राशिताभिः) वैदय मुख में गए हुए (शूद्रः अन्ततः स्पृष्टाभिः) शूद्र ग्रोठों से स्पर्श किए हुए (ग्रद्भिः पूयते) ग्राचमन के जल से पवित्र होता है ॥३এ॥

#### अनुश्रीत्वनः ३६-३७ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं---

१. ग्रन्तिवरोध— ३६ वें श्लोक के विधान का मनुस्मृति के ग्राचमनवर्णन संबन्धी ग्रन्य विधानों से तालमेल नहीं बैठता—(१) २।१६७ श्लोक में दोनों संध्याग्रों में ग्राचमन करके गायत्री का जप करने का विधान हैं। २।७६—७७ में भी दोनों संध्याग्रों में गायत्री के जप का विधान हैं। इन श्लोकों में किसी दिशाविशेष की ग्रोर मुख करके

म्राचमन या संघ्या करने का निर्देश नहीं है, जिससे यह संकेत मिलता है कि जप या संघ्या किसी भी दिशा की ग्रोर मुख करके की जा सकती है। जिस ग्रोर मुख करके व्यक्ति संघ्या करेगा उसी स्थिति में ही ग्राचमन करेगा। यहां जो पूर्व या उत्तराभिमुख हो कर भी ग्राचमन करने का विधान है, इसकी उक्त वर्णन से तालमेल न बैठनेके कारण अन्त- विघद्धता ग्रा जाती है। (२) इस श्लोक में जो एकान्त में ग्राचमन करने का निर्देश है, उसका भी विरोध बनता है। २। २६ में उपनयन संस्कार के अवसर पर ग्राचमन करने का विधान किया है। इसी प्रकार सभी संस्कारों ग्रौर यज्ञों में भी लोगों के बीच ग्राचमन किया जाता है। ग्रतः एकान्त में ग्राचमन का निर्देश देने वाली विधि इससे तालमेल न खाने से इनके विषद्ध है।

- २. प्रसंगिवरोध २। १, २, ११ १४, ४३ इलोकों से पहले स्पष्टरूप से सिद्ध है कि यहां द्विजातियों के कर्मों का और उन्हीं की उपनयन विधि के वर्णन का प्रसंग है, श्रूद्र का इस विधि से कोई संबन्ध ही नहीं है। किन्तु ३७ वें इलोक में श्रूद्र की स्राचमन शुद्धि का भी वर्णन किया जा रहा है। इससे इस इलोक की प्रसंगिवरुद्धता स्पष्ट होती है।
- 3. शैलीगत झाषार ३७वें इलोक की शैली अयुक्तियुक्त, निराधार एवं अति-शयोक्तिपुर्ण है। चारों वर्णों के व्यक्तियों में कोई शरीररचना की भिन्नता नहीं है, जो कोई तो आचमनजल के स्पर्शमात्र से शुद्ध हो जाये और कोई कण्ठ. हृदय या मुख में जाने मात्र से। यह तो मात्र एक प्रक्रिया है। इसी से जीवन की शुद्धता मान लेना अति-शयोक्ति है। यदि इसी से इतनी शुद्धता मिल जाती है तो फिर अन्य वैदिक क्रियाशों की क्या आवश्यक्ता रह जायेगी?

उद्धृते दक्षिरो पाणावुपवीत्युच्यते द्विजः । सब्ये प्राचीन स्रावीतो, निवीती कण्ठसज्जने ॥३८॥ [२।६३](३४)

(द्विजः) द्विज (दक्षिण पाणौ उद्धृते) दाहिने हाथ को ऊपर रखने की अवस्था में [अर्थात् जब द्विज यज्ञोपवीत को दायें हाथ और कन्धे के नीचे लटकाकर तथा वायें कन्धे के ऊपर रखकर पहनता है, तव] (उपवीति) 'उपवीती' (सब्ये) बायें हाथ को ऊपर रखकर पहनने की अवस्था में (प्राचोन अवीती) 'प्राचोन आवीति' और (कण्ठसज्जने) गले में माला के समान पहनने की अवस्था में (निवोती) निवीती' (उच्यते) कहलाता है।। ३८।।

मेखलादि की पुनर्ग्रहण-विधि---

मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम् । म्रप्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मन्त्रवत् ॥३६॥[२।६४[(३६) (मेखलाम् + म्राजिनं दण्डम् + उपवीतं कमण्डलुम्) मेखला, मृगचर्म, दण्ड. यज्ञोपवीता, कमण्डलु (विनष्टानि) इनके बेकार होने पर (म्रप्सु प्रास्य) इन्हें बहते जल में फॉककर (म्रन्यानि) दूसरे नयों को (मन्त्रवत् गृह्णीत) मन्त्रपूर्वक घारण करे।। ३६।।

अप्रसुट्यो क्याः नष्ट उपवीत, दण्ड ग्रादि का जल में प्रक्षेपण क्यों— इस इलोक में विणित पदार्थों को मनु ने जल में डालने का जो विधान किया है उससे 'बहते जल' से ग्रमिप्राय हैं। क्योंकि स्थिर जल में किसी पदार्थ को डालने से गन्दगी बढ़ती है। स्थिर जल गन्दा भी होता है। इसी लिए मनु ने स्नान ग्रादि सभी प्रयोगों के लिए बहते जल के प्रयोग का ही विधान किया है (द्रष्टव्य ४। २०३ इलोक)। केशान्त संस्करण कर्म—

केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते ।

राजन्यबन्धोद्वाविद्ये वैदयस्य द्वचिषके ततः ।।४०।। [२६५] (३७)

(ब्राह्मणस्य) ब्राह्मएा के (षोडशे) सोलहवें (राजन्यबन्धोः द्वाविशे) क्षत्रिय के बाईसवें (वैश्यस्य) वैश्य के (ततः द्वचिधिके) [उससे दो वर्ष ग्रिधक] ग्रर्थात् चौबीसवें (वर्षे) वर्ष में (केशान्तः विधीयते) केशान्त कर्म=क्षौर मुंडन हो जाना चाहिए।

प्रथात इस विधि के पश्चात् केवल शिखा को रखके अन्य दाढ़ी मूँछ और शिर के बाल सदा मुंडवाने रहना चाहिए अर्थात् पुनः कभी न रखना और जो शीतप्रधान देश हो तो कामचार है, चाहे जितना केश रखे। और जो अति उष्ण देश हो तो सब शिखा सहित छेदन करा देना चाहिये, क्यों कि शिर में बाल रखने से उष्णता अधिक होती है और उससे बुद्धि कम हो जाती है। डाढ़ी मूंछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता और उच्छिष्ट भी बालों में रह जाता है। ॥ ४०॥ (स० प्र०२५८)

स्त्रियों के लिए मन्त्ररहित संस्कारों का विधान-

श्रमन्त्रिका तु कार्येयं स्त्रीलामावृदशेषतः। संस्कारार्यं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्॥४१॥ [२।६६]

(स्त्रीएाम् इयम् म्रावृत्) स्त्रियों की यह संस्कार की क्रिया (शरीरस्य संस्का-रार्थम्) शरीर की पवित्रता के लिए (यथाकालं यथाक्रमम्) यथासमय ग्रीर उपयुक्त क्रमानुसार (ग्रशेषतः अमन्त्रिका कार्या) पूर्णतः मन्त्ररहित करनी चाहिए ॥ ४१ ॥

वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः ।
पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽिनपरिक्रिया ॥ ४२ ॥ [२ । ६७]
(स्त्रीणां वैवाहिकः विधिः) स्त्रियों का विवाह संस्कार (वैदिकः संस्कारः

स्मृतः) उनका वेदोक्त (उपनयन) संस्कार कहा है [ स्रथात् उनके लिए पृथक् से उपनयन संस्कार की आवश्यकता नहीं] (पित-सेवा गुरौ वासः) पित की सेवा करना गुरुकुल- वाम है (गृहार्थः + अग्निपरिक्रिया) घर के काम ही अग्निहोत्रादि धार्मिक क्रियायें हैं [ स्रथात् पृथक् से उनके लिए गुरुकुल-निवास स्रौर यज्ञादि की स्नावश्यकता नहीं] ॥ ४२॥

आनुशित्डनाः ४१ एवं ४२ वां श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

- १. ग्रन्तिंचरोघ : स्त्रियों को वेदाध्ययन एवं उपवीत का ग्राधिकार मनुसम्मत— मनुस्मृति के विभिन्न विधानों से ऐसे संकेत मिलते हैं कि जिनसे यह स्पष्ट
  होता है कि मनु प्रत्येक धर्मकार्य में स्त्री-पुरुष का समान ग्राधिकार समभते हैं। उक्त
  दोनों इलोकों में विणित बातें मनुविरोधी हैं—(१) २।४ [२।२६] इलोक में जातकर्म के अवसर पर बालक के लिए चाहे वह कन्या हो ग्रथवा पुत्र, दोनों के ही लिए
  मन्त्रोच्चारणपूर्वक शहद चटाने का विधान है "मन्त्रवत् प्राज्ञानं चास्य"। इससे
  स्पष्टतः सिद्ध है कि मनु मन्त्रोच्चारण या श्रवण आदि कार्यों में स्त्री-पुरुष का भेद नहीं
  करते। इसी प्रकार नामकरण ग्रादि भी यज्ञ और मन्त्रपूर्वक करने का विधान है
  [२। ८]। इस प्रकार ४१ वें इलोक में स्त्रियों के लिये मन्त्रों के निषेध का विधान इस
  मान्यता के विरुद्ध है।
- (२) इसी प्रकार ३। २८ में ग्रग्निहोत्रपूर्वक स्त्रियों का दैविववाह करने का विधान किया है। ग्रग्निहोत्र में मन्त्रोच्चारण हुग्रा ही करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनु स्त्रियों की क्रियाएं मन्त्ररहित नहीं मानते। स्त्रियों की ग्रन्त्येष्टि भी अग्निहोत्र से विहित है [४।१६७,] विवाह भी स्वस्तिमन्त्रपूर्वक यज्ञ से विहित है [४।१६२]। ४१ वें इलोक में स्त्रियों के लिए मन्त्ररहित क्रियाग्रों का विधान इस विधान के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।
- (३) मनु ने घर में ग्रग्निहोत्र ग्रादि धर्मकार्यों के ग्रायोजन की मुख्य जिम्मेन्दारी स्त्री को ही सौंपी है ग्रौर यह ग्रादेश दिया है कि पुरुष को प्रत्येक धर्मकार्य स्त्री को साथ लेकर करना चाहिए—(क) "शौचे धर्म ग्रन्नपक्त्यां च"(घर की शुद्धि, धर्मकार्यों का ग्रायोजन ग्रौर भोजन बनाना ग्रादि की जिम्मेदारी स्त्री को सोंपे) [६।११] (ख) "अवत्यं धर्मकार्याएग" [६।२६] (सन्तानोत्पत्ति और उनका पालन, ग्रग्निहोत्र आदि धर्मकार्य स्त्री के अधीन होते हैं)। (ग) "तस्मात् साधारणों धर्मः श्रुतौ पल्या सहोदितः" [६।६६] (साधारण से साधारण धर्मकार्य में भी पत्नी को सम्मिलिन करना चाहिए)। इसी प्रकार २।१—३ [२।२६—२६] इलोकों में मनु ने संस्कारों को सभी के लिए समान रूप से ग्रावश्यक मानते हुए शारीरिक एवं संस्कार-सम्बन्धी दोषों को हटाने बाला कहा है। वहां स्त्री-पुरुष का कोई भेद नहीं माना। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं—एक तो यह कि सभी संस्कार मन्त्रपूर्वक होते हैं,

ग्रतः चाहे वह संस्कार स्त्री का हो ग्रयवा पुरुष का, मन्त्रपूर्वकं ही करना चाहिए। दूसरी यह है कि संस्कार द्विजाति वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए ग्रावश्यक हैं, चाहे वह स्त्री हो ग्रथवा पुरुष। इन दोनों श्लोकों में स्त्रियों के लिए मन्त्ररहित क्रियाश्रों का विधान, विवाह को ही उपनयन संस्कार मानना, पितसेवा को ही बह्यचयित्रम मानना, घर के कामों को ही ग्रिग्नहोत्र मानना, उक्त विधानों के विश्व हैं, अतः ये प्रक्षिष्त हैं।

- २. प्रसंगविरद्ध—२। ४३ [२। ६८] वें श्लोक में इस प्रसंग को समाप्त करते हुए ग्रस्यन्त स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि—"एषः प्रोक्तः द्विजातीनाम् भौजनायिनको विधिः" ग्रथित् 'यह द्विजों के उपनयन संस्कार की विधि कही है।' इससे ज्ञात होता है कि यहां केवल उपनयन संस्कार की विधि का प्रसंग है। इन दोनों श्लोकों में उपनयन संस्कार की विधि न होकर प्रसंगभिन्न बातें हैं, ग्रतः ये प्रसंगविरुद्ध हैं।
- 3. वेदविष्ट -- स्त्रियों के वेदाध्ययन में वेद के प्रमाण-इन इलोकों में स्त्रियों के लिए वेदमन्त्रों का उच्चारण न करने ग्रादि का कथन है। ग्रतः यहां यह विचार कर लेना भी उपयोगी रहेगा कि इस विषय में स्वयं वेद क्या कहते हैं। (क) वेदों में सभी के लिए वेदवाणी का विधान है--- "यथेमां वाचं कल्याएगिम् झावदानि जनेम्यः। ब्रह्मराज-न्याम्यां शुद्राय चार्याय च स्वाय चार्याय "" (यजुः २६।२) प्रथत् —"परमे-व्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेम्यः) सब मनुष्यों के लिए (इमाम्) इस (कल्या-णीम्) कल्याण ग्रयति संसार ग्रीर मुक्ति के सुख देनेहारी (वाचम्) ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का (म्रावदानि) उपदेश करता हुँ वैसे तुम भी किया करो। ...... ······(ब्रह्मराजन्याम्याम्) ब्राह्मण, क्षत्रिय (ग्रयीय) वैश्य (ग्रदाय) जूद्र श्रौर (स्वाय) अपने भृत्य वा स्त्रियां आदि (अरणाय) और अतिशुद्रादि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है।" [स॰ प्र० ७४]। (ल) इसी प्रकार ग्रथ वंवेद में "ब्रह्मचर्येए कन्या युवानं विन्दते पतिम्" [३। १। १०] ग्रयति ब्रह्मचर्याश्रम में रहकर वेदों को पढ़ने और ब्रह्मचर्य को पालन करने के उपरान्त गृहस्य की कामना करने वाली कन्या युवक पति का वरण करती हैं'--(ग) स्त्रियों के उपनयन में ऋग्० १०। १०६। ४ मनत्र भी प्रमाण है-- "मीमा जाया बाह्म एस्योपनीता"-इन प्रमाणों से स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्याश्रम, गुरुकुलवास ग्रादि विधान सिद्ध होते हैं। (घ) वैदिक काल के इति-हास पर यदि दृष्टि डालकर देखें तो उससे भी स्त्रियों के लिए मन्त्रनिषेध ग्रादि की बातें सही सिद्ध नहीं होतीं। ऐसी बहत-सी ऋषिकाएं हई हैं जो मन्त्रद्रष्टा थीं। जिन-जिन सुक्तों के मन्त्रों का उन्होंने ग्रर्थ-रहस्य जाना, उन सुक्तों पर उनके नाम ऋषि के रूप में ग्राज भी उपलब्ध हैं। ग्रकेले ऋग्वेद में ही इस प्रकार की लगभग ३० ऋषिकाग्रों के नाम स्राते हैं। उनमें स्रदिति, जुह, इन्द्राणी, घोषा, गोधा, स्रपाला, रोमशा, लोपा-मुद्रा ग्रादि उदाहरण के रूप में उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार उपनिषदों में गार्गी, मैत्रेयी ब्रह्मतत्त्वज्ञाता देवियों का वर्णन ग्राता है। मनू ने ग्रपनी स्मृति को वेदानुकुल ग्रीर वेदा. धारित माना है [१ । १२४-- १३२ (२ ।६-- १३); १२ । ६४, ६४, ६७, ६६, १०६, ११२, ११३ म्रादि ] इस म्राधार पर भी ये क्लोक मनुविरुद्ध हैं, म्रतः प्रक्षिप्त हैं।

४. धवान्तरिवरोध—इन दोनों क्लोकों में परस्पर भी विरोध है, जो इस बात को प्रकट करता है कि ये पृथक्-पृथक् व्यक्तियों द्वारा प्रक्षेप किये गये हैं। ४१ वें में तो कहा है कि 'ये क्रियाएं मन्त्ररहित करनी चाहिए" किन्तु ४२ वें में इन क्रियाओं को स्त्रियों के लिए परोक्षरूप से निषिद्ध कर दिया है। इसमें विवाह को ही उपनयन संस्कार पितसेवा को ही गुरुकुलवास, घर के कामों को ही ग्रग्निहोत्र कहा है। इस ग्राधार पर भी ये रचनाएं मनुसद्दश विद्वान की सिद्ध नहीं होतीं।

उपनयन विधि की समाप्ति एवं ब्रह्मचारी के कर्मों का कथन-

एष प्रोक्तो द्विजातीनामौपनायनिको विधिः । उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः, कर्मयोगं निबोधत ॥४३॥ [२।६८](३८)

(एषः) यह [२।११—४२] (द्विजातीनाम् उत्पत्तिव्यञ्जकः) द्विजा-तियों के द्वितीय जन्म को प्रकट करने वाली ग्रर्थात् मनुष्यों को द्विज = ब्राह्माग्, क्षत्रिय ग्रीर वैश्य बनाने वाली (पुण्यः) कल्याग्य-कारक (ग्रीपनाय-निकः विधि) उपनयन संस्कार की विधि (प्रोक्तः) कही, (कर्मयोगं निबो-घत) [ग्रब उपनयन में दीक्षित होने वाले द्विज ब्रह्मचारियों के] कर्त्तव्यों को सुनो—॥ ४३॥

अनुश्रीत्जनः 'जस्पत्तिव्यंजकः' के ग्रधिक स्पष्टीकरण एवं पुष्टि के लिए द्रष्टव्य हैं २।१२१—१२५ (१४६—१५०) श्लोक ग्रीर उनकी समीक्षाएं।

# (ब्रह्मचारियों के कर्त्तव्य) २।४४ से २।२२४ तक

उपनयन के पश्चात् बह्यचारी को शिक्षा---

उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छोचमादितः । ग्राचारमग्निकार्यं च सन्ध्योपासनमेव च ॥४४॥ [२ ६६](३६)

(गुरः) गुरु (शिष्यम् उपनीय) शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके (ग्रादितः) पहले (शौचम्) गुद्धि = स्वच्छता से रहने की विधि (ग्राचारम्) सदाचरण ग्रीर सद्व्यवहार (ग्रिग्तिकार्यम्) ग्रिग्तिहोत्र की विधि (संध्योपास-नम् + एव) ग्रीर सन्ध्या-उपासना की विधि (शिक्षयेत्) सिखाये।। ४४।।

"सन्ध्यायन्ति सन्ध्यायते वा परब्रह्म यस्यां सा सन्ध्या" ग्रर्थात् भली-भांति जिसमें परमेश्वर का ध्यान करते हैं, ग्रथवा जिसमें परमेश्वर का ध्यान किया जाये, वह 'सन्ध्यां है।

इस प्रकार गायत्री मन्त्र का उपदेश करके संघ्योपासन को जो स्नान, स्राचमन, प्राणायाम स्रादि क्रिया हैं, सिखलावें। प्रथम स्नान, इसलिए है कि जिससे शरीर के बाह्य श्रवयवों की शुद्धिश्रीर श्रारोग्य श्रादि होते हैं।'' (स० प्र० ३६)

वेदाघ्ययन की विधि-

अध्येष्यमारणस्त्वाचान्तो यथाशास्त्रमुबङ्गुलः । ब्रह्माञ्जलिकृतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः ॥ ४५ ॥ [२।७०]

(अध्येष्यमाणः) पढ़ने की इच्छा वाला (यथाशास्त्रम् आचान्तः) जब शास्त्रोक्त विधि से आचमन करले (उदङ्मुखः) उत्तर की ओर मुख किये हो (ब्रह्माञ्जलिकृतः) ब्रह्माञ्जलि [दोनों हाथों को जोड़े हुए] बांधे हो (लभुवासा) हलके वस्त्र-धारण किये हुए, और (जितेन्द्रियः) एकाग्रचित्त हो तब (अध्याप्यः) पढ़ाने योग्य होता है अथवा तब पढ़ाना चाहिए॥ ४५॥

#### आनु शरिला : यह श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. ग्रन्तिवरोध-इस इलोक की व्यवस्था का मनु की अन्य व्यवस्थाओं के साथ तालमेल नहीं बैठता, अपितु विरोध भी आता है—(१) २। १७८ [२०३] इलोक में कहा गया है कि 'शिष्य गुरु के साथ ऐसे स्थान पर बैठे जहां गुरु की ओर से आने वाली वायू शिष्य की ओर, और शिष्य की ओर से आने वाली वायू गुरु की ओर न आ रही हो।' इस श्लोक के आधार पर यदि केवल उत्तराभिमुख होकर ही पढ़ाने का विधान मान लिया जाये तो उक्त व्यवस्था ही नहीं बनेगी क्योंकि अनेक बार उत्तर-दक्षिण की हवा चलती है। अतः यह विरोध आता है। (२) अध्ययन की जो व्यावहारिक विधि आवश्यक थी वह ४६ वें इलोक में विशित है। ४५ वें इलोक का ४६ वें इलोक से कोई सम्बन्ध नहीं है, वह स्वतन्त्र विधिवाक्य है। कोई कहे कि ४५वें रलोक के 'ब्रह्माञ्जलि-कृतः' का ४६ वें में अर्थवाद है, सो यह बात नहीं। ४६ वें क्लोक में "संहत्य हस्ती श्रध्येयम्" यह स्वतन्त्र विधि है तथा "स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः" यह उस विधि का नामोल्लेख हैं। दो क्लोकों में ब्रह्माञ्जलि का विधान कोई संगत भी प्रतीत नहीं होता, अतः ४५ वां श्लोक प्रक्षिप्त है। ४६ वें को इस लिए प्रक्षिप्त नहीं कह सकते क्योंकि ७२ वें के साथ वह प्रसंग की द्रष्टि से सम्बद्ध हैं। (३) मनुस्मृति में अन्यत्र अनेक स्थानों पर यज्ञ, संघ्या, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञानुष्ठानपूर्वक विवाह ग्रादिका विधान है। इन प्रसंगों में भी वेद-मन्त्रों का उच्चारण होता है। वहां कहीं भी इस प्रकार की कोई शर्तनहीं है कि किस ग्रोर मुख होना चाहिए। अतः यहां उत्तराभिमुख की शर्तभी मनुसम्मत प्रतीत नहीं होती, क्योंकि यह युक्तियुक्त एवं व्यावहारिक नहीं है।

वेदाध्ययन से पहले गुरु को अभिवादन-

बह्मारम्भेऽवसाने च पादौ ग्राह्मौ गुरोः सदा। संहत्य हस्तावध्येयं स हि बह्माञ्जिलः स्मृतः ॥४६॥ [२।७१] (४०) (ब्रह्मारम्भे च ग्रवसाने) वेद पढ़ने के ग्रारम्भ ग्रौर समाप्ति पर (सदा गुरोः पादो ग्राह्मी) सर्दव गुरु के दोनों चरणों को छूकर नमस्कार करे [२।४७] (हस्तो संहत्य ग्रघ्येयम्) दोनों हाथ जोड़कर ग्रभिवादन करने के बाद [गुरु से] पढ़ना चाहियेः (सः हि ब्रह्माञ्जिलः स्मृतः) इसी [हाथ जोड़ने] को 'ब्रह्माञ्जिल' कहा जाता है।।४६।।

गुरु को अभिवादन करने की विधि-

क्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसंग्रहणं गुरोः। सक्येन सक्यः स्प्रष्टस्यो, दक्षिणेन च दक्षिणः ॥४७॥[२।७२](४१)

(गुरो: उपसंग्रहणम्) गुरु के चरणों का स्पर्श (व्यत्यस्तपाणिना कार्यम्) हाथों को ग्रदल-बदल करके [प्रणामकर्ता का बायां हाथ नीचे रह कर गुरु के बायें पैर का स्पर्श करे ग्रीर उसके ऊपर से दायां हाथ दायें चरण को स्पर्श करे] करना चाहिए (सव्येन सव्यः) बायें हाथ से बायां चरण (च) ग्रीर (दक्षिणेन दक्षिणः) दायें हाथ से दायां पैर का (स्प्रष्टव्यः) स्पर्श करना चाहिए।। ४७।।

अध्ययन के आरंभ एवं समाप्ति की विधि—

ग्रध्येष्यमाणं तु गुरुनित्यकालमतिन्द्रतः । अधीष्य भो इति ब्रूयाद्विरामोऽस्त्विति चारमेत् ॥ ४८॥ [२।७३] (४२)

(गुरुः नित्यकालम्) गुरु सर्दैव पढ़ाते समय (ग्रतन्द्रितः) ग्रालस्यरिहत होकर (ग्रध्येष्यमाणं तु) पढ़ने वाले शिष्य को ('भो ग्रधीष्व' इति ब्रूयात्) 'हे शिष्य पढ़ो' इस प्रकार कहे (च) ग्रौर ('विरामः + ग्रस्तु' इति ग्रारमेत्) 'ग्रब विराम करो' ऐसा कहकर पढ़ाना समाप्त करे ॥ ४८ ॥

वेदाध्ययन के ग्राद्यन्त में प्रणवोच्चारण का विधान---

ब्रह्मराः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा । स्रवत्यनोङ्कृतं पूर्वं, पुरस्ताच्च विशोर्यति ॥ ४६ ॥ [२।७४](४३)

(सर्वदा ब्रह्मण: म्रादी च ग्रन्ते प्रणवं कुर्यात्) [शिष्य] सदैव वेद पढ़ने के म्रारम्भ ग्रीर ग्रन्त में 'ग्रो३म्' का उच्चारण करे (पूर्वम् अनोङ्कृतम्) ग्रारम्भ में ग्रोंकार का उच्चारण न करने से (स्रवित) पढ़ा हुम्रा बिखर जाता है [=भलीभांति ग्रहण नहीं हो पाता] (च) ग्रीर (पुरस्तात् विशीर्यित) बाद में 'ग्रो३म्' का उच्चारण न करने से पढ़ा हुग्रा स्थिर नहीं रहता।। ४६॥

अनुश्रीत्उनः : अध्ययन के ब्राह्मत में ब्रोंकारोच्चारण के लाभ—(१)

'ओ३म्' का उच्चारण करने से यहाँ मनु का अभिप्राय ग्रोंकारोच्चारणपूर्वक मन को एकाग्र या समाहित करने से है। ग्रन्यत्र भी मनु ने सन्ध्योपासन ग्रौर ग्रध्ययन से पूर्व समाहित या एकाग्रचित्त होने के लिए कहा है [२।७६]। यह बिल्कुल सही मनोवैज्ञानिक बात है कि यदि छात्र मन को एकाग्र करके अध्ययन नहीं करता तो उसे पूर्णज्ञान ग्रहण नहीं होता, कुछ बिखरता रहता है ग्रौर कुछ-कुछ ही ग्रहण होता है। इसी प्रकार ग्रध्ययन के पश्चात् भी एकाग्रता न रखने से पढ़ा हुग्रा स्थिर नहीं हो पाता। मन के एकदम ग्रन्यत्र जाने से संचित ज्ञान में गौणता ग्रौर मुलावा-सा ग्रा जाता है, जबिक ग्रध्ययन की समाप्ति पर ग्रधीत विषय के प्रति एकाग्रता बनाये रखने से वह स्थिर हो जाता है। २।७४ में इसी भाव को दूसरे ढङ्ग से स्मष्ट किया है कि यदि एक भी इन्द्रिय एकाग्रता को छोड़कर अपने विषय में लग जाती है तो उसके साथ ही व्यक्ति की बुद्धि भी उतनी कम होने लगती है।

- (२) इसमें कुछ योगदर्शन के प्रमाण श्रीर उन पर आधारित विचार उल्लेख-नीय हैं—
- (क) यह 'प्रणव' ग्रर्थात् 'ग्रोम्' शब्द उस अनादि-अनन्त, सर्वव्यापक सृष्टि-रचियता परमात्मा का सबसे मुख्य नाम है। वह सबका श्रादि गुरु है। उसका स्मरण आदि-ग्रन्त में करने से उसके सर्वज्ञता के गुणों की श्रोर प्रवृत्ति होकर बहुज्ञ बनने की भावना ग्राती है। ["स एषः पूर्वेषामिष गुरुः कालेनानवच्छे,दात्" "तस्य वाचकः प्रस्तवः" योगदर्शन १।२६,२७]।
  - (ब) तज्जपस्तव्यं मावनम् । योग १।२८।।

''इसी नाम का जप अर्थात् स्मरणः करना चाहिए कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्तता और ज्ञान को यथावत् प्राप्त होकर स्थिर हो।"

(ऋ० भू० उपासना विषय)

प्राक्कूलान्यर्युपासीनः पवित्रैश्चैव पावितः। प्रागायामैस्त्रिमः पूतस्तत ब्रोंकारमहंति॥४०॥ (२।७४)

(प्राक्कूलान् पर्युपासीनः) पूर्व की स्रोर मुख वाले कुशासन पर बैठकर (पवित्रैः चैव पावितः) कुशनिर्मित पवित्रों से (छीटे देने के लिए कुशाओं को एकत्र करके बनाये गए गुच्छे से) पवित्र होकर (त्रिभिः प्राणायामैः पूतः) तीन प्राणायामों को करने पर (ततः + श्रोंकारम् + अर्हेति ∤ तब श्रोंकार का उच्चारण करने योग्य होता है ॥ ४०॥

#### अनुश्रीत्उनः यहश्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-

१. प्रमंगिवरोध — यह पूर्वापरप्रसङ्गिविरुद्ध है ग्रीर पूर्वापरप्रसङ्ग को भङ्ग कर रहा है। ४६ वें इलोक में 'ग्रोंकार' का विधान है ग्रीर ५१ में ग्रोंकार के स्वरूप ग्रीर महत्त्व का वर्णन है, क्योंकि ग्रोंकार का स्मरण करना ग्रावश्यक है। इस प्रकार ५१ वाँ इलोक ४६ वें का ग्रर्थवाद है। ५० वें इलोक ने उस सम्बद्धता को भङ्ग किया है ग्रीर बीच में ग्रोंकार-उच्चारण की शर्त का ग्रनावश्यक वर्णन किया है। ग्रतः यह प्रक्षिप्त है।

२ अन्तिविरोध — भ्रोंकार भी वेदों से लिया गया शब्द है श्रीर गायती मन्त्र भी [२।५१-५३(७६-७८)]। एक तो मनु ने पुण्यदायक धर्मयुक्त बातों के लिए कहीं भी कोई शर्त नहीं लगायी है, श्रीर दूसरी बात यह है कि गायत्री, वेदाध्ययन को सब अवस्थाओं में आवश्यक तथा पुण्यदायक माना है (२।७६-८१ (१०१-१०६)] और ये व्यावहारिक भी नहीं है। क्या जब भी व्यक्ति भोंकार को जपेगा, चलते-फिरते इन शर्तों को पूरी कर सकेगा? इस प्रकार यह व्यवस्था मनु की मान्यताओं के विरुद्ध है।

'भ्रो३म्' एवं गायत्री की उत्पत्ति-

ग्रकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापितः । वेदत्रयान्तिरदुहद् मूर्भुवःस्वरितीति च ॥ ५१ ॥ [२७६] (४४)

(प्रजापितः) परमात्मा ने (स्रकारम् उकारं च मकारं) स्रो३म् शब्द के 'स्र' 'उ' स्रौर 'म्' स्रक्षरों को [स्र + उ + म् = स्रोम्] (च) तथा (भूः सुवः स्वः इति) 'भूः' 'सुवः' 'स्वः' गायत्रो मन्त्र की इन तीन व्याहृतियों को (वेदत्रयात् निरदुहत्) तीनों वेदों से दुहकर साररूप में निकाला है।

[द्वितीय 'इति' का प्रयोग पादपूर्त्यथं है] ।। ५१।।

आजुर्दिट्उन्दः ग्रॉकार ग्रीर व्याहृतियों का विवेचन—इस श्लोक में प्रतिपादित मनु की मान्यता की निरुक्तकार ने भी विभिन्न ग्राचार्यों के मतों का उल्लेख करते हुए पुष्टि की है। ' चरवारि वाक् परिमिता पदानि" [ऋ० १।१६४।४४] मन्त्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं—"कानि तानि चरवारि पदानि ? ग्रॉकारः, महाव्याहृतयश्च इति ग्राचम् ।" [१३।६] ग्रयन् वाक्स्वरूप ब्रह्म या वेद का वर्णन करने वाले वे चार पद कौन से हैं ? ग्रोंकार ग्रयन् 'ग्रोम्' ग्रक्षर ग्रीर 'भूः' 'भुवः' 'स्वः' ये तीन महाव्याहृतियां। इनको यास्क ने मनु के समान महत्त्व दिया है।

(१) 'स्रोम्' सक्षर के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए ''ऋषोऽकरे परमे क्योमन् यिसन् देवा स्रिविद्यं निषेदुः'' [ऋ० १।१६४।३६] मन्त्र की व्याख्या में स्राचार्य शाकपूणि स्रीर ब्राह्मण ग्रेंन्य का वचन उद्धृत करते हुए कहा है कि सक्षर वह 'स्रोम्' ही है स्रीर यह 'स्रोम्' अक्षर त्रयी विद्याख्य चारों वेदों का प्रतिनिधि है—''कतमत्तदेतन् सक्षरम् ? स्रोमित्येश वागिति शाकपूणिः । 'एतद वा एतदक्षरं यत्सवी त्रयीं विद्यां प्रतिपत्तिः' इति च बाह्मणम् ।'' [१३।६]।

महर्षि दयानन्द ने इसी ग्राधार पर 'ग्रोम्' को ईश्वर का सर्वप्रमुख नाम माना है—

"जो मकार उकार त्रीर मकार के योग से 'म्रोम्' यह मक्षर सिद्ध है, सो यह परमेश्वर के सब नामों में उत्तम नाम है। जिसमें सब नामों के मर्थ प्रा जाते हैं। जैसा पिता-पुत्र का प्रेम-सम्बन्ध है, वैसे ही म्रोंकार के साथ परमात्मा का सम्बन्ध है। इस एक नाम से ईश्वर के सब नामों का बोध होता है।" (द० ल० प० पृ० २३२)

#### (२) "ग्रब तीन महाव्याहृतियों के अर्थ संक्षेप से इस प्रकार हैं-

'भूरिति व प्राणः' 'यः प्राणयित चराचरं जगत् सः भूः स्वयंभूरीःवरः'
— जो सब जगत् के जीवन का ग्राधार प्राण से भी प्रिय ग्रीर स्वयंभू है, उस प्राण का वाचक होके 'भूः' परमेश्वर का नाम है। भुविरित्यपानः' यः सर्व दुःखमयानयित सोऽपानः'— जो सब दुःखों से रहित जिसके सङ्ग से जीव सब दुःखों से छूट जाते हैं, इस लिये उस परमेश्वर का नाम 'भुवः' है। 'स्विरित ज्यानः' 'यो विविधं जगद् ज्यानयित ज्याप्नोति स ज्यानः'— जो नानाविध जगत् में ज्यापक होके सबको धारण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम स्वः' है।" (स० प्र० ३८)

त्रिस्यः एव तु वेदेस्यः पादं पादमदूदुहत्।
तिदत्यृचोऽस्याः सािवत्र्याः परमेष्ठी प्रजापितः ॥५२॥[२।७७](४५)
(परमेष्ठी प्रजापितः) सवसे महान् परमात्मा ने (तत्+इति+
ग्रस्याः सािवत्र्याः ऋचः) 'तत्' इस पद से प्रारम्भ होने वाली सािवत्री
ऋचा [=गायत्री मन्त्र] का (पादं पादम्) एक-एक पाद [प्रथम पाद है—
'तत्सिवतुवंरेण्यम्,' द्वितीय पाद—'भर्गो देवस्य धीमहि', तृतीय पाद—'धियो
यो नः प्रचोदयात्'] (त्रिम्यः+एव तु वेदेम्यः) तीनों वेदों से (ग्रदूदुहत्)
दुहकर सार रूप में बनाया है ॥५२॥
'श्री३म्'एवं गायत्री के जप का फल—

एतदक्षरमेतां च जपन्य्याहृतिपूर्विकाम् । संध्ययोर्वेदविद्वित्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ ५३ ॥ [२।७८] (४६)

(एतत् + प्रक्षरम्) इस [ श्रोम् ] प्रक्षर को (च) श्रौर (व्याहृतिपूर्विकाम्) 'भूः भुवः स्वः' इन व्याहृतियों सहित (एताम्) इस गायत्री ऋचा [ = मन्त्र ] को [ ''ग्रो३म् भूभुं वः स्वः। तत्सिवतुर्वरेण्यम्, भर्गो देवस्य धीमिहि। धियो यो नः प्रचोदयात्।'' इस मन्त्र को ] (वेदवित् विप्रः) वेद-पाठी द्विज्ञ (सन्व्ययोः जपन्) दोनों संघ्याग्रों — प्रातः, सायंकाल में जपते हुए (वेदपुण्येन युज्यते) वेदाव्ययन के पुण्य से ही युक्त होता है।। ५३।।

अस्तु श्री त्रेन् : 'ओम्' ईश्वर का मुख्यनाम—(१) यह 'ग्रोम्' ग्रक्षर परमेश्वर का सब से मुख्य वाचक नाम है। पुष्टि के लिए इसमें योगदर्शन का प्रमाण है—

#### (क) तस्य वाचकः प्रगावः ॥ १ । २७ ॥

''जो ईश्वर का ध्रोंकार नाम है, सो पिता-पुत्र के सम्बन्ध के समान है, ध्रौर यह नाम ईश्वर को छोड़के दूसरे ध्रर्थ का वाची नहीं हो सकता। ईश्वर के जितने नाम हैं, उनमें घ्रोंकार सब से उत्तम नाम है।"

#### (ख) तज्जयस्तदर्यभावनम् । १ । २८ ॥

"इसलिए इसी नाम का जब श्रयात् स्मरण श्रीर उसी का श्रयं विचार सदा करना चाहिए कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता, श्रीर ज्ञान को यथावत् प्राप्त होकर स्थिर हो।" (ऋ० भू० उपासना विषय)

इसमें ग्रन्य शास्त्रों के प्रमाण भी उल्लेखनीय हैं---

- (ग) "भ्रोमित्येतदक्षरमुद्गीयमुपासीत"। (छान्दोग्य उपनिषद्)
- (घ) "ग्रोमिति-एतवक्षरमिवं सर्वं तस्योपाल्यानम् ।"(माण्ड्रक्य उपनिषद्)
- (ङ) "म्रों लम्ब्रह्म"। यजु० ४०। १७॥

(कभी नष्ट न होने वाले उपासनीय परमेश्वर का 'स्रोम्' यह नाम है।)

- (२) मनुस्मृति में ग्रन्यत्र भी ग्रनेक स्थानों पर ग्रोम् ग्रौर सावित्री के जप का विशेष विधान है। तुलनार्थ द्रष्टव्य है—११। २२२, २२४, २६५ इलोक।
  - (३) गायत्री मनत्र ग्रीर उसका अर्थ---

मोरम् भूर्जुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं मर्गो देवस्य घीमहि। घियो यो नः प्रचोदयात्। (यजुर्वेद ३६। ३॥ ऋग्वेद ३। ६२। १०)॥

म्रर्थं—'(ओ३म्) यह मुख्य परमेश्वर का नाम है, जिस नाम के साथ अन्य सब नाम लग जाते हैं (भूः) जो प्राण का भी प्राण (भुवः) सब दुःखों से छुड़ाने हारा (स्वः) स्वयं सुख-स्वरूप और प्रपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने हारा है, उस (सिवतुः) सब जगत् की उत्पत्ति करने वाले, सूर्य म्रादि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य के दाता (देवस्य) कामना करने योग्य, सर्वत्र विजय कराने हारे परमात्मा का जो (वरेण्यम्) अतिश्रेष्ठ ग्रहण और घ्यान करने योग्य (भर्गः) सब क्लेशों को भस्म करने हारा, पवित्र, शुद्धस्वरूप है (तत्) उसको हम लोग (धीमहि) धारण करें (यः) यह परमात्मा (नः) हमारी (धियः) बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म, स्वभावों में (प्र-चोदयात्) प्रेरणा करे। '(सं० वि० ७५)

(४) २।५१ की समीक्षाभी द्रष्टब्य है। उससे इस क्लोक का भाव और ग्रिंघिक स्पष्ट हो सकेगा।

> सहस्रकृत्वस्त्वम्यस्य बहिरेतित्त्रकं द्विजः। महतोऽप्येनसो मासास्वचेवाहिर्विगुच्यते ॥ ५४ ॥ [२ । ७६]

(द्विजः) द्विज (एतत् त्रिकम्) इन तीनों स्रथात्, व्याहृतियां और गायत्री मनत्र को (विहः) बाहर एकान्त में (सहस्रकृत्वः तु अभ्यस्य) एक हजार बार प्रतिदिन जपते हुए (महतः + प्रिष + एनसः) बड़े भारी पाप से भी (मासात्) एक मास में (ग्रहि-त्वचा + इव) सांप की केंचुलो के समान (विमुच्यते) छूट जाता है ॥ ५४॥

> एतयर्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया। ब्रह्मक्षत्रियविट्योनिर्गहंगां याति साधुवु।। ५५।। [२।८०]

(ब्राह्मण-क्षत्रिय-विट्-योनिः) ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रीर वैश्य वर्णमें जन्मा कोई द्विज (एतया + ऋचा) इस गायत्री मन्त्र से (च) श्रीर (काले स्वया क्रियया) समयानुसार होने वाली संस्कार आदि क्रियाश्रों से (विसंयुक्तः) रहित होता हुआ (साधुषु गर्हणां याति) श्रेष्ठ लोगों में निन्दा का पात्र बनता है।। ५५।।

> श्रोंकारपूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयोऽव्ययाः । त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मगो मुखम् ॥ ५६ ॥ [२ । ८१]

(स्रोंकारपूर्विकाः तिस्रः स्रव्ययाः महान्याहृतयः) जिनके पहले स्रोंकार = 'स्रोम्' है, ऐसी स्रविनाशिनी महाव्याहृतियां — 'स्रः भुवः, स्वः, (च) स्रौर (त्रिपदा सावित्री) तीन पाद वाला गायत्री मन्त्र (ब्रह्मणः मुखं विज्ञेयम्) इसे वेद का मुख समक्षना चाहिए ॥ ५६॥

> योऽघीतेऽहन्यहन्येतांस्त्रीरिण वर्षाण्यतन्त्रितः। स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः समूर्तिमान्।। ५७।। [२। ८२]

(यः) जो व्यक्ति (एतान्) इनको ग्रर्थात् ग्रोंकारसहित तीन महाव्याहृतियों ग्रौर गायत्री को (त्रीणि वर्षाणि ग्रहिन + ग्रहिन ग्रतिद्रितः ग्रधीते) तीन वर्ष तक प्रति दिन आलस्यरहित होकर जपता है (सः) वह (वायुभूतः खमूर्त्तिमान्) वायुरूप = इच्छानु सार विचरण करने वाला ग्रौर ग्राकाशरूप = सूक्ष्मशरीरी होकर (परमृब्रह्म अम्येति) परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ॥ ५७ ॥

> एकाक्षरं परं ब्रह्म प्रागायामः परं तपः। सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते ॥ ५८ ॥ [२ । ८३]

(एकाक्षरं परं ब्रह्म) एक ग्रक्षर श्रथित् 'श्रोम्' ही परब्रह्म है (प्राणायामः परं तपः) प्राणायाम करना ही श्रेष्ठ तप है (सावित्र्याः तु परं नास्ति) गायत्री से बढ़कर दूसरा कोई मन्त्र नहीं है (मौनात् सत्यं विशिष्यते) मौन की ग्रपेक्षा सत्यभाषण विशिष्ट है ॥ ५८ ॥

> क्षाःन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोतियजतिकियाः । अक्षरं दुष्करं नेयं ब्रह्म चैव प्रजापतिः ॥ ५६ ॥ [२ ॥ ८४]

(वैदिक्यः सर्वाः जुहोतियजितिक्रियाः) वेदोक्त सब हवन, यज्ञ स्रादि क्रियायें (क्षरन्ति) विनष्ट हो जाती हैं (ग्रक्षरं च प्रजापितः ब्रह्म एव) 'ग्रोम्' यह ग्रक्षर स्रौर प्रजापित परमात्मा को ही (दुष्करं ज्ञेयम्) स्रविनाशी जानना चाहिए ॥ ५६ ॥

मानस जप की श्रेष्ठता---

विधियज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो दशिक्गुँगैः। उपाशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः॥ ६०॥ [२॥ ८४] (विधियज्ञात्) विधियज्ञ अर्थात् श्रमावस्या, पूर्णिमा स्रादि विशेष उपलक्ष्यों पर किये जाने वाले यज्ञों से (जपयज्ञः) जपयज्ञ = स्पष्टोच्चारण पूर्वक जप करना (दशिभ-र्गु णैः विशिष्टः) दश गुना विशेष है (उपांशु शतगुणः स्यात्) उपांशु = जिसमें धीरे-धीरे ग्रोठों से ही उच्चारण किया जाये, वह सौगुना विशेष है (मानसःसाहस्रः स्मृतः) मानस-जाप = [ग्रर्थ एवं ध्यानपूर्वक मन में किया जानेवाला जप] हजार गुना विशेष है

## ये पाकयज्ञाद्रचत्वारो विवियज्ञसमन्विताः। सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति बोडद्यीम् ॥ ६१ ॥ [२ । ८६]

(विधियज्ञसमिन्वताः) विधियज्ञ सहित (ये चत्वारः पाकयज्ञाः) जो चार पाक-यज्ञ [पितृयज्ञ, होम, बिलवैश्वदेव और म्रतिथियज्ञ] (ते सर्वे जपयज्ञस्य) वे सब जपयज्ञ की (षोडशी कलां नार्हेन्ति) सोलहवीं कला के योग्य भी नहीं हैं ॥ ६१ ॥

> जप्येनेव तु संसिध्येद् ब्राह्मएगे नात्र संशयः। कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ब्राह्मएग उच्यते॥ ६२ ॥ [२।८७]

(ब्राह्मणः जप्येन - एव संसिघ्येत्) ब्राह्मण तो जप के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है (अत्र न संशयः) इसमें कोई सन्देह नहीं (ब्राह्मणः अन्यत् कुर्यात् वा न कुर्यात्) ब्राह्मण अन्य कुछ विहित [यज्ञ दान आदि] कर्म करे या न करे (मैत्रः' उच्यते) फिर भी परमात्मा का अतिशय प्रिय कहलाता है।। ६२।।

अनुश्रीत्जना: ५४—६२ श्लोक निम्न 'ब्राधारों' के ब्रनुसार प्रक्षिप्त सिंद्ध होते हैं—

अन्तिविशेष — ५४ से ६२ श्लोकों का यह एक प्रसंग है श्रीर ये सभी श्लोक परस्पर सम्बद्ध हैं। इनमें गायत्री श्रादि की महिमा का वर्णन श्रतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से किया है जो मनु की मान्यताश्रों से विरीध में जाता है श्रीर ग्रन्य व्यवस्थाश्रों से तालमेल नहीं खाता —

(१) ७६, ५२ क्लोकों में कुछ ग्रविधयों का निश्चित समय बतलाकर उतने काल तक गायत्री जाप करने से बड़े से बड़े पापों से मुक्ति और ब्रह्मप्राप्ति होना कहा है। पहली बात तो यह कि मनु केवलमात्र गायत्री जप से ही नहीं प्रपितु परमात्मध्यान, इन्द्रियसंयम ग्रादि अनेक नैःश्रेयस कमों की सिद्धि से मुक्ति प्राप्त होना मानते हैं १२। ५२-१२४), अतः यह मान्यता मनुविरुद्ध है। दूसरी बात यह है कि मनु ने गायत्री जाप का ब्रह्मचारी के लिए प्रतिदिन के लिए ही अनिवार्य विधान किया है (२। ५३ [७६] ७६-६१ [१०१-१०६], १६७ [२२२]) अतः वह २५ या ३६ वर्ष तक जबतक ब्रह्मचारी रहेगा, तव तक इसका जप करेगा, फिर इस अवधि के निश्चय की जरूरत नहीं पड़ेगी और यदि इतने से ही पापों से मुक्ति और ब्रह्म प्राप्ति हो जाति है, तो ब्रह्मचारी

१. 'मैतः' की व्याख्या---मित्रस्य = परमात्मनो ऽयं सम्बन्धी। मित्रप्राति० 'तस्येदमिति' सूत्रेणाण् प्रत्ययः।

अपने ब्रह्मचर्यं काल में कहीं इससे बढ़कर जाप करेगा, फिर उसकी स्वतः ये लाभ प्राप्त हो जायेंगे; इस प्रकार भी उस के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है।

- (२) ४६ वें इलोक में गायत्री को वेद का मुख बतलाया है और इसे अनश्वर कहा है। ४१-४३ इलोकों में गायत्री को वेद से निकला हुआ विरात ही कर चुके हैं। जिन अनेक इलोकों में मनु ने वेदों को अपौरुषेय माना है (१।२३; १२।६३—६४) उनसे वेदमन्त्र गायत्री की नित्यता भी स्वतः सिद्ध है, अतः यह कथन भी अनावश्यक है।
- (३) ८३ वें श्लोक में ओंकार को ही परब्रह्म कहना १।२३; २। ५१ [७६ [१२। ६३-६४ क्लोकों के विरुद्ध है; जिनमें ओंकार को वेदों से निकला और वेदों को परमात्म-रचित माना है। परमात्मप्रदत्त ज्ञान या शब्द परमात्मा कैसे हो सकता है? प्राणायाम को परम तप कहना २। १३६—१४३ [१६४–१६८] क्लोकों के विरुद्ध है, जिन में वेदाम्यास को सबसे बढ़कर तप माना गया है। इसी प्रकार सावित्री से बढ़कर किसी भी वस्तु को न बताना उन सभी क्लोकों के विरुद्ध है, जिनमें वेद और ईश्वर को सर्वोपरि बतलाया है (२।५१—५३ [७६—ए८], १३६—१४३ [१६४–१६८] १२। ६१—६३ आदि)।
- (४) दथ वें श्लोक में वैदिक यज्ञादि क्रियाओं को नाशवान् कहना सम्पूर्ण मनु-स्मृति के प्रतिपाद्य के ही विरुद्ध है। क्योंकि मनुवेदोक्त कर्मों को ही धर्म मानते हैं (१। १२४, १२५—१३२ [२।६,६—-१३]) और धर्मपालन से ही परजन्म की श्रेष्ठता तथा मुक्तिप्राप्ति मानते हैं (४।२३५—२४३;४।१४;१२।६२—१२४) १। १२१—१२३ [२।२—५] श्लोकों में स्पष्टतः कहा है कि यज्ञ, व्रत, यमधर्म आदि में स्थित रहने से व्यक्ति मोझ-मुख को प्राप्त कर लेता है। फिर ये क्रियाएँ निष्फल या नाशवान् कैसे हुई ? इस प्रकार यह मान्यता विरुद्ध है।
- (४) ६५—६६ श्लोकों में जपयज्ञ और अन्य यज्ञों की तुलना मनु की मान्य-ताओं के विरुद्ध है, क्योंकि मनु ने तो पांचों यज्ञों को समान रूप से अनिवार्य, आवश्यक और पुण्यप्रद माना है (२।१५१ [१७६]३।७०—७५;४।२१—३२;६।५— १२ आदि)। ये दोनों श्लोक ६४ से सम्बद्ध हैं और उसके अर्थवाद हैं। अतः उसके प्रक्षेप होने के कारण ये भी स्वतः प्रक्षिप्त कहलायेंगे।
- (६) द० वें इलोक में 'योनिः' शब्द के प्रयोग से यह सकेत मिलता है कि इस इलोक का रचियता द्विजों को जन्मना मानता है। द७ वें इलोक से भी ब्राह्मण की जपमात्र से सिद्धि मानने की पृष्ठभूमि में 'जन्मना' श्रेष्ठता' का संकेत है। जन्मना वर्ण-व्यवस्था मानना मनुविरुद्ध मान्यता है (इसके लिए विस्तृत विवेचन १। ६२ से १०७ इलोकों पर 'अन्तिवरोध' शीर्षक में देखिये)।
- (3) द० वें इलोक में गायत्री-जप न करने वाले के लिए केवल निन्दामात्र होना ही उसका फल दर्शाया है, जबकि २। ७६ [१०३] में ऐसे व्यक्ति को मनुने शूद्र मानकर द्विजों से बहिष्कृत करदेने का ब्रादेश दिया है। एक ही प्रसंग में यह भिन्नता भी विरोध की सूचक है।

- (न) ५७ वें क्लोक में केवल 'जप' से ही ब्राह्मण की सिद्धि कहना और ग्रन्य कमों की छूट देना उन सभी ग्राधारभूत विधानों के विरुद्ध है जिनमें मनुने सभी दिजों के लिए पांचों यज्ञों का ग्रनिवार्य विधान किया है ग्रीर ब्राह्मण के यजन-याजन कर्म निश्चित किये हैं (१। ८०)। स्वाध्याय, व्रत, यज्ञ, वेदाध्ययन, संस्कार ग्रादि से ही ब्राह्मण वस्तुतः ब्राह्मण बनता है (२।३ [२८])। यदि इनका पालन नहीं करेगा तो वह ब्राह्मण ही कैसे हुमा? इस प्रकार इन ग्रन्तिवरोधों के ग्राधार पर ये सभी क्लोक प्रक्षिप्त हैं।
- २. शैलीगत प्रधार—इन सभी क्लोकों की शैली अतिशयोक्तिपूर्ण है श्रीर ६२ वें की पक्षपातपूर्ण भी है।

इन्द्रिय-संयम का निर्देश---

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्ट्रवपहारिषु । संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान्यन्तेव वाजिनाम् ॥६३॥ [२।८८](४७)

(विद्वान् यन्ता वाजिनाम् इव) जैसे विद्वान्-सारिथ घोड़ों को नियम में रखता है वैसे (विषयेषु + ग्रपहारिषु) मन ग्रौर ग्रात्मा को खोटे कामों में खेंचने वाले विषयों में (विचरताम्) विचरती हुई (इन्द्रियाणां संयमे) इन्द्रियों के निग्रह में (यन्तम्) प्रयत्न (ग्रातिष्ठेत्) सब प्रकार से करे ॥६३॥ (स० प्र० प्र० ४८)

"मनुष्य का यही मुख्य ग्राचार है कि जो इन्द्रियाँ चित्त को हरण करने वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं उनको रोकने में प्रयत्न करे, जैसे घोड़े को सारिथ रोककर शुद्ध मार्ग में चलाता है; इस प्रकार इनको ग्रपने वश में करके ग्रधर्म-मार्ग से हटाकर धर्ममार्ग में सदा चलाया करें।

(स॰ प्र॰ पृ० २५६)

जैसे सारिष घोड़े को कुपथ में नहीं जाने देता वैसे विद्वान ब्रह्मचारी श्राकर्षण करने वाले विषयों में जाते हुए इन्द्रियों के रोकने में सदा प्रयत्न किया करें'। (सं० वि० पृ० ८४)

अर्जु करी टाउँ ना —,इन्त्रिय की व्युत्पत्ति'—'इदि—परमैश्वर्ये' धातु से ऋष्त्रे न्द्राप्तवच्यें (उणादि० २।२५) सूत्र से रन् प्रत्यय के योग से 'इन्द्र' शब्द सिद्ध होता है। 'इन्द्र' प्रातिदिक से 'इन्द्रियमिन्द्रतिङ्गामिन्द्रहष्टमिन्द्रः चार्त्स वा' (अ० ५।२।६३) से 'घच्' प्रत्यय निपातित है। इन्द्रियवान् इन्द्रः, आत्मा तत्करणं ज्ञानकर्म-ऐश्वर्यप्राप्तेः साधनम् लिङ्गं चिह्नं वा तिहन्द्रियम्, शरीरावयवम्। प्रथित् =शरीर के वे श्रवयव जो श्रात्मा के ज्ञान-कर्म-ऐश्वर्यादि की प्राप्ति के साधन या चिह्न हैं, वे इन्द्रिय हैं। श्रांख, नाक, कान, व हाथ, परे, श्रादि मन सहित ग्यारह इन्द्रियां हैं।

ग्यारह इन्द्रियों की गराना---

# एकादक्षेत्रियाण्याहुर्यानि पूर्वे मनीषिणः।

तानि सम्यरप्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वज्ञः ॥ ६४ ॥ [२।८६] (४८)

(पूर्वे मनीषिएाः) पहले मनीषि-विद्वानों ने (यानि एकादश + इन्द्रियािएा + ग्राहुः) जों ग्यारह इन्द्रियां कहीं हैं (तानि यथावत् + ग्रनुपूर्वशः) उनको यथोचित क्रम से (सम्यक् प्रवक्ष्यािम) ठीक-ठीक कहता हूँ।। ६४।।

# श्रोत्रं त्वक्चक्षुवी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी।

पायूपस्यं हस्तपादं वाक्चैव दशमी स्मृता ॥६४॥ [२।६०](४६)

(श्रोत्र त्वक्चक्षुषी जिह्ना) कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, [(च) ग्रोर (पञ्चमी) पांचवीं (नासिका) नासिका [=नाक] (पायु-उपस्थं हस्त-पादम्) गुदा, उपस्थ (=मूत्र का मार्ग) हाथ, पग (वाक्) वाणी (दशमी स्मृता) ये दश इन्द्रिय इस शरीर में हैं।। ६५।। (सं० वि० पृ० ८४)

### बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चेषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वज्ञः । कर्मेन्द्रियाणि पञ्चेषां पाठवादीनि प्रचक्षते ॥६६॥ [२।६१](५०)

(एषाम्) इनमें क्रि (श्रोत्रादीनि पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि) कान ग्रादि पांच ज्ञानेन्द्रिय ग्रीर (पायु-ग्रादीनि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि) गुदा ग्रादि पांच कर्मे-न्द्रिय, (प्रचक्षते) कहाती हैं ॥ ६६ ॥ (सं वि० पृ० ८४)

🕸 (ग्रनुपूर्वशः) क्रमशः .....

ग्यारहवीं इन्द्रिय मन---

# एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम् । यस्मिञ्जिते जितावेतौ भवतः पंचकौ गर्गौ ॥६७॥ [२।६२] (५१)

(एकादशं मनः) ग्यारहवां मन है \* (स्वगुणेन उभयात्मकम्) वह अपने स्तुति आदि गुणों से दोनों प्रकार के इन्द्रियों से सम्बन्ध करता है (यस्मिन जिते) जिस मन के जोतने में (एतौ) ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय दोनों \* (जितौ) जीत लिये जाते हैं ।। ६७ ।। (सं० वि० पृ० ६४) \* (ज्ञेयम्) ऐसा समक्षना चाहिए .....। श्र (पञ्चकौ गणौ) पांचों-पांचों इन्द्रियों के दोनों समुदाय अर्थात् दसों इन्द्रियां ....।

अप्रज्ञुर्शी ट्या : चरक में इन्द्रियां एवं इन्द्रियों के विषय—इन्द्रियों के अधिष्ठान एवं विषयों पर चरक शास्त्र में प्रकाश डाला गया है। विशेष ज्ञानकारी के लिए विवरण प्रस्तुत है। ज्ञानेन्द्रियां हैं—

(क) "तत्र चक्षुः श्रोत्रं झार्णं रसनं स्पर्शनम्-इति पञ्चिन्द्रियाणि । पञ्चेन्द्रियद्रव्याणि खं वायुज्योतिरापः भूरिति । पञ्चेन्द्रियाधिष्ठानान्यक्षिणी कर्णों नासिके जिह्वा त्वक् चेति ॥ पञ्चेन्द्रियार्थाः शब्दस्ण्दांरूपरसगन्धाः ॥

(सूत्रस्थाने) (ग्र० ८। ५-६)

ग्रथित्—चक्षु, श्रवण, घ्राण, रसना, स्पर्श ये पांच इन्द्रियां हैं। क्रमशः तेज, ग्राकाश, पृथ्वी, जल ग्रीर वायु ये पांच इन्द्रियों के द्रव्य हैं। क्रमशः ग्रांख, कान, नाक, जीभ ग्रीर त्वचा इनके ग्रधिष्ठान हैं। रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श क्रमशः इन्द्रियों के ग्रथं = विषय हैं।

(ख) कर्मेन्द्रियां---

हस्तपावं गुरोपस्यं जिह्ने न्द्रियमथापि च। कर्मेन्द्रियाणि पञ्चेव, पादौ गमनकर्माणि।। पायूपस्यौ विसर्गायं, हस्तौ ग्रहणघारणे। जिह्ना वाग् इन्द्रियं वाक् च।।

ग्रथित्—हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, ग्रीर जिह्वा ये पांच कर्नेन्द्रिय हैं। हाथों का कार्य ग्रहिए करना, पावों का चलना, गुदा का मलत्याग, उपस्थ का मूत्रत्याग ग्रीर जिह्वा का कार्य बोलना है। (शारीरस्थान १।२३-२४)

(ग) मन ग्यारहवीं इन्द्रिय है। उसका कार्य चिन्तन, विचार, संकल्प ग्रादि करना है—

> चिन्त्यं शिचार्यमूह्यं च ध्येथं संकल्प्यमेव च । यत्किञ्चन्मनसो ज्ञेयं तत्सवं ह्यथंसंज्ञकम् ॥

> > (विमानस्थान १। १६)

इन्द्रिय-संयम से प्रत्येक कार्यं में सिद्धि-

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छ यसंशयम् । संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥६८॥ [२।६३](५२)

(इन्द्रियाणां प्रसङ्गोन) जीवात्मा इन्द्रियों के साथ मन लगाने से (ग्रसंशयम्) निःसंदेह (दोषम् + ऋच्छति) दोषी हो जाता है (तु तानि सन्तियम्य एव) ग्रीर उन पूर्वोक्त [२।६५-६७] दश इन्द्रियों को वश में करके ही (ततः) पश्चात् (सिद्धि नियच्छिति) सिद्धि को प्राप्त होता है ॥६८॥

"जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निश्चित बड़े-बड़े दोषों को प्राप्त होता है।" (स॰ प्र० पृ० ४८) "जो इन्द्रिय के वश होकर विषयी, धर्म को छोड़कर अधर्म करने हारे ग्रविद्वान् हैं, वे मनुष्यों में नी वजन्म बुरे-बुरे दुःखरूप जन्म को पाते हैं। (स० प्र० पृ० २४४)

"इन्द्रियों को विषयासक्ति ग्रीर ग्रधमं में चलाने से मनुष्य निश्चित दोष को प्राप्त होता है ग्रीर जब इनको जीतकर धर्म में चलाता है तभी ग्रभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है।" (स० प्र० पृ० २५८)

विषयों के सेवन से इच्छाग्रों की वृद्धि-

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविचा कृष्णवत्मेंव मूय एवाभिवर्धते ॥६९॥ [२।६४] (५३)

यह निश्चय है कि (कृष्णवर्त्मा हिवषा एव) जैसे श्राप्ति में ईन्धन श्रीर घी डालने से (भूय एव + श्रीभवर्षिते) [श्राप्ति] बढ़ता जाता है (कामा-नाम् + उपभोगेन कामः न जातु शाम्यिति) वैसे ही कामों के उपभोग से काम शान्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता ही जाता है। इसलिए मनुष्य को विषयासकत कभी नहीं होना चाहिए।। ६६।। (स० प्र० प्र० २५८)

विषय त्याग ही श्रेष्ठ है---

य वैश्तान्त्राप्नुयात्सर्वान्यश्चेतान्केषलांस्यजेत् ।

प्रापगात्सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥७०॥ [२।६५](५४)

(यः + एतान् सर्वान् प्राप्नुयात्) जो इन सब इच्छाग्रों या सब विषयों का उपभोग करे (च) श्रीर (यः एतान् केवलान् त्यजेत्) जो इन सब को त्याग दे (सर्वकामानां प्राप्णात्) [इन दोनों बातों में] सब इच्छाग्रों या विषयों को प्राप्त = उपभोग करने से (परित्यागः) सर्वथा त्याग देना (विशि-ष्यते) श्रधिक श्रच्छा है।। ७०।।

## न तर्यतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया।

विषयेषु प्रजुष्टानि यथा जानेन नित्यशः ॥७१॥ [२।६६] (५५)

(विषयेषु प्रजुष्टानि एतानि) विषयों में ग्रासकत इन इन्द्रियों को (ग्रसेवया) विषयों के सेवन के बिना (तथा संनियन्तुं न शक्यन्ते) वैसे ग्रासानी से वश में नहीं किया जा सकता। (यथा नित्यशः ज्ञानेन) जैसे कि नित्यप्रति ज्ञानपूर्वक वश में किया जा सकता है। मनुष्य विषयसेवन से दोषों को प्राप्त होता है ग्रौर विषयत्याग से सिद्धि को प्राप्त करता है, [२।६८] इत्यादि विषयत्याग के ज्ञान से इन्द्रियों को वश में किया जा सकता है।। ७१।।

विषयी व्यक्ति को सिद्धि नहीं मिलती-

वेदास्त्यागइच यज्ञाइच नियमाइच तपांसि च।

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिचित्।।७२॥ [२।६७] (५६) (विप्रदुष्टभावस्य) जो ग्रजितेन्द्रिय दुष्टाचारी पुरुष है, उस"पुरुष के (वेदक त्याम मुजाः नियमाः तपांसि) वेद पढ़ना,त्याग करना,यज्ञ ( = ग्रन्नि होत्राहि करना, नियम (ब्रह्मचर्याश्रम) ग्रादि करना, तप [ = निन्दास्तुति, भीर हैं। निन्त्राभावादि द्वन्द्व का सहन ] करना ग्रादि कर्म (कहिचित्) कैंद्रापि (सिद्धिन गच्छन्ति) सिद्ध नहीं हो सकते ।।७२।। (सं० वि० पृ० =४)

''जी दुष्टाचारी ग्रजितेन्द्रिय पुरुष है उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम ग्रीर तप तथा ग्रन्य ग्रच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते।"

(सं० वि० प्र० ४१)

''जो ग्रजितेन्द्रिय पुरुष है उसको विप्रदुष्ट कहते हैं। उसके करने से न वेदज्ञान, न त्याग, न यज्ञ, न नियम श्रीर न धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त होते हैं। किन्तु ये सब जिते न्द्रय धार्मिक जन को सिद्ध होते हैं।"

(स॰ प्र॰ प्र॰ २५८)

अन्तर्शी त्उनः इस भाव की पुष्टि ग्रीर तुलना के लिए देखिए १।१०६-ग्रीर २।१३४ इलोक।

जितेन्द्रिय की परिभाषा-

श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा झात्वा च यो नरः।

न हृष्यति ग्लायति वा, स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ।।७३।। [२।६८] (५७)

(जितेन्द्रियः स विज्ञेयः) जितेन्द्रिय उसको कहते हैं कि (यः नरः) जो [मनुष्य] (श्रुत्वा) स्तुति सुनके हर्ष ग्रीर निन्दा सुनके शोक (स्पृष्टवा) ग्रच्छा स्पर्श करके सुख ग्रीर दुष्ट स्पर्श से दुःख (रष्ट्वा) सुन्दर रूप देख के प्रसन्न ग्रीर दुष्टरूप देख अप्रसन्न (भुक्त्वा) उत्तम भोजन करके भ्रानन्दित ग्रौर निकष्ट भोजन करके दुःखित (घ्रात्वा न हृष्यति ग्लायति) स्मन्य म मचि दुर्यन्थ में अरुि न राजा । ७३ ॥ (स॰ प्र० पृ० २५८) एक भी इन्द्रिय के ग्रसंयम से प्रज्ञाहानि —

इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम् ।

तेनास्य क्षरति प्रज्ञा हुतेः पादादिवोदकम् ॥७४॥ [२।६६[(५८) 🗸 (सर्वेषाम् इन्द्रियाणां तु) सब इन्द्रियों में यदि (एकम् इन्द्रियं क्षरित) एक भी इन्द्रिय अपने विषय में आसक्त रहने लगती है तो (तेन) उसी के कारण (ग्रस्य प्रज्ञा क्षरित) इस मनुष्य की बुद्धि ऐसे नष्ट होने लगती है (इते: पादात् + उदकम् इव) जैसे चमड़े के बर्त्तन = मशक में छिद्र होने से सारा पानी बहकर नष्ट हो जाता है।। ७४।।

इन्द्रिय-संयम से सब ग्रथौं की सिद्धि-

वज्ञे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । सर्वान्संसाधयेदयनिक्षिण्वन्योगतस्तनुम् ॥७४॥ [२।१००] (४६)

(इन्द्रियग्रामम्) पांच कर्मेन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय [इन दश इन्द्रियों के समूह को] (च) ग्रीर (मनः) ग्यारहवें मन को (वशे कृत्वा) वश में करके (योगतः तनुम् = ग्रक्षिण्वन्) युक्ताहार विहार रूप योग से शरीर की रक्षा करता हुग्रा (सर्वान् ग्रर्थान् संसाधयेत्) सब ग्रयों को सिद्ध करे।। ७५।।

(स० प्र० प्र० २५८)

"व्रह्मचारी पुरुष सब इन्द्रियों को वश में करके ग्रीर ग्रात्मा के साथ मन को संयुक्त करके योगाम्यास से शरीर को किचित्-किचित् पीड़ा देता हुग्रा ग्रपने सब प्रयोजनों को सिद्ध करे।" (सं० वि० पृ० ८४)

अर्जु रारिटान्तः 'योग' के अर्थ के सम्बन्ध में विवेचन देखिए ६।६५ पर अनुशीलन में।

सन्ध्योपासन-समय-

पूर्वी सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्सावित्रीमकंदर्शनात् । पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृक्षविभावनात् ॥७६॥[२।१०१](६०)

(ग्रकंदर्शनात् पूर्वी संघ्याम्) दो घड़ी रात्रि से लेके सूर्योदय पर्यन्त प्रातः संघ्या (सम्यक् + ऋक्षितिभावनात् तु पश्चिमाम्) सूर्यास्त से लेकर [ग्रच्छी प्रकार] तारों के दर्शन पर्यन्त सायंकाल में [(समासीनः) भली-भौति स्थित होकर] (सावित्रीं जपन् तिष्ठेत्) सविता ग्रर्थात् सब जगत् की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर की उपासना गायत्र्यादि मन्त्रों के ग्रर्थ विचारपूर्वक नित्य करें।। ७६।। (द० ल० पं० पृ० २३६)

संघ्योपासना का फल-

पूर्वां संध्यां जपंस्तिष्ठन्नेशमेनो व्यपोहति । पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम् ॥७७॥ [२।१०२] (६१)

[मनुष्य] (पूर्वी संघ्यां जपन् तिष्ठन्) प्रातःकालीन संघ्या में बैठकर जप करके (नेशम् +एनः त्र्यपोहित) रात्रिकालीन मानसिक मिलनता या दोषों को दूर करता है (तु पश्चिमां समासीनः) ग्रीर सायंकालीन संघ्या करके (दिवाकृतं मलं हिन्त) दिन में सञ्चित मानसिक मिलनता या दोषों को नष्ट करता है। [ग्रिभिप्राय यह है कि दोनों समय संघ्या करने से पूर्ववेला में ग्राये दोषों पर चिन्तन-मनन ग्रौर पश्चात्ताप करके उन्हें ग्रागे न करने के लिए संकल्प किया जाता है तथा गायत्री-जप से ग्रपने संस्कारों को शुद्ध-पवित्र बनाया जा सकता है ।। ७७ ॥%

आनुशिक्तः 'एनः' शब्द का यहाँ 'संस्कारजन्य दोप' ग्रर्थ है। इस पर विस्तृत समीक्षा २।२[२।२७] पर द्रष्टव्य है। संध्योपासन न करनेवाला शृद्रवत्—

> न तिष्ठित तु यः पूर्वां नोपास्ते यश्च पश्चिमाम् । स शुद्रबद् बहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः ।।७८।।[२।१०३](६२)

(य:) जो मनुष्य (पूर्वां न तिष्ठित च पिश्चमां न उपास्ते) नित्य प्रातः ग्रीर सायं संघ्योपासन को नहीं करता (सः शूद्रवत्) उसको शूद्र के समान समभक्तर (सर्वस्मात् द्विजकर्मणः वहिष्कार्यः) [समस्त] द्विजकुल से ग्रलग करके शूद्रकुल में रख देना चाहिए।। ७ =।। (द०ल० पं० पृ० २३६) प्रतिदिन गायत्री-जप का विधान—

> अपां समोपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थितः । सावित्रीमप्यधीयीत गत्वाऽरण्यं समाहितः ॥७६।। [२।१०४](६३)

(ग्ररण्यं गत्वा) जंगल में ग्रर्थात् एकान्त देश में जा (समाहितः) सावधान होके (ग्रपां समीपे नियतः) जल के समीप स्थित होके (सावि-त्रीम् + ग्रपि + ग्रधीयीत) सावित्री ग्रर्थात् गायत्री मन्त्र का उच्चारण, ग्रथ-ज्ञान ग्रीर उस के ग्रनुसार ग्रपने चाल-चलन को करे॥ ७६॥ (स० प्र०४१)

वेद, ग्रग्निहोत्र ग्रादि में ग्रनघ्याय नहीं होता —

वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके। नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि।।८०।। [२।१०५] (६४)

(वेदोपकरणे चैव) वेद के पठन-पाठन में (च) ग्रौर (नैत्यके स्वा-ध्याये) नित्यकर्म में ग्राने वाले गायत्री जप या संघ्योपासना [२।७६] में (होम-मन्त्रेषु चैव) तथा यज्ञ करने में (ग्रनध्याये ग्रनुरोध: न ग्रस्ति) ग्रन-

<sup>% [</sup>प्रचित्त अर्थ — प्रातःकाल की संध्या में बैठकर जप करता हुया मनुष्य रात्रि में किये हुए पापों को नष्ट करता है, तथा सायकाल की संध्या में बैठकर जप करता हुया मनुष्य दिन में किये पापों को नष्ट करता है।। १०२।।]

घ्याय का विचार या भ्राग्रह नहीं होता भ्रर्थात् इन्हें प्रत्येक स्थिति में करना चाहिए, इनके साथ भ्रनघ्याय का विचार लागू नहीं होता ।। ८० ।।

"वेद के पढ़ने-पढ़ाने, संघ्योपासनादि पंचमहायज्ञों के करने श्रौर होममन्त्रों में ग्रनघ्यायविषयक ग्रनुरोध (ग्राग्रह) नहीं है।" (स० प्र० पृ० ४६)

"वेद-पाठ, नित्यकर्म ग्रीर होम-मन्त्रों में ग्रनच्याय नहीं है। नित्य-कर्म का ग्रभिप्राय यह है कि ग्रपने मन ना लक्ष्य परमेश्वर को बनाया जावे इसलिए प्रत्येक कर्म की समाप्ति पर यह कहा जाता है कि मैं इस कर्म या इसके फल को परमेश्वर के ग्रपण करता हूँ।" (पू० प्र० पृ० १४४-१४५)

> नैत्यके नास्त्यनध्यायो, ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम् । ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषट्कृतम् ॥८१॥ [२।१०६] (६५)

(नैत्यके ग्रनध्यायः न मग्रस्ति) नित्यक्रमं में ग्रनध्याय नहीं होता जैसे श्वासप्रश्वास स्दा लिये जाते हैं, बन्ध नहीं किये जाते, वैसे नित्यक्रमं प्रतिदिन करना चाहिये, न किसी दिन छोड़ना (हि) क्योंकि (ग्रनध्याय-वषट्कृतं ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यम्) ग्रनध्याय में भी ग्रग्निहोत्रादि उत्तमकर्म किया हुग्रा पुण्यरूप होता है।।

🕸 (तत् ब्रह्मसत्रं स्मृतम्) उसे ब्रह्मयज्ञ माना गया है .....।

जैसे भूठ बोलने में सदा पाप ग्रौर सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है, यैसे ही बुरे कर्म करने में सदा ग्रनध्याय ग्रौर ग्रच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है।। द१।। (स॰ प्र०४)

अन्य श्री टिंड ना : 'वषट्कार' की ब्युत्पत्ति—'वह्' घातु से 'डषटि' के योग से 'वषट्' शब्द बनता है। यह अव्यय है। वषट् का अर्थ यज्ञादि धार्मिक क्रिया या आहुति है। इस प्रकार 'अनध्यायवषट्कृतम् बह्याहृतिहृतं पुण्यस्' पंक्ति का अर्थ बना—'अनध्याय की स्थिति में भी की गई धार्मिक क्रिया' या अग्निहोत्रादि में आहुति दान आदि कमें बह्ययज्ञ में दी गई उपासना रूप आहुति के सदृश पुण्यकारक होता है। ईश्वर का स्मरण होने से वह पुण्यदायक ही होता है। स्वाध्याय का फल—

यः स्वाध्यायमधीतेऽब्दं विधिना नियतः शुचिः । तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दिध घृतं मधु ॥८२॥

[२।१०७] (६६,

(यः) जो व्यक्ति (ब्रब्दं स्वाध्यायम्) जलवर्षकं मेघस्वरूप स्वा-ध्याय को विदों का ब्रध्ययन एवं गायत्री का जप यज्ञ, उपासना ब्रादि [२।७६—५१] (शुचिः) स्वच्छ-पवित्र होकर, (नियतः) एकाग्रचित्त होकर (विधिना) विधिपूर्वक (ग्रधीते) करता है (तस्य एषः) उसके लिए यह स्वाघ्याय (नित्यं) सदा (पयः दिध घृतं मधु क्षरित) दूध, दही, घी ग्रीर मधु को बरसाता है।

श्रभिप्राय यह है कि जिस प्रकार इन पदार्थों का सेवन करने से शरीर तृष्त, पुष्ट, बलशाली श्रीर नीरोग हो जाता है, उसी प्रकार स्वा-ध्याय करने से भी मनुष्य का जीवन शान्तिमय, गुरामय, ज्ञानमय श्रीर पुण्यमय या ग्रानन्दमय हो जाता है, श्रथवा धर्म, श्रथं, काम, मोक्ष इनकी सिद्धि हो जाती है।। ८२।। ८८

अन्य श्रीटिंड ना (१) स्वाध्याय से अभिप्राय—इस श्लोक में प्रालंकिति वर्णंन है। यहाँ दूध, घी और मधु को उपलक्षण या प्रतीक रूप में लिया गया है और इस वाक्य का मुहावरे के रूप में प्रयोग है। ग्रायुर्वेद के ग्रनुसार दूध का मुख्य गुण तृष्ति करना, दही का पुष्टि करना, घी का बल-ग्रायु को बढ़ाना और शहद का शरीर-दोषों का नाश करना मुख्य गुण है। इनके ग्रनुसार वेद के स्वाघ्याय में भी मानवजीवन को शान्तिमय, गुणमय, ज्ञानमय, ग्रानन्दमय बनाने वाले गुण हैं। यही ग्रालंकारिक वर्णंन का ग्रिभिप्राय है। कुछ टीकाकारों ने इन्हें क्रमशः धमं, ग्रथं, काम, मोक्ष का प्रतीक माना है। यहाँ मनु ने वेद के मन्त्र का भाव ज्यों का त्यों ग्रपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। सुलना कीजिए; वेद का मन्त्र है—

पावमानीर्यो मध्येत्यृषिमिः संभृतं रसम्। तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिः मधूदकम् ॥ ऋ०६। ६७। ३२॥

(२) 'ग्रब्दम्' का संगत ग्रयं—इस श्लोक में 'ग्रब्दम्' शब्द का प्रयोग भी यौगिक है [ग्रयो दवाति इति ग्रब्दम् मेघस्वरूप्] और इसका ग्रयं 'वर्ष' न होकर 'वृष्टिकारक मेघस्वरूप' यहाँ संगत होता है। 'ग्रब्दम्' शब्द का 'वर्ष' अर्थं करते हुए टीकाकारों ने जो यह अर्थं किया है कि 'जो मनुष्य जितेन्द्रिय तथा पवित्र होकर एक वर्षं तक भी विधिपूर्वक वेदाध्ययन करता है, उसे वह सर्वदा दूध, दही, धृत तथा मधु देता है' यह ग्रयं मनु के ग्रभिप्राय के ग्रनुकूल और प्रसंगानुकूल नहीं जंचता। यह ग्रयं करने से निम्न ग्रापत्तियाँ रह जाती हैं—(क) वेदाध्ययन, यज्ञ, उपासना को मनु ने द्विजमात्र का ग्रावश्यक कमं माना है [१। ५५—१०) ग्रीर सभी स्थानों पर उसे ग्रनिवायं घोषित करते हुए सदैव करते रहने का ग्रादेश है [२। ७७—६१ (१०२—१०६)]। ग्रतः मनु द्वारा उसके कुछ समय के महत्त्व को दशिन की आवश्यकता ही नहीं प्रतीत

क्ष [प्रचलित प्रयं — जो मनुष्य जितेन्द्रिय तथा पिवत्र होकर एक वर्ष तक भी विधि पूर्वक वेदाध्ययन करता है उसे यह सर्वेदा दूध, दही, घी, तथा मधु देता है (जिन से वह देवों तथा पितरों को तृष्त करता है और वे सब इच्छा तथा जपयज्ञ को पूर्ण करने वाले होते हैं) ॥ २ । १०७ ॥]

होती। (स) मनु ने ये सभी कर्म ब्रह्मचारियों के नौ, अठारह या छत्तीस वर्ष तक नित्य-कर्म के रूप में विहित किये हैं [३। १—२]।

जब इतने वर्षों तक ब्रह्मचारी-द्विजों को ये कर्म ग्रनिवार्य रूप से करने ही हैं तो यहाँ एक वर्ष तक के सीमित काल का उल्लेख करने का कोई प्रसंग ही नहीं बनता। (ग) 'अब्दम्' का ग्रर्थ 'वर्ष' करने छे इलोक में 'नित्यम्' शब्द का प्रयोग भी संगत नहीं बैठता। यदि वर्ष भर की सीमाका निर्धारण ही कर दिया है, तो ये लाभ स्वाध्यायी को वर्ष भर ही मिलेंगे, सदा कैसे मिल सकते हैं? यदि एक वर्ष तक स्वाध्याय करने से ये लाभ सदा मिल सकते हैं तो फिर एक बर्ष से ग्रधिक स्वाध्याय की ग्रावश्यकता और विधानों की क्या जरूरत है? शायद इसी उलभन को ग्रनुभव करते हुए कुछ टीकाकारों ने तो इलोकार्य में 'नित्यम्' शब्द का ग्रयं ही छोड़ दिया। वस्तुतः यहाँ यौगिकार्य रूप में 'ग्रब्द' का प्रयोग है। जैसे बादल वर्ष यिता है, वैसे ही स्वाध्याय को भी इन लाभों का वर्ष यिता चराता माना है। इलोक में 'क्षरित' क्रिया का प्रयोग मी इस शब्द के 'मेघ' ग्रयं का पोषक है। ग्रालंकारिक क्रिया का प्रयोग होने से ग्रयं तदनु-रूप ही ग्रहण करना उचित है।

(३) 'स्वाघ्याय' शब्द से मनु का ग्रभिप्राय वेदों का निरन्तर साङ्गोपाङ्ग अध्ययन, संघ्योपासना ग्रीर ग्रग्निहोत्र से है। यह उन्होंने स्वयं २। ७६—-६१ [२। १०४—१०६] इलोकों में स्पष्ट कर दिया है। इसके ग्रतिरिक्त निम्न इलोकों में भी स्पष्टतः वेदाघ्ययन ग्रादि को ही 'स्वाघ्याय' कहा है—[२।१४०—१४३(२।१६५—१६८); ४।१७—२०,१४७—१४६; ११।२४५॥]

समावर्तन तक होमादि कर्त्तव्य करने का कथन-

म्रग्नीन्घनं भैक्षचर्यामधःशय्यां गुरोहितम् । आसमावर्तनात्कुर्यात्कृतोपनयनो द्विजः ॥८३॥ [२।१०८](६७)

(कृतः + उपनयनः द्विजः) यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित द्विज (श्रग्नी-न्घनम्) ग्रग्निहोत्र करना (भैक्षचर्याम्) भिक्षावृत्ति (श्रघःशय्याम्) भूमि में शयन (गुरौः हितम्) गुरु की सेवा (ग्रासमावर्तनात्) समावर्तन संस्कार [वेदाघ्ययन समाप्त करके घर लौटने तक ३।१—३] तक (कुर्यात्) करता रहे ।। ६३ ।।

पढाने योग्य शिष्य---

आचार्यपुत्रः गुश्रूषुर्ज्ञानदो घामिकः गुचिः। श्राप्तः शक्तोऽर्यदः साधुः स्वोऽघ्याप्या दश घर्मतः ॥ ८४॥ [२।१०६] (६८) (ग्राचार्यपुत्रः) ग्रपने ग्राचार्य [गुरु] का पुत्र (शुश्रूषुः) सेवा करने वाला (ज्ञानदः) किसी विषय के ज्ञान का देने वाला (धार्मिकः) धर्मनिष्ठ व्यक्ति (शुचिः) छल-कपटरिहत ग्राचरण वाला (ग्राप्तः) धनिष्ठ व्यक्ति मित्र ग्रादि (शक्तः) विद्या ग्रहण करने में समर्थ ग्रयीत् बुद्धिमान् पात्र (ग्रयंदः) धन देने वाला (साधुः) हितेषी (स्वः) ग्रपने परिवार का, सम्बन्धी ग्रादि (दश धर्मतः ग्रध्याप्याः) ये दश धर्म से ग्रवश्य पढ़ाने योग्य हैं ॥८४॥

आद्युटारिटा : ग्राप्त का प्रयं ग्रीर व्याकरण— ग्राप्त का शास्त्रों में ग्रियिक प्रचलित ग्रथं 'यथार्थवक्ता' 'सत्यवक्ता' है, किन्तु साथ ही चिनिष्ठ व्यक्ति भी ग्रथं प्रचलित है। मनु॰ में देखिए ग्र॰ ६। १ इलोक। 'ग्राप्लू-व्याप्ती' धातु से 'क्त' प्रत्यय के योग से 'ग्राप्त' शब्द सिद्ध होता है। यत् प्रत्ययान्त शब्द ग्राप्त्या का निर्वचन करते हुए निरुक्तकार ने लिखा है— "ग्राप्त्या—ग्राप्नोते" [१६।२।१९] इस प्रकार उक्त ग्रथंमें आप्त की व्युत्पत्ति हुई— 'आप्नोति हृदये ग्रास्मीयत्येन स ग्राप्तः।'

प्रश्नादि के बिना उपदेश निषेध---

नापृष्टः कस्यचिद् बूयाग्न चान्यायेन पृच्छतः। जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्॥ ८५॥ [२।११०](६६)

(न, ग्रपृष्टः) कभी बिना पूछे (च) वा (ग्रन्यायेन पृच्छनः) ग्रन्याय से पूछिते वाले को जो कि कपट से पूछना हो (कस्यविद् न जूयात्) ऐसे किसी को उत्तर न देवे (मेघावी) उनके सामने अबुढिमान् + (जडवत् ग्राचरेत्) जड़ के समान रहे, हाँ जो निष्कपट ग्रीर जिज्ञासु हो उनको बिना पूछे भी उपदेश करे।। दा ।। (स० प्र० पृ० २४६)

अक्क (जातन् ग्रापि हि) जानते हुएं भी······⊢ (लोके) लोक में·····।

दुर्भावनापूर्वक प्रश्न-उत्तर से हानि —

अधर्मेण च यः प्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति । तयोरन्यतरः प्रैति विद्वेषं वाऽधिगच्छति ॥८६॥ [२।१११] (७०)

"(यः) जो (ग्रथमंग) ग्रन्याय, पक्षपात, ग्रसत्य का ग्रहण, सत्य का परित्याग, हठ, दुराग्रह .... इत्यादि ग्रधमं कमं से युक्त होकर छल-कपट से (पृच्छित) पूछता है (च) ग्रीर (यः) जो (ग्रधमेंग) पूर्वोक्त प्रकार से (प्राह) उत्तर देता है, ऐसे व्यवहार में विद्वान् मनुष्य को योग्य है कि न उससे पूछे ग्रीर न उसको उत्तर देवे। जो ऐसा नहीं करता तो (तयोः +

ग्रन्यतरः प्रैति) पूछने वा उत्तर देने वाले दोनों में से एक मर जाता है प्रर्थात् निन्दित होता है। (वा) ग्रथवा (विद्वेषम्) ग्रत्यन्त विरोध को (ग्रधिगच्छति) प्राप्त होकर दोनों दुःखी होते हैं॥" द्र ॥ (द० ल० भ्र० पृ० ३४७)

अर्न्युटारिटानाः प्रैति से प्रमिप्राय—'प्रैति' का प्रयोग यहाँ मुहावरे के रूप में हुआ है। मरजाने से ग्रभिप्राय यह भी है कि बिना उत्तर दिये सम्बन्ध तोड़ कर चले जाना। यह स्वाभाविक ही है कि जब कोई दुर्भावना से पूछता या उत्तर देता है, तो उनमें से कोई एक व्यक्ति किनारा कर लेता है। यदि ऐसा नहीं करते तो उनमें दूसरी ग्रवस्था विवाद ग्रौर विरोध की ग्रा जाती है।

विद्या-दान किसे न दें---

धर्मार्यो यत्र न स्यातां शुश्रूषा वाऽपि तद्विधा । तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं बीजमिवीषरे ॥८७॥ [२।११२](७१)

(यत्र धर्माथौं न स्याताम्) जहाँ धर्म ग्रौर ग्रथंप्राप्ति न हो (वा) ग्रौर (तद्विधा शुश्रूषा ग्रपि) गुरु के ग्रनुरूप सेवाभावना भी न हो (तत्र विद्या न वक्तव्या) ऐसे को विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि (ऊषरे शुभं बीजम् + इव) वह ऊसर भूमि में श्रेष्ठ बीज बोने के समान है। जैसे बंजर भूमि में बोया हुग्रा बीज व्यर्थ होता है उसी प्रकार उक्त व्यक्ति को दी गई विद्या भी व्यर्थ जाती है।। ८७।।

कुपात्र को विद्यादान का निषेध---

विद्ययेव समं कामं मर्तव्यं ब्रह्मवादिना। स्रापद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत् ॥ ८८ ॥

[२ | ११३] (७२)

(कामम्) चाहे (ब्रह्मवादिना) वेद का विद्वान् (विद्यया + एव समं मर्त्तव्यम्) विद्या को साथ लेकर मर जाये (हि) किन्तु (घोरायाम् आपदि + अपि) भयंकर आपत्तिकाल में भी (एनाम् इरिण तुन वपेत्) इस विद्या को बंजर भूमि में न बोये अर्थात् जहां विद्या फलवती न हो, जा उसका विनाश या दृष्ययोग करे, ऐसे कृपात्र के लिये न दे, उसे न पढाये। ( पद ।।

विद्यादान-सम्बन्धी आख्यान एवं निर्देश-

विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि रक्ष माम्। असूयकाय मां मा दास्तया स्यां वीर्यवत्तमा॥ ८६॥ [२।११४] (७३) [एक ग्राख्यान प्रचलित है कि एक बार] (विद्या ब्राह्मणम् + एत्य +ग्राह) विद्या विद्वान् ब्राह्मए के पास ग्राकर बोली—(ते रोवधि: श्रिस्म, माम, रक्ष) "मैं तेरा खजाना हूँ, तू मेरी रक्षा कर (माम् ग्रसूयकाय मा दाः) मुक्ते मेरी उपेक्षा, निन्दा या ईर्ष्या द्वेष करने वाले को मत प्रदान कर (तथा वीर्यवत्तमा स्याम्) इस प्रकार से ही मैं वीर्यवती = महत्त्वपूर्ण ग्रौर शक्तिसम्पन्न बन सक्गी"।। ८९।।

> यमेव तु शुचि विद्यान्नियतब्रह्मचारिणम् । तस्मे मां बूहि विद्राय निधिपायाप्रमादिने ॥६०॥[२।११५](७४)

(यम् + एव तु शुचि नियतब्रह्मचारिणम्) "जिसे तुम छल-कपट रहित शुद्ध श्रद्धाभाव से युक्त, जितेन्द्रिय ग्रीर ब्रह्मचारी (विद्यात्) समभो (तस्मे ग्रप्रमादिने निधिपाय मां ब्रूहि) उस ग्रालस्यरहित ग्रीर इस खजाने की रक्षा एवं वृद्धि करने में समर्थं विप्र वेदभक्त जिज्ञासु शिष्य को मुभे पढ़ाना"।। ६०।।

आनुश्री टिंड : विद्या के प्रास्थान का निरुक्त में वर्णन— ६० इलोकों में मनु ने जिस विद्या के ग्रास्थान को वर्णित किया है, यह प्राचीन काल में बहु-प्रचलित मार्गनिदेशक ग्रास्थान था। निरुक्त शास्त्र में महर्षि यास्क ने किसी प्राचीन ग्रन्थ के कुछ इलोक उद्धृत किये हैं जिनमें कुछ विस्तार से इसी ग्रास्थान का वर्णन है। भाव एवं शब्दसाम्य द्रष्टव्य है। इलोक इस प्रकार हैं—

- १. विद्याह व ब्राह्मरणमाजगाम गोणय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि।
  श्रम्यकायान्जवेऽयताय न मा ब्रूया वीयंवती तथा स्याम्॥
- य ब्रावृत्गोत्यवितयेन कर्णावदुःखं कुर्वन्नमृतं संप्रयच्छत्। तं मन्येत थितरं मातरं च तस्मै न ब्रुह्येत् कतमञ्चनाहः।।
- म्रध्यापिता ये गुरु नाद्वियन्ते विश्वा वाचा मनसा कर्मणा वा ।
   यथैव ते न गुरोर्मोजनीयास्तर्थव तान्न भुनव्ति भृतं तत् ॥
- ४. यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम् । यस्ते न द्रुह्योत् कतमञ्चनाह तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन् ॥ (निरु०२।१।४)

बिना पढ़ाये वेदग्रहण का निषेध-

ब्रह्मयस्त्वननुज्ञातमधीयानादवाप्नुयात् । स ब्रह्मस्तेय संयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ॥ ६१ ॥ [२।११६]

(यः तु) जो मनुष्य (अधीयानात्) किसी पढ़ने-पढ़ाने वाले से (ग्रननुज्ञातं ब्रह्म

भ्रवाप्नुया**त्)** उसकी बिना ग्राज्ञा या स्वीकृति के वेदज्ञान को ग्रहण करता है (सः) वह (ब्रह्मस्तेयसंयुक्तः) वह वेदज्ञान की चोरी का भागीदार होकर (नरकं प्रतिपद्यते) नरक में जाता है ।। ६१ ।।

आनुर्धी लन्मः यह क्लोक निम्न 'ग्राधारों' के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है—

१. ग्रन्तिवरोध—(१) २। ८०—८१ [२। १०५—१०६] श्लोकों में वेद का अध्ययन-ग्रध्यापन, श्रवण-श्रावण सभी ग्रवस्थाओं में पुण्यदायक माना है, ग्रतः इस श्लोक में विना ग्राज्ञा के वेद श्रवण करने का विधान मनु की उक्त मान्यता के प्रतिकूल है। (२) २। १६६ [२। १६१] में मनु ने गुरु की ग्रेरणा ग्रथवा विना प्रेरणा किये छात्र को वेदाध्ययन में संलग्न रहने का ग्रादेश दिया है। इस विधान से यह स्पष्ट होता है कि वेदाध्ययन या श्रवण के लिए कोई भी बन्धन मनुसम्मत नहीं है (३) इसी प्रकार नरकसम्बन्धी मान्यता भी मनुसम्मत नहीं है। इसके लिये देखिये ४। ८७ से ६१ श्लोकों पर 'ग्रनुशीलन' समीक्षा। इन ग्रन्तिवरोधों के ग्राधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

गुरु को प्रथम ग्रभिवादन---

लौकिकं वैदिकं वाऽपि तथाऽध्यात्मिकमेव च । आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वमिभवादयेत् ॥६२॥ [२।११७] (७५)

(यतः) जिससे (लौकिकम्) लोक में काम ग्राने वाला—शस्त्रविद्या, ग्रथंशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान ग्रादि सम्बन्धी (वा) ग्रथवा (वैदिकम्) वेदविषयक (तथा) तथा (ग्राध्यात्मिकम् + एव) ग्रात्मा-परमात्मा सम्बन्धो (ज्ञानम्) ज्ञान (ग्राददीत) प्राप्त करे (तम्) उसको (पूर्वम् + ग्राभि-वादयेत्) पहले नमस्कार करे ॥ ६२ ॥

विप्र की श्रेष्ठता-ग्रश्रेष्ठता---

सावित्रीमात्रसारोऽपि वरं विप्रः सुयन्त्रितः । नायन्त्रितस्त्रिवेदोऽपि सर्वाज्ञी सर्वविकयो ॥ ६३ ॥ [२।११८]

(सावित्रीमात्रसारः) केवल गायत्रीमन्त्र के सार का ज्ञाता (सुयन्त्रितः विप्रः ग्रापि वरम्) जितेन्द्रिय ब्राह्मण भी श्रेष्ठ है, किन्तु तीन वेदों का ज्ञाता (सर्वाशी) जो सब कुछ खाने वाला हो (सर्वविक्रयी) सब वस्तुग्रों का व्यापार करने वाला हो (अय-न्त्रितः) ग्रजितेन्द्रिय हो (न) वह श्रेष्ठ नहीं है।। ६३।।

अनुश्रीत्जनः यह श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त है-

१. प्रसंगिवरोध-यह श्लोक प्रसंग के विरुद्ध है। पूर्वापर श्लोकों में ग्रिभ-

वादन विधि का वर्णन कियागया है। इस क्लोक से वह क्रम टूट रहा है भ्रौर न इसमें वर्शित बातों का यहां कोई सम्बन्ध है। अतः प्रसंगविरुद्ध होने से यह क्लोक प्रक्षिप्त है।

२. ग्रन्तिवरोध — इस श्लोक में कहा है कि 'सब कुछ बेचने वाला' सब कुछ खाने वाला तीन वेदों का जाता ग्रजितेन्द्रिय ब्राह्मण भी श्रेष्ठ नहीं है।' यहाँ सभी बातें मनुविरुद्ध हैं। विक्रय अर्थात् व्यापार का कार्य ब्राह्मण का नहीं है, यह वैश्य का कतंत्र्य है [१। प्राप्त है। श्री प्राप्त का विक्रय कार्य करेगा, मनु की व्यवस्था के अनुसार वह ब्राह्मण ही नहीं कहला सकता। इसी प्रकार द्विजातियों को मनु ने सब कुछ खाने की खुट नहीं दी है, तामसिक पदार्थों एवं माँस ग्रादि का निषेध करते हुए शक्य-ग्रभक्ष्य के नियम निर्धारित किये हैं [४।४, प्र. ६, १०, २४, २४, ४३—४१]। इस ग्राधार पर सब कुछ खाने वाले को ब्राह्मण तो क्या, द्विजातियों के ग्रन्तर्गत भी नहीं माना जाता। ये कथन मनु की व्यवस्था के विरुद्ध जा रहे हैं, ग्रतः यह श्लोक परवर्ती प्रक्षेप है।

गुरु की शय्या ग्रौर ग्रासन पर न बैठे—

शय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत्।

शब्यासनस्थव्येवं प्रत्युत्थायाभिवादयेत् ।। ६४ ।। [२।११६ ﴿ (७६) (श्रेयसा) गुरुजन म्रादि बड़ों द्वारा (म्रध्याचिरिते) प्रयोग में लायो जाने वाली (शय्या—म्रासने) शय्या पलंग म्रादि म्रीर म्रासन पर (न समा-विशेत्) न बैठे (च) म्रीर (शय्यासनस्थः) यदि म्रपनी शय्या म्रीर म्रासन पर लेटा या बैठा हो तो (एनम्) इन गुरुजन म्रादि बड़ों को (प्रत्युत्थाय + म्राभिवादयेत्) उनके म्राने पर उठकर नमस्कार करे ।। ६४ ।।

वड़ों को अभिवादन से मानसिक प्रसन्नता-

उद्ध प्राणा ह्युत्कामन्ति यूनः स्थविर आयति ।
प्रत्युत्थानाभिवादाम्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते । १९५० [१९२०] (७७)
(स्थविरे + प्रायति) विद्या, पद, ग्रायु ग्रादि में बड़ों के ग्राने पर (यूनः प्राणाः) छोटों के प्राण (उत्क्रामन्ति) उत्पर को उभारने-से लगते हैं ग्र्यात् प्राणों में हलचल घवराहट-सी उत्पन्न होने लगती है (हि) किन्तु (प्रत्युत्थान-प्रभिवादाभ्याम्) उठने ग्रीर नमस्कार करने से (पुनः) फिर से (तान् प्रतिपद्यते) शिष्य प्राणों की सामान्य-स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर लेता है ग्रर्थात् प्राणों की घबराहट, हलचल ग्रीर उभराव दूर हो जाते हैं ॥ १५॥ इ

<sup>% [</sup>प्रचलित ग्रर्थ — युवा लोगों के प्राण वृद्ध लोगों के ग्राने पर ऊपर चढ़ते हैं और ग्रम्युत्थान तथा प्रणाम करने से वह युवा पुरुष उन्हें पुनः प्राप्त कर लेता है ॥ १२०॥]

अभिवादन और सेवा से श्रायु, विद्या, यश, बल की वृद्धि-अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम् ।।६६॥ [ २।१२१ ] (७८)

(ग्रभिवादनशीलस्य) ग्रभिवादन करने का जिसका स्वभाव ग्रीर (नित्यं वृद्धोपसेविनः) विद्या वा ग्रवस्था में वृद्ध पुरुषों का जो नित्य सेवन करता है (तस्य ग्रायुः विद्या यशः बलं चत्वारि वर्धन्ते) उसकी ग्रायु, विद्या, कीर्ति ग्रीर बल, इन चारों की नित्य उन्निति हुग्रा करती है।। ६६।।

(सं० वि जु० ⊏५)

'जो सदा नम्र सुशील विद्वान् भ्रौर वृद्धों की सेवा करता है उसका श्रायु, विद्या, कोर्ति स्रोर बल ये चार सदा बढ़ते हैं स्रोर जो ऐसा नहीं करता उनके श्राय श्रादि चार नहीं वढ़ते"। (स॰ प्र॰ पृ० ४६)

अनुर्गेटाना: म्रिमवादनादि से प्रायु-विद्या-मल-यश की वृद्धि कैसे ? यहां प्रश्न उठता है कि अभिवादनशील ग्रीर नित्यवृद्धोपसेवी व्यक्ति के आयू, विद्या, यश और बल कैसे बढ़ते हैं ? इनका परस्पर क्या सम्बन्ध है ? इन मान्यतास्रों का उत्तर मनु के भावों से खोजकर यहां स्पष्ट किया जाता है। उससे पूर्व, उत्तर से सम्बन्धित दो वातों को स्पष्ट करना आवश्यक है-एक तो यह कि जो व्यक्ति अभिवादनशील और सेवा करने की प्रवृत्ति का होता है, वह स्वभाव से ही विनम्न एवं मनोवैज्ञानिक दिष्ट से अधिक गुणग्राही होता है। उस पर सेव्य और ग्रभिवाद्य व्यक्तियों के गुणों का प्रभाव आता रहता है। दूसरी बात यह है कि वृद्ध व्यक्तियों से यहां वयोवृद्ध व्यक्तियों के साथ-साथ विशेषरूप से विद्या-ग्रनुभववृद्ध विद्वान् व्यक्तियों से अभिप्राय है। मनु ने यह मान्यता २। १२६-१३१ [२। १४१ - १५६] इलोकों में स्पष्ट कर दी है, विशेष रूप से निम्न श्लोक में तुलनात्मक रूप में---

## न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः। यो वं युवाऽप्यधीयानस्तं देवा स्यविरं विदः ॥ २ ॥ १३१ [२।१६६]

इनके स्पष्टीकरणके उपरान्त अब उन चार लाभों पर विचार कियाजाता है-

- (१) मनु ने २। ६७ से १०१ [२। १२२ से १२६] में ग्रभिवादन का विधान किया है ग्रीर इसे प्रत्येक विद्यार्थी ग्रीर व्यक्ति के लिए ग्रच्छा गुरा माना है। ग्रीभ-वादनशील ग्रीर वृद्धसेवी व्यक्ति विनम्र होता है। उसके ग्रादर करने के स्वभाव, विन-म्रता त्रीर सेवा-सुश्रूषा, सुज्ञीलता आदि गुणों के कारण उसकी सभी स्थानों पर प्रशंसा होती है। इस प्रकार उसका यश बढ़ता है।
- (२) ग्रभिवादनशील ग्रीर सेवा शुश्रुपा करने वाले व्यक्ति के इन गुणों से प्रभावित होकर विद्वानों की स्वाभाविक रूप से अधिक विद्या प्रदान करने की भावना बनती है। वह ग्रपने इन गुणों के प्रभाव से विद्या-ग्रनुभव-वयोवृद्ध विद्वानों से उनकी

बुद्धि में ग्रन्तिनिहित ज्ञान को जैसे स्वतः ग्राक्नुष्ट कर लेता है। एक बहुत उपयुक्त उदाहरण द्वारा मनु ने इस बात को स्वयं समभाया है—

> यथा खनन् खनित्रेण नरोवार्यधिगच्छति। तथा गुरुगतां विद्यां गुश्रूषुरिध गच्छति।। २।१६३ [२।२१८]

इन गुणों से रहित व्यक्ति को विद्या नहीं म्राती। यही कारण है कि विद्या प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों में मनु ने भीर सभी शास्त्रों ने सेवा भावना को म्रावस्यक माना है—"धर्मायों यत्र न स्यातां शुक्रूषा वाऽपि तद्विषा। तत्र विद्या न वक्तव्या = ॥ २।८७ [२।११२], "शुक्रूषुः " प्रध्याप्या दश धर्मतः" । २।८४ [२।१०६]। इस प्रकार विद्यावृद्धि होती है। म्रिभवादनशील भीर सेवाभावी के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का स्नेह उमड़ पड़ता है भीर वह चाहता है कि मैं इसका जितना हो सके भला करूं।

(३-४) जो विद्यार्थी या व्यक्ति स्रिमवादनशील, शुश्रूषु होकर विद्यास्रमुभव-वयोवृद्ध व्यक्तियों के सान्तिष्य में रहेगा,तो उसे उनसे धर्म अर्थात् सदाचार
शुद्धि, ईश्वरोपासना, श्रेष्ठ गुएा स्रौर स्रमुभव, योगिसिद्धि स्रादि का ज्ञान एवं शिक्षादीक्षा प्राप्त होगी। प्यान देने योग्य बात है कि यहाँ 'उपसेविनः' पद का प्रयोग है
जिसका विशेष स्रयं है—'वृद्धों के समीप रहकर सेवा करना'। इन बातों को स्पष्ट
करने के लिए मनु के उदाहरण प्रस्तुत हैं—

उपनीय गुरः शिष्यं शिक्षयेत् शौचमावितः । स्राचारमग्निकार्यं च संघ्योपासनमेव च ॥ २ । ४४ [२ । ६६]

यही शिक्षाएं अभिवादनशील और विद्या-वयोवृद्धों के समीप गुरुवत् प्राप्त होती रहती हैं। तन, मन की शुद्धि से [४। १०६] नीरोग होकर, सदाचार, अग्निहोत्र-सन्घ्योपासना आदि धर्मपालन से आयु एवं बल की वृद्धि होती है। इसकी पुष्टि में मनु के कुछ उदाहरएा प्रस्तुत हैं—

- (क) शुद्धि एवं संन्ध्योपासना म्रादि से म्रायुवृद्धि---
  - उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौचः समाहितः ।
     पूर्वां संध्यां जपन् तिष्ठेत् स्वकाले चापरां चिरम् ॥
  - २ ऋषयो दीर्घसन्ध्यत्वात् दीर्घमायुरवाप्नुयुः। प्रज्ञां यशस्य कीर्ति च ब्रह्मवर्चसमेव च ॥ ४ । ६३-६४ ॥
- (ख) सदाचार से ग्रायु-बल वृद्धि---
  - १. ग्राचाराल्लमते ह्यायुः ग्राचारादीप्सिताः प्रजाः ॥
  - २. सर्वलक्षराहीनोऽपि यः सदाचारवान्तरः । श्रद्धघानोऽनसूयक्ष्य क्षतं वर्षीरा जीवति ॥ ४।१५६, १५८ ॥

सदाचार से म्रायुवृद्धि भीर दुराचार से म्रल्पायु-वर्णन सम्बन्धी म्रन्य श्लोक ४। १५७, ४। १३४, १। ४१-४२ भी द्रष्टव्य हैं।

- (ग) घार्मिक-सात्त्विक व्रतों से ग्रायु-यश ग्रादि की वृद्धि-
- १. स्वर्गायुष्ययशस्यानि वतानीमानि वारयेत् ॥ ४ । १३ ।

(वे व्रत ४।१४ से २५ मतक विहित हैं)

इन सब वल-ग्रायु-वर्धक वातों का ज्ञान-ग्रनुभव, विद्या-ग्रनुभव-वयोवृद्ध व्य-क्तियों के सान्निध्य से प्राप्त होता है, ग्रीर उनका सान्निध्य ग्रिभवादनशीलता, सेवा-ग्रुश्रूषा से प्राप्त होता है। इस प्रकार श्लोकोक्त गुणों से बल ग्रीर ग्रायु की वृद्धि होती है।

श्राभवादन-विधि---

म्रभिवादात्परं वित्रो ज्यायांसर,भिवादयन् । म्रसौ नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीर्तयेत् ॥६७॥ [२।१२२](७६)

(विप्रः) द्विज (ज्यायांसम् + म्रिभवादयन्) ग्रपने से बड़े को प्रणाम करते हुए (म्रिभवादात् परम्) ग्रिभवादनसूचक शब्द के बाद ('म्रहं ग्रसी नामा ग्रस्मि' इति) 'मैं ग्रमुक नाम वाला हूँ' ऐसा कहते हुए (स्वं नाम परिक्रीत्तेयेत्) ग्रपना नाम बतलाये, जैसे—ग्रिभवादये ग्रहं देवदत्तः हुए (श्वं नाम परिक्रिक्ति हिए (श्वं नाम परिक्रिक्ति श्रपना नाम बतलाये, जैसे—ग्रिभवादये ग्रहं देवदत्तः हुए (श्वं नाम परिक्रिक्ति श्वं नाम विश्वं श्वं नाम परिक्रिक्ति श्वं नाम प्रक्रिक्ति श्वं नाम परिक्रिक्ति श्वं नाम प्रक्रिक्ति श्वं नाम परिक्रिक्ति श्वं नाम प्रक्ति श्वं नाम परिक्रिक्ति श्वं नाम परिक्रिक्ति श्वं नाम परिक्रिक्

नामधेयस्य ये केविदिभिवादं न जानते। तान्त्राज्ञोऽहमिति ब्र्यात्स्त्रियः सर्वस्तियैव च ।। ६८ ॥ [२।१२३]

(ये केचित्) जो कोई (नामघेयस्य ग्रभिवादं न जानते) ग्रभिवादन का उत्तर देते समय नामोच्चारए। पूर्वंक ग्रभिवादन करना नहीं जानते (च) ग्रौर (तथैव) उसी प्रकार (सर्वाः स्त्रियः) सब स्त्रियों को भी (प्राज्ञः) बुद्धिमान् व्यक्ति ('ग्रहम् इति बूयात्') 'मैं हूँ' बस इतना ही कहे ग्रथित् नाम का उच्चारण न करे।। ६८।।

# अञ्चर्योत्जनः यह श्लोक निम्न प्राधारों के अनुसार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगिवरोध — यह क्लों क पूर्वापर प्रसंगिवरुद्ध है। इसके द्वारा पूर्वापर क्लों को क्रम भंग हो रहा है। ६७ वें क्लों के में प्रभिवादन की विधि बतलानी शुरू की थी और यह कहा कि 'प्रभिवादन करते समय अपने नाम का उच्चारण करे।' ६६ वें क्लों के में इससे आगे की विधि का वर्णन करने हुए कहा गया है कि 'फिर अपने नाम के अन्त में 'भोः' शब्द का प्रयोग करे।' इस प्रकार ६७ वें क्लों के से प्रारम्भ अभिवादन की विधि ६६ वें में पूर्ण होती है। इस क्लों के कारण वह क्रम ही टूट

गया है। इस क्लोक में विणित बातों का अभिवादन-विधि के बीच में कहने का कोई प्रसंग भी नहीं दनता। अतः यह प्रसंगविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

श्चन्तिवरोध—(१) क्लोक में कहा है कि जो लोग नामोच्चारणपूर्वक अभि-वादन का उत्तर देना नहीं जानते उन्हें बिना नाम बताये ही नमस्कार करे, जबकि २।१०१ [२।१२६] में ऐसे व्यक्तियों को नमस्कार न करने का आदेश है। (२) इसी प्रकार इस क्लोक में सभी स्त्रियों को बिना नाम बताये ही नमस्कार करने का कथन है, जबिक २।१६१ [२।२१६] में गुरुगित्यों को पूर्णविधि से नामोच्चारण-पूर्वक नमस्कार करने का विधान है। इन दोनों ही विधानों के विरुद्ध होने से यह क्लोक प्रक्षित है।

भोःशब्दं कीर्तयेदन्ते स्वस्य नाम्नोऽभिवादने।

नाम्नां स्वरूपभावो हि भो भाव ऋषिभिः स्मृतः ॥६६॥[ २।१२४](८०)

[२। ६७ में विहित प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर] (ग्रिभिवादने) ग्रिभिवादन में (स्वस्य नाम्नः ग्रन्ते) ग्रपना नाम बताने के पश्चात् ('भोः' शब्दं कीर्तयेत्) 'भोः' यह शब्द लगाये (हि) क्योंकि (ऋषिभिः) ऋषियों ने (भोभावः नाम्नां स्वरूपभावः स्मृतः) 'भोः' के ग्रभिप्राय को नामों के स्वरूप का द्योतक ही माना है ग्रर्थात् 'भोः' सबोधन के उच्चारण में ही नाम का ग्रन्तर्भाव स्वतः हो जाता है [२।१०३] । 'जैसे—''ग्रभिवादये ग्रहं देवदत्तः 'भोः'।।६६।।

ग्रभिवादन का उत्तर देने की विधि-

आयुष्मानभव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने ।

अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते बाच्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः ॥१००॥ [२।१२५ [(६१) (ग्रिभिवादने) ग्रिभिवादन का उत्तर देते समय (विप्रः) द्विज को (सौम्य 'ग्रायुष्मान् भव' इति वाच्यः) 'हे सौम्य! ग्रायुष्मान् हो' ऐसा कहना चाहिए (च) ग्रौर (ग्रस्य नाम्नः + ग्रन्ते ग्रकारः पूर्वाक्षरः प्लुतः) नमस्कार करने वाले के नाम के ग्रन्तिम ग्रकार ग्रादि स्वरों को पहले ग्रक्षर सहित प्लुत की घ्विन [तोन मात्राग्रों के समय] में उच्चारण करे। जैसे—'देवदत्त' नाम में ग्रन्तिम स्वर ग्रकार है, जो 'त्' में मिला हुन्ना है। इस प्रकार 'त्' सहित ग्रकार को ग्रर्थात् ग्रन्तिम 'त' को ही प्लुत वोले। उदाहरण है—"ग्रायुष्मान् भव सौम्य देवदत्त ३'' ग्रथवा "ग्रायुष्मान् भव सौम्य यज्ञदत्त्व ३''।। १००।।

अभिवादन का उत्तर न देने वाले को अभिवादन न करें-

यो न वेत्त्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम् । नाभिवाद्यः स विद्षा यथा शुद्रस्तथैव सः ॥१०१॥ [२।१२६] (८२) (यः विप्रः) जो द्विज (स्रिभिवादस्य प्रत्यभिवादनमः) स्रिभिवादनं करने के उत्तर में स्रिभिवादनं करना नहीं जानता स्रयीए नहीं करता (विदुषा सः न + स्रिभिवादः) बुद्धिमान् ग्रादमी को उसे अभिवादननहीं करना चाहिए, क्योंकि (सः यथा शूद्रः तथा + एव) वह शूद्र के समान है।। १०१।। वर्णानुसार कुशल प्रश्नविधि—

ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्क्षत्रबन्धुमनामयम् । वैद्यं क्षेमं समागम्य शुद्रमारोग्यमेव च ॥१०२॥ [२।१२७] (८३)

[मिलने पर,अभिवादन के बाद] (ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्) ब्राह्मणं कुशलता—प्रसन्नता एवं वेदाध्ययन ग्रादि की निविध्नता, (क्षत्रबन्धुम् म्रानामयम्) क्षत्रिय के बल ग्रादि की इिंड से स्वास्थ्य के विषय में, (वेश्यं क्षेमम्) वेश्य से क्षेम—धन ग्रादि की सुरक्षा ग्रीर ग्रानन्द के विषय में, (च) ग्रीर (शूद्रम् मृत्रारोग्यम् एव) शूद्र से स्वस्थता के विषय में (पृच्छेत) पूछे। ग्रामित्राय यह है कि वर्णानुसार उनके मुख्य उद्देश्यसाधक व्यवहारों की निविध्नता के विषय में प्रधानता से पूछे।। १०२।।

दीक्षित के नामोच्चारण का निषेध---

ब्रवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानिष यो भवेत् । भोभवत्पूर्वकं त्वेनमभिभाषेत धर्मवित् ॥१०३॥ [२।१२८] (८४)

(दीक्षितः) उपनयन में दीक्षित (यः यवीयान् + ग्रपि भवेत्) यदि कोई छोटा भी हो तो उसे (नाम्ना ग्रवाच्यः) नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए (धर्मवित्) व्यवहार में चतुर व्यक्ति को चाहिए कि वह (एनं 'भो' 'भवत्' पूर्वकम् ग्रभिभाषेत) ग्रपने से छोटे व्यक्ति को 'भो' 'भवत्' जैसे ग्रादरबोधक शब्दों से सम्बोधित करे।। १०३।।

परस्त्री के नामोच्चारण का निषेध—

परपत्नी तु या स्त्री स्यादसम्बन्धा च योनितः । तां बूयाद्भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च ॥१०४॥ [२।१२६](८४)

(या परपत्नी च योनितः ग्रसम्बन्धा स्त्री स्यात्) जो कोई दूसरे की पत्नी ग्रीर योनि से सम्बन्ध न रखने वाली स्त्री ग्रर्थात् बहन ग्रादि न हो (ताम्) उसे ('भवति' 'सुभगे' 'भिगनी' इति + एवं ब्रूयात्) 'भवति!' [=ग्राप] 'सुभगे!' [=सौभाग्यवित !] 'भिगनी!' [=वहन] इस प्रकार के शब्दों से सम्बोधित करे।। १०४।।

पारिवारिक एवं सम्बन्धी जनों का ग्रभिवादन-

मातुलांश्च पितृव्यांश्च दवगुरानृत्विको गुरून् । ग्रसावहमिति बूयात्प्रत्युत्थाय यवीयसः ॥१०५॥ [२।१३०]

(मातुलान् पितृव्यान् श्वशुरान् ऋत्विज: च गुरून्) मामा, चाचा, श्वशुर, ऋत्विज ग्रौर गुरूजन ग्रादि बड़ों को (यवीयसः) यदि ये छोटे भी हों तो भी (प्रत्युत्याय) उठकर ('ग्रहम् ग्रसो इति' ब्रूयात्) 'मैं श्रमुक' इस प्रकार नामोच्चारण पूर्वक नमस्कार करे।। १०५॥

मातृष्वता मातुलानी व्वश्रूरथ पितृष्वता । संपूज्या गुरुपत्नीवत्समास्ता गुरुमार्यया ॥ १०६ [२।१३१]

(मातृष्वसा) मौसी (मातुलानी) मामी (श्वश्रः) सास (ग्रथ) ग्रौर (पितृष्वसा) बूग्रा (गुरुपत्नीवत् संपूज्या) ये गुरुपत्नी के समान ही पुजनीय हैं (ताः गुरुभार्यया समाः) क्योंकि वे गुरुपत्नी के समान स्तर की ही हैं।। १०६॥

म्रातुर्मार्योपसंप्राह्मा सवर्णाहन्यहन्यि । विप्रोब्य तुपसंप्राह्मा ज्ञातिसम्बन्धियोवितः ।।१०७॥ २।१३२॥

(सवर्णा भ्रातु:भार्या) बड़े भाई की सवर्णा [ = ग्रपने वर्ण की] स्त्री का (ग्रहिन-ग्रहिन) प्रतिदिन (उपसंग्राह्य) चरणस्पर्श करके ग्रभिवादन करना चाहिए, ग्रौर (ज्ञाति-सम्बन्धियोषितः तु) जातिवालों तथा सम्बन्धियों की पत्नियों का तो (विप्रोष्यसंग्राह्या) केवल परदेश से लौटकर ही चरणस्पर्श करके श्रभिवादन करना चाहिए, ग्रन्यथा बिना चरणस्पर्श किये ही अभिवादनकरे ॥ १०७ ॥

> पितुर्भगिन्यां मातुश्च ज्यायस्यां च स्वसर्यंपि । मातृबद् वृत्तिमातिष्ठेन्माता ताम्यो गरीयसी ॥१०८॥ [२।१३३]

(पितुर्भगिन्याम्) पिता की बहन ग्रथीत् बुग्रा (च) ग्रौरं (मातुः) माता की बहन ग्रथीत् मौसी के साथ (च) तथा (ज्यायस्यां स्वसिर + ग्रपि) बड़ी बहन के साथ भी (मातृ-वत् वृत्तिम् + ग्रातिष्ठेत्) माता के समान बर्ताव करे, किन्तु (माता ताम्यः गरीयसी) माता उन सबसे ग्रधिक वड़ी [ग्रादरणीय] है ॥ १०८॥

नागरिकों म्रादि से मैत्री-व्यवहार—

दशाब्दारुषं पौरसरुषं पञ्चाब्दारुषं कलामृताम् । त्र्यब्दपूर्वं श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनिषु ॥१०६॥[२।१३४]

(पौरसख्यं दश-ग्रब्द-ग्राख्यम्) नगर या ग्रामवासियों के साथ समान मित्रता का वर्ताव दश वर्षे की ग्रायु के ग्रन्तर तक होना चाहिए (कलाभूतां पञ्च-ग्रब्द-ग्राख्यम्) कलाग्रों के जानने वालों में पांच वर्षे के ग्रन्तर तक (श्रोत्रियाणां त्रि-ग्रब्दपूर्वम्) वेदपाठियों के साथ तीन वर्ष के अन्तर तक समान मित्रता का व्यवहार होना चाहिए [अर्थात् उक्त अन्तरों में बड़े-छोटे का अधिक विचार नहीं करना चाहिए] (स्वयोनिषु स्वल्पेन — अपि) किन्तु अपने कुल वालों में आयु का थोड़ा अन्तर होने पर भी छोटे-बड़े का व्यवहार रखना चाहिए ॥ १०६॥

बालक ब्राह्मण भी वृद्ध क्षत्रियों के पिता के समान-

बाह्य एं दशवर्षं तु शतवर्षं तु मूमिपम् । पितापुत्रौ विजानीयाद् बाह्य एस्तु तयोः पिता ॥११०॥ [२।१३४]

(दशवर्षं तु बाह्मणम्) दश वर्षं के तो बाह्मए। को (शतवर्षं तु भूमिपम्) ग्रौर सौ वर्षं के क्षत्रियं को (पितापुत्रौ विजानीयात्) क्रमशः पिता ग्रौर पुत्र समकता चाहिए (तयोः बाह्मणः तु पिता) उनमें बाह्मण ही पिता है।। ११०।।

अन्तुर्शीटानाः १०५ से ११० तक के श्लोक निम्न 'ग्राधारों' के ग्राधार पर प्रक्षिप्त हैं—

- १. विषय-विरोध—१०५ से १०६ क्लोक विषयविरुद्ध हैं। द्वितीय अघ्याय का मुख्यविषय बह्मचर्याश्रम है [२।४४ (२।६६),३।१—२]।२।४३—४४ [२।६८—६६] क्लोकों में स्पष्टतः गुरु के पास रहते हुए बह्मचारी के कर्तंव्यों का कथन करने का संकेत किया है। और २।१३६ [२।१६४] में भी कहा है—"अनेन कमयोगेनः जा संकेत किया है। और २।१३६ [२।१६४] में भी कहा है—"अनेन कमयोगेनः विधयों के अनुसार ब्रह्मचारी गुरु के पास रहता हुआ वेदज्ञान की वृद्धि के लिए तप करे। इसके अतिरक्त २।६३ [१०६], १५०[१७६], १६६—१७६[१६४—२०३], १६४[२१६], २१६—२१६[२४१—२४४] आदि क्लोकों से भी यही स्पष्ट होता है कि इस अध्याय में केवल गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी के कर्त्तंव्यों का विषय है। किन्तु इन क्लोकों में जो कर्त्तंव्य विहित हैं वे गुरुकुल के ब्रह्मचारी के न होकर गुहस्थ के हैं। गुरुकुल में ब्रह्मचारी के सास-ससुर हो होते हैं। गुरुकुल में रहते हुए भाई की स्त्री की भी वह प्रतिदिन कैसे वन्दना करेगा? इस प्रकार से विषयविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। यहां यह ध्यान देने की बात है कि ये अर्थवाद नहीं हैं अपितु विधिवाक्य हैं। अर्थवाद के रूप में तो सम्बद्ध वातें विषयसम्मत मानी जा सकती हैं।
- २. ग्रन्तिविरोध—(१) २।१११—११२ [२।१३६—१३७] इलोकों में गुणों की ग्रिषकता के ग्राधार पर ज्येष्ठत्व माना है। इसी प्रकार २।१२५—१३१ [२।१५०—१६६] इलोकों के वर्णन से भी यही सिद्ध होता है कि मनु गुर्गों के ग्राधार पर ज्यक्ति को बड़ा मानते हैं।११० वें इलोक में जन्म के ग्राधार पर ब्राह्मण को बड़ा कहना मनु की उक्त मान्यता के विरुद्ध है। (२) मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं। कर्मों की श्रेष्ठता के कारण ही उन्होंने ब्राह्मण को सभी वर्णों में श्रेष्ठ कहा है।

११० वें क्लोक में दश वर्ष के बालक को क्षत्रिय के पिता-तुत्य कहना जन्मना वर्ण-व्यवस्था पर ग्राधारित है, ग्रतः यह मनुके विरुद्ध है। (इसके लिए विस्तृत समीक्षा १!६२—१०७ क्लोकों पर देखिए)।

३. शैलीगत भाषार—११० वें श्लोक की शैली म्रतिशयोक्तिपूर्ण एवं पक्षपातपूर्ण है। मनु की शैली में ये त्रुटियां नहीं हैं। इस म्राधार पर भी यह प्रक्षिप्त है।

सम्मान के ग्राधार---

# वित्तं बन्धुर्वयः कर्मं विद्या भवति पञ्चमी। एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् ॥१११॥[२।१३६](८६)

(वित्तं बन्धः वयः कर्म) एक—घन, दूसरे—बंधु, कुटुम्ब, कुल, तीसरी—ग्रायु, चौथा—उत्तम कर्म (पञ्चमी विद्या भवति) ग्रौर पांचवीं— श्रेष्ठविद्या (एतानि मान्यस्थानानि) ये पांच मान्य के स्थान हैं, परन्तु (यद्-यद्+उत्तरं गरीयः) [जो-जो परला है वह ग्रतिशयता से उत्तम है] धन से उत्तम बन्धु, बन्धु से ग्रधिक ग्रायु, ग्रायु से श्रेष्ठ कर्म ग्रौर कर्म से पवित्र विद्या वाले उत्तरोत्तर ग्रधिक माननीय हैं ॥ १११ ॥

(स॰ प्र॰ पृ॰ २५६)

अन्य होति हो विशिष्ट विद्वान सर्वधिक सम्मान्य लोकिक श्रीर वैदिक क्षेत्र, दोनों में ही विशिष्ट विद्वान्व्यक्ति सर्वधिक सम्मान्य होता है। श्रन्य प्रमाशों से भी यह बात स्पष्ट होती है—

"यथा ज्ञानपदीषु विद्यातः पुरविविशेषो मवति, पारोवर्यविश्मु खलु वेदिनृषु भूगोविद्यः प्रशस्यो भवति ।" (निरु० १ । १४) = जगत् में अधिक विद्याज्ञाता सबसे विशेष माना जाता है, इसी प्रकार वेदविद्यावेत्ताओं में भी जो अधिक वेदविद्या का जाता है, वह अधिक सम्मान्य एवं महान् है।

पञ्चानां त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च। यत्र स्युः सोऽत्र मानार्हः शूद्रोऽपि वशमीं गतः ॥११२॥ [२।१३७] (८७)

(त्रिषु वर्णेषु) तीनों वर्णों में स्रर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय स्रौर वैदयों में परस्पर (पञ्चानां यत्र भूयांसि गुणवन्ति स्युः) उक्त [२।१११] पांच गुणों में उत्तरोत्तर स्तर वाले स्रधिक गुण जिसमें हों (स्रत्र सः मानार्हः) समाज में वह कम गुणवालों के द्वारा सम्मान करने योग्य है (दशमीं गतः शूद्र: + स्रिप) तथा दशमी स्रवस्था स्रर्थात् नब्बे वर्ष से स्रधिक स्रायुवाला शूद्र भी सब के द्वारा सम्मान देने योग्य है।।११२।।

किस-किस के लिए मार्ग दें-

चिक्रणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियाः । स्त्रातकस्य च राज्ञश्च पंथा देयो वरस्य च ॥११३॥[२।१३८](८८)

(चक्रिणः) सवारी श्रर्थात् रथः, गाड़ी ग्रादि में बैठे हुए को (दशमी-स्थस्य) दशमी ग्रवस्था वाले ग्रर्थात् नब्बे वर्ष से ग्रिधिक ग्रायु वाले को (रोगिणः) रोगो को (भारिएः) बोक्त उठाये हुए को (स्त्रियः) स्त्री को (च) ग्रीर (स्नातकस्य) स्नातक को (राज्ञः) राजा को (च) तथा (वरस्य) दूल्हे को (पन्था देयः) पहले रास्ता दे देना चाहिए ।। ११३ ॥

राजा और स्नातक में स्नातक अधिक मान्य--

तेषां तु समवेतानां मान्यो स्नातकपायिवो । राजस्नातकयोक्ष्येव स्नातको नृपमानभाक् ॥११४॥[२।१३६] (८६)

(तेषाम् तु) उन [२।११३] सब के (समवेतानाम्) एकत्रित होने पर (स्नातक-पाथिवो मान्यो) स्नातक श्रोर राजा सबके सम्मान के योग्य हैं (च) श्रोर (राजस्नातकयो: एव) राजा तथा स्नातक में भी (स्नातकः) स्नातक ही (नृपमानभाक्) राजा के द्वारा सम्मान पाने योग्य है श्रर्थात् स्नातक विद्वान सबसे श्रधिक सम्मान का पात्र है ॥११४॥

ग्राच≀र्यका लक्षण—

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः । सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ ११५ ॥ [२ । १४० | (६०)

(यः उपनोय तु) जो यज्ञोपवीत कराके (सकल्पंच सरहस्यम्) कल्पसूत्र ग्रोर वेदान्तसहित (शिष्यं वेदम्⊹म्ग्रध्यापयेत्) शिष्य को वेद पढ़ावे (तम्---ग्राचार्यं प्रचक्षते) उसको ग्राचार्यं कहते हैं ॥ ११५ ॥ (द० ल० वे० ५० ४)

"जो बाह्मएा, क्षत्रिय अथवा वैश्य गुरु अपने शिष्य को यज्ञोपवीत आदि धर्म क्रिया कराने के बाद वेद को अर्थ और कलासहित पढ़ावे तो ही उसको आचार्य कहना चाहिए।" (द० ल० शि० पृ० ८०)

अन्तु श्रीटिक न्यः कल्प से भ्रमिप्राय — यहां 'कल्प' से किसी ग्रन्थ-विशेष से ग्रभिषाय नहीं है,अपितु वेदोक्त यज्ञ, धर्मक्रियाओं ग्रादि का निरूपण जिसमें होता है. उस विशा विशेष से हैं। उपाद्याय का लक्षण-

एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः।

योऽध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥ ११६ ॥ [२।१४१] (६१)

(यः) जो (वृत्ति + अर्थम्) जीविका के लिए (वेदस्य एकदेशम्) वेद के किसी एक भाग या ग्रंश को (ग्रंपि वा पुनः वेदांगानि) या फिर वेदांगों = शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दशास्त्र ग्रीर ज्योतिष विद्याग्रों को (ग्रव्यापयित) पढ़ाता है (सः उपाघ्यायः उच्यते) वह 'उपाघ्याय' कहलाता है ॥ ११६॥

अनुरारिकना: वेदांगों से यहां तत्तत् विद्याविशेष ग्रहण करनी चाहिए, कोई ग्रन्थित नहीं।

पिता-गुरु का लक्षण--

निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ ११७ ॥

[२।१४२] (६२)

(यः) यथाविधि) जो विधि-स्रनुसार (निषेकादीनि कर्माणि करोति) गर्भाधान स्रादि संस्कारों को करता है (च) तथा (स्रन्नेन संभावयित) झन्न स्रादि भोज्य पदार्थों द्वारा बालक का पालन-पोषण करता है (स विप्रः) वह विद्वान् द्विज (गुरुः + उच्यते) 'गुरु' कहलाता है ॥ ११७॥

"जो वीर्यदान से लेके भोजनादि कराके पालन करता है, इससे पिता को 'गुरु' कहते हैं।'' (द० ल० ग्रा० पृ० २७६)

"निपेक—ग्रथीत् ऋतु-प्रदान यह प्रथम संस्कार है। पिता निरेक करता है, इसलिए पिता ही मुख्य गुरु है।" (पूरु प्रुरु ७७७) ऋतिक का लक्षण—

ग्रग्न्याधेयं पाकयज्ञानग्निष्टोमादिकान्मखान्।

यः करोति वृतो यस्य स तस्य तस्यित्विगिहोच्यते ॥११८॥[२।१४३](६३)

(यः वृतः) जो ब्राह्मण किसी के द्वारा वरण किये जाने पर (तस्य) उस वरण करने वाले के (अग्न्यायेयम्) श्रग्निहोत्र (पाकयज्ञान्) विलवेश्वदेव आदि तथा पूर्णिमा आदि विशेष उपलक्ष्यों पर किये जाने वाले यज्ञों को (अग्निष्टोम + आदिकान् मखान्) अग्निष्टोम आदि बड़े यज्ञों को (करोति) करता है (सः तस्य ऋत्विक् उच्यते) वह उस वरण करने वाले [यजमान] का 'ऋत्विक् कहलाता है ॥ ११८॥

अनुशीला : ऋत्विज् का अधिकारी कौन—ऋत्विज् कैसे होने चाहिए, इस पर महर्षि दयानन्द ने प्रकाश डाला है, जो उद्धरणीय है—"ऋत्विजों के लक्षण—ग्रच्छे विद्वान्, धार्मिक, जितेन्द्रिय, कर्म करने में कुशल, निर्लोभ, परोपकारी, दुर्व्यसनों से रहित, कुलीन, सुशील, वैदिक मत वाले, वेदिवत् एक, दो, तीन ग्रथवा चार का वरण करें।" (सं० वि० सामान्य प्र०)

ग्रध्यापक या ग्राचार्य की महत्तां---

य ग्रावृणोत्यवितयं ब्रह्म्मा श्रवमावुभौ।

स माता स पिता ज्ञेयस्तं न द्रुह्यत्कदाचन ॥ ११६ ॥ [२।१४४ [ (६४)

(यः ब्रह्मणा) जो गुरु या ग्राचार्य वेदज्ञान के द्वारा (उभौ श्रवणौ ग्रवितथम् ग्रावृणोति) दोनों कानों को भलीभांति परिपूर्ण करता है [सुनाता-पढ़ाता है] (सः माता सः पिता ज्ञेयः) उसे माता, पिता समभना चाहिए (तं कदाचन न द्रुह्मोत्) ग्रौर उससे कभी द्रोह [=ईष्प-ग्रपमान] न करे।। ११६।।

आनुश्री टान्स: ११६ की निरुक्त से तुलना—निरुक्त शास्त्र में महर्षि यास्त्र ने किसी प्राचीन ग्रन्थ का श्लोक उद्धृत किया है, जो मनु के श्लोक से भाव ग्रीर शब्दों की दृष्टि से पर्याप्त मिलता-जुलता है। तुलना कीजिए—

य स्रापृरगोत्यविथेन कर्णी-स्रदुः लं कुर्वन्नमृतं संप्रयच्छन् । तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न द्रुह्योत् कतमच्चनाह ।। (निरु० २।१।४) उपाध्याय, स्राचार्यं, पिता, माता की तुलना—

> उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता । सहस्रं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ १२० ॥ [२।१४५)

(दश उपाध्यायान् आचार्यः) दश उपाध्यायों की अपेक्षा स्राचार्य (शतम् स्राचार्याणां पिता) सौ स्राचार्यों की अपेक्षा पिता (सहस्र पितृन्तु माता) हजार पितास्रों की अपेक्षा माता (गौरवेसा + स्रतिरिच्यते) गौरव में स्रश्विक है।। १२०।।

## अनुश्रीलन-यह श्लोक प्रक्षिप्त है-

- १. प्रसंगविरोध यह पूर्वापरप्रसंगविरुद्ध है। इसने पूर्वापर प्रसंग के क्रम को भंग किया है। पहले क्लोक में 'गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी के माता-पिता कौन होते हैं' यह वतलाया है ग्रौर इससे ग्रगले क्लोक में जन्म देनेवाले पिता ग्रौर ग्राचार्य रूप पिता की नुलना दिखाई है। उस क्रम को भंग करके इस क्लोक में उपाध्याय ग्रादि से चर्चा प्रारम्भ करना ग्रसंगत है, ग्रतः यह प्रसंगविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।
- २. **श्रन्तिविरोध** इस ब्लोक में जन्म देने वाले माता-पिता को अधिक उच्च कहा है, जबिक श्रगले १२१ — १२३ [१४६ — १४८] ब्लोकों में कारण-प्रदर्शन पूर्वक स्पष्टतः श्राचार्य को माता-पिता से उच्च माना है तथा माता-पिता की गौएाता का

कारण भी दिखलाया है। यहां प्रसंग भी गुरुकुल का है ग्रतः गुरु को ही उच्च दिखाना प्रसगानुकुल मान्यता मानी जा सकती है। इस विरोध के ग्राधार पर यह भी यह श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होता है।

पिता से वेदज्ञानदाता आचार्य बड़ा होता है-

उत्पादकब्रह्मदात्रोगंरीयान्ब्रह्मदः पिता। ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥ १२१ ॥ [२।१४६](६५)

(उत्पादक-ब्रह्मदावोः) उत्पन्न करने वाले पिता और विद्या या वेद-ज्ञान देनेवाने पिता श्रानार्य | ११५ | में (ब्रह्मदः पिता गरीयान्) वेदज्ञान देनेवाला आचार्यरूप पिता ही अधिक बड़ा और माननीय है (हि) क्योंकि (विप्रस्य) द्विज का (ब्रह्मजन्म) [शरीर-जन्म की अपेक्षा | ब्रह्मजन्म = उप-नयन में दोक्षित करके वेदाध्ययन एवं ईश्वरज्ञान कराना हो (इह च प्रत्य शास्वतम्) इस जन्म और परजन्म में स्थिर रहने वाला है अर्थात् शरीर तो इस जन्म के साथ ही नष्ट हो जाता है किन्तु योग तथा विद्या के संस्कार मुक्तिप्राप्ति तक साथ देते हैं ॥ १२१॥

अत्युर्धोत्य न्यः बहाजन्म से अभिशय—ग्राचायं उपनयन संस्कार के द्वारा वेदाष्ययन ग्रीर ईश्वरज्ञान कराके एक जन्म प्रदान करता है, जिसे इस श्लोक में 'ब्रह्मजन्म' की संज्ञा दी है। यह जन्म शाश्वत सुखदायक है ग्रयात् मुक्तिपर्यन्त इस जन्म ग्रीर परजन्मों में सुखदायक है। इसी जन्म के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज (द्विजयित इति द्विजः) कहा जाता है। यह अनुष्ठान वेदाधारित ही है; द्वाटव्य है प्रमाणरूप में एक मन्त्र = जिसका भाव मनुस्मृति के २।११-१२, ४३, ४४ ग्रादि में भी ग्राह्म है—

माचार्य उपनयमानो बहाचारिएां कृषुते गर्भमन्तः। तंरात्रोस्तिस्र उदरेबिमर्सितंजातं द्रष्टुममिसंयिन्त देवाः॥ (ग्रथर्व०११।४।१)

"ग्राचार्य ब्रह्मचारी को प्रतिज्ञापूर्वक समीप रखके तीन रात्रि पर्यन्त संघ्यो-पासनादि सत्पुरुषों के ग्राचार की शिक्षा कर उसके ग्रात्मा के भीतर गर्भरूप विद्या-स्थापन करने के लिए उसको पूर्ण विद्वान् करदेता ग्रीर जब वह पूर्ण ब्रह्मचर्य ग्रीर विद्या को पूर्ण करके घर को ग्राता है तब उसको देखने के लिए सब विद्वान् लोग सम्मुख जाकर बडा मान्य करते हैं (सं० वि० ६४)

कामान्माता पिता चेनं यदुत्पादयतो मिथः।
संभूति तस्य तां विद्याद्यद्योनावभिजायते।। १२२।। २।१४७ (६६)
(माता च पिता यत् एन मिथः उत्पादयतः) माता ग्रीर पिता जो इस

बालक को मिलकर उत्पन्न करते हैं, वह (कामात्) सन्तान-प्राप्ति की कामना से करते हैं (यत् + योनौ- + प्रिभाजायते) वह जो माता के गर्भ से उत्पन्न होता है (तस्य तां संभूति विद्यात्) उसका वह साधारणरूप से संसार प्रकट होना मात्र जन्म है, ग्रर्थात् वास्तविक जन्म तो उपनयन में दीक्षित करके शिक्षा के रूप में आचार्य ही देता है, जिससे मनुष्य वास्तव में मनुष्य बनता है।।१२२॥

ग्राचार्यं द्वारा प्रदत्त ब्रह्मजन्म स्थिर होता है---

ब्राचार्यस्त्वस्य यां जाति विधिवद्वेदपारगः। उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साऽजरामरा ।।१२३।१ [२।१४८](६७)

(वेदपारगः म्राचायंः) वेदों में पारंगत म्राचायं [२।११५ (२।१४०)] (विधिवत्) विधि-मनुसार (सावित्र्या) गायत्रीमन्त्र की दीक्षापूर्वक [२।४४, ४६, ५१-५३] म्रर्थात् उपनयन संस्कार से [२।११-१२] (म्रस्य) इस विद्यार्थी या व्यक्ति के (यां जातिम् उत्पादयित) जिस जन्म म्रर्थात् ब्रह्म-जन्म को प्रदान करता है [द्रष्टव्य २।१२१,१२२,१२५ दलोक] (सा तु) वही जन्म तो (सत्या) वास्तविक मनुष्य जन्म है, (सा + म्रजरा + म्रमरा) वह जन्म म्रजरता = कभी सीण न होना म्रोर म्रमरता — मृत्यु म्रर्थात् विनाश को न प्राप्त होना म्रादि गुणों से युक्त है मर्यात् वेद म्रोर ईश्वर-ज्ञान-रूपी जन्म में दीक्षित होकर मनुष्य मजर-म्रमर मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है। यही मनुष्य का सत्य मर्यात् वास्तविक उद्देश्य है। सुशिक्षा के बिना मनुष्य 'मनुष्य' नहीं वनता।। १२३।।

अपन्त करीटिक : 'जाति' शब्दार्थ का विवेचन—'जन्' धातु से 'क्तिन्' प्रत्यय के योग से 'जाति' शब्द निष्पन्त होता है। यहां यह 'जन्म' के पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त है श्रीर 'ब्रह्मजन्म' के प्रयं में प्रयुक्त हुश्रा है, श्रन्य किसी जातिविशेष के लिए नहीं—

- (क) पूर्वापर क्लोकों में इन्हीं गुए वाले ब्रह्मजन्म का प्रसंग है। १२१ में माता से प्राप्त जन्म की अपेक्षा ब्रह्मजन्म को उत्कृष्ट एवं शाक्वत बतलाया है। १२२ और १२३ क्लोक उसके अर्थवाद हैं। १२२ में माता-पिता से प्राप्त जन्म कम महत्त्व वाला किस कारण से है, यह स्पष्ट किया है। १२३ में ब्रह्मजन्म किस कारए से उत्कृष्ट है, यह स्पष्ट किया है। इस प्रकार उसी अर्थ की इसमें क्रमशः अनुवृत्त है।
- (ख) १२५ में भी ब्रह्मजन्म का कथन है, जो ब्राचा<sup>ं</sup> या गुरु द्वारा प्राप्त होता है, उसे ही 'जाति' कहते **हैं**।

(ग) इस श्लोक में 'जाति' ब्रह्मजन्म के अर्थ में प्रयुक्त है। इसकी सिद्धि मनु हारा प्रयुक्त विशेषणों से ही हो जाती है। 'सत्या, श्रजरा, श्रमरा' विशेषण श्रन्य किसी जाति में नहीं घटते श्रपितु ब्रह्मजन्म में ही घटते, हैं, क्योंकि यही मुक्तिप्राप्ति में साधक होता है। देखिए—

"बाह्मीयं कियते तनुः" [२।३(२।२८), २।४३ (२।६८); २।२२४ (२।२४६); ४।१४; ४।१४८, १४६; ६।८१-८५ म्रादि]।

(घ) जाति का अर्थ 'जन्म' है। इसकी पुष्टि मनु स्वयं १।२०१ श्लोक द्वारा करते हैं। वहां "जात्यन्धविषरौ" अर्थात् 'जन्म से अंधे और बहरे' यह प्रयोग 'जन्म' अर्थ में है। इस प्रकार यहां भी 'जाति' शब्द का 'जन्म' अर्थ ग्रहण करना ही मनु-सम्मत है। इसी अर्थ में १०। ४ में भी इसका प्रयोग है—

### १. "चतुर्यः एकजातिस्तु शूद्रः" [१०।४॥]

गुरु का सामान्य लक्षण--

अत्यं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः। तमपीह गुरुं विद्यात् श्रुतोपक्रियया तथा।।१२४॥ [२।१४६](६८)

(यः यस्य) जो कोई जिस किसी का (श्रुतस्य अरूपं वा बहु उप-करोति) विद्या पढ़ाकर थोड़ा या अधिक उपकार करता है (तम् + अपि + इह) उसको भी इस संसार में (तया श्रुत + उपक्रियया) उस विद्या पढ़ाने के उपकार के कारण (गुरु विद्यात) गुरु समभना चाहिए।। १२४।।

विद्वान् बालक वयोवृद्ध से बड़ा होता है-

ब्राह्यस्य जन्मनः कर्त्ता स्वधमंस्य च शासिता ।

बालोऽपि वित्रो वृद्धस्य पिता भवति धर्मतः ।।१२४।।[२।१४०](६६)

(ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता) ईश्वरज्ञान एवं वेदाघ्ययन के जन्म को देने वाला (स्वधर्मस्य च शासिता) ग्रीर उसके ग्रपने धर्म का उपदेश देने वाला (विप्रः) विद्वान् (बालः + ग्रपि) बालक ग्रथीत् ग्रत्पायु होते हुए भी (धर्मतः) धर्म से (वृद्धस्य पिता भवित) शिक्षा प्राप्त करने वाले दीर्घायु व्यक्ति का पिता ग्रर्थात् गुरु के समान बड़ा होता है ॥ १२५॥

उक्त विषय में ग्राङ्गिरस का दण्टान्त-

श्रध्यापयामास पितृञ्ज्ञिशुराङ्गिरसः कविः । पुत्रका इतिहोवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान् ।।१२६॥[२।१४१](१००) [इस प्रसंग में एक इतिवृत्त भी है] (ग्राङ्गिरसः शिशुः कविः) अंगिरा वंशी 'शिशु' नामक बालक (पितृन्) अपने पिता के समान चाचा आदि पितरों को (अध्यापयामास) पढ़ाया (जानेन परिगृह्य) ज्ञान देने के कारण (तान् 'पुत्रकाः' इति ह उवाच) उनको 'हे पुत्रो इस शब्द से सम्बोधित किया।। १२६।।

अन्तु शरिटा नः (१) 'कवि' शब्द की ब्युत्पत्ति—कविः शब्द 'कु-शब्दे' (ब्रदादि) धातु से 'ग्रच इः' (उणादि ४। १३६) सूत्र से 'इः' प्रत्यय लगने से बनता है। इसकी निरुक्ति है—

'क्रान्तवर्शनाः क्रान्तप्रज्ञा वा विद्वांसः' (ऋ० द० ऋ० भू०) ''कविः क्रान्तवर्शनो भवति'' (निरुक्त १२। १३)

इस प्रकार विद्यार्थ्रों के सूक्ष्म तत्त्वों का द्रष्टा, बहुश्रुत ऋषि व्यक्ति कवि होता है। इसे 'ग्रनूचान' भी इस प्रसंग में कहा है [२। १२६] ब्राह्मणों में भी कवि के इस अर्थ पर प्रकाश डाला है —

"ये वा अनूचानास्ते कवयः" (ऐ०२।२)। "एते वै कवयो यहषयः" (श०१।४।२।६)। "ये विद्वांसस्ते कवयः" (७।२।२।४)। शुश्रुवांसो वै कवयः" (तै०३।२।२।३)।

(२) शियु अाङ्गिरस—यह अंगिरावंश का एक विद्वान् बालक था। बाल्यावस्था में मन्त्रद्रष्टा होने के कारण यह गुणाभिषान 'शिशु' नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। इसका यह आख्यान ताण्ड्य ब्राह्मण १३।३।२३-२४ और पञ्चित्र ब्राह्मण १३।३।२४ में यथावत् आता है। वहां इसे 'मन्त्रकृतां मन्त्रकृत्' कहा है। ऋ० ६।११२ सूक्त इसी शिशु ऋषि द्वारा दृष्ट है। सामवेद में "यत्मोम चित्रम् " [साम० उ० ३।२।१३] तृच् को इसके द्वारा दृष्ट होने के कारण ही 'शैशव साम' कहा गया है।

ते तमर्थमपृच्छन्त देवानागतमन्यवः । । देवाइचैतान्समेत्योचुर्न्याय्यं वः शिशुरुक्तवान् ।।१२७।।[२।१५२] (१०१)

(स्रागतमन्यवः ते) [उनत संबोधन को सुनकर] गुस्से मे स्राये हुए उन पितरों ने (तम् + प्रथं देवान् श्रपृच्छन्त) उस 'पुत्र' सम्बोधन के स्रथं स्रथवा स्रोचित्य के विषय में देवतास्रों = बड़े विद्वानों से पूछा (च) स्रोर तब (देवाः समेत्य एतान् ऊचुः) सव विद्वानों ने एकमत होकर इनसे कहा कि (शिशुः वः न्याय्यम् उक्तवान्) तत्त्वदर्शी शिशु स्राङ्गिरस ने तुम्हारे लिए 'पुत्र' शब्द का सम्बोधन ठीक ही किया है।। १२७।।

विद्वत्ता के ग्राधार पर बालक ग्रीर पिता की परिभाषा-

श्रज्ञो भवति वे बालः पिता भवति मन्त्रदः । श्रज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम् ॥१२८॥[२।१५३](१०२) (ग्रज्ञ: व वाल: भवित) चाहे सौ वर्ष का भी हो परन्तु जो विद्या-विज्ञान से रहित है वह बाल क ग्रीर (मन्त्रद: पिता भवित) जो विद्या-विज्ञान का दाता है उस बाल क को भी वृद्ध [= पिता] मानना चाहिए (हि) वयों कि सब शास्त्र, ग्राप्त विद्वान् (ग्रज्ञं बालम् + इति) ग्रज्ञानी को बाल क (मन्त्रदंतु पिता इत्येव ग्राहु:) ग्रीर ज्ञानी को पिता कहते हैं ॥ १२ ६॥ (स॰ प्र०२५६)

"ग्रज्ञ ग्रर्थांत् जो कुछ नहीं पढ़ा, वह निश्चय करके बालक होता है, ग्रीर जो मन्त्रद ग्रर्थात् दूसरे को विचार देनेवाला, विद्या पढ़ा विद्याविचार में निपुण है, वह पिता-स्थानीय होता है, क्योंकि जिस कारण सत्पुरुषों ने ग्रज्ञजन को वालक कहा ग्रीर मन्त्रद को पिता हो कहा है, इससे प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम सम्पन्न होकर ज्ञानवान् ग्रवश्य होना चाहिए।

(सं० वि० पृ० ८४)

ग्रवस्था ग्रादि की ग्रपेक्षा वेदज्ञानी की श्रेष्ठता---

न हायनेनं पलितेनं वित्तेन न बन्धुभिः।

ऋषयञ्चिकरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान्।।१२६।। [२।१५४](१०३)

(हायनै:) ग्रधिक वर्षों के बीतने (पिलतै:) श्वेत बाल के होने (वित्तेन) ग्रधिक धन से (बन्धुभि:) बड़े कुटुम्ब के होने से (न) वृद्ध नहीं होता (ऋषय: धर्म चिक्ररे) किन्तु ऋषि-महात्माग्रों का यही नियम है कि (नः यो अनूचानः स महान्) जो हमारे बीच में विद्या-विज्ञान में ग्रधिक है, वही वृद्ध पुरुष कहाता है।। १२६।। (स० प्र० पृ० २५६)

धमंदेत्ता ऋषिजनों ने न वर्षों. न पके केशों वा भूलते हुए अङ्गों न धन ग्रौर न बन्धु-जनों से बड़प्पन माना, किन्तु यही धर्म निश्चय किया कि जो हम लोगों में वाद-विवाद में उत्तर देनेवाला अर्थात् वक्ता हो, वह बड़ा है। '' (सं० वि० पृ० ६५)

अप्रज्ञुक्यों किन्द्र : 'प्रतृचान' सबसे महान्—ग्रनु + वच् + लिट् उसको कानच् होकर शब्दिमिद्ध होती है। इस श्लोक में स्थापित मान्यता वैदिक क्षेत्र में यथा-वत् मान्य रही है। निरुक्त के निम्न वचनों में यही भाव है —

(क) ''यथा जानपदीषु विद्यातः पुरुषित्रशेषो भवति, पारोवर्यं वित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति ।'' (१।१४) ''तस्माद् यदेव किञ्चिदनूचानः अभ्यूहति श्रार्षं तद् भवति ।'' (परिशिष्ट १३।११) ।

ग्रथीत् — नैसे जगत् में ग्रथिक विद्याग्रों का जाता विशेष व्यक्ति माना जाता है उसी प्रकार वेदवेताग्रों में वेदविद्याग्रों का ग्रथिक जाता प्रशंसनीय ग्रथीत् सबसे महान् माना जाता है। वेद-वेदांगों में पारगत विद्वान् तक द्वारा जिस मन्त्रार्थ का अनु-सन्धान करता है,वह ऋषिरूट अर्थ ही होता है।

(ख) शतपथ ब्राह्मण में भी 'ग्रनूचान' ब्यक्ति को विद्वानों में महान् माना है—
"यो वै ब्राह्मणानामनूचानतमः स एवा वीर्यवत्तमः"।। ४। ६। ६। ६। ।।
ग्रर्थान्—जो ब्राह्मणों में परम विद्वान् है,वही इनमें ग्रत्यन्त बलवान् ग्रर्थात् सव से महान् है।

वर्णों में परस्पर ज्येष्ठता के आधार-

विप्राग्गां ज्ञानतो ज्येष्ठ्यं क्षत्रियाणां तु वीर्यतः ।

वंदयानां धान्यधनतः श्रद्धाणामेव जन्मतः ॥१३०॥ । २।१४५ ] (१०४)

(विप्राणां जानतः) ब्राह्मण ज्ञान से (क्षत्रियाणां तु वीर्यतः) क्षत्रिय बल से (वैश्यानां घनधान्यतः) वेश्य धन-धान्य से ग्रीर (शूद्राणां जन्मतः एव ज्येष्ठ्यम्) शूद्र जन्म ग्रर्थात् ग्रधिक ग्रायु से वृद्ध [ =बड़ा ] होता है।।१३०।।
(स० प्र० पृ० २५६)
ग्रवस्था की ग्रपेक्षा ज्ञान से वृद्धत्व—

न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं ज्ञिरः । यो वे युवाऽप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥१३१॥ [२।१५६ | (१०५)

(तेन वृद्धः न भवति) उस कारण से वृद्ध नहीं होता (येन-⊢ग्रस्य शिदः पिलतम्) कि जिससे इसका शिर झूल जाये, केश पक जावें (यः +वै युवा + ग्रापि ÷ ग्राधीयानः) किन्तु जो जवान भी पढ़ा हुग्रा विद्वान् है (तं देव। स्थितिरं विदुः) उसको विद्वानों ने वृद्ध जाना ग्रीर माना है ।। १३१ ।। (सं० वि० प्र० ८४)

"शरोर के बाल श्वेत होने से बूढ़ा नहीं होता किन्तु जो युवा विद्या पढ़ा हुम्रा है, उसो को विद्वान् लोग बड़ा जानते हैं।" (स० प्र० पृ० २५६) मूर्खता की निन्दा तथा मूर्ख का जीवन निष्फल—

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो भृगः।

यश्च वित्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम बिश्रति ॥१३२॥ (२।१५७ । (१०६)

(यथा काष्ठमणः हस्ती) जैसे काठ का कठपुतला हाथी, वा (यथा-चर्ममयः मृगः) जैसे चमड़े का बनाया हुग्रा मृग हो (यः +च ग्रनधीयान विप्रः) वैसे विना पढा हुग्रा विप्र ग्रर्थात् ब्राह्मण वा बुद्धिमान् जन होता है (ते त्रयः नाम विश्रति) उक्त वे हाथी, मृग ग्रौर विप्र तीनों नाममात्र धारण करते हैं ॥ १३२ ॥ (सं० वि० पृ० ५५) "जो विद्या नहीं पढ़ा है वह जैसा काठ का हाथी, चमड़े का मृग होता है, वैसा ग्रविद्वान् मनुष्य जगत् में नाममात्र मनुष्य कहाता है।" (स० प्र० प्र० २५६)

यथा वण्ढोऽफलः स्त्रीषु यथा गौर्गवि चाफला । यथा चाज्ञेऽफलं दानं तथा विद्रोऽनृचोऽफलंः ।।१३३।। [२।१५८] (१०७)

(यथा स्त्रोषु षण्ढः ग्रफलः) जैसे स्त्रियों में नपुंसक निष्फल है ग्रर्थात् सन्तानरूपी फल को नहीं प्राप्त कर सकता (यथा गिव गौः ग्रफला) ग्रौर जैसे गायों में गाय निष्फल है ग्रर्थात् जैसे गाय गाय से सन्तानरूपी फल को नहीं प्राप्त कर सकती (च) ग्रौर (यथा ग्रज्ञे दानम्) जैसे ग्रज्ञानी व्यन्तित को दान निष्फल होता है (तथा) वेसे ही (ग्रनृचः विष्रः ग्रफलम्) वेद न पढ़ता हुग्रा ग्रयवा वेद के पाण्डित्य से रहित ब्राह्मण निष्फल है, ग्रर्थात् उसका ब्राह्मणत्व सफल नहीं माना जा सकता, क्योंकि वेदाध्ययन ही ब्राह्मण का सबसे प्रधान कमं है।। १३३॥
गुरु-शिष्यों का व्यवहार—

म्रहिसयैव मूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम्। वाववैव मधुरा श्लक्ष्मा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥१३४॥[२।१५६](१०७)

(प्रहिसया + एव भूतानाम्) (विद्वान् ग्रीर विद्यार्थियों को योग्य है कि) बैरबुद्धि छोड़के सब मनुष्यों के (श्रेयः + ग्रनुशासनं कार्यम्) कल्याण के मार्ग का उपदेशकरें (च) ग्रीर (मधुरा इलक्ष्णा वाक् प्रयोज्या) उपदेष्टा मधुर, सुशीलतायुक्त वाणी बोलें (धर्मम् + इच्छता) जो धर्म की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले ग्रीर सत्य ही का उपदेश करे ॥ १३४॥

(स॰ प्र॰ पृ० ४६)

"इसिलये विद्या पढ़ विद्वान् धर्मात्मा होकर निर्वेरता से सब प्राणियों के कल्याएं का उपदेश करे और उपदेश में वाणी मधुर श्रीर कोमल बोले। जो सत्योपदेश से धर्म की वृद्धि श्रीर श्रधर्म का नाश करते हैं वे पुरुष धन्य हैं।" (स० प्र० पृ० २५६)

पिवत्र मन वाला ही वैदिक कर्मों के फल को प्राप्त करता है—

यस्य वाङ्मनसो शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा । स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम् ॥१३४॥[२।१६०](१०६)

(यस्य वाङ्मनसी) जिस मनुष्य के वाशी श्रीर मन (गुद्धे च सम्य-ग्गुप्ते सर्वदा) गुद्ध सथा सुरक्षित सदा रहते हैं (सः वै) वही (सर्व वेदान्तोप- गतं फलं प्राप्नोति) सब वेदान्त ग्रर्थात् सब वेदों के सिद्धान्तरूप फल को प्राप्त होता है।। १३५।। (स॰ प्र०४६)

अनुश्रीत्जनः इस भाव की पुष्टि और तुलना के लिए १।१०६,२।७२ इलोक भी द्रष्टव्य हैं।

दूसरों से द्रोह ग्रादि का निषेध-

नारंतुदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोहकर्मधीः।

ययास्योद्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत् ॥१३६॥ [२।१६१](११०)

मनुष्य (म्रार्तः + म्रिपि) स्वयं दुःखी होता हुम्रा भी (म्रहं तुदः न स्यात्) किसी दूसरे को कष्ट न पहुंचावे (न परद्रोहकर्मधीः) न दूसरे के प्रति ईष्या या बुरा करने की भावना मन में लाये (म्रस्य यया वाचा उद्विजते) इस मनुष्य के जिस वचन से कोई दुःखित हो (ताम् म्रलोक्यां न उदीरयेत्) उस ऐसी लोक में म्रप्रशंसनीय वाणी को न बोले।। १३६।।

ब्राह्मण के लिए अपमान-सहन का निर्देश-

सम्मान्।द् बाह्मणो नित्यमुद्धिजेत विषादिव।

अमृतस्येव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वदा ॥१३७॥[२।१६२](१११)

(ब्राह्मणः) ब्राह्मए (विषात् + इव) विष के समान (सम्मानात्) उत्तम मान से (नित्यम् + उद्विजेत) नित्य उदासीनता रखे (च) श्रौर (श्रमृतस्य + इव) श्रमृत के समान (श्रवमानस्य सर्वदा श्राकांक्षेत्) श्रपमान की श्राकांक्षा सर्वदा करे श्रर्थात् ब्रह्मचर्यादि श्राश्रमों के लिए भिक्षा मात्र मांगते भो कभी मान की इच्छा न करे।। १३७॥ (सं० वि० पृ० ८५)

"संन्यासी जगत् के सम्मान से विष के तुल्य डरता रहे। ग्रीर ग्रमृत के समान ग्रपमान की चाहना करता रहे। क्योंकि, जो ग्रपमान में डरता ग्रीर मान इच्छा करता है, वह प्रशंसक होकर मिथ्यावादी ग्रीर पतित हो जाता है। इसलिए चाहे निन्दा, चाहे प्रशंसा, चाहे मान, चाहे ग्रपमान, चाहे जोना, चाहे मृत्यु, चाहे हानि, चाहे लाभ हो, चाहे कोई प्रीति करे, चाहे कोई वैर वांगे, चाहे ग्रन्न, पान, वस्त्र, उत्तम स्थान न मिले चाहे शीत उष्ण कितना ही क्यों न हो इत्यादि सबका सहन करे ग्रीर ग्रथमं का खण्डन तथा धर्म का मण्डन सदा करता रहे। इससे परे उत्तम धर्म दूसरे किमी का न माने।" (सं० वि० पृ० २१६)

"वही ब्राह्मण समग्र वेद ग्रौर परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता है ग्रौर ग्रपमान की इच्छा ग्रमृत के समान किया करता है।" (स॰ प्र॰ पृ० ५०) आनुर्शेट्डना: अपमान सहन का कथन क्यों?— श्रिभिषाय यह है कि सम्मान या लोक पणा की भावना मनुष्यमात्र को संसार में फंसाती है। जब तक मनुष्य में यह भावना रहती है, वह विरक्त नहीं हो सकता—सांसारिक मोहों को नहीं त्याग सकता। इसी भावना से अहंकार को बल मिलता है श्रीर वह उग्र होता चला जाता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्यनात्र का श्रीर विशेषतः ब्राह्मण का उद्देश्य ब्रह्मणित करना है [२।३, अन्यत्र २।२०], श्रहंकार ब्रह्मश्राप्ति में सर्वाधिक वाधक है। श्रपमान की कामना श्रीर सहिष्णुता से श्रहंकार क्षीण होता है, संसार से विरक्ति की भावना वढ़ती है, अपमान को सहने अर्थात् निन्दा सहने से दुर्गुणों का हास होकर चरित्र में निर्मलता आती है। इनसे ब्रह्मश्राप्ति के उद्देश्य को पाने में सहायता मिलती है। ६।४७-४० में मनु ने स्वयं इस मान्यता का कारण स्पष्ट किया है। इन भावों की पूर्षट के लिए ६।४७-४० भी द्रष्टव्य हैं—

- (क) मिन्यूजितलाभांस्तु जुगुप्सेतंव सर्वशः।
   मिन्यूजितलाभंदच यतिमुंक्तोऽपि बद्धचते ॥ ६।५८॥
- (ख) ग्रतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन ॥६।४७॥

मुखं ह्यवमतः शेते मुखं च प्रतिबुध्यते । मुखं चरति लोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥१३८॥[२।१६३](११२)

(हि) क्यों कि (अवमत: सुखं शेते) अपमान को सहन करने का अभ्यासी मनुष्य सुख्यूकंक सोता है (च) और (सुखं प्रतिबुध्यत) सुख्यूकंक जागता है अर्थान् जागृत अवस्था में भी सुख्यूकंक रहता है। अभिप्राय यह है कि मानव को सर्वाधिक रूप में व्याधित करने वाली मान-अपमान और उन से उत्पन्त होने वाली भावनाएँ उस व्यक्ति को सोते तथा जागत व्यथित नहीं करती, वह निश्चिन्त एवं शान्तियूवंक रहता है। (अस्मिन् लोके सुखं चरति) वह इस संसार में सुख्यूकंक विचरण करता है, तथा (अवमन्ता) अपमान में व्यथित होने वाला व्यक्ति (विनश्यति) [चिन्ता और शोक के कारण] विनाश को प्राप्त होता है।।१६८।।

अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः । गुरौ वसन्सञ्चितुयाद् ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥१३६॥ [२।१६४] (११३)

(भ्रनेन क्रमयोगेन) इसी प्रकार से [उपर्युक्त निर्देशों के श्रनुसार] (संस्कृतात्मा द्विजः) कृतोपनयन द्विज कुमार श्रीर ब्रह्मचारिणी कन्याक्ष (शनैंः) धीरे-धीरे (ब्रह्माधिगमिकं तपः) वेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को (संचिनुयात्) बढ़ाते चले जायें।। १३६।। (स० प्र० ५०)

🖇 (गुरौ वसन्) गुरु के समीप श्रर्थात् गुरुकुल में रहते हुए.....

द्विज के लिए भेदाभ्यास की श्रनिवार्यता---

तपोविशेषेविविधंत्रं तंश्च विधिचोदितैः।

वेद: कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥१४०॥ [२।१६५] (११४)

(द्विजन्मना) द्विजमात्र को (विधिचोदितेः तपोविशेषैः च विविधैः व्रतेः) शास्त्रों में विहित विशेष तपों [ब्रह्मचयंपालन, वेदाभ्यास, धर्म-पालन प्राणायाम, द्वन्द्वसहन ग्रादि २। १४१—१४२ (१६६—१६७); ६—७०-७२] ग्रीर विविध व्रतों [२। १४६—१६४ में प्रदर्शित] का पालन करते हुए (कृत्स्नः वेदः) सम्पूर्ण वेदज्ञान को (सरहस्यः) रहस्य पूर्वक ग्रार्थात् गूढार्थज्ञान-चिन्तनपूर्वक (ग्रिधिगन्तव्यः) ग्रध्ययन वरके प्राप्त करना चाहिए।। १४०।।

वेदाभ्यास परम तप है--

वेदमेव सदाम्यस्येत्तपस्तप्स्यन्द्विजोत्तमः ।

वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥१४१॥ [२।१६६] (११५)

(द्विजोत्तमः) द्विजोत्तम ग्रर्थात् ब्राह्मणादिकों में उत्तम सज्जन पुरुष (सदा तपः तप्स्यन्) सर्वेकाल तपश्चर्या करता हुग्रा (वेदम् । एव ग्रभ्यस्येत्) वेद का ही ग्रभ्यास करे (हि) जिस कारण (विप्रस्य) ब्राह्मणा वा बुद्धिमान् जन को (वेदाभ्यासः) वेदाभ्यास करना (इ४) इस संसार में (परं तपः उच्यते) परम तप कहा है ॥ १४१ ॥ (सं ० वि० ८५)

आ हैव स नलाग्रेषयः परमं तप्यते तपः। यः स्नाव्यपि द्विजोऽधीते स्वाध्यायः शक्तितोऽन्वहम् ॥१४२॥[२।१६७] (११६)

(यः द्विजः) जो द्विज (स्रग्वी-ग्रिप) माला घारण करके श्रर्थात् गृहस्थी होकर भी (ग्रनु + ग्रहम्) प्रतिदिन (शक्तितः स्वाध्वायम् श्रधीते) पूणं शक्ति से प्रर्थात् श्रधिक से ग्रधिक प्रयत्नपूर्वक वेदों का ग्रध्ययन करता रहता है (सः) वह (आ नखाग्रेभ्यः ह + एव) निश्चय ही पैरों के नाखून के ग्रग्नभाग तक ग्रर्थात् पूणंतः (परमं तपः तप्यते) श्रेष्ठ तप करता है ।।१४२।।

अप्रस्तु श्री त्ज न्य : स्रम्बी शब्द पर विचार—मनु ने माला आदि अलंकृत करने वाली वस्तुओं का धारण करना ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध किया है, [२।१४२ (१७७)॥], किन्तु ग्रहस्थेच्छुक के लिए समावर्तन के अवसर पर माला धारण करने का विधान है [३।३] 'अध्वाणं तस्पद्मासीनम् ''''। प्रतीत होता है कि माला धारण करना ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश की द्योतक एक परम्परा थी। शायद वही परम्परा आज वर-वधू द्वारा परस्पर माला डालने के रूप में प्रचलित है। यह माल्यापंण

विवाह मंस्कार से पूर्व होता है। इस प्रकार 'स्रग्वी' प्रयोग गृहस्थ के लिए रूढ शब्द है, ग्रतः यहां इससे गृहस्थ ग्रथं ग्रहण किया गया है। वेदाम्यास के विना शूद्रत्व प्राप्ति —

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्।

स जीवन्नेव श्रद्धत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥१४३॥[२।१६८](११७) (यः द्विजः) जो ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रौर वैश्य (वेदम् ग्रनधीत्य) वेद को न पढ़कर (ग्रन्यत्र श्रमं कुरुते) भ्रन्य शास्त्र में श्रम करता है (सः) वह (जीवन् +एव) जीवता ही (सान्वयः) ग्रपने वंश के सहित % (श्रद्धत्वं गच्छति) श्रूद्भन को प्राप्त हो जाता है ॥ १४३॥ (सं० वि० ८५)

🕸 (ग्रागु) शीघ्र ही .....।

"जो वेद को न पढ़के अन्यत्र श्रम किया करता है, वह अपने पुत्र-पौत्र सहित जूदभाव को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है।" (स॰ प्र०५०)

अन्य श्री त्उन्त : वेद त्याग से कुदुम्ब की शूद्रता कैसे ? यहां शंका उत्पन्न होती है कि वेदाध्ययन में श्रम न करने वाले व्यक्ति के साथ उसका कुदुम्ब क्यों ग्रीर कैसे शूद्रत्व को प्राप्त करता है ? इसका उत्तर यह है कि ऐसा व्यक्ति शूद्र नहीं बनता, ग्रिपतु 'शूद्रत्व' को प्राप्त करता है । जो व्यक्ति वेदाध्ययन में यत्न न करके अन्यत्र श्रम करता है, उसमें विद्वत्ता ग्रीर धामिकता का ह्रास होता जायेगा । श्रविद्वत्ता क कारण वह शूद्रपन के स्तर पर ग्रा जायेगा । जब घर का प्रमुख व्यक्ति विद्वान् नहीं होगा तो उसके ग्राश्रित पुत्र-पौत्रादि भी अशिक्षा से ग्रस्त होकर शूद्रभाव को प्राप्त करेंगे । द्विजों का मुख्य उद्देश्य वेदाध्ययन है । इसे त्यागकर ग्रन्य कार्यों में श्रम करने वाला व्यक्ति द्विजत्वरहित हो जाता है । जैसे शूद्र वेदाध्ययन से रहित होता है वैसा ही वह व्यक्ति हो जाता है ।

द्वितीय जन्म का निरूपण-

मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मौक्रिजबन्धने।

्तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रृतिचोदनात् ॥ १४४ ॥ [२ । १६६]

(श्रुतिचोदनात्) वेद में कहे अनुसार (द्विजस्य) द्विज का (मातुः + अग्रे + ग्रधि-जननम्) माता से पहला जन्म (द्वितीयं मौञ्जीवन्घने) दूसरा मेखला बॉयने के संस्कार अर्थात् उपनयन में (तृतीयं यज्ञदीक्षायाम्) तीसरा यज्ञ की दीक्षा लेने से होता है ॥१४४॥

### तत्र यद् ब्रह्मजन्मास्य मौञ्जीबन्धनचिह्नितम् ।

तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ।। १४५ ।। [२।१७०] (तत्र) उन तीनों जन्मों में (ग्रस्य) इस ब्रह्मचारी का (यत् मौञ्जीबन्धनचिह्नितं) मेखलावन्धन के चिह्नवाला जो ब्रह्मजन्म माना है (तत्र) उस समय (ग्रस्य) इस की (सावित्रो माता तु — ग्राचार्य पिता उच्यते) गायत्री को तो माता ग्रौर ग्राचार्य को पिता के समान कहा गया है ।। १४५ ।।

### वेदप्रदानादाचार्यं पितरं परिचक्षते । व ह्यस्मिन्युज्यते कमं किञ्चिदामौज्जिबन्धनात् ॥१४६॥ [२।१७१]

(वेदप्रदानात्) वेदज्ञान देने के कारण (ग्राचार्य पितरं परिचक्षते) ग्राचार्य को पिता कहा गया है (ग्रा-मौञ्जीबन्धनात्) मेखलाबन्धन ग्रयात् उपनयन संस्कार से पूर्व (ग्रस्मिन्) इस द्विज पर (किंचिद कर्म न युज्यते) किसी यज्ञ ग्रादि की जिम्मेदारी नहीं होती।। १४६।।

यज्ञोपवीत से पूर्व वेदमन्त्रोच्चारए। का निषेध-

# नामिन्याहारयेद् ब्रह्म स्वधानिनयनाहते ।

शूब्रेण हि समस्तावद्यावद्वेवे न जायते ॥ १४७ ॥ [२ । १७२]

(यावत्) जवतक [द्विज का] (वेदे न जायते) वेद में जन्म नहीं होता स्रर्थात् उपनयन संस्कार नहीं होता (तावत्) तब तक वह (शूद्रेण हि समः) शूद्र के ही समान होता है [इसलिए] (स्वधानिनयनात् ऋते) मृतक संस्कार के सिवाय (ब्रह्म न + म्रिभ-व्याहारयेत्) वेद का उच्चारण म्रथवा वैदिककर्म न कराये॥ १४७॥

## कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनिषयते । ब्रह्माणो प्रहर्णं चैव क्रमेण विधिपूर्वकम् ॥ १४८ ॥ [२ । १७३]

(कृत-उपनयनस्य + ग्रस्य) उपनयन संस्कार होने पर ही इस ब्रह्मचारी के लिए (व्रतादेशनम्) व्रतों के श्रादेश का पालन करना (च) ग्रौर (विधिपूर्वकम्) विधि के श्रनुसार (क्रमेण ब्रह्मणः ग्रहणम् एव इष्यते) क्रमशः वेदज्ञान को प्राप्त करना श्रावश्यक है ॥ १४८॥

### यद्यस्य विहितं चर्मं यत्सूत्रं या च मेलला। यो वण्डो यच्च वसनं तत्तवस्य व्रतेष्वपि।। १४६ ॥ [२ । १७४]

(ग्रस्य) इस ब्रह्मचारी के (यत् चर्म, यत् सूत्रम्) जो-जो चर्म जो यज्ञोपवीत (च) ग्रीर (या मेखला) जो मेखला (यः दण्डः) जो दण्ड (च) तया (यत् वसनं विहित्तम्) जो वस्त्र विहित किये हैं [२। १६—४८] (तत्-तत् ग्रपि ग्रस्य व्रतेषु) वह सब भी इसके व्रतों के ग्रन्तगत ही हैं। १४६॥

अप्रज्ञुक्यील्डन्तः १४४ से १४६ तक के श्लोकों का यह प्रसंग निम्न ग्राधारों पर प्रक्षिप्त है—

१. अन्तर्विरोध—शुद्ध को मन्त्रोक्चारण का विधान मनुसम्मत—(१) १४४ वें श्लोक में द्विजातियों के तीन जन्मों का होना दर्शाया गया है। यह मान्यता पूर्ववर्ती मान्यताओं से भिन्न है और एक नयी कल्पना है। २।१२२—१२३ [२।१४७—१४८] फ्लोकों में मनु ने द्विजों के दो ही जन्म माने हैं—प्रथम माता-पिता से तथा दूसरा धाचार्य द्वारा उपनयन संस्कार से। 'द्विज' शब्द से भी यह मान्यता स्पष्ट होती है—

'**ढिर्जायते इति ढिजः' ग्रर्था**त् जिसका उपनयन संस्कार के ग्रवसर पर दूसरा जन्म होता है, इसलिए <mark>बाह्मण, क्ष</mark>त्रिय ग्रीर वैदय को द्विज कहा जाता है। उन क्ष्तोकों में द्विजों के ितीन जन्मों की कल्पना उक्त मान्यता से भिन्न होने के कारण विश्**द्ध** है।

- (२) इसी प्रकार १४५ वें इलोक के कुछ भिन्नतायुक्त वर्णन से भी ये इलोक अन्यप्रोकत प्रतीत होते हैं। यहां 'सावित्री' को माता के रूप में वर्णित किया है और 'धाचार्य' को पिता के रूप में, जबिक कुछ ही इलोक पूर्व ११६ [१४४] वें इलोक में गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी के लिए आचार्य को ही संयुक्तरूप से माता-पिता घोषित किया है। इस प्रकार यह भिन्नता भी एक पारस्परिक विरोध है।
- (३) १४६—१४७ श्लोकों के वर्णन से यह मंकेत मिलता है कि ये श्लोक 'शूद्रों को वेद न पढ़ाने-सुनाने' की भावना से प्रेरित हैं। तभी तो १४७ वें में उपन्यन से पूर्व वालक को शूद्र के समान वेदश्रवण का ग्रनिधकारी कह दिया है। यह विचार भी विश्व है। मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं। मनु की व्यवस्था के श्रनुसार जो पढ़-लिख नहीं पाता वह व्यक्ति शूद्र है, तथापि उसके लिए किसी धमकार्य का निपेध नहीं है। वह प्रत्येक धर्म का पालन कर सकता है। तभी तो २।२१३ [२।२३८] में 'ग्रन्थाविप परं धर्मम्' ग्रथात् 'शूद्र से भी श्रेष्ठ धर्म की शिक्षा लेने' के लिए कहा है [इस सम्बन्ध में १।१०७ पर 'ग्रन्तिरोध' समीक्षा भी द्रष्टव्य है]
- (४) १४६— १४७ रलोकों में यह कहना भी मनु की मान्यता के विरुद्ध है कि उपनयन से पूर्व वेदमन्त्रों का व्यवहार न कराये, क्योंकि इससे पूर्व के सभी जानकर्म, नामकरण आदि संस्कार वेद-मन्त्रों के उच्चारणपूर्वक ही होते हैं। २। ४ [२। २६] में मनु ने स्वयं मन्त्रोच्चारणपूर्वक संस्कार करने का संकेत दिया है--- "मन्त्रयत् प्राञ्चनं चास्य।"
- (५) २। ६०—६१ [२।१०५---१०६] इलोकों में मनु न वेदाध्ययन को सदा सब झबस्याओं में पुण्यदायक माना है। इन इलोकों में उपनयन से पूर्व वेद का व्यवहारन करने का कथन उक्त बलोकों की मान्यता के विख्दा है। इस प्रकार इन अन्त-विरोधों के कारण १४४—१४७ इलोक प्रक्षिप्त हैं।१४८ वां इलोक १४६---१४७ में और १४८ वां इलोक १४८ के 'अतादेशन' प्रसंग से जुड़ा होने के कारण स्वतः प्रक्षिप्त सिख हो जाता है।
- २. बेबबियद्ध---१४६-१४७ वलोकों में जो शूद्ध को वेदाध्ययन-श्रवण का अनिबक्तर होने की भाषता का संकेत है, वह स्वयं वेद की मान्यताओं के विकद्ध है। वेद में शूद्ध को भी वेद पठन-श्रवण का उल्लेख है। इसके लिए विस्तृत सभीक्षा २। ४१-४२ [२।६६-६७] वलोकों पर 'वेदविवद्ध' शीर्षक पर देखिए। मनुस्मृति के मूल श्राधार वेद है, मत: वेदविवद्ध मान्यता होने के कारण ये प्रक्षिप्त हैं।

गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी के पालनीय विविध नियम---

सेवेतेमांस्तु नियमान्त्रह्मचारी गुरौ वसन्।

सन्तियम्येन्द्रियप्रामं तपोवृद्ध्चर्यम।त्मनः ॥ १५० ॥ [२।१७५] (११८)

(गुरी वसन्) गुरु के समीप श्रर्थात् गुरुकुल में रहते हुए (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (श्रात्मनः तपोवृद्धधर्यम्) श्रपने विद्यारूप तप की वृद्धि के लिये (इन्द्रियग्राम सन्नियम्य) इन्द्रियों के समूह [२।६४-६७] को वश में करके (इमान्+तु नियमान् सेवेत) इन श्रागे विणत नियमों का पालन करे ।।१४०।।

अन्य हो टिड न्य : 'बहाचारी' शब्द की व्युत्पत्ति — बहाचारी शब्द 'बहान्' शब्द उपपद में होने से 'चर गती' (म्वादि) घातु से णिनिः प्रत्यय के योग से बनता है। विग्रह है — बहािण वेदे चरितुं शीलं यस्य सः बहाचारी — वेदाघ्ययन में जो निरन्तर रहता है वह 'बहाचारी' कहलाता है। प्रथम ग्राश्रम बहाचविश्रम है। इस ग्राश्रम में रहते हुए बहाचारी यजोपवीत धारण करने के परचात् दीक्षित होकर गुरुकुल में ग्रपने गुरु के साथ निवास करता है, तथा जबतक गृहस्थ ग्राश्रम में प्रविष्ट नहीं हो जाता तब तक वेदाघ्ययन के साथ-साथ बहाचयित्रम के नियमों का पालन करता है।

ब्रह्मचारी के दैनिक नियम---

नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्याद्देविषिपतृतर्पणम् । देवताऽम्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च ॥१५१॥[२।१७६](११६)

[ब्रह्मवारी] (नित्यम्) प्रतिदिन (देव-ऋषि-पितृ-तर्पणम्) विद्वानों, ऋषियों, ज्ञानवयोवृद्ध व्यक्तियों की ग्रभिवादन ग्रादि प्रसन्नताकारक कार्यों, से तृष्ति = संतुष्टि (च) ग्रीर (स्नात्वा श्रृचिः) स्नान करके, शुद्ध होकर (देवता + ग्रम्यचंनम्) परमात्मा की उपासना (च) तथा (सिमद् + ग्राधानम्) ग्रग्निहोत्र भी (कुर्यात्) किया करे ॥ १५१ ॥ ॥

(१) देव, ऋषि, पितर ये विद्वानों और पालन-पोषणकत्ता ज्ञानवयोवृद्ध व्यक्तियों के स्तर विशेष हैं। पितृयज्ञ में 'मातृपितृतर्पण' की मान्यता को स्वीकारन

<sup>% [</sup>प्रचलित अर्थ — ब्रह्मचारी नित्य स्नान कर देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण, शिव और विष्णु भादि देव-प्रतिमाभों का पूजन तथा प्रातः एवं सायंकाल हवन करे ॥ १७६॥]

वाले व्यक्ति भी इस बातको शतप्रतिशत रूपमें स्वीकार करते हैं कि पितृयज्ञ का विधान केवल गृहस्थों-वनस्थों के लिए ही है, ब्रह्मचारी के लिए नहीं। लेकिन मनु ने ब्रह्मचारी के लिए भी 'देविषिपतृतपंण' की बात कही है तो इसका स्पष्ट ग्रभिप्राय यह हुआ कि 'पितृतपंण' का ग्रथं मृतकों के लिए श्राद्ध करना नहीं है, ग्रपितु यह एक ऐसा कार्य है जिसे ब्रह्मचारी भी कर सकते हैं। गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए कौन देव, श्रृष्टि ग्रीर पितर हो सकते हैं, इसका २। ११५—१३१ क्लोकों में मनु ने गुरुजनों का वर्णन करके स्वयं संकेत दे दिया है। बाद में बताये हुए ब्रह्मचारी के कर्त्तव्य उन्हीं विभिन्न स्तरीय गुरुजनों के साथ लागू हो सकते हैं। ग्रतः वे हो उसके देव, ऋषि, पितर हैं, न कि कोई किल्पत देव या मृत पितर आदि। विभिन्नस्तरीय इन संज्ञा शब्दों के ग्रथंज्ञान ग्रीर इनके स्वरूप को समक्षने के लिए ३। ६२ की समीक्षा में प्रमाणयुक्त विवेचन देखिये।

### (२) 'देवता-अभ्यर्चन' से अभिप्राय-

निरुक्त में कहा गया है कि "यो देवः सा देवता" [७।४।११] देव को ही देवता कहा जाता है। देव शब्द से तल् और टाप् प्रत्यय के योग से देवता शब्द सिद्ध हुन्ना है। चेतन देवों के सन्दर्भ में देव शब्द का सबसे प्रमुख अर्थ 'परमात्मा' होता है। क्योंकि परमात्मदेव ही सब देवताओं का देवता है। जड़ देव उपयोग के योग्य होते हैं, चेतन देव (विद्वान्, माता, पिता ग्रादि) सत्कार और सेवा के द्वारा प्रसन्न करने योग्य, लेकिन उपासना के योग्य केवल एक परमात्मा ही होता है, ग्रन्य नहीं। ग्रतः यहां 'देवताऽभ्यर्चनम्' से ग्रमिप्राय परमात्मदेव की उपासना करने से हैं; यदि कहीं ग्रान, इन्द्र, वरुण ग्रादि नामों से देवताओं की स्तुति का वर्णन मिलता है तो वह भी उनके माध्यम से परमात्मा की ही स्तुति ग्रमिप्रेत है। क्योंकि ये परमात्मा की ही दिव्यशक्तियां या गुण हैं, उसी के प्रत्यक्त हैं। भिन्न-भिन्न देवों की स्तुति से ग्रमिप्राय होता है परमात्मा के उस-उस गुण की स्तुति करना। इस प्रकार सभी देव एक परमात्मा में ही समाहित होते हैं। निरुक्तकार ने इसको इस प्रकार स्पष्ट किया है—

(म्र) ''महामाग्याहे वताया एक म्रात्मा बहुधा स्तूयते।

ए कस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति।

कर्मजन्मानः आत्मजन्मानः, म्रात्मैवैषां रथो भवति,

न्नात्मादवः, म्रात्मायुधम्, म्रात्मेषवः, सर्वं देवस्य देवस्य।" (निरुक्त ७।१।४)

ग्रथात्-एक परमात्मा देव ही मुख्य देव है। सर्वशक्तिमत्त्वादि ग्रनेक-विध ऐड्वयों से युक्त होने के कारण ग्रनेक नामों-गुणों से उसकी स्तुति की जाती है, ग्रन्य सभी देव इस महादेव परमात्मा के प्रत्यक्तरूष्ट्य हैं। उनका इसी में समाहार हो जाता है। उस एक ग्रिद्धितीय परमेश्वर के ही प्रकाश, धारण, उत्पादन करने से वे सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं। इनका जन्म, कर्म ग्रीर ईश्वर के सामर्थ्य से होता है। इनका रथ ग्रयांत् जो रमण का स्थान, ग्रश्व ग्रयांत् शी घ्र सुखप्राध्ति का कारण, गमनहेतु; ग्रायुष =

शत्रुश्रों का नाश करके विजय प्राप्त कराने हारा; इषु = बाण के समान सब दुष्टगुणों ग्रौर दु:खों का छेदन करने वाला शस्त्र, वही परमास्मा है। परमात्मा ने जितना-जितना जिस-जिस में दिव्यगुण रखा है उतना-उतना ही उन द्रव्यों में देवपन है ग्रधिक नहीं। इस प्रकार ग्रन्य सब देवता परमेश्वरवाची ही हैं।

#### इसमें वेदों का प्रमाण है--

- (आ) इन्द्रं मित्रं वक्णमन्तिमाहुरयो दिब्यः स सुपर्णो गरुत्मान् । एकं सद्विप्रा बहुषा वदन्त्यन्तिं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ (ऋ० १० । १६४ । ४६)
- (इ) तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद् वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्रः तद्वह्य ता भ्रापः स प्रजापितः ॥ (यजु० ३२ । १ ॥)

स्वयं मनुस्मृति के प्रमाण देखिए---

- (ई) ब्रात्मैव देवताः सर्वा सर्वमात्मन्यवस्थितम् । श्रात्मा हि जनयत्येवां कर्मयोगं झरीरिणाम् ॥ १२ । ११६ ॥
- (उ) एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् । इन्द्रमेके परे प्रारामयरे ब्रह्म ज्ञास्वतम् ॥ १२ । १२३ ॥
- (क) मनु ने म्रनेक स्थानों पर उपास्य के रूप में केवल परमात्मा को ही स्वी-कार किया है। प्रमाणरूप में द्रष्टव्य हैं—२।७६-७८ (२।१०१-१०३), ४।६२-६३, १२।११८, ११६, १२२, १२५।।

इस सम्पूर्ण विवेचन ग्रीर प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि 'देवता-ग्रम्यचंनम्' का यहां श्रयं परमात्मदेव की उपासना ग्रर्थात् संघ्या करने से है। ग्रन्य ग्रर्थ भ्रान्तिपूर्ण हैं। इस क्लोक में शिव, विष्णु की प्रतिमाग्रों के पूजन की कल्पना मनगढ़न्त है ग्रीर ग्रप्रामाणिक है।

### (३) तपंश का सही ग्रमिप्राय-

'तृष्-तृष्ती' घातु से ल्युट् प्रत्यय के योग से 'तर्षण' शब्द सिद्ध होता है। जिस का अर्थ है—प्रसन्न करना। ''येन कर्मणा विदुषः देवान्, ऋषीन्, पितृ इच तर्पयन्ति — सुखयन्ति, तत् तर्पणम्।'' — जिस कर्म से विद्वान् देवों, ऋषियों और पितरों को तृष्त अर्थात् सुख और प्रसन्ततायुक्त करते हैं, वह तर्पण है। इसी प्रकार 'यस्तेषां अद्धया सेवनं क्रियते तत् आद्धम्' अद्धा से उनकी सेवा आदि करना आद्ध कहलाता है। इस प्रकार तर्पण करना मृत में नहीं अपितृ जीवित व्यक्ति में ही संभव होता है। मनु इस श्लोक में यह कहना चाहते हैं कि ब्रह्मचारी को प्रतिदिन विद्वान्, देवों, ऋषियों और पितरों को प्रसन्न करने वाले सेवा, अन्त-भोजन, दान, अभिवादन, मधुरभाषणा आदि कार्य करने चाहिए, यही उनका तर्पण है। ब्रह्मचारी का यह कर्त्तंव्य है। इस प्रकार के

म्राचरण से उसे विद्या की प्राप्ति शीघ्र भीर सुगमता से होती है। तर्पण के इस मर्थ की पुष्टि में मनु के निम्न इलोक प्रत्यक्ष प्रमाण हैं—

- (अ) यथा सनन् खनित्रेण नरो वार्यधगच्छति। तथा गुरुगतां विद्यां गुश्रूषुरिधगच्छति॥२।१६३॥
- (ग्रा) स्राध्यायेन।चंयेव्-ऋषीन् होमंदेवान् यथाविधि । दितृन् श्राद्धेत्रच नृतन्तेर्मूतानि यलिकमंशा ॥३। ८१॥
- (इ) कुर्यातहरहः श्राद्धम् ग्रन्नाद्येनोदकेन वा। पयोमूलफर्नवर्षा पितृभ्यः प्रीतिमावहन्।।३। ८२॥
- (४) प्रमुख गुरा के ग्राधार पर ऋषि. देव, पितरों में ग्रन्तर---

इस प्रकार २। ११४-१३१ इलोको मं वर्णित विभिन्न अध्यापियता विद्वान् ही स्तर के अनुसार ऋषि, देव और पितर हैं। इनमें किसी विद्या के साक्षात् द्रष्टा, विशेषज्ञ ऋषि' कहलाते हैं। दिल्य-गुण आचरण की प्रधानता वाले विद्वान् 'देव' और पालक गुण की प्रधानता वाले वयोवृद्ध व्यक्ति एवं माता-पिता आदि गुरुजन 'पितर' होते हैं। ब्रह्मपारी को इनकी सेवा करनी चाहिए।

मच, मांस भादि का त्याग---

वर्जयेन्मयुमांसं च गन्य माल्यं रसान्दित्रयः। शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिमां चैव हिसनम् ॥१५२॥[२।१७३](१२०) ब्रह्मचारी ग्रीर ब्रह्मचारिणी (मधु-मासं गन्यं माल्यं रसान् स्त्रियः)

बह्मचारा ग्रार बह्मचारिए। (मधु-मास गन्ध मास्य रसान् । स्त्रयः) गंध, क्ष माला, रस, स्त्री ग्रीर पुरुष का संग (सर्वाण यानि शुक्तानि) सब खटाई (प्राणिनां हिंसनम्) प्राणियों की हिंसा (प्राणिनां हिंसनम्) प्राणियों की हिंसा हिंसा है है है ।। १५२ ।।

क्र(मघु-मांसम्) मदकारक मदिरा ग्रादि पदार्थं ग्रौर मांस… (स० प्र० पृ० ५०)

अञ्जू श्री ट्यन्तः मचु का मर्ष—इस क्लोक में मचु का मर्थ मदिरा है। 'माचते इति सतः' जो मद=नशा उत्पन्न करे प्रयात् मदिरा मांग मादि पदार्थ। मांस के साथ इस शब्द का प्रयोग और वह भी निषेषात्मक रूप में होने से इस प्रयं की पुष्टि स्वतः हो जाती है। शहद ग्रथं वाचक मघु को मनु भभव्य नहीं मानते। यतो हि जातकमें में उसका मक्षण के लिए विधान है—

"मन्त्रवत् प्राधानं चास्य हिरण्यमपुर्सापवाम्" २।४ [२।२६] मजन, छाता, जूता मादि धारण का निषेध—

सम्यङ्गमंत्रनं चारुगोरुपानच्छत्रवारग्रम् । कामं क्रोवं च लोभं च नतंनं गीतवादनम् ॥१५३॥[२।१७८](१२१) (अभ्यंगम्) धर्गों का मर्दन—िबना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पर्श (ग्रक्षणोः च ग्रञ्जनम्) ग्रांखों में ग्रञ्जन (उपानत्-छन्न-धारणम्) जूते, धौर छत्र का धारण (कामं क्रोधं लोभं च) काम, क्रोधं लोभ, मोह, भय, शोक, ईष्पां, द्वेष, का ग्रहण किया है। । (च) धौर (नत्तंनं गीत-वादनम्) नाच, गान, बाजा बजाना श्विदनको भी छोड़ देवे यह पूर्वश्लोक से अनुवृत्ति ग्राती है। ।।१५३।। (स० प्र०-पृ० ५०) ज्या, निन्दा, स्वीदर्शन ग्रादि का निषेध—

चृतं च जनवादं च परिवादं तथाऽनृतम्।

स्त्रीलां च प्रे क्ष लालम्भ पुपचातं परस्य च ॥१५४॥[२।१७६](१२२)

(द्यूतम्) द्यूत (जनवादम्) जिस किसी की कथा (परिवादम्) निन्दा (ग्रनृतम्) मिथ्याभाषण (स्त्रीणां प्रेक्षण् +ग्रालम्भम्) स्त्रियों का दर्शन, ग्राथय (परस्य उपघातम्) दूसरे की हानि ग्रादि कुकर्मों को सदा छोड़ देवें। ।। १४४ ।। (स० प्र० ५०)

एकाकी शयन का विधान---

एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्क्वचित्।

कामाद्धि स्कन्दयन्रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥१४४॥[२।१८०](१२३)

(सर्वत्र एकः शयीत) सर्वत्र एकाकी सोवे (रेतः क्वचित् न स्कन्दयेत्) वीर्यस्खलित कभी न करे (कामात् हि रेतः स्कन्दयन्) काम से वीर्यस्खलित कर दे तो जानो कि (ग्रात्मनः व्रतं हिनस्ति) ग्रपने ब्रह्मचर्यं व्रतं का नाश कर दिया ।। १५५ ।। (स० प्र० पृ० ५०)

स्वप्नदोष मं प्रायश्चित्त-

स्व ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः।

स्नात्वाऽर्कमर्चयित्वा त्रिः पुनर्मामित्युचं जपेतु ॥ १५६ ॥ [२ । १८१]

(ब्रह्मचारी द्विजः) ब्रह्मचारी द्विज (श्रकामतः स्वप्ने शुक्र सिक्त्वा) श्रनजाने में स्वप्न में वीर्यस्थलित होने पर (स्तात्वा) स्नान करके (अर्कम् + श्रचंपित्वा) सूर्य की पूजा करके ('पुनर्माम्' इति ऋचं त्रिः जपेत्) "पुनर्मामैत्विन्द्रियम्" इस ऋचा को तीन बार जपे।। १५६॥

अनुश्रीत्उनः : यह इलोक निम्न-रूप से प्रक्षिप्त है-

१. प्रसंगविरोध—१५०, [१७५] वें क्लोक में इस प्रसंगको प्रारम्भ करते समय ब्रह्मचारी के कुछ नियमों का कथन करने का संकेत किया है। तदनुसार अन्य सभी अग्रिम क्लोकों में ब्रह्मचारी के नियमों का वर्णन है। किन्तु इस क्लोक में कोई नियम न होकर प्रायक्ष्यित्त का वर्णन किया है। प्रायक्ष्यित्त का वर्णन करना इसिलए भी मनुसम्मत श्रीर प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता क्योंकि श्रन्य नियमों के वर्णन के साथ कहीं उनके न करने पर प्रायश्चित्त का वर्णन नहीं है। यदि यह प्रासंगिक होता तो श्रन्य नियमों के साथ भी उनके उल्लंघन का प्रायश्चित्त दर्शाया गया होता। इस प्रकार श्रप्रासंगिक होने के कारण यह प्रक्षिप्त सिद्ध होता है।

- २. अन्ति विशेष—इस अध्याय में और सम्पूर्णं मनुस्मृति में ही मनु ने केवल ईश्वर की पूजा—उपासना और अग्निहोत्र आदि का विधान किया है। जड़ पदार्थों की पूजा का कहीं वर्णन नहीं है। इस श्लोक में सूर्यं की पूजा का कथन करना, इसे मनु की मान्यताओं के अनुकुल सिद्ध नहीं करता। अत: यह परवर्ती विधान है।
- ३. शैलीगत श्राधार—मनुस्मृति की शैली के श्राधार पर भी यह श्लोक यहाँ मौलिक सिद्ध नहीं होता। मनुस्मृति में दश ग्रध्यायों में धर्मों के विधान हैं, ग्रौर एकादश ग्रध्याय में प्रायश्चित्त का विषय दिया है। जब प्रायश्चित्त-विधान के लिए मनु ने एक पृथक् विषय दिया है तो इस प्रकार के प्रायश्चित्त का वर्णन वहीं होना चाहिए। इस निश्चित की गई शेली से भी यह प्रतीत होता है कि यह श्लोक मनु की शैली के ग्रनुरूप नहीं है।

भिक्षासम्बन्धी नियम---

उदकुम्भं सुमनसो गोशकृग्पृतिकाकुशान् । म्राहरेद्यावदर्यानि भैक्षं चाहरहृज्यरेत् ॥ १४७ ॥[२।१८२](१२४)

(उदकुम्भम्) पानी का घड़ा (सुमनसः) फूल (गोशकृत्) गोवर (मृत्तिका) मिट्टी (कुशान्) कुशाग्रों को (यावत् + ग्रर्थानि) जितनी श्रावरय-कता हो उतनी ही (ग्राहरेत्) लाकर रखे (च) ग्रौर (भैक्षम्) भिक्षा भी (ग्रहः + ग्रहः चरेत्) प्रतिदिन-प्रतिदिन मांगकर खाये।। १५७।।

किनसे भिक्षा ग्रहण करे-

वेद-यज्ञैरहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मसु। ब्रह्मचार्याहरेदुभैक्षं गृहेक्यः प्रयतोऽन्वहम् ।।१५८।।[२।१८३](१२५)

(ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (स्वकमंसु प्रशस्तानाम्) अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में सावधान रहने वालों के और (वेदयज्ञै: + अहीनानाम्) वेदाध्ययन श्रीर पञ्चमहायज्ञों से जो हीन नहीं अर्थात् जो प्रतिदिन इनका पालन करते हैं ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों के (गृहेम्य:) घरों से (प्रयत:) प्रयत्न पूर्वक (अन्वहम्) प्रतिदिन (भैक्षम् ग्राहरेत्) भिक्षा ग्रह्ण करे।। १५८।। किन-किन से भिक्षा ग्रहण न करे—

गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु । अलाभे त्वन्यगेहानां पूर्वं पूर्वं विवर्जयेत् ॥ १५६ ॥[२।१८४] (१२६) ब्रह्मचारी (गुरो: कुले न भिक्षेत) गुरु के परिवारों तथा मित्रों में भी भिक्षा न मांगे (ग्रन्य गेहानाम् ग्रलाभे तु) ग्रन्य घरों से यदि भिक्षा न मिले तो (पूर्व-पूर्व विवर्जयेत्) पूर्व-पूर्व घरों को छोड़ते हुए भिक्षा प्राप्त कर ले ग्रर्थात् पहले मित्रों, परिचितों या घनिष्ठों के घरों से भिक्षा मांगे, वहां न मिले तो सम्बन्धियों में, वहां भी न मिले तो गुरु के परिवार से भिक्षा मांग सकता है।। १५६।।

पापकर्म करने वालों से भिक्षा न लें—

सर्वं वाऽपि चरेव् ग्रामं पूर्वोक्तानामसम्भवे।

नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्तु वर्जयेत् ॥ १६० ॥ [२।१८४]१२७]

(पूर्वोक्तानाम् + असंभवे) पूर्व [२। १४८-१४६] कहे हुए घरों के अभाव में (सर्वे वा + अपि ग्रामं चरेत्) सारे ही गांव में भिक्षा मांग ले (तु) किन्तु (प्रयतः) प्रयत्नपूर्वक (वाचं नियम्य) अपनी वाणो को नियन्त्रण में रखता हुग्रा (अभिशस्तान्) पापी व्यक्तियों को (वर्जयेत्) छोड़ देवे अर्थात् पापी लोगों के सामने किसी भी अवस्था में भिक्षा-याचना के लिए वाणी न खोले।। १६०।।

सायं-प्रातः ग्रग्निहोत्र का पुनः विशेष विधान-

दूरवाहृत्य समिधः सन्निबध्याद्विहायसि । सायम्प्रातक्च जुहुयात्ताभिरग्निमतन्द्रितः ॥ १६१ ॥ [२ । १८६] १२८)

(दूरात् सिमधः ग्राहृत्य) दूरस्थान ग्रर्थात् जंगल ग्रादि से सिमधाएँ लाकर (विहायिस संनिदघ्यात्) उन्हें खुले [=हवादार] स्थान में रख दे (तािभः) ग्रीर फिर उनसे (ग्रतिन्द्रतः) ग्रालस्यरहित होकर (सायं च प्रातः) सायंकाल ग्रीर प्रातःकाल दोनों समय (ग्रांग जुहुयात्) ग्राग्नहोत्र करे।। १६१।।

"ग्रग्निहोत्र सायं-प्रातः दो काल में करे। दो ही रात-दिन की संधि-वेला हैं, ग्रन्य नहीं।" (स॰ प्र॰ पृ॰ ४१)

अर्ज्य की ट्रिजन्य : यत की समिषाएं — समिषाएं किस-किस वृक्ष की श्रीर कैसी होनी चाहिएं, इसके ज्ञान के लिए महर्षि दयानन्द का उद्धरण विशेष उपयोगी है —-

"प लाश, शमी, पीपल, बड़, गूलर, म्रांब [म्राम] बिल्व म्रादि की समिधा वेदी के प्रमाण छोटी-बड़ी कटवा लेवें। परन्तु ये समिधा कीड़ा लगी, मलिन देशोत्पन्न ग्रीर न्नपवित्र पदार्थ ग्रादि से दूषित न हों, ग्रच्छे प्रकार देख लेवें, ग्रीर बराबर ग्रीर बीच में चुनें। (सं० वि० सामान्य प्र०)

भिक्षा भीर यज्ञ न करने पर प्रायश्चित्त-

म्रकृत्वा भैक्षचरणमसम्प्रिय च पावकम् । म्रनातुरः सप्तरात्रमवकीरिंगवतं चरेत् ॥ १६२ ॥ [२ । १८७]

(ग्रनातुरः) स्वस्य होते हुए भी यदि ब्रह्मचारी (सप्तरात्रम्) सात दिन तक (भैक्षचरएं ग्रकृत्वा) विना भिक्षा मांगे (च) तथा (पावकम् ग्रसमिध्य) ग्रग्निहोत्र विना किये रहे तो वह (ग्रवकीरिंगव्रतं चरेत्) 'ग्रवकीर्णी' नामक [११।११८] प्रायध्चित्त व्रत करे।। १६२॥

> भैक्षेण वर्तयेन्तित्यं नैकान्नादी भवेद्वती। भैक्षेण वर्तिनो वृत्तिरुपवाससमा स्मृता॥ १६३॥ [२। १८८]

(यती) ब्रह्मचारी (नित्य भैक्षेण वर्तयेत्) प्रतिदिन भिक्षा मांगकर ही लाये (एक-ग्रन्नादी न भवेत्) किसी एक ही मनुष्य का ग्रन्न खाने वाला न बने (व्रतिनः भैक्षेग् वृत्तिः) ब्रह्मचारी द्वारा भिक्षा से वृत्ति चलाने को (उपवाससमा स्मृता) उपवास के समान ही माना है ॥ १६३ ॥

ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा सम्बन्धी अपवाद-

व्रतवद्देवदैवत्ये पित्र्ये कर्मण्ययाववत्। काममर्म्यायतोऽक्रनीयाद् व्रतमस्य न सुष्यते॥ १६४॥ [२। १८६]

ब्रह्मचारी (देवदैवत्ये व्रतवत्) देवताश्रों के उद्देश्य से किये हुए यज्ञ आदि कर्म में व्रत के समान (श्रथ) श्रीर (पित्र्ये कर्मणि ऋषियत्) पितृकर्म ≕श्राद्ध श्रादि में ऋषि के समान (कामम् ∣-श्रभ्ययितः) श्रादरपूर्वक बुलाये जाने पर (श्रश्नीयात्) भोजन कर ले (श्रस्य व्रतं न लुप्यते) इस प्रकार से इसका व्रत भंग नहीं होता ॥ १६४॥

> त्राह्मसस्यैव कर्मेतदुपदिष्टं मतीषिभिः । राजन्यवैदययोस्त्वेवं नैतत्कर्मं विधीयते ॥ १६५ ॥ [२ । १६०]

भिज्नु (मनीपिभिः) विद्वानों ने (एतत् कर्म) यह कर्म [यज्ञ ग्रीर श्राद्ध में भोजन करना] (त्राह्मणस्य -|-एव उपदिष्टम्) ब्राह्मण्य के लिए ही विहित किया है (एतत् कर्म एवम्) यह कर्म इस प्रकार से (राजन्यवैश्ययोः तु न विधीयते) क्षत्रियः ग्रीर वैश्य के लिये विहित नहीं किया है ॥ १६५ ॥

अन्दर्धीत्वनः : १६२ से १६५ इलोक निम्न ग्राधार पर प्रक्षिप्त हैं-

- १ श्रन्तिवरोध—(१) १६२ वें श्लोक में 'श्रवकीणीं व्रत' का विधान न तो मनुप्रोक्त है न मनुस्मृति सम्मत, अपितु परवर्ती विधान है। इस विरोध के आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है। विस्तृत जानकारी के लिये ११। ४४ से १६० श्लोकों पर समीक्षा देखिये।(२) १६४-१६४ वें श्लोकों में देवकर्म और मृतक पितृ-श्राद्ध का विधान भी मनुविरुद्ध है। मनु ने केवल जीवित माता-पिता आदि की सेवा शुश्रूपा को ही श्राद्ध माना है [३। ८२]। इस मान्यता के विरुद्ध होने से ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। 'मृतकश्राद्ध मनुविरोधी है' इस मान्यता को विस्तृत रूप में जानने के लिये ३। ११६ से २८४: २। १४१ श्लोकों पर 'ग्रन्तिवरोध' शीर्षक समीक्षा देखिए।
- २. प्रसंगिवरोष (१) १६३ वां ब्लोक प्रसंगिविष्ट है। १६० वें ब्लोक तक िक्षा-सम्बन्धी वर्णन पूर्ण करके १६१ वें ब्लोक में यज की चर्चा प्रारम्भ हो चुकी थी। क्रमबद्ध प्रसंग पूर्ण होने के बाद दो ब्लोकों के अनन्तर पुत्रः भिक्षा का महत्त्व बतलाना स्रप्रासंगिक है। यदि यह ब्लोक प्रासंगिक एवं मौलिक होता तो इसे १६० से संयुक्त होना चाहिय था, किन्तु ऐसा नहीं है। स्रतः यह अप्रासंगिक रूप से विणित होने के कारण प्रक्षिपत है। (२) इसी प्रकार १६२ वां ब्लोक भी स्रप्रासंगिक है। १५० [१७५] वें ब्लोक में इस प्रसंग को प्रारम्भ करते समय ब्रह्मचारी के नियमों का कथन करने का गंकेत किया है। सन्य ब्लोकों में तदनुसार नियमों का कथन है किन्तु इसमें प्रायिश्चित्त का विधान प्रासंगिक होता तो स्रम्य नियमों के साथ भी उनके उल्लंघन पर प्रायश्चित्त का विधान दिया होता। ऐसा न होने से यह मनुसम्मत एवं प्रासंगिक सिद्ध नहीं होता।
- ३ शैलीगत श्राधार—मनुस्मृति में यह शैली निश्चित है कि दश श्रध्यायों में धर्मों का वर्णन है, एकादश में प्रायश्चित्त का विषय। जब प्रायश्चित्त का विषय-पृथक् से वर्णित है तो इस प्रकार मध्य में प्रायश्चित्त का निर्देश देना मनु की शैली के अनुरूप नहीं है। यही कारण है कि इस प्रकार के एक-दो प्रक्षिप्त विधानों को छोड़-कर बीच में कहीं भी प्रायश्चित्त का विधान मनु ने नहीं किया है। इस श्राधार पर भी १६२ वां ब्लोक मौलिक सिद्ध नहीं होता।

गृह के सकीप रहते ब्रह्मचारी की मर्यादाएँ—

चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वा । कुर्यादच्ययने यत्नमाचार्यस्य हितेषु च ॥ १६६ ॥ २।१९१ ।(१२६)

(गृग्गा चोदितः) गुरु के द्वारा प्रेरणा करने पर (वा) अथवा (अप्र-चोदितः एव) विना प्रेरणा किये भी |ब्रह्मचारी] (नित्यम) प्रतिदिन (अध्य-यने) पढ़ने में (च) और (आचार्यस्य हितेषु) गुरु के हितकारक कार्यों में (यन्तं कुर्यात्) यत्न करे ।। १६६ ।। गुरु के सम्मुख सावधान होकर बैठे और खड़ा हो---

शरीरं चैव वाचं च बुद्धीन्द्रियमनांसि च। नियम्य प्राञ्जलिस्तिष्ठेद्वीक्षमाणो गुरोम् लम् ॥१६७॥ [२।१६२] (१३०)

[गुरु के सामने बैठने या खड़े होने की ग्रवस्था में ब्रह्मचारी] (शरीरं च व च च च च दिय + मनांसि एव च) शरीर, वाणी, ज्ञानेन्द्रियों ग्रीर मन को भी (नियम्य) वश में करके ग्रर्थात् सावधान होकर (गुरोः मुखं वीक्षमाणः) गुरु के सामने देखता हुग्रा (प्राञ्जिलः) हाथ जोड़कर (तिष्ठेत्) बैठे ग्रीर खड़ा होवे।। १६७।।

गुरु के स्रादेशानुसार चले —

नित्य नुद्द्वतपाणिः स्यात्साध्वाचारः सुसंयतः ।

आस्यतामिति चोक्तः सन्नासीताभिमुखं गुरोः ॥१६८॥ [२।१६३](१३१)

(नित्यम् + उद्धृतपाणिः स्यात्) सदा उद्धृतपाणि रहे प्रर्थात् ग्रोढ़नेके वस्त्र से दायां हाथ बाहर रखे [ग्रोढ़ने के वस्त्र को इस प्रकार ग्रोढ़े कि वह दायें हाथ के नीचे से होता हुग्रा बायें कंधे पर जाकर टिके, जिसे दायां कन्धा ग्रीर हाथ वस्त्र से बाहर निकला रह जाये] (साधु + ग्राचारः) शिष्टसम्य ग्राचरण रखे (सुसंयतः) संयमपूर्वक रहे ('ग्रास्यताम्' इति उक्तः सन्) गुरु के द्वारा 'बैठो' ऐसा कहने पर (गुरोः ग्रिभमुखं ग्रासीत) गुरु के सामने उनकी ग्रोर मुख करके बैठे।। १६८।।

गुरु से निम्न स्तर की वेशभूषा रखे-

हीनान्नवस्त्रवेषः स्यात्सर्वदा गुरुसन्निधौ। उत्तिष्ठेत्प्रयमं चास्य चरमं चैव संविज्ञेत् ॥ १६६ ॥ [२।१६४](१३२)

(गुरु-सन्निधी) गुरुके समीप रहते हुए (सर्वदा) सदा (हीन + म्रज्न +वस्त्र + वेषः स्यात्) ग्रन्न = भोज्यपदार्थ, वस्त्र ग्रीर वेशभूषा गुरु से सामान्य रखे (च) ग्रीर (ग्रस्य प्रथमम् उत्तिष्ठेत्) इस गुरु से पहने जागे (च) तथा (चरमं संविशेत्) बाद में सोये ॥ १६६ ॥

वातचीत करने का शिष्टाचार---

प्रतिश्रवएसम्भाषे शयानो न समाचरेत्। नासीनो न च भुद्धानो न तिष्ठन्न पराङ्मुखः ॥१७०॥[२।१६४](१३३)

(प्रतिश्रवण + संभाषे) प्रतिश्रवण ग्रर्थात् गुरु की बात या ग्राज्ञा का उत्तर देना या स्वीकृति देना, ग्रौर संभाषा—बातचीत, ये (शयानः न समा-

चरेत्) लेटे हुए न करे (न + ग्रासीनः) न बैठे-बैठे (न भुञ्जानः) न कुछ खाते हुए (च) ग्रीर (न तिष्ठन्) न दूर खड़े होकर (न पराङ्मुखः) न मृह फेरकर ये बातें करे [करणीय शिष्ट स्थितियों का वर्णन १७१-१७२ में है] ।। १७० ।।

ब्रासीनस्य स्थितः कुर्यादभिगच्छंस्तु तिष्ठतः।

प्रत्युद्गम्य त्वावजतः पश्चाद्धावंस्तु घावतः ॥१७१॥[२।१६६](१३४)

(म्रासीनस्य स्थितः) बैठे हुए गुरु से खड़ा होकर (तिष्ठतः तु म्रिनिन्छन्) खड़े हुए गुरु के सामने जाकर (म्राव्रजतः तु प्रति + उद्गम्य) म्रपनी म्रोर म्राते हुए गुरु से उसकी म्रोर शीघ्र म्रागे बढ़कर (धावतः तु पश्चात् धावन्) दौड़ते हुए के पीछे दौड़कर (कुर्यात्) प्रतिश्रवण म्रौर बात-चीत [२।१७०] करे॥१७१॥

(पराङ्मुखस्य + ग्रभिमुखः) गुरु यदि मुँह फेरे हों तो उनके सामने होकर (च) ग्रौर (दूरस्थस्य ग्रन्तिकम् एत्य) दूर खड़े हों तो पास जाकर (शयानस्य तु) लेटे हों (च) ग्रौर (निदेशे एव तिष्ठतः) समीप ही खड़े हों तो (प्रएम्य) विनम्र होकर प्रतिश्रवण ग्रौर बातचीत करे ।। १७२।।

गुरु से निम्न ग्रासन पर बैठे-

नीचं शय्यासनं चास्य सर्वदा गुरुसन्निधौ । गुरोस्तु चक्षुविषये न यथेष्टासनो भवेत् ॥ १७३ ॥ [२।१६८] (१३६)

(गुरुसन्निघो) गुरु के समीप रहते हुए (ग्रस्य) इस ब्रह्मचारी का (शय्या + ग्रासनम्) विस्तर ग्रोर ग्रासन (सर्वदा) सदा ही (नीचम्) गुरु के ग्रासन से नीचा या साधारण रहना चाहिए (गुरोः तु चक्षुः विषये) ग्रोर गुरु की ग्रांखों के सामने (यथेष्टासनः न भवेत्) कभी मनमाने ग्रासन से न बैठे ग्रर्थात् शिष्टतापूर्वक बैठे ॥ १७३॥

गुरु का नाम न ले---

नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमिप केवलम्। न चैवास्यानुकुर्वीत गतिभाषितचेष्टितम्॥ १७४॥ [२।१६६] (१३७)

(परोक्षम् प्रिपि) पीछे से भी (ग्रस्य) प्रिपते गुरु का (केवल नाम न +उदाहरेत्) केवल नाम न ले [ग्रर्थात् जब भी गुरु के नाम का उच्चारण करना पड़े तो 'ग्राचार्य' 'गुरु' ग्रादि सम्मानबोधक शब्दों के साथ करना चाहिए, ग्रकेला नाम नहीं] (च) ग्रौर (ग्रस्य) इस गुरु की (गित + भाषित + चेिटतम्) चाल, वाणी तथा चेप्टाग्रों का (न ग्रनुकुर्वीत) ग्रनुकरण= नकल न उतारे।। १७४।।

गुरु की निन्दा न सुने---

गुरोर्यत्र परीवादो निन्दा वाऽपि प्रवर्त्तते। कर्णो तत्र पिघातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥१७५॥ [२।२००] (१३८)

(यत्र) जहां (गुरोः परीवादः श्रिप वा निन्दा प्रवर्त्तते) गुरु की बुराई श्रयवा निन्दा हो रही हो (तत्र) वहां (कणौँ पिधातव्यौ) श्रपने कान बन्द कर लेने चाहियें श्रयाद् उसे नहीं सुनना चाहिये (वा) श्रयवा (ततः श्रन्यतः गन्तव्यम्) उस जगह से कहीं श्रन्यत्र चला जाना चाहिए।। १७५॥ ॥

आनु श्री का : 'कर्णों पिधातस्यों' मुहाबरा—इस श्लोक में ''कर्णों पिधातस्यों' मुहाबरे के रूप में प्रयुक्त है। इसका अभिप्राय कान बन्द कर लेना नहीं है अपितु 'न सुनना' या 'ध्यान न देना' है। इसका हिन्दी में अनूदित मुहाबरा आज भी उसी अर्थ में प्रचलित है—'कान बन्द रखना' अर्थात् ध्यान न देना या न सुनना। इस के विपरीत 'कान धरना' या कान खुले रखना' मुहाबरे प्रचलित हैं। जिन का अर्थ है—ध्यान से सुनना।

गुरु-निन्दा का फल---

परीवादारखरो मवति श्वा वं मवति निन्दकः। परिमोक्ता कृमिभंवति कीटो मवति मस्सरी।।१७६॥ [२।२०१]

(परीवादात् खरः भवति) गुरु की बुराई करने वाला शिष्य अगले जन्म में गधा बनता है (निन्दकः वै क्वा भवति) निन्दा करने वाला कुत्ता बनता है (परिभोक्ता कृमिः भवति) गुरु के धन का उपभोग करने वाला छोटा कीड़ा बनता है और (मत्सरी कीटः भवति) गुरु से ईर्ष्या करने वाला बड़ा कीड़ा बनता है ॥ १७६॥

# अनुश्रीत्उन-यह १७६ वाँ श्लोक निम्न रूप से प्रक्षिप्त है-

१. ग्रन्तिविरोध—मनुने १२। ६, २५—५२, ७४ दलोकों में यह स्पष्ट मान्यता दी है कि व्यक्ति सत्त्व, रज, तमोयुक्त कर्मों की ग्रिधिकता के ग्राधार पर उत्तम, मध्यम, ग्रधम ग्रथवा तिर्यंक् स्थावर ग्रीर मनुष्य ग्रादि योनियों को प्राप्त करता है, न कि केवल किसी एक ही कर्म से। ग्रीर फिर किसी कर्म के ग्राधार पर मनु ने कोई एक योनि भी निश्चित नहीं की है। इस दलोक में एक ही कर्म से योनि का निश्चय कर

<sup>% [</sup>प्रचलित अर्थ — जहां गुरु की बुराई या निन्दा होती हो वहां ब्रह्मचारी कान वन्द करले या वहां से अन्यत्र चला जाये॥ २००॥]

देना और केवल इन्हीं कर्मों से ही इन योनियों के प्राप्त होने का करन करना, उक्त मान्यता के विरुद्ध होने से यह क्लोक प्रक्षिप्त है। (२) २।११७ [२।१४२] में गुरु द्वारा ग्रन्न ग्रादि से पालन-पोषण करने का निर्देश भी है। इस क्लोक में गुरु के पदार्थों का उपभोग करने वाले को ग्रगले जन्म में कृमि होना बताया है। यह उक्त वर्णन से विरुद्ध है।

२. शैलीगत बाबार—इस श्लोक में त्रुटियों के कारण विभिन्न योनियों की प्राप्ति का कथन निराघार, अयुक्तियुक्त एवं ब्रितिशयोक्ति पूर्ण है। इस प्रकार की शैली मनु की नहीं है।

गुरु को कब ग्रभिवादन न करे---

दूरस्थी नाचंयेदेनं न क्रुद्धी नान्तिके स्त्रियाः।

यानःसनस्यक्षेवेनमवर्षद्धाभिवादयेत् ॥१७७॥[२।२०२] (१३६)

(एनम्) शिष्य अपने गुरु को (दूरस्थः) दूर से (न + अर्चयेत्) नमस्कारन करें (न क्रुद्धः) न क्रोध में (न स्त्रियाः अन्तिके) जब अपनो स्त्री के पास बैठे हों न उस स्थिति में जाकर अभिवादन करें (च) और (यान + श्रासनस्थः) यदि सवारी पर बैठा हो तो (अवरुद्धा) उतरकर (एनम्) अपने गुरु को (अभिवादयेत्) अभिवादन करें ।। १७७ ।।

साथ बैठने न बैठने सम्बन्धी निर्देश —

प्रतिवातेऽनुवाते च नासीत गुरुएग सह ।

असंश्रवे चैव गुरोर्न किचिरिप कीर्तयेत्।। १७८ ।। [२।२०३](१४०)

(प्रतिवाते) शिष्य की ग्रोर से गुरु की ग्रोर ग्राने वाली वायु में (च) ग्रीर (ग्रनुवाते) उसके विपरीत ग्रर्थात् गुरु की ग्रोर से शिष्य की ग्रोर ग्राने वाली वायु की दिशा में (गुरुगा सह न + ग्रासीत) गुरु के साथ न बैठे (च) तथा (गुरो: ग्रसंश्रवे एव) जहां गुरु को ग्रच्छी प्रकार न सुनाई पड़े ऐसे स्थान में (किंचित् + ग्रिप न कीतंयेत्) कुछ बात न करे।। १७८।।

गुरु के साथ कहां-कहां बैठै---

गोऽश्वोब्द्रयानप्रासादस्रस्तरेषु कटेषु च। म्रासीत गुरुणा सार्व शिलाफलकनीषु च।।१७६॥ [२।२०४] (१४१)

(गो + प्रदव + उष्ट्रयान — प्रासादस्रस्तरेषु) बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, कंटगाड़ी पर भीर महलों भ्रयवा घरों में बिछाये जानेवाले बिछीने पर (च) भीर (कटेषु) चटाइयों पर (च) तथा (शिला-फलकनीषु) पत्थर, तख्ता, नौका पर (गुरुणा सार्धम् भ्रासीत) गुरु के साथ बैठ जाये ।। १७६ ।।

गुरु के गुरु से गुरुतुत्य ग्राचरण-

# गुरोगुंरौ सन्निहिते गुरुवद्वृत्तिमाचरेत्।

न चानिसृष्टो गुरुणा स्वान्गुरूनिभवादयेत् ।।१८०।।[२।२०४](१४२)

(गुरोः गुरौ सन्तिहिते) गुरु के भी गुरु यदि समीप आ जायें तो (गुरुवत् वृत्तिम् आचरेत्) उनसे अपने गुरु के समान ही आचरण करे (च) और (स्वान् गुरून्) अपने माता-पिता आदि गुरुजनों के आने पर (गुरुणा अनिसृष्टः न अभिवादयेत्) गुरु से आदेश पाये बिना अभिवादन करने न जाये।। १८०॥

ग्रन्य ग्रघ्यापकों से व्यवहार---

विद्यागुरुष्वेतदेव नित्या वृत्तिः स्वयोनिषु ।

प्रतिवेयत्मु चाधर्मान्हितं चोपदिशत्स्विषि ॥१८१॥[२।२०६](१४३)

(विद्यागुरुषु) विद्या पढ़ाने वाले सभी गुरुग्नों में (स्वयोनिषु) म्रपने वंश वाले सभी बड़ो में (च) ग्रौर (ग्रधर्मान् प्रतिषेधत्सु उपिदशत्सु + ग्रिप) अधर्म से हटाकर धर्म का उपदेश करने वालों में भी (नित्या एतत् + एव वृत्तिः) सदैव यही [ऊपर विणत] बर्ताव करे।। १८१।। गुरुपुत्र ग्रादि से व्यवहार—

> श्रोयःसु गुरुवद्वृत्ति नित्यमेव समाचरेत् । गुरुपुत्रेषु चार्येषु गुरोश्चेव स्वबन्धुषु ॥ १८२॥ [२।२०७]

(श्रेयः सु) बड़े लोगों में (च) स्रौर (स्रार्येषु गुरुपुत्रेषु) श्रेष्ठ गुरुपुत्रों में (च) यथा (गुरोः स्ववन्धुषु एव) गुरु के रिश्तेदारों में भी (नित्यं गुरुवत् एव वृति समाचरेत्) सदैव गुरु के समान ही वर्ताव करे।। १८२।।

बालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मण ।

म्रध्यापयन्गुरुसुतो गुरुवन्मानमहंति ॥ १८३ ॥ [२ । २०५]

(गुरुसुतः) गुरु का पुत्र (बालः वा समानजन्मा) चाहे छोटा हो अथवा समान आयु वाला हो (वा) अथवा (यज्ञकर्मणि शिष्यः) यज्ञकर्म में दीक्षित होकर शिष्य बन चुका हो (अध्यापयन्) वह पढ़ाता हुआ (गुरुवत् मानम् + अर्हति) गुरु के समान सम्मान का अधिकारी है।। १८३।।

उत्सादनं च गात्राणां स्नापनौच्छिष्टभोजने ।

न कुर्याद्गुरुपुत्रस्य पादयोद्दवावनेजनम् ॥ १८४॥ [२ । २०६]

(गुरुपुत्रस्य) गुरुपुत्र के (गात्राणाम् उत्सादनम्) ग्रंगों का दबाना (स्नापन + उच्छिष्टभोजने) नहलाना, भूठा भोजन करना (च) ग्रौर (पादयोः ग्रवनेजनम्) पैरों का घोना (न कुर्यात्) ये कार्यं न करे ॥ १८४॥ १३

गुरुपत्नियों से व्यवहार---

गुरुवत्त्रतिपूज्याः स्युः सवर्णा गुरुयोषितः । श्रमवर्णास्तु संपूज्याः प्रत्युत्यानाभिवादनैः ॥ १८४ ॥[२ । २१०]

(सवर्णाः गुरुयोषितः) गुरु के ग्रपने वर्णं की पित्नयां (गुरुवत् प्रतिपूज्याः स्युः) गुरु के समान ही पूजनीय हैं (ग्रसवर्णाः तु) ग्रौर भिन्न वर्णं की गुरुपित्नयों का तो (प्रत्युत्थान + ग्रभिवादनैः) केवल उठने ग्रौर नमस्कार करने से ही (संपूज्याः) ग्रादर करना चाहिए ॥ १८५॥

> ग्रम्यञ्जनं स्नापनं च गात्रोत्सादनमेव च। गुरुपत्न्या न कार्यात्मि केशानां च प्रसाधनम् ॥ १८६॥ [२।२११]

(ग्रम्यञ्जनम्) उबटन लगाना (स्नापनम्) स्नान कराना (च) श्रीर (गात्र + उत्सादनम् एव) शरीर दबाना (च) तथा (केशानां प्रसाधनम्) बालों को संवारना (गुरुपत्न्या न कार्याण) ये कार्य गुरुपत्नियों के नहीं करने चाहियें ॥ १८६॥

अन्य क्योत्जनः १८२ से १८६ श्लोक निम्न ग्राधार पर प्रक्षिप्त हैं-

१. अन्तिवरोष—(१) १८२ से १८४ इलोकों में गुरुपुत्र के साथ भी गुरु जैसा व्यवहार करने का निर्देश है, चाहे वह शिष्य ही क्यों न हो। यह निर्देश २। ६२ [११७], १२४-१३१ [१४६--१५६] इलोकों की मान्यता के विरुद्ध है। इन इलोकों में कहा गया है कि पढ़ाने वाला ही गुरु और बड़ा होता है और वही म्रादर के योग्य है। १२६ [१५१] वें क्लोक में म्राङ्गिरस का उदाहरण देकर तो मनु ने इस मान्यता को ग्रौर ग्रधिक स्पष्ट कर दिया है। ग्रतः गुरुपुत्र को गुरु द्वारा भी ब्रादर देना ब्रादि बातें मौलिक नहीं हैं। (२) १८५ वें श्लोक में जो सवर्ण ब्रौ ग्रसवर्ण पत्नियों के साथ पृथक्-पृथक् व्यवहार का विधान है, यह बहुपत्नीप्रथा भी मनुसम्मत नहीं है। मनु ने ५।१६७-६। दश क्लोकों में ग्रत्यन्त स्पष्ट शब्दों में यह वर्णन किया है कि एक पत्नी के मरणोपरान्त ही द्विज दूसरी से नियोग कर सकता है। इस प्रकार बहुपत्नी रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके साथ-साय इस बात से भी यह क्लोक परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध होता है कि केवल इसी क्लोक में सवर्ण-प्रसवर्ण पत्नियों के साथ पृथक्-पृथक् व्यवहार करने का कथन है, ग्रन्यत्र जहां भी गुरुपत्तियों के साथ व्यवहार के निर्देश का कथन है, वहां कहीं भी सवर्ण-ग्रसवर्ण का भेद नहीं दर्शाया गया है [२।१८७—१९२ (२।२१२—२१७)]। (३) १८६ वें इलोक में गुरुपत्नी के तैलमर्दन ग्रादि के निषेध का विधान भी मौलिक नहीं है, क्योंकि जब २।१५२, १५४, १८७ [२।१७७, १७६, २१२] में स्त्रियों का दर्शन, स्पर्शन, ब्रालिंगन ब्रह्मचारी के लिये पूर्णतः निषिद्धः कर चुके हैं तो फिर गुरुपत्नी की इस प्रकार की सेवाएं करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके साथ-साथ यह बात भी विचारणीय है कि मनुने ब्रह्मचारी को केवल गुरु की सेवा करने का ही ग्रादेश दिया है, गुरुपत्नी

की सेवा करने का वर्णन कहीं नहीं किया है। इस प्रकार इन विरोधों के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

युवती गुरुपत्नी के चरणस्पर्श का निषेध श्रौर उसमें कारण-

गुरुपत्नी तु युवतिर्नाभिवाद्येह पादयोः।

पूर्णविश्वतिवर्षेण गुणदोषौ विजानता ॥१८७॥ [२।२१२] (१४४)

(पूर्णविश्वतिवर्षेण) जिसके बीस वर्ष पूर्ण हो चुके हैं ऐसे (गुणदोषी विजानता) गुण और दोषों की समभने में समर्थ युवक शिष्य को (युवितः गुरुपत्नी तु) जवान गुरुपत्नी का (पादयोः न ग्रिभवाद्या) चरणों का स्पर्श करके ग्रिभवादन नहीं करना चाहिए [ग्रर्थात् बिना चरणस्पर्श किये ही उसका ग्रिभवादन करे। उसकी विधि २। १६१ में विणित है]।। १८७।।

युवति के चरण स्पर्श से हानि-

# स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम्।

म्रतोऽर्थान्न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः ॥१८८॥[२।२१३](१४४)

(इह) इस संसार में (एषः स्वभावः) यह स्वाभाविक ही है कि (नारीणां नराणां दूषणम्) स्त्री-पुरुषों का परस्पर के संप्रगं से दूषण हो जाता है—दोष लग जाता है (अतः अर्थात्) इस कारण (विपिश्चितः) बुिद्धमान् व्यक्ति (प्रमदासु) स्त्रियों के साथ व्यवहारों में (न प्रमाद्यन्ति) कभी असावधानी नहीं करते अर्थात् ऐसा कोई वर्ताव नहीं करते जिससे सदाचार के मार्ग से भटक जाने की आशंका हो ॥ १८८॥ ॥

# श्रविद्वांसमलं लोके विद्वांसमपि वा पुनः।

प्रमदा ह्युत्पयं नेतुं कामकोधवशानुगम् ॥१८६॥ [२।२१४](१४६)

(लोके) संसार में (प्रमदाः) स्त्रियाँ (काम-क्रोध-वश + ग्रनुगम्) काम ग्रौर क्रोघ के वशीभूत होने वाले (ग्रविद्वांसम्) ग्रविद्वान् को (वा) ग्रथवा (विद्वांसम् + ग्रिपि) विद्वान् व्यक्ति को भी (उत्पर्थ नेतुम्) उसके मार्ग से उखाड़ने में ग्रथीत् उद्देश्य से पथभ्रष्ट करने में (हि) निश्चय से (ग्रलम्) पूर्णतः समर्थ हैं ।। १८९ ।।

ग्रिभिप्राय यह है कि स्त्रियों में हाव-भाव ग्रीर रूप सौन्दर्य के द्वारा

<sup>% [</sup>प्रचलित मर्थ — स्त्रियों का यह स्वभाव है कि इस जगत् में शृङ्कार-चेष्टाम्रों के द्वारा व्यामोहित कर पुरुषों में दूपण उत्पन्न कर देती हैं, म्रत एव विद्वान् पुरुष स्त्रियों के विषय में स्रमावधानी नहीं करते किन्तु सर्वदा उनसे स्रलगही रहते हैं।। २१३॥]

पुरुषों को मोहित कर लेने का पूर्ण सामर्थ्य है। उनके इन गुर्गों के कारण पुरुष उनके संसर्ग से स्वयं अथवा उन्हीं के प्रयत्न से सदाचार के मार्ग से भ्रष्ट हो सकता है।

स्त्रीवर्ग के साथ एकान्तवास निपेध-

मात्रा स्वला दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत् । बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमिप कर्षति ॥१६०॥[२।२१४](१४७)

[मनुष्य को चाहिए कि] (मात्रा स्वस्ना वा दुहित्रा) माता, बहन ग्रथवा पुत्रो के साथ भी (विविक्त + ग्रासनः न भवेत्) एकान्त ग्रासन पर न बैठे या न रहे, ग्रथीत् एकान्तनिवास न करे क्योंकि (वलवान् + इन्द्रिय-ग्रामः) शक्तिशाली इन्द्रियां (विद्रांसम् + ग्रिप) विद्वान् = विवेकी व्यक्ति को भी (कर्षति) खोंचकर ग्रपने वश में कर नेतीं हैं ग्रथीत् ग्रपने-ग्रपने विषयों में फंसाकर पथभ्रष्ट कर देती हैं।। १६०।।

''इस वाक्य का ग्रर्थ—इन्द्रियाँ इतनी प्रवल हैं कि माता तथा वहनों के साथ रहने में भी सावधान रहना चाहिए ।'' (पूठ प्रठ १५)

युवति गुरुपत्नी के ग्रभिवादन की विधि-

कामं तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा भुवि । विधिवद्वन्दनं कुर्यादसावहमिति बुवन् ॥१६१॥[२।२१६] (१४८)

(कामं तु) श्रच्छा तो यही है कि (युवा) युवक शिष्य (युवतीनां गुरुपत्नीनाम्) जवान गुरुपत्नियों को (श्रसौ+श्रहम्+इति ब्रुवन्) 'यह मैं श्रमुक नाम वाला हूँ' ऐसा कहते हुए (विधिवत्) पूर्ण विधि के श्रनुसार [२। ६७, ६६ ौ (भ्रवि) भूमि पर भुक्तकर ही (वन्दनं कुर्यात्) श्रभिवादन करे।। १६१॥

वित्रोष्य पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम् । गुरुदारेषु कुर्वीत सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ १६२ ॥ [२ । २१७] (१४६)

शिष्य (सतां धर्मम् + अनुस्मरन्) श्रेष्ठों के धर्म को स्मरण करते हुए अर्थात् यह विचारते हुए कि स्थियों को अभिवादन करना शिष्ट व्यक्तियों का कर्त्तत्र्य है (गुरुदारेषु) गुरुपत्नियों को (अन्वहम् अभिवादनं कुर्वीत) प्रतिदिन अभिवादन करे (च) और (विप्रोप्य) परदेश से लौटकर (पादग्रहण्यु) चरणस्पर्य कर अभिवादन करे।। १६२।। गुरु सेवा का फल---

यया खनन्खनित्रेग् नरो वार्यधिगच्छति । तया गुरुगतां विद्यां गुश्रूषुरधिगच्छति ।।१६३।। [२।२१८](१५०)

(यथा खनित्रेण खनन् नरः) जैसे फावड़े से खोदता हुम्रा मनुष्य (वारि + म्रिंघिगच्छिति) जल को प्राप्त करता है (तथा) वैसे (शुश्रूषुः) गुरु की सेवा करने वाला पुरुष (गुरुगतां विद्याम्) गुरुजनों ने जो विद्या प्राप्त की है, उसको (म्रंघिगच्छिति) प्राप्त होता है।। १६३।। (सं० वि० ८५)

ब्रह्मचारी के लिए केश-सम्बन्धी तीन विकल्प एवं ग्रामनिवास का निषेध-

मुण्डो वा जटिलो वा स्यादयवा स्याच्छिखाजटः । नैनं ग्रामेऽभिनिम्लोचेत्सूर्यो नाम्युदियात्ववचित् ॥१९४॥[२।२१९](१५१)

ब्रह्मचारी (मुण्डः वा जटिलः वा स्यात्) चाहे तो सब केश मुंडवा कर रहे, चाहे सब केश रखकर रहे (भ्रयवा) या फिर (शिखाजटः) केवल शिखा रखकर [शेष केश मुंडवाकर] (स्यात्) रहे। (एनम्) इस ब्रह्मचारी को (क्वचित् ग्रामे) किसी निवास स्थान में रहते (सूर्यः) सूर्य (न ग्रिभिनि-म्लोचेत्) न तो ग्रस्त हो (न=ग्रम्युदियात्) न कभी उदय हो ग्रर्थात् प्रमाद के कारण उसके निवास स्थान पर रहते-रहते सूर्य ग्रस्त नहीं होना चाहिए ग्रीर न ही सोते-सोते सूर्योदय होना चाहिए, ग्रिपतु उससे पूर्व ही संध्योपासन ग्रादि नित्यकर्मी के लिये वन-प्रदेश में निकल जाना चाहिए [२।७६,७८,

प्रमादवश सोते रहने पर प्रायश्चित्त-

तं चेदम्युदियात्सूर्यः शयानं कामचारतः । निम्लोचेद्वाऽप्यविज्ञानाज्जपन्नुपवसेद्दिनम् ॥१६५॥ [२।२२०](१५२)

(तं चेत्) यदि उसे (कामचारतः शयानम्) इच्छानुसार सोते हुए (सूर्यः ग्रिभ + उदियात्) सूर्यं का उदय हो जाये (ग्रिपि वा) ग्रथवा (ग्रिवि ज्ञानात् निम्लोचेत्) ग्रनजाने में या प्रमाद के कारण सूर्यं ग्रस्त हो जाये तो (दिनं जपन् + उपवधेत्) दिनभर गायत्री का जप करते हुए उपवास करे = खाना न खाये ॥ १६५॥

सूर्येग ह्यभिनिर्मु बतः शयानोऽभ्युदितश्च यः। प्रायश्चित्तमकुर्वाण युक्तः स्यान्महतैनसा ॥१६६॥[२२१](१५३) (यः) जो (मूर्येण ग्रभिनिर्मु कतः) प्रमाद में सूर्य के ग्रस्त हो जाने पर (च) श्रौर (शयान: + श्रम्युदित:) सोते-सोते सूर्यं उदय होने पर (प्राय-दिचत्तम् श्रकुर्वाणः) प्रायदिचत्त नहीं करता है वह (महता + एनसा युक्तः स्यात्) बड़े श्रपराध का भागी बनता है श्रर्थात् उसे बड़ा दोषी माना जागेगा, क्योंकि संध्याकालों में ब्रह्मचारी के लिये सबसे परमावश्यक कर्म संध्योपासन का विधान है श्रौर इस कर्म में प्रमाद करने से ब्रह्मचारी के पापों में फंसने का भय रहता है।। १९६।।

आनुर्योक्जनः 'एनः' के प्रयंज्ञान के लिए २।२ [२।२७] पर भी समीक्षा द्रष्टव्य है।

संघ्योपासन का विधान एवं विधि-

म्राचम्य प्रयतो नित्यमुमे संघ्ये समाहितः।

शुचौ देशे जपञ्जप्यमुपासीत ययाविधि ॥१६७॥[२।२२२] (१५४)

ब्रह्मचारी (नित्यम्) प्रतिदिन (उभे संध्ये) प्रातः श्रीर सायं दोनों संघ्याकालों में [२।७६,७७] (शुची देशे) शुद्ध स्थान में (श्राचम्य) श्राच-मन करके (प्रयतः) प्रयत्नपूर्वक (समाहितः) एकाग्र होकर (जप्यं जपन् उपा-सीत) परमेश्वर का जप करते हुए उपासना करे।। १६७।।

"नित्य संध्योपासन पर्वे पूर्वे शुद्ध जल का ग्राचमन किया करे।" (सं वि ७६)

स्त्री-शूद्रादि के उत्तम आचरण का भी श्रनुकरण करे-

यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयः किचित्समाचरेत्।

तत्सर्वमाचरेद्युक्तो यत्र वाऽस्य रमेन्मनः ॥१६८॥[२।२२३](१४४)

(यदि स्त्री यदि + भ्रवरजः) यदि कोई स्त्री भ्रथवा शूद्र भी (किंचित् श्रेयः समाचरेत्) कोई श्रेष्ठ कार्य करें (तत्सर्व + भ्राचरेत्) उनसे शिक्षा लेकर उस पर भ्राचरण करना चाहिए (वा) भ्रथवा (यत्र) जिस शास्त्रीक्त कर्म में (ग्रस्य मनः रमेत्) इसका मन रमे उस श्रेष्ठ कार्य को करता रहे।। १६८।।

त्रिवर्ग-सम्बन्धी मान्यताएँ---

धर्मार्थावुच्यते श्रोयः कामार्थो धर्म एव च । स्रयं एवेह वा श्रोयस्त्रिवगं इति तुस्थितिः ॥ १६६ ॥ [२ । २२४]

(इह) इस संसार में (धर्माथौं श्रेयः उच्यते) कोई धर्म ग्रौर ग्रर्थं को कल्याण-कारी कहते हैं (कामाथौं) कोई काम और ग्रर्थं को (च) ग्रौर (धर्मः + एव) कोई धर्म को ही (वा) अथवा (ग्रर्थः + चैव श्रेयः) कोई ग्रर्थ को ही श्रेय कहते हैं (त्रिवर्गः इति तु स्थितिः) 'धर्म, श्रर्थ ग्रौर काम इन तीनों का वर्ग ही इस संसार में श्रेयस्कर है' यही वास्तविक सिद्धान्त है ॥ १६६ ॥

अनुर्धे त्जनः धर्म, काम, ग्रर्थं के स्वरूप के लिए ७। २६ की समीक्षा देखिए।

म्राचार्यंश्च पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः।

नार्तेनाप्यवमन्तव्या बाह्यालेन विशेषतः ॥ २००॥ [२ । २२४]

(ग्राचार्य + चिपता च एव मःता पूर्वजः भ्राता) आचार्य, पिता, माता तथा वड़ा भाई (ग्रार्तेन + ग्रापिन ग्रवमन्तव्याः) स्वयं दुःखी होते हुए भी किसी को इनका ग्रपमान नहीं करना चाहिए (विशेषतः ब्राह्मणेन) विशेषरूप से ब्राह्मण को तो कभी इनका ग्रपमान नहीं करना चाहिए॥ २००॥

> श्राचार्यो ब्रह्माणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः। माता पृथिच्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वो मूर्तिरात्मनः॥ २०१॥ [२।२२६]

[क्योंकि] (श्राचार्यः ब्रह्मणः मूर्तिः) श्राचार्यं वेद-ज्ञान देने से ब्रह्मा की मूर्ति रूप है (पिता प्रजापतेः मूर्तिः) पिता पालन करने से प्रजापित की मूर्ति है (माता पृथिव्याः मूर्तिः) माता पालन व सहनशीलता के कारण पृथिवी की मूर्ति है (स्वः भ्राता ब्रात्मनः मूर्तिः) अपना बड़ा भाई सहायक होने से ग्रपनी श्रात्मा की ही मूर्ति है।। २०१।।

यं मातापितरौ क्लेशं सहेते सम्मवे नृगाम् । न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरि ॥२०२॥ [२२७]

(मातापितरौ) माता भीर पिता (नृणां संभवे) सन्तानों को उत्पन्न श्रीर पालनपोषण करने में (यं क्लेशं सहेते) जिस कष्ट को सहन करते हैं (तस्य निष्कृतिः) उसका बदला (वर्षशतैः + श्रिप) सौ वर्षों में भी (न कतु शक्या) नहीं चुकाया जा सकता॥ २०२॥

तयोनित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वे समाप्यते॥ २०३॥ [२।२२८]

(तयोः) उन दोनों प्रचाित् माता-पिता का (च) ग्रीर (ग्राचार्यंस्य) ग्राचार्यं का (नित्यम्) प्रतिदिन (सर्वदा) हर समय (प्रियं कुर्यात्) प्रिय कार्यं करता रहे (तेषु तुष्टेषु एव) इन तीनों के संतुष्ट होने में ही (सर्वं तपः समाप्यते) सब तप पूर्णं हो जाता है॥ २०३॥

तेवा त्रयाणा गुञ्जूषा परमं तप उच्यते। न तैरनम्यनुकातो धर्ममन्यं समाचरेत्।।२०४॥ [२।२२६] (तेषां त्रयाणां गुत्रूषा) आचार्यं, माता और पिता इन तीनों की सेवा करना ही (परमं तपः उच्यते) श्रेष्ठ तप कहा गया है (तै: + भ्रनभ्यनुज्ञातः) इनकी अनुमित के बिना (ग्रन्यं धर्मं न समाचरेत्) ग्रन्य किसी धर्म का श्राचरण न करे।। २०४॥

### त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय म्राश्रमाः । त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्तास्त्रयोऽग्नयः ॥ २०४ ॥ [२ । २३०]

(ते + एव हि त्रयः लोकाः) वे ही तीनों — पृथ्वी, आकाश, ग्रन्तिक लोक हैं (ते + एव त्रयः ग्राक्षमाः) वे तीनों ही तीन — ब्रह्मचर्यं, गृहस्थ एवं संन्यास आश्रम हैं (ते एव हि त्रयः वेदाः) वे ही तीन — ऋक्, यजुः, साम, वेद हैं (ते + एव त्रयः + ग्रग्नयः उक्ताः) वे ही तीन ग्रग्नियां [२।२०६] मानी हैं॥२०४॥

## पिता व गार्हपत्योऽग्निर्माताऽग्निर्दक्षिगः स्मृतः । गुरुराहवनीयस्तु साऽग्नित्रेता गरीयसी ॥ २०६ ॥ [२।२३१]

(पिता वै गाईपत्यः + ग्राग्नः) पिता गाईपत्य ग्राग्न [=गृहपित के द्वारा यज्ञ में प्रज्वलित की जाने वाली ग्राग्न जिसे पिता ग्राप्ने बाद में ग्राप्नी सन्तान को सौंप देता है] के समान है (माता दक्षिणः ग्राग्नः स्मृतः) माता दक्षिण ग्राग्न [=यज्ञ में दक्षिण की ग्रोर स्थापित की जाने वाली ग्राग्न] के समान है (गुरुः तु ग्राहवनीयः) ग्रीर गुरु ग्राहवनीय = आहुति देने योग्य यज्ञ की ग्राग्न के समान है (सा अग्नित्रेता गरीयसी) इन तीनों ग्राग्नयों का समूह सर्वश्रेष्ठ है। ग्राग्न जिस प्रकार यज्ञ की इन तीन ग्राग्नयों का श्रेष्ठ फल है, वही फल इन तीनों की सेवा में है। २०६॥

### त्रिष्वप्रमाद्यन्तेतेषु त्रींल्लोकान्विजयेद्गृही । दीप्यमानः स्ववपुषा देववद्दिव मोदते ॥ २०७ ॥ [२।२३२]

(ग्रही) ग्रहस्थी व्यक्ति (एतेषु त्रिषु + ग्रप्रमाद्यन्) इन तीनों की सेवा में प्रमाद न करता हुन्ना (स्ववपुषा दीप्यमानः) ग्रपने शरीर से देदीप्यमान होता हुन्ना (दिवि देववत् मोदते) द्युलोक में स्वयं में देवता के समान प्रसन्नता को प्राप्त होता है।। २०७।।

### इमं लोकं मातृगक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम् । गुरुगुश्रूषया त्वेवं ब्रह्मलोकं समस्तुते ॥ २०५ ॥ [२।२३३]

[मनुष्य] (इमं लोकं मातृभक्त्या) इस पृथिवी लोक को माता की सेवा करने से (मध्यमं तु पितृभक्त्या) मध्यम ब्राकाश लोक को पिता की सेवा करने से (एवम्) इसी प्रकार (गृहगुश्रूपया) गृह की सेवा करने से (ब्रह्मलोकं समझ्तुते) मोक्ष को प्राप्त करता है॥ २० =॥

सर्वे तस्याहता धर्मा यस्यैते त्रय ग्राहताः । अनाहतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥ २०६ ॥ [२ । २३४] (यस्य एते त्रयः ग्राहताः) जिसने इन तीनों—ग्राचार्यः, माता, पिता का ग्रादर रला है (तस्य सर्वे धर्माः ग्राह्ताः) मानों उसने सभी धर्मों का ग्रादर किया है ग्रर्थात् सभी धर्मों का पालन किया है (यस्य तु एते ग्रनाहताः) जिसने इनका ग्रादर नहीं रखा (तस्य सर्वाः क्रियाः ग्रफलाः) उसकी सब श्रेष्ठ क्रियाएं निष्फल रहती हैं।। २०६ ॥

यावत् त्रयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत्। तेष्वेव नित्यं शुश्रूवां कुर्यात्प्रियित्वे रतः॥२१०॥ [२।२३४]

(ते त्रयः यावत् जीवेयुः) वे तीनों जब तक जोथें (तावत् ग्रन्यं न समाचरेत्) तब तक [इनकी सेवा-शुश्रूषा को छोड़कर] किसी ग्रन्य धर्म का प्रमुखता से पालन न करें (प्रियहिते रतः) उनके प्रिय ग्राचरण में लगा रहकर (तेषु + एव नित्यं शुश्रूषां कुर्यात्) उनकी ही सदा सेवा करता रहे ॥ २१०॥

> तेवामनुपरोधेन पारत्र्यं यद्यवाचरेत्। तत्तन्निवेदयेत्तेत्र्यो मनोवचनकर्ममिः ॥ २११ ॥ [२ । २३६]

(तेषाम् + अनुपरोधेन) उन माता, पिता, आचार्यं के अविरुद्ध उनकी अनुमति
. से (मनो-वचन-कर्मभिः) मन, वचन और कर्मं के द्वारा (यद्-यद् पारत्र्यम् आचरेत्)
जो-जो परलोक को शुभ करने वाला कार्यं करें (तत्-तत्) उस सबको (तेम्यः) उनसे
(निवेदयेत्) प्रकट कर दे ॥ २११ ॥

त्रिष्वेतेष्वितिकृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते। एव धर्मः परः साक्षाबुपधर्मोन्य उच्यते॥ २१२॥ [२।२३७]

(एतेषु त्रिषु हि) इन तीनों की सेवा करने से ही (पुरुषस्य इतिकृत्यं समाष्यते) पुरुष के सब कत्तंव्य पूर्ण हो जाते हैं (एषः साक्षात् परः धर्मः) यही पुरुष का साक्षात् सर्व श्रेष्ठ धर्म है (ग्रन्यः उपधर्मः उच्यते) ग्रन्य सभी धार्मिक कार्यं इसकी ग्रपेक्षा गीण धर्म हैं ॥ २१२ ॥

अन्तुर्ह्योत्जन्तः १६६ से २१२ तक के श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त हैं—

१. विषयविरोध—ये २०० से २११ दलोक विषयविरुद्ध हैं। द्वितीय प्रध्याय का विषय ब्रह्मचर्याश्रम एवं ब्रह्मचारी ही के कत्तंत्र्यों से सम्बद्ध है [२।४४ (२।६६), ३।१—२, २।४३—४४ (२।६६—६६)] दलोकों में स्पष्टतः गुरु के पास रहते हुए ब्रह्मचारी को जो कत्तंत्र्य करने चाहिएँ, उन्हीं का कथन करने का संकेत दिया है। श्रीर २।१३६ [२।१६४] में भी कहा—"द्यानेन कमयोगेन "गुरौ वसन् संचिनुयात् ब्रह्माधिगिमकं तपः" अर्थात्—इन पूर्वोक्त विधियों के अनुसार ब्रह्मचारी गुरु के पास रहता हुमा वेदज्ञान की वृद्धि के लिए तप करे। इसके प्रतिरिक्त २।६३ [१०६], १५० [१७४], १६६-१७६ [१६४-२०३], १६४ [२१६], २१६—२१७६ [१८४-२०३], १६४ [२१६], २१६—२१९६ [२४१-२४६] इलोकों से भी स्पष्ट होता है कि इस ग्रध्याय में केवल उन्हीं कर्तंत्र्यों का जो गुरुकुल में रहते पालन करने होते हैं कथन है। किन्तु इन दलोकों में जो

कर्त्तंब्य कहे हैं वे ब्रह्मचारियों के न होकर घर में रहने वालों के हैं। २०७ वें श्लोक में तो स्पष्टत: "विजयेत गृही" शब्द का प्रयोग है। इसी प्रकार प्रतिदिन माता-पिता का प्रिय ग्राचरण करना [२०३], उनकी प्रतिदिन सेवा करना [२१०] उनकी ग्राज्ञा लेकर प्रत्येक धर्मकार्य करना [२११], ग्रादि बातें घर से दूर गुरुकुल में रहते हुए संभव ही नहीं हैं। ये गृहस्थ के कर्त्तंब्य हैं। इस प्रकार यहां ये विषयविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। यहां यह भी घ्यान देने योग्य बात है कि ये श्लोक ग्रथंवाद के रूप में न होकर विधि-वाक्य हैं।

- २. श्रन्तिवरोध—(१) १६६ वें श्लोक में विभिन्न श्राचार्यों का मत प्रदर्शित करते हुए किसी के मत से केवल धर्म-श्रर्थ को कल्याणकारक कहा है, किसी के मत से केवल 'श्रर्थ' को ही। यह मान्यता मनु के श्रनुकूल नहीं है। मनु 'धर्म' को सर्वत्र श्रनिवार्य मानते हैं। ४। १७६ में तो उन्हों ने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है—''परित्यजेत् श्रयंकामों यो स्यातां धर्मविजतों'' श्रयंत् धर्म से रहित अयं श्रोर काम का परित्याग कर देवे।' फिर केवल 'श्रयं' को ही कल्याणकारक मानने का मत मनु को कैसे स्वीकायं हो सकता है? मनु ने धर्म-काम-श्रयं तीनों को श्रावश्यक श्रीर समन्वित रूप से साध्य माना है। वे किसी शुभकायं के परिणामस्वरूप तीनों की ही श्रभिवृद्धि का उल्लेख करते हैं, यथा—''समीक्ष्यकारिणं श्राज्ञं धर्मकामार्थकोविवम्।'' ''त्रवर्गेणामिवधंते।'' [७।२६-२७]। इस प्रकार इस मान्यता से विरोध होने के कारण यह श्लोक प्रक्षिप्त है।
- (२) इसी प्रकार माता-िपता, आचार्य की सेवा में ही तप की पूर्णता कहना [२०४], इसी में सब कर्त्तव्यों की समाप्ति मानना [२१२], इन्हीं की सेवा को परमधर्म कहना [२१२], ग्रादि बातें मनुस्मृति के १।१०८; २।१४१ [२।१६६], ४।१४७ क्लोकों के विरुद्ध है, जिनमें प्राणायाम, वेदाम्यास ग्रादि को तप ग्रीर परमधर्म घोषित किया है।
- (३) २१० में इनके जीते जी अन्य कर्त्तं क्यों को न करने का कथन करना मनुस्मृति की सारी व्यवस्थाओं के ही विरुद्ध है। इस प्रकार मनुस्मृति में विहित सारे विधान अनावश्यक सिद्ध हो जाते हैं।
- (४) इसी प्रकार, २०४, २०६ क्लोकों में इन्हीं तीनों को तीन लोक, तीन वेद, तीन ग्राश्रम कहना भी मनुस्मृति की मूल मान्यता के विरुद्ध है। यदि वे ही तीनों वेद ग्रीर ग्राश्रम मान लिये जायें तो फिर वेदों ग्रीर ग्राश्रमों की ग्रावश्यकता ही नहीं रहती!
- (३) प्रसंगिवरोध इन क्लोकों से प्रसंग भी भंग हो रहा है। १६८ वें क्लोक में स्त्रियों ग्रीर निम्नस्तर के व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले श्रेष्ठ कर्मों का अनुकरण करने का निर्देश है। २१३ वें क्लोक में उसी चर्चा को ग्रर्थवाद के रूप में विस्तार करते हुए विजित किया है कि निम्नस्तर के व्यक्ति से विद्या ग्रीर धर्म का भी ग्रहण कर

लेवे । १६ वं श्लोक की चर्चा २१३ वें से सम्बद्ध है । इन श्लोकों ने उसे तोड़ दिया है । इस प्रकार प्रसंगविरुद्ध वर्णन के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।

निम्नस्तर के व्यक्ति से भी ज्ञान-धर्म की प्राप्त---

श्रद्धानः शुभां विद्यामाददीतावरादिष । श्रन्त्यादिष परं धर्मं स्त्रीरत्नं दुष्कुलादिष ॥२१३॥[२।२३८](१४६)

(गुभां विद्यां श्रद्धानः) उत्तम विद्या प्राप्ति की श्रद्धा करता हुम्रा पुरुष (ग्रवरात् + ग्रपि ग्राददीत) ग्रपने से न्यून से भी विद्या पावे तो ग्रहण करे (ग्रन्त्यात् + ग्रपि परं धर्मम्) नीच जाति से भी उत्तम धर्मे का ग्रहण करे, ग्रौर (दुष्कुलात् ग्रपि स्त्रीरत्नम्) निद्यकुल से भी स्त्रियों में उत्तम स्त्री का ग्रहण करे, यह नीति है।। २१३।। (सं० वि० ५४)

उत्तम वस्तुयों का सभी स्थानों से ग्रहण-

विवादप्यमृतं ग्राह्यं बालादिष सुभाषितम् ।

अमित्रादि सद्वृत्तममेध्यादि काञ्चनम् ॥२१४॥ [२।२३६] (१५७)

(विषात् + ग्रापि + ग्रमृतं ग्राह्मम्) विष से भी ग्रमृत का ग्रहण कर लेना चाहिए, ग्रोर (वालात् + ग्रापि सुभाषितम्) बालक से भी उत्तम वचन को ग्रह्गा कर लेना चाहिए, ग्रोर (ग्रामित्रात् + ग्रापि सद्-वृत्तम्) वैरी से भी श्रेष्ठ ग्राचरण सीख लेना चाहिए, तथा (ग्रमेष्यात् + ग्रापि काञ्चनम्) ग्रशुद्ध स्थान मे भी स्वर्णया मूल्यवान् वस्तु को प्राप्त कर लेना चाहिए ॥ २१४॥

''विष से भी ग्रमृत का ग्रहण करना, वालक से भी उत्तम वचन को ले लेना।'' (सं० वि० ५५)

स्त्रियो रत्नाग्ययो विद्या धर्मः शौचं सुभाषितम् । विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥२१४॥[२।२४०](१४८)

(स्त्रियः) उत्तम स्त्री (रत्नानि) नाना प्रकार के रत्न (विद्या) विद्या (धर्मः) सत्य (शौचम्) पवित्रता (सुभाषितम्) श्रेष्ठभाषण (च) ग्रीर (विविधानि शिल्पानि) नाना प्रकार की शिल्पविद्या श्रर्थान् कारीगरी (सर्वतः सनादेयानि) सब देश तथा सब मनुष्यों से ग्रह्ण करें ॥ २१५॥ (स० प्र० ६६)

अस्तुर्धीत्जन्तः इस अध्याय का विषय विद्या या शिक्षा प्राप्ति का है। २१३-२१५ इजोकों में विद्या-सम्बन्धी बात प्रमुखतः कहते हुए साथ ही अन्य सामान्य शिक्षाप्रद वानें भी कह दी हैं जो कि लोकोक्तिवत् प्रसिद्ध हैं। विद्या से सम्बद्ध होने के कारण ये सभी वचन प्रासंगिक एवं विषयसंगत हैं। श्रापत्ति काल में श्रवाह्मण से विद्याध्ययन एवं उसके नियम-

म्रबाह्मणादध्ययनमापत्काले विधीयते । म्रतुव्रज्या च ग्रुश्रुषा यावदध्ययनं गुरोः ॥२१६॥ [२।२४२](१५६)

(स्राप्तकाले) स्रापत्ति काल में (स्रवाह्मणात्) स्रवाह्मण स्रर्थात् क्षत्रिय स्रादि से भी (स्रव्ययनम्) विद्या ग्रहण करना (विधीयते) विहित है (यावत् स्रव्ययनम्) शिष्य जव तक पढ़े तव तक (गुरोः स्रनुवज्या च शृश्रूषा) गुरु की स्राज्ञा का पालन स्रौर सेवा करे ॥ २१६ ॥

अबन्तु श्री का श्रिकास्य से विद्या प्राप्ति -- श्रवाह्मण से विद्याप्राप्ति की परम्परा मनु के परचात् भी रही है। यद्यपि विद्यादान ब्राह्मण का प्रमुख कर्त्तं व्य रहा है किन्तु ग्रन्य वर्णों से भी विद्या प्राप्त की जा सकर्ता है इसकी पुष्टि मनु निम्न इलोकों में पहले भी कर चुके हैं —

- (क) श्रद्धानः शुभां विद्यामाददीतावरादिष । स्रन्त्यादिष परंधर्मं स्त्रीरत्नं दुष्कुलादिष ।। २ । २१३ (२३८)
- (ख) स्त्रियः रत्नान्यथो विद्या स्मादेयानि सर्वतः ॥ २।२१५(२४०)
- (ग) सुश्रुत ने भी इसका समयंत किया है (सूत्रस्थान द्वि० प्र०)

"ब्राह्मएस्त्रयाणां वर्णानामुपनयनं कर्त्तुमहित, राजन्यो द्वयस्य, वैदयो वैदय-स्येवेति । सूद्रमिप कुलगुणसम्पन्नं सन्त्रवर्जमुपनीतसध्यापयेदिःयेके ।' = ब्राह्मण तीनों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रीर वैदय; क्षत्रिय, क्षत्रिय श्रीर वैदय; तथा वैदय एक वैदय वर्ण को यज्ञोपवीत कराके पढ़ा सकता है । श्रीर जो कुलीन शुभलक्षणयुक्त शूद्र हो तो उसको मन्त्रसंहिता छोड़के सब शास्त्र पढ़ावे, शूद्र पढ़े परन्तु उसका उपनयन न करे यह मत श्रोक श्राचार्यों का है (स० प्र० तृ० समु०)। उपनयन श्रीर मन्त्रसंहिता श्रों का निषेध यह इसलिए है कि वह निश्चित समय पर इस संस्कार का श्रिधकार खो बैठता है. इसो कारण वह शूद्र कहलाना है, किन्तु पढ़ना उसको भी चाहिए।

नाब्राह्मणे गुरौ शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत् । बाह्मणे चानतूचाने काङ्क्षन्गतिमनुत्तमाम् ॥२१७॥ [२।२४२] (१६०)

स्प्रमृत्तनां गति कांक्षन् शिष्यः) प्रति उत्तमगति चाहने वाले शिष्य को चाहिए कि वह (ग्रवाद्याणे गुरौ) ग्रवाद्याणा गुरु के यहाँ (च) ग्रौर (ग्रव् + ग्रव्चाने व्याद्याणे) वेदों में ग्रपारंगत साङ्गोपाङ्ग वेदों के ग्रध्यापन में ग्रसमर्थ बाह्यण गुरु के समीप भो (ग्रात्यन्तिकं वासं न वसेत्) ग्राजीवन निवास न करे [क्योंकि इनके पास शिष्य की प्रगति एक जाती है। सांगों-

पांग वेदों के ज्ञाता विद्वान् के पास रहकर हो उन्नित की उत्तम गित तक पहुंच सकता है ]।। २१७।।

यदि त्वास्यन्तिकं वासं रोचयेत गुरोः कुले । युक्तः परिचरेदेनमाद्यारिविमोक्षणात् ॥२१८॥ [२।२४३] (१६१)

(यदि तु) यदि ब्रह्मचारी शिष्य (गुरोः कुले) गुरुकुल में (ब्रात्यन्तिकं वासं रोचयेत) जीवन-पर्यन्त निवास करना चाहे तो (ब्राशरीर-विमो-क्षणात्) शरीर छूटनेपर्यन्त (एनम्) ग्रपने गुरु की (युक्तः परिचरेत्) प्रयत्न पूर्वक सेवा करे ॥ २१८ ॥

श्राजीवन गुरु-सेवा का फल---

म्रा समाप्तेः शरीरस्य यस्तु शुश्रूषते गुरुम्। स गच्छत्यञ्जसा वित्रो बह्यागः सद्य शास्त्रतम् ॥२१६॥ [२ । २४४]

(यः तु) जो ब्रह्मचारी (म्रासमाप्तेः शरीरस्य) शरीर के त्याग होने तक स्रर्थात् मृत्युपर्यन्त (गुरु शुभूषते) गुरु की सेवा करता है (सः) वह (विप्रः) विद्वान् व्यक्ति (ब्रह्मणः शास्वतं सद्म) परमात्मा के नित्यपद मोक्ष को (म्रञ्जसा गच्छति) शीघ्र प्राप्त करता है ॥ २१६ ॥

## अन्तुर्शीत्उनः प्रस्तुत श्लोक निम्न ग्राधार पर प्रक्षिप्त है-

श्रन्तिवरोध—(१) इस क्लोक में केवल गुरु-सेवा से ही ब्रह्म की प्राप्ति बतलायी है। मनु केवल एक ही कमें से नहीं अपितु सभी निःश्रेयस कमों के पालन से मोक्ष-प्राप्ति मानते हैं [१२। ६३, ३१]। (२) मनु न १२। ६३ और ३१ में जो निःश्रेयस कमें परिगणित किये हैं यह कमें उनमें परिगणित नहीं है, श्रतः यह मनु की मान्यता से संगत नहीं है इस लिए प्रक्षिप्त है। (३) इसमें गुरुसेवा को श्रनावश्यक महत्त्व दिया है। यदि मृत्युपर्यन्त केवल गुरुसेवा करना ही मोक्षदायक है तो फिर अन्य मनुस्मृति-विहित विधानों की क्या आवश्यकता रहेगी? इस प्रकार यह क्लोक मनु की मूलव्यवस्था एवं धारणा के ही विरुद्ध है।

समावर्तन की इच्छा होने पर गुरुदक्षिणा का विधान एवं नियम-

न पूर्वं गुरवे किञ्चिदुपकुर्वीत धर्मवित्।

स्नोस्वंस्तु गुरुणाऽऽज्ञप्तः शक्त्या गुर्वर्थमाहरेत् ॥२२०॥ [२।२४५] (१६२)

(धर्मवित्) विधि का ज्ञाता शिष्य (स्नास्यन् तु) स्नातक बनने [समावर्तन कराने] की इच्छा होने पर (गुरुगा + श्राज्ञप्तः) गुरु से श्राज्ञा प्राप्त करके (शक्त्या) शक्ति के अनुसार (गुर्वर्थम) गुरु के लिए (श्राहरेत्) दक्षिणा प्रदान करे। किन्तु (पूर्वं गुरवे किचित् न उपकुर्वीत) समावर्तन

से पहने गुरु को दक्षिएा। या भेंट रूप में कुछ, नहीं देना चाहिए।। २२०॥ गुरुदक्षिणा में देय वस्तुएं—

क्षेत्रं हिरण्यं गामश्वं छत्रोपानहमासनम् । धान्यं वासांसि वा ज्ञाकं गुरवे प्रीतिमावहेत् ॥२२१॥[२।२४६] (१६३)

[शिष्य यथाशक्ति] (क्षेत्रम्) भूमि (हिरण्यम्) सोना (गाम्) गाय (ग्रश्वम्) घोड़ा (छत्र + उपानहम् + आसनम्) छाता, जूता, ग्रासन (धान्यम्) ग्रन्न [वासांति) वस्त्र (वा) ग्रथवा (शाकम्) शाक (गुरवे) गुरु के लिए (प्रीतिम् + ग्रावहेत्) प्रीतिपूर्वक दक्षिणा में दे ॥ २२१ ॥

गुरु के निधन पर गुरुदक्षिणा का विधान---

म्राचार्येतु खलु प्रेते गुरुपुत्रे गुरुगान्विते। गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुवद् वृत्तिमाचरेत्॥ २२२॥ [२। २४७]

(आचार्ये तु खलु प्रेते) ग्राचार्यं की यदि मृत्यु हो जाये तो (गुणान्विते गुरुपुत्रे) गुणवान् गुरुपुत्र में (गुरुदारे) गुरुपत्नी में (वा) ग्रथवा (सिपण्डे) गुरु के वंश वाले योग्य व्यक्ति में (वृत्तिम्) दक्षिणा देने के कर्त्तं व्यक्ते (गुरुवत्) गुरु के समान (ग्राचरेत्) करे ग्रथीत् गुरु की सृत्यु हो जाने पर उक्त व्यक्तियों को गुरु के स्थान की दक्षिणा दे दे ॥ २२२ ॥

एतेष्वविद्यमानेषु स्नानासनविहारवान् । प्रयुक्रजानोऽग्निशुश्रूषां साधयेद्देहमात्मनः ।। २२३ ॥ [२ । २४८]

(एतेषु + अविद्यमानेषु) इन [गुरुपुत्र, गुरुपत्नी और सिपण्ड व्यक्ति] के विद्य-मान न होने पर शिष्य (स्नान-स्नासन-विहारवान्) स्नान, आसन [ = संघ्योपासन के लिए बैठना] तथा स्रन्य नित्यकर्म करता हुसा (स्निनशुश्रूषां प्रयुञ्जानः) स्निन-होत्र करते हुए (स्नात्मनः देहं साधयेत्) स्रपने शरीर को साधे—तपस्या से संयमित करे॥ २२३॥

अन्य शिल्ड नः २२२ एवं २२३ वां श्लोक निम्न ब्राधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है—

श्रन्ति विरोध — २२३ वें श्लोक के वर्णन से यह प्रकट होता है कि यदि गुरुपुत्र, गरुपत्नी श्रीर गुरु का कोई सिपण्ड व्यक्ति विद्यमान न हो तो शिष्य गुरु की श्रियन के पास रहकर ही जीवन पर्यन्त श्रपनी देह को साधे। इससे यह भी संकेत मिलता है कि वह गृहस्थाश्रम में भी न जाये। यह वात मनुस्मृति की व्यवस्थाओं से अनेक प्रकार से विरुद्ध जानी है। ३।२ में ही मनु ने ब्रह्मचर्याश्रम के पश्चात् सभी को गृहस्थ में जाने का निदंश दिया है। जहाँ तक गुरु की वात है, एक गुरु के दिवंगत हो जाने पर श्रन्य

गुरु को स्वीकार किया जा सकता है। अन्य गुरुको स्वीकार न किया जाये, मनुस्मृति में ऐसा कोई बन्धन नहीं है। अपितु २।२१५ [२४०] के इस कथन से— "स्त्रियः रत्नान्यथो विद्याः समावेयानि सर्वतः" तो विभिन्न गुरुओं से विद्या प्राप्त कराने का विधान है। इसी प्रकार २।११५—११६ [१४०--१४१]; १२४ [१४६] दलोकों में भी विभिन्न गुरुओं से विद्या प्राप्त कर लेने का सवेत है। जब विभिन्न गुरुओं से विद्या प्राप्त कर लेने का सवेत है। जब विभिन्न गुरुओं से विद्या प्राप्त करने की छूट है तो एक ही गुरु के भरोसे उसकी अनु पस्थिति में जीवनभर बैठकर तपस्या करने वाली बात मनुस्मृति सम्मत सिद्ध नहीं होती। २२२ वां दलोक प्रसंग की दृष्टि से इससे सम्बद्ध है तथा उसका २२०-२२१ इलोकों के कथन से भी विरोध है, अतः वह भी प्रक्षिप्त है।

आजीवन ब्रह्मचर्यं पालन का फल--

है।] ॥ २२४॥

एवं चरित यो विशो ब्रह्मचर्यमिविष्तुतः । स गच्छत्युत्तमस्थानं न चेहाजायते पुनः ॥ २२४ ॥ [२ । २४६] (१६४)

(यः विप्रः) जो द्विज विद्वान् (एवम्) उपर्युक्त प्रकार मे (प्रविष्लुतः) ग्रखण्डित रूप से (ब्रह्मचर्यं चरति) ब्रह्मचर्यश्रम का सेवन करता है (सः उत्तमं स्थानं गच्छति) वह उत्तम स्थानं ग्र्यात् ब्रह्म के पद को प्राप्त करता है (च) श्रीर (इह) इस संसार में (पुनः न ग्राजायते) पुनर्जन्म नहीं लेता ग्रर्थात् प्रवाह से चलने वाले जन्म-मरण मे छूट जाता है। [क्योंकि मोक्षसुख भी कर्मों का फल है, ग्रतः वह सान्तकर्मों का ग्रनन्त फल नहीं हो सकता। ग्रतः मोक्ष-सुख की ग्रवधि पूरी होने पर जीव का फिर जन्म ग्रवध्य होता

इति महर्षि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृत हिन्दीमाष्यसमन्वितायाम्

'ब्रनुशोलन' समीक्षाविभूषितायाञ्च मनुस्मृतौ संस्कारः⊸ब्रह्मचर्याश्रमात्मको द्वितीयोऽघ्यायः ॥



# ऋथ तृतोयोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-ग्रनुशीलनसमीक्षाभ्यां सहितः]

(समावर्त्तन, विवाह एवं पञ्चयज्ञविधान-विधय)

[समावर्त्तन ३। १-- ३ तक]

ब्रह्मचर्यं ग्रीर वेदाध्ययन काल-

षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यं गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम् । तद्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ १ ॥ (१)

(गुरौ) गुरु के समीप रहते हुए ब्रह्मचारी को (त्रैवेदिक व्रतम्) ज्ञान कर्म, उपासना रूप त्रिविध ज्ञानवाले वेदों के ग्रध्ययन सम्बन्धी ब्रह्मचर्य व्रत का (षट्त्रिशर्+ग्राब्दिकम्) छत्तीस वर्ष पर्यन्त (तत् + ग्राधिकम्) उस से ग्राधे ग्रर्थात् ग्रठारह वर्ष पर्यन्त (वा) ग्रथवा (पादिकम्) उन छत्तीस के चौथे भाग ग्रर्थात् नौ वर्ष पर्यन्त (वा) ग्रथवा (ग्रहण + ग्रन्तिकम् + एव) जब तक विद्या पूरी न हो जाये तब तक (चर्यम्) पालन करना चाहिए ॥ १ ॥

'श्राठवें वर्ष से ग्रागे छत्तीसवें वर्ष पर्यन्त ग्रर्थात् वेद के साङ्गोपाङ्गे पढ़ने में बारह-बारह वर्ष मिलके छत्तीस ग्रीर ग्राठ मिलके चवालीस ग्रथवा ग्रठारह वर्षों का ब्रह्मचर्य ग्रीर ग्राठ पूर्व के मिलके छब्बीस वा नौवर्ष तथा जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तब तक ब्रह्मचर्य रक्षे।'' (स० प्र०४४)

समावर्तन कब करे-

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वाऽपि यथाक्रमम् । ग्रविष्तुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममावसेत् ॥ २ ॥ (२)

(वेदान् वेदो वा वेदं यथाक्रमम् + ग्रधीत्य) प्रह्मचर्य से चार, तीन, दो ग्रथवा एक वेद को यथावत् पढ़ (ग्रविष्नुतब्रह्मचर्यः) ग्रखण्डित ब्रह्म-चर्य का पालन करके (गृहस्थाश्रमम् + ग्रावसेत्) गृहाश्रम को धारण करे।। २।। (सं० वि० ६८) "जब यथावत् ब्रह्मचर्यं ग्राचार्यानुकूल वर्त्तकर धर्म से चारों, तीन वा दो ग्रयवा एक वेद को साङ्गोपाङ्ग पढ़के जिसका ब्रह्मचर्यं खण्डित न हुम्रा हो वह पुरुष वा स्त्री गृहाश्रम में प्रवेश करे।" (स० प्र० ७००)

अन्तु श्रील्डन् : (१) समावर्तन से श्रीमप्राय—गुरु के समीप रहकर, ब्रह्मचयंत्रत का पालन करते हुए वेदों एवं वेदाङ्गशास्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर गुरुकुल से घर वापिस लौटने का नाम 'समावर्तन' है। यह प्रधानतया गृहस्य धारण के उद्देश्य से किया जाता है। 'सम्' ग्रीर 'ग्रा' उपसर्गपूर्वक 'वृत्—वर्तने' (भ्वादि) धातु से लगुट् प्रत्यय के योग से समावर्तन शब्द निष्पन्न होता है। इसका शाब्दिक ग्रर्थ हें — 'वापिस लौटना'। यह एक संस्कार है, जिसको 'स्नान' भी कहा जाता है। इसीकारण समावर्तन करने वाले को 'स्नातक' कहा जाता है। स्नातक तीन प्रकार के होते हैं — "त्रय एव स्नातका मवन्ति। विद्यास्नातको जतस्नातको विद्याद्यतस्नातकवेति।"

💤 पार० गृह्यसूत्र २। ४। ३२॥

ग्रर्थात्—स्नातक (=गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके घर लौटने वाले शिक्षित व्यक्ति) तीन प्रकार के होते हैं—१. विद्यास्नातक = जो विद्या को समाप्त करके किन्तु ब्रह्मचर्यव्रत को पूर्ण न करके समावर्तन करते हैं, २. व्रतस्नातक = जो ब्रह्मचर्य व्रत को समाप्त करके किन्तु विद्या को पूर्ण किये बिना स्नातक बनते हैं, ३. विद्याव्रतस्नातक = जो विद्या तथा ब्रह्मचर्य व्रत दोनों को पूर्ण करके स्नातक बनते हैं।

- (२) समावतंन का काल और उसके आवश्यक नियम उपर्युक्त ३। १-२ श्लोकों में मनु ने समावतंन के काल और उसके लिए आवश्यक नियमों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार समावतंन के लिए प्रमुख दो नियम हैं—
- १. त्रयीविद्यारूप चारों वेदों के अध्ययन-काल में ३६, १८ और ६ वर्षों की तीन अविध निर्धारित की हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम नौ वर्ष तक गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करना अनिवार्य है [३।१]।
- २. इसके साथ-साथ यह भी ग्रनिवार्य है कि द्विज कम से कम एक वेद का साङ्गोपांग ग्रघ्ययन ग्रदश्य करे। उससे अधिक दो, तीन, चार वेदों का ग्रध्ययन करना उसकी इच्छा पर निर्भर है [३।२]।

इन दोनों नियमों को पूर्ण करके ही द्विज के लिए स्तातक बनकर गृहाश्रम को धारण करने का विधान है, भ्रन्यथा नहीं।

इन तथा मनु के अन्य वचनों के अनुसार समावर्तन का काल कम से कम २५ वर्ष के अनन्तर निर्थारित होता है। इसे दो प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है—

(क) उपनयन संस्कार में [२।११-१३(२।३६-३८)] मनु ने उपनयन काल में कई-कई विकल्पात्मक विधान दिये हैं। सामान्य ग्रवस्था में सबसे कम ग्रायु ८ वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन होता है। ६ वर्ष कम से कम एक वेद के साङ्गीपाङ्ग ग्रघ्ययन का काल है। वेद के ग्रघ्ययन से पूर्व उन्हें समक्षते के लिए प्रारम्भिक शिक्षा एवं सामान्य वेदाङ्गों [ ==शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष (छह)] का गम्भीर ज्ञान भी ग्रावश्यक है [२।११५(२।१४०)]।

इसमें वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर दर्शन-उपनिषदों तक ७-- वर्ष का समय लगता है। इस प्रकार - + - + १ == २५ वर्षों का कम से कम प्रारम्भिक वेद का पूर्ण शिक्षः काल वनता है।

(ल) मनु ने २५ वर्ष तक गुरुकुल-निवास का विधान किया है उसके पश्चात् गृहस्थ में जाने का कथन है—"चतुर्थमायुषो मागमुषित्वाद्यं गुरौ द्विजः । द्वितीयमा-युषो भागं कृतदारो गृहे वसेत् ।।" [४ । १] यह श्रायु का पहला भाग २५ वर्ष तक का समय है । तब तक विद्यार्थी गुरुकुलवास करे । पुनः समावर्तन कर गृहस्थ बने । [इस विषय में विस्तृत विषेचन ३ । ४ की समीक्षा में पढ़िये]।

इस प्रकार प्रत्येक श्रवस्था में कम से कम २५ वर्ष तक श्रध्ययन काल श्रवस्य होता है। उसके पश्चात् ही समावर्तन करना मनुसम्मत है।

> तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः। स्रिव्वणं तल्प स्रासीनमहंयेत्प्रथमं गवा ॥ ३ ॥ (३)

(तं स्वधर्मेण प्रतीतम्) जो स्वधर्म प्रयीत् यथावत् ग्राचार्य ग्रीर शिष्य का धर्म है उससे युक्त (पितुः ब्रह्मदायहरम्) पिता = जनक वा ग्रध्यापक से ब्रह्मदाय ग्रर्थात् विद्यारूप भाग का ग्रहण् (श्रग्विणम्) ग्रीर माला का धारण करने वाले (तल्प ग्रासीनम्) ग्रपने पलग में बेठे हुए ग्राचार्य को (प्रथमं गवा ग्रह्येत्) प्रथम गोदान से सत्कार करे। वसे लक्षण्युक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे॥ ३॥ (स० प्र० ७८)

अन्य शिल्डना: 'सग्वी' शब्द 'गृहस्थी' के लिए रूढ है और इसका मुहाबरे के रूप में प्रयोग होता है। देखिए २। १४२ पर विस्तृत विवेचन।

(विवाह-विषय)

[३।४ से ३।६६ तक]

गुरु की ग्राज्ञा से विवाह---

गुरुणाऽनुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि। उद्दहेत द्विजो भार्यां सवर्णां लक्षरणान्विताम्॥ ४॥ (४) (यथाविधि समावृत्तःः) यथावत् उत्तम रीतिसे ब्रह्मचर्य ग्रीर विद्या को ग्रहण कर (गुरुणा + ग्रनुमतः स्नात्वा) गुरु की ग्राज्ञा से स्नान करके (द्विजः) ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रीर वैश्य (सवर्णाम्) ग्रपने वर्ण की (लक्षणान्वि-ताम्) उत्तम लक्षण युक्त (भार्याम्) स्त्री से (उद्वहेत) विवाह करे।। ४।। (सं० वि० ६६)

''गुरु की ग्राज्ञा से स्नान कर गुरुकुल से श्रनुक्रम पूर्वक श्राके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ग्रपने वर्णानुकूल सुन्दरलक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे।'' (स॰ प्र० ७८)

आनु श्रीट्यन्तः (१) विवाह से प्रभिप्राय—'वि' उपसर्ग पूर्वक 'वह—प्रापणे, धातु ते 'घल्' प्रत्यय के योग से विवाह और 'उद्' उपसर्ग से इसका पर्यायनाची 'उदवाह' शब्द बनता है। जिनका अर्थ है—'विशेष विधि पूर्वक एक-दूसरे को प्राप्त करके पारस्परिक जिम्मेदारी को वहन करना।' यह एक शास्त्रसम्मत सामाजिक विधान है। इसमें स्त्री-पुरुप सुख-सुविधा हेतु और गृहस्य के कर्त्तंव्यों का पालन करने के लिए दम्पती के रूप में एक-दूसरे के साथ रहने का निश्चय करते हैं और पारस्परिक दायित्वों को निभाते हैं। इस प्रकार रहकर सन्तानोटात्ति के द्वारा मानव वंश की अभिवृद्धि करते हैं।

इसको मनुस्मृति में 'पाणिप्रह्रण' संस्कार भी कहा गया है। इसका भी यही ग्रभिप्राय है कि उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए एक-दूसरे का हाथ पकडना अर्थात् सहारा देना।

(२) मनुस्मृति में स्त्री-पुरुषों के विवाह की श्रायु — श्रत्यन्त प्रसिद्धि के कारण मनु ने यहां विवाह की श्रायु का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु श्रन्यत्र इसका स्पष्ट उल्लेख है। प्रसंगवश उस पर यहां विस्तृत विवेचन किया जाता है।

(क) इस ग्रौसत ग्रायुके ग्रन्धार पर मनुने मनुष्य-जीवन को निम्न चार ग्रवस्थाग्रों में विभाजित करके उसकी ग्रविध निर्धारित की है—

चतुर्यमायुषो मागमुषित्वाचं गुरौ द्विजः।
द्वितीयमायुषो मागं कृतदारो गृहे वसेत्।।४।१।।४।१६६।।
वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं मागमायुषः।
चतुर्यमायुषो मागं त्यक्तवा सङ्गान्परिक्रजेत्।।६।३३॥
सौ वर्ष की ग्रायु के इस प्रकार २४-२४ वर्ष के चार भाग होते हैं। ग्रायु के

प्रयमभाग में ग्रर्थात् २४ वर्ष तक बहाचर्यपालन करना चाहिए। द्वितीय भाग में ग्रर्थात् २४ के पश्चात् गृहस्थ बनकर रहे। पुत्र का पुत्र होने पर ग्रथवा त्वचा, केश पक जाने पर [६।२] गृहस्थ से वानप्रस्थ बनकर,तृतीयभाग में ग्रर्थात् ७४ वर्ष तक वनस्थ रहे। उसके पश्चात् चतुर्थभाग में सन्यासी बन जाये।

इन विधानों से मनु ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि पुरुष की विवाह की आयु कम से कम २५ वर्ष है। उससे पूर्व विवाह नहीं होना चाहिए।

(त) स्त्री के विवाह की आबु-इसका संकेत मनु ने १।१० श्लोक में दिया है— "त्रीिए वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यु तुमती सती। कथ्वें तु कालावेतस्माद्विन्वेत सबृशं पतिम्।"

म्रथात्-मासिक धर्म प्रारम्भ होने के पश्चात् तीन वर्ष पर्यन्त प्रतीक्षा करने के उपरान्त कन्या स्वयंवर कर सकती है।

कन्याग्रों को मासिक धर्म सामान्यतः १३-१५ वर्ष की ग्रवस्था में प्रारम्भ होता है। तीन वर्ष के ग्रनन्तर यह काल १६-१८ की ग्रायु का होता है। ग्रतः कन्या के विवाह की कम से कम ग्रायु १६ वर्ष है। २५ वर्ष का पुरुष १६ वर्ष की कन्या से विवाह करे। इससे ग्रधिक ग्रायु में इतने ही ग्रनुपात से विवाह होना चाहिए। क्योंकि प्रजनन सामर्थ्य एवं शरीर-रचना की दृष्टि से १६ वर्ष की कन्या २५ वर्ष के पुरुप के तुल्य होती है।

- (ग) मनु ने विवाहोपरान्त स्त्री के कर्त्तं व्यों का जो वर्णन किया है, जैसे—
  गृह्वकार्यों में दक्ष होना, घर की साज-सज्जा, शुद्धि ग्रादि में चतुर होना, ग्राय-व्यय की
  संभाल रखना [४।१४०], गृह-स्वामिनी होना, सभी वस्तुग्रों की संभाल, धार्मिक
  श्रनुष्ठानों का संयोजन [६।११,२६-२८,६६,१०१], इनसे भी यह ज्ञात होता है
  कि ये किसी ग्रल्पायु के नहीं ग्रपितु समक्षदार युवती के लिए विहित कर्त्तं व्य हैं।इससे
  भी यह सिद्ध होता है कि कन्या की विवाह योग्य ग्रायु १६-१७ वर्ष से ऊपर ही है।
- (३) **प्रायुवेंद के प्रनुसार विवाह की प्रायु**—इस विषय में वैद्यक ग्रन्थ सर्वोत्तम प्रमाण होते हैं,क्योंकि उनमें शरीर के ग्राघार पर उचित-मनुचित का विवेचन होता है। ग्रायुवेंद के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सुश्रुत' में शरीर की वृद्धि ग्रीर क्षीणता के ग्राघार पर चार ग्रवस्थाएं प्रदर्शित की हैं, ग्रीर तदनुसार विवाह की ग्रायु निर्घारित की हैं—

"चतन्नो स्रवस्थाः शरीरस्य वृद्धिः, यौवनस्, संपूर्णता, किंचित् परिहाणिः चेति । स्राबोडशात् वृद्धिः, स्रापञ्चिविशतः यौवनस्, स्राचरवारिशतः संपूर्णता, ततः किंग्निचत् परिहागिः चेति ।" [सुश्रुत सूत्रस्थान ३४ । २४ ॥] = शरीर की चार स्रवस्थाए हैं, सोलहवें वर्ष से चौबीस तक वृद्धि = बढोतरी की स्रवस्था, पच्चीसवें वर्ष से यौवन का प्रारम्भ होता है और चालीसवें में यौवन की परिपक्वता होती है । उसके परचात् शरीर की घातुस्रों में कुछ-कुछ क्षीगता स्राने लगती है ।

यह युवावस्था ही विवाह की अवस्था होती है। इससे पूर्व शरीर की धातुष्रों

में प्रपरिपक्तता होती है। बालिवाह से, जहां शरीर की घातुओं का विकास रक जाता है, वहां गर्भ और सन्तान सम्बन्धी अनेक आशंकाएं हो जाती हैं; जैसे—गर्भ का न रहना, गर्भसाव, गर्भपात, दुर्बल सन्तान का जन्म, जन्म के बाद शीघ्र मृत्यु, सन्तान का अस्वस्थ रहना आदि। इसी कारण सुश्रुतकार ने २५ वर्ष से पूर्व पुरुष का, १६ वर्ष से पूर्व कन्या के विवाह का निषेध किया है। कुशल वैद्य २५ वर्ष के पुरुष और १६ वर्ष की कन्या को प्रजनन में समसामर्थ्य वाला बताते हैं। निम्न प्रमाणों में ये मान्यताएं द्रष्टव्य हैं—

पञ्चिवित्रे ततो वर्षे पुमान्तारी तु षोडते ।
समस्वागतवीर्यो तो जानीयात् कुशलो भिषक् ॥ सुश्रुत सूत्र ० ३५ । १० ॥
कनषोडतः वर्षायामप्राप्तः पञ्चिविश्वतिम् ।
यद्याधत्ते पुमान् गर्भे कुक्षिस्यः स विषद्यते ॥
जातो या न चिरं जीवेत् नीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः ।
तस्मादस्यन्तवालायां गर्माधानं न कारयेत् ॥ सुश्रुत १० १०।४७-४८ ॥

(४) वेद में विवाह की म्रायु—वेद में ब्रह्मचारिणी कन्या द्वारा युवक पुरुष को वरण करने का कथन है। उपर्युक्त प्रमाणों में युवावस्था २५ वर्ष के अनन्तर वतलायी गयी है। इस प्रकार वेदों में भी २५ वर्ष के म्रनन्तर ही विवाह की म्रायु मानी गयी है। मन्त्र है— "ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम् ॥" अथ० ११। ४। ४॥

श्रर्थात्—''जैसे लड़के पूर्ण ब्रह्मचर्य और पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण जवान होके अपने सदृश कन्या से विवाह करें, वैसे कन्या भी अखण्ड ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़ युवित हो, अपने तुल्य पूर्ण युवावस्था वाले पित को प्राप्त होवे।" (सं० वि० वेदारम्भप्रकररण)

विवाह-योग्य कन्या-

असिपण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः। सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्माण मैथुने ॥ ४ ॥ (४)

(या मातुः ग्रसिण्डा) जो स्त्री माता की छह पीढ़ी (च) ग्रौर (पितुः ग्रसगोत्रा) पिता के गोत्र को न हो (सा) वही (द्विजातीनाम्) द्विजों के लिए (दारकर्मणि) विवाह करने में क्ष (प्रशस्ता) उत्तम है।। ४।। क्ष (मैथुने) मैथुन के लिए (सं० वि० ६६)

''जो कन्या भाता के कुल की छः पीढ़ियों में नहो स्त्रीर पिता के गोत्र की नहो उस कन्या से विवाह करना उचित हैं'' (सं० प्र० ७६)

विवाह में त्याज्य कुल-

## महान्स्यपि समृद्धानि गोजाविधनधान्यतः । स्त्रीसम्बन्धे दर्शतानि कुलानि परिवर्जयेत् ॥ ६ ॥ (६)

(स्त्रीसंबन्धे एतानि दशकुलानि) विवाह में नीचे लिखे हुए दश कुल (गो+ग्रजा+ग्रवि+धनधान्यतः समृद्धानि महान्ति+ग्रिपि) चाहे वे गाय श्री ग्रादि पशु धन ग्रीर धान्य से कितने ही बड़े हों (परिवर्जयेत्) उन कुलों की कन्या के साथ विवाह न करे।। ६॥ (सं० वि० ६६)

क्कि(म्रजा) बकरी (म्रवि) भेड़ ......

"चाहे कितने ही धन, धान्य, गाय, ग्रजा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री, ग्रादि से समृद्ध ये कुल हों तो भी विवाह-सम्बन्ध में निम्नलिखित दश कुलों का त्याग कर दे।" (स॰ प्र॰ ८०)

# होनक्रियं निष्पुरुषं निष्छन्दो रोमशार्शसम् । क्षय्यामयाच्यपस्मारिक्वित्रकुष्ठिकुलानि च॥७॥(७)

वे दश कुल ये हैं—(हीनक्रियम्) एक = जिस कुल में उत्तम क्रिया न हो (निष्पुरुषम्) दूसरा—जिस कुल में कोई भी उत्तम पुरुष न हो (निश्छन्दः) तीसरा-जिस कुल में कोई विद्वान् न हो (रोमश + अर्शसम्) चौथा जिस कुल में शरीर के ऊपर बड़े-बड़े लोम हों, पांचवां—जिस कुल में बवासीर (क्षयी) छठा—जिस कुल में क्षयी (राजयक्ष्मा) रोग हो (ग्रामयावी) सातवां—जिस कुल में ग्राग्नमन्दता से ग्रामाशय रोग हो (ग्रपस्मारि) ग्राठवां—जिस कुल में मृगी रोग हो (श्वित्रि) नववां—जिस कुल में श्वेतकुष्ठ (च) ग्रीर (कुष्ठि कुलानि) दशवां—जिस कुल में गिलतकुष्ठ ग्रादि रोग हों उन कुलों की कन्या ग्रथवा उन कुलों के पुरुष से विवाह कभी न करे।। ७।। (सं० वि० ६६)

"जो कुल सिक्तिया से हीन, सत्पुरुषों से रिहत वेदाध्ययन से विमुख, शरीर पर बड़े-वड़े लोम अथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खांसी, आमाशय, मिरगी, श्वेतकुष्ठ और गलितकुष्ठयुक्त कुलों की कन्या वा वर के साथ विवाह होना न चाहिये क्योंकि ये सब दुर्गुंग और रोग विवाह करने वाले में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिये उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिए।" (स० प्र० ८०)

विवाह में त्याज्य कन्याएं ---

नोइहेत्कपिलां कन्यां नाधिकांगीं न रोगिणीम्। नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्॥ ८॥ (८)

# नर्भवृक्षनदीन।म्नीं नात्रयपर्वतन।मिकाम्। न पश्यिहप्रेष्यन।म्नीं न च भीषणनामिकाम्॥ ६॥ (६)

(किपलाम्) पीले वर्ण वाली (ग्रिधिक + ग्रङ्गीम्) ग्रिधिक ग्रङ्गवाली जैसी छंगुली ग्रादि (रोगिणीम्) रोगवती (ग्रलोमिकाम्) जिस के शरीर पर कुछ भी लोम न हों (ग्रितिलोमाम्) जिसके शरीर पर बड़े-बड़े लोम हों (वाचाटाम्) व्यर्थं ग्रिधिक बोलने हारी (पिङ्गलाम्) जिसके पीले बिल्ली के सहश नेत्र हों, तथा (ऋक्ष-वृज्ञ-नदी-नाम्नीम्) जिस कन्या का ऋक्ष=नक्षत्र पर नाम ग्रर्थात् रेवती रोहिणो इत्यादि, ॐ नदी=जिसका गंगा, यमुना इत्यादि (ग्रन्त्य-पर्वत-नामिकाम्) पर्वत—जिसका विघ्याचला इत्यादि (पक्षी + ग्रहि-प्रेड्य-नाम्नीम्) पक्षी ग्रर्थात् कोकिला, हंसा इत्यादि, ग्रहि ग्रर्थात् उरगा, भोगिनी इत्यादि, प्रेड्य—दासी इत्यादि ग्रीर जिस कन्या का (भीषणानामिकाम्) कालिका, चंडिका इत्यादि नाम हो (न) उससे विवाह न करे।। द, ह।। (सं० वि० ६१) ॐ

💥 (वृक्ष) तुलसिया, गेंदा, गुलाबा, चंपा, चमेली म्रादि वृक्ष नाम वाली। (स॰ प्र॰ ८०)

न पीले वर्ण वाली, न ग्रधिकः ङ्गी ग्रर्थात् पुरुष भे लम्बी-चौड़ी ग्रधिक

१. महर्षि-दयानन्द ने (२।८) श्लोक के 'म्रधिकांगी' शब्द के दो अर्थ किये हैं— (१) मधिक अन्न वाली, जैसी छंगुली भादि। (२) पुरुष से लम्बी चौड़ी। इस पर पौराणिकों का यह म्राक्षेप मिच्या है कि इस शब्द के दोनों मर्थ नहीं बन सकते। देखिये इन मर्थों की सिद्धि—

<sup>(</sup>१) प्रथिकाङ्गीम् = प्रथिकान्यंगानि यस्यास्ताम् । प्रथात् जिसके स्रधिक स्रङ्ग हैं, वह छंगुली स्रादि । इस प्रयं में स्रधिक' शब्द विशिष्ट वाची तथा 'स्रङ्ग' शब्द स्रवयववाची है ।

<sup>(</sup>२) अधिकाङ्गीम् — अधिकम् अङ्ग — शरीरं यस्यास्ताम् । स्रथीत् जिसका शरीर स्रधिक — लम्बा चौड़ा है, उसको । इस स्रथं में स्रधिक, 'स्रध्यारूढ — बढ़ा हुस्रा स्रथं में स्रौर 'सङ्ग' शब्द सङ्ग समुदाय शरीर सर्थं का बोधक है। इन अयों में प्रमाण —

<sup>(</sup>क) 'ग्रधिकम्' ग्रष्टाघ्यायी (५।२।७३) सूत्र में 'ग्रघ्यारूढ' शब्द का उत्तर-पदलोप ग्रीर 'कन्' प्रत्यय से इस की सिद्धि की है। ग्रीर निरुक्त में 'ग्रधि' शब्द का 'उपरिभाव' ग्रथं भी बताया है। 'ग्रधीस्युपरिभावमैंडवर्यं वा।' (निरुक्त १।३)

हैं प्रवित्तत प्रयं—किपल (भूरे) वर्णवाली, प्रधिक (या कम) प्राङ्गों वाली (यथा—छह अंगुलियों वाली या चार या तीन अंगुलियों वाली ग्रादि), नित्य रोगिरणी रहने वाली, बिल्कुल रोम से रहित या बहुत ग्रधिक रोमवाली, श्रधिक बोलने वाली ग्रीर भूरी-भूरी ग्रांकों वाली कन्या से विवाह न करे॥ ८॥]

बलवाली, न रोगयुक्ता, न लोमरिहत न बहुत लोमवाली न बकवाद करने हारी श्रीर भूरे नेत्र वाली, न ऋक्ष ग्रर्थात् श्रिहवनी, भरणी, रोहिणीदेई, रेवतीबाई चितारि श्रादि नक्षत्र नाम वाली; तुलिसया, गेंदा, गुलाबा, चंपा चमेली श्रादि वृक्ष नाम वाली; गंगा, जमना श्रादि नदी नाम वाली; चांडाली श्रादि श्रन्य नाम वाली, विन्ध्या, हिमालया, पार्वती श्रादि पर्वत नाम वाली; कोकिला, मेना श्रादि पक्षी नाम वाली; नागी, भुजंगा श्रादि सर्प नाम वाली; माधोदासी. मीरादासी श्रादि प्रेष्य नाम वाली श्रीर भीमकुं श्रिर, चण्डिका, काली श्रादि भीषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिए, । क्योंकि ये नाम कुत्सित तथा श्रन्य पदार्थों के भी हैं।" (स॰ प्र० ८०) विवाहयोग्य कन्या—

श्रव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम् । तनुलोमकेशदशनां मृद्वङ्गीमृद्वहेस्त्रियम् ॥ १० ॥ (१०)

(ग्रन्यङ्ग + ग्रङ्गीम्) जिसके सरल सूधे ग्रङ्ग हों, विरुद्ध नहीं (सौम्यनाम्नीम्) जिसका नाम सुन्दर ग्रर्थात् यशोदा, सुखदा ग्रादि हो (हंस-वारएगामिनीम्) हंस ग्रीर हथिनी के तुल्य जिसकी चाल हो (तनु-लोम-केशदशनाम्) सूक्ष्म लोम, केश ग्रीर दांत युक्त (मृदु + ग्रङ्गीम्) जिसके सब ग्रङ्ग कोमल हों, वैसी (स्त्रियम् उद्वहेत्) स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए।। १०।। (स० प्र० ८१)

''किन्तु जिसके सुन्दर ग्रंग, उत्तम नाम, हंस ग्रौर हस्तिनी के सदश चाल वाली, जिसके सूक्ष्म केश ग्रौर सूक्ष्म दांत हों, जिस के सब ग्रंग कोमल हों, उस स्त्रो से विवाह करें '' (सं० वि० ६६)

भ्रातृरहित कन्या से विवाह में सावधानी-

यस्यास्तु न भवेद् भ्राता न विज्ञापेत वा पिता। नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिकाधमंद्राङ्कया।। ११।।

<sup>(</sup>ल) 'ग्रङ्ग' शब्द ग्रवयव ग्रयं में तो प्रसिद्ध ही है किन्तु ग्रङ्गी = शरीर के लिए भी ग्राता है। जैसे 'येनाङ्गविकारः' (ग्र० २।३।२०) सूत्र में पाणिनि मुनि ने 'ग्रङ्गी ग्रयं में ग्रङ्ग' शब्द का प्रयोग किया है। महाभाष्य में महिष-पतञ्जलि लिखते हैं-'अंगं शब्दोऽयं समुदाय शब्दः।' इस पर कैयट लिखते हैं --'अङ्गान्यस्य सन्तीत्यर्श-आदित्वा-दच् शत्ययान्तोऽत्रांगशब्दो निविष्टः।'

अतः 'ग्रङ्क' राज्द का केवल ग्रवयव ग्रर्थ मानकर महर्षि के ग्रर्थ पर आक्षेप करने वालों को प्रथम शास्त्रीयाध्ययन भलीभांति करना चाहिये। महर्षि दयानन्द ज्याकरणादि के उद्भट्ट विद्वान् तथा योगी ये, वे शास्त्रविरुद्ध ग्रर्थ कैसे कर सकते थे?

(यस्याः तुभ्राता न भवेत्) जिस लड़की का कोई भाई न हो (वा) प्रथवा (पिता न विज्ञायेत) जिसके पिताका ज्ञान न हो (ताम्) ऐसी कन्या से (प्राज्ञः) बुद्धिमान् मनुष्य (पृत्रिकाधमंशङ्क्षया) पृत्रिकाधमं [पृत्रिका उसको कहा जाता है जिसके ज्येष्ठ पुत्र को उसका नाना गोद ले लेता है] की शंका से (न उपयच्छेत) विवाह न करे।।११।। सवर्ण कन्या के अतिरिक्त विवाह-विधान—

सवर्णापे द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मिण । कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशो वराः ॥ १२ ॥ शूद्रीव मार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते । ते च स्वा चेव राज्ञश्च ताइच स्वा चाग्रजन्मनः ॥ १३ ॥

(अग्रे) प्रथम रूप में (दिजातीनाम्) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन दिजों को (दार-कर्मण) विवाह के लिए (सवर्णा प्रवस्ता) अपने वर्ण की स्त्री उत्तम है (तु) किन्तु (कामतः प्रवृत्तानाम्) कामभावनाग्रों के ग्राष्ट्रार या उनके वशीभूत होकर विवाह में प्रवृत्त होने वाले लोगों के लिए [जैसे केवल मात्र सुन्दरता, ग्राकर्षण प्रेमके कारण विवाह करना] (इमाः क्रमशः वराः स्युः) ये ग्रागे कही स्त्रियां क्रमशः विवाह के लिए श्रेष्ठ हैं— (शूद्रस्य भार्या शूद्रा एव) शूद्र व्यक्ति की परनी केवल शूद्रा ही हो (विशः सा च स्वा च स्मृते) वैश्य की परनी शूद्रवर्ण की स्त्री ग्रीर ग्रपने वर्ण की दोनों वर्णों में से हो सकती है, ऐसा विधान है (च) ग्रीर (राजः ते च स्वा च एव) क्षत्रिय की परनी उन दोनों वर्णों अर्थात् शूद्र या वैश्य वर्ण की ग्रीर ग्रपने क्षत्रिय वर्ण की हो सकती है (ग्रग्रजन्मनः) ब्राह्मण की (ताः च स्वा च) वे अर्थात् शूद्रा वैश्या, क्षत्रिया सभी वर्णों की स्त्रियां परनी वन सकती है, ग्रीर ग्रपने ब्राह्मण वर्ण की स्त्री भी। इस प्रकार ब्राह्मण चारों वर्णों में विवाह कर सकता है।। १२, १३।।

शुद्र कन्या से विवाह का निषेध ग्रौर उससे हानियां—

न ब्राह्मश्राक्षत्रिययो रापद्यपि हि तिब्डतोः । कस्मिश्चिदपि वृत्तान्ते शुद्रा भार्योपदिश्यते ॥ १४ ॥

(ग्रापदि + ग्रपि हि निष्ठतोः) ग्रापत्ति में पड़े हुए(ब्राह्मणक्षत्रिययोः) ब्राह्मण ग्रौर क्षत्रिय के लिए (किस्मिदिचत् + अपि वृत्तान्ते) किसी भी विधान या ग्रवस्था में (ब्र्ह्रा भार्या न उपदिश्यते) शुद्रा को पत्नी बनने का विधान नहीं है ॥ १४ ॥

> हीनजातिस्त्रियं मोहादुद्वहन्तो द्विजातयः। कुलान्येव नयन्त्याञु ससन्तानानि जूद्रताम्।। १५।।

(द्विजातयः) द्विजाति लोग (मोहात्) मोह या काम में फंसकर (हीनजाति-स्त्रियम् उद्वहन्तः) हीन जाति की स्त्री से विवाह करके (ससंतानानि कुलानि + एव श्राष्ट्र शूद्रताम्) सन्तान सिहत ग्रपने कुलों को ही शीझ शूद्रता को '(नयन्ति) प्राप्त कराते हैं ग्रथित ऐसे परिवार शीझ शूद्र वन जाते हैं ॥ १५ ॥

### शूद्रावेदी पतस्यत्रेश्वतथ्यतनयस्य च। शौनकस्य सुतोत्पत्त्या तदपत्यतया भूगोः ॥ १६ ॥

(शूद्रावेदी पतित) 'द्विज शूद्र-स्त्री के साथ विवाह करने से पतित हों जाता है' (ग्रत्रे: च उतथ्यतनयस्य) यह ग्रत्रित्र ऋषि ग्रीर उतथ्य ऋषि के पुत्र गौतम का मत है (सुतोत्पत्त्या, शौनकस्य) 'उसमें सन्तान उत्पन्न करने से पतित होता है' यह शौनक ऋषि का मत है (तत् + ग्रप्त्यतया, भृगोः) 'पुत्र का पुत्र भी यदि शूद्रा से उत्पन्न होता है, तब वह पतित होता है' यह भृगु ऋषि का मत है।। १६॥

### शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मको यात्यघोगतिम्। जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ १७ ॥

(शूद्रां शयनम् + म्रारोप्य) शूद्रा स्त्री के साथ रमण करके (ब्राह्मणः) ब्राह्मरा (म्रधोर्गात याति) पतित हो जाता है (तस्यां सुतं जनियत्वा) उसमें संतान उत्पन्न करके तो (ब्राह्मण्यात् + एव हीयते) अपने ब्राह्मणपन से ही गिर जाता है = उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है ॥ १७॥

#### वैविषित्र्यातिथेयानि तत्प्रधानानि यस्य तु । नाइनन्ति पितृवेवास्तन्न च स्वर्गं स गच्छति ॥ १८ ॥

(यस्य तु) जिस व्यक्ति के यहां (दैव-पित्र्य + ग्रातिथेयानि) देव, पितर और ग्रितिथियों को उद्देश्य करके किये गये यज्ञ आदि कर्म (तत् प्रधानानि) उस शूद्र स्त्री की प्रधानता में होते हैं (तत् पितृदेवाः न + ग्रस्ति) उसके भागों को पितर् ग्रीर देव ग्रहण नहीं करते (च) ग्रीर (सः स्वर्गं न गच्छति) उसे स्वर्गं प्राप्त नहीं होता ॥ १८ ॥

### वृषक्षीकेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च। तस्यां चैत्र प्रमुतस्य निष्कृतिनं विधीयते ॥ १६ ॥

(वृपली-फेन-पीतस्य) जिसने शूद्र स्त्री के होठों के रस का पान कर लिया है उसकी (च) ग्रौर (निःश्वासोपहतस्य) जिसके मुख पर उसके सांसों का स्पर्श हुआ हो (च) तथा (तस्यां प्रसूतस्य) उस शूद्र स्त्री से जो उत्पन्न हुआ हो; उसकी (निष्कृतिः न विधीयते) कभी शुद्धि नहीं हो सकती, वह पतित ही रहता है।। १६॥

आनुश्रीत्जनः ११ से १६ तक के क्लोक निम्न ग्राधार पर प्रक्षित सिद्ध होते हैं—

१. प्रसंगिवरुद्ध— ६ — ६ श्लोक तक विवाह में ग्रयोग्य कन्याग्रों को वताकर श्लोक १० में योग्य कन्या के गुण लिखे हैं। ११ वें श्लोक में पुनः ग्रयोग्य का कथन है। यहाँ ६ वें तक ग्रयोग्य का प्रसंग समाप्त हो गया था, १० वें श्लोक में कन्या के गुणों का कथन हैं। २० वें श्लोक का प्रसंग १० वें के साथ है ११ वें के साथ नहीं हैं। ग्रतः प्रसंग-विरुद्ध है। यह श्लोक १० वें श्लोक का ग्रयवाद माना जाय तो इसका अर्थ होगा कि जिसके भाई नहीं हों, उस कन्या के साथ विवाह न करे। ग्रथित वह कन्या ग्रवि-

वाहित ही रहे या ग्रयोग्य वर ही उसे प्राप्त हो। ऐसा होना कन्या के साथ अन्याय ही है। धर्मानुसार यह उचित व्यवस्था नहीं होगी। जिस कन्या का पिता ग्रविज्ञात हो उसके ज्येष्ठ पुत्र को ग्रविज्ञात नाना कैसे गोद लेगा? ग्रतः 'पुत्रिका धर्मशङ्क्ष्या' के प्रचलित ग्रयं के साथ परस्पर विरोध है। यदि इस वचन का ग्रयं यह किया जाये कि उस कन्या की पुत्रियाँ हो होंगी तब भी विरुद्ध है क्योंकि मनुविणित पुत्रोत्त्पित के कारणों की मान्यता से भी इसका मेल नहीं है [३।४८-४६]

- २. ग्रन्तिवरोध—(१) ११ वां श्लोक ६। १२७ के विधान के विरुद्ध है।
- (२) १२-१३ श्लोकों में कामभावना से प्रेरित होकर विवाह करने वालों के लिए कौनसा विवाह श्रेष्ठ या ग्रश्नेष्ठ है, यह बतलाया है ग्रौर वर्णानुसार उनका निश्चय किया है। ये दोनों ही बातें मनुस्मृतिसम्मत सिद्ध नहीं होतीं। यहां विचारणीय वात यह है कि जब कामभावना में ग्रासका होकर ही विवाह किया जा रहा है तो उसमें किस वर्ण के साथ किस वर्ण की स्त्री का विवाह होना चाहिए, यह निश्चय करने का ग्रवसर ही नहीं रहता, ग्रौर न ही उसमें किसी वर्ण के साथ विवाह होने पर श्रेष्ठता ग्रौर किसी ग्रन्य वर्ण के साथ विवाह होने पर ग्रश्नेष्ठता वाली ही बात रहती है। इसी बात को ३ । ३२ में मनू ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है-- "इच्छया अन्योग्यसंयोगः कन्यायाइच वरस्य च । गान्धवं: स तु विज्ञेयो मैथून्यः कामसम्भवः ॥" काम से प्रेरित विवाह में तो एक दूसरे की इच्छा से संयोग होता है ग्रीर वह किसी भी वर्ण के पुरुष या स्त्री का किसी भी वर्ण की स्त्रीया पुरुष से हो सकता है। ग्रतः इस ग्राधार-व्यवस्था का निश्चयं करना मनुस्मृति की भौलिक धारणा के अनुकूल नहीं है। दूसरी बात यह है कि मनू ने काम विवाह को चाहे वह किसी का किसी के साथ हो, निन्दित माना है [३।४१]। इन क्लोकों में उच्च वर्ण के पुरुष द्वारा निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करने को श्रेष्ठ मानना [इमाः स्यः क्रमशो वराः" ३ । १२] उक्त मान्यता के विरुद्ध है । ग्रतः ये दोनों श्लोक परवर्ती काल के प्रक्षेप हैं।
- (३) १२—१३ श्लोकों में जो निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह होना श्रेष्ठ माना है ग्रीर १४-१६ श्लोकोंमें फिर शूद्रा स्त्रीसे ब्राह्मण, क्षत्रिय द्वारा विवाह करना निन्दित माना है, यह मान्यता भी मनुस्मृति की ग्रन्य मान्यताग्रों के प्रतिकूल है। यद्यपि मनु ने प्राथमिक रूप में सवर्ण भार्या का ही विधान किया है [३।४], किन्नु सवर्ण से विवाह न करके ग्रन्य वर्ण की स्त्री से विवाह करना मनु के मत से निन्दनीय है, ऐसी वात नहीं है।२।२१३,२४० [२।२३८,२६५] श्लोकों में "स्त्रीरत्नं बुष्कुलाविप" "स्त्रियो रत्नानि "" समादेयानि सर्वतः" ग्रर्थात् किसी भी वर्ण की श्रेष्ठ स्त्री से विवाह किया जा सकता है, यह कहकर सभी वर्णों की स्त्रियों से विवाह करने की छूट दी है। इस ग्राधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी भी वर्ण में विवाह करने की छूट वी है। इस ग्राधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी भी वर्ण में विवाह करने को निन्दनीय नहीं कहा जा सकता। इन श्लोकों में शूद्रा से विवाह करने को निन्दनीय कहना ग्रीर निम्न वर्ण की स्त्रियों से विवाह को उचित ठहराकर ग्रपने से उच्च वर्ण में विवाह को अनुचित मानना, उक्त मान्यताग्रों के विरुद्ध है।

- (४) मनु की यह भी मान्यता है कि वे वर्णानुसार कई विवाहों को तो अश्रेष्ठ मानते ही हैं, साथ ही विधि में भी श्रेष्ठता-श्रश्रेष्ठता।मानते हैं। देखिए ३।२० में उन्होंने विवाह-विधियों को हितकारी श्रीर (''श्रेरय चेह हिताहितान्'') कहा है,श्रीर इसी संकेतानुसार ३।३६—४२ श्लोकों में हितकारी विधि के अनुसार किये विवाहों के गुण श्रीर श्रहितकारी विधि के अनुसार किये गये विवाहों के दोष बताये हैं। ३।२० में "चतु-एर्षि श्रिष बर्णानाम्' पद विशेष ध्यान देने योग्य है। ये विधियां चारों वर्णों पर लागू हैं। इस मान्यता के श्रनुसार ११—१६ श्लोकों के विधान मनुविरुद्ध सिद्ध होते हैं।
- (५) १२-१४ श्लोकों में शूदा के प्रति घृणा, ग्रस्पृश्यता की भावना दर्शायी है और शूदा को तथा उसके सम्पर्क में ग्राने वाले व्यक्तियों को ग्रपिवत्र माना है। शूद्रा के श्वास लग जाने मात्र से द्विजाति श्रव्य हो जाता है। ये मान्यतायें भी मनुसम्मत नहीं हैं। मनु ने कहीं भी शूद्र के प्रति घृणा, नीचता, ग्रस्पृश्यता या ग्रपिवत्रता का भाव प्रकट नहीं किया है। मनु की व्यवस्थाग्रों पर घान देने से यह स्पष्ट हो जायेगा कि ये वातें मनु-विरुद्ध हैं। मनु ने शूद्र का कार्यं तीन वर्णों की सेवा करना निर्धारित किया है [१।६१, ६। ३३४; १०। ६६]। जब घर में रहते हुए शूद्र प्रत्येक प्रकार का सेवा-कार्य करेगा तो यह निश्चित ही है कि उसका स्पर्श ग्रादि भी होगा। इससे सिद्ध है कि मनु शूद्र को शारीरिक इष्टि से घृणास्पद या ग्रस्पृश्य नहीं मानते। यदि ऐसा मानते होते तो शूद्रों को सेवा का कार्य नहीं सौंपते। ६। ३३५ में मनु ने शूद्र के लिए शुचिः (==पिवत्र) विशेषण का प्रयोग किया है, जो यह सिद्ध करता है कि इन इलोकों में विणत भावनायें मनु की नहीं हैं।
- (६) १८ वें क्लोक में शूद्रा की प्रधानता से होने वाले देव, पितृश्चाद्ध कर्मों में पितरों द्वारा हव्य-कव्य का ग्रहण न करने का कथन करना भी मनुविकद्ध है। मनु मृतक श्राद्ध को ही नहीं मानते, ग्रतः यह कथन प्रक्षिप्त है (इस मान्यता की विस्तृत विवेचना के लिए देखिये ३। ११६ से २८४ क्लोकों पर 'ग्रन्तिविरोध' शीर्ष क समीक्षा)। प्रतीत होता है कि १२—१३ क्लोकों के प्रक्षेप के पश्चात् उनके खण्डन के लिए १४—१६ क्लोकों का प्रक्षेप हुगा है। इस प्रकार ग्रन्तिविरोधों के ग्राधार पर यह सम्पूर्ण प्रसंग प्रक्षिपत सिद्ध होता है।
- ३. शैलीगत आधार—(१) इस प्रसंग के १६ वें श्लोक में महर्षि अति, गौतम और भृगु के मत का उल्लेख किया है। ये तीनों ही मनु से परवर्ती हैं। १। ३५ वें श्लोक के अनुसार तो अश्व और भृगु, मनु की सन्तान हैं, अतः ये स्पष्ट परवर्ती हैं। परवर्ती व्यक्तियों का मत अपने से पूर्ववर्ती व्यक्ति की रचना में कभी मौलिक नहीं हो सकता है। इस आधार पर ये मनु की रचनायें न होकर परवर्ती प्रक्षेप हैं। (२) इस सम्पूर्ण प्रसंग में शूद्र के प्रति पक्षपातपूर्ण भावना प्रदिश्वत की गई है और १७ से १६ श्लोकों में अतिशयोक्तियुक्त कथन हैं। यह पक्षपात और अतिशयोक्तियूर्ण शैली मनुसम्मत नहीं हैं।

६ से ६ इलोकों में सभी वर्णों के लिए विवाह में त्याज्य कुलों एवं स्त्रियों का सर्वसामान्य विधान कर दिया है। इसके बाद 'वे विवाह कौन से हैं' यह प्रसंग अपेक्षित था, जिसको प्रारम्भ करने का संकेत २० वें इलोक में—''चतुर्णाम् अपि वर्णानां प्रत्य चेह हिताहितान् ''कहकर किया है। किसी भी प्रसंग या विषय को प्रारम्भ करने की मनु की यही शैली है। अभी चारों वर्णों के विवाहों का उल्लेख तो किया ही नहीं है, जबकि १२ से १६ इलोकों में किस वर्ण को कौन से वर्ण से विवाह करना श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ है, यह विधान प्रसंग से पूर्व ही कर दिया। विवाहों के वर्णित किये जाने के पश्चात् ही इसे संगत कहा जा सकता था। प्रसंग में उपयुक्त क्रम से पूर्व ही यह वर्णन करना प्रसंगविरुद्ध है, अतः ये इलोक प्रक्षिप्त हैं।

ग्राठ प्रकार के प्रचलित विवाह ग्रीर उनकी विधि—

चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य चेह हिताहितान् । म्रष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहान्मिबोधत ॥ २० ॥ [११]

(चतुर्णाम् + ग्रिप वर्णानाम्) चारों वर्णों — ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ग्रीर शूद्र के (प्रेत्य च + इह हित + अहिताम्) परलोक में ग्रीर इस लोक में हित करने वाले [३।३६-४०] तथा ग्रहित करने वाले [३।४१-४२] (इमान् ग्रष्टों स्त्रीविवाहान्) इन ग्राठ प्रकार के स्त्रियों के, साथ होनेवाले विवाहों को (समासेन) संक्षेप से (निवोधत) जानो, सुनो ॥ २०॥

अवस्तु क्रीटिंडना : आठ विवाह श्रीर मनु की मान्यता—इस विषय संकेतक इलोक में मनु ने स्त्री-पुरुषों के दाम्पत्य सम्बन्ध में चारों वर्णों के लिए विशेष प्रक्रिया श्रीर योग्यतानुसार (जिस व्यक्ति पर जो लागू हो सकती है) श्राठ विवाह विधियों का उल्लेख किया है। यद्यपि वर्णों के लिए यहां उल्लेख है किन्तु उनमें से प्रथम चार विवाहों को ही मनु चारों वर्ण वालों के लिए हितकारी [३।२०], उत्तम श्रीर धर्मानुकूल मानते हैं। शेष चारों —श्रासुर, गान्धर्व, राक्षस श्रीर पैशाच को निन्दित, श्रहितकारी [३।२०], श्रीर ग्रधमानुकूल मानते हुए उन्हें 'दुविवाह' की संज्ञा से ग्रभिहित करते हैं [३।३६-४२]। निन्दित विवाहों को श्रपनाने वाले व्यक्ति श्रीर उनकी प्रजा भी निन्द होती है, श्रतः वे निषिद्ध हैं [३।४२]।

इसी प्रकार म्रापं विवाह में प्रचलित 'गोयुगल' देने की प्रथा को भी मनु स्रमान्य घोषित करते हैं। विनाःकुछ ले-देकर म्रापं विवाह करना ही धर्मानुकूल है [३।५३-५४] [ब्रष्टब्य ३। २६ की समीक्षा भी]

> बाह्यो देवस्तयेवार्षः प्राजापत्यस्तयाऽऽसुरः । गान्धर्वो राक्षसञ्चेव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ २१ ॥ (१२) (ब्राह्मः देवः तथा + एव + ग्राषः प्राजापत्यः तथा ग्रासुरः) ब्राह्म, देव,

ग्रार्ष, प्राजापत्य, ग्रासुर (गान्धर्व: राक्षस: च एव ग्रधम: पैशाच: च ग्रष्टमः) गान्धर्व, राक्षस ग्रीर +पैशाच ये विवाह ग्राठ प्रकार के होते हैं ॥ २१॥ (सं० वि० ६६)

🕂 (ग्रधमः) सबसे निन्दनीय · · · · · ·

वर्णानुसार धर्म्य विवाह--

यो यस्य धम्प्रों वर्णस्य गुणदोषौ च यस्य यौ। तद्वः सर्वे प्रवक्ष्यामि प्रसवे च गुणागुणान्।। २२।।

(यस्य वर्णस्य यः धर्म्यः) जिस वर्ण का जो धर्मानुकूल विवाह है (च) श्रीर (यस्य यो गुणदोषी) जिसके जो गुण श्रीर दोष हैं (च) तथा (प्रसवे गुण + श्रगुरणान्) उनके श्रनुसार पुत्रोत्पत्ति करने में जो गुण श्रीर दोष हैं (तत् सर्वं वः प्रवक्ष्यामि) वह सब तुमसे कहूँगा।। २२।।

वडानुपूर्व्या वित्रस्य क्षत्रस्य चतुरोऽवरान्। विट्शूब्रयोस्तु तानेव विद्याद्धर्म्यानराक्षसान्॥ २३॥

(आनुपूर्व्या विप्रस्य षट्) गिनाये हुए क्रम से ब्राह्मण के लिए पहले छह ब्राह्म, दैव, ग्रार्ष, प्राजापत्य, ग्रासुर, गान्धवं, विवाह धर्मानुकूल हैं (ग्रवरान् चतुरः क्षत्रस्य) ग्रन्तिम चार ग्रसुर, गान्धवं, राक्षस और पैशाच क्षत्रिय के लिए (विट्- श्रव्रयो तुः ग्रराक्षसान् तान् एव धर्म्यान् विद्यात्) वैश्य ग्रीर शूद्र के लिए 'राक्षस विवाह को छोड़-कर शेष ग्रन्तिम तीन [आसुर, गान्धवं, पिशाच] को धर्मानुकूल विवाह समभें।। २३॥

चतुरो ब्राह्मणस्याद्यान्प्रशस्तान्कवयो विदुः। राक्षसं कत्रियस्यैकमासुरं वैदयसूद्रयोः॥ २४॥

(कवयः) विचारशील विद्वान् (ग्राद्यान् चतुरः) प्रारम्भ के चार विवाहों [ब्राह्म, दैव, ग्रार्ष, प्राजापत्य] को (ब्राह्मरास्य) ब्राह्मण के लिए (प्रशस्तान् विदुः) श्रेष्ठ मानते हैं (क्षत्रियस्य राक्षसम्) क्षत्रिय के लिए 'राक्षस विवाह' (वैश्यशूद्रयोः एकम् + ग्रासुरम्) वैश्य ग्रीर शूद्र के लिए 'ग्रासुर विवाह' को ही श्रेष्ठ मानते हैं ॥ २४॥

> पञ्चानां तु त्रयो धर्म्या द्वावधर्म्यो स्मृताबिह। पैशाचश्चासुरश्चेव न कर्तव्यौ कदाचन।। २४।।

(इह) इस लोक या व्यवहार में (पञ्चानां तु) ग्रन्तिम पांच विवाहों में से (त्रयः धर्म्याः) तीन [प्राजापत्य, गान्धर्व, राक्षस] विवाह धर्मानुकूल हैं (दौ—ग्रधम्यौ स्मृतौ) शेप दो [ग्रासुर, पैशाच] विवाह ग्रधमिनुकूल हैं (पैशाचः च आसुरः) पैशाच ग्रीर ग्रासुर विवाह (कदाचन न कर्तंब्यो) कभी नहीं करने चाहिएँ॥ २४॥

पृयक्पृयन्वा मिश्रौ वा विवाही पूर्वचोदिती। गान्धर्वो राक्षसङ्चेय घम्यौ क्षत्रस्य तौ स्मृतौ।। २६।। (पूर्वचोदितौ गान्धर्वः च राक्षसः विवाहौ) पहले कहे हुए गान्धर्व श्रीर राक्षस विवाह (पृथक्-पृथक् वा) श्रलग-श्रलग रूप में (वा) श्रथवा (मिश्रौ) जब दोनों के लक्षण एक साथ ही मिलते हों तब भी (तौ) वे दोनों (क्षत्रस्य धम्यौ स्मृतौ) क्षत्रिय के लिए धर्मानुकूल माने हैं ॥ २६॥

### अन्यू शीलना : २२ से २६ तक के इलोक प्रक्षिप्त हैं —

- १. प्रसंगिवरुद्ध ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध हैं और पूर्वापर प्रसंग को भंग कर रहे हैं। २० वें श्लोक में ग्राठ विवाहों को कहने के प्रसंग को प्रारम्भ करने का संकेत करके २१ वें में ग्राठों विवाहों को गिनाया है। नामों का उल्लेख करने के पश्चात्,स्पष्ट है कि उनके लक्ष्मणों का वर्णन करना ग्रिपेक्षित और संगत है, जो २७ वें श्लोक से प्रारम्भ है, किन्तु उस क्रम को तोड़कर बीच में इन श्लोकों में किस वर्ण को कौनसा विवाह करना उचित है, कौनसा ग्रनुचित, यह ग्रप्रासंगिक वर्णन कर दिया है, ग्रतः स्पष्टतः प्रसंगविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।
- २. श्रन्तिवरोध—(१) २० वें श्लोक में इस प्रसंग को प्रारम्भ करते समय मनु ने जिन शब्दों का उल्लेख किया है ("चतुर्णाम् श्रिष चर्णानां प्रत्य चेह हिताहितान्") उनसे दो वातें स्पष्ट होती हैं—एक तो यह कि ये विवाह चारों वर्णों के लिए ही समान रूप से पालनीय हैं। दूसरी यह कि 'हिताहितान्' कहकर मनु इन्हीं विधियों में ही श्रेष्ठता श्रीर श्रश्रेठता मानते हैं। इसकी पुष्टि में ३९ से ४२ श्लोक भी प्रबल प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। उनमें स्पष्टतः भी वर्णों के लिए प्रथम चार विवाहों को प्रशंसनीय माना है और श्रन्तिम चार को निन्दित। इन श्लोकों में पृथक्-पृथक् वर्णों के लिए प्रथक्-पृथक् विवाह निश्चित करना, श्रासुर, गान्धवं श्रादि विवाहों को भी क्षत्रिय-वैश्यों के लिए श्रेष्ठ, धर्मानुसार मानना, उक्त व्यवस्था के विरुद्ध है। इस ग्राधार पर ये श्लोक प्रक्षित्त हैं।
- ३. ग्रजान्तरिवरोध— इनमें ग्रवान्तरिवरोध भी द्रष्टव्य है। जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि ये रचनाएँ न तो मनुसद्दशिद्धान् की रचना हैं ग्रीर न किसी एक ही व्यक्ति की। २३ वें श्लोक में ब्राह्मण को आरम्भ के छह; क्षत्रिय, वैश्य ग्रीर शूद्र को राक्षस विवाह को छोड़कर पिछले चार विवाह ग्रच्छे कहे हैं, जबकि ग्रगले ही २४ वें श्लोक में इससे भिन्न रूप में ब्राह्मण को चार ग्रच्छे, क्षत्रिय को राक्षस विवाह ग्रच्छा ग्रीर वैश्य तथा शूद्र को ग्रासुर विवाह ग्रच्छा बताया है। २५ वें श्लोक में इन श्लोकों से भिन्न ही विधान है ग्रीर २६ वें में एक ग्रलग ही मान्यता है। इस विरोध के ग्राधार पर भी यह प्रसंग प्रक्षिप्त है। जात होता है कि ये श्लोक भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने एक-दूसरे के खण्डन के लिए भिन्न-भिन्न समय में प्रक्षेप किये हैं।

ब्राह्म ग्रथित् स्वयंवर विवाह का लक्षण-

म्राच्छाच चार्चियरवा च श्रुतिशीलवते स्वयम् । माह्य चानं कस्याया चाह्यो धर्मः प्रकीतितः ॥ २७ ॥ (१३) (श्रुतिशीलवते, श्रर्चयित्वा) कन्या के योग्य सुशील, विद्वान् पुरुष का सत्कार करके (ग्राच्छाद्य) कन्या को वस्त्रादि से अलंकृत करके (स्वयम् श्राह्य) उत्तम पुरुष को बुला अर्थात् जिसको कन्या ने प्रसन्न भी किया हो (कन्यायाः दानम्) उसको कन्या देना (ब्राह्मः धर्मः प्रकीतितः) वह 'ब्राह्म विवाह' कहाता है ॥ २७ ॥ (सं० वि० ६६)

अस्तु श्री का स्थाप एवं विवेचन — विद्वान् एवं श्रेष्ठ गुण-कर्म-स्वभाव के वर को , जिसको कन्या ने स्वयं वरण कर प्रसन्न किया हो, आदरपूर्व के बुलाकर, वस्त्र श्रादि से श्रलंकृत कर, दोनों के आदर-सत्कार पूर्व के कन्या प्रदान करना 'बाह्य-विवाह' है। इस विवाह में कोई लेन-देन नहीं होता। 'स्वयम् श्राह्य' पदों से यह व्यंजित है कि कन्या द्वारा वर का चुनाव किया जाता है। सामान्यतः इसमें माता-पिता की भी सहमित होती है [किन्तु स्वयंवर में यह श्रनिवार्य नहीं है शि ०-११]। इसमें कन्या की इच्छा प्रमुख होती है। यह विवाहों में सबसे उत्तम विधि है। वेदों में पारंगत विद्वानों द्वारा अनुमोदित, सम्मत या उनके श्राचरणानुरूप होने से इस का नाम 'ब्राह्य' है।

(२) बाह्य-विवाह ही स्वयंवर विवाह—कन्या द्वारा स्वयं पसन्द ग्रीर प्रसन्त करके विवाहार्थ बुलाने के कारण ब्राह्य-विवाह ही स्वयंवर विवाह है। प्राचीन साहित्य में स्वयंवर प्रथा थी ग्रीर इसको सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। विवाहों में यह ही सर्वश्रेष्ठ है। १।१०-११ में भी मनु ने कन्या को इसी स्वयंवर विवाह को करने का निर्देश दिया है—'विन्वेत सदृशं पितम्'—ग्रपने सदृश योग्य पित का वरण करे।

दैवविवाह का लक्षण--

यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कर्म कुर्वते । म्रलंकृत्य सुतादानं देवं धर्म प्रचक्षते ॥ २८ ॥ (१४)

(वितते तु यज्ञे) विस्तृत यज्ञ में (सम्यक् ऋत्विजे कर्म कुर्वते) बड़े-बड़े विद्वानों का वरण कर उसमें कर्म करने वाले विद्वान् को (झलंकृत्य सुतादानम्) वस्त्र, आभूषण आदि से कन्या को सुशोभित करक देना (दैवं धर्म प्रचक्षते) वह 'दैव विवाह' + ॥ २८॥ (सं० वि० ६६) और

+(प्रचक्षते) कहा जाता है।

अनुव्योत्जनः (१) देव विवाह के लक्षण का स्पष्टीकरण-

हुँ शिचलित सर्थ — ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ में विधिपूर्वक कर्म करते हुए ऋत्विक् के लिए (वस्त्राल द्भार आदि से) अलंकत कन्या का दान करने को धर्मयुक्त 'दैव-विवाह' कहते हैं।। २ ॥

इलोकोक्त वचनों से स्रमित्राय स्पष्ट हुन्नः कि 'विवाह के उद्देश्य से स्रायोजित यज्ञ में विवाह के उद्देश्य से सम्मिलित होकर, यज्ञीय क्रियाओं को सम्पन्न करने वाले विद्वान् व्यक्ति का वरण कर (या पूर्व वरण किये हुए श्रीर स्नाकर यज्ञकर्म सम्पादित करते हुए विद्वान् को) वस्त्र, साभूषणों स्नादि से स्नलंकृत कर कन्या प्रदान करना दैव विवाह है।

- (२) देव किनको कहते हैं? —देव, सात्त्विक प्रवृत्ति के [१२।४० विद्वानों को कहते हैं [द्रष्टव्य २।१२७ (२।१५२) इलोक और ३। ८२ पर 'देव' शीर्षक समीक्षा], और ग्रिग्नहोत्र को भी देवयज्ञ के नाम से ग्रिभिहित किया जाता है। यज्ञ का विशेष ग्रनुष्ठान और उसमें यज्ञ कर्म करने वाले विद्वान् व्यक्ति को कन्यादान करना, ये दोनों बातें 'दैव' इस संज्ञा के ग्रनुष्ठप ही हैं। यह विधि देवों —विद्वानों के कर्मानुष्ठप ग्रीर सम्मत है, ग्रतः इसका नाम 'दैव विवाह' है।
- (३) ऋत्विक् का प्रसंगानुकूल स्रयं—ऋत्विक् शब्द यद्यपि 'यज्ञ करने वाले ब्राह्मण विद्वान्' के लिए अधिक प्रसिद्ध है, किन्तु यहां प्रसंगविशेष से इस शब्द का विशेष स्रयं है। निरुवत में ऋत्विक् की एक ब्युत्पत्ति यह भी दी है 'ऋतुयाजी भवतीति वा' [निरुवशिष्ट]। ऋतौ कालविशेष, स्रवसरविशेष पाजी यजनशील: याजनशीलो बा। ऋतु शब्द के 'कालविशेष' और 'उद्देश्यविशेष' स्रयं भी हैं। स्रवसर्विशेष या उद्देश्यविशेष के लिए यजन करने वाला भी ऋत्विक् कहलाता है। इस प्रकार विवाह प्रसंग में 'ऋत्विक्' शब्द का स्रयं हुसा— 'विवाह के उद्देश्य से स्रायोजित यज्ञ में, विवाह के उद्देश्य से यजन करने वाला स्रयंत्विशेष कियास्रों को सम्पादित करने वाला विद्वान् द्विज, जिसका विवाहार्य वरण किया जाता है।' विवाह-यज्ञ में 'वर' ही प्रमुख रूप से यजीय क्रियास्रों को सम्पन्त करता है। प्रायः सभी क्रियाएँ वर पर केन्द्रित होती हैं।

प्रचलित टीकाओं में ऋत्विक् शब्द का प्रसिद्धार्य 'यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण विद्वान्' ग्रहण करके 'ऋत्विज्' को ही कन्यादान करना दैविववाह बतलाया गया है। यह ग्रयं मनुवचन से विरुद्ध है श्रीर प्रसंगानुकूल नहीं है। यतो हि, (१) मनु ने ये सभी विवाह-विधियां चारों वर्णों के लिए विहित की हैं [३। २०] उनमें प्रथम चार सभी के लिए उत्कृष्ट हैं और अन्तिम चार सभी के लिए निन्ध हैं [३।३६-४२], (२) ग्राठ विवाहों में किसी भी विवाह का किसी वर्णविशेष के लिए निर्धारण नहीं है ग्रिपितु योग्यता ग्रीर प्रक्रियानुसार है। दैविववाह को केवल 'ऋत्विक्' के लिए मानना उसके उद्देश्य को सीमित करना है, जो मनुसम्मत नहीं। ग्रन्य विवाह-विधियां जब सभी वर्णों के लिए हैं, नो दैव विवाह केवल ऋत्विक् व्यक्तियों के लिए वर्णिन हो, यह बात प्रसंगानुक् कुत नहीं है। इससे 'ऋत्विक्' शब्द के उपर्युक्त प्रभं की पुष्ट होती है।

म्रापंविवाह का लक्षण--

एकं गोमिथुनं द्वे वा वरादादाय धर्मतः। कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धर्मः स उच्यते ॥ २६ ॥ (१५) जो (वरात्) वर से (धर्मतः) धर्मानुसार (एकं गोमिथुनं वा द्वे) एक गाय बैल का जोड़ा स्रथवा दो जोड़े (स्रादाय) लेकर (विधिवत् कन्या प्रदानम्) विधि स्रनुसार स्रथीत् यज्ञादिपूर्वक कन्या का दान करना है (सः) वह (स्रार्षः धर्मः उच्यते) 'आर्षविवाह्न' कहलाता है ॥ २६ ॥

"দ্ক गाय बैल का जोड़ा ग्रथवा दो जोड़े वर से लेके धर्मपूर्वक कन्यादान करना वह ग्रार्ष विवाह।" (सं० वि० ६६)

अर्जुर्रिट्डनः यह मनुका अपना विधान नहीं है। मनुकी मान्यता ३। ४३ में है। इस पर स्वामी दयानन्द ने भी संस्कारविधि में टिप्पणी देकर लिखा है—

"यह बात मिथ्या है, क्योंकि ग्रागे मनुस्मृति में निषेध किया है ग्रीर युक्ति विरुद्ध भी है। इस लिए कुछ भी न ले-देकर दोनों की प्रसन्तता से पाणिग्रहण होना ग्रार्ष विवाह है।" (सं० वि० पृ० ११६ विवाहप्रकरण)

(१) स्राषंविवाह के विवाद का विवेचन— स्रार्थ विवाह में कुछ स्राचार्यों के मत में 'वर से एक गौ का जोड़ा लेकर कन्या प्रदान करने' का कथन है, जैसा कि इस क्लोक में है। किन्तु मनु ने इस विचार का ३। ५३-५४ में तीव्र शब्दों में खण्डन किया है।

इस क्लोक में गोयुगल का विधान होने और ३। ५३ में उसका निषेध होने से व्याख्याकारों ने यह जिज्ञासा और आपित प्रकट की है कि फिर आर्षविवाह का लक्षण क्या है, मनु ने इसको स्पष्ट नहीं किया। अनेक व्याख्याकारों ने इसका समाधान नहीं किया है। कुल्लूकभट्ट ने इसका समाधान करते हुए कहा है कि 'इस क्लोक में 'धर्मतः' पद पठित है, जिसका अभिप्राय है कि विवाह में वान देने के धर्म का पालन करने के लिए गोयुगल ले लेना चाहिए, लालचवश नहीं। मनु ने अग्रिम ३। ५१-५४ क्लोकों में लालचवश शुल्क लेने का निषेध किया है, धर्मविध को पूरा करने के लिए विहित वस्तु को लेने का नहीं।'

यह समाधान बुद्धिसंगत श्रीर मनुसम्मत सिद्ध नहीं होता। यह बात तो ठीक है कि ३। ५१-५४ इलोकों में मनु ने लालचवश धन श्रादि लेने का तीत्र शब्दों में निषेध किया है किन्तु इस इलोक में विहित गोयुगल लेने के कथन को एक मत के रूप में प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट शब्दों में इसका खण्डन भी किया है—

आर्थे गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुः मृषैव तत् ।। ३। ५३।। मनु कहना चाहते हैं कि थोड़ा या बहुत, कैसा भी लेन-देन 'कन्या को वेचने' के समान है, ग्रतः नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार यह समाधान संतोपजनक नहीं है [३। ५४ की समीक्षा में एतत् सम्बन्धी विवेचनै दृष्टव्य है]।

(२) अवें विवाह का लक्षरा-अब प्रश्न उठता है कि आर्थे विवाह का लक्षण

क्या होगा? क्या मनु ने उसे स्पष्ट किया है? उत्तर ों हम कह सकते हैं कि इस विधि निषेध में ही इसका लक्षण स्पष्ट हो गया है, अतः उसको पृथक् से कहने की आवश्य-कता नहीं रहो। परिशेषन्याय से स्पष्ट हुआ कि 'बिना किसी लेन-देन के केवल विवाह संस्कारपूर्वक [विधिपूर्वक ३। २६] पूर्णतः सादगी से कन्या प्रदान करना, आर्ष-विवाह है।' इस क्लोक में कन्या के अलंकरण आदि की भी चर्चा नहीं है, जबिक २७, २८, ३० में है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस विवाह में वस्त्र, आभूयण आदि से अलंकत करने का भी कथन नहीं है। यह विवाह उनके बिना पूर्णतः सादगी से ही होता है। केवल विवाहसंस्कार करके ही वर-वधू ऋषिश्व के अनुरूप अर्थात् त्याग, तप, गम्भीर निष्ठा की भावना से प्रेरित होकर गृहस्थधारण का निश्चय करते हैं। ऋषिजन-सम्मत, अनुमोदित और उनके आचरणानुरूप होने से इसका नाम आर्ष है।

(३) ऋषि कौन हैं?—मन्त्रद्रष्टा या किसी विद्या के तत्त्वद्रष्टा = विशेषज्ञ विद्वान् व्यक्तियों को ऋषि कहा जाता है। इस विषयक विस्तृत विवेचन ३।५२ की 'ऋषि' शीर्षक समीक्षा में देखिए।

प्राजापत्य विवाह का लक्षण--

## सहोमो चरतां धर्ममिति वाचाऽनुभाष्य च। कन्याप्रदानमध्यच्यं प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ ३० ॥ (१६)

(प्रभ्यच्यं) कन्या ग्रीर वर को, यज्ञशाला में विधि करके ('उभौ धर्म सह चरताम्' इति) सब के सामने 'तुम दोनों मिलके गृहाश्चन के कर्मों को यथावत् करों' ऐसा (वाचा-ग्रनुभाष्य) कहकर (कन्याप्रदानम्) दोनों की प्रसन्तता पूर्वक पाणिग्रहण होना (प्राजापत्यः विधिः स्मृतः) वह प्राजापत्य विवाह कहाता है।। ३०।। (सं वि० ६६)

अर्जू शीटा : (१) प्राजापत्य-विवाह का लक्षण एवं विवेचन—वर-वधू को 'तुम साथ रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करो' यह कहकर कत्या को अलंकृत करके विधिपूर्वक प्रदान करना, प्राजापत्य-विवाह है। इस क्लोक की प्रथम पंक्ति के पदों से यह व्यंजित होता है कि यह विवाह दोनों के माता-पिताओं के स्तर पर खोज करके निश्चित किया जाता है। इसमें वर-वधू की इच्छा गौण होती है या माता-पिता की इच्छा में ही ढली होती है। माता पिता जहाँ विवाह उपयुक्त समभते हैं, उसका निश्चय कर, विवाह सम्पन्न करके उन्हें गृहस्थ पालन की स्वीकृति दे देते हैं। इसमें भी कोई लेन-देन नहीं होता।

(२) प्रजापित किनको कहते हैं ?—प्रजापित, प्रजा अर्थात् सन्तान के पालन में निर्देश माता-पिता आदि गृहस्थ विद्वानों को कहते हैं। उन्हें 'पितर' भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मणों और निरुक्त के प्रमाण हैं—"प्रजा अपत्यनाम" निघ०२।२॥ प्रजापितः पाता वा पालियता वा" निरु० १०। ४१॥ "पितरः प्रजापितः" गो० उ० ६। १५॥

''पुरुषः प्रजापितः'' शत० ६।२।१।२३॥ प्रजाभों को उत्पन्न करके उनका पालन करने के कारण पुरुष प्रजापित होता है। पितर ग्रर्थात् माता-पिता ग्रादि प्रजापित होते हैं ['पितर' पर विस्तृत विवेचन ३। ८२ की समीक्षा में द्रष्टव्य है]। सन्तानों का पालन करने वाले माता-पिता ग्रादि गृहस्थ विद्वानों द्वारा ग्रनुमोदित, सम्मत ग्रीर उनके ग्राचरणानुरूप होने से उसका नाम 'प्राजापत्य' है।

ग्रासुर विवाह का लक्षण-

ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्याये चैव शक्तितः। कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धर्मं उच्यते॥ ३१॥ (१७)

(ज्ञातिभ्यः च कन्यायै) वर की जाति वालों ग्रीर कन्या को (शक्तितः द्रविण दत्त्वा) यथाशक्ति धन देके + (कन्याप्रदानम्) होम ग्रादि विधि कर कन्या देना (ग्रासुरः धर्मः उच्यते) 'ग्रासुर विवाह' कहाता है ॥ ३१॥ (सं० वि० १००)

(स्वाच्छन्द्यात्) ग्रपनी इच्छा से ग्रथात् वर या कन्या की प्रमन्तता
 ग्रीर इच्छा का ध्यान न रखके......

अम्बुट्येटिङन् : (१) ग्रामुर-विवाह का लक्षरण एवं विवेचन — धन के लोभी माता-पिता कन्या या लड़के की इच्छाग्रों की उपेक्षा करके या उन्हें महत्त्व न देकर, परस्पर धन ले-देकर, ग्रपनी इच्छा से जो विवाह कर देते हैं, वह 'ग्रामुर-विवाह' है। मनु इसे निन्दनीय ग्रोर ग्रधमं मानते हैं [३।४१-४२]।

(२) असुर किनको कहते हैं? 'न सुरा:—ग्रसुराः' ग्रथांत् जो देवताग्रों के समान नहीं हैं। जो देवताग्रों के समान निःस्वार्थ, निर्वेर, परिहत, परोपकार, त्याग, तप, सिहण्णृता ग्रादि भावनाग्रों वाले नहीं हैं। जो ग्रपने देह ग्रौर प्राणों के ही पोषण में, ग्रपने ही स्वार्थ, सुख-सुविधा, धन ग्रौर हितसाधनमें तत्पर रहते हैं, उसकी पूर्ति के लिए तरह-तरह के छल-प्रपंच माया-जाल ग्रादि रचते हैं, ऐसे व्यक्ति 'श्रसुर' कहला ते हैं। इसमें निरुक्त ग्रौर ब्राह्मणों के प्रमाण उल्लेखनीय हैं—''असुरताः स्थानेव्वस्ता, स्थानेव्य हित वा ग्रसुरिति प्राराणानामास्तः शरीरे भवति, तेन तहन्तः।'' निरु ३। ७॥ ''(ग्रसुराः) स्वेष्वेवास्येषु जुह्वतश्चेरः'' शत० ११।१। ८।१॥ मायात्येसुराः (उपासते)'' शत० १०।५।२।१०॥ ग्रसु क्षेपणे (ग्रदादि) धातु से 'ग्रसेरुर' (उणादि १।४२) से 'उरन्' प्रत्यय से 'ग्रसुर' शब्द बना। 'ग्रसुर से 'सम्बन्ध रखने वाला' ग्रयं में ग्रण्' प्रत्यय लगकर 'ग्रासुर' बनता है। इस प्रकार दूसरे की भावनाग्रों की उपेक्षा करके धन ग्रौर स्वार्थ-साधन में तत्पर व्यक्तियों द्वारा ग्रनुमोदित, सम्मत ग्रयंन जनके ग्राचरणानुरूप होने से इसका नाम 'ग्रासुर-विवाह' है।

गान्धवं विवाह का लक्षण-

इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च। गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसम्भवः ॥ ३२॥ (१८)

(वरस्य च कन्यायाः) वर भ्रौर कन्या की (इच्छया + ग्रन्योन्य-संयोगः) इच्छा ने दोनां का संयोग होना (मैथुन्यः) ग्रौर ग्रपने मन में यह मान लेना कि हम दोनों स्त्री-पुरुष हैं (कामसभवः) यह काम से हुग्रा (सः तु गान्धर्वः विज्ञेयः) वह भान्धर्व विवाह' कहाता है ।।३२।। (सं० वि० १००)

अन् श्री टान्सः (१) गान्धवं-विवाह का लक्षरण एवं विवेचन—लड़का श्रीर लड़की दोनों की इच्छा से परस्पर संयोग होकर शारीरिक सम्बन्ध स्थापित होना श्रीर श्रपने आपको पित-पत्नी के रूप में मानकर विवाह कर लेना, यह 'गान्धवं-विवाह' है। यह कामभावना से होता है। मनु इसको निन्दनीय श्रीर श्रधमानुकूल मानते हैं[३।४१-४२]। मनु ने यद्यपि इसमें धन श्रादि लेने-देने की वात नहीं कही है, किन्तु कौटिल्थ श्रयं-शास्त्र के श्रनुसार ऐसा विवाह करने वाले व्यक्ति को विवाह के समय कन्या के माता-पिता को वदले में धन देना पड़ता है [प्रक० १८। श्र० २]।

(२) गन्धर्व किन को कहते हैं ? गन्धर्व की व्युत्पत्ति है "गाम् = वाचम् धरतीति गन्धर्वः" यर्थात् गाने की उत्तम वाणी को धारण करने वाला। संगीत यर्थात् गाने, वजाने, नाचने की कला में प्रवीण लोगों को, जो विलासी, ग्रामोद-प्रमोद में व्यस्त शृङ्कारप्रिय ग्रीर कामुकप्रवृत्ति-प्रधान हैं 'गन्धर्व' कहते हैं। ब्राह्मणों के निम्न प्रमाणों में इस पर प्रकाश डाला गया है—"रूपमिति गन्धर्वाः (उपासते) शत० १०। १। २। २०॥ "योषित्कामा व गन्धर्वा" शत० ३। २। ४। ३॥ "स्त्रीकामा व गन्धर्वाः" ऐत० १। २७७॥ कौ० १२। ३॥ गन्धों मे, मोदों मे, प्रमादों मे। तन्मे गुष्मासु (गन्धर्वेषु) जै० उ० ३। २५। ४॥ ऐसे व्यक्तियों से ग्रनुमोदित, सम्मत या उनके श्राचरणानुरूप होने से इस विवाह का नाम 'गान्धवं' है।

राक्षसं विवाह का लक्षण ---

हत्वा छित्त्वा च भित्त्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात् । प्रसह्य कन्याहरणं राञ्जसो विश्विरुच्यते ॥ ३३ ॥ (१६)

(हत्वा छित्त्वा च भित्त्वा) हनन, छेदन अर्थात् कन्या के रोजने वालों का विदारण कर (क्रोशन्तीं कदतीं गृहात् प्रसाह्य कन्याहरएाम्) क्रोशती, रोती, कापती स्रोर भयभीत हुई कन्या का + बलात्कार हरएा करके विवाह करना (राक्षस: विधि: उच्यते) वह 'राक्षस विवाह' क्षाः ३३।। (सं वि १००)

+ (गृहात्) घर से······ अक्ष (उच्यते) कहा जाता है। अप्रज्ञा हो हिन्द : (१) राक्षस विवाह का लक्षण एवं विवेचन — कन्या के पक्ष वालों से मार-पीट, लड़ाई-अगड़ा ग्रादि करके रोती-चिल्लानी कन्या को बलात उठा ले जाकर उससे विवाह करना 'राक्षस-विवाह' है। मनु के श्रनुसार यह विवाह भी निन्दनीय ग्रीर ग्राधमं है [३।४१-४२]। यद्यपि मनुस्मृति में इस विवाह में किसी लेन-देन का कथन नहीं है किन्तु कौटिल्य ग्रार्थशास्त्र के वर्णनानुसार ग्रपहरणकर्त्ता को विवाह के वदले में कन्या के माता-पिता को धन देना पड़ता है [प्रक० ५८। ग्र०२]

(२) राक्षस किनको कहते हैं ? रक्ष-पालने बातु से 'सर्बंधातुम्योऽसुन्' (उणादि ४। १०६) सूत्र से 'असुन्' प्रत्यय और 'इदम्' अर्थ में अण् प्रत्यय के योग से राक्षस शब्द सिद्ध होता है। निरुवन ४। १० में राक्षस की निरुवित देते हुए कहा है—"रक्षः रिक्षित तथ्यमस्माद्, रहिस क्षणोत्तीति वा, रात्रौ नक्षते हित वा।" अर्थात् जिससे धन-सम्पत्ति, प्राण ग्रादि की रक्षा करनी पड़े, जो एकान्त अवसर पाकर हानि पहुँचाता और जो रात्रि में लूट-पाट, चोरी-व्यभिचार आदि दुष्ट कर्मों में सिक्रय हो जाते हैं, वे राक्षस हैं। इस प्रकार अपने स्वार्थ-साधन के लिए दूसरों की हानि करने वाले, दूसरों को सताने और पीड़ित करने वाले, ग्रत्याचारी, ग्रन्यायी, बलात्कारी, स्वभाव के और मांस-मदिराभोजी तमोगुणी [१२। ४४] व्यक्ति 'राक्षस' कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के ग्राचरणानुरूप, उनसे अनुमोदित या सम्मत होने से इसका नाम 'राक्षस विवाह' है।

पैशाच विवाह का लक्षण-

#### सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचरचाष्टमोऽधमः ॥ ३४ ॥ (२०)

(सुप्तां मत्तां वा प्रमत्ताम्) जो सोती, पागल हुई वा नशा पीकर उन्मत्त हुई कन्या को (रहः यत्र + उपगच्छति) ए.कान्त पाकर दूषित कर देना (सः विवाहानाम् ग्रथमः पापिष्ठः पैशाचः) यह सब विवाहों में नीच से नीच = महानीच, दुष्ट ग्रतिदुष्ट, 'पैशाच विवाह' है।। ३४।।

(सं०वि० १००)

- अर्द्युट्रारेट्डन्यः (१) पैशाच-विवाह का लक्षण एवं विवेचन—सोती हुई, पागल हुई या नशे में उन्मत्त कन्या को एकान्त श्रवसर में पाकर दूषित कर देना श्रीर उससे विवाह करना, वह 'पैशाच विवाह' है। वह सब विवाहों में अत्यन्त नीच दुण्टनापूर्ण और पापरूप विवाह है। कौटिल्य के श्रनुसार उसमें भी विवाह करने वाले को विधाह के बदले कन्यापक्ष को धन देना पड़ता है [प्रक० ५६। श्र० २] ।
- (२) पिशाच किनको कहते हैं ?—पिश् स्रवयवे (तुदादि) धातु से 'क' प्रत्यय होने न 'पिशम्' पद बना । 'पिश' उपपद से आङ् पूर्वक 'चमु-स्रदने' धातु से 'डः' प्रत्यय-पूर्वक 'पैशाच' शब्द बनना है । स्रथवा 'पिशित' पूर्वपद से 'स्रश्' धातु से स्रण्, 'इन' का लोप, शकार को चकार होकर पैशाच बनना है । 'ये पिशितम् = स्रवयवीभूतं, पेशितं

वा मांसं रुथिरादिकम् ग्राचमन्ति मक्षयन्ति ते पैशाचाः । प्राणियों का कच्चा मांस, रक्त तक खाने वाले, हिंसक, दुराचारी, ग्रताचारी, मिलन संस्कारों वाले, ग्रस्यन्त तमोगुणी [१२।४४], ग्रत्यन्त निम्न ग्रीर घृणित स्वभाव के व्यक्ति 'पिशाच' कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के ग्राचरणानुरूप या उनसे अनुमोदित, सम्मत होने से इस विवाह का नाम 'पैशाच' है।

द्विजों की कन्यादान की विधि-

ग्राद्भिरेय द्विजाग्रचाराां कन्यादानं विक्तिस्यते । इतरेषां तु वर्गानामितरेतरकाम्यया ॥ ३४ ॥

(द्विजाग्रघाणाम् ग्रद्भिः एव) ब्राह्मण वर्ण वालों का जल लेकर संकल्प करने से (इतरेपां तु वर्णानाम् + इतरेतर-काम्यया) ग्रन्य वर्णों का परस्पर की इच्छा से (कन्या-दानम्) विवाह होना (विशिष्यते) श्रेष्ठ है ।। ३५ ।।

विवाहों के गुण-लाभ--

यो यस्येषां विवाहानां मनुना कीर्तितो गुराः । सर्वे श्रुरात तं विशाः सर्वे कीर्तयतो मम ॥ ३६ ॥

(एषां विवाहानाम्) इन विवाहों में (यस्य यः गुणः मनुना कीर्तितः) जिस विवाह का जो गुण मनु ने कहा है (विष्राः) हे विद्वानो ! (तं सर्वं मम कीर्तंयतः २४णुत) उस सबको मुक्रसे कहते हुए सुनो ॥ ३६॥

> दश पूर्वान्यरान्वंश्यानात्मानं चैकविशक्ष्म् । बाह्यीपुत्रः सुकृतकृत्मोचयेदेनसः पितृन् ।। ३७ ॥

(मुफ़तकृत् ब्राह्मीपुत्रः) अच्छे कर्म करने वाला ब्राह्मिववाह के विधि से उत्पन्न पुत्र (दश पूर्वान् परान् वंश्यान् पितृन्) दश पहले पिता-पितामह आदि पूर्वजों को ब्रीर दश आने वाले पुत्र-पौत्र ग्रादि को (च) ब्रीर (एकविशकम् ब्रात्मानम्) इक्कीसर्वे ब्रपन ग्रापको (एनसः मोचधेत्) पाप से छुड़ाता है ॥ ३७ ॥

> दैवोढाजः सुतक्ष्वेव सप्त-सप्त परावरान्। स्रावोँढाजः सुतस्त्रीस्त्रीन्षट् षट् कायोढाजः सुतः ॥ ३८ ॥

(च) और (दैवोढाजः सुतः) दैव विवाह की विधि से विवाहित स्त्री से उत्पन्त पुत्र (सप्त-सप्त पर त्यान्) सात-सात पिछली ग्रीर ग्राने वाली पीढ़ियों को (ग्रार्पोढाजः सुतः त्रीन्-त्रीन्) ग्रापं विवाह की विधि से विवाहित स्त्री से उत्पन्त पुत्र तीन पिछली ग्रीर तीन ग्राने वाली पीढ़ियों को (कायोढाजः सुतः) प्राजापत्य विवाह की विधि से विवाहित स्त्री से उत्पन्त पुत्र (पट्-पट्) छः पिछली और छः ग्राने वाली पीढ़ियों को पाप से छुड़ाता है ।। ३८ ।। अनुरोटाना—३५ से ३८ वलोक निम्न ग्राधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

- १. प्रसंगिवरोष— ३४ वें क्लोक में विवाहों की परिभाषा का प्रसंग पूर्ण हो चुका है। इसके बाद उनके गुण-दोषों के विवेचन का प्रसंग ग्रामीष्ट ग्रीर संगत है, वह ३६ से ४२ क्लोकों में विणित है। ग्रातः बीच में ३५ वें में विवाह की विधि का कथन, पुनः पीढ़ियों के पार उतारने का कथन या पुत्रों के गुणों का कथन ग्रप्रासंगिक है। यद्यपि ३६-३८ क्लोकों में भी विवाहों के गुणों का वर्णन प्रतीत होता है, किन्तु यह मौलिक नहीं। है। इसकी पुष्टि में प्रसंग की दृष्टि से दो बातें कही जा सकती हैं—एक तो यह कि इन क्लोकों में विवाहों के गुणों का वर्णन परोक्षरूप से हैं, जबिक पुत्रों के गुणों का वर्णन परोक्षरूप से हैं, जबिक पुत्रों के गुणों का वर्णन ही नहीं। दूसरी यह कि सभी विवाहों के गुण-दोषों का सामूहिक विवेचन ३६ से ४२ क्लोकों में क्रमबद्ध ग्रीर पूर्णरूप से किया गया है, ग्रतः ये ही क्लोक मौलिक एवं प्रासंगिक हैं; ३५-३८ क्लोक नहीं।
- २. अन्ति विरोध (१) ३५ वें श्लोक में विवाह की विधि बतायी गई है, जबिक २७ से ३४ श्लोकों में जो विवाहों का वर्णन है, वे स्वयं एक प्रकार की विधियां हैं। यह विधि उनसे भिन्न होने के कारण विरुद्ध है। और जब एक बार विधियां कह दीं, तो पुनः विधि कहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। इस आधार पर ३५ वां श्लोक प्रक्षिप्त है।
- (२) ३७—३८ क्लोकों में एक ही पुत्र द्वारा श्रपनी श्रगली श्रौर पिछली कई-कई पीढ़ियों के पाप से छुड़ाने की बात का वर्णन ४। २४० के विरुद्ध है। उस क्लोक में मनु ने कर्त्ता को ही स्वयं पाप-पुण्यों का भोक्ता कहा है। जब कर्त्ता स्वयं भोक्ता है,तो दूसरा व्यक्ति उसके पापों को कैसे दूर कर सकता है?
- (३) यदि एक ही पुत्र को अनेक पीढ़ियों के पापों को खुड़ाने वाला मान शिया जाये,तो फिर उन आगे आने वाली पीढ़ियों को धर्म पर चलने की आवश्यकता ही क्या रह जायेगी? क्योंकि उनके पापों को तो वह पुत्र दूर कर ही चुका है। इस प्रकार तो यह मान्यता सम्पूर्ण मनुस्मृति के विरुद्ध हो जाती है। क्योंकि मनुस्मृति में तो स्थान-स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का पालन करने के लिए कहा है। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ३६--३८ रलोक प्रक्षिष्त हैं।

प्रथम चार उत्तम विवाहों से लाभ-

बाह्यादिषु निवाहेषु चतुष्वेंवानुपूर्वशः। बह्यवर्वस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमता॥ ३१ ॥ (२१)

क् (ब्राह्म + ग्रादिषु चतुर्षु विनाहेषु) ब्राह्म, दैव, ग्रार्ष ग्रीर प्राजा-पत्य इन चार विवाहों में पारिएग्रहण किये हुए स्त्रो-गुरुषों से (पुत्राः जायन्ते) जो सन्तान उत्पन्न होते हैं वे (ब्रह्मवचंस्त्रिनः शिष्टसंमताः) वेदादि विद्या से तेजस्वीः बाप्त पुरुषों के संगति से ग्रत्युत्तम होते हैं ।। ३६ ।।

(सं० वि० १००)

🦀 (म्रनुपूर्वशः) क्रमशः प्रारम्भ के .....

आनुर्धी ट्यन् : यह वर्णन बालकों के उत्तम संस्कारों की सम्भावना के आधार पर भावी जीवन के लिए किया गया है। वे बालक भविष्य में अर्थात् बड़े होकर उक्तगुणों वाले बनते हैं।

रूपसत्त्वगुराोपेता धनवन्तो यशस्त्रिनः । पर्याप्तभोगा र्घामण्डा जीवन्ति च शतं समाः ॥ ४० ॥ (२२)

वे पुत्र वा कन्या (रूप-सत्त्वगुण + उपेताः) सुन्दर रूप, वल-पराक्रम, शुद्ध बुद्धि ग्रादि उत्तम गुरायुक्त (धनवन्तः) बहुधन युक्त (यशस्विनः) पुष्य कीर्त्तिमान् (त्र) ग्रोर (पर्याप्तभोगाः) पूर्ण भोग के भोक्ता (धिमिष्ठाः) धर्मात्मा होकर (शतं समाः जोवन्ति) सौ वर्ष तक जीते हैं।। ४०।। (सं० वि० २००)

म्रन्तिम चार विवाह निन्दनीय—

इतरेषु तु शिब्टेषु नृशंसानृतवादिनः। जायन्ते दुविवाहेषु ब्रह्मधर्मद्विषः सुताः॥ ४१॥ (२३)

(इतरेषु तु शिष्टेषु दुविवाहेषु) चार विवाहों से जो बाकी रहे चार-श्रासुर, गान्धर्व, राक्षस श्रीर पैशाच, इन चार दुष्ट विवाहों से उत्पन्त हुए (सुताः) सन्तात (नृशंसा + ग्रनृतवादिनः) तिन्दित कर्मकर्त्ता, मिथ्यावादी (ब्रह्मवर्मद्विषः) वेदधर्म के द्वेषो बड़े नीच स्वभाववाले (जायन्ते) होते हैं ॥ ४१ ॥ (सं० वि० १००)

श्रेष्ठ विवाहों से श्रेष्ठ सन्तान, बुरों से बुरी-

स्रनिन्दितैः स्त्रीविवाहैरिनन्द्या भवति प्रजा।
निन्दितैनिन्दता मृणां तस्मान्तिन्द्यान्विवर्जयेत् ॥ ४२॥ (२४)
(स्रनिन्दितैः स्त्रीविवाहैः प्रजा स्रनिन्द्या भवति) श्रेष्ठ विवाहों से

सन्तान भी श्रेष्ठ गुण वाली होती है (निन्दितः नृणां निन्दिता) निन्दित विवाहों से मनुष्यों की सन्तानें भी निन्दिनीय कर्म करने वाली होती हैं (तस्मात्) इसलिए (निन्द्यान् विवर्जयेत्) निन्दित विवाहों को ग्राचरण में न लावे।। ४२।।

इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि जिन निन्दित विवाहों से नीच प्रजा होती है उनका त्याग श्रीर जिन उत्तम विवाहों से उत्तम प्रजा होती है, उन को किया करें।'' (सं० वि० १०२)

सवर्ण-ग्रसवर्ण कन्या से विवाह करने की विधि —

पारिणग्रहरणसंस्कारः सवर्णासूपदिश्यते । असवर्णास्वयं जैयो विधिरुद्वाहकर्मण ॥ ४३ ॥ शरः क्षत्रियया ग्राह्यः प्रतोदो वंश्यकन्यया । वसनस्य दशा ग्राह्मा शुद्धयोतकृष्टवेदने ॥ ४४ ॥

(पाणिग्रहणसंस्कारः) हाथ पकड़कर विवाह की विधि पूरा करने का संस्कार तो (सवर्णासु — उपदिश्यते) केवल ग्रपने वर्ण को स्थियों में विहित है (ग्रसवर्णासु) ग्रपने वर्ण से भिन्न वर्ण की स्थियों से शादी करने में (उद्घाहकर्मणि) विवाह संस्कार में (अयं विधिः क्रेयः) यह ग्रागे कहा विधान समक्षना चाहिए...(उत्कृष्टवेदने) ग्रपने से ऊंचे वर्ण वाले व्यक्ति के साथ विवाह करने में (क्षत्रियया शरः ग्राह्यः) क्षत्रिय कन्या को [हाथ पकड़ने की ग्रपेक्षा] वाण पकड़ना चाहिए (वैश्यकन्यया प्रतोदः) वैश्य वर्ण की कन्या को वैल ग्रादि को हांकने का चावुक (शूद्रया वसनस्य दशा ग्राह्या) शूद्र कन्या को वस्त्र का किनारा पकड़ना चाहिए॥ ४३, ४४॥

#### अनुश्रीलन-४३--४४ श्लोक प्रक्षिप्त हैं--

१. प्रान्तिवरोध— (१) २० २१, २७ — ३४ इलोकों मे जो विवाह कहे हैं, उन की विधियां भी साथ-साथ निर्दिष्ट हैं। यह कहना चाहिए कि उन विवाहों का भेद उन की विधि की भिन्नता पर ही ग्राधारित है। इन इलोकों में विवाह की उनसे भिन्न विधियां उक्त हैं, यह भिन्नता विरोधसूचक है। और फिर जब विवाहों की विधि एक बार कह दी है, तो पुनः विधि के कथन की ग्रावश्यकता ही नहीं थी। (३) २०;२१,२७—३४ इलोकों में जो विधियां कही हैं, वे सभी वर्णों के लिए समान हैं। उनमें मनु ने कोई सवर्ण-ग्रसवर्ण का भेद नहीं किया है, (३। २०)। इन इलोकों में वर्णों और सवर्ण-ग्रसवर्ण का भेद जनत मान्यता के विरुद्ध है। (३) जो विधियां इन इलोकों में कही हैं वे ग्रन्तिम तीन विवाहों में तो लागू ही नहीं हो सकतीं। 'गान्थवं विवाह' में स्त्री-पुरुष का स्वेच्छा से संयोग होता है। 'राक्षस विवाह' में ग्रपहरण किया जाता है। 'पैशाच विवाह' बलात्कारपूर्वक सम्बन्ध स्थापित करने को कहते हैं। ग्रतः इन इलोकों में उक्त

विधियों को करने का इन तीन विवाहों में अवसर ही नहीं रहता। इस प्रकार इन विधियों का मनु की पूर्वोक्त इलोकों की व्यवस्था से तालमेल ही नहीं बैठता। इससे स्पष्ट है कि ये विधान परवर्ती काल के हैं। इन अन्ति विधोक कारण ये दोनों इलोक प्रक्षिप्त हैं।

ऋतुकाल-गमन सम्बन्धी विधान-

# ऋतुकालाभिगामी स्यास्स्वदारिनरतः सदा । पर्ववर्जं व्रजेच्चैनां तद्वतो रितकाम्यया ॥ ४४ ॥ (२४)

(ऋतुकाल। भिगामी स्यात्) सदा पुरुष ऋतुकाल में स्त्री का समागम करे (स्वदारिनरतः सदा) श्रीर श्रपनी स्त्री के बिना दूसरी का सर्वदा त्याग रक्खे, वैसे स्त्री भी श्रपने विवाहित पुरुष को छोड़कर श्रन्य पुरुषों से सदैव पृथक् रहे (तद्वतः) जो स्त्रीवत श्रथीत श्रपनी विवाहित स्त्री ही से प्रसन्त रहता है, जैसे कि पतिव्रता स्त्री श्रपने विवाहित पुरुष को छोड़ दूसरे पुरुष का संग कभी नहीं करती (रितकाम्यया) वह पुरुष जब ऋतुदान देना हो तब (एनां पर्ववर्जं व्रजेत्) पर्व श्रथीत् जो उन ऋतुदान के सोलह दिनों में पौर्णमासी, श्रमावस्या, चतुर्दशी वा श्रष्टमी श्रावे उसको छोड़ देवे। इनमें स्त्री-पुरुष रित-फ्रिया कभी न करें।। ४५।। (सं० वि० २६)

अर्जु श्री का स्ति (१) 'ऋतुदान में वर्जित पर्व — ऋतुदान में वर्जित पर्व ग्रमावस्या, पौर्ण्नासी, ग्रष्टभी तथा चतुर्दशी हैं। इनका वर्णन ४। १२८ में है। वहां भी यह निषेध है।

- (२) पर्वदिनों में समागम-निर्वेध क्यों ?—इन पर्वों के दिनों में समागम का निर्वेध इसलिए है क्योंकि इन दिनों को मनु ने धार्मिक दिन के रूप में मनाने का विधान करते हुए इन दिनों में विशेष यज्ञों का ग्रायोजन एवं वेदादि ग्रन्थों के स्वाध्याय का विधान किया है [४।२५॥६।६॥३।३॥]। इन धार्मिक कृत्यों के पालन के ग्रवसर पर जितेन्द्रिय रहना, संयम रखना ग्रावध्यक है, क्योंकि ग्रजितेन्द्रियावस्था में इन धार्मिक कर्मों के फल की सिद्धि नहीं होती [२।७२ (२।६७)]।
- (३) 'ऋतुकाल में गमन' गृर्स्य का ग्रावश्यक कर्त्तव्य गृहस्य हो जाने पर व्यक्ति के लिए ऋतुकाल में स्त्रीगमन ==सहत्रास करना, ग्रावश्यक कर्त्तव्य है; इसीलिए मनु ने कहा है 'ऋतुकाल। मिगामी स्थात्' 'पर्ववर्जं वजेत्'। इस पर प्रकाश डालते हुए आचार्यं कौटिल्य ने कारणपूर्त्र के इस कर्त्तव्य को ग्रावश्यक बतलाया है श्रीर इसकी गृहस्य का धर्म विश्वान माना है। इस का पालन न करने पर उसके लिए दण्डव्यवस्या भी निर्धारित की है। वे कहते हैं ऋतुकाल में गमन करने से स्त्रियों के प्रथान होने ग्रीर उनका ग्राचरण दूषित होने की ग्राशंका होती है। ऋतुकाल में गमन न करना श्रपने

गृहस्थ धर्म का पालन न करना है, भौर ऐसे व्यक्ति को कर्त्तंव्य पालन न करने पर ६६ पण दण्ड दिया जाना चाहिये।—"तीर्थोपरोधो हि धर्मनधः इति कौटिल्यः।" [प्रक० ६०। ग्र० ४] "तीर्थेगूहमनागमने दण्णवितर्वण्डः।" [प्रक० ५८। ग्र० २]। किन्तु कामनारहित स्व स्त्री के साथ भी बलात् गमन न करे—"नाकामामुपेयात्" [प्रक० ५८। ग्र० २]।

इसी कारए। मनु ने पति के दीर्घप्रवास काल में स्त्री को नियोग द्वारा सन्तान प्राप्त करने की स्वीकृति दी है [६।७४]। कौटिल्य ने भी इसका समर्थन ग्रीर विधान किया है [ग्रथंशास्त्र प्रक० ६०।४]।

स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल-

ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः । चर्जुभिरितरैः सार्थमहोभिः सद्विगहितैः ।। ४६ ॥ (२६)

(स्त्रीणां स्वाभ।विक ऋतुः) स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल (षोडश रात्रयः स्मृताः) सोलह रात्रि का है अर्थात् रजोदर्शन दिन से लेके सोलहवें दिन तक ऋतु समय है (इतरेः सद्विगहितेः चतुभिः ग्रहोभिः सार्धम्) उनमें से प्रथम की चार रात्रि ग्रर्थात् जिस दिन रजस्वला हो उस दिन से लेके चार दिन निन्दित हैं ॥ ४६ ॥ (सं० वि० २६)

प्रथम, द्वितीय, तृतीय ग्रीर चतुर्थ रात्रि में पुरुष स्त्री का स्पर्श ग्रीर स्त्री पुरुष का स्पर्श ग्रीर स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध कभी न करे ग्रर्थात् उस रजस्वला के हाथ का छुग्रा पानी भी न पीवे, न वह स्त्री कुछ काम करे, किन्तु एकान्त में बंटी रहे। क्योंकि इन चार रात्रियों में समागम करना व्यर्थ ग्रीर महा रोगकारक है। '' (सं० थि० २६)

निन्दित रात्रियां---

तासामाद्याश्चतस्रस्तु निन्दितैकादशी च या। त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः॥ ४७॥ (२७)

(तासाम् + ग्राद्याः चतस्रः तु निन्दिताः) जैसे प्रथम को चार राति ऋतुदान देने में निन्दित हैं (या एकादशी च त्रयोदशी) वैसे ग्यारहवीं ग्रीर तेरहवीं रात्रि भी निन्दित हैं (शेषा तु दशरात्रयः प्रशस्ता) ग्रीर बाकी रही दश रात्रि सो ऋतुदान में श्रेष्ठ हैं।। ४७॥ (गं० वि० २६)

अस्तु श्रीत्जना: (१) ऋतुगमन में निषद्ध रात्रियां—४६ वें श्लोक में स्थियों का स्वाभाविक ऋतुकाल का समय १६ रात्रि का माना है। उनमें रजीदर्शन के दिन की रात्रि सहित प्रथम चार रात्रियां निन्दित हैं। इसी प्रकार रजोदर्शन के दिन

से ग्यारहवीं श्रौर तेरहवीं रात्रि भी ऋतुदान में निन्दित हैं। इस प्रकार सोलह रात्रियों में से दश रात्रियां ऋतुदान के लिए श्रेष्ठ बचती हैं।

किन्तु इन दश रात्रियों के बीच यदि कोई पर्व अर्थात् अमावस्या, पौर्णमासी, अष्टमी और चतुर्दशी का दिन आये तो उसकी रात्रि में ऋतुदान न करे, ऐसा स्पष्ट निर्देश ४। १२८ और ३। ४५ में है। इस प्रकार कभी सात-आठ तो कभी दश रात्रियां ऋतुदान के लिए शेष बचती हैं।।

२. ऋतुकाल की निद्यात रात्रियों का कारण — रजोदर्शन काल में स्त्रीगमन से व्यक्ति की प्रज्ञा, तेज, वल, ज्योति आयु की हानि होती है। द्रष्टव्य ४।४०-४२ इलोक।

पुत्र-ग्रीर पुत्री प्राप्त्यर्थं रात्रि की पृथक्ता—

युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु । तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थो संविशेदार्तवे स्त्रियम् ॥ ४८ ॥ (२८)

(युग्मासु पुत्राः जायन्ते) युग्म स्रथात् समसंख्या की रात्रियों-छठी, स्राठवीं, दशमी, द्वादशी, चतुर्दशी, षोडशी में समागम करने से पुत्र उत्पन्न होते हैं (ग्रयुग्मासु रात्रिषु स्त्रियः) विषम संख्या वाली स्रयात् पांचवीं, सातवीं नवमी, पन्द्रह्वीं रात्रियों में लड़की उत्पन्न होती है (तस्मात्) इसलिए (पुत्रार्थी) पुत्र की इच्छा रखने वाले पुरुष (आर्तवे युग्मासु स्त्रियं संविशेत्) ऋतुकाल में समरात्रियों में स्त्री से समागम करे।। ४८।।

'जिन को पुत्र की इच्छा हो वे छठी, ग्राठवीं, दशमो, वारहवीं, चौदहवीं ग्रौर सोलहवीं, ये छः रात्रि ऋतुदानमें उत्तन जानें। परन्तु इसमें भी उत्तर-उत्तर श्रोष्ठ है ग्रौर जिन को कन्या की इच्छा होवे पांचवीं, सातवीं, नवमी ग्रौर पन्द्रहवीं, ये चार रात्रि उत्तम समर्भें। इससे पुत्रार्थी युग्म रात्रियों में ऋतुदान देवे।'' (सं० वि० २६)

पुत्र ग्रौर पुत्री होने में कारण—

पुमान्युंसोऽियके शुक्रे स्त्री भवत्यियके स्त्रियाः । समेऽपुमान्युंस्त्रियौ वा क्षीणेऽत्ये च विपर्ययः ॥ ४६ ॥ (२६)

(पुंस ग्रधिके शुक्रोपुमान्) पुरुष के ग्रधिक वीर्य होने से पुत्र (स्त्रियाः ग्रथिके स्त्रो) स्त्री का ग्रात्तंव ग्रधिक होने से कन्या (समे + ग्रपुमान्) तुल्य होने से नपुसक पुरुष व वन्ध्या स्त्री क्षिणे च ग्रल्पे विपर्ययः) क्षीण ग्रीर

(सं० वि० २६ पर टिप्पणी)

१. ''रात्रि गणना इसलिए की है कि दिन में ऋतुदान का निषेध है ।''

श्रत्पवीर्य से गर्भ का न रहना वा गिर जाना (भवति) होता है ।। ४६ ।। (सं० वि० २६)

🕸 (वा पुम् + स्त्रियो) ग्रथवा लड़का-लड़की का जोड़ा .....

अनुर्गोल्डनः (१) अधिक शब्द से स्रिमप्राय—यहा स्रिधिक शब्द से 'मात्राधिक्य' स्रिभिप्राय नहीं है, स्रिपितु 'सामध्यधिक्य' स्रिभिप्राय है। पुरुष के वीर्य में स्रिधिक सामध्यं अध्यक्ष पुरुष-बीज के स्रिधिक सामध्यंशाली होने पर पुत्रोत्पत्ति होती है। पुरुष की तुलना में स्त्री बीज के स्रिधिक सामध्यंशाली होने पर पुत्रो, समान सामध्यं होने पर लड़का-लड़की का जोड़ा अथवा नपुंसक सन्तान और क्षीण सामध्यं या स्रत्य-सामध्यं की बीज होने पर गर्भपात, गर्भ का न रहना स्रादि होते हैं।

(२) प्राधुनिक चिकित्सा-विज्ञान से विरोध नहीं — ग्रधिकतर लोगों का विचार है कि मनु की मान्यता का ग्राधुनिक चिकित्सा विज्ञान की मान्यता से विरोध ग्राता है। लेकिन मूलतः ऐसा नहीं है। ग्राधुनिक चिकित्सा-विज्ञान के मतानुसार पुरुष के वीर्य में दो प्रकार के शुक्राणु होते हैं — १, एक्स, २. वाई। स्त्री के रज में केवल एक्स कीटाणु होते हैं। पुरुप का 'वाई' शुक्राणु जब स्त्री के 'एक्स' कीटाणु से मिलता है तव लड़का होता है। 'एक्स' के 'एक्स' से मिलने पर लड़की। संभोग के पश्चात् ये शुक्राणु गर्भ निलक्ताओं में दौड़कर स्त्री के डिम्ब में प्रवेश करते हैं। जो शुक्राणु पहले प्रवेश कर जाता है, वही सन्तान रूप बनता है।

यहां भी मूल बात यह है कि जो शुक्राणु जितना प्रवल होगा वह उतना ही पहले जाकर डिम्ब में प्रवेश करेगा। पुरुष-शुक्रकीट श्रधिक प्रवल होंगे तो वे दौड़ कर पहले प्रवेश करेंगे।यदि स्त्री को जन्म देन वाले कीट प्रवल होंगे तो वे प्रथम प्रवेश करेंगे। यहां भी सामर्थ्य की श्रधिकता ही पुत्र-पुत्री की उत्पत्ति में मूलाधार है। इसीलिए श्रायुर्वेद-चिकित्सा में पुत्र-प्राप्ति चाहने वालों को पुरुषशुक्रसामर्थ्यवर्धक श्रौपधियां प्रदान की जाती हैं।

संयमी गृहस्थ भी ब्रह्मचारी-

तिन्द्यास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन् । कह्यचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन् ॥५०॥ (३०) (तिन्द्यासु) निन्दित छह [३।४७] रात्रियों में (त्र) स्रौर (स्रन्यासु ग्रष्टासु रात्रिषु) इनगे भिन्न शेष दश रात्रियों में से किन्हीं स्राठ रात्रियों में (स्त्रिय: वर्जयन्) स्त्रियों को छोड़ते हुए ग्रर्थात् उनसे समागम न करते हुए ध्यत्र तत्र ⊹श्राश्रमे वसन्) गृहस्थाश्रम में भी रहते हुए भी वह (ब्रह्म-

१. रजोदर्शन से लेकर पहली चार रात्रियां और पूर्णिमा. अमावस्या, चतुर्देशी तथा अष्टमी की रात्रियां, ये आठ रात्रियां स्वामी दयानन्द ने निन्दित कही हैं। (द्रष्टब्य मं० वि० २६)

चारी + एव भवति) ब्रह्मचारी ही होता है।। ५०।।

''जो पूर्व निन्दित ग्राठ रात्रि कह ग्राये हैं, उनर्में जो स्त्री का संग छोड़ देता है, वह गृहाश्रम में बसता हुग्रा भी ब्रह्मचारी ही कहाता है।'' (सं० वि २६)

# न कन्यायाः पिता विद्वानगृह्णीयाच्छुत्कमण्यपि । गृह्णच्छुत्कं हि लोमेन स्यान्नरोऽपत्यिदक्रयो ॥ ५१ ॥ (३१)

(विद्वान् कन्यायाः पिता) बुद्धिमान्, कन्या के पिता को चाहिए कि वह कन्या के विवाह में (ग्रणु + ग्रपि शुल्कंन गृह्णीयात्) थोड़ा सा भी शुल्क = मोल वा धन न ले (लोभेन शुल्कं गृह्ण्चन् हि) लोभ में झाकर शुल्क लेने पर (नरः) वह मनुष्य (ग्रपत्यविक्रयी स्यात्) सन्तान को बेचने वाला ही कहाता है।। १९।।

#### स्त्रीयनानि तुये मोहादुपहजीवन्ति बान्धवाः । नारी यानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्त्यधोगितम् ॥४२॥ (३२)

(ये बान्धवाः) जो वर के बान्धव = पिता, भाई ग्रादि रिश्तेदार (मोहात) लोभ या तृष्णा के वशीभूत होकर (स्त्रीधनानि) कन्याग्रों के धनों को (नारीयानानि वा वस्त्रम्) कन्या पक्ष या कन्याओं को सवारी या वस्त्रों को लेकर (उपजीवन्ति) उपभोग करके जीते हैं (ते पापाः ग्रधोगित यान्ति) वे पापी लोग नीचगित को प्राप्त होते हैं।। ५२।।

अद्भार दिन्दा : स्त्रीधन विवरण—३। ४२ में चर्चित स्त्रीधन का विवरण मनु ने १। १६४-१६७ में दिया है। प्रमुखतः यह धन छह प्रकार का होता है—(१) अध्यिग—विवाह संस्कार के अवसर पर दिया गया धन, (२) अधि-आवाहिनिकम् —पित के घर ग्राते हुए पिता के घर से कन्या को प्राप्त धन, (३) प्रीतिकमें में प्राप्त धन = प्रसन्तता आदि के अवसर पर पित द्वारा प्रदत्त धन, (४) कन्या को भाई से प्राप्त धन, (४) पिता से प्राप्त धन, (६) माता से प्राप्त धन। विस्तृत विवरण नवम अध्याय में द्रष्टव्य है।

म्रार्ष-विवाह में भी गो-युगल लेने का निषेध-

स्रार्षे गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुर्मृषैव तत्। स्रल्पोऽप्येवं महान्वाऽपि विक्रयस्तावदेव सः ॥ ५३॥ (३३) (केचित्) कुछ लोगों ने (म्रार्ष) म्रार्ष-विवाह में (गोिसयुनं शुल्कम्) एक बैलों के जोड़े का शुल्क रूप में लेने का (म्राहुः) कथन किया है (तत्) वह (मृषा+एव) गलती है—मिथ्या ही है (म्राप+एवम्) नयों कि इस प्रकार (म्रल्पः + म्रापि वा महान्) थोड़ा म्रथवा ग्रधिक धन लेना-देना है (सः तावत्) वह निश्चय से (विक्रयः एव) बेचना ही है ।। ५३।।

"कुछ भी न ले-देकर दोतों की प्रसन्नता से पाणिग्रहण होना आर्ष विवाह है।" (सं० वि० पृ० ११६, विवाह प्रकरण में टिप्पर्गी)

## यासां नाददते शुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः। स्रहंणं तत्कुमारीणामानृशंस्यं च केवलम्॥ ५४॥ (३४)

(ज्ञातयः) कन्या के पिता म्रादि या रिश्तेदार (यासां शुल्कं न + आददते) जिन कन्याम्रों के विवाह के लिए वर पक्ष से शुल्क नहीं लेते म्रथीत् वरपक्ष से विवाह करके बदले में बिना कुछ धन लिए विवाह कर देते हैं (सः विक्रयः न) इस प्रकार का विवाह 'कन्याम्रों को बेचना' नहीं कहलाता (तत् कुमारीणां म्रह्रंगम्) ऐसा विवाह वास्तव में कन्याम्रों का पूजा-सत्कार करना है (च) म्रीर (केवलम् म्रानृशंस्यम्) कन्याम्रों के प्रति वास्तव में दया म्रीर स्नेह प्रदिश्तत करना है, बिना कुछ लिये वर को कन्या देना उसका म्रादर बढ़ाना है।। ५४।।

अन्तुर्शोट्डनः म्रावंविवाह में गुल्क लेना मनुविरुद्ध---३।२६ तें म्रावंविधि की जो व्यवस्था विहित है, ५१ से ५४ श्लोकों में उसके विरुद्ध ग्रीर खण्ड-नात्मक वर्णन है। यहां यह शंका उपस्थित होती है कि कौन-सी मान्यता मौलिक या कौन सी भही मानी जाये या इनमें कौन सी प्रक्षिप्त होनी चाहिए।

इन क्लोकों की शैली, शब्दावली को देखकर इसका समाधान उपलब्ध हो जाता है। मनुस्मृति का उद्देश्य ही हितकारी धर्मविधान करने का है, श्राहितकारी बात धर्म नहीं, इसलिए मनु उसको श्रधर्म घोषित करके उसका निषेध करते हैं। इस प्रसंग में

१. श्राजकल दहेज के भयंकर परिणाम स्थान-स्थान पर देखने, सुनने श्रौर पढ़ने में श्रा रहे हैं। घन-लोभी दानव धनप्राप्ति के लालच में कितनी ही स्त्रियों को सता रहे हैं, जला रहे हैं, मौत के घाट उतार रहे हैं। विवाह एक व्यापार बनता जा रहा है। दाम्पत्य जीवन स्वर्ग न रहकर नरक का भयावह रूप धारण करता जा रहा है। महिष मनु ने विवाह में शुल्क लेने-देने की परम्परा में ऐसी ही भयंकर दशाश्रों का पूर्वदर्शन किया था। श्रतः विवाह में प्रत्येक प्रकार के लेन-देन का निषेध किया है, तािक लालच की भावना न रहे श्रौर कहा है कि विवाह एक सम्मान की वात है, लोभ की नहीं। ग्रहस्थ के सुख का श्राधार नािरयां ही हैं। उनकी प्रसन्तता श्रौर श्रादर में ही ग्रहस्थ स्वर्ग है, निरादर श्रौर यातना देने में नरक है, कुलों की श्रवनित श्रौर विनाश है।

सम्पूर्ण मनुस्मृति से भिन्त शैली श्रौर शब्दावली है। तदनुसार उक्त शंका का समा-धान इस प्रकार है—

- (१) मनु ने ३। २०-३४ में जो ग्राठ विवाह प्रदर्शित किये हैं, वे उनके स्वयंकृत विधान नहीं हैं, ग्रिपितु उस समय जो किसी रूप में प्रचलित थे, उनका वर्णन मात्र किया है। इसी लिए मनु ने प्रंसग-संकेतक श्लोक ३। २० में "प्रेश्य चेह हित + ग्रिहितान्" का प्रयोग किया है। ग्रिहितकर कोई धर्म नहीं होने, किर भी यहां उनका वर्णन है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये विधान नहीं, मात्र प्रचलित प्रथायें हैं। ग्रिहितम चार विवाहों के लिए प्रयुक्त नाम भी इन्हें धर्म विधान सिद्ध नहीं करते, वे हैं ग्रासुर, गान्धर्व, राक्षस 'ग्रधम पैशाच'। इनकी जो विधियां हैं वे भी मनुस्मृति की मान्यताग्रों के ग्रनुसार निन्दनीय हैं। ३।४१-४२ में भी मनु ने इनकी निन्दा की है। उन्हें ग्रनार्यों की परम्परामाना है, ग्रीर निषेध रूप में विहित कर दिया है।
- (२) इतना ही नहीं २। ३२-३४ में विहित कार्यों के लिए मनु ने ८। ३४२-३४७, में कठोर दण्डों का विधान भी किया है। वे इन वातों को बलात्कार व व्यभिचार मानते हैं [८। ३४४-३४६ ३४२-३४७], श्रौर ३। ३१ में वर्णित 'ग्रासुर विवाह' का ३४१- ४४ में खण्डन 'विक्रय के रूप में' कहकर किया है।
- (३) श्रव प्रश्न उठता है कि मनु की मान्यता क्या है, श्रीर इनमें धर्मविधान कौन से हैं। इसके उत्तर स्पष्ट हैं—(क) ३।२० में मनु ने जिन श्रारम्भिक चार विवाहों को इस जन्म श्रीर परजन्म के लिए हितकारी माना है। वे ही मनुविहित धर्मविधानात्मक विवाह हैं। देखिए ३।३६-४० में केवल श्रारम्भिक चार विवाहों की मनु ने स्वीकृति दी है। इनमें भी श्रापं विवाह की परम्परा को मनु धर्म नहीं मानते, श्रतः उसमें सुधार करके श्रपनी मान्यता ५१-५४ में स्पष्ट कर दी है। (ख) दायभाग प्रकरण में भी मनु ने श्रपनी इस मान्यता की पुष्टि कर दी है। 'श्रामुर' श्रादि चार विवाहों में निःसन्तान स्त्री के थन का श्रधिकार उसके मरने पर पित को नहीं होता, क्योंकि वे विवाह मनु के श्रनुसार वैश्वानिक एवं धर्म्य नहीं हैं [६।१६७]। प्रारम्भिक चार विवाहों में निःसन्तान पत्नी की मृत्यु पर उसके थन का अधिकार पित को है, क्योंकि मनु के मत में ये विवाह धर्मानुकूल हैं [६।१६६]। इस प्रकार इन इलो को श्रीर पूर्व के इलोकों में विरोध होते हुए भी मान्यता प्रदर्शन के कारण दोनों मौलिक ही हैं।

स्त्रियों के <mark>श्रादर का विधान तथा उसका फल</mark>—

वितृभिर्भातृभिरवैताः पतिभिर्वेदरैस्तथा । पूज्या मूषितव्यास्य बहुकत्याणमीष्सुभिः ॥ ५५ ॥ (३५)

(पितृभिः भ्रातृभिः पतिभिः तथा देवरैः) पिता, भ्राता, पति ग्रौर देवर

को योग्य है कि (एताः पूज्याः च भूषियतव्याः) ग्रपनी कंन्या, बहन, स्त्री ग्रीर भौजाई ग्रादि स्त्रियों की सदा पूजा करें ग्रर्थात् यथायोग्य मधुर-भाषण, भोजन, वस्त्र, ग्राभूषण ग्रादि से प्रसन्त रक्खें (बहुकल्याणम् + ईप्सुभिः) जिन को कल्याण की इच्छा हो वे स्त्रियों को क्लेश कभी न देवें ।। ५५ ।। (सं० वि० १४७)

स्त्रियों का ग्रादर करने से दिव्य लाभों की प्राप्ति-

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ ५६ ॥ (३६)

(यत्र) जिस कुल में (नार्यः तु पूज्यन्ते) नारियों की पूजा अर्थात् सत्कार होता है (तत्र) उस कुल में (देवताः) दिव्यगुण = दिव्य भोग और उत्तम सन्तान (रमन्ते) होते हैं (यत्र) और जिस कुल में (एतास्तु न पूज्यन्ते) स्त्रियों की पूजा नहीं होतो हैं (तत्र सर्वाः प्रफलाः क्रियाः) वहां जानो उन की सब क्रिया निष्फल हैं ॥ ५६॥ (सं० वि० १४८) अ

"जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके, देव संज्ञा घराके ग्रानन्द की क्रीड़ा करते हैं ग्रीर जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रिया निष्फल हैं।" (स० प्र० ६६)

अद्भु श्री क्या : ५६ इलोक का सही अर्थ-प्रचलित टीकाओं में इस इलोक का अर्थ कपोलकिल्पत, असंगत तथा मनु-असम्मत है। (१) टीकाकार किन्हीं देवताओं की कल्पना कर उनकी प्रसन्नता की बात तो कहते हैं, किन्तु उसके साथ दूसरी पंक्ति की संगति नहीं लगा पाते। अगर पहली पंक्ति में देवताओं की प्रसन्नता की बात है तो दूसरी में नारियों के अनादर से उनकी अप्रसन्नता की बात होनी चाहिए थी, किन्तु इलोक में है कि 'उनकी सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं।' इस प्रकार उनके अर्थ में संगति और तालमेल नहीं बैठता। (२) देवताओं की कल्पना मनु की मान्यता के विरुद्ध है [द्रष्ट्य ३। ५२ पर 'देव' विषयक अनुशीलन]। (३) पूजा का अर्थ यहां सरकार और सम्मान देना है। वस्तुतः यहां 'देवताः' का अर्थ 'दिव्यगुण' 'दिव्यसन्तान' या 'दिव्यभोग' है। [प्रमाण २। १५१ (२। १७६) पर द्रष्ट्य्य] यही अर्थ पूर्वापर प्रसंग से सिद्ध होता है। जहां नारियों का सरकार-सम्मान होता है, वहां नारियां प्रसन्न रहती है। उनकी प्रसन्तता से धर का वातावरण प्रसन्न एवं सुख-शान्तिमय होता है। नारी

श्रिष्टिलत मर्य — जिस कुल में स्त्रियों की पूजा (वस्त्र, भूषण तथा मधुर वचनादि द्वारा म्रादर-सत्कार) होती है, उस कुल पर देवता प्रसन्न होते हैं भौर जिस कुल में इन (स्त्रियों) की पूजा नहीं होती, उस कुल में सब कम निष्फल होते हैं ॥५६॥]

पर ही घर की सुख-शान्ति निर्मेर है [३। ४४, ६०, ६२। ६। २८], वही घर की स्रिघण्टात्री देवी है [६।२६-२७], माता के रूप में वह निर्मात्री है [६।२६-२८]। इस प्रकार घर की सुद्ध-शान्ति से घर में उत्तम भोग, उत्तम सन्तान, उत्तम शिक्षा, ऐश्वयं, सुख-सफलता स्रादि दिव्यगुण पनपते हैं। जहां इसके विपरीत नारियो का स्नादर होता है, उस परिवार में स्रशान्तिके कारण सब क्रियास्रों में स्रसफलता प्राप्त होती है परिवार में उन्नति, सुख स्नादि नहीं हो पाते। इसी भाव की विस्तृत व्याख्या मनु ने स्वयं ३। ४७-४८, ५६, ६० में भी की है।

इस प्रकार इस भाष्य का श्रर्थ संगत, मनुसम्मत एवं युक्तियुक्त है। स्त्रियों के शोकग्रस्त रहने से परिवार का विनाश—

> शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् । न शोचन्ति तु यत्रेता वर्धते तद्धि सर्वंदा ॥ ५७ ॥ (३७)

(यत्र) जिस कुल में (जामयः) स्त्रियाँ (शोचिन्त) श्रपने-श्रपने पुरुषों के वेरयागमन, श्ररयाचार वा व्यभिचार धादि दोषों से शोकातुर रहती हैं (तरकुलम् श्राशु विनश्यित) वह कुल शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है (तु) श्रीर (यत्र एताः न शोचिन्त) जिस कुल में स्त्रीजन पुरुषों के उत्तम श्राचरणों से प्रसन्न रहती हैं (तत् +िह सर्वदा वर्षते) वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है।। १७।।

"जिस घर वा कुल में स्त्री लोग शोकातुर होकर दुः ल पाती हैं, वह कुल शीझ नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है श्रीर जिस घर वा कुल में स्त्री लोग श्रानन्द से उत्साह श्रीर प्रसन्तता में भरी हुई रहती हैं, वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है।" (स॰ प्र॰ ६६)

> जामयो यानि गेहानि शपन्स्यप्रतिपूजिताः । तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ ५८ ॥ (३८)

(यानि गेहानि) जिन कुल ग्रीर घरों में (ग्रप्रतिपूजिताः जामयः) ग्रपू-जित ग्रर्थात् सत्कार को न प्राप्त होकर स्त्रोलोग (शपन्ति) जिन गृहस्थों को शाप देती हैं (तानि) वे कुल तथा गृहस्थ (कृत्याहतानि + इव) जैसे विष देकर बहुतों को एक बार नाश कर देवें वैसे (समन्ततः विनश्यन्ति) चारों ग्रोर से नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ ५८॥ (सं० वि० ५८)

१. 'क्रुत्या' शब्द दुष्क्रिया मर्थ का भी बोधक है। देखिये महर्षि-दयानन्द का वेद-पाष्य (यजु० १४ । ११) (सम्पादक)

"जो विवाहित स्त्रियां पित, माता, पिता, बन्धु श्रीर देवर श्रादि से दुःखित होके जिन घर वालों को शाप देती हैं, वे जैसे किसी कुटुम्ब भर को विष देके मारने से एक बार सबके सब मर जाते हैं, वेमे उनके पित श्रीदि सब श्रीर से नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं।" (ऋ० पत्र० वि० ४४४)

हित्रयों का सदा सत्कार-सम्मान रखें—

तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः । भूतिकामैनैरैनित्यं सत्कारेषुत्सवेषु च ॥ ४६ ॥ (३६)

(तस्मात्) इस कारण (भूतिकामैः नरैः) ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुषों को योग्य है कि (एताः) इन स्त्रियों को (सत्कारेषु च उत्सवेषु) सत्कार के अवसरों और उत्सवों में (भूषण+ग्राच्छादन+ग्रशनैः) भूषण, वस्त्र, खान-पान स्नादि से (सदा पूज्याः) सदा पूजा अर्थात् सत्कारयुक्त प्रसन्न रखें।। ५६।। (स० वि० १४८)

"इसलिए ऐश्वयं की कामना करने हारे मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार ग्रीर उत्सव के समय में भूषण, वस्त्र ग्रीर भोजन ग्रादि से स्त्रियों का नित्यप्रति सत्कार करें।" (स॰ प्र०६६)

पति-पत्नी की परस्पर संतुष्टि से परिवार का कल्याण-

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च । यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे ध्रुवम् ॥ ६० ॥ (४०)

हे गृहस्थो ! (यस्मिन् कुले) जिस कुल में (भायया भर्ता संतुष्टः तथै। भर्ता भार्या नित्यम्) भार्या से प्रसन्त पति तथा पति से भार्या सदा प्रसन्त रहती है (तत्र वै) उसी कुल में (ध्रुवं कल्याएाम्) निश्चित कल्याएा होता है। श्रीर दोनों परस्तर श्रप्रसन्त रहें तो उस कुल में नित्य कलह वास करता है।। ६०।। (सं० वि० १४७)

'जिस कुल में भार्या से भर्ता ग्रौर पित से पत्नी ग्रच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है, उसी कुल में सब सौभाग्य ग्रौर ऐक्वर्य निवास करते हैं।
(स० प्र० ६५)

पति-पत्नी में पारस्परिक अप्रसन्नता से सन्तान न होना--

यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत् । स्रप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्तते ॥ ६१ ॥ (४१) (यदि हि स्त्री न रोचेत) यदि स्त्री पुरुष पर रुचि न रखे (पुमांसं न प्रमोदयेत्) वा पुरुष को प्रहर्षित न करेतो (ग्रप्रमोदात् पुनः पुंसः) ग्रप्रसन्नता से पुरुष के शरीर में (प्रजनं न प्रवर्तते) कामोत्पत्ति न होके संतान नहीं होते ग्रीय होते हैं तो दुष्ट होते हैं।। ६१।। (सं० वि० १४७)

''जो स्त्री पति से प्रीति ग्रौर पति को प्रसन्न नहीं करती तो पति के ग्रपसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता।'' (स० प्र० ६५)

स्त्री की प्रसन्नता पर कुल में प्रसन्नता-

स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम्। तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते॥ ६२॥ (४२)

(स्त्रियां तु रोचमानायाम्) जो पुरुष स्त्री को प्रसन्त नहीं करता तो उस स्त्री के अप्रसन्त रहने से (सर्वम् + एव न रोचते) सब कुल भर अप्रसन्त, शोकातुर रहता है (तु) ग्रीर (स्त्रियां रोचमानायाम्) जब पुरुष से स्त्री प्रसन्त रहती है तब (तत् सर्वं कुलं रोचते) सब कुल ग्रानन्दरूप दीखता है।।। ६२।। (स० वि० १४७)

'स्त्री की प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता है, उसकी ग्रप्रसन्नता में सब ग्रप्रसन्न ग्रर्थात् दुःखदायक हो जाता है।'' (स० प्र० ६५)

कुलों को पतित करने वाले कर्म---

कुविवाहैः क्रियालोपैर्वेदानध्ययनेन च। कुलान्यकुलतां यान्ति बाह्यागातिक्रमेण च॥ ६३॥

(कुविवाहै:) निन्दित विवाहों के करने से (क्रियालोपै:) यज्ञ मादि क्रियाम्रों के न करने से (च) ग्रीर (वेद + अनब्ययनेन) वेद के न पढ़ने से (च) तथा (ब्राह्मएए + म्रितिक्रमेरए) ब्राह्मणों का निरादर करने या उनकी माज्ञा न मानने से (कुलानि) सभी कुल (म्रकुलतां यान्ति) पतित या नष्ट हो जाते हैं।। ६३।।

शिल्पेन व्यवहारेण श्रूद्रापत्यैश्च केवलैः। गोभिरश्वैश्च यानैश्च कृष्या राजोपसेवया॥ ६४॥ भ्रयाज्ययाजनैश्चैव नास्तिक्येन च कर्मगाम्। कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि होनानि मन्त्रतः॥ ६४॥

(शिल्पेन) कारीगरी की जीविका करने से (व्यवहारेण) व्यापार करने से (केवलैं: शूद्रा-म्रपत्यैं:) केवल शूद्र स्त्री संतानों से (च) ग्रीर (गोभिः च ग्रद्रवैः) गौ, बैल तथा घोड़ों का व्यापार करने से (यानैं:) सवारियों का व्यापार करने से या उनसे जीविका चलाने से (कृष्या) कृषि करने से (राजा + उपसेवयाँ) राजा की नौकरी करने से (च) तथा (ग्रयाज्ययाजनैं:) यज्ञ कराने के ग्रयोग्य व्यक्तियों कायज्ञ कराने से (कर्मणां

नास्तिक्येन) श्रेष्ठ कर्मों के प्रति नास्तिक भगवना रखने से (यानि हीनानि मन्त्रतः) जो परिवार वेदमन्त्रों से रहित हैं (कुलानि + ग्राशु विनश्यन्ति) ऐसे कुल शीघ्र ही नष्ट- भ्रष्ट हो जाते हैं।। ६४,६५।।

मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुलान्यल्पधनान्यपि। कुलसंस्यां च गच्छन्ति कर्वन्ति च महद्यशः॥ ६६॥॥

(तु) ग्रीर (मन्त्रतः समृद्धानि कुलानि) वेदमन्त्रों से समृद्ध कुल (ग्रल्पधनानि + ग्रिप) बहुत थोड़े धनवाले होते हुए भी (कुलसंख्यां गच्छन्ति) विशिष्ट कुलों में गिने जाते हैं (च) ग्रीर (महत् + यशः कर्षन्ति) महान् यश को प्राप्त करते हैं ॥ ६६ ॥

अनुश्रीत्उनाः ६३ से ६६ तक सभी श्लोक निम्न 'श्राधारों' के श्रनु-सार प्रक्षिप्त हैं—

- १. अन्तिवरोध—(१) ६४ वाँ श्लोक मनुस्मृति की आधारभूत व्यवस्था के ही विरुद्ध है। इसमें निर्दिष्ट शिल्प, कृषि एवं पशुरक्षा कमं वैश्य के और राजा की सेवा क्षात्रिय का कमं है [१। ८६, ६०॥ ६। ३२५—३३२ आदि], और इन्हीं के आधार पर मनु ने वैश्य और क्षत्रिय आदि के वर्णभेद को माना है तथा स्थान-स्थान पर अपने इन कर्त्तव्यों के पालन से श्रेष्ठ गित की प्राप्ति होना कहा है। इस श्लोक में इनके आधार पर कुल का विनाश मानना मनुस्मृति की आधारभूत व्यवस्था के ही विरुद्ध जाता है। इस प्रकार यह श्लोक प्रक्षिप्त है। अन्य पूर्वापर तीनों श्लोक इससे सम्बद्ध होने के कारण स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि ६४ वें की क्रिया ६५ वें में पूर्ण होती है और ६६ वें के 'मन्त्रतस्तु समृद्धान' शब्द ६५ वें के 'यानि हीनानि मन्त्रतः' शब्दों से सम्बद्ध हैं।
- २. प्रसङ्गिविरोध—विवाहों के गुण-प्रवगुणों, लाम-हानियों का वर्णन विवाहों के उल्लेख के बाद ३६ ४२ इलोकों में उक्त हो चुका है, ग्रतः यहाँ पुनः उनका विवेचन करना प्रासंगिक नहीं है। (२) यहाँ पूर्वापर प्रसंग विवाह के पश्चात् स्त्री के साथ कैसा व्यवहार होने से क्या परिणाम होता है [४६—६२], तथा पित-पत्नी के क्या कर्त्तंच्य हैं [६७], इन बातों का है। इस बीच कुलों की उन्नित-प्रवनित का विवेचन संगतसिद्ध नहीं होता।
- ३. पुनरुक्ति—इन क्लोकों में कुछ बातों की पुनरुक्ति मात्र है, यथा—६३ वें क्लोक में उनत 'कियालोपै:' पद की ६५ वें में 'ग्रयाज्ययाजनेः नास्तिक्येन च कर्मराम् 'के रूप में तथा ६३ वें क्लोक में पठित 'वेदानध्ययनेन' पद की 'यानि होनानि मन्त्रतः' के रूप में पुनरुक्ति ही है। इस प्रकार की पुनरुक्तियाँ मनु—सदश विद्वान् की भाव-गाम्भीर्ययुक्त रचनाग्रों में उपलब्ध नहीं होतीं। ग्रतः ये क्लोक प्रक्षिप्त हैं।

## (पञ्चमहायज्ञ-विषय)

[३।६७ से ३।२८६ तक]

पञ्चमहायज्ञों का विधान---

वैवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत गृह्यं कमं यथाविधि। पञ्चयज्ञविधानं च पक्ति चाग्वाहिकीं गृही।। ६७॥ (४३)

(गृही) गृहस्थी पुरुष (वैवाहिके ग्रग्नी) विवाह के समय प्रज्वलित की जाने वाली ग्रग्नि में (गृह्य कर्म यथाविधि) गृहस्थ के सभी कर्त्तव्यों को [जैसे पाचन, याजन ग्रादि] उचित विधि के ग्रनुसार (कुर्वीत) करे (च) ग्रीर (पञ्चयज्ञविधानम्) होम, दैव ग्रादि [३।७०] पांचों यज्ञों को (च) तथा (ग्रान्वाहिकीं पनितम्) प्रतिदिन का भोजन पकाना ये भी करे।। ६७।।

पञ्चमहायज्ञों के अनुष्ठान का कारण-

पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः। कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु नाहयन्॥ ६८॥ (४४)

(चुल्ली) चूल्हा (पेषणी) चक्की (उपस्करः) भाड़ू (कण्डनी) स्रोखली (च) तथा (उदकुम्भः) पानी का घड़ा (गृहस्थस्य पंच सूनाः) गृहस्थियों के ये पांच हिंसा के स्थान हैं (याः तु वाहयन्) जिनको प्रयोग में लाते हुए गृहस्थी व्यक्ति (वध्यते) हिंसा के पापों से बंध जाता है ।। ६८ ।।

> तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्ययं महर्षिभिः। पञ्च क्लुप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्॥ ६९॥ (४५)

(क्रमेण) क्रम से (तासां सर्वासां निष्कृत्यथंम्) उन सब [३ । ६८] हिंसा दोषों की निवृत्ति या परिशोधन के लिए (गृहमेधिनां प्रत्यहम्) गृहस्थी लोगों के प्रतिदिन करने के लिए (महर्षिभिः पञ्चमहायज्ञाः क्लृप्ताः) महर्पियों ने पांच महायज्ञों का विधान किया है ॥ ६६ ॥

पञ्चमहायज्ञों के नाम एवं नामान्तर—

ब्रध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् । होमो देवो बलिभौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥ ७० ॥ (४६)

(ग्रध्यापनं ब्रह्मयज्ञः) पढ्ना-पढ़ाना, संध्योपासन करना [सावित्री-मप्यधीयीत २।७६ (२।१०४)] 'ब्रह्मयज्ञ' कहलाता है (तु) श्रीर (तर्पणं पितृयज्ञः) माता-पिता ग्रादि की सेवा-मुश्रूपा तथा भोजन ग्रादि से तृष्ति करना 'पितृयज्ञ' है (होमः दैवः) प्रातः सायं हवन करना 'स्वयज्ञ' है (बिलः भोतः) कोटों, पक्षियों, कुतों और कुष्ठी व्यक्तियों तथा भृत्यों ग्रादि ग्राश्रितों को देने के लिए भोजन का भाग बचाकर देना 'भूतयज्ञ' या 'बिल-वैश्वदेवयज्ञ' कहलाता है (ग्रितिथिपूजनम्) ग्रातिथियों को भोजन देना ग्रीर सेवा द्वारा सत्कार करना (नृयज्ञः) 'नृयज्ञ' ग्रथवा 'ग्रातिथियज्ञ' कहाता है

## पंचैतान्यो महायज्ञान्न हापयित शक्तितः । स गृहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोषैनं लिप्यते ॥ ७१ ॥ (४७)

(यः) जो (एतान् पञ्चमहायज्ञान् शक्तितः न हापयित) इन पाँच महायज्ञों को यथाशक्ति नहीं छोड़ता (सः) वह (गृहे + ग्रिप वसन्) घरमें रहता हुए भी (नित्यम्) प्रतिदिन (सूनादोषेः न लिप्यते) चुल्ली = चूल्हा ग्रादि में हुए हिंसा के दोषों से लिप्त नहीं होता [यतो हि यज्ञों के पुण्यों से उनका शमन होता रहता है]।। ७१।।

### देवताऽतिथिमृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः । न निर्वपति पञ्चानामुच्छ्वसन्न स जीवति ॥ ७२ ॥ (४८)

(यः) जो गृहस्थी व्यक्ति (देवता + म्रतिथि + मृत्यानां पितृणां च आत्मनः पञ्चानाम्) अग्नि आदि देवताओं को [हवन के रूप में], प्रतिधियों को [म्रतिथि यज्ञ के रूप में], भरण-पोषण की अपेक्षा रखने वाले या दूसरों की सहायता पर आश्रित कुष्ठो, भृत्य आदि के लिए [भूतयज्ञ या बिलवैश्वदेव यज्ञ के रूप में], माता-पिता, पितामह आदि के लिए [पितृ-यज्ञ के रूप में] ग्रीर अपनी आत्मा के लिए [ब्रह्मयज्ञ के रूप में] इन पांचों के लिए (न निवंपति) उनके भागों को नहीं देता है, अर्थात् पांच दैनिक महायज्ञों को नहीं करता है (सः) वह (उच्छ्वसन् न जीवति) सांस लेते हुए भी वास्तव में नहीं जीता अर्थात् मरे हुए व्यक्ति के समान है।। ७२।।

पञ्चयज्ञों के नामान्तर-

## ब्रहुतं च हुतं चैव तथा प्रहुतमेव च । ब्राह्मचं हुतं प्राज्ञितं च पंचयज्ञान्प्रचक्षते ॥ ७३ ॥ (४९)

(पञ्चयज्ञान्) इन पांच यज्ञों को (ग्रहुतं हुतं प्रहुतं ब्राह्मच हुतं च प्राशितं एव) 'ग्रहुत', 'हुत', 'प्रहुत', 'ब्राह्मचहुत' ग्रीर प्राशित भी (प्रचक्षते) कहते हैं ॥ ७३ ॥ जपोऽहतो हुतो होमः प्रहुतो भौतिको बलिः। बाह्यचं हुतं द्विजाग्रचार्चा प्राशितं पितृतपंग्रम् ॥ ७४॥ (५०)

(अहुतः जपः) 'अहुत' 'जपयज्ञ' अर्थात् 'ब्रह्मयज्ञ' को कहते हैं (हुतः होमः) 'हुतः' होम अर्थात् 'देवयज्ञ' है (प्रहुतः भौतिकः बिलः) 'प्रहुत' भूतों के लिए भोजन का भाग रखना अर्थात् 'भूतयज्ञ' या 'बिलवैश्वदेवयज्ञ' है (ब्राह्मच हुतम्) 'ब्राह्मचहुत' (द्विजाग्रचार्चा) विद्वानों की सेवा करना अर्थात् 'अतिथियज्ञ' है (प्राश्चितं पितृतपंग्म्) 'प्राश्चित' माता-पिता आदि का तपंण चत्रित करना 'पितृयज्ञ' है ।। ७४।।

द्रह्मयज्ञ एवं ग्रग्निहोत्र का विवान---

स्वाघ्याये नित्ययुक्तः स्याद्देवे चैवेह कर्मणि । दैवकर्मणि युक्तो हि विभर्तीदं चराचरम् ॥ ७५ ॥ (५१)

(स्वाघ्याये नित्ययुक्तः स्यात्) मनुष्य को चाहिए कि वह पढ़ने-पढ़ाने श्रीर संघ्योपासन श्रयात् ब्रह्मयज्ञ में नित्य लगा रहे श्रयात् प्रतिदिन अवश्य करे (च) श्रीर (दैवे कर्मिण एव) देवकर्म श्रयात् श्रग्निहोत्र भी अवश्य करे (हि) क्योंकि (इह) इस संसार में रहते हुए (दैवकर्मण युक्तः) श्रग्नि-होत्र करनेवाला व्यक्ति (इदं चर + ग्रचरं बिभित्) इस समस्त चेतन श्रीर जड़ जगत् का पालन-पोषण करता है।। ७५।।

अर जुरुरिट का : प्रिग्निहोत्र से जल-वायु की शुद्धि होकर भक्ष्य पदार्थों की शुद्धि एवं पुष्टि होती है और उससे प्रजायों तथा प्रन्य पदार्थों का कल्याण होता है। इस प्रकार चर और प्रचर जगत् का पोषण होता है। ग्रगले ही क्लोक में इसका स्पष्टी-करण है।

भ्रग्निहोत्र से लाभ---

म्रानी प्रास्ताहृतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । मादित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ ७६ ॥ (४२)

[वह पालन-पोषण और भला इस प्रकार होता है] (अग्नौ सम्यक् प्रास्ता+आहुतिः) भ्राग्न में अच्छी प्रकार डाली हुई घृत भ्रादि पदार्थों की भ्राहुति (श्रादित्यम् + उपितष्ठते) सूर्यं को प्राप्त होती है-सूर्यं की किरणों से बातावरण में मिलकर भ्रपना प्रभाव डालती है, फिर (भ्रादित्यात् + जायते वृष्टिः) सूर्यं से वृष्टि होती है (वृष्टेः + भ्रग्नम्) वृष्टि से भ्रग्न पैदा होता है (ततः प्रजाः) उससे प्रजाभों का पालन-पोषण होता है।। ७६।।

अंद्रेन्द्र कारिन्ड न्द्रः यज्ञ न करने से पाप होग न करने से पाप ग्रीर करने से सृष्टि का उपकार होता है। इसको स्पष्ट करते हुए ऋषि दयानन्द लिखते हैं— "प्रश्न-क्या इस होम करने के बिना पाप होता है?

उत्तर—हां, क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गन्ध पैदा होके वायु श्रीर जल को बिगाड़कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। इसलिए उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगन्य वा उससे श्रधिक वायु श्रीर जल। में फैलाना चाहिए।"

(स॰ प्र॰ तृतीय समु॰ होम प्रकरण)

गृहस्थाश्रम की महत्ता एवं ज्येष्ठता---

यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः। तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व ग्राश्रमाः॥ ७७॥ (५३)

(यथा वायुं समाश्रित्य) जैसे वायु के ग्राश्रय से (सर्वजन्तव: वर्तन्ते) सब जीवों का वर्त्तमान सिद्ध होता है (तथा) वैसे ही (गृहस्थम् +ग्राश्रित्य) गृहस्थ के ग्राश्रय से (सर्वे +ग्राश्रमाः) ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ग्रीर संन्यासी ग्रथित् सब ग्राश्रमों का (वर्त्तन्ते) निर्वाह होता है ॥ ७७ ॥ (सं० वि० १४६)

> यस्मात्त्रयोऽप्याश्रमिर्गा दानेनान्नेन चान्वहम् । गृहस्थेनेव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ ७८ ॥ (४४)

(यस्मात्) जिस से (त्रयः + ग्रिपि + आश्रिमिणः) ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ग्रीर संन्यासी, इन तीन ग्राश्रिमियों को (ग्रन्नेन दानेन ग्रन्वहम्) ग्रन्न-वस्त्रादि दान से नित्यप्रति (गृहस्थेन + एव धार्यन्ते) गृहस्थ धारण-पोषण करता है (तस्मात्) इसलिए (गृही-ग्राश्रमः ज्येष्ठः) व्यवहार में गृहाश्रम सवसे बड़ा है।। ७८।। (सं० वि० १४६)

'जिससे गृहस्य ब्रह्मचारी, वानप्रस्य ग्रीर संन्यासी तीन ग्राश्रमों को दान ग्रीर ग्रन्नादि देके प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है, इससे गृहस्य ज्येष्ठाश्रम है ग्रर्थात् सब व्यवहारों में धुरंधर कहाता है।'

(स॰ प्र॰ १२२)

आनुरारेटा : गृहस्यी की ज्येष्ठता-सम्बन्धी मान्यता का कथन तथा ७७ श्लोक के समान म्रालंकारिक विधि में वर्णन ६। ८६-६० में द्रष्टव्य है।

गृहस्य के योग्य कौन---

स सन्धार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिष्य्वता । सुखं चेहेण्यता निस्यं योऽघार्यो दुवंलेन्द्रियः ॥ ७६ ॥ (५५) स्त्री-पुरुषो ! जो तुम (ग्रक्षयं स्वर्गम् इच्छता च सुखम् इच्छता) श्रक्षयॐ मुक्ति-सुख श्रीर इस संसार के सुख की इच्छा रखते हो (यः दुर्ब-लेन्द्रियः श्रवायः) जो दुर्बलेन्द्रिय श्रीर निर्बुद्धि पुरुषों के घारण करने योग्य नहों है (सः नित्यं प्रयत्नेन संवायः) उस गृहाश्रम को नित्य प्रयत्न से घारण करो ।। ७६ ।। (सं० वि० १४०)

''इसलिए जो मोक्ष ग्रौर संसार के सुख की इच्छा करता हो, वह प्रयत्न से गृहाश्रम का घारण करे।।'' (स० प्र० १२२)

अद्भुश्री टिडन्स: स्वर्ग से मिप्राय—इस श्लोक के प्रसंग में यहां मनु की स्वर्ग या स्वर्गलोक-सम्बन्धी मान्यताग्रों को स्पष्ट करदेना उपयोगी होगा, क्योंकि प्रायः इस सम्बन्ध में भ्रान्ति पायी जाती है। मनुस्मृति की मान्यताग्रों के सन्दर्भ में भी वह भ्रान्ति न हो, इसलिए यहां इस विषय पर विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। मनु इस संसार से भिन्न कोई स्वर्ग या नरकलोक नहीं मानते। सुख की प्राप्ति का नाम स्वर्ग है श्रीर दुःख की प्राप्ति का नाम नरक है, जो इसी संसार में जीवन में प्राप्त होते रहते हैं। इसमें प्रमाण हैं—

- (१) मनुने 'स्वगं' शब्द का प्रयोग इहसुख ग्रीर मोक्षसुख दोनों सुखों के लिए किया है। इस क्लोक में प्रक्षय सुख ग्रर्थात् मोक्ष के लिए 'स्वगं' शब्द का प्रयोग है ग्रीर उसके पर्यायवाची रूप में इहसुख के लिए 'सुख' का प्रयोग है।
- (२) मुख के श्रर्थया पर्यायवाची रूप में श्रन्यत्र भी स्वर्गशब्द का प्रयोग किया है—
  - (क) ''ग्रस्वर्ग्यं चातिभोजनम्।'' २। ३२ [२। ५७]
  - (ल) ''दाराघीनस्तथा स्वर्गः पितृगामात्मनश्च ह।'' १। २८॥
  - (ग) "स्वर्ग-म्रायुष्य-यशस्यानि वतानीमानि घारयेत्।" ४ । १३॥
  - (३) ग्रक्षय सुख ग्रथित् मोक्षसुख के लिए स्वर्ग का प्रयोग-
    - (क) प्रस्तुत ३। ७६ श्लोक में "स्वर्गमक्षयमिच्छता"।
    - (स) इदमन्विच्छतां स्वर्गम्, इदमानन्त्यमिच्छताम् ।" ६ । ५४ ॥
- (४) मनु ने १२। ६, ३६-५२ इलोकों में मृत्यु के बाद जीव को उसके कर्मों के ग्रनुसार प्राप्त होने वाली योनियों का वर्णन किया है। उस प्रसंग में स्वर्गलोक या स्वर्गयोनि विशेष का कोई उल्लेख नहीं है।
- (प्र) ब्याकरणः शास्त्रानुसार 'स्वर्ग' शब्द 'स्वर्' उपपद में 'गम्लृ-गतौ' धातु से '**ड प्रकरणेऽन्येस्विप बृग्यते** ग्र० ३ । २ ४≍ वार्तिकसूत्र से 'डः' प्रत्यंय के योग से बनता

हुई ग्रक्षय इतना ही मात्र है कि जितना समय मुक्ति का है। उतने समय में दु:ख का संयोग, जैसे विषयेन्द्रिय के संयोगजन्य सुख में होता, वैसा नहीं होता। ' (ऋषि दयां सं विष्येन्द्रिय के प्रयोगजन्य सुख में होता,

है। गति के ज्ञान-गमन-प्राप्ति तीन ग्रर्थं होते हैं। 'स्वः' सुख का ग्रनुभव होना, सुख में प्रविष्ट होना, सुख की प्राप्ति होना ही स्वर्ग ग्रर्थात् सुख है।

(६) इसी प्रकार 'स्वर्गलोक' का ग्रथं है। 'लोक्न दर्शने' धातु से लोक शब्द बनता है, जिसका ग्रथं 'स्थान' है। जहां स्वर्ग प्राप्त होता है-सुख प्राप्त होता है वह स्वर्गलोक है। नरकसम्बन्धी विवेचन ४। ६१ की ग्रन्तिवरोध समीक्षा में देखिए।

#### ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिष्यस्तथा। स्राज्ञासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं विज्ञानता ॥ ८०॥ (५६)

(ऋषयः पितरः देवाः भूतानि तथा ग्रतिथयः) ऋषि-मुनि लोग, माता पिता, ग्राग्नि ग्रादि देवता, भृत्य तथा कुष्ठी ग्रादि ग्रीर ग्रतिथि लोग (कुटुम्बिभ्यः ग्राशासते) गृहस्थों से ही ग्राशा रखते हैं ग्रर्थात् सहायता की ग्रपेक्षा रखते हैं (विजानता तेभ्यः कार्यम्) ग्राग्ने गृहस्थ-सम्बन्धी व र्त्तव्यों को समभने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह इनके लिए सहायता कार्य करे।। = 0।।

आनुश्रीत्जनः ऋषि, देवता, देव श्रीर पितर के श्रथंज्ञान के लिए ३।८२ की समीक्षा देखिए।

पञ्चयज्ञों के मुख्य कर्म—

## स्वाध्यायेनाचंयेदर्षीन्होमेर्देवान्यथाविधि । पितुन्श्राद्धेश्च नुनन्तेम् तानि बलिकमंगा ॥ ८१ ॥ (५७)

(स्वाध्यायेन ऋषीन्) स्वाध्याय से ऋषिपूजन (यथाविधि होमैं: देवान्) यथाविधि होम से देवपूजन (श्राद्धैः पितृन्) श्राद्धों से पितृपूजन (ग्रन्नैः नृत्) ग्रन्तों से मनुष्यपूजन (च) ग्रौर (विलक्तमंणा भूतािन) वैश्वदेव विल से प्राणो मात्र का सत्कार करना चाहिए ॥ ८१ ॥ (द० ल० ग्र० २३)

अनुशिल्डन: इस क्लोक पर महर्षि दयानन्द ने प्रकाश डालते हुए लिखा है—

(१) ''इन क्लोकों से क्या ग्राया कि होम जो है, सो ही देवपूजा है, ग्रन्य कोई नहीं। ग्रीर होमस्थान जितने हैं, वे ही देवालयादिक शब्दों से लिए जाते हैं।

पूजा नाम सत्कार । क्योंकि 'अति थिपूजनम्' 'होमैर्देवानचंधेत्'— ऋतिथियों का पूजन नाम सत्कार करना, तथा देव परमेश्वर और मन्त्र, इन्हीं का सत्कार, इसका नाम है पूजा, अन्य का नहीं।" (द० शा० ५४)

'इस कथन से प्रविचीन देवालय प्रयति मन्दिरों को कोई न समके, देवालय का ग्रयं तो बज्ञशाला ही है ।'' (पू॰ प्र० ६७) श्राद्ध का अर्थ है-श्रद्धा से किया गया कार्य, जैसे श्रद्धापूर्वक माता-पिता की सेवा-सुश्रूषा करना, भोजन देना आदि । यही पितरों का तर्पण या पितृयज्ञ है ।

(२) स्वाध्याय-विषयक विस्तृत विवेचन एवं स्रर्थ ३। ६२ पर देखिए। पितृयज्ञ का विधान—

> कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन वा । पयोमूलफलैर्वाऽपि पितृश्यः प्रीतिमावहन् ॥ ६२ ॥ (५८)

गृहस्थ व्यक्ति (अन्नाद्येन वा उदकेन अपि वा पयः + मूल + फलैः) अन्न आदि भोज्य पदार्थों से और जल तथा दूध से कन्दमूल, फल आदि से (पितृम्यः प्रीतिम् आवहन्) माता-पिता आदि बुजुर्गों से अत्यन्त प्रेम करते हुए (अहः + अहः श्राद्धं कुर्यात्) प्रतिदिन श्राद्ध = श्रद्धा से किये जाने वाले सेवा-सुश्रूषा, भोजन देना आदि व लंब्य करे।। ८२।।

अरन्तु ट्रिटिजन्तः यहाँ पितृयज्ञ पर विस्तार से विचार किया जा रहा है। इससे श्राद्ध और तर्पणविषयक बातों पर स्पष्ट प्रकाश पड़ेगा तथा मृतकश्राद्ध और तर्पण सम्बन्धी आन्तियाँ भी दूर हो सकेंगी। तीसरा 'पितृयज्ञ' प्रथात् जिसमें जो देव, विद्वान्, ऋषि जो पढ़ने-पढ़ाने हारे पितर माता-पितादि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी होती है। इस विषय में विस्तृत विवेचन किया जाता है—पितृयज्ञ के दो भेद हैं—एक तर्पण, दूसरा श्राद्ध। 'येन कर्मणा विदुषो देवान्, ऋषीन्, पितृ इच तर्पयन्ति — सुखयन्ति तत्तपंणम्'। अर्थात् जिस कर्म से विद्वान्रू देव, ऋषि और पितरों को सुखयुक्त करते हैं, उसे तर्पण कहते हैं। 'यत्तेषां श्रद्ध सो सेवनं क्रियते' तत् 'श्राद्धम्'। ग्रयात् जो इन लोगों का श्रद्धा से सेवन करना है, वह श्राद्ध कहाता है। यह तर्पण ग्रादि कर्म विद्यमान ग्रयात् जो प्रत्यक्ष हैं, उन्हीं में घटता है, मृतको में नहीं। क्यों के, उनकी प्राप्ति और उनका प्रत्यक्ष होना दुलंभ है। इसी से उनकी सेवा भी किसी प्रकार से नहीं हो सकती। ग्रीर जो उनका नाम लेकर देवे वह पदार्थ उनको कभी नहीं मिल सकता, इसलिए मृतकों को सुख पहुँचाना सर्वथा ग्रसम्भव है……तर्पण ग्रादि कमं में सत्कार करने योग्य तीन हैं—-देव, ऋषि ग्रीर पितर।" (द० ल० ग्र० म० २४५)

#### (१) 'वितर' से म्रमिशाय---

भारिक **अ** स्ति क

विद्या, सुशिक्षा ग्रादि से पालन-पोषण ग्रीर रक्षण करत है वे क्विंगर कहलात है । प्रतिस बाह्मणों के प्रमाण द्रष्टक्य हैं—

- (अ) "देवा वा एते पितरः" (गो० उ०१। २४)
- (आ) "स्विष्टकृतो व पितरः" (गो० उ०१। २५)

त्रर्थात् सुखसुविधात्रों द्वारा पालन-पोषण करने वाले ग्रौर हिनसम्पादन करने वाले विद्वान् व्यक्ति 'पितर' कहलाते हैं। (इ) 'मर्त्याः पितरः' (श०२।१।३।४) मनुष्य ही 'पितर' हैं श्रथत् मृत नहीं।

इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि मृत पितरों की मान्यता मात्र कल्पना श्रौर भ्रान्ति है। माता-पिता-पितामह-ग्राचार्य ग्रादि ही 'पितर' कहलाते हैं।

मनुस्मृति में स्थान-स्थान पर इन्हीं व्यक्तियों को पितर कहा है। ४। २५७ में उनके ऋण से उर्ऋण होने के लिए कहा है— महींब-पितृ-देवानां गरवानृष्यं यथाविधि। यह जीवितों के साथ ही सम्भव हो सकता है। मनुस्मृति के ग्रन्य प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं—

- (ई) ब्रध्यापयामास पितृन् शिशुराङ्गिरसः कविः । पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान् ॥ २ । १२६ ॥
- (उ) पितरक्षेव साध्याक्च द्वितीया सास्विकी गतिः ॥ १२ । ४६ ॥
- (ऊ) पितृदेवमनुष्यारणां वेदचक्षुः सनातनम् ॥ १२ । ६४ ॥
- (ए) दाराधीनस्तथा स्वगंः पितुगामारमनश्च ह ॥ ६ । २८ ॥
- (ऐ) ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा। स्राज्ञासते कुटुम्बिम्यस्तेम्यः कार्यं विजानता ॥ ३ । ८० ॥

मनु ने ४। ३०—३१ में जीवित, धार्मिक, वेदवित् विद्वानों को ही हव्य-कव्य देने का विधान किया है। वे श्लोक मनु की इस मान्यता को सिद्ध करते हैं कि हव्य-कव्य जीवित व्यक्तियों को ही दिये जाते हैं। यही श्राद्ध है। हव्य-कव्य ग्रादि श्राद्ध-सम्बन्धी बातों का मृतक पितृश्राद्ध से कोई सम्बन्ध नहीं।

(ग्री) पितरों में वेद का प्रमाण —

ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिस्नुतम् । स्वधास्य तपंयत मे पितृन् ॥ (यजु०२।३४)

"अर्थ — पिता वा स्वामी ग्रपने पौत्र, स्त्री, नौकरों को सब दिन के लिए ग्राज्ञा देकं कहे कि — (तर्पयत मे पितृन्) जो मेरे पिता पितामह ग्रादि, माता, मातामह ग्रादि तथा ग्राचार्य ग्रीर इनसे भिन्न भी िद्धान् लोग ग्रवस्था ग्रथवा ज्ञान से वृद्ध, मान्य करने योग्य हों, उन सबकी ग्रात्माग्रों को यथायोग्य सेवा से प्रसन्न किया करो। सेवा करने के किए को उत्तय-उत्तय जल (त्रमृतम्) ग्रनेक विध रस (छूतम्) विश्व (क्या) दूव कालालम्) ग्रनेक संस्कारों से सिद्ध किये रोगनाश करने वाले उत्तय-उत्तम ग्रन्न (पिरस्नुतम्) सब प्रकार के उत्तम-उत्तम फल हैं, इन सब पदार्थों से उनकी सेवा सदा करते रहो (स्वधास्थ) हे पूर्वोक्त पितृलोगो ! तुम सब हमारे ग्रमृतरूप पदार्थों के भोगों से सदा सुखी रहो।" (द० ल० ग्र० सं० २४५—२४५)

(ग्रं) पितरों की गराना ग्रीर उनका ग्रमिप्राय---

"जिनकी पितृसंज्ञा है भ्रौर जो सेवा के योग्य हैं वे निम्न हैं—

- १—सोमसदः—'सोमें ईश्वरे सोमयागे वा सीदन्ति ये सोमगुरणाश्च' ते 'सोमसदः' = जो ईश्वर ग्रौर सोमयज्ञ में निपुण ग्रौर शान्ति ग्रादि गुण सहित हैं, वे 'सोमसद्' कहाते हैं।
- २—ग्राग्निष्वात्ताः—'अग्निरीक्ष्वरः सुष्ठुतया ग्राप्तो गृहीतो यैस्ते यद्वा श्रग्ने-गुँगाज्ञानात् पृथिवी = जल-ध्योम-यान-यन्त्ररचनादिका पदार्थविद्या सुष्ठुः या ग्राप्ता गृहीता यैः' ते 'ग्राग्निष्वात्ताः' = ग्राग्न जो परमेदवर वा भौतिक ग्राग्न, उनके गुणज्ञात करके जिन्होंने ग्रन्छे प्रकार ग्राग्निविद्या सिद्ध की है, उनको 'ग्राग्निष्वात्त' कहते हैं।
- ३. बहिषद: बहिषि सर्वोत्कृष्टे ब्रह्मिए। शम-दमादिषूत्तमेषु गुरोषु वा सीदन्ति' ते 'बहिषदः' = जो सबसे उत्तम परब्रह्म में स्थिर होके शम, दम, सत्य, विद्या ब्रादि उत्तम गुणों में वर्तमान हैं, उनको 'बहिषद' कहते हैं।
- ४—सोमपा:—'यज्ञेन उत्तमौषधिरसं पिषति पाययिति वा' ते 'सोमपाः' = जो यज्ञ करके सोमलता ग्रादि उत्तम ग्रीषियों के रस के पान करने ग्रीर कराने वाले हैं, तथा जो सोमविद्या को जानते हैं, उनको 'सोमपा' कहते हैं।
- ५— हिब भुंजः— 'हिब हुं तमेव यक्तेन शोधितवृष्टिजलादिकं मोक्तुं मोजियतुं वा शीलमेशं' ते 'हिब भुंजः' = जो श्रग्निहोत्र श्रादि यज्ञ करके वायु श्रीर वृष्टिजल की शुद्धि द्वारा सब जगत् का उपकार करते श्रीर जो यज्ञ से श्रन्नजलादि की शुद्धि करके खाने पीने वाले हैं, उनको 'हिविभुंज्' कहते हैं।
- ६—आज्यपाः— 'आज्यं घृतम्, यद्वा 'ग्रज् गतिक्षेपएायोः' धात्वर्थात् ग्राज्यं विज्ञानम्, तद्दानेन पान्ति रक्षन्ति पालयन्ति रक्षयन्ति ये विद्वांसः' ते 'आज्यपाः' = घृत, स्निग्धपदार्थं ग्रोर विज्ञान को कहते हैं। जो उनके दान से रक्षा करने वाले हैं, उसको 'ग्राज्यप' कहते हैं।
- ७—सुकालिन:— 'ईश्वरिव द्योपदेशकर एस्य प्रहरूस्य च शोमनः कालो येदां ते। यदा ईश्वरज्ञानप्राप्त्या सुलक्ष्यः सदैव कालो येदां ते 'सुकालिनः' = मनुष्य-शरीर को प्राप्त होकर ईश्वर श्रीर सत्यविद्या के उपदेश का जिनका श्रेष्ठ समय श्रीर जो सदा उपदेश में ही वर्तमान हैं, उनको सुकालिन्' कहते हैं।
- ५—यमराजाः— 'ये पक्षपातं विहाय न्यायव्यवस्थाकत्तरः सन्ति' ते 'यमराजाः'—जो पक्षपात को छोड़कर सदा सत्य न्यायव्यवस्था ही करने में रहते हैं, उनको 'यमराज' कहते हैं।
- एतृ-िपतामह-प्रिपतामहाः—(पितृ) 'ये मुष्ठुतया श्रेष्ठान् वि दुषो गुरगान्
   वासयन्तः तत्र वसन्तश्च, विज्ञानादि अनन्तधनाः स्वान् जनान् धारयन्तः पोषयन्तश्च,

चतुर्विकातिवर्षपंग्तेन बह्मचर्येण विद्याभ्यासकारिणः स्वे जनकाइच सन्ति, ते पितरः 'वसवः' विक्रे या ईक्वरोऽपि' = जो वीर्यं के निषेकादि कर्मों को करके उत्पत्ति और पालन करे और चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्याश्रम से विद्या को पढ़े, उसका नाम 'पिता' अथवा 'वसु' है। (पितामह) 'ये पक्षपातरिहता बुष्टान् रोदयग्तः चतुक्कस्वारिकात् वर्षपर्यग्तेन ब्रह्मचर्यसेवनेन कृतविद्याभ्यासाः ते 'क्द्राः' स्वे पितामहाक्षच प्राह्माः तथा कद्र ईक्वरोऽपि' = जो पिता का पिता हो और चवालीस वर्ष पर्यग्तंन ब्रह्मचर्य से विद्याभ्यास कर पक्षपातरिहत होकर दुष्टों को क्लाने वाला है, उसका नाम 'गितामह' और 'क्द्र' है। (प्रिपतामह) 'म्रादित्यवत् उत्तमगुण प्रकाक्षका' विद्वांसो ऽष्टचत्वारिकात् वर्षेण ब्रह्मचर्येण सर्वविद्यासम्पग्नाः सूर्यवत् विद्याप्रकाक्षकाः त आदित्याः स्वे प्रपिता महाक्ष प्राह्माः तथा आदित्यो ऽविनाक्षीक्ष्यो वात्र गृह्यते' = जो पितामह का पिता और म्रादित्य के समान उत्तम गुणों का प्रकाक्षक म्रड्तालीस वर्ष पर्यन्त बह्मचर्याश्रम से विद्या पढ़के सब जगत् का उनकार करता हो, उसको 'प्रपितामह' म्रथवा 'म्रादित्य' कहते हैं। तथा जो पितादिकों के तुल्य पुरु में उनकी भी पित्रादिकों के तुल्य सेवा करनी चाहिये।

- १० मातृ-पितामही-प्रिपतामह्यः पित्रादिसह्ययो मात्रादयः सेव्याः = पित्रादिकों के समान विद्या स्वभाव वाली स्त्रियों की भी अत्यन्त सेवा करनी चाहिये। माता, दादी, परदादी ग्रादि।
- ११—सगोत्राः—'स्वसमीपं पुत्रादयस्ते श्रद्धया पालनीयाः' = जो समीपवर्ती ज्ञाति के पुरुष हैं, वे भी सेवा करने के योग्य हैं।
- १२—म्राचार्यादिसम्बन्धिनः—'ये गुर्वादिसख्यन्ताः सन्ति ते हि सर्वदा सेवनीयाः'—जो पूर्णंविद्या के पढ़ाने वाले ग्रौर श्वसुरादि सम्बन्धी तथा उनकी स्त्री हैं, उनकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिए"। (द० ल० ग्रं० २४५—२५५)

इस प्रकार उपर्युक्त गुण वाले जीवित व्यक्तियों को ही 'पितर' कहा जाता है, उनकी सेवा करनी ही पितृयज्ञ है। मृतपितरों की कल्पना भ्रान्ति एवं ग्रज्ञानता है। (२) 'देव' से ग्रस्प्राय—

'दिवु = क्रीड़ा-विजिगीथा-व्यवहार-खुति-स्तुति-मोद-मद-स्वप्त-कान्ति-गित पु' (दिवादि) धातु से 'पचाद्यच्' से 'ग्रव्य प्रयया 'दिवु मदंत' (चुरादि) या 'दिवु परिकूजने' (चुरादि) धातु से 'अच्' प्रत्यय के योग से 'देव' शब्द निष्पन्त होता है। देव जड़ ग्रीर चेतन दो प्रकार के होते हैं (विस्तृत विवरण १। ६७ की समीक्षा में देखिए)। इस श्लोक में देव शब्द से चेतन देव ग्रर्भाष्ट हैं। शतपथ में ग्राता हैं—

(म्र) "द्वयं वाऽइवं न तृतीयमस्ति सत्यं चैवानृतं च । सत्यभेव देवा श्रनृतं मनुष्याः 'इवमहमनृतात् सत्यमुपैमीति' तन्मनुष्यम्य देवानुपैति ।

(शतपथ १।१।१।४---४)

''दो लक्षणों से मनुष्यों की दो संज्ञाएं होती हैं श्रयति देव श्रीर मनुष्य। वहां सत्य श्रीर भूठ दो कारण हैं। जो सत्य बोलने, सत्य मानने श्रीर सत्य कर्म करने वाले हैं वे 'देव' श्रीर वैसे ही भूठ मानने श्रीर भूठ कर्म करने वाले 'मनुष्य' कहाते हैं। जो भूठ से ग्रलग होके सत्य को प्राप्त होवें वे देवजाति में गिने जाते हैं।"

(द० ल० ग्र० सं० २४५ — २५५)

- (आ) विद्वांसो हि देवाः (शत०३।७।६।१०)
- (इ) ये बाह्यणाः शुश्रुवांसोऽनुचानास्ते मनुष्यदेवाः ॥

(शत०२।४।३।१४॥

(ई) सत्यसंहिता व देवाः (ऐ० ब्रा० १। १६)

श्रथित् विद्वान् मनुष्यों को देव कहते हैं। निरुक्त में देव शब्द की निरुक्ति करते हुए लिखा है — ''देवो दानाद्वा, बीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, द्युस्थानो मनतीति वा। यो देवः स देवतः" [निरु० ७।१५] प्रयति दान देने से, दीप्त होने से, प्रकाशित करने से, द्युस्थानीय होने से 'देव' कहाते हैं। देव को ही देवता कहा जाता है। इस प्रकार विद्याश्रों से प्रकाशित श्रौर विद्याश्रों का दान देने वाले, दिव्यगुण एवं उत्तन श्राचरण वाले विद्वानों को 'देव' कहा जाता है।

मनुस्मृति में ऐसे ही विद्वानों को देव कहा है। निम्न श्लोक द्रष्टव्य हैं-

- (उ) ते तमयं मपृच्छन्त देवानागतमन्यवः । देवाद्यत्तान्समेत्यो सुन्याय्यं वः तिशुक्ततवान् ॥ २ । १२७ ॥
- (क) न तेन वृद्धो मत्रति येनास्य पिलतं शिरः । यो वं युवाऽप्यषीयानस्तं देवाः स्थिवरं बिदुः ॥ २ । १३१ ।।

#### (३) ऋषि से अभिप्राप-

'ऋषी गती' धातु से 'इन्' प्रत्यय और 'इगुपधात् कित्' के योग से 'ऋषि' शब्द की सिद्धि होती है। गित के ज्ञान, गमन और प्राप्ति, ये तीन प्रयं हैं। ऋषि सबसे उच्च-स्तर का विद्वान् व्यक्ति होता है। वेदमन्त्रों के प्रयों का द्रष्टा, धर्म और ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला ग्राप्तपुरुष ऋषि कहलाता है। वेद, वेदायों और विद्याग्रों के गृढ़ ज्ञान को प्रत्यक्ष कराने की योग्यता उसमें होती है। वही धर्मोपदेष्टा होता है।

- (क) निरुक्तकार ने ऋषि की निरुक्ति की है—ऋषिः दर्शनात्। स्तोमात् दवर्श इत्योपमन्यवः।" [निरु० २। ११] अर्थात् ऋषि वेदार्थों और विद्याओं के रहस्यों को प्रत्यक्ष करने-कराने वाला होता है। श्रीपमन्यव ग्राचार्य का मत है कि मन्त्रद्रष्टा होने से ऋषि होता है। इसी प्रकार 'साक्षात्कृतधर्मांगः ऋषयोः बभूवः।" ग्रर्थात् ऋषि धर्म ग्रीर ईश्वर के साक्षात्कर्त्ता होते हैं। [निरु० १। २०]।
  - (ख) ब्राह्मणों में भी ऋषि की यही विशेषताएं वर्णित की हैं—

- (अ) "यो वै ज्ञातोऽनूचानः स ऋषिरार्षेयः।" (श०४।३।४। १६)
- (आ) ''एते वै विप्रायहषयः।'' (श०१।४।२।৬)
- (ग) महर्षि मनु ने भी ऋषिचर्चा के प्रसंग में इन्हीं विशेषताश्रों का उल्लेख किया है—
  - (इ) न हायतैर्नेपलितैः न वित्तेन न च बन्धुनिः। ऋषयञ्चिकिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान्।। २ । १२६ ।।
  - (ई) ऋषयो दीर्घसन्व्यत्वात् दीर्घमायुरवाप्नुयुः । प्रज्ञां यशस्य कीति च ब्रह्मवर्षसमेव च ॥ ४ । १४ ॥
  - (उ) ब्रावं धर्मोपवेशम् च ॥ १२ । १०६ ॥
- (क्र) ''म्रय यदेवानुव्रवीत । तेर्नाषम्य ऋगं जायते, तद्ध्येम्य एतत् करोत्यू-षीगां निधिगोप इति ह्यतूचानमाहुः ॥" (शत० १।७।५।३)

"प्रथार्षेयं प्रवृशीते । ऋषिम्यःचैवेनसेतद्देवेम्यःच निवेदयत्यं महावीर्यो यो यज्ञं प्रापदिति तस्मादार्षेयं प्रवृशीते ॥" (शत० १ । ४ । ४ । ३)

"श्रयं—सब विद्याओं को पढ़के जो पढ़ाना है 'ऋषिकमं' कहाता है, उस पढ़ने श्रीर पढ़ाने से ऋषियों का ऋण श्रयांत् उनको उत्तम-उत्तम पदायं देने से निवृत्त होता है श्रीर जो इन ऋषियों की सेवा करता है, वह उनको सुख करने वाला होता है। यही व्यवहार श्रयांत् विद्याकोश की रक्षा करने वाला होता है। जो सब विद्याश्रों को जानके सबको पढ़ाता है; उसको 'ऋषि' कहते हैं।

जो पढ़के, पढ़ाने के लिये विद्यार्थी का स्वीकार करना है, सो म्रार्थेय मर्थात् ऋषियों का कर्म कहाता है। जो उस कर्म को करता हुमा उन ऋषियों भौर देवों के लिए प्रसन्न करने वाले पदार्थों का निवेदन तथा सेवा करता है, वह विद्वान् म्रति पराक्रमी होके विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है। जो विद्वान् भौर विद्या को ग्रहण करने वाला है उसका 'ऋषि' नाम होता है।" (द० ल० ग्र० सं० २४५–२४५)

इस प्रमाणयुक्त विस्तृत विवेचन से यह सिद्ध हो गया है कि पितर, ऋषि, देव जीवित मनुष्यों के स्तरविशेष पर ग्राधारित या विशेषगुणों के ग्राधार पर रखी गई संज्ञाएं हैं। संक्षेप में विद्या के प्रत्यक्षदर्शन के प्रमुख गुण वाले 'ऋषि', ग्राचरण में दिव्य-गुणों की प्रधानता के गुण वाले विद्वान् 'देव' ग्रौर पालक गुण वाले वयोवृद्ध विद्वान् या पिता ग्रादि 'पितर' हैं।

पितृयज्ञ ग्रीर बलिवैश्वदेव में किसको जिमाये-

एकमप्याशयेद्विप्रं शित्रर्थे पाञ्चयिक्तके। न चैवात्राशयेत्कञ्चिद्धदेशवेवं प्रति द्विजम् ॥ ८३ ॥

(पाञ्चयाज्ञिके पित्रर्थे) प्रतिदिन के पांच यंज्ञों के अन्तर्गत आने वाले पितृयज्ञ के

निमित्त तो चाहे (एकम् + म्रपि विप्रम् श्राशयेत्) एक भी विद्वान् ब्राह्मण को जिमादे = भोजन खिला दे (च + एव) किन्तु (वैश्वदेवं प्रति) बलिवैश्वदेव यज्ञ के निमित्त (कंचित् द्विजं न स्राशयेत्) किसी ब्राह्मण को भोजन न कराये ॥ ८३ ॥

## अन्य श्रीत्वना : यह श्लोक निम्न ग्राधार पर प्रक्षिप्त है-

१. ग्रन्तिकरोध—(१) ५२ वें श्लोक में दैनिक रूप से ग्रन्न, जल, फल-मूल ग्रादि से पितरों के लिए श्राद्ध करने का कथन है, जिसका ग्रभिप्राय माता-पिता ग्रादि वयोवृद्धों की सेवा-सुश्रूषा करना है। मनुने वयोवृद्धों को ही 'पितर' कहा है, देखिए २।१२६ [२।१५१] में 'पितृन्' शब्द के प्रयोग को। इस श्लोक में न तो ब्राह्मणों को जिमाने की ही चर्ची है ग्रीर न ही ब्राह्मणों का भोजन कराने का कोई प्रसंग। ग्रतः ६३ वें श्लोक में पितृयज्ञ में एक ब्राह्मण को भोजन कराने का कथन करना ६२ वें श्लोक के विरुद्ध है। (२) ६३ वें श्लोक में पितरों के लिए एक ब्राह्मण को भोजन कराने का कथन करना मृतकश्राद्ध की मान्यता पर ग्राधारित है, यह मान्यता मनुविरुद्ध है [देखिए ३।११६ से २६४ श्लोकों पर ग्रन्तिवरोध समीक्षा]। (३) इसी प्रकार वैश्वदेव यज्ञ में ब्राह्मण को भोजन कराने का निषेध करना भी व्यवस्था से तालमेल नहीं खाता, क्योंकि ६४—६२ श्लोकों में वैश्वदेव यज्ञ के विधान में जिमाने या न जिमाने का कोई उल्लेख नहीं है ग्रीर इस यज्ञ में ब्राह्मण को जिमाने या न जिमाने के कथन की कोई संगति ही नहीं है, क्योंकि यह तो भूतों के लिए मात्र बिल निकालकर रखने का यज्ञ है। इस प्रकार यह श्लोक इन ग्रन्तिवरोधों के ग्राधार पर प्रक्षिप्त है।

बलिवैश्वदेव यज्ञ का विधान-

# वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्योऽग्नौ विधिपूर्वकम् । म्राम्यः कुर्याद्देवताम्यो बाह्यसो होममन्वहम् ॥ ८४॥ (४९)

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण एवं द्विज व्यक्ति (गृह्यो अग्नौ) पाकशाला की अग्नि में (विधिपूर्वकम्) विधिपूर्वक (सिद्धस्य वैद्यवदेवस्य) सिद्ध = तैयार हुए बलिवेश्वदेव यज्ञ के भाग वाले भोजन का (अन्वहम्) प्रतिदिन (आम्यः देवताम्यः होमं कुर्यात्) इन देवताश्रों = ईश्वरीय दिव्यगुणों के चिन्तन-पूर्वक आहुति देकर हवन करे।। इर।।

"चौथा वैश्वदेव—ग्रर्थात जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थं वने उसमें से खट्टा लवणान्न ग्रीर क्षार को छोड़के घृत, मिष्टयुक्त ग्रन्न लेकर चूल्हे से ग्रग्नि ग्रलग घर निम्नलिखित मन्त्रों से विनयपूर्वक होम नित्य करे (सत्यार्थं व चतुर्थं समु०)

अन्तुर्शी त्यन्तः यज्ञ में लवणान्न की स्राहुति नहीं—यज्ञ में लवण-युक्त पदार्थ की स्राहुति डालने का विधान नहीं है। लवणायुक्त भोजन को स्वयं के लिए प्रयोग करना चाहिए ग्रौर लवणरहित ग्रन्त, पदार्थ, मिष्टान्न ग्रादि की यज्ञ में ग्राहुति देनी चाहिए। मनु ने ६। १२ में यह मान्यता स्पष्ट की है।

# श्रानेः सोमस्य चैवादौ तयोइचैव समस्तयोः। विद्वेभ्यदचैव देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च॥ ८४॥ (६०)

(ब्रादो) प्रथम (ब्रग्ने: सोमस्य च एव) श्राग्न = पूज्य परमेश्वर श्रोर सोम = सव पदार्थों को उत्पन्न ग्रोर पुष्ट करके सुख देने वाले 'सोमरूप' परमात्मदेव के लिए ['ग्रोम् ग्रग्नये स्वाहा' 'ग्रों सोमाय स्वाहा' इन मन्त्रों हारा] (च) ग्रोर (तयोः समस्तयोः) उन्हीं देवों के सर्वत्र व्याप्त रूपों के लिए सयुक्त रूपों [ ग्रोम् ग्रग्नीषोमाभ्यां स्वाहां इस मन्त्र के हारा] ग्रग्न = जो प्राण् ग्रर्थात् सब प्राण्यों के जीवन का हेतु है ग्रोर सोम = जो प्रयान ग्रर्थात् दुःख के नाश का हेतु है (च) ग्रोर (विश्वेभ्यः देवेभ्यः एव) विश्वदेवों = ससार को प्रकाशित या संचालित करनेवाले ईश्वरीय गुणों के लिए ['ग्रों विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा' इस मन्त्र द्वारा] (च) तथा (धन्वन्तरये एव) धन्वन्तरि = जन्म - मरण ग्रादि के ग्रवसर पर ग्राने वाले रोगों का नाश करने वाले ईश्वर के गुण के लिए ['ग्रों धन्वन्तरये स्वाहा' इस मन्त्र से] विलवैश्वदेव यज्ञ में ग्राहुति देवे।। ६४।।

# कुह्वं चैवानुमत्ये च प्रजापतय एव च। सहद्यावापृथिक्योक्च तथा स्विब्टकृतेऽन्ततः ॥ ६६॥ (६१)

(च) ग्रौर (कुह्वं) ग्रमावस्या की ग्रधिष्ठात्री ईश्वरोय शक्ति ग्रथांत् कृष्णपक्ष का रचनेवाला परमेश्वर की शक्ति के लिए ['ग्रों कुह्वं स्वाहां मन्त्र से] (च) तथा (ग्रनुमत्य) पूर्णिमा की ग्रधिष्ठात्रों ईश्वरीय शक्ति ग्रथांत् शुक्लपक्ष का निर्माण करने वाली परमेश्वर की शक्ति के लिए या परमेश्वर की चितिशक्ति के लिए [ग्रों ग्रनुमत्य स्वाहा मन्त्र से] (प्रजाप्तये एव) सब जगत् को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के सामर्थ्य गुण के लिए ['ग्रों प्रजापतये स्वाहां मन्त्र से] (सहद्यावापृथिव्याः) ईश्वर द्वारा उत्पादित द्युलोक ग्रौर पृथिवी लोक की पृष्टि के लिए [ग्रों सहद्यावापृथिवोम्यां स्वाहां मन्त्र से] (तथा ग्रन्ततः) ग्रौर ग्रन्त में (स्विष्टकृते) ग्रभःष्ट सुख देने वाले ईश्वर गुण के लिए ['ग्रों स्विष्टकृते स्वाहां मन्त्र से] न्नाहित देवे।। ६६।।

एवं सम्यग्घविहुँ त्वा सर्वेदिक्षु प्रदक्षिणम्। इन्द्रान्तकाष्पतीन्दुम्यः सानुगेम्यो बलि हरेत्।। ८७॥ (६२) (एतम्) इस प्रकार (सम्यक् हविः हुत्वा) ग्रच्छी तरह उपयु<sup>°</sup>क्त ब्राहुतियाँ देकर (सर्वदिक्षु प्रदक्षिणम्) सब दिशाओं में घूमकर (सानुगेम्यः इन्द्र + अन्तक + अप्पति + इन्दुम्यः) परमेश्वर के सहचारी गुर्गों इन्द्र = सर्वं प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त होना, अन्तक = यम अर्थात् न्यायकारी होना, या प्राणियों के जन्म-मरण का नियन्त्रण रखने वाला गुण, अप्पति = वरुण अर्थात् सबके द्वारा वरणीय सबसे श्रेष्ठ परमात्मा, इन्द्र = सोम अर्थात् आनन्द-दायक होना इनके लिए स्मरणपूर्वक [क्रमशः 'भ्रों सानुगायेन्द्राय नमः' मन्त्र से पूर्व दिशा में, भ्रों सानुगाय यमाय नमः' से दक्षिण दिशा में, 'भ्रों सानुगाय वरुणाय नमः' से पश्चिम दिशा में, 'भ्रों सानुगाय सोमाय नमः' से उत्तर दिशा में (बलि हरेत्) भोजन के भाग अर्थात् बलि को रखे।। ५७।।

मरुद्रम्य इति तु हारि क्षिपेदप्स्यद्भूच इत्यपि।

वनस्पितम्य इत्येवं मुसलोलूखले हरेत् ॥ ६६॥ (६३) (मरुद्भ्यः इति तु द्वारि) मरुत्=जीवन के संचालक प्राणरूप परमात्मा के स्मरणपूर्वक ['ग्रों मरुद्भ्यो नमः' मन्त्र से] द्वार पर (ग्रद्भ्यः इति +ग्रिपि ग्रप्सु) सर्वत्र व्याप्त ग्रीर सम्पूर्ण जगत् के ग्राश्रय रूप परमात्मा के स्मरणपूर्वक ['ग्रोम् ग्रद्भ्यो नमः से], जलों में (क्षिपेत्) बलि भाग को डाले (एवम्) इसी प्रकार (वनस्पितम्यः) वनस्पितयों के समीप [ ग्रों वनस्पितम्यो नमः' से], (मुसल + उलूखले) मूसल ग्रीर ऊखल के समीप (हरेत्) बिल रखे॥ ६६॥

उच्छीषंके श्रियं कृयांद्र भद्रकाल्यं च पादतः। ब्रह्मवास्तोष्पतिस्यां तु वास्तुमध्ये बलि हरेत्॥ ८६॥ (६४)

(श्रियं उच्छीषंके) सबके द्वारा सेश्य परत्मात्मा की सेवा से राज्यश्री अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिये ['ग्रों श्रियं नमः' से] ईशान कोण की ग्रोर (च) ग्रोर (भद्रकाल्यं पादतः) परमात्मा की कल्याणकारी शक्ति की प्राप्ति के लिए ['ग्रों भद्रकाल्यं नमः' से] पृष्ठभाग ग्रर्थात् नैर्ऋत्य कोण की ग्रोर (कुर्यात्) बलिभाग रखे (तु) ग्रोर (ब्रह्मवास्ताकातिम्याम्) ब्रह्म—वेदिवद्या की प्राप्ति के लिए वेदिवद्या के दाता परमात्मा के लिए वास्तोष्पित्व निम्यां के दाता ईश्वर से सहायता के लिए ['ग्रों ब्रह्म-पतये नमः' 'ग्रों वास्तुपतये नमः' इन से] (वास्तुमध्ये विल हरेत्) घर के मध्य-भाग में बलिभाग रखे।। ८६।।

विश्वेम्यश्चेव देवेम्यो बिलमाकाश उत्सिपेत्। दिवाचरेम्यो मूतेम्यो नवतंचारिभ्य एव च।। ६०॥(६४) (च) ग्रीर (विश्वेम्य: देवेम्य:) संसार के साधक गुणों की प्राप्ति के लिए संसार के संचालक परमात्मा या विद्वानों के दिव्य गुणों की प्राप्ति लिए (ग्राकाशे बलिम उत्किपेत्) ['ग्रो विश्वेम्यः देवेम्यः नमः' से] ग्राकाश की ग्रोर या घर के ऊपर बलिभाग रखे (च) तथा (दिवाचरेम्यः भूतेम्यः) दिन में विचरण करने वाले प्राणियों के लिए ['ग्रो दिवाचरेम्यो भूतेभ्यः नमः'] (नक्तंचारिम्यः एव) ग्रीर रात्रि में विचरण करने वाले प्राणियों के लिए ['ग्रो नक्तंचारिम्यो भूतेम्यो नमः' मन्त्र से] बलि रखे।। ६०।।

# पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत बलि सर्वोत्ममूतये। पितृम्यो बलिशेषं तु सर्वं दक्षिणतो हरेत्।। ६१ ॥ (६६)

(सर्वात्मभूतये) सब प्राणियों में व्याप्त या ग्राश्रयरूप परमात्मा की सत्ता का स्मरण करने के लिए [ ग्रों सर्वात्मभूतये नमः' से ] (पृष्ठवास्तुनि विल कुर्वीत) घर के पृष्ठभाग में बलिभाग रखे (सर्वं बलिशेष तु) शेष बलिभाग को (पितृभ्यः) माता-पिता, ग्राचार्य, ग्रतिथि, भृत्य ग्रादिकों को सम्मानपूर्वक भोजन कराने की भावना को स्मरण करने के लिए [ग्रों पितृभ्यः स्वधायभ्यः स्वधा नमः' इस मन्त्र से ] (दक्षिणतः हरेत्) घर के दक्षिण भाग में रखे।। ६१।। ॥

# शुनां च पतितानां च इवयचां पापरोगिणाम्। वायसानां कृमीणां च शनकैनिवंपेद् भुवि ॥ ६२ ॥ (६७)

(च) ग्रौर (शुनां पिततानां श्वपचां पापरोगिएगां वायमानां च कृमीणां) कुत्ता, पितत, चांडाल, पापरोगी, काक ग्रौर कृमी इन छः नामों के छः भाग (भुवि शनकैः निवंपेत्) पृथिवो में घरे ।। ६२ ।। (सं० वि० १६४)

इस प्रकार 'श्वम्यो नमः, पितिनेम्यो नमः, श्वपचेम्यो नमः, पापरो-गिम्यो नमः, वायसेम्यो नमः, कृमिम्यो नमः' से बिल धरकर पश्चात् किसी दुःखी बुभुक्षित प्राणी ग्रथवा कुत्ते, कौवे ग्रादि को दे देवे । यहां नमः शब्द का ग्रथं ग्रन्न ग्रथीत् कुत्ते, चाण्डाल, पापरोगी, कौवे ग्रीर कृमि ग्रयीत

श्री महर्षि-दयानन्द ने ५५ से ६१ दलोकों का भाव ग्रहण करके स० प्र० १०० से १०२, पञ्चमहायज्ञविधि द० ल० ग्र० २५६ — २६३ तथा सं० वि० १६२ — १६४ पर बिलवेश्वदेव यज्ञ का वर्णन किया है, इन सभी इलोकों में दिये गये मन्त्र तथा उनका भाव वहीं से ले लिया गया है, विधियां भी वहीं हैं। विस्तृत होने के कारण उस वर्णन को यहां उद्धत नहीं किया जा रहा है। विशेष ग्रध्ययन के लिए पाठक उक्त पुस्तक में देख सकते हैं।

चींटी म्रादि को म्रन्न देना यह मनुस्मृति म्रादि की विधि है—
(सत्यार्थ वनुर्थ समु०)

विल रखने से उत्तम गति--

्वं यः सर्वमूतानि बाह्मणो निःयमचंति। स गच्छति परं स्थानं तेजोमूर्ति पथर्जुना॥ ६३॥

(यः ब्राह्मणः) जो ब्राह्मण (एवं नित्यं सर्वभूतानि श्रर्चित) इस उपर्युक्त प्रकार से प्रतिदिन सब प्राणियों की पूजा करता है (सः) वह (देजोमूर्तिः ऋजुना पथा) तेजस्वी बनकर सीधे-सरल मार्ग से (परं स्थानं गच्छिति) उत्तम स्थान को श्रर्थात् मुक्ति को प्राप्त करता है।। ६३।।

अर्जुर्शित्उन् : यह श्लोक निम्न 'मानदण्ड' के आधार पर प्रक्षिप्त है-

- १. प्रसंगिवरोध इस श्लोक ने पूर्वापर वर्णनक्रम को भंग कर दिया है। ६२ वें श्लोक में विलवैश्वदेव का विधान पूर्ण हुआ है, और ६४ वें में "कृत्वा एतत् बलिकमें" शब्दों के प्रयोग से यह स्पष्ट हो रहा है कि विलवैश्वदेव यज्ञ की विधि की पूर्णता के बाद यह श्लोक होता चाहिए। तभी दोनों श्लोकों का भाषा के अनुसार वाक्यक्रम जुड़ेगा। इन दोनों के वीच में ६३ वें श्लोक में बलिवैश्वदेव के फल का कथन संगत नहीं बैठता, अतः यह प्रक्षिण्त है।
- २. ग्रन्तिवरोध—इस क्लोक में केवल बिलवैश्वदेव से ही मुक्ति होना कहा है। जबिक मनु ग्रनेक नैःश्रेयस कर्मों से मुक्ति मानते हैं [१२। ८२—११६]। ग्रतः इस क्लोक का कथन मनुसम्मत न होने से प्रक्षिप्त है।

ग्रतिथियज्ञ का विधान---

कृत्वैतद् बलिकमेंवमितिथि पूर्वमाशयेत्। भिक्षां च भिक्षवे दद्याद्विधिवद् ब्रह्मचारिगो॥ ६४॥ (६८)

(एतत् विलक्षमं कृत्वा) उपर्युक्त [३। ८४—६२] बिलवैश्वदेव यज्ञ करके (पूर्वम् ग्रतिथिम् ग्राशयेत्) पहले ग्रतिथि को भोजन खिलाये (च) तथा (भिक्षवे ब्रह्मचारिणे विधिवत् भिक्षां दद्यात्) भिक्षा के लिए ग्राये हुए ब्रह्मचारी के लिए विधिपूर्वक भिक्षा देवे ॥ ६४ ॥

> यत्युष्यफलमाप्नोति गां दस्वा विधिवद्गुरोः। तत्युष्यफलमाप्नोति मिक्षां दस्वा द्विजो गृही ॥ ६५ ॥

(गुरोः विधिवत् गां दत्त्वा) गुरु के लिए विधि अनुसार गौ दान देने से (यत् पुण्य-फलम् ब्राप्नोति) जिस पुण्यरूप फल को गृहस्थी प्राप्त करता है (तत् पुण्यफलं गृही द्विजः) उसी पुण्यरूप फल को गृहस्थी द्विज (भिक्षां दत्त्वा ब्राप्नोति) भिक्षा देकर प्राप्त करता है ।। ६४ ।।

#### निक्षामप्युदपात्रं वा सत्कृत्य विधिपूर्वकम् । वेदतत्त्वार्यविद्वषे बाह्यस्यायोपपादयेत् ॥ ६६ ॥

गृहस्थी व्यक्ति (विधिपूर्वकं सत्कृत्य) विधि के अनुसार सत्कार करके (वेद-तत्त्वार्यविदुषे) वेद के सिद्धान्त और अर्थ को जानने वाले विद्वान् (ब्राह्मणाय) ब्राह्मण के लिए (भिक्षां वा उदपात्रम्) भिक्षा और जलपात्र को (उपपादयेत्) समर्पित करे।।६६।।

#### नश्यन्ति हव्यकव्यानि नराणामविजानताम् । मस्मीमूतेषु विप्रेषु मोहादृत्तानि वातृमिः ॥ ६७ ॥

(दातृभिः) दाता व्यक्तियों द्वारा (भस्मीभूतेषु विश्रेषु मोहात् दत्तानि) जिनका ब्राह्मणपन नष्ट हो गया है ऐसे ब्राह्मणों को मोह = श्रज्ञान या मोहवश दिये गये (हव्यकव्यानि) हव्य = होम श्रादि द्वारा देवताश्रों को दिये गये दान श्रीर कव्य = पितरों को दिये गये पदार्थों का दान (ग्रविजानतां नराणाम्) ऐसे श्रज्ञानी लोगों के (नश्यन्ति) निष्फल हो जाते हैं ॥ ६७॥

## विद्यातपःसमृद्धेषु हुतं वित्रमुखाग्निषु। निस्तारयति बुर्गाच्च महतद्ववैव किल्विवात्।। ६८ ।।

(विद्यातपः समृद्धेषु विष्रमुखाग्निषु) विद्या श्रीर तपस्या से समृद्ध विद्वानों की मुखरूपी श्रग्नि में (हुतम्) श्राहुति के समान दिया गया दान (महतः दुर्गात् च किल्वि-षात् एव) महान् क्लेश श्रीर महान्पाप से (निस्तारयित) निश्चय से तारता है ॥६८॥

आन्त्रशीत्जना: ६५ से ६८ श्लोक निम्न 'मानदण्डों' के स्राधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

- १. प्रसंगिवरोध—(१) ६४ वें श्लोक में बिलवैश्वदेव यज्ञ की समाप्ति के पश्चात् "श्रितिश्य पूर्वम् श्राश्येत्" कहकर श्रागे श्रितिश्यज्ञ का वर्णन करने का संकेत दिया है। इस श्लोक में जितना श्रावश्यक था उतना भिक्षा का भी विधान कर दिया। श्रव पहले,यह प्रसङ्ग बुद्धिसङ्गत सिद्ध होता है, कि श्राये हुए श्रितिश्व का किस प्रकार सत्कार करे, जो ६६ वें श्लोक में उक्त है। इस प्रकार ६४ वें श्लोक के साथ ६६ श्लोक की संगित बैठती है। बीच में भिक्षा का फल, कैसे ब्राह्मणों को हव्य-कव्य देने चाहिए श्रादि वातों के वर्णन ने इस संगित को भंग कर दिया है, श्रतः ये श्लोक प्रसंगिवरुद्ध हैं। (२) जब ६४ श्रीर ६६ वें श्लोक में पूर्वापर प्रसंग श्रीतिथ्यज्ञ या श्रितिथ्य सम्बन्धी है, तो इस प्रसंग में भिक्षा का फल-कथन या कैसे ब्राह्मणों को हव्यकव्यों का दान देना चाहिए, यह प्रसंग स्वतः अप्रासंगिक है। श्रतः प्रसंगविरुद्ध होने से ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।
- २. अन्तिविरोध—(१) ६६—६८ इलोकों में विद्या आदि से युक्त श्रीर विद्या आदि से रहित बाह्मणों का जो भेद किया गया है, उससे यह संकेत मिलता है

कि ये क्लोक उस काल की रचना हैं जब कर्मणा वर्णव्यवस्था शिथिल होकर जन्मना भी मानी जाने लगी थी। क्योंकि मनुतो ग्रध्ययन-ग्रध्यापन कर्म वालों को ही बाह्मण मानते है [१।८७-८८; १०।७४-७६]। ग्रतः विद्यारहित का बाह्मण होना ही नहीं बनता। इस प्रकार यह वर्णन मनु की मान्यता के विरुद्ध सिद्ध होता है। (२) ६८ वें क्लोक में पापों से तारने वाली बात का वर्णन भी मनु के ४।२४० क्लोक के विरुद्ध है। उस क्लोक में तथा १२।३ - ६ क्लोकों में प्रत्येक कर्म का फल ग्रवश्य प्राप्त होना कहा है।

3. शैलीगत आधार— १५ वें क्लोक में गायदान के समान भिक्षा-दान का फल कहना, १७ वें में दानफल का नष्ट होने का कथन, १८ वें में पापों से तर जाने का कथन निराधार, अयुक्तियुक्त एवं अतिशयोक्तिपूर्ण है। मनु के विधानों में ये त्रुटियां नहीं मिलतीं।

# संप्राप्ताय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके। ग्रन्नं चैव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ॥ ६६ ॥ (६६)

(तु) भीर (संप्राप्ताय स्रतिथये) स्राये हुए स्रतिथि के लिए (विधिपूर्वकं सत्कृत्य) व्यवहारोचित विधि के स्रनुसार सत्कार करके (यथा-शक्ति) शक्ति के स्रनुसार (स्रासन + उदके च सन्नम् एव) स्रासन स्रोर जल तथा सन्न भी (प्रदद्यात्) प्रदान करे।। ६६।।

#### शिलानप्युञ्छतो नित्यं पञ्चाग्नीनिष जुह् वतः । सर्वे मुकृतमादत्ते बाह्मगोऽनिचतो वसन् ।। १००॥

(शिलान् प्रिपि उञ्छतः) शिलाएं = [कटे हुए सेत में बची ग्रन्न की बालियां] बुगकर जीविका चलाते हुए (नित्यं पञ्चाग्नीन् + ग्रपि जुह्नतः) प्रतिदिन पांच महायज्ञों को करते हुए भी उसके घर में (ब्राह्मणः + ग्रनिवतः वसन्) यदि कोई ब्राह्मण-ग्रतिथि बिना सत्कार किये रह जाता है तो वह (सर्वं सुकृतम् + ग्रादत्ते) उसके सारे पुण्य को हर ले जाता है।। १००।।

### अनुर्योकनः यह श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-

- १. प्रसंगिवरोध—६६ वें श्लोक में, ब्राये हुए अतिथि का यथाशक्ति सत्कार करने का कथन है और १०१ वें श्लोक में उस 'यथाशक्ति' भाव की अर्थवाद रूप में ब्याख्या है। बीच ने अवस्टात किथि का अलक्ष्य अर्थक है, बीच उससे इनका क्रम भंग हो गया है, ब्रतः प्रसंगिवरुद्ध होने से यह श्लोक प्रक्षिप्त है।
  - २. अन्तर्विरोध इस क्लोक में 'असत्कृत अतिथि द्वारा गृहस्थी के सब पुण्योंका

१. पाणिनि धानुपाठ में 'शिलान्' पद में 'शिल षिल उञ्छे' (नुदादि०) उञ्छ अर्थ लिखा है और "मूमी पिततस्यैकैकस्य करणस्योपादानम् उञ्छ: "अर्थात् खेत कटने के बाद खेत में पड़े हुए एक-एक करण का प्रहर्ण करना उञ्छ कहलाता है। लोक में 'शिल्ला' शब्द से इसका अब भी व्यवहार होता है। (सम्पादक)

हरण कर ले जाने का कथन' मनुकी मान्यता के विरुद्ध है। मनुने ४। २४० में कत्ती को कमों का स्वयं भोक्ता माना है, ग्रतः कोई दूसरा किसी के पुण्यों या श्रपुण्यों को नहीं ले सकता इस प्रकार ग्रन्तिवरोध के कारण यह ब्लोक प्रक्षिप्त है।

३. शैलीगत आधार—इस श्लोक में 'सारे पुण्यों का हरण केवल ग्रसत्कार मात्र से कर लेना' ग्रादि कथन की शैली ग्रयुक्तियुक्त ग्रीर ग्रतिशयोक्तिपूर्ण है, ग्रतः यह मौलिक नहीं है।

सज्जनों के घर में सत्कारार्थं सदा उपलब्ध वस्तुएं ---

तृगानि मूमिरुकं वाक्चतुर्थो च सूनृता । एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ १०१ ॥ (७०)

(तृगानि) बैठने के लिए ग्रासन (भूमिः) बैठने या सोने के लिए स्थान (उदकम्) पानी (च) ग्रौर (सूनृता वाक्) सत्कारयुक्त मीठी वाणी (एतानि + ग्रिप) सत्कार करने की ये बातें या वस्तुएं तो (सतां गेहे) श्रेष्ठ सम्य व्यक्तियों के घर में (कदावन न + उच्छि छन्ते) कभी भी नष्ट नहीं होतों ग्रथीत् श्रेष्ठ-सम्य व्यक्ति इनके द्वारा तो ग्रवश्य ही सत्कार करते हैं ।। १०१ ।।

**ग्रतिथि का लक्षण**—

एकरात्रं तु निवसन्नतिथिक्राह्मिगः स्मृतः । स्रानत्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादितिथिरुच्यते ।। १०२ ।।(७१)

(ब्राह्मणः) विद्वान् व्यक्ति (एकरात्रं तु निवसन्) जो एक ही रात्रि तक पराये घर में रहे तो उसे (श्रितिधिः स्मृतः) ग्रितिथि कहा गया है (यस्मात् हि ग्रिनित्रं स्थितः) क्योंकि जिस कारण से वह नित्य नहीं ठहरता है ग्रिथवा जिसका ग्राना ग्रिनिश्चित होता है, इसी कारण से उसे (ग्रितिथिः उच्यते) ग्रितिथि कहा जाता है।। १०२।।

"जिसके ग्रागमन की कोई नियत तिथि न हो ग्रौर स्थिति भी जिस की ग्रनियत हो, वह ग्रतिथि कहलाता है। ग्रतिथियज्ञ का ग्रधिकारी वही है, जो विद्वान् हो एवं जिसका ग्राना, जाना ग्रौर ठहरना ग्रनियत हो, वह चाहे किसी वर्ण का हो उसकी सेवा करना यह एक श्रेष्ठ कर्म है।"

(पू० प्र० १४३)

म्रतिथि कौन नहीं होते--

नैकग्रामीरामितिथि विप्रं साङ्गितिकं तथा । उपस्थितं गृहे विद्याद्भार्या यत्राग्नयोऽपि वा ।। १०३ ॥ (७२) (यत्र भार्या अपि वा ग्रग्नयः) जिसके घर में पत्नी हो ग्रौर पंचयज्ञों की ग्रग्नि जहां प्रज्ज्वित रहती हो ग्रथवा जहां प्राकाग्नि प्रज्ज्वित होती हो ऐसे (एकग्रामीणं तथा साङ्गितकं विप्रंगृहे उपस्थितम्) एक गांव में रहने वाला तथा मित्र विद्वान् यदि घर में ग्राया हुग्रा हो तो (ग्रितिथि न विद्यात्) उसे ग्रतिथि के रूप में न समभे ।। १०३।।

दूसरों के यहां खाने की भावना से पाप-

उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः। तेन ते प्रेत्य पशुतां व्रजन्त्यन्नादिदायिनाम्॥ १०४॥ (७३)

(ये गृहस्थाः) यदि गृहस्थ होके (परपाकम् उपासते) पराये घर में भोजनादि की इच्छा करते हैं तो (ते ग्रबुद्धयः तेन) वे बुद्धिहीन गृहस्थ ग्रन्य से प्रतिग्रह रूप पाप करके (प्रेत्य) जन्मान्तर में (ग्रन्नादिदायिनां पशुतां व्रजन्ति) ग्रन्नादि के दाताग्रों के पशु बनते हैं क्योंकि ग्रन्य से ग्रन्न ग्रादि का ग्रहण करना ग्रतिथियों का काम है, गृहस्थों का नहीं ॥ १०४॥

(सं वि ०१५०)

अनुशीलन: जो गृहस्य लोभ-लालच के वशीभूत होकर यही मानते रहते हैं कि अपनी बचत हो जाए और दूसरों के यहां खाने का अवसर मिलता रहे। ऐसी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जो जीवन भर दूसरों के भोजन में मन रखते हैं, उन्हें परजन्म में पशुत्व प्राप्त होता है। क्यों कि उनमें पशुत्व के संस्कार प्रबल और प्रभावी हो जाते हैं।

घर से अतिथि को न लौटाये-

म्रप्रलोद्योऽतिथिः सायं सूर्योढो गृहमेधिना । काले प्राप्तस्त्वकाले वा नास्यानश्ननगृहे वसेत् ॥ १०५ ॥(७४)

(गृहमेधिना) गृहस्थी को चाहिए कि (सूर्योढ: स्रितिथ: स्रप्रणोद्यः) सायंकाल सूर्य ग्रस्त होते देख ग्राये हुए ग्रतिथि को वापिस न लौटाये ग्रौर (काले प्राप्त: वा ग्रकाले) चाहे समय पर ग्राये ग्रथवा ग्रसमय पर (ग्रस्य गृहे ग्रनश्नन न वसेत्) इस गृहस्थी के घर में कोई ग्रतिथि बिना भोजन के नहीं रहे।। १०५।।

ग्रतिथिपूजन सुख-ग्रायु-यशोदायक---

न वै स्वयं तदश्नीयादितिथि यन्न भोजयेत्। धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं वाऽतिथिपूजनम् ॥ १०६ ॥(७५)

(यत् ग्रतिथि न भोजयेत्) जिस पदार्थ को ग्रतिथि को नहीं खिलावे

(तत् वै स्वयं न अश्नीयात्) उसे गृहस्थी स्वयं भी न खावे, अभिप्राय यह है कि जैसा स्वयं भोजन करे वैसा ही अतिथि को भी दे (अतिथिपूजनम्) अतिथि का सत्कार करना (धन्यं यशस्यम् आयुष्यं वा स्वर्ग्यम्) सौभाग्य, यश, आयु और सुख को देने और बढ़ाने वाला है।। १०६।।

अह न्यू श्री ट्या : प्रतिथिसेवा यश-प्रायु-सुख-सौमाग्य वर्षक -- जिस प्रकार ग्रिभवादनशील ग्रीर वृद्धसेवी व्यक्तियों के यश, विद्या, ग्रायु, बल बढ़ते हैं, उसी प्रकार मनु द्वारा विहित [४।१०६] विद्वान्, धार्मिक, सद्गुण सम्पन्न ग्रतिथियों की सेवा करने से यश मिलता है। उनके सान्निध्य से ग्रच्छे ग्राचरण की, धर्म की, श्रेष्ठ गुर्गों की शिक्षा से ग्रायु, सौभाग्य ग्रीर सुख बढ़ते हैं, [२।६६ (२।१२१) की ग्रनुशीलन समीक्षा भी द्रष्टब्य]।

### न्नासनावसथौ शय्यामनुवज्यामुपासनाम्। उत्तमेवृतमं कुर्याद्वीने हीनं समे समम्।। १०७ ॥ (७६)

जब गृहस्थ के समीप ग्रितिथि ग्रावें तव (ग्रासन + ग्रावसथी) ग्रासन, निवास (श्रायम + ग्रानुत्रज्याम + उपासनाम्) शर्या, पश्चात् गमन ग्रीर समीप में बैठना ग्रादि सत्कार जैसे का वैसा ग्रथीत् (उत्तमेषु + उत्तमं, समे समं, हीने हीनं कुर्यात्) उत्तम का उत्तम, मध्यम का मध्यम ग्रीर निकृष्ट का निकृष्ट करे, ऐसा न हो कि कभी न समभें ।। १०७।। (सं० वि० १५०) दोवारा भोजन पकाने पर बिलयज नहीं —

# वैश्वदेवे तु निर्वृत्ते यद्यन्योऽतिथिराव्रजेत्। तस्याप्यन्तं यथाशक्ति प्रदद्यान्न बील हरेत्॥ १०६॥ (७७)

(वैश्वदेवे तु निर्वृत्ते) वैश्वदेव यज्ञ के समाप्त होने पर ग्रर्थात् भोजन बनने ग्रीर उसकी यज्ञ में ग्राहुतियां दे देने के पश्चात् भी (यदि + ग्रन्यः + ग्रातिथः + ग्राव्रजेत्) यदि कोई ग्रीर ग्रतिथि ग्रा जाये तो (तस्य + ग्रीप यथाशक्ति ग्रन्तं प्रदद्यात्) उसको भी यथाशिकत भोजन कराये (विल न हरेत्) द्वारा भोजन बनाने के बाद बिल भाग नहीं निकाले ॥ १० ८ ॥

श्र न्यू श्री ट्याः श्लोक ६४ से १०० तक के विषय में सत्यार्थप्रकाश चनुर्थ समल्लास में निम्न प्रकार लिखा है—"ग्रब पांचवीं ग्रतिथिसेवा—ग्रतिथि उसको कहते हैं कि जिस की कोई तिथि निश्चित न हो ग्रथित् ग्रकस्मात् धार्मिक सत्योपदेशक सब के उपकारार्थ सर्वत्र धूमनेवाला पूर्ण विद्वान् परमयोगि-संन्यासी गृहस्थ के यहाँ ग्रावे तो उसको प्रथम पाद्य, ग्रध्यं श्रीर ग्राचमनादि तीन प्रकार का जल देकर पश्चात् ग्रासन पर मत्कारपूर्वक विठालकर खान, पान ग्रादि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवासुश्रूषा करके, प्रमन्त करे। पश्चात् सत्संग करे। उनसे ज्ञान-विज्ञान ग्रादि जिनसे धर्म, ग्रथं, काम ग्रीर

मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐसे-ऐसे उपदेशों का श्रवण करे और श्रपना चाल-चलन भी उनके सदुपदेशानुसार रक्खे"।

संस्कार विधि गृहाश्रम के ग्रतिथियज्ञ प्रकरण में निम्न प्रकार लिखा है-

''पांचवां जो घार्मिकः, परोपकारी, सत्योपदेशक, पक्षपात रहित, शान्त, सर्वे हितकारक विद्वानों की अन्नादि से उनसे प्रश्नोत्तर आदि करके विद्या प्राप्त होना 'अति-थियज्ञ' कहाता है, उसको नित्य किया करें।"

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के पञ्चमहायज्ञान्तर्गत स्रतिथियज्ञ-विधान में निम्न प्रकार लिखा है—''श्रव पांचवाँ स्रतिथियज्ञ स्रर्थात् जिसमें स्रतिथियों की यथावत् सेवा करनी होती है उसको लिखते हैं। जो मनुष्य पूणं विद्वान् परोपकारी, जितेन्द्रिय, धर्मात्मा सत्यवादी, छल-कपट रहित स्रौर नित्य भ्रमण करके विद्यः धर्म का प्रचार स्रौर श्रविद्या स्रधर्म की निवृत्ति सदा करते रहते हैं, उनको स्रतिथि कहते हैं। इसमें वेदमन्त्रों के स्रनेक प्रमाण हैं।"

#### न मोजनार्थं स्त्रे वित्रः कुलगोत्रे निवेदयेत् । मोजनार्थं हि ते शंसम्बान्ताशीत्युच्यते बुधैः ॥ १०६॥

(विप्रः) द्विज (भोजनार्थम्) ग्रन्छा भोजन पाने के लिए (स्वे कुलगोत्रे न निवेद-येत्) ग्रपने कुल ग्रौर गोत्र की दुहाई न दे ग्रथित् ग्रपने वड़े कुल या प्रतिष्ठित वंश की प्रशंसा करके ग्रन्छा भोजन पाने की प्रवृत्ति प्रकट न करे (हि) क्योंकि (भोजनार्थं ते शंसन्) भोजन पाने के लिए उन कुल-गोत्रों की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति (वुधैः) विद्वानों द्वारा ('वान्ताशी' इति उच्यते) 'उगलकर खाने वाला' इस निन्दित विशेषण से सम्बोधित किया जाता है। १०६॥

### न ब्राह्मएस्य त्वतिथिगृहे राजन्य उच्यते। वैद्यसूद्रौ सला चंव ज्ञातयो गुरुरेव च ॥ ११०॥

(ब्राह्मणस्य गृहे) ब्राह्मण के घरपर ग्राये हुए (राजन्यः वैश्यशूद्रौ) क्षत्रिय, वैश्य ग्रौर शूद्र (सला) मित्र (च) तथा (ज्ञातयः) रिश्ते-नातेदार (च) ग्रौर ग्रौर (गुरुः एव) गुरु भी (प्रतिथिः न उच्यते) ग्रतिथि नहीं कहलाते हैं ॥ ११०॥

# यदि त्वतिथिघर्में शास्त्रियो गृहमः स्रजेत्। भुक्तवत्मु च वित्रेषु कामं तमिष भोजयेत्।। १११।।

(यदि तु + म्रतिथिधमेंण) यदि त्रतिथि के रूप में (क्षत्रियः गृहम् - जात्रजेत्) क्षत्रिय भी घर में ग्रा जाये (विष्रेषु भुक्तवत्सु) तो ब्राह्मण द्यतिथियों के भोजन कर लेने पर (तम् + ग्रपि कामं भोजयेत्) उसको भी इच्छानुसार भोजन करा देवे ॥ १११ ॥

#### वैदयशूद्राविष प्राप्तौ कुटुम्बेऽतिथिधमिणौ । भोजयेत्सह भृत्यैस्तावानुद्यांस्यं प्रयोजयन् ॥ ११२ ॥

(कुटुम्बे) परिवार अर्थात् घर पर (वैश्यशूद्री = अि अतिथिधर्मिणां प्राप्तौ) वैश्य और शूद्र भी अतिथि के रूप में आ जायें तो (तौ) उन दोनों वर्ण वालों को (आन्- शंस्यं प्रयोजयन्) कृपाभावना रखता हुन्ना (भृत्यैः सह भोजयेत्) सेवकों के साथ भोजन करा दे ॥ ११२ ॥

अर्जुट्रिट्डन :१ • ६ से ११२वें तक के श्लोक निम्न ग्राधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

- १. प्रसंगिबरोष—(१) १०८ वें क्लोक में 'यदि वैश्वदेव यज्ञ करने के पश्चात् कोई स्रतिथि स्रा जाये तो उसे भी भोजन करादेवे, दोबारा बिल न रखे।' यह कहने से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि स्रतिथियों के भोजन के सम्बन्ध में संभी विधान पूर्ण हो चुके हैं। उसके बाद उससे भिन्न स्रन्य विकल्पात्मक विधान ११३—११६ में विणत हैं। एक प्रसंग के पूर्ण हो जाने पर पुनः ११०—११२ क्लोकों में स्रतिथि की परिभाषा का कथन, किसको किस प्रकार खिलाना चाहिए स्रादि बातों का वर्णन प्रसंगिवरुद्ध है। (२) 'किसको स्रतिथि नहीं मानना चाहिए' यह प्रसंग पहले ही १०३ वें क्लोक में विणत हो चुका है। इन क्लोकों में फिर से उसी प्रकार की बातों का वर्णन किया है।यदि य क्लोक मौलिक होते तो ये १०३ के साथ सम्बद्ध होने चाहियें थे। किन्तु वहाँ न होकर प्रसंगसमाप्ति पर पुनः इनका वर्णन करना यह सिद्ध करता है कि ये किसी धन्य व्यक्ति द्वारा परवर्ती काल में जोड़े गये हैं।
- २. पुनरिकत—१०३ में सांगतिक ग्रर्थात् मित्र को ग्रितिथ मानना एक बार कहा जा चुका है। उसके बाद ''इतरान् ग्रिष सख्यादीन् ''ग्रुहमागतान् '' मोजयेत्'' [११३] के ग्रितिश्ति विकल्पात्मक विधान से भी यही संकेत मिलता है कि मनु ने मित्र को ग्रितिथ से भिन्न माना है। ११० वें श्लोक में ग्रन्य व्यक्तियों के साथ पुनः एक बार 'सखा' को ग्रितिथ न मानने का निर्देश है—एक बार इस बात का कथन होने पर उसी प्रसंग का पुनः कथन करना पुनरुक्ति मात्र है—इससे स्पष्ट होता है कि यह मनु की रचना न होकर ग्रन्य व्यक्ति की है। इस प्रकार यह श्लोक तथा इससे प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्ध १११ ग्रीर ११२ वाँ श्लोक स्वतः ही प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं।
- है. ग्रन्तिवरोध—(१) मनु ने १०३ श्लोक में जिन व्यक्तियों को ग्रतिथि न मानने का निर्देश दिया है, उससे ज्ञात होता है कि मनु वर्ण के ग्राधार पर किसी विशिष्ट वर्ण के व्यक्ति को ही ग्रतिथि नहीं मानते, ग्रिपतु सभी को ग्रतिथि मानते हैं। यदि मनु को वर्ण के ग्राधार पर ग्रतिथि रूप ग्रभीष्ट होता तो वे उस श्लोक में या उसके साथ वर्ण के ग्राधार पर ही ग्रतिथि मानने का निर्देश देते। ११०—११२ श्लोकों में पूर्व व्यवस्था से भिन्न वर्णाधारित व्यवस्था है। यह भिन्नता विरोध की सूचक है। (२) मनु ने वैश्य ग्रीर शूद्र की स्थित में पर्याप्त ग्रन्तर माना है। वैश्य द्विजों में परिगणित है, जबिक शूद्र द्विजों से निम्न है। ११२ वें श्लोक में वैश्य-शूद्र को समान स्थित वाला दिखलाना, मनु की व्यवस्था से तालमेल नहीं रखता। इससे संकेत मिलता

है कि इस प्रसंग का वर्णन किसी ग्रन्य व्यक्ति की व्यवस्था है। (३) १०६ वें इलोक में कुल-गोत्र को कहकर भोजन की इच्छान करने का कथन है। इस विधान से यह प्रतीत होता है कि यह उस परवर्तीकाल का विधान है जब कुल ग्रीर गोत्र के ग्राधार पर वड़प्पन माना जाने लगा था। मनु के ग्रनुसार तो बड़प्पन के केवल पांच ग्राधार हैं—वित्त, वन्धु, ग्रवस्था, कर्म ग्रीर विद्या [२।१११—११२ (१३६—१३७)]। इनमें कहीं कुल-गोत्र के ग्राधार पर बड़प्पन का उल्लेख नहीं है। जब मनु के समय में वड़प्पन के ये ग्राधार ही नहीं थे, तो उनके ग्राधार पर विधान करने का ग्रवसर ही नहीं ग्राता। इस ग्राधार पर १०६ वाँ इलोक परवर्ती काल का प्रक्षेप है। (४) ४। २६—३० में ग्रातिथ सेवा का विधान वर्णानुसार नहीं ग्रापितु कर्मानुसार है। ये इलोक उसके भी विरुद्ध हैं।

म्रतिथियों से भिन्न व्यक्तियों को भोजन-

इतरानिष सस्यादीन्सम्प्रीत्या गृहमागतान् । सत्कृत्यान्नं यथाशक्ति भोजयेत्सह भार्यया ॥ (११३)(७८)

(संप्रीत्या) प्रीतिपूर्वक (भायया सह गृहम् + म्रागतान् इतरान् सख्यादीन् ग्रिप) पत्नी के साथ घर में म्राये म्रन्य मित्र म्रादिकां भी (सत्कृत्य) सत्कारपूर्वक (यथाशनित म्रन्नं भोजयेत्) शनित के म्रनुसार भोजन करावे।। ११३।।

त्रतिथियों से पहले किन को भोजन दें-

सुवासिनोः कुमारोश्च रोगिणो गभिग्गीः स्त्रियः । ग्रितिथभ्योऽग्र एवंतान्भोजयेदीवचारयन् ॥११४॥(७६)

(सुवासिनी: च कुमारी:) नव विवाहिता और ग्रह्पवयस्क कन्याओं (रोगिएा:) रागियों का (गिभिएाी: स्त्रियः) गर्भवती स्त्रियों को (एतान्) इन्हें (ध्रतिथिभ्यः त्यग्रं ⊣एव) अतिथियों से पहले हो (ग्रविचारयन्) विना किसी संदह के अर्थात् बड़े-छोटे को पहले-पोछे भोजन कराने का विचार किसे विना (भोजयेन्) खिला दे ॥ ११४ ॥

> ग्रदत्त्वा तु य एतेभ्यः पूर्व भुङ्क्तेऽविवक्षणः । स भुञ्जानो न जानाति इवगृध्रंजीग्धमात्मनः ॥ ११४ ॥

(यः श्रविचक्षणः) जो मूर्ख ग्रहस्थ (एतस्यः श्रदत्त्वा) इन्हें भोजन न देकर (पूर्व भुङ्क्त) पहले स्वयं स्वालेता है (सः) वह (श्रात्मनः श्वग्रुध्नैः जिम्धम्) अपने को कुत्ते श्रीय गीधो द्वारा स्वायं जाने को (न जानाति) नहीं जानता। श्रयित् ऐसे व्यक्ति को मस्ते पर कुत्ते, गीध स्वाते हैं॥ ११५॥

आनुशील्डनः यह दलोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त सिद्ध होता है-

- १. प्रसंगिबरोध—दम्पती को भोजन कब करना चाहिए, यह विघान तो ११६ वें क्लोक में किया है, किन्तु इस क्लोक में उससे पूर्व ही भोजन करने का फल-कथन पहले ही कर दिया। यह स्पष्टतः असंगत है। ग्रर्थवाद विधिवाक्य के पश्चात् श्राता है, पहले नहीं। इस ग्राधार पर यह क्लोक प्रक्षिप्त है।
- २. ग्रन्तिवरोध—इस क्लोक के वर्णन से यह ज्ञात होता है, जैसे कि वर्णन करने वाला मृत्यु के उपरान्त शरीर की ग्रन्त्येष्टि क्रिया होना नहीं मानता । यह मान्यता मनुविरुद्ध है। मनु ने मरने पर दाहक्रिया का विधान किया है [४।१६७—१६८]। जब शरीर का दाह हो गया तो उसका कुत्तों; गीधों द्वारा खाये जाने का प्रक्रत ही नहीं उठता। इस विरोध के ग्राधार पर यह क्लोक प्रक्षिप्त है।
- ३. शैलोगत ग्राधार—इस श्लोक की शैली ग्रयुक्तियुक्त एवं ग्रतिशयोक्ति-पूर्ण है। न तो कुत्तों, गीधों से शरीर को खाये जाने वाली वात बुद्धिसंगत है ग्रीर न केवल पहले खाने मात्र से ही इतने ग्रधिक कष्ट का होना मान्य है।

गृहस्य दम्पती को सबके बाद भोजन करना श्रीर यज्ञशेष भोजन करना-

# भुक्तवत्स्वथ विप्रेषु स्वेषु मृत्येषु चैव हि।

भुद्धीयातां ततः पश्चादविशष्टं तु दम्पती ॥ ११६ ॥ (८०)

(ग्रथ विष्रेषु भुक्तवत्सु) विद्वान् ग्रतिथियों द्वारा भोजन कर लेन पर (च) ग्रीर (स्वेषु भृत्येषु एव हि) ग्रपने सेवकों ग्रादि के खा लेने पर (ततः पश्चात्) उसके बाद (ग्रविशिष्टम् तु) शेष बचे भोजन को (दम्पती भुञ्जी-याताम्) पति-पत्नी खायें।। ११६।।

# देवानृषीन्मनुष्यांश्च पितृन्गृह्याश्च देवताः । पूजयित्वा ततः पश्चाद् गृहस्थः शेवभुग्भवेत् ॥ ११७ ॥ (८१)

(देवान्) दिव्यगुण सम्पन्न विद्वानों को, (ऋषीन्) विद्या के प्रत्यक्ष-कर्त्ता मन्त्रार्थद्रष्टा ऋषियों को, (मनुष्यान्) साधारणः भनुष्यों को (च) ग्रीर (पितृन्) जीवित माता-पिता ग्रादि पालक व्यक्तियों को (च) तथा (गृह्याः देवताः) ईश्वरीय दिव्यगुणों [३। ८४—६०] के चिन्तनपूर्वक यज्ञ में ग्राहुति देकर ग्रीर गृहस्थ द्वारा भरण-पाषण की ग्रपेक्षा रखन वान ग्रसहाय, ग्रनाथ, कुष्ठी, भृत्य [३। ६१—६२] ग्रादि को (पूजियत्वा) भोजन-दान द्वारा सत्कृत करके ग्रीर उनका भाग निकालकर (गृहस्थः) गृहस्थ (ततः पश्चात्) उसके बाद (शेषभुक् भवेत्) इनसे शेष बचे भोजन को खाने वाला हो ग्रथात् उस शेष भोजन को खाया करे।। ११७।। ॥

र्ह्ह [प्रचलित म्रयं—देवताम्रों, ऋषियों, मनुष्यों, पितरों, गृहस्थित शालिग्राम ग्रादि प्रतिमाम्रों की पूजा (देविषिपितृतर्पण, म्रतिथ्यादि भोजन, प्रतिमादि पूजन) कर गृहस्थ शेष बचे हुए म्रन्न का भोजन करे।। ११७।।]

अर्जुटरी टउन् : गृह्यवेवता — (१) यहां 'गृह्यदेवता' से अभिप्राय श्लोक ३। ८४ — ६१ में विणत ईश्वरीय दिव्य गुणों से है, जिनके स्मरण, श्राहुतिपूर्वक गृहस्य के श्राश्रय की अपेक्षा रखने वाले प्राणियों के लिए भोजन का भाग निकाला जाता है। इसी श्रमिप्राय को मनु ने ''सूतानि बलिकर्मणा" [३। ८१] पर्दों से तथा ३। ७२ में 'मृत्यानाम्' पद से स्पष्ट किया है।

(२) देवता, ऋषि, पितर शब्दों के विस्तृत ग्रर्थज्ञान के लिए ३। ८२ की समीक्षा तथा भूमिका देखिए।

म्रघं स केवलं भुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारगात् । यज्ञशिष्टाशनं ह्ये तत्सतामन्नं विधीयते ॥ ११८ ॥ (८२)

(यः केवलम् म्रात्मकारणात् पचित) जो व्यक्ति केवल म्रपना पेट
भरने के लिए ही भोजन पकाता है (सः) वह (म्रघं भुङ्क्ते) केवल पाप को खाता है प्रर्थात् इस प्रवृत्ति से स्वायं म्रादि की पाप भावना ही बढ़ती है (हि) क्योंकि (एतत्) यह उपर्युक्त [११७] (यज्ञशिष्ट + अम्रानम्)यज्ञों से शेष भोजन ही (सताम् + म्रान्नं विधीयते) सज्जनों का म्रान्न माना गया है। इसके विपरीत बिना यज्ञ का भोजन म्रसत्पुरुषों का भोजन है।। ११८।। राजा म्रादि का सत्कार—

राजित्विक्त्नातकगुरून्त्रियक्वशुरमातुलान् । स्रहंयेन्मधुपकेंग परिसंवत्सरात् पुनः॥ ११६॥

(राजा + ऋत्विक् + स्नातक-गुरून्) राजा, ऋत्विज् = पुरोहित, स्नातक, गुरु को (प्रिय क्वशुर-मातुलान्) प्रिय मित्र श्रयवा दामाद, क्वशुर और मामा को (पिरसंवत्सरात् पुनः) एक वर्ष के पक्ष्वात् ग्राने पर (मधुपकेंण ग्रहेंयेत्) उनका मधुपकें [ = दही, दूध, घी, शहद, मीठा, इन पाँच पदार्थों के मिश्रण से बनाया गया द्रव-पदार्थ जो सम्मान के लिए भेंट किया जाता है] से सत्कार करें ॥ ११६॥

राजा च श्रोत्रियइचैव यज्ञकर्मण्युपस्थितौ । मधुपर्केण सम्पूज्यौ न त्वयज्ञ इति स्थितिः ॥ १२० ॥

(राजा च श्रोत्रिय: ') राजा धौर वेदपाठी (यज्ञकर्मणि उपस्थितौ एव) यदि यज्ञ कर्म में ग्रावें तभी (मधुपर्केण संपूज्यौ) मधुपर्क द्वारा पूजनीय हैं (अयज्ञे तु न इति स्थिति:) यज्ञ से भिन्न समय में मधुनक से पूजनीय नहीं हैं, ऐसी मान्यता है ॥ १२०॥

> सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य परन्यमन्त्रं बलि हरेत् । वैश्वदेवं हि नामैतस्सायं प्रातिविधीयते ।। १२१ ॥

१. 'श्रोत्रियँ रखन्दोऽघीते' (ग्र० ४।२।८४) इस सूत्र से 'खन्दोऽघीते' इस वाक्यार्थ में 'श्रोत्रियन्' शब्द का निपातन किया है। ग्रतः वेद पढ़ने वाले को 'श्रोत्रिय' कहते हैं। (सं०)

(साय तु + ग्रन्तस्य सिद्धस्य) सायंकाल के भोजन के पक जाने पर (पत्नी + ग्रमन्यं बर्लि हरेत्) पत्नी मन्त्रोच्चारण किये बिना इस भोजन में से बिलिभाग निकाल कर रखे (हि) यतो हि (एतत् वैश्वदेव नाम) यह बिलवैश्वदेव नामक यज्ञ (साय-प्रातः विधीयते) सायं ग्रीर प्रातःकाल दोनों समय करना विहित है।। १२१।।

मृतकश्राद्ध का विधान एवं तत्सम्बन्धी नियम-

#### पितृयज्ञं तु निर्वर्त्यं विश्रइचेन्दुक्षयेऽग्निमान् । पिण्डान्याहार्यकं श्राद्धं कुर्यान्मासानुमासिकम् ॥ १२२ ॥

(अग्निमान् विप्रः) ग्रग्निहोत्री द्विज को चाहिए कि (पितृयज्ञं तु निर्वरंदं) दैनिक पितृयज्ञं करके (मास + ग्रनुमासिकम्) प्रतिमास (इन्दुक्षये) चन्द्रमा के क्षीण होने वाले दिन ग्रथित् ग्रमावस्या को (पिण्डान्वाहार्यक श्राद्धं कुर्यात्) 'पिण्डान्वाहार्यक = पिण्ड + ग्रनु + ग्राहार्यक — पिण्डदान देने के पश्चात् जिसमें ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाये, उस श्राद्धं को करे।। १२२।।

पितृगां मासिकं श्राद्धमन्वाहार्यं विदुर्बुधाः । तच्वामिषेगा कर्तव्यं प्रशस्तेन प्रयस्नतः॥ १२३ ॥

(बुधाः) विद्वान् लोग (पितृणां मासिकं श्राद्धम्) पितरों के मासिक श्राद्ध को (ग्रन्वाहार्यं विदुः) 'पिण्डान्वाहार्यक' नामक श्राद्ध कहते हैं (च तत्) ग्रीर इस श्राद्ध को (प्रयत्नतः) यत्नपूर्वक (प्रशस्तेन ग्रामिषेण) उत्तम मांस के द्वारा सम्पन्न करना चाहिए [३।२६६-२७२] ॥ १२३॥

#### तत्र ये भोजनीयाः स्युर्ये च वर्ज्या द्विजोत्तमाः । यावन्तरुचैव यैश्चान्नैस्तान् प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १२४ ॥

(तत्र) उस पितृयज्ञ के श्राद्ध में (ये द्विजोत्तमाः भोजनीयाः स्युः) जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जिमाने चाहिएं (च) ग्रौर (ये वर्ज्याः) जिनका जिमाना वर्जित है (च) तथा (यावन्तः) जितने जिमाने चाहिएँ (च) ग्रौर (यै: ग्रन्नैः) जितने प्रकार के भोजनों से जिमाने चाहिएं (तान्) इन सब बातों को (ग्रशेषतः) पूर्णरूप से (प्रवक्ष्यामि) कहूँगा—
।। १२४।।

### ह्रौ दैवे पितृकार्ये त्रीनेकैकमुमयत्र वा । भोजयेत् सुसमृद्धोऽपि न प्रसज्जेत विस्तरे ।। १२५ ।।

(सुसमृद्धः + ग्रिप) धनवान् व्यक्ति भी (दैवे द्वौ) देवयज्ञ के उद्देश्य से जिमाने में दो ब्राह्मणों को (पितृकार्ये त्रीन्) पितृयज्ञ में तीन को (वा) ग्रथवा (उभयत्र) एक + एकम्) दोनों यज्ञों में केवल एक-एक ब्राह्मण को ही (भोजयेत्) जिमाये (विस्तरे न प्रसज्जेत) ग्रधिक विस्तार में न पड़े ग्रथित् इससे ग्रधिक को जिमाने का प्रयत्न न करे।।१२५।।

#### सित्क्रयां देशकाली च शीचं बाह्यशासम्पदः। पञ्चैतान्विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम्॥ १२६॥

(जिस्तरः) श्रिषिक विस्तार की भावना (सित्कियाम्) सत्कार (च) श्रीर (देश-कालो) देश, काल (शौचम्) पवित्रता (ब्राह्मणसंपदः) सुपात्र ब्राह्मणों का मिलना (पञ्च + एतान् हन्ति) इन पांच बातों को नष्ट कर देती है (तस्मात्) इस कारण (विस्तरं न + ईहेत) विस्तार की इच्छा श्राद्धदाता न करे।। १२६॥

### प्रथिता प्रेतकृत्यैवा पित्र्यं नाम विषुक्षये । तस्मिन् युक्तस्यैति नित्यं प्रेतकृत्यैव लौकिकी ॥ १२७ ॥

(पित्र्यं नाम) पितृयज्ञ के नाम से प्रसिद्ध (एषा प्रेतकृत्या विधुक्षये प्रथिता) यह मरे हुए पिता ग्रादि से सम्बन्ध रखने वाली क्रिया ग्रमावस्या के दिन करने के लिए प्रसिद्ध है (तिस्मन् नित्यं युक्तस्य) इस क्रिया को सदा करने वाले को (लौकिकी प्रेतकृत्या एति) लौकिक प्रेतकृत्या प्राप्त होती है ग्रर्थात् पुत्र-पौत्र धन-धान्य ग्रादि की प्राप्ति होती है ॥ १२७॥

#### भोत्रियायैव देयानि हज्यकव्यानि दातृभिः। म्रहंत्तमाय विप्राय तस्मै दत्तं महाफलम् ॥ १२८॥

(दातृभिः) दाताओं को चाहिए कि वे (ग्रहंत्तमाय श्रोत्रियाय विप्राय एव) सुयोग्य वेदपाठी ब्राह्मण को ही (हब्य-कत्यानि) देवयज्ञ के उद्देश्य से दिये जाने वाले और पितृयज्ञ के उद्देश्य से दिये जाने वाले दान (देयानि) दें, क्योंकि (तस्मै दत्तं महाफलम्) उसको दिया गया दान ही महान् पुण्यकल को देता है।। १२८।।

आञ्चारिकनाः हव्य-कव्य पर विस्तृत विवेचन ४। ३१ की समीक्षा में इष्टव्य है।

> एकंकमिप विद्वांसं देवे पित्र्ये च मोजयेत्। पुरुकलं फलमाप्नोति नामन्त्रज्ञान् बहुनपि ॥ १२६ ॥

(दैवे च पित्र्ये) देवकर्म और पितृकर्म में (विद्वांसम्) सुयोग्य वेदविद्वान् को (एक-कम् + श्रिप भोजयेत्) जो एक-एक को भी जिमाता है (पुष्कलं फलम् + श्राप्तोति) वह बहुत फल को पा लेता है (श्रमन्त्रान् बहून् + श्रिप न) लेकिन वेदहीन वहुत-से ब्राह्मणों को भी जिमाने से फल नहीं मिलता ॥ १२६ ॥

# दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणं वेदपारगम्। तीर्यं तद्वच्यकच्यानां प्रदाने सोऽतिथिः स्मृतः॥ १३०॥

(वेदपारगं ब्राह्मणं दूरात् + एव परीक्षेत) वेद में पारंगत विद्वान् ब्राह्मण की श्राद्धदाता दूर से ही अर्थात् बुलाने से पहले ही अच्छी प्रकार परीक्षा कर ले और फिर बुलाये (हि) क्योंकि (तत्) वही (तीर्थम्) तीर्थं के समान पापों से तारनेवाला है (हव्य

कव्यानां प्रदाने) ग्रीर हव्य-कव्यों का दान करने के लिए (सः अतिथिः स्मृतः) उसे ही श्रेष्ठ ग्रतिथि माना गया है ॥ १३०॥

सहस्रं हि सहस्राणामनृषां यत्र भुञ्जते। एकस्तान् मन्त्रवित् त्रीतः सर्वानहंति वर्मतः॥१३१॥

(यत्र) जिस श्राद्ध में (श्रन्षाम्) वेदों के न जानने वाले (सहस्राणां हि सहस्रम्) हजारों का गुना एक हजार श्रयांत् दस लाख ब्राह्मण भी (भुङ्क्ते) भोजन करते हैं (तान् सर्वान् प्रीतः एकः मन्त्रवित् धर्मतः श्रहेंति) उन सबकी तुलना में मोजन श्रादि से संतुष्ट-प्रसन्त हुवा एक वेद का विद्वान् ब्राह्मण धर्मात्मा होने के कारण श्रधिक फल देता है।। १३१।।

ज्ञानोत्कृष्टाय वेयानि कव्यानि च हर्वीवि च । न हि हस्तावसृग्विषी रुषिरेगीव शुद्धातः ॥ १३२ ॥

(हवींषि च कव्यानि) हव्य और कव्य (ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि) उत्तम ज्ञानी व्यक्ति को ही देने चाहिएँ (हि) क्योंकि (ग्रस्ग्-दिग्धौ हस्तौ) खून से सने हाथ (रुधिरेण एव न शुष्यतः) खून से धोने से शुद्ध नहीं होते ग्रर्थात् मूर्खता में किये गये पापों की शुद्धि मूर्ख व्यक्तियों को जिमाने से नहीं हो सकती। यह तो ज्ञानी व्यक्तियों को जिमाने से होती है। १३२॥

यावतो प्रसते प्रासान् हञ्यकव्येष्वमन्त्रवित्। तावतो प्रसते प्रत्य वीप्तज्ञलष्ट्यंयोगुडान्।। १३३।।

(भ्रमन्त्रवित्) वेद का न जानने वाला ब्राह्मण (हव्यकव्येषु) हव्य-कव्यों में (यावतः ग्रासान् ग्रसते) जितने ग्रास खाता है (ग्रेस्य) मरकर श्राद्ध करने त्राला (तावतः) उतने ही (दीप्तशूलिंड-ग्रयोगुडान्) तपे हुए दुघारे अस्त्रों ग्रीर लोहे के गोलों को खाता है ग्रयात् उसे इतने भयंकर कब्ट मिलते हैं ॥ १३३॥

> ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केन्द्रित्तपोनिष्ठास्तयाऽपरे। तपः स्वाध्यायनिष्ठाद्य कर्मनिष्ठास्तयाऽपरे॥ १३४॥ ज्ञाननिष्ठेषु कथ्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यस्नतः। हथ्यानि तु ययान्यायं सर्वेष्वेव चतुर्ष्वेष।। १३५॥

(केचित् द्विजाः) कोई ब्राह्मण (ज्ञाननिष्ठाः) ज्ञान-साधना में तल्लीन रहने वाले हैं (तथा) ग्रीर (ग्रपरे तपोनिष्ठाः) कुछ दूसरे तपस्या में संलग्न रहते हैं (च) ग्रीर (तपः-स्वाध्याय-निष्ठाः) कुछ तपस्या ग्रीर वेद के स्वाध्याय में प्रयत्नशील रहने वाले हैं (तथा) तथा (ग्रपरे) कुछ दूसरे (कर्मनिष्ठाः) यज्ञादि कर्मों में लगे रहने वाले हैं। इस प्रकार ये चार प्रकार के ब्राह्मण हैं। (कथ्यानि) श्राद्धसम्बन्धी दान-सत्कार (यत्नतः) यत्नपूर्वक (ज्ञाननिष्ठेषु) ज्ञानी ब्राह्मणों को ही (प्रतिष्ठाध्यानि) देने चाहिएँ (ह्रव्यानि तु) ग्रीर देवकर्म सम्बन्धी दान-सत्कार तो (सर्वेषु + एव चतुर्षु + ग्रिप यथान्यायम्) सभी चारों प्रकार के ब्राह्मणों को यथायोग्यता के ग्रनुसार दे देने चाहिएँ ॥ १३४, १३४ ॥

> स्रश्रोत्रियो विता यस्य पुत्रः स्याब् वेवपारगः। स्रश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात् पिता स्यात् वेवपारगः॥ १३६॥ ज्यायांसमनयोविद्याद्यस्य स्याच्छ्रोत्रियः पिता। मनत्रसम्पूजनार्यं तु सत्कारमितरोऽहंति॥ १३७॥

(यस्य पिता अश्रोतियः) जिसका पिता वेद का विद्वान् न हो (पुत्रः वेदपारगः स्यात्) और पुत्र वेद का विद्वान् हो (वा) अथवा (पुत्रः अश्रोतियः स्यात्) पुत्र वेद का विद्वान् हो तथा (पिता वेदपारगः स्यात्) उसका पिता वेद का विद्वान् हो तो (अनयोः) इनमें (यस्य पिता श्रोतियः स्यात्) जिसका पिता वेद का विद्वान् हो उसे (ज्यायांसं विद्यात्) बड़ा समझना चाहिए [श्राद्धदान के लिए] (मन्त्रसंपूजनार्थम् तु) किन्तु वेदम्यत्रों के पूजन के लिए (इतरः) दूसरा ही [जिसका पिता विद्वान् न हो किन्तु स्वयं विद्वान् हो वह] (सत्कारम् अहंति) सत्कार पाने योग्य है ॥ १३६, १३७ ॥

न श्राद्धे मोजयेन्मित्रं धर्नः कार्योऽस्य संग्रहः। नारि न मित्रं यं विद्यात्तं श्राद्धे मोजयेद् द्विजम् ॥ १३८ ॥

(मित्रं श्राद्धे न भोजयेत्) मित्र ब्राह्माएं को श्राद्ध में न जिमावे (ग्रस्य धर्नैः संग्रहः कार्यः) ऐसे मित्र का तो केवल धन देकर ही ग्रादर-सत्कार करना चाहिए (यं न ग्रारिं न मित्रं विद्यात्) जिसे न तो शत्रु समभ्रे न मित्र समभ्रे (तं द्विजं श्राद्धे भोजयेत्) उस ब्राह्मण को श्राद्ध में जिमावे ॥ १३८॥

यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवींवि च। तस्य प्रेत्य फलं नास्ति श्राद्धेषु च हविःषु च॥ १३६॥

(यस्य) जिस व्यक्ति के यहां (श्राद्धानि च हवींथि) कव्य ग्रीर हव्य ग्रयीत् श्राद्धदान ग्रीर देवयज्ञ के उद्देश्य से दिये जाने वाले दान (मित्रप्रधानानि) मित्रों को उद्दिष्ट करके दिये जाते हैं (तस्य श्राद्धेषु च हविःषु च ग्रेत्य फलं नास्ति) उसके श्राद्ध = कव्यों ग्रीर हव्यों का परलोक में फल नहीं मिलता ॥ १३६॥

यः सङ्गतानि कुरुते मोहाच्छ्राद्धेन मानवः। सः स्वर्गाच्च्यवते लोकाच्छ्राद्धमित्रो द्विजाघमः॥ १४०॥

(यः मानवः) जो मनुष्य (मोहात्) मोहभावना में माकर (श्राद्धेन संगतानि कुरुते) श्राद्ध के द्वारा मित्रों को प्रसन्न करता है या श्राद्ध में मित्रों को जिमा अपनी मित्रता को सुरद्ध करता है (सः द्विज + म्राधमः श्राद्धिमत्रः) वह द्विजों में नीच श्राद्ध में

मित्रता बनाने वाला व्यक्ति (स्वर्गात् लोकात् च्यवते) स्वर्गलोक के अधिकार से पतित हो जाता है ॥ १४० ॥

> सम्मोजनी साऽभिहिता पैशाची दक्षिगा द्विजैः । इहैवास्ते तु सा लोके गौरन्येवैकवेश्मनि ॥ १४१ ॥

्र(द्विजै:) विद्वानों ने (सा संभोजनी दक्षिणा) मित्रों को भोजन ग्रीर दान रूप में दी जाने वाली उस दक्षिणा को (पैशाची ग्रिमिहिता) पिशाचों द्वारा की जाने वाली क्रिया कहा है (तु) ग्रीर (ग्रन्धा गौ एकवेश्मिन इव) जैसे ग्रन्थी गाय एक घर में ही पड़ी रहती है कहीं इघर-उघर नहीं जा सकती, ऐसे ही (सा) वह दानक्रिया (इहैव लोके ग्रास्ते) इसी लोक में रह जाती है, ग्रयांत् परलोक में जाकर शुभ फल नहीं देती। १४१।।

#### यथेरिरो बीजमुप्त्वा न वप्ता समते फलम्। तथाऽनुचे हविबंन्बा न बाता समते फलम्।। १४२।।

(यथा + ईरिएो बीजम् + उप्त्वा) जैसे बंजरभूमि में बीज बोकर (वप्ता) बीज बोने वाला (फल न लभते) उसके उत्पत्ति रूप फल को नहीं प्राप्त कर पाता है (तथा) वैसे ही (प्रनुचे) वेद के श्रविद्वान् को (हिवः दत्त्वा) हय्य-कव्य देकर (दाता फल न लभते) दानी व्यक्ति कोई फल नहीं पाता ॥ १४२॥

> दातृन्त्रतिप्रहीतृ श्च कुरुते फलभागिनः । विदुवे दक्षिणां दस्वा विधिवतृ प्रेरय चेह च ॥ १४३ ।।

(विधित्रत् विदुषे दक्षिणां दत्त्वा) दाता व्यक्ति विधिपूर्वक विद्वान् व्यक्ति को दक्षिणां देकर (दातृन् च प्रतिग्रहीतृन्) दान देने वालों और दान लेने वालों-दोनों को (प्रत्य च इह फलभागिनः कुरुते) परलोक में ग्रीर इस लोक में दोनों ही जगह फल का भागी बनाता है।। १४३।।

कामं श्राद्धेऽचंयेन्मित्रं नामिरूपमपि स्वरिम् । द्विवता हि हविर्भुक्तं मवति प्रत्ये निष्फलम् ॥ १४४ ॥

श्राद्ध में मित्र से भिन्न कोई सुयोग्य व्यक्तिन मिलने पर (कामम्) चाहे (श्राद्धे मित्रम् श्रर्चयेत्) श्राद्ध में मित्र का ही श्राद्ध-दान से सत्कार कर दे (श्राप तु) किन्तु (अरिम् श्राभिरूपंन) शत्रु विद्वान् भी हो तो उसकों न जिमावे (हि) क्योंकि (द्विषता भुक्त हिवः) शत्रु के द्वारा लाया गया श्राद्ध (प्रेश्य निष्फलं भवति) परलोक में फलरहित ही रहता है।। १४४।।

यत्नेन मोजयेच्छ्राद्धे बह्व्यं वेदपारगम्। शास्त्रान्तगमधाध्वर्युं छन्दोगं तु समाप्तिकम्।। १४५।। (श्राद्धे) श्राद्ध में (बहु + ऋचम्) जो बहुत ऋचाम्रों = मन्त्रों का ज्ञाता हो, (वेदपारगम्) जो वेदों में पारंगत हो, (शाखान्तगम्) जो वेदों की शाखाम्रों — ब्राह्मण, उपनिषदों म्रादि का ज्ञाता हो, (म्रथ) म्रथवा (म्रघ्वयुंम्) यज्ञों का ज्ञाता ऋत्विज हो, (छन्दोगं तु समाप्तिकम्) जिसने वेदों को म्राद्यन्त पढ़ा हो, ऐसे ब्राह्मण को (यत्नेन भोज-येत्) यत्नपूर्वक जिमावे —।। १४५।।

एवामन्यतमो यस्य भुञ्जीत श्राद्धमिनतः । पितृगां तस्य तृष्तिः स्याच्छाभ्वती साप्तपौच्वी ॥ १४६ ॥

(एषाम् + ग्रन्यतमः ग्रींचतः) इनमें [३।१४५] से कोई एक भी ब्राह्मण पूजित होकर (यस्य श्राद्धं भुञ्जीत) जिसके श्राद्ध को खाता है (तस्य पितृणां साप्तपोरुषी शाश्वती तृष्तिः स्यात्) उस श्राद्ध देने वाले के पितरों की सात पीढ़ी तक निरन्तर तृष्ति होती है ॥ १४६॥

> एव वै प्रथमः कल्पः प्रदाने हृध्यक्रवयोः। अनुकल्पस्त्वयं ज्ञोयः सदा सद्भिरनुष्ठितः।। १४७॥

(हब्यकव्ययोः प्रदाने) हब्य-कश्यों के देने में (एषः वै प्रथमः कल्पः) यह क्रपर विधान प्रथम कोटि का मान्य विधान है (सदा सिद्भः + अनुष्ठितः अयम् अनुकल्पः ज्ञेयः) सदा श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा किया जाने वाला द्वितीय कोटि का श्राद्धसम्बन्धी विधान निम्न है।। १४७॥

मातामहं मातुलं च स्वलीयं दब्धुरं गुरुम्। बीहित्रं विट्पॉत बन्धुमृत्विग्याज्यो च मोजयेत्॥ १४८॥

(मातामहम्) नाना को (मातुलम्) मामा को (स्वस्रीयम्) मानजे को (श्वशुरम्) ससुर को (गुरुम्) गुरु को (दौहित्रम्) घेवते को (विट्पतिम्) दामाद को (बन्धुम्) बन्धु-बान्धवों को (च) ग्रौर (ऋत्विक् + याज्यों) ऋत्विज तथा यज्ञकर्ता को भी (भोजयेत्) श्राद्ध में जिमा देवे।। १४८।।

न ब्राह्माएां परीक्षेत देवे कर्माए। धर्मवित् । वित्रये कर्माए। तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयत्नतः ॥ १४६ ॥

(धर्म वित्) धर्म की मर्यादा को जानने वाला गृहस्थ व्यक्ति (दैवे कर्मिण देवकर्म के उद्देश्य से किये जाने वाले दान ग्रादि कार्यों में (ब्राह्मणं न परीक्षेत) ब्राह्मण की यीग्यताग्रों की विशेष परीक्षा न करे (तु) किन्तु (पित्र्ये कर्मणि प्राप्ते) पितृकर्म अग्रद्ध के ग्रवसर पर (प्रयत्नतः परीक्षेत) सावधानी पूर्वक परीक्षा करे ॥१४६॥ श्राद्ध में ग्रपांक्त य ब्राह्मण्—

ये स्तेनपतितक्सीवा ये च नास्तिकवृत्तयः। तान् हत्वकव्ययोवित्रानगहीतुः ्रीसृरक्षीतुः॥१५०॥ः (ये स्तेन +पितत + क्लीबाः) जो चोर, पितत, नपुंसक हैं (च) और (ये नास्तिकवृत्तयः) जो नास्तिक स्वभाव वाले हैं (तान् विप्रान्) इन ब्राह्मणों को (हब्य-कब्ययोः) हब्य-कब्यों के देने के लिए (मनुः अनहिन् अबवीत्) मनु ने श्रयोग्य कहा है।। १५०॥

### जटिल चानघीयानं दुर्बलं कितवं तथा। याजयन्ति च ये पूर्गास्तांश्च श्राद्धे न मोजयेत्॥ १५१॥

(स्रनधीयानं जटिलं च) स्रध्ययन से रहित ब्रह्मचारी को स्रयांत् जो वेशभूषा स्रादि से ब्रह्मचारी बना हो किन्तु पढ़ता न हो (दुर्बेलम्) किसी रोग के कारण क्षीण शरीर बल वाले (तथा) तथा (कितवम्) जुस्रारी को (च) स्रौर (ये पूगान् याजयन्ति) जो बहुत सारे लोगों का यज्ञ कराते हों (तान् श्राद्धे न भोजयेत्) उन्हें श्राद्ध में न जिमावे।। १५१।।

# चिकित्सकान् देवलकान्मांसविक्रयिणस्तथा । विपर्णेन च जीवन्तो वर्ग्याः स्युहंज्यकज्ययोः ॥ १४२ ॥

(चिकित्सकान्) वैद्यों को (देवलकान्) पुजारियों को (तथा) तथा (मांस-विक्रियिगाः) मौंस बेचने वाले को (च) और (विषणेन जीवन्तः) जो व्यापार करके जीविका करते हों (हव्यकव्ययोः वर्ज्याः स्युः) इनको हव्य-कव्य नहीं देने चाहिएँ॥ ॥ १४२॥

## प्रेष्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनस्री श्यावदन्तकः । प्रतिरोद्धा गुरोश्चैव त्यक्तान्निर्वार्धुं विस्तया ॥ १५३ ॥

(ग्रामस्य राजः च प्रेष्यः) गांव का श्रीर राजा का नौकर (कुनली) बिगड़े नालूनों वाला (श्यावदन्तकः) काले दाँत वाला (च) श्रीर (गुरोः प्रतिरोद्धा एव) गुरु का विरोध करने वाला (स्य क्ताग्निः) जिसने पंचयज्ञाग्नियों का त्याग कर दिया है (तथा) तथा (वार्धुषिः) ब्याजलोर—ये श्राद्ध में जिमाने के लिए वर्जित हैं ॥१५३॥

#### यक्मी च पशुपालक्च परिवेत्ता निराकृतिः। ब्रह्माद्विद् परिवित्तिक्च गुणाम्यन्तर एव च ॥ १४४॥

(यक्ष्मी) तपेदिक का रोगी (पशुपालः) पशुष्रों का पालन करके जीविका करने वाला (परिवेता) बड़े भाई के ग्रविवाहित रहते उससे पूर्व विवाह करने वाला [३।१७१] (निराकृतिः) देवताग्रों या यज्ञादि शुभ कार्यों का खण्डन करने वाला

१. 'पूग' शब्द का अयं — 'नानाजातीया अनियतवृत्तयोऽर्घकामप्रधानाः संघाः' अर्थात् विभिन्न जातियों के मनुष्यों का ऐसा समूह, जिनकी आजीविका नियत न हो और अयं — नाम-प्रधान हो। (सम्बद्धक)

(ब्रह्मिंद्र्) ब्राह्मणों या वेदों का देवी (च) ग्रीर (परिवित्तिः) छोटे भाई के विवाह कर लेने पर ग्रविवाहित वचा बड़ा भाई [३।१७१] (च) ग्रीर (गर्गाम्यन्तर एव) किसी धर्मविरुद्ध समुदाय का सदस्य—इन्हें भी श्राद्ध में नहीं जिमाना चाहिए ॥१५४॥

# कुशीलवोऽवकीर्णी च वृषलीपतिरेव च। पौनर्भवश्च काणश्च यस्य चोपपतिगृहे।। १५५।।

(कुशीलवः) नाचने-गाने वाला (ग्रवकीर्णी) व्यभिचारी (च) ग्रीर (वृप-लीपितः + एव) शूद्रा स्त्री का पित (पौनभंवः) किसी स्त्री के दूसरे पित से उत्पन्न पुत्र (काणः) काणा (च) तथा (यस्य गृहे उपपितः) जिसके घर उसकी स्त्री का जार रहता हो—इन्हें भी श्राद्ध में नहीं जिमाना चाहिए॥ १४५॥

## मृतकाष्यापको यश्च भृतकाष्यापितस्तया। शूब्रज्ञाच्यो गुरुश्चैव वाग्दुष्टः कुण्डगोलकौ॥ १५६॥

(यः भृतक + ग्रध्यापकः) जो वेतन लेकर पढ़ाता हो (तथा) तथा (यः) जो (भृतक + ग्रध्यापितः) वेतन लेने वाले से पढ़ा हो (शूद्रशिष्यः) शूद्र का शिष्य (गुरुः च एव) ग्रौर शूद्र का गुरु (वाग्दुष्टः) दुष्ट वाणी बोलने वाला (कुण्डगोलकौ) कुण्ड = ग्रसली पिता के होते हुए भी जो जार से उत्पन्न हुग्ना हो, गोलक = जो ग्रसली बाप की मृत्यु के पश्चात् जार से पैदा हुग्ना हो — ये भी श्राद्ध में नहीं जिमाने चाहिए। ॥ १४६॥

### अकारणपरित्यक्ता मातापित्रोगुं रोस्तथा। बाह्यं योंनेक्च सम्बन्धः संयोगं पतितंगंतः॥ १५७॥

(मातापित्रो तथा गुरोः म्रकारणपरित्यक्ता) माता, पिता तथा गुरु को विना कारण छोड़ देनेवाला (च) ग्रौर (पितितैः बाह्यैः यौनैः संबन्धैः गतः) पितत व्यक्तियों के साथ [२।१४ (४०), ६।२३७-२३६] पठन-पाठन संबन्धी तथा विवाह-सम्बन्धी सम्बन्धःस्थापित करने वाला—ये श्राद्धं में नहीं जिमाने चाहिएं॥१४७॥

# भ्रगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविकयी। समुद्रमायी बग्दी च तैलिकः कूटकार्कः॥ १५८॥

(सगारदाही) घर में स्राग लगाने वाला (गरदः) विष देने वाला (कुण्डाद्यी) कुण्ड नामक संतान [३। १७४] के साथ खाने-पीने वाला (सोमिविकयी) सोम स्रौपिध का व्यापार करने वाला (समुद्रयायी) समुद्र की यात्रा करके परदेश में जाने वाला (च) स्रौर (बन्दी) खुशामद के गीत नाकर जीविका चलाने वाला—चारण, भाट स्रादि (तैलिकः) तेली (कूटकारकः) भूठी गवाही देने वाला—ये भी श्राद्ध में जिमाने के लिये विजत हैं।। १४८।।

पित्रा विवरमानद्व कितवो मद्यपस्तया। पाचरोग्यमिशस्तद्व दान्मिको रसविक्रयी।। १५६।। (च) ग्रीर (पित्रा विवदमानः) पिता के साथ अगड़ा करने वाला (कितवः) धूर्त (तथा) तथा (मद्यपः) शराव पीने वाला (पापरोगी) पापों से हुए कुष्ठ स्नादि रोगों वाला (च) ग्रीर (ग्रभिशस्तः) श्राप से ग्रस्त या कलंकी (दास्भिकः) पाखण्डी (रसविक्रयी) रसों को बेचने वाला—ये भी श्राद्ध में वर्जित हैं॥ १४६॥

## धनुःशराणां कर्ता च यश्चाग्रेदिधिषूपतिः। मित्रध्रुग्चुतवृत्तिश्च पुत्राचार्यस्तर्यव च ॥ १६०॥

(च) ग्रीर (घनुः शराणां कर्ता) घनुष ग्रीर वाणों को वनाने वाला (च) तथा (यः ग्रग्नेदिधिषूपितः) मृत बड़े भाई की स्त्री को कामवासना के वशीभूत होकर पत्नी वनाने वाला व्यक्ति [३। १७३] (मित्रध्नुग्) मित्र से धोखा करने वाला (द्यूतवृत्तः) जुग्नारी (तथा च) ग्रीर (पुत्राचार्यः) ग्रपने पुत्र को ग्राचार्य ग्रथित् गुरु बनाकर पढ़ने वाला—ये सभी श्राद्ध में नहीं जिमाने चाहिएँ॥ १६०॥

# भ्रामरी गण्डमाली च विषय्यो पिशुनस्तथा। उन्मत्तोऽन्धःच वर्ष्याः स्युर्वेदनिन्दक एव च ॥ १६१॥

(भ्रामरी) मृगीरोगी (गण्डसाली) गण्डमाला का रोगी (श्वित्री) श्वेतकुष्ठ का रोगी (ग्रय) ग्रीर (पिशुनः) चुगुलखोर (उन्मत्तः) पागल (च) तथा (ग्रन्धः) ग्रन्था (वेदनिन्दक. एव) वेद की निन्दा करने वाला (वर्ण्याः स्युः) ये श्राद्ध में वर्जित हैं।। १६१।।

## हस्तिगोऽस्वोष्ट्रदमको नक्षत्रैर्यस्च जीवति । पक्षिगां पोषको यस्च युद्धाचार्यस्तर्येव च ॥ १६२ ॥

(हस्ति-गो-म्रश्व-उष्ट्र-दमकः) जो हाथी; बैल, घोड़ा ऊंट म्रादि को सिखान वाला हो (च) तथा (यः नक्षत्रैः जीवित) जो नक्षत्र, राशि म्रादि बताकर जीविका करता हो (यः च) म्रीर जो (पक्षिणां पोषकः) पक्षियों को पालने वाला हो (च) म्रीर (युद्धाचार्यः) युद्धविद्या सिखाने वाला—ये भी श्राद्ध में जिमाने के लिए वर्जित हैं ॥१६२॥

#### स्रोतसां भेदको यस्च तेषां चावरणे रतः। गृहसंवेशको दूतो वृक्षारोपक एव च ॥ १६३॥

(च) ग्रीर (यः स्रोतसां भेदकः) जो भरनों को तोड़नेवाला हो (तेषाम् ग्रावरणे रतः) तथा जो उन्हें रोकने वाला हो (गृहसंवेशकः) घर बनाकर जीविका चलाने वाला (दूतः) दूत का काम करने वाला (च) ग्रीर (वृक्षारोपकः एव) पेड़-पौधों को लगाने वाला, ये सभी श्राद्ध में वर्जित हैं॥ १६३॥

श्वकीडी श्येनजीवी च कन्यादूषक एव च। हिंस्तो वृषलवृत्तिश्च गुणानां चैव याजकः ॥ १६४॥ (श्वक्रीडी) कुत्तों को पालने वाला (श्येनजीवी) बाज पक्षी से जीविका चलाने वाला (च) तथा (कन्यादूषकः एव) कन्या के साथ बलात्कार करने वाला (हिंस्नः) हत्यारा (वृषलवृत्तिः) शूद्र की नौकरी करने वाला (गणानां चैव याजकः) अनेक समुदायों के यज्ञ कराने वाला—ये भी शाद्ध में वर्जित हैं ॥ १६४॥

#### श्राचारहीनः क्लोवश्च नित्यं याचनकस्तथा। कृषिजीवी श्लोपवी सिद्धिनिन्दत एव च ॥१६४॥

(ग्राचारहीनः) ग्राचार से पतित (च) भीर (क्लीवः) नपु सक (तथा नित्यं याचनकः) तथा जो प्रतिदिन मांगकर खाने वाला हो (क्रुपिजीवी) खेती करके जीविका चलाने वाला (क्लीपदी) मोटे पाँव [हाथीपांव] की बीमारी वाला (च) और (सिद्धः निन्दितः एव) सज्जनों द्वारा निन्दित—ये भी श्राद्ध में वर्जित हैं॥ १६५॥

औरश्रिको माहिषिकः परपूर्वापतिस्तथा। प्रेतनिर्यातकद्वेव वर्जनीयाः प्रयस्नतः॥१६६॥

(श्रीरिश्रकः) भेड़-बकरियों को पालकर जीविका चलाने वाला (माहिषिकः) भैसों से जीविका चलाने वाला (तथा परपूर्वापितः) विधवा स्त्री का पित श्रथवा श्रन्य से विवाहित स्त्री का उसके बाद होने वाला पित (च) श्रीर (प्रेतिनिर्यातकः) मुदौँ को ढोने वाला (प्रयत्नतः वर्जनीयःः) इन्हें श्राद्ध में यत्नपूर्वक छोड़ देना चाहिए॥ १६६॥

### एतान् विगहिताचारानपाङ्क्तेयान् द्विजाधमान् । द्विजातिश्वरो विद्वानुमयत्र विवर्जयेन् ॥ १६७ ॥

(एतान्) इन उपरिवर्णित [३।१४८-१६६] (गहित + ग्राचारान्) निन्दनीय ग्राचरण वाले (ग्रपांक्तेयान्) श्राद्ध की पंक्ति में बैठाने के ग्रयोग्य (द्विजाधमान्) नीच ब्राह्मणों को (द्विजातिप्रवरः विद्वान्) द्विजातियों में श्रेष्ठ विद्वान् व्यक्ति (उभयत्र) दोनों स्थानों पर ग्रर्थात् देवकर्मं और पितृकर्मं में (विवर्जयेत्) छोड़ देवें ।। १६७ ।।

## बाह्य एस्त्वनधीयानस्तृ गाग्निरिव शाम्यति । तस्मे हब्यं ने वातब्यं न हि मस्मनि ह्यते ॥ १६८ ॥

(श्रनधीयानः ब्राह्मणः तु) बिना पढ़ा-लिखा ब्राह्मण तो (तृणाग्निः + इव शाम्यति) तिनकों की आग की तरह है, जो शीघ्र ही बुक्त जाती है (तस्मैं) उसको (हव्यं न दातव्यम्) हव्य श्रादि दान-भाग नहीं देना चाहिए (हि) क्यों कि (भस्मिन न हूयते) राख में कभी श्राहुति नहीं दी जाती। श्रभिप्राय यह है कि जैसे राख में श्राहुति देना निर्थक है, वैसे ही राख के समान ब्राह्मणत्व-रूपी तेज से हीन ब्राह्मए को भी दान दे ॥ निष्फल होता है ॥ १६८॥

सपाङ्ग्तवाने यो वातुर्भवत्यूष्ट्यं फलोवयः। वैवे हिषिव पित्र्ये वा तत्प्रवक्ष्याम्यज्ञेषतः॥१६६॥ (दैवे हिविषि वा भित्र्ये) देवयज्ञकर्म श्रयवा पितृकर्म में (ग्रपाङ्क्तदाने) पंक्ति में बैठने के ग्रयोग्य ब्राह्मणों को हव्य-कव्य देने से (दातुः यः ऊष्ट्रवें फलोदयः भवति) दाता को जो परलोक में फल मिलता है (तत्) उसे (ग्रशेषतः प्रवक्ष्यामि) सम्पूर्ण रूप से कहता हूँ—॥ १६६॥

ग्रपाङ्क्तेय ब्राह्मणों को दान देने से फल की ग्रप्राप्ति-

#### अवर्तर्यं द्विजेर्भुं क्तं परिवेत्तादिमिस्तया । अपाङक्तेयेयंबन्यंदम तद्वै रक्तांसि भुञ्जते ॥ १७० ॥

(स्रव्रतैः) व्रतों के पालन से रहित [ब्रह्मचर्यं, यज्ञ म्रादि व्रत] (तथा परिवेत्ता + म्रादिभिः) तथा परिवेत्ता संज्ञक [३।१७१] म्रादि द्वारा (च) म्रीर (म्रन्यैः म्रपांक्तेयैः भुक्तम्) जो दूसरे पंक्ति में बैठने के म्रयोग्य ब्राह्मण हैं उनके द्वारा खाये गये म्रन्न को (वै) निश्चय से (तत् रक्षांसि भुञ्जते) उसे राक्षस खाते हैं, म्रथत् वह निष्फल रहता है ।। १७०।

#### दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽप्रजे स्थिते। परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः॥१७१॥

(यः) जो व्यक्ति (स्रग्नजे स्थिते) बड़े भाई के रहते हुए (दारा + अग्निसंयोगं कुरुते) उससे पहले विवाह और गृहस्थ के पंचयज्ञ स्रादि को करता है (सः परिवेत्ता विज्ञेयः) उसे 'परिवेत्ता' कहा जाता है (तु) स्रौर (पूर्वजः) उसका वह बड़ा भाई (परि-वित्तिः) 'परिवित्ति' कहलाता है ॥ १७१॥

परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते। सर्वे ते नरकं यान्ति वातृयाजकपञ्चमाः॥१७२॥

(परिवित्तिः परिवेत्ता च यया परिविद्यते) परिवित्ति, परिवेत्ता श्रीर जिस कन्या से विवाह करता है वह (दातृ-याजक-पञ्चमाः) कन्या को ब्याहने वाला श्रीर विवाह यज्ञ कराने वाला, ये पांचों (ते सर्वे नरक यान्ति) सब के सब नरक में जाते हैं॥ १७२॥

भ्रातुम्'तस्य मार्यायां योऽनुरज्येत कामतः। धर्मेणापि नियुक्तायां स ज्ञेयो विधिषूपतिः॥ १७३॥

(मृतस्य भ्रातुः) मरे हुए भाई की (भायियाम्) पत्नी से (यः) जो (कामतः भ्रानुरज्येत) कामवासना के वशीभूत होकर उससे संयोग करता है (भ्रिप) चाहे (घर्मेण नियुक्तायाम्) नियोगधर्म के अनुसार नियुक्त होकर भी यदि वह संतानोत्पत्ति के बिना काम के वशीभूत होकर संयोग करता है (सः दिधिषूपितः ज्ञेयः) उसे 'दिधिषूपितः' कहा जाता है।। १७३॥

परवारेषु जायेते हो सुती कुष्यगोलको । पत्यो जीवति कुष्यः स्वाल्युते जातीर तीलकः ॥ १७४ ॥ (परदारेषु) पराई स्त्री से (कुण्डगोलको) 'कुण्ड' और गोलक ये दो प्रकार के पृत्र उत्पन्न होते हैं (पत्यो जीवित कुण्डः) पित के जीते हुए जो दूसरे पित से सन्तान उत्पन्न होती है वह 'कुण्ड' सज्ञक कहलाती है (भर्तरि मृते गोलकः स्यात्) पित के मरने पर दूसरे पित से उत्पन्न सन्तान 'गोलक' कहाती है। १७४।

## तौ तु जातौ परक्षेत्रे प्रारिपनौ प्रत्य चेह च। दत्तानि हब्यकव्यानि नाशयेते प्रदायिनाम्।। १७५।।

(परक्षेत्रे जातौ तौ प्राणिनौ तु) पराई स्त्री में उत्पन्न हुए वे दोनों प्राणी ग्रथित् कुण्ड ग्रौर गोलक (प्रदायिनाम्) दाताग्रों के द्वारा (दत्तानि हन्यकन्यानि) दिये गये हन्यकन्यों को (प्रेत्य च + इह नाशयेते) परलोक ग्रौर इस लोक दोनों ही स्थानों पर नष्ट कर देते हैं, अतः उन्हें हन्य-कन्यन दे।। १७५।

#### त्रपाङ्क्त्यो यावतः पाङ्क्त्यान् भुञ्जानाननुपद्यति । तावतां न फलं तत्र दाता प्राप्नोति बालिज्ञः ॥ १७६ ॥

(ग्रपाङक्त्यः) पंक्ति में बैठने के ग्रयोग्य व्यक्ति (यावतः पाङ्क्त्यान् भुञ्जानान् + ग्रनुपश्यित) जितने भी पंक्ति में बैठने के मुपात्र ब्राह्मणों को खाते हुए देख लेता है (तत्र) वहां (बालिशः दाता) मूर्खंदाता (तावतां फलं न प्राप्नोति) उतने ही खाने वालों का फल प्राप्त नहीं कर पाता ॥ १८६ ॥

### वीक्ष्यान्य नवतेः कारणः षष्टेः क्षित्रती शतस्य तु । पापरोगी सहस्रस्य वातुर्नाशयते पक्षम् ॥ १७७ ॥

(वीक्ष्य) श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों को देखकर (ग्रन्धः नवतेः) ग्रन्धा नक्ष्वे के (काणः षष्टेः) काएमा साठ के (तु) ग्रीर (श्वित्री शतस्य) श्वेतकुष्ठी सौ के (पापरोगी सहस्रस्य) कुष्ठ ग्रादि पापों से होने वाले रोगों का रोगी हजार ब्राह्मणों के (दातुः फलं नाशयते) जिमाने वाले दाता के फल को नष्ट अर्थात् निष्फल कर देता है।। १७७।।

# यावतः संस्पृशेवङ्गं वृह्मिणाञ्च्यह्मयाजकः। तावतां न भवेद्दातुः फलं दानस्य पौतिकम्।। १७८।।

(গুর্যাসক:) शुद्रों को यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण (यावतः ब्राह्मणान्) जितने ब्राह्मणों को (ग्रङ्गः संस्पृशेत्) श्रङ्गों से छूता है (दातुः) दाता को (तावतां दानस्य पौतिक फलं न भवेत्) उतने ही ब्राह्मणों के दान का शुभ फल प्राप्त नहीं होता ॥१७८॥

#### वेदविच्चापि विशोऽस्य लोमात् कृत्वा प्रतिग्रहम् । विनाशं व्रजति क्षिप्रमामपात्रमिवास्मति ॥ १७६ ॥

(वेदविद विप्रः अपि) वेद का ज्ञाता विद्वान् भी (ग्रस्य) इस ध्रद्रयाजक का (लोभान् प्रतिग्रह कृत्वा) लोभ के कारण दान लेकर (ग्रम्भसि ग्रामपात्रम् + इव) जैसे जल में निट्टी का कच्चा घड़ा गल जाता है ऐसे (क्षिप्रं विनाशं व्रजित) शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाता है ॥ १७६ ॥

> सोमविक्रयिएो विष्ठा मिष्णे पूर्यशोरिएतम्। नष्टं देवलके दत्तमप्रतिष्ठं तु वार्षुषौ॥ १८०॥

(सोमिवक्रियणे दत्तं विष्ठा) सोम वेचने वाले को दिया गया दान विष्ठा [ = मल] के तुल्य होता है (भिषजे पूयशोणितम्) वैद्य को दिया गया दान मवाद और खून के समान होता है (देवलके नष्टम्) पुजारी को दिया गया दान निष्फल (तु) और (वार्षु षी अप्रतिष्ठम्) व्याजखोर को दिया गया दान व्यथं होता है ॥ १८०॥

यत् वाणिजके दत्तं नेह नामुत्र तद्भवेत्। भस्मनीव हुतं हव्यं तया पौनभंवे द्विजे॥ १८१॥

(तु) श्रीर (वाणिजके दत्तम्) व्यापार करने वाले ब्राह्मण को दिया गया दान (तत् न + इह न + श्रमुत्र भवेत्) वह न इस लोक में फलदायक होता है, न परलोक में (तथा) वैसे ही (पौनर्भवे द्विजे) दूसरा पित करने वाली स्त्री से उत्पन्न ब्राह्मण को दिया गया दान (भस्मीन हुतं हत्र्यम् इव) राख में डाली गयी ब्राहुित के समान निष्फल होता है।। १८१॥

इतरेषु त्वपाङ्क्तघेषु यथोद्दिष्टेष्वसाषुषु। मेदोमृङ्मांसमज्जास्यि वदन्त्यन्नं मनीविगाः॥ १८२॥

(इतरेषु तु + ग्रपांक्त्येषु) दूसरे,पंक्ति में बैठने के ग्रयोग्य व्यक्तियों (तु) ग्रौर (यथों (इंब्टेषु + ग्रसाधुषु) जो जो निकृष्ट ब्राह्मण गिना ग्राये हैं उनको दिये गये (ग्रन्नम्) श्राद्ध के ग्रन्न को (मनीषिणः) मनीषी लोग (मेद + ग्रमुङ् + मांसमज्जा + ग्रस्थि वदन्ति) मेदा, लहू, मांस, चरबी ग्रौर हड्डी के समान कहते हैं ग्रथीत् वह ग्रन्न इनके खाने के समान है, ग्रतः उन्हें ग्रन्न नहीं खिलाना चाहिए॥ १८२॥

पाङ्क्तेय ब्राह्मण्--

अपाङ्क्तघोपहता पङ्क्तिः पाज्यते यैद्विजोत्तमैः। तान्तिबोधत कात्स्न्येन द्विजाग्रघान् पङ्क्तिपावनान्।। १८३॥

(अपाङ्कत—उपहता पंक्तिः) पंक्ति में न बैठने योग्य लोगों से दूषित की हुई पंक्ति (यैं: द्विजोत्तमैं: पाब्यते) जिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पवित्र हो जाती है (तान् पिङ्क्तिपावनान् द्विजाग्रधान्) उन पंक्ति को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ द्विजों को (कात्स्न्येंन निवोधत) पूर्ण रूप से जानो ॥ १ = ३ ॥

न्नग्र्याः सर्वेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च। श्रोत्रियान्वयज्ञाद<del>वेव</del> विज्ञेयाः पंक्तिपावनाः ॥ १८४॥ (सर्वेषु वेदेषु च सर्वप्रवचनेषु ग्रग्याः) जो सब वेदों में ग्रीर उनके प्रवचन करने में ग्रयवा वेदांगों में पारंगत हैं, वे (च) तथा (श्रोत्रिय — ग्रन्वयजाः एव) वेद-पाठियों के वंश में जन्म लेने वाले ब्राह्मण् (पंक्तिपावनाः विज्ञयाः) पंक्ति को पवित्र करने वाले समक्षने चाहिएँ॥ १८४॥

> त्रिणाचिकेतः पञ्चानिस्त्रिसुदर्णः वडङ्गवित्। इह्यदेयात्मसन्तानो ज्येष्टसम्मग एव च।। १८४॥ वेदार्थवित् प्रवक्ता च इह्यचारी सहस्रदः। इतायुइचंद विक्रोया ब्राह्मणाः पंक्तिपावनाः॥ १८६॥

(त्रिणाचिकेतः) ग्रध्वयुं वेद के भाग को पढ़ने तथा उसका व्रत करने वाले (पञ्चाग्निः) पंचमहायज्ञों को करने वाले (त्रिसुपणः) बह्वूच का वेदभाग पढ़ने तथा उसका व्रत करने वाले (वडङ्गवित्) वेद के छह ग्रङ्गों [शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष] को जानने वाला (ब्रह्मदेयात्मसन्तानः) ब्रह्मविवाह की विधि से विवाहित व्यक्तियों की सन्तान (च) ग्रौर (ज्येष्ठसामगः एव) सामवेद की गायन विद्या का विशेषज्ञ (वेदार्थवित्) वेदों के ग्रथं का जाता (च प्रवक्ता) ग्रौर वेदों का व्याख्यान करने वाला (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (सहस्रदः) हजार गौग्रों का दानी (च) तथा (शतायुः एव) सौ वर्ष की ग्रायु वाला (ब्राह्मणाः पंक्तिपावनाः विज्ञेयाः) इन ब्राह्मणों को पंक्ति को पवित्र करने वाला जानना चाहिए॥ १८५, १८६॥

पूर्वे शुरपरे शुर्वा श्राद्धकर्मण्युपस्थिते । निमन्त्रयेत् त्र्यवरान्सम्यग्विप्रान् यथोदितान् ॥ १८७ ॥

(श्राद्धकर्मणि + उपस्थित) श्राद्ध का समय माने पर (पूर्वेद्युः वा म्रपरेद्युः) पहले दिन म्रथवा उससे अगले दिन (यथोदितान्) जैसे ऊपर कहे हैं वैसे (त्र्यवरान् विप्रान्) तीन ब्राह्मणों को (सम्यक् निमन्त्रयेत्) सस्कारपूर्वक श्राद्ध में निमन्त्रित करे।। १८७।।

निमन्त्रितो द्विजः पित्र्ये नियतात्मा मबेत्सदा । न च छन्दांस्यधीयीत यस्य श्राद्धं च त.डूबेन् ॥ १८८ ॥

(पित्रये निमन्त्रितः द्विजः) श्राद्ध में निमन्त्रित किये जाने पर वह निमन्त्रित द्विज (सदा नियतात्मा भवेत्) पूर्णतः संयमी बनकर रहे (च) श्रौर (छन्दांसि न श्रधीयीत) उस समय वेदमन्त्रों का पाठ न करे (च) तथा (यस्य श्राद्धम्) जिसके यहां श्राद्ध हो (तत् भवेत्) वह भी इसी प्रकार इनका पालन करे।। १८८॥

निमन्त्रितान् हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्द्विजान् । वायुवच्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ १८६ ॥

(িह) क्योंकि (पितरः) पितर लोग (तान् निमन्त्रितान् द्विजान्) उन न्यौते हुए ब्राह्मागों के (उपतिष्ठन्ति) पास म्राते हैं (च) ग्रौर (वायुवत् म्रनुगच्छन्ति) वायु के समान पीछे-पीछे चलते हैं (तथा) वैसे ही (ग्रासीनान् + उपासते) बैठे हुन्नों के साथ बैठे रहते हैं ॥ १८६॥

केतितस्तु यथान्यायं हव्यकथ्ये द्विजोत्तमः। कथञ्चिदय्यतिकामन् पापः सुकरतां व्रजेत् ॥ १६०॥

(यथान्याय केतितः तु द्विजोत्तमः) यथोचित सत्कारपूर्वक निमन्त्रित किया हुआ ब्राह्मण (हब्यकब्ये) देवकर्म श्रौर पितृकर्म में (कथंचित् — श्रिपि — श्रिकामन्) थोड़ा-सा भी बुरा या नियमों से विरुद्ध श्राचरण करने पर (पापः सूकरतां व्रजेत्) वह पापी श्रगले जन्म में सूत्रार का जन्म पाता है ॥ १६०॥

म्रामन्त्रितस्तु यः श्राद्धे वृषस्या सह मोदते । दातुर्यद् बुष्कृतं किञ्चित्तत्सर्वं प्रतिपद्यते ॥ १९१ ॥

(यः तुश्राद्धे ग्रामिन्त्रतः) ग्रौर जो बाह्यण श्राद्ध में निमिन्त्रित किये जाने पर (वृषल्या सह मोदते) शूद्ध स्त्री के संग रमण करता है तो (दातुः यत् किंचित् दुष्कृतम्) दाता का जितना भी पाप है (तत् सर्वं प्रतिपद्यते) उस सबको वही प्राप्त करता है।। १६१॥

श्रकोधनाः शौचपराः सततं ब्रह्मचारिराः। न्यस्तशस्त्रा महामागाः पितरः पूर्वदेवताः॥ १६२॥

(पितरः) पितर लोग (अक्रोधनाः) क्रोध से रहित होते हैं, (शौचपराः) वे पितरता में तत्पर रहने वाले, (सततं ब्रह्मचारिणः) सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, (न्यस्तशस्त्राः) शस्त्रादि से रहित ग्रर्थात् किसी को पीड़ा न पहुँचाने वाले, (महाभागाः) महान् सौभाग्य से युक्त ग्रौर (पूर्वदेवताः) सबसे प्रथम देव हैं ॥ १६२ ॥

पितरों की उत्प<sup>ि</sup>त्त---

यस्माबुत्पत्तिरेतेषां सर्वेषामप्यशेषतः । ये च यैरुपचर्याः स्युनियमैस्तान्निबोधतः ॥ १६३ ॥

(एतेपां सर्वेषां यस्मात् + उत्पत्तिः) इन पूर्वोक्त पितरों की जिस-जिस से उत्पत्ति हुई है (ये च यैः नियमैः उपचर्याः स्युः) श्रीर जो-जो पितर जिन-जिन व्यक्तियों के द्वारा जिन नियमों से सेवा किये जाने योग्य हैं (तान्) उन सव वातों को (ग्रशेषतः निवोधत) भलीभांति सुनो ॥ १६३॥

मनोहँरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः। तेषामुषीताः सर्वेषां ५त्राः पितृगताः स्मृताः ॥ १६४ ॥

(हैरण्यगर्भस्य मनोः) हिरण्यगर्भ = ब्रह्मा के पुत्र मनु के (ये मरीच्यादयः सुताः) जो मरीचि ब्रादि [दश १।३४] पुत्र हैं (तेषां सर्वेषाम् ऋषीराां पुत्राः) उन सब ऋषियों के जो पुत्र हैं वे (पितृगणाः स्मृताः) 'पितर' माने गये हैं ॥ १६४॥ विराट्सुताः सोमसदः साघ्यानां पितरः स्मृताः । ग्रग्निष्वात्तात्रच देवानां मारीचा लोकविश्रुताः ॥ १६५ ॥

(विराट्सुताः सोमसदः) विराट् के पुत्र 'सोमसद' (साध्यानां पितरः स्मृताः) साध्यों के पितर माने गये हैं (च) ग्रीर (मारीचाः लोकित्रश्रुताः ग्रग्निष्वात्ताः) मरीचि के लोकप्रसिद्धपुत्र 'अग्निष्वात्त' (देवानाम्) देवताग्रों के पितर हैं ॥ १६५ ॥

> वैत्यदानवयक्षारणां गन्धर्वोरगरक्षमाम् । सुपर्राकिन्नराणां च स्मृता बहिषदोऽत्रिजाः ।। १९६ ॥

(ग्रत्रिजाः बहिषदः) अति के पुत्र 'बहिषद्' (दैत्यदानव-यक्षाणाम्) दैत्य, दानव, यक्षों के (गन्धर्व-उरग-रक्षसाम्) गन्धर्व, सर्प-नाग, राक्षसों के (च) ग्रीर (सुपर्ण-किन्तराणाम्) सुपर्णं ग्रीर किन्तरों के (स्मृताः) पितर माने हैं ॥ १९६ ॥

> सोमया नाम विप्राणां क्षत्रियाणां हविर्भुंजः। वैद्यानामाज्यपा नाम शूद्राणां तु सुकालिनः॥ १६७॥

(सोमपा नाम विप्राणाम्) 'सोमपा' नामक पितर ब्राह्मणों के हैं (ह वर्भुं जः क्षत्रि-याणाम्) ,हिवर्भुं ज्' क्षत्रियों के (ग्राज्यपा नाम वैश्यानाम्) ग्राज्यपा' नामक वैश्यों के (सुकालिनः तु शूद्राणाम्) सुकाली शूद्रों के पितर हैं ॥ १६७ ॥

> सोमपास्तु कवेः पुत्रा हविष्मन्तोऽङ्गिरःमुताः। पुलस्त्यस्याज्यपाः पुत्रा वसिष्ठस्य सुकालिनः॥१६८॥

(सोमपाः तु कवेः पुत्राः) सोमपा कवि = भृगु के पुत्र हैं (हविष्मन्तः ग्रङ्गिरः सुताः) हविर्भुं ज् ग्रङ्गिरस् के पुत्र हैं (पुलस्त्यस्य + ग्राज्यपाः पुत्राः) पुलस्त्य के पुत्र आज्यपा हैं (विसिष्ठस्य सुकालिनः) विसिष्ठ के पुत्र सुकाली हैं ॥ १६८ ॥

अग्निराधानग्निराधान् काव्यान् बहिषदस्तथा । ग्राग्निष्वातात्रव सोम्यात्रव विप्राणामेव निर्दिशेत् ॥ १६६ ।।

(ग्रग्निदग्ध-ग्रन्गिनदग्धान् काव्यान् तथा बहिषदः) ग्रग्निदग्ध, ग्रन्गिदग्ध, काव्य तथा बहिषद (च) ग्रीर (ग्रग्निष्वात्तान् च सीम्यान्) ग्रग्निष्वात्त ग्रीर सीम्य (विप्राणाम् +एव निर्दिशेत्) बाह्मणों के ही पितर माने ग्रये हैं ॥ १६६॥

अनुशीलन : १९५-१९९ श्लोक - विणित पितरों के लक्षण एवं अर्थ ३। ५२ श्लोक की समीक्षा में द्रष्टव्य हैं।

> य एते तु गएा मुख्याः पितृणां परिकीर्तिताः । तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपौत्रमनन्तकम् ॥ २०० ॥

(ये + एते पितृणां मुख्याः गणाः परिकीर्तिताः) जो ये पितरों के मुख्य गण [३। १६४-१६६] कहे गये हैं (तेषाम् + भ्रिप) उनके भी (पुत्रपौत्रमनन्तकम्) ग्रनन्त पुत्र-पौत्रों को (इह विज्ञेयम्) इस संसार में पितर समक्षता चाहिए॥ २००॥

### ऋविम्यः पितरो जाताः पितृम्यो देवमानवाः । देवेम्यस्तु जगत्सर्वं चरं स्थाण्वनुपूर्वनाः ॥ २०१ ॥

१६ (ऋषिम्यः पितरः जाताः) [मरीचि ग्रादि३। १६४] ऋषियों से पितर उत्पन्त हुए हैं (पितृम्यः देवमानवाः) पितरों से देवता ग्रीर मनुष्य उत्पन्त हुए हैं (तु) तथा (देवेम्यः चरंस्थाणु सर्वं जगत् ग्रनुपूर्वशः) देवताग्रों से चर-ग्रचर सम्पूर्ण जगत् क्रमशः उत्पन्त हुग्रा है ॥ २०१॥

> राजतैर्माजनैरेषामयो वा राजतान्वितैः। वार्येपि श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकल्पते॥ २०२॥

(राजतैः स्रथो वा राजतान्वितैः भाजनैः) चांदी के स्रथवा चांदीमिश्रित स्रन्य भातुत्रों से बने वर्तनों से (एषां श्रद्धया दत्तं वारि + स्रिप) इन पितरों को श्रद्धापूर्वक दिया गया जल भी (स्रक्षयाय + उपकल्पते) स्रक्षय सुख प्रदान करने वाला होता है ॥ २०२॥

देवकर्म से पितृकर्म श्रेष्ठ-

देवकार्याद् द्विजातीनां पितृकार्यं विशिष्यते। देवं हि पितृकार्यस्य पूर्वमाप्यायनं श्रुतम्॥ २०३॥

(द्विजातीनाम्) द्विजों के लिए (देवकार्यात् पितृकार्यं विशिष्यते) देवतास्रों के उद्देश्य से किये गये यज्ञ स्नादि देवकर्म की तुलना में पितरों के उद्देश्य से किया गया श्राद्ध स्नादि कर्म विशेष माना गया है (हि) क्योंकि (दैवं पूर्वं पितृकार्यस्य) देवकर्म पहले किये जाने के कारण पितृकार्यं = पितरश्नाद्ध का (स्नाप्यायन श्रुतम्) पूरक माना गया है।। २०३।।

तेवामारक्षमूतं तु पूर्वं देवं नियोजयेत्। रक्षांसि हि विलुम्पन्ति श्राद्धमारक्षवर्जितम्।। २०४॥

(तेषाम् + ग्रारक्षभूतं तु) उन पितरों की रक्षा करने वाला होने के कारण (पूर्वं दैवं नियोजयेत्) पहले देवकार्यं के ग्रनुष्ठान का ग्रायोजन करे (हि) क्योंकि (ग्रारक्ष-वर्जितं श्राद्धम्) देवकार्यं द्वारा अरक्षित पितृश्राद्ध कार्यं को (रक्षांसि विलुम्पन्ति) राक्षस नष्ट कर देते हैं ॥ २०४॥

देवकर्म श्रौर पितृश्राद्ध की विधियां—

वैवाद्यन्तं तटीहेत पित्राद्यन्तं न तद्भवेत्। पित्राद्यन्तं त्वीहमानः क्षिप्रं नश्यति सान्वयः॥ २०५॥

(तत्) उस पितृश्राद्ध को (दैवाद्यन्तम् ईहेत) देवकार्य के पश्चात् ही करे (तत्) उसे (पित्राद्यन्तं न भवेत्) कभी पितृश्राद्ध के बाद नहीं करना चाहिए (पित्राद्यन्तं तु + ईहमानः) पितृश्राद्ध के ग्रन्त में देवकार्य को करने वाला व्यक्ति (सान्वयः क्षिप्रं नश्यित) वंशसहित शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ २०५॥

#### शुर्षि देशं विविक्तं च गोमयेनोपलेपयेत्। दक्षिराप्रवरां चैव प्रयस्तेनोपपादयेत्।। २०६॥

[पितृश्राद्ध करने के लिए) (शुँच च विविक्तं देशम्) स्वच्छ-पवित्र श्रीर एकान्त स्थान को (गोमयेन + उपलेपयेत्) गोबर से लिपवावे (च) श्रीर (प्रयत्नेन दक्षिणाप्रव-णम् एव उपपादयेत्) प्रयत्नपूर्वंक उस स्थान को दक्षिण की श्रोर ढलवां रखता हुश्रा बनावे ॥ २०६॥

> भवकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चैव हि। विविक्तेषु च तुष्यन्ति दसेन पितरः सदा॥ २०७॥

(ग्रवकाशेषु) खुले = भीड़रहित (उक्षेषु) ग्रीरजल के सेचन से पवित्र (च नदी-तीरेषु एव हि) ग्रीर नदीतट (च) तथा (विविक्तेषु) एकान्त स्थानों पर (दत्तेन) दिये गये श्राद्ध से (पितरः सदा तुष्यन्ति) पितर सदा सन्तुष्ट होते हैं ॥ २०७ ॥

> मासनेबूपस्तृप्तेषु बहिष्मस्सु पृथक्पृथक् । उपस्युष्टोयकान् सम्यग्विप्रांस्तानुपवेद्ययेतु ॥ २०८ ॥

(पृथक्-पृथक् उपक्लृप्तेषु विहिष्मत्सु आसनेषु) पूर्वोक्त स्थानों पर सबके लिए अलग-अलग विद्याये कुशाओं से बने आसनों पर (उपस्पृष्ट-उदकान् तान् विप्रान्) जल से स्वच्छ हुए [हाथ-पैर घोने, स्नान करने प्रादि से] विद्वानों को (सम्यक्) सत्कार पूर्वक (उपवेशयेष्) बैठावे ॥ २०५॥

उपवेश्य तु तान्विप्रानासनेष्वजुगुप्सितान्। गन्धमारुयैः सुरमिमिरचंयेद् वेवपूर्वकम्।। २०६॥

(तु) भौर फिर (तान् मजुगुप्सितान् विद्रान् भासनेषु उपवेश्य) उन अनिन्दित सुपात्र विद्वान् ब्राह्मणों को भ्रासनों पर बिठाकर (सुरिभिभिः गन्धमाल्यैः) सुगन्धियों से युक्त चन्दन, केसर भ्रादि पदार्थौ और मालाओं से (देवपूर्वकम् अर्चयेत्) देवकार्यं में निमन्त्रित ब्राह्मणों के साथ पूजन करे।। २०६।।

तेवामुदकमानीय सपवित्रांस्तिलानपि । सन्ती कुर्यादनुकातो बाह्यस्मी बाह्यस्मैः सह ॥ २१० ॥

(ब्राह्मणः) श्राद्ध करने वाला द्विज (तेषाम्) उन ब्राह्मणों के अर्घ्य के साथ (उदकं सपवित्रान् तिलान् + अपि आनीय) जल, कुशाएं और तिलों को लाकर या एकत्र मिलाकर रखे (अनुज्ञातः) फिर उनसे आज्ञा पाकर (ब्राह्मणैः सह अग्नौ कुर्यात्) ब्राह्मणों के साथ बैठकर अग्नि में आहुति डाले—अग्निहोत्र करे।। २१०।।

ग्रग्नेः सोमयमाभ्यां च कृत्वाप्यायनमादितः । हविदनिन विधिवत् पश्चात्सन्तर्पयेत्पितृन् ॥ २११ ॥

(ग्रादितः) पहले (ग्रग्नेः सोमयमाभ्यां च) ग्रग्निदेवता, सोम ग्रौर यमदेवता के लिये (हविदिनिन ग्राप्यायनं कृत्वा) ग्राहुति देकर ग्रौर इस प्रकार उनकी तृष्ति करके

(पश्चात्) उसके बाद (विधिवत् पितृन्) विधि के श्रनुसार पितरों को संतृष्त करे॥ २११॥

#### म्रान्यमावे तु विप्रस्य पालावेवोपपादयेत्। यो ह्यग्निः स द्विजो विश्रमेन्त्रविश्विक्यते ॥ २१२ ॥

(ग्रग्नि + ग्रभावे तु) यदि ग्रग्नि का ग्रभाव हो तो (विप्रस्य पाणौ + एव + उपपाददेत्) विद्वान् ब्राह्मण के हाथ पर पूर्वोक्त तीन ग्राहुतियां रख दे (हि) क्योंकि ('यः ग्रग्नि: सः द्विजः मन्त्रदर्शिभिः विप्रैः उच्यते) 'जो अग्नि है वह ब्राह्मण ही है' ग्रयात् 'ग्रग्निदेवता के समान ही ब्राह्मण पवित्र एव ग्रादरणीय है' ऐसा मन्त्रद्रष्टा महर्षियों ने कहा है ॥ २१२॥

#### ग्रकोधनान्सुप्रसादान्वदरन्येतान्पुरातनान् । लोकस्याप्यायने युक्ताञ्छाद्वदेवान्द्विजोत्तमान् ॥ २१३ ॥

[मन्त्रद्रष्टा ऋषि] (श्रक्रोधनान् सुप्रसादान् पुरातनान् लोकस्य श्राप्यायने युक्तान् एतान् द्विजोत्तमान्) क्रोधरहित, प्रसन्तमुख, पुरातन या सर्वोच्च, संसार की उन्नति में संलग्न रहने वाले इन ब्राह्मणों को (श्राद्धदेवान् वदन्ति) 'श्राद्ध के देवता' कहते हैं।। २१३।।

### द्मपसन्यमग्नौ कृत्वा सर्वमावृत्य विक्रमम् । अपसन्धेन हस्तेन निर्वपेदुवकं भुवि ॥ २१४ ॥

(अग्नौ कृत्वा) पूर्वोक्त प्रकार अग्नि में ग्राहुित देकर (विक्रमं सर्वेम ग्रपसव्यम् ग्रावृत्य) क्रमशः सब श्राद्ध के पदार्थों को दक्षिण भाग में सम्भालकर रखके (ग्रपसव्येन हस्तेन) दार्थे हाथ से (भुवि उदकं निवंपेत्) पिण्डदान रखने की भूमि पर जल छिड़के।। २१४।।

## त्रींस्तु तस्माद्धविः शेषात्पिडान्कृत्वा समाहितः। औदकेनैव विधिना निवंपेद्दक्षिणामुखः॥ २१५॥

(तस्मात् +हिवः शेषात्) उस हवन से बचे हुए भोज्य पदार्थ से (त्रीन् तु पिण्डान् कृत्वा) तीन पिण्ड बनाकर (समाहितः) एकाग्रचित्त होकर (दक्षिणामुखः)दिक्षण की ग्रोर मुख करके (ग्रौदकेन विधिना एव निवंपेद्) जल खिड़कने की विधि के ग्रनुसार [३।२१४] ही भूमि पर [कुशाग्रों पर] रख दे ।। २१५ ।।

# न्युप्य पिण्डांस्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिपूर्वकम् । तेषु वर्भेषु तं हस्तं निमृष्यास्लेपमागिनाम् ॥ २१६ ॥

(प्रयतः विधिपूर्वंकं तान् पिण्डान् न्युप्य) सावधान हो विधिपूर्वंक उन पिण्डों को कुशाओं पर रखकर (ततः) उसके बाद (लेपभागिनां तं हस्तं तेषु दर्भोषु निमृज्यात्)

हाथ में लगे ग्रन्त को पितरों का भाग मानकर ग्रपने हाथ को उन पिण्ड वाले कुशाग्रों से पोंछ दे।। २१६।।

## माचम्योवस्परावृत्य त्रिरायम्य शनैरसून्। षड्ऋतृंश्च नमस्कुर्यात्यित्नेते च मन्त्रवत्।। २१७॥

फिर यजमान (उदक् परावृत्य) उत्तर की श्रोर मुख करके (आचम्य) श्राचमन करके (शनैः + श्रसून् त्रिः + श्रायम्य) घीरे-धीरे प्राणों को तीन बार नियन्त्रित करके श्रर्थात् तीन प्राणायाम करके (षड्ऋतून्) वसन्त श्रादि छह ऋतुश्रों को (च) श्रौर (पितृन्) पितरों को (मन्त्रवत् नमस्कुर्यात्) मन्त्रपूर्वक [''श्रों नमो वः पितरो रसाय'' यजुः २।३२] नमस्कार करे।। २१७॥

## उदकं निनयेक्छेषं शनैः पिण्डान्तिके पुनः। श्रवजिद्योक्च तान्पिंडान्यथान्युप्तान्तमाहितः॥ २१८॥

(पुनः) फिर (शेषम् उदकम्) लाकर रखे उस [३।२१०] जल से शेष बचे जल को (पिण्डान्तिके शनै: निनयेत्) पिण्डों के समीप धीर से डाल देवे (च) भौर फिर (समाहित) एकाग्र होकर (यथान्युप्तान् तान् पिण्डान् श्रवजिन्नेत्) जिस क्रम से वे पिण्ड रखे गये थे उसी क्रम से उन पिण्डों को सूधे ॥२१८॥

## पिण्डेम्यस्त्वित्पकां माद्रां समादायानुपूर्वशः । तेनैव विप्रानासीनान्विधवत्यूर्वमाशयेत् ॥ २१६ ॥

(श्रनुपूर्वेशः) क्रमशः (पिण्डेम्यः + तु + ग्रल्पिकां मात्रां समादाय) सभी पिण्डों से थोड़ा-पोड़ा भाग लेकर (ग्रासीनान् विश्रान्) बैठे हुए ब्राह्मणों को (विधिवत् पूर्वं तेन + एव ग्राशयेत्) विधिपूर्वंक पहले उसी भाग से भोज्यभाग खिलावे ॥ २१६ ॥

## श्रियमार्गे तु पितरि पूर्वेषामेव निवंपेत्। विश्रवद्वाऽपि तं श्राद्धे स्वकं पितरमाशयेत्॥ २२०॥

(पितरि झियमार्गो तु) पिता के जीवित होते हुए (पूर्वेषाम् + एव निर्वेपेत्) पूर्वज दादा-पड़दादा म्रादि का श्राद्ध करे (म्रिप वा) म्रथवा (तं स्वकं पितरम्) उस अपने जीवित पितर को भी यदि श्राद्ध में निमन्त्रित करना चाहे तो (विप्रवत् म्राशयेत्) निम-न्त्रित बाह्यणों के समान बुलाकर भोजन करावे ॥ २२०॥

पिता यस्य निवृत्तः स्याग्जीवेण्चापि पितामहः। पितुः स नाम सङ्कीत्यं कीर्तयेस्प्रपितामहम्॥ २२१॥

(यस्य पिता निवृत्तः स्यात्) जिसका पिता मर गया हो (च) और (पितामहः अपि जीवेत्) दादा अभी जीवित हो (सः) वह श्राद्धदाता (पितुः नाम संकीत्यं) पहले पिता के नाम पिण्डदान देकर (प्रपितामहं कीर्तयेत्) फिर पड़दादा के नाम पिण्डदान करे।। २२१॥

#### पितामहो वा तच्छ्राद्धं भुष्टजीतेत्यत्रवीन्मनुः। कामं वा समनुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत्॥ २२२॥

(वा) ग्रथवा ('पितामहः तत् श्राद्धं भुञ्जीत' इति मनुः ग्रव्नवीत्) 'दादा ही उस श्राद्ध के ग्रन्न को खाये' ऐसा मनु ने विधान किया है (वा) ग्रथवा (समनुज्ञातः) दादा से ग्राज्ञ। पाकर (स्वयम् + एव कामं समाचरेत्) श्राद्धदाता पौत्र यजमान स्वयं इच्छानुसार श्राद्ध का भोजन करने वालों को चुनले ॥ २२२ ॥

## तेषां बत्त्वा तु हस्तेषु सपवित्रं तिलोबकम् । तत्पिण्डाग्रं प्रयच्छेत स्वर्षेषामस्स्विति सुवन् ॥ २२३ ॥

(तेषां हस्तेषु तु सपिवत्रं तिल + उदकं दत्त्वा) उन ब्राह्मणों के हाथों में कुशाम्रों सिहत तिलिमिश्रित जल देकर ('एषां स्वधा म्रस्तु' इति ब्रुवन्) 'इनके लिए यह कल्याण-कारी हो' ऐसा कहते हुये [म्रर्थात् 'इदं पित्रे स्वधा म्रस्तु' कहकर पिता के लिये, 'इदं पित्रों स्वधा म्रस्तु' कहकर पिता के लिये, 'इदं पितामहाय स्वधा म्रस्तु' कहकर दादा के लिये] (तत् पिण्डाग्नं प्रयच्छेत) वह निकाला हुम्रा पिण्ड का भाग [३।२१६] ब्राह्मणों को प्रदान करे॥ २२३॥

#### पाणिम्यां तूपसङ्गृह्य स्वयमन्नस्य विधितम् । विप्रान्तिके पितृन्ध्यायञ्खनकैरपनिक्षिपेत् ॥ २२४ ॥

फिर श्राद्धकर्ता (ग्रन्नस्य विंधतम्) ग्रन्न के भरे पात्र को [स्वयं पाणिम्याम् उपसंगृह्य) स्वयं ग्रपने हाथों से पकड़कर (पितृन् ध्यायन्) पितरों का मन ही मन ध्यान करते हुये (विप्रान्तिके) ब्राह्मणों के सामने (शनकै: + उपनिक्षिपेत्) धीरे से परोसे या रख दे॥ २२४॥

## उमयोहंस्तयोमुं क्तं यदन्नमुपनीयते । तद्वित्रलुम्पन्त्यमुराः सहसा दुष्टचेतसः ।। २२४ ॥

(उभयोः हस्तयोः मुक्तम्) दोनों हाथों से रहित भ्रयात् एक ही हाथ से (यत् + ग्रन्तम् + उपनीयते) जो भोज्यान्त ब्राह्मणों के सामने रखा या दिया जाता है (तत्) उस भ्रन्त को (दुष्टचेतसः भ्रमुरा सहसा प्रलुम्पन्ति) दुष्ट मन वाले राक्षस भ्रचानक छीन लेते हैं श्रयात् वह भोज्यान्त पितरों के पास नहीं पहुँचता, ग्रतः एक हाथ से भोजन नहीं देना चाहिए॥ २२५॥

गुराांक्च सूपकाकाद्यान् पयो दिध घृतं मधु । विन्यसेतृ प्रयतः पूर्वं सूमावेव समाहितः ॥ २२६ ॥ भक्ष्यं भोज्यं च विविधं सूलानि च फलानि च ॥ हृद्यानि चैव मांसानि पानानि सुरमीणि च ॥ २२७ ॥

(पूर्वम्) पहले (समाहितः प्रयतः) सावधान होकर उमंग के साथ (सूप-शाक + प्राचान पयः दिधः घृतं मधुः गुणान्) दाल-शाक ग्रादि, दूध, घी, शहद ग्रादि गुण-कारी

व्यञ्जनों को (विविधं भक्ष्यं च भोज्यम्) विविध भक्ष्यपदार्थं-लड्डू ग्रादि भोज्य-लीर ग्रादि (मूलानि च फलानि) मूली, जिमीकंद ग्रादि मूल, ग्राम ग्रादि फल (च) ग्रीर (ह्यानि मांसानि) दिल को रुचिकर लगने वाले मांस (मुरभीणि च पानानि) तथा सुगन्धित पेय पदार्थं (भूमौ + एव विन्यसेत्) सामने भूमि पर [उनके पात्रों को] रख दे॥ २२६, २२७॥

> उपनीय तु तत्सर्वं शनकैः सुसमाहितः। परिवेषयेत प्रयतो गुणान् सर्वान् प्रचोवयन्।। २२८॥

(तत् सर्वम् उपनीय) उस उपयुक्त सब भोज्य सामग्री को पास लाकर (सुस-माहितः) सावधानी के साथ (प्रयतः) प्रसन्नतापूर्वक (सर्वान् गुणान् प्रचोदयन्) उनके गुणों को —विश्रयताग्रों को कहते हुए (शनकैः परिवेषयेत) धीरे-धीरे परोसे ॥ २२०॥

> नास्त्रमापातयेण्जातु न कुप्येन्नानृतं वदेत्। न पादेन स्पृत्रोदन्नं न चैतदवयूनयेत्।। २२६।।

भोजन परोसते समय (जातु) कभी भी (न + म्रस्नम् + म्रापातयेत्) म्रासू न गिरावे मर्थात् रोये नहीं (न कुप्येत्) न क्रोध करे (न + मनृतं वदेत्) न भूठ बोले (पादेन मन्तं न स्पृशेत्) पैर से भोज्यान्त या किसी मन्तपात्र को न छुये (न च + एतत् + मृतव्यूनयेत्) मौर न कभी मन्त को पात्र में उछालकर डाले ॥ २२६ ॥

> ब्रस्नं गमयति प्रेतान् कोपोऽरीननृतं ग्रुनः । पादस्पर्शस्तु रक्षांसि बुब्कृतीनवयूननम् ॥ २३० ॥

उस समय (मस्रं प्रेतान् गमयित) म्रांसू गिगना उस भोज्यान्न को भूत-प्रेतों के पास पहुंचा देता है (कोपः + म्ररीन्) क्रोध करना शत्रुम्रों के पास (म्रन्तं शुनः) भूठ बोलना कुत्तों के पास (पादस्पर्शः तु रक्षांसि) पैरों से स्पर्शं करना राक्षसों के पास (ग्रवधूननं दुष्कृतीन्) उछालना पापियों के पास श्राद्ध के ग्रन्त को पहुँचा देता है, ग्रतः ये क्रियाएं नहीं करनी चाहिए ॥ २३०॥

यद्यद्रोचेत विश्लेभ्यस्तत्तवृदद्यादमस्सरः । ब्रह्मोद्यादम कथाः कुर्यातृ पितृशामेतदीप्सितम् ॥ २३१ ॥

(विश्रम्यः यत् + यत् रोचेत) ब्राह्माणों को जो-जो वस्तु दिवकर लगे (तत् + तत् स्रमत्सरः दद्यात्) यजमान उस-उस वस्तु को दुःखरिहत होकर दे दे (च) तथा (ब्रह्मोद्याः कथा कुर्यात्) परमात्मसम्बन्धी चर्चाएं -कथाएं करे (एतत् पितृणाम् ईप्सि-तम्) यह सब पितरों को संच्छा लगता है।। २३१॥

> स्वाध्यायं श्रावयेत्पत्र्ये वर्मशास्त्राणि वैव हि। श्रास्यामानीतिहासास्त्र पुराणानि विसानि व।। २३२।।

(पित्र्ये) पितरश्राद्ध में (स्वाध्यायं च धर्मशास्त्राणि) वेद ग्रीर धर्मशास्त्रों को

(ब्राख्यानानि + इतिहासान् पुराणानि च खिलानि श्रावयेत्) कथाश्रों, इतिहास, पुराणों तथा खिलचूक्तों [शिवसंकल्प, श्रीसूक्त ग्रादि] को सुनाये श्रर्थात् सुनाने की व्यवस्था करे।। २३२॥

> हवंयेद् बाह्याणांस्तुष्टो मोजयेच्च शनैः शनैः। अन्नाखेनासकृष्चेतान् गुर्णैश्च परिचोदयेत्।। २३३।।

(तुष्टः बाह्यणान् हर्षयेत्) स्वयं प्रसन्न होता हुम्रा बाह्यणों को भी प्रसन्न करे (च) भ्रौर (शनैः शनैः भोजयेत्) धीरे-धीरे शान्तिपूर्वक खिलावे मर्थात् उतावला-पन या शीझता न करे(म्रन्नाद्येत च गुणैः)भोज्यान्तके नाम से और उसके गुणों को कहकर (एतान् मसकृत् परिचोदयेत्) इन बाह्यणों से बार-बार माम्रह करे॥ २३३॥

> वतस्थमपि दौहित्रं श्राद्धे यत्नेन मोजयेत्। कुतपं चासने दद्यातिलंडच विकिरेन्महोम्।। २३४।।

(व्रतस्थम् + म्रिप दौहित्रम्) यदि ब्रह्मचारी हो तो धेवते को भी (यद्वेन श्राद्धे भोजयेत्) यत्नपूर्वक श्राद्ध में जिमावे (च) ग्रीर (ग्रासने कुतपं दद्यात्) बैठने के लिए नेपाली कंवल दे (च) तथा (महीं तिलैं: विकिरेत्) उस स्थान पर तिल बिलेरदे॥२३४॥

> त्रीणि आद्धे प्वित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः। त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम्।। २३४।।

(श्राद्धे) श्राद्ध कर्म में (दौहित्रः कुतपः तिसाः त्रीणि पितत्राणि) धेवता, नेपासी कंबल और तिल, ये तीन पितत्र माने हैं (च) और (ग्रत्र) इस श्राद्ध में ('धौचम् + ग्रकोधम् + ग्रत्वराम्' त्रीणि प्रशंसन्ति) पितत्रता रखना, क्रोध न करना, जल्दबाजी न करना, इन तीन बातों की प्रशंसा होती है ॥ २३४॥

अस्युष्णं सर्वमन्नं स्याद् भुभीरंस्ते च वाग्यताः। न च द्विजातयो बूयुर्वात्रा पृष्टा हवियुर्गणान्।। २३६ ॥

(सर्वम् - ग्रन्तम् ग्रत्युष्णां स्यात्) सब भोज्यान्त ग्रस्यन्त गर्मे हों (च) ग्रीर-(ते वाग्यताः भुञ्जीरत्) वे बाह्यण मौन होकर भोजन करें (द्विजातयः) खाने वाले बाह्यण (दात्रा पृष्टा) श्राद्धदाता के पूछने पर भी (इविगुंगान् न बूयुः) भोज्यान्त के गुगों का वर्णन न करें।। २३६।।

पितरों को कौनसा भ्रन्त प्राप्त नहीं होता-

याबदुष्णं भवत्यन्तं याबदानन्ति वाग्यताः। पितरस्ताबदनन्ति याबन्नोक्ता हविर्गुगाः॥ २३७॥

(यावत् मन्तम् उष्णां भवति) जब तक मन्त गर्म होता है (यावत् वाग्यताः म्रहत-न्ति) जव तक बाह्यण मौन होकर भोजन करते हैं (यावत् हविगुँगाः न + उन्ता) जब तक [खाने वालों के द्वारा] ग्रन्न के गुर्णों का वर्णन नहीं किया ज्वाता (पितरः तावत् ग्रन्निक्त) पितर लोग तभी तक ग्रन्न को खाते हैं, अन्यथा वह अन्न पितरों के पास नहीं पहुँचता ।। २३७ ।।

यद्वेष्टितशिरा भुङ्क्ते तद्वभुङ्क्ते विक्षणामुखः । सोवानत्कश्च यद्वभुङ्क्ते तद्वै रक्षांसि भुञ्जते ॥ २३८ ॥

(यत् वेष्टितशिरा भुङ्कते) जो शिर १र पगड़ी ग्रादि बाँधकर भोजन करता है (यत् दक्षिणामुखः भुङ्क्ते) जो श्राद्ध के भोजन को दक्षिएा की ग्रोर मुख करके खाता है (यत् सोपानत्कः भुङ्क्ते) जो जूतों सहित भोजन करता है (तत् वै रक्षांसि भुङ्जते) उस ग्रन्न को निश्चय से राक्षस खाते हैं ग्रर्थात् वह पितरों के पास नहीं पहुंचता॥२३८॥

श्राद्ध जिमाते समय सावधानियां-

चाण्डालश्च वराहश्च कुक्कुटः श्वा तथैव च । रजस्त्रला च वण्डश्च नेक्षेरन्नश्नतो द्विजान् ॥ २३६॥

(चाण्डालः वराहः कुक्कुटः श्वा रजस्वला च पण्डः) चाण्डाल, सूग्रर, मुर्गा, रजस्वला स्त्री ग्रौर नपुंसक (ग्रश्नतः द्विजान् न + ईक्षेरन्) खाते हुए ब्राह्मणों को न देखें या देख पायें ॥ २३६ ॥

> होमे प्रदाने मोज्ये च यदेमिरिमवीक्ष्यते। देवे कर्माणि पित्र्ये वा तद् गच्छत्यययातथम्।। २४०॥

(दैवे कर्मणि वा पित्र्ये) देवकर्म प्रथवा श्राद्धकर्म में (होमे प्रदाने च भोज्ये) हवन करने में, दार देने में और श्राद्ध खिलाने में (यत् + एभिः + ग्रभिवीक्ष्यते) जो वस्तु इनके द्वारा देख ली जाती है (तत् + ग्रयथातथं गच्छिति) वह वस्तु फलहीन हो जाती है, वृथा जाती है ॥ २४०॥

> झारुगेन सुकरो हन्ति पक्षवातेन कुक्कुटः । श्वा तु हिट्टिनिपातेन स्पर्शेनावरवर्णजः ॥ २४१ ॥

(सूकरः त्राणेन) सूत्रर सूंघने से (कुक्कुटः पक्षवातेन) मुर्गा पंखों की हवा से (इवा इंग्टिनियानेन) कुत्ता देखने से (स्रवरवर्णजः स्पर्शेन) निम्नवर्ण में उत्पन्न सूद्र स्पर्श करने से (हन्ति) श्राद्ध की वस्तु को फलहीन कर देता है ॥ २४१ ॥

खञ्जो वा यदि वा काराो दातुः प्रेष्योऽपि वा भवेत्। हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत् पुनः॥ २४२॥

(खञ्जः) लंगड़ा (यदि वा काणः) ग्रथवायदि कोई काणा व्यक्ति (दातुः प्रेष्यः + ग्रिपि भवेत्) चाहे कोई श्राद्धदाता का नौकर हो (वा) ग्रथवा (हीन-अति-रिक्त-गात्रः) छोटे या बढ़े ग्रथवा कम या ग्रधिक ग्रङ्को वाला व्यक्ति श्राद्ध पर ग्रा जाये तो (पुनः तम् + ग्रिप + ग्रपतयेत्) उसे भी वहां से दूर हटादे ॥ २४२ ॥

#### बाह्यरां मिछुकं वाऽपि मोजनाथं मुपस्थितम् । बाह्यरां रम्यनुज्ञातः शक्तितः प्रतिपूजयेत् ॥ २४३ ॥

(भोजनार्थम् + उपस्थितं ब्राह्मणं वा भिक्षुकम् स्रिप्) भोजन की इच्छा से स्राये हुए किसी अन्य ब्राह्मण स्रीर भिखारी का भी (ब्राह्मणः + स्रभ्यनुक्रातः) श्राद्ध में निम-न्त्रित ब्राह्मणों की अनुमित लेकर (शिवततः प्रतिपूजयेत्) यथाशिक्त सत्कार कर दे॥ २४३॥

श्राद्ध में ग्रन्य भाग---

## सार्ववर्गिकमन्नाद्यं सन्नीयाप्लाव्य वारि**णा ।** समुत्स्<mark>जेव् भुक्तवतामग्रतो विकिरन् भुवि ॥</mark> २४४ ॥

(सार्वविणिकम् + अन्नाद्यम्) सब प्रकार के भोज्यान्न को (सन्नीय) लेकर (वारिणा ब्राप्लाव्य) पानी से सानकर या उस पर पानी के छीटे देकर (भुक्तवताम् + ब्रग्नतः) भोजन कर चुके ब्राह्मणों के सामने (भुवि विकिरन्) घरती पर विखेरता हुन्रा (समुरसृजेत्) छोड़ देवे ॥ २४४॥

> म्रसंस्कृतप्रतीतानां त्यागिनां कुलयोषिताम् । उच्छिष्टं मागधेयं स्याद्दर्भेषु विकिरक्चयः ॥ २४५ ॥

(यः दर्भेषु विकिरः उच्छिष्टम्) जो कुशासनों पर बिसेरा गया है वह जूठा ग्रन्न (ग्रसंस्कृतप्रतीतानाम्) मरने पर जिन बच्चों का ग्रग्निसंस्कार नहीं किया [ प्र । ६६] उन बालकों का तथा (कुलयोषितां त्यागिनाम्) कुलस्त्रियों का त्याग करने वालों का (भागधेयं) भाग होता है ॥ २४५ ॥

उच्छेषरां मूमिगतमजिह्यस्याशठस्य च। दासवर्गस्य तत्पित्र्ये मागधेयं प्रचक्षते ॥ २४६ ॥

(पित्र्ये) पितृश्राद्ध में (भूमिगतम् उच्छेत्रणम्) भूमि पर गिराहुम्रा झूठा म्रन्त (म्रजिह्यस्य च म्रशठस्य दासवर्गस्य) कुटिलतारहित ग्रौर घूर्ततारहित दासवर्ग का (भागधेयं प्रचक्षते) भाग कहा जाता है ॥ २४६ ॥

पिण्डदान-सम्बन्धी विधान-

म्रासिपण्डिक्रियाकमं द्विजातेः संस्थितस्य तु। म्रदैवं मोजयेच्छ्राद्वं पिण्डमेकं तु निर्वपेत्।। २४७।।

(ग्रासिपण्डिकिया संस्थितस्य तु द्विजातेः) सिंपडीकरण क्रिया पर्यन्त मरे हुये द्विजाति का तो (ग्रदैवं श्राद्ध भोजयेत्) देवकर्म के ब्राह्मणों से रहित श्राद्ध करना चाहिये (तु) ग्रौर (एकं पिण्ड निवंपेत्) केवल एक ही पिण्डदान करे।। २४७।।

सहिषण्डक्रियायां तु कृतायामस्य धर्मतः। अनर्यवावृता कार्यं पिण्डनिर्वयम् सुतैः॥ २४८॥ (धर्मतः) धर्मानुसार (ग्रस्य) इस व्यक्ति की (सहिपण्डिक्रियायां कृतायां तु) सिपण्डीकरण क्रिया करने पर तो (सुतैः) पुत्रों को चाहिए कि वे (ग्रनया + एव + ग्रावृता) इसी सम्पूर्ण रीति के ग्रनुसार (पिण्डिनविषणं कार्यम्) पिण्डदान करें ॥२४६॥ श्राद्ध भोजन के बाद की विधियां —

श्राद्धं भुक्त्वा य उच्छिष्टं वृषलाय प्रयच्छति । स मुढो नरकं याति कालसूत्रमवाक्शिराः॥ २४६ ॥

(यः) जो बाह्मण (श्राद्धं मुक्त्वा) श्राद्धं में जीमकर (उच्छिष्टं वृषलाय प्रयच्छिति) झूठा भोजन श्रद्धं को देता है (सः मुढः) वह मूर्खं व्यक्ति (ग्रवाक्शिराः) नीचे शिर किये हुए (कालसूत्रं नरकं याति) कालसूत्रं नामक नरकं में जाता है।।२४६॥

श्राद्धभुग्वृषलीतल्पं तदहर्योऽधिगच्छति । तस्याः पुरीषे तन्मासं पितरस्तस्य क्षेरते ॥ २४० ॥

(श्राद्धभुक् यः) श्राद्ध में भोजन करने वाला जो व्यक्ति (तत् + ग्रहः वृषली-तल्यम् ग्रिधगच्छति) उस दिन शूद्रा स्त्री के साथ रमण करता है तो (तस्य पितरः) उसके पितर (तस्याः पुरीषे) उस शूद्रा की विष्ठा में (तत् मासं शेरते) एक मास तक सोते हैं।। २४०।।

> पृष्ट्वा स्वदितमित्येवं तृप्तानाचामयेत्ततः। ग्राचान्तांत्रवानुजानीयादमि मो रम्यतामिति ॥ २५१ ॥

भोजन कर चुकने पर (स्वदितम् + इति पृष्ट्वा) 'ग्राप लोगों ने स्वादपूर्वकं भोजन कर लिया है न'? इस प्रकार पूछकर (ततः) उसके बाद (तृष्तान् + ग्राचामयेत्) तृष्त हुए उन ब्राह्मणों को ग्राचमन करावे (च) ग्रीर (ग्राचान्तान्) आचमन कर चुकने पर (भो ग्राभिरम्यताम् + इति ग्रनुजानीयात्) 'यहां ग्राप ग्राराम कीजिये' ऐसा कहे।। २४१।।

स्वधाऽस्त्रिवत्येव तं ब्रूयुक्तह्यिगास्तवनन्तरम् । स्वधाकारः परा ह्याझीः सर्वेषु पितृकर्मसु ॥ २४२ ॥

(तत् नं-ग्रनन्तरम्) भोजन कर चुकने के पश्चात् (ब्राह्मणाः तं 'स्वधा ग्रस्तु' इति ब्रूयुः) ब्राह्मण लोग उस यजमान को 'स्वधा ग्रस्तु' यह कहकर ग्राशीविद दें (हि) क्योंकि (सर्वेषु पितृकर्मम्) सब पितृकर्मों में (स्वधाकारः परा ग्राशीः) स्वधा कहना सबसे उत्तम ग्राशीविद है।। २५२।।

ततो भुक्तवतां तेषामन्नदेशं निवेदयेत्। यथा ब्रुयुस्तया कुर्यादनुज्ञातस्ततो द्विजैः ॥ २४३ ॥

(तेषां भुक्तवताम्) उन द्राह्मणों के भोजन कर चुकने पर (ततः) उसके बाद

(अन्तरोषं निवेदयेत्) श्राद्ध के रोप अन्त के बारे में उनसे निवेदन करे (ततः) तब (द्विजै अनुज्ञातः) ब्राह्मणों से आज्ञा पाकर (यथा बूयुः) जैसा वे कहें (तथा कुयात्) तदनुसार करे।। २५३॥

#### पित्र्ये स्वितिमित्येव वाच्यं गोष्ठे तु सुश्रुतम् । सम्बन्नमित्यम्युदये देवे रुचितमित्यपि ।। २५४ ॥

यजमान को (पित्र्ये) पितृश्राद्ध में (स्विदितम् + इित + एव वाच्यम्) 'क्या आपने स्वादपूर्वक भोजन कर लिया ?' यह पूछना चाहिए (गोण्डे तु मुश्रुतम्) गोण्डी श्राद्ध में 'सुश्रुतम्' (ग्रम्युदये सम्पन्नम् इित) ग्राम्युदियक श्राद्ध में 'सम्पन्नम्' (दैवे 'रुचितम्' इित + ग्राप) दैवश्राद्ध में 'रुचितम्' यह कहकर पूछना चाहिये ॥ २५४ ॥

## म्रपराह्वस्तथा दर्मा वास्तुसम्पादनं तिलाः। सृष्टिमृष्टिर्द्विजाद्याग्रयाः श्राद्धकर्ममु सम्पदः॥ २४४॥

(प्रपराह्नः दर्भाः वास्तुसंगादनं तथा तिजाः) दोगहर के पश्चात् का समय, कुशाएं, घर की स्वच्छता तथा तिल, (सृष्टिः) दान देना, (सृष्टिः) [अन्नादि का विशेष विश्विसे] संस्कार (च) ग्रौर (द्विजाग्रघाः) श्रेष्ठ बाह्यण, (श्राद्धकर्मसु संपदः) श्राद्ध कर्मों में ये संपत्तियां हैं॥ २५५॥

## दर्माः पवित्रं पूर्वाह्णो हिवच्याणि च सर्वशः। पवित्रं यच्च पूर्वोक्तं विज्ञेया हब्यसम्पदः।। २४६ ॥

(दर्भाः पितत्रं पूर्वाह्मः सर्वेशः च हिवष्याणि) कुशाएं, मन्त्र, दोपहर से पूर्व का समय और सब हिवयां (यत् च पितत्रं पूर्वोक्तम्) और जो पहले श्लोक में पितत्र बातें कही हैं (हब्यसंपदः विशेयाः) इन्हें देवकर्म की संपत्ति समक्षना चाहिए।। २५६॥

#### मुन्यन्तानि पयः सोमो मांसं यच्चानुपस्कृतम् । ग्रक्षारलवर्णं चैव प्रकृत्या हविरुच्यते ॥ २५७ ॥

(मुन्यन्तानि) मुनियों के ग्रन्त [नीवार ग्रादि] (पयः सोमः) दूध, सोमलता का रस (च यत् ग्रनुपस्कृतं मांसर्म्) ग्रीर जो दुर्गन्धि तथा विकार से रहित मांस है वह (च) तथा (ग्रक्षारलवणम्) सेंधा नमक (प्रकृत्या हिवः + उच्यते) ये वस्तुएं स्वभाव से हिव के योग्य मानी गई हैं ॥ २५७ ॥ ्व-

## विसृष्य बाह्याणांस्तांस्तु नियतो वाग्यतः शुचिः । वक्षिणां विज्ञामाकाङ्क्षत् याचेतेमान्वरान्पितृत् ॥ २४८ ॥

(तान् तु बाह्यणान् विमृज्य) उन श्राद्ध में निमन्त्रित बाह्यणों को विदा करके (नियतः वाग्यतः शुचिः) एकाग्रचित्त, मौन ग्रौर पवित्र होकरं (दक्षिणां दिशम् + ग्राका-ङ्क्षन्) दक्षिण दिशा की ग्रोर मुख करके (पितृन् इमान् वरान् याचेत) पितरों से इन वरों को मौंग ।। २५८ ।।

#### बातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च। श्रद्धां च नो मा व्यगमद्बहुदेयं च नोऽस्त्वित ॥ २५६॥

(नः) हमारे वंश में (दातारः वेदाः च मंतितः एव ग्रिभिवर्षन्ताम्) दानी, वेदों का अध्ययन-ग्रध्यापन तथा संतान इनकी सदा वृद्धि हो (च) ग्रौर (नः श्रद्धा) हमारी श्रद्धा-भावना (मा व्यगमत्) कभी नष्ट न हो (च) ग्रौर (नः बहुदेयम् ग्रस्तु + इति) 'हमारे घर में दान देने के लिए बहुत धन-धान्य हो' इस प्रकार वर मांगे॥ २५६॥

एवं निर्वपरां कृत्वा पिण्डांस्तांस्तवनन्तरम्। गां विप्रमजमग्नि वा प्राशयेदप्सु वा क्षिपेत्।। २६०।।

(एवं निर्वपणं कृत्वा) इस प्रकार पिण्डदान करके (तत् + ग्रनन्तरम्) उसके बाद (तान् पिण्डान्) उन दान किये पिण्डों को (गां विप्रं वा ग्रजम्) गौ, ब्राह्मण या बकरे को (प्राशयेत्) खिला दे (वा) ग्रथवा (ग्रग्नि वा ग्रप्सु क्षिपेत्) ग्रग्नि या जल में फेंक दे ॥ २६० ॥

> पिण्डनिर्वपरां केचित्परस्तादेव कुर्वते । वयोगिः लादयन्त्यन्ये प्रक्षिपन्त्यनलेऽसु वा ॥ २६१ ॥

(केचित्) कोई विद्वान् (परस्तात् + एव पिण्डिनवंपएां कुवंते) ब्राह्मणों के भोजन के पश्चात् ही पिण्डों को फोंकने का विधान करते हैं (ग्रन्थे वयोभिः खादयन्ति) दूसरे कुछ विद्वान् पक्षियों को खिलाने को कहते हैं (ग्रनले वा ग्रन्सु प्रक्षियन्ति) कुछ आग या पानी में फोंकने का विधान करते हैं ॥ २६१ ॥

> पतिवता धर्मपरनी पितृपूजनतत्परा। मध्यमं तु ततः पिडमद्यात् सम्यवसुतार्थिनी।। २६२।।

(पितृपूजनतत्परा सुतार्थिनी पतिव्रता धर्मपत्नी) पितरों के पूजन में तत्पर, पुत्र की इच्छा करने वाली पतिव्रता धर्मपत्नी (ततः मध्यमं तु पिण्डं सम्यक् श्रद्यात्) उनमें से बीच के पिण्ड को श्रद्धापूर्वक खाये।। २६२।।

> आयुष्मन्तं सुतं सूते यशोमेघासमन्वितम् । घनवन्तं प्रजावन्तं सास्विकं धार्मिकं तथा ।। २६३ ।।

वह पिण्ड का भोजन करने वाली स्त्री (ग्रायुष्मन्तम्) ग्रायुष्मान् (यशो मेधासम-न्वितम्) यश ग्रौर बुद्धि से युक्त (धनवन्तं प्रजावन्तं सात्त्विकं तथा धार्मिकं सुतं सूते) धन वान्, संतानवान् सात्त्विक तथा धार्मिक पुत्र को जन्म देती है।। २६३।।

> प्रक्षात्य हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयेत्। ज्ञातिम्यः सरकृतं दस्वा बान्धवानपि भोजयेत्॥ २६४॥

फिर (हस्तौ प्रक्षाल्य) दोनों हाथ धोकर (ग्राचम्य) ग्राचमन करके (ज्ञातिप्रायं

प्रकल्पयेत्) जातिवालों को भोजन करावे (ज्ञातिम्यः सत्कृतं दत्त्वा) जातिवालों को सत्कारपूर्वं क ग्रन्न देकर (बान्धवान् + ग्रिप भोजयेत्) ग्रपने भाई तथा रिश्तेदारों को भी भोजन करावे॥ २६४॥

उच्छेषणं तु यत्तिष्ठेद्यावद्विप्रा विसर्जिताः। ततो गृहबलि कुर्यादिति धर्मो व्यवस्थितः॥ २६५॥

(यावत् विष्राः विसर्जिताः) जब तक निमन्त्रित ब्राह्मण् विदान हो जायें (तावत् उच्छेष्णणं तु तिष्ठेत्) तव तक उनसे बचा हुम्रा भोजन ज्यों का त्यों रखा रहने दे (ततः गृहबर्लि कुर्यात्) उसके बाद बलिवैश्वदेव करे तथा भ्रन्य घर भ्रादि के व्यक्तियों को भोजन करावे ॥ २६५ ॥

> हिवर्येच्चिररात्राय यच्चानन्त्याय कल्प्यते । पितृभ्यो विधिवदृष्टां तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ २६६ ॥

(पितृभ्यः विधिवद् दत्तं हिवः) पितरों के लिए विधिपूर्वक दी गई हिव (यत् चिररात्राय) जो बहुत काल तक के लिए फलदायक रहती है भौर (यत् म्रानन्त्याय कल्प्यते) जो म्रनंत तृष्ति के लिए होती है (तत्) उसे (म्रशेषतः प्रवक्ष्यामि) पूर्णं रूप से कहता हूँ—॥ २६६।।

वितरों को तृष्तिदायक ग्रन्न एवं मांस ग्रीर तृष्ति की ग्रविध-

तिलैब्रीहियवैमधिरिद्भम् लफलेन वा। वलन मासं तृप्यन्ति विधिवत्पितरो नृणाम्।। २६७।।

(नृएां पितरः) मनुष्यों के पितर (तिलैः व्रीहियवैः मार्षः + प्रदिभः वा मूल-फलेन विधिवत् दत्तेन) तिल, चावल, जौ, उड़द, जल ग्रौर कन्दमूल, फलों को विधि-पूर्वक देने से (मासं तृप्यन्ति) एक मास तक तृप्त रहते हैं ॥ २६७ ॥

> द्वी मासौ मरस्यमांसेन त्रीन्मासान्हारिणेन तु । ग्रीरभ्रोत्पाय चतुरः ज्ञाकुनेनाय पञ्च वै ॥ २६८ ॥

पितर (मत्स्यमांसेन द्वौ मासौ) मछली के मांस से दो महीने तक (हारिएोन तु त्रीन् मासान्) हिरए। के मांस से तीन मास तक (श्रथ श्रौरभ्रोए। चतुरः) श्रौर मेंढ़े के मांस से चार मास तक (श्रथ) तथा (शाकुनेन वै पञ्च) पक्षियों के मांस से पांच महीने तक तृष्त रहते हैं।। २६८॥

> षण्मासाञ्चागमासेन पार्वतेन च सप्त वै। अष्टावेगस्य मासेन रौरवेग नवैव तु॥ २६६॥

(छागमांसेन षण्मासान्) बकरी के मांस से छह महीने (च) श्रीर (पार्षतेन सप्त) चित्रमृग के मांस से सात महीने (एएएस्य मांसेन श्रष्टी) काले मृग के मांस से

श्राठ महीने तक (रौरवेरा नव एव तु) रुरु नामक मृग के माँस से नौ महीने तक पितर तृप्त रहते हैं।। २६६।।

> दशमासांस्तु तृष्यन्ति वराहमहिषामिषैः। शशकूर्मयोस्तु मांसेन मासानेकादशैव तु ॥ २७० ॥

(वराह-महिष-प्रामिषै: दशमासांस्तु तृष्यन्ति) सूत्रर श्रीर भैंसे के मांस से दस मास तक पितर तृष्त रहते हैं (शशकूर्मयो: मांसेन एकादश मासान् एव) खरगोश श्रीर कछुए के मांस से ग्यारह मास तक पितर तृष्त रहते हैं ॥ २७० ॥

> संवत्सरं तु गब्येन पयसा पायसेन च। बार्झीस्पसस्य मांसेन तृष्तिद्वविशवाधिकी॥ २७१॥

(गब्येन पयसा च पायसेन संवत्सरं तु) गौ के दूध श्रीर उसकी लीर से एक वर्षं तक (वार्श्रीएासस्य मांसेन) श्रीर वार्श्रीएास बकरे के मांस से (द्वादशवार्थिकी तृष्तिः) बारह वर्षं तक पितरों की तृष्ति मानी है ॥ २७१ ॥ ॐ

> कालज्ञाकं महाज्ञास्काः खड्गलोहामिषं मधु। स्रानस्यायैव कस्त्यन्ते मुग्यन्नानि च सर्वज्ञः॥ २७२॥

(कालशाकं महाशल्काः खड्ग-लोह-ग्रामिषम्) कालशाक नामक शाकिवशेष, कांटेदार मछलीया काले बथुए का शाक, गेंडा, लाल बकरे का मांस (मधु) शहद (च) ग्रीर (सर्वशः मुन्यन्नानि) सब प्रकार के मुनि-ग्रन्नों से (ग्रानन्त्याय + एव कल्प्यन्ते) ग्रनन्त काल तक पितर तृष्त रहते हैं॥ २७२॥

> यत्किञ्चिन्मधुना मिश्रं प्रदद्यासु त्रयोदशीम् । तदप्यक्षयमेव स्याद्वर्षासु च मघासु च ॥ २७३ ॥

(वर्षासु मघासु) वर्षाकाल में मघा नक्षत्र में (त्रयोदशीम्) त्रयोदशी तिथि के दिन (यत् किंचित् मघुना मिश्रं प्रदद्यात्) जो कोई भी वस्तु मघुने मिश्रित करके दी जाये (तत् + ग्राप + ग्रक्षयम् + एव स्यात्) वह वस्तु भी ग्रक्षय तृष्ति देने वाली है ॥ २७३॥

म्रपि नः स कुले जायाची नो दद्यात् त्रयोदशीम् । पायस मवसपित्रयां प्राक्छाये कुञ्जरस्य च ॥ २७४॥

[पितर लोग यह च।हा करते हैं कि-] (ग्रिप नः कुले स जायात्) हमारे कुल में ऐसा कोई उत्पन्न हो (यः त्रयोदशीं तिथिम्) जो त्रयोदशी तिथि के दिन (च) तथा कुञ्जरस्य प्राक्छाये) हाथी की छाया जब पूर्वदिशा की भ्रोर जाने लगे अर्थात् दोपहर

ॐ पानी पीते समय, लम्बे होने के कारण जिसके दोनों कान ग्रीर जीभ जल का स्पर्श करते हों, जो क्षीणशक्ति हो, जिसका सफेद रंग हो, जिसकी ग्रनेक संतानें हो चूकी हों; उस बूढ़े बकरे को 'वार्धीग्रास' कहते हैं।

बाद के समय में (नः) हमारे लिए (मधुसर्पिम्यां पायसं दद्याद्) शहद श्रीर घी से मिली हुई खीर श्राद्ध में दे॥ २७४॥

यद्यद्दाति विधिवत्सम्यक् श्रद्धासमन्वितः । तत्तत्वितृणां भवति परत्रानन्तमक्षयम् ॥ २७५ ॥

जो मनुष्य (श्रद्धासमन्वितः) श्रद्धा से युक्त होकर (विधिवत्) विधिपूर्वक (सम्यक् यद् +यद् +ददाति) ग्रच्छी प्रकार जो-जो पदार्थ पितरों को देता है (तत् + तत् पितृणां परत्र + प्रानन्त र् + ग्रक्ष मं भवित) वह सभी पितरों को परलोक में ग्रनन्त श्रीर प्रक्षय तृष्ति देने वाला होता है ॥ २७५ ॥

कृष्णयसे दशम्यावी वर्जियत्वा चतुर्वशीम् । श्राद्धे प्रशस्तास्तिययो यथैता न तथेतराः ।। २७६ ।।

(कृष्णपक्षे चतुर्दंशीं वर्जियत्वा) कृष्णपक्ष में चतुर्दशी को छोड़कर (दशम्यादौ) दशमी से लेकर स्रमावस्या तक (तिथयः श्राद्धे यथा प्रशस्ताः) तिथियां श्राद्ध में जैसी श्रेष्ठ होती हैं (तथा न इतराः) वैसी स्रन्य तिथियां नहीं होतीं [प्रतिपदा से नवमी तक तथा चतुर्दशी] ॥ २७६॥

युक्त कुर्बन्दिनक्षेषु सर्वान्कामान्समञ्जूते । अयुक्त तु पितृन्सर्वान्त्रका प्राप्नोति पुष्कलाम् ॥ २७७ ॥

(युक्षु दिन-ऋक्षेषु कुर्वन्) सम तिथियों [द्वितीया चतुर्थी, म्रादि] ग्रीर सम नक्षत्रों [भरणी, रोहिस्सी, म्राद्री ग्रादि] में श्राद्ध को करने वाला द्विज (सर्वान् कामान् समश्तुते) सब मनोरथों को पूर्स करता है (ग्रयुक्षु तु सर्वीन् पितृन्) ग्रसम तिथियों [प्रतिपदा, तृतीया ग्रादि] ग्रीर ग्रसम नक्षत्रों [ग्रव्विनी, कृत्तिका, मृगिक्षरा ग्रादि] में पितरों का श्राद्ध करने वाला व्यक्ति (पुष्कलां प्रजां प्राप्तोति) बहुत-सी संतान प्राप्त करता है ॥ २७७ ॥

> यथा चैवापरः पक्षः पूर्वपक्षाद्विशिष्यते । तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्मावपराह्मो विशिष्यते ॥ २७८ ॥

(यथा चैव) जैसे (पूर्वपक्षात् ग्रपरः पक्षः) पूर्वपक्ष ग्रथित् शुक्लपक्ष से ग्रपरपक्ष ग्रथित् कृष्णपक्ष (विशिष्यते) विशेष होता है (तथा) वैसे ही (पूर्वाह्मात् ग्रपराह्मः) दोपहर के पूर्व समय से दोपहर के बाद का समय (श्राद्धस्य विशिष्यते) श्राद्ध का ग्रधिक फल देन वाला है॥ २७ = ॥

> प्राचीनावीतिना सम्यगपसन्धमतन्त्रिणा। पित्र्यमानिधनात्कार्यं विधिवहुर्भेपाणिना॥ २७६॥

(प्राचीनावीतिना) दाहिने कन्धे के ऊपर बायें कास्त के नीचे लटकर्त हुए यज्ञी-पवीत पहन कर [२।३८] (अपसब्यम् + अतिन्द्रिणा) अपसब्य और आलस्यरहित होकर (विधिवत् दर्भपाणिना) विधिपूर्वक कुशा हाथ में लेकर (आनिधनात्) मृत्यु-पर्यन्त (सम्यक् भित्र्यं कार्यम्) श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए ॥ २७६ ॥

#### रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत राक्षसी कीतिता हिसा। सन्घ्ययोक्तमयोक्त्वेव सूर्ये चैवाविरोदिते॥ २८०॥

(रात्री श्राद्धं न कुर्वीत) रात के समय श्राद्ध न करे (हि) क्योंकि (सा राक्षसी कीर्तिता) रात को 'राक्षसी' =श्राद्ध का कल नष्ट करने वाली कहा है (च) ग्रीर (उभयोः संघ्ययोः एव) दोनों संघ्याग्रों ग्रयीत् प्रातःकाल तया सायंकाल (व) तथा (सूर्ये ग्रविरोदिते) सूर्यं के निकलने के थोड़ी देर बाद तक भी ग्रथीत् दोपहर से पूर्व तक श्राद्ध न करे।। २८०।।

त्रैमासिक श्राद्ध का विधान—

अनेन विधिना श्राद्धं त्रिरब्दस्येह निवंपेत् । हेमन्तग्रीष्मवर्षामु पाञ्चयिक्तकमन्वहम् ॥ २८१॥

प्रतिमास श्राद्ध न किये जा सकने पर (ग्रनेन विधिना) इस उपर्युक्त विधि से (हेमन्त-ग्रीष्म-वर्षासु) हेमन्त, ग्रीष्म ग्रीर वर्ष ऋतुग्रों में (ग्रब्दस्य तिः इह श्राद्धं निवंपेत्) वर्षं में तीन बार यहां पितरों का श्राद्ध करे (पाञ्चयज्ञिकम् + ग्रनु + ग्रहम्) पञ्चयज्ञों के ग्रन्तगंत ग्राने वाले श्राद्ध को तो प्रतिदिन ही करे।। २८१।।

न पैतृयत्तियो होमो लौकिकेऽग्नौ विधीयते । न दर्शेन विना श्राद्धमाहिताग्नेद्विजन्मनः ॥ २८२ ॥

(लौकिके + अन्तो) लौकिक अग्नि में अर्थात् प्रतिदिन की यज्ञाग्नि में (पैतृयज्ञः होमः न विधीयते) पितरों का श्राद्ध सम्बन्धी यह विशेष यज्ञ नहीं किया जाता है (स्राहि-ताग्नेः द्विजन्मनः) और अग्निहोत्री ब्राह्मण को चाहिए कि वह (दर्शेन विना श्राद्धं न) स्रमावस्या के बिना श्राद्धं न करे॥ २८२॥

यदैव तर्पयस्यद्भिः पितृन्स्नात्वा द्विजोत्तमः । तेनैव कृत्स्नमाप्नोति पितृयत्नकियाफलम् ॥ २८३ ॥

(द्विजोत्तमः) जो ब्राह्मण (स्नात्वा) स्नान करके (पितृन् यत् + स्रद्भः) तपंयित) पितरों को जो जलदान से तृष्त करता है (तेन + एव) वह उसी से ही (कृत्सनं पितृयज्ञ-क्रियाफलम् स्राप्नोति) सम्पूर्णं पितृश्राद्धकमं के फल को प्राप्त कर लेता है

॥ २५३ ॥

पिता ग्रादि की वसु ग्रादि संज्ञाएँ---

वसून्वदन्ति तु पितृत् रुद्रांश्चैत्र पितामहात् । प्रपितामहांस्तथादित्याञ्च्रुतिरेषा सनातनी ॥ २८४ ॥ (पितृन् तु वसून्) पितरों को वसु (च) ग्रौर (पितामहान् रुद्रान्) पितामहों को रुद्र (तथा) ग्रौर (प्रपितामहान् ग्रादित्यान्) प्रपितामहों को ग्रादित्य (वदन्ति) कहते हैं (एषा सनातनी श्रुतिः) यह सनातन श्रुति है ॥ २८४॥ (द० ल० पृ० २५६)

अर्जुर्कोरेल्डन् : ११६ से २८४ तक श्लोक निम्न ग्राधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

- १. प्रसंगिव शेष—(१) ११७ वें श्लोक में गृहस्थी को 'शेष मुक्' होने के लिए कहा है और ११८ वें श्लोक में 'यज्ञ शेष भुक्' होने के लिए कहा है। २८५ वें श्लोक में इन्हीं बातों का विकल्प रूप में कथन है। यह कहना चाहिए कि २८५ वां श्लोक इनका 'ग्रर्थवाद' रूप है। बीच के इन श्लोकों ने उस पूर्वापर प्रसंग को भंग करके एकवाक्या-श्मक वर्णन को तोड़ दिया है।
- (२) ११७-११८ और २८५ वें श्लोक में अतिथियज्ञ से सम्बन्धित प्रसंग है, जिसमें गृहस्थी को कैसा भोजन करना चाहिए यह स्पष्टीकरण है। इसके बीच में संबन्धियों की पूजा, राजा-स्नातक की पूजा [११६, १२०] बलिवैश्वदेव का विधान [१२१], पितृश्राद्ध का विधान [१२२-२८४] पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है।
- (३) १२२ वें इलोक में "पितृयज्ञं तु निवंत्यं" कहकर नये सिरे से पितृश्राद्ध का प्रसंग शुरू किया गया है। यदि यह प्रसंग मौलिक होता तो प्रसंगक्रम की दिष्ट से पितृयज्ञ के प्रसंग [३।८१,८२] के साथ होना चाहिए था, किन्तु ऐसा न होकर खण्डित क्रम में इसका वर्णन है। यह क्रम की ग्रसंगति इसे मौलिक सिद्ध नहीं करती। इस प्रकार इन प्रसंगविरोधों के ग्राधार पर ये सभी ११९ से २८४ इलोक प्रक्षिप्त हैं।
- २. विषयविरोध—६७ वें श्लोक में "वैवाहिकेऽन्ती कुर्वीतः "पञ्चयक्तविधानं च" कहकर दैनिक पञ्चयक्तों के वर्णन का संकेत किया है और समाप्तिसूचक "एतस् वः अभिहितं सर्वं विधानं पाञ्चयिक्तक्ष्म्" श्लोक से भी यही सिद्ध है कि ६७ से २८६ श्लोकों का विषय केवल दैनिक पञ्चयक्तों का विधान करना है। १२२ से २८४ श्लोकों में दैनिक पञ्चयक्तों से भिन्न मासिक, त्रैमासिक ग्रादि श्राद्धों का वर्णन है। यह वर्णन मनु के विषय-संकेत से बाह्य होने से विषयविरुद्ध है, ग्रतः प्रक्षिप्त है।
- ३. अन्तिविशेष: मृतकश्राद्ध मनुविश्द है— इस प्रसंग में विगित विधानों के मनुस्मृति के अन्य विधानों से अनेक अन्तिविशेष हैं—(१) १२२ से २८४ क्लोकों में मृतकश्राद्ध का विधान है। यह मान्यता मनुविश्द है। मनु ने पितृयज्ञ के रूप में जीवितों का श्राद्ध और वह भी दैनिक रूप में विहित किया है [शान०—६२] [विस्तृत रूप में द्रष्टव्य है शान पर अनुशीलन समीक्षा]। मनु के अनुसार पितृ या 'पितर' शब्द का अर्थ भी 'बुजुर्ग' 'पालक' है। देखिए ११२८; २११२६; [२। १५१] में 'पितृ' शब्द का प्रयोग 'बुजुर्गों' के लिये किया है। (२) दैनिक पितृयज्ञ या श्राद्ध घर पर विहित है जब कि इन क्लोकों में विणित श्राद्ध को वनों, नदीतीरों, एकान्त स्थानों [२०७] पर

करने का कथन है। यह भिन्तता मनु की व्यवस्था से विरुद्ध है। (३) मनु ने पितृयज्ञ को ही श्राद्ध माना है और उससे भिन्न कोई क्रिया पितृयज्ञ में नहीं मानी [ ८०-८२] जब कि इन श्लोकों में "पितृयज्ञ तु निर्वत्यं" कहकर "पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्ध कूर्यात् मासानुमासिकम्" [१२२] के विधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्णन करने वाला इस विधान को पितृयज्ञ से भिन्न क्रिया मानता है। यह ग्रतिरिक्त पृथक श्राद्ध का विधान मनु की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। (४) पितृयज्ञ के प्रसंग में केवल अन्त, जल, फल-मूल से ही श्राद्ध करना कहा है [ द र ], जब कि इस प्रसंग में मांस से श्राद्ध करना मधिक फलदायक माना है [२६६-२७२]। (४) इस प्रसंग में ग्रनेक क्लोकों में मांसभक्षण का विधान है [१२३, २२७, २५७, २६६-२७२]। यह मान्यता मनूस्मृति की मौलिक मान्यता से ही विरुद्ध है। मनु ने मांसभक्षण को पाप ग्रीर मांसभक्षक को पापी कहा है [४। ४३-४१] ग्रीर हिंसा करने वाले के लिये प्रायदिचत्तों का विधान किया है [३।६८–६६] । [विस्तृत समीक्षा४।२६–२८ इलोकों पर देखिये] । (६) मन् कत्ती को ही स्वयं फल को भोक्ता मानते हैं [४।२४०]। इस प्रसंग में श्राद्धकर्त्ता द्वारा पितरों का निस्तार [२२०-२२२], एक के श्राद्ध से सात पीढ़ी के वंशजों की पुण्यफल प्राप्ति [१४६], ग्रादि कथन उक्त मान्यता के विरुद्ध हैं। (७) १३६, १३७, १५२-१५६, १६४-१६६, १८२ म्रादि श्लोकों में वर्णव्यवस्था को जन्मना मानने के संकेत हैं, जबिक मनु कर्मणा वर्णं व्यवस्था मानते हैं [१। ८८; २। १४३ (१६८), १२२-१२३ (१४७-१४८) ]। उक्त इलोकों में वर्णित कर्म ब्राह्मणों के नहीं हो सकते, यदि उनमें ये कमें हैं, तो वे मनु की व्यवस्था के अनुसार बाह्यए। नहीं कहला सकते। (८) २। ८१ [१०६] में वेदाध्ययन को सर्वेदा पुण्यदायक माना है, जबिक इस प्रसंग में श्राद्ध में वेदपाठ निषिद्ध है [१८८]। [६] प्रथम ग्रघ्याय में सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा द्वारा पञ्चभूतों के माध्यम से मानी है [१।६,१४-२०] जबिक इस प्रसंग में मरीनि आदि ऋषियों से चराचर जगत् की उत्पत्ति कही है, जो प्रकृतिविरुद्ध वात है [२०१]। (१०) १। ६१ में जूदों का कर्म द्विजों की सेवा करना कहा है, जबिक इस प्रसंग में जूदों का श्राद्ध के पदार्थों से स्पर्श करना भी निषिद्ध है [२४१]। १६७ में शूद्रों के पितर सुकाली माने हैं। जब शूद्रों के लिए श्राद्ध में स्पर्श तक का निपेध है तो शूद्रों के यहां कौन से ब्राह्मण श्राद्ध लायेंगे ? यदि नहीं लाते हैं तो फिर शूद्रों के लिए श्राद्ध का विधान क्यों? (११) इस सम्पूर्ण प्रसंग में पितरों के लिए हव्य-कव्य ग्रादि देने का विधान है किन्तु मनु के मत में जीवित व्यक्तियों को दिये जाने वाले भोज्य एवं हितार्थ देय वस्त्र, धन ग्रादि दान 'हव्य-कव्य' कहलाते हैं। ४। ३०-३१ में देखिए मनु ने स्पष्टतः जीवित, धार्मिक विद्वानों को हव्य-कव्य देने का कथन किया है। यह सम्पूर्ण प्रसंग उक्त मान्यता के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

इस प्रकार मनेक अन्ति विरोधों के आधार पर यह सम्पूर्ण प्रसंग प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। [देव, पितर म्रादि के विषय में विस्तृत विश्लेषण ३। ५२ की समीक्षा में देखिए]।

- ४. अवान्तरविरोध-इस प्रसंग में अनेक ग्रवान्तरविरोध भी हैं, जिनसे यह जात होता है कि यह प्रसंग न तो किसी मनुसद्दश विद्वान की रचना है और न किसी एक व्यक्ति की रचना । यथा-(१) १३६-१३७ इलोकों में वेदज्ञानरहित पुत्र को भी श्राद्ध में योग्य माना है और १४२-१४६ में वेदरहित को श्राद्ध के श्रयोग्य कहा है। (२) १२६ में देवकर्म में वेदहीन ब्राह्मण को जिमाने का निषेध है, लेकिन १४६ में कह दिया कि इस प्रकार की बातों की जांच-पडताल न करे। (३) सम्पूर्ण प्रसंग में अनेक स्थानों पर मांसभक्षण का विधान है [१२३, २२७, २४७, २६६-२७२] स्त्रीर १४२ में मांसविक्रोता ब्राह्मण को जिमाने के श्रयोग्य माना है। (४) १५१ में ब्रह्मचारी को श्राद में जिमाने का निषेध है स्त्रीर १८६, १६२, २३४ में जिमाने का विधान है। यहाँ तक कि उसे 'पंक्तिपावन' तक कहा है। (४) १९६-१९७ इलोकों में शुद्रादि सभी वर्णों के लिये श्राद्ध करना कहा है ग्रीर २४१ ग्रादि में शुद्र का स्पर्शनिषेष, शुद्र की डब्टि से श्राद्ध के पुण्य का नष्ट होना आदि वर्णित है। (६) १६४ – २०१ में मनु के वंशाओं को ही पितर माना है और २२०-२२२ में अपने मृतपूर्वजों को। (७) १६६-१७३ तक श्लोकों में पशुत्रों के मांस से कई-कई मास, वर्ष और अनन्तकाल तक पितरों की तुष्ति होना बताया है; फिर मासिक [१२२], त्रैमासिक [२८१] न्नादि श्राद्ध करने की श्रावश्यकता ही क्या रह जाती है? (८) २७० में सूत्रर के मांस का श्राद्ध कराने से दस मास तक पितरों की तृष्ति मानी है और २४१ में सुग्रर के सुंघने से श्राद्ध का भोजन ही दूषित होना कहा है। (६) १३८ में मित्र को श्राद्ध में न जिमाने का विधान है और १४४ में जिमाने का। इस प्रकार अन्य अनेक अवान्तरविरोध भी इस प्रसंग में हैं, किन्तु-विस्तार-भय के कारण उन्हें यहाँ नहीं दर्शाया जा रहा है ।
  - प्र. शंलीगत द्याधार—(१) १९४-२०१ श्लोकों में मनु के परवर्ती वंशजों का 'पितर' रूप में उल्लेख करना और १५० में 'मनुरबवीत' तथा २२२ में 'मब्रवीत मनुः' पद का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि ये श्लोक तथा इनसे सम्बद्ध अन्य यह प्रसंग मनु से भिन्न किसी परवर्ती व्यक्ति की रचना है, अतः स्पष्टतः प्रक्षिप्त है। (२) इस सम्पूणं प्रसंग की शैली अयुक्तियुक्त, निराधार एवं अतिशयोक्तिपूणें है। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं—(क) मित्र बाह्यण को जिमाने से श्राद्ध का फल न मिलना [१३६–१४१], (ख) अयोग्य बाह्यणों द्वारा खाया श्राद्ध राक्षसों को पहुंचना [१७०], (ग) अयोग्य बाह्यणों और शृद्ध आदि के द्वारा श्राद्ध खाते बाह्यणों को देख लेने मात्र से दाता का पुण्य नष्ट होना और श्राद्ध का फलहीन हो जाना [१७६, २३६–२४२], (घ) राक्षसों द्वारा श्राद्ध के फल को नष्ट करना [२०४] (ङ) अघे बाह्यण द्वारा श्राद्ध खाते बाह्यणों को देखने पर नब्बे बाह्यणों के जिमाने का फल नष्ट होना, काणे से साठ का, कुब्ही द्वारा सौ का, क्षयी द्वारा हजार का फल नष्ट होना [१७७], (च) एक हाय द्वारा प्रदत्त मन्न बाह्यणों को न लगकर राक्षसों को लगना [२२५] आदि-प्रादि।

गृहस्थ के लिए दो ही प्रकार के भोजनों का विधान-

विघसाशी भवेन्निस्यं नित्यं वाऽमृतभोजनः । विघसो भुक्तशेषं तु यज्ञशेषं तथाऽमृतम् ॥ २८४ ॥ (८३)

गृहस्थी को चाहिए कि वह (नित्यं विघसाशी भवेत्) प्रतिदिन 'विघस' भोजन को खाने वाला होवे (वा) अथवा (अमृतभोजनः) 'ग्रमृत' भोजन को खाने वाला होवे (भुक्तशेषं तु 'विघसः') अतिथि, मित्रों आदि सभो व्यक्तियों के खा लेने पर बचे भोजन को 'विघस' कहा जाता है [३।११६] (तथा) तथा (यज्ञशेषम् 'ग्रमृतम्') यज्ञ में आहुति देने के बाद बचा भोजन 'ग्रमृत' कहलाता है। [३।११७-११८]।। २८५।।

अस्तु श्री टिंड : यज्ञ से सोर शेष भुक् मोजन में अन्तर—यज्ञ शेष श्रीर भुक्त शेष भोजन में एक अन्तर यह है कि 'भुक्त शेष' श्रन्न मीठे श्रीर लवण से युक्त कोई भी भोजन हो सकता है किन्तु 'यज्ञ शेष' भोजन लवण रहित ही होता है। लवण युक्त पक्वान्न की श्राहुति श्रिग्नहोत्र में नहीं डाली जाती। यज्ञ में लवण युक्त भोजन का मनु ने निषेध किया है [६। १२]। गृहस्थ लवण युक्त भोजन को बिल भाग निकालने पर और श्रितिथयों आदि के लाने के पश्चात् लाये। यही भुक्त शेष है। यही विघस है। यज्ञाहुति से श्रविशब्द लवण रहित भोजन यज्ञ शेष श्रीर श्रमृत है।

उपसंहार-

एतद्वोऽभिहितं सर्वं विधानं पाञ्चयज्ञिकम् । द्विजातिमुख्यवृत्तीनां विधानं श्रूयतामिति ॥ २८६ ॥(८४)

(एतत् वः) यह तुम्हें (सर्वं पाञ्चयित्तकं विधानम् ग्रिभिहितम्) सम्पूर्णं पञ्चयज्ञसम्बन्धी विधान कहा है। श्रव श्रागे (द्विजातिमुख्यवृत्तीनां विधानं श्रूयताम्) द्विजातियों की मुख्य श्राजीविका श्रौर जीवनचर्या के विधान को सुनो—॥ २८६॥

इति महर्षि-मनुत्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृतहिन्दीभाष्यसमन्वितायाय् 'अनुत्रीलन' समीक्षाविभूषितायाञ्च मनुस्मृतौ गृहस्याश्रमे समावर्त्तनविवाह-पञ्चयक्तविषानात्मकस्तृतीयोऽज्यायः ॥

# ऋथ चतुर्थोऽध्यायः

[हिन्दी-भाष्य-'ग्रनुज्ञीलन' समीक्षाम्यां सहितः]

[गृहस्थान्तर्गत स्राजीविका एवं व्रत विषय] [आजीविका ४।१ से ४।१२ तक]

ग्रायु के द्वितीय भाग में गृहस्थी बनें-

चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाऽऽद्यं गुरौ द्विजः। द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्।।१॥(१)

(द्विजः) द्विज—ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वैश्य (ग्राद्यम्) पहले (ग्रायुषः चतुर्थं भागम्) ग्रायु के चौथाई भाग तक [कम से कम पच्चीस वर्ष पर्यन्त] (गुरी उषित्वा) गुरु के समीप रहकर ग्रर्थात् गुरुकुल में रहते हुए ग्रध्ययन ग्रौर ब्रह्मचर्यपालन करके (ग्रायुषः द्वितीयं भागम्) ग्रायु के दूसरे भाग में (कृत-दारः) विवाह करके (गृहे वसेत्) घर में निवास करे।। १।।

आनुर्धीत्उनः विवाह की आयु के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन ३।४ की समीक्षा में द्रष्टव्य है।

गृहस्थी की परपीड़ारहित जीविका हो-

अद्रोहेणेव मूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः। या वृत्तिस्तां समास्याय विप्रो जीवेदनापदि॥ २॥ (२)

(विप्रः) द्विज व्यक्ति (ग्रनापित) ग्रापित्तरिहतकाल में (भूतान।म् ग्रद्रोहेण + एव) दूसरे प्राणियों को जिससे किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचे (वा) ग्रथवा (पुनः) ऐसी वृत्ति न मिलने पर बाद में (ग्रल्पद्रोहेण) जिसमें प्राणियों को कम से कम पीड़ा हो ऐसी (या वृत्तिः) जो वृत्ति = ग्राजीविका हो (ता समास्थाय जीवेत्) उसको ग्रपनाकर जीवनिर्वाह करे।। २।। धनसंग्रह जीवनयात्रा चलाने मात्र के लिए हो—

यात्रामात्रप्रसिद्धधर्यं स्वैः कर्मभिरगहितैः। ब्रक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसंचयम्॥३॥(३)

(स्वैः अगहितैः कर्मभिः) अपने अनिन्दित अर्यात् श्रेष्ठकर्मां से

(शरीरस्य ग्रक्लेशेन) शरीर को ग्रधिक कष्ट न देते हुए (यात्रामात्र-प्रसिद्धधर्यम्) केवल जीवनयात्रा को चलाने के उद्देश्य से ही [ग्रर्थात् जिससे जीवन कष्टरहित रूप में चलता रहे ग्रीर उसमें ग्रधिक ऐश्वर्य भोग की कामना न हो] (धन-संचयं कुर्वीत) धन का संचय करे।। ३।। जीविकाधों के भेद—

> ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा। सत्यानृताभ्यामपि वान स्वत्रृत्या कदाचन ॥ ४ ॥

(ऋत + अमृताम्याम्) 'ऋत' या 'अमृत' से (मृतेन वा प्रमृतेन) 'मृत' या 'प्रमृत' से (वा) अथवा (सत्य + अनृताम्याम् + अपि) 'सत्यानृत' जीविका से (जीवेत्) जीविका चलाये (श्ववृत्त्या कदाचन न) किन्तु श्ववृत्ति = दूसरे की सेवा करके उसके आश्रित रहते हुए चापलूसी पूर्वंक जीवन बिताने की वृत्ति से कभी जीवन निर्वाह न करे ॥ ४॥

ऋतमुञ्छित्रालं ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम्। मृतं तु याचितं भैकं प्रमृतं कर्षणं स्मृतम्।। १।।

(उञ्छ-शिलम् ऋतं ज्ञेयम्) उञ्छ = कटे हुए खेत में पड़े दाने जिनको अंगुलियों से बीना जाये उसे और शिल = कटे खेत में पड़ी रह जाने वाली बालियों को चुनकर जीविका चलाने को 'ऋत' समक्षना चाहिए (अयाचितम् अमृतं स्थात्) विना मांगे प्राप्त होने वाला धन 'अमृत' जीविका होती है (याचितं भैं सं तु मृतम्) भिक्षा मांगकर जीविका करना 'मृत' और (कर्षणं प्रमृतं स्मृतम्) खेती करना 'प्रमृत' जीविका कही है। । ।।

सस्यानृतं तु बांशिक्यं तेन चैवापि जीव्यते । हेवा क्ववृत्तिरास्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥ ६ ॥

(वाणिज्यं तु सत्यानृतम्) व्यापार को 'सत्यानृत' कहते हैं (तेन च + एव + मिप जीव्यते) इसके द्वारा भी जीविका चलायी जा सकती है (सेवा व्ववृत्तिः + माख्याता) दूसरे की सेवा करके उसके ग्राश्रित रहते हुए चापलूसीपूर्वंक जीवन विताना 'व्ववृत्ति' कहलाती है (तस्मात्) वह कुत्ते जैसी वृत्ति है इसलिये (ताम्) उस ग्राजीविका को (परिवर्जयेत्) छोड़ देवे ॥ ६॥

धान्यसंग्रही के भेद---

कुसूलघान्यको वा स्यास्कुम्भीघान्यक एव वा । ग्यहेहिको वाऽपि मवेदत्रवस्तनिक एव वा ॥ ७॥ चतुर्णामपि चैतेवां द्विजानां गृहमेघिनाम् । ज्यायान्यरः परो ज्ञेयो धर्मतो लोकजिल्लमः ॥ ५॥ द्विज (कुसूलधान्यकः वा स्यात्) चाहे ग्रन्नमण्डार [ = लत्ता ] में धान्यसंग्रह करने वाला हो (वा) ग्रथवा (कुम्भीधान्यकः + एव) मिट्टी के बृहदाकार घड़े में धान्य संग्रह करने वाला हो (वा ग्रिप) ग्रथवा (त्रि + ग्रह + ऐहिकः) तीन दिन के भरण-पोषण के योग्य धान्यसंग्रह करने वाला हो (वा) ग्रथवा (ग्रव्वस्तिनकः एव भवेत्) केवल एक ही दिन के लिए धान्य रखने वाला हो [यह द्विज की इच्छा पर निर्भर है, किन्तु] (एया चतुर्णाम् + ग्रिप गृहमेधिनां द्विजानाम्) इन चारों प्रकार के गृहस्थी द्विजों में (परः परः ज्यायान् श्रेयः) बाद-बाद वाले को बड़ा या श्रेष्ठ समक्षना चाहिए (धर्मतः लोकजित्तमः) वयोंकि वह संयम ग्रपरिग्रह ग्रादि धर्मों के पालन से इस लोक को जीतने वाला है। ७, ६।।

षट्कर्मेंको भवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवर्तते। द्वाम्यामेकश्चतुर्थस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति।। १।।

(एपाम् एकः षट्कमं भवति) इनमें एक छः कमों से जीविका करने वाला होता है (ग्रन्यः त्रिभिः प्रवर्तते) दूसरा तीन कमों से जीविका करता है (एकः द्वाम्याम्) एक ग्रथित् तीसरा दो कमों से (तु) भौर (चतुर्यः ब्रह्मसत्रेण जीवित) चौथा वेदाघ्ययन की जीविका से ही जीता है ।। ६ ।।

> वर्तयंश्च शिलोञ्छाम्यामग्निहोत्रपरायणः । इष्टीः पार्वायनान्तीया केवला निवंपेत्सवा ॥ १० ॥

(शिलोञ्छाभ्यां वर्तयन्) शिल ग्रौर उञ्छ से जीविका करने वाला द्विज भी (ग्रिग्निहोत्रपरायएः) ग्रिग्निहोत्र करने में तत्पर रहे ग्रौर (सदा) सदैव (केवलाः) सब (पार्वनान्तीयाः इष्टीः निवंपेत्) पर्व ग्रौर वर्ष के ग्रन्त में होने वाले [दर्शपौर्णमास ग्रादि] यज्ञों को करता रहे।। १०।।

अस्तुर्शोट्डनः ४ से १० श्लोकों का यह प्रसंग निम्न 'म्राधारों' के माधार पर प्रक्षिप्त है—

१. अन्तिवरोध—प्रस्तुत प्रसंग में कुछ वृत्तियों का उल्लेख है, और यह बताया गया है कि संचय की दिष्ट से कौन श्रेष्ठ है। ४ से १० इलोक सभी परस्पर सम्बद्ध हैं। इस प्रसंग के वर्णन का मनुस्मृति की मान्यताओं से विरोध है और मौलिक व्यवस्थाओं से तालमेल नहीं बैठता—(१) १। ५७—६१ इलोकों में चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन है। उनमें कुछ कर्म वर्णों की प्राजीविकाएँ भी हैं [६। ३२५—३३३, ३३४, ३३४ (इस संस्करण में १०। १—३)]। कर्मों के प्राधार पर ही मनु ने वर्णों का विभाजन किया है। यहाँ सभी द्विजों के लिए पूर्वोक्त प्राजीविकाओं से भिन्न प्राजीविका की ज्यवस्था देना और सभी के लिए प्राजीविका की समान व्यवस्था देना, पूर्वोक्त व्यवस्था तथा मान्यता से विरुद्ध है। (२) इन इलोकों में 'सेवा' को भी एक द्विजानितयों की [३। २६] प्राजीविका माना है (४, ६) जबिक पूर्व व्यवस्था के प्रनुसार

'सेवा' द्विजातियों का नहीं प्रिपतु शूद्र का कर्म है [१। ८७-६१; ६। ३३४-३३४]। अतः यह ब्राधारभूत विरोध इस प्रसंग की प्रक्षिप्तता का सूचक है। (३) ६ वें ब्लोक मं गृहस्थी द्विजों के आजीविका के आघार पर चार वर्ग-छः कर्मों से आजीविका करने वाला, तीन कमों से, दो कमों से भ्रौर एक कमें से श्राजीविका करने वाला-बताये हैं। यह व्यवस्था भी १। ५७-६१ ग्रीर १। ३२५-३३५ (इसमें १०।१-३), इलोकों के विरुद्ध है। इन इलोकों में किसी भी वण के व्यक्ति के लिये प्राजीविका हेतु छ: कर्म ग्रीर (वैश्य को छोड़कर) चार कर्म विहित नहीं हैं। (४) इन क्लोकों में द्विजों की एक वृत्ति 'याचित' ग्रथात् 'भिक्षा मांगना' [४, ५] भी कही है। चुकि यह गृहस्थियों का विषय है [३। २८६; ४। १] श्रतः ये विधान गृहस्थों के लिए ही माने जायेंगे। मनू ने गृहस्थ के लिए कहीं भी भिक्षा का विधान नहीं किया है, अपितू स्वयं घर में पकाने का विधान है और स्वयं न पकाकर दूसरों के भोजन का लालच करने वाले गृहस्थी की निन्दा की है [३।६७; १०४]। भिक्षा का विधान केवल शेष तीन ग्राश्रमों के लिए है [२।१५६-१६० (१८४-१८५); ६।५५, ५७], प्रत्युत वानप्रस्थी को भी केवल विशेष प्रवस्था में ही भिक्षा मांगने की छट है [६। २७]। सामान्य अवस्था में उसके लिए भी स्वयं पकाकर खाने का विधान है [६। ५, ७, १२, १३]। इस प्रकार इन अन्तर्विरोधों के आधार पर यह ४---१० क्लोकों का प्रसंग प्रक्षिप्त सिद्ध होता है।

२. प्रसंगिबरोध—२-३ इलोकों में इस प्रसंग के प्रारम्भिक वर्णन से यह जात होता है कि मनु यहाँ 'ग्राजीविका कैसी ग्रपनानी चाहिए' केवल यही कहना चाहते हैं। ग्राजीविका भों का परिगएान नहीं, क्योंकि वह तो पहले कहा ही जा चुका [१। ८७-६१]। ११-१२ इलोकों में भी यही वर्णन हैं। बीच के इन इलोकों ने उस प्रसंग-क्रम को भंग कर दिया है। 'ग्राजीविका कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं' इस चर्चा का प्रसंग तीसरे इलोक के बाद ११ वें में है। ग्रतः तीसरे से ११ वां ही प्रसंग की इष्टि से सम्बद्ध है, शेष प्रक्षिप्त हैं।

शास्त्रविरुद्ध जीविका न हो-

न लोकवृत्तं वर्तेत वृत्तिहेतोः कथञ्चन। अजिह्यामशठां शुद्धां जीवेद्दशाह्मणजीविकाम्॥ ११ ॥ (४)

गृहस्थ (वृत्तिहेतोः) जीविका के लिये भी (लोकवृत्तं न वर्तेत) कभी शास्त्रविरुद्ध लोकाचार का वर्ताव न वर्त्त, किन्तु जिसमें (ग्रजिह्माम — अशठां शुद्धाम्) किसी प्रकार की कुटिलता, मूखंता, मिथ्यापन वा अधर्म न हो (ब्राह्मगजीविकां जीवेत्) उस वेदोक्त कर्मसम्बन्धी जीविका को करे ।। ११।। (सं० वि० १५१)

<u> 1887)</u>

सन्तोष सुख का मूल है, ग्रसन्तोष दु:ख का-

सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्। सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः ॥ १२ ॥ (४)

(सुलार्थी) सुख चाहने वाला व्यक्ति (परमं सन्तोषम् म्रास्थाय) म्रत्यन्त संतोष को घारण करके (संयतः भवेत्) संयतः म्याधिक धन के संग्रह की इच्छा न रखने वाला बने (हि) क्योंकि (संतोषमूलं सुखम्) संतोष सुख का ग्राधार है (विपर्ययः) उससे उल्टा ग्रर्थात् ग्रसंतोष (दुःखमूलम्) दुःख का ग्राधार है।। १२।।

(स्तातक गृहस्थियों के वत) [४। १३ से ४। २५६ तक]

गृहस्थों के लिए सत्वगुणवर्धंक व्रत-

श्रतोऽन्यतमया वृत्या जीवंस्तु स्नातको द्विजः । स्वर्गायुष्ययशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत् ॥ १३ ॥ (६)

(ग्रतः) इसलिए (स्नातकः द्विजः) स्नातक गृहस्थी द्विज (ग्रन्यत-मया) निर्धारित [१। ५७-६१] वृत्तियों में से ग्रेपेक्षाकृत किसी श्रेष्ठ (वृत्त्या) ग्राजीविका से (जीवन्) जोवनिर्वाह करते हुए (स्वर्ग-प्रायुष्य-यशस्यानि इमानि व्रतानि घारयेत्) सुख, ग्रायु ग्रीर यश देने वाले इन व्रतों को घारण करे—।। १३।।

आनुशीलाः भनु स्वर्गं को सुख का पर्यायवाची मानते हैं। द्रष्टव्य ३। ७६ पर समीक्षा।

गृहस्थों के लिये सत्वगुणवर्धक व्रत-

वेदोदितं स्वकं कर्मं नित्यं कुर्यादतिग्द्रतः। तद्धि कुर्वन् यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्.।। १४ ।। (७)

ब्राह्मणादि द्विज (वेदोदितं स्वकं कर्म) वेदोक्त अपने कर्म को (अतिन्द्रितः नित्यं कुर्यात्) आलस्य छोड़के नित्यं किया करें (तत् हि यथा- शक्ति कुर्वत्) उसको अपने सामर्थ्यं के अनुसार करते हुए (परमां गित प्राप्नोति) मुक्ति पर्यन्त पदार्थों को प्राप्त होते हैं।। १४।। (सं० वि० १७७)

ग्रधमं से धनसंग्रह न करें-

नेहेतार्थान्त्रसङ्गेन न यिरुद्धेन कर्मगा। न विद्यमानेष्वर्थेषु नार्त्यामपि यतस्ततः ॥ १५ ॥ (८) गृहस्थ (प्रसंगेन प्रयान् न ईहेत) कभी किसी दुष्ट के प्रसंग से द्रव्य-संचित न करे (न विरुद्धेन कर्मणा) न विरुद्ध कर्म से (न विद्यमानेषु + प्रर्थेषु यतस्ततः) न विद्यमान पदार्थ होते हुए उनको गुष्त रखके प्रथवा दूसरे से छल करके ग्रीर (न + ग्रार्थाम् + ग्रिप) चाहे कितना ही दुःख पड़े तदिप ग्रधमं से द्रव्यसंचय कभी न करे।। १५।। (सं० वि० १७७)

इन्द्रियासक्ति-निषेध-

इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः। म्रातिप्रसम्ति चैतेषां मनसा संनिवर्तयेत्।। १६॥ (१)

(सर्वेषु इन्द्रियार्थेषु कामतः न प्रसज्येत) इन्द्रियों के विषयों में काम से कभी न फंसे (च) और (एतेषाम् अतिप्रसिक्तम्) विषयों की अत्यन्त प्रसिक्त अर्थात् प्रसंग को (मनसा संनिवर्तयेत्) मन से अच्छे प्रकार दूर करता रहे।। १६॥ (सं० वि० १७७)

स्वाघ्याय से कृतकृत्यता-

सर्वात्परित्यजेवर्थान्स्वाध्यायस्य विरोधिनः। यथातथाऽध्यापयंस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता।। १७ ॥ (१०)

(स्वाच्यायस्य विरोधिनः सर्वान् प्रर्थान् परिश्यजेत्) जो स्वाच्याय भ्रीर धर्मविरोधी व्यवहार वा पदार्थ हैं उन सब को छोड़ देवे (यथा तथा भ्रष्टयापयन् तु) जिस किमी प्रकार से विद्या को पढ़ाते रहना ही (सा हि + भ्रस्य कृतकृत्यता) गृहस्य को कृतकृत्य होना है।। १७।। (सं० वि० १७८)

अर्जुर्गोट्डनः स्वाध्याय के विस्तृत प्रयं के लिए देखिए २ । ८२ [२ । १०७] पर श्रनुशीलन ।

वयसः कर्मेगोऽपंस्य श्रुतस्यामिजनस्य च। वेषवाग्बुद्धिसारूप्यमाचरन्विचरेदिह् ॥ १८॥

(वयसः कर्मणः + ग्रयंस्य श्रृतस्य च ग्रभिजनस्य) ग्रपने ग्रायु, कर्म, धन, वेद ग्रीर कुल के ग्रनुसार (वेष-वाक्-बुद्धि-सारूप्यम् ग्राचरन्) वेष, वाणी ग्रीर बुद्धि का व्यवहार करता हुन्ना (इह) इस संसार में (विचरेत्) विचरण करे, रहे ॥ १८॥

**अन्त्र्योत्जनाः** १८ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-

१. प्रसंगविरोध—यह स्लोक पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है और उस पूर्वापर प्रसंग को भंग कर रहा है। १७ भीर १६ वें स्लोक में स्वाध्याय का प्रसंग है। वीच में 'किस प्रकार विचरण करना चाहिये' यह कथन ग्रसंगत है, ग्रतः यह स्लोक प्रक्षिप्त है। २. विषयविरोध—यह प्रस्तुत विषय से भी विरुद्ध है। इस बात का 'सत्वगुण-वर्षक' होने से कोई सम्बन्ध नहीं है ग्रीर न ही यह कोई 'व्रत' हो सकता है [विस्तृत विवेचन ४। ३६-३६ श्लोकों पर देखिए]।

# बुद्धिवृद्धिकराण्याञु धन्यानि च हितानि च। नित्यं शास्त्राण्यवेश्वेत निगमांद्रचैव वैदिकान् ॥ १६॥ (११)

हे स्त्रीपुरुषो ! तुन (यन्यानि आगु बुद्धिवृद्धिकराणि च हितानि शास्त्राणि) जो घर्म-धन और बुद्धधादि को ग्रत्यन्त शोझ बढ़ाने हारे हित-कारी शास्त्र हैं उनको (च) और (वैदिकान् निगमान) वेद के भागों की विद्याओं को (नित्यम् अवेक्षेत) नित्य देखा करो ॥ १६ ॥ (सं० वि० १७८)

"जो शोघ्र बुद्धि, धन स्रौरहित को वृद्धि करने हारे शास्त्र स्रौर वेद हैं उनको नित्य सुनें स्रौर सुनावें, ब्रह्मचयिश्रम में जो पढ़े हों। उनको स्त्री-पुरुष नित्य विचारा स्रौर पढ़ाया करें। (स० प्र०९८)

# यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समिधगच्छति । तथा तथा विजानाति विजानं चास्य रोचते ॥ २०॥ (१२)

(पुरुषः) मनुष्य (यथा-यथा शास्त्रं समिधगच्छिति) जैसे-जैसे शास्त्र का विचार कर उसके यथार्थ भावको प्राप्त होता है (तथा-तथा विजा-नाति) वैसे वैसे ग्रिधिक जानता जाता है (च) ग्रीर (ग्रस्य विज्ञानं रोचते) इसकी प्रीति विज्ञान ही में होती जाती है।। २०।। (सं० वि०१७८)

"क्योंकि जैसे-जैसे मनुष्य शास्त्रों को यथावत् जानता है वैसे-वैसे उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता, उसी में रुचि बढ़ती रहती है।"
(स॰ प्र० ६८)

पंचयज्ञों के पालन का निर्देश-

# ऋषियनं देवयनं मूतयनं च सर्ववा। नृयनं पितृयनं च यथाशक्ति न हापयेत्।। २१।। (१३)

(ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं नृयज्ञं च पितृयज्ञम्) ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, बलिवैश्वदेवयज्ञ, श्रतिथियज्ञ श्रोर पितृयज्ञ इनको (सर्वदायथाशक्ति न हापयेत्) सदा हो जहां तक हो कभी न छोड़े।। २१।।

एतानेके महायज्ञान्यज्ञशास्त्रविदो जनाः । अनीहमानाः सततमिन्द्रियेष्वेव जुह्वति ॥ २२ ॥

(एके यज्ञशास्त्रविदः जनाः) कोई-कोई यज्ञशास्त्र के वेत्ता लोग (एतान् महा-

यज्ञान् ग्रनीहमानाः) इन महायज्ञों को न करके (इन्द्रियेषु + एव सततं जुह्विति) पांच इन्द्रियों में ही सदा हवन करते हैं ग्रथित् इन्द्रियों को विषयों में ग्रासक्त नहीं होने देते ॥ २२॥

## वाच्थेके जुह्नित प्राणं प्राणे वाचं च सर्वदा। वाचि प्राणे च पश्यन्तो यज्ञनिवृत्तिमक्षयाम् ॥ २३ ॥

(एके) कोई-कोई (वाचि च प्राणे) वाणी और प्राण में ही (ग्रक्षयां यज्ञ निर्वृत्ति पश्यन्तः) यज्ञ के ग्रक्षय फल का प्राप्त होना मानकर (सर्वदा) सदा ही (वाचि प्राणं च प्राणे वाचं जुह्वित) वाणी में प्राण का ग्रीर प्राण में वाणी का हवन करते हैं ग्रथित् प्राण ग्रीर वाणी का संयम करते हैं।। २३।।

#### ज्ञानेनैवापरे विप्रा यजन्त्येतैर्मेखैः सदा। ज्ञानमूलां क्रियामेषां पदयन्तो ज्ञानचक्षुवा॥ २४॥

(ग्रपरे विप्राः) दूसरे कुछ विद्वान् (ज्ञानचक्षुषा) ज्ञान रूपी नेत्र से ही (एषां ज्ञानमूलां क्रियां पश्यन्तः) इन ज्ञानमूलक क्रियात्रों की उत्पत्ति की देखते हुए (ज्ञानेन + एव एतैः मखैः यजन्ति) ज्ञान से ही इन पञ्चमहायज्ञों को करते हैं श्रथित् ब्रह्मज्ञान में ही तल्लीन रहते हैं ॥ २४॥

अनुशरिकना: २२ से २४ इलोक निम्न 'ग्राधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

- १. ग्रन्तिंदरोध—यह गृहस्थों के लिए कर्त्तं ग्यों का विधान करने का प्रसंग है। मनु की यह निश्चित एवं मौिलक मान्यता है कि प्रत्येक गृहस्थ को दैनिक पांच महायज्ञ ग्रनिवार्यं रूप से करने चाहिएँ [३। ६७—७२, ७६—११८]। यहां तक कि वानप्रस्थी को भी इन यज्ञों का पालन ग्रनिवार्यं कहा है [६। ४, ६, ७—१२]। इनसे पहले वाले श्लोकों में भी स्पष्ट निर्देश है—"यथाशक्ति न हापयेत्" ग्रथित् 'जहां तक यत्न हो सके इन यज्ञों को न छोड़े। 'इन श्लोकों में यज्ञों के विकल्प दिये हैं और कुछ शास्त्र-वेत्ताओं के मत हैं। इन विकल्गों के वर्णन से यह ग्रमिप्राय स्पष्ट हो रहा है कि उपर्युक्त यज्ञों के स्थान पर ग्रमुक पद्धित भी ग्रपनायी जा सकती है। ये विकल्प या भिन्न व्यवस्थाएँ मनु की उक्त मान्यता एवं व्यवस्था के विरुद्ध हैं, ग्रतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।
- २. प्रसंगिक्दोष ये क्लोक पूर्वापर प्रसंगिवरुद्ध हैं। २१ वें क्लोक में पांच यज्ञों का विधान है और २५ वें क्लोक में तथा आगे उसकी अर्थवादरूप में व्याख्या है। इस पूर्वापर सम्बद्धता क्रम को इन क्लोकों ने भंग कर दिया है, अतः ये प्रसंगिवरुद्ध होने से भी प्रक्षिप्त हैं।
- ३. विषयविरोध—यज्ञों का विधान और उनकी विधियों के विषय का वर्णन तुनीय ग्रध्याय में है। यहां केवल कर्ताब्यों या द्रतों का विषय है [१४,२४६]। इस

विषय में होम की भिन्नविधियां देना विषयिक होतीं तो इनका वर्णन तृतीय प्रध्याय में ही विषयसम्मत कहा जा सकता था, क्योंकि मनु ने रवयं विषयों का एक निश्चित क्रम बनाया हुआ है, अतः वे स्वयं अपने निश्चित विषयक्रम से बाहर नहीं जा सकते। इस प्रकार इन विकल्पों का वर्णन यहां मौलिक नहीं है।

ग्रग्निहोत्र का विधान---

## अग्निहोत्रं च जुहुयादाचन्ते द्युनिशोः सदा । दर्शेन चार्धमासान्ते पौर्णमासेन चैव हि ॥ २५ ॥ (१४)

गृहस्थ (सदा) प्रतिदिन (द्यु-निशोः ग्राद्यन्ते) दिन-रात के ग्रादि श्रीर ग्रंत में ग्रर्थात् साय प्रातः सन्धिवेलाग्रों में (ग्रिग्निहोत्रम्) ग्रग्निहोत्र (जुहु-यात्)करे(च)ग्रौर(अर्धमासान्ते-दर्शेन)ग्राधे मास के ग्रन्त में दर्शयज्ञ ग्रर्थात् ग्रमावस्या का यज्ञ करे (च) तथा (एव हि पौर्णमासेन) इसी प्रकार मास पूर्ण होने पर पूर्णमा के दिन पौर्णमास यज्ञ करे ॥ २५ ॥

## सस्यान्ते नवसस्येष्टचा तथर्त्वन्ते द्विजोऽष्टवरैः । पशुना त्वयनस्यादौ समान्ते सौमिकमें खैः ॥ २६ ॥

(द्विजः) द्विज को चाहिए कि वह (सस्यान्ते नवसस्येष्टचा) अन्न पकने के बाद 'नवसस्येष्टि यज्ञ' (तथा ऋतु — अन्ते अध्वरैः) उसी प्रकार ऋतुओं की समाप्ति पर 'ऋतुयज्ञ' (अयनस्य आदौ तु पशुना) अयनों के आदि में 'पशुयज्ञ' (समान्ते सौमिकै-मंकैः) वर्ष के अन्त में अग्निष्टोम आदि यज्ञों को करे।। २६।।

#### नानिष्ट्वा नवसस्येष्टचा पशुना चान्निमान्द्विजः। नवान्नमद्यान्त्रांसं वा दीर्घमायुजिजीविषुः॥ २७॥

(दीर्घम् + म्रायुः जिजीविषुः म्राग्निमान् द्विजः) लम्बी म्रायु की कामना करने वाला म्राग्निहोत्री द्विज (नवसस्येष्ट्या च पशुना म्रानिष्ट्वा) 'नवसस्येष्टि यज्ञ' श्रौर 'पशुयज्ञ' किये बिना (नवं + म्रान्न वा मांसं न म्रद्यात्) नये म्रन्न श्रौर मांस को न खाये ॥ २७॥

#### नवेनार्नीचता ह्यस्य पशुहृष्येन चाग्नय:। प्रारागनेवात्तुमिच्छन्ति नवःस्नामिषगधिनः।। २८।।

(हि) क्योंकि (नवेन पशुहब्येन ग्रनिवताः) नये ग्रन्न ग्रौर नये पशुमांस से बिना पूजी हुई (ग्रग्नयः) यज्ञाग्नियां (ग्रस्य नवान्न ग्रामिषगिधनः) इस नये ग्रन्न ग्रौर मांस को खाने की ग्रिभिलाषा रखने वाले व्यक्ति के (प्रारणान् + एव + ग्रत्तुम् + इच्छन्ति) प्राणों को ही खाना चाहती हैं॥ २८॥

आनुशीला : २६ से २८ इलोक निम्न ग्रावार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. अन्तिवरोध: मांसमक्षण और पशुयक्त अनुविश्व — इन श्लोकों में दो मान्यताए विंगित हैं — एक तो — पशुयक्त करना अथवा यक्त में पशुमांस की आहुति देना और दूसरी — मांसभक्षण को उचित मानना। ये दोनों ही मान्यताए मनु की मौलिक मान्यताओं के विश्व हैं। यदि इन्हें मनुसम्मत कहा जायेगा तो मनुस्मृति की आधारभूत व्यवस्था ही खंडित हो जाती है। नीचे इस सम्बन्ध में मनु की कुछ मान्यताओं का उल्लेख किया जा रहा है जिनसे एकसाथ ही यह सिद्ध हो जायेगा कि (१) सर्वप्रकार की हिंस: या मांसभक्षण मनुविश्व है, (२) पशुयक्त मनुविश्व है, श्रीर (३) यक्त के उद्देश्य से पशुहिंसा करना भी मनुविश्व है। यथा — (१) मनु ने गृहस्थियों और वानप्रस्थियों के लिए अनिवार्य रूप से पांच महायक्तों का विधान किया है। इन यक्तों के विधान का मुख्य उद्देश्य हिंसा की निवृत्ति ही है—

पञ्चसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । कण्डनी चोदकुम्भरच बध्यते यास्तु वाहयन् ॥ तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महिषिभः । पञ्च क्लुप्ताः महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम् ॥ ३ । ६८, ६६ ॥

जो व्यक्ति दैनिक जीवनचर्या में ग्रज्ञानवज्ञ होने वाली छोटी-छोटी हिंसाग्रों की निवृत्ति के लिए भी प्रायश्चित्त का विधान करता है, जिसमें परप्राणीपीड़ा की भावना भी नहीं है ग्रौर जो ग्राजीविका भी ऐसी ग्रपनाने का विधान करता है जिसमें किसी प्राणी को पीड़ा न पहुँचे [४।२], जो पशुग्रों की सवारी करते हुए उनको चाबुक भी इस प्रकार मारने के लिए कहता है जिससे वे संतप्त न हों [४।६८], वह व्यक्ति पशुग्रों की हिंसा ग्रौर मांसभक्षण का विधान कदापि नहीं कर सकता। यह सर्वया ग्रस्तभव है। ग्राज्यपं की बात तो यह है कि छोटी-छोटी हिंसाग्रों के प्रायश्चित्त के लिए ग्रयांत् उनके पाप की शुद्धि के लिए ही मनु पांच यज्ञों का विधान कर रहे हैं ग्रौर फिर लोग यज्ञों में भी हिंसा करने को मनुसम्मत सिद्ध करना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो यज्ञों से पायशुद्धि ही क्या हुई ?

इसके ग्रतिरिक्त ५। ४८, ४६, ५१ में मनुने मब प्रकार के मासंभक्षण का निषेध एवं निन्दा की है तथा मांसभक्षण में थोड़ा-सा भी सहयोग देने वाले को 'पापी' घोषित किया है—

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयदिकयी। संस्कृती चौपहत्ती च कादकव्वेति घातकाः॥ ६ । ५१ ॥ मनुस्मृति में ग्रन्य ग्रनेक स्थानों पर मांसभक्षण का निषेध है श्रीर हिंसक की निन्दा तथा ग्रहिसक की प्रशंसा एवं ग्रहिसा की प्रेरणा है—

- (क) "वर्जयेत् मधुमांसं च प्राश्निनां चैव हिंसनम्।" (२। १५२ [१७७])
- (स) "वर्जयेत् मधुमासम्" (६। १४)
- (ग) "हिंसारतद्व यो नित्यं नेहासी मुखमेधते।" (४। १७०)
- (घ) "यो ब्रह्सिकानि मूतानि हिनस्ति आत्मसुलेच्छया। स जीवंश्च मृतश्चैत न क्यचित् सुलमेघते" । ४ । ४४ ।।
- (ङ) "ब्रह्मिः दमदानाभ्यां जयेत् स्वर्गतयाव्रतः।" (४। २४६)
- (च) "विवरेत् नियतः नित्यं सर्वभूतानि भ्रपीडयन् ॥" (६। ५२)
- (छ) "ग्रहिसया च भूतानां ग्रमृतत्वाय कल्पते ।" (६। ६०)

इन सभी प्रमाणों से यह सिद्ध है कि मनु सर्वप्रकार की हिंसा का निषेध ग्रीर निन्दा करते हैं। तृतीय ग्रध्याय के यज्ञ-प्रसंगों में मनु ने कहीं भी मांसयज्ञ का विधान नहीं किया है। ग्रीर वानप्रस्थ के प्रसंग में तो मनु ने स्पष्टतः कह दिया है कि ग्रन्नों से ही यज्ञ करे ग्रीर वह भी 'मेध्य' = शुभ ग्रन्नों से —

> मुन्यन्नैः विविधैः मेध्यैः शाकमूलफलेन वा। एतानेव महायज्ञान् निवंपेत् विधिपूर्वकम् ॥ ६ । ५ ॥

इस प्रकार इन क्लो कों में प्रदर्शित मान्यता का मनु की मौलिक मान्यताओं के साथ विरोध है, ग्रतः ये क्लोक प्रक्षिप्त हैं।

- (२) वेदिवरुद्धः मांसमक्षण श्रीर पशुयक्त के पिरोध में वेद के प्रमाण— इस प्रसंग में मांसभक्षण की सिद्धि के लिए प्रक्षेपकर्त्ताध्रों ने यज्ञ की श्राड़ ली है। यज्ञों का विधान वेदों में है। श्रतः यहाँ वेदों के ही यज्ञसम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिनसे पता चलेगा कि ग्रपनी स्वार्थिसिद्धि के लिए स्वार्थी लोगों ने मिथ्या ही यज्ञ श्रीर वेद को बदनाम किया है—
- (क) 'म्रष्वर' शब्द ऋग्वेद में १।२३।१७॥ १।१३४।७॥ १।४४। १३॥३।२४।२॥ ७।७२।४॥ ८।६। ८॥ यजुर्नेद में ३७।१६॥३।११॥ २१।४७ म्रादि मनेक स्थानों पर यज्ञार्य में प्रयुक्त हुमा है। इस शब्द की निरुक्ति करते हुए ऋषि यास्क लिखते हैं—''अध्वर इति यज्ञनाम, ध्वरति हिंसाकर्मा तस्म्रतिषेषः" [नि०३।१७॥ १।७] मर्यात् 'म्रष्वर' यज्ञ का नाम है। 'ध्वर' हिंसार्यंक धातु से बना है। जिसमें हिंसा न हो उसे म्रष्वर—यज्ञ कहते हैं। इस सज्ञा से स्पष्ट है कि यज्ञों में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती। यज्ञ के नाम पर पशुहिंसा करना स्वार्थी लोगों की उदरपूर्ति-हेतु कल्पना है।

- (ल) यजुर्वेद को कर्मकाण्ड का वेद माना जाता है। उसके प्रथम मन्त्र में ही पशुद्रों की ग्राहिसा की कामना है—''यजमानस्य पशून् पाहि'' [यजु १।१] प्रथात् 'यज्ञ करने वाले के पशुश्रों की रक्षा कीजिए।'
- (ग) मांसाहारियों को यज्ञ सम्पादन का श्रधिकार नहीं यज्ञों में मांसविधान की चर्चा तो बहुत दूर की बात है। वेदों में यज्ञ-विधान प्रसंगों में केवल यज्ञीय प्रवृत्ति के, ग्रन्नाहारी (मांसाहारी नहीं) व्यक्तियों को ही यज्ञ करने का विधान है। निम्न वेदमन्त्र प्रमाणरूप में उल्लेखनीय है—

''ऊर्जादः उत यज्ञियासः पञ्चजनाः मम होत्रं जुषध्वम् ।"

(ऋ०१०। ५३।४)

त्रथित केवल ग्रन्नाहारी (मासाहारी नहीं), श्रीर यज्ञीय प्रवृत्ति वाले पांचों प्रकार के (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय, शूद्र वर्ण श्रीर निषाद) व्यक्ति यज्ञ-सम्पादन करें।

निरुक्तकार ने 'ऊर्ज' की व्युत्पत्ति ग्रीर ग्रथं दिये हैं — क्रिंगिति ग्रन्तनाम, क्रजंयित इति सतः।'' [निरु०३।२।७] ग्रथित् 'ऊर्ज' ग्रन्न को कहते हैं क्योंकि यह शरीर को प्राणशक्ति प्रदान करता है।

३. शैलीगत श्राधार—२७—२८ इलोकों की शैलीभी अयुक्तियुक्त है। नये अन्न या पशुमांस को यज्ञ में डाले बिना खाने से यज्ञाग्नि खाने वाले के प्राणों को कैसे खा जायेगी? उसका और खाने का क्या सम्बन्ध है? और फिर नया अन्न तो प्रतिवर्ष होता है किन्तु नये वर्ष के साथ नया मांस कैसे हुआ।? इस प्रकार की शैली मनुसम्मत नहीं है।

त्रतिथिसत्कार का विधान--

म्रासनाशनशय्याभिरद्भिम् लफलेन वा । नास्य कश्चिद्वसेद् गेहे शक्तिदोऽनचितोऽतिथिः ॥२६॥ (१४)

(ग्रस्य गेहे) इस गृहस्थी के घर में (किश्वत् ग्रतिथिः) कोई भी ग्रतिथि (शिवततः) शिवत के ग्रनुसार (ग्रासन + ग्रशन शय्याभिः) ग्रासन, भोजन, बिछौना ग्रादि से (वा) ग्रथवा (ग्रिड्भः-मूल-फलेन) जल, कन्दमूल ग्रीर फल ग्रादि से (ग्रनिवतः न वसेत्) बिना सत्कार किये न रहे ग्रर्थात् यथाशिकत सब का सत्कार करना चाहिये ॥ २६॥

सत्कार के ग्रयोग्य व्यक्ति —

प<del>ाखण्डिनो विकर्मस्याग्ब</del>ेडालव्रतिकाञ्छठान् । हैतुकान्बकवृत्तींश्च वाङ्मात्रेग्गापि नार्चयेत् ॥ ३० ॥(१६) (पाखण्डिनः) पाखण्डी (विकर्मस्थान्) वेदों की प्राज्ञा के विरुद्ध चलने वाले (बैडालव्रतिकान्) बिडालवृत्ति वाले [४।१६४] (शठान्) हठी (हैतुकान्) बकवादो (च) ग्रौर (बकवृत्तीन्) बगुलाभक्त मनुष्यों का [४।१६६] (वाङ्मात्रण+ग्रिप न अर्चयेत्) वाणी से भी सत्कार नहीं करना चाहिए।।३०॥ (पू० प्र०१४३)

"िकन्तु जो पाखण्डी, वेदिनन्दक, नास्तिक, ईश्वर वेद ग्रीर धर्म को न मानें ग्रधमिचरण करने हारे हिंसक, शठ मिथ्याभिमानी, कुतर्की ग्रीर बकवृत्ति ग्रर्थात् पराये पदार्यं हरने वा बहकाने में बगुले के समान ग्रितिथ वेषधारी बनके ग्रावें उनका वचनमात्र से भी सत्कार गृहस्थ कभी न करे।" (सं० वि० १५०)

'(पाखंडी) ग्रर्थात् वेदनिन्दक, वेदिविरुद्ध ग्राचरण करने हारे (विकर्मस्थ) जो वेदिविरुद्ध कर्म का कर्त्ता मिण्याभाषणादियुक्त, जैसे बिड़ाल छिप ग्रीर स्थिर रहकर ताकता-ताकता भपट से मूषे ग्रादि प्राणियों को मार ग्रपना पेट भरता है, वैसे जनों का नाम बैडालवृत्ति (शठ) ग्रर्थात् हठी, दुराग्रही, ग्रभिमानी ग्राप जाने नहीं, ग्रीरों का कहा माने नहीं (हैतुक) कुतर्की, व्यर्थ बकने वाले जैसे कि ग्राजकल के वेदान्ती बकते हैं, हम ब्रह्म ग्रीर जगत् मिण्या है, वेदादि शास्त्र ग्रीर ईश्वर भी कल्पित है, इत्यादि गपोड़ी हांकने वाले (बकवृत्ति) जैसे बक एक पैर उठा, घ्यानावस्थित के समान होकर भट मच्छी के प्राण् हरके ग्रपना स्वार्थ सिद्ध करता है, वैसे ग्राजकल के वैरागी ग्रीर साखी ग्रादि हठी दुराग्रही, वेदिवरोधी हैं; ऐसों का सत्कार वाणीमात्र से भी न करना चाहिए।'' (स० प्र० १०३)

सत्कार के योग्य व्यक्ति-

# वेदविद्याद्रतस्नाताञ्छ्रोत्रियान्गृहमेषिनः । पूजयेद्धन्यकन्येन विपरीतांश्च वर्जयेत् ॥ ३१ ॥ (१७)

(वेदिवद्याव्रतस्तातान्) वेदों के विद्वान्, ज्ञानी ग्रीर जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके स्तातक बने हैं उनका, तथा (श्रोत्रियान् गृहमेधिनः) वेद-पाठी =वेदज्ञाता गृहस्थियों का (हव्यकक्येन) भोज्य पदार्थों ग्रीर वस्त्रदान ग्रादि से (पूजयेत्) सत्कार करे (विपरीतान् च वर्जयेत्) ग्रीर जो इनसे विपरीत हैं उन्हें छोड़दे।। ३१।।

अप्रमुख्यीत्जन्तः हव्य-कव्य शक्यों का विवेचन--ह्व्य-कव्य के सम्बन्ध में परवर्त्ती टीकाकारों---भाष्यकारों को पर्याप्त भ्रान्ति रही है। वे परवर्त्ती पौराशिक रूढ़ायों के ग्राधार पर इन्हें मृतक पितृश्राद्ध ग्रादि के साथ जोड़ते हैं, मनुस्मृति में इनका ग्रथं मृतकश्राद्ध ग्रादि से सम्बन्धित नहीं है। वस्तुतः बात यह है कि मनु मृतकश्राद्ध को मानते ही नहीं। यह इस क्लोक से भी सिद्ध है। यहां स्पष्टतः जीवित विद्वानों को ह्य्य-कय्य देने का कथन कर रहे हैं [ग्रन्य प्रमाण द्रष्टव्य हैं ३। ८१-८२ और ३।२८४ की समीक्षा में] मनुस्मृति में इनके घात्वनुसारी ग्रथं हैं—-

- (क) 'हु दानादानयोः' (जुहो०) घातु से 'यत्' प्रत्यय के योग से हव्य शब्द बनता है। यज्ञप्रसंग में हव्य का ग्रयं हवीं वि = ग्राहुतियां [निरु० ८।७] होता है, किन्तु व्यवहार में 'ह्य्यम् = अत्तव्यम् द्रव्यम्' 'दात गं दानादिकं वा' = धार्मिक विद्वानों [४।३०-३१] को भोज्य पदार्थों का भोजन ग्रादि का दान 'ह्य्य' कहलाता है।
- (ल) कन्य शब्द 'किन' प्रातिपदिक से साध्वयं या हितायं में 'यत्' के योग से बनता है। किन शब्द का अयं भी क्रान्तदर्शी स्थमद्रष्टा विद्वान् होता है [द्रष्टव्य २।१२६ (२।१५१) पर अनुशीलन]। 'कव्यः क्रान्तप्रज्ञाश्व विद्वांसः, तेभ्यो हितानि कर्माणि कथ्यानि'' [ऋ० द० यजु० २ ' २६]। 'कथ्यः हितार्थ प्रवत्तं द्वष्टम्' विद्वानों के हित के लिए दिये जाने वाले धन, वस्त्र आदि दान 'कव्य' कहलाते हैं।
- (ग) किन्तु जहां 'हुव्य-कव्य का युःम शब्द के रूप में प्रयोग होता है, वहां इसका समन्वित और विस्तृत अर्थे होता है—-'विद्वानों को दान में दिये जाने वाले भोजन-छादन, उपहार आदि सम्बन्धी सभी पदार्थ।'

भिक्षा एवं बलिवैश्वदेव का विधान-

शक्तितोऽपचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेधिना । संविभागश्च मूतेभ्यः कसंब्योऽनुपरोधतः ॥ ३२॥ (१५)

(गृहमेधिना) गृहस्थो को (शिक्ततः + श्रपचनाने स्यः) अपने हाथ से जो पका नहीं सकते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी, संन्यासी आदि को (दातब्यम्) अन्त देना चाहिए (च) और (अनुपरोधतः) जिससे परिवार के भरण-पोषण में बाधा न पड़े इस प्रकार (भूते स्यः सिवभागः कर्तव्यः) प्राणियों — असहाय, विकलांगादि मनुष्यों तथा कुत्ता, पक्षी आदि के लिये भे। जन का भाग भी निकालना चाहिए ॥ ३२॥

भूख की ग्रवस्था में राजा से धनग्रहण-

राजतो धनमन्विच्छेत्संसीवन्स्नातकः श्रुघा।
याज्यान्तेवासिनोर्वाऽपि त्वन्यत इति स्थितिः ॥ ३३॥
(स्नातकः श्रुघा संसीदन्) स्नातक भूख से पीड़ित होता हुग्रा (राजतः) राजा से

(म्रापि वा) म्रथवा (याज्य + म्रन्तेवासिनः धनम् + म्रन्विच्छेत्) यजमान म्रथवा किसी शिष्य से धन मांगले (म्रन्यतः तुन इति स्थितिः) ग्रीर किसी से नहीं मांगे, ऐसी मर्यादा है।। ३३।।

#### न सीदेत्स्नातको विप्रः धुषा शक्तः कथञ्चन । न जीर्णमलबद्वासा मवेच्च विमवे सति ॥ ३४ ॥

(स्नातकः विप्रः) स्नातक विद्वान् (क्षुघाशक्तः) भूख के वशीभूत होकर (कथंचन) कभी भी (न सीदेत्) दुःखी न हो (च) श्रौर (विभवे सित) धन होने पर (न जीर्गमलवत् वासा भवेत्) फटे-पुराने श्रौर मैंने कपड़ों में न रहे॥ ३४॥

अन्य शिल्जनः ३३-३४ श्लोक निम्न कारणों से प्रक्षिप्त हैं—

१. विषयविरोध—-प्रस्तुत विषय का संकेत देने वाले क्लोक ४। १३ स्रौर ४। २५६ हैं। इन दोनों क्लोकों में विषय का संकेत निम्न पदों द्वारा स्पष्ट स्रौर निक्ष्चित होता है—-

प्रारम्भ में—''स्वर्ग-म्रायुष्य-यशस्यानि वतानि इमानि धारयेतृ' ॥ ४।१३ ॥ समाप्ति पर—''स्नातकव्रतकल्पश्च सत्त्ववृद्धिकरः शुभः" ॥ ४)२५६ ॥

इन पदों से इस अध्याय के १३ से २४६ क्लोकों का विषय यह निश्चित हुआ कि इनमें—

- (क) ऐसे व्रतों का विधान होना चाहिए जो एक दढ़ संकल्प के रूप में धारण किये जा सकते हों, ग्रौर —
- (ल) वे स्वर्ग, ग्रायु तथा यशदायक हों, तथा -
- (ग) सत्वगुणवर्धं कहों अर्थात् सत्वगुण की वृद्धि से उनका सम्बन्ध होना चाहिये।

संक्षेप में प्रस्तुत विषय—'स्वर्ग-आयु-यश देने वाले सत्वगुणवर्धक व्रतों' का है। अब यहाँ विचारणीय वात यह है कि 'सत्वगुण' का क्या लक्षण माना जागे ? इसके उत्तर में मनु का ही ब्लोक स्राधाररूप में स्वीकार किया गया है—

वेदाम्यासः तपो ज्ञानं शौचिमिन्द्रियनिष्रहः ।
 धर्मक्रियात्मचिन्ता च सास्विकं गुरालक्षराम् ॥ १२।३१ ॥

त्रर्थात् — वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, शौच = शुद्धि, इन्द्रियसंयम, धर्मक्रियात्रों का पालन, परमात्मा का या आत्मा का चिन्तन ये सत्वगुण के लक्षणा हैं।

इस क्लोक में अन्य सभी बातें तो स्पष्ट हैं, 'धर्मक्रिया' शब्द पर कुछ और विचार करना अपेक्षित रह जाता है। धर्मक्रिया =धर्म के आचरण, धर्म के लक्षणों का वर्णन करने वाले क्लोकों से स्पष्ट हो जाते हैं—

षृतिः समा बमोऽस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिप्रहः। षीविद्या सत्यमकोषो दशकं धर्मलक्षराम्।। ६। ६२।।

मनु ने १२। ३८ में सत्वगुण को श्रीर स्पष्ट कर दिया है--"सस्वस्य लक्ष्मणं धर्मः" श्रर्थात्-- 'धर्म सत्वगुण का लक्षण है।

इस प्रकार प्रस्तुत विषय में मनु के इन श्लोकों को आधार बनाकर 'धर्मक्रिया' शब्द के अन्तर्गत मनु द्वारा प्रोक्त लक्षणों [१२।३१], सभी धर्मलक्षणों [६।६२] धर्मों, जैसे—सदाचार [१।१०६], अहिंसा [६५२,६०;४।१७०,२४६], दान [४।२२७] आदि तथा धार्मिक कृत्यों, जैसे—पञ्चमहायज्ञ आदि का ग्रहण किया गया है। इन्हों को सत्वगुणवर्धक माना जायेगा।

इस म्राधार पर यह निश्चित हुम्रा कि १३ से २५६ श्लोकों में ऐसे वर्णन वाले श्लोक विषयसम्मत माने जायेंगे जो व्रत हों मर्यात् एक दृढ़संकल्प रूप में जिनको धारण किया जा सके भौर जो स्वर्ग-म्रायु-यशोदायक, सत्वगृणवर्षक हों। इस कसौटी पर जो श्लोक पूरे नहीं उतरेंगे, इसका मतलब यह होगा कि वे मनु के विषय-संकेत के म्रनुसार नहीं हैं; म्रतः वे विषय-विरुद्ध हैं। इस म्राधार पर वे प्रक्षिप्त कहलायेंगे।

- (१) ३३-४४ श्लोक विषयविरुद्ध हैं क्योंकि इनका 'सत्वगुण वर्धन' से स्रौर 'व्रतों' से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- २. प्रसंगिवरोध ये श्लोक पूर्वापर प्रसंगिवरुद्ध भी हैं। २१ वें श्लोक में पञ्चमहायज्ञों का विधान करके उसके ग्रियम श्लोकों में पंचमहायज्ञों के विस्तृत वर्णन का प्रसंग शुरू किया था। तदनुसार ३२ वें में बिलवैश्वदेवयज्ञ का वर्णन है भीर ३५ वें में स्वाध्याय का कथन होने से ऋषियज्ञ या ब्रह्मयज्ञ का निर्देश है। इस पूर्वापर यज्ञों के प्रसंग में स्नातक के क्षुधाकालीन कर्त्तं व्यों का कथन करना ग्रप्रा-संगिक है। इस ग्राधार पर भी ये श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

स्वाघ्याय में तत्तर रहना---

बलृष्तकेशनखश्मश्रुर्वान्तः शुक्लाम्बरः शुचिः। स्वाध्याये चैव युक्तः स्यान्नित्यमात्महितेषु च ॥ ३४ ॥ (१६)

(क्लृप्त-केश-नल-शमश्रुः) केश, नाखून ग्रीर दाढ़ी कटवाता रहे (दान्तः) संयमी रहे (शुक्लाम्बरः) स्वच्छ वस्त्र धारण करे (शुचिः) शुद्धता रखे (च) ग्रीर (नित्यं स्वाघ्याये च ग्रात्मिहितेषु युक्तः स्यात्) प्रतिदिन वेदों के स्वाघ्याय ग्रीर ग्रपनी ग्रात्मा की उन्नति में लगा रहे।। ३५।। लाठी, कमण्डलु ग्रादि का धारण—

> वंगवीं धारयेद्यप्टि सोवकं च कर्मण्डलुम्। यज्ञोपवीतं वेवं च शुभे रौक्मे च कुण्डले।। ३६।।

(वैरावीं यर्ष्टि धारयेत्) बांस की लाठी धारएा करे (च) स्रौर (सोदकं कमण्डलुम्) जलभरा कसंडलु (यज्ञोपवीतं वेदं च गुभे रौक्मे कुण्डले) यज्ञोपवीत, वेद तथा सुवर्णं से निर्मित सुन्दर कंडल [==बाले] धारण करे ॥ ३६ ॥

त्याज्य बातें---

## नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन । नोयसृष्टं न वारिस्यं न मध्यं नमसो गतम् ॥ ३७ ॥

(उद्यन्तम् ग्रस्तं यन्तम् ग्रादित्यं कदाचन न + ईक्षेत) उदय होते हुए, ग्रस्त होते हुए सूर्यं को कभी न देखे (न उपसृष्टं न वारिस्थं न नभसः मध्यं गतम्) न ग्रहरण लगे, न जल में प्रतिबिम्ब वाले, न ग्राकाश के बीच में गये सूर्यं को देखे ॥३७॥

> न लङ्घयेद्वत्सतन्त्रीं न प्रधावेच्च वर्षति । न चोदके निरीक्षेत स्वं रूपमिति धारणा ॥ ३८ ॥

(वत्सतन्त्रीं न लङ्घयेत्) बछड़े के बाँघने की रस्सी को कभी न लांघे (च) ग्रीर (वर्षति न प्रधावेत्) बरसते में कभी न दौड़े (स्वयं रूपम् उदके न निरीक्षत) ग्रपनी परछाई को पानी में न देखे (इति धाररणा) ऐसी मान्यता है ।। ३८ ।।

> मृदं गां दैवतं वित्रं घृतं मधु चतुष्ययम् । प्रदक्षिणानि कुर्वीत प्रज्ञातांत्रच वनस्पतीन् ॥ ३६ ॥

(मृदं गां दैवतं विश्रं घृतं मधु चतुष्पयं च प्रज्ञातान् वनस्पतीन्) मिट्टी, गाय, देवस्थान, ब्राह्मण, घी, शहद, चौराहा श्रौर प्रसिद्ध श्रर्यात् पूज्य वृक्षों—पीपल, बड़ श्रादि को (प्रदक्षिगानि कुर्वीत) दायों ओर रखके जाये ।। ३६ ।।

## अनुव्योत्जनः ३६ से ३६ इलोक प्रक्षिप्त हैं-

- १. विषय-विरोध ये सभी श्लोक विषयबाह्य हैं। इनका सत्वगुणवर्षन' से कोई सम्बन्ध नहीं है श्रीर नहीं ये वत हैं। अतः विषय-विरोध के आधार पर ये प्रक्षिप्त हैं (विस्तृत जानकारी के लिए ४। ३३-३४ में 'विषय विरोध' शीर्षक आधार की समीक्षा देखिए)।
- २. प्रस्तिविरोध—(१) २ । २० [४४] में पृथक्-पृथक् वर्णों के लिए पृथक्-पृथक् वृक्षों की लाठियां विहित हैं, ३६ वें में बांस की लाठी का विधान उससे भिन्त होने के कारण विरुद्ध है। (२) २ । २३ [४८], ७६ [१०१] इलोकों में सूर्य-दर्शन का विधान और कथन है, ३७ वें में सूर्य-दर्शन का निषेध उसके विरुद्ध है।
- ३. शैलीगत माधार—३७—३६ श्लोकों की शैली रूढ़ मीर स्रयुक्तियुक्त है। इनमें विणित बातों का न तो कोई कारण है मीर न इनमें कोई बुद्धिसंगत कारण हो सकता है। ३६ वें में विणित बातों तो व्यावहारिक रूप में संभव ही नहीं है।

रजस्वलागमन-निषेध एवं उससे हानि-

नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि स्त्रियमार्त्तवदर्शने । समःनशयने चैव न शयीत तया सह ॥ ४० ॥ (२०)

(प्रमत्तः न्-ग्रिप) कामातुर होता हुग्रा भी (ग्रार्तवदर्शने) मासिक धर्म के दिनों में (स्त्रियं न- न्- उपगच्छेत्) स्त्री से सम्भोग न करे (च) ग्रीर (तया सह समानशयने न शयीत) उसके साथ एक विस्तर पर न सोये।। ४०।।

रजसाऽभिष्लुतां नारीं नरस्य ह्यापगच्छतः। प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुक्चेव प्रहीयते।। ४१।। (२१)

(िह) क्योंकि (रजसा + ग्रिभिष्लुतां नारीं) रजस्वला स्त्री के (उप-गच्छतः नरस्य) पास जाने वाले = संभोग करने वाले मनुष्य के (प्रज्ञा तेजः बलं चक्षुः न ग्रायु एव प्रहीयते) बुद्धि, तेज, वल, नेत्रज्योति ग्रीर ग्रायु, ये सब घटते हैं ॥ ४१॥

रजस्वलागमन-त्याग से लाभ-

तां विवर्जयतस्तस्य रजसा समभिष्लुताम् । प्रज्ञा तेजो बलं चभुरायुक्ष्वैव प्रवर्धते ॥ ४२ ॥ (२२)

(रजसा समिष्लुतां तां विवर्जयतः) रज निकलती हुई स्रर्थात् उस रजस्वला स्त्री से संभोग न करने वाले (तस्य) उस मनुष्य के (प्रज्ञा तेजः बलं चक्षुः च ग्रायुः एव प्रवर्धते) बुद्धि, तेज, वल, नेत्रज्योति ग्रौर ग्रायु ये सब बढते हैं।। ४२।।

स्त्री को किन ग्रवस्थाग्रों में न देखे-

नाइनीयाद्गार्यया सार्ध नैनामीक्षेत चाइनतीम्। क्षुत्रतीं जृम्ममारणां वा न चासीनां यथासुलम्।। ४३ ॥

(भार्यया सार्धं न - ग्रह्मीयात्) स्त्री के साथ एक थाली में भोजन न करे (च) ग्रौर (एनाम् ग्रह्मतीं न ईक्षेत) इसको खाते हुए न देखे (क्षुवतीम्) छींकती हुई को (जृम्भमाणाम्) जंभाई लेती हुई को (च) तथा (यथामुखम् ग्रासीनां न) मनमाने ग्रासन से सुखपूर्वक बैठी हुई को भी न देखे ॥ ४३॥

> नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रे न चाभ्यकामनावृताम् । न पश्येत्प्रसवन्तीं च तेजस्कामो द्विजोत्तमः ॥ ४४ ॥

(स्वके नैत्रे ग्रञ्जयन्तीं) ग्रपने नेत्रों में ग्रञ्जन लगाती हुई को (ग्रनावृताम्

ग्रम्यक्ताम्) नंगी होकर तैल लगाती हुई या नहाती हुई को (प्रंसवन्तीम्) जब वच्चा उत्पन्न कर रही हो तब (तेजस्कामः द्विजोत्तमः न पश्येत्) तेज की कामना रखने वाला द्विज उसे न देखे ॥ ४४ ॥

मल-मूत्रादि त्याग में वर्ज्य बातें -

नान्त्रमद्यादेकवासा न नग्नः स्नानमाचरेत्। न मुत्रं पथि कुर्वीत न मस्मनि न गोव्रजे॥ ४४॥

(एकवासा ग्रन्नं न ग्रद्यात्) एक वस्त्र पहने भोजन न करे (नग्नः स्नानं न ग्राचरेत्) नंगा होकर स्नान न करे (पिथ भस्मिनि गोव्रजे मूत्रं न कुर्वीत) मार्गं में राख़ में ,गौद्याला में पेद्याब न करे ॥ ४४ ॥

> न फालकुट्टे न जले न चित्यां न च पर्वते। न जीर्गादेवःयतने न चल्मीके कदाचन ॥ ४६ ॥ न ससस्वेषु गर्तेषु न गच्छान्नापि च स्थितः। न नवीतीरमासाद्य न च पर्वतमस्तके॥ ४७ ॥

(न फालकृष्टे) न जुते हुए खेत में (न जले) न पानी में (न चित्याम्) न ईंटों के भट्टे या आवे में (न पर्वते) न पहाड़ पर (न जीए देवायतने) न पुराने खण्डहर पड़े देवालय में (न कदाचन वल्मीके) न कभी दीमक की बंबी (= बमीठा) में (न ससत्वेषु गर्तेषु) न जीव रह रहे हों ऐसे बिलों में (न गच्छन्) न चलते हुए (न स्थितः) न खड़े हुए (न नदीतीरम् + आसाद्य) न नदी के किनारे पर (च) और (न पर्वतमस्तके) और न पहाड़ के शिखर पर पेशाब करे॥ ४६,४७॥

वाय्विग्नितिप्रमादित्यमयः पश्यंस्तर्थेव गाः। न कदाचन कुर्जीत विष्मृत्रस्य विसर्जनम्॥४८॥

(तथैव) उसी प्रकार (वायु-म्रग्नि-विप्रम् + म्रादित्यम् + म्रपः गाः परयन्) वायु, म्रग्नि, ब्राह्मण, सूर्यं, जल भौर गौ को देखते हुए (कदाचित् विट्-मूत्रस्य विसर्जन न कुर्वीत) कभी भी मल-मूत्र का त्याग न करे ॥ ४८ ॥

> तिरस्कृत्योज्वरेत्काष्ठलोष्ठपत्रतृगादिना । नियम्य प्रयतो बाचं संत्रीताङ्गोऽवगुष्ठितः ॥ ४६ ॥

(काष्ठ-लोष्ठ-पत्र-तृण-ग्रादिना तिरस्कृत्य) लकड़ी, मिट्टी का ढेर, शाखा, घास ग्रादि की ग्रोट करके—छिपाकर (प्रयतः वाचं नियम्य) प्रयत्नपूर्वक वाणी पर संयम रखते हुए (ग्रवगुण्ठितः) शरीर को कपड़े से ढककर (संवीताष्ट्रः) प्रक्रों को = शरीर को इकट्ठा = संकुचित-सा करके (उच्चरेत्) मल-मूत्र का त्याग करे।। ४६।।

> मूत्रोच्चारसमुत्सर्गं दिवा कुर्यादुबङ्गुलः। दक्षिणामिमुलो रात्रौ संध्ययोश्च तथा दिवा ।। ४० ।।

(दिवा तथा संघ्ययोः) दिन में तथा दोनों संघ्याग्रों में (उदङ्मुखः) उत्तर की श्रोर मुख करके (रात्रौ दक्षिण ग्रभिमुखः) रात में दक्षिण की श्रोर मुख करके (मूत्र-उच्चार-समुत्सर्गं कुर्यात्) जिस किसी प्रकार सुख श्रनुभव करे उघर मुख करके मल-मूत्र का त्याग करे।। ४०।।

खायायामन्यकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः। ययासुलसुक्तः कुर्यात्प्राणवाषामयेषु च ॥ ५१॥

(द्विजः) द्विज (रात्रौ वा पहिन) रात या दिन में (छायायाम् + ग्रन्धकारे वा) बादलों की छाया हो जाने पर प्रथवा कुहरे मादि से ग्रन्थेरा हो जाने पर (च) ग्रौर (प्राण-बाधाभयेषु) चोर, सिंह मादि किसी कारण से प्राण्वाधा का भय उपस्थित होने पर (यथासुखमुखः कुर्योत्) जिस किसी प्रकार सुख ग्रनुभव करे उघर ही मुख करके मल-मूत्र त्याग करे।। ५१।;

प्रत्योंन प्रतिसूर्यं च प्रतिसोमोदकद्विजान्। प्रतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः॥ ५२॥

(प्रति + ग्रांग्न प्रतिसूर्यं प्रतिसोम + उदक-द्विजान् प्रतिगां च प्रतिवातम्) ग्रांग्न के सामने, सूर्यं के सामने. चन्द्रमा, जल, ब्राह्मण, गाय, हवा, इनकी ग्रोर मुख करके (मेहतः) मल-मूत्र त्याग करने से (प्रज्ञा नश्यित) मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है।। ५२।।

विविध त्याज्य वार्ते---

नाग्नि मुखेनोपधमेन्नग्नां नेक्षेत च स्त्रियम्। नामेष्यं प्रक्षिपेदग्नौ न च पादौ प्रतापयेत्।। ५३ ॥

(श्रिग्नं मुक्तेन न उपधमेत्) श्राग को कभी मुख से न फूँके (च) श्रीर (नग्नां स्त्रियं न + ईसेत) नंगी स्त्री को न देखे (श्रग्नौ श्रमेघ्यं न प्रक्षिपेत्) श्रिग्न में कोई गन्दी वस्तु [विष्ठा ग्रादि] न फेंके (च) श्रीर (पादौ न प्रतापयेत्) श्राग में पैरों को न सेके = तापे ॥ ५३॥

मधस्तान्नोपदम्याच्च न चैनममिलङ्घयेत्। न चैनं पादतः कुर्यान्न प्राल्बाधमाचरेत्॥ ५४॥

(च) तथा इस आग को (प्रथस्तात् + न + उपदब्यात्) खाट आदि के नीचे न रखे (च) और (एनं न अभिलङ्घयेत्) इसे कभी न लांघे (न च + एनं पादतः कुर्यात्) और न इसे पैरों से स्पर्श करे — हटाये (प्राणबाधं न आचरेत्) कोई ऐसा काम न करे जिससे प्राणों का भय हो ॥ ४४॥

> नाइनीयात्संषिवेसायां न गच्छेन्नापि संविद्येत् । न चैव प्रसिवेद् मूर्मि नात्मनोपहरेत्लजम् ॥ ४४ ॥

(सन्धिवेलायाम्) संघ्या के समय (न + ग्रव्नीयात्) न खाये (न गच्छेत्) न कहीं रास्ते पर जाये (न संविधेत्) न सोये (च) श्रौर (न भूमि प्रलिखेत्) न भूमि को कुरेदे (न + ग्रात्मनः स्रजम् उपहरेत्) न ग्रपने गले में पहनी माला को दूसरे को पहनावे।। ४४।।

#### नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा व्ठीवनं वा समुत्स्केत्। अमेध्यलिप्तमन्यद्वा लोहितं वा विषाणि वा।। ५६॥

(ग्रप्सु) जल में (मूत्रं पुरीषं ष्ठीवनं लोहितं वा विषाणि वा ग्रन्यत् ग्रमेघ्य-लिप्तम्) पेशाब, विष्ठा, यूक, खून, ग्रथवा विष या ग्रपवित्र वस्तु से लिपी कोई वस्तु (न समुत्सृजेत्) न फेंके ॥ ४६ ॥

### नैकः सुप्याच्छून्यगेहे श्रेयांसं न प्रबोघयेत्। नोदक्याऽभिभाषेत यज्ञं गच्छेन्न चावृतः॥ ५७॥

(शून्यगेहे एक: न सुप्यात्) सूने घर में स्रकेला न सोये (श्रेयांसंन प्रबोधयेत्) अपने से बड़े सोते हुए को न जगावे (उदक्यया न ग्रभिभाषेत) रजस्वला से बातचीत न करे (च) ग्रौर (ग्रवृत: यज्ञं न गच्छेत्) बिना वरण किये ऋत्विज बनकर यज्ञ में न जाये॥ ४७॥

#### म्रान्यागारे गवां गोष्ठे त्राह्मणानां च संनिधौ। स्वाष्याये मोजने चैव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्।। ४८।।

(ग्रग्नि+ग्रागारे) ग्रग्निशाला में (गवां गोष्ठे) गौशाला में (ब्राह्मणानां सिन्निषी) ब्राह्मणों के पास (स्वाध्याये) वेद के ग्रध्ययन के समय (च) तथा (भोजने) भोजन में (दक्षिएां पाणिम् + उद्धरेत्) कपड़े से दाहिनी भूजा को बाहर रखे।। ५८॥

### न वारयेद्गां धयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित्। न दिवीन्द्रापुषं हब्द्वा कस्यचिद् दशंयेद् बुधः ॥ ५६ ॥

(धयन्तीं गां न वारयेत्) जल पीती हुई गाय को न हटाये या रोके (च) ग्रीर (कस्यचित् न ग्राचक्षीत) न किसी से बताये (बुधः) बुद्धिमान् को चाहिए कि (दिवि) दिन में (इन्द्रायुधं डष्ट्वा) इन्द्रधनुष को देखकर (कस्यचित् न दर्शयेत्) किसी को न दिखाये॥ ५६॥

### नार्घामिके बसेद् ग्रामे न ग्याधिबहुले मुशस्। नैकः प्रपद्येताध्वानं न चिरं पर्वते बसेत्॥ ६०॥

(स्रघार्मिके ग्रामे न वसेत्) स्राघर्मिकों के गांव में न रहे (न भृशं व्याधिबहुले) न ऐसे गांव में रहे जहां बहुत बीमारी फैली हो (एक: स्रघ्वानं न प्रपद्येत) स्रकेला किसी निर्जन मार्गपर न चले (पर्वेते चिरं न वसेत्) पहाड़ पर बहुत समय तक न रहे।। ६०।।

### न शूद्रराज्ये निवसेन्नाधार्मिकजनावृते। न पालण्डिगराकान्ते नोपसृष्टेऽन्स्यजन् मिः॥ ६१॥

द्विज (शूद्रराज्ये न निवसेत्) शूद्र के राज्य में न रहे (ग्रघामिकजन + ग्रावृते न) ग्रधामिक लोगों से घिरे राज्य में भी न रहे (पाखण्डिगण + ग्राक्रान्ते) पाखण्डियों के समूहों से घिरे (ग्रन्त्यर्जै: नृभि: उपसृष्टे न) शूद्र या चाण्डाल लोगों से घिरे या भरे गाँव में भी न बसे ।। ६१ ।।

#### न भुञ्जीतोद्घृतस्तेहं नातिसौहित्यमावरेत्। नातिप्रगे नातिसायं न सायं प्रातराज्ञितः॥ ६२॥

(उद्धृतस्तेहं न भु जिति) जिसमें से चिकनायी निकाल ली है ऐसे पदार्थं को न खाये (ग्रिति + सौहित्यं न ग्राचरेत्) बहुत ग्रधिक न खावे (न + ग्रितिप्रगे) न बहुत सबेरे (न + ग्रितिसायम्) न बहुत शाम बीते खाये (प्रातः + ग्राशितः सायं न) प्रातःकाल यदि बहुत खा लिया हो तो सायंकाल न खाये ॥ ६२ ॥

### न कुर्वीत वृथा चेष्टां न वार्यञ्जिलिना विवेत् । नोत्सङ्गे भक्षयेद्भक्ष्यान्न जातु स्यात्कुतृहली ॥ ६३ ॥

(वृथा चेष्टां न कुर्वीत) व्यर्थं की चेष्टाएँ न करे (ग्रञ्जिलना वारि न पिवेत्) ग्रंजिल से जल न पीये (भक्ष्यान् उत्संगे न भक्षयेत्) खाने के पदार्थों को गोद में रखकर न खाये (जातु कुतूहली न स्यात्) कभी विना प्रयोजन के किसी बात को जानने की इच्छा न रखे॥६३॥

### न नृत्येदथवा गायेन्त वादित्राणि वादयेत्। नास्फोटयेन्त च क्ष्वेडेन्त च रक्तो विरावयेत्॥ ६४ ॥

(न नृत्येत् ग्रयवा गायेत्) न नाचे ग्रौर न गाये (वादित्राणिनवादयेत्) न बाजे बजाये (न + ग्रास्फोटयेत्) न ताली बजाये (न क्ष्वेडेत्) न दाँत किड़किड़ावे (च) ग्रौर (रक्तः न विरावयेत्) ग्रनुरागभाव में मग्न होकर ग्रभद्र शब्द न करे॥ ६४॥

### न पादौ धात्रयेत्कांस्ये कदाचिदपि माजने। न मिग्नमाण्डे भुञ्जीत न मावप्रतिदूषिते॥ ६५॥

(कांस्ये भाजने कदाचित् + ग्रिप पादौ न धावयेत्) कांसे के बर्तन में कभी पैर न धोये (भिन्नभाण्डं न भुञ्जीत) टूटे बर्तन में कभी न खाये (भावप्रतिदूषिते न) मन को प्रिय न लगने वाले वर्तन में भी भोजन न करे।। ६५॥

#### उपानही च वासक्व धृतमन्त्रैर्न धारयेत्। उपज्ञीतमलङ्कारं स्त्रज्ञं करकमेव च ॥ ६६ ॥

(ग्रन्थै: धृतं उपानही च वासः न धारयेत्) दूसरों द्वारा एकवार धारण किये गये जुते ग्रीर वस्त्रों को धारण न करे (उपवीतम् + ग्रलंकारं स्रजं च करकम् + एव)

यज्ञोपवीत, श्राभूषण, माला श्रौर कमण्डलु भी दूसरों के द्वारा <mark>घारण किये हुए घारण न</mark> करे ॥ ६६ ॥

अनुर्योत्जना: ४३ से ६६ तक के श्लोक निम्न श्राधारों पर प्रक्षिप्त हैं—

- १. विषयविरोध ४५ से ६६ इलोक विषयबाह्य हैं। ये न तो व्रत ही हैं श्रौर न इनका 'सत्वगुणवर्धन' से कोई सम्बन्ध है। ग्रतः प्रक्षिप्त हैं, [विस्तृत विवेचन ४।३३— ३४ इलोकों पर द्रष्टब्य है 'विषयविरोध' शीर्षक श्राधार]।
- २. ग्रन्तांवरोध—(१) ४३ वें ब्लोक में पत्नी के साथ खाने का निपेध है, जबिक ३। ११३, ११६ में साथ खाने का विधान है। (२) ४३-४४ ब्लोकों में पत्नी को विभिन्न ग्रवस्थाओं में न देखने का कथन है। जिस स्त्री के साथ सदा एकत्र रहना है, उसके साथ इस प्रकार की साधारण बातों का निषेध करना विरोधी बातें हैं; जो कि ग्रसंभव हैं। (३) ५५ ग्रीर ६२ वें ब्लोक में संधिवेलाओं में खाने का निषेध है, जब कि पञ्चयज संधिवेलाओं में ही किये जाते हैं ग्रीर उनके बाद ही मनु ने भोजन करने का विधान किया है [३। ११६]। (४) ६१ वें ब्लोक में 'शूद्धराजा' की मान्यता मनु की व्यवस्था से मेल नहीं खाती, त्रयों कि मनु कर्मणावर्णव्यवस्था मानते हैं। जो शूद्ध है वह राजा नहीं है, ग्रीर जो राजा है, वह वर्णव्यवस्था के ग्रनुसार क्षत्रिय है। [१। =७-६१]।
- ३. शैलीगत म्राधार --प्रायः सभी क्लोकों की शैली रूढ़ एवं ग्रयुक्तियुक्त है। इनमें किसी बात के साथ कारएा नहीं दर्शाया गया है, जहाँ दर्शाया भी है तो उसका कोई युक्तियुक्त सम्बन्ध नहीं है। मनु की शैली रूढ़ एवं ग्रयुक्तियुक्त नहीं है।

सवारी कित पण्छों से न करे या करे—

नाविनोतैर्बजेद्धुर्येर्ने च क्षुद्ध्याधिपीडितैः। न भिन्नश्रुङ्गाक्षिखुरैनं वालिधिविरूपितैः॥ ६७॥ (२३)

(ग्रविनोतैः) बिना सिखाये हुए (क्षुद्-व्याधि-पीडितैः) भूख प्रोर रोग से पीड़ित (भिन्न-श्रृंग-प्रक्षि-खुरैः) जिनके सींग, नेत्र ग्रौर खुर टूट गये हैं (वाल + ग्रधिविरूपितैः) जिनकी पूंछ कटी या घायल हो, ऐसे (धुर्यैः न त्रजेत्) जूए में जुतने वाले घोड़े, बेल ग्रादि पशुग्रों पर चढ़कर न जाये ।। ६७ ।। विनोतैस्तु व्रजेन्नित्यमाशुगैर्लक्षणान्वितैः।

वर्णरूपोपसंपन्नेः प्रतोदेनातुदन्भृज्ञम् ॥ ६८ ॥ (२४)

(विनोर्तः) सिखाये हुए (लक्षरण + म्रन्वितः) सुन्दर लक्षणों से युक्त (वर्ण-रूप + उपसपन्नेः) मुन्दर रंग-रूप से युक्त (म्राग्रुगेः) शीन्नगामी पशुन्नों से (प्रतोदेन भृशम् ग्रतुदन्) चाबुक की मार से बहुत पीड़ा न देता हुम्रा (त्रजेत्) सवारी करे।। ६८।। बालसूर्यंदर्शन म्रादि निषेध-

बालातपः प्रेतयूमी वर्ज्यं मिन्नं तथाऽऽसनम् । न खिन्द्यान्नखलोमानि बन्तैनॉत्पाटयेन्नखान् ।। ६९ ॥

(बालातपः) बालसूर्यं की घूप (प्रेत घूमः) जलते हुऐ मुदें का धूत्रां (तथा) तथा (भिन्तम् ग्रासनं वर्ण्यम्) फटा ग्रासन इनको छोड़ देना चाहिए (नख-लोमानि न छिन्द्यात्) नाखून ग्रौर रोमों को न तोड़े-फाड़े (नखान् दन्तैः न उत्पाद्येत्) नाखूनों को दांतों से न उखाड़े ॥ ६६ ॥

न मृत्लोष्ठं च मृद्नीयान्न चिछन्द्यात्करजैस्तृग्गम् । न कर्म निष्फलं कुर्यान्नायत्यामसुखोदयम् ॥ ७० ॥

(मृद्लोष्ठं न मृद्नीयात्) मिट्टी के ढेले को हाथ से न मसले या फोड़े (करजैं: तृणं न छिन्द्यात्) श्रंगुलियों से तिनकों को न तोड़े (निष्फलम् आयत्याम् श्रमुख-उदयं कर्म न कुर्यात्) बिना प्रयोजन वाला श्रीर भविष्य में जिससे दु: ख प्राप्त हो ऐसा कोई काम न करे।। ७०॥

लोब्टमर्बी तृराच्छेदी नलखादी च यो नरः। स विनाशं व्रजत्याशु सूचकोऽशुचिरेव च।। ७१।।

(लोष्ठमर्दी) ढेले को मलने वाला (तृणच्छेदी) तिनकों को तोड़ने वाला (नख-खादी) नाखूनों को दांतों से काटने वाला (सूचकः) चुगुलखोर (च) ग्रीर (अगुचिः) ग्रपवित्र रहने वाला (यः नरः) जो मनुष्य है (सः) वह (प्राशु विनाशं व्रजित) शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होता है ॥ ७१॥

न विगह्यं कथां कुर्याद्बहिर्माल्यं न धारयेत्। गवां च यानं पृष्ठेन सर्वयेव विगहितम्॥ ७२॥

(विगह्य-कथां न कुर्यात्) उद्ग्डता से — बहसवाजी से वार्ते न करे (माल्यं बहि: न घारयेत्) माला को वस्त्रों के बाहर न पहने (च) ग्रीर (गवां पृष्ठेन यानं सर्वथा + एव विगहितम्) गौग्रों की पीठ पर चढ़कर सवारी करना सर्वथा निन्दनीय काम है।। ७२।।

ब्रद्वारेण च नातीयाव् ग्रामं वा वेश्म वावृतम् । रात्रौ च वृक्षमूलानि दूरतः परित्रजयेत् ॥ ७३ ॥

(वृतं ग्रामं वा वेश्म) परकोटा से घिरे गांव या घर को (ग्रद्वारेण न + ग्रतीयात्) बिना द्वार वाले स्थान से कूद-फांद कर न जाये (रात्री) रात के समय (वृक्षमूलानि दूरतः परिवर्जयेत्) वृक्षों की जड़ों को दूर से छोड़कर जाये ।। ७३।।

नाक्षः क्रीडेत्कदाचित्तु स्वयं नोपानहौ हरेत् । शयनस्थो न भुञ्जीत न पाणिस्यं न चासने ॥ ७४ ॥ (ग्रक्षैः कदाचित् तुन क्रीडेत्) जुम्रा कभी भी न खेले (उपानही स्वयं न हरेत्) जूते ग्रपने हाथों में लेकरन चले (शयनस्थः न मुझ्जीत) सोते हुए = लेटे हुए कभी न खाये (न पाणिस्थम्) न हाथ पर खाने की वस्तु रखकर खाये (च) ग्रीर (न ग्रासने) न बैठने के ग्रासन पर खाने की वस्तु रखकर खाये ॥ ७४॥

### सर्वं च तिलसम्बद्धं नाद्यादस्तमिते रवौ। न च नग्नः शयीतेह न चोच्छिष्टः क्वचिव् व्रजेत्॥ ७४॥

(इह) इस लोक में (ग्रस्तिमिते रवौ) सूर्यास्त होने पर (सर्वं तिलसंबद्धं न + ग्रद्धात्) तिल से बनी कोई भी वस्तु न खाये (नग्नः न शयीत) पलंग ग्रादि पर कभी नंगा होकर न सोये (उच्छिष्टः क्विविद् न व्रजेत्) भूठे मुंह-हाथ कहीं न जाये ।। ७५ ।।

### ब्राद्वंपावस्तु भुञ्जीत नार्द्वपावस्तु संविशेत्। ब्राद्वंपावस्तु भुञ्जानो वीर्घमायुरवाष्त्रयात्।। ७६।।

(आर्द्रपादस्तु भुञ्जीत) पैर घोकर भोजन करे (तु) किन्तु (स्रार्द्रपादः न संविशेत्) गीले पांव न सोये (स्रार्द्रपादः तु भुञ्जानः) पांव घोकर खाने वाला (दीर्घम् + (स्रायुः + स्रवाप्नुयात्) लम्बी स्रायु को प्राप्त करता है ॥ ७६ ॥

### श्रचक्षुविषयं दुगंन प्रपद्येत कहिचित्। न विष्मुत्रमुदीक्षेत न बाहुम्यां नदीं तरेत्।। ७७ ।।

(ग्रचक्षुः विषयं दुगैं किंहिचित् न प्रपद्येत) जो कभी ग्रांखों से देखान हो ऐसे किले में कभी न जाये (विष्मूत्रं न उदीक्षेत) विष्ठा ग्रौर मूत्र को कभी न देखे (बाहुम्यां नदीं न तरेत्) भुजाश्रों के सहारे से कभी नदी को पार करने का प्रयास न करे॥ ७७॥

### म्रिषितिष्ठेन्न केशांस्तु न मस्मास्यिकपालिकाः। न कार्पासास्यि न तुषान्दीर्घमायुजिजीविषुः॥ ७८॥

(दीघंम् + आयुः जिजीविषुः) लम्बी ग्रायु चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह (केशान् भस्म + ग्रस्थि-कपालिकाः कार्पासास्यि तुषान् न ग्रधितिष्ठेत्) बाल, राख, हडडी, ठींकरा, कपास की लकड़ी और भुस इन पर न बैठे ॥ ७८ ॥

# अनुशीलनः : ६६ से ७० तक के श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

- १. विषयविरोध—ये सभी श्लोक विषयबाह्य हैं। इन श्लोकों में वर्णित बाते न तो व्रत हैं ग्रीरन उनका 'सत्वगुण-वर्धन' से कोई सम्बन्ध है। इस आधार पर ये प्रक्षिप्त हैं। [विस्तृत विवेचन ३३–३४ श्लोकों पर द्रष्टव्य है।]।
- २ अन्तर्विरोध—(१) ६६ वें में बालातप का निषेध है जब कि २।२३ [४८] ७६ [१०१] में प्रातःकालीन सूर्यं के दर्शन म्रादि का विधान है। (२) ६६ वें में नाखून

काटने का निषेष है जब कि ४। ३५ में नाखून काटकर साफ रखने का विधान कर चुके हैं। (३) ७६ में पांव धोकर खाने की व्यवस्था दी है। जब कि २। २८ [५३] में केवल ग्राचमन पूर्वक भोजन की व्यवस्था दी है।

३. पुनरिक्त — ७५ वें श्लोक का चतुर्थपाद र । ३१ [५६] के चतुर्थपाद की ज्यों की त्यों पुनरावृत्ति है — "न चोच्छिष्टः क्वचिद् द्रजेत्"। यह ग्रनावश्यक एवं ग्रमौलिक है।

४. **शैलीगत श्राधार**— ६६,७०,७२,७३,७५ ७२ श्लोकों की शैली रूढ़ है श्रीर ७१,७६, की श्रयुक्तियुक्त तथा श्रतिद्यायोक्तिपूर्ण है।

दुष्टों का संग न करे - -

न संवसेच्च पतितैनं चाण्डालैनं पुल्कसैः । न मूर्खेनविलिप्तैश्च नास्त्यैनिस्यावसायिभिः ॥ ७६ ॥ (२४)

मज्जनगृहस्य लोगों को योग्य है कि (न पिततैः, न अन्त्यैः, न चांडालैः, न पुल्कमैः) जो पितत, दुष्टकमं करने हारे हों न उनके, न चांडाल, न कंजर(न मूर्खैःन ग्रविल्दिः च न अन्त्य + ग्रवसायिभिः संवसेत्) न मूर्खः न मिथ्याभिमानी, ग्रौर न नीच निश्चय वाले मनुष्यों के साथ कभी निवास करें।। ७६।। (सं० वि० १७-)

शुद्र को उपदेश आदि का निषेध---

न शूद्राय मींत दशान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम्। न चास्योपदिशेद्धमं न चास्य व्रतमादिशेत्।। ५०।।

(श्रूत्राय मितम् उच्छिष्टं हिविष्कृतं न दद्यात्) श्रूद्र को शिक्षा, सूठा भोजन ग्रीर हवन का शेप भोजन या प्रसाद न दे (च) ग्रीर (ग्रस्य धर्मं न उपदिशेत्) इसको कभी धर्मं का उपदेश न करे (च) तथा (ग्रस्य वृतं न ग्रादिशेत्) इसको कभी वृतों क। उपदेश भी न करे ॥ ५०॥

> यो ह्यस्य धर्ममाचष्टे यश्चैवादिशति व्रतम्। सोऽसंवृतं नाम तमः सह तेनैव अध्जति ॥ ५१॥

(हि) क्योंकि (यः श्रस्य धर्मम् + श्राचप्टे) जो इस शूद्र को धर्म का उपदेश देता है (च) श्रीर (यः व्रतम् श्रादिशति) जो व्रत का उपदेश करता है (सः) वह उपदेश करने वाला (श्रसंवृतं नाम तमः तेन सह एव मज्जिति) 'श्रसंवृतं' नामक नरक में उस शूद्र के साथ ही जाकर डूबता है ॥ ८१ ॥

न संहताम्यां पारिएम्यां कण्डूयेदात्मनः शिरः । न स्युशेच्चैतदुच्छिष्टो न च स्नायाद्विना ततः ॥ ५२ ॥ (संहताभ्यां पाणिभ्याम् ग्रात्मनः शिरः न कण्डूयेत्) दोनों हाथों से एकसाथ ग्रपने सिर को न खुजलाये (च) और (एतत् — उच्छिष्टः न स्पृशेत्) सिर को झूठें हाथों से कभी न छुये (च) तथा (ततः बिना न स्नायात्) सिर को पहुले धोये बिना स्नान न करे।। पर।।

> केशग्रहान्त्रहारांश्व शिरस्येतान्विवर्जयेत्। शिरः स्नातश्च तैलेन नाङ्गः किञ्चिविष स्पृशेत् ॥ ८३ ॥

(शिरिस केशग्रहान् च प्रहारान् एतान् विवर्जयेत्) सिर के वालों को पकड़कर लड़ना, और सिर कें चोट मारना, इन बातों को छोड़ देवे (शिरः स्नातः तैलेन) सिर में तैल लगाकर (किंचिद् + ग्रांति ग्रङ्गंन स्पृशेत्) उन हाथों से किसी ग्रंग को न छुये।। ८३।।

श्रक्षत्रिय राजा से दान का निषेध---

न राजः प्रतिगृह्णीयादराजन्यप्रसूतितः। सुनाचक्रध्वजवतां वेद्रोनैय च जीवताम्।। ८४।।

(अराजन्य प्रसूतितः राज्ञः) जो क्षत्रिय से उत्पन्न न हुआ हो, ऐसे राजा से (न प्रतिगृह्णोयात्) दान न ले (सूना-चक्र घ्वजवतां च वेशेन एव जीवतां न) कसाई, कुम्हार, शराव बेचने वाले और वेप बदलकर जीविका करने वालों का भी दान न ले।। प्रा

दशसून।समं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः। दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो नृपः॥ ८४॥

(दशसूनासमं चक्रम्) दशहत्या के समान चक्र अर्थात् कुम्हार, गाड़ी से जीविका करने हारे (दश चक्रसमः घ्वजः) दश चक्र के समान घ्वज अर्थात् घोबी, मद्य को निकाल कर बेचने हारे (दशघ्वजसमः वेशः) दश घ्वज के समान वेश अर्थात् वेश्या, भंडुग्रा, भांड, दूसरे की नकल अर्थात् पावाण मूर्तियों के पूजक (पुजारी) आदि, और (दश वेशसमः नृपः) दश वेश के समान अन्यायकारी राजा होता है, उनके अन्न आदि का अतिथि लोग कभी प्रहण न करें ॥ ५५ ॥ (सं० वि० १५१)

दश सूनासहस्राणि यो बाहयति सौनिकः। तेन तुल्यः स्मृतो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः॥ ८६॥

(यः सौनिकः) जो कसाई (दशसूनासहस्राणि वाहयति) दशहजार हत्याए करता है (राजा तेन तुल्यः स्मृतः) राजा को उसके समान समभा गया है (तस्य प्रति-ग्रहः घोरः) उसका दान ग्रहण करना वड़ा भयानक है ॥ ८६॥ मक्षित्रय राजा से दान लेने से नरकप्राप्ति-

यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति सुब्धस्योच्छास्त्रवीतनः। स पर्यायेण यातीमान्नरकानेकीवशतिम्।। ८७।।

(यः) जो कोई (लुब्बस्य) लोभी (उत् + शास्त्रवर्तिनः) श्रीर शास्त्रों की मर्यादाश्रों का उल्लंघन करने वाले (राज्ञः प्रति गृह्णाति) राजा का दान ग्रहणा करता है वह (इमान् एकविशर्ति नरकान् पर्यायेण याति) इन इक्कीस नरकों में क्रम से जाता है —॥ ८७॥

तामिस्रमन्थतामिक्सं महारौरवरौरवौ।

नरकं कालसूत्रं च महानरकमेव च।। ८८।।

संजीवनं महावींचि तपनं सन्प्रतापनम्।

संहातं च सकाकोलं कुड्मलं प्रतिपूर्तिकम्।। ८६।।

लोहशङ्कुमृजीषं च पन्थानं शाल्मलीं नदीम्।

असिपत्रवनं चैव लोहदारकमेव च।। ६०।।

(तामिस्रम् + ग्रन्थतामिस्रं महारौरवरौरवौ) तामिस्र, ग्रन्थतामिस्र, महारौरव और रौरव (नरकं कालसूत्रं च महानरकम्) कालसूत्रनरक ग्रौर महानरक (संजीवनं महावीचि तपनं संप्रतापनं संहातं सकाकोलं कुड्मलं प्रतिमूर्तिकम्) संजीवन, महावीचि, तपन, संप्रतापन, संहात, काकोल, कुड्मल, प्रतिमूर्तिक (लोहशंकुं च ऋजीषं पन्थानं शाल्मलीं नदीं ग्रसिपत्रवनं च लोहदारकम् एव) लोहशंकु, ऋजीष, पन्था. शाल्मली, वैरतरगी नदी, ग्रसिपत्रवनं और लोहदारक ये इक्कीस् नरक हैं ॥ ८८-१०॥

एतद्विदन्तो यिद्वांसो बाह्यसा ब्रह्मत्रादिनः । न राज्ञः प्रतिगृह्णन्ति प्रेत्य श्रेयोऽभिकांक्षिसाः ॥ ६१ ॥

(एतत् विदन्तः) इस बात को जानते हुए (प्रेत्य श्रेयः + प्रिमकांक्षिणः) परलोक में कल्याण चाहने वाले (ब्रह्मवादिनः विद्वांसः ब्राह्मणाः) ब्रह्मवेत्ता विद्वान् ब्राह्मण (राज्ञः न प्रतिगृह्णन्ति) राजा से दान नहीं लेते हैं ॥ ११ ॥

अनुराद्धितः ५० से ६१ श्लोक निम्न 'ग्राधारों' के प्रनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. ग्रन्तिवरोध—(१) ५०-५१ वें श्लोकों में शूद्र को विद्या, धर्म, व्रतोपदेश देने का निषेध ग्रीर निन्दा है। यह मान्यता जन्मना वर्णव्यवस्था पर ग्राधारित है और जन्मना वर्णव्यवस्था मनुविरुद्ध है [देखिये १।६२—१०७ पर समीक्षा]। मनु की व्यवस्था के अनुसार वही शूद्र है जो पढ़-लिख नहीं पाता या बुद्धि की दृष्टि से ग्रयोग्य है। मनु ने १०।१२६ में स्पष्ट कहा है "न धर्मात्र्यतिषेधनम्" ग्रयति शूद्र के लिए धर्मपालन का कोई निषेध नहीं है। इसी प्रकार २।२१३ [२३८] में "अल्खादिष परं

धर्मम्" कहकर शूद्रादि से भी धर्म की शिक्षा ग्रहण करने को कहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धर्मपालन का शूद्र को कोई निषेध नहीं है। विवाह के अवसर पर यज्ञादि धर्मिक्रयाओं का शूद्रों के लिए भी मनु ने द्विजों के समान ही विधान किया है। ४। २० में चारों वर्णों के लिए विवाहों का प्रसंग शुरु कर के २८ वें में दैविवाह का वर्णन यज्ञान पूर्वक है, वह शूद्र के लिए भी द्विजों के समान पालनीय है। इन बातों से सिद्ध होता है कि शूद्र को धर्म, उपदेश, ब्रा आदि का निषेध मनुसम्मत नहीं है, अतः ये तीनों इलोक प्रक्षिप्त हैं। (२) ६४ इलोक में अक्षत्रिय से उत्पन्त राजा का दान न लेने का कथन है। यह मान्यता भी जन्मना वर्णव्यवस्था पर आधारित है, जो मनुविरुद्ध है [इसके लिए भी १। ६२—१०७ पर समीक्षा देखिए] मनु कर्मणावर्णव्यवस्था मानते हैं, ब्रतः विधिवत् पढ़के कर्मानुसार बना प्रत्येक राजा क्षत्रिय है। इस आधार पर ६४ वां इलोक तथा इससे सम्बद्ध अग्रिम ६१ तक के इलोक प्रक्षिप्त हैं। (३) ६६ वें इलोक में राजा के दान को निन्दनीय कहा है, जब कि १। ६६, ७। ७६, ६१, ६२ इलोकों में राजा के लिए 'दान देना' विहित है।

- (४) नरक की कस्पना मनुविरुद्ध— ६१, ५७—६१ दलोकों में इक्कीस नरक योनियों की गएाना है और अक्षत्रिय राजा से दान लेने वाले को इन योनियों की प्राप्ति बतलायी है। मनु के मत में 'नरक' नाम की कोई योनि या स्थान विशेष नहीं है। यह मान्यता निम्न प्रमाणों के आधार पर मनुविरुद्ध सिद्ध होती है—
- (क) नरक शब्द स्वर्गं का विपरीतार्थं क है। मनु ने २।३२ [२। ५७] में सुख और ३।७६ में स्वर्गं शब्द का प्रयोग सुख और 'ग्रक्षय सुख' के लिए किया है, श्रौर ६।२६ में ''दाराधीनस्तया स्वर्गः पितृणामात्मनद्य हुं' कहकर 'वर्तमान जीवन के सुख' के ग्रथं में किया है। इससे स्पष्ट है कि स्वर्गं के विपरीतार्थं क शब्द 'नरक' का ग्रथं कोई योनि या स्थानविशेष नहीं श्रिपतु दुःख' ही है। निरुक्त में महर्षि यास्क ने भी 'नरक' शब्द की इसी रूप में निरुक्त की है—"नरकं न्यरकं नीवैर्गमनम् इति वा ग्रथित् दुःख, ग्रथःपतन या ग्रवनित का नाम नरक है [निरुक्त १।३।११]।
- (ख) मनु ने मृत्यु के उपरान्त जीव की केवल दो अवस्थाएं मानी हैं—एक तो संसार में स्थावर-जंगम योनियों में जन्म [६।६३,७४,१२।६,३६—५२] या ब्रह्म-प्राप्ति [४।१४६;६।=१;१२।११६,१२४]। इससे भी यही स्पष्ट है कि मनु के मत में नरक नाम की कोई पृथक् योनि या स्थान नहीं है।
- (ग) मनु ने १२। ६, ३६ से ५२ श्लोकों में मृत्यु के बाद जीव को उसके कमों के अनुसार प्राप्त होने वाली योनियों की गणना की है। इस गणना में नरकयोनि का उल्लेख न होना भी यह सिद्ध करता है कि मनु 'नरक' को नहीं मानते। १२। ५२, ७४, ५१, इलोकों में तो मनु ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में अपना मत व्यक्त किया है कि व्यक्ति कमों के अनुसार पूर्वोक्त योनियों में ही शरीर-धारण करके इसी संसार में मुख-दुःख भोगता है। अतः नरकों की कल्पना मनुविरुद्ध है। इस आधार पर उक्त इलोक प्रक्षिप्त हैं।

- (५) ८१, ८७-८१ श्लोक इस प्रकार भी मनु की मान्यता के विरुद्ध हैं, क्यों कि मनु किसी एक ही कमें से किसी एक योनि की प्राप्ति या निश्चय नहीं मानते, प्रपितु किस ग्रच्छे-बुरे कमों के ग्राधार पर उत्तम, मध्यम, ग्रधम योनियों की प्राप्ति मानते हैं [१२।३-८,३६-५२]। इन श्लोकों में एक ही कमें के ग्राधार पर नरक की योनियों का निश्चय उक्त मान्यता के विरुद्ध है।
- २. वेदविरुद्ध ५० ५१ रलोकों में शृद्ध के लिए यज्ञ शेष भोजन और धर्म-क्रिया झों का निषेध वेद की मान्यता के विरुद्ध है। वेद में शूद्ध को यज्ञ झादि धार्मिक क्रियाएँ करने का और साथ ही मन्त्र झादि श्रवण का विधान किया है। प्रमाणों के लिए देखिए २।४२ और ६।३३५ की 'वेदविरुद्ध' शीर्ष क समीक्षाएँ।
- ३. विषयविरोध— ८०-८३ रसोक विषयबाह्य हैं। इनका न तो 'सत्वगुण-वर्धन' से कोई सम्बन्ध है ग्रौर न ये क्रत हैं। इस ग्राधार पर प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत समीक्षा ४। ३३—३४ रलोकों पर ब्रष्टव्य है]।
- ४. श्रैलीगत साधार— ८० ६१ व्लोकों की शैली पक्षपातपूर्ण एवं द्वेष-भावात्मक है। ८१, ८५, ८६ — ६१ की स्रयुक्तियुक्त एवं स्रतिशयोक्तिपूर्ण है। ८२-८३ व्लोकों की शैली रूढ़ है। मनुकी शैली में ये त्रुटियां नहीं हैं।

ब्राह्ममुहूर्त्तं में जागरण---

# बाह्ये मुहूर्त्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् । कायक्लेशांश्च तन्मूलान्वेदतत्त्वार्थमेव च ॥ ६२ ॥ (२६)

(ब्राह्में मुहूर्ते बुघ्येत) रात्रि के चौथे प्रहर भ्रथवा चार घड़ी रात से उठे (धर्माथौ) ग्रावश्यक कार्य करके धर्म ग्रीर ग्रर्थ (कायक्लेशान च तन्मूतान्) शरीर के रोगों ग्रीर उनके कारणों को (च) ग्रीर (वेदतत्त्वार्थम् +एव ग्रनुविन्तयेत्) परमात्मा का घ्यान करे, कभो ग्रधमं का ग्राचरण न करे।। ६२।। (स० प्र० १०४)

संध्योपासन ग्रादि नित्यचर्या का पालन एवं उससे दीर्घायु की प्राप्ति —

उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौचः समाहितः। पूर्वौ सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्स्वकाले चापरां चिरम्॥ ६३॥ (२७)

(उत्थाय) उठकर (ग्रावश्यकं कृत्वा) दिनचर्या के ग्रावश्यक शौर्य ग्रादि कार्य सम्पन्न करके (कृतशौर्यः) स्नान ग्रादि से स्वच्छ-पवित्र होकर (समाहितः) एकाग्रवित्त होकर (पूर्वां संघ्यां जपन् चिरं तिष्ठेत्) प्रातः कालीन संघ्योपासना करता दुआ देर तक बैठे (च) ग्रीर (स्वकाले) उपयुक्त समय पर (ग्रपराम्) सायंकालीन संघ्या में भी चिरकाल तक उपासना करे ॥६३॥ ऋषयो वीर्यंसन्ध्यत्वाद्दीर्घमायुरवाष्नुषुः।

प्रज्ञां यशक्च कीर्ति च ब्रह्मवर्चसमेव च।। ६४।। (२०)

(श्रायः) मन्त्रार्थद्रष्टा ऋषियों ने (दीर्घसंघ्यस्वात्) देर तक संघ्यो-पासना करने के कारण (दीर्घम् + ग्रायुः, प्रज्ञां, यशः, कीर्ति, च ब्रह्मवर्चसम् ग्रवाप्नुयुः) लम्बी ग्रायु, बुद्धि, यश, प्रसिद्धि ग्रीर ब्रह्मतेज को प्राप्त किया है ॥ ६४ ॥

अप्रत्युक्ति किन्द्र : बीर्घसन्थ्या से बीर्घ-मायु मादि की प्राप्ति—(१) गायत्री मादि वेदमन्त्रों का जप संध्या है [२।७६ (१०४)] मीर यह नैत्यिक यज्ञों एवं स्वाध्याय के मन्तर्गत आता है। स्वाध्याय से मायु, तेज-बल मादि की प्राप्ति २। ६२ (१६७) में भी वर्णित है। तुलनायं द्रष्टव्य है।

- (२) गायत्री म्रादि वेदमन्त्रों के मननपूर्वक दीर्घसन्ध्या = उप।सना एवं ईश्वर से बुद्धि की प्रार्थना करने से बुद्धि की प्राप्ति होती है। वेदमन्त्रों के अनुसार माचरण से म्रायु की प्राप्ति, फिर श्रेष्ठमाचरण से प्रसिद्धि एवं यश की प्राप्ति होती है। वेदमन्त्र पूर्वक मनन-चिन्तन, आचरण से ब्रह्मतेज बद्धता है। मनुष्य वेद भौर ईश्वर के ज्ञान में समर्थ होता जाता है [२। ५३ (७८)]। इस प्रकार दीर्घ सन्ध्या से श्लोकोक्त लाभ मिलते हैं।
- (३) 'सन्घ्या' शब्द का म्रयं २।७७-७६ [१०३-१०४] इलोकों में म्रीर उनकी समीक्षा में देखिए।

श्रावणी-उपाकर्म----

### आवण्यां प्रौष्ठपद्यां वाऽप्युपाकृत्य यथाविधि । युक्तदछ्त्वांस्यधीयीत मासान्विशोऽर्घपञ्चमान् ॥ ६४ ॥

(श्रावण्याम् ग्रिपि वा प्रोष्ठपद्याम्) श्रावणी ग्रथवा भाद्रपद पूर्णमासी को (यथा-विधि उपाक्तत्य) विधि ग्रनुसार उपक्रम-ग्रनुष्ठान करके (विष्रः) द्विज (ग्रर्धपचमान् मासान्) साढ़े चार मास तक (ग्रुक्तः) लग्नपूर्वक (छन्दांसि-| ग्रघीयीत) वेदों का स्वा-घ्याय करे।। ६५।।

### पुष्ये तु छन्दसां कुर्याद्वहिरुत्सजनं द्विजः । माधशुक्लस्य वा प्राप्ते पूर्वाह्ने प्रथमेऽहनि ॥ ६६ ॥

(द्विजः) वेदपाठी द्विज (पुष्ये) पुष्य नक्षत्र में (वा माघगुक्लस्य प्रथमे + महिनि प्राप्ते) ग्रथवा माघगुक्ल की प्रतिपदा को (पूर्वाह्ने) दोपहर से पहले समय में (बहिः) बाहर श्रनुष्ठानपूर्वक (छन्दसाम् उत्सर्जनं कुर्यात्) वेदों के स्वाध्याय की समाप्ति करे शर्थात् उस विशेष स्वाध्याय की मविध को पूर्णं करे।। ६६।।

### ययाशास्त्रं तु कृत्वेवमुत्सगं छन्दसा बहिः। विरमेत्पक्षिणी रात्रि तदेवैकमहनिशम्॥ ६७॥

(यथाशास्त्रं तु) शास्त्र में कही विधि के प्रनुसार (एवं वहिः छन्दसाम् उत्सर्गं कृत्वा) इस प्रकार बाहर प्रनुष्ठान में वेदों के स्वाष्याय की अविध को समाप्त करके (पक्षिणीं रात्रिम्) उत्सर्ग वाले दिन की रात को (तत् + एव + एकम् म्रहः + निशम्) उसी प्रकार अगले दिन भौर रात को (विरमेत्) वेदाध्ययन से भ्राराम करे।। ६७।।

मत कर्ष्यं तु छन्दांसि शुक्लेषु नियतः पठेत् । वेदाङ्गानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु सम्पठेत् ॥ ६८ ॥

(तु) और (ग्रतः ऊर्ष्वंम्) इसके पश्चात् (शुक्लेषु) शुक्लपक्ष के दिनों में (नियतः) नियमपूर्वक (खन्दांसि पठेत्) वेदों को पढ़े (च) तथा (कृष्णपक्षेषु) कृष्णपक्ष के दिनों में (सर्वाणि वेदाङ्गानि संपठेत्) सब वेदाङ्गों [शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष और निष्कत] को भलीभांति पढ़े।। ६ = ।।

नाविस्वष्टमधीयीत न शूद्रजनसन्निधौ । न निज्ञान्ते परिश्रान्तो ब्रह्माधीस्य पुनः स्वपेतु ।। ६६ ॥

(विस्पष्ट न अधीयीत) अस्पष्ट स्वर में वेदों को न पढ़े (न शूद्रजनसन्निधी) न शूद्रों के पास (निशान्ते) रात के अन्तिम प्रहर में (ब्रह्म + ग्रधीत्य) वेद पढ़कर (परि-श्रान्तः) थककर भी (पुनः न स्वपेत्) फिर न सोवे।। ६६।।

> यथोदितेन विधिना नित्यं खन्दस्कृतं पठेत्। ब्रह्म छन्दस्कृतं चैव द्विजो युक्तो ह्यनापदि।। १००॥

(यथा + उदितेन विधिना) शास्त्र में कही गई विधि के अनुसार (नित्यम्) प्रतिदिन (छन्दस्कृतं पठेत्) गायत्री का पाठ करें (च) श्रीर (अनापदि) आपित्तरिहत समय में (द्विजः) द्विज (युक्तः) लग्नपूर्वक (छन्दस्कृतं ब्रह्म एव) छन्दः पूर्वक वेद का भी पाठ करे।। १००।।

विविध ग्रनध्यायों का विधान-

इमान्नित्यमनध्यायानधीयानो दिवजंयेत् । मध्यापनं च कुर्याएाः शिष्याएां विधिवृर्वकम् ।। १०१ ॥

(ग्रधीयांनः) वेदाष्ययन करने वाला और (विधिपूर्वकं शिष्याणाम् ग्रध्यापनं कुर्वाणः) विधिपूर्वक शिष्यों को वेद पढ़ाने वाला गुरु (नित्यम्) सदैव (इमान् ग्रनध्या-यान् विवर्जयेत्) इन ग्रनध्यायों को करे ग्रर्थात् वेदों का पढ़ना-पढ़ाना छोड़दे ॥ १०१॥

आनुर्रो लन्दः अध्याय और अनध्याय का स्वरूप एवं विवेचन स्वयं मनु ने विग्ति किया है। देखिए २। ७६-५२ [१०४-१०७] इलोक।

> कर्णश्रवेऽनिले रात्री दिवा पांसुसमूहने । एतौ वर्षास्वनध्यायावध्यायज्ञाः प्रचक्षते ॥ १०२ ॥

(रात्री कर्णश्रवे प्रनिले) रात में कानों को जिसकी घावाज मुनाई पड़े ऐसी हवा चल रही हो (दिवा पांसुसमूहने) दिन में धूलभरी हवा चल रही हो (वर्षासु) वर्षाकाल में (एती) इन दोनों स्थितियों को (अघ्यायज्ञाः) ग्रघ्ययन की विधि के ज्ञाता (ग्रनघ्यायी प्रचक्तते) ग्रनघ्याय का समय कहते हैं।। १०२।।

### विद्युस्तिनितवर्षेषु महोल्कानां च सम्प्लवे । ग्राकालिकमनध्यायमेतेषु मनुरत्नवीत् ॥ १०३ ॥

(विद्युत्-स्तिनितवर्षेषु) जो बिजली चमकती हो ग्रीर गरज-गरजकर वर्षा हो रही हो (च) और (महा + उल्कानां संप्लवे) बड़े-बड़े उल्कापात हो रहे हों तो (एतेषु) इन समयों में (मनुः) महिंष मनु ने (ग्राकालिकम्) उस दिन से ग्रगले दिन उसी समय तक का (अनध्यायम् ग्रव्रवित्) ग्रनध्याय कहा है।। १०३॥

#### एतांस्त्वम्युदितान्विद्याद्यवा प्रादुष्कृताग्निषु । तदा विद्यादनध्यागमनृतौ चाभ्रदर्शने ॥ १०४ ॥

वर्षा ऋतु में (प्रादुष्कृत + ग्राग्निषु) होम के लिये ग्राग्न प्रज्ज्वलित करते समय (यदा) जव (एतान् ग्रम्युदितान् विद्यात्) इन को प्रकट हुआ जाने ग्रयात् जब बिजली कड़के, गरजे ग्रीर वर्षा बरसे, (तदा) तव (ग्रनच्यायं विद्यात्) ग्रनच्याय जाने (च) किन्तु (ग्रनृतौ) वर्षा से भिन्न ऋतुग्रों में (ग्रभ्रदर्शने) बादल छा जाने पर ही ग्रनच्याय जाने ॥ १०४॥

### निर्घात मूमिचलने ज्योतिषां चोपसर्जने । एतानाकालिकान्विद्यादनस्यायानृतावपि ॥ १०५ ॥

(ऋती + श्रिप) वर्षाऋतु में भी यदि (निष्ठति) आकाश में उत्पातसूचक शब्द हो तो (भूमिचलने) भूकम्प द्याया हो (च) और (ज्योतिषाम् उप-सर्जने) ग्रहों के परस्पर संवर्ष होने पर (एतान्) इन समयों को (ग्राकालिकान् ग्रन्थ्यायान् विद्यात्) उस समय से अगले दिन उसी समय तक का अनध्याय समय जाने।। १०४।।

### प्रादुष्कृतेष्वग्नियु तु विद्युत्स्तनितनिःस्वने । सज्योतिः स्यादनध्यायः शेषे रात्रौ तथा दिवा ।। १०६ ।।

(प्रादुष्कृतेषु + ग्राग्निषु) यदि प्रातःकाल होम की ग्राग्नि प्रज्ज्वित करते समय (विद्युत्-स्तिनित-नि.स्वने) बिजली कड़कने, बादल गरजने तथा वर्षा होने पर (सज्योतिः शेषे) सूर्यं की ज्योति रहने तक (ग्रनध्यायः स्यात्) ग्रनध्याय होता है (रात्रौ) यदि रात्रि में होम की ग्राग्नि प्रज्ज्वित करते समय यही बातें हों तो (यथा दिवा) जैसे दिन में शाम तक, वैसे ही ग्रग्ने सवेरे तक ग्रनध्याय रहता है।। १०६।।

### नित्यानध्याय एव स्याब् ग्रामेषु नगरेषु च । धर्मनैपुण्यकामानां पूतिगन्धे च सर्वदा ॥ १०७ ॥

(धर्मनैपुण्यकामानाम्) धर्म में निपुणता चाहने वाले लोगों का (ग्रामेषु पूर्ति-गन्धे) गांवों ग्रीर नगरों में बुरी गंध फैल जाने पर (सर्वदा नित्य + ग्रनध्यायः एव स्यात्) प्रतिदिन पूर्णतः ग्रनध्याय ही रहता है।। १०७॥

#### मन्तर्गतशवे प्रामे वृदलस्य च सन्निष्वौ। ग्रनध्यायो रुद्यमाने समबाये जनस्य च ॥ १०८ ॥

(म्रन्तर्गतदावे ग्रामे) जहां गांव में कोई मुर्दी पड़ा हो (च) श्रीर (वृषलस्य सन्निधौ) शूद्र के पास (रुद्यमाने) जहां रोने की ध्विन ग्रा रही हो (च) तथा (जनस्य समवाये) जहां लोंगों की बहुत भीड़ हो वहाँ (ग्रनध्यायः) ग्रनध्याय होता है।। १० प्रा

#### उदके मध्यरात्रे च विष्मूत्रस्य विसर्जने । उच्छिष्टः श्राद्वभुक्षेव मनसाऽपि न चिन्तयेत् ॥ १०६ ॥

(उदके) जल में रहते हुए (च) श्रीर (मध्यरात्रे) श्राधी रात में (विण्मूतस्य विसर्जन) मल-मूत्र त्यागते समय (उच्छिष्टः) जूठे हाथ-मुँह (श्राद्धभुक्चैव) श्राद्ध में भोजन करते ही तुरन्त बाद (मनरा। +श्रापि न चिन्तयेत्) मन से भी वेद का चिन्तन न करे।। १०६॥

### प्रतिगृह्य द्विजो विद्वानेकोद्दिष्टस्य केतनम् । ज्यहं न कीतंयेव् ब्रह्म राज्ञो राहोक्च सूतके ॥ ११० ॥

(द्विजः) ब्राह्मण (विद्वान्) विद्वान् (एकोहिष्टस्य केतनं प्रतिगृह्म) एक ही ब्राह्मण को जिमाने के उद्देश्य से दिये गये निमन्त्रण को स्वीकार करके (राजः) राजा के (च) और (राहोः) सूर्य-चन्द्र के ग्रह्मण के समय होने वाले (सूतके) सूतक में (त्रि + ग्रहं ब्रह्म न कीनेयेत्) तीन दिन तक वेद न पढ़े।। ११०।।

### याचवेकानुबि्बच्टस्य गन्धो लेपङ्च तिष्ठति । विश्रस्य विदुषो बेहे तावव् ब्रह्म न कीतंयेत् ॥ १११ ॥

(विदुपः विप्रस्य देहे) विद्वान् ब्राह्मण के शरीर में (यावत्) जब तक (एकानु-हिष्टस्य) एकोहिष्ट श्राद्ध की (गन्धः च लेपः) गन्ध या लेप (तिष्ठिति) रहे (तावत्) तब तक (ब्रह्म न की गैंयेत्) वेद की न पढ़ें ॥ १११॥

### शयानः त्रौढपादश्य कृत्वा चैवावसिक्यकाम् । नाषीयीतामिषं जग्व्वा सूतकान्नाद्यमेव च ॥ ११२ ॥

(शयानः) लेटे हुए (च) ग्रीर (प्रीढपादः) ग्रासन पर पैर फैलाकर (च + एव) तथा (ग्रवसिक्यकां कृत्वा) घुटनों को मोड़कर बैठने की मुद्रा बनाके ग्रथित् उकड़ू बैठ-कर (ग्रामिषं च सूतक + ग्रन्नाद्यम् + एव जग्व्वा) मांस ग्रीर सूतक = जन्म-मृत्यु से उत्पन्न ग्रशीच के ग्रन्न को लाकर (न + ग्रधीयीत) वेद न पढ़े।। ११२।।

### नीहारे बाएगाको च संध्ययोरेव चोभयोः। ग्रमावस्याजनुर्वद्योः पौर्णमास्यष्टकासु च ॥ ११३ ॥

(नीहारे) कोहरे के समय (च) ग्रौर (बाएाशब्दे) बाणों का शब्द होने पर (च) तथा (उभयो: संघ्ययो: + एव) प्रातः, सायं दोनों संघ्याग्रों में (च) ग्रौर (ग्रमावस्या- चतुर्दश्योः पौर्णमासी + ग्रब्टकासु) ग्रमावस्या, चतुर्दशी, पूर्णमासी, ग्रब्टमी के दिन भी वेद नहीं पढ़ना चाहिए ॥ ११३ ॥

> म्रमावस्या गुरुं हन्ति शिष्यं हन्ति चतुर्दशी । ब्रह्माष्टकापौर्णमास्यौ यस्मात्ताः परिवर्जयेत् ॥ ११४ ॥

(स्रमावस्या गुरुं हन्ति) स्रमावस्या गुरु को मार देती है (चतुदंशी शिष्यं हन्ति) चतुदंशी शिष्यं को मारती है (स्रष्टक + पौर्णमास्यौ ब्रह्म) स्रष्टमी स्रौर पूर्णमासी वेद को ही नष्ट कर देती हैं (तस्मात्) इसलिए (ताः परिवर्जयेत्) उन्हें छोड़ देवे स्रर्थात् इन दिनों में वेद न पढ़ें।। ११४॥

पांसुवर्षे दिशां दाहे गोमायुविक्ते तथा। इवलरोब्ट्रेच क्वति पङ्कौचन पठेंद् द्विजः ॥ ११४॥

(पांसुवर्षे) घूलि वर्षा के समय (दिशां दाहे) दिशाओं में ज्वालाएँ उठ रही हों तब (तथा गोमायु विरुते) तथा गीदड़ों के रोने का शब्द सुनते समय (च) और (श्व-खर-उष्ट्रे रुवति) कुत्ता, गधा और ऊंट के रोने के शब्द के समय (च) तथा (पंक्तौ) जहाँ इनका भुण्ड या पंक्ति इकट्ठी बनी हुई हो वहाँ (द्विज: न पठेत्) द्विज वेद न पढ़े ॥११४॥

> नाधीयीत इमशानान्ते ग्रामान्ते गोव्रजेऽपि वा । वसित्या मैथुनं वासः श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च ॥ ११६ ॥

(श्मशानान्ते) श्मशान के पास में (ग्रामान्ते) गांव के पास में (वा) और (गोव्रजे + ग्रिप) गौशाला में भी (मैंथुनं वासः विस्तवा) मैंथुन के समय का वस्त्र पहनकर (च) तथा (श्राद्धिकं प्रतिगृह्य) श्राद्ध के ग्रन्न आदि पदार्थों का दान लेकर (न + ग्रधीयीरः) वेद न पढ़े।। ११६॥

प्राणि वा यदि वाऽप्राणि यत्किञ्चिक्याद्विकं मवेत् । तदालम्याप्यनभ्यायः पाण्यास्यो हि द्विजः स्मृतः ॥ ११७ ॥

(श्राद्धिकं यत् किंचित् प्राणि वा यदि वा + प्रप्राणि भवेत्) श्राद्धसम्बन्धी जो कोई भी पदार्थं चाहे वह जीव == गौ ग्रादि हो प्रथवा ग्रजीव — वस्त्र, पात्र ग्रादि हो (तत् ग्रालभ्य) उसे लेकर (ग्रनध्यायः) ग्रनध्याय ही होता है (हि) क्योंकि (द्विजः) ब्राह्मण को (पाणि + ग्रास्यः) हाथ ही है मुख जिसका, ऐसा ग्रयात् जिसके हाथ में दान चला गया तो समक्षना चाहिए कि वह भी श्राद्ध के ग्रन्न की तरह मुख में जाकर पितरों के पाम पहुंच गया, इस प्रकार की विशेषता वाला (स्मृतः) कहा है ॥ ११७॥

> चौरं रुपप्तुते ग्रामे सम्भ्रमे चान्निकारिते। ग्राकालिकमनघ्यायं विद्यात् सर्वाद्भुतेषु च ॥ ११८॥

(ग्रामे चौरै: + उपप्लुते) गांव में चोरों द्वारा कोई उपद्रव कर देने पर (संभ्रमे) घबराहट होने पर (च) ग्रैर (म्रग्निकारिते) म्राग लगने पर (च) तथा (सर्व + म्रद्भु-

तेषु) सभी <mark>प्रद्भुत घटनाग्रों के घटने पर (आकालिकम्) उस समय से</mark> ग्रगले दिन उसी समय तक के लिए (अनघ्यायं विद्यात्) ग्रनघ्याय समभना चाहिए ॥ ११८ ॥

> उपाकर्मिण चोत्सर्गे त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतं। ग्रष्टकासु त्वहोरात्रमृत्वन्तासु च रात्रिषु॥ ११६॥

(उपाकर्मणि) वेदाघ्ययन के प्रारम्भ का अनुष्ठान करते समय (च) श्रौर (उत्सर्गे) वेदाघ्ययन का उत्सर्गे = विसर्जन करने पर (ग्रष्टकासु तु) मार्गशीर्ष मास की पूणिमा के बाद तीन ग्रष्टमी तिथियों में (त्रिरात्रं क्षपणां स्मृतम्) तीन रात ग्रर्थात् तीन दिन-रात का ग्रनघ्याय कहा है (च) ग्रौर (ऋत्वन्तासु रात्रिषु ग्रहोरात्रम्) ऋतुग्रों के ग्रन्त की रात्रियों में एक दिन-रात का ग्रनघ्याय होता है ॥ ११६॥

नाधीयीताष्ट्रवसारूढो न वृक्षं न च हस्तिनस्। न नावं न खरं नोष्ट्रं नेरिसस्यो न यानगः॥ १२०॥

(ग्रश्वं वृक्षं हस्तिनं नावं खरं उष्ट्रम् ग्रारूढः) घोड़ा, वृक्ष, हाथी, नौका, गधा, ऊंट, इन पर चढ़कर (इरिणस्यः) बंजर भूमि पर बैठकर (यानगः) किसी सवारी पर जाता हुग्रा (न + ग्रधीयीत) वेद न पढ़े ।। १२० ।।

> न विवादे न कलहे न सेवायां न सङ्गरे। न मुक्तमात्रे नाजीएाँ न विभित्वा न शुक्तके।। १२१।। श्रतियि चाननुज्ञाप्य मारुते वाति वा मृशस्। रुधिरे च स्नुते गात्राच्छस्त्रेगा च परिक्षते।। १२२।।

(विवादे) विवाद [बहसबाजी] हो जाने पर (कलहे) लड़ाई हो जाने पर (सेनायां संगरे) सेना के बीच में, युद्ध में (भुक्तमात्रे) लाने के एकदम बाद (अजीर्णे) अपच होने पर (विमत्वा) वमन होने पर (शुक्तके) खट्टी डकारों के समय (च) ग्रीर (ग्रितिथिम् अननुज्ञाप्य) अतिथि से बिना ग्राज्ञा लिए (मारुते वा + ग्रिति वा भृशम्) तेज हवा चलने पर ग्रीर चलते रहने पर (च) तथा (गात्रात् रुथिरे ख्रुते) शरीर से खून निकलने पर (च) ग्रीर (शस्त्रेण परिक्षते) हथियार से घायल होने पर वेद न पढ़े ॥१२१, १२२॥

सः(मध्वनावृग्यजुरी नाधीयीत कदाचनः। वेदस्याधीत्य वाष्यन्तमारण्यकमधीत्य च ॥ १२३ ॥

(सामध्वनो) जहां सामवेद की ध्वनि ग्रा रही हो, वहाँ (कदाचन) कभी भी (ऋग्यजुषी न + ग्रधीयीत) ऋग्वेद ग्रीर यजुर्वेद को न पढ़े (वा) ग्रथवा (वेदस्य ग्रन्तम् ग्रधीत्य) एक वेद को ग्रन्त तक पढ़कर (च) ग्रीर (ग्रारण्यकम् + ग्रधीत्य) वेद के एक भाग को ग्रन्त तक पढ़कर दूसरे वेद और दूसरे भाग को उस दिन न पढ़े ॥१२३॥

> ऋग्वेदो देवदंवत्यो यजुर्वेदस्तु मानुषः । सामवेदः स्मृतः पित्र्यस्तस्मात्तस्याशुचिष्ट्यंनिः ॥ १२४ ॥ (ऋग्वेदः देवदेवत्यः) ऋग्वेद के देवता 'देव' हैं (तु) ग्रीर (यजुर्वेदः मानुषः)

यजुर्वेद के देवता 'मनुष्य' हैं (सामवेदः पित्र्यः स्मृतः) सामवेद के देवता 'पितर' माने गये हैं (तस्मात् तस्य घ्वनिः अ्रशुचिः) इसलिए उन दोनों वेदों की तुलना में सामवेद की घ्वनि अपित्र है ॥ १२४॥

### एतद्विदन्तो विद्वांसस्त्रयीनिष्कर्षमन्वहम् । क्रमज्ञः पूर्वमम्यस्य पश्चाह्वेदमधीयते ॥ १२५ ॥

(विद्वांसः) विद्वान् लोग (एतत् त्रयीनिष्कर्षं विदन्तः) इन तीनों वेदों के रहस्य को जानते हुए (ग्रन्वहं क्रमशः पूर्वम् + अभ्यस्य) प्रतिदिन क्रमानुसार पहले-पहले वेद को पढ़कर (पश्चात्) बाद में (वेदम् + ग्रधीयते) सामवेद का ग्रध्ययन करते हैं॥ १२४॥

#### पशुमण्डूकमार्जारक्वसप्रंतकुलाखुमिः । श्रन्तरागमने विद्यादनध्यायमहनिकाम् ॥ १२६ ॥

(पशु-मण्डूक-मार्जार-श्व-सर्प-नकुल-आखुभिः ग्रन्तरागमने) पशु, मेंढक, बिल्ली, कुत्ता, सांप, नेवला ग्रीर चूहा इनके बीच से या सामने से निकल जाने पर (अहर्निशमू ग्रनध्यायं विद्यात्) दिन-रात का ग्रनध्याय, समक्षना चाहिए ॥ ४२६ ॥

#### हावेव वर्जयेग्नित्यमनध्यायौ प्रयस्ततः । स्वाध्यायमूर्गि चाशुद्धामारमानं चाशुचि हिजः ॥ १२७ ॥

(च) और (द्विजः) द्विज (अधुद्धां स्वाध्यायभूमिम्) अधुद्ध स्वाध्यायस्थान को अर्थात् अधुद्ध स्वाध्यायस्थल होने पर वहां स्वाध्याय को (च) और (अधुचिम् आतमानम्) अधुद्ध आतमा और शरीर-मन को अर्थात् शरीर, मन, आतमा जब अपवित्र हों तो उस समय स्वाध्याय को (नित्यं प्रयत्नतः वर्जयेत्) सदैव प्रयत्नपूर्वक छोड़ देवे, (द्वौ) ये दोनों (अनध्यायौ एव) 'अनध्याय' हो हैं।। १२७।।

अनुर्वोत्जनः १५ से १२७ तक सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। इनका प्रक्षेप निम्न ग्राधारों के ग्रनुसार सिद्ध होता है—

१. श्रग्तिवरोध: 'श्रनध्याय' मनुविरुद्ध—(१) प्रतीत होता है कि वर्ष में साढे चार माम तक वेदाध्ययन करना, फिर उनका उत्सर्जन करना, वीच में विराम करना, शुक्ल पक्ष में वेदाध्ययन ग्रौर कृष्ण पक्ष में वेदाङ्गों का प्रध्ययन करना, ये व्यवस्थाएँ मनु से परवर्ती काल की हैं, जब कि मनु द्वारा विहित व्यवस्थाओं में शिथिलता ग्रा गई थी। इन व्यवस्थाओं का मनुप्रोक्त व्यवस्थाओं से तालमेल नहीं बैठता ग्रौर विरोध ग्राता है। यथा—(क) मनु ने वेदों का ग्रध्ययन सभी द्विजों का ग्रावस्यक और नैत्यिक कर्म माना है [१-५७—६०]। यदि पूर्वोक्त कर्मों का पालन कोई द्विज नहीं करता तो वह ग्रपने वर्ण से पतित हो जाता है। विशेषरूप से वेदाम्यास को छोड़ने वाला द्विज शूद्रकोटि में गिना जाता है—''योऽनधीत्य द्विजो वेदमग्यत्र कुरते श्रमम्। स जीवन्तेव शूद्रत्वं ग्राशु गच्छित सान्वयः" [२।१४३(१६६)](ख)मनु ने वेदाध्ययन को नैत्यिक दिनचर्या कहा है और इस पवित्र कार्य में कभी अनध्याय नहीं माना है—''वेदो-

पकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके । नानुरोघोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि" ॥ [२ । ८० (१०५)] "नैत्यके नास्त्यनाध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम् । ब्रह्माहृतिहृतं पुण्यमनध्याय वषद्कृतम्" ॥ [२ । ८१ (१०६)] (ग) नैत्यिक वेदाध्ययन के विधायक अन्य प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं—

- (क) यः स्वाध्यायमधीते अदं विधिना नियतः शुचिः । तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दिध धृतं मधु ॥ २।८२ ॥ (२।१०७)
- (ल) म्रा हैव स नलाग्नेम्यः परमं तथ्यते तयः। यः स्नग्डयपि द्विजो ऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम् ॥ (२।१४२[१६७])

इसी प्रकार गृहस्थों के व्रतों में भी स्पष्ट निर्देश है —

- (क) सर्वान् परित्यजेदर्थान् स्त्राघ्यायस्य विरोधिनः । यथातथाघ्यायंस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ ४ । १७ ॥
- (ल) बुद्धिवृद्धिकराप्याशु धन्यानि च हितानि च। नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान्॥४।१६॥
- (ग) ''स्त्राध्याये चैव युक्तः स्यात् नित्यम्'' (४ । ६४)
- (घ) ''स्वाध्याये नित्यपुक्तः स्यात्" (३। ७४)

इत प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनु प्रत्येक व्यक्ति के लिए वेदों का प्रध्ययन नित्यप्रति ग्रावश्यक मानते हैं। मनु ने पांच महायक्तों का जो प्रतिदिन विधान किया है, उनमें 'ब्रह्मयक्त' संघ्योपासना ग्रौर वेदाध्ययन का ही नाम है। इस प्रकार के प्रमाण मनुस्मृति में पर्याप्त मिलते हैं। ६५—१२७ श्लोकों में साढ़े चार मास वेद पढ़ना, फिर उनका उत्सन्नंन गांव से बाहर करना, गुक्लपक्ष में वेद पढ़ना ग्रौर कृष्णपक्ष में वेदाङ्कों को पढ़ना आदि जो व्यवस्थाएँ दी गई हैं वे पूर्णमान्यताओं से तालमेल नहीं रखतीं ग्रौर दिख्द भी हैं। जब प्रतिदिन ही वेद पढ़ने का विधान है तो फिर उनका साढ़े चार मास तक पढ़ने के लिए प्रारम्भिक ग्रनुष्ठान करना, फिर उत्सर्जन का ग्रनुष्ठान करना आदि बातों का ग्रवसर ही नहीं ग्राता। ग्रतः ये सभी क्लोक प्रक्षिप्त हैं। इस प्रसंग में कुछ ग्रौर भी ग्रन्तविरोध हैं—

- (२) ६६, १०८ इलोकों में शूद्र के पास वेद न पढ़ने का विधान 'शूद्र को वेद पढ़ने का विधान नहीं है' इस मान्यता पर ग्राधारित है। यह मान्यता मनुविरुद्ध है ग्रीर वेदविरुद्ध भी [इसके विस्तृत ज्ञान के लिए २। १४४–१४६ (१६६–१७४) ब्लोकों पर 'ग्रन्तिविरोध' शीर्षक समीक्षा देलिये]।
- (३) १०६—१११, ११७, १२४, ब्लोकों में मृतकश्राद्ध की मान्यता है। यह भी मनुविरुद्ध है [इसके लिए ३।११६—२८४ ब्लोकों पर समीक्षा द्रष्टव्य है]।
  - (४) ११२ में सूतक की मान्यता है। सूतक का वर्णन मनुप्रोक्त नहीं सिद्ध होता

[इसके लिए द्रष्टव्य है ५। ५८ — १०४ इलोकों पर 'विषयविरोघ' शीर्षक समीक्षा क्योंकि सूतकविधान इसी प्रसंग के ६१-६२ श्लोकों में स्राता है]।

- (५) ११३ वें श्लोक में संघ्याकालों में वेद न पढ़ने का कथन है, जबिक पांच-यज्ञों का विधान ग्रौर संघ्योपासना का विधान संघ्याकालों में ही किया है [२।७६— ७८ (१०१-१०३), १४१ (१७६), ४। ६२—६४]।
- (६) ११३ ११४ वें इलोकों में पर्वदिनों में वेदाध्ययन निषद्ध है, जबिक ४।२५; ६।६ में इन पर्वों के दिन विशेषयज्ञों को रचाने का विधान है, स्रौर यज्ञ वेदमन्त्रों द्वारा ही सम्पन्न होते हैं।
- (७) ११६ वें क्लोक में क्मशान में वेद न पढ़ते का कथन है, जबिक ४। १६७ में ग्रन्त्येष्टि कर्म यज्ञसम्पादन द्वारा विहित है, ग्रीर यज्ञ में वेदमन्त्रों का उच्चारण होता है।
- (८) **११२ वें में मांसभक्षण का वर्ण**ा मनुविरुद्ध है [द्रष्टय्य—४।२६—२८ इलोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक समीक्षा]।
- (६) १२३—१२५ क्लोकों मं वेदों की घ्वितयों का परस्पर विरोध दर्शाना मनु के २।७६—७८ [५१—५३] क्लोकों के विरुद्ध है। जब तीनों वेदों से एक-एक पाद निकालकर बनाया गया गायत्रीमन्त्र एकसाथ उच्चरित किया जा सकता है तो वेदों की घ्विन में क्या ब्रायित है ? मनु-ब्रमुसार सभी वेद ईश्वरप्रोक्त हैं।
- (१०) १०१ से १२६ इलोकों में वेदों के स्ननध्यायों का ही विधान मनु के २। ७६— ६९ [१०४— १०६] के विरुद्ध है। इन इलोकों में मनु ने वेदाध्ययन में स्ननध्याय का निषेध किया है। इस प्रकार इन स्नन्तियों के स्नाधार पर ६५ से १२७ तक सभी इलोक प्रक्षिप्त हैं।
- २. विषयविरोध (१) १०१ से १२७ इलोक विषयबाह्य हैं। इनका 'सतवगुणवर्धन' से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ये व्रत हैं, ग्रतः प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत विवेचन
  ४। ३३ ३४ पर द्रष्टव्य]। (२) ये इलोक इसलिए भी विषयविरुद्ध हैं क्योंकि
  शिष्यों को वेदाध्यापन का विषय द्वितीय ग्रध्याय का है [२।४४—४८(६६—७३),
  १३६ (१६४), १४०—१४१ (१६५—१६६), ३।१—२]। यहाँ गृहस्थियों के व्रतों
  का विषय है [४।१३]। ग्रतः इस स्थान पर शिष्यों के ग्रध्यापन-ग्रनध्यापन, अध्यायग्रनध्याय का वर्णन विषयविरुद्ध है। यह द्वितीय ग्रध्याय में ही संगत कहा जा
  सकता था।
- ३. वेदविरोध—६६, १०८ श्लोकों की शूद्र के पास वेद न पढ़ने की मान्यता स्वयं वेदविरुद्ध है। वेद में शूद्र को यज्ञ करने और मन्त्रश्चवण का विधान है। प्रमाणार्थं द्रष्टब्य २। ४२ ग्रीर ६। ३३५ की 'वेदविरोध' शीर्षक समीक्षाएँ।
  - ४. शैलीगत श्राधार-(१) इस प्रसंग के १०३ वें क्लोक में 'मनुरब्रवीत्' पद

से स्पष्टतः यह मनुभिन्न व्यक्ति द्वारा प्रोक्त सिद्ध होता है। (२) इस प्रसंग के १०१ से १२७ इलोकों की शैली रूढ़ि पर ग्राघारित है। ११४ व १२४ की शैली अयुक्ति-युक्त है।

स्त्रीगमन में पर्वदिनों का त्याग करे-

श्रमावस्यामष्टमीं च पौर्णमासीं चतुर्दशीम् । ब्रह्मचारी भवेग्नित्यमप्यृतौ स्नातको द्विजः ॥ १२८॥(२६)

(स्नातक: द्विजः) गृहस्य द्विज को चाहिये कि वह (ऋतौ स्रिपि) ऋतु-काल होते हुए भी (स्रमावस्याम् + स्रिष्टमीं पौर्णमासीं च चतुर्दशीम्) स्रमावस्या, स्रिष्टमी, पूर्णिमा स्रौर चतुर्दशी के दिन (ब्रह्मचारी भवेत्) ब्रह्म-चारी रहे ॥ १२८॥

"जब ऋनुदान देना हो तव पर्व अर्थात् जो उन ऋनुदान १६ दिनों में पौर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी वा अष्टमी आवे उस को छोड़ देवे। इनमें स्त्री-पुरुष रतिक्रिया कभी न करें।"

(संस्कारविधि गर्भाधान संस्कार प्रकरण।)

आनुर्वोत्जनाः तुलनायं द्रष्टव्य है ३। ४५ इलोकं। वहाँ भी मनु ने पर्व दिनों में ऋत्दान का निषेध किया है।

खाने के बाद स्तान ग्रादि का निषेध-

न स्नानमाचरेव् भुरत्वा नातुरो न महानिश्चि । न वासोमिः सहाजस्रं नाविज्ञाते जलाशये ।। १२६ ॥

गृहस्य द्विज (भुक्त्वा) खाकर (ब्रातुरः) रोगी होने पर (महानिशि) आधी रात के समय (ब्रजस्न वासोभिः सह) सभी कपड़ों को पहने हुए (अविज्ञाते जलाशये) जिसकी थाह ग्रादि का ज्ञान न हो ऐसे तालाब या जलस्थान में (स्नानं न ग्राचरेत्) स्नान न करे।। १२६॥

> देवतानां गुरो राज्ञः स्नातकाचार्ययोस्तथा। नाक्रामेत्कामतद्वद्यायां बभ्रुको दीक्षितस्य च।। १३०।।

गृहस्थ द्विज (देवतानाम्) देवमूर्तियों की (गुरोः) गुरु की (राज्ञः) राजा की (तथा स्नातक + आचार्ययोः) तथा स्नातक और ग्राचार्य की (बश्रुणः) तेजस्वी व्यक्ति (च) ग्रीर (दीक्षितस्य) यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति की (छायाम्) छाया को (कामतः) जान-वूक्षकर (न ग्राक्रामेत्) न लांघे ॥ १३० ॥

मध्यन्विनेऽधंरात्रे च श्राद्धं भुक्त्वा च सामिषम् । सन्घ्ययोरुमयोद्गचैव न सेवेतं चतुष्पथम् ॥ १३१ ॥ गृहस्थ द्विज (मध्यन्दिने) दोपहर के समय (च) श्रीर (ग्रर्धरात्रे) श्राधी रात के समय (च) तथा (सामिषं श्राद्धं भुक्त्वा) श्राद्ध का मांसयुक्त भोजन करके (च एव) ग्रौर (उभयोः संघ्ययोः) प्रातः तथा सायं दोनों संघ्याकालों में (चतुष्पथं न सेवेत) चौराहे गर न जाये ॥ १३१॥

### उद्वर्तनमपस्नानं विष्मूत्रे रक्तमेव च। इलेब्मनिष्ठचूतवान्तानि नाधितिष्ठेसु कामतः ॥ १३२ ॥

गृहस्थ द्विज (उद्वर्तनम् + अपस्नानं विष्मुत्रे च रक्तम् + एव) उबटन का मल, स्नान का मल, मल-मूत्र और खून (श्लेष्मिनिष्ठ्यूत-वान्तानि) खकार या पीक, धूक और वमन, इन पर (कामतः न + अधितिष्ठेत्) जानवूक्षकर न बैठे ॥ १३२ ॥

### अनुद्धीलनाः १२६—१३२ तक इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं--

- १. दिषयविरोध—इन श्लोकों में वर्णित बातें विषयबाह्य हैं। इनका 'सत्व-गुणवर्धन' से कोई सम्बन्ध नहीं है श्रीर न ये व्रत कहला सकते हैं [विवेचन ४। ३३— ३४ श्लोकों पर द्रष्टव्य है]।
- २. श्रन्तिवरोध—१३१ वें श्लोक में मृतकश्राद्ध की मान्यता श्रीर मांसभक्षण की मान्यता का वर्णन मनुविरुद्ध है, ग्रतः यह श्लोक इस आधार पर भी प्रक्षिप्त है [इसके लिये देखिये क्रमशः ३।११६ से २८४ श्रीर ४।२६—२८ श्लोकों पर 'ग्रन्त-विरोध' शोर्षक समीक्षा।]

परस्त्री-सेवन का निषेध एवं त्याज्य व्यक्ति --

# वैरिणं नोपसेवेत सहायं चैव वैरिणः। ग्रधार्मिकं तस्करं च परस्येव च योषितम्।। १३३।। (३०)

गृहस्थ द्विज (वैरिणम्) शत्रु (च) श्रीर (वैरिएा: सहायं) शत्रु के सहायक (श्रधामिकं तस्करं च परस्य योषितम्) श्रधामिक, चोर, पराई स्त्री ने (न सेवेत) मेलजोल न रखे श्रर्थात् परस्त्री-गमन न करे।। १३३।। परस्त्री-सेवन से हानियाँ—

# न हीहशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते । यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम् ॥ १३४ ॥ (३१)

गृहस्थ द्विज का (इह लोके) इस संसार में (पुरुषस्य बनायुष्यम् ईट्यं किचन न हि विद्यते) पुरुष की स्रायु को घटाने वाला ऐसा कोई काम नहीं है (यादशम्) जैसा कि (परदारा-उपसेवनम्) परस्त्रीगमन करना है ॥१३४॥

इन तीनों का भ्रपमान न करे-

क्षत्रियं चैव सर्पं च ब्राह्म्यणं च ब्रहुश्रुतम् । नावमन्येत वै भूष्णुः कृशानपि कदाचन ॥ १३५॥ (भूष्णुः) अपनी उन्नित-समृद्धि चाह्नने वाला गृहस्थ द्विज (क्षत्रियं सर्पं च बहु-श्रुतं ब्राह्मणम्) क्षत्रियं सांप और अनुभवी एवं ज्ञानी ब्राह्मण, इनको (कुशान् + अपि) अपने से कमजोर की भी (कदाचन) कभी (न + अवमन्येत) अपमानित न करे ॥१२५॥

### एतत्त्रयं हि पुरुवं निर्वहेदवमानितम्। तस्मादेतत्त्रयं निरयं नावमन्येत बुद्धिमान्॥ १३६॥

(हि) क्योंकि (एतत् त्रयम् अवमानितम्) ये तीनों अपमानित होने पर (पुरुषं निदंहेत्) पुरुष को भस्म कर देते हैं (तस्मात्) इसलिए (बुद्धिमान्) बुद्धिमान् गृहस्थ द्विज को चाहिए कि वह (एतत् त्रयं नित्यं न + अवमन्येत) इन तीनों को अपमानित न करे।। १३६।।

# अनुबरिता-१३५-१३६ श्लोक प्रक्षिप्त हैं-

- १. विषयविरोध ये दोनों श्लोक विषयविरुद्ध हैं। इनमें विणित बातें न तो 'सत्वगुणवर्षन' से सम्बद्ध हैं और न ये व्रत ही कहे जा सकते हैं, ब्रतः प्रक्षिप्त हैं। द्रष्टव्य ४। ३३-३४ पर समीक्षा]
  - २. अन्तिविरोध— इन क्लोकों में अपमानित बाह्यण द्वारा व्यक्ति को बदले में भस्म किये जाने का भय प्रदिश्ति है, जबिक २। १३७ [१६२] में मनु ने अपमान से अपमानित न होकर उसे अमृत के समान मानने के लिए बाह्यण को आदेश दिया है, और २। १३६ [१६१] में स्वयं दुःखी होकर भी दूसरे का मन न दुःखाने का आदेश है। उससे यह विरुद्ध वर्णन है, अतः दोनों क्लोक प्रक्षिप्त हैं।

ब्रात्महीनता की भावना मन में न लाये —

### नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः। श्रामृत्योः श्रियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दुर्लमाम् ॥ १३७॥ (३२)

गृहस्य द्विज कभी (पूर्वाभिः + ग्रसमृद्धिभिः) प्रथम पुष्कल धनी होके पश्चात् द्वरिद्व हो जायें, उससे (आत्मानं न + ग्रवमन्येत) ग्रपने ग्रात्मा का ग्रपमान न करे कि 'हाय हम निधंन हो गयें' इत्यादि विलाप भी न करे, किन्तु (आमृत्योः) मृत्युपर्यन्त (श्रियम् + ग्रन्विच्छेत्) लक्ष्मी की उन्नति में पुरुषार्थं किया करें, ग्रीर (एनां दुलंभां न मन्येत) लक्ष्मी को दुर्लंभ न समभें।। १३७।। (सं० वि० १७६)

अर्जुर्धी ट्यन्तः स्रिभिप्राय यह है कि धन स्रादि के स्रभाव की स्थिति स्राने पर या स्रापित्तकाल में मनुष्य को कभी स्रपने मन में स्रात्महीनता, निराशा, हताशा की भावना नहीं स्राने देनी चाहिए। अपितु इन बातों को त्यागकर सतत पुरुषार्थ में प्रयत्नशील रहना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सफलता समृद्धि श्रीर उन्नति का स्रावार है।

सत्य तथा प्रियभाषण करे-

सत्यं ब्रूयात्त्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमित्रयम् । त्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनासनः ॥ १३८ ॥ (३३)

(सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्) सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले (म्रप्रियं सत्यं न ब्रूयात्) म्रप्रिय सत्य म्रर्थात् काणे को काणा न बोले (म्रनृत च प्रियं न ब्रूयात्) मनृत म्रर्थात् भूठ दूसरे को प्रसन्न करने के श्रर्थं न बोले श्री। १३८ ।। (सं० प्र० ६७)

幾 (एषः सनातनः धर्मः) यह सनातन धर्म है। (सं॰ वि॰ १७८)

''मनुष्य सदैव सत्य बोले श्रीर दूसरे का कल्या एकारक उपदेश कर, काणे को काणा, मूर्ख को मूर्ख श्रादि श्रिय वचन उनके सम्मुख कभी न बोले श्रीर जिस मिथ्याभाषएा से दूसरा प्रसन्न होता हो उसको भी न बोले,यह सनातन धमं है।।'' (संव विव १७८)

भद्र व्यवहार करे-

भद्रं भद्रमिति ब्रूयाद्भद्रमित्येव वा वदेत्। गुष्कवरं विवादं च न कुर्यास्केनचित्सह।। १३६।। (३४)

(भद्र भद्रम् + इति ब्रूयात्) सदा भद्र स्रयात् सबके हितकारी वचन बोला करे (शुब्कवैरं विवादं च केनचित् सह न कुर्यात्) शुब्कवैर स्रयात् बिना स्रपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करे (भद्रम् + इत्येव वा वदेत्) जो-जो दूसरे का हितकारी हो स्रोर बुरा भी माने तथापि कहे बिना न रहे।। १३६।। (स० प्र०६७)

> नातिकल्यं नातिसायं नातिमध्यन्दिने स्थिते। नाज्ञातेन समं गच्छेन्नैको न वृषक्ः सह॥१४०॥

(न + प्रतिकल्यम्) न बहुत सबेरे (न + अतिसायम्) न बहुत शाम को (न + प्रतिमध्यदिने स्थिते) न बिल्कुल दोपहर के समय (न + प्रज्ञातेन समम्) न किसी प्रज्ञात व्यक्ति के साथ (न + एकः) न बिल्कुल प्रकेले (न वृषलैं: सह्) न शूद्रों के साथ (गच्छेत्) जाये ॥ १४० ॥

### अनुश्रीत्जन-१४० वां रलोक प्रक्षिप्त है-

१. विषयविरोध-यह विषयबाह्य है। इसका 'सत्वगुणवर्धन' से कोई सम्बन्ध

नहीं है ग्रीर न यह वत हो सकता है [द्रष्टव्य ४ । ३३ —३४ पर समीक्षा ।] हीन, विकलांग ग्रादि पर व्यंग्य न करे—

# होनाङ्गानितिरिक्ताङ्गान्त्रिद्याहोनान्त्रयोऽधिकान् । रूपद्रव्यविहोनांश्च जातिहोनांश्च नाक्षिपेत्।। १४१ ।। (३४)

(होन + ग्रङ्गान्) कम ग्रंगों वालों या ग्रपंगों पर(ग्रतिरिक्त + ग्रङ्गान्) ग्रधिक ग्रंगों वाले (विद्याहीनान्) मूर्ख (वय + ग्रिविकान्) ग्रायु में वड़ (च) ग्रौर (रूप-द्रव्य-विहोनान्) रूप ग्रौर धन से रहित (च) ग्रौर (जातिहोनान्) ग्रपने मे निम्न वर्णं वाले इन पर (न ग्राक्षिपेत्) कभी ग्रातेप [=व्यंग्य या मजाक] न करे।। १४१।।

गाय ग्रादि का उच्छिष्ट हाथ से स्पर्श निषेध-

न स्यूकेत्यासिनोच्छिष्टो विश्रो गोबाह्यसानलान् । न चापि पश्येदशुचिः सुस्यो ज्योतिर्गसान्दिवि ।। १४२ ॥

(वित्रः) ब्राह्मण (उच्छिण्टः) झूठे मुँह-हाथ रहते हुए (पाि्गना) अपने झूठे हाथ से (गो-ब्राह्मण-अनलान्) गौ, ब्राह्मण और आग, इनका (न स्पृशेत्) स्पर्शन करे (च) श्रीर (अशुचिः) अपवित्र होते हुए (सुस्थः अपि) स्वस्थ दशा में भी (दिवि ज्योति-गणान् न पश्येत्) द्युलोक में ग्रह-तारों को न देखे । १४२ ॥

स्पृष्ट्वैतानशुर्विनित्यमद्भिः प्रागानुपस्पृशेत् । गात्राणि चैव सर्वाणि नामि पाणितलेन तु ॥ १४३ ॥

(म्रशुचिः) अपितत्र रहते हुए (एतान् स्पृष्ट्वा) इन—गौ, ब्राह्मण भौर आग को छूकर (नित्यम्) सदैव (प्राणान् सर्वाणि चैव गात्राणि) प्राणेन्द्रियों—श्रांख, नाक, आदि और शरीर के अन्य भंगों—शिर, हाथ, पैर आदि को (अदिभः अनुस्पृशेत्) जल से स्पर्शं करे (तु) और (नामि पाणितलेन) नामि का हथेली से स्पर्श करे।। १४३।।

> म्रनातुरः स्त्रानि लानि न स्पृशेदनिमित्ततः । रोमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येव विवर्जयेत् ॥ १४४ ॥

(ग्रनातुरः) स्वस्थ रहते हुए ग्रथीत् विना किसी शारीरिक कष्ट के सामान्य ग्रवस्था में (ग्रनिमित्ततः) बिना प्रयोजन के (स्वानि खानि) ग्रपनी इन्द्रियों को (न स्पृशेत्) न छूपे (च) ग्रौर (सर्वाणि + एव रहस्यानि रोमाणि) सब गुप्त स्थानों के रोमों को (विवर्जतेत्) न छूपे ।। १४४।।

अनुर्वित्वनः १४२ से १४४ तक श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-

त्रिषयविरोध—इन श्लोकों का 'सत्वगुणवर्धन' से कोई सम्बन्ध नहीं है

और न ये त्रत ही हो सकते हैं, त्रत: विषयबाह्य होने से विषयविरुद्ध प्रक्षेप हैं, [विशेष द्रष्टब्य ४ । ३३–३४ पर 'विषयविरोघ' समीक्षा ।]

२. शैलीगत भाषार—१४२-१४३ श्लोकों की शैली रूढ़, प्रयुक्तियुक्त एवं निराधार है। गाय भादि को छूकर भ्रंगस्पर्श से क्या गुद्धि हो जायेगी? वह तो घोने से होगी।

कल्याणकारी यज्ञ-संघ्या म्रादि कार्यं करे-

मंगलाचारयुक्तः स्यात्प्रयतात्मा जितेन्द्रियः । जपेच्च जुहुयाच्चेव निस्यमग्निमतन्द्रितः ॥ १४५ ॥(३६)

(मगल+ग्राचार+युक्तः) कल्याणकारी कार्यो में लगा बहने वाला या श्रेष्ठ ग्राचरणवाला (प्रयतात्मा) उन्ति के लिए सदा प्रयत्न्क्षील (जितेन्द्रियः) जितेन्द्रिय (स्यात्) रहे (च) ग्रीर (नित्यम्) प्रतिदिन (ग्रतन्द्रितः) ग्रालस्यरहित होकर (जपेत्) जपोपासना करे (च एव) तथा (अग्नि जुहुयात)अग्नि में हवन करे ॥ १४५॥

यज्ञ-संघ्या म्रादि कल्याणकारी कार्यों से लाभ-

मंगलाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम् । जपतां जुह्नतां चैव विनिपातो न विद्यते ॥ १४६॥ (३७)

(मंगल + प्राचार + युक्तानाम्) जो सदाकस्यासकारी कार्यों में लगे रहते हैं प्रथवा जो श्रेष्ठ भाचारण का पालन करते हैं (च) श्रीर (नित्यं प्रयतात्मनाम्) जो सदा भात्मा की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं (च) तथा (जपताम्) जो परमात्मा का जाप करते हैं (जुह्नताम्) जो हवन करते हैं, उनकी (विनिपातः) भ्रवनति (न विद्यते) नहीं होती भर्षात् उनका जीवन पतन की श्रोर नहीं जाता ॥ १४६॥

वेदाम्यास परमधर्म है-

वेदमेवाम्यसेन्नित्यं यथाकालमतन्त्रितः । तं ह्यस्याहुः परं वर्ममुपवर्मोऽन्य उच्यते ॥ १४७ ॥ (३८)

द्विज (नित्यम्) सदा (यथाकालम्) जितना भी ग्रधिक समय लगा सके उसके ग्रनुसार (ग्रतन्द्रितः) ग्रालस्यरहित होकर (वैदम् + एव + ग्रम्य-सेत्) वेद का ही ग्रम्यास करे (हि) क्योंकि (तम् ग्रस्य पर धर्मम् ग्राहुः) उस वेदाम्यास को इस द्विज का सर्वोत्तम कर्तव्य कहा है (ग्रन्यः उपधर्मः उच्यते) ग्रन्य सब कर्त्तव्य गौण हैं॥ १४७॥ वेदाम्यास का कथन भीर उसका फल-

# वेदाम्यासेन सततं शीचेन तपसैव च। अब्रोहेगा च मृतानां जाति स्मरति पौविकीम् ॥१४८॥ (३६)

मनुष्य (सततं वेदाभ्यासेन) निरन्तर वेद का श्रभ्यास करने से (शौचेन) श्रात्मिक तथा शारीरिक पवित्रता से (च) तथा (तपसा) तपस्या से (च) श्रौर (भूतानाम् श्रद्रोहेएा) प्राणियों के साथ द्रोहभावना न रखते हुए श्रर्थात् श्राहंसाभावना रखते हुए (पौविकीं जाति स्मरति) पूर्वजन्म की श्रवस्था को स्मरण कर लेता है।। १४८।।

अद्भार हो दिन्द : योगवर्शन से जन्मज्ञान की पुष्टि—योगदर्शनकार ने भी इस मान्यता को २।३६ सूत्र में विणित किया है। मनु ने वेदाम्यास, श्रिहसा शौच = अशुद्धिभाव से असंसर्ग, श्रादि द्वारा पूर्वजन्म एवं जन्मकारणों का बोध होना कहा है। इसी प्रकार योगदर्शन में भी है—

#### "ग्रपरिष्रहस्यैयें जन्मकथंता संबोधः॥"

भ्रपरिग्रह में प्रहिंसा, वेदादि श्रेष्ठ शास्त्रों तथा श्रेष्ठों की संगति, विषयों में भ्रनासक्ति भ्रादि बातें होती हैं। इन भ्रपरिग्रह की बातों में स्थिरता होने से भूत और वर्तमान जन्मों एवं जन्मकारसों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

# पौर्विकी संस्मरञ्जाति बहाँ वाम्यसते पुनः । बह्याम्यासेन चाजस्रमन्ततं सुखमश्नुते ॥ १४६॥ (४०)

(पौर्विकीं जाति संस्मरन्) पूर्वजन्म की भ्रवस्था का स्मरण करते हुए (पुनः ब्रह्म + एव + भ्रम्यसते) फिर भी यदि वेद के श्रम्यास में लगा रहता है तो (ग्रजस्र ब्रह्माम्यासेन) निरन्तर वेद का श्रम्यास करने से (ग्रनन्तं सुखम् + श्रद्गते) मोक्ष-सुख को प्राप्त कर लेता है ॥ १४६ ॥

अद्भाष्टिकाः इन्हीं भावों की तुलना के लिए द्रष्टव्य है १२। १०२ इलोक।

धार्मिकचर्या की विविध बातें---

सावित्राञ्छान्तिहोमांदच कुर्यात्पवंसु नित्यदाः । पितृ देवैवाष्टकास्वर्चे नित्यसन्तष्टकासु वा। १५०॥

(पर्वसु) ग्रमावस्या, पूर्णिमा ग्रादि पर्वों में (नित्यशः) सर्वदा (सावित्रान् च शान्तिहोमान् कुर्यात्) सावित्री देवता वाले (गायत्री मन्त्रादि ) ग्रीर ग्रनिष्ट-निवृत्ति के लिए शान्ति-होमों को करे (च एव) तथा (ग्रष्टकासु च ग्रन्वष्टकासु) म्रष्टमी तथा नवमी तिथियों में (नित्यम्) सदैव (पितृन् मर्चेत्) पितरों का पूजन करे।। १५०।।

### दूरादावसथान्मुत्रं दूरात्पादावसेखनम् । उच्छिष्ट्यान्ननिषेकञ्च दूरादेव समाचरेत् ॥ १५१ ॥

(मूत्रम् ग्रावसथात् दूरात्) मल-मूत्र आदि निवास स्थान से दूर ही करे (पाद + ग्रवसेचनम् दूरात्) पैरों का धोना भी दूर ही करे (च) ग्रीर (उच्छिष्ट + अन्न-निषेकम्) झूठे ग्रन्न को फेंकना भी (दूरात् + एव समाचरेत्) दूर ही करे।। १५१।।

> मैत्रं प्रसाधनं स्नानं दन्तषावनाअनम्। पूर्वाह्ह एव कुर्वोत देवतानां च पूजनम् ॥ १५२ ॥

(मैत्रम्) मलत्याग (प्रसाधनम्) शरीर-श्रुंगार (स्नानम्) स्नान (दन्तघावनम्) दातुन (ग्रन्तनम्) भ्रंजन (च) भ्रौर (देवतानां पूजनम्) देवपूजा भ्रादि, ये (पूर्वाह्नु एव कुर्वीत) दिन के प्रथम प्रहर भ्रथांत् प्रातःकाल ही कर लेने चाहिएँ ॥ १५२ ॥

### दैवतान्यभिगच्छेल् धार्मिकांश्च द्विजोत्तमात्। ईश्वरं चैव रक्षार्थं गुरूनेव च पर्वसु॥ १५३॥

(पर्वसु) पर्वों के दिनों में (रक्षार्थम्) अपनी रक्षा की कामना से (दैवतानि) देवस्थानों-पवित्र स्थानों (च) तथा (धार्मिकान् द्विजोत्तमान्) धार्मिक विद्वानों (ईःवर च गुरून् + एव) राजा तथा गुरुग्नों के पास (ग्रिभिगच्छेत्) जाया करे।। १५३।।

अन्तुर्शोत्जनः १५० से १५३ तक वलोक निम्न 'म्राथारों' पर प्रक्षिप्त हैं—

- १. विषयविरोध—-१५१—-१५३ इलोक विषयबाह्य होने से प्रक्षिप्त हैं। इनका 'सत्वगुणवर्धन' से और व्रतरूप होने से कोई सम्बन्ध नहीं है। [द्रष्टब्य ४। ३३—-३४ पर समीक्षा]।
- २. अन्ति विरोध (१) १५० वां श्लोक ग्रष्टमी के दिन मृतकश्राद्ध का विधायक है, यह मान्यता मनुविरुद्ध है [देखिए ३।११६—२०४ पर समीक्षा। (२) मनु ने पर्वों के दिन विशेष यज्ञों का विधान किया है [४।२५], देवताग्रों के दर्शनों के लिए जाने का नहीं। मनु के मन में ऐसे कोई देवता मान्य नहीं, वे तो होम को ही 'देवयज्ञ' कहते हैं [३।७०]। ग्रनः ये दोगों ही व्यवस्थाएँ मनुविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं।

वृद्धों का ग्रमिवादन एवं स्वागत---

अभिवादयेद् वृद्धाःच वद्याच्चैवासनं स्वकम् । कृता्शिक्पासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात् ॥१५४॥ (४१) (वृद्धान्) सदा ियावृद्धों ग्रीर वयोवृद्धों को (ग्रभिवादयेत्) नमस्ते ग्रर्थात् उनका मान्य किया करे (स्वकम् ग्रासनं च एव दद्यात्) जब वे ग्रपने समीप ग्रावें तब उठकर, मान्यपूर्वक ग्रपने ग्रासन पर वैठावे (च) ग्रीर (कृत + ग्रञ्जलिः + उपासीत) हाथ जोड़के ग्राप समीप बैठे, पूछे वह उत्तर देवे (गच्छतः पृष्ठतः + ग्रन्वियात्) ग्रीर जब जाने लगें तब थोड़ी दूर पीछे-पीछे जाकर नमस्ते कर, विदा करे ।। १४४ ।। (सं० वि० १७६)

सदाचार की प्रशंसा एवं फल---

श्रुतिस्पृत्युदितं सम्यङ् निबद्धं स्वेषु कर्ममु । धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ १४५ ॥ (४२)

गृहस्थ सदा (ग्रतिन्द्रितः) ग्रालस्य को छोड़कर (श्रुति-स्मृति + उदितम्) वेद ग्रौर मनुस्मृति में वेदानुकूल कहे हुए (स्वेष् कर्मसु सम्यङ् निवद्धम्) ग्रपने कर्मों में निवद्ध (धर्ममूलं सदाचारं निदेवेत) धर्म का मूल सदाचार ग्रर्थात् जो सत्य ग्रौर सत्पुरुष ग्राप्त धर्मात्माग्रों का ग्राचरण है, उसका सेवन सदा किया करें।। १४५॥ (सं० वि० १७६)

म्राचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । म्राचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हत्त्यलक्षणम् ॥१५६॥(४३)

(म्राचारात् हि म्रायुः) धर्माचरण से दीर्घायु (म्राचारात् + ईप्सिताः प्रजाः) म्राचार ने उत्तम सन्तान (म्राचारात् म्रक्षय्यं धनम्) म्राचार से म्रक्षयः धन (लभते) प्राप्त होता है (म्राचारः मलक्षर्णं हन्ति) धर्माचरण बुरे म्रधमं-युक्त लक्षर्णों का नाश कर देता है।। १४६।।

"धर्माचरण ही से दीर्घायु, उत्तम प्रजा स्रोर सक्षय धन मनुष्य को प्राप्त होता है स्रोर धर्माचरण बुरे स्रधमयुक्त लक्षणों का नाश कर देता है।" (सं० वि० १७६)

"इसिलये निध्याभाषणादि रूप श्रधमं को छोड़ जो धर्माचार श्रर्थात् ब्रह्मचर्य जितेन्द्रियता से पूर्ण श्रायु श्रीर धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा श्रक्षय धन को प्राप्त होता है तथा जो धर्माचार में वर्त्तकर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है उसके श्राचरण को सदा किया करे।" (स॰ प्र० १०७)

दुराचार से हानि—

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । दुःसभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ।। १५७ ॥(४४) (दुराचारः हि पुरुषः) जो दुष्टाचारी पुरुष है वह (लोके निन्दितः) संसार में सज्जनों के मध्य में निन्दा को प्राप्त (दुःखभागी) दुःखभागी (च) भ्रौर (सततं व्याधितः) निरन्तर व्याधियुक्त होकर (ग्रल्पायुः + एव भवति) ग्रल्पायु का भी भोगने हारा होता है ।। १५७ ।। (स० प्र० १०८)

"ग्रीर जो दुष्टाचारी पुरुष होता है वह सर्वत्र निन्दित दुःखभागी ग्रीर व्याधि से ग्रन्पायु सदा हो जाता है।'' (सं० वि० १७६)

> सर्वेलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः। श्रद्धानोऽनसूयक्च क्षतं वर्षाणि जीवति ॥ १५८ ॥ (४५)

(यः) जो (सर्वलक्षणहीनः + ग्रिप सदाचारवान्) सब ग्रच्छे लक्षणों से हीन भी होकर सदाचारयुक्त (श्रद्धधानः) सत्य में श्रद्धा (च) ग्रीर (ग्रनसूयः) निन्दा ग्रादि दोषरहित होता है (शतं वर्षाण जीवित) वह सुख से सौ वर्ष पर्यन्त जीता है ॥ १५८॥ (सं० वि० १७६)

परवश कर्मी का त्याग—

यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यात्तेन वर्जयेत्। यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्तेवेत यत्नतः ॥ १४६ ॥ (४६)

मनुष्य (यत्-यत् परवशं कमं) जो पराधीन कमं हो (तत्-तत् यत्नेन वर्जयेत्) उस-उस को प्रयत्न से सदा छोड़े (तु) ग्रौर (यत्-यत् ग्रात्मवशं स्यात्) जो-जो स्वाधीन कमं हो (तत्-तत् यत्नतः सेवेत) उस-उस का सेवन प्रयत्न से किया करे ॥ १५६॥ (सं० वि० १७६)

''जो-जो पराधीन कर्म हो उस-उस का प्रयत्न से त्याग ग्रीर जो-जो स्वाधीन कर्म हो उस-उस का प्रयत्न के साथ सेवन करे।'' (स० प्र० १०८)

सुख-दुःख का लक्षरा—

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं मुखम् । एतद्विद्यात्समासेन लक्षरां मुखदुःखयोः ॥ १६० ॥ (४७)

क्यों कि (परवशं सर्वं दुःखम्) जितना परवश होना है वह सब दुःख, ग्रौर (ग्रात्मवशं सर्वं सुखम्) जितना स्वाधीन रहना है वह सब सुख कहाता है (एतत् समासेन सुखदुःखयोः लक्षणं विद्यात्) यही संक्षेप से सुख ग्रौर दुःख का लक्षरा जानो ।। १६० ।। (सं० वि० १८०)

''क्योंकि जो-जो पराधीनता है वह-वह सब दुःख श्रीर जो-जो स्वा-धीनता है वह-वह सब सुख, यहो संक्षेप से सुख श्रीर दुःखःका लक्षण जानना चाहिए।'' (स॰ प्र०१००) ब्रात्मा के प्रसन्नताकारक कार्य ही करे-

यत्कर्मं कुर्वतोऽस्य स्यात्परितोषोऽन्तरात्मनः । तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत् ॥ १६१॥(४८)

(यत् कर्म कुर्वतः) जिस कर्म के करने से (ग्रस्य ग्रन्तरात्मनः परि-तोषः स्यात्) मनुष्य की ग्रात्मा को संतुष्टि एवं प्रसन्नता का ग्रनुभव हो ग्रयात् भय, शंका, लज्जा का ग्रनुभव न हो (तत्-तत् प्रयत्नेन कुर्वीत) उस-उस कर्म को प्रयत्नपूर्वक करे (विपरीतं तु वर्जयेत्) जिससे संतुष्टि एवं प्रसन्नता न हो उस कर्म को न करे ॥ १६१॥

अस्तु श्री ट्यन् : आत्मा के प्रसन्तताकारक कार्य किस प्रकार के होते हैं, इसके लिए विस्तृत विवेचन १। १२५ [२।६] पर 'ग्रात्मनस्तुष्टि' शीर्षक अनु-शीलन देखिए।

माता-पिता-ग्राचार्यादि की हिंसा न करे---

श्राच'यं च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम् । न हिंस्याद् बाह्यागाःनाःच सर्वाःचेव तपस्विनः ॥१६२॥(४६)

(म्राचार्यं प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुं ब्राह्मणान् गाः च सर्वान् तप-स्विनः) वेद को पढ़ाने वाला, वेद का प्रवचन करने वाला, पिता, माता, गुरु, ब्राह्मण्, गाय स्रोर सभी तपस्वी इनको (न हिंस्यात्) प्रताड़ित न करे स्रयात् इनके प्रतिकृत स्राचरण न करे ॥ १६२ ॥

नास्तिकता, वेदनिन्दा ग्रादि निपिद्ध कर्म-

नास्तिक्यं वेदिनन्दां च देवतानां च कुत्सनम् । द्वेषं दम्भं च मानं च क्रोधं तैक्ष्यं च वर्जधेत् ॥१६३॥ (४०)

(नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां कुत्सनम्) नास्तिकता, वेद की निन्दा ग्रीर बिद्वातों को निन्दा (देषं दम्भं मानं क्रोधं च तैक्षण्यं वर्जयेत्) देष, पाखण्ड, ग्राभमान, क्रोध, उग्रता चतेजी इनको छोड़देवे ॥ १६३ ॥

शिष्य को केवल शिक्षार्थ ताड़ना करे ---

परस्य दण्डं नोद्यच्छेत्कुद्धो नेव निपातयेत्। स्रन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्वा शिष्टचर्यं ताडयेतु तौ ॥१६४॥ (५१)

(पुत्रात् वा शिष्यात् ग्रन्यत्र) पुत्र ग्रौर शिष्य से भिन्न (परस्य दण्डं न + उद्यच्छेत्) ग्रन्य किसी व्यक्ति पर दण्डा न उठाये ग्रर्थात् दण्डे से न सारे (क्रुद्धः एव न निपातयेत्) ग्रौर क्रोधित होकर भी किसी को न मारे, ताडनान करे, (तौ तु शिष्टचर्यं ताडयेत्) उन पुत्र भीर शिष्य को भी केवल िशक्षा देने के लिये ही ताड़ना करे ।। १६४ ।।

'परन्तु माता, पिता तथा श्रघ्यापक लोग **ईर्ष्या, द्वेष से ता**ड़न न करें किन्तु ऊपर से भयप्रदान ग्रौर भीतर से कृपा**द**ष्टि रखेंं''।

(स॰ प्र॰ द्वितीय समु॰)

ब्राह्मण की हिंसा से नरक-

बाह्यलायावपूर्येव द्विजातिर्वधकाम्यया । शतं वर्षाणि तामिस्रो नरके परिवर्तते ॥ १६५ ॥

(द्विजातिः) द्विज व्यक्ति (वधकाम्यया) मारने की इच्छा से (ब्राह्मणाय + श्रव-गूर्य + एव) ब्राह्मण पर केवल दंडा उठाने मात्र से ही (श्रतं वर्षाणि तामिस्रे नरके परि-वर्तते) सौ वर्ष तक 'तामिस्र' नामक नरक में भटकता रहता है ॥ १६५ ॥

> ताडियत्वा तृरोनापि संरम्भाग्मतिपूर्वकम् । एकविशतिमाजातीः पापयोनिषु जायते ॥ १६६ ॥

(मितपूर्वंकम्) जानबूभकर (संरम्भात्) क्रोधपूर्वक (तृणेन + ग्रिपि) तिनके से भी (ताडयित्वा) मारने से वह व्यक्ति (एकविंशतिम् + आजातीः) इक्कीस जन्मों तक (पापयोनिषु जायते) पापयोनियों [कुत्ता, बिल्ली आदि ] में जन्म लेता है ॥ १६६ ॥

> श्रयुध्यमानस्योत्पाद्य श्राह्मरणस्यामृगङ्गतः । दुःलं सुमहदाप्नोति प्रेस्याप्राञ्जतया नरः ॥ १६७ ॥

(श्रयुष्यमानस्य ब्राह्मणस्य) लड़ने की इच्छा से रहित ब्राह्मण के (अङ्गतः श्रसृण् उत्पाद्य) किसी श्रञ्ज से [चोट मारकर] खून निकालने से (नरः श्रश्नाज्ञतया) वह मनुष्य अपनी इस मूर्खता के कारण (प्रेरय) परलोक में (सुमहत् दुःखम् श्राप्नोति ) बड़ा भारी दुःख प्राप्त करता है।। १६७।।

शोणितं यावतः पांसुन्संगृह्णाति महीतलात् । तावतोऽज्वानमुत्रान्यैः शोणितोत्पावकोऽखते ॥ १६८ ॥

(शोणितम्) ब्राह्मण के शरीर से निकला हुम्रा खून (महीतलात् यावतः पांसून् संग्रह्णाति) पृथ्वी के जितने घूलिकणों को ग्रहण करता है मर्थात् जितने घूलिकण उस रक्त से भीगते हैं (शोणित + उत्पादकः) वह रक्त निकालने वाला (ग्रमुत्र) परजन्मों में (तावतः + ग्रब्दान्) उतने ही वर्षों तक (ग्रन्थैः) ग्रन्थ हिंसक जीवों द्वारा (ग्रद्यते) खाया जाता है । १६८ ।।

न कवाचित् द्विजे तस्माद्विद्वानवगुरेवपि। न ताडयेसूरोनापि न गात्रास्त्रावयेवसूक्॥ १६६॥ (तस्मात्) इसलिए (कदाचित् द्विजे न भ्रवगुरेत् + भ्रिपि) कभी किसी ब्राह्मण पर दंडा भी न उठावे (तृणेन + भ्रिपि न ताडयेत्) तिनके से भी न मारे (गात्रात् + असूक् न स्नावयेत्) ब्राह्मण के शरीर से लहु न बहाये ॥ १६९॥

# अस्तुर्धीत्जनः १६५ से १६९ तक के क्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-

- १. भन्तविरोध—(१) १६५ वें श्लोक में प्रदिश्ति नरक की मान्यता मनुविरुद्ध है, अतः यह श्लोक प्रक्षिप्त है। शेष १६६—१६६ तक श्लोक इसके प्रक्षिप्त होने से स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि यह श्लोक उनका आधारभूत श्लोक है [नरक मनुविरोधी मान्यता है, इसके लिए विशेष समीक्षा ४।८०—६१ श्लोक पर 'म्रन्तविरोध' शीर्षक में देखिए]। (२) इन श्लोकों में एक कमें द्वारा एक या विभिन्त नीच योनियों में जाने का कथन और निणंय करना मनुविरुद्ध है। मनु म्रनेक कमों के प्राधार पर योनियों की प्राप्ति मानते हैं भीर वह भी उत्तम, मध्यम, भ्रधम भ्राधार पर किसी एक योनि का निश्चय नहीं देते [१२।३—६, ३६—५२]। इस भ्राधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।
- २. प्रसंगिवरोध—(१) ये क्लोक पूर्वापर प्रसङ्गिविरुद्ध । १६४ में किसी को न मारने और हिंसा न करने का कथन है, १७० वें में हिंसाकर्ता का फल प्रदिश्ति है। इस प्रकार १७० वां क्लोक १६४ से सम्बद्ध है या प्रयंवादरूप है। उस सम्बद्धता को इन क्लोकों ने भंग कर दिया है। और बीच में केवल बाह्यण को न मारने का वर्णन, उसका फलकथन असंगत भी है। (२) ये क्लोक यदि मौलिक होते तो इन्हें प्रसंगक्रम की दृष्टि से १६२ वें से सम्बद्ध होना चाहिए था, क्योंकि उस क्लोक में कहा है—"न हिस्यात बाह्यणान गाइच।" उससे सम्बद्ध न हो कर कुछ क्लोकों के परचात पुनः उसी प्रसंग को शुरू करना असंगत है और यह इन्हें परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध करता है।
- 3. शैलीगत आधार—इन सभी श्लोकों की शैली अयुक्तियुक्त एवं अित-शयोक्तिपूर्ण है। तिनके से मारने से ही इक्कीस पापयोनियों में जाना, जितने शिवरकण बाह्मण के रक्त से भीगें उतने ही वर्षों तक कुत्तो द्वारा खाया जाना, आदि बातें प्रलापसद्दश हैं। मरने के बाद जब अन्त्येष्टि होगी तो कुत्ते कहां से खायेंगे? इस निश्चय का भी क्या आधार है कि जितने करण रक्त से भीगे हैं उतने ही वर्ष उसको अन्य प्राणी खाते हैं? इस प्रकार की शैली मनुसद्दश विद्वान की नहीं है।

ग्रधमं-निन्दा एवं ग्रधमं से दू:सप्राप्ति-

प्रधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम् । हिंतारतश्च यो निरयं नेहासौ सुखमेषते ॥ १७० ॥ (४२)

(यः श्रघामिकः नरः) जो श्रघामिक मनुष्य है (च) श्रौर (यस्य हि श्रनुतं धनम्) जिसका श्रधमं से संचित किया हुशा धन है (च) श्रौर (यः

नित्यं हिंसारतः) जो सदा हिंसा में भ्रयात् वैर में प्रवृत्त रहता है (श्रसी) वह (इह) इस लोक ग्रीर परलोक ग्रयात् परजन्म में (सुखं न एघते) सुख को कभी नहीं प्राप्त हो सकता ॥ १७०॥ (सं० वि० १८०)

# न सीवन्निप धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत्। स्रधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन्विपर्ययम् ॥ १७१ ॥ (४३)

(ग्रधार्मिकाणां पापानां ग्राग्नु विपर्ययम्) ग्रधार्मिक पापियों का [१७४ में विरात रूप में यदि पापों से उनकी उन्नति ग्रौर समृद्धि हो गई है तो भी] शोघ्र ही उलटा विनाश होता है (पश्यन्) यह समभते हुए (धर्मेण सोदन् +ग्रपि) धर्माचरण से कःट उठाता हुग्रा भी (ग्रधर्मे मनः न निवेशयेत्) ग्रधमं में मन को न लगावे ग्रयीत् धर्म का हो पालन करता रहे।। १७१।।

# नाधर्मश्चिरितो लोके सद्यः फलित गौरिव। शर्नेरावर्तमानस्तु कर्नु मूं लानि कुन्तित ॥ १७२॥ (४४)

मनुष्य निश्चय करके जाने कि (लोके) इस संसार में (गौ: + इव) जैसे गाय की सेवा का फल दूध म्रादि शोझ प्राप्त नहीं होता वैसे ही (चिरितः म्रघमं: सद्यः न फलित) किये हुए म्रथमं का फल भो शौझ नहीं होता (तु) किन्तु (शने: कर्त्तु: म्रावत्तंमानः) धोरे-धोरे म्रथमंकर्ता के सुखों को रोकता हुमा (मूलानि कृन्तति) सुख के मूलों को काट देता है, पश्चात् म्रधर्मी दुःख ही दुःख भोगता है।। १७२।। (सं० वि० १८०)

"िकया हुम्रा म्रथमं निष्फल कभो नहीं होता परन्तु जिस समय म्रथमं करता है, उसी समय फलभो नहीं होता; इसलिए म्रज्ञानी लोग म्रथमं से नहीं डरते तथापि निश्चय जानो कि वह म्रथमंचरण धीरे-धीरे तुम्हारे सुख के मूलों को काटता चला जाता है।" (स॰ प्र० १०४)

# यदि नात्मिनि पुत्रेषु न चेत्पुत्रेषु नप्तृषु। न त्वेव तु कृतोऽयमंः कर्तुं भंवति निष्फलः ।। १७३ ।। (४४)

(यदि न + ग्रात्मिन) यदि ग्रधमं का फल कर्ता की विद्यमानता में न हो तो (पुत्रेषु) पुत्रों (पुत्रेषु न चेत् नष्तृषु) यदि पुत्रों के समय में न हो तो नातियों = पोतों के समय में ग्रवश्य प्राप्त होता है (तु) किन्तु (न एवं तु) यह कभी नहीं हो सकता कि (कर्त्तु: ग्रधमं: निष्फल: भवति) कर्ता का किया हुम्रा कर्म निष्फल होवे ।। १७३ ।। (सं• वि० १८०)

आनुश्रीत्उन्य : कर्मफल का भोक्ता कीन ? ४। २४० में कर्त्ता को

ही सुकृत-दुष्कृत का भोकता माना है, जबिक यहाँ किये हुए प्रधमं का फल पुत्र-पौतों तक प्राप्त होना कहा है। इस प्रकार विरोध-साप्रतीत होता है। किन्तु इनमें परस्परविरोध नहीं है। वहां व्यक्तिगत स्तर पर किये जाने वाले सुकृत-दुष्कृत का कर्ता को व्यक्तिगत रूप में ही भोक्ता माना है, जबिक यहाँ प्रसंग ग्रधमं पूर्वक भोगों के संग्रह का है धार्७०—१७४]। व्यक्ति, हिंसा, ग्रधमं ग्रादि से [४।१७०] यदि धनसंग्रह करता है ग्रीर वह एकाएक समृद्ध होता हुग्रा भी दृष्टिगत होता है, किन्तु ग्रन्ततः समूल विनाश के रूप में उसे फल भोगना पड़ता है [४।१७०]। ग्रधमं, हिंसा ग्रादि से प्राप्त किये धनभोगों के सेवन में जो-जो भी पुत्र-पौत्रादि पारिवारिक जन सम्मिलित होते हैं, वे भी उस ग्रधमं में भागीदार होने के कारण उसके फल को भोगते हैं। इसकी पुष्टि के लिए हिंसा के प्रसंग में मनु की मान्यता ५।५१ में देखिए। वहां हिंसा में किसी भी प्रकार भाग लेने वाले प्रत्येक ग्राठ प्रकार के व्यक्तियों को ग्रधमीं—पापी माना है। इसी प्रकार सभी ग्रधमों के कामों में समक्षनो चाहिए। जब वह अधमीं है तो उसके दुख:रूप फल का भी भागी होगा। किन्तु कर्त्ता के भोगने योग्य निजी फल को कोई नहीं बाँट सकता है। [४।२४०]। सब अपने-ग्रपने फल कोभोक्ता स्वयं होते हैं।

# म्रधर्मेग्गंधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ १७४ ॥ (५६)

(तावत् स्रधर्मेण + एधते) जब स्रधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मयाँदा छोड़ (जैसा तालाब के बंध को तोड़ जल चारों स्रोर फैल जाता है वैसे) मिण्याभाषण, कपट, पाखण्ड स्रयीत् रक्षा करने वाले वेदों का खण्डन, स्रोर विश्वासघात स्रादि कमौं से पराये पदार्थों को लेकर, प्रथम बढ़ता है (ततः) पश्वात् (भद्राणि पश्यित) धनादि ऐश्वयं से खान, पान, वस्त्र, स्राभूषण, यान, स्यान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है (सपत्नान् जयित) स्रन्याय से शत्रुत्रों को भी जीतता है (ततः) पश्चात् (समूलः तु विनश्यित) शीघ्र नष्ट हो जाता है, जैसे जड़ कटा हुस्रा वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे स्रधर्मी नष्ट हो जाता है। १७४॥ (स॰ प्र०१०४)

अर्जुटर्रिट्डन्त्र: ग्रथमं दुःख का कारण है ग्रीर धर्म मुख का कारण है। इस मान्यता की पुष्टि के लिए ६। ६४ दलोक द्रष्टव्य है।

सत्यधर्मका पालन करे ---

सत्यधर्मार्यवृत्तेषु शौचे **चैवारमे**त्सदा । शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मेण वाग्बाहृदरसंयतः ॥ १७५॥ (५७)

इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि (सत्यधर्म + प्रायं-वृत्तेषु) सत्यधर्म ग्रीर ग्रायं ग्रर्थात् उत्तम पुरुषों के ग्रावरणों (च) ग्रीर (शौवे) भीतर-बाहर की पिवतता में (सदा म्रारमेत्) सदा रमण करें (वाक् + बाहु + उदर + संयतः च वर्मेण) म्रपनी वाणी, बाहू उदर को नियम म्रीर सत्यधर्म के द्र साथ वर्त्तमान रखके (शिष्यान्-शिष्यात्) शिष्यों को सदा शिक्षा किया करें।। १७५।। (सं विव १८०)

"जो वेदोक्त सत्यधर्म प्रयात् पक्षपातरहित होकर सत्य के ग्रहण श्रीर ग्रसत्य के परित्याग, न्यायरूप, वेदोक्त धर्मादि श्रार्थ ग्रर्थात् धर्म में चलते हुए के समान धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करें।" (स० प्र० १०४)

"सत्य, घमं, आयं अर्थात् आप्त पुरुषों के व्यवहार और शौच =पित-त्रता हो में सदा गृहस्य लोग प्रवृत्त रहें और सत्यवाणी भोजनादि के लोभ रहित हस्तपादादि की कुचेष्टा छोड़कर धमं से शिष्यों और सन्तानों को उत्तम शिक्षा सदा किया करें।" (सं० वि० १४१)

धर्मवजित ग्रर्थ-काम का त्याग---

# परित्यजेदर्थकामौ यौ स्वातां धर्मविजितौ। धर्मं चाप्यसुखोदकं लोकविक् ष्टमेव च।। १७६।। (४८)

(ग्रयंकामो यो धर्मवर्जितो स्यातां परित्यजेत्) यदि बहुत-सा धन, राज्य ग्रीर ग्रपनी कामना ग्रधमं से सिद्ध होतो हो तो भो ग्रधमं सर्वथा छोड़ देवें (च) ग्रीर (धमंम् ग्रपि + ग्रमुखोदकंम्) वेदविरुद्ध धर्माभास जिसके करने से उत्तरकाल में दुःख (च) ग्रीर (लोकविक्रुष्टम् एव) संसार की उन्ति का नाश हो वैसा नाममात्र धमं ग्रीर कर्म कभी न किया करें।। १७६।। (सं० वि० १५१)

"जो धर्म से वर्जित धनादिपदार्थ श्रीर काम हो उनको सर्वथा शीघ्र छोड़देवे श्रीर जो धर्माभास श्रथीत् उत्तरकाल में दुःखदायक कर्म हैं श्रीर जो लोगों को निन्दित कर्म में प्रवृत्त करने वाले कर्म हैं उनसे भी दूर रहें।" (मंठ विठ १८१)

अनुशिक्तः (१) श्लोक में उक्त वातों को उदाहररापूर्वक स्पष्ट किया जाना है—

- (क) धमंविजित अर्थ = जैसे चोरी, डकैती, छल-कपट, हिंसा श्रादि से प्राप्त धन। ऐसा धन धमंविजित है [द्रष्टव्य ४।२, ३, ११, १५।। ६। ३०-३६]।
- (त्त्र) धर्मविजितकाम = जैसे ग्रतिविषयासक्ति [४।१६], परस्त्रीगमन [४।१३३ १३४], वाल्यकाल में विवाह [३।१ ४], पर्वेदिनों में या ऋतुकाल के विना स्त्रीसमागम [३।४६।४।४।१२८] विधिरहित नियोग [६।६६ ६३] आदि कार्य धर्मविरुद्ध कामभावना के ग्रन्तर्गत ग्राते हैं।

- (ग) उत्तरकाल में असुखकारक धर्म = जैसे— स्त्री-पुत्रों के रहते हुए सर्वस्व दान कर देना या ग्रतितपस्या से शरीर को क्षीण करना [२।७४ (२।१००)] ग्रादि बात धर्माभास हैं, जिनसे उत्तरकाल में दुःखप्राप्ति होती है।
- (घ) लोकिटकुष्ट धर्म = काणे को काणा कहना, हीन को हीन कहना, ग्रादि बातें सत्य होते हुए भी लोकिनिन्दित एवं शिष्टधर्म के विरुद्ध हैं। मनु ने कहा है—'सस्य बोले किन्तु प्रिय सत्य बोले' [४।१३८]। ग्रप्रिय वातें नहीं कहनी चाहिएँ [४।१४१]।
- (२) धर्म, ग्रयं, काम का स्वरूप— धर्म, ग्रयं, काम के स्वरूप को समभने के लिए ७।२६ की समीक्षा देखिए।

चपलता का त्याग---

न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽनृजुः। न स्याद्वाक्चपलक्ष्वेव न परद्रोहकर्मधीः॥ १७७॥ (५६)

(पाणि-पाद-चपलः न) हाय-पैरों से चंचलता के कार्य न करे (नेत्र-चपलः न) म्रांखों से चंचलतायुक्त काम न करे (ग्रनृजुः) कुटिलता न करे (वाक्-चपलः एव न) वाएगो से चपलता न करे (च) म्रोर (परद्रोह-कर्मधोः न स्यात्) दूसरों की हानि या द्वेष के कर्मों में मन लगाने वाला न बने ।। १७७ ।।

> येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । तेन यायात्सतां मार्गं तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ १७=॥(६०)

(येन + ग्रस्य पितरः) जिस मार्ग से इसके पिता (पितामहाः याताः) पितामह चले हों (तेन यापात्) उस मार्ग में सन्तान भी चले, परन्तु (सतां मार्गम्) जो सत्पुरुष पिता, पितामह हों उन्हीं के मार्ग में चलें ग्रीर जो पिता-पितामह दुष्ट हों तो उनके मार्ग में कभी न चलें (तेन गच्छन् न रिष्यते) क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुःख कभी नहीं होता।। १७ =।।

विवाद न करने योग्य व्यक्ति---

ऋत्विक्पुरोहित।चार्येर्मातुलातिथिसंश्रितैः । बालवृद्धातुरैर्वेद्येर्ज्ञातिसम्बन्धिबान्धवैः ॥ १७६॥ (६१) मातापितृभ्यां जामीभिश्रीत्रा पुत्रेण भार्यया । दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्॥ १८०॥ (६२)

"(ऋ ित्वक्) यज्ञ का करने हारा (पुरोहित) सदा उत्तम चाल-चलन का शिक्षाकारक (ग्राचार्य) विद्या पढ़ाने हारा (मातुल) मामा (ग्रतिथि) ग्रर्थात् जिसकी कोई ग्राने की निश्चित तिथि न हो (संश्रित) ग्रपने ग्राश्रित (बाल) बालक (वृद्ध) बूद्ढे (ग्रातुर) पीड़ित (वैद्य) ग्रायुर्वेद का ज्ञाता (ज्ञाति) स्वगोत्रस्थ वा स्ववर्णस्थ (सम्बन्धी) श्वसुर ग्रादि (बान्धव) मित्र (माता) माता (पिता) पिता (जामी) बहन (श्राता) भाई (भार्या) स्त्री (दुहित्रा) पुत्रो क्ष (दासवर्गेण) ग्रौर सेवक लोगों से (विवादं न समाचरेत्) विवाद ग्रर्थात् विरुद्ध लड़ाई-बखेड़ा कभी न करें।। १७६, १८०।।

(स॰ प्र० १०४--१०५)

% (पुत्रेगा) पुत्र के साथ .....

एतेर्दिवादान्संत्यज्य सर्वपापैः प्रमुख्यते । एमिजितेद्व जयति सर्वांल्लोकानिमान्गृही ॥ १८१ ॥

(गृही) गृहस्थी (एतैः विवादान् संत्यज्य) इनके साथ बहुस या अगड़ा न करके (सर्वपापैः प्रमुच्यते) सब पापों से छूट जाता है (च एभिः जितैः) स्त्रीर इन्हें जीतकर स्त्रथित् स्रपने मधुर व्यवहार से इनके मनों को जीतकर (इमान् सर्वीन् लोकान् जयित) इन सब लोकों को जीत लेता है।। १८१।।

श्राचार्यो ब्रह्मलोकेशः प्राजापत्ये पिता प्रभुः। श्रतिथिस्त्विन्द्रलोकेशो देवलोकस्य चित्वजः।। १८२।। जामयोऽप्सरसां लोके वैद्यदेवस्य बान्धवाः। सम्बन्धिनो ह्यपां लोके पृथिक्यां मातृमातुलौ ।। १८३।।

(स्राचार्यः ब्रह्मलोक + ईशः) आचार्यं ब्रह्मलोक का स्वामी है (पिता प्राजापत्ये प्रभुः) पिता प्रजापित लोक का स्वामी है (तु) और (स्रितियः इन्द्रलोक + ईशः) स्रितिय इन्द्रलोक का स्वामी (च) तथा (ऋत्विजः) ऋत्विज (देवलोकस्य) देवलोक का स्वामी है (जामयः स्रप्यत्सां लोके) बहनें स्रप्यरा लोक की (बान्धवाः) मित्र स्रादि (वैश्वदेवस्य) वैश्वदेव लोक के (सम्बन्धिनः स्रपां लोके) सम्बन्धी वरुण लोक के (मातृमातुलौ पृथिव्याम्) माता-पिता और मामा पृथिवी लोक के स्वामी हैं॥ १८२, १८३॥

म्नाकाशेशास्तु विज्ञेया बालवृद्धकृशातुराः । भ्राता ज्येष्ठः समः वित्रा मार्या पुत्रः स्वका तनुः ।। १८४ ।। छाया स्वो वन्तवर्गश्च बुहिता कृपणं परम् । तस्मादेतैरिधिकिष्तः सहेतासंज्वरः सवा ।। १८४ ।।

(बाल-वृद्ध-क्रश-म्रातुराः तु आकाश + ईशाः विज्ञेयाः) बालक, बूढे, कम-जोर, बीमार व्यक्तियों को म्राकाश का स्वामी समभता चाहिए (ज्येष्ठः भ्राता पित्रा समः) बड़ा भाई पिता के समान है, (भार्या पुत्रः स्वका तनुः) स्वी ग्रौर पुत्र ग्रपने शरीर के समान हैं (च) तथा (दासवर्गः) सेवक-वर्ग (स्व-छाया) ग्रपनी छाया के समान है (दुहिता परं कृपणम्) कन्या परम कृपा की पात्र है (तस्मात्) इस कारण् (एतै: + ग्रिघिक्षप्तः) इनसे तिरस्कृत होकर भी (ग्रसंज्वरः सदा सहेत) गुस्सा या बुरा न मानकर सदा सहन करता रहे ।। १८४, १८५।।

#### अनुरादिनः १८१ से १८५ श्लोक प्रक्षित हैं—

- १. अन्तिविरोध-— (१) १८१ श्लोक में कहा है कि '१७६-१८० श्लोकोक्त व्यक्तियों से विवाद छोड़ देने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि इतने से ही पापमुक्ति हो जाती है तो मनुस्मृति-विहित धमं ही निरथंक सिद्ध हो जाते हैं! फिर उनके पालन की क्या आवश्यकता है? (२) ११।२१०—२३२ में मनु ने पापों के लिए प्रायश्चितों का विधान किया है। इस श्लोक के कथन का उन श्लोकों की व्यवस्थाग्रों से विरोध है, अतः यह श्लोक प्रक्षिप्त है और शेष १८२—१८५ श्लोक क्योंकि इसी पर आधारित हैं, अतः ये भी स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं। (३) इन सभी श्लोकों में विभिन्न लोकों की गणना भीर उनकी प्राप्ति का कथन करना भी मनुविरुद्ध है। मनु मृत्यु के बाद जीव की दो ही गतियां मानते हैं— एक तो सांसारिक योनियों में जन्म [६।६३,७४,१२।६,३६—५२,७४,८१] या फिर ब्रह्मप्राप्ति [४।१४६,६।८१,१२१९६,१२४]। अतः यह लोकों की प्राप्ति का वर्णन प्रक्षिप्त है।
- २. शैलीगत आधार इन श्लोकों में निर्दिष्ट व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न लोकों का स्वामी बतलाना भी अयुक्तियुक्त है। विवाद करने के साथ कोई पाप-पुण्य का भी सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार १८१ १८५ श्लोकों की शैली अयुक्तियुक्त है और १८१ वें की ग्रतिशयोक्तिपूर्ण भी है।

प्रतिग्रह का लालचन रखे --

प्रतिग्रहसमर्थोऽपि प्रसंगं तत्र वर्जयेत् । प्रतिग्रहेगा ह्यस्याञु ब्राह्मं तेजः प्रशःभ्यति ।।१८६।। (६३)

ब्राह्मण (प्रांतग्रहः सनर्थः + ग्रिप) दान लेने का ग्रधिकारी होते हुए भी (तत्र प्रसंगं वर्जयेत्) दान-प्राप्ति में ग्रासिक्तभाव ग्रर्थात् उसीसे धनसग्रह का लालच रखने की भावना को छोड़ दवे (हि) क्योंकि (प्रतिग्रहेण) दान लेने में ग्रासिक्त रखने से (ग्रस्य ब्राह्मं तेजः) इसका ब्राह्मतेज (ग्राशु-प्रशाम्यति) शोघ शान्त होने लगता है।। १८६।।

प्रतिग्रह की विधियाँ-

न द्रव्यारामिवज्ञाय विधि धर्म्य प्रतिग्रहे । प्राज्ञः प्रतिग्रहं कुर्यादवसीदन्निप क्षुषा ॥ १८७ ॥ (६४) (प्राज्ञः) बुद्धिमान् ब्राह्मण को चाहिए कि (द्रव्याणां प्रतिग्रहे धर्म्य विधिम् मिविज्ञाय) द्रव्यों के दान लेने में धर्म की विधि को बिना जाने (क्षुधा म्रवसीदन् + म्रिपि) भूख से पीड़ित होता हुम्राभी (प्रतिग्रहं न कुर्यात्) दानग्रहण न करे।। १६७॥ ॥

अर न्यू श्री टिंडन्य: दानप्रहण की धर्मविधि—इस श्लोक में प्रतिग्रहरूप में द्रव्यों की दान लेने की धर्मविधि क्या है, इसको समक्रने के लिए मनु की निम्न मान्यताएँ व प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

- (१) १। दद में वेदाघ्ययन-म्रघ्यापन, यजन-याजन में निरन्तर रत व्यंक्ति को ही दान लेने का म्रधिकार दिया है। दान लेने के वे ही म्रथिकारी हैं, जो इन कार्यों को धर्म मानकर निरन्तर करते हैं; इस बात का निर्देश मनु ने स्थान-स्थान पर किया है [२।७६–६१ (२।१०४—१०७), २।१४०—१४३ (२।१६४—१६८); ४।१७—२०,३१,१४७,१४६,११।२४४।।]। इस प्रकार धर्मविधि का एक भाग यह है कि म्रधिकारी ही दान लें।
- (२) उपर्युक्त कार्यों में तल्लीन न रहने वाले व्यक्ति, वेद को एकबार पढ़कर उसका श्रम्यास-मनन न करने वाले व्यक्ति, श्रतपस्वी, स्वभाव से छली-कपटी श्रादि दान लेने के अनिधकारी हैं [४।३०, १६०—१६६ श्रादि]। अनिधकारियों को दिया गया दान निष्फल होता है श्रीर लेने वाले पापी होते हैं।
- (३) अधर्मी और वेद, यज्ञ आदि से हीन व्यक्तियों से दान नहीं लेना चाहिए [२।१५८,१६० (२।१८३,१८५)।
- (४) मनु द्वारा भक्ष्यरूप में विहित पदार्थ दान में ग्राह्य हैं। निषिद्ध ग्रभक्ष्य मांस तामसिक ग्रादि पदार्थ ग्रग्नाह्य हैं [४। ४—६, ४४—५१; ६।१४ ग्रादि ], ग्रौर सांसारिक विषयों में फंसाने वाले पदार्थ भी ग्रग्नाह्य हैं [६।४=, ४७, ४४, २६ ग्रादि]। इन बातों को जानना 'प्रतिग्रह की धर्मविधि' का ज्ञान करना है।

## हिरण्यं मूमिमश्वं गामन्तं वासस्तिलान्वृतम् । प्रतिगृह्णन्तविद्वांस्तु ंमस्मीमवति बारवत् ॥ १८८ ॥

(हिरण्यं भूमिम् + ग्रव्वं गाम् + ग्रन्तं वासः तिलान् घृतम्) सोना, भूमि, घोड़ा, गौ, ग्रन्त, वस्त्र, तिल ग्रौर घी (ग्रविद्वान् तु प्रतिगृह्णन्) श्रविद्वान् बाह्यए। इनके दान को ग्रहण करके (दारुवत् भस्मी भवति) लकड़ी के समान जल जाता है।। १८८।।

हिरण्यमायुरन्नं च भूगाँक्चाप्योषतस्तनुम्। अक्वक्सासुस्त्वचं वासो घृतं तेजस्तिलाः प्रजाः ॥ १८६॥

<sup>% [</sup>प्रचित्तत अर्थ — द्रव्यों के दान लेने में उनकी धर्म युक्त विधि (ग्राह्म देवता, प्रतिग्रहमन्त्र ग्रादि) को बिना जाने भूख से पीड़ित होता हुग्रा भी बुद्धिमान् ब्राह्मण दान को न ले।। १८७॥]

(हिरण्यं च ग्रन्तम् ग्रायुः) सोना ग्रीर ग्रन्न आयु को (भूः च गौः ग्रिपि तनुम्) भूमि और गौ शरीर को (ग्रश्वः चक्षुः) घोड़ा नेत्र को (वासः स्वचम्) वस्त्र त्वचा को (घृतं तेजः) घी तेज को (तिलाः प्रजाः) तिल संतान को (उषतः) जला देते हैं।।१८६॥

## अनुरारिङनः : १८५—१८६ इलोक प्रक्षिप्त हैं—

- १. प्रसंगिवरोध—(१) पूर्वापर क्लोक प्रतिग्रह लेने की धर्मविधि [१८७] और उसके ब्रथंवादरूप [१६० ब्रादि] हैं, उनके बीच में कुछ वस्तुओं की गणना ब्रौर उनका फल-वर्णन प्रसंगभञ्जक है। (२) १८७ में धर्मविधि के जानने का कथन है न कि वस्तुओं के दान लेने की हानि कहने का। अतः इन दोनों क्लोकों का १८७ के प्रसंग से कोई सम्बन्ध नहीं। इस प्रकार ये प्रसंगिवरुद्ध प्रक्षेप हैं।
- २. अन्ति विद्यान् मनु ने १। ८८ में दान लेने का ऋषिकार विद्वान् ब्राह्मणों को दिया है, जो वेदाध्ययन-अध्यापन में जीवन-यापन करते हों। ग्रतः ग्रविद्वान् द्वारा दान लेना उसके विरुद्ध है।
- ३. शैलीगत आधार इनकी शैली भी अयुक्तियुक्त है। दान लेने और भस्म होने में कोई कार्यकारण सम्बन्ध नहीं है। अतिशयोक्तिपूर्ण कथन करना मनु की शैली नहीं है। दान लेने के अनिधकारी तीन प्रकार के व्यक्ति—

न्नतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिद्विजः । ग्रम्भस्यरमप्लवेनेथ सह तेनैव मज्जति ॥ १६० ॥ (६५)

एक—(ग्रतपाः) ब्रह्मचर्य-सत्यभाषणादि तपरिहत, दूसरा—(ग्रन-घीयानः) बिना पढ़ा हुमा—तीसरा (प्रतिग्रहरुचिः) ग्रत्यन्त धर्मार्थ दूसरों से दान लेने वाला, ये तीनों (ग्रहमप्लवेन ग्रम्भिस इव) पत्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान (तेन सह एव मज्जित) ग्रपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दु:खसागर में डूबते हैं।। १६०॥ (स॰ प्र०१०५)

अन्तुर्शोकान्तः 'स्रनधीयानः' की व्याख्या के लिए देखिए ४।१६२ की समीक्षा।

## तस्मादिवद्वान्बिमियाद्यस्मात्तस्मात्प्रतिग्रहात् । स्वल्पकेनाप्यविद्वान्हि पङ्के गौरिव सीदित ॥ १६१ ॥

(तस्मात्) इसलिए (म्रविद्वान्) म्रविद्वान् (यस्मात्-तस्मात् प्रतिग्रहात् विभि-यात्) सभी प्रकार के दान ग्रहण से डरे ग्रयात् न ले (हि) क्योंकि (स्वल्पकेन + ग्रपि) थोड़ा-सा भी दान लेने से (ग्रविद्वान्) ग्रविद्वान् व्यक्ति (पङ्के गौः + इव सीदिति) कीचड़ में फसी गौ के समान कष्ट पाता है ॥ १६१॥

# अनुश्रीत्जनः १६१ वां श्लोक प्रक्षिप्त है—

- १: प्रसंगिवरोध पूर्वापर क्लोकों में तीन प्रकार के व्यक्तियों को दान न देने का कथन है। १६० का ही वर्णन १६२ में पृथक् संज्ञा के रूप में है। इस प्रकार इनकी वाक्यात्मक संगति है। इस क्लोक ने उसे भंग कर दिया है, ग्रतः प्रक्षिप्त है।
- २. **ग्रन्तविरोध**—इस आधार पर भी यह प्रक्षिप्त है [द्रष्टव्य ४।१८६ की ग्रन्तविरोध समीक्षा]।

# न वार्यपि प्रयच्छेत् बैडालव्रतिके द्विजे। न तकव्रतिके विप्रे नावेदविदि धर्मवित्॥ १६२॥ (६६)

(धमिवत्) धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि (बंडाल-व्रतिके द्विजे) 'बैडालव्रतिक' [ = बिल्ली जैसे स्वभाव वाला ४। १६५] को (बकव्रतिके) 'बकव्रतिक' [ = बगुले जैसे स्वभाव वाला ४। १६६] (विष्रे) ब्राह्मण को (ग्रवेदविदि) वेद को न जानने-पढ़ने वाले ब्राह्मण को (वारि+ ग्रपि न प्रयच्छेत्) जल भी न दे ।। १६२ ।।

अर्जुट्रॉडिंडन्ड: तीन प्रकार के ग्रसम्मान्य व्यक्ति—इस श्लोक में १६० में वर्णित व्यक्तियों को साद्यपरक दूसरी संज्ञाओं से वर्णित किया है, जैसे—ग्रनधीयान: —ग्रवेदिवत्, ग्रतपाः —सत्याचरए से रहित किन्तु द्विजनामधारी ग्रयीत् वकन्नविक (ढोंगी), प्रतिग्रहरुचिः (प्रतिग्रह का लालची) — बैंडालन्नतिक। ग्रागे ४।१९५ —१६६ ग्राबिरी दो के लक्षण भी स्पष्ट कर दिये हैं। ये वेदानुसार ग्राचरण के त्याग करने वाले हैं। इस प्रकार इस श्लोक में पुनरुक्ति न होकर उनके स्पष्ट गुणों के आधार पर पर्यायवाची संज्ञाएँ दी हैं।

- (२) 'म्रनधीयानः या स्रवेदिवत्' का यहां अर्थं स्रविद्वान् नहीं है, स्रिपितु उन व्यक्तियों से स्रिभिप्राय है जो एक बार वेद पढ़कर उसका निरन्तर स्रघ्ययन-अभ्यास, मनन-चिन्तन छोड़ देते हैं। ऐसे लोग वेदों के विद्वान् नहीं होते। मनु ने ब्राह्मणों को सदैव वेदों का स्वाध्याय-स्रभ्यास करते रहने का निर्देश दिया है [२।७६—६१ (२१।१०४—१०७), २।१४०—१४३ (२।१६४—१६६), ४।१७—२०,१४७,१४६,११।२४५ स्रादि] निरन्तर वेदाभ्यासी यजन-याजनशील, वेदाष्ययन-स्रध्यापन कराने वाले को ही मनु दान लेने का स्रधिकार देते हैं [१।६६,४।३१]। स्रन्य सूत्रवत् होते हैं [२।१४३]।
- (३) ४। ३० में भी इन व्यक्तियों और इस प्रकार के अन्य व्यक्तियों को भी दान-सम्मान न देने का कथन है।

त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाऽप्याजितं धनम् । दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥ १६३ ॥ (६७) (विधिना र्म्याजतं धनम् एतेषु त्रिषु दत्तं हि) जो धर्म मे प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है वह दान (दातुः ग्रनर्थाय भवति) दाता का नाश इसी जन्म (च) ग्रीर (ग्रादातुः परत्र एव) लेने वाले का नाश परजन्म में करता है।। १६३।। (स॰ प्र० १०५)

> यथा प्लवेनौपलेन निमञ्जायुदके तरन्। तथा निमञ्जतोऽधस्तादका दातृप्रतीच्छको।। १६४।। (६८)

(यथा उपलेन प्लवेन) जैसे पत्थर की नौका में बैठकर (उदके तरन् निमज्जिति) जल में तरने वाला डूब जाता है (तथा) वैसे (ग्रज्जौ दातृ-प्रति +इच्छकौ) ग्रज्ञानी दाता ग्रीर गृहीता दोनों (ग्रधस्तात् निमज्जतः) ग्रधो-गति ग्रथीत् दुःख को प्राप्त होते हैं॥ १६४॥ (स॰ प्र० १०५)

बैडाल व्रतिक का लक्षण--

धर्मध्वजी सदा लुब्धवद्याचिको लोकदम्भकः । बैडालव्रतिको ज्ञेयो हिस्रः सर्वाभिसन्धकः ॥१६५॥ (६६)

(धर्मध्वजी) धर्म कुछ भी न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगों को ठगे (सदालुब्बः) सर्वदा लोभ से युक्त (छाद्मिकः) कपटी (लोकदम्भकः) संसारी मनुष्यों के सामने प्रपने बड़ाई के गपोड़े मारा करे (हिस्रः) प्राणियों का घातक ग्रन्य से वैरबुद्धि रखने वाला (सर्व + ग्राभिसन्धकः) सब ग्रच्छे भीर बुरों से भी मेल रखे उसको (बैडालव्रतिकः ज्ञेयः) बैडालव्रतिक ग्रर्थात् बिड़ाल के समान घूर्त ग्रीर नीच समभो।। १६५॥ (स० प्र० १०५)

**अन्तुर्धीत्उनः** इनका वर्णन ४। ३०, १६२ में भी द्रष्टव्य है।

बकद्रतिक का लक्षण---

ब्रघोहिष्टिनेंष्कृतिकः स्वार्यसाधनतत्परः। शठो मिण्याविनोतश्च बकन्नतचरो द्विजः॥ १६६॥ (७०)

(ग्रघोदिष्टः) कीर्ति के लिए नीचे दिष्ट रखे (नैष्कृतिकः) ईष्यंक, किसी ने उस का पैसा भर ग्रपराध किया हो तो उसका बदला प्राण तक लेने को तत्पर रहे (स्वार्यमाधनतत्परः) चाहे कपट, ग्रधमं, विश्वासघात क्यों न हो ग्रपना प्रयोजन साधने में चतुर (शठः) चाहे ग्रपनी बात भूठी क्यों न हो परन्तु हठ कभी न छोड़े (मिथ्याविनीतः) भूठ-मूठ ऊपर से शील, सन्तोष ग्रोर साधुता दिखलावे, उस को (बकग्रतचरः द्विजः) बगुले के समान नीच समभो।। १६६।। (स० प्र० १०६)

अस्तुर्शोट्डन: बकब्रतिक व्यक्तियों की चर्चा ग्रीर निन्दा ४। ३०, १६२ में भी द्रष्टव्य है।

> ये बकन्नतिनो विद्रा ये च मार्जारलिङ्गिनः। ते पतन्त्यन्यतामिस्रे तेन पापेन कर्मगा।। १६७।।

(ये बकब्रतिनः च ये मार्जारिलिङ्गिनः विष्राः) जो बगुले के स्वभाव के और जो बिल्ली जैसे स्वभाव के ब्राह्मण विद्वान् हैं (ते) वे (तेन पापेन कर्मणा) उस पापयुक्त स्वभाव ग्रीर कर्म के कारण (ग्रन्धतामिस्र पतन्ति) 'ग्रन्थतामिस्र' नामक नरक में पडते हैं।। १६७॥

## न धर्मस्यापदेशेन पापं कृत्वा वर्तं चरेत्। वर्तेन पापं प्रच्छाच कुर्वन् स्त्रीशृत्रदस्मनम् ॥ १६८॥

(धर्मस्य + अपदेशेन) धर्म के बहाने से (पाप कृत्वा) पाप करके (स्त्रीशूद्रदम्भनं कुर्वन्) स्त्री-शूद्रों के समान पाखंड करता हुआ (व्रतेन पाप प्रच्छाद्य) व्रत से पाप को ढकने के लिए (व्रतं न चरेत्) प्रायश्चित्त व्रतं न करे अर्थात् व्रतं करने से मेरा पाप तो छूट जायेगा, यह मानकर धर्म की आड़ में पाप कार्यं न करे और न व्रतं का दिखावा करे।। १६८।।

#### प्रेरपेह चेह्या विप्रा गहांन्ते ब्रह्मवाविमिः । खब्मनाऽऽचरितं यच्च वतं रक्षांसि गच्छति ।। १६६ ॥

(ईदशाः विप्राः) ऐसे विद्वानों की (प्रेत्य + इह) परलोक ग्रौर इस लोक में भी (ब्रह्मवादिभिः गर्छा न्ते) ब्रह्मवादी लोग निन्दा करते हैं (च) ग्रौर (यत् ग्रतं छद्मना + उपचरितम्) जो व्रत कपट से किया जाता है वह (रक्षांसि गच्छति) राक्षसों को पहुँचता है ॥ १६६॥

## म्रलिङ्गो लिङ्गिवेषेण यो वृत्तिमुपजीवति । स लिङ्गिनां हरस्येनस्तियंग्योमौ च जायते ॥ २००॥

(यः) जो व्यक्ति (अलिङ्गी) उन गुणों से युक्त न हो भ्रीर (लिङ्गिवेषेन) दिखावे के रूप में उक्त गुणों का पाखंड करके (वृत्तिम् + उपजीवित) भ्राजीविका चलाता है (सः) वह पाखण्डी व्यक्ति (लिङ्गिनाम् एनः हरित) जो वास्तविक पुरुष हैं उनके पाप का भागीदार होता है (च) भ्रीर (तिर्यक्योनी जायते) वह नीच योनियों में जन्म पाता है।। २००।।

अप्रन्य हारिटान्यः १६७ से २०० तक के क्लोक निम्न 'म्राघारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. ग्रन्तिवरोध---(१) १६७ वें ब्लोक में 'ग्रन्धतामिस्र' नामक नरक में जाने

का कथन मनु की मान्यता के विरुद्ध है। मनु के मनानुसार नरक नामक कोई योनि या स्थानविशेष ही नहीं है [देखिए ४। ६०—६१ इलोकों पर 'ग्रन्तविरोध' शीर्षक में 'नरक' सम्बन्धी समीक्षा]। (२) १६६ वें ब्लोक में व्रतों का राक्षसों को पहुँचना तथा २०० में दूसरों के पापों को लेने का कथन मनु के ४। २४० वें ब्लोक के विरुद्ध है। उसमें कर्ता को स्वयं फलों का भोक्ता माना है। इन ग्रन्तविरोधों के ग्राधार पर परस्वर—सम्बद्ध ये चारों इलोक प्रक्षिप्त हैं।

दूसरों के स्नान किये जल में न नहाये ---

परकीयनियानेषु न स्नायाच्च कदाचन। नियानकर्तुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥ २०१॥ (७१)

(परकीयनिपानेषु कदाचन न स्नायात्) दूसरों के हौज या टब में कभी न नहाये (तु) क्योंकि (स्नात्वा) वहां नहाकर (निपानकर्त्तुः दुष्कृ-तांशेन लिप्यते) हौज या टब वाले की गन्दगी या वीमारी से नहाने वाला लिप्त हो जाता है म्रर्थात् उसकी वीमारियां लग जाती हैं ॥ २०१ ॥ ﴿

अन्तुरारित्जन्तः 'दुष्कृत'का यहाँ 'पाप' ग्रथं ग्रप्रामंगिक एवं ग्रयुक्तियुक्त है। प्रसंगानुसार 'रोगकारक मल' ग्रथं ही उचित है।

> यानशय्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृहारिए च। अदत्तान्युपभुञ्जान एनसः स्यात्तुरीयभाक्॥ २०२॥

(ग्रस्य) किसी व्यक्ति के (ग्रदत्तानि) विना दिये या विना स्राज्ञा के (यान-शय्या + ग्रासनानि च कूप + उद्यानग्रहािए।) सवारी, पलंग, स्रासन, कूग्रां, वगीचा ग्रीर घर, इनका (उपभुञ्जानः) प्रयोग करके (एनसः तुरीयभाक् स्यात्) उसके चौथे हिस्से के पाप का भागी होता है।। २०२।।

# अनुरातिनाः २०२ वां श्लोक प्रक्षिप्त है—

- १. प्रसंगिवरोध—यह पूर्वापर प्रसंगिवरुद्ध है। २०१ में 'कहां नहीं नहाना चाहिए' यह वर्णन किया था २०३ में 'कहां नहाना चाहिए' यह कथन है। इस सम्बद्ध चर्चाक्रम को इस क्लोक ने भंग कर दिया है श्रीर प्रसंगिभन्न वातों का वर्णन किया है, स्रतः प्रक्षिप्त है।
  - २. विषयविरोध--यह विषयवाह्य श्लोक है। इसमें विणत वातों का 'सत्व-

ﷺ [प्रचलित ध्रयं—दूसरों के बनवाये हुए जेलाशय (पोखरा, बावड़ी, कुग्रां ग्रादि) में कभी स्नान न करे । ग्रीर स्नान कर उक्न जलाशय बनवाने वाले के पाप के चौथाई भाग से (स्नान करने वाला मनुष्य) युक्त होता है ॥ २०१ ॥]

गुणवर्धन' से कोई सम्बन्ध नहीं है और न यह वृत कहा जा सकता है (द्रप्टब्य ४ : ३३-३४ पर समीक्षा), ग्रतः प्रक्षिप्त है ।

किन जलों में स्नान करे-

नदीषु देवलातेषु तडागेषु सरःसु च। स्नानं समाचरेन्नित्यं गतंत्रस्रवणेषु च।। २०३॥ (७२)

(नदीपु) नदियों में (देवखातेषु) प्राकृतिक जलाशयों में (तडागेषु) तालाबों में (सर:सु) भरनों में (व) श्रीर (गतंप्रस्रवणेषु) ऐसे गड्ढों में जिनका बहता पानी हो, बावड़ी श्रादि में (नित्यं स्नानं समाचरेत्) सदा स्नान करना चाहिए ॥ २०३॥

यम-सेवन की प्रधानता---

यमान्सेवेत सततं न निःयं नियमान्बुधः । यमान्यतत्यकुर्वाणो नियमान्केवलान्भजन् ॥ २०४ ॥ (७३)

(यमान् सततं सेवेत) यमों का सेवन निश्य करे (नित्यं नियमान् न) केवल नियमों का नहीं, क्योंकि (यमान् ग्रकुर्वाणः) यमों को न करता हुग्रा ग्रीर (केवलान् नियमान् भजन्) केवल नियमों का सेवन करता हुग्रा भी (पतित) ग्रपने कत्तंत्र्य से पितत हो जाता है, इसलिए यमसेवनपूर्वक नियम-सेवन नित्य किया करे।। २०४।। (सं० वि० ८५)

अर्जुट्योट्डन्स : (१) यमसेवन के बिना पतन कंसे ?— यहाँ मनु ने कहा है कि 'मनुष्य यमों का पालन न करके यदि नियमों के ही पालन में लगा रहे तो उसके पितन होने का भय रहता है।' क्योंकि यम मुख्यरूप से आत्मा से संबद्ध आचरण हैं, जबिक नियम प्रमुखनः बाह्याचरण हैं। केवल बाह्याचरणों के सेवन में व्यक्ति की आत्मिक उन्ति नहीं हो सकती और न उसकी आत्मा में इढ़ता रहती है। आत्मा से संबद्ध श्रेष्ठाचरणस्प यमों के पालन से मनुष्य वस्तुनः श्रेष्ठ वन जाता है। बाह्याचरण बाला व्यक्ति पाखण्ड भी कर सकता है, जबिक आत्मिक आचरण में पाखण्ड नहीं होता। इस प्रकार केवल नियमों के पालन के स्तर तक व्यक्ति के पतन की संभावना बनी रहती है।

(२) **यमों ग्रौर नियमों की गराना एवं व्याख्या**—योगदर्शन २।३०—४५ सूत्रों में इनकी गणना की गई है। यहां यमों और नियमों का संक्षेप से उल्लेख किया जाता है—

"अहिंसा सत्य अस्तेय-बह्मचर्य-ग्रपिग्रहाः यमाः।" (योग० २।३०)

''(१) अहिंसा— ग्रथित सब प्रकार से, सब काल में, सब प्राणिकों के साथ वैर छोड़ के प्रेम — प्रीति से वर्त्तना । (२) सत्य— अर्थात् जैसा अपने ज्ञान में हो। वैसा ही सत्य बोले, करे और माने। (३) अस्तेय—अर्थात् पदार्थवाले की आज्ञा के बिना किसी पदार्थ की इच्छा भी न करना। इसी को चोरी-त्याग कहते हैं। (४) ब्रह्मचयं—अर्थात् विद्या पढ़ने के लिए बाल्यावस्था से लेकर सर्वथा जितेन्द्रिय होना और पच्चीसर्वे वर्ष से लेके अड़तालीस वर्ष पर्यन्त विवाह का करना; परस्त्री, वेश्या आदि का त्यागना; सदा ऋतुगामी होना, विद्या को ठीक-ठीक पढ़के सदा पढ़ाते रहना; और उपस्थ इन्द्रिय का सदा नियम करना। (५) अपरिग्रह— अर्थात् विषय और अभिमान आदि दोषों से रहित होना। "(ऋ० भा० भू० उपासना विषय)

"शौब-सन्तोब-तयः-स्वाघ्याय-ईइवरप्रियानानि नियमाः ।" (योग० २।३२)

"(१) शौच — अर्थात् पिवत्रता करनी। सो भी दो प्रकार की है— एक भीतर की और दूसरी बाहर की। भीतर की शुद्धि धर्माचरण, सत्यभाषण, विद्याम्यास, सत्सङ्ग आदि शुभगुणों के श्राचरण से होती है श्रौर वाहर की पिवत्रता जल ग्रादि से शरीर, स्थान, मार्ग, वस्त्र, खाना-पीना आदि शुद्ध करने से होती है। (२) सन्तोष — जो सदा धर्मानुष्ठान से ग्रत्यन्त पुरुषार्थं करके प्रसन्न रहना, ग्रौर दुःख में शोकातुर न होना, किन्तु भालस्य का नाम सन्तोष नहीं है। (३) तप — जैसे सोने को अग्नि में तपाके निर्मल कर देते हैं, वैसे ही भात्मा और मन को धर्माचरण भीर शुभगुणों के ग्राचरण कप तप से निर्मेश कर देना। (४) स्वाष्याय — प्रयात् मोक्षविद्याविधायक वेदशास्त्र का पढ़ना-पढ़ान ग्रौर ग्रोन ग्रोत के विचार से ईश्वर का निश्चय करना-कराना, और (५) ईश्वरप्रणिधान — ग्रयात् सब सामर्थ्य, सब गुण, प्राण, ग्रात्मा ग्रौर मन के प्रेमभाव से ग्रात्मादि सत्य द्वव्यों का ईश्वर के लिए समर्पण करना।"

(ऋ॰ भा॰ भू० उपासना विषय)

ग्रमध्य भोजन --

क्षित्र व

ग्रइलीलमेतत्सायूनां यत्र जुह्वत्यमी हविः। प्रतीपमेतदृश्चानां तस्मात्तत्यरिवर्जयेत्।। २०६॥

(यत्र अभी हिवः जुह्नित) जिसमें स्त्री ग्रीर शूद्र ग्राहुित डालते हैं (एतत्) वह यज्ञ (साधूनाम् अञ्जलिम्) श्रेष्ठ लोगों की श्री का नाशक होता है (एतत् देवलां प्रती-पम्) ग्रीर इस प्रकार का यज्ञ देवताग्रों के प्रतिकृत होता है (तस्मात्) इविषय (तत परिवर्जयेत्) उसे छोड़ दे॥ २०६॥

#### मतक्रुद्धातुराराां चन भुञ्जीत कदाचन। केशकीटावयन्नं चपदा स्पृष्टं च कामतः॥ २०७॥

(च) ग्रीर (मत्त-क्रुड + ग्रातुराणाम्) पागल, क्रोघी, रोगी, इनका (केश-कीट-ग्रवपन्तम्) जिसमें बाल या कीड़े पड़ गये हों (च) ग्रीर (पदा स्पृष्टम्) पैरों से झूत्रा हुग्रा भोजन (कामतः न भुञ्जीत) जानबूमकर न लाये ॥ २०७॥

> भ्रूणघ्नावेक्षितं चैव संस्पृष्टं चाप्युदक्यया। पतित्रिगावलीढं च शुना संस्पृष्टमेव च ॥ २०८ ॥

(भ्रूणध्ना + स्रवेक्षितम्) भ्रूणहत्यारे द्वारा देखा हुम्रा (च) स्रौर (उदक्यया संस्पृष्टम्) रजस्वला स्त्री द्वारा स्पशं किया हुम्रा (च) तथा (पतित्रणा + अवलीढम्) पक्षी का झूठा किया हुम्रा (च) और (शुना संस्पृष्टम् + एव) कुत्ते का खुम्रा भोजन भी न करे।। २०८।।

#### गवा चान्नमुपाघ्रातं घुष्टान्नं च विशेषतः । गर्गान्नं गर्गिकाऽन्नं च विदुषा च जुगुप्सितम् ॥ २०६ ॥

(च) ग्रौर (गवा उपाद्यातम् अन्नम्) गाय के द्वारा सूंघा हुग्रा अन्न (विशेषतः घुष्टान्नम्) किसी व्यक्ति के लिए विशेषरूप से घोषित ग्रर्थात् निश्चित किया हुग्रा ग्रन्न (गणान्नम्) किसी समुदाय विशेष का ग्रन्न (च) और (गणिका + अन्नम्) वेश्या का अन्न (च) तथा (विदुषां जुगुष्सितम्) विद्वानों द्वारा निन्दित ग्रन्न भी न खाये ॥ २०६॥

स्तेनगायनयोश्चान्नं तक्ष्णोर्वार्घुं विकस्य च। दीक्षितस्य कदर्यस्य बद्धस्य निगडस्य च॥ २१०॥

(स्तेनगायनयोः) चोर श्रीर गाने वाले के (तक्ष्णोः वार्षु विकस्य) बढ़ई श्रीर स्थापा के कि य कार्यक सदस्य च निगडस्य) यज्ञ में दीक्षित, कंजूस और र्थ-



रता का (क्यान्मकरूप) पायण्डी का (च) श्रीर (शुक्तम्) जिसमें खटास या खमीर उठ ग्राया हो (पर्यु पितम्) बासी (च) तथा (शूद्रस्य + उच्छिष्टम् + एव) शूद्र का झ्ठा अन्त न खाये ॥ २११ ॥

> चिकित्सकस्य मृगयोः क्रूरस्योच्छिष्टमोजिनः । उग्रान्नं सूतिकाऽन्नं च पर्याचान्तमनिर्देशम् ॥ २१२ ॥ (चिकित्सकस्य) वैद्य का (मृगयोः) शिकारी ग्रीर व्याध का (क्रूरस्य) निर्देयी

का (उच्छिष्टभोजिनः) झूठा खाने वाले का (उग्रान्नम्) उग्र स्वभाव वाले का अन्न (सृतिका + ग्रन्नम्) प्रस्ता का (पर्याचान्तम्) बहुतों के भोजन करते समय जहाँ कोई बीच में ही ग्राचमन कर ले, उस अन्न को (च अनिदंशम्) और मरणशौच के दश दिन होने से पूर्व किसी का अन्न न खाये।। २१२॥

#### म्रनचितं वृथामांसमवीरायाःच योषितः । द्विषदन्नं नगर्यन्नं पतितान्नमवश्चतम् ॥ २१३ ॥

(अनिवितम्) बिना आदर के दिया गया अन्न (वृथामांसम्) यज्ञ के या देवताओं के उद्देश्य के बिना बनाया माँस (च) तथा (अवीरायाः योषितः) सन्तानहीन स्त्री का अन्न (द्विषत् + अन्नम्) वैरी का अन्न (नगरी + अन्नम्) नगराष्ट्यक्ष का अन्न (पतित ; अन्मम्) पतित का अन्न (अवक्षुतम्) जिस पर छींक दिया हो, उस अन्न को न खाये ॥ २१३॥

#### पिशुनानृतिनोक्चान्नं क्रतुविक्रयिसस्या । ज्ञैतुषतुन्नवायान्नं कृतघ्नस्यान्नमेव च ॥ २१४ ॥

(पिशुन + अनृतिनः ग्रन्नम्) चुगलखोर तथा भूठे व्यक्ति का अन्त (तथा क्रतु-विक्रयिणः) तथा मूल्य लेकर यज्ञ करने वाले का ग्रन्न (शैलूष-तुन्नवाय + ग्रन्नम्) नट और जुलाहे का ग्रन्न (च)ग्रौर (कृतघास्य + ग्रन्नम् + एव) कृतघन = किये हुए उपकार को न मानने वाले का ग्रन्न भी न खाये॥ २१४॥

#### कर्मारस्य निवादस्य रङ्गावतारकस्य च। सुवर्णकर्तुं वेंगस्य शस्त्रविकयिगस्तथा ॥ २१५ ॥

(कर्मारस्य) लोहार का (निषादस्य) मिछहारे का (च) ग्रौर (रङ्गावतारकस्य) नाटक खेलने वाले का (सुवर्णकर्तुः) सुनार का (वेणस्य) बाँस से ग्राजीविका करने वाले का (तथा शस्त्रविक्रयिएाः) तथा हथियार बेचने वाले का ग्रन्न न खाये ॥ २१५ ॥

## श्ववतां शौण्डिकानां च चैलनिर्णेजकस्य च । रञ्जकस्य नृशंसस्य यस्य चोषपतिर्गृहे ॥ २१६ ॥

(श्ववताम्) कुत्ते पालने वालों का (शौण्डिकानाम्) शराव वेचने वालों का (चैलनिर्णेजकस्य) धोबी का (रञ्जकस्य) रंगरेज का (नृशंसस्य) घातक का (च) श्रौर (यस्य गृहे उपपतिः) जिसके घर में जार रहता हो, उसका श्रन्न न खाये ॥ २१६ ॥

## मृष्यन्ति ये चोपपति स्त्रीजितानां च सर्वशः । त्रनिर्दशं प्रेतान्नमतुष्टिकरमेव च ॥ २१७ ॥ :

(च) तथा (ये उपपर्ति मृष्यन्ति) जो ग्रपने घर में जार को रखते हैं (सर्वशः स्त्रीजितानाम्) जो सब प्रकार से स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं (ग्रनिर्दशं प्रेतान्नम्) दश दिन से पूर्व प्रेत वाले घर का ग्रन्न (च) तथा (ग्रतुष्टिकरम् + एव) मन को जो अन्न अरुचिकर लगे, उसको नहीं खाना चाहिए।। २१७॥

## राजान्नं तेज स्नादत्ते शूद्रान्नं ब्रह्मवर्षसम् । स्रायुः सुवर्णकारान्नं यशस्यमीवर्कातनः ॥ २१८ ॥

(राजा + ग्रन्न तेजः ग्रादत्ते) राजा का अन्न तेज को नष्ट करता है (शूद्र + ग्रन्न ब्रह्मवर्चसम्) शूद्र का ग्रन्न ब्रह्मतेज को नष्ट करता है (सुवर्णकार + अन्नम् आयुः) सुनार का ग्रन्न ग्रायु को (चर्म + अवकर्तिनः यशः) चमार का अन्न यश को नष्ट करता है।। २१८।।

#### कारुकान्नं प्रजां हन्ति बलं निर्णेजकस्य च । गर्गान्नं गर्गिकान्नं च लोकेम्यः परिकृत्तति ॥ २१६ ॥

(कारुक + ग्रान्तं प्रजां हन्ति) कारीगर का अन्त सन्तान को मारता है (निर्णेज-कस्य बलम्) धोबी का ग्रान्त बल का नाश करता है (गणान्तं च गणिकान्तं लोकेभ्यः परिक्रन्तिति) समुदायविशेष का ग्रीर वेश्या का ग्रान्त उत्तम लोकों की प्राप्ति से वंचित कर देता है।। २१६।।

## पूर्वं चिकित्सकस्यान्नं पुँडचल्यास्त्वन्नमिन्द्रियम् । विष्ठा वार्षुं विकस्यान्नं शस्त्रविकयिलो मलम् ॥ २२० ॥

(चिकित्सकस्य अन्तं पूर्यम्) वैद्यं का अन्त राद = विकृत रक्त (पुश्चल्या तु अन्तम् + इन्द्रियम्) व्यभिचारिणी स्त्री का अन्त वीर्य (वार्षु पिकस्य अन्तं विष्ठा) व्याजखोर का अन्त विष्ठा (शस्त्रविक्रयिणः मलम्) शस्त्र वेचने वाले का अन्त मल के समान है ॥ २२०॥

#### य एतेऽन्ये त्वमोज्यान्ताः क्रमशः परिकीर्तिताः । तेषां त्वगस्थिरोमास्यि वदन्त्यन्तं मनीषिस्यः ॥ २२१ ॥

(ये एते + अन्ये तु + अभोज्यः नाः क्रमशः परिकीर्तिताः) ये जो स्रौर भी अभक्ष्य अन्न क्रमशः [४।२०५ से २२० तक] कहे हैं (तेषां तु अन्नम्) उनके सन्न को (मनीषिणः) विद्वान् लोग (त्वक् + स्रस्थि + रोमाणि वदन्ति) त्वचा, हड्डी स्रौर रोम के समानं कहते हैं ॥२२१॥

## भुक्तवाऽतोऽन्यतमस्यान्नममस्या क्षयणं त्र्यहम्। मस्या भुक्तवाऽऽचरेत्कृच्छ्रं रेतो विष्मूत्रमेव च ॥ २२२ ॥

(स्रतः + स्रन्यतमस्य + स्रन्नम् + स्रमत्या भुक्त्वा) इनमें से किसी का भी स्रन्त अनजाने में खाकर (त्रि + स्रहं क्षपणम्) तीन दिन तक उपवास करे (मत्या भुक्त्वा) जानवूक्षकर खाकर (कृच्छ्नं चरेत्) 'कृच्छ्नं नामक प्रायश्चित्त करे (च) स्रौर (रेतः + विट् + मूत्रम् + एव) वीर्यं, विष्ठा, मूत्र खाकर भी 'कृच्छ्नं' व्रत करे ॥ २२२ ॥

#### मनुस्मृति:

#### नाद्याच्छूद्रस्य पक्वान्नं विद्वानश्राद्धिनो द्विजः। श्राददीतामभेवास्मादवृत्तावेकरात्रिकम् ॥ २२३॥

(विद्वान् द्विजः) विद्वान् ब्राह्मण को चाहिये कि (ग्रश्नाद्धिनः शूद्रस्य पक्वान्तं न + ग्रद्यात्) श्राद्ध के ग्रनधिकारी का पका ग्रन्त न खाये, किन्तु (ग्रवृत्तौ) खाने के लिये कहीं भी कुछ न मिलने पर (ग्रस्मात्) इस शूद्र से (एकरात्रिकम् ग्रामम् + एव ग्राददीत) एक रात भोजन करने योग्य कच्चे ग्रन्त को ही ले ले॥ २२३॥

## श्रोत्रियस्य कदर्यस्य वदान्यस्य च वार्षु वेः । मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन् ॥ २२४॥

(कदर्यस्य श्रोत्रियस्य) कंजूस वेदपाठी (च) ग्रौर (वदान्यस्य वार्धुं षेः) दानी व्याजखोर के ग्रन्न को (मीमांसित्वा) गुण-दोष विचार कर (देवाः) देवताग्रों ने (उभयम् ग्रन्नं समम् ग्रकत्पयन्) दोनों के ग्रन्न को समान वताया है।। २२४।।

# तान्त्रजापितराहैत्य मा कृष्वं विषमं समम् । श्रद्धापूर्तं वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत् ॥ २२५ ॥

किन्तु (प्रजापित: तान् एत्य ग्राह) ब्रह्मा उनके पास ग्राकर बोले कि (विषमं समं मा कृष्वम्) ग्रसमान को समान मत बतलाग्रो (वदान्यस्य श्रद्धापूतम्) दानी ब्याजलीर का ग्रन्त श्रद्धा से दिया गया होने के कारण पित्र है तथा (ग्रश्रद्धया + इतरम् हतम्) ग्रश्रद्धा से दिया गया कंजूस वेदपाठी का ग्रन्त ग्रपित्र है, इस प्रकार दोनों ग्रन्त समान नहीं हैं, अपितु श्रद्धा से दिया गया ग्रन्त या दान श्रेष्ठ माना है।। २२५।।

श्रद्धा से दानकार्य करे-

## श्रद्धयेष्टं च पूर्वं च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः। श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भवतः स्वागर्तर्थनैः॥ २२६॥

(म्रतन्द्रितः) म्रालस्य रहित होकर (श्रद्धया) श्रद्धा से (नित्यम्) सदा (इण्टम्) यज्ञादि का स्रायोजन (च) श्रीर (पूर्तम्) क्रुसा, तालाब म्रादि का निर्माण (क्रुयित्) करे (सु + स्रागतैः धनैः) ईमानदारी से कमाये धन से (श्रद्धाकृते ते) श्रद्धापूर्वक किये गये ये कार्य (अक्षये भवतः) स्रक्षा फल को देने वाले होते हैं ॥ २२६॥

अन्तुर्शोत्उनः : २०५ से २२६ श्लोक निम्न 'ग्राधारों' पर प्रक्षिप सिद्ध होते हैं—

१. ग्रन्तिविरोधं—(१) इस सम्पूर्ण प्रसंग के प्रारम्भिक या ग्राधारभूत बलोक २०५—२०६ हैं। २०५ वें से 'न'''' भुक्रजीत बाह्यएाः क्विसत्' कहकर यहां निषिद्ध भोजनों का प्रसंग चुक्र किया गया है। ये दोनों क्लोक कई तरह से मनु की मान्यताग्रों से विरुद्ध हैं, यथा—(क) इन क्लोकों में अश्लोत्रिय के द्वारा प्रारम्भ किये गये यज्ञ में जीमना निषिद्ध है। पहली बात तो यह है कि सम्पूर्ण मनुस्मृति में यज्ञों में जीमने का कहीं विधान नहीं है। हां, मृतकश्राद्ध के प्रसंग में देव और पितृयज्ञ में विधान है किन्त वह मान्यता मन्विरुद्ध है। दूसरी बात यह है कि मन् की व्यवस्था के त्रनुसार यज्ञ कराना बाह्यणों का कर्त्तंध्य है [१।८८]; श्रीर बाह्यण वही होता है जो वेदपाठी या अध्ययन-ग्रध्यापन कर्मवाला हो । ग्रतः ग्रश्नोत्रिय द्वारा यज्ञ प्रारम्भ करने की व्यवस्था ही मनुसम्मत नहीं है। (ख) इनमें बहुतों को यज्ञ कराने वाले के यज्ञ में भी खाने का निषेध है। मनू ने यज्ञों का विधान सभी द्विजों के लिए किया है श्रीर इन्हें पुण्यदायक कृत्य माना है। ग्रतः जो व्यक्ति इन्हें जितना ग्रथिक करेगा मन् के मता-नुसार वह उतना ही धर्म का पालन करने वाला माना जायेगा। अतः यह कल्पना भी मनुसम्मत नहीं है। (ग) स्त्री और नपुंसकों द्वारा ग्राहुति दिए जाने वाले यज्ञ की निन्दा भी मनुसम्मत नहीं है। मनुने यज्ञ का निषेश किशी भी व्यक्ति के लिए नहीं किया है। स्त्रियों के लिए मन् ने स्पष्टत: यज्ञ का विधान किया है दिखिये २। ४१-४२ (६६-६७) पर समीक्षा]। म्रतः यह मान्यता भी मनुविरुद्ध है। इन म्रन्तविरोधों के आधार पर ये दोनों ही इस प्रसंग के आधारभूत क्लोक प्रक्षिण्त सिद्ध होते हैं। आधार-भूत श्लोकों के प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाने पर शेष २०७-२२६ सभी श्लोक स्वतः प्रक्षेपा-न्तर्गत मा जाते हैं। इस प्रसंग में मन्य कुछ मन्तविरोध भी हैं - (२) २१०, २२०, २२४---२२६ इलोकों में 'ब्याज देने वाले' व्यक्ति के ग्रन्त को अभक्ष्य श्रीर निन्दनीय माना है, जबकि मनु ने ब्याज लेना वैश्यों का कर्म बतागा है [१। ६०]। अतः मनु की व्यवस्था के अनुसार यह कार्य निन्दा नहीं है। निन्दा होने से ये इलोक भी शनुसम्मत सिद्ध नहीं होते। (३) २१३ में मांसभक्षण का वर्णन मनुविरुद्ध है दिखिये ४। २६ -- २८ पर समीक्षा]। (४) २२३ में मृतकश्राद्ध का वर्णन भी मनु की मान्यता के विरुद्ध है (देखिए ३।११६--२=४ पर 'म्रन्तिवरोध शीर्षक)। (४) इस प्रसंग में विभिन्न जातियों का उल्लेख है, जैसे -- २१४ में दर्जी का; २१४ में लुहार, सुनार का; २१८ में सुनार, चमार का म्रादि। मनु की वर्णव्यवस्था के अनुसार ये कोई जातियां नहीं हैं, ग्रिपत वैश्य के कर्म हैं। ग्रीर इस प्रसंग में इनके अन्न को निन्छ कहना भी मन्-विरुद्ध है। क्योंकि मनु वैश्यों की गणना द्विजों के अन्तर्गत करते हैं और उनके द्वारा किये जाने वाले ये कार्य भ्रादरयोग्य हैं। जातियों के उल्लेख से यह प्रतीत होता है कि ये श्लोक मनु से परवर्ती हैं। श्रतः मनु की व्यवस्था से तालमेल नहीं खाते। इन श्रन्तिवरोधों के श्राधार पर ये इलोक तथा इनसे सम्बद्ध श्रन्य सभी प्रविषद इलोक प्रक्षिप्त हैं।

२. विषयविरोध — २०५ से २२५ क्लोक विषयबाह्य हैं। ये न तो व्रत ही हैं श्रीर न इनका 'सरवगुणवर्धन' के साथ कोई सम्बन्ध है। श्रपितु २०५ — २०६ क्लोक तो सरवगुणविरोधी हैं, अतः ये विषयविरोध के आधार पर प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत जानकारी के लिए ४। ३३ — ३४ पर 'विषयविरोध' शीर्षक देखिये]।

३. बौलीगत श्राधार—इस प्रसंग में २१३, २१८, २१६ — २२१ इलोकों की शैली अयुक्तियुक्त एवं अतिशयोक्तिपूर्ण तथा अपशब्दात्मक है। यह शैली मनु की नहीं है।

दानधर्म के पालन का कथन---

# दानधर्मं निषेवेत नित्यमैष्टिकवौतिकम् । परितुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शक्तितः ॥ २२७ ॥ (७४)

द्विज (पात्रम्+आसाद्य) सुपात्र को देखकर (परितुष्टेन भावेन) सात्त्विक ग्रर्थात् निःस्वार्थं ग्रीर निर्लोभ भाव से श्रेष्ठ कार्य के लिए [१२।२७—३७] (शक्तितः) शक्ति के ग्रनुसार (नित्यम्) सदैव (पेष्टिक-पौर्तिकम्) यज्ञों के ग्रायोजन-सम्बन्धो ग्रीर पौर्तिक = उपकारार्थं क्या, तालाब ग्रादि निर्माण-सम्बन्धी (दानधर्मं निषेवेत) दानधर्मं का पालन करे ग्रर्थात् दान दिया करे।। २२७।।

## यत्किचिदिप दातब्यं याचितेनानसूयया । उत्पत्स्यते हि तत्नात्रं यत्तारयित सर्वतः ॥ २२८ ॥

(याचितेन) किसी के मांगने पर (यत् + किचित् + ग्रिप) जो कुछ थोड़ा-बहुत (ग्रनसूयया दातव्यम्) ईप्या या दुःखरहित होकर ग्रवय्य देना चाहिए (हि) क्योंकि (तत् पात्रम् उत्परस्यते) दान लेने वालों में कभी तो ऐसा सुपात्र मिलेगा ही (यत् मर्वतः तारयित) जो मब दुःखों से पार कर देगा ॥ २२६ ॥

## वारिदस्तृित्वाप्नोति सुखमक्षय्यमन्नदः । तिलप्रदः प्रजामिश्टां दीयदश्चक्षुरुत्तमम् ॥ २२६ ॥

(वारिदः तृष्तिम्) जल का दाता संतृष्टि को (ग्रन्नदः ग्रक्षय्यं सुत्वम्) ग्रन्न का दाता ग्रक्षय मुख को (तिलप्रदः इष्टां प्रजाम्) तिल का दाता ग्रभीष्ट संतान को (दीपदः उत्तमं चक्षुः) दीक्क का दान देने वाला उत्तम ग्रांख को (ग्राप्नोति) प्राप्त करता है।। २२६।।

#### भूमिरो भूमिमाप्नोति दीर्घमायुहिरण्यदः। गृहदोऽग्रचास्यि वेदमानि रूप्यदो रूपमुत्तमम् ॥ २३० ॥

(भूमिद: भूमिम्) भूमि का दाता भूमि को (हिरण्यद: दीर्घम् - ग्रागुः) सोने का दाता लम्बी ग्रागु को (गृहद: | ग्रग्रचाणि वेदमानि) थरों का दाता मुन्दर घरों को (रूप्यद: उत्तमं रूपम्) चांदी को दाता उत्तम रूपको (ग्राप्नोति) प्राप्त करता है ॥ २३०-॥

#### वासोबङ्चन्द्रसालोक्यमिकवसालोक्यमभ्यदः स्रनडुद्दः श्रियं पुष्टां गोदो ब्रष्टनस्य विष्टपम् ॥ २३१ ॥

(वासोदः चन्द्रसालोक्यम्) वस्त्र का दाता चन्द्रलोक को (ग्रश्वदः ग्रश्वि-सालोक्यम्) घोड़े का दाता ग्रश्विनीकुमार लोक को (ग्रनडुद्दः पुष्टां श्रियम्) बैल का दाता ग्रस्यधिक लक्ष्मी को (गोदः ब्रध्तस्य विष्टपम्) गाय का दाता सूर्यलोक को पाता है ॥ २३१ ॥

#### यानशय्यात्रदो भार्यामैश्वर्यमभयप्रदः। धान्यदः शास्त्रतं सौख्यं ब्रह्मदो ब्रह्मसाध्दिताम ॥ २३२ ॥

(यान-शय्याप्रदः भार्याम्) सवारी श्रीर पलंग का दातापत्नीको (श्रभयप्रदः ऐश्वर्यम्) श्रभय का दाता ऐश्वर्यं को (धान्यदः शाश्वतं सौख्यम्) धान्यों का दाता श्रनन्त सुख को (ब्रह्मदः ब्रह्मसाध्टिताम्) वेद का दाता ब्रह्मा की समानता को प्राप्त करता है।। २३२।।

अनुर्योत्जनः : २२८ से २३ रलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-

- १. श्रन्तावरोध—(१) २२६ वें इलोक में दान लेने वाले के द्वारा 'दानदाता को तारना' यह मान्यता मनुविरुद्ध है। ४।२४० में मनु ने केवल कर्त्ता को ही अपने सुकृत और दुष्कृत कर्मों का भोक्ता माना है। तदनुसार ही अगला जन्म मिलता है [१२।३—६, ३६—५२, ७५]। स्रतः दूसरे कर्मों में दूसरा फलभोक्ता नहीं हो सकता। (२) २२६, २३२ इलोकों में अन्न और धान्य के दान से अक्षय सुख की प्राप्ति होना कहा है। यदि केवल इतने मात्र से ही अक्षय सुख की प्राप्ति हो जायेगी तो फिर मनुस्मृति प्रोक्त सब धर्म और नैःश्रेयसकर कर्म ही व्यर्थ हो जाते हैं। मनु ने तो धर्मपालन और नैःश्रेयसकर कर्मों से ही अक्षय सुख की प्राप्ति मानी है [६।६७; १२।६२—१२६]। स्रतः यह कथन मनुविरुद्ध हैं। (३) २३१ में विभिन्न लोकों की प्राप्ति भी मनुविरुद्ध है। मनु मृत्यु के उपरान्त किसी लोक आदि की प्राप्ति नहीं मानते, स्रपितु संसार में पुनर्जन्म या मुक्ति, ये दो स्रवस्थाएं ही मानते हैं [६।६३,७४, ६१; १२।११६,२२५]। इन अन्तिवरोधों के आधार पर ये सभी इलोक प्रक्षिप्त हैं।
- २. शैलीगत आधार—इन सभी श्लोकों की शैली अयुक्तियुक्त, अतिशयोक्ति-पूर्ण है। क्योंकि इनमें परिगणित पदार्थों का और उनके फलों का कोई सम्बन्ध नहीं है। और इस प्रकार तो प्रत्येक व्यक्ति इन लाभों को प्राप्त कर सकता है फिर अन्य धर्मों के पालन की क्या ग्रावश्यकना रह जाती है? मनु की शैली में ये त्रुटियाँ नहीं होतीं।

वेद-दान की सर्वश्रेष्ठता --

सर्वेवामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते। वार्यन्नगोमहीवासस्तिलकाञ्चनसर्विषाम् ॥ २३३ ॥ (७४) (सर्वेषाम् एव दानानाम्) संसार में जितने दान हैं स्रर्थात् (वारि-भ्रन्त-गो-मही-वास:-तिल-कांचन-सिप्षाम्) जल, भ्रन्त, गौ, पृथिवी, वस्त्र, तिल, सुवर्ण श्रौर घृतादि इन सब दानों से (ब्रह्मदानं विशिष्यते) वेदविद्या का दान ग्रतिश्रेष्ठ है।। २३३।। (स० प्र०७६)

> येन येन तु भावेन यद्यहानं प्रयच्छति। तस्ततेनेव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः॥२३४॥

दाता (येन येन तु भावेन) जिस-जिस कामना से (यत् यत् दानं प्रयच्छति) जो-जो दान देता है। (तत् तत्) उस-उस को (तेनैव भावेन) उसी भाव से (प्रतिपूजितः प्राप्नोति) म्रादरपूर्वक प्राप्त करता है।। २३४।।

> योऽचितं प्रतिगृह्णाति वदारयांचतमेव च। ताबुभो गच्छतः स्वर्गं मरकं तु विपयंये।। २३५॥

(यः भ्राचितं प्रतिगृह्णाति) जो भादरपूर्वंक दिए हुए को लेता है (च) भीर (श्राचितम् + एव ददाति) जो भादरपूर्वंक देता है (तौ + उभौ) वे दोनों (स्वर्गं गच्छतः) स्वर्गं लोक को जाते हैं (विपर्यंये तुनरकम्) निरादर से देने श्रौर लेने वाले तो नरक में जाते हैं।। २३४।।

> न विस्मयेत तपसा वर्वेदिष्ट्वा च नानृतम् । नार्तोऽप्यपवरेद्विप्रान्न बस्वा परिकीतंत्रेत् ॥ २३६ ॥

(तपसा न विस्मयेत) तप करके भ्राक्चयं न करे [िक मैंने इतनी किंठन तपस्या कर ली (इष्ट्वा अनुतं न वदेत्) यज्ञ करके भूठ न बोले (भ्रातं: + भ्रापि विप्रान् न श्रप-वदेत्) बाह्यणों से पीड़ित होता हुन्ना भी उन्हें बुरा न कहे (दत्त्वा न परिकीर्तयेत्) दान देकर अपनी बड़ाई न करे ॥ २३६॥

यज्ञोऽनृतेन क्षरति तयः क्षरति विस्मयात्। भ्रायुविप्रापवादेन दानं च परिकीर्तनात्॥२३७॥

(अन्तेन यज्ञः क्षरित) भूठ बोलने से यज्ञ का फल नष्ट हो जाता है (विस्मयात् तपः क्षरित) आदचर्यं करने से तप का फल (विप्र + अपवादेन आयुः) ब्राह्मणों की बुराई करने से आयु (च) और (पिरकीर्तनात् दानम्) अपनी बढ़ाई करने से दान का फल नष्ट हो जाता है।। २३७॥

आनुश्री लडनाः २३४ से २३७ तक के इलोक निम्न ग्राधारों के ग्रनु-सार प्रक्षिप्त है—

१. विषयविरोध — इन क्लोकों में वर्णित बातें न तो व्रत के श्रन्तर्गत ही मानी जा सकती हैं और न इनका 'सत्त्वगुरानृद्धिकर' के साथ कोई सम्बन्ध है, श्रतः ये विषय-

बाह्य होने के कारण 'विषयविरोध' के ग्राधार पर प्रक्षिप्त हैं [ विस्तृत विवेचन ४। ३३—३४ श्लोक पर 'विषयविरोध' शीर्षक में द्रष्टव्य है]।

- २. मन्तिवरोध— (क) २३४-२३५ श्लोकों के वर्णन में 'नरक प्राप्ति' का कथन करना मनु की मान्यता के विरुद्ध है। मनु नरक नामक स्थान या योनि विशेष को नहीं मानते [देखिए ४। ५७-६१ श्लोकों पर 'अन्तिवरोध' शीर्षक में नरक सम्बन्धी समीक्षा]।(ख) २३६—२३७ श्लोकों में यज्ञ, तप ग्रादि कर्मों के फल का नष्ट हो जाना विहित है। मनु के सिद्धान्तानुसार कर्मों का फल तो भोगने पर ही नष्ट हो सकता है। मनु कर्मों के अनुसार ही पुनर्जन्म की प्राप्ति मानते हैं [४।२४०; १२।३—६, ३६—५२,७४ ग्रादि]। यदि इतनी छोटी बातों से ही इन धर्मकार्यों का फल नष्ट होना मानलिया जाये तो इसका मतलव यह हुग्रा कि यज्ञादि धर्मकार्यं उनकी अपेक्षा स्वल्प फलवाले हैं! यह वर्णन मात्र काल्पनिक है। (ग) २३४ वें श्लोक में 'जिस भाव से जो दान करेगा वह उसी वस्तु को प्राप्त करेगा' यह मान्यता भी मनुसम्मत नहीं है। मनु दान ग्रादि धर्मों से किन्हीं वस्तुयों की प्राप्ति नहीं, प्रपितु सुख की प्राप्ति होना मानते हैं। ४।२४२,२४६ में उन्होंने यह मान्यता दर्शायी है। उसके आधार पर ये श्लोक मनु-विरुद्ध हैं। इन ग्रन्तिवरोधों के ग्राधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।
- ३. शैलीगत ग्राधार—इन सभी इलोकों की शैली ग्रयुक्तियुक्त एवं ग्रित-शयोक्तिपूर्ण है। इनमें वर्णिन बातों ग्रीर उनके फलों का परस्पर कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता, ग्रतः ये मनुविरुद्ध हैं।

धर्मसंचय का विधान एवं धर्मप्रशंसा-

धर्मं शनैः सिवनुयाद्वल्मीकिमव पुत्तिकाः । परलोकसहायार्थः सर्वमूतान्यवीडयन् ॥ २३८ ॥ (७६)

(पुत्तिका वल्मोकम् + इव) जैसे पुत्तिका ग्रर्थात् दीमक वल्मीक ग्रर्थात् बांबी को बनातो है वैन (सर्वलोकानि + ग्रपीडयन्) सब भूतों को पीड़ा न देकर (परलोक-महायार्थम्) परलोक ग्रर्थात् परजन्म के सुखार्थं (शनैः धर्मं संचिनुयात्) धोरे-धोरे धर्म का संचय करे।। २३ ८।।

(स० प्र० १०६)

''जैसे दीमक धीरे-धीरे वड़े भारी घर को बना लेती हैं, वैसे मनुष्य परजन्म के सहाय के लिए सब प्रास्पियों को पीड़ा न देकर धर्म का सचय धीरे-धीरे किया करे।'' (सं० वि० १८१)

आक्तुर्योद्धिकाः यहाँ 'धीर-धीर' सं स्राभिप्राय भावधानी पूर्वक धर्म-पालन करने से हैं। जैसे दीमक स्रपनी बांबी को बनात हुए मावधानी बरतती है स्रोर उसे गिरने नहीं देती इसी प्रकार मनुष्य भी स्रपने को कभी धर्म से गिरने न दे। कहीं कोई स्रधर्म न हो जाये, इस बात की सावधानी रखे।

## नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः । न पुत्रदारा न जातिर्धर्मस्तिष्ठित केवलः ॥ २३६॥ (७७)

(हि) क्योंकि (ग्रमुत्र) परलोक में (न पिता-माता, न पुत्र-दारा न ज्ञाति: सहायार्थं तिष्ठतः) न माता, न पिता, न पुत्र, न स्त्री, न सम्बन्धी सहाय कर सकते हैं, किन्तु (केवलः धर्मः तिष्ठित) एक धर्म हो सहायक होता है।। २३६।। (स॰ प्र॰ १०६)

एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते। एकोऽनुभुङ्कते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्॥ २४०॥ (७८)

(एक: जन्तः प्रजायते एक + एव प्रलोयते) स्रकेता ही जीव जन्म स्रौर मरण को प्राप्त होता है (एक: सुकृतम् एक: + एव च दुष्कृतम् स्रनुभुङ्क्ते) एक ही धर्म के फल सुख स्रौर स्रधमं के दुःखरूप फल को भोगता है।।२४०।। (स॰ प्र० १०६)

अबन्द्वारिटिन : कर्मफल का भोक्ता कर्ता—(१) इस श्लोक में व्यक्तिगत स्तर के सुकृत, दुष्कृत करने पर कर्ता को ही फल का भोक्ता माना है। किन्तु यदि उसके साथ अधर्म में और अधर्म से प्राप्त उसके भोगों, धर्मों में अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं तो उस अधर्म का फल उनको भी प्राप्त होता है। मनु ने यह मान्यता अधर्म से धनसंग्रह के प्रसंग में [४।१७० में] स्पष्ट की है [४।१७३]। (इप्टब्य ४।१७३ पर भी इस विषयक अनुशीलन)। अभिप्राय यह है कि कर्ता के भोगने योग्य निजी फल को कोई दूसरा नहीं बांट सकता।

(२) सत्यार्थप्रकाश चतुर्थं समुल्लास में महर्षि दयानम्द ने २४० दलोक के पश्चात् एक ग्रम्य श्लोक भी उद्भृत किया है, जो प्रचलित पाठों में नहीं है। किन्तु महाभारत उद्योगपर्व ३३।४७ में मिलता है।

श्लोक निम्त है—

एकः पापानि कुरुते फलं भुडल्ते *ल*हाजलः। िव

महाजन अयाद कुटुन्य उलको भाक्ता है। भोगने वाले दोप-भागी नहीं होते किन्तु अधर्म का कत्ता ही दोप का भागी होता है।। (स॰ प्र० चतुर्थ समु०)

यहाँ महर्षि दयानन्द ने भ्रपराधकर्म की दिष्ट से कर्त्ता को ही दोषी माना है। दोषभागी होने के कारण वही उस अपराध में दण्डनीय होता है। कुटुम्ब ग्राश्रित होता है, उसे पापकर्म से लायी कमाई का कभी ज्ञान नहीं होता तो कभी होता है। इस प्रकार भोक्ता होते हुए भी कर्त्ता न होने के कारण कुटुम्ब उस ग्रपराथ कर्म में दोषी नहीं माना गया है। किन्तु व्यक्तिगत स्तर पर पाप फल की प्राप्ति में वह भागी अवश्य है। [४। १७०]।

# मृत शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितौ। विमुखा बान्यवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति॥२४१॥(७६)

(मृतं शरीरं काष्ठलोष्ठसमं क्षितौ उत्सृष्य) जब कोई किसी का सम्बन्धी मर जाता है उसको अ मट्टी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर, पीठ दे (वान्यवा: विमुखा: यान्ति) बन्धुवर्ग विमुख होकर चले जाते हैं, कोई उसके साथ जाने वाला नहीं होता, किन्तु (धर्मः + तम् + अनुगच्छति) एक धर्म ही उसका सङ्की होता है।। २४१।। (स॰ प्र०१०६)

╬ (काष्ठ) लकड़ी ग्रीर .....

# तस्माद्धमै सहायाथँ नित्यं संचितुयाच्छनैः। धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्॥ २४२॥ (८०)

(तस्मात्) उस हेतु से (सहायार्थम्) परलोक ग्रर्थात् परजन्म में सुख ग्रौर जन्म के सहायार्थ (नित्यं धमँ शनैः संचिनुयात्) नित्य धर्म का संचय धीरे-घीरे करता जाये (हि) क्योंकि (धर्मेण सहायेन) धर्म ही के सहाय से (दुस्तरं तमः तरित) बड़े-बड़े दुस्तर दुःखसागर को जीव तर सकता है ।। २४२ ।। (स० प्र०१०७)

# भर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतकितिबद्धन् । परलोकं नयत्याशु भास्त्रम् । कारीरिएम् ॥ २४३ ॥ (८१)

(धर्मप्रधानम् पुरुषम्) किन्तु जो पुरुष धर्म ही को प्रधान समक्ता (तपसा हतकित्विषम्) जिसका धर्म के अनुष्ठान से कर्त्तंव्य पाप दूर हो गया, उस को (भास्वन्तम्) प्रकाशस्वरूप (खशरीरिणम्) ग्रोर ब्रास्त्राप्त

> रत करवा हु ।। २४३ ।। (स**० प्र० १०**५)

उत्तमों की संगति करे-

उत्तमै रुत्तमैनित्यं सम्बन्धानः चरेत्सह । निनीषुः कुलमुत्कर्षमधमानधमांस्त्यजेत् ॥ २४४॥ (८२)

(कुलम् + उत्कर्षं निनीषुः) जो मनुष्य ग्रपने कुल को उत्तम करना चाहे (ग्रधमान् + ग्रधमान् त्यजेत्) वह नीच-नीच पुरुषों का सम्वन्ध छोड- कर (नित्यम् उत्तमै: उत्तमै: सह सम्बन्धान् म्नाचरेत्) नित्य ग्रच्छे-म्रच्छे पुरुषों से सम्बन्ध बढ़ाता जावे ॥ २४४ ॥ (सं० वि० १८१) +

अर्जुट्रिट्डन्ड: यहां उत्तम का ग्रथं बड़ा नहीं है अपितु श्रेष्ठ है, श्रीर श्रधम का 'नीच'। यह भगले अर्थवादरूप श्लोक से भी सिद्ध है।

> उत्तमानुत्तमान्गच्छन्हीनान्हीनांश्च वर्जयन् । ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम् ॥ २४५॥ (८३)

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (उत्तमान्-उत्तमान् गच्छन्) श्रेष्ठ-श्रेष्ठ व्यक्तियों से सम्बन्ध बढ़ाते हुए (च) श्रीर (हीनान्-हीनान वर्जयन्) नीच-नीच व्यक्तियों से सम्बन्धों को छोड़ते हुए (श्रेष्ठताम्+एति) ग्रीर ग्रधिक श्रेष्ठता को प्राप्त करता है (प्रत्यवायेन) इसके विपरीत व्यवहार करने से (शूद्रताम्) वह शूद्रता को प्राप्त हो जाता है ॥ २४५ ॥

अञ्चारिका : २४५ में बाह्मण शब्द से म्रामिप्राय—इस श्लोक में 'बाह्मण' शब्द उपलक्षण के रूप में प्रयुक्त हुमा है। इसी प्रकार मन्य वर्णों को भी श्रेष्ठता और शूद्रता प्राप्त होती है, यह अभिप्राय भी इस श्लोक में सिन्नहित है। मनु की यह शैली है कि कहीं-कहीं छन्दपूर्त्यं अथवा उपलक्षण रूप में उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग विस्तृत ग्रथं के लिए करते हैं; यथा—प्राणायामों का विधान सबके लिए है, किन्तु ६। ७० में सभी वर्णों के लिए बाह्मण शब्द का उपलक्षणरूप में प्रयोग है। इसी प्रकार ६। ६१ में चारों माश्रमवासियों के लिए धर्म के लक्षणों का विधान करते हुए भी उसी प्रसङ्ग में ६। ८०, ६४ श्लोकों में 'विप्र' शब्द का प्रयोग किया है, जो उपलक्षण रूप में है। २।१५ में भी बाह्मण शब्द का उपलक्षणात्मक प्रयोग है।

श्रेष्ठ स्वभाव वाला वनें---

हढकारी मृदुर्वान्तः क्रूराचारैरसंवसन्। स्राहिस्रो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्गं तथाव्रतः॥ २४६॥ (८४)

(इढ़कारी) स**दा** इड़कारी (मृदुः) कोमल स्वभाव (दान्तः) जितेन्द्रिय (क्रूराचारः + ग्रसंवसन्) हिंसक, क्रूर, दुष्टाचारी पुरुषों से पृथक् रहने हारा ्क्रू(तथाव्रतः) धर्मात्मा (दम-दानाम्यां स्वगं जयेत्) मन को जीत ग्रीर विद्यादि दान से सूख को प्राप्त होते ॥ २४६ ॥ (स० प्र० १०७)

**% (ग्रहिस्रः)** हिंसा के स्वभाव से रहित.....

<sup>+ [</sup>प्रचलित अर्थ — वंश को उन्तत करने की इच्छा वाला सर्वदा (श्रपने से) बड़ों-बड़ों के साथ सम्बन्ध करे ग्रीर (ग्रपने से) नीचों-नीचों को छोड़ दें (उनसे सम्बन्ध न करें)॥ २४४ ॥ ]

दान सम्बन्धी विविध बातें---

एधोदकं मूलफलमन्नमभ्युद्यतं च यत्। सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्मध्वथाभयदक्षिरणाम्।। २४७।।

(अभ्युद्धतम्) विना मांगे मिले (एध - उदकम्) लकड़ी, जल (मूल-फलं च यत् ग्रन्तम्) मूल, फल ग्रीर जो ग्रन्त हो उसको (मधु ग्रथ - ग्रभयदक्षिणाम्) शहद ग्रीर ग्रभयदान को (सर्वतः प्रतिगृह्णीयात्) सबसे ले ले ।। २४७ ।।

> म्राहृताम्युद्यतां निक्षां पुरस्तावप्रचोदिताम्। मेने प्रजापतिर्घाह्यामपि बुष्कृतकर्मणः॥ २४८॥

(ग्रप्रचोदिताम्) लेने वाले द्वारा स्वयं प्रथवा ग्रन्य किसी के द्वारा प्रेरणा न की हुई (ग्रम्युद्यताम्) लाने वाले के द्वारा स्वयं लाकर (पुरस्तात् ग्राहृतां भिक्षाम्) सामने रख दी गई भिक्षा (दुष्कृतकर्मणः ग्रपि) बुरे कर्म करने वाले की भी (ग्राह्याम्) ग्रहण कर लेनी चाहिए (प्रजापतिः मेने) ऐसी ब्रह्मा जी की मान्यता है ॥ २४ = ॥

नाइनन्ति पितरस्तस्य दश वर्षांगि पञ्च च। न च हृश्यं वहत्यग्नियंस्तामम्यवमन्यते ॥ २४६ ॥

(यः) जो व्यक्ति (ताम् + ग्राभ + ग्रवमन्यते) उस भिक्षा को ग्रापमानित करता है ग्राथांत स्वीकार नहीं करता है (तस्य) उसके (पितरः) पितर (दश वर्णाण च पञ्च) पन्द्रह वर्ष तक (न + ग्रवनित) श्राद्ध के ग्रन्न को नहीं खाते (च) ग्रीर (ग्राग्नः) यज्ञ की अग्नि (हव्यं न वहति) हवि को उन तक नहीं पहुंचाती ॥ २४६ ॥

> शय्यां गृहान्कुशान्गन्धानयः पुष्पं मर्गान्दिषि । धाना मत्स्यान्ययो मासं शाकं चैव न निर्नु देत् ॥ २४० ॥

(शय्यां ग्रहान् कुशान् गन्यान् + अपः पुष्पं मणीन् दिध धानाः मस्स्यान् पयः मांसं च शाकं) पलंग, घर, कुश, सुगन्धित पदार्थं, जल, फूल, मिण्यां, दही, धान्य, मछली, दूध, मांस श्रौर शाक इन पदार्थों को (न निर्नुंदेत्) दान लेने से मना न करे ॥ २५०॥

गुरून्शृत्यांश्चोज्जिहीर्थन्नचिष्यन्देवतातिथीन् । सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्न तु तृष्येत्स्वयं ततः ॥ २५१ ॥

(गुरून्) माता-पिता ग्रादि गुरुजनों (च) ग्रीर (भृत्यान्) सेवकों का (उज्जि-हीर्षन्) भररापोषण करने के लिए (वैवता + ग्रितिथीन् ग्राचिष्यन्) देवताग्रों ग्रीर ग्रिति-थियों के पूजन के लिए (सर्वतः प्रतिगृह्णीयात्) सब से दान ग्रहण कर ले (तु) किन्तु (ततः) उस दान से (स्वयं न तृष्येत्) स्वयं तृष्त न हो ग्रर्थात् उसे ग्रपने उपयोग में न लाये॥ २५१॥

> गुरुषु त्वम्यतीतेषु बिना वा तंगुंहे वसन्। ग्रात्मनो वृत्तिमन्विच्छन्गृङ्कीयात्साधुतः सदा।। २४२।।

(गुरुषु तु + ग्रम्यतीतेषु) माता-पिता ग्रादि गुरुजनों की मृश्यु हो जाने पर (वा) ग्रथवा (तैः बिना गृहे वसन्) उनसे ग्रलग ग्रकेले ही घर में रहते हुए (ग्रात्मनः वृत्तिम् + ग्रन्विच्छन्) ग्रपनी ग्राजीविका के लिए (साधुतः सदा गृह्णीयात्) श्रेष्ठ लोगों से सदा दान ग्रहण करले।। २५२।।

## म्राधिकः कुलमित्रं च गोपालो दासनापितौ । एते शूब्रेषु भोज्यान्ना यञ्चात्मानं निवेदयेत् ॥ २५३ ॥

(ग्राधिक) ग्राधे में खेनी करने वाला (कुलिमित्रम्) कुल का मित्र (गोपालः) ग्वाला (दास-नापितौ) अपना सेवक और नाई (च) ग्रौर (यः) जो (ग्रात्मानं निवेद-येत्) स्वयं को सेवा के लिए ग्रर्पण करदे (एते शूद्रेषु भोज्यान्नाः) इन शूद्रों के यहाँ भोजन कर लेना चाहिए॥ २४३॥

#### याहशोऽस्य मवेदात्मा याहशं च चिकीर्षितम् । यया चोपचरेदेनं तथात्मानं निवेदयेत् ॥ २५४ ।।

(ग्रस्य) इस शूद्र की (यादशः ग्रात्मा भवेत्) जैसी कुलशील की स्थिति हो (च) ग्रीर (यादशं चिकीर्षितम्) जैसी इच्छा हो (च) तथा (यथा एनम् ग्रपचरेत्) जिस प्रकार इस ब्राह्मण की सेवा करना चाहे (तथा) उसी प्रकार (ग्रात्मानं निवेदयेत्) ग्रपने को निवेदन कर दे ग्रथीत् सब बातें स्पष्ट करके स्वयं को सेवा के लिए ग्रपण करदे॥ २४४॥

# अन्त्र्योत्जन्तः २४७ से २५४ तक के श्लोक प्रक्षिप्त हैं---

- १. विषयविरोध (२) इन क्लोकों में विषय वाते विषयवाह्य हैं। इनका न तो 'सस्वगुणवर्धन' विषय से कोई सम्बन्ध है और न ये व्रत ही कहला सकते हैं। व्रतः विषयविरोध के ब्राधार पर सभी क्लोक प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत विवेचन ४।३३-३४ क्लोकों पर 'विषयविरोध' के ब्रन्तगैत द्रष्टव्य है]।
- २. श्रन्तिविरोध—(१) १। प्या श्लोक में 'दान लेना' ब्राह्मण का कर्म निश्चित किया है, अतः वह सभी धर्मानुसारी वस्तुओं का दान ग्रहण कर सकता है। २४७—२४० श्लोकों में कुछ वस्तुओं का दान ग्रहण कर लेना या न लेने की व्यवस्था मनु की उक्त व्यवस्था से तालमेल नहीं खाती, श्रतः विरुद्ध है। (२) २४ प्या श्लोक में स्वयं लाकर दी गई भिक्षा को निषेष न करने का कथन है। भिक्षा तो श्रयाचित होती ही नहीं। याचित को ही भिक्षा कहते हैं। २।२३-२४ [४८-४६], २५-२६ [४०-४१], १५७-१६० [१८२-४८] ग्रादि श्लोकों में मनु ने याचित को ही भिक्षा कहा है, ग्रतः इस श्लोक में ग्रयाचितको भिक्षा कहना ही मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है। (३) २।१६० [१८५] में बुरे लोगों से भिक्षा प्राप्त करना निषिद्ध है। २४८ में बुरे लोगों से भिक्षा प्राप्त करने के लिए कहना उसके विरुद्ध है। प्रजापित का नाम जोड़कर ग्रयनी बात को प्रामाणिक बनाने की प्रवृत्ति इसके प्रक्षिप्त होने को ग्रीर ग्रधिक पृष्ट करती

है। (४) २६४ में मृत पितरों के श्राद्ध की मान्यता मनुविषद्ध है [देखिए ३। ११६-२८४ पर 'अन्तिवरोध' शीर्षक]। (४) २५० में मांसभक्षण का विधान मनु की मान्यता के विषद्ध है [देखिए ४। २६—-२८ श्लोकों पर टिप्पणी—'अन्तिवरोध']। (६) २५३ में 'नापित' जाति की गणना मनु की कर्मणा वर्णव्यवस्था के विषद्ध है। मनु केवल चार वर्णों को मानते हैं, अतः उनकी व्यवस्था में जातियों क वर्गीकरण नहीं है। सेवा करना शूद्रों का कार्य है और वे अपने सेवा-कार्यों में यथेच्छ्या परिवर्तन भी कर सकते हैं, अतः यह वर्णन उक्त मान्यता के विषद्ध है [द्रष्टव्य १।६२-११० पर समीक्षा]। २५४ में 'अस्य' तथा 'एन' पद पूर्व श्लोक से सम्बद्ध हैं, इन अन्तिवरोधों के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षित्त हैं।

भूठ बोलने वाला पापी है-

योऽन्यथा सन्तमःत्मानमन्यथा सःसु भावते । स पापकृत्तमो लोके स्तेन आत्मापहारकः ॥ २४५ ॥(८५)

(यः) जो व्यक्ति (ग्रन्यया सन्तम्+ग्रात्मानम्) स्वयं ग्रन्यथा होते हुए अपने आपकी (सत्सु) सज्जनों में (ग्रन्यया भाषते) ग्रन्यथा = कुछ का कुछ वतलाता है (सः) वह (लोके) लोके में (पापकृत्तमः) ग्रति पापी माना जाता है, क्योंकि वह (ग्रात्मा + ग्रपहारकः स्तेनः) ग्रपनी ग्रात्मा का हनन करने वाला चोर है।। २५५।।

वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः । तांस्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकुन्नरः ।।२५६।। (८६)

(वाचि सर्वे म्रर्थाः नियताः) जिस वाणी में सब अर्थं = व्यवहार निश्चित हैं (वाङ्मूलाः) वाणी ही जिनका मूल भौर (वाग् विनि सृताः) जिस वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं (यः नरः) जो मनुष्य (तां वाचं स्तेनयेत्) उस वाणी को चोरता म्रर्थात् निथ्या भाषण करता है (सः सर्वस्तेयकृत्) वह जानो सब चोरी म्रादि पाप ही को करता है, इसलिए निथ्याभाषण को छोड़के सदा सत्यभाषण ही किया करे।। २५६।।

"परन्तु यह भी ध्यान में रखे कि जिस वाणी में अर्थ अर्थात् व्यव-हार निश्चित होते हैं, वह वाणी ही उनका मूल और वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं, उस वाणी को जो चोरता अर्थात् मिथ्या-भाषण करता है, वह सब चोरी आदि पापों वा करने वाला है।"

(स॰ प्र॰ १०७)

योग्य पुत्र में गृह-कार्यों का समर्पण--

महर्षिपितृदेवानां गत्वाऽऽनृण्यं यथाविधि । पुत्रे सर्वं समासज्य वसेन्माध्यत्थमाश्रितः ।। २५७ ॥ (८७)

(यथाविधि) उक्त विधि के अनुसार (महर्षि-पितृ-देवानाम् आनृण्यं गत्वा) व्यक्ति [ब्रह्मचर्य-पालन एवं अध्ययन-अध्यापन से] ऋषि-ऋण को [माता-पिता आदि बुजुर्गों की सेवा एवं सन्तानोत्पत्ति से] पितृ-ऋण को [यज्ञों के अनुष्ठःन से] देवऋण को चुकाकर (सर्व पुत्रे समासज्य) घर की सारी जिम्मेदारी पुत्र को सौंपकर [तत्वश्चात् वानप्रस्थ लेने से पूर्व जब तक घर में रहे तब तक] (माध्यस्थम् + आश्रितः) उदासौन भाव के आश्रित होकर अर्थात् सांसारिक मोह-माया के प्रति विरक्त भाव रखते हुए (वसेत) घर में निवास करे।। २४७।।

आज्ञा की त्याह्या के ज्ञान के लिए ३। दर देखिये।

ग्रात्मचिन्तन का ग्रादेश एवं फल---

एकाकी चिन्तयेग्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः । एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति ॥२५८॥ (८८)

(नित्यम्) प्रतिदिन (विविक्ते) एकान्त में बैठकर (एकाकी) स्रकेला सर्थात् स्वयं प्रपनी स्नात्मा में (स्नात्मनः हितं चिन्तयेत्) स्रपने कल्याण की बातों का चिन्तन करे (हि) क्योंकि (एकाको चिन्तयानः) एकाकी चिन्तन करने वाला व्यक्ति (परं श्रेयः + स्रिधगच्छिति) स्रिधकाधिक कल्याण को प्राप्त करता जाता है।। २५८।।

विषय का उपसंहार---

एषोविता गृहस्थस्य वृत्तिवित्रस्य शाश्वती । स्नातकव्रतकल्पश्च सत्त्ववृद्धिकरः शुभः ॥२५६॥ (८६)

(एषा) यह (गृहस्थस्य विप्रस्य) गृहस्थ द्विज की (शाश्वती वृत्तिः) नित्य की वृत्ति या दिनचर्या (उदिता) कही (च) ग्रीर (सत्त्ववृद्धिकरःशुभः) सत्वगुण की वृद्धि करने वाला श्रेष्ठ (स्नानकत्रतकत्यः) स्नातक गृहस्थ के व्रतों के विधान को भी कहा ।। २५६ ।।

भ्रनेन विप्रो वृत्तेन वर्तयन्वेदशास्त्रवित्। व्यपेतकल्मषो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते॥ २६०॥ (६०) (वेदशास्त्रवित् विप्रः) वेदशास्त्र का ज्ञाता द्विज (स्रनेन वृत्तेन वर्तयन्) इस जीविका या व्यवहार से वर्ताव करता हुन्ना (व्यपेतकल्मषः) पापरहित पुण्यजीवी होकर (नित्यं ब्रह्मलोके महीयते) सदा ब्रह्मलोक स्रर्थात् ब्रह्म में मग्न रहकर स्नानन्द को प्राप्त करता है।। २६०।।

अस्तुरारित्यन्तः 'लोक् दर्शने' धातु के स्रनुसार 'लोक' शब्द का 'दर्शन' या 'स्थान' सर्थ भी है । यहां ब्रह्मनोक का स्रयं ब्रह्मदर्शन अथवा परमात्मा में स्राक्षय प्राप्त करना = लीन होना है । मोक्ष में जीव परमात्मा के स्राक्षय में रहकर ब्रह्मानन्द को प्राप्त करने हैं।

इति मह्बिमनुत्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृतहिन्दीभाष्यसमन्वितायाम् अनुशीलन— समीक्षाविभूषितायाञ्च मनुस्मृतौ गृहस्थवृत्ति-व्रतात्मकत्त्वतुर्थोऽध्यायः ॥



# च्यथ पञ्चमोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-अनुज्ञीलनसमीक्षाम्यां सहितः]

(गृहस्थान्तर्गत-भक्ष्याभक्ष्य-देह्युद्धि-द्रव्ययुद्धि-स्त्रीधर्म-विषय)

[भक्ष्याभक्ष्य ५।१ से ५। ५६ तक]

ऋषियों का भृगु ने प्रश्न---

श्रुत्वैतान्वयो धर्मान्स्नातकस्य यथोदितान् । इदमूचुर्महात्मानमनलप्रमवं भृगुम् ॥ १ ॥

(यया + उदितान्) पूर्वं कहे हुए (स्नातकस्य धर्मान् श्रुत्वा) स्नातक गृहस्थ के कत्तंब्यों को सुनकर (ऋषयः) ऋषि लोग (महात्मानम् + धनलप्रभवं भृगुम् + ऊचुः) महात्मा, तेजस्वी महर्षि भृगु से यह वोले--।। १।।

> एवं यथोक्तं विप्राणां स्वधर्ममनुतिष्ठताम्। कथं मृत्युः प्रमवति वेदशास्त्रविदां प्रभो॥२॥

(प्रभो) हे प्रभो ! (एवं यथोक्तं स्वधर्मम् + अनुतिष्ठताम्) इस शास्त्र में कहे हुए अपने धर्मों का पालन करने वाले (वेदशास्त्रविदां विप्राग्गाम्) वेदशास्त्र के विद्वानों की (मृत्युः कथं प्रभवति) मृत्यु कैसे हो जाती है ? ॥ २ ॥

> स तानुवाच धर्मात्मा महर्वीन्मानवो भृगुः। श्रूयतां येन दोवेण मृत्युविप्राञ्जिद्यांसित ॥३॥

(सः) वह (धर्मात्मा मानवः भृगुः तान् महर्पीन् उवाच) धर्मात्मा मनु के पुत्र भृगु उन ऋषियों से कहने लगे (येन दोषेगा विप्रान् मृत्युः जिघांसति) जिस दोप के कारण विद्वानों को मृत्यु मार देती है, उन्हें (श्रूयताम्) सुनो — ॥ ३ ॥

> ग्रनम्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्। ग्रालस्यादन्नदोषाच्च मृत्युविप्राञ्जिघांसति ॥ ४ ॥

(वेदानाम् ग्रनम्यासन) वेदों का अभ्यास छोड़ देने से (च) ग्रीर (ग्राचारस्य वर्जनात्) सदाचार को छोड़ देने से (ग्रालस्यान्) ग्रालस्य के कारण (च ग्रन्नदोपात्) ग्रीर ग्रन्त-दोष के कारण (मृत्युः विप्रान् जिथांसिन्) मृत्यु विद्वानों को मारना चाहती है।। ४॥

आनुशित्जनः १—४ तक के श्लोक निम्न 'ग्राधारों' के प्रनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं —

- १. शैलीगत श्राधार (१) वर्णन-शैली से यह स्पष्ट झात होता है कि इनमें ऋषि लोग भृगु से प्रश्न कर रहे हैं श्रीर भृगु उसका उत्तर दे रहे हैं। इस प्रकार ये श्लोक मनुप्रोक्त नहीं हैं। इसका संकलियता कोई भृगु से भी भिन्न व्यक्ति है। (२) सम्पूर्ण मनुस्मृति में मनु की एक निश्चित शैली यह है कि वे जब भी किसी विषय या प्रसङ्ग को प्रारम्भ या समाप्त करते हैं तो उसके प्रारम्भ, समाप्ति श्रथवा दोनों स्थानों पर उसको कहने का संकेत करते हैं [१।१२०] (२।१), २।४३ (६०), ३।२०३ ४।२५६ आदि]। बीच में प्रश्नोत्तर शैली से वर्णन करना मनु की शैली नहीं है। ये चारों इलोक मनु की शैली से भिन्नता रखते हैं।
- २. प्रसङ्खिरोध-इन चारों इलोकों का मनुस्मृति के ग्रग्निम भक्ष्याभक्ष्य सम्बन्धी क्लोकों से प्रसंग नहीं जुड़ता और न तालमेल बैठता है। (१) ४। २ में प्रश्न केवल वेदशास्त्रवेत्ताम्रों के लिए पूछा गया है, जब कि भक्ष्याभक्ष्य सम्बन्धी विधान सभी द्विजातियों के लिए किया जा रहा है, जैसे - "ग्रमश्यािश द्विजार्त नाम" [४। ४]. "स्नेहाक्तं द्विजातिभिः" (४। २४)। (२) ४। २ में प्रक्त पूछा गया है कि 'स्वधर्म में स्थित वेदशास्त्रवेत्ताग्रों को मृत्यू कैसे मारती है ? ग्रौर उत्तर है— 'ग्रन्न आदि दोषों के कारण मृत्यू विघ्रों को मारती है।' फिर ग्रागे भक्ष्याभक्ष्य पदार्थी का वर्णन है। भक्ष्याभक्ष्य प्रसंग में विश्वित पदार्थों से ग्रीर उनकी वर्शनशैली से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रमंग न तो इन चार इलोकों से सम्बद्ध है, और न इनका उत्तर ही है। क्योंकि इस प्रसंग में भक्ष्याभक्ष्य पदार्थ मृत्युकारक स्रथवा जीवनदायक आधार पर विहित नहीं किये गये हैं ग्रिवित सात्त्विक, तामिसक या राजसिक, पवित्रता त्रीर प्रपवित्रता, श्रेष्ठता ग्रीर श्रश्रेष्ठना तथा पाप ग्रीर पुण्य के आधार पर भक्ष्य ग्रीर ग्रभक्ष्य माने हैं। प्रमाण के लिए पांचवां श्लोक पर्याप्त है---"लशुनं गुंजनं चैव" श्रमक्ष्याणि द्विजातीनाम्" यहाँ तामसिकता के ग्राधार पर निवेध है, ग्रीर "श्रमेध्य प्रभवारिंग च" यहाँ ग्रपवित्रता के ग्राधार पर । इनका मृत्युकारक रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार इस प्रसंग में विश्वत पूर्व के दश दिनों का गौ का दूध, स्त्रीद्ध, कांजी न्नादि पदार्थों का भी इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार प्रथम चार बलोकों में वर्णित प्रक्तोत्तर के इस प्रसंग से कोई सम्बद्धता नहीं है श्रौर उसे दिखाया गया है इस प्रसंग के ब्राधार रूप में। इस ब्राधार के ब्रनुसार ये चारों ब्लोक प्रक्षिप्त हैं।
- ३. श्रवान्तरावरोध--इन चारों श्लोकों में प्रदिशत प्रश्न श्रीर उत्तर में भी परस्पर कोई संगति नहीं है, जिससे यह ज्ञात होता है कि ये श्लोक किसी विद्वान की रचना नहीं हैं। (१) दितीय श्लोक में प्रश्न है—'स्वधर्म में स्थित देवताश्रों को मृत्यु कैसे मारती है ?' उत्तर है—'वेदों के श्रनम्यास से, श्राचार के त्याग से, श्रालस्य श्रीर श्रन्न के दोगों के कारण'। यहां विचारगीय यह है कि जो व्यक्ति शास्त्रीक्त स्वधर्म के

पालन में लगे हैं वे वेदों का अभ्यास, सदाचार का पालन भी अवश्य करेंगे और आलस्य तथा अभक्ष्य पदार्थों से दूर रहेंगे; यदि वे इन दोनों से युक्त हैं तो 'स्वधर्म में स्थित कैसे हुए। इसी प्रकार जो वेदशास्त्रों के वेत्ता हैं, वे वेदों का अभ्यास न करें यह कैसे हो सकता है ? और यदि वेदाभ्याम ही नहीं करते तो वेदशास्त्रों के वेत्ता कैसे हो सकते हैं ? इस प्रकार प्रश्न और उत्तर परस्पर विरुद्ध हैं। (२) प्रश्न पूछा गया है—वेदशास्त्रवेत्ताओं की मृत्यु कैसे होती है और उत्तर है—'अन्त आदि दोपों से।' क्या अन्त-दोप से रहित वेदशास्त्रवेत्ताओं की मृत्यु नहीं होती? इस प्रकार यह प्रश्न भी अपूर्ण है। यदि प्रश्न यह होता कि 'स्वधर्म में स्वित वेदवेत्ताओं की अकालमृत्यु को जोती है ?' तो भी कुछ उचित माना जा सकता था। इस प्रकार अवान्तर विरोध के कारण भी ये श्लोक मनुसद्दश ऋषि द्वारा प्रोक्त प्रतीत नहीं होते।

विशेष—प्रतीत होता है कि मनु की शैली का 'विषय का संकेत देने वाला' मूल क्लोक इन क्लोकों को मिलाते समय हटा दिया गया थ्रीर फिर वह लुष्त हो गया। १२ वें प्रध्याय के प्रारम्भ में भी ऐसा ही किया गया है। उस स्थान का मूल क्लोक कुछ प्रतियों में उपलब्ध है। वह इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने मनुनंहिता को भृगुसंहिता के €प में बदलने की भरसक कोशिश की है।

द्विजातियों के लिए ग्रभक्ष्य पदार्थ-

## लगुनं गृञ्जनं चैव पलाष्डुं कवकानि च । अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेश्यप्रभवाग्णि च ॥ ४ ॥ (१)

(लशुनं गुञ्जनं पलाण्ड्ंच कवकानि) लहसुन, सलगम, प्याज, कुकुरमुत्ता [छत्राक या कुम्हठा | (च) ग्रीर (ग्रमेध्यप्रभवाग्गि) ग्रशुद्ध स्थान में होने वाले सभी पदार्थ (द्विजातीनाम् ग्रभक्ष्याग्गि) द्विज।तियों के लिये ग्रभक्ष्य हैं।। ४।।

''द्विज ग्रर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य प्रौर जूदों को मलोन, विष्ठा, मूत्रादि के संसर्ग से उत्पन्न हुए शाक फल-मूलादि न खाना ।''

(स० प्र० २६४)

अर्जु ट्रॉरेट्ड ना : गृञ्जन का ग्रयं शलगम—-(१) यद्यपि 'गृञ्जन' शन्द का वर्तमान में 'गाजर' ग्रयं प्रसिद्ध है, किन्तु प्राचीन काल में यह 'शलगम' के लिए मुखक्ष से प्रयुक्त होता था। धन्वन्तिरि निघण्ड करवीरादि वर्ग ४। १० में गृञ्जन की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि 'गृञ्जन के मूल पर शिखा होती है, यह यवनों को बहुत प्रिय है, गोलवन् है, गांठरार मूल है। इसके ग्रन्य नाम हैं— शिक्तकन्द, कन्द, डिण्डीरमोदक। वह स्वाद में कटु, उष्ण ग्रीर दुर्गन्ध युक्त हैं —-गुञ्जनं शिक्तमूलं च यवनेष्टं च वर्तुल्य। गृज्जनं शिक्तमूलं च यवनेष्टं च वर्तुल्य।

नाशनम्।" ये लक्षण वर्तनान प्रसिद्ध पीत, रक्तया कृष्णवर्णं श्रीर लम्बे श्राकार वाले गाजर में नहीं घटते।

(२) परिगणित पदार्थों के ग्रमध्य होने में कारण—इत पदार्थों को श्रमध्य इस कारण माना गया है कि ग्रायुर्वेद के श्रनुसार इनमें दुर्गुं एा की प्रमुखता है। ये सभी दुर्गन्धयुक्त पदार्थ हैं। लहशुन ग्रत्यन्त राजसिक है, प्याज श्रत्यन्त तामसिक है, शलगम भी राजसिक है, छत्राक को दूरित पदार्थ माना गया है। मिलन ग्रीर तामसिक-राजसिक भोजन से खाने वाले का मन भी वैसा ही वनता है। ग्रतः ये निषद्ध हैं। [श्रमध्य पदार्थों का विधान ६। १४ में भी द्रष्टाच्य है।]

लोहितान्वृक्षनिर्यासान्वृद्यनप्रभवांस्तथा । होलुंगव्यं च पेयूषं प्रयत्नेन विवर्णयेत् ॥ ६ ॥

(लोहितान् वृक्षनिर्यासान्) लाल वृक्षों का गोंद (तथा वृञ्चनप्रभवान्) तथा वृक्षों को काटने से निकालने वाला रस (शेलुम्) ल्हमीड़े का फल (च गव्यं पेयू गम्) और गाय की पेवसी [ = खीस ] इन्हें (प्रत्यनेन विवर्जयेत्) प्रयस्तपूर्वक छोड़ देवे॥ ६॥

#### वृथा कृसरसंयावं पायसापूर्यमेव च । स्रतुराकृतमांसानि वेवान्नानि हवींवि च ।। ७ ॥

(वृथा क्रसर-संयावं च पायस-म्रपूपम् + एव) देवताओं के उद्देश्य के बिना बनाये गये तिलमिश्रित चावल, हलुवा, खीर, मालपूप्रा (अनुपाकृतमांमानि) मन्त्रों के उच्चारण से शुद्ध न किया हुम्रा मांस (देवान्नानि) देवताओं के भोग के पदार्थ (च) और (हवींपि) होम से पहले की हिव, इनको भी छोड़ देवे।। ७।।

# अन्य श्रीत्वन : ६ – ७ इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं —

मन्ति विरोध — सातवें इलोक में मांसभक्ष ए का वर्णन है। किसी भी प्रकार के मांस का भक्ष ए करना मनु की मान्यता के विरुद्ध है [विस्तृत जानकारी के लिए देखिए ४। २६ — २८ इलोकों पर 'ग्रन्तिविरोध' शीर्षक समीक्षा ]। छठे इलोक की 'विवर्जयत्' क्रिया से सातवां इलोक भी सम्बद्ध है। दोनों इलोकों की सम्बद्धता के कारण दोनों इलोक साथ के हैं। सातवां इलोक प्रक्षित्त सिद्ध हो जाने पर छठा स्वतः प्रक्षित्त सिद्ध हो जाना है।

# ग्रनिर्वशाया गोः क्षीरमौष्ट्रमैकशफं तथा। ग्राविकं सन्धिनीक्षीरं विदत्सायाइच गोः पयः।। ८।। (२)

(ग्रनिर्देशायाः गोः क्षोरम्) ज्याई हुई गौ का पहले दश दिन का दूध (ग्रीष्ट्रम्) ऊंटनीका (तथा ऐकशफम्) तथा घोड़ी ग्रादि का (ग्राविकम्) भेड़ का (संधिनीक्षोरम्) सांड के संसर्ग को चाहने वाली गौ का दूध (च) ग्रीर (विवत्साया: गोः पयः) जिसका वछड़ा या बछिया मर गई हो उस गौ के दूघ को भी छोड़ देवे । ['वर्ज्यानि' क्रिया ऋग्रिम क्लोक में है] ।। प्राः

स्रारप्यानां च सर्वेषां मृगाणां माहिषं बिना। स्त्रीक्षीरं चैव वर्ग्यानि सर्वेगुक्तानि चैव हि।। ६।। (३)

(माहिषं बिना) भेंस के दूध को छोड़ कर (सर्वेषाम् आरण्यानां मृगा-णाम्) सव जंगली पशुम्रों का दूध (च) और (स्त्रीक्षीरम्) स्त्री का दूध (वज्योंनि) वर्जित हैं (च+एव) तथा (सर्वेशुक्तानि) सब प्रकार के खट्टे पदार्थ भी वर्जित हैं।। हा।

भक्ष्य पदार्थ---

दिध भक्ष्यं च शुक्तेषु सर्वं च दिश्यसंभवन् । यानि चैवाभिषुयन्ते पुष्पमूलफलैः शुभैः ॥ १०॥ (४)

(गुक्तेषु) खट्टे पदार्थों में (दिध च सर्व दिधसंभवम् भक्ष्यम्) दही ग्रीर दही से बनने वाले सभी छाछ, मक्खन ग्रादि पदार्थ खाने योग्य हैं (च) ग्रीर (यानि) जितने पदार्थ (ग्रुभैः) हितकारी या गुराकारक (पृष्काम्ल-क्लैः ग्रिभिष्यक्ते) फून, मूल, फलों से तैयार किये जाते हैं, वे भी खाने योग्य हैं।। १०।।

अन्तुर्शोलनाः श्रेष्ठ भक्ष्य पदार्थों का विवान ६।७, १३ में भी द्रष्टव्य है—

क्रव्यादाञ्छकुनान्सर्वास्तथा ग्रामनिवासिनः । ग्रमिदिष्टांद्रचैकशफाष्टिट्टिभं च विवर्जयेत् ॥११ ॥

(क्रव्यादान्) कच्चा मांस खाने वाले गीध, चील ग्रादि को (तथा सर्वान् ग्राम-वासिनः बकुनान्) तथा सब गांव में रहने वाले कबुनर, चिड़िया, ग्रादि पक्षियों को (ग्रनिदिष्टान् एकशकान्)जिनका विधाननहीं किया है ऐसे एकखुर वाले गधा ग्रादि को (च) ग्रीर (टिट्टिमं विवर्जयन्) टिटहरी पक्षी को छोड़ देवे ॥ ११ ॥

> कलिंदिङ्कं प्लवं हंसं जलाह्यं ग्रामकुक्कुटस् । सारसं रज्जुर्वालं च दात्यहं शुकसाकि ।। १२ ॥

(कलिविङ्कं प्लवं हंसं चक्राह्वं ग्रामकुक्कुटं सारसं रज्जुवालं दात्पूहं च शुक-सारिके) गोरैया, वत्तक, हंस, चकवा, गांव का मुर्गा, सारस, रज्जुवाल = जंगली मुर्गा, जलकौआ, तोना और मैना, इनको भी छोड़ दे ॥ १२ ॥

> प्रतुदाञ्जालपादांश्च कोयव्टिनलविक्शित्। निमज्जतश्च मत्स्यादान् शौनं बल्लूरमेव च ॥ १३ ॥

(प्रतुदान्) चोंच से काटकर खाने वाले पक्षी 'कठफोड़ा' ग्रादि (जालपादान्) जिनके पैर फिल्ली से जुड़े हों (कोयष्टि) कोहड़ा नामक पक्षी (नखविष्करान्) खाने की वस्तुग्रों को नाखूनों से बिखेरकर खाने वाले तीतर आदि (च) ग्रौर (निमज्जतः मत्स्यादान्) पानी में गोता लगाकर मछिलयों को खाने वाले पक्षी (शौनम्) कसाई-खाने का मांस (च) तथा (वल्लूरम्) सूखा मांस—इनको भी न खाये।। १३।।

## वकं चैव बलाकां च काकोलं खञ्जरीटकम्। मस्स्यादान्विड्वराहांस्च मस्स्यानेव च सर्वशः॥ १४॥

(बकं बलाकां काकोलं खञ्जरीटकम्) बगुला, बत्तक, पहाडी कौआ, खंजन पक्षी इनके मांस को (च) और (मत्स्यादान्) मछली खाने वाले मगरमच्छ ग्रादि विड्वराहान्) विष्ठा खाने वाले सूग्रर आदि (च) तथा (सर्वशः एव मत्स्यान्) सभी मछलियों के मांस को न खाये।। १४॥

#### यो यस्य मासमञ्जाति स्रातन्मासाद उच्यते। मतस्यादः सर्वमासादस्तस्मान्मास्यान्वित्रजयेत्।। १५ ॥

(यः यस्य मांसम् + ग्रश्नाति) जो जिसके मांस को खाता है (सः) वह (तत्) मांसादः + उच्यते) वह उसके मांस को खाने वाला कहाता है (मत्स्यादः) किन्तु मछ- लियों के मांस को खाने वाला (सर्वमांसादः) सर्वमांसभक्षी होता है (तस्मात्) इस कारण (मत्स्यान् विवर्जयेत्) मछलियों का मांस नहीं खाना चाहिए॥ १५॥

#### पाठीनरोहितावाद्यो नियुक्तौ हव्यकव्ययोः। राजीवान्सिहतुण्डांदच सशल्कांदचेव सर्वद्यः॥१६॥

किन्तु (हब्य-कब्ययोः नियुक्तौ) हब्य और कब्य के लिए समर्पित (पाठोन-रोहितौ) पाठीन और रोहू मछलियां (आद्यौ) खा लेनी चाहिएँ (च) और (राजीवान् सिंहतुण्डान् सर्वेशः सशल्कान् एव) राजीव, सिंहतुण्ड और सब् काँटेदार मछलियों को भी इस विधि से खा लेना चाहिए।। १६।।

## न मक्षयेदेकचरानज्ञातांत्रच मृगद्विजान् । भक्ष्येष्विप समुद्दिष्टान्सर्वान्यञ्चनलांस्तया ॥ १७ ॥

(एकचरान्) अकेले विचरण करने वाले सांप आदि (अज्ञातान् मृग-द्विजान्) जिनके मांस के गुणदोषों का ज्ञान न हो ऐसे पशु तथा पक्षियों का (भक्ष्येषु + अपि समुद्दिष्टान्) भक्ष्य बताये गए पशुपक्षियों में भी जिनके गुणदोषों का ज्ञान न हो उन्हें (तथा सर्वीन् पञ्चनखान्) तथा सब पञ्चनखों जैसे बन्दर, लंगूर आदि को न खाये॥ १७॥

व्वाविषं शस्यकं गोभां लड्गकूर्मशशास्तथा। अक्यान्यञ्चनलेष्वाहुरनुष्ट्रांश्चैकतोदतः ॥ १८ ॥ (श्वाविध शल्यकं गोधां तथा खड्ग-कूर्म-शशान्) सेह या शाही नामक प्राणी, शल्यक, गोह, गेंडा, कछुग्रा और खरगोश इनको (पञ्चनखेपु) पांच नाखून वालों में (च) तथा (अनुष्ट्रान्) ऊट को छोड़कर (एकतोदतः) एक ओर के दाँत वाले पशुग्रों को (भक्ष्यान् शाहुः) खाने योग्य कहा है ॥ १८॥

#### छत्राकं विड्वराहं लशुनं ग्रामकुक्कुटम्। पलाण्डुं गृञ्जनं चैत्र मत्या जग्ध्या पते**द्**द्विजः ॥ १६ ।

(छत्राकं विट्वराहं लघुनं ग्रामकुक्कुटम्) छत्राक —कुम्हठा, विष्ठा खाने वाला सूग्रर, लहसुन, गांव का मुर्गा (पलाण्डुं च गुञ्जनं मत्या जम्ध्वा) प्याज और सलगम को जानवूक्षकर खाने से (द्विजः पतेत्) द्विज पनित हो जाता है ॥ १६ ॥

# म्रमत्यैतानि षड् जगध्वा कृच्छ्नं सान्तपनं चरेत् । यतिचान्द्रायणं वापि शेषेषूपवसेदहः ॥ २०॥

(एतानि षट् अमत्या जग्ध्वा) ऊपर वर्णित इन छः वस्तुम्रों को अनजाने में खाकर (कृच्छ्नं सान्तपनं वा यतिचान्द्रायणं चरेत्) कष्टप्रद 'सान्तपन' [११।२१२] अथवा 'यतिचान्द्रायण' [११।२१८] नामक प्रायश्चित्त करे (म्रिप शेषेषु) स्रौर शेष बची वस्तुओं को खाकर (म्रहः उपवसेत्) एक दिन उपवास करे ॥२०॥

## संवत्सरस्यंकमपि चरेत्कृच्छ्रं द्विजोत्तमः। स्रज्ञातभुक्तशुद्धरुयं ज्ञातस्य तु विशेषतः॥२१॥

(द्विजोत्तमः) श्रेष्ठ द्विज (श्रज्ञातभुक्तशुद्धघर्षम्) अनजाने में खाई गई श्रभक्ष्य वस्तुश्रों की शुद्धि के लिए (संवत्सरस्य एकम् + श्रिप क्रुच्छ्रं चरेत्) वर्ष भर में एक 'क्रुच्छ्रं [११।२११] प्रायिष्ट्वित्त ही कर ले [तो भी पर्याप्त है] (तु ज्ञातस्य) किन्तु जानवूभकर खाये हुए की शुद्धि के लिये (विशेषतः) विशेषरूप से कहे गये प्रायिष्टित्तों को हो करे॥२१॥

# यज्ञार्थं ब्राह्मर्गार्वध्याः प्रशस्ता मृगपक्षिगाः। भृत्यःनां चैव वृत्त्यर्थमगस्त्यो ह्याचरत्पुरा॥२२॥

(ब्राह्मणैः) क्राह्मणों को (ब्राह्मणें रू) को लिए (ब्राह्मणें अधिकार) उत्तम पशुओं और पक्षियों को (वध्याः) मार लेना चाहिये (च) स्रौर (भृत्यानां वृत्त्यर्थम्) एव) सेवकों के पालन-पोषण के लिये मार लें (पुरा श्रगस्त्यः हि स्राचरत्) प्राचीन काल में महिंव ग्रगस्त्य ने भी ऐसा ही किया था॥ २२॥

बभूवृहि पुरोडाज्ञा मध्याणां मृगपक्षिणाम् । पुराणेष्वपि यज्ञेषु ब्रह्मक्षत्रसवेषु च ॥ २३ ॥ (हि पुराणेषु — ग्रिवि यज्ञेषु च ब्रह्मक्षत्रसवेषु) क्योंकि पहले भी यज्ञों में श्रौर ब्राह्मण क्षत्रियों के संयुक्त यज्ञानुष्ठानों में (भक्ष्याणां मृग-पक्षिणाम्) अक्ष्य कहे गये पशु और पक्षियों के (पुरोडाशाः बभूवुः) पुरोडाश-यज्ञ के लिये निर्मल ग्रन्न या हविष्यान्त बने हैं ॥ २३ ॥

# अन्तुर्धीत्जनः ११-२३ श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त हैं-

- १. अन्तिवरोध—सभी प्रकार का मांसभक्षण और यज्ञों में मांस डालना मनु की मान्यता के विरुद्ध है, अतः ये इलोक प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत जानकारी के लिये ४।२६— २८ इलोकों पर समीक्षा देखिये 'अन्तिवरोध' शीर्षक]।
- २. प्रसंगिवरोध ये श्लोक पूर्वापर प्रसंगिवरुद्ध हैं श्रीर पूर्वापर प्रसंग को भंग कर रहे हैं। १० वें श्लोक में दही श्रीर दही से बन पदार्थों के खान का विधान किया है और २४ वें में दही से बन पदार्थों में छत श्रीर छतनिर्मित पदार्थों के भक्षण का विधान है। बीच के मांसभक्षण सम्बन्धी वर्णन ने उस प्रसंग को भंग कर दिया है। इस प्रकार प्रसंगिवरुद्ध होने के कारण ये श्लोक प्रक्षिष्त हैं।

# यत्कि विःस्तेहसंयुक्तं भोज्यं भोज्यमगहितम् । यत्पर्यु षितमप्याद्यं हविःशेषं च यञ्जवेत्।। २४।। (४)

(प्रगहितम्) दोपरहित या ग्रिनिन्दित ग्रथीत् निन्दित मांस ग्रादि भोजन [५।४५-४६,५१] से रहित ग्रौर (यत् कि चित् भोज्य स्नेह-संयुक्तम्) जा कोई खाने की वस्तु चिकनाई ग्रथीत् घृत ग्रादि से मिलाकर बनाया गयी हो (तत् पर्यु पितम् +ग्राप्) वह बासी भी (भोज्यम्)खा लनी चाहिए (च) तथा (यत् हिवः शेषं भवेत्) जो यज्ञ की हिव से बची खाद्य-वस्तु हो वह भी (ग्राद्यम्) खा लेनी चाहिए।। २४॥

# चिरस्थितमपि त्वाद्यमस्नेहाक्तं द्विजातिभिः। यवगोधूमजं सर्वं पयसक्वेव विक्रिया।। २४।। (६)

(द्विजातिभिः) द्विजातियों को (यव-गोव्समजं सर्वम्) जो स्रौर गेहूं से बने पदार्थ (च) तथा (पयसः विक्रिया एव) दूध के विकार से बने खोया, मिठाई स्रादि पदार्थ (ग्रस्नेहाक्तम्) घृत स्रादि चिकनी वस्तु के मेल से न बने हों तो भी (चिरस्थितम् + ग्रिप) देर से बने हुए भी (ग्राद्यम्) खा लेने चाहिएं।। २४।।

मांसभक्षण की यज्ञीय विधि---

एतदुक्तं द्विजातीनां मक्ष्याभक्ष्यमशेषतः । मांसस्यातः प्रवश्यामि विधि मक्षणवर्जने ॥ २६ ॥ (एतत् द्विजातीनां भक्ष्य + ग्रभक्ष्यम् ग्रशेषतः उक्तम्) यह द्विजातियों का भक्ष्य ग्रीर ग्रभक्ष्य पूर्ण रूप से कहा (ग्रतः) ग्रव (मांसस्य भक्षणवर्जने विधि प्रवक्ष्यामि) मांस के खाने ग्रीर छोड़ने की विधि को कहुंगा—॥ २६ ॥

### प्रोक्षितं मक्षयेन्मांसं बाह्यशानां च काम्यया। ययाविधि नियुक्तस्तु प्राशानामेव चात्यये॥ २७॥

मनुष्य (प्रोक्षितम्) मन्त्रों से पवित्र किया हुआ मांस (ब्राह्मणानां काम्यया) व्राह्मणों की इच्छा हो तब (च) ग्रौर (यथाविधि नियुक्तः) शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ के लिए ग्रिपित मांस (च) ग्रौर (प्राणानाम् ग्रत्यये एव) प्राणों के संकट में पड़ जाने पर (मांसं भक्षयेत्) मांस खा ले ॥ २७॥

## प्रारास्यान्नमिदं सर्वं प्रजापतिरकल्प्यत्। स्थावरं जङ्गमं चैव सर्वं प्रारास्य भोजनम् ॥ २८ ॥

(प्रजापितः) प्रजापित ने (इदं सर्वं स्थावरं च जङ्गमम्) यह सब स्थावर [ग्रन्न, शाक, फल ग्रादि] ग्रौर चर [पशु-पक्षी ग्रादि] मंसार (प्राणस्य + ग्रन्नम्) जीव के खाने के लिए ग्रन्न के रूप में ग्रौर (सर्वं प्राणस्य भोजनम्) सव कुछ जीव के भोजन के लिए (अकल्पयत्) बनाया है।। २८॥

### चरासामन्नमचरा वंब्द्रिसामप्यवंब्द्रिसः। ग्रहस्ताश्च सहस्तानां श्रूरासां चैव भीरवः॥ २६ ॥

(ग्रचराः चराणाम्) स्थावर घास, फल-फूल ग्रादि लाद्य वस्तुएं चर प्राणियों के (ग्रदिष्ट्रणः दिष्ट्रणाम्) दांत-जाड़ से रहित प्राणी दांत-जाड़ वालों [ज्याझ ग्रादि] के (च) ग्रीर (ग्रहस्ताः) हाथ से रहित [मछली ग्रादि] (सहस्तानाम्) हाथ वालों [मनुष्य ग्रादि] के (च) तथा (भीरवः शूराणाम्) डरपोक वहादुरों के (ग्रन्न) ग्रन्न ग्रयांत् भक्ष्य हैं ॥ २६ ॥

# नात्ता बुष्यत्यवन्नाद्यान्त्राशानोऽहन्यहन्यि। धात्रैव सुष्टा ह्याद्यास्य प्राशानोऽत्तार एव च ॥ ३० ॥

(ग्रत्ता) खाने का ग्रधिकारी मनुष्य (ग्राद्यान् प्राणिनः) भक्ष्य प्राणियों को (ग्रहिन + ग्रहिन + ग्रिप भदन्) प्रतिदिन खाते हुए भी (न दुष्यित) किसी पाप का भागी या दोषी नहीं होता (हि) क्योंकि (ग्राद्याः प्राणिनः) खाने के लिए प्राणी (च) ग्रीर (ग्रत्तारः) उनको खाने वालों को (धात्रा एव मृष्टाः) परमात्मा ने ही बनाया है।। ३०॥

यज्ञाय जग्धिर्मांसस्येत्येष देवो विधिः स्मृतः। स्रतोऽन्यया प्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते॥३१॥ (यज्ञाय मांसस्य जिष्धः) यज्ञ के लिए मांस का खाना (इति + एषः दैविविधिः स्मृतः) यह 'देविविधि' मानी गयी है (ग्रतः + ग्रन्यया प्रवृत्तिः तु) इस से भिन्न विधि से माँस खाना तो (राक्षसः विधिः + उच्यते) 'राक्षसविधि' कही गयी है ॥ ३१॥

#### क्रीत्वा स्वयं वाऽप्युत्पाद्य परोपकृतमेव वा। वेवान्पितृं स्वाचंपित्वा सावन्मांसं न बुष्यति ॥ ३२ ॥

(क्रीत्वा) खरीदकर (वा) अथवा (स्वयम् अपि + उत्पाद्य) स्वयं मारकर मांस तैयार करके (वा) अथवा (पर + उपकृतम्) दूसरे के द्वारा भेंट किये गये (मांसम्) मांस को (देवान् च पितृन् अर्वेयित्वा खादन्) देवताओं और पितरों को अर्पण करके खाने से (न दुष्यति) मनुष्य दोषभागी नहीं होता ॥ ३२ ॥

#### नाद्यादविधिना मासं विधिज्ञोऽनापवि द्विजः । जम्ब्बा ह्यविधिना मासं प्रेत्य तैरद्यतेऽवदाः ॥ ३३ ॥

(ग्रनापदि) ग्रापत्तिरहित काल में (मांसविधिज्ञः द्विजः) मांस खाने की विधि को जानने वाला द्विज (ग्रविधिना) उक्त विधि के बिना (न + ग्रद्यात्) मांस को न खाये (हि) क्योंकि (ग्रविधिना मांसं जण्डवा) विधिरहित रूप से मांस खाकर (प्रेत्य) परलोकों में (तैः) उन खाये गये प्राणियों द्वारा (ग्रवज्ञः + ग्रद्यते) बलात् खाया जाता है।। ३३॥

#### न ताहरा भवत्येनो मृगहन्तुर्धनायिनः। याहरां भवति प्रेत्य वृथामांसानि सावतः॥ ३४॥

(धनाधिनः मृगहन्तुः) धन के लिए पशुश्रों को मारने वाले व्यक्ति की भी (ताइशम् एनः न भवित) वैसा पाप नहीं होता (यादशम्) जैसा (वृथामांसानि खादतः) देवताश्रों के उद्देश्य के बिना मांस खाने वाले को (प्रेस्य) मरने के बाद होता है।। ३४।।

# नियुक्तस्तु ययान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः । स प्रेश्य पशुतां याति संमवानेकविद्यातस् ॥ ३५ ॥

(यः मानवः) जो मनुष्य (यथान्यायं नियुक्तः तु मांसं न + प्रत्ति) यथाविधि श्राद्ध या मधुपर्कं मेंसमपित मांस को नहीं खाता है (सः) वह (प्रेत्य) मरकर (एकथिशति संभवान् पशुतां याति) इक्कीस जन्मों तक पशुओं का जन्म पाता है ॥ ३४॥

# स्रसंस्कृतान्यशून्मन्त्रैर्नाद्याद्वित्रः कदाचन । मन्त्रैस्तु संस्कृतानद्याच्छादवतं विधिमास्थितः ॥ ३६ ॥

(विप्रः) बाह्मण को चाहिए कि (कदाचन) कभी भी (मन्त्रैः असेस्क्रतान् पशून् न + अद्यात्) मन्त्रों से पवित्र न किये गये पशुमांसों को न साये (शाववतं विधिम् +

म्रास्थितः) सनातन विधि में म्रास्था रखकर (मन्त्रैः संस्कृतान् तु म्रद्यात्) मन्त्रों से पवित्र किये गये मांसों को ही खाये॥ ३६॥

कुर्याद घृतपञ्चं संगे कुर्यात्पिष्टपशुं तथा। न स्वेद तु वृथा हन्तुं पशुमिच्छेत्कदाचन॥ ३७॥

(संगे) पशुमांस लाने की अधिक इच्छा होने पर (वृतपशुं कुर्यात्) घी का पशु बनाकर ला ले (तथा) अथवा (पिष्टपशुं कुर्यात्) चून का ही पशु बनाकर ला ले (तु) किन्तु (कदाचन) कभी भी (वृथा एव) यश्पदि उद्देश्य के बिना (पशुं हन्तुं न तु इच्छेत्) पशु को मारने की भी इच्छा न करे, फिर लाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता ॥ ३७॥

> यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वो हि मारणम् । वृषापशुष्टनः प्राप्नोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि ।। ३८ ।।

(वृथापशुष्टनः) यज्ञ-देवता ग्रादि के बिना पशुग्नों को मारने वाला (प्रेत्य) मरकर (जन्मिन जन्मिन) जन्म-जन्मान्तरों में (यावन्ति पशुरोमाणि) जितने उस मारे गये पशु के रोम हैं (तावत्कृत्वा हि) उतनी ही बार (मारणं प्राप्नोति) मारा जाता है।। ३८॥

यज्ञार्यं पत्रावः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा । यज्ञस्य भूत्यं सर्वस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥ ३६ ॥

(स्वयम्भुवा) ब्रह्मा ने (स्वयम्) स्वयं (पशवः) पशुत्रों को (यज्ञार्थम् एव सृष्टाः) यज्ञ के लिए ही बनाया (च) ग्रीर (यज्ञः) यज्ञ (सर्वस्य भूत्यै) सब के कल्याण के लिए है (तस्मात्) इस कारण से (यज्ञे वधः + श्रवधः) यज्ञ में 'पशु ग्रादि प्राणियों की हिंसा करना' श्राहंसा ही है।। ३६।।

भोषम्यः पश्चवो वृक्षास्तियंञ्चः पक्षिणस्तया । यज्ञायं निधनं प्राप्ताः प्राप्तुबन्त्युरस्तीः पुनः ॥ ४० ॥

(स्रोषघ्यः) स्रोषधियाँ (पशवः) पशु (वृक्षाः) वृक्ष (तिर्यञ्चः) तिर्यक्योनि वाले साँप, कछुए स्रादि (तथा पिक्ष्याः) तथा पक्षीः (यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः) यज्ञ के लिए मृत्यु को प्राप्त होकर (पुनः उत्मृतीः प्राप्नुवन्ति) फिर उद्धार या उत्तम योनि को प्राप्त करते हैं ॥ ४०॥

मधुपकें च यज्ञे च पितृदैवतकर्मिण । सत्रैव पशको हिस्या नान्यत्रेत्यक्रवीन्मनुः ॥ ४१ ॥

(मधुपर्के यज्ञे पितृ-दैवत-कर्मणि) मधुपर्क में, यज्ञ में, श्राद्धः श्रीर देवकर्म में (भ्रत्र + एव प्रावः हिंस्याः) केवल इन्हीं स्थानों पर प्रशुम्रों की हिंसा करनी चाहिए (भ्रत्यत्र न) श्रीर कहीं नहीं (इति मनुः अववीत्) ऐसा मनु ने कहा है ॥ ४१ ॥

## एव्वर्षेषु पश्चित्तस्त्रिवतस्त्रायं विद् द्विजः । भारमानं च पशुं चैव गमयत्युसमं गतिस् ॥ ४२ ॥

(वेदतत्त्वार्थवित्) वेद के रहस्य को जानने वाला (द्विजः) द्विज (एषु + अर्थेषु पश्न् हिंसन्) ऊपरवर्णित इन अवसरों में पशुक्रों की हिंसा करके (आत्मानं च पशुम्) अपने को और पशु को (उत्तमां गिंत गमयित) उत्तम गिंत प्राप्त कराता है ॥ ४२ ॥

गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्विजः। नावेदिविहितां हिंसामापद्मिष् समाचरेत्॥४३॥

(ग्रहे गुरो वा अरण्ये निवसन्) घर में, गुरु के यहां अथवा जंगल में रहते हुए (आत्मवान् द्विजः) आत्मा की जन्नित या पवित्रता चाहने वाला द्विज (आपदि — अपि) आपत्ति काल में भी (अवेदविहितां हिंसाम्) वेदविरुद्ध हिंसा को (न समाचरेत्) न करे ॥ ४३॥

### या वेदिविहिता हिंसा नियतास्मिश्चराचरे। ग्रहिसामेव तां विद्याद्वेदाद्वर्मों हि निबंमी।। ४४॥

(म्निस्मन् चर + म्रचरे) इस चर-म्रचर संसार में (या हिंसा वेदिविहिता नियता) जो हिंसा वेदों के विधानों द्वारा निश्चित की है (ताम् अहिंसाम् + एव विद्यात्) उसे अहिंसा ही समभना चाहिए (हि) क्यों क (धर्मः) धर्म (वेदात् निबंभौ) वेद से उत्पन्न हुम्रा है ॥ ४४॥

### अन्तुर्धोत्डनः : २६ से ४४ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-

- १. मन्तिवरोध—सभी प्रकार के मांसभक्षण की मान्यता और पशुयज्ञ का विधान सर्वेषा मनु की मान्यता के विषद्ध है; म्रतः ये सभी इलोक प्रक्षिप्त हैं। (विस्तृत जानकारी के लिए ४। २६—२८ इलोकों पर 'म्रन्तिवरोध' शीर्षक समीक्षा देखिए)।
- २. प्रसंगिवरोध ५।२४ २५ इलोकों में मांस ग्रादि से रहित ग्रनिन्दित भोजन करने का कथन किया है। तदनुसार ४५ ४६, ५१ इलोकों में मांस का भोजन निन्दित है ग्रीर वह किस प्रकार निन्दित है, यह वर्णित किया गया है (इस प्रकार २४ २५ इलोकों की ४५ वें इलोक से प्रसंगगत सम्बद्धता है। इन इलोकों में इनसे विरुद्ध निन्द्ध भोजन का ही वर्णन किया है, जिससे प्रसंग भंग हो गया है। ग्रतः ये इलोक प्रसंगविरुद्ध प्रकेष हैं।
- ३. शैलीगत ग्राधार—४१ वें श्लोक में 'ग्रवचीत् मतुः' पद से यह श्लोक मनु से भिन्न व्यक्ति द्वारा रिचत सिद्ध होता है, ग्रतः यह श्लोक प्रक्षिप्त है; ग्रीर पूर्वापर प्रसंग मण्डन-खण्डन या वेद के नाम से मण्डनात्मक रूप में होने से पूर्णतः इससे सम्बद्ध है। ग्रतः इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाता है।
  - ४. अवान्तर विरोध-प्राश्चर्य की बात तो यह है कि मौसभक्षण की सिद्धि

के लिए प्रक्षेप करने वाले व्यक्तियों ने ऐसी ग्रन्थता से प्रक्षेप किये हैं कि उन्हें ग्रपने पूर्वापर क्लोकों का भी घ्यान नहीं रहा। ये प्रक्षेप करने वाले भी स्रनेक व्यक्ति रहे हैं। इनकी परस्पर की बातों में भी ग्रनेक विरोध हैं ग्रीर मांससम्बन्धी सभी प्रमुख प्रसंगों में विरोधी विधान हैं। इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी प्रसंग अप्रामाणिक हैं। मांसभक्षियों के जो मन में ग्राया वैसा श्लोक बनाकर डाल दिया। मांसभक्षण की सिद्धि के लिए परलोक, पूण्य, यज्ञ, वेद, प्राचीन ऋषि, सबकी म्राड ली। म्रपने स्वार्थ के लिए यज्ञ ग्रीर वेद को भी बदनाम ग्रीर दूषित किया। ग्रपनी बातों की सिद्धि के जो युक्तियाँ दी हैं वे अरयन्त खिछली, हास्यास्पद, और स्वार्थपुर्ण हैं, जैसे -- यज्ञ के लिए मांस लाना पुण्यदायक ग्रीर देवताग्रों की विधि है, ग्रीर यज्ञ के बिना अपनी शरीर-पुष्टि के लिए मांस खाना राक्षसों का कार्य है [४। ३१]। देवता ग्रीर राक्षस में अन्तर कितनी आसानी से हो गया ! इसी प्रकार निम्न अवान्तरिवरोधों से कुछ ऐसी ही भ्रन्य वच्चों जैसी बातें स्पष्ट हो जायेंगीं---(१) ५ । १४, १५ श्लोकों में मछलियों का खाना पूर्णतः निषिद्ध है, और १६ वें में निमन्त्रण में मछली खा लेने का विधान है। (२) ३। २६ म २७२ इलोकों में कहा है कि आद में मछली का मांस खाने से दो महींने तक पितर तुप्त होते हैं, सुकर के मांस से दशमास, कखुए के मांस से ग्यारह मांस, गेंडे के मांस से अनन्त वर्ष तक पितर तृष्त होते है, किन्तु ४। १८---१६ में इनका मांस न लाने का विधान है भौर कहा है कि इनका मांस लाने से द्विज पतित हो जाता है। (३) ५।२२ में कहा है कि स्त्री, सेवक ग्रादि के पालन के लिए पशु-पक्षी मारने चाहिए ब्रीर ४। ३८ में कहा है कि यज्ञ के बिना पशुश्रों की मारने वाला, जितने पश्यों को मारता है, उतने ही जन्म लेकर बदले में वह भी मारा जाता है। (४) प्र। ११—१६ इलोकों में कुछ पशुक्रों को मध्य श्रीर कुछ को अभस्य कहा है, जबकि ४ । ३० में कहा है कि ब्रह्मा ने सारे पश-पक्षियों को खाने के लिए रचा है। उनके खाने में मनुष्य दुषित नहीं होता।

इस प्रकार मांसभर्मण के सभी प्रसंग हास्यास्पद बातों से भरे हैं, जिनसे वे अप्रामाणिक और प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

५. वेदिवरोष—इस प्रसंग में मांसमक्षण की सिद्धि के लिए प्रक्षेप करने वालों ने वेद की झाड़ ली है और मांसमक्षण को वेदिवहित माना है। स्वार्थी लोगों ने अपनी उदरपूर्ति के लिए भूठ ही वेदों को भीर यज्ञ को बदनाम करने का प्रयास किया है। 'वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति' की झाड़ लेकर उसे भीजन प्रकरण में लागू करके अपने आचरण को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने की कोशिश की गई है। यह बात यहां लागू ही नहीं होती। यतोहि यहां भोजन का प्रसंग हैं और इसमें मांसविधान को वेद-सम्मत बताने के लिए इस युक्ति का प्रयोग किया गया है। मांसमक्षण प्रथवा यज्ञ में हिंसा का वेदों में स्पष्टकप से निषेध किया है। यहां तक कि केवल अन्नाहारी (अर्थात् मांसाहारी नहीं) व्यक्तियों को यज्ञ करने का अधिकार दिया है। प्रमाणयुक्त विस्तृत विवेचन के लिए ४। २६—२८ की 'वेदिवरोध' समीक्षा वेखिए।

निन्दित भोजन मांस हिंसामूलक होने से पाप है-

# योऽहिंसकानि मूतानि हिनस्त्यात्ममुखेच्छया। स जीवंश्च मृतश्चैव न क्वचित्सुखमेषते॥ ४५॥ (७)

(यः) जो व्यक्ति (म्रात्मसुख + इच्छया) स्रपने सुख की इच्छा से (म्राहिसकानि भूतानि) कभी न मारने योग्य प्राणियों की (हिनस्ति) हत्या करता है (सः) वह (जीवन च मृतः) जीते हुए म्रीर मरकर भी (क्वचित् सुखंन एधते) कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं करता ॥ ४५ ॥

अब्द्रुट्योट्डन्य: ४५ वं क्लोक की प्रसंगसम्बद्धता पर विवार— ५।२४—२५ क्लोकों में 'अर्गीहतम्' पद से अनिन्द्य भोजन का विधान किया है। मांस आदि का भोजन शास्त्र एवं लोक—दोनों द्वारा निन्दित है। उन क्लोकों की प्रसंगप्राप्त्यनुसार ४५—४६, ५१ क्लोकों में इस बात का वर्णन किया है कि—'मांस एक निन्दित भोजन है, और किस प्रकार वह निन्दित है।' इस प्रकार २५-२५ क्लोकों से ४५ वें क्लोक की प्रसंगसम्बद्धता सिद्ध होती है।

# यो बन्धनवधक्लेशान्त्राणिनां न चिकीर्षति । स सर्वस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमञ्जूते ॥ ४६ ॥ (८)

(यः) जो व्यक्ति (प्राणिनां बन्धन-वध-क्लेशान् न विकीर्षति) प्राणियों को बन्धन में डालने, वध करने, उनको पीड़ा पहुंचाने को इच्छा नहीं करता (सः) वह (सर्वस्य हितप्रेप्सुः) सब प्राणियों का हितेषी (ग्रत्यन्तं सुखम् + ग्रश्नुते) बहुत ग्रधिक सुख को प्राप्त करता है।। ४६।।

# यद्धधायति यत्कुरुते धृति बघ्नाति यत्र च । तदबाप्नोत्यंयत्नेन यो हिनस्ति न किञ्चन ॥ ४७ ॥ (६)

(यः) जो व्यक्ति (किचन न हिनस्ति) किसी भी प्राणी की हिसा नहीं करता वह (यत् घ्यायति) जिसका घ्यान करता है (यत् कुरुते) जिस काम को करता है (च) ग्रीर (यत्र धृति बध्नाति) जहां घेर्ययुक्त मन को लगाता है (तत्) उसको (ग्रयत्नेन) सुगमता से (ग्रवाप्नोति) प्राप्त कर जेता है।। ४७।।

# नाकृत्वा प्राणिनां हिंसा मांसमुत्पद्यते क्विचत् । न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् ॥ ४८ ॥(१०)

(प्राणिनां हिंसाम् श्रकृत्वा क्वचित् मांसंन उत्पद्यते) प्राणियों की हिंसा किये बिना कभी मांस प्राप्त नहीं होता (च) श्रीर (प्राणिवधः) जीवों

की हत्या करना (न स्वर्ग्यः) सुखदायक नहीं है (तस्मात्) इस कारण (मासं विवर्जयेत्) मांस नहीं खाना चाहिए ।। ४८ ।।

> समुत्पत्ति च मांसस्य वधबन्धौ च बेहिनाम्। प्रसमीक्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षगात्॥ ४६॥ (११)

(च) ग्रीर (मांसस्य समुत्पत्तिम्) मांस की उत्पत्ति जैसे होती है उसको (देहिनां वघ-बन्घौ) प्राणियों की हत्या ग्रीर बन्घन के कब्टों को (प्रसमीक्ष्य) देखकद (सर्वमांसस्य भक्षणात्) सब प्रकार के मांसभक्षण से (निवर्तेत) दूर रहे।। ४६।।

न मक्षयति यो मांसं विधि हिस्वा विशाचवत् । स लोके प्रियतां याति व्याधिमिश्च न पीडचते ॥ ५०॥

(यः) जो मनुष्य (पिशाचवत्) राक्षस के समान (विधि हित्वा) भक्ष्य-अभक्ष्य की विधि =ित्यमों को छोड़कर (मांसंन भक्षयिति) श्रमक्ष्य मांस को नहीं खाता है (सः) वह (लोके प्रियतां याति) लोके में प्रेम को प्राप्त करता है (च) श्रौर (व्याधिभिः न पीडचते) रोगों से पीड़ित नहीं होता ॥ ५०॥

### अनुश्रीत्जना : ५० वाँ इलोक प्रक्षिप्त है-

- १. ग्रन्तिवरोध—मनुकी मान्यता के अनुसार सभी प्रकार का मासभक्षण निषिद्ध और निन्दित है। इस श्लोक में 'विधि' शब्द द्वारा केवल विधिरहित मांस की निन्दा है, शेव न्याय से 'विधिपूर्वक' मांस का समर्थन है; अतः यह मान्यता मनुविरुद्ध है [विस्तृत समीक्षा ४। २६ — २८ पर देखिए]।
- २. प्रसंगिवरोध पूर्वापर प्रसंग सर्वप्रकार के मांसभक्षण के निषेध का है। ४६ वें "निवर्तेत सर्वसांसस्य मक्षरणात्" कहा है ग्रीर ५१ वें में मांसप्राप्ति से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों को पापी माना है। बीच में विधि ग्रीर अविधि के ग्राधार पर मांसभक्षरण की निन्दा या प्रशंसा पूर्वापर प्रसंगिवरुद्ध है। अतः ५० वां क्लोक प्रक्षिप्त है।
- ३. शैलीगत न्नाघार—इसकी शैली भी अयुक्तियुक्त है। 'विधिरहित मांस खाने वाला रोगों से पीड़ित होता है और विधिपूर्व के खाने वाला पीड़ित नहीं होता' यह कथन निराघार है। मांस के गुण यज्ञ में डालकर खाने से कदापि नहीं बदल सकते। इस प्रकार भी यह प्रक्षिप्त सिद्ध होता है।

मासभक्षण-प्रसंग में ग्राठ प्रकार के पापियों की गणना---

अनुमन्ता विश्वसिता निहन्ता क्रयविक्रयी। संस्कर्ता चोपहर्ता च लादकदचेति घातकाः ॥ ४१ ॥ (१२) (ग्रनुमन्ता) मारने की ग्राज्ञा देने वाला (विश्वसिता) मांस को काटने, वाला (निहन्ता) पशु को मारने वाला (क्रय-विक्रयी) पशुश्रों को मारने के लिए मोल लेने श्रीर बेचने वाला (संस्कर्ता) पकाने वाला (उपहर्ता) परोसने वाला (च) श्रीर (खादकः) खाने वाला (इति घातकाः) ये सब हत्यारे श्रीर पापी हैं।। ११।।

"अनुमित = मारने की आजा देने, मांस के काटने, पशु आदि के मारने, उनको मारने के लिए लेने और बेचने, मांस के पकाने, परोसने और खाने वाले, आठ मनुष्य घातक = हिंसक अर्थात् ये सब पापकारी हैं"।
(द० ल० गो० ४११)

श्रान्त कारी कारा में भी देश के पाप में भाठ प्रकार के पापी होते हैं उसी प्रकार ग्रन्य अधर्म के कार्यों में भी ये सब पापी होते हैं, ग्रीर सभी को उसका फल मिलता है। इसकी सिद्धि के लिए ४। १७३ वाँ क्लोक प्रमाणरूप में द्रष्टक्य है।

स्वमासं परमासेन यो वर्षयितुमिष्यति । मनम्यष्यं पितृन्वेवांस्ततोऽन्यो नास्स्यपुष्यकृत् ॥ ५२ ॥

(पितृन्-देवान् अनम्यच्यं) पितरों भीर देवताभों को बिना पूजे (यः) जो व्यक्ति (परमांसेन) दूसरे प्राणियों के मांस से (स्वमांसं वर्षयितुम् + इच्छिति) अपने मांस को बढ़ाना चाहता है (ततः + अन्यः अपुण्यकृत् न + अस्ति) उससे बढ़कर पापी कोई दूसरा नहीं है ॥ ४२॥

वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः। मांसानि चन सावेशस्तयोः पुण्यफलं समम्।। ५३।।

(यः) जो व्यक्ति (शत समाः) सौ वर्ष तक (वर्षे वर्षे + मश्वमेधेन यजेत) प्रतिवर्ष ग्रश्वमेध यज्ञ करता है (च) ग्रौर (यः) जो (मांसानि न खादेत्) मांस नहीं खाता (तयोः पुण्यफलं समम्) उन दोनों के पुण्य का फल बराबर होता है।। ५३।।

फलमूलाशनैमेंध्येमुं न्यन्नानां च मोजनैः । नुतरफलमवाप्नोति यन्मांसपरिवजनातु ॥ ५४ ॥

(मेर्घ्यैः फल-मूल-ग्रशनैः) पिवत्र फल-मूल खाने से (च) ग्रीर (मुनि + ग्रन्तानां भोजनैः) नीवार ग्रादि मुनियों के ग्रन्त चावलादि खाने से भी (तत् फलं न ग्रवाप्नोति) वह पुण्यफल नहीं प्राप्त होता (यत्) जो (मांसपरिवर्जनात्) मांस के छोड़ने से होता है।। ४४।।

मां सः मक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम् । एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीविगः ॥ ५५ ॥

(इह ग्रहं यस्य ५ पम् ग्रद्मि अमुत्र मां सः भक्षयिता) इस जन्म में मैं जिसके

मांस को ला रहा हूं परजन्म में 'माम् मुक्ते, सः = वह [मां + सः] लायेगा' (एतत् मांसस्य मांसत्वम्) यही मांस का मांसपन प्रर्थात् ग्रिभित्राय या मांस लाने का फल (मनीषिणः प्रवदन्ति) विद्वान् लोग बतलाते हैं।। ४४॥

> न मांसमक्षणे बोदो न मद्ये न च मैथुने। प्रवृत्तिरेवा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला॥ ४६॥

(न मांसभक्षा दोषः) न मांस खाने में कोई दोव है (न मद्ये) न शराब पीने में (च) ग्रीर (न मैथुने) न किसी के साथ मैथुन करने में ही बुराई है (एषा भूतानां प्रवृत्तिः) यह प्राणियों का स्वभाव ही है (तु) किन्तु (निवृत्तिः महाफला) इनका त्याग करना महान् फल देने वाला है। ग्रतः इन्हें त्याग देना चाहिए॥ ४६॥

अन्तुर्शोटानाः ५२ से ५६ ब्लोक निम्न माधारों के मनुसार प्रक्षिप्त सिंद होते हैं—

- १. ग्रन्तिवरोध— (१) ५२ वां दलोक विधिपूर्वक मांसभक्षण का विधायक है ग्रीर ५६ वां सर्व प्रकार के मांसभक्षण का । मनु ने सब प्रकार से मांसभक्षण का निषेष किया है। मांसभक्षण तो क्या, उसमें सहयोगी भी दोषी हैं [५। ५१]। मनु-विरुद्ध मान्यता होने से ये दलोक प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत समीक्षा ४। २६— २६ पर द्रष्टव्य है।] (२) इसी प्रकार मद्यविवान भी मनुविरुद्ध हैं। मनु ने ''वर्षयेत् मधुमांसं च" [२। १५२ (१७७); ५। १४] कहकर मधु अर्थात् मद्य का स्पष्टतः निषेध किया है। (३) ५२ वें दलोक में मृतकत्राद्ध की मान्यता के आधार पर मांसभक्षण का संकेत है। यह मान्यता भी मनुविरुद्ध है [देखिए ३। ११६ से २८४ दलोको पर 'अन्तिवरोध' शीषंक]। (इसी प्रकार किसी एक ही कमं द्वारा परजन्म की योनि का निश्चय करना (५५) भी मनुविरुद्ध है। मनु ग्रनेक कमों के आधार पर उत्तम, मध्यम, अधम योनियों की प्राप्ति मानते हैं [१२। ३—६, ४०—५२, ७३—७४]। इस प्रकार ग्रनेक ग्रन्ति विरोधों के ग्राधार पर ये दलोक प्रक्षिप्त हैं।
- २. श्रांसीगत भाषार—५३ वें क्लोक में सी वर्ष तक के श्रव्यमेध यज्ञों के फल तथा मांस न साने के फल की समानता का निक्चय करना, ५४ वें में मुन्यन्नों से भी बढ़कर मांस छोड़ने के फल का निक्चय करना आदि बातें निराधार एवं श्रयुक्ति तथा मित्र्योक्तियूर्ण शैली की हैं। इनका ऐसा निक्चय न तो किसी मानदण्ड से संभव है श्रीर न सम्बद्धता है।

(गृहस्थान्तर्गत देहशुद्धि-विषय)
[४। ४७ से ४। ११० तक]
देहशुद्धि प्रवक्ष्यामि द्रव्यशुद्धि तथैव च।
चतुर्णामपि वर्णानां यथावदनुपूर्वशः॥ ४७॥ (१३)

(चतुर्णाम् + म्रापि वर्णानाम) अब मैं चारों वर्णों की (अनुपूर्वशः) क्रमशः [पहले] (देहशुद्धिम्) शरीर ग्रीर शरीरसम्बन्धी शुद्धि [१०५ —११०] (च) ग्रीर [फिर] (तथा + एव) उसी प्रकार चारों वर्णों के लिए (द्रव्यशुद्धिम्) पात्र, वस्त्र ग्रादि पदार्थों की शुद्धि [१११—१४६] को (प्रवक्ष्यामि) कहूंगा—।। ५७ ।। ﴿﴿﴿﴾

अर्जुटरीट : 'वेहगुदिम्' पाठ मौलिक— इस क्लोक के प्रथम पाद में 'प्रेतगुद्धिम्' पाठ प्रचलित संस्करणों में प्रचलित है। इसके स्थान पर 'देहगुद्धिम्' पाठ होना चाहिये, ऐसा मनु की शैली और विषयविवेचन से संकेत मिलता है। प्रतीत होता है कि अन्य प्रक्षेपों के समान कालान्तर में जब प्रेत-जन्म ग्रादि में गुद्धिक्रिया एक कर्म-काण्ड का रूप ले गयी, तब यह पाठभेद करके प्रेतादि विषयक क्लोक मिला दिये गये। इस पाठ की ग्रमौलिकता और 'देहगुद्धिम्' पाठ की मौलिकता निम्न प्रमाणों एवं युक्तियों से सिद्ध होती है—

- (क) मनु की यह शैली है कि वे जिस विषय का प्रारम्भ जिस विषयसंकेत से करते हैं, उसी संकेत से उसकी समाप्ति करते हैं [इष्टब्य ३। २८६ और ४। २४६॥ ८। १ और ६। २४०॥ १०। १३१ और ११। २६६ आदि], लेकिन यहां उस शैली से विपरीत विषय का प्रारम्भ प्रेतशुद्धि से दर्शाया गया है [४। ४७] और समाप्ति 'शारीरशुद्धि' से [४। ११०]। विषय समाप्ति सूचक श्लोक के पदों से यह सिद्ध होता है कि यह 'शारीरशुद्धि' का विषय थान कि प्रेतशुद्धि का। ग्रतः इस श्लोक में समानार्थक 'देहशुद्धि' शब्द ही मनुसम्मत सिद्ध होता है।
- (ख) मनु ने इस प्रसंग का वर्णन भी देह [४।१०४], गात्र [४।१०६], शरीर [११०] ग्रादि शब्दों से किया है, जो यह सिद्ध करता है कि यह वर्णन प्रेतविषयक नहीं ग्रिपतु देहगुद्धि-विषयक है।
- (ग) प्रचलित पाठ के अनुसार यदि प्रेतशुद्धि पाठ को सही मानकर यहाँ इसी विषय का प्रसंग मान लिया जाये, तो यह आपित आती है कि प्रेतशुद्धि-विषय में दन्तो-त्पित्तकालीन शुद्धि, सूतकशुद्धि, मन, आत्मा आदि की शुद्धि का वर्णन क्यों किया? प्रेत के मन और आत्मा होते ही नहीं। इस प्रकार विषयसंकेतक क्लोक में और वर्णन में तालमेल का न होना भी यह सिद्ध करता है कि प्रक्षेपों का समायोजन करने के लिये यह पाठभेद बाद में किया गया है। शैलीश्रृं खला में जुड़ाहुआ पाठ 'देहशुद्धिम्' ही है, और मन तथा आत्मा आदि शरीर से सम्बन्ध रखने वाले पदार्थ हैं। अतः इसी पाठ को मान्य पाठ के रूप में स्वीकार किया है।

श्रुः [प्रचलित अर्थ — प्रचलित संस्करणों में इस श्लोक के प्रथम पाद में 'देह-शुद्धिम्' के स्थान पर 'प्रेतगुद्धिम्' पाठ ग्रहण करके निम्न अर्थ प्रचलित है— ''चारों वर्णों के प्रेतगुद्धि (मरणाशीच से शुद्धि) तथा द्रव्यशुद्धि (तैजसादि पदार्थों की शुद्धि) को क्रम से यथायोग्य कहुंगा।। ५७॥]

ग्रशुद्धि के समय---

बन्तजातेऽनुजाते च कृतचूढे च संस्थिते। प्रशुद्धा बान्धवाः सर्वे सूतके च तथोध्यते॥ ५८॥

(दन्तजाते) बालक के दांत निकलते समय (च) ग्रौर (ग्रनुजाते) दांत निकलने के बाद (च) तथा (कृतचूडे) मुण्डन संस्कार करने के पीछे, (संस्थिते) मृत्यु हो जाने पर (सर्वे बान्धवाः ग्रगुद्धाः) सब कुटुम्बी ग्रगुद्ध हो जाते हैं (तथा च) ग्रौर उसी प्रकार (सूतके उच्यते) पुत्रोत्पत्ति में भी ग्रगुद्धि मानी जाती है।। ५८।।

> दशाहं शावमाशौचं सिपण्डेषु विश्रीयते। भ्रम्बाक् सञ्चयनादस्थ्नां त्र्यहमेकाहमेव वा ॥ ५६ ॥

(सिपण्डेषु) एक उदर या कुटुम्ब के लोगों में (शावम् + ग्राशोचम्) शव सम्बन्धी शुद्धि (दश + ग्रहम् ग्रस्थनां संचयनात् ग्रविक् ति + ग्रहं वा एक + ग्रहम् + एव विधी-यते) दश दिन तक, या ग्रस्थि चुनने से पहले तीन दिन तक, ग्रथवा एक ही दिन की विद्यित की है।। १६।।

अर्जुर्धोत्जनाः पिण्ड का ग्रथं शरीर है। सपिण्ड का ग्रथं है—'एक ही माता-पिता के शरीर से जन्म लेने वाले व्यक्ति ग्रथीत् भाई-वहन'।

सपिण्डता ग्रौर समानोदक भाव---

सिवण्डता तु पुरवे सप्तमे विनिवर्तते । समानोदकमावस्तु जन्मनाम्नोरवेदन ॥ ६० ॥

(सापण्डता तु) सगापन तो (सप्तमे पुरुषे विनिवर्त्तते) सातवीं पीढ़ी में समाप्त हो जाता है (तु) श्रीर (समानोदकभावः) घिनष्ठपन (जन्म-नाम्नोः श्रवेदने) जन्म श्रीर नाम के ज्ञात न रहने पर छुट जाता है ॥ ६० ॥

अन्य हारित्र न्यः 'समानोदकभावः' मूलार्थं में एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है—'एक जल का दूसरे जल में मिलकर एक हो जाना'। इसका अभिप्राय, 'विनिष्ठ-पन' के व्यवहार से है। विनिष्ठता रहते हुए हो जन्म और नाम आदि का ज्ञान रहता है, विनिष्ठता न रहते पर वह नहीं रहता । तब जाका स्थानोदका का विविष्टा जाता है।

# ययेवं ज्ञादमाज्ञौचं सपिण्डेषु विधीयते । जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुरां जुद्धिमच्छताम् ॥ ६१ ॥

(यथा) जैसे (इदं शावम् + प्राशी वं सिपण्डेषु विधीयते) यह मृतक-गुद्धि सिपण्डों के लिए विहित की है (एवम्) इसी प्रकार (निपुणं शुद्धिम् + इच्छत।म्) मलीभांति शुद्धि चाहने वालों के लिए (जनने + ग्रिपि स्यात्) जनम के समय भी होती है ॥ ६१॥ सूतक ग्रीर मृतक-सम्बन्धी विधान---

सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम् । सूतकं मातुरेव स्याबुपस्पृश्य पिता शुचिः॥ ६२॥

(शावम् + ग्राशीचं सर्वेषाम्) मृतक-आशीच सब कुटुम्ब वालों के लिए है (सूतकं तुमातािपत्रोः) किन्तु सूतक = पुत्रजन्म के समय की अधुिद्धितों केवल माता-िपता के लिए है, इनमें भी (सूतकम्) जन्म देने की ग्रशुद्धि तो वस्तुतः (मातुः + एव स्यान्) माता की ही होती है (पिता उपस्पृत्रच शुचिः) पिता तो [ग्रशुद्धि के सम्पर्क में ग्राने पर] जल से धोकर या स्नान करके ही शुद्ध हो जाता है।। ६२।।

निरस्य तु पुमाञ्छकम्परगृदयेव शुद्धयति । वैजिकादमिसम्बन्धादनुरुन्ध्यादयं त्र्यहम् ॥ ६३ ॥

(पुमान्) पुरुष (शुक्रं निरस्य) वीर्यपात करके (उपस्पृश्य + एव शुद्धधित) नहाने से ही शुद्ध हो जाता है (बैजिकात् + अभिसम्बन्धात्) परस्त्री में बैजिक सम्बन्ध अर्थात् गर्भस्थिति होने से (त्रि + अहम् अधम् अनुरुन्ध्यात्) तीन दिन तक पाप की शुद्धि करे।। ६३।।

समीपस्थ बान्धवों की शुद्धि की विधि तथा प्रविध-

अङ्गा चैकेन राध्या च त्रिरात्रैरेव च त्रिमिः। शवस्पृक्षो विशुव्यन्ति त्र्यहादुदकदायिनः।। ६४।।

(शवस्पृशः) मुर्दे को छूने वाले (एकेन ग्रह्मा च रात्र्या) एक दिन ग्रौर रात में (त्रिरात्रैः एव च त्रिभिः) ग्रौर तीन को तीन से गुणा करने पर श्रयति नौ, इस प्रकार दश दिन में (विशुद्धधन्ति) शुद्ध होते हैं (उदकदायिनः त्रि + ग्रहात्) जलदान करने वाले तीन दिन में शुद्ध होते हैं ॥ ६४॥

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेषं समाचरन् । प्रेतहारैः समं तत्र बशरात्रेण शुद्धचित ॥ ६५ ॥

(प्रेतस्य गुरोः) जब गुरु का प्राणान्त हो, तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है उसका (पितृमेधं समाचरन् शिष्यः) दाह करने हारा शिष्य (प्रेतहारैः समम्) प्रेतहार ग्रर्थात् मृतक को उठाने वालों के साथ (तत्र दशरात्रेण शुद्धचिति) दशवें दिन शुद्ध होता है।। ६५।। (स॰ प्र०३०)

अर्जुर्रोट्डन: महर्षि दयानन्द ने यह श्लोक प्रेत किसको कहते हैं, केवल उसका ग्रथं दशिन के उद्देश से प्रयुक्त किया है। प्रश्नकर्त्ता की बात का उन्हीं की मान्यता से उत्तर दिया है। यहां शुद्ध प्रकरण नहीं है, ग्रतः महर्षि जी की वहां इस श्लोक को प्रामाणिक मानने की भावना भी नहीं है।

#### मनुस्मृति:

#### रात्रिमिर्मासतुल्यामिर्गर्भन्नावे विशुद्धपति । रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला ॥ ६६ ॥

(गर्भस्नावे) गर्भस्नाव हो जाने पर (मासतुल्याभिः रात्रिभिः) जितने मासका गर्भ हो उतनी ही रात्रियों में स्त्री (विश्द्धघित) शुद्ध होती है (साघ्वी रजस्वला) पतिव्रता रजस्वला स्त्री (रजिस + उपरते) रज बन्द हो जाने पर (स्नानेन) स्नान करने से शुद्ध हो जाती है ॥ ६६ ॥

### नृणामकृतचूडानां विशुद्धिर्नेशिकी स्मृता। निर्वृत्तचूडकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते।। ६७॥

(स्रकृतचूडानां नृणां विशुद्धिः) जिन बालकों का मुण्डन संस्कार नहीं हुन्न। हैं उनकी शुद्धि (नैशिकी स्मृता) एक रात में हो जाती है (तु) किन्तु (निर्वृत्तचूड़कानां शुद्धिः) मुण्डन हो चुकने पर [मरने वालों की] शुद्धि (त्रिरात्रात् इष्यते) तीन रात में होती है ॥ ६७ ॥

#### कनद्विवार्षिकं प्रेतं निरम्युर्वान्धवा बहिः । स्रलंकृत्य शुचौ सुमावस्थिसंचयनाहते ॥ ६८ ॥

(बान्धवा) कुटुम्बीजन (ऊनद्विवार्षिकं प्रेतम् प्रलंकत्य) दो वर्षं से कम प्रायु के बच्चे के शव को वस्त्रों में लपेटकर (बिहः) गांव के बाहर (शुचौ) शुद्ध स्थान में (ग्रस्थिसंचयनात् ऋते) ग्रस्थिसंचय की क्रिया के बिना (भूमौ निदम्युः) भूमि में गाड़ दें।। ६८।।

#### नास्य कार्योऽग्निसंस्कारो न च कार्योदकक्रिया। स्ररण्ये काष्ठवस्यक्त्वा क्षपेयुस्ध्यहमेव च ॥ ६६ ॥

(ग्रस्य) इस बालक की (अग्निसंस्कारः न कार्यः) ग्रग्निसंस्कार की क्रिया नहीं करनी चाहिए (च) श्रौर (न उदकक्रिया कार्या) न जलदान क्रिया करनी चाहिए (ग्ररण्ये काष्ठवत् त्यक्त्वा) जंगल में लकड़ी के समान छोड़कर ग्रयात् गाड़कर (त्रि + ग्रहम् + एव क्षपेग्रः) तीन दिन तक ग्राशौच मनावें ॥ ६६ ॥

#### नात्रिवर्षस्य कर्तस्या बान्धवैरुदकक्रिया। जातदन्तस्य वा कुर्युनिम्नि वापि कृते सति ।। ७०॥

(बान्धवै:) कुटुम्बियों को (ग्रित्रिवर्षस्य उदक्षक्रिया न कर्तब्या) तीन वर्ष से कम ग्रायु वाले वालक की जलदान क्रिया नहीं करनी चाहिए (जातदन्तस्य) दांत निकल जाने पर (वा) ग्रीर (नाम्नि कृते सित ग्रिप) नामकरण संस्कार करने पर मृत्यु होने के बाद-जलदान करें ॥ ७०॥

> सब्रह्मचारिण्येकाहमतीते क्षपणं स्मृतम् । जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ७१ ॥

(सब्रह्मचारिण ग्रतीते) सहपाठी ब्रह्मचारी के मरने पर (एक + ग्रह क्षयणं स्मृतम्) एक दिन की शुद्धि कही है (एक + उदकानां जन्मनि तु) समानोदकों [४।६०] के यहां जन्म होने पर (त्रिरात्रात् शुद्धिः इष्यते) तीन रात की शुद्धि कही गयी है ॥७१॥

स्त्रीत्मामसंस्कृतानां तु त्र्यहाच्छुद्धचन्ति बान्धवाः । यथोपतेनैव कल्पेन शुद्धचन्ति तु सनामयः ॥ ७२ ॥

(ग्रसंस्कृतानां स्त्रीणां तु) जिनका वाग्दान हो चुका है किन्तु विवाह संस्कार नहीं हुन्ना है, ऐसी स्त्रियों की मृत्यु होने पर (बान्धवाः) पितपक्ष के रिश्तेदार (त्रि— ग्रहात् शुद्धधन्ति) तीन दिन में शुद्ध होते हैं (तु) ग्रीर (सनाभयः) स्त्री के वंश के लोग (यथोक्तेन एव कल्पेन शुद्धधन्ति) इसी पूर्वोक्त विधान के ग्रनुसार ही शुद्ध होते हैं ॥ ७२ ॥

अक्षारलवरणाञ्चाः स्युनिमय्जेयुश्च ते त्र्यहम् । मांसाञ्चनं च नाञ्नीयुः शयीरंश्च पृथक् क्षितौ ॥ ७३ ॥

(ते) वे बान्धव (त्र्यहम्) तीन दिन तक (ग्रक्षारलवण + ग्रन्नाः स्युः) समुद्री-नमक से रहित भोजन करें (च) ग्रीर (निमज्जेयुः) नदी, तालाब ग्रादि में डुबकी लगा-कर स्नान करें (च) तथा (मांस + ग्रशन न श्रश्नीयुः) मांस का भोजन न करें (च) श्रीर (क्षितौ पृथक् शयीरन्) घरती पर ग्रलग-ग्रलग सोयें।। ७३।।

> सन्निधावेय वै करुपः शाबाशीचस्य कीर्तितः। ग्रसन्निधादयं ज्ञेयो विधिः सम्बन्धिवाग्यवैः॥७४॥

(एषः) यह (शाव + म्राशीचस्य कल्पः) मृतक-शुद्धि का विधान (सन्तिधी कीर्तितः) पास में रहने वालों के लिए कहा (म्रसन्तिधी) दूर होने पर (संबन्धिवान्धवैः) सम्बन्धियों भीर कुटुम्बियों को (म्रयं विधिः ज्ञेयः) मृतकशुद्धि की यह विधि करनी या समभनी चाहिए॥ ७४॥

विदेशस्य बान्धवों की शुद्धि ग्रौर ग्रविध-

विगतं तु विवेशस्यं भृषुयाद्यो ह्यनिवंशम् । यच्छेषं दशरात्रस्य ताववेवाशुचिभंवेत् ॥ ७४ ॥

(यः) जो बान्धव (विदेशस्यं विगतम् प्रनिर्देशं श्रृणुयात्) परदेश में गये की मृत्यु का समाचार दश दिन से पहले सुन ले तो (दशरात्रस्य यत् शेषं तावत् + एव + प्रश्रुचिः भवेत्) वह दश दिन पूरा होने में जितने दिन शेष हों उतने ही दिन तक प्रशुद्ध रहता है।। ७५॥

अतिकान्ते दशाहे च त्रिरात्रमशुचिनंबेत्। संबत्सरे व्यतीते तुन्मृष्ट्वेवापो विशुद्घ्यति॥ ७६॥ (च) भीर (दश + श्रहे अतिकान्ते) दश दिन के बीत जाने पर (त्रिरात्रम् + श्रशुचिः भवेत्) तीन रात तक अशुद्ध रहता है (तु) श्रीर (सवत्सरे व्यतीते) एक वर्ष के बाद मृत्यु का समाचार सुनने पर (श्रापः स्पृष्ट्वा विशुद्धधित) केवल जल का स्पर्शं करने से ही शुद्ध हो जाता है ॥ ७६॥

निर्दशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च। सवासा जलमाप्तुत्य शुद्धो मवति मानवः॥ ७७॥

(मानवः) मनुष्य (ज्ञातिमरणं च पुत्रस्य जन्म निर्देशं श्रुखा) सम्बन्धी की मृत्यु श्रीर पुत्र के जन्म का समाचार दश दिन बीत जाने पर सुनकर (सवासा जलम् + श्राप्लुत्य शुद्धः भवति) वस्त्रसहित जल में स्नान करके शुद्ध हो जाता है।।७७॥

वाले देशान्तरस्ये च पृथक् पिण्डे च संस्थिते। सवासा जलमाप्तुत्य सद्य एव विशुद्धचित ॥ ७८ ॥

(वाले देशान्तरस्थे) बालक के परदेश में रहते हुए (च) ग्रीर (पृथक्पिण्डे) सिपण्ड से भिन्न व्यक्ति के (संस्थिते) मर जाने पर (सवासा जलम् + ग्राप्लुत्य) वस्त्र- सिहत जल में स्नान करके (सद्य: एव विशुद्धचित) शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है।। ७८।।

अन्तर्वशाहे स्यातां चेत्पुनर्मरणजन्मनी। तावत्स्यादशुचिवित्रो यावत्तत्स्यादनिवंशम्॥ ७६॥

(अन्तः दशः + म्रहे चेत्) दश दिन के म्रन्दर ही यदि (पुनः मरणजन्मनी स्याताम्) फिर मरण या जन्म हो जाये तो (विप्रः) द्विज (य। वत् म्रनिदंशं स्यात्) जब तक पहले वाली मृत्युशुद्धिया जन्मशुद्धिके दश दिन पूरे न हो जायें (तावत् म्रशुचिः स्यात्) तब तक म्रशुद्ध रहता है।। ७६।।

अन्य प्रशुद्धियों की विधि---

त्रिरात्रमाहुराशौचमाचार्ये संस्थिते सति । तस्य पुत्रे च पत्न्यां च दिवारात्रमिति स्थितिः ॥ ८० ॥

(ब्राचार्ये संस्थिते सित) ब्राचार्य की मृत्यु हो जाने पर (त्रिरात्रम् आशौचम् आहुः) तीन दिन का ब्राशौच कहा है (च) ब्रीर (तस्य पुत्रे च पत्न्याम्) उस ब्राचार्य के पुत्र तथा परनी की मृत्यु पर (दिवारात्रम् + इति स्थितिः) एक दिन-रात का ब्राशौच होता है, ऐसी मान्यता है।। ८०॥

श्रोत्रिये तूपसंपन्ने त्रिरात्रमशुचिभंदेत्। मातुले पक्षिणीं रात्रि शिष्यस्विग्वान्धवेषु च ॥ ५१॥

(तु) ग्रौर (श्रोत्रिये उपसंपन्ने) वेदपाठी के मरने पर (त्रिरात्रम् + ग्रशुचि: भवेत्) तीन दिन तक ग्राशौच होता है (च) ग्रौर (मातुले शिष्य-ऋत्विक्-बान्धवेषु) नामा, शिष्य, ऋत्विज् ग्रीर रिश्तेदारों के मरने पर (पिक्षणीं रात्रिम्) दो रात और उनके बीच एक दिन का ग्राशीच होता है।। ८१।।

प्रेते राजिन सम्बातिर्यस्य स्वाद्विषये स्थितः । अश्रोत्रिये त्वहः कृत्स्नमनूषाने तथा गुरौ ॥ ५२ ॥

मनुष्य (यस्य विषये स्थितः) जिसके राज्य में रहता हो ऐसे (राजिन प्रेते) राजा के मर जाने पर (सज्योतिः) यदि दिन में मरा हो तो सूर्यास्त तक स्रौर यदि रात में मरा हो तो सवेरे तारे छिपने तक आशौच रहता है (तु) और (अश्रोत्रिये) स्रवेद-पाठी (कृत्स्नम् + मनूचाने) सम्पूर्णं वेद-वेदांग जानने वाले (तथा गुरौ) तथा गुरु के मरने पर (म्रहः) एक दिन का स्राशौच रखे॥ ८२॥

शुद्धचे द्विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः। वैश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धचित ॥ ८३॥

मृतक त्रशुद्धि में (विप्रः दश + प्रहेन शुद्धि त्) ब्राह्मण दश दिन में शुद्ध होता है (भूमिपः द्वादश + अहेन) क्षत्रिय बारह दिन में (वैदयः पञ्चदश + अहेन) वैदय पन्द्रह दिन में (शूद्रः मासेन शुद्धधित) शूद्र एक मास में शुद्ध होता है।। = ।।

न वर्षयेदघाहानि प्रत्यूहेन्नाग्निषु क्रियाः। न च तत्कर्म कुर्वागः सनाम्योऽप्यज्ञुचिभंवेत्।। ८४।।

(श्रम + श्रहिन न वर्धयेत्) श्रगुद्धि के दिनों को इससे [४। ६३] श्रिषिक न बढ़ाये (श्रिनेषु क्रियाः न प्रति + ऊहेत्) यज्ञ करना न छोड़े (तत् कर्म कुर्वाणः) इस यज्ञ कर्म को करने पर (सन। स्यः + श्रिप + श्रगुचिः न भवेत्) सिपण्ड व्यक्ति भी श्रगुद्ध नहीं होता ॥ ६४॥

दिवाकीर्तिमुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा। शवं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्ट्वा स्नानेन शुब्ध्यति।। ८५।।

(दिवाकीर्तिम् उदक्यां पिततं सूतिकां शवं च तत् स्पृष्टिनं स्पृष्टवा) चाण्डाल, रजस्वला, पितत, प्रसूता, शव ग्रौर उस शव को छूने वाले इन सबको छूकर (स्नानेन एव शुद्धग्रित) स्नान करने से ही शुद्ध होता है।। ८४।।

> श्राचम्य प्रयतो नित्यं जपेदगुचिदर्शने। सौरान्मंत्रान्ययोत्साहं पावमानीइच शक्तितः॥ ८६॥

(ग्रशुचि: दर्शने) यदि ग्रपिवत्र व्यक्तियों के दर्शन हो जायें तो (नित्यम्) सर्वदा (ग्राचम्य) ग्राचमन करके (प्रयतः) सावधान होकर (यथोत्साहम्) उत्साहपूर्वक (सौरान् मन्त्रान्) सूर्यसम्बन्धी मन्त्रों को ["उदुत्यं जातवेदसं देव" (यजु० ३३ । ३१) मन्त्र] (च) ग्रौर (पावमानीः) पवित्र करने वाली ऋचाओं को ["पुनन्तु मा देवजनाः" गादि ऋ० १। ६७। २७-३२] (शक्तितः जपेत्) यथाशक्ति जपे॥ ८६॥

#### नारं स्पृष्ट्वास्य सस्तेहं स्नात्वा वित्रो विशुद्ध्यति । आवस्यैव तु निःस्तेहं गामालस्यार्कमीस्य वा ॥ ५७ ॥

(विप्रः) द्विज (नारं सस्तेहं ग्रस्थि स्पृष्ट्वा) मनुष्य की गीली हड्डी को छूकर (स्तात्वा विशुद्ध घित) स्तान करने से शुद्ध होता है (तु) ग्रीर (निःस्नेहम्) सूखी हड्डी को छूकर (आचम्य) आचमन करने से ही (वा) प्रथवा (गाम् + ग्रालम्य) गौको स्पर्श करने से (ग्रर्भम् + ईक्ष्य) या सूर्य के दर्शन करने से ही शुद्ध हो जाता है।। ५७॥

#### आविष्टी नोवकं कुर्यावावतस्य समापनात् । समाप्ते तुवकं कृत्वा जिरात्रेशैव शुद्धचति ॥ ८८ ॥

(म्रादिष्टी) ब्रह्मवारी (आव्रतस्य समापनात्) ब्रह्मवर्यं व्रत के पूर्णं न होने तक (उदकं न कुर्यात्) जलदान क्रिया न करे (समाप्ते तु) व्रत समाप्त हो जाने पर (उदकं क्रःवा) जलदान देकर (विरावेण + एव शुद्ध्यति) तीन दिन-रात में शुद्ध हो जाता है।। प्रप्रा

#### वृथासङ्करजातानां प्रवण्यासु च तिष्ठताम् । आत्मनस्त्यागिनां चैव निवर्तेतोदकक्रिया ।। ८६ ।।

(वृथा + संकरजातानां च प्रव्रज्यासु तिष्ठताम्) जो वृथा उत्पन्न हुए हैं प्रथित् जो धर्म-कर्म से हीन हैं ग्रीर जो वर्णसंकर हैं उनको तथा परिव्राजकों की (च) ग्रीर (ग्रात्मन: त्यागिनाम् एव) ग्रात्महत्या करने वालों की (उदकक्रिया निवर्तेत) जलदान क्रिया न करे।। ८६।।

### पालण्डमाश्रितानां च चान्तीनां च कामतः। गर्ममतृद्वहां चैव सुरापीनां च योविताम्।। ६०।।

(च) ग्रीर (पाखण्डम् + ग्राश्रिताताम्) जो स्त्रियां पाखण्ड रचती हैं (च) ग्रीर (कामतः चरन्तीताम्) इच्छातुसार विचरण करने वाली ग्रयीत् व्यभिचारिणी (गर्भ-भर्तृ-द्रुहाम्) गर्भपात ग्रीर पति से द्रोह करने वाली (च) तथा (सुरापीनां योषिताम्) शराब पीने वाली—इन स्त्रियों की जलदान क्रिया नहीं करनी चाहिए॥ ६०॥

### भावार्षं स्वमुपाघ्यायं पितरं मातरं गुरुम्। निर्हृत्य तु बती प्रेतान्न बतेन वियुज्यते ॥ ६१ ॥

(व्रती) ब्रह्मचारी (स्वम् ग्राचार्यम् उपाध्यायं पितरं मातरं गुरुं प्रेतान् तु निर्हृत्य) ग्रपते ग्राचार्यं, उपाध्याय, पिता, गुरु, इनके शवों को उठाकर (व्रतेन न वियुज्यते) व्रत से हीन नहीं होता ॥ ६१ ॥

#### विक्षियोन मृतं श्रृद्धं पुरद्वारेण निर्हरेत्। पश्चिमोत्तरपूर्वेस्तु यथायोगं द्विजन्मनः ॥ ६२ ॥

(मृतं शूद्रं दक्षिणेन पुरद्वारेण) मृत शूद्र को नगर के दक्षिण द्वार से तथा (द्विजन्मनः) द्विजों के शवों को (यथायोगम्) कमशः (पश्चिम-उत्तर-पूर्वेः तु) पश्चिम द्वार से वैश्य को, उत्तर द्वार से क्षत्रिय को श्रौर पूर्व द्वार से ब्राह्मण को (निर्हरेत्) श्मशान में ले जाये।। ६२।।

#### न राज्ञामघदोषोऽस्ति व्रतिनां न च सित्रणाम्। ऐन्द्रं स्थानमुशासीना ब्रह्ममूता हि ते सदा॥ ६३॥

(राजां व्रतिनां च सित्रणाम्) राजायों को, ब्रह्मचारियों को, यज्ञ कराने वालों को (श्रघदोषः न श्रस्ति) मृतक-स्रशुद्धि नहीं लगती (हि) क्योंकि (ते) ये (ऐन्द्र स्थानम् + उपासीनाः सदा ब्रह्मभूताः) इन्द्र के स्थान पर बैठे हुए सदा ब्रह्मरूप होते हैं ॥ ६३ ॥

#### राज्ञो माहात्मिके स्थाने सद्यःशौचं विधीयते। प्रजानां परिरक्षार्थमासनं चात्र कारणम्।। ६४॥

(माहात्मिके स्थाने) महान्या महत्त्वपूर्णं पद पर बैठने के कारण (राज्ञः) राजा की (सद्यः शौचं विधीयते) तत्काल ही शुद्धि हो जाती है (प्रजानां परिरक्षार्थम् — स्रासनम् त्रत्र कारणम्) प्रजास्रों की रक्षा के लिए राजा का राजपद पर बैठना ही इज शीघ्र शुद्धि का कारण है ॥ ६४॥

#### डिम्माहबहुतानां च विद्युता पायिवेन च। गोबाह्यसम्य चैवार्थे यस्य चेच्छति पायिवः॥ ६५ ॥

(च) ग्रीर (डिम्भ + ग्राहवहतानाम्) विद्रोह या दंगे में ग्रीर युद्ध में मारे गयों की (विद्युता च पार्थिवेन) विजली ग्रीर राजा द्वारा दण्ड दिये जाने पर मरे हुग्रों की (च) ग्रीर (गो- ग्राह्म एस्य ग्रर्थे एव) गौ ग्रीर ब्राह्मण के लिए मरे हुग्रों की (च) तथा (यस्य पार्थिवः इच्छिति) जिसकी शुद्धि राजा चाहता है, उसकी भी तत्काल शुद्धि हो जाती है।। ६४॥

### सोमाग्न्यर्कानिलेन्द्रार्गा त्रित्ताप्पत्योर्घमस्य च । श्रष्टानां लोकपालानां वयुर्घारयते नृषः ॥ ६६ ॥

(सं.म. ग्रग्ति-ग्रर्क-अनिल-इन्द्राणां वित्त +ग्रप्यंत्योः च यमस्य) सोम = चन्द्रमा, ग्रग्नि, सूर्य, वायु, इन्द्र, कुवेर, वरुण ग्रौर यम (ग्रप्टानां लोकपालानां वपुः नृपः धारयते) इन ग्राठ लोकपालों के जारीरिक गुणों को राजा धारण करता है ॥ ६६ ॥

> लोकेराप्थिष्ठितो राजा नास्याशौचं विधीयते । शौचाश*ां* हि मर्त्यानां लोकेशश्रभवाष्ययम् ॥ ६७ ॥

(राजा लोकेश + अधिष्ठितः) राजा लोकपालों के अंश या गुर्गों से संपन्त है (ग्रस्य + अशौचं न विधीयते) इसलिए इसको अशौच नहीं लगता (हि) क्योंकि (मर्त्यानां शौच + अशौचं लोकेश-प्रभव + अप्ययम्) मनुष्यों का यह शौच और अशौच क्रमशः लोकपालों से उत्पन्त होता है और नष्ट होता है, इस प्रकार उनके अंशों से युक्त होने के कारग राजा को अशुद्धि लग ही नहीं पाती ।। ६७॥

उद्यतेराहवे शस्त्रैः क्षत्रधर्महतस्य च। सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथाशौचमिति स्थितिः ॥ ६८ ॥

(म्राहवे) युद्ध में (उद्यतै: शस्त्रैः) लड़ने के लिए उठाये गये हथियारों से (च) म्रीर (क्षत्रधर्महतस्य) क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मरे सैनिक को (सद्यः यज्ञः संतिष्ठते) तत्काल यज्ञवाला श्रेष्ठ फल मिलता है (तथा + अशौचम् + इति स्थितिः) तथा उमे म्रशीच नहीं लगता, ऐसा निश्चय है।। ६८।।

वित्रः शुद्ध्यत्यपः स्पृष्ट्वा क्षत्रियो वाहनायुषम् । वैदयः प्रतोदं रदमीन्वा यष्टि शुद्धः कृतक्रियः ॥ ६६ ॥

(कृतक्रियः विष्ठ. ग्रपः स्पृष्ट्वा शुद्धचिति) आशौच का क्रियाकर्म करके वाह्मण जल के स्पर्श से शुद्ध होता है (क्षत्रियः वाहन + ग्रायुधम्) क्षत्रिय सवारी ग्रीर शस्त्र को (वैश्यः प्रतोदं वा रश्मीन्) वैश्य चाबुक या लगाम को (शूदः यिष्टम्) शूद्र लकड़ी को स्पर्श करके शुद्ध होता है।। ६६।।

म्रसपिण्डों की प्रेतशुद्धि-

एतद्वोऽमिहितं शौचं सिपण्डेषु द्विजोत्तमाः । ग्रसिपण्डेषु सर्वेषु प्रेतशुद्धि निबोधत ॥ १०० ॥

(द्विजोत्तमाः) हे श्रेष्ठ द्विजो ! (एतत् सिपण्डेषु शौचम् श्रभिहितम्) यह सिपिण्डों की मृतकशुद्धि कही (सर्वेषु ग्रसिपण्डों की शृतकशुद्धि कही (सर्वेषु ग्रसिपण्डों की मृतकसम्बन्धी शुद्धि को सुनो—॥ १००॥

म्रसिपण्डं द्विजं प्रेतं विश्रो निर्हृत्य बग्धुत्रत्। विशुद्धचित त्रिरात्रेग्ग मानुराप्तांश्च बान्धवान्।। १०१।।

(विष्रः) ब्राह्मण (ग्रसपिण्डं प्रेतं द्विजं बन्धुदत् निर्हृत्य) ग्रसपिण्ड मृत ब्राह्मए को बन्धु के समान उठाकर (च) ग्रीर (मातुः +ग्राप्तान् बान्धवान्) माता के सगे बांधवों को उठाकर (विरात्रण विश्**द्धधित**) तीन रात में शुद्ध होता है ॥ १०१॥

यद्यन्तमित्त तेषां तु दशाहेनैव शुद्ध्यित । अनदन्ननमह्नैय न चेत्तस्मिन्गृहे वसेत् ॥ १०२ ॥ (यदि तेषाम् ग्रन्नम् + ग्रत्ति ) यदि प्रेत को ले जाने वाला उन मृतक के परिवार वालों का ग्रन्न खाता है तो (दश + ग्रहेन + एव शुद्धधित) दश दिन में ही शुद्ध होता है (ग्रनदन् + ग्रन्नम्) यदि उनके ग्रन्न को न खाता हो (न चेत् तस्मिन् गृहे वसेत्) ग्रीर न उनके घर में रहता हो तो (ग्रह्मा + एव) एक दिन में ही शुद्ध होता है ॥ १०२॥

#### ग्रनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च। स्नात्वा सचैलः स्पृष्ट्वाऽग्नि घृतं प्राध्य विद्युद्धघति ॥ १०३ ॥

(ज्ञाति च अज्ञातिम् एव प्रेतम् इच्छया अनुगम्य) मनुष्य अपने वंश के श्रीर बिना वंश वाले प्रेत के पीछे इच्छापूर्वक जाकर (सचैलः स्नात्वा) कपड़ों सहित नहाकर प्रयात् उस समय धारण किये हुए उन वस्त्रों को भी धोकर श्रीर स्वयं नहाकर (श्रिन्नं स्पृष्ट्वा) ग्रिग्न का स्पर्शं करके (घृतं प्राश्य) घी चाटकर (विशुद्धधित) शुद्ध हो जाता है।। १०३।।

#### न त्रिप्रं स्वेषु तिष्ठत्सु मृतं शूद्रेण नाययेत् । श्रस्वर्ग्या ह्याहुतिः सा स्याच्छूद्र संस्पशंदुषिता ॥ १०४ ॥

(स्वेषु तिष्ठत्सु मृत विष्रं शूद्रेण न नाययेत्) भ्रपने वर्णं या वंश वालों के होते मृत ब्राह्मारा को शूद्रों से उठवाकर न ले जाये (हि) क्योंकि (शूद्रसंस्पशंद्रिवता सा आहुति: श्रस्वर्ग्या स्यात्) शूद्र के स्पशं से दूषित हुई वह शरीर की आहुति स्वगं में पहुँचाने वाली नहीं होती ॥ १०४॥

आनुशिका: ५८ से १०४ तक के इलोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. विश्यविरोध—प्रस्तुत विषय के प्रारम्भ का संकेत देने वाला इलोक ५७ वाँ है ग्रीर समाप्ति का संकेत देने वाला इलोक १९० वां है। इन इलोकों में दिये गये ''देहशुद्धिम्' प्रविध्यामि" 'एव शौचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः' संकेतों के ग्रनुसार यह स्पष्ट होता है कि यह 'शारीर ग्रीर शारीर से सम्बन्धित मन, बुद्धि, ग्रात्मा ग्रादि की शुद्धि' को कहने का विषय है [इसकी पुष्टि के लिए ६। ५७ की समीक्षा भी पढ़िये]।

इस ग्राधार पर इस विषय में वही इलोक मौलिक माने जा सकते हैं जो इस विषयसंकेत से सम्बद्ध हों। श्रपने संकेत के श्रनुसार ही मनु ने १०५-१०६ इलोकों में पहले भूमिका रूप में शुद्धिकारक पदार्थों की गणना की है, फिर १०६ में श्रशुद्ध शरीर की 'श्रिब्सः गात्राणि शुद्धपन्ति' कहकर शुद्धि होना कहा है। क्रोध, लालच, श्रधर्मा-चरण श्रादि से मनुष्य के मन, बुद्धि, श्रात्मा श्रादि भी श्रशुद्ध हो जाते हैं, संकेतानुरूप शरीरसम्बन्धी इन श्रवयवों की शुद्धि भी कह दी है। इस प्रकार १०५ से ११० इलोक विषयानुरूप हैं। इस वीच में ५० से १०४ तक जितने खोक हैं, इनमें शरीर की शुद्धि का वर्णन न होकर आशौच मनाने की श्रविभ, संपिण्ड एवं श्रसपिण्डों के आशौच की विधि, सूतक-ग्रशुद्धि, परदेश में रहने वालों की ग्रशुद्धि ग्रादि का वर्णन है, जो विषय-विरुद्ध है।

- २. श्रन्तवरोध: प्रेतशुद्धि का श्राडम्बर मनुविकद्ध उपर्यु क्त विषयसंकेत देने वाले क्लोकों के आधार पर मनुकी एक मान्यता भी बन जाती है कि वे 'ग्रशुद्धि के सम्पर्क से शरीरादि की अशुद्धि होना' ही मानते हैं और उसकी शुद्धि का उपाय है-"अदिमः गात्राणि शुद्धचित्त" [१०६] प्रयति 'शरीर की शद्धि जलों से होती है' ग्रादि । ५८ से १०४ श्लोकों में जो भी कुछ वर्णित है, वह मनु की इस मान्यता से विरुद्ध है ग्रीर न इससे तालमेल खाती है—(१) ५० से ६० इलोक, जिनमें सपिण्ड-ग्रसपिण्ड के भेद से प्रेतशुद्धि ग्रीर अशुद्धि मानने की १-१० दिन तक की चार ग्रविध दशिकर उसको एक 'धार्मिकक्रुत्य' के रूप में विश्वित किया है, वे मनु की उक्त मान्यता के विरुद्ध हैं। क्योंकि मनु केवल शरीर की अशुद्धि मानते हैं श्रीर वह सिपण्ड श्रीर स्रसिपण्ड सबको समान रूप से होती है तथा उसकी अनेक दिनों की अविध नहीं होती। शरीर अशुद्ध हमाती जल में घोते से वह शुद्ध हो गया। इस प्रकार इन श्लोकों की व्यवस्था मनु-सम्मत ही सिद्ध नहीं होती, ग्रतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। शेष श्लोक इन पर ग्राधारित हैं, ग्रतः ग्राधारभूत क्लोकों के प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाने पर वे स्वतः प्रक्षिप्त कहलायेंगे। (२) ७४ से ८४ श्लोकों में परदेश में रहने वालों की शृद्धि कहना भी मनुविरुद्ध है। जब किसी अश्दिका सम्पर्क ही नहीं हुआ तो फिर उनके शरीर की अशदि ही कहां हुई ? (३) ८४-८७, १०३ श्लोकों में शूद्र को अस्पृष्य ग्रयात् ग्रपवित्र माना है। मन् ऐसा नहीं मानते । वे शूद्र को 'शुचिः' ग्रथित 'पवित्र' मानते हैं [६ । ३३४] । ग्रतः इन इलोकों की मान्यता मनुविरुद्ध है।
- ३. शैलीगत प्राचार—५८ से १०४ श्लोकों की मान्यता है—'सपिण्ड, असपिण्ड के भेद से चार अविधयों के [५८—६०] अनुसार अशुद्धि मनाना'। यह अयुक्तियुक्त वर्णन है, क्योंकि मृतक के सम्पर्क से यदि शरीर की अशुद्धि मानी गयी है तो वह सपिण्ड-असपिण्डों की समान होगी और जसकी शुद्धि जल से हो जायेगी। इसके

हें । श्रेतः यह प्यपत्पा हा अर्थु।क्तपुक्त हा अधुक्षा प्यपत्याए यु।क्तप्युक्त हाती हा। इस विरोध के स्राधार पर भी ये क्लोक मनुसम्मत नहीं माने जा सकते ।

४. प्रसंगिवरोघ—प्रसङ्गिविरोध के आधार पर यदि इन क्लोकों को परखें तो ये सभी प्रसङ्गिविरुद्ध सिद्ध होते हैं। ५७ वें ग्रीर १९० वें क्लोक में 'शरीर ग्रीर शरीर-सम्बन्धी ग्रवयवों की ग्रशुद्धि की शुद्धि' कथन करने का संकेत है। उनके ग्रनुसार इस प्रसंग का क्रम इस प्रकार बनता है—

- (क) शरीर एवं शरीर-सम्बन्धी स्रवयवों की श्रशुद्धि की शुद्धि कहने के विषय का संकेत [ ५७]—
  - (ख) फिर १०५ में भूमिका रूप में शुद्धिकारक पदार्थों का परिगणन-
- (ग) फिर शरीर एवं शरीर-सम्बन्धी शुद्धियों का वर्णन [१०६-१०६], जो कि सर्व-सामान्य विधि के रूप में भावगाम्भीयं से युक्त संक्षिप्त वर्णन है। इसमें शरीर-सम्बन्धी ग्रात्मा, मन, बुद्धि, चरित्र की शुद्धि का उल्लेख है।

इस प्रकार मनु की मान्यता एवं विषय-संकेत [५७ तथा ११०] के अनुसार यह एक संगत क्रम वनता है। ५८ से १०४ श्लोकों ने उस क्रम को ही भंग कर दिया है और शरीरादि की शुद्धि से भिन्न अशुद्धि को 'धार्मिककृत्य' के रूप में मनाने की एक पृथक् पूर्वापर प्रसंग से भिन्न ही व्यवस्था विहित की है। शुद्धि की बात कहने के लिए पहले शुद्धिकारक पदार्थों का उल्लेख ही प्रासंगिक बनता है। इस आधार पर ५७ के बाद १०५ वां श्लोक प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्ध सिद्ध होता है। शेष बीच के सभी श्लोक प्रसंग-विरुद्ध या प्रसंगभञ्जक होने के कारण प्रक्षिष्त हैं।

देह शुद्धिकारक पदार्थों की गणना —

ज्ञानं तपोऽग्निराहारो मृन्मनो वार्युपाञ्जनम् । वायुः कर्मार्ककालौ च शुद्धेः कर्तृ णि देहिनाम् ।। १०५ ॥ (१४)

(ज्ञानं तपः ग्रग्निः + ग्राहारः मृद्मनः वारि + उपाञ्जनं वायुः कर्मं ग्रर्ककालौ) ज्ञान, तप, ग्रग्नि, ग्राहार, मिट्टी, मन = विचार, जल, लेप करना, वायु, कर्म, सूर्य श्रौर काल (देहिनां शुद्धः कर्तृ िए।) ये प्राणियों की शुद्धि करने वाले पदार्थ हैं ॥ १०४ ॥

न र

ુ 🗽 .. હાવન મૃદ્ધારિશાचः शुंचिः ॥ १०६ ॥ (१५)

(ग्रर्थशीचं सर्वेषाम् + एव शीचानां परंस्मृतम्) जो धर्म ही से पदार्थों का संचय करना है वही सब पवित्रताश्रों में उत्तम पवित्रता ग्रर्थात् (यः + श्रर्थे शुचिः सः शुचिः) जो ग्रन्याय से किसी पदार्थं का ग्रहण नहीं करता वही पवित्र है, किन्तु (मृद्-वारि-शुचिः न शुचिः) जल, मृत्तिका ग्रादि से जो पवित्रता होती है वह धर्म के सदश उत्तम नहीं होती।। १०६।।

(सं० वि० १५२)

धर्माचरण से विविध चरित्र दोषों की शुद्धि-

क्षान्त्या शुद्धचन्ति विद्वांसो दानेनाकार्यकारिणः । प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ १०७॥ (१६)

(विद्वांसः क्षान्त्या) विद्वान् लोग क्षमा से (ग्रकार्यंकारिणः दानेन) दुष्टकर्मकारी सत्संग ग्रौर विद्यादि शुभगुणों के दान से (प्रच्छन्नपापा जप्येन) गुप्त पाप करने हारे विचारसे त्यागकर (तपसा वेदवित्तमाः) ग्रौर ब्रह्मचर्यं तथा सत्यभाषणादि से वेदवित् उत्तम विद्वान् (शुध्यन्ति) शुद्ध होते हैं ॥ १०७॥ (सं० वि० १४२)

अस्तु श्री त्य ना स्वान से शुद्धि मनु ने ४। २३३ में कहा है--''सर्वे-षामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते।" वेदादि से श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। इन मान्यता ग्रों की पुष्टि के लिये द्रष्टव्य है ११। २२६ ग्रीर ११। २२७ इलोक। शुद्ध होने से यहां ग्रभिप्राय पापभावना से रहित होने से है, पापभल के क्षीण होने से नहीं। द्रष्टव्य ११। २२७ पर एतद्विषयक श्रनुशीलन।

> मृत्तोर्यः शुद्धघते शोष्यं नदी वेगेन शुद्ध्यति । रजसा स्त्री मनोबुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमः ॥ १०८ ॥

(शोघ्यं मृत् + तोयै: शुघ्यते) मल म्रादि से दूषित वस्तु मिट्टी ग्रीर जल से शुद्ध होती है (नदी वेगेन शुद्धघति) नदी बहती धारा से शुद्ध होती है (मनोदुष्टा स्त्री रजसा) मन से दूषित स्त्री रजस्वला होकर (द्विजोत्तमः संन्यासेन) ब्राह्मए। संन्यास धारण करने से शुद्ध होता है ॥ १० = ॥

अयन्तु रारित्ज न्त्र: १०८ वां श्लोक निम्न ग्राधारों के ग्रनुसार प्रक्षिप्त है-१. शेली एवं जिषय-विरोध—१०८ वां श्लोक प्रक्षिप्त है—[विस्तृत जानकारी के लिए ५८ से १०४ श्लोकों की समीक्षा देखिए] मन से दूषित स्त्री रजस्वला होकर कैसे शुद्ध होगी, इसमें कोई कार्यकारण सम्बन्ध नहीं है। यह ग्रयुक्तियुक्त शैली है।

शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि की शुद्धि-

श्रद्भिर्गात्राशि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्धचित । विद्यातपोभ्यां मूतात्मा बुद्धिर्श्वानेन शुद्धचित ॥ १०६॥ (१७)

(ग्रद्भिः गात्रागि शुद्धचिन्ति) जल से शरीर के बाहर के अवयव (सत्येन मनः) सत्याचरण से मन (विद्यातपोभ्यां भूतात्मा) विद्या और तप अर्थात् सब प्रकार के कष्ट भी सहके धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा (ज्ञानेन बुद्धिः शुद्धचिति) ज्ञान अर्थात् पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि दढ़ निश्चय पवित्र होती हैं ।। १०६ ।। (स० प्र०३६) "िकन्तु जल से ऊपर के श्रङ्ग पितृत्र होते हैं श्रात्मा श्रीर मन नहीं, मन तो सत्य मानने, सत्य बोलने श्रीर सत्य करने से शुद्ध श्रीर जीवात्मा विद्या, योगाभ्यास श्रीर धर्माचरण ही से पितृत्र तथा बुद्धि-ज्ञान से ही शुद्ध होती है, जल मृत्तिकादि से नहीं" (सं० वि० १४२)

> एष शौचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः। नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः भृत्युत निर्णयम् ॥ ११० ॥ (१८)

(एषः) यह (शारीरस्य शौचस्य विनिर्णयः) शरीर सम्बन्धी स्रर्थात् शरीर, मन, स्रात्मा की शुद्धि का निर्णय (वः प्रोक्तः) तुमसे कहा, स्रब (नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः निर्णयं शृणुत) विभिन्न प्रकार के पदार्थों की शुद्धि का निर्णय सुनो--॥ ११०॥

# (द्रव्य-शुद्धि विष्य) [४।१११ से ४।१४६ तक]

पात्रों की शुद्धि का प्रकार---

तैजतानां मणीनां च सर्वस्य।इममयस्य च। भस्मनाऽद्भिमृंदा चैव शुद्धिरुक्ता मनीषिभः॥१११॥ (१६)

(तैजसाम्) तंजस पदार्थं अर्थात् चमकोले सोना आदि की (घ) और (मएगोनाम्) मिएगों के पात्रों की (च) और (सर्वस्य + अश्मनयस्य) सब प्रकार के पत्थरों के पात्रों की (शुद्धिः) शुद्धि (मनीपिभिः) विद्वानों ने (भस्मना + अद्भिः च मृदा एव उक्ता) भस्म = राख, जल और मिट्टी से कही है।। १११।।

निर्लेषं काञ्चतं भाण्डमिद्भिरेव विशुद्ध्यित । स्रव्जमञ्ममयं चैव राजतं चःनुपस्कृतम् ॥११२॥ (२०)

(निर्लेपम्) जिसमें किसी चिकनाई, जूठन ग्रादि का लेप न लगा हो ऐसा (काञ्चनम्) सोने का (भाण्डम्) पात्र, (ग्रव्जम्) जल में उत्पन्त होने वाले मोती शंख ग्रादि से बना पात्र (च) ग्रौर (ग्रश्ममयम्) पत्थरों के पात्र (ग्रनुपस्कृतं राजतम्) चित्रकारी की खुदाई से रहित चांदी का पात्र (ग्रद्भिः +एव विशुद्धचित्र) केवल जल से ही शुद्ध हो जाता है ॥ ११२॥

अन्तु शरित्जना: यहां 'निर्लेषम्' शब्द का सम्बन्ध प्रत्येक प्रकार के पात्र से है।

#### अपामग्नेश्च संयोगार्द्धमं रौष्यं च निर्वभौ। तस्मात्तयोः स्वयोग्यैव निर्णेको गुरावत्तरः।। ११३ ॥

(हैम च रौप्यम्) सोना ग्रौर चांदी (अपा च ग्रग्ने: संयोगात् निर्बभौ) जल और संयोग से उत्पन्त हुए हैं (तस्मात्) इसलिए (तयोः) उन दोनों पदार्थों से बन पात्रों की (निर्णेकः) शुद्धि (स्वयोग्या + एव) अपने उत्पतिस्थान ग्रथत् जल ग्रौर अग्नि ग्रयित् राख या तपान से ही (गुणवत्तरः) बहुत अच्छी होती है ।। ११३ ॥

#### अन्य श्रीत्वनः ११३ वां श्लोधः निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-

- श्रन्तिवरोध—स्वर्ण ग्रादि की कृद्धि का उल्लेख १११ वें श्लोक में हो चुका है, इस श्लोक में पुन: िन्न प्रकार से शुद्धि का उल्लेख ग्रनावश्यक एवं विरुद्ध है।
- २. शंलीगत श्राधार—इस ब्लोक की वर्णनशैली श्रयुक्तियुक्त है। यहां जो कारण दर्शाया गया है, इसका शुद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं है। यों तो सभी धातुए श्रिक्त श्रीर जल के संयोग से निकली हैं फिर केवल चांदी श्रीर सोने को ही पृथक् से इस रूप में कहना श्रयुक्तिपूर्ण है।

# ताम्रायःकांस्यरंत्यानां त्रपुणः सीसकस्य च । शौचं यथाह**ं कर्त्तंव्यं** क्षाराम्लोदकवारिभिः ॥ ११४ ॥(२१)

(ताम्र + ग्रयः-कांस्य-रैत्यानां त्रपुगाः च सीसकस्य शौचम्) तांवा, लोहा, कांसा, पोतल, रांगा ग्रौर सीसा, इनके वर्तनों की शृद्धि (यथाईम्) यथाग्रावश्यक (क्षार + ग्रम्ल + उदक वारिभिः) राख, खट्टा पानी ग्रौर जल से (कर्त्तव्यम्) करनी चाहिए ।। ११४ ।।

# द्रवाणां चैव सर्वेषां श्द्धिरुत्पवनं स्मृतम् । प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम् ॥ ११४ ॥ (२२)

(सर्वेषां द्रवाणाम्) सब घी, तैल म्रादि द्रव पदार्थों की (शुद्धिः) शुद्धि उत्पवनम्) छान लेने से (च) म्रीर (संहतानां प्रोक्षणम्) ठोस वस्तु जैसे लकड़ी को चौकी म्रादि की पोंछने से (च) तथा (दारवाणाम् तक्षणम्) लकड़ी के पात्रों की शुद्धि छीलने से (स्मृतम्) मानो है।। ११४।।

यज्ञ पात्रों की शुद्धि का प्रकार—

# मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मिंगा। जमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥ ११६ ॥ (२३)

(यज्ञकर्मणि) यज्ञ करते समय प्रयुक्त (यज्ञपात्राणाम) यज्ञ के पात्रों (चमसानां च ग्रहाणां गुद्धिः) चमचों ग्रौर कटोरों की ग्रुद्धि (पाणिना मार्जनं तु प्रक्षालनेत) हाथ से रगड़कर मांजने ग्रौर धोने से होती है ।। ११६ ।। आनुशिक्जनः : यह शुद्धि चिकनाईरहित पात्रों की कहीं है। चरूणां स्नुक्सुवाएगं च शुद्धिरुष्ऐन वारिणा। स्पयसूर्पशकटानां च मुसलोलुखलस्य च॥ ११७॥ (२४)

[घृत ग्रादि की चिकनाई लगे पात्रों की शुद्धि की विधि है—] (चरू-णाम्) यज्ञ के लिए पाक बनाने के पात्र चरुस्थाली ग्रादि (स्रुक्सृत्वाएगम्) स्रुक् ग्रीर स्रुत नामक चम्मचित्रशेष पात्रों की (स्पय-शूपं-शकटानाभ्)स्पय= तलवार की ग्राकृति का खदिर वृक्ष का बना खड्ग, शूपं=छाज, शकट= यज्ञीयपदार्थ ढ़ोने की गाड़ी (च) ग्रीर (मुसल + उल्खलस्य च) मूसल ग्रीर ऊखल ग्रादि यज्ञीय पदार्थों की (शुद्धिः) शुद्धि (उष्णेन वारिएगा) गर्म जल से धोने से होती है।। ११७।।

अस्तु शिटान्त : यज्ञपात्रों का परिचय एवं विवरण — मनु ने यहां संकेतरूप मं कुछ ही पात्रों का उल्लेख किया है। ब्राह्मणप्रन्थों ग्रीर श्रीतसूत्र प्रन्थों में ग्रनेक यज्ञीय साधनों और यज्ञपात्रों का वर्णन ग्राता है। इलोकोक्त पात्रों का सामान्य परिचय इस प्रकार है — (१) स्नुक् — यद्यपि स्नुक् ग्रीर स्नुवों के ग्रनेक प्रकार हैं, किन्तु प्रमुखतः चार स्नुक् हैं — जुहू:, उपभृत्, ध्रुवा ग्रीर ग्रग्निहोत्रहवनी। (२) स्नुव — वैकङ्कत स्नुव ग्रीर खादिर स्नुव दो प्रमुख हैं। (३) स्पय - खिदर वृक्ष की लकड़ी का बना २२ ग्रंगुल लम्बा खड्ग। (४) शूर्य — पदार्थों की सफाई के लिए छाज। (५) शकट — यज्ञ का सामान ढोने की गाड़ी। (६) मुसल-उल्लूखल — ऊखल सामान्यतः पलाश का बना होता है ग्रीर नाभि तक छंचाई वाला होता है। मूसल सामान्यतः शिर तक लम्बा खदिर का बना होता है। ये इच्छाप्रमाण में ग्रीर ग्रन्य वृक्ष के भी हो सकते हैं।

प्रत्य प्रमुख यज्ञपात्र ग्रौर यज्ञोपयोगी पदार्थ हैं—(७) ग्राज्यस्थाली, (८) पुरोडाशपात्री, (६) प्रणीता, (१०) शम्या, (११) श्रृतावदानम्, (१२) उपवेषः, (१३) मकराकारकूर्वः, (१४) इषत्, (१४) उपलः, (१६) षडवत्तम्, (१७) ग्रिप्तः, (१८) ग्रथरारणः, (१६) उत्तरारणः, (२०) चात्रम्, (२१) प्रमन्थः, (२२) नेत्रम् ग्रथवा रज्जुः, (२३) ग्रोविली, (२४) इडापात्री, (२५) हिवधिनपात्री, (२६) यजमानपात्री, (२०) पत्नीपात्री, (२०) ग्रन्तर्धातक्रदः, (२६) प्राशित्रहरणम्, (३०) कृष्णाग्रिनम्, (३१) यजमानाग्रतम्, (३२) पत्न्यासनम्, (३३) ब्रह्मासनम्, (३४) होत्रासनम्, (३४) चमस, (३६) ग्रह, ग्रादि-ग्रादि।

अन्य वस्त्रादि पदार्थौ की शुद्धि---

श्रद्भिस्तु प्रोक्षणं शौचं बहूनां धान्यवाससाम् । प्रक्षालनेन त्वल्पानामद्भिः शौचं विधीयते ॥ ११८ ॥(२५) (बहूनां धान्यवाससां शौचम् ग्रिइभः प्रोक्षणम्) बहुत-से ग्रन्नों ग्रौर वस्त्रों की शुद्धि जल से पोंछने ग्रर्थात् डुबाने मात्र से हो जाती है (तु) किन्तु (ग्रत्यानाम्) कुछ ग्रन्त एवं वस्त्रों की (शौचम्) शुद्धि (ग्रिन्भः प्रक्षालनेन विधीयते) जल से मलकर धोने से होतो है ॥ ११८॥

# चैलवच्चर्मगां गुद्धिर्वेदलानां तथैव च। ज्ञाकमूलफलानां च धान्यवच्छुद्धिरिष्यते ॥ ११६॥ (२६)

(चर्मगां शुद्धिः चैलवत्) चमड़े के वर्तनों की शुद्धि वस्त्रों के समान होती है (वैदलानां तथेव) वांस के पात्रों की शुद्धि भी उसी प्रकार होती है (च) ग्रीर (शाक-मूल-फलानां शुद्धिः धान्यवत् इष्यते) शाक, कन्दमूल ग्रीर फलों की शुद्धि ग्रन्नों के समान [४। ११८] जल में धोने से होती है ॥ ११६॥

# कौज्ञेयाविकयोरूषंः कुतपानामरिष्टकैः । श्रीफर्लरंज्ञुपट्टानां क्षौमःग्गां गौरसर्षपैः ॥ १२० ॥ (२७)

(कौशेय + म्राविकयोः) रेशमी ग्रौर ऊनी वस्त्रों की शुद्धि (ऊषैः) क्षारिमिश्रित पदार्थों से (कुतपानाम्) कम्बलों की शुद्धि (ग्रिरिष्टकैः) रीठों से (ग्रंशुपट्टानां श्रीफलैं) सन ग्रादि से बने कपड़ों की शुद्धि बेलफलों से (क्षौमाणां गौरसर्षपैः) अलसी आदि की छाल से बने वस्त्रों = बल्कल वस्त्रों की शुद्धि सफेद सरसों से होती है।। १२०।।

# क्षौमवच्छङ्क्रशृङ्गाणामस्थिदन्तमयस्य च। गुद्धिवजानता कार्या गोमूत्रेणोदकेन वा॥ १२१॥ (२८)

(शंख-शृङ्गाणां ग्रस्थि-दन्तमयस्य शुद्धिः) शंख, सोंग, हड्डी, दांत, इन से वने पदार्थों की शुद्धि (विजानता) बुद्धिमान् व्यक्ति को (क्षौमवत्) छाल = बल्कल से वने वस्त्रों के समान (वा) ग्रथवा (गोमूत्रेण + उदकेन) गोमूत्र ग्रौर पानी से (कार्या) करनी चाहिए ॥ १२१॥

# प्रोक्षणातृ एकाष्ठं च पलालं चैव शुध्यति । मार्जनोपाञ्जनैर्वेश्म पुनः पाकेन मृन्मयम् ॥ १२२ ॥ (२६)

(तृण-काष्ठं च पलालम्) घास, काष्ठ भ्रौर पुग्राल से बना पदार्थं (प्रोक्षणात् गुद्धचिति) जल में इबाकर पोंछने से शुद्ध होता है (वेश्म) घर की शुद्ध (मार्जन + उपाञ्जनः) धोने-बुहारने श्रौर लीपने से होती है (मृद्+मयं पुनः पाकेन) निट्टो का पात्र या पदार्थं किर ग्राग में पकाने से शुद्ध होता है ॥ १२२॥

# मद्यैर्मू त्रैः पुरीवैर्वा ष्ठीवनैः पूयशोग्तिः। संस्पृष्टं नैव शुद्ध्येत पुनः पाकेन मृन्मयम्।। १२३।। (३०)

(मद्यै: मुत्रै: पुरीषै: ष्ठीवनै: पूयशोिएतैः) शराब, मूत्र, मल, थूक, राद, खून इनसे (संस्पृष्टं मृन्मयम्) लिपा हुग्रा मिट्टी का बर्तन (पुन: पाकैन नैव गुद्धचेत) फिर पकाने से भी शुद्ध नहीं होता ॥ १२३ ॥

# संमार्जनोपाञ्जनेन सेकेनोल्लेखनेन च। गवां च परिवासेन भूमिः शुद्ध्यति पञ्चभिः ॥ १२४॥ (३१)

(संमार्जन + उपाञ्जनेत सेकेन + उल्लेखनेन च गयां परिवासेन पञ्चभिः) बुहारना, लीपना, छिड़काव करना या घोना. खुरचना ग्रौर गौग्रों का निवास—इन पांच कामों से (भूभिः शुक्रचित) भूमि गुद्ध होतो है ॥१२४॥

# पक्षिजग्धं गवाद्यातमवयूतमवक्षृतम्। दूषितं केञकीटैश्च मृत्प्रक्षेपेगा शुद्ध्यति ।। १२५ ।।

(पक्षिजग्धम्) पक्षी से खाया हुम्रा (गवा + ग्राघ्रातम्) गौ के द्वारा सूंघा हुम्रा (ग्रवधूतम्) पैर से छूम्रा हुम्रा (ग्रवक्षुतम्) जिस पर किमी ने छींक दिया हो, वह पदार्थ (केशकीटै: दूषितम्) केश स्रौर कीटों से बिगड़ा हुम्रा पदार्थ (मृत्प्रक्षेपेण शुद्धचित) मिट्टी के डालने से शुद्ध होता है ॥ १२५॥

# अनुशीलन्त-१२५ वां श्लोक निम्नप्रकार प्रक्षिप्त है-

- १. विषयविरोध—११० वें ग्रीर १४६ वें ब्लोक के संकेतानुसार प्रस्तुत विषय 'दैनिक उपयोग में आने वाले वर्तन, वस्त्र ग्रादि पदार्थों की शुद्धि' का है। इस क्लोक में उन पदार्थों से भिन्न वस्तुग्रों का वर्णन करना विषयविरुद्ध है।
- प्रसङ्गिबरोध १२४ ग्रीर १२६ श्लोकों में पूर्वापर प्रसङ्ग बाह्य उपयोग के पदार्थों की शुद्धि का है। इस श्लोक में भक्ष्य पदार्थों की शुद्धि का वर्णन पूर्वापर प्रसङ्ग-विरुद्ध है।
- ३. **शंलीगत श्राधार**—भक्ष्य पदार्थ मिट्टी गेरने मात्र से शुद्ध नहीं होते । इस प्रकार इसकी ग्रैली भी निराधार-अयुक्तियुक्त है ।

# यावन्नापैत्यमेध्याक्ताद् गन्धो लेपश्च तत्कृतः । तावन्मृद्वारि चादेयं सर्वासु द्रव्यगुद्धिषु ॥ १२६ ॥ (३२)

(यावत्) जव तक (ग्रमेध्य + ग्रवतात्) ग्रशुद्ध वस्तु से (तत्कृतः गन्धः च लेपः) उस ग्रशुद्ध वस्तु की गन्ध ग्रीर लेप [ = लगा होना ] (न ग्रपैति) नहीं दूर हो जाता है (सर्वासु द्रव्यशुद्धिपु) मिट्टी ग्रीर जल से धोये जाने वाले सव पदार्थों की शुद्धि के लिए उन्हें (तावत्) तबतक (मृद्+वारि स्रादेयम्) मिट्टी स्रोर जल से धोते रहना चाहिए।। १२६।।

शृद्ध और अशृद्ध वस्तुओं की गणना---

त्रीरिण देवाः पवित्राणि ब्राह्माणानामकल्पयत् । अहष्टमद्भिर्निण्कितं यस्य वाचा प्रशस्यते ।। १२७ ।।

(देवाः) देवताओं ने (त्रीणि ब्राह्मणानां पिवत्राणि अकल्पयन्) तीन प्रकार की वस्तुओं को ब्राह्मणों के लिए पिवत्र कहा है—एक तो (अदृष्टम्) जिसकी अपिवत्रता द्यांखों से न देखी गई हो (श्रद्भिः निणिक्तम्) जिसकी श्रपवित्रता की शङ्का होने पर जिस पर जल छिड़क दिया गया हो (च) श्रौर (यत् वाचा प्रशस्यते) जिसको वाणी के द्वारा ग्राह्मण लोग पिवत्र कह दें ॥ १२७॥

न्नायः गुद्धाः भूभिगता वैतृष्ण्यं यासु गोर्भवेत् । ब्रथ्याःताइचेदमेध्येन गन्धवर्णरसान्विताः ॥ १२८ ॥

(यासुगोः वैतृष्ण्यं भवेत्) जिस पानी को पीकर गौ तृष्त हो जाये (च) ग्रौर (अमेध्येन ग्रव्याप्ताः) जिसमें कोई ग्रपवित्र वस्तु [हड्डी, मांस, मल ग्रादि] न पड़ी हो (गन्थ-वर्ण-रस-ग्रन्विताः)जिनकी गन्य, रङ्ग ग्रौर स्वादठीक हो, ऐसे(भूमिगताः ग्रापः ग्रुद्धाः) भूमि में स्थित या भूमि पर वहने वाला पानी शुद्ध होता है।। १२८।।

> नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्ये यस्च प्रसारितम् । ब्रह्मचारिगतं भैक्ष्यं नित्यं मेध्यमिति स्थितिः ॥ १२६ ॥

(कारुहस्तः नित्यं शुद्धः) कारीगर का हाथ सदा गुद्ध होता है (च) श्रौर (यत् पण्ये प्रसारितम्) जो वस्तु वाजार में वेचने के लिए रखी गयी है (ब्रह्मचारिगतं भैक्ष्यम्) ब्रह्मचारी को प्राप्त भिक्षा, ये (नित्यं मेष्यम्) सदा पवित्र रहने वाली वस्तुएं हैं; (इति स्थितिः) ऐसी मान्यता है ॥ १२६॥

नित्यमास्यं शुचिः स्त्रीगां शकुनिः फलपातने । प्रस्नवे च शुचित्रंत्सः श्वा मृगग्रहगो शुचिः ॥ १३०॥

(स्त्रीणाम् ग्रास्यं नित्यं श्चिः) स्त्रियों का मुख सदा पवित्र होता है (फल-पातने शकुनिः) फल गिराने से पक्षियों का मुख पवित्र होता है ग्रर्थात् वह फल ग्रपवित्र नहीं होता जिसे पक्षी ग्रपने मुख से काटकर गिराते हैं (च) ग्रीर (प्रस्नवे वत्सः शुचिः) दूथ दुहाते समय वछड़े का मुख पवित्र है अर्थात् वछड़े के द्वारा स्तनों से दूथ पीने के वाद वह दूथ अशुद्ध नहीं होता (मृगग्रहणे क्वा शुचिः) हिरण को पकड़ने में कुत्ते का मुख पवित्र है ॥ १३०॥

श्वमिहंतस्य यन्मांसं शुचिस्तन्मनुरस्रवीत् । कृष्याद्मिश्च हतस्यान्यैश्वण्डालाद्येश्च बस्युमिः ॥ १३१ ॥ (श्विभिः हतस्य) कुत्तों के द्वारा मारे हुए (च) तथा (क्रव्य + ग्रद्भिः हतस्य) कच्चा मास खाने वाले पशुभ्रों द्वारा मारे हुए (च) ग्रीर (ग्रन्यैः पण्डाल + ग्राद्यैः) ग्रन्य चाण्डाल व्याध ग्रादि द्वारा मारे हुए (दस्युभिः) राक्षसों द्वारा मारे हुए पशुका (यत् मांसम्) जो मांस है (तत् मनुः शुचिः ग्रब्रवीत्) उसे मनु नेपवित्र कहा है।।१३१॥

> अध्य नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सर्वशः । यान्यथस्तान्यमेध्यानि देहास्चैय मलाश्च्युताः ॥ १३२ ॥

(नाभेः ऊर्घ्वं यानि खानि) नाभि से ऊपर जितनी इन्द्रियां हैं (तानि सर्वशः मेध्यानि) वे सव शुद्ध हैं (यानि) जो (ग्रधस्तात्) नाभि से नीचे की इन्द्रियां हैं वे (च) ग्रीर (देहात् च्युताः मलाः) धारीर से निकलने वाले सभी मल (ग्रमेध्यानि) ग्रपवित्र हैं॥ १३२॥

मक्षिका विद्युद्दछाया गौरक्वः सूर्यरक्ष्मयः। रजो भूर्वायुरग्निक्च स्पर्शे मेध्यानि निर्दिशेत्।। १३३।।

(मिक्षका, विश्रुष:, छाया, गौ, अश्वः, सूर्यरश्मयः, रजः, भूः, वायुः च श्रिग्नः) मधुमक्ली, उड़कर पड़ते जलकण, छाया, गौ, घोड़ा, सूर्य की किरऐं, धूल, भूमि, वायु, अग्नि ये सब (स्पर्शे मेध्यानि निर्दिशेत्) स्पर्श करने में पवित्र होते हैं ग्रथित् इनके स्पर्श से ग्रपवित्रता नहीं होती ॥ १३३॥

चिण्नूत्रोत्सगंशुब्ध्यर्थं मृद्वायवियमयंवत् । वैहिकानां सलानां च शुद्धिषु द्वादशस्यि ॥ १३४॥ वसा शुक्रमसृङ्मज्जा मूत्रविद् झाराकर्णविद् । इलेटमाश्रुद्धिका स्वेदो द्वादशैते नृगां मलाः ॥ १३४॥

(विण्मूत्र-उत्सर्ग-शुद्धचर्यम्) मल-मूत्र त्याग के वाद की शुद्धि के लिए (च) ग्रीर दैहिकानां मलानां द्वादशमु + ग्रिप शुद्धिषु) शरीर के मलों की बारह प्रकार की शुद्धि के लिए (ग्रर्थवत्) ग्रावश्यकता के अनुसार (मृत् + वारि + आदेयम्) मिट्टी और जल का उपयोग करना चाहिए। (नृणां द्वादश मलाः एते) मनुष्यों के बारह शारीरिक मल ये हैं — (वसा, शुक्रं, शस्कृ, मज्जा, मूत्र, विट्, घ्राण-कर्णविट्, श्लेष्मा, ग्रश्नु, दूषिका, स्वेदः,) चर्वी, वीर्यं, खून, मांस, मूत्र, विष्ठा, नाक और कान का मैल, थूक, आंसू, ग्रांख का मैल ग्रीर पसीना। १३४, १३४॥

एका लिङ्गे गुदे तिस्नस्तर्यंकत्र करे दश। उभयोः सप्त दातव्या मृदः शुद्धिमभीप्तता ॥ १३६॥

(शुद्धिम् + ग्रभीप्सता) शुद्धि चाहने वाले व्यक्ति को (लिङ्को एका) लिङ्कापर एक बार (गृदे तिस्रः) गुदापर तीन बार (तथा एकत्र करे दश) तथा शुद्धि में इनके सम्पर्क में ग्राने वाले बायें हाथ में दस बार (उभयोः सप्त) दोनों हाथों में सात-सात बार (मृदः दातव्या) मिट्टी से धोना चाहिये॥ १३६॥

ब्रह्मचारी और संन्यासियों के लिए शुद्धि प्रकार—

एतच्छीचं गृहस्थानां द्विगुएां ब्रह्मचारिएगम्। त्रिगुएां स्याद्वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम्।। १३७॥

(एतत्) यह (शीचं गृहस्थानाम्) शृद्धि का विधान गृहस्थों के लिए है (ब्रह्म-चारिणां द्विगुणम्) ब्रह्मचारियों को इससे दुगनी शृद्धि करनी चाहिए (वनस्थानां त्रिगुणं च) वानप्रस्थियों को तिगुनी (तु) और (यतीनां चतुर्गुणम्) संन्यासियों को चौगुनी शृद्धि करनी चाहिए ॥ १३७ ॥

विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों की शुद्धि का प्रकार-

कृत्वा मूत्रं पुरीषं वा लान्याचान्त उपस्पृक्षेत् । वेदमध्येष्यमाणक्च अन्नमक्तंक्च सर्वदा ॥ १३८ ॥

(मूत्रं वा पुरीषं कृत्वा) मूत्र या मल त्यागकर [शुद्धि के उपरान्त] (च) ग्रौर वेदम् — ग्रध्येष्यमाणः) वेद पढ़ना प्रारम्भ करने से पूर्व (च) तथा (अन्नम् — अश्नन्) भोजन के समय (सर्वदा) सदा (ग्राचान्तः खानि उपस्पृशेत्) ग्राचमन करके इन्द्रियों का स्पर्श करे।। १३८।।

> त्रिराचामेदपः पूर्वं द्विःप्रमृष्यात्ततो मुखम् । शारीरं शौचमिच्छन् हि स्त्री शूद्रस्तु सकृतसकृत् ॥ १३६ ॥

(शारीरं शौचम् + इच्छन् हि) शरीर की शुद्धि को चाहने वाला व्यक्ति (पूर्व त्रिः + त्राचामेत्) पहले तीन बार स्राचमन करे (ततः मुखं द्विः प्रमृज्यात्) फिर दो बार मुख को धोये (तु) किन्तु (स्त्री-शूद्रः तु सकृत्-सकृत्) स्त्री स्रौर शूद्र तो एक-एक वार ही स्राचमन स्रौर मुखप्रक्षालन करें ॥ १३६॥

> शूद्रारणां मासिकं कार्यं वपनं न्यायवर्तिनाम् । वैदेयत्रच्छीचकल्पदच द्विजोस्छिष्टं च मोजनम् ॥ १४० ॥

(न्यायवर्तिनां शूद्राणाम्) शास्त्रोक्त कर्त्तन्यों के ग्रनुसार ग्राचरण करने वाले शूद्रों का (वपनं मासिकं कार्यम्) मुण्डन प्रतिमास कराना चाहिए (च शौचकल्पः वैश्यवत्) ग्रौर उनके जन्म-मरण-सूतक विधान भी वैश्य के समान मानने चाहिएं (च) ग्रौर तथा (द्विजोच्छिष्टं भोजनम्) द्विजों द्वारा खाने से छोड़ा जूठा भोजन करना चाहिए ॥ १४० ॥

> नोच्छिष्टं कुर्वते मुस्या विश्वृषोऽङगे पतन्ति याः । न इमश्रूणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरिघष्टितम् ॥ १४१ ॥

(या: मुख्या: विप्रुष: + ग्रङ्गे पतन्ति) जो मुख से निकलने वाली बूंदें हैं वे, तथा

(ग्रास्यं गतानि इमथूणि) मुख में गये दाढ़ी-मूंछ के बाल, (दन्त + ग्रन्तः + ग्रिधिष्ठितम्) दांतों के भीतर लगा हुग्रग् ग्रन्न, ये (उच्छिष्टं न कुर्वते) मनुष्य को जूठा या ग्रपिवत्र नहीं करते ।। १४१ ।।

#### स्रृक्षान्ति बिन्दवः पादौ य द्राक्षाभयतः परान् । भौमिकस्ते समा ज्ञेया न तैराप्रयतो भवेत् ॥ १४२ ॥

(ये परान् ग्राचामयतः) जो दूसरों को पानी पिलाते समय (बिन्दवः पादौ स्पृशन्ति) नीचे गिरने वाली जल की बूंदें पैरों को छुती हैं (ते भौमिकैः समा ज्ञेयाः) वे भूमि के जल के समान पित्र समभनी चाहिएं (तैः + ग्राप्रयतः न भवेत्) उनसे ग्रपितत्र नहीं होता ॥ १४२॥

### उच्छिष्टेन तु संस्रृष्टो द्रव्यहस्तः कथंचन। स्रनिधायैव तद्द्रव्यमाचान्तः शुचितामियात्॥ १४३॥

(कदाचन) जो कभी (द्रव्यहस्तः उच्छिप्टेन संस्पृष्टः) कोई भक्ष्य पदार्थ अथवा अन्य कोई पदार्थ हाथ में लिए हुए हो और किसी जूठे मुंह-हाथ वाले व्यक्ति से छू जाये तो (तत् द्रव्यम् अनिधाय एव) वह द्रव्य नीचे रखे विना अर्थात् हाथों में रखा हुआ (आचान्तः) आचमन करके ही (शुचिम् + इयात्) शुद्ध हो जाता है ॥ १४३॥

## वान्तो विरिक्तः स्नात्वा तु घृतप्राशनमाचरेत्। स्राचामेदेव भुक्त्वान्नं स्नानं मैथुनिनः स्मृतम्।। १४४।।

(वान्तः तु विरिक्तः) वमन होने पर श्रौर दस्त लगते के बाद (स्नात्वा) स्नान करके (द्युत-प्राशनम् + ग्राचरेत्) घी को चाटकर शुद्ध हो जाता है (ग्रन्नं भुक्त्वा एव श्राचामेत्) ग्रन्न ग्रथित् भोजन करते ही जो वमन हों जाये तो केवल ग्राचमन ही करे (मैथुनिनः स्नानं स्मृतम्) मैथुन करने वाले को तो शुद्धि के लिए स्नान करना कहा है॥ १४४॥

#### सुप्त्वा क्षुत्वा च भुक्त्वा च निष्ठीब्योक्त्वाऽनृतानि च । पीत्वाचोऽघ्येष्यमारगञ्च आचामेत्प्रयतोऽपि सन् ॥ १४५ ॥

(सुप्त्वा क्षुत्वा भुक्त्वा निष्टिण्य) सोने से उठने पर, छींककर, भोजन करके, थूककर (च) और (अनृतानि उक्त्वा) भूठ बोलकर (अपः पीत्वा च अघ्येष्यमाणः) जल पीकर और वेद पढ़ने से पहले (प्रयतः + अपि सन् आचामेत्) किसी काम में व्यस्त होते हुए भी अर्थात् कार्य की शीघ्रता हो, तब भी अवश्य आचमन करे।। १४५।।

अन्तु श्रीत्जनाः १२७ से १४५ श्लोक निम्न ग्राधारों के ग्रनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. विषयविरोध—विषयसंकेत श्लोक ११० ग्रीर १४६ के ग्रनुसार प्रस्तुत

विषय द्रव्यों == वर्तन, वस्त्र आदि पदार्थों की गुद्धि करने के उपायों के वर्णन करने का है। इससे सम्बद्ध वर्णन ही यहां विषयसम्मत माने जा सकते हैं, इससे भिन्न विषयविरुद्ध कहलायेंगे। इन क्लोकों में न तो इस प्रकार के पदार्थों का वर्णन है और न शुद्धि का, ग्रपितु क्या शुद्ध है और क्या ग्रशुद्ध यह वर्णन किया गया है। ग्रतः ये सभी क्लोक विषय-विरुद्ध होने के कारण प्रक्षिप्त हैं।

- २. प्रसंगिवरोध द्रव्यों की शुद्धि का प्रसंग १११ वें क्लोक से प्रारम्भ हुया है ग्रीर १२६ वें क्लोक तक विभिन्त पदार्थों का वर्णन करके १२६ वें में शेप सभी पदार्थों के लिए सामूहिक रूप में यह विधान करके कि 'जब तक ज्ञानुद्ध पदार्थं युक्त वस्तु में से अशुद्ध पदार्थं की गन्ध और लेप दूर न हो जाये, तब तक उस वस्तु की शुद्धि के साधन मिट्टी और जल का प्रयोग करे, इसका उपसहार कर दिया है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि मौलिक रूप से यह प्रसंग यहां समाप्त हो गया है। एक पूर्वप्रसंग के पूर्ण हो जाने के वाद पुतः उस सम्बन्ध के वर्णनों का प्रसंग प्रारम्भ करना प्रसंगविरुद्ध है। इस ग्राधार पर १२७ से १४५ तक सभी क्लोक प्रक्षिण्त हैं।
- ३. श्रन्तिरोध—इन दलोकों में विणित यनेक वातों का मनु की मान्यतायों से विरोध है—(१) १२७ में केवल ब्राह्मणों की वाणी से ही किसी वस्तु के पिवत्र हो जाने का कथन १९१—१२६ क्लोकों की व्यवस्थायों के विरुद्ध है। इस प्रकार तो ये सब विधान निर्धिक हो जाते हैं। (२) १३०, १३१ क्लोकों में मांस क्ष्मण का उल्लेख मनु की मान्यता के विरुद्ध है। मनु ने सब प्रकार के माँस भक्षण को निषिद्ध मानः है [विस्तृत जानकारी के लिए ४। २६-२= क्लोकों पर अन्तिवरोध शीर्षक स्राधार देखिए]। (३) १४० वें क्लोक में शूद्रों को द्विजों का जूठा भोजन खाने का विधान २। ३१ [५६] के विरुद्ध है। उसमें जूठा भोजन किसी को न देने का कथन है। इन अन्तिवरोधों के स्राधार पर ये तथा इनसे सम्बद्ध अन्य सभी क्लोक प्रक्षिप्त हैं।
- ४. शैलीगत श्राधार—प्रायः इत सभी ब्लोकों की शैली अयुक्तियुक्त एवं अित-शयोक्तिपूर्ण है। जैसे — कुछ उदाहरण (१) ब्राह्मणों द्वारा वाणी से 'शुद्ध' कह देने से ही वस्तु का शुद्ध होना [१२७] (२) वाजार में रखी प्रत्येक वस्तु का शुद्ध होना, कारीगर का हाथ सदा शुद्ध होना [१२६], (३) स्त्रियों का युख सदा शुद्ध होना, कुत्तों से मारे गये पशु का मांस्र शुद्ध होना [१३०, १३१] (४) चालीस-चालील करा स्रद्धाईस बार मिट्टी मलने से हाथों की शुद्धि का विधान [१३७] (४) जुलाब के बाद मृतभक्षण से शुद्धि होना [१४४] स्रादि सभी कथन मनु की शैली के विरुद्ध हैं। (६) १३१ वें में 'मनुरव्रवीत्' पद से यह क्लोक स्रन्योक्त सिद्ध होता है। इन शैलियों के स्राधार पर भी यह सम्पूर्ण प्रसंग प्रक्षिन्त है।

एष शौचविधिः फ़्रस्नो द्रव्यशुद्धिस्तयेव च । उक्तो वः सर्ववर्णानां स्त्रीणां धर्मान्तिबोधता। १४६ ॥ (३३) (एषः) यह (सर्ववर्णानां कृत्स्नः शौचिविधिः) सब वर्णौ के लिए सम्पूर्ण शरीर-शृद्धि (च) ग्रौर (तथा + एव) उसी प्रकार (द्रव्यशृद्धिः) पदार्थौ की शुद्धि (वः उक्तः) तुम्हें कही (स्त्रीणां धर्मान् निबोधत) ग्रब स्त्रियों के धर्मौ = कर्त्तवर्यौ को सुनो — ।।१४६ ।।

# (गृहस्थान्तर्गत पत्नीधर्म विषय) [४। १४७ से ४। १६६ तक]

स्त्री-स्वतन्त्रता का निषेध-

बालया वा युवत्या वा वृद्धया वाऽपि योविता। न स्वातन्त्र्येगा कर्तन्यं किञ्चित्नायं गृहेष्वपि॥१४७॥

(बालया वा युवत्या वा वृद्धया भ्रिप योषिता) बालिका, युवती अथवा वृद्धा-वस्था को प्राप्त स्त्री को भी (ग्रुहेषु स्वातन्त्रयेण किंचित् कार्यं न कत्तंव्यम्) स्वतन्त्र होकर अर्थात् पिता, पित, पृत्र भ्रादि की भ्राज्ञा लिये बिना कोई कार्यं नहीं करना चाहिए.॥ १४७॥

### बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्पारिणग्राहस्य यौवने । पुत्रारणां मर्तरि प्रेते न मजेत्स्त्री स्वतन्त्रताम् ॥ १४८ ॥

स्त्री (बाल्ये पितुः वशे तिष्ठेत्) बचपन में पिता के अधीन रहे (यौवने पाणि-ग्राहस्य) युवावस्था में पित के ग्रधीन (भर्तेरि प्रेते पुत्राणाम्) पित के मरने पर पुत्रों के ग्रधीन रहे (स्त्री स्वतन्त्रतां न भजेत्) स्त्री कभी स्वतन्त्र न रहे ।। १४८॥

आनुशित्उन्तः १४७-१४८ श्लोक निम्न 'माधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. विश्वयविरोध—यहां मुख्यविषय विवाहित स्त्री-पुरुषों का चल रहा है। इसका संकेत विषय को प्रारम्भ करने वाले ४। १ और विषय की समाप्ति की सूचना देने वाले ४। १६६ श्लोक की "द्वितीयमायुषों मागं कृतवारों गृहे बसेत्" से मिलता है। इसी गृहस्थों के मुख्य विषय के अन्तर्गत १४६ से १६५ श्लोकों में स्त्रियों के धर्मों का वर्णन है। प्रस्तुत अवान्तर विषय का संकेत देने वाले श्लोक ५।१४६ और ५।१६७ हैं। इन श्लोकों के निम्न पदों—"स्त्रीणां धर्मान् निबोधत" [१४६] "एनं वृतां सबर्णां स्त्रीम्" [१६७] पर घ्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत विषय केवल 'विवाहित स्त्रियों के धर्मों के वर्णन' का है। एक तो यह विषय हो केवल गृहस्थियों के कर्त्तं क्यों का है और फिर इस प्रसङ्ग में "एवं वृतां सबर्णां स्त्रीम्" पदों से यह और भी स्पष्ट संकेत दे दिया है कि 'इस प्रकार का आचरण करने वाली सवर्णां भार्या को'।

इन क्लोकों में स्त्रियों के वही कर्त्तव्य बतलाये हैं जो पतिगृह में करणीय हैं। इन संकेतों एवं प्रमाणों से यही सिद्ध हुआ कि प्रस्तुत विषय 'पतिगृह में पालनीय स्त्रियों के कर्त्तव्यों' का है ग्रथवा 'पित से सम्बद्ध कर्त्तं क्यों' का है। इस वर्णन में इससे भिन्न वर्णन वाले इलोक विषयविरुद्ध कहलायेंगे। (१) इस ग्राधार पर १४७-१४८ इलोक विषयविरुद्ध हैं क्योंकि इनमें विवाहित स्त्रियों के कर्त्तव्य न होकर विषयभिन्न वर्णन है। दोनों ही श्लोकों में बाला द्वारा घर में स्वतन्त्रतापूर्वक कोई कार्य न करने का उल्लेख ग्रौर बाल्यावस्था में पिता के वश में रहने का कथन पति या पतिगृह से सम्बद्ध नहीं रखता। वाला का पतिगृह से क्या सम्बन्ध ? यदि कोई कहे कि इनमें वर्णित ग्रन्य दो बातों का पति से सम्बन्ध है. उसके साथ ही बाला का भी वर्णन कर दिया, तो यह युक्ति भी बुद्धिसङ्गत नहीं है। क्योंकि यह बात तो बाला क्या बालक के साथ भी लागू होती है ग्रीर बाल्या-वस्था में कौन बाला या बालक पूर्ण स्वतन्त्रता से कार्य करता है, या कर सकता है ? म्रतः यह कथन ही म्रनावश्यक सिद्ध होता है, भीर न ही यह कोई 'विधान' वनता है। इससें यह संकेत मिलता है कि ये श्लोक किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मिलाये गये हैं, जो स्त्रियों को पुरुषों के सर्वथा ग्रधीन रखने के पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। मनु की मान्यताओं में इस प्रकार का पूर्वी ग्रह नहीं होता। (२) ये श्लोक इस लिए भी विषयविरुद्ध सिद्ध होते हैं कि यह विषय पति या पतिगृह से सम्बद्ध स्त्रियों के कर्त्तव्यों को बतलाने का है। इन इलोकों में बतलायी गयी बातें कर्तक्य नहीं हैं, ये तो ब्रादेश हैं ब्रीर वे भी उप्रशैली में। म्रतः ये विष्यसम्मत सिद्ध नहीं होते । इन विषयविरोधों के म्राधार पर ये दोनों ही रलोक प्रक्षिप्त हैं।

- २. धन्तिंदरोष—मनु की स्त्री-सम्बन्धी मान्यताएं—(१) मनुस्मृति के विषय ग्रीर प्रसङ्ग की शृङ्खला से ग्राबद्ध (दूसरे शब्दों में इन्हें मौलिक श्लोक कह सकते हैं) श्लोकों से मनु की यह मान्यता स्पष्ट हो जाती है कि वे स्त्री ग्रीर पुरुष में न तो कोई पक्षपातपूर्ण ग्रन्तर करते हैं, न स्त्री को पुरुष की दासी या ग्रधीनता में बंबी रहने वाली मानते हैं। वे दोनों को ही एक-दूसरे की भावनाग्रों का समान रूप से ग्रादर करने वाली बातें कहते हैं, ग्रपितु स्त्रियों को ग्रधिक ग्रादरपूर्वक रखने की बातें कहते हैं। नीचे कुछ श्लोक प्रमाणरूप में दिये जा रहे हैं, जिनसे इन बातों की पुष्ट होती है कि (ग्र) मनु की स्त्रियों के प्रति पक्षपातपूर्ण, दमनात्मक, ग्रस्वतन्त्रतापूर्वक रखने की भावना नहीं है, ग्रपितु समानता की भावना है। यथा—
  - (क) पितृभिः स्नातृभिष्ठचैता ""पूज्या भूवियतव्यादच (३।५५)
  - (स) यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। (३। ४६)
  - (ग) तस्मादेताः सदा पूज्याः भूवरणाच्छादनाशनैः। (३।५६)
  - (घ) संतुष्टो मायया मर्त्ता मर्त्रा मार्या तयैव च। यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ (३।६०)

- (ग्रा) स्त्रियों पर बन्धन डालकर रखने की प्रवृत्ति की व्यर्थता का कथन ग्रीर स्त्रियों द्वारा स्वयं ग्रपने विवेक से ही ग्रपने ग्राचरगा को बनाने का समर्थन—
  - (ङ) न कदिचद् योवितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम् । (६ । १०)
  - (च) भरिक्षता गृहे रुद्धाः पुरुषैराप्तकारिमिः । श्रात्मानमात्मनायास्तुं रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ।। (६ । १२)
- (इ) विन: किमी पक्ष रात के, स्त्री पुरुष दोनों को समानस्तर का मानते हुए मनु के स्त्री-पुरुषों को सुकाव, जिनसे स्त्री की पुरुष के पूर्ण अधीन रहने की मान्यता स्वत: खण्डित हो जाती है—
  - (छ) ग्रन्थोन्यस्य ग्रन्थमिवारो मरेदामरुणान्तिकः। एवः धर्मः समासेन क्षेयः स्त्रीपुंसयोः परः॥ (६।१०१)
  - (ज) तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसौ तुकृतक्रियौ। यया नामिचरेतां तौ वियुक्तौ इतरेतरम्॥ (६। १०२)
  - (भ) प्रजनार्यं स्त्रियः सृष्टाः सन्तानार्यं च मानवाः । तस्मात्साघारणो धर्मः अतौ पत्न्या सहोदितः ॥ (६। ६६)

इत मान्यताग्रों के ग्राघार पर कहा जा सकता है कि १४७-१४८ क्लोकों में जो दमनात्मक ग्राग्रह से प्रेरित होकर ग्राज्ञा दी है, यह मनु की मान्यता नहीं हो सकती। यह मनु की व्यवस्थाग्रों के विरुद्ध है। (२) इन श्लोकों की ग्रिभिव्यक्तिशैली का ठीक ग्रंगले क्लोक १४६ से ही विरोध स्पष्ट दीखता है। १४६ वें श्लोक में मनु कोई ग्रादेश या ग्राज्ञा नहीं थोप रहे, ग्रिपतु स्त्रियों के लिए हितकारी बात को सुआव रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस क्लोक में न इच्छेत्र ग्राप्त 'स्वयं ही न चाहे' पद घ्यान देने योग्य है। 'न इच्छेत्र' के कयन में ग्रीर ''न स्वातन्त्र्येश कर्तं व्यं किचित्र कार्यम्" ''न मजेत् स्त्री स्वतन्त्रताम्" में कितना ग्रन्तर ग्रीर विरोध है! ६।२६ से यह व्यक्त होना है कि स्त्रियों को स्वतन्त्र रहने का अधिकार है। ग्रीभव्यक्ति की शैली ही इन दो मान्यताग्रों को भिन्न कर देती है। इस प्रकार इन मान्यताग्रों के ग्राधार पर भी ये क्लोक प्रक्षिप्त है।

- (ई) मनु ने स्त्रियों को कहीं भी हीनभावना से नहीं देखा है, श्रिपतु कहीं-कहीं तो पुरुषों से बढ़कर उन्हें सम्मान दिया है। कुछ उदाहरण देखिए—
  - (ञ) स्त्री के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए— "स्त्रियः पंथा देयः" [२।११३ (२।१३८)]।
  - (ट) पत्नी से लड़ाई-भगड़ा नहीं करना चाहिए— "मार्यया™विवादं न समाचरेत्" [४ । १८०] ।
  - (ठ) पत्नी ग्रादि पर भूठा दोषारोपरा नहीं करना चाहिए ग्र**ौर न ग्र**पशब्द

कहने चाहिएँ। यदि कोई ऐसा करे तो वह दण्डनीय है—मातरं पितरं जायाम् प्राक्षारयन् इतं दण्डचः [६।१६०]।

स्त्री के पिता, पति, पुत्र से अलग रहने से हानि की ग्राशंका-

पित्रा भर्ता सुतैर्वापि नेच्छेद्विरहमात्मनः। एषां हि विरहेण स्त्री गह्यें कुर्यादुमे कुले॥ १४६॥ (३४)

(स्त्री) कोई भी स्त्री (पित्रा भर्ता वा सुतै: ग्रिप) पिता, पित ग्रथवा पुत्रों से (ग्रात्मन: विरहं न इच्छेत्) ग्रपना बिछोह = ग्रलग रहने की इच्छा न करे (हि) क्योंकि (एषां विरहेशा) इनसे ग्रलग रहने से (उभे कुले गर्ह्यों कुर्यात्) यह ग्राशंका रहतो है कि कभी कोई ऐसी बात न हो जाये जिससे दोनों — पिता तथा पित के कुलों की निन्दा या बदनामी हो जाये। ग्राभ-ग्राय यह है कि स्त्रों को सर्वेदा पुरुष की सहायता ग्रपेक्षित रखनी चाहिए, उसके बिना उसकी ग्रमुरक्षा को ग्राशंका बनी रहती है।। १४६।।

परती में कौत से गुण होने चाहिएँ—

सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया। सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया।। १५०॥ (३५)

स्त्री को योग्य है कि (सदा प्रहुब्दया) ग्रातिप्रसन्नता से (गृहकायेंषु दक्षया) घर के कामों में चतुराई युक्त (सुसंस्कृत + उपस्करया) सब पदार्थों के उत्तम सस्कार, घर की गुद्धि (च) ग्रोर (व्यये ग्रमुक्तहस्तया भाव्यम्) व्यय में ग्रत्यन्त उदार रहे। ग्रथात् सब चीजें पित्र ग्रोर पाक इस प्रकार बनावे जो ग्रोषधरूप होकर शरीर वा ग्रात्मा में रोग को न ग्राने देवे। जो-जो व्यय हो उसका हिसाब यथावत् रखके पित ग्रादि को सुना दिया करे। घर के नौकर-चाकरों से यथायोग्य काम लेवे, घर के किसी काम को बिगड़ने न देवे।। १५०।। (सं० प्र०६६)

"स्त्री को योग्य है कि सदा ग्रानन्दित होके चतुरता से गृहकार्यों में वर्तमान रहे तथा ग्रन्नादि के उत्तम संस्कार, पात्र, वस्त्र, गृह ग्रादि के संस्कार ग्रीर घर के भौजनादि में जितना नित्य धन ग्रादि लगे उस के यथायोग्य करने में सदा प्रसन्न रहे।।" (स० वि० १४८)

यित की सेवा-सुश्रूषा करे-

यस्मै बद्यात्पिता त्वेनां भ्राता वाऽनुमतेः वितुः । तं शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितं च न लङ्घयेत् ॥१५१॥(३६) (पिता तु एनां यस्में दद्यात्) पिता इस स्त्री को जिसे दे दे ग्रर्थात् जिसके साथ विवाह करे (वा) ग्रथवा (पितुः ग्रनुमतेः भ्राता) पिता की सहमित से भाई जिससे विवाह कर दे (तं जीवन्तं शुश्रूषेत) उसके जीवित रहते हुए उसकी सेवा करे (च) और (संस्थितं न लङ्घयेत्) पित के रूप में साथ स्थित रहते हुए अवमानना, व्यभिचार आदि से उसका उल्लंघन न करे। अन्यार्थ में-मर जाने पर व्यभिचार से पितव्रत-धर्म का उल्लंघन न करे। ११४१ - भूक

अब न्यु क्यों किन्द्र: 'संस्थित' शब्द का विवेचन — 'सम्' पूर्वक 'स्था' धातु से 'क्त' प्रत्यय के योग से संस्थित शब्द बनता है। प्रत्य टीकाकारों ने इसका केवल रूढार्थ 'मरने पर' प्रयं किया है किन्तु वह जतना प्रासंगिक नहीं है, यतोहि — (१) यहां जीवित प्रवस्था में साथ-साथ रहते हुए स्त्री के कत्तं ब्यों के विधान का प्रसंग है। [४।१४६]। इस श्लोक में भी जीवित प्रवस्था का ही प्रसंग है। (२) ग्रीर पित के मरने पर, आवश्यकता पड़ने पर मनु ने नियोग का विधान किया है [६। ४६ — ६३]। इस प्रकार इस भाष्य में किया ग्रर्थ — 'पत्नी के रूप में साथ रहते हुए ग्रवमानना ग्रादि से ग्रीर व्यभिचार ग्रादि से पतिव्रत धर्म का उल्लंघन न करे' प्रासंगिक एवं मनुसम्मत है। (३) ६।७६,८१ श्लोकों में विशेष कारणों से और विदेशगमन में अधिक समय बीतने पर जीते जी स्त्री-पुरुष दोनों के लिए नियोग अथवा विवाह का विधान किया है। इस प्रकार प्रथम अर्थ अधिक मनुसम्मत प्रतीत होता है। यद्यपि 'पति के मर जाने पर पत्नी व्यभिचार से पतिव्रत धर्म का उल्लंघन न करे' यह अर्थ भी स्वीकार्य हो सकता है, किन्तु इसे नियोग या पुनिववाह निषेध के साथ नहीं जोड़ना चाहिए।

स्त्री पर विवाह के बाद पति का स्वामित्व-

मङ्गलार्थं स्वस्त्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः । प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम् ॥ १४२ ॥ (३७)

(विवाहेषु) विवाहों में (स्वस्त्ययनं च प्रजापतेः यज्ञः) जो स्वस्ति-पाठ [= शुभकामना के लिए मन्त्रपाठ] ग्रीर प्रजापति-यज्ञ किया जाता है वह (ग्रासां मङ्गलार्थं प्रयुज्यते) इनके कल्याण की भावना से ही किया जाता है (प्रदानं स्वाम्यकारणम्) विवाह में स्त्रियों को पति के लिए सौंप

<sup>% [</sup>प्रचलित अर्थ — पिता या पिता की धनुमित से भाई इस (स्त्री को) जिसके लिए दे ग्रयीत जिसके साथ विवाह कर दे, (स्त्री) जीते हुए उस (पिति) की सेवा करे, उसके मरने पर (भी व्यभिचार, उसके श्राद्ध ग्रादि का त्याग तथा पारलौकि क कार्य के खण्डन से) उस पित का उल्लैंघन न करे।। १४१।।

देना ही इन पर पित का अधिकार होने का कारण है अर्थात् जो विवाह संस्कारपूर्वक स्त्रो को पित के लिए दे दिया जाता है, इस दान के पश्चात् ही उन पर पित का अधिकार होता है, उससे पूर्व नहीं।। १५२।।

> ग्रनृतावृतुकाले च मन्त्रसंस्कारकृत्पतिः । सुखस्य नित्यं दातेह परलोके च योषितः ।। १५३ ।।

(ग्रनृतौ च ऋतुकाले) ऋतुरहित काल में ग्रीर ऋतुकाल में (इह च परलोके) इस लोक ग्रीर परलोक में (योषितः) स्त्री का (मन्त्रसंस्कारकृत् पितः) मन्त्रों द्वारा विहित संस्कार में वरण किया गया पित (योषितः नित्य सुखस्य दाता) स्त्री को सदा सुख देने वाला है ॥ १५३॥

विशीलः कामवृत्तो वा गुर्गवा परिवर्जितः। उपचर्यः स्त्रिया साध्या सततं देववस्पति:॥ १५४॥

(माध्व्या स्त्रिया) पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह (विशीलः) बुरे स्त्रभाव वाले (वा कामवृत्तः) अथवा स्वेच्छाचारी परस्त्री गमन करने वाले (वा) अथवा (गुणैः परिवर्जितः) गुणों से रहित (पतिः) पति की भी (सततं देववत् परिचर्यः) सदा देवों के समान सेवा- पूजा करे।। १५४।।

> नास्ति स्त्रीरणां पृथग्यज्ञो न वर्तं नाप्युपोषरणम्। पति शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे मश्चिते॥ १५५॥

(स्त्री एगं पृथक् यज्ञः न + अस्ति) स्त्रियों के जिए पित से भिन्न न कोई यज्ञ है (न वर्ज न उपोषएाम् ग्रिपि) न कोई वर्ज है और न कोई उपवास ही का विधान है (येन पित शुश्रूषते) जो बह पित की सेवा करती है (तेन) इसी कार्य से (स्वर्गे महीयते) स्वर्गे में जाकर ग्रानन्द को प्राप्त करती है।। १४४।।

> पाशिषप्राहस्य साघ्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा । पतिलोकमभीय्सन्ती नावरेत्किञ्चिविश्यम् ॥ १५६ ॥

(पितलोकम् + ग्रभीम्सन्ती साध्वी स्त्री) पितलोक की चाहना करने वाली पितव्रता स्त्री (जीवतः वा मृतस्य पाणिग्राहस्य) जीवित या मृत पित के प्रति (किंचित् + ग्रप्तियं न + ग्रावरेत्) कुछ भी ग्रप्तिय अर्थात् जीवित अवस्था में उसकी इच्छा के विरुद्ध और मरने पर यश-नाशक ग्राचरण न करे।। १५६॥

कामं तु क्षपयेद्देहं पुष्पमूलफर्नः शुर्भैः। न तु नामापि गृह्णीयात्यत्यौ प्रेते परस्य तु॥ १५७॥

(पत्यौ प्रेते) ग्रपने पति के मर जाने पर (कामम्) चाहे '(शुभै पुष्प-मूल-फलैं: देहं अपयेत्) श्रेष्ठ पुष्प, कन्दमून, फन खाकर ही गरीर को मिटा दे (तु) किन्तु (परस्य नाम — ग्रपि न गृह्लीयाद्) दूसरे पति का नाम भी न ले ।। १५७ ।।

#### पञ्चम ग्रह्याय

#### श्रासीतामररगात्क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिरगी। योधर्म एकपत्नीनां काङ्क्षन्ती तमनुत्तमम्।। १४८।।

(यः एकपत्नीनां धर्मः तम् + श्रनुत्तमं काङ्क्षन्ती) जो पतिव्रता स्त्रियों का धर्म है, उस उत्तम धर्म की कामना करने वाली स्त्री (ग्रामरणात्) [पति के मरने पर] मृत्युपर्यन्त (नियता) नियमपूर्वंक (क्षान्ता) मन में शान्ति रखते हुए (ब्रह्मचारिणी श्रासीत्) ब्रह्मचारिणी रहे ॥ १४ ६ ॥

#### म्रनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिरणाम् । विवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंततिम् ॥ १५६ ॥

(विप्राणाम् अनेकानि सहस्राणि कुमार ब्रह्मचारिणाम्) ब्राह्मणों में कई हजार कुमार ब्रह्मचारी हुए हैं जो (कुलसंतितम् अकृत्वा) सन्तानोत्पत्ति न करके ही (दिवं गतानि) स्वर्ग प्राप्त कर गये ॥ १५६॥

#### मृते मर्तिर साध्वी स्त्री बहावर्ये व्यवस्थिता। स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते बहावारिएाः।। १६०।।

(यथा ते ब्रह्मचारिणः) जैसे वे ब्रह्मचारी बिना संतान उत्पन्न किये स्वगं को प्राप्त करगये इसी प्रकार (भर्तिर मृते) पति के मरजाने पर (साध्वी स्त्री) पतित्रता स्त्री (ग्रपुत्रा + ग्रिप) पुत्ररहित होती हुई भी (ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता) ब्रह्मचर्ये का पालन करती हुई (स्वगं गच्छित) स्वगं में जाती है ॥ १६० ॥

## ग्रद्रत्यलोभाद्या तु स्त्री भर्तारमतिवर्तते । सेह निन्दामवाप्नोति पतिलोकाच्च हीयते ॥ १६१ ॥

(या तु स्त्री) जो कोई स्त्री (प्रपत्यलोभात्) संतान के लालच से (भर्तारम् म प्रतिवर्तते) पति का उल्लंघन करती है प्रथित् किसी परपुरुष से सन्तान उत्पन्न करती है (सा) वह (इह) इस लोक में (निन्दाम् + प्रवाप्नोति) निन्दा को प्राप्त करती है (च) श्रीर (पितलोकात्) पितलोक से भी (हीयते) भ्रष्ट हो जाती है।। १६१।।

## नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे। न द्वितीयक्व साध्वीनां क्वचिद्भतोंपविक्यते॥ १६२॥

(इह) इस संसार में (ग्रन्य-उत्तन्ना च ग्रन्यपरिग्रहे ग्राप प्रजा न ग्रस्ति) दूसरे पुरुष से प्राप्त सन्तान ग्रीर दूसरे की स्त्री में उत्पन्न सन्तान, सन्तान नहीं कहलाती (च) ग्रीर (साध्वीनां द्विनीयः भर्त्ता क्वचित् न उपिदश्यते) पितत्रता स्त्रियों के लिए दूसरा पित करने का विधान कहीं नहीं किया है।। १६२।।

अन्तु श्री त्उन्तः १५३ से १६२ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. श्रन्तिवरोध - इस प्रसंग में पति की ग्रनावश्यक महिमा प्रदर्शित करके केवल

स्त्रियों के लिए ही सारे कर्त्तंव्य निश्चित कर दिये हैं और पुरुष को सब तरह छुट कर दी है। यह एक पक्षीय ग्राग्रहबद्ध वर्णन मनु की मान्यताग्रों से विरुद्ध पड़ता है। (१) १५३ में परलोक में भी पति को सूख देने वाला कहा है, जबकि मनुस्मृति का सिद्धान्त कर्मके ग्राधार पर सूल-दु:ल की प्राप्ति का है। किसी दूसरे के सहारे से ग्रगला जन्म नहीं मिलता, ग्रपित् श्रपने अच्छे-बूरे कर्मों के आधार पर ही अगला अच्छा या बूरा जन्म मिलता है। अपने कर्मों का जीव स्वयं भोक्ता है [देखिए ४। २४०, १२। ३, ८। २४, ३६-४२, ७४]। (२) १५४ में गुएाहीन भ्रौर परस्त्रीगामी पति को देवता मानकर पूजा करने का कथन है। मनुस्मृति में स्त्रियों ग्रीर पुरुषों को समान व्यवहार का निर्देश है। किसी वर्ग के साथ पक्ष-पात की भावना नहीं है [देखिए ३।४४, ४६, ६०।। ६। २८, १०१, १०२]। ६।१०१-१०२ में स्पष्ट कहा है कि स्त्री-पुरुष परस्पर ऐसा ग्राचरण करें जिससे ग्रापस में मतभेद या अलगाव का अवसर न आये। १५४ वां श्लोक इन उद्भुत श्लोकों से विरुद्ध है। (३) १५५ में स्त्रियों के लिए पृथक से यज्ञ का निषेध किया है और पतिसेवा के अन्तर्गत ही सभी धर्मकार्यों को माना है। १। २८ में कहा है - "प्रवत्यं धर्मकार्यािए" **दाराधीनः'' ग्रयत्-**'सन्तानोत्पत्ति, यज्ञ ग्रादि धर्मकार्य स्त्री के ही ग्रधीन हैं'। ६।११ में भी ''शौचे धर्में उन्तपक्त्यां च'' ग्रथत्—'घर की शुद्धि, धर्मानुष्ठान ग्रीर भोजन पकाने में स्त्रियों को लगाये'। ६। ६६ में "तस्मातृसाधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदितः"। ३। ११८ में 'दम्पती के लिए यज्ञशेष भीजन का विधान, ये सभी प्रमाण धर्मकार्यों में स्त्रियों का भी स्वतन्त्र ग्रीर समान ग्रधिकार सिद्ध करते हैं। ग्रन्य प्रमाण २।४१-४२ [६६-६७]के ब्रनुशीलन 'ब्रन्तर्विरोघ' शीर्षक पर द्रष्टव्य हैं। (४) १५६ में परजन्म में पतिलोक की कल्पना मनुसम्मत नहीं है। मनु मृत्यु के बाद दो ही गति मानते हैं या तो संसार में जन्म या मूक्ति [द्वादश ग्रघ्याय]। (४) १५७ से १६२ इलोक, ६।५६ से ६३ तथा ७६ इलोकों के विरुद्ध हैं। इनमें स्पष्ट शब्दों में नियोग विधि का विधान है। (६) १५३ से १६२ इलोकों की मान्यताएँ मनुविरुद्ध हैं इसके ज्ञान के लिए ५। १४७-१४८ इलोकों पर भी 'ग्रन्तिवरोघ' शीर्षंक समीक्षा द्रष्टव्य है। इन ग्रन्तिवरोघों के ग्राधार पर ये सभी इलोक प्रक्षिप्त हैं।

पूर्वपति को छोड़कर दूसरेश्रेष्ठ पति को ग्रपनाने की निन्दा-

पति हित्वाऽपकृष्टं स्वमुत्कृष्टं या निषेवते । निन्द्यंव सा भवेत्लोके परपूर्वेति चोच्यते ॥ १६३ ॥ (३८)

[विवाह होने के बाद तुलनात्मक रूप में] किसी ग्रच्छे व्यक्ति के मिलने की संभावना हाने पर (या स्वम् अपकृष्टं पर्ति हित्वा उत्कृष्टं पर्ति निवेवते) जो स्त्री ग्रपने निम्न कुल या गुणों वाले पित को छोड़कर उत्तम कुल या गुणों वाले पित को छोड़कर उत्तम कुल या गुणों वाले पित का सेवन करती है (सा) वह (लोके निन्दा + एव भवेत) लोगों में निन्दा प्राप्त करती है (च) ग्रीर (परपूर्वा + इति उच्यते) 'पहले यह दूसरे की पत्नी थी' यह उसके विषय में व्यंग्य किया जाता है।। १६३।।

#### व्यमिचारात्तु भर्तुः स्त्री लोके प्राप्नोति निन्छताम् । शृगालयोनि प्राप्नोति पायरोगैइव पीडचते ॥ १६४॥

(स्त्री भर्त्तुः व्यभिचारात् तु) स्त्री पति का उल्लंघन स्त्रर्थात् उस पति को छोड़ परपुरुष से संपर्क करने से (लोके) लोक में (निन्दातां प्राप्नोति) निन्दा को ही प्राप्त करती है (श्रुगालयोनि प्राप्नोति) स्त्रौर मरकर गीदड़ की योनि में जन्म पाती है (च) तथा (पापरोगै:पीडघते) कुष्ठ स्नादि पापरोगों से पीड़ित होती है।। १६४।।

#### आनुशील्डनः १६४ वां श्लोक निम्न ग्राधार पर प्रक्षिप्त है-

- १. प्रसंगिवरोध पूर्वापर प्रसंग इस श्लोक से टूट रहा है। १६३ में कहा है एक पित को छोड़ उससे ग्रच्छे पित को ग्रपनाने पर लोक में उस स्त्री की निन्दा होती है और इस भाव की पूर्ति १६४ में कही है जो मन, वाणी ग्रौर शरीर से ग्रपने पित के श्रनुकूल रहती है लोक में उसकी साध्वी के रूप में प्रशंसा होती है। बीच में स्त्री के व्यभिचार के फल का कथन ग्रसंगत है। जो ग्रावश्यक फल था वह १६३ में ही कहा जा चुका है।
- २. **शैलीविरुद्ध**—इसकी शैली निरा**घा**र श्रौर श्रपशब्दयुक्त है, जो मनु की शैली से विपरीत है।
- 3. अन्तिवरोध—एक ही कर्म के फलरूप में शृगाल योनि का निर्णय श्रौर पापरोगों से पीड़ित होने का निर्णय मनु के सिद्धान्त से विरुद्ध है। मनु तो अनेक कर्मों से मिलकर किसी योनि की प्राप्ति मानते हैं [देखिए १२। ६, ३६-५२, ७४] पति के अनुकूल श्राचरण से पत्नी अधिक सम्मान्य होती है —

## पति या नाभिचरति मनोवःग्वेहसंयता। सा भर्तृ लोकमाप्नोति सिद्धः साध्वीति चोच्यते॥ १६५॥ (३६)

(या) जो स्त्री (मन:-वाक्-देह-संयता) मन, वाणी ग्रीर गरीर को संयम में रखकर (पित न + ग्रिभचरित) पित के विरुद्ध ग्राइरण नहीं करती (सा) वह (भर्तृ लोकम् + ग्राप्नोति) पितलोक ग्रंथीत् पित के हृदय में ग्रादर का स्थान प्राप्त करती हैं (च) ग्रीर (मिद्भः 'साध्वी' + इति उच्यते) श्रेष्ठ लोग उसको 'पितव्रता या ग्रच्छी पत्नी' कहकर प्रशंसा करते हैं।। १६४ ।। ॥

अर्जुटर्रिट्डन् : 'लोक' शब्द का विवेचन—'लोकम्' शब्द 'लोक दर्शने' धानु से सिद्ध होता है। इस प्रकार इसका श्रर्थ 'इंग्टि', 'दर्शन' 'स्थान' भी है। यहां 'मर्तृ-लोकम् आप्नोति' मुहाबरे के रूप में प्रयुक्त है, जिसका श्रर्थ है — 'पनिश्रना स्थी

श्रि प्रचलित मर्थ—मन, वचन तथा काम से संयत रहती हुई जो स्त्री पित के विरुद्ध कोई कार्य (व्यभिचार म्रादि) नहीं करती है, वह पितलोक को प्राप्त करती है तथा उसे सज्जन 'पितव्रता' कहते हैं।। १६५॥

पति के हृदय स्थान में बस जाती है या पति की दिष्ट में प्रिय, ब्रादरणीय बन जाती है। यहां परलोक ब्रादि का कोई प्रसंग नहीं है।

#### ग्रनेन नारीवृत्तेन मनोवाग्देहसंयता। इहाग्रचां कीर्तिमाप्नोति पतिलोकं परत्र च ॥ १६६॥

जो (नारी) स्त्री (मनः + वाक् + देह-संयता) मन, वाणी और शरीर से संयम-पूर्व के रहकर (अनेन वृत्तेन) इस आचरण से रहती है वह (इह अथघां कीर्तिम् + आप्नोति) इस लोक में उत्तम कीर्ति को प्राप्त करती है (च) और (परत्र पतिलोकम्) मरकर पतिलोक को प्राप्त करती है।। १६६।।

#### अन्य शक्तिन : १६६ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

- १. ग्रन्तिवरोध मनु के मत में परलोक में पितलोक नामक कोई स्थान या स्थिति विशेष नहीं है। वे या तो प्राणियों के रूप में पुनर्जन्म मानते हैं या मुक्ति। वे ग्रनेक कर्मों से किसी जन्म की प्राप्ति मानते हैं, केवल एक पितसेवा के ग्राधार पर ही नहीं [देखिए--द्वादश ग्रध्याय]।
- २. शैली विरद्ध जहां कहीं भी विषय के ग्रन्त में मनु ने फलकथन कहा है वहां या तो उत्तम गित की प्राप्ति का फल बताया है ग्रथवा ब्रह्म की प्राप्ति का फल [देखिए २।२४६, ४।२६०, ६।६५,६७,ग्रादि], इनके ग्रितिग्क्त मनु ने कोई फल नहीं कहा है। यह श्लोक मनु की फलकथन की शैली से भिन्न होने के कारण प्रक्षिप्त है।
- ३. प्रसंगिवशेष—१६७ वें श्लोक के 'ए वंदूत्तां' पद से यह संकेत मिलता है कि १६७ वां श्लोक स्त्री-धर्मविधान सम्बन्धी प्रसंग से सीधा जुड़ा है। १६६ वें में फलंकथन से प्रसंग की समाप्ति हो जाती है और निरन्तरता नहीं रहती, जबिक 'एवं' शब्द निरन्तरता का द्योतक है। इस प्रकार यह श्लोक वीच में प्रसंग की निरन्तरता को तोड़ने के कारण प्रकाश सिद्ध हो रहा है।

स्त्री की मृत्यु पर यज्ञ से अग्निसस्कार—

## एवं वृत्तां सवणी स्त्रों द्विजातिः पूर्वमारिणीम् । दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित् ॥ १६७॥(४०)

(एव वृत्तां सवर्णां स्त्रीम) इस पूर्वोक्त आत्रावरण का पालन करने वाली स्त्री को (पूर्वमारिणीम्) यदि वह पति से पहले ही मर जाये तो (धर्मवित्) धर्म का जानने वाला व्यक्ति (सज्ञपात्रैः) यज्ञपात्रों का प्रयोग करके (श्रम्तिहोत्रेण दाहयेत्) श्रम्तिहोत्र विधि से उसका दाहसंस्वार करे। १६७॥ अनुशिक्तः यज्ञपात्रों का परिचय एवं विवरण ५।११७ की समीक्षा में देखिए।

## मार्यायै पूर्वमारिण्यै दस्वाग्नीनन्त्यकर्मिता । पुनर्दारिक्रयां कुर्यात्पुनराघानमेव च ॥ १६८ ॥

(पूर्वमारिण्ये भाषाये अन्त्यकर्मणि अग्नीन् दत्त्वा) अपने से पूर्व मरजाने वाली पत्नी का अन्त्येष्टि कर्मके द्वारा अग्नि में दाहसंस्कार करके (पुनः दारक्रियाम् कुर्यात्) फिर विवाह करे (च) और (पुनः आधानम् + एव) फिर पांच महायज्ञाग्नियों का आधान करे — पंचमहायज्ञ करे॥ १६८॥

## अन्तुर्गोत्उनः १६८ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगिबरोध—(१) प्रसंगसंकेतक इलोक ५। १४६ के अनुसार उपसंहारा-रमक इलोक १६६ से पूर्व तक, यहां केवल-स्टियों के धर्मों के कथन का प्रसंग है। इस प्रसंग में पुरुषों के लिए विधान करना प्रसंगसंकेतक इलोक के अनुसार प्रसंगिवरुद्ध है। (२) ५। १४६ में प्रारम्भ किये स्त्रीधर्न-प्रसंग का समापन १६७ वें में 'एवं वृत्तां सवएां स्त्रीम्' कहकर कर दिया है। ये शब्द यह संकेत करते हैं कि इसके पश्चात् इस-सम्बन्धी कोई वर्णन न होकर उपसंहार ही हो सकता है। प्रसंगसमाप्ति के पश्चात् पुनः प्रसंगिवरुद्ध कथन ग्रसंगत है, इस प्रकार यह इलोक प्रक्षिप्त है।

उपसंहार---

## अनेनं विधिना नित्यं पञ्चयज्ञान्न हापयेत् । द्वितीयमायुवी भागं कृतदारी गृहे बसेत् ॥ १६६ ॥ (४१)

(ग्रनेन विधिना) इस [४।१ से ४।१६ तक] पूर्वोक्त विधि से रहते हुए (पञ्चपज्ञान न हापयेत्) पंचपज्ञों को कभी न छोड़े भीर (ग्रायुष: द्वितीयं भागम्) ग्रायु के दूसरे भाग तक (कृतदारः) विवाह करके ग्रर्थात् विवाहोपरान्त स्त्री-महित (गृहे वसेत्) घर में निवास करे।।१६६।।

इति महर्षि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृतहिन्दीभाष्य समन्वितायाम्, 'ग्रतुर्शालत' समीक्षाविभूषितायाञ्च मनुस्मृतौ गृहस्थान्तगंत-भक्ष्या-भक्ष्य-देहशुद्धिद्रव्यशुद्धि-स्त्रीधमंविषयात्मकः पञ्चमोऽध्यायः ॥



## ऋथ षष्ठोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-ग्रनुज्ञीलनसमीक्षाम्यां सहितः]

(वातप्रस्थ-संग्यास-धर्म-विषय)

(वानप्रस्थ-विवय)

[६।१ से ६।३२ तक]

नानप्रस्थ धारए करे-

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः । वने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥ (१)

(एवम्) पूर्वोक्त प्रकार (विधिवत् स्नातकः द्विजः) विधिपूर्वक ब्रह्मचर्यं से पूर्ग विद्या पढ़के समावर्त्तन के समय स्नानविधि करने हारा द्विज—ब्राह्मण, क्षित्रिय ग्रीर वैद्य (विजितेन्द्रियः नियतः यथावत् गृहाश्रमे स्थित्वा) जितेन्द्रिय, जितात्मा होके, यथावत् गृहाश्रम करके (वने वसेत) वन में बसे ।। १।।

(सं० वि० १६०)

'इस प्रकार स्नातक स्रर्थात् ब्रह्मचर्यपूर्वक गृहाश्रम का कर्त्ता द्विज स्रर्थात् ब्राह्मण्, क्षत्रिय स्रोर वैश्य गृहाश्रम में ठहरकर निश्चितात्मा स्रोर

(२) वानप्रस्य घारण म बाह्मणा क प्रमाण — वानप्रस्थ का विधान ब्राह्मण ग्रन्थों में त्रीर वेदों में विहित है। यहाँ तुलनार्थ शत० का० १४ का वचन प्रस्तुत है—

"ब्रह्मचर्याश्रमं समान्य गृशे भवेत्, गृशे भूत्वा वनी भवेत् वनी भूश्वा प्रवजेत्।" = ब्रह्मचर्याश्रम पूर्णं करके गृहस्थ बने, गृहस्थाश्रम को पूर्णं करके वानप्रस्थ बने, वान-प्रस्थ स्राथम को पूर्णं करके संन्यासी बने।

(३) वेद का प्रमाण ६। २ पर उल्लिखित है।

वानप्रस्थ धारण का समय---

## गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपलितमात्मनः । अपत्यस्येव चापत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत् ॥ २ ॥ (२)

(गृहस्थः तु) गृहस्थ लोग (यदा) जब (ग्रात्मनः वली-पलितं पश्येत्) ग्रपनी देह का चमड़ा ढीला ग्रीर श्वेत केश होते हुए देखें (च) ग्रीर (ग्रपत्यस्य + एव ग्रपत्यम्) पुत्र का भी पुत्र हो जाये (तदा) तब (ग्ररण्यं समाश्रयेत्) वन का ग्राश्रय तेवें ॥ २ ॥ (सं० वि० १६०)

''परन्तु जब गृहस्य शिर के केश श्वेत और त्वचा ढीली हो जाये भ्रौर लड़के का लड़का भी हो गया हो तब वन में जाके बसे'। (स० प्र०१२४)

अर्जुर्री त्उन् : वानप्रस्थ धारण में वेद के प्रमाण— मनु ने ६।२—४ इलोकों में वेद के ग्राधार पर विधान किये हैं। तुलनार्थं द्रष्टक्य है ऋग्वेद १०।४। ५ का वेदमन्त्र—

#### "कूचित् जायते सनयासु नब्यो, वने तस्यौ पलितो घूमकेतुः।"

ग्रथां् — (कूचित्) जब किसी भी घर में (सनयासु नव्यः जायते) प्राचीन सन्तितयों ग्रथांत् ग्रवस्थावृद्ध ग्रहस्थों में नवीन सन्तित पैदा हो जाये ग्रथांत् ग्रपने पुत्र का भी पुत्र = पीत्र हो जाये, या (पिलतः) पके केशों वाला हो जाये [६।२ में विणित] तब (धूमकेतुः) धूमकेतुः = ग्राग्नि ग्रथांत् ग्राग्निहोत्र ग्रादि सामग्री लेकर (वने तस्थौ) वन में प्रस्थान करे—वानप्रस्थ बन जाये [६।४ में विणित] "वनर्गू = वनगामिनौ" [निक्० ३।१४] ग्रकेला ग्रथवा पति ःौर पत्नी दोनों वनगामी = वानप्रस्थ वनें।।

वानप्रस्थ धारण की विधि---

स्वत्यक्त्रः ग्राम्ययाहारं सर्वं जैत परिच्छ्रदस् ।

स्थिद - हारद्री गाव

ज उरकार हुए उपाचनका आहार (च) ग्रीर (सर्वम एव परिच्छदम्) घर के सब पदार्थों को (संत्यज्य) छोड़के (पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य) पुत्रों में ग्रपनी पत्नी को छोड़ (वा सह+एव) ग्रथवा सङ्ग में लेके (वनं गच्छेत्) वन को जावे ।। ३ ।। (सं० वि० १६१)

'सब ग्राम के श्राहार भौर वस्त्र ग्रादि सब उत्तमोत्तम पदार्थों को

छोड़ पुत्रों के पास स्त्रो को रख वा ग्रपने साथ लेके वन में निवास करे"। (स॰ प्र०१२४)

#### ग्रग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छ दम् । ग्रामादरण्यं निःसृत्यं निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ (४)

जब गृहस्य वानप्रस्थ होने की इच्छा करे तब (ग्रग्निहोत्रं च गृह्यम् ग्रग्निपरिच्छदं समादाय) ग्रग्निहोत्र को सामग्री-सहित लेके (ग्रामात् नि:सृत्य) गांव से निकल (ग्ररण्यं जितेन्द्रियः निवसेत्) जंगल में जितेन्द्रिय होकर निवास करे ॥ ४ ॥ (सं० वि० १६१)

''साङ्गोपाङ्ग ग्रग्निहोत्र को लेकर ग्राम से निकल दढ़ेन्द्रिय होकर ग्ररण्य में जाकर बसे'ं। (स० प्र०१२४)

वानप्रस्थ के लिए पञ्चयज्ञों का विधान-

मुन्यन्नैविविवैमेंध्यैः शाकमूलफलेन वा। एतानेव महायज्ञान्निवेपेद्विधिपूर्वकम् ॥ ४ ॥ (४)

(विविध: मुन्यन्नै:) नाना प्रकार के सामा [ चनीवार ] स्रादि स्रन्न (मेध्यै: साक-मूल-फलेन) सुन्दर-सुन्दर शाक, मूल, फल, फूल, कंदादि से (एतान् + एव महायज्ञान् विधिपूर्वकं निर्वपेत्) पूर्वोक्त [३।७०॥६।७–१२ में विणत] महायज्ञों को अक्ष करे ॥ ५॥ (स० प्र०१२४)

🕸 (विधिपूर्वकम्) पूर्वोक्त विहित विधि [३।६६-१०८ के] ग्रनुसार…

वसीत चर्म चीरं वा सायं स्नायात्प्रगे तथा। जटाइच बिभृयान्नित्यं इमश्रुलोमनलानि च।। ६।।

(चर्म वा चीरं वसीत) मृगचर्म ग्रादि ग्रौर वस्त्रनिर्मित कपड़े पहने (प्रगे तथा सायं स्नायात्) प्रातःकाल तथा सायंकाल स्नान करे (च नित्यं जटाः सम्थु-लोम-नखानि विभृयात्) ग्रौर सदा सिर के बाल, दाढ़ी-मूंछ, लोम ग्रौर नखों को रखे।। ६।।

अनुशां का यह श्लोक निम्न ग्राधार के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होता है—

्र असङ्गिष् ं प्रस्कृति है कि प्रदान प्रवाह के विरुद्ध है और उसे भङ्ग कर रहा है। प्रवें क्लोक में कहा है कि "एतान एव महायज्ञान निवंपेन विधिपूर्वकम्" अर्थात् विविपूर्वक इन (ग्रागे विशिष्त ) यज्ञों को करे। इस क्लोक के संकेत के ग्रनुसार ग्रागे वानप्रस्थ के लिए विहित यज्ञों का ही विधान होना चाहिए ग्रीर वह ७-१२ क्लोकों में है। सातवें क्लोक में ग्रितिथि यज्ञ का विधान है। इस प्रकार इस क्लोक में प्रवें में संकेतित प्रसङ्ग के विरुद्ध वर्णन है ग्रीर पूर्वापर प्रसङ्ग कम को भङ्ग कर दिया है।

श्रतिथि-यज्ञ एवं पितृ-यज्ञ का विधान---

याद्भक्ष्यं स्यात्ततो दद्याद्र्वालं भिक्षां च शक्तितः। अम्मूलफलभिक्षाभिरचयेदाश्रमागतान्।।।७।। (६)

(यत् भक्ष्यं स्यात्) जो भी खाने का पदार्थं हो [६। ४] (ततः) उससे ही (बिल दद्यात्) बिलवेश्वदेव यज्ञ करे (च शक्तितः भिक्षाम्) ग्रीर यथाशक्ति भिक्षा भी दे (ग्राश्रम + ग्रागतान्) ग्राश्रम में ग्राये ग्रतिथियों को (ग्रप् + मूल-फल-भिक्षाभि) जल, कन्दमूल, फल ग्रादि प्रदान करके (ग्रचंयेत्) उनका सरकार करे।। ७।।

ब्रह्मयज्ञ का विधान---

स्वाघ्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मेत्रः समाहितः । दाता नित्यमनादाता सर्वमूतानुकस्पकः ॥ ६ ॥ (७)

(स्वाघ्याये) स्वाध्याय ग्रर्थात् पढ़ने-पढ़ाने में (नित्ययुक्तः) नियुक्त (समाहितः) जितात्मा (मैतः) सव का मित्र (दान्तः) इन्द्रियों का दमनशील (दाता) विद्या ग्रादि का दान देने हारा (सर्वभूत + ग्रनुकंपकः) सव पर दयालु (ग्रनादाता) किसी से कुछ भी पदार्थन लेवे (नित्यं स्यात्) इस प्रकार सदा वर्तमान रहे ॥ ६॥ (स० प्र० १२५)

''वहां जङ्गल में वेदादि शास्त्रों को पढ़ने-पढ़ाने में नित्ययुक्त मन ग्रीर इन्द्रियों को जीतकर यदि स्व-स्त्री भी समीप हो तथापि उससे सेवा के सिवाय विषय-सेवन ग्रर्थात् प्रसंग कभी न करे, सब से मित्रभाव, साव-धान, नित्य देने हारा ग्रीर किसी से कुछ भो न लेवे, सब प्राणीमात्र पर ग्रनुकंपा =कुपा रखने हारा होवे।'' (सं० वि० ४६१)

भ्रग्निहोत्र का विधान---

वैतानिकं च जुहुयादग्निहोत्रं यथाविधि। दर्शमस्कन्दयन्पर्व पौर्णमासं च योगतः॥ ६॥ (८)

वानप्रस्थ (यथाविधि) पूर्वोक्त विधि के ग्रन्सार (ग्रग्निहोत्रम्) दैनिक यज्ञ-पञ्चनहायज्ञों को (च) ग्रौर (वैतानिकम्) विशेष ग्रवसरों पर किये जाने वाले (दर्गं च पौर्णमासं पर्व ग्रस्कन्दयन्) ग्रमावस्या ग्रौर पूर्णिमा ग्रादि पर्वो पर किये जाने पर्वयज्ञों को भी न छोड़ते हुए (योगतः जुहुयात्) निष्ठा-पूर्वक किया करे।। ६।।

अन्त्रशीटानः 'वैतानिक' से प्रमिश्राय—'वैतानिक' शब्द से विस्तृत

अर्थात् विशेष भवसरों पर भ्रायोजित होने वाले यज्ञों से भ्रभिप्राय है। यज्ञों के साथ 'वैतानिक' शब्द का भ्रन्यत्र भी प्रयोग मिलता है। ६। १० का वर्णन उक्त श्रर्थ की सिद्धि में प्रमाण है। द्रष्टव्य है ७। ७५-७६ श्रीर २। ११५ (२। १४३) श्लोकों के प्रयोग। २। ३ [२। २८] में भी ऐसे महायज्ञों का विधान है।

विशेष यज्ञों का भ्रायोजन करे-

## ऋक्षेष्टचाग्रयणं चैव चातुर्मास्यानि चाहरेत्। तुरायणं च क्रमशो वक्षस्यायनमेव च॥१०॥(६)

(ऋक्षेड्टि) नक्षत्रयज्ञ (ग्राग्रयणम्) नये ग्रन्त का यज्ञ (च) ग्रीर (चातुर्मास्यानि) चातुर्मास्य का यज्ञ (च) तथा (क्रमशः तुरायणं च दक्ष-स्यायनं एव ग्राहरेत्) क्रमशः उत्तरायण ग्रीर दक्षिणायन, इन ग्रवसरों पर भो विशेष यज्ञों का ग्रायोजन करे।। १०।।

अर्जुटरीट्डन् : नक्षत्रों की गराना—(१) नक्षत्र परिवर्तन के समय भी विशेष या बृहत् यज्ञ का अनुष्ठान करे। नक्षत्र २७ हैं—'१. अश्विनी, २. भरणी, ३. कृत्तिका, ४. रोहिणी, ४. मृगशीषं, ६. आद्रां, ७. पुनवंसु, ६. पुष्प, ६. आश्लेषा, १०. मघा, ११. पूर्वाकालगुनी, १२ उत्तराफालगुनी, १३ हस्त, १४. वित्रा, १४. स्वाति, १६. विशाखा, १७. अनुराधा, १६. ज्येष्ठा, १६. मूल, २०. पूर्वाषाढ़ा, २१. उत्तराषाढा २२. अवण, २३. धनिष्ठा, २४. शतभिषज्, २४. पूर्वाभाद्रपदा, २६. उत्तराभाद्रपदा, २७. रेवती।

- (२) चातुर्मास्य यज्ञ —प्रत्येक चार महीने के पश्चात् अनुष्ठेय यज्ञ स्रयात् कार्तिक, फाल्गुन, स्रोर स्राषाढ़ के प्रारम्भ में।
- (३) सूर्यं की भूमध्यरेखा से उत्तर की स्रोर स्थिति, जो मकर से कर्क संक्रान्ति तक का काल है, उसे उत्तरायण कहते हैं।
- (४) सूर्यं की भूमध्यरेखा से दक्षिण की ग्रोर स्थिति का समय दक्षिणायन कहलाता है। (ग्रयन विषयक विस्तृत विवेचन १। ६७ की समीक्षा में द्रष्टव्य है)।

इन ग्रवसरों पर विशेष यज्ञों का ग्रनुष्ठान करे।

बलिवैश्वदेव यज्ञ का विधान-

वासन्तशारवैर्मेध्येर्युन्यन्तैः स्वयमाहृतैः । पुरोडाशांश्चरूःश्चेव विधिवन्तिवंपेत्पृथक् ॥ ११ ॥ (१०)

(वासन्त-शारदेः मेध्यैः स्वयम् + ग्राहृतः ग्रन्नैः) वसन्त ग्रीर शरद् ऋतु में प्राप्त होने वाले पवित्र ग्रीर स्वयं लाये हुए नीवार ग्रादि मुनि-ग्रन्नों से (पुरोडाशान् च चरून् विधिवत् पृथक् निर्वपेत्) पुरोडाश भीर चरु नामक यज्ञीय हब्यों को विधि भ्रनुसार भ्रलग-भ्रलग तैयार करे ।। ११ ।।

## देवताम्यस्तु तद्र्हत्वा वन्यं मेध्यतरं हविः। शेषमात्मनि युञ्जीत लवणं च स्वयं कृतम्॥ १२॥ (११)

(तत् मेध्यतरं वन्यं हिवः देवताम्यः हुत्वा) उस पिवत्र, वन के ग्रन्नों से निर्मित हिव को देवताम्रों [३। ८४-६४] के लिये होम कर च्याहुित देकर (शेषम्) शेष भोजन को (च) ग्रौर (स्वयं कृतं लवणम्) ग्रपने लिए बनाये गये लवणयुक्त पदार्थों को (ग्रात्मिन युञ्जीत) ग्रपने खाने के लिए प्रयोग में लाये ॥ १२॥

आर्ये श्री टिन्सः 'लवएशब्द-विषेचन'—यहां 'लवण' शब्द का अर्थ 'प्रत्येक लवणयुक्त भोजन' है। व्याकरणानुसार संसृष्ट अर्थ में लवए। शब्द से ''लवणा-ल्लुक्'' [अ०४।४।२४] सूत्र द्वारा पूर्वप्राप्त ठक् प्रत्यय का लुक् हो जाता है, अतः 'लवण' शब्द ही रह जाता है, किन्तु उपर्युक्त रूप में अर्थ व्यापक रहता है।

पवित्र भोजन करे -

## स्थलजोवकशाकानि पुष्पमूलफलानि च। मेध्यवृक्षोद्भयात्म्यद्यात्स्नेहांश्चकलसम्भवान् ॥ १३ ॥ (१२)

(स्थलज + ग्रीदक-शाकानि) भूमि ग्रीर जल में उत्पन्न शाकों को (मेध्यवृक्ष + उद्भवानि पुष्प-मूल-फलानि) पिवत्र वृक्षों से उत्पन्त होने वाले फूल, कन्दमूल ग्रीर फलों को (च) ग्रीर (फलसंभवान् स्नेहान्) फलों से प्राप्त होने वाले रसों, तैलों या ग्रकों को (ग्रद्यात्) खाये।। १३।।

आन्य श्रीत्वना: भक्ष्य पदार्थों का विधान १। ५-१०, २४-२५ में भी द्रष्टन्य है।

ग्रभक्ष्य पदार्थ---

## वर्जयेन्मधु मांसं च भौमानि कवकानि च। मूस्तृणं शिग्रुकं चंव श्लेष्मातकफलानि च।। १४।। (१३)

(मधु) मदकारी मदिरा, भाग ग्रादि पदार्थ (मांसम्) सब प्रकार के मांस (च) ग्रीर (भीमानि कवकानि) भूमि में उत्पन्न होने वाले कवक = छत्राक = कुकुरमुत्ता (च) ग्रीर (भूस्तृण्म) भूतृण नामक [=शरवाण] शाकिवशेष, (शिग्रुकम्) सफेद सहिजन (च) ग्रीर (श्लेष्मातकफलानि) लिसीड के फल (वर्जयेत्) इन्हें भोजन में विजित रखे ग्रर्थात् न खाये।। १४।।

अर्जुट्यो ट्याः (१) यहां मधुका अर्थ 'मद्य अर्थात् नशा करने वाले मदिरा, भांग ब्रादि पदार्थं' है। मांस के साय पिटत 'मधु' शब्द का अर्थ 'मदिरा' होता है। 'शहद' अर्थं इसलिए ग्रहण नहीं किया जा सकता वयों कि मनु ने उसे भक्ष्य (२।४) माना है। प्रमाणयुक्त अर्थविवेचन २।१५२ [२।१७७] में देखिए।

(२) स्रभक्ष्य पदार्थों का वर्णन ४। ४ तथा २। १७७ में भी है। इन पदार्थों को सभी स्राश्रमवासियों के लिए स्रभक्ष्य माना है।

त्यजेदाश्वयुजे मासि मुःयन्नं पूर्वसञ्चितम् । जीर्णानि चैव वासांसि शाकमूलफलानि च ॥ १४ ॥ (१४)

(पूर्वसंचितं मुन्यन्नम्) पहले इकट्ठे किये हुए नीवार ब्रादि मुनि-श्रन्नों को (च) श्रौर (जीर्णानि वासांसि) पुराने वस्त्रों को (च) श्रौर (शाक-मूल-फलानि) पूर्वसंचित शाक, कन्दमूल, फलों को (ग्राव्वयुजे मासि त्यजेत्) श्राद्विन के महीने में छोड़ देवे श्रर्थात् नये ग्रहण करे।। १५।। वानप्रस्थ ग्रामोत्पन्न पदायं न लाये—

> न फालकृष्टमश्नीयादुत्सृष्टमपि केनचित्। न ग्रामजातान्यार्तोऽपि मूलानि च फलानि च ॥ १६॥ (१४)

(फालकृष्टम्) हल से जोती हुई भूमि में उत्पन्न पदार्थों को (केनचित् उत्सृष्टम् + प्रिपि) किसी के द्वारा दिये जाने पर भी (च) घौर (ग्रामजातानि मूलानि च फलानि) ग्राम में उत्पन्न किये गये मूल घौर फलों को (घार्त्तः + घपिन घश्नीयात्) भूख से पीडित होते हुए भी न खाये।। १६।।

अद्भुट्येट्डिट्य: वानप्रस्थ के लिए ग्रामोत्पन्न वस्तुभों के निषेध में कारण—वनस्थ के लिए ग्रामोत्पन्न वस्तुभों का निषेध इसलिए है कि उसकी गृहस्थ सदश सुखासित में प्रवृत्ति न हो। इस म्लोक का सम्बन्ध २६ वें से है, जो इस क्लोक के निषेध का कारणरूप वर्णन है। विशेष समीक्षा २६ वें क्लोक के अनुशीलन में देखिए।

> म्राग्निपक्वाशानो वा स्यात्कालपक्वभुगेव वा। महमकुट्टो भवेद्वाञ्चि दन्तोलूस्त्रिकोऽपि वा।। १७।।

वानप्रस्य (ग्रन्निपक्व + ग्रशनः) ग्रन्नि में पकाकर लाने वाला हो (वा) ग्रथवा (कालपक्वभुक् + एव) समय पर स्वयं पके फल ग्रादि को लाने वाला (स्यात्) हो (वा) या (ग्रस्मकुट्टः) पत्थर से कूटकर लाने वाला (वा) ग्रथवा (दन्त + उलूलिकः + ग्रिप भवेत्) दांतों से चवाकर या ऊलल में कूटकर लाने वाला हो ॥ १७ ॥

सद्यः प्रकालको वा स्यान्माससञ्ज्ञयिकोऽपि वा । वण्मासनिज्ञयो वा स्यात्समानिज्ञय एव वा ॥ १८ ॥

वानप्रस्य (सद्यः प्रक्षालकः) एक दिन के लिए (वा) प्रथवा (माससंचियकः

स्यात्) एक मास तक संत्रय करके रखने वाला (वा) प्रथवा (वण्मासनिषयः) छः महीने तक संचयकरके रखने वाला (वा) या (समानिषयः एव) एक वर्ष तक संचय करके रखने वाला (स्यात्) होवे ॥ १८ ॥

नक्तं चान्नं समझ्नीयाद्दिवा वाऽऽहृत्य शक्तितः । चतुर्यकालिको वा स्यात्स्याद्वाप्यष्टमकालिकः ॥ १६ ॥

(शक्तितः प्रन्तम् प्राहृत्य) यथाशक्ति प्रन्त लाकर (नक्तं वा दिवा समक्तीयात्) रात या दिन में खाये (वा) वा (चतुर्यंकालिकः) चौथे पहर में खाये (वा) प्रथवा (ग्रय्टमकालिकः स्यात्) ग्राठ पहर में एक बार ही खाये ।। १६ ।।

> चान्द्रायएविषानैर्वा शुक्लकुष्णे च वर्तयेत्। पक्षान्तयोर्वाऽप्यक्तीयाद्यवाग् वर्षयतां सकृत्।। २०॥

(वा) प्रथवा (शुक्त-कृष्णे) शुक्लपक्ष ग्रीर कृष्णपक्ष में (चान्द्रायणविधानैः वर्तयेत्) चान्द्रायण व्रत के श्रनुसार खाये [११।२१६] (वा) ग्रथवा (पक्षान्तयोः क्विधितां यवागूं सकृत् ग्रव्नीयात्) दोनों पक्षों के ग्रन्त में पकी हुई रूप्सी को एक-एक बार ही खाये।। २०।।

पुष्पमूलफलैर्वाऽपि केवलैर्वतंग्रेस्सदा । कालपक्वैः स्वयंशीर्णेर्वेज्ञानसमते स्थितः ॥ २१ ॥

(स्रिप वा) स्रथवा (वैलानसमते स्थितः) वानप्रस्थ स्राश्रम में स्थित व्यक्ति (कालपक्वैः स्वयंशीर्गोः) स्रपने स्राप निश्चित समय पर पके हुए स्रौर स्वयं टूटकर गिरे हुए (केवलै: पुष्पमूलफलैं: सदा वर्तयेत्) केवल फूल, कन्दमूल झौर फलों से ही सदा निर्वाह करे॥ २१॥

विविध तपस्याम्रों का विधान-

भूमौ विपरिवर्तेत तिष्ठेद्वा प्रवर्वेविनस् । स्यानासनाभ्यां विहरेत्सवनेषुप्रयन्नपः ॥ २२ ॥

(भूमी विपरिवर्तेत) भूमि पर लेटे (वा) अथवा (दिनं प्रपद्दैः तिष्ठेत्) दिन में कुछ समय पैरों पर खड़ा रहे (स्थान + ग्रासनाम्याम्) कभी ग्रासन पर बैठकर कभी उठकर (सवनेषु ग्रपः उपयन्) प्रातः, सायं, दोपहर कालों में स्नान करता हुग्रा (विहरेत्) ग्रपना समय बिताये।। २२॥

ग्रीष्मे पञ्चतपास्तु स्याद्वर्षास्वभावकाशिकः । स्राद्वेवासास्तु हेमस्ते ऋमशो वर्षयंस्तपः ॥ २३ ॥

(क्रमशः तपः वर्धयन्) वानप्रस्थी क्रमशः धपने तप को बढ़ाता हुम्रा (ग्रीब्मे पञ्च तपाः तु स्यात्) ग्रीब्म ऋतु में पञ्चाविनयौं में तपे (वर्षासु मश्च-म्रवकाशिकः) वर्षा ऋतु में बरसात में नग्न होकर बैठे (हेमन्ते ग्राद्वैवासा तु) हेमन्त ऋतु में गीले कपड़े धारण कर रखे॥ २३॥

> उपस्पृत्रंस्त्रिषवएां पितृन्वेवात्रच तर्पयेत् । तपत्रचरंत्रचोग्रतरं शोषयेव् वेहमारमनः ॥ २४ ॥

(त्रिषवएाम् उपस्पृशन्) तीः ों कालों में स्नान करके (पितृन् च देवान् तर्पयेत्) पितरों ग्रीर देवताग्रों का तर्पण करे (च) ग्रीर (उग्रतरं तपं चरन् ग्रात्मनः देहं शोषयेत्) कठोर तपस्या करते हुए ग्रपने शरीर को सुखाये।। २४॥

म्रानीनात्मनि वैतानान्समारोप्य यथाविषि । म्रनिनरनिकेतः स्यान्मुनिर्मृतकलाशनः ॥ २५ ॥

(यथाविधि वैतानान् अग्नीन् + आत्मिनि समारोप्य) विधि-अनुसार वैतान सम्सन्धी ग्रग्नियों को प्रपनी ग्रात्मा में रखकर ग्रथित् कठिन तपस्या से वानप्रस्थ की सिद्धि पाकर (ग्रनग्निः) ग्रग्नियों को त्यागकर-पकाने की क्रिया को छोड़कर (ग्रनिकेतः) गृह को त्यागकर (मुनिः) मौन धारण करके (मूल-फल + ग्रश्ननः स्यात्) मूल, फल न्नाकर रहे ॥ २४ ॥

अनुरोल्डनः १७ से २५ तक के श्लोक निम्न 'स्राधारों' के स्राधार पर प्रक्षिप्त हैं—

- १. प्रसंगिबरोध—(१) यहां पूर्वापर प्रसंग वानप्रस्थी के भक्ष्याभक्ष्य सम्बन्धी विधानों का है। ये इलोक उस प्रसंग से भिन्न तथा क्रमभञ्जक रूप में हैं। १३ वें इलोक से वा । प्रस्थ के भक्ष्याभक्ष्य का प्रसंग शुरू किया था। १४-१६ इलोकों में वानप्रस्थी के लिए अभक्ष्य सम्बन्धी विधान विहित करते हुए १६ वें में पीड़ित अवस्था में भी ग्राम्य भक्ष्य पदः थों को न लाने का विधान है, और २६ वें में ग्राम्य पदार्थों को क्यों नहीं लाना चाहिए उसका कारण बताया है। इस प्रकार भक्ष्याभक्ष्य के प्रसंग का पूर्ण हो जाने का संकेत मिलता है। प्रसंग के बाद तत्सम्बन्धी विकल्प होते हैं। वह विकल्प २७ वें में दिया है। इन वर्णन त होने पर ग्रात्तं —पीड़ित अवस्था में वनवासियों से भिक्षा लाने की छूट है। इस वर्णन से यह जात होता है कि १६ वें के बाद उसके कारण को स्पष्ट करने वाला २६ वाँ तथा भक्ष्याभक्ष्य प्रसंग से सम्बद्ध विकल्प का वर्णन करने वाला २७ वाँ इलोक होना चाहिए। बीच में इन इलोकों ने उनके क्रम को भंग कर दिया है। इन इलोकों में खाने के प्रकार [१७], संचय के विधान [१८], पुन: भक्ष्यपदार्थों का विधान [१६—२१], हठीय तपस्या [२२-२४] ग्रादि बातों के वर्णन से २६-२७ वें इलोकों का क्रम भंग हो गया है।
- (२) वानप्रस्थ के लिए भक्ष्य-पदार्थों का वर्णन १३ वें क्लोक में किया है। भक्ष्य सम्बन्धी स्रावश्यक वर्णन पूरा करके १४-१६ में स्रभक्ष्य-सम्बन्धी विधानों का वर्णन

है। इससे यह संकेत मिलता है कि मनु को भक्ष्यसम्बन्धी जितना वर्णन स्रभीष्ट था, वह १३ वें में ही पूर्ण कर दिया, तभी उसके बाद ग्रन्य विधानों का वर्णन शुरू किया है। १६-२१ ग्रौर २५ इलोकों में पुन: भक्ष्य-सम्बन्धी प्रसंग ग्रौर वह भी १३ वें से छुछ स्रंशों में मिलता-जुलता नये सिरे से प्रारम्भ है। एक ही प्रसंग में, एक प्रसंग समाप्त हों। के बाद पुन: उन्हीं वातों का नये सिरे से प्रसंग प्रारम्भ करना ग्रप्रासंगिक है, ग्रत: यह प्रसंगविरुद्ध है।

- (३) इसी प्रकार धान्यादि के संचय की चर्चा १५ वें में वर्णित है। बीच में ग्रन्थ विधान होकर पुनः १८ वें में संचय की चर्चा उठाना भी ग्रप्रासंगिक है और यह इसे प्रक्षिप्त सिद्ध करता है।
- २. **ग्रन्तवरोध**—इस प्रसंग के सभी श्लोकों का मनुकी पूर्वमान्यताश्रों से विरोध है—
- (१) १८-१६ वें क्लोकों में एकदिन, एक मास, छः मास और एक वर्ष तक धान्यादि संचय के विकल्प दिए हैं, जबिक १५ वें में वर्षभरतक धान्यादि संचय रखने का संकेत है। ११ वें में वसन्त और कारद्ऋतु में ग्रन्नों को संचय करने का कथन है। इस प्रकार संचय-सम्बन्धी संकेत पहले देने के पश्चात् पुनः १८ वें क्लोक में संचय-सम्बन्धी व्यवस्था की ग्रावक्यकता भी नहीं है, और यह भिन्नता पूर्व क्लोकों से विद्य है। ग्रन्न-संग्रह में यह व्यवस्था लागू भी नहीं हो सकती। यतो हि नीवार ग्रादि ग्रन्न तो ऋतु-विशेष के समय ही उपलब्ध हो सकते हैं।
- (२) १६ वें में भोजन के चार समय दिये हैं, जबिक ७, १२ इलोकों से यह स्पष्ट विधान है कि बिल ग्रादि निकालकर यज्ञों के बाद भोजन करें। १६ वें इलोक में जो विधान किया है, यह कोई विधान ही नहीं बनता। दिन में चार बार खाना है तो व्यक्ति ग्रपनी इच्छा से कभी भी खा सकता है। इस विधान से कोई नियम ही नहीं बनता। २० वें में ग्रमावस्या-पूणिमा के दिन केवल एक बार लप्सी खाने का बन्धन है, जबिक पूर्व इलोकों की व्यवस्थाओं में ऐसा कोई बन्धन न होकर विभिन्न पदार्थों को खाने की छूट है [४, ७, १२, १३]।
- (३) २२-२४ क्लोकों में हठयुक्त तपस्या का विधान करते हुए शरीर को सुख़ाने के लिए कहा है। यह विधान मनुसम्मत नहीं हैं, नयों कि मनु इसको तप ही नहीं मानते। मनु ने तो प्राणायाम, वेदाध्ययन, जितेन्द्रियता आदि को ही तप माना है। [२। १३६ (१६४), १४१ (१६६), १४२ (१६७), १४० (१७४), ६। ७०—७२]। इसके साथ-साथ मनु ने ऐसे तप का आदेश दिया है जिससे शरीर का क्षय या हानि न हो [२। ७४ (१००)]—" अकिष्वन् योगतः तनुम्।"
- (४) २४ वें क्लोक में वानप्रस्थी को पितरों के तर्पण के लिए कहा है। गुर्ता तरें के तर्पण की मान्यता मनुविरुद्ध है। इसके लिए देखिए ३। ११६ से २५४ क्लोकी प

'अन्तर्विरोध' शीर्षंक साधार । इस प्रकार इन अन्तर्विरोधों के साधार पर ये सभी इलोक प्रक्षिप्त हैं।

३. पुनरक्ति-एक ही प्रसंग में कुछ बातें पुन: कही गई हैं, जिनकी ग्रावश्यकता नहीं थी - (१) १३ वें में वानप्रस्थी को फल-मूल ग्रादि खाने का विधान कर दिया है, किन्तु इस प्रसंग में २१ वें ग्रीर २५ वें में पुन: वही विधान कर दिया। (२) २-३ में गृह को त्यागने का कथन कर दिया है, किन्तु २५ वें में फिर 'म्रिनिकेत: स्यातृ' कहकर गृह-त्याग का विधान किया है। इन पुनक्तियों से यह ज्ञात होता है कि इन इलोकों का यह प्रसंग किसी अन्य द्वारा रचित है।

सांसारिक सुलों में ब्रासिक्त न रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करे—

अप्रयत्नः मुखार्थेषु ब्रह्मचारी घराशयः। शरणेष्वमभइचेत्र वृक्षपूलनिकेतनः ॥ २६ ॥ (१६)

(सुखार्थेषु श्रप्रयत्नः) शरीर के सुख के लिए ग्रतिप्रयत्न न करे, किन्तु (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी प्रथीत् प्रवनी स्त्री साथ हो तथापि उससे विषयचेष्टा लुख न करे (धराशयः) भूमि में सोवे (शरणेषु + ग्रममः + च + एव) ग्रपने वा स्वकीय पदार्थों में ममता न करे (वृक्षमूलनिकेतन:) वृक्ष के मूल में बसे ।। ।। २६ ।। (स॰ प्र॰ १२४)

अर्जू र्रा किन्य : २६ वें इलोक की संगति का विवेधन-इस इलोक की सगित १६ वें से है। उसमें सभी धामोत्पन्न पदार्थों का ग्रहण न करने का ग्रादेश है, चाहे कोई भेंट के रूप में भी लाया हो। इस श्लोक में उसका कारण प्रदर्शित है कि वनस्य को सूल-सूविधायों में ध्यान नहीं लगाना चाहिए। तभी वह मोह-ममता से खुटकारा प्राप्त कर सकता है। ऐसा न करने पर विषयों की स्रोर प्रवृत्ति बढ़ती है। सन्यासी के प्रसंग में इस बात को दूसरे प्रकार से स्पष्ट किया है -- भेक्षे प्रसक्तो हि यतिविधयेष्वपि सम्जिति (६। ४४)

ग्रयत्-भिक्षा के लालच में मन रखने वाला संन्यासी विषयों में भी फंस जाता है। यही धारणा १६ और २६ वें क्लो**ों के मूल में** है। तपस्वियों के घरों से भिक्षा का ग्रहण—

> ्तापसेष्वेयः वित्रेषु यात्रिकं भेक्षमाहरेत्। गृहनेथिषु जान्येषु द्विजेषु वनवासिषु॥२७॥ (१७)

[ग्रथवा] (तापतेषु - एव विष्रेषु) जो जंगल में पढ़ाने ग्रौर योगाप्यास करने हारे तपस्वी, धर्मातमा विद्वान लोग रहते हों (ग्रन्येषु गृहमधिषु द्विजेषु वनवासिषु) जो कि गृहस्थ वा वानप्रस्थ वनवासी हों, उनके घरों में से ही ्र (मैक्यम् म प्राहरेत्) भिक्षा ग्रहण करे ।। २७ ।। (सं वि १६१) द्व (यात्रिकम्) जीवनयात्रा चलाने योग्यः स्टाल्स

#### ग्रामाबाहृत्य वाऽक्तीयावष्टी ग्रासान्वने वसन्। प्रतिगृह्य पुटेनैव पारिंगना शकलेन वा।। २८।।

(वने वसन्) वन में रहते हुए [यदि वन में भिक्षा न मिले तो] (ग्रामात्) गांव से (पुटेन पािणना वा शकलेन प्रतिगृह्य) दोनों हाथ ग्रथवा सकोरा इनमें ग्रह्ण करके (ग्राहृत्य) भिक्षा लाकर (ग्रष्टी ग्रासान् ग्रश्नीयात्) केवल ग्राठ ग्रास [ = मुंह] भोजन करे॥ २ = ।:

## अन्त्राधीत्वनः यह २६ वाँ श्लोक निम्न ग्राधार पर प्रक्षिप्त है-

१ मन्तिविरोध—१६ वें इलोक में पीड़ित ग्रवस्था में भी वानप्रस्थ को गांव का ग्रन्न, फल ग्रादि लेने का स्वष्ट शब्दों में निषेध है। इस इलोक में विकल्प रूप में गांव से भिक्षा प्राप्त करने का कथन करना उस इलोक के विरुद्ध है। २७ वें इलोक में वानप्रस्थी को विकल्प में भिक्षा का विधान किया है। वहाँ भी केवल वनवासी वानप्रस्थ ग्रादि द्विजों के यहाँ से भिक्षा लेने का कथन है—"तापसेष्वेव विशेषु "विवासिषु" इस विधान से भी गांव की भिक्षा का निषेध है।

धात्मशुद्धि के लिए वेदमन्त्रों का मनन-चिन्तन-

## एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा वित्रो वने वसन् । विविधादचौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥ २६ ॥ (१८)

(वने वसन्) इस प्रकार वन में बसता हुआ (एता: च + अन्याः दीक्षाः सेवेत) इन और अन्य दीक्षाओं का सेवन करे (च) और (आत्मसंसिद्धये) आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान के लिए (विविधाः औपनिषदीः श्रुतीः) नाना प्रकार की उपनिषद् अर्थात् ज्ञान और उपासना-विधायक श्रुतियों के अर्थों का विवार कियाकरे।। २६।। (सं० वि० १८१)

आनुर्वो त्उनाः यहां उपनिषद् से 'पुस्तकविशेष' अर्थ अभिन्नेत नहीं अपितु 'उपनिषद् विद्या' से अभिन्नाय है।

## ऋषिभिर्माह्मणेक्चेव गृहस्यैरेव सेविताः। विद्यातपोविवृद्धचर्यं शरीरस्य च शुद्धये ॥ ३०॥ (१६)

(ऋषिभिः बाह्मगैः गृहस्थैः एव) ऋषियों, बाह्मणों घौर गृहस्थों ने भी (विद्या मत्ताः विवृद्धधंम्) विद्या ग्रीर तप की वृद्धि के लिए (व) ग्रीर (शरीरस्य शुद्धये) शरीर की शुद्धि के लिए (सेविताः) इन दीक्षाग्रों ग्रीर श्रुतियों [६। २६] का सेवन किया है ॥ ३०॥

#### अपराजितां वाऽऽस्थाय व्रजेद्दिशमजिह्यगः। म्रानिपाताच्छरीरस्य युक्तो वार्यनिलाशनः।। ३१॥

(शरीरस्य प्रानिपातात्) शरीर छूटने तक (वारि + ग्रनिल + ग्रशनः) जल भीर वायु का भक्षण करके रहता हुमा (युक्तः) योगसाधना में तत्पर रहकर (प्रपराजितां दिशम् ग्रास्थाय) ग्रपराजित दिशा में स्थित होकर ग्रथित् मृत्यु ग्रवस्था ग्राने पर (प्रजिह्मगः वजेत्) शान्त-भाव से शरीर त्याग दे॥ ३१॥

#### न्नासां महिवचर्यागां त्यक्त्वाऽन्यतमया तनुम्। वीतशोकमयो वित्रो ब्रह्मालोके महीयते ॥ ३२ ॥

(ग्रासां महिषचर्याणाम् श्रन्यतमया तनुं त्यक्त्वा) इन महिष्यों की दिनचर्याश्रों का पालन करते हुए किसी एक दिनचर्या के श्रनुसार शरीर को छोड़ने से (वीतशोकभयः विप्रः) शोक श्रीर भय से रहित हुग्रा विद्वान् (ब्रह्मलोके महीयते) मुक्ति में जाकर श्रानन्द पाता है।। ३२।।

आन्युट्रिटिन्य: ३१-३२ क्लोक निम्न ग्राघारों के प्रनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं —

- १. प्रसङ्गिवरोष मनु नं ३३ वें क्लोक में वानप्रस्थ के पश्चात् संन्यास लेने का विधान करते समय ''बनेषु च विहृत्य एवम्'' पदों का प्रयोग किया है। इस प्रकार 'वनों में विहार करके' इस निरन्तरता-बोधक किया से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस क्लोक का प्रसङ्ग या सम्बन्ध ३० वें से जुड़ा हुआ है और बीच में समाप्ति-सूचक कोई वर्णन स्रमीष्ट नहीं है। ३१-३२ क्लोकों में वानप्रस्थ में रहते हुए शरीर त्याग करना, और उसका फलप्रदर्शन उक्त प्रयोग से सङ्गत सिद्ध नहीं होता। स्रतः प्रसङ्ग-वर्णन-सम्बद्धता को भङ्ग करने के कारण ये दोनों क्लोक प्रसङ्गविदद्ध प्रक्षेत्र हैं।
- २. श्रन्तिंदिशेष—(१) ३१ वें श्लोक में वानप्रस्थी को केवल जल-वायु पर रहने के लिए कथन करना ६। ४, ७, ११, १२, श्लोकों के विरुद्ध है। इनमें अनेक भक्ष्य-पदांथों का विधान है। (२) ३१ वें श्लोक में और ३२ वें श्लोक में व्यक्ति को मृत्युपर्यन्त वानप्रस्थी बने रहने का संकेत दिया है। यह ३३-३४ श्लोकों के विरुद्ध है। क्योंकि मनु ने निश्चित समयानुसार आश्रम परिवर्तन का विधान किया है और उसे सभी के लिए आवश्यक माना है। (३) ३१ वें श्लोक में 'अपराजित दिशा' में जाने का वर्णन मनु-प्रोक्त सिद्ध नहीं होता। यतोहि मनु तो केवल मुक्ति या ब्रह्म की शरण में जाने का कथन करते हैं [६। ६१, ६५. ४। २६०, १२।११६, १२४]। इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग उनके वर्णन में नहीं गिलता।

## (संन्यास-धर्म-विषय)

#### [६।३३ से ६। ८४ तक]

संन्यास ग्रहण का विधान---

वनेषु च विहृत्येवं तृतीयं भागमायुषः। चतुर्थमायुषोभागंत्यक्त्वा सङ्गान्यित्वजेत्।। ३३ ॥ (२०)

(एवं वनेषु ग्रायुषः तृतीयं भागं विह्रत्य) इस प्रकार जंगलों में ग्रायु का तीसरा भाग ग्रर्थात् ग्रधिक से ग्रधिक पच्चीस वर्ष ग्रथवा न्यून से न्यून बारह वर्ष तक विहार करके (ग्रायुषः चतुर्थं भागम्) ग्रायु के चौथे भाग ग्रर्थात् सत्तर वर्ष के पश्चात् (संगान् त्यक्त्वा) सव मोह ग्रादि संगों को छोड़ कर (परित्रजेत्) परिव्राजक ग्रर्थात् संन्यासी हो जावे ॥ ३३ ॥

(सं० वि० १६८)

"इस प्रकार वन में ग्रायुका तीसरा भाग ग्रर्थात् पचासवें वर्ष से पचहत्तरवें वर्ष पर्यन्त वानप्रस्थ होके ग्रायुके चौथे भागमें संगों को छोड़ के परिवाट् ग्रर्थात् सन्यासी होजावें"। (स॰ प्र०१२६)

आनुर्धो ट्यन्तः 'परिवाजक' की ध्युत्पत्ति—परिवजन करने से ग्रिभ-प्राय परिवाजक ग्रथीत् संन्यासी होने से हैं। 'परिवजित-इति परिवाजकः' — जो सांसा-रिक एषणाग्रों को त्यागकर लोकोपकार के लिए विचरण करे, वह परिवाजक ग्रयीत् संन्यासी होता है। संन्यासी की परिभाषा ऋषि दयानन्द ने निम्न प्रकार की है—

''संन्यास-संस्कार उसको कहते हैं कि जो मोहादि आवरण, पक्षपात छोड़के, विरक्त होकर सब पृथिवी में परोपकारायं विचरे अर्थात् ''सम्यङ् न्यस्यन्त्यशर्माचरणानि येन वा सम्यङ् नित्यं सरकर्म स्वास्ते उपविश्वति स्थिरीमवित येन स, संन्यासो विद्यते यस्य स संन्यासो ।'' (सं० वि० संन्यास प्रकरण)

आश्रमादाश्रमं गत्वा हुत्रहोमो जितेन्द्रियः। मिश्राबलिपरिश्रान्तः प्रवजन्त्रेत्य वर्षते॥ ३४॥

(हुतहोमः) जिसने सदा यज्ञ किये हैं ऐसा (भिक्षाबलि-परिश्वान्तः) किया ग्रीर बलिवैश्वदेव यज्ञ से थका हुमा अर्थात् जो सदा से इन कर्मों को निभाा मा रहा है (जिलेन्द्रियः) जिलेन्द्रिय द्विज (म्राश्रमात् + म्राश्रमं गत्वा) क्रमशः एक भ्राश्रम से दूसरे माश्रम में जाकर (प्रवजन्) संन्यास लेकर (प्रेस्य वर्षते) मरकर परजन्म में उन्ति को हों प्राप्त करता है ॥ ३४॥

#### ऋरणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्। प्रनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः॥३५॥

(त्रीणि ऋषानि ग्रपाकृत्य) तीन ऋणों—ऋषि-ऋण, देवऋण, और पितृऋण को चुकाकर (मनः मोक्षे नित्रेशयेत्) मन को मोक्ष में लगाये (ग्रनपाकृत्य तु) ऋणों को न चुकाकर (मोक्षं सेवमानः) मोक्ष को चाहने वाला व्यक्ति (ग्रघः व्रजित) ग्रधोगित को प्राप्त करता है। रिष्र ॥

अरन्द्र्रेटिंडन्द्र: ३४-३५ श्लोक निम्न ग्राधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं--३४ वां श्लोक पुनरुक्त है, क्योंकि ३३ वें में जो क्रम बताया है उसका विकल्प ३८ वां श्लोक है।

१. श्रन्तिकरोध—इस श्लोक में पूर्व के तीन श्राश्रमों के पालन किये बिना मोक्षप्राप्ति की इच्छा करने वाले की श्रधोगित कही है। यह मान्यता मनुविरुद्ध है। मनु ने ६। ८० में सभी श्राश्रमों को परम गित देने वाला कहा है, फिर श्रधोगित दायक कहना उसके विरुद्ध है। (२) ६। ३८-४१ श्लोकों में गृहस्थ से सीधा संन्यास लेने का कथन है, यह श्लोक उसके भी विरुद्ध है। (३) इसी प्रकार २। २४४ में ब्रह्मचर्याश्रम में रहते हुए ही ब्रह्मप्राप्ति होना स्वीकार किया है। इस श्लोक में तीन श्राश्रमों के बिना मोक्ष-प्राप्ति की इच्छा करने पर श्रधोगित की प्राप्ति कहना उसके भी विरुद्ध है।

## म्रधीत्य विधिवद्वेदान्युत्रांश्चीत्पाद्य धर्मतः । इष्ट्या च शक्तितो यज्ञैमंनो मोक्षे निवेशयेत् ॥ ३६ ॥ (२१)

(विधिवत् वेदान् अघीत्य) विधिपूर्वक ब्रह्मचर्याश्रम से सब वेदों को पढ़कर (धर्मतः पुत्रान् च उत्पाद्य) श्रीर ग्रहाश्रमी होकर, धर्म से पुत्रोत्पत्ति कर (शक्तितः यज्ञैः इष्ट्वा) वान प्रस्थ में सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ करके (मोक्षे मनः निवेशयेत्) मोक्ष में श्रर्थात् संन्यासाश्रम में मन को लगाये ॥३६॥ (सं० वि० १६८)

#### ग्रनधीस्य द्विजो वेदानंनुत्पाद्य तथा सुतान् । ग्रनिष्ट्वा चैत्र यजैदव मोक्षमिच्छन्त्रजस्यधः ॥ ३७ ॥

(द्विजः) द्विज (त्रेदान् मनधीत्य) वेदों को न पढ़कर (तथा सुतान् ग्रन् + उत्पाद्य) तथा पुत्रोत्पत्ति न कपके (च) ग्रीर (यज्ञैः ग्रनिष्ट्वा) यज्ञों को न करके (मोक्षम् + इच्छन्) मोक्ष [संन्यास्] चाहता हुमा (ग्रधः वज्ञित) ग्रधोगित को प्राप्त करता है ।:३७।।

- १. श्रन्सविरोध 'पूर्व तीनों श्राश्रमों के पालन के बिना मोक्ष की इच्छा करने से 'स्रधोगितः की प्राप्तिः कहना' मनु की मान्यतास्रों के विरुद्ध है। इसके लिए ६। ३५ वें इलोक पर 'स्रन्तिवरोध' शीर्षक समीक्षा देखिए।

परमात्मा-प्राप्ति हेतु गृहाश्रम से भी सन्यास ले सकता है-

प्राजापत्यां निरूप्येष्टि सर्ववेदसदक्षिणाम् । स्रात्मन्यग्नीन्समारोप्य बाह्मणः प्रवजेदु गृहात् ॥ ३८ ॥ (२२)

(प्राजापत्यां सर्वेवेदसदक्षिणाम् इिष्टं निरूप्य) प्रजापित परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त प्राजापत्येष्टि कि जिसमें यज्ञोपवीत ग्रौर शिखा का त्याग किया जाता है (ग्रग्नोन् ग्रात्मिन समारोप्य) ग्राहवनीय, गाईपत्य ग्रीर दाक्षिणात्य सज्ञक ग्रग्नियों को ग्रात्मा में समारोपित करके (ब्राह्मणः गृहात् प्रव्रजेत्) ब्राह्मण गृहाश्रम से ही सन्यास लेवे ।। ३८ ।। (सं० वि० १९८)

"प्रजापित श्रयीत् परमात्मा की प्राप्ति के अर्थ इिष्ट अर्थात् यज्ञ करके उसमें यज्ञादि शिखाचिह्नों को छोड़ स्राहवनीयादि पांच अप्तियों को, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन पांच प्राणों में स्रारोपण करके बाह्मण ब्रह्मवित् घर से निकलकर संन्यासी हो जावे।। ३६।।"

(स॰ प्र॰ १२८)

अर्जुटरी का संन्यास वानप्रस्य से भीर सीधे गृहस्य से भी--यद्यपि संन्यासाश्रम में जाने का सामान्य क्रम वानप्रस्थ के पश्चात् ही है, जिसका विधान क्रमा-नुसार ६। ३३ में किया गया है। इस क्रम की अपनाकर मनुष्य सांसारिक निःसारता एवं उसके कष्टों की अनुभव कर लेता है और उसके 'काम' आदि विकार शान्त हो जाते हैं। उसमें वैराग्य के संस्कार उत्पन्न होने लगते हैं।

किन्तु विशेष स्थिति में सीधे ब्रह्मचर्य श्रीर गृहस्थ से भी संन्यास लेने का विधान ३६-४१ श्लोकों में किया है। जब व्यक्ति 'काम' श्रादि विकारों पर नियंत्रण कर लेता है श्रीर पूर्ण वैरागी बन जाता है, तो उस स्थिति में वानप्रस्थ से पूर्व भी संन्यास ग्रहण कर सकता है, श्रन्यथा नहीं [देखिए ६।४१ पर श्रनुशीलन]। इन सभी श्लोकों में ये भाव स्पष्ट किये गये हैं।

इस प्रकार ३८-४१ इलोक वैकल्पिक विशेष विधान हैं, इस कारण ६।३३ से इनका विरोध नहीं ग्राता।

> यो दत्त्वा सर्वभूतेम्यः प्रवजत्यभयं गृहात्। यस्य तेत्रोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३६॥ (२३)

(यः सर्वभूतेम्यः श्रभयं दत्त्वा) जो पुरुष सब प्राणियों को अभयदान सत्योपदेश देकर (गृहात् प्रव्रजित) गृहाश्रम से हो संन्यास ग्रहण कर लेता है (तस्य ब्रह्मवादिनः तेजोमया लोकाः भवन्ति) उस ब्रह्मवादी वेदोक्त सत्योपः शक्क संन्यासी को मोक्ष-जोक श्रीरु सब लोक-लोकान्तर तेजोमय (ज्ञान से प्रकाशमय) हो जाते हैं ॥ ३६ ॥ (सं० वि० १६६)

"जो सब भूत प्राणिमात्र को अभयदान देकर, घर से निकलके संन्यासी होता है, उस ब्रह्मवादी अर्थात् परमेश्वर-प्रकाशित वेदोक्त धर्म श्रादि विद्याओं के उपदेश करने वाले संन्यासी के लिए प्रकाशनय अर्थात् मुक्ति का आनन्दस्वरूपलोक प्राप्त होता है।" (स० प्र०१२६)

अर्जुट्रिटिक् : संन्यासी हारा ग्रमयदान.— संन्यासी में सब प्राणियों के प्रति निर्वेरता होती है, इस कारण वह सबको ग्रभयदान देता है। यह ग्रभयदान की प्रतिज्ञा बाह्यणग्रन्थों में भी इसी प्रकार विहित है—

"पुत्रैषणा वित्तं षणा लोकेवणा मया परित्यक्ता, मत्तः सर्वभूतेम्योऽमयमस्तु ।" (शत०१४।६।४)

संसार में सन्तान-प्राप्ति, धन-प्राप्ति, प्रसिद्धि-प्राप्ति की ये तीन इच्छाएं ही प्रधान हैं। जिनके वशीभूत होकर व्यक्ति ईष्यां-द्वेष ग्रादि में फंसता है। इनसे मुक्त होकर ही व्यक्ति वास्तव में संन्यासी बनता है। तब उनसे सब प्राणियों को ग्रभय होता है।

#### यस्मादण्विप मूतानां द्विजान्तोत्पद्यते भयम् । तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ ४० ॥ (२४)

(यस्मात् द्विजात्) जिस द्विज से (भूतानाम् ग्रण् + ग्रिपि भयं न + उत्पद्यते) प्राणियों को योड़ा-सा भी भय नहीं होता (तस्य) उसको (देहात् विमुक्तस्य) देह से मुक्त होने पर (कुतश्चन भयं न ग्रस्ति) कहीं भी भय नहीं रहता।। ४०।।

वैराग्य होने पर गृहस्य या ब्रह्मचर्यं से सीधा संन्यासब्रहण-

म्रागारादभिनिष्कान्तः पवित्रोपचितो मुनिः । समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत् ॥ ४१ ॥.(२५)

(कामेषु समुपोढेषु निरपेक्षः) जब सब कामों को जीत लेवे श्रीर उनकी ग्रपेक्षा न रहे (पिवत्र + उपिवतः) पिवत्रात्मा श्रीर पितत्रान्तः करण (मुनिः) मननशील हो जावे (श्रागारात् + श्रीभिनिष्क्रान्तः) तभी गृहाश्रम से निकलकर (परिवर्जेत्) संन्यासाश्रम का ग्रहण करे श्रथवा ब्रह्मचर्य से ही संन्यास का ग्रहण करलेवे ॥ ४१ ॥ (सं० वि० १६६)

अम्बुर्टी टिजना: गृहस्य से संग्यास—३८-४१ श्लोकों में गृहरय से भी संन्यास लेने का वैकल्पिक विधान है। ब्रह्मचर्य या गृहस्य या वानप्रस्य से सीधा संन्यास लेने का विधान ब्राह्मणप्रन्थों में इसी प्रकार पाया जाता है, किन्तु वह विशेष ग्रवस्था में है। इसे ऋषि दयानन्द ने निम्न प्रकार उद्धत किया है—

''द्वितीय प्रकार—'बरहरेव विश्जेत् तबहरेव प्रव्रजेव् वनाद् वा गृहाव् वा।' यह ब्राह्मण ग्रभ्य का वाक्य है। म्रयं — जिस दिन इढ़ वैराग्य प्राप्त होवे, उसी दिन, चाहे वानप्रस्थ का समय पूरा भी न हुमा हो, म्रथवा वानप्रस्थ माश्रम का मनुष्ठान न करके ग्रहाश्रम से ही संन्यासाश्रम ग्रहण करे, क्योंकि संन्यास में इढ़ वैराग्य भीर यथः यं ज्ञान का होना ही मुख्य कारण है।

#### तृतीय प्रकार--- 'ब्रह्मचयविव प्रवजेत्।'

यह भी ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन है। यदि पूर्ण ग्रखण्डित ब्रह्मचर्य, सच्चा वैराग्य ग्रौर पूर्ण ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त होकर, विषयासक्ति की इच्छा ग्रांत्मा से यथावत् उठ जावे, पक्षपातरहित होकर सबके उपकार करने की इच्छा होवे, ग्रौर जिसको इढ़ निश्चय हो जावे कि मैं मरणपर्यन्त यथावत् संन्यास धर्म का निर्वाह कर सकूँगा, तो वह न गृहाश्रम करे, न वानप्रस्थाश्रम, किन्तु ब्रह्मचर्याश्रम को पूर्ण कर ही के संन्यासाश्रम को ग्रहण कर लेवे।" (सं० वि० संन्यास प्रकरण)

संन्यासी एकाकी विचरण करे-

#### एक एव चरेन्नित्यं सिद्धचर्यमसहायवान् । सिद्धिमेकस्य संपदयन्न जहाति न हीयते ॥ ४२ ॥ (२६)

(एकस्य सिद्धिम् संपश्यन्) अकेले की ही मुक्ति होती है, इस बात को देखते हुए (सिद्ध्ययंम्) मोक्षितिद्धि के लिए (असहायवान्) किसी के सहारे या आश्रय की इच्छा से रहित होकर (नित्यम्) सर्वदा (एक: + एव चरेत्) एकाकी ही विचरण करे अर्थात् किसी पुत्र-पौत्र, सम्बन्धो, मित्र आदि का आश्रय न ले और न उनका साथ करे, इस प्रकार रहने से (न जहाति न हीयते) न वह किसी को छोड़ता है, न उसे कोई छोड़ता है अर्थात् वह मोइरहित हो जाता है और मृत्यु के समय बिछुड़ने के दुःख की भावना समाप्त हो जाती है।। ४२।।

निलिप्त भाव से गांवों में भिक्षा प्रहण करे-

ग्रनिग्नरिकेतः स्यात् ग्राममन्नार्थमाश्रयेत् । उपेक्षकोऽसंकुमुको मुनिर्भावसमाहितः ॥ ४३ ॥ (२७)

वह सन्यासी (ग्रनग्निः) ग्राहवनीयादि ग्रग्नियों से रहित (ग्रनिकेतः) ग्रीर कहीं ग्रपना स्वाभिमत घर भी न बांधे (ग्रन्नायं ग्रामम् ग्राश्रयेत्) ग्रीर ग्रन्त-वस्त्र ग्रादि के लिए ग्राम का ग्राश्रय लेवे (उपेक्षकः) बुरे मनुष्यों की उपेक्षा करता (ग्रयंकुसुकः) ग्रीर स्थिरबुद्धि (मुनिः) मननशील होकर (भावसमाहितः) परमेश्वर में ग्रपनी भावना का समाधान करता हुग्रा (स्यात्) विचरे ।। ४३ ।। (मं० वि० १६६) अ

अन्तु श्रीटान्य: 'मनिनः' का अनिप्राय-ग्रनिन पद के प्रसङ्ग में महर्षि दयानन्द ने जो विशिष्ट टिप्पणी दी है, वह उल्लेखनीय है-

"इसी पद से भ्रान्ति में पड़के संन्यासियों का दाह नहीं करते और संन्यासी लोग भ्रान्त को नहीं झूते। यह पाप संन्यासियों के पीछे लंग गया। यहां श्राहवनीय भ्रादि संज्ञक अग्नियों को छोड़ना है, स्पर्श वा दाहकर्म छोड़ना नहीं है।" (सं० वि० १६६, संन्यास प्रकरण)

(२) प्रचलित टीकाश्रों में 'उपेक्षकः' का अध्यावहारिक, श्रयुक्तियुक्त श्रयं प्रचलित है।

## कपालं वृक्षमूलानि कुचैलमसहायता । समता चैव सर्वेस्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षणम् ॥ ४४ ॥

(कपालम्) मिट्टी का बर्तन (वृक्षमूलानि) रहने के लिये वृक्षों की जड़ (कुचैलम्) ग्रनाकर्षक वस्त्र या वल्कल (ग्रसहायता) किसी के ग्राश्रित न होना (च) ग्रौर (सर्वस्मिन् समता एव) सबमें समान डाँग्ट (एतत्) ये (मुक्तस्य लक्षणम्) मुक्त व्यक्ति के लक्षण हैं॥ ४४॥

### अन्तर्शी लाजा: ४४ वाँ श्लोक निम्न ब्राधार पर प्रक्षिप्त है-

- १. प्रसंगिवरोध—(१) यहां संन्यासी या परिव्राजक के लिए विधानों का प्रसंग चल रहा है। 'मुक्त' का न तो यहां पूर्वापर रूप में कोई प्रसङ्ग है ग्रीर न ही कोई चर्चा; ग्रतः इस क्लोक में जो 'मुक्त' का लक्षण दिखाया है, यह प्रसङ्गविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।
- (२) इस प्रकार के लक्षण जब पूर्वापर प्रसङ्घ से ग्रसम्बद्ध होते हैं, तो प्रसङ्घक्रम की उपयुक्तता की दृष्टि से या तो वे प्रसंग के प्रारम्भ में ही होते हैं, या फिर ग्रन्त में। यों ही कहीं भी उनका वर्णन कर देना उनकी ग्रमौलिकता को प्रकट करता है।

जीवन-मरण के प्रति समद्दि-

नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम् । कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं मृतको यथा ॥ ४५ ॥ (२८) (न जीवितम् ग्रभिनन्देत) न तो ग्रपने जीवन में ग्रानन्द ग्रीर (न

<sup>% [</sup>प्रचलित धर्यं — लौकिक ग्रग्नियों से रहित, गृह से रहित, शरीर में रोगादि होने पर भी चिकित्सा ग्रादि का प्रबन्ध न करने वाला, स्थिर बुद्धि वाला, ब्रह्म का मनन करने वाला, ग्रीर ब्रह्म में भी भाव रखने वाला संन्यासी भिक्षा के लिए ग्राम में प्रवेश करे।। ४३॥]

मरएाम् प्रिभिनन्देत) न मृत्यु में दुःख माने, किन्तु (यथा) जैसे (भृतकः निर्देशम्) क्षुद्र भृत्य प्रपने स्वामी की ग्राज्ञा की बाट देखता रहता है वैसे ही (कालम् + एव प्रतीक्षेत) काल ग्रीर मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहे ।। ४५।। (स० वि० १६६)

अपन्य श्री टिन्स: काल की प्रतीक्षा कैसे ?— यहां स्वामी-भृत्य के उदा-हरणपूर्वक काल की प्रतीक्षा से ग्रीभिप्राय यह है कि संन्यासी मृत्यु का भय ग्रपने मन में न रखे, ग्रपितु मृष्टिक्रम की व्यवस्थानुसार प्राप्त होने वाली मृत्यु को सन्नतापूर्वक स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। योगदर्शन साधन पाद सूत्र ६ में मृत्यु के भय को 'ग्रीभिनिवेश' कहा है श्रीर उसे पंचक्लेशों में माना है—'स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रहोऽभिनिवेश: ।" संन्यासी को यह भय या क्लेश नहीं होना चाहिए ग्रपितु स्वामी की ग्राज्ञा को सुनकर प्रसन्नता ग्रनुभव करने वाले भृत्य के समान मृत्यु रूपी ईश्वरीय नियम को स्वीकार करके भयरहित प्रसन्नता का ग्रान्भव करना चाहिए।

पवित्र एवं सत्य ग्राचरण करे---

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्। सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्।। ४६।। (२६)

(दिष्टिपूतं पादं न्यसेत्) जब सन्यासी मार्ग में चले तब इधर-उधर न देखकर नीचे पृथिवी पर दिष्ट रखके चने (वस्त्रपूत जलं पिवेत्) सदा वस्त्र से छानके जल पिये (सत्यपूतां वाचं वदेत्) निरन्तर सत्य ही बोले (मनःपूतं समाचरेत्) सर्वदा मन से विचारके सत्य का ग्रहण कर ग्रसत्य को छोड़ देवे।। ४६।। (स० प्र० १२६)

"चलते समय ग्रागे-ग्रागे देखके पग घरे, सदा वस्त्र से छानकर जल पीवे, सबसे मत्य वाणी बोले ग्रर्थात् सत्योपदेश ही किया करे, जो कुछ व्यवहार करे वह सब मन की पवित्रता से ग्राचरण करे।" (सं० वि० १६६) ग्रपमान को सहन करे—

> म्रतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन। न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित्।। ४७ ॥ (३०)

(ग्रतिवादान् तितिक्षेत) ग्रपमानजनक वचनों को सहन करले (कंचन न + ग्रवमन्येत) कभी किसी का ग्रपमान न करे (च) ग्रीर (इम देहम् + ग्राश्रित्य) इस शरीर का ग्राश्रय लेकर ग्रर्थात् ग्रपने शरीर—मन, वाणी, कर्म से (केनचित् वैरंन कुर्वीत) किसी से वैर न करे ॥ ४७॥ क्रोध ग्रादि न करे-

## कृद्धचन्तं न प्रतिकृष्येदाक्षुष्टः कुशलं वदेत् । सप्तद्वारावकीणां च न वाचमनुतां वदेत् ॥ ४८ ॥ (३१)

(क्र्इचन्तं) जब कहीं उपदेश वा संवादादि में कोई संन्यासी पर क्रोध करे अथवा (आक्रुड्टः) निन्दा करे तो संन्यासी को उनित है कि (न प्रति-क्रुड्च त्)। उस पर आप क्रोध न करे (क्रुशलं वदेत्) किन्तु सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही करे (च) और (सप्तद्वार + प्रवकीणाँ वाचम + अनृतां न वदेत्) एक मुख के, दो नासिका के, दो आंख के और दो कान के छिद्रों में बिखरी हुई वाणी को किसी मिथ्या कारण से कभी न बोले।। ४८।। (स० प्र० १२६)

आर्योट्डन: ४७-४८ श्लोकों के भावों की पुष्टि श्रीर तुलना के लिए २। १३६-१३७ [२। १६१-१६२] श्लोक भी द्रष्टव्य हैं। मनु ने वहां यही विचार प्रकट किये हैं। ६। ५८ में भी इस मान्यता का कारण स्पष्ट किया है।

आध्यात्मिक ग्राचरण में स्थित रहे-

## म्रध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः। म्रात्मनेव सहायेन सुखार्थो विचरेविह।। ४६।। (३२)

(इह ग्रब्यात्मरितः + ग्रासीन) इस संसार में ग्रात्मिनिष्ठा में स्थित (निरपेक्षः) सर्वथा ग्रपेक्षारिहत (निरामिषः) मौस, मद्य ग्रादि का त्यागी (ग्रात्मनः + एव सहायेन) ग्रात्मा के सहाय से ही (सुखार्थी) सुखार्थी होकर (विचरेत्) विचरा करे ग्रोर सबको सत्योपदेश करता रहे।। ४६।।

(सं० वि० १६६)

"अपने त्रात्मा ग्रौर परमात्मा में स्थिर, अपेक्षारहित, मद्य-मांसादि-वर्जित होकर, ग्रात्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर, इस संसार में धर्म ग्रौर विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिए सदा विचरता रहे" (स॰ प्र०१२६)

भोजन पाने के लिए पाखण्ड न करे-

#### न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्रांगविद्यया। नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कहिचित्।। ५०।।

(उत्पात-निमित्ताभ्याम्) भूकम्प ग्रादि उत्पात को बताकर या उसके भय से ग्रातंकित करके ग्रीर ग्रांस का फड़कना ग्रादि के फल बताकर (नक्षत्र + अङ्गविद्यया) राहु, केतु ग्रादि ग्रह-तारों के शुभ-ग्रशुभ फल बताकर, हस्तरेखा ग्रादि देखकर (ग्रनु- शासन + वादाभ्याम्) धर्मं का ग्रनुशासन बताकर या वाद-विवाद ग्रादि बातों से किंह-चित् भिक्षां न लिप्सेत) कभी भिक्षा प्राप्त करने की इच्छा न करे ॥ ५० ॥

> न तापसैर्काह्मर्णैर्वा वयोभिरिप वा श्विमः। स्राकीर्णं भिक्षुकैर्वाऽन्यैरागारमुपसंत्रजेत्।। ५१।।

(तापसै: ब्राह्मर्गै: वयोभि: श्वभि: ग्रिप वा ग्रन्यै: भिक्षुकै:)तपस्वियों,ब्राह्मणों, पक्षियों, कुत्तों ग्रीर दूसरे भिक्षुकों से (ग्राकीणम् ग्रागारम्) भरे घर में (न उपसंव्रजेत्) भिक्षा न मांगे ।। ५१ ।।

अन्तु श्रीत्उन् : ५०-५१ दोनों इलोक निम्न ग्राधारों के ग्रनुसार प्रक्षिप्त हैं—

- १. प्रसंगिवरोध—(१) ४६ ग्रीर ५२ वें श्लोक पूर्वापर प्रसंग 'संन्यासी को किस प्रकार विचरण करना चाहिए' इस बात से सम्बद्ध हैं—''विचरेत् इह" [४६], "विचरेत्-नियतः" [५२]। यह कहना चाहिए कि इन दोनों श्लोकों के वाक्य परस्पर सम्बद्ध हैं। इन दोनों श्लोकों ने उस प्रसंग या सम्बद्धता को भंग कर दिया है, अतः ये प्रसंगिवरुद्ध हैं। (२) इनमें 'भिक्षा किस-किस प्रकार नहीं मांगनी चाहिए' इससे सम्बन्धित निषेध हैं। भिक्षा मांगने का प्रसंग ५५ वें श्लोक में शुरू होता है, प्रसंग से पूर्व ही भिक्षा न मांगने का कथन करना ग्रप्तासंगिक है। पहले विधिवाक्य ग्राने पर ही 'निषेध वाक्य' ग्राते हैं, विधान से पूर्व निषेध की कोई संगति ही नहीं है। ग्रतः ये दोनों श्लोक प्रसंग-विरोध के ग्राधार पर प्रक्षिप्त हैं।
- २. श्रन्तविरोध (१) मनुने श्राजीविका के लिए स्पष्ट रूप से केवल एक काल की भिक्षा का विधान किया है [४४], फिर ५० वें श्लोक में वर्णित कार्यों से भिक्षा मांगने का कोई प्रश्न नहीं उठता । इसके साथ ही मनु ने संन्यासी को सब प्रकार के सङ्कों से (लोभ-मोह ग्रादि से) बचने के लिए कहा है [३३, ५७], ग्रव इन कार्यों का संन्यासी के लिए करना स्वत: निषि**द्ध हो** जाता है । इस प्रकार यह व्यवस्था मन् **से** तालमेल नहीं खाती। यह उस काल की परवर्ती रचना है जब संन्यासी वास्तव में संन्यासी नहीं रह गये थे ग्रौर विभिन्न ग्राडम्बरों से भिक्षासंग्रह करने लग गये थे। यह तालमेल न होना,विरोध का द्योतक है। (२) इसी प्रकार यों भी इस वर्णन का मनु की व्यवस्थात्रों से तालमेल नहीं बैठता कि मनु ने आजीविकाओं के यर्गन में किसी भी वर्ण की आजीविकाएं नहीं दिखलायी हैं [१। ५७-६१, ६। ३२५-३३४ (१०। १-११)]। इस प्रकार ये विरुद्ध हैं। (३) ५१ वें श्लोक में यह कहना कि 'जिस घर में अन्य तपस्वी, ब्राह्मण, पक्षी, कृत्ते आदि विद्यमान हों वहां भिक्षा न मांगे' मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है। मनु ने पशु-पक्षियों का भाग भी निकालने के लिए कहा है। साथ ही भिक्षा देने के लिए बादेश है ब्रीर साथ ही सभी आये अतिथियों को भोजन देने का विधान है। जब तक गृहस्य इनमें से दोनों या तीनों बातें पालन नहीं करता तो बलिवैश्वदेव यज्ञ ग्रीर ग्रतिथि यज्ञ पूर्ण नहीं होते [३। ६२, ६४, ६६, १०५, १०८, ११३ स्रादि]।

मुण्डनपूर्वक गेरुवे वस्त्र घारण करके रहे-

## क्लृप्तकेशनखरमश्रुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान् । विचरेन्नियतो नित्यं सर्वमूतान्यपीडयन् ॥ ५२ ॥ (३३)

(क्लुप्त-केश-नख-श्मश्रुः) केश, नख, दाढ़ी, मूँछ को छेदन करबावे (पात्री दण्डी कुसुम्भवान्) पात्र, दण्ड ग्रीर कुसुम्भ आदि से रगे हुए वस्त्रों को ग्रहण करके (नियतः) निश्चिताःमा (सर्वभूतानि + ग्रपीडयन्) सब भूतों को पीड़ा न देकर (विचरेत्) सर्वत्र विचरे ।। ५२ ।।

(स॰ प्र॰ १२६)

'सब शिर के बाल, दाढ़ी, पूछ ग्रीर नखों को समय-समय पर छेदन कराता रहे। पात्री, दण्डो ग्रीर कुसुंभ के रंगे हुए अवस्त्रों को धारण किया करे। सब भूत = प्राणिमात्र को पीड़ा न देता हुग्रा दढ़ात्मा होकर नित्य विचरा करें'। (सं० वि० १६६)

> म्रतंजसानि पात्राणि तस्य स्युनिवंगानि च। तेषामिद्भः स्मृतं शौषं चमसानामिवाध्यरे॥ ५३॥

(तस्य पात्राणि ग्रतैजसानि च निर्त्रणानि स्युः) इस संन्यासी के पात्र [सोना, चांदी ग्रादि] धातुत्रों से बने न हों ग्रीर दूटे-फूटे ग्रयंवा छिद्रादियुक्त न हों (तेवाम्) उन पात्रों की (अध्वरे चमसानाम् + इव) यज्ञ में जैसे चमचों की शुद्धि कही है वैसे (श्रद्भिः शौचं स्मृतम्) जल से ही शुद्धि मानी है ॥ १३॥

द्यलाबुं दारुपात्रं च मृन्मयं वैदलं तथा। एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वायम्भुवोऽत्रवीत्।। ५४॥

(ग्रलाबुं दारुपात्रं मृन्मयं तथा वैदलम्) तुम्बा, लकड़ी का बर्तन, मिट्टी से बना तथा बांस से बना (एतानि यतिपात्राणि) ये पात्र संन्यासियों के लिए (स्वायभुवः मनुः श्रव्रवीत्) स्वयम्भू के पुत्र मनु ने कहे हैं ॥ ५४ ॥

## आनुरारित्जना : ५३-५४ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-

१. शैलीगत ग्राधार—५४ वें श्लोक में "मनुः स्वायंभुवोऽवबीत्" पद से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं—एक तो यह कि यह श्लोक मनु से भिन्न व्यक्ति द्वारा रचित है। दूसरी यह कि मनु से परवर्ती काल की रचना है। इस ग्राधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है। ५३ वां श्लोक इससे ही सम्बद्ध है, ग्रतः वह इसके प्रक्षिप्त होने से स्वतः प्रक्षिप्त हो जाता है।

<sup>🛞 &#</sup>x27;'ग्रयवा गेरू से रंगे वस्त्रों को पहने''। (सं० वि० २०१ पर टिप्पणी)

एक समय ही भिक्षा मांगे---

## एककालं चरेद्र भैक्षं न प्रसञ्जेत विस्तरे। भैक्षे प्रसक्तो हि यतिविषयेष्वपि सज्जिति ॥ ४४॥ (३४)

संन्यानी (एककालं भैक्षं चरेत्) एक ही समय भिक्षा मांगे (विस्तरे न प्रसज्जेन) भिक्षा के ग्रायिक विस्तार ग्रायीत् लालच में न पड़े (हि) क्यों-कि (भैक्षे प्रसक्तः यति ) भिक्षा के लालच में या स्वाद में मन लगाने वाला संन्यासी (विषयेषु + ग्रायि सज्जति) विषयों में भी फंस जाता है ॥ ५५॥

### विवूमे सन्तमुसले व्यंगारे भुक्तवज्जने। वृत्ते कारावसम्याते मिक्षां नित्यं यतिक्वरेत्।। ५६॥

(विधूमे सन्) जब घर में रसोई बनाने का घुप्रां उठना बन्द हो गया हो (ग्रमुसले) जब मूसल की म्रावाज न म्राती हो (बि + ग्रङ्गारे) जब भोजन पकाने वाली पिन बुक्त गई हो (भुक्तवत् + जने) परिवार के लोगों ने जब खाना खा लिया हो (श्वरावसंपाते वृत्ते) खाने के वर्त्तन खाना खाकर डाल दिये हों, ऐसे समय (यतिः नित्यं भिक्षां चरेत्) संन्यासी सदा भिक्षा मांगे॥ ५६॥

#### अन्य श्रीत्जना : ५६ वां श्लोक प्रक्षिप्त है—

- १. प्रसंगिवरोध पूर्वापर प्रसंगिवरुद्ध है। ४४ वें श्लोक में भिक्षा का विधान करके भिक्षा में यित को ग्रासकत न होने का कथन है। इसका अर्थवादरूप ४७ वाँ श्लोक है, जिसमें भिक्षाप्राप्ति पर प्रसन्त ग्रीर भिक्षा-ग्रप्राप्ति पर दुःखी न होने का वर्णन है; जो ग्रासकत न होने वाली बात का ही व्याख्या रूप है। ४६ वें श्लोक ने इस सम्बद्ध प्रतंग को भंग कर दिया है। ग्रतः यह श्लोक इस ग्राधार के ग्रनुसार प्रक्षिप्त है।
- २. अन्ति विरोध इस श्लोक में विहित विधान मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है। इस श्लोक में यह कहा है कि यित तब घरों से भिक्षा मांगे जब घर के सभी व्यक्ति ला चुके हों और भूठे वर्तन अलग रख दिये हों, जब कि ३। ६४ में गृहस्य को बिलवैश्वदेव यज्ञ करने के उपरान्त ही भिक्षा देने का विधान है और फिर ग्रतिधियों को खिलाकर सबके बाद ग्रर्थात् भिक्षा ग्रादि दे चुकने के पश्चात् शेष भोजन को खाने का निर्देश है [३। ११६, ११७]। इस विरोध से स्पष्ट है कि यह श्लोक किसी मनु से भिन्न व्यक्ति की व्यवस्था है, ग्रतः प्रक्षिप्त है।

भिक्षा न प्राप्त होने पर दु:ख का अनुभव न करे-

ग्रलाभे न श्रिषादी स्याल्लाभे चैव न हर्षयेत् । प्राण्यात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिर्गतः ॥ ५७॥ (३५) (ग्रलाभे विषादी न स्यात्) भिक्षा के न मिलने पर दुःखी न हो (च मीर (लाभे न हर्षयेत्) मिलने पर प्रसन्तता मनुभव न करे (मात्रासंगात् विनिगंतः) अधिक-कम, म्रच्छी-बुरी भिक्षा की मात्रा का मोह न करके प्रयात् जैसी भी भिक्षा मिल जाये उसे ग्रहण करके (प्राणयात्रिकमात्रः स्यात्) केदल म्रपनी प्राणयात्रा को चलाने योग्य भिक्षा प्राप्त करता रहे।। ५७।।

प्रशंसा-लाभ ग्रादि से बचे---

## म्रभिपूजितलाभांस्तु जुगुप्सेतेव सर्वशः। म्रभिपूजितलाभेश्च यतिर्मुक्तोऽपि बद्धचते ॥ ५८ ॥ (३६)

(तु) श्रीर (ग्रभिपूजितलाभान्) बहुत श्रधिक ग्रादर-सत्कार से मिलने वाली भिक्षा या ग्रन्य सभी लाभों से (सर्वशः एव जुगुप्सेत) सर्वथा उपेक्षा वरते, क्योंकि (ग्रभिपूजितलाभैः मुक्तः +ग्रिप यितः बद्धघते) बहुत ग्रधिक श्रादर-सत्कार से प्राप्त होने वाली भिक्षा से ग्रथवा लाभों से मुक्त संन्यासी भी विषयों के बन्धन में फंस जाता है।। १८॥।

इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखकर मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाए---

# म्रत्पान्नाम्यवहारेण रहः स्थानासनेन च। ह्रियमाणानि विषयेरिन्द्रियाणि निवर्तयेत्।। ५६।। (३७)

(विषयै: हियमाणानि इन्द्रियाणि) विषयों से खिचने वाली इन्द्रियों को (ग्रल्प + ग्रन्न + ग्रम्यवहारेण) थोड़ा भोजन करके (च) ग्रौर (रहः स्थान + ग्रासनेन) एकान्त स्थान में निवास करके (निवर्तयेत्) वश में करे।। ४६।।

## इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेगा च। अहिसया च मूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ६०॥ (३८)

(इन्द्रियाणां निरोधेन) इन्द्रियों को ग्रधमिचरण से रोक (राग्द्रेष-क्षयेगा) राग, द्वेष को छोड़ (च) ग्रीर (भूतानाम ग्रहिसया) सब प्राणियों से निर्वेर वर्त्तकर (ग्रमृतत्वाय कल्पते) मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाया करे।। ६०।। (स० प्र०१२६)

"जो संन्यासी बुरे कामों से इन्द्रियों के निरोध, राग-द्वेषादि दोषों के क्षय स्रीर निर्वेरता से सब प्राणियों का कल्याण करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है।" (सं० वि० १६६)

अद्भुटारेंट्डन्य: 'इन्द्रियनिरोध' में योग के प्रमास-योगदर्शन के सूत्रों द्वारा इस श्लोक की व्याख्या को समक्षते में पर्याप्त सहायता मिलती है। ''योगदिचस- वृक्तिनिरोधः" [१।२] ग्रथित् योग से इन्द्रियों के विषयों का निरोध होता है ग्रीर यह निरोध "अभ्यासवैराग्याभ्यां तिन्नरोधः [१।१२] ग्रभ्यास-वैराग्य से सिद्ध होता है। "सुलानुशयी रागः" "दुःलानुशयी हेदः" [२।७, ८] = सुल की तृष्णा राग है, दुःल-विषय में क्रोध भावना द्वेष है। इनके त्याग से और "ग्रहिसा-प्रतिष्ठायां तत्सिन्तिधौ वैरत्यागः" [२।३४], ग्रहिसा सिद्धि से निर्वेरता प्राप्त करके व्यक्ति मोक्ष के लिए सामध्यं बढाने में सफल होता है।

मनुष्य-जीवन की दु:खमय गति-स्थितिया श्रीर उनका चिन्तन-

श्रवेक्षेत गतीर्नृगां कर्मदोषसमुद्भवाः। निरये चैव पतनं यातनाश्च यमक्षये॥६१॥(३६)

(कर्मदोषसमुद्भवा: नृगां गतीः) कर्मों के दोष से होने वाली मनुष्यों की कष्टयुक्त बुरी गतियों (च) ग्रीर (निरये पतनम्) कष्टों का भोगना (च) तथा (यमक्षये यातनाः) प्रागक्षय में मृत्यु के समय होने वाली पीड़ाश्रों को (अवेक्षेत) विचारे ग्रीर विचारकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करे।। ६१।।

> विप्रयोगं प्रियेश्चैव संयोगं च तथाऽप्रियेः । जरया चाभिभवनं व्याधिभिश्चोपपीडनम् ॥ ६२॥ (४०) देहादुत्क्रमणं चास्मात्पुनर्गर्भे च सम्भवम् । योनिकोटिसहस्र षु मृतीश्चास्यान्तरात्मनः ॥ ६३॥ (४१)

(च) श्रीर (प्रियै: विप्रयोगम्) प्रियजनों से वियोग हो जाना (तथा श्रिय्रियै: संयोगम्) तथा शत्रुश्चों से संपर्क होना श्रीर उससे फिर कब्टप्राप्ति होना (च) श्रीर (जरया श्रिभभवनम्) बुढ़ापे से श्राक्रान्त होना (च) तथा (व्याधिभि: उपपीडनम्) रोगों से पीड़ित होना (च) श्रीर (श्रस्मात् देहात्— + उत्क्रमण्म्) फिर इस शरीर से जीव का निकल जाना (गर्भे पुन: संभवम्) गर्भ में पुन: जन्म लेना (च) श्रीर इस प्रकार (श्रस्य + श्रन्तरात्मनः) इस जीव का (योनिकोटिसहस्रेषु सृतीः) सहस्रों प्रकार की श्रर्थात् श्रनेकविध योनियों में आवागमन होना— इनको विचारे श्रीर इनके कब्टों को देखकर मुक्ति में मन लगावे।। ६२, ६३।।

श्रधमं से दु:ख श्रीर धमं से सुख-प्राप्ति-

प्रधर्मप्रभवं चैव बुःखयोगं शरीरिणाम् । धर्मार्थप्रभवं चैव सुखसंयोगमक्षयम् ॥ ६४॥ (४२)

(शरीरिणां दु:खयोगं म्रधमंप्रभवम् एव) यह निश्चित है कि प्राणियों को सभी प्रकार के दु:ख म्रधमं से ही मिलते हैं (च) म्रीर (म्रक्षयं सुखसंयोगं धर्मार्थप्रभवम् एव) अक्षयसुखों = मोक्षको ग्रवधि तक रहने वाले सुलों की प्राप्ति केवल धर्म कारण वाले कर्मों से ही होती है। इसको भी विचारे ग्रौर तदनुसार धर्मा चरण करे।। ६४।।

आनुरारित्जनाः ग्रथमं से दुःख की प्राप्ति कैसे होती है इसका वर्णन ४। १७०-१७६ में द्रष्टव्य है।

योग से परमात्मा का प्रत्यक्ष करे-

सूक्ष्मतां चान्ववेक्षेत योगेन परमात्मनः। देहेषु च समुत्पत्तिमुत्तमेब्वधमेषु च॥६४॥ (४३)

(च) ग्रौर (योगेन परमात्मन: सूक्ष्मताम) योगाभ्यास से परमात्मा की सूक्ष्मता को (च) तथा (उत्तमेषु च ग्रधमेषु देहेषु समुत्पत्तिम्) उत्तम तथा ग्रधम शरीरों में जन्मप्राप्ति के विषय में (ग्रवेक्षेत) विचार किया करे ॥६४॥

अस्तु र्ह्यो त्जन्तः योग की परिभाषा एवं योग से ईश्वर प्राप्ति — योग-दर्शन में योग की परिभाषा ग्रीर उससे परमात्मा की प्राप्ति इस प्रकार बतला है —

- (क) ''योगदिचसवृत्तिनिरोषः" = चित्तवृत्तियों का निरोध करना योग है। [१।२]।
- (ल) पुनः चित्तवृत्तियों के निरोध से समाधिसिद्धि होने पर "तदा द्रष्ट्स्वरूपे ध्रवस्थानम्" [१।३] = तब सबके द्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। इसमें वेद का प्रमाण भी उल्लेखनीय है —

युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता घियः।

ालए (प्रथम मनः) जब अपन मन का पहल परमश्वर म युक्त करत है, तब (सावता) परमेश्वर उनकी (धियम्) दुद्ध को ग्रपनी क्रुपा से ग्रपने में युक्त कर लेता है। (ग्रग्नेः ज्योति०) फिर वे परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके (ग्रघ्याभरत्) यथावत् घारण करते हैं (पृथिव्याः) पृथिवी के बीच में योगी का यही लक्ष्मण है।"

(ऋ० भू० उपासना विषय)।

दूषित ग्रादि प्रत्येक ग्रवस्या में धर्म का पालन ग्रावश्यक---

दूषितोऽिंग चरेद्धमं यत्र तत्राश्रमे रतः। समः सर्वेषु मूतेषु न लिङ्गः धमंकःरणम् ॥ ६६॥ (४४)

(दूषितः + ग्रापि धर्म चरेत्) यदि संन्यासी को मूर्ख ससारी लोग निन्दा ग्रादि से दूषित वा ग्रपमान भी करें तथापि धर्म ही का ग्राचरण करे (यत्र तत्र + ग्राश्रमे रतः) ऐमे ही ग्रन्य ब्रह्मचर्याश्रमादि के मनुष्यों को करना उचित है (सर्वेषु भूतेषु समः) सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर समबुद्धि रखे, इस्यादि उत्तम काम करने ही के लिए संन्यासाश्रम का विधि है, किन्तु (लिङ्गं धर्मकारणं न) केवल दण्डादि चिह्न धारण करना ही धर्म का कारण नहीं है।। ६६ ।। (सं० वि० १६६)

"कोई संमार में उसको दूषित वा भूषिन करे तो भी जिस किसी आश्रम में वर्तता हुआ पुरुष अर्थात् संन्यासी सब प्राणियों में पक्षपातरहित होकर स्वयं धर्मात्मा ग्रीर अन्यों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे। ग्रीर यह प्रयने मन में निश्चित जाने कि दण्ड, कमण्डलु भ्रीर कषायवस्त्र आदि चिह्नधारण धर्म का कारण नहीं है, सब मनुष्यादि श्राणियों के सत्यो-परेश भ्रीर विद्यादान से उन्नति करना संन्यासी का मुख्य कर्म है"।।

(म० प्र० १२६)

धर्माचरण के बिना बाहरी दिखावे से श्रेष्ठ फल नहीं-

फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम् । न नामग्रह्मादेव तस्य वारि प्रसीदति ।। ६७ ॥ (४४)

(यद्यपि कतकवृक्षस्य फलम्) यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल (ग्रम्बु-प्रसादकम्) पीसके गदने जल में डालने से जल का शोधक होता है, तदपि (तस्य नामग्रहणात् + एव) बिना डाले उसके नाम कथन वा श्रवणमात्र से (वारि न प्रशीदति) उसका जल शुद्ध नहीं हो सकता।। ६७।।

(स० प्र० १२६)

"यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल जल को शुद्ध करने वाला है तथापि उसके नामग्रहण मात्र से जल शुद्ध नहीं होता किन्तु उसको ले, पीस, जल में डालने ही से उस मनुष्य का जल शुद्ध होता है; वैसे नाममात्र ग्राश्रम से कुछ भो नहीं होता किन्तु श्रपने-ग्रपने ग्राश्रम के धर्मयुक्त कर्म करने ही से ग्राश्रमधारण सफल होता है, ग्रन्यथा नहीं।" (सं० वि० १६६)

> आन्युश्री त्यान्यः कतक वृक्ष के फल को हिन्दी में 'रीठा' कहते हैं। संरक्षणार्यं जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा। शरीरस्यात्यये चैव समीक्ष्य वसुषां चरेत्।। ६८।।

(शरीरस्य - प्रत्यये एव) शरीर से पीड़ित होते हुए भी (जन्तूनां सरक्षणार्थम्) छोटे-छोटे प्राणियों की रक्षा के लिए (रात्री वा ग्रहिन सदा) रात ग्रीर दिन में सदा (वसुधां सभीक्ष्य चरेत्) धरती पर देखकर ग्रर्थात् उनकी हर्या न हो, यह ब्यान रखते हुए विचरण करे ॥ ६८ ॥

#### म्रह्मा राज्या च याञ्जन्तुन् हिनस्त्यज्ञानतो यतिः। तेषां स्नात्वा विशुद्धचर्यं प्राणायामान्षड(चरेत्।। ६६।।

(यितः) संन्यासी (अह्ना च रात्र्या) दिन और रात में (ग्रज्ञानतः यान् जन्तून् हिनस्ति) ग्रज्ञान से जिन प्राणियों की हत्या करता है (तेषां विशुद्धचर्यम्) उनकी शुद्धि के लिए (षट् प्राणायामान् ग्राचरेत्) छः वार प्राणायाम करे ॥ ६६ ॥

अन्तुरादिन : ६६-६६ श्लोक निम्न 'ग्राधारों' के ग्रनुसार प्रक्षिण हैं—

- १. श्रन्तिवरोध—(१) इन क्लोकों में विणित बातें मनु की व्यवस्था के अनुसार विधान ही नहीं बनतीं और न तालमेल बैठता है। इन क्लोकों में 'चलते समय होने वाली लघुप्राणियों की हिंसा के पाप से छूटने के लिए प्राणायाम करने के लिए' कहा है। यह संन्यासी का प्रायक्तित है। मनु ने ७०-७२ क्लोकों में प्राणायाम करना यित की दिनचर्या में ही विहित किया है। जब उसे प्रतिदिन प्राणायाम करने ही हैं, तो फिर पृथक् से उन द्वारा प्रायक्तित कैसा? इसका अभिप्राय यह हुआ कि 'प्राणायाम' प्रायक्तित नहीं है। ७१-७२ क्लोकों में मनु ने प्राणायाम से इन्द्रियों के दोषों का निवारण माना है। इन क्लोकों में प्राणायाम से पापनिवृत्ति कहना मनु की उस मान्यता के विरुद्ध है।
- २. शैलीगत श्राधार—(१) (क) पाप छूटने और प्राणायाम का कोई सम्बन्ध नहीं है, (ख) रात्रि के ग्रन्धकार में कोई व्यक्ति कैसे लघुप्राणियों को देख सकता है? इस प्रकार इन दोनों इलोकों की शैली श्रयुक्तियुक्त है। (२) मनु की निश्चित की गई शैली के ग्रनुसार प्रायश्चित्त का विधान ११ वें ग्रध्याय में है, अतः यहां केवल एक ही बात का प्रायश्चित्त वर्णान उनकी शैली के ग्रनुरूप न होने से मौलिक नहीं है।
- ३. पुनरुक्ति—६ वं श्लोक में ४६ वें श्लोक के "हिष्टिपूतं स्वसेत् पादम्" पद की पुनरुक्ति मात्र है। इस पुनरुक्ति के स्राधार पर भी ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

प्राणायाम अवश्य करे-

प्राणायामा बाह्मरगस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृताः । ध्याहृतित्रणवैयुक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ ७० ॥ (४६)

(ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण प्रर्थात् ब्रह्मवित् व्यक्ति या संन्यासी के द्वारा जो (विधिवत्) विधि के ग्रनुसार (व्याहृति-प्रण्वै: युक्ताः) प्रण्व ग्रर्थात् श्रोङ्कारपूर्वक ग्रीर 'भूः, भुवः, स्वः' ग्रादि सप्तव्याहृतियों के जप सहित [श्रनुशीलन में प्रदिशत] (त्रयः +ग्रिप) तीनों प्रकार के वाह्म, ग्राम्यन्तर, स्तम्भक, प्राणायाम ग्रथवा न्यून से न्यून तीन प्राणायाम (कृताः) किये जाते हैं, (परमंतपः विज्ञेयम्) वह इसका परम = उत्तम तप होता है।। ७०।।

"ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मवित् संन्यासी को उचित है कि श्रोंकारपूर्वक सप्तव्याहितयों से विधिपूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु तीन से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे। यही संन्यासी का परम तप है।" (स० प्र०१२६)

आन्य श्री का : (१) प्राणायाम की विधि योगदर्शन में विहित है। १।२७-२८ में ग्रोंकारपूर्वक ईश्वर जप का भी विधान है। यहां वही विधि व्यासभाष्य पर ग्राधारित ऋषि दयानन्द के भाष्यसहित प्रस्तुत की जाती है। इस विधि को ग्रपना कर उपासक ग्रशुद्धिसय, ईश्वर-सिद्धि श्रीर वलपराक्रम की वृद्धि करे—

#### प्राणायाम का लक्षण-

- (क) तस्मिन् सति इवास-प्रश्वासयोः गतिविच्छेदः प्रारागयामः ॥ २ । ४६ ॥
- ' जो वायु वाहर से भीतर को ग्राता है, उसको श्वास ग्रीर जो भीतर से वाहर जाता है उसको प्रश्वास कहते हैं। उन दोनों के जाने-ग्राने के विचार से रोके। नासिका को हाथ से कभी न पकड़े किन्तु ज्ञान से ही उनके रोकने को प्राणायाम कहते हैं।"
  - (ल) प्रच अर्दनविधार एगाभ्यां वा प्रारास्य ।। १ । ३४ ।।

"जैसे भोजन के पीछे किसी प्रकार से वमन हो जाता है, वैसे ही भीतर के वायु को बाहर निकाल के सुख़ र्वक जितना वन सके उतना बाहर ही रोके। पुनः धीरे-धीरे भीतर ले के पुनरिप ऐसे हो करें। इसी प्रकार बारम्वार ग्रम्थास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है और प्राण के स्थिर होने से मन, मन के स्थिर होने से ग्रात्मा स्थिर हो जाता है। इन तीनों के स्थिर होने के ममय ग्रप्ते ग्रात्मा के बीच में जो ग्रानन्दस्वरूप, ग्रन्तर्थामी व्यापक परमेश्वर है, उसके स्वरूप मं मगन हो जाना चाहिए। जैसे मनुष्य जल में गोता मारकर ऊपर ग्राता है फिर गोता लगा जाता है, इसी प्रकार ग्रपते ग्रात्मा को परमेश्वर के बीच में वारम्बार मगन करना चाहिए" (ऋ० भू० उपासना विषय)

- (२) प्राणायाम के भेद प्राणायाम के भेदों का वर्णन करते हुए योगदर्शन में प्रमुखरूप से प्रणायाम के तीन भेद माने हैं—
  - (ग) स तु बाह्याम्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्यामिः परिहष्टो दीर्घसू०मः ॥ २ । ५० ॥
  - (घ) बाह्याभ्यन्तरविषयापेक्षी चतुर्यः ॥ २ । ५१ ॥

वे मुख्य चार भेद हैं,बाह्य विषय -- रेचक, श्राभ्यन्तर -- पूरक श्रीर स्तम्भवृत्ति । ये देशकाल संख्यानुसार दीर्घ, सूक्ष्म होते हैं । चौथा भेद 'वाह्याभ्यन्तरविषयापेक्षी' है । इनकी विधि निम्न प्रकार है ---

(१) रैचक = श्वास को भीतर से वमन के समान बाहर निकालना और उसे उसी स्थिति में रोकना = नियन्त्रण करना।

- (२) पूरक = श्वास को वाहर से भीतर धारण करके उसी स्थिति में रोकना = नियन्त्रण करना।
- (३) स्तम्मक == धाते, जाते, जहां के तहां श्वास को रोकना या भ्रन्दर रोके श्वास को बाहर निकलते समय पुनः पुनः रोकना, वाहर रोके श्वास को भ्रन्दर भ्राते समय पुनः पुनः रोकना म्रादि स्तम्भक प्राणायाम है।
- (४) जैसा कि योगसूत्र में ही कहा गया है 'बाह्याभ्यन्तरिवषयापेक्षी' ग्रर्थात् जब श्वास भीतर से वाहर को ग्रावे, तव बाहर ही कुछ-कुछ रोकता रहे ग्रीर जब बाहर से भीतर जावे तब उसको भीतर ही थोड़ा-थोड़ा रोकता रहे, यह चौथा भेद है। इसकी पृथक् गणना इस कारण है क्योंकि यह बाह्याभ्यन्तर पर ग्राधारित है।

कोई-कोई बाह्य = रेचक ग्रीर ग्राम्यन्तर = पूरक के साथ रोकना प्रक्रिया को नहीं मानते। यह विचार ठीक नहीं। इस प्रकार तो वे मात्र उच्छ्वास निःश्वास, प्रश्वास ही कहलायेंगे। प्राणायाम गव्द का अर्थ ही उनकी इस मान्यता को गलत सिद्ध कर देता है। ग्रायाम का ग्रथ है = 'प्रसार, विस्तार, फैलाव या नियन्त्रण' इस प्रशार प्राणायाम शब्द का ग्रथ हुग्रा 'प्राण का विस्तार या नियन्त्रण' करना। प्राणायाम शब्द सभी भेदों के साथ संयुक्त है। ग्रतः उनका ग्रथं भी प्राणायाम शब्द के ग्रथं को साथ जोड़कर करना चाहिए। जैसे = बाह्यश्राणायाम, ग्राम्यन्तरप्राणायाम, स्तम्भकप्राणायाम।

#### (३) प्राणायाम मन्त्र---

शास्त्रों में व्याहृतियों की गणना तीन ग्रीर सात के रूप में मिलती है। ऋषि दयानन्द ने सात व्याहृतियों की गणना स्वीकार करके प्राणायाम की विधि प्रदर्शित की है, क्योंकि तीन व्याहृतियां उनके ग्रन्तर्गत ही हो जाती हैं। उन्होंने व्याहृति ग्रीर मन्त्र निम्न प्रकार दिये हैं—

"इस पवित्र ग्राश्रम को सफल करने के लिए संन्यासी पुरुष विधिवत् योगशास्त्र की रीति से सात व्याहृतियों के पूर्व सात प्रणव लगाके जैसा कि प्राणायाम का मन्त्र लिखा है, उसको मन से जपता हुन्ना तीन भी प्राणायाम करे तो जानो अत्युत्कृष्ट तप करता है।" (सं० वि० १६६)

वह प्राणायाम मन्त इस प्रकार है-

"मों मू:, भों भुव:, मों रव:, ओं मह:, मों जन:, फ्रों तर:, भों सत्यम्।" इस रीति से कम से कम तीन भीर अधिक से अधिक इवशीत प्र एगायाम करे।" (सं० वि० १४६)

प्राणायाम से इन्द्रियों के दोपों का क्षय-

बह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राग्णस्य निग्रहात् ॥ ७१ ॥ (४७) (हि) क्यों कि (यथा ध्मायमानानां धातूनां मलाः दह्यन्ते) जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं (तथा प्राग्यस्य निग्रहात्) वैसे हो प्राग्यों के निग्रह से (इन्द्रियाणां दोपाः दह्यन्ते) मन म्रादि इन्द्रियों के दोष भस्मीभूत हो जाते हैं ॥ ७१ ॥ (स० प्र० १२६)

अह न्यू कारी त्या : प्राणायाम से दोखों का निवारण-इसमें योगदर्शन का प्रमाण भी है—

(क) योगाङ्गानुष्ठानावशुद्धिक्षये ज्ञानदीष्तिरःविवेकस्यातेः ॥ २ । २८ ।। प्राणायाम भी योग का एक प्रमुख ग्रंग है ।

"जब मनुष्य प्रारागायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में प्रशुद्धि का नाश ग्रौर ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जब तक मुक्ति न हो तब तक उसके ग्रात्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है।" (स॰ प्र॰ तृ॰ स ु॰)

"इसी प्रकार बारंबार ग्रम्यास करने रे प्राण उपासक के वश में हो जाता है श्रीर प्राण के स्थिर होने से मन, मन के स्थिर होने से ग्रात्मा भी स्थिर हो जाता है।" (ऋ० भू० उपासना विषय)

#### (ख) ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ॥ २ । ५२ ॥

प्रत्णायाम सिद्धि ग्रीर प्राणायाम पूर्वक उपासना के पश्चात् ग्रात्मा के ज्ञान को ढांपने वाला इन्द्रियों का दोष — ग्रज्ञानरूपी जो ग्रावरण है, वह नष्ट हो जाता है। ग्रीर ज्ञान का प्रकाश धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। महिष दयानन्द ने इस विषय में लिखा है—

"प्राण अपने वश में होने से मन और इन्द्रियां भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थं बढ़कर बुद्धि तीव सूक्ष्मरूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र पहरण करती है। इससे मनुष्य शरीर में वीर्थ्यवृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम जितेन्द्रियता, सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समक्षकर उपस्थित कर लेगा।"

(स॰ प्र॰ तृ॰ समु॰)

प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार से दोशों का क्षय-

## प्रागायामेवंहेद्दोषान्धारणाभिश्च किल्विषम् । प्रस्याहारेग् संसर्गान्ध्यानेनामीश्वरान्गुणान् ॥ ७२ ॥ (४८)

इसलिए संन्यामी लोग (प्राणायामै: दोषात्) प्राणायामों से दोषों को (धारणाभि: किल्विषम्) धारणाओं से अन्तः करण के मैल को (प्रत्या-हारेण संसर्गान्) प्रत्याक्षार में संग से हुए दोषों (च) और (ध्यानेन + अनी-क्वरान् गुणान्) ध्यान में अधिद्या, प्रभान आदि अनीक्वरता के दोषों को छुड़ा के पक्षपातरहित आदि ईश्वर के गुणों को धारण कर (दहेन्) सब दोषों को भस्म करदेवे ।। ७२॥ (सं० वि० २००) 'इसलिए संन्यासी लोग नित्यप्रति प्राणायामों से म्रात्मा, म्रन्तः करण मौर इन्द्रियों के दोष, धारणाम्रों से पाप, प्रत्याहार से संगदोष, ध्यान से भ्रतीश्वरता के गुणों म्रर्थात् हर्ष, शोक भ्रीर म्रविद्यादि जीव के दोषों को भस्मीभूत करें। (स० प्र० १३०)

आनुश्रीत्जनाः धारणा श्रीर प्रत्याहार-विवेचन में योग के प्रमाण— श्लोक में उक्त बातों का सप्रमाण विवेचन योगदर्शन के ग्राधार पर प्रस्तुत किया जाता है—

- **१.** प्राणायाम से इन्द्रियों के दोशों का दहन किस प्रकार होता है, यह ६।७१ की समीक्षा में विस्तार से स्पष्ट किया जा चुका है।
- २. घारणाओं से अन्तःकरण के किल्विष अर्थात् बुराई को दूर करे। "देशबन्ध-दिचलस्य घारणा" (योग ३।१) = "घारणा उसको कहते हैं कि मन को चंचलता से छुड़ाके नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका और जीभ के अग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके ओंकार का जप और उसका अर्थ जो परमेश्वर है उसका विचार करना।" (ऋ० भू० उपासनाविषय) अथवा बुराइयों को, दोषों को समक्षकर उनको छोड़ने के लिए ब्रतों को घारण करना भी धारणा है।

"िकच धार**णासु च योग्यता मनसः।**" (योग०२। ५३) चधारणाश्रों से मन में ज्ञान की योग्यता श्रीर विवेक बढ़ता है। जिससे बुराइयों का त्याग होता है। ['किल्विषम्' के अर्थ पर विशेष श्रनुशीलन ८। ३१६ पर भी द्रष्टिंग्य है]।

३. प्रत्याहार के द्वारा संसर्गंजन्य दोष को छोड़ें। **"स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य** संब**रूपानुकार इवेन्द्रियागां प्रत्या**हारः"। योग०२। ५४॥

"प्रत्याहार उसका नाम कि जब पुरुष ग्रपने मन को जीत लेता है तब इन्द्रियों का जीतना ग्रपने ग्राप हो जाता है क्योंकि मन हो इन्द्रियों को चलाने वाला है।" (ऋ० भू० उपासनाविषय) परिणामस्वरूप इन्द्रियां ग्रपने-ग्रपने विषयों के संगों, ग्रभि-मान ग्रादि दोषों से निवृत्त हो जाती हैं। प्रत्याहार से मन स्ववश में हो जाता है ग्रौर इन्द्रियों पर दढ़ वशीभूतता हो जाती हैं—

"ततः परमावक्यतेन्द्रियागाम् ।" योग २ । ५५ ॥

"तव वह मनुष्य जितेन्द्रिय होके जहां अपने मन को ठहराना वा चलाना चाहे उसी में ठहरा ग्रीर चला सकता है। फिर उसको ज्ञान हो जाने से सदा सत्य में ही प्रीति हो जाती है, ग्रसत्य में कभी नहीं।" (ऋ० भू० उपासना-विषय)

योगदर्शन के व्यासभाष्य में भी अपरिग्रह को स्पष्ट करते हुए लिखा है-

''विषयाणामजंन-रक्षण-क्षय-सङ्ग-हिंसादोण्डर्शनात् अस्वीकरणम् अपरि-ग्रहः।'' (योग २।२०) = विषयों में ग्रर्जनदोष, रक्षणदोष, क्षयदोष, संगदोष तथा हिंसादोष देखने से उनका जो ग्रस्वीकार ग्रर्थात् त्याग है, वह ग्रपरिग्रह कहा जाता है। ४. घ्यान से अनीश्वर गुणों अर्थात् अविद्या, अज्ञान म्रादि का त्याग करके ईश्वरीय गुणों को घारण करना। "तत्र प्रत्ययंकतानता घ्यानम्" (योग०३।२) = "धारणा के पीछे उसी देश में घ्यान और आश्रय लेने के योग्य जो अन्तर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके प्रकाश और आनन्द में, अत्यन्त विचार और प्रेम-भिक्त के साथ इस प्रकार प्रवेश करना कि जैसे समुद्र के बीच में नदी प्रवेश करती है। उस समय में ईश्वर को छोड़ किसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना, किन्तु उसी अन्तर्यामी के स्वरूप और ज्ञान में मगन हो जाना। इसी का नाम घ्यान है।"

(ऋ० भू० उपासना विषय)

प्र. 'किल्विषनाश' के लिए द्रष्टव्य ११। २२७ पर अनुशीलन भीर शब्दार्थ के लिए ८। ३१६ का अनुशीलन।

ध्यान से पदार्थ-ज्ञान-

उच्चावचेषु भूतेषु दुर्जेयामकृतात्मिः। घ्यानयोगेन सम्पद्येद्रगतिमस्यान्तरात्मनः॥ ७३॥ (४६)

(उच्च + अवचेषु भूतेषु) बड़े-छोटे प्राणी और अप्राणियों में (अकृता-त्निभ: दुर्जेयाम् अस्य + अन्तरात्मनः गितम्) जो अगुद्धात्माओं से देखने के योग्य नहीं है, उस अन्तर्यामी परमात्मा को गित अर्थात् प्राप्ति को (ध्यान-योगन संपश्येत्) ध्यानयोग से ही संन्यासी देखा करे॥ ७३॥

(सं० वि० २००)

अन्य श्रीत्य : 'ध्यानयोग' के लिए ६। ७२ पर अनुशीलन संख्या ४ द्रष्टन्य है।

यथार्थं ज्ञान से कर्मबन्धन का विनाश-

सम्यग्दर्शनसम्पन्नः कमेभिनं निबद्धचते । दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ ७४ ॥ (५०)

(सम्यक् दर्शनसंपन्नः) जो संन्यासी यथार्थज्ञान वा षड्दर्शनों से युक्त है (कर्मभिः न निबद्धघते) वह दुष्टकर्मों से बद्ध नहीं होता (तु) भ्रौर (दर्शनेन विहीनः) जो ज्ञान, विद्या, योगाम्यास, सत्संग, धर्मानुष्ठान वा षड्दर्शनों से रहित विज्ञानहीन होकर संन्यास लेता है वह संन्यास पदयी भ्रौर मोक्ष को प्राप्त न होकर (संसारं प्रतिपद्यते) जन्म-मरण रूप संसार को प्राप्त होता है। ७४॥ (सं० वि० २००)

**अन्तुर्ध्योद्धन्तः वर्शन एवं ध्यानवीग विवेचन**—(१) उपयुंक्त ७२-७३

क्लोकों में उका यथार्थ ज्ञान से घ्यानयोग की सिद्धि होने पर परमात्मा के दर्शन होते हैं ग्रीर वह—

#### तत्र ध्वानजमनाशयम् ॥ योग० ४ । ६ ॥

जो घ्यानयोग से सिद्ध चित्त है वह यथार्थ जान से ग्रनाशयम् — कर्मवासना ग्रीर क्लेशवासना से रहित होता है। कर्मों से बद्ध नहीं होता। उसके कर्म दग्धबीज के समान होते से फिर फलोन्मुख नहीं होते। वहीं फिर मोक्ष की स्थिति में पहुंचता है।

(२) दर्शनों से यहां पुस्तकविशेष दर्शन-ग्रन्थों से ग्रभिप्राय नहीं है, ग्रपितु 'दर्शन विद्यात्रों' से ग्रभिप्राय है। ईश्वर ग्रादि तत्त्वों का प्रत्यक्ष ज्ञान करानेवाली विद्या को 'दर्शनविद्या' कहा जाता है।

ग्रहिंसा ग्रादि वैदिक कर्मों से परमात्मा पद की प्राप्ति—

स्र्राहिसयेन्द्रियासङ्ग्रीवें दिकैश्चैव कर्मिः। तपसश्चरणेश्चोग्रीः साधयन्तीह तत्पदम्॥ ७५॥ (५१)

(ग्रहिसया) सब भूतों से निर्वेर (इन्द्रिय + ग्रसंगैः) इन्द्रियों ने विषयों का त्याग (वैदिकैः कर्मभिः) वेदोक्त कम (च) ग्रौर (उग्रैः तपइवरणैः) ग्रत्युग्र तपक्ष्वरण से (इह) इस संसार में (तत्पदं साधयन्ति) मोक्षपद को पूर्वोक्त संन्यासी ही सिद्ध कर ग्रौर करा सकते हैं, ग्रन्य नहीं ॥ ७५ ॥ (स० प्र० १३०)

"श्रीर जो निर्वेर, इन्द्रियों के विषयों के बंधन से पृथक् वैदिक कर्मा-चरणों श्रीर प्रांणायाम, सत्यभाषणादि उत्तम उग्र कर्मों से सहित संन्यासी लोग होते हैं, वे इसी जन्म इसी वर्तमान समय में परमेश्वर की प्राप्तिरूग पद को प्राप्त होते हैं, उतका संन्यास लेना सफल श्रीर धन्यवाद के योग्य है"। (स॰ प्र०२००)

अपवित्र लरीर का त्याग-

ध्वस्थित्य्यूणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम् । चर्मावनद्वं दुर्गन्धिपूर्णं मूत्रपुरीवयोः ॥ ७६ ॥ जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम् । रजस्वलमनित्यं च भूतावासिमनं स्यजेत् ॥ ७७ ॥

(ग्रन्थिस्यू एं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनं चर्मावनद्धं मूत्रपुरीपयोः दुर्गन्धपूर्णम्) हिंड्डयों के ढांचेरूप, स्नायुरूपी रस्सी वाले, मांस ग्रीर लहू से भरे, चमड़ी से ढके, मूत्र ग्रीर विष्ठा की दुर्गन्धि से भरे (जराशोकसमाविष्टम्) वृद्धावस्था ग्रीर शोक से युक्त (रोगायतनम्) रोगों के घर (ग्रातुरम्) भूख-प्यास ग्रादि से पीड़ित होने वाले (रजस्वलम्) रजोगुणवाले या मिट्टीरूप (च) (ग्रिनित्यम्) नष्ट होने व ले (इनं भूत + ग्रावासं त्यजेत्) इस महाभूतों के आश्रयस्थान ग्रर्थात् शरीर को छोड़ देवे ॥ ७६, ७७ ॥

### नदीकूतं यथा वृक्षो वृक्षं वा शकुनिर्यया। तथा त्यजन्मिमं देहं कृच्छ्राद् ग्राहाद्विमुच्यते ॥ ७८ ॥

(यथा वृक्षः नदीकूलम्) जैसे वृक्ष नदी के किनारे को (वा) स्रथवा (यथा शकुनिः वृक्षम्) जैसे पक्षी वृक्ष को बिना किसी दुःख स्रौर मोहके छोड़ देता है (तथा) वैसे ही (इमंदेहं त्यजन्) इस शरीर को छोड़कर व्यक्ति (क्रच्छ्रान् ग्राहात् विमुच्यते) दुःखरूपी मगरमच्छ से छूट जाता है स्रथात् उसे दुःख नहीं होता ॥ ७८ ॥

### त्रियेषु स्वेशु सुकृतमित्रयेशु च दुष्कृतम्। विसुत्र्य ध्यानयोगेन ब्रह्माम्येति सनातनम्।। ७६।।

योगी (स्वेषु प्रियेषु सुकृतम्) अपने प्रियजनों में पुण्यों को (च) श्रौर (ग्रप्रियेषु दुष्कृतम्) शत्रुओं में पाप को (विमृज्य) छोड़कर (ध्यानयोगेन सनातन ब्रह्म +अम्येति) ध्यानयोगे के द्वारा सनातन ब्रह्म ==परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ॥ ७६ ॥

आनुशीलनाः ७६ से ७६ वलोक निम्न 'आधारों' के आधार पर प्रक्षिप्त हैं—

 प्रसंगिवरोध—(१) ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग विरुद्ध हैं । पूर्वापर प्रसंग 'सङ्गों' से विमुक्त होकर निःस्पृह होनेके वर्णन का है। ७५ वें श्लोक में 'ग्रसङ्काः' पद से विषयों से नि:स्पृह होने का कथन है, फिर ८० वें में सङ्गों से मुक्त होकर नि:स्पृह होने का फल है ग्रीर **८१ वें** में ''**त्यक्त्वा सङ्गान् शर्नः शर्नः''** पदों से इस बात का उपसंहार है । इस प्रकार ७५ वां श्लोक ५०-५१ से सम्बद्ध है ग्रीर ५० वां श्लोक ७५ वें का 'ग्रर्थवाद' है। इन क्लोकों ने उस प्रसंग की सम्बद्धता को भंग कर दिया है ग्रीर इनमें जो वर्णन है, पूर्वापर रूप से ग्रसम्बद्ध है। (२) इन क्लोकों में जो कारीर त्यागने का वर्णन है, वह भी इसे अग्रिम प्रसंग से असम्बद्ध सिद्ध करता है। ५० वें इलोक में निःस्पृह होने का फल बताते हुए इस जन्म और परजन्म में सुख का प्राप्त होना कहा है। यदि इन क्लोकों के ग्रनुसार पहले ही शरीर त्याग का विधान उपयुक्त मान लिया जाये तो फिर 'इस जन्म में सुल-प्राप्ति के फलकथन की क्या संगति है ? इससे यह संकेत मिलता है कि ८० वें इलोक से पूर्व शरीरत्याग का वर्णन मनु को ग्रभीष्ट नहीं है। इस प्रकार का वर्णन प्रसंग के ग्रन्त में ग्राता है जो ८१-८२ में है। (३) यहां पूर्वापर स्थानों पर ग्रभी यति के कर्त्तव्यों की समाप्ति से पूर्व ही उनकी फलप्राप्ति का कथन करना, जैसा कि ७८-७१ वें इलोकों में दर्शाया गया है, यह ग्रसंगत है। इस प्रकार का फलकथन तो सब कर्त्तव्यों के पूर्ण होने पर ही करना संगत हुग्रा करता है, जो ६१-६२ में है भी। इस प्रकार ७६-७६ श्लोक और इनसे सम्बद्ध अन्य पूर्ववर्ती श्लोक अप्रासंगिक हैं। इन प्रसंगविशोधों के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. श्रन्तिविशेष — (१) ६। ६६ में संन्यासी को सभी प्राणियों से समान भावना रखने वाला कहा है। वह राग-द्वेष से मुक्त होकर [६। ६०] एकाकी विचरण करता है [३३, ४२]। मनु का संन्यासी के लिए यही विधान है। ७६ वें इलोक में संन्यासी के प्रियंजन ग्रीर शत्रुओं का वर्णन उस मान्यता के विरुद्ध है। जब मनु-द्वारा वर्णित रूप में व्यक्ति संन्यासी ही हो गया तो फिर प्रिय या शत्रु का प्रश्न ही नहीं उठता। (२) मनु ने ४। २४० में कर्जा को स्वयं कर्मफल का भोवता माना है। ७६ वें इत्रोक में 'धित द्वारा ग्रन्छ कर्मी को प्रियों के लिए छोड़ते तथा बुरे कर्मी को शत्रुओं के लिए छोड़ते' का वर्णन करना, उक्त मान्यता के विरुद्ध है। इस ग्राधार पर ७६ वां इलोक प्रक्षिप्त है। पूर्ववर्ती इलोक क्योंकि प्रसंग की इष्टि से उससे सम्बद्ध हैं, ग्रतः वे इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर स्वतः प्रक्षिप्त कहलायेंगे।

निःस्पृहता से सुख एवं मोक्षप्राप्ति-

यदा भावेत भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः । तदा सुद्धमवाप्नोति प्रत्य चेह च शादवतम् ॥ ८० ॥ (५२)

्यदा) जब संन्यासी (सर्वभावेषु भावेन निःस्पृहः भवति) सब पदार्थों स्रपने भाव से निःस्पृह होता है (तदा) तभी (इह च प्रत्य शाश्वतं सुखम्-+ स्रवाप्नोति) इस लोक = इस जन्म स्रोर मरण पाकर परलोक स्रोर मुक्ति में परमात्मा को प्राप्त होके निरन्तरक्ष सुख को प्राप्त होता है।। ८०।। (सं० वि० २००)

''जब संन्यासी सब भावों में ग्रर्थात् पदार्थों में निस्पृह, कांक्षारहित ग्रौर सब बाहर-भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है, तभी इस देह में ग्रीर मरण पाके निरन्तर सुख को प्राप्त होता है।'' (स० प्र० १३०)

परमात्मा में ग्रविष्ठान---

कर वर (कर)

(भ्रतेन वाधना) इस विधि स (शनैः शनः) धीरै-घीरे (सर्वान् संगान् त्यक्त्वा) सब संग से हुए दोषों को छोड़के (सर्व-द्वन्द्व-विनिर्मुक्तः) सब

<sup>% &#</sup>x27;'निरन्तर शब्द का इतना ही श्रयं है कि मुक्ति के नियत समय के मध्य में दुःख आकर विष्न नहीं कर सकता।" (सं० वि० २०२, टिप्पणी)

हर्ष-शोकादि द्वन्द्वों से विशेषकर निर्मुक्त होके (ब्रह्मणि +एव + म्रवितष्ठते) विद्वान् संन्यासी ब्रह्म ही में स्थिर होता है ।। दश्।। (सं० वि० २००)

### ध्यानिकं सर्वमेवैतद्यदेतदिभश्चव्दितम् । न ह्यनध्यात्मवित्कश्चित्कियाफलमुपाश्नुते ॥ ६२ ॥ (५४)

(यत्+एतत्+ म्रिभशब्दितम्) यह जो कुछ पहले कहा गया है (एतत् सर्वम् + एव घ्यानिकम्) यह सब ही घ्यानयोग के द्वारा सिद्ध होने वाला है (म्रन् + म्रघ्यात्मवित् किचत्) म्रघ्यात्मज्ञान से रहित कोई भी व्यक्ति (क्रियाफलं न हि उपाइनुते) उपर्युक्त कर्मी के फल को नहीं पा सकता ॥ ५२॥

### म्रियमं ब्रह्म जपेशिवविकमेव च। म्राज्यात्मिकं च सततं वेदान्तामिहितं च यत्।। ८३।।

(अधियज्ञम्) यज्ञ-सम्बन्धी (च) ग्रीर (ग्राधिदैविकम्) देवता-सम्बन्धी (च) तथा (वेदान्त + ग्रिभिहितं यत् ग्राध्यास्मिकम्) वेदों में जो परमात्मा-सम्बन्धी वर्णंत है ऐसे (ब्रह्म) वेदमन्त्रों को (सततं जपेत्) निरन्तर जाप किया करे ॥ ८३ ॥

### अन्त्र्योत्जनः : ५३ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-

प्रसंगिवरोध—(१) यह श्लोक पूर्वापर प्रसंग को भंग कर रहा है। द ने दं श्लोक में घ्यान को संन्यास का प्राधार बतलाते हुए उपसंहार किया था। इसी प्रकार द भें संन्यास का महत्त्व बतलाते हुए उपसंहार है। 'इदम्' शब्द के एकवचनात्मक प्रयोग से द अ वां श्लोक द ने से जुड़ता है और इस शब्द से 'संन्यास' प्रधं प्रभिप्रेत है। इस इलोक ने इस संकेतित सम्बद्धता को भंग कर दिया है। ग्रतः यह प्रसंगिवरुद्ध है। (२) संन्या-साश्रम के विधानों के पूर्ण होने के बाद द से द श्लोकों में उसका उपसंहारपूर्वक फलक्यन है। यह प्रसंग द से शुरू है। इस प्रसंग के बीच द हे वें श्लोक में कर्त्तं व्यों का विधान करना ग्रप्रासंगिक है। यदि यह श्लोक मौलिक होता तो विधिवचनों के साथ कर्त्तं व्यों के प्रसंग में द से वें श्लोक से पहले ही होता। यहां पूर्वापर प्रसंग से भिन्न वर्णन होने के कारण प्रसंगलकदध है। यह प्रकार प्रक्षिप्त है।

### इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम् । इदमन्विच्छतां स्वर्गमिदमानन्त्यमिच्छताम् ॥ ८४॥ (५५)

(इदम् ग्रज्ञानां शरणम्) यही ग्रज्ञानियों का शरण ग्रर्थात् गौण-सन्यासियों ग्रीर (इदम् + एव विजानताम्) यही विद्वान् सन्यासियों का (इदं स्वर्गम् इच्छताम्) यही सुक्ष की लोज करने हारे, ग्रीर (इदम् + ग्रानन्त्यम्- +इच्छताम्) यही ग्रनन्त भुखंकी इच्छा करने हारे मनुष्यों का ग्राश्रय हैं''।। ८४।। (सं० वि० २००) ३

"जो विविदिषा ग्रर्थात् जानने की इच्छा करके गौण संन्यास लेवे, वह भी विद्या का ग्रम्यास, संस्पुरुषों का संग, योगाम्यास ग्रीर ग्रोंकार का जप ग्रीर उसके ग्रयं परमेश्वर का विचार भी किया करे।" (सं० वि० २००)

अर्जुर्शी त्जन्तः मोक्षमुख का माश्रय परमात्मा—(१) परमेश्वर मोक्ष मुख और म्रन्य मुख का म्राश्रय है, इसका विधायक एक वेदमन्त्र तुलनायं द्रष्टव्य है—

(२) इसकी संगति वेद से नहीं ग्रपितु परमात्मा से है। परमात्मा ही मोक्षसुख ग्रादि के लिए शरण हो सकता है। टीकाकारों ने इसका जो वेदपरक ग्रयं किया है वह प्रसंगानुकूल नहीं है। यहां प्रसंग परमात्मा की प्राप्ति का है।

उपसंहार-

### अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो द्विजः। स विष्रुयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ६४ ॥ (४६)

(ग्रनेन क्रमयोगेन) इस क्रमानुसार संन्यास-योग से (यः द्विजः परि-व्रजति) जो द्विज ग्रर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, संन्यास ग्रहण करता है (सः इह) वह इस संसार ग्रीर शरीर में (पाष्मानं विध्य) सब पापों को छोड़-छुड़ाके (परं ब्रह्म + ग्रधिगच्छिति) परब्रह्म को प्राप्त होता है।। ८५।। (सं० वि० २००)

> एव धर्मोऽनुशिष्टो वो यतीनां नियतात्मनाम् । वेदसंन्यासिकानां तु कर्मयोगं निवायतः ॥ ८६ ॥

१. "ग्रनन्त इतना ही है कि मुक्ति-मुख के समय में ग्रन्त ग्रर्थात् जिसका नाश न होवे।" (सं० वि० २०२, टिप्पणी)

२. [प्रचलित ग्रर्थ—नेदार्थ को नहीं जानने वालों के लिए यही वेद शरण (गति) है, (क्योंकि ग्रर्थज्ञान के बिना भी वेदपाठ करने से पाश्क्षय होता है) ग्रीर वेदार्थ जानने वालों के लिए स्वर्ग (तथा मोक्ष) चाहने वालों के लिए भी यही वेद अरण (गति) है। । ८४।।]

(एएः) यह (नियतात्मनां यतीनां धर्मः वः अनुशिष्टः) मन को वश में करने वाले संन्यासियों का धर्म तुमसे कहा, ग्रब (वेदसंन्यासिकानां कर्मयोगं निबोधत) 'वेद-संन्यासियों' के कर्मों को सुनो ॥ ८६॥

### अस्तुशीला : ५६ वां इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-

- १. प्रसंगविरोध—यह श्लोक प्रसंगविषद्ध है। इसमें 'वेटसंन्यासियों' के कमं कहन का संकेत किया है, जबिक इससे अग्रिम श्लोकों में आश्रमधर्म कहने के बाद उनका उपसंहार है। यदि यह श्लोक मौलिक होता तो इससे अगले ही श्लोक से 'वेदसंन्या-सियों' के कमों का वर्णन प्रारम्भ होना चाहिए था। सारी मनुस्मृति में, संकेत के बाद ही वर्णन किया गया है, यह निश्चित शैली है। किन्तु यहां ऐसा नहीं है। इस प्रकार यह संकेत अप्रासंगिक है, अतः प्रक्षिप्त है।
- २. ग्रन्तिवरोध—(१) मनु ने केवल चार ग्राश्रम माने हैं [६। द७]। उनका क्रमशः वर्णन करते हुए संन्यासाश्रम के कर्त्तंच्य ३३ से द५ श्लोकों में कहे जा चुके हैं। इस प्रकार चार ग्राश्रम पूर्ण हुए। इस ग्राधार पर 'वेदसंन्यासियों' की पृथक् कल्पना ही मनुविरुद्ध है। (२) यदि 'वेदसंन्यासिक' का ग्रर्थ 'वेदविहित कर्मों को छोड़ने वाले व्यक्ति' किया जाये तो यह मान्यता मनु एवं सम्पूर्ण मनुस्मृति के ही विरुद्ध है। मनु ऐसे व्यक्ति को संन्यासी तो क्या 'द्विज' भी नहीं मानते, उसे शूद्रवत् कहते हैं [२।१४३ (१६८)]। वेद-विहित कर्मों को छोड़ना मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है, क्योंकि उन्होंने वेद को ही ग्रपनी स्मृति का ग्राधार माना है। यह 'वेदोक्त कर्मों' को करने के मनु के ग्रादेश के भी विरुद्ध है। [२।१ (२६),४।१४]।

श्राश्रम-धर्मों की समाप्ति पर उपसंहार-

### ब्रह्मचारी गृहस्थरच वानप्रस्थो यतिस्तथा। एते गृहस्थप्रभवारचस्वारः पृथगाश्रमाः॥ ८७॥ (५७)

(ब्रह्मचारी गृहस्थः वानप्रस्थः तथा यतिः) ब्रह्मचर्यं, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास (एते चत्वारः पृथक् ग्राश्रमाः) ये चारों ग्रलग-मलग ग्राश्रम (गृहस्थप्रभवाः) गृहस्थाश्रम से ही उत्पन्न हुए हैं ॥ ८७ ॥

श्राश्रमधर्मों के पालन से मौक्ष की श्रोर प्रगति-

# सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते यथाशास्त्रं निषेविताः । यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम् ॥ ८८ ॥ (५८)

(एते सर्वे + अपि क्रमशः यथाशास्त्रं निषेविताः) ये सब क्रमानुसार शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार पालन करने पर (यथा + उक्तक।रिणं विप्रम्) कर्त्तव्यों का यथोक्त विधि से पालन करने वाले द्विज को (परमां गित नयन्ति) उत्तम गित को प्राप्त कराते हैं ॥ ८ ॥। गृहस्य की श्रेष्ठता---

सर्वेषामि चैतेषां वेदस्मृतिविधानतः।
गृहस्य उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान्विमित हि ॥ ८६॥ (४६)

(वेद-स्मृतिविधानतः) वेदों श्रीर स्मृतियों में कहे श्रनुसार (एषां सर्वेषाम् + ग्राप) इन सब श्राश्रमों में (गृहस्थः श्रेष्ठः उच्यते) गृहस्थ सबसे दायित्त्वपूर्ण होने से श्रेष्ठ है (हि) क्योंकि (सः) वह (एतान् त्रीन् विभित्त) इन तीनों का ही भरण-पोषण करता है श्रर्थात् उत्पत्ति श्रीर जीवनयापन की दृष्टि से ये तीनों श्राश्रम गृहस्थाश्रम पर श्राश्रित हैं।। ८६।।

अर्जुर्धोटा ना : गृहस्य कैसे तीन आश्रमों और सबका भरण-पोषण करता है, इसका कारणपूर्वक वर्णन ३।७८,८० में वर्णित है। ३।७७ में इसको आधार बताया है।

गृहस्य समुद्रवत् है---

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम् । तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्ये यान्ति संस्थितिम् ॥ ६० ॥ (६०)

(यथा सर्वे नदी-नदाः सागरे संस्थिति यान्ति) जैसे सब बड़े-बड़े नद श्रीर नदी सागर में जाकर स्थिर होते हैं (तथैव) वैसे ही (सर्वे श्राश्रमिएाः) सब श्राश्रमी (गृहस्थे संस्थिति यान्ति) गृहस्थ ही को प्राप्त होके स्थिर होते हैं ।। ६० ।। (सं० वि० १५०)

"जैसे नदी श्रीर बड़े-बड़े नद तब तक भ्रमते ही रहते हैं, जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं होते। वंसे गृहस्य हो के श्राश्रय से सब श्राश्रम स्थिर रहते हैं। बिना इस श्राश्रम के किसी श्राश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता।" (स॰ प्र०१२२)

अस्तु श्रीत्ज्ञन्तः तुलना के लिए देखिए ३। ७७ वा घलोक।
चतुर्भिरिप चैवैतैनित्यमाश्रमिभिद्विजैः।
दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः॥ ६१॥ (६१)

(एतै: चतुर्भि: ग्राश्रमिभि: द्विजै:) इसलिए ब्रह्मचारी, गृहस्च, वान-प्रस्च प्रीर संन्यासियों को योग्य है कि (प्रयत्नतः) प्रयत्न से (दशलक्षणकः धर्मः सेवितअ्यः) दश लक्षणपुक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन नित्य करें ॥ ६१ ॥ (स० प्र०१३०)

धर्म के दश्च लक्षण---

ष्तिः समा वमोऽस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः। षीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्॥ ६२॥ (६२)

पहिला लक्षण-(धृति) सदा धैर्य रखना, दूसरा-(क्षमा) जो कि निन्दा-स्तुति मान-ग्रपमान, हानि-लाभ ग्रादि दु:लों में भी सहनशील रहना; तीसरा-(दम) मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर ग्रधर्म से रोक देना ग्रधीत् ग्रधर्म करने को इच्छा भी न उठे, चौथा--(ग्रस्तेय) चोरी त्याग ग्रथात् बिना म्राज्ञा वा छत्र-कपट. विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा वेदविरुद्ध उपदेश से पर-पदार्थ का ग्रहण करना चोरी, ग्रीर इसको छोड़ देना साह-कारी कहाती है, पांचवां — (शीच) राग-द्वेष पक्षपात छोड़के भीतर श्रीर जल, मृतिका, मार्जन म्रादि से बाहर की पवित्रता रखनी, छठा-(इन्द्रिय-निग्रह) ग्रधमिचरणों से रोकके इन्द्रियों को धर्म ही में सदा चलाना, सातवां - (धीः) मादक द्रव्य बुद्धिनाशक ग्रन्य पदार्थ, दुष्टों का संग, ग्रालस्य, प्रमाद ग्रादि को छोड़के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों का संग, योगा-म्यास से बृद्धि बढ़ाना; ग्राठवां—(विद्या) पृथिवो से लेके परमेश्वर पर्यन्त ययार्थ ज्ञान ग्रीर उनसे यथायोग्य उरकार लेनाः सत्य जैसा ग्राटमा में वैसा मन में. जैसा वाणी में वैसा कर्म में बर्तना, इससे विपरीत अविद्या है, नववां—(सत्य) जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही सममना, वैसा ही बोलना, वैसा ही करना भी; तथा दशवां—(म्रक्रोध) क्रोधादि दोषों को छोडके शान्त्यादि गुर्गों को ग्रहण करना (धमलक्षणम्) धर्म का लक्षण है।। ६२।। (स॰ प्र० १३१)

श्चिन्दुर्शिट्डन्द्र: धर्म के लक्षणों की विशेष ध्याल्या—संस्कार विधि में भी महिष दयानन्द ने इस श्लोक को उद्धृत करके इसका भाष्य किया है। वहां उन्होंने 'ग्रिहिसा' को भी धर्म का लक्षण मानकर धर्म के ग्यारह लक्षण माने हैं। यहां वे उद्धृत किये जाते हैं—

"धर्मं न्याय नाम, पक्षपात छोड़कर सत्य ही का माचरण भीर असत्य का सर्वदा परित्याग रखना, इस धर्म के ग्यारह लक्षण हैं—(ग्रहिसा) किसी से वैर बुद्धि करके उसके ग्रनिष्ट करने में कभी न वर्तना, (धृतिः) सुख-दुःख, हानि-लाभ में भी व्याकुल होकर धर्म को न छोड़ना, किन्तु धैयं से धर्म में ही स्थिर रहना, (क्षमा) निन्दा स्तुति मानापमान का सहन करके धर्म ही करना (दमः) मन को ग्रधम से सदा हटाकर धर्म में ही प्रवृत्त रखना, (ग्रस्तेयम्) मन, कमं, वचन से ग्रन्याय भीर ग्रधम से पराये द्रव्य का स्त्रीकार न करना (शौचम्) रागद्वेषादि त्याग से ग्रात्मा और मन का पवित्र और जलादि से शरीर को शुद्ध रखना, (इन्द्रियनिग्रहः) श्रीत्रादि बाह्य इन्द्रियों को ग्रधम से हटाके धर्म ही में चलाना, (धीः) वेदादि सत्यविद्या, ब्रह्मचर्यं, सत्संग करने ग्रीर कुसंग, दुव्यंसन, मद्यपानादि त्याग से बुद्धि को सदा बढ़ाते रहना (विद्या) जिससे भूभि से लेके परमेश्वर पर्यन्त का यथार्थ बोध होता है, उस विद्या को प्राप्त होना, (सत्यम्) सत्य मानना, सत्य

बोलना, सत्य करना, (ग्रक्रोधः) क्रोधादि दोषों को छोड़कर शान्त्यादि गुणों का ग्रहण करना धर्म कहाता है. इसका ग्रइण ग्रीर ग्रन्थाय पक्षपात सहित ग्राचरण ग्रधमं जो कि हिंसा, वैरबुद्धि, ग्रधमं, ग्रसहन, मन को ग्रधमं में चलाना, चीरी करना, ग्रपिवत रहना, इन्द्रियों को न जीतकर ग्रधमं में चलाना, कुसंग, दुर्व्यसन, मद्यपानादि से बुद्धि का नाश करना, ग्रविद्या जो कि ग्रधमचिरण ग्रज्ञान है उसमें फंसना, ग्रसत्य मानना, ग्रसत्य बोलना, क्रोधादि दोषों में फंसकर ग्रथमीं दुष्टाचारी होना, ये ग्यारह ग्रधमं के लक्षण हैं, इनसे सदा दूर रहना चाहिए॥" (सं० वि० ग्रहाश्रम प्र०)

दश लक्षणात्मक धर्मपालन से उत्तम गति-

### दश लक्षणानि घर्मस्य ये वित्रा समधीयते । स्रघीत्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम् ॥ ६३ ॥ (६३)

(धर्मस्य दशलक्षणानि) धर्म के दश लक्षणों का (ये विप्राः) जो द्विज (सम्+श्रधीयते) ग्रघ्ययन-मनन करते हैं (च) ग्रौर (ग्रधीत्य) पढ़कर-मनन करके (ग्रनुवर्तन्ते) इनका पालन करते हैं (ते) वे (परमां गांत यान्ति) उत्तम गति को प्राप्त करते हैं ।। ६३ ।।

#### दशलक्षराकं धर्ममनुतिष्ठन्समाहितः। वेदान्तं विधिवच्छुत्वा संन्यसेदन्एो द्विजः॥ ६४॥

(दशलक्षणकं धर्मम् + म्रनुतिष्ठन्) दशलक्षणों वाले इस धर्म का पालन करते हुए (समाहितः) सावधान होकर (विधिवत् वेदान्तं श्रुत्वा) विधि के म्रनुसार उपनिषदों को सुनकर (म्रनृणः द्विजः) तीनों — देव, ऋषि ग्रौर पितृऋ्णों से उऋँण हुम्रा द्विज (संन्यसेत्) संन्यास धारण करे॥॥ १४॥

#### संन्यस्य सर्वकर्माणि कर्मदोषानपानुदन्। नियतो बेदमस्यस्य पुत्रदयर्थे सुखं वसेत्।। ६५ ॥

(सर्वकर्माण सन्यस्य) सब घर के कार्यों से मुक्त होकर (कर्मदोषान् + अपानुदन्) कर्मों से उत्पन्न दोषों को दूर करता हुआ (नियतः वेदम् + अभ्यस्य) नियम-पूर्वक वेद का अभ्यास करता हुआ (पुत्र-ऐस्वर्ये) पुत्र के द्वारा प्राप्त सुख-साधनों से (सुख वसेत्) उसके आश्रय में सुखपूर्वक रहे॥ ६५॥

#### एवं संन्यस्य कर्माणि स्वकार्यपरमोऽस्पृहः। संन्यासेनापहरयैनः प्राप्नोति परमा गतिम्।। ६६।।

(एवं कर्माणि संन्यस्य) इस प्रकार सब कार्यों को छोड़कर (स्वकार्यपरमः) ग्रपने कर्त्तंच्यों के पालन में लगा रहकर (ग्रस्पृहः) सभी इच्छाश्रों से रहित होकर (संन्यासेन एन: ग्रपहत्य) संन्यास से पाप को नष्ट करके (परमां गींत प्राप्नोति) द्विज परम गींत को प्राप्त कर लेता है।। ६६।।

### आनु खीळनः १४ से १६ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-

१. ग्रन्तिवरोध—इन श्लोकों में दी गई व्यवस्था मनु की व्यवस्था स्रो से विषढ है—(१) ६४ वें श्लोक में धर्म के दश लक्षणों को सुनकर संन्यास लेने का कथन है। पहली बात तो यह है कि इन लक्षणों को सुनकर संन्यास ही क्या लेना? ये तो वे कर्तं व्य हैं जिनका पालन ब्रह्मचारी, ग्रहस्थी, वानप्रस्थ, संन्यासी सभी को मृत्युपर्यन्त करना होता है। ६। ६१ में यह स्पष्ट शब्दों में ही कहा है, फिर उन्हें सुनकर सन्यास क्या लेना? यह श्लोक ६१ के विषद्ध जाता है। दूसरी बात यह है कि मनु की व्यवस्था में इन चार आश्रमों से ग्रलग ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, जो इनमें दिलायी है। मनु ने संन्यास का विधान ६। ३३—६५ में कर ही दिया है। ग्रतः यह भिन्न प्रकार की व्यवस्था देना मनुविरुद्ध है। (२) मनु ने तो पिछले [३३—६५] श्लोकों में घर एवं सभी 'सङ्गों' (=साथ, मोह, लोभ ग्रादि) को छोड़कर संन्यासी होने को कहा है। ग्रतः इन श्लोकों में धर्म के लक्षण सुनकर संन्यास लेना, घर में रहने की व्यवस्था देना, ऐश्वर्य में रहना आदि वातें पिछले सभी विधानों के विरुद्ध हैं। संन्यासियों की बात तो दूर रही मनु ने तो वानप्रस्थ को भी घर-बार छोड़कर वन में चले जाने का ग्रादेश दिया है [६। १—४]। इस प्रकार मनु की व्यवस्थाग्रों के विरुद्ध होने के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

ग्राश्रमधर्मी एवं ब्राह्मण धर्मी का उपसंहार-

एष वोऽभिहितो धर्मो बाह्यएस्य चतुर्विषः। पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राज्ञां धर्मं निबोधत ॥ ६७॥ (६४)

मनु जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियो ! (एष: चतुर्विष: ब्राह्मण्रस्थं धर्मः) यह चार प्रकार ग्रर्थात् ब्रह्मचर्यं, गृहस्थ, वानप्रस्थं ग्रीर संन्यासाश्रम करना ब्राह्मण का धर्मं है (पुण्यः प्रेत्य ग्रक्षयफलः) यहां वर्तमान में पुण्य-स्वरूप ग्रीर शरीर छोड़े पश्चात् मुक्तिरूप ग्रक्षय ग्रानन्द का देनेवाला संन्यासधर्म है ﴿ (राज्ञां धर्मं निबोधत) इसके ग्रागे राजाग्रों का धर्मं मुक्ते सुनो—॥ ६७॥ (स० प्र० १३२)

अर्६ (ग्रभिहितः) वह कह दिया है ⋯⋯⋯

अन्तुर्शिटानाः बाह्मण शब्द का उपलक्षणात्मक प्रयोग — इस क्लोक में ब्राह्मण शब्द का 'ब्राह्मण' अर्थ के साथ-साथ उपलक्षण रूप में प्रयोग है। १।१४४ [२।२४] क्लोक से वर्णाश्रम धर्मों का प्रारम्भ किया है। तदनुसार यहां तक ब्राह्मण वर्ण के सम्पूर्ण धर्म — धार्मिक तथा लौकिक कर्तव्य पूर्ण हो गये हैं और साथ-साथ दिजों के चारों ग्राश्रमों (दितीय ग्रध्याय में ब्रह्मचर्याश्रम, तृतीय से पंचम में गृहस्थ और पष्ठ में वानप्रस्थ भीर संन्यास) के धर्म भी [६। ६१] पूर्ण हो गये हैं। इस प्रकार बाह्यण शब्द से क्षत्रिय भीर वैष्य भी ग्रहण होते हैं।

बाह्मण शब्द ग्रहण करने का एक विशेष ग्रभिप्राय यह भी है कि सभी द्विज संन्यासाश्रम में ग्राकर संन्यास के धर्मों को धारण करके ब्रह्मत्व प्राप्त करते हैं। ब्रह्म-प्राप्ति का एक ही उद्देश्य होने से उनके कर्तंब्यों में कोई ग्रन्तर नहीं रह जाता। ग्रतः बाह्मण शब्द से ही उनका ग्रहण किया है। इन ग्रष्ट्यायों में विभिन्न स्थानों पर द्विज, विप्र शब्दों को बाह्मण के पर्यायवाची रूप में भी ग्रहण किया है, यथा २। १५, ६। ६१, ६३, ६७ के भाव ग्रीर शब्दों में प्रयोग है।

श्वित महर्षि मनुत्रोक्तायां सुरेन्द्रदुमारकृतिहन्दी-माध्यसमन्वितायाम् प्रनुशीलन-समीक्षाविभूषितायाञ्च मनुस्मृतौ वानप्रस्थसंन्यास-धर्मविवयकः वष्ठोऽस्यायः ॥



# ऋथ सप्तमोऽध्यायः

### [हिन्दीभाष्य-म्रनुशीलनसमीक्षाभ्यां सहितः]

(राजधर्म विषय)

[७।१से ६। ३३६ तक]

राजा की नियुक्ति एवं सिद्धि (७।१ से ७।३५ तक) —

राजधर्मान्त्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्तृपः। संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा॥ १॥ (१)

ग्रव मनु जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण ग्रौर चारों ग्राश्रमों के व्यवहार कथन के पदचात् (राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि) राजधर्मों को कहेंगे कि (यथावृत्तः नृपः भवेत्) जिस प्रकार का राजा होना चाहिए [७।३६-६।३२४] (च) ग्रौर (तस्य यथा संभवः) जैसे उसका संभव = बनना (च) तथा (यथा परमा सिद्धिः) जैसे उसको परमसिद्धि प्राप्त होवे [७।१—३४] उसको सब प्रकार कहते हैं ॥१॥ (स॰ प्र०१३८)

राजा बनने का ग्रधिकारी कौन ?

ब्राह्मः प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविषि । सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम् ॥ २ ॥ (२)

(बाह्य संस्कार प्राप्तेन क्षत्रियेण) जैसा परम विद्वान् ब्राह्यण होता है वैसा विद्वान् श्रुः सुशिक्षित होकः क्षत्रिय को योग्य है कि (ग्रस्य सर्वस्य) इस सब राज्य की (परिरक्षणम्) रक्षा (यथान्यायं कर्तव्यम्) न्याय से यथावत् करे ॥ २ ॥ (स० प्र० १३८)

अध (यथाविधि) पूर्ण विधि के अनुसार अर्थात् उपनयन में दीक्षित होकर समावतंनकाल तक ब्रह्मचर्य पालन करते हुए......

राजा बनने की ग्रावश्यकता-

म्रराजके हि लोकेऽस्मिन्सर्वतो विद्वृते भयात् । रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसूजत्प्रभुः ॥ ३ ॥ (३) (हि) क्यों कि (ग्रराजके ग्रस्मिन् लोके) राजा के बिना इस जगत् में (सर्वत: भयात् विद्रुते) सब ग्रोर भय व्याकुलता फैल जाने के कारण (ग्रस्य सर्वस्य रक्षार्थम्) इस सब समाज ग्रौर राज्य की सुरक्षा के लिए (प्रभु: राजानम् + ग्रसृजत्) प्रभु ने 'राजा' पद को बनाया है ग्रर्थात् राजा बनाने की प्रेरणा मानवों के मस्तिष्क में दी है।। ३।। राजा के ग्राठ विशिष्ट गृण—

### इन्द्रानिलयमार्कागामग्नेश्च वरुणस्य च। चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निह्नृत्य शाश्वतीः ॥ ४॥ (४)

यह सभेश राजा (इन्द्र) इन्द्र अर्थात् विद्युत् के समान शीघ्र ऐश्वयंकर्त्ता (प्रिनिल) वायु के समान सबको प्राणवत् प्रिय और हृदय की बात जानने हारा (यम) यम-पक्षपातरिहत न्यायाधीश के समान वर्त्तने वाला (ग्रकी्णाम्) सूर्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक, ग्रंधकार ग्रर्थात् ग्रविद्या ग्रन्याय का निरोधक (ग्रग्ने:) ग्रिग्न के समान दुव्टों को भस्म करने हारा (वरुणस्य) वरुण ग्रर्थात् बांधने वाले के सदृश दुब्टों को ग्रनेक प्रकार से बांधने वाला (चन्द्र-वित्तेशयोः) चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को ग्रानन्ददाता, धनाध्यक्ष के समान कोशों का पूर्ण करने वाला सभापित होवे क्षा । ४ ।। (स० प्र० १४०)

श्च (शाश्वती: मात्रा निर्हृत्य च) इनकी स्वाभाविक मात्राग्नों = गुणों के ग्रंशों का सार लेकर ईश्वर ने 'राजा' के व्यक्तित्व का निर्माण किया है। ('च' से पूर्वश्लोक के 'राजानम् ग्रमुजत्' क्रिया को ग्रनु-वृत्ति है)।

### आनुर्वोत्जनः राजा के ग्राठ विशिष्ट गुणों की व्यास्या-

- (क) महर्षि मनु ने इस श्लोक में कहा है कि राजा को ग्राठ विशिष्ट गुणों से युक्त होना चाहिए। जैसे निम्न ग्राठ ईश्वरीय दिव्यशक्तियों का कार्य या स्वभाव है, वैसा ही राजा का स्वभाव ग्रीर ग्राचरण होना चाहिए। मनु ने ६। ३०३ से ३११ दलोकों में स्वयं इन गुणों की व्याख्या की है, जो निम्न प्रकार है—
- (१) इन्द्र [=वृष्टिकारक शक्ति] जैसे भरपूर जल व लाकर जगत् का तृष्त करता है, वैसे राजा अपनी प्रजाग्नों को सुख-सुविधाएं, ऐस्वयं प्रदान करे। उनकी कामनाग्नों को पूर्ण कर संतुष्ट रखे [६।३०४]। इदि परमैश्वयं भ्वादि धातु से 'ऋजेन्द्राग्नवज्रा' (उणादि २।२०) सूत्र से 'रन् प्रत्यय के योग से 'इन्द्र' शब्द सिद्ध होता है। 'इन्द्रते वा ऐस्वयं कर्मणः'' (निरुक्त १०।८] = ऐस्वयं प्रदाता होने से इन्द्र कहलाता है। ७।७ में इसके पर्यायवाची रूप में 'महेन्द्र' का प्रयोग है।

- (२) वायु—जैसे सब प्राणियों, स्थानों में प्रविष्ट होकर विचरण करता है, उसी प्रकार राजा को अपने गुष्तचरों द्वारा सर्वत्र प्रविष्ट होकर सब स्थानों की, प्रपनी तथा शत्रु की प्रजाओं की बातों की जानकारी रखनी चाहिए [६।३०६]। [वायु: = वा गतिगन्धनयोः ग्रदादि धातु 'क्रवापाजि॰' (उणादि १।१) सूत्र से 'उ:' 'प्रत्यय। वायु-वातिवें सेवां स्याद् गतिकर्मणः' [निरु० ११।४)]। ६।३०६ में 'मारुत' का प्रयोग है।
- (३) यम [ = ईश्वर की मारक या नियन्त्रक शक्ति] जैसे कर्मफल का समय स्नाने पर प्रिय स्नौर शत्रु सबको धर्मपूर्वक स्नर्थात् न्यायानुसार दण्डित करता है या मारता है, उसी प्रकार राजा को भी स्नपराध करने पर प्रिय, शत्रु सभी प्रजास्रों को न्यायपूर्वक दण्ड देना चाहिए स्नौर उनको स्नपने नियन्त्रण में रखना चाहिए [६।३०७]। ७।७ में मनु ने यम का 'धर्मराट्' पर्यायवाची ग्रहण किया है। धर्म स्नर्थात् न्यायपूर्वक शासन करने वाला 'धर्मराट्' होता है। ['यमु उपरमे' म्यादि धातु से कर्तर पचाद्यच्। ''यमः यच्छतीति सतः" (निरु० १०। १६)]।
- (४) प्रकं स्पूर्य जैसे अपनी किरणों द्वारा बिना संतप्त किये जलग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजा को कष्ट और हानि पहुंचाये बिना [७। १२८-१२६] कर ग्रहण करे [६। ३०५]। [ग्रर्च पूजायाम् म्वादि धातु से 'कृदाधारांचिकलिम्यः कः' (उणादि ३।४०) सूत्र से 'कः' प्रत्यय]। ६।३०५ में पर्यायवाची रूप में 'ग्रादित्य' का प्रयोग है।
- (५) श्राग्ति—जैसे ग्राग्ति ग्रशुद्धि का नाश करके शुद्धि करने वाली होती है ग्रीर तेजयुक्त होती है, उसी प्रकार राजा ग्रपराध, हानि एवं दुष्टता करने तथा प्रजा को पीड़ित करने वालों को प्रभावशाली ढंग से संतापित करने वाला एवं दण्ड से सुधारने वाला होवे [६। ३१०]। [ग्रागि-गतौ धातु से ''अङ्गेनं लोपइच' (उणादि ४।५०) सुत्र से 'निः' प्रत्यय, नि लोप।]
- (६) वरण = जल जैसे अपने तरंग या भंवररूपी पाश में प्राणियों को फंसा लेता है, उसी प्रकार राजा अपराधियों और शत्रुओं को बन्धन या कारागार में डाले [६।३०८]। [वृञ्-वरणे स्वादि धातु से कृव्वारिम्य उनन्' (उणादि ३।५३) सूत्र से 'जन्म' प्रत्यय]।
- (७) चन्द्र—जैसे चन्द्र शीतंलता प्रदान करता ग्रीर पूर्णिमा के चांद को देखकर जैसे हृदय में प्रसन्तता होती है, उसी प्रकार राजा प्रजाग्रों को शान्ति तथा प्रसन्तता प्रदान करने वाला होवे। उसे राजा के रूप में पाकर प्रजा को हर्ष का ग्रनुभव हो [६।३०६]। [चिंद ग्राह्मादने दीप्ती च म्वादिघातु से 'स्कायित क्रिजविक्चिठ' (उणादि २।१३) सूत्र से 'रक्' प्रत्यय। ] ७।७ में 'सोम' पर्यायवाची है।
  - ( = ) वित्ते ज्ञा प्रथात् धनाढ्य । ७ । ७ में कुबेर ग्रीर २ । ३११ में इसके पर्याय-

वाची के रूप में 'घरा' 'पृथ्वी' शब्दों का ग्रहण है। जैसे घरती या घनस्वामी परमेश्वर समान भाव से सब प्राणियों का पालन-पोषण करते हैं, उसी प्रकार राजा पक्षपातरहित होकर समानभाव से प्रजाम्रों का पुत्रवत् पालन करे [६। ३११]

#### (ल) वेद में राजा के ग्राठ गुणों का वर्णन---

मनु के इस विधान का आधार वेद है। राजा के ये गुण भी वेदमन्त्रों के आधार पर ही वर्णित किये हैं। द्रष्टब्य है एक मंत्र—

> सोमस्य राज्ञो वरणस्य धर्मिण बृहस्पतेरनुमत्या उ शर्मिण । तवाहमद्य मधवन्नुपस्तुतौ धार्तिवधातः कलशां ग्रमक्षयन् ।। (ऋ०१०।१६७।३)

श्रयं—(राज्ञः सोमस्य वरणस्यधमंणि) राजा=ग्रग्नि, सोम = चन्द्रमा, ग्रौर वरुणस्य = जल के धमं में (उ) तथा (बृहस्पतेः ग्रनुमत्या शर्मिण्) बृहस्पति = सूर्यं, ग्रनुमत्या = लक्ष्मी ग्रयांत् वित्तेश या धरा के ग्राश्रय में (मधवन् ! धात ! विधात !) ग्रौर हे इन्द्र ! हे वायु ! हे यम ! (ग्रहम् ग्रद्ध तव उपस्तुतौ) मैंने तुम्हारी उपस्तुति = सान्निध्य में रहकर, तुम्हारे गुणों का धारण करके (सोमकलशान् अभक्षयन्) ऐश्वयं कलशों ग्रयांत् राज्येश्वयों का सेवन किया है। ग्रभित्राय यह है कि इन गुणों के ग्रशों को धारण करके तदनुसार ग्राचरण से राज्यसंचालन में सफलता प्राप्त की है।

राजा दिव्यगुणों के कारण प्रभावशाली —

यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः । तस्मादिभभवत्येष सर्वमूतानि तेजसा ॥ ५ ॥ (५)

(यस्मात्) क्योंकि (एषां सुरेन्द्राणाम्) इत [७।४] शिक्तशाली इन्द्र श्रादि दिव्यशिक्तयों के (मात्राभ्यः) सारभूत गुणरूपी श्रंश से (नृपः निर्मितः) 'राजा' पद को बनाया है (तस्मात्) इसीलिए (एषः) यह राजा (तेजसा) श्रपने तेज=शिक्त प्रभाव से (सर्वभूतानि श्रभिभवति) सब श्राणियों को वशीभूत एवं पराजित रखता है।। ५।।

(एषः) जो (ग्रादित्यवत्) सूर्यंत्रत् प्रतापी (मनःसि) सबके वाहर ग्रौर भीतर मनों को क्ष्क (तपित) ग्रपने तेज से तपाने हारा है (एनं भुवि) जिसको पृथिवो में (ग्रभिवीक्षितुम) कड़ी दृष्टि से देखने को (कश्चित्+ ग्रपिन शक्नोति) कोई भी समर्थनहीं होता।। ६।। (स०प्र०१४१)

क्क (च चक्षंषि) ग्रौर देखने वालों की ग्रांखों को .....

अस्तुर्शोट्डनः राजा में तेजस्विता, प्रभावशालिता श्रादि गुण होने चाहिएं। इन गुणों से युक्त होकर राजा सफल एवं प्रजाश्रों पर प्रभावी रहता है।

> सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट् । स कुबेरः स वरुगः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ७ ॥ (७)

(सः) वह राजा (प्रभावतः) ग्रपने प्रभाव = सामर्थ्यं के कारण (ग्रिग्नः) ग्रिग्न के समान दुष्टों = प्रपराधियों का विनाश करने वाला (च) ग्रीर (वायुः) वायु के समान गुष्तचरों द्वारा सर्वत्र गतिशील होकर प्रस्तेक स्थिति की जानकारी रखने वाला (ग्रकःं) सूर्य द्वारा किरणों से जलग्रहण करने के समान कष्टरिहत कर = टैक्स ग्रहण करने वाला (सोमः) चन्द्रमा के समान शान्ति — प्रसन्तता देने वाला (धर्मराट्) न्यायानुसार दण्ड देने वाला (कुबेरः) ऐश्वयंप्रद परमेश्वर के समान समभाव से प्रजा का पालन करने वाला (वश्णः) जलीय तरंगों या भंवरों के समान ग्रपराधियों ग्रीर शत्रुग्नों को बन्धनों या कारागार में डालने वाला ग्रीर (सः) वही (महेन्द्रः) वर्षाकारक शक्ति इन्द्र के समान सुख-सुविधा का वर्षक = प्रदाता (भवति) है।। ७।।

"ग्रीर जो ग्रपने से ग्रग्नि, वायु, सूर्य, सोम, धर्म, प्रकाशक, धन-वर्द्धक, दुष्टों का बन्धनकर्त्ता, बड़े ऐश्वर्य वाला हो वही सभाष्यक्ष सभेश होने योग्य होवे।" (स॰ प्र॰ १४१)

अद्भारतिकनाः इत शब्दों की व्याख्या मनु ने स्वयं की है। देखिए ७।४ की समीक्षा तथा १।३०३—३११ श्लोक।

राजा की श्रवमानना न करें-

बालोऽपि नावमन्त्रच्यो मनुष्य इति भूमिपः। महती देवता ह्यांचा नररूपेण तिष्ठति॥ ८॥

(भूमिप: बाल: + म्रिप) राजा यदि बालक भी हो तो भी (मनुष्य + इति न +

্তু । বি (্যা ব**हर्त**, মণকা বিষ্কৃতি) মত্ **ए**क বজী देवी-

शक्ति विद्यमान है।। = ॥

एकमेव वहत्यग्निर्नरं दुरुपर्सापराम् । कुलं दहित राजाग्निः सपशुद्रव्यसंचयम् ॥ ६ ॥

(अग्निः) म्राग तो (दुरुपसर्पिएग्म्) म्रसावधानी से उसके पास जाने वाले (एकं नरम् एव दहति) अकेले उस म्रादमी को ही जलाती है, किन्तु (राजाग्निः) राजा की क्रोधाग्नि तो (सपशु-द्रव्य-संचयं कुलं दहित) पशु, सम्पत्ति-सहित सम्पूर्णं कुल को ही जला देती है ॥ ६ ॥

### कार्यं सोऽवेक्ष्य शक्ति च देशकाली च तत्त्वतः। कुक्ते धर्मसिद्धपर्यं विक्वरूपं पुनः पुनः॥ १०॥

(सः) वह राजा (कार्यं शिक्तं च देशकालो) कार्यं, शक्ति और देश तथा समय का (तत्त्वतः अवेक्य) ठीक-ठीक विचार करके (धर्मसिद्धधर्यम्) धर्मं की सिद्धि के लिए—धर्मं = कानून का रक्षण एवं पालन कराने के लिए (पुनः पुनः विश्वरूपं कुश्ते) बार-बार नाना प्रकार के रूप [७। ७ में उक्त] धारण करता है।। १०।।

### यस्य प्रसादे पद्मा श्रीविजयक्व पराक्रमे। मृत्युक्व वसति क्रोधे सर्वतेजोभयो हि सः॥ ११॥

(यस्य) जिस राजा के (प्रसादे) प्रसन्त होने में (पद्मा) लक्ष्मी (च) ग्रौर (पराक्रमे विजयः) पराक्रम में विजय (च) ग्रौर (क्रोधे मृत्युः वसित) क्रोध में मौत बसिती है (सः) वह राजा (सर्वतेजोमयः हि) सर्वप्रकार के तेज से युक्त है ॥ ११॥

#### तं यस्तु द्वेष्टि संमोहात्स विनश्यत्यसंशयम् । तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरते मनः ॥ १२ ॥

(तम्) उस राजा को (यः तु) जो भी कोई (संमोहात्) स्रज्ञानवश (द्वेष्टि) द्वेष करता है (सः) वह व्यक्ति (प्रसंशयं विनश्यित) निःसंदेह विनाश को प्राप्त हो जाता है (हि) क्योंकि (राजा) राजा (तस्य विनाशाय) उसके विनाश के लिए (ब्राशु मनः प्रकुरुते) शीघ्र ही मन लगाता है ॥ १२ ॥

#### अनुश्रीत्उनः : ५-१२ इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-

- १. प्रसंगिबरोध ये पाँच क्लोक पूर्वापर प्रसंगिवरुद्ध हैं। ७ वें क्लोक में राजा के विशेष गुण बताये हैं, और १३ वें में फिर यह कहा है कि 'इसलिए उसके द्वारा नियत धर्म का पालन करे।' इस प्रकार १३ वां क्लोक ७ वें से सम्बद्ध है, और ७ वें का भाव १३ वें में पूर्ण होता है। बीच में इन क्लोकों ने उस पूर्वापर प्रसंग की सम्बद्धता को भंग कर दिया है और राजा के स्वभाव से सम्बद्ध पूर्वापर प्रसंग से श्रसम्बद्ध वर्णन किया है। अत: ये प्रसंगिवरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं।
- २. ग्रन्तिवरोध इन क्लोकों में राजा को उसके व्यक्तिगत स्वभाव के ग्राधार पर लक्ष्मीदायक ग्रीर मृत्युकारक विशात करते हुए उसके विनाशक रूप का वर्णन है। यह वर्णन मनु के वर्णन से मेल नहीं खाता। मनु व्यक्तिगत आधार परनहीं, ग्रिपितु धर्म ग्रीर ग्रधमें के ग्राधार पर राजा को न्यायानुसार उचित दण्ड का विधान करते हैं

[७।२,१६,२६,२७,२८,६,३४६,३०७,३११], अनुचित दण्ड का निषेध करते हैं।[७।४८,५१] अतः ये मनु की मान्यताश्रों के विरुद्ध होने से प्रक्षित्व हैं।

### तस्माद्धमं यमिष्टेषु स व्यवस्येन्नराधिषः । स्रनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं धर्मं न विचालयेत् ॥ १३ ॥ (८)

(तस्मात्) इसलिए (सः नराधियः) वह राजा (यं धर्मम्) जिस धर्म अर्थात् कानून का (इव्टेषु व्यवस्येत्) पालनीय विषयों में निर्धारण करे (च) ग्रौर (ग्रनिष्टेषु ग्रिपि ग्रनिष्टम्) अपालनीय विषयों में जिसका निषेध करे (तं धर्मं न विचालयेत्) उस धर्म ग्रर्थात् कानून का उल्लंघन न करे।। १३।।

दण्ड की सृष्टि ग्रीर उपयोग विधि —

# तस्यार्थे सर्वमूतानां गोप्तारं घर्ममात्मजम् । ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसृजत्पूर्वमीव्वरः ॥ १४ ॥ (६)

(तस्य + अर्थे) उस राजा के लिए (पूर्वम्) सृष्टि के प्रारम्भ में ही (ईश्वरः) ईश्वर ने (सर्वभूतानां गोप्तारम्) सब प्राणियों की सुरक्षा करने वाले (ब्रह्मतेजोमयम्) ब्रह्मतेजोमय प्रर्थात् शिक्षाप्रद श्रीर श्रपराधनाशक गुण वाले (धर्ममात्मजम्) धर्मस्वरूपात्मक (दण्डम् + अस्जत्) दण्ड [=सजा] को रचा ग्रर्थात् दण्ड देने की व्यवस्था का विधान किया ।। १४।।

### तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च। भवाद्भोगाय कल्पन्ते स्वधर्मान्त चलन्ति च।। १४।।

(तस्य भयात्) उस दण्ड के भय से ही (सर्वाणि) सब (स्थावराणि च चराणि भूतािन) स्थावर ग्रीर जङ्गम प्राणी (भीगाय कल्पन्ते) भीगों को भीगने के लिए समर्थ होते हैं (च) ग्रीर (स्वधमित् न चलन्ति) भपने धर्म से विचलित नहीं होते ॥ १४ ॥

### अनुवादिन : १५ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-

- १. विषयविरोध—७। १, १४ इलोकों के विषय-संकेत के अनुसार यहां राजा का धर्म विहित है और तदनुसार प्रजाओं के लिए दण्ड-विधान श्रभीष्ट है। ईश्वरीय दण्ड का वर्णन उक्त विषय के विरुद्ध है, ग्रतः प्रक्षिप्त है।
- २. प्रसंगिवरोध पूर्वापर प्रसंगिवरुद्ध है। पूर्वापर चर्चा राजा द्वारा प्रजा को दिये जाने वाले दण्ड एवं उसके प्रभाव की है। १४ वें श्लोक में ''तस्यायें'' कहकर स्पष्टतः राजा के लिए दण्ड का कथन विहित है, ग्रौर १६ वें में स्पष्टतः ''ग्रन्थाय-वर्तिषु" पद का प्रयोग करके कहा है कि उसे अन्यायी प्रजाग्रों में करे। वीच में स्थावरों

के लिए दण्ड का वर्णन पूर्वापर प्रसंगविषद्ध है। १६ वें के ''तम्'' पद से भी इस क्लोक का प्रसंग १४ वें से जुड़ता है, १५ वें के फलप्रदर्शन से नहीं। ग्रतः यह प्रक्षिप्त है।

> तं वेशकालौ शक्ति च विद्यां चावेक्ष्य तत्त्वतः । यथार्हतः संप्रणयेन्न्रेष्वन्यायर्वीतषु ॥१६॥ (१०)

(देशकाली शक्ति च विद्याम्) देश, समय, शक्ति स्रीर विद्या स्रयीत् स्रपराघ के स्रवृसार उचित दण्ड का जान, इन बातों को (तत्त्वतः स्रवेक्ष्य) ठोक-ठीक विचार कर (स्रन्यायवित्षु) स्रन्याय का स्राचरण करने वाले (नरेषु) लोगों में (तम्) उस दण्ड को (यथाईतः संप्रणयेत्) यथायोग्य रूप में प्रयुक्त करे।। १६।।

दण्ड का महत्त्व ---

स राजा पुरुषो वण्डः स नेता शासिता च सः । चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिमूः स्मृतः ॥१७॥ (११)

(सः दण्डः पुरुषः राजा) जो दण्ड है वही पुरुष, राजा (सः नेता) वही न्याय का प्रचारकर्ता (च) ग्रीर (शासिता) सब का शासनकर्ता (सः) वही (चतुर्णाम् + ग्राश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः) चार वर्ण ग्रीर चार ग्राश्रमों के धर्म का प्रतिभू ग्रर्थात् जामिन् [=जिम्मेदार] है।। १७।। (स॰ प्र॰ १४१)

वण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा वण्ड एवाभिरक्षति । वण्डः सुप्तेषु जार्गति वण्डं धर्मे विदुर्बुधाः ॥ १८ ॥ (१२)

वास्तव में (दण्डः सर्वाः प्रजाः शास्ति) दण्डः दण्डविधान ही सब प्रजाओं पर शासन रखता है, (दण्डः +एव) दण्ड ही (ग्रिभिरक्षति) प्रजाओं की सब ग्रोर से [दुष्टों ग्रादि से] रक्षा करता है (सुप्तेष्) सोतो हुई प्रजाओं में (दण्डः जार्गात) दण्ड ही जागता रहता है ग्रथीत प्रमाद और एकान्त में होने वाले ग्रपराधों के समय दण्ड का घ्यान ही उन्हें भयभीत करके उनमे रोकता है, दण्ड का भय एक ऐसा भय है जो सोते हुए भी बना रहता है, इसीलिए (ब्धाः) बुद्धिमान लोग (दण्डं धर्म विदुः) दण्ड = दण्डविधान को राजा का प्रमुख धर्म मानते हैं।। १८।।

"वही दण्ड प्रजा का शासनकर्ता, सब प्रजा का रक्षक है। सोते हुए प्रजास्य जनों में जागता है, इसीलिए बुद्धिमान् लोग दण्ड को ही धर्म कहते हैं।" (स॰ प्र॰ १४१)

"ग्रीर जैसा विद्वान् लोग दण्ड ही को धर्म जानते हैं, वैसा सब लोग

जानें। क्यों कि दण्ड ही प्रजा का शासन स्रर्थात् नियम मैं रखने वाला, दण्ड ही सब का सब स्रोर से रक्षक, स्रौर दण्ड ही सोते हुस्रों में जागता है। चोरादि दुष्ट भी दंड ही के भय से पाप कर्म नहीं कर सकते''।। (सं० वि० १५२)

न्यायानुसार दण्ड ही हितकारी-

समीक्य स घृतः सम्यवसर्वा रञ्जयति प्रजाः। श्रसमीक्ष्य प्रगोतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ १६॥ (१३)

(सम्यक् समीक्ष्य घृतः) जो दण्ड ग्रच्छे प्रकार विचार से घारण किया जाये तो (सः) वह (सर्वाः प्रजाः रञ्जयित) सब प्रजा को ग्रानित्ति कर देता (ग्रसमीक्ष्य प्रणीतः तु) ग्रौर जो बिना विचारे चलाया जाये तो (सर्वतः विनाशयित) सब ग्रोर से राजा का विनाश कर देता है।। १६।। (स० प्र०१४१)

### यदि न प्रणयेद्राजा वण्डं वण्ड्ये व्वतन्द्रितः । शूले मत्स्यानिवापक्ष्यन्तुर्वेलान्बलवसराः ॥ २०॥

(यदि राजा) यदि राजा (अतिन्द्रतः) आलस्य छोड़कर अर्थात् सावधानी से (दण्डचेषु दण्डं न प्रणयेत्) दण्ड के अधिकारी अपराधियों में दण्ड का प्रयोग न करे तो (बलवत्तराः) अधिक शक्तिशाली लोग (दुवंलान्) दुवंल लोगों को (शूले मत्स्यान् + इव) जैसे लोहे की सींक में मछिलयों को भूनते हैं ऐसे (अपक्ष्यन्) भून डार्ले अर्थात् जीवित ही न रहने देवें।। २०।।

#### अद्यात्काकः पुरोडाशं श्वा च लिह्याद्वविस्तया। स्वाम्यं च न स्यात्कींस्मिश्चित्प्रवर्तेताघरोत्तरम् ॥ २१ ॥

श्रीर—(काक: पुरोडाशम् श्रद्यात्) कौवे पुरोडाश = यज्ञ के लिए निर्मित ग्रन्त की श्राहृति को ला जायें श्रयात् धूर्त ग्रीर बदमाश लोग श्रेष्ठों की सम्पत्ति को हड़पलें (च) तथा (श्वा हिवः लिह्यात्) कुत्ते हिव को चाट जायें ग्रयात् दुष्ट लोग सब धर्मों को नष्ट-श्रष्ट कर दें (च) ग्रीर (किस्मिश्चित् स्वाम्यं न स्यात्) किसी का किसी चीज पर श्रिधकार न रहे (श्रषर + उत्तरं प्रवर्तेत) सब श्रस्तव्यस्त हो जाये = सब मर्यादायें भंग हो जायें ॥ २१॥

### सर्वो दण्डजितो लोको दुर्लमो हि शुचिनंरः। वण्डस्य हि मयास्तर्वं जगद्भोगाय कल्पते॥ २२॥

(सर्वः लोकः दण्डजितः) सब लोग दण्ड के वशीभूत होकर ही कर्त्तं व्यों का पालन करते हैं (हि) क्योंकि (ग्रुचिः नरः दुर्लभः) स्वाभाविक रूप से पवित्र ग्रथात् ईमानदारी से स्वयं ही कर्तन्थों का पालन करने वाले लोग दुर्लभ—विरले ही होते हैं (दण्डस्य हि भयात्) दण्ड के भय से ही (सर्व जगत्) सब लोग (भोगाय कल्पते) कर्त्तव्यों को पालन करने के लिए और दण्डों को भोगने के लिए उद्यत होते हैं ॥ २२ ॥

देवदानवगन्धर्वा रक्षांति पतगोरगाः। तेऽपि मोगाय कल्पन्ते दण्डेनैव निपीडिताः॥ २३॥

(देव-दानय-गन्थर्वाः) देव, दानव, गन्धर्व (रक्षांसि पतग-उरगाः) राक्षस, पक्षी, सांप (ते + ग्रपि) वे सब भी (दण्डेन + एव निपीडिताः) दण्ड के डर से भयभीत होकर ही (भोगाय कल्पन्ते) ग्रपने भोगों को भोगने के लिए उद्यत होते हैं ॥ २३॥

### अन्तुर्धोत्जनः २० से २३ तक श्लोक निम्नप्रकार प्रक्षिप्त हैं-

- १. विषयिवरोध—७। १,१४ श्लोकों के अनुसार प्रस्तुत विषय राजा द्वारा प्रजः तो को दिये जाने वाले दण्ड और उसके परिणामों का है। २२,२३ वें श्लोकों में विरात जगत्, मछली, पक्षी, सर्प आदि राजा के विषयान्तर्गत नहीं आते। यहां ईश्वरीय दण्ड का कथन विषयिवरुद्ध है, अतः प्रक्षिप्त है।
- २. प्रसंगिवरोध—(१) २४ वां इलोक १६ वें के 'ग्रसमीक्ष्य' का ग्रर्थवादरूप है। इलोक १८ में दण्ड का महत्त्व बतलाते हुए १६ में उसे विचार ग्रीर न्यायपूर्वक देने का कथन है, ग्रीर प्रविचारपूर्वक देनेसे २४ वें में उसकी हानियों का वर्णन है। इस प्रकार १६ ग्रीर २४ वें इलोक की वाक्यात्मक संगति है। बीच के २०-२३ इलोकों ने उस प्रसंग को भंग कर दिया है, ग्रतः ये मौलिक नहीं हैं। (२) दण्ड के ग्रभाव में होने वाली ग्रव्यवस्थाग्रों के वर्णन का प्रसंग १८ तक वर्णित हो चुका, पुनः १६ के बाद फिर उन्हीं का वर्णन उठाना प्रसंगविषद है। इस कारण भी ये मौलिक नहीं सिद्ध होते।

### दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन्सर्वसेतवः। सर्वलोकप्रकोपश्च भवेदण्डस्य विश्रमात्॥ २४॥ (१४)

(सर्ववर्णाः दुष्येयुः) बिना दण्ड के सब वर्ण दूषित (च) ग्रौर (सर्व-सेतवः भिद्येरन्) सब मर्यादाएँ छिन्न-भिन्न हो जायें (दण्डस्य विश्वमात्) दण्ड के यथावत् न होने से (सर्वलोकप्रकोगः भवेत्) सब लोगों का प्रकोप [=ग्राक्रोश] हो जावे ॥ २४॥ (स० प्र०१४१)

# यत्र क्यामो लोहिताक्षो दण्डक्चरित पापहा । प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पक्यित ॥ २४ ॥ (१४)

(यत्र) जहां (श्याम: लोहिताक्षः पापहा) कृष्णवर्ण, रक्तनेत्र भयकर पुरुष के समान पापों का नाश करने हारा (दण्डः चरित) दण्ड विचरता है (तत्र प्रजा: न मुह्यन्ति) वहां प्रजा मोह को प्राप्त न हो के ग्रानन्दित होती हैं (नेता साधु पश्यति चेत्) परन्तु जो दण्ड का चलाने वाला पक्षपातरहित विद्वान् हो तो ।। २५ ।। (स० प्र० १४१)

अब्दुर्शोटिनः : दण्ड का म्रालंकारिक वित्र—दण्ड का इस क्लोक में मालंकारिक वर्णन के माधार पर रेखाचित्र प्रस्तुत किया गया है। जैसे कोई काले रंग का म्रोर क्रोधयुक्त लाल मांखों वाला व्यक्ति भयकारी प्रतीत होता है, उसी प्रकार दण्ड भी भयकारक है, ग्रोर ग्रपराधियों-पापियों को क्रोधाग्नि में जला देने वाला होता है। उसके भयंकर रूप का व्यान करके ही प्रजाएं ग्रपने कर्त्तं क्यों में प्रमाद नहीं करतीं। किन्तु वह तब है जब राजा पक्षपातरहित होकर ग्रपराधियों को न्यायानुसार ग्रोर ग्रवश्य दण्डित करे।

दण्ड देने का ग्रधिकारी राजा कौन-

### तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम् । समीक्ष्यकारिएां प्राज्ञं घर्मकामार्थकोविदम् ॥ २६॥ (१६)

(तस्य संप्रणेतारं राजानम् ग्राहुः) उस दण्ड को ग्रच्छे प्रकार चलाने हारे उस राजा को कहते हैं कि (सत्यवादिनं समीक्ष्यकारिएाम्) जो सत्य-वादी, विचार ही करके कार्य का कर्त्ता (प्राज्ञम्) बुद्धिमान् विद्वान् (धर्म-काम-ग्रर्थ-कोविदम्) धर्म, काम ग्रीर ग्रर्थं का यथावत् जानने हारा हो ॥२६॥ (सं० वि० १५२)

"जो उस दण्ड का चलाने वाला सत्यवादी, विचार के करने हारा, वृद्धिमान, धर्म, ग्रथं ग्रौर काम की सिद्धि करने में पण्डित राजा है, उसी को उस दण्ड का चलाने हारा विद्वान् लोग कहते हैं"। (स॰ प्र०१४२)

अम्बु शिट्य : धर्म, अयं और काम का स्वरूप — धर्म-म्रथं-काम-मोक्ष का शास्त्रों में बहुशः वर्णन म्राता है। यहां इन्हें कुछ विस्तार से स्पष्ट करना लाभप्रद रहेगा। इन्हें 'पुरुषार्थचतुष्टय' के नाम से भी जाना जाता है। धर्म-म्रथं-काम के वर्ग को 'त्रिवर्ग' कहते हैं।

(१) धर्म का स्वरूय—'धारणातृ धर्मः' 'श्रियते स्रनेन लोकः इति' व्युत्पत्तियों के अनुसार प्रत्येक धारण किया जाने वाले सदाचरण, श्रेष्ठ विधान या समाज-व्यवस्था को धर्म कहा जाता है। मनुस्मृतिकार मुख्यरूप से "यतो सम्युदयिनःश्रेयसिरिद्धः स धर्मः" (वैशे० १।१।२) अर्थात् जिसके स्राचरण करने से उत्तम सुख, स्रात्मिक-मानसिक-शारीरिक त्रिविध उन्नति स्रीर मोक्षसुख की प्राप्ति हो, उसको धर्म मानते हैं। विभिन्न इलोकों में मनु ने इन मान्यतास्रों को स्पष्ट किया है [४।२३८,२३६,१६६,२४२,१७४,२२७॥६।६२॥२।६ (१।१२८)] स्रादि। इस सम्बन्धी विस्तृत विवेचन १।२ की समीक्षा में देखिए।

,

- (२) काम-कामनाग्रों की पूर्ति, कामविकारों की शान्ति, (जो धर्मपूर्वक हो)
- (३) मर्थ-धन मौर सांसारिक ऐश्वयं की प्राप्ति, (जो धर्मपूर्वक हो)
- (४) मोक्स---जन्म-मरण के बन्धन से छुटकारा पाकर मुक्ति की स्थिति में रहना।

धर्म प्रत्येक स्थिति में स्वीकार्य और पालनीः होता है और मोक्षप्राप्ति भी सबका परम उद्देश्य हैं, किन्तु काम और अर्थ के विषय में छूट नहीं है, अपितु मनु ने उन्हें सीमित और विहितरूप में ही ग्राह्य माना है। वे ही ग्रर्थ और काम ग्राह्य हैं जो धर्मानुकूल हैं, अन्य त्याज्य हैं—

- (क) "परित्येजदर्थकामी यौ स्यातां धर्मवर्जितौ"। ४। १७६।।
- = धर्म से रहित अर्थ और काम असेवनीय हैं।
- (ख) ''अर्थकामेव्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।" [१। १३२ (२। १३)]
- = अर्थं और काम में ग्रासक्तिन रखने वाले व्यक्ति को ही धर्म का ज्ञान एवं सिद्धि प्राप्त होती है।
  - (ग) भ्रर्थसिद्धि के नियम---

नेहेतार्थान् प्रसंगेन न विरुद्धेन कर्मणा। त विद्यमानेष्वर्थेषु नात्र्यामपि यतस्ततः ॥४ । १५ ॥

(घ) कामसिद्धि की सीमाएं ---

इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसच्येत कामतः। अतिप्रसम्बित चैतेषां मनसा संनिवतंयेत्॥४।१६॥

धर्मानुकूल काम ग्रीर अर्थ कौनसे हैं, इसकी मनुने विभिन्न स्थानों पर चर्चा भी की है। अन्यत्र भी इस प्रकार की सीमाएं विहित हैं—

- (ङ) काम-संतुष्टि के विषय में मनु ने प्रत्येक मनुष्य ग्रीर राजा को जितेन्द्रिय रहते हुए कामसेवन का विधान किया है [७।४४]। ऋतुकालाभिगामी होने का निर्देश है। ऐसे नियम का पालन करने वाला ब्रह्मचारी ही होता है [३।४५,५०]। ग्रित-कामासिनत का निषेध है, क्योंकि वह हानिकारक है [७।२७,४८]। एक सीमा में ही कामसिद्धि होनी चाहिए।
- (च) इसी प्रकार धन-ऐश्वर्य की प्राप्ति भी धर्मपूर्वक ही रखनी चाहिए। इस विषय में लालची न होने का निर्देश है [७।४६], क्योंकि अर्थलालची व्यक्ति के धर्म आदि सब समूल नष्ट हो जाते हैं। अर्थ-शुचिता को मनु ने जीवन में आवश्यक माना है [५।१०६]। इसीलिए अर्थप्राप्ति के लिए साधारण व्यक्तियों की भी सीमा बांधी है, और कहा है कि वह संतोषपूर्वक दूसरे प्राणियों को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाते

हुए अर्थप्राप्ति करें [४।२,३,११,१२]। राजाओं के लिए भी अर्थसंब्रह के लिए समुचित निर्देश ७।१२७-१२६,१३६;६।३०५ में दिये हैं।

इन धर्मादि की सिद्धि के आवश्यक नियमों-विधानों के ज्ञाता को श्रीर तदनुसार श्राचरण करने वाले को 'धर्मकामार्थकोविद' कहा जाता है। इनकी प्राप्ति करना मनुष्य-जीवन का उद्देश्य है, श्रीर इनकी सिद्धि होना मनुष्य जीवन की सफलता और सुख शा प्रतीक माना जाता है।

म्रन्यायपूर्वक दण्डप्रयोग राजा का विनाशक-

तं राजा प्रणयन्सम्य ह् त्रिवर्गेर्गाभिवर्धते । कामात्मा विषयः क्षुद्रो वण्डेनैव निहन्यते ॥ २७॥ (१७)

(तं सम्यक् राजा प्रणयन्) जो दण्ड को ग्रच्छे प्रकार राजा चलाता है (त्रिवर्गण + ग्रभिवद्धेते) वह धमं, ग्रथं ग्रौर काम को सिद्धि को बढ़ाता है ग्रौर जो (कामात्मा) विषय में लंपट (विषमः) टेढ़ा, ईर्ष्या करने हारा (क्षुद्रः) क्षुद्र नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा होता है (दण्डेन + एव निहन्यते) वह दण्ड से ही मारा जाता है।। २७।। स० प्र०१४२)

अर्जुटारेट्डन्सः 'विषमः' का म्रिमिप्राय — 'विषमः' से इस व्लोक में 'न्याय में ईव्या म्रादि के कारण म्रसमान बर्ताव म्रथति पक्षपात' करने से म्रिमिप्राय है। पक्षपातयुक्त दण्डव्यवस्था होने से राजा का विनाश हो जाता है।

वण्डो हि सुमहतेजो दुर्थरञ्चाकृतात्मिभः। धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सबान्धवम्॥ २८॥ (१८)

(दण्डः हि सुमहत् तेजः) दण्ड बड़ा तेजोमय है (स्रकृतात्मिभः दुर्धरः) उसको स्रविद्वान् स्रधर्मात्मा धारए नहीं कर सकता (धर्मात् विचलितं नृपम् + एव) तब वह दण्ड धर्म से रहित राजा ही का % (हन्ति) नाश कर देता है।। २८।। (स० प्र० १४२)

🕸 (सबान्धवम्) कुलसहित .....

ततो दुर्गं च राष्ट्रं च लोकं च सचराचरम्। अन्तरिक्षगतांइचैव मुनीन्देवांइच पीडयेत्॥ २६॥

(ततः) उसके बाद वह दण्ड (दुगैं राष्ट्रं च सचराचरं लोकम्) किला, देश श्रौर चराचर जगत् को (च) तथा (ग्रन्तरिक्षगतान् मुनीन् च देवान्) ग्रन्तरिक्ष में रहने वाले मुनियों श्रौर देवों को (पीडयेत्) नष्ट कर देता है ॥ २६ ॥

अञ्जूर्व्योत्जनः २६ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है---

- १. प्रसंगिवरोध—(१) पूर्वापर क्लोकों में राजा द्वारा प्रजा को दिये जाने वाले दण्ड की चर्चा है। २६ वें क्लोक में राजा से असम्बद्ध दण्ड का वर्णन पूर्वापर चर्चा से भिन्न होने के कारण प्रसंगिवरुद्ध है। (२) क्लोकों में प्रयुक्त पदों से भी २० श्रीर ३० क्लोकों की ही परस्परसम्बद्धता सिद्ध होती है। २० वें में "दण्डो हि सुमहत् तेजः" प्रयोग है, तदनुसार ३० वें में "सः असहायेन """ का प्रयोग है। बीच में २६ वें क्लोक ने इस भाषा की सम्बद्धता को भी भंग कर दिया है, श्रीर उसके "तत " पीडयेत्" से ३० वें के प्रयोग का सम्बन्ध भी नहीं जुडता।
- २. विषयविरोध—चराचर के पदार्थों पर दण्ड का प्रभाव राजा के विषया-न्तर्गत नहीं है, यह ईश्वरीय दण्ड के प्रभाव का वर्णन विषय-विरुद्ध है (विस्तृत समीक्षा ७।२३ पर 'विषयविरोध' में देखिए)।

### सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना। न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ३०॥ (१६)

(ग्रसहायेन मूढेन) जो राजा उत्तम सहायरिहत, मूढ़ (लुब्धेन) लोभी (ग्रकृतबुद्धिना) जिसने ब्रह्मचर्यादि उत्तम कर्मों से विद्या ग्रौर बुद्धि की उन्नित नहीं की (विषयेषु सक्तेन) जो विषयों में फंसा हुग्रा है (सः) उससे वह दण्ड (न्यायतः नेतं न शक्यः) कभी न्यायपूर्वक नहीं चल सकता ॥३०॥ (सं० वि० १५३)

"क्योंकि जो ग्राप्तपुरुषों के सहाय, विद्या, सुशिक्षा से रहित, विषयों मैं ग्रासक्त मूढ़ है, वह न्याय से दण्ड को चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता।" (स० प्र०१४२)

> शुचिना सत्यसन्वेन यथाशास्त्रानुसारिएा। प्राणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन घीमता॥३१॥ (२०)

ग्रीर (ग्रुचिना) जो पिनत्र (सत्यसन्धेन) सत्याचार ग्रीर सत्पुरुषों का संगी (यथाशास्त्र + ग्रनुसारिएगा) यथावत् नीतिशास्त्र के ग्रनुकूल चलने हारा (मुसहायेन) श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त (धीमता) बुढिमान् हैं (दण्डः प्रणेतः शक्यते) वही न्यायक्ष्यी दण्ड के जलाने में समर्थ होता है

"इसलिए जो पित्रत्र, सत्पुरुषों का संगी, राजनीतिशास्त्र के अनुकूल चलने हारा, धार्मिक पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान् राजा हो, वही इस दण्ड को धारण करके चला सकता है।" (सं० वि० १५३)

स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्याव् मृशवण्डस्च शत्रुषु । सुद्दुरस्विह्यः स्निग्धेषु ब्राह्मखेषु क्षमान्वितः ॥ ३२ ॥ (स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्यात्) राजा अपने राज्य में न्याय के अनुसार दण्ड का प्रयोग करे (च) और (शत्रुषु भृशदण्डः) शत्रुओं में कठोर दण्ड का प्रयोग करे (स्निग्घेषु सुहृत्सु प्रजिह्यः) प्रिय मित्रों में सरल व्यवहार करे (ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः) ब्राह्मणों पर क्षमा का व्यवहार रखे ॥ ३२ ॥

#### आनुश्रीत्उनः : ३२ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है --

- १. प्रसंगिवरोध पूर्वापर ३१ श्रीर ३३ इलोकों का प्रसंग राष्ट्र में न्यायानु-सार, शास्त्रानुसार दण्ड देने के विधान का तथा उससे लाभप्राप्ति का है। बीच में 'शत्रुश्चों, मित्रों श्रीर ब्राह्मणों के साथ कैसा ब्यवहार करना चाहिए' यह वर्णन पूर्वापर प्रसंगिवरुद्ध है।
- २. म्रन्तिवरोध—(१) मनु ने राजनीतिशास्त्र के ७-६ म्रध्यायों में सर्वत्र न्यायानुसार, दण्ड एवं बर्ताव म्रादि करने का कथन किया है। इस क्लोक में ब्राह्मणों को जो क्षमा करने का कथन है वह उसके विपरीत है, म्रपितु म्रपराध करने पर ब्राह्मणों को म्रधिक दण्ड देने की व्यवस्था है। [=1३०६, ३३४-३३६; ७।१७-१८; ६।२४६, ३०७, ३११ म्रादि]। इस प्रकार मन्तिवरोध के कारण यह क्लोक प्रक्षिप्त है। (२) ८। ३४७ से भी इसका स्पष्ट विरोध है, वहां मित्र म्रादि देखे बिना न्यायानुसार दण्ड म्रोर समानद्ष्ट रखने का कथन है।

न्यायानुसार दण्डादि देने से राजा की यशोवृद्धि-

### एवं वृत्तस्य नृपतेः शिलोञ्छेनापि जीवतः । विस्तीयंते यशो लोके तैलबिन्दुरिवाम्भसि ॥ ३३ ॥ (२१)

(एवं वृत्तस्य नृपतेः) इस प्रकार न्यायपूर्वक [१३-३१] दण्ड का व्यवहार करने वाले राजा का (शिलोञ्छेन ग्रिप + जीवतः) शिल-उञ्छ से निर्वाह करने वाले ग्रर्थात् धनहीन राजा का भी (यशः) यश (ग्रम्भिस तैलिबन्दुः इव) जैसे पानी पर डालने से तैल की बूँद चारों ग्रोर फैल जाती है ऐसे (लोके विस्तीयंते) सम्पूर्ण जगत् में फैल जाता है।। ३३।।

अद्भुटारेट्डन्ड: काटने के बाद खेत में पड़ी बालियों को 'शिल' कहते हैं ग्रीर पड़े रह गये दानों को 'उञ्छ' कहते हैं। 'शिल-उञ्छ से जीना' यह एक मुहावरा है, जिसका ग्रिभिपाय घन या ऐश्वर्यहीन होना है। न्यायानुसार चलने वाला स्वल्य धन-सम्पत्ति वाला राजा भी यश पाता है। ७। १४८ में भी इसी भाव को एक मुहावरे के द्वारा व्यक्त किया है।

न्यायांवरुद्ध भाचरण से यशोनाश-

म्रतस्तु विपरीतस्य नृपतेरजितात्मनः। संक्षिप्यते यशो लोके घृतबिन्दुरिवाम्भसि ॥ ३४॥ (२२) (मत: तु विपरीतस्य) इस व्यवहार से विपरीत चलने वाले ग्रर्थात् न्याय श्रीर सावधानीपूर्वक दण्ड का व्यवहार न करने वाले (ग्रजितात्मन: नृपतेः) ग्रजितेन्द्रिय राजा का (यशः) यश (ग्रम्भिस घृतबिन्दुः + इव) जल में पड़े घी के समान (लोके संक्षिप्यते) लोक में कम होता जाता है।। ३४।।

राजा की नियुक्तिनामक विषय का उपसंहार—

# स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वशः। वर्णानामाश्रमाणां च राजा मृष्टोऽभिरक्षिता॥ ३५॥ (२३)

(स्वे स्वे धर्मे निविष्टानाम्) अपने-ग्रपने धर्मों में संलग्न (अनुपूर्वशः सर्वेषां वर्णानां च आश्रमाणाम्) क्रमशः सब वर्णो और आश्रमों का (राजा अभिरक्षिता सृष्टः) राजा को 'सुरक्षा करने वाले के रूप में' बनाया है अर्थात् राजा के पद पर आसीन व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह सब वर्णस्थ और आश्रमस्थ व्यक्तियों को उनके धर्मों में प्रवृत्त रखे। समाज को धर्म अर्थात् नियम-व्यवस्था में चलाने के लिए ही राजा और राज्य की सृष्टि होती है।। ३५।।

अस्तु श्रीत्जन्तः राजा वर्णाश्रम धर्मी का रक्षक होना चाहिये—मनु के श्लोक में वर्णित मान्यता को यथावत् ग्रहण करते हुए कौटिल्य ने भी 'वर्ण-आश्रम-धर्मी ग्रीर मर्यादाग्रों की रक्षा करना' राजा का प्रगुख कर्त्तव्य बतलाया है—

चतुर्वराश्रिमस्यायं लोकस्याचाररक्षणात्। नश्यतां सर्वधर्माणां राजधर्मप्रवर्त्तकः।।[प्र०५६-५७। प्र०१]

राजा की जीवनचर्या ग्रीर भृत्यों ग्रादि की नियुक्ति सम्बन्धी विधान—

तेन यद्यत्समृत्येन कर्त्तव्यं रक्षता प्रजाः। तत्तद्वोऽहं प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः॥ ३६॥ (२४)

(तैन) उक्त राजा को (सभूत्येन) ग्रयने ग्रमात्य, मन्त्री आदि सहा-यको स्थात

्रियावत् प्रवक्ष्यामि) ठीक-ठीक कहूंगा— ॥ ३६ ॥

आन्तु श्री त्यन्य : भृत्य से प्रमिप्राय—राजा की ग्रोर से भरण-पोषण की ग्रपेक्षा रखने वाले सभी व्यक्ति भृत्य होते हैं। 'मृत्यः —िवमर्तः मृ-धातोः क्यप् तक् च'। इस प्रकार ग्रमात्यों, मन्त्रियों से लेकर ग्राधारण सेवक तक सभी कर्मचारी भृत्यवर्ग में ग्राते हैं, द्रष्टव्य ७। २२६ क्लोक। ग्रिंग सम्पूर्ण प्रसंग, जिसमें ग्रमात्यों-

मन्त्रियों से लेकर साधारण सेवकादि की नियुक्ति का विधान है, भी इसी ग्रर्थ का द्योतक है। इस विषय में ७। २२६ की समीक्षा भी द्रष्टक्य है।

राजा वेदवेत्ता ग्राचार्यों की मर्यादा में रहे-

### बाह्मरणान्वर्यु पासीत प्रातरुत्थाय पाथिवः । त्रैविद्यवृद्धान्विदुषस्तिष्ठेतेषां च शासने ॥ ३७ ॥ (२४)

(पार्थिवः) राजा (प्रातः + उत्थाय) सबेरे उठकर [७।१४५ में विणित दिनचर्या को सम्पन्न करने के बाद] (प्रैविद्यवृद्धान् विदुषः ब्राह्मणान्) ऋक्, साम, यजु रूप त्रयीविद्या [१।२३॥११।२६४॥] में बढ़े-चढ़े प्रर्थात् पारंगत ग्राचार्य, ऋत्विज् ग्रादि [७।४३॥७।७८] विद्वान् ब्राह्मणों की (परि + उपासीत) ग्रिभवादन ग्रादि से सत्कार एवं शिक्षा के लिए संगति करे (च) ग्रोर (तेषाम्) उन शिक्षक विद्वानों के (शासने तिष्ठेत्) निर्देशन ग्रीर मर्यादा में ग्रपना जोवन रखे॥ ३७॥

अद्भुश्री ट्यन्त : राजा की जीवनचर्या और दिनचर्या — (१) राजा के सम्पूर्ण जीवन के लिए जो विधान हैं, वे जीवनचर्या के अन्तर्गत आते हैं। ये विधान दैन-न्दिन न होकर जीवन में आवश्यकतानुसार पालन किये जाते हैं। इस ७। ३७ श्लोक से लेकर १। ३२५ तक इनका वर्णन है। ७। १४५-२२६ तक राजा की दैनिकचर्या का वर्णन है, जो विषय की दिव्ह से जीवनचर्या के अन्तर्गत आ जाती है [द्रष्टव्य ७। १४५ की समीक्षा]। वहां प्रतिदिन पालनीय कर्त्तव्य विहित हैं।

- (२) इलोकार्य पर विचार—यहां यह विधान जीवनचर्या की दिष्ट से किया गया है। ग्रतः उसी दिष्ट से प्रातः विद्वानों से शिक्षा ग्रहण करने का कथन है। किन्तु इसकी व्याख्या ७। १४५ की सहायता से पूर्ण होगी। वहां प्रथम पहर में उठकर पहले राजा को सन्ध्या, ग्रग्निहोत्रादि ग्रावच्यक दिनचर्या करने का विधान है, पुनः विद्वानों की सङ्गिति का कथन है। इस प्रकार यहां उस क्लोक के ग्रनुसार ग्रथं लगाया गया है, जो मनुसम्मत है।
- (३) राजा की जीवनचर्या ग्रीर कौटिजीय ग्रथंशास्त्र—यद्यपि कौटिलीय ग्रथंशास्त्र हैं सन्य कार्जों के सार राज्य के साथ-साथ स्वतन्त्र चिन्तन भी है, किन्तु उसमें त्रिक्त का प्रमुख श्राधार मनु का शास्त्र रहा है। उसमें प्रथम प्रकरण के प्रथम तीन ग्रध्यायों में वर्णाश्रम धर्मों का वर्णन ग्रीर दण्ड की महिमा का कथन है। पुनः राजा की जीवनचर्या ग्रादि का मनुस्मृति क्रम से उल्लेख है। वहां राजा की जीवनचर्या का कथन करते हुए कौटिल्य ने इन बातों पर निम्न प्रकार प्रकाश डाला है—''वृद्धसंयोगेन प्रज्ञाम्'' [प्र०३।ग्र०६]।

''मर्यादां स्थापयेदाचार्यानमात्यान् वा । य एनमपायस्थानेभ्यो वारयेयुः । [प्र०३। प्र०६] "पुरोहितम् ..... कुर्वीत । तमाचार्यं शिष्यः, पितरं पुत्रो, भृत्यः स्वाभिनमिव चानुवर्तेत" [प्र०४।ग्र० ८]।

श्रयात् विद्वान् पुरुषों की संगति में रहकर बुद्धि का विकास करे। श्राचार्य श्रादि गुरुजन श्रीर श्रमात्यवर्ग राजा की मर्यादा को निर्धारित करें। वे ही राजा को गलत कामों से रोकते रहें। जैसे आचार्य के निर्देशन में शिष्य, पिता के निर्देशन में पुत्र, स्वामी के निर्देशन में भृत्य चलता है, उसी प्रकार श्रपने ऋत्विक् के निर्देशन में राजा चले।

राजा शिक्षक वेदवेत्ताग्रों का ग्रादर-सत्कार करे-

वृद्धांश्च नित्यं सेवेत विप्रान्वेदविदः शुचीन् । वृद्धसेवी हि सततं रक्षोभिरपि पूज्यते ॥ ३८॥ (२६)

(च) ग्रीर उन (शुचीन्) शुद्ध हृदयवाले (वेदिवदः) वेद के ज्ञाता (वृद्धान् विप्रान्) ज्ञानतपस्या में बढ़े-चढ़े ब्राह्मणों की (नित्यं सेवेत) प्रति-दिन सेवा ग्रयीत् ग्रादर-सत्कार करे (हि) क्योंकि (सततं वृद्धसेवी) सदैव ज्ञान ग्रादि से बढ़े-चढ़े विद्वानों को सेवा करने वाला राजा (रक्षोभिः + ग्राप पूज्यते) राक्षसों द्वारा भी पूजा जाता है। ग्रर्थात् मर्यादाग्रों-व्यवस्थाग्रों को भंग करने वाले पापकर्मकारी राक्षस भी उस राजा से भयभीत होकर वश में रहते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात हो क्या है! वे तो स्वतः वशोभूत रहेंगे । ३८।।

राजा वेदवेत्ताग्रों से ग्रनुशासन की शिक्षा ले-

तेम्गोऽधिगच्छेद्विनयं विनीतात्मापि नित्यशः । विनीतात्मा हि नृपतिनं विनश्यति कहिचित् ॥ ३६ ॥ (२७)

(विनीत + म्रात्मा + म्रिप) विनयी म्रर्थात् म्रनुशासन-मर्यादाम्रों में रहने के स्वभाव वाला होते हुए भी राजा (तेम्बः) उन [७। ३७-३८] वेद-वेता गुरुजनों से (नित्यशः) प्रतिदिन (विनयम् म्रिधगच्छेत्) म्रनुशासन म्रोर मयिता की शिक्षा ग्रहण करे (हि) क्योंकि (विनीत + म्रात्मा नृपितः) म्रनुशासन में रहने के स्वभाव वाला राजा (किहिचित् न विनश्यति) [स्वच्छन्द या उद्धत होकर म्रनर्थकारो कार्य न करने के कारण] कभी विनाश को प्राप्त नहीं करता ।। ३६ ।।

अन्य श्रीत्य नः राजा के श्रनुशासन-विषय में कौटिल्य का मत— ग्राचार्य कौटिल्य ने इस विषय पर प्रकाश डालते हुए लिखा है—

> (क) ''विद्याविनीतो राजा हि प्रजानां विनये रतः। ग्रनन्यां पृथिवीं भुङ्क्ते सर्वभूतहिते रतः॥'' [प्र०२।ग्र०४]

श्रयित्-विद्यावान् ग्रीर श्रनुशासन-मर्यादा में रहने वाला तथा प्रजाश्रों के हित में तत्पर राजा ही सम्पूर्ण पृथिवी का उपभोग करता है।

### (ल) ''इन्द्रियजयस्य मूत्रं विनयः । विनयस्य मूलं वृद्धोपसेवा । वृद्धोपसेवाया विज्ञानम् ।'' [चाण० सू० ५-७]

- = इन्द्रियजय का मूल वितय अर्थात् अनुशासनबद्ध रहना है। अनुशासन का मूल वृद्धों की संगति और सेवा है और वृद्ध = पारंगत विद्वानों की संगति का मूल विशिष्ट ज्ञानार्जन करना है।
  - (ग) ''ग्रविनीतस्वामिलामान् अस्वामिलामः श्रेयान् ।" [चा० सू० १४]

= विनयहीन = प्रनुशासन या मर्यादा में न रहने के स्वभाव वाले राजा की प्राप्ति की ग्रपेक्षा राजा का न होना ही श्रेयस्कर है।

अनुशासनविहीन राजाओं के विनाश के उदाहरएा-

बहुवोऽविनयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः। वनस्या ग्रपि राज्यानि विनयास्त्रतिपेदिरे॥ ४०॥

(ग्रविनयात्) ग्रनुशासित स्वभाव न होने के कारण (बहवः राजानः) बहुत से राजा (सपरिच्छदाः नष्टाः) कुल सहित विनष्ट हो गये, ग्रीर (विनयात्) अनुशासित होने के कारण (वनस्थाः +ग्रपि) वन में रहने वाले लोगों ने भी (राज्यानि प्रतिपेदिरे) राज्य प्राप्त कर लिये ॥ ४० ॥

वेनो विनष्टोऽविनयान्नहुषःचैव पापिवः। सुदाः पैजवनःचैव सुमुखो निमिरेव च।।४१।।

(प्रविनयात्) ग्रविनम्र = अनुशासनविहीन होने के कारण (वेनः) वेन (च) ग्रीर (पार्थिवः नहुषः) राजा नहुष (विनष्टः) नष्ट हो गया (च) ग्रीर (पैजवनः सुदाः सुमुखः च निमिः एव) पिजवन के पुत्र सुदास,सुमुख ग्रीर नेमि नामक राजा भी नष्ट हो गये।। ४१।।

**त्र**नुशासनप्रिय राजाग्रों की समृद्धि के उदाहरण—

पृथुस्तु विनयाद्राज्यं प्राप्तवान्मनुरेव च। कुबेरश्च घनैश्वर्यं ब्राह्मण्यं चैव गाधिजः॥ ४२॥

(तु) और (विनयात्) विनम्नता के = अनुशासित आचरण् के कारण (पृथुः च मनुः एव राज्यं प्राप्तवान्) पृथु और मनु ने राज्य प्राप्त किया (च) तथा (कुबेरः धन-ऐश्वयंम्) कुबेर ने धन-ऐश्वयं को (च) और (गाधिजः) गाधि के पुत्र विश्वामित्र ने (ब्राह्मण्यम् एव) ब्राह्मण्यत्व प्राप्त कर लिया।। ४२।।

अन्य श्रीत्वनः ४०-४२ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं---

१. जैसीगत भाषार—४०-४२ इलोकों का यह एक प्रसंग है, जिसमें भ्रविनय से राजाओं का विनाश भीर विनय से कुछ राजाओं की समृद्धि उदाहरणपूर्वंक वर्णित हैं।४२ वें इलोक में मनु का भी उल्लेख है। स्पष्टतः यह मनु से भिन्न किसी ग्रन्य की रचना है, जो परवर्ती होने से प्रक्षिप्त है। ग्रन्य इलोक इससे प्रसंग की दिष्ट से सम्बद्ध होने के कारण स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

राजा विद्वानों से विद्याएं ग्रहण करे-

## त्रैविद्येम्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीति च शाक्ष्वतीम् । स्रान्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्तारम्भाक्ष्य लोकतः ॥४३॥(२८)

राजा और राजसभा के सभासद् तब हो सकते हैं कि जब वे (त्रैवि-द्येम्यः) चारों वेदों की कर्म, उपासना, ज्ञान विद्याग्रों के जानने वालों से (त्रयीविद्याम्) तीनों विद्या (ज्ञाञ्चनीं दण्डनीतिम्) सनातन दण्डनीति (ग्रान्वींक्षिकीम्) न्यायिवद्या (ग्रात्मिविद्याम्) ग्रात्मिवद्या ग्रर्थात् परमात्मा के गुण-कर्म-स्वभावरूप को यथावत् जानने रूप ब्रह्मिवद्या (च) भौर (लोकतः वार्त्तारम्भान्) लोक से वार्त्ताग्रों का ग्रारम्भ (कहना ग्रौर सुनना) सीख-कर—सभासद् या सभापति हो सकें।। ४३।। (स० प्र०१४४)

अर्जुटर्रिट्डन्: (१) विद्याप्रहरण के सम्बन्ध में कौटिल्य के विचार— कौटिल्य ने इस मान्यता को स्पष्ट करते हुए लिखा है—

- (क) "वृत्तोपनयनस्त्रयोमान्वोक्षकीं च शिष्टेन्यः, वार्त्तामध्यक्षेन्यः, दण्डनीति वक्तृत्रयोक्तृम्यः श्रुताद्धि प्रज्ञोपजायते, प्रज्ञाया योगो, योगादात्मवत्तेति विद्यास्त्रम्यः श्रुताद्धि प्रज्ञोपजायते, प्रज्ञाया योगो, योगादात्मवत्तेति विद्यासमध्यम् ।" [कौ० श्रर्यं० प्र०२ । श्र०४]
- = उपनयन के पश्चात् राजा शिष्ट [मनु० १२। १०६] ग्रर्थात् सदाचारी वेद-वेत्ताग्रों से त्रयीविद्या ग्रीर न्यायविद्या को सीखे। विविध विभागीय ग्रष्टयक्षों से व्यापार ग्रीर वक्ता-प्रयोक्ता विशेषज्ञों से दण्डनीति सीखे। क्योंकि शास्त्रादि श्रवण से बुद्धि का विकास होता है। उससे योग में रुचि ग्रीर योग से ग्रात्मबल प्राप्त होता है। यही विद्या का सुपरिणाम है।
- =वेदवेत्ता विद्वानों से विशेष विद्याज्ञान प्राप्त करके स्रात्मा की उन्नित करे। स्रात्मोन्नित से सम्पन्न ही जितेन्द्रिय हो सकता है।
- (२) त्रयीविद्या सम्बन्धी विशेष विस्तृत ज्ञान के लिए द्रष्टव्य हैं १।२३॥ ११।२६४ ब्लोक ग्रीर उनकी समीक्षा।

जितेन्द्रिय राजा ही प्रजाग्रों को वश में रख सकता है-

## इन्द्रियागां जये योगं समातिष्ठेदिवानिशम् । जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥४४॥ (२६)

जब सभासद् और सभापित (इन्द्रियाणां जये समातिष्ठेत्) इन्द्रियों को जीतने प्रथात् ग्रपने वश में रखके सदा धर्म में वर्ते और ग्रधमं से हटें-हटाए रहें, इसलिए (दिवानिशं योगम्) रात-दिन नियत समय में योगाम्यास भी करते रहें (हि) क्योंकि (जितेन्द्रियः) जो जितेन्द्रिय कि ग्रपनी इन्द्रियों— जो मन, प्राण और शरीर प्रजा है इसको जीते बिना (प्रजाः वशे स्थापियतुं शक्नोति) बाहर की प्रजा को ग्रपने वश में स्थापन करने को समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ ४४॥ (स॰ प्र० १४४)

अरन्तु ट्रारेट्जनः कौटिल्य द्वारा इन्द्रियजय पर प्रकाश = मनु ने इन्द्रिय-जय अर्थात् जितेन्द्रियता को ही प्रधान रूप से राज्यवशीकरण का गुण माना है। राजा की शिक्षा-दीक्षा, अनुशासनाम्यास आदि सभी बातों का उद्देश्य इन्द्रियजय होता ही है। इन सबका परस्पर सम्बन्ध है, जैसा कि इलोक ३७, ३६, ४३ में और उनकी समीक्षा में दिखाया जा चुका है। कौटिल्य ने भी मनु के अनुसार इन्द्रियजय को सर्व-प्रमुख महत्त्व दिया है और अपने अर्थशास्त्र तथा सूत्र ग्रन्थ में प्रकाश डाला है—

(क) "विद्याविनयहेतुरिन्द्रियजयः, कामक्रोधलोसमानसदहर्षत्यागातृकायः। कर्णंत्वगक्षिजिह्वाद्राग्णेन्द्रियागां शब्दस्पर्शंकपरसगन्धेष्वविद्रितिपत्तिरिन्द्रियजयः। शास्त्रानुष्ठानं वा कृत्स्नं हि शास्त्रमिदमिन्द्रियजयः। तद्विरुख्ववृत्तिरवश्येन्द्रियक्ष्यान्त्ररन्तोऽपि राजा सद्यो विनश्यति।" [कौ० प्रयं० प्र०३। प्र०५]

"जितात्मा सर्वार्थैः संयुज्यते ।" [चा० सू० १०]

अर्थात्—विद्या और विनय का हेतु — उद्देश्य इन्द्रियजय है। ग्रतः काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्षं के त्याग से इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कान, त्वचा, नेत्र, जीभ और नासिका को उनके विषयों— शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध में प्रवृत्त न होने देना ही इन्द्रियजय कहलाता है। ग्रथवा सक्षेप में शास्त्रों में प्रतिपादित कर्त्तं व्यों के सम्यक् ग्रनुष्ठान को ही इन्द्रियजय कहते हैं। सारे शास्त्रों का मूल कारण इन्द्रियजय है। शास्त्रविहित कर्त्तं व्यों के विपरीत ग्राचरण करने वाला इन्द्रियलोलुप राजा सारी पृथिवी का ग्रधिनित होता हुग्रा भी शीघ्र विनष्ट हो जाता है। जितेन्द्रिय राजा ही समस्त समृद्धियों को प्राप्त करता है।

(२) इन्द्रियजय कामनुप्रोक्त लक्षण २।७३ [२।६८] में देखिए। वेद में भीस्पष्ट कहाहै कि राजा जितेन्द्रिय ग्रर्थात् ब्रह्मचारी रहकर ही तपस्यासे राष्ट्रकी रक्षा कर सकता है—प्रजाग्नों को वशा में कर सकता है। मनुने उसी भाव को इस श्लोक में ग्रहण किया है—

"ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति ॥" ग्रथर्व० ११ । ४ । ४ ॥ व्यसनों की गणना—

दश कामसमुत्थानि तथाब्टी क्रोधजानि च। व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विदर्जयेत्।। ४५।। (३०)

द्दोत्साही होकर (दश कामसमुत्थानि च ग्रांटी क्रोधजानि) जो काम से दश [७ । ४७] ग्रीर क्रोध से ग्राठ [७ । ४८] (व्यसनानि) दुष्ट व्यसन (दुरन्तानि) कि जिनमें फंसा हुग्रा मनुष्य कठिनता से निकल सके उनको (यत्नेन निवर्जयेत्) प्रयत्न से छोड़ ग्रीर छुड़ा देवे ।। ४५ ।। (स० प्र० १४४)

> कामजेषु प्रसक्तो हि ध्यसनेषु महीपतिः। वियुज्यतेऽर्थधर्माम्यां क्रोधजेष्वात्मनेव तु ॥ ४६॥ (३१)

(हि) क्यों कि (महीपितः) जो राजा (कामजेषु प्रसक्तः) काम से उत्पन्त हुए दश दुष्ट व्यसनों में फंसता है (प्रथं-धर्माभ्यां वियुज्यते) वह भ्रयं अर्थात् राज्य-धन-भ्रादि भ्रौर धर्म से रहित हो जाता है। (तु) भ्रौर (क्रोधजेषु) जो क्रोध से उत्पन्न हुए भ्राठ बुरे व्यसनों में फंसता है (स्रात्मना एव) वह शरीर से भी रहित हो जाता है।। ४६।। (स॰ प्र०१४४)

दश कामज व्यसन---

मृगयाऽक्षो दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः । तौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गगाः॥ ४७॥ (३२)

काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं .........(मृगथा) मृगया [ = शिकार] खेलना (ग्रक्षः) ग्रक्ष ग्रर्थात् चोपड़ खेलना, जूग्रा खेलना ग्रादि (दिवास्वप्नः) दिन में सोना (परिवादः) काम कथा वा दूसरों की निंदा किया करना (स्त्रियः) स्त्रियों का ग्रतिसंग (मदः) मादक द्रव्य ग्रर्थात् मद्य, ग्रफीम, भांग, गांजा, चरस ग्रादि का सेवन (तौर्य-त्रिकम्) गाना, बजाना, नाचना व नाच कराना सुनना ग्रीर देखना [ये तीन बातें] (वृथाट्घा) वृथा इधर-उधर धूमते रहना (दशक कामजः गगाः) ये दश कामोत्पन्न व्यसन हैं।। ४७।। (स॰ प्र०१४४)

अन्तरार्धीत्यन्तः 'तौर्यत्रिकम्', 'मृगवा', 'स्त्रियः' शस्त्रों पर विशेष

विचार—(१) तूर्य = तुरही या वाद्य को कहते हैं, त्रिकम्-नाचना, गाना, बजाना इन तीन क्रियाओं के समूह को कहा जाता है। इस प्रकार तौर्यत्रिकम् का ग्रर्थ 'वाद्यों के साथ नाचना, गाना, बजाना' होता है। (२) 'स्त्रियः' बहुवचन [७। ५० में भी] के प्रयोग से मन प्रपनी उस मान्यता की ग्रोर संकेत तथा उसकी पुष्टि कररहे हैं कि राजा को भी एक से ग्रधिक स्त्रियों का सेवन नहीं करना चाहिए। एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए। (३) ("मृगं याति भ्रनया सा मृगया, घत्रथें कः") पशुभ्रों का पीछा करना ग्रथति शिकार करने की किया।

क्रोधज ग्राठ व्यसन-

पैशुन्यं साहसं द्रोह ईष्यस्यार्थदूषणम्। वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोष्टरकः ॥ ४८ ॥ (३३)

क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते हैं—(पैश्न्यम्) पैश्न्य मर्थात् चुगली करना (साहसम्) बिना विचारे बलात्कार से किसी स्त्री से बरा काम करना (द्रोहः) द्रोहं रखना (ईष्यः) ईष्या ग्रर्थात् दूसरे की बडाई वा उन्नति देखकर जला करना (ग्रसूया) असूया—दोवों में गुरा गुणों में दोषारोपण करना (ग्रर्थंदूषणम्) ग्रर्थंदूषण ग्रर्थात् ग्रधमंयुक्त बुरे कामों में धन ग्रादि का व्यय करना (वाग् दण्ड ग्रम्) कठोर वचन बोलना ग्रीर बिना भ्रपराध के कड़ा वचन (च) वा (पारु ध्यम्) विशेष दण्ड देना (अष्टकः-क्रोधज: + ग्रिप गएा:) ये ग्राठ दुर्गु ए। क्रोध से उत्पन्न होते हैं।। ४८।।

(म॰ प्र०१४४)

सभी व्यसनों का मूल लोभ---

द्वयोरप्येतयोर्मुलं यं सर्वे कवयो विदृः। तं यत्नेन जयेहलोभं तज्जावेतावृभौ गणौ ॥ ४६॥ (३४)

न्नौर (एतयोः द्वयोः + ग्रपि मूलं यं लोभम्) जो इन कामज न्नौर क्रोधज ग्रठारह दोषों के मूल जिस लोभ को (सर्वे कवय: विदु:) सब विद्वान लोग जानते हैं (तं यत्नेन जयेत्) उसको प्रयत्न मे राजा जीते क्योंकि (तत्+जो+एतो+उभौ गर्णो) लोभ ही से पूर्वोक्त ग्रठारह ग्रीर ग्रन्य दोष भी बहुत से होते हैं।। ४६।। (सं वि १५३)

"जो सब विद्वान् लोग कामज ग्रौर क्रोधजों का मूल जानते हैं कि जिससे ये सब दुर्गुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उस लोभ को प्रयत्न से छोडे"। (स॰ प्र० १४५)

कामज ग्रीर क्रोधज व्यसनों में ग्रधिक कष्टदायक व्यसन-

पानमक्षाः स्त्रियःचैव मृगया च यथाक्रमम् । एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजे गरो ॥ ४०॥ (३४)

(कामजे गणे) काम के व्यसनों में बड़े दुर्गु रा, एक (पानम्) मद्य ग्रादि ग्रर्थात् मदकारक द्रव्यों का सेवन, दूसरा—(ग्रक्षाः) पासों ग्रादि से जूप्रा खेलना, तोसरा—(स्त्रिय एव) स्त्रियों का विशेष सङ्ग, चौथा—(मृगया) मृगया [=शिकार] खेलना (एतत्) ये क्ष्री(चतुष्कं कष्टतमं विद्यात्) चार महादुष्ट व्यसन हैं।। ५०।। (स० प्र०१४५)

्रह्र (यथाक्रमम्) क्रम से पूर्व-पूर्व के ग्रधिकाधिक · · · · · · ·

दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थदूषणे। क्रोधजेऽपि गर्गे विद्यात्कष्टमेतित्त्रकं सदा ॥ ४१॥ (३६)

(च) और (क्रोधजे + म्रिप गणे) क्रोधजों में (दण्डस्य पातनम्) बिना म्रिपराध दण्ड देना (वाक् पारुष्य + म्रियंदूषणे) कठोर वचन बोलना भ्रीर धन ग्रादि का म्रन्याय में खर्च करना (एतत्-त्रिकं सदा कष्टं) ये तीन क्रोध से उत्पन्न हुए बड़े दुःखदायक दोष हैं + 11 ५१ ।। (स० प्र०१४५) + (विद्यात्) ऐसा जाने।

सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रेवानुषंगिराः । पूर्वं पूर्वं गुरुतरं विद्याद्वचसनमात्मवान् ॥ ५२ ॥ (३७)

(ग्रस्य सप्तकस्य वर्गस्य) इस [५०-५१ में विणित] सात प्रकार के दुर्गुंगों के वर्ग में (सर्वत्र + एव + ग्रनुषिङ्गणः) जो सब स्थानों पर सब मनुष्यों में पाये जाते हैं (ग्रात्मवान्) ग्रात्मा की उन्नित चाहने वाला राजा (पूर्वं पूर्वं व्यसनं गुरुतरं विद्यात्) पहने-पहले व्यसन को ग्रधिक कष्टप्रद समभे ।। ५२ ।।

"जो ये सात दुर्गुं ए दोनों कामज ग्रीर क्रोधज दोषों में गिने हैं, इनमें से पूर्व-पूर्व ग्रर्थात् व्यर्थ व्यय से कठोर वचन, कठोर वचन से ग्रन्याय से दंड हेना, इससे मृगया खेलना. इसस स्त्रियों का ग्रत्यन्त सङ्ग, इससे जूग्रा ग्रर्थात् चूत करना ग्रीर इससे भी मद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन है"। (स० प्र० १४५)

व्यसन मृत्यु से भी ग्रिधिक कष्टदायी-

व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते । व्यसन्यघोऽघो त्रजति स्वर्यात्यव्यसनो मृतः ॥ ५३ ॥ (३८) (व्यसनस्य च मृत्योः च) व्यसन ग्रीर मृत्यु में (व्यसनं कष्टम् + उच्यते) व्यसन को ही ग्रधिक कष्टदायक कहा गया है, क्योंकि (व्यसनी) व्यसन में फंसा रहने वाला व्यक्ति (ग्रधः ग्रधः याति) दिन-प्रतिदिन दुर्गुणों ग्रीर कष्टों में गिरता ही जाता है या ग्रवनित को ही प्राप्त होता जाता है, किन्तु (ग्रव्यसनी) व्यसन से रहित व्यक्ति (मृतः) मरकर भी (स्वर्याति) स्वर्ग=सुख को प्राप्त करता है ग्रर्थात् उसे परजन्म में सुख मिलता है।।५३।।

"इसमें यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फंसने से मर जाना अच्छा है क्योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष है वह अधिक जियेगा तो अधिक-अधिक पाप करके नीच-नीच गति अर्थात् अधिक-अधिक दुःख को प्राप्त होता जायेगा और जो किसी व्यसन में नहीं फंसा वह मर भी जायेगा तो भी सुख को प्राप्त होता जायेगा। इसलिए विशेष राजा को और सब मनुष्यों को उचित है कि कभी मृगया और मद्यपान आदि दुष्टकामों में न फंसे और दुष्ट व्यसनों से पृथक् होकर धर्मयुक्त, गुएा-कर्म-स्वभावों में सदा वर्तके अच्छे-अच्छे काम किया करें" (स॰ प्र० १४६)

मन्त्रियों की नियुक्ति -

# मोलाञ्छास्त्रविदः शूरांत्लब्धतक्षान्कुलोद्भवान् । सचिवान्सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वोत परीक्षितान् ॥४४॥(३६)

(मीलान्) स्वराज्य-स्वदेश में उत्पन्न हुए (शास्त्रविदः) वेदादि शास्त्रों के जानने वाले (शूरान्) शूरतीर (लब्धलक्षान्) जिन्के लक्ष्य ग्रीर विचार निष्फल न हों, ग्रीर (कुलोदगतान्) कुलीन (परीक्षितान्) ग्रच्छे प्रकार सुपरीक्षित (सप्त वा ग्रष्टी) सात वा ग्राठ (सचिवान्) उत्तम, धार्मिक, चतुर मन्त्री (प्रकुर्वीत) करे।। १४।। (स० प्र०१४६)

''ग्रौर जो ग्रपने राज्य में उत्पन्न, शास्त्रों के जानने हारे, शूरवीर, जिनका विचार निष्फल न होवे, कुलोन, धर्मात्मा, स्वराज्यभक्त हों, उन सात या ग्राठ पुरुषों को ग्रच्छी प्रकार परीक्षा करके मन्त्री करे; ग्रौर इन्हीं की सभा में ग्राठवां वा नववां राजा हो। ये सब मिलके कर्त्तं व्याकर्त्तं व्याकर्त्तं वा वा विचार किया करें'। (सं० वि० १४४)

"ग्रपने राज्य ग्रीर देश में उत्पन्न हुए, वेद वा शास्त्रों के जानने वाले, शूरवीर, कित, गृहस्य, ग्रनुभवकर्त्ता, सात ग्रथवा ग्राठ धार्मिक बुद्धि-मान् मन्त्री राजा को रखने चाहिएँ"। (पू॰ प्र॰ १११) अप्रज्ञा कि दिन्द : नियुक्ति से पूर्व प्रमात्यों की परीक्षा विधि—नियुक्ति से पूर्व प्रमात्यों की दढ़ परीक्षा करनी चाहिए। प्रर्थशास्त्र में प्राचार्य कौटित्य ने परीक्षा की प्रकट श्रीर गुप्त विधियां बतायी हैं—

(क) प्रकटिविध—नियुक्ति से पूर्व राजा प्रामाणिक, सत्यवादी एवं ग्राप्तपुरुषों के द्वारा उनके निवासस्थान ग्रौर उनकी ग्राधिक स्थिति की जानकारी करे। सहपाठियों के माध्यम से उनकी योग्यता तथा शास्त्रीय प्रतिभा की, नये-नये कार्य सौंपकर उनकी बुद्धि, स्मृति ग्रौर चतुरता की, व्याख्यानों एवं सभाग्रें द्वारा उनकी वाक्पटुता, प्रगल्भता ग्रौर प्रतिभा की; ग्रापत्ति प्रस्तुत करके उनके उत्साह, प्रभाव ग्रौर सहनशक्ति की; व्यवहार से उनकी पवित्रता, मित्रता एवं इढ़ स्वामिभिक्त की; सहवासियों एवं पड़ौसियों के माध्यम से उनके शील, बल, स्वास्थ्य, गौरव, ग्रग्रमाद तथा स्थिरवृत्ति की जानकारी करे। उनके मधुरभाषी स्वभाव तथा द्वेषरहित स्वभाव की परीक्षा राजा स्वयं करे।

[को० म्रयं० प्र०४। म्र०८] 🐇

(ल) गुप्तविधि—(१) धर्मोपधा —गुप्त धार्मिक उपायों से ग्रमात्य के हृदय की पित्रता की परीक्षा करना। (२) ग्रथोपधा—गुप्त ग्राधिक लोभ की वातों से, (३) कामोपधा—गुप्त कामसम्बन्धी ग्राकर्षणों से, (४) भयोपधा—गुप्त भय ग्रादि प्रदर्शित करके ग्रमात्यों के हृदय की पित्रता की परीक्षा करे।

गुप्तचरों द्वारा इतनी परीक्षाएं करने के पश्चात् ही उस व्यक्ति को यथायोग्य ग्रमात्य कार्य पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

कौटिल्य का मत है कि घर्मपरीक्षा में पिवत्र सिद्ध ग्रमात्यों को न्यायालय में, ग्रथंपरीक्षामें पिवत्र को करसंग्रह ग्रीर कोषसंरक्षण में, कामपरीक्षा में पिवत्र को ग्रन्त:-पुर ग्रीर विलासस्थानों में, तथा भयपरीक्षा में पिवत्र को श्रङ्करक्षक के रूप में नियुक्त करना चाहिए [कौ० ग्रयं० प्र० ४। ग्र० ६]। श्र

<sup>्</sup>रे ''तेषां जनपदमवग्रहं चाप्यतः परीक्षेत । समानविद्योभ्यः शिल्पं, शास्त्र-चक्षुष्मत्तां च, कर्मारम्भेषु प्रज्ञां धारियष्णुतां दाक्ष्यं च, कथायोगेषु वाग्मित्वं प्रागत्भ्यं प्रतिमानवत्त्वं च, ग्रापद्युत्साहप्रभावौ क्लेशसहृत्वं च, संध्यवहाराच्छौचं मैत्रतां हढ-भक्तित्वं च, मंबासिभ्यः शीलबलारोग्यसत्त्वयोगम्-अस्तम्भम्-ग्रचापत्यं च, प्रत्यक्षतः संप्रियत्वम्-ग्रवैरित्वं च।" [प्र०४। ग्र०८]

<sup>% &#</sup>x27;'मिन्त्रपुरोहितसलः सामान्येष्वधिक रेणेषु स्थापियत्वा अमात्यानुप्रधामिः शोधयेत् । ''ं तत्र धर्मोपधागुद्धान् धर्मस्थीयकण्टकशोधनेषु स्थापयेत्, प्रयोपधागुद्धान् समाहर्त-सन्निधातृ-निचयकर्ममु, कामोपधागुद्धान् बाह्याभ्यन्तरिवहाररक्षामु, भयोपधागुद्धान् प्रासन्नकार्येषु राजः । सर्वोपधागुद्धान् मिन्त्रिंगः कुर्यात् । सर्वत्रागुचीन् लिन्द्रव्यहस्तिवनकर्मान्तेषुपयोजयेत् ।''

राजा को सहायकों की ग्रावश्यकता में कारण-

### म्रपि यत्सुकरं कर्मं तदप्येकेन दुष्करम्। विशेषतोऽसहायेन किंतु राज्यं महोदयम्॥ ४४॥ (४०)

(स्रिपि) क्यों कि (विशेषतः + स्रसहायेन) विशेष सहाय के बिना (यत् सुकरं कमं) जो सुगम कमं हैं (तत् + स्रिपि) वह भी (एकेन दुष्करम्) एक के करों में कठिन हो जाता हैं (किन्तु) जब ऐसा है तो (महोदयं राज्यम्) महान् राज्य-कमं एक मे कैसे हो सकता है ? इपलिए एक को राजा स्रीर एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य्य को निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है।। ११। (स॰ प्र०१४६)

"वयों कि सहायता बिना लिए साधारण काम भी एक को करना कठिन हो जाता है। फिर बड़े भारी राज्य का काम एक से कैसे हो सकता हैं? इसलिए एक को राजा बनाना श्रीर उसो की बुद्धि पर सारे काम का बोभ रखना बुद्धिमत्ता नहीं हैं"। (पू॰ प्र॰ १११)

मन्त्रियों के साथ मन्त्रगा करे-

### तैः सार्धे चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिवग्रहम् । स्थानं समुद्यं गुप्ति लब्धप्रशमनानि च ॥५६॥ (४१)

इससे सभापति को उचित है कि (नित्यम्) नित्यप्रति (तैः सार्धम्) उन [७। १४] राज्यकर्मों में कुशल विद्वान् मन्त्रियों के साथ (सामान्यम्) सामान्य करके किसी से (सिन्ध-विग्रहम्) सिन्ध = मित्रता, किसी से विग्रह = विरोध, (स्थानम्) स्थित समय को देखकर के चुपचाप रहना, ग्रपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना (समुदयम्) जब ग्रपना उदय ग्रर्थात् वृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना (गुप्तिम्) मूल राज, सेना, कोश ग्रादि की रक्षा (लब्धप्रशमनानि) जो-जो देश प्राप्त हों उस-उस में शान्ति-स्थापना, उपद्रव-रहित करना (चिन्तयेत्) इन छः गुणों का विचार नित्यप्रति किया करे ।। ४६।। (स० प्र० १४६)

"महाराजा को उचित है कि मिन्त्रयों समेत छः बातों पर विचार करे—१. मित्र, २. शत्रु में चतुरता, ३. ग्रपनी उन्नित, ४. अपना स्थान, ४. शत्रु के श्राक्रमण से देश की रक्षा, ६. शिजय किये हुए देशों की रक्षा, स्वास्थ्य श्रादि प्रत्येक विषय पर विचार करके यथार्थ निर्णय से जो कुछ ग्रपनी श्रोर दूसरों की भलाई की बात विदित हो उसे करना"।

(पू० प्र० १११)

#### तेषां स्वं स्वमभित्रायमुपलभ्य पृथक् पृथक् । समस्तानां च कार्येषु विदश्याद्धितमात्मनः ॥ ५७ ॥ (४२)

(तेषाम्) उन सभासदों का (पृथक्-पृथक् स्वं स्वम् + ग्रिभिप्रायम् उपलम्य) पृथक्-पृथक् ग्रपना-ग्रपना विचार ग्रीर ग्रिभिप्राय को सुनकर (समस्तानां कार्येषु) सभी के द्वारा कथित कार्यों में (ग्रात्मनः हितम्) जो कार्य ग्रपना ग्रीर ग्रन्य का हितकारक हो (विदघ्यात्) वह करने लगना श्रा । १७ ॥ (स॰ प्र०१४७) (पूना॰ प्र१११ पर भी)

अप्रयात्—वही कार्य करे।

सर्वेषां तु विशिष्टेन बाह्यरोन विपश्चिता। मन्त्र्येत्परमं मन्त्रं राजा षाडुगुण्यसंयुतम्।। ५८॥

(राजा) राजा (सर्वेषां तु विशिष्टेन विपश्चिता ब्राह्मणेन) सबसे प्रधान विद्वान् ब्राह्मण के साथ (षाड्गुण्यसंयुतम्) सन्धि, विग्रह, यान, ग्रासन, द्वैधीभाव श्रीर श्राक्षय, इन छ: विषयों [७। ५६, १६०] सहित (परमं मन्त्रं मन्त्रयेत्) ग्रत्यन्त गूढ़ मन्त्रणाश्रों पर विचार करे।। ५८।।

नित्यं तस्मिन्समाइवस्तः सर्वकार्याणि निःक्षिपेत् । तेन सार्षे विनिदिचत्य ततः कमं समारमेत् ॥ ५६ ॥

श्रीर (तिस्मिन् नित्यं समाद्यस्तः) उस पर सदा विद्यास रखते हुए (सर्वकार्याणि निःक्षिपेत्) राज्य के सब कामों के भार को सौंप दे, श्रीर (तेन साधं विनिध्चत्य) उसके साथ ही पहले कोई निर्णय लेकर (ततः कर्मं समारभेत्) फिर सब कामों को ग्रारम्भ करे।। ४६।।

अनु श्रीत्उन: ५८—५६ श्लोक निम्न 'श्राषारों' के श्रनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं —

- १. प्रसंगिवशेष—ये दोनों क्लोक पूर्वापर असंग के विरुद्ध हैं। पूर्वापर क्लोकों का प्रसंग भ्रावश्यकतानुसार भ्रनेक मन्त्रियों की नियुक्ति भ्रौर उन सभी के सहयोग से कार्य चलाने का है। बीच में एक ही ब्राह्मण से मन्त्रणा करना और केवल उसी की सलाह पर कार्य भ्रारम्भ करना मादि वर्णन पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध है। ६० वें क्लोक के "भ्रन्यानिप प्रकुर्वीत" पद स्पष्टतः इसे ५४—५७ क्लोकों से सम्बद्ध करता है। इन क्लोकों ने उस सम्बद्धता को भंग कर दिया है।
- २. ग्रन्तिवरोध—(१) ५६ वें क्लोक में सिन्ध, विग्रह, ग्रादि की मन्त्रणा ग्रनेक मन्त्रियों के साथ करने का स्पष्टतः विधान किया है ग्रीर उन्हीं की सम्मति लेकर पुनः स्वयं निर्णय लेने का कथन है। इन क्लोकों में एक ब्राह्मण से विशेष मन्त्रणा, उसी पर सब राज्यभार सौंपना, उसी की सलाह से कार्य प्रारम्भ करना ग्रादि व्यवस्थाएं उक्त

इलोक के [५५ वें के] विरुद्ध हैं। (२) १४१ ग्रीर २२६ इलोकों में केवल रुग्णावस्था में ही अमात्यों पर राज्यभार सौंपने का निर्देश है, प्रतिदिन नहीं। इन इलोकों में प्रतिदिन एक ही ब्राह्मण को कार्य सौंप देना उसी की सलाह से कार्य करना ग्रादि बातें उनकी ज्यवस्था के विरुद्ध हैं। (३) १४६, २१६ ग्रीर उनके मध्यगत सभी इलोकों में षाड्गुण्य की मन्त्रणा ग्रानेक मन्त्रियों के साथ मिलकर करने का निर्देश है। इन इलोकों की ज्यवस्था उनके भी विरुद्ध है। इन ग्रन्तिरोधों के ग्राधार पर ये इलोक प्रक्षिप्त हैं।

मावश्यकतानुसार मन्य ममात्यों की नियुवित-

श्रन्यानिप प्रकुर्वीत शुचीन्त्राज्ञानवस्थितान् । सम्यगर्थसमाहर्तृ नमात्यान्मुपरीक्षितान् ॥ ६०॥ (४३)

[ श्रावश्यकता पड़ने पर ] (श्रन्यान् श्रिप) श्रन्य भी (शुचीन्) पिव-श्रात्मा (प्राज्ञान्) बुद्धिमान् (श्रवस्थितान्) निश्चित बुद्धि (सम्यक्-अर्थ-समाहत् न्) पदार्थों के संग्रह करने में ग्रितिचतुर (सुपरीक्षितान्) सुपरीक्षित (श्रमात्यान् प्रकुर्वीत) मन्त्री करे।। ६०।। (स० प्र०१४७)

"इसी प्रकार ग्रन्य भी राज्य ग्रीर सेना के ग्रिधिकारी जितने पुरुषों से राज्यकार्य सिद्ध हो सके उतने ही पिवत्र, धार्मिक विद्वान् चतुर, स्थिर बुद्धि पुरुषों को राज्यसामग्री के वर्धक नियत करे।"

(सं० वि० १५४)

### निवर्तेतास्य याविद्धिरितिकतंग्यता नृभिः । तावतोऽतिन्द्रतान्दक्षान्प्रकुर्वोत विचक्षणान् ॥ ६१ ॥ (४४)

श्रृक्ष (याविद्भः नृभिः इतिकर्त्तः यता निवर्तेत) जितने मनुष्यों से कार्य्य सिद्ध हो सके (तावतः) उतने (अतिद्धितान्) आलस्यरिहत (दक्षान्) वलवान् और (विचक्षणान्) बड़े-बड़े चतुर प्रधान पुरुषों को (प्रकुर्वित) अधिकारी अर्थात् नौकर करे।। ६१।। (स॰ प्र०१४७)

፠ (ग्रस्य) इस राजा का .....

अव्युट्ये टिडन्स: 'इतिकत्तंच्यता' का अभिप्राय— यहां 'इति' शब्द 'अथ' का विपरीतार्थक है। इसका अर्थ है 'पूर्णता' या 'समाप्ति'। इस प्रकार 'इतिकर्त्तंच्यता' का अर्थ हुआ— 'सभी राज्यकार्यों की पूर्णता'। जितने भी अमात्यों या अधिकारियों से राज्यसंचालन के कार्य पूर्णांकप से सम्पन्त हो सकें, उतनों की राजा नियुक्ति करले। पुनः उनके अधीन अन्य सहयोगी अधिकारियों, भृत्यों की नियुक्ति करे। यह अगले क्लोक में 'तेषाम्यें' पद से उक्त है। अगले क्लोक की इससे वाक्यगत संगति है।

ग्रमात्यों के सहयोगी ग्रधिकारियों की नियुक्ति-

तेषामर्थे नियुञ्जीत शूरान्दक्षान्कुलोद्गगतान् । शुचीनाकरकर्मान्ते भीरूनन्तनिवेशने ॥ ६२ ॥ (४४)

[५४-६१ में विणित] (तेषाम् + ग्रर्थे) इनके ग्रधीन (शूरान्) शूरवीर (दक्षान्) बलत्रान् (कुलोद्गतान्) कुलोत्पन्न (शुचीन्) पितत्र भृत्यों को (ग्राकरकर्मान्ते) बड़े-बड़े कर्मों में, ग्रौर (भीरून् + ग्रन्तिनिवेशने) भीरू = डरने वालों को भोतर के कर्मों में (नियुञ्जीत) नियुक्त करे।। ६२।। (स० प्र० १४७)

प्रधान दूत की नियुक्ति-

दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारयम् । इङ्गिताकारचेष्टजं शुचि दक्षं कुलोद्दगतम् ॥ ६३ ॥ (४६)

(कुलोद्गतम्) जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न (दक्षम्) चतुर (शुनिम्) पित्र (इङ्गित + म्राकार + चेष्टज्ञम्) हावभाव शौर चेष्टा से भोतर हृदय म्रोर भिवष्यत् में होने वाली बात को जानने हारा (सर्वशास्त्रविशारदम्) सब शास्त्रों में विशारद=चतुर है (दूतम् एव प्रकुर्वीत) उस दूत को रक्षे ॥ ६३ ॥ (स० प्र० १४७)

"तथा जो सब शास्त्र में निपुण नैत्रादि के संकेत, स्वरूप तथा चेष्टा से दूसरे के हृदय की बात को जानने हारा, शुद्ध, बड़ा स्मृतिमान्, देश, काल जाननेहारा, सुन्दर, जिसका स्वरूप बड़ा, वक्ता भीर भ्रपने कुल में मुख्य हो, उस भीर स्वराज्य भीर परराज्य के समाचार देने हारे भ्रन्य दूतों को भी नियत करे।" (सं० वि० १५४)

श्रेष्ठ दूत के लक्षण-

श्रनुरक्तः शुचिवंक्षः स्मृतिमान्वेशकालिवत् । वपुष्मान्वीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ६४॥ (४७)

वह ऐसा हो कि (ग्रनुरक्तः) राज-काम में ग्रत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त (शुचिः) निष्कपटो, पवित्रात्मा (दक्षः) चतुर (स्मृतिमान्) बहुत समय की बात को भो न भूलने वाला (देशकालिवत्) देश ग्रीर कालानुकूल वर्तमान का कर्त्ता (वशुष्पान्) सुन्दररूपयुक्त (वीतभोः) निर्भय, ग्रीर (वाग्मो) बड़ा वक्ता (राज्ञः दूतः प्रशस्यते) वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है।। ६४।।

(स॰ प्र०१४७)

### भ्रमात्ये दण्ड ग्रायत्तो दण्डे वैनियकी क्रिया। नृपतौ कोशराष्ट्रे च दूते संधिविपर्ययौ॥ ६५॥ (४८)

(ग्रमात्ये दण्डः) ग्रमात्य को दण्डाधिकार (दण्डे वैनियिकी क्रिया) दण्ड में विनय = ग्रनुशासित क्रिया ग्रर्थात् जिससे ग्रन्थायरूप दण्ड न होने पावे (नृपतौ कोशराष्ट्रे) राजा के ग्रधीन कोश ग्रौर राष्ट्र (च) तथा सभा के ग्रथीन सब कार्य, ग्रौर (दूते संधिविषयंयौ) दूत के ग्रथीन किसी से मेल वा विरोध करना (ग्रायत्तः) ग्रधिकार देवे ॥ ६५ ॥ (स० प्र०१४८)

आनु श्री टिन्स: राजा स्रोर समात्यों के कार्यों का विमाजन — राजा को राष्ट्र श्रीर राष्ट्रीय स्तर के कार्यविभाग सेना तथा कोश == खजाना स्रादि अपने सीधे नियन्त्रण में रखने चाहिएं। समात्यों को दण्ड-न्याय स्रादि का श्रधिकार सौंप देवे स्रीर दण्डाधिकारियों को प्रनुशासन बनाये रखने या शिक्षा व्यवस्था स्रादि का स्रधिकार सौंपे। दूत के स्रधीन संधि स्रीर विरोध स्रादि की नीतियों का निर्धारण होना चाहिए। ये प्रधान स्रमात्य स्रपने-अपने विभागों का संचालन करें स्रीर राजा से सम्पर्क रखें। इस प्रकार कार्य सुचार रूप से सम्पन्न होता है।

दूत के कार्यं--

### दूत एव हि संघत्ते भिनस्येव च संहतान्। दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन मानवाः॥६६॥ (४६)

(हि) क्योंकि (दूत: एव) दूत ही ऐसा व्यक्ति होता है जो (संघत्ते) शत्रु ग्रौर ग्रपने राजा का मेल करा देता है (च) ग्रौर (संहतान् भिनित + एव) मिले हुए शत्रुग्रों में फूट भी डाल देता है (दूत: तत् कमं कुछ्ते) दूत वह काम कर देता है (येन मानवा: भिद्यन्ते) जिससे शत्रुग्रों के लोगो में भी फूट पड़ जाती है।। ६६।।

"दूत उसको कहते हैं जो फूट में मेल ग्रौर मिले हुए दुव्टों को फोड़-तोड़ देवे, दूत वह कर्म करे जिससे शत्रुग्नों में फूट पड़े।" (स० प्र० १४८)

अन्तुर्शी त्उनाः कोटिल्य के अनुसार दूत के कार्यं —आचार्य कोटिल्य ने विस्तार से दूत के कार्यों का वर्णन किया है—

> प्रेवलं सन्धिपालत्वं प्रतापो मित्रसंग्रहः। उपजापः सुहृद्दमेदो वण्डगृद्धातिसारलम्।। बन्धुरस्नापहरलं चारज्ञानं परःक्रमः। समाधिमोक्षः दूतस्य कर्मयोगस्य चाश्रयः॥ [प्र०१४। ग्र०१४] ग्रथित्—ग्रभेराजा का संदेश दूसरे राजा के पास ले जाना और उसका

लाना, सन्धिभाव को बनाये रखना, अपने राजा के प्रताप को बनाना, अधिक से अधिक मित्र बनाना, शत्रु के पक्ष के पृष्ठ्यों को फोड़ना, शत्रु के मित्रों को उससे विमुख करना, कार्यरत अपने गुप्तचरों अथवा सैनिकों को आपत्ति से पूर्व निकाल लाना, शत्रु के वांधवों और रत्न आदि का अपहरण, शत्रु देश में कार्यरत अपने गुप्तचरों के कार्य का निरीक्षण, समय पड़ने पर पराक्रम दिखाना, बन्धक रखे शत्रु बान्धवों को शर्त के आधार पर छोड़ना, दोनों राजाओं की भेंट आदि कराना, दूत के कार्य हैं।

### स विद्यादस्य कृत्येषु निगूढेङ्गितचेष्टितः। स्राकारमिङ्गितं चेष्टां भृत्येषु च चिकीषितम् ॥६७॥ (४०)

(सः) वह दूत (ग्रस्य) शत्रु-राजा के (कृत्येषु) ग्रसंतुष्ट या विरोधी लोगों में (च) ग्रौर (भृत्येषु) राजकमंचारियों में (निगूढ+इङ्गित+ चेष्टितः) गुप्त संकेतों एवं चेष्टाग्रों से (ग्राकारम्) शत्रु राजा के ग्राकार = भाव (इङ्गितम्) शंकेत = हाव (चेष्टाम्) चेष्टा = प्रयत्न को तथा (चिकीर्षि-तम्) उसके ग्रभिलषित कार्य, उसकी इच्छाग्रों को (विद्यात्) जाने ॥ ६७ ॥

अर्जुट्ये टिन्स: (१) कृत्य शब्द का राजनीतिपरक अर्थ — यहां 'कृत्य' शब्द राजनैतिक योगरूढ़ि है। 'कृत्य' उन लोगों को कहते हैं जो, धन, स्त्री सम्पत्ति श्रादि के लोभ से ग्रपने पक्ष में किये जा सकते हैं। कौटिल्य ग्रथं शास्त्र में इनके चार भेद बतलाये हैं—

#### **ब्रुद्धलुब्धभीतावमानिनस्तु परेवां कृत्याः ।** [कौ० ग्रर्थं०प्र० ८।ग्र० १२]

शत्रु राज्य के जो व्यक्ति ग्रपने राजा पर क्रोध रखते हैं वे 'क्रु ढक्टर्य', जो लालची स्वभाव के हैं वे 'लुट्धक्टर्य', जो डर के कारण दवे रहते हैं वे 'भीतक्टर्य', ग्रीर जो राजा से ग्रपमानित किये गये हैं वे 'ग्रपमानितक्टर्य' कहलाते हैं। दूत का यह कर्म है कि उपर्युक्त लुट्ध ग्रीर क्षुट्ध व्यक्तियों ग्रीर कर्मचारियों से शत्रु राजा के गुप्त रहस्यों को जाने।

(२) इङ्गित और आकार का अर्थ — 'इंगितमन्ययावृत्तिः । आकृतिग्रहण-माकारः ।'' [कौ० ग्रर्थं० प्र० १० । ग्र० १४] = स्वाभाविक क्रियात्रों के विपरीत भिन्न चेष्टाएं 'इंगित' कहलाती हैं। चेष्टाग्रों को प्रकट करने वाले ग्रंगों की ग्राकृति 'ग्राकार' कहलानी है ।

### बुद्ध्वा सर्वं तत्त्वेन परराजचिकीर्षितम्। तथा प्रयश्नमातिष्ठेद्यथाऽऽत्मानं न पीड्येत्॥ ६८॥ (५१)

वह सभापित ग्रीर सब सभासद् वा दूत ग्रादि (तत्त्वेन) यथार्थ से (परराजिचिकिषितम्) दूसरे विरोधी राजा के राज्य का ग्रभिप्राय (बुद्ध्वा) जानकर (तथा प्रयत्नम् + म्रातिष्टेत्) वैसा यत्न करं (यथा) कि जिससे (म्रात्मानं न पीडयेत्) ग्रपने को पीड़ा न हो ।। ६८ ।। (स० प्र०१४८)

राजा के निवास-योग्य देश-

जाङ्गलं सस्यसंपन्नमार्यप्रायमनाविलम् । रम्यमानतसामन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेत् ॥ ६६ ॥ (५२)

राजा (जाङ्गलम्) जांगल प्रदेश = जहां उपयुक्त पानी बरसता हो, बाढ़ न ग्राती हो, खुली हवा ग्रीर सूर्यं का पर्याप्त प्रकाश हो, धान्य ग्रादि बहुत उत्पन्न होता हो (सस्यसंपन्नम्) हरा-भरा (ग्रायंप्रायम्) श्रेष्ठ लोगों का बाहुल्य (ग्रनाविलम्) रोगरहित (रम्यम्) रमणीय (ग्रानतसामन्तम्) विनम्रताका व्यवहार करने वाले निवासो (सु + ग्राजीव्यम्) अच्छी ग्राजीविकाग्रों से सम्पन्न जो हो (देशम् + ग्रावसेत्) ऐसे देश में निवासस्थान करे।। ६६।।

छः प्रकार के दुर्ग---

धन्बदुर्गं महोदुर्गमब्दुर्गं वार्क्षमेव वा। नृदुर्गं गिरिदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् ॥ ७० ॥ (५३)

(धन्वदुर्गम्) धन्वदुर्ग—मरुस्थल में बना किला जहां मरुभूमि के कारण जाना दुर्गम हो (महीदुर्गम्) महीदुर्ग—पृथिवी के अन्दर तहखाने या गुफा के रूप में बना किला या मिट्टो की बड़ा-बड़ी मेढों से विरा हुआ (अप्+दुर्गम्) जलदुर्ग —जिसके चारों ओर पानी हो (वा) अथवा (वार्क्षम्) वृक्षदुर्ग —जो घने वृक्षों के वन से विरा हो (नृदुर्गम्) नृदुर्ग —जो सेना से विरा रहे, जिसके चारों ओर सेना का निवास हो (वा) अथवा (गिरिदुर्गम्) गिरिदुर्ग —पहाड़ के ऊपर बनाया पहाड़ों से घिरा किला (समाश्वित्य) बनाकर और उसका आश्वय करके (पुर वसेत्) अपने निवास में रहे।।००।।

महर्षि दयानन्द ने 'धन्वदुर्रम्' के स्थान पर 'धनुर्दुर्गम्' पाठ लेकर इस क्लोक का ऋर्ष इस प्रकार किया है—

''इस लिए सुन्दर जंगल धन-धान्य युक्त देश में (धनुर्दुर्गम) धनुर्धारी पुरुषो से गहन (महीदुर्गम) मिट्टी से किया हुआ (ब्रब्दुर्गम) जल से घेरा हुआ (वार्क्षम) अर्थात् चारों ग्रोर वन (नृदुर्गम) चारों ग्रोर सेना रहे (गिरिदुर्गम) ग्रर्थात् चारों ग्रोर पहाड़ों के बीच में कोट बनाके इस के मध्य में नगर बनावे।'' (सु प्रुष्ठ १४६)

अन्य हारे टिन्स : कीटिलीय प्रयंशासत्र में चार प्रकार के दुर्ग —कीटिल्य ने ग्रपने ग्रयंशास्त्र में केवल चार दुर्गों का ही उल्लेख किया है—

(१) ग्रीदक =जलदुर्ग, (२) पार्वत =िगरिदुर्ग, (३) धान्वन = धन्वदुर्ग, (४) वनदुर्ग = वृक्षदुर्ग ।

पर्वतदुर्गं की श्रेष्ठता---

सर्वेण तु प्रयत्नेन शिरिदुर्गं समाश्रयेत्। एषां हि बाहुगुण्येन गिरिदुर्गं विशिष्यते॥ ७१॥ (५४)

राजा (सर्वेण तु प्रयत्नेन) सब प्रकार से प्रयत्न करके (गिरिदुर्गं समाश्रयेत्) 'पर्वतदुर्गं' का ही ग्राश्रय करे—बनाकर रहे (हि) क्योंकि (बाहुगुण्येन) सब दुर्गों में ग्रधिक विशेषताग्रों के कारण (गिरिदुर्गं विशिष्यते) पर्वतदुर्गं ही सर्वश्रेष्ठ है, अतः यह यत्न रखना चाहिए कि 'पर्वतदुर्गं' ही बन सके।। ७१।।

त्रीण्याद्यान्याश्रितास्त्वेषां मृगगर्ताश्रयाऽप्सराः । त्रीण्युत्तराणि क्रमशः प्लवङ्गमनरामराः ॥ ७२ ॥

(एषाम्) इन पूर्वोक्त [७०] छः दुर्गों में (ब्राद्यानि त्रीणि) ब्रादि के तीन प्रकार के दुर्गों में (मृग-गर्ताध्रया +अप्सराः) मृग, बिलों में रहने वाले चूरे ब्रादि ब्रीर जल-चर प्राणी मगरमच्छ ब्रादि (ब्राध्रिताः) रहते हैं, ब्रीर (उत्तराणि त्रीणि) ब्रगले तीनों में (क्रमशः) क्रमशः वृक्ष, नृ ब्रीर गिरिदुर्ग में (प्लवङ्गम-नर + ब्रमराः) वानर, मनुष्य ब्रीर देवता निवास करते हैं ॥ ७२॥

### यथा दुर्गाश्रितानेतान्नोपहिसन्ति शत्रवः। तथाऽरयो न हिसन्ति नृपं दुर्गसमाश्रितम्॥ ७३॥

(यथा) जैसे (दुर्ग-प्राश्रितान् + एतान्) प्रपने-प्रपने दुर्ग में रहते हुए (शत्रवः न + उपिंहसन्ति) शत्रु-प्राशी इन्हें नहीं मार पाते हैं (तथा) वैसे ही (दुर्गसमाश्रितम् नरम्) दुर्ग के आश्रय में स्थित राजा को (ग्ररयः न हिंसन्ति) शत्रु लोग नहीं मार पाते हैं ॥ ७३॥

# अन्तुर्गोत्उनः : ७२-७३ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं---

१. अन्तर्विरोध—(१) इन श्लोकों में ग्रलग-ग्रलग दुर्गों में ग्रलग-ग्रलग प्राणियों का वास बतलाया है ग्रीर मनुष्यों का वास केवल 'नृदुर्गं में कहा है जबिक ७० वें श्लोक में सभी दुर्ग मनुष्यों के वास के लिए बताये जा रहे हैं (२) ७१ वें श्लोक में राजा के लिए गिरिदुर्ग का महत्त्व बताते हुए उसी में रहने का प्रयत्न करने का निर्देश है, जबिक इन इलोकों में 'गिरिदुर्ग' में देवताविशेशों का निवास माना है । इस अन्तर्विरुद्ध वर्णन के स्राधार पर ये दोनों इलोक प्रक्षिप्त हैं ।

२. प्रसङ्गिवरोध — ७० वें में सभी दुर्गों की गएना की है श्रौर फिर ७१ वें में गिरिदुर्ग का महत्त्व विणत है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि रचियता को ग्रन्य दुर्गों का वर्णन ग्रभीष्ट नहीं है। इस प्रकार इन इलोकों में पुनः सभी दुर्गों का वर्णन मौलिक प्रतीत नहीं होता। "श्रीण ग्राद्यानि" पदों का प्रयोग भी इन इलोकों को ७१ वें से सम्बद्ध सिद्ध नहीं करता। इनकी सम्बद्धता तभी मानी जा सकती थी, जब ये ७० वें के पश्चात् ही होते। इस प्रकार प्रसङ्गक्रम से टूटे होने के कारण भी ये प्रक्षिप्त हैं।

दुर्ग का महत्त्व---

एकः शतं योषयति प्राकारस्यो धनुर्धरः। शतं दशसहस्राणि तस्माद् दुर्गं विधीयते।। ७४ ॥ (५५)

(प्राकारास्थः) नगर के चारों ग्रोर प्राकार = प्रकोट बनावे क्यों कि उस में स्थित हुमा (एकः धनुधंरः) एक वोर धनुधंरी शस्त्रयुक्त पुरुष (शतम्) सौ के साथ, ग्रौर (शतं दशसहस्राणि) सौ दश हजार के साथ (योवयित) युद्ध कर सकते हैं (तस्मात् दुर्ग विधीयते) इसिलए प्रवश्य दुर्ग का बनाना उनित है।। ७४।। (स॰ प्र०१४८)

तत्स्यादायुधसंपन्तं धनधान्येन वाहनैः। ब्राह्मणैः शिल्पिभर्यन्त्रेर्यवसेनोदकेन च ॥ ७४ ॥ (४६)

(तत्) वह दुर्गं (आयुध) शस्त्रास्त्र (धन-धान्येन वाहनैः) धन, धान्य, वाहन (ब्राह्मणैः) ब्राह्मण्, जो पढ़ाने उपदेश करने हारे हों (शिल्पिभः) कारीगर (यन्त्रैः) यन्त्र—नाना प्रकार की कला (यवसेन) चारा-घास (वा) ग्रीर (उदकेन) जल ग्रादि से (सम्पन्नं स्यात्) सम्पन्न ग्रथीत् परिपूर्ण हो।। ७५।। (स० प्र०१४८)

राजा का निवास-गृह ---

तस्य मध्ये सुवर्याप्तं कारयेद् गृहमात्मनः । गुप्तं सर्वेतुं कं ग्रुभ्नं जलवृक्षसमन्वितम् ॥ ७६ ॥ (५७)

(तस्य मध्ये) उसके मध्य मैं (जल-वृक्ष-समन्वितम्) जल, बृक्ष,-पुष्पादिक युक्त (गुष्तम्) सब प्रकार से रक्षित (सर्व +ऋतुकम्) सब ऋतुत्रों में सुखकारक (गुभ्रम्) श्वेतवर्ण (ग्रात्मनः गृहम्) ग्रवने लिए घर (सुपर्याप्तम्) जिसमें सब राजकार्य का निर्वाह हो वैसा (कारयेत्) वनवावे।। ७६।। (स॰ प्र०१४८) राजा के विवाहयोग्य भार्या—

### तदध्यास्योद्वहेद्भार्यां सवर्णाः लक्षणान्विताम् । कुले महति संमूतां हृद्यां रूपगुणान्विताम् ॥ ७७ ॥ (५८)

इतना ग्रथीत् ब्रह्मचर्यं से विद्या पढ़के यहां कक राज-काम करके पश्चात् (रूपगुण + ग्रन्विताम्) सौन्दयं रूप गुण्युक्त (हृद्याम्) हृदय को ग्रितिनिय (महित कुले संभूताम्) बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न (लक्षण + ग्रन्विताम्) सुन्दर लक्षण्युक्त (सवर्णां भार्याम् उद्वहेत्) ग्रपने क्षत्रिय कुल की कन्या जो कि ग्रपने सहा विद्यादि गुण-कर्म-स्वभाव में हो उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करे। दूसरी सब स्त्रियों को ग्रगम्य समभक्तर दृष्टि से भी न देखे।। ७७।। (स॰ प्र० १४६)

★ तत् + अध्यास्य = पूर्वोक्त राज भवन में निवास करके पुरोहित का वरण एवं उसके कर्तव्य—

> पुरोहितं च कुर्वीत वृण्यादेव चर्त्विजः। तेऽस्य गृह्याग्णि कर्माणि कुर्युं वेतानिकानि च ॥ ७८॥ (५६)

(पुरोहितं च ऋित्वजं वृण्यात् एव प्रकुर्वीत) पुरोहित ग्रौर ऋित्वक् का स्वीकार इसलिए करे कि (ते) वे (गृह्याणि च वैतानिकानि ग्रस्थ कर्माणि कुर्युः) ग्राग्निहोत्र ग्रौर पत्नेष्टि ग्रादि सब राजघर के कर्मों को करें ग्रौर ग्राप सर्वदा राजकार्य में तत्पर रहे।। ७८॥ (स० प्र०१४६)

आन्य शिल्डन : वैतानिक और गृह्य कर्म — यहां 'वैतानिक' शब्द का अर्थ विस्तृत अर्थात् लम्बे समय तक चलने वाले 'यजों' से और 'गृह्य कर्मों' से घर के धार्मिक अनुष्ठानों और दैनिक पञ्चमहायज्ञों से अभिप्राय है। ७६ में क्लोक में वैतानिक यजों को स्पष्ट कर दिया है। राजा को समयानुसार पञ्चमहायज्ञों के अति रिक्त बृहत् यजों का स्रायोजन भी करते रहना चाहिए। इन कार्यों के लिए पुरोहित या ऋत्विक् का वरण किया जाता है। २।११८ [२।१४३] में ऋत्विक् का लक्षण करते हुए भी इन सभी यज्ञों की गणना की है, वही भाव इस क्लोक में है।

यजेत राजा क्रतुभिविविधैराप्तदक्षिणैः। धर्मार्थं चैव विश्रेभ्यो दद्याद्भोगान्धनानि च ॥ ७६ ॥ (६०)

(राजा) राजा (ग्राप्तदक्षिएौं: विविधै: क्रतुभिः) बहुत दक्षिणा वाले ग्रने क यज्ञों को (यजेत) किया करे (च) तथा (धर्मार्थम) धर्म के लिए (विप्रेभ्यः) विद्वान् ब्राह्मणों को (भोगान् च धनानि दद्यात्) भोग्य वस्तुग्रों एवं धनों का दान करे।। ७६।।

#### सांवत्सरिकमाप्तैश्च राष्ट्रादाहारयेद्दबलिम् । स्याच्चाम्नायपरो लोको वर्तेत पितृवन्नुषु ॥ ८०॥ (६१)

+ (सांवत्सरिकं बिलम्) वार्षिक कर (म्राप्तैः म्राहारयेत्) म्राप्त पुरुषों के द्वारा ग्रहण करे (च) म्रीर जो सभापितरूप राजा म्रादि प्रधान पुरुष हैं वे सब (म्राम्नायपरः) सभा-वेदानुकूल होकर ॐ (नृषु पितृवत् वर्तेत) प्रजा के साथ पिता के समान वर्त्ते ।। द० ।। (स० प्र०१५०)

> + (राष्ट्रात्) राष्ट्र म्रर्थात् राज्यवासियों से······ ※ (लोके) राज्य में······

अर्जुटरी त्जन् : आप्त और बिल का विशेष ग्रर्थ— 'ग्राप्त' ग्रीर 'बिल' परम्परागत शास्त्रीय शब्द हैं। शास्त्रों में बहुप्रयोग के ग्राधार पर इनके ग्रपने विशेष ग्रर्थं रूढ़ हो गये हैं—

- (१) 'म्राप्तः' शब्द 'म्राप्लृ ब्याप्ती' (स्वादि) धातु से 'क्त' प्रत्यय के योग से बना है। म्रयने विषय में पूर्णतः व्याप्त म्रयात् व्यापक मौर प्रत्यक्ष ज्ञान रखने वाले धार्मिक व्यक्ति को 'म्राप्त' कहते हैं। राजा को प्रत्येक विभाग में मुख्य म्रधिकारी ऐसे म्राप्तपुरुष रखने चाहिएँ।
- (२) बिल का अर्थ होता है—अन्त या भोजन आदि से यज्ञार्थ निकाला गया शेष भाग = अंश। जैसे बिलवैश्वदेव यज्ञ में भोजन का कुछ अंश प्राणियों के लिए निकाल कर रखा जाता है। यहां, राजा जो अन्त के छठे भाग के रूप में प्रजाओं से कर लेता है, उसे 'बिल' कहा गया है। कर के विभिन्न रूपों और उनके अन्तर को समभने के लिए देखिए = । ३०७ पर शनुशीलन ।

विविध विभागाष्यक्षों की नियुक्ति—

### म्रध्यक्षान्विविधान्कुर्यात्तत्र तत्र विपश्चितः । तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेरन्नुणां कार्याणि कुर्वताम् ॥ ८१॥ (६२)

राजा (विविधान्) स्रनेक (विपिश्चतः स्रध्यक्षान्) मेधावी, प्रतिभा-शाली, योग्य विद्वान् स्रध्यक्षों को (तत्र तत्र) स्रावश्यकतानुसार विभिन्न विभागों में (कुर्यात्) नियुक्त करे (ते) वे विभागाध्यक्ष (स्रस्य) इस राजा के द्वारा नियुक्त (सर्वाणि) स्रन्य सब (कार्याणि कुर्वताम्) स्रपने स्रधीन कार्य करने वाले (नृणाम्) कर्मचारी लोगों का (स्रवेक्षरन्) निरीक्षण किया करें।। ८१।।

"उस राज्यकार्य में विविध प्रकार के ग्रध्यक्षों को सभा नियत करे। इनका यही काम है—जितने-जितने, जिस-जिस काम के राजपुरुष होवे, नियमानुसार वर्त्तकर यथावत् काम करते हैं वा नहीं। जो यथावत् करें तो उनका सत्कार ग्रौर जो विरुद्ध करें तो उनको यथावत् दण्ड दिया करे।'' (स० प्र०१५०)

आनुशिल्डनः (१) कौटित्य के श्रनुसार विभागाध्यक्ष—श्राचार्य कौटित्य ने श्रयंशास्त्र प्र०२। ग्र०६ से ५२। ३४ तक अध्यक्षप्रचार नामक श्रधिकरण में योग्यता, शक्ति, श्रौर परीक्षानुसार अनेक विभागाध्यक्षों श्रौर उपविभागाध्यक्षों का विधान किया है। श्रध्यक्षों के पदों का विभाजनं; विभाग श्रौर कार्यानुसार होना चाहिए। कौटित्य द्वारा परिगणित कुछ श्रध्यक्ष निम्न हैं—

- १. सेनाष्यक्ष = सम्पूर्ण सेनाम्रों का निरीक्षक, २. को शध्यक्ष = खजाने का ग्रध्यक्ष, ३. ग्राकराध्यक्ष = लानों का ग्रध्यक्ष, ४. ग्रक्षपटलाध्यक्ष = ग्राय-व्यय का महा-निरीक्षक, ५. कोव्ठगाराध्यक्ष = कोठारी, ६. ग्रायुधगाराध्यक्ष = युद्ध-सामग्री का ग्रध-कारी, ७. पण्याध्यक्ष = बाजार का नियन्त्रक ग्रधिकारी, ८. कृष्याध्यक्ष = वन की वस्तुग्रों का ग्रध्यक्ष, ६. स्वर्णाध्यक्ष = सोने-चांदी का ग्रध्यक्ष, १०. लोहाध्यक्ष = लोहा ग्रादि धातुग्रों का ग्रघ्यक्ष, ११. सीताध्यक्ष = कृषि विभाग या कर के रूप में एकत्रित धान्य का ग्रध्यक्ष, १२. शुल्काध्यक्ष = चुँगी का ग्रधिकारी, १३. पौतवाध्यक्ष = तोल-माप का नियन्त्रक स्रिधकारी, १४. मानाध्यक्ष = देश-काल के मानों का नियन्त्रक, १५. सूत्राध्यक्ष =वस्त्र या मूत व्यवसाय का अध्यक्ष, १६. मूनाध्यक्ष = वधस्थान का अधिकारी, १७. नगराध्यक्ष = नगर का प्रमुख अधिकारी, १८. नावाध्यक्ष = नौका परिवहन का अधि-कारी, १६. गो-ग्रघ्यक्ष = गौ ग्रादि दुधारू पशुग्रों का व्यवस्थापक ग्रधिकारी, २०. ग्रहवा-घ्यक्ष = ग्रदवशाला का ग्रधिकारी, २१. हस्ति-ग्रध्यक्ष = हस्तिशाला का ग्रथिकारी, २२. रथाध्यक्ष = रथसेना का ग्रधिकारी, २३. पत्त्यध्यक्ष = पैदल सेना का ग्रधिकारी २४. मूद्राध्यक्ष = मुद्रा-व्यवस्था का ग्रधिकारी, २५. विविताध्यक्ष = चरागाह का ग्रध्यक्ष २६. लवणाध्यक्ष = टकसाल का ग्रधिकारी, २७. धर्माध्यक्ष = धर्म-निर्णायक ग्रधिकारी।
- (२) विरादिचत् का अर्य—'विपिश्चित्' 'प्रतिभाशाली मेधावी विद्वान्' को कहते हैं। निरुक्त ३। १५ में कहा है—''विपिश्चित् मेधावी-नाम।'' राजा योग्य, प्रतिभाशाली, मेधावी, विद्वानों को ही विविध विभागों में श्रष्ट्यक्ष नियुक्त करे।

राजा स्नातक विद्वानों का सत्कार करे -

ब्रावृत्तानां गुरुकुलाद्विप्राणां पूजको भवेत्। नृपाणामक्षयो ह्योष निधिर्बाह्योऽभिष्यीयते॥ ८२॥ (६३)

(नृपाणां ब्राह्मः एषः ग्रक्षयः निधिः विधीयते) सदा जो राजाओं को वेद-प्रचाररूप ग्रक्षय कोश है (गुरुकुलात् ग्रावृत्तानां पूजकः भवेत्) इसके प्रचार के लिए कोई यथावत् ब्रह्मचर्य से वेदादि शास्त्रों को पढ़कर गुरुकुल मे ग्रावे, उसका सत्कार, राजा ग्रीर सभा यथावत् करें (विप्राए।म्) तथा उनका भी जिनके पढ़ाये हुए विद्वान् होवें। इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर ग्रत्यन्त उन्नति होती है।। ८२।। (स. प्र०१५०)

#### न तं स्तेना न चामित्रा हरन्ति न च नन्यति । तस्माद्राज्ञा निधातव्यो जाह्यागुष्वक्षयो निधिः ॥ ८३ ॥

(तम्) उस ग्रक्षयनिधि को (न स्तेनाः च न ग्रमित्राः हरन्ति) न चोर ग्रीर न श्रमु हर सकते हैं (व) तथा (न नश्यित) न कभी नष्ट होती है (तस्मात्) इसलिए (राज्ञा) राजा को (ब्राह्मणेषु + ग्रक्षयः निधिः निधातव्यः) ब्राह्मणों में ग्रक्षयनिधि स्था- पित करनी चाहिए ग्रथित् धन-धान्य ग्रादि का दान देना चाहिए ॥ ५३॥

#### न स्कन्दते न व्ययते न विनद्दयति कहिचित्। विष्ठमन्तिहोत्रेम्यो ब्राह्मसस्य मुखे हुतम्॥ ८४॥

(ब्राह्मणस्य मुखे हुतम्) ब्राह्मणों के मुख में होमा गया पदार्थ ग्रथित् ब्राह्मणों को दिया गया दान (ग्रिग्निहोत्रेम्यः वरिष्ठम्) ग्रिग्निहोत्र करने से भी श्रेष्ठ फलदायक है, क्योंकि वह (न स्कन्दते) न तो व्यर्थ गिरता है (न व्यथते) न सूखता है (व) ग्रीर (न विनश्यति) न कभी नष्ट होता है जबिक ग्रग्निहोत्र में दिया गया ग्राहुति रूपी दान कुछ व्यर्थ बिखर जाता है, कुछ सूख जाता है ग्रीर कुछ जलकर नष्ट हो जाता है।। ५४।।

#### सममन्नाह्यस्ये दानं द्विगुर्सं न्नाह्यसम्बद्धे । प्राधीते शतसाहस्रमनन्तं वेदपारमे ॥ ५१ ॥

(ग्रबाह्मणे दानं समम्) ब्राह्मण वर्णं से भिन्न व्यक्ति को दान देने में समान फल मिलता है ग्रथीत् उस दान का न ग्रच्छा ग्रौर न बुरा फल मिलकर वह बराबर रहता है (ब्राह्मणबुवे) ब्राह्मण कहाने वाले मात्र व्यक्ति को दान देने से (द्विगुणम्) दुगुना फल (प्राधीते) पढ़ने वाले को देने से (श्रतसाहस्रम्) लाख गुणा (वेदपारगे) वेदों में पारंगत विद्वान् को दान देने से (ग्रनन्तम्) ग्रनन्त फल मिलता है ॥ ८५ ॥

### पात्रस्य हि विशेषेगा श्रद्धानतयैव च। म्रत्यं वा बहुवा प्रेत्य दानस्य फलमश्चुते ॥ ५६॥

(पात्रस्य हि विशेषेण) पात्र की विशेषता से स्रयात् दान लेने वाला जैसा जैसा सुपात्र है उसके स्रनुसार (च) स्रोर (श्रद्धानतया) श्रद्धा से दान देने पर (दानस्य) दान देने का (स्रत्यं वा बहु वा) थोड़ा-बहुत तो स्रवश्य ही (प्रेत्य) परलोक में (फलम् + स्रद्रुते) फल प्राप्त होता है।। ६६॥

अन्तुर्शोत्जनः ६३ से ६६ इलोक निम्न 'श्राधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

प्रसंगिवरोध—(१) ८२ वें श्लोक में राजा के द्वारा गुरुकुल से ग्राये स्नातकों

का सस्कार करने का निर्देश है, दानका नहीं। ग्रतः उसके साथ जोड़कर ब्राह्मणों को दान देने ग्रीर उसकी महिमा का वर्णन करने का प्रसंग ग्रसंगत है। (२) ब्राह्मणों को दान देने की चर्चा ७६ वें श्लोक में हो चुकी है। यदि उस सम्बन्ध में रचयिता को कुछ ग्रीर कहना ग्रमीष्ट होता, तो वे उसी श्लोक के बाद साथ ही इन बातों का वर्णन करते। किन्तु ऐसा न करके ग्रगले श्लोक से भिन्न बातों की चर्चा शुरू की है जो यह संकेत देती है कि मनु को दान के विषय में जो कहना था वह ७६ वें श्लोक में ही पूर्ण कर दिया। एक प्रसङ्क के पूर्ण होने के बाद कुछ ही ग्रन्तर पर पुनः उसे प्रारम्भ करना प्रसङ्किवरुद्ध है। इस ग्राधार पर ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

- २. ग्रन्तिवरोध—(१) ८३-८४ श्लोकों में ग्रग्निहोत्र से भी बढ़कर ब्राह्मणों को दान देने की महिमा कही है। यह मान्यता मनु के विरुद्ध है, यतोहि—(क) मनु के मत में दान देने से बढ़कर ग्रग्निहोत्र है, क्योंकि उससे यह शरीर ब्रह्मप्राप्ति के योग्य बनता है [२।३ (२८)]। (ख) दान को उतना ग्रनिवार्य और ग्रावश्यक नहीं माना है जितना स्थान-स्थान पर अग्निहोत्र करने को सबके लिए ग्रनिवार्य ग्रौर ग्रावश्यक माना है [२।३ (२८), ४४ (६६), ८०-८१ (१०५-१०६), ८३ (१०८), १६१ (१८६), ३।६७-७६, ४।२१-२५, ४।१६६,६।४-११ ग्रादि]। (ग) ग्रौर फिर दान तो पञ्चयज्ञों का एक भाग मात्र है, जैसे भिक्षादान ग्रादि [३।६४]। जब दान ग्रङ्ग ग्रौर पञ्चयज्ञ ग्रङ्गी हों तो स्वतः ग्रग्निहोत्र की प्रमुखता सिद्ध होती है। इस प्रकार ये श्लोक मनु की मान्यता के विरुद्ध हैं। (२) ८५-८६ श्लोकों में पात्रों का वर्णन करते हुए 'ग्रब्राह्मण' को भी दान लेने का पात्र सिद्ध किया है। यह मनु की ग्राधारभूत मान्यता के ही विरुद्ध हैं। मनु ने केवल ब्राह्मण को ही दान लेने का ग्रधिकारी घोषित किया है [१।८८,१०।७५-७६]। ग्रन्य वर्णों को केवल दान देने मात्र का ग्रादेश है। इन ग्रन्तिवरोधों के ग्राधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।
- ३. शैलीगत आधार—सभी श्लोकों की शैली स्रतिशयोक्तिपूर्ण है स्रौर ८५-६६ की स्रयुक्तियुक्त भी। क्योंकि दान का फल पात्र को देखकर नहीं, स्रपितु उसके उद्देश्य या उपयोग पर आधारित है। समान, द्विगुण, सहस्रगुण, स्रादि का निश्चय करना भी निराधार बात है। इस स्राधार पर भी ये मनुप्रोक्त सिद्ध नहीं होते।

युद्ध के लिए गमन तथा युद्धसम्बन्धी व्यवस्थाएँ — समोत्तमाधमै राजा त्वाहतः पालयन्त्रजाः ।

<del>दि ्तुल .्</del> स**च्छ ॥ (६४)**।

(प्रजा: पालयन् राजा) जब कभो प्रजा का पालन करने वाले राजा को (सन-उत्तम-ग्रंधमें: ग्राहूत: तु) प्रपने से तुल्य, उत्तम ग्रीर छोटा संग्राम में ग्राह्वान करें तो (क्षात्रं धर्मम्+ग्रनुस्मरन्) क्षत्रियों के धर्म का स्मरण करके (संग्रामात् न निवर्तेत) संग्राम में जाने से कभी निवृत्त न हो प्रर्थात् बड़ी चतुराई के साथ उनसे युद्ध करे, जिससे प्रपनी ही विजय हो।। ५७।। (स॰ प्र०१५०)

#### संग्रामेष्यनिर्वातत्वं प्रजानां चैव पालनम्। शुश्रूषा ब्राह्मरागानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम् ॥ ८८ ॥

(संग्रामेषु + ग्रनिवर्तित्वम्) संग्राम से न टलना (च) ग्रौर (प्रजानां पालनम्) प्रजाग्नों का पालन करना (च) तथा (ब्राह्मणानां शुश्रूषा) ब्राह्मणों की सेवा करना (राज्ञां परं श्रेयस्करम्) ये बातें राजा के लिए परम कल्याणकारी हैं ॥ ८८ ॥

#### आनुश्रीत्उन्य : ५५ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त सिद्ध होता है-

- १. प्रसंगिबरोय यह द्र वां इलोक पूर्वापरप्रसंग को भंग कर रहा है। पूर्वापर प्रसंग संग्राम से न लौटने का वर्णन करने का है। द्र७ वें में संग्राम से न लौटने का कथन है, ग्रीर द्र में उसका फल विणित है। दूसरे शब्दों में द्र७ वें में पराङ् मुख न होने का कथन है, ग्रीर द्र में प्रपाङ मुख रहने का फलकथन है। इस प्रकार द्र७ वें इलोक का द्र वां ग्रथंवाद रूप है, ग्रतः ये परस्पर सम्बद्ध भी हैं। बीच के इस इलोक ने उस सम्बद्धता को भंग कर दिया है ग्रीर राजा के परम श्रेयस्कर कर्तंत्र्यों का पूर्वापर प्रसंगिवरुद्ध वर्णन किया है। कोई यह कहे कि "संग्रामेषु भनिवित्तर्वम्" इसी प्रसंग से सम्बद्ध है, तो यह भी मान्य नहीं, क्योंकि द्र७ ग्रीर द्र इलोकों में इसी बात का तो वर्णन है। इस प्रकार प्रसंगिवरुद्ध होने से यह प्रक्षिप्त है।
- २. श्रन्तिवरोष इसमें राजा के श्रेयस्कर कर्मी का वर्णन करते हुए 'ब्राह्मणों की सेवा' भी राजाओं का एक मुख्य कर्म माना है। १। ५७; ७। १४४ इलो कों के अनुसार क्षत्रिय-धर्म के अनुसार प्रजाओं का पालन करना ही क्षत्रिय का मुख्य धर्म है, वही उसके लिए श्रेयस्कर है। ब्राह्मणों की सेवा क्षत्रिय के लिए कोई श्रतिरिक्त कर्जंब्य नहीं है, श्रतः यह कथन मनुसम्मत सिद्ध नहीं होता।

## ग्राहवेषु मियोऽन्योन्यं जिञ्ञासन्तो महीक्षितः।

युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्गे यान्त्यपराङ्मुखाः ॥ ८६ ॥ (६५)

(ग्राहवेषु) जो संग्रामों में + (ग्रन्यः + ग्रन्यं जिघांसन्तः) एक-दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए (महीक्षितः) राजा लोग (परं शक्त्या ग्रपराङ्गुलाः) जितना सामर्थ्य हो बिना डरे, पीठ न दिखा (युध्यमानाः) युद्ध करते हैं, वे (स्वगं यान्ति) सुख को प्राप्त होते हैं।।

इससे विमुख कभी न हो किन्तु कभी-कभी शत्रु को जीतने के लिए उनके सामने छिप जाना उचित है। क्योंकि, जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके वैसे काम करें। जैसे सिंह क्रोधारिन में सामने श्राकर शस्त्राग्नि मैं शीघ्र भस्म हो जाता है, वैसे मूर्खता से नष्ट-भ्रष्ट न हो जावें ।। ८६ ।। (स॰ प्र० १५०)

+(मिथः) परस्पर .....

न कूटैरायुर्षेहंन्याद्युष्यमानो रखे रिपून्। न किंग्सिनीपि विग्धेनीनिज्यसिततेजनैः॥ ६०॥

(रणे रिपून् युष्यमानः) युद्ध में शत्रुग्नों को मारते हुए राजा (कूटैः श्रायुधैः) घोला युक्त शस्त्रास्त्रों से [जैसे बाहर लकड़ी दीखती हो ग्रीर श्रन्दर विषेणा लोहे श्रादि का शस्त्र छिपा हो] (किंग्गिभः) कर्णी के श्राकार के बाणों से [जो श्रागे से नुकीले श्रीर मध्य से चौड़े होने के कारण शरीर में लगने के बाद निकलते नहीं] (दिग्धैः) विषबुभे बाणों से (ग्रिग्निज्वलित-तेजनैः श्रिप) और जिनका फलक श्रिग्न में तप रहा हो श्रर्थात् तपते बाणों से भी (न हन्यात्) न मारे।। १०।।

### अनुशीलनः : ६० वां श्लोक प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगिविषद्ध-यहाँ प्रस्तुत पूर्वापर प्रसंग 'किन-किन व्यक्तियों को परस्पर युद्ध करते समय नहीं मारना चाहिए' इससे सम्बद्ध है। किन्हीं हथियारों से न भारने का प्रसंग नहीं है। प्रतः बीच में हथियारों से न मारने का कथन पूर्वापर प्रसंग-विषद्ध है स्रतः प्रक्षिप्त है।

युद्ध में किन को न मारे ---

न च हन्यात्स्थलारूढ़ं न क्लीबं न कृताद्धालिम् । न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम् ॥ ६१ ॥ (६६) न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुष्यम् । नायुष्यमानं पद्यन्तं न परेण समागतम् ॥ ६२ ॥ (६७) नायुष्य्यसनप्राप्तं नातं नातिपरिक्षतम् । न भीतं न परावृत्तं सता धर्ममनुस्मरन् ॥ ६३ ॥ (६८)

(न स्थल + ग्रारूढम्) युद्ध समय में, न इधर-उधर खड़े, (न क्लीबम्) न नपुंसक, (न कृत + ग्रञ्जलम्) न हाथ जोड़ं हुए, (न मुक्तकेशम्) न जिसके शिर के बाल खुल गये हों, (न ग्रासीनम्) न बैठे हुए, (न 'तव ग्रसिन'' इति व।दिनम्) न "मैं तेरे शरण हूं" ऐसे + को, (न सुप्तम्) न सोते हुए, (न विसन्नाहम्) न मूर्छा को प्राप्त हुए, (न नग्नम्) न नग्न हुए (न निरायुधम्) न ग्रायुध से रहित, (न + ग्रयुध्यमानम्) न युद्ध न करते हुए देखने वाले को, (न परेण समागतम्) न शत्रु के साथी, (न + ग्रायुध-व्यसन-प्राप्तम्) न ग्रायुध के ग्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, (न ग्रार्तम्) न दुः खी

(न + म्रातिपरिक्षतम्) न म्रत्यन्त घायल, (न भीतम्) न डरे हुए म्रीर (न परावृत्तम्) न पलायन करते हुए पुरुष को (सतां धर्मम् + म्रनुस्मरन्) सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए (हन्यात्) योद्धा लोग कभी मारें।। + (वादिनम्) कहते हुए—

"किन्तु उनको पकड़के, जो अच्छे हों उन्हें बन्दीगृह में रखदे श्रीर भोजन आच्छादन यथावत् देवे। श्रीर जो घायल हुए हों उनको श्रीषघ श्रादि विधिपूर्वक करे। न उनको चिढ़ावे, न दुःख देवे, जो उनके योग्य काम हो करावे। विशेष इस पर घ्यान रखे कि स्त्री, वालक, वृद्ध श्रीर आतुर तथा शोक युक्त पुरुषों पर शस्त्र कभी न चलावे। उनमें लड़कों को श्रपने सन्तानवत् पाले श्रीर स्त्रियों को भी पाले, उनको अपनी बहन श्रीर कन्या के समान समभे कभी विषयासिन्त की दिष्ट से भी न देखे। जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाये श्रीर जिनसे पुनः-पुनः युद्ध करने की शंका न हो उनको सदकारपूर्वक छोड़कर अपने-अपने घर वा देश को भेजदेवे। श्रीर जिनसे भविष्यत् काल में विघ्न होना संभव हो उनको सदा कारागार में रखे। ६१, ६२, ६३।। (स० प्र०१५०)

युद्ध से पलायन करने वाला अपराधी होता है-

यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परे:। भुतुर्यद् दुष्कृतं किचित्तत्सर्वे प्रतिपद्यते॥ ६४॥ (६६)

(यः तु) भीर जो (संग्रामे) युद्धक्षेत्र में (परावृत्तः) पीठ दिखाकर भाग जाये, ग्रथवा (भीतः परंः हन्यते) डरकर भागता हुग्रा शत्रुग्नों के द्वारा मारा जाये, उसे (भर्त्तुः) राजा की ग्रोर से प्राप्त हाने वाला (यत् किचित् दृष्कृतम्) जो भो कुछ दण्ड, ग्रपराधीभाव व बुराई है (तत् सर्वं प्रतिपद्यते) उस सब का पात्र बनकर वह दण्डनीय होता है ग्रथित् राजा के मन से उसकी श्रेष्ठता का प्रभाव समाप्त हो जाता है [६५] ग्रौर राजा उसकी सुख-सुविधा को छीनकर दण्ड देता है।। ६४।।%

"स्रोर जो पलायन स्रयात् भागे स्रोर डराहुस्रा भृत्य शत्रुक्षो द्वारा गारा जाये वह उस स्वामी के स्राराध का प्राप्त हाकर दण्डनीय होवे।" (स० प्र०१५०)

अप्रसुट्येन्डन्द्रः 'दुष्कृत' ग्रादि पाप के पर्यायवाची शब्दों का ग्रर्थ समभने के लिए द्रष्टव्य ६।३१६ पर ग्रनुशीलन ।

क्ष [प्रचलित प्रयं] — युद्ध में डरकर विमुख जो योद्धा शत्रुग्नों से मारा जाता है; वह स्वामी का जो कुछ पाप है, उसे प्राप्त करता है ॥ ६४ ॥

## यच्चास्य सुकृतं किचिदमुत्रार्थमुपाजितम् । भर्ता तस्तर्वमादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥ ६५ ॥ (७०)

(च) श्रीर (यत् किंचित् ग्रस्य सुकृतम्) जो उसकी प्रतिष्ठा है (ग्रमुत्रार्थम् + उपाजितम्) जिससे इस लोक श्रीर परलोक में सुख होने वाला था [६६, ६७ ग्रादि] (तत् सर्वं भर्ता ग्रादत्ते) उसको उसका स्वामी ल लेता है (परावृत्तहतस्य तु) जो भागा हुग्रा मारा जाये उसको कुछ भी सुख नहीं होता, उसका पुण्यफल नष्ट हो जाता श्रीर उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त होता है जिसने धर्म से यथावत् युद्ध किया हो ।। ६५ ।।

(स० प्र० १५०)

रयाइवं हस्तिनं छत्रं घनं घान्यं पश्चित्रयः। सर्वेद्रक्याग्ति कुप्यं च यो यज्जयित तस्य तत्।। ६६ ॥ (७१)

इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि (यः यत्) लड़ाई में जिस-जिस समात्य वा स्रघ्यक्ष ने (रथ + स्रश्वं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशून् स्त्रियः) रथ, घोड़े, हाथी, छत्र, धन, धान्य, गाय स्नादि पशु सौर स्त्रियां (च) तथा (सर्वद्रव्याणि) स्नन्य प्रकार के सब द्रव्य (कुप्यम्) सौर घो, तेल स्नादि के कुष्पे (जयति) जीते हों (तत् तस्य) वही उस-उस का ग्रहण करे।। ६६।। (स० प्र० १४०)

जीते हुए धन से राजा को 'उद्धार' देना-

राज्ञश्च वद्युरुद्धारमित्येषा वैदिकी श्रुतिः। राज्ञा च सर्वयोधेम्यो दात्व्यमपृथिजितम्॥ ६७॥ (७२)

(च) परन्तु सेनास्य जन भी उन जीते हुए पदार्थों में से (उद्धारं राज्ञः दद्युः) सोलहवां भाग राजा को देवें (च) ग्रीर (राज्ञा) राजा भी (सर्वयोधेम्यः) सेनास्थ यौद्धाग्रों को (ग्र2्थक्जितम्) उस घन में जो सब ने मिलकर जीता हो (दातब्यम्) सोलहवां भाग देवे।।

"श्रीर जो कोई युद्ध में मर गया हो उसकी स्त्री श्रीर सन्तान को उसका भाग देवे श्रोर उसकी स्त्री तथा ग्रसमय लड़कों का यथावत् पालन करे। जब उसके लड़के समयं हो जात्रें तव उनको यथायोग्य श्रिषकार देवे। जो कोई श्रपने राज्य की वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय श्रीर श्रानन्दवृद्धि की इच्छा रखता हो, वह इस मर्यादा का उल्लंघन कभी न करें'।। १७।।

(स॰ प्र० १५०)

### ्षोऽनुपस्कृतः प्रोक्तो योघधर्मः सनातनः। अस्माद्धर्मान्न च्यवेत क्षत्रियो घ्नन् रणे रिपून् ॥ ६८ ॥ (७३)

(एषः) यह [८७-६७] (म्रनुपस्कृतः) म्रानिन्दित (सनातनः) सर्वदा मान्य (योधधर्मः प्रोक्तः) योद्धाम्रों का धर्म कहा, (क्षत्रियः) क्षत्रिय व्यक्ति (रणे रिपून धनन्) युद्ध में शत्रुम्भों को मारते हुए (म्रस्मात् धर्मात् न च्यवेत) इस धर्म से विचलित न होवे ॥ ६८॥

राजा द्वारा चिन्तनीय बार्ते---

अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्प्रयत्नतः। रक्षितं वर्धयेञ्चैव वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत्।। ६६ ॥ (७४)

राजा और राजसभा (ग्रलब्धं च + एव लिप्सेत) ग्रलब्ध की प्राप्ति की इच्छा (लब्धं प्रयत्नतः रक्षेत्) प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे (रक्षितं वर्धयेत्) रक्षित को बढ़ावें (च) ग्रीर (वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत्) बढ़े हुए धन को वेदविद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, वेदमार्गोपदेशक तथा ग्रसमर्थं ग्रनाथों के पालन में लगावे ।। ६६ ॥ (म० प्र०१५२)

### एतच्चतुर्विषं विद्यात्पुरुषार्यप्रयोजनम् । ग्रस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक्कुर्यादतन्द्रितः ॥ १०० ॥ (७५)

(एतत् चतुर्विधम्) यह चार प्रकार का (पुरुषार्थप्रयोजनम्) राज्य के लिए पुरुषार्थं करने का उद्देश्य (विद्यात्) समभना चाहिए, राजा (म्रत-न्द्रितः) म्रालस्य रहित होकर (म्रस्य नित्यं सम्यक् मनुष्ठानं कुर्यात्) इस उद्देश्य का सर्वव पालन करता रहे।। १००।।

''इस चार प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयोजन को जाने, म्रालस्य छोडकर इसका भलीभांति नित्य मृतुष्ठान करे।'' (स॰ प्र० १४४)

अलब्धिमच्छेद्व्येत लब्धं रक्षेदवेक्षया। रक्षितं वर्षयेद् वृद्धचा वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥ १०१ ॥ (७६)

(दण्डेन अलब्धम् + इच्छेत्) दण्ड से अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा (अवेक्षया) नित्य देखने से (लब्धं रक्षेत्) प्राप्त की रक्षा (रक्षित वृद्धचा वर्धयेत्) रक्षित की वृद्धि अर्थात् ब्याजादि से बढ़ावे (वृद्धम्) और वड़े हुए धन को पूर्वोक्त [६६] मार्ग में नित्य व्यय करेश्च ॥ १०१ ॥

(स० प्र० १४२)

🕸 ग्रर्थात् (पात्रेषु निःक्षिपेत्) सूपात्रों एवं योग्य कर्मों में व्यय करे।

"राजाधिराज पुरुष अलब्ध राज्य की प्राप्ति की इच्छा दण्ड से, और प्राप्त राज्य की रक्षा देखभाल करके, रक्षित राज्य और धन को व्यापार भीर व्याज से वढ़ा और सुपात्रों के द्वारा सत्यविद्या और सत्यधर्म के प्रचार आदि उत्तम व्यवहारों में बढ़े हुए धन आदि पदार्थों का व्यय करके सबकी उन्नति सदा किया करें।। (सं० वि० १५५)

नित्यमुद्यतदण्डः स्यान्नित्यं विवृतपौरुषः । नित्यं संवृतसंवायों नित्यं छिद्रानुसायंरेः ॥ १०२ ॥ (७७)

राजा (नित्यम् + उद्यतदण्डः स्यात्) सदैव न्यायानुसार दण्ड का प्रयोग करने में तत्पर रहे, (नित्यं विवृतपौरुषः) सदैव पराक्रम दिखलाने के लिए तैयार रहे, (नित्यं सवृतसंवार्यः) सदैव राज्य के गोपनीय कार्यों को गुप्त रखे, (नित्यम ग्ररेः छिद्रानुसारी) सदैव शत्रु के छिद्रों = किमयों को खोजता रहे ग्रीर उन त्रुटियों को पाकर ग्रवसर भिलते ही ग्रपने हित को चतुराई से पूर्ण कर ने ।। १०२।।

अस्तु श्रीत्जनाः 'छिद्र' शब्द की ब्युत्पत्ति एवं ग्रथं ७।१०५ के म्रतु-शीलन में द्रष्टव्य है।

> नित्यमुद्यतदण्डस्य कृत्स्नमुद्धिजते जगत्। तस्मात्सर्वाणि मूतानि दण्डेनैव प्रसाधयेत्।। १०३।। (७८)

(नित्यम् + उद्यतदण्डस्य) जिस राजा के राज्य में सर्वदा दण्ड के प्रयोग का निश्चय रहता है तो उससे (कृत्स्नं जगत् उद्विजते) सारा जगत् भयभीत रहता है (तस्मात्) इसीलिए (सर्वाणि भूतानि) सब प्राणियों को (दण्डेनैव प्रसाधयेत्) दण्ड से साधे ग्रर्थात् दण्ड के भय से ग्रनुशासन में रखे।। १०३।।

ग्रमाययैव वर्तेते न कथंचन मायया। बुद्धयेतारित्रयुक्तां च मायां नित्यं स्वसंवृतः ॥ १०४ ॥ (७६)

(कथंचन) कदापि (मायया न वर्तेत) किसी के साथ छल से न वर्ते (ग्रमायया + एव) किन्तु निष्कपट होकर सबसे बर्ताव रखे (च) ग्रीर (नित्यं स्वसंवृतः) निश्यप्रति ग्रपनी रक्षा करके (ग्रिरिप्रयुक्तां मायां बुघ्येत) शत्रु के किये हुए छल को जानके निवृत्त करे।। १०४।। (स० प्र० १५२)

नास्य छिद्रं परो विद्याद्विद्याच्छिद्रं परस्य तु । गुहेत्कुमं इवाङ्गानि रक्षेद्वियरमात्मनः ॥ १०५ ॥ (८०)

(पर: ग्रस्य छिद्रं न विद्यात्) कोई शत्रु ग्रपने छिद्र ग्रथीत् निर्वलता को न जान सके (तु) भीर (परस्य छिद्रं विद्यात्) स्वयं शत्रु के छिद्रों को जानता रहे (कुर्म+इव ⊹ग्रङ्गानि) जैसे कछ्गा ग्रपने ग्रंगों को गुप्त रखता है वैसे (म्रात्मनः विवरं गूहेत् रक्षेत्) शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त रखे ।। १०५ ।। (स० प्र०१५२)

ध्यन्तु र्रोडेट्डन्तः (१) खिद्र का मर्थ—त्रुटि, कमजोरी, निर्वलता आदि ऐसी कमी जिससे शत्रु लाभ उठाकर स्वयं को हानि पहुँचा सके। 'खिनित्त यत् तत् खिद्रम् = यूनस्वम्'। 'खिषिर् द्वैषीकरणे' धातु से 'स्फायित क्लिं '''(उणादि २.१३) सूत्र से रक् प्रत्यय के योग से खिद्र शब्द सिद्ध होता है।

(२) कौटिल्य द्वारा उद्धत इलोक — मनुका यह इलोक कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र प्रक० १०। ग्र० १४ में सामान्य पाठभेद के साथ उद्धृत किया है।

### बकविचन्तयेदथिन्सहवच्च पराक्रमेत्। वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्॥ १०६॥ (८१)

(बकवत् स्रथीत् चिन्तयेत्) जैसे बगुला घ्यानावस्थित होकर मच्छी के पकड़ने को ताकता है वैसे स्रथंसंग्रह का विचार किया करे, द्रव्यादि पदार्थं ग्रीर बल की वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिए (सिहवत् पराक्रमेत्) सिंह के समान पराक्रम करे (वृकवत् ग्रवलुम्पेत) चीते के समान छिपकर शत्रुओं को पकड़े (च) ग्रीर समीप में ग्राये बलवान् शत्रुओं से (शशवत् विनिष्पतेत्) सुस्से [= खरगोश] के समान दूर भाग जाये ग्रीर पश्चात् उनको छल से पकड़े ॥ १०६ ॥ (स० प्र० १५२)

एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः । तानानयेद्वशं सर्वान्सामादिभिरुपक्रमैः ॥ ॥ १०७॥ (८२)

(एवं विजयमानस्य) इस प्रकार विजय करने वाले सभापित के राज्य में (ये परिपन्थिन: स्युः) जो परिपंथी ग्रर्थात् डाकू-लुटेरे हों (तान्) उनको (साम+ग्रादिभिः) साम=मिला देना, दाम=कुछ देकर, भेद=तोड़-फोड़ करके ॥ (वशम् ग्रानयेत्) वश में करे ॥ १०७॥ (स० प्र०१४३)

(उपक्रमैं:) इन उपायों से·······

श्च न्यु ट्यी ट्य : परिपन्यिन् का ब्याकरण — 'परिपन्यिन्,' शब्द 'छन्दिस परिपन्थिपरिपरिणो पर्यवस्थातरि' (प्र०५।२।६६) सूत्र के स्रनुसार वेद में निपातन रूप है। पाणिनि के स्रनुसार वेद में ही निपातन है किन्तु साथ-साथ संस्कृत-साहित्य में भी यह प्रयोग इसी रूप में प्रचलित है। इसके 'शत्रु', 'चोर', 'डाकू', 'लुटेरा', 'कार्यों में रुकावट डालने वाला' ग्रादि ग्रथं हैं।

१०७, ११० क्लोकों में उक्त 'परिपंथी' शब्द का व्यापक सर्थ है। इससे उन डाकू, चोर, लुटेरों का भी ग्रहण है जो प्रजाम्रों के म्रतिरिक्त, राज्य के विकास में रोड़ा म्रटका कर बाधा डालने वाले, विरोध करके म्रराजकता फैलाने वाले म्रौर राज्यापहरण के लिए षड्यन्त्र करके शत्रु की सहायता करने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति को राजः कठोरता से वश में करे।

## यदि ते तु न तिष्ठेयु रुपायैः प्रथमैस्त्रिभिः । दण्डेनैव प्रसद्घीतांदछनकैवंशमानयेतु ॥ १०८ ॥ (८३)

(यदि) यदि (ते) वे शत्रु डाक्, चार पादि (प्रथमैः त्रिभिः उपायैः न तिष्ठेयुः तु) पूर्वोक्त साम, दाम, भेद इन तोन उपायों से शान्त न हों या वश में न ग्रायें तो राजा (एतान्) इन्हें (दण्डेन + एव) दण्ड के द्वारा ही (प्रसद्ध) बलपूर्वक (शनकैः वशम् + ग्रानयेत्) सावधानीपूर्वक वश में लाये।। १०८।।

"ग्रीर जो इनसे वश में न हों तो ग्रतिकठित दण्ड से वश में करे।" (स॰ प्र०१४३)

#### सामादीनामुपायानां चतुर्णामपि पण्डिताः । सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्रामिवृद्वये ॥ १०६ ॥

(पण्डिताः) पण्डित लोग (साम + आदीनां चतुर्णाम् + ग्रपि उपायानाम्) साम ग्रादि [साम, दाम, भेद, दण्ड] चारों उपायों में (नित्यं राष्ट्र-ग्रभिवृद्धये) राष्ट्र की सतत-वृद्धि के लिए (साम-दण्डौ प्रशंसन्ति) साम ग्रौर दण्ड की ही प्रशंस। करते हैं ॥ १०६॥

#### अन्य खरीत्जना : १०६ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-

- १. प्रसंगिवरोध—यह क्लोक पूर्वापर प्रसंगिवरुद्ध है। पूर्व के १०७-१०८ क्लोकों में और पश्चात् के ११० वें क्लोक में 'परिपिन्यियों को वहा में करने और उन्हें विनष्ट कर देने की चर्चा है। इस प्रकार ११० वां क्लोक वाक्यक्रम की दृष्टि से १०८ वें से सम्बद्ध है। बीच में इस क्लोक ने उस सम्बद्धता को भक्क कर दिया है और साम-दण्ड की प्रशंसा का पूर्वापर प्रसंगिवरुद्ध वर्णन किया है। अतः प्रसंगिवरुद्ध होने से यह प्रक्षिप्त है।
- २. अन्तिवरोध—इस क्लोक में साम आदि चार उपायों में केवल साम और दण्ड को ही प्रशंसनीय माना है। यह मान्यता मनुविरुद्ध है। क्योंकि मनु तो साम, दाम, दण्ड, भेद, चारों उपायों को प्रयोग करने योग्य मानकर उनका विधान करते हैं। जब विधान किया है तो वे मनु के मत में प्रशंसनीय भी हैं [७। ५६, १५६, १६०, १६१, १६४, १६७, १७०, १९६]। ठीक इससे पूर्व के १०७ वें क्लोक में पहले साम, दाम, भेद इन तीन उपायों का विधान है। इस अन्तिवरोध के आधार पर भी यह क्लोक प्रक्षिप्त है।

#### यथोद्धरति निर्दाता कक्षं धान्यं च रक्षति। तथा रक्षेन्नुपो राष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिनः॥ १९०॥ (८४)

(यथा) जैसे (निर्दाता) धान्य का निकालने वाला (शक्षम उद्धरित धान्यं च रक्षति) छिलकों को ग्रलग कर धान्य की रक्षा करता ग्रर्थात् टूटने नहीं देता है (तथा) वैसे (नृपः) राजा (परिपन्थिनः हन्यात्) डाकू-चोरों को मारे (च) ग्रीर (राष्ट्रं रक्षेत्) राज्य की रक्षा करे।। ११०।। (स० प्र०१५३)

राजा प्रजा का शांष्या न होने दे-

मोहाद्वाजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया। सोऽचिराद् भ्रश्यते राज्याज्जीविताच्च सवान्धवः॥१११॥(८४)

(यः राजा) जो राजा (मोहात् म्रानवेक्षया) मोह से, म्रविचार सें (स्वराष्ट्रं कर्षयति) म्रपने राज्य को दुबंल करता है (सः) वह (राज्यात्) राज्य से (च) म्रोर (सबान्धवः जोवितात्) बन्धुसहित जीने से पूर्व हो (म्रविरात्) शीघ्र (भ्रश्यते) नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है ॥ १११ ॥ (स॰ प्र०१५३)

प्रजा के शोषएा से हानि--

शरीरकर्षणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा। तथा राज्ञामि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षगात् ॥ ११२॥ (८६)

(यथा) जैसे (प्राणिनां प्राणाः) प्राणियों के प्राण (शरीरकर्षणात् क्षीयन्ते) शरीरों को कृशित करने से क्षीण हो जाते हैं (तथा) वैसे ही (राष्ट्रकर्षणात्) प्रजाग्नों को दुवंल करने से (राज्ञाम् +ग्रपि प्राणाः) राजाग्नों के प्राण ग्रर्थात् बलादि बन्धुसहित (क्षीयन्ते) नष्ट हो जाते हैं।। ११२।। (स० प्र०१५३)

श्चानु श्चिरिक नाः राष्ट्रकर्षण से प्रमिप्राय—क्लोक १११-११२ में राष्ट्र-कर्षण से ग्रभिप्राय यह है कि डाकू-लुटेरों द्वारा या स्वयं राजा द्वारा, ग्रन्य प्रजाजनें! ग्रयवा राजपुरुषों द्वारा किसी भी प्रकार से प्रजा का शोयण-उत्पीड़न होना। जिस प्रजा में शोषण-उत्पीड़न बढ़ जाता है, उस राजा का राज्य रूपी शरीर भी नष्ट हो जाता है। राष्ट्र के नियन्त्रण के उपाय—

> राष्ट्रस्य सङ्ग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत्। सुसंगृहीतराष्ट्रो हि पायिवः सुखमेघते॥ ११३॥ (८७)

इसलिए राजा (राष्ट्रस्य संग्रहे) राष्ट्रकी सुव्यवस्था, नियन्त्रण एवं प्रभिनृद्धि के लिए (नित्यम्) सदैव (इदं विधानम् प्राचरेत्) इस निम्न विणित व्यवस्था [११४-१४४] को लागू करे (हि) क्योंकि (सुसंगृहीत-राष्ट्रः पार्थिवः) सुरक्षित, नियन्त्रित तथा सुव्यवस्थित राष्ट्र वाला राजा ही (सुखम् + एधते) सुखपूर्वक रहते हुए बढ़ता है--उन्नित करता है।। ११३।।

"इसलिए राजा और राजसभा राजकार्य की सिद्धि के लिए ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे राजकार्य यथावत् सिद्ध हो। जो राजा राज्य पालन में सब प्रकार तत्पर रहता है उसको सदा सुख बढ़ता है।"

(स॰ प्र॰ १५३)

नियन्त्रम् केन्द्रो ग्रीर राजकायलियों का निर्माण-

### ह्योस्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम् । तथा ग्रामशतानां च कुर्याद्राष्ट्रस्य संग्रहम् ॥ ११४॥ (८८)

इसलिए (द्वयोः त्रयाणां पञ्चानां मध्ये) दो, तोन ग्रौर पांच गांवों के बीच में (गुल्मम् + ग्रधिष्ठितम्) एक-एक नियन्त्रण केन्द्र या उन्नत राजकार्यालय वनाये (तथा ग्रामशतानाम्) इसी प्रकार सौ गांव तक कार्या-लयों का निर्माण करे [जैसा कि ७। ११५-११७ में वर्णन है, उसके ग्रनुसार] (च) ग्रौर इस व्यवस्था के ग्रनुसार (राष्ट्रस्य संग्रहं कुर्यात्) राष्ट्र को सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं वशीभूत रक्षे ॥ ११४॥

"इसलिए दो, तीन, पांच ग्रीर सो गांव के बीच में एक राज-स्थान रखके जिसमें यथायोग्य भृत्य ग्रीर कामदार ग्रादि राजपुरुषों को रखकर सब राज्यों के कार्यों को पूर्ण करे।" (स॰ प्र॰ १५३)

श्रवर प्रधिकारियों ग्रादि की नियुक्ति—

ग्रामस्याधिपति कुर्याद्दशग्रामर्गति तथा। विश्वतीशं शतेशं च सहस्रपतिमेव च।। ११४॥ (८६)

(ग्रामस्य + ग्रधिपित कुर्यात्) एक-एक ग्राम में एक-एक प्रधान पुरुष को रखे (तथा दशग्रामपितम्) उन्हीं दश के ऊपर दूसरा (विशति + ईशम्) उन्हीं वीस ग्रामों के ऊपर तोसरा (शत + ईशम्) उन्हीं सौ ग्रामों के ऊपर चौथा (च) ग्रोर (सहस्रपितम् + एव) उन्हीं सहस्र ग्रामों के ऊपर पांचनां पुरुष रखे।

ग्रयीत् जैसे ग्राजकल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं दशग्रामों में एक थाना ग्रीर दो थानों पर एक बड़ा थाना ग्रीर उन पांच थानों पर एक तहसील ग्रीर दस तहसीलों पर एक जिला नियत किया है''।। ११५।।
(स॰ प्र॰ १५३)

#### ग्रामदोषान्तमुत्पन्नान्ग्रामिक: शनकैः स्वयम् । शंसेद् ग्रामदशेशायं दशेशो विश्वतीशिने ॥ ११६॥ (६०)

इसी प्रकार प्रबंध करे और श्राजा देवे कि (ग्रामिकः) वह एक-एक ग्रामों के पित (ग्रामदोषान् समुत्पन्नान्) ग्रामों में नित्पप्रति जो-जो दोष उत्पन्न हों उन-उनको (शनकै: स्वयम्) गुप्तता से (ग्रामदशेगाय) दगग्राम के पित को (शंसेत्) विदित कर दे, श्रौर (दशेशः) वह दश ग्रामाधिपित उसो प्रकार (विंशित + ईशिने) बीस ग्राम के स्वामी को दशग्रामों का वर्तनान [ की स्थित ] नित्यप्रति जनादेवे ।। ११६ ।। (म० प्र०१५३)

### विश्वतीशस्तु तत्सर्वे शतेशाय निवेदयत्। शंसेद् ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम्॥११७॥ (६१)

(तु) ग्रोर (विश्वतीशः) बोस ग्रामों का ग्रिधिपति (तत् सर्वम्) बीस ग्रामों के वर्तमान को [= बीस ग्रामों को स्थिति को ] (श्वेशाय निवेदयेत्) शतग्रामाधिपति को नित्यप्रति निवेदन करे (श्वेशः तु) वैसे सौ-सौ ग्रामों के पति (स्वयम्) ग्राप (महस्राधिपति, ग्रर्थात् हजार ग्रामों के स्वामी को (शंसेत्) सौ-सौ ग्रामों के वर्तमान को प्रतिदिन जनाया करें।। ११७॥ (स० प्र०१५३)

### अनुशीलनः

### राज्यसंरक्षण के लिए मनुत्रोक्त नियन्त्रणकेन्द्र-कार्यालय-व्यवस्था-तालिका

| १केन्द्रीय कार्यालय राजधानी ग्रर्थात् राजा | का किला (७।६१-७६) |
|--------------------------------------------|-------------------|
| २—प्रत्येक नगर में एक सचिवालय              | (હા <b>१</b> २१)  |
| ३—सौ गांवों पर मुख्य कार्यालय              | (७।११४-११७)       |
| ४ – वीस गांवों पर कार्यालय                 | ( ,, ,, )         |
| ५—दश गांवों पर कार्याल <i>य</i>            | ( ,. ,, )         |
| ६—पांच गांवों पर कार्यालय                  | ( )               |

७-दो गांवों पर फिर एक कार्यालय

( ,,, ,, )

[ग्रपने से ऊपर-ऊपर के कार्यालयों को प्रतिदिन की गतिविधियों से सूचित करें, (७। ११५-११७)]

> यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं ग्रामवासिमिः। अन्नपानेन्घनादीनि ग्रामिकस्तान्यवाप्नुयात्।। ११८।।

(ग्रामवासिभिः) ग्रामवासियों द्वारा (प्रत्यहम्) प्रतिदिन (यानि अन्न + पान + इन्धन + ग्रादीनि राजप्रदेयानि) जो-जो ग्रन्न, पेयवस्तु, ईन्धन ग्रादि राजा को देय पदार्थ हैं (तानि) उन्हें (ग्रामिकः ग्रवाप्नुयात्) गाँव का ग्रध्यक्ष ग्रहण कर ले॥ ११८॥

#### वशी कुलं तु भुञ्जीत विशी पञ्च कुलानि च । ग्रामं ग्रामशताध्यकः सहस्राधिपतिः पुरम् ॥ ११६ ॥

(दशी) दश ग्रामों का ग्रिघिपति (कुलं मुञ्जीत) एक 'कुल' की भूमि का ग्रपने लिए उपयोग करे (च) ग्रीर (विशी) बीस गांव का स्वामी (पञ्चकुलानि) पांच 'कुलों' की भूमि को (ग्रामशताध्यक्षः ग्रामम्) सौ ग्रामों का स्वामी एक 'गांव' को (सहस्राधिपतिः पुरम्) हजार गांवों का स्वामी एक 'नगर' को ग्रपने लिए उपयोग करें॥ ११६॥

अद्भुट्योट्डन: कुल का मर्य — 'कुल' का यहां विशेष ग्रभिप्राय है। हरीत स्मृति में दी नयी परिभाषा के अनुसार छह बैलों द्वारा एक साथ चलाये जाने वाले हल को 'मध्यम हल' कहा जाता है। ऐसे दो हलों अर्थात् बाहर बैलों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को एक 'कुल' कहा जाता है।

११८-११६ श्लोक निम्न 'म्राधारों' के म्रनुसार प्रक्षिप्त हैं-

१. प्रसंगिवरोध — ये दोनों श्लोक पूर्वापर प्रसंगिवरुद्ध हैं। पूर्वापर श्लोकों का प्रसंग राज्यव्यवस्था के लिए अध्यक्षों की नियुक्ति और उनकी कार्य करने की प्रणाली का है। ११७ वें में 'सहस्रपित' तक की कार्यविधि का उल्लेख है, फिर ''तेषां ग्राम्यारिण कार्याणि' पर्वे के प्रकृति करने करने कि

सम्बद्ध ह । इन दोना इलोकों ने उस सम्बद्धता श्रौर पूर्वापर प्रसंग को भंगकर दिया है । श्रौर इनमें कुछ श्रध्यक्षों की श्राजीविका का पूर्वापर-प्रसंग के विरुद्ध वर्णान है, अतः ये प्रक्षिपा हैं।

२. अन्तर्विरोध—(१) मनुने प्रजाधों से केवल राजा की ही कर लेने का विधान किया है [७ । १२७-१३०]। इन क्लोकों में कुछ ग्रध्यक्षों द्वारा ग्रपने लिए पदार्थों के लेने का विधान उक्त व्यवस्था के विरुद्ध है (२) ७ । १२५ में राज्य में नियुक्त पुरुषों की जीविका निश्चित करने का विधान है, यह व्यवस्था उसके विरुद्ध है। (३) इस प्रकार की यह व्यवस्था मनुसम्मत नहीं लगती। क्योंकि इन क्लोकों में केवल कुछ श्रध्यक्षों के लिए ही श्राजीविका दर्शायी है, श्रन्य श्रमात्य श्रादि की जीविकाशों का वर्णन नहीं दिखाया। यह श्रपूर्णता भी इसे मनुभिन्न सिद्ध करती है। मनु ने तो सभी राजपुरुषों के लिए वेतन देने की एक व्यवस्था दर्शा दी है [७। १२५], जो सभी पर पूर्णं रूप से लागू होती है। इन अन्तर्विरोधों के श्राधार पर भी ये मौलिक सिद्ध नहीं होते।

तेषां ग्राम्यारिष कार्याणि पृथक्कार्याणि चैव हि । राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येवतन्द्रितः ॥ १२० ॥(६२)

(तेषाम) उन पूर्वोक्त भ्रष्टयक्षों [११६-११७] के (ग्राम्याणि कार्याणि) गांवों से सम्बद्ध राजकार्यों को (च) भ्रौर (पृथक् कार्याणि एव हि) भ्रन्य भिन्न-भिन्न कार्यों को भी (राज्ञ: + ग्रन्य: स्निग्ध: सचिवः) राजा का एक विश्वासपात्र प्रमुख मन्त्री [७। ५४] (ग्रतन्द्रितः) भ्रालस्यरहित होकर (पश्येत्) देखे ॥ १२०॥

"ग्रीर एक-एक, दश दश सहस्र ग्रामों पर दो सभापित वैसे करें जिनमें एक राजसभा में ग्रीर दूसरा ग्रध्यक्ष ग्रालस्य छोड़कर सब न्याया-धीश राजपुरुषों के कामों को सदा घूमकर देखते रहें"। (स० प्र०१५३)

आनु शिल्ड : मनु ने विभिन्न श्लोकों में समुचित राज्य-संचालन के लिए तीन सभाओं की संरचना का तथा उनमें काम करने वाले अधिकारियों का कथन किया है। सुगमता के लिए उन्हें एक त्र स्थान पर अभिम तालिका के रूप में दिखाया जा रहा है। ग्राजकल भी भारत में इसी प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है। ग्राजकल किया है। ग्राजकल तीन पालिकाएं राज्यसम्बन्धी व्यवस्थाओं को निपटाती हैं,

# ंश्री कार्या प्रमाणक पूराधात बनाने वार्ला परिषद्),

- (२) कार्यपालिका (विधानों एवं नियमों को क्रियात्मक रूप देने वाले ग्रिध-कारी/कर्मचारियों का वर्ग),
- (३) न्यायपालिका (न्याय करने वाले श्रिषकारी गण)। तालिका इस प्रकार है

| <del>(</del> 1 |                 |
|----------------|-----------------|
| (तास्कि        | [o]             |
| ो-प्रणाली      | ाय ७। २         |
| ा/कमंचारं      | न्द्रिय क्षत्रि |
| भ्राधिकार      | द्वान्, जिते    |
| भा/मन्त्री/    | ाई भी वि        |
| लिए सभ         | ाध्यक्ष, क      |
| ालन के         | राजसभाष्यक      |
| राज्यसंचालन    | 1 [मुस्य        |
| मनुप्रोक्त     | राज             |

| ( <del>è</del> ) | धर्मनिर्णय समाया विधानपरिषद् | [धर्म का निरचय, धर्मसंशय में निर्णय देना | १२। १०८, ११०, ११२, जिसमें दश स्रीर      | कम से कम तीन विद्यान होते हैं।      | ט<br>ט<br>ש              | ( र १११)<br>२. यजुर्विद्या का जाता ( १ १ । १११) | ३. सॉमविद्या का जाता ( ,,, )     | ४. कारण-ग्रकारण का ज्ञाता       | विद्यान् = हेतुक ( ,, )        | ४. निरुक्त शास्त्र का ज्ञाता (,,) | ६. धर्मशास्त्र का जाता ( ,, ) | ७. ब्रह्मचयित्रम का एक प्रतिनिधि | विद्वान् | <ul> <li>महस्याश्रम का एक प्रतिनिधि विद्वान्</li> </ul> | <ol> <li>वानप्रस्थ आश्रम का एक प्रतिनिधि</li> </ol> | विद्यान् ( ,, )                         | ०. न्यायशास्त्र का जाता, तर्क                       | करने वाला विद्वान् ( ,; )               | ख-तीन सदस्यों की परिषद् | १. ऋक्विद्या का ज्ञाता (१२।११२) | २. यजुर्विद्या का जाता ( ,, ) | <b>३</b> . सामविद्या का जात <b>ि</b> (,,, ) |
|------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| (٤)              | बहासमा या न्यायसमा           | न्याय करने का कार्यं ट। १, ११-           | रह                                      | १. राजा या राजा का श्रीषकुत विद्यान | मुख्य न्यायाचीश (८।१,११) | २. वेदविद्याग्रों के जाता तीन विद्यान्          | ३. मुकट्टमोंने मनुसार उस-उस विषय | के सलाहकार (८।१)                |                                |                                   |                               |                                  |          |                                                         |                                                     |                                         |                                                     |                                         |                         |                                 |                               |                                             |
| (2)              | राजसभा                       | [राज्य संचालन का कार्य, नीति निर्धारण]   | १. ७-८ प्रमुख मन्त्री, ग्रावश्यकतानुसार | अधिक भी। (७। ४४-४७, ६०-६१)          | २ भ्रवर सचिव (७।६०,६१)   | <b>धिकारी</b> ए                                 | (७।६२,६३,६८)                     | ४. विभागों के ग्रष्यक्ष (७। ८१) | ५. सहस्रयामप्रधान (७। ११५-११७) | ६. शतग्रामप्रधान ( ,, ,, )        |                               |                                  |          | (" u a 41 H X a l a l a l a l a l a l a l a l a l a     | १० कमंचारों गण (७।५१,१२०,१२२-१२५)                   | यि सब एक प्रमुख मन्त्री के ग्रधीन होंगे | ग्रौर प्रत्येक प्रमुख मन्त्री ग्रपने-ग्रपने विभागों | तया कर्मचारियों का निरोक्षणकरे,(७।१२०)] |                         |                                 |                               |                                             |

नगरों में सचिवालय का निर्माण-

**&**...

## नगरे नगरे चैकं कुर्यात्सर्वार्थंचिन्तकम्। उच्चैः स्थानं घोररूपं नक्षत्रागामिव ग्रहम् ॥ १२१ ॥ (६३)

राजा (नगरे नगरे) बड़े-बड़े प्रत्येक नगर में (एकम्) एक-एक (नक्ष-त्राणां ग्रहम् इव) जैसे नक्षत्रों के बीच में चन्द्रमा है इस प्रकार विशाल ग्रौर देखने में प्रभावकारी (घोररूपम्) भयकारी ग्रर्थात् जिसे देखकर या जिसका ध्यान करके प्रजाग्रों में नियमों के विरुद्ध चलने में भय का ग्रनुभव हो (सर्व +अर्थाचन्तकम्) जिसमें सब राजकार्यों के चिन्तन ग्रौर प्रजाग्रों की व्य-वस्था ग्रौर कार्यों के संचालन का प्रबन्ध हो ऐसा (उच्चै: स्थानम्) ऊंचा भवन ग्रर्थात् सचिवालय (कुर्यात्) बनावे ॥ १२१ ॥

"बड़े-बड़े नगरों में एक-एक विचार करने वाली सभा का सुन्दर, उच्च श्रीर विशाल जैसा कि चन्द्रमा हे, वैसा एक-एक घर बनावे। उसमें बड़े-बड़े विद्यावृद्ध कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की हो, वे बैठकर विचार किया करें। जिन नियमों स राजा श्रीर प्रजा की उन्नति हो वैसे-वैसे नियम श्रोर विद्या प्रकाशित किया करें"। (स० प्र० १४४)

राजकमंचारियों के ग्राचरण का निरीक्षण-

## स ताननुपरिक्रामेत्सर्वानेव सदा स्वयम् । तेवां वृतं परिणयेत्सम्यप्राष्ट्रेषु तच्चरैः ॥ १२२ ॥ (६४)

(सः) वह [७। १२० में वाएत] सचिव = प्रमुख मन्त्री (तान् सर्वान् सदा स्त्रयम् ग्रुनुपरिक्रामेत्) उन निमित [७। १२१] सब सचिवालया का सदा स्वयं घूम-फिरकर निरोक्षण करता रहे (च) ग्रीर (राष्ट्रे) देश में (तत् + चरे:) ग्राने दूतों के द्वारा (तेषां वृत्तं परिणयेत्) वहां नियुक्त राज-पुरुषों के ग्राचरण की गुप्तरीति से जानकारी प्राप्त करता रहे।। १२२।।

"जो नित्य घूमने वाला सश्चिति हो उसके ग्रधीन सब गुप्तवर ग्रीर दूतों को रखे, जो राजपुरुष ग्रीर भिन्न-भिन्न जाति के रहें, उन स सब राज ग्रीर प्रजा पुरुषों के सब दोष ग्रीर गुण गुप्तरीति से जाना करे। जिनका ग्रपराघ हो उनको दंड ग्रीर जिनका गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया करें"। (स० प्र० १५५—१५६)

रिश्वतलोर कर्मचारियों पर दिन्ट रखे-

राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शठाः । मृत्या भवन्ति प्रायेगा तेम्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥१२३॥ (६५) (हि) क्योंकि (प्रायेण) प्रायः (राज्ञः रक्षाधिकृताः भृत्याः) राजा के द्वारा प्रजा को सुरक्षा के लिए नियुक्त राजसेवक (परस्वादायिनः) दूसरों के धन के लालची अर्थात् रिश्वतलोर और (शठाः) ठग या धोला करने वाले (भवन्ति) हो जाते हैं (तेम्यः) ऐसे राजपुरुषों से (इमाः प्रजाः रक्षेत्) अपनी प्रजाओं की रक्षा करे अर्थात् ऐसे प्रयत्न करे कि वे प्रजाओं के साथ या राज्य के साथ ऐसा बर्ताव न करपायें।। १२३।।

"राजा जिनको प्रजा की रक्षा का ग्रधिकार देवे वे धार्मिक, सुपरी-क्षित विद्वान, कुलीन हों। उनके ग्राधीन प्रायः शठ ग्रीर परपदार्थ हरने वाले चोर-डाकुग्रों को भी नौकर रखके, उनको दुष्टकर्म से बचाने के लिए राजा के नौकर करके, उन्हीं रक्षा करने वाले विद्वानों के स्वाधीन करके उनसे इस प्रजा की रक्षा यथावत करें"। (स॰ प्र०१५६)

रिश्वतखोर कर्मचारियों को दण्ड-

#### ये कार्यिकेभ्योऽयंमेव गृह्णीयुः पापचेतसः। तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्प्रवासनम्॥ १२४॥ (६६)

(पापचेतसः) पापी मन वाले (ये) जो रिश्वतखोर और ठग राजपुरुष (कार्यिकेम्यः) यदि काम कराने वालों और मुकद्दमे वालों से (ग्रथं गृह्ह्हीयुः एव) फिर भी धन ग्रर्थात् रिश्वत ले ही लें तो (तेषां सर्वस्वम् + ग्रादाय) उनका सब कुछ ग्रपहरण करके (राजा) राजा (प्रवासनम् कुर्यात्) उन्हें देश निकाला दे दे ।। १२४।।

"जो राजपुरुष ग्रन्याय से वादी-प्रतिवादी से गुप्त धन लेके पक्षपात से ग्रन्याय करे उसका सर्वस्व हरण करके, यथायोग्य दण्ड देकर, ऐसे देश में रखे कि जहां से पुनः लौटकर न ग्रा सकें। क्योंकि यदि उसको दण्ड न दिया जाये तो उसको देखके ग्रन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करेंगे ग्रौर दण्ड दिया जाये तो बचे रहेंगे।" (स० प्र० १५६)

कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण-

राजा कर्मसु युक्तानां स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च । प्रत्यहं कल्पयेद्रवृत्ति स्थानं कर्मानुरूपतः ॥ १२५ ॥ (६७)

(राजा) राजा (कर्मसु युक्तानाम्) राजकार्यों में नियुक्त राजपुरुषों (स्त्रीणाम्) स्त्रियों (च) ग्रीर (प्रेष्यजनस्य) सेवकवर्ग की (कर्म + ग्रनुरूपतः) पद ग्रीर काम के ग्रनुसार (प्रत्यहम्) प्रतिदिन की (स्थान वृत्ति कल्पयेत्) कर्मस्थान ग्रीर जीविका निश्चित कर दे।। १२४।।

"जितने से उन राजपुरुषों का योगक्षेम भलीभांति हो ग्रीर वे भलीभांति धनाढ्य भी हों, उतना धन वा-भूमि राज्य की ग्रीर से मासिक वा वार्षिक ग्रथवा एक बार मिला करे। ग्रीर जो वृद्ध हों उनको भी ग्राधा मिला करे, परन्तु यह ध्यान में रखे कि जब तक वे जियें तब तक वह जीविका बनी रहे परचात् नहीं। परन्तु इनके सन्तानों का सत्कार वा नौकरी उनके गुण के अनुसार ग्रवश्य देवे। ग्रीर जिसके वालक जय तक समर्थ हों ग्रीर उनको स्त्री जीती हो तो उन सब के निर्वाहायं राज की ग्रीर से यथा-योग्य धन मिला करे। परन्तु जो उसकी स्त्री वा लड़के कुकर्मी हो जायें तो कुछ भी न मिले ऐसी नीति राजा बराबर रखें"। (स॰ प्र०१५६)

## पणो वेयोऽवकुष्टस्य वजुन्कुष्टस्य वेतनम् । बाध्मासिकस्तथाच्छादो घान्यद्रोणस्तु मासिकः॥१२६॥(६८)

(प्रवकुष्टस्य पर्णः) निम्नस्तर के भृत्य को कम से कम एक पण ग्रीर (उत्कृष्टस्य षट्) ऊचे स्तर के भृत्य को छः पर्ण (वेननं देयः) वेतन प्रतिदिन देना चाहिए (तथा) तथा उन्हें (षाण्मासिकः ग्राच्छादः) प्रति छः महीने पर ग्रोढने पहरने के वस्त्र [=वेशभूषा] (तु) ग्रीर (मासिकः धान्यद्रोणः) एक महीने में एक द्रोण [६४ सेर] धान्य=ग्रन्न, देना चाहिए।। १२६।।

- अर्जुट्रां टिन्न: कोटिल्य के अनुसार मिन्त्रयों से सेवकों तक का मरण-पोक्षण ध्यय—आचार्य कोटिल्य ने अपने समय के मूल्यस्तर के अनुसार राजा के परिजनों से लेकर, मिन्त्रयों, अमात्यों, अध्यक्षों, निम्नस्तरीय कर्मचारियों तक की भृति = भरण-पोषण व्यय या वेतन का निर्धारण किया है। कौटिल्य के अनुसार धन और भूमि दोनों ही भृति के रूप में प्रदान करनी चाहिएँ। भूमि के सम्बन्ध में यह शर्त रखी है कि उसे कोई बेच नहीं सकता, न गिरवी रख सकता है [प्रक० १७। अ०१]। उन्होंने भृति या वेतन का निर्धारण प्रमुखरूप से निम्न प्रकार किया है—
- १. ऋत्विक्, ग्राचार्यं, मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, राजमाता, भीर रानी, इनको प्रतिवर्षे ग्रहतालीस हजार पए। दिये जार्ये ।
- २. द्वारपाल, ग्रन्तःपुर का ग्रधिकारी, ग्रायुषाष्यक्ष, समाहर्ताः कर संप्रह का ग्रधिकारी, कोष्ठागाराप्यक्ष, इनको चौबीस हजार परण प्रतिवर्षे ।
- ३. राजकुमार के भाई, उपसेनापति, व्यापाराध्यक्ष, नगराध्यक्ष, कृषि-म्रध्यक्ष ग्रादि को एक हजार परा प्रतिवर्ष ।
- ४. प्रथम श्रेणी के वास्तुकर्मविशेषज्ञ, हस्ति-प्रश्व-रथ-ग्रध्यक्ष, दण्डाधिकारी भाठ सी पए वेतन प्रतिवर्ष ।

इसी प्रकार सेना के विविध विभागीय श्रव्यक्षों को, सैन्य-शिक्षकों को दो दो हजार पए से श्राठ सौ पण प्रतिवर्ष। शिल्पी, श्राय-विभाग के कर्मचारी, क्लर्क, गुप्त-चर, वैद्य, गायक, वादक, श्रादि को एक हजार पण से एक सौ वीस पए। तक प्रतिवर्ष वेतन का विधान किया है [प्र० ११। ग्र० ३]।

कर-ग्रहण सम्बधी व्यवस्थाएं---

क्रयविक्रयमध्वानं भक्तं च सपरिष्ययम्। योगक्षेमं च संप्रेक्ष्य विशाजो दापयेत्करान्॥१२७॥ (६६)

(क्रय-विक्रयम्) खरोद ग्रीर विक्री (अध्वानम्) मार्ग की दूरी आदि (भक्तम्) भोजन (च) तथा (सपरिव्ययम्) भरण-पोषएा का व्यय (च) ग्रीर (योगक्षेमम्) लाभ वस्तु की प्राप्ति एवं सुरक्षा ग्रीर जनकल्याण (संप्रेक्ष्य) इन सब बातों पर विचार करके (विणिजः करान् दापयेत्) राजा को व्यापारी से कर लेने चाहिए।। १२७।।

यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मगाम्। तथावेक्ष्य नृपो राष्ट्रं कल्पयेरसततं करान्।।१२८।। (१००)

(यथा) जैसे (राजा) राजा (च) ग्रीर (कर्मणां कर्ता) कर्मी का कर्त्ता राजपुरुष व प्रजाजन (फलेन युज्येत) सुखरूप फल मे युक्त होवे (तथा) वैसे (ग्रवेक्ष्य) विचार करके (नृपः) राजा तथा राज्यसभा (राष्ट्रे करान् सततं कल्पयेत) राज्य में कर-स्थापन करे।। १२८।।(स० प्र० १५६)

> यथाल्पाल्पमदन्त्याद्यं वार्योकोवत्सषट्पदाः। तथाल्पाल्पो ग्रहीतब्यो राष्ट्राद्वाज्ञाब्दिकः करः ॥१२६॥(१०१)

(यथा) जैसे (वार्योक:-वत्स-षट्पदाः) जोंक, बछड़ा स्रोर भंवरा (प्रता + ग्रत्यम् श्राद्यम् अदन्ति) थोड़े-थोड़े भोग्य पदार्थं को ग्रहण करते हैं (तथा) वंपे (राज्ञा राष्ट्रात्) राजा प्रजासे (ग्रत्यः + ग्रत्यः) थोड़ा-थोड़ा (ग्राब्दिकः करः गृहीतव्यः) वार्षिक कर लेवे ।। १२६ ।।

(स० प्र० १५६)

पञ्चाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः । धान्यानामध्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव या ॥ १३० ॥ (१०२)

(राजा) राजा को (पशु-हिरण्ययोः) पशुग्रों ग्रौर सोने के लाभ में से (पञ्चःशत् भागः) पचासवां भाग, ग्रौर (धान्यानां षष्ठः, ग्रष्टमः वा द्वादशः एवं ग्रादेयः) ग्रन्नों का छठा, ग्राठवां या ग्रधिक से ग्रधिक बारहवां भाग ही लेना चाहिए।। १३०।।

"जो व्यापार करने वाले वा शिल्पी को सुवर्ण ग्रौर चादी का

जितना लाभ हो उसमें से पचासवां भाग, चावल ग्रादि ग्रन्नों में छठा ग्राठवां वा बारहवां भाग लिया करे, ग्रीर जो घन लेवे तो भी उस प्रकार से लेवे कि जिससे किसान ग्रादि खाने-पीने ग्रीर धन से रहित होकर दुःख न पावें।'' (स० प्र०१६४)

> म्राददीताय षड्भागं द्रुमांसमधुसिंपवाम् । गन्धौषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च ॥ १३१ ॥ (१०३)

(स्रय) स्रोर (द्नांस-सर्विषाम्) गोंद, मधु, घी (च) स्रोर (गन्ध-स्रोषधि-रसानाम्) गंध, स्रोषधि, रस (च) तथा (पुष्प-मूल-फलस्य) फूल, मूल स्रोर फल, इनका (पड्भागम् स्राददीत) छठा भाग कर में लेवे ।।१३१॥

> पत्रशाकत्णानां च चर्मणां वैदलस्य च। मुन्मयःनां च भाण्डानां सर्वस्याश्ममयस्य च।। १३२ ॥ (१०४)

(च) श्रीर (पत्र-शाक-तृणानाम्) वृक्षपत्र, शाक, तृण (चर्मणां वैदलस्य चमड़ा, बांसनिर्मित वस्तुएं (मृण्नयानां भाण्डानाम्) मिट्टी के बने बर्तन (च) श्रीर (सर्वस्य श्रश्मयस्य) सब प्रकार के पत्थर से निर्मित पदार्थ, इनका भी छठा भाग कर ले।। १३२।।

अर्जुटरी टिंडन् : मनुभोनत कर-व्यवस्थाएं सर्वप्राचीन एवं सर्वाधिक मान्य—मनु सर्वप्रथम समाजव्यवस्थाओं के प्रवर्तक थे। एक राजा के रूप में उन्होंने इन व्यवस्थाओं को लागू कर समाज को व्यवस्थित एवं संगठित किया। प्रन्य व्यवस्थाओं की तरह जिस कर-व्यवस्था का उन्होंने निर्धारण किया था, लगभग वैसी ही प्राज तक चलती ग्रा रही है। इससे ज्ञात होता है कि मनु की व्यवस्थाओं ग्रीर मनुस्मृति की समाज में सर्वोच्च मान्यता थी। इसकी पृष्टि कौटिल्य ग्रर्थशास्त्र के निम्न वचनों से होती है—

"मात्स्यन्यायामिमूताः प्रजाः मनुं वैवस्वतं राजानं चिक्तरे। धान्य-वर्षमागं पण्य-दशमागं हिरण्यं चास्य भागक्षेयं प्रकल्पयामासुः । तेन भृताः राजानः प्रजानां योग-क्षेमवहाः । तेवां किल्विवं दण्डकरा हरन्ति, योगक्षेमवृशस्य प्रजामाम् ।"

[प्रक०८। ग्र०१२]

त्रयात् — 'जैसे बड़ी मछली छोटी निबंल मछली को खा जाती है, इसी प्रकार बलवान् लोगों ने निबंलों का जीना मुश्किल कर दिया। इस अन्याय से पीड़ित हुई प्रजायों ने अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए विवस्वान् के पुत्र मनु को अपना राजा नियुक्त किया। और तभी से प्रजायों ने प्रपनी खेती की उपज का छठा भाग, व्यापार की आमदनी का दसवां भाग तथा कुछ सुवर्ण राजा को 'कर' के रूप में देना निश्चित कर दिया। इस कर को पाकर राजायों ने प्रजायों की सुरक्षा और कल्याण की सारी जिम्मेदारी अपने कपर स्वीकार की। इस प्रकार ये निर्धारित 'कर' मौर 'दण्ड'-व्यव-

स्थाएं प्रजाधों के कथ्टों को निवारण करने ग्रीर उनका कल्याण करने में सहायक सिद्ध होती हैं।

#### िम्नयमार्गोऽप्यावदीत न राजा श्रोत्रियारकरम् । न च श्रुघाऽस्य संसीदेच्छ्रोत्रियो विषये वसन् ॥ १३३ ॥

(म्रियमाणः + म्रिप राजा) मरने जैसी स्थिति में पहुंचा हुम्रा भी राजा (श्रोतियात् करंन म्राददीत) वेदपाठी विद्वान् से करन ले (च) म्रीर (म्रस्य विषये वसन्) इसके राज्य में रहते हुए (श्रोत्रियः क्षुधान संसीदेत्) कोई वेदपाठी भूख से न मरने पाये ॥ १३३॥

#### यस्य राजस्तु विष्ये श्रोत्रियः सीदित श्रुघा। तस्यापि तत्सुघा राष्ट्रमिचरेणैव सीदिति॥१३४॥

(यंस्य राजः तु विषये) जिस राजा के राज्य में (श्रोतियः) वेदपाठी विद्वान् (क्षुत्रा सीदित) भूख से पीड़ित या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। (तस्य तत् राष्ट्रम् अपि) उसका वह देश भी (श्रचिरेण + एव क्षुघा सीदित) शीघ्र ही भूख अर्थात् दुर्भिक्ष से पीड़ित हो जाता है।। १३४॥

#### भृतवृत्ते विदित्वाऽस्य वृत्ति धम्यौ प्रकल्पयेत् । संरक्षेत्सर्वतःचैनं पिता पुत्रमिवौरसम् ॥ १३५ ॥

इसलिए (ग्रस्य श्रुत-वृत्ते विदित्वा) इस विद्वान् के शास्त्रज्ञान ग्रीर ग्राचरण को जानकर (धम्या वृत्ति प्रकल्पयेत्) जीविका निश्चित कर दे (च) ग्रीर (पिता ग्रीरसं पुत्रम् + इव) जैसे पिता ग्रपने सगै पुत्र की रक्षा करता है वैसे ही (एनं सर्वतः संरक्षेत्) इस वेदपाठी की सब तरह से सुरक्षा करे॥ १३ ४॥

#### संरक्ष्यमाणो राज्ञो यं कुरुते धर्ममन्वहम् । तेनायुर्वर्धते राज्ञो द्वविणं राष्ट्रमेव च ॥ १३६॥

(राज्ञा संरक्ष्यमाणः) राजा के द्वारा सुरक्षित रहता हुमा वेदपाठी विद्वान् (मन्वहम्) प्रतिदिन (यं धर्मं कुरुते) जिस धर्मं का पालन करता है (तेन) उस धर्म से (राज्ञः द्रविणम् म्रायुः वर्षते) राजा के धन, म्रायु बढ़ते हैं (च) श्रीर (राष्ट्रम् + एव) राष्ट्र की भी ग्रभिवृद्धि होती है ॥ १३६॥

अर्जुर्शिट्डनाः १३३ से १३६ इलोक निम्न 'स्राधारों' पर प्रक्षिप्त सिंद होते हैं—

१. प्रसंगिबरोष—ये क्लोक पूर्वापर प्रसंग-विरुद्ध हैं। पूर्वापर क्लोकों का प्रसंग व्यापारियों से किस प्रकार, किन वस्तुओं पर योड़ा या बहुत कर लेने का है। बीच में श्रोतिय से करन लेने का वर्णन करने वाले ये क्लोक उस प्रसंग को भंग कर रहे हैं, और इनका वर्णन भी ग्रप्रासंगिक है। ग्रतः इस ग्राधार पर ये प्रक्षिप्त हैं।

- २. अन्तिवरोष (१) १३५-१३६ श्लोकों में श्रोतिय की वृत्ति निश्चित करने का कथन ब्राह्मण के लिए नियत ग्राजीविकाग्रों के विरुद्ध है। ब्राह्मण के लिए याजन, ग्रध्यापन ग्रीर दानग्रहण ये ग्राजीविकायों कही हैं, वृत्ति लेना नहीं [१।८८; १०।७५,७६]। यदि वह ब्रह्मचारी है तो भिक्षा का विधान है [२।१५८-१६० (१८३-१८५)]। इन श्लोकों की व्यवस्था उक्त व्यवस्था के भी विरुद्ध है, ग्रतः ये श्लोक तथा इनसे सम्बद्ध पूर्व के श्लोक इस ग्राधार पर प्रक्षिप्त हैं।
- ३. शैलीगत ग्राधार—१३४ ग्रीर १३६ श्लोकों की शैली ग्रातिशयोक्तिपूर्ण एव ग्रयुक्तियुक्त है। मनु की शैली इस प्रकार की त्रुटियों से युक्त नहीं है।

## यत्किचिदपि वर्षस्य दापयेत्करसंशितम्। व्यवहारेगा जीवन्तं राजा राष्ट्रे पृथग्जनम् ॥ १३७ ॥ (१०५)

(राष्ट्रे) राज्य में (ज्यवहारेण जीवन्तं पृथक्जनम्) व्यापार से जीविका करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से (राजा) राजा (यत् किंचित् + श्रिप) जो कुछ भी (वर्षस्य करसंज्ञितम्) वार्षिक करके रूप में निर्घारित होता हो वह भाग (दापयेत्) राज्य के लिए दिलवाये प्रयात् ग्रहण करे।। १३७।।

#### कारकाञ्छिल्पिनस्<mark>चैव शूद्रांश्चात्मोपजीविनः ।</mark> एकैकं कारयेत्कमं मासि मासि महीपतिः ॥ १३८ ॥

(कारुकान्) कारीगर (शिल्पिनः) कलाकार (च) तथा (शूद्रान् ग्रास्मोप-जीविनः) ऐसे शूद्र जो सेवान करके ग्रपने आश्रित किसी कार्य से ग्राजीविका करते हैं, उनसे (महीपितः) राजा (मासि मासि) प्रत्येक मास में (एकं-एकं कर्म कारगेत्) एक-एक काम करवा ले ग्रर्थात् कर न ले ॥ १३८॥

## आतु ब्रीत्जन्तः १३८ वाँ श्लोक निम्न 'ग्राधार' पर प्रक्षिप्त है—

१. ग्रन्तिवरोध— (१) १०।१२० वें क्लोक में कारीगरों, शिलिपयों, शूढ़ों ग्रादि से मुफ्त काम कराना केवल राजाकी ग्रापत्कालीन स्थिति में ही विहित है। यहां मास-मास में एक-एक काम कराने का कथन उसके विरुद्ध है। (२) कारीगरी ग्रादि कार्य वैश्यों के हैं ग्रीर शूढ़ भी यदि कोई ग्रात्मोपजीविका ग्रथांत् ग्रपने ग्रापत्काल में ग्रपने श्राप्य का [१०।६६] कोई कारीगरी कोई साधन ग्रपनाता है तो वह भी व्यापार में ही गिना जायेगा। ऐसे छोटे व्यापारियों से भी ७। १३० में थोड़ा कर लेने का विधान है। यहां काम कराने का विधान उसके भी विरुद्ध है। इन ग्रन्तिवरोधों के ग्राधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

करग्रह्ण में प्रतितृष्णा हानिकारक-

नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्ण्या । उच्छिन्दन्द्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयेत् ॥१३६॥(१०६) (स्रतितृष्णया) स्रतिलोभ से (आत्मनः) स्रपने क्ष (परेषां मूलम्) दूसरों के सुख के मूल को (न उच्छिन्दात्) उच्छिन्न प्रर्थात् नष्ट कदापि न करे (हि) क्योंकि जो + (मूलम् उच्छिन्दन्) व्यवहार स्रोर सुख के मूल का छेदन करता है वह (ग्रात्मानं च तान् पीडयेत्) प्रपने स्रोर उन को पीड़ा ही देता है।। १२६।। (स० प्र० १४६)

(च) ग्रीर
……

+ (आत्मनः) ग्रवने .....

तीक्ष्णइचेव मृदुरच स्यात्कार्णं वीक्ष्य महीपतिः। तीक्ष्णइचेव मृदुरचेव राजा भवति संमतः॥ १४०॥ (१०७)

(महीपितः) जो महीपित (कार्यं वीक्ष्य) कार्यं को देखकर (तीक्ष्णः च मृदुः एव स्यात) तीक्ष्ण और कोपल भी होवे (तीक्ष्णः च एव) वह दुःष्टों पर तीक्ष्ण (च) और (भृदुः एव) श्रेष्ठों पर कोमल रहने से (राजा समतः भवति) अतिमाननीय होता है।। १४०।। (स० प्र०१४६)

रुग्णावस्था में प्रधान म्रमात्य को राजसभा का कार्य सौपना —

ग्रमात्यमुख्यं धर्मजं प्राज्ञं दान्तं कुलोद्गातम् । स्थापयेदासने तस्मिन्धिन्नः कार्येक्षरो नृणाम् ॥ १४१ ॥ (१०८)

(नृणां कार्येक्षणे खिन्नः) प्रजा के कार्यों की देखभाल करने में रुग्णता म्नादि के कारण प्रशक्त होने पर (तिस्मिन् म्रासने) उस अपने म्नासन पर (धर्मेजम्) न्यायकारी धर्मज्ञाता (प्राज्ञम्) बुद्धिमान् (दान्तम्) जितेन्द्रिय (कुलोद्गतम्) कुलोन (म्रमात्यमुख्यम्) सबसे प्रधान म्रमात्य = मन्त्री को (स्थापयेत्) बिठा देवे म्रर्थात् रुग्णावस्था में प्रधान म्रमात्य को म्रपने स्थान पर राजकार्य संपादन के लिए नियुक्त करे।। १४१।।

एवं सर्वं विधायेदमितिकर्तं व्यमात्मनः । युक्तश्चेवाप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १४२ ॥ (१०६)

(एवम्) इस प्रकार (सर्वम् इतिकर्त्तव्यं विधाय) सब राज्य का प्रबन्ध करके (युक्तः) सदा इसमें युक्त (च) ग्रौर (ग्रयमत्तः) प्रमाद रहित होकर (ग्रात्मनः इमाः प्रजाः परिरक्षेत्) ग्रपनी प्रजा का पालन निरन्तर करे।। १४२।। (स० प्र०१४७)

विक्रोशन्त्योयस्य राष्ट्राद्धियन्ते बस्युभिः प्रजाः । संपद्मयतः समृत्यस्य मृतः स न तु जीवति ॥१४३॥(११०) (यस्य सभृत्यस्य संपर्यतः) जिस भृत्यसिहत देखते हुए राजा के (राष्ट्रात्) राज्य में से (दस्युभिः विक्रोशन्त्यः प्रजाः ह्रियन्ते) डाकू लोग रोती, विलाप करती प्रजा के पदार्थं ग्रीर प्राणों को हरते रहते हैं (सः मृतः) वह जानो भृत्य-ग्रमात्यसिहत मृतक है (न तु जीवित) जीता नहीं है ग्रीर महादुःख पाने वाला है।। १४३। (स॰ प्र०१५७)

## क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानः मेव पालनम् । निर्विष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥१४४॥ (१११)

इसलिए (क्षत्रियस्य) राजाओं का (प्रजानाम् + एव पालनम्) प्रजा-पालन हो करना (परः धर्मः) परम धर्म है (निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा) श्रीर जो मनुस्मृति के सप्तमाध्याय में कर लेना लिखा है [७ । १२७-१३२] श्रीर जैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजा (धर्मण युज्यते) धर्म से युक्त होकर सुख पाता है, इससे विपरोत दुःख को प्राप्त होता है। [७ । ३०६-३०६] ।। १४४ ।। (स० प्र० १५७)

राजा के दैं।निक कर्त्तव्य---

## उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः । हुताग्निर्वाह्यणांश्चार्च्यं प्रविशेत्स शुभांसभाम् ॥१४५॥(११२)

(पश्चिमे यामे उत्थाय) जब पिछली प्रहर रात्रि रहे तब उठ (कृत-शौचः) शौच ग्रौर (समाहितः) सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान (हुताग्निः) ग्रग्निहोत्र (ब्रःह्मग्गान् ग्रच्यं) विद्वानों का सत्कार (च) ग्रौर भोजन करके (गुभां सभां प्रविशेत) भीतर सभा में प्रवेश करे।। १४५।। (स० प्र०१५७)।

अन्य शिटान्य: (१) 'बाह्मणान् अर्घं' का सही प्रमिशय—प्रस्तुत क्लोक में राजा की नैत्यिकचर्या का वर्णन करते हुए 'ब्राह्मणान् च प्रच्यं' शब्दों का प्रयोग है। यहां कुछ टीका एव भाष्यकार—'राजा प्रातःकाल ब्राह्मणों की पूजा करें'— यह अर्थ करते हैं, जो मनुसम्मत नहीं है। ब्राह्मणा, वेदिवद्याओं के विद्वानों को कहते हैं। इसके लिए सप्रमाण विवेचन १। ८८ पर द्रष्टव्य है। 'अर्चे पूजायाम्' से 'अर्च्यं' प्रयोग सिद्ध हुआ है। यहां अर्चा या पूजा का अर्घ 'सत्कार-सम्मान या अभिवादन' ही मनु को अभिन्नेत है। इस प्रकार इसका अर्घ हुआ—'राजा प्रातःकाल उठकर विद्वानों का अभि-

१. प्रचलित सर्थ — राजा रात्रि के सन्तिम प्रहरमें उठकर शीच (शीच, दन्त-धावन एवं स्नानादि नित्यकर्म) करके अग्नि में हवन ग्रीर ब्राह्मणों की पूजा कर शुभ सभा (मन्त्रणागृह) में प्रवेश करे।। १४५।।] वादन करे। इस प्रकार उनसे सम्मान-सत्कार का भाव रखे। इस ग्रर्थ की पुष्टि में इस धातु का मनुद्वारा ग्रन्थत्र किया गया प्रयोग प्रमाण रूप में उल्लेखनीय है—

- (क) गुरु के म्रिभवादन के लिए विधान करते हुए कहा है— "दूरस्थो न म्रखंयेत एनम्"२।१७७ (२।२०२)
- (ल) इसके पर्यायवाची रूप में ग्रिभवादयेत् का प्रयोग है— "स्वान गुरून ग्रिभवादयेत्" २। १८० (२। २०४)
- (ग) अभिवादन, सत्कार और सम्मान के अर्थ में निम्न प्रयोग भी द्रष्टव्य है— "आवृत्तानां गुवकुलादिवप्राएां पूजक: भवेत्।" ७ । ५२
- (घ) श्रंन्यत्र भी राजा द्वारा विद्वानों को अभिवादन आदि से सम्मान दिये जाने का निर्देश है —

#### "राजास्नातकयोः चैव स्नातको नृपमानमाक्।" २। ११४ (२। १३६)

श्रय प्रश्न उठता है कि प्रातःकाल राजा के समीप अभिवादनीय विद्वान् कौन हो सकते हैं? उत्तर है—ऋत्विज्, वेदविद्या ग्रादि के प्रदाता विद्वान् जिनसे राजा को मनु ने दैनिक ग्रिग्निहोत्र ग्रादि कराने का तथा विद्या ग्रहण करने का विधान किया है [७।४३,७८ आदि]। इस प्रकार इस भाष्य में किया गया क्लोकार्य मनुसंगत है। [ब्रष्टव्य ७।४३,७८ की समीक्षा भी।]

(२) राजा की सामान्य दिनचर्या— इस श्लोक से लेकर ७। २२४ तक मनु ने राजा की सामान्य दिनचर्या का दिग्दर्शन कराया है। थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ ऐसी ही दिनचर्या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में प्रदर्शित की है। इसमें राजा सुविधा व देश-काल श्रादि के श्रनुसार परिवर्तन भी कर सकता है। तुलनात्मक रूप में दिनचर्या की तालिका इस प्रकार है—

# मनु-प्रोरत राजा की दिनचर्या

|    | कालविशेष                                                         | कालावधि      | दिन के कार्य                                                                                                                                                                                                                                                         | इलोक                   |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 9. | रात्रि का<br>ग्रन्तिम याम<br>(तीन घण्टे<br>कासमय)<br>ग्रष्टम याम |              | जागरण, नैत्यिक कार्य, संघ्या-ग्रग्निहोत्र,<br>भोजन, ग्राचार्य ऋत्विज् म्रादि विद्वानों की<br>संगति, उनसे म्रघ्ययन एवं स्वाघ्याय।                                                                                                                                     | ७।३७,<br>१४४॥          |
| २  | दिन का<br>प्रथम थाम                                              | ७–१०         | प्रजासभा (दरवार) का ग्रायोजन, उसमें<br>प्रजा के कष्टों का श्रवणा एवं समाधान ।<br>धर्मार्थकामों, राज्यमण्डल की प्रकृतियों,<br>पञ्चवगों, षड्गुणों, दूतों ग्रीर गुप्तचरों के<br>करणीय कार्यों, युद्ध-सम्बन्धी थोजनान्नों<br>पर मन्त्रियों-ग्रमात्यों से गुप्त मन्त्रणा। | ७।१४७—<br>२१४॥         |
| ₹  | द्वितीय याम<br>(मध्याह्न)                                        | ₹०-₹         | शस्त्रास्त्रों का ग्रम्यास, तत्पश्चात् स्नान,<br>भोजन विश्वाम।                                                                                                                                                                                                       | ७।२ <b>१</b> ६<br>२२१॥ |
| ¥  | तृतीय याम                                                        | <b>१-</b> ४  | मुकह्मों एवं राज्यसम्बन्धी कार्यों का<br>चिन्तन ।                                                                                                                                                                                                                    | ७।२२ <b>१</b>          |
| ሂ  | चतुर्थयाम                                                        | <b>४−</b> ′9 | सेनाम्रों, शस्त्रास्त्रों, युद्धवाहनों ग्रीर<br>तैयारियों का निरीक्षण।                                                                                                                                                                                               | ७।२२२                  |
| Ę  | पंचम याम<br>(रात्रि संघ्या<br>काल)                               | 9-80         | सायकालीन नैत्यिक कार्य, संघ्योपासना। गुप्तचरों, दूतों ब्रादि के समाचार सुनना ब्रीर उन्हें ब्रग्निम कर्त्तव्य समभाना। भोजन।                                                                                                                                           |                        |
| 5  | षष्ठ याम<br>(रात्रि)<br>सप्तमयाम<br>(रात्रि)                     |              | <b>र्वा</b> शयन                                                                                                                                                                                                                                                      | ७१२२४                  |

मनुस्मृतिः

#### कौटिल्य-प्रोक्त राजा की दिनचर्या

| याम<br>(पहर)                      | दिन के कार्य और उनकी निश्चित कालावधि                                                                                                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (रात्रि)<br>ग्रष्टम<br>याम        | जागरण, नैत्यिक, एवं शास्त्रीय कर्त्तंव्य, गुप्तमन्त्रणापूर्वक गुप्तचरों को<br>प्रेषित करना ।                                              |
| प्रथम<br>याम                      | ऋत्विक्, ग्राचार्यग्रादिकी संगति, वैद्यसे भेंट, रक्षाव्यवस्था ग्रीरग्राय-व्यय-व्यवस्था ग्रीरग्राय-                                        |
| द्वितीय<br>याम<br>(दिन)           | पुरवासियों एवं जनपदवासियों के कार्यों पर विचार (राजदरवार), स्नान,<br>भोजन, स्वाध्याय।                                                     |
| तृतीय<br>याम                      | न्नाय-व्यय की संभाल, विविध ग्रिधिकारियों की नियुक्ति <b>अादि, मन्त्रिपरि-</b><br>ष <b>द्</b> से परामर्श, गुप्तचरों के कार्यों का निश्वय । |
| चतुर्थं<br>याप                    | स्वतन्त्रतापूर्वक विहार या मन्त्रणा, सेना तथा सैन्यसामग्री-निरीक्षण ।                                                                     |
| प्रंचम<br>याम<br>(संघ्या)         | सेनापति के साथ युद्धसम्बन्धी मन्त्रणा । संघ्योपासना, गुष्तचरों के समाचार<br>जानना, स्नान, भोजन ।                                          |
| षष्ठ,<br>सप्तम<br>याम<br>(रात्रि) | <b>र्</b> शयन                                                                                                                             |
|                                   | [स्रयंशास्त्र, प्रकरण १४ । स्र॰ २८]                                                                                                       |

सभा में जाकर प्रजा के कष्टों को सुने-

तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य दिसर्जयेत्।

विसृज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥ १४६ ॥ (११३)

(तत्र) उस [१४५ में विश्ति] सभा में जाकर (स्थितः) बैठकर या खड़े होकर (सर्वाः प्रजाः प्रतिनन्द्य) वहां ग्राई हुई सब प्रजाग्नों की समस्याम्रों, कब्टों का संतुष्टिकारक समाधान कर उन्हें प्रसन्न करके (विसर्जयेत्) भेज दे (च) म्रौर फिर (सर्वाः प्रजाः विसृज्य) सब प्रजाम्नों को विसर्जित करने के बाद (मन्त्रिभिः सह मन्त्रयेत्) मन्त्रियों (७।४५) के साथ राज्यश्यवस्था पर विचार-विमर्श करे।। १४६।।

"वहां खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हों उनको मान्य दे स्रीर उनको छोड़कर मुख्यमन्त्री के साथ राज्यव्यवस्था का विचार करे।" (स० प्र० १५७)

राज्यसम्बन्धी मन्त्रणात्रों के स्थान-

गिरिपृष्ठं समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः । ग्ररण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदिभभावितः ॥ १४७ ॥ (११४)

(गतः) पश्चात् उसके साथ घूनने को चचा जाये (गिरिपृष्ठ वा रहः प्रामादम्) पर्वत की शिखर ग्रथवा एकान्त घर (वा) वा (ग्ररण्ये निःशलाके) जंगल जिसमें एक शलाका भी नहो वैसे एकान्त स्थान में (समारुह्म) बैठकर (ग्रविभावितः) विरुद्ध भावना को छोड़ (मन्त्रयेत्) मन्त्री के साथ विवार करे।। १४७।। (स० प्र०१५७)

अर्जुर्टोटिन् : (१) 'निःशलाके घरण्ये' का ग्रमिप्राय — यहां 'निःशलाके ग्ररण्ये' का प्रयोग लाक्षणिक या मुहावरे के रूप में किया गया है, जिसका ग्रभि प्राय है — 'ऐसा स्थान जहां तिनके के सदश छोटे से छोटे प्राणी की या गुप्तमन्त्रणाभेदक वस्तु की उपस्थिति की संभावना न हो।

(२) मन्त्र एास्यल के सम्बन्ध में कौटिल्य के विवार—आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में निः शालाकापन के भाव को प्रकारान्तर से सकारण व्यक्त करते हुए मन्त्रणास्थल के विषय में लिखा है—

"त बुद्देशः संवृतः कथानामिनः स्नावी पक्षिमिरप्यनाक्षोक्यः स्यात् । अपूर्यते हि शुकसारिकामिर्मन्त्रो मिन्नः दवमि ल्यैन्च तिर्ययोनिमिः ।" [प्र०२०।१४]

= मन्त्रणास्थल ग्रत्यन्त सुरक्षित ग्रीर गोपनीय होना चाहिए। ऐसा जहां पक्षी तक भी न भांक सके (फिर मनुष्यों का तो प्रश्न ही नहीं)। क्योंकि, सुना जाता है कि पुराकाल में किसी राजा की गुप्त मन्त्रणा को तोता ग्रीर मैना ने बाहर प्रकट कर दिया था। इसी प्रकार कुत्तों तथा ग्रन्य पुश-पक्षियों के विषय में भी सुना जाता है।

मन्त्रणा की गोपनीयता का महत्त्व---

यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः । स कृत्स्नां पृथिवों भुङ्कते को शहीनोऽपि पाथिवः ॥१४८॥(११४) (यस्य) जिस राजा के (मन्त्रम्) गूढ़ विचार (पृथक् जनाः समा-गमा न जानन्ति) ग्रन्य जन मिलकर नहीं जान सकते ग्रर्थात् जिसका विचार गम्भीर, शुद्ध, परोपकारार्थं सदा गुप्त रहे (सः कोशहीनः +ग्रप्प पार्थिवः) वह धनहीन भो राजा (कृत्स्नां पृथिवीं भुङ्क्ते) सब पृथिवी का राज्यकरने में समर्थहोता है।। १४८।। (स० प्र०१६८)

अर्जुट्रारेट्डन्डः (१) मन्त्र शब्द का राजनीतिपरक स्रयं—'मन्त्र' शब्द के अर्थ पर यहां विशेष विचार अपेक्षित है। राजनीति के प्रसंग में 'मन्त्र' गोपनीय विचार-विमशं को कहा जाता है। जिसमें गुप्त बातों पर रहस्यमय विचार किया जाये,वह मन्त्रणा कहलाती है। मन्त्र शब्द 'मित्र गुप्तभाषणों'—गुप्त विचार करना अर्थ में, इस घातु से घञ् प्रत्यय के योग से सिद्ध हुआ है। निरुक्त में 'मन्त्राः— मन-नात्' कहकर निरुक्ति दी है। मनन करने के कारण राजनीति के रहस्यों को और वेद-मन्त्रों को मन्त्र कहते हैं।

(२) "कोशहीनोऽपि पायिवः" का प्रयोग मुहावरे के रूप में हुस्रा है। इसी प्रकार के भावों की स्रभिव्यक्ति ७। ३३ में द्रष्टव्य है।

#### ंजडनूकान्यबधिरांस्त्रैयंग्योनान्वयोतिगान् । स्त्रीम्लेच्छव्याधितव्यङ्गान्मंत्रकालेऽपसारयेत् ॥ १४६ ॥

(जड-मूक-प्रन्थ-बिधरान्) मूर्खं, गूंगे, ग्रन्धे, बहरे (तैयंक् + योनान्) तिर्यक्-योनि के तोता-मैना ग्रादि पक्षी (वयः + ग्रातिगान्) बूढ़े (स्त्री-म्लेच्छ-व्याधितव्यङ्गान्) स्त्री, म्लेच्छ, विकलांगों वाले इनको (मन्त्रकाले + ग्रपसारयेत्) मन्त्रणा के समय हटा है।। १४६।।

#### भिन्दारयवसता मन्त्रं तैर्यायोनास्तर्यय च। स्त्रियदचेत्र विशेषेण तस्मातत्राहतो भन्नेत्।। १५०॥

(अवमताः) कभी अपमानित कर देने पर ये (तथा) तथा (तैर्यंक् + योनाः) तोता-मैना आदि (च) और (विशेषेण स्त्रियः एव) विशेषरूप से स्त्रियां (मन्त्रं भिन्दन्ति) गुप्त रहस्यों को प्रकट कर देते हैं (तस्मात्) इसलिये (तत्र आहतः भवेत्) उनको दूर हटाने का यत्न करे।। १५०।।

अर्जुर्कोट्डन : १४६-१५० व्लोक निम्न 'ग्राधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. ग्रन्तिवरोध - (१) इन दोनों क्लोकों में विणित व्यवस्था का मनु द्वारा पूर्व उक्त व्यवस्था से मेल नहीं बैठता। १४७ वें क्लोक में स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे स्थान में जाकर गुप्त मन्त्रणाएं करे जहां बिल्कुल शून्य, एकान्त हो ग्रीर जहाँ तिनके के टुकड़े भर की उपस्थित भी न हो। फिर वहां इन क्लोकों में उक्त प्राणियों के होने का स्वतः प्रश्न नहीं उठता। श्रतः यह कथन ही श्रनावश्यक है। (२) दूसरी बात यह है कि मन्त्रणा के समय राजा के पास विकलांग, गूंगे, बहरों का जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। इस प्रकार कोई भी किसी को ग्राने नहीं देता। (३) तीसरी बात यह है कि गूँगे, बहरों द्वारा मन्त्रणा कैसे सुनी श्रीर बतायी जायेगी? यदि कोई कहे कि शत्रु किन्हीं साधनों से सम्पन्न करके इनके द्वारा मन्त्रणा को जान सकता है, तो वह तो श्रीर भी श्रन्य श्रनेक प्रकार के व्यक्तियों द्वारा जान सकता है, किर यहाँ केवल इन्हीं की ग्रांग व्यथं है। इस प्रकार इन श्लोकों का वर्णन मनु की व्यवस्था से तालमेल नहीं खाता श्रीर श्रनावश्यक है।

२. प्रसंगिबरोध — पूर्वापर प्रसंग गुप्तमन्त्रणा के फल एवं काल का है, ग्रतः उसके मध्य में कुछ प्राणियों को हटाने का प्रसंग ही नहीं जुड़ता। मन्त्रण स्थान का प्रसंग १४७ वें में है। उसके साथ होने पर भी इन बातों का कुछ प्रासंगिक ग्रीचित्य माना जा सकता था, किन्तु उसके बाद मनु ने गुप्तमन्त्रणा का फल प्रदिशत किया है। पुनः स्थान ग्रीर वहां से किसी को हटाने ग्रादि की चर्चा चलाना प्रसंगिवरुद्ध है। इसी ग्रसम्बद्धता से यह संकेत मिलता है कि यह वर्णन मनु को अभीष्ट नहीं था। इस प्रकार प्रसंगक्रम के कारण भी ये प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

धर्म, काम, ग्रथं-सम्बन्धी बातों पर चिन्तन करे-

मध्यंदिनेऽवंरात्रे वा विश्वान्तो विगतक्तमः । चिन्तयेद्धमंकामःश्वन्ति।र्धं तैरेक एव वा ॥ १५१ ॥ (११६)

(मध्यंदिने) दोपहर के समय (वा) अयवा (विश्वान्तः विगतकतमः) विश्वाम करके थकान-प्रालस्यरहित हो कर स्वस्य व प्रसन्न शरीर और मन से (अर्थरात्र) रात के किसो समय (धप काम-अर्थान्) धर्म, काम और अर्यसम्बन्धी वातों को (तेः सार्धम्) उन मन्त्रियों के साथ मिलकर (वा) अथवा परिस्थिति विशेष में (एक एव) अकेने ही (चिन्तयेत्) विचारे।। [विन्तयेत् किया का अन्वय १४८ तक चलता है]।। १४१।।

अर्जुटरिट्ड क्टरं (१) राजा द्वारा धर्म-काम-धर्ष पर चिन्तन—राजा को प्रसन्त मन से धर्म-काम-धर्ष सम्बन्धी बातों पर देश-काल-कार्य को देख कर प्रकेले ग्रथवा ग्रन्य मन्त्रियों के साथ प्रतिदिन विचार करना चाहिए। कौटिल्य ने भी कहा—

''देश-काल-कार्यवशेन त्वेकेन सह, द्वाभ्याम्, एको वा यथासामर्थ्यं मन्त्रयेत ।'' [प्र०१०। प्र०१४]

- (२) धर्म, काम, ग्रथं के स्वरूप पर विस्तृत विवेचन ७। २६ पर द्रब्टव्य है।
- (३) 'अर्घ' शब्द का यहाँ 'एक भाग' अर्थ में प्रयोग है। संप्रविभाग अर्थ में

नहीं। जैसे 'नगरार्घ' का 'नगर का एक भाग' अर्थ है। उसी प्रकार यहां 'रात्रि के किसी भाग में 'अर्थ है।

धर्म, ग्रर्थ, काम में विरोध को दूर करे--

परस्परविषद्धामां तेषां च समुपार्जनम्। कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ॥ १५२ ॥ (११७)

(त) ग्रीर (तेषां परस्परिवरुद्धानां समुपार्जनम्) उस धर्म-त्रयं-काम में परस्पर विरोध ग्रापड़ने पर उसे दूर करना ग्रीर उनमें अभिवृद्धि करना (च) ग्रीर (कन्यानां कुमाराणां सम्प्रदानं च रक्षणम्) कन्याग्रीं ग्रीर कुमारों का गुरुकुलों में भेजना ग्रीर उनकी सुरक्षा तथा विवाह व्यवस्था का भी विचार करे ॥ १५२॥

"राजा को योग्य है कि सब कन्या ग्रीर लड़कों को उक्त समय से उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रखके विद्वान् कराना। जो कोई इस माजा को न माने तो उसके माता पिता को दण्ड देना ग्रर्थात् राजा की माजा से ग्राठ वर्ष के पश्चात् लड़का वा लड़को किसी के घर में न रहने पावें। किन्तु ग्राचार्यकुल में रहते हैं जब तक समावत्तंन का समय न ग्रावे तब तक विवाह न होने पावें"। (स० प्र० ७६)

दूतसंप्रेषण भौर गुप्तचरों के माचरण पर इब्टि-

दूतसंप्रेष्णं चैव कार्यशेषं तथैव च। स्रन्तःपुरप्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम् ॥ १५३॥ (११८)

(च) श्रीर (दूतसंप्रषणम्) दूतों को इधर-उधर भेजना (तथैव कार्यशेषम्) उसी प्रकार श्रन्य शेष रहे कार्यों को पूर्ण करना (च) तथा (श्रन्तःपुर-प्रचारम्) श्रन्तःपुर=महल के श्रान्तरिक श्राचरणों--गतिविधियों एवं स्थितियों (च) श्रीर (प्रिणिधोनां चेष्टितम्) नियुक्त गुष्तचरों के श्राचरणों एवं गितिविधियों पर भी ध्यान रखे, विचार करे।। १५३।।

श्रष्टविध कर्म श्रादि पर चिन्तन-

कृरत्नं चाष्टविधं कर्म पञ्चवगं च तत्त्वतः। ग्रनुरागापरागो च प्रचारं मण्डलस्य च ॥ १५४॥ (११६)

(च) ग्रौर (कृत्स्नम् ग्रष्टिविधं कर्म) सम्पूर्ण ग्रष्टिविध कर्म (च) तथा (पञ्चवर्गम्) पञ्चवर्ग की व्यवस्था (ग्रनुरागौ) ग्रनुराग=लगाव ग्रौर ग्रपराग=स्नेहका ग्रभाव=द्वेष (च) तथा (मण्डलस्य प्रचारम्) मण्डल की गतिविधि एव ग्राचरण [७।१४४–१४७ में वक्ष्यमाण] (तत्त्वतः) इन बातों पर ठोक ठीक चिन्तन करे।।१४४।।

श्रान्त श्री त्याद : (१) अष्टिविध कर्मों के विशव का समाधान—मनु ने इस बलोक में राजा के अष्टिविध कर्मों की गणना न करके केवल "कृस्तनं च अष्टिविधं कर्मं" कहकर संकेतमात्र दिया है। भाष्यकारों ने इसकी व्याख्या में अपने-अपने मत देकर राजा के अष्टिविध कर्म गिनाये हैं। इन कर्मों में मतभेद होने से यह बात विवादा-स्पद-सी बनगयी है और परवर्ती व्याख्याकार केवल अपने से पूर्ववर्ती व्याख्याकारों के मत देकर इस बलोक की व्याख्य। करके आगे चल देते हैं।

यहां विचारणीय बात यह है कि क्लोक ७ ।१४४-२२६ तक मनु ने राजा की दिनचर्या के अन्तर्गत गुस्तमन्त्रणा या मन्त्रिपरिषद् से मन्त्रणा करने योग्य विषयों का उल्लेख किया है [७ । १४७-२१४] । इस प्रसंग में कुछ बातें स्पष्टतः कह दी हैं, इस क्लोक में केवल संख्या का उल्लेख कर दिया है । इसका अर्थ करते समय हम दो बातों पर ध्यान देंगे—(१) मन्त्रणा में परिगणित बातों से भिन्न अष्टविध बातें होनी चाहिएं, क्योंकि एक ही स्थान पर पुनक्षित का होना बुद्धिसंगत नहीं । (२) 'क्रत्स्नम्' विशेषण अपना विशेष अर्थ देकर यह संकेत करता है कि ये अष्टविध कर्म राजा के समग्र कर्त्तव्य हैं । इनके आधार पर मनन से मनुस्मृति में ही अष्टविध कर्मों का उल्लेख पाया जाता है ।

७। ३६ से १४४ तक क्लोकों में मनु ने 'भृत्यों सहित राजा के समग्र कर्तं व्यों' का वर्णन किया है। दूसरे शब्दों में निष्कर्ष रूप में वह राजा की जीवनचर्या है; ग्रतः कहा जा सकता है कि वही राजा के सम्पूर्ण ग्रष्टिविध कमें हैं। जीवनचर्या के प्रसंग में पहले परिगणित होने के कारण यहां दिनचर्या के प्रसंग में उनका परिगणन नहीं किया। इस प्रकार राजा के ग्रष्टिवध कमों को मनुस्मृति से बाहर कोजने की ग्राव- क्यकता नहीं रहती। वे निम्न प्रकार हैं—

#### (क) मनुप्रोक्त राजा के ग्रव्टविध कर्म-

- (१) श्राचार्य ऋत्विक् श्रादि वेदों के विद्वानों की संगति श्रीर उनसे शिक्षाग्रहण [७ । ३७, ३६, ४३], (२) इन्द्रियजय श्रीर उससे व्यसनों से बचाव [७ ४४५३], (३) मन्त्रियों, श्रमात्यों, दूतों, श्रध्यक्षों आदि की नियुक्ति श्रीर उनसे कार्यसम्पादन [७।५४-६८], (४) दुर्गनिर्माण [७ । ६६-७७], (५) युद्ध के लिए प्रशिक्षित
  तथा सन्तद्ध रहना [७ । ८०-१०६], (६) अपराधियों ग्रादि को न्यायपूर्वक दण्डित
  करना श्रीर इस प्रकार प्रजा को शान्ति, समृद्धि, सुरक्षा प्रदान करना [७।१०७-१२४],
  (७) वेतन ग्रादि देना [७ । १२५-१२६], (८) करसंग्रह [७ । १२७-१४२]।
  - (ख) 'उशनस् स्मृति' में राजा के भ्रष्टविध कर्म ये गिनाये हैं—

"ग्रादाने च विसर्गे च प्रैवनिवेधयोः।
पञ्चमे चार्यवचने व्यवहारस्य चेक्षणे॥
वण्डगुद्धचोस्तथा युक्तस्तेनाष्टगतिको नृपः।"

श्रयति—राजा के ग्रष्टिवध कमं ये हैं—१. ग्रादान = करों का लेना, २. विसर्ग = कमंचारियों को वेतन देना, ३. प्रैंग = मम्त्री, राजदूत ग्रादि को कार्यों पर भेजना, ४. निषेध = विरुद्ध कार्यों को न करना, ५. श्रयंवचन = राजाज्ञा का पालन कराना, ६. व्यवहार का देखना—मुकह्मों को निपटाना, ७. दण्ड = दण्डदेना, ८. शुद्धि—पापियों-ग्रपराधियों को प्रायश्चित ग्रादि से सुधारना।

#### (ग) मेधातिथि ने अष्टविध कर्म निमामाने हैं-

- १. नहीं किये कार्य का ग्रारम्भ, २. ग्रारम्भ किये कार्यों की समाप्ति, ३. पूर्णं किये कार्य का प्रसार, ४. कर्म के फलों का संग्रह करना, ५. साम, ६. दाम, ७. दण्ड, ८. भेद। ग्रथवा—१. व्यापार का मार्ग, २. जल में सेतु बांगना, ३. दुर्गं बनाना, ४. किये दुए कार्य के संस्कारों का निर्ण्य, ५. हाथी पकड़ना, ६. खानों की प्राप्ति करना, ७. शून्यस्थान में प्रवेश, ८. काष्ठ के बनों को कटवाना।
- (२) 'पञ्चवर्ग' से म्रामिप्राय (क) अर्थशास्त्र में ग्राचार्यं कौटिल्य ने मन्त्रणा के प्रसंग में 'पञ्चाङ्गमन्त्र' के नाम से पांच विचारणीय बातों का उल्लेख किया है। प्रतीत होता है कि इस प्रसंग में परम्परा से प्रचलित यही व्याख्यान पञ्चवर्ग से अभीष्ट है। यहां मनु ने भी मन्त्रणा प्रसंग में ही पञ्चवर्ग का उल्लेख किया है। पञ्च-ग्रंग ये हैं—(१) कार्यों को ग्रारम्भ करने का उपाय, (२) पुरुव ग्रीर द्रव्यसम्पत्ति, (३) देश-काल का विभाग, (४) विघ्नों का प्रतीकार करना, (५) कार्यसिद्धि, ['कर्मणामारम्मोपायः, पुरुवद्रव्यसंपत्, देशकालविभागः, विनिपातप्रतीकारः, कार्यसिद्धः-इति पञ्चाङ्गो मन्त्रः" प्रक० १०। ग्र० १४]।
- (ल) कुल्लूकभट्ट ने निम्न पांच प्रकार के गुप्तचरों की व्यवस्था को 'पञ्चवां' कहा है। किन्तु इस मान्यता में एक—दो ग्रापित्यां ग्राती हैं—(१) १५३ वें बलोक में समग्र रूप में गुप्तचरों के कार्यों की व्यवस्था का कथन हो चुका है, (२) परम्परागत रूप में शास्त्रों में केवल पांच ही नहीं, ग्रापितु प्रमुख गुप्तचरों के ग्रन्य वर्ग भी हैं। ग्रतः कौटिल्यप्रोक्त 'पंचांग' इस प्रसंग में ग्राधिक संगत लगता है। कुल्लूक द्वारा वर्णित पांच प्रकार के गुप्तचर निम्न हैं—
- १. कापटिक (खुल, कपट के व्यवहार से भेदों को जानने वाला), २. उदा-स्थित (संन्यासी या साधु के वेश में महान् व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध करके बैठाना ग्रीर इस प्रकार गुप्त भेदों की जानकारी देने वाला), ३. कृषक (नकली किसान बनकर गुप्तचरी करने वाला), ४. वाणिजक (नकली व्यापारी के रूप वाला), ५. तापस व्यंजक (नकली तपस्वी के रूप वाला)।
  - (३) अनुराग और अपराग-अपनी श्रीर धत्रुराजा की प्रजास्रों में तथा अन्य

राजाओं में अनुराग = कौन राजा से स्नेह रखने वाला है, और कौन अपराग = देव रखने वाला है; इन पर विचार करना। इन्हीं दो तत्त्वों को कौटिल्य ने अर्थशाहत्र में [प्रक० ८—६ में] कृत्य और अकृत्य पक्ष के रूप में विणित किया है। कृत्य जिनको किसी लालचवश राजा से तोड़ा-फोड़ा जा सके अर्थात् असंतुष्ट, अपरागी। ये प्रमुखरूप से कृद्ध, लुड्ध, भीत और अवमानित चार प्रकार के होते हैं [देखिए ७।६७ की समीक्षा]। अकृत्य = जिनको फोड़ा न जा सके, संतुष्ट प्रजाजन, अनुरागी। स्वप्रजा-जनों और शत्रुप्रजाजनों की भांति अन्य राजाओं के स्नेह और देख पर भी राजा विचार करे।

(४) मण्डल— १५५ से १५७ व्लोकों में विश्वित प्रकृतियों को 'मण्डल' कहा जाता है। राजा इन सबकी गितिविधियों, स्थितियों, ग्राचरणों पर गम्भीर रूप से विचार करे। ग्रायंशास्त्र [प्र०६७। ग्र०२] में आचार्य कौटिल्य ने इन बहत्तर प्रकृतियों के मण्डल को चार प्रकृतिमण्डलों में बांटा है। उसका विवरण १५७ पर प्रदिश्ति है।

राज्यमण्डल की विचारणीय चार मूल प्रकृतियां-

## मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीषोश्च चेष्टितम् । उदासीनप्रचारं च ात्रोश्चेव प्रयत्नतः ॥ १५५ ॥ (१२०)

(च) ग्रीर (मध्यमस्य प्रचारम्) 'मध्यम' राजा के ग्राचरण ग्रीर गितिविधि तथा (विजिगीषोः चेष्टितम्) 'विजिगीषुं राजा के प्रयत्नों का (च) तथा (उदासीनप्रचारम्) 'उदासीन' राजा की स्थिति-गितिविधि [७। १५८] का (च) (शत्रोः एव) शत्रु [७। १५८] राजा के ग्राचरण एवं स्थिति गितिविधि ग्रादि का भी (प्रयत्नतः) प्रयत्वपूर्वक विचार करे ग्रथात् विचार करके तदनुसार प्रयत्न भी करे = ग्राचरण में लाये।। १५५।।

अर्जु क्रिटिन्ड : मध्यम आदि चार मूल प्रकृतिरूप राजाम्रों के लक्षरा— ग्राचार्य कौटित्य ने 'मण्डल' की प्रकृतियों की व्याख्या ग्रपने ग्रयंशास्त्र [प्र० ६७] में करते हुए इन राजाग्रों के निम्न लक्षण वतलाये हैं—

- (१) मध्यम "ग्ररिविजिगीष्वोभू म्यनन्तरसंहतासंहतयोरनुग्रहसमयों निग्रहे चासंहतयोमंध्यमः ।" = ग्ररि ग्रीर विजिगीषु राजाग्रों से भिन्न वह राजा जो उनकी संधि में संधि का समर्थंक रहे ग्रीर उनके विग्रह में विग्रह का समर्थंक रहे, वह 'मध्यम' कहलाता है।
- (२) विजिगीषु—"राजा आत्मद्रस्यप्रकृतिसम्पन्नो नयस्याधिष्ठानं विजिगीषुः।" = जो राजा ग्रात्मसम्पन्न हो, ग्रमात्य ग्रादि द्रव्यप्रकृतियों से सम्पन्न [७। १५७] हो, नीति का ग्राश्रय लेने वाला हो, ऐसा विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला राजा 'विजिगीषु' कहाता है।

- (३) उदासीन—"अरिविजिगीषुमध्यानां बहिः प्रकृतिस्यो बलवत्तरः संहता-संहतानामरिविजिगीषुमध्यमानामनुप्रहे समर्थो निग्रहे चासंहतानाम्, उदासीनः।" = ग्रिरि, विजिगीषु ग्रीर मध्यम इनसे भिन्न राजा, जो शक्तिशाली मध्यम राजा से भी बलवान् हो, तथा ग्रिरि, विजिगीषु ग्रीर मध्यम की संधि में संधि का समर्थक एवं उन तीनों के विग्रह में विग्रह का समर्थक 'उदासीन' ग्राचरण वाला राजा कहलाता है। मनु के ग्रनुसार विजिगीषु ग्रीर शत्रु से परला == बाद की सीमा वाला राजा 'उदासीन' है [७।१५८]।
- (४) शत्रु—मनु के अनुसार विजिगीषु राजा की सीमा से लगता हुआ [अनन्तर-मिर विद्यात् ७ । १५८] राजा शत्रु होता है । कौटिल्य शत्रुओं के भेदोपभेद प्रदिशत करते हुए लिखते हैं—"भूम्यनन्तरः प्रकृत्यमित्रः तुल्याभिजनः सहजः । विरद्धो विरोध-यितावा कृत्रिमः ।" विजिगीषु राजा की सीमा से लगा हुआ राजा और विजिगीषु के में वंश उत्पन्न समान दायभाग चाहने वाला राजा, ये दोनों 'सहजशत्रु' हैं । किसी कारण से विरोधी हो जाने वाला या किसी दूसरे को विरोधी बना देने वाला 'कृत्रिम शत्रु' कहलाता है ।

ःराज्यमण्डल की विचारणीय ग्राठ ग्रीर मूलप्रकृतियां—

एताः प्रकृतयो मूलं मण्डलस्य समासतः। ग्रष्टो च।न्याः समास्याता द्वादशैव तु ताः स्मृताः ॥१५६॥ (१२१)

(समासतः) संक्षेप में (एताः मण्डलस्य मूलं प्रकृतयः) ये चार [मध्यम, विजिगीषु, उदासीन ग्रीर शत्रु ] राज्यमण्डल की मूल प्रकृतियाँ = मूल रूप से विचारणीय स्थितियां या विषय हैं (च) ग्रीर (ग्रब्टी ग्रन्थाः समाख्याताः) ग्राठ मूल प्रकृतियां ग्रीर कही गई हैं (ताः तु द्वादश एव स्मृताः) इस प्रकार वे कूल मिलाकर [४+=१२] बारह होती हैं ।। १५६ ।।

अर्जुटर्रिट्डनाः शेष आठ मूलप्रकृतिरूप राजामों के सक्षण्—'मण्डल' मं मूलप्रकृतियां बारह हैं। इनमें से चार—मध्यम, विजिगीषु, उदासीन और शत्रु नामक प्रकृतियों का वर्णन १४५ वें स्लोक में हो चुका है। शेप माठ प्रकृति और हैं जिनकी गणना शायद ग्रतिप्रसिद्धि के कारण मनु ने इस स्लोक में नहीं की है। कौटिल्य ने मनु के क्रम और विधानानुसार इन पर ग्रपने ग्रयंशास्त्र में प्रकाश डाला है। उनके ग्रनुसार ग्राठ प्रकृति निम्न हैं—

मित्रराजा— मनु के अनुसार शत्रु राजा की सीमा से लगता हुआ उसके बाद वाला राजा विजिगीय का 'मित्र' होता है ["ग्रारेरनन्तरं मित्रम्" ७ । १४८] । कौटिल्य ने भी यही कहा है— "मूम्येकान्तरा मित्रप्रकृतिः ।" [प्रकृष्ट ७ । अ०२] । (२) शत्रु का मित्र राजा, (३) मित्र का मित्र राजा, (४) शत्रु मित्र का भी मित्र राजा (४) पार्षणिग्राह (वह पृष्ठवर्ती राजा जो विजिगीयुद्धारा कहीं आक्रमण के लिए ग्रपने राज्य से जान के बाद पीछे से उसके राज्य पर धाक्रमण कर देता है), (६) प्राक्रन्द (जो अपने मित्र राजा को किसी की सहायता करने से रोकता है या जिसकी राजधानी ग्रपने राज्य के निकट लगती हो), (७) पाष्टिणग्राहासार ('पाष्टिणग्राह' को घेरकर रखने वाला या उस पर धाक्रमण करने वाला राजा), (६) धाक्रन्दासार—('ग्राक्रन्द' राजा को घेरकर रखने वाला या उसपर धाक्रमण करने वाला राजा। इन सभी राजाग्री तथा इनकी स्थितियों पर राजा को हर समय घ्यान रखना चाहिए।

ग्राचार्य कौटिल्य ने इनकी गणना निम्न प्रकार की है-

'तस्मात् मित्रम्, ग्ररिनित्रम्, मित्रमित्रम्, ग्ररिमित्रमित्रम्, चानन्तयॅग् भूमीनां प्रसज्यते पुरस्तात् । पश्चात् पाष्टिगप्राहः, आक्रन्दः, पाणिग्राहासारः, ग्राक्रन्दा-सारः, इति ।'' [प्रक० ६७ । ग्र० २]

राज्यमण्डल की प्रकृतियों के बहत्तर भेद-

म्रमात्यराष्ट्रदुर्गार्थदण्डाख्याः पञ्च चापराः । प्रत्येकं कथिता ह्येताः संक्षेपेण द्विसप्तितिः ॥१५७॥(१२२)

(स्रमात्य-राष्ट्र-दुर्ग-स्रयं-दण्ड-स्राख्याः) मन्त्री, राष्ट्र, किला, कोष, दण्ड नामक (स्रपराः पञ्च) स्रोर पाँच प्रकृतियां हैं (प्रत्येक कथिता हि एताः) पूर्वोक्त [१४४-१४६] बारह प्रकृतियों के साथ ये मिलकर स्रथित पूर्वोक्त प्रत्येक बारहों प्रकृतियों के पांच-पांच भेद होकर इस प्रकार (संक्षेपण द्विसप्तितः) संक्षेप से कुल ७२ प्रकृतियां [=विचारणीय स्थितिया या विषय] हो जाती हैं। १२ पूर्व की स्रोर १२ के ४-५ भेद से ६० इस प्रकार १२×५=६०+१२=७२ हैं।। १५७॥

अश्चारिकार : बहत्तर प्रकृतियां—इन रलोकों के अनुसार बारह मूल-प्रकृतियां हैं—१. विजिगीषु, २. मध्यम, ३. उदासीन, ४. शत्रु, ४. मित्रराजा, ६. मित्र का मित्रराजा, ७. शत्रु का मित्रराजा, ६. पार्षणग्राह, १०. ग्राक्रन्द, ११. पार्षणग्राहासार, १२. ग्राक्रन्दासार। पांच द्रव्य प्रकृतियां—१. मंत्री, २. राष्ट्र, ३. किला, ४. कोष, ४. दण्ड हैं। एक-एक मूल प्रकृति के पांच प्रकृतियों के साथ मिलकर पांच भेद हो जाते हैं प्रयात् एक मूलप्रकृति भौर पांच उसके भेद इस प्रकार एक मूलप्रकृति के छः भेद हुए। यथा, प्रथम मूलप्रकृति 'विजिगीषु' है। उसके छह भेद बनेंगे—१. विजिगीषु राजा, २. विजिगीषु मंत्री, ३. विजिगीषु राष्ट्र, ४. विजिगीषु किला, ४. विजिगीषु कोष, ६. विजिगीषु दण्ड। इसी प्रकार मिलकर ग्रन्थ मूल प्रकृतियों के भेद बनेंगे। इस प्रकार बारह प्रकृतियों के १२ × ६ = ७२ बहत्तर भेद होते हैं। कौटिल्य ने मूलप्रकृतियों में तीन-तीन का एक वर्ग बनाकर उनके साथ पांच प्रकृतियों को मिलाकर ३ × ४ = १४ + ३ = १८ का एक प्रकृतिमण्डल माना है। इस प्रकार चार प्रकृतिमण्डल का एक 'मण्डल' विणित किया है [ग्रयंशास्त्र प्रक० ६७]।

इस प्रकार राजा प्रत्येक मूलप्रकृति पर श्रीर फिर उनकी प्रत्येक द्रव्यप्रकृति (ग्रमात्य ग्रादि पांच) पर पूर्णं ज्ञान सहित विचार करे। विचार करके यथोचित उपाय करे श्रीर विघ्न ग्रादि को दूर करे। पुनः विजयार्थं यात्रा करे।

शत्रु, मित्र ग्रीर उदासीन की परिभाषा-

भ्रनन्तरमॉर विद्यादिरसेविनमेव च। भ्ररेरनन्तरं मित्रमुदासीनं तयोः परम् ॥१५८॥ (१२३)

(अनन्तरम्) अपने राज्य के समीपवर्ती राजा को (च) श्रीर (श्ररि-सेविनम्) शत्रुराजा की सेवा-सहायता करने वाले राजा को (श्रीर विद्यात्) 'शत्रु' ही समभे (ग्ररेः + ग्रनन्तरं मित्रम्) ग्रिट से भिन्न ग्रर्थात् शत्रु से विपरीत ग्राचरण करने वाले ग्रर्थात् सेवा-प्रहायता करने वाले राजा को श्रीर शत्रुराजा को सोमा से लगे ग्रगले राजा को मित्र' ग्रीर (तयोः परम्) इन दोनों से भिन्न परवर्ती राजा को (उदासीनम्) जो न सहायता करेन विरोध करे, उसे 'उदासीन' राजा (विद्यात्) समभना चाहिए।। १५६।।

> तान्सर्वानभिसंदध्यात्सामादिभिरपक्रमैः । व्यस्तैश्चैव समस्तैश्च पौरुषेण नयेन च ॥ १४६ ॥ (१२४)

(तान् सर्वान्) उन सब प्रकार के राजाग्रों को (साम + म्रादिभिः + उपक्रमैः) 'साम' ग्रादि [साम, दाम, दण्ड, भेद] उपायों से (व्यस्तैः) एक-एक उपाय से (च) प्रथवा (समस्तैः) सब उपायों का एकसाथ प्रयोग करके (पौरुषेणा) वीरता से (च) तथा (नयेन) नीति से (ग्रभिसंदध्यात्) वश में रखे।। १४६।।

सन्धि, विग्रह ग्रादि षड्गुणों का वर्णन-

संधि च विग्रहं चैव यानमासनमेव च। द्वैयीभावं संश्रयं च षड्गुणांश्चिन्तयेस्सदा ॥१६०॥ (१२४)

(सन्धिम्) सन्धि (विग्रहं यानम् ग्रासनं द्वैधीभावं च संश्रयं) विग्रह, यान, ग्रासन, द्वैधीभाव ग्रीर संश्रय इन (पड्गुणान् एव) छः गुणों का भी (सदा चिन्तयेत्) राजा सदा विचार-मनन करे ॥ १६० ॥

अश्चुर्रोट्डन् (१) सुखपूर्वक रहने के लिए शत्रुराजा से कुछ ले-देकर मिलाप कर लेना या किसी राजा से मिलकर स्राक्रमण करने के लिए तैयार कर लेना 'सन्धि' है। (२) युद्ध, विरोध, तोड़फोड़ स्रादि पैदा करना 'विष्नह' है। (३) युद्ध के लिए चढ़ाई करना यान' कहलाता है। (४) शत्रु को घेरकर पड़े रहना या अपनी शक्ति की क्षीणता के कारण शत्रु राजाओं से छेड़छाड़ किये बिना चुपचाप भावी स्राक्र-मण की ताक में पड़े रहना 'स्रासन' है। (५) स्रपनी विजय के लिए स्रपनी सेना को दो भागों में विभक्त कर देना या शत्रु-सेना में विभाजन कर देना 'द्वैधीभाव' है। (६) किसी बलवान् राजा का ग्राश्रय ग्रहण कर लेना 'संश्रय' है।

श्रासमं चैव यानं च सींध विग्रहमेव च। कायं वीक्य प्रयुञ्जीत द्वेधं संश्रयमेव च।।१६१।। (१२६)

सब राजादि राजपुरुषों को यह बात लक्ष्य में रखने योग्य है जो (ग्रासनम्) ग्रासन = स्थिरता (यानम्) यान = रात्रु से लड़ने के लिए जाना (सिंघम्) संधि = उनसे मेल कर लेना (त्रिग्रहम्) दुष्ट रात्रुग्रों से लड़ाई करना (द्रैधम्) द्रैष = द्रो प्रकार की सेना करके स्वविजय कर लेना (च) ग्रीर (संश्रयम्) संश्रय = निबंलता में दूसरे प्रवल राजा का ग्राश्रय लेना, ये छः प्रकार के कर्म (कार्यं वीक्ष्य प्रयुञ्जीत) यथायोग्य कार्यं को विचारकर उसमें युक्त करना चाहिए।। १६१। (स० प्र०१४८)

संधि ग्रीर उसके भेद---

संघि तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च। उमे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥१६२॥ (१२७)

(राजा) राजा, (सन्धि विग्रहं यान + ग्रासने द्विविधः च संश्रयः) संधि, विग्रह, यान, ग्रासन, द्वेधोभाव ग्रौर संश्रय (द्विविधं तु) दो-दो प्रकार के होते हैं, उनको (विद्यात्) यथावत् जाने ।। १६२ ॥ (स० प्र० १४८)

> समानयानकर्मा च विपरीतस्त्रथैव च। तदा त्रायतिसंयुक्तः संधिज्ञेयो द्विलक्षराः ॥१६३॥ (१२८)

(तदा तु स्रायितसंयुक्तः) तात्कालिक फल देने वाली स्रीर भविष्य में भी फल देने वाली (सिन्धि) सिन्धि [७।१६६] (द्विलक्षणः ज्ञेयः) दो प्रकार को समभनी चाहिए—१. (समानयानकर्मा) शत्रु राजा पर स्राक्रमण करने के लिए किसी सन्य राजा से मेल करके उसके साथ स्राक्रमण करना, (तथेव) उसी प्रकार २. (विपरोतः) पहने से विपरीत सर्थात् शत्रुराजा से स्राक्रमण न करने के लिए मेल करके कोई समभौता कर लेना [यह स्रपनी वल-स्थिति को देखकर उचित स्रवसर तक होता है ७।१६६]।। १६३।।

१. [प्रचलित ग्रथं—सन्धि के दो भेद हैं—(१) समानयानकर्मा सन्धि ग्राँर (२) ग्रसमानयानकर्मा सन्धि। तात्कालिक या भविष्य के लाभ की इच्छा से किसी दूसरे राजा से मिलकर यान (शत्रु पर चढ़ाई) करना 'समानधर्मा' नामक सन्धि है। तथा (२) तात्कालिक या भविष्य मे लाभ की इच्छा से किसी राजा से 'ग्राप इधर जाइये, में इधर जाता हूं' ऐसा कहकर पृथक्-पृथक् यान (शत्रु पर चढ़ाई) करना 'ग्रस-मानधर्मा' नामक सन्धि है।। १६३॥]

"(सिन्धः) शत्रु से मेल ग्रथवा उससे विपरीतता करे, परन्तु वत-मान ग्रीर भविष्यत् में करने के काम बरावर करता जाये; यह दो प्रकार का मेल कहाता है।" (स० प्र०१५८)

अनुश्रीत्जन्तः इस श्लोक में किया हुमा 'विपरीत' का ग्रर्थं मनुसम्मत है, जो ७। १६६ से सिद्ध होता है। प्रचलित टीकाओं में किया गया ग्रर्थं 'सिन्ध' ही नहीं कहला सकता।

विग्रह ग्रीर उसके भेद--

स्वयंकृतद्य कार्यार्थं मकाले काल एव वा। नित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥१६४॥ (१२६)

(विग्रह: द्विविध: स्मृत:) विग्रह [७।१७०] दो प्रवार का होता है—(काले) चाहे युद्ध के लिए निश्चित किये समय में (वा) प्रथवा (ग्रकाले एव) ग्रनिश्चित किसी भी समय में (१) (कार्यार्थम्) कार्य की सिद्धि के लिए (स्वयंकृत:) स्वयं किया गया विग्रह (च) ग्रौर [२] (मित्रस्य ग्रपकृते) किसी के द्वारा मित्रराजा पर ग्राक्रमण या हानि पहुंचाने पर मित्रराजा की रक्षा के लिए किया गया विग्रह ।। १६४ ।।

"(विग्रह) कार्यमिद्धि के लिए उचित समय या अनुचित समय में स्वयं किया वा मित्र के ग्राराध करने वाने शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिये।" (स॰ प्र० १४८)

यान ग्रौर उसके भेद-

एकाकिनक्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यहच्छया । संहतस्य च मित्रेण द्विविषं यानमुच्यते ॥१६४॥ (१३०)

(ग्रात्ययिके कार्ये प्राप्ते) ग्रक्तमात् कोई कार्य प्राप्त होने में + (एका-किनः) एकाकी (च) वा (मित्रेण संहतस्य) मित्र राजा के साथ मिलके शत्रु की ग्रोर जाना [ = बढ़ाई करना ७। १७१] (द्विविधं यानम् + उच्यते) यह दो प्रकार का गमन [ = यान ] कहाता है।। १६४।। (स॰ प्र०१४८)

+ (यदच्छया) स्वतन्त्रतापूर्वक .....

ग्रासन ग्रीर उसके भेद-

क्षीएास्य चेव क्रमशो देवारपूर्वकृतेन वा। मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतसासनम् ॥१६६॥ (१३१) % (क्रम्शः) स्वयं किसी प्रकार क्रम से (क्षीणस्य एव) क्षीण हो जाये अर्थात् निर्वेत हो जाये (त्र) अथवा (मित्रस्य अनुरोधेन) मित्र के रोकने से अपने स्थान में बैठे रहना (दिविधम् अ।सनं स्मृतम्) यह दो प्रकार का आसन [७। १७२] कहाता है।। २६६।। (स० प्र०१४=)

द्वैधीभाव ग्रीर उसके भेद--

वलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थसिद्धये । द्विविधं कीत्रयंते द्वैधं वाड्गुण्यगुणवेदिभिः ॥१६७॥ (१३२)

(षाड्गुण्य-गुएगवेदिभिः) षड्गुणों के महत्त्व को जानने वालों ने (द्वैधं द्विविधं कीर्त्यंते) द्वैधोभाव [७। १७३] दो प्रकार का कहा है—(कार्या-धंसिद्धये) कार्यं की सिद्धि के लिए १—(बलस्य स्थितिः) सेना के दो भाग करके एक भाग सेना को सेनापित के ग्राधीन करना (च) ग्रीर २—(स्वा-भिनः) सेना का एक भाग राजा द्वारा ग्रपने ग्राधीन रखना ।। १६७।।

"कार्यक्षिद्धि के लिए सेना के दो विभाग करके विजय करना दो प्रकार का 'द्वैध' कहाता है । ' (स० प्र० १५०) संश्रय ग्रीर उसके भेद—

> म्रथंसंपादनार्थं च पीडचमानस्य शत्रुभिः। साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संभ्रयः स्मृतः ॥१६=॥ (१३३)

(शत्रुभि: पीडचमानस्य) शत्रुओं द्वारा पीड़ित होकर (स्रथंसम्पाद-नाथंम्) अपने उद्देश की सिद्धि अथवा स्नात्मरक्षा के लिए किसी राजा का स्नाश्रय लेना (त्र) स्नौर (व्यपदेशार्यं साधुषु) भावी हार या दुःख से बचने के लिए किसी श्रेष्ठ राजा का स्नाश्रय लेना ये (द्विविध: संश्रय: स्मृतः) दो प्रकार का 'संश्रय' [७। १७४] कहलाता है।। १६८।।

''एक—-किसी अर्थ की सिद्धि के लिए किसी बलवान् राजा वा किसी महात्मा की शरण लेना, जिससे शत्रु से पीड़ित न हो; दो प्रकार का आश्रय लेना कहाता है।'' (स० प्र०१५६)

सन्धि का समय---

यदावगच्छेदायत्यामाधिवयं ध्रुवमात्मनः । तदात्वे चाल्पिकां पोडां तदा सींध समाश्रयेत् ॥१६६॥(१३४) (यदा + ग्रवगच्छेत्) जब यह जान ले कि (तदात्वे) इस समय युद्ध करने से (ग्रह्मिकां पीडाम्) थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी (च) ग्रीर (ग्रायत्याम्) परचात् [=भिवष्य] में करने से (ग्रात्मनः ध्रुवम् ग्राधिक्यंग्र) ग्रपनी वृद्धि ग्रीर विजय ग्रवश्य होगी (तदा सिंध समाश्रयेत्) तब शत्रु से मेल करके उचित समय तक घीरज रखे।। १६६।। (स० प्र० १५६)

विग्रह का समय-

यदा प्रहृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतोमृशम् । म्रास्युच्छितं तथाऽरस्मानं तदा कुर्वोत विग्रहम् ।। १७० ॥ (१३४)

(यदा सर्वाः प्रकृतीः) जब अपनी सब प्रजा वा सेना (भृशम्) ग्रत्यन्त (प्रहृष्टाः) प्रसन्न (ग्रत्युच्छिनम्) उन्नतिशील ग्रीर श्रेष्ठ (मन्येत) जाने (तथा) वैसे (आत्मानम्) ग्रपने को भी समभे (तदा विग्रहं कुर्वीत) तभी शत्रु से विग्रह = युद्ध कर लेवे ।। १७०॥ (स० प्र० १५६)

यान का समय---

यवा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकम् । परस्य विपरीतं च तदा यायाद्विपुं प्रति ॥ १७१ ॥ (१३६)

(यदा स्वकं वलम्) जब ग्रंपने बल ग्रंथात् सेना को (हृब्टं पुष्टं भावेन मन्येत) हर्षं ग्रोर पुष्टियुक्त प्रसन्न भाव से जाने (च) ग्रोर (परस्य) शत्रु का बल (विपरोतम्) ग्रंपने से विपरीत निर्वेल हो जावे (तदा रिपुं प्रति यायात्) तब शत्रु की ग्रोर युद्ध करने के लिए जावे ॥ १७१ ॥

(स ०प्र १५६)

ग्रासन का समय —

यदा तु स्यात्परिक्षोणो वाहनेन बलेन च। तदासीत प्रयत्नेन क्षन कैः सांत्वयन्न रीत्।। १७२॥ (१३७)

(यदा) जब (बलेन वाहनेन) सेना, वल, वाहन से (परिक्षीण: स्यात्) क्षीगा हो जाये (तदा) तव (ग्ररीन् शनकैः प्रयत्नेन सान्त्वयन्) कषुग्रों को घीरे-घीरे प्रयत्न ये शान्त करता हुग्रा (ग्रासीत) ग्रपने स्थान में बैठा रहे। १७२। (स॰ प्र०१५६)

द्वैधीभाव का समय-

मन्येतःरि यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम् । तदा द्विघा बलं कृत्वा साधयेत्कार्यमात्मनः ॥ १७३ ॥ (१३८) (यदा राजा) जब राजा (ग्ररि सर्वथा बलवत्तरं मन्येत) बहुको ग्रत्यन्त बलवान् जाने (तदा) तब (द्विधा बलं कृत्वा) द्विगुण। वा दो प्रकार की सेना करके (ग्रात्मन: कार्यं साध्येत्) ग्रपना कार्यं सिद्ध करे ।। १७३ ।। (स० प्र० १५६)

संश्रय का समय---

यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्। तदा तु संश्रयेत्क्षित्रं धार्मिकं बलिनं नृपम् ॥ १७४॥ (१३६)

(यदा) जब ग्राप समभ लेवे कि ग्रब (परवलागां तु गमनीयतमः भवेत्) शीघ्र शत्रुग्नों की चढ़ाई मुभ पर होगी (तदा तु) तभी (धार्मिकं विलनं नृपं क्षिप्रं संश्रयेत्) किसी धार्मिक वलवान् राजा का ग्राक्षय शीघ्र ले लेवे।। १७४।। (स० प्र० १४६)

निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्योऽरिबलस्य च। उपसेवेत तं नित्यं सर्वयःनेर्गुरुं यथा।। १७४ ॥ (१४०)

(यः) जो (प्रकृतीनाम) प्रजा भीर भ्रपनी सेना (च) भ्रीर शत्रु के बल का (निग्रहं कुर्यात्) निग्रह करे भ्रथीत् रोके (तं सर्वयत्नैः) उमकी सब यत्नों से (गुरुं यथा) गुरु के मदश (नित्यम् उपभेवेत) नित्य सेवा किया करे।। १७५॥ (स॰ प्र॰ १५६)

यित तत्र।पि संपद्येद्दोषं संश्रयकारितम् । सुयुद्धमेव तत्रापि निविदाङ्कः समाचरेत् ॥ १७६ ॥ (१४१)

(संश्रयकारितं यदि तत्र + ग्रापि दोषं संपश्येत्) जिसका ग्राश्रय लेवे उस पुरुष के कर्मों में दोष देखे तो (तत्र + ग्रापि) वहाँ भी (सुयुद्धम् + एव) ग्रच्छे प्रकार युद्ध हो को (निर्विशङ्कः समाचरेत्) निःशंक होकर करे ॥१७६॥ (स० प्र०१५६)

> सर्वोपायैस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः पृथिवीपतिः। यथाऽस्याभ्यधिका न स्युमित्रोदासीनशत्रवः॥ १७७॥ (१४२)

(नीतिज्ञः पृथिवीपितः) नीति का जानने वाला पृथिवीपिति राजा (यथा) जिस प्रकार (ग्रस्य) इसके (मित्र-उदासीन-अन्नवः) मित्र, उदासीन = तटस्थ ग्रीर शत्रु (ग्रिधकाः न स्यु) ग्रिधक न हों (तथा सर्व - उपायैः कुर्यात्) ऐसे सब उपायों से वर्ते ॥ १७७ ॥ (स० प्र० १६१)

स्रायति सर्वकार्याएगं तदात्वं च विचारयेत् । स्रतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः ॥ १७८ ॥ (१४३) (सर्वकार्याणां तदात्वम) सव कार्यों का वर्तमान में कर्त्तव्य (व) ग्रीर (ग्रायितम्) भविष्यत् में जो-जो करना चाहिए (च) ग्रीर (ग्रतीतानां सर्वे-षाम्) जो-जो काम कर चुके, उन सबके (तत्त्वतः गुणदोषौ विचारयेत्) यथार्थता से गुण-दोषों को विचार करे। पश्चात् दोषों के निवारण ग्रीर गुणों की स्थिरता में यहन करे।। १७ द्वा। (स० प्र० १६१)

> न्नायत्यां गुगरोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः। न्नातीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिनिभिन्नयते॥ १७६ ॥ (१४४)

(ग्रायत्यां गुणदोषज्ञः) जो राजा भविष्यत् ग्रर्थात् ग्रागे करने वाले कर्मों में गुण-दोषों का ज्ञाता (तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः) वर्त्तमान में तुरन्त निश्चय का कर्ता, ग्रौर (प्रतीते कार्यशेषज्ञः) किये हुए कार्यों में शेष कर्त्तव्य को जानता है (शत्रुभिः न + अभिभूयते) वह शत्रुग्नों से पराजित कभी नहीं होता ॥ १७६ ॥ (स० प्र० १६१)

राजनीति का निष्कर्ष-

यथैनं नाभिसंदध्युमित्रोदासीनज्ञत्रवः । तथा सर्वे संविदध्यादेव सामासिको नयः ॥ १८० ॥ (१४४)

(सर्वे तथा विद्यात्) सब प्रकार के राजपुरुष, विशेषसभापित राजा ऐसा प्रयत्न करें कि (यथा) जिस प्रकार (मित्र-उदासीन-शत्रवः) राजादि जनों के मित्र, उदासीन ग्रीर शत्रु को वश में करके (न + ग्रीभ-संद्युः) ग्रन्यथा न करपावें, ऐसे मोह में न फंसे (एषः सामासिकः नयः) यही संक्षेप से नय ग्रर्थात् राजनोति कहाती है।। १८०।। (स० प्र०१६१)

अर्ज्य क्यी त्य न्याः मित्र, उदासीन श्रीर शत्रु के लक्षण क्रमशः ७। २०६, २१०, २११ में देखिए।

श्राक्रमण के लिए जाना ग्रीर ब्यूहरचना ग्रादि की व्यवस्था---

यदा तु यानमातिष्ठेदरिराष्ट्रं प्रति प्रभुः। तदाऽनेन विधानेन यायादरिपुरं शनः॥१८१॥ (१४६)

(प्रभुः) राजा (यदा) जब भी (ग्ररिराष्ट्रं प्रति) शत्रुके राज्य पर (यानम् म प्रातिष्ठेत्) चढ़ाई करे (तदा) तव (ग्रनेन विधानेन) इस निम्न-लिखित विधि से (शनैः) सावधानोपूर्वक (ग्ररिपुरं यायात्) शत्रु राष्ट्र पर चढ़ाई करे। १८१॥

> मार्गशीर्षे शुभे मासि यायाद्यात्रां महीपतिः। फाल्गुनं वाज्य चैत्रं वा मासी प्रति यथाबसम्।। १८२।।

(महीपितः) राजा को चाहिए कि (शुभे मार्गशीर्षे मासि) शुभ ग्रथित् चढ़ाई के लिए उपयुक्त मार्गशीर्ष के महीने (श्रय) श्रीर (फाल्गुन वा चैत्रं मासी) फाल्गुन श्रयवा चैत्र के महीने में (यथाबलम्) श्रपनी सेना श्रीर शक्ति के श्रनुसार (यात्रां प्रति यायात्) शत्रु की श्रीर विजययात्रा के लिए चढ़ाई करे।। १८२।।

#### ग्रन्येष्विप तु कालेषु यथा पत्त्येद् ध्रुवं जयम्। तदा यागाद्विगृह्येव व्यसने चोरिथते रिपोः॥१८३॥

(ग्रन्येषु + ग्राप कालेषु) ग्रन्य कालों में भी (यदा जय ध्रुवं पश्येत्) जब ग्रपनी विजय को निश्चित समभे (च) ग्रथवा (रिपोः व्यसने उत्थिते) शत्रु के ग्राप्ति में फंसे होने पर या शत्रु के राज्य में कोई उपद्रव हुपा देखकर (तदा) ऐसे समय में (विगृह्य + एव यायात्) ग्रपती ग्रोर से ही भगड़ा करके चढ़ाई शुह कर दे।। १८३।।

## अनुश्रीत्उनः १ ६२--१६३ इलोक प्रक्षिप्त हैं--

- १. अन्तिवरोध—(१) इनसे पूर्व इस प्रसंग के विधायक इलोक से ही इन का विरोध है। १८१ वें में स्पष्टतः ''यदा तु यानमातिष्ठेत् ''ं त्रां तु यानमातिष्ठेत् ''ं यदा तु यानमातिष्ठेत् ''ं यदा तु यानमातिष्ठेत् का प्रयोग है जो यह सिद्ध करता है कि जब भी राज़ा अपनी स्थिति को देखकर आक्रमण करने जाये यह उसके विचार पर है। किर इन इलोकों में मास का निश्चय करना उससे भिन्न और विषद्ध विधान है।(२) ७।१७१ में भी कभी भी आक्रमण करने का आदेश है, ये इलोक उसके भी विषद्ध हैं।यह समिभ्रण 'यान' नामक नीति के ही विषद्ध हैं।
- २. प्रसंगिव रोध— १८१ वें ब्लोक में प्रमंग का भी मंकेत है। तदनुसार यह प्रमंग 'म्राक्रमणार्थ जाते समय कैसी व्यवस्था से जाना चाहिए' इस वर्णन का है। यही बात म्राप्तम ७। १८४--२०७ से पुष्ट होती है। यहां समय निर्धारित करने का प्रसंग-विरुद्ध वर्णन है, म्रतः प्रक्षिप्त हैं।
- ३. ग्रवान्तरिवरोध—१८२ ग्रीर १८३ में परम्पर भी ग्रयात् ग्रवान्तर विरोध भी है। १८२ में एक शुभ समय निश्चित किया है तो १८३ में कोई निश्चय ही नहीं : इस प्रकार भी ये मनुकृत सिद्ध नहीं होते।

## कृत्वा विधानं मूले तु यात्रिकं च ययाविधि । उपगृह्यास्पदं चैव चारान्सम्यश्विधाय च ॥१८४॥ (१४७)

जब राजा शत्रुम्रों के साथ युद्ध करनें को जावे तब (मूले विधानं तु) प्रपने राज्य की रक्षा का प्रवन्ध (च) ग्रीर (यात्रिकम्) यात्रा की सब सामग्री (यथाविधि कृत्वा) यथाविधि करके (ग्रास्पदम् एव उपगृह्य) सब सेना, यान, वाहन, शस्त्र, ग्रस्त्र ग्रादि पूर्णं लेकर (चारान् सम्यक् विधाय) सर्वत्र दूतों प्रधीत् चारों ग्रोर के समाचारों को देने वाले पुरुषों

को गुप्त स्थापन करके शत्रुश्रों की श्रोर युद्ध करने को जावे।। १८४।। (स० प्र०१६१)

त्रिविध मार्ग का संशोधन करे-

संशोध्य त्रिविधं मार्गं षड्विधं च बलं स्वक्तम् । सापराधिककल्पेन यायादरिपुरं शनैः ॥१८४॥ (१४८)

(त्रिविधं मार्गं संशोध्य) तीन प्रकार के मार्गं ग्रर्थात् एक--स्थल = भूमि में दूसरा-जल = समुद्र वा निदयों में, तीसरा-ग्राकाश मार्गों को शुद्ध बनाकर भूमिमार्गं में रथ, ग्रहन, हाथी, जल में नौका ग्रीर ग्राकाश में विमान ग्रादि यानों से जावे (न) ग्रीर (षड्विधम्) पैदल, रथ, हाथी, घोड़े शस्त्र ग्रीर ग्रस्त्र, खान-पान ग्रादि सामग्री को यथा बत् साथ ले (वलं स्वकम्) वलयुक्त पूर्ण (सांपरायिककल्पेन) किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके (ग्रिरिपुरं शनै: यायात्) शत्रु के नगर के समोप धीरे धीरे जावे ॥ १८४॥ (स० प्र० १६१) प्र

अत्युटारेट्ड ना : त्रिविध मार्ग का मनुसम्मत प्रयं — प्रचलित टीका त्रों में त्रिवित्र मार्ग का अर्थ — 'जङ्गल, अनूप और आटिविक किया है। यह मनुसम्मत सिद्ध नहीं होता, और सही भी नहीं है। इस प्रकार अर्थ करने से तीनों केवल भूमि के ही एक मार्ग के अन्तर्गत आ जाते हैं। इस भाष्य में दिया गया अर्थ मनुसम्मत है। इस की सिद्धि है। १६२ से होती है। वहां स्थलयुद्ध और जल में जलयान आदि से युद्ध करने का वर्णन है। इस प्रकार त्रिविध मार्गों का 'स्थल, जल, आकाश मार्ग ही प्रासंगिक सिद्ध होता है। अनूर इसी के अन्तर्गत आ जाता है समुद्रीयानों की चर्चा ६१५७, ४०६, ४०६ में भी आती है। उस काल में ये यान थे।

चाक्रमण के समय शत्रु **ग्रीर शत्रु**मित्र पर विशेष दिष्ट रखे---

शत्रुसेविनि नित्रे च गूढे युक्ततरो भवेद् । गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ १८६॥ (१४६)

(शत्रमंबिनि गूढे मित्रे) जो भीतर से रात्र से मिला हो और अपने साथ भी ऊपर से मित्रना रखे, गुप्तता से रात्रु को भेद देवे (गत-प्रत्यागते एव) उसके आने जाने में, उपने बात करने में (युक्ततरः भवेत्) अत्यन्त सावधानी रखे (हि) क्योंकि भीतर शत्रु ऊपर मिल्को (कण्टतरः रिपुः)

१. [प्रचित्ततं ग्रार्थ-- जङ्गल, अनूप तथा ग्राटिविक भेद से तीन प्रकार के मार्गों को पेड़, लता, भाड़ी कंटक आदि कटवाने तथा नीची ऊंची भूमि को वरावर कराने से गमन के योग्य बनाकर ग्रीर हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल सेना एवं कार्यकर्ता रूप छ: प्रकार के बल (सेना) उचित भोजन-बस्थ, मान-सत्कार एवं ग्रीपध ग्रादि से गुद्ध कर यात्रा के योग्य विधान में धोरे-धीरे गत्रु के देश को प्रस्थान करे॥ १८५॥]

बड़ा र्र्ह्श्वतत्रु समभना चाहिए।। १८६ ।। (स० प्र० १६१) र्र्ह्ह् कष्टदायक ·····

व्यूहरचनाएं ---

बण्डब्यूहेन तन्मार्गं यायातु शकटेन वा। वराहमकराम्यां वा सूच्या वा गहडेन वा।। १८७।। (१५०)

+(दण्डयूहेन) दण्ड के समान सेना को चलावे (शकटेन) जैसा शकट ग्रर्थात् गाड़ी के समान (वराह मकराम्याम्) वराह जैसे सूप्रर एक दूसरे के पीछे दौछते जाते हैं कभी सब मिलकर भुण्ड हो जाते हैं वैसे; जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना को बनावे (सूच्या वा गरुडेन वा) जैसे सूई का ग्रग्रभाग सूक्ष्म पश्चात् स्थूल ग्रीर उससे सूत्र स्थूल होता है वैसी शिक्षा से सेना को बनावे; नीलकण्ठ [=गरुड़] उत्तर नीचे भपट्टा मारता है इस प्रकार सेना को बनाकर (यायात्) लड़ावे।। १००।।

(स० प्र० १६१)

+(तत् मार्गम्) चढ़ाई करते समय मार्ग में.........

अस्तु हारिटानाः (१) जिनमें आगे बलाष्यक्ष हो, बीच में राजा, अन्त में सेनापित और उनके अगल-बगल एक-एक पंक्ति हाथी सवारों की, उन पंक्तियों के साथ एक पंक्ति बुड़सवारों की, फिर साथ में पदातियों की पंक्तियाँ, इस प्रकार दण्डे के समान तथा लम्बी पंक्ति के आकार में सेना की मोर्चाबन्दी को 'दण्डव्यूह' कहते हैं।

- (२) गाड़ी के समान आगे से पतली और पीछे-पीछे अधिक फैलाववाली सेना की रचना को 'शकटब्यूह' कहा जाता है।
- (१) आगे श्रीर पीछे के भागों में पतली, मध्यभाग में श्रधिक फैलाव वाली सेनारचना को 'वराहब्यूह' कहते हैं। इसमें सैनिक एक दल के पीछे एक दल बढ़ते जाते हैं, जैसे ही शत्रु उन्हें कम समक्तर मुकाबला करता है, तो पिछली सेना भुज्ड बनाकर हमला कर देती है। उनके पीछे रक्षा के लिए तथा सावधानी के लिए हल्की सेनापंक्ति रहती है।
- (४) जिसका अग्रभाग मोटा, मध्य का उससे अधिक लम्बाकार होते हुए भी विस्तृत हो ग्रीर पृष्ठभाग पतला हो, उस सेना-रचना को 'मकरव्यूह' कहा जाता है।
- (५) स्रग्नभाग से नुकीली स्रौर पृष्ठभाग से स्थूल एवं विस्तृत स्राकार वाली सेनारचना को 'सूचीब्यूह' कहते हैं।
  - (६) द्रागे का कुछ भाग नुकीला ग्रौर उसके पीछे दो भागों में विस्तृतरूप में दूर तक फैली हुई सेना की संरचना को 'गठडव्यूह' कहते हैं। इसमें ग्रग्नपंक्ति जब शत्रु-

सेना से लड़ने लगती है, श्रीर शत्रुसेना भी जब सामने होकर संघर्ष करने लगती है,तो श्रगत्त-बगल में फैली सेना शत्रुसेना पर श्रगल-बगल से ऋपट्टा मारकर दबाने की कोशिश करती है।

> यतञ्च भयमाशङ्कोत्ततो विस्तारयेद्वलम् । पद्मेनचैव ब्यूहेन निविज्ञेत सदा स्वयम् ॥ १८८॥ (१४१)

(यतः भयम् + आशंकेत्) जिधर भय विदित हो (ततः) उसी स्रोर (बलं विस्तारयेत्) सेना को फैलावे (पद्मे न एव ब्यूहेन) सब सेना के पितयों को चारों स्रोर रखके पद्मब्यूह स्रयात् पद्माकार चारों स्रोर से सेनास्रों को रख के (स्वयं निविशेत) मध्य में स्राप रहे।। १८८। (स॰ प्र०१६१)

अस्तु श्री त्जना: कमल के पुष्प की तरह एक दल के पीछे दूसरे दल के रूप में चारों ग्रोर गोलाकार रूप में सेना को खड़ा करना ग्रीर मध्य में राजा या सेनापित का होना, इस मोर्चाबन्दी को 'पद्मब्यूह' कहा जाता है।

> सेनापतिबलाध्यक्षो सर्वेदिक्षु निवेशयेत्। यतश्च भयमाशङ्केरप्राचीं च कल्पयेहिशम् ॥ १८६॥ (१४२)

(सेनापित-बलाध्यक्षी) सेनापित और बलाध्यक्ष ग्राज्ञा को देने ग्रीर सेना के साथ लड़ने-लड़ाने वाले वोरों को (सर्विदक्ष निवेशयेत) ग्राठों दिशाग्रों में रखें (यतः भयम् + ग्राशंकेत्) जिस ग्रोर से लड़ाई हाती हो (तां प्राचीं दिशं कल्पयेत्) उसी ग्रोर सब सेना का मुख रखे।

परन्तु दूसरी स्रोर भी प्रका प्रबंध रक्खे, नहीं तो पीछे वा पादर्व से शत्रुकी घात होने का सम्भव होता है ॥ १८६ ॥ (स० प्र० १६२)

अन्तु श्री लं नः (क) "तां प्राचीं दिशं करुपयेत्" प्रयात् 'उसे ही पूर्विदशा मान ले' यह एक मुहावरा है, जिसका ग्रयं है उसी दिशा को मुख्य मानकर उसी की ग्रोर मुख कर लेना अर्थात् शक्ति लगाना।

गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान्कृतसंज्ञान्समंन्ततः । स्थाने युद्धे च कुशलानभीरूनविकारिएाः ॥१६०॥ (१५३)

(गुल्मान्) जो गुल्म अर्थात् इढ्स्तम्भों के तुल्य (ग्राप्तान्) युद्धविद्या में सुशिक्षित, धामिक (स्थाने च युद्धे कुशलान्) स्थित होने ग्रीर युद्ध करने में चतुर (ग्राभीरून) भयरहित (च) ग्रीर (ग्रविकारिएाः) जिनके मन में किसी प्रकार का विकार न हो + उनको (समन्ततः स्थापयेत्) सेना के चारों ग्रीर रखे।। १६०।। (स० प्र०१६२)

+ (कृतसंज्ञान्) निश्चित संकेतों को समभने वाले.....

## संहतान्योधयेदल्पान्कामं विस्तारयेद्बहून्। सूच्या वज्रे ए चैवैतान्ब्यूहेन व्यूह्य योधयेत् ॥१६१ (१५४)

(म्रत्पान् संहतान् योधयेत्) जो थोड़े पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर लड़ावे (कामं विस्तारयेत् बहून्) भीर काम पड़े तो उन्हीं को भट फैला देवे, जब नगर दुर्ग वा शत्रु की सेना में भविष्ट होकर युद्ध करना हो तब (सूच्या वज्जेण ब्यूह्य) 'सूचीब्यूह' तथा 'वज्ज-ब्यूह' जैसा दुधारा खड्ग दोनों भ्रोर युद्ध करते जायें भ्रीर प्रविष्ट भी होते चलें, वैसे भ्रानेक प्रकार के ब्यूह म्रथित् सेना को बनाकर (योधयेत्) लड़ावे ॥ १६१ ॥ (स० प्र०१६२)

'जो सामने (गतघनी) तोप वा (मुशुण्डी) वन्दूक छूट रही हो तो 'सर्पच्यूह' ग्रथीत् सर्प के समान सोते-सोते चले जायें, जब तोपों के पास पहुँचे तब उतको मार वा पकड़ तोपों का मुख शत्रु की ग्रोर फर उन्हीं तोपों से वा बन्दूक ग्रादि से उन शत्रु ग्रों को मारें ग्रथवा वृह पुरुषों को तोपों के मुख के सामने घोड़ों पर सवार करा दौड़ा नें ग्रीर मारें, वीन में ग्रच्छे-प्रच्छे सवार रहें, एकवार धावा कर शत्रु की सेना को छिन्न-भिन्न कर पकड़ लें ग्रथवा भगा दें।'' (स॰ प्र० पष्टसमु०)

अर्जुट्रिटिंड न्हाः जिस प्रकार दुधारी तलवार शरीर में नोक से घुसकर दोनों ग्रोर से काटती जाती है, उती प्रकार सेना की इस प्रकार मोर्चाबन्दी करना कि वह सामने लड़ती हुई शत्रु-सेना में प्रविष्ट होती जाये ग्रीर ग्रगल बगल भागों से दूसरी सेनापंक्तियां लड़ें तथा इस प्रकार रक्षा भी करें कि किसी बगल से घूमकर शत्रु घेर न ले, इस मोर्चाबन्दी को 'वज्रव्यूह' कहते हैं।

## स्यन्दनाइबैः समे युद्धचेदनूपे नौद्विपैस्तथा। वृक्षगुरुमावृते चापैरसिचर्मायुधैः स्थले।।१६२॥ (१५५)

(समे युध्येत् स्यन्दन + ग्रव्दैः) जो समभूमि में युद्ध करना हो तो रथ, घोड़े ग्रीर पदातियों से (प्रनूपे नौ-द्विपैः) जो समुद्र में युद्ध करना हो तो नौका ग्रीर थोड़े जल में हाथियों पर (वृक्ष-गुल्म + ग्रावृते) वृक्ष ग्रीर भाड़ी में (चापैः) वाएा (तथा) तथा (स्थले) स्थल बालू में (प्रसि-चर्म + ग्रायुधैः) तलवार ग्रीर ढाल से युद्ध करें-करावें।। १६२॥ (स० प्र० १६२)

## अन्युर्ध्योत्अन्यः मनुष्रोक्त युद्धनीति एवं उसके ग्रंग-प्रत्यंग (तालिका)

| १. युद्धनीति के द्राधार                                                                                                                                                                                                            | २. युद्धार्थ सेना                                                                                                                                                                             | ३. सेना के अधिकारी                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| १. साम (७।१४६,१६८,२००) २. दाम ( ,, ,, ) ३. भेद ( ,, ,, ) ४. दण्ड ( ,, ,, ) ४. सन्ध (७।१६०,१६२,१६३ ६. विग्रह (७ १६०,१६४,१७०) ७. यान (७।१६०,१६४,१७१) ६. ग्रासन (७।१६०,१६६,१७२) ६. द्वैधी भाव (७।१६०,१६६,१७३) १०. संश्रेय (७।१६०,१६८, | <ol> <li>पैदल-मेना (७।१८४,१६२)</li> <li>रथसवार सेना ( ,, ,,)</li> <li>मुड़सवार सेना ( ,, ,,)</li> <li>हाथीसवार सेना ( ,, ,,)</li> <li>जल सेना ( ,, ,,)</li> <li>वायु सेना ( ,, ,-)</li> </ol> | १. राजा (मुख्य<br>नायक)<br>२. सेनापति (७।<br>१८६)<br>३. वलाघ्यक्ष (,,)<br>४. दूत(७।६३-६८) |

| ४. युद्ध में ब्यू                                                                                     | हरचना                                                                         | ५. शस्त्रास्त्र-संकेत-वर्णन                                              |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| १. दण्डन्यूह २. शकटन्यूह ३. वराहन्यूह ४. मकरन्यूह ५. सूचीन्यूह ५. गरुडन्यूह ७. पद्मन्यूह ६. वज्रन्यूह | (७११८७)<br>( ,, ,,)<br>( ,, ,,)<br>( ,, ,,)<br>,, ७११६१)<br>,, ,,)<br>(७११८१) | १. घनुष २. बाण ३. तलवार ४. ढाल ४. कूटायुध ६. शक्ति ७. वरुणप।श ६. लीहदण्ड | (0198,887)<br>(0180,887)<br>(01887)<br>(0180)<br>(0180)<br>(11384)<br>(11384) |

#### कुरुक्षेत्रांदच मत्स्यांदच पञ्चालाञ्छूरसेनजान् । दीर्घाल्लघूंदचैव नरानग्रानीकेषु योजयेत् ॥ १६३ ॥

(कुरुक्षेत्रान्) कुरुक्षेत्र—निवासी (मत्स्यान्) विराट् नामक प्रदेश—निवासी (पञ्चालान्) कान्यकुञ्ज और ग्रहिच्छत्र प्रदेश के निवासी (शूरसेनजान्) मथुरा प्रदेश के निवासी (दीर्घान् च लघून् एव नरान्) बड़े कद वाले ग्रथवा छोटे कद वाले भी हों तो भी उन योद्धा नरों को (ग्रग्र +ग्रनी केषु योजयेत्) सेना में सबसे ग्रग्नभाग में नियुक्त करे।। १६३॥

अस्तुर्व्योत्जनः १६३ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त सिद्ध होता है—

- १. प्रसंगविरोध —यहाँ पूर्वापर प्रसंग युद्ध के सर्वसामान्य नियमों एवं उनके प्रकारों का है, किसी देश-विशेष के सैनिकों का या किसी देश-विशेष के लिए नहीं है। ग्रतः यह श्लोक पूर्वापर प्रसंग-विरुद्ध है।
- २. प्रस्तिवरोध—(१) इस क्लोक में कुछ देशविशे यों के सैनिकों को सेना के अग्रभाग में रखने का निर्देश है। प्रश्न उठता है कि जिन देशों के पास ये सैनिक नहीं हैं वे इन्हें कहां से लायेंगे? इस प्रकार यह कोई विधान ही नहीं बनता। मनुस्मृति के विधान सभी देशों के सभी वर्णों के व्यक्तियों के लिए सर्वसामान्य रूप से विहित हैं। इनके साथ किसी क्षेत्रविशेष में सीमित करने वाली बात नहीं जोड़ी जा सकती है। १।१३६ [२।२०] में मनु ने स्वयं कहा है कि 'इन धर्मों की शिक्षा पृथ्वी पर स्थित समस्त देशों के मानव प्राप्त करें'। फिर यह स्मृति केवल इसी क्लोक में विणत देशों के लिए कैसे सीमित हो सकती है? इस ग्रन्तिवरोध के ग्राधार पर यह क्लोक प्रक्षिप्त है। (२) इन देशों का विभाजन मनु से परवर्ती है [इसके लिए १।१३८ (२।१६) पर समीक्षा द्रष्टव्य है]। इस ग्राधार पर भी यह क्लोक मनुप्रोक्त नहीं है।

सेना का उत्साहवर्धन-

प्रहर्षयेद्वलं व्यूह्य तांश्च सम्यक्परीक्षयेत्। चेष्टाश्चेव विजानीयादरीन्योधयतामपि॥ १६४ ॥ (१५६)

(व्यू ह्य बलं प्रहर्षयेत्) जिस समय युद्ध होता हो तो उस समय लड़ने वालों को उत्साहित और हर्षित करें, जब युद्ध बंद हो जाये तब जिससे शौर्य और युद्ध में उत्साह हो वैसे वक्तृत्वों [ =वचनों] से सब के चित्त को खान-पान, ग्रस्त्र-शस्त्र, सहाय और श्रोषधादि से प्रसन्न रखे, ब्यू ह के बिना लड़ाई न करे, न करावे + (योधयताम् +ग्रिव चेष्टाः विजानीयात्) लड़ती हुई ग्रपनी सेना को चेष्टा को देखा करे कि (सम्यक् परीक्षयेत्) ठीक-ठीक लड़ती है वा कपट रखनी है।। १६४।। (स० प्र०१६२)

+ (ग्ररीन्) शत्रुत्रों से .....

शत्रुराजा को पीड़ित करने के उपाय-

उपरुष्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत्। दूषयेच्चास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम् ॥ १६४ ॥ (१४७)

किसी समय उचित समभे तो (ग्ररिम उपरुष्य ग्रासीत) शत्रु को चारों ग्रोर से घरकर रोकरखे (च) ग्रीर (ग्रस्य राष्ट्रम् उपपीडयेत्) इसके राज्य को पीड़ित कर (ग्रस्य) शत्रु के (यवस-ग्रन्न-उदक-इन्धनम्) चारा, ग्रन्न, जल ग्रीर इन्धन को (सततं दूषयेत्) नष्ट दूषित कर दे।। १६५॥ (स० प्र०१६२)

भिन्द्याच्चेव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा। समवस्कन्दयेच्चेनं रात्रौ वित्रासयेत्तथा।। १६६ ॥ (१४८)

शत्रु के (तडागानि) तालाब (प्राकार) नगर के प्रकोट (तथा परिखाः) ग्रीर खाई को (भिन्दात्) तोड-फोड़ दे (रात्री एनं वित्रासयेत्) रात्रि में उनको भय देवे (च) ग्रीर (सम् + ग्रवस्कन्दयेत्) जीतने का उपाय करे।। १६६॥ (स० प्र०१६२)

शत्रुराजा के ग्रमात्यों में फूट---

उपजप्यानुपजपेद् बुध्येतैव च तत्कृतम्। युक्ते च देवे युध्येत जयप्रेप्सुरपेतभीः॥ १६७॥ (१५६)

(उपजप्यान्) शत्रु के वर्ग के जिन ग्रमात्य, सेनापित ग्रादि में फूट डाली जा सके, उनमें (उपजपेत्) फूट डाल दे (च) ग्रीर इस प्रकार (तत् कृतं बुध्येत) शत्रु राजा की योजनाग्रों की जानकारी ले ले (च) ग्रीर (जयप्रप्तुः) विजय का इच्छुक राजा इस प्रकार (ग्रपेतभीः) भय छोड़कर (युक्ते देवे) उचित ग्रवसर पर (युध्येत) युद्ध-ग्राक्रमण शुरू कर देवे ॥१६७॥

साम्ना दामेन भेदेन समस्तैरथवा पृथक्।

विजेतुं प्रयतेतारीत्र युद्धेन कदाचन ॥ १६८ ॥ (१६०) (साम्ना) 'साम' से (दामेन) 'दाम' से (भेदेन) 'भेद' से (समस्तैः) इन सब उपायों मे एकसाथ (ग्रयवा) ग्रथवा (पृथक्) ग्रलग-ग्रलग एक-एक से (ग्ररीन् विजेत् प्रयतेत) शत्रुग्नों को जीतने का प्रयत्न करे (कदाचन युद्धेन न) कभी पहले युद्ध मे जीतने का यत्न न करे ॥ १६८ ॥

म्नित्यो विजयो यस्माद् दृश्यते युष्यमानयोः। पराजयश्व सङ्ग्रामे तस्माद्धद्धं विवर्जयेत्।। १६६॥ (यस्मात्) क्योंकि (सम्नामे युष्यमानयोः विजयः च पराजयः) युद्ध में लड़त समय विजय ग्रौर हार (ग्रनित्य: दृश्यते) श्रनिश्चित होती हैं (तस्मात् युद्धं विवर्जयेत्) इसलिए युद्ध करना छोड़ देवे ॥ १६६ ॥

#### अन्य क्योत्जना : १६६ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-

- १. प्रसंगिक ोध (१) पूर्वापर १६८ व २०० श्लोकों में नीतिपूर्वक क्रमशः सामादि उपाय अपनाने का कथन है। अन्तिम उपाय युद्ध को अन्त में ही अपनाने का निर्देश है। इस प्रकार उक्त दोनों श्लोकों की वाक्यात्मक सम्बद्धता है। इस श्लोक के युद्धिनिषेध वर्णन ने उस प्रसंग और सम्बद्धता को भंग कर दिया है। अतः प्रसंगभञ्जक प्रक्षेप है। (२) १८१ से यह युद्ध का ही प्रसंग प्रारम्भ हुआ है, जिसमें २०१ तक युद्धों के विधान हैं। इस प्रसंग के बीच युद्धवर्जन का कथन प्रसंगिवरुद्ध है।
- २ अन्तिविरोध १८१ से २०० इलोकों तक मनु ने युद्ध करने का कथन किया है। यहां युद्ध से पराजय होने के भय से निवृत्त होने का कथन इन सभी इलोकों के विरुद्ध है। इस ग्राधार पर भी यह प्रक्षिप्त है।

## त्रयासामप्युपायानां पूर्वोक्तानामसम्भवे । तथा युब्येत सम्पन्नो विजयेत रिपून्यथा ॥ २०० ॥ (१६१)

(पूर्वोक्तानां त्रयाणाम् + म्रापि + उपायानाम् म्रसंभवे) पूर्वोक्त साम, दाम, भेद तोनों ही उपायों में से किशी से भी विजय की संभावना न रहने पर (सम्पन्नः) सब प्रकार से तथारी करके (तथा युध्येत)इस प्रकार युद्ध करे (यथा) जिससे कि (रिपृन् विजयेत) शत्रुम्नों पर विजय कर सके ॥ २००॥ राजा के विजयोगरान्त कर्नव्य —

## जित्वा सम्पूजयेद् देवान्ब्राह्मणांश्चेव धार्मिकान् । प्रदद्यात्परिहारांश्च स्यापयेदभयानि च ॥ २०१ ॥ (१६२)

(जित्वा) विजय प्राप्त करके (धार्मिकान् देवान् बाह्यणान् एव) जो धर्माचरणवाले विद्वान् बाह्यण हों उनको हो (पूजयेत्) सत्कृत करे ग्रर्थात् उनको ग्रिभिवादन करके उनका ग्राशीर्वाद ले (च) ग्रीर (परिहारान् प्रद-द्यात्) जिन प्रजाजनों को युद्ध में हानि हुई है उन्हें क्षतिपूर्ति के लिए सहा-यता दे (च) तथा (ग्रभयानि ख्यापयेत्) सब प्रकार के ग्रभयों की घोषणा करा दे कि 'प्रजाग्रों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया जायेगा अतः वे सब प्रकार से भय-ग्राशंका-रहित हो कर रहें ।। २०१।।

हारे हुए राजा से प्रतिज्ञापत्र ग्रादि लिखवाना---

सर्वेषां तु विदित्वेषां समासेन चिकीर्षितम्। स्थापयेत्तत्र तद्वंदयं कुर्याच्च समयक्रियाम्।। २०२।। (१६३) (एषां सर्वेषाम्) विजित प्रदेश की इन सब प्रजाम्नों की (चिकीर्षितम्) इच्छा को (समासेन विदित्वा) संक्षेप से प्रधात् सरसरी तौर पर जानकर कि वे किसे अपना राजा बनाना चाहती हैं, या कोई ग्रौर विशेष ग्राकांक्षा हो उसे भी जानकर (तत्र) उस राजिसहासन पर (तत् वंदयम्) उस प्रशेश की प्रजामों में से उन्हीं के वंश के किसी व्यक्ति को (स्थापयेत्) बिठा देवे (च) ग्रौर (समय-क्रियाम् कुर्यात्) उससे सन्धिपत्र = शर्तनामा लिखा लेवे [कि ग्रमुक कार्य तुम्हें स्वेच्छानुसार करना है, ग्रमुक मेरी इच्छा से। इसी प्रकार ग्रन्य कर, ग्रनुशासन ग्रादि से सम्बद्ध बातें भी उसमें हों]।। २०२॥

प्रमाराानि च कुर्वीत तेषां धर्म्यान्ययोदितान् । रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषेः सह ॥ २०३ ॥ (१६४)

(तेषां यथोदितान् धर्म्यान्) उन विजित प्रदेश की प्रजाओं या नियुक्त राजपुरुषों द्वारा कही हुई उनकी न्यायोचित [ चवंध ] बातों को (प्रमार्गानि कुर्वीत्) प्रमाणित कर दे अर्थात् प्रतिज्ञापूर्वं क स्वीकार कर ले। अभि-प्राय यह है कि उनकी न्यायोचित वातों को मान लेवे और जो अमान्य बातें हों उनको न माने (च) और (प्रधानपुरुषे: सह एनम्) प्रधान राजपुरुषों के साथ बन्दीकृत इस राजा का (रत्ने: पूजयेत्) उत्तम वस्तुयें प्रदान करते हुए यथायोग्य सत्कार रखे।। २०३।।

'जीतकर उनके साथ प्रमाण ग्रर्थात् प्रतिज्ञा ग्रादि लिखा लेवे ग्रौर जो उचित समय समके तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा कर दे ग्रौर उससे लिखा लेवे कि तुमको हमारी ग्राज्ञा के ग्रमुकूल ग्रर्थात् जैसी धर्मेयुक्त राजनीति है, उसके ग्रमुसार चलके न्याय से प्रजा का पालन करना होगा, ऐसे उपदेश करे। ग्रौर ऐसे पुरुष उनके पास रखे कि जिससे पुनः उपद्रव न हो। ग्रौर जो हार जाये, उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्न ग्रादि उत्तम पदार्थों के दान हे करे ग्रौर ऐसा न करे कि जिससे उसको योगक्षेम भी न हो। जो उसको बन्दीगृह करे तो भी उसका सत्कार यथायोग्य रखे, जिससे वह हारने के शोक से रहित होकर ग्रानन्द में रहे।'' (स० प्र० १६४)

भ्रादानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम् । अमीष्सितान।मर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ २०४॥ (१६५)

क्योंकि (ग्रादानम् + ग्रियकरम्) संसार में दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना ग्रप्नोति (च) ग्रीर (दानं प्रियकारकम्) देना प्रोति का कारण है, ग्रीर (काले युक्तम्) समय पर उचित क्रिया करना (ग्रभीष्सितानाम् + ग्रर्थानाम्) उस पराजित के मनोवाञ्छित पदार्थों का देना (प्रशस्यते) बहुत उत्तम है ।। २०४ ।। (स० प्र० १६२)

#### सर्वं कर्मेदमायत्तं विधाने दैवमानुषे। तयोर्देवमचिन्त्यं तु मानुषे विद्यते क्रिया ॥ २०५ ॥

( दं सर्वं कर्म आयत्तम्) संसार के सब काम (दैव-मानुषे विधाने) दैव = भाग्य और मनुष्य के आधीन हैं (तयोः) उन दोनों में (दैवं तु अचिन्त्यम्) भाग्य तो अचिन्त्य ग्रर्थात् अज्ञात होता है (मानुषे क्रिया विद्यते) मनुष्य के करने से कोई काम पूरा किया जा सकता है।। २०४।।

### अन्य खोलन्य : २०५ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-

१. प्रसंगिवरोध — यह क्लोक पूर्वार प्रसंग के विरुद्ध है। पूर्व के २०२-२०४ क्लोकों में विजित राजा को बन्दी बनाकर रखने का सुफाव है और २०६ में उसका विकल्प है कि यदि बन्दी न बनावे तो उसे मित्र बनाकर उसे ही राज्य।सन पर रखकर लौट ग्राये। इस प्रकार पूर्वार क्लोक को परस्पर सम्बद्धता को इस क्लोक ने भंग कर दिया है। इस विश्वित मानुष दैव कर्मों का यहां पूर्वापर प्रसंग से कोई सम्बन्ध भी नहीं है। इस प्रसंगविरोध के ग्राधार पर यह प्रक्षिप्त है।

# सह वाऽपि वजेद्युक्तः संधि कृत्वा प्रयत्नतः। मित्रं हिरण्यं भूमि वा संपद्म्यंस्त्रिविधं फलम् ॥२०६ ॥(१६६)

[यदि पूर्वोक्त कथनानुसार (७ । २०२--२०३) राजा को बन्दी न बनाकर उसके स्थान पर दूसरा राजा न बिठाकर उसे ही राजा रखे तो] (ग्रिगिवा) ग्रथवा (सह युक्तः) उसी राजा के साथ मेल करके (प्रयत्नतः सन्धि कृत्वा) बड़ो सावधानी पूर्वक उससे सन्धि करके ग्रथीत् सन्धिपत्र लिखाकर (मित्रं हिरण्यं वा भूमि त्रिविधं फलं सम्पश्यन्) मित्रता, सोना ग्रथवा भूमि की प्राप्ति होना, इन तीन प्रकार के फलों का देखकर ग्रथीत् इनकी उपलब्धि करके (ब्रजेत्) वापिस लौट ग्राये।। २०६।।

## पार्षिणग्राहं च संप्रेक्ष्य तथाक्रन्दं च मण्डले। मित्रादथाप्यमित्राद्वा यात्राफलमवाप्नुयात्।। २०७।। (१६७)

(मण्डले) अपने राज्य में (पार्ष्यिग्राहम्, 'पार्ष्यिग्राहं संज्ञक राजा [१४६] (तथा) तथा (ब्राक्रन्दं संप्रेक्ष्य) 'ब्राक्रन्द' संज्ञक राजा का [१४६] ध्यान रखके (मित्रात् + ग्रथापि + ग्रमित्रात्) मित्र ग्रथवा पराजित शत्रु से (यात्राफलम् + ग्रवाष्नुयात्) युद्धयात्रा का फल प्राप्त करे। अभि-प्राय यह है कि ग्रपने पड़ोसी राजाग्रों से सुरक्षा के लिए या उनको वस में करने के लिए **कौन** से फल की ग्रधिक उपयोगिता होगा, यह सोचकर शत्रुया मित्र से वही-वही फल मुख्यता से **प्राप्त करे**।। २०७।।

सच्चा नित्र सबसे बड़ी शक्ति-

हिरण्यमूमिसम्त्राप्त्या पार्थियो न तथेथते। तथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्वा कृशमप्यायतिक्षमम्।। २०८ ॥ (१६८)

(पार्थिवः) राजा (हिरण्य-भूमि-सम्प्राप्त्या) सुवर्ग ग्रीर भूमि की प्राप्ति से (तथा न एधते) वैसा नहीं बढ़ता (यथा) कि जैसे (ध्रुवम्) निश्चल प्रमयुक्त (ग्रायितक्षमम्) भिवायत् की बातों को सोचने ग्रीर कार्य-सिद्ध करने वाले समर्थ मित्र (ग्रिप कृशम्) ग्रथवा दुवेल मित्र को भी (लब्ध्वा) प्राप्त हो के बढ़ता है।। २०८।। (स०प्र०१६४)

प्रशंसनीय मित्र राजा के लक्षण---

धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेत्र च। ग्रमुरक्तं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते॥ २०१॥ (१६१)

(धर्मजम्) धर्म को जातने (च) भीर (कृतजम्) कृतज्ञ स्रथीत् किये हुए उपकार को सदा मानने वाले (तुष्टप्रकृतिम्) प्रसन्न स्वभाव (सनुरक्तम्) सनुरागी (स्थिरारम्भम्) [=स्थिरतापूर्वक मित्रता या कार्य करने वाला] (लयुमित्रम्) लयु = छोटे मित्र को प्राप्त होकर (प्रशस्यते) प्रशंकित होता है।। २०६।। (स० प्र०१६४)

कष्टकर शत्रु के लक्षण-

प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च। कृतज्ञं यृतिमन्तं च कब्डमाहुरीर बुधाः।। २१०।। (१७०)

सदा इस वात को दृइ रखे िक कभी (प्राज्ञम्) बुद्धिमान् (कुलीनम्) कुलीन (शूरम्) शूरवोर (दक्षम्) चतुर (दातारम्) दाता (कृतज्ञम्) िकये हुए को जाननेहारे (च) स्रोर (धृतिमन्तम्) धैर्यवान् पुरुष को (स्रिरम् कष्टम् + स्राहुः) शतुन बनावे क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा वह दु;ख पानेगा % ।। २१०।। (स॰ प्र०१६४)

🕸 (बुधा) विचारणील विद्वानों का ऐसा मत है।

उदासीन के लक्षण-

न्नार्यंता पुरुषज्ञानं गौर्यं करुएवेदिता। स्योललक्ष्यं च सततमुदासीनगुणोदयः॥ २११॥ (१७१) उदासीन का लक्षण—(आर्यता) पुरुषज्ञानम्) जिसमें प्रशंसितगुण-युक्त श्रच्छे-बुरे मनुष्यों का ज्ञान (शौर्यम्) शूरवीरता (च) प्रौर (करुण-वेदिता) करुणा भी (स्थौलनक्ष्यं सनतम्) स्थूल लक्ष्य प्रथित् ऊपर-ऊपर की बातों को निरन्तर सुनाया करे (उदासीनगुणोदयः) वह उदासीन कहाता है।। २११॥ (स०प्र०१६५)

राजा द्वारा ग्रात्मरक्षा सबसे ग्रावश्यक-

क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यं पशुवृद्धिकरीमपि। परित्यजेननृषो भूमिमात्मार्थमविचारयन्॥ २१२॥ (१७२)

(नृपः) राजा (ब्रात्मार्थम्) अपने राज्य की रक्षा के लिए (क्षेन्याम्) ब्रारोग्यता मे युक्त (सस्यप्रदाम्) धान्य-घास ब्रादि से उपजाऊ रहने वाली (नित्यं पशुवृद्धिकरीम्) सदैव जहाँ पशुग्रों की वृद्धि होती हो, ऐसी भूमि को भो (अविचारयन्) बिना विचार किये (परिन्यजेत्) छोड़ देवे श्रर्थात् विजयी राजा को देनी पड़े तो दे दे, उसमें कष्ट श्रनुभव न करे ॥ २१२ ॥

ब्रापदर्थं धनं रक्षेद्वारान् रक्षेद्धनैरपि। आत्मानं सततं रक्षेद्वारेरपि धनैरपि॥ २१३॥ (१७३)

न्नापत्ति में पड़ने पर (ग्रापत् + ग्रथंम्) ग्रापत्ति से रक्षा के लिए (धनं रक्षेत्) धन की रक्षा करे, ग्रीर (धनं: + ग्रपि) धनों की ग्रपेक्षा (दारात् रक्षेत्) स्त्रियों की ग्रयीत् परिवार की रक्षा करे (दारं: + ग्रपि धनं: + ग्रपि) स्त्रियों से भी ग्रीर धनों से भी ग्रात्मरक्षा करना सबसे ग्रावस्यक है। यदि उसकी रक्षा नहीं हो सकेगी तो वह न परिवार की रक्षा कर सकेगा ग्रीर न धन की न राज्य की।। २१३॥

सह सर्वाः समुत्पन्नाः प्रसमीक्यापदो मृशम् । संयुक्तांश्च वियुक्तांश्च सर्वोपायान्सृजेद् बुधः ॥ २१४ ॥(१७४)

(सर्वाः त्रापदः भृशं सह समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्य) सब प्रकार की आप-त्तियां तीव रूप में और एकसाथ उपस्थित हुई देखकर (बुधः) बुद्धिमान् (संयुक्तान्) सम्मिलित रूप से और (वियुक्तान्) पृथक्-पृथक् रूप से अर्थात् जैसे भी उचित समभे (सर्व + उपायान् मृजेत्) सब उपायों को उपयोग में लावे।। २१४।।

> उपेतारमुपेयं च सर्वोपायांश्च कृत्स्नशः। एतत्त्रयं समाश्रित्य प्रयतेतार्थसिद्धये।। २१५ ।। (१७५) (उपेतारम्) उपेता =प्राप्त करनेवाला ग्रथात् स्वयं (उपेयम्) उपेय =

प्राप्त करने योग्य ग्रर्थात् शत्रु (च) ग्रीर (सर्व + उपायान्) सब विजय प्राप्त करने के साम, दाम, ग्रादि उपाय (एतत् त्रयम्) इन तीन वातों को (कृत्स्नशः समाश्रित्य) सम्पूर्ग रूप से ग्राश्रय करके ग्रर्थात् विचार करके ग्रीर अपनी क्षमता देलकर (ग्रर्थसिद्धये प्रयतेत) राजा ग्रपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करे, इन्हें विना विचारे नहीं ।। २१४ ।।

मन्त्रणा एवं शस्त्राभ्यास के बाद भोजनार्थं ग्रन्तः पुर में जाना-

एवं सर्वमिदं राजा सह संमन्त्र्य मन्त्रिभः। व्यायम्यः जुत्य मध्याङ्गे भोकतुमन्तः पुरं विशेत्।।२१६॥(१७६)

(एवम्) इस प्रकार (राजा) राजा (इदं सर्वम्) यह पूर्वोक्त [७। १४६—२१५] सब (मंत्रिभिः सह समन्त्र्य) मिन्त्रयों के साथ विचार-विनशं करके (त्र्यायम्य) व्यायाम ग्रर्थात् शस्त्रास्त्रों का ग्रम्यास करके (ग्राप्लुत्य) स्नान करके फिर, (मध्याह्ने ) दोपहर के समय (भोक्तुम्) भोजन करने के लिए (अन्तःपुरं विशेत्) ग्रन्तःपुर ग्रर्थात पत्नी ग्रादि के निवास-स्थान में प्रवेश करे।। २१६॥

राजा गुपरीक्षित भोजन करे-

तत्रात्मभूतैः कालज्ञैरहार्येः परिचारकैः । सुपरोक्षितमःनाद्यमद्यान्मन्त्रैर्विषापहैः ॥ २१७ ॥ (१७७)

(तत्र) वहां ग्रन्तःपुर में जाकर (ग्रात्मभूतैः) गम्भीर प्रेम रखने वाले, विश्वासपात्र (कालर्जैः) ऋतु स्वास्थ्य, ग्रवस्था ग्रादि के ग्रनुसार भोज्य पदार्थों के खाने के संमय को जानने वाले (ग्रहार्यैः) शत्रु भों द्वारा फूट में न ग्राने वाले (परिचारकैः) सेवकों =पाकशालाध्यक्षों, वैद्यों ग्रादि के द्वारा (विषापहैः मन्त्रैः) विषनाशक युक्तियों या उपायों से (सुपरीक्षितम्) ग्रच्छी प्रकार परीक्षा किये हुए (ग्रन्ताद्यम्) भोजन को (ग्रद्यात्) खाये।। २१७ ॥ भ

'भोजन सुपरोक्षित, बुद्धिबलपराक्रमवर्धक, रोगविनाशक, स्रनेक प्रकार के अन्त-ट्यंजन-पान स्रादि सुगन्धित-मिष्टादि स्रनेक रसयुक्त उत्तम करे।'' (स॰ प्र॰ पष्ठ समु०)

आन्त्र्यीत्उनः : इस श्लोक में "कालज्ञः" ग्रौर 'विषापहै: मन्त्रः' पदीं

१. [प्रचलित प्रयं — वहां अन्तः पूर में अपने तुल्य, भोजन समय के ज्ञाता, किसी शत्रु आदि से फोड़कर अपने पक्ष में नहीं करने योग्य परिचारकों (पाचक आदि) से बनाये गये एवं परीक्षा किये गये अन्त आदि को विषनाशक मन्त्रों से (गारु इदि मन्त्रों को जपकर) भोजन करे।। २१७।]

पर किसी को भ्रान्ति न हो इसलिए इन पर विस्तृत प्रकाश डालना ग्रावश्यक है। क्यों-कि, ग्राजकल ये शब्द और वाक्य ग्रन्य अर्थों में रूढ हो गये हैं ग्रौर टीकाकारों ने युक्ति-संगत ग्रर्थ नहीं दिये हैं—

- (१) 'कालझ' का प्रासंगिक ग्रौर मनुसम्मत ग्रयं—कालज्ञ का शब्दायं 'काल को जानने वाला' होता है, जो ज्योतिषी ग्रयं में भी रूढ़ है, किन्तु यहां इसका यह श्रयं नहीं। शब्दकोशों में कालज्ञ का ग्रयं—'किसी कार्य के उचित समय या ग्रवसर को जानने वाला' भी मिलता है। संस्कृत-साहित्य में भी यह ग्रयं प्रचलित है। यहां भी यही अयं है। फिर यहां प्रसंग भोजन का है, ग्रतः भोजन के प्रसंग में ही उसका ग्रयं बनेगा। इस प्रकार इस श्लोक में कालज्ञ का ग्रयं—'स्वास्थ्य, अवस्था, ऋतु ग्रादि के अनुसार भोग्य पदार्थों या भोजन के समय को जानने वाला' यह ग्रयं है। यही उपयुक्त एवं प्रासंगिक है।
- (२) 'विषापहै: मन्त्रै:' पदों के ग्रर्थ पर विवार—'मन्त्र' का ग्रर्थ भी 'विचार' या 'युक्ति' एवं 'विचारत्मक उपाय' होता है। दिखिए ऋष् १। १५२। २; १। ६७। २ मन्त्रों पर ऋषि दयानन्द का भाष्य] इस प्रकार ''वियापहै: मन्त्रै:'' का इस श्लोक में किया गया अर्थ ही उचित एवं युक्तिसंगत है। ग्रन्य टीकाग्रों का ग्रर्थ बुद्धिगम्य एवं युक्ति-संगत नहीं है। केवल मन्त्रोच्तारण से विष दूर होना ग्रसंभव वात है।
- (३) कौटिल्य ग्रयंशास्त्र में राजा को मोजन-सम्बन्धी निर्देश मनु के समान कौटिल्य ने भी राजा को परीक्षित, सुरक्षा में निर्मित, विषादि से रहित ग्रौर सुस्वादु भोजन करने का निर्देश दिया है। कौटिल्य के ग्रनुसार राजा का भोजन एकान्त ग्रौर सुरक्षित पाकशाला में तैयार होना चाहिए। वहां विष ग्रादि की परीक्षा करने वाले वैद्य हों। वैद्यों एवं पाकशालाष्ट्रयक्ष द्वारा राजा के सामने स्वयं खाकर परीक्षित तथा ग्रिंग और पशु-पिक्षयों के ग्रागे डालकर परीक्षित भोजन, जलपान ग्रादि राजा को करना चाहिए। वैद्यों को विभिन्न विषनाशक ग्रुक्तियों से भोजन की परीक्षा करनी चाहिए तथा विषमारक उपायों की तैयारी रखनी चाहिए। [प्रक० १६। ग्र० २०] कौटिल्य के इन वचनों से भी इस ब्याख्या के किये ग्रथों की पुष्टि होती है।

#### विवध्नेरगर्देश्चास्य सर्वद्रव्याणि योजयेत्। विवधनानि च रत्नानि नियतो धारयेत्सदा ॥ २१८ ॥

(च) ग्रीर (ग्रस्य) इस राजा के (सर्वद्रव्याणि) उपयोग में लाये जाने वाले सब पदार्थों में (विष्टनैः ग्रगदैः) विषनाशक ग्रौषधियां, (योजयेत्) डाते (च) ग्रीर राजा

१. ''तस्मादस्य जाङ्गलीविदो मिषजश्चासन्ताः स्युः । भिषक् भैषण्यागा-रादास्वादिशिष्ठद्वमौषधं गृशीत्वा पाचकपोषकाभ्यामाःमना च प्रतिस्थाद्य राजे प्रयच्छेत्। पानं पानीयं चौषधेन स्थास्यातम्।''

<sup>&#</sup>x27;'गुंते देशे माहानसिकः सर्वमास्वादबाहुल्येन कर्म कारयेत् । तद्वाजा तथेव प्रति भुञ्जीत, पूर्वमानये वयोभ्यश्च बलि कृत्वा ।'' [प्रक० १६ । ४४० २०]

(नियतः) म्रावश्यक रूप से (विषघ्नानि) विषों को नष्ट करने वाली (रत्नानि) मणियौँ या रत्न ग्रीपिययां (सदा धारयेत्) सदा धारएा करे ।। २१८ ।।

> परीक्षिताः स्त्रियःचैनं व्यजनोदकयूपनैः। वेषामरणसंशुद्धाः स्ट्रागेषुः सुसमाहिताः॥२१६॥

(च) ग्रौर (वेय + ग्राभरण-संगुद्धाः) वेशभूषा ग्रौर ग्राभूयणों से स्वच्छ (सुस-माहिताः) सावधानी रखने वाली (परीक्षिताः) परीक्षा ली हुई (स्त्रियः) स्त्रियाँ (एनम्) इस राजा की (व्यजन-उदक-धूपनैः) चंवर, जल ग्रौर धूप ग्रादि से (स्पृशेषुः) सेवा करें।। २१६॥

अन्य शिक्तः २१८—२१६ श्लोक निम्न ग्राधारों के ग्रनुसार प्रक्षिप्त हैं—

- १. प्रसंगिवरोध— (१) २१६-२१७ में राजा के परीक्षित भोजन की चर्चा है, फिर २२० में उसी प्रकार परीक्षित यान-ग्रासन ग्रादि के प्रयोग का कथन है। इस प्रकार २१६-२१७ ग्रौर २२० की परस्पर प्रसंग सम्बद्धता है। इनके बीच रत्नधारण, स्त्रियों द्वारा सेवा, ग्रादि का प्रमंग उस पूर्वापर सम्बद्धता को भंग कर रहा है। (२) २२० वें क्लोक में पठित 'एवम्' पद स्वतः ही इसकी प्रसंगसम्बद्धता २१७ से सिद्ध कर रहा है। जैसे भोजन ग्रादि में परीक्षा, सुरक्षा, विश्वसनीयता ग्रादि बातों की सावधानी बरते, ऐसे ही यान-ग्रासन ग्रादि में भी वरते। इस प्रकार २१७ से २२० की वाक्यात्मक एकता है। उसे इन क्लोकों ने भंग कर दिया है, ग्रतः ये प्रसंगिव कद प्रक्षेप हैं।
- २. ग्रन्तिरोध—(१) २१७ वें इलोक में राजा को स्पष्टतः पुरुगसेवक रखने का कथन है, स्त्रीसेवकों का कथन नहीं। २१६ में स्त्रियों को सेवक रूप में रखने के वर्णन का, उसके साथ तालमेल नहीं है। (२) राजा के लिए प्रत्येक प्रकार की स्त्रियों का संग-सेवन [स्वस्त्री को छोड़कर] मनु ने निषिद्ध किया है [७।४७, ४०,७७,]। यह इलोक उनके भी विरुद्ध है। (३) मनु ने द्वितीय से चतुर्य अध्याय तक जो वेषभूषा तथा वस्त्रधारण ग्रादि की व्यवस्थाएं दी हैं [२।११,३६-३६॥४। ३५ ग्रादि] उनमें केयल यज्ञीपवीत ही सदाधार्य बतलाया है। यदि रत्न ग्रादि धारणीय होते तो वहां उनका भी उल्लेख होता। यहां रत्न ग्रादि धारण का कथन मनु की पूर्वोक्त व्यवस्थाग्रों से तालमेल नहीं खाता। यैसे भी रत्नधारण करने से उदरस्थ विष की निवृत्ति बुद्धिगम्य ग्रीर युक्तिसंगत नहीं है। इस प्रकार २१८ वां इलोक भी प्रक्षिपत है।

खाद्य पदार्थों के समान ग्रन्थ प्रयोज्य साधनो में सावधानी-

एवं प्रयत्नं कुर्बीत यानशय्यासनाशते।
स्नाने प्रसाधने चैव सर्वाजंकारकेषु च ॥ २२०॥ (१७८)
राजा (यान-शय्या-स्राज्ञन-अशने) सवारी, सोने के साधन पलंग

ग्रादि, ग्रासन, भोजन (स्नाने च प्रसाधने) स्नान ग्रीर श्रुंगार प्रसाधन उबटन ग्रादि (च) ग्रीर (सर्व + ग्रलंकारकेषु) सब राजचिह्न जंसे ग्रलंकार ग्रादि साधनों में भी (एवं प्रयत्नं कुर्वीत) इसी प्रकार योग्य सेवकों द्वारा परीक्षा कराने की सावधानी बरते [जैसे २१७ क्लोक में उक्त भोजन में बरतने को कहा है ] ।। २२०।।

अप्रमुख्ये किन्द्र : कौटिल्य द्वारा यान आदि के प्रयोग में सावधानी का निर्देश — यतोहि राजा के विरुद्ध शत्रुओं द्वारा प्रतिपल पड्यन्त्र रचे जाते हैं, स्रतः राजा को प्रत्येक कार्य में सुरक्षार्थ सावधानी रखने का निर्देश है। कौटिल्य ने इस निर्देश को स्रीर विस्तारपूर्वक वर्णित किया है। उनके स्नुसार दाढ़ी-मूं छ के उपयोग में आने वाले साधनों, वस्त्रों, राज-स्रलंकरणों, माल्यार्थण, स्नान, यात, आसत, पशु-वाहत स्रादि प्रत्येक की पहले विश्वसतीय सेवकों द्वारा राजा के सामने परीक्षा होनी चाहिए। कहीं उनमें विषययोग या धोखा न हो। तस्पश्चात् राजा के प्रयोग में लाने चाहिएं। भोजन के वाद विश्वाम श्रीर राज्यकार्यों का चिन्तन—

भुक्तदान्त्रिहरेरचैव स्त्रीभिरन्तःपुरे सह । विह्नय तु यथाकालं पुनः कार्याणि चिन्तयेत् ॥ २२१ ॥ (१७६)

(च) ग्रौर [२१६-२१७ में कहे ग्रनुसार] (भुक्तवान्) भोजन करके (ग्रन्तःपुरे) अन्तःपुर = रितवास में (स्त्रीभिः मह) पत्नी ग्रादि पारिवारिक जन के साथ (विहरेत्) आमोद-प्रमोद या विश्राम करे (तु) ग्रौर (विहत्य) विश्राम करके (पुनः) तदनन्तर (यथाकालम्) यथासमय (कार्याणि चिन्त-येत्) कार्यो ग्रयीत् मुकद्दमों [६।१-६ में विणत] तथा ७। ५४-२१५ में विणित राज्यकार्यों पर विचार करे।। २२१।।

अर्जुट्यी ट्यन्य: 'स्त्रीमिः' पर से स्निप्ताय—इस इलोक में 'स्त्रीभिः' शब्द का स्रयं प्रचलित टीकास्रों में 'बहुपस्तियां या रातियां' किया है, जो मनुविरुद्ध है। यहां इस इलोक में इसका स्रयं 'पत्ती स्नादि पारिवारिक स्त्रियां' या पारिवारिक जन है। इस की पृष्टि में निम्त प्रमाण दिये जाते हैं—

(१) मनु ने द्विजों के लिए ग्रीर राजा के लिए स्पष्टतः एक पत्नी का विधान

१. 'कल्पकप्रसाधकाः स्नानगुद्धवस्त्रहस्ताः समुद्रमुपकरणमन्तर्वशिकहस्ता-दादाय परिवरेशुः । ग्रात्मवक्षुषि निवेश्य वस्त्रमार्त्यं दृग्युः, स्नानानुलेपनप्रधर्षेत्रूण्-वासस्तानीयःनि स्ववक्षो बाहुषु च । एतेन परस्मादागतकं व्याख्यातम् । "मौलपुरुषा-भिष्ठितं यानवाहनमारोहेत् नावं चाप्तनाविकाधिष्ठिताम् ॥" [प्रक०१६। ग्र०२०]

२. [प्रचलित ग्रर्थ — भोजन कर राजा रिनवास में रानियों के साथ विहार (क्रीड़ा ग्रादि) करे तथा यथासमय फिर राजकार्यों का चिन्तन करे ॥ २२१॥]

किया है— उद्वहेतद्विजो भार्या सवर्णा तक्षरणान्विताम्" [३।४]। तदध्यास्य उद्वहेद् भार्या सवर्णा लक्षणान्विताम् [७।७७] ग्रोर ग्रन्यत्र यह ग्रादेश दिया है कि पित-पत्नी कोई भी ऐसा कार्यन करें जिससे जीवन भर वियोग का ग्रवसर ग्राये [६।१०१, १०२]। इससे सिद्ध है कि मन् के मत में एक से ग्रिधिक स्त्रियों का विधान नहीं है।

- (२) मनु ने एक से अधिक श्रयात् बहुत स्त्रियों का सेवन राजा के लिए स्पष्टतः निष्द्धि किया है। ७। ४७, ५० श्लोक द्रष्टव्य हैं।
- (३) महिंव दयानन्द ने भी इस श्लोक का भाव ग्रहण करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में उपर्युक्त ग्रथ ही ग्रहण किया है—''भोजन के लिए ग्रन्त:पुर ग्रथित् पत्नी ग्रादि के निवास स्थान में प्रवेश करे (पृ० १६५)

इन प्रनाणों के ब्राधार पर इस भाष्य का ग्रर्थं मनुसम्मत है। सैनिकों एवं शस्त्रादि का निरीक्षण —

> अलंकृतश्च सम्पदयेदायुधीयं पुनर्जनम् । वाहनानि च सर्वाण् शस्त्राण्याभरणानि च ॥ २२२ ॥ (१८०)

(च) श्रौर (पुनः) फिर (ग्रलंकृतः) कवच, शस्त्रास्त्रों ि । २२३ में भी ] एव राजिवह्नों, राजवेशभूषा ग्रादि से सुसिज्जित होकर (ग्रायुधीयं) जनम्) शस्त्रधारी सैनिकों (च) श्रौर (वाहनानि) रथ, हाथी, घोड़े ग्रादि वाहनों (सर्वारेण शस्त्राणि) सब प्रकार के शस्त्रास्त्रों—शस्त्रभण्डारों (च) श्रौर (ग्राभरणानि) आभूषणों [धातुएं, रत्न आदि] और सुरक्षा-संभाल श्रादि का (संपश्येत्) निरीक्षण करे।। २२२।।

आनुश्रीत्जना: महर्षि दयानन्द ने ७। १४५, १४६, २१६, २२१ श्रीर २२२ इलोकों का संक्षेप में भाव ग्रहण किया है, जो इस प्रकार है—

''पूर्वोक्त प्रातःकाल समय उठ, शीचादि संख्योगासन, ग्राग्निहोग कर व करा, सभा में जा, सब भृत्य ग्रीर सेनाध्यक्षों के साथ मिल उनको हर्जित कर नाना प्रकार की ब्यूह्शिक्षा ग्रथित् कवायद कर-करा, सब घोड़े, हाथी, गाय ग्रादि स्थान; शस्त्र ग्रीर ग्रस्त्र का कोश तथा वैद्यालय, धन के कोशों को देख सब पर दिष्टि नित्य-प्रति देकर जो कुछ उनमें खोट हों उनको निकाल, ब्यायामशाला में जा ब्यायाम करके भोजन के लिए 'ग्रन्तःन्र' ग्रथीन् पत्नी ग्रादि के निवास-स्थान में प्रवेश करे।''

(ন০ স০ १६५)

संघ्योपामना तथा गुष्पचरों श्रौर प्रतिनिधियों के सन्देशों को सुनना—

संध्यां चोपास्य शृह्ययादन्तर्वेश्मिन शस्त्रमृत् । रहस्याख्यायिनां चेव प्रणिधीनां च चेष्टितम् ॥ २२३ ॥(१८१)

(च) ग्रौर फिर (संध्याम् उगस्य) सायंकालीन संध्योपासना करके

(शस्त्रभृत्) शस्त्रास्त्र घारण किया हुप्रा राजा (ग्रन्तर्वेश्मिन) महल के भीतर गुष्तचर गृह में (रहस्य + ग्राल्यायिनाम्) राज्य के रहस्यमय समा-चारों को लाने में नियुवन गुष्तचरों (च) ग्रौर (प्रणिधीनाम्) दूतों ग्रौर गुष्तचराधिकारियों के (चेष्टितम्) कार्यों एवं समाचारों को (गृणुयात्) सूने ॥ २२३ ॥

आनुर्धी त्जन्यः यहां ७। १५३ की पुनरुक्ति नहीं है। वहां इन वातों की योजना पर मन्त्रणा का प्रसंग है। यहाँ योजनाबद्धरूप से नियुक्त ऋधिकारियों-गुष्तचरों की सूचनाएँ (रिपोर्टे) सुनने का कथन तथा राजा की सायं कालीन दिन-चर्या है।

गुष्तचरों को समभाकर सायंकालीन भोजन के लिए अन्तःपुर में जाना-

गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्समनुज्ञाप्य तं जनम् । प्रविशे.द्भोजनार्थं च स्त्रीवृतोऽन्तःपुरं पुनः ॥ २२४ ॥(१८२)

(तु) ग्रीर फिर (तं जनम्) उन सब लोगों को (प्रत्यत् सम् + ग्रनुज्ञाप्य) ग्रीर ग्रागे के लिए जो कुछ समक्ता-कहना है उस सबका ग्रादेश देकर (पुनः) फिर (ग्रन्तःपुरं गत्वा) ग्रन्तःपुर में जाकर वहां (स्त्रीवृतः) स्त्री के साथ या द्वितीयार्थ में ग्रंगरिक्षका स्त्रियों से सुरक्षित (कक्षान्तरं भोजनार्थं प्रविशेत्)भोजनशाला के कमरे में भोजन करने के लिए प्रवेश करे।।२२४।।

अर्जुटर्रिट्डन् : (१) 'स्त्रीवृतः' का मनुसम्मत भयं — प्रचलित टीकाग्रों में 'स्त्रीवृतः' का ग्रयं 'दासियों से घिरा' किया गया है जो मनुंविषद है — (१) मनु ने राजधमं में कहीं भी राजा के जिए दासियों का त्रिधान नहीं किया है। (२) पत्नी के ग्र'तिरिक्त ग्रन्य स्त्रियों का संग निषिद्ध किया है [द्रष्टच्य ७। २२१ की समीक्षा], (३) ७। २०८, २२१ में भी इसी का प्रसंग है। वहां स्त्री का ग्रयं पत्नी है। वह इस भाष्य के ग्रयं का पोयक है।

यदि 'स्त्रीवृतः' का अर्थ अंगरक्षिका स्त्री-सैनिकों या अंगरक्षिका परिचारिकाओं से सुरक्षितं' किया जाये, जैसा कि कौटिल्य का भी मत है; तो मनु से विरोध नहीं आता। किन्तु दासी अर्थ मनुसम्मत नहीं है '

(२) 'स्त्रीवृतः' की कौटिल्य के दृष्टिकोण से व्याख्या—ग्राचार्य कौटिल्य ने अपने ग्रर्थशास्त्र में राजा को ग्रात्मरक्षा के लिए जो निर्देश दिये हैं, उनमें से इस क्लोक के सन्दर्भ में दो बातें उल्लेखनीय हैं। (१) कौटिल्य ने ग्रनेक उदाहरण देकर बतलाया

१. [प्रचलित अर्थ-इसके बाद उन्हें विदाकर परिचारिकाओं (दासियों) से परिवृत होकर भोजन के लिए फिर ग्रन्तःपुर में प्रवेश करे ॥ २२४॥]

है कि रानियों ने पड्यन्त्र की शिकार होकर बहुत-से राजाग्रों को मार डाला। ग्रतः अपनी रानी के महल में भी राजा को एकाकी नहीं जाना चाहिए। साथ में प्रौढ़ अंगरिक्षका स्त्रियां होनी चाहिएँ। (२) कौटिल्य ने राजा को ग्रन्तः कक्ष के सभीप वाले दूसरे कक्षों में धनुर्धारी ग्रंगरिक्षकाग्रों को रखने का विधान किया है। उसके बाद के किक्षों में पुरुष रक्षकों को रखने का निर्देश है। यह सुरक्षा के दिष्टिकोण से है। इस प्रकार कौटिल्य के वर्णन के अनुसार 'स्त्रीवृतः' का ग्रर्थं 'ग्रंगरिक्षका दास्त्रधारी' स्टियों से सुरक्षित'भी हो सकता है।

राहिशयनकाल-

तत्र मुक्त्वा पुनः किचित्तूर्यघोषैः प्रहर्षितः। संविशेतु यथाकालमुत्तिष्ठेच्च गतक्लमः॥२२४॥ (१८३)

(तत्र) वहां (भुक्त्वा) भोजन करके (पुनः) उसके पश्चात् (तूर्यघोषंः) प्रहिष्तः) शहताई-तुरही ग्रादि वाजों के संगीत से मन को प्रसन्न करके (संविशेत्) सो जाये (तृ) ग्रीर (गतक्लमः) विश्राम करके श्रान्तिरहित होकर (यथा- कालस उत्तिष्ठेत्) निश्चित समय ग्रर्थात् रात्रि के पिछने पहर ब्राह्म-मुहूर्त्त में [७ । १४५] उठे ।। २२५ ।।

एतद्विधानमातिष्ठेदरोगः पृथिवीपतिः । ब्रस्वस्थः सर्वमेतत्त् मृन्येषु विनियोजयेत् ॥ २२६ ॥ (१८४)

(अरोगः) स्वस्थ ग्रवस्था में (पृथिवीपितः) राजा (एतत् विधानम् मग्रातिष्टेत्) इस पूर्वोक्त विधि से कार्यों को करे (ग्रस्वस्थः) ग्रस्वस्थ हो जाने पर (एक्त् सर्वे तु) यह सब कार्याभार (भृत्येषु) पृथक् पृथक् विभागों में नियुक्त प्रमुख मन्त्री ग्रादि [७। ५४, १२०, १४१, ६।६-११] को (विनियोजयेत्) सौंप देवे ।। २२६।।

अन्य श्री त्जन्म: (१) क्लोकवर्णन पर विचार—यहां ७।१४१ स्नादि क्लोकों की पुनरु कित नहीं है। इस क्लोक का स्निभाय यह है कि रुग्णावस्था स्नादि की स्थित में स्रपन-स्नपने विभाग के प्रमुख स्नमात्यों या सभास्रों के स्निष्कृत प्रमुखों को प्रपना कार्य निरीक्षण के लिए सींग देव, केवल एक को ही नहीं। यह राजा की संक्षेत्र में दिनचर्या या कार्यपद्धित है। पृथक्-पृथक् विभागों के प्रसंगानुसार यही पद्धित ७। ५४, ८१ १२०, १४१॥ ८। ६-११ क्लोकों में कही है। उस का इस क्लोक में उपसंहार है।

१. ''ग्रन्तर्गृहगतः स्थविरस्त्रीपरिशुद्धां देवीं पःयेत् । न काञ्चिदिमगण्छेत् ।'' [प्रक० १५ । ग्र० १६] ''शयनादुत्थितः स्त्रीगणैर्षन्विमिः परिगृह्योत ।'' [प्रक० १६ । ग्र० २०]

(२) मृत्य शब्द के श्रयं पर विचार— भृत्य शब्द का श्राजकल प्रधिक प्रचलित ग्रयं 'नौकर' है। यह एक पक्ष में रूढ हो गया है। इस श्लोक में भृत्य से नौकर स्रयं की भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए। यहां भृत्य से ग्रीभिप्राय उन सभी श्रीधकारियों कर्मचारियों से है जो राजा के ग्राश्रित मन्श्री से लेकर कर्मचारी तक हैं। भृत्य का ग्रयं 'ग्रमात्य' ग्रीर 'मन्श्री' श्रयं भी है श्रीर संस्कृत-साहित्य में प्रचलित है। ७।३६—६२ श्लोकों के प्रसंग में भृत्य शब्द के ग्रन्तर्गत मन्श्रियों, ग्रमात्यों से लेकर निम्न कर्मचारी तक परिगिणत हैं। कौटित्य ग्रयंशास्त्र में भी भृत्य ग्रीर ग्रमात्यों से लेकर कर्मचारी वर्ग एवं ग्राचार्य ग्रीर पुरोहित तक गृहीत हैं। [देखिए' भृत्यभरणीय' नामक ११ वां प्रकरण।]

इति महर्षि-मनुद्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृतिहिन्दीमाषाभाष्यसमन्वितायाम् प्रनुशीलन-समीक्षाविभूषितायाञ्च मनुस्मृतौ राजधमित्मकः सप्तमोऽध्यायः ॥



# श्रथ अप्टमोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-स्रनुशोलनसमीक्षाभ्यां सहितः]

(राजधर्मान्तर्गत व्यवहार-निर्णय)

[८।१ से ६। २५० पर्यन्त]

व्यवहारों अर्थात् मुकद्दमों के निर्णय के लिए राजा का न्यायसभा में प्रवेश -

ब्यवहारान्दिहक्षुस्तु बाह्यर्गैः सह पाथिवः । मन्त्रज्ञैर्मन्त्रिभिद्यवेव विनीतः प्रविदेतसभाम् ॥ १ ॥ (१)

(व्यवहारान्) व्यवहारों अर्थात् मुक्तद् मों [८।४-७] को (दिदक्षुः तु) देखने अर्थात् निर्णय करने का इच्छुक्त (पायितः) राजा (ब्राह्मणैः) न्याय-ज्ञाता विद्वानों [८।११] (मन्त्रज्ञैः) सलाहकारों (च) और (मन्त्रिभिः) मन्त्रियों के (सह) साथ (विनीतः) विनोतभात्र एवं वेश से [८।२] (सभां प्रविशेत्) राजसभा =न्यायालय [८।१२] में प्रवेश करे ॥१॥

अस्तु ट्रिटिंडन्ड : (१) मन्त्रज्ञ और बाह्यए का विशेष अभिप्राय — इस दलोक में 'मन्त्रज्ञैं:' से अभिप्राय मुक्द्मों में उस-उस विश्वय के सलाह्कारों से हैं। 'मन्त्रिभिः' से अभिप्राय उस-उस विभाग के प्रमुख मन्त्रियों से या अमारयों से हैं जो राजा द्वारा न्याय के लिए अधिकृत विद्वान् के रूप में नियुक्त किये जाते हैं [७। ५४, ६०, ६।११]। बाह्यण शब्द से यहां अभिप्राय वेदविद्याओं के जाता न्यायाधीश, श्रोत्रिय विद्वानों से है, जिनका वर्णन ब्रह्मतभा अर्थात् न्यायाधीश विद्वानों की सभा के रूप में ६।११ में अपाय है। बाह्यण से यहां यह आन्ति नहीं होनी चाहिए कि वह ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति ही होना चाहिए। वेदों के प्रत्येक विद्वान् के लिए ब्राह्मण, विप्र आदि शब्दों का प्रयोग आता है [द्वार्ट्ट ६।११ और १।६६ पर समीक्षा]। ब्राह्मण शब्द का प्रयोग यहां विशेषाभिप्राय से है। वह अभिप्राय यह है कि न्यायाधीश ब्रह्म अर्थात् वेदों के विशेषवेत्ता और धार्मिक गुगप्रवान विद्वान् अवश्य होने चाहिए, इसीलिए ६।११ में 'वेदविदः' का प्रयोग किया है।

(२) वितीत होने का उद्देश्य — राजा को विनीत भाव एवं वेशभूषा से न्याया-लय में जाने के कथन का उद्देश्य यह है कि साक्षी भादि उसके कठोर भावों को देखकर भयभीत न हों ग्रीर बिना घबराहट के स्वाभाविक रूप से ग्रपनी बात कह सकें। अगले ही क्लोक में इसी उद्देश्य से 'विनीत वेषामरणः' पद का भी प्रयोग किया गया है।

(३) वेदमन्त्र में भी इसी प्रकार का वर्णन है। मनु ने उसी के स्रनुरूप व्यवस्था दी है---

## श्रुषि श्रृत्कर्ण बह्मिनिः, देवैरग्ने सवावितः। आ सीदन्तु बहिषि मित्रोऽग्रर्थमा प्रातर्यावारगोऽञ्वरस् ॥

यजु० ३३। १४॥

भाषार्थ—(श्रुत्कणं) प्रार्थी के वचन को सुनने वाले कानों से युक्त (ग्रग्ने) ग्राग्न के तुल्य तेजस्वी विद्वान् वा राजन् ! (सयावितः) साथ चलने वाले, (विद्विभिः) कार्यं के निर्वाहक (देवैः) विद्वानों के साथ (ग्रष्ट्वरम्) हिंसारहित राज्यव्यवहार को [ऐसा मुक्हमा जिसमें किसी के साथ ग्रन्थाय न हो] (श्रुष्टि) सुन। (प्रातर्यावाणः) प्रातः राजकार्यों को प्राप्त कराने वाले, (मित्रः) पक्षपात से रहित सबका नित्र भौर (अर्थमा) ग्रर्यं = वैदय वा स्वामी जनों का मान करने वाला न्यायाधीश (बहिषि) भाकाश के तुल्य विशाल सभा में (आसीदन्तु) विराजमान हों।

भावार्यं—सभापित राजा, सुपरीक्षित धमात्यजनों को स्वीकार करके, उनके साथ सभा में बैठकर, विवाद करने वालों के वचनों को सुनकर, यथार्थं न्याय करे। (महर्षि-दयानन्दभाष्य)

न्यायसभा में मुकद्दमों को देखें--

तत्रासीनः स्थितो वाऽपि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम् । विनोतवेवाभरणः पश्येस्कार्याणि कार्यिणाम् ॥२॥ (२)

(तत्र)वहां न्यायालयामें (विनीत-वेष + प्राभरणः) विनीतावेशभूषा-आभूषणों से युक्त होकर (प्रास्तोनः प्रिप वा स्थितः) सुविधानुसार बैठकर प्रथवा खड़ा होकर (दक्षिणं पाणिम् + उद्यम्य) दाहिने हाथ को उठाकर (कार्य-णाम्) मुकद्दमे वालों के (कार्याणि) कार्यो = विवादों को (पश्येत्) देखे = निण्य करे [७। १४६ में राजसभा में भी इसी प्रकार सुविधानुसार खड़े या बैठने की व्यवस्था का कथन है ]।। २।।

श्चिन्द्व हों रेटिंड न्या: मुहाबरे पर विचार—इस दलोक में 'दिलाणं पाषिन् उद्यस्य' का एक युहावरे के रूप में प्रयोग है। यह क्रिया 'सपनी बात कहना' या 'निर्णय देना' प्रारम्भ करने की 'प्रतीक' है। इसका यह समिप्राय नहीं है कि जब तक निर्णय दे तब तक दायां हाथ उठाने रखे, सपितु यह है कि विवाद करते हुए लोगों को सुनकर सपनी बात या निर्णय कहते समय दायां हाथ उठाकर संकेत करे। जो सामने वाले लोगों के लिए इस बात का प्रतीक या संकेत होता है कि राजा या न्यायाधीश सब ग्रपनी बात कहना चाहते हैं। यह परम्परा ग्राज भी प्रचलित है। बड़ी-बड़ी सभाग्रों में, श्रेणियों में, भीड़भरे न्यायालयों में बोलते हुए लोगों को चुप करने ग्रीर ग्रपनी बात कहने के लिए वक्ता हाथ उठाकर संकेत करता है। लोग चुप होकर उसकी बात को सुनने के लिए घ्यान लगाते हैं।

ग्रठारह प्रकार के मुकड्मे-

प्रत्यहं देशहष्टंश्च शास्त्रहष्टंश्च हेतुभिः। ग्रष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि पृथक्पृथक्॥३॥(३)

सभा, राजा ग्रीर राजपुरुष सब लोग (देशदृष्टै: च शास्त्रदृष्टै: च हेतुभिः) देशाचार ग्रीर शास्त्रव्यवहार के हेतुग्रों से (ग्रष्टादशसु मार्गेषु) निम्नलिखित ग्रठारह [८।४–७] त्रिवादास्पद मःगौं में अविवादयुक्त कर्मी का निर्णय (प्रति +ग्रहम्) प्रतिदिन अक्षितया करें।

श्रीर जो-जो नियम शास्त्रीक्त न पार्वे श्रीर उनके होने की ग्रावश्य-कता जानें, तो उत्तमोत्तम नियम बांधे कि जिससे राजा श्रीर प्रजा की उन्नति हो ।। ३ ।। (स॰ प्र॰ १६६)

ॐ (निबद्धानि) बांधे ग्रर्थात् नियत किये गगे······ ॐ(पृथक्-पृथक्) ग्रलग-ग्रलग······

स॰ प्र० १७६ पर स्वामी जो ने पुनः क्लोक की प्रथम पिनत उद्भृत करके लिखा है— "जो नियम राजा भ्रीर प्रजा के सुखकारक भ्रीर धर्मयुक्त समभे, उन-उन नियमों को पूर्णविद्वानों की राज-सभा बांधा करें"।

अर्जुटारिन्डन्ड: 'पृथक्-पृथक्' पदों से यहां यह ग्रिभिप्राय है कि राजा — जो ग्रठारह प्रकार के विवाद हैं उनमें पृथक्-पृथक् विवाद से सम्बन्धित विद्वानों, सलाहकारों ग्रीर मन्त्रियों के साथ मिलकर, विचार करके निर्णय करे।

तेषामाद्यमृणादानं निक्षेपोऽस्वामिविक्रयः ।
संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च ॥ ४ ॥ (४)
वेतनस्येव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः ।
क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥ ४ ॥ (४)
सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके ।
स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसंग्रहणमेव च ॥ ६ ॥ (६)
स्त्रीपंधर्मो विभागश्च द्यूतमाह्न्य एव च ।
पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थित।विह ॥ ७ ॥ (७)
ग्रठारह मार्ग ये हैं—(तेषाम्) उनमें १—(ऋगादानम्) किसी से

ऋरण लेने-देने का विवाद [६।४७-१७६], २—(निक्षेप) घरोहर ग्रर्थात् किसी ने किसी के पास पदार्थ घरा हो ग्रौर मांगे पर न देना [६।१७६-६६६], ३—(ग्रस्वामिविक्रयः) दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेच लेवे [८।१६७-२०५], ४—(संभूय च समुत्थानम्) मिल-मिलाके किसी पर ग्रत्याचार करना [=व्यापार में ग्रन्याय करना] [द। २०६-२११], ५—(दत्तस्य ग्रनपकर्म श्रदानम्) वेतन श्रर्थात् किसी की 'नौकरी' में से ले लेनाया कम देना 🔁 । २१४-२१७ ो, ७---(संविदः च व्यतिक्रमः) प्रतिज्ञा से विरुद्ध वर्तना [८। २१८-२२१], ८—(क्रय-विक्रय + अनुशयः) क्रय-विक्रयानुशय अर्थात् लन-देन में ऋगड़ा होना [६। २२२-२२६], ६—(स्वामि-पालयो: विवादः) पशु के स्वामी ग्रौर पालने वाले का भगड़ा [द।२२६-२४४], १०—(सीमा-विवादधर्मः च) सीमा का विवाद [६। २४४-२६४], ११-१२-(पारुष्ये दण्ड वाचिके) किसी को कठोर दण्ड देना [८।२७८-३००], कठोरवाएी का बोलना [८।२६६-२७७], १३--(स्तेयम्) चोरी-डाका मारना [८।३०१-३४३], १४—(साहसम् एव) किसी काम को बलात्कार से करना [ = । ३४४-३५१], १५ — (स्त्रीसंग्रहणम् एव च) किसी की स्त्री वा पुरुष का व्यभिचार होना [ द । ३५२-३८७], १६— (स्त्री-पुम् + धर्मः ] स्त्री ग्रीर पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम होना [६। १-१०२], १७—(विभागः) विभाग ग्रर्थात् दायभाग में वाद उठाना [ ६। १०३-२१६], १८ — (द्यूतम् + म्राह्वयः+एव च) जूत म्रर्थात् जड़पदार्थ ग्रोर [म्राह्वय] =समाह्वय म्रर्थात् चेतन को दाव में धरके जुग्रा खेलना [१।२२०-२५०], (ग्रष्टादश + एतानि) ये प्रठारह प्रकार के (व्यवहारस्थिती पदानि) परस्परविरुद्ध व्यव-हार के स्थान हैं ॥ ४-७॥ (स० प्र० १६६)

## एषु स्थानेषु मूयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम्। धर्मं शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्यविनिर्णयम्।। ८।। (८)

(एषु स्थानेषु) इन [६।४—७] व्यवहारों में (भूयिष्ठं विवादं चरतां नृगाम्) बहुत से विवाद करने वाले पुरुषों के (कार्यविनिर्णयम्) न्याय को (शास्वतं धर्मम् ग्राश्चित्य) सनातन-धर्म का ग्राश्चय करके (कुर्यात्) किया करे ग्रर्थात् किसी का पक्षपात कभी न करे।। ६।। (स० प्र०१६६)

राजा के स्रभाव में मुकद्दमों के निर्णय के लिए मुख्य न्यायाधीश विद्वान् की नियुक्ति-

यदा स्वयं न कुर्यातु नृपितः कार्यदर्शनम् । तदा नियुञ्ज्याद्विद्वासं ब्राह्मणं कार्यदर्शने ॥ ६ ॥ (६) (यदा) जब कभी [िकसी विशेष कारण ग्रथवा कार्य की ग्रधिकता के कारण] (नृपतिः) राजा (स्वयं कार्यदर्शनम्) खुद मुकद्गों का निरोक्षण एवं निर्णय (न कुर्यात्) न करे (तदा) तब (ब्राह्मणम् विद्वांसम्) धार्मिक वेदवेत्ता विद्वान् [८। ११] को (कार्यदर्शने) मुकद्गों के निरोक्षण एवं निर्णय के लिए (नियुञ्ज्यात्) नियुक्त कर दे॥ ६॥ '

"धार्मिक विद्वानों को धर्मसभा-ग्रधिकारी ""मान के सब प्रकार से उन्नति करें।" (स॰ प्र० पष्ठ समु०)

आनुश्रीत्जन्मः बाह्मण का मर्थ 'धार्मिक वेदवेत्ता न्यायाधीश' है। देखिए मगले क्लोक पर मनुशीलन।

मूख्य न्यायाधीश तीन विद्वानों के साथ मिलकर न्याय करे-

सोऽस्य कार्याण संपश्येत्सम्यरेव त्रिभवृतः। सभामेव प्रविश्याग्रचामासीनः स्थित एव वा ॥ १०॥ (१०)

(सः) वह (त्रिभिः सम्यैः वृतः) तीन ग्रन्य सभा के सदस्यों [८।११] के साथ (सभा प्रविदय) न्यायालय में जाकर (ग्रासीनः वा स्थितः एव) बैठकर ग्रथवा खड़ा होकर (ग्रस्य) राजा के (कार्याणि) कामों को (संप- इयेत्) मली प्रकार देखे ।। १०।।

अद्भृद्धि टिड्र न्यायप्रसंग में बाह्मए भीर बह्मसमा से अनिप्रायमध्य मिप्रम द। ११ दलोक में बह्मसभा की परिभाषा की है। परिभाषा से पूर्व ६-१० दलोकों में न्यायसभा के निर्माण का कथन है। इन दलोकों में वर्णित विद्वानों से द। ११ में वर्णित बह्मसभा बनती है। बह्मसभा का अर्थ — 'वेदवेत्ता न्यायाधीश विद्वानों की सभा'। इसी प्रकार ६वें दलोक में 'बाह्मए' शब्द का प्रयोग बाह्मए। वर्णे के लिए नहीं है, अपितु इस विशेष अभिप्राय से है कि राजा द्वारा अधिकृत जो विद्वान् न्यायाधीश नियुक्त किया जाये वह विशेष रूप से सब वेदों का विद्वान् और धार्मिकगुए। प्रधान होना चाहिए। वेदवेत्ता न्यायाधीश विद्वानों की सभा होने के कारण ही द। ११ में न्यायसभा को 'बह्मसभा' कहा गया है। वहां स्पष्टतः 'वेदविदः' विशेषण भी उक्त अर्थे को पुष्ट करता है। इस प्रसंग में बाह्मण शब्द बाह्मण वर्णे के लिए नहीं अपितु वेदवेत्ता न्यायाधीश विद्वानों के लिए है।

यहां यह शंका उठ सकती है कि ७। १४१ में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग न करके 'ग्रमात्यप्रमुख' को प्रपने बाद कार्य सौंपने का वर्णन है। इसका उत्तर यह है कि वहां

रै. [प्रचलित सर्वं — यदि राजा स्वयं विवादों (मुकह्मों) का स्याय (फैसला) न करे तो उस कार्यं को देखने के लिए विद्वान् बाह्यए। को नियुक्त करे ॥ १ ॥]

राजसभा संचालन के लिए सर्वप्रमुख मन्त्री को कार्य सौंपने का विधान है, ग्रीर वह भी केवल रुग्णावस्था में। यहां ब्रह्मसभा प्रथात न्यायसभा के लिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रसंग है। राजसभा के लिए प्रशासनिक गुणविशेषों वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी होता है, ग्रीर न्याय के लिए न्यायगुणों की विशेष योग्यता वाला व्यक्ति। ग्रतः उस रुलोक ग्रीर इसका प्रसंग ही ग्रलग है। दूसरी बात यह है कि यहां रुग्णावस्था में नियुक्ति का विधान नहीं हैं, ग्रपितु ग्रकेला राजा प्रत्येक कार्य नहीं कर सकता, समयाभाव ग्रादि कारणों से ग्रपने स्थान पर वह किसी भी ग्रधिकृत विद्वान् को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करे—यहां यह ग्रभिप्राय है। जितनी न्यायसभा होंगी, उसके ग्रनुसार वे ग्रनेक भी हो सकते हैं। [इस विषय पर १। ८८, ८। १ की समीक्षा—२ भी द्रष्टव्य है]। मनुस्मृति में सभी वर्ण के वेदवेत्ता विद्वानों के लिए ब्राह्मण्, द्विज, विप्र ग्रादि शब्दों का पर्यायवाची रूप में प्रयोग हुगा है [द्रष्टव्य ४। २४५ पर समीक्षा]।

ब्रह्मसभा (न्यायसभा) की परिभाषा--

यस्मिन्देशे निषीवन्ति विद्रा वेदविदस्त्रयः । राजञ्चाधिकृतो विद्वान्ब्रह्मणस्तां सभां विद्रः ॥ ११ ॥ (११)

(यस्मिन्) जिस (देशे) स्थान में (वेदविदः) वेदों के ज्ञाता (त्रयः विप्राः) तीन विद्वान् (निपोदन्ति) बैठते हैं (च) ग्रीर (राज्ञः ग्रधिकृतः विद्वान्) एक राजा द्वारा नियुक्त उस विषय का वेदवेत्ता विद्वान् बैठता है (तां ब्रह्मणः सभां विदुः) उस सभा को 'ब्रह्मसभा' ग्रथीत् न्यायसभा कहते हैं।। ११।।

मुकइमों के निर्णय में धर्म की रक्षा की प्रेरणा-

धर्मो विद्वस्त्वधर्मेण सभा यत्रोपतिष्ठते । शल्यं चास्य न कुन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ १२ ॥ (१२)

(यत्र) जिस सभा में (ग्रधमेंण विद्धः धर्मः) ग्रधमें से घायल होकर धर्म (उपतिष्ठते) उपस्थित होता है (च ग्रस्य शत्यं न कृनतिन्त) जो उसका शत्य ग्रयीत् तीरवत् धर्म के कलंक को निकालना ग्रीर ग्रधमें का छेदन नहीं करते ग्रथीत् धर्मी को मान. ग्रधमी को दण्ड नहीं मिलता (तत्र) उस सभा में (सभासदः विद्धाः) जितने सभासद् हैं, वे सब घायल के समान समभे जाते हैं ॥ १२ ॥ (स० प्र०१६६)

"प्रधमं से धमं घायल होकर जिस सभा में प्राप्त होवे उसके घाव को यदि सभासद् न पूर देवें तो निश्चय जानो कि उस सभा में सब सभासद् ही घायल पड़े हैं।" (सं० वि० १८४) न्यायसभा में सत्य ही बोले ग्रीर न्याय ही करे-

सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम् । म्रबुवन्विबुवन्वाऽपि नरो भवति किल्विषी ॥ १३ ॥ (१३)

धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि (सभां न प्रवेष्टव्यम्) सभा में कभी प्रवेश न करे (वा) ग्रौर जो प्रवेश किया हो तो (समञ्जक्षम्) सत्य ही (वक्तव्यम्) बोले (नरः ग्रज्जुवन्) जो कोई सभा में ग्रन्याय होते हुए को देखकर मौन रहे (अपिवा) ग्रथवा (विश्रुवन्) सत्य, न्याय के विरुद्ध बोले वह (किल्विषो भवति) महापापी होता है।। १३।। (स० प्र०१६७)

"मनुष्य को योग्य है कि सभा में प्रवेश न करे, यदि सभा में प्रवेश करे तो सत्य ही बोले। यदि सभा में बैठा हुग्राभी ग्रमत्य वात को सुनके मौन रहे ग्रथवा सत्य के विरुद्ध बोले वह मनुष्य ग्रतियापी है।"

(सं० वि० १८४)

आक्रिकारिका : 'किल्विषग्' शब्द पर विशेष विचार न । ३१६ की समीक्षा में द्रब्टब्य है। पापी होने से यहां ग्रभिप्राय दोवभागी एवं ग्रपयशभागी होने से है।

भ्रन्याय करने वाले सभासद् मृतकवत् हैं-

यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च। हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः॥ १४॥ (१४)

(यत्र) जिस सभा में (प्रेक्षमाणानाम्) बैठे हुए सभासदों के सामने (ग्रघमें एा हि घमं:) ग्रघमं से धमं (च) ग्रीर (ग्रनृतेन सत्यं) भूठ से सत्य का (इन्यते) हनन होता है (तत्र) उस सभा में (सभासदः हताः) सब सभा सद मरे से ही हैं।। १४।। (संविक १८४)

'जिस सभा में ग्रधमं से धर्म, ग्रसत्य से सत्यं, सब सभासदों के देखते हुए मारा जाता है, उस सभा में सब मृतक के समान हैं; जानो उनमें कोई भी नहीं जीता।'' (स॰ प्र॰ १६७)

मारा हुग्रा धर्म मारने वाले को ही नष्ट कर देता है-

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्॥१४॥(१४)

(हतः धर्मः एव) मारा हुन्ना धर्म (हन्ति) मारने वाले का नाश, न्नीर (रक्षितः धर्मः) रक्षित किया हुन्ना धर्म (रक्षति) रक्षक की रक्षा करता है (तस्मात्) इसलिए (धर्मः न हन्तव्यः) धर्म का हनन कभी न करना, इस डर से कि (हतः धर्मः) मारा हुन्ना धर्म (नः मा ग्रवधोत्) कभी हमको न मार डाले ।। १४ ।। (स० प्र० १६७)

'जो पुरुष धर्म का नाश करता है, उभी का नाश धर्म कर देता है ग्रीर जो धर्म को रक्षा करता है, उसकी धर्म भी रक्षा करता है, इस लिए मारा हुया धर्म कभी हमको न मार डाले, इस भय से धर्म का हनन ग्रर्थात् त्याग कभी न करना चाहिए।'' (सं वि १८४)

धर्महन्ता वृषल कहाता है-

# वृषो हि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम् । वृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्धर्मं न लोपयेत् ॥ १६ ॥ (१६)

(यः) जो (भगवान् वृषः हि धमंः) सब ऐश्वयों के देने और सुखों की वर्षा करने वाला धमं है (तस्य हि + ग्रलम् कुरुते) उसका लोग करता है (तम्) उसो को (देवाः) विद्वान् लोग (वृषलं विदुः) वृषल ग्रर्थात् शूद्र ग्रीर नीच जानते हैं (तस्मात्) इसलिए, किसी मनुष्य को (धमं न लोगयेत्) धमं का लोग करना उचित नहीं ॥ १६॥ (स॰ प्र० १६७)

"जो सुख की वृद्धि करने हारा, सब ऐश्वर्य का दाता धम है, उसका जा लोग करता है, उसको विद्वान् लोग वृषल ग्रयात् नीच समभते हैं।" (स॰ वि०१-४)

धर्म ही परजन्मों में साथ रहता है-

एक एव सुहृद्धमीं निधनेऽप्यनुयाति यः । शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥ १७ ॥ (१७)

इस संसार में (एक: धर्म: एव मुह्द्) एक धर्म ही सुह्द् [ =ि न व है (यः) जो (निधने + ग्रियि + ग्रियु को प्रचात् भी साथ चलता है (ग्रन्यत् सर्व हि) ग्रीर सब पदाथं वा संगी (शरीरेण समं नाशं गच्छित) शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं ग्रर्थात् सब संग छूट जाता है परन्तु धर्म का संग कभी नहीं छूटता ।। १७ ।। (स० प्र० १६७)

श्रन्याय से सब सभासदों की निन्दा-

पादोऽधर्मस्य कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छति । पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छति ।। १८ ॥ (१८)

राजसभा में पक्षपात से किये गये अन्याय का अधर्म (पादः) चौथाई (प्रथमस्य कत्तीरम्) अधर्म के कर्त्ती को (पादः) चौथाई (साक्षिणम्) साक्षी को (ऋच्छति) प्रापः होता है, ग्रौर (पादः) चौथाई ग्रंश (सर्वान् सभासदः)

ोष सब न्यायसभा के सदस्यों को तथा (पादः) चौयाई (राजानम्) राजा को (ऋच्छति) प्राप्त होता है ग्रर्थात् उस बुराई की बदनामी सभी को प्राप्त होती है।। १८।।

"जब राजसभा में पक्षपात से ग्रन्थाय किथा जाता है, वहां ग्रधमं के चार विभाग हो जाते हैं। उनमें से एक ग्रधमं के कर्त्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदों ग्रीर चौथा पाद ग्रधमीं सभा के सभापित राजा को प्राप्त होता है।" (स० प्र० १६७)

अर्जु रिरिट्जना: अधमं शब्द से प्रिमिप्राय—ग्रधमं शब्द से यहां ग्रिभि-प्राय ग्रन्याय या दोषमागी होने से है। ये सब इसी प्रकार ग्रपयश के भागी बनकर बुराई को प्राप्त होते हैं। प्रजाएं इन सबकी निन्दा करती हैं। इस विषयक विस्तृत विवेचन द। ३१६ पर द्रष्टक्य है।

राजा यथायोग्य व्यवहार से पापी नहीं कहलाता-

राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः । एनो गच्छति कत्तरिं निन्दाऽहों यत्र निन्दाते ॥ १६ ॥ (१६)

(यत्र) जिस सभा में (निन्दा + ग्रहें: निन्दाते) निन्दा के योग्य की निन्दा, स्पृति के योग्य की स्तुति, दण्ड के योग्य को दण्ड ग्रीर मान्य के योग्य का मान्य होता है, वहां (राजा च सभासदः) राजा ग्रीर सब सभासद (ग्रनेनाः + तु मुच्यन्ते) पाप से रहित ग्रीर पितत्र हो जाते हैं (कर्त्तारम् एनः गच्छिति) पाप के कर्त्ता ही को पाप प्राप्त होता है।। १६।। (स० प्र०१६७) शुद्र धर्मप्रवक्ता न हो—

जातिमात्रोपजीवी वाकामं स्याद् बाह्यणबुवः । घर्मप्रवक्ता नृपतेनं तु शूद्रः कथञ्चन ॥ २०॥

(जातिमात्र-उपजीवी) केवल जाति के श्राचार पर ही जीविका करने वाला श्रयांत् जो कर्मों से ब्राह्मण नहीं है ऐसा (ब्राह्मण ब्रुट्ट) श्रपने को ब्राह्मण कहने वाला व्यक्ति (कामम्) चाहे (नृपतेः) राजा का (धर्मप्रवक्ता स्थात्) धर्मवक्ता = न्यायकत्ति हो सकता है (तु) किन्तु (शूद्रः कथञ्चन न) शूद्र कभी भी ग्रौर किसी ग्रवस्था में भी न्यायकत्ति नहीं हो सकता ॥ २०

यस्य शूद्रस्तु कुरुते राज्ञो धर्मविवेचनम् । तस्य सीवति तद्राष्ट्रं पङ्के गौरिव पश्यतः ॥ २१ ॥

(यस्य राजः) जिस राजा के यहां (शूद्रः धर्मविवेचनं कुरुते) शूद्र व्यक्ति धर्म = न्याय का विचार करता है (तत् राष्ट्रम्) उसका वह राज्य (तस्य पश्यतः) उसके देखते-देखते (पक्क्कोगीः + इव सीदति) की चड़ में फंसी गी के समान दुःसी होता है ॥ २१ ॥

#### यद्राष्ट्रं शूद्रमूयिष्ठं नास्तिकाकान्तमद्विजम् । विनश्यत्याशु तत्कृत्सनं बुमिक्षव्याधियीडितम् ॥ २२ ॥

(यत् राज्यम्) जो राज्य (शूद्रभूयिष्ठम्) शूद्रों की मधिकता वाला (नास्तिक-म्राक्रान्तम्) नास्तिकों से परिपूर्ण (प्रद्विजम्) द्विज वर्णों से रहित है (तत्) वह (कृत्स्नम्) पूरा राष्ट्र (म्राशु) शीझ ही (दुर्भिक्ष-व्याधि-पीडितम्) अकाल ग्रीर रोगों से पीड़ित होकर (विनश्यति) नष्ट हो जाता है।। २२।।

> षर्मासनमधिष्ठाय संत्रीताङ्गः समाहितः । प्रराम्य लोकपालेभ्यः कार्यदर्शनमारमेत् ॥ २३ ॥

राजा (धर्मासनम्) धर्मासन प्रयात् न्यायाधीश के ग्रासन पर (ग्रिविष्ठाय) बैठ-कर (संवीतांगः) शरीरांगों को ढककर (समाहितः) सावधान होकर (लोकपालेभ्यः) लोकपालों [७।१४] को प्रणाम करके (कार्यदर्शनम् + ग्रारभेत्) मुकद्दमों को देखना प्रारम्भ करे॥ २३॥

अन्य व्यक्ति : २०- २३ ब्लोक इस प्रकार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं-

- १. प्रसंगिवरोध (१) पूर्वापर इलोकों में 'धर्म-प्रधर्म के विवेचन की प्रोरणा एवं धर्म से लाभ प्रधर्म से हानि' के वर्णन का प्रसंग है। इस प्रसंग के बीच में 'धर्म का प्रवक्ता कौन हो' यह वर्णन प्रप्रासंगिक है, इससे प्रसंग भंग हो जाता है। (२) धर्म-प्रवक्ता का निर्णय = 18-११ इलोकों में विद्वित हो चुका है, १२ वें इलोक से दूसरा प्रसंग प्रारम्भ हो जाता है। कहे हुए प्रसंग को पुनः प्रारम्भ करना भी ग्रसंगत है। ग्रतः २०—२३ इलोक प्रसंगविरुद्ध हैं।
- २. सन्ति क्षिये (१) २०—२२ इलोकों में जन्मना जातीय स्राधार पर विधान किया है, यह मनुविष्द है। मनुम्मृति कर्मणा वर्णव्यवस्था को मानती है [इसके लिए द्रष्टव्य है १।६२-१०१ इलोकों पर 'स्रनुशीलन' समीक्षा] (२) ८।६-११ इलोकों में स्पष्टतः वेदवेत्ता विद्वानों को 'धर्मप्रवक्ता' माना है, पुनः इन इलोकों में जन्मना जाति के साधार पर 'धर्म-प्रवक्ता' का कथन करना उक्त इलोकों के विषद्ध है। प्रतीत होता है ये इलोक परम्पराम्रों के विकृत होने के बाद रचकर मिलाये हैं, स्रन्यथा कुछ इलोकों में पहले स्पष्ट विधान होने के बाद इन की स्रावक्य कता ही नहीं है। इस प्रकार अन्ति विरोधों के स्राधार पर ये इलोक प्रक्षिप्त हैं।
- ३. पुनरुक्ति २३ वें क्लोक में पुनरुक्ति है, क्योंकि कार में यही कथन हो चुका है।पुनः उसी कथन की प्रावस्थकता नहीं है।

ग्रयानयां वृत्ती बुद्ध्या धर्माधर्मी च केवली। वर्णक्रमेण सर्वाणि पश्येश्कार्याणि कार्यिणाम् ॥ २४॥ (ग्रयं + ग्रनथी) ग्रयं = मुकद्मे की वास्तविक स्थिति तथा ग्रनथं मिध्यास्थिति (च) श्रीर (धर्म +श्रथमीं) धर्म-प्रधर्म (केवली उभी बुद्ध्वा) केवल इन दोनों पक्षों को श्रच्छी प्रकार जानकर श्रधीत् पक्षपात रहित होकर (वर्णक्रमेण) वर्णों श्रधीत् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्रूद्र क्रम से (कार्यिणाम्) मुकद्दमे वालों के (सर्वाणि-कार्याणि) सब मुकद्दमों को (पश्येत्) देखें = निर्णय करे।। २४।।

## अन्तुरादिनः : २४ वां श्लोक निम्न ग्राधार पर प्रक्षिप्त है।

- १. श्रन्तिवरोध—(१) मनु ने सम्पूर्ण मनुस्मृति में कहीं भी वर्णानुक्रम से मुविधा की व्यवस्था नहीं दी है। जहां इस प्रकार की कुछ बातें भी हैं, तो वे प्रक्षिप्त सिद्ध हुई हैं। इस क्लोक में यह पक्षपातपूर्ण व्यवस्था मनुविषद्ध है। (२) कार्यों मुकद्दमों का निर्णय करने का श्रन्यत्र भी कथन है लेकिन वहां इप प्रकार की व्यवस्था न होकर सर्वसामान्य व्यवस्था है [८।१,२,८,६,१०]। यह व्यवस्था उनसे भिन्न होनेसे प्रक्षिप्त है।
- २. प्रसंगिवरोध—यहां पूर्वापर प्रसंग १६ एवं २५ में निर्णय करने की विधि श्रीर सावधानी करने का है। कार्यों को देखने के कथन का प्रसंग ६। १-१० में एक-वार कहा जा चुका है। उसी कही हुई बात या उसी प्रसंग की पुनः कहना श्रनावस्यक एवं प्रसंगिवरुद्ध है। श्रतः प्रक्षिप्त है।

निर्एाय में हावभावों से मन की पहचान--

## ब'ह्यै विभावयेल्लिङ्गै भीवमन्तर्गतं नृणाम् । स्वरवर्णेङ्गिताकारैश्चक्षुषा चेव्यितेन च ॥ २५ ॥ (२०)

न्यायकर्ता को (बाह्यं:) वाहर के (लिङ्गें:) चिह्नों से [वेशभूषा, चाल. शरीर की मुद्राएं, ग्रादि के लक्षणों से] (स्वर-वण-इङ्गित-ग्राकारें:) स्वर—बोलते समय ककना, घबराना, गद्गद् होना ग्रादि से; वर्ण—चेहरे का फीका पड़ना. लिजत होना ग्रादि से; इङ्गित—मुकहमे के ग्राभियुक्तों के परस्पर के संकेत. सामने न देख मकना, इथर उथर देखना ग्रादि से; ग्राकार—मुख, नेत्र ग्रादि का ग्राकार वनाना, कांपना, पसीना ग्राना ग्रादि (च्युष्ण) ग्रांकों में सर्वास्त गोते क्यो क्यों के कि कि कि कि कि

ा, ज्यूच्य जमीन कुरेदना, सिर खुजलाना ग्रादि से (नृणाम) मुक्द्देन में शामिल लोगों के (ग्रन्तगंत भावम्) मन के ग्रमलो भावों को (विभावयेत्) भाष लेना—जान लेन। चाहिये।। २४।।

म्राकारै रिङ्गितैर्गत्या चेष्टया भाषितेन च। नेत्रवक्त्रविकारैश्च गृह्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥ २६॥ (२१) (म्राकारै:) म्राकारों से (इङ्गितै:) संकेतों से (गःया) चाल से (चेष्टया) चेष्टा = हरकत से (च) ग्रौर (भाषितेन) बोलने से (च) तथा (नेत्र-वक्त्र-विकारेः) नेत्र एवं मुख के विकारों = हावभावों से (अन्तर्गतं मनः) मनुष्यों के मन का भीतरी भाव (गृह्यते) मालूम हो जाता है ।। २६ ।।

बालधन की रक्षा--

बालदायादिकं रिक्थं ताबद्वाजाऽनुपालयेत्। याबत्स स्यात्समावृत्तो याबच्चातीतर्शेशवः॥ २७॥ (२२)

(राजा) राजा (बाल-दाय + ग्रादिकं रिक्थम्) वालक ग्रथीत् नाबा-लिग या ग्रनाथ वालक की पैतृक सम्पत्ति ग्रीर ग्रन्थ धन-दोलत की (तावत्) तब तक (ग्रनुपालयेत्) रक्षा करे (यावत् मः) जबतक वह वालक (समावृतः स्यात्) समावर्तन संस्कार होकर ग्रथीत् गुरुकुल से स्नातक वनकर [३।१-२] ग्राये (च) ग्रीर (यावत्) जबतक वह (ग्रतीत्शेशवः) वालिग हो जाये।। २७।।

वन्ध्यादि के धन की रक्षा---

वन्थ्याऽपुत्रासु चैवं स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च । पतिद्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च ॥ २८ ॥ (२३)

(वन्ध्या + अपुत्रासु) बांभ ग्रीर पुत्रहीन (निष्कृलासु) कुलहीन ग्रर्थात् जिसके कुल में कोई पृष्ठष न रहा हो (पितवतासु) पितवता स्त्री ग्रर्थात् पित के परदेशगमन ग्रादि के कारण मे जो स्त्री ग्रकेली हो (विधवासु) विधवा (च) ग्रीर (ग्रातुरासु) रोगिणी (स्त्रीषु) स्त्रियों की सम्पत्ति की (रक्षणम्) रक्षा भी (एवम्) इसी प्रकार ग्रर्थात् उनके समर्थ हो जाने तक [१।२६] (स्यात्) करनी चाहिए, इनकी रक्षा करना राजा का कर्त्तव्य है।। २५।।

> जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्वबान्धवाः । ताञ्छिष्याच्चौरवण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥ २६ ॥ (२ -)

(तासां की वन्ति का का विश्व में उक्त] जीती हुई स्त्रियों के (तत्) धन को (ये स्वबान्धवाः) जो उनके रिश्तेदार या भाई-वन्धु (हरेयुः) हर लें, कब्जा लें (तु) तो (धार्मिकः पृथिवीपितः) धार्मिक राजा (तान) उन व्यक्तियों को (चौरदण्डेन) चोर के समान दण्ड से (शिष्यात्) शिक्षा दे ग्रर्थात् चोर के समान दण्ड देकर [दा३०१-३४३] उनको सही रास्ते पर लाये।। २६।।

प्रणब्दस्वामिकं रिक्थं राजा त्र्यब्दं निधापयेत् । स्रर्वाक् त्र्यब्दाद्धरेत्स्वामी परेण नृपतिर्हरेत् ॥ ३०॥ (२४) (प्रणब्टस्वानिकं रिक्थम्) मालिक से रहित घन प्रयात् लावारिस घन को (राजा) राजा (त्रि + ग्रब्धम्) तीन वर्षं तक (निधापयेत्) सुरक्षित रस्ने (त्रि + ग्रब्धात् प्रर्वाक् स्वामी हरेत्) तीन वर्षं से पहले यदि स्वामी ग्रा जाये तो वह उसको ले ले [=1३१] (परेण नृपतिः हरेत्) उसके बाद उसे राजा ले ले ।। ३०।।

# ममेदमिति यो ब्र्यात्सोऽनुयोज्यो यथाविधि। संवाच रूपसंख्यादोन्स्वामी तबु ब्रव्यमहंति।।३१॥ (२६)

(यः) जो कोई ('मम+इदम्' इति ब्रूयात्) उस लावारिस धन को 'यह मेरा है' ऐसा कहे तो (सः यथाविधि अनुयोज्यः) उससे उचित विधि से पूछताछ करे ग्रर्थात् धन की संख्यः, रंग, समय पहचान ग्रादि पूछे (का-पंख्या+आदीन्) धन का स्वरूप, मात्रा ग्रादि बातों को (संवाद्य) सही-सही बताकर हो (स्वामी तत् द्रव्यम्+ग्रहंति) स्वामी उस धन को लेने का ग्रिधकारी होता है ग्रर्थात् सही-सही पहचान बताने पर राजा उस धन को जौटा दे।। ३१।।

> म्रवेदयानो नष्टस्य देशं कःलंच तत्त्वतः। वर्णं रूपं प्रमाणंच तत्समं दण्डमहंति॥३२॥ (२७)

जो व्यक्ति (नष्टस्य) नष्ट हुए या खोये हुए घन का (देशं कालं वर्णं रूपं च प्रमाणम्) स्थान, समय, रंग, स्वरूप ग्रौर मात्रा की (तत्त्वतः ग्रवेदयानः) सही-सही वतलाकर सिद्ध नहीं कर पाता ग्रथीत् जों भूठ ही उस घन को हड़पने की कोशिश करता है तो वह (तत् समंदण्डम् + ग्रहंति) उस घन के बराबर दण्ड भुगतने का हकदार है ग्रथीत् उसे उतना ही दण्ड देना चाहिए ॥ ३२॥

> श्राववीताथ षड्भागं प्रणष्टाधिगतान्नृपः। वशमं द्वादशं वाऽपि सतां धर्ममनुस्मरन्।। ३३।। (२-)

किसी के (प्रएष्ट + ग्रधिगतात्) नष्ट या खोये धन के प्राप्त होने पर उसमें में (नृपः) राजा (सतां धर्मम् + ग्रनुस्मरन्) सज्जनों के धर्म का ग्रनुसरण करता हुया ग्रधीत न्यायपूर्वक धिन के स्वामी की ग्रवस्था को ध्यान में रखकर] (षड्भागं दशमम् ग्रिष वा द्वादशम् ग्राददंत) छठा, दशवौं ग्रथना बारहवां भाग कर-रूप में ग्रहण करे।। ३३।।

'राजा द्वारा सुरक्षित धन' की चोरी करने पर दण्ड---

प्रणष्टाधिगतं द्रव्यं तिष्ठेद्युक्तंरिधिष्ठितम् । यांस्तत्र चौरान्गृह्णीयःतान् राजेभेन घातयेत् ॥ ३४॥ (२६) (प्रगाब्ट स्रिधिगतं द्रव्यम्) चुरा लेने के बाद प्राप्त किये गये धन को राजा (युक्तैः) योग्य रक्षकों के (स्रिधिब्द रक्षेत्) पहरे = सुरक्षा में रखे (तत्र) सगर उस पहरे में से भी चोरी करते हुए (यान् चौरान् गृह्हीयात्) जो चोर पकड़े जायें [चाहे वे पेशेतर चोर हों स्रयता रक्षक राजपुरुष] (तान् राजा + इभेन धातयेत्) उन्हें राजा हाथो से कुचलवाकर मरवा डाले।। ३४।।

## ममायमिति यो बूयान्निधि सत्येन मानवः। तस्याददीत षड्भागं राजा द्वादशमेव वा।। ३४।। (३०)

(निधिम) चोरी से प्राप्त घन को (यः मानवः) जो मनुष्य ('म्रयं मम + इति' सत्येन बूयात्) रंग, रूप, तोल, संख्या म्रादि की ठीक पहचान के द्वारा 'यह वास्तव में मेरा है' ऐसा सच-सच बतला दे तो (राजा) राजा (तस्य षड्भागं वा द्वादशम् + एव म्रादतीत) उस धन में से छठा या बारहवा-भाग कर के रूप में लेले म्रीर शेष धन उसके स्वामी को लौटा दे॥ ३४॥

#### मनृतं तुः वदन्दण्डचः स्वितस्यांशमण्डमम् । तस्यव वा निधानस्य संस्थायाल्पीयसीं कलाम् ॥ ३६॥ (३८)

(स्रनृतं तु वदन्) स्रगर कोई भूठ बोले सर्थात् किसी धन पर भूठा दावा करे या भूठ ही स्रपना बतलावे तो ऐसे अपराधी को (स्विवत्तस्य + ग्रष्टमय् + अंशं दण्डयः) स्रपना कहे जाने वाले उस धन का स्राठवां भाग जुर्माना करे (वा) स्रथवा (संख्याय) हिसाब लगाकर (तस्य + एव निधानस्य स्रत्पीयसीं कलां) उस दावे वाले धन का कुछ भाग जुर्माना करे ॥ ३६॥

गड़े हुए धन का स्वामी ब्राह्मण--

#### विद्वास्तु बाह्माणो हब्द्वा पूर्वोपनिहितं निषित् । प्रशेषतोऽप्याददीत सर्वस्याधिपतिहि सः ॥ ३७ ॥

(विद्वान ब्राह्मणः तु) यदि विद्वान ब्राह्मण (पूर्व + उप-निहितम्) कहीं पहले के रखे हुए (निधिम्) धन को (डब्ट्वा) देखकर प्रयत् देख ले तो (प्रशेषतः + प्रिप + प्राददीत) उस सम्पूर्ण धन को ही ले ले प्रयद्गि राजा या मन्य व्यक्ति को उसका हिस्सा न दे (हि) क्यों कि (सः सर्वस्य प्रधिपतिः) ब्राह्मण सारे संसार का स्वामी है ॥ ३७॥

#### यं तु पश्येन्निष्य राजा पुराणं निहितं क्षिती। तस्माइ द्विजेम्यो बस्वार्थमर्थं कोशे प्रवेशयेत्॥ ३८॥

(राजा) राजा (क्षितौ निहितं यं पुराणं निर्धि पश्येत्) पृथ्वी में गड़े हुए किसी पुराने धन को देख ले प्रयात् प्राप्त कर ले (तु) तो (तस्मात् द्विजेम्य: प्रर्धं दत्त्वा) उसमें

से ग्राधा ब्राह्मणो को दान देकर (ग्रर्थं कोशे प्रवेशयेत्) ग्राधा ग्रपने खजाने में जमा करले।। ३८।।

#### निधीनां तु पुरासानां धातूनामेव च क्षितौ । अर्घमाप्रक्षसाज्ञाजा भूमेरधिपतिहि सः ॥ ३६ ॥

(पुराणानां तु निधीनाम्) पुराने धनों या खजानों (च) और (क्षितौ धातूनाम् एव) पृथ्वी में प्राप्त होने वाली धातुओं की खानों का (रक्षणात् राजा ग्रर्धमाक्) रक्षक होने के कारण राजा ग्राध भाग का ग्रधिकारी है (हि) क्योंकि (सः भूमेः + ग्राधिपतिः) राजा पृथ्वी का स्वामी है। कि ॥

अनुरोत्जनः ३७ से ३६ श्लोक निम्न प्राधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

- १. प्रसंगिबरोध पूर्वापर क्लोकों में चोरी गये धन को देन की व्यवस्था का वर्णन है। उस प्रसंग को इन ३७ से ३६ क्लोकों ने भंग कर दिया है। गड़े हुए धन का पूर्वापर रूप से कोई प्रसंग नहीं है। अतः ये प्रक्षिप्त हैं।
- २. ग्रन्तिवरोध—(१) इन श्लोकों में जातीय ग्राधार पर ब्राह्मण को सबका ग्रिधिपति माना है, यह मनु की कर्मणा वर्णव्यवस्था के विरुद्ध है [द्रष्टव्य १।६२— १०१ पर 'ग्रनुशीलन-समीक्षा]
- (२) ब्राह्मण द्वारा किसी भी धन को देखकर 'कब्जा जताना' भी मनु की ब्यवस्था थ्रों के विरुद्ध है। मनु ब्राह्मणों को अपने कमीं से ही जीविका-उपार्जन करने भीर सन्तोष एवं त्यागपूर्वक जीवनयात्रा चलाने को कहते हैं [१। ८७, ४। २, ३, १२] इस अकार ये क्लोक प्रक्षिप्त हैं।

### दातस्य सववर्णेभ्यो राज्ञा चौरेहु तं धनम्। राजा तदुपयुञ्जानश्चौरस्याप्नोति किल्वियम्॥ ४०॥

(चौरै: हृतं धनम्) चोरों के द्वारा चुराया गया धन [उन चोरों से प्राप्त करके या प्राप्त हो जाने पर] (राजा) राजा को (सर्ववर्णेम्यः दातव्यम्) सव वर्ण वालों को ग्रर्थात् जिस वर्ण के व्यक्ति का यह धन है, उसी को दे देना चाहिए (राजा तत् + उप-युञ्जानः) राजा उस धन को ग्रपने उपयोग में लाने पर (चौरस्य किल्विषम् ग्राप्नोति) चोर के ग्रपराध का भागी होता है।। ४०॥

### जातिजानग्दान्धर्माञ्छ्रेग्गीधर्माञ्च धर्मवित्। समीक्ष्य कुलधर्माञ्च स्वधर्म प्रतिपादयेत्॥ ४१॥

(धर्मितत्) धर्मज्ञ राजा (जाति-ज्ञानपदान् धर्मान्) जाति = वर्णों के धर्मों को ग्रौर जानपद = देशधर्मों को (च) तथा (श्रेणीधर्मान्) विणक्तृत्ति, कृषिवृत्ति ग्रादि के श्रेणीधर्मों को (च) श्रीर (कुलधर्मान्) कुलों में प्रचलित परम्पराश्रों को (समीक्ष्य) देखकर (स्वधर्मं प्रतिपादयेत्) अपनी व्यवस्थाओं को लागू करे॥ ४१॥

#### अनुश्रीत्वनः ४०-४१ वें श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं---

१. अन्तिवरोध — मनु ने धर्म-निर्णय के लिए कुल श्रीर जाति को कहीं श्राधार नहीं माना है। वे सर्वत्र धर्मशास्त्र, धर्म, सत्य को ही मुख्य रूप से श्राधार मानते हैं श्रीर साधारण मामलों में देश श्रीर काल को भी (८। ८, ४४, ४५, १२६)। यदि कुल श्रीर जाति को निर्णय का श्राधार मान लिया जाये तो फिर धर्मशास्त्र की क्या श्रावश्यकता रह जायेगी? कुलों के श्राने-श्रपने धर्म प्रचलित हो जायेंगे! इस प्रकार इस श्लोक का उक्त ब्लोकों से श्रीर मनुस्मृति के उद्देश्य से ही विरोध है, श्रतः यह श्लोक प्रक्षिप्त है। ४० वां श्लोक भी प्रक्षिप्त है, क्योंकि इससे पूर्व (८। ३३) कहा है कि जिसका धन है उसकों दे दे, कुछ भाग राजा ले, यहां परस्पर विरुद्ध कथन है।

कर्त्तंव्यों में संलग्न व्यक्ति सबके प्रिय-

#### स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः । प्रिया भवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कर्मः व्यवस्थिताः ।।४२॥ (३२)

(स्वानि कर्माण कुर्वाणाः) अपने-अपने कर्त्तं क्यों को करते हुए और (स्वे-स्वे कर्मण +अवस्थिताः) अपने-अपने कर्त्तं क्य कर्मों में स्थित रहने वाले मानवाः) मनुष्य (दूरे सन्तः + अपि) दूर रहते हुए भो (लोकस्य प्रियाः भवन्ति) समाज के प्यारे अर्थात् लोकिय होते हैं ।। ४२ ।।

राजा या राजपुरुष विवादों को न बढ़ायें---

### नोत्पादयेत्स्दयं कार्यं राजा नाष्यस्य पूरुषः। न च प्रापितमन्येन ग्रसेदर्थं कथंचन।।४३॥ (३३)

(राजा स्रिप् + अस्य पुरुष:) राजा स्रथवा कोई भी राजपुरुष (स्वयं कार्यं न + उपपादयेत्) स्वयं किसी विवाद को उत्पन्न न करें, और न बढ़ायें (च) और (अन्येन प्रापितम् अर्थम्) अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा बताये या प्राप्त कराये गये धन को (कथंचन) किसी भी स्थिति में (न प्रमेत्) स्वयं हड़पने की इच्छा न करें [जवतक 'यह बन किसका है' यह सिद्ध न हो जाये और वह लावारिस (७। २०) सिद्ध न हो जाये, तब तक राजा उसे अपने अधिकार में न ले और कोई राजपुरुष उसको बोच में ही हड़पने न पाये]।। ४३।।

अस्तु र्यो त्ठ न्त्र: क्लोक ८। २६ की ८। ४४ से प्रसंग की सम्बद्धता है। यहां ८। ७ तक १८ प्रकार के मुकद्दमों की गणना करके ८। ४४ तक 'सत्य-सही निर्णय कैसे करें' मनु ने यह प्रसंग विंगत किया है। संकेतित क्रमानुसार पहला मुकद्दमा भी द। ४७ से प्रारम्भ होता है। इस बीच बालधन, स्त्रीधन, लावारिस धन नष्ट हुए धन ध्रादि से सम्बन्धित बातें प्रसंगानुकूल नहीं हैं। इस प्रकार के शेष सभी विवान मुकद्मों के निर्णय के ग्रन्त में ६। १५१ के परचात् विंगत किये हैं। इनमें नष्ट या चोरी गये धन की चर्चाएँ हैं और चोरी-विवाद वाले ही दण्ड विंगत हैं। प्रतीत होता है कि ये सभी रलोक स्थानभ्रष्ट होकर यहां जुड़ गये हैं, ये चोरी-विवाद निर्णय (६। ३०१-३४३) के अन्तर्गत होने चाहियें।

दलोक द। २६ की द। ४४ से प्रसंगगत सम्बद्धता भी है। इस ग्राधार पर इन सबको प्रक्षिप्त कहने का ग्राघार भी बन सकता है, पर क्योंकि इनमें कोई प्रक्षेप की प्रवृत्ति नहीं है। ये सर्वसामान्य ग्रावश्यक विधान हैं। मनु की किसी मान्यता से विरोध नहीं है। शैली भी मनुसम्मत है। ग्रतः हमने इन्हें प्रक्षिप्त नहीं माना है।

म्रनुमान प्रमाण से निर्णय में सहायता-

यथा नयत्यस्वपाते वृंगस्य मृगयुः पदम् । नयेत्तथाऽनुमानेन धर्मस्य नृपतिः पदम् ॥ ४४॥ (३४)

(यथा) जैसे (मृगयुः) शिकारी (ग्रसृक्पातैः) खून के घब्बों से (मृगस्य पदं नयित) हिरण के स्थान को प्राप्त कर लेता है (तथा) वैसे ही (नृपितः) राजा या न्यायकर्ता (ग्रनुमानेन) ग्रनुमान प्रमाण से (धर्मस्य पदम्) धर्म के तत्त्व ग्रर्थात् वास्तविक न्याय का (नयेत्) निश्चय करे ॥४४॥

सत्यमर्थं च संप्रश्येदात्माममथ साक्षिणः। देशं रूपं च कालं च व्यवहारविधौ स्थितः ॥ ४५ ॥ (३५)

(व्यवहारिवधी स्थितः) मुक्रह्मों का फैसला करने के लिए तैयार हुन्ना राजा (सत्यम् च न्नर्थम्) मुक्रह्मे की सत्यता, न्याय-उद्देश्य (न्नात्मा-नम्) त्रपनी न्नात्मा के न्नान्तरिक निर्णय को (न्नय साक्षिणः) न्नौर साक्षियों का (च) तथा (देशं रूपं च कालम्) देश, स्वरूप एवं समय को (सपक्येत्) मच्छी प्रकार देले = विचार करे।। ४५।।

अत्र व्यक्ति देखिए १। १२४ (२। ६) पर इस सम्बन्धी अनुशीलन ।

सिद्भराचरितं यत्स्याद्यामिकैश्च द्विजातिमिः। तब्देशकुलजातीनामविरुद्धं प्रकल्पयेत्।। ४६ ॥

(सिद्भः) श्रेष्ठ लोगों (च) ग्रौर (थार्मिकै: द्विजातिभिः) धार्मिक विद्वानों ने (यत् + ग्राचरितं स्यात्) जो ग्राचरण किया है (देश-कुल-जातीनाम् + ग्रविरुद्धम्) देश,

कुल तथा जाति के विरुद्ध जो न हो (तत्) उस व्यवहार के ग्रनुसार (प्रकल्पयेत्) राजा निर्णय दे ॥ ४६ ॥

### अन्तुर्वोत्जनः ४६ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-

- १. धन्तिवरोध—मनु ने निर्णय का ग्राधार धर्मशास्त्र, धर्म, सत्य को माना है ग्रीर साधारण मामलों में देश, काल को भी (नान, ४४-४५, १२६), किन्तु कुल, जाति को नहीं। पिछले ही इलोक में सभी बातें स्पष्ट कही हैं, किन्तु फिर भी ग्रगले श्लोक में प्रक्षेपक ने एक ग्रीर विधान कर दिया। जिसमें देश के साथ कुल और जाति को भी जोड़ दिया। यदि कुल ग्रीर जाति के ग्राधार पर निर्णय किया जाये तो फिर इस धर्मशास्त्र की ही क्या ग्रावश्यकता रह जायेगी? इस प्रकार उक्त श्लोकों से तथा मनुस्मृति के उद्देश्य से इस श्लोक का विरोध है, ग्रतः यह प्रक्षिप्त है।
  - १, ऋृण लेने-देने के विवाद का न्याय (८।४७-१७८ तक)

ऋण का न्याय---

ग्रधमणिर्यसिद्धचर्यमुत्तमर्णेन चोदितः । दापयेद्धनिकस्यार्थमधमणिद्विभावितम् ॥ ४७ ॥ (३६)

(ग्रधमणं +ग्रथंसिद्धघयंम्) ग्रधमणं = कर्जदार से ग्रपना धन वसूल करने के लिए (उत्तमर्गोन चोदितः) उत्तमणं = कर्ज देने वाले ग्रर्थात् वनी की ग्रोर से प्रार्थना करने पर राजा (धिनकस्य विभावितम् ग्रथंम्) धनी का वह लेख ग्रादि से सिद्ध निश्चित किया हुग्रा धन (ग्रधमणीत् दापयेत्) कर्जदार से दिलवाये ॥ ४७॥

> यैयेँक्पायैरर्थं स्वं प्राप्तुयादुत्तर्माएकः। तैस्तैक्पायैः संगृह्य वापयेवधर्माएकम्।। ४८॥

(उत्तमणिकः नैः +यैः + उपायैः स्वम् + अयै प्राप्नुयात्) कर्जदाता जिन-जिन उपायों से प्रपने घन को प्राप्त कर सके, राजा (तैः + तैः + उपायैः) उन-उन उपायों से (ग्रंघमणिकम्) कर्जदार को (संगृह्य) वश में करके (दापयेत्) घन दिलवाये ॥ ४८ ॥

> धर्मेण •यवहारेण छलेनाचरितेन च। प्रयुक्तं साध्येदर्थं पञ्चमेन बलेन धः॥ ४६॥

(धर्मेण व्यवहारेण छलेन + आचरितेन) धर्म से, व्यवहार से, छल से, ग्राचरित से (च) ग्रीर (पञ्चमेन बलेन) पांचवें उपाय शक्ति से (प्रयुक्तम् ग्रर्थम् साधयेत्) दिये हुए धन को प्राप्त कराये।। ४६॥

> यः ्वयं साधयेदर्यमुत्तमर्गोऽधर्माग्सकात् । न स २ ताऽभियोक्तब्यः स्वकं संसाधयन्धनम् ॥ ५० ॥

(यः) जो (उत्तमणंः) कर्जदाता (म्रथमणिकात्) कर्जदार से (स्वयम् म्रयं साधयेत्) स्वयं ही घन वसूल करता हो तो (स्वकं घनं संसाधयन्) म्रपने धन को वसूल करते हुए (सः) वह घनी (राज्ञान म्रभियोक्तब्यः) राजा को नहीं रोकना चाहिए म्रयति उसे वसूल करने दे॥ ५०॥

आनुशिल्डनः ४८ से ५० तक के क्लोक निम्न श्राधारों के श्रनुसार प्रक्षिप्त हैं—

- १. प्रसंगिवरोध—(१) पूर्वापर क्लोकों का प्रसंग न्यायालय में साहूकार द्वारा प्रार्थना करने की विधि का है। इस बीच 'किन-किन उपायों से धन दिलावें' ग्रादि बातों का वर्णन ग्रसंगत है। (२) जब साहूकार न्यायालय में प्रार्थना करने के लिए ग्राया हुग्रा है, तो वह न्यायालय के माध्यम से धन प्राप्त करेगा। ५० वें क्लोक में 'स्वयं धन वसूल करने देने' की बात का वर्णन इस सम्पूर्ण पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध है। जब वह न्यायालय में प्रार्थना कर रहा है, तो स्वयं धन वसूल करने का ग्रवसर ही कहां रह जाता है? (३) यहां केवल निर्णय देने का और दण्ड-व्यवस्था का प्रसंग है व्यवहार, छल ग्रादि की बात कहना ग्रसंगत बातें हैं। (४) ४७ का ५२ वें क्लोक से प्रसंग जुड़ता है। बीच के क्लोकों से न्यायालय में की जाने वाली विधि भंग हो रही है। इस प्रकार ये क्लोक प्रक्षिप्त हैं।
- २. मन्तिवरोध—इन श्लोकों में व्यवहार, छल म्रादि के द्वारा साहूकार का घन दिलाना, स्वयं घन वसूल करने देना म्रादि बातें मनु द्वारा विहित व्यवहार-निर्णय की इस सम्पूर्ण व्यवस्था से ही विरुद्ध हैं। इस व्यवस्था में विवाद उत्पन्न होने पर साक्षी आदि द्वारा राजा को घर्मयुक्त निर्णय देने का विधान है (६। ६-६, ५२-१२२), इन श्लोकों में उक्त बातों का इस व्यवस्था में म्रवसर ही नहीं रहता।

# म्रर्थेऽपव्ययमानं तु करेगोन विभावितम् । वापयेद्धनिकस्यार्थं वण्डलेशं च शक्तितः ॥ ५१ ॥ (३७)

[४७ वें में उक्त धन का] (करणेन विभावितम्) यदि लेख, साक्षी ग्रादि साधनों से उस कर्ज का लिया जाना निश्चित हो जाये (तु) ग्रीर (ग्रर्थे + ग्रपव्ययमानम्) कर्जदार कर्ज में लिये गये धन से मुकर जाये तो [राजा] (धनिकस्य + ग्रथं दापयेत्) धनी का वह धन भी वापिस दिलवाये (च) ग्रीर (शक्तितः दण्डलेशम्) उसकी शक्ति, धन ग्रादि के ग्रनुसार कुछ न कुछ दण्ड भी ग्रवश्य करे।। ४१।।

ऋणदाता से ऋण के लेख ग्रादि प्रमाणों को मांगना---

म्रपह्नवेऽधमणंस्य देहीत्युवतस्य संसवि । म्राभियोक्ता विशेद्देदयं करणं वाऽन्यदुद्दिशेत् ॥ ४२ ।। (३८) (संसदि) न्यायालय में ('देहि+इति'+उक्तस्य) न्यायाधीश के द्वारा 'धनी का धन दे दो' ऐसा कहने पर (प्रधमणंस्य ग्रपह्नवे) यदि कर्जदार कर्ज लेने से मुकरने की बात कहे तो (ग्रभियोक्ता) मुकद्दमा करने वाला धनी (देश्यम्) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी=गवाह को (दिशेत्) प्रस्तुत करे (वा) ग्रौर (ग्रन्यत् करणम् उद्दिशेत्) ग्रन्य प्रमारण भी प्रस्तुत करे ।। ५२ ।।

मुकद्दमों में ग्रप्रामाणिक व्यक्ति-

अदेश्यं यश्च दिशति निर्दिश्यापह्नुते च यः । यश्चाधरोत्तरानर्थान्विगीतान्नावबुष्टयते ॥ ५३॥ (३६) ग्रपदिश्यापदेश्यं च पुनर्यस्तत्रपधावति । सम्यक्प्रिशाहितं चार्यं पृष्टः सन्नाभिनन्दति ॥ ५४॥ (४०) ग्रसंभाष्ये साक्षिभिश्च देशे संभाषते मिथः । निरुच्यमानं प्रश्नं च नेच्छेद्यश्चापि निष्पतेत् ॥ ५५॥ (४१) बूहीत्युक्तश्च न बूयादुक्तं च न विभावयेत् । न च पूर्वापरं विद्यात्तस्मादर्थास्स हीयते ॥ ५६॥ (४२)

(यः) जो ऋ गदाता १—(ग्रदेश्यं दिशति) भूठे गवाह ग्रीर गलत प्रमारापत्र प्रस्तुत करे, (च) ग्रीर २—(य:) जो (निर्दिश्य) किसी वात को प्रस्तुत करके या कहकर (अपहनुते) उससे मुकरता है या टालमटोल करता है, ३-(यः) जो (विगीतान् ग्रधर-उत्तरान् +ग्रर्थात् न +ग्रवबुध्यते) कही हुई ग्रगली-पिछली बातों को नहीं घ्यान में रखता ग्रथीत जिसकी ग्रगली-पिछली बातों में मेल न हो, ४—(यः) जो (ग्रपदेश्यम् + ग्रपदिश्य पुनः म्रपधावति) म्रपने तर्कों को प्रस्तूत करके फिर उनको बदल दे-उनसे फिरजाये, ५ — जो (सम्यक् प्रिशाहितम् अर्थं पृष्ट: सन्) पहले अच्छी प्रकार प्रतिज्ञापूर्वक कही हुई बात को न्यायाधीश द्वारा पुनः पूछने पर (न + ग्रभि-नन्दति) नहीं मानता, उसे पुष्ट नहीं करता, ६—(ग्रसंभाष्ये देशे साक्षिभि: मिथः संभाषते) जो एकान्त स्थान में जाकर साक्षियों के साथ घलिनकर चुप-चुप बात करे, ७—(निरुच्यमानं प्रश्नं न + इच्छेत्) जांच के लिए पूछे गये प्रश्नों को जो पसंद न करे, ५—(च य: + ग्रिप निष्पतेत्) ग्रीर जो इधर-इधर टलता फिरे (च) तथा ६—('ब्रूहि' इति + उक्तः न ब्रूयात्) 'कहो' ऐसा कहने पर कुछ न कह सके, १०—(च उक्त न विभावयेत्) ग्रीर जो कही हुई वात को सिद्ध न कर पाये, ११—(न पूर्वापर विद्यात) पूर्वापर बात को न समभे ग्रथीत् विचलित हो जाये, (सः तस्मात् ग्रथीत् हीयते)

वह उस प्रार्थना किये गये धन से हार जाता है स्रर्थात् न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति को हारा हुस्रा मानकर उसे धन न दिलावे।। ५३—५६।।

साक्षिणः सन्ति मेत्युक्त्वा विशेत्युक्तो विशेन्न यः । धर्मस्यः कारएँरेतैर्हीनं तमिप निविशेत् ॥ ५७ ॥ (४३)

('भे साक्षिणः संन्ति' इति + उक्त्वा) पहले 'मेरे साक्षी हैं' ऐसा कह-कर श्रीर फिर गवाही के समय न्यायाधीश के द्वारा ('दिश' इति + उक्तः) 'साक्षी लाग्नो' ऐसा कहने पर (यः न दिशेत्) जो साक्षियों को पेश न कर सके तो (धर्मस्थः) न्यायाधीश (एतैं: कारणैं:) इन कारणों के ग्राधार पर भी (तम् + ग्रिप हीनं निर्दिशेत्) मुकद्मा दायर करने वाले की पराजित घोषित कर दे॥ ४७॥

ग्रभियोक्ता न चेद्र ब्रूयाद्वध्यो दण्डचश्च धर्मतः।

न चेत्त्रिपक्षात्प्रबूयाद्धमें प्रति पराजितः ॥ ५६॥ (४४)

(श्रमियोक्ता न चेत् क्रूयात्) जो श्रभियोक्ता = मुकह्मा करने वाला पहले मुकह्मा दायर करके फिर श्रपने मुकह्मे के लिए कुछ न कहे तो वह (धर्मतः) धर्मानुसार (वध्यः) सजा के योग्य (च) श्रौर (दण्डच) जुर्माना [१६] करने योग्य है, इसी प्रकार यदि (त्रिपक्षात् न चेत् प्रब्रूयात्) तीन पस्तवाङे श्रर्थात् डेढ़ मास तक श्रभियोगी श्रपनो सफाई में कुछ न कह सके तो (धर्म प्रति पराजितः) धर्मानुसार = कातून के श्रनुसार वह हार जाता है।। १८।।

यो यावन्निह्नु वीतार्थं मिथ्या यावित वा वदेत् । तो नृषेण ह्यधमंज्ञौ दाप्यो तद् द्विगुएां दमम् ॥ ४६॥ (४४)

(यः) जो कर्जदार (यावत् ग्रर्थं निह्नुवीत) जितने घन को छिपावे अर्थात् ग्रधिक घन लेकर जितना कम बतावे (वा) ग्रथवा जो कर्ज देने वाला (यावित मिध्या वदेत्) जितना भूठ बोले अर्थात् कम घन देकर जितना ज्यादा बतावे (नृपेण) राजा (तौ ग्रधमंज्ञौ) उन दोनों भूठ बोलने वालों को (तत् द्विगुणं दमम् दाप्यौ) जितना भूठा दावा किया है, उससे दुगुने धन के दण्ड से दण्डित करे।। ५६।।

पृष्टोऽपव्ययमानस्तु कृतावस्यो घनैषिणा। त्र्यवरैः साक्षिमिर्माव्यो नृपबाह्यसन्निधौ॥ ६०॥

(धनैषिणा कृतावस्थः) धन चाहने वाले = मुद्द के द्वारा मुकद्दमा दायर करने पर (पृष्टः) भीर स्यायाषीश द्वारा कर्जदार से पूछने पर (अपव्ययमानः तु) यदि वह मना कर दे अर्थात् यह कहे कि 'मैंने कोई कर्ज नहीं लिया या मैं देनदार नहीं हूं' तो उस स्थिति में अर्थी को (नृपबाह्यणसन्निधौ) राजा द्वारा नियुक्त न्यायाधीश बाह्यण के सामने (त्र्यवरै: साक्षिभि: भाव्यः) कम से कम तीन साक्षियों के द्वारा अपना पक्ष प्रमाणित करना चाहिये ॥ ६०॥

#### अनुशीलनः ६० वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-

(१) अन्तिवरोध—इस क्लोक में कम से कम तीन साक्षियों को प्रस्तुत करने का कथन न तो व्यावहारिक है और न मनुसम्मत। साक्षी तो समय, घटना और परिस्थिति के अनुसार कम-अधिक होते हैं [ । । ७३]। यही कारण है कि साक्षी-प्रसंग के क्लोकों में अन्यत्र कहीं भी मनु ने इस प्रकार की कार्त नहीं रखी है [ । । ४५, ५७, ६१, ६३ ६४, ६८—६१ आदि]। यहां उनसे भिन्न व्यवस्था होने से अन्तिवरोध के कारण यह क्लोक प्रक्षिप्त है।

साक्षी कौन हों---

याहशा धनिभिः कार्या व्यवहारेषु साक्षिणः । ताहशान्सम्प्रवक्ष्यामि यथावाच्यमृतं च तैः ॥ ६१ ॥ (४६)

(धिनिभिः) साहूकारों अर्थात् धन देने वालों को (व्यवहारेषु) मुकद्दमों में (यादशाः साक्षिणः कार्याः) जैसे साक्षी बनाने चाहियें (तादशान्) उनको (च) और (तैः) उन साक्षियों को (यथा ऋतं वाच्यम्) जैसे सत्य वात कहनी चाहिए, उसे (सम्प्रवक्ष्यामि) श्रव श्रागे कहूँगा—॥ ६१ ॥

> गृहिरणः पुत्रिरणो मौलाः क्षत्रविद्शूद्रयोनयः। अर्थ्युक्ताः साक्ष्यमहंन्ति न ये केविदनापदि।। ६२ ।।

(गृहिणः) गृहस्य (पुत्रिगाः) पुत्र वाले (मौलाः) पहले से वहां निवास करने वाले (क्षत्र-विद्-शूद्रयोनयः) क्षत्रिय, वैश्य श्रीर शूद्र व्यक्ति, (श्रयीं + जक्ताः) धनी के कहने पर (साक्ष्यम् + अर्हन्ति) साक्षी हो सकते हैं, (श्रनापदि) श्रापत्तिरहित काल में (ये केचित् न) हर कोई साक्षी नहीं हो सकता ॥ ६२ ॥

## अनुश्रीत्जनः यह ६२ वाँ श्लोक निम्न ग्राधार पर प्रक्षिप्त है-

- १. अन्तिवरोध—(१) ६३ वें श्लोक में साक्षियों की जो विशेषताएं कही हैं यह श्लोक उनसे भिन्न विशेषताएं दे रहा है। ये विशेषताएं ताक्षी के श्रेष्ठ होने की द्योतक नहीं हो सकतीं, ग्रतः ६३ वें श्लोक से भिन्नता होने के कारण यह श्लोक प्रक्षिप्त है (२) इस श्लोक में बाह्मण को इस व्यवस्था में परिगणित नहीं किया है, जबिक ६३ में श्लोक में साक्ष्य के लिए सभी वर्णों का विधान है।
  - २. प्रसंगविरोप-६१ वें श्लोक की ६३ से सम्बद्धता है। ६१ वें में कहा है कि

'साक्षी कैसे होने चाहियें, ग्रब मैं यह कहूँगा' ग्रौर वे ६३ में विशात हैं। ६१ ग्रीर ६३ में 'कार्याः' शब्द उन्हें परस्पर सम्बद्ध कर रहा है। ६२ में 'साक्षी कौन हो सकते हैं, कौन नहीं' यह कथन पूर्वापर श्लोकों की सम्बद्धता को भंग कर रहा है। ग्रतः यह प्रसंगविरुद्ध प्रक्षेप है।

म्राप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः । सर्वेधमंबिदोऽलुब्धा विपरीतास्तु वर्जयेत् ॥६३॥ (४७)

(सर्वेषु वर्णेषु) सव वर्णों में (ग्राप्ताः) धार्मिक, विद्वान् निष्कपटी (सर्व-धर्मिवदः) सव प्रकार धर्म को जानने वाले (ग्रलुब्धाः) लोभरहित सत्यवादियों को (कार्येषु) न्यायव्यवस्था में (साक्षिणः कार्याः) साक्षी करे (विपरीतान् तु वर्जयेत्) इससे विपरीतों को कभी न करे ॥ ६३॥ (स० प्र०१६८)

#### अनुश्रीत्उनः : साक्षी शब्द पर विचार-

साक्षी शब्द के अर्थ ग्रौर व्युत्पत्ति से यह स्पष्ट होता है कि वस्तुतः साक्षी वही होता है जो उस वात या घटना का प्रत्यक्षद्रष्टा होता है। सहपूर्वक ग्रक्षि से इनिः प्रत्यय ग्रथवा साक्षात् ग्रव्यय से 'साक्षाद्रष्टिर संज्ञायाम्' [ग्रप्टा० ५। २। ६१] से 'इनि' प्रत्यय होकर 'साक्षिन्' शब्द सिद्ध होता है। साक्षिन्-यः साक्षात् कर्ताः साक्षात्द्रष्टा' यः सः साक्षी। श्लोक में 'ग्राप्ताः' विशेषण से भी इसी भाव की ग्रभिव्यक्ति हुई है।

साक्षी कौन नहीं हो सकते--

नार्थसम्बन्धिनो नाप्ता न सहाया न वैरिणः । न हष्टदोषाः कर्तव्या न व्याध्यार्ता न दूषिताः ॥ ६४ ॥(४८)

(ग्रर्थसम्बन्धिनः) धनी से ऋगा ग्रादि के लेने-देने का सम्बन्ध रखने वाले (न कर्त्तव्याः) साक्षी नहीं हो सकते (न भ्राप्ताः) न घनिष्ठ=मित्रादि (न सहायाः) न सहायक—नौकर ग्रादि, (न वैरिणः) न ग्रभियोगी के शतु ग्रादि, (न इण्टदोपाः) जिसको साक्षो पहले भूठी सिद्ध हो चुकी है वे भी नहीं (न व्याधि + ग्रार्ताः) न रोगग्रस्त, पीड़ित ग्रीर (न दूषिताः) न ग्रपराधी= सजा पाये ग्रीर दूषित आचरण वाले ग्रधर्मी व्यक्ति साक्षो हो सकते हैं ।। ६४।।

> न साक्षी नृपतिः कार्यो न कारककुशीलवौ। नश्रीत्रियो न लिङ्गस्यो न संगेम्यो त्रिनिगंतः॥ ६४॥

(নৃपतिः) राजा को (कारुक-कुशीलवौ) कारीगर ग्रीर नट-भाट ग्रादि को (श्रोत्रियः) वेदपाठी को (लिङ्गस्यः) ब्रह्मचारी को (सङ्गम्यः विनिर्गतः) मोहमाया से

पृथक् हुए ग्रथित् संन्यासी को भी (साक्षी न कार्यः) साक्षी नहीं बनाना चाहिए।। ६४।।

## नाष्यधीनो न वस्तव्यो न दस्युनं विकर्मेन्नत् । न बुद्धो न शिशुनेंको नाल्यो न विकलेन्द्रियः॥ ६६ ॥

(ग्रधि + ग्रधीनः) पूर्णतः ग्रधीन व्यक्ति नौकर ग्रादि को (वक्तव्यः) लोकनिन्दित को (दस्युः) क्रूर कर्म करने वाले को (विकर्मकृत्) बुरे कर्म करने वाले को (वृद्धः) बूढ़े को (शिशुः) बालक को (एकः) एकाकी घूमने वाले को (ग्रन्त्यः) नीच (विकलेन्द्रियः) ग्रपाहिज को भी साक्षी न बनावे ॥ ६६॥

#### नार्तो न मत्तो नोन्मत्तो सुत्वृष्णोपपीडितः। न श्रमार्तो न कामार्तो न क्रुद्धो नापि तस्करः॥ ६७॥

(न + म्रातंः) न शोकप्रस्त को (न मत्तः) न नशे के म्रादी को (न + उन्मत्तः) न पागल को (न क्षुत्- तृष्णा + उपपीडितः) भूख-प्यास से सताये हुए को (न श्रमातंः) न थके हुए को (न कामातंः) न कामग्रस्त को (न क्रुद्धः) न क्रोधी (न तस्करः) न चोर को साक्षी बनावे ॥ ६७ ॥

अन्य होते हैं—

- २. पुनरुक्ति—६६-६७ इलोकों में विणत प्रायः सभी व्यक्ति ६४ वें इलोक के अन्तर्गत ही आ जाते हैं, जैसे 'व्याधियस्त' में विकलेन्द्रिय, आर्त, मत्त, उन्मत्त, श्रमातं, कामातं आदि और 'दूषिताः इच्टदोषाः में दस्यु, विकर्मकृत्, अन्त्य, तस्कर आदि। इस प्रकार ये इलोक ६४ वें की पुनरुक्ति ही हैं। कोई स्वतन्त्र और महत्त्वपूर्ण बात इनमें नहीं हैं।

विशेष प्रसंगों में साक्षी विशेष-

स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्युं द्विजानां सहशा द्विजाः । शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥६८॥(४९)

(स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः) स्त्रियों की साक्षी स्त्री, (द्विजानां द्विजाः) द्विजों के द्विज (शूद्राणां शूद्राः) शूद्रों के 🎇 शूद्र (ग्रन्त्यानाम् 🕂 ग्रन्त्ययोनयः कुर्युः) ग्रन्त्यजों केञन्त्यजसाक्षी हों ।। ६८ ।। (स० प्र० १६६) ॐ(सदशः) सदशबलवाले⋯⋯⋯(सन्तः) साधुस्वभाव के⋯⋯⋯

# अनुर्योत्जनः (१) साक्षीविशेषों के कथन का उद्देश्य-

पूर्वापर साक्षी-वर्णन सम्बन्धी श्लोकों से, श्रीर विशेषरूप से द।६३,६४,६६,७२ श्लोकों से यह स्पष्ट है कि साक्षी कोई भी हो सकता है। इस क्लोकों में जो विशेष साक्षियों का कथन है वह विशेष श्रीभप्राय से है। जैसे स्त्रियों के जो स्त्रीसम्बन्धी प्रसंग हैं, उनमें स्त्रियां ही ठीक साक्षी हो सकती हैं। इसी प्रकार द्विजों श्रीर शुद्रों के वर्णान्तर के जो निजी प्रसंग हैं, उनमें उसी वर्ण के साक्षी प्रामाणिक श्रीर सही सिद्ध हो सकते हैं। इस विशेष कथन का यही श्रीभप्राय है।

(२) अन्त्यज कौन?—चारों वर्णों में जो दीक्षित नहीं होकर वर्णबाह्य रह जाते हैं, वे लोग अन्त्यज अर्थात् अन्त्यस्थानीय हैं।

ऐकान्तिक ग्रपराधों में सभी साक्षी मान्य हैं-

श्रनुभावी तु यः कश्चित्कुर्यात्साक्ष्यं विवादिनाम् । श्रन्तर्वेश्मन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये ॥६६॥(५०)

(ग्रन्त + वेश्मिन) घर के ग्रन्दर एकान्त में हुई घटना में (वा) ग्रथवा (ग्ररण्ये) जंगल के एकान्त में हुई घटना में (ग्रिप च) ग्रौर (शरीरस्य ग्रत्यये) रक्तपात ग्रादि से शरीर के घायल हो जाने की ग्रवस्था में (यः किश्चत् ग्रनुभावो) जो कोई ग्रनुभव करने वाला या देखने वाला हो वही (विवादिनाम्) विवाद करने वालों का (साक्ष्यं कुर्यात्) साक्षी हो सकता है, चाहे वह कोई भी हो ।। ६९ ।।

स्त्रियाऽप्यसम्मवे कार्यं बालेन स्थविरेण वा। शिष्येण बन्धुना वाऽपि बासेन भृतकेन वा।। ७०।।

(स्त्रया; + अपि + असम्भवे) उक्त स्थानों में स्त्री की विद्यमानता न होते पर (बालेन स्थिनरेणवा शिष्येण बन्धुना दासेन अपिवा भृतकेन कार्यम्) बालक, बूढ़े, शिष्य, बन्धु, दास और नौकर को भी साक्षी देनी चाहिए॥ ७०॥

बालवृद्धातुरागां च साक्ष्येषु वदतां मृषा। जानीयादस्थिरां वाचमुत्सिक्तमनसां तथा॥ ७१॥

राजा (बाल-वृद्ध + अःतुराणाम्) बालक, बूढ़े ग्रीर दुःखी लोगों की (च) ग्रीर (उित्सवतमनसाम्) ग्रस्थिर मन वाले व्यक्तियों की (साक्ष्येषु मृषा वदताम्) साक्षी में भूठ बोलते हुए (ग्रस्थिरां वाचं जानीयात्) ग्रस्थिर वाणी को जान लेवे ॥ ७१ ॥

अम्बर्गीत्उनः : ७०-७१ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-

- १. प्रसंगिवरोष-—(१) ६६ वें ग्रीर ७२ वें इलोक में साक्षियों की परीक्षा न करने का समान प्रसंग है। इस बीच ग्रभाव में साक्षी व्यक्तियों का परिगणन ग्रीर उनकी परीक्षा का कथन इस प्रसंग को भंग करने वाला है, ग्रतः प्रसंगविरुद्ध है।
- २. अन्तिवरोध— (१) ७० वें क्लोक में यह व्वित है कि ज़्त्री की साक्षी आपत्काल में ही होती है, यह भावना ६० वें क्लोक के विरुद्ध है। (२) ७० वें क्लोक में दासप्रथा की चर्च है, यह मनुविरुद्ध है। मनु दास का अस्तित्व नहीं मानते, वे तो शूद्रवर्ण को स्वीकार करते हैं और उनका कार्य स्वेच्छ्या सेवाकार्य चुनना है [१।६१]। (३) ७१ वें क्लोक में बूढ़े, वालक, आदि की अस्थिर वाणी से उनकी गवाही की परीक्षा का कथन है, जविक अन्य क्लोकों में सब ही के लिए यह निर्देश है [०।२५,२६,७०]। फिर अलग से यह कथन अनावश्यक है। (४) जब ६६ वें क्लोक में एकान्त में प्रत्येक को साक्षी के लिए उपयुक्त स्वीकार किया है तो पुनः इन क्लोकों में अभावकालीन साक्षियों की गणना करना निरर्थक है, और उक्त क्लोक की भावना से विरुद्ध है। इस आधार पर ये क्लोक प्रक्षिष्ट हैं।

बलात्कार ग्रादि कार्यों में सभी साक्षी हो सकते हैं-

# साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसंग्रहगोषु च। वाग्दण्डयोक्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिगः।। ७२।। (४१)

(सर्वेषु साहसेषु) जितने बलात्कार के काम, (स्तेयसंग्रहणेषु च) चोरी व्यभिचार (वाक्दण्डयोः च पारुष्ये) कठोरवचन, दंडनिपातनरूप ग्रपराध हैं (साक्षिणः न परीक्षेत) उनमें साक्षी की परीक्षान करे ग्रीर ग्रत्यावश्यक भी समभ्रें, क्योंकि ये काम सब गुष्त होते हैं ।। ७२।। (स० प्र० १६६)

## अनुर्योत्जनः साक्षी-परीक्षा निषेष का कारण-

म्प्रिमिप्राय यह है कि इनमें कोई भी प्रस्यक्षदर्शी गवाह प्रामाणिक हो सकता है। क्योंकि ये बातें गुप्तरूप से या एकान्त में होती हैं, अतः उत्तम आचरण या स्तर वाले व्यक्ति ही वहां उपस्थित हों, यह संभव नहीं।

साक्ष्यों में निश्चय ---

# बहुत्वं परिगृह्णीयात्साक्षिद्वैघे नराधिपः । समेषु तु गुणोत्कृष्टान्गुणिद्वैघे द्विजोत्तमान् ।। ७३ ।। (५२)

अक्ष (साक्षिद्वैधे बहुत्वम्) दोनों ग्रोर की साक्षियों में से बहुपक्षानुसार (समेषु तु गुणोत्कृष्टान्) तुल्य साक्षियों में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के ग्रनुकूल (गुिंगिद्वेधे द्विजोत्तमान्) ग्रीर दोनों के साक्षी उत्तमगुणी ग्रीर तुल्य हों तो द्विजोत्तम अर्थात् ऋषि महर्षि भ्रौर यतियों की साक्षो के अनुसार न्याय करे।। ७३।। (स॰ प्र०१६६)

ॐ (नराधिपः) राजा या न्यायाधीश .....

समक्षदर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिद्धचित । तत्र तत्यं बुवःसाक्षी धर्मार्थाम्यां न हीयते ॥ ७४ ॥ (५३)

(साक्ष्यं सिद्धचिति) दो प्रकार से साक्षी होना सिद्ध होता है (समक्ष-दर्शनात्) एक—साक्षात् देखने (च) ग्रीर (श्रवणात्) दूसरा - सुनने से (तत्र साक्षी सत्यं बुवन्) जब सभा में पूर्छे तव जो साक्षी सत्य बोलें (धर्म + ग्रयाभ्यां न हीयते) वे धर्महीन ग्रीर दण्ड के योग्य न होवें ग्रीर जो साक्षी मिथ्या बोलें वे यथायोग्य दण्डनीय हों।। ७४।। (स० प्र०१६६)

> साक्षी दृष्टश्रुतादन्यद्विबुवन्नार्यसमित । श्रवाङ्नरकमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ।। ७५ ।। (५४)

(ग्रायंसंसदि) जो राजसभा वा किसी उत्तम पुरुषों की सभा में (साक्षी) साक्षी (इष्ट-श्रुतात् + ग्रन्यत् विद्युवन्) देखने ग्रीर सुनने से विष्द्य बोले तो वह (ग्रवाङ्नरकम् + ग्रम्येति) ग्रवाङ्नरक = ग्रर्थात् जिह्ना के छेदन से दुःखरूप नरक को वर्तमान समय में प्राप्त होवे (च) ग्रीर (प्रेत्य स्वर्गात् हीयते) मरे परचात् सुख से हीन हो जाये ॥ ७५ ॥ (स॰ प्र० १६६)

यत्रानिबद्धोऽपीक्षेत शृख्याद्वाऽपि किञ्चन । पृष्टस्तत्रापि तद् बूयाद्ययादृष्टं ययाश्रुतम् ॥ ७६॥ (४४)

प्रत्यक्षदर्शी मनुष्य (ग्रनिवद्धः + ग्रिप) साक्षी के रूप में न बुलाये जाने पर भी [वादी वा प्रतिवादी के द्वारा] (यत्र किञ्चन ईक्षेत ग्रिप वा श्रृणुयात्) जहाँ कुछ भी देखाया सुना हो (पृष्टः) न्यायाधीश के पूछने पर (तत्र + ग्रिप) वहां (यथादृष्टं यथाश्रुतं तर् द्रूयात्) जैसा देखा या सुना है, वैसा ही कह दे ग्रर्थात् न्याय के लिए स्वयं साक्षो रूप में पहुंच जाये।। ७६।।

> एकोऽनुब्धस्तु साक्षी स्याद् बह्वचः शुच्योऽपि न स्त्रियः । स्त्रीबुद्धेरस्थिरत्वात्तु बोवैश्चान्येऽपि ये वृताः ॥ ७७ ॥

(ग्रलुब्ध: तु एक: साक्षी) लोभरिहत यदि एक भी हो तो वह साक्षी ठीक (स्यात्) होता है। (स्त्रीबुद्धे: म्प्रस्थिरत्वात् शुज्य बह्नघः स्त्रियः न) स्त्रियों के ग्रस्थिर बुद्धि होने के कारण ग्रात्मशुद्धि से युक्त हों ग्रौर बहुत हों तो भी स्त्रियां साक्षी रूप में ठीक नहीं हैं (च) ग्रौर (ये ग्रन्थे दोषैं: वृताः) जो कोई [चोरी ग्रादि] दोषों से युक्त हैं, वे भी साक्षी नहीं हो सकते।। ७७॥

## अन्य व्यक्तिनः : ७० वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-

- १. प्रसंगिवरोध यहां पूर्वापर प्रसंग साक्षी लेने की विधि का चल रहा है, बीच में स्त्री को साक्षी के लिए अनुपयुक्त कहना प्रसंगभञ्जक वर्णन है। (२) साक्षी के लिए कौन उपयुक्त है, कौन अनुपयुक्त, इस विधान का प्रसंग पहले (६। ६३-६४) आ चुका है। प्रसंग समाध्ति के पश्चात् पुतः नये सिरे से उस प्रसंग को कहना अप्रा-संगिक है
- २. ग्रन्तिवरोध—इस श्लोक में स्त्री को साक्षी के लिए निविद्ध माना है, जबिक ६ वें श्लोक में उसे स्पष्टतः साक्षी माना है। उसके विरुद्ध होने से यह प्रक्षिप्त है।
- ३. पुनरुक्ति इस श्लोक में 'निर्लोभ' गुण के ग्राधार पर साक्षी को ठीक माना है। यह बात 'ग्रजुट्धाः' शब्द से ६३ वें श्लोक में ही कह रखी है, ग्रतः यह मात्र उसकी पुनरुक्ति ही है।

स्वाभाविक साक्ष्य ही ग्राह्य है-

स्वभावेनेव यद् ब्र्युस्तद्ग्राह्यं व्यावहारिकम् । स्रतो यदन्यद्विब्र्युर्धर्मार्यं तदपार्थकम् ॥७८॥ (५६)

(तद् ग्राह्मम्) साक्षी के उस वचन को मानना (यत्) जो (स्वभा-वेन + एव व्यावहारिकं ब्रूयुः) स्वभाव ही से व्यवहारसम्बन्धी बोलें (ग्रतः + ग्रन्यत् + यत् + विब्रूयुः) ग्रीर सिखाये हुए, इससे भिन्न जो-जो वचन बोलें (तत्) उस-उसको क्ष (प्रपार्थकम्) न्यायाधीश व्यथं समभे ॥ ७ = ॥

(स॰ प्र॰ १६६)

अ (धर्मार्थम्) सही न्याय के हेतु .....

साक्ष्य लेने की विधि—

सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानिषप्रत्यिषसन्निष्यौ । प्राड्विवाकोऽनृयुङ्गीत विधिना तेन सान्त्वयन् ॥७६॥ (५७)

(प्रिय-प्रत्यिसिन्निधो) जव अर्थी = वादी स्रोर प्रत्यर्थी = प्रितिवादी के सामने (सभान्तः प्राप्तान् साक्षिणः) सभा के समीप प्राप्त हुए साक्षियों को (सान्त्वयन्) शान्ति पूर्वक (प्राड्विवाकः) न्यायाधीश स्रोर प्राड्विवाक् स्रर्थान् वकील या वैरिस्टर (तेन विधिना) इस प्रकार से (स्रनुयुद्धीत) पूछें —।। ७६ ।। (स० प्र०१६६)

यद् द्वयोरनयोर्वेत्थ कार्येऽस्मिश्चेष्टितं मिथः। तद् बृत सर्वे सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥६०॥ (५६) हे साक्षि लोगो ! (ग्रस्मिन् कार्ये) इस कार्य में (ग्रनयो: द्वयो: मिथ: चेव्टितम्) इन दोनों के परस्पर कर्मों में (यत् वेत्थ) जो तुम जानते हो (तत्) उस क्रिको (सत्येन ब्रूत) सत्य के साथ बोलो (हि) क्योंकि (युष्मा-कम्) तुम्हारी (ग्रत्र) इस कार्य में (साक्षिता) साक्षी है।। ५०।।

(स० प्र० १६६)

सत्यं साक्ष्ये बुवन्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान् । इह चानुत्तमां कीर्ति वागेषा बह्मपूजिता ॥८१॥ (५६)

(साक्षी) जो साक्षी (सत्यं ब्रुवन्) सत्य बोलता है (पुष्कलान् लोकान् + प्राप्नोति) वह जन्मान्तर में उत्तम जन्म, ग्रौर उत्तम लोकान्तरों में जन्म को प्राप्त होके सुख भोगता है (इह च + ग्रनुत्तमां कीर्तिम्) इस जन्म वा परजन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है (एषा वाक् ब्रह्मपूजिता) क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार ग्रौर तिरस्कार का कारण लिखी है। जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित ग्रौर मिथ्यावादी निन्दित होता है।। ६१।। (स॰ प्र०१६६)

क्क(साक्ष्ये) साक्ष्य-व्यवहार में .....

साक्येऽनृतं वदन्पार्श्वंध्यते वारुर्णमृंशम्। विवशः शतमाजातीस्तरमात्साक्ष्यं वदेहतम्॥ ५२॥

(साक्ष्ये + अनुतं वदन्) गवाही में भूठ बोलने वाला आदमी (भृशम्) प्रत्येक जन्म में (वारुएाँ: पार्शः बघ्यते) वरुण-पाशों से बंध जाता है। (विवशः शतम् + आजातीः) और विवश होकर सौ जन्मों तक इसी प्रकार कष्ट भोगता रहता है (तस्मात्) इसलिए (साक्ष्यम् ऋतं वदेत्) साझी सत्य ही बोले ॥ ६२॥

# अन्त्रक्रीत्वनः ६२ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिपा है—

- १. प्रसंगिवरोध पूर्वापर श्लोकों में सत्यसाक्षी के लाभों का वर्णन चल रहा है, जिससे ज्ञात होता है कि ये दोनों श्लोक परस्पर सम्बद्ध हैं। बीच में अनृतभाषण के दण्ड का वर्णन करने से इनकी प्रसंगसम्बद्धता भंग हो गई है। अतः यह श्लोक प्रसंग-भञ्जक होने से प्रक्षिप्त है।
- २. शैलीगत प्राधार—इस क्लोक में निराधार एवं ग्रतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। सौ जन्म निश्चित करने ग्रीर वरुणपाशों से बंधने की बात का कोई ग्राधार नहीं है। मनु की शैली इस प्रकार निराधार एवं काल्पनिकता से युक्त नहीं है।

# सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्धते । तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥ ८३ ॥ (६०)

(सत्येन साक्षी पूयते) सत्य बोलने से साक्षी पित्र होता श्रौर (सत्येन धर्मः वर्धते) सत्य ही बोलने से धर्म बढ़ता है (तस्मात्) इस से (सर्ववर्णेषु) सब वर्णों में (साक्षिभिः) साक्षियों को (सत्यं हि वक्तव्यम्) सत्य ही बोलना योग्य है।। ८३।। (स० प्र०१६६)

साक्षी ग्रात्मा के विरुद्ध साध्य न दे-

म्रात्मेव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथाऽऽत्मनः । माऽवमंत्थाः त्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम् ॥८४॥ (६१)

(ग्रात्मनः साक्षी ग्रात्मा + एव हि) ग्रात्मा का साक्षी ग्रात्मा (तथा + ग्रात्मनः गितः + ग्रात्मा) ग्रीर ग्रात्मा की गित ग्रात्मा है, इसको जानके हे पुरुष ! तू (नृणाम् उत्तमं साक्षिणम्) सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी (स्वम् + ग्रात्मानम्) श्रपने ग्रात्मा का (मा + ग्रवमंस्थाः) ग्रपमान मत कर ग्रथित् सत्यभाषण जो कि तेरे ग्रात्मा, मन, वाणी में है वह सत्य, ग्रीर जो इससे विपरीत है वह मिथ्या भाषण है ॥ ८४ ॥ (स० प्र०१६६)

अर् न्यु श्रीट्य : 'म्रात्मा स्वयं म्रात्मा का साक्षी किस प्रकार होता है' इस पर विशेष-विस्तृत विचार के लिए देखिए १। १२५ [२।६] पर 'म्रात्मनस्तुष्टि' सम्बन्धी मनुशीलन।

> मन्यन्ते व पापकृतो न किञ्चत्पश्यतीति नः। तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्येवान्तरपूरुषः॥ ५४॥

(नः कश्चित् न पश्यित इति) 'हमें कोई नहीं देख रहा है' ऐसा (पापकृतः वै मन्यन्ते) पाप करने वाले समभते हैं (तु) किन्तु (तान्) उन्हें (देवाः) देवता [६। ६६ में विणित] (प्रपश्यिन्ति) देखते हैं और (स्वस्य एव + ग्रन्तरपूरुषः) उनका ग्रपना ग्रन्तरातमा ही उनको देखता है।। ६४।।

द्योभू मिरापो हृदयं चन्द्रार्काग्नियमानिलाः। रात्रः संध्ये च धर्मश्च वृत्तज्ञाः सर्वदेहिनाम्।। ८६।।

(द्यौ: भूमि: + ग्राप: हृदयम् चन्द्र-ग्रर्क-ग्राग्न-यम-ग्रानिलाः) ग्राकाश, भूमि, जल, हृदय, चन्द्रमा, सूर्य, ग्राग्न, यम, वायु (रात्रिः) रात्रि (च) ग्रौर (संघ्ये) दोनों संघ्याकाल = प्रातःकाल एवं सायंकाल (च) ग्रौर (धर्मः) धर्म, ये (सर्वदेहिनाम्) सब प्राणियों के (वृत्तज्ञाः) व्यवहार को जानने-देखने वाले हैं॥ ८६॥

#### देवबाह्मणुसान्निष्ये साक्ष्यं पृष्छेहतं हिजान्। उदङ्मुलान्त्राङ्मुलान्वापूर्वाह्नो वैश्रुचिः शुचीन्।। ८७ ।।

(शुचिः) शुद्ध-पितत्र हुआ न्यायकत्ता (पूर्वाह्म) प्रातःकाल के समय में (देव-ब्राह्मण्-सान्तिष्ये) देवता और ब्राह्मणों के समीप (उदङ्मुखान् वा प्राङ्मुखान्) उत्तर या पूर्व की श्रोर मुख कराके (शुचीन् द्विजान्) शुद्ध-पितत्र हुए द्विजों से (ऋतं साक्ष्यं पृच्छेत्) ठीक-ठीक साक्षी पूछे ।। ८७ ।।

#### ब्रूहीति बाह्यएां पृच्छेत्सत्यं ब्रूहीति पार्थिवम् । गोबीजकाञ्चनैर्वेदयं जुद्रं सर्वेस्तु पातकैः ॥ ८८ ॥

(ब्राह्मणं 'ब्रूहि' इति पृच्छेत्) ब्राह्मण को 'कहो' ऐसा पूछे ('सत्य ब्रुहि' + इति पाथिवम्) 'सत्य बोलो' इस प्रकार क्षत्रिय से पूछे (गो-बीज-काञ्चनैः वैश्यम्) 'गो, बीज, सोना चुराने से जो पाप होता है, वही पाप भूठी साक्षी से तुम्हें होगा' ऐसा कहकर वैश्य से पूछे (तु) ग्रीर (सर्वैः पातकैः शूद्रम्) 'सब पाप लगेंगे जो भूठी साक्षी दोगे तो ऐसा कहकर शूद्र से पूछे।। ८८।।

## ब्रह्मघ्नो ये स्मृता लोका ये च स्त्रीबालघातिनः। मित्रद्रहः कृतघ्नस्य ते ते स्युब्दंवतो मृवा।। ६६॥

(ब्रह्मघ्न:) ब्रह्महत्यारों को (स्त्री-बालघातिनः) स्त्रियों ग्रीर बालकों के हत्यारों को (मित्रद्रहः) मित्रद्रोही को (च) तथा (कृतघ्नस्य) कृतघ्न को (ये लोकाः स्मृताः) जो नरकलोकों की प्राप्ति मानी है (ते ते) वे सब (मृषा ब्रुवतः स्युः) भूठी साक्षी देने वाले को मिलते हैं॥ ६६॥

#### जन्मप्रमृति यत्किञ्चित्पुण्यं मद्र ! त्वया कृतम् । तत्ते सर्वं शुनो गच्छेद्यदि बूयास्त्र्यमन्यया ।। ६० ।।

(भद्र) हे भद्र ! (यदि त्वम्) यदि तू (ग्रन्यथा ब्रूया:) गलत या भूठ साक्षी देगा तो (जन्मप्रभृति) जन्म से लेकर ग्रव तक (यत् किंचित् पुण्यं त्वया कृतम्) जो कुछ पुण्य तूने किया है (ते) तेरा (तत् सर्वम्) वह सव पुण्य (शुन: गच्छेत्) कुत्तों को मिलेगा, ऐसा पूछते समय साक्षी को कहे।। ६०।।

अनुशां लाज : ५५ से ६० तक के क्लोक निम्न ग्राधारों के ग्रनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगाव रोघ—(१) पूर्वापर क्लोक ८४ एवं ६१ में ब्रात्मा को ब्राधार मानकर सत्य साक्षी देने का कथन है, जिससे इन दोनों क्लोकों की प्रसंग की ६ व्हिट से सम्बद्धता ज्ञात होती है। बीच के इन प्रसंगभिन्न क्लोकों ने उस प्रसंगसम्बद्धता को भंग कर दिया है, ब्रतः ये क्लोक प्रसंगविरुद्ध हैं। (२) साक्षियों से न्यायकत्ता किस प्रकार प्रकन करे यह प्रसंग ७६, ७८-८० क्लोकों में विणित हो चुका है ब्रीर उसके पश्चात् सत्य-

साक्षी के महत्त्व का प्रसंग है। एक प्रसंग के समाप्त होने पर नये सिरे से पुनः ५७-६० श्लोकों में उसी प्रसंग को प्रारम्भ करना प्रसंगविरुद्ध है।

- २. ग्रन्तिविशेष---न्यायाधीश राजा एवं विद्वानों द्वारा साक्षियों से प्रश्न पूछने की विधि ७६-६० श्लोकों में विहित कर दी है। यहां ६७-६६ में उससे भिन्न विधि का वर्णन किया है। पुनः भिन्न विधि को दर्शाना विश्वद्धता है। ग्रतः विरोध के कारण ये तथा इन पर ग्राधारित ६६-६० श्लोक प्रक्षिप्त हैं। ६७ वें श्लोक में विणित विधि तो सम्भव भी नहीं, क्योंकि साक्षी तो न्यायाधीश की ग्रीर मुँह करके साक्षी देते हैं।
- ३. शैलीगत म्राधार शैली की दिष्ट से इन श्लोकों का वर्णन निराधार, अयुक्तियुक्त [८४, ८६, ८०], म्रतिशयोक्तिपूर्ण [८६, ६०] एवं अभद्र [६०] है। मनु की शैली में ये त्रुटियां नहीं हैं। ८४ ८६ में जड़ वस्तुओं को द्रष्टा के रूप में स्वीकार किया है, जो बेतुकी बात है। ये प्राणियों के अच्छे भीर बुरे काम का निश्चय कैसे कर सकते हैं?

## एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यस्वं कल्याण ! मन्यसे । नित्यं स्थितस्ते हृद्येष पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥६१॥ (६२)

(कल्याण) हे कल्याण को इच्छा करने हारे पुरुष । (यत त्वम्) जो तू (ग्रहम् एकः ग्रस्मि इति) 'मैं ग्रकेला हूँ' ऐसा (ग्रात्मानं मन्यसे) ग्रपने ग्रात्मा में जानकर निध्या बोलता है सो ठीक नहीं है, किन्तु (एपः ते हृदि) जो दूसरा तेरे हृदय में (नित्यं पुण्यपापेक्षिता मुनिः स्थितः) ग्रन्तर्यामीरूप से परमेश्वर पुण्य-पाप का देखने वाला मुनि स्थित है, उस परमात्मा से डरकर सदा सत्य बोला कर ।। ६१ ।। (स० प्र०१६६)

## यमो वैवस्वतो देवो यस्तवैष हृदि स्थितः। तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा कुरून् गमः॥ ६२॥

(यः तव हृदि) जो तेरे हृदय में (एषः वैवस्त्रतः यमः देवः स्थितः) यह वैवस्वत परमात्मदेव स्थित है (तेन चेत् ते + अविवादः) उसके साथ यदि तेरा कोई विवाद नहीं है अर्थात् उससे मेल है तो (मा गङ्गाम् मा कुरून् गमः) [ग्रपने पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए वा उन्हें दूर करने के लिए वा गुरुक्षेत्र को मत जाओ ग्रथित् उसे इन स्थानों पर जाने की ग्रावश्यकता नहीं है।। ६२।।

नग्नो मुण्डः कवालेन मिश्नार्थी भृत्विपासितः। अन्धः शत्रुकुलं गच्छेद्यः साध्यमनृतं बदेत्॥ ६३॥

(यः ग्रनृतं साक्ष्यं वदेत्) जो व्यक्ति भूठी गवाही देता है वह (नग्नः मुण्डः सुत्-पिपासितः ग्रन्थः) नंगा, सिर मुंडाए, भूखा-प्यासा ग्रीर ग्रन्था होकर (कपालेन भिक्षार्थी) खोपड़ी हाथ में लेकर भिखारी बनके (शत्रुकुलं गच्छेत्) शत्रुकुल में जाकर भीख मांगता है [परजन्म या इस जन्म में ही]।। ६३॥

## श्रवाक्शिरास्तमस्यन्धे कित्विषी नरकं व्रजेत्। यः प्रदनं वितयं ब्रूयात्पृष्टः सन् धर्मनिक्चये।। ६४ ॥

(यः) जो (धर्मनिश्चये) धर्म का निर्णय करने के लिए (पृष्टः सन्) पूछने पर (प्रश्नं वितथं ब्रूयात्) प्रश्न का गलत या भूठ उत्तर दे तो वह (किल्वियो) पापी (ग्रवाक्-शिराः) नीचा मुंह किये (ग्रन्धे तमिस नरकं ब्रजेत्) महा ग्रन्धकारमय नरक में जाता हैं॥ ६४॥

#### ग्रन्थो मत्स्यानिवादनाति सः नरः कण्टकैः सह । यो भाषतेऽर्थवैकल्यमप्रत्यक्षं सभां गतः ॥ ६५ ॥

(यः) जो साक्षी (सभा गतः) न्यायालय में जाकर (ग्रथं नैकल्यम् + ग्रप्रत्यक्षम् भाषते) सही बात को गलत ग्रथवा ग्रनदेखी को देखी हुई कहता है (सः नरः) वह मनुष्य (कण्टकै: सह मत्स्यान् ग्रन्थः इव ग्रश्नाति) कांटों समेत मछली को खाने वाले ग्रन्थे के समान दुःखी होता है अर्थात् उसे परिणाम में प्राप्त होने वाला कब्ट दिखाई नहीं पड़ता, उस समय का सुख समक्षकर वह भूठ बोलता है ॥ ६५ ॥

## अन्य श्रीत्रनः १२ से १५ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-

- १ प्रसंगविरोध— ६१ ब्रीर ६५ वें श्लोक की प्रतंग की सम्बद्धता है, क्योंकि इनमें ब्रात्मा के ब्राधार पर साक्ष्य का कथन है। बीच के श्लोकों ने उस प्रसंगसम्बद्धता को भंग कर दिया है, ब्रतः ये प्रक्षिप्त हैं।
- २. ग्रन्तिवरोध—(१) ६२ वें श्लोक में गंगा ग्रौर कुरुक्षेत्र को तीर्थंस्थान के रूप में माना है, जबिक मनु इस प्रकार किसी स्थान को तीर्थं के रूप में नहीं मानते। उन्होंने सर्वत्र निराकार ईश्वर के घ्यान का विधान किया है [२।६६,७६—७८,१०१—१०७,६।४६,६०,६५,७३,७४]। ग्रतः यह श्लोक मनु की मान्यताग्रों के विरुद्ध है।(२)६४ वें श्लोक में नरक का विधान है, यह मनुविरुद्ध है। मनु नरक नामक कोई स्थान-विशेष नहीं मानते [द्रष्टश्य ४।८७-६१ पर 'ग्रनुशीलन'] इस प्रकार ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।
- ३. शैलीगत स्राधार—६३-६५ श्लोको की शैला निराधार, अयुक्तियुक्त एवं अतिशयोक्तिपूर्ण है। मनु की शैली में ये त्रुटियाँ नहीं हैं।

यस्य विद्वान् हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिशंकते । तस्मःन्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ॥ ६६ ॥ (६३) (यस्य वदतः) जिस बोलते हुए पुरुष का (विद्वान् क्षेत्रज्ञः) विद्वान् ग्नर्थात् शरीर का जानने हारा म्नात्मा (न+म्नभिशंकते) भीतर शंका को प्राप्त नहीं होता और (तस्मात्+म्रन्यम्) उससे भिन्न (देवाः) विद्वान् लोग (श्रेयांसं पुरुषं न विदुः) किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ।। ६६ ।।

(स० प्र०१६६)

क्ष (लोके) जगत् में .....

अप्रज्ञुक्ये किन्न : ग्रारमा में किन बातों और कार्यों से शंका, भय ग्रादि इस्पन्न होते हैं ग्रीर किनसे नहीं इस विषय पर विस्तृत विवेचन १। १२५ [२।६] पर 'ग्रारमनस्तुष्टिः' शीर्षक ग्रनुशीलन के ग्रन्तगंत देखिए।

> यावतो बान्धवान् यस्मिन् हन्ति साक्येऽनृतं वदन् । तावतः संस्थया तस्मिन्ध्युषु सौम्यानुपूर्वतः ।। ६७ ॥

(सौम्य) हे सौम्य ! (साक्यं + अनुतं वदन्) साक्षी में भूठ बोलकर मनुष्य (यावतः बान्धवान् + यस्मिन् हन्ति) जितने बान्धवों को जिस भूठ को बोलकर मारता है अर्थात् मारने का फल प्राप्त करता है (तावत संख्यया तस्मिन् अनुपूर्वशः शृणु) उनकी गिनती उस-उस भूठ के अनुसार क्रमशः सुनो —।। १७ ।।

> पञ्च पश्वनृते हन्ति दश इन्ति गवानृते। शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते॥ ६८॥

(पशु+ग्रनृते पञ्च) पशु के विषय में भूठी साक्षी देकर पाँच को (हन्ति) मारने के पापफल को प्राप्त करता है (गौ + ग्रनृते) गौ के विषय में (दश हन्ति) दश को मारता है (ग्रश्व + ग्रनृते शतं हन्ति) घोड़े के विषय में भूठ बोलने से सौ बान्धवों को मारता है (पुरुष + ग्रनृते सहस्रं हन्ति) किसी मनुष्य के विषय में भूठी साक्षी देकर हजार बान्धवों को मारता है ।। ६ द ।।

हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्पेऽनृतं वदन्। सर्वे सूम्यनृते हन्ति मा स्म सूम्यनृतं वदीः ॥ ६६ ॥

(हिरण्यार्थे + अनुत बदन्) सुवर्णं के विषय में भूठ बोलने पर (जातान् च अजा-तान् हितः) उत्पन्न हुए और अभी उत्पन्न न हुए पुत्रों को मारता है (भूमि + अनुते सब हिन्त) भूमि के विषय में भूठ बोलने पर सबको ही मारने का फल पाता है, इस लिये (भूमि - अनुतम्) भूमि के विषय में भूठ (मा स्म वदीः) कभी मत बोलो ॥६६॥

> ग्रप्तु भूमिविदित्याहुः स्त्रीणां मोगे च मैथुने। ग्रब्जेषु चैव रत्नेषु सर्वेष्वश्ममयेषु च।। १००॥

(ग्रप्सु) जलों के विषय में (भोगे च मैथुने) स्त्रियों के साथ भोग या मैथुन में (ग्रब्जेषु च + एव रत्नेषु) मोतियों आदि सब जल में प्राप्त रत्नों के विषय में (च)

भीर (सर्वेषु + भश्ममयेषु) सब पाषाणमय रत्नों के विषय में (भूमिवत् इति + म्राहुः) भूमि के समान ही फल कहा है ॥ १००॥

> एतान्दोषानवेक्ष्य स्वं सर्वाननृतमाषणे। यथाश्रुतं यथादृष्टं सर्वमेवाञ्जसा वद ॥ १०१॥

इसलिये (त्वम्) हे साक्षी मनुष्य तू (ग्रनृतभाषणे) भूठ बोलने में (एतान् सर्वान् दोषान् + ग्रवेक्य) इन सब दोषों ग्रर्थात् दुःखों को देखकर (यथाश्रुतम् यथादष्टम्) जो जैसा सुना है, जो जैसा देखा है (सर्वम् + एव + ग्रञ्जसा वद) वह सब ठीक-ठीक कहो ॥ १०१॥

> गोरक्षकान्वास्पिजिकांस्तया कारुकुशीलवान्। प्रेष्यान्वार्षुं विकाद्यंव विप्रान् शूद्रवदाचरेत् ॥ १०२ ॥

(गोरक्षकान्) गो-पालकः (टाणिजिङान्) वाि्राज्य करने वाले (काह-कुशीलवान्) कारीगर श्रीर नट (प्रेष्यान्) रोवक या दास (च) श्रीर (वार्धुषिकान्) ब्याज लेने वाले (विप्रान्) ब्राह्मणों के साथ, न्यायकर्ता (शूद्रवत् + श्राचरेत्) शूद्र की तरह ग्राचरण करे ।। १०२ ॥

> तद्वदन्धर्मतोऽर्थेषु जानन्नप्यन्यथा नरः। न स्वर्गाच्छ्यवते लोकाद्वेवी वाचं वदन्ति ताम्।। १०३॥

(श्रषेषु) श्रागे कहे हुए विषयों में (जानन् + श्राप) सही बात को जानते हुए श्री (तर:) भनुष्य (धर्मतः) धर्मबुद्धि से श्रयांत् भलाई के लिये (श्रन्यथा वदन्) भूठ बोलने पर भी (स्वर्गात् लोकात् न च्यवते) स्वर्गलोक से नहीं गिरता, क्योंकि (ताम् दैवीं वाचं वदन्ति) ऐसे वचनों को 'दैवीवाणी' कहा जाता है।। १०३।।

शूद्रविट्क्षत्रविप्राणां यत्रतोंक्तौ मवेद्वधः। तत्र वस्तव्यमनृतं तद्वि सत्याद्विशिष्यते॥ १०४॥

(यत्र) जिस विषय में (ऋत + उक्तौ) सत्य बोलने पर (शूद्र-विट्-क्षत्र-विप्राणाम् वधः भवेत्) शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय या किसी ब्राह्मण का प्राणवध होता हों (तत्र ब्राह्मतं वक्तव्यम्) वहां भूठ बोल देना चाहिए (हि) क्योंकि (तत्) वह भूठ बोलना (सत्यात् विशिष्यते) सत्य से श्रच्छा है।। १०४।।

> वाग्दैवरयैद्रच चठिमयेजेरंस्ते सरस्वतीय । स्रनृतस्यैनसस्तस्य कुर्वाणा निष्कृति पराम् ॥ १०४ ॥

(ते) वे भूठ बोलने वाले (तस्य ग्रन्ततस्य + एनसः) उस भूठ बोलने के गए से (परा निष्कृति कुर्वाणा) पूर्णतः छुटकारा प्राप्त करने के लिए (वाग् दैवत्यैः) 'वाग् देवता' वाली (चरुभिः) चरुग्रों = ग्राहुतियों से (सरस्वती यजेरन्) सरस्वती का यजन करें ॥ १०५॥

#### कूष्माण्डेर्वापि जुहुयाद्युतमानौ यथाविधि । उदित्युचा वा वारुण्या तृचेनाव्वैवतेन वा ॥ १०६॥

(वा) ग्रथवा (कूष्माण्डै: +ग्रिप) कूष्मांडमंत्रों [यद्देवादेवहेडनम्॰" यजु॰ २०।१४] से (यथाविधि ग्रग्नौ छृतं जुहुयात्) विधिपूर्वक ग्रग्नि में छृत की ग्राहुति दे (वा) ग्रथवा (उत्+इति +ऋचा वारुण्या) "उदुत्तमं वरुण पाशमस्मद्॰" [यजु॰ १२।१२] इस वारुणी ऋचा से (वा) ग्रथवा (ग्राप्+दैवतेन तृचेन) जल देवता वाली 'ग्रापो हिष्ठा॰" [यजु॰ ११। ५०] ग्रादि तीन ऋचाओं से छृत का हवन करे ॥ १०६।।

## त्रिपक्षादब्रुवन्साक्ष्यमृगादिषु नरोऽगदः । तहर्गा प्राप्नुयात्सर्वं दशबन्धं च सर्वतः ॥ १०७ ॥

(अगदः नरः) रोगरिहत मनुष्य (ऋणादिषु) ऋण ग्रादि लेन-देन के व्यवहारों में यदि (त्रिपक्षात् साक्ष्यम् ग्रबुवन्) तीन पक्ष ग्रधीत् डेढ़ महीने तक साक्षी नहीं दे तो (तत् सर्व ऋणं प्राप्नुयात्) साहूकार उस सब ऋण को प्राप्त करने का ग्रधिकारी हो जाता है (च) ग्रीर.(सर्वतः दशबन्धम्) सारे धन का दसर्वा हिस्सा दण्डरूप में राजा को भी देवे।। १०७।।

#### यस्य दृश्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः। रोगोऽग्निर्जातिमरणमृग्णं बाप्यो वमं च सः॥१०८॥

(यस्य साक्षिणः) जिस साक्षी के (उक्तवाक्यस्य) साक्षी देने के (सप्ताहात्) एक सप्ताह के भीतर (रोगः + ग्रग्निः + ज्ञातिमरणम् दृश्येत) रोगोत्पत्ति होनः, घर आदि में ग्राग लगना, सम्बन्धी की मृत्यु होना ग्रादि हो जाये तो भी (ऋणं दाःयः) उससे ऋण लौटा लेना चाहिए (च) और (सः दमम्) वह व्यक्ति दण्ड का ग्रिषकारी भी होता है।। १०८।।

साक्षी में शपथ दिलाने का कथन-

म्रसाक्षिकेषु स्वर्येषु मिथो विवदमानयोः। म्रविन्दंस्तत्त्वतः सत्यं शपथेनापि सम्मयेत्।। १०६॥

(मियः विवदमानयोः) परस्पर भगड़ने वाले दो पक्षों में (म्रसाक्षिकेषु म्रर्थेषु)
यदि गवाह न हों तो ऐसे व्यवहारों में (सत्यं तत्त्वतः म्रविन्दन्) सच्चाई को ठीक-ठीक
न जान पाने पर (शपथेन + म्रिप लम्भयेत्) शपथ दिलवाकर भी सत्य बात को
जाने ।। १०६ ।।

# महर्षिशिश्च वेर्वेश्च कार्यार्थं शपयाः कृताः। वसिष्ठश्चापि शपयं शेपे पैजवने नृपे॥११०॥

(महर्षिभः च देवैः) महर्षियों ग्रीर देवताग्रों ने भी (कार्यार्थम्) कार्यसिद्धि के लिए (शपथाः कृताः) पर्ये की थीं —'कसमें खाई थीं' (वसिष्ठः ग्रिप) ऋषि वसिष्ठ ने

भी (पैजवने नृपे) पिजवन के पुत्र सुदास राजा के सामने (शपथं शेपे) शपथ ली थी॥ ११०॥

> न वृथा शपयं कुर्यात्स्वल्पेऽप्ययं नरी बुधः। वृथा हि शपयं कुर्वन्त्रोस्य चेह च नश्यति।। १११।।

(स्वल्पे + मिप प्रयों) छोटे से विषय में भी (बुध: नरः) समक्षदार मनुष्य (बृद्या शपयं न कुर्यात्) मिथ्या शपथ न करे (हि वृद्या शपथं कुर्वन्) क्योंकि मिथ्या शपय करने पर वह मनुष्य (इह च प्रेत्य नद्यति) इस जन्म ग्रीर परजन्म में भी विनाश को प्राप्त होता है।। १११।।

> कामिनीवु विवाहेबु गवां मध्ये तथेन्वने। ब्राह्मणाम्युपपत्ती च शपवे नास्ति पातकम् ॥ ११२ ॥

(कामिनीषु) स्त्रीसंभोग के विषय में, (विवाहेषु) विवाह-सम्बन्ध में (गवां भक्ष्ये) गौग्रों के चारे के विषय में (इन्बने) इन्बन के लिए (ब्राह्मण + ग्रम्युपपतौ) ब्राह्मण की रक्षा के विषय में ग्रयात् इन लाभों की प्राप्ति के लिए (शपथे पातकं नास्ति) शपथ लेने में कोई पाप नहीं होता ।। ११२।।

सत्येन शापयेद्वित्रं क्षत्रियं वाहनायुर्धः । गोबीजकाञ्चनैर्वेश्यं शुद्धं सर्वेस्तु पातकः।। ११३ ॥

(विश्रं सस्येन शापयेत्) ब्राह्मण को 'सस्य' के नाम से शपथ करावे (क्षत्रियं वाहन- श्रायुधैः) क्षत्रिय को वाहन और शस्त्रास्त्र की (वैश्यं गो-बीज-काञ्चनैः) वैश्य को गौ, बीज और सुवर्ण श्रादि की (शूद्रं सर्वेः पातकैः) शूद्र को 'सब पातकों' के नाम से शपथ करावे ॥ ११३॥

र्जीन बाहारयेदेनमप्सु चैनं निमज्जयेत्। पुत्रदारस्य वाप्येनं ज्ञिरासि स्पर्शयेत्पृथक्।। ११४।।

(वा) ग्रयवा (एनम्) साक्षी को (ग्रग्निम् ग्राहारयेत्) अग्नि खिलाये ग्रग्निपरीक्षा करके देवे (व) ग्रीर (ग्रप्सु निमज्जयेत्) जल में गोता लगवावे (वा) अथवा (एनं पुत्रदारस्य शिरांसि पृथक् स्पर्शयेत्) इसे पुत्र ग्रीर परनी के सिर को पृथक्-पृथक् स्पर्श कराके शपथ दिलवाये ॥ ११४॥

> यमिद्धो न बहत्यन्तिरापो नोन्मज्जयन्ति च। न चातिमृच्छति क्षित्रं स ज्ञेयः शपये शुचिः ॥ ११४ ॥

(यम्) जिसको (इद्धः ग्राग्नः न दहित) जलती हुई ग्राग्न न जलावे (च) ग्रीर (ग्रापः न + उन्मज्जयन्ति) जल न डुबायें (च) तथा (क्षिप्रं न ग्रातिम् + ऋच्छिति) जो शीघ्र ही किसी यहें कष्ट को न प्राप्त हो (सः शपये शुचिः श्रेयः) वह शपय के विषय में सच्चा समक्षना चाहिए॥ ११४॥

#### बत्सस्य द्यमिशस्तस्य पुरा भ्राता यवीयसा। नाग्निबंबाह रोमापि सत्येन जगतः स्पशः॥ ११६॥

(पुरा) प्राचीन काल में (वत्सस्य) ऋषि वत्स को (यवीयसा भ्राता मिशक्स स्तस्य) उसके छोटे भाई वैमात्र ने लांछन लगाया था [िक 'तू बाह्मण नहीं है, शूद्र की सन्तान है। इसकी शपथ के लिए उसकी अग्निपरीक्षा हुई थी] किन्तु ग्रग्निपरीक्षा में (सत्येन) सच्चाई के कारण (जगतः स्पशः ग्रग्निः रोमापि न ददाह) सारे जगत् के ग्रन्छे-बुरे का ज्ञान रखने वाली ग्रग्नि ने उसके एक रोम को भी नहीं जलाया॥ ११६॥

अर्जुर्रोटिंडन्ट: १७ से ११६ श्लोक निम्न ग्राधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

- १. अन्तिवरोध-(१) ६७-१०१ इलोकों में नरक और १०३-१०६ में स्वर्ग को मान्यता मनु के विरद्ध है। मनु स्वर्ग-नरक नामक कोई पृथक् स्थान नहीं मानते [द्रष्टव्य ४। ८७ - ६१ इलोकों पर अनुशीलन]। इन्हीं इलोकों में एक व्यक्ति के कर्मी का अनेकों को भोक्ता माना है। यह मान्यता ४।२४० के विरुद्ध है। उसमें मनु ने कत्ती को ही भोक्तामानाहै। (२) १०२ में वैदय ग्रीर जूद कर्मवाले व्यक्तियों को भी ब्राह्मण माना है जो मनु के विधान से विरुद्ध है [१। ८८]। प्रतीत होता है ये उस समय के मिलाये श्लोक हैं, जब कर्मणा वर्णव्यवस्था भंग होकर जन्मना प्रचलित हो चुकी थी। (३) पिछले सम्पूर्ण प्रसंग में सत्यसाक्षी देने के लिए प्रेरणा एवं विधान है [७४-७६, द१–द४, ६१, ६६], किन्तु १०४–१०६ इलोकों में कुछ ग्रवसरों पर भूठी साझी की खुट है। (४) १०६-११६ क्लोकों में साक्षी के श्रमाव में शपय कराने की बात कही है, जब-कि ६। १६२ में साक्षी के श्रभाव में गुप्तचरों द्वारा जानकारी प्राप्त करने का निर्देश है। इस प्रकार शपथ मनुसम्मत नहीं है। (५) १०६—११६ में शपथ को भी न्याय का भाषार माना है, जबकि न। ५२ में केवल लिखा-पढ़ी ग्रीर साक्षी को ही निर्णय का म्राघार कहा है। शयथ लेना मनुसम्मत नहीं है, क्योंकि मनु साक्षी भी विशेषगुण वालों को ही स्वीकार करते हैं [ । ६३] सब को नहीं। शपथ तो हर कोई उठा सकता है, म्रतः मनु के मतानुसार निर्णय में शपथ प्रामाणिक नहीं। इन मन्तर्विरोधों के कारण उक्त इलोक प्रक्षिप्त हैं। शेष इन पर ग्राधारित होने के कारण स्वयं प्रक्षिप्त कहलायेंगे। (६) १०६-११६ श्लोकों में शपय की विधि मन्तिरुद्ध है, क्योंकि मन् पहले = 1७६-=४ श्लोकों में 'साक्षी देने-पूछने की विधि' का वर्णन कर चुके हैं। वहां शपय की कहीं गराना या उल्लेख नहीं है अपित सत्य को ही साक्षी का आधार माना है। इन श्लोकों में साक्षी में उससे भिन्न व्यवस्था विरुद्ध होने से मनुसम्मत नहीं।
- २. शैलीगत स्राधार—(१) १०६-११६ में शपथ के प्रसंग में मनु से परवर्ती सुदास, विसष्ठ, वैमात्र, वत्स स्रादि व्यक्तियों का उल्लेख हैं। स्पष्ट हैं ये श्लोक परवर्ती काल की रचनाएं हैं। (२) इन सभी श्लोकों की शैली निराधार, स्रयुक्तियुक्त एवं स्रतिशयोक्तिपूर्ण हैं। ११४—११५ में स्रस्मि, जल स्रादि की परीक्षाएं दी हैं। स्रन्नि का

धर्मं जलाना है। वह पवित्र और अपिवत्र सभी को अवश्य ही जलायेगी। अग्नि आदि को पवित्र साक्ष्य का आधार मानना सर्वया बेतुकी बातें हैं। इस अप्धार पर भी ये क्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

३. श्रवान्तर विरोध — वैसे तो इन ब्लोकों में पर्याप्त श्रवान्तर विरोध हैं, किन्तु १०४ श्रीर १०४ का श्रवान्तर विरोध तो उल्लेखनीय हैं। १०४ में सत्य से श्रसत्य को श्रेष्ठ मानकर पाप नहीं माना है, श्रीर १०५ — १०६ में उस श्रसत्य को पाप मानकर शुद्धि तथा प्रायश्चित्त के लिए 'वाग्दैवत्य' मन्शें से यजन का कथन हैं। कैसी विरुद्ध श्रीर हास्यास्पद वात हैं? मनुसदश ऋषि इस प्रकार का कथन कदापि नहीं कर सकते, श्रतः ये क्लोक श्रप्रामाणिक एवं प्रक्षिप्त हैं।

भूठी गवाही वाले मुकद्दमे पर पुनर्विचार—

यस्मिन्यस्मिन्विवादे तु कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत् । तत्तत्कार्यं निवर्तेत कृतं चाप्यकृतं भवेत् ॥११७॥ (६४)

(यस्मिन् यस्मिन् विवादे तु) जिस-जिस मुकद्दमे में (कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत्) यह पता लगे कि भूठी या गलत साक्षी हुई है (तत्-तत् कार्यं निव-तेत) उस-उस निर्णय को रद्द करके पुनः विचार करे, क्योंकि वह (कृतं च + ग्रवि + ग्रकृतं भवेत्) किया हुग्रा काम भी न किये के समान है ॥११७॥

ग्रसत्य साक्ष्य के ग्राधार---

# लोभान्मोहाद्भयान्मैत्रात्कामात्कोधात्तर्यव च । अज्ञानाद्वालभावाच्च साक्ष्यं वितथमुच्यते ॥११८॥ (६५)

(लोभात् मोहात् भयात् मैत्रात् कामात् क्रोधात् ग्रज्ञानात् च बाल-भावात् साक्ष्यम्) जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, ग्रज्ञान ग्रौर वालकपन से साक्षी देवे (वितयम् + उच्यते) वह सब मिथ्या समभी जावे।। ११८।। (स० प्र० १७१)

असत्य साक्ष्य में दोषानुसार दण्डव्यवस्था-

एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत्। तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याग्यनुपूर्वशः॥११६॥ (६६)

(एषाम्) इन [८।११८] लोभ म्रादि कारणों में से (म्रन्यतमे स्थाने) किसी कारण के होने पर (यः म्रनृतं साक्ष्यं वदेत्) जो कोई भूठी साक्षी देता है (तस्य) उसके लिए (दण्डविशेषाद्) दण्डविशेषों को (म्रनु-पूर्वशः) क्रमशः (प्रवक्ष्यामि) कहूँगा [८।१२० –१२२]।।११६।।

''इनसे भिन्न स्थान में साक्षो भूठ बोले उसको वक्ष्यमाण श्रनेकविध दण्ड दिया करे।'' (स० प्र० १७१)

## लोभात्सहस्रं वण्ड्यस्तु मोहात्पूर्वं तु साहसम् । भयाद् द्वौ मध्यमौ वण्डौ मंत्रात्पूर्वं चतुर्गु राम् ॥१२०॥(६७)

(लोभात् सहस्रं दण्डचः) जो लोभ से भूठी गवाही दे तो 'एक हजार पर्णं का दण्ड देना चाहिए (मोहात् पूर्वं साहसम्) मोह से देने वाले को 'प्रथम साहस', (भयात् हो मध्यमो दण्डो) भय से देने पर दो 'मध्यम साहस' का दण्ड दे (मेत्रात्) मित्रता से भूठी गवाही देने पर (पूर्वं चतुर्गुं राम्) 'प्रथम साहस' का चार गुना दण्ड देना चाहिए।। १२०।।

"जो लोभ से भूठी साक्षी देवे तो उससे १४।।=) [पन्द्रह रुपये दश आने ] दण्ड लेवे । जो मोह से भूठी साक्षी देवे उससे ३।।।=)।। [तीन रुपये साढ़े चौदह ग्राने] दण्ड लेवे । जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे १४।।=) [पन्द्रह रुपये दश ग्राने] दण्ड लेवे, ग्रौर जो पुरुष मित्रता से भूठी साक्षी देवे उससे १४।।=) [पन्द्रह रुपये दश ग्राने] दण्ड लेवे।" (स० प्र० षट्ठ समु० परोपकारिणी सभा प्रकाशन ३४ वां संस्करण)

# कामाद्दशगुरां पूर्वं क्रोधात्तु त्रिगुरां परम् । श्रज्ञानाद् द्वे शते पूर्णे वालिश्याच्छतमेव तु ॥१२१॥ (६८)

(कामात् दशगुणं पूर्वम्) काम से भूठी गवाही देने पर दशगुना 'प्रथम साहस' (क्रोधात् तु त्रिगुणं परम्) क्रोध से देने पर तिगुना 'उत्तम साहस' (स्रज्ञानात् द्वे शते पूर्ण) अज्ञान से देने पर दो सौ 'पण' स्रोर (बालिश्यात् शतम् + एव तु) बालकपन में देने से सौ 'पण' दण्ड होना चाहिए।।१२१।।

"जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उससे ३६—) [उनतालीस रुपये एक ग्राना] दण्ड लेवे। जो पुरुष क्रोध से भूठी साक्षी देवे उससे ४६।।।=) [छंयालीस रुपये चौदह ग्राने] दण्ड लेवे। जो पुरुष ग्रज्ञानता से भूठी साक्षी देवे उससे ३=) [तीन रुपये दो ग्राने] दण्ड लेवे, ग्रौर जो बालकपन से मिथ्यासाक्षी देवे तो उससे १।।—) [एक रुपया नौ ग्राने] दण्ड लेवे।' (स॰ प्र॰ उपर्युक्त संस्करण षष्ठ समु॰)

#### **मनुस्मृतिः**

# अद्भुट्टिटिंग्ड : (१) साहसदण्ड, उनका प्रमाण एवं प्रवीचीन मुद्राग्नों से तुलना-तालिका-

(事)—

(श्लोक द। १३द में वर्णित)

| साहस नाम              | पण   | रुपये-ग्राने में                  |  |
|-----------------------|------|-----------------------------------|--|
| १. प्रथम या पूर्वसाहस | २५०  | ३॥ = )॥ तीनरुपये साढ़ेचौदह म्राने |  |
| २. मध्यम साहस         | ५००  | ७॥ — ) सात रुपये तेरह म्राने      |  |
| ३. उत्तम या परसाहस    | १००० | १५॥ = ) पन्द्रह रुपये दश म्राने   |  |

(ख)— १पएग का—१पैसा ४पैसे का—१ ग्राना १६ आने का } या }—१ रुपया ६४पण का

# (२) भूठी साक्षियों में श्रयंदण्ड एवं उनकी अर्वाचीन मुद्राश्रों से तुलना—तालिका— (इलोक ८। १२०—१२१ में वर्णित)

|   | भ्रपराध                         | वणित दण्डनाम           | पण   | रुपये-आने-पैसे                          |
|---|---------------------------------|------------------------|------|-----------------------------------------|
| 8 | लोभ से भूठी  <br>साक्षी देने पर | हजार पण                | १००० | १५॥=)<br>[पन्द्रह रुपये दश स्नाने]      |
| २ | मोह से भूठी<br>साक्षी में       | पूर्व साहस             | २५०  | ३॥।=)॥<br>[तीन रुपये साढ़े चौदह म्राने] |
| ₹ | भय से भूठी<br>साक्षी में        | दो मध्यम साहस          | १००० | १५॥=)<br>[पन्द्रह रूपये दश स्राने]      |
| 8 | मैत्री से भूठी<br>साक्षी वें    | चार गुणा<br>प्रथम साहस | १००० | १४॥=<br>[पन्द्रह रुपये दश स्राने]       |
| ¥ | काग से भूठी<br>साक्षी में       | दश गुणा<br>प्रथम साहस  | २५०० | ३६)<br>[ उनतालींस रुपये एक ग्राना]      |
| Ę | क्रोध से भूठी<br>साक्षी में     | तीन गुणा<br>उत्तम साहस | 3000 | ४६॥=)<br>[छ्यालीस रुपये चौदह म्राने]    |
| U | ग्रज्ञान से भूठी<br>साक्षी में  | दो सौ पण               | २००  | ३=)<br>[तीन रुपये दो ग्राने]            |
| 5 | बालकपन से<br>भूठी साक्षी में    | सी पर्ण                | 100  | १॥—)                                    |

#### एतानाहुः कीटसाक्ष्ये प्रोक्तान्दण्डान्मनीविभिः। धर्मस्याव्यभिचारार्थमधर्मनियमाय च ॥ १२२॥ (६६)

(धर्मस्य + ग्रज्यभिचारार्थम्) धर्म का लोप न होने देने के लिए (च) ग्रीर (ग्रधमंनियमाय) ग्रधमं को रोकने के लिए (कौटसाक्ष्ये) भूठी या गलत गवाही देने पर (मनीषिभिः प्रोक्तान्) विद्वानों द्वारा विहित (एतान्-दण्डान् + ग्राहुः) इन[६।११६-१२१] दण्डों को कहा है ॥ १२२ ॥

> कौटसाक्ष्यं तु कुर्वाणांस्त्रीन्वर्णान्धामिको नृपः । प्रवासयेद्वण्डयिरवा बाह्मणं तु विवासयेत् ॥ १२३ ॥

(धार्मिक: नृपः) घार्मिक राजा (कौटसाक्ष्यं कुर्वाणान्) भूठी साक्षी देने वाले (त्रीन् वर्णान्) तीन वर्णा वालों — क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनको (दण्डियत्वा प्रवासयेत्) दण्ड देकर देश से निकालदे (तु) किन्तु (ब्राह्मणं विवासयेत्) ब्राह्मण को [विना दण्ड दिये] देशनिकाला ही देदे ॥ १२३॥

#### दश स्थान।नि दण्डस्य मनुः स्वायंभुवोऽत्रवीत्। त्रिषु वर्णेषु यानि स्युरक्षतो बाहागो त्रजेत्॥ १२४॥

(मनुः स्वायंभुवः) स्वायंभुव मनुने (त्रिणु वर्णेषु यानि स्युः) क्षत्रिय, वैश्य श्रीर शूद्र इन तीन वर्णों पर लागू होने वाले (दण्डस्य दण स्थानानि श्रव्रवीत्) दण्ड के दस स्थान बतलाये हैं [ = । १२५ में ] (ब्राह्मणः श्रक्षतः व्रजेत्) ब्राह्मण विना दण्ड के ही चला जाये ।। १२४ ॥

### उपस्थमुबरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम् । चकुर्नासा च कर्गों च धनं देहस्तयैव च ॥ १२५ ॥

(उपस्थम्) उपस्थेन्द्रिय (उदरम्) पेट (जिल्ला) जीभ (हस्तौ) दोनों हाथ (च) ग्रीर (पञ्चमम्) पांचवां स्थान (पादौ) दोनों पैर (चक्षुः) ग्रांख (नासा) नाक (कणौ) दोनों कान (धनम्) घन (च) ग्रीर (देहः) शरीर, ये दण्ड के दस स्थान हैं।। १२५।।

## अर्जुर्वो त्उनः १२३ से १२५ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-

- १. अन्तिविरोध—(१) १२३ वें श्लोक में ब्राह्मण को दण्ड से मुरक्षित रखकर केवल देशनिकाला देने का कथन श्रीर अन्य वर्गों को सभी दण्ड देन का कथन पक्ष-पातपूर्ण है तथा मनु की मौलिक मान्यता के विरुद्ध है। मनु वारों वर्गों को दण्डनीय मानते हैं, श्रपितु समअदार श्रीर जिम्मेदार होने के कारण, अपराध करने पर, उत्तरोत्तर वर्गों को श्रिषक एवं श्रवश्य दण्डनीय मानते हैं (७। १७, ८। ३३५-३३८)।
  - २. जैलीगत ब्राधार-(१) १२४-१२५ इलोकों में "मनुः स्वायंभुवः ब्रब्रवीत्"

पद स्पष्ट संकेत देते हैं कि ये श्लोक मनु से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की रचनाएं हैं, अतः प्रक्षिप्त हैं। (२) १२३ की शैली में पक्षपात की भावना है।

दण्ड देते समय विचारणीय वातें-

# भ्रनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः। सारापराधौ चालोक्य दण्डं दण्डचे बु पातयेत्॥१२६॥ (७०)

न्यायकर्ता (म्रनुबन्धम) प्रपराधी का इरादा, षड्यन्त्र या बार-बार किये गये ग्रगराध को (च) ग्रौर (तत्त्रतः देशकालौ) सही रूप में देश ग्रौर काल को (परिज्ञाय) जानकर (च) तथा (सार-प्रपराधौ) ग्रपराधी की शारीरिक एवं ग्रायिक शक्ति ग्रौर ग्रपराध का स्तर (ग्रालोक्य) देख-विचार कर (दण्डचेषु दण्डं पातयेत्) दण्डनीय लोगों को दण्ड दे।। १२६।।

"परन्तु जो-जो दण्ड लिखा है ग्रौर लिखेंगे, जैसे— लोभ से साक्षी देने में पन्द्रह रुपये दश ग्राने दण्ड लिखा है; परन्तु जो ग्रत्यन्त निर्धन हो तो उसमे कम, ग्रौर धनाढच हो तो उसमे दूना, तिगुना ग्रौर चौगुना तक भी ले लेवे ग्रर्थात् जैसा देश, जैसा काल ग्रौर जैसा पुरुष हो उस का जैसा अपराध हो वैसा ही दण्ड करे।" (स० प्र० १७२)

## श्रधर्मदण्डनं लोके यशोघ्नं कीर्तिनाशनम्। श्रस्वग्यं च परत्राणि यस्मात्तत्परिवर्जयेत्।। १२७।। (७१)

(लोके अधर्मदण्डनम्) क्योंकि इस संवार में जो अधर्म से दण्ड करना है वह (यशोध्नं कीर्तिनाशनम्) पूर्वप्रतिष्ठा और भविष्यत् में, और परजन्म में होने वाली कीर्ति का नाश करने हारा है (च) और (परत्र+अपि-अस्वर्ग्यम्) परजन्म में भी दुःखदायक होता है (तस्मात्) इसलिये (तत् परिवर्जयेत्) अधर्म-मुक्त दण्ड किसी पर न करे।। १२७।। (स॰ प्र०१७१)

## स्रवण्डचः न्वण्डयन् राजा वण्डचांश्चेवाप्यवण्डयन् । स्रयशो महराप्तोति नरकं चंत्र गच्छति ॥१२८॥(७२)

(राजा) जो राजा (दण्डचान् ग्रदण्डयन्) दण्डनीयों को न दण्ड (प्रदण्ड्यान् दण्डयन्) ग्रदंडनीयों को दण्ड देता है ग्रर्थात् दण्ड देने योग्य को छोड़ देता श्रीर जिसको दण्ड देना न चाहिए उस का दण्ड देता है वह (महत् ग्रयशः ग्राप्नोति) जोता हुग्रा बड़ी निन्दा को (च) ग्रीर (नरकम् एव गच्छति) मरे पोछे वड़े दुःख को प्राप्त होता है; इसलिए जो ग्रपराध करे उसको सदा दण्ड देवे ग्रीर ग्रनपराधी को दण्ड कभी न देवे।। १२८।। (स० प्र०१७१) "जो राजा अनपराधियों को दण्ड देता और अपराधियों को दण्ड नहीं देता है, वह इस जन्म में बड़ी अपकीर्ति को प्राप्त होतः और मरे परचात् नरक अर्थात् महादुःख को पाता है।" (स० वि० १५३)

> वाग्यण्डं प्रथमं कुर्याद्धिग्वण्डं तदनन्तरम् । तृतीयं धनवण्डं तु वधवण्डमतः परम् ॥ १२६ ॥ (७३)

(प्रथमं वाक् +दण्डम्) प्रथम वाणी का दण्ड ग्रर्थात् उसकी 'निन्दा' (तत् + प्रनन्तरम्) दूसरा (धिक् +दण्डम्) 'धिक्' दण्ड ग्रर्थात् तुभको धिक्तार है, तूने ऐसा बुरा काम क्यों किया (तृनीयं धनदण्डम्) तीसरा—उससे धन लेना, ग्रीरक्ष (वधदण्डम्) 'वध' दण्ड ग्रर्थात् उसको कोड़ा या बेंत से मारना वा शिर काट देना क्षिः॥ १२६ ॥ (स० प्र०१७१)

श्रितः परम्) इस दण्ड से न सुधरे तो उसके पश्चात् .....
 श्रि (कुर्यात्) करे

वधेमापि यदा त्वेतान्निग्रहीतुं न शक्नुयात् ! तदेषु सर्वमप्येतत्त्रयुञ्जीत चतुष्टयम् ॥१३०॥ (७४)

राजा (एतान्) इन अपराधियों की (यदा) जब (वधेन + अपि) शारीरिक दण्ड से भी (निग्रहीतुं न शक्नुयात्) नियन्त्रित न कर सके (तदा + एषु) तो इन पर (सवंम + अपि + एतत् चतुष्टयं प्रयुञ्जीत) सभी उपर्यं कत [८। १२६] चारों दण्डों को एकसाथ और तीव्ररूप में लागू कर देवे।। १३०।।

लेन-देन के व्यवहार में काम ग्राने वाले बाट ग्रीर मुद्राएं --

लोकसंव्यवह।रार्थं याः संज्ञाः प्रथिता भुवि । ताम्ररूप्यसुवर्णानां ताः प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १३१ ॥ (७४)

श्रव मैं (ताम्र-रूप्य-सुवर्णानां या संज्ञाः) तांवा, चाँदी, सुवर्ण ग्रादि की 'पण' ग्रादि मुद्राएं ग्रौर 'माष' ग्रादि बाटों की संज्ञाएं (लोकव्यवहारार्थम्) मोल लेना-देना ग्रादि लोकव्यवहार के लिए (भुवि प्रथिताः) जगत् में प्रसिद्ध हैं (ताः) इन सबको (ग्रशेषतः प्रवक्ष्यामि) पूर्णरूप से कहता हूँ ॥ १३१॥

तोल के पहले मापक त्रसरेणु की परिभाषा-

जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं दृश्यते रजः। प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षते ॥१३२॥ (७६) (भानौ जालान्तरगते) सूर्यकी किरणों के मकान की खिड़कियों के मन्दर से प्रवेश करने पर [उस प्रकाश में] (यत् सूक्ष्मं रजः दृश्यते) जो बहुत छोटा रजकण (कर्ण) दिखाई पड़ता है (तत्) वह (प्रमाणानां प्रथमम्) प्रमाणों = मापकों प्रथात् तोलने के बाटों में पहला प्रमाण है, श्रीर उसे ('त्रसरेणु' प्रचक्षते) 'त्रसरेणु' कहते हैं।। १३२।।

[महर्षि-दयानन्द ने इस क्लोक को 'त्रसरेणु' के लक्षण-प्रसंग में 'पूना प्रवचन में पृष्ठ ८० पर उद्धृत किया है]

लिक्षा-राजसर्षप-गौरसर्षप की परिभाषा--

त्रसरेणवोऽज्टो विज्ञेया लिक्षेका परिमाणतः । ता राजसर्वपस्तिस्रस्ते त्रयो गौरसर्वपः ॥१३३॥ (७७)

[तोलने में] (परिमाणतः) माप के भ्रनुसार (भ्रष्टी 'त्रसरेणवः') भ्राठ 'त्रसरेणु' की (एका 'लिक्षा' विजेया) एक 'लिक्षा' होती है श्रीर (ताः तिस्रः 'राजसर्षपः) उन तीन लिक्षाभ्रों का एक 'राजसर्षप' (ते त्रयः गौरसर्षपः) उन तीन 'राजसर्षपों' का एक 'गौरसर्षप' होता है ॥ १३३॥

मध्ययव, कृष्णल, माप ग्रौर सुवर्ण की परिभाषा-

सर्वयाः षट् यवो मध्यस्त्रियवं त्वेककृष्णलम् । यञ्चकृष्णलको माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश ॥१३४॥ (७८)

(षट् सर्षेपाः मध्य-यवः) छः गौरसषंपों का एक 'मध्ययव' परिमाण होता है (तु) ग्रौर (त्रियवम् एक कृष्णलम्) तीन मध्ययवों का एक 'कृष्णल' = रत्ती (पञ्च-कृष्णलकः माषः) पाँच कृष्णलों = रित्तयों का एक 'माष' [सोने का] ग्रौर (ते षोडश मुवर्णः) उन सोलह माषों का एक 'सुवर्ण' होता है ॥ १३४॥

पल, घरण, रौप्यमाषक की परिभाषा-

पलं सुवर्गाइचत्वारः पलानि घरगं दश। दे कृष्णले समधृते विज्ञेयो रौप्यमाषकः ॥ १३४॥ (७६)

(चत्वारः सुवर्णाः 'पलम्') चार सुवर्णों का एक 'पल' होता है (दश पलानि 'घरणम्') दश पलों का एक 'घरण' होता है (द्वे कृष्णले समघृते 'रौप्यमाषकः' विज्ञेयः) दो कृष्णल = रत्ती तराजू पर रखने पर उनके बराबर तोल का माप एक 'रौप्यमाषक' जानना चाहिए ॥ १३४॥

रौप्यधरण, राजतपुराण, कार्षापण की परिभाषा —

ते षोडश स्याद्धरणं पुराणश्चैव राजतः। कार्षापणस्तु विज्ञेयस्तास्त्रिकः कार्षिकः पणः॥१३६॥ (८०) (ते षोडश 'घरणं' स्यात्) उन सोलह रौप्यमाषकों का एक 'रौप्यघरण' तोल का माप होता है (च) ग्रौर एक ('राजतः पुराणः') चौदी का 'पुराण' नामक सिक्ता होता है (ताम्रिकः कार्षिकः पणः) तांबे का कर्षभर ग्रर्थात् १६ माषे वजन का 'पण' ('कार्षापणः' विज्ञेयः) 'कार्षापण' सिक्का समभना चाहिए ॥ १३६॥

रौप्यशतमान, निष्क की परिभाषा---

## धरणानि दश ज्ञेयः शतमानस्तु राजतः। चतुःसौर्वाणको निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणतः॥ १३७॥ (८१)

(दश धरणानि) दश रौष्यधरणों का ('राजतः शतमानः' ज्ञेयः) एक चांदी का शतमान' जानें, श्रौर (प्रमाणतः) प्रमाणानुसार (चतुः सौर्वाणकः 'निष्कः' विज्ञेयः) चार सुवर्ण का एक 'निष्क' [ = ग्रशकीं] जानना चाहिए।। १३७।।

## अनुबरित्डनः (१) तोलने के प्रमाणों का विवेचन ग्रीर तालिका—

(क) इलोक १३२ से १३६ तक लेन-देन के व्यवहार में काम आने वाले तोल के प्रमाणों अर्थात् बाटों का वर्णन है। उनमें त्रसरेणु से कृष्णल = रत्ती (गुंजा) तक के प्रमाण भूमि में उत्पन्त पदार्थों पर आधारित थे। माव से धरण तक के सोने के और कृष्णल से रौप्यशतमान तक के चौंदी के बाट होते थे। तालिका के अनुसार उनका विवरण निम्न प्रकार है —

```
४ त्रसरेणु
                        १ लिक्षा
 ३ लिक्षा
                        १ राजसर्षंप (छोटी काली सरसों)
                        १ गौरसर्षंप (सफेद सरसों)
 ३ राजसर्षप
                =
                        १ मध्ययव (न बङ्गा,न छोटा जौ)
 ६ गौरसर्षप
 ३ मध्ययव
                        १ कृष्णल = गुंजा या रत्ती
 ५ कृष्णल (रत्ती) =
                        १ माष (सोने का) बना
                                  लगभग माने भर वजन)
                                                        सोने से
                        १ सुवर्णया कर्ष (लगभग रुपये भर
१६ माष
                                                        ≻निर्मित
                                                          बाट
                       १ पल (लगभग छटांक)
४ सुवर्ण
१० पल
                         घरण
 २ कृष्णल रत्ती ==
                        रौप्यमाषक
१६ रौप्यमाषक
                         रोप्यधरण
१० रौप्यधरण
                       १ रोप्यशतमान
```

- (ल) कौटिल्य द्वारा विंगत तोल-प्रमाण—कौटिल्य ने प्रपने प्रयंशास्त्र में मनु के तोल-प्रमाणों को लगभग उसी रूप में उद्भृत किया है। उनसे मनुप्रोक्त प्रमाणों पर प्रकाश भी पड़ता है—
- (ग्र) कौटिल्य के अनुसार सोने के तोलप्रमाशों में पांच रती अथवा दस उड़द के दाने के बराबर एक सुवर्णमाय कहोता है। सोलह सुवर्णमाय का एक स्वर्णया एक कर्ष, ग्रीर चार कर्ष का एक पल होता है।
- (ग्रा) चांदी के तोल प्रमाणों में ग्रठ्ठासी सफेद सरसों के परिणाम का एक रूप्य-माषक होता है। मनु के अनुसार २ क्रुष्णल या छत्तीस गौर सर्षेप का रूप्यमाषक है। सोलह रूप्यमाषक का एक धरण होता है।
  - (२) मुद्राएं और उनकी तालिका-
- (क) मनुने तोल के आधार पर ही अर्थ मुद्राश्रों का निर्माण [१३६-१३७] कहा है। मुद्राएं तांवा, चांदी और सोने की होती थीं। उनकी तालिका इस प्रकार है—

१६ रोप्यमापक के बराबर वजन में 
$$= \begin{cases} ? & \text{राजतपुराण (चांदी की मुद्रा)} \\ ? & \text{कार्यापण (तांबे की मुद्रा)} \end{cases}$$

४ सुवर्गं के समभार में (लगभग एक छटांक) = १ निष्क (सोने की ग्रशकीं)

(ख) कौटिल्य द्वारा विणित मुद्राएं—

श्राचार्य कौटिल्य ने चांदी श्रीर तांबे की मुद्राश्रों का उल्लेख करते हुए उनकी रचनाविधि भी बतलायी है। मनु ने भी कार्षापण के विषय में 'तास्त्रिकः कार्षिकः पणः' शब्दों का उल्लेख कर उसके रचनातत्त्व की श्रोर संकेत किया है। उसकी पूर्णविधि कौटिल्य ने दी है, जो इस प्रकार है—

(ग्र) चांदी के सिक्के, जिनको कौटिल्य ने 'पण' संज्ञा दी है, शायद वही मनु के अनुसार 'राजतपुराण' है। चांदी से बना होने के कारण संभवतः यही परकाल में रूप्यक ग्रीर रुपैया का रूप घारण कर गया। कौटिल्य के अनुसार—लवणाष्यक्ष = टकसाल के अध्यक्ष को चाहिए कि वह पण, ग्रधंपण, पादपण भीर श्रष्टभागपण नामक चार चांदी के सिक्कों को विधिपूर्वक ढलवाये। एक पण १६ माष का होता है। उसमें ११ माष चांदी; ४ माप तांबा; तथा रांगा, लोहा, सीसा या ग्रंजन में से कोई धातु १ माष हो। इसी श्रनुपात से छोटे सिक्कों में ये बातुएं डालें।

१. "धान्यमाषा दश सुवर्णमाषकः। पञ्च वा गुञ्जाः। ते षोडश सुवर्णः कर्षो वा। चतुष्कलं पलम्।"

<sup>&</sup>quot;म्राज्याशीतिगौरसर्वपा रूप्यमावकः । ते वोडश धरराम् ।"

(ग्रा) तांबे के सिक्के को कौटिल्य ने 'मापक' संज्ञा दी है। लेकिन वह भी १६ मापे का है, जिसे मनु ने 'कार्षापण' कहा है। इसके भी चार प्रकार के सिक्के बनते हैं— मापक, ग्रधंमापक, पादमापक (काकणी), ग्रष्टभागमापक (ग्रधंकाकणी)। इनमें मापक में ११ माप ताम्बा, ४ माप चांदी, ग्रौर १ माप लोहा, तीसा, रांगा या ग्रजन में से कोई एक घातु होती है। इससे छोटे सिक्कों में इसी ग्रनुपात से कम हो जाती है।

पूर्व-मध्यम-उत्तमसाहस की परिभाषा-

पणानां द्वे शते सार्घे प्रथमः साहसः स्नृतः । मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहस्रं त्वेव चोत्तमः ॥१३८॥ (८२)

(दे शते सार्धे पणानां प्रथमः साहसः' स्मृतः) ढाई सौ पण का एक प्रथम 'साहसं माना है (पश्च 'मध्यमः' विज्ञेयः) पाँच सौ पर्ण का 'मध्यम साहसं समभना चाहिए (सहस्रं तु + एव उत्तमः) एक हजार पण का 'उत्तम साहसं होता है।। १३=।।

श्र होटिंड : पूर्व, मध्यम श्रोर उत्तम साहस की सीमा — कीटिल्य के मतानुसार साहसों की सीमा एक निर्धारित संख्या में नहीं, श्रिषतु एक साहस से दूसरे साहस तक की सारी संख्या उस साहस में परिगणित मानी गई है। उनके मतानुसार — २५० पण तक पूर्वसाहस, २५१ से ५०० पण तक मध्यम सहस, ५०१ से १००० पण तक उत्तम साहस माना जायेगा। श्राचार्य कीटिल्य ने श्रयंशास्त्र में इनको कुछ भेद के साथ इसी प्रकार प्रस्तुत किया है — "४० से २०० पण तक प्रथम साहस, २०० से १०० पण तक मध्यम साहस, २०० से १०० पण तक मध्यम साहस, १०० से १०० पण तक उत्तम साहस का दण्ड कहलाता है।" दोषानुसार इस श्रवधि का कोई भी दण्ड हो सकता है।

# ऋरणे देये प्रतिज्ञाते पंचकं शतमहंति। प्रपह्नवे तद् द्विगुणं तन्मनोरनुशासनम्।। १३६॥

(ऋगों देये प्रतिज्ञाते) कर्जदार के द्वारा मुकह्मे में 'ऋण देना' स्वीकार कर लिए जाने पर (पंचकं शतम् + अर्हति) सैंकड़ा पर पांच पण दण्ड करना योग्य है (अप- ह्नवे) यदि कर्जदार भूठ बोले और बाद में ऋण देना सिद्ध हो जाये तो (तत् द्विगुणम्)

१. लवरणाध्यक्षः चतुर्मागताम्नं रूप्यरूपं तीक्ष्णत्रपुसीसाञ्जनामन्यतमावबीज-युक्तं कारयेत् पर्णम्, ग्रर्थपर्णं पादमब्दमार्गामिति । पादाजीवं ताम्ररूपं मावकमधंमावकं काकरणीमर्थकाकरणीमिति ।" [प्रक० २८ । ग्र० १२]

उसका दुगुना भ्रथीत् दशगुना दण्ड दे (तत् मनोः + भ्रनुशासनम्) यही मनु की व्यवस्य/ है ॥ १३६ ॥

#### अन्तुरारित्वनः १३६ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

- १. अन्तिवरोध-यह दण्डिवधान ८। ५६ में विहित दण्ड-व्यवस्था से भिन्त है। उसके विरुद्ध होने के कारण प्रक्षिप्त है।
- २. शैलीगत आधार—"तत् मनोः ग्रनुशासनम्" पदों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह श्लोक मनु से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रिचत है, ग्रतः परवर्ती होने से प्रक्षिप्त है।

ऋगा पर ब्याज का विधान—

# वसिष्ठविहितां वृद्धि सृजेद्वित्तविर्वाधनीम् । स्रशीतिभागं गृह्णीयान्मासाद्वार्ष्युं विकः शते ॥१४०॥ (८३)

(विसष्ठिविहिताम्) [दिए हुए ऋगा पर] प्रयंशास्त्र के विद्वान् द्वारा विहित (वित्तविधिनीम्) धन को बढ़ाने वाली (वृद्धिम्) वृद्धि अर्थात् ब्याज को (मुजेत्) ले, किन्तु (वार्षु विकः) ब्याज लेने वाला मनुष्य (शते अशीति-भागम्) सौ पर प्रस्सीवां भाग प्रयीत् सवा रुपया सैकड़ा ब्याज (मासात्) मासिक (गृह्णीयात्) ग्रहण करे प्रयीत् इससे प्रधिक ब्याज न ले [यह श्रिधिक से ग्रिधिक की सीमा है'] ।। १४०।।

'सवा रुपये सैंकड़े से अधिक, चार म्राने से न्यून ब्याज न लेवे न देवे।'' (संव्वविष्ठ स्वर्ध में टिपासी)

अवस्तु श्री टिड न्द्र: इस श्लोक में 'विसिष्ठ' शब्द को देखकर यह भ्रम होता है कि यह कोई विसिष्ठ नाम का व्यक्ति हुमा है और उसने व्याज लेने की व्यवस्था निर्धारित की है, मनु ने उसी को यहां प्रामाणिक मानकर उद्धृत किया है। अनेक टीका-कार इस भ्रान्ति के शिकार हुए हैं और उन्होंने इसको 'नाम' मानकर 'विसिष्ठ ऋषि' यह सर्थ कर दिया है। इस शब्द का यहाँ 'अर्थशास्त्र के ज्ञाता विद्वान्' अर्थ है। इसकी पुष्टि में निम्न युक्तियां हैं—(१) मनु ने प्रसंगानुसार अन्यत्र भी उस-उस विषय के ज्ञाता विद्वानों को मूल्य, शुल्क आदि के निर्धारण में प्रमाण माना है, और स्वयं उनका निर्धारण स्वल्परूप में करके शेष उन्हीं पर छोड़ दिया है, जैसे—िकराया निर्धारण के लिए ८। १९७ में, शुल्किनिर्धारण के लिए ८। ३६८ में उस विषय के विशेषजों पर ही यह निर्धारण का काम छोड़ा है। इसी प्रकार यहां भी है, इसीलिए इस शब्द का उक्त अर्थ

१. [प्रविलत अर्थं —विसष्ठ मुनि द्वारा प्रतिपादित धनवर्धक सुद ले, वह ऋण-द्रव्य का १/८० भाग हो प्रयत् सवा रुपया प्रतिशत मासिक सुद लेना चाहिए ॥१४०॥]

मनु-म्रिभिक्षेत्र है। द। १५७ में इस शब्द के पर्यायवाची रूप में 'सर्थविश्वनः' शब्द का प्रयोग है। इसका भी भाव वही है। (२) वेदादि में विसष्ठ शब्द इसी सर्थ में प्रयुक्त हुन्ना है, यथा—ऋ॰ १. ११२. ६ तथा ७. ३३. १३ में विसष्ठ शब्द का सर्थ महिष दयानन्द ने यही किया है—''यो वसित धनादि कर्मसु सोऽतिशयस्तम् उत्तमविद्वासम्।'' इस म्राधार पर यहाँ उक्त म्रथं ही समीचीन एवं ग्राह्म है।

श्रर्थशास्त्रियों द्वारा ब्याज की व्यवस्था के निर्धारण का उल्लेख करते हुए मनु ने व्याज की यह श्रधिकतम सीमा निर्धारित की है। इससे ग्रधिक क्याज ग्रहण नहीं करना चाहिए, इस उल्लेख से मनु का यही श्रभिप्राय है।

> द्विकं शतं वा गृह्णीयात्सतां धर्ममनुस्मरम् । द्विकं शतं हि गृह्णानो न मवत्ययं किस्विधी ॥ १४१ ॥

(वा) अथवा (सतां धर्मम् + अनुस्मरन्) श्रेष्ठों के धर्म को स्मरण करता हुआ अर्थात् श्रेष्ठों का आचरण मानता हुआ (दिक शतं गृह्हीयात्) दो रुपया सैंकड़ा मासिक व्याज ले ले (दिकं शतं हि गृह्हानः) दो रुपया सैंकड़ा व्याज लेने पर (अर्थिकिल्विधी न भवति) धन के विषय में पाप का भागी नहीं होता ॥ १४१॥

हिकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चमं च शतं समम् । मासस्य वृद्धि गृह्णीयाद्वरणिनामनुपूर्वशः ॥ १४२ ॥

व्याज लेने वाला (वर्णानाम् + अनुपूर्वशः) वर्णों के क्रम से अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रीर शूद्र-क्रम के अनुसार क्रमशः (द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चमं शतं मासस्य वृद्धि गृह्णीयात्) दो रुपये सैंकड़ा, तीन रुपये सैंकड़ा, चार रुपये सैंकड़ा श्रीर पांच रुपये सैंकड़ा मासिक ब्याज ले।। १४२।।

#### अनुवरिकनः १४१-१४२ श्लोक प्रक्षिप्त हैं-

१. ग्रन्तिवरोध—(१) मनु ने १४० वें इलोक में सवा रुपया सैंकड़ा ब्याज की दर सभी के लिए समान रूप से निर्धारित की है। इन इलोकों में दो रुपये से पांच रुपये तक व्याज लेने का विधान करना और वर्णानुक्रम से व्याज का विधान, ये दोनों ही विधान मौलिक व्यवस्था से विरुद्ध हैं, अतः ये प्रक्षिप्त हैं। (२) १४१ वें की भाषा ही यह बतलाती है कि यह परवर्ती रचना है। 'सतां धमंम ग्रनुस्मरन्' की दुहाई देना ग्रीर 'म भवित ग्रर्थकिल्विषी' का कथन रचिता की हीनभावना को प्रकट करता है। (३) १५३ वें श्लोक में शास्त्रविरुद्ध ब्याज न लेने का कथन है ग्रीर शास्त्रसम्मत ब्याज १४० वें में विहित है। इन श्लोकों में विहित विधान शास्त्रविरुद्ध होने से ये प्रक्षिप्त हैं।

लाभ वाली ीरवी पर ब्याज नहीं-

न स्वेवाधौ सोपकारे कौसीबीं वृद्धिमाप्नुयात् । न चाधेः कालसंरोघान्निसर्गोऽस्ति न विक्रयः ॥१४३॥ (८४) (सोपकारे) उपकार म्रथीत् साथ के साथ लाभ पहुंचाने वाली (म्राघो) बंघक रखी घरोहर = गिरवी [जैसे भूमि, घर, गौ म्रादि] पर (कौसीदीं वृद्धि न तु + एव म्राप्नुयात्) ब्याज रूप में प्राप्त धनवृद्धि बिल्कुल न ले (च) भौर (कालसंरोधात्) बहुत समय बीत जाने पर भी (म्राधेः) उस घरोहर को (न निसर्गः) रखने वाले के म्रधिकार से छुड़ाया नहीं जा सकता है म्रथीत् रखने वाले की ही वह वस्तु रहेगी (न विक्रयः) न दूसरे को बेचा जा सकता है।। १४३।।

धरोहर-सम्बन्धी व्यवस्थाएँ (उन पर ऋण-व्याज ग्रादि की व्यवस्था)--

न भोक्तव्यो बलादाधिर्भु झानो वृद्धिमुत्सृजेत् । मूल्येन तोषयेच्चैनमाधिस्तेनोऽन्यथा भवेत् ॥१४४॥(८४)

(बलात्) गिरवी को रखने वाला व्यक्ति जबरदस्ती (म्राधिः न भोक्तव्यः) किसो की घरोहर =िगरवी को उपयोग में न लाये (भुञ्जानः) यदि वह उस वस्तु को उपभोग में लाता है तो (वृद्धिम् + उत्सृजेत्) ब्याज को छोड़ देवे ग्रथवा (एनं मूल्येन तोषयेत्) घरोहर रखने वाले व्यक्ति को उसका मूल्य देकर संतुष्ट करे (ग्रन्थया) ऐसा न करने पर (ग्राधिः + स्तेनः भवेत्) 'घरोहर का चोर' कहलाएगा ग्रर्थात् चोर के दण्ड का भागी होगा।। १४४।।

## म्राधिइचोपनिधिइचोमौ न कालात्ययमह्तः । म्रवहार्यो भवेतां तौ दीर्घकालमवस्थितौ ॥१४४॥ (८६)

(ग्राधिः) घरोहर = गिरवी (च) ग्रीर (उपिनिधिः) मुहरबन्द दी हुई ग्रमानत (उभी) ये दोनों (काल + ग्रत्ययम्) समय की सीमा के (न ग्रह्तः) योग्य नहीं हैं ग्रर्थात् इन पर कोई समय की सीमा लागू नहीं होती कि इतने दिनों के पश्चात् ये जब्त हो जायेंगी (तो) ये (दीर्घकालम् + ग्रवस्थितौ) लम्बे समय तक रहने के बाद भो (ग्रवहायौं भवेताम्) लौटाने योग्य होती हैं।। १४५।।

## संप्रीत्या भुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन । धेनुरुष्ट्रो वहन्नश्यो यश्च दम्यः प्रयुज्यते ॥१४६॥ (८७)

(संप्रीत्या भुज्यमानानि) परस्पर प्रेमपूर्वक उपभोग में लायी जाती हुई वस्तुएं (धेनुः) गौ (वहन्) बोक्ष या सवारी म्रादि ढोने के लिए (उष्ट्रः) ऊट (म्रश्वः) घोड़ा (च) म्रौर (यः) जो (दम्यः) हल म्रादि में जोता जाने बाला बैल म्रादि (प्रयुज्यते) उपभोग में लाया जाता है, वह (कदाचन न नश्यन्ति) कभी भी भ्रपने पूर्व स्वामी के स्वामित्व से नष्ट नहीं होते, और प्रयोग करने वाले के नहीं होते ।। १४६ ॥

## यत्किञ्चिद्दश वर्षाणि सन्तिषौ प्रेक्षते घनी। भुज्यमानं परंस्तुष्णीं न स तस्तब्धुमहंति॥१४७॥

(धनी) धन का स्वामी व्यक्ति (यत् किंचित्) जिस किसी वस्तु को (सिन्नधौ) म्रपने सामने (दश वर्णीएा) दश वर्ष तक (परैं: भुज्यमानम्) दूसरों के द्वारा उपभोग में लाये जाते हुए (तूष्णी प्रेक्षते) चुपचाप देखता रहे मर्थात् न रोके-टोके न वापिस ले तो (सः) वह व्यक्ति (तत् + लव्धुं न म्रहंति) उस वस्तु को पाने का म्रधिकारी नहीं रहता ॥ १४७॥

#### म्रजडक्चेदपोगण्डो विदये चास्य भुज्यते । मग्नं तद्वचव्हारेरा भोक्ता तद् द्वव्यमहंति ॥ १४८ ॥

(म्रजड: ग्रपोगण्ड: चेत्) यदि किसी वस्तु का स्वामी समक्षदार भीर बालिग हो भीर उसकी वस्तु (ग्रस्य विषये भुज्यते) मालिक के देखते हुए या जानकारी में रहते उपभोग में लायी जाती है तो (तत् व्यवहारेण भग्नम्) वह वस्तु उसके म्रधिकार से नष्ट हो जाती है ग्रर्थात् पूर्वस्वामी का हक नहीं रहता (भोक्ता तत् द्रव्यम् म म्रहंति) भोगने वाला ही उस वस्तु का हकदार हो जाता है ॥ १४८॥

ग्राधिः सीमा बालघनं निक्षेपोपनिधिः स्त्रियः। राजस्वं श्रोत्रियस्वं च न मोगेन प्रगाइयति।। १४६ ॥

(ग्राघिः) बन्धकरूप में रखी धरोहर (सीमा) खेत, गांव ग्रादि की सीमा (बालधनम्) बालक का धन (निक्षेपः) बिना मुहरबन्द धरोहर (उपनिधिः) मुहरबन्द धरोहर (स्त्रियः) स्त्रियां (राजस्वम्) राजधन (श्रोत्रियस्वम्) वेदपाठी का धन (भोगेन न प्रणब्यति) इनका भोग करने पर भी इन पर से पूर्वस्वामी का स्वामित्व नष्ट नहीं होता ॥ १४६ ॥

#### यः स्वामिन।ननुज्ञातमाधि भुङ्कतेऽविचक्षागः। तेनार्धवृद्धिर्मीकत्र्या तस्य मोगस्य निष्कृतिः॥१५०॥

(यः) जो (श्रविचक्षणः) नासमक्र व्यक्ति (स्वामिना + श्रननुज्ञातम्) स्वामी के द्वारा बिना ग्राज्ञा प्राप्त किये (आधि भुङ्कते) बंधक का उपभोग करता है (तस्य भोगस्य निष्कृतिः) उस वस्तु के भोग कर लेने के बदले (तेन) धरोहर रखने वाले को (श्रधंवृद्धिः + भोक्तब्या) ग्राधा ब्याज ही लेना चाहिए ग्राधा छोड़ देना चाहिए।। १५०।।

अनुशिक्तः १४७ से १५० इलोक निम्न म्राधार के मनुसार प्रक्षिप्त हैं— १. ग्रन्तिकरोध—इन क्लोकों में दी हुई व्यवस्थाएं पूर्विविद्त १४३—१४६ क्लोकों की व्यवस्थाओं से विरुद्ध हैं, ग्रतः ये प्रक्षिप्त हैं। (१) १४७—१४६ में कुछ स्थितियों में धरोहर पर से स्वामी का ग्रधिकार नष्ट होना माना है, जबिक १४३—१४६ क्लोकों में ग्रधिकार कभी नष्ट न होने का स्पष्ट विधान है (२) पूर्व क्लोकों में जब यह कह दिया कि धरोहर को बिना भोगे ग्रथवा भोग लेने पर किसी भी स्थिति में मूलस्वामी का ग्रधिकार नष्ट नहीं होता, पुनः १४६ में कुछ वस्तुओं का ग्रलग से विधान करने की ग्रावश्यकता ही नहीं रहती, ग्रतः यह विज्ञान व्यर्थ है। (३) १४६ में स्त्री को भी धरोहर की वस्तु माना है, यह मनु की मान्यता से विषद्ध है। सम्पूणं पूर्वापर प्रसंग को देखने से स्पष्ट होता है कि मनु केवल जड़ धन-सम्पत्ति एवं पशुप्रों को ही धरोहर की वस्तु मानते हैं [६। २७–३०, १४३, १४६]। परनी को एक ही व्यक्ति 'पति' की सिङ्गिनी माना है [४।१५१, १६५]। (४) धरोहर को भोगने पर उसका ब्याज पूर्ण्डप से छोड़ देने और क्षतिपूर्ति करने का विधान १४४ में दिया है। १५० वें में उससे विषद्ध विधान है, ग्रतः यह प्रक्षिप्त है।

दुगुने से प्रधिक मूलधन न लेने का ग्रादेश-

## कुसीदवृद्धिद्वेंगुण्यं नात्येति सकृदाहृता । धान्ये सदे लवे वाह्ये नातिक्रामति पञ्चताम् ॥ १५१ ॥ (८८)

(सकृत्+ग्राहता) एकबार लिए ऋण पर (कुसीदवृद्धिः) ब्याज की वृद्धि (हैगुण्यं न +ग्रत्येति) मूलधन दुगुने से ग्रधिक नहीं होनी चाहिए। (धान्ये) ग्रन्नादि धान्य (सदे) वृक्षों के फल (लवे) ऊन (वाह्ये) भारवाहक पशु बैल ग्रादि (पञ्चतां न +ग्रतिक्रार्मात) मूल से पांच गुने से ग्रधिक नहीं होने चाहिएँ।। १४१।।

"सवा रुपये संकड़े से अधिक चार आने से न्यून ब्याज न लेवे न देवे, जब दूना धन आ जाये उस से आगे कौड़ी न लेवे न देवे। जितना न्यून ब्याज लेवेगा उतना ही उस का धन बढ़ेगा और कभी धन का नाश और कुसन्तान उसके कुल में न होंगे"। (सं० वि० १७६ में टिप्पणी)

> कृतानुसारादिधका व्यतिरिक्ता न सिद्धचित । कुसीदपथमाहुस्तं पञ्चकं शतमहैति ॥ १४२ ॥

(कृतानुसारात्) परस्पर निश्चित हुए व्याज से (ग्रधिका व्यतिरिक्ता न सिद्धचित) ग्रधिक क्याज लेना ठीक नहीं है (पञ्चकं शतम् + ग्रहंति) ग्रधिक से ग्रधिक पांच रुपये सैंकड़ा तक व्याज लिया जा सकता है (तं कुसीद्रपथम् + ग्राहुः) इसी को व्याज के लेन-देन का संही व्यवहार माना गया है ॥ १४२ ॥

**अज्ञूर्व्योट्डन्य**ः १५२ वां र**ोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है**—

- १. श्रन्तिवरोध—(१) १४० वें श्लोक में सवा रुपये सैंकड़ा व्याज की एक दर निश्चित कर दी है। इस श्लोक में पाँच रुपये सैंकड़े तक की छूट का कथन करना उसके विरुद्ध है, ग्रतः प्रक्षिप्त है। (२) १५३ वें श्लोक में व्याजसम्बन्धी सभी निषेधों का एक-साथ वर्णान है। वहां निश्चित हुए ब्याज से अधिक न लेने का कथन है। इस श्लोक में श्रिग्रम श्लोक की एक बात को ही विणित कर दिया है, जो ग्रनावश्यक है।
- २. प्रसंगिवरोध—व्याजदर के निर्धारण का प्रसंग १४० वें क्लोक में भ्रा चुका है। उसके पश्चात् धरोहर का प्रसंग है। दूसरा प्रसंग भ्राने के पश्चात् पुनः पहला व्याज दर प्रसंग उठाना भी प्रसंगिवरुद्ध है, इसलिए भी यह क्लोक प्रक्षिप्त है।

कौन-कौन से व्याज न ले---

नातिसांवत्सरीं वृद्धिं न चाहष्टां पुनर्हरेत्। चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः कारिता कायिका चया।। १५३।। (८६)

(ग्रतिसांवत्सरीं वृद्धिन हरेत्) एक वर्ष से ग्रधिक समय का ब्याज एक बार में न ले (च) ग्रौर (ग्रद्घटां पुन: न हरेत्) किसी कारण से एक बार छोड़े हुए ब्याज को किर न मांगे (चक्रवृद्धिः) ब्याज पर लगाया हुग्रा ब्याज (कालवृद्धिः) मासिक, त्रैमासिक या ब्याज की किश्त देने के लिए निश्चित किये गये काल पर ब्याज लेकर ग्रगले ब्याज की दर को बढ़ा देना (कारिता) कर्जदार की विवशता, विपत्ति ग्रादि के कारण दवाव देकर शास्त्र में निश्चित सीमा से श्रधिक लिखाया या बढ़ाया गया ब्याज (कायिका) ब्याज के रूप में शरीर से वेगार करवाना या शरीर से काम कराके ब्याज उगाहना, ये ब्याज भी न ले।। १५३।।

पुनः ऋगपत्रादि लेखन---

ऋणं दातुमशक्तो यः कर्तुं मिच्छेत्पुनः क्रियाम् । स दत्त्वा निर्जितां वृद्धि करणं परिवर्तयेत् ॥१५४॥(६०)

(यः) जो कर्जदार (ऋणं दातुम्+ग्रशक्तः) निर्धारित समय पर ऋण न लौटा सकता हो ग्रीर (पुनः क्रियां कर्तुं म्+इच्छेत्) फिर ग्रागे भी क्रिया = उस ऋण को जारी रखना चाहता हो तो (सः) वह (निजितां वृद्धिं दत्त्वा) उस समय तक के ब्याज को देकर (करणं परिवर्त्येत्) 'लेन-देन का कागज' नया लिख दे ॥ १५४॥

म्रदर्शियत्वा तत्रैव हिरण्यं परिवर्तयेत् । यावती संभवेद् वृद्धिस्तावतीं दातुमहंति ॥ १५५ ॥ (६१) (म्रदर्शयित्वा) यदि कर्जदार ब्याज न दे सके तो (तत्र + एव हिरण्यं परिवर्तयेत्) ब्याज को मूलधन में जोड़कर उस सारे हिरण्य = धन का नया कागज लिख दे (यावती वृद्धिः संभवेत्) उस पर फिर जितना ब्याज वनेगा (तावतीं दातुम् + महंति) उतना उसे देना होगा ।। १४४ ।।

चक्रवृद्धि समारूढो देशकालव्यवस्थितः । ग्रतिकामन्देशकालौ न तत्फलमवाप्नुयात् ॥ १४६ ॥ (६२)

(चक्रवृद्धि समारूढः) उपर्युक्त [८।१५५] प्रकार से वार्षिक ब्याज को मूलधन में जोड़कर चक्रवृद्धि ब्याज लेने वाला व्यक्ति (देश-काल-व्यवस्थितः) देश स्रीर काल-व्यवस्था में वन्धकर ब्याज ले [देशव्यवस्था सर्थात् स्थान या देश की उपयुक्त व्यवस्था जैसे नकद राशि पर दुगुने से स्रिधिक न ले; व्यापारिक स्रप्त, फल स्रादि पर पांच गुने से स्रिधिक न ले; स्रीर सवा रुपये सैकड़े को स्रिधिकतम सोमा तक जितना ब्याज जिस स्थान या देश में लिया जाता है उस व्यवस्था के स्रनुसार (८।१४०, १५१)। कालव्यवस्था—वर्ष के निर्धारित समय के बाद हो सूद को मूलधन में जोड़ना, पहले नहीं ] (६।१५५) (देशकाली स्रतिक्रामन्) देश, काल की व्यवस्था को भंग करने पर (तत् फलं न स्रवाध्नुयात्) ब्याज लेने वाला उस ब्याज को लेने का हकदार नहीं होता।। १५६।।

समुद्रयानों का किराया-भाड़ा निर्धारण्-

समुद्रयानकुशला देशकालार्थंदिशनः । स्थापयन्ति तु यां वृद्धि सा तत्राधिगमं प्रति ॥ १५७ ॥ (६३)

(समुद्रयानकुशलाः) समुद्रपार देशों तक व्यापार करने में चतुर श्रीर (देशकालार्थदिशनः) देश, काल के अनुसार अर्थशास्त्र के ज्ञाता विद्वान् (यां वृद्धि स्थापयन्ति) जिस ब्याज या भाड़े का निश्चय करें (सा तत्र + अधिगमं प्रति) वही ब्याज या भाड़ा लाभप्राप्ति के लिए ठीक हैं [ऐसा समक्षना चाहिए]।। १५७।।

तिष्ठेत्) जमानती वने (ग्रदर्शयन्) उस कर्जदार को उपस्थित न कर सकने

जमानती सम्बन्धी विधान-

यो यस्य प्रतिमूस्तिष्ठेदूदर्शनायेह मानवः। अदर्शयन्त तं तस्य प्रयच्छेत्स्वधनादृणम्।। १५८॥ (६४) (यः मानवः) जो व्यक्ति (यस्य) जिस कर्जदार का (इह दर्शनाय) महाजन के सामने या न्यायालय के सामने उपस्थित करने का (प्रतिभूः पर (तस्य ऋरणम्) उसका लिया हुम्रा कर्ज (स्वधनात् प्रयच्छेत्) जमानती त्रपने धन से दे ।। १५८ ।।

> प्रातिभाव्यं वृथादानमाक्षिकं सौरिकं च यत् । दण्डगुल्कावशेषं च न पुत्रो दातुमहंति ॥१५६॥ (६५)

(प्रातिभाव्यम्) जमानत के रूप में स्त्रीकार किया गया धन (वृथा-दानम्) व्यर्थ में देने के लिए कहा गया दान, या व्यर्थ प्रथवा कुपात्र को कहा गया दान (ग्राक्षिकम्) जूग्रा-सम्बन्धी धन (च) ग्रीर (यत् सौरिकम्) जो शराव-व्यय सम्बन्धी धन (च) तथा (दण्ड-शुल्क-ग्रवशेषम्) राजा की ग्रोर से दण्ड के रूप में किया गया जुर्माने का धन ग्रीर कर, चुंगी ग्रादि का धन (पुत्र: न दातुम्+ग्रहंति) पुत्र को नहीं देना चाहिए।। १४६।।

> दर्शनप्रतिभाष्ये तु विधिः स्यात्पूर्वचोदितः । दानप्रतिभुवि प्रते दायादानपि दापयेत् ॥ १६० ॥ (६६)

(दर्शन-प्रातिभाव्ये तु) कर्जदार को उपस्थित करने का जमानती होने में तो (पूर्वचोदितः विधिः स्यात्) पहले [८।१४६ में] कही हुई विधि लागू होगी किन्तु (दान-प्रतिभुवि प्रेते) ऋगा ग्रादि देने का जमानती होकर [कि ग्रगर कर्जदार नहीं देगा तो मैं द्ंगा] पुनः जमानती के मर जाने पर (दायादान् +ग्रिप दापयेत्) राजा जमानत के धन को उसके वारिस पुत्र ग्रादिकों से भी दिलवाये ।। १६० ॥

> श्रदातरि पुनर्दाता विज्ञातप्रकृतावृग्गम् । पञ्चात्प्रतिभुवि प्रेते परीप्सेत्केन हेतुना ।। १६१ ।। (६७)

(स्रदातिर पुन: विज्ञातप्रकृतों) स्रदाता जमानती की प्रतिज्ञा की ऋगदाता को जानकारो होने की स्थित में स्रयात् यदि जमानती ने ऋण देने की जमानत नहीं ली है, किन्तु केवल ऋगी को ऋगदाता के सामने नियत समय पर उपस्थित करने की जमानत ली है, स्रोर जमानती की इस प्रतिज्ञा को ऋणदाता जानता भी है ऐसे (प्रतिभुवि प्रते पश्चात्) जमानतो के मर जाने के बाद (दाता केन हेतूना ऋणं परीप्सेत्) ऋगदाता किस कारण स्रयात् साधार पर [उसके पुत्रादि से] ऋगा प्राप्त करने की इच्छा करेगा? स्रयात् वह उसके पुत्र स्रादि से ऋगा प्राप्त करने का हकदार नहीं है । १६१।

निरादिष्टधनक्वेतु प्रतिमूः स्यादलंघनः। स्वधनादेव तदृद्यान्निरादिष्ट इति स्थितिः।।१६२॥ (६०) (चेत्) यदि (प्रतिभूः निरादिष्टधनः) ऋगो ने अपने जमानती को धन सौंप रखा हो (च) और (अलंघनः स्यात्) ऋगी ने जमानती से ऋण-दाता को वह धन लौटा देने की आज्ञा न दो हो तो ऐसी स्थिति में (निरा-दिष्टः) वह आज्ञा न दिया हुआ जमानती अथवा मरने पर जमानती का पुत्र (तत् स्वधनात् + एव दद्यात्) [ऋणदाता के मांगने पर] उसका धन अपने धन में से हो लौटा देवे (इति स्थितिः) ऐसी शास्त्रमर्यादा है ।।१६२।।

ग्राठ प्रकार के व्यक्तियों से लेन-देन ग्रप्रामाणिक है-

# मत्तोन्मत्तार्ताध्याघीनैर्बालेन स्यविरेण वा। स्रमंबद्धकृतक्वेव व्यवहारो न सिद्धचित ॥१६३॥ (६६)

(मत्तः) नशे में ग्रस्त (उन्मत्तः) पागल (—ग्नार्तः) शारीरिक रोगी (—ग्नाधि) मानसिक रूप से दुःखी या विपत्तिग्रस्त (—ग्नधीनः) ग्नधीन रहनेवाले नौकर ग्नादि से (बालेन) नाबालिंग से (वा) ग्रथता (स्थविरेण) बहुत बूढ़े से (च) ग्रौर (ग्रसंबद्धकृतः) सम्बद्ध व्यक्ति के पीछे से किसी ग्रन्य व्यक्ति से किया गया (व्यवहार) लेन-रेन (न सिद्धचिति) प्रामाणिक ग्रथीत् मानने योग्य नहीं होता ।। १६३।।

शास्त्र श्रीर नियमविरुद्ध लेन-देन ग्रप्रामाशिक-

# सत्य। न भाषा भवति यद्यपि स्यास्त्रतिष्ठिता । बहिञ्चेद्भाष्यते धर्माः नियताद्वचावहारिकात् ॥१६४॥(१००)

(भाषा) कोई भी बात या पारस्परिक प्रतिज्ञा (चेत्) यदि (धर्मात्) धर्मशास्त्र प्रथात् कानून में (नियतात् व्यावहारिकात्) निश्चित व्यवहार से (बहि: भाष्यते) बाह्य प्रयात् विरुद्ध की हुई है (यद्यपि प्रतिष्ठिता स्यात्) चाहे वह लेख ग्रादि द्वारा प्रमाणित भी हो तो भी (सत्या न भवति) सत्य = प्रामाणिक या मान्य नहीं होती।। १६४।।

# योगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतिग्रहम् । यत्र वाऽप्यूर्णेघ् पश्चेत्तत्सर्वं विनिवर्तयेत् ॥१६५॥ (१०१)

(योग + ग्राधमन — विक्रीतम्) छल-कपट से रखी हुई घरोहर श्रीर बेची हुई वस्तु (योगदान — प्रतिग्रहम्) छल-कपट से दी गयी ग्रीर ली गई यस्तु (वा) ग्रथवा (यत्र ग्रपि + उपिंध पश्येत्) जिस-किसी भी व्यवहार में छल-कपट दिखायी पड़े (तत् सर्वं विनिवर्तयेत्) उस सब को रह् या ग्रमान्य घोषित कर दे।। १६५।। कुटुम्बार्थं लिए गये धन को कुटुम्वी लौटायें—

ग्रहीता यदि नष्टः स्यात्कुट्मबार्थं कृतो व्ययः । बातव्यं बान्धवंस्तत्स्यात्प्रविभक्तं रिष स्वतः ॥१६६॥(१०२)

(कुटुम्बार्थं व्ययः कृतः) यदि किसी व्यक्ति ने परिवार के लिए ऋण लेकर खर्च किया हो ग्रीर (यदि ग्रहीता नष्टः स्यात्) यदि ऋगा लेने वाले की मृत्यु हो गई हो तो (तत्) वह ऋगा (बान्धवैः) उसके पारिवारिक सम्बन्धियों को (विभक्तैः +ग्रिप) चाहे वे ग्रलग-ग्रलग भी क्यों न हो गये हों (स्वतः) ग्रपने घन में से (दातव्यम् स्यात्) देना चाहिए।। १६६।।

> कुटुम्बार्थेऽध्यधीनोऽपि यं ब्यवहारं समाचरेत् । स्वदेशे वा विदेशे वा तं ज्यायान्न विचालयेत् ।।१६७॥(१०३)

(ग्रधि + ग्रधीन: + ग्रपि) कोई ग्रधीनस्थ व्यक्ति [पुत्र, पत्नी ग्रादि] भी यदि (कुटुम्बार्ये) परिवार के भरण-पोषण के लिए (स्वदेशे वा विदेशे वा) स्वदेश वा विदेश में (यं व्यवहारम् + ग्रावरेत्) जिस लेन-देन के व्यव-हार को कर लेवे (ज्यायान्) घर का बड़ा = मुखिया ग्रादमी (तं न विचा-लयेत्) उस व्यवहार को टालमटोल न करे ग्रथीत् उसे स्वीकार करके चुकता कर दे।। १६७।।

बलात् कराई गई सव बातें ग्रमान्य—

बलाद्दत्तं बलाद् भुक्तं बलाद्यच्चापि लेखितम् । सर्वान्बलकृतानर्थानकृतान्मनुरद्भवीत् ।। १६८ ।।

(बलात् दत्तम्) जबरदस्ती दी हुई वस्तु (बलात् भुक्तम्) जबरदस्ती उपभोग में लायी वस्तु (च + ग्राप) ग्रौर (बलात् लेखितम्) जबरदस्ती लिखवाये गये कागज आदि (सर्वात् बलकृतान् + ग्रथान्) सभी जबरदस्ती से किये गये कामों को (मनुः ग्रकृतान् अन्नवीत्) मनु ने नहीं किये गये ग्रथांत् ग्रमान्य कहा है।। १६८॥

त्रयः परार्थे क्लिझ्यन्ति साक्षिगः प्रतिमूः कुलम् । चत्वारस्तूपचीयन्ते विप्र आढघो विगङ् नृपः ॥ १६६ ॥

(साक्षिणः प्रतिभूः कुलम्) साक्षिलोग, जमानती, पारिवारिकजन (त्रयः परार्थे क्लिश्यन्ति) ये तीनों सदा दूसरों के लिए कष्ट उठाते हैं (तु) ग्रौर (विप्रः ग्राढघःवणिक् नृपः) ब्राह्मण, साहूकार = ऋणदाता, व्यापारी ग्रौर राजा (चत्वारः उपचीयन्ते) ये चार दूसरों से समृद्ध होते हैं ॥ १६६॥

म्रनादेयं नाददीत परिक्षीणोऽपि पार्थिवः । न चादेयं समृद्धोऽपि सुक्षमण्ययंमुत्सूजेत् ॥ १७०॥ (परिक्षीणः + म्रिप पाधिवः) धन से क्षीण हुमा भी राजा (मनादेयं न म्राद-दीत) न लेने योग्य मर्थात् म्रनुचित धन को न ले (समृद्धः + म्रिप) श्रौर धन से समृद्ध होते हुए भी (आदेयम्) लेने योग्य अर्थात् उचित (सूक्ष्मम् + म्रिप + म्र्यं न उत्सृजेत्) थोड़े धन को भी न छोड़े।। १७०॥

#### म्रनादेयस्य चादानादादेयस्य च वर्जनात्। दौर्बल्यं स्याप्यते राज्ञः स प्रेत्येह च नत्यति ॥ १७१ ॥

(म्रनादेयस्य म्रादानात्) अनुचित धन के लेने से (च) ग्रीर (म्रादेयस्य वर्जनात्) लेने योग्य उचित धन के छोड़ने से (राज्ञः दौबंत्यं ख्याप्यते) राजा की दुर्बलता समभी जाती है (स.) ग्रीर वह राजा [इस ग्रधमंं के कारण] (इह च प्रेत्य नश्यित) इस जन्म में [ग्रपयश के कारण] ग्रीर परजन्म में [ग्रधमं फल के कारण] विनाश को प्राप्त होता है।। १७१।।

#### स्वादानाद्वर्णसंसर्गात्त्वबलानां च रक्षरणात्। बलं संजायते राज्ञः स प्रेत्येह च वर्धते॥ १७२॥

(स्व + ग्रादानात्) उचित धन लेने से (वर्णंसंसर्गात्) वर्णों के परस्पर ठीक सम्बन्ध रखने से (च) ग्रीर (ग्रवलानां रक्षणात्) निर्वलों की रक्षा करने से (राज्ञः बलं संजायते) राजा की शक्ति बढ़ती जाती है और (सः) वह (इह च प्रेत्य वर्धते) इस जन्म और परजन्म में समृद्धि को प्राप्त होता है [:तु'पादपूत्त्यं यं है] ॥ १७२ ॥

#### तस्माद्यम इव स्वामी स्वयं हित्वा त्रियात्रिये । वर्तेत याम्यया वृत्त्या जितकोधो जितेन्द्रियः ॥ १७३ ॥

(तस्मात्) इसलिए (स्वामी) राजा (यमः + इव) यमराज के समान (स्वयं व्रिय + ग्रिप्रियं हित्वा) अपने प्रियं तथा ग्रिप्रियं को त्यागकर (जितक्रोधः) क्रोध को जीत-कर (जितेन्द्रियं) इन्द्रियों को वश में करके (याम्यया वृत्त्या) यम के सदश समानभाव से (वर्तेत) वर्ताव करे।। १७३।।

# यस्त्वधर्में कार्याणि मोहात्कुर्यः निराधिपः । स्रविरात्तं दुरात्मानं वशे कुर्वत्ति शत्रवः ॥ १७४ ॥

(यः तुनराधिपः) जो राजा (मोहात्) मोह से वशीभूत होकर (अधर्मेण) ग्रधर्मपूर्वक (कार्याणि कुर्यात्) कार्य करना है (तं दुरात्मानम्) उस दुष्टात्मा राजा को (ग्रविरात्) शीघ्र ही (शत्रवः वशे कुर्वन्ति) शत्रु लोग वश में कर लेते हैं ॥ १७४॥

#### कामकोषौ तुः संयम्य योऽर्थान्ध्रमेंस प्रस्यति । प्रजास्तत्रजुवर्तन्ते सपुद्रमित्र सिन्धवः ॥ १७५ ॥

(यः) जो राजा (कामक्रोधो तु संयम्य) काम और क्रोध को त्यागकर (प्रर्थान्) मुकद्मों को (धर्मेण) धर्म = न्याय के श्रनुसार (पश्यित) देखता है = निर्णय करता है

(तं) उस राजा को (सिन्धवः समुद्रम् + इव प्रजाः ग्रनुवर्तन्ते) जैसे नदियाँ समुद्र का ग्रनुगमन करती हैं, वैसे प्रजाएं भी उसका ग्रनुगमन करती हैं।। १७५।।

#### यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्धनिकं नृषे। स रात्रा तच्चतुर्भागं वाष्यस्तस्य च तद्धनम्।। १७६।।

(यः) जो कर्जदार (छन्देन साधयन्तम्) स्वेच्छा से धन वसूल करते समय (धिनकं नृषे निवेदयेत्) ऋणदाता धनी की राजा को शिकायत करे तो (राज्ञा सः तत् चतुर्भागं दाप्यः) राजा उस व्यक्ति को चतुर्थांश धन से दिण्डत करे (च) ग्रौर(तस्य तत् धनम्) उस धनी का सारा धन भी दिलवाये ॥ १७६॥

#### कर्मणाऽपि समं कुर्याद्धनिकायाधर्माणकः । समोऽवकुष्टजातिस्तु दद्याच्छ्ने यांस्तु तच्छनैः ॥ १७७ ॥

(स्रधर्माणकः) कर्जदार व्यक्ति यदि ऋए। देने में स्रसमर्थं हो (तु) स्रोर (समः + स्रवकृष्टजातिः) समान या निम्न जाति का हो तो (धिनकाय) धिनक के यहां (कर्मणा + स्रिप समं कुर्यात्) शरीर का काम करके भी ब्याज या ऋण को चुका दे (तु) किन्तु यदि वह (श्रेयान्) ऊँची जाति का है तो (तन् + शनैः दद्यात्) उस ऋण या ब्याज को थोड़ा-थोड़ा करके किश्तों में चुका दे।। १७७॥

अनुराह्मिक : १६८ से १७७ श्लोक निम्न ग्राधार के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

- १. शैलीगत आधार—१६८ वें श्लोक में "मनुः सबबीत्" पदों से यह स्पष्ट जात होता है कि यह रचना मनु से भिन्न परवर्ती व्यक्ति की है, स्रतः यह प्रक्षिप्त है। इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर इस पर स्राधारित स्रन्य सभी श्लोक स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं।
- २. प्रसंगिवरोध— (१) पूर्वापर श्लोक में 'ऋण देने-लेने' का प्रसंग है। १६६ से १७% श्लोकों में राजा के कर्त्तं व्यों का उल्लेख किया है, जो यहाँ ग्रसंगत है। इस ग्रसंगित के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। (२) ऋण लेने-देने से सम्बन्धित सभी बातों का प्रसंग १६७ तक पूर्ण हो चुका है। प्रसंग-समाध्ति के पश्चात् १७६-१७७ में पुनः साहूकार ग्रीर कर्गदार का प्रसंग चनाना प्रसंगिवरुद्ध है। ग्रतः इस ग्राधार पर ये श्लोक प्रक्षिन्त हैं।
- ३. ग्रन्तिवरोध १७७ वें बलोक में जो सहाजन द्वारा ऋ एा के बदले काम कराने का कथन किया है, वह मनु की व्यवस्था से विरुद्ध है। यहाँ राजा के द्वारा निर्णय करने का प्रसंग है, न कि महाजन द्वारा स्वयं निर्णय लेने का। न्यायालय में प्रार्थना करने पर राजा निर्णय करके या तो धन दिलायेगा या उसे दण्ड देगा, भीर धन किस प्रकार लौटाना है, यह निर्णय भी राजा ही देगा [६। १६६]। इस ग्राधार पर भी यह क्लोक प्रक्षिप्त है।

ग्रनेन विधिना राजा मियो विवदतां नृगाम्। साक्षिप्रत्ययसिद्धानि कार्यांगि समतां नयेत् ॥ १७८॥

(राजा) राजा (मिथ: विवदतां नृणाम्) परस्पर भगड़ते हुए मनुष्यों के (साक्ष-प्रत्ययसिद्धानि कार्याण) साक्षी और लेख म्रादि प्रमाणों से प्रमाणित मुकद्मों को (म्रनेन विधिना) इस उपर्युक्त [८।६ से ८।१७७] विधि से (समतां नयेत्) सबसे बराबर न्यायं करता हुन्ना निर्णय करे ।। रेउ ।।

(२) धरोहर रखने के विवाद का निर्णय (१७६-१६६)

कूलजे वृत्तसंपन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि । महापक्षे धनिन्यार्ये निक्षेपं निक्षिपेदू बुधः ।। १७६ ।। (१०५)

(बुधः) बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिए कि वह (कुलजे) कुलीन (वृत्त-सम्पन्ने) ग्रच्छे ग्राचरण वाले (धर्मज्ञे) धर्मात्मा (सत्यवादिनि) सत्यवादी (महापक्षे) विस्तृत व्यापार या बहुत परिवार वाले (आर्ये धनिनि) श्रेष्ठ धनवान व्यक्ति के यहां (निक्षेपं निक्षिपेत्) धरोहर रखे ।। १७६ ।।

> यो यथा निक्षिपेद्धस्ते यमथं पस्य मानवः। स तथैव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ।। १८० ।। (१०६)

(यः) जो धरोहर रखने वाला (मानवः) मनुष्य (यम् + ग्रर्थम्) जिस धन को (यस्य हस्ते) जिस किसी के हाथ में (यथा निक्षिपेत्) जैसे प्रयात् मुहरबन्द या बिना मुहरबन्द, साक्षियों के सामने या एकान्त में, जैसी धन की मात्रा ग्रवस्था ग्रादि के रूप में रखे (सः) वह धन (तथा + एव) वैसो स्थिति के अनुसार ही (ग्रहीतव्यः) वापिस लेना चाहिए क्योंकि (यथा दायः तथा ग्रहः) जैसा देना वैसा ही लेना होता है [तुलनार्थ द्रष्टब्य दा१६५] 11 850 11

यो निक्षेपं याच्यमानो निक्षेप्तुर्न प्रयच्छति। स याच्यः प्राड्विवाकेन तन्त्रिक्षेष्तुरसन्तिधौ।। १८१।। (१०७)

(यः) जो धरोहर रखने वाला (निक्षेप्तः निक्षेपम्) धरोहर रखाने वाले के द्वारा अपनी धरोहर के (याच्यमानः) मांगने पर (न प्रयच्छिति) नहीं लौटाता है तो [धरोहर रखाने वाले के द्वारा न्यायालय में प्रार्थना करने पर] (तत् निक्षेष्तु: + ग्रसन्निधौ) धरोहर रखाने वाले की ग्रनुपस्थिति में या परोक्षरूप से (प्राड्विव।केन सः याच्यः) न्यायाधीश उससे घराहर मांगे [दा१द२] म्रर्थात् धरोहर लौटाने के लिये उससे पूछताछ म्रादि करे। ॥ १८१॥

# साक्ष्यभावे प्रिश्चिभिर्वयोरूपसमन्वितः । अपदेशैश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य तत्त्वतः ॥ १८२ ॥ (१०८)

(साक्षी + ग्रभावे) दिये गये धरोहर-धन को सिद्ध करने के लिए यदि साक्षी न हों [तो उसकी जांच-पड़ताल का एक उपाय यह है कि राजा] (वय:-रूप-समन्वितेः) समयानुसार ग्रवस्था ग्रीर विविध रूप बनाने की कला में चतुर (प्रणिधिभिः) गुप्तचरों के द्वारा (ग्रपदेशैः) विभिन्न बहानों एवं तरीकों से (तत्त्वतः) जो नकली प्रतीत न हों ग्रथीत् ऐसी स्वाभाविक पद्धति से (तस्य) उस अभियोगी के यहां (हिरण्यं संन्यस्य) स्वणं ग्रादि धरोहर ग्रादि का धन रखवाकर फिर मांगे ।। १८२ ।।

### अनुर्योत्जनाः हिरण्य से विशेष ग्रमिप्राय-

'हिरण्य' का प्रसिद्ध अर्थं स्वणं है। किसी भी अतिमूल्यवान् वस्तु को भी 'हिरण्य' कहा जाता है। यहां 'हिरण्य' रखकर परीक्षा करने की विधि बड़ी मनोवैज्ञानिक है। यतोहि लालची व्यक्ति महंगी वस्तु पर अधिक लालच प्रकट करेगा, जिससे उसकी भावना प्रकट हो जायेगी कि इसने इस प्रकार का अपराध किया है अथवा नहीं।

# स यदि प्रतिपद्येत यथान्यस्तं यथाकृतम् । न तत्र विद्यते किंचिद्यत्परेरभियुज्यते ॥ १८३ ॥ (१०६)

(सः) वह घरोहर लेने वाला अभियोगी व्यक्ति [अनेक बार, विभिन्न प्रकार के उपायों से परीक्षा करने के पश्चात्] (यदि यथान्यस्तं यथाकृतं प्रतिपद्येत्) यदि रखी हुई घरोहर को ईमानदारी से ज्यों का त्यों वापिस कर देता है तो (यत् परं: + अभियुज्यते) जो दूसरों के द्वारा उस पर अभि योग लगाया गया है (तत्र न किचित् विद्यते) उसमें कुछ सच्चाई नहीं है, ऐसा समक्तना चाहिए ॥ १८३॥

> तेषां न बद्याद्यदि तु तद्धिरण्यं यथाविधि । उभौ निगृह्य दाप्यः स्यादिति धर्मस्य धारणा ॥ १८४॥ (११०)

(यदि तु) स्रोर स्रगर (तेषां तत् हिरण्यम्) उन गुप्तचरों द्वारा रखो गई स्वर्ग स्रादि घरोहर को (यथाविधि) ज्यों का त्यों (न दद्यात्) न लौटावे तो (उभौ निगृह्य) धरोहर रखाने वाले तथा गुप्तचरों द्वारा रखी गई, उन दोनों घरोहरों को अपने वश में लेकर (दाप्यः स्यात्) घरोहर रखने वाले को दण्डित करे (इति धर्मस्य धारणा) ऐसा धर्मानुसार दण्ड-विधान है ॥१८४॥

> निक्षेपोपनिधी नित्यं न देयौ प्रत्यनन्तरे । नश्यतो विनिपाते तावनिपाते त्वनाशिनौ ॥ १८४ ॥ (१११)

(नित्यम्) कभी भी (निजेप + उपनिधी) बिना मुहरबन्द = गिरवी धरोहर ग्रोर मुहरबन्द धरोहर (ग्रन तरे प्रति) देने वाले से भिन्न निकट-तम व्यक्ति को [चाहे वे पुत्र ग्रादि ही क्यों न हो है (न देयौ) नहीं देनी चाहियें (तौ) ये (विनिपाते नश्यतः) देने वाले के मर जाने पर नष्ट हो जाती हैं ग्रर्थात् लौटानी नहीं पड़तीं (तु) ग्रौर (ग्रनिपाते) जीवित रहते हुए (ग्रनाशिनो) कभी नष्ट नहीं होतीं।। १८५।।

> स्वयमेव तु यो दद्यान्प्रतस्य प्रत्यनन्तरे। न स राज्ञा नियोक्तव्यो न निक्षेप्तुइव बन्धुभिः ॥१८६॥(११२)

(मृतस्य ग्रनन्तरे प्रति) घरोहर देने वाले के मरजाने पर उसके वारिसों को (यः स्वयम् + एव दद्यात्) जो व्यक्ति स्वयं ही घरोहर लौटा दे तो (सः) उस व्यक्ति पर (न राज्ञा) न तो राजा को (न निकेप्तुः बन्धुभिः) ग्रीर न घरोहर रखाने वाले के उत्तराधिकारी बान्धवों को (नियोक्तव्य)ः किसी प्रकार का दावा या संदेह करना चाहिए।। १८६।।

### म्रच्छलेनेव चान्विच्छेत्तमर्थं प्रीतिपूर्वकम्। विचार्यं तस्य वा वृत्तं साम्नेव परिसाधयेत् ॥१८७॥ (११३)

(तम् + म्रथंम) यदि उस व्यक्ति के पास कुछ धन रह भी गया है तो उस धन को (म्रच्छलेन) छलरहित होकर (प्रीतिपूर्वकम् + एव) प्रेमपूर्वक ही (म्रत्+इच्छेत्) लेने की इच्छा करे (वा) भीर (तस्य वृत्तं वित्रार्य) उसके भलेपन को ध्यान में रखते हुए [कि उसने स्वयं ही कुछ धन लौटा दिया] (साम्ना + एव पिरसाधयेत्) शान्तिपूर्वक या मेल-जोल से ही धन-प्राप्ति के काम को सिद्ध करले।। १८७।।

निक्षेपेब्वेषु सर्वेषु विधिः स्यात्परिसाधने । समुद्रे नाप्नुयात्किञ्चिद्यदि तस्मान्न संहरेत् ॥ १८८ ॥(११४)

(एषु सर्वेषु निक्षेपेषु) उपर्युक्त सब प्रकार के बिना मुहरवन्द निक्षेपों में (परिसाधने) विवादों का निर्णय करने के लिए (विधिः स्यात्) यह विधि [८।१८२ ग्रादि] कही गयी है ग्रीर (समुद्रे) मोहरवन्द धरोहरों में (यदि तस्मात् न हरेत्) यदि उसमें से मुह्र को तोड़कर रखने वाला कुछ नहीं केता है तो (कि व्वत् न + ग्राप्नुयात्) वह किसी दोष का भागी नहीं होता॥ १८ ॥

# चौरेह्र्तं जलेनोढमग्निना बग्धमेव वा। न बद्याद्यदि तस्मात्स न संहरति किञ्चन ॥१८६॥ (११४)

(तस्मात्) रखे हुए घरोहर में से (यदि सः किञ्चन न संहरित) यदि घरोहर लेने वाला कुछ नहीं लेता है ग्रीर घरोहर (चौरं: हृतम्) चोरों के द्वारा चुरा ली जाये (जलेन + ऊढम्) जल में बह जाये (वा) या (ग्रग्निना एव दग्धम्) ग्राग से ही जल जाये तो (न दद्यात्) घरोहर लेने वाला घरोहर को न लौटाये।। १८६।।

#### निक्षेपस्यापहर्तारमनिक्षेप्ताः मेव च। सर्वे हवायैरन्विच्छेच्छपयैदचेव वैदिकैः ॥ १६०॥

(निक्षेपस्य + अपहर्तारम्) धरोहर का अपहरण करने वाले अर्थात् वापिस न लौटाने वाले का (च) और (अनिक्षेष्तारम् + एव) बिना दिये ही धरोहर मांगने वाले का (सर्वे: उपायै:) सब साम, दण्ड आदि उपायों से (च) और (वैदिकै: शपयै:) वैदिक शपयों से (अनु + इच्छेत्) निर्णय करे ।। १६०॥

#### **आनुर्धील्डनः** १६० वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-

१. अन्तिवरोध-—(१) इस क्लोक में घरोहर ग्रादि का निर्णय शपथ ग्रीर साम, दाम ग्रादि उपायों से बताया है, जबिक पिछला सारा प्रसंग इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि विवादों का निर्णय लिखा-पढ़ी एवं साक्षियों से करना चाहिये (०। ५२, ५७; ६। ४४, ४५)। (२) शपथ को मनु ने कहीं सत्य या न्याय का ग्राधार नहीं माना है। यदि शपथ को ही सत्य का ग्राधार मान लिया जाये तो, यों तो सभी शपथ कर लेंगे! इस तरह राजा को त्राकृति-संकेत आदि से लोगों के अन्तर्मन को जानने की (६। २५, २६) ग्रावश्यकता ही कहां रह जाती है? मनु इस बात को सत्य का ग्राधार नहीं मानते, इसलिए सच्चे, भूठे साक्षियों की परख की बात कहते हैं और साक्षियों के ग्रामाव में वे गुष्तवरों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का विधान करते हैं (६। १६२-१६४)। इस विरोध के कारणा यह इलोक प्रक्षिप्त है।

# यो निक्षेषं नःषंयति यश्वानिक्षिप्य याचते। ताबुभौ चौरवच्छास्यौ वाप्यौ वा तस्समं वसम् ॥१६१॥(११६)

(यः) जो (निक्षेपं न + ग्रपंयति) धरोहर को वापिस नहीं लौटाता (च) ग्रौर (यः) जो (ग्रनिक्षिप्य याचते) बिना धरोहर रखे भूठ ही मांगता है (तो + उभौ) वे दोनों प्रकार के व्यक्ति (चौरवत् शास्यो) चोर के समान दण्ड के भागी हैं (वा) अथवा (तत् समंदमं दाप्यो) बताये गये धन के बराबर अर्थदण्ड के द्वारा दण्डनोय हैं।। १६१।।

> निक्षेपस्यापहर्तारं तत्समं वापयेहमम् । तयोगनिधिहर्तारमविशेषेसा पायिवः ॥ १६२ ॥

(पार्थिवः) राजा (निक्षेतस्य + प्रपहत्तरिम्) धरोहर का अपहरण करने वाले ग्रंथीत् वापिस न लौटाने वाले को (तत् समंदमंदापयेत्) उस धरोहर के बराबर का अर्थदण्ड करे (तथा) उसी प्रकार (प्रविशेषेण) 'समानरूप से उतना ही दण्ड ृ(उप-निधिहर्तारम्) उपनिधि हरने वालों को भी दे॥ १६२॥

# अस्तुरारित्उनाः १६२ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-

पुनरुक्ति—१६१ वें श्लोक में निक्षेपहर्ता को समान दण्ड देने का विधान कर दिया है। उपनिधिका विधान भी उसी में ग्रन्तभूँत हो जाता है। १६२ में पुनः उस बात का कथन पुनरुक्तिमात्र है, ग्रतः प्रक्षिप्त है।

उपघाभिश्च यः किश्वत्परद्वव्यं हरेन्नरः। ससहायःस हन्तव्यः प्रकाशं विविधेर्वेधैः॥ १६३॥ (११७)

(यः किश्चित् नरः) जो कोई मनुष्य (उपधाभिः) छल -कपटया जाल-साजी से (परद्रव्यं हरेत्) दूसरों का धन हरएा करे (सः) राजा उसे (सस-हायः) उसके सहायकों सहित (प्रकाशम्) जनता के सामने (विविधैः वधैः हन्तव्यः) विविध प्रकार के वधों [कोड़े या बेंत मारना, हाथ-पैर काटना श्रादि] से दण्डित करे।। १६३॥

> निक्षेपो यः कृतो येन यावांश्च कुलसन्तिष्ठौ । तावानेव स विज्ञेयो विज्ञुवन्द्रण्डमहंति ॥१६४॥ (११८)

(कुलसन्तिषी) साक्षियों के सामने (येन) जिसने (यः च यावान् निक्षेपः कृतः) जो वस्तु और जितना घरोहर के रूप में रखा है (सः) वह (तावान् + एव विज्ञेयः) उतना ही समभना चाहिए प्रर्थात् घरोहर घटतो या बढ़ती नहीं है (तिबुवन्) उसके तिरुद्ध कहने वाला भी (दण्डम् + ग्रहंति) दण्ड का भागी होता है ।। १६४।।

> मियो दायः कृतो येन गृहोतो मिय एव वा । मिय एव प्रदातन्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥१६५॥ (११६)

(येन मिथः दायः कृतः) जिस व्यक्ति ने बिना साक्षियों के परस्पर ही सहमति से घरोहर या घन दिया है (वा) अथवा (मिथः एव गृहीतः) उसी प्रकार एकान्त में ग्रहण किया है उन्हें (मिथः एव प्रदातव्यः) उसी प्रकार एकान्त में लौटा देना चाहिए (यथा दायः तथा ग्रहः) क्योंकि जैसा देना वैसा ही लेना होता है [तुलनार्थ द्रष्टव्य ६। १६०] ॥ १६५॥

# निक्षिप्तस्य धनस्यैवं प्रीत्योपनिहितस्य च । राजाविनिर्णयं कुर्याविक्षण्यन्त्यासधारिराम् ॥१९६॥ (१२०)

(एवम्) इस प्रकार [ द । १७६ से द । १६५ तक ] (निक्षिप्रस्य) घरो-हर के रूग में रखे गये (च) ग्रौर (प्रीत्या + उपनिहितस्य घनस्य) प्रेमपूर्वक उपनिधि ग्रादि के रूप में रखे गये घन का (न्यासधारिएाम् ग्रक्षिण्वन्) जिससे घरोहर रखने वाले को किसी प्रकार की हानि न हो ऐसे (राजा विनिर्णयं कुर्यात्) राजा निर्णय करे ॥ १६६ ॥

# (३) तृतीय विवाद 'ग्रस्वानिविक्रय' का निर्णय—१९७-२०५ दूसरे की वस्तु वेच देना—

विक्रीग्गीते परस्य स्वं योऽस्वामी स्वाम्यसंमतः । न तं नयेत साक्ष्यं तु स्तेनमस्तेनमानिनम् ॥१६७॥(१२१)

(यः) जो मनुष्य (ग्रस्वामी) किसी वस्तु का स्वामी नहीं होता हुग्रा भी (स्वामी + ग्रसंमतः) उस वस्तु के ग्रसली स्वामी की ग्राज्ञा लिए बिना (परस्य स्वं विक्रीणीते) दूसरे की सम्पत्ति को बेच देता है (ग्रस्तेजमानिनम्) चोर होते हुए भी स्वयं को चोर न समभने वाले (स्तेनं तम्) उस चोर व्यक्ति की (साक्ष्यं न नयेत) साक्षी या वातों को प्रामाणिक न माने ॥१६७॥

# ग्रवहार्यो भवेष्चेव सान्वयः षट्शतं दमम् । निरन्वयोऽनवसरः प्राप्तः स्याच्चोरिकत्विषम् ॥१६८॥(१२२)

(स्रवहार्यः सान्वयः एव भवेत्) यदि इस प्रकार [६। १६७] सम्पत्ति को बेचने वाला वंश से स्वामी का उत्तराधिकारी हो तो (षट्शतं दमम्) राजा उस पर छह सो पण दण्ड करे स्रोर यदि वह (निरन्वयः) स्वामी के वंश का न हो, तथा (स्रन्यसरः) या कोई जबरदस्ती उस सम्पत्ति पर स्रिधकार करने वाला हो तो वह (चौरिकिल्विषं प्राप्तः स्यात्) चोर के दण्ड को [६। ३०१-३४३] प्राप्त करने योग्य होगा ।। १६६।। मनुस्मृति:

ग्रस्वामिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा। ग्रकृतः स तु विक्रयो व्यवहारे यथा स्थितः ॥१६६॥ (१२३)

(ग्रस्वामिना) वास्तिविक स्वामी के बिना (यः तु दायः वा विक्रयः कृतः) जो कुछ भी देना या बेचना किया जाये (व्यवहारे यथा स्थितिः) व्यवहार के नियम के अनुसार (सः तु प्रकृतः विज्ञेयः) उस कार्य को 'न किया हुआ।' ही समभना चाहिए।। १६६।।

सम्भोगो दृश्यते यत्र न दृश्येतागमः क्वचित् । स्रागमः कारणं तत्र न संभोग इति स्थितिः ॥२००॥ (१२४)

(यत्र सम्भोगः दृश्यते) जहां किसी वस्तु का उपभोग किया जाना देखा जाये (स्नागमः कवित् न दृश्यते) किन्तु उसका स्नागम = स्नाने का साधन या स्नोत न दिखाई पड़े (तत्र) वहाँ (मागमः कारणम्) स्नागम = वस्तु की प्राप्ति के स्नोत या साधन के होने का प्रमाण मानना चाहिए (संभोगः न) उपभोग करना उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं है (इति स्थितिः) ऐसी शास्त्र-व्यवस्था है। स्र्थात्—िकसी वस्तु के उपभोग करने से कोई व्यक्ति उसका स्वामो नहीं बन जाता स्रिपतु 'उचित प्राप्ति' को सिद्ध करने पर ही उसे उस वस्तु का स्वामी माना जा सकता है। २००॥

विक्रयाद्यो धनं किञ्चिद् गृह्हीयात्कुलसन्निघौ । क्रयेग स विशुद्धं हि न्यायतो लभते घनम् ॥२०१॥ (१२५)

(यः) जो ब्यक्ति (किन्बित् विक्रयात्) किसी वस्तु को बेचकर (धनं गृह्णीयात्) धन प्राप्त करना चाहे तो वह (कुलसन्निधौ) साक्षियों या कुल के लोगों के बीच में (विगुद्धं क्रयेण हि) उस बेची जाने वाली वस्तु की खरीददारी को विगुद्ध प्रमाणित करके ही (न्यायतः धनं लभते) न्यायानु-सार धन प्राप्त करने का ग्रधिकारी होता है ग्रर्थात् जिस वस्तु को वह बेच रहा है वह विगुद्ध रूप से उसकी है या उसने कानूनी तौर पर खरीद रखी है, यह बात सिद्ध करने पर ही वह उस बेची हुई वस्तु के धन को प्राप्त करने का ग्रधिकारी है, ग्रन्थया नहीं। जो उसकी विगुद्ध खरीदारी को प्रमाणित नहीं कर सकता, वह न उस वस्तु को बेचने का हकदार है ग्रीर न उसके विक्रय के धन को प्राप्त करने का।। २०१।।

अथ मूलमनाहार्यं प्रकाशक्रयशोधितः । ग्रदण्डघो मुच्यते राज्ञा नाष्टिको लभते घनम् ॥२०२॥ (१२६) (ग्रय मूलम् + ग्रनाहार्यम्) ग्रगर कोई वस्तु न लेने योग्य ग्रर्थात् स्रवैध सिद्ध होतो है स्रर्थात् मूलका से वह कहाँ से स्रायी है स्रोर किस की है यह पता न हो स्रोर खरीददार ने उस वस्तु की (प्रकाश-क्रय-शोधितः) लोगों के सामने शुद्ध रूप से खरीददारी की है, तो ऐसी स्थिति में उस स्रवैध वस्तु का खरीददार (राज्ञा स्रदण्डचः मुच्यते) राजा के द्वारा दण्डनीय नहीं होता, राजा उमे छोड़ दे, स्रोर (नाष्टिक: धनं लभते) जिसका वह धन मूलक्रप से हैं. उसे लौटा दे।। २०२।।

नान्यदन्येन संसृष्टरूपं विक्रयमहंति। न जासारं न च न्यूनं न दूरेण तिरोहितम् ॥२०३॥ (१२७)

(ग्रन्येन ग्रन्यत् संसृष्टरूपम्) एक वस्तु में उससे मिलते-जुलते रङ्ग-रूप वाली कम कीमत वाली या खराब वस्तु मिलाकर (न विक्रयम् म ग्रहित) नहीं बेची जा सकती (च) श्रीर (न ग्रसारम्) न बेकार वस्तु (न न्यूनम्) न तोल में कम (न दूरेण तिरोहितम्) न दूर से ग्रस्पष्ट दिखने वाली वस्तु को बेचना प्रामाणिक है।। २०३।।

अप्रसुट्यीट्डन्य: इस प्रकार से वस्तुओं का बेचना भी दूसरे की वस्तु बेचने के समान दण्डनीय है। श्रीर इस प्रकार मिलावट या घोला करने वाला व्यक्ति भी चोर के समान दण्डनीय होता है [१६७-१६६] या ६। २६६-२६७ के श्रनुसार दोष देखकर दण्ड दे।

ग्रन्यां चेद्दर्शयित्वा वोढुः कन्या प्रदीयते । उमे त एकशुल्केन वहेदित्यव्रवीन्मनुः ॥ २०४ ॥

(ग्रन्यां दर्शयित्वा) किसी सुन्दर दूसरी कन्या को दिखाकर (बोढुः) वर को (ग्रन्या चेत् कन्या प्रदीयते) ग्रगर उससे भिन्न दूसरी कन्या ब्याह दी जाये (ते उभे) उन दोनों को (एक शुल्केन) एक कन्या के लिए निश्चित किये गयेः उसी मूल्य में (बहेत्) वर विवाह कर ले जाये (इति मनुः श्रव्यवीत्) ऐसा मनु ने कहा है।। २०४।।

नोन्मत्ताया न कुष्ठिन्या न च या स्पृष्टमैयुना । पूर्व दोषानभिरुयाच्य प्रदाता वण्डमहंति ॥ २०५ ॥

(उन्मत्तायाः) पागल (कुष्ठिन्या) कोढ़ी (च) ग्रीर (या स्पृष्टमैथुना) जिसके साथ पहले मैथुन हो चुका है (पूर्व दोवान् + ग्रिभस्याप्य) ऐसी कन्या के दोषों को पहले बतलाकर (प्रदाता) जो वर को कन्या प्रदान करता है (दण्ड न + ग्रहंति) वह दण्डनीय नहीं होता।। २०५।।

अत्र न्यू वर्ष प्रेटक न्यः २०४— २०५ व्लोक निम्न साधारों पर प्रक्षिप्त हैं। १. जैलीगत साधार—-२०४ व्लोकोक्त. 'इति सक्रवीत् मनुः' पदों द्वारा यह श्लोक मनु से भिन्न किसी ग्रन्य परवर्ती ब्यक्ति की रचना सिद्ध होती है, ग्रतः यह प्रक्षिप्त है। २०५ वां श्लोक इससे सम्बद्ध है, ग्रतः इसके प्रक्षिप्त होने पर वह भी स्वतः प्रक्षिप्त बन जाता है।

- २. प्रसंगविरोध—यहाँ १६७ से 'दूसरे की वस्तु को बेचने' के विवाद निर्णय का प्रसंग है। इससे कन्या को बदलने की चर्चा करना प्रचलित प्रसंग से विरुद्ध बात है, श्रतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।
- ३. अन्तर्विरोध—इन इलोकों के वर्णन से ध्वनित होता है कि इन इलोकों का रचियता कन्या को विक्रय की वस्तु मानता है। यह मान्यता मनु के विरुद्ध है। मनु ने विना शुल्क के विवाहों का विधान किया है (३।५१—५४)। इस प्रकार शुल्क का प्रश्न ही नहीं उठता।
- (४) ভ্ৰतुर्थ विवाद 'सासूहिक व्यापार' का निर्णय [२०६-२११] मिलजुलकर उन्नति या व्यापार करना—

ऋत्विष्यदि वृतो यज्ञे स्वकर्म परिहाययेत्। तस्य कर्मानुरूपेण देयोऽशः सह कर्नृभिः॥ २०६॥

(यदि यज्ञे वृतः ऋत्विक्) यदि यजमान के द्वारा यज्ञ में वरण किया हुन्ना ऋत्विक् [२।११८] (स्वकमं परिहापयेत्) किसी कारण से ग्रपने काम को पूरा नहीं करता तो (कमं + ग्रनुरूपेण तस्य) जितना उसने काम किया है उसके हिसाव से उसको ग्रीर (सह कर्नृंभिः) उसके सहयोगियों को (ग्रनः) उनका हिस्सा (देयः) देन चाहिए।। २०६।।

#### दक्षिणामु च दत्तामु स्वकर्म परिहापयन्। कृत्स्नमेत्र लभेतांशमन्येनैत च कारयेन्॥२०७॥

(च) और यदि (दत्तामु दक्षिणामु) सारी दक्षिणा पहले दे देने पर (स्वकर्म परिहापयन्) फिर यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरा नहीं करता तो (कृत्स्नम् — एव अ वा को कि को कि कि

#### र्यास्मन्कर्भणि यास्तु स्युरुकाः प्रत्यङ्गदक्षिणाः । स एव ता आददीत भजेरन्सर्वे एव वा ॥ २०८ ॥

(यस्मिन् कर्मिशा) जिस कार्य में (याः तु प्रत्यङ्गदक्षिणाः उक्ताः स्युः) जो-जो प्रत्येक विभागानुसार दक्षिशाएं कही हैं (सः + एव) वह मुख्य व्यक्ति ही (ताः + ग्राद-दीत) उन सव को ल ले [ग्रीर फिर कार्यानुसार ग्रन्यों को बांट दे] (वा) ग्रथवा (सर्वे

एव भजेरन्) सभी व्यक्ति पहले ही अपना हिस्सा निश्चित करलें [ श्रौर फिर कार्य करें] ॥ २०६॥

#### रयं हरेत चाष्वर्युं बंह्याधाने च वाजिनस् । होता वाऽगि हरेदश्वमुब्गाता चाप्यनः क्रये ॥ २०६ ॥

(ब्राधाने) आधान कार्ष में (ग्रध्यर्पु: रयं हरेत) 'ग्रघ्वयुं' रथ को ले (ब्रह्मा वाजिनम्) 'ब्रह्मा' घोड़े को (होता ग्रघ्वम्) 'होता' घोड़े को (च) ग्रीर (उद्गाता ग्रनः क्रये) 'उद्गाता' सोमक्रय के लिए शकट = गाड़ी को (हरेत्) प्राप्त करे ॥ २०६ ॥

#### अनुश्रीत्जनः २०६--२०६ तक वलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं--

१. प्रसंगिवरोध — प्रसंग-संकेतक श्लोक (८।४) के अनुसार यहां साक्षा व्या-पार का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रत्येक साभे व्यापार से सम्बन्धित साधारण व्यवस्था है न कि पद-विशेष के आधार पर वस्तुओं के विभाजन की व्यवस्था। इन श्लोकों में केवल यज्ञ-कार्य में वस्तुओं के विभाजन का उल्लेख इस प्रसंग के अनुकूल नहीं है। (२) इससे उक्त चार श्लोकों में 'साभे व्यापार में विभाजन की व्यवस्था' का वर्णन न होने से इनकी सम्बद्धता है। इस प्रकार प्रसंगविरोध के आधार पर ये प्रक्षिप्त हैं।

# सर्वेषामधिनो मुरुयास्तदर्थेनाधिनोऽपरे । तृतोयिनस्तृतीयांशाश्चनुर्थांशाश्च पादिनः ॥२१०॥ (१२८)

[अपने धनव्यय के चनुमार] (सर्वेषां मुख्याः प्रधिनः) सब साभी-दारों मे जो मुख्य हैं, वे कुल ग्राय के ग्राधे भाग को लें (ग्रपरे ग्रधिनः तत् ग्रधेंन) दूसरे नंबर के साभीदार उनसे ग्राधा भाग ग्रहण करें (तृतीयिनः तृतीयांशाः) तीसरे नम्बर के साभीदार उन मुख्यों से एक तिहाई भाग लें (च) ग्रौर (चतुर्थांशाः पादिनः) चौथे हिस्से के हिस्सेदार एक चौथाई हिस्सा लें। इस प्रकार साभी का व्यापार करें।। २१०।।

# ्य स्थानि न**र्जारित कुर्वद्धिरित् मानवैः ।** १ जन्मे ११ जन्म १५५१ (५५०)

(इह) इस ससार में (संभूय स्वानि कर्माणि कुर्वद्भिः मानवैः) मिल-जुलकर ग्रपने काम करने वाले मनुष्यों को (ग्रानेन विधियोगेन) इस विशि के ग्रनुसार (ग्रंशप्रकल्पना कर्त्तव्या) ग्रापस के भाग का वंटवारा करना चाहिए ग्रथीत् जिसका जितना साफ्ते का शंश है तदनुसार ही लाभांश प्राप्त करना चाहिए ।। २११ ।।

# (प्र) पञ्चम विवाद 'दिये पदार्थ को न लौटाना' का निर्णय—— (२१२-२०३)

दान की हुई वस्तु को लौटाना-

धर्मार्थं येन दत्तं स्यात्कस्मैचिद्याचते धनम् । पश्चाच्य न तथा तत्स्यात्र देयं तस्य तद्भवेत् ॥२१२॥ (१३०)

(येन) जिसने (कस्मैचित् याचते) किसी चंदा मांगने वाले को (धर्मार्थं धनंदत्तं स्यात्) धर्मकार्यं के लिए धन दिया हो (च) ग्रौर (पदचात्) वाद में (तथा तत् न स्यात्) उस याचक ने जैसा कहा था वह काम नहीं किया हो तो (तस्य तत् न देयं भवेत्) उसको वह धन देने योग्य नहीं रहता ग्रर्थात् वह धन उससे नापिस ले ले।। २१२।।

> यदि संसाधयेत्तत् दर्पाल्लोभेन वा पुनः। राज्ञा दाप्यः सुवर्णं स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कृतिः ॥२१३॥ (१३१)

(पुनः) वापिस मांगने पर भी (दर्पात् वा लोभेन) ग्रिभिमान या लालचवश (यदि तत् संसाधयेत्) फिर भी उस घन को वह याचक मनमाने काम में लगाये ग्रर्थात् वापिस न करे तो (राज्ञा) राजा (तस्य स्तेयस्य निष्कृतिः) उसके चोरीरूप ग्रपराध की निवृत्ति के लिए (सुवर्ण दाप्यः स्यात्) एक 'सुवर्ण' [८। १३४] के दण्ड से दण्डित करे, ग्रीर धन भी दिलवाये।। २१३।।

(६) षष्ठ विवाद 'वेतन-प्रादान' का निर्णय--(२१४-२१७) वेतन देने, न देने का विवाद--

> दत्तस्यैषोदिता धर्म्या ययावदनपक्रिया। ग्रत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि वेतनस्यानपक्रियाम् ॥ २१४ ॥ (१३२)

(एषा) ये [८।२१२-२१३] (दत्तस्य) दिये हुए दान को (यथावत् + अनपक्रिया) ज्यों की त्यों न लौटाने की क्रिया (धर्म्या) धर्म के अनुसार (उदिता) कही ।

(শ্বतः + ऊर्घ्वम) इसके बाद श्रव (वेतनस्य + श्रनपक्रियाम्) वेतन न देने के विषय का (प्रवस्यामि) वर्णन करूंगा।। २१४।।

भृतो नार्तो न कुर्याद्यो दर्शत्कर्म यथोदितम् । स दण्डयः कृष्णलान्यष्टौ न देयं चास्य वेतनम् ॥२१४॥ (१३३) (यः) जो (भृतः) सेवक (प्रनातः) रोगरहित होते हुए भी (यथा कि उदितं कमं) यथा निश्चित काम को (दर्पात्) ग्रहंकार के कारए। (से कुर्यात्) न करे (सः प्रष्टी कृष्णलानि दण्डचः) राजा उस पर ग्राठ 'कृष्णला [७।१३४] दण्ड करे (च) ग्रीर (ग्रस्य वेतनं न देयम्) उसे उस समय का वेतन न दे॥ २१५॥

म्रातंस्तु कुर्यात्स्वस्थः सन् यथाभाषितमादितः । स दीर्घस्यापि कालस्य तल्लभेतंव वेतनम् ॥ २१६ ॥ (१३४)

यदि सेवक (स्वस्थः सन्) स्वस्थ रहता हुग्रा (यथाभाषितम् + ग्रादितः कुर्यात्) जैसा पहले कहा था या निश्चय हुगा था उसके श्रनुसार ठीक-ठीक काम करता रहे तो (सः) वह (ग्रातंः तु) बीमार होने पर भी (तत् दीर्घस्य कालस्य + ग्रापि वेतनं लभेत) उस लम्बे समय के वेतन को पाने का ग्राधि-कारी होता है।। २१६।।

ययोक्तमार्तः सुस्यो वा यस्तरकर्म न कारयेत् । न तस्य वेतनं देयमल्पोनस्यापि कर्मगः ॥ २१७ ॥

(ग्रार्तः वा सुस्थः) रोगी हो या स्वस्थ हो (यः) जो सेवक (यथोक्तं कर्म न कारयेत्) निश्चित कियें या कहे काम को न करे या न कराये तो (ग्रस्य + फ्रनस्य + ग्रिप कर्मणः) यदि उस काम में से थोड़ा-सा भी काम बाकी छोड़ देता है तो (तस्य वेतनं न देयम्) उस पूरे ही काम का वेतन उसे नहीं देना चाहिए ॥ २१७॥

# **अन्यक्रीत्जन्यः** २१७ वाँ इलोक निम्न ग्राधार पर प्रक्षिप्त है-

- १. अन्तिवरोध—२१६ वें श्लोक में ठीक काम करने वाले कर्मचारी को रुग्एाकाल का वेतन देने का आदेश है, किन्तु २१७ में पूरा करने पर ही वेतन देने का आदेश दिया है, अन्यथा नहीं। २१६ से विरोध होने के कारएा बाद का यह विधान प्रक्षिप्त है।
- (७) सप्तम विवाद 'प्रतिज्ञा विरुद्धता'का निर्णय—[२१८-२२१] कृत-प्रतिज्ञा से फिर जाना—

एष धर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादानकर्मणः। द्यत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि धर्मं समयमेदिनाम्॥ २१८॥ (१३४)

(एषः) यह [८।२१५-२१६](वेतनअदानकर्मणः)वेतनन देने का (धर्मः) नियम (ग्रिखिलेन + उक्तः) पूर्णरूप से ग्रर्थात् सभी के लिए कहा ।

(त्रतः ऊर्ध्वम्) इसके बाद ग्रब (समयभेदिनाम्) की हुई प्रतिका

या व्यवस्था को तोड़ने वालों के लिए (धर्मम्) विधान (प्रवक्ष्यामि) कहूँगा।। २१८।।

# यो ग्रामदेशसङ्घानां कृत्वा सत्येन संविदम् । विसंवदेत्नरो लोभात्तं राष्ट्राह्विप्रवासयेत् ॥ २१६ ॥(१३६)

(यः) जो (नरः) मनुष्य (ग्राम-देश-संघानाम्) गांव, देश या किसी समुदाय = कम्पनी ग्रादि से (सत्येन संविदं कृत्वा) सत्यवचनपूर्वक प्रतिज्ञा, व्यवस्था, ठेका या इकरार करके (लोभात् विसंवदेत्) किर लोभ के कारण उसे भंग कर देवे (तं राष्ट्रात् विप्रवासयेत्) राजा उसे राष्ट्र से बाहर निकाल दे।। २१६।।

# निगृह्य वापये ज्येनं समयव्यभिचारिणम् । चतुः सुत्रणन्विष्नव्कात्र्छतमानं च राजतम् ॥ २२०॥ (१३७)

(च) श्रौर (एनं समयव्यभिचारिणम्) इस प्रतिज्ञा या व्यवस्था को भंग करने वाले को [अपराध के स्तरानुसार] (निगृह्य) पकड़कर (चतुः सुवर्णान्) चार 'सुवर्णं' [८।१३४] (पट् निष्कान्) छह 'निष्क' [८।१३७] (राजतं शतमानम्) चौदी का 'शतमान' [८।१३७] (दापयेत्) दण्ड दे।

# एतदृण्डविधि कुर्याद्धामिकः पृथिवीपतिः। ग्रामजातिसमृहेषु समयव्यभिचारिणाम्।। २२१।। (१३८)

(धार्मिकः पृथिवीपितः) धार्मिक राजा (ग्राम-जाति समूहेषु) गाँव, वर्गं ग्रीर समुदाय-सम्बन्धी विषयों में (समय-व्यभिचारिगाम्) प्रतिज्ञा या व्यवस्था का भंग करने वालों पर (एतत्) यह उपर्युक्त [८।२१६–२२०] (दण्डविधिम्) दण्ड का विधान (कुर्यात्) लागू करे ।। २२१ ।।

# (८) ऋष्टम विवाद 'क्रय-विक्रय' का निर्णय—[२२२-२२८]

खरीद-विक्री का विवाद-

क्रीत्वा विक्रीय वा किञ्चिद्यस्येहानुद्ययो भवेत् । सोऽन्तर्वशाहात्तद् द्रव्यं दद्याच्चेवाददीत वा ॥२२२॥ (१३९)

(र्किचित् क्रीत्वा) किसी वस्तु को खरीदकर (वा) ग्रथवा (विक्रीय) वेचकर (यस्य) जिस व्यक्ति को (इह + ग्रनुशयः भवेत्) मन में पश्चात्ताप शनुभव हो (सः) वह (ग्रन्तदंशाहात्) दश दिन के भीतर (तत् द्रव्यम्) उस ययावत् वस्तु को (दद्यात्) लौटा दे (वा) ग्रयवा (ग्राददीत एव) लौटा ले ।। २२२ ।।

# परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नापि दापयेत्। ग्राददानो ददच्चैव राज्ञा दण्डचः शतानि षट्॥२२३॥ (१४०)

(तृ) परन्तु (दश + ग्रह्स्य परेण) दश दिन के बाद (न दद्यात्) न तो वापिस दे (ग्रिपन दाययेत्) ग्रीर न वापिस ले इस ग्रवधि के बीतने पर (ग्राददानः) यदि कोई वापिस ले (च + एव) या (ददत्) वापिस दे तो (राज्ञा षट्शतानि दण्डचः) राजा उस पर छः सौ पण [दा१३६] का जुर्माना करे।। २२३।।

#### यस्तु दोषवतीं कन्यामनास्याय प्रयच्छति। तस्य कुर्यान्भृषो दण्डं स्वयं षण्णात्रीत पर्णान् ॥ २२४॥

(यः तु) जो व्यक्ति (दोपवतीं कन्याम्) किसी भी दोष से युक्त कन्या को (ग्रनाख्याय) विनादोप बनाये ग्रर्थात् धोखे से (प्रयन्छिति) वर को देता है (तस्य) उस पर (नृपः) राजा (स्वयं पण्णविन पर्णान् दण्ड कुर्यात्) स्वयं छियानवे पण का दण्ड करे।। २२४।।

# अकन्येति तु यः कन्यां ब्रूयाद् द्वेषेण मानवः। स शतं प्राप्नुयाद्ण्डं तस्या दोषमदर्शयन्॥ २२४ ॥

(यः मानवः) जो मनुष्य (द्वेषेण) द्वेष के कारण (कन्यां तु स्रकन्या - हिति इयात्) किसी कन्या को 'यह' कन्या नहीं है, ऐसा स्राक्षेप लगाये स्रौर (तन्याः द्वोपम् + स्रदर्शयन्) उसके किसी से संभोग स्रादि सम्बन्धों को सिद्ध न कर सके तो (सः शत दण्ड प्राप्नुयात्) वह सौ पण दण्ड पाने योग्य है ॥ २२५॥

पारिणग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः। नाकन्यासु क्वचिन्नृणां सुन्तधमंक्रिया हि ताः॥ २२६॥

(पाणिग्रहणिका मन्त्राः) विवाह-विषयक मन्त्र (कन्यासु + एव प्रतिष्ठिताः) कन्याग्रों के विवाह में उच्चारण करने के लिए ही विहित हैं (ग्रकन्यासु क्वचित् न) क्षतयोनि स्त्रियों के लिए कहीं भी नहीं कहे (हि) क्योंकि (ताः लुप्तधर्मक्रियाः) वे क्षतयोनि स्त्रियां धर्म से पतित होती हैं ॥ २२६ ॥

#### पाणिग्रहिणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षराम् । तेषां निष्ठातु विज्ञेया विद्वद्भिः सप्तमे पदे॥ २२७ ॥

(पाणिग्रहणिका मन्त्राः) विवाहविषयक मन्त्र ही (नियतं दारलक्षणम्) निश्चित-रूप से पत्नी होने के प्रमाण हैं (तेषां निष्ठा तु) उन मन्त्रों की पूर्णता या सिद्धि (विद्विद्भि: सप्तमे पदे विज्ञेया) विद्वानों को सातवें पद के पूरा होने पर समऋनी चाहिये उससे पूर्व विवाह-संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता ॥ २२७ ॥

अन्तुर्शोत्जनः २२४-२२७ श्लोक निम्न ग्राधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

- १. प्रसंगविरोध: (१) प्रस्तुत प्रसंग 'खरीद-विक्री के विवाद' का है। इस प्रसंग में कन्यादान का वर्णन करना ग्रसंगत है। (२) पूर्वापर २२३, २२८ इलोकों में वस्तुग्रों की खरीद से सम्बन्धित व्यवस्था का वर्णन होने से इलोकों की प्रसंगसम्बद्धता है। इन इलोकों के भिन्न वर्णन ने उस क्रम को भंग कर दिया है। देखिए पूर्वापर इलोक पश्चान्ताप ग्रनुभव होने पर उस वस्तु के लौटाने से सम्बन्धित हैं। ग्रतः बीच के इलोक प्रसंगभक्षक होने से प्रक्षिप्त हैं।
- २. ग्रन्तिवरोध इन इलोको क रचयिता की मान्यता कन्या को विक्री की वस्तु मानने की प्रतीत होती है, जो मनुविरुद्ध है। मनु ने तो चार विवाहों को उचित माना है ग्रीर इन सभी में शुल्क लेन-देने का स्पष्ट निषेध किया है [२-२०, २६-३४, ३६-४१ ५१-५४]

#### यस्मित्यस्मित्कृते कार्ये यस्येहानुशयो भवेत्। तमनेन विधानेन धर्मे पथि निवेशयेत्॥ २२८॥ (१४१)

(यस्मिन् यस्मिन् कार्ये कृते) जिस-जिस कार्य के करने पर (यस्य) जिस व्यक्ति को (इह + प्रनृशयः भवेत्) दिल मैं पश्चात्ताप प्रनुभव हो (तम्) उस व्यक्ति को राजा (प्रनेत विधानेन) इस उक्त [=1२२२—२२७] विधान के प्रनुसार (धर्मे पथि निवेशयेत्) धर्मयुक्त मार्ग पर स्थापित करे।। २२ ॥

(६) नवम विवाद 'पालक-स्वामी' का निर्णय——(२२६-१४४) पशु-स्वामी ग्रीर खालों का विवाद—

पशुषु स्वामिनां चैव पालानां च व्यतिक्रमे । विवादं सम्प्रवक्ष्यामि ययावद्धमंतस्वतः ॥ २२६ ॥ (१४२)

श्रव मैं (पगुषु) पगुश्रों के विषय में (स्वामिनां च पालानां व्यति-क्रमे) पगु-मालिकों श्रीर चरवाहों में मतभेद हो जाने पर जो भगड़ा खड़ा हो जाता है (विवादम्) उस विवाद को (धर्मतत्त्वतः) धर्मतत्त्व के श्रनुसार (यथावत्) ठीक-ठीक (सम्प्रवक्ष्यामि) कहूँगा—॥ २२६॥

> दिवा वक्तब्यता पाले रात्रौ स्वामिनि तद्दगृहे। योगक्षेमेऽग्यथा चेतु पालो वक्तब्यतामियात्।। २३० ॥(१४३)

(दिवा पाने वनतभ्यता) [स्वामी द्वारा पशु चरवाहे को सौंप दिये जाने पर] दिन में चरवाहे पर बुराई या दोष आयेगा [यदि पशु कोई नुकसान करता है या पशु का नुकसान होता है तो] (रात्री तद्गृहे स्वामिनि) रात को स्वामी के घर में पगुश्रों को सौंप देने पर स्वामी पर दोप ग्रायेगा (ग्रन्यया) इसके अतिरिक्त (योगक्षमे चेत् तु) यदि दिन-रात पूर्णतः पशु-सुरक्षा या देखभाल की जिम्मेदारी चरवाहे पर हो तो उस स्थिति में (पालः वक्तव्यताम् + इयात्) चरवाहा ही बुराई या दोष का भागी माना जायेगा।। २३०।।

गोपः क्षीरभृतो यस्तु स दुह्याद्दशतो वराम् । गोस्वाम्यनुमते मृत्यः सा स्यात्पालेऽमृते मृतिः ॥२३१॥(१४४)

(यः तु गोपः क्षोरभृतः) जो चरवाहा स्वामी से वेतन न लेकर दूध लेता हो (सः भृत्यः दशतः वराम्) वह नौकर प्रथम दश गायों में जो श्रेष्ठ गाय हो उसका दूध (गोस्वामी + अनुमतेः दुह्यात्) गोस्वामी की अनुमति लेकर दुहलिया करे (अभृते पाले सामृतिः स्यात्) भरण-पोषण का व्यय न लेने पर यह दूध ही चरवाहे का पारिश्रमिक है।। २३१।।

> नब्टं विनब्टं कृमिभिः व्वहतं विषमे मृतम् । होनं पुरुषकारेण प्रदद्यात्पाल एव तु ।। २३२ ।। (१४५)

(नष्टम्) यदि कोई पशु खो जाये (कृमिभि: विनष्टम्) कीड़ों के पड़ने से मरजाये (श्वहतम्) कुत्ते खा जायें (विषये मृतम्) विपत्ति में फंसकर या ऊंचे-नीचे स्थानों में गिरने से मरजाये (पुरुषकारेण हीनम्) चरवाहे के द्वारा पुरुषार्थं न करने के कारण या उपेक्षा के कारण पशु नष्ट हो जाये तो (पालः एव प्रदद्यात्) चरवाहा हो उस पशु का देनदार है।। २३२।।

> विद्युष्य तु हृतं चौरेनं पालो दातुमहंति । यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वस्य शंसति ॥२३३॥ (१४६)

(विघुष्य तु चौरैः हतम्) यदि पशुको जबरदस्ती चोर ले जायें (च) और (यदि देशे च काले स्वामिनः स्वस्य शंसति) यदि चरवाहा देश-काल के अनुसार शोघ्न हो अपनी स्रोर से स्वामो को इसकी सूचना दे देता है तो (पालः दातुन सर्हति) चरवाहा उस पशुका देनदार नहीं होता ॥ २३३ ॥

कर्णों चर्न च बालांश्च बस्ति स्नायुं च रोचनाम् ।
पशुषु स्वामिनां दद्यान्मृतेष्वङ्कानि दर्शयेत् ॥२३४॥ (१४७)
(पशुषु मृतेषु) पशुप्रों के स्वयं मरजाने पर चरवाहा उस पशु के

(कणी) दोनों कान (चर्म) चमड़ा (बालान्) पूँछ ग्रादि के बाल (बस्तिम्) मूत्रस्थान (स्नायुम्) नसें (रोचनाम्) चर्बी (ग्रङ्कानि दर्शयेत्) इन चिह्नों को दिखा दे ग्रीर (स्वामिनां दद्यात्) स्वामी को उसकी लाश सौंप दे॥ २३४॥

अनुश्री का : चिह्नों के परिगएंगन से स्रिभिप्राय — इलोक में परि-गणित चिह्नों को दिखाने का यह स्रिभिप्राय है कि उन्हें देखकर स्वामी परीक्षण से यह-समभले कि पशु स्वाभाविक मौत से भरा है। किसी लालच या बदले की भावना के कारण इसे विष स्रादि से मारा नहीं गया।

> श्रजाविके तु संरुद्धे वृकैः पाले त्वनायति । यां प्रसह्य वृक्तों हन्त्यात्पाले तत्कित्विषं भवेत् ॥२३४॥(१४८)

(ग्रजा + ग्रविके) वकरी ग्रीर भेड़ (वृकै: संरुद्धे) भेड़ियों के द्वारा घेर लिए जाने पर (पाले तु ग्रनायित) यदि चरवाहा उन्हें बचाने के लिए यस्त करने न ग्राये तो (यां प्रसद्धा वृकः हन्यात्) जिस बकरी या भेड़ को ग्राक-मण करके जवरदस्ती भेड़िया मार जाये तव (पाने तत् किल्विषं भवेत्) भरवाहे पर उसका दोष होगा ग्रर्थात् वही उसका देनदार होगा ॥ २३४॥

> तासां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां मियो वने । यामुत्प्लुत्य वृको हन्यान्न पालस्तत्र किल्विषो ॥२३६॥ (१४६)

(तासां चेत् + ग्रवरुद्धानाम्) चरवाहे ने यदि घेरकर वकरियों ग्रीर भेड़ीं को संभाल रखा है ग्रीर उनके (वने मिथः चरन्तीनाम्) वन में भुण्ड बनाकर चरते समय (याम् + उल्प्लुत्य वृकः हन्यात्) जिस बकरी या भेड़ को एकाएक उछलकर भेड़िया मार जाये तो (तत्र पालः न किल्विषी) वहाँ चरवाहा दोषी नहीं होता ग्रथित् देनदार नहीं होता ॥ २३६॥

> धनुःशतं परीहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः। शम्यापातास्त्रयो वाऽपि त्रिगुगो नगरस्य तु ॥२३७॥ (१५०)

पशुग्नों के बैठने व घूमने-फिरने के लिए (ग्रामस्य समन्तात्) गांव के चारों ग्रोर (धनु शतम) १०० धनुप ग्रर्थात् चार सौ हाथ तक (वा) ग्रथवा (त्रयः शम्यापाताः) तीन वार छड़ी फेकने से जितनी दूर जाये वहां तक (ग्रिप तु) ग्रौर (नगरस्य त्रिगुणः) नगर में इससे तोन गुना (परीहारः) भूखण्ड (स्यात्) होना चाहिए ॥ २३७॥

तत्रापरिवृतं धाःयं विहिस्युः पशवो यदि । न तत्र प्ररायेद्दण्डं नृपितः पशुरक्षिणाम् ॥२३६॥ (१४१) (तत्र) उस पशुस्थान के पास (यदि प्रपरिवृतं धान्यं पशव: विहिस्युः) यदि विना घेरा या वाड़ बांगे ग्रन्नों को पशुनष्ट कर दें तो (नृपितिः) राजा (तृत्र) उस विषय में (पशुरक्षिणां दण्डं न प्रणयेत्) चरवाहों को दण्ड न दे ॥ २३६ ॥

# वृति तत्र प्रकुर्वीत यामुष्ट्रो न विलोकयेत् । छिद्र**ं न वारयेत्सर्वं श्वसूकरपु**खानुगम् ॥२३६॥ (१५२)

(तत्र) उस पशुस्थान में (याम् + उष्ट्रः न विलोकयेत्) जिससे ऊंट उसके ऊपर से धान्य को न खा सके इतनी ऊंची (वृति कुर्यात्) बाड़ ना घेरा बनाये (च) श्रीर उसमें (स्व-सूकर-मुख+ अनुगम्) कुत्ते तथा सूश्ररों का मुद्र जा सके ऐसे (सर्व छिद्रं वारयेत्) सब तरह के छिद्रों को न छोड़ं या बन्द कर दे ॥ २३६ ॥

# पथि क्षेत्रे परिवृते ग्रामान्तीयेऽथवा पुनः। सपालः शतदण्डाहीं विपालान्वारयेत्पशून्॥२४०॥ (१५३)

(परिवृते) वाड़ से युक्त (पिष) पशुश्रों के स्नावागमन के रास्ते में (क्षेत्रे) खेतों में (ग्रथवा) या (ग्राम + स्रन्तीये) गांव या नगर के समीप वाले पशुस्थानों से पशुस्रों द्वारा नुकसान पंडुचाने पर (सपालः शतदण्ड + स्रईः) चरवाहा सौ पण दण्ड का [द। १३६] भागी है (विपालान् पशून् वारयेत्) किन्तु यदि वे पशु यों ही घूमने वाले स्रर्थात् विना पालक के हों तो उन्हें केवल वहां से हटा दे।। २४०।।

# क्षेत्रेष्वग्येषु तु पशुः सपादं परामहंति। सर्वत्र तु सदो देयः क्षेत्रिकस्येति घारगा।।२४१॥ (१५४)

(स्रन्येषु क्षेत्रेषु तुपशुः) उपयुंक्त श्लोक [ = । २४० ] में वर्षित खेत स्नादि भिन्न स्थानों में यदि पशु नुकसान करदें तो (सपाद पणम् + स्नर्हति) सवा पण दण्ड होना चाहिए [चरवाहा या मालिक जिसकी देखरेख में वह नुकसान हुस्रा है उसको ] (सर्वत्र तु) जहां स्निष्ठ या पूरा खेत ही नष्ट कर दिया हो तो (क्षेत्रिकस्य सदः देयः) उस खेत वाले को पूरा हर्जाना हैना होगा (इति धारणा) ऐसी नियम की व्यवस्था है।। २४१।।

# ग्रनिर्देशाहां गां सूतो वृषान्देवपश्चरतया। सपालान्वा विपालान्वा न दण्डचान्मनुरत्नवीत् ॥ २४२ ॥

(स्रनिर्दशाहां सूतां गाम्) दश दिन के भीतर की व्याई हुई गौ (वृषान्) सांड (तथा) तथा (देवपशून्) देवताओं के उद्देश्य ग्रर्थात् यज्ञादि के लिए छोड़े गये पशु (सपालान् वा विपालान्) चाहे ये चरवाहे सहित खेत को चरजायें चाहे विना चरवाहे के (मनुः दण्डचान् न अब्रवीत्) मनु ने किसी को भी दण्ड न देने का विधान किया है ॥ २४२ ॥

#### क्षेत्रियस्यात्यये दण्डो भागाद्दशागुरा। भवेत् । ततोऽर्धदण्डो भृत्यानामज्ञानारक्षेत्रिकस्य तु ॥ २४३ ॥

(क्षेत्रियस्य + ग्रत्यये) किसान के द्वारा लापरवाही बरतने के कारण जो नुक-सान हुग्रा हो तो (भागात्) राजा को देय कर से (दशगुणः दण्डः भवेत्) दशगुना दण्ड उस पर होना चाहिए (क्षेत्रिकस्य + ग्रज्ञानात् भृत्यानां तु) यदि किसान की जानकारी के बिना उसके नौकरों से खेत का नुकसान हो जाये तो किसान पर (ततः + ग्रर्थदण्डः) उससे ग्राधा ग्रर्थात् पांच गुना दण्ड होना चाहिए॥ २४३॥

# अन्त्र्यीत्उनः २४२-२४३ ब्लोक प्रक्षिप्त हैं-

- १. शैलीगत आधार—२४२ वें श्लोक में 'मनु श्रद्भवीत्' पदों से स्पष्टतः ज्ञात होता है कि यह श्लोक मनु से भिन्न किसी ग्रन्य परवर्ती व्यक्ति की रचना है, ग्रतः यह प्रक्षिप्त है। २४३ वां इससे सम्बद्ध होने पर स्वतः प्रक्षिप्त है।
- २. प्रसंगविरोध प्रस्तुत प्रसंग 'पशु द्वारा हानि करने पर किसका ग्रपराध माना जाये' इस विषयक है। २४३ वां क्लोक इस प्रसंग से बाह्य होने के कारण प्रसंग-विरुद्ध है, ग्रतः प्रक्षिप्त है।

# एतद्विधानमातिष्ठेद्धार्मिकः पृथिवीपतिः । स्वामिनां च पश्नां च पालानां च य्यतिक्रमे ॥२४४॥ (१४४)

(धार्मिकः पृथिवीपितः) धार्मिक राजा (स्वामिनां पशूनां च पालानां व्यतिक्रमे) स्वामी, पशु और चरवाहा इनमें कोई मतभेद या भगड़ा उप-स्थित हो जाने पर (एतत् विधानम् + ग्रातिष्ठेत्) उपर्युक्त [६। २२६-२४३] विधान के अनुसार निर्णय करे।। २४४।।

# (१०) सीमा-सम्बन्धी विवाद (२४५–२६५) श्रौर उसका निर्णए—

सीमां प्रति समुत्पन्ने विवादे ग्रामयोर्द्धयोः । ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सुप्रकाञ्चेषु सेतुषु ॥२४४॥ (१५६)

(द्वयोः ग्रामयोः) दो गांवों या दो समूहों का (सीमां प्रति विवादे समुत्पन्ने) सीमा-सम्बन्धी भगड़ा या मुकदमा खड़ा हो जाने पर (ज्येष्ठे मासि) ज्येष्ठ के महीने में (सेतुषु सुप्रकाशेषु) सीमा-चिह्नों के स्पष्ट दीखने

के बाद (सीमां नयेत्) सीमा का निर्णय करे [यह समय उन विवादों के लिए है जिनका वर्षा ग्रादि ग्रन्य कालों में निर्णय न हो सके ] ।। २४५ ।।

सीमावृक्षांश्च कुर्वीत न्यग्रोघाश्वत्यिकशुकान् । शाल्मलीन्सालतालांश्च क्षीरिएश्चिव पादपान् ॥२४६॥ (१५७) गुल्मान्वेगू श्च विविधाञ्छमीवल्लीस्थलानि च । शरान्कुब्जकगुल्मांश्च तथा सीमा न नश्यति ॥२४७॥ (१५८)

(च) ग्रौर सीमा को निश्चित करने के लिए राजा (सीमानृक्षान् कुर्वीत) सीमा को बतलाने के चिह्नरूप वृक्षों को लगवाये—(न्यग्रोध) बड़ (+ग्रश्वत्य) पीपल (—िक शुकान्) ढाक (शालमलीन्) सेमल (साल-तालान्) साल ग्रौर ताड़वृक्ष (च) ग्रौर (क्षीरिणः पादपान् +एव) दूध वाले ग्रन्य वृक्षों को [जैसे—गूलर, पिलखन ग्रादि] (गुल्मान्) भाड़वाले पौधों (विविधान् वेणून्) विविध प्रकार के बांसवृक्ष (श्रमी-वल्ली-स्थलानि) सेम की बेल तथा ग्रन्य भूमि पर फैलने वाली लताएं (सरान्) सरकंडे या मूंज के भाड़ (च) ग्रौर (कुड जक गुल्मान्) मालती पौचे के भाड़ों को लगवाये (तथा सीमा न नश्यति) इस प्रकार करने से सीमा नष्ट नहीं होती—सुरक्षित रहती है।। २४६—२४७॥

तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रस्नवराानि च । सीमासन्धिषु कार्यारिए देवतायतनानि च ॥२४८॥ (१५६)

(तडागानि) तालाब (उदपानानि) कूएं (बाप्यः) बाविडियां (प्रस्न-वाणि) नाले (च) तया (देवतायतनानि) देवस्थान = यज्ञशालाएं म्रादि (सीमासन्धिषु कार्याणि) सोमा के मिलने के स्थानों पर बनवाने चाहिएं। १४८।।

> उपच्छन्नानि चाप्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत्। सीमाज्ञाने नृगां वीक्ष्य नित्यं लोके विषयंयम्।।२४६॥ (१६०)

> ग्रदमनोऽस्थीनि गोबालांस्तुषान्भस्मकपालिकाः । करोषमिष्टकाङ्गारांदछर्करा बालुकास्तथा ॥२५०॥(१६१)

> यानि चैवं प्रकाराणि कालाद्रभूमिनं भक्षयेत्। तानि सन्धिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्।।२५१॥(१६२)

राजा (लोके) संसार में (सीमाज्ञाने) सोमा के त्रिषय में (नृणाम्) मनुष्यों का (नित्यं विषयंयं त्रीक्ष्य) सदैव मतभेद पाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखता हुम्रा (मन्यानि उपच्छन्नानि सोमालि ङ्गानि कारयेत्) दूसरे गुष्त सोमाचिह्नों को भो करवा दे; [जैसे—] (प्रश्मनः) पत्थर (ग्रह्यीत) हिंडुयां (गोवालान्) गौ ग्रादि पशुग्नों के बाल (तुषान्) तुस= वावलों के खिलके ग्रादि (भस्म) राख (करालिकाः) खोपडियां (करीषम्) सूखा गोवर (+इष्टक) ईंटें (+ग्रंगारान्) कोयले (शर्करा) पत्थर की रोडियां =कंकड़ (तथा) तथा (वालुकाः) वालू रेत (च) ग्रौर (यानि एवं प्रकाराणि) जितने भी इस प्रकार के पदार्थ हैं जिन्हें (कालात् भूमिः न भक्षयेत्) वहुत समय तक भूमि ग्रपने रूप में न मिला सके (वानि) उनको (ग्रप्रकाशानि) गुष्तरूप से ग्रथित् जमीन में दवाकर (मोमायां कारयेत्) सीमास्यानों पर रखवादे।। २४६-२५१।।

# एते जिङ्गेनंयत्सीमां राजा विवदमानयोः।

पूर्वभुक्त्या च सततमुदकस्यागमेन च।। २५२।। (१६३)

(राजा) राजा (जिवदमानयोः) सीमा के विषय में लड़ने वालों की (एतैं: लिङ्गें:) इन [=। २४६--२५१] चिह्नों से (च) तथा (पूर्वभुक्त्या) पहले जो उसका उपभोग कर रहा हो, इस ग्राधार पर (च) ग्रौर (सततम् + उदकस्य + ग्रागमेन) निरन्तर जल के प्रवाह के ग्रागमन के ग्राधार पर [कि पानी किस ग्रोर से ग्राना है ग्रादि] (सीमां नयेत्) सीमां का निर्णय करे।। २५२।।

# यदि संशय एव स्याल्लिङ्गानामिप दर्शने । साक्षिप्रत्यय एव स्यात्सीमावादिविनिर्णयः ॥ २५३ ॥(१६४)

(यदि लिङ्गानाम् + ग्रिप दर्शने) यदि सोमाचिह्नों के देखने पर भी (संशय एव स्यात्) संदेह रह जाये तो (साक्षीप्रत्यय एव) साक्षियों के प्रमाण से (सीमावाद-विनिर्णयः स्यात्) सीमाविषयक विवाद का निर्णय करे।। २५३।।

# ग्रामीयककुलानां च समक्षं सीम्नि साक्षिणः। प्रव्टब्दाः सीमालिङ्गानि तयोद्देव विवादिनोः॥२५४॥ (१६५)

राजा (प्रामीयककुलानां च तयोः विवादिनोः समक्षम्) गाँवों के कुलीन पुरुषों ग्रीर उन वादी-प्रतिवादियों के सामने (सोम्नि) सीमा-स्थान पर (साक्षिणः) साक्षियों से [८।६२-६३] (सीमालिङ्गानि प्रव्टब्याः) सीमा-चिह्नों को पूछे ॥ २५४॥

ते पृब्दास्तु यथा ब्र्युः समस्ताः सोम्नि निश्वयम् । निबन्नीयात्तथा सोमां सर्वास्तांश्चैत्र नामतः ॥२४४॥(१६६) राजा के द्वारा (पृष्टाः) पूछने पर ग्रर्थात् जांच-पड़ताल करने पर (सीम्नि निश्चयम्) सीमा-निश्चय के विषय में (ते समस्ताः यथा ब्रूपुः) वे सब—साक्षी ग्रीर गाँव के उपस्थित कुलीन पुरुष जैसे एकमत होकर कहें—स्वीकार कर लें (तथा सीमां निबच्नीयात्) राजा उसी प्रकार सीमा को निर्धारित करदे (च) ग्रीर (तान् सर्वान् एव नामतः) उन उपस्थित सभी साक्षियों एवं पुरुषों के नामों को भो लिखकर रख ले [जिससे पुनः विवाद उपस्थित होने पर यह जात हो सके कि किन-किन लोगों के समक्ष या गवाहो से यह निर्णय हुग्रा था]।। २५५।।

शिरोमिस्ते गृहीत्वोर्वी स्नश्वणो रक्तवाससः । सुकृतैः शापिताः स्वैः स्वैनंयेयुस्ते समञ्जसम् ॥ २५६ ॥

(ते) वे साक्षी (शिरोभिः उर्वी गृहीत्वा) शिर पर मिट्टी रलकर (स्रग्विणः) गले में माला पहनकर (रक्तवाससः) लाल कपड़े पहनकर (स्वैः स्वैः सुक्रुतैः शापिताः) ग्रपने-ग्रपने पुण्यों की शपथ खाकर [कि यदि हम भूठ बोलेंगे तो हमारे ग्रब तक किये सब पुण्य नष्ट हो जायें] (समञ्जसं नयेयुः) सीमा के विषय में स्पष्ट निर्ण्य दें॥ २५६॥

यपोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिएाः । विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्युद्धिशतं बमम् ॥ २५७ ॥

(यया + उक्तेन नयन्तः) ठीक ठीक ज्यों की स्यों बात कहने पर (ते सत्य साक्षिणः पूयन्ते) वे सच्चे साक्षी पवित्र ग्रर्थात् निर्दोष होते हैं (तु) यदि (विपरीतं नयन्तः) भूठी गवाही दें तो (द्विशतं दमं दाप्याः स्युः) राजा उन पर दो सौ पण दण्ड करे॥ २५७॥

# अन्युर्धीत्वनः २४६-२४७ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-

१. श्रन्तिवरोध—साक्षियों से सम्बद्ध सभी नियम श्रीर व्यवस्थाश्रों का विधान गत साक्षीनिर्णय [६। ५७-१३०] प्रसंग में हो चुका है। इन इलोकों में उनसे भिन्न व्यवस्था होने के कारण ये इलोक मनुविरुद्ध हैं, ग्रत: प्रक्षिप्त हैं।

इसी प्रकार साक्षियों की दण्ड-व्यवस्था भी वहां वर्णित है। यहां वर्णित दण्ड भी भिन्न होने के कारण विरुद्ध है। शापथ-पद्धति मनु-सम्मत नहीं है [इस विषय पर द्रष्टव्य है ८। ६७ — ११६ व्लोकों पर समीक्षा 'अन्तिवरोध]'।

साक्ष्यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिनः । सीमाविनिर्एयं कुर्युः प्रयता राजसन्निषी ॥२५८॥ (१६७) (साक्षी + ग्रभावे) यदि सीमा-विषय में साक्षियों का भी ग्रभाव हो (तु) तो (सामन्तवासिनः चत्वारः ग्रामाः) समीपवर्ती चार गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति (राजसन्तिषी) राजा या न्यायाधीश के सामने (प्रयतःः) पक्षपात-रहितभाव से (सीमाविनिर्णयं कुर्युः) सीमा का निर्णय करें श्रर्थात् सीमा निर्णय के विषय में श्रपना मत दें।। २५८।।

#### सामन्तानामनावे तु मौलानां सीम्नि साक्षिणाम् । इमानप्यनुयुञ्जीत पुरुषान्वनगोचरान् ॥ २४६ ॥

(सीम्नि साक्षिणाम्) सीमाविषयक साक्षियं के रूप में (सामन्तानां तु मौलानाम् ग्रमावे) यदि समीपवर्ती गांववालों का ग्रीर सीमा के मूलजाता प्रतिष्ठित व्यक्तियों का ग्रमाव हो तो (इमान् वनगोचरान् पुरुषान् ग्रपि + ग्रनुयुञ्जीत) राजा इन [ग्रागे ५। २६०] वन में घूमने वाले पुरुषों से भी साक्षी के रूप में पूछताछ करे—॥ २४६॥

#### व्याघाञ्छाकुनिकान्गोपान्कैवर्तान्मूसखानकान् । व्यासग्राहानुञ्छवृत्तीनन्यांश्च वनचारिगः ॥ २६० ॥

(व्याधान्) शिकारियों से (शकुनिकान्) पिक्षयों को मारने वालों से (गोपान्) चरवाहों से (कैवर्तान्) मछिलयां मारकर ग्राजीविका करने वालों से (मूलखानकान्) कन्द-मूल आदि खोदकर संग्रह करने वालों से (व्यालग्राहान्) सपेरों से (उञ्छवृत्तीन्) ग्रन्नादि खाद्य पदार्थों को चुनकर जीविका चलाने वालों से (च) और (यान् वनचारिएाः) दूसरे जो वन में विचरण करते हैं, उनसे सीमा के विषय में पूछे ॥ २६० ॥

#### ते पृष्टास्तु यया ब्रूपुः सीमासन्धिषु लक्षराम् । तत्त्रया स्यापवेद्राजा धर्मेंग ग्रामयोर्द्वयोः ॥ २६१ ॥

(पृष्टाः तु) राजा के द्वारा प्छने पर (ते सीमासन्धिषु यथा लक्षणं क्रू युः) वे लोग गाँवों की सीमाग्रों के मिलने के स्थानों पर जैसे चिह्न बतलावें (राजा तत् द्वयोः ग्रामयोः तथा) राजा उन दोनों गावों की सीमा को वैसे ही (धर्मेण स्थापयेत्) धर्मानुसार निश्चित करदे।। २६१॥

अनुशिक्ताः २४६ से २६१ श्लोक निम्न श्राधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. प्रसंगिषरोध—(१) प्रथम बात तो यह है कि चार-चार ग्राम के व्यक्ति होने पर साक्षियों का ग्रभाव नहीं हो सकता, फिर भी यदि ग्रभाव हो तो मनुने गुप्तचरों द्वारा जानकारी प्राप्त करने का विधान किया है [६।१६२], ग्रयोग्य साक्षियों द्वारा नहीं।(२) मनु ने साक्षी-प्रसंग में साक्षियों के जो गुण दिये हैं [६।६३,६४], ये साक्षी उस विधान के ग्रनुरूप नहीं हैं। ग्रपितु वहां 'न दूषिताः' [६।६४] कहकर ऐसे दूषित ग्राचरण वाले व्यक्तियों को साक्षी होने के लिए स्पष्ट निषेध किया है। ग्रतः यह व्यवस्था मनुप्रणीत नहीं हो सकती । इन ग्राधारों के ग्रनुसार ये क्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं ।

#### क्षेत्रकृपतडागानामारामस्य गृहस्य च । सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिर्णयः ॥ २६२ ॥ (१६८)

(जेत्र-कुप-तडागानाम् +ग्रारामस्य) खेत, क्र्म्यां तालाव, बगीचा (च) ग्रौर (गृहस्य) घर की (सीमा-पेतु-विनिर्णयः) सीमा के चिह्न का निर्णय (सामन्त-प्रत्ययः ज्ञेयः) उस गांव के प्रतिष्ठित-धार्मिक निवासियों की साक्षियों के ग्राधार पर करना चाहिए ॥ २६२ ॥

# सामन्ताक्वेन्नृषा ब्र्युः सेतौ विवदतां नृगाम् । सर्वे पृथक्षृथग्दण्डचा राज्ञा मध्यमसाहसम् ॥२६३॥ (१६६)

(नृणां सेतौ विवदताम्) दो ग्रामवासियों में परस्यर सीमासम्बन्धी विवाद उपस्थित होने पर (सामन्ताः चेत् मृषा ब्रूयुः) गांव के निवासी यदि क्रूठ या गलत कहें तो (राज्ञा) राजा (पृथक्-पृथक् सर्वे) उनमें से क्रूठ कहने वाले प्रत्येक को (मध्यमसाहसम् दण्डचाः) 'मध्यमसाहस' [६। १३६] का दण्ड दे।। २६३।।

#### गृहं तडागमारामं क्षेत्रं वा भीषया हरन्। शतानि पञ्च दण्डचः स्यादज्ञानाद् द्विशतो दमः ॥२६४॥(१७०)

(भीषया) यदि कोई भय दिखाकर (गृहं तडागम् + श्रारामं वा क्षेत्रं हरन) घर, तालाब, बगीचा ग्रथवा खेत को लेले, तो राजा उस पर (शतानि पञ्च दण्डचः) पाँच सौ पणों का दण्ड करे (ग्रज्ञानात् द्विशतः दमः स्यात्) यदि श्रनजाने में श्रिधकार करते तो दो सौ पणों का दण्ड दे श्रीर उस श्रिधकृत वस्तु को भी लौटाये॥ २६४॥

# सीमायःमविषह्यायां स्वयं राजैव धर्मवित् । प्रविशेद्भूतिमेतेषामुपकारादिति स्थितिः ॥ २६५ ॥ (१७१)

(सीमायाम् + अविषद्धाकाम्) चिह्नों एवं साक्षियों आदि उपर्युक्त [द। २४५-२६३] उपायों से सीमा के निर्धारित न हो सकते पर (धमवित् राजा स्वयक एव) नाय का ज्ञाता राजा स्वयं ही (एतेषाम् - उपकारात्) वादी-प्रतिवादियों के उपकार अर्थात् हितों को व्यान में रखकर (भूमि प्रदिशेत्) भूमि-सीमा को निश्चित करदे (इति स्थितिः) ऐसी शास्त्रव्यवस्था है ॥ २६५ ॥

# (११) दुष्ट या कटुवाक्य बोलने-सम्बन्धो विवाद [२२६-२२७] श्रौर उसका निर्णय—

एषोऽिबलेनाभिहितो धर्मः सीमाविनिर्णये । अत ऊर्घ्वं प्रवक्ष्यामि वावपारुष्यविनिर्णयम् ॥ २६६ ॥(१७२)

(एषः) यह [६।२४५-२६५] (सीमा-विनिर्णये) सीमा के निर्णय करने के विषय में (घर्मः) न्यायविधान (ग्रिखलेन + ग्रिभिहितः) पूर्णरूप से कहा।

(स्रतः + ऊर्घ्वंम्) इसके बाद स्रव (वाक्-पारुष्य-विनिर्णयम्) कठोर स्रौर दुष्टवचन बोलने पर निर्णय (प्रवक्ष्यामि) कहुँगा –।। २६६ ।।

> शतं बाह्मएमाक्रुश्य क्षत्रियो बण्डमहंति। वैश्योऽप्यर्थशतं द्वे वा शूद्रस्तु बधमहंति॥ २६७॥

(ब्राह्मणम् + म्राक्रुश्य) ब्राह्मण को कठोर या दुष्ट वचन कहने पर (क्षत्रियः शतं दण्डम् + म्रहेंति) क्षत्रिय सो पण दण्ड का भागी होता है (ग्रिपि वैश्यः प्रर्धशतं वा हे) ग्रीर वैश्य डेढ़ सौ वा दो सौ पण (तु) ग्रीर (शूद्रः वधम् + ग्रहेंति) शूद्र शारीरिक दण्ड का भागी होता है ॥ २६७॥

पञ्चाश्व बाह्यसो दण्डयः क्षत्रियस्यामिशंसने । वैश्वे स्यावश्वंपञ्जाशस्त्रहे द्वादशको दमः॥ २६८॥

(क्षत्रियस्य + ग्राभिशंसने) क्षत्रिय को निन्दात्मक वचन कहने पर (ब्राह्मणः पञ्चाशब्द व्यउधः) ब्राह्मण को पचास पण दण्ड देना चाहिए (वैश्ये ग्रार्थपञ्चाशत् स्यात्) वैश्य को कहने पर पच्चीस पण, और (शूद्रे द्वादशकः दमः) शूद्र को कहने पर बारह पण दण्ड ब्राह्मण को देना चाहिए।। २६८।।

समयसँ दिवातीनां द्वादशैव व्यतिक्रमे। वादेखककतीयेषु तदेव द्विगुर्ण मवेतु।। २६९॥

(समवर्णे द्विजातीनां व्यतिक्रमे) समानवर्णं वाले द्विजों में परस्पर कठोर वचन कहने पर (द्वादश + एव) बारह पर्ए। हो दण्ड होना चाहिए (भ्रवचनीयेषु वादेषु) ग्रत्यन्त निन्दनीय वचन कहने पर (तदेव द्विगुएं। भवेत्) वही उक्त दण्ड [८। २६७—२६९] दुगुना होगा ॥ २६९॥

प्रजातिर्द्वजातीस्तु वाचा राष्ट्रणया क्षिपन् । जिह्वायाः प्राप्तुयाच्छेदं जघन्यप्रमवो हि सः ।। २७० ॥ (एकजातिः तु) यदि शूद्व (द्विजातीन् दारुणया वाचा क्षिपन्) द्विजातियों को द्यत्यन्त कठोर या दुष्ट वाणी में घ्राक्षेप करे तो (जिह्वायाः छेदं प्राप्नुयात्) उसकी जीभ को काट देना चाहिए (हि) क्योंकि (सः जघन्यप्रभवः) वह शूद्र नीच से उत्पन्त है।। २७०।।

नामजातिप्रहं त्वेषामित्रहोहेरा कुर्वतः । निक्षेप्योऽयोमयः शक्कुर्ज्वलन्नास्ये वशाङ्गुलः ॥ २७१ ॥

(नाम-जातिग्रहं तु एपाम्) नाम ग्रीर जाति का कथन करते हुए यदि शूद्र इन दिजों को (ग्रिमिद्रोहेण कुर्वतः) द्रोहपूर्वक कठोर वचन कहे तो (ज्वलन् दश + श्रङ्गुलः) जलती हुई दश ग्रंगुल लम्बी (अयोमय: शङ्कुः) लोहे की शलाका (ग्रास्ये निक्षेप्यः) इसं शूद्र के मुख में डाल देनी चाहिए॥ २७१॥

धर्मोपदेशं दर्पेण विप्राशामस्य कुर्वतः। तप्तमासेचयेत्तंलं वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिवः॥ २७२॥

(ग्रस्य दर्पेण विप्राणां धर्मोपदेशं कुर्वतः) यदि शूद्र घमण्ड में आकर द्विजों को धर्म का उपदेश करे तो (पार्थिवः) राजा (तप्तं तैलं वक्त्रे श्रोत्रे श्रासेचयेत्) तपा हुग्रा तैल शूद्र के मुख ग्रीर कानों में डलवादे ॥ २७२ ॥

अन्यूर्योत्जन्म: २६७ से २७२ श्लोक निम्न 'ग्राधारों' के ग्रनुसार प्रक्षिप्त हैं—

- १. अन्तिवरोध—(१) मनु की दण्डव्यस्था भेदभावयुक्त या ईच्यी, द्वेष-भावना से युक्त नहीं है। वे निलिप्त एवं समभाव से सभी प्रजाजनों के लिए यथायोग्य, न्याययुक्त दण्ड का विधान करते हैं [६। ३०७, ३११; ७। २, १६, २७, ३०]। प्रिषतु समभ्रदार और जिम्मेदार होने के कारण उच्चवर्ण वालों को प्रधिक दण्ड देने का विधान करते हैं। [८।३३५—३३८, ३०६] इन श्लोकों में वर्णानुक्रम से ग्रधिक दण्ड का विधान उक्त सभी मान्यतात्रों के विरुद्ध है। इस प्रसंग के २७३—२७५ क्लोकों में भी सबके लिए समान व्यवस्था है। इस प्रकार इस व्यवस्था में ग्रन्तिवरोध होने के कारण ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। (२) २७० वें श्लोक में शूद्र को 'जधन्यप्रभवः' विशेषण देने से इन श्लोकों के रचियता की मान्यता जन्मना वर्णव्यवस्था की सिद्ध होती है। यह मान्यता भी मनु-विरुद्ध है। मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं [द्रष्टव्य १। ६२—१०१ पर 'अनुशीलन']
- २. शैलीगत आधार—इन सभी क्लोकों में और विशेषरूप से २७०—२७२ में शूद्र के प्रति आक्रोश एवं घृणात्मक भावना है, यह पक्षपात एवं दुराग्रह है। मनु की शैली निर्लिप्ततापूर्वक विधान करने की है, अतः यह शैली मनु की नहीं है। इस आधार पर भी ये क्लोक मनुप्रणीत सिद्ध नहीं होते।

श्रुतं देशं च जाति च कर्म शारीरमेव च। वितथेन ब्रुवन्दर्पाद्दाप्यः स्यात् द्विशतं दमम् ॥२७३॥ (१७३) कोई मनुष्य किसी मनुष्य के (श्रुतम्) विद्या (देशम्) देश (जातिम्) वर्ण (च शारोरम् एव कर्म) ग्रोर शरीर-सम्बन्धी कर्म के विषय में (दर्पात्) घमण्ड में ग्राकर (वितथेन बुवन्) भूठी निन्दा ग्रथवा गलत बात मे ग्रपमानित करे, उसे (द्विशतं दमं दाप्यः) दो सौ पए। दण्ड देना चाहिए ।। २७३ ।।

# कारां वाऽप्यथवा खञ्जमन्यं वाऽपि यथाविधम् । तथ्येनापि बुवन्दाप्यो दण्डं कार्वापणावरम् ।।२७४।।(१७४)

किसी (काएम्) काने को (प्रिपिवा) ग्रथवा (खञ्जम्) लंगड़े को (वा) ग्रथवा (तथाविधम् + ग्रपि) इसो प्रकार के ग्रन्थ विकलांगों को (तथ्येन + अपि ब्रुवन्) वास्तव में वैसा होते हुए भी किसी को काना, लंगड़ा ग्रादि कहने पर (कार्षातणावरं दण्डं दाप्यः) कम से कम एक कार्षा-पण दण्ड करना चाहिए।। २७४।।

आन्य शाहित्य : ग्रन्यत्र विधान से पुष्टि - मनु ने ४। १४१ में विकलांग व्यक्तियों को कटुवचन या ग्राक्षेत्रयुक्त वचन कहने का स्पष्टतः निषेध किया है। यहां उस विधान के विपरीत ग्राचरण करने वालों के लिए दण्ड का विधान है।

# मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरुम्। ब्राक्षारयञ्छतं दाप्यः पन्थानं चाददद् गुरोः ॥२७४॥ (१७४)

(मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरुम्) माता, पिता, पत्नी, भाई, बेटा, गुरु इनको (ग्राक्षारयन्) दोष लगाकर निन्दा करने पर (च) ग्रीर (गुरोः) गुरु को (पन्थानम् मग्रदद्त्) रास्ता न देने पर (शतं दाष्यः) सौ पण दंड होना चाहिए ।। २७४।।

अप्रज्य कारी त्या अस्पन्न विधान से पुष्टि—मनु ने ४। १७६-१८० में इन व्यक्तियों से किसी प्रकार का विवाद, लड़ाई-अगड़ा न करने का विधान किया है। उस विधान को भंग करके कटुवचन या आक्षेपयुक्त वचन कहने पर यह दण्ड-विधान है।

#### बाह्य गुक्तियाम्यां तु दण्डः कार्यो विजानता । बाह्यगो साहसः पूर्वः क्षत्रिये स्वेव मध्यमः॥ २७६॥

(ब्राह्मण-क्षित्रयाभ्यां तु) ब्राह्मण ग्रीर क्षित्रय में परस्पर दुप्टवचन उपस्थित होने पर (विजानता) बुद्धिमान् राजा को चाहिए कि वह (ब्राह्मएो पूर्वः साहसः) ब्राह्मण पर पूर्वसाहस (तु) ग्रीर (क्षित्रिये मध्यमः) क्षित्रिय पर मध्यम-साहस (दण्डः कार्यः) दण्ड करना चाहिए॥ २७६॥

#### विट्शूद्रयोरेवमेव स्वजाति प्रति तस्याः। छेदवर्जं प्ररायनं दण्डस्येति विनिद्ययः।। २७७ ॥

(विट्-शूद्रयोः) वैश्य-शूद्र की परस्पर (स्वजार्ति प्रति) अपनी जाति के प्रति निन्दापुर्वक कहा-सुनी होने पर (एवम् + एव) इसी प्रकार अर्थात् वैश्य को प्रथम साहस तथा शूद्र को मध्यम साहस [६।२७६ के अनुसार] का दण्ड करे (छेदवर्ज प्रणयन्) शूद्र की जीभ न काटे (इति दण्डस्य तत्त्वतः विनिश्चयः) ऐसा दण्ड का सही-सही निश्चय है।।२७७।।

### अन्त्र्योत्जनः : २७६—२७७ श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

- १. अन्तर्विरोध—इन श्लोकों में विहित दण्डव्यवस्था मनुसम्मत नहीं है। [द्रष्टव्य ८। २६७—२७२ पर 'स्रनुशीलन']
- २. ग्रवान्तरिवरोष—प्रक्षिप्त क्लोकों में परस्पर भी विरोध है। २६७-२७२ क्लोकों में जो दण्ड-व्यवस्था दी है, इन क्लोकों की व्यवस्था उनसे मेल नहीं खाती। इससे प्रतीत होता है कि ये क्लोक भिन्न-भिन्न रंचियताश्रों के हैं।

# (१२) दण्ड से घायल करने या मारने सम्बन्धी विवाद[२७८–३००] ग्रौर उसका निर्णय—

एष दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पाक्ष्यस्य तत्त्वतः । श्रत अध्वं प्रवक्ष्यामि दण्डपारुज्यनिर्णयम् ॥२७८॥ (१७६)

(एषः) यह [=1२६७—२७७] (तत्त्वतः) ठीक-ठीक (वाक्पारुष्यस्य) कठोर वचन या दुष्ट वचन बोलने का (दण्डिविधः) दण्डिवधान (प्रोक्तः) कहा (ग्रतः + ऊर्घ्वम्) इसके पश्चात् ग्रव (दण्डिपारुष्यनिर्णयम्) कठोर दंड से घायल करना या मारना ग्रथवा दंडे से कठोरतापूर्वक मारपीट करने पर निर्णय को (प्रवक्ष्यामि) वहुँगा ।। २७८ ।।

#### येन केनचिदङ्गेन हिंस्याच्चेच्छ्रे ष्ठमन्यजः । छेत्तव्यं तत्त्रदेवास्य तन्मनोरनुशासनम् ॥ २७६ ॥

(ग्रन्त्यजः) शूद्र (येन केनचित् + अङ्गेन) जिस किसी ग्रंग से (श्रेष्ठ हिंस्यात् चेत्) श्रेष्ठ ग्रथित् द्विजों पर प्रहार करे तो (तत् + तत् + एव ग्रस्य छेत्तव्यम्) राजा उसके उस-उस ग्रङ्ग को हो कटवादे (तत् मनोः + ग्रनुशासनम्) यही मनु का आदेश है।। २७१।।

> पाणिमुद्यम्य दण्डं वा पाणि च्छेदनमहंति । पत्तन प्रहरन्कोपात्पादच्छेदनमहंति ॥ २८०॥

(पाणिम्) हाथ (वा) ग्रथवा (दण्डम् उद्यम्य) हाथ से दंडा उठाकर प्रहार करने पर (पाणिच्छेदनम् + ग्रहेंति) शूद्र का हाथ कटवा देना चाहिए (कोपात्) क्रोध-पूर्वक (पादेन प्रहरन्) पैर से प्रहार करने पर (पादच्छेदनम् + ग्रहेंति) पैर काट देना चाहिए।। २८०।।

#### सहासनमित्रेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टजः । कटघां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं वास्यावकर्तयेत् ॥ २८१ ॥

(ग्रपकृष्टजः) यदि कोई शूद्र (उत्कृष्टस्य) ग्रपने से श्रेष्ठ ब्राह्मण के (सहा-सनम् + ग्रभिप्रेप्सुः) साथ एकसमान ग्रासन पर बैठने की कोशिश करे तो (कट्यां कृताङ्कः निर्वास्यः) उसे कमर में दगवाकर देशनिकाला दे दे (वा) ग्रथवा (ग्रस्य स्फिचम् + ग्रवकर्तयेत्) इसके एक चूतड़ को कतरवा दे ॥ २८१॥

#### ग्रवनिष्ठीवतो दर्पाद् हावोष्ठौ छेदयेन्नुपः । ग्रवसूत्रयतो मेढ्मवशर्षयतो गुदम् ॥ २८२ ॥

शूद्र यदि ब्राह्मण का अपमान (दर्पात्) घमण्ड के कारण (अवनिष्ठीवतः) उस पर थूककर करे तो (नृपः) राजा, शूद्र के (द्वौ + श्रोष्ठी छेदयेत्) दोनों ओठों को कटवा दे (अवमूत्रयतः) मूत्र फेंककर करे तो (मेढूम्) उसकी लिंगेन्द्रिय को, (अवदार्धयतः गुदम्) यदि अधोवायु के द्वारा करे तो गुदा को कटवा दे॥ २८२॥

# केशेषु गृह्धतो हस्तो छेरयेददिचारयन्। पादयोदांदिकायां च ग्रीवायां वृषणेषु च ॥ २८३ ॥

यदि शूद्र ब्राह्मण को (केशेषु गृह्ह्तः) बालों से पकड़े तो राजा (स्रविचारयन् हस्तौ छेदयेत्) बिना विचारे शूद्र के दोनों हाथ कटवा दे, यदि (पादयोः) दोनों पैर (दाढिकायाम्) दाढ़ी (ग्रीवायाम्) गर्दन (च) ग्रीर (वृषणेषु) ग्रण्डकोशों को पकड़कर प्रहार करे तो भी दोनों हाथ कटवा दे॥ २८३॥

#### त्वामेदकः शतं वण्डचो सोहितस्य च वर्शकः। मांसमेत्ता तु वण्निष्कान्त्रवास्यस्त्वस्थिमेदकः॥ २८४॥

समान वर्ण वालों में मारकर (त्वक्भेदकः शतं दण्डघः) चमड़ी उखाड़ने वाले पर सौ पण दण्ड करे (च) ग्रौर (लोहितस्य दर्शकः) खून निकाल देने वाले पर भी सौ पण दण्ड करे (मांसभेता तु षट् निष्कः) मांसछेदन करने वाले को छह 'निष्कं'। [८। १३७] दण्ड करे, ग्रौर (ग्रस्थिभेदकः तु प्रवास्यः) हड्डी तोड़ने वाले को तो देश-निकाला ही दे दे॥ २८४॥

वनस्पतीनां सर्वेषामुपभोगं यथा यथा। तथा तथा दमः कार्यो हिसायामिति घारणा।। २८४॥

(सर्वेषां वनस्पतीनां यथा-यथा उपभोगम्) सब वृक्ष ग्रादि वनस्पतियों का

जैसा-जैसा ग्रधिक या कम उपयोग है, (हिसायाम्) उनको नष्ट करने पर (तथा तथा दमः कार्यः) वैसा-वैसा ही दण्ड करे (इति धारणा) ऐसी शास्त्र-व्यवस्था है।। २८५॥

अनुर्वित्वनः २७६ से २८५ इलोक निम्न भ्राधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

- १. ग्रन्तिवरोध—इन क्लो कों में विणित दण्डव्यवस्था मनु की पद्धित से मेल नहीं खांती [द्रष्टव्य पा १६७—२७२ पर 'ग्रनुशीलन']।इस विरोध के कारण ये क्लोक प्रक्षिप्त हैं। मनु की व्यवस्था शूद्र को नहीं,ग्रिपतु जो जितना ग्रिधिक जिम्मेदार है, उसको उतना ही ग्रिधिक दण्ड देने की है [पा ३३६—३३८], ये क्लोक तदनुसार नहीं हैं।
- २. शैलीगत प्राधार—(१) इन श्लोकों की शैली भी मनु की तरह निर्िंप्त गम्भीर एवं समभावयुक्त न होकर पक्षपात, दुराग्रह एवं घृणापूर्ण है। इस कारएा भी ये प्रक्षिप्त हैं। २७६ में 'मनोः अनुशासनम्' पदों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह श्लोक मनुप्रणीत न होकर किसी दूसरे परवर्ती व्यक्ति की रचना है, ग्रतः प्रक्षिप्त है। इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर इससे सम्बद्ध ग्रौर इस पर ग्राधारित शेष २००—२०५ श्लोक स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं।
- ३. प्रसंगिव रोध—(१) २-६—२८८ वलोकों में संक्षेप में समभाव से सम्पूर्ण दण्डपारुष्य की दण्डव्यवस्था कह दी है, जो मनु के विधानों के अनुकूल है। इस विधान का प्रसंग २८६ से ही प्रारम्भ होता है, यह ब्लोकों की वर्णन-शैली से भी ज्ञात हो जाता है। उससे पूर्व भिन्न-भिन्न व्यवस्थाओं वाला यह प्रसंग ग्रसंगत है। इस ग्राधार पर भी ये क्लोक प्रक्षिप्त हैं। (२) प्रस्तुत प्रसंग 'प्राणियों पर कठोर दण्ड से ताड़ना करने' का है। २८५ का विषय इस प्रसंग का विषय नहीं है, ग्रतः प्रसंगिवरुद्ध है।

#### मनुष्यारणां पश्चनां च दुःखाय प्रहृते सित । यथा यथा महद् दुःखं दण्डं कुर्यात्तथा तथा ॥२८६॥ (१७७)

(मनुष्याणां च पश्नाम्) मनुष्यों ग्रीर पशुग्रों पर (दु: खाय प्रहृते सित) दु:ख देने के लिए दण्ड से प्रहार करने पर (यथा यथा महत् दु:खम्) जैसा-जैसा ग्रधिक कष्ट हो (तथा तथा दण्डं कुर्यात्) उसी के ग्रनुसार ग्रधिक-कम दण्ड करे।। २६६।।

# श्रङ्गात्रपीडनायां च व्रणशोगितयोस्तथा। समुत्यानव्ययं दाप्यः सर्वदण्डमथापि वा ॥२८७॥ (१७८)

(श्रंग + श्रवपीडनायाम्) किसी श्रंग के टूटने, कटने ग्रादि पर (तथा) श्रीर (व्रण + शोिणतयोः) घाव करने तथा रक्त बहाने पर (समुस्थानव्ययं दाप्यः) जब तक रोगी पहले जैसी श्रवस्था के रूप में ठीक न हो जाये तव तक सम्पूर्ण श्रोषध श्रादि का व्यय मारने वाले से दिलवाये (श्रथापि वा) श्रोर साथ ही (सर्वदण्डम्) उसे पूर्ण दण्ड भी दे ।। २८७ ।।

द्रश्याणि हिस्याद्यो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा। स तस्योत्पादयेतुष्टि राज्ञे दद्याच्च तत्समम्।।२८८।। (१७६)

(यः) जो कोई (यस्य) जिस किसी के (ज्ञानतः स्रिप वा स्रज्ञानतः) जानकर स्रथवा स्रनजाने में (द्रव्याणि हिस्यात्) वस्तुस्रों को नष्ट कर दे तो (सः) वह स्रपराधी (तस्य तुष्टिम् + उत्पादयेत्) उसके मालिक को वस्तु या धन स्रादि देकर संतुष्ट करे (च) तथा (तत् समम् राज्ञे दद्यात्) उसके बराबर दण्ड रूप में राजा को भी दे।। २८८।।

चर्मचामिकभाण्डेषु काष्ठलोष्टमयेषु च। मृत्यात्पञ्चगुराो दण्डः पृष्पमृतफलेषु च।। २८६।।

(चर्म-चार्मिकभाण्डेषु) चमड़ा, चमड़े के बर्तन (च) ग्रीर (काष्ठ-लोष्ठमयेषु) लकड़ी तथा मिट्टी के बर्तन (च) ग्रीर (पुष्प-मूल-फलेषु) फूल, कन्द, फल ग्रादि के नष्ट करने पर (मूल्यात् पञ्चगुराः दण्डघः) मूल्य से पांच गुना दण्ड राजा को देना चाहिए॥ २८६॥

यानस्य चैव यातुश्च यानस्वामिन एव च । दशातिवर्तनान्याहः शेवे दण्डो विधीयते ॥ २६० ॥

(यानस्य) रथ, गाड़ी ग्रादि सवारी (च) ग्रीर (यातुः) सारथी, गाड़ीवान् ग्रादि (च) ग्रीर (यानस्वामिनः एव) सवारी का मालिक (दश + ग्रतिवर्तनानि + ग्राहुः) इनके दश वार तक के ग्रपराधों को दण्डनीय नहीं माना है (शेषे) किन्तु उसके बाद (दण्डः विधीयने) दण्डविधान किया गया है।। २६०॥

> छिन्ननास्ये भग्नयुगे तिर्यंक्प्रतिमुखागते। श्रक्षभंगे च यानस्य चक्रमङ्गे तथंव च॥२६१॥

> छेदने चंद यन्त्रात्मां योक्त्ररहम्योस्तर्थं च । आक्रन्दे चाप्यपंहीति न दण्डं मनुरक्षवीत् ॥ २६२ ॥

(छिन्ननास्ये) बैल की नथ टूट जाने पर (भग्नयुगे) रथादि का जूया टूट जाने पर (तिर्यक्-प्रतिमुख + ग्रागते) उंची-नीची भूमि पर रथादि के तिरछा हो जाने पर (ग्रक्षभंगे) घुरा टूट जाने पर (तर्यंव यानस्य चक्रभङ्गे) उसी प्रकार रथादि का पहिया टूट जाने पर (च) श्रीर (यन्त्राणां छेदने एव) रथादि के ग्रन्य यन्त्रों के टूट जाने पर (तथैव योक्त्ररस्योः) उसी प्रकार जोत श्रीर रास==रस्सी ग्रादि टूट जाने पर ('ग्रपैहि' इति + ग्राकन्दे) 'हट जाग्रो' 'हट जाग्रो' ऐसा चिल्लाने पर यदि कोई नुकसान

होता है तो (दण्डंन) किसी को दण्ड नहीं होता (मनुः + ग्रज्जवीत्) ऐसा मनु ने कहा है।। २६१-२६२।।

#### यत्रापवर्तते युग्मं वैगुण्यात्त्राजकस्य तु । तत्र स्वामी भवेद्दण्डघो हिंसायां द्विशतं दमस् ॥ २६३ ॥

(यत्र) जहां (प्राजकस्य) चनाने वाले की (वैगुण्यात्) ग्रयोग्यता के कारण (युग्मम् अपवर्तते) रथादि टेढ़े तिरछे हो जाते हैं (हिंसायाम्) ऐसी स्थिति में कोई हिंसा होने पर (तत्र स्वामी द्विशतं दमं दण्डघः भवेत्) वहां [ग्रयोग्य चालक रखने के कारण] स्वामी पर दो सौ पण दण्ड करना चाहिए ॥ २६३ ॥

> प्राजकश्चेद्भवेदाप्तः प्राजको दण्डमहंति । युग्यस्याः प्राजकेऽनाप्ते सर्वे दण्डचाः शतं शतम् ॥ २६४ ॥

(चेत्) यदि (प्राजक; ग्राप्तः भवेत्) चालक कुशल एवं ग्रनुभवी हो तो वहां (प्राजकः दण्डम् + ग्रईति) चालक ही दण्ड के योग्य होता है [पूर्व श्लोक में उक्त दो सौ पण दण्ड] (ग्रनाप्ते प्राजके) ग्रकुशल एवं ग्रनुभवरिहत चालक के होने पर (सर्वे युग्यस्थाः शतं शतं दण्डघाः) सब गाड़ीसवार सौ-सौ पण दण्ड से दण्डनीय होते हैं। [ग्रयोग्य चालक द्वारा गाड़ी चलवाने के कारण] ।। २६४ ।।

#### स चेतु पथि संरुद्धः पशुमिया रथेन वा। प्रमापयेत्प्राणभृतस्तत्र दण्डोऽविचारितः।। २६५।।

(सः चेत् तु) वह चालक यदि (पिथ) मार्ग में (पशुभिः वा रथेन संरुद्धः) पशुग्रों ग्रथवा रथ ग्रादि से ग्रवरोध होने पर रथादि चलावे (प्राणभृतः प्रमापयेत्) ग्रौर किसी प्राणी को मार देवे तो (तत्र) उस स्थिति में (ग्रविचारितः दण्डः) बिना विचारे ग्रवस्य दण्ड दे।। २६५।।

#### मनुष्यमारणे क्षिप्रं चौरवत्कित्विषं मवेत् । प्राराभृतसु महत्स्वर्षं गोगजोष्ट्रहयादिषु ॥ २६६ ॥

(मनुष्यमारणे) चालक द्वारा किसी मनुष्य का वध होने पर (क्षिन्नं चौरवन् किल्विषं भवेत्) शीघ्र ही उसे चोर के समान ग्रपराधी समक्षकर दण्ड दे ग्रथित् एक 'उत्तम साहस' — एक हजार पण से दण्डनीय होगा (गो-गज-उष्ट्र-हय-ग्रादिपु महत्सु प्राणभृत्सु श्रर्यम्) गौ, हाथी, ऊंट, घोड़ा ग्रादि बड़े पशुग्रों के मारने पर आधा ग्रथित् पांच सौ पण दण्ड होगा ।। २६६॥

#### क्षुद्रकाणां पश्चनां तु हिंसायां द्विशतो बमः । पञ्चःशत्तु भवेदृण्डः शुभेषु मृगपक्षिषु ॥ २६७ ॥

(क्षुद्रकारणं पशूनां तु हिंसायाम्) छोटे पशुश्रों की हिंसा होने पर (द्विशतः दमः) दो सौ पर्ण दण्ड होना चाहिए (शुभेषु मृग-पक्षिपु) शुभ मृगादि श्रौर पक्षियों की हिंसा पर (पञ्चाशत् दण्डः भवेत्) पचास पण दण्ड होना चाहिए ॥ २६७ ॥

#### गर्दमाजाविकामां तु दण्डः स्यात्पञ्चमाविकः। माविकस्तु भवेदृण्डः श्वमुकरनिपातने।। २६८॥

(गर्दभ + म्रजा + म्रविकानां तु) गघा, बकरी, भेड़ म्रादि के मरने पर (पञ्च-माषिक: दण्ड: स्यात्) पांच 'माषे' चांदी का दण्ड होगा (श्व-सूकर-निपातने) कुत्ता, सूम्रर के मारने पर (माषिक: दण्ड: भवेत्) चांदी का एक 'माषा' दण्ड चालक को होगा ॥ २६८॥

#### मार्या पुत्रक्व दासक्व प्रेष्यो भ्राता च सोदरः। प्राप्तावराधास्ताङघाः स्यू रज्ज्वा वेजुदलेन वा ॥ २६६॥

(भार्या, पुत्रः, दासः, प्रेष्यः च सोदरः भ्राता) पत्नी, पुत्र, दास, नौकर भीर सगा भाई (प्राप्त + ग्रपराधाः) इनके ग्रपराध करने पर (रज्ज्वा वा वेणुदलेन) रस्सी या बांस की पतली छड़ी से (ताड्घाः स्युः) इनकी ताड़ना करे।। २६६॥

#### पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गे कथञ्चन। अतोऽन्यथा तु प्रहरन्प्राप्तः स्याच्चौरकित्विषम् ॥ ३००॥

(शरीरस्य पृष्ठतः तु) किन्तु रस्सी ग्रादि से शरीर के पृष्ठभाग च्पीठ भाग पर ताड़ना करे (कथञ्चन उत्तमाङ्गे न) कभी भी उत्तमांगों चमुख ग्रादि पर ताड़ना न करे (ग्रतः + ग्रन्थया तु प्रहरन्) इससे भिन्न प्रकार से या स्थानों पर ताड़ना करने पर (चौरकिल्विष प्राप्यः स्यात्) चोर के दण्ड से दण्डनीय होगा ।। ३००।।

अन्य शिक्त दें —

- १. शैलीगत ग्राधार—२६२ वें श्लोक में "मनुः ग्रव्यवीत्" पदों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि यह श्लोक मनु से भिन्न किसी ग्रन्य परवर्ती व्यक्ति द्वारा रचा हुन्ना है, ग्रतः प्रक्षिप्त है। २६० से २६८ तक के सभी पूर्वापर श्लोक प्रसंगक्रम की दृष्टि से इससे सम्बद्ध ग्रीर इस पर ग्राधारित हैं। इस श्लोक के प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर ग्रन्य सभी सम्बद्ध श्लोक स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं। इस ग्राधार पर ये श्लोक मनुप्रणीत सिद्ध नहीं होते।
- २. प्रसंगिवरोध—(१) प्रस्तुत प्रसंग [६।२७६] 'प्राणियों पर जात-बूक्षकर कठोर दण्ड से प्राघात करने' का है न कि भूल से होने वाली दुर्घटनाग्रों का। इस प्रसंग में रथ, बैलगाड़ी ग्रादि से होने वाली दुर्घटनाग्रों का विधान ग्रसंगत है। इस ग्राधार पर प्रसंगवाह्य होने के कारण २६०—२६० दलोक प्रक्षिप्त हैं। (२) २८० में सभी वस्तुग्रों की हानि का दण्ड एकसाथ कहकर प्रसंग को पूर्ण कर दिया है। इसके पश्चात् २८६ में कुछ वस्तुग्रों की पृथक् से पुनः व्यवस्था देना ग्रनावश्यक एवं प्रसंगविरुद्ध है। वस्तुएँ तो ग्रनेक हैं, यों तो सभी की हानि का दण्ड देना चाहिए था। इस प्रकार यह ग्रपूर्ण विधान

है,जो मौलिक नहीं है। (३) इसी प्रकार २६६---३०० क्लोक भी प्रसंगबाह्य हैं। यहां उपर्युक्त दण्ड-व्यवस्था का प्रसंग है न कि ताड़न-विधि का।

३. अन्तिवरोध—(१) २६६ वें में 'दास' शब्द का उल्लेख इन श्लोकों को परवर्ती एवं मनुविरुद्ध सिद्ध करता है। मनु दासप्रथा का कहीं विधान नहीं करते। वे तो शूद्र को सेवक के रूप में विहित करते हैं [१।६१], जो अपनी इच्छानुसार किसी जी दिजाति की सेवा कर सकता है [६।३३४–३३४], बाध्य होकर नहीं। (२) ४।१६४ में पुत्र और शिष्य को छोड़ अन्य किसी की ताड़ना करने का निषेध है। इन श्लोकों में स्त्री, भृत्य ग्रादि की ताड़ना करना उसके विरुद्ध है।स्त्री की ताड़ना करने का विधान मनु के उन सभी श्लोकों के भी विरुद्ध है, जहां स्त्री को श्रादर और समानता देने का कथन है। [३।४५–६२; ६।१०,१०१,१०२]। (३) ताड़ना तो क्या मनु भार्या से लड़ने तक का निषेध करते हैं [४।१८०]। इनके विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं।

# (१३) चोरी का विवाद (३०१-३४३) ग्रौर उसका निर्णय

एषोऽखिलेनाभिहितो दण्डपारुव्यनिर्गयः । स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि दण्डविनिर्गये ॥ ३०१ ॥ (१८०)

(एषः) यह [८। २७६–३००] (दण्डपारुष्यनिर्णयः) दण्डे से कठोर मारपीट का निर्णय (ग्रिखिलेन + ग्रिभिहितः) पूर्णरूप से कहा।

(स्रत:) इसके पश्चात् स्रब (स्तेनस्य दण्डविनिणंये) चोर के दण्ड का निणंय करने की (विधि प्रवक्ष्यामि) विधि कहूँगा—।। ३०१।।

चोरों के निग्रह से राष्ट्र की वृद्धि-

परमं यत्नमातिष्ठेत्स्तेनानां निग्रहे नृपः। स्तेनानां निग्रहोदस्य यशो राष्ट्रं च वर्षते॥ ३०२॥ (१८१)

(नृपः) राजा (स्तेनानां निग्रहे) चोरों को रोकने के लिए (परमं यत्नम् + म्रातिष्ठेत्) म्रधिक से म्रधिक यत्न करे, क्योंकि (स्तेनानां निग्रहात्) चोरों पर नियन्त्रए होने से (म्रस्य) इस राजा के (यशः च राष्ट्रं वर्षते) यश म्रीर राष्ट्रं की वृद्धि होती है।। ३०२।।

चोरों से प्रजा की रक्षा श्रेष्ठ कर्त्तव्य है-

म्रमयस्य हि यो बातां स पूज्यः सततं नृषः । सत्रं हि वर्धते तस्य सर्ववाभयदक्षिराम् ॥ ३०३ ॥ (१८२) (यः नृपः अभयस्य हि दाता) जो राजा प्रजाओं को अभय प्रदान करने वाला होता है अर्थात् जिस राजा के राज्य में प्रजाओं को चोर श्रादि से किसी प्रकार का भय नहीं होता (सः सततं पूज्यः) वह सदेव पूजित होता है —प्रजाओं की ग्रोर से उसे सदा श्रादर मिलता है, ग्रौर (तस्य) उसका (अभयदक्षिणं सत्रं हि) अभय की दक्षिणा देने वाला यज्ञ-रूरी राज्य (सदेव वर्धते) सदा बढ़ता जाता है।। ३०३।।

#### सर्वतो धर्मषड्भागो शक्तो भवति २क्षतः। म्रधर्मादपि षड्भागो भवत्यस्य ह्यरक्षतः॥३०४॥

(रक्षतः राज्ञः) रक्षा करने वाले राजा को (सर्वतः धर्मपङ्भागः भवति) सबके धर्म का छठा भाग मिलता है (ग्ररक्षतः) और रक्षा न करने पर (ग्रस्य) इस राजा को (ग्रध्मित् + ग्रिप षड्भागो भवति) सबके ग्रथमं का भी छठा भाग मिलता है ॥ ३०४ ॥

#### यदघीते यद्यजते यहदाति यदचंति । तस्य यंडुभागभाग्राजा सम्यग्भवति रक्षणात् ॥ ३०५ ॥

(यत् + ग्रधीते) प्रजा का व्यक्ति जो भी पढ़ता है (यत् यजते) जो यज्ञ करता है (यद् ददाति) जो दान करता है (यत् + अर्चिति) जो उपासना करता है (सम्यक् रक्षणात्) ग्रच्छी प्रकार रक्षा करने के कारण (राजा तस्य षड्भागभाक् भवति) राजा उस सबके छठे भाग का भागी होता है ॥ ३०४॥

#### अन्तुरारेत्उनः : ३०४ ग्रीर ३०५ वलोक निम्न प्रकार प्रक्षिण्त हैं—

- १. प्रसंगिवरोध—इन क्लोकों के पूर्वापर ३०३ ग्रीर २०६ क्लोकों में राज्यरूपी यज्ञ का वर्णन होने से उनमें प्रसंग की सम्बद्धता है। उस सम्बद्धता को इन क्लोकों ने भंग कर दिया है। प्रसंगभञ्जक होने के कारण ये क्लोक प्रक्षिप्त हैं।
- २. श्रन्तिवरोध—इन क्लोकों में प्रजाजनों के धर्म, श्रधर्म तथा प्रत्येक कार्य में राजा का छठा भाग माना है। यह मान्यता ४।२४० के विरुद्ध है। उसमें कर्त्ता को अपने कर्मों का स्वयं भोक्ता माना है।
- ३: शैलीगत आधार इन दलोकों में छठे भाग के बटवारे का न तो कोई ग्राधार है, न कोई युक्तिसंगत कथन । इनकी निराधार एवं ग्रयुक्तियुक्त शैली होने से ये मनु-प्रणीत सिद्ध नहीं होते। मनु किसी निराधार एवं ग्रयुक्तियुक्त बातका विधान नहीं करते।

#### रक्षन्धर्मेण भूतानि राजा वध्यांश्च घातयन् । यजतेऽहरहर्यशैः सहस्रशतदक्षिगैः ॥ ३०६ ॥ (१८३)

(धर्मेण भूतानि रक्षन्) धर्मपूर्वक = न्याय पूर्वक प्रजाम्रों की रक्षा करता हुम्रा (च) क्रीर (वध्यान घातयन्) दण्डनीय या वध के योग्य लोगों को दण्डया वध करता हुन्ना (राजा) राजा (म्रहः + म्रहः सहस्र-शत-दक्षिएः। यज्ञैः यजते) यह समक्षो कि प्रतिदिन हजारों-सैंकड़ों दक्षिए। म्रों से युक्त यज्ञों को करता है म्रर्थात् इतने बड़े यज्ञों जैसा पुण्यकार्य करता है।। ३०६।।

प्रजा की रक्षा किये बिना कर लेनेवाला राजा पापी होता है---

## योऽरक्षन्बलिमादते करं शुल्कं च पार्थिवः । प्रतिभागं च दण्डं च सः सद्यो नरकं व्रजेत् ।। ३०७ ॥ (१८४)

(यः पाथिवः) जो राजा (श्ररक्षन्) प्रजायों की विना रक्षा किये उनमें (बिलम्) छठा भाग ग्रन्नादि (करम्) टैक्स (शुल्कम्) महसूल (प्रतिभागम्) चुंगी (च) ग्रीर (दण्डम्) जुर्माना (ग्रादत्ते) ग्रहण करता है (सः सद्यः नरकं व्रजेत्) वह शीघ्र ही दुःख को प्राप्त होता है ग्रर्थात् प्रजाग्रों का व्यान न रखने के कारण उनके ग्रसहयोग से किसी-न-किसी कष्ट से ग्राक्रान्त हो जाता है।। ३०७।।

अन्य रारिट ना : ग्रन्त के छठे भाग को 'बलि' कहते हैं; प्रतिमास, छठे मास या वार्षिक रूप में लिया जाने वाला टैक्स 'कर'; व्यापारियों से लिया जाने वाला महसूल 'शुरूक'; फल, शाक ग्रादि पर लिया जाने वाला शुरूक 'प्रतिभाग' तथा ग्रपराध में किया जाने वाला जुर्माना 'दण्ड' कहलाता है।

## म्ररक्षितारं राजानं बलिषड्भागहारिणम् । तमाहुः सर्वलोकस्य समग्रमलहारकम् ।। ३०⊏ ।। (१८४)

(ग्ररिक्षतारम्) प्रजाश्रों की रक्षा न करने वाले श्रौर (विलिषड्भाग-हारिणम्) 'बिलि' के रूप में छठा भाग ग्रह्ण करने वाले (तं राजानम्) ऐसे राजा को (सर्वेलोकस्य समग्रमलहारकम् + ग्राहुः) सव प्रजाश्रों की सारी बुराइयों को ग्रहण करने वाला कहा है श्रयीत् सभी प्रजाएँ ऐसे राजा की सभी प्रकार से बुराइयां करती हैं।। ३०८।।

## म्रनपेक्षितमर्यादं नास्तिकं वित्रलुम्पकम् । म्ररक्षितारमत्तारं नृषं विद्यादघोगतिम् ॥ ३०६ ॥ (१८६)

(अनपेक्षितमर्यादम्) शास्त्रोक्त मर्यादा के अनुसार न चलने वाले (नास्तिकम्) वेद और ईश्वर में अविश्वःस करने वाले (विश्रलुम्भकम्) लोभ आदि के वशोभूत (अरक्षितारम्) प्रजाओं की रक्षा न करने वाले, और (अत्तारम्) कर आदि का धन प्रजाओं के हित में न लगाकर स्वयं खा जाने वाले (नृपम्) राजा को (अधोगित विद्यात्) नीच समभना चाहिए अथवा यह समभाना चाहिए कि उसकी शीघ्र ही अवनित या पतन हो जायेगा।। ३०६।।

अधार्मिकं त्रिभिन्यायिनिगृह्णीयात्प्रयत्नतः । निरोधनेन बन्धेन विविधेन वधेन च ॥३१०॥ (१८७)

इसलिए राजा (निरोधनेन) निरोध = कैंद में बंद करना (वन्धेन) बन्धन = हथकड़ो, बेड़ी ग्रादि लगाना (च) ग्रौर (विविधेन वधेन) विविध प्रकार के वध = ताड़ना, ग्रंगच्छेदन, मारना ग्रादि (त्रिभिः न्यायैः) इन तीन प्रकार के उपायों से (प्रयत्नतः) यत्नपूर्वक (ग्रधानिकं निगृह्णोयात्) चोर ग्रादि दुष्ट ग्रपराधी को वश में करे।। ३१०।।

निग्रहेरा हि पापानां साधूनां संग्रहेण च। द्विजातय इवेज्याभिः पूयन्ते सततं नृपाः ॥३११॥ (१८८)

(हि) क्योंकि (पापानां निग्रहेण) पापी = दुब्टों को वहा में करने ग्रीर दण्ड देने से (च) तथा (साधूनां संग्रहेण) श्रेब्ठ लोगों की सुरक्षा करने से (नृपाः) राजा लोग (द्विजातयः + इव + इज्गाभिः सतत पूयन्ते) जैसे द्विजवर्ण वाले व्यक्ति यज्ञों से पिवत्र होते हैं ऐसे ही पिवत्र ग्रर्थात् पुण्यवान् ग्रीर निर्मल यहास्वी होते हैं ॥ ३११ ॥

क्षन्तव्यं प्रभुणा नित्यं क्षिपतां कार्यिणां नृणाम् । बालबुद्धातुराणां च कृवंता हितमात्मनः ॥ ३१२ ॥

(म्रात्मनः हितं कुर्वता प्रभुणा) श्रपना कल्यास चाहने वाले राजा को चाहिए कि (क्षिपतां कार्यिसां बाल-वृद्ध + म्रातुराणां नृणाम्) आक्षेप करने वाले अभियोगक-र्ताओं को बालक, वृद्ध भौर रोग-विपत्ति म्रादि से ग्रस्त लोगों को (नित्यं क्षन्तव्यम्) सदा क्षमा करदे॥ ३१२॥

#### यः क्षिप्तो मर्वयत्यातस्तिन स्वर्गे महीयते। यस्त्वदत्रयान्न क्षमते नरकं तेन गच्छति॥३१३॥

(यः) जो राजा (ग्रातेँ: क्षिप्तः मर्षयित) दुः ली लोगों के द्वारा ग्राक्षेप करने पर उन्हें सहन कर लेता है (तेन स्वर्गे महीयते) उससे वह स्वर्गे में पूजित होता है (यः तु) ग्रीर जो (ऐक्वयित न क्षमते) ग्रपने को शक्ति या समृद्धिशाली समक्षकर क्षमा नहीं करता (तेन नरकं गच्छति) उससे वह नरक को प्राप्त करता है।। ३१३।।

अनुर्धोत्जन्यः ३१२, ३१३ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगविरोध - यहा पूर्वापर प्रसंग ग्रपराधियों को दण्ड देने का है। इस के

बीच में वादी-प्रतिवादी म्रादि के म्राक्षेपयुक्त वचनों को क्षमा करने भीर उसके म्राधार पर स्वर्ग-नरक का वर्णन प्रसंगबाह्य है, म्रतः ये क्लोक प्रक्षिप्त हैं।

- २. भन्तिवरोध—इन श्लोकों में राजा को स्वर्ग-नरक की प्राप्ति का कथन किया है। स्वर्ग-नरक नामक पृथक् लोक की मान्यता मनुविरुद्ध है [द्रष्टव्य ४।८७-६१ पर 'ग्रनुशीलन'], इस भ्राधार पर ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।
- ३. शैलीगत आघार इन क्लोकों में एक साधारण सी बात से स्वर्ग-नरक की प्राप्ति का कथन किया गया है। यह निराधार एवं अयुक्तियुक्त शैली है। मनु की शैली में ऐसी त्रुटियाँ नहीं हैं, स्रतः ये मनुप्रणीत नहीं हैं।

चोर की स्वयं प्रायश्चित्त की विधि-

राजा स्तेनेन गन्तव्यो मुक्तकेशेन घावता। श्राचक्षारोन तस्तेयमेवंकर्मास्मि शाघि माम् ॥३१४॥ (१८६)

[यदि चोर चोरी करने के बाद स्वयं उस ग्रपराध को श्रनुभव कर लेता है तो उसके प्रायश्चित्त ग्रोर उससे मुक्ति के लिए] (स्तेनेन) चोर को चाहिए कि वह (मुक्तकेशेन धावता) बाल खोलकर दौड़ता हुग्रा (तत् स्ते-यम् + श्राचक्षाणेन) उसने जो चोरी की है उसको कहता हुग्रा 'कि मैंने श्रमुक चोरी की है, श्रमुक चोरी की है, श्रादि (राजा गन्तव्यः) राजा के पास जाना चाहिए, ग्रोर कहे कि (एवंकर्मा + ग्रस्मि) 'मैंने ऐसा चोरी का काम किया है' 'मैं श्रपराधी हूं (मां शाधि) मुफ्ते सजा दीजिए।। ३१४।।

अवस्तु शरित्जनाः प्रतीत होता है कि यह उस समय की स्वयं प्रायश्चित्त करने की परम्परा थी। चोर चोरी करने के पश्चात् यदि स्वयं यह अनुभव करता है कि मैंने यह बुरा कार्य किया है, और पकड़े जाने से पूर्व स्वयं ही उसका प्रायश्चित्त करना चाहता है, तो उसका यह तरीका है। सार्वजनिक रूप से अपने आपको चोर कहने पर और अपने आपको चोर के रूप में सबके तथा राज। के सामने प्रदर्शित करने पर बहुत बड़ा प्रायश्चित्त हो जाता है। स्वयं इस प्रकार प्रायश्चित्त करने वाले व्यक्ति द्वारा पुनः अपराध करने की संभावना नहीं रहती। और लोग भी यह मान लेते हैं कि जब इसने स्वयं ही सार्वजनिक रूप से अपने आपको चोर घोषित करके अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है और प्रायश्चित्त कर रहा तो इसे और दण्ड देने की आवश्यकता नहीं। इस श्लोक से तथा द। ३१६ से यह व्वनित होता है कि स्वयं इस प्रकार प्रायश्चित्त करने वाले व्यक्ति को राजा को क्षमा कर देना चाहिए। इस सबके बाद वह व्यक्ति दोषमुक्त मान लिया जाता है।

स्कन्धेनाबाय मुसलं लगुडं वाऽपि खाबिरम् । र्जावित चोभयतस्तीकृणामायसं वण्डमेव वा ॥ ३१५ ॥ (१६०) (स्कन्धेन मुसलम् ग्रिप वा खादिरं लगुडम्) चोर को कन्धे पर मुसल ग्रयवा खंर का दंड, (उभयतः तीक्ष्णां शक्तिम्) दोनों ग्रोर से तेज धार-वाली बरद्धी (वा) ग्रयवा (ग्रायसं दण्डम् एव) लोहे का दण्ड ही रखकर [राजा के पास जाना चाहिए ग्रीर कहे कि 'मैं चोर हूं, मुक्ते दण्ड दीजिए']।। ३१४।।

आर्युटारिट्डन्ड: इस श्लोक का पूर्व श्लोक के साथ सम्बन्ध है। ऊपर के श्लोक में दी हुई व्यवस्था के साथ इस श्लोक में कहे हुए विकल्पों में से चुनकर किसी एक व्यवस्था के प्रनुसार चोर को प्रायश्चित्त करना है।

दोषी को दण्ड न देने से राजा पापभागी होता है-

शासानोद्वा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते । स्रशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्याप्नोति किल्विषम् ॥३१६॥ (१६१)

(शासनात्) सजा पाकर (वा) या (विमोक्षात्) [स्वयं प्रायिवत्ति करने के बाद] राजा के द्वारा क्षमा कर दिये जाने पर (स्तेनः) चोर (स्तेयात् विमुच्यते) चोरी के भ्रपराध से मुक्त हो जाता है (तम् श्रशासित्वा तु) चोर को दण्ड न देने पर (राजा स्तेनस्य किल्विषम् भ्राप्नोति) राजा को चोर की निन्दा = बुराई मिलती है प्रधात् फिर प्रजाएं उस चोर के स्थान पर राजा को भ्रधिक दोष देती हैं।। ३१६।।

अद्भुट्दिन्द्र ; (१) रामायण में उद्भूत मनुस्मृति के इलोक—यह इलोक तथा द। ३१८ वां इलोक, दोनों कुछ पाठान्तर से वालमीकि रामायण में उद्भूत मिलते हैं। बालि का ध्व करने पर, बालि राम पर अवमंपूर्वक वघ करने का आक्षेप लगाता है। राम बालि के श्राक्षेपों का उत्तर देते हुए अपने आचरण को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने के लिए मनू के निम्न इलोकों को प्रमाए रूप में उद्ध्त करते हैं।

यहां विशेष व्यान देने योग्य बात यह है कि इन श्लोकों के उद्धरण से मनुस्मृति का रचना-काल रामायण से पूर्व सिद्ध होता है। रामायण से पूर्व मनुस्मृति श्लोकबद्ध रूप में थी, यह रामायण में पठित 'श्लोको' शब्दों से ज्ञात होता है—"श्रूयते मनुना गीतौ श्लोको चरित्रवत्सलो। गृहीतौ धर्मकुशलैस्तथा तच्चरितं मया॥" (किष्कि० १८। ३०)। उद्धत श्लोक निम्न प्रकार हैं—

राजिमिष् तरण्डाद्य कृत्वा पापानि मानवाः । निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ शासनाद् वापि मोक्षाद् वा स्तेनः पापात् प्रमुख्यते । राजा त्वशासन् पापस्य तदवाप्नोति कित्विषम् ॥ (किष्कि० १८।३१-३२) (२) मनुस्मृति में 'किल्विषम्' 'दुष्कृतम्' 'एनः' 'पापम्' 'ग्रधमं' आदि शब्द स्थान-स्थान पर ग्राते हैं। वहां इनसे ऐसे 'पाप' का ग्रथं ग्रह्ण नहीं करना चाहिए जो किसी दूसरे के किये का दूसरे को लग जाये। जहां-जहां द। १३, १३४, १६८, ८। ३१६-३१७ ग्रादि श्लोकों में इस शैली में वाक्यप्रयोग है या इस शब्द का प्रयोग है, वहां इसका ग्रथं 'निन्दा' 'दोष' 'ग्रधमं' या 'बुराई' है। निरुक्तकार ने इसी ग्रथं को ब्युत्पत्ति से पुष्ट किया है—''किल्विषम् = किल्मियम्, कींत्तिमस्य मिनसीति। ग्रथांत् जो कींत्ति का नाश करे वह 'किल्विष' = बदनामी, बुराई या दोष है। 'किल इवैत्ये' धातु से 'किलेव् क् च' (उणादि०१। ४०) सूत्र से 'टिपच्' प्रत्यय के योग से 'किल्विष' शब्द सिद्ध होता है। ग्रन्य स्थानों पर इसके पर्यायवाची रूप में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो उपर्युक्त ग्रथों को पुष्ट करते हैं, जैसे—'मलहारकम्' [द। ३०८], एनस्' [२।२; ८।१६], 'ग्रधमं:' [द।१८] ग्रादि। द।१६ में 'एन:' शब्द निन्दा अर्थ में प्रयुक्त है।

पापियों के संग से पाप-

## अन्तादे भ्रूराहा मार्ष्टि पत्यौ भार्यापचारिस्मा । गुरौ शिष्यदच याज्यदच स्तेनो राजनि किल्विषम् ॥३१७॥ (१६२)

(भ्रूणहा ग्रन्नादे मार्डिट) भ्रूणहत्या करने वाला उसके यहां भोजन करने वाले को भो निन्दा का पात्र बना देता है ग्रर्थात् जैमे भ्रूणहत्यारे को बुराई मिलती है वसे ही उसके यहां घन्न खाने वाले को भी उसके कारण बुराई मिलती है (ग्रपचारिणी भार्या पत्यौ) व्यभिचारी स्त्री की बुराई उसके पति को भिलती है (शिष्यः गुरौ) बुरे शिष्य की बुराई उसके गुरु को मिलती है (च) ग्रौर (याज्यः) यजमान की बुराई उसके यज्ञ व राने वाले ऋत्विक् गुरु को मिलती है (स्तेनः किल्विषं राजिन) इसी प्रकार दण्ड न देने पर चोर की बुराई =िनन्दा राजा को मिलती है।। ३१७।।

राजास्रों से दण्ड प्राप्त करके निर्दोषता---

राजभिः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ ३१८ ॥ (१६३)

(मानवाः पापानि कृत्वा) मनुष्य पाप = ग्रपराध करके (राजिभिः कृतदण्डाः तु) पुनः राजाग्रों से दिण्डित होकर ग्रथित् राजा द्वारा दिये गये दण्डिल प्रायिविचन को करके (निर्मलाः) पितृत्र = दोषमुक्त होकर (स्वर्गम् + ग्रायान्ति) सुख को प्राप्त करते हैं (यथा सुकृतिनः सन्तः) जैसे ग्रच्छे कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोग सुखी रहते हैं।ग्रभिप्राय यह है कि प्रायश्चित्त करने पर उस पापरूप ग्रपराध के संस्कार क्षीएग हो जाते हैं ग्रीर दोषी होने की

भावना नहीं रहती, उससे तथा पुनः श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्ति होने से मनुष्य सन्तों की तरह मानसिक शान्ति-सुख को प्राप्त करते हैं।। ३१८।।

अन्युर्धीटा : स्वर्ग शब्द का ग्रंथं 'मुख' है। द्रष्टव्य ६। ७६ पर ग्रनु-शीलन।

विभिन्न चोरियों की दण्डव्यवस्था-

यस्तु रज्जुं घटं कूपाद्धरेद्भिन्द्याच्च या प्रपाम् । स वण्डं प्राप्नुयान्माषं तच्च तस्मिन्समाहरेत् ॥३१६॥ (१६४)

(यः तु) जो व्यक्ति (कूपात्) कूए से (रज्जुं घटं हरेत्) रस्सी या घड़ा चुरा ले (च) ग्रीर (यः) जो (प्रपां भिद्येत्) प्याऊ को तोड़े (सः) वह (माषं दण्डं प्राप्नुयात्) एक सोने का 'माषा' दण्ड का भागी होगा (च) तथा (तत् तस्मिन् समाहरेत्) वह सब सामान वहां लाकर दे ॥ ३१६ ॥

> धान्यं दशम्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽम्यधिकं वधः । शेषेऽप्येकादशगुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥ ३२०॥ (१६४)

(दशम्य: कुम्भेम्य: म्रधिकं धान्यं हरतः) दश कुम्भ = बड़े घड़ों से म्रधिक धान्य = प्रन्तादि चुराने पर (वधः) चोर को शारीरिक दण्ड मिलना चाहिए (शेषे तु) दश कुम्भ तक धान्य चुराने पर (एकादशगुण दाप्यः) ग्यारह गुना जुर्माना करना चाहिए (तस्य तत् धनं च) म्रौर उस व्यक्ति का वह धन वापिस दिलवा दे।। ३२०।।

## तथा घरिममेयानां शतादम्यधिके वधः । सुवर्णरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम् ॥ ३२१ ॥ (१६६)

(तथा) इसी प्रकार (धरिममेयानाम्) धरिम=काँटे से, मेय=तोले जाने वाले (सुवर्ण-रजत + ग्रादीनाम्) सोना, चाँदी ग्रादि पदार्थों के १०० पल से ग्रीधक चुराने पर (च) ग्रीर (उत्तमानां वाससाम्) उत्तम कोटि के कपड़े (शतात् + ग्रम्यधिके) सौ से ग्रीधक चुराने पर (वधः) शारीरिक दण्ड से दण्डित करे ॥ ३२१॥

## पंचाशतस्वम्यधिके हस्तच्छेदनिषयते। शेषे त्वेकादशगुरां मूल्यादृण्डं प्रकल्पयेत्।। ३२२ ॥ (१९७)

(पंचाशतः तु+ग्रम्यधिके) [उपर्युक्त = । ३२१ वस्तुग्रों के] पंचास से ग्रधिक सौ तक चुराने पर (हस्तच्छेदनम् + इष्यते) हाथ काटने का दण्ड देना चाहिए (शेषे तु) पंचास से कम चुराने पर राजा (मूल्यात् एका- दशगुणं दण्डं प्रकल्पयेत्) मूल्य से ग्यारह गुना दण्ड करें स्रीर वह वस्तु वापिस दिलवाये ।। ३२२ ।।

पुरुषाणां कुलीनानां नारी<mark>गां च विशेषतः।</mark> मुख्यानां चेव रत्नानां हरगो वधमहात ॥ ३२३ ॥(१६८)

(कुलीनानां पुरुषाणाम्) कुलीन पुरुषों (च) ग्रौर (विशेषतः नारी-एगाम्) विशेषरूप से स्त्रियों का (हरएगे) ग्रगहरएग करने पर (च) तथा (मुख्यानाम् एव रत्नानाम्) मुख्य हीरे ग्रादि रत्नों की चोरी करने पर (वधम् + ग्रहंति) शारीरिक दण्ड [ताड़ना से प्राणवध तक देना] चाहिए।। ३२३।।

> महापञ्चनां हरणे जस्त्राणामौषधस्य च। कालमासाद्य कार्यं च दण्डं राजा प्रकल्पयेत् ॥३२४॥ (१६६)

(महापश्नाम्) हाथो, घोड़े म्रादि वड़े पशुम्रों के (शस्त्राणाम्) शस्त्रास्त्रों के (च) भीर (भीषधस्य) म्रोषिधयों के (हरणे) चुराने पर (कालंच कार्यम् म्रासाद्य) समय [-परिस्थिति] भीर चोरी के कार्य की गम्भी-रता को देखकर (राजा दण्डं प्रकल्पयेत्) राजा चोर को दण्ड दे।। ३२४।।

> गोषु ब्राह्मश्यसंस्थासु छूरिकायश्च भेदने । पश्चनां हरणे चैव सद्यः कार्योऽषंपादिकः ॥ ३२४ ॥

(ब्राह्मएगसंस्थासु गोषु) ब्राह्मण की गौम्रों के चुराने पर (च) ग्रौर (छ्र्रिकायाः भेदने) पशुभ्रों के नाक छेदने पर (च) तथा (पशूनां हरएों) पशुभ्रों के चुराने पर (सद्यः प्रर्थपादिक: कार्यः) चोर का ग्राधा पांव कटवा देना चाहिए॥ ३२५॥

सूत्रकार्पासकिण्वानां गोमयस्य गुडस्य च।
दिश्नः क्षीरस्य तक्षस्य पानीयस्य सृणस्य च।। ३२६।।
वेणुवैदलभाण्डानां लवणानां तयैव च।
मृन्मयानां च हरणे मृदो भस्मन एव च।। ३२७।।
मत्स्यानां पिक्षणां चैव तैलस्य च घृतस्य च।
मांसस्य मधुनश्चैव यच्चान्यत्पशुसम्भवम्।। ३२८।।
प्रत्येवां चैवमादीनां मद्यानामोदनस्य च।
पक्वान्नानां च सर्वेषां तन्मूल्याइ द्विगुणो दमः।। १२६।।

(सूत्र-कार्पास-किण्वानाम्) ऊन ग्रादि का सूत, कपास, सुरा-बीज (गामयस्य गुडस्य) गोवर, गुड़ (दध्नः) दही (क्षीरस्य) दूध (तक्रस्य) छाछ (पानीयस्य) जल (तृणस्य) तृण (वेणु-वैदल-भाण्डानाम्) बांस ग्रीर बेंत के बने बर्तन (लवणानाम्) सभी प्रकार के नमक (मृन्मयानाम्) मिट्टी के बर्तन (मृदः भस्मनः एव) मिट्टी, भस्म (मत्स्यानां पक्षिणाम्) मछली, पक्षी (तैलस्य चृतस्य) तैल, घी (मांसस्य मधुनः) मांस,

मधु (च) ग्रौर (यत् + ग्रन्यत् पशुसंभवम्) जो कुछ पशु से उत्पन्न होने वाले पदार्थं — सींग, चमड़ा, दांत, हड्डी ग्रादि (अन्येषां च एवम् + ग्रादीनाम्) इसी प्रकार के दूसरे पदार्थं (मद्यानाम् + ग्रोदनस्य) शराब, भात (सर्वेषां पक्वान्नानाम्) सभी पक्वान्नों के (हरएों) चुराने पर (तत् मूल्यात् द्विगुणः दमः) उस चुराई गई वस्तु के मूल्य से दुगुना दण्ड चोर पर होना चाहिये॥ ३२६-३२६॥

> पुष्पेषु हरिते धान्ये गुल्मवल्लीनगेषु च। अन्येष्टत्रपरिपूतेषु दण्डः स्यात्पञ्चकृष्णलः॥३३०॥

(पुष्पेषु) फूल (हरिते धान्ये) हरे धान्य (गुल्म-वल्ली-नगेषु) गुल्म, बेल, वृक्ष (श्रपरिपूतेषु श्रन्येषु) विना साफ किये धान्य के चुराने पर (पञ्चकृष्णलः दण्डः स्यात्) चन्च 'कृष्णले [८ । १३४] दण्ड करना चाहिए ।। ३३० ।।

> परिपूतेषु धान्येषु ज्ञाकमूलफलेषु च। निरन्वये शतं वण्डः साम्बयेऽर्धशतं वमः॥३३१॥

(परिपूतेषु धान्येषु) साफ किए हुए धान्य (शाकमूल-फलेषु) शाक, मूल, फल (निरन्थ्ये शतं दण्डचः) [इनके चोरी करने पर] स्वामी का जो चुराने वाला सम्बन्धी न हो तो सौ पएा दण्ड करना चाहिए (सान्वये + प्रधंशनं दमः) यदि सम्बन्धी हो तो पचास पण दण्ड करना चाहिए ॥ ३३१॥

अनुश्रीत्वनः ३२५—३३१ श्लोक निम्न 'स्राधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगिबरोध—मनुष्यों का प्रपहरण, प्रन्न, धातु, वस्त्र प्रादि मुख्य वस्तु प्रों की सामूहिक रूप से कुछ दण्डव्यवस्था का विधान करके ३२४ वें इलोक में प्रन्य सभी साधारण-विशेष वस्तु ग्रों की दण्डव्यवस्था मनु ने राजा के विवेक पर ही छोड़ दी है। यह कहकर इलोक को पूर्ण कर दिया है कि 'समय ग्रोर कार्य के ग्रनुसार राजा स्वयं दण्ड होते।'

S 41 C. C.

यह वाक्य न कहकर प्रत्येक दण्ड को स्वयं निर्धारित करते। अतः यह मानना पड़ेगा कि यहां दण्डव्यवस्था का यह प्रसंग पूर्ण हो गया है। इसके पश्चात् चोरी से सम्बन्धित विकल्पात्मक या सर्वसामान्य विधानों का वर्णन तो प्रास्गिक कहा जा सकता है, अन्य वर्णन नहीं। ३२५-३३१ श्लोकों में साधारण-साधारण वस्तुओं की दण्डव्यवस्था का उल्लेख किया है। प्रसंग की समाप्ति के पश्चात् पुतः उस प्रसंग को उठाना प्रसंगविरुद्ध है एवं नतुस्मृतिकार के संकेत के विरुद्ध भी है, ग्रतः ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

ग्रन्तिव रोंध—इन इलोकों में ग्रनेक साधारण वस्तुग्रों के साथ-साथ मछली

मांस, शराब ग्रादि वस्तुग्रों की चोरी की दण्डव्यवस्था भी दी है, जो इन इलोकों को मनु-प्रणीत सिद्ध नहीं करती, क्योंकि मनु चारों वर्णों के समाज में इन वस्तुओं का 'ग्रस्तित्व' ही स्वीकार नहीं करते। जब उनके मत में ये वस्तुएं समाज में होनी ही न चाहिएँ तो फिर वे इनकी दण्डव्यवस्था का उल्लेख भी नहीं कर सकते [द्रष्टव्य ३।१२०-२८४; ४।२६-२८ पर 'अनुशीलन' में मांस, मद्य-सम्बन्धी समीक्षा] इस ग्राधार पर भी ये इलोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

साहस ग्रीर चोरी का लक्षण-

स्यात्साहसं त्वन्वयवत्त्रसभं कर्मं यत्कृतम् । निरन्वयं भवेत्स्तेयं हृत्वाऽपथ्ययते च यत् ॥ ३३२ ॥ (२००)

(ग्रन्वयवत्) वस्तु के स्वामी के सामने (प्रसभं यत् कमं कृतम्) बलात्कारपूर्वक जो चोरो, डाका, बलात्कार ग्रादि कमं किया जाता है ('साहसम्' स्यात्) वह साहस = डाका डालना या बलात्कार कार्य कहलाता है (निरन्वयम्) स्वामी के पीछे से छुपाकर किसी वस्तु को लेना (च) ग्रीर (यत् हत्वा + ग्रपव्ययते) जो किसी वस्तु को [सामने या परोक्ष में] लेकर मुकरना या चुराकर भाग जाना है (स्तेयं भवेत्) वह 'चोरी' कहलाती है।। ३३२।।

अर्जुट्योट्डन् : साहस और चोरी का लक्षण — कौटिल्य ने मनु के शब्दों को ग्रहण करके अपने अर्थशास्त्र में साहस और चोरी का लक्षण किया है —

''साहसम् अन्वयवत् प्रसंभक्षमं । निरन्त्रये स्तेयम् अपभ्ययने च।'' [प्र०७४। प्र०१७]

> यस्त्वेतान्युपक्लृप्तानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः । तमार्खं वण्डयेद्राजा यदवाग्नि चोरयेद् गृहात् ।। ३३३ ॥

(यः तुनरः) जो व्यक्ति (उपक्लृप्तानि एतानि द्रव्याणि) साफ करके प्रपने

(राजा तम् + ग्राद्यं दण्डयेत्) राजा उसको आद्य ग्रथीत् 'प्रथम साहस' का दण्ड दे।

अनुर्धोत्राहरू : यह श्लोक भी प्रसंगिवरोध के आधार पर प्रक्षिप्त है विस्तृत विवेचन ३२५-३३१ श्लोकों पर 'ग्रानुशीलन' में देखिए।

डाकू, चोरों के ग्रंगों का छेदन --

येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नृषु विचेष्टते । तत्त्ववेव हरेत्तस्य प्रत्यावेशाय पाथिवः ॥ ३३४ ॥ (२०१) (स्तेनः) चोर (यथा) जिस प्रकार (येन येन + ग्रङ्गोन) जिस-जिस ग्रङ्ग से (नृषु) मनुष्यों में (विचेष्टते) विरुद्ध चेष्टा करता है (ग्रस्य तत्-तत्+एव) उस-उस ग्रंग को (प्रत्यादेशाय) सब मनुष्यों को शिक्षा के लिए (पार्थिवः हरेत्) राजा हरण ग्रर्थात् छेदन करदे ॥ ३३४॥ (स० प्र०१७२)

माता-पिता, श्राचार्य श्रादि सभी राजा द्वारा दण्डनीय हैं-

पिताऽऽचार्यः सुहृन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः। नादण्डचो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति ॥३३४॥ (२०२)

(पिता म्राचार्यः सुहृत् माता भार्या पुत्रः पुरोहितः) चाहे पिता, म्राचार्य, मित्र, माता, स्त्री, पुत्र म्रोर पुरोहित क्यों न हो (यः स्वधर्मे न तिष्ठिति) जो स्वधर्मे में स्थित नहीं रहता (राज्ञः म्रदण्डचः नाम न) वह राजा का म्रदण्डच नहीं होता म्रर्थात् जब राजा न्यायासन पर बैठ न्याय करे तब किसी का पक्षपात न करे किन्तु यथोचित दण्ड देवे।। ३३५।। (स० प्र० १७)

भ्रपराघ करने पर राजा को साधारण जन से सहस्रगुणा दण्ड हो—

कार्षापर्णं भवेदृण्डची यत्रान्यः प्राकृती जनः। तत्र राजा भवेदृण्डचः सहस्रमिति घारणा॥ ३३६॥ (२०३)

(यत्र) जिस ग्रपराघ में (ग्रन्यः प्राकृतः जनः) साधारण मनुष्य पर (कार्षापणं दण्डचः भवेत्) एक पैसा दण्ड हो (तत्र) उसी ग्रपराध में (राजा सहस्रं दण्डचः भवेत्) राजा को सहस्र पैसा दण्ड होवे श्रर्थात् साधारण मनुष्य से राजा को सहस्रगुणा दण्ड होना चाहिए ।

मंत्री प्रर्थात् राजा के दीवान को ग्राठ सौ गुणा, उससे न्यून को सात सौ गुणा, श्रीर उससे भी न्यून को छः सौ गुणा, इसी प्रकार उत्तर- उत्तर ग्रथीत् जो एक छोटे से छोटा भृत्य ग्रथीत् चपरासी है उसको ग्राठ गुणे दण्ड से कम न होना चाहिए। क्यों कि यदि प्रजापुरुषों से राजपुरुषों को प्रधिक दण्ड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश कर देवें; जैसे सिंह ग्रधिक ग्रीर बकरी थोड़े दण्ड से ही वश में ग्रा जाती है, इसलिए राजा से लेकर छोटे से छोटे भृत्यपर्यन्त राजपुरुषों को ग्रपराध में प्रजापुरुषों से ग्रधिक दण्ड होना चाहिए।। ३३६।। (स० प्र०१७२)

🔆 (इति घारणा) ऐसी शास्त्र-व्यवस्था है।

उच्चवर्णं के व्यक्तियों को ग्रधिक दण्ड दे-

म्रष्टापाद्यं तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम् । षोडशैव तु वैश्यस्य द्वानिशतकात्रियस्य च ॥ ३३७॥ (२०४)

बाह्यणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वाऽपि शतं भवेत् । द्विगुर्गा वा चतुःषष्टिस्तद्दोषगुरगिवद्धि सः ॥३३८॥ (२०४)

वैसे ही (तत् दोषगुणवित् हि सः) जो कुछ विवेकी होकर (स्तेषे) चोरी करे (शूद्रस्य तु अष्टापाद्यम्) उस शूद्र को चोरी से आठ गुणा (वैश्यस्य तु षोडश + एव) वेश्य को सोलह गुणा (क्षत्रियस्य द्वात्रिशत्) क्षत्रिय को बत्तीस गुणा (ब्राह्मणस्य चतुः षष्टिः) ब्राह्मण को चौंसठ गुणा (ग्रिपि वा शतम्) वा सौ गुणा (वा) अथवा (द्विगुणा चतुः षष्टिः) एक सौ प्रदृष्टिंस गुणा (किश्वषं भवति) दण्ड होना चाहिए अर्थात् जिसका जितना ज्ञान श्रीर जितनी प्रतिष्ठा श्रिषक हो, उसको अपराध में उतना हो श्रिषक दण्ड होना चाहिए।। ३३७-३३८।। (स० प्र० १७३)

अर्जुट्रिट्जन्तः उच्चवर्णानुसार उच्चवण्ड — उच्चवर्णानुसार उच्चदण्ड की व्यवस्था कौटिल्य तक यथावत् प्रचलित रही है। कौटिल्य ने भी अन्य वर्णों की तुलना में अपराध करने पर ब्राह्मण को अधिक दण्ड देने का विधान किया है—

"ब्राह्मरातद्व**चैवां क्यैष्ट्य नियम्येत ।"** [प्र०६६। ग्र०१०] = मारना ग्रादि ग्रपराधों में यदि कोई ब्राह्मरा सम्पिनित हो तो उसे अन्य वर्णस्थ जनों की ग्रपेक्षा ग्रधिक दण्डित किया जाये।

> वानस्पत्यं मूलफलं दार्वग्ग्यर्थं तयेव च । तृशां च गोम्यो ग्रासार्यमस्तेयं मनुरबवीत् ॥ ३३६ ॥

(वानस्पत्यं मूलफलम्) वनस्पतियों के मूल, फल (ग्रग्न्यर्थ दारु) यज्ञ के लिए सिमाधों की लकड़ी (तथैव) उसी प्रकार (गोम्यः ग्रासार्थं तृणम्) गौधों को चराने के लिए घास लेने को (मनुः ग्रस्तेयम् + ग्रज्ञवीत्) मनु ने चोरी नहीं माना है ।। ३३६ ।।

योऽसादायिनो हस्ताल्लिप्सेत बाह्याणो धनम् । याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तर्थेव सः ॥ ३४० ॥

(यः ब्राह्मणः) जो ब्राह्मण (ग्रदत्तादायिनः हस्तात्) नहीं दी गई वस्तु को चुराने वाले के हाथ से (याजन-प्रध्यापनेन + ग्राप) चाहे यज्ञ कराने ग्रथवा पढ़ाने की दक्षिणा के रूप में (धनं लिप्सेत) धन लेने की इच्छा करे तो (सः) वह ब्राह्मण (यथ। स्तेनः तथैव) जैसे चोर है वैसा ही है ग्रथात् वह भी चोर के समान दण्डनीय है।।३४०।।

हिजोऽघ्वगः क्षीरावृत्तिर्हाविक् हे च मूलके। ग्रावदानः परक्षेत्रान्त दण्डं वातुमहंति ॥ ३४१॥

(मध्वग: द्विज:) यात्रा करने वाले द्विज के पास यदि (क्षीणवृत्तिः) भोजन न रहे, ग्रीर ग्रपनी भूल मिटाने के लिए यदि वह (परक्षेत्रात् द्वौ + इक्षू च द्वे मूलके) दूसरे के खेत से दो गन्ने ग्रीर दो मूली (ग्राददानः) ले ले तो (दण्डं दातुं न ग्रहेंति) वह दण्ड देने के योग्य नहीं होता ॥ ३४१ ॥

> असंदितानां संदाता संदितानां च मोक्षकः । दासाइवरथहर्ता च प्राप्तः स्याच्चोरिकल्विवम् ॥ ३४२ ॥

(त्रसंदितानां संदाता) दूसरे के खुले हुए पशुओं को अग्ने यहाँ बांधकर रखने वाला (च) श्रीर (संदितानां च मोक्षक:) किसी के बंधे हुए पशुश्रों को [चोरी के उद्देश्य से] खोलने वाला (च) तथा (दास + अश्व-रथ-हत्ता) दास, घोड़ा श्रीर रथ को चुराने वाला (चोरिकित्विषं प्राप्तः स्थान्) चोर के श्रवराध श्रीर दण्ड का भागी होगा ॥ ३४२ ॥

#### अन्तर्योत्जनः ३३६ से ३४२ इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-

- १. शैलीगत श्राधार—३३६ व्लोक में ज्वत "मनुः श्रवतीत्" पदों से स्पष्टतः यह सिद्ध है कि यह व्लोक मनु से भिन्न किसी श्रन्य परवर्ती व्यक्ति की रचना है, श्रतः प्रक्षिप्त है शेष व्लोकों का यह प्रसंग इसी व्लोक पर श्राधारित होने से स्वतः प्रक्षिप्त कहलायेगा।
- २- प्रसंगविरोध—ये सभी क्लोक प्रसंगविरोध के स्राधार पर भी प्रक्षिप्त हैं। इसके लिए देखिए ३२५–३३१ ब्लोकों पर 'स्रनुशीलन' में यह स्राधार।

म्रनेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेननिग्रहम् । यशोऽस्मिन्प्राप्नुयाल्लोके प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥ ३४३ ॥(२०६)

(राजा) राजा (श्रनेत विधिना) इस उपर्युक्त [६। ३०२-३४२] विधि में (स्तेननिग्रहं कुर्वाणः) चोरों को नियन्त्रित एवं दण्डित करता हुग्रा (ग्रस्मिन् लोके यशः) इस जन्म में या लोक में यश को (च) ग्रौर (प्रेत्य) परजन्म में (ग्रनुत्तमं सुखम्) ग्रच्छे सुख को (प्राप्तुयात्) प्राप्त करता है।। ३४३।।

(१४) साहस = डाका, हत्या द्रादि बलात्कारपूर्वक किये गये ग्रयराधों का निर्णद -- [३४४ -- ३५१]

> ऐन्द्रं स्थानमभित्रेष्मुर्यशक्वाक्षयमव्ययम् । नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम् ॥ ३४४॥ (२०७)

(ऐन्द्रं स्थानम्) राज्य के ग्रधिकारी धर्म (च) ग्रीर क्ष (यशः) ऐइवर्य की (ग्रभिप्रेप्सुः) इच्छा करने वाला (राजा) राजा (साहसिक नरम्) बला-रकार काम करने वाले डाकुग्रों को (क्षणम् +ग्रिव न + उपे नेत) दण्ड देने में एक क्षण भी देर न करे।। ३४४।। (स० प्र० १७३)

क्ष (ग्रक्षयम् + ग्रव्ययम्) न नहर होने वाले तथा न कम होने वाले .....

साहसी व्यक्ति चोर से मधिक पापी-

वाग्दुष्टात्तस्कराच्चैव दण्डेनैव च हिंसतः । साहस्रस्य नरः कर्ता विज्ञोयः पापकृत्तमः । ३४५॥(२०८)

साहिसक पुरुष का लक्षण — (वाक्-दुःटात) जो दुःष्ट वचन वोलने (तस्करात्) चोरी करने (दण्डेन एव हिंसतः) विना ग्रपराध से दण्ड देने वाले से भी (साहसस्य कर्ता नरः) साहस, बलात्कार काम करने वाला है (पापकृत्तमः विज्ञ यः) वह ग्रतीव पापी, दुष्ट है।। ३४५।। (स० प्र०१७३)

डाकू को दण्ड न देने वाला राजा विनाश को प्राप्त करता है-

साहसे वर्तमानं तु यो मर्षयित पार्धिवः। स विनाशं व्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥३४६॥ (२०६)

(यः पार्थिवः) जो राजा (साहसे वर्तमानं तु मर्षयित) साहस में वर्तमान पुरुष को न दण्ड देकर सहन करता है (सः स्रागु विनाशं व्रजित) वह राजा शोध्र हो नाश को प्राप्त होता है (च) स्रोर (विद्वेषम् + स्रिधगच्छित) राज्य में द्वेष उठता है।। ३४६।। (स॰ प्र॰ १७०)

मित्र या धन के कारण साहसी को क्षमान करे-

न मित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात्। समुत्सृजेत्साहसिकान्सर्वमूतभयावहान् ॥३४७॥(२१०)

(न मित्रकारणात् वा विपुलात् धन ⊹ म्रागमात्) न मित्रता, न पुष्कल धन की प्राप्ति से भी (राजा) राजा (सर्वभूतभय + म्रावहान् साहसिकान्) सत्र प्राणियों को दुःख देने वाते साहसिक मनुष्य को (समुत्सृजेत्) बंधन-छेदन किये बिना कभो न छोड़े ।। ३४७ ।। (स० प्र०१७३)

विद्रोहकाल में द्विजातियों को शस्त्रधारण का ग्रादेश—

शस्त्रं द्विजातिमिर्पाह्यं धर्मो यत्रोपरुष्यते । द्विजातीमां च वर्णानां विष्लवे कालकारिते ॥ ३४८ ॥

#### भात्मनक्ष परित्राणे दक्षिणानां च सङ्करे । स्त्रीवित्राम्युपपत्तौ च वनन्धर्मेण न बुष्यति ॥ ३४६ ॥

(यत्र) जहाँ कहीं (धर्मः उपरुष्यते) धर्मों में स्रवरोध पैदा हो गया हो (च) तथा (कालकारिते) किसी समय या परिस्थिति के प्रभाव के कारण (द्विजातीना वर्णानां विप्लवे) द्विज वर्णों के बीच विद्रोह पैदा हो जाने पर (द्विजातिभिः शस्त्रं ग्राह्णम्) द्विजातियों को शस्त्र ग्रहण कर लेना चाहिए।। ३४८।।

ग्रीर—(ग्रात्मन: परित्राणे) ग्रात्मरक्षा के लिए (च) तथा (दिक्षणानां सङ्करे) धन-सम्पत्ति की लूट-पाट में (स्त्री-वित्र + ग्रम्युपपत्ती) स्त्रियों ग्रीर विद्वानों पर विपत्ति ग्राने पर उनकी रक्षा के लिए (धनन्) हिंसा करने पर (धर्मेण न दुष्यित) धर्म से = कानून के ग्रनुसार अपराधी नहीं होता ॥ ३४६ ॥

अनुश्रीत्उनः : ३४८-३४६ श्लोक निम्न ग्राधारों के ग्रनुसार प्रक्षिप्त हैं—

- १. प्रसंगिवरोध— ८ । ४-७ इलोकों के संकेतानुसार यहां ३४४ इलोक से डाका, हत्या ग्रादि साहस के अपराधों के निर्णय का वर्णन हैं। इन इलोकों के पूर्वापर इलोकों में भी वही वर्णन हैं। बीच के इन इलोकों में प्रचलित प्रसंग से भिन्न 'द्विजातियों द्वारा धर्मरोध और परस्पर विद्रोह की स्थिति में शस्त्र ग्रहण का विधान,' 'स्त्री तथा विष्र की रक्षार्थ शस्त्रधारण' ग्रादि वार्ते प्रसंगिवरुद्ध हैं। ये दोनों इलोक एक क्रिया द्वारा सम्बद्ध हैं, ग्रतः प्रथम के साथ द्वितीय भी प्रक्षिप्त ही घोषित होगा।
- २. धन्तिविरोध—धमं का पालन कराना, धर्म का पालन न करने पर दण्ड देना, धमं में आये प्रवरोधों को दूर करना और स्त्री, विष्र ग्रादि सभी प्रजाजनों की रक्षा करना, ये राजा के कार्य विहित हैं। यदि द्विज स्वयं शस्त्र धारण करके ग्रराजकता और धर्मावरोध ग्रादि को दूर करने लगें तो इससे ग्रराजकता ही बढ़ेगी। फिर राजा की क्या ग्रावश्यकता रहेगी? [७।३,१७,२४,३४,१४४]। इस प्रकार ये दोनों श्लोक मनु की व्यवस्था के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। अगले श्लोक में इन भावों का स्वयमेव ग्रन्तर्भाव हो जाता है।

आततायी को मारने में ग्रपराध नहीं-

गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं द्या बहुश्रुतम् । स्राततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥३५०॥ (२११)

(गुरुं वा बाल-वृद्धी वा) चाहे गुरु हो, चाहे पुत्र ग्रादिक बालक हों, चाहे पिता ग्रादि वृद्ध (बाह्मणं वा बहुश्रुतम्) चाहे ब्राह्मण ग्रीर चाहे बहुत शास्त्रों का श्रोता क्यों न हो (ग्राततायिनम् + ग्रायान्तम्) जो धर्म को छोड़ श्रधमं में वर्तमान, दूसरे को विना ग्रायाध मारने वाले हैं (ग्रविचारयन् + एव हन्यात्) उनको बिना विचारे मार डालना म्रर्थात् मारके पश्चात् विचार करना चाहिए ।। ३५० ।। (स० प्र० १७३)

## नाततायिवधे दोषो हम्तुभंवति कश्चन। प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥३५१॥ (२१२)

(ग्राततायिवधे) दुष्ट-पुरुषों के मारने में (हन्तु: कश्चन: दोष: न भवति) हन्ता को पाप नहीं होता (प्रकाशं वा + ग्रप्रकाशम्) चाहे प्रसिद्ध [=सबके सामने] मारे चाहे ग्रप्रसिद्ध [=एकान्त में] (मन्यु: तं मन्युं ऋच्छति) क्योंकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो क्रोध से क्रोध की लड़ाई है।। ३५१।। (स॰ प्र०१७३)

# [१४] स्त्री-संग्रहरासम्बन्धी विवाद [३४२–३८७] तथा उसका निर्णय—

परवाराभिमर्शेषु प्रवृत्तान्तृन्महीपतिः । उद्वेजनकरेदेण्डेविछन्नयित्वा प्रवासयेत् ॥३४२॥ (२१३)

(परदारा + ग्रभिमर्शेषु प्रवृत्तान् नृन्) [बलात्कार ग्रथवा सहमित-पूर्वक] परस्त्रियों से व्यभिचार करने में संलग्न पुरुषों को (महीपितः) राजा (उद्वेजनकरैः दण्डैः खिन्नयित्वा) व्याकुलता पैदा करने वाले [नाक, कान, हाथ ग्रादि काटना, दागना ग्रादि] दण्डों से ग्रङ्ग-भंग करके (प्रवासयेत्) देश से निकाल दे ।। ३५२ ।।

#### तत्समुरथो हि लोकस्य जायते वर्णसंकरः। येन मूलहरोऽधर्मः सर्वनाज्ञाय कल्पते।।३५३।।

(हि) क्योंकि (तत्समुत्थः) उस परस्त्री व्यभिचार से (लोकस्य वर्णसंकरः जायते) लोक में वर्णसंकरः =दोगला पत्र पैदा होता है (येन) जिसके उत्पन्न होने पर (मूलहरः अधर्मः) धर्म के मूल को नष्ट करनेवाला ग्रधर्म (सर्वेनाशाय कल्पते) सर्वेनाश करने में समर्थ होता है ग्रथींत् ग्रधर्म के संस्कार वृद्धि एवं शक्ति को प्राप्त करते हैं ॥ ३५३॥

#### अतुरारिता : ३५३ वां इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-

१. ग्रन्तिवरोध—इस श्लोक में उक्त कारण युक्तियुक्त तथा मनु की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। इसके वर्णन का पूर्व श्लोक के साथ तालमेल नहीं बैठता—(१) पूर्वश्लोक में व्यभिचार में प्रवृत्त सभी वर्ण के अपरािषयों को दण्ड देने का कथन किया है। इस श्लोक में 'उसके कारण वर्णसंकर सन्तान का पैदा होना' कहा है। दोविभिन्न वर्ण के व्यक्तियों के सम्बन्ध से उत्पन्न सन्तान को 'वर्णसंकर' कहते हैं, जबिक व्यभिचार एक वर्ण के व्यक्तियों में परस्पर भी हो सकता है और भिन्न वर्ण में भी। अतः उससे 'संकर' पुत्र की उत्पत्ति का कथन तो उचित प्रतीत होता 'वर्णसंकर' मात्र कहना उचित नहीं। क्या इलोककार केवल भिन्न वर्णों के व्यभिचार को ही रोकना चाहता है, एक वर्ण में होने वाले को नहीं? जबिक ऊपर वाले इलोक में प्रत्येक के व्यभिचार के लिए दण्डव्यवस्था है। इस प्रकार ऊपर के कथन से इस इलोक का तालमेल नहीं बैठता। अतः यह अन्यप्रोक्त है। (२) इस इलोक में 'वर्णसंकर' को सर्वनाश में समर्थ और धर्म के मूल का हन्ता माना है। इससे यह विचार ध्वनित होता है कि 'वर्णसंकर' को धर्म अपने अनुसार नहीं ढाल सकता, वह धर्म को नष्ट करता है। यह भावना जन्मना वर्णव्यवस्था पर आधारित है। यह मनुविरुद्ध है, क्योंकि मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं। उनके मतानुसार एक वर्ण का व्यक्ति कर्मानुसार दूसरे वर्ण में दीक्षित हो सकता है [इष्टव्य १। ६२-१०१ पर 'अनुशीलन' और ४। २४४; २। १६०; ६। २२-२४; १०। ६४ इलोक]। इस प्रकार विरोध के कारण यह इलोक प्रक्षिप्त है।

परस्य पत्थ्या पुरुषः संभाषां योजयन् रहः। पूर्वमाक्षारितो दोषैः प्राप्नुयात्पूर्वसाहसम्।।३५४।। (२१४)

(पूर्व दोषै: ग्राक्षारित: पुरुष:) जो व्यक्ति पहले परस्त्री-गमन-सम्बन्धी दोषों में ग्रपराधी सिद्ध हो चुका है (रह: परस्य पत्न्या संभाषां योजयन) यदि वह एकान्त स्थान में पराई स्त्री के साथ कामुक बातचीत की योजना में लगा मिले तो (पूर्वसाहसं प्राप्नुयात) उसको 'पूर्वसाहस' [ । १३ | का दण्ड देना चाहिए।। ३ ५ ४।।

> यस्त्वनाक्षारितः पूर्वमिभाषेत कारणात्। न दोषं प्राप्तुयात् किंचिन्न हि तस्य व्यतिक्रमः ॥३५५॥ (२१५)

(यः तु पूर्वम् + स्रनाक्षारितः) किंन्तु जो पहले ऐसे किसी स्रपराध में स्रपराधी सिद्ध नहीं हुस्रा है, यदि वह (कारणात् स्रिभभाषेत) किसी उचित कारणावश बातचीत करे तो (किंचित् दोषं न प्राप्नुयात्) किसी दोष का भागी नहीं होता (हि) क्यों कि (तस्य न व्यतिक्रमः) वह कोई मर्यादा भंग नहीं करता ।। ३४५ ।।

परस्त्रियं योऽभिवदेत्तीर्घेऽरण्ये वनेऽपि वा। नदीनां वाऽपि संभेदे स संग्रहणमाप्नुयात्।। ३४६।।

म् (यः) जो व्यक्ति (तीर्थे + ग्ररण्ये वने + ग्रपि वा नदीनां संभेदे) तीर्थस्थान, जंगल, छोटे वन ग्रथवा नदियों के संगम स्थान पर (परस्त्रियम् ग्रभिवदेत्) पराई स्त्री से बातचीत करे (सः) वह (संग्रहम्ण + ग्राप्नुयात्) स्त्रीसंग्रहणम् के दोप का भागी होगा ॥ ३५६ ॥

## अनुशीलनः : ३५६ वाँ श्लोक प्रक्षिप्त है—

१. ग्रन्तिवरोध— ३५४ ग्रीर ३५५ इलोकों में जो व्यवस्था दी है, इस क्लोक में उससे भिन्त व्यवस्था है। एकान्त में बातचीत करने पर कौन ग्राराधी माना जायेगा कौन नहीं, यह उनमें स्पष्ट रूप से विणत है। यहां सभी को 'संग्रहण' का दोषी ठहराना उनके विरुद्ध है। ग्रतः प्रक्षिष्त है।

स्त्रोसंग्रहण की परिभाषा-

उपचारक्रिया केलिः स्पर्शो भूषणवाससाम् । सहखट्बासनं चैव सर्वं संग्रहणं स्मृतम् ॥३५७॥ (२१६)

विषयगमन के लिए (उपचारिक्रया) एक-दूसरे को आर्काषित करने के लिए माला, सुगन्ध आदि श्रुंगारिक वस्तुओं का आदान-प्रदान करना (केलि:) विलासक्रीड़ाएं = छेड़खानी आदि (भूषणवाससां स्पर्शः) आभूषण और कपड़ों आदि का स्पर्श [शरीर-स्पर्श तो इसमें स्वतः ही परिगणित हो जाता है] (च) और (सह खट्वा + ग्रासनम) साथ मिलकर प्रर्थात् सटकर खाट आदि पर बैठना और साथ सोवन, सहवास करना (सर्व संग्रहण स्मृतम्) ये सब बातें 'संग्रहण' = विषयगमन में मानी गयी हैं।। ३५७।।

स्त्रियं स्पृक्षेदवेशे यः स्पृष्टो वा मर्वयेत्तया । परस्परस्यानुमते सर्वं संप्रहर्णं स्मृतम् ॥ ३५८ ॥

(यः स्त्रियम् म्रदेशे स्पृशेत्) यदि कोई पुरुष किसी परस्त्री को न छूने योग्य स्थानों स्तन, जघनस्थल, गाल म्रादि का स्पर्श करे (वा) अथवा (तया स्पृष्टः मर्षयेत्) स्त्री के द्वारा म्रस्पृश्य स्थानों को स्पर्श करने पर उसे सहन करे (परस्परस्य + म्रनुमते) परस्पर की सहमति से होने पर भी (सर्व संग्रहणं स्मृतम्) यह सब 'संग्रहण' कहा गया है।। ३५ ८।।

श्रताह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं वण्डमहैतिं। अतुर्णामपि वर्णानां वारा रक्ष्यतमाः सदा।। ३४६।।

(भ्रजाह्मणः) जाह्मणेतर व्यक्तियदि (संग्रहणे) ब्राह्मण स्त्री के साथ संभोग करे तो (प्राणान्त दण्डम् + श्रहेंति) प्राणहरण का दण्ड मिलना चाहिए, क्यों कि (चतुर्णाम् + ग्रपि वर्णानां दाराः सदा रक्ष्यतमाः) चारों वर्णों को स्त्रियां सदा रक्षा करने योग्य होती हैं ।। ३५६ ॥

> मिधुका वन्दिनः चैव वीक्षिता कारवस्तथा। संभाषणं सह स्त्रीमिः कुर्यु रप्रतिवारिताः॥ ३६०॥

(भिक्षुकाः) भिक्षार्थी (वन्दिनः) चारण-भाट म्रादि (दीक्षिताः) ऋत्विज (तथा कारवः) तथा रसोइया ये (म्रप्रतिवारिताः स्त्रीभिः सह संभाषणं कूर्युः) बिना किसी

रुकावट के स्त्रियों के साथ बातचीत कर सकते हैं ग्रयीत् इनका बातचीत करना 'संग्रहण' दोष में नहीं ग्राता ।। ३६०।।

न संभाषां परस्त्रीमिः प्रतिषिद्धः समाचरेत् । निषिद्धो माषमाणस्तु सुवर्णं दण्डमहंति ॥ ३६१ ॥

(प्रतिषिद्धः) स्वामी या अभिभावक द्वारा मना करने पर (परस्त्रीभिः संभाषां न समाचरेत्) परस्त्रियों के साथ वातचीत न करे (तिषिद्धः भाषमाणः तु) मना करने पर यदि कोई बातचीत करे तो वह (सुवर्णं दण्डम् + ग्रहंति) एक 'सुवर्णं' दण्ड के योग्य है।। ३६१।।

#### नैष चारणवारेषु विधिर्नात्मोपजीविषु। सञ्जयन्ति हि ते नारीनिगृढाइचारयन्ति च ॥ ३६२ ॥

(एषः) स्त्रियों के साथ संग्रहण दोष का यह विधान (चारणदारेषु म्रात्मोप-जीविषु न) नाचने-गाने वालों की स्त्रियों ग्रीर प्रपनी पत्नी की वेदयावृत्ति पर जीविका चलाने वालों की स्त्रियों पर लागू नहीं होता, क्योंकि (ते हि नारी: सज्जयन्ति) वे तो ग्रपनी स्त्रियों को स्वयं सजाते हैं (च) ग्रीर (निगू ग्राः चारयन्ति) छुनकर संभोग के लिए भेजते हैं ॥ ३६२॥

> किञ्चिदेव तु दाप्यः स्वारसंभात्रां चामिरावरत् । प्रैष्यासु चैकमक्तासु रहः प्रविजतासु च ॥ ३६३ ॥

(तु) तथापि (ताभिः) उन [८।३६२] स्त्रियों (च) और (प्रैष्यासु) दासियों (एकभक्तासु) किसी मंत में दीक्षित होकर विचरण करने वाली स्त्रियों (प्रव्रजितासु) वैरागिनों से (रहः संभाषाम् + ग्राचरन्) एकान्त में बातचीत करने पर (किंचित् एव तु दाप्यः स्यात्) कुछ दण्ड तो ग्रवश्य ही होना चाहिए ॥ ३६३ ॥

ग्रकामा-सकामा कन्या के रावन में दण्ड विधान-

योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वधमहंति। सकामां दूषयंस्तुल्यो न वधं प्राप्तुयान्तरः॥३६४॥

(यः तुल्यः नरः) जो समान वर्णं का पुरुष (ग्रकामां कन्यां दूर्ययेत्) संभोगेच्छा से रहित कन्या को बलात् दूषित करे (सः सद्यः वधम् + ग्रहेति) वह शीघ्र ही प्राणवष्ठ करने योग्य है (सकामां दूषयन्) संभोगेच्छा वाली कन्या को ग्रयति सहमित रखने वाली कन्या को दूषित करने पर (वधं न प्राष्ट्रायात्) वध-दण्ड के योग्य नहीं है,।। ३६४॥

कन्यां मजन्तीमुत्कृष्टं न किञ्चिदपि दापयेत् । जघन्यं सेवमानां तु संयतां वासयेद् गृहे ॥ ३६५ ॥ (उत्कृष्टं भजन्तीं कन्याम्) ग्रपने से ऊंचे वर्णं वाले व्यक्ति के साथ संभोग करने ४५ वाली कन्या को (किंचित् - प्रिपि न दापयेत्) कुछ भी दण्ड न दे (जघन्यं सेवमानां तु) किन्तु यदि कोई कन्या ग्रपने से नीच वर्ण के साथ संभोग करे तो (ग्रहे संयतां वासयेत्) घर में बंद करके रखे, जिससे वह किसी से मिल न सके ॥ ३६५॥

> उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमहिति। शुल्कं वद्यात्सेवमानः समामिच्छेत्यिता यवि ॥ ३६६ ॥

(उत्तमां सेवमानः जघन्यः तु) ग्रपने से उत्तम वर्ण की कन्या से संभोग करने वाला पुरुष (वधम् - म्ब्रहेंति) शारीरिक दण्ड के योग्य है (समां सेवमानः) समान वर्ण की कन्या से संभोग करने पर (यदि पिता इच्छेत्) यदि पिता स्वीकृति दे दे तो (शुल्कं दद्यात्) उसे अचित धन देकर उससे विवाह करले ॥ ३६६ ॥

> अभिषह्य तु यः कन्यां कुर्याद्दपेण मानवः। तस्याञ्च कर्ये ब्रङगुल्यौ दण्डं चाहंति षट्शतम्।। ३६७।।

(यः मानवः) जो पुरुष (दर्पेण) घमण्ड में स्नाकर (स्रिभषह्म) बस्नात्कारपूर्वक (कन्यां कुर्यात्) किसी कन्या का कौमार्य भंग कर दे तो (तस्य स्नाशु मङ्गुत्यौ कत्यें) उसकी शीघ्र ही राजा दो स्रंगुलियां कटवादे (च) स्रौर (षट्शतं दण्डम् + झर्हति) छह सौ पण दण्ड करे ॥ ३६७॥

सकामां दूषयंस्तुल्यो नाङगुलिच्छेदमाप्नुयात् । द्विज्ञतं तु दमं दाप्यः प्रसंगविनिवृत्तये ॥ ३६८ ॥

(तुल्यः) समान वर्णवाला पुरुष (सकामां दूषयन्) संभोगेच्छा से युक्त कन्या को कौमार्य भंग करके दूषित करदे तो (अङ्गुलिच्छेदं न + आष्नुयात्) उसकी श्रंगुलियां न काटे (तु) श्रपि तु (प्रङ्गगिवनिवृत्तये) भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए (द्विशतं दमं दाष्यः) उस पर दो सौ पण दण्ड करे ॥ ३६८ ॥

स्त्री द्वारा कौमार्य भंग करने पर दण्ड---

कन्यैव कन्यां या कुर्यात्तस्याः स्याद् द्विज्ञातो वसः । शुल्कं च द्विगुणं दद्यान्छिकाद्यचेवाप्तुयाद् दज्ञ ॥ ३६९ ॥

(या कन्या एव कन्यां कुर्यात्) कोई कन्या ही यदि किसी कन्या का कौमायं भंग करदे (तस्याः द्विशतो दमः स्यात्) उसको दो सौ पण का दण्ड करे (च) श्रौर (द्विगुणं शुल्कं दद्यात्) उससे दुगुना अर्थात् चार सौ पण जुर्माना उस कन्या को दे (च) तथा (दश शिफाः ग्राप्नुयात्) दश कोड़ों की मार का दण्ड भी दोषी कन्या को मिले ॥ ३६६॥

> या तु कन्यां प्रकुर्यात्स्त्री सा सद्यो मौण्डचमहंति । सङ्गुल्योरेव वा छेदं खरेणोद्वहनं तथा।। ३७०॥

(या तुस्त्री कन्यां प्रकुर्यात्) यदि कोई महिला किसी कन्या का कौमायं भंग करदेतो (सा सद्यः मौण्डयम् + महिता) उसका शीघ्र सिर मुंडवा देना चाहिए (वा) या ंग्रङ्गुल्योः 🕂 एव छेदम्) दो भ्रंगुलियां काट देनी चाहिएँ (तथा)तथा (खरेण 🕂 उद्वह नम्) उसको गघे पर बिठाकर घृमाना चाहिए ॥ ३७० ॥

अन्तुर्शीटाना : ३४८ से ३७० तक के श्लोक निम्न 'ग्राधारों' के अनु-प्रक्षिप्त हैं।

- १. श्रन्तिंदोष—(१) ये सभी क्लोक मनु की मौलिक व्यवस्था के विरुद्ध हैं। मनु सभी अपराधियों के लिए निल्प्ति एवं समभाव से दण्ड का विधान करते हैं [७।२,१६, ८।३४६, ८।३०७,३११], अपितु समम् दार एवं जिम्मेदार होने के कारण उच्चस्तरीय और उच्चवर्णीय व्यक्ति को अधिक द ड का विधान करते हैं। इन क्लोकों में उच्च-निम्न वर्ण के अनुसार क्रमशः कम और अधिक दण्ड का विधान करना मनु की उक्त व्यवस्था के विरुद्ध एवं पक्षपातभावयुक्त है। इस प्रसंग के ३५२-३५७,३७१,७२ क्लोकों को इनकी पुष्टि के लिये देखिये, उनमें मनु की शैक्षी के अनुक्ष्य सभी प्रपराधियों के लिए समान व्यवस्थाएं हैं। इस विरोध के कारण ये प्रक्षित्त हैं।
- (२) ३४ = इलोक का विधान भनावश्यक है, क्योंकि ये बातें ३५७ के भ्रन्तगंत स्वतः समाहित हैं, भ्रतः यह प्रक्षिप्त है।
- (३) इन इलोकों में भार्या से जीविका करने वाले लोगों, दासी हित्रयों का उल्लेख है। मनुविहित व्यवस्था में इनका कहीं ग्रस्तित्व नहीं है, न वे भार्या से जीविक । को उचित मानते हैं और न दासीप्रथा को। वे सभी प्रकार के परस्त्री-पुरुष संभोग को दण्डनीय मानते हैं [६।३५२], और शूद्र को स्वेच्छ्या किसी भी द्विजाति की सेवा करने की स्वतन्त्रता देते हैं [१।६१, ६।३३४, ३३५]। इनसे ज्ञात होता है कि ये परवर्ती अकृत-परम्पराकालीन दलोक हैं।
- (४) ३५६, ३६४-३६५ क्लोक =।३५२ से विरुद्ध हैं। सकामा हों या स्रकामा, सनु के मत में सभी व्यभिचारिणी हैं और वे दण्डनीय हैं।
- (प्र) ३६६ वाँ इलोक ३। प्र१---प्र४ इलोकों के विरुद्ध है। इन अन्तर्विरोघों के साधार पर ये सभी इलोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।
- २. प्रसंगिवरोध ३५२ से 'स्त्रीसंग्रहण' विवाद की सार्वजनीन दण्डव्यवस्था देकर ३५७ में स्त्रीसंग्रहण की परिभाषा दी है। इस प्रकार परिभाषा का देना प्रसंगत्तमाप्ति का गंकेतक है। प्रसंगतमाप्ति के पश्चात् विकल्पात्मक या सम्बन्धित ज्यव-स्थाओं का विधान तो प्रासंगिक हो सकता है, अन्य नहीं। प्रसंगतमाप्ति के पश्चात् पुनः उस प्रसंग को भिन्नविधि से चलाना प्रसंगिवरुद है। अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

दम्भपूर्वक व्यभिचार में प्रवृत्त होने पर स्त्री को दण्ड--

भर्तारं लङ्क्येद्या तु स्त्री ज्ञातिगुणदिवता। तां विभाः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते।। ३७१।। (२१७) (या तु स्त्री) जो स्त्री (ज्ञाति-गुरा-दर्पिता) ग्रपनी जाति, गुरा के घमण्ड से (भर्तारं लङ्घयेत्) पति को छोड़ व्यभिचार करे (ताम्) उसको (बहुसंस्थिते संस्थाने दन्नभिः राजा खादयेत्) बहुत स्त्री ग्रीर पुरुषों के सामने जीती हुई कुत्तों से राजा कटवाकर मरवाडाले ।। ३७१ ।। (स० प्र० १७४)

दम्भपूर्वं क व्यभिचार में प्रवृत्त होने वाले पुरुष को दण्ड-

पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्त म्रायसे। अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्येत पापकृत्।। ३७२।। (२१८)

(पाप पुमांसम्) उसी प्रकार प्रपनी स्त्री को छोड़के परस्त्री या वेश्यागमन करे उस पापी को (प्रायसे तप्त शयने) लोहे के पलंग को प्रग्नि से तपा लाल कर उस पर सुलाके क्षणीते को (तत्र पापकृत् दह्येत) बहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म करदेवे।। ३७२।। (स० प्र०१७४)

র (ক।ण्ठानि स्रम्यादघ्युः) लोग उस पर लकड़ियां रख दें (च) स्रीर ....

अर्मुट्रिटिन् : (१) ३७१-३७२ श्लोक 'प्रसंगिवरोघ' के स्राधार पर प्रक्षेपान्तर्गत इसलिए नहीं कहला सकते क्योंकि इनमें 'स्त्रीसंग्रहण' से सम्बन्धित विशेष स्थितियों की विशेष दण्ड-भ्यवस्था है। अपने रूपसौन्दर्ग एवं उच्चता के स्राधार पर अपने जीवनसंगी का तिरस्कार करते हुए दम्भपूर्वक जब कोई स्त्री या पुरुष पर-पुरुष-गमन या परस्त्रीगमन करे तो उनके लिये यह दण्डव्यवस्था है।

- (२) यह दण्डव्यवस्था अत्यन्त कठोर है। वह इसिलये कि दंभी व्यक्ति अपने दंभ में आकर बलात् सभी मर्यादाओं का अतिक्रमण करता है और अपने हठ पर अडिंग रहता है। ऐसे व्यक्ति व्यवस्थाओं को बड़ी लापरवाही से भक्त करते हैं और अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों का तिरस्कार करते हैं, अतः इनके लिए यह सार्वजनिक रूप से कठोर दण्ड-व्यवस्था विहित की है। महर्षि दयानन्द ने इस सम्बन्ध में छठे समु० में प्रश्नोत्तर रूप में प्रकाश डाला है, जो विवेचन की हांट से उद्धरणीय है—
- "(प्रश्न) जो राजा वा रानी अथवा न्यायाधीश वा उसकी स्त्री व्यभिचारादि कुकर्म करे तो उसको कौन दण्ड देवे ?
  - (उत्तर) सभा, ग्रथात् उनको तो प्रजापुरुषों से भी ग्रधिक दण्ड होना चाहिये। (प्रदन) राजादि उन से दण्ड क्यों ग्रहण करेंगे?
- (उत्तर) राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है। जब उसी को दण्ड न दिया जाय ग्रीर वह ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्यों मानेंगे? ग्रीर जब सब प्रजा ग्रीर प्रधान राज्याधिकारी ग्रीर सभा धार्मिकता से दण्ड देना चाहें तो अकेला

राजा क्या कर सकता है ? जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा प्रधान ग्रौर सब समर्थ पुरुष ग्रन्याय में डूबकर न्याय-धर्म को डुबाके सब प्रजा का नाश कर ग्राप भी नब्द हो जायें, ग्रर्थात् उस क्लोक के ग्रर्थ का स्मरण करो कि न्यायंयुक्त दण्ड ही का नाम राजा ग्रौर धर्म है जो उसका लोप करता है उससे नीच पुरुष दूसरा कौन होगा ?

(प्रश्त) यह कड़ा दण्ड होना उचित नहीं, क्योंकि मनुष्य किसी ग्रङ्ग का बनाने हारा वा जिलानेवाला नहीं है, ऐसा दण्ड नहीं देना चाहिए।

(उत्तर) जो इसको कड़ा दण्ड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समभते, क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग बुरे काम करने से ग्रलग रहेंगे ग्रीर बुरे काम को छोड़कर धर्ममार्ग में स्थित रहेंगे। सच पूछो तो यही है कि एक राई भर भी यह दण्ड सब के भाग में न प्रावेगा। और जो सुगम दण्ड दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत बड़कर होने लगें। वह जिसको तुम सुगम दण्ड कहते हो वह क्रोड़ों गुणा अधिक होने से क्रोड़ों गुणा कठिन होता है,क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब थोड़ा-थोड़ा दण्ड भी देना पड़ेगा अर्थात् जैसे एक को मनभर दण्ड हुआ ग्रीर दूसरे को पाव भर तो पाव भर स्था क्ष्म एक मन दण्ड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में ग्राध पाव बीस सेर दण्ड पड़ा, तो ऐसे सुगम दण्ड को दुष्ट लोग क्या समभते हैं? जैसे एक को मन और सहस्र मनुष्यों को पाव-पाव दण्ड हुआ तो ६। सवा छः मन मनुष्य-जाति पर दण्ड होने से ग्रिषक भीर यही कड़ा तथा वह एक मन दण्ड न्यून ग्रीर सुगम होता है।"

वर्णानुसार दण्डव्यवस्या---

#### संबारतरामिशस्तस्य बुष्टस्य द्विगुणो दमः। बारयया सह संवासे चांडाल्या तातदेव तु ॥ ३७३ ॥

(संवरसर + मिश्रास्तस्य) एक वर्ष में ही पुन: दूसरी बार परस्त्रीगमन के दोष से दूषित होने वाले (दुष्टस्य) दुष्ट को (द्विगुण: दमः) दुगना दण्ड होना चाहिए (द्वात्यया) द्वात्या [१०।२०] और (चाण्डाल्या सह संवासे) चाण्डाली स्त्री [१०।२६-२७] के साथ संभोग करने पर भी (तावत् + एव तु) उतना ही दण्ड प्रर्थात् दुगुना दंड होना चाहिए ॥ ३७३॥

(गुप्त वा ग्रगुप्त द्वैजात वर्णम् + ग्रावसन्) सुरक्षित ग्रथवा ग्रसुरक्षित द्विजवर्णं की स्त्री से संभोग करने वाले (शूद्रः) शूद्र को (ग्रगुप्तम्) यदि ग्रसुरक्षिता से संभोग करे तो (ग्रजु-सर्वस्वैः) लिङ्गेन्द्रिय एवं सर्वस्व = धन ग्रादि से (हीयते) रहित करदेना चाहिए, ग्रीर (गुप्तं सर्वेण) सुरक्षिता से करने पर धन ग्रादि तथा प्राणग्रादि से भी रहित करदेना चाहिये ग्रथांत् सर्वस्वहरण करके प्राणवध करदे।। ३७४।।

#### वैश्यः सर्वस्वदण्डः स्यात् संवत्सरनिरोधतः। सहस्रं क्षत्रियो दण्डयो मौण्डयं मुत्रेण चार्हति ॥ ३७५॥

(वैश्यः) यदि वैश्य किसी सुरक्षिता द्विज-स्त्री के साथ संभोग करे तो (संवत्सर-निरोधतः सर्वस्वदण्डः स्यात्) एक वर्षं की कैंद्र के साथ-साथ सर्वस्वहरण के दण्ड से दण्डित होना चाहिए (क्षत्रियः) क्षत्रिय को ऐसा करने पर (सहस्रं दण्डियः) एक हजार पण दण्ड होना चाहिए (च) और (मूत्रेण मौण्ड्यं अहंति) गधे के मूत्र से उसका सिर मुंडाना चाहिए ॥ ३७५ ॥

> ब्राह्मणीं यद्यगुष्तां तु गच्छेतां वैद्यपायिवौ । वैदयं पञ्चदातं कुर्यात्क्षत्रियं तु सहस्रिणम् ॥ ३७६ ॥

(यदि तु) यदि (वैश्यपार्थिवौ) वैश्य श्रीर क्षत्रिय (ग्रगुप्तां ब्राह्मणीं गच्छेताम्) श्रसुरिक्षता ब्राह्मणी से गमन करें तो (वैश्यः पञ्चशतम्) वैश्य को पांच सौ पण (तु क्षत्रियं सहस्रिएां कुर्यात्) और क्षत्रिय को एक हजार पण दण्ड करे।। ३७६।।

उमाविप तु तावेव बाह्यण्या गुप्तया सह। विष्तुतौ शूद्रवद्दण्डयौ दाधव्यौ वा कटाग्निना।। ३७७।।

(तौ उभी + अपि) यदि वे दोनों - वैश्य, क्षत्रिय (गुप्तया ब्राह्मण्या सह) सुर-क्षिता ब्राह्मणी के साथ (विलुप्तौ) गमन करें तो (शूद्रवत् दण्ड्यौ) उन्हें शूद्र के समान दण्डित करे [८।३७४] (वा) ग्रथवा (कटाग्निना दग्धव्यौ) तिनकों की आग में जला दे।।३७७।।

> सहस्रं बाह्यस्मो वण्डयो गुप्तां विश्रां बलाव् वजन् । शतानि पञ्च .वण्डयः स्यादिच्छन्स्या सह संगतः ॥ ३७५ ॥

(गुप्तां विप्रां बलात् अजन्) सुरक्षिता ब्राह्मणी के साथ बलात्कार करने पर (ब्राह्मणः सहस्रं दण्डघः) ब्राह्मण को एक हजार पण का दण्ड दे तथा (इच्छन्त्या सह संगतः) इच्छा वाली — सहमित वाली के साथ संभोग करने पर (पश्वशतानि दण्डघः) पांच सौ पण दण्ड करे॥ ३७८॥

> मौण्डचं प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणस्य विधीयते । इतरेषां तु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको भवेत् ॥ ३७६ ॥

(ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण का (मौण्डचम्) मुण्डन करा देना ही (प्राणान्तिकः दण्डः विधीयते) प्राणवध दण्ड कहा जाता है (इतरेषां तु वर्णानाम्) ब्राह्मण से भिन्न ग्रन्य वर्ण वालों को तो (प्राणान्तिकः दण्डः भवेत्) प्राणवध ही दण्ड होना चाहिए॥ ३७६॥

न जातु क्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्वपि स्थितम् । राष्ट्रादेनं बहिः कुर्यात्समग्रजनमक्षतम् ।। ३८० ।। (सर्वपापेषु स्थितम् श्रपि ब्राह्मणम्) सङ्पापों में स्थित रहते हुए भी ब्राह्मण को (जातु न हन्यात्) कदापि प्राणवध का दण्ड न दे (एनम्) बस इसे (समग्रधनम् + प्रक्षतं राष्ट्रात् बहिः कुर्यात्) समस्तधन सहित, शरीरहानि किये बिना देश से बाहर निकाल दे॥ ३८०॥

#### न बाह्यएववाद् भूयानवर्मी विद्यते भुवि। तस्मादस्य वर्ष राजा मनसाऽपि न चिन्तयेतु।। ३८१।।

(ब्राह्मणवधात् + भूयान् + ध्रधर्मः) ब्राह्मण-वध से घ्रधिक पाप (भुःवि न विद्यते) धरती पर दूसरा कोई नहीं है (तस्मात्) इसलिए (अस्य वधम्) ब्राह्मण के वध की बात (राजा मनसा + ग्रपि न चिन्तयेत्) राजा मन में भी न सोचे ॥ ३-१॥

वैश्यरचेत्स्वत्रियां गुप्तां वैश्यां वा सित्रियो वजेत् । यो बाह्यण्यामगुप्तायां तावुमौ वण्डमहंतः ॥ २०२॥

(चेत्) यदि (गुप्तां क्षत्रियां वैश्यः) सुरक्षिता क्षत्रिया से वैश्य (वा) ग्रयवा (क्षत्रियः वैश्याम्) क्षत्रिय सुरक्षिता वैश्या से (ग्रजेत्) गमन करे तो (ग्रजुप्तायां ब्राह्मण्यां यः) ग्रसुरक्षिता ब्राह्मणी के गमन में जो दण्ड कहा है [८। ३७६] (तौ + उभौ दडम् + ग्रह्तः) उन्हें वही दंड देना चाहिए।। ३८२।।

सहस्रं बाह्यणो दण्डं दा यो गुप्ते तु ते वजन् । शूद्रायां क्षत्रियविशोः साहस्रो वं मवेद्दमः ॥ ३८३ ॥

(गुप्ते ते तु क्रजन्) सुरक्षिता क्षत्रिय श्रीर वैश्या से गमन करने पर (ब्राह्मणः सहस्र दण्डम्) ब्राह्मण को एक हजार पण दंड से (दाप्यः) दण्डित करना चाहिए। (क्षत्रियविशो: शूद्रायाम्) क्षत्रिय श्रीर वैश्य द्वारा सुरक्षिता शूद्रा से गमन करने पर (वै साहस्रः दमः भवेत्) उन्हें भी एक हजार पण दण्ड होना चाहिए।। ३८३॥

#### क्षत्रियायामगुष्तायां वैश्ये पञ्चशतं दमः। मूत्रेण मौण्डयमिच्छेतु क्षत्रियो वण्डमेव वा॥३८४॥

(श्रगुष्तायां क्षत्रियायाम्) ग्ररक्षिता क्षत्रिया से गमन करने पर (वैश्ये पञ्चशतं दमः) वैश्य को पांच सौ पण दंड करना चाहिए (क्षत्रियः) क्षत्रिय (इच्छेत् तु) चाहे तो (मूत्रेण मौण्डचम्) मूत्र से मुण्डन कराये (वा) ग्रथवा (दण्डम् + एव) पांच सौ पण दण्ड करे।। ३८४।।

#### मगुप्ते क्षत्रियात्रैश्ये शूद्रां वा ब्राह्मणो वजन्। शतानि पञ्च वण्डयः स्यात्सहस्रं त्वन्त्यजस्त्रियम् ॥ ३८४॥

(म्रगुप्ते क्षत्रियावैश्ये वा शूद्रां व्रजन्) म्ररक्षिता क्षत्रिया वैश्या म्रथवा शूद्रा से गमन करने पर (ब्राह्मणः) ब्राह्मण को (पञ्च शतानि दण्ड्यः स्यात्) पांच सौ परा दण्ड करना चाहिए (तु) भौर (म्रन्यजस्त्रियम्) चांडाल की स्त्री से गमन करने पर (सहस्त्रम्) एक हजार पण दण्ड करना चाहिए ॥ ३८५ ॥

आनुश्रीत्जनः ३७३ से ३८४ तक श्लोक निम्न 'ग्राधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं।

- १. श्रन्तिवरोध—(१) इन क्लोकों की दण्डव्यवस्या पक्षपातपूर्ण, जातीय आधार पर ग्रसमान दण्डव्यवस्था है, जो मनु की मौलिक दण्डव्यवस्था की पद्धित के विरुद्ध है, ग्रतः ये सभी क्लोक प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत विवेचन के लिए देखिए ३४८—३७० पर 'ग्रन्तिवरोध' समीक्षा]। (२) इन सभी क्लोकों में रिक्षता-अरिक्षता का भेद करके बहुविवाह का समर्थन किया है। यह भी मनु की मान्यता के विरुद्ध है। मनु प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही विवाह का विधान करते हैं [३।४-४; ४।१६७-१६८]।
- २. प्रसंगिवरोध—एक प्रसंग की समाप्ति के पश्चात् पुन: उसी प्रसंग को प्रारम्भ करना प्रसंगित्रद्ध है। ये श्लोक भी इसी प्रकार प्रसंगिवरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। विशेष देखिए ३५५—३७० पर 'प्रसंगिवरोध' समीक्षा।

पांच महा-ग्रपराधियों को वश में करने वाला राजा इन्द्र के समान प्रभावी-

## यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक् ।

न साहसिकदण्डच्नौ स राजा शकलोकभाक्।।३८६। (२१६)

(यस्य) जिस राजा के राज्य में (स्तेन: न + ग्रस्ति) न चेर (न + ग्रन्यस्त्रीगः) न परस्त्रीगामी (न दुष्टवाक्) न दुष्ट वचन का बोलने हारा (न साहसिकदण्डच्नी) न साहसिक डाकू ग्रीर न दण्डच्न ग्रर्थात् राजा की ग्राज्ञा का भंग करने वाला है (सः राजा शक्रलोकभाक्) वह राजा ग्रतीव श्रेष्ठ है।। ३८६।। (स० प्र०१७३)

अद्भार किया है। जिन टीकाकारों ने 'शक्रलोक भाक्' का 'इन्द्रलोक में जाने वाला' या 'स्वर्ग में जाने वाला' अर्थ किया है वह उचित नहीं है। इस पद का अर्थ है कि वह राजा 'इन्द्र पद का अर्थ किया है वह उचित नहीं है। इस पद का अर्थ है कि वह राजा 'इन्द्र पद का अर्थिकारी' अर्थात् इन्द्र के समान श्रेष्ठ श्रीर शक्तिशाली राजा माना जाता है, वह इन्द्र के समान प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली हो जाता है। श्रगले क्लोक से भी इस अर्थ की पुष्टि हो जाती है।

एतेषां निग्रहो राज्ञः पञ्चानां विषये स्वके । साम्राज्यकृत्सजात्येषु लोके चैव यशस्करः ।।३८७।। (२२०)

(स्वके विषये) ग्रपने राज्य में (एतेषां पञ्चानां निग्रहः) इन पांचों प्रकार के व्यक्तियों पर काबू रखने वाला (राज्ञः) राजा (सजात्येषु साम्राज्यकृत्) सजातीय ग्रन्य राजाग्रों में साम्राज्य करने वाला ग्रर्थात् राजाग्रों में शिरोमणि बन जाता है (च एव) ग्रीर (लोके यशस्करः) लोक में यश प्राप्त करता े ॥ ३६७ ॥

ऋत्विज ग्रीर यजमान द्वारा एक-दूसरे को त्यागने पर दण्ड-

ऋत्विजं यस्त्यजेद्याज्यो याज्यं चत्विक्त्यजेद्यदि । शक्तं कर्मण्यदुष्टं च तयोर्दण्डः शतं शतम् ॥३८८॥(२२१)

(यः याज्यः) जो यजमान (कर्मिशा शक्तं च ग्रदुष्टम्) काम करने में समर्थ ग्रीर श्रेष्ठ (ऋत्विजम्) पुरोहित को (त्यजेत्) छोड़ दे (च) ग्रीर (याज्यं ऋत्विजः त्यजेत्) ऐसे ही यजमान को पुरोहित छोड़दे तो (तयोः) उन दोनों को (शतं-शतं दण्डः) सौ सौ पण दण्ड करना चाहिए।। ६८५।। माता-पिता-स्त्री-पुत्र को छोड़ने पर दण्ड—

> न माता न पिता न स्त्री न पुत्रस्त्यागमहंति । त्यजन्नपतितानेतात्राज्ञा दण्डचः शतानि षट् ।।३८६॥ (२२२)

(न माता न पिता न स्त्री न पुत्रः त्यागम् + ग्रहंति) न माता, न पिता, न स्त्री ग्रीर न पुत्र त्यागने योग्य होते हैं (ग्रपतितान् एतान् त्यजन्) ग्रपतित ग्रर्थात् निर्दोष होते हुए जो इनको छोड़े तो (राज्ञा षट् शतानि दण्डचः) राजा के द्वारा उस पर छः सौ पण दंड किया जाना चाहिए।।३८६॥

अस्तुर्धो त्यन्तः ३८८ श्रीर ३८६ श्लोक विषयविरोध के अन्तर्गत स्राते हुए भी प्रक्षिप्त प्रतीत नहीं होते। इन्हें स्थानश्रष्ट समक्षता चाहिए, क्योंकि (१) इनका मनु की किसी मान्यता से विरोध नहीं है और न ये किसी अन्य ग्राधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं, (२) इस ग्रष्टगय में इनसे सम्बन्धित प्रसंग भी है। प्रतीत होता है कि ये श्लोक चौथे विवाद 'मिलकर उन्नति या व्यापार करना' (८। २०६-२११) विषय से खण्डित होकर स्थानश्रष्ट हुए हैं।

ग्राश्रमेषु द्विजातीनां कार्ये विवदतां मियः। न विव्यानन्यो धर्मं चिकीषंन् हितमारमनः॥३६०॥

(स्राथमेषु मिथः विवदताम्) ब्रह्मचर्यं, गृहस्थ स्रादि स्राश्रमों के विषय में पर-स्पर विवाद करने वाले (द्विजातीनां कार्ये) द्विजातियों के कार्यों में (स्रात्मनः हितं चिकीर्षन्) अपना हित चाहने वाला (नृपः) राजा (धर्मन विद्यूयात्) धर्मं का निर्णय न दे॥ ३६०॥

> यथाहंमेतानम्यच्यं ब्राह्मणैः सह पाथिवः। सान्त्वेन प्रशमय्यादौ स्वधर्मं प्रतिपादमेत्।। ३६१।।

(पार्थिवः) राजा (म्रादौ) पहले (एतान्) इन लोगों का (यथाईंम् -्-म्रम्यर्च्यं) यथायोग्य सत्कार करके (ब्राह्मणैं: सह) ब्राह्मणों के माथ (सांत्वेन प्रशमय्य) सान्त्वना- युक्त बातों से इन्हें शान्त करके (स्वधर्मं प्रतिपादयेत्) श्रपने धर्म सम्बन्धी निर्णय का प्रतिपादन करे।। ३६१।।

प्रातिवेश्यानुवेश्यौ च कस्याणे विश्वतिद्विजे। अहविमोजयन्विप्रो दण्डमहंति माषकम्।। ३६२।।

(विश्वतिद्विजे कल्याएं) जहां बीस ब्राह्मणों को भोजन कराना हो ऐसे किसी शुभ ग्रवसर पर (अहों) योग्य (प्रतिवेश्य + ग्रनुवेश्यो ग्रभोजयन् विद्रः) प्रतिवेशी = पड़ौसी ग्रौर ग्रनुवेशी = निकटवर्ती स्थान में रहने वाले ब्राह्मण को भोजन न कराने वाले द्विज को (माषकं दण्डम् + ग्रहेति) एक माषा दण्ड करना चाहिए।। ३६२॥

श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधुं भूतिकृत्येष्वभोजयन् । तवन्नं द्विगुणं याप्यो हिरण्यं चैव माषकम् ॥ ३६३ ॥

(श्रोत्रियः) यदि कोई श्रोत्रिय (साधुम् श्रोत्रियम्) किसी प्रतिवेशी या ग्रनुवेशी सज्जन श्रोत्रिय को (भूतिकृत्येषु) मंगलकार्यों में (ग्रभोजयन्) भोजन न कराये तो (तत् द्विगुणं ग्रन्नं दाप्यः) उसको भोजन के दुगुणे ग्रन्न का दण्ड दे (च) और (हिरण्यं माष-कम्) एक माषा सोना दण्ड के रूप में ले॥ ३६३॥

अन्धो जडः पीठसर्पी सप्तत्या स्थविरश्व यः। श्रोत्रियेषुपकुर्वश्च न दाप्यः केनचित्करम्।। ३१४।।

(मन्धः) ग्रंघा (जडः) जड़ (पीठसर्पी) पीठ पर लादकर ले जाये जाने यंग्य अर्थान् पंगु (च) ग्रौर (यः सप्तत्या स्थिविरः) जो सत्तर वर्ष का बूढ़ा हो (च) तथा (श्रोत्रियेषु + उपकुर्दन्) श्रोत्रियों का उपकार करने वाले, इनसे (केनचित् करंन दाष्यः) किसी भी प्रकार का करन लेवे।। ३६४।।

> श्रोत्रियं व्याधितातों च बालवृद्धाविकञ्चनम्। महाकुलीनमार्यं च राजा संपूजयेत्सदा॥ ३६५॥

(श्रोतियं व्याधित + आतौं च) वेदपाठी, रोगी ग्रौर दु:खी व्यक्ति (बाल-वृद्धौ + ग्रिकिञ्चनम्) बालक, वृद्ध, दिरद्ध (महाकुलीनम्) उच्चकुल में उत्पन्न (च) और (ग्रायंम्) श्रेष्ठ ग्राचरण वाला, इन सवका (राजा सदा सम्पूजयेत्) राजा सदैव ग्रादर करे।। ३६५।।

धोबी श्रीर जुलाहे की व्यवस्था-

शाल्मलीफलके इलक्ष्णे नेनिज्यान्नेजकः शर्नः । न च वासांसि वासोमिनिहरेन्न च वासयेत् ॥ ३९६ ॥

(नेजकः) धोबी (श्लक्ष्णे शाल्मलीफलके) चिकने सेमल के पटड़े पर (शनैः नेनिज्यात्) धीरे-धीरे कपड़े धोये (च) ग्रीर (वासोभिः वासांसि न निहंरेत्) किसी के कपड़ों में दूसरे के कपड़े न मिलाये (च) और (न वासयेत्) न दूसरे को किसी के कपड़े पहनने को दे॥ ३६६॥

#### तन्तुवायो दशपलं दद्यादेकपलाधिकम् । अतोऽन्यया वर्तमानो दाप्यो द्वादशकं दमम् ॥ ३६७ ॥

(तन्तुवायः) कपड़ा बुनने वाला जुलाहा (दशपलम्) दस पल सूत ले [ग्रौर मांडी म्रादि लगने के कारण बुनकर देते समय] (एकपलाधिकं दद्यात्) एक उल म्रधिक म्रयात् ग्यारह पल सूत दे (म्रतः ग्रन्थथा वर्तमानः) इससे थिपरीत बर्ताव करने पर राजा (द्वादशकं दन्नं दाप्यः) बारह पण दण्ड दे ॥ ३६७ ॥

अनुश्रीत्वनः ३६० से ३६७ श्लोक निम्न 'ग्राधार' के ग्रनुसार प्रक्षिप्त हैं—

- १. बिषयितरोष ग्राटवें ग्रध्याय के ग्रारम्भ में ग्रष्टम-नवम ग्रध्यायों के १८ मुख्यिवयों का स्वयं मनु ने संकेत दिया है [८।४-७]। उस निर्धारण के अनुसार आठवें ग्रध्याय में पन्द्रहवें 'स्त्रीसंग्रहण' विषय तक वर्णन है, जो ३८७ इलोक में समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात् सोलहवां 'स्त्री-पुरुष-धमं' विषय है, जो नवम ग्रध्याय के प्रथम इलोक से प्रारम्भ होता है। इस वीच ये इलोक बिना ही किसी विषय के हैं ग्रीर संकेतित विषयक्रम के विरुद्ध हैं, ग्रतः प्रक्षिप्त हैं।
- २. श्रग्तिवरोध—इन सभी दलोकों का मनु की मान्यता से विरोध है, इसलिये भी ये प्रक्षिप्त हैं—(१) ३६०—३६१ दलोक १२।१०८—११३ के विरुद्ध हैं। उनमें राजा द्वारा निर्घारित परिषद् द्वारा धर्मनिर्णय का श्रादेश हैं। (२) ३६२—३६३ की व्यवस्था मनु द्वारा कहीं भी स्वीकृत नहीं है। ब्राह्मणों को श्रपने कर्मों द्वारा उपार्जन करके जीवनयात्रा चलानी चाहिए, दूसरों के यहां भोजन करना निन्दनीय है, यही मनु का मत है [३।१०४;४।३;१०।७५—७६]।(३) ३६४—३६५ के विधान की श्रावद्यकता ही नहीं, क्योंकि राजा को कमाने वालों से ही कर लेने का विधान है (८।३०७]।(४) ३६५ में 'उत्तम कुल में जन्म' को श्रादर का स्थान माना है। मनु कुल के श्राधार पर नहीं अपितु गुणों के श्राधार पर ग्रादर के योग्य मानते हैं [२।१३६—१३७,१५४]।(५) ३६६—३६७ में परवर्ती जातीय व्यवस्था है, जो मनुविरुद्ध है [१।८७-६१॥१।१९० की समीक्षा द्रष्टव्य]। इस श्राधार पर ये प्रक्षिप्त हैं।

बिशेष—इन्हें स्थानभ्रष्ट इसलिए नहीं माता गया क्योंकि ये 'विषयविरोध' के साथ-साथ मनु की मान्यताओं के विरुद्ध भी हैं, और इस ग्रध्याय में इनसे सम्बन्धित कोई प्रसंग भी नहीं है, जहां से ये स्थानभ्रष्ट हुए हों; ग्रतः प्रक्षिप्त ही हैं।

व्यापार में जुल्क एवं वस्तुग्रों के भावों का निर्धारण--

शुल्कस्थानेषु कुशलाः सर्वपण्यविचक्षणाः। कुर्युरर्घ यथापण्यं ततो विशं नृपो हरेत्।। ३६८।। (२२३) (शुल्कस्यानेषु कुशलाः) शुल्क लेने के स्थानों के शुल्कब्धवहार में चतुर (सर्वपण्यविचक्षणाः) सब बेचने योग्य वस्तुग्रों के मूल्य-निर्धारित करने में चतुर व्यक्ति (ययापण्यं ग्रर्धं कुर्युः) वाजार के ग्रनुसार जो मूल्य निश्चित करें (ततः) उसके लाभ में से (नृषः विशं हरेत्) राजा वीसवां भाग कर-रूप में प्राप्त करे ।। ३६८ ।।

राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च । तानि निर्हरतो लोभारसवेहारं हरेन्नुषः ॥ ३६६ ॥ (२२४)

(राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि) राजा के प्रसिद्ध वरतन (च) ग्रौर (यानि प्रतिषिद्धानि) जिन वस्तुओं का देशान्तर में ले जाना निषिद्ध घोषित कर दिया है (लोभात् तानि निर्हरतः) लोभवश उन्हें देशान्तर में ले जाने वाले का (नृपः) राजा (सर्वहारं हरेत्) सर्वस्व हरएा करले । ३६६ ।।

शुरुकस्थानं परिहरःनकाले ऋयविक्रयो। निष्यावादी च संख्याने दाप्योऽष्टगुणमत्ययम्।। ४००।। (२२४)

(गुल्कस्थानं परिहरन्) चुंगो के स्थान को छोड़कर दूसरे रास्ते से सामान ले जाने वाला (अकाले) असमय में अर्थात् रात आदि में गुप्तरूप से (क्रयिक स्थी) सामान खरोदने भीर बेचने वाला (च) भीर (संख्याने मिथ्या-वादी) भाप-तील में भूठ बतलाने वाला, इनको (अष्टगुराम् + अत्ययं दाष्यः) मूल्य के आठ गुने दण्ड से दण्डित करे।। ४००।।

म्रागमं निर्गमं स्थानं तथा वृद्धिक्षयावुभौ । विचार्यं सर्वगण्यानां कारयेत्क्रयविक्रयौ ॥ ४०१ ॥ (२२६)

(प्रागमं निर्गमं स्थानं तथा वृद्धिक्षयो + उभी) वस्तुस्रों के आयात निर्यात,रखने का स्थान, लाभवृद्धि तथा हानि (सर्वेपण्यानां विचार्य) खरीद-वेत्रने को वस्तुओं से सम्बन्धित सभी बानों पर विचार करके (क्रय-विक्रयो कारयेत्) राजा मूल्य निश्चित करके वस्तुस्रों का क्रयविक्रय कराये ॥ ४०१॥

> पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे पक्षे पक्षेऽथवा गते । कुर्वीत चेषां प्रत्यक्षमर्घसंस्थापनं नृपः ॥ ४०२ ॥ (२२७)

(पञ्चरात्रे-पञ्चरात्रे) पांच-पांच दिन (ग्रथवा) या (पक्षे पक्षे गते) पन्द्रह-पन्द्रह दिन के पश्चात् (नृपः) राजा (एषां प्रत्यक्षम्) व्यापारियों के सामने (ग्रर्घंसंस्थापनं कुर्वीत) मूल्य का निर्घारण करे ।। ४०२ ।। तुला एवं मापकों की छह महीने में परीक्षा-

तुलामानं प्रतीमानं सर्वं च स्यात्सुलक्षितम् । षट्सु षट्सु च मासेषु पुनरेष परीक्षयेत् ॥ ४०३ ॥ (२२८)

(तुलामानम्) तराजू (च) ग्रीर (प्रतीमानम्) प्रतिमान = घाट (सर्वं मुलक्षितं स्थात्) सब ठीक-ठीक रखने चाहिएँ ग्रीर (षट्सु-षट्सु च मासेषु) छ:-छः महीने में (पुनः + एव परीक्षयेत्) इनकी परीक्षा राजा करादे॥ ४०३॥ (द० लॅ० सं० २०)

"मनुस्मृति में तो प्रतिमा शब्द करके रती, छटांक, पाव, सेर स्रीर पंतेरी ग्रादि तोल के साधनों का ग्रहण किया है, क्योंकि तुलामान श्रर्थात् तराजू स्रीर प्रतीमान वा प्रतिमा स्रथात् बाट इनकी परीक्षा राजा लोग छठे-छठे मास स्रथात् छः छः महीने में एक बार किया करें कि जिससे उनमें कोई व्यवहारी किसी प्रकार की छल से घट-बढ़ न कर सकें और कदाचित् कोई करे तो उसको दण्ड देवें।" (ऋ० भा० भू० ३०३–३०४)

"पक्ष-पक्ष में वा मास-मास में अथवा छटवें छटवें मास तुला की राजा परीक्षा करे ..........तथा प्रतिमान अर्थात् प्रतिमा की परीक्षा अवश्य करे। राजा जिससे कि अधिक, न्यून प्रतिमा अर्थात् दुकान के बाट जितने हैं, उन्हीं का नाम प्रतिमा है।"

(द० शा० सं० ५० एवं ऋ० प० वि० ११)

नौका-व्यवहार में किराया आदि की व्यवस्थाएं---

पणं यानं तरे वाप्यं पौरुषोऽर्धपर्णं तरे। पादं पशुश्च योषिच्च पादार्धं रिक्तकः पुमान् ॥ ४०४॥(२२६)

(यानं तरे पणम्) नाव से पार उतारने में खाली गाड़ी का एक पण किराया ले (पौरुषः तरे) एक पुरुष द्वारा ढोये जाने वाले भार पर (प्रधं-पणं दाप्यः) स्राधा पण किराया ले (च) स्रौर (पशुः पादम्) पशु स्रादि को पार करने में चौथाई पण (च) तथा (योषित् रिक्तकः पुनान् पाद+ स्रार्थम्) स्त्री स्रौर खाली मनुष्य से एक पण का स्राठवाँ भाग किराया लेये।। ४०४।।

> भाण्डपूर्णानि यःनःनि तार्यं दाप्यानि सारतः । रिक्तभाण्डानि यत्किदित्पुमांतक्चापरिच्छदाः । ४०५॥ (२३०) (भाण्डपूर्णानि यानानि तार्यं सारतः दाप्यानि) वस्तुस्रों से भरी हुई

गाड़ियों को पार उतारने का किराया उनके भारी ग्रोर हल्केपन के ग्रनुसार देवे (रिक्तभाण्डानि) खाली बर्तन (च ग्रपरिच्छदाः पुर्मांसः) ग्रोर निर्धन व्यक्ति (यत् किंचित्) इनका थोड़ा सा किराया ले लेवे ॥ ४०५॥

## दीर्घाध्वनि यथादेशं यथाकालं तरो भनेत्। नदीतीरेषु तद्विद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम्।। ४०६॥ (२३१)

(दीर्घ + ग्रध्विन) नदी का लम्बा रास्ता पार करने के लिए (यथा देशम्) स्थान के ग्रनुसार [तेज बहाव, मन्द प्रवाह, दुर्गम स्थल ग्रादि] (यथाकालम्) समय के ग्रनुसार [सर्दी, गर्मी, रात्रि ग्रादि] (तरः भवेत्) किराया निश्चित होना चाहिए (तत् नदीतीरेषु विद्यात्) यह नियम नदी-तट के लिए समभना चाहिए (समुद्रे नास्ति लक्षणम्) समुद्र में यह नियम नहीं है ग्रथीत् समुद्र में वहाँ की स्थित के ग्रनुसार किराया निश्चित करना चाहिए।। ४०६।।

"जो लम्बे मार्ग में समुद्र की खाड़ियां वा नदी तथा बड़े नदों में जितना लम्बा देश हो उतना कर स्थापन करे ग्रीर महासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जैसा श्रनुकूल देखे कि जिससे राजा ग्रीर बड़े-बड़े नौकाग्रों के समुद्र में चलाने वाले दोनों लाभयुक्त हों वैसी व्यवस्था करे।" (स० प्र० १७५)

#### र्गामराति द्विमासादिस्तथा प्रविजतो मुनिः। बाह्यणा लिङ्गिनक्षेव न दाप्यास्तारिकं तरे॥ ४०७॥

(द्विमासादिः गर्भिणी) दो मास से बिधिक गर्भ वाली स्त्री (तया प्रविजितः मुनिः) तथा सन्यासी, वानप्रस्थ (लिङ्गिनः च बाह्यणाः) ब्रह्मचर्यं में दीक्षित ब्रह्मचारी से (तरे तारिक न दाप्याः) पार उतारने में किराया नहीं लेना चाहिये ॥ ४०७॥

### अस्तुरारित्उना : ४०७ वां क्लोक निम्नप्रकार प्रक्षिप्त है-

१. प्रसंगिवरोध—(१) यह इलोक पूर्वापर इलोकों के प्रसंग के विरुद्ध है। पूर्वापर इलोकों में नाविकों भीर यात्रियों के मध्य सामान्य व्यापार-नियमों का उल्लेख है, किराये का नहीं। (२) किराये के विधान ४०५ तक वर्णित हो चुके हैं, पुनः उनका वर्णन प्रसंगिवरुद्ध है। (३) ये विकल्प हैं। विकल्पों का कथन अन्त में ही प्रासंगिक होता है, मध्य में नहीं। मध्य में इनका वर्णन भी इन्हें प्रसंगिवरोधी सिद्ध करता है।

यन्नावि किचिद्दाशानां विशीर्येतापराधतः । तद्दाशेरेव दातव्यं समागम्य स्वतोऽशतः ।। ४०८ ।। (२३२) (दाशानाम् अपराधतः) मल्लाहों की गलती से (नावि यत् कि चित् विशीर्येत) नाव में जो कुछ यात्रियों को हानि हो जाये (तत् — दाशैः — एव) उसे मल्लाहों ने (समागम्य स्वतोंशतः दातव्यम्) मिलकर अपने-अपने हिस्से में से पुरा करना चाहिए ॥ ४० = ॥

> एष नौयायिनामुक्तो व्यवहारस्य निर्णयः। दाज्ञापराधतस्तोये दैविके नास्ति निग्रहः ॥४८६॥(२३३)

(एषः) यह [ना४०४-४००] (नौयायिनां व्यवहारस्य निर्णयः उक्तः) नाविकों के व्यवहार का निर्णय कहा है (दाशापराधतः तोये) मरुलाहों के प्रपराध से जल में नष्ट हुए सामान के मरुलाह देनदार हैं (दैविके निग्रहः नास्ति) देवी विपत्ति के कारण [ग्रांधी, तूफान ग्रादि से] हुई हानि के मरुलाह देनदार नहीं हैं।। ४०६।।

अन्तुर्यो किना : इलोक ३८८ से ४०९ स्लोकों में से ३६०-३६५ विभिन्न पाधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं। शेष स्लोकों ३८८, ३८८, ३६६, ३६८, ४०६, ४०८, ४०८ में कोई प्रक्षेप की प्रवृत्ति नहीं है और ये सर्वसामान्य विधान हैं। इनका मनु की किसी मान्यता से विरोध नहीं है, शैली भी मनुसम्मत है। अतः प्रसंगानुकूल न होने पर भी हमने इन्हें प्रक्षिप्त घोषित नहीं किया। प्रतीत होता है कि ये स्थानश्रष्ट हो गये हैं। इन सभी क्लोकों में जो विषय है वह 'मिलकर उन्नित या व्यापार करना' [८।२०६-२११] विषय से सम्बन्धित है, अतः ये उसी प्रसंग से खण्डित हुए ज्ञात होते हैं।

वैश्य श्रीर शुद्र से उनके कमं कराये---

वाणिज्यं कारयेद्वेश्यं कुसीवं कृषिमेव च। पश्चां रक्षणं चैव दास्यं शुद्रं द्विजःमनाम् ॥ ४१०॥

राजा (वैश्यम्) वैश्य से (वाणिज्यं कुसीदं कृषि च पशूनां रक्षणम्) व्यापार, व्याज की जीविका, कृषि, पशुपालन (च) ग्रीर (शूद्रं द्विजन्मनां दास्यं कारयेत्) शूद्र से द्विजातियों की सेवा करवाये ॥ ४१०॥

ં જો જે. જ**ુશા**લ ડૂંગ્સવજ - સ્ટ્રિક્ટ કું તે **પેક્**ક હો

(क्षत्रियं वैश्यं च वृत्तिकशितौ) क्षत्रिय ग्रीर दैश्य यदि ग्रपनी वृत्ति से ग्रपना पोषण न कर सकें तो (ब्राह्मणः) ब्राह्मण (ग्रानृशंस्येन) कृपापूर्वक (स्वानि कर्माणि कारयन्) उनके ग्रपने काम करवाकर (विभृयात्) उनका भरण-पोषण करे ॥ ४११॥

> बास्यं तुकारयन् लोभाइ बाह्यसः संस्कृतान्द्रिजान् । स्रनिस्छतः प्रामवस्वाद्राज्ञा बण्डचः शतानि दट्।। ४१२॥

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (प्राभवत्वात् लोभात्) यदि श्रपनी प्रभुतः के कारण या लालच के कारण (संस्कृतान् द्विजान्) यज्ञोपवीत संस्कार में शिक्षत द्विजों से (श्रनिच्छतः दास्यं कारयेत्) उनकी इच्छा के बिना सेवा करताये तो (राज्ञा षट् शतानि) राजा को छह सौ पण दण्ड से उसकी (दण्डघः) दण्डित करना चाहिए॥ ४१२॥

शूद्र से दासता कराये --

शूबं तु कारयेहास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा। दास्यायंव\_हि सुष्टोऽसौ ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा।। ४१३।।.

(क्रीतं वा म्रक्रीतम् + एव) खरीदकर लाया हुम्रा हो म्रथवा वेतन देकर रखा हो (शूद्रं तु दास्यं कारयेत्) शूद्र से तो सेवाकार्यं ही कराये (हि) क्योंकि (स्वयंभुवा) ब्रह्मा ने (ब्राह्मणस्य दास्याय + एव हि म्रसी सृष्टः) ब्राह्मण की सेवा के लिए ही शूद्र को रचा है।। ४१३॥

न स्वामिना निमृष्टोऽपि श्रूब्रो दास्याद्विमुच्यते । निसर्गेजं हि तसस्य कस्तस्मात्तदपोहति ॥ ४१४ ॥

(शूद्रः) शूद्र (स्वामिना निसृष्टः + श्रिप) स्वामी के द्वारा छोड़ दिये जाने पर भी (दास्यात् न विमुच्यते) दासत्व से भुवत नहीं होता (तत् तस्य निसगंजं हि) दासपनः का कायं करना तो उसका स्वाभाविक कर्मं है (तस्मात् तत् कः ग्रपोहति) दासत्व से उसको कौन खुड़ा सकता है ? ग्रयत् कोई नहीं ॥ ४१४॥

सात प्रकार के शूद्र दास—

व्वजाहृतो भवतदासो गृहजः क्रीतदित्त्रमौ । पैत्रिको वण्डदासदच सप्तेते दासयोनयः ॥ ४१५ ॥

१—(घ्वजाहृतः) युद्ध में जीतने से प्राप्त हुग्रा, २—(भक्तदासः) भोजन पाने ग्रादि के लोभ से ग्राया हुग्रा, ३—(गृहजः) दासी से उत्पन्न, ४,५—(क्रीतदित्त्रमौ) मृत्य देकर खरीदा हुग्रा, किसी का दिया हुग्रा, ६—(पैत्रिकः) पिता-परम्परा से चला का का किसा हुग्रा, किसी का दिया हुग्रा, ६—(पैत्रिकः) पिता-परम्परा से चला का का का का का का किसा हुग्रा दिन्द काने के लिए स्वीकार किया हुग्रा (२० ५२ दास-वंक्षकः) व लात प्रकार के दास होते हैं।। ४१५।।

मार्या पुत्रक्व वासक्व त्रय एवाधनाः स्मृताः। यसे समध्याच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्वनम् ॥ ४१६ ॥

(भार्या पुत्रः च दासः) पत्नी, पुत्र और दास (त्रयः अधनाः स्मृताः) ये तीनः धनरहित कहे गये हैं (ते यत् समधिगच्छन्ति) ये जो भी कुछ कमाते या इकट्ठा करते हैं (तत् घनं तस्य) वह धन उसका ही होता है (यस्य ते) जिस के ये होते हैं ॥ ४१६॥

#### विस्नम्धं ब्राह्मणः शूद्राव् द्रम्योपावानमाचरेत्। न हि तस्यास्ति किञ्चित्स्वं मत् हार्यधनो हि सः ॥ ४१७ ॥

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (विस्रव्धम्) निस्सन्देह (शूद्रात् द्रव्य + उपादानम् + ग्राचरेत्) शूद्र से उसके धन को ले लेवे (हि) क्योंकि (तस्य स्वं किञ्चित् न ग्रस्ति) उसका ग्रपना धन कुछ भी नहीं है (सः हि भर्तृ हार्यधनः) जो भी कुछ उसके पास है वह सब धन उसके स्वामी का है ॥ ४१७॥

#### वैश्यशूद्रौ प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत्। तौ हि च्युतौ स्वकर्मभ्यः क्षोमयेतामिबं जगत्॥ ४१८॥

राजा (वैश्यशूद्रो) वैश्य और शूद्र से (प्रयत्नेन) प्रयत्नपूर्वक (स्वानि कर्माणि कारयेत्) उनके ग्रपने कर्त्तव्यों को करवाता रहे (हि) क्योंकि (तौ स्वकर्मभ्यः च्युतौ) इन दोनों के ग्रपने कर्त्तव्यों को न करने से (इदं जगत् क्षोभयेताम्) ये इस सम्पूर्णं जगत् को विक्षुत्व्ध कर देंगे ॥ ४१८॥

#### ग्रहन्यहन्यवेक्षेत कर्मान्तान्त्राहनानि च। ग्रायव्ययौ च नियतावाकरान्कोशमेव च॥४१६॥

राजा (ग्रहिन + ग्रहिन) प्रतिदिन (कर्मान्तान्) कर्मों की समाप्तियों को (वाहनानि) हाथी, घोड़े ग्रादि वाहनों को (नियतौ ग्रायच्ययौ) नियत ग्राय श्रीर व्यय (ग्राकरान्) 'ग्राकर' रत्नादिकों की खानें (च) ग्रीर (कोशम् + एव) कोष = खजाने को (अवेक्षेत) देखा करे। ४१६॥ (स॰ प्र० १७५)

### एवं सर्वानिमान्राजा व्यवहारान्समापयन्। व्यपोद्घा किल्वियं सर्वे प्राप्नोति परमां गतिम्।। ४२०।।

(राजा) राजा (एवं सर्वान् + इमान् व्यवहारान्) इस एकार सब व्यवहारों को यथावत् (समापयन्) समाप्त करता-कराता हुग्रा (सर्वं किल्विषं व्यपोद्धा) सब पापों को छुड़ाके (परमां गित प्राप्नोति) परमगित = मोक्षसुख को प्राप्त होता है।। ४२०॥ (स॰ प्र०१७४)

### आनुर्धीत्उनः : ४१० से ४२० तक श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षित हैं-

- १. विषयविरोध मनुद्वारा निर्धारित विषयों से बाह्य होने के कारण ये इलोक विषयविरुद्ध हैं, भ्रतः प्रक्षिप्त हैं, विस्तृत जानकारी के लिए देखिए ३६०-३६५ पर 'विषयविरोध' ग्राधार पर समीक्षा।
- २. प्रसंगिबरोध मनु के स्वयंशिवित विषयसंकेतक श्लोकों [८।४-८] के अनुसार १८ व्यवहारों के निर्णय की समाप्ति १।२४० वें श्लोक में होती है। व्यवहारों की समाप्ति से पूर्व ही ४१६-४२० श्लोकों से व्यवहार निर्णय की समाप्ति का और

उनके फल का कथन करना ग्रसंगत है। (२) वैश्य-शूद्रों के कर्मों का प्रसंग [६।३२६ – ३३५ (१०।१ – १०)] में है, यहां ये प्रसंगविरुद्ध हैं।

- ३. अन्तिवरोध (२) ४१२-४१ द श्लोकों में दासप्रथा का उल्लेख है और उनसे बलात् काम कराने का विधान है। यह प्रथा मनु के विरुद्ध है। काम कराने के बदले मनु ने वेतन देने का विधान किया है [६।२१४-२१६]। मनु की व्यवस्था में दास का 'अस्तित्व' ही नहीं, जहां कहीं दास शब्द है भी तो उसका अर्थ सेवक है [४।१६०]। उन्होंने तो शूद वर्ण माना है और उसका सेवाकार्य निर्धारित किया है और वह भी बलात् नहीं अपितु शूद को किसी द्विजाति की स्वेच्छ्या सेवा करने का अधिकार दिया है [१।६१; ६। ३३४-३३४; १०:६६]। (२) ४१६ वां ४। १५० और ६। १०४ के विरुद्ध है। इन अन्तिवरोधों के आधार पर भी य श्लोक प्रक्षिप्त हैं।
- ४. शैलीगत आधार— इन श्लोकों की शैली मनु की शैली की तरह निर्लिष्त एवं समभावयुक्त न होकर पक्षपात, दुराग्रह एवं घृणायुक्त है। इस आधार पर भीं ये मनुप्रणीत सिद्ध नहीं होते। इन प्रक्षिप्त श्लोकों में बाह्मण को पथभ्रष्ट होने पर भी कोई दण्ड नहीं लिखा, ग्रतः इन विसंगतियों के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

विशेष—इन क्लोकों को स्थानभ्रष्ट न मानकर प्रक्षिप्त इसलिए माना है क्योंकि ये (१) 'विषयविरोध के साथ-साथ अन्य 'श्राधारों' पर भी प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं, (२) इस श्रध्याय में इन क्लोकों से सम्बद्ध कोई प्रसंग भी नहीं है, जहां से खण्डित मानकर इन्हें स्थानभ्रष्ट कहा जा सके।

इति महर्षि-मनुप्रोक्तायां .सुरेन्द्रकुमारकृत हिन्दीभाषा-भाष्यसमन्वितायाम् 'अनुशीलन' समीक्षाविभूषितायाञ्च मनुस्मृतौ राजधर्मात्मकोऽष्टमोऽष्यायः ॥

# अथ नवमोऽध्यायः

(हिन्दीभाष्य-'ग्रनुशीलन'समीक्षाम्यां सहितः)

(राजधर्मान्तर्गत व्यवहारनिर्णय)

[६।१ से ६। २४० तक]

(१६) स्त्री-पुरुष-धर्मसम्बन्धी विवाद श्रौर उसका निर्णय

(६।१ से १०२ तक)

पुरुषस्य स्त्रियाञ्चेव धर्मे वर्त्मनि तिष्ठतोः । संयोगे विप्रयोगे च धर्मान्वक्यामि शाश्वतान् ॥ १ ॥ (१)

[म्रब मैं] (धर्मे वर्त्मनि तिष्ठतोः) धर्ममार्ग पर चलने वाले (स्त्रियाः च पुरुषस्य एव) स्त्री-पुरुष के (संयोगे च विष्रयोगे) संयोगकालीन = साय रहने तथा वियोगकालीन = म्रलग रहने के (शाश्वतान् धर्मान् वक्ष्यामि) सदैव पालन करने योग्य धर्मों = कर्त्तं यों को कहूंगा —।। १।।

अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषैः स्वैदिवानिशम् । विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्या द्यारमनो वशे ॥ २ ॥

(स्वै: पुरुषै:) पित म्रादि म्रात्मीय जनों को चाहिए कि वे (दिवानिशम्) रात-दिन (स्त्रिय: म्रस्वतन्त्रा: कार्याः) स्त्रियों को स्वाधीन न रखें (विषयेषु सज्जन्त्य: म्रिप) मानन्दप्रद विषयों में लगी हों तब भी (म्रात्मन: वशे संस्थाप्याः) म्रुपने वशे में रखें ॥२॥

> पिता रक्षति कौमारे मर्ता रक्षति मौबने। रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमहंति॥३॥

(कौमारे पिता रक्षति) बचपन में स्त्री की रक्षा पिता करता है, (यौवने भर्ता रक्षति) युवावस्था में पित रक्षा करता है, (स्थविरे पुत्राः रक्षन्ति) बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करते हैं, (स्त्री स्वातन्त्र्यं न म्रहंति) स्त्री स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं है ॥ ३ ॥

अर्जु श्रीत्उनः २-३ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं--

अन्तिविरोध—ये स्त्रियों की स्वतन्त्रता के विरोधी व्यक्ति द्वारा प्रक्षेप

किये गये इलोक हैं। मनु स्त्री की स्वतन्त्रता को बलपूर्वक समाप्त करने के पक्षधर नहीं हैं, निजी प्रसंगों में वे उन्हें उनके हित को दिष्ट में रखकर सुफाव-मात्र देते हैं। पित-पत्नी को समानस्तरीय मानकर मनु ने भ्रनेक विधान किये हैं। उन इलोकों की दौली भी ऐसी है जिसमें पित के साथ रहना न रहना पत्नी की इच्छा पर निर्भर माना गया है, यथा ६।१०१-१०२,६।६६, ६।१०,६।२६मनु की भावनाओं के उदाहरण हैं।ये दोनों इलोक मनु की भ्रन्य मान्यताओं के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। [इस विषय पर विस्तृत अनुशीलन ४।१४७-१४६ पर द्रष्टव्य है।]

# (स्त्री-पुरुष के संयोगकालीन दैनिक कर्त्तव्य)

स्त्री के प्रति कर्त्तंव्यपालन न करने वाले पिता, पति, पुत्र निन्दा के पात्र-

कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन्पतिः । मृते भर्तर पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता ॥ ४ ॥ (२)

(काले) विवाह की अवस्था में (श्रदाता) कन्या को न देने वाला अर्थात् विवाह न करने वाला (पिता वाच्यः) पिता निन्दनीय होता है (च) और (अनुपयन् पितः) [विवाह-पश्चात् ऋतुदिनों के अनन्तर] संगम न करने वाला पित निन्दनीय होता है (भर्तरि मृते) पित की मृत्यु होने के बाद (मातुः + अरक्षिता पुत्रः वाच्यः) माता की [भरण-पोषण आदि से] रक्षा न करने वाला पुत्र निन्दनीय होता है ॥ ४॥

थोड़े से कुसंग से भी स्त्रियों की रक्षा ग्रवश्य करें --

सूक्ष्मेम्योऽपि प्रसङ्गेम्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषतः । द्वयोहि कुलयोः शोकमावहेयुररक्षिताः ॥ ५ ॥ (३)

(सूक्ष्मेम्यः प्रसंगेम्यः ग्रिप) थोड़े कुसंग के ग्रवसरों से भी (स्त्रियः विशेषतः रक्ष्याः) स्त्रियों की विशेषरूप से रक्षा करनी चाहिए (हि) क्योंकि (ग्ररक्षिताः) ग्ररक्षित स्त्रियां (द्वयोः कुलयोः शोकम् + ग्रावहेयुः) दोनों कुलों = पति तथा पिता के कुलों को शोकसंतप्त कर देती हैं ।। १ ।।

# इमं हि सर्ववरणीनां पश्यन्तो धर्ममुत्तमम्। यतन्ते रक्षितुं भार्यां भर्तारो दुर्बला अपि।। ६।। (४)

(सर्ववर्णानाम् इमम् उत्तमं धर्मं पश्यन्तः) सब वर्णों के इस पूर्वोक्त श्रेष्ठ धर्म को देखते हुए (दुर्बलाः भर्तारः ग्रिप) दुर्बल पित भी (भार्या रिक्षतु यतन्ते) कुसंगों से ग्रपनी स्त्री की रक्षा करने के लिए यत्न करते हैं।। ६।। स्त्री पर ही परिवार की प्रतिष्ठा निर्भर-

स्वां प्रसूति चरित्रं च कुलमात्मानमेव च। स्वं च धर्मं प्रयत्नेन जायां रक्षन्हि रक्षति ॥ ७॥ (४)

(प्रयत्नेन जायां रक्षन् हि) प्रयत्नपूर्वक ग्रपनी स्त्री की कुसंगतिसे रक्षा करता हुग्रा ग्रर्थात् संरक्षण् में रखता हुग्रा व्यक्ति ही (स्वां प्रसूतिम्) ग्रपनी सन्तान (चिरत्रम्) ग्राचरण (कुलंच ग्रात्मानम् एव) कुल ग्रीर ग्रपनी (च) तथा (स्वं धमम्) ग्रपने धमं की (रक्षति) रक्षा करता है ग्रर्थात् स्त्री के कुसंग में पड़ जाने से सब ही कुछ बिगड़ जाता है, क्यों कि स्त्री ही सुख ग्रीर धमं का ग्राधार है [१।२८] ।। ७।।

जाया का लक्षण--

पतिर्भार्यां संप्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते। जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः॥ ६॥ (६)

(पितः भार्यां संप्रिविश्य) पित वीर्यक्ष्प में स्त्री में प्रवेश करके (गर्भः भूत्वा + इह जायते) गर्भ बनकर सन्तानरूप से संसार में उत्पन्न होता है (जायायाः तत् + हि जायात्वम) स्त्री का यही जायापन = स्त्रीपन है (यत्) जो (ग्रस्यां पुनः जायते) इस स्त्री में सन्तानरूप से पित पुनः उत्पन्न होता है।। द।।

अद्भार कि स्वास्त कि सिंद्ध स्रोर इसमें बाह्मए स्नादि के प्रमाण—'जाया' शब्द जनी प्रादुर्भावे (दिवा०) धातु से 'जनेयंक' (उणादि ४।१११) सूत्र से 'यक्' प्रत्यय, स्त्रीलिङ्ग में टाप् प्रत्यय होने से सिद्ध होता है। 'जायते यस्यां सा जाया' स्रथवा 'जायन्ते यस्याम् प्रपत्यानि सा जाया—पत्नी'—जिसमें सन्तान उत्पन्न होती हैं वह 'जाया' कहलाती है। इस क्लोक में जाया की परिभाषा दी हुई है। यह परिभाषा पर्याप्त प्रचलित रही है। यथावत् भाव ऐतरेय ब्राह्मण ७।१३ की परिभाषा में द्रष्टव्य है—

- (क) ''पतिर्जायां प्रविक्षित, गर्भो भूत्वा स मातरं तस्यां पुनर्नवो भूत्वा दशमे मासि जायते, तज्जाया जाया मवति यदस्यां जायते पुनः ।''
- (ख) ''ग्नामिर्वा अहमिदं सर्वं जनयिष्यामि यदिदं किञ्चेति तस्माज्जाया अभवस्तज्जायानां जायात्वं यच्चासु पुरुषो जायते ।'' (गो० ब्रा० पू० १। २)
  - (ग) निरुवत में भी पुत्र को पति का आत्मारूप वताया है-

म्रङ्गादङ्गात् सम्मवित हृदयादिधजायते । आत्मा व पुत्रनामाति स जीव शरदः शतम् ॥ [निरु० ३।१।४] जैसा पति वैसी सन्तान-

## यादृशं भजते हि स्त्री सुतं सूते तथाविधम् । तस्मात्प्रजाविशुद्धधर्यं स्त्रियं रक्षेत्प्रयत्नतः ॥ ६ ॥ (७)

(स्त्री याद्यां हि भजते) स्त्री जैसे पति का सेवन करती है (तथाविधं सुतं सूते) उसी प्रकार की सन्तान को उत्पन्न करती है (तस्मात्) इसलिए (प्रजाविशुद्धचर्षम्) सन्तान की शुद्धि के लिए (प्रयत्नतः स्त्रियं रक्षेत्) प्रयत्नपूर्वक स्त्री की कुसंग से रक्षा करे।। ह।।

स्त्रियों की रक्षा बलपूर्वक नहीं हो सकती —

न कविचद्योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम् । एतैरुपाययोगैस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम् ॥ १०॥ (८)

(किश्चित्) कोई भी व्यक्ति (प्रसह्य) जबरदस्ती या दबाव के साथ (योषितः परिरक्षितुं न शक्तः) स्त्रियों की कुसंगों से रक्षा नहीं कर सकता (तु) किन्तु (एतै: + उपाययोगैः) इन स्रागे कहे उपायों में लगाने से (ताः परिरक्षितुं शक्याः) उनकी रक्षा की जा सकती हैं—।। १०॥

स्त्रियों को गृह एवं धर्मकामों में व्यस्त रखें —

त्रर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैत्र नियोजयेत्। शौचे धर्मेऽन्नपक्त्यां च परिणाह्यस्य वेक्षणे ॥ ११ ॥(६)

(एनाम्) अपनी स्त्री को (अर्थस्य संग्रहे च व्यये) धन को संभाल श्रीर उसके व्यय की जिम्मेदारी में, (शीचे) घर एवं घर के पदार्थों की शुद्धि में, (धर्मे) धर्मसम्बन्धी [६।६३] अनुष्ठान = अग्निहोत्र, संध्या, स्वाध्याय श्रादि में, (अन्नपक्याम्) भोजन प्रकाने में, (च) और (परिणाह्यस्य वेक्षणे) घर का सभी वस्तुओं की देखभाल में (नियोजयेत्) लगायें।। ११।।

स्त्रियां ग्रात्मिनयन्त्रण से ही बुराइयों से बच सकती हैं --

म्ररक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषैराप्तकारिभिः । म्रात्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ॥१२॥ (१०)

क्योंकि (म्राप्तकारिभिः पुरुषेः) विश्वसनीय पिता, माता,पित म्रादि पुरुषों द्वारा (गृहे रुद्धाः) घर में रोककर रखी हुई स्रर्थात् निगरानी में रखी जाती हुई स्त्रियां भी (ग्रसुरिक्षताः) ग्रसुरिक्षत हैं =बुराइयों से वच नहीं पातीं (याः तु) जो तो (ग्रात्मानम् ग्रात्मना रक्षेयुः) ग्रपनी रक्षा स्वयं करती हैं (ताः सुरिक्षताः) वस्तुतः वही [बुराई से] सुरिक्षत रहती हैं ॥ १२ ॥

स्त्रियों के दूषण में छः कारण--

पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम् । स्वप्नोऽन्यगेहवासदच नारीसंदूषर्णानि षट् ॥ १३ ॥ (११)

(पानभ) मद्य, भांग ग्रादि मादक द्रव्यों का पीना, (दुर्जनसंसर्गः) दुष्टपुरुषों का संग, (पत्या च विरहः) पितः वियोग, (ग्रटनम्) म्रकेली जहां तहां व्यर्थ पाखंडी ग्रादि के दर्शन-मिस ो फिरती रहना, (च) ग्रीर (स्वप्न: +ग्रन्यगेहवासः) पराये घर में जाके शयन करना वा वास (षट्नारीसन्दूषणानि) ये छः स्त्री को दूषित करने वाले दुर्गुण हैं ॥ १३॥ (स० प्र० ११२)

स्त्रियों का स्वभाव-वर्णन —

नैता रूपं परीक्षन्ते नासां वर्यास संस्थितिः। सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव भुञ्जते।।१४।।

(एताः न रूपं परीक्षन्ते) स्त्रियां न सुन्दर-ग्रसुन्दर रूप की परीक्षा करती हैं (ग्रासां न वयसि संस्थितिः) ये न अवस्थाविशेष पर घ्यान रखती हैं (सुरूपं वा विरूपं वा) सुन्दर हो या ग्रसुन्दर हो ('पुमान्' इति + एव भुञ्जते) बस 'यह पुरुष है' इतना ही देखकर उसके साथ भोग कर लेती हैं।। १४॥

पौँश्चल्याच्चलिक्ताच्च नैस्नेह्याच्च स्वभावतः। रक्षिता यत्नतोऽपीह मतृष्वेता विकुवंते।। १४।।

(पौश्चल्यात्) पुरुष को देखते ही भोग की इन्छा होना, (चलिचतात्) चचल चित्तवाली होना, (नैस्नेह्यात्) स्थिर स्नेह का स्रभाव होना, (स्वभावतः) स्त्रियों की इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों के कारए। (यत्नतः विक्ताः प्रिप) पितयों के द्वारा यत्नपूर्वक रक्षा की जाती हुई भी (एताः इह भतृषु विकुवते) ये स्त्रियां यहां जगत् में पितयों से विरुद्ध स्नाचरण कर जाती हैं।। १५।।

एवं स्वभावं ज्ञात्वाऽऽसां प्रजापतिनिसर्गजम् । परमं यत्नमातिष्ठेत्युरुषो रक्षणं प्रति ॥ १६ ॥

('प्रजापितिनिसगंजम्' ग्रासाम् एवं स्वभावं ज्ञात्वा) ''परमात्मा ने' स्त्रियों को स्वाभाविक रूप से ही ऐसा बनाया है'' इनका ऐसा स्वभाव जानकर (पुरुष: रक्षणं प्रति) पुरुष इनकी रक्षा के लिए (परमं यत्नम् + ग्रातिष्ठेत्) ग्रधिक से ग्रधिक यत्न करे।। १६॥

शय्याऽऽसनमलङ्कारं कामं क्रोधननाजंवम् । द्वोहमायं कुचर्यां च स्त्रीम्यो मनुरकल्पयत् ॥ १७ ॥ (शय्या + ग्रासनम् + ग्रलंकारम्) शय्या, ग्रासन, ग्राभूषण, (कामं क्रोधम् + भनार्जवम्) ाम, क्रोध, कुटिलता (द्रोहभावं च कुचर्याम्) द्रोह ग्रौर निन्दित ग्राचरण, ये (मनु: स्त्रीम्य: + ग्रकल्पयत्) मनु ने स्त्रियों के लिए ही बनाये हैं ॥ १७॥

> नास्ति स्त्रीगां क्रिया मन्त्रीरिति धर्मे व्यवस्थितिः । निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राक्ष्य स्त्रीम्योऽनृतमिति स्थितिः ॥ १८ ॥

('स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैः न ग्रस्ति') 'स्त्रियों की संस्कार ग्रादि क्रियाएं मन्त्रपूर्वक नहीं होतीं, (इति धर्मे व्यवस्थितः) यही धर्म में व्यवस्था है, (स्त्रियः) स्त्रियौ (निरिन्द्रियाः) धर्मशास्त्र के ज्ञान से हीन (च) धौर (ग्रमन्त्राः) वेदादि के मन्त्रों के ग्रधिकार से हीन हैं, ग्रतः वे (ग्रन्तम्) भूठ का रूप हैं ग्रयौत् ग्रपवित्र हैं, (इति स्थितिः) ऐसी मान्यता है॥ १८॥

## तथा च श्रुतयो बह्वयो निगीता निगमेष्विष । स्वालक्षण्यपरीक्षार्यं तासां श्रृणुत निष्कृतीः ॥ १६ ॥

(तथा च) स्त्रियों को व्यभिचारशील होने के कारण अपिवत्र सिद्ध करने वाले (निगमेषु + अपि) वेदों में भी (स्वालक्षण्यपरीक्षार्थम् बह्वचः श्रुतयः निगीताः) स्त्रियों के स्वभावानुरूप व्यभिचार की परीक्षा के लिए बहुत सी श्रुतियां कही हैं (तासां निष्कृतीः श्रुणुत) उनमें से एक प्रायश्चित्तरूप श्रुति सुनो—॥ १६॥

यन्मे माता प्रसुसुने विचरन्त्यपतिव्रता। तन्मे रेतः पिता वृक्तामित्यस्यैतन्त्रिकाम् ॥ २०॥

[कोई पुत्र त्रपनी माता के व्यभिचार को जानकर कामना करता है—] ('यत् मे माता) जो मेरी माता (विचरन्ती + ग्रपतिव्रता प्रजुषुभे) पराये घर में विचरण करती हुई पतिव्रत धर्म का त्याग कर परपुरुष की ग्रोर ग्रासक्त हुई है (तत् रेत: मे पिता वृक्ताम्') उस ग्रगुद्ध रजोरूप वीर्य को मेरा पिता ग्रुद्ध करे, (इति + एतत् निदर्शनम्) यह प्रायश्चित्त रूप श्रुति का एक उदाहरण है।। २०।।

ध्यायत्यनिष्टं याँत्किचित्पारिग्रप्राहस्य चेतसा । तस्यैष व्यमिचारस्य निह्नवः सम्यगुच्यते ॥ २१ ॥

(चेतसा) मन से परपुरुषगमन की इच्छा करके स्त्री (पाणिग्राह्रस्य यत् किंचित् ग्रनिष्टं ध्यायित) पित के लिए जो कुछ ग्रहित सोचती है (तस्य व्यभिचारस्य एषः) उस व्यभिचार का यह (सम्यक् निह्नुवः उच्यते) ग्रच्छी प्रकार शुद्धि करने वाला मन्त्र कहा गया है ॥ २१॥

> याहग्गुर्णेन मर्त्रा स्त्री संयुज्येत यथाविधि। ताहग्गुर्णा सा भवति समुद्रेर्णेव निम्नगा॥२२॥

(स्त्री) स्त्री (यादक् गुणेन भन्नी) जैसे म्रच्छे या बुरे गुर्गो वाले पति के साथ (यथाविधि संयुज्येत) विधिपूर्वक विवाहित होती है (सा तादक् गुणा भवति) वह वैसे ही गुणों वाली हो जाती है (समुद्रेण निम्नगा इव) जैसे समुद्र में मिलकर नदी उसी की तरह के जल के गुणों वाली हो जाती है।। २२।।

> ग्रक्षमाला वसिष्ठेन संयुताऽधमयोनिजा। शारङ्की मन्दपालेन जगामाभ्यहंगीयताम्।।२३॥

जैसी—(अधमयोनिजा ग्रक्षमाला) नीच योनि से उत्पन्न हुई 'ग्रक्षमाला' नामक स्त्री (वसिष्ठेन संयुता) 'वसिष्ठ' से विवाहित होने से तथा (शारङ्की मन्दरालेन) 'शारङ्की' नामक स्त्री 'मन्दराल' ऋषि से विवाहित होकर (ग्रहेंग्गीयतां जगाम) पूज्यता को प्राप्त हुई ॥ २३ ॥

> एताइचान्यादच लोकेऽस्मिन्नपकृष्टप्रसूतयः। उत्कवं योष्टितः प्राप्ताः स्वैः स्वैभृतृं गुर्गैः शुभैः ॥ २४ ॥

(एताः) ये [६।२३में वर्णित] (च) तथा (ग्रन्याः) इनसे भिन्न ग्रौर भी (ग्रपक्रष्टप्रसूतयः योषितः) नीच योनि में उत्पन्न स्त्रियाँ (ग्रस्मिन् लोके) इस संसार में (स्वैः स्वैः शुभैः भर्तृ गुर्गैः) ग्रपने-ग्रपने पति के शुभ गुणों के कारण (उत्कर्ष प्राप्ताः) श्रेष्ठता को प्राप्त हुई हैं ॥ २४॥

## अनुश्रीत्जनः : १४-२४ श्लोक निम्न ग्राधारों के ग्रनुसार प्रक्षिप्तहें—

- १. विषयविरोध—विषयसंकेतक १।१ श्रीर १।२५ श्लोकों से प्रस्तुत विषय स्त्रीपुरुष के दैनिक संयोगकालीन धर्मों के कथन का निश्चय होता है। १।१४–२४ इलोकों में स्त्रीपुरुष के संयोगकालीन कर्तव्यों का वर्णन न होकर केवल स्त्री-स्वभाव का निदारमक विश्लेषण है, जो विषयबाह्य है। इस प्रकार संकेतित विषय से भिन्न वर्णन होने से ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।
- २. प्रसंगविरोध पुरुष द्वारा स्त्री की रक्षा करने का प्रसंग १।११ तक पूर्ण हो चुका है और फिर १२-१३ में स्त्रियों के दूषण बतलाये हैं। १४-२४ क्लोकों में पुरुष को रक्षा के लिए कथन करने का यह नया प्रसंग पुनः प्रारम्भ कर दिया है। एक प्रसंग के समाप्त होने पर पुनः उस प्रसंग का प्रारम्भ करना प्रसंगविरुद्ध है, श्रतः ये सभी प्रक्षिप्त हैं।
- ३. धन्तिबरोध—(१) इन श्लोकों में स्त्री को अनेक दुर्गुणों से युक्त दिलाकर उसे निन्छ धौर अनृत का रूप सिद्ध किया है। यह स्त्रियों के प्रति मनु की मौलिक भावना के विरुद्ध है। मनु स्त्रियों को आदरयोग्य, समानस्तरीय, घर की शोभा एवं पित्तत्र मानते हैं [६।२६, २६, १०१, १०२, ३।५५—६३]। (२) १८ वें श्लोक में स्त्रियों को मन्त्रों का प्रधिकार न होने की मान्यता भी मनु-विरुद्ध है। मनु ने सभी धर्मकार्यों में स्त्री को आधार एवं पुरुष के समान अधिकारिणी कहा है [६।२८, ६६]। [विस्तृत विवेचन के लिए इष्टव्य २।६६ पर समीक्षा]। स्त्रियों के गर्भाषान से लिकर

सभी संस्कार यज्ञ स्रौर मन्त्रपूर्वक करनेका विधान मनुने किया है [२।१–⊏।। ४।१६७॥]।

४. शैलीगत आधार—(१) १७ वें श्लोक में 'मनुः ग्रकल्पयत्' पदों से यह श्लोक तथा इससे सम्बद्ध १४-२४ श्लोकों को पूर्वापर प्रसंग मनु से भिन्न ग्रन्य-रचित सिद्ध होता है। (२) २३-२४ श्लोकों में ग्रक्षमाला-वसिष्ठ, शारङ्की-मन्दपाल के विवाहों की चर्चा है। ये व्यक्ति मनु से परवर्ती हैं, ग्रतः ये श्लोक भी परवर्ती हैं। (३) इन सभी श्लोकों में पूर्वाग्रहबद्धता पूर्वक निन्दात्मक वर्णन है। मनु की शैली इस प्रकार की नहीं है, वे गुण-दोष के ग्रनुसार प्रशंसा-निन्दा दिखाते हैं। इस शैली के ग्राधार पर भी ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

सन्तानोत्पत्ति-सबन्धी धर्म-

एषोदिता लोकयात्रा नित्यं स्त्रीपुंसयोः शुभा । प्रत्येह च सुखोदकन्प्रजाधमन्तिबोधत ॥ २४ ॥ (१२)

(एषा) यह [६।१-२४] (स्त्रीपुसयोः नित्यं शुभा) रत्री-पुरुषों के लिये सदा शुभ = कल्याणकारी (लोकयात्रा उदिता) लोकव्यवहार कहा, श्रब (प्रेत्य च इह सुखोदकीन्) परजन्म श्रीर इस जन्म में परिणाम में सुखदायक (प्रजाधमीन् निबोधत) सन्तानोत्पत्ति सम्बन्धी धर्मी को सुनो ।। २५।।

स्त्रियां घर की लक्ष्मी हैं---

प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः। स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ २६ ॥ (१३)

हे पुरुषो ! (प्रजनार्थं महाभागाः) सन्तानात्पत्ति के लिए महा-भाग्योदय करने हारी (पूजार्हाः) पूजा के योग्य (गृहदोप्तयः) गृहाश्रम को प्रकाशित करती, सन्तानोत्पत्ति करने-कराने हारी (गेहेषु स्त्रियः) घरों में स्त्रियाँ हैं वे (श्रियः) श्री ग्रर्थात् लक्ष्मीस्त्ररूप होती हैं (विशेषः कश्चन न ग्रस्ति) क्योंकि लक्ष्मी, शोभा, धन ग्रीर स्त्रियों में कुछ भेद नहीं है।। २६।। (सं० वि० १४६)

आर्युश्री ट्यं : स्त्रियां लक्ष्मी रूप हैं—मनु ने जो स्थान तथा महत्त्व स्त्रियों को दिया है,वही समस्त प्राचीन साहित्य में है। इन भावों की तुलना की दिष्ट से निम्न प्रमाण द्रष्टव्य हैं—

- (क) "श्रिमे वा एतद्रूषं यत्पत्न्यः" (शत० १३।२।६।७)
- (स) "गृहा व परन्य प्रतिष्ठा" (शत० ३।३।१।१०)

स्त्रियां लोकयात्रा का श्राधार हैं---

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम् । प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम् ॥ २७ ॥ (१४)

हे पुरुषो ! (ग्रपत्यस्य उत्पादनम्) ग्रपत्यों की उत्पत्ति (जातस्य परिपालनम्) उत्पन्न का पालन करने ग्रादि (लोकयात्रायाः प्रत्यहम्) लोक-व्यवहार को नित्यप्रति जो कि गृहाश्रम का कार्य होता है (स्त्रो निबन्धनं प्रत्यक्षम्) उसका निबन्ध करने वाली प्रत्यक्ष स्त्री है।। २७।। (संवि० १४६) घर का मुख स्त्री पर निभैर है—

म्रपत्यं धर्मकार्याणि गुश्रूषा रतिरुत्तमा। दाराधीनस्तया स्वगैः पितृणामात्मनश्च ह।। २८।। (१५)

(अपत्यम्) सन्तानोत्पत्ति (धर्मकार्याणि) धर्म-कार्य (उत्तमा शुश्रूषा रितः) उत्तम सेवा श्रीर रित (तथा ग्रात्मनः च पितृणां ह स्वर्गः) तथा अपना श्रीर पितरों का जितना सुख है वह सब (दाराधीनः) स्त्री ही के श्राधीन होता है।। २८।। (सं० वि० १४६)

अर्जुटरी ट्डन्स: 'पितृणाम्' का यहां 'पिता-पितामह-प्रिपतामह ग्रादि वयोवृद्ध ग्रादि व्यक्ति' यह ग्रयं है। इस विषय पर विस्तृत समीक्षा २।१५१[२।१७६] ग्रीर ३।५२ पर देखिए।

> पति या नामिचरित मनोवाग्देहसंयता। सामर्जुलोकमाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥ २६ ॥

> > \*

(या) जो स्त्री (मनःवाक्देहसंयता पर्ति न + ग्रिभचरित) मन, वचन श्रीर शरीर को संयत रखती हुई पित का उल्लंघन नहीं करती (सा भतृ लोकम् + ग्राप्नोति) वह पितलोकों = पित के सुखों को प्राप्त करती है (च) श्रीर (सिद्धः 'साघ्वी' इति उच्यते सुख्यते के दारा 'पितवता' कही लाती है ॥ २० ११

प्राप्नोति) लाक मानन्दा का प्राप्त करता ह (च) आर (शृगालयानम् प्राप्नोति) गीदड़ की योनि को प्राप्त करती है (च) तथा (पापरोगैः पीडचते) पापरोगों से पीड़ित होती है।। ३०॥

अनुवारित्जना : २६-३० श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-

१. विषयविरोध — ६।२५ वें विषयसंकेतक श्लोक के प्रनुसार प्रस्तुत विषय सन्तानोत्पित्ति-सम्बन्धी धर्मों के कथन का है। इन श्लोकों में 'स्त्री के आचरण श्रीर उसका फल' प्रदर्शित है, जो विषयबाह्य वर्णन है। इस विषयविरोध के ग्राधार पर ये दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

- २. प्रसंगिवरोध पूर्वापर[२८-३१] ब्लोकों में पुत्र-सम्बन्धी प्रसंग है। बीच में 'स्त्री के ग्राचरण ग्रीर उसके फल' सम्बन्धी ये ब्लोक प्रसंगिभन्न हैं तथा उसके भञ्जक हैं, ग्रतः प्रक्षिप्त हैं।
- ३. पुनरुक्ति ये दोनों ही श्लोक क्रमशः ५।१६५ और ५।१६४ की स्रक्षरशः पुनरुक्तियां हैं। इस स्राधार पर यहां ये प्रक्षिप्त हैं।

पुत्र पर ग्रधिकार के सम्बन्ध में आस्यान-

पुत्रं प्रत्युदितं सिद्भः पूर्वजैश्च महर्षिभिः। विश्वजन्यमिमं पुण्यमुपन्यासं निबोधतः।। ३१ ।। (१६)

(सद्भिः च पूर्वजैः महर्षिभिः) श्रेष्ठ व्यक्तियों तथा प्राचीन महर्षियों ने (पुत्रं प्रति) पुत्र के विषय में जो (विश्वजन्यं पुण्यम् उदितम्) सर्वजनहितकारी श्रीर पुण्यदायक विचार कहा (इमम् उपन्यासं निबोधत) इस 'शिक्षाप्रद विचार' को सुनो—॥ ३१॥

पुत्र पर ग्रथिकार-सम्बन्धी मतान्तर----

भर्तुः पुत्रं विजानन्ति श्रुतिद्वेधं तु भतंरि । ग्राहुरुत्यादकं केचिदपरे क्षेत्रिणं विदुः ॥ ३२ ॥ (१७)

('भर्तुः पुत्रम्' विजानन्ति) 'स्त्री के पति का ही पुत्र होता है' ऐसा माना जाता है (भर्तिर तु श्रुतिद्वेधम्) किन्तु पति के विषय में दो विचार हैं—(केचित् उत्पादकम् ग्राहुः) कुछ लोगपुत्र उत्पन्न करने वाले को ही पुत्र किन्तु पत्र को हैं (स्पारे क्षेत्रिणं विदुः) दूसरे कुछ लोग क्षेत्र प्रथित

स्त्रा-30व का क्षेत्र और बाज रूप म तुलना—

क्षेत्रभूता स्मृता नारी बीजभूतः स्मृतः पुमान् । क्षेत्रज्ञीजसमायोगात्सम्भवः सर्वदेहिनाम् ॥३३॥ (१८)

(नारी क्षेत्रभूता स्मृता) स्त्रो को खेत के तुल्य माना है ग्रीर (पुमान् बीजभूत: स्मृत:) पुरुष को बीज के तुल्य माना है (क्षेत्र-बीज-समायोगात्) खेत ग्रीर बीज ग्रर्थात् स्त्री ग्रीर पुरुष के मिलने से (सवंदेहिनां सम्भवः) सब प्राणियों की उत्पत्ति होती हैं ॥ ३३ ॥

#### विशिष्टं कुत्रचिद्यीजं स्त्रीयोनिस्त्वेव कुत्रचित्। उमयं तु समं यत्र सा प्रसुतिः प्रशस्यते॥ ३४॥

[प्राणियों की उत्पत्ति में] (कुत्रचित् बीजं विशिष्टम्) कहीं बीज की प्रधानता होती है (कुत्रचित् स्त्रीयोनिः तु+एव) कहीं स्त्रीयोनि की प्रधानता होती है (उभयं तु यत्र समम्) किन्तु जहां दोनों की समान रूप से श्रेष्टंता है (सा प्रसूतिः प्रशस्यते) वह सन्तान प्रशंसनीय होती है।। २४।।

## बीजस्य चैव योग्याश्च बीजमुत्कृष्टमुच्यते । सर्वभूतप्रसूर्तिहि बीजलक्षरालक्षिता ॥ ३५ ॥

(बीजस्य च एव योन्याः च) बीज और योनि = क्षेत्र में (बीजम् + उत्कृष्टम् + उच्यते) बीज को प्रधान कहा गया है (हि) क्योंकि (सर्वभूतप्रसूतिः) सब प्राणियों की उत्पत्ति (बीजलक्षण-लक्षिता) बीज के लक्षणों के प्रनुसार ही होती है।। ३५।।

## याहशं तूप्यते बीजं क्षेत्रे कालोपपादिते । ताहग्रोहति तत्तस्मिन्बीजं स्वैद्यं त्र्जितं गुर्णैः ॥ ३६ ॥

(काल-उपपादिते क्षेत्रे) समय पर जोते गये खेत में (यादशं तु बीजम् उप्यते) जैसा बीज बोया जाता है (स्वै: गुणै: व्यञ्जितम्) ग्रपने गुणों से युक्त वह बीज (तिस्मिन् तादक् रोहित) उस खेत में वेसा ही उत्पन्न होता है ॥ ३६ ॥

## इयं मूर्मिह भूतानां शाश्वती योनिरुच्यते। न च योनिगुणान्कांश्चिव्बीजं पुष्यति पुष्टिषु ॥ ३७ ॥

[जैसे—] (इयं भूमि: हि) यह भूमि ही (भूतानां शाश्वती योनि: + उच्यते) देहधारियों = कीट, वृक्ष, गुल्म, लता आदि की सदा से ही क्षेत्र = उत्पत्तिस्थान रही है, किन्तु (वीजम्) कोई भी वीज (कांश्चित् योनिगुर्गान् पुष्टिषु न पुष्यति) योनि = क्षेत्र के किन्हीं गुणों को ग्रपनी पुष्टि = ग्रंकुररचना ग्रादि में धार्या नहीं करता ग्रयात् सभी बीजों की शरीररचना वीज के ग्रनुसार ही होती है, भूमि के ग्रनुसार नहीं। इस प्रकार वीज ही प्रधान होता है।। ३७।।

### भूमावप्येककेदारे कालोप्तानि कृषीवलैः। नानारूपारिए जायसे तीलातीत त्वभावतः ॥ ३८॥।

(भूमी + अपि) सूनि न भी (क्रुक्त जर्तीः) कि तानों के द्वारा (एककेदार) एक ही खेत में (काल-उप्तानि वीजाति) समय-समय पर वोये गये भिन्त-भिन्न वीज (स्व-भावतः) अपने स्वभाव के अनुसार (नानारूपाणि जायन्ते) उन्हीं भिन्त-भिन्न रूपों में उत्पन्न होते हैं अर्थात् भूमि का एक रूप नहीं पर भी बीजों का एक रूप नहीं होता ॥ ३८॥

वीहयः शालयो मुद्गास्यिलामाषास्तथा यवाः। यथा बीजं प्ररोहन्ति लशुनानीक्षवस्तथा।। ३६॥ (ब्रीह्यः शालयः मुद्गाः तिलाः) साठी धान, चावल, मूंग, तिल (माषाः यवाः लशुना तथा ईक्षवः) उड़द, जौ, लहसुन ग्रौर ईख (यथाबीजं प्ररोहन्ति) ग्रपने बीज के अनुरूप ही उत्पन्न होते हैं ग्रथित् खेत का एक रूप होते हुए भी बीज में विभिन्नता होती है ॥ ३६ ॥

भ्रन्यदुष्तं जातमन्यदित्येतन्नोषपद्यते । उप्यते यद्धि तद्वीजं तत्त्वदेव प्ररोहति ॥ ४० ॥

('ग्रन्यत् + उप्तम् ग्रन्यत् जातम्' इति + एतत्) दूसरा बीज बोया गया हो ग्रीर उससे दूसरा श्रंकुर पैदा हो गया हो ऐसा (न + उपपद्यते) कभी नहीं होता (यत् हि बीजम् उप्यते) जो बीज बोया जाता है (तत् + तत् एव प्ररोहिति) 'वह बीज उस ग्रपने ही श्रंकुर के रूप में उत्पन्न होता है।। ४०॥

परस्त्री में सन्तानोत्पत्ति न करें-

#### तत्त्राज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना। स्रायुष्कामेन वष्तव्यं न जातु परयोषिति ।। ४१ ॥

(तत्) वह बीज (प्राज्ञेन) बुद्धिमान् (विनीतेन) विनम्र (ज्ञानिवज्ञानवेदिना) ज्ञान-विज्ञान के ज्ञाता (म्रायुष्कामेन) दीर्घायु चाहने वाले व्यक्ति को (जातु) कभी भी (परयोषिति न वष्तव्यम्) परस्त्री में नहीं बोना चाहिए स्रयति परस्त्री से सम्पर्क कर व्यभिचार स्रादि द्वारा स्रपने वीर्यरूपी बीज को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए ॥ ४१॥

## म्रत्र गाथा वायुगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः। यथा बीजं न वष्तब्यं पूंसा परपरिग्रहे।। ४२।।

(म्रत्र) इस परस्त्री बीजवपन के विषय में (पुराविदः) प्राचीन विद्वान् (वायु-गीताः कीर्तयन्ति) वायु का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि (पुंसा) पुरुष को (परपरिग्रहे) परस्त्री में (बीज न वप्तव्यम्) बीज नहीं बोना चाहिए (यथा) जैसे वायु के द्वारा एक खेत से उड़ाकर दूसरे खेत में फेंका हुमा बीज उगने पर खेत के स्वामी का हो जाता है, बीज वाले का उस पर कोई म्रधिकार नहीं होता। उसी प्रकार परस्त्री में उत्पादित पुत्र भी उस स्त्री के पित का माना जाता है। उत्पन्नकर्ता का बीजवपन व्यर्थ जाता है। ४२।।

### नश्यतीषुर्यथा विद्धः ले विद्धमनुविद्धण्तः। तथा नश्यति वै क्षिप्रं बीजं परपरिग्रहे।। ४३।।

(यथा) ग्रौर जैसे (विद्धम्) एक शिकारी द्वारा बीघे गये (खे) मृग के घाव में (ग्रनुविद्धचतः विद्धः इषुः नश्यित) बाद में बींघने वाले शिकारी के द्वारा फेंका हुग्रा बाण नष्ट हुग्रा माना जाता है (तथा) वैसे ही (परपरिग्रहे) दूसरे की स्त्री में (बीजम्) बोया हुग्रा बीज भी (क्षिप्रं नश्यित) तभी नष्ट हो जाता है ॥ ४३॥

## पृथोरपीमां पृथिवीं मार्यां पूर्वविदो विदुः। स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शल्यवतो मृगम्॥ ४४॥

(पूर्वविदः) प्राचीन इतिहास के ज्ञाता (इमां पृथिवीम्) इसी पृथ्वी को (पृथोः भार्यों विदुः) राजा पृथु की भार्या कहते हैं, क्योंकि (स्थाणुच्छेदस्य केदारम् + म्नाहुः) जो ठूंठ म्नादि को काटकर भूमि को संवारते हैं उन्हीं की वह भूमि मानी जाती है, म्नौर (शल्यवतः मृगम्) पहले बींघने वाले शिकारी का मृग होता है।। ४४।।

## एतावानेव पुरुषो यज्जायाऽऽत्मा प्रजेति ह । विप्राः प्राहुस्तया चैतद्यो मर्ता सा स्मृताङ्गना ॥ ४५ ॥

(यत् जाया + ग्रात्मा प्रजा ह) जो पत्नी, स्वयं पित ग्रीर सन्तान हैं, (एतावान् + एव पुरुषः) इन तीनों से मिलकर पुरुष पूर्णं बनता है (इति विग्नाः प्राहुः) ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं (तथा) ग्रीर (एतत्) यह मानते हैं कि (यः भर्ता सा प्रङ्गना स्मृता) जो पित है वही पत्नी है ग्रथित इन दोनों में कोई ग्रन्तर नहीं है।। ४५।।

## न निष्क्रयविसर्गाभ्यां मतुं र्मायां विमुच्यते । एवं धर्मं विजानीमः प्राक्प्रजापतिनिर्मितम् ॥ ४६ ॥

(निष्क्रयविसर्गाम्यां भार्या भर्तुः न विमुच्यते) बेच देने या त्याग करने से पस्ती पति से भलग नहीं हो सकती (प्राक् प्रजापतिनिर्मितम् एवं धर्मं विजानीमः) पहले प्रजापति द्वारा बनाये गये इस धर्मं को हम जानते-मानते हैं ॥ ४६॥

## सकुदंशो निपतित सकुत्कन्या प्रदीयते। सक्कदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकुत्।। ४७।।

(ग्रंगः सकृत् निपतित) पुत्रादि के धन का विभाग एक बार ही होता है (कन्या सकृत् प्रदीयते) कन्या का दान ग्रंथीत् विवाह एक बार ही होता है ('ददानि' इति सकृत् + ग्राह) किसी वस्तु का दान एक बार ही होता है (सताम् एतानि त्रीणि सकृत्) सज्जनों के ये तीन कार्य एक बार ही हुन्ना करते हैं।। ४७।।

#### यया गोऽश्वोष्ट्रदासीवु महिष्यजाविकासु च। नोत्पादकः प्रजामागो तर्यवान्याङ्गनास्विप ॥ ४८ ॥

(यथा) जैसे (गो + अश्व + उष्ट्र + दासीषु) गौ, घोड़ी, ऊंटनी, दासी में (च) और (महिषी + अजा + अविकासु) भैंस, बकरी, भेड़ में (उत्पादकः) सन्तान उत्पन्न करने वाला (प्रजाभागी न) सन्तान का अधिकारी नहीं होता (तथैव + अन्याङ्गनासु + अपि) वैसे ही परस्त्रियों में सन्तान उत्पन्न करने वाला भी उस सन्तान को पाने का अधिकारी नहीं होता ॥ ४८॥

**अन्यक्रीटंडन्तः** ३४--४८ तक के क्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं:--

- १. प्रसंगिवरोध—(१) ६।३१—३३ इलोकों से यह एक नया प्रसंग प्रारम्भ किया गया है, जिसमें पुत्रोत्पादक दो प्रकार के व्यक्ति माने गये हैं; एक—विधिवत् विवाहित पति; दूसरा—परस्त्री में सन्तान उत्पन्न करने वाला विधिवत् स्रविवाहित व्यक्ति। इसमें जिज्ञासा उठायी गई है कि इनमें से 'पुत्र पर किसका प्रधिकार है?' इसी प्रसंग को दूसरे शब्दों में प्रसंगसमाप्ति पर बीज ग्रीर योगि की प्रधानता ग्रांर ग्रप्रधानता के रूप में कहा गया है [६। ५६]। इस जिज्ञासा के दो प्रकार के उत्तर इलोक ४६, ५२, ५३ में हैं। ३३ वें इलोक में क्षेत्र और बीज का स्वरूप बताकर ४६ में ग्रक्षेत्रियों को फल पर ग्रनधिकार प्रदिश्चित है। इस प्रकार प्रश्न-उत्तर की संगति की दृष्टि से ३३ वें इलोक की ४६ वें इलोक से प्रसंगसम्बद्धता है। बीच के ये इलोक उस प्रसंग को भंग कर रहे हैं।
- (२) यह प्रसंग तो है पुत्र पर अधिकार के निश्चय का, किन्तु ३४ वें श्लोक से एक नया भिन्न प्रसंग बीज और योनि की श्रेष्ठता का उठाया गया है, जो ४८ तक चलता है। यह संकेतित प्रसंग से भिन्न [६।३२—३३, ६५] होने के कारण प्रसंगबाह्य है, अतः प्रसंगविरुद्ध प्रक्षेप है।
- २. अन्तिवरोध—(१) ६। ३४—४८ इलोकों के इस प्रसंग में कहीं बीज की समानता से सन्तान की श्रेष्ठता [३४], कहीं बीज की प्रधानता [३४ ४२], कहीं योनि की प्रधानता [४३—४८] बतलायी है। ये सब मान्यताएं ४६, ४२, ४३ में विणत निर्णयों के विरुद्ध हैं। संकेतित जिज्ञासा और उत्तर के भी विरुद्ध हैं। ४६, ५२, ५३ इलोकों में स्पष्टतः स्थितिवज्ञात् बीजी और क्षेत्री के श्रधिकार का निर्णय दिया है; बीज और योनि की श्रेष्ठता का नहीं।
- (२) इन इलोकों में विरात वायु, मृग ब्रादि [४२—४४], पुरुष की पूर्णता [४६], एक बार कन्यादान [४६—४७], पशुग्रों की प्रथा [४८] ब्रादि उदाहरणों का मनुष्यों की प्रवृत्ति ग्रीर परम्परा से मेल नहीं खाता ग्रीर न उनका उस प्रकार वंश ही चलता या श्रपनाया जाता है। श्रतः इनका प्रस्तुत मुख्य कथन से तालमेल नहीं बैठता। इन अन्तिवरोधों के ग्राधार पर ये इलोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

परस्त्री में पुत्रोत्पत्ति करने पर पुत्र पर स्त्री का या स्त्री-स्वामी का ग्रधिकार— येऽक्षेत्रिणो बीजवन्तः परक्षेत्रप्रवापिणः। ते वं सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फलं क्वचित्।। ४६ ॥ (१६)

[६।३३ की व्यवस्था में] (ये + ग्रक्षेत्रिणः बीजवन्तः) जो क्षेत्र-रहित हैं ग्रोर बीज वाले हैं (परक्षेत्रप्रवापिणः) तथा दूसरे के क्षेत्र में ग्रर्थात् परस्त्री में बीज को बोते हैं = सन्तान उत्पन्न करते हैं (ते वे) निष्चय से (क्वचित्) कहीं भी (जातस्य सस्यस्य फलंन लभन्ते) उत्पन्न हुये ग्रन्न, सन्तान ग्रादि के फल को नहीं प्राप्त करते ग्रर्थात् उस सन्तान पर स्त्री के पित का ग्रधिकार होता है, बीज बोने वाले का नहीं ।। ४६।।

#### यवन्यगोषु वृषमो वत्सानां जनयेच्छतम्। गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्कन्दितमार्षभम्।। ५०।।

(यत्) जो (वृष्भः) सांड (अन्यगोपु) दूसरे की गौग्रों में (वत्सानां शतं जनयेत्) सैंकड़ों बछड़े उत्पन्न कर दे, तो भी (ते वत्साः गोमिनाम् + एव) वे बछड़े गौग्रों के स्वामी के होते हैं (ग्राष्भं स्कान्दतं मोषम्) सांड का वीर्यसेचन करना व्ययं है, ग्रार्थात् उसका फल नहीं मिलता॥ ५०॥

## तथैवाक्षेत्रिसो बीजं परक्षेत्रप्रवापिसाः। कुर्वन्ति क्षेत्रिसामर्थं न बीजी लभते फलम्।। ५१।।

(तथैव) उसी प्रकार (ग्रक्षेत्रिणः) क्षेत्र के स्वामी न होते हुए (बीज परक्षेत्र-प्रवापिणः) ग्रपने बीज को दूसरे के क्षेत्र = स्त्री में बोते हैं (क्षेत्रिणाम् + ग्रयँ कुर्वन्ति) वे लोग क्षेत्रस्वामी का ही लाभ सिद्ध करते हैं (बीजी फलं न लभते) क्योंकि बीजवाला व्यक्ति उसके सन्तानरूपी फल को नहीं प्राप्त करता ॥ ४१॥

अन्युरारिकनाः ५०--५१ श्लोक निम्न 'म्राधारों' के मनुसार प्रक्षिप्त हैं।

- १. अन्तर्विरोध ५० वें की मान्यता ५२ ५३ के विरुद्ध है, क्योंकि पशुप्रथा का मनुष्यों की वंशपरम्पराव ज्ञान-स्मरण परम्परासे तालमेल नहीं बैठता।
- २. प्रसंगिवरोध ४६ से ५२ का प्रसंग जुड़ता है। ४६ में परस्त्री में बीज-वपन करने के कारण का दिग्दर्शन है, उसका विकल्प ५२ में है। इन क्लोकों ने उस प्रसंग को भंग कर कर दिया है।
- ३. पुनद्दक्ति—५१ वें श्लोक में ४६ की पुनक्तिनमात्र है, अतः यह प्रक्षिप्त है। ५० वां इसका आधार होने के कारण इससे सम्बद्ध है, अतः ५१ वें के प्रक्षिप्त होने से वह भी प्रक्षिप्त है।

पुत्र पर स्त्री या स्त्री-स्वामी के ग्रधिकार में कारण —

फलं त्वनभिसंघाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा। प्रत्यक्षं क्षेत्रिशामर्थो बीजाद्योनिर्गरीयसी।। ५२।। (२०)

क्योंकि (क्षेत्रिणां तथा बीजिनाम्) खेततालों ग्रर्थात्।पर पुरुष से सन्तान उत्पन्न करने वाली स्त्रियों में ग्रीरबीजवालों ग्रर्थात् परक्षेत्र ग्रर्थात् परस्त्री में संतान उत्पन्न करने वालों में (फलं तु म्रनिसंघाय) फल के लेने के विषय में बिना निश्चय हुए 'कि इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला मन्न, सन्तान मादि फल किसका होगा' बीज-वपन करने पर (प्रत्यक्षं क्षेत्रिणाम् + म्र्यंः) वह स्पष्टरूप से क्षेत्रस्वामी का फल या उपलब्धि होती है; म्रर्थात् वह सतान स्त्री की ही होती है, क्योंकि (बीजात् योनिः गरीयसी) ऐसी स्थिति में बीज से योनि बलवती होती है।। ५२।।

समभौतापूर्वक पुत्रोत्पत्ति में पुत्र पर स्त्री-पुरुष दोनों का समानाधिकार-

# क्रियाऽम्युपगमात्त्वेतव्बीजार्थं यत्प्रबीयते । तस्येह भागिनौ हब्दौ बीजी क्षेत्रिक एव च ॥ ५३ ॥ (२१)

(यत्) परन्तु यदि (क्रिया + प्रम्युपगमात्) परस्पर मिलकर यह निश्चय करके कि इससे प्राप्त फल 'ग्रमुक का' या दोनों का होगा [जैसे कि विवाह या नियोग में किया जाता है], इस समभौते के साथ (एतत् बीजार्थं प्रदीयते) जो खेत बीज बोने के लिये दिया जाता है प्रर्थात् स्त्री यदि समभौते के साथ किसी के लिए सन्तान उत्पन्न करती है तो उस ग्रवस्था में (इह तस्य) इस लोक में उसके (बीजी च क्षेत्रिक: + एव भागनी इष्टौ) बीजवाला ग्रौर खेतवाला दोनों ही फल के ग्रधिकारी देखे गये हैं।। १३॥

### ओघबाताहृतं बीजं यस्य क्षेत्रे प्ररोहति। क्षेत्रिकस्येव तदबीजंन बप्ता लमते फलम् ॥ ५४॥

(स्रोघ-वात + स्राहृतं बीजम्) पानी के वेग के साथ बहुकर श्रीर वायु के द्वारा उड़ाकर लाया गया बीज (यस्य क्षेत्रे प्ररोहति) जिसके क्षेत में उगता है (तत् बीजं क्षेत्रिकस्य + एव) वह बीज क्षेत के स्वामी का ही होता है (वप्ता फलंन लभते) बीजवाला उसके फल को नहीं प्राप्त करता ॥ ४४॥

## एव धर्मो गवाश्वस्य वास्युष्ट्राजाविकस्य च । विहक्कमहिबीरणां च विज्ञेयः असवं प्रति ॥ ५५ ॥

(एषः धर्मः) यही नियम [१।४६-५४] (गौ + अश्वस्य दासी + उष्ट्र + अजा + अविकस्य च विहङ्ग-मिह्वीणाम्) गौ, घोड़ी, दासी, ऊंटनी, बकरी, भेड़, पक्षी और भैंस, इनकी (प्रसवं प्रति विज्ञेयः) सन्तान के प्रति भी जानना चाहिए ॥ ५५ ॥

अद्भृद्धि टिन्ट : ५४-५५ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं— १. सन्तिवरोध—प्रसंगसंकेतक श्लोक १।३२,३३ के सनुसार यहां पुत्र पर सिषकार बताने के निर्णयका वर्णन है, जिसे क्षेत्री-बीजी के उदाहरण [१।४६,५२,५३] द्वारा स्पष्ट किया गया है। इन श्लोकों में जल-वायुका उदाहरण [५४], पशु-प्रथा का विधान [५५], उक्त कथन से बाह्य हैं, भीर न मनुष्य-परम्परा के अनुकूल घटित होते हैं, म्रतः मुख्य कथन के विरुद्ध होने से ये दोनों इलोक प्रक्षिप्त हैं।

२. प्रसंगिबरोध—६।३२-३३ में जो जिज्ञासा उठायी थी, उसका उत्तर ४६, ५२,५३ में दिया जा चुका है। धापत्काल में सन्तान का विधान—५३ के बाद पुनः पूर्व-प्रसंग की बातों को उठाना प्रसंगविरुद्ध है।

एतद्वः सारफल्गुत्वं बीजयोग्योः प्रकीतितम् ।

म्रतः परं प्रवक्ष्यामि योषितां धर्ममापदि ॥५६॥ (२२)

(एतत्) [यह ६।३१-५५] (बीजयोन्योः सारफल्गुत्वम्) बीज ग्रीर योनि को प्रधानता ग्रीर स्रप्रधानता (वः प्रकीर्तितम्) तुमसे मैंने कही ।

(म्रतः परम्) इसके बाद म्रब मैं (म्रापिद योषितां धर्मम्) म्रापत्काल में [सन्तानाभाव में] स्त्रियों के धर्म को प्रवक्ष्यामि कहूँगा—॥ ५६॥

बड़ी भाभी को गुरु-पत्नी के समान, छोटी को पुत्रवधू के समान माने-

भ्रातुज्येष्ठस्य भार्या वा गुरपत्न्यनुजस्य सा।

यवीयसस्तु या भार्या स्नुषा ज्येष्ठस्य सा स्मृता ॥५७॥ (२३)

(ज्येष्ठस्य भ्रातुः या भार्या) वड़े भाई की जो पत्नी होती है (सा अनुजस्य गुरुपत्नी) वह छोटे भाई के लिए गुरुपत्नी के समान होती है (तु या यवीयसः भार्या) ग्रीर जो छोटे भाई की पत्नी है (सा ज्येष्ठस्य स्नुषा) वह बड़े भाई के लिए पुत्रवयू के समान (स्मृता) कही गयी है, ग्रर्थात् भाइयों को भाई की पत्नी में उक्त प्रकार की पवित्र भावना रखनी चाहिए।। ५७।।

उनके साथ गमन में पाप-

ज्येष्ठो यवीयसो भार्यां यवीयान्वाग्रजस्त्रियम् । पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापवि ॥५८॥ (२४)

(ज्येष्ठ: यवीयसः भार्याम्) बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री के साथ ग्रीर (यवीयान् + ग्रग्रज-स्त्रियम्) छोटा भाई बड़े भाई की स्त्री के साथ (ग्रनापदि) ग्रापत्तिकाल [=सन्तानाभाव] के बिना (नियुक्तौ + ग्रिप गरवा) नियोग-विधिपूर्वक भी यदि संभोग करें तो वे (पतितौ भवतः) पतित माने जाते हैं।। ५६।।

सन्तानाभाव में नियोग से सन्तानप्राप्ति-

देवराद्वा सिषण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्नियुक्तया । प्रजेप्सिताचिगन्तस्या सन्तानस्य परिक्षये ।।५६॥ (२५) (सन्तानस्य परिक्षये) पित से सन्तान न होने पर अथवा किसी भी प्रकार से सन्तान का अभाव होने पर (सम्यक् नियुक्तया स्त्रिया) ठीक-ढंग मे [परिवार ग्रीर समाज में विवाहवत् प्रसिद्धिपूर्वक] नियोग के लिए नियुक्त स्त्री को (देवरात् वा सिंपडात् वा) देवर—स्वजातीय या अपने से उत्तम नर्णस्थ पुरुष से अथवा पित की छः पीढ़ियों में पित के छोटे या बड़े भाई से (ईप्सिता प्रजा अधिगन्तव्या) इच्छित सन्तान प्राप्त कर लेनी चाहिए ग्रथांत् जितनी सन्तान अभोष्ट हो उतनी प्राप्त करले।। ५६।।

"सिपड ग्रथीत् पित की छः पीढ़ियों में पित का छोटा वा बड़ा भाई, ग्रथवा स्वजातीय तथा ग्राने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिए। परन्तु जो वह मृतस्त्री-गुरुष ग्रीर विधवा स्त्री सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है ग्रीर जब सन्तान का सर्वया क्षय हो तब नियोग होवे।" (स० प्र० चतुर्थ समु०)

"मनुजी ने लिखा है कि (सिपण्ड) प्रथात् पित की छः पीढ़ियों में पित का छोटा वा बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा स्त्रों का नियोग होना चाहिए। परन्तु जो वह मृतस्त्री पुरुष और विधवा स्त्रों सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है। और जब सन्तान का सर्वथा क्षय हो तब नियोग होवे। जो आपत्काल अर्थात् सन्तानों की होने की इच्छा न होने में बड़े भाई की स्त्री से छोटे का और छोटे की स्त्री से बड़े भाई का नियोग होकर सन्तानो-त्पत्ति हो जाने पर भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम करें तो पितत हो जायें। प्रयात् एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की अवधि है, इसके पश्चात् समागम न करें।" (स० प्र० चतुर्थ समु०)

अप्रमुख्यी ट्रांट (१) नियोग की विधि—नियोग के लिए 'नियुक्त करना' या 'नियोग की विधि' से अभिप्राय यह है कि जैसे समाज और परिवार में प्रसिद्धिपूर्व के विवाह होता है, उसी प्रकार नियोग भी होता है। इन्हीं के समक्ष पुत्र आदि प्राप्त करने के सम्बन्ध में निश्चय होते हैं। उस निश्चय के अनुसार चलना 'विधि' है और अन्यया चलना 'विधि का त्याग' है। ऋषि दयानन्द ने इसी बात को प्रश्नोत्तररूप में स्पष्ट किया है—

"(प्रश्न) नियोग में क्या-क्या बात होनी चाहिए?

(उत्तर) जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग। जिस प्रकार विवाह में भद्रपुरुषों की अनुमति और कन्या-वर की प्रसन्नता होती है वैसे नियोग में भी। अर्थात् जब स्त्री-पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुम्ब में पुरुष-स्त्रियों के सामने 'हम दोनों नियोग सन्तानोत्पत्ति के लिए करते हैं। जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम संयोग न करेंगे। जो अन्यथा करें तो पापी और जाति वा राज्य के दण्डनीय हों। महीने में एक बार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ रहे पश्चात् एक वर्ष पर्य्यन्त पृथक् रहेंगे।" (स॰ प्र॰ चतुर्थ समु॰)

#### (२) देवर शब्द का ग्रर्थ-

मनुस्मृति या वैदिक साहित्य में देवर शब्द का प्रचलित —'पित का छोटा भाई' श्रयं न होकर विस्तृत श्रयं है । निरुक्त में 'देवर' शब्द की निरुक्ति निम्न दी है—

## "बेवरः कस्मात् द्वितीयो वर उच्यते ॥" (३। १५)

श्रयात्—''देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पित होता है, चाहे छोटा भाई वा बड़ा भाई श्रयवा धपने वर्ण वा श्रपने से उत्तम वर्ण वाला हो। जिससे नियोग करे, उसी का नाम देवर है।'' (म० दयानन्द, स० प्र० ११६)

ग्राजकल यह केवल पति के छोटे भाई के ग्रथं में रूढ़ हो गया है। इस रूढ़ि का कारण कदाचित् यह है कि स्त्री के विधवा हो जाने पर अधिकतर मृत-पति के छोटे भाई से ही उसका सम्बन्ध कर दिया जाता है। यह नियोगविधि का ही एक परिवर्तित रूप है। इस परम्परा से प्राचीन काल में नियोगप्रथा के ग्रस्तिस्व के संकेत मिलते हैं।

#### (३) वेदों में नियोग का विधान---

(क) उदीर्घ्व नार्यभिजीवलोकं गृतास्रुमेतमुपं शेषु एहिं। इस्तुग्राभस्यं दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमुभि सं बैभूथ ॥

ऋ ०। मं० १०। सू० १८। मं०८॥

श्रयं—''(नारि) विधवे तू (एतं गतासुम्) इस मरे हुए पित की स्राशा छोड़ के बाकी पुरुषों में से (ग्रिभ जीव लोकम्) जीते हुए दूसरे पित को (उपैहि) प्राप्त हो, श्रौर (उदीष्वं) इस बात का विचार ग्रौर निश्चय रख कि जो (हस्तग्राभस्य दिधिषोः) तुम विधवा के पुनः पागिग्रहण करने वाले नियुक्त पित के सम्बन्ध के लिए नियोग होगा तो (इदम्) यह (जिनत्वम्) जना हुग्रा बालक उसी नियुक्त (पत्युः) पित का होगा ग्रौर जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो यह सन्तान (तव) तेरी होगी। ऐसे निश्चययुक्त (ग्रभ सम्बभूय) हो ग्रौर नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे।"

(स॰ प्र॰ चतुर्य समु॰)

(स) (प्रक्रन) नियोग मरे पीछे ही होता है वा जीते पति के भी ?

(उत्तर) जीते भी होता है-

द्मन्यमिञ्चस्य सुभगे पति मत्।। ऋ० मं० १०। सू० १०॥

जब पति सन्तानोत्पत्ति में प्रसमर्थ होवे तब प्रपनी स्त्री को धाजा देवे कि हे सुभगे! सौभाग्य की इच्छा करनेहारी स्त्री तू (मत्) मुक्त से (प्रन्यम्) दूसरे पति की

(इच्छस्य) इच्छा कर क्योंकि ग्रब मुक्त से सन्तानोत्पत्ति की ग्राशा मत कर। तब स्त्री दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे परन्तु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे। वैसे ही स्त्री भी जब रोगादि दोषों से ग्रस्त होकर सन्तानोत्पत्ति में ग्रसमर्थ होवे तब ग्रपने पति को ग्राजा देवे कि हे स्वामी! ग्राप सन्तानोत्पत्ति की इच्छा मुक्तसे छोड़ के किसी दूसरी विघवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति की जिए।

जैसा कि पाण्डु राजा की स्त्री कुन्ती श्रीर माद्री ने किया श्रीर जैसा व्यास जी ने चित्राङ्गद श्रीर विचित्रवीयं के मरजाने के पश्चात् उन श्रपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके श्रम्बिका में धृतराष्ट्र श्रीर श्रम्बालिका में पाण्डु श्रीर दांसी में विदुर की उत्पत्ति की। इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाशा है।" (स० प्र० चतुर्थं० समु०)

#### नियोग में गमन-विधि---

#### विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो बाग्यतो निशि । एकमृत्पादयेत्पुत्रं न द्वितीयं कथञ्चन ।। ६० ।।

(विधवायां नियुक्त: तु) विधवा स्त्रीमें नियोग के लिए लगाया पुरुष (घृताक्तः) ग्रपने शरीर में घी लगाकर (वाग्यतः) मौन होकर (निशि) रात्रि में (एकं पुत्रम्- उत्पादयेत्) संभोग करके एक पुत्र को ही उत्पन्न करे (न द्वितीयं कथंचन) दूसरा पुत्र कदापि उत्पन्न न करे।। ६०।।

## द्वितीयमेके प्रजननं मन्यन्ते स्त्रीषु तद्विदः। मनिर्वृत्तं नियोगार्थं पश्यन्तो धर्मतस्तयोः॥ ६१॥

(एके तद्विदः) कुछ इस नियोगिविधि के ज्ञाता विद्वान् (ग्रनिवृँतां नियोगार्थं पश्यन्तः) 'एक पुत्र उत्पन्न करने से नियोग का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता' यह मानते हुए (स्त्रीषु) स्त्रियों में (द्वितीयं प्रजननं धर्मतः मन्यन्ते) दूसरे पुत्र को उत्पन्न करने को धर्मानुसार ठीक मानते हैं ॥ ६१ ॥

## **अन्तुर्धोट्डनः** : ६०-६१ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं---

१. अन्तिवरोध—(१) इन श्लोकों में नियोग के द्वारा एक और दो पुत्रों की प्राप्ति के लिए क्रमशः विधान किया है। यह विधान ६।५६ के विरुद्ध है, क्योंकि उस श्लोक में नियोग के द्वारा इच्छित सन्तान प्राप्त करने का कथन है, उसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं (२) इन श्लोकों में जो सन्तान की सीमा और नियोग को प्रदर्शित किया है, वह नियोग को अनुवित मानने की भावना को अभिन्यक्त करती है, यह मनु के विरुद्ध है [६।५६-५६]।

नियोग से पुत्र-प्राप्ति के बाद शरीर-सम्बन्ध नहीं-

विधवायां नियोगार्थे निर्वृत्ते तु यथाविधि । गुरुवच्च स्नुषावच्च वर्तेयातां परस्परम् ॥ ६२ ॥(२६) (यथाविधि) विधि अनुसार (विधवायां नियोगार्थे निर्वृत्ते तु) विधवा में नियोग के उद्देश्य पूर्णे हो जाने पर फिर (गुरुवत् च स्तुषावत् च परस्परं वर्तेयाताम्) बड़े भाई तथा छोटे भाई की स्त्री से क्रमशः गुरुपत्नी तथा पुत्रवयू के समान [६। ४७] परस्पर बर्ताव करें।। ६२।।

नियुक्तो यो विधि हित्वा वर्तेयातां तु कामतः । तात्रुभौ पतितौ स्यातां स्नुषाग-गुस्तल्पगौ ॥ ६३ ॥(२७)

(नियुक्ती यो) नियोग के लिए नियुक्त बड़ा या छोटा भाई यदि (विधि हित्वा) नियोग को विधि = ब्यवस्था [समाज या परिवार में किये गये पूर्व निश्चयों] को छोड़ कर (कामतः वर्तेयाताम्) काम के वशोभूत हो कर संभोगादि करें (तु) तो (तौ + उभौ) वे दोनों (स्नुषाग-गुरुतल्पगौ पतितौ स्याताम्) पुत्रवसूगमन और गुरुपत्नीगमन के अपराघी माने जायेंगे [१। ४८]।। ६३।।

नियोगविधि का खण्डन---

## नान्यस्मिन्विषवा नारी नियोक्तब्या द्विजातिमिः । श्रन्यस्मिन्हि नियुञ्जाना धर्म हन्युःसनातनम्।। ६४ ॥

(द्विजातिभिः) द्विजातियों को चाहिए कि वे (विधवा नारी) विधवा स्त्री का (ग्रन्यिस्मिन् न नियोक्तव्या) देवर म्रादि म्रन्य पुरुष से नियोग न करावे (हि) क्यों कि (म्रन्यिस्मिन् नियुञ्जाना सनातनं धर्मं हन्युः) दूसरे पुरुष से नियोग कराकर वे सनातन धर्मं को नष्ट करते हैं ॥ ६४॥

नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीत्यंते क्वचित्। न विवाहविधायुक्तं विधवावेदनं पुनः॥६४॥

(उद्वाहिकेषु मन्त्रेषु न क्विचित् नियोगः कीत्यंते) विवाह-सम्बन्धी मन्त्रों में कहीं भी नियोग का कथन नहीं है, और (न विवाहिवधी पुन: विधवावेदनम् + उक्तम्) न विवाह-विधि में ही कहीं विधवा स्त्री का पुन: विवाह लिखा है ॥ ६५ ॥

তার্থ তি**ন্ধতি নির্বার্থ** তির্মাণী বিষ্<mark>বাহিত্য ।</del> ংক্তনার হতিক নির্বাহিত্য নির্বাহিত্য ।</mark>

(वेने राज्यं प्रशासित) राजा वेन के शासनकाल में (मनुष्याणाम् + म्रिपि प्रोक्तः म्रयं पशुधर्मः) मनुष्यों के लिए विहित किया हुमा यह नियोग रूपी पशुधर्म (विद्वद्भिः द्विजैः विगहितः) विद्वान् द्विजों ने निन्दा के योग्य माना है ॥ ६६ ॥

> स महीमिसलां भुञ्जनराजींषप्रवरः पुरा। वर्णानां सङ्करं चक्रे कामोपहतचेतनः॥ ६७॥

(पुरा) प्राचीन काल में (ग्रिखिला महीं भुञ्जन्) सम्पूर्ण पृथ्वी का पालन करते हुए (सः राजिषप्रवरः) उस महाराजा वेन ने (काम + उपहतचेतनः) कामासिकत के कारण नष्टबुद्धि होकर (वर्णानां सङ्करं चक्रे) वर्णों में सङ्करपन को फैला दिया। ६७।।

#### ततः प्रभृतियो सोहात्प्रमीतपतिकां स्त्रियम् । नियोजयत्यपत्यार्थं तं विगर्हन्ति साधवः॥ ६८ ॥

(ततः प्रभृति) राजा वेन के शासनकाल से (यः) जो व्यक्ति (प्रमीतपितकां - विषयम् अपत्यार्थं नियोजयित) मृतपित वाली विषया स्त्री का सन्तानप्राप्ति के लिए परपुरुष से नियोग करवाता है (तं साधवः विगहेन्ति) उसकी सञ्जन निन्दा करते हैं।। ६८।।

अनुश्राेट नः ६४-६८ श्लोक निम्न 'ग्राधारों' के ग्रनुसार प्रक्षिप्त हैं—

- १. श्रग्तिवरोध—६४-६८ दलोकों में पूर्वविहित [६।४६-६३] नियोगव्यवस्था का निषेध और निन्दा है। मनुसे विरुद्ध मान्यता होने के कारण ये दलोक
  प्रक्षिप्त हैं। यहां यह स्पष्ट कर देना भी श्रावश्यक है कि इन दोनों मान्यताशों में
  'नियोग-व्यवस्था' मनु की मौलिक मान्यता है। इसमें निम्न पोषक प्रमाण हैं—(क)
  नियोग-विधान की मान्यता पूर्वविहित श्रीर श्राधारभूत है। (ख) विषयसंकेतक दलोकों
  में इस प्रसंग को प्रारम्भ श्रीर समाप्त करने का संकेत है [६।४६ श्रीर ६। १०३]।
  ये दलोक श्रपने पूर्वापर प्रसंगों से श्रुं खलावत जुड़े हुए हैं, जो सिद्ध करते हैं कि यह
  मान्यता मौलिक है। (ग) ६। १४४-१४६ में नियोग से उत्पन्न पुत्र को दायभाग का
  पूर्ण श्रिषकार विहित है। यह भी इस मान्यता को मनुसम्मत सिद्ध करता है, श्रीर
  (घ) नियोग-विध का त्याग करके उत्पादित पुत्र को धनाधिकार से ६।१४७ में वंचित
  किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनु नियोग को ही स्वीकार्य मानते हैं,
  नियोगत्याग को नहीं। (ङ) किसी बात के श्रस्तित्व के बाद ही उसका खण्डन हो सकता
  है। इस खण्डन से यह स्पष्ट है कि इससे पूर्व यह मान्यता प्रचलित थी, जैसा कि इन
  दलोकों में ६६-६० में स्वयं भी स्वीकार किया है। इस प्रकार नियोग की मान्यता
  पूर्ववर्ती और मौलिक है। नियोग-खण्डन की मान्यता परवर्ती श्रीर प्रक्षिप्त है।
- २. विषयविरोध—विषय-संकेतक क्लोकों [६।५६,१०३] के निर्देशानुसार यह विषय स्त्रियों के लिए ग्रापत्कालीन धर्मों ग्रीर ग्रापत्काल में सन्तानप्राप्ति का है। नियोग की मान्यता उस विषय से सम्बद्ध है, ग्रतः मीलिक है। खण्डन की मान्यता का संकेतित विषय से कोई सम्बन्ध नहीं, ग्रतः प्रश्लिप्त है।
  - ३. शैलीगत ब्राधार--६६-६७ इलोकों में राजा वेन के समय नियोग के

विस्तार का कथन है। राजा वेन मनु से परवर्ती है, झतः ये श्लोक भी किसी व्यक्ति द्वारा रचकर मिलाये गये हैं।

सगाई के बाद पति की मृत्यु होने पर ग्रन्य विवाह का विधान-

यस्या च्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः। तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः॥ ६६॥ (२८)

(वाचा सत्ये कृते) वाग्दान = सगाई करने के बाद [ग्रीर विवाह से पूर्व] (यस्याः कन्यायाः पतिः म्रियेत) जिस कन्या का पति मर जाये (ताम्) उस कन्या को (निजः देवरः) पति का छोटा भाई (ग्रनेन विधानेन विन्देत) विवाह-विधान से प्राप्त कर ले ।। ६६।।

"जो ग्रक्षतयोनि स्त्रो विधवा हो जाये तो पति का निज छोटा भाई भी उससे विवाह कर सकता है।" (इनोक की दूसरी पंक्ति उद्धृत करके यह उल्लेख है (स० प्र० ११७)

अस्त्र हर्शे ट्रिंड न्यः क्लोक की मौलिकता का प्राधार—यह क्लोक संकेतित [६।५६, १०३] विषय से सम्बद्ध है। विषयानुसार इसमें ग्रापत्कालीन स्थिति में स्त्री का कर्त्तंव्य विहित किया है।

ययाविध्यिषिगम्यैनां शुक्लबस्त्रां शुक्तित्रतास् । मिथो मजेताप्रसवात्सकृत्सकृहताकृतौ ॥ ७० ॥

वह देतर (एनां यथाविधि + प्रिष्ठिगम्य) इसे विधिपूर्वंक स्वीकार करके (शुक्ल-वस्त्राम्) सफेद वस्त्र धारण करने वाली (शुनिव्रताम्) पवित्र व्रतवाली उस कन्या के साथ (ग्राप्रसवात्) गर्भधारण होने तक (सकृत्-सकृत्-ऋतौ मिथः भजेत) एक-एक बार प्रत्येक ऋतुकाल में संभोग करे ॥ ७०॥

> न बस्वा कस्यचित्कन्यां पुनर्दद्याद्विचक्षराः । बस्वा पुनः प्रयच्छन्हि प्राप्नोति पुरुषानृतस् ॥ ७१ ॥

(कस्यचित् कन्यां दत्त्वा) किसी को एकबार कन्यादान करके (विचक्षणः) बुद्धिमान् मनुष्य (पुनः न दद्यात्) पुनः दूसरे को न दे (दत्त्वा पुनः प्रयच्छन् हि) एक बार देकर पुनः दूसरे को देता हुम्रा वह व्यक्ति (पुरुषानृतं प्राप्नोति) 'पुरुषानृत' दोष को प्राप्त करता है ॥ ७१ ॥

> विधिवत्प्रतिगृह्यापि त्यजेत्कन्यां विगीहताम् । व्याधितां विप्रदुष्टां वा छचना चोपपादिताम् ॥ ७२ ॥

मनुष्य (विगर्हितां व्याधितां विप्रदुष्टां वा छद्मना उपपादिताम्) निन्दित ग्राचरण वाली, व्याधिग्रस्त, व्यभिचारिणी ग्रीर धोला करके दी गई (कन्याम्) कन्या को (विधिवत् प्रतिगृह्य प्रिप स्यजेत्) विधिपूर्वक ब्याह करके भी छोड़ देवे प्रयति छोड़ सकता है ।। ७२ ।।

#### यस्तु बोषवतीं कन्यामनास्यायोपपावयेत्। तस्य तद्वितयं कुर्यात्कन्यावातुर्वुरात्मनः॥ ७३॥

(यः तु) जो कोई कन्या का सम्बन्धी (दोषवती कन्याम् + ग्रनाख्याय) किसी दोष से युक्त कन्या को उसके दोष को बिना बताये (उपपादयेत्) प्रदान कर दे तो (तस्य दुगत्मनः कन्यादातुः) उस दुरात्मा, कन्यादान करने वाले का (तत्) वह दान (वितथं कुर्यात्) व्यथं कर दे ग्रथीत् उस कन्या को वापिस लौटा दे ॥ ७३॥

## अन्य शीला : ७०-७३ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं-

- १. विषयविरोध विषयसंकेतक श्लोकों ६।५६, १०३ के प्रनुसार यह विषय सित्रयों के प्रापत्कालीन धर्मों और ग्रापत्काल में सन्तान-प्राप्ति का है। इन श्लोकों में देवर के लिए विधि [७०], पुनः कन्यादान न कश्ना [७१], छल ग्रादि से दी गई कन्या को लौटाना [७२–७३] ग्रादि बातें संकेतित विषय से ग्रसम्बद्ध हैं, ग्रतः मौलिक नहीं।
- २. प्रसंगविरोध ६९ श्रीर ७४ श्लोकों में स्त्रियों के लिए श्रापत्काल के विधान हैं, जो परस्पर सम्बद्ध हैं। इन श्लोकों ने उस प्रसंग को भंग कर दिया है। इस प्रकार ये प्रक्षिप्त हैं।
- ३. ग्रन्तिवरोध—७१ वें श्लोक में पुनः कन्यादान ग्रर्थात् पुनः विवाह का निषेध १।६६, १७६ के विरुद्ध है। उनमें विशेष परिस्थितियों में स्पष्टतः पुनिववाह का विधान है। शेष श्लोक इससे प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्ध हैं, ग्रनः उसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने से स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं।

स्त्री को जीविका देकर पुरुष प्रवास में जाये---

## विधाय वृत्ति भार्यायाः प्रवसेत्कार्यवान्नरः। अवृत्तिकषिता हि स्त्री प्रदुष्येत्स्थितमत्यिप।। ७४।। (२६)

(कार्यवान् नरः) किसी ग्रावश्यक कार्य के लिए परदेश में जाने वाला मनुष्य (भार्यायाः वृत्ति विधाय प्रवसेत्) श्रपनी पत्नी की भरण-पोषण की जीविका देकर परदेश में जाये (हि) क्यों कि (ग्रवृत्तिकिषता स्थितिमती + ग्रिप स्त्री) जीविका के ग्रभाव से पीड़ित हो शुद्ध ग्राचरण वाली स्त्री भी (प्रदुष्येत्) दूषित हो सकती है ॥ ७४॥

ग्रथवा ग्रनिन्दित कलाग्रों से स्त्री जीविका कमाये-

विधाय प्रोषिते वृत्ति जीवेन्नियममास्थिता।
प्रोषिते त्वविधायेव जीवेच्छित्पैरगहितैः।। ७५ ॥ (३०)
(वृत्ति विधाय प्रोषिते) जीविका का प्रवन्ध करके पति के परदेश

जाने पर (नियमम् + ग्रास्थिता जीवेत्) स्त्री ग्रपने पातित्रत्य नियमों का पालन करती हुई जीवनयात्रा चलाये (ग्रविधाय + एव तु प्रोषिते) यदि पति बिना जीविका का प्रबन्ध किये परदेश चला जाये तो (ग्रगहितै: शिल्पे: जीवेत्) ग्रिनिस्त शिल्पकार्यौ [सिलाई करना, बुनना, कातना ग्रादि] को करके ग्रपनी जीवनयात्रा चलाये ॥ ७४॥

पति की प्रतीक्षा की ग्रवधि ग्रीर उसके पश्चात् नियोग-

प्रोवितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योऽव्टो नरः समाः। विद्यार्थं षट् यशोऽर्थं वा कामार्थं त्रीस्तु वत्सरान् ॥७६॥(३१)

विवाहित स्त्री (नरः धर्मकार्याथं प्रोषितः) जो विवाहित पति धर्म के लिए परदेश गया हो तो (ग्रब्टो समाः) ग्राठ वर्ष (विद्यार्थं वा यशः + ग्रथं षट्) विद्या ग्रोर कीर्ति के लिए गया हो तो छः (कामार्थं त्रीन् तु वत्सरान्) धनादि कामना के लिए गया हो तो तीन वर्ष तक (प्रतीक्ष्यः) बाट देखके पश्चात् नियोग करके सन्तोत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति ग्रावे तब नियुक्त पति छुटजावे।। ७६।। (स० प्र०११६)

अनु श्री का नियोगव्यवस्था प्राचीनपरम्परागत एवं कौटिल्य द्वारा उसना समर्थन — ग्राचार्य कौटिल्य तक नियोग व्यवस्था प्रचलित एवं मान्यता प्राप्त रही है। उन्होंने प्र०६०। ग्र०४ में नारण प्रदर्शनपूर्वक विभिन्न नियोगों का विधान किया है [विस्तृत विवेचन भूमिका में 'नियोग-मान्यता' पर द्रष्टव्य है]।

संवत्सरं प्रतीक्षेत द्विषन्तीं योषितं पतिः। ऊर्ध्वं संवत्सरात्त्वेनां दायं हृत्वा न संवसेत्।। ७७ ॥

(द्विषन्तीं योषितं पितः) ग्रपने पित से द्वेषभाव रखने वाली स्त्री की उसका पित (संवत्सरं प्रतीक्षेत) एक वर्षं तक [सुधरने की] प्रतीक्षा करे (संवत्सरात् ऊर्ध्वं तु+ एनाम्) एक वर्षं के पदचात् इसको (दायं हृत्वा) प्राभूषण ग्रादि छीनकर (न संवसेत्) ग्रपने पास न रखे॥ ७७॥

> ग्रतिकामेत्प्रयत्तं या मत्तं रोगार्तमेव वा। सा त्रीन्मासान्यरित्याज्या विमूष्णपरिच्छवा॥ ७६॥

(या) जो स्त्री (प्रमत्तं मत्तं वा रोगातंग् + एव ग्रतिक्रामेत्) पागल, विक्षिप्त ग्रथवा रोगपीड़ित होने पर ग्रपने पति की श्रवहेलना करे (सा) उसे (विभूषणपिर-च्छदा) ग्राभूषण, वस्त्र ग्रादि छीनकर (शीन् मासान् परित्याज्या) तीन मास तक छोड़ देवे । ७८॥

> उम्मत्तं पतितं क्लीबमबीजं पापरोगिराम् । न त्यागोऽस्ति द्विवन्त्यादच न च बायापवर्तनम् ॥ ७६ ॥

(उन्मत्तं पिततंक्लीबम् + म्रबीजं पापरोगिएां द्विषन्त्याः) स्थायी पागल, पितत, नपुंसक, जिसका वीयं न ठहरे, पापरोगी = कुष्ठ म्रादि से पीड़ित पित की उपेक्षा करने वाली स्त्री को (त्यागः न म्रह्ति) नहीं छोड़ा जा सकता (च) भ्रौर (न दाय + म्रप-वर्तनम्) न उससे धन छीना जा सकता है।। ५६।।

## मद्यपाऽसाधुवृत्ता च प्रतिकृता च या मवेत्। ज्याधिता वाऽधिवेत्तज्या हिंसार्थेच्नी च सर्वया ॥ ८०॥

(या) जो स्त्री (मद्यपा) शराब पीने वाली, (ग्रसाधुवृत्ता) दुराचार वाली, (प्रतिकूला) पित के प्रतिकूल ग्राचरण करने वाली, (व्याधिता) व्याधिग्रस्त, (हिंसा) मारने वाली, (च) ग्रीर (सर्वेदा ग्रयंघ्ती) सदा धन को नष्ट करने वाली (भदेत्) हो तो (ग्रधिवेत्तव्या) उसे छोड़कर दूसरा विवाह कर लेना चाहिए॥ ८०॥

## अनु शरिलन: ७७-८० श्लोक निम्न ग्राथारों के ग्रनुसार प्रक्षिप्त हैं—

- १. विषयविरोध—विषयसंकेतक श्लोकों १।५६, १०३ के अनुसार यह विषय स्त्रियों के विधानों के लिए हैं। इसमें उनके आपत्कालीन कर्तन्य कहे हैं। इन श्लोकों में पुरुषों के लिए विधान विषयबाह्य होने से विषयविरुद्ध प्रक्षेप हैं।
- २. प्रसंगिबरोध प्रसंग की बिष्ट से भी ७६ ग्रीर ५१ सम्बद्ध हैं। ७६ वें क्लोक में स्त्री को निर्देश है कि इतने-इतने वर्ष प्रतीक्षा करके दूसरे पुरुष से सन्तान प्राप्ति करले और इसी प्रकार ६१ वें में पुरुष को प्रतीक्षा करके दूसरी स्त्री से संतान प्राप्ति करने का कथन है। इन क्लोकों के मध्य में दुर्गुणाधारित त्याग का कथन उस प्रसंग को भंग करता है। यह प्रसंग समयाधारित है, ग्रतः परस्परसम्बद्ध है ग्रीर एक-वाक्यात्मक है।

पुरुप दूसरी स्त्री से सन्तान शाष्ति कब करे-

## वन्ध्याच्टमेः धिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा। एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी।। ८१।। (३२)

(बन्ध्या + ग्रन्टमे) बंध्या हो तो ग्राठवें [जिवाह से ग्राठ वर्ष तक स्त्री का गर्भ न रहे] (मृतप्रजाः तु दशमे) सन्तान होकर मरजायें तो दशवें (स्त्रोजननी एकादशे ग्रन्धे) जब-जब हो तब-तब कन्या ही होवें, पुत्र न हो तो ग्यारहवें वर्ष तक (तु) ग्रोर (ग्रप्रियवादिनी) जो ग्रप्रिय वोलने वाली हो तो (सद्यः) सद्यः उस स्त्री को छोड़कर (ग्रधिवेद्या) दूसरी स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करलेवे ॥ ६१॥ (स॰ प्र॰ चतुर्थं समु०)

या रोगिग्गी स्यात् हिता सम्पन्ना चैव शीलतः।
सानुज्ञाऱ्याधिवेत्तव्या नावमान्या च कहिचित्।। ८२।।
(या रोगिणी स्यात्) जो स्त्री रोगिणी हो (तु) किन्तु (हिता च शीलतः

सम्पन्ना) पित की हितैषिणी और सुशील भाचरण वाली हो (सा + श्रनुज्ञाप्य + श्रिष-वेत्तन्या) पित उससे श्रनुमित लेकर दूसरा विवाह करले (च) और (किहिंचित् न + श्रवमान्या) असकी कभी श्रवमानना न करे।। ८२॥

## अधिविन्ना तुया नारी निर्गच्छेद्द्विता गृहात्। सासद्यः संनिरोद्धव्यास्याज्या वांकुलसन्निषी॥ ८३॥

(ग्रधिविन्ना तुया नारी) [पूर्ववर्णित ६।००-८१ ग्रवस्था में] दूसरा विवाह करने पर जो स्त्री (रुषिता गृहात् निर्गेच्छेत्) क्रोध में ग्राकर घर से निकल जाये (सा सद्य: संनिरोद्धव्या) उसे तभी रोककर रखे (वा) ग्रथवा (कुलसन्निधी त्याज्या) उसके परिवारवालों के पास छोड़ आये।। ८३।।

## प्रतिविद्धापि चेद्या तु मद्यमम्युदयेष्वपि। प्रेसासमाजं गच्छेद्वा सा दण्डचा कृष्णलानि वट् ॥ ८४ ॥

(या तु) जो स्त्री (प्रतिषिद्धा + ग्रिप) पित के द्वारा निषेध करने पर भी (ग्रभ्यु-दयेषु मद्यम् ग्रिप) विवाह ग्रादि उत्सवों में मद्यपान करे (वा) ग्रथवा (प्रेक्षासमाजं गच्छेत्) नाचने ग्रादि की जगह जाये (सा षट् कृष्णलानि दण्ड्या) उसे छह कृष्णल [६।१३४] सुवर्णं से दण्डित करे।। ६४।।

## यदि स्वाइचापराइचैव विन्देरन्योषितो द्विजाः। तासां वर्णक्रमेण स्याज्ज्यैष्ठपं पूजा च वेइम च ॥ ५४॥

(यदि द्विजाः) यदि द्विजवर्णं वाले (स्वाः च + ग्रपराः च + एव विन्देरन्) ग्रपने वर्णं वाली स्त्रियों के साथ एकसाथ विवाह करलें तो (तासाम्) उन पिलयों का (वर्णक्रमेण ज्यैष्ठ्यं पूजा च वेश्म स्यात्) वर्णं के क्रम से बड़प्पन, ग्रादर, घर ग्रादि होगा ग्रयात् उत्तम वर्णं वाली को सबसे उत्तम उससे निम्न को उससे कम, इस प्रकार ये चीजें प्राप्त होंगीं॥ ५५॥

#### मर्तुः शरीरशुभूषां धर्मकार्यं च नैत्यकम् । स्वा चैव कूर्यात्सर्वेषां नास्वजातिः कथञ्चन ॥ ६६ ॥

(सर्वेषाम्) उन सब पत्नियों में (भर्तुः शरीरशुश्रूषाम्) पति की भोजन ग्रादि से सेवा (च) ग्रीर (नैत्यकं धर्मकायम्) प्रतिदिन के ग्रिग्निहोत्र ग्रादि धार्मिक कार्यं (स्वा एव कुर्यात्) पति की ग्रपनी जाति की स्त्री ही करे (ग्रस्वजातिः कथंचन न) विजातीय स्त्री ये कार्यं कभी न करे।। ८६।।

## यस्तु तत्कारयेग्मोहात्सजात्या स्थितयाऽग्यया । यथा ब्राह्मण्डाण्डालः पूर्ववृष्टस्तर्थेव सः॥ ५७ ॥

(य: तु) जो पित (सजास्या स्थितया) सजातीय स्त्री के होते हुए (मोहात्) मोह के वशीभूत होकर (ग्रन्थया तत् कारयेत्) विजातीय स्त्री से शरीर-सेवा ग्रादि कराये (सः) बहु (यथा ब्राह्मणचाण्डालः तथैव) ब्राह्मणी में शूद्र पति से उत्पन्न 'ब्राह्मण-चांडाल' के समान (पूर्वदृष्टः) विद्वानों ने माना है ॥ ८७ ॥

## आनुरारित्उनः : ५२-५७ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं---

- १. विषयविरोध—विषयसंकेतक श्लोकों ६।५६, १०३ के अनुसार यह विषय स्त्रियों के लिए है और इसमें उनके आपत्कालीन कर्त्तंव्यविहित हैं। इन श्लोकों में पुरुषों द्वारा स्त्रियों के त्याग आदि का कथन विषयविरुद्ध होने से ये प्रक्षिप्त हैं।
- २. ग्रन्तिवरोध— ५५-५७ श्लोकों में परवर्ण की स्त्रियों से विवाह का विधान तथा बहुपत्नीप्रया का वर्णन है। यह मान्यता मनुविरुद्ध है। मनु सवर्ण से विवाह का विधान करते हैं ग्रीर एक ही पत्नी रखने का ग्रादेश देते हैं [३।४-५॥७।७७,५०॥ ५।१६७॥ ६।१०१-१०२]। इस कारण ये क्लोक प्रक्षिप्त हैं।

उत्तम वर मिलने पर कन्या का विवाह शीघ्र करदें-

## उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सदृशाय च। स्रप्राप्तामिप तां तस्मे कन्यां दद्याद्यथाविधि ॥ ८८ ॥ (३३)

यदि माता-पिता कन्या का विवाह करना चाहें तो (उत्कृष्टाय + ग्राभिरूपाय सहशाय वराय) ग्रति उत्कृष्ट, शुभगुण, कर्म, स्वभाव वाले कन्या के सहश रूप-लावण्य ग्रादि गुणयुक्त वर ही की चाहें (ताम् ग्रप्राप्तां कन्याम् + ग्रपि) वह कन्या माता की छह पीढ़ी के भीतर भी हो तथापि (तस्मै दद्यात्) उसी को कन्या देना, ग्रन्य को न देना कि जिससे दोनों ग्रिति प्रसन्न होकर गृहाश्रम को उन्नति ग्रीर उत्तम सन्तानों की उत्पत्ति करें।। दद।। (सं० वि० १०२)

गुणहीन पुरुष से विवाह न करें-

# काममामरणात्तिष्ठेद् गृहे कन्यर्तुं मत्यपि । न चैवैनां प्रयच्छेत् गुणहीनाय कहिचित्॥ ८६ ।। (३४)

(कामम्) चाहे (स्रामरणात्) मरणपर्यन्त (कन्या) कन्या (गृहे) पिता के घर में (तिष्ठेत्) बिना विवाह के बैठी भी रहे (तु) परन्तु (गुणहीनाय) गुणहीन स्रसद्दश दुष्टपुरुष के साथ (एनां कर्हिचित् न प्रयच्छेत्) कन्या का विवाह कभी न करे।। ८६।। (सं० वि० १०२)

पूना-प्रवचन में इस क्लोक को उद्धृत करते हुए महर्षि दयानन्द ने लिखा है—''इसी प्रकार मनु जी कहते हैं कि कन्या को मरने तक चाहे वैसी ही कुमारी रखो, परन्तु बुरेमनुष्य के साथ विवाह न करो।'' (पृ०२१)

"चाहे लड़का-लड़की मरएापर्यन्त कुमार रहें परन्तु ग्रसदश ग्रर्थात्

परस्पर विरुद्ध-गुरा-कर्म स्वभाव वालों का विवाह कभी न होना चाहिए।" (स॰ प्र॰ प्र३)

कन्या स्वयंवर विवाह करे-

त्रीणि वर्षाणुदीक्षेत कुमार्यू तुमती सती। ऊर्ध्य तु कालादेतस्माहिन्देत सहशं पतिम्।। ६०।। (३४)

(कुमारी) कम्या (ऋतुमती सती) रजस्वला हो जाने पर (एतस्मात् कालात् + ऊर्ध्वम्) इस समय के बाद (त्रीणि वर्षाणि + उदीक्षेत) तीन वर्षे तक विवाह की प्रतीक्षा करे, तदनन्तर (सदृशं पति बिन्देत) अपने योग्य पति का वरण करे।।१०॥

'जब कन्या विवाह करने की इच्छा करे तब रजस्वला होने के दिन से तीन वर्ष छोड़के चौथे वर्ष में विवाह करे।'' (सं० वि० १०२, स॰ प्र॰ ५३) स्वयंवर विवाह में पाप नहीं—

> म्रवीयमाना भर्तारमधिगच्छेद् यदि स्वयम्। नैनः किञ्चिदवाप्नोति न च यं साऽधिगच्छति ॥६१॥ (३६)

(स्रदीयमाना) पिता स्नादि स्निभभावक के द्वारा विवाह न करने पर (यदि स्वयं भर्तारम् + स्निधगच्छेत्) जो वन्या यदि स्वयं पित का वरण करले तो (किंचित् एनः न स्रवाप्नोति) वह कन्या किसी पाप की भागी नहीं होती (च) स्रौर (न सा यम स्निधगच्छिति) न उसे कोई पाप = दोष होता है जिस पित को यह वरण करती है।। ११।।

> ग्रलङ्कारं नाददीत पित्र्यं कन्या स्वयंवरा। मातृकं भ्रातृदत्तं वा स्तेना स्याद्यदितं हरेतु॥ ६२॥

(स्वयंवरा कन्या) स्वयंवर करने वाली कन्या (पित्र्यं मातृकं वा भ्रातृदत्तम् म्रलंकारं न + म्राददीत) पिता, माता प्रथवा भाई द्वारा दिये गये स्राभूषण म्रादि को न ले (यदि तं हरेत्) यदि म्राभूषण म्रादि को लेगी तो (स्तेना स्यात्) वह चोर कहलायेगी।। ६२।।

पित्रे न दशाच्छुल्कं तु कन्यामृतुमती हरन्। स हि स्वाम्य।दतिकामेहतूनां प्रतिरोधनात्।। ६३।।

(ऋतुमतीं कन्यां हरन्) ऋतुमती कन्या को ग्रहण करने वालापित (पित्रे शुल्कं न दद्यात्) उसके पिताको कोई शुल्कं न दे (हि) क्योंकि (ऋतूनां प्रतिरोधनात्) ऋतु-ग्रवरोध के कारण (सः) वह कन्या का पिता (स्वाम्यात् + ग्रतिक्रामेत्) उसके स्वामित्व से वंचित हो जाता है ॥ ६३ ॥

#### त्रिशद्वर्षोद्वहेत्कन्यां हृचां द्वादशवार्षिकीम् । त्र्यष्टवर्षोऽष्टवर्षां वा घर्मे सीदति सत्वरः ।। ६४ ।।

(त्रिशत्वर्षः) तीस वर्ष का युवक (द्वादशवार्षिकी हृद्यां कन्यां उद्वहेत्) बारह वर्ष की हृदय को प्रिय लगने वाली कन्या से विवाह करे (वा) ग्रथवा (त्र्यष्टवर्षः + ग्रष्टवर्षाम्) चौबीस वर्ष का युवक ग्राठ वर्ष की सुन्दरकन्या से विवाह करे (सत्वरः धर्में सोदित) इससे शीघ्र विवाह करने वाला गृहस्थ धर्म में कष्ट पाता है ॥ ६४॥

## देवदत्तां पतिर्मायां विन्दते नेच्छ्यात्मनः। तां साध्वीं बिमुयोन्नित्यं देवानां प्रियमाचरन् ॥ ६४ ॥

(पितः) पित (देवदत्तां भार्यां विन्दते) देवों द्वारा प्रदत्त पत्नी को ही प्राप्त करता है (ग्रात्मनः इच्छया न) ग्रपनी इच्छा से किसी स्त्री को नहीं प्राप्त करता, इस-लिए (देवानां प्रियम् + ग्राचरन्) देवताग्रों को प्रियं करता हुग्रा पित (तां साघ्वीम्) उस साधु ग्राचरण वाली पत्नी को (नित्यं विभृयात) सदा भरण-पोषण ग्रादि से सन्तुष्ट रखे॥ ६४॥

**अन्तुराीळनाः १**२ से १५ इलोक निम्न 'प्राधारों' के प्रनुसार प्रक्षिप्त'हैं—

- १. घन्तिवरोध—(१) वर्णक्रम से विवाह ग्रादर-सत्कार, दायभागविभाजन ग्रादि का कथन भी मनुविरद्ध है, क्योंकि मनु ने सवर्णा स्त्री से विवाह का विधान किया है [३।४;७।७० ग्रादि]। (२) यदि गान्धर्व विधि से ग्रन्यवर्ण में भी विवाह होता है तो वह विवाह भी मान्य विवाहों में परिगणित है, तब भी ग्रादर-सरकार में वर्णानुक्रम से भिन्नता रखने का प्रश्न नहीं उठता (३) इसी प्रकार ६२—६३ का ६०—६१ से, ६४—६५ का ३। १—५ श्लोकों से विरोध है। वहाँ ग्रुवावस्था में स्त्री के विवाह का विधान है।
- २. विषयविरोध विषयसंकेतक दलोकों [६। १, १०३] के अनुसार यह विषय स्त्रियों के आपत्कालीन धर्मों के कथन का है। स्वयंवर विवाह करने वाली कन्या का पैतृक धन में अधिकार [६२], विवाह अवस्था [६३–६४] आदि बातों का वर्णन विषय से भिन्न वर्णन है, अत: विषयविरुद्ध है। इस आधार पर ६२ से ६४ दलोक प्रक्षिप्त हैं।

स्त्री पुरुष की श्रद्धौिंगनी--

प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः सन्तानार्थं च मानवाः । तस्मात्साघारणो घर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदितः ॥६६॥ (३७) (प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः) गर्भघारण करके सन्तानों की उत्पत्ति करने के लिए स्त्रियों की रचना हुई है (च) ग्रीर (सन्तानार्थं मानवाः) सन्तानार्थं गर्भाधान करने के लिए पुरुषों की रचना हुई है [दोनों एक दूसरे के पूरक होने के कारण] (तस्मात्) इसलिए (श्रुतौ) वेदों में (साधारणः धर्मः) साधारण से साधारण धर्मकार्यं का ग्रनुष्ठान भी (पत्न्या सह+ उदितः) पत्नी के साथ करने का विधान किया है।। ६६।।

अर्जु शिल्डन्द्र: प्रत्येक धर्मकार्य पत्नी को सहमागिनी बनाकर करें— मनु ने इस क्लोक में पत्नी को पुरुष की पूरक और अधीगिनी का रूप माना है, और प्रत्येक धर्मकार्य उसके साथ हुए बिना पूर्ण नहीं माना गया है। समस्त प्राचीन साहित्य में पत्नी की यही मान्य स्थिति रही है। जब पत्नी को पुरुष का अधेभाग रूप ही मान लिया तो दोनों की स्थिति समान है। उसमें कोई पक्षपात की भावना नहीं है—

- (क) ''अर्थों वा ह वा एव ग्रात्मनो यज्जाया, तस्माद्, यावज्जायां न विन्दते नैव तावत् प्रजायते ग्रसर्वो हि तावद् भवति, ग्रथ यदै व जायां विन्दतेऽच प्रजायते, तर्हि हि सर्वो भवति।'' (शत० ४।२।१।१०)
- (ख) "मयो मर्घो वा एष म्नात्मनः यत्पत्नी" (तैत्ति०३।३।५) शुल्क से कन्या-विवाहविषयक खण्डन-मण्डन—

कन्यायां दत्तशुल्कायां स्त्रियेत यदि शुल्कदः। देवराय प्रदातव्या यदि कन्याऽनुमन्यते॥ ६७॥

(कन्यायां दत्तशुल्कायाम्) कन्या का विवाहशुल्क देने के बाद (यदि शुल्कदः म्रियेत) यदि विवाह से पूर्व ही शुल्क देने वाला वर मरजाये, तो (यदि कन्या अनुमन्यते) यदि कन्या की अनुमति हो तो उसका (देवराय प्रदातव्या) मरने वाले वर के छोटे भाई से विवाह कर देना चाहिए।। ६७।।

## भाववीत न श्रूद्रोऽपि शुल्कं बुहितरं वदत्। शुल्कं हि गृह्हक्कुरते छन्नं बुहितृविकथम्॥६८॥

(शूद्र: + ग्रिप) शूद्र भी (दुहितरं ददत्) कन्यादान करते हुए (शुल्कं न धाददीत) वर से कन्या का शुल्क न ले [द्विजों द्वारा शुल्क लेने का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता] (हि) क्योंकि (शुल्कं गृह्धन्त्) शुल्क लेताहुग्रा व्यक्ति (छन्नं दुहितृविकयं कुरुते) प्रच्छन्न रूप से कन्या को वेचता ही है, ऐसा समक्षता चाहिए।। ६८।।

एतत्तुन परे चक्रुर्नापरे जातु साधवः। यवन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य वीयते॥ ६६॥

४५

(यत् + अन्यस्य प्रतिज्ञाय) यह कि एक को कन्या देने का वचन देकर (पुनः + भ्रन्यस्य प्रदीयते) फिर वह दूसरे को दे दी जाये (एतत्) ऐसा (न परे साधवः चक्रः)

न प्राचीन सज्जनों ने किया (न ग्रपरे जातु) न वर्त रान में कोई करता है ग्रथीत् कन्या का दान एक को ही होता है पुनः कन्यादान = विवाह नहीं होता ॥ ६६ ॥

## नानुशुक्षुम जात्वेतत्पूर्वेष्वपि हि जन्मसु। शुक्कसंज्ञेन मूल्येन छन्नं दुहितृविकयम्।। १००।।

(जातु + एतत् न + अनुशुश्रुम), निश्चय से ऐसा हमने कभी नहीं सुना कि (पूर्वेषु + अपि हि जन्मसु) पहले युगों में भी (शुल्कसंज्ञेन मूल्येन) 'शुल्क' नामक मूल्य से (छन्नं दुहितृविक्रयम्) प्रच्छन्न रूप से किसी ने कन्या को बेचा हो ॥ १००॥

## अस्तु हारित्रनाः ६७ मे १०० श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

- १. विषयविरोध— विषयसंकेतक श्लोकों [६।१,१०३] के अनुसार यह विषय स्त्री के आपत्कालीन धर्मों के कथन करने का है। इन श्लोकों में देवर से विवाह [६७], धुल्क न लेने का कथन [६८-१००] विषय से भिन्न वर्णन है, अतः विषयविरुद्ध होने से ६७-१०० श्लोक प्रक्षिप्त हैं। यह वर्णन ६। ६६; ३। ५१-५४ में वर्णित भी हो चुका है अतः अनावश्यक है।
- २. प्रसंगिवरोध—पूर्वापर क्लोकों में [६६, १०१-१०३] विषय का उपसंहार करते हुए स्त्री-पुरुष को सदा साथ रहने ख्रौर कभी भी वियुक्त न होने का कथन है। इन क्लोकों ने उस पूर्वापर प्रसंग को भंग करके प्रन्य बातों का वर्णन किया है, ख्रत: ये क्लोक प्रसंगिवरुद्ध प्रक्षिप्त हैं।

पति-पत्नी ग्रामरण साथ रहें-

अन्योन्यस्याव्यभिचारो भवेदामरणान्तिकः । एष धर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥१०१ ॥ (३८)

(स्रामरणान्तिकः) मरणपर्यन्त (स्रन्योन्यस्य + स्रव्यभिचारः भवेत्) पति-पत्नी में परस्यर किसी भी प्रकार के धर्म का उल्लंघन स्रौर विच्छेद न हो पाये (समासेन) संक्षेप में (स्त्रीपुंसयोः) स्त्रो-पुरुष का (एषः परः धर्मः ज्ञेयः) यहो साररूप मुख्य धर्म है ॥ १०१॥

बिछुड़ने के स्रवसर न स्राने दें —

तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसो तु कृतक्रियौ। यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्तावितरेतरम्॥ १०२॥ (३६)

(कृतिकियौ स्त्रीपु सौ) विवाहित स्त्री-पृष्ठष (नित्यं तथा यतेयाताम्) सदा ऐसा यत्न करें कि (यथा तौ) जिस किसी भी प्रकार से (तौ) वे (इतरेतरम्) एक-दूसरे से (वियुक्तौ न + ग्रिभचरेताम्) ग्रलग न होवें = सम्बन्धविच्छेद न हो पाये ।। १०२ ।।

# [१७] दायमाग विवाद-वर्णन [६। १०३--२१६]

एव स्त्रीपु सयोरुक्तो धर्मो वो रतिसंहितः । स्नापद्यपत्यप्राप्तिश्च दायभागं निबोधत ॥ १०३ ॥ (४०)

(एषः) यह [६।१ से १०२ पर्यन्त] (स्त्रीपुंसयोः) स्त्री-पुरुष के (रित-संहितः धर्मः) रित=स्तेह या संयोग सिहत [वियोगकाल के भी] धर्म (च) ग्रीर (ग्रापदि + ग्रपत्यप्राप्तिः) ग्रापत्काल में नियोगविधि से सन्तान-प्राप्ति [६।४६-६३] की बात (वः उक्तः) तुमसे कही। (दायभागं निबोधत) दायभाग का विधान सुनो—।। १०३।।

म्रलग होते समय दायभाग का बराबर विभाजन-

अर्घ्वं पितुरच मातुरच समेत्य भ्रातरः समम् । भजेरन्पैतृकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥ १०४॥ (४१)

(पितुः च मातुः ऊर्घ्वंम) पिता ग्रौर माता के मरने के पश्चात् (भ्रातरः समेत्य) सव भाई एकत्रित होकर (पैतृकं रिक्थं समं भजेरन्) पैतृक सम्पत्ति को बराबर-बराबर बांट लें (जोवतोः ते हि ग्रनीशाः) माता-पिता के जीवित रहते हुए वे उस धन के अधिकारी नहीं हो सकते हैं।।। १०४॥

सम्मिलित रहने पर विभाजन का दूसरा विकल्प-

ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात्पित्र्यं धनमशेषतः । शेषास्त्रमुपजीवेयुययेव पितरं तथा ॥ १०५ ॥ (४२)

[अथवा सम्मिलित रूप में रहना हो तो] (पित्र्यं घनम् + ग्रशेषतः ज्येष्ठः एव तु गृह्णीयात्) पिता के सारे घन को बड़ा पुत्र ही ग्रहण करले (शेषाः) ग्रीर याकी सब भाई (यथा + एव पितरम्) जसे पिता के साथ रहते थे (तथा तम् + उपजीवेयः) उसी प्रकार बड़े भाई के साथ रहकर

मातृधन का विधान १६२ से हैं।

उमेच्डेन जातमात्रेस पुत्री मवति मानवः। पितृसामनृसाद्येष स तस्मात्सर्वमहृति।। १०६॥

(ज्येष्टेन जातंमात्रेण) ज्येष्ठ पुत्र के उत्पन्न होते ही (मानवः पुत्री भवति) मनुष्य पुत्रवाला हो जाता है (च) ग्रोर (पितृणाम् + ग्रनृणः) वह पितरों के ऋण से छुट जाता है (तस्मात् सर्वम् + प्रहेति) इस कारण बड़ा पुत्र पिता की सब सम्पत्ति पाने का श्रिधकारी है ।। १०६ ।।

> यस्मिन्नूगां संनयति येन चानन्त्यमञ्जुते । स एव घर्मजः पुत्रः कामजानितरान्त्रिबुः ॥ १०७ ॥

(यस्मिन् + ऋगां संनयित) जिसके उत्पन्न होने पर पिता पितृ-ऋण से छूट जाता है (च) और (येन + आनन्त्यम् + अश्नुते) जिससे मुक्ति को प्राप्त करता है (सः एव धर्मजः पुत्रः) वह बड़ा ही धर्म से उत्पन्न पुत्र है (इतरान् कामजान् विदुः) अन्य छोटे पुत्र तो कामवासना से उत्पन्न हैं, ऐसा मानते हैं।। १०७।।

## अनुरारिङनः : १०६-१०७ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-

- १. प्रसंगविरोध ये इलोक पूर्वापर प्रसग को मंग कर रहे हैं। १०५ वें इलोक में बड़े भाई को ही धनग्रहण करने का विकल्प है, ग्रौर उस ग्रवस्था में छोटे भाइयों को कैसे रहना चाहिए यह कथन १०० वें में है। यह समिभिए कि १०५ का वाक्य १०० में पूर्ण होता है। इस बीच में ज्येष्ठ पुत्र की महिमा का कथन उस वाक्यक्रम को भंग कर रहा है। श्रौर यहां यह ग्रनावश्यक एवं ग्रसंगत भी है। श्रतः प्रसंगविरुद्ध होने से ये इलोक प्रक्षिप्त हैं।
- २. ग्रन्तिविरोध (१) १०६ में मिहमापूर्वक ज्येष्ठ पुत्र को ही सब धन का अधिकारी ठहराना १०४ के विरुद्ध है। मनु ने इस विकल्प को मुख्य नहीं अपितु द्वितीय-स्थानीय विकल्प माना है। (२) १०७ वें इलोक में ज्येष्ठ पुत्र को धर्मज मानना, दूसरों को 'कामज' मानना भी मनु के विरुद्ध है। मनु ने अनेक पु₁ों की उत्पत्ति धर्मपूर्वक मानी है [६। ३६]।

बड़े भाई का छोटों के प्रति कर्त्तंय्य-

पितेव पालयेत्पुत्राञ्ज्येष्ठो भ्रातृन्यवीयसः । पुत्रवच्चापि वर्तेरञ्ज्येष्ठे भ्रातरि धर्मतः ॥ १०८ ॥ (४३)

[सम्मिलित रहते हुए] (ज्येष्ठः) बड़ा भाई (यवीयसः भ्रातृन्) प्रवने छोटे जानों को 'पिता +इव पुत्रान्) जंसे पिता ग्रपने पुत्रों का पालन पोषए। करता है ऐसे (पालयेत्) पाले (च) ग्रौर (ज्येष्ठे भ्रातरि) छोटे भाई बड़े भाई में (धर्मतः) धर्म से (पुत्रवत् +ग्रपि वर्तेरन्) पुत्र के समान वर्ताव करें ग्रथांत् उसे पिता के समान मानें।। १०८।।

ज्येष्ठः कुलं वर्धयित विनाशयित वा पुन:। ज्येष्ठः पूज्यतमो लोके ज्येष्ठः सिद्भिरगहितः॥ १०६॥

(ज्येष्ठ: कुलं वर्धयिति) बड़ा भाई ही कुल की उन्नित करता है (वा) ग्रथवा

(पुनः विनाशयित) यदि बुरा होता है तो कुल को विनष्ट कर देता है (लोके ज्येष्ठः पूज्यतमः) संसार में बड़ा भाई पूज्य है ग्रीर (सद्भिः + ग्रगहितः) सज्जनों के द्वारा प्रशसनीय है ।। १०६ ।।

## अस्तुर्धीळनाः १०६ वां श्लोक निम्नं प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगिवरोध — पूर्वापर क्लोकों में बड़े भीर छोटे माइयों के पारस्परिक व्यवहार का वर्णन है। इस क्लोक में ज्येष्ठ पुत्र की महिमा ने उस वर्णन-क्रम को भंग कर दिया है, अतः यह क्लोक प्रसंगिवरुद्ध प्रक्षिप्त है। वैसे भी दायभाग विधान के प्रसंग में यह महिमात्मक क्लोक प्रसंगत एवं अनावक्यक है।

छोटों का बड़े भाई के प्रति कर्त्तव्य --

यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः । ग्रज्येष्ठवृत्तिर्यस्तु स्यात्सः संपूज्यस्तु बन्धुवत् ॥११०॥(४४)

किन्तू (यः ज्येष्ठः) जो बड़ा भाई (ज्येष्ठवृत्तिः स्यात्) बड़ों ग्रर्थात् पिता ग्रादि के समान बर्ताव करने वाला हो तो (सः पिता + इव, सः भाता + इव संपूज्यः) वह पिता ग्रीर माता के समान माननीय है (यः तु) ग्रीर जो (ग्रज्येष्ठवृत्तिः स्यात्) बड़ों ग्रर्थात् पिता ग्रादि के समान बर्ताव करते वाला न हो तो (सः तु बन्धुवत्) वह केवल भाई या मित्र की तरह ही मानने योग्य होता है।। ११०।।

एवं सह वसेयुर्ग पृथग्वा घमेकाम्यया। पृथग्विवर्धते घमेस्तस्माद्धम्या पृथक् क्रिया ॥ १११ ॥ (४५)

(एवम्) इस प्रकार (सह विषयुः) सब आई साथ मिलकर [६।४०४-११०] रहें (वा) ग्रथना (ध्रमंकाम्यया) धर्म की कामना से (पृथक्) अलग-प्रनग [६।१०४] रहें । (पृथक् धर्मः विवधते) पृथक-पृथक् रहने से धर्म का [सबके द्वारा अलग-प्रनग पञ्चमहायज्ञ ग्रादि करने के कारण] विस्तार होता है (तस्मात्) इस कारण (पृथक किया धर्म्या) पृथक् रहना भी धर्मानुकूल है ।। १९१।।

इकट्ठे रहकर मलग होने पर 'उद्घार' ग्रंश का विभाजन---

ज्येष्ठस्य विश उद्घारः सर्वद्रध्याच्य यद्वरम् । ततोऽत्रं मध्यमस्य स्यातुरीयं तु यवीयसः ॥ ११२ ॥ (४६)

[सम्मिलित रहते हुए ग्रगर बड़े भाई छोटों का पालन-पोषण करें तो उनके बाद ग्रलग होते हुए] (ज्येष्ठस्य विशः उद्धारः) पिता के धन में से बड़े भाई का बीसवां भाग 'उद्धार' [=ग्रतिरिक्त भागविशेष होता है] (च) भीर (सर्वद्रव्यात् यत् वरम्) सब पदार्थों में से जो सबसे श्रेष्ठ पदार्थं हो वह भी (तत: + श्रधंम) बड़े के 'उढ़ार' से श्राघा उढ़ार (मध्यमस्य) मभने भाई का श्रथीत् चालीसवां भाग (तुरीयं तु यवीयसः स्यात्) चौथाई भाग श्रथीत् श्रस्तीवां भाग सबसे छोटे भाई का 'उढ़ार' होना चाहिए ॥ ११२॥

अस्तुर्गोट्डन् : (१) उद्घार-माग का विमाजन—'उद्घार' पैतृक सम्पत्ति में से पृथक् किये गये उस भाग को कहते हैं जिसका लाभ बड़े भाई को मिलता है, १०५—१११ क्लोकों की घनुवृत्ति के घनुसार यह 'उद्घार' तभी मिल सकता है जब बड़ा छोटों को पितृवत् पालन-पोषण करके बड़ा करे।

समभने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत है—मान लिया कि पैतृक सम्पत्ति ६६० रुपये है। उसमें बड़े भाई का बीसवां भाग (६६०  $\div$  २० = ४८ २० 'उद्धार' निकलेगा, मभने भाई का चालीसवां भाग (६६०  $\div$  ४० = २४) २४ रु होगा, छोटे भाई का ग्रस्सी वां भाग (६६०  $\div$  ५० 'उद्धार' होगा। 'उद्धार' का 'घन' बंटने के बाद शेष घन को सभी भाई बराबर बांट लेंगे, यथा - ४५ + २४ + १२ = ५४, ६६० - ६४ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ + १२ +

(२) उद्घार-माग का विधान क्यों ?— १ । १०४ में पैतृक सम्पत्ति का समान विभाजन बतलाया है । इस श्लोक में उद्घार ग्रंश के विभाजन के बाद समान - भाग का विभाजन है । यह विरोध प्रतीत होता है, किन्तु विरोध है नहीं । यह वर्णन विभाजन के द्वितीय विकल्प [१०५] के प्रसंगान्तर्गत है । यह तभी प्राप्त होता है जब बड़े भाई अपने से छोटों का पालन-पोषण करें । सम्मिलत रहते हुए पिता के समान छोटों के निर्माण में श्रन करें । इसी श्रम के परिणामस्वरूप बड़े को ग्रालग होते समय यह ग्रिधिक भाग मिलता है क्योंकि उसने छोटों की अपेक्षा ग्रिधिक कष्ट उठाये होते हैं ।

ज्येष्ठक्षंत्र कनिष्ठक्ष संहरेता यथोदितम्। विज्ये ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां तेषां स्यान्मध्यमं धनम् ॥ ११३ ॥

(ज्येष्ठः च किनष्ठः च) बड़ा भाई ग्रीर छोटा भाई । यथा + उदित सहरेताम् )
[१।११२ में ] पूर्वोक्त विधि से ग्रपना ग्रपना 'उद्धार' ग्रहण करें (ज्येष्ठकिनिष्ठाम्यां ये ग्रन्ये) बड़े ग्रीर छोटे से भिन्न जितने मक्तने भाई हों (तेषा मध्यमं धनं स्यात्) उनका मध्यम भाग होना चाहिए ॥ ११३ ॥

सर्वेषां धनजातानामाववीताग्रथमग्रजः । यश्व सातिशयं किचिद्दशतश्वाप्त्रयादरम् ॥ ११४ ॥ (सर्वे गं धनजातानाम्) सभी प्रकार की धन-सम्पत्ति में से (प्रग्रजः) बड़ा भाई (ग्रग्रचम् + आददीत) सर्वे श्रेष्ठ वस्तु को ले ले (च) ग्रीर (यत् किंवित् सातिशयम्) जो कोई एक ही श्रेष्ठ वस्तु हो तो वह भी बड़े को मिल सकती है (च) तथा (दशतः वरम् ग्राप्नुयात्) दश-दश गाय ग्रादि पशुग्रों में से एक श्रेष्ठ पशु बड़ा भाई प्राप्त कर ले [बड़े भाई को यह ग्राधक धन ग्रातिरिक्त रूप में देने का कथन है] ॥ ११४॥

#### उद्धारो न बज्ञस्वस्ति संपन्नानां स्वकमंसु। यस्किचिबेव बेयं तु ज्यायसे मानवर्षनम्।। ११४।।

(स्वकर्मं मुसंग्नानाम्) छोटे भाइयों के प्रपत्ते कर्म में समुचित रूप में संलग्न होते हुए (दशसु उद्धारः न प्रस्ति) बड़े भाई को दश पशुष्रों में एक श्रेष्ठ पशु उद्धार रूप में नहीं प्राप्त होगा (तु) किन्तु (ज्यायसे मानवर्धनम्) बड़े भाई का सम्मान बढ़ाने के लिए (यद किंचित् + एव देयम्) उसे कुछ तो प्रधिक भाग देना चाहिए।। ११५॥

## **अन्यक्रीत्जनः** ११३-११५ इलोक प्रक्षिप्त हैं—

- १. अन्तिवरोध—(१) ११४ में सभी प्रकार की वस्तुओं में से श्रेष्ठ वस्तु लेने का कथन १०४ एवं ११२ के विरुद्ध है। उनमें सारेधन में से एक समान धन को लेने का कथन है। (२) ११५ वें की मान्यता ११२ वें के विधान के विरुद्ध है, ग्रतः दोनों स्लोक प्रक्षिप्त हैं।
- २. प्रसंगिवरोध पूर्वापर ११६ वें श्लोक में उद्धार भाग निकालने का प्रसंग है। इन दोनों श्लोकों ने उससे भिन्न वर्णन द्वारा उसे भंग कर दिया है, ग्रतः ये प्रसंग-विरुद्ध प्रक्षेप हैं। ११३ श्लोक में तथा ११६ में दो जगह उद्धार निकालने का कथन है। यह पुनरुक्त है। ११६ का कथन ग्रथिक स्पष्ट है, ग्रतः ११३ प्रक्षिप्त है।

## एवं समुद्धृतोद्धारे समानंशान्त्रकल्पयेत्। उद्धारेऽनुद्धृते त्वेषामियं स्यावंशकल्पनाः॥ ११६ ॥ (४७)

(एवम् समुद्धृत + उद्घारे) इस प्रकार [१। १२-११३] 'उदार' [=अतिरिक्त धनविशेष] के निकालने के बाद (समान्-प्रशान् प्रकल्पयेत्) शेष धन को सनान भागों में बांट लें (तु उद्घारे + प्रमुद्धृते) यदि 'उद्धार' पृयक् से नहीं निकालें तो (एषाम् ग्रंशकल्पना इमं स्यात्) उन भाइयों के भाग का बंटवारा इस प्रकार करे।। ११६।।

सम्मिलित रहकर अलग होते हुए विभाजन की अन्य विधि-

एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः पुत्नोऽष्ठ्यर्धः ततोऽनुजः । ग्रंशमंशं यबीयांस इति धर्मो व्यवस्थितः ॥११७॥ (४८) (ज्येष्ठः एक-श्रधिकं हरेत्) बड़ा भाई 'एक ग्रधिक' ग्रर्थात् दो भाग धन ग्रहण करे (तत् + प्रनुजः पुत्रः ग्राध्यर्घम्) उससे छोटा भाई डेढ़ भाग ले (यवीयांसः ग्रंशम् + ग्रंशम्) छोटे भाई एक-एक भाग सम्पत्ति का ग्रहण करें (इति धर्मः व्यवस्थितः) यही धर्म की व्यवस्था है।। १९७॥

# स्वेन्योंऽशेन्यस्तु कन्याम्यः प्रदश्चश्चीतरः पृथक् । स्वात्स्वादंशाच्चतुर्मागं पतिताः स्युरदिरसवः ॥११८॥(४६)

(भ्रातरः) सत्र भाई (कन्याम्यः) स्रविवाहित बहनों के लिए पृथक् (चतुर्भागम्) पृथक्-पृथक् चतुर्थांग भाग (स्वेम्यः प्रदद्युः) स्रपने भागों से देवें (स्वात् स्वात् + स्रंगात् स्रदित्सवः) स्रपने-स्रपने भाग से चतुर्थांग भाग न देने वाले भाई (पतिताः स्युः) पतित = दोषो स्रौर निन्दनीयं माने जायोंगे।। ११८।।

# अजाविकं सैकशफं न जातु विषमं भजेत्। अजाविकं तु विषमं ज्येष्ठस्यैव विधोयते ॥ ११६ ॥ (५०)

(ग्रजा + ग्रविकम स + एकशफं विषमम्) वकरो, भेड़, एक खुरवाली घोड़ो ग्रादि के विषम होने पर (न जातु भजेत्) उन्हें [बेवकर धनराशि के रूप में] विभाजित न करें (विषमम् ग्रजाविकं तु) विषम रूप में वचे बकरी भेड़ प्रादि पशु (ज्येष्ठस्य + एव विधीयते) बड़े भाई को ही प्राप्त होते हैं।। ११६।।

नियोग से उत्पन्न पत्नियों के मनुसार दाय-व्यवस्था-

यबीयाङ्ग्येष्ठमार्यायाः पुत्रमुखावयेद्यवि । समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ १२०॥

(यदि यवीयान्) यदि छोटा भाई (ज्येष्ठभार्यायां पुत्रम् + उत्पादयेत्) बड़े भाई की स्त्री में 'नियोग' [६। ४८-६२] से पुत्र उत्पन्त करे तो (तत्र) उस स्थिति में (समः विभागः स्यात्) उस पुत्र को अपने चाचा ग्रादि के समान भाग होगा ग्रर्थात् वह अपने ग्रसली पिता के सम्पूर्ण भाग का ग्रिथिकारी होगा किन्तु उद्घार भाग का नहीं (इति धर्मः क्ववस्थितः) ऐसी धर्म की व्यवस्था है ॥ १२०॥

### उपसर्जनं प्रधानस्य धर्मती नोपपचते। जिता प्रधानं प्रजने तस्माद्धर्मेण तं मजेत्।। १२१ ॥

(उपसर्जनम्) गौणपुत्र सर्थात् जो नियोगिविधि से छोटे भाई के द्वारा बड़े भाई की स्त्री में उत्पन्त हुमा है, वह (धर्मतः) धर्मानुसार (प्रधानस्य न — उपपद्यते) प्रधान-पृत्र स्रयात् स्रपते ही पिता से उत्पन्त पुत्र के पूर्ण उद्घारादि भाग का स्रधिकारी नहीं होता, क्योंकि (प्रजने प्रधानं पिता) सन्तानोत्पत्ति में पिता की ही स्रयात् बीज की ही प्रधानता होती है (तस्मात्) इस कारण (धर्मेण तं भजेत्) धर्मानुसार समभाग को ही ले ले॥ १२१॥

पुत्रः कनिष्ठो व्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूर्वजः । कयं तत्र विमागः स्यादिति चेत्संशयो सवेतु ।। १२२ ॥

(ज्येष्ठायां कनिष्ठः पुत्रः) यदि बड़ी परनी से उत्पन्न पुत्र छोटा हो (च) ग्रौर (कनिष्ठायां पूर्वेगः) छोटी परनी से उत्पन्न पुत्र बड़ा हो (तत्र कथं विभागः स्यात्) उस स्थिति में कैसे बंटवारा होना चाहिए? (इति चेत् संशयः भवेत्) यदि ऐसा सन्देह हो तो—[उस सन्देह का समाधान ग्रागे कहा है] ॥ १२२॥

एकं वृषममुद्धारं संहरेत स पूर्वजः। ततोऽपरे ज्येष्ठवृषास्तवृतानां स्वमातृतः॥ १२३॥

(सः पूर्वजः) पहली विवाहित स्त्री का पुत्रः (एकं वृषभम् + उद्धारं संहरेत) एक बैल 'उद्धार' रूप में प्रधिक ग्रहण करे (ततः अपरे) उसके बाद दूसरे पुत्र (स्वमातृतः तत् ऊनानां ज्येष्टवृषाः) ग्रपनी माता के क्रम से जो छोटे हैं वे एक-एक बैल 'उद्धार' रूप में ले लें ॥ १२३॥

क्येव्टस्तु जातो क्येव्टायां हरेद्वृश्मशोडशाः । ततः स्वमातृतः शेषा मजेरन्निति घारणा ॥ १२४ ॥

(ज्येष्ठायां जातः ज्येष्ठः तु) ज्येष्ठ माता से उत्पन्त ग्रायु से भी ज्येष्ठ पुत्र (वृषभषोडशाः हरेत्) पन्द्रह गायों के साथ एक बैंल ले (ततः शेषाः) उसके बाद शेष पुत्र (स्वमातृतः भजेरन्) ग्रपनी माता के विवाहक्रमानुसार शेष धन को बांट लें (इति धारणा) ऐसी मान्यता है ॥ १२४॥

> सहशस्त्रीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः। न मातृतो ज्यैष्ठघमस्ति जन्मतो ज्यैष्ठघमुख्यते।। १२५।

(सदशस्त्रीषु जातानां पुत्राणाम्) समानजातीय स्त्रियों में उत्पन्न पुत्रों में (ग्रवि-शेषतः) जाति-सम्बन्धी विशेषता न होने से (मातृतः ज्यैष्ठघं न ग्रस्ति) माता के ज्येष्ठत्व ग्राधार पर पुत्रों का ज्येष्ठत्व नहीं होता ग्रपितु (जन्मतः ज्येष्ठघम् + उच्यते) जन्मक्रम से ही ज्येष्ठत्व माना जाता है ॥ १२४॥

> जन्मज्येष्ठेन चाह्वानं सुब्रह्मण्यास्विप स्मृतम् । यनयोक्त्यं गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता स्मृता ॥ १२६ ॥

(सुब्रह्मण्याम् + ग्रिपि) 'सुब्रह्मण्या' नामक ऋचाग्रों में भी (जन्मण्येष्टेन ग्राह्मानं स्मृतम्) जनमक्रम की ज्येष्ठता को ही माना गया है (च) ग्रीर (गर्भेषु यमयोः एव) गर्भ में एकसाथ जुड़वा पुत्र होने पर उनमें भी (जन्मतः ज्येष्ठता स्मृता) प्रथम जन्म लेने वाले को ज्येष्ठ कहा गया है ॥ १२६॥

### अन्त्राह्मीत्जना : १२० से १२६ इलोक प्रक्षिप्त हैं—

- १. ग्रन्तविरोध—(१) १२०-१२१ व्लोक १४५, १४६ की व्यवस्था के विरुद्ध हैं। (२) १२२-१२६ व्लोकों में एकसाय बहुपत्नी रखने वाले व्यक्ति के धन-का वर्णान है। बहुपत्नी-प्रथा ही मनुविरुद्ध है [४।१६७, ७।७७], अतः उसके दायभाग का विधान मनुकृत हो ही नहीं सकता। इस प्रकार ये सभी व्लोक प्रक्षिप्त हैं।
- २. प्रसंगिबरोध नियोग से उत्पन्न पुत्रों के दायभाग का प्रसंग सबके बाद १४५-१४७ इलोको में विणित है। प्रसंग से पूर्व विणित होने के कारण ये इलोक प्रसंग-विरुद्ध प्रक्षेप हैं। ग्रीर यहां ग्रनावश्यक भी हैं क्योंकि ये बातें वहां विणित हैं।

पुत्रिका करने का उद्देश्य---

### म्रपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम्। यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम्॥ १२७ । (५१)

(ग्रपुत्रः) पुत्रहीत गिता (ग्रस्यां यत् +ग्रप्तयं भवेत् तत् मम स्वधाकरं स्यात्') इस कन्या से जो पुत्र उत्तन्त होगा वह मुक्ते वृद्धावस्था में ग्रन्त-भोजन ग्रादि से पालत-पोषण करने वाला होगा ग्रीर इस प्रकार सुख देने वाला होगा' (ग्रनेन विधिना सुतां पुत्रिका कुर्वीत) ऐसा दामाद से कहकर कन्या को 'पुत्रिका' करे।। १२३।।

अवन्तु शिक्तिनाः (१) 'स्वधा' का मनुसम्मत प्रयं—इस दलोक में टीकाकार 'स्वधा' शब्द का श्राद प्रसंग में पिण्डदान ग्रादि ग्रथं करते हैं, यह ग्रथं मनुसम्मत नहीं है। इस भाष्य में दिया गया ग्रथं मनुसम्मत एवं प्रामाणिक है। उसमें निम्न प्रमाण एवं युक्तियां हैं—(क) मनु मृतकश्राद्ध नहीं मानते, ग्रतः उस प्रसंग का ग्रथं करना ही मनुविरुद्ध है [इसके लिए देखिए विस्तृत व्याख्यान ३। ६१, ६२ ग्रौर २६४ पर]। (ख) निरुक्तकार ने स्वधा शब्द का ग्रथं करते हुए लिखा है—'स्वधा ग्रन्तनाम'' [१। ६२], इनसे सिद्ध होता है कि 'स्वधाकार' का ग्रथं हुग्रा 'ग्रन्त-जलादि से पालन पोषण करने बाला, इस ग्रथं की पुष्टि ३। ६२ से भी हो जाती है। (ग) 'स्व' स्वजनों को भी कहते हैं, स्वान् चितृत्व बधाति यया विश्वया सा स्वथा' इस व्युत्पत्ति के ग्राधार पर वृद्धावस्था में ग्रन्त, जल, सेवा-सुश्रूपा ग्रादि से सुख देना ही 'स्वधा' क्रिया कहलायेगी। (घ) पुक्तेत्पत्ति का भी व्यक्ति का यही उद्देश्य होता है कि वह कष्टों से बचाये, सुख दे, वृद्धावस्था में ग्रन्त, जल, सेवा-सुश्रूपा ग्रादि से सुख उन पर सपीक्षा]। (ङ) व्यक्ति को सबसे पहले यही इच्छा होती है कि उसकी सन्तान उसके लिए सुखदायी बने। इसीलिए पुत्रहीन व्यक्ति 'पुत्रिका' की विधि ग्रपनाता है। इस प्रकार 'स्वधाकर' का उपर्युक्त ग्रथं ही उपयुक्त है।

(२) **पुत्रिका धर्म**— पुत्रिका करने का स्रभिप्राय यह है कि जिस व्यक्ति का कोई पुत्र न हो किन्तु पुत्री हो, तो वह पुत्री का विवाह करते समय दाम।द पक्ष वालों से यह निश्चय कर लेता है कि इससे जो प्रथम पुत्र होगा उसे मैं गोद लूंगा। म्रथांत् वह नाना की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होगा। ऐसे निश्चय को 'युत्रिकाधमें' कहते हैं।

#### म्रानेन तु विधानेन पुरा चक्तेऽय पुत्रिका। विवृद्धपर्यं स्ववंशस्य स्वयं वक्षः प्रजापतिः ॥ १२८ ॥

(पुरा) पुरातन काल में (स्ववंशस्य विवृद्धधर्यम्) ग्रापने वंश की वृद्धि के लिये (स्वयं दक्षः प्रजापितः)स्वयं दक्षप्रजापित ने भी (ग्रनेन तुविधानेन) इस विधि से (पुतिका चक्रे) पुतिका' की थी ॥ १२८॥

#### वदौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश। सोमाय राज्ञे सरकृत्य प्रीतारमा सप्तविशतिम् ॥ १२६ ॥

(सः) उस (प्रीतात्मा) प्रसन्न घात्मा वाले प्रजापित ने (मत्कृत्य) वस्त्र-प्राभूषण् ग्रादि से ग्रलंकृत करके (धर्माय दश) धर्मराज को दस कन्याए (कश्यपाय त्रयोदश) कश्यप की तेरह कन्याएं (सोमाय राजे सप्तवित्रतिम्) सोम राजा के लिए सत्ताईस कन्याएं दी थी।। १२६।।

### अनुर्योत्जनः १२५-१२६ श्लोक प्रक्षिप्त हैं-

- १. प्रसंगिवरोध १२७ भीर १३० ब्लोकों की परस्पर वाक्यात्मक सम्बद्धता है। १३० वां बनोक १२७ का प्रयंवाद है। बीच के बनोकों ने उस वाक्यगत सम्बद्धता को भंग कर दिया है। ग्रतः प्रसंगभंजक होने के कारण ये ब्लोक मौलिक नहीं हैं।
- २. शैलीगत आधार—(१) दक्ष-प्रजापित की पौराणिक घटना का उल्लेख होने से ये दोनों इलोक परवर्ती सिद्ध होते हैं, ग्रतः परवर्ती व्यक्ति द्वारा रचित प्रक्षेप हैं। (२) प्रस्तुत प्रसंग के मनुशोक्त सभी श्लोकों की शैली विधानात्मक है. इन श्लोकों की ऐतिहासिक शैली इन्हें ग्रन्यप्रोक्त सिद्ध करती है।

पुत्र के ग्रभाव में सारे धन की पुत्री ग्रधिकारिणी—

# यर्थवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेगा दुहिता समा। तस्यामात्मनि तिष्ठतस्यां कथमन्यो धनं हरेत्।। १३०।। (४२)

(यथा + एव म्रात्मा तथा पुत्रः) जैसी म्राप्ती म्रात्मा है वैसा ही पुत्र होता है, म्रीर (पुत्रेण दुहिता समा) पुत्र जैसी हो पुत्री होती है (तस्याम् + म्रात्मिति तिष्ठन्त्याम्) उस म्रात्मारूप पुत्री के रहते हुये (मन्यः धनं कथं हरेत) कोई दूसरा धन को कैसे ले सकता है? म्रयात् पुत्र के स्रभाव में पुत्री ही धन की मधिकारिएगी होती है ।। १३०।।

अर्जु व्यक्ति न्त्रः पुत्र-पुत्री भारमारूप-निरुक्तकार ने दायभाग का विश्लेषण करते हुए मनु की मान्यता के अनुरूप पुत्र श्रीर पुत्री दोनों को दायभाग का

त्रिधिकारी माना है। किसी प्राचीन ग्रन्य के क्लो कों को उद्भृत करके यास्क ने मनुकी इस मान्यता को निम्न क्लोकों द्वारा स्पष्ट किया है —

> म्रङ्गावङ्गात्सम्भवसि हृदयादिष जायसे । म्राःमा व पुत्र नामासि स जीव शरदः शतम् ॥ मिवशेषेण पुत्राणां दायो भवति धर्मतः । मिथुनानां विसर्गादौ मनुः स्वायम्भुवोद्धवीत् ॥ [निष्ठ० २।१।४]

प्रयात्—हे पुत्र ! तू मेरे ग्रंग-अंग से उत्पन्त हुमा है भीर मेरी त्रात्मा से प्रकट हुमा है, मतः तू पुत्र मेरी ग्रात्मा का ही रूप है। तू सैकड़ों वर्षों तक जीये।। धर्मानुसार पुत्र ग्रीर पुत्री दोनों का समानभाव से दायभाग में ग्रक्षिकार होता है— यह मान्यता सृष्टि के ग्रादि में स्वायम्मूव मनु ने व्यक्त की है।

माता का धन पुत्रियों का ही होता है --

मातुस्तु यौतकं यत् स्यात्कुमारीभाग एव सः। दौहित्र एव च हरेदपुत्रस्याखिलं धनम्॥ १३१॥(५३)

(मातुः तुयत् यौतकं स्यात्) माता का जो [विवाह ग्रादि के ग्रवसर पर निजी धन के रूप में पिता-भाई मे प्राप्त ] धन होता है (सः कुमारी-भागः एव) वह कन्या का ही भाग होता है (च) तथा (ग्रपुत्रस्य ग्रस्तिलं धनं दौहित्रः एव हरेत्) पुत्रहीन नाना के सम्पूर्णं धन को धेवता ही प्राप्त कर लेवे।। १३१।।

> दौहित्रो ह्यां लिंग्यमपुत्रस्य पितुहंरेत् । स एव दद्याद् द्वी पिण्डी पित्रे मातामहाय च ॥ १३२ ॥

(म्रपुत्रस्य पितुः) दूसरे पुत्र के न होने पर म्रपने शिता का (म्रिलिलं रिक्यम् हि) सब धन भी (दौहितः हरेत्) धेवता ही ले सेवे (सः एव) ग्रौर वह (पित्रे च माता-महाय द्वौ पिण्डौ दद्यात्) म्रपने शिता तथा म्रपने नाना को पिण्ड देवे ॥ १३२॥

> पौत्रवीहित्रयोलोंके न विशेषोऽस्ति धर्मतः। तयोहि मातापितरौ सम्प्रतौ तस्य बेहतः।। १३३॥

(लोके) पंसार में (धर्मतः) धर्मानुसार (पौत्रदौहित्रयोः विशेषः न ग्रस्ति) पोते ग्रौर धेवते में कोई ग्रन्तर नहीं है (हि) क्योंकि (तयोः माताधितरौ) उन दोनों के क्रमशः पिता तथा माता (तस्य देहतः सम्भूतौ) उस शरीर से उत्पन्त हुए हैं ।। १३३।।

#### आनु श्रीत्रनः : १३२-१३३ इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं ---

१. विषयविरोध — प्रस्तुत विषय [१।१०३] दायभाग के वर्णन का है इसमें पिण्डदान का वर्णन विषयबाह्य है। पुत्र म्रादि का उद्देश्य कब्ट से वचाना है न कि पिण्डदान देना [६।१३८ की समीक्षा द्रष्टव्य] । इसी प्रकार १२७ से नाना के धनसे सम्बद्ध प्रसंग है, ग्रतः पिता के धन का वर्णन यहां ग्रनभीष्ट है । इस प्रकार विषयविरुद्ध होने से १३२ वां श्लोक प्रक्षिप्त है, १३३ वां उस पर ग्राधारित होने से वह भी प्रक्षिप्त है ।

२. शैलीगत आधार—१३३ वें की शैली अयुक्तियुक्त है। यदि इतने कारण मात्र से भेद समाप्त हो जाता है तो १२७ वें में पृथक् से 'पुत्रिका' करने की क्या आवश्यकता रहती है। और इस प्रकार तो पुत्रों के साथ दौहित्र का भी दायभाग में आवश्यक अधिकार होना चाहिए! अयुक्तिपूर्ण शैली होने के कारण यह इलोक प्रक्षिप्त है।

पुत्रिका करने पर पुत्र होने की ग्रवस्था में दायव्यवस्था -

पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते। समस्तत्र विभागः स्याज्ञ्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियाः ॥१३४॥(४४)

(पुतिकायां कृतायां तु) 'पुतिकां कर लेने के बाद (यदि पुत्र:+
अनुजायते) यदि किसी को पुत्र उत्पन्न हो जाये तो (तत्र समः विभागः
स्यात्) उस स्थिति में उन देनों को [धेवता श्रीर निजपुत्र को] धन का
समान भाग मिनेगा (हि) क्योंकि (स्त्रियाः ज्येष्ठता न+ग्रस्ति) स्त्री को
ज्येष्ठत्व=बड़े पुत्र की भांति 'उद्धार' भाग नहीं प्राप्त होता। ग्रतः धेवते
को भी वह 'उद्धार' भाग नहीं प्राप्त होगा।। १३४।।

त्रपुत्रायां मृतायां तु पुत्रिकायां कथञ्चन । घनं तत्पुत्रिकामर्ता हरेतैवाविचारयन् ॥ १३५ ॥

(कथञ्चन) किसो कारण (ब्रपुत्रायां मृतायाम्) बिना पुत्र के ही 'पुत्रिका' के मरजाने पर (तत् पुत्रिकाभर्ता एव) उत पुत्रिका का पति ही (ग्रविचारयन् धनं हरेत्) निरचय से उस [श्वशुर] के धन को ने लेवे ॥ १३४ ॥

> ब्रकृता वा कृता वाऽपि यं विन्देत्सहशात्मुतम् । पौत्री मातामहस्तेन वद्यात्पिण्डं हरेद्धनम् ॥ १३६ ॥

(कृता वा ऋ कृता वा + ग्रिप) पुत्रिका' की गई हो ग्रथवान की गयी हो (सदशात् सुतं विन्देत्) वह समान जातीय पित से जिस पुत्र को प्राप्त करे (तेन मातामहः पौत्री) उसी से पुत्रहोन नाना पुत्रवान् हो जाता है (दद्यात् पिण्डम्) वह दौहित्र ग्रपने नाना को पिण्डदान करे ग्रौर (धनं हरेत्) नाना के धन को प्राप्त कर लेवे ।। १३६॥

> पुत्रेण लोकाअयति पौत्रेणानन्त्यमानुते। ऋय पुत्रस्य पौत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति विष्टपम् ॥ १३७ ॥

(पुत्रेण लोकान् जयित) पिता पुत्र से स्वर्गीद लोकों को प्राप्त करता है (पीत्रेण + ग्रानन्त्यम् + ग्रश्नुते) पोते से ग्रनःत सुख को प्राप्त करता है (ग्रथ पुत्रस्य पौत्रेण) ग्रीर पड़पोते से (ब्रघ्नस्य विष्टपम् + ग्राप्तोति) सूर्यलोक को प्राप्त करता है।। १३७।।

### आनुर्योत्डनः १३५-१३७ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-

- १. मन्तिवरोध (१) १३५ वें क्लोक की मान्यता मनु द्वारा विहित 'पुतिका प्रक्रिया' से विरुद्ध है। पुतिका इसलिए की जाती है कि 'उससे जो पुत्र होगा वह मेरा सुखदायक बनेगा' [१!१२९]। मतः एव उसकी नाना का घन मिलता है, किन्तु जब 'पुतिका' म्रपुत्रवती ही मर जाये तो वह प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसका म्राधार नष्ट हो जाता है, मतः भर्ता का घन-प्रहण मनुसम्मत नहीं है। इस प्रकार का घन २११—२१२ की व्यवस्था के मनुसार भाई-बहनों को जाता है। म्रतः यह क्लोक विरुद्धमान्यता वाला होने से प्रक्षिप्त है। (२) १३६ की व्यवस्था १२७ के विरुद्ध है। इस प्रकार तो 'पुतिका' प्रक्रिया के विधान का कोई महत्त्व या भावक्यकता नहीं रहती। (३) १३७ वें क्लोक में सूर्यलोक म्रादि की प्राप्ति मनुविरुद्ध है। मनु ऐसा कोई पृथक से स्थान नहीं मानते। वे केवल मुक्ति म्रवस्था को मानते हैं [२।२४६, ४।२६०,६। ६१, ६५,६५ बमादी मौर, मनु मपने कर्मों का कर्ता को ही भोक्ता मानते हैं। दूसरे के कर्मों से कोई स्वगं नहीं प्राप्त करता है [४।२४०]। इस प्रकार तो म्रच्छे कर्मों की म्रावक्यकता ही नहीं, पुत्रपौत्री वाली सारी दुनिया ही स्वगं में चली जायेगी।
- २. विवयविरोध-प्रस्तुत विषय दायभाग-विधान का है, १३६ वें में पिण्ड-दान वर्णनविषयबाह्य है, ग्रत: यह क्लोक विषयविरुद्ध है।

पुत्र का लक्षण---

# पुनारनो नरकाद्यस्मात्त्रायते पितरं सुतः । तस्मात्वुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥ १३८ ॥ (५५)

(यः) जो (सुनः) पुत्र (पितरम्) माना-पिता को (पुम्नाम्नः नर-कात्) पुम् = वृद्धावस्था ग्रादि से उत्पन्न होने वाले दुःखों से (त्रायते) रक्षा करता है' (तस्मात्) इस कारण से (स्वयंभुवा स्वयंभेव 'पुत्रः' इति प्रोक्तः) स्वयंभू ईश्वर ने वेदों में बेटे को 'पुत्र' संज्ञा से ग्रभिहित किया है [द्रष्टव्य है—'सर्वेषां तु स नामानि.....वेदशब्देभ्य एवादी...... निर्ममे'' १।२३]।। १३६॥ ।।

१. [प्रचलित ग्रयं — जिस कारण पुत्र 'पुम्' नामक नरकसे पितरों की रक्षा करता है। उस कारण से स्वयं ब्रह्मा ने उसे पुत्र कहा है।। १३८।।]

अर् ह्या टिडन्स: पुत्र का स्रथं और उद्देश्य—इस दलोक में मनु ने पुत्र शब्द की परिभाषा दी है। उस पर यहां विस्तार से विचार किया जाता है। इस परिभाषा से यह सिद्ध हो जाता है कि सांसारिक व्यक्तियों का पुत्रप्राप्ति का उद्देश्य यह होता है कि पुत्र,जीवन में, वृद्धावस्था में कष्ट से रक्षा करें भीर धन-श्रन्त-जल प्रादि से पालन-पोषण करें। इस परिभाषा से इस ग्रध्याय में विणत उन सभी मान्यताग्रों का खण्डन हो जाता है जिनमें पिष्डदान श्राद्ध ग्रादि के लिए पुत्रश्राप्ति मानी है। यहां प्रमाणों के साथ पुत्र शब्द का विवेचन प्रस्तुत किया जाता है —

'पूज् पत्रने' (क्रचादि) घातु से 'पुंचो ह्रस्वद्दन' (उणादि ४।१६४) सूत्र सं वत्र
प्रत्यय के योग से पुत्र चान्द सिद्ध होता है। इसकी निरुचित करते हुए ऋषि यासक
लिखते हैं—"पुरु त्रायते' पिपरणाद्वा, पुम् = नरकं ततस्त्रायत इति वा" (२।११)
प्रयत्ति सभी प्रकार से सुरक्षा करता है, पालन-पोषण करता है अथवा पुम् नरक = कष्ट
को कहते हैं, उस वृद्धावस्था म्रादि के कष्ट से रक्षा करता है, इसलिए बेटे का 'पुत्र' नाम
है। नरक किसे कहते हैं, इसका भी निरुचतकार ने स्पष्टीकरण किया है, कहीं किसी को
नरक नामक लोकविशेष की भ्रान्ति न हो जाये—"नरकं न्यरकं नीचंगंमनम्,
नास्मिन् रमएं स्थानमस्पमप्यस्तीति वा" (१।१०) प्रथित् नरक कष्टपूर्णं गति, मधःपतन को कहते हैं, इस कष्ट गति में थोड़ा-सा भी सुख-म्राराम का स्थान नहीं है। इस
प्रकार कष्टपूर्णं स्थिति को नरक कहते हैं। पुत्र म्रपने पिता-माता म्रादि को उससे
बचाता है ४।८८-१० क्लोकों में इक्कीस नरकों की गणना है। वहां 'पुम्' नामक कोई
नरक परिगणित नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि 'पुम्'का नरक-विशेष अयं न
होकर 'कष्टपूण स्थिति' अथं ही मनुसम्मत है। तुलनाथं गोपथन्नाह्मण पू० १/२ की
परिभाषा भी उल्लेखनीय है—

"पुत्रः पुन्नाम नरकमनेकशतघारं तस्मात् त्राति पुत्रः, तत्पुत्रस्य पुत्रत्वम्" नरक कोई पृथक् लोक नहीं होता । इस विषयक विष्तृत अनुशीलन ४।६१ पर द्रष्टव्य है । [महिष दयानन्द ने इस श्लोक को यजु० ८।५ के मन्शर्थ के पुत्रार्थप्रसंग में उद्भृत किया है ।]

> पौत्रदौहित्रयोलेंके विशेषो नोपपद्यते । दौहित्रोऽपि ह्यमुत्रनं सन्तारयति पौत्रवत् ॥ १३६ ॥

(लोके) संसार में (पौत्र-दौहिक्षयोः विशेषः न + उपपद्यते) पोते स्रौर धेवते में कोई ग्रन्तर नहीं सिद्ध होता (हि) क्योंकि (पौत्रवत्) पोते के समान (बाहिक ग्रिप) घेवता भी नाना को (अमुत्र सन्तारयित) इस जन्म से सुखपूर्वक पार लगा देता है।। १३६॥

> मातुः प्रथमतः पिण्डं निवंपेत्पुत्रिकासुतः । द्वितीयं सु पितुस्तस्यास्तृतीयं तत्पितुः पितुः ॥ १४० ॥

(पुत्रिकासुतः) पुत्रिकाका पुत्र (मातुः प्रथमतः पिण्डम्) अपनी माता को

पहला पिण्ड (तस्या: पितु: द्वितीयम्) अपनी माता के पिता अर्थात् ाना को दूसरा पिण्ड भीर (तत् पितु: पितु:) उसके नाना के पिता अर्थात् पड़नान को (तृतीयम्) तीसरा पिण्डदान करे।। १४०।।

अनुरोजनः : १३६-१४० श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-

- १. झर्न्तिवरोध—(१) मनु कत्ता को ही कर्मों का भोक्ता मानते हैं [४।२४०] उनके मत से दूसरे के कर्मों से कोई स्वर्ग ग्रादि को नहीं जाता। इस ग्राधार पर १३६ की 'पार तारने' की मान्यता विषद्ध है, ग्रतः प्रक्षिप्त है। १४० वां इससे सम्बद्ध होने से प्रक्षिप्त है (२) पुत्र का उद्देश्य दुःख से बचाना है पिण्डदान ग्रादि देना नहीं [६।१३६ समीक्षा द्रष्टश्य]।
- २. विषयविरोध प्रस्तुत विषय दायभाग विभाजन का है [६। १०३]। यहां पिण्डदान ग्रादि का विधान विषयबाह्य वर्णन है, ग्रतः १४० वां श्लोक विषय-विरुद्ध प्रक्षेप है।

दत्तकपुत्र के दायभाग का विधान-

उपपन्नो गुणैः सर्वैः पुत्रो यस्य तु बित्तमः । स हरेतैव तिद्वव्यं सम्प्राप्तोऽप्यन्यगोत्रतः । १४१॥ (५६)

(यस्य तु दित्त्रमः पुत्रः) जिसका 'दत्तक' = गोद लिया हुम्रा पुत्र (सर्वै: गुर्गै: उपपन्नः) सभी श्रेष्ठ या वर्णोचित पुत्रगुणों से [६। १३६] सम्पन्न हो, (ग्रन्यगोत्रतः सम्प्राप्तः + ग्रापि) चाहे वह दूसरे वंश का ही क्यों न हो (सः तत् रिक्यं हरेत + एव) वह उस गोद हेने वाले पिता के धन को निश्चित रूप से प्राप्त करता है।। १४१।।

गोत्ररिक्ये जनियतुर्ने हरेड्डिटित्रमः क्विचत्। गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपैति दरतः स्वक्षा ॥ १४२ ॥

(दित्रमः) 'दत्तक' पुत्र (क्विचित्) कहीं भी (जनियतुः गोत्ररिक्ये न हरेत्) उत्पन्न करने वाले पिता के गोत्र और धन को नहीं प्राप्त करता (ददतः) गोद देने पर उसके (गोत्ररिक्यानुगः) गोत्र और धनसम्बन्धी (पिण्डः स्वया व्यपैति) पिण्डदान और स्वया-कार्य [उत्पादक पिता के लिए] समाप्त हो जाते हैं॥ १४२॥

्ियुरः ु ार्गः पुनिण्यान्तश्च देवरात्। उमी तौ नाहंतोमागं जारजातककामजौ ॥ १४३ ॥

(स्रितियुक्तासुतः च एव) स्रितियोग [६। ४६-६१] विधि से स्रन्यपुरुष द्वारा उत्तन्त पुत्र (च) स्रौर (पुत्रिन्धा देवरात् स्राप्तः) पुत्रवती होते हुए भी देवर से नियोग द्वारा प्राप्त पुत्र (तौ उभौ) ये दोनों (जारजातक-कामजौ) 'जारज' = व्यभिचार से उत्तन्त और 'कामज' = कामवासना के वशीभूत होकर उत्पन्त होने से (भागंत + स्रहेतः) पितृथन के भागी नहीं होते ॥ १४३ ॥

#### नियुक्तायामपि पुमान्नार्यां जातोऽविधानतः । नैवार्तः पैतृकं रिक्यं पतितोत्पादितो हि सः ॥ १४४ ॥

(नियुक्तायां नार्याम् ग्रिपि) नियोग के लिए नियुक्त स्त्री में भी (अवित्रानतः जातः पुमान्) उचित विधि [विवाहवत् प्रसिद्ध करके नियोग] को छोड़कर उत्पन्न किया गया पुत्र (पैतृकं रिक्यं नैवार्हः) पितृधन का भागी नहीं होता (हि) क्योंकि (सः पतित + उत्पादितः) वह 'पतित' [ ६। ६३ ] से उत्पन्न होता है ॥ १४४॥

# **अन्यूक्टीत्उन्यः १४२-१४४** इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

- १. प्रस्तिवरोध (१) १४२ वां बलो कि ३।=१-=२ के विरुद्ध है। श्राद्ध में पिण्डदान आदि मनुविरुद्ध है। [द्रष्टका ३।२-४ पर अन्तिवरोध समीक्षा] अतः प्रक्षिप्त है। (२) १४३-१४४ परस्पर सम्बद्ध बलो कहैं। इसमें पुत्रवती स्त्री द्वारा नियोग से पुतः पुत्र प्राप्ति करने पर उस पुत्र को धनभाग से रहित कहा है और 'वृथापुत्र' माना है। यह मान्यता ६। ५६ के विरुद्ध है। उसमें मनु ने नियोग-विधि से इच्छानुसार सन्तान की प्राप्ति कही है।
- २. प्रसंगिबरोय १४३ १४४ श्लांक प्रमंगिवरुद्ध भी हैं। नियोगज पुत्रों के धनिवभाग का विधिवाक्य या प्रसंग प्रारम्भ करने वाला श्लोक तो १४५ है। १४६ में धनग्रहण का विधान हुमा है, किन्तु इन श्लोकों में उससे सम्बद्ध निषेष पहले ही कर दिया। थिधान से पूर्व निषेष होना अग्रंगत है, अतः ये प्रसंगिवरुद्ध हैं। श्रौर यदि ये मौलिक होते तो १४६ के पश्चात् होते। वहां इन्हीं से मिलते-जुलते भावों वाला एक घौर भी श्लोक है, उसके रहते इनकी वैसे भी आवश्यकता सिद्ध नहीं होती। किन्तु 'पुत्रवती द्वारा पुतः नियोग न करते' के आग्रह को शास्त्रसम्मत करने के लिए प्रक्षेप-कार को ये श्लोक पहले ही मिलाने पड़े, क्योंिक १४७ से उसका अभिप्राय सिद्ध नहीं होता था।

नियोग से उभ्पन्न क्षेत्रज पुत्र के दायभाग का विधान ---

हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथौरसः। क्षेत्रिकस्य तु तद्बीजं धर्मतः प्रसवश्च सः॥ १४४॥ (४७)

(तल किएकतापाय) निर्माण के जिल्ला को में (यक्षा कि की रहा आतः पुष्प अस्ति व पुष्प अस्ति उत्पन्न हुआ क्षेत्रज पुत्र (हरेत्) पितृधन का भागो होता है; क्योंकि (यत् क्षेत्रिकस्य बीजम्) वह क्षेत्रिक =क्षेत्र स्वामी का ही बीज माना जाता है, यतोहि (सः धर्मतः प्रसवः) वह धर्मानुसार निर्माग से [६।४६] उत्पन्न होता है ॥ १४४ ॥

> धनं यो बिभृयाद् भ्रातुर्मृतस्य स्त्रियमेत्र च । सोऽपत्यं भ्रातुरुत्पःद्य दद्यात्तस्यैव तद्धनम् ॥१४६॥ (५८)

(मृतस्य भ्रातुः) मरे हुए भाई के (धनं च स्त्रियम् + एव यः बिभृ-यात्) धन ग्रौर स्त्री की जो भाई रक्षा करे (सः + ग्रपत्यम् + उत्पाद्य) बह भाई की स्त्री में सन्तान उत्पन्न करके (भ्रातुः तत् धनं तस्यैव दद्यात्) भाई का वह प्राप्त सब धन उस पुत्र को ही दे देवे ॥ १४६ ॥

नियोगिवधि के बिना उत्पन्न पुत्र दायभाग का अनिधकारी-

याऽनियुक्ताऽन्यतः पुत्रं देवराद्वाऽप्यवाप्नुयात् । तं कामजमरिक्थीयं वृथोत्पन्नं प्रचक्षते ॥१४७॥ (५६)

(या अनियुक्ता) जो स्त्री नियोगिविधि [१। ५६] के बिना (अन्यतः वा देवरात् अंप) अन्य सजातीय पुरुष से या देवर से भी (पुत्रम् अवाप्तु-यात्) पुत्र प्राप्त करे (तम्) उस पुत्र को (कामजं वृथोत्पन्नम् अरिक्थीयम्) 'कामज' = कामवासना के वशीभूत होकर [१। ५६, ६३] उत्पन्न किया गया, 'वृथोत्पन्न' = व्यर्थ में उत्पन्न और पितृधन का अनिधकारी (प्रचक्षते) कहते हैं।। १४७।।

अबन्य ट्रांगेल्डन्यः १४७ क्लोक की प्रसंगसम्बद्धता पर विवार—१४७ वें क्लोक में नियोगविधि को त्यागकर प्राप्त किये गये पुत्र को 'वृषा-उत्पन्न' पुत्र की संज्ञा दी है। यह विधान विवाहित वा विधवास्त्री के लिए है, अक्षतयोनि के लिए नहीं। अक्षतयोनि स्त्री के लिए इसमें अपवाद है। वह पुनर्विवाह कर सकती है और उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र 'वैध' तथा पैतृक धन का अधिकारी माना जायेगा। इस भाव के अनुसार इस क्लोक का प्रसंग हा१७६ से जुड़ता है।

ग्रन्य वर्णों की स्त्रियों में उत्पन्न पुत्रों की दायभाग-व्यवस्था—

एतद्विधानं विज्ञेयं विभागस्यैकयोनिवु। बह्वीवु चैकजातानां नानास्त्रीवु निबोधत ॥ १४८ ॥

(एकयोनिषु) समान जाति वाली स्त्रियों में उत्पन्न पुत्रों के (विभागस्य) घन-विभाजन का (एतत् विधानं विज्ञेयम्) यह विधान [६।१०३-१४७] समक्षना चहिए। ग्रब (नानास्त्रीषु बह्वीषु) ग्रनेक जाति वाली बहुत सी स्त्रियों में (एकजातानां निबो-धत) एक पति से उत्पन्न पुत्रों का धन विभाग सुनो—॥ १४८॥

> बाह्यसम्प्रानुपूर्व्येस चतन्नस्तु यदि स्त्रियः। तासां पुत्रेषु जातेषु विमागेऽयं विधिः स्मृतः॥ १४६॥

(यदि ब्राह्मणस्य) यदि ब्राह्मण की (ब्रानुपूर्व्यण चतस्रः तु स्त्रियः) वर्णानुक्रम से ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या श्रीर शूद्रा ये चार पत्नियां हों तो (तासां जातेषु पुत्रेयु) उनमें उत्पन्न पुत्रों में (विभागे + ग्रयं विधिः स्मृतः) विभाजन के लिए निम्न नियम माना गया है ॥ १४६ ॥

> कीनाशो गोवृषो यानमसङ्कारश्च वेश्म च। विश्रस्यौद्धारिकं वेयमेकाशस्य प्रधानतः॥ १५०॥

(विप्रस्य) ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र के लिए (कीनाज्ञ: गोवृष:) खेती करने वालग बैल (यानम् + ग्रलंकार: च वेश्म) सवारी, ग्राभूषण खेती ग्रीर घर (ग्रौद्धारिकं देयम्) ये 'उद्धार' घन के रूप में देने चाहिएँ (च) ग्रीर (प्रधानत: एकांज्ञः) सबसे प्रधान होने के कारण सारे धन में से एक भाग देना चाहिए।। १५०॥

> त्र्यंशं दायाद्धरेद् वित्रो द्वावंशौ कत्रियामुतः । वैश्याजः सार्धमेवांशमंशं शुद्रामुतो हरेत्॥ १५१॥

[पूर्व क्लोक के उद्घारभाग के निकालने पर शेष धन में से] (विप्रः ति + ग्रंशं दायाद हरेत्) ब्राह्मणी का पृत्र कुल पितृषन का तीन भाग ले ले (क्षत्रियासुतः द्वौ + ग्रंशो) क्षत्रिया का पुत्र दो भाग (वैश्याजः सार्धम् ग्रंशं + एव) वैश्या से उत्पन्न पुत्र के अभाग (शूद्रासुतः ग्रंशं हरेत्) शूद्रा में उत्पन्न पुत्र एक भाग ग्रहण करे।। १५१॥

सर्वे वा रिक्यजातं तद्दशघा परिकल्प्य च। घम्पं विमागं कुर्वोत विधिनाऽनेन घर्भवित् ॥ १५२ ॥

(ना) भ्रथवा (तत् सर्वे रिक्थजातम्) उस सारे पितृधन को (दशधा परिकल्प) दश भागों में बांटकर (धर्मवित्) धर्म का ज्ञाता पुरुष (ग्रनेन विधिना धर्म्य विभागं कुर्वीत) इस निम्न विधि से धर्मयुक्त विभाग करे—॥ १५२॥

> चतुरोंऽशान् हरेद्विप्रस्त्रीनशान्सत्रियासुतः। वैश्यापुत्रो हरेदृद्वपंशमंशं श्रृहासुतो हरेत्।। १५३॥

उनमें से (विष्ठः चतुरः + ग्रंशान् हरेत्) ब्राह्मणी का पुत्र चार भाग पितृषन ग्रहण करे (क्षत्रियासुतः त्रीन् + ग्रंशान्) क्षत्रिया का पुत्र तीन भागों को (वैश्यापुतः द्वि + ग्रंशं हरेत्) वैश्या का पुत्र दो भाग ले (श्रूद्रासुतः ग्रंशं हरेत्) श्रूद्रा का पुत्र एक भाग को ग्रह्म करे।। १४३।।

यद्यपि स्यात् सत्पुत्रोऽप्यसत्पुत्रोऽपि वा मवेत्। नाधिकं दशमाहद्याष्ट्रवापुत्राय धर्मतः॥ १५४॥

(यद्यपि) चाहे (सत्पुत्रः स्यात् म्रिपि वा म्रसत्-पुत्रः भवेत्) द्विजवर्णं की स्त्रियों में उत्पन्न पुत्र से ब्राह्मण पुत्रवान् हो म्रयवा पुत्रहीन हो किन्तु (धर्मतः) धर्मानुसार (शूद्रापुत्राय दशमात् म्रिधिकं न दद्यात्) शूद्रा के पुत्र को दसवें भाग से म्रिधिक धन ब्राह्मण-पिता न दे।। १४४।।

#### बाह्यराक्षत्रियविशां शुद्रापुत्री न रिक्थमाक्। यदेवास्य पिता बद्यासदेवास्य धनं मवेत्।। १५४।।

(ब्राह्मण-क्षत्रिय-विशां शूद्रापुत्रः) ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वैश्य व्यक्ति से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र (रिक्थभाक् न) कानूनी रूप से धन का भागी नहीं होता, श्रपितु (यत् + एव + ग्रस्य पिता दद्यात्) ग्रपनी इच्छा से जो कुछ इसका पिता दे देवे (तत्—तत् + एव + ग्रस्य धनं भवेत्) वही इस शूद्रापुत्र का धन होता है।। १४४।।

> समबर्णासु ये जाताः सर्वे पुत्राः द्विजन्मनाम् । उद्घारं ज्यायसे दस्वा मजेरन्नितरे समम् ॥ १४६ ॥

(समवर्णासु ये जाताः) समानवर्णं की स्त्रियों में उत्पन्न हुए (द्विजन्मनां सर्वे पुत्राः) द्विजातियों के सभी पुत्र (ज्यायसे उद्धारं दत्त्वा) बड़े भाई को 'उद्धार' भाग देकर (इतरे समं भजेग्न्) शेष सब समान-समान भाग बांट लें॥ १५६॥

शूद्रस्य तु सवर्गेंव नान्या भार्या विषीयते। तस्यां जाताः समांशाः स्युयंदि पुत्रशतं भवेत्।। १५७ ॥

(शूद्रस्य तु सवर्णा भार्या एव) शूद्र की तो अपने वर्ण की ही पत्नी होती है। (म्रन्या न विधीयते) उसके लिये म्रन्य वर्ण की भार्या का विधान नहीं है (यदि पुत्रशतं भवेत्) यदि शूद्र कें सौ पुत्र भी हों तो (तस्यां जाताः सम + म्रंशाः स्युः) शूद्रा में उत्पन्न सभी पुत्रों का पितृधन में समान भाग होता है म्रर्थात् बड़े के लिए 'उद्धार' भाग नहीं होता ।। १४७ ।

बारह प्रकार के पुत्र-

पुत्रान्द्वादश यानाह नृणां स्वायंभुवो मनुः । तेषां षड् बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः ॥ १५८ ॥

(स्वायभुवः मनुः) स्वायभुव मनु ने (नृष्णां यान् द्वादश पुत्रान् + ग्राह) मनुष्यों के जो बारह प्रकार के [६। १५६ — १७५] पुत्र कहे हैं (तेषां षड् बन्धु-दायादाः) उनमें छः [६। १५६] बान्धव दायाद = पितृधन के भागी होते हैं, तथा (षड् + ग्रदायाद-वान्धवाः) पिछले छः [६। १६०] ग्रदायाद = पितृधन के ग्रनिधकारी होते हैं।।१५८।।

दायभाग के म्रधिकारी छह पुत्र-

भौरसः क्षेत्रजन्नेव दत्तः कृत्रिम एव च। गूढोत्पन्नोऽपविद्वन्न बायावा बान्धवान्च वट्।। १४६॥

(ग्रीरसः क्षेत्रजः दत्तः कृत्रिमः गूढोत्पन्नः च ग्रपविद्धः) 'ग्रीरस' [६।१६६], 'क्षेत्रज' [६।१६७] 'दत्तक' [६।१६८], 'कृत्रिम' [६।१६८], 'गूढोत्पन्न' [६।१७०]

श्रीर 'श्रपविद्ध' [६।१७१] (षट् दायादाः बान्धवाः च) ये छः प्रकार के पुत्र 'दायाद' == पितृधन के श्रधिकारी श्रीर बान्धव कहलाने योग्य होते हैं ॥ १५६ ॥

दायभाग के ग्रनधिकारी छह पुत्र-

कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पौनभंवस्तया। स्वयंवतश्च शौद्रश्च षडवायादबान्धवाः॥१६०॥

(कानीन: सहोढ: क्रीत: पौनर्भव: स्वयंदत्तः च शौदः) 'कानीन' [६। १७२], [६।१७३] 'क्रीत' [६।१७४], 'पौनर्भव' [६।१७४], 'स्वयंदत्त' [६।१७७] ग्रौर स्द्रापुत्र [६।१७८] (षड् + ग्रदायादबान्थवाः) ये छः ग्रदायाद = पितृधन के ग्रनिध-कारी होते हैं।।१६०।।

यादृशं फलमाप्नोति कुप्लवैः सन्तरञ्जलम्। तादृशं फलमाप्नोति कुपुत्रैः सन्तरंस्तमः॥१६१॥

(कुप्लवैः जल संतरन्) बुरी अर्थात् दूटी - फूटी नौका से जल को पार करते हुए (याद्यां फलम् + ग्राप्नोति) मनुष्य जैसा फल प्राप्त करता है ग्रर्थात् पानी में ही डूब जाता है (तमः संतरन् तादशं फलम्) ग्रन्थकार = दुःख को पार करते हुए वैसा ही फल मनुष्य (कुपृत्रैः ग्राप्नोति) बुरे पुत्रों को उत्पन्न करके प्राप्त करता है ग्रर्थात् दुःख में ही निमग्न हो जाता है ॥ १६१॥

> यद्येकरिक्यिनो स्यातामौरसक्षेत्रजौ सुनौ। यस्य यत्यैतृकं रिक्यं स तद् गृह्णीत नेतरः।। १६२।।

(यदि + एकरिक्थिनो) यदि एक धनवाले पिता के (ग्रीरस-क्षेत्रजी सुतौ स्याताम्) 'ग्रीरस' ग्रीर 'क्षेत्रज' दोनों ही पुत्र हों तो (यस्य यत् पैतृकं रिक्थम्) जिसका पैतृक धन है (तत् स गृह्णीत) उसको वह 'ग्रीरस' पुत्र ही ग्रहण करे (इतरः न) दूसरा 'क्षेत्रज' पुत्र धन का ग्रिधिकारी नहीं होता ॥ १६२ ॥

### एक एवोरसः पुत्रः पित्र्यस्य बसुनः प्रभुः । ोबारा कानुसंस्थारी स्थानाम् सारिकासम् ॥ १६३ ॥

(पित्र्यस्य वसुन: प्रभुः) पिता के धन का स्वामी (एक: एव + औरसः पुतः) श्रकेला श्रीरस पुत्र ही होता है, वह (शेष/णाम् + ग्रानृशंस्यार्थम्) शेष भाइयों को कृपा करता हुग्रा (प्रजीवनं प्रदद्यात्) जीवन चलाने के लिए ग्रन्न-वस्त्रादि देता रहे ॥ १६३ ॥

> बष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदद्यात्पैतृकाद्धनात्। ग्रौरसो विभजन्दायं पित्र्यं पञ्चममेव वा ॥ १६४ ॥

(ग्रीरसः) ग्रीरस पुत्र (पित्र्यं दायं विभजन्) पितृधन का विभाग करते हुए

320

(पैतृकात् धनात्) उस पैतृक धन से (क्षेत्रजस्य षष्ठं वा पञ्चमम् — एव प्रदद्यात्) क्षेत्रज पुत्र को छठा ग्रयवा पांचवां ही भाग देवे।। १६४॥

> म्रीरसक्षेत्रजी पुत्री पितृरिक्थस्य मागिनी। बज्ञापरे तु क्रमज्ञो गोत्ररिक्यांज्ञमागिन:॥१६५॥

(ग्रीरस-क्षेत्रजी पुत्री) केवल 'बौरस' ग्रीर 'क्षेत्रज' पुत्र ही (पितृरिक्थस्य भागिनो) पितृयन के भागी हैं (ग्रपरे दश तु) शेष दूसरे दश प्रकार के पुत्र तो (क्षमशः गोत्र-रिक्थ-ग्रंश-भागिनः) गोत्र के ही भागी होते हैं ग्रीर पूर्वपुत्र के अभाव में क्रमानुसार धनांश के भागी होते हैं।। १६५।।

ग्रीरस पुत्र का लक्षण---

स्वलेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेद्धियम्। तमौरसं विजानीयात्पुत्र प्रथमकस्पितम्॥ १६६॥

(संस्कृतायां स्वक्षेत्रे तु) विवाह करके लायी हुई अपनी पत्नी में (यत्+िह् स्वयं यम् उत्पादयेत्) जो पुरुष स्वयं जिस पुत्र को उत्पन्न करता है, (तं प्रथमकित्यतम्) उस प्रथमस्थानीय अर्थात् सर्वश्रेष्ठ (पुत्रम्) गुत्र को (ग्रीरसं विजानीयात्) 'ग्रीरस' पुत्र जानना चाहिए।। १६६।।

क्षेत्रज पुत्र का लक्षण —

यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीबस्य व्याधितस्य वा। स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः ॥ १६७ ॥

(प्रमीतस्य क्लीबस्य वा व्याधितस्य) मरे हुए नपुंसक ग्रयवा व्याधिग्रस्त पुरुष की (स्वधर्मेण नियुक्तायां तल्पजः यः) धर्मानुसार नियोग में नियुक्त स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र होता है (सः पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः) वह पुत्र 'क्षेत्रज' कहलाता है ॥ १६७ ॥

दित्रम पुत्र का लक्षण---

माता पिता वा वद्यातां यमद्भिः पुत्रमापवि । सहशं प्रीतिसंयुक्तं स होयो वस्त्रिमः सुतः ॥ १६८ ॥

(माता वा पिता) माता अथवा पिता (यं सद्दशंपुत्रम्) जिस सवर्ण पुत्र को (आपित) अपनी या लेने वाले की आपत्कालीन स्थिति में (प्रीतिसंयुक्तम्) प्रेमपूर्वक और (अदिभः) जल का संकल्प करके (दद्याताम्) दे देते हैं (सः सुतः दित्तमः ज्ञेयः) वह पुत्र 'दित्रम' == दत्तक जानना चाहिए ॥ १६८॥

कृतिम पुत्र का लक्षण---

सह्यं तु प्रकुर्याचं गुराबोवविश्वसराम् । पुत्रं पुत्रगुर्णेयुंक्तं स विज्ञेयस्य कृत्रिमः ॥ १६६ ॥ मनुस्मृतिः

(गुण-दोष-विवसणम्) गुण-दोष को जानने वाले (पुत्रगुर्गौर्युंक्तम्) पुत्रत्व के गुणों से युक्त (यं सदशं पुत्रम्) जिस स्वर्गं पुत्र को (प्रकुर्यात्) कोई मनुष्य पुत्र मान लेवे (सः कृत्रिमः विज्ञेयः) वह 'कृत्रिम' पुत्र माना जाता है ॥ १६६॥

अद्भु श्री ट्यन् : दत्तक ग्रीर कृतिम पुत्र में यह ग्रन्तर है कि दत्तक पुत्र भाता-पिता द्वारा दिया जाता है ग्रीर कृतिम पुत्र भ्रपनाने वाले के द्वारा स्वयं मान लिया जाता है।

गूढोत्पन्न पुत्र का लक्षण ---

उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः। स गृहे गुढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तत्यजः॥ १७०॥

(यस्य गृहे उत्पद्यते) जिसके घर में कोई पुत्र उत्पन्त हो जाता है (च) ग्रीर (न जायेत सः कस्य) यह मालूम नहीं पड़ता कि वह किसके बीज से उत्पन्त है (स गृहे गूढः उत्पन्तः) वह घर में गूढ रूप से उत्पन्त हुपा पुत्र (यस्य तत्पजः तस्य स्यात्) जिसकी स्त्री से उत्पन्त है, उसी पित का वह 'गूढोत्पन्न' पुत्र है ॥ १७०॥

अपविद्ध पुत्र का लक्षण--

मातापितृम्यामुत्गृष्टं तयोरन्यतरेण वा। यं पुत्रं परिगृह्णीयावपविद्धः स उच्यते।। १७१।।

(मानृ-पितृम्याम्) माता और पिता द्वारा (वा) ग्रयवा (तयोः + अन्यतरेण) माता-पिता में से किसी एक के द्वारा (उत्सृष्टं यं पुत्रं परिगृह्णीयात्) छोड़े हुए जिस पुत्र को जो ग्रहण करता है (सः ग्रपविद्धः उच्यते) वह उस पुरुष का 'ग्रपविद्ध' = परित्यक्त पुत्र कहाता है।। १७१।।

कानीन पुत्र का लक्षण —

पितृवेदमनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः। तं कानीतं वदेन्नाम्ना वोदुः कन्यासमुद्भवम्।। १७२॥

(पितृवेश्मिन कन्या तु) पिता के घर में रहती हुई कन्या (रहः यं पुत्रं जनयेत्) गुप्त रूप से जिस पुत्र को उत्पन्न करती है (तं नाम्ना कानीनं वदेत्) उस पुत्र को 'कानीन' कहते हैं (कन्यासमुद्भवं वोदुः) कन्या से उत्पन्न वह पुत्र उससे विवाह करने वाले पित का होता है ॥ १७२॥

सहोढ पृत्र का लक्षण--

या गर्मिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञाताऽपि वा सती। वोदुः सः गर्मो मयति सहोढ इति चोच्यते।। १७३॥ (ज्ञाता वा श्रज्ञाता मिश्रिप) जानकारी होते हुए श्रथवा बिना जानकारी की हियति में (या गिंभणो सती संस्क्रियते) जो गिंभणी कन्या के साथ विवाह किया जाता है (सः गर्भः वोढुः भवति) उस गर्भं से उत्पन्न वह पुत्र विवाह करने वाले पित का होता है (च) ग्रांर वह (सहोढः इति उच्यते) 'सहोढ' — 'साथ ढोकर लाया हुग्रा' कहाता है ॥ १७३॥

क्रीतपुत्र कालक्षण---

क्रीलीयाद्यस्त्वपत्यार्थं मातापित्रोर्यमन्तिकात् । स क्रीतकः सुतस्तस्य सहशोऽसहशोऽपि वा ॥ १७४ ॥

(अपत्यार्थम्) अपना पुत्र बनाने के लिए (सहशः वा असहशः + अपि) सवर्गं या असवर्गं (यम्) जिस पुत्र को (मातापित्रोः + अन्तिकात्) उसके माता-पिता के पास से (क्रीणीयात्) खरीदा जाता है (सः तस्य क्रीतकः सुतः) वह उस खरीदने वाले का 'क्रीत' पुत्र होता है ॥ १७४॥

पौनर्भव पुत्र का लक्षण---

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वेच्छवा। उत्पादयेत्युनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते।। १७५॥

(या पत्या वा परित्यक्ता) जो पित के द्वारा छोड़ी गयी (वा) प्रथवा (विधवा) विधवा स्त्री (स्वेच्छ्या पुनर्भूत्वा उत्पादयेत्) ग्रपनी इच्छा से दूसरे पुरुष को पित बना-कर पुत्र उत्पन्न करती है (सः पौनर्भवः उच्यते) उस पुत्र को 'पौनर्भव' कहते हैं।
।। १७५।।

अर्जुटरी ट्डन्स: १४८ से १७५ श्लोक प्रक्षिप्त हैं। इनकी स्रधारानुसार समीक्षा १७७—१६१ श्लोकों पर समन्वित रूप में देखिए। ये सभी श्लोक श्रन्तिवरोध, प्रसंगविरोध, विषयविरोध एवं शैलीगत 'स्राधारों' के स्रनुसार प्रक्षिप्त हैं।

प्रक्षतयोनि के पुनर्विवाह का विधान—

सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गातप्रत्यागताऽपि वा। पोनभवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमहीति॥ १७६॥ (६०)

(सा चेत् + ग्रक्षतयोनिः स्यात्) वह स्त्री यदि 'ग्रक्षत योनि = जिसका संभोगसम्बन्ध न हुग्रा हो, ऐसी हो (वा) चाहे वह (गत-प्रत्यागता + ग्रिप) पति के घर गई-ग्राई हुई भी हो, (सा) वह (पौनभंवेन भर्ता) दूसरे पति के साथ (पुनः संस्कारम् + ग्रहंति) पुनः विवाह कर सकती है।। १७६।।

''जिस स्त्री वा पुरुष का पाणिग्रहण मात्र संस्कार हुन्ना हो ग्रीर

संयोग मर्थात् मक्ततयोनि स्त्री स्रोर स्रक्षतत्रीयं पुरुष हो, उनका स्रन्य स्त्री वा पुरुष के साथ पुनविवाह होना चाहिए।'' (स० प्र०११२)

अवस्तुक्रीटिन्द : १७६ इलोक की मौलिकता एव प्रसंगसम्बद्धता में युक्तियां—(१) १७६ इलोक मौलिक है और इसका प्रसंग ६।१४७ से जुड़ता है। १४७ में अनियोगज पुत्र को 'वृथोत्पन्न' कहकर उसे दायभाग का अनिधकारी घोषित किया है किन्तु असतयोनि स्त्री के लिए वह नियम नहीं है, यह दर्शाने के लिए १७६ वां इलोक अपवादरूप में विहित है। असतयोनि स्त्री पुनिववाह कर सकती है और उससे जो सन्तान उत्पन्न होगी वह 'वैध' एवं दायभाग की अधिकारिगी होगी। यही इस इलोक का अभिप्राय है। (२) यह इलोक मौलिक है, प्रक्षिप्त इसलिए नहीं कहला सकता—(क) क्योंकि इसका पूर्वापर प्रक्षिप्त प्रसंग से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह पूर्वापर प्रसंग से भिन्न अपवादात्मक विधान है जिसका १४७ से सम्बन्ध है (ख) पूर्वापर प्रसंग विविध प्रकार के पुत्रों की परिभाषा का है। १७५ वें में 'पौनभंव' पुत्र की परिभाषा और १७७ में 'स्वयंदत्त' की है। इस इलोक में पुत्र-परिभाषा-प्रसंग न होकर अपवादारमक विधान है । इस इलोक में पुत्र-परिभाषा-प्रसंग न होकर अपवादारमक विधान है । इस इलोक में पुत्र-परिभाषा-प्रसंग न होकर अपवादारमक विधान है । इस इलोक में पुत्र-परिभाषा-प्रसंग न होकर अपवादारमक विधान है । इस इलोक में पुत्र-परिभाषा भी कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उसमें पौनमंव' पुत्र के लिए कहा गया है और इसमें द्वितीय पित के लिए। इस प्रकार यह मौलिक विधान है।

स्वयंदत्त पुत्र का लक्षण---

मातापितृविहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात्। आत्मानं स्पर्शयेद्यस्मै स्वयंदत्तस्तु स स्मृतः॥१७७॥

(यः माता-पितृ-विहीनः) जो माता-पिता से विहीन हो (वा) ग्रथवा (ग्रकारणात् त्यक्तः स्यात्) ग्रकारणा जिसे छोड़ दिया गया हो, वह (यस्मै ग्रात्मानं स्पर्शयेत्) जिस पृष्ठव के लिये स्वयं को समर्पित कर दे (सः तु स्वयंदत्तः स्मृतः) वह उसका 'स्वयंदत्त' पृत्र कहलाता है।। १७७।।

पारशव पुत्र का लक्षण-

यं ब्राह्मरणस्तु श्रृद्वायां कामाबुत्पाबयेत्सुतम् । स पारयन्नेव शवस्तस्मात्पारशवः स्मृतः ॥ १७८ ॥

(ब्राह्मणः तु) ब्राह्मण (श्रूद्रायां कामात् यं मुतम् + उत्पादयेत्) श्रूद्रा में कामवश होकर जिस पुत्र को उत्पन्न करता है (सः पारयन् + एव शवः) वह जीते हुए भी मरे हुए के समान है (तस्मात् पारशवः स्मृतः) इसीलिए उसे 'पारशव' कहा जाता है। ॥ १७८॥

> बास्यां वा बासबास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भवेत् । सोऽनुज्ञातो हरेबंशमिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ १७६॥

(दास्यां वा दासदास्यां वा) दासी में या दास की दासी में (यः शूद्रस्य सुतः भवेत्) जो शूद्र से उत्पन्न पुत्र होता है (सः + अनुज्ञात) वह पिता से आज्ञा पाकर (ग्रंशं हरेत्) ग्रन्य पुत्रों के समान भाग ग्रहण कर ले (इति धर्मः व्यवस्थितः) ऐसी धर्म की व्यवस्था है ॥ १७६॥

क्षेत्रजादीन्सुतानेतानेकादश ययोदितान् । पुत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीषिरगः ॥ १८० ॥

(यया + उदितान्) पूर्वविश्वित [६।१५६-१७८] (एतान् क्षेत्रजादीन् एकादश-सुतान्) इन क्षेत्रज ग्रादि ग्यारह प्रकार के पुत्रों को (क्रिया + ग्रलोपान्) वशचालन ग्रादि क्रियाग्रों का लोप न हो, इसलिए (मनीषिणः) मनीषी लोग (पुत्रप्रतिनिधीन् + ग्राहुः) पुत्रों का प्रतिनिधि मानते हैं ॥ १८०॥

> य एतेऽभिहिताः पुत्राः प्रसङ्गादन्यबीजजाः। यस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥ १८१ ॥

(प्रसङ्गात्) भौरस पुत्र के प्रसङ्ग में (ग्रन्यवीजजाः) दूसरे के वीर्य से उत्पन्न (यः + एने पुत्राः + ग्रमिहिताः) जो ये पुत्र कहे हैं (ते यस्य बीजतः जाताः) वे जिसके बीज से उत्पन्न होते हैं (ते तस्य) वे उसी के होते हैं (इतरस्य तुन) दूसरे अर्थात् क्षेत्र-स्वामी के नहीं ।। १८१ ।।

भ्रातृ सर्वोक्तातानामेक इचेत्पुत्रवान्मवेत् । सर्वोक्तांस्तेन पुत्रेगा पुत्रिगो मनुरक्ष्वीत् ॥ १८२॥

(एकजातानां भ्रातृगाम्) एक माता-पिता से उत्तरन श्रयित् समे भाइयों में (एक चेत् पुत्रवान् भवेत्) एक भाई भी यदि पुत्रवाला हो जाये (तेन पुत्रेण तान् सर्वान् पुत्रिणः) उस एक पुत्र से ही सब भाइयों को पुत्रवान् होना (मनुः + श्रव्रवीत्) मनु ने कहा है।। १८२।।

सर्वासामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी मवेत्। सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीर्मनुः॥ १८३॥

(सर्वासाम् + एकपत्नीनाम्) सब एक पति वाली स्त्रियों में (एका चेत् पुत्रिणी भवेत्) यदि एक स्त्री भी पुत्रवती हो जाये तो (तेन पुत्रेण ताः सर्वाः पुत्रवतीः मनुः प्राह) उस पुत्र से वे सभी स्त्रियां पुत्रवती हो जाती हैं, ऐसा मनु ने कहा है ॥ १८३॥

श्रेयसः श्रेयसोऽलाभे पापीयान् रिक्थमहंति । बहवरचेत् सहशाः सर्वे रिक्थस्य मागिनः ॥ १८४ ॥

(श्रेयसः श्रेयसः + ग्रलाभे) [पूर्वोक्त (६। १५६-१६०) बारह प्रकार के पुत्रों में] श्रेष्ठ-श्रेष्ठ पुत्र के ग्रभाव में (पापीयान् रिक्थम् + ग्रहेंति) हीन-हीन पुत्र पितृधन का भागी होता है (बहव: चेत् तु सदशा:) यदि सभी समान गुण वाले हों तो (सर्वे रिक्थस्य भागिन:) सभी पितृधन के समान भागी होते हैं ॥ १८४॥

> न भ्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्यहराः पितुः। पिता हरेदपुत्रस्य रिक्यं भ्रातर एव च॥ १८४॥

(पितुः रिक्थहराः पुत्राः) पिता के धन के ग्रधिकारी पुत्र ही होते हैं (न भ्रातर न पितरः) न तो सहोदर भाई अर्थात् चाचा, ताऊ आदि, भाई होते हैं और न पिता [अर्थात् पिता का पिता = दादा] ही, किन्तु (ग्रपुत्रस्य रिक्यं पिता हरेत्) ग्रपुत्र पुरुष के धन को पिता ले ले (च) ग्रीर (भ्रातरः एव) सगे भाई भी ले लें। ॥ १८५॥

त्रयालामुदकं कार्यं त्रिषु पिण्डः प्रवतंते । चतुर्यः संप्रवातेषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥ १८६ ॥

(त्रयाणाम्- ं- उदकं कार्यम्) तीनों स्रथीत् पिता, पितामह स्रीर प्रपितामह, इन तीनों को जलदान करना चाहिए (त्रिषु पिण्डः प्रवर्तते) इन तीनों को ही पिण्डदान करना चाहिए (चतुर्यः एषां सम्प्रदाताः) चौथा व्यक्ति इनको देने वाला होता है। (पञ्चमः न - उपपदाते) इनके साथ पाँच नें का कोई सम्बन्ध नहीं है।। १८६ ।।

सिपण्ड के ग्रभाव में दाय के ग्रधिकारी-

अनन्तरः सिवण्डाद्यस्तस्य यस्य धनं मदेत्। श्रतं कष्वं सकुल्यः स्यादान्वायंः शिष्य एव वा ॥ १८७ ॥

(यः सपिण्डात् अनन्तरः) जो सपिण्डों = वंशस्थों या रिक्तेदारों में निकट-निकट का व्यक्ति है (तस्य तस्य धनं भवेत्) वही-वहीं मृतक के धन का भागी होगा (अतः अर्घ्वम्) इसके बाद अर्थात् सिंग्ण्ड व्यक्ति के न होने रर (सकुल्यः ग्राचार्यः वा शिष्यः एव) सगोत्रीय निकट का आचार्य या शिष्य मृत व्यक्ति के घन का भागी होता है।। १८७॥

> सर्वेषामप्यभावे तु बाह्याणा रिक्यमागिनः। त्रैविद्याः शुचयो दान्तास्तया घर्मो न हीयते ॥ १८८ ॥

(सर्वेषाम् + ग्रिपि + ग्रभावे तु) सभी [पुत्र, पत्नी, सिग्ण्ड आदि] उत्तराधि-कारियों के ग्रभाव में (त्रै विद्याः शुच्यः दान्ताः ब्राह्मणाः) तीनों वेदों के विद्वान्, शुद्ध आत्मा वाले, जितेन्द्रिय ब्राह्मण ही (रिक्थभागिनः) मृत-त्र्यक्ति के धन के भागी होते हैं (तया धर्मः न हीयते) इस प्रकार धर्म का लोप नहीं होता ।। १८८॥

> न्नहार्यं बाह्यसम्बद्धः राज्ञा निःयमिति स्थितिः इतरेषां तु वर्णानां सर्वामावे हरेन्नुयः ॥ १८६ ॥

(राज्ञाबाह्माण्यज्यं नित्यम् ग्रहार्यम्) राजा को [निकट के व्यक्ति के अभाव में] ब्राह्मणों का धन कदारि ग्रहण न करना चाहिये (इति स्थितिः) ऐसी मान्यता है, (सर्व + अभावे) सभी उत्तराधिकारियों के अभाव में (इतरेषां तुवर्णानाम्) ब्राह्मण से भिन्न अन्य वर्णों का ही धन (नृषः हरेत्) राजा ले सकता है ॥ १८६॥

> संस्थितस्यानगत्यस्य सगोत्रात्पुत्रमाहरेत्। तत्र यद्विभयजातं स्यात्तत्तस्मन्प्रतिपादयेत्।। १६०॥

(स्रनपत्यस्य संस्थितस्य) सन्तानहीन पति के मर जाने पर (सगोत्रात् पुत्रम् + आहरेत्) स्त्री सगोत्र पुरुष से नियोग करके [६। ४६-६१] पुत्र प्राप्त कर ले (तत् तत् रिक्थजातः स्यात्) उस स्थिति में मृत-पति का जो धन हो (तस्मिन् प्रतिपादयेत्) वह उस पुत्र को दे देवे ॥ १६०॥

हो तु यौ विवदेयातां द्वाभ्यां जातौ स्त्रिया धने । तयोर्यचस्य पित्र्यं स्यातःस गृह्धीत नेतरः ॥ १६१ ॥

(द्वाभ्यां जाती) दो पिताओं से उत्पन्न (द्वी तु यौ स्त्रियाः धने विवदेयानाम्) दो पुत्र यदि स्त्री अर्थात् माता के धन के विषय में विवाद = भगड़ा करें तो (तयोः यत् यस्य पित्रं स्थात्) उनमें से जो जिसके पिता का धन हो (सः तत् गृह्णीत) वह उसे ही ग्रहण करें (इतरः न) दूसरे पिता से उत्पन्न पुत्र दूसरे का भाग न ले ॥ १६१ ॥

आन्य शांदिकना: १४८ से १७५ तथा १७७-१६१ तक के सभी श्लोव निम्त 'ग्राधारों' के प्रनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. ग्रन्तिवरोध—(१) १४८-१७५,१७७-१६१ इलोकों में ग्रनेक वर्णों की बहुपत्नियों से उरपन्न पुत्रों के दायभाग का वर्णन है। एकसाथ बहुविवाह की मान्यता ही मनुविरुद्ध है। मनु एक समय में एक ही स्त्री से विवाह की आज्ञा देते हैं और वह भी प्रधानरूप से सवर्णा से [४ । १६७]। मनु ने सर्वत्र एकवचन का प्रयोग करके एक ही पत्नी करने का भी संकेत दिया है [३।४-५; ७।७७]। (२) १५८-१७५, १७७-१८४, १६०-१६१ बलोकों में वर्णित दायभाग जन्मना वर्णंव्यवस्था से प्रभा-वित है। कुछ पुत्रों को दायभाग का अधिकारी नहीं माना और प्रथम पुत्र के रहते ग्रन्थ निम्तपुत्रों को स्रनिधकारी माना है। यह व्यवस्था भी मनुसम्मत नहीं है। मनु बीज को प्रधान मानते हैं [ १ । ३३-५६ ], बीज की प्रधानता होने पर जिससे जो पत्र हुआ वह उसी के स्तर की सन्तान होगी; उसमें उच्च-निम्न का क्या प्रश्न है ? मन् कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं [द्रष्टव्य १।१६२-१०७ पर समीक्षा]। कर्मणा वर्णव्यवस्था में सभी पुत्र कर्मात्नार समान हैं। इन श्लोकों में पुत्रों में अन्तर मनुसम्मत नहीं है। (३) १८५ वें इलोक की व्यवस्था २११-२१२ के विरुद्ध है। (४) १८७-१८६ में बाह्मणों त्रादि के धनप्रहुण का कथन क। ३० के विरुद्ध है, वहां राजा को धन प्रहरा का अधिकार कहा है। (५) १६०-१६१ में क्षेत्रज पुत्र के लिए दायभाग का निवेध ह। १४४-१४६ के विरुद्ध है। (६) १४८-१७४, १७७-१८० ग्रादि में वर्णित पुत्रों के भेद मनुसम्मत नहीं हैं। मनुने दायभाग में केवल तीन प्रकार के पुत्रों की स्थिति

स्वीकार की है । वे हैं १. ग्रौरस [१०४–१३८], २. दत्तक [१४१], ३. नियोगज [१४५–१४७], ग्रन्यभेद मनुविद्धित नहीं हैं ।

- २. शैलीगत आधार १५८ वें श्लोक में "आह स्वायंभुवः मनुः" पदों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि यह श्लोक मनु से भिन्न किसी अन्य परवर्ती व्यक्ति द्वारा रचित है, अतः प्रक्षिप्त है। शेष १५६-१८४ श्लोक इसी पर आधारित हैं, इससे सम्बद्ध हैं, अतः इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर वे स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जायेंगे।
- ३. विषयितिरोध—१४ = -१७४, १७७-१८४ क्लोकों में द्वादशिवध पुत्रों का वर्णन है। १८६ में पिण्डदान का वर्णन है। यह वर्णन विषयसंकेतक क्लोकों [६।१०३, १२०] में प्रदर्शित विषय से बाह्य है। यहां विषय दायभाग-वर्णन का है, पुत्र-भेद प्रदर्शन का नहीं। इस प्रकार विषयिवरुद्ध होने से ये क्लोक प्रक्षिप्त हैं।
- ४. प्रसंगिवरोध—(१) १५८-१७५, १७७-१८४ श्लोकों में पुत्रों के जो भेद बतलाये हैं वे यदि प्रसंग के प्रारम्भ में विणित होते, तभी प्रसंग-सम्मत कहे जा सकते थे। बीच में पुत्रों का वर्णन ग्रसंगत है, ग्रतः प्रसंगिवरुद्ध है। (२)। १८५-१८६ में दायभागके कुछ विकल्प दिये हैं। ये विकल्प प्रसंगसमाप्ति पर होते तो संगत माने जा सकते थे। ग्रभी दायभाग का विधान शेष है, उससे पूर्व ही विकल्पों का वर्णन ग्रसंगत प्रतीत होता है। (३) १४७ की १७६ से विधानात्मक सम्बद्धता है [द्रष्टब्य १४७, १७६ पर ग्रनुशीलन] बीच के श्लोकों ने उस प्रसंग को भंग कर दिया है।
- प्र. पुनरुक्ति— १६०वें श्लोक में वर्णित बातें ६। १२०, १४४, १४६ में ग्रा चुकी हैं। पुनः उसी बात को कहना पुनरुक्ति है, ग्रतः यह प्रक्षिप्त है। १६१ वां इससे सम्बद्ध होने के कारण प्रक्षिप्त है।

# [मातृधन का विभाग]

मातृघन को भाई-बहन बरावर बांट लें-

जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोदराः । भजेरन्मातृकं रिक्यं भगिन्यश्च सनाभयः ॥१६२॥ (६१)

(जनन्यां संस्थितायां तु) माता के मर जाने पर (सर्वे सहोदराः च सनाभयः भगिन्यः) सब सगे भाई ग्रीर सब सगी वहनें (मातृकं रिक्थं समं भजेरन्) माता के धन को बरावर-बराबर बांट लें।। १६२।।

> यःस्तासां स्युदुं हितरस्तासामि यथार्हतः । मातामह्या धनात्किचित्प्रदेयं प्रीतिपूर्वकम् ॥ १६३ ॥ (६२)

(तासां याः दुहितरः स्युः) उन सगी बहनों की जो पुत्रियां हों (तासां + ग्रपि यथार्हतः) उनको भी यथायोग्य (प्रीतिपूर्वकं माता- मह्याः धनात् किंचित् प्रदेयम्) प्रेमपूर्वक नानी के धन में से कुछ देना चाहिए।। १६३।।

स्त्रीधन छः प्रकार का---

ग्रध्यग्न्यध्यावाहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि। स्रातृमातृपितृप्राप्तं षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम् ॥१९४॥(६३)

(स्त्रीधनं षड्विधं स्मृतम्) स्त्रीधन छः प्रकार का माना गया है—१ (ग्रिधि - ग्रिगि) विवाहसंस्कार के समय दिया गया धन, २. (ग्रिधि + ग्रावा-हिनकम्) पति के धर लायी जाती हुई कन्या को प्राप्त हुम्रा पिता के घर का धन, ३. (प्रीति कर्माण च दत्तम्) प्रसन्नता के किसी अवसर पर पति ग्रादि के द्वारा दिया गया धन, ४. (भ्रातृ-मातृ-पितृ-प्राप्तम्) भाई से प्राप्त धन, ५. माता से प्राप्त धन, ६. पिता से प्राप्त धन।। १६४।।

भ्रन्वाधेयं च यद्दत्तं पत्या प्रीतेन चैव यत् । पत्यौजीविति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत् ॥१६५॥(६४)

(यत् अन्वाधेयम्) जो अन्वाधेय अर्थात् विवाह के पश्चात् पिता या पित द्वारा दिया गया है, वह धन (च) और (यत् प्रीतेन पत्या दत्तम्) जो प्रीतिपूर्वक पित के द्वारा दिया गया धन है (वृत्तायाः) स्त्री के मरने पर (पत्यौ जीवित) और पित के जीवित रहते भी (तत्धनं प्रजायाः भवेत्) वह धन सन्तानों का ही होता है।। १६५।।

बाह्यादि विवाहों में स्त्रीधन का अधिकारी पति-

बाह्यदेवाषंगान्धर्वप्राजापत्येषु यद्वसु । श्रप्रजायामतीतायां भतुं रेव तदिष्यते ॥ १६६ ॥ (६५)

(ब्राह्म-दैव-म्रार्ष-गान्धर्व-प्राजापत्येषु यत् वसु) ब्राह्म, म्रार्ष, गान्धर्व, प्राजापत्य विवाहों में जो स्त्री को धन प्राप्त हुम्रा है (म्रप्रजायाम् + म्राती-तायाम्) स्त्री के सन्तानहीन मर जाने पर (तत् भर्तुः + एव इष्यते) उस धन पर पति का ही ग्रधिकार माना गया है ।। १६६ ।।

ग्रासुरादि विवाहों में स्त्रीधन के उत्तराधिकारी-

यत्त्वस्याः स्याद्धनं दत्तं विवाहेष्वासुरादिषु । स्रप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तदिष्यते ॥१९७॥ (६६)

(यत् तु ग्रस्याः) ग्रौर जो इस (ग्रासुरादिषु विवाहेषु दत्तं धनं स्यात्) 'ग्रासुरं ग्रादि विवाहों में दिया गया धन हो (ग्रप्रजायाम् + ग्रतीतायाम्)

परनी के निःसन्तान मर जाने पर (तत् मात।पित्रोः इष्यते) वह धन स्त्री के माता-पिता का हो जाता है ।। १६७ ।।

> स्त्रियां तु यद्भवेद्वित्तं पित्रा दत्तं कथंचन। ब्राह्मणो तद्धरेत्कन्या तदपत्यस्य वाभवेत्।। १६८॥

(स्त्रियां तुयत् वित्तं पित्रा दत्तं भवेत्) स्त्री को जो पिता के द्वारा दिया गया धन हो, उसके मरने पर (तत् ब्राह्मणी-कन्या हरेत्) उसके धन को ब्राह्मणी स्त्री से उत्पन्न कन्या लेले (वा तत् ग्रपत्यस्य भवेत्) ग्रयवा उसी की पुत्री को वह धन मिलेगा।। १६८।।

अन्त्र हो त्या : १६८ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-

१. ग्रन्तिवरोध—इस श्लोक में बहुपत्नी-प्रथा की मान्यता है, यह मनुविरुद्ध है [४ । १६७-१६८]। ग्रतः यह श्लोक प्रक्षिप्त है ।

स्त्रियां कुटुम्ब से छिपाकर धन न जोड़ें—

न निर्हारं स्त्रियः कुर्युः कुटुम्बाद् बहुमध्यगात् । स्वकादि च वित्ताद्धि स्वस्य भतु रनाज्ञया ॥१६६॥(६७)

(स्त्रियः) स्त्रियां (कुटुम्बात् बहुमध्यगात्) बहुत सदस्यों के कुटुम्ब से चुपके से धन ले-लेकर (निर्हारं न कुर्युः) ग्रपने लिए धनसंग्रह ग्रौर व्यय न करें (च) ग्रौर (स्वकात् वित्तात् ग्रिपि हि) ग्रपने धन में से भी (स्वस्य भर्तुः + ग्रनाज्ञया) ग्रपने पति की ग्राज्ञा के बिना व्यय न करें ।। १६६ ।।

> पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिरलंकारो घृतो भवेत् । न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥२००॥(६०)

(पत्यो जोवित) पित के जोते हुए (स्त्रीभिः यः ग्रलंकारः धृतः भवेत्) स्त्रियों ने जो भाभूषण धारण किये हैं, [पित के मर जाने पर्] (दायदाः तं न भजेरन्) माता-पिता के धन के ग्रधिकारी पुत्र भ्रादि [माता के जीवित रहते] उसको न बांटें (भजमानाः ते पतन्ति) यदि वे उन्हें लेते हैं तो 'पितत' =दोषी कहलाते हैं।। २००।।

धन के भ्रनधिकारी विकलांग---

म्रनंशो क्लीबपतितो जात्यन्थबधिरौ तथा। उन्मक्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः ॥ २०१ ॥ (६६)

(क्लीब-पतितौ) नपुंसक, (जाति + ग्रन्ध-विधरौ) जन्म से श्रन्धे ग्रीर बहरे (उन्मत्त-जड़-मूकाः च) पागल, वज्रमूर्ख और गूगे (च) ग्रीर (ये केचित् निरिन्द्रियाः) जो कोई िकसी इन्द्रिय से पूर्ण विकलांग हैं श्रीर ग्रस-मर्थ हैं (ग्रनंशी) ये लूले लगड़े ग्रादि सब धन के हिस्सेदार नहीं होते, क्यों-कि ये धन की सुरक्षा ग्रीर उपयोग के ग्रयोग्य होते हैं ।। २०१।।

इन्हें भोजन छादन देते रहें-

सर्वेषामि तु न्याय्यं दातुं शबत्या मनीविणा । ग्रासाम्बद्धादनमस्यन्तं पतितो ह्यददःद्भवेत् ॥२०२॥(७०)

किन्तु (मनीषिएाा) बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिए कि (सर्वेषाम् + ग्रिप शक्त्या) इन सबको ययाशक्ति (ग्रास + ग्राच्छादनम्) भोजन, वस्त्र ग्रादि (ग्रत्यन्तम्) अनिवायं रूप से (दातुम्) देना ही (न्याय्यम्) न्यायां-चित है. (ग्रददत् हि पतितः भवेन्) इस प्रकार न देने वाला 'पतित' माना जायेगा ।। २०२।।

यद्ययिता तु दारैः स्यात्क्लीबादीनां कथंचन । तेषामुत्पन्ततन्तुनामपत्यं दायमहृति ॥२०३॥ (७१)

(गदि क्लोबादोनां कथंचन दारै: म्रथिता स्यात्) यदि नपुंसक म्रादि इन पूर्वोक्तों को भी विवाह करने की इच्छा हो तो (तेषाम् + उत्पन्ततन्त्-नाम्) इनके उत्पन्न 'क्षेत्रज' = नियोगज पुत्र म्रादि (म्रप्टयम्) सन्तान (दायम् + म्रहंति) इनके धन को भागी होती है।। २०३।।

सम्मिलित रहते बड़े भाई के कमाये धन की व्यवस्था-

यरिकचित्पितरि प्रेते धनं ज्येष्ठोऽधिगच्छति । मागो यनीयसां तत्र यदि विद्यानुपालिताः ॥ २०४॥

संयुक्त रूप से (पितरि प्रेते) पिता के मर जाने के पदवात् (ज्येष्ठः) बड़ा भाई (यत् किंचित् धनम् + ग्रधिगच्छति) जो कुछ पैतृक धन प्राप्त करता है (तत्र) उसमें (यदि विद्यानुपालिताः) यदि विद्यासम्पन्त हों तो (यवीयसां भागः) छोटे भाइयों का हिस्सा होता है, मूर्लों ग्रौर ग्रनपढ़ों का नहीं ॥ २०४॥

अविद्यानां तु सर्वेषामीहातःचेद्धनं मवेत्। समस्तत्र विमागः स्यादिषश्य इति धाररा।। २०५॥

संयुक्त रहते यदि (ग्रविद्यानां तु सर्वेषाम्) बिना पढ़े-लिखे सब भाइयों के (ईहात: चेत् घनं भवेत्) प्रयत्नों [खेती, व्यापार ग्रादि] से घन एकत्रित हुग्रा हो तो (तत्र ग्रपित्र्य: सम: विभाग: स्यात्) उसमें पितृ्षन को छोड़कर बाकी घन में सबका समान भाग होगा (इति घारणा) ऐसी मान्यता है ॥ २०४॥

#### अन्य शिल्डन : २०४-२०५ वलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-

१. झन्ति विरोध — (१) इन क्लोकों में पैतृक सम्पत्ति में अनपढ़ों के भाग का निषेध, केवल पढ़े-लिखों का अधिकार, ये दोनों वातें पूर्वोक्त विधानों से भिन्न हैं और विरुद्ध हैं। पूर्वोक्त विभाजन के वर्णनों में इस प्रकार का कहीं निषेध नहीं है, द्रष्टव्य ६। १०४, १०५, ११२, ११६, ११७, १६२, २१८ आदि। (२) इससे पूर्व २०१-२०२ क्लोकों में धन के अनिधकारी व्यक्तियों की गणाना की है। वहां अनपढ़ों का परिगणन नहीं है। जबिक वहां 'जड़' शब्द का प्रयोग है। इससे सिद्ध है कि यह विधान मौलिक नहीं। यदि 'अनपढ़' अनिधकारी होते तो वहीं इन का वर्णन होता। इस प्रकार अन्तर्विं विरोध के आधार पर ये प्रक्षित्त हैं।

# विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यैव धनं भवेत्। मैश्यमौद्वाहिकं चैव माधुर्याककमेव च॥ २०६॥ (७२)

(विद्याधतम् मैत्र्यम् च स्रोद्वाहिकं च माधुपिक कम् + एव) विद्या के कारण प्राप्त, मित्र से प्राप्त, विवाह में प्राप्त स्रौर पूज्यता के कारण स्रादर सत्कार में प्राप्त (यत् यस्य धनम्) जो जिसका धन है (तत् तस्य + एव भवेत्) वह उसी का ही होता है।। २०६।।

# भ्रातृणां यस्तु नेहेत धनं शक्तः स्वकर्मगा । स निर्भाज्यः स्वकादंशारिकचिद्दस्वोपजोवनम् ॥२०७॥(७३)

(भ्रातृणां यः तु स्वकर्मणा शक्तः) भाइयों में जो भाई ग्रपने उद्योग से समृद्ध हो ग्रोर (धनं न ईहेत) पितृधन का भाग न लेना चाहे तो (सः) उसको भो (स्वकात्+ग्रंशात् किंचित् उपजीवनं दत्त्वा) ग्रपने-ग्रपने पितृ-धन के हिस्सों से कुछ धन देकर (निर्भाज्यः) ग्रलग करना चाहिए, बिल्कुल विना दिये नहीं ।। २०७ ।।

### म्रनुपघ्निन्पतृद्रव्यं श्रमेण यदुपाजितम् । स्वयमीहितलब्धं तन्नाकामो दातुमहंति ॥ २०८॥ (७४)

(पितृधनम् अनुपष्टनन्) पितृ-धन को बिल्कुल भी उपयोग में न लाता हुआ यदि कोई पुत्र (श्रमेण यत् + उपाजितम्) केवल अपने परिश्रम से धन उपाजित करे तो (स्वयम् + ईहित-लब्धं तम्) अपने परिश्रम से संचित उस धन में से (दातुम् अकामः) किसी भाई को कुछ न देना चाहे तो (न अहंति) न देवे अर्थात् देने के लिए वह बाध्य नहीं है।। २०६।।

> पैतृकं तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाप्नुयात् । न तत्पुत्रैभंजेत्सार्धमकामः स्वयमजितम् ॥ २०६ ॥ (७५)

(गितातु) यदि कोई पिता (ग्रन् + ग्रवाप्तं पैतृकं द्रव्यम्) दायरूप में ग्रप्राप्त पैतृक धन ग्रर्थात् ऐसा धन जो है तो परम्परा से पैतृक, किन्तु किसी कारण से वह उसके पिता के ग्रधिकार में नहीं रहा, इस कारण उसे पैतृक दायभाग के रूप में भी नहीं मिला, उसको (तत् + ग्राप्नुयात्) यदि वह स्वयं ग्रप्ते परिश्रम या उपाय से प्राप्त करले तो (तत् स्वयम् + ग्रिजितम् धनम्) उस स्वयं के परिश्रम से प्राप्त किये घन को [जैसे गिरवी रखा हुग्रा धन] (ग्रकामः) यदि वह न चाहे तो (पुत्रैः सार्धम् न भजेत्) ग्रप्ते पुत्रों में न बांटे ग्रर्थात् ऐसा धन पिता के द्वारा स्वयं किये हुए धन जैसा है। उसका देना, न देना या विभाजन करना पिता की इच्छा पर निर्भर है। वह जैसा चाहे कर सकता है।। २०६।।

पुनः एकत्र होकर पृथक् होने पर उद्घार भाग नहीं-

विमक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन्युनर्यदि । समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठघः तत्र न विद्यते ॥२१०॥(७६)

सब भाई (विभवताः) एक बार विभाग का बंटवारा करके (सह-जीवन्तः) फिर सम्मिलित होकर (यदि पुनः विभजेरन्) यदि फिर प्रलग होना चाहें तो (तत्र समः विभागः स्यात्) उस स्थित में सबको समान भाग प्राप्त होगा (तत्र ज्येष्ठघं न विद्यते) तब उसमें ज्येष्ठ भाई का 'उद्धार' भाग [१।११२-११५] नहीं होता।। २१०।।

भाई के मरने पर उसके धन का विभाग—

येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः। स्रियेतान्यतरो वाऽपि तस्य भागो न लुप्यते ॥२११॥(७७)

(येषां ज्येष्ठ: वा कनिष्ठः) जिन भाइयों में से बड़ा या छोटा भाई म्रंशप्रदानतः हीयेत) म्रपने भाग से वंचित रह जाये, (म्रियेत वा म्रन्यतरः म्रपि) मर जाये म्रथवा म्रन्य किसी गृहत्याग म्रादि कारण से भाग न लेवे तो (तस्य भागः न लुप्यते) उसका भाग नष्ट नहीं होता म्रथीत् उसके पुत्र पत्नी म्रादि को प्राप्त होता है।। २११।।

सोदर्या विभजेरंस्तं समेत्य सहिताः समम् । भ्रातरो ये च संसृब्टा भगिन्यश्च सनाभयः ॥२१२॥ (७८)

[यदि पुत्र, स्त्री म्रादि न हों तो] (सिहताः सोदर्याः) सभी सगे भाई (च) म्रीर (ये संसृष्टाः भ्रातरः) जो सिम्मिलित भाई (च) तथा (सनाभयः भिगन्यः) सब सगी बहनें हैं, वे (सिमेश्य) एकत्रित होकर (तं समं विभजेरन्) उस धन को समान-समान बांट लेवें।। २१२।।

कर्त्तव्यपालन न करने पर बड़े भाई को उद्घार भाग नहीं-

यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत लोभाद् भ्रातृन् यवीयसः । सोऽज्येष्ठः स्यादभागक्च नियन्तव्यक्च राजभिः ॥ २१३॥ (७६)

(यः ज्येष्ठः) जो बड़ा भाई (यवीयसः भ्रातृन् लोभात् विनिकुर्वीत) छोटे भाइयों को लोभ में श्राकर ठगे, पूरा भाग न दे तो (सः + श्रज्येष्ठः) उसे बड़े के रूप में नहीं मानना चाहिए (भ) श्रीर (श्रभागः स्यात्) उसे बड़े भाई के नाम का 'उढ़ार भाग' [६। ११२-११४] भी नहीं देना चाहिए (च) श्रीर (राजभिः नियन्तव्यः) वह राजा के द्वारा दण्डनीय होता है।। २१३।।

दायधन से वंचित लोग---

सर्व एव विकर्मस्या नाहंन्ति भ्रातरो धनम्। न चादत्वा क्रनिष्ठेम्यो ज्येष्ठः कुर्वीत यौतकम्।। २१४।। (८०)

(विकर्मस्थाः सर्वे + एव भ्रातरः) [जुम्रा खेलना, चोरी करना, डाका डालना म्रादि] बुरे कामों में संलग्न रहने वाले सभी भाई (धनंन + म्रहंन्ति) धनभाग को प्राप्त करने के म्रधिकारी नहीं होते (च) म्रौर (किन्ड्रेम्यः म्रदत्त्वा) छोटे भाइयों को बिना दिये = बिना बांटे (ज्येष्ठः यौतकंन कुर्वीत) बड़ा भाई म्रपने लिए पितृधन में से म्रलग से धन न ले ।। २१४ ॥

पितृ-धन का विषम विभाजन न करे-

भातृणामविभक्तानां यद्युत्थानं भवेत्सह । न पुत्रभागं विषमं पिता बद्यात्मथञ्चन ॥ २१५ ॥ (८१)

(स्रविभक्तानां भ्रातृणां यदि सह उत्थानं भवेत्) सम्मिलित रूप में रहते हुए सब भाइयों ने यदि साथ मिलकर धन इकठ्ठा किया हो तो (पिता) पिता (कथञ्चन पुत्रभागं विषमं न दद्यात्) किसी भी प्रकार पुत्रों के भाग को विषम सर्थात् किसी को स्रधिक किसी को कम रूप में न बांटे, सभी को बराबर दे।। २१५।।

ऊर्ध्वं विभागाज्जातस्तु पित्र्यमेव हरेद्धनम् । संसृष्टास्तेन वा स्युविभजेत स तः सह ॥ २१६ ॥ (८२)

(विभागात् ऊर्ध्वं जातः तु) धन का बंटवारा करके [पिता की जीवित ग्रवस्था में ही] पुत्रों के ग्रलग हो जाने पर यदि कोई पुत्र उत्पन्न

हो जाये तो (पित्र्यम् + एव धनंहरेत्) वह पिता के धन को लेले(वा) ग्रथवा (ये तेन संसृष्टाः स्युः) जो कोई पुत्र पिता के साथ सम्मिलित रूप में रह रहे हों तो (सः तैः सह विभजेत) वह उन सबके समान भाग प्राप्त करे।। २१६।।

इकलौते सन्तानहीन पुत्र के धन का उत्तराधिकार-

# अनपत्यस्य पुत्रस्य माता बायमवाष्त्रुयात् । मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम् ॥ २१७ ॥ (८३)

(ग्रनपत्यस्य पुत्रस्य दायम्) सन्तानहीन ग्रौर पत्नीहीन पुत्र के धन को (माता + ग्रवाप्नुयात्) माता प्राप्त करे (च) ग्रौर (मातरि + ग्रिप वृत्तायाम्) माता मर गई हो तो (पितुः माता धनं हरेत्) पिता की माता श्रयात् दादी उसके धन को ले ले ।। २१७ ।।

# ऋणे धने च सर्वत्मिन्प्रविभक्ते यथाविधि । पश्चाव् दृश्येत यत्किचित्तत्सर्वं समतां नयेत् ॥ २१८ ॥(८४)

(सर्वस्मिन् ऋणे च धने) पिता के सारे ऋण श्रीर घन का (यथा-विधि प्रविभक्ते) विधिपूर्वक बंटवारा हो जाने पर (यत् किंचित् पदचात् दश्येत) यदि बाद में कुछ ऋण श्रीर धन के शेष रहने का पता लगे तो (तत् सर्वं समता नयेत्) उस सबको भो समान रूप में बांट लें।। २१६।।

#### बस्त्रं पत्रमलंकारं कृतान्तमुदकं स्त्रियः। योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥ २१६ ॥

(वस्त्रं पत्रम् + ग्रलंकारम्) वस्त्र, वाहृत, आभूषण (कृतान्तम् + उदकं स्त्रियः) पक्वान्त, जल, स्त्रियां (योगक्षेमं) कल्याणसाधक पुरोहित ग्रादि (च) ग्रीर (प्रचारम्) मार्ग, इनको (विभाज्यं न प्रचक्षते) बंटवारे के योग्य नहीं कहा है ग्रयत् ये जिसके पास जैसे हों वैसे ही रहते हैं ॥ २१६ ॥

# अन्त्र्रारेत्उना : २१६ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-

१. अन्ति विशेष — (१) २१६ वां क्लोक पिछले दायभाग के विधानात्मक क्लोकों के विरुद्ध है, क्योंकि उनमें समस्त पैतृक सम्पत्ति का विभाजन करने का कथन है [६। १०४, २१८]। (२) इस क्लोक में स्त्रियों को श्रविभाज्य कहने से प्रतीत होता है कि क्लोककार दासियों की प्रथा को स्वीकार करता है। यह प्रथा भी मनु के विरुद्ध है। मनु दासदासी-प्रथा को नहीं मानते। वें केवल शूद्ध को सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं, वह भी उसकी इच्छा से [१।६१,६।३३४—३३५,१०।६६]। ग्रतः यह प्रक्षिप्त है।

# [१८] द्यूत-सम्बन्धी विवाद का निर्णय [२२०—२५०]

म्रयमुक्तो विभागो वः पुत्राणां च क्रियाविधिः । क्रमशः क्षेत्रजादीनां द्यूतधर्मं निबोधत ॥ २२०॥ (८४)

(ग्रयम्) यह [६।१०३-२१६] (वः) तुमको (विभागः) दायभाग का विधान (च) ग्रौर (क्षेत्रज + ग्रादीनां पुत्राणां क्रियाविधिः) 'क्षेत्रज' ग्रादि पुत्रों को [६।१४५-१४७] धन का भाग देने की विधि (क्रमशः उक्तः) क्रमशः कही।

> द्यूतं समाह्वयं चैव राजा राष्ट्रान्निवारयेत् । राजान्तकरणावेतौ द्वौ दोषौ पृथिवीक्षिताम् ॥ २२१ ॥ (८६)

(राजा) राजा (द्यूतम्) जड़ वस्तुग्रों से बाजी लगाकर खेले जाने वाले 'जूग्रा' को (च) ग्रौर (समाह्वयम् + एव) चेतन प्राणियों को दाव पर लगाकर खेले जाने वाले 'समाह्वय' नामक 'जूग्रा' को [२२३] (राष्ट्रात् निवारयेत्) ग्रपने देश से समाप्त कर दे, क्योंकि (एतौ द्वौ दोषों) ये दोनों बुराइयाँ (पृथिवोक्षितां राजान्तकरणों) राजाग्रों के राज्य को नष्ट कर देने वाली हैं।। २२१।।

आन्य श्री टिंग्सः (१) धूत से हानि—इस श्लोक के भाव को समभ्रत के लिए परवर्ती उदाहरण महाभारत के समय का दिया जा सकता है। धूत भीर समाह्वय के व्यसन के कारण पाण्डवों को अपनी इज्जत और राज्य सब कुछ लुटाना पड़ा था। परिणाम-स्वरूप कौरवों-पाण्डवों में भयंकर महाभारत-युद्ध हुमा, जिसमें कौरवों का विनाश हुमा और पाण्डवों को विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाने पड़े।

(२) वेदों में जूए का निषेध—वेदों में जूए की तीव्र शब्दों में निन्दा की है ग्रीर निषेघ किया है। ऋक् १०। ३४ सूक्त में जुग्रारी की दुर्दशा का दयनीय वर्णन है। इस सूक्त के १३ वें मन्त्र में ग्रादेश है—

श्रक्षंमा दीव्यः = जूश्रा मत खेलो।

जूग्रा एक तस्करी है-

प्रकाशमेतत्तास्कर्यं यद् देवनसमाह्नयौ । तयोनित्यं प्रतीघाते नृपतियंत्नवान्भवेत् ।। २२२ ।। (८७) (यत् देवन-समाह्नयौ) ये जो 'जूम्रा' ग्रीर 'समाह्नय' हैं (एतत् प्रकाशं तास्कर्यम्) ये प्रत्यक्ष में होने वाली तस्करो = चोरी हैं (नृपितः) राजा (तयोः प्रतीघाते) इनको समाप्त करने के लिये (नित्यं यत्नवान् भवेत्) सदा प्रयत्नशील रहे।। २२२।।

द्यूत श्रीर समाह्वय में भेद---

ग्रप्राणिभियंतिक्रयते तल्लोके चूतमुच्यते । प्राणिभिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाह्वयः ॥ २२३ ३। (८८)

(ग्रप्राणिभिः यत् क्रियते) बिना प्राणियों ग्रर्थात् जड़ [ताश, पासा, कौड़ी, गोटो ग्रादि] वस्तुग्रों के द्वारा बाजी लगाकर जो खेल खेला जाता है (लोके तत् 'ग्रूतम्' उच्यते) लोक में उने 'ग्रूतं — ज्रुग्रा कहा जाता है ग्रीर (यः तु) जो (प्राणिभिः क्रियते) चेतन प्राणियों [मनुष्य, मुर्गा, तीतर, बटेर, घोड़ा ग्रादि] के द्वारा बाजो लगाकर खेला जाता है (सः 'समाह्वयः' विज्ञेयः) उसे 'समाह्वय' कहा जाता है ॥ २२३॥

चूतं समाह्वयं चैव यः कुर्यात्कारयेत वा। तान्सर्वान्घातयेद्वाजा शूद्रांक्च द्विजिलिङ्गिनः ॥ २२४ ॥ (८६)

(यः) जो मनुष्य (द्यूतं च समाह्वयम् + एव) 'जूम्रा' श्रीर 'समाह्वय' (कुर्यात् वा कारयेत) स्वयं खेले या दूसरों से खिलायें (राजा) राजा (तान् सर्वान्) उन सबको (च) ग्रीर (द्विजलिङ्गिनः शूद्रान्) कपटपूर्वक द्विजों के वेश धारण करने वाले शूद्रों को (घातयेत्) शारीरिक दण्ड [ताड़ना, ग्रंगच्छेदन] ग्रादि दे।। २२४।।

# कितवान्कुशीलवान्क्रूरान् पाखण्डस्थांश्च मानवान् । विकर्मस्याञ्छौण्डिकांश्च क्षिप्रं निर्वासयेत्पुरात् ।।२२४।।(६०)

श्रीर (कितवान्) जुग्नारियों, (कुशीलवान्) ग्रसम्य नाच-गानों से जीविका करने वाले, (कूरान्) क्रूर = ग्रत्याचारी ग्राचरण वाले, (पाखण्ड-स्थान्) ढोंग ग्रादि रचकर रहने वाले, (विकर्मस्थान्) शास्त्रविरुद्ध बुरे कर्म करने वाले, (शौण्डिकान्) शराब बनाने-बेचने वाले (मानवान्) इन मनुष्यों को (पुरात् क्षिप्र निर्वासयेत्) राजा ग्रपने राज्य से जल्दी से जल्दी वाहर निकाल दे।। २२५॥

अन्तर र्ह्मी त्उन्तर: 'कुशीलव' का अर्थ-'कुशीलव' का विग्रह है 'कुिसतं शीलम् 'कुशीलम्' कुशीलम् ग्रस्य ग्रस्ति तः कुशीलवः" [मत्वर्थीय 'व' प्रत्यय] ग्रर्थात् जिनका निन्दनीय स्वभाव श्रीर चेष्टाएं हैं, ग्रसम्य या भींडे ढंग के नाच गानों से जीविका

करने वाले या राज्य में इस बहाने से कोई ग्रहितकर बात फैलाने वाले व्यक्तियों को 'कृशीलव' कहा जाता है।

एते राष्ट्रे वर्तमाना राज्ञः प्रच्छन्ततस्कराः। विकर्मकियया नित्यं बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः॥ २२६॥ (६१)

(एते प्रच्छन्त तस्कराः) ये [१।२२६] छुपे हुए तस्कर = चोर (राष्ट्रे वर्तमानाः) राज्य में रहकर (विकमंक्रियया) गलत ग्रीर बुरे कामों को कर-करके (नित्यम्) सदा (राज्ञः) राजाग्रों ग्रीर (भद्रिकाः प्रजाः) सज्जन प्रजाग्नों को (बाधन्ते) हानि ग्रीर दुःख पहुंचाते रहते हैं ॥ २२६॥

# चूतमेतत्पुरा कल्पे दृष्टं वैरकरं महत्। तस्माद् चूतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान्।। २२७।। (६२)

(एतत् द्यूतम्) यह 'जूम्रा' (पुराकल्पे प्रहृत् वैरकरं दृष्टम्) म्रव से पहले समय में भी महान् कष्ट एवं शत्रुता पैदा करने वाला देखा गया है (तस्मात्) इसलिए (बुद्धिमान्) बुद्धिमान् मनुष्य (हास्यार्थम् + म्रिप द्यूतं न सेवेत) हंसी-मजाक में भी 'जूमा' न खेते ॥ २२७॥

प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा तन्निषेवेत यो नरः। तस्य दण्डविकल्पः स्याख्येष्टं नृपतेस्तथा।। २२८।। (६३)

(प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा) छुपकर वा सबके सामने (यः नरः तत् निषेवेत) जो मनुष्य 'जूपा' खेले (तस्य दण्डविकल्पः) उसका दण्ड-विधान निश्चित नहीं है (नृगतेः यथेष्ट स्यात्) राजा की इच्छानुसार उसका दण्ड होता है स्रथात् जूमा स्रसहा दुष्कर्म है [२ १, २२४] उससे होने वाली हानि को देखकर राजा जो भो चाहे स्रधिक दण्ड दे दे ॥ २२८॥

क्षत्रबिट्शूद्रयोनिस्तु दण्डं बातुमशक्नुवन् ।

जुर्माने को धोरे-धोरे चुका दे ग्रर्थात् ब्राह्मण से काम न कराये ॥ २२६ ॥

स्त्रीबालोग्मस्तवृद्धानां दरिद्राणां च रोगिणाम् । शिकाविदलरज्वार्धविदध्यान्नपतिर्वमम् ॥ २३० ॥

(स्त्री-बाल-उन्मत्त-वृद्धानाम्) स्त्रियां, बालक, पागल, वृद्ध, (दरिद्राणां च रोगिणाम्) गरीब ग्रीर रोगी इनको (नृपतिः) राजा (शिफा-विदल-रज्जु + ग्राचैः) बेंत, बांस, रस्सी म्रादि से ताड़ना करके ही (दमं विदघ्यात्) दण्ड दे म्रर्थात् इन पर म्रर्थंदण्ड म्रीर कार्यदण्ड न करे।। २३०।।

अन्य खोलना : २२६-२३० श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-

१. विषयविरोध—(१) विषयसंकेतक श्लोक ६।२२० के अनुसार यहां विषय 'द्यूत-सम्बन्धी' विधानों का है। इन श्लोकों में उक्त सामान्य दण्डव्यवस्था उक्त-विषय के विरुद्ध है, अतः असंगत होने से ये दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं। (२) २२६ वें श्लोक में अन्य वर्णों से काम करा लेना किन्तु ब्राह्मण से काम न कराने का कथन, पक्षपातपूर्ण दण्डव्यवस्था का द्योतक है, जबिक मनु सब के लिए पक्षपातरिह्त सर्वसामान्य समान दण्डों का विधान करते हैं [६।३०७,३११]; अपितु ब्राह्मण को अधिक समऋदार और जिम्मेदार होने से अधिक दण्ड देने का विधान करते हैं [६।३३८]। अतः यह पक्षपात पूर्ण व्यवस्था मनुविरुद्ध है।

# मुकद्दमों के भ्रन्त में उपसंहार

रिश्वत लेकर भ्रन्याय करने वालों को दण्ड-

ये नियुक्तास्तु कार्येण हन्युः कार्याणि कार्यिणाम् ।

धनोध्मणा पच्यमानास्तान्तिःस्वान्कारयेन्तृपः ॥ २३१ ॥ (६४) (कार्येषु नियुक्ताः तुये) मुक्रद्दमों के कार्यों में राजा द्वारा लगाये रये जो ग्रधिकारी-कर्मचारी (धन + उष्मणा पच्यमानाः) धन की गर्मी ग्रधीत रिश्वत ग्रादि के लालच में ग्रासक्त होकर (कायिणां कार्याण हन्युः) वादी-प्रतिवादियों के मुक्रद्दमों को बिगाड़ें (नृपः) राजा (तान् निःस्वान् कारयेत्) उनकी सारी संपत्ति छीन ले ॥ २३१ ॥

अब्बुट्यी ट्यन् : मुहावरे का प्रयोग और उसका अर्थ-धनोष्प्रणा पच्यमानाः यह एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है 'धन के लालच में पड़ने वाले लोग' या 'रिश्वत हड़पने वाले'। ऐसे रिश्वतखोर व्यक्तियों की राजा सम्पत्ति छीन ले।

अन्तर ज्यारेष हन्याद् ।द्वट्सविनस्तथा ।। २३२ ।। (६५)

(च) ग्रीर (कूटशासनकर्नृन्) राजा के निर्णयों को कपटपूर्वक लिखने वाले, (प्रकृतीनां दूषकान्) प्रकृति = प्रजा, मन्त्री, सेनापित ग्रादि को [१।२६४] रिश्वत ग्रादि बुरे कार्यों में फंसाकर विगाड़ने वाले, (स्त्री-बाल-बाह्मए। हनान् च) स्त्रियों, बच्चों ग्रीर विद्वानों की हत्या करने वाले, (तथा) तथा (द्विट्-सेविनः) शत्रु से मिलकर उसका भला करने वाले,

इनको (हन्यात्) वध से दण्डित करे ग्रर्थात् इनको कठोर से कठोर ग्रीर कष्टप्रद दण्ड देना चाहिए।। २३२।।

ठीक निर्णय को किसी दबाव या लालच में ग्राकर न बदले ---

तीरितं चानुशिष्टं च यत्र क्वचन यः द्वेत् । कृतं तद्धमंतो विद्यान्न तद्भूयो निवर्तयेत् ।। २३३ ।। (६६)

(यत्र क्वचन) जहां किसी मुकह्मे में (तीरितम्) ठीक निर्णय किया जा चुका हो (च) भीर (भ्रनुशिष्ट भवेत्) किसी दण्ड का भ्रादेश भी दिया जा चुका हो (धर्मतः तत् कृतं विद्यात्) धर्मपूर्वक किये उस निर्णय को पूरा हुम्रा जानना चाहिए (तत् भूयः न निवतंयेत्) उस मुकह्मे का पुनः निर्णय न करे [यह लोभ या ममत्व भ्रादि के कारण भ्रथवा भ्रकारण निर्णय न बदलने का कथन है, कारण विशेष होने पर तो पुनः निर्णय का कथन किया गया है (८।११७; ६।२३४)]।। २३३।।

ग्रमात्यों ग्रीर न्यायाधीशों को ग्रन्याय करने पर दण्ड--

भ्रमात्याः प्राड्विवाको वा यत्कुर्युः कार्यमन्यथा । तत्स्वयं नृपतिः कुर्यात्तान्सहस्रं च दण्डयेत् ॥ २३४ ॥ (६७)

(ग्रमात्याः वा प्राड्विवाकः) मन्त्री ग्रथवा न्यायाधीश (यत् कार्यम् + ग्रन्यथा कुर्युः) जिस मुकद्दमे के निर्णय को गलत या ग्रन्यायपूर्वक कर दें तो (तत्) उस मुकद्दमे के निर्णय को (नृपतिः) राजा (स्वयं कुर्यात्) स्वयं करे (च) ग्रीर (तान्) ग्रन्यायपूर्वक निर्णय करने वाले उन ग्रधि-कारियों को (सहस्रं दण्डयेत्) एक हजार पर्ण [८। १३६] दण्ड से दण्डित करे।। २३४।।

पौच महापातकी भ्रीर उनको दण्ड---

भ्रह्महा च सुरापइच स्तेयी च गुरुतल्पगः। ह

प्रस्ति करने वाले (च) भीर (गुरुतल्पगः) गुरु की पत्नी से संभोग करने वाले (एते सर्वे नराः) ये सब मनुष्य (पृथक्) पृथक्-पृथक् (महापातिकनः क्रेयाः) महापातिकी = महा-पापी समक्षने चाहियें ॥ २३४ ॥

चतुर्णामिप चैतेषां प्रायश्चित्तमकुर्वताम् । शारीरं घनसंयुक्तं दण्डं घम्यं प्रकल्पयेत् ॥ २३६ ॥ (प्रयक्ष्चित्तम् + म्राकुर्वताम्) प्रायक्ष्चित न करने पर (एतेषां चतुर्णाम् + म्रपि) इन चारों को ही राजा (धर्म्यम्) धर्मानुसार (धनसंयुक्तं शारीरं दण्डं प्रकल्पयेत्) धन-दण्डसहित शारीरिक दण्ड [६। २३७] देवे ॥ २३६॥

### गुरुतल्पे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः। स्तेये च दवपदं कार्यं ब्रह्महण्यशिराः पुमान् ॥ २३७ ॥

(गुरुतल्पे भगः कार्यः) गुरुपत्नी के साथ संभोग करने पर व्यभिचारी के माथे पर भग = योनि का चिह्न दगवा देना चाहिये (सुरापाने सुराध्वजः) शराब पीने वाले के माथे पर सुरापात्र का चिह्न (स्तेये स्वपद कार्यम्) चोरी करने वाले के माथे पर कुत्ते के पंजे का चिह्न दगवा देना चाहिये (ब्रह्महणि + ग्रश्चिराः पुमान्) ब्राह्मण की हत्या करने वाले के माथे पर सिरकटे मनुष्य का चिह्न दगवा देना चाहिये॥ २३७॥

### ब्रसम्मोज्या ह्यसंयाज्या असंपाठचाविवाहिनः। चरेषुः पृथिवीं दीनाः सर्वधर्मबहिष्कृता।। २३८ ॥

ये सब (असम्भोज्याः) भोजन न कराने योग्य, (असंयाज्याः) यज्ञ आदि न कराने योग्य, (असंपाठ्याः) न पढ़ाने योग्य, (अविवाहिनः) विवाह न करने योग्य और (सर्वधर्मबहिष्कृताः) सभी धर्मकार्यों से बहिष्कृत किये हुए होकर (दीनाः पृथिवीं चरेयुः) बेसहः रों की तरह पृथ्वी पर घूमें ॥ २३८॥

### ज्ञातिसम्बन्धिभस्त्येते त्यक्तव्याः कृतलक्षरााः । निर्वया निर्नमस्कारास्तन्मने रनुशासनम् ॥ २३६ ॥

(कृतलक्षरणाः एते) चिह्नों से दागे हुए ये [६।२३७] व्यक्ति (ज्ञातिसम्बन्धिभिः त्यक्तव्याः) रिश्ते-नातेदारों द्वारा भी छोड़ दिये जाने चाहियें ये लोग (निदंयाः) दया करने योग्य नहीं हैं (निनंमस्काराः) ग्रौर नमस्कार करने योग्य भी नहीं हैं (तत् मनोः + ग्रनुशासनम्) यही मनु का ग्रादेश है ॥२३६॥

### प्रायदिचत्तं तुकुर्वाणाः सर्ववर्णा ययोदितम् । राज्यचा राज्य ललाटे स्पुर्वाप्यान्त्रत्तमसाहसम् ॥ २४० ॥

्यया के प्राथित करने वाले (प्राथित तु कुर्वाणाः) प्राथित करने वाले (सर्ववर्णाः) सब वर्णं वालों को (राज्ञा ललाटे न + अङ्क्या) राजा माथे पर दाग न लगवाये (तु) किन्तु (उत्तमसाहसं दाप्याः स्युः) उन्हें केवल 'उत्तमसाहसं [६। १३६] से दण्डित करे।। २४०॥

### स्रागःसु बाह्यग्रस्यैव कार्यो मध्यमसाहसः। विवास्यो वा भवेद्राष्ट्रात्सद्रव्यः सपरिच्छदः॥ २४१॥

(सुब्राह्मण्स्य) पूर्वोक्त [६।२३५] अपराधों को यदि कोई गुणवान् ब्राह्मण

श्रकामपूर्वक करे तो (मध्यमसाहस: ग्रागः कार्यः) उस पर 'मध्यमसाहस' दण्ड करे (वा) श्रीर सकामपूर्वक करने वाले ब्राह्मण को (सपरिच्छदः) गृहवस्तुश्रों सहित (सद्रव्यः) धनसहित (राष्ट्रात् विवास्य भवेत्) राष्ट्र से निकाल देना चाहिए॥ २४१॥

#### इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः। सर्वस्वहारमहंन्ति कामतस्तु प्रवासनम्॥ २४२ ॥

(स्रकामतः एतानि) स्रकामपूर्वक पूर्वोक्त (पापानि कृतवन्तः इतरे तु) स्रपराधों को करने वाले इतर वर्णों स्रथीत् क्षत्रियों, वैश्यों स्रौर शूद्रों को (सर्वस्वहारम् + स्रहेन्ति) सर्वस्व हरण का दण्ड देना चाहिए (तु कामतः) किन्तु सकामपूर्व क करने वालों को (प्रवासनम्) [सर्वस्वहरण के साथ] देशनिकाला भी देना चाहिए ॥ २४२ ॥

#### नावदीत नृपः साधुर्महापातिकनो धनम् । स्रावदानस्तु तल्लोभात्तेन दोषेण लिप्यते ॥ २४३ ॥

(साधु: नृप:) श्रेष्ठ राजा (महापातिकन: धनं न + ग्राददीत) महापातिकयों का धन [दण्ड, कर ग्रादि किसी भी रूप में] ग्रहण न करे (लोभात् तत् ग्राददान: तु) लोभवश उनके धन को लेने पर (तेन दोषेण लिप्यते) उस-उस महापातक दोष से युक्त होता है।। २४३।। •

#### ब्रप्सु प्रवेश्य तं दण्डं वहरणायोपपादयेत्। श्रुतवृत्तोपपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत्॥ २४४॥

(तं दण्डम्) महापातिकयों पर किये गये जुर्माने से प्राप्त धन को (ग्रप्सु प्रवेश्य) जल में डालकर (वरुणाय + उपपादयेत्) वरुण देवता को ग्रिप्ति कर दे (वा) ग्रयवा (श्रुतवृत्त + उपपन्ने ब्राह्मणों) शास्त्रों के विद्वान् ग्रीर सदाचारी ब्राह्मण को (प्रिति-पादयेत्) दे देवे ॥ २४४ ॥

### ईशो वण्डस्य वरुणो राज्ञां वण्डघरो हिसः। ईशः सर्वस्य जगतो बाह्यणो वेवपारगः॥ २४४॥

(हि) क्योंकि (वरुण: दण्डस्य ईश:) वरुण देवता दण्ड के धन का स्वामी है, इस कारण (स:) वह वरुण (राज्ञां दण्डधर:) राजाओं के दण्ड-धन को लेने का अधिकारी है श्रीर (वेदपारग: ब्राह्मण:) वेदों में पारंगत ब्राह्मण (सर्वस्य जगत: ईश:) सम्पूर्ण जगत् का स्वामी है, अत: वह भी दण्डधन को लेने का अधिकारी है।। २४४।।

#### यत्र वर्जयते राजा पापकृद्भुषो धनागमम्। तत्र कालेन जःयन्ते मानवा दीर्घजीविनः॥ २४६॥

(यत्र) जिस देश में (राजा) राजा (पापकृद्म्यः धन + ग्रागमं वर्जयते) महा-

पातिकयों मे धनग्रहण नहीं करता (तत्र) उस राज्य में (मानवाः) मनुष्य (कालेन दीर्घजीविनः जायन्ते) समयानुसार उत्तरोत्तर दीर्घजीवी होते हैं॥ २४६॥

#### निष्पचन्ते च सस्यानि यथोप्तानि विशां पृथक् । बालाञ्च न प्रमीयन्ते विकृतं न च जायते ॥ २४७ ॥

(विशाम् उप्तानि सस्यानि) वैश्यों द्वारा बोये गये अन्नादि के बीज (यथा पृथक् निष्पद्यन्ते) ठीक-ठीक श्रीर पृथक्-पृथक् सभी उत्पन्न होते हैं (च) ग्रीर (बालाः न प्रमीयन्ते) बालक नहीं मरते (च) तथा (विकृतं न जायते) किसी को कोई रोगविकार नहीं होता ॥ २४७ ॥

### ब्राह्मरागन्बाधमानं तु कामादवरवर्गाजम् । हन्याच्चित्रवैद्योषायैरुद्वेजनकरैर्नुषः ॥ २४८ ॥

(कामात्) जानबूक्षकर (ब्राह्मणान् वाधमानम्) ब्राह्मणों को वाधा = पीड़ा पहुँचाने वाले (ग्रवरवर्णजम्) शूद्र को (नृपः) राजा (उद्वेजनकरैः) व्याकुलता पेत्र करने वाले (चित्रैः वध + उपायैः हन्यात्) ग्रनेक प्रकार के वध के उपायों से मार डाले ॥ २४८ ॥

आनुशरिकनाः २३४—२४८ श्लोक निम्न 'ग्राध।रों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

- १. विश्ववरोध-विषयसंकेत श्लोक ६। २२० के मनुसार यहां 'द्यूत-सम्बन्धी' विधानों का विषय है और विषयसंकेतक श्लोक ६। ७ तथा ६। २५० से यह संकेतित है कि म्रठारह प्रकार के मुकद्दमों में यह मन्तिम मुकद्दमा है तथा इसके वर्णन के पश्चात् केवल उपसंहारात्मक श्लोकों का वर्णन [६। २३१-२३४, २४६] ही संगत माना जा सकता है, अन्य नहीं। इन श्लोकों में द्यूतधर्म से तथा उपसंहार से बाह्य वर्णन है, म्रतः ये सभी श्लोक विषयविरुद्ध प्रक्षेप हैं। पूर्व वर्णित म्रपने-म्रपने विषयों में ही इन दण्डों का कथन करना संगत था। भौर विषयानुसार वहां-वहां इन सभी भ्रपराधों की दण्ड-व्यवस्था मनु ने पहले कह भी दी है, म्रतः उनका यहां पुनःकथन वंसे भी म्रनावश्यक है। (२) ७—६ म्रघ्यायों में राजा की दण्ड-व्यवस्था है, प्रायश्चित्त की नहीं। म्रतः २३६ में प्रायश्चित्त न करने पर ही दण्ड का विधान इस विषय के विरुद्ध है, राजा तो म्रपने नियमानुसार दण्ड देगा ही। भौर प्रायश्चित्तों का वर्णन ११ वें म्रघ्याय में होना चाहिए था। इस प्रकार भी ये विषय-विरुद्ध हैं।
- २. प्रसंगिवरोध २३४ ग्रीर २५० इलोकों में सभी १८ मुकह्मों के पश्चात् उपसंहारात्मक वर्णन है। इन इलोकों ने उस वर्णन-प्रसंग को भंग करके पूर्व ग्राये प्रसंगों का बीच में पुनःवर्णन किया है। प्रसंगभञ्जक होने के कारण ये सभी इलोक प्रक्षिप्त हैं। ३. ग्रन्तिविरोध — (१) इन इलोकों का ग्राधारभृत इलोक २३५ वां है। इस

२३५ वें की मान्यता तत्तत् प्रसंगों में मनुविहित पूर्व मान्यताग्रों से मेल नही खाती। ६। ३६६ में विशिष्ट ग्रपराधियों की गणना करते हुए मनु ने चोर, परस्त्रीगामी, दुष्टवाक्, लुटेरा और हत्यारा, इन व्यक्तियों को विशिष्ट ग्रपराधी माना है। यहाँ विशिष्ट महापातिकयों का परिगणन उनसे भिन्नरूप में है। वहां सर्वमान्य ग्राधार पर विशिष्ट ग्रपराधियों का परिगणन है, जब कि यहां व्यक्तिपरक [केवल ब्राह्मण ग्रौर गुरु] ग्राधार पर है, जो उचित नहीं है। (२) इन क्लोकों में उक्त दण्ड-व्यवस्था भी पूर्वविहित दण्ड-व्यवस्थाग्रों से भिन्न होने के कारण विरुद्ध है। [यथा—हत्या ६। २६६-२६, परस्त्रीगामी ६। ३४२-३७२, मद्यपी ६। २२५]। (३) २४१-२४२, २४६ में पक्षपात-पूर्ण दण्ड-व्यवस्था है, जो ६। ३०७, ३११, ६। ३३५-३३६ की भावना एवं व्यवस्था के विरुद्ध है। (४) ३४३ - ३४७ क्लोकों की व्यवस्था उन पूर्वोक्त सभी क्लोकों के विरुद्ध है जिनमें ग्रपराधियों पर जुर्माना करने, सर्वस्वहरण करने की राजा को ग्राजा दी है [६। २६६, ३२०, ३२२, ३३५-३३६] आदि।

४. शैलीगत भ्राधार—२२६ वें श्लोक में "तत् मनोः भ्रनुशासनम्" पदों से स्पष्ट है कि यह श्लोक मनु से भिन्न किसी भ्रन्य व्यक्ति की रचना है, भ्रतः यह प्रक्षिप्त है भ्रीर इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर इससे सम्बद्ध यह सम्पूर्ण पूर्वापर प्रसंग स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाता है।

# यावानवध्यस्य वधे तावान्वध्यस्य मोक्षणे । श्रधमों नृपतेहं ब्हो धर्मस्तु विनियच्छतः ॥ २४६ ॥ (६८)

(स्रवध्यस्य वधे) स्रदण्डनीय को दण्ड देने पर (नृपतेः) राजा को (यावान् + स्रघर्मः क्ष्टः) जितना स्रधर्म होना शास्त्र में माना गया है (तावान् वब्यस्य मोक्षणे) उतना ही दण्डनीय को छोड़ने में स्रघर्म होता है (त्रिनियच्छतः तु धर्मः) न्यायानुसार दण्ड देना ही धर्म है।। २४६।।

# उदितोऽयं विस्तरशो मिथो विवदमानयोः । अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णयः ॥ २५० ॥ (६६)

(ग्रयम्) यह [८।१से ६।२४६ तक] (निथः विवदमानयोः) परस्पर विवाद = भःगड़ा करने वाले वादी-प्रतिवादियों के (ग्रष्टादशसु मार्गेषु) ग्रठारह प्रकार के (व्यवहारस्य निर्णयः) मुकद्दमों वा निर्णय (विस्तरशः उदितः) विस्तारपूर्वक कहा ॥ २५०॥

# एवं धर्म्याणि कार्याणि सम्यक्कुवंन्महीपतिः। वैज्ञानलब्धांत्लिप्सेत लब्धांत्रच परिपालयेत्।। २४१ ॥ (१००)

(एवम्) इस पूर्वोक्त कही विधि के स्रनुसार (धर्म्याणि कार्याणि कुर्वन्) धर्मयुक्त कार्यों को करता हुस्रा (महीपतिः) राजा (स्रलब्धान्

देशान् लिप्सेत) स्रप्राप्त देशों को प्राप्त करने की इच्छा करे (च) स्रौर (लब्धान् परिपालयेत्) प्राप्त किये देशों का भलीभांति पालन करे।।२४१।। राजा द्वारा लोककण्टकों का निवारण—(६।२४२ से ३२४ तक)

> सम्यङ् निविष्टदेशस्तु कृतदुर्गश्च शास्त्रतः । कण्टकोद्धरणे नित्यमातिष्ठेद्यत्नमुत्तमम् ॥ २४२ ॥ (१०१)

राजा (सम्यक् निविष्टदेशः) अच्छे सस्यादिसम्पन्न देश का आश्रय करके (च) श्रीर वहां (शास्त्रतः कृतदुर्गः) शास्त्रानुसार विधि [७। ६६] से किला बनाकर (कण्टकोद्धरणे) अपने राज्य से कंटकों = प्रजा या शासन को पीड़ित करने वाले लोगों को [२४६-२६०] दूर करने में (नित्यम् उत्तमं यत्नम् + श्रातिष्ठेत्) सदा श्रधिकाधिक यत्न करे।। २५२।।

आनु श्री टिन्सः लोककण्टक से ग्रिमिश्राय—समाज की व्यवस्था, सुख, शान्ति में ग्रपराध ग्रीर नियमविरुद्ध कार्य करके पीड़ा = बाधा पहुंचाने वाले लोग 'लोककण्टक' कहलाते हैं। लोककण्टक शब्द का ग्रथं भी यही है—'लोगों को कांटे की तरह चुभकर पीड़ा देने वाले'। इनकी गणना ६।२५६—२६० में की है।

रक्षणादार्यवृत्तानां कण्टकानां च शोधनात् । नरेन्द्रास्त्रिदिवं यान्ति प्रजापालनतत्पराः ॥ २५३ ॥ (१०२)

(म्रायंवृत्तानां रक्षणात्) श्रेष्ठ माचरण वाले व्यक्तियों की रक्षा करने से (च) म्रोर (कण्टकानां शोधनात्) कण्टकों =क्रव्टदायक दुष्ट व्यक्तियों को दूर करने से (प्रजापालनतत्पराः नरेन्द्राः) प्रजाम्रों के पालन करने में तत्पर रहने वाले राजा (त्रिदिवं यान्ति) विस्तृत राज्य के उत्तम सुख को भोगते हैं।। २५३॥

आनुर्धे टिन्दः 'त्रिदिवं यान्ति' मुहावरा—'तिदिवं यान्ति' यह भी एक मुहावरा है जिसका अयं है 'त्रिदिवं प्राप्तुवन्ति'—तीनों लोकों के राज्य को प्राप्त करते हैं अर्थात् उनका राज्य दिन-प्रतिदिन बढ़ता जाता है। यह मुहावरा आजकल भी हिन्दी में इसी अर्थ में प्रचलित है।

अशासंस्तस्करान्यस्तु बॉल गृह्णिति पाथिवः । तस्य प्रभुम्यते राष्ट्रं स्वर्गीच्च परिहीयते ।। २५४ ॥ (१०३)

(यः तु पार्थिवः) जो राजा (तस्करान् प्रशासन्) चोर [६।२५७] म्रादि को नियन्त्रित-दण्डित न करता हुम्मा (बर्लि गृह्णाति) प्रजाम्रों से कर मादि ग्रहण करता है (तस्य राष्ट्रं प्रक्षुम्यते) उसके राष्ट्र में निवास करने वाली प्रजाएं क्षुब्ध होकर विद्रोह कर देती हैं (च) ग्रीर वह (स्वर्गात् परि-हीयते) राज्यसुख से क्षीण हो जाता है।। २५४।।

अर्द्युट्टिटिन्स: तस्कर का श्रयं श्रीर खुत्पत्त— 'तस्कर' विशेष रूप से उस चोर को कहतें हैं जो प्रकट श्रीर गृष्त प्रत्येक प्रकार की चोरी प्रत्यक्ष ठगी, जाल-साजी अथवा लूट के रूप में करता है। जो धन को लूटने के लिए हर गलत उपाय को प्रयोग में लाने में विश्वास रखता है। निघंटु ३।२४ में कहा है— "तस्कर: स्तेननाम" = चोर का नाम तस्कर है, कैसा चोर होता है वह? "तस्कर: तस्करो भवति। करोति यत् पापकमिति नैश्वताः। तनोतेर्वा स्थात्सन्ततकर्मा भवति अहोराश्रकर्मा वा" [निह० ३।१४] श्रयत् जो पापकर्मों में लगा रहता है, वह तस्कर कहलाता है। चोरी के कार्य का विस्तार करता है श्रयवा दिन में भी रात में भी समय ग्रीर परिस्थिति के ग्रनुरूप हर समय किसी न किसी चोरी करने के काम में लगा रहता है।

# निर्भयं तु भवेद्यस्य राष्ट्रं बाहुबलाश्रितन् । तस्य तद्वर्धते नित्यं सिच्यमान इव द्रुमः ॥२५५॥ (१०४)

(यस्य बाहुबलाश्रितम्) जिस राजा के बाहुबल = दण्डशिवत के सहारे (राष्ट्रं निभंयं तु भवेत्) राष्ट्रं प्रर्थात् प्रजाएं [चोर स्रादि से | निभंय रहती हैं (तस्य तत्) उसका वह राज्य (सिच्यमानः द्रुमः इव) सींचे गये वृक्ष की भाँति (नित्यं वधंते) सदा बढ़ता रहता है।। २५५।।

दो प्रकार के तस्कर-

# द्विविधांस्तस्करान्विद्यात्परद्रव्यापहारकान् । प्रकाशांश्चाप्रकाशांश्च चारचसुमहीपतिः ॥२५६॥ (१०५)

(चारचक्षुः महीपितः) गुप्तचर ही हैं नेत्र जिसके स्रर्थात् गुप्तचरों के द्वारा सब प्रजा का काम देखने वाला राजा (प्रकाशान् च + स्रप्रकाशान् परद्रव्य + स्रपहारकान्) प्रकट स्रीर गुप्त रूप से दूसरों के द्रव्यों को चुराने वाले (द्विविधान् तस्करान् विद्यात्) दोनों प्रकार के चोरों की जानकारी रखे।। २४६।।

## प्रकाशवञ्चकास्तेषां नातापण्योपजीवनः । प्रच्छन्नवञ्चकास्स्वेते ये स्तेनाटविकादयः ॥२५७॥ (१०६)

(तेषाम) उन दोनों प्रकार के चोरों में (नानापण्य-उपजीविन: प्रकाशवञ्चकाः) नाना प्रकार के व्यापारी जो देखते-देखते माप,तोल या मूल्य में हेराफेरी करके ठगते हैं वे 'प्रकट-चोर' हैं (ये) ग्रौर जो (स्तेन-ग्राटिवकादयः) जंगल ग्रादि में छिपे रहकर चोरी करने वाले हैं (ते) वे (प्रच्छन्नवञ्चकाः) 'गुप्तचोर' हैं ।। २५७।।

#### लोककण्टकों की गणना---

उत्कोचकादचौपधिका वञ्चकाः कितवास्तथा।

मङ्गलादेशवृतात्रच मद्राव्येक्षिणिकैः सह ॥ २५८ ॥ (१०७)

असम्यक्कारिए।इचैत्र महामात्रादिचकित्सकाः।

शिल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः ॥ २५६ ॥ (१०८)

एवम।दीन्विजानीयास्त्रकाशांल्लोककण्टकान् ।

निगृहचारिणक्चान्याननार्यानार्यलिङ्गिनः ॥ २६० ॥ (१०६)

(उत्कोचकाः) रिश्वतखोर, (ग्रीपिधकाः) भय दिखाकर धन लेने वाने (वञ्चकाः) ठग, (कितवाः) 'ज्र्यां से धन लेने वाले, (मंगलादेश-वृत्ताः) 'तुम्हें पुत्र या धन प्राप्ति होगी' इत्यादि मांगलिक वातों को कहकर धन लूटने वाले, (भद्रःः) साधु-संन्यासी ग्रादि भद्ररूप धारण करके धन ठगने वाले, (ईक्षणिकः सह) हाथ बादि देखकर भविष्य बताकर धन ठगने वाले, (ग्रसम्यक् कारिएाः महामात्राः) धन, वस्तु ग्रादि लेकर गलत तरोकों से काम करने वाले उच्च राजकमंचारी [मन्त्री ग्रादि]. (चिकित्सकाः) अनु-चित मात्रा में धन लेने वाले या ग्रयोग्य चिकित्सक (शिल्पोपचारयुक्ताः) अनुचित मात्रा में धन लेने वाले शिल्पो [चित्रकार ग्रादि], (निपुणाः पण्ययोषितः) धन ठगने में चतुर वेश्याएं (एवम्+ग्रादीन्) इत्यादियों को (च) ग्रीर (ग्रन्यान्) दूसरे जो (ग्रायंलिङ्गिनः निगूदचारिणः ग्रनार्यान्) श्रेष्ठों का वेश या चिह्न धारण करके गुप्तरूप से विचरण करने वाले दुष्ट या बुरे व्यक्ति हैं, उनको (प्रकाशान् लोककण्टकान् विजानीयात्) प्रकट लोककण्टक = प्रजाग्रों को पीड़ित करने वाले चोर समभे ॥ २५६ - २६०॥

अर्जुट्रिटिजन्तः भोपधिक का अर्थ — 'श्रोपधिक' का अर्थ 'किसी प्रयोजन से कोई जालसाजी रचकर भय दिखाकर धन लूटने वाला व्यक्ति' होता है। ग्राजकल की भाषा में इन्हें ब्लैकमेल (भयादोहन) करने वाले कहते हैं।

> तान्विदित्वा सुचरितेर्गू ढेस्तत्कर्मकारिभिः। चारैश्चानेकसंस्थानेः प्रोत्साद्य वशमानयेत्।। २६१।। (११०)

(तत् कर्मकारिभिः) जिस विषय में जानकारी प्राप्त करनी है वैसा ही कर्म करने में चतुर, (गूढेः) गुप्त रहने वाले (सुचरितः) ग्रज्छे ग्राचरण वाले (ग्रनेक संस्थानः) ग्रनेक स्थानों में नियुक्त (चारंः) गुप्तचरों के द्वारा (तान् विदित्वा) उन ठगों या लोककण्टकों को मालूम करके (च) ग्रौर फिर (प्रोत्साद्य) उन्हें पकड़कर (वशम्+ग्रानयेत्) ग्रपने वश में करे, कारागृह में रखे ग्रर्थात् उन पर ऐसा नियन्त्रण रखे कि वे ये काम न कर पायें।। २६१।।

तेषां दोषानभिष्याप्य स्वे स्वे कर्मणि तत्वतः।

कुर्वीत शासनं राजा सम्यवसारापराधतः ॥ २६२ ॥ (१११)

(राजा) राजा (स्वे स्वे कर्मणि तत्त्वतः तेषां दोषान् + ग्रिभिख्याप्य) जो-जो उन्होने बुरा काम किया है भलीभांति उनके दोषों की घोषणा करके (सार ग्रपराधतः) उनके बल ग्रीर ग्रपराध के ग्रनुसार (सम्यक् शासनं कुर्वीत) न्यायोचित दण्ड से दण्डित करे।। २६२।।

नहि दण्डाहते शक्यः कर्तुं पापविनिग्रहः। स्तेनानां पापबुद्धीनां निमृतं चरतां क्षितौ ॥ २६३ ॥ (११२)

(स्तेनानाम्) प्रकट चोरों, (क्षितौ निभृतं चरताम्) पृथ्वो पर गुप्त-रूप से विचरण करने वाले चोरों या ग्रन्य ग्रपराधियों तथा (पापबुद्धीनाम्) पाप कर्म में वृद्धि रखने वालों के (पापविनिग्रहः) पापों पर रोक (दण्डात् +ऋते नहि कर्नुं शक्यः) दण्ड के बिना नहीं हो सकती, ग्रतः दण्ड देने में कभी प्रमाद या शिथिलता न करे ॥ २६३॥ गुप्तचरों द्वारा किन स्थानों से अपराधियों का पता लगाये—

> सभाप्रपापूपशालावेशमद्यान्नविक्रयाः । चतुष्पथाश्चैत्यवृक्षाः समाजाः प्रेक्षणानि च ॥ २६४ ॥ (११३) जीर्णोद्यानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च ॥ शून्यानि च।प्यगार।णि वनान्युपवनानि च ॥ २६४ ॥ (११४) एवंविधान्नृपो देशान्गुल्मैः स्थावरजङ्गमैः । तस्करप्रतिषेधार्थं चारैश्चाप्यनुचारयेत् ॥ २६६ ॥ (११४)

(सभा-प्रपा + प्रपूपशाला) सभाग्नों के ग्रायोजन स्थल, प्याऊ, माल-पूत्रा ग्रादि बेचने का स्थान [भोजनालय, हलवाइयों की दुकान ग्रादि], वेश-मद्य-प्रन्त-विक्रयाः) बहुरूपी वेशभूषा, मद्य तथा ग्रनाज बेचने का स्थान [मण्डी ग्रादि], (चतुष्पथाः) चौराहे, (चैत्यवृक्षाः) प्रसिद्धवृक्ष जहां लोग इक्ट्ठे होकर बंठते हैं, (समाजाः) सार्वजनिक स्थान, (प्रेक्षणानि) मनोरंजन के स्थान, (जीर्ण + उद्यान + ग्ररण्यानि) पुराने बगीचे ग्रौर जंगल, (काषक + ग्रावेशनानि) शिल्पगृह = संग्रहालय ग्रादि (शून्यानि ग्रगाराणि) सूने पड़े हुए घर, (वनानि च उपवनानि) वन ग्रौर उपवन, (राजा) राजा (एवं विधान् देशान्) ऐसे स्थानों में (तस्करप्रतिषेधार्थम्) चोरों के निवारण के

लिए (स्थावर-जङ्गमैः गुल्मैः) एक स्थान पर (पुलिस चौकी बनाकर) रहने वाले ग्रौर गश्त लगाने वाले सिपाहियों के दलों को (च) ग्रौर (चारैः) गुप्तचरों को (ग्रनुचारयेत्) विचरण कराये या नियुक्त करे ।। २६४–२६६।।

> तत्सहायैरनुगतैर्नानाकर्मप्रवेदिभिः । विद्यादुत्सादयेच्चैव निपुर्गः पूर्वतस्करैः ॥ २६७ ॥ (११६)

(तत् सहायै: + अनुगतै:) उन चोर आदि के सहायकों और अनुगामियों से (नानाकर्मप्रवेदिभि: निपुणै: पूर्वतस्करै:) अनेक प्रकार के कमीं को जानने वाले चतुर भूतपूर्व चोरों से भी (विद्यात्) चोरों का पता लगावे (च) और पता लगाने पर उन्हें (उत्सादयेत्) दण्डित करे।। २६७।।

भक्ष्यभोज्योपदेशेश्च ब्राह्मणानां च दर्शनैः । शौर्यकर्मापदेशेश्च कुर्युस्तेषां समागमम् ॥ २६८ ॥ (११७)

वे सहयोगी या गुप्तचर लोग (भक्ष्य-भोज्य-प्रपदेशैः) खाने के पदार्थों का लालच देकर (च) ग्रौर (ब्राह्मणानां दर्शनैः) ब्रह्मवेता विद्वानों के दर्शनों के बहाने (च) तथा (शौर्यकर्म-प्रपदेशैः) कोई शौर्यकर्म दिखाने के बहाने से (तेषां समागमं कुर्युः) उन चोर ग्रादि को सिपाहियों से मिला दें, गिरफ्तार करादें।। २६८।।

ये तत्र नोपसर्वेयुर्मूलप्रणिहिताश्च ये। तान्प्रसह्य नृपो हन्यात्समित्रज्ञातिबान्यवान् ॥ २६९ ॥ (११८)

(ये) जो चोर श्रीर उनके सहयोगी (तत्र न + उपसर्पेयुः) उपर्युक्त स्थानों [२६८] पर न श्रावें (च) श्रीर (ये) जो चोर (मूलप्रिणिहिताः) पकड़े जाने की शंका से सावधान होकर बचते रहें श्रयीत् पकड़ में न-श्रावें तो (नृगः) राजा (सिमित्र-ज्ञाति-बान्धवान् तान्) मित्र, रिक्तेदार श्रीर बान्धवों सिहित उन चोरों को (प्रसह्य) वजपूर्वक पकड़ कर (हन्यात्) दिण्डत करे।। २६६।।

प्रमागा मिलने पर ही दण्ड दे-

न होढेन विना चोरं घातयेद्धार्मिको नृपः। सहोढं सोपकरणं घातयेदविचारयन्।। २७०॥ (११६)

(धार्मिकः नृपः) धार्मिक राजा (होढेन विना) चोरी का माल म्रादि प्रमाणों के बिना (चौरं न घातयेत्) चोर को न मारे, किन्तु (सहोढं स+ उपकरणम्) चोरी का माल, भ्रौर सेंघ मारने भ्रादि के भ्रौजार म्रादि प्रमार्ग उपलब्ध होने पर (म्रविचारयन् घातयेत्) म्रवश्य दण्डित करे ।। २७० ।।

चोरों के सहयोगियों को भी दण्ड दे -

# प्रामेष्विप च ये केचिच्चौराणां भक्तदायकाः । भाण्डायकाशदाञ्चैव सर्वौस्तानिप घातयेत् ॥ २७१ ॥ (१२०)

(च) ग्रौर (ग्रामेषु + ग्रिव ये केचित्) गांवों में भी जो कोई (चौराणां भक्तदायकाः भाण्ड-ग्रवकाशदाः) चोरों को भोजन देने वाले, वर्तन ग्रौर स्थान-शरण देने वाले हों (तान् सर्वान् अपि घातयेत्) राजा उन सबको भी दण्डित करे।। २७१।।

# राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान्सामन्तांद्रवैव चोदितान् । स्रम्याघातेषु मध्यस्थाञ्छिष्याच्चौरानिव द्रृतम् ॥ २७२ ॥ (१२१)

राजा (राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान्) राज्य में रक्षा के लिए नियुक्त (च) स्रीर (सामन्तान् चोदितान्) सीमाय्रों पर नियुक्त राजपुरुषों को (स्रम्या-घातेषु मध्यस्थान्) यदि चोरी स्रादि के मामले में मिला हुस्रा पाये तो उनको भी (चौरान् + इत द्रुतं शिष्यात्) चोर के समान ही शीझतापूर्वक दण्ड दे, शीझतापूर्वक इसलिए जिससे प्रजास्त्रों के मन में राजपुरुष होने के कारण छूट जाने का संदेह न पनपे।। २७२।।

## यदवापि धर्मसमयात्प्रच्युतो धर्मजीवनः । वण्डेनैव तमप्योवेत्स्वकाद्धर्माद्धि विच्युतम् ॥ २७३ ॥

(यः धर्मजीवनः) जो धर्म की ग्राजीविका करने वाला ग्रर्थात् वर्णों के धर्मों का उपदेश कर जीविका चलाने वाला ब्राह्मण (धर्मसमयात् प्रच्युतः) ग्रपनी धर्ममर्यादा से भ्रष्ट हो जाये तो (स्वकात् धर्मात् विच्युतं हि तम् + ग्रपि) ग्रपने धर्म से भ्रष्ट हुए उस ब्राह्मण की भी (दण्डेन + एव ग्रोषेत्) दण्ड से ही ताड़ना करे।। २७३।।

# **अन्य व्यक्तिन्य**: २७३ वां श्लोक प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगिवरोध — यहां पूर्वापर-प्रसंग चोरों एवं चोरों के सहायकों ग्रादि की दण्डव्यवस्था का है। इस बीच धर्म से भ्रष्ट बाह्मण के लिए दण्ड का कथन प्रसंगिवरुद्ध है। अत: यह क्लोक प्रक्षिप्त है।

सामूहिक हानि होने पर सहयोग न करने वाले को दण्ड-

ग्रामघाते हितामङ्गे पथि मोषाभिवर्शने । शक्तितो नाभिषावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छवाः ॥ २७४ ॥ (१२२) (ग्रामघाते) चोर ग्रादि के द्वारा गांव को लूटने के मौके पर (हिता-भक्ते) निदयों के तोड़ने पर (पिथ मोष-ग्रिभिदर्शने) रास्ते में चोर ग्रादि से मुकाबला होने पर (शिक्ततः न + ग्रिभिघावन्तः) यथाशिक्त दौड़कर रक्षा न करने वालों को (सारिच्छदाः निर्वास्याः) गृहसामग्री सहित उस देश से निकाल देवे ।। २७४ ।।

आन्य श्री ट्या : हिता का अर्थ और व्युत्पित्त — 'हिता' का अर्थ नदी है। 'हि गतो वृद्धो च' धातु से नत प्रत्यय, स्त्रीलिङ्ग में टाप् से 'हिता' शब्द की सिद्धि होती है। 'हिन्वन्ति गच्छन्ति याः ताः नद्यः' इस विषह से बहने वाली-गति करने वाली हिता अर्थान् नदी होती है। नदियां सामूहिक उपकार करने के लिए होती हैं। इसलिए उनको तोड़ने वालो का सामूहिक रूप से ही विरोध करना चाहिए।

राज्ञः कोषापहत् इच प्रतिकूलेषु च स्थितान् । घातयेद्वि विर्धेदंण्डेररीगां चोपजापकान् ॥ २७४ ॥ (१२३)

(राज्ञः कोपहर्त्न्) राजा के खजाने को चुराने वाले (च) स्रोर (प्रति-कूलेषु स्थितान्) राज्य के विरोधो कार्यों में संलग्न (च) तथा (स्ररी गाम् उपजापकान्) शत्रुस्रों को भेद देने वाले, इन्हें राजा स्रोर (विविधे: दण्डै: घातयेत्) विविध प्रकार के दण्डों से दण्डित करे।। २७४।।

विभिन्न ग्रपराधियों को दण्ड-

संधि छित्त्वा तु ये चौर्यं रात्रौ कुर्वन्ति तस्कराः । तेषां छित्त्वा नृपो हस्तौ तीक्ष्णे ज्ञूले निवेद्ययेत् ॥ २७६ ॥ (१२४)

(ये तस्कराः) जो चोर (रात्रो सिन्ध छित्त्वा) रात को सेंध मारकर (चीर्य कुर्वन्ति) चोरो करते हैं (नृपः) राजा (तेषां हस्तौ छित्त्वा) उनके हाथ काटकर (तीक्ष्णे शूले निवेशयेत्) तेज शूलो पर चढ़ादे ।। २७६ ।।

म्रङ्गः लीग्रं न्थिभेदस्य छेदयेत्प्रथमे ग्रहे । द्वितीये हस्तचरणो तृतीये वधमहंति ॥ २७७ ॥ (१२५)

राजा (ग्रन्थिभेदस्य) जेबकतरे चोर की (प्रथम ग्रहे) पहली बार पकड़े जाने पर (ग्रङ्क्क्लोः छेदयेत्) ग्रंगुलियां कटवादे (द्वितीये हस्तचरणी) दूसरी बार पकड़े जाने पर हाथ-पर कटवादे (तृतीये वधम् + अहंति) तीसरी बार पकड़े जाने पर वथ करने योग्य है।। २७७।।

> श्राग्नदान्भक्तदाँश्चेव तथा शस्त्रावक।शदान्। संनिधातृश्च मोषस्य हत्याच्चौरमिवेश्वरः॥ २७८॥ (१२६) (ईश्वरः) राजा (मोषस्य ग्राग्निदान् भक्तदान् शस्त्र-ग्रवकाशदान्

च संनिधातृन्) चोरों को ग्रग्नि, भोजन, शस्त्र, स्थान देने वाले ग्रौर चोरी के माल को रखने वाले लोगों को भी (चौरम्+इव हन्यात्) चोर की तरह ही [१। २७७ जैमे] दण्डित करे।। २७८।।

# तडागभेदकं हन्यादप्तु शुद्धध्धेन वा। यद्वाऽपि प्रतिसंस्कुर्याद् दाप्यस्तूत्तमसाहसम् ॥ २७६॥ (१२७)

राजा (तडागभेदकं हन्यात्) प्रजा के लिए बने तालाब आदि को तोड़ने वालों का वध करे (वा) अथवा (अप्सु शुद्धवधेन) जल में डुबोकर या साधारण तरीके से मारे (यद् वा + अपि) यदि (प्रतिसंस्कुर्यात्) तोड़े हुए को पुनः ठीक करवा दे तो (उत्तमसाहसं दाप्यः) 'उत्तमसाहसं का दण्ड [६। १३६] करे।। २७६!।

### कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभेदकान् । हस्त्यदवरथहतृदैच हन्यादेवाविचारयन् ॥ २८०॥

राजा (कोष्ठागार-म्रायुधागार-देवतागार-भेदकान्) राज्य के अन्नभण्डारों, शस्त्रभण्डारों ग्रीर यज्ञशालाग्रों को तोड़ने वालों का (हस्ती-म्रव्व-रथ-हर्तृं न् च) ग्रीर हाथी, घोड़े, रथ चुराने वालों का (म्रविचारयन् हन्यात् - एव) बिना विचारे निश्चित रूप से वध ही करे।। २८०।।

#### अनुर्योत्जनः २८० वां श्लोक निम्नप्रकार प्रक्षिप्त है-

१. प्रसंगविरोध—यहां पूर्वापर प्रसंग तालाब-हानि से सम्बद्ध दण्डों का है। इस बीच में उससे भिन्न वर्णन ग्रसंगत एवं पूर्वापर २७६, २८१ ब्लोकों के वर्णनक्रम का भञ्जक होने से यह ब्लोक प्रक्षिप्त है।

# यस्तु पूर्वनिविष्टस्य तडागस्योदकं हरेत्। स्रागमं वाऽप्यपा भिद्यात्स वाप्यः पूर्वसाहसम् ॥ २८१॥ (१२८)

(यः तु) जो व्यक्ति (पूर्वनिविष्टस्य तडागस्य) किसी के द्वारा पहले बनाये गये तालाब का (उदकं हरेत्) पानी चुराले (वा) अथवा (अपाम् स्थागमं भिद्यात्) जल ग्राने का रास्ता तोड़दे (सः पूर्वसाहसं दाष्यः) उमे 'पूर्वसाहस' [८। १३८] का दण्ड दे ॥ २८१॥

# समुत्सृजेद्वाजमार्गे यस्त्वमेध्यमनापितः । स द्वौ कार्षापणौ दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेतः ॥ २८२ ॥ (१२६)

(यः तु) जो व्यक्ति (ग्रनापित) आपत्काल के बिना अर्थात् स्वस्थ ग्रवस्था में (राजमार्गे) सड़क पर मुख्य रास्ते या गली पर (ग्रमेध्यं समुत्सृ-जेत्) मल, मूत्र ग्रादि डाले तो (सः द्वौ कार्षापएगै दद्यात्) उस पर दो 'क्रार्षापर्गा' [८ । १३६] दण्ड करे (च ) ग्रीर (ग्राशु ग्रमेध्यं शोधयेत्) तुरन्त उस गन्दगी को साफ करवाये ।। २८२ ।।

# म्रापद्गतोऽथवा वृद्धा गींभणी बाल एव वा । परिभाषगमहंन्ति तच्च शोध्यमिति स्थितिः ।: २८३ ॥ (१३०)

(ब्रापद्गतः) कोई रोगी या ब्रापितग्रस्त व्यक्ति (वृद्धा गर्भिणी वा यापाः) वृद्ध, गर्भवती या बालक राजमार्ग को गन्दा करें तो (परिभाषणम् न अहंग्ति) उनको उसके न करने के लिए कहे या फटकार दे (च) श्रीर (तत् शोध्यम्) उसकी सफाई कराले (इति स्थितिः) ऐसी शास्त्रमर्यादा है।। २८३।।

# चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्या प्रचरतां दमः । श्रमानुषेषु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यमः ॥ २८४ ॥ (१३१)

(सर्वेषां चिकित्सकानाम्) सभी चिकित्सकों में (ग्रमानुषेषु मिध्या प्रचरताम्) पशुत्रों की गलत चिकित्सा करने वालों को (प्रथम: दम:) 'प्रथम-साहस' [द। १३८] का दण्ड करे ग्रीर (मानुषेषु मध्यम:) मनुष्यों की गलत चिकित्सा करने पर 'मध्यम साहस' का दण्ड करे।।। २८४।।

### संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः। प्रतिकुर्याच्च तत्सर्वं पञ्च दद्याच्छतानि च ॥ २८४ ॥ (१३२)

(संक्रम-ध्वज-यष्टीनाम्) संक्रम ग्रर्थात् रथ, उस रथ के ध्वजा की यिष्ट जिसके ऊपर ध्वजा बांधी जाती है (च) ग्रीर (प्रतिमानां भेदकः) प्रतिमा= छटांक ग्रादिक बटखरे, जो इन तीनों को तोड़ डाले वा ग्रधिक न्यून करदेवे (तत् सर्वं प्रतिकुर्यात्) उनको उससे राजा बनवा लेवे (च) ग्रीर (पञ्चशतानि दद्यात्) जिसका जैसा ऐश्वर्य है, उसके योग्य दण्ड करे—जो दरिद्रहोंवे तो उससे पांच सौ पैसा राजा दण्ड लेवे; ग्रीर जो कुछ धनाढ्य होवे तो पांच सौ श्पया उससे दण्ड लेवे; ग्रीर जो बहुत धनाढ्य होवे उससे पांच सौ ग्रश्मी दण्ड लेवे। रथादिकों को उसी के हाथ से बनवा लेवे।। २८४।। (द० शा० ५१, प० वि० १२)

# श्रदूषितानां द्रव्याएगां दूषणे मेदने तथा। मणीनामपवेधे च दण्डः प्रथमसाहसः।। २८६ ॥ (१३३)

(म्रदूषितानां द्रव्याणां दूषणो) म्रच्छी वस्तुम्रों में खराब वस्तुम्रों की मिलावट करके उन्हें दूषित करने पर (तथा) तथा (भेदने) म्रच्छी दस्तुम्रों

को विगाड़ने पर (च) स्रोर (मणीनाम् + स्रपवेधे) मिण स्रादि रत्नों को तोड़ने-कोड़ने के स्रपराध में (प्रथमसाहसः दण्डः) 'प्रथमसाहस' [८।१३८] का दण्ड दे।। २८६।।

# समैहि च विषमं यस्तु चरेद्वा मूल्यतोऽपि वा । समाप्नुयाद्दमं पूर्वं नरो मध्यममेव वा ॥ २८७ ॥ (१३४)

(यः तु) जो (नरः) मनुष्य (समैः) समानमूल्य वाली वस्तुश्रों के बदले (श्रिप वा मूल्यतः) ग्रथवा सही भूल्य से (विषमं चरेत्) कम वस्तु देने का व्यवहार करे. (पूर्वं वा मध्यमम् + एव दमं समाप्नुयात्) 'पूर्वसाहस' या 'मध्यमसाहस' [८। १३८] दण्ड का भागी होता है ।। २०७।।

नःधनानि च सर्वाणि राजा मार्गे निवेशयेत् । दुःखिता यत्र दृश्येरन् विकृताः पापकारिणः ॥२८८॥ (१३४)

(राजा) राजा (सर्वाणि बन्धनानि) कारागार स्रादि (बन्धनगृह) (मार्गे निवेशयेत्) प्रधान मार्गो पर बनवावे (यत्र) जहां (दुःखिता विकृताः पापकारिणः दृश्येरन्) हथकड़ी, बेड़ी स्रादि से दुःखी हुए, बिगड़ी हुई हालत वाले अपराधी लोग दिखाई देते रहें [जिसमे कि जनता के मन में स्रपराधों के प्रति भय की प्रेरणा उत्पन्न होती रहे] ॥ २८८॥

प्राकारस्य च मेत्तारं परिखाणां च पूरकम् । द्वाराणां चैव भङ्क्तारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत् ॥२८६॥ (१३६)

राजा (प्राकारस्य भेत्तारम्) नगर के परकोटे को तोड़ने वाले (च) ग्रौर (परिखाणां पूरकम्) नगर के चारों ग्रोर की खाई को भरने वाले (च) तथा (द्वाराणां भक्तारम्) नगर-द्वारों को तोड़ने वाले व्यक्ति को (क्षित्रम् +एव प्रवासयेत्) तुरन्त देशनिकाला दे दे ।। २८६ ।।

> अभिचारेषु सर्वेषु कर्तव्यो द्विशतो दमः। मूलकर्माणि चानाप्तेः कृत्यामु विविधामु च ।। २६० ।।

(सर्वेषु ग्रभिचारेषु) सब प्रकार के मारण उपायःकरने पर (मूलकर्मणि ग्रनाप्तैः) यदि वह व्यक्ति मरा न हो तो उस ग्रवस्था में [मरने पर ग्रन्य दण्ड है] (च) ग्रौर (विविधासु कृत्यासु) विविध प्रकार के वशीकरण, उच्चाटन ग्रादि द्वारा ठगी, घोखा आदि करने पर में (द्विशतः दमः कर्त्तव्यः) दो सौ पण दण्ड करना चाहिए॥ २६०॥

> ग्रबीजविक्तयी चैव बीजोस्कृष्टं तयैव चृ। मर्यादाभेदकद्वेव विकृतं प्राप्तुयाद्वधम् ॥ २६१ ।।

(अवीजिधिक्यी) उत्पन्न होने की शक्ति से रहित बीजों को बेचने वाला (तथैव

वीजोत्क्रिष्टम्) उसी प्रकार खराब बीज को उत्तम कहकर बेचने वाला (च) ग्रौर (मर्यादाभेदकः) सीमाग्रों को नष्ट करने वाला (विक्वतं वधं प्राप्नुयात्) विकार करने वाले [हस्तच्छेदन ग्रादि] दण्ड का अधिकारी होता है।। २६१।।

> सर्वकण्टकपापिष्ठं हेमकार तु पायिवः। प्रवर्तमानमन्याये छेदयेल्लवशः क्षुरैः॥ २६२॥

(सर्वकण्टकपापिष्ठं हेमकारं तु) सभी लोककण्टकों में सर्वाधिक पापी सुतार को तो (पार्थिवः) राजा (ग्रन्याये प्रवर्तमानम्) यदि वह सोना-चांदी ग्रादि की चोरी, हेराफेरी ग्रादि ग्रन्याय करे तो (क्षुरैं: लवशः छेदयेत्) छुरों से टुकड़े-टुकड़े करवा देवे।। २६२॥

# सीताद्रव्यापहरसे शस्त्रासामीवधस्य च। कालमासाद्य कार्यं चराजा दण्डं प्रकल्ययेत् ॥ २६३ ॥

(सीताद्रव्य - ग्रपहरणे) कृषि के हल ग्रादि साधन चुराने पर (शस्त्राणाम् च ग्रीषधस्य) शस्त्रों ग्रीर ग्रीषधियों के चुराने पर (राजा) राजा (कार्यं च कालम् + ग्रासाद्य) कार्यं की गम्भीरता ग्रीर समय को देखकर (दण्डं प्रकल्पयेत्) दण्ड का निश्चय करे।। २६३।।

अनुशिक्तः : २६०-२६३ श्लोक निम्न 'म्राघारों' के मनुसार प्रक्षिपत हैं—

- १. प्रसंगविरोध-२६० वें श्लोक का प्रसंग हत्या-विषय [८। २८६-२८८]
  मं, २६१ श्लोक का प्रसंग मिलावट विषय [८।२०३] में, २६३ वें श्लोक का प्रसंग
  चोरी विषय [८।३०१-३३८] में विणत हो चुका है। यदि ये श्लोक मौलिक होते तो
  उसी प्रसंग में इनका कथम उपयुक्त था।पूर्वोक्त प्रसंग को पुनः कहना प्रसंगविरुद्ध है,
  ग्रनः ये प्रक्षिप्त हैं।
- २. श्रान्तिकरोध २६२ वां क्लोक जन्मना वर्णव्यवस्था पर श्राधारित है, जविक मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं। मनु की व्यवस्था में 'स्वर्णकार' नामक जाति या व्यवसायी पृथक् से कोई नहीं है। यह कार्य वैश्यों का है [६।३२६,३२६]। यह उस समय का परवर्ती प्रक्षेप है जब व्यवसाय के श्राधार पर जातियाँ बन गई थीं। इन प्रकार विरुद्ध होने से यह प्रक्षिप्त है।
- ३. पुनरुक्ति २६३ वां श्लोक ३२४ की श्रधिकांशतः पुनरुक्तिमात्र है। स्रतः इस ग्राधार पर भी प्रक्षिप्त है।

सात राजप्रकृतियां---

स्वाग्यमात्यौ पुरं राष्ट्रं कोशदण्डौ सुहृत्तया । सप्त प्रकृतयो ह्योताः सप्ताङ्गं राज्यमुख्यते ॥ २६४ ॥ (१३७( (स्वामी-म्रमात्यो पुरं राष्ट्रं कोशदण्डो सुहृत्) १-स्वामी, २-मन्त्री, ३-किला, ४-राष्ट्र, ५-कोश, ६-दण्ड म्रोर ७-मित्र (एताः सप्त प्रकृतयः) ये सात राजप्रकृतियां हैं (सप्ताङ्गं राज्यम् + उच्यते) इनसे युक्त होने से राज्य 'सप्ताङ्गं = सात म्रङ्गों वाला कहलाता है।। २६४।।

# सप्तानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमम् । पूर्वं पूर्वं गुरुतरं जानीयाद्वचसनं महत् ॥ २६४ ॥ (१३८)

(राज्यस्य + ग्रासां सप्तानां कृतीनां त्) राज्य की इन सात प्रकृतियों में (ध्याक्रम पूर्व पूर्व व्यसनं महत् गुरुतरं जानीयात्) क्रमशः पहली-पहली प्रकृति-सम्बन्धी ग्रापत्ति को बड़ी समक्षे [जैसे—राजा से कम मन्त्री पर ग्रापत्ति, मन्त्री से कम किले पर ग्रापत्ति ग्रादि]।। २६५।।

# सप्ताङ्गस्येह राज्यस्य विष्टब्धस्य त्रिदण्डवत् । स्रन्योन्यगुगावैशेष्यान्न किचिदितरिच्यते ॥ २६६ ॥ (१३६)

(इह) इसमें (त्रिदण्डवत्) तीन पायों पर स्थित तिपाई के समान (सप्ताङ्गस्य विष्टब्यस्य राज्यस्य) सात प्रकृतिरूरी ग्रंगों पर स्थित इस राज्य में (ग्रन्योन्यगुणाव रोष्यात्) सभी ग्रंगों के ग्रंपनी-ग्रंपनी विशेषताश्रों से युक्त ग्रौर परस्पर ग्राश्रित होने के कारण (किंवित् न ग्रंतिरच्यते) कोई ग्रंग किसो से विशिष्ट या कम नहीं है ग्रंथित् ग्रंपने-ग्रंपने प्रसंग में सभी का विशेष महत्त्व है।। २६६।।

# तेषु तेषु तु कृत्येषु तत्तदङ्गं विशिष्यते। येन यत्साध्यते कार्यं तत्तस्मिन् श्रेष्ठमुच्यते॥ २६७॥ (१४०)

यतो हि (तेषु तेषु तु कृत्येषु) उन प्रकृतियों के ग्रपने ग्राने कार्यों में (तत्-तत् + प्रङ्गं दिशिष्यते) वह-वह प्रकृति-ग्रग विशेष है (यत् कार्यं येन साध्यते) जो कार्य जिस प्रकृति से सिद्ध होता है (तिस्मन् तत् श्रेष्ठम् + उच्यते) उसमें वही प्रकृति श्रेष्ठ मानी गई है। ग्रयांत् समागनुसार सभी प्रकृतियों की श्रेष्ठता है, ग्रतः किसी को कम महत्त्वपूर्ण समभक्तर त्याज्य न समभें।। २६७।।

# च।रेगोत्साहयोगेन च क्रिययैव च कर्मगाम् । स्वरावित परशक्ति च नित्यं विद्यान्महीपतिः ॥ २६८ ॥ (१४१)

(चारेण) गुप्तचरों से (उत्साहयोगेन) सेना के उत्साह सम्बन्ध से (च) भ्रीर (कर्मणां क्रियया) राज्यशक्ति-वर्धक नये-नये कार्यों के करने से

(महीपितः) राजा (स्वशिंत च परशिंत नित्यं विद्यात्) स्रपनी शिंक्त स्रोर शत्र की शिंक्त की सदा जानकारी रखे।। २६८।।

> पीडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथैव च। द्यारमेत ततः कार्यं संचिन्त्य गुरुलाघवम्।। २६६।। (१४२)

(सर्वाणि पीडनानि) ग्रपने तथा शत्रु के राज्य में ग्राई सभी व्याधि, आपित ग्रादि पीडाग्रों का (तथंत्र व्यसनानि) तथा व्यसनों [७।४५-५३] के प्रसार को (च) ग्रीर (गुरु-लाघवं संविन्त्य) बड़े-छोटे ग्रयात् ग्रपने ग्रीर शत्रु राजा में कौन कम-ग्रधिक शक्तिशाली है (संविन्त्य) इन बातों पर विचार करके (ततः कार्यम् + ग्रारभेत) उसके पश्चात् राजा सन्धि-विग्रह ग्रादि [७।१६०-२१०] कार्य को ग्रारम्भ करे।। २६६।।

म्रारमेतैव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः । कर्माण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीनिषेवते ॥ ३०० ॥ (१४३)

(श्रान्तः श्रान्तः) बार-बार हारा-थका हुन्ना भी राजा (कर्माणि पुनः-पुनः ग्रारभेत एव) कार्यों को [७।१६०-२००] फिर-फिर ग्रवश्य ग्रारम्भ करे (हि) क्योंकि (कर्माणि +ग्रारभमाणं हि पुरुषम्) कर्मों को ग्रारम्भ करने वाले पुरुष को ही (श्रीः निषेवते) विजयलक्ष्मी प्राप्त होती है।। ३००।।

राजा के शासन में ही चार युग-

कृतं त्रेतायुगं चैव द्वापरं कलिरेव च। राज्ञो वृत्तानि सर्वारिए राजा हि युगमुच्यते ॥ २०१ ॥ (१४४)

(कृतं त्रेतायुगं द्वापरं च किलः) सतयुग, त्रेतायुग द्वापरयुग ग्रीर किलयुग (सर्वाणि राज्ञः वृतानि) ये सब राजा के ही ग्राचार - व्यवहार विशेष हैं अर्थात् राजा जैसा राज्य को बनाता है उस राज्य में वैसा ही युग बन जाता है (राजा हि युगम् + उच्यते) वस्तुतः राजा ही 'युग' कहलाना है ग्राथात् राजा ही युगनिर्माता है ।। ३०१।।

> किलः प्रसुप्तो भवित स जाग्रद् द्वापरं युगम्। कर्मस्वम्युद्यतस्त्रेता विचरस्तु कृतं युगम्।। ३०२।। (१४४)

(प्रसुप्तः किलः भवित) जब राजा सोता है ग्रथित् राज्यकार्य में उपेक्षा बरतता है तो वह 'किलयुग' होता है, (सः जाग्रत् द्वापरं युगम्) जब वह जागता है ग्रथित् राज्य कार्य को साधारणतः करता रहता है तो वह 'द्वापरयुग' है, ग्रीर (कर्मसु +ग्रम्युद्यतः त्रेता) राज्य ग्रीर प्रजा-हितकारी

कार्यों में जब राजा सदा उद्यत रहता है वह 'त्रेतायुग' है, (विचरन् तु कृतं युगम्) जब राजा सभी कर्त्तव्यों को तत्परतापूर्वक करे श्रीर श्रपनी प्रजा के दुःखों को जानने के लिए राज्य में तत्पर होते हुए उन्हें जानकर न्यायानुसार सुख प्रदान करने के लिए उद्यत रहे, राजा का यह सत्ययुग है।। ३०२।। राजा के श्राठ रूप—

इन्द्रस्यार्कस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च।

चन्द्रस्याग्नेः पृथिय्याइच तेजोवृत्तं नृपइचरेत् ।। ३०३ ॥ (१४६)

(नृपः) राजा (इन्द्रस्य + ग्रर्कस्य वायोः यमस्य वरुणस्य चन्द्रस्य + ग्रग्नेः पृथिज्याः तेजः वृत्तम् चरेत्) इन्द्र, सूर्य, वायु, यम, वरुण, चन्द्रमा, ग्रग्नि, पृथिवो इनके तेजस्वो स्वभाव के ग्रनुसार ही ग्रावरण-ज्यवहार करे [द्रष्टज्य ७ । ४—७] ।। २०३ ।।

अद्भुश्री ट्यन्तः अन्यत्र विशिष्त भावों की पुष्टि—मनु ने सप्तमाध्याय में 'राजा में कौन-कौन से विशिष्ट गुण होने चाहिएँ' इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए भी इन गुणों का वर्णन किया है। मनु ने यह भाव वेदमन्त्रों से ग्रहण किया है। द्रष्टब्य हैं ७। ४-७ श्लोक ग्रौर उनकी समीक्षा में वेदमन्त्र।

राजा का इन्द्ररूप ग्राचरण---

वार्षिकांत्रचतुरो मासान् यथेन्द्रोऽभिप्रवर्षति ।

तथाऽभिवर्षेत्स्व राष्ट्रं कामैरिन्द्रवतं चरन् ॥ ३०४ ॥ (१४७)

(यथा + इन्द्रः वार्षिकान् चतुरः मासान्) जैसे इन्द्रः [ च्वृष्टिकारक शक्ति] प्रत्येक वर्ष के श्रावण ग्रादि चार मासों में (ग्रभिप्रवर्षति) जल वरसाता है (तथा इन्द्रव्रतं चरन्) उसी प्रकार इन्द्र के व्रत को ग्राचरण में लाता हुग्रा राजा (त्वं राष्ट्रं कामै: अभिवर्षेत्) ग्रपने राष्ट्र को प्रजाग्रों की कामनाग्रों को पूर्ण करे, यही राजा का इन्द्रवत् ग्राचरण है ।। ३०४।।

राजा का सूर्यंरूप ग्राचरण-

ब्रब्टो मासान् यथाऽऽदित्यस्तोयं हरति रश्मिभः।

तथा हरेत् करं राष्ट्रान्नित्यमकंत्रतं हि तत्। ३०५॥ (१४८)

(यथा + ग्रादित्यः) जैसे सूर्य (रिश्विभः) ग्रपनी किरणों से (ग्रष्टौ मासान् तोयं हरित) ग्राठ मान तक जलग्रहण करता है (तथा) उसी प्रकार राजा (राष्ट्रात् नित्यं करं हरेत्) राष्ट्र से कर ग्रहण करे (ग्रकंत्रतं हि तत्) यही राजा का 'ग्रकंत्रत' है ॥ ३०५ ॥

राजा का वायुरूप ग्राचरण —

प्रविदय सर्वभूतानि यथा चरति मारुतः। तथा चारैः प्रवेष्टक्यं व्रतमेतद्धि मारुतम्॥ ३०६॥ (१४६) (यथा मारुतः) जैसे वायु (सर्वभूतानि प्रविश्य) सब प्राणियों में प्रविष्ट होकर (चरित) विचरण करता है (तथा) उसी प्रकार (चारैः प्रवेष्टब्यम्) राजा को गुष्तचरों द्वारा सर्वत्र प्रवेश रखना चाहिए (एतत् हि मारुतं व्रतम्) यही राजा का 'मारुतवृत' है ॥ ३०६ ॥

राजा का यमरूप ग्राचरण-

यथा यमः प्रियद्वेष्यौ प्राप्ते काले नियच्छति । तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तिद्धि यमस्रतम् ॥ ३०७ ॥ (१५०)

(यथा यमः) जिस प्रकार यम चईश्वर की नियामक शिक्त = (काले प्राप्ते) कर्मफल का समय ग्राने पर (िश्यद्वष्यो नियच्छिति) प्रिय ग्रीर शत्रु सवको ग्रपने वश में करके दिण्डित करता है (राज्ञा तथा प्रजाः नियन्त-व्याः) राजा को उसी प्रकार ग्रपराध करने पर प्रिय- शत्रु सभी प्रजाग्रों को न्यायपूर्वक पक्षपातरहित दण्ड देना चाहिए (तत् हि.यमव्रतम्) यही राजा का 'यमव्रत' है ।। ३०७ ।।

राजा का वरुणरूप ग्राचरण---

वरुगोन यथा पार्शवंद्ध एवाभिदृश्यते । तथा पापान्निगृह्णीय।द् व्रतमेतद्धि वारुणम् ॥ ३०८ ॥ (१५१)

(यथा) जिस प्रकार ग्रपराधी मनुष्य (वरुणेन पार्शः बद्धः एव + ग्रभिद्दश्यते) वरुण के द्वारा पार्शों से ग्रर्थात् जलीय या समुद्र की तरगों, भंवरों रूपी बंधनों में फसकर जंसे मनुष्य बंधा-जकड़ा हुग्रा दोखता है प्रयीत् ग्रवश्य बंध जाता है (तथा) उसी प्रकार राजा भी (पापान् (निगृह्णीयात्) पापियों = अपराधियों को सुधरने तक साम-दाम-दण्ड-भेद ग्रादि से वग में करके या बन्धन में = कारागार में डाने रखे (एतत् हि वारुणं व्रतम्) यही राजा का 'वरुणव्रत' है। ३०० ।।

अद्भुट्यो ट्रांट न्यः वरुणपाश का मर्थ — 'वरुणपाश' के यद्यपि प्रसंगानु-मार ग्रनेक ग्रथं होते हैं। यहां महाभूतादि दिव्यशक्तियों के गुणों से गाजा के गुणों की तुलना की है, ग्रतः यहां वरुण का जल ग्रयं ग्रहण किया जा सकता है। ग्रार जैसे जल की उत्ताल तरंगें या भवर किसी वस्तु या व्यक्ति को वश में करके फंसा लेती हैं, उसी प्रकार विविध बन्धनों से राजा दुष्टों को वश में करे। यह वरुणपाश का ग्रालंकारिक ग्रभिप्राय है।

राजा का चन्द्ररूप धाचरण---

परिपूर्णं यथा चन्द्रं हष्ट्वा हृष्यन्ति सानवाः । तथा प्रकृतयो यस्मिन्स चान्द्रवृतिको नृषः ॥ ३०६ ॥ (१५२) (यथा) जिस प्रकार (परिपूर्णं चन्द्रं दृष्ट्वा मानवाः हृष्यन्ति) पूर्णं चन्द्रमा को देखकर मनुष्य प्रसन्न होते हैं (तथा) उसी प्रकार (यस्मिन् प्रकृतयः) जिस राजा को पाकर-देखकर उस द्वारा प्रदत्त सुखों से प्रजाएं स्वयं को हिषत ग्रनुभव करें (सः नृपः चान्द्रव्रतिकः) वह राजा का 'चन्द्रव्रत' है।। ३०६।।

राजा का ग्रग्निरूप ग्राचरण-

प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकर्मसु । दुष्टसामन्त्रहिस्रदच तदाग्नेयं व्रतं स्मृतम् ॥ ३१०॥ (१५३)

राजा (पापकर्मसु) पापियों में—पाप करने वालों के लिये (नित्यम) सदैव (प्रतापयुक्तः तेजस्वी स्यात्) संतापित करने वाला और तेज से प्रभा-वित करने वाला होवे (च) और (दुष्टसामन्तिहिस्रः) दुष्ट मन्त्री ग्रादि का मारने वाला होवे (तत् + ग्राग्नेयं व्रतं स्मृतम्) यही राजा का 'ग्राग्नेयव्रत' कहा है।। ३१०।।

राजा का धरारू । ग्राचरण-

यथा सर्वाणि भूतानि घरा घारयते समम्। तथा सर्वाणि भूतानि बिम्नतः पाथिवं व्रतम्।। ३१'।। (१५४)

(यथा) जिस प्रकार (धरा) धरती (सर्वाश्चि भूतानि समं धारयते) सब प्राणियों को समानभाव से धारण करती है (तथा) उसी प्रकार (सर्वाश्चि भूतानि बिभ्रतः) समान भाव से सभी प्राश्चियों को धारण-पोषण करने वाले राजा का (पार्थिवं व्रतम् ) यह 'पार्थिव व्रत' होता है ।। ३:१।।

> एतं रुपाये रन्येश्च युक्तो नित्यमतिन्द्रतः । स्तेनान्राजा निगृह्णीयात्स्वराष्ट्रे पर एव च ॥ ३१२ ॥ (१५५)

(राजा) राजा (एतैः + उपायैः च अन्यैः युक्तः) इन पूर्वोक्त उपायों तथा इनसे भिन्न जो ग्रौर उत्तम उपाय हों उनसे युक्त होकर (नित्यम् — ग्रतन्द्रितः) सदा ग्रालस्यहीन रहता हुग्रा (स्वराष्ट्रे च परे + एव) ग्रपने राष्ट्र में रहने वाले ग्रौर दूसरे राष्ट्र से ग्राकर चोरो करने वाले (स्तेनान् निगृह्णीयात्) चोरों को वश में करे ॥ ३१२ ॥

व्राह्मण् के क्रोध की उग्रता—

परामप्यापवं प्राप्तो ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत् । ते ह्योनं कुपिता हन्युः सद्यः सब्लवाहनम् ॥ ३१३ ॥ राजा (पराम् + ग्रापदं प्राप्तः ग्रपि) महाविपत्ति में पड़ जाने पर भी (ब्राह्मणान् न प्रकोपयेत्) किसी कारण बाह्यणों को कुषित न करे (हि) क्योंकि (कुषिताः ते) क्रोध में आर्थे हुए ब्राह्मण (सबल-वाहनम् एनं सद्यः हन्युः) बलवाली सेनाग्रों व वाहनों सहित राजा को तत्काल नष्ट कर देते हैं ॥ ३१३ ॥

# यैः कृतः सर्वमश्योऽग्निरपेयश्च महोदधिः। । अश्यो चाप्यायितः सोमः को न नश्येत्प्रकोष्य तान्॥ ३१४॥

(यै:) जिन ब्राह्मणों ने [क्रोधित श्रवस्था में शाप देकर] (ग्रिग्नः सर्वभक्ष्यः कृतः) श्रग्नि को सर्वभक्षी बना दिया (च) श्रौर (महोदधिः श्रपेयः) समुद्र को न पीने योग्य खारा पानी वाला बना दिया (श्राप्यायितः सोमः क्षयी) पूर्ण चन्द्रमा को क्षीण होने वाला बना दिया (तान् प्रकोप्य) उनको क्रोधित करके (को न नश्येत्) कौन नहीं नष्ट हो जायेगा? श्रर्थात् सभी नष्ट हो जायेंगे॥ ३१४॥

# लोकानन्यान्मृजेयुर्ये लोकपार्ष्याःच कोपिताः । देवान्कुर्युरदेवांत्रच कः क्षिण्वंस्तान्समृष्टनुयात् ॥ ३१५ ॥

(ये) जो ब्राह्मण (कुपिताः) क्रोध में ग्राकर (ग्रन्यान् लोकान् च लोकपालान् सृजेयुः) दूसरे लोकों ग्रौर लोकपालों को रच देते हैं (देवान् ग्रदेवान् कुर्युः) देवताग्रों को देवत्व से नष्ट कर देते हैं (तान् क्षिण्वन्) उन ब्राह्मणों को हानि पहुँचाकर (कः समृध्नुयात्) कौन समृद्धि प्राप्त कर सकता है ? ग्रथित् कोई नहीं।। ३१४।।

#### यानुपाश्चित्य तिष्ठन्ति लोकाः देवाश्च सर्वदा । ब्रह्म चैव धनं येषां को हिस्यात्ताञ्जिजोविषुः ।। ३१६ ॥

(यान् उपाश्चित्य) जिनका सहारा लेकर (लोकाः च देवाः सर्वदा तिष्ठिन्ति) लोक श्रीर देवता सदा टिके रहते हैं (च) श्रीर (येषां ब्रह्म एव धनम्) जिनका वेद ही धन है (जिजीविषुः) जीने की इच्छा वाला (कः तान् हिस्यान्) कौन व्यक्ति उनको कष्ट पहुंचायेगा ? श्रर्थात् कोई नहीं ॥ ३१६॥

## म्रविद्वाःचेव विद्वाःच बाह्यसो देवतं महत्। प्रसीतक्ष्वाप्रसीतक्ष्व यथाऽग्तिवेवतं महत्।। ३१७॥

(स्रविद्वान् च विद्वान् च) स्रविद्वान् हो या विद्वान् हो (ब्राह्मणः महत् दैवतम्) ब्राह्मण महान् देवता है (यथा) जैसे (प्रणीतः च + स्रप्रणीतः स्रिग्नः) शास्त्रविधि से प्रज्विति की गई स्रिग्न स्रीर साधारण स्रग्नि (महत् दैवतम्) दोनों ही महान् देवता हैं।। ३१७।।

इमशानेष्वपि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति । हूयमानक्व यज्ञेषु मूय एवामिवर्षते ॥ ३१८ ॥

(तेजस्वी पावकः) जैसे तेजस्वी ग्रग्नि (रमशानेषु + ग्रिय न + एव दुष्यति)

इमशान स्थान में भी अपवित्र नहीं होती (यज्ञेषु ह्यमानः च) अपितु यज्ञों में ब्राहुति देने पर (भूयः एव + स्रभिवर्धते) और ब्रधिक वृद्धि को प्राप्त होती है ॥ ३१८॥

> एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु। सर्वया ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत्।। ३१६॥

(एवम्) उसी प्रकार (यद्यपि ब्राह्मणाः) यद्यपि ब्राह्मण लोग (ग्रनिष्टेषु सर्व-कर्मसु प्रवर्तन्ते) सभी बुरे कामों में प्रवृत्त होते हैं, तो भी (सर्वथा पूज्याः) वे सब स्थितियों में पूज्य हो हैं (हि) क्योंकि (तत् परमं दैवतम्) ब्राह्मण सबसे थेव्ठ देवता है ॥ ३१६॥

आनुश्रीत्जनाः ३१७—३१६ श्लोकों को प्रक्षिप्त मानकर इन्हें उद्गृत करने हए ऋषि दयानन्द ने लिखा है—

''सर्वसाधारण ब्राह्मणों से विमुख न हो जायें, इसलिए ऐसे-ऐसे इलोक गड़े गये। '''ग्रामिन के दृष्टान्त से प्रकट किया है कि ब्राह्मण चाहे विद्वान् हो या मूर्ख वह साक्षात् देवता है। प्राचीन ग्रन्थों में इस प्रकार के बनावटी क्लोक डालकर ग्रांट नवीन रचनाएं करके ब्राह्मणों ने ग्रपनी शक्ति बढ़ाई ग्रीर मन्वादि स्मृतियों में भी ग्रपने महत्त्व के वाक्य मिला दिये। '''यदि दुष्टाचरण वाले ब्राह्मण की कोई निन्दा करता, तो उसको ब्रह्मविरोधी कहकर उसकी हड्डी-हड्डी निकाल लेते थे'' (पूना प्रवचन पृ० १३४)

> क्षत्रस्यातिप्रवृद्धस्य बाह्यगान्त्रति सर्वशः । ब्रह्मये सन्नियन्तृ स्यात्क्षत्रं हि ब्रह्मसंभवम् ॥ ३२० ॥

(क्षत्रस्य ब्राह्मणान् प्रति श्रतिप्रवृद्धस्य) क्षत्रिय यदि ब्राह्मणों से ऊपर होकर उन्हें पीड़ित करने लगें तो (सर्वशः ब्रह्म + एव संन्नियंतृ स्यात्) सब प्रकार से ब्राह्मण ही उनको दण्डित करे (हि) क्योंकि (क्षत्रं ब्रह्मसंभवम्) क्षत्रिय ब्राह्मण से उत्पन्न हैं।। ३२०।।

> अद्भूचोऽग्निबंह्यतः क्षत्रमश्मनो लोहमुस्थितम् । तेवां सर्वत्रगं तेजः स्वासु योनिषु शाम्यति ॥ ३२१ ॥

(ग्रद्भ्यः + ग्राग्नः) जल से अग्नि उत्पन्न हुई तै (ब्रह्मतः क्षत्रम्) ब्राह्मण से क्षत्रिय (ग्रदमनः लोहम् ने उत्थितम्)पत्थर से लोहा निकला है (तेषां सर्वत्रगं तेजः) इनका सब पर प्रभाव करने वाला तेज (स्वासु योनिषु शाम्यति) ग्रपने-ग्रपने उत्पत्ति-स्थानों को पाकर शान्त हो जाता है — प्रभावहीन हो जाता है ॥ ३२१ ॥

नावहा क्षत्रमृष्नोति नाक्षत्रं बहा वर्धते। बहा क्षत्रं च संपृक्तिमिह चामुत्र वर्धते।। ३२२।। (प्रव्रहाक्षत्रं न ऋष्नोति) वाह्यए। के बिना क्षत्रिय समृद्धिको नहीं प्राप्त कर सकता श्रीर (न श्रक्षत्र ब्रह्म वर्धते) न ही क्षत्रिय के बिना ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर सकता है (ब्रह्म च क्षत्र संपृक्तम्) ब्राह्मण श्रीर क्षत्रिय मिलकर ही (इह च + अमुत्र वर्धते) इस लोक श्रीर परलोक में वृद्धि को प्राप्त करते हैं ॥ ३२२ ॥

> दत्त्वा धनं तु विप्रेम्यः सर्वदण्डसमुत्यितम् । पुत्रे राज्यं समासृज्य कुर्वीत प्रायणं रखे ॥ ३२३ ॥

(सर्वदण्डसमुत्थितं धनम्) सब जुर्मानों से प्राप्त हुग्रा धन (विप्रेम्यः दत्त्वा) ब्राह्मणों को दान देकर, ग्रौर (पुत्रे राज्यं समासृज्य) पुत्र को राज्य सौंपकर (रणे प्रायणं कुर्वीत) राजा युद्ध में प्राणत्याग करे ॥ ३२३ ॥

अन्तुर्शोत्जनः ३१३ से ३२३ इलोक निम्न श्राधारों के नानसार प्रक्षिपत हैं—

- १. अन्तिविरोध इन श्लोकों का यह सम्पूर्ण प्रसंग अन्तिविरोध के ग्राधार पर प्रक्षिप्त है। (१) २१३ में ब्राह्मण को अत्यन्त कोधी होना कहा है, जब कि १११६, २७, ६१६ में ब्राह्मण के लिए क्रोध सवंथा त्याज्य कहा है। मनु के मत में ऐसे स्वभाव के व्यक्ति ब्राह्मण ही नहीं कहला सकते। (२) ३१४-३१६ में समुद्र, चन्द्रमा, लोकपालों आदि के निर्माता ब्राह्मणों को माना है, जबिक २११६०, १७८; ४१६३ में परमात्मा को ही इन पदार्थों का निर्माता कहा है। कोई मनुष्य इन पदार्थों का निर्माण करे, यह हास्यास्पद एवं मूर्खतापूर्ण वचन है। ३१७-३१६ में अविद्वान् श्रीर निन्दित कार्य करने वालों को भी ब्राह्मण माना है, यह मनु की मौलिक व्यवस्था के ही विरुद्ध है। मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं [द्रष्टव्य १।१०७ की समीक्षा] श्रीर निन्दित कर्मों एवं स्वकर्मत्याग से शूदत्वप्राप्ति मानते हैं [२।१०३; ४।२४४; १०।६५]। (४) ३२३ में जुर्माने का घन ब्राह्मणों को देने का कथन है, जबिक ७-६ तीनों अघ्यायों में प्रत्येक जुर्माने का दण्ड राजा को लेने का कथन है। इस प्रकार ये श्लोक तथा इनसे सम्बद्ध इस प्रसंग के अन्य श्लोक प्रक्षिप्त हैं।
- २. विषयविरोध विषयसंकेतक श्लोकों ६। २४२-२४३ से यहाँ 'लोककण्टकों के निवारण' का विषय है। ये श्लोक प्रचलित विषय के विरुद्ध हैं, ग्रतः प्रक्षिप्त हैं।
- ३. शैलीगत आधार—इन सभी क्लोकों की शैली पक्षपात एवं स्रतिशयोक्ति-पूर्ण है। मनु की शैली में ये त्रुटियौं नहीं हैं। इस प्रकार भी ये प्रक्षिप्त हैं।

एवं चरन् सदा युक्तो राजधर्मेषु पार्थिवः। हितेषु चेव लोकस्य सर्वान्मृत्यान्नियोजयेत्॥ ३२४॥ (१५६)

(पार्थिवः) राजा (एवं चरन्) पूर्वोक्त [७।१ से ६।३१२] प्रकार से ग्राचरण करता हुग्ना (सदा राजधर्मेषु युक्तः) सदा राजधर्मों में स्वयं संलग्न रह कर (सर्वान् भृत्यान् एव) सभी राजकर्मचारियों को भी (लोकस्य हितेषु नियोजयेत्) प्रजाग्नों के हित-सम्पादन में लगाये।। ३२४।। वैश्य-शुद्रों के कर्त्तव्य-

एकोऽखिलः कर्मविधिरुवतो राज्ञः सनातनः। इमं कर्मविधि विद्यारक्रमञो वैदयशुद्रयोः॥ ३२५॥ (१५७)

(एषः) यह [७ । १ से ६ । ३२४ तक] (राज्ञः सनातनः श्रिखलः कर्मविधिः उक्तः) राजा की सनातन ग्रीर सम्पूर्णकार्यं करने की विधि कही ।

श्रव (वैश्य-शूद्रयोः) वैश्यों श्रीर शूद्रों की (कर्मविधि इमं विद्यात्) कर्त्तव्यों की विधि को इस श्रागे कहे अनुसार जानें — [उनका वर्णन ग्रिषम श्रध्याय में है] ।। ३२५।।

अस्तु श्री टिंड न्द्र: नवम प्रध्याय के विभाजन पर विचार—वर्तमान में उपलब्ध मनुस्मृतियों में नवम अध्याय में ३३६ इलोक उपलब्ध होते हैं। सप्तम, प्रष्टम ग्रीर नवम ग्रध्याय के ३२५ इलोक तक राजनीति का विषय है। मनुस्मृति का ग्रध्याय-विभाजन भी प्रकरणानुसार हुआ है, किन्तु कुछ ग्रध्यायों के विभाजन में विभाजनकर्ता द्वारा भूलें हुई हैं, प्रकरण को समभे बिना ग्रध्याय-विभाजन कर दिया है [इस पर विस्तृत विवेचन सप्रमाण 'मनुस्मृति में ग्रध्याय-विभाजन' शीर्षक में 'मनुस्मृति-ग्रनु-शीलन' में किया गया है]। इसी प्रकार इस ग्रध्याय में भी भूल हुई है। राजधर्म विषय के साथ ६। ३२६ से ६। ३३६ इलोक जिनमें वैश्य-शूद्रों के कर्त्तंच्यों का वर्णन है, मिला दिये हैं। इनके साथ ही चातुर्वंण्यं धर्म [२। १४४ (२। २५) से ६। ३३६ तक] समाप्त हो जाते हैं श्रीर फिर दशम ग्रध्याय में चातुर्वंण्यं धर्म का उपसंहार है। क्योंकि वैश्य-शूद्र धर्मवर्णन के ग्यारह इलोकों के प्रकरण का कोई एक ग्रध्याय उपयुक्त नहीं जचता, ग्रतः हमने इन इलोकों को दशम ग्रध्याय में उपसंहार-वर्णन के साथ सम्मिलित कर दिया है। ६।३२५ इलोक के कथनानुसार यहीं इस राजधर्मात्मक ग्रध्याय को समाप्त कर दिया है।

[नवम ब्रध्याय के ३२६ से ३३६ इलोक दशम अध्याय के ब्रन्तर्गत देखिए]

इति महीव-मनुत्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृतहिन्दीमावामाष्यसमन्वितायाम् ग्रनुत्रीलन-समीक्षाविमूवितायाञ्च मनुस्मृतौ राजधर्मात्मको नवमोऽध्यायः ॥

# श्रय दशमोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-म्रनुशीलनसमीक्षाभ्यां सहितः] (चातुर्वर्ण्य-धर्मान्तर्गत-वैश्य-शूद्र के धर्म एवं चातुर्वर्ण्य धर्म का उपसंहार)

वैश्यों के कर्त्तव्य --

वैश्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपरिग्रहम् । वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात्पञ्चनां चैव रक्षणे ।। ६।३२६॥ (१)

(कृतसंस्कारः) यज्ञोपवीत संस्कारपूर्वक शिक्षा समाप्ति के पश्चात्, समावर्तन के अनन्तर (वैश्यः) वैश्य (दारपरिग्रहं कृत्वा) विवाह करके (वार्तायां च पश्नां रक्षणे नित्ययुक्तः स्यात्) व्यापार में और पशुपा-लन में सदा लगा रहे।। ३२६।।

> प्रजापतिर्हि वैश्याय सृष्ट्वा परिदवे पश्चन् । बाह्यसाय च राज्ञे च सर्वाः परिदवे प्रजाः ॥ १ । १२७ ।।

(प्रजापितः हि पशून् सृष्ट्वा वैश्याय परिददे) प्रजापित ने पशुओं को रचकर वैश्यों को सौंपा (च) ग्रौर (सर्वाः प्रजाः) सब प्रजाओं को उत्पन्न करके (ब्राह्मणाय च राज्ञे) ब्राह्मण ग्रौर क्षत्रिय को प्रजाएं सौंप दीं॥ ३२७॥

> न च वैदयस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पशूनिति । वैदये चेच्छति नान्येन रक्षितच्याः कथंचन ॥ ६ । ३२८ ॥

('पशून् न रक्षेयम्' इति) 'में पशुम्रों की रक्षा नहीं करूं गा' ऐसी (वैश्यस्य कामः न स्यात्) वैश्य को इच्छा नहीं करनी चाहिए (च) ग्रीर (वैश्ये इच्छिति) वैश्य के द्वारा पशुपालन की इच्छा करते रहने पर (ग्रन्येन कथंचन न रक्षितव्याः) ग्रन्य वर्ण वालों को पशुपालन का कार्य नहीं करना चाहिए॥ ३२०॥

# अन्तर्वारेटानाः ३२७-३२८ श्लोक प्रक्षिप्त हैं-

- १. प्रसंगिवरोध-पूर्वापर प्रसंग वैश्यों के समग्र कर्त्तं क्यों के वर्णन का चल रहा है। इस बीच 'प्रजापित द्वारा पशुओं की उत्पत्ति ग्रादि का उद्देश्य' कथन प्रसंगभञ्जक एवं विरुद्ध है।
  - २. शैलीगत भाषार-इन श्लोकों की वर्णनशैली से यह ज्ञात होता है कि ये

क्लोक उस परवर्ती काल की रचनाएं हैं जब वैश्यों में पशुपालन के प्रति स्रव्हि होने लगी। मन्यथा जब वैश्य के ही ये कमें निर्धारित कर दिये हैं तो वे उनके द्वारा स्रवश्य करणीय हैं। उसमें प्रजापित का हवाला देने की स्रौर ३।३२८ के कथन की स्रावश्यकता ही नहीं रहती।

३. अन्तिविरोध—३२ ८ वें इलोक में यह कहना कि 'जब तक वैश्य पशुपालन करे तब तक ग्रन्य वर्ण वाले यह कार्य न करें' मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है। पशुपालन वैश्यों का ही कर्त्तं व्य है [१।६०; ६।३२६], ग्रन्यवर्णों का नहीं। यदि वे ग्रपने कर्त्तं व्यों का पालन नहीं करेंगे तो उसका उपाय यह नहीं है कि उनको ग्रन्य वर्ण करने लग जायें, ग्रिपतु वे राजा के द्वारा दण्डनीय होंगे [७।१७,३४]। ग्रतः इस ग्राधार पर परस्पर सम्बद्ध ये दोनों इलोक प्रक्षिप्त हैं।

मणिमुक्ताप्रवालानां लोहानां तान्तवस्य च।
गन्धानां च रसानां च विद्यादर्घबलाबलम् ॥ ६।३२६ ॥ (२)

वैश्य (मणि-मुक्ता-प्रवालानाम्) मणि, मोतो, प्रवाल ग्रादि के (लोहानाम्) लोहे ग्रादि धातुग्रों के (च) ग्रीर (तान्तवस्य) कपड़ों के (गन्धानां च रसानाम्) सुगन्धित कपूर, कस्तूरी ग्रादि पदार्थों के ग्रीर रस-रसायनों [पारा, नमक ग्रादि] के (ग्रध-ज्ञल-ग्रज्जलं विद्यात्) मूल्यों के कम-ग्रिधिक भावों को जानें ।। ३२६ ॥

बीजानामुप्तिविच्च स्यात्क्षेत्रदोषगुणस्य च । मानयोगं च जानीयात्तुलायोगांश्च सर्वशः ॥ ६ । ३३० ॥ (३)

वैश्य (बीजानाम् + उप्तिवित् स्यात्) सब प्रकार के बीजों को बोने की विधि को जानें (च) ग्रीर (क्षेत्र-दोप-गुणस्य) खेतों के दोष-गुणों को जानें (च) तथा (मानयोगम्) तोलने के बाटों (च) और (तुलायोगान्) तराजुग्रों से सम्बद्ध (सर्वशः जानीयात्) सभी बातों की जानकारी रखें।। ३२०।।

सारासारं च भाण्डानां देशाभां च गुणागुणान्। लाभालाभं च पण्यानां पशूनां परिवर्धनम् ॥ ६।३३१॥ (४)

(भाण्डानां सार-ग्रसारम्) वस्तुग्रों के ग्रच्छे-बुरेपन को (देशानां गुएा-प्रवगुणान्) देशों के गुणों ग्रीर दोषों को (च) ग्रीर (पण्यानां लाभ-प्रलाभम्) बेची जाने वाली वस्तुग्रों की लाभ-हानि को, तथा (पश्नां परिवर्धनम्) पशुग्रों के संवर्धन के उपायों को वैश्य लोग जानें।। ३३१।।

मृत्यानां च मृति विद्याद्भाषाश्च विविधा नृणाम् । ब्रग्याणां स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च ॥६।३३२॥ (४) (भृत्यानां भृतिम्)नौकरों के वेतन, (नृगां विविधाः भाषाः) विविध देशों में रहने वाले लोगों की विभिन्न भाषाएँ (द्रव्याणां स्थान-योगान्) वस्तुप्रों के प्राप्तिस्थान तथा मिश्रण ग्रादि की विधियाँ (च) श्रौर (क्रय-विक्रय+एव) खरीद विक्रो की विधि, इसको (विद्यात्) जानें।। ३३२।।

धर्मेण च द्रव्यवृद्धावातिष्ठेद्यत्नमुत्तमम्।

दद्याच्च सर्वभूतानामन्नमेव प्रयत्नतः ॥ ६।३३३ ॥ (६)

वैश्य इस प्रकार [१।३२६-३३३] (धर्मेण) धर्मपूर्वक (द्रव्यवृद्धी उत्तमं यत्नम् + ग्रातिष्ठेत्)पदार्थों को वृद्धि के लिए प्रधिक से अधिक यत्न करे (च) ग्रीर (सर्वभूतानां प्रयत्नतः ग्रन्नम् + एवं दद्यात्) सब प्राणियों को प्रयत्नपूर्वक ग्रन्न उपजाकर देता रहे।। ३३३।।

विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम्।

शुश्रूषैव तु श्रूद्रस्य धर्मी नैश्श्रेयसः परः।। ६।३३४।। (७)

(वेदविदुषां विप्राणाम्) वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों (यशस्विनां गृहस्था-नाम्) यशस्वो गृहस्थियों की (शुश्रुशा + एव तु) सेवा करना ही (शूद्रस्य नैश्श्रेयसः परः धर्मः) शूद्र का कल्याणकारक उत्तम धर्म है।। ३३४।। शूद्र को उत्कृष्ट वर्ण की प्राप्ति—

शुचित्रकृद्रशुभूषुमृ दुवागनहंकृतः ।

बाह्मणाद्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमश्नुते ॥ ६ । ३३५ ॥ (८)

(शुचिः) शुद्ध-पितत्र [शरीर एवं मन से], (उत्कृष्टशुश्रूषुः) अपने से उत्कृष्ट वर्ण वालों की सेवा करने वाला, (मृदुवाक्) मधुरशाषी (अनहंकृतः) अहंकार से रहित (नित्यं ब्राह्मण्+आदि-आश्रयः) सदा ब्राह्मण् आदि तोनों वर्णों की सेवा में संलग्न शूद्र भी (उत्कृष्टां जःतिम् अश्नुते) उत्तम ब्रह्मजन्मान्तर्गत द्विजवर्ण को प्राप्त कर लेता है।। ३३५।।

अप्रमुख्ये किन् : (१) शूद्र को उत्कृष्ट वर्ण की प्राप्ति — इन श्लोकों के वर्णन से मनु की शूद्र के प्रति यह धारणा स्पष्ट हो जाती है कि वे शूद्र को हीन नहीं मानते ग्रिप्तु पिन्त्र, उत्कृष्ट ग्रीर उत्तम कर्मों से उच्चवर्ण प्राप्त करने का श्रिषकारी मानते हैं। यह मान्यता १०।६५ में भी विण्ति हैं। न पढ़ने के कारण ही व्यक्ति शूद्र कहाता है, जन्मना नहीं। यही मनु की मान्यता है। इस विषय पर विस्तृत विवेचन १।३१,६१ पर तथा १।१०७ की ग्रन्तिवरोध समीक्षा में देखिए।१।६१ में शूद्र के कर्म का वर्णन है।

(२) वेदों में शूद्र को यत ब्रादि का विधान—ऋक्०१०।५३।४-५ में "पञ्चजनाः ममहोत्रं जुषध्वम्" कहकर शूद्र को भी यज्ञ करने का ब्रादेश है। निरुक्त ३।२।७ में 'पञ्चजनाः' की व्याख्या में ब्राह्माएा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ब्रोर निरामिष-भोजी निषाद की गएाना की है [विस्तृत विवेचन भूमिका में शूद्र विषय में द्रष्टव्य है]।

#### मनुस्मृतिः

#### एषोऽनापि वर्णानामुक्तः कर्मविधिः शुग्नः। स्रापद्यपि हि यस्तेषां क्रमशस्तिान्नवोधसः॥ ६। ३३६॥

(एषः) यह (प्रनापित) आपित्तकाल न होने पर (वर्णानां शुभः कर्मविधिः उक्तः) सव वर्णों की शुभ कार्यविधि कही।

स्रव (तेषाम् स्रापदि + स्रिप यः) उन्हीं वर्णं वालों की स्रापत्कालीन जो कर्म-विधि है (तत् क्रमशः निवोधत) उसको क्रमशः सुनो-।। ३३६॥

आनुशिकाः यह श्लोक (१।३३६ वां श्लोक) निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त है।

१. विषयविरोध—(१) यद्यपि इस श्लोक में पूर्व प्रध्यायों की भांति वर्णित विषय की तथा अगले अध्याय के विषय का निर्देश किया गया है। किन्तु १० वें अध्याय में आपत्कालीन कार्यों का वर्णन न होने से यह श्लोक असंगत है। इस बात की पृष्टि दशमाध्याय के अन्तिम श्लोक (१०।१३१) से स्पष्ट रूप से हो रही है—

#### एव घमंविधिः कृत्स्नदचातुर्वण्यंस्य कीर्तितः।

ग्रयत् दशमाध्याय में चारों वर्णों के सामान्य धर्म ग्रथवा कत्तं व्य धर्मों का ही विधान है।

(२) नवम-दशम म्रघ्यायों की विषयवस्तु को देखकर यह स्पष्ट होता है कि चातुर्वण्य-धर्मविधि के म्रग्तर्गत ही राजधर्म (क्षित्रियधर्म) का वर्णन् नवमाध्याय में (१। ३२५ इलोक तक) करके म्रागे दूसरे वर्णों के कर्मविधान किये हैं। इसिलये हीं १।३२५ में कहा है—

#### इमं कर्मविधि विद्यात् कत्रशो वैश्यगुद्रयोः।

ग्रथींत् राजधर्मं का वर्णन करके ग्रब वैश्य-शूद्रों के कर्मों का विधान ग्रागे करेंगे। श्रीर इस चातुर्वण्यं कर्मविधि का ही उपसंहार १०। १३१ में किया है। ग्रतः नवम-दशम ग्रव्यायों का पृथक् से विभाग जिसने भी किया है, उसने विषयवस्तु का ध्यान बिल्कुल भी रहीं रखा है।

(३) इन अध्यायों के वण्यं-विषय को ध्यान में रखकर चिन्तन करने से यह भी स्पष्ट होता है कि दोनों ग्रध्यायों के विषय-समाप्ति का सूचक क्लोक १०११ १ है। इससे नवमाध्याय के ग्रन्तिम क्लोक को प्रक्षिप्त मानने से मनु के विषयनिर्देशक क्लोक का जो ग्रभाव खटकता है, वह भी नहीं रहता। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जन्ममूलक वर्णव्यवस्था के प्रचलित होने के बाद किसी ने इन क्लोकों का बड़ी चतुरता से मिश्रण किया है। नवम-अध्याय के ग्रन्त में विषय का निर्देश करके दशमाध्याय के १३० क्लोक में विषय की समाप्ति की सूचना देते हुए लिख दिया है—

#### एते चतुर्णां वर्णानामायद्वर्माः प्रकीर्तिताः। यान् सम्यगनुतिष्ठन्तो क्रजन्ति परमां गतिम्।।

यदि इस श्लोक को सत्य माना जाये तो १०। १३१ वाँ श्लोक निरर्थक है और १२६ वें श्लोक में ग्रगले ग्रध्याय के विषय का निर्देश न होने से यह श्लोक मनु की शैली का नहीं है।

- २. अम्त्रविरोध-(१) १०।१३० श्लोक में कहा है कि इन ग्रापद्धमीं को ग्रन्-ब्ठान करते हुए सब वर्णों के मनुष्य परमगति = मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यदि ग्रापद्धमों के अनुष्ठान से मोक्ष-प्राप्ति सम्भव है, तो सामान्य धर्मों का क्या फल होगा? ग्रतः यह ग्रतिशयोक्तिपूर्ण ग्रथंवाद मन् की शैली से विरुद्ध है ग्रीर यदि ग्रापद्धर्म को मनुप्रोक्त माना जाये, तो भ्रापद्धमं की परिभाषा क्या होगी? श्रीर वह कितने समय तक मानी जाये ? श्रीर यह भी विचारना होगा कि क्या ये श्रापद्धर्म व्यावहारिक भी हैं या नहीं ? प्रापद्धमं में पडकर ब्राह्मण वैश्य के कृषि ग्रादि कर्म बिना साधनों के कैसे कर सकेगा ? ग्रीर कृषि का फल तो त्रन्त नहीं मिलता, क्या तब तक वह ग्रापत्काल में पड़ा हुमा भूखा ही रहेगा? ग्रीर यदि सेती ग्रादि सावनों को जुटा लेता है, तो ग्रापद्धमं ही क्या रहा? उपनिषद् में श्रापद्धर्म का एक उदाहरए। दिया गया है कि ऋषि ने म्रापरकाल में झुठा अन्न तो खालिया किन्तु झुठा जल नहीं पिया। म्रतः म्रापरकाल को दीर्घकालीन मानकर कृषि स्रादि कार्यों की बात जन्ममूलक वर्णव्यवस्था को स्पष्ट करती है। भ्रीर यह मान्यता मनु की नहीं है। मनु ने कर्मानुसार वर्णव्यवस्था मानी है। ग्रीर ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा शुद्र की ग्राजीविका का भार वैदय के ऊपर होता है। ग्रकालादि की दशा में धान्यादि के ग्रभाव में यह ग्रापत्ति आ सकती है, ग्रथवा शत्र के हमला करने पर आजीविका का कष्ट हो सकता है। उस दशा में ब्राह्मण भी कृषि ब्रादि कार्यं कैसे कर सकेगा ? [द्रव्यव्य १।१०७ पर कर्मणावणंव्यवस्था विषयक समीक्षा ।
- (२) दशमाघ्याय में वर्णों के प्रायत्कालीन कमों का कथन मानना ठीक नहीं है। क्यों कि उनमें प्रायत् शब्द नहीं है, ग्रतः स्पष्ट है कि इस प्रध्याय में चारों वर्णों के कमों के ग्रन्तगंत वैश्य व शूद्र के कमों का ही वर्णन किया गया है कि इन कमों को ग्राजीविका के लिये करे ग्रीर इनको धर्म मानकर। ग्रीर चातुर्वण्यं धर्म से भिन्न वर्णसंकरों के कार्यों को तो कथमपि ग्रायद्धमं नहीं माना जा सकता। प्रतीत यह होता है १। ३२५ पर

यह ब्रघ्याय समाप्त हो गया। आगे के श्लोक शेष श्रध्याय के साथ सम्बन्धित हैं। ब्रापद् धर्म का वर्णन प्रक्षेप है। वर्णव्यवस्था तो जीविका के ब्राधार पर है ब्रीर उसका ब्रापद्धर्म दशमाध्याय में 'शूद्रो बाह्यणतामेति' श्लोक में है, शेष श्लोक प्रक्षेत्र किये गये हैं।

वंदोपदेश का ग्रथिकार ब्राह्मण को है-

म्रघीयीरंस्त्रयो वर्गाः स्वकर्मश्या द्विजातयः। प्रब्रूयाव् बाह्मणस्त्वेषां नेतराविति निश्चयः॥१०।१॥

(त्रयः द्विजातयः वर्णाः) तीनों द्विजाति वर्णं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य (स्व-कर्मस्याः) ग्रयने-ग्रयने कर्मों के पालन में स्थित रहते हुए (१।८७-६१] (ग्रधीयीरन्) वेद पढ़ें (ब्राह्मणः एषां प्रब्रूयात्) ब्राह्मण इन वर्णों को वेदों का प्रवचन करें (इतरौन) श्रम्य वर्णे (क्षत्रिय-वैश्य) वेद-प्रवचन न करें (इति निश्चयः) ऐसा निश्चय है।। १।।

> सर्वेषां ब्राह्मणो विद्याद् वृत्त्युपायान् यथाविधि । प्रबुषादितरेभ्यस्य स्वयं चैव तथा भवेत् ॥ १० । २ ॥

(ब्राह्माएः) ब्राह्मण (यथाविधि) यथोक्तविधि से [१।०७-६१] (सर्वेषां वृत्यु-पायान् विद्यात्) सभी वर्णों के जीविका-उपायों को जागे (च) ग्रौर (इतरेम्यः प्रब्नूयात्) ग्रन्य वर्णों को उनका उपदेश करे (च) ग्रौर (स्वयम् एव तथा भवेत्) स्वयं भी निय-मानुमार वैसा ही ग्राचरण करे ॥ २ ॥

> वै शेष्यात्प्रकृतिश्रौष्ठधान्नियमस्य च धारणात् । संस्कारस्य विशेषाच्च वर्णानां ब्राह्मग्राः प्रभुः ॥ १० । ३ ॥

(वैशेष्यात्) विशेष गुणों वाला होने के कारण (प्रकृतिश्रैष्ठचात्) स्वभाव की श्रेष्ठता के कारण (नियमस्य धारणात्) धर्मनियमों को ग्रधिकतापूर्वक धारण करने के कारण (च) और (संस्कारस्य विशेषात्) यज्ञोपवीत संस्कार के सब वर्णों से पूर्व होने की विशेषता के कारण [२।३७-३८ इस संस्करण में २।११-१३] (वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुः) वर्णों में ब्राह्मण वर्ण प्रमुख है ॥३॥

आनुश्रीत्उनः : १०।१-३ इलोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं--

- १. अन्तिवरोध अध्ययन-अध्यापन विषय के २। २१३-२१७ [२।२३८-२४२] इलोकों में यह स्पष्ट कहा है कि विद्या की प्राप्ति ब्राह्मण से भिन्न गुरु से भी करनी चाहिए। किन्तु यहाँ १०।१ इलोक में उससे विरुद्ध बात कही है कि ब्राह्मण से भिन्न वर्णों को पढ़ाने का अधिकार ही नहीं है। यद्यपि पठन-पाठन का कार्य ब्राह्मण का ही मनु ने माना है, पुनरिप मनु ने दूसरे वर्णों को भी आवश्यकता पड़ने पर निषेध नहीं किया है। १०।२-३ इलोक प्रथम इलोक से सम्बद्ध होने से मनु की मान्यता से विरुद्धता के कारण प्रक्षिन्त हैं।
- २. विषयविरोध ब्राह्मण के धर्मी का वर्णन मनु ने छठे ग्रध्याय में किया है ग्रीर वहां स्पष्ट कहा है—

#### एव वोऽमिहितो धर्मी बाह्यशस्य चतुर्विषः। (मनु० ६।६७)

श्रीर सातवें, आठवें व नवमाध्यायों में राजधर्म का वर्णन किया है। श्रीर नवमाध्याय के १।३२५ इलोक में राजधर्म (क्षत्रियधर्म) विषय का उपसंहार करते हुए कहा है—

> एवोऽखिलः कर्मविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः। इमं कर्मविधि विद्यात् क्रमशो वैदयशुद्रयोः॥

इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के धर्मों का कथन करके वैश्य व शूद्र के धर्मों का कथन किया जायेगा। ग्रीर इस चातु ग्रेंण्यें धर्म का उपसंहार दशमाष्ट्याय की समाष्ति पर मनु ने किया है—

#### एव धर्मविधिः कृत्स्नश्चातुर्वण्यंस्य कीस्तितः।

श्रतः इस चातुर्वर्ण्यं-धर्म के बीच में श्रन्य विषय का वर्णन करना श्रसंगत है। श्रीर ६। ३२५ क्लोक के श्रनुसार वैश्य-शूद्र के धर्मों का वर्णन यहाँ होना चाहिए। इनके बीच में ब्राह्मण का जो श्रयंवादात्मक वर्णन यहाँ किया गया है, वह विषय-विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

3. प्रसंगिवरोध — मनुने चारों वर्णों के पृथक्-पृथक् धर्मों का वर्णन करते हुए १०।४ में कहा है कि वर्णं चार ही होते हैं, पांचवां नहीं। इसलिए हमने चारों वर्णों के धर्मों का वर्णन किया है। यहां शूद्र के धर्मों के बाद पुनः ब्राह्मण की श्रेष्ठता या प्रशंसा करना प्रसंगविरुद्ध है।

वर्ण चार ही हैं— १।३३५ का १०।४ से उपसंहारात्मक प्रसंग सिद्ध होता है। धर्मों का कथन प्रारम्भ करते समय भी चार वर्णों का ही कथन किया है [१।१४४ (२।२५)]। इसका यह भी संकेत है कि अब और कोई वर्ण नहीं रहता जिसके धर्मों का कथन करना शेष हो।

बाह्यागः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः। चतुर्यं एकनातिस्तु भूद्रो नास्ति तुपञ्चमः॥ १०।४ (६)

[ग्रायों के समाज में] (ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य (त्रयः वर्णाः दिजातयः) ये तीन वर्णं विद्याष्ट्ययन-रूपी दूसरा जन्म प्राप्त करने वाले [२।१४६-१४८, इस संस्करण में २।१२१-१२३] हैं, ग्रतः दिज कहलाते हैं (चतुर्थः एकजातिः गूदः) चौथा विद्याष्ट्ययनरूपी दूसरा जन्म (दिजजन्म) न होने के कारण एकजाति = एक जन्म वाला, ब्रह्मजन्म से रहित गूद वर्ण है (नास्ति तु पञ्चमः) पांचवां कोई वर्ण नहीं है ॥ ४॥

अर्जुट्रिटिन् : (१) वर्ण चार हैं—(क) मनुने यहां चार वर्णों की मान्यता अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में उद्घोषित की है। मनुस्मृति में अन्यत्र वर्णनात्मक रूप में चार वर्णों का ही वर्णन है। चार वर्णों की दीक्षा से रहित अन्य सभी व्यक्ति दस्यू हैं

[१०। ४५] अन्य वर्णसंकर घादि संज्ञक कोई वर्ण नहीं। इस क्लोक की पुब्टि के लिए मनुस्मृति के निम्न क्लोक भी द्रष्टव्य है—१।३१, ५७—६१।३।२०।। ५।५७।। ७।६८॥ १०।४५, ६५, १३१।। १२।६७ ग्रादि।

- २. चार वर्णों में शास्त्रीय प्रमाण ग्रन्यत्र शास्त्रग्रन्थों में भी चार वर्णों का ही उल्लेख आता है। इन चार वर्णों से शेष व्यक्ति ग्रार्येतर हैं जिन्हें निपाद, ग्रमुर, राक्षस ग्रादि विभिन्न वर्गकृत नामों से अभिहित किया जाता है—
  - (क) "ऊर्जाद: उत यज्ञियासः पञ्चजनाः मम होत्रं जुषघ्वम् ।" (ऋक् १०।५३।४)

''पञ्चजनाः— चःवारो वर्गाः, निवादः पञ्चम इति ग्रौपमन्यवः ।'' (निरु० ३।२।७)

चार वर्ण = ब्राह्मरा, क्षतिय, वैश्य, शूद्र और इनसे भिन्न पांचवें निपादजन, ये वेदोक्त पांच प्रकार के मनुष्य हैं।

(ख) ''चत्वारो वर्गाः । ब्राह्मणो राजन्यो वैदयः श्रृद्धः'' (श० ब्रा० પ્રાપ્રાષ્ઠ

''चत्वारो वै पुरुषा बाह्यस्मो राजन्यो वैदयः ज्ञूद्रः ॥'' (मैत्रा० सं० ४।४।६)

वर्णसंकरों का वर्णन-

सर्ववर्णेषु तुरुयासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु। ब्रानुलोम्येन सम्मृता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ १० । ५ ॥

(सर्ववर्णेषु) सव चारों वर्णों में (तुल्यासु श्रक्षतयोनिषु) सवर्णा, अक्षतयोनि, विवाहित पित्नयों में (आनुलोम्येन संभूता) वर्णानुक्रम से श्रयीत् ब्राह्मण से ब्राह्मणी में उत्पन्न, क्षत्रिय से क्षत्रिया में उत्पन्न, इस क्रम से उत्पन्न हुई सन्तानें (जात्या ते + एव क्षेयाः) जन्म में वे उसी जाति की समभनी चाहिएँ ॥ ४ ॥

स्त्रीव्वनन्तरजातासु द्विजैरुत्पादितान्सुतान् । सह्जानेव तानाहुर्मातृदोषविगहितान् ॥ १० । ६ ॥

(त्रन्तरजातासु स्त्रीषु) दूसरे निम्न वर्णों की स्त्रियों में (द्विजै: + उत्पादितान् सुतान्) द्विजों के द्वारा उत्पन्त की गई सन्तानों को (मातृदोपित्रगिहितान्) [निम्न वर्ण होने के कारण] माता के दोष से निन्दित होते हुए भी (सदशान् + एव आहुः) पिता की जाति का ही मानने हैं ॥ ६॥

भिन्न वर्ग से उत्पन्न 'अपसद' सन्तानें ---

श्रनन्तरासु जातानां विधिरेष सनातनः। द्वर्षेकान्तरासु जातानां घम्यं विद्यादिमं विधिम् ॥ १० । ७ ॥ (अनन्तरासुजातानाम्) दूसरे निम्न वर्णों की स्त्रियों में उत्पन्न सन्तानों की (एषः सनातनः विधिः) यह सनातन विधि है (द्वि-एक-अन्तरासु जातानाम्) दो स्रौर एक वर्णे के स्रन्तर वाली स्त्रियों में उत्पन्न सन्तानों की [जैसे ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न, क्षत्रिय से शूद्रा में उत्पन्न] (धर्म्यं विधिम् इमं विधात्) धर्मानुकूल विधि को इस प्रकार जानो।। ७।।

बाह्यसाद्वैश्यकन्यायामम्बद्धो नाम जायते। निषादः शूद्रकम्यायां यः पारशव उच्यते॥१०॥८॥

(ब्राह्मणात् वैश्यकन्यायाम् जायते) ब्राह्मण से वैश्या में जो सन्तान उत्पन्न होती है (ग्रम्बष्ठः नाम) वह 'ग्रम्बष्ठ' कहाती है ग्रीर (शूद्रकन्यायाम्) ब्राह्मण से शूद्रा में जो सन्तान उत्पन्न होती है (निषादः) वह 'निषाद' कहाती है (यः पारशवः + उच्यते) जिसे 'पारशव' भी कहा जाता है ॥ ८॥

> क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां क्रूराचारविहारवान् । क्षत्रशुद्रवपुर्जन्तुरुग्रो नाम प्रजायते ॥ १० । ६ ॥

(क्षत्रियात् शूद्रकन्यायाम्) क्षत्रिय से शूद्रा में उत्पन्त सन्तान (क्षत्र-शूद्र-वृष्टुः जन्तुः) क्षत्रिय ग्रौर शूद्र के शरीर से उत्पन्न हुई यह (क्रूर-ग्राचार-विहारवान्) क्रूर-ग्राचार-व्यवहार वाली होने से (उग्रः प्रजायते) 'उग्र' नाम वाली होती है ॥ ६ ॥

वित्रस्य त्रिषु वर्णेषु नृपतेर्वर्णयोर्द्धयोः। वैद्यस्य वर्णे चैकस्मिग्यडेतेऽपसदाः रमृताः ॥ १० ॥ १० ॥

(विप्रस्य त्रिषु वर्गोषु) ब्राह्मण से निम्न तीन वर्णों में उत्पन्न हुई सन्तानें (नृपतेः द्वयोः वर्णयोः) क्षत्रिय से निम्न दो वर्णों में उत्पन्न (च) ग्रीर (वैश्यस्य एकिस्म् वर्णे) वैश्य के द्वारा निम्न एक वर्णे श्रूदा में उत्पन्न सन्तान (एते षड् 'श्रपसदाः' रमृताः) ये छः प्रकार की सन्तानें 'ग्रपसद' = निकृष्ट मानी गयी हैं ॥ १०॥

क्षत्रियाद्विप्रकन्यायां सूतो मवति जातितः। वैद्याःमागथवैदेहौ राजवित्राङ्गनासुतौ ॥ १० । ११ ॥

(क्षत्रियात् विप्रकन्यायां जातितः सूतः भवति) क्षत्रिय से ब्राह्मण्-कन्या में उत्पन्न सन्तान 'सूत' कहलाती है (वैश्यात्) वैश्य से (राजविष्राङ्गना-सुतो मागध-वैदेहौ) क्षत्रिय ग्रीर ब्राह्मण कन्या में उत्पन्त सन्तान क्रमशः 'मागध' ग्रीर 'वैदेह' कहाती है ॥ ११॥

शूद्रादायोगवः क्षत्ता चण्डालक्ष्याधमो नृगाम्। वैदयराजन्यविश्रासु जायन्ते वर्णसंकराः ॥ १०॥ १२॥ (शूद्रात्) शूद्र से (वैदय-राजन्य-विश्रासु) वैदया, क्षत्रिया ग्रीर ब्राह्मणी में क्रमशः (ग्रायोगवः क्षत्ता नृणाम् ग्रधमः चण्डालः वर्णसंकराः जायन्ते) 'ग्रायोगव' 'क्षत्ता' ग्रीर मनुष्यों में नीच 'ग्रधम' नामक वर्णसंकर पैदा होते हैं ॥ १२॥

#### एकान्तरे त्वानुलोम्यादम्बष्ठोग्री यथा स्मृतौ। क्षत्त्वदेहकौ तद्वत्प्रातिलोम्येऽपि जन्मनि।। १०। १३।।

(आनुलोम्यात्) ग्रनुलोम क्रम से (एकान्तरे) एक वर्ण के ग्रन्तर वाली स्त्री [१०। ६] में उत्पन्त सन्तात (ग्रम्बब्ठ उग्नी यथा स्मृतौ) 'ग्रम्बब्ठ' ग्रौर उग्न' जैसे कहे हैं (तत्-वत्) उसी प्रकार (प्रातिलोम्ये + ग्रिय जन्मिन) प्रतिलोम क्रम से उत्पन्त होने वाले (क्षतृ-वैदेहको) 'क्षत्ता' और वैदेह' [१०। ११] माने हैं ग्रथित् ये सब समान स्तर के हैं।। १३।।

### पुत्रा येऽनन्तरस्त्रीजाः क्रमेग्गोक्ता द्विजन्मनाम् । ताननन्तरनाम्नस्तु मात्वोषात्प्रचक्षते ॥ १० । १४ ॥

(द्विजन्मनां ये) द्विजातियों से जो (क्रमशः अन्तरस्त्रीजाः पुत्राः उक्ताः) क्रमशः अनन्तर स्त्रियों मं—एक वर्ण के अन्तर वाली स्त्री में उत्पन्न, दो वर्ण के अन्तर वाली स्त्री में उत्पन्न, पुत्र कहे हैं (तान + अनन्तर नाम्नः तु मातृदोपात् प्रचक्षते) उन अनन्तर सन्तानों को मातृदोप प्रधानता के कारण माता की जाति का ही माना है।। १४।।

# बाह्यरणादुप्रकन्यायामावृतो नाम जायते । आमीरोऽम्बष्ठकन्यायामायोगय्यां तु धिखराः ॥ १० ॥ १४ ॥

(ब्राह्मणात् + उग्रकन्यायाम्) ब्राह्मण से उग्रकन्या में (ग्रावृत: नाम जायते) 'ग्रावृत' नामक सन्तान उत्पन्न होती है (ग्रम्बष्ठकन्यायाम् + ग्राभीरः) ब्राह्मण से ग्रम्बष्ठकन्या में 'ग्राभीर' सन्तान (तु) ग्रौर (ग्रायोगव्यां विग्वणः) ब्राह्मण से श्रायोग्यव कन्या में 'धिग्वण' नामक सन्तान उत्पन्न होती है।। १५॥

# न्नायोगवरव क्षत्ता च चण्डालश्वाधमो नृगाम्। प्रातिलोम्येन जायन्ते शूद्रादयसवास्त्रयः।। १०। १६॥

(प्रातिलोम्येन शूदात्) प्रतिलोम क्रम से प्रर्थात् शूद्र से उच्चवर्णं की स्त्री में (ग्रायोगवः क्षत्ता च नृणाम् ग्रधमः चण्डालः जायन्ते) क्रमशः 'ग्रायोगव' 'क्षत्ता' ग्रौर मनुष्यों में नीच 'चण्डाल' उत्पन्त होते हैं (हयः ग्रपसदाः) ये तीनों प्रकार की सन्तानें शूद्र से भी नीच हैं।। १६॥

#### वंश्यान्मागधवं वेही क्षत्रियात्मूत एव तु। प्रतीपमेते जायन्ते परेऽच्य-सदास्त्रयः ॥ १० ॥ १७ ॥

प्रतिलोम क्रम से (वैश्यात् मागध-वैदेही) वैश्य से उच्च वर्ण वाली स्थी में उत्पन्त सन्तानें क्रमशः 'मागध' स्रीर 'वैदेह' (क्षत्रियात् सूतः एव) क्षत्रिय से बाह्मणी

मैं उत्पन्न 'मूत' नामक सन्तान (एते प्रतीपं जायन्ते) ये प्रतिलोम क्रम्म से उत्पन्न होने वाली (त्रयः ग्रयसदाः) तीनों नीच मानी गई हैं ॥ १७ ॥

#### जातो निवादाच्छूद्रःयां जात्या मत्रति पुक्कसः । शूद्राज्जातो निवाद्यां तुस व कुक्कुटकः स्मृतः ॥ १ । १८ ।।

(निषादान् शूद्रायां जातः) 'निषाद' से शूद्रा में उत्पन्न सन्तान (जात्या पुक्कसः भवति) जाति से 'पुक्कस' कहाती है (शूद्रात् निपाद्यां जातः तु) शूद्र से निषाद कन्या में उत्पन्न सन्तान (कुक्कुटकः स्मृतः) 'कुक्कुट' संज्ञक होती है ॥ १८॥

# क्षत्तुर्जातस्तथोग्रायां म्वपांक इति कीरर्यते ।

वैदेहकेन त्वम्बष्ठधामुख्यनो देश उपयते ॥ १० । १६ ॥

(तथा) उसी प्रकार (क्षत्: उग्रायां जातः) क्षता से उग्रकन्या में उत्पन्न पुत्र (इवपाकः + इति कीःयंते) 'इवराक' नामक होता है (वैदेहकेत तु श्रम्बण्ठचाम् + उत्पन्नः) वैदेह से अम्बण्ठकन्या में उत्पन्न सन्तान (वेण उच्यते) 'वेण' संज्ञक कहाती है।। १६।।

#### हिजातयः सवर्णासु जनयन्त्यवतांस्तु यान्। . तान्सावित्रीपरिश्रब्धान्वात्यानिति विनिर्दिशेत्।। १०। २०॥

(दिजातयः) द्विजवणं वाले (सवणीसु) सवर्णं स्त्रियों में (यान् स्रव्रतान् जनयन्ति) जिन यज्ञोनवीत संस्कार से हीन रहने वाले पुत्रों को जन्म देते हैं (सावित्री-परिश्रव्टान् तान्) सावित्री से पतित रहने वाले उन पुत्रों को (ब्रात्यान् + इति विनि-विशेत्) 'ब्रात्य' संज्ञक कहा जाता है ॥ २० ॥

#### व्रात्यात्तुं जायते विज्ञात्यापातमां भूजंकण्डकः । स्नावन्त्यवाटघानौ च पुष्पधः शैल एव च ॥ १० ॥ २१ ॥

(ब्रात्यात् वित्रात्) 'व्रात्य' संज्ञक ब्राह्मण से सवर्णा में (भूजंकण्टक: पापात्मा जायते) 'भू गंकण्टक' नामक पापी सन्तान उत्पन्न होती है। देशभेद से इसके (ब्रावन्त्य वाट्यानी पुष्पयः च शैंख) 'ब्रावन्त्य' 'वाट्यान' 'पुष्पथ' ग्रीर 'शैंख' ये चार ग्रीर भेद हैं।। २१॥

#### भत्लो मत्लदव राजन्यःद् द्वात्यात् लिच्छिविरेव च।

नटक्च करणक्चैव ससो द्रविड एव च ॥ १० । २२ ॥ (राजन्यात् द्रात्यात्) स्वत्रिय द्रात्य से सवर्णा में उत्पन्न पुत्रों के सात नाम होते हैं —( सक्तः मरुलः सिच्छिविः नटः करणः स्वसः च द्रविडः) 'भरुल' 'मरुल, 'लिच्छिवि' 'नट' 'करएग' 'खस' ग्रीर द्रविडः ॥ २२ ॥

वैदयास् जायते वाश्यात्सुधन्वाचार्य एव च । कारुवदच विजन्मा च मैत्रः सात्वत एव च ॥ १० । २३ ॥ (वैश्यात् द्वात्यात्) द्वात्य वैश्य से सवर्णा में (सुधन्वाचार्यः कारुषः विजन्मा मत्रः च सात्वत एव) 'सुधन्वाचार्य' 'कारुष' 'विजन्मा' 'मैत्र' घीर 'सात्वत' संज्ञक सन्तान उत्पन्न होती हैं। [एक ही सन्तान के देशभेद से ये पृथक्-पृथक् नाम हैं]।।२३॥ वर्णसंकरों की उत्पत्ति में कारण—

क्यमिचारेण वर्णानामवेद्यावेदनेन च। स्वकर्मणां च त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः॥ १०॥ २४॥

(वर्गानां व्यभिचारेण) वर्णों में परस्पर व्यभिचार होने से (स्रवेद्या वेदनेन) एक गोत्र वाली स्रगम्या स्त्री से विवाह करने से (च) ग्रौर (स्वकर्मणां त्यागेन) प्रपने शास्त्रविहित कर्त्तंव्यों को छोड़ने से (वर्णसंकराः जायन्ते) 'वर्णसंकर' सन्तानें उत्पन्न होती हैं ॥ २४ ॥

संकी गाँयो नियों का वर्णन-

सङ्कीर्णयोनयो ये तु प्रतिलोमानुलोमजाः। ग्रन्योन्यव्यतिषकताश्च तानु प्रवस्याम्यशेषतः ॥ १० ॥ २५ ॥

श्रव (प्रतिलोम-श्रनुलोमजाः) प्रतिलोम श्रौर श्रनुलोम सम्बन्ध से (ग्रन्थोन्य-व्यतिपक्ताः) परस्पर मिश्रण होने से (संकीर्णयोनयः) जो संकीर्णयोनियां उत्पन्न होती हैं (तान् श्रशेषतः प्रवक्ष्यामि) उन्हें पूर्ण रूप से कहूंगा—॥ २५॥

> सूतो वैदेहकश्चैव चण्डालश्च नराधमः। मागधः सत्तृजातिहव तथाऽयोगद एव च।। १०। २६।। एते वट् सहशान्वर्णाञ्जनयन्ति स्वयोनिषु। मातृजात्यां प्रमुयन्ते प्रवरासु च योनिषु॥ १०। २७॥

(सूतः वैदेहः नराषमः चण्डालः) १ सूत, २. वैदेह, ३. नीच चण्डाल, (मागधः क्षत्तृजातिः च ग्रयोगवः) ४. मागव, ४. क्षता, ६. ग्रयोगव (एते पट्) ये छः वर्ण-संकर (स्वयोनिषु सदशान् वर्णान् जनयन्ति) ग्रपनी वर्णं वाली स्त्रियों में ग्रपने ही वर्णं की सन्तानों को उत्पन्न करते हैं (प्रवरासु योनिषु) ग्रपने से श्रेष्ठ जाति की स्त्रियों में जन्यन्त, ये हीन वर्णं हैं ॥ २६, २७॥

ना ्रे त्याः क्यते।

म्रानन्तर्यात्स्वयोग्यां तु तथा बाह्याध्विषि क्रमात्।। १०। २०।।

(यथा) जिस प्रकार (त्रयाणां वर्णानाम्) तीनों वर्णो—ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रीर वैदय में से (द्वयोः ग्रस्य ग्रात्मा जायते) दो वर्णो—क्षत्रिय ग्रीर वैदय में से उत्पन्न सन्तान इस ब्राह्मण की ग्रपनी ग्रात्मा ही उत्पन्न होती है ग्रर्थात् ग्रपनी ही जाति की होती है, (स्वयोन्यां तु) वह सन्तान ऐसी ही होती है जैसी सवर्णी में उत्पन्न सन्तान; (तथा वाह्मे पुक्रमात् ग्रानन्तर्यात्) उसी प्रकार इतर वाह्म वर्णों में प्रतिकोम क्रम के अन्तर [वैश्य तथा क्षत्रिय से क्रमशः क्षत्रिया तथा ब्राह्मणी में] उत्पन्न सन्तान भी द्विज' ही होती हैं।। २८।।

#### ते चाऽपि बाह्यान्सुबहंस्ततोऽप्यधिकद्रवितान्। परस्परस्य बारेषु जनयन्ति विगहितान्॥१०॥२६॥

(ते च + प्रिप) वे अयोगव [१०।१२] म्रादि वर्णसंकर वाले पुरुष (ततः + ग्रिप + ग्रिधकदूषितान्) प्रपने से भी प्रधिक दूषित, (बाह्यान्) समाज से बहिष्कृत भौर (विगहितान्) निन्दनीय सन्तानों को (परस्परस्य दारेषु जनयन्ति) परस्पर जाति की स्त्रियों में उत्पन्न करते हैं ॥ २६ ॥

#### ययंव शूत्रो ब्राह्मण्यां बाह्यं जन्तुं प्रसूयते । तथा बाह्यतरं बाह्यस्वातुर्वण्यं प्रसूयते ॥ १० ॥ ३० ॥

(तथा) जैसे (शूद्रः) शूद्र (ब्राह्मण्यां बाह्मं जन्तुं प्रसूयते) द्राह्मणी में निन्दित 'चाण्डाल' पुत्र [१०। १२] को उत्पन्न करता है (तथा) उसी प्रकार (बाह्मः) वह 'चण्डाल' भी (चातुर्वेण्यें बाह्मतरं प्रसूयते) चार वर्णों की स्त्रियों में भ्रपने से भी नीच-तम सन्तान को उत्पन्न करता है।। ३०॥

#### प्रतिकूलं वर्तमाना बाह्या बाह्यतरान्युनः। होना होनान्प्रसूयन्ते वर्णान्यञ्चवरोव तु॥१०।३१॥

(बाह्याः) बाह्य अयोगव आदि (प्रतिकूलं वर्तमानाः) प्रतिलोम विधि से (पुनः) पुनः चारों वर्णों की स्त्रियों में (हीनाः हीनान्) और अपने निम्न वर्णे की स्त्रियों में (पञ्चदश + एव बाह्यतरान् वर्णान् प्रसूयन्ते) पन्द्रह प्रकार के अपने वर्णे वाले नीचतम पुत्रों को उत्पन्न करते हैं ॥ ३१॥

## प्रसाघनोपचारज्ञमदासं दासजीवनम् । सैरिन्त्रं वागुरावृत्ति सूते दस्युरयोगवे ॥ १० । ३२ ॥

(दस्यु: श्रयोगवे सूते) दस्यु पुर: [१०।४४] 'श्रयोगव' स्त्री में जो सन्तान उत्पन्न करता है (सैरिन्ध्रम्) वह 'सैरिन्ध्र' संज्ञक होती है और वह (प्रसाधन-उपचार- ज्ञम्) केश-प्रसाधन में चतुर होती है (ग्रदासं दासजीवनम्) दास न होते हुए भी दास जैसा जीवन विताती है (वागुरावृत्तिम्) तथा हरिण ग्रादि का वध करके जीविका चलाती है।। ३२।।

#### मैत्रेयकं तु वैदेहो माघूकं संप्रसूयते । नुन्प्रज्ञंसत्यज्ञः यो घण्टालाडोऽच्लोदये ॥ १० । ३३ ॥

(वैदेह: मैत्रेयकं माधूकं संप्रसूयते) वैदेह जाति वाला पुरुष 'ग्रयोगव' कन्या में त्रेयक'' संज्ञक मधुरभाषी पुत्र को उत्पन्न करता है (यः) जो (श्ररुणोदये घण्टाताडः) प्रातःकाल घण्टा ग्रादि बजाकर (ग्रजस्रं नृन् प्रशंसित) सदा राजा ग्रादि बड़े लोगों की प्रशंसा करके जीविका चलाता है।। ३३।।

> निवादो मार्गवं सुते बासं नौकर्मजीविनम्। कैवर्तमिति यं प्राहुरायविर्तनिवासिन:।। १०। ३४।।

(निषाद: नौकर्मजीविनं) 'निषाद' जातीय पुरुष ग्रयोगव कन्या में नाव से जीविका चलाने वाले (दासं मार्गवं सूते) 'दास' या 'मार्गव' संज्ञक सन्तान को उत्पन्न करता है (यम्) जिसको (ग्रायविर्तनिवासिनः कैवर्तम् + इति प्राहुः) ग्रायविर्त के निवासी कैवर्त = मल्लाह के नाम से पुकारते हैं ॥ ३४॥

मृतवस्त्रमृत्सु नारीषु गहितान्नाशनासु च।
मवन्त्यायोगवीष्वेते जातिहीनाः पृथक् त्रयः ॥ १० । ३४ ॥

(मृतवस्त्रभृत्सु) मृतकों के वस्त्र ग्रर्थात् कफन आदि पहनने वाली (च) और (गिह्त + ग्रन्न + ग्रशनासु) निन्दित ग्रीर झूठा ग्रन्न खाने वन्ली (ग्रायोगवीषु नारीषु) श्रायोगव जाति की स्त्रियों में (एते जातिहीनाः त्रयः पृथक् भवन्ति) ये हीनजाति वाली सन्तानें — सैरिन्ध मैत्रेय, मार्गव, पृथक्-पृथक् उत्पन्न [१०:३२-२४] होती हैं ॥३॥॥

कारावरो निवादासु वर्मकारः प्रसूपते। वैदेहिकादन्ध्रमेदौ बहिग्रामिप्रतिश्रयौ॥ १०॥ ३६॥

(निषादात् तु) निपाद से वैदेह स्त्री में (कारावर: चर्मकार: प्रसूयते) 'कारावर' संज्ञक चमार जाति की सन्तान उत्पन्न होती है (वैदेहिक।त् + ग्रन्ध-मेदी) वैदेहिक से कारावर कन्या ग्रीर निषाद कन्या में क्रमश: 'ग्रन्ध' ग्रीर 'मेद' संज्ञक सन्तान उत्पन्न होती हैं (विह:-ग्रामप्रतिश्रयौ) जो गांव से बाहर निवास करती हैं।। ३६।।

चण्डालात्पाण्डुसोपाकस्त्वक्तारव्यवहारवान् । ग्राहिण्डिका निषादेन वैदेह्यामेव जायते ॥ १०।३७ ॥

(चाण्डालात्) 'चण्डाल' जाति के पुरुष से (त्वक-सार-व्यवहारवान्) बांसों के व्यापार से जीविका चलाने वाली (पाण्डुसोपाकः) 'पांडुसोपाक' संज्ञक सन्तान उत्पन्न होती है, ग्रौर (निपादेन वैदेह्याम् ग्राहिण्डिका जायते) निपाद से वैदेह-स्त्री में 'ग्राहिण्डिका' नामक सन्तान होती है।। ३७।।

चण्डालेन तु सोवाको मूलव्यसनवृक्तिमान्। पुक्कस्यां जायते पापः सदा सज्जनगहितः॥ १०।३८॥

(चण्डालेन पुक्कस्यां सोपाकः पापः जायते) चण्डाल के द्वारा पुक्कसी स्त्री में 'सोपाक' संज्ञक पापी सन्तान उत्पन्न होती है, (मूलव्यसनवृत्तिमान्) राजाज्ञा से लोगों को फांसी की सजा देने की जीविका करने वाला यह जल्लाद (सदा सज्जन-गहिंतः) सज्जनों द्वारा सदा निन्दित माना गया है ॥ ३८॥

## निवादस्त्री तु चण्डालात्पुत्रमन्त्यावसायिनम्। इमज्ञानगोचरं सूते बाह्यानामपि गहितम्।।१०।३६।।

(चण्डालात् निषादस्त्री तु) चण्डाल से निषादस्त्री (ग्रन्त्यावसायिनं पुत्रं सूते) 'ग्रन्त्यावसायी' पुत्र को उत्पन्न करती है जो (श्मशानगोचरम्) श्मशान कार्यों से जीविका करता है ग्रौर (बाह्यांनाम् + ग्रिग गहितम्) निकृष्ट जातियों में भी निकृष्ट है ॥ ३६ ॥

संकरे जातयस्त्वेताः पितृमातृप्रदिशताः। प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितस्या स्वकर्मभिः॥ १०।४०॥

(संकरे पितृ-मातृ-प्रदर्शिताः एता जातयः) वर्णसंकरों में पिता-माता के ग्राधार पर वर्णित इन जातियों को (स्वकर्मभिः) इनके कार्यों से (प्रच्छन्नाः वा प्रकाशाः) गुप्त ग्रथवा पूछकर प्रकट रूप से जान लेना चाहिए ॥ ४० ॥

> सजातिजानन्तरजाः षट् सुता द्विजधीमणः। शुद्रारणां तु सधर्मारणः सर्वेऽपध्वंसजास्भृताः॥ १०।४१॥

(सजातिजा: + मनन्तरजाः) द्विजों में सवर्णा स्त्री से उत्पन्न स्त्रीर प्रपने से बाद के वर्ण वाली स्त्रियों में उत्पन्न [यथा-बाह्मण् से बाह्मणी में क्षत्रिय से क्षत्रिया में वैश्य से वैश्या में उत्पन्न पुत्र तीन, श्रीर बाह्मण् से क्षत्रिया तथा वैश्या में, क्षत्रिय से वैश्या में उत्पन्न तीन, इस प्रकार छह] (षट् सुताः द्विजधर्मिणः) ये छः प्रकार के पुत्र द्विजधर्मों वाले हैं (सर्वे + अपघ्वसजाः) शेष सभी प्रतिलोमविधि से उच्चवणं की स्त्रियों उत्पन्न पुत्र (शूद्राणां सधर्माणः स्मृताः) शूद्र जैसे धर्म वाले माने गये हैं।। ४१।।

तयोबीजप्रभावंस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे। उत्कर्षं चापकर्षं च मनुष्येष्टितह जन्मतः॥ १० । ४२ ॥

(ते) वे वणसंंकरता से उत्पन्न सन्तानें (तपः-बीज-प्रभावैः) तपस्या करने से भीर उत्तम वीज के प्रभाव से (युगे युगे) सभी समयों में (इह मनुष्येषु) इस संसार के मनुष्यों में (जन्मतः उत्कर्ष च - अपकर्ष गच्छिन्ति) जाति से श्रेष्ठ ग्रीर नीच हो जाती हैं।। ४२।।

धर्म-पालन न करने से शूद्रता को प्राप्त जातियां---

शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः। वृषलस्वं गता लोके बाह्यशादर्शनेन च ॥ १० । ४३ ॥

(इमाः क्षत्रियजातयः) ये [१०। ४४] क्षत्रिय जातियाँ (क्रियालोपात्) धार्मिक क्रियाम्रों के त्याग करने से (च) श्रीर (बाह्मण-प्रदर्शनेन) ब्राह्मणों के उपदेशों को न मानने के कारण [प्रायश्चित्त ग्रादि के श्रादेश-उपदेश] (लोके शनकैः वृषलत्वं गताः) स्रोक में धीरे-धीरे शूद्रता को प्राप्त हो गईं॥ ४३॥ पौण्डुकाश्चीडुद्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः। पारवाः पह्नवाश्चीनाः किराता दरवाः खशाः॥१०॥४४

वे हैं —(पौण्ड्रकाः भ्रोड्र-द्रविडाः काम्बोजाः यवनाः शकाः) पौण्ड्रक, श्रीड्र, द्रविड्र, काम्बोज, यवन, शक (पारदाः पह्लवाः चीनाः किराताः दरदाः खशाः) पारद, पह्लव, चीन, किरात, दरद श्रौर शक, [ये पहले क्षत्रिय जातियां थीं] ॥ ४४ ॥

अनुश्रीत्जना: १०।५ से १०।४४ तक के श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं—

- १. विषयविरोध (१०।१-३) इलोकों के प्रनुशीलन में सोद्धरण यह स्पष्ट किया है कि इस प्रध्याय में वैदय व शूद वर्णों का वर्णन करके उपसंहार किया गया है। श्रीर यह बात १०।४ तथा १०।४५ तथा १०।१३१ इलोकों से स्पष्ट है किन्तु इन में चारों वर्णों से भिन्न वर्णंसंकरों, संकीर्ण जातियों तथा चण्डलादि का वर्णन किया गया है।
- २. प्रसंगिवरोष—१०।४ श्लोक में चारों वर्णों की बात कहकर इनसे भिन्न वर्णों का निषेष किया है और १०।४५ में चारों वर्णों से भिन्न म्लेच्छ भाषा वोलने वालों को दस्यु कहा है। इनके बीच में वर्ण-संकरों व वर्णंसंकर-सन्तानों का वर्णंन प्रसंगिवरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।
- ३. अन्तिबरोध—(१) मनु की यह मौलिक मान्यता है कि वर्णव्यवस्था का आधार कमें है, जन्म नहीं [द्रष्टव्य १।३१, ५७-६१, १०७ श्लोक एवं समीक्षा] इसी [लिये १०।४ में कहा है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं बन सकता है, वह विद्या का जन्म न होने से एकजाति —एक जन्मवाला ही कहलाता है, द्विजन्मा नहीं। यदि वर्णव्यवस्था का आधार जन्म होता तो द्विजाति और एकजाति का भेद निरर्थंक ही हो जाता है। और इन श्लोकों में जन्म के आधार पर समस्त वर्णंन किया गया है। अतः मनु की मान्यता से विश्वद है। और मनु ने चारों वर्णों के विवाहों के विषय में स्पष्ट कहा है—

उद्घेत द्विजो भाषां सव गां लक्ष गान्त्रिताम् (म गु०३।४) अर्थात् द्विज सवर्णा स्त्री के साथ ही विवाह करें। और उद्घेद भाषां सवर्णा लक्ष गान्त्रिताम् (७।७७)

स्रथात् विवाह के अर्थ द्विजों के लिए सवर्णा स्त्रियों का होना ही विहित है। परन्तु (१०१४ में) स्रनुलोम्य विवाह (१०१३ में) प्रातिलोम्य विवाहों से उत्पन्न सन्तानों का वर्णन किया गया है, जिसमें स्रसवर्णा स्त्रियों से उत्पन्न सन्तानों का वर्णन किया गया है। यह मनु से विरुद्ध मान्यता है।

(२) इन क्लोकों में [१०।२४ इत्यादि में] स्पष्ट कहा है —वर्णंतंकर कौन स्रौर

कैसे होते हैं ? श्रीर [१०।३६ में] चर्मकारादि उपजातियों का वर्णंन किया गया है। एवं १०।४३ में क्षत्रिय वर्णं का वृषलत्व-प्राप्ति का कारण लिखा है। जिससे स्पष्ट है कि जिस समय जन्म के श्राधार पर वर्णों को माना जाने लगा श्रीर चर्मकारादि उपजातियों बन गईं, उस समय में किसी ने इन श्लोकों का प्रक्षेप किया है। मनु की मान्यता में श्रायों के चार ही वर्णं होते हैं श्रीर इनसे भिन्न दस्यु होते हैं [१०।४५]। इस शास्त्र में चारों वर्णों के धर्मों का ही कथन है, दस्युश्रों के नहीं। श्रतः यह वर्णसंकरादि का वर्णन प्रसंपित है।

- (४) मनु ने (६।३५ में) बीज की उत्कृष्टता से उत्तम सन्तान मानी है स्रौर ६।२६-२७ इलांकों में स्त्रियों को पूजनीय गृहदीप्ति स्रादि कहकर प्रशंसा की है। परन्तु १०।१७, २५ इलोकों में द्विजों की स्त्रियों को भी निन्दनीय कहा गया है स्रौर सन्तान में दोष का कारण बीज को न मानकर माता को माना है। यह मनु के विधान के विरुद्ध है।
- ४. शैलीगत आधार—मनुस्मृति में मनु की शैली विधानात्मक है, ऐतिहासिक नहीं। परन्तु इन क्लोकों की शैली ऐतिहासिक है। इस विषय में निम्नलिखित कुछ उद्धरण देखिये—

कैवर्तमिति यं प्राहुरायौवर्त्तनिवासिनः ॥ (१०।३४)

शनकैंस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः ।। वृषलत्वं गता लोके० । (१०।४३)

पौण्डुकाश्चीड्रहविडाः काम्बोजाः यवनाः शकाः ।। (१०।४४) हिजैक्त्पावितान् सुतान् सद्शान् एव तानाहः ॥ (१०।६)

श्रतः इस ऐतिहासिक शैली से स्पष्ट है कि वर्णव्यवस्था में दोष झाने पर जन्म-मूलक जब भिन्न-भिन्न उपजातियां प्रसिद्ध हो गईं, उस समय इन इलोकों का प्रक्षेप होने से मन् से बहुत परवर्त्ती काल के ये श्लोक हैं।

प्रवान्तर-विरोध—(१) १२ वें क्लोक में वर्णसंकरों की उत्पत्ति का जो कारण लिखा है, २४ वें क्लोक में उससे भिन्न कारण ही लिखे हैं। (२) ३२ वें क्लोक में सैरिन्ध्र की ग्राजीविका केश-प्रसाधन लिखी है। ३३ वें में मैत्रेय की ग्राजीविका घण्टा बजाना या चाटुकाक्ता लिखी है ग्रीर ३४ वें में मार्गव की ग्राजीविका नाव चलाना लिखी है। किन्तु ३५ वें में इन तीनों की ग्राजीविका मुदों के वस्त्र पहनने वाली ग्रीर झूठन) खाने वाली लिखी है। (३) ३६, ४६ क्लोकों में कारावर जाति का ग्रीर घिष्वण जाति का चर्मकार्य बताया है। जब कि कारावर निषाद की सन्तान है ग्रीर धिष्वण बाह्मण की। (४) ४३ वें में क्रियालोप = कर्मों के त्याग से क्षत्रिय-जातियों के भेद लिखे हैं ग्रीर २४ वें में में स्ववर्ण के कर्मों के त्याग को ही कारण माना है परन्तु १२वें में

एक वर्ण के दूसरे वर्ण की स्त्री के साथ प्रथवा पुरुष के साथ-सम्पर्क से वर्णसंकर उत्पत्ति लिखी है। यह परस्वर विरुद्ध कथन होने से मनुप्रोक्त कदापि नहीं हो सकता।

चारों वर्णों से भिन्न व्यक्तियों की संज्ञा-

मुखबाहूरुपज्जानां या लोके जातयो बहिः। स्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥१०।४५॥ (१०)

(लोके) लोक में (मुख-बाहु + उरु-पत्-जानाम्) ब्राह्मण्, क्षत्रिय, वैदय ग्रीर शूद इन चार वर्णों से (बहिः) श्रेष्ठ कर्त्तव्यपालन न करने के कारण बहिष्कृत या इनमें ग्रदीक्षित (या जातयः) जो जातियां हैं (म्लेच्छ-वाचः च ग्रार्यवाचः) चाहे वे म्लेच्छभाषाएं बोलती हैं या ग्रार्यभाषाएं (ते सर्वे) वे सब (दस्यवः स्मृताः) 'दस्यु' कहलाती हैं ॥ ४५॥

महिष दयानन्द ने इस रलोक की द्वितीय पंक्ति उद्धृत करके लिखा है—"जो आर्यावतं देश से भिन्न हैं, वे दस्यु देश श्रीर म्लेच्छदेश कहाते हैं॥" (स॰ प्र॰ २२४)

अवस्त कारिक न्द्र : (१) क्लोक के प्रसंग पर विचार—१०।४ के पक्ष्मात् वर्णनक्रम में १०। ४५ की सम्बद्धता सिद्ध होती है, क्योंकि चौथे क्लोक में मनु द्वारा विहित समाज में चार वर्णों का प्रस्तित्व भूमिका रूप में बतलाया है ग्रौर कहा है कि पांचवां कोई वर्णं नहीं है। श्रव वर्णों में प्रदीक्षित या बहिष्कृत जो व्यक्ति रह गये हैं, उन्हें किस्के अन्तर्गत माना जाये ? यह बतलाना प्रासंगिक था। उसे ४५ वें क्लोक में वर्णित किया है कि शेष व्यक्ति 'दस्यू' हैं।

(२) बस्यु से मिन्नाय—वेदों में भीर प्राचीन संस्कृत-साहित्य में 'दस्यु' शब्द का पर्याप्त प्रयोग माता है। यहाँ मनु ने स्पष्ट किया है कि दस्यु कौन है। वेदों में मनुष्यों के दो वर्ग उक्त हैं—'ग्रायं'—श्रेष्ठ भीर 'दस्यु'—मश्रेष्ठ । मनु ने यहां बताया है कि ग्रायों के बार वर्णों से बाह्य ग्रयांत् वर्णाश्रम घमों में ग्रदीक्षित [१०।५७] घमं का पालन न करके ग्रधमांचरण करने वाले चारों वर्णों से ग्रविष्ठ सभी लोग दस्यु हैं। दस्यु शब्द का ग्रयं ग्रीर ब्युत्पित्त भी इनके इसी ग्राचरण पर प्रकाश डालते हैं—'दसु-उपक्षये' घातु से 'यिनमित्रशुन्धिदसिजनिन्धों युष् (उणादि ३।२०) से युच् प्रत्यय के योग से 'दस्यु' शब्द बनता है। निरुक्त ७।२३ में इसकी ब्युत्पत्ति है—''दस्यु दस्यतेः क्षयार्थात्...उपदासयित कर्माणि''— दस्यु वह है जो शुभकर्मों से क्षीण है, या शुभकर्मों में बाधा डालता है।

श्रपसदों ग्रीर ग्रपध्वंसजों के कर्म---

ये द्विजानामयसदा ये चापध्वंसजाः स्मृताः । ते निन्दितैर्वतंयेयुद्धिजानामेव कर्मन्नः ॥ १० । ४६ ॥ (द्विजानां ये ग्रपसदाः) द्विजों में जो 'ग्रपसद' [१०।१०] = उच्चवर्णं के पिता से निम्न वर्णं की स्त्री में उत्पन्न सन्तानें हैं (च) ग्रौर (ये ग्रपध्वंसजाः स्मृताः) जो ग्रपध्वंसज = उच्चवर्णं की स्त्रियों में निम्न वर्णं के पिता से उत्पन्न सन्तानें हैं (ते) वे सब (द्विजानाम् + एव निन्दितः कर्मीभः वर्तयेयुः) द्विजों के लिए निन्दित अर्थात् निषद्धिनिम्नकोटि के कामों से ग्रपनी जीविका करें।। ४६।।

सूतानामद्वसारथ्यमम्बष्ठानां चिकित्सनम् । वैदेहकानां स्त्रीकार्यं मागधानां चिएाक्पयः ॥ १० । ४७ ॥

(सूतानाम् + ग्रव्यसारध्यम्) 'सूतों' का कर्म रथ हांकना, (ग्रम्बष्ठानां विकि-त्सनम्) 'ग्रम्बष्ठों' का कर्म चिकित्सा करना, (वैदेहकानां स्त्रीकार्यम्) वैदेहकों का अन्तःपुर की रक्षा करना (मागाधानां विणक्षयः) 'मागधों' का काम वाशिज्य में सहयोग देना है।। ४७।।

> मत्स्यघातो निवादानां तब्टिस्त्वायोगवस्य च । मेदान्ध्रचुञ्चमदृगुनामारण्यपशुहिंसनम् ॥ १० । ४८ ॥

(निषादानां मत्स्यवातः) 'निषादों' का कर्म मछिलयां मारना (आयोगवस्य तिष्टः) द्यायोगवों का बढ़ई गिरि, (मेद + ग्रन्धचुञ्चुमद्गूनाम्) मेद, ग्रन्ध, चुञ्चु मद्गु इनका कर्म (ग्रारण्यपषुहिंसनम्) जंगली पशुओं की हिंसा करना है ॥ ४८॥

सात्रुप्रपुक्कतानां तु बिलौकावधबन्धनम् । धिग्वरणानां चर्मकार्यं बेरणानां माण्डवादनम् ।। १० । ४६ ॥

(क्षत्-उग्र-पुक्कसानाम्)क्षत्ता, उग्र ग्रीर पुक्कसों का कार्यं (विलोकावधवन्वनम्) विल में रहने वाले जानवरों को पकड़ना-मारना है, (घिग्वएगानां चर्मकार्यम्) घिग्वणों का कार्यं चमड़े की वस्तुएं बनाना ग्रीर (वेणानां भाण्डवादनम्) 'वेणों' का कार्यं विविध-प्रकार के बाजे बजाना है ॥ ४६ ॥

> चैत्यद्रुमन्मनानेषु शैलेष्०वनेषु च। वसेषुरेते विज्ञाना वर्तयन्तः स्वकर्ममिः॥१०॥५०॥

(एते) ये वर्णसंकर (चैत्यदुम-श्मशानेषु) प्रसिद्धवृक्षों के नीचे, श्मशानभूमियों के पास, (शैलेषु + उपवनेषु) पहाड़ों में, वन-उपवनों में (स्वकर्मभिः वर्तयन्तः) श्रपने कर्मों से जीविका करते हुए श्रौर (विज्ञानाः) जानकारी में रहते हुए (वसेयुः) रहें ॥५०॥

> चण्डालश्वपचानां तु बहिर्प्रामात्प्रतिश्रयः । भ्रमपात्राश्व कर्तव्या घनमेषां श्वगर्वमम् ॥ १० । ५१ ॥

(चण्डाल-श्वपचानां तु प्रतिश्रयः ग्रामात् बहिः) 'चण्डालों' ग्रौर 'श्वपचों' का निवास भी गांव से बाहर-दूर होना चाहिये (च) ग्रौर इन्हें (शपपाश्चा कर्त्तव्याः) निन्दित पात्रों से युक्त कर देना चाहिए, (एषां धनं श्व-गर्दभम्) इनका धन कुत्ते ग्रौर गर्ध हैं।। ५१।।

## वासांसि मृतचेलानि भिन्नभाण्डेषु मोजनम् । काष्ण्यसमलंकारः परिव्रज्या च नित्यशः॥ १० । ५२ ॥

(मृतचेलानि वासांसि) मरे हुए व्यक्ति के ये वस्त्र पहेंनें, (भिन्नभाण्डेषु भोजनम्) टूटे-फूटे बर्तनों में भोजन करें (म्रलंकार, काष्णियसम्) इनके म्राभूषण लोहे के बने हों, (च) भीर (नित्यशः परिव्रज्या) ये सदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहें।। ५२।।

## न तैः समयमन्विच्छेत्पुरुषो धर्ममाचरन् । व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदृशैः सह ॥ १० । ५३ ॥

(धर्मम् + आचरन् पुरुषः) धार्मिक व्यक्ति (तैः) उन चण्डालों ग्रीर श्वपचों के साथ (समयं न अन्विच्छेत्) किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखे (तेषां व्यवहारः मिथः) उनका सभी प्रकार का व्यवहार परस्पर ही हो ग्रीर (सडग्रैः सह विवाहः) समान जाति वालों के साथ विवाह करें ॥ ५३॥

## भ्रम्नमेषां पराषीनं देयं स्याद्भिग्नमाजने। रात्रौ न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च ॥ १०। ४४ ॥

(एष।म् ग्रन्नं पराधीनम्) इनका भोजन दूसरों के भरोसे पर हो ग्रीर वह (भिन्न-भाजने देयं स्यात्) दूटे बर्तनों में देना चाहिए (ते) वे (रात्रौ) रात के समय (ग्रामेषु च नगरेषु न विचरेयुः) गांवों और नगरों में न घूमें ।। ५४ ।।

# विवा चरेयुः कार्यार्थं चिह्नता राजशासनैः। ग्रबान्यवं शवं चैत्र निहंरेयुरिति स्थितिः॥ १०॥ ५५॥

(दिवा) दिन में भी (राजशासनै: चिह्नता) राजा की श्रोर से दिये गये चिह्न को श्रंकित करके (कार्यार्थं चरेयुः) केवल काम के लिए घूमें (च) श्रीर (श्रवान्धवं शवं निर्हरेयुः) लावारिस लाशों को उठाने का काम करें (इति स्थितिः) यह शास्त्रव्यवस्था है।। ४४।।

## वध्यांश्च हत्युः सततं यथाशास्त्रं नृपाज्ञया । वध्यवासांसि गृह्णीयुः शय्याश्चामरणानि च ॥ १० । ५६ ॥

(च) और (ययाशास्त्रं नृप + ग्राज्ञया) शास्त्रानुसार राजा की ग्राज्ञा से (वघ्यान् हन्युः) वघ्य लोगों को मार्रे ग्रथाित् जल्लाद का काम करें (च) तथा (वघ्य-वासांसि शय्या + ग्राभरणािन गृह्ह्वीयुः) वघ किये लोगों के कपड़े, पलग, ग्राभूषण ग्रादि ले लें ॥ ५६॥

अर्जुर्धीट्डन: १०।४६ से १०।४५ तक श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं—

१. विषय-विषय-- १०।१३१ इलोक के भनुसार इस म्राच्याय का विषय 'चातु-

वंण्यंधमं' है। किन्तु इनमें वर्णसंकरों से उत्पन्न सूतादि के कार्यों का वर्णन किया गया है। म्रत: यह चातुवंण्यं-धर्म-विषय न होने से विषय-विरुद्ध वर्णन है। १०। ५१ में तो चण्डाल सादि के कार्यों का वर्णन किया गया है, जो चातुवंण्यं विषय से सर्वथा ही बाह्य है।

- २. ग्रन्तिवरोध—(क) महिष-मनु ने कर्मानुसार वर्णव्यवस्था मानी है, जन्म से नहीं। कर्मानुसार उच्चवर्ण में उत्पन्न व्यक्ति निम्न वर्ण का ग्रौर निम्न वर्ण का व्यक्ति उच्चवर्ण का हो सकता है। एतदर्थ १। ८७–६१, १। ३१, २। १६८, ४। २४४, तथा १०। ६४ व्लोक द्रष्टव्य हैं। किन्तु इन [४६–५६] व्लोकों में जन्म को ग्राधार मानकर ग्रम्बष्ठ, वैदेह, मागधादि के कार्य दिखाये हैं [विशेष विवेचन १।८८–६१, १०७ पर द्रष्टव्य]।
- (ख) मनु की मान्यता के अनुसार सभी प्रकार की हिंसा करना महापाप है। मांसभक्षणादि कार्यों को मनु ने राक्षसों का भोजन माना है। परन्तु १०।३२,४८,४६, इलोकों में अन्य पशुझों की हिंसा, बिलों में रहने वाले प्राणियों को मारना और मछली मारना आदि को आंजीविका माना है। अतः यह मनुविरुद्ध है [इस विषयक विशेष विवेचन द्रष्टव्य ४।२६–२८ पर]।
- (ग) १०। ४६ इलोक में निम्नवर्णों को निन्दित कर्मों से आजीविका करने का वर्णन किया है और उन निन्दित कर्मों को द्विजों के ही कर्म माना है। जैसे व्यापार करना मागधों का कार्य [१०। ४७ में] लिखा है। क्या जो द्विजों के कर्म हैं, वे निन्दित हो सकते हैं अथवा द्विजों के कर्मों को निन्दिनीय कहा जा सकता है? व्यापार जैसे वैश्य के कार्य को निन्दित बताना मनु की मान्यता के विरुद्ध है।
- (घ) मनु की मान्यता के श्रनुसार मानव-समाज को चार वर्णों में विभक्त किया गया है, श्रीर जो इनसे भिन्न हैं उन्हें श्रनार्य (दस्यु) (१०। ४५ में) कहा है। इस श्राधार पर वर्णसंकरादि से उत्पन्न श्रनेकों वर्ग मानना मनुसम्मत नहीं हो सकता।
- (ङ) मनु ने शूद्र को आर्य-वर्ण माना है और ६ । ३३५ में उसे शुचि: = पवित्र (स्पृश्य) तथा उसे उत्तमगित पाने का अधिकारी बताया है। किन्तु यहाँ शूद्र को शृणित, निन्दनीय तथा अस्पृश्य [१० । ५३] बताकर उसके साथ सम्पर्क करने का भी निषेच किया है। यह मनु की मान्यता के विरुद्ध है। क्योंकि शूद्र का कार्य द्विजों की सेवा करना है। क्या बिना सम्पर्क के ही सेवा कार्य हो सकता है? [द्रष्टब्य ६।३३५ पर समीक्षा]।
- ३. शैलीगत श्राधार इस आधार पर भी ये सभी क्लोक प्रक्षिण्त हैं। देखिए १०। १० पर यह समीक्षा। १०। ४५ में ब्राह्मणादि चारों वर्णों से भिन्न व्यक्तियों को मनु ने 'दस्यु' कहा है। उसके बाद दस्युग्नों के विषय में कथन करना ही संगत हो सकता है, जो कि १०। ५७ ५ द स्लोकों में किया गया है। इनके बीच में दर्णसंवर सन्तानों

तथा चण्डालादि के कार्यों का वर्णन प्रसंग-किरुद्ध है। एकत्रर्णनात्मक संगति सम्बद्धता को भंग कर रहा है। ग्रतः प्रक्षिप्त हैं।

दस्यु अयोत् प्रनार्यं की पहचान उसके कार्यं देखकर करें ---

# वर्णापेतमविज्ञातं नरं कजुषयोनिजम् । अगर्यरूपिवानार्यं कर्मभिः स्तैविभावयेत् ॥१०।५॥ (११)

(वर्ण-म्रपेनम्) वर्णों की दीक्षा से रहित ग्रथवा वर्णों से बहिष्कृत (म्रायंरूपम् + इव + म्रनायंम्) श्रेष्ठ रहन सहन ग्रीर स्वभाव का दिखावा करने वाने किन्तु वास्तव में श्रेष्ठलक्षणों से रहित ग्रनायं (कलुषयोनिजम्) [कलुषयोनी = दुष्टयोनौ जायते इति कलुषयोनिजः तम्] दुष्टसंस्कारों वाले व्यक्ति से उत्पन्न दुष्टसंस्कारी या दुष्टप्रवृत्ति वाले (स्वै: कर्माभः विभावयेत्) उसके ग्रपने कर्मों से पहचान ले ग्रथित जो श्रेष्ठ कर्मों को न करता हो ग्रीर ग्रश्रेष्ठ कर्मों को न करता हो ग्रीर ग्रश्रेष्ठ कर्मों को करता हो, वह ग्रनायं है [जैसा कि ग्रगले क्लोक में विणित है 1]। १७।।

अद्भार किया है। कुछ व्यक्ति इतने दुष्टसंस्कारों के होते हैं कि उनकी धर्मावरण में किसी-न-किसी वर्ण की दीक्षा ग्रहण कर उत्तम धर्मानुकूल ग्राचरण का पालन करने का कथन किया है। कुछ व्यक्ति इतने दुष्टसंस्कारों के होते हैं कि उनकी धर्मावरण में किच नहीं बनती। वे किसी भी वर्ण की दीक्षा को ग्वीकार नहीं करते ['बणितम्'], उनमें स्वभावगत ग्रश्नेष्ठता, कठोरता, निदंयता होती है श्रोर धार्मिक क्रियाओं के प्रति उपेक्षा भावना रहती है। ऐसे व्यक्ति ही अनार्य या दस्यु हैं। दुष्टसंस्कारयुक्त व्यक्तियों से उत्पन्त होने वाले दुष्टसंस्कारी व्यक्तियों कि कुष्वयोगिकों या वस्यु मों में ये संस्कार इतने प्रवल हो जाते हैं कि वे किसी-न किसी रूप में प्रकट होकर उसकी पहचान करा देते हैं। ४।४१-४२ में मनु ने दुष्ट कभों से दुष्टसंस्कारी सन्तानों की उत्पत्ति की ग्रीर संकेत किया है। वही कलुषयोनिज या दस्यु होते हैं—

इतनेष तु लिक्तेल तज्ञांसानतबादिनः।

(२) इस श्लोक में उच्च-निम्न जातिपरक श्रर्थं करना मनुसम्मत नहीं है। यहां स्पष्टतः सभी ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो श्रायं रूप में ग्रनार्य होते हैं, दुष्टोत्पन होने से दुष्ट गुण-कर्म स्वभाव वाले होते हैं। चाहे वे किसी भी वर्ण में हों 'कलुषयोनिज' ही कहलायेंगे।

१. प्रचलित ग्रर्थं — वर्णभ्रिष्ट (हीन वर्ण वाले), ग्रप्रसिद्ध, नीच जाति से उत्पन्न, देखने में सज्जन (उच्च जाति वाले किन्तु वास्तव में) नीच जाति वाले मनुष्य को उसके कर्मों (बर्तावों) से जानना चाहिये ॥५७॥

म्रनायों-दस्युम्रों के लक्षण-

الد وأني

श्रनार्यता निष्ठुरता क्रूरता निष्क्रियात्मता। पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम्॥ १०। ५८॥ (१२)

(ग्रनायंता) ग्रश्नेण्ठ व्यवहार (निष्ठुरता) स्वभाव की कठोरता (क्रूरता) निर्दयता (निष्क्रियात्मता) धार्मिक क्रियाग्रों [यज्ञ ग्रादि] के प्रति उपेक्षाभाव = न करने की भावना, ये लक्षण (लोके) लोक में (पुरुषं कलुषयोनिजं व्यञ्जयन्ति) पुरुष के दुष्टप्रवृत्ति या ग्रनायं होने को सूचित करते हैं कि यह ग्रायंवणों के ग्रन्तगंत नहीं है, क्योंकि ये ग्रायों के लिए निषिद्ध हैं। । ५८।।

अर्जुटरीट्डन : (१) १०।५६ में यह बतलाने पर कि वणों से बहिष्कृत या प्रदीक्षित व्यक्ति दस्यु हैं, चाहे वे आयंभाषा बोलने वाले हों अथवा म्लेच्छभाषा-भाषी। प्रव उनकी पहचान का वर्णन करना प्रासंगिक था, वह १०। ५७-५८ में किया है। इस प्रकार ४५वें के पश्चात् वर्णनक्रम की सम्बद्धता की दृष्टि से १०। ५७-५८ इलोक उपयुक्त जंचते हैं।

(२) इन क्लोकों से मनु की यह मान्यता स्रष्ट एवं सिद्ध हो जाती है कि मनु कमंणा वर्णंग्यवस्था मानते हैं।

> पित्र्यं वा भजते शीलं मातुर्वोभयमेव वा। न कथंचन दुर्योनिः प्रकृति स्वां नियच्छति ॥ १० । ५६ ॥ (१३)

(दुर्थोनिः) बुरे जीवन वाला या बुरे माता पिता से उत्पन्न व्यंक्तिं (पित्र्यं या मातुः शीलम्) पिता अथवा माता के स्वभाव को (वा उभयम् एव) ग्रथवा दोनों के हो स्वभाव को (भजते) ग्रवश्य धारण किये होता है, ग्रीर वे (स्वां प्रकृति कथंचन न नियच्छति) ग्रपने स्वभाव को किसी प्रकार नियन्त्रित नहीं कर सकते ग्रर्थात् उनका वह बुरा स्वभाव किसो न

कुले मुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योतिसंकरः। संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽस्पमपि वा बहु।। १०। ६०।।

(मुख्ये कुले म्रपि जातस्य) उत्तम कुल में उत्तनन मनुष्य भी (यस्य यौनिसंकरः

१. प्रचलित प्रयं—इस लोक में अनार्यंता, निष्ठुरता, क्रूरता, क्रिया (यक्ष-सन्ध्यावन्दनादि कार्य—)हीनता, ये सब नीच जाति में उत्पन्न पुरुष को मालूम करा देती हैं अर्थात् इन गुणों से युक्त मनुष्य को नीच जाति बाला जानना चाहिये॥ ५८॥

स्यात्) जो वर्णसंकर होता है तो (नरः) वह मनुष्य (ग्रल्पम् + ग्रपि वा बहु) थोड़ाया बहुत (तत् शीलं संश्रयति + एव) ग्रपने उत्पादक के स्वभाव को ग्रवश्य ग्रहण करता है।। ६०।।

## यत्र त्वेते परिष्वंसाज्जायन्ते वर्णं दूषकाः । राष्ट्रिकैः सह तद्राष्ट्रं क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ १० । ६१ ॥

(यत्र तु एते परिष्वंसा: वर्णंदूषका: जायन्ते) जिस देश में वर्णों को दूषित कश्ने वाले ये वर्णंसंकर ग्रधिकता से उत्पन्न होते हैं (तत् राष्ट्रम्) वह देश (राष्ट्रिकै: सह) वहां के निवासियों सहित (क्षिप्रम् + एव विनश्यति) शीझ ही नष्ट हो जाता है ॥ ६१ ॥

## ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा देहत्यागोऽनुपस्कृतः। स्त्रीबालाम्युपपत्तौ च बाह्मानां सिद्धिकारणम्।। १०। ६२।।

(बःह्मणार्थे वा गवार्थे) ब्राह्मणों के लिये ग्रथवा गौरक्षा के लिए (स्त्री-वाल-ग्रम्युपपत्ती वा) स्त्री, बालक की रक्षा के लिए (ग्रनुपस्कृतः देहत्यागः) बिना किसी कामना के देह का बलिदान कर देना (बाह्मानां सिद्धिकारणम्) इन वर्णसंकरों के लिए सिद्धिदायक माना गया है ग्रथित् इन कार्योंसे इनको स्वगं की प्राप्ति हो जाती है।।६२॥

## म्रहिसा सत्यमस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः। एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वण्येंऽत्रवीन्मतुः॥ १०॥ ६३॥

(ग्रहिंसा + सत्यम् + ग्रस्तेयं + शौचम् + इन्द्रियनिग्रहः) ग्रहिंसा, सत्य, चोरी न करना, पवित्रता, इन्द्रियसंयम (चातुर्वण्ये सामासिकम् एतं धर्मं मनुः ग्रज्जवीत्) चारों वर्णों के लिए संक्षेप में यह धर्म मनु ने कहा है ॥ ६३ ॥

## शूद्रायां बाह्यरणाज्जातः श्रेयसा चैत्प्रजायते । स्रश्रेयान् श्रेयसीं जाति गच्छत्यासप्तमाद् युगात् ॥ १० । ६४ ॥

(ब्राह्मणात् शूद्रायां जातः) ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न सन्तान [यदि कन्या हो और वह] (श्रेयसा चेत् प्रजायते) यदि ब्राह्मण से विवाह कर कन्या उत्पन्न करे तो इस प्रकार (ग्रासप्तमात् युगात्) तो सातवीं पीढ़ी में उत्पन्न होने वाली सन्तान (ग्रश्रेयान् श्रेयसीं जाति गच्छित) निम्न जाति से उच्च जाित को प्राप्त कर लेती है। १४।।

्रह्मिक हैं -- १८ अलोक निम्नकारणों से प्रक्षिप्त हैं --

१. प्रसंगिवरद्ध — १०।४५ में चारों वणों से भिन्न मनुष्यों को दस्यु कहकर १०।५७-५ द क्लोकों में दस्युओं की कर्माधारित पहुचान बतायी है। मुख्य विषय चातु-वैण्य-धर्म का होने से मनु ने १०।६५ में चारों वणों के विषय में कहा है कि चारों वणों का आधार मी कर्म ही है। उच्चवर्ण का व्यक्ति कर्मानुसार निम्नवर्ण का मौर निम्नवर्ण का ब्यक्ति उच्चवर्ण का हो सकता है। इस चातुर्वर्ण-धर्मविषय के कर्मप्रसंग के मध्य में १०।६१ ग्रादि इलोकों में वर्णाद्वकों का वर्णन प्रसंगविषद है।

- २. **ग्रन्तिवरोध**—(१) मनु की मान्यता कर्मानुसार वर्णव्यवस्था की है[द्रष्टव्य १।१०७ समीक्षा] किन्तु यहाँ १०।४६-६० में जन्ममूलक सिद्ध करने के लिये जन्म की उत्कृष्टता दिखाई गई है।
- (२) मनु ने सवणों में विवाह को उत्कृष्ट माना है। [३।४।। ७।७७।।] किन्तु यहाँ १०। ६४ में वर्ण-संकर ब्राह्मण का विवाह श्रूद्रा के साथ मानकर उससे उत्पन्न सन्तान का वर्णन किया है, यह सवर्णविवाह की मान्यता से विरुद्ध है। यदि ऐसी सन्तान होती भी है, तो वह कर्मणा वर्ण को अपनाकर उसी वर्ण की कहलायेगी, और उसी जन्म में, क्योंकि मनु कर्म के आधार पर ही वर्ण मानते हैं।
- (३) १०।६१ क्लोक में कहा है कि वर्णसंकर-सन्तान राष्ट्रघातक होती है। किन्तु १०। ६२ में कहा है कि यदि वर्णसंकर से उत्पन्न सन्तान ब्राह्मण श्रीर गायों श्रादि की रक्षा के लिये शरीर त्याग कर देवें, तो इन्हें सिद्धि = स्वर्गादि उत्तमगति प्राप्त हो जाती है। क्या जो राष्ट्र-घातक हैं, वे राष्ट्र के लिये अपना बलिदान कर सकते हैं? मनु ने उत्तम कर्मों से उत्तम गित मानी है, किन्तु यहां निन्दित कर्म करने वालों को देह-त्याग करने से ही सिद्धि लिखी है। यह परस्पर विरोधी होने से मनु की मान्यता नहीं है और मनु ने लिखा है—

## महायशैक्ष यज्ञैक्ष बाह्मीयं क्रियते तनुः ।। (मनु० २।२८)

स्रथात् बाह्मण का शरीर जन्म से नहीं बनता, किन्तु यज्ञादि श्रेष्ठ कार्यों के करने से बनता है। किन्तु यहां १०।६४ में कहा है कि सात पीढ़ी के बाद बाह्मण से शूद्रा में उत्पन्न सन्तान उत्तम वर्ण वाली बन जाती है। यह जन्म-मूलक वर्ण-व्यवस्था मनुसम्मत नहीं हो सकती। यह बात श्रयुक्तियुक्त भी है कि जन्म के श्राधार पर सात पीढ़ियों में सन्तान उत्कृष्ट वर्ण में बिना कर्म के दीक्षित हो सकती है। मनु की मान्यता के श्रनुसार तो संस्कारों के करने श्रीर धर्मों के पालन से उसी जन्म में व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है। [१०।६॥]

३. शैलीवरोध—मनु के समस्त घर्मशास्त्र में प्रत्येक प्रकरण के प्रारम्भ तथा उपसंहार का ग्रवश्य निर्देश किया है, ग्रीर मनु ने विषय के विश्व कुछ नहीं कहा है। किन्तु यहां चातुवंण्यं-विषय में वर्ण्-संकर का विषय-विश्व वर्ण्न किया गया है। मनु ने ग्रपना नाम लेकर कहीं प्रवचन नहीं किया। किन्तु यहाँ (१०।६३ में) प्रक्षेप करने वाले ने ग्रपनी मिथ्या बातों को मनु से प्रमाणित कराने के लिये 'श्रवचीन्मनुः' इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है। जिस से स्पष्ट है कि ये श्लोक मनु से मिन्न किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाकर मिलाये हैं।

कर्मानुसार वर्ण-परिवर्तन-

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणक्ष्वेति शूद्रताम् । क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्वैदयात्तर्येव च ॥ १०। ६४ ॥ (१४)

#### [श्रेष्ठ-ग्रश्रेष्ठ कर्मों के ग्रनुसार ही---]

(शूद्र: बाह्मणताम् + एति) शूद्र बाह्मण (च) श्रीर (बाह्मण: शूद्र-ताम् + एति) बाह्मण शूद्र हो जाता है सर्थात् गुएकमों के अनुकूल बाह्मण हो तो बाह्मण रहता है तथा जो बाह्मण क्षत्रिय, वैश्य श्रीर शूद्र के गुएा वाला हो तो वह क्षत्रिय, वैश्य श्रीर शूद्र हो जाता है। वैसे शूद्र भी मूर्ख हो तो वह शूद्र रहता श्रीर जो उत्तम गुणयुक्त हो तो यथायोग्य बाह्मण, क्षत्रिय श्रीर वेश्य हो जाता है (क्षत्रियात् जातम् + एवं तु तथैव वेश्यात् विद्यात्) वैमे ही क्षत्रिय श्रीर वैश्य के विषय में भी जान लेगा। ६४।।

(ऋ० भा० भू० ३१३)

"उत्तम गुण-कर्म-स्वभाव से जो शूद्र है वह वैश्य, क्षत्रिय भीर बाह्मण, भीर वैश्य क्षत्रिय भीर बाह्मण, तथा क्षत्रिय ब्राह्मण, वर्ण के अधिकार भीर कमों को प्राप्त होता है। वैसे ही नीच कर्म भीर गुर्गों से जो बाह्मण है वह क्षत्रिय, वैश्य शूद्र भीर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तथा वैश्य, शूद्र वर्ण के अधिकार भीर कर्मों को प्राप्त होता है।।" (सं० वि० १०६)

"जो शूद्रकुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रीर वैश्य के समान गुण, कर्म, स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रीर वैश्य हो जाय, वैसे ही जो ब्राह्मण क्षत्रिय ग्रीर वेश्यकुल में उत्पन्न हुमा हो ग्रीर उसके गुण कर्म स्वभाव शूद्र के सदश हों तो वह शूद्र हो जाय, वैमें क्षत्रिय, वैश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण वा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण ग्रीर शूद्र भी हो जाता है। ग्रयात् चारों वर्णों में जिस-जिस वर्ण के सदश जो-जो पुरुष वा स्त्री हो वह-वह उसी वर्ण में गिनी जावे।"

(स॰ प्र॰ ८७)

ऋषि ने पूना प्रवचन में इस श्लोक को उद्धृत करके कहा है—
''शूद्र ब्राह्मण हो जाता है श्रीर ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है.'' इस
मनुके वाक्य का भी विचार करना चाहिए।'' (पृ० २०)

अद्भु श्री त्य ना ११) १०। ५७-५८ में कर्मानुसार म्लेच्छ व्यक्तियों की पहचान बतलाकर १०। ६५ में कर्मानुसार वर्ण का परिवर्तन हो जाना कहा है भ्रयति कर्मानुसार भ्रनायं व्यक्ति की पहचान तो होती ही है, कर्म के भ्राधार पर उच्च-निम्न वर्ण वाले के वर्ण का परिवर्तन भी हो सकता है। इस प्रकार १०। ५७-५८ के पश्चात सम्बद्धता की दृष्टि से १०। ६५ वाँ प्रासंगिक है।

(२) कर्मणा वर्णव्यवस्था का अतिस्पष्ट विधान—मनु ने इस क्लोक में ब्रत्यन्त स्पष्ट शब्दों में वर्णव्यवस्था को कर्मों पर ब्राधारित माना है। इस मान्यता के सम्बन्ध में ग्रन्य विवेचन २। ३१, ६७–६१; १०७, ११। ११४ इलोकों में ग्रीर उनकी समीक्षा में देखिये।

(३) क्लोक की पुष्टि में प्रमाण—प्राचीन काल में कर्मानुसार वर्णव्यवस्था प्रचलित थी। इसके ग्रनेक प्रमाण ग्रौरउदाहरण मिलते हैं। ग्रापस्तम्ब धर्मसूत्र १। ५। १०-११ में इसी मान्यता को स्पष्ट किया है—

"धमंचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्वं पूर्वं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्ती ॥ १ ॥ अधमंचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्ती ॥ २ ॥ धर्मांवरण से निकृष्ट वर्णं अपने से उत्तम उत्तम वर्णं को प्राप्त होता है श्रीर वह उसी वर्णं में गिना जावे कि जिस-जिस के योग्य होवे ॥ १ ॥

वैसे ग्रधमिवरण से पूर्व ग्रयीत् उत्तम वर्णवाला मनुष्य ग्रपने से नीचे-नीचे वाले वर्ण को प्राप्त होता है ग्रीर उसी वर्ण में गिना जावे ॥ २ ॥"

(स॰ प्र॰ चतुर्थं समु॰)

(४) वर्ण-परिवर्तन का उदाहरण—ऐतरेय ब्राह्मण २।१६ में कवष-ऐलूप नामक व्यक्ति की एक घटना वर्णित है, जो वर्ण-परिवर्तन का ज्वलन्त प्रमाण है। जन्मना निम्न जाति का व्यक्ति ऋषित्व के कारण ऋषियों में परिगणित होकर उच्च-वर्णस्य कहलाया—

"ऋषयो वे सरस्वत्यां सत्तमासत ते कवधमैलूषं सोमादनयन्, दास्याः पुत्रः कितपोऽब्राह्मणः कयं नो मध्ये दीक्षिष्टेति ।...स बहुर्षंन्वोदूदह विपासया वित्त एतदपोनप्त्रीयमण्डयत्—'प्रदेवत्रा ब्रह्मणे गातुरेतु' इति ॥"

श्रयांत्—'ऋषि लोगों ने सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में भाग लेने के लिए आये हुए कवप ऐलूष को ऋषियों ने सोम से विञ्चत कर दिया। यह सोचकर कि यह दासीका पुत्र, कपट-आचरण वाला, अज्ञाह्मण किस प्रकार हमारे मध्य दीक्षित हो गया है! (यज्ञसे बाहर निकाल देने पर) वह कवष-ऐलूष पिपासा से संतप्त हुआ बाहर जंगल में चला गया। वहां उसने 'अपोनष्त्र' देवता वाले सूक्त का 'अर्थदर्शन किया' फिर ऋषियों ने वेदार्थद्रष्टा होने के कारण उसे पुनः अपने मध्य बुलाकर यज्ञ में दीक्षित कर लिया।

यह सूक्त ऋक् १०। ३० वाँ है ग्रीर वेद में इस सूक्त पर इसी ऋषि का नाम उल्लिखित है। इस ऋषि-द्वारा दृष्ट ग्रन्य १०। ३१–३४ सूक्त भी हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि सूक्तों पर लिखित ऋषि उन-उन सूक्तों के ग्रथंद्रष्टा हैं। बीज ग्रीर क्षेत्र की श्रेष्टता में निर्णय—

स्रनार्यायां समुत्यन्ती बाह्मणात्तु यहच्छ्या।

बाह्यण्यामप्यनार्यात् श्रेयस्थवं क्वेति चेत्मधेत् ॥ १०॥ ६६॥

(ब्राह्मणात् यदच्छया) ब्राह्मण से,इच्छापूर्वक (अनार्यायां ममुत्पन्नः) ब्रायेतर स्त्री में उत्पन्न सन्तान और (अनार्यात् ब्राह्मण्याम् + अपि) अनार्य व्यक्ति से ब्राह्मणी में उत्पन्न सन्तान, (क्व श्रेयस्त्वं चेत् भवेत्) इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है १ यदि ऐसी शंका हो जाये तो [ग्रगले श्लोक में उत्तर है]।। ६६॥

जातो नार्यामनार्यायामार्यावार्यो भवेद् गुणैः। जातोऽप्यनार्यादार्यायामनार्यं इति निःचयः ॥ १० । ६७ ॥

(म्रायित् म्रनायियां नायाँ जातः) भ्रायं से आर्येतर स्त्री में उत्पन्न हुई सन्तान (गुर्गैः भ्रायंः भवेत्) गुणयुक्त होने से भायं है, श्रीर (म्रनायित् + म्रायियां जातः)भ्रनायं व्यक्ति से भ्रायां स्त्री में उत्पन्न सन्तान (म्रनायंः) गुणहीन होने से मनायं है (इति निश्चयः) यह निर्णय है ॥ ६७ ॥

> तावुमावप्यसंस्कार्याविति धर्मो व्यवस्थितः । वैगुण्याऽजन्मनः पूर्व उत्तरः प्रतिलोमतः ॥ १० । ६८ ॥

(तौ + उभौ + प्रिप) वे दोनों ही सन्तानें (ग्रसंस्कार्यों) यज्ञोपवीत संस्कार के योग्य नहीं हैं (इति धर्मः व्यवस्थितः) ऐसी धर्मव्यवस्था है, क्योंकि (पूर्वः जन्मनः वैगुण्यात्) पहला निन्दित योनि से उत्पन्न है ग्रौर (उत्तरः प्रतिलोमतः) दूसरा प्रतिलोम से उत्पन्न है ग्रौर (। ६८॥

मुबीजं चैव मुक्षेत्रे जातं सम्पद्यते यथा। तथार्याज्जात आर्यायां सर्वं संस्कारमहेति।।१०।६६।।

(यथा) जिस प्रकार (सुक्षेत्रे सुबीजं जातं सम्पद्यते) ग्रच्छे क्षेत्र में बीया गया ग्रच्छा बीज श्रेष्ठ पीघे के रूप में बनता है (तथा) उसी प्रकार (ग्रायित् ग्रायिगं जातः) ग्रायें वर्ण से उसी ग्रायि वर्ण में उत्पन्न हुई सन्तान (सर्वं संस्कारम् + ग्रहंति) सभी संस्कारों की अधिकारिणी होती है ॥ ६९ ॥

बीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीविराः। बीजक्षेत्रे तथैवान्ये तत्रेयं तुक्यवस्थितिः॥ १०।७०।।

(एके बीज प्रशंसन्ति) कुछ विद्वान् बीज की प्रशसा करते हैं (ग्रन्ये मनीषिणः क्षेत्रम्) दूसरे मनीषी लोग क्षेत्र को श्रेष्ठ मानते हैं (तथा) वैसे ही (ग्रन्ये) कुछ (बीज- क्षेत्रे) बीज ग्रीर क्षेत्र दोनों को समान रूप से श्रेष्ठ मानते हैं (तत्र + इयं व्यवस्थितिः) उस संदेहारमक स्थिति में ऐसी शास्त्रव्यवस्था है—।। ७०॥

म्रक्षेत्रे बीजमुत्सूष्टमन्तरैव विनश्यति । म्रबीजकमपि क्षेत्रं केवलं स्थण्डलं सवेत् ।। १० । ७१ ॥

(अक्षेत्रे उत्सृष्टं बीजम्) ऊषर खेत में बोया गया बीज (ग्रन्तरा + एव विन-इयति) फल से पूर्वे ही नष्ट हो जाता है भीर (ग्रबीजकं क्षेत्रम् + ग्रपि) वीज के बिना उत्तम खेत भी (केवल स्थण्डिल भवेत्) केवल मिट्टी मात्र रह जाता है, ग्रतः दोनों ही श्रेष्ठ एवं प्रधान हैं ॥ ७१ ॥

## यस्माद्वीजप्रभावेगा तिर्यंग्जा ऋषयोऽभवन् । पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्माद्वीजं प्रशस्यते ।। १०। ७२ ॥

(यस्मात्) क्योंकि (तिर्यंक्जा ऋषयः) तिर्यंक्योनि में उत्पन्न होकर भी [ऋष्यश्रुंग ग्रादि] कुछ ऋषि (बीजप्रभावेण) उत्तम बीज के प्रभाव से (पूजिताः च प्रशस्ताः अभवन्) पूज्य ग्रीर श्रेष्ठ कहलाये (तस्मात् बीजं प्रशस्यते) इसलिए बीज को ग्रिधिक श्रेष्ठ माना जाता है।। ७२।।

## अनार्यमार्यकर्माणमार्यं चानार्यकर्मिणम् । सम्प्रधार्याज्ञवीद्धाता न समी नासमाविति ।। १० । ७३ ।।

(ग्रायंकर्माएम् + ग्रनायंम्) ग्रायं वर्णों के कर्म करने वाले ग्रनायं (च) ग्रीर (ग्रनायंकर्मिणम् ग्रायंम्) ग्रनायों के कर्मकरने वाले ग्रायं, ये (न समी न + ग्रसमी) न तो समान हैं ग्रीर न ग्रसमान हैं (इति संप्रधायं धाता ग्रबवीत्) ऐसा निश्चय ब्रह्मा ने किया है ग्रयात् न तो दूसरे वर्णों के कर्म करने से ग्रीर न ग्रयने वर्ण के कर्मों के त्याग से वर्णापरिवर्तन हो सकता है। ७३॥

आनुर्वो त्डन: १०। ६६ से १०। ७३ तक के क्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं—

- १. विषय-विरोध—इस म्रध्याय के मन्तिम इलोक से स्पष्ट है कि इस म्रध्याय का विषय चातुर्वर्ण्य-धर्मों का वर्णन करना है। किन्तु इसमें वर्णसंकरो का (जो कि चारों वर्णों के मन्तर्गत न होने से बाह्य हैं) वर्णन किया गया है भीर बीज की उत्कृष्टता बताई गयी है। म्रतः यह विषय-विश्व वर्णान है।
- २. श्रन्तिवरोध—(क) महर्षि-मनु ने शूद्र को भी श्रायं वर्ण माना है [१०।४, ४५, १।८८—६१]। मनु की मान्यता में मनुष्यों के दो ही भेद हैं—श्रायं श्रीर दस्यु। और चारों वर्णों से भिन्न जो मनुष्य हैं, वे १०।४५ के श्रनुसार दस्यु हैं। श्रतः शूद्र भी श्रायं वर्णों हैं। परन्तु १०।६६ श्रीर १०।७३ में शूद्र को 'श्रनार्य' शब्द से कथन किया गया है, श्रतः यह विरुद्ध है।
- (ख) मनु ने द्विजों में सवर्ण-विवाह को माना है [२।४,१२] परन्तु यहां १०। ७८ में ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न सन्तान का कथन करने से स्पष्ट है कि यहां श्रसवर्ण-विवाह को भी माना गया है, जो कि मनु की मान्यता से विरुद्ध है [इस विषय पर विशेष समीक्षा द्रष्टक्य ३।४,११–१६ पर]।
  - (ग) मनु की मान्यता में वर्णव्यवस्था कर्ममूलक है, जन्म-मूलक नहीं। परन्तु

१०। ६८ तथा १०। ७३ में जन्ममूलक वर्ण-व्यवस्था को ही माना गया है श्रीर वर्णों को ग्रपरिवर्तनीय माना गया है, यह १६। ६५ के कथन से विरुद्ध है

(घ) — महर्षि मनु ने 'ऋषि' शब्द को देव, ितर, म्रादि की भौति मनुष्यों का ही भेद माना है। इसलिए मनु ने [१२। ४६ में] ऋषि, देव, ितर, तथा साध्यों को द्वितीय सात्त्विकगित वाले माना है। मनु के पास [१।१] महर्षि जिज्ञासा लिये आए थे, जिनके उत्तर में मनु ने वर्णाश्रमधर्म का उपदेश किया। तिर्यंक् योनि पशु-पक्षी म्रादि की है। जैसे—'तियंक्स्वं तामसा नित्यम्०' (१२। ४०) यहाँ पर मनु ने मनुष्यों से भिन्त पशुपक्षी म्रादि की योनियों को ही तियंक् कहा है। म्रतः स्पष्ट है कि ऋषि म्रीर तियंक् योनि पृथक्-पृथक् हैं। किन्तु यहाँ कहा है—

## तियंग्जा ऋषयोऽभवन्।। (१०। ७२)

स्रयात् तियंक् = पशुपक्षी योनि में उत्पन्न होकर बीज के प्रभाव से ऋषि हो गये। क्या यह सम्भव है कि तियंक् योनि वाला ऋषि बन जाये? क्या इस प्रकार स्वयं योनि बदलने में मानव का सामध्यं है? क्या दूसरी योनि हो सकती है, क्या पशुपक्षी बीज प्रभाव से ऋषि बन सकते हैं? स्रतः यह कथन सृष्टि-नियम के विरुद्ध होने से सर्वया मिथ्या है। मनु सदश ग्राप्तपुरुष ऐसा मिथ्या प्रवचन कभी नहीं कर सकते [इस विषय पर विशेष विवेचन द्रष्टरूथ है ३२—४१ पर]।

३. शैली- विरोध — मनु की वर्णन-शैली विधानात्मक है। परन्तु 'तियंजा ऋषयोऽमवन्' (१०। ७२) यह ऐतिहासिक शैली है, मतः मनु की नहीं है। श्रीर १०। ७३ में कहा है कि — 'अबचीव् धाता'। श्रयीत् यह निश्चय ब्रह्मा ने किया है। यह भी मनु की शैली नहीं है। क्योंकि मनुस्मृति-धमंशास्त्र मनुशोक्त है, ब्रह्मा द्वारा नहीं।

बाह्मण की म्राजीविका के कर्म-

नाह्मणा नह्मयोनिस्या ये स्वकर्मण्यवस्थिताः । ते सम्यगुपजीवेयुः वद् कर्माणि यथाक्रमम् ॥ १० । ७४ ॥

(ब्रह्मयोनिस्थाः ये ब्राह्मणाः) ब्रह्मप्राप्ति के उद्देश्य में स्थित ब्राह्मणों को (स्व-स्व कर्मणि + भ्रवस्थिताः) श्रपने-म्रपने कर्मों में संलग्न रहते हुए (यथाक्रमं षट् कर्माणि सम्यक् उपजीवेयुः) क्रमानुसार छः कर्मों के ग्रनुसार जीवन चलाना चाहिए।। ७४॥

#### म्राच्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। बानं प्रतिग्रहरुचैव बट्कमण्यिग्रजन्मनः॥ १०। ७५॥

(म्रघ्यापनम् + म्रध्ययनम्) म्रघ्यापन, म्रघ्ययन, (यजनं तथा याजनम्) यज्ञ-करना तथा कराना, (दानं च प्रतिग्रहः) दान देना भीर दान लेना, (म्रग्रजन्मनः षट् कर्माण) ब्राह्मण के ये छः कर्म हैं ॥ ७४॥

#### वण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । याजनाध्यापने चैव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥ १० । ७६ ॥

(षण्णां तु कर्मणाम्) इन छः कर्मौ में (याजन-म्रघ्यापने च विशुद्धात् प्रतिग्रहः) यज्ञ कराना, वेद-अघ्यापन, ग्रौर श्रेष्ठ व्यक्तियों से दान लेना (त्रीणि कर्माणि ग्रस्य जीविका) ये तीन कर्म ब्राह्मण की जीविकाएं हैं ।। ७६ ॥

क्षत्रिय और वैश्य के कर्म-

त्रयो धर्मा निवर्तन्ते ब्राह्मणात्क्षत्रियं प्रति । स्रघ्यापनं याजनं च तृतीयक्च प्रतिग्रहः ॥ १० । ७७ ॥

(ब्राह्मणात् क्षत्रियं प्रति) ब्राह्मण से क्षत्रियों के (ब्रघ्यापनं याजनं च तृतीयः प्रतिग्रहः) ब्रघ्यापन, यज्ञ कराना ग्रीर तीसरा दान लेना, (त्रयः धर्माः निवर्त्तन्ते) ये कर्त्तंच्य कर्मं निवृत्तः हो जाते हैं अर्थात् क्षत्रियों को ये नहीं क्रूरने होते ॥ ७७ ॥

वैश्यं प्रति तथैवैते निवर्तेरिन्निति स्थितिः। न तौ प्रति हि तान्धर्मान्मनुराह प्रजापतिः॥ १०। ७८॥

(तथैव) उसी प्रकार (एते) ये पूर्वोक्त तीनों कर्म (वैश्यं प्रति निवर्तेरन्) वैश्य को भी नहीं करने चाहिएं (इति स्थितिः) ऐसी शास्त्रव्यवस्था है (प्रजापितः मनुः) प्रजापित मनु ने (तौ प्रति तान् धर्मान् न ग्राह्) उनक्षत्रियों ग्रौर वैश्यों के लिए ये तीनों धर्म विजित कहे हैं ॥ ७ = ॥

> शस्त्रास्त्रभृत्वं क्षत्रस्य विशालपशुकृषिविशः । प्राजीवनार्यं धर्मस्तु दानमध्ययनं यजिः ॥ १० । ७६ ॥

(क्षत्रस्य-शस्त्र-ग्रस्त्रभृत्वम्) क्षत्रिय के शस्त्रात्र घारण करना, ग्रौर (विशः विणक् पशु-कृषिः) वैश्य के व्यापार, पशु-पालन ग्रौर कृषिकार्यं, (आजीवनार्यम्) ये ग्राजीविकाएँ हैं, तथा (दानम् + ग्रघ्ययनं यिजः) दान देना, ग्रघ्ययन करना ग्रौर यज्ञ करना (धर्मः) दोनों वर्णों के धर्म हैं ॥ ७६ ॥

वणों के प्रमुख कार्यं-

वेदाम्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षग्रम् । वार्ता कर्मेव वैद्यस्य विशिष्टानि स्वकर्मसु ॥ १० । ८० ॥

(ब्राह्मणस्य वेदाम्यासः) ब्राह्मण का वेदाम्यास करना-कराना, (क्षत्रियस्य रक्षणम्) क्षत्रिय का रक्षा करना, (वैदयस्य वार्ताकर्म + एव) वैदय का व्यापार करना (स्वकर्मसु विशिष्टानि) भ्रपने-भ्रपने कर्मों में प्रधान कर्म हैं ॥ ५०॥

**प्रापत्काल में ब्राह्मण की जीविका**—

मजीवंस्तु यथोक्तेन बाह्मणः स्वेन कर्मणा। जीवेत्सत्रियमधर्मेणः सहास्य प्रत्यनन्तरः॥१०॥ ८१॥ (बाह्मणः तु) बाह्मण यदि (यथोक्तेन स्वेन कर्मणा ग्रजीवन्) पूर्वोक्त [१०। ७४-७६] ग्रपने कर्मों से जीवन-निर्वाह न कर सके तो (क्षत्रिय वर्मेण जीवेत्) क्षत्रिय के कार्मों [१०। ७६] को करके जीवन को चलावे (हि) क्योंकि (सः ग्रस्य प्रति + अनन्तरः) वह क्षत्रिय कर्मे ही बाह्मण का समीपवर्ती वैकल्पिक कर्मे है।। ८१।।

## उमाम्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेद्भवेत्। कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्वैश्यस्य जीविकाम् ॥ १० । ८२ ॥

(उभाम्याम् + अपि श्रजीवन् तु) यदि कभी दोनों वर्णों (ब्राह्मण व क्षत्रिय) के कार्यों से भी जीवन चलाना मुक्तिल हो जाये तो (कथं स्यात्? इति चेत् भवेत्) कैसे करें? यदि यह शंका उठे तो (कृषि-गोरक्षम् + ग्रास्थाय) केवल कृषि श्रौर गोरक्षा का कार्यं करते हुए (वैश्यस्य जीविकां जीवेत्) इन वैश्य की जीविकाश्रों को श्रपनाकर जीवन चलाये।। ८२।।

## वैश्यवृत्त्यापि जीवंस्तु ब्राह्मणः क्षत्रियोऽपि वा । हिसाप्रायां पराधीनां कृषि यत्नेन वर्जयेत् ॥ १०॥ ८३ ॥

(वैश्यवृत्त्या + स्रिप जीवन् तु) वैश्य वृत्ति से जीविका चलाते हुए (ब्राह्मणः वा क्षत्रियः) ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय (हिंसाप्रायां पराधीनां कृषिम्) हिंसा-प्रधान स्रीर पराधीन क्षेती के कार्य को (यस्तेन वर्जयेत्) यस्तपूर्वक छोड़ देवे, न करे ॥ ६३॥

## कृषि साध्विति मन्यन्ते सा वृत्तिः सद्विगीहता। मूर्मि मूमिशयांश्चेव हन्ति काष्टमयोमुखस् ॥ १० । ८४ ॥

(कृषि साम्रु + इति मन्यन्ते) कुछ लोग कृषि को श्रेष्ठ मानते हैं किन्तु (सा वृत्तिः सद् विगहिता) यह जीविका सज्जनों द्वारा निन्दित है, क्योंकि (श्रयोमुखं काष्ठम्) खेती करते समय लोहे के फलक वाला काष्ठ श्रयात् हल (भूमि च भूमिशयान् हन्ति) भूमि श्रीर भूमि में रहने वाले जीवों की हत्या कर देता है।। ८४।।

## इदं तु वृत्तिवैकल्यात् त्यजतो धर्मनैपुणम् । विद्पण्यमुद्घृतोद्धारं विक्रयं वित्तवर्षनम् ॥ १० । ८४ ॥

(वृत्तिवैकल्यात्) जीविका के श्रभाव में (वर्मनैपुणम् तु त्यजतः) धर्मनिष्ठा को छोड़ते हुए ब्राह्मण क्षत्रियों को (विट्पण्यम् + उद्घृत + उद्घारम्) वैश्यों के द्वारा बेचने पर लाभ देने वाली (इदं वित्तवर्धनं विक्रयम्) ये निम्न धनवर्धक वस्तुर्ये बेचकर जीविका चलानी चाहिए—।। ८५।।

## सर्वान् रसानपोहेत कृतान्नं च तिलैः सह । ग्रह्मनो लवणं चैव पशवो ये च मानुषाः ॥ १०॥ ५६॥

(सर्वान् रसान्) सब रस, (कृतान्नं तिलै: सह) पक्वान्न, तिल, (ग्रदमनः लवणं पशवः च मानुषाः) पत्यर, नमक, पशु ग्रीर दास-दासी मनुष्य, इन्हें न बेचें।। ६६॥

## सर्वं च तान्तवं रक्तं क्षाणक्षौमाविकानि च। अपि चेत्स्युररक्तानि फलमूले यथौषधीः॥ १०। ८७॥।

(रक्तं सर्वं तान्तवम्) रंगे हुए सब प्रकार के कपड़े (च शाणम्) ग्रौर सन, (क्षीम + ग्राविकानि) रेशम ग्रौर ऊन के कपड़े, (ग्रिप च ग्रस्कानि स्युः) चाहे ये बिना रंगे हों तो भी न बेचें (फल-मूले तथा + औषधीः) फल, मूल तथा ग्रौषिधयाँ भी न बेचें।। ५७॥

ब्रपः शस्त्रं विषं मासं सोमं गन्याश्च सर्वशः। क्षीरं क्षीवं विष घृतं तैलं मधु गुडंकुशान्॥१०।८८॥

(प्रयः शस्त्रं विषं मासं, सोमं च सर्वशः गन्धान्) जल, सब शस्त्र, विष, मास, सोमरस एवं सब प्रकार की सुगन्धित वस्तुएं (क्षीरं क्षौद्रं दिध छूतं तैलं मघु गुडं कुशान्) दूध, मोम, दही, घी, तैल, शहद, श्रीर कुशा इनको भी न बेचें ॥ ८८ ॥

> ्रग्रारण्यांत्रच् पञ्चनसर्वांन्वंष्ट्रिग्णश्च वयांसि च । सर्वः नीति च लाक्षां च सर्वाश्चैकशफांस्तया ॥ १० । ८६ ॥

(सर्वान् श्रारण्यान् दंष्ट्रिणः च पश्न्न्) सब प्रकार के जंगली और दांतों से खाने वाले सिह-बाघ आदि पशु, (च) और (वयांसि) पक्षी (मद्यं नीलि लाक्षाम्) मदिरा, नील, लाख, तथा (सर्वान् एकशफान्) सब एक खुर वाले घोड़ा भादि पशु, इनको भी न बेचें।। ८६।।

> कामनुत्पाच कृष्यां तु स्वयमेव कृषीवलः। विक्रीगोत तिलाञ्चकाग्यर्मायंमविरस्थितेन ॥ १० । ६० ॥

(कृषीवलः) खेती करने वाला बाह्मण (कामम्) इच्छा होने पर (कृष्या तिलान् उत्पाद्य) कृषि में यदि तिल पैदा करे तो (शूद्रान् विक्रीणीत) वह उन्हें शूद्रों को बेच दे, या फिर (अचिरस्थान् धर्मार्थम्) बहुत दिनों तक उन्हें न रसकर यज्ञ भादि धर्मकार्यं के लिए दे दे ।। १०।।

> मोजनाम्यङ्जनाब्बानाद्यबन्यत्कुक्ते तिलैः । कृमिमुतः दवविष्ठायां पितृभिः सह मञ्जति ॥ १० । ६१ ॥

(भोजनात् अभ्यञ्जनात् दानात्) लाने, उबटन के रूप में मलने और दान देने के सिवाय (तिलै: यत् + भन्यत् कुरुते) तिलों से जो कोई भन्य कार्य-सम्पादन करता है, वह (पितृभि: कृमिभूत: सह श्वविष्ठायां मज्जित) पितरों सिहत कीड़ा बनकर कुत्ते की विष्ठा में पड़ा रहता है ॥ ६१ ॥

सद्यः पतित मासेन लालया लवजेन च । श्यहेण शूद्रो मवति बाह्मणः क्षीरविक्रयात् ॥ १० । ६२ ॥ (च लाक्षया लवरोन) ग्रीर, लाक्षा तथा नमक बेचने से (मासेन) मांस बेचने से (सद्यः पतित) तुरन्त पतित हो जाते हैं, तथा (क्षीरविक्रयात् बाह्मणः) दूध बेचने से बाह्मण (त्रि + झहेन शूद्रः भवति) तीन दिन में शूद्र बन जाता है ॥ ६२ ॥

> इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः। बाह्यसः सप्तरात्रेण वैदयभावं नियम्छति ॥ १० । ६३ ॥

(इतरेषां पण्यानां कामतः विक्रयात्) ग्रन्य निषिद्ध [१०।८६–८६) वस्तुग्रों के इच्छापूर्वक बेचने से (ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वैश्यभावं नियच्छति) ब्राह्मण सात रात में वैश्यत्व को प्राप्त हो जाता है।। ६३।।

रसा रसैनिमातब्या न त्वेव लवणं रसैः। कृतान्नं चाकृतान्नेन तिला घान्येन तस्समाः॥ १०॥ ६४॥

(रसाः रसैः निमातव्या) रसों को रसों से ही बदलकर लेना चाहिए (न तु लवणं रसैः) किन्तु नमक को किसी रस से नहीं बदलना चाहिये (क्वतान्नं प्रकृतान्नेन) पक्वान्नों को कच्चे अन्नों से बदलना चाहिए (तिलाः तत्समाः धान्येन) तिलों को उनके बराबर धान्य से बदलना चाहिए ॥ १४॥

ग्रापत्काल में क्षत्रिय की ग्राजीविका के कर्म-

जीवेदेतेन राजन्यः सर्वे गाप्यनयं गतः। न स्वेवं ज्यायसी वृक्तिमिमन्येत कहि जित्।। १०। ६५॥

(राजन्यः) क्षत्रिय (सर्वेण + श्रिप + अनयं गतः) सब प्रकार से श्रसमयं होता हुमा (एतेन जीवेत्) इसी [१०।८२] कृषि भीर गोरक्षा कर्म से जीविका चलाये (तु) किन्तु (कहिंचित्) कभी (ज्यायसीं वृत्ति न श्रीमन्येत) अपने उच्च वर्ण की वृत्ति [अध्यापन, याजन, दान लेना] को ग्रहण न करे॥ १५॥

यो लोमावधमो जात्या जीवेबुत्कृष्टकर्मिनः। तं राजा निर्धनं कृत्वा क्षित्रमेव प्रवासयेत्।। १० । ६६ ॥

(यः) जो (जात्या श्रधमः) निम्न वर्णं वाला (सोभात्) लोभवश होकर उत्कृष्टकर्मिमः जीवेत्) श्रपने से उच्चवर्णं के कर्मों से जीविका करे तो (राजा) राजा (तं निर्धनं कृत्वा क्षिप्रम् == एव प्रवासयेत्) उसको धनहीन करके देश से शीझ निकाल दे॥ ६५ ..

वरं स्वधर्मो विगुणो न पारक्यः स्वनुष्टितः। परधर्मेण, जीवन् हि सद्यः पतित जातितः॥ १०। ६७॥

(विगुणः स्वधमं वरम्) स्वल्प गुण वाला अपना धमं भी श्रेष्ठ है (पारक्यः स्वनुष्ठितः न) दूसरे का अच्छा धमं भी श्रेष्ठ नहीं है (हि) क्योंकि (परधमेंण जीवन्) दूसरे के धमं से जीविका करनेवाला मनुष्य (जातितः सद्यः पतित) अपने वर्णं से तत्काल पतित हो जाता है ॥ १७॥

ग्रापत्काल में वैश्य की ग्राजीविका के कर्म-

वैद्योऽजीवन्स्वधर्मेग शूद्रवृत्त्यापि वर्तयेत्। ग्रनाचरन्नकार्याणि निवर्तेत च द्यवितमान्॥ १०। १८॥

(वैदयः स्वधर्मेण ग्रजीवन्) वैदय ग्रपने कर्मों से जीविका चलाने में ग्रसमर्थं होने पर (अकार्यागि ग्रनाचरन्) निन्दित कार्यों को न करता हुमा (शूद्रवृत्त्या + ग्रपि वर्तयेत्) शूद्र की वृत्ति से जीविका चलाये (च) ग्रौर (शक्तिमान् निवर्त्तेत) समर्थं होते ही उस वृत्ति का त्याग करदे ॥ ६ = ॥

प्रापत्काल में शुद्र की ग्राजीविका के कर्म ---

ŧ

अशक्तुवंस्तु शुश्रूषां शूद्रः कर्तुं द्विजन्मनाम् । पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीवेत्कारुककर्मभिः ॥ १० । ६६ ॥

(शूद्रः) शूद्र (द्विजन्मनां शुश्रूषां कतुँ ग्रशक्नुवन् तु) द्विजों की सेवा करके जीविकां चलाने में ग्रसमयं हो जाये, ग्रौर (पुत्र-दारात्ययं प्राप्तः) स्त्री-पुत्र ग्रादि के ग्रभाव में पीड़ित होने लगे तो (कारुक-कर्मभिः जीवेत्) कारीगरी के कार्यों से वह ग्रपनी जीविका चला ले ।। ६९ ।।

> यैः कर्ममिः प्रचरितैः शुश्रूष्यन्ते द्विजातयः । तानि कारककर्माणि शिल्पानि विविधानि च ॥ १० । १०० ॥

(यैः कर्मभिः प्रचरितैः) जिन कर्मों के करने से (द्विजातयः शुश्रूष्यन्ते) द्विजातियों की सेवा या हित होवे (तानि कारुककर्माणि) उन कारीगरी के कार्मों को (च) ग्रौर (विविधानि शिल्पानि) विविध प्रकार के शिल्पकार्यों को शूद्र करे।। १००॥

> वैद्यवृत्तिमनातिष्ठन्त्राह्मणः स्वे पथि स्थितः। प्रवृत्तिकवितः सीवन्तिमं धर्मं समाचरेत्।।१०।१०१॥

(स्वे पथि स्थित: ब्राह्मणः) अपने धर्ममार्गं पर स्थित ब्राह्मण (अवृत्तिकर्षितः) जीविका के सभाव से (सीदन्) पीड़ित हुमा-हुमा भी (वैद्यवृत्तिम् मञ्जातिष्ठन्) वैद्यवृत्ति का स्रवलम्बन न करता हुम्रा (इसं धर्मं समाचरेत्) इन निम्न धर्मों का पालन करे।। १०१॥

सर्वतः प्रतिगृह्णीयाद् बाह्मग्रस्त्वनयं गतः । पवित्रं बुष्यतीत्येतद्वर्मतो नोपपद्यते ॥ १० । १०२ ॥

(ग्रनयंगतः ब्राह्मणः) जीविका-ग्रभाव की ग्रापत्ति में पड़ा हुगा ब्राह्मण (सर्वेतः प्रति प्रग्नह्मीयात्) सबसे [नीच ग्रौर उत्तम सब से] दान लेले (पवित्रं दुष्यित + इति + एतत्) पवित्र वस्तु कभी दूषित होती है, यह बात (धर्मतः न + उपपद्यते) धर्मानुसार नहीं सिद्ध होती ॥ १०२॥

## नाध्यापनाद्याजनाद्वा गिहताद्वा प्रतिप्रहात्। बोषो स्रवति विप्राणां ज्वलनाम्बुसमा हि ते ।। १० । १०३ ।।

(ते) वे बाह्मण (ज्वलन-ग्रम्बु-समा) ग्राग्न ग्रीर जल के समान पवित्र हैं, ग्रतः (विप्राणाम्) बाह्मणों की (गींहतात् ग्रघ्यापनात् याजनात् वा प्रतिग्रहात्) निन्दितों को पढ़ाने, यज्ञ कराने ग्रथवा उनसे दान लेने से (दोषः न भवित) कोई ग्रावित्रता नहीं होती ग्रथित् बाह्मण सर्वेषा पवित्र रहते हैं ॥ १०३॥

जीवितात्ययमापन्नो योजनमिला यतस्ततः। स्राकाशमिव पङ्केन न स पापेन लिप्यते ॥ १० । १०४ ॥

(जीवित + ग्रत्ययम् + ग्रापन्त.) जीविका के ग्रभाव में प्राणसंकट में ग्रस्त (यः) जो ब्राह्मण (यतः ततः ग्रन्तम् + ग्रत्ति) जहां-तहां से भी ग्रथात् नीच से भी यदि ग्रन्त लेकर खा लेता है तो (आकाशम् + इव पङ्केन) जैसे ग्राकाश कीचड़ से लिप्त नहीं होता ऐसे ही (सः पापेन न लिप्यते) वह पाप से लिप्त नहीं होता ।। १०४ ॥

> मजीगर्तः सुतं हन्तुमुपासपंद् बुभुक्षितः । न चालिप्यत पापेन शुस्त्रतीकारमाचरन् ॥ १० । १०५ ॥

(बुभुक्षितः म्रजीगर्तः) भूख से पीड़ित हुमा ऋषि म्रजीगर्त (सुतं हृन्तुम् + ज्या-सर्पत्) म्रपने पुत्र ग्रुतःशेप को मारने के लिए तैयार हुमा था (क्षुत् प्रतीकारम् + म्राचरत्) भूख की निवृत्ति के लिए इस प्रकार का म्राचरण करने पर भी वह (पापेन न म्रलि-प्यत) पाप से लिप्त नहीं हुमा ।। १०५।।

> श्वमांसिनच्छन्नाताँऽतुं धर्माधर्मविचक्षणः । प्राणानां परिरक्षार्यं वामदेवो न लिप्तवान् ॥ १० । १०६ ॥

(धर्म + प्रधर्म-विचक्षराः) धर्म-प्रधर्म के विशेष ज्ञाता (वामदेवः) वामदेव ऋषि (प्राप्तः) भूख से पीड़ित होकर (ध्व-मांसम् प्रतुम् इच्छन्) कुत्ते के मांस को खाने की इच्छा करते हुए भी (प्राणानां परिरक्षार्यं न लिप्तवान्) प्राणों की रक्षा के लिए ऐसा करने के काररा पाप से लिप्त नहीं हुए ॥ १०६॥

मरद्वाजः क्षुवार्तस्तु सपुत्रो विजने वने । बह्वीर्गाः प्रतिजग्नाह वृषोस्तव्याो महातपाः ॥ १०॥ १०७॥

(विजने वने सपुत्रः महातपाः भरद्वाजः) निर्जन वन में पुत्रसहित निवास करने वाले महातपस्वी भरद्वाज मुनि ने (वृधोः तक्योः बह्वीः गाः प्रतिजग्राह) 'वृधु' नामक बढ़ई से बहुत-सी गार्ये दानरूप में ग्रहण कर लीं ग्रयीत् नीच से दान लेकर भी वेपाप से लिप्त नहीं हुए॥ १०७॥

> क्षुवार्तत्रचातुमभ्यागाद्विश्वामित्रः श्वजाघनीयः । चण्डालहस्ताबावाय धर्माधर्मविचक्षणः ॥ १० । १० न ॥

(धर्म + ग्रधर्म-विचक्षणः) धर्म-ग्रधमं के विशेषज्ञाता (विश्वामित्रः) विश्वामित्र ऋषि ने (अधार्तः) भूख से पीड़त होने पर (चण्डालहुस्तात् श्वजाघनीम् + ग्रादाय) चण्डाल के हाथ से कुत्ते की जङ्घा का मांस लेकर (ग्रतुम् + ग्रभ्यागात्) खाने को उद्यत हुए थे [किन्तु फिर भी वे पाप से लिप्त नहीं हुए] ॥ १० = ॥

दान का लोभ निन्दनीय-

प्रतिग्रहाद्याजनाद्वा तथैवाध्यापनावपि । प्रतिग्रहः प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गहितः॥ १०। १०६ ॥

(प्रतिग्रहात् याजनात् तथैव + ग्रघ्यापनात् + ग्रपि) निन्दित दान लेने से, यज्ञ कराने से श्रौर ग्रघ्यापन से (प्रतिग्रहः प्रत्यवरः) दान लेना सबसे निकृष्ट काम है, (विप्रस्य प्रत्य गर्हितः) यह ब्राह्मण के लिए परलोक में भी दुःख का कारण माना है।। १०६।।

याजनाध्यापने नित्यं कियेते संस्कृतात्मनाम् । प्रतिग्रहस्तु क्रियते शुद्राबप्यन्त्यजन्मनः ॥ १० । ११० ॥

क्योंकि (याजन-अध्यापने) यज्ञ कराना और अध्यापन ये काम तो (नित्यम्) सदा (संस्कृत + आत्मनां क्रियेते) यज्ञोपवीत संस्कार से युक्त व्यक्तियों के ही किये जाते हैं (तु) किन्तु (प्रतिग्रहः) दान तो (अन्त्यजन्मनः शूद्रात् + अपि क्रियते) निकृष्ट जन्म वाले शूद्र से भी लिया जाता है, अतः तीनों कर्मों में यह निकृष्ट है ॥ ११०॥

> जपहोमैरपैत्येनो याजनाष्यापनैः कृतम्। प्रतिग्रहनिमित्तं तु स्यागेन तपसैन च॥१०॥१११॥

(याजन-भ्रष्ट्यापनै: कृतम् + एनः) निन्दितों के यहाँ यज्ञ कराने भ्रीर श्रष्ट्यापन से लगा हुआ पाप तो (जपै: होमै: + अपैति) जप भ्रीर हवन करने से नष्ट हो जाता है (तु) किन्तु (प्रतिग्रहनिमित्तं त्यागेन च तपसा एव) निन्दित दान लेने से लगा हुआ पाप तो उस वस्तु के त्याग से श्रीर तपरूपी प्रायश्चित्त से नष्ट होता है।। १११।

> शिलोञ्डमप्यावदीतः वित्रोऽजीवन्यतस्ततः । प्रतिग्रहाच्छिलः श्रेयांस्ततोऽप्युञ्छः प्रशस्यते ॥ १० । ११२ ॥

(प्रजीवन् विप्रः) जीविका में श्रसमर्थं होने पर ब्राह्मण् (यतः + ततः शिल + उञ्छम् + प्रिप + प्राददीत) जहां-कहीं से शिल = काटने के बाद खेत में बची रह जाने वाली बालें, ग्रीर उञ्छ = काटने के बाद खेत में पड़े रह जाने वाले दाने, इन्हें बीनकर भी जीविका चला ले, क्योंकि (प्रतिग्रहात् शिलः श्रेयः) दान लेने से 'शिल' वीनकर जीविका चलाना प्रच्छा है, ग्रीर (ततः उञ्छः ग्रिप प्रशस्यते) उससे तो 'उञ्छ' से जीविका करना भी ग्रच्छा है।। ११२।।

सीविद्भः कुप्यिमच्छिद्मिर्थनं वा पृथिवीपतिः। याच्यः स्यात्स्नातकैविग्रैरदित्संस्त्यागमहेति ॥ १० । ११३ ॥

(स्नातकै: विप्रै:) स्नातक विद्वानों को (सीदिद्भः) कब्टपीड़ित म्रवस्था में (कुप्यं घन वा इच्छद्भिः) भोजन-वस्त्र, धान्य-घन की इच्छा होने पर (पृथिवीपितः याच्यः स्यात्( राजा से भी घन मांग लेना चाहिए (ग्रदित् सन् त्यागम् । ग्रहैति) दान देने की इच्छा न रखने वाले राजा से मांगना छोड़ दें, पुनः न मांगें।। ११३।।

अकृतं च कृतात्सेत्राद्गोरनाविकमेव च। हिरण्यं घान्यमन्नं च पूर्वं पूर्वभदोषवत्।। १०। ११४।।

(कृतात् क्षेत्रात् श्रकृतम्) जोते-बोये खेत से बिना जोती बोई भूमि, (गोः + श्रजा + श्रविकम् + एव च) गौ, बकरी भेड़ श्रौर (हिरण्यं धान्यम् + ग्रन्तम्) सोना, धान्य, श्रन्त, (पूर्वं पूर्वम् + श्रदोपवत्) इनमें पूर्वं न्यूवं का दान कम दोष वाला है अर्थात् दान में यथाशक्ति पूर्वं न्यूवं की वस्तुएँ ही लेनी चाहिएँ ।। ११४ ।।

धर्मानुकूल सात ग्राय---

सप्त वित्तागमा धर्म्या दायो लाभः क्रयो जयः । प्रयोगः कर्मयोगस्य सत्प्रतिग्रह एव च ॥ १० । ११४ ॥

(सप्त वित्तागमाः धर्म्याः) सात धन-प्राप्ति के साधन धर्मानुकूल माने गये हैं---१. (दायः) पैतृकधन, २. (लामः) लामरूप में प्राप्त धन, ३. (क्रयः) खरीदा हुम्रा, ४. (जयः) विजय में प्राप्त, ५. (प्रयोगः) व्याज ग्रादि से प्राप्त, ६. (कर्मयोगः) परि. श्रम से कमाया गया, ७. (च सत्प्रतिग्रहः एव) ग्रीर केवल श्रेष्ठ दान ।। ११४ ।।

दश म्राजीविकायें---

विद्या शिल्पं भृतिः सेवा गोरक्यं विपिताः कृषिः । मृतिर्भेक्षयं कुसीदं च दश जीवनहेतवः ।। १० । ११६ ॥

(दश जीवनहेतवः) दस जीवन-निर्वाह के हेतु माने गये हैं — १. (विद्या) ग्रघ्या-पन, २. (शिल्पम्) कारीगरी ३. (भृतिः) वेतनप्राप्ति, ४. (सेवा) सेवा करना, ५. (गोरक्ष्यम्) गौ ग्रादि पशुभों की रक्षा, ६. (विप्राणः) व्यापार, ७. (कृषिः) खेतीकार्यं, ६. (भृतिः) शिलं उञ्छ ग्रादि से संतोषपूर्वक जीवन विताना, ६. (भैक्ष्यम्) भिक्षा-प्राप्ति, १०. (च कुसीदम्) ग्रीर व्याजप्राप्ति ॥ ११६ ॥

बाह्मण ग्रीर क्षत्रिय व्याज न ले-

बाह्मणः क्षत्रियो वापि वृद्धि नैव प्रयोजयेत्। कामं तु खलु धर्मायं वद्यास्पापीयसेऽस्पिकाम् ॥ १० । ११७ ॥

(ब्राह्मण: वा क्षत्रिय: श्रिप) ब्राह्मण श्रीर क्षत्रिय (वृद्धि नैव प्रयोजयेत्) व्याज पर धन न दे (कामंतु) यदि व्याज पर धन देना भी चाहे तो (धर्मार्थं ललु) केवल किसी धर्मकार्यं के लिए (अल्पिका पापीयसे दद्यात्) थोड़े व्याज पर पापी = चण्डास ग्रादि को देदे॥ ११७॥

अर्जुटर्रिटर १०। ७४-११७ ये सभी क्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं—

१. विवय-विरोध — नवमाध्याय के उपसहार में मनु ने लिखा है —

एवोऽखिलः कर्मविधिक्तो राज्ञः सनातनः।

इमं कर्मविधि विद्यात् कमशो वैदयशूद्रयोः।। (१। ३२५)

ग्रथीत् चातुर्वण्यंघमं के ग्रन्तगंत यह समस्त क्षत्रिय के घमों का वर्णन किया है ग्रीर ग्रब क्रम से वैदय व शूद्र के कमों का विधान करेंगे। ग्रीर दशमाध्याय के ग्रन्तिम इलोक में भी यही कहा है—

एव धर्मविधिः कृत्स्नइचातुर्वण्यंस्य कीर्तितः ॥

अर्थात् चारों वणों के धमों का विधान सम्पूर्णता से कहा गया। इन दोनों हलोकों से इस प्रध्याय के विषय का निर्देश स्पष्ट है। किन्तु यहाँ ७४ से ६३ दलोकों में ब्राह्मण की प्राजीविका के कमों का विधान, ६५ में क्षत्रिय की प्राजीविका के, ६८ में वैदय की श्रीर ६६ में शूद्र की प्राजीविका के कमों का विधान विषय निर्देशक दलोकों से विद्य है। उस क्रम में वैदय के ६।३२६ से ६।३३३ दलोकों में श्रीर शूद्र के ६।३३४—३३५ दलोकों में कमों का विधान कर चुके हैं। मनु ने (१०।४ में) चातुर्वण्यं-धर्मों की समाप्ति पर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वर्णं चार ही हैं, इनसे भिन्न पांचवां वर्णं कोई नहीं है। ग्रतः प्रतिपाद्य विषय के समाप्त होने पर पुनः उसका प्रकारान्तर से इसलिए कथन करना कि जन्म-मूलक उपजातियों से इनका सम्बन्ध जोड़ा जा सके, यह सर्वया ग्रनु-चित है। यह मनुप्रोक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मनु एक विषय का प्रतिपादन एकत्र ही कर देते हैं।

- २. ज्ञैलीविरोध—इन क्लोकों की शैली मनुसम्मत नहीं है। जैसे—(क) ७८ वें क्लोक में कहा है—'मनुराह प्रजापितः।' इससे स्पष्ट है कि ये क्लोक मनुसे भिन्न किसी व्यक्ति ने मनुके नाम से बनाए हैं।
- (ख) ६१-६३ इलोकों की शैली ग्रतिशयोक्तिपूर्ण, घुणायुक्त, भयप्रदर्श-नात्मक ग्रीर रूढ़ होने से मनुप्रोक्त नहीं है। जैसे —६१ में पितरों के साथ कीड़ा बनकर कुत्ते की विष्ठा में पड़े रहना, १०३ में नमक व मांस बेजने से तुरन्त पतित होना, ग्रीर दूध बेचने से ब्राह्मण का तीन दिन में शूद्र हो जाना, ग्रीर निषद्ध वस्तुभों के विक्रय से ब्राह्मण [१०४ में] सात रातों में वैदय बन जाता है।
- (ग) ग्रीर १०६ वें क्लोक में कहा है कि कोई निम्न वर्ण का व्यक्ति उच्चवर्ण की आजीविका न करे, यह भी मनु की मान्यता के विरुद्ध मयप्रदर्शन मात्र ही किया है। यदि किसी वर्ण का व्यक्ति निम्नवर्ण के कार्य कर सकता है तो उच्चवर्ण के कर्मी

पर प्रतिबन्ध क्यों ? मनु ने १०। ६५ वें क्लोक में 'शुद्रो बाह्यणतामेति' इत्यादि कह-कर शूद्र को बाह्यण भौर बाह्यण को कमंहीन होने पर शूद्र स्पष्ट रूप से माना है। स्रतः उच्चवर्ण के कर्मों पर प्रतिबन्ध की बात मनुप्रोक्त नहीं है। यह सब जन्माश्रित वर्ण-व्यवस्था की मान्यता का ही प्रभाव है।

- (घ) और १०५-१० द को को की शैली विष्यात्मक न होकर ऐतिहासिक और अयुक्तियुक्त है। यह शैली मनु की नहीं है। जैसे अजीग तें भूख से पीड़ित होकर पुत्र-हत्या करने के लिए तैयार होकर भी पाप-ग्रस्त न हुआ [११६]। वामदेव ने भूख से पीड़ित होकर कुत्ते के मांस को खाने की इच्छा की भौर पाप-ग्रस्त न हुआ [११७]। भरद्वाज बढ़ई से दान में गायें लेकर भी पाप-ग्रस्त न हुआ [११८] और विश्वामित्र भूखा होने पर चण्डाल के हाथ से कुत्ते का मांस खाने को उद्यत हुए और पाप-ग्रस्त न हुए। ये सभी उदाहरण ऐतिहासिक शैली के होने से मनुप्रोक्त नहीं हैं। श्रीर ये अजीगर्तादि सभी व्यक्ति मनु से परवर्ती हैं, फिर मनु उनके उदाहरण कैसे दे सकते थे? मनु तो सृष्टि के श्रादि में हुए हैं।
- (ङ) ग्रौर १०। १०४ में कहा है कि जैसे कीचड़ से ग्राकाश लिप्त नहीं होता, वैसे बाह्मण पाप से लिप्त नहीं होता। यह अयुक्तियुक्त व पक्षपातपूर्ण होने से मनुशिक्त नहीं हो सकता!
- ३. झन्ति बिरोध—(१) ८२ वें इलोक में कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय की वृत्ति से जीविका न चला सके तो वैदयवृत्ति के गोरक्षा और कृषि करके जीविका चलाये। किन्तु ८३—८४ इलोकों में कृषि की निन्दा करके ब्राह्मण को कृषिकमें करने का निषेध कर दिया है, और व्यापार करने का विधान कर दिया है।
- (२) ८८-८६ क्लोकों में मद्य-मांसादि के विक्रय का निषेध किया है। मनु की मान्यता में मद्यमांसादि राक्षसों का भोजन है श्रीर मांस के विक्रता को भी मनु ने घातक = पापी [४। ४२ में] कहा है। इससे स्पष्ट है कि मांसादि का विक्रय करना वैश्य के कमों में मनु नहीं मानते। फिर यह निषेधारमक समस्त विधान परवर्ती समय का है कि जब मद्य-मांसादि का सेवन बढ़ने से विक्रय होने लगा था।
- (३) १०१-१०७ इलोकों में ब्राह्मणों के लिए निन्दित दानादि लेने का विधान किया गया है, जबकि झन्यत्र [४।१६१-१६४ में] सर्वत्र विशुद्ध दान लेने का कथन है।१०४-१०८ इलोकों में मांस-भक्षण को उचित बताया है, जब कि मनु ने आपत्काल में भी हिंसा करने का [४।४१,४।४३ में] निषेध किया है।
- (४) १०६ इलोक में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के लिए ब्याज पर धन देने की छूट दी है, जबकि १०। दर में ब्याज कार्य को ठीक नहीं माना है। १२०से १२६ तक के इलोकों में ऐसी बातें लिखी हैं कि जो १०१-१०६ तक इलोकों में कही बातों का विरोध कर रही हैं।

- (४) १०। ७४-६२ तक, १०। ६४, १०। ६८, ग्रीर १०। ६६ क्लोकों में विशेष रूप से वैकल्पिक ऐसी व्यवस्थायें दी गई हैं कि यदि चारों वणों के व्यक्ति ग्रपने अपने वर्ण के कार्यों से आजीविका न चला सकें तो ग्रपने-अपने से नम्न वणों के वृत्ति-कमों से ग्राजीविका कर सकते हैं। इन व्यवस्थाग्रों को देखकर हैं। प्रायः व्याख्या-कारों ने इनमें ग्रापत्कालीन वर्णों के कर्म मानकर व्याख्यायें की हैं। किन्तु इन व्यवस्थाग्रों पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि ये प्रक्षेप किसी जन्ममूलक वर्णव्यवस्था के मानने वाले ने किए हैं। इस विषय में कतिपय ग्रापत्तियाँ इस प्रकार हैं—
- (क) इन श्लोकों में कहा गया है कि यदि ब्राह्मणादि वर्ण अपने यथोक्त कमीं से आजीविका न चला सकें तो ब्राह्मण क्षत्रियधमं = शस्त्रास्त्र धारण करके प्रजा की रक्षा करके अथवा वैश्य के धमों = कृषि और व्यापार करके आजीविका चलावे। इसी प्रकार दूसरे वर्ण भी करें। इन बातों को पढ़कर ही इस अध्याय को आपद्धमं का माना जाने लगा। किन्तु यह मान्यता मनु की कदापि नहीं है। क्योंकि मनु ने गुण, कमं, स्वभाव से वर्णाव्यवस्था को माना है, जन्ममूलक नहीं। और जो गुण, कमं, स्वभाव से सच्चा ब्राह्मण है, वह आजीविका न चला सके, यह बात मिथ्या है। हां! जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर यथा में ब्राह्मण के कमं नहीं करता, वह अवश्य ऐसी दशा को प्राप्त हो सकता है। जैसे कोई योग्य चिकित्सक है, उसके भूखे मरने का प्रश्न ही नहीं उठता। और यदि उसका पुत्र चिकित्सा करना नहीं जानता तो उसके लिए आजीविका का प्रश्न उठ सकता है। इसी प्रकार इन श्लोकों का मिश्रण किसी जन्म-मूलक वर्णव्यवस्था के पक्षपाती ने किया है, जो यह मानते हैं कि ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाला ही ब्राह्मण होता है, चाहे वह विद्यादि गुणों वाला हो या नहीं।
- (ल) यदि कोई ऐसी बात कहे कि ये तो आपद्धमं कहे हैं, यह बात भी सत्य नहीं है। क्योंकि आपद्धमं की यहाँ कोई परिभाषा नहीं की है? आपद्धमं कितने समय तक होता है? यह निर्धारण भी कोई नहीं कर सकता। और दुर्जनतोषन्याय से मान भी लिया जाये कि आपित तो हरेक मनुष्य पर आ सकती है, तो यहाँ विचार करना चाहिए कि आपित का क्या स्वरूप है? क्या ऐसी स्थिति को आपित्त माना जाए, जिसमें बाह्मण बाह्मण के योग्य कार्यं न कर सके? ऐसी स्थित दो प्रकार से आ सकती है—(१) एक अत्यधिक रुग्ण दशा आदि के कारण अथवा (२) बाह्मण के कमों की योग्यता न रखने के कारण। यदि रोगादि के कारण ऐसी दशा हुई है, तब तो वह अतिय या वैश्य के कमें भी कैसे कर सकेगा? और यदि वह अयोग्य है, तो मनु की कमें मूलक-वर्णव्यवस्था के अनुसार वह बाह्मण ही नहीं है। और जो ऐसी दशा में है कि भूखा मर रहा है, क्या वह क्षत्रिय या वैश्य के कमों को बिना साधनों के कर सकता है?
- (ग) मनु ने वर्णव्यवस्था का आधार कर्म माना है। द्रष्टव्य १।१०७ की समीक्षा जो व्यक्ति पढ़-लिखकर भी कर्मों से हीन है, वह भी बाह्यणादि द्विजों में परिगणित नहीं

किया जा सकता। मनु की मान्यता के अनुसार द्विजों की वर्णं व्यवस्था का निर्धारण विद्या-समाप्तिपर आचार्यं करता है। आचार्यं विद्यार्जन के समय विद्यार्थों के गुणों, कर्मों तथा स्वभावों को जानकर ही वर्णों का निर्धारण करता है। जिसका बुण, कर्म व स्वभाव बाह्यण का है, क्या वह आपत्ति के समय अपने गुण, कर्म स्वभाव को बदलकर दूसरे वर्णों के कार्य कर सकता है? बाह्यण वृत्ति का मनुष्य क्षत्रियवृत्ति के कार्य अथवा वैद्यवृत्ति के कार्य कर सकता है? अतः बाह्यण वर्ण का व्यवित दूसरे वर्णों के कार्य से आजीविका कर लेवे, यह वैकल्पिकव्यवस्था किसी जन्म-मूलक वर्णं-य्यवस्था को मानने वाले मनुष्य की बुद्धि की उपज है, मनु की नहीं। इसी प्रकार १०। ६५ में क्षत्रिय के लिए वैद्यवृत्ति के कार्यों की व्यवस्था को नार्यों की व्यवस्था और १०।६६ में जूद्र के लिए शिल्पकार्यों की वैकल्पक व्यवस्था ये परवर्ती होने से प्रक्षिप्त हैं। बाह्यण की भौति क्षत्रियादि का आपत्-काल क्या हो सकता है? क्या प्रजापालन करने में असमर्थ क्षत्रिय वैद्य के कृषि, भौर व्यापारादि करने में असमर्थ वैदय शूद्र के कार्य कर सकता है? यदि आजीविका का ही केवल आपरकाल होता है, तो सब वर्णों को वैद्यके कर्म करने का ही धिषकार दे देना चाहिए! क्योंकि आजीविका के लिए धनार्जन का यही सवात्तम उपाय है।

(घ) मनु के धनुसार जो बाह्यणादि तीनों वर्णों में दीक्षित नहीं सके, वह शूद्र हो सकता है, जन्म से नहीं। ऐसा व्यक्ति शारीरिक श्रम करके (द्विजों की मेवा करके) आजीविका कर सकता है। उसके लिए (प्रापत्कालीन) यह वैकल्पिक व्यवस्था बताना बिल्कुल ही असंगत है कि वह कारकमं = शिल्पकमं करके जीविका चला लेवे। शूद्र के आपत्काल से क्या अभिप्राय है? यदि यह कही कि वह रोगादि से पीड़ित दशा में आपद्ग्रस्त होता है, तब तो वह शिल्पकमं भी कैसे करेगा? अतः स्पष्ट है कि जन्म-मूलक वर्णव्यवस्था के प्रचलित होने पर ऐसी दशा उत्पन्न हुई कि जो व्यक्ति शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ है, किन्तु द्विजों का सेवाकार्य करने में असमर्थ है, क्योंकि उसके गुण कमं, स्वभाव शूद्र जैसे नहीं है, तब किसी ने यह वैकल्पिक व्यवस्था लिखी है कि वह शिल्पकमं से धाजीविका कर लेवे। किन्तु यह मान्यता मनुसम्मत न होने से मौलिक नहीं है।

(ङ) मनु जी ने भायों को चार वर्णों में विभक्त करके स्पष्ट लिखा है — 'खतुर्थं एकजातिस्तु शूब्रो नास्ति तु पञ्चमः ।'(मनु० १०।४)

श्रयीत् मनुष्य-समाज के त्राह्मणादि चार ही वर्ण हैं, पांचवां कोई नहीं। किन्तु यहां प्रक्षेपक ने मनु की इस मान्यता के विरुद्ध जन्ममूलक जो बढ़ई, सुनारादि उप-जातियाँ बन गई थीं, उनके ग्राधार पर लिखा है कि शूद्र कारुकर्म चींशल्पकर्म करके

१. आचार्यस्त्वस्य यां जाति विधिवद् वेदपारगः। उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साजरामरा॥ (मनु०२।१४८)

भाजीविका करे। ये उपजातियाँ मनु की मान्यता के विरुद्ध तथा बहुत ही परवर्ती होने से प्रक्षिप्त हैं।

- (च) मनु ने इस शास्त्र में शिल्पकर्म को वैश्यवर्ण के कार्यों में अन्तर्निहित किया है, काश्क = शिल्पीनामक कोई पृथक् विभाग नहीं किया है। परन्तु इस शिल्पकर्म को चारों वर्णों से भिन्न उपजातियों का कर्म बताकर प्रक्षेपक ने स्वयं अपना भेद (परवर्ती होने से) प्रक्षिप्त सिद्ध कर दिया है। क्योंकि प्रक्षेपक के समय सुनार, कुम्हार, धोबी आदि उपजातियों बन चुकी थीं।
- ४. पुनरुक्त एरं कमिवरोध इन क्लोकों में पुनरुक्त स्त्रीर क्रमिवरुद्ध वातें पर्याप्त रूप में कहीं हैं जिससे ये क्लोक मनुत्रोक्त कदापि नहीं हो सकते। जैसे—
- (क) ७४-६२ इलोकों में ब्राह्मण की आजीविका के लिए अनेक वैकल्पिक विधान किए हैं (जिनमें परस्पर विरोधी बातें भी हैं)। और १०। १०४ में कहा है कि ब्राह्मण जीविका के अभाव में 'इसंधर्म समाचरेत्' अर्थात् धगले इलोकों में कहे अनुसार जीविका करे। यदि ये मनुप्रोक्त श्लोक होते तो क्रमशः एकत्र होते। शूद्र की आजीविका के बान पुनः ब्राह्मण-वृत्ति की बात उठाना असंगत है।

राजा के भ्रापत्कालीन कर्म —

चतुर्चमाददानोऽपि क्षत्रियो मागमापदि । प्रजा रक्षम्परं शक्त्या किल्विषात्प्रतिमुख्यते ।। १० । ११८ ॥

(क्षत्रियः) राजा (ग्रापिद) ग्रापत्काल में (चतुर्थम् + ग्राददानः + ग्रिप) धान्य ग्रादि का चतुर्थं भाग भी कर के रूपमें ग्रहण करता हुग्रा, ग्रीर (परं शक्त्या प्रजा रक्षन्) पूर्णशक्ति से प्रजाग्नों की रक्षा करता हुग्रा (किल्विषात् प्रतिमुच्यते) दोषी या बुराई के योग्य नहीं होता ॥ ११८॥

> स्त्रधर्मो विजयस्तस्य नाहवे स्यात्पराङ्मुखः । शस्त्रेण वैदयात्रक्षित्वा धर्म्यमाहारयेव् बलिम् ॥ १० । ११६ ॥

(तस्य विजयः स्वधर्मः) राजा का विजय प्राप्त करना धर्म है, (म्राह्वे पराङ्-मुखः न स्यात्) उसे कभी युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए, भौर (शस्त्रेण वैश्यान् रिक्षत्वा) शस्त्र से वैश्यों की रक्षा करता हुम्रा (धर्म्य बिलम् + म्राहारयेत्) धर्मपूर्वेक कर ग्रहण करे ॥ ११६ ॥

> धान्येऽष्टमं विज्ञां शुल्कं विज्ञं कार्वापणावरम् । कर्मोपकरणाः शुद्धाः कारवः ज्ञिल्पिनस्तथा ॥ १० । १२० ॥

श्रापत्तिकाल में राजा को (विशाम्) वैश्यों से (धान्ये + श्रष्टमम्) धान्य श्रादि का ग्राठवाँ भाग, श्रीर (विशं कार्षायणावरम्) सोने-चांदी ग्रादि का बीसवां-भाग कर लेना चाहिए (तथा शिल्पिन: कारवः शूद्राः कर्मोपकरणाः) तथा शिल्पी श्रीर कारीगर शूद्रों से काम करवा लेना चाहिए ॥ १२०॥

ग्रभाव अवस्था में शूद्र के कर्तंव्य-

शूद्रस्तु वृत्तिमाकाङ्क्षग्कात्रमाराषयेद्यवि । षनिनं वाप्युपाराष्य वैदयं शूद्रो जिजीविषेत् ॥ १० । १२१ ॥

(वृत्तिम् + ग्राकांक्षन् शूद्रः) ग्रभाव से पीड़ित होकर जीविका चाहता हुन्ना शूद्र (क्षत्रम् + ग्राराधयेत्) किसी क्षत्रिय की सेवा कर ले (वा) ग्रथवा (शूद्रः) वह शूद्र (धनिनं वैश्यम् + ग्राराध्य जिजीविषेत्) धनवान् वैश्य की सेवा करके जीविका चला ले॥ १२१॥

स्वर्गार्यमुमयार्थं वा विप्रानाराध्येतु सः । जातबाह्मणशब्दस्य सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ १० । १२२ ॥

(सः) वह शूद्र (स्वर्गायंम्) स्वर्ग-प्राप्ति के लिए (वा) स्रयवा (उभयायंम्) स्वर्गं स्रीर जीविका, दोनों की प्राप्ति के लिए (विप्रान् में स्राराधयेत्) ब्राह्मणों की सेवा करे। (जातब्राह्मणशब्दस्य) क्योंकि वह ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही उत्पन्न हुमा है (सा हि + प्रस्य कृतकृत्यता) ब्राह्मणों की सेवा से ही वह कृतकृत्य होता है।। १२२।।

विश्रसेवैव श्रुद्धस्य विशिष्टं कर्म कीर्स्यते । यवतोऽन्यद्धि कुरते तद्भवत्यस्य निष्फलम् ॥ १० । १२३ ॥

(विप्र-सेवा + एव शूद्रस्य विधिष्टं कर्मं कीत्यंते) ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का प्रधान कर्म कहा है (ग्रतः + ग्रन्यत् हि यत् कुक्ते) इसके ग्रतिरिक्त वह जो भी काम करता है (तत् ग्रस्य निष्फल भवति) उसका वह सब निष्फल जाता है ॥ १२३ ॥

> प्रकल्प्या तस्य तैवृंतिः स्वकुटुम्बाद्ययाहँतः। - शक्ति चावेश्य दाक्यं च मृत्यानां च परिग्रहम् ॥ १० । १२४ ॥

(तै:) ब्राह्मणों को चाहिए कि (शक्तिम्) काम करने की शक्ति (दाक्ष्यम्) कार्यचातुर्य (च) श्रीर (भृत्यानां परिग्रहम् + श्रवेक्ष्य) नौकरों का निर्वाह श्रादि देखकर (स्वकुटुम्बात् यथाईतः तस्य वृत्तिः प्रकल्प्या) श्रपने कुटुम्ब से उस शूद्र की जीविका निर्घारित कर दे॥ १२४॥

उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च। पुलाकाद्यवेव धान्यानां जीर्णाद्यवेव परिच्छदाः ॥ ॥ १० ॥ १२५ ॥

उस शूद्र को (उच्छिष्टम् + ग्रन्नम्) झूठा ग्रन्न, (जीर्णीन वसनानि) पुराने कपड़े (घान्यानां पुलाकाः) घान्यों के पुत्राल (च) ग्रौर (जीर्णाः परिच्छदाः) पुरानी गृहवस्तुएं, (दातव्यम्) ये सब देने चाहिएँ॥ १२४॥

न शुद्धे पातकं किचिन्न च संस्कारमहित । नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति न धर्मात्प्रतिवेधनम् ॥ १० । १२६ ॥ (शूद्रे किञ्चित् पातकं न प्रस्ति) शूद्र के लिए कुछ भी पातक कार्य नहीं है, (संस्कारं न महीति) वहु यज्ञोपवीत म्नादि संस्कारों के योग्य नहीं है (घर्में म्रस्य मम्बिध-कारः न मस्ति) किसी घर्मकार्य में इसका मोघकार नहीं है (च) और (धर्मात् प्रति-षेघनं न) घर्मकार्य करने का निषेध भी नहीं है।। १२६।।

> धर्मेप्सवस्तु धर्मज्ञाः सतां वृत्तमनुष्ठिताः । मन्त्रवरुयं न बुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति च ॥ १० । १२७ ॥

(धर्म + ईप्सवः धर्मज्ञाः) धर्मकार्यं करने के इच्छुक, धर्मं को जानने वाले, (सतां वृत्तम् + धनुष्ठिताः) श्रेष्ठों के स्राचरण का पालन करने वाले शूद्र (मन्त्रवर्ण्यं न दुष्यन्ति) मन्त्ररहित यज्ञ स्रादि धर्मकार्यं करने पर पतित नहीं होते (च) स्रपितु (प्रशंसां प्राप्नुवन्ति) प्रशंसा को प्राप्त करते हैं।। १२७॥

> यया यया हि सद्वृत्तमातिष्ठत्यनसूयकः । तथा तथेमं चामुं च लोकं प्राप्नोत्यनिन्दितः ॥ १० । १२८ ॥

(श्रनसूयकः) दूसरों की निन्दा न करने वाला शूद्र (यथा यथा हि सद्वृत्तम् + श्रातिष्ठति) जैसे-जैसे श्रेष्ठ ग्राचरण करता जाता है (तथा-तथा) वैसे वैसे (श्रनिन्दितः) प्रशंसित होकर (इमंच ग्रमुं लोकं प्राप्नोति) इस लोक ग्रीर स्वर्गलोक को प्राप्त करता है ॥ १२८॥

वाक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यो घनसंवयः । शूद्रो हि घनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाघते ।। १० । १२६ ।।

(शक्तेन + ग्रपि शूद्रेण) समर्थं होते हुए भी शूद्र को (धनसंचयः न कार्यः) धन-संग्रह नहीं करना चाहिए (हि) क्योंकि (शूदः धनम् + ग्रासाद्य) शूद्र धन को प्राप्त करके (ब्राह्मणान् + एव बाघते) ब्राह्मणों को ही पीड़ित करता है।। १२६।।

अर्जु व्योटिन : ये सभी (१०।११८-१२६) इसीक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं—

- १. प्रसंगिबरोध (क) मनु ने १।३२५ तक में क्षतिय-कर्मों का विधान किया है, उसके बाद वैश्य व शूद्र के कर्मों का प्रसंग है। किन्तु यहाँ क्षतिय के कर्मों का पुन-वंगंन अप्रासंगिक है। इसी प्रकार शूद्र की वृत्ति तथा कर्म का वर्णन भी प्रथम कर चुके हैं, फिर नये ढंग से उसका वर्णन करना असंगत है। (ख) और यदि वर्णन करने की कोई आवश्यकता थी तो सभी वर्णों का क्रमशः करते! किन्तु यहां क्षतिय के बाद शूद्र का वर्णन करना पुनक्तत, असंगत तथा क्रमविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।
- २. अन्ति विरोध (क) १२१-१२३ दलोकों में यह वर्णन है कि शूद्र का ब्राह्मणों की सेवा करना ही परम धर्म है, किन्तु विशेष परिस्थित में अतिय और वैद्य के यहां भी प्राजीविका कर सकता है। यह व्यवस्था मनुकी मान्यता से विरुद्ध और पक्षपातपूर्ण होने से मान्य नहीं हो सकती। क्योंकि मनुने [१। ६६, ६।३३४-३३४]

द्विजन्मा = बाह्मण, क्षत्रिय व वैदय तीनों वर्णों की सेवा करना ही शुद्र का धर्म माना है। (ल) ग्रीर १०। १२७ में शुद्रों के लिए मन्त्रवर्ण यज्ञों का विधान मनू से विरुद्ध है। इस विषय में २।१७२ पर टिप्पणी द्रष्टव्य है। (ग) श्रौर १०।१२७ में शुद्र के लिए सूठा ग्रन्न तथा पटे पुराने वस्त्रों को देने का विधान भी शुद्रों के प्रति घृणा भावना प्रकट करता है। परन्तु मनु ने शुद्र को ६। ३३५ में पवित्र तथा उत्कृष्ट वर्ण को प्राप्त करने का पूर्णं ग्रधिकार दिया है। ग्रतः मनु के संविधान में सम्मान का ग्राध।र गुण, कमं व स्वभाव है, भौर किसी भी व्यक्ति के प्रति घुणा-भावना के लिए मनु के शास्त्र में कोई स्थान नहीं है। इस सम्बन्ध में १। ६१ पर अनुशीलन द्रष्टव्य है। (घ) मनु ने राजा के लिए ७। १३०-१३२ इलोकों में कर-विधान किया है कि कर किससे श्रीर किस प्रकार लेवे । पुन: यहां १० । ११६-१२० श्लोकों में कर का विधान करना पुनरुक्त होने से निर्यंक है। इन्हें आपत्कालीन विधान भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहां कहे विभिन्न कर-विधानों से यहाँ कुछ भी विशेष नहीं कहा गया है। मनु ने कर विघान वर्णानुसार न करके केवल व्यापारादि कुछ ग्राय के साधनों पर किया है, किन्तुयहौं (१०। १२० में) शुद्रों से कर के रूप में काम कराने का विघान उससे विपरीत है। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सब प्रजा की रक्षा करे। उसमें ब्राह्मणादि सभी वर्णं ग्रा जाते हैं। परन्तु १०। ११६ में कहा है कि वैश्यों की रक्षा करके बलि == कर ग्रहण करे। क्या ग्राप्तकाल में दूसरे वर्णों की रक्षा नहीं करनी चाहिए? (ङ) १०। ११८ में कहा है कि क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करता हुन्ना पाप से खूट जाता है यह भी मनु की मान्यता से विरुद्ध है। प्रजा की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, किन्तु जो दुष्कमं क्षत्रिय भी करता है, तो उसका फल उसे भवस्य मिलता है।

३. शैलीयत धाधार— इन इलोकों में शूद्र के विषय में जो वर्णन किया गया है, उसकी शैली पक्षपातपूर्ण, घृणास्पद, दुराग्रहवृत्ति को प्रकट करने के कारण मनुसम्मत नहीं है

एते चतुर्णां वर्णानामापद्धर्माः प्रकीतिताः।

यान् सम्यगनुतिष्ठन्तो व्रजन्ति परमां गतिम् ॥ १०। १३०॥

(एते) ये [इस दशमाध्याय में] (चतुणौ वर्णानाम् + म्रापत्-धर्माः प्रकीर्तिताः) चारों वर्णों के ग्रापत्कालीन धर्म कहे हैं, (यान् सम्यक् म्रनुतिष्ठन्तः) इनका सम्यक् पालन करते हुए चारों वर्णों के व्यक्ति (परमां गर्ति तजनित्र) उत्तम बित को प्राप्त करते हैं।। १३०।।

सन्तुराहिन्द्र: १०। १३० वां श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त है—

१. शैलीविरोध—मनुकी यह शैली है कि वे किसी विषय की समाप्ति पर पूर्व विषय का उपसंहार तथा अग्रिम विषय का निर्देश अवश्य करते हैं। इस श्लोक में इस शैली का अभाव है भीर १०। १३१ में पूर्व विषय का उपसंहार तथा अगले का निर्देश भी होने से यह श्लोक मौलिक है, १०। १३० वॉ श्लोक नहीं।

- २. अन्तिवरोध—(१) किसी परवर्ती प्रक्षेपक ने आपत्कालीन धर्मों के नाम से परवर्ती जन्म-मूलक वर्णव्यवस्था के आधार पर इन क्लोकों का मिश्रण किया है। वयों कि 'आपत्काल' का अभिप्राय यह कदापि नहीं होता कि दूसरे वर्णों के कर्मों को ही करने लग जाये? और बाह्मण कर्म करने वाला व्यक्ति क्षत्रिय या वैश्य के कर्म कैसे कर सकता है? (२) 'आपद्धमें' का क्या अभिप्राय है, वह कितने समय के लिए होता है, यह इन क्लोकों में कहीं नहीं लिखा है। जिससे स्पष्ट है कि ये आपद्धमें-नाम के क्लोक मौलिक नहीं हैं दशमाध्याय में कुछ क्लोकों को छोड़कर आपद्धमें है भी नहीं। इसमे तो अधिक-तरवर्णों की उत्पत्ति तथा उनके कार्यों का वर्णन है, जिन्हें कोई भी आपद्धमें नहीं मान सकता। अतः १०। १३० तथा १। ३३६ दोनों ही क्लोक परवर्ती प्रक्षिप्त हैं।
- ३. विषय-विशोध १०। १३१ श्लोक में स्पष्ट कहा है कि 'चातुर्वंण्यं-धर्म' विषय का ही इस ग्रध्याय में कथन किया गया है, ग्रापद्धमी का नहीं। ग्रतः ग्रापद्धमें का वर्णन विषय-विरुद्ध है।

एष धर्मविधिः कृत्स्नश्चातुर्वेण्यंस्य कीर्तितः । स्रतः परं प्रवक्ष्यानि प्रायश्चित्तविधि ग्रुभम् ॥१०।१३१॥ (१५)

(एषः) [१।१ से १०।१३० तक] (चातुर्वण्यंस्य) चारों वर्णों के व्यक्तियों का (कृत्स्नः) सम्पूर्ण (धर्मविधिः कीर्तितः) धर्म-विधान कहा है। (स्रतः परम्) इसके वाद अब (शुमं प्रायदिचत्तविधि प्रवक्ष्यामि) शुभ प्राय-रिचत्त की विधि को कहूँगा—।। १३१।।

इति महर्षि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृत-हिन्दीमाषा-माध्यसमन्वितायाम् 'अनुशीलन' समीकाविमूषितायाञ्च मनुस्मृतौ चातुर्वर्ण्यधर्मान्तर्गत-वैदय-शृह्रधर्मात्मको दशमोऽध्यायः ॥

# अथ एकादशोऽध्यायः

## [हिन्दीभाष्य-म्रनुशीलनसमीक्षाभ्यां सहितः]

# [प्रायश्चित्त-विषय]

(११।४४ से २६५ तक)

दान एवं यज्ञसम्बन्धी विधान---

सान्तानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं सर्ववेदसम् । गुर्वर्षं पितृमात्रणं स्वाध्यायाध्युं पतापिनः ॥ १ ॥ नवैतान्स्नातकान्विद्याद् बाह्यणान्धर्ममिक्षुकान् । निःस्वेम्यो देयमेतेम्यो दानं विद्याविशेषतः ॥ २ ॥

१. (सान्तानिकम्) सन्तानार्थं विवाह का इच्छुक, २. (यक्ष्यमाणम्) यक्त करने का इच्छुक, ३. (ग्रष्ट्यगम्) मार्गं में चलने वाला, ४. (सर्ववेदसम्) सर्वस्व दान में देने बाला, ४–७ (गुर्वर्थं पितृमात्रर्थम्) गुरु, पिता, माता के लिए धन चाहने वाला द्र. (स्वाष्ट्रयायार्थी) पढ़ने का इच्छुक, ६. (उपतापिनः) रोगी या भापद्ग्रस्त (एतान् नव स्नातकब्राह्मएगन्) इन नौ स्नातक ब्राह्मणों को (धर्ममिक्षुकान् विद्यात्) धर्म-भिक्षुक सममे, भौर (एतेम्यः) इन्हें (निःस्वेम्यः) धनाभाव होने पर (विद्याविशेषतः) विद्या-विशेष को देखकर (दानं देयम्) [कम-प्रविक, उत्कृष्ट-निम्न] दान देना चाहिए॥ १–२॥

एतेम्यो हि द्विजाग्रेम्यो देयमन्तं सदक्षिरणप् । इतरेम्यो बहिर्वेदि कुतान्तं देयमुख्यते ॥ ३ ॥

(एतेम्यः द्विज-म्रमेम्यः) इन नौ ब्राह्मण् स्नातकों को (सदक्षिणम् + म्रन्नं देयम्) वेदी म्रर्थात् चौके में बुलाकर पक्वान्न देना चाहिए, भौर (इतरेम्यः) म्रन्य ब्राह्मणों को (बहिः वेदिः कृतान्नं देयम् + उच्यते) वेदि के बाह्रर पक्वान्न देने का विघान है।। ३॥

सर्वरत्नानि राजा तु यथार्हं प्रतिपादयेत्। बाह्याणान्वेदविदुषो यज्ञार्यं चैव दक्षिणाम्॥४॥

(राजा तु) राजा को (वेदविदुष: ब्राह्मणान्) वेद के विद्वान् ब्राह्मणों को

(सर्वरत्नानि) सब प्रकार के रत्न (च) ग्रीर (यथार्थं दक्षिणाम्) यज्ञ के लिए दक्षिणा रूप में धर्म (यथार्हं प्रतिपादयेत्) यथाशक्ति, दान में देने चाहिए॥ ४॥

## कृतवारोऽपरान्वारान्मिक्षित्वायोऽधिगच्छिति । रतिमात्रं फलं तस्य ब्रच्यवातुस्तु संतरिः ॥ ५ ॥

(कृतदार: यः) एक बार विवाहित जो ब्राह्मण (भिक्षित्वा) भिक्षा में धन लेकर (ग्रपरान् दारान् ग्रधिगच्छिति) दूसरा विवाह करता है (तस्य रितमात्रं फलम्) उसे मात्र संभोग का ही फल मिलता है, क्योंकि (सन्तितः तु द्रव्यदातुः) उस स्त्री में उत्पन्न सन्तान तो धन देने वाले की होती है।। १॥

## ्धनानि तु ययाशक्ति विप्रेषु प्रतिपादयेत्। ृ वेदवित्सु विविक्तेषु प्रेत्य स्वर्गं समश्नुते ॥ ६ ॥

जो मनुष्य (वेदिवित्सु विविक्तेषु विश्रेषु) वेद के वेत्ता, ग्रहत्यागी विद्वानों को (यथाशक्ति धनानि प्रतिपादयेत्) यथाशक्ति धनादि का दान करता है, वह (प्रेत्य स्वर्ग समझ्ते) मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त करता है।। ६।।

सोमयज्ञ का विधान-

यस्य त्रिवार्षिकं भक्तं पर्याप्तं मृत्यवृत्तये। ग्रिषिकं वापि विद्योत स सोमं पातुमहंति॥७॥

(यस्य भृत्यवृत्तये) जिसके पास परिवार के पालन-पोषण के लिए (त्रिवाधिकं पर्याप्तं भक्तम्) तीन वर्षं तक पर्याप्त रहने वाला ग्रन्त है (वा-म्रिप) मयवा (म्रिधिकं विद्येत) इससे अधिक है (सः) वही व्यक्ति (सोमं पातुम् म ग्रहेंति) सोम पीने भ्रयति सोपयज्ञ करने का ग्रधिकारी है ॥ ७ ॥

म्रतः स्वल्पीयसि द्रव्ये यः सोमं पिबति द्विजः । स पीतसोमपूर्वोऽपि न तस्याप्नोति तत्फलम् ॥ ८ ॥

(म्रतः स्वल्पीयसि द्रव्ये) इससे [११।७] कम म्रन्न होने पर (यः द्विजः सोमं पिबति) जो द्विज सोमयज्ञ करता है (सः) वह (पीतसोमपूर्वः + म्रिप तस्य फलं न म्राप्नोति) पहले किये हुए सोमयज्ञ सहित उसके फल को प्राप्त नहीं करता ॥ = ॥

शक्तः परजने दाता स्वजने बुःखजीविनि । मध्वापातो विवास्वादः स धर्मप्रतिरूपकः ॥ ६ ॥

(शक्तः) जो दान देने में संलग्न व्यक्ति (स्वजने दुःखजीविनि) ग्रपने परिवार वालों के दुःखित रहते हुए (परिजने दाता) दूसरों को दान देता है, उसका दान (मघ्वा-पातः विष — ग्रास्वादः) पहले शहद के समान मीठा ग्रीर बाद में विष के समान कड़वा है, श्रीर (सः) वह (धर्मप्रतिरूपकः) धर्म का पाखण्डी है।। ह।।

## भृत्यानामुपरोघेन यत्करोत्योध्वंदेहिकम् । तद्भवत्यमुकोदर्कं जीवतत्त्व मृतस्य च ॥ १० ॥

जो मनुष्य (भृत्यानाम् + उपरोधन) स्त्री-पुत्र म्रादि पालनीय जनों को पीड़ा में रखकर (म्रीष्वैदेहिक करोति) परलोक-सुख की भावना से दान मादि करता है (तत्) वह दान (जीवतः च मृतस्य) जीवित अवस्था में मौर मृत्यु के बाद में भी (म्रसुखोदक भवति) दुःखदायक सिद्ध होता है।। १०॥

यज्ञार्यं बलात् भी धन लावे--

यज्ञक्तेत्प्रतिरुद्धः स्यावेकेनाङ्ग्नेन यज्वनः । बाह्यणस्य विदेवेण यामिके सति राजनि ॥ ११ ॥ यो वैदयः स्यावहृपशुर्हीनकतुरसोमगः । कृदुम्बासस्य तव् ब्रब्यमाहरेखज्ञसिद्धये ॥ १२ ॥

(चेत्) यदि (यजवनः) किसी यज्ञ करने वाले का (विशेषेण ब्रह्मणस्य) विशेषतः ब्राह्मण का (एकेन + मज्जेन) एक मज्ज के मभाव में [धनामाव में] (यज्ञः प्रतिरुद्धः स्यात्) यज्ञ पूर्णं होने से रह जाये तो (धार्मिके राज्ञित सित) धार्मिक राजा के होते हुए (यः) जो (हीनक्रतुः + मसोमपः बहुपशुः वैश्यः स्यात्) यज्ञादि न करने वाला, सोमयज्ञ से हीन भौर बहुत पशु-सम्पत्ति वाला वैश्य होवे (तस्य क्रुटुम्बात्) उसके परिवार = घर से (यज्ञसिद्धये तत् द्रव्यम् + माहरेत्) यज्ञ की पूर्णता के लिए [बलात् भी] घन ले मावे ॥ ११-१२॥

म्राहरेत्त्रीशि वा द्वे वा कामं शूद्रस्य वेश्मनः। न हि शूद्रस्य यजेषु कश्चिवस्ति परिग्रहः॥ १३॥

(हे वा त्रीणि) दो या तीन श्रङ्कों से यदि यज्ञ पूरा न हो पा रहा हो तो (श्रूद्रस्य वेदमनः कामम् झाहरेत्) श्रूद्र के घर से इच्छानुसार धन [बलात् भी] ले झावे (हि) क्योंकि (श्रूद्रस्य यज्ञेषु परिग्रहः न मस्ति) श्रूद्र का यज्ञों से कोई सम्बन्ध नहीं है ॥ १३॥

> योऽनाहिताग्निः शतगुरयज्वा च सहस्रगुः । तयोरपि कुटुम्बाम्यामाहरेबविवारयन् ॥ १४ ॥

(यः) जो मनुष्य (शतगुः ग्रनाहिताग्निः) सौ गौग्रों का स्वामी होते हुए भी पञ्चयज्ञ ग्रादि न करता हो (च) ग्रौर (सहस्रगुः ग्रयज्वा) हजार गौग्रों का स्वामी होते हुए भी बड़े यज्ञ न करता हो (तयोः + ग्रिप कुटुम्बाम्याम्) उनके घर से भी (ग्र-विचारयन् ग्राहरेत्) विना विचारे बलात् घन ले ग्रावे॥ १४॥

भाराननित्याच्यारातुराहरेदप्रयच्छतः । तथा यशोऽस्य प्रथते धर्मस्यैव प्रवर्धते ॥ १५ ॥ (म्रादानितिथात्) सर्वदा दान लेने वाले (च) ग्रौर (अदातुः) स्वयं कभी दान न देने वाले (ग्रप्रयच्छतः) ग्रौर मांगने पर भी दान न देने वाले ब्राह्मण् के घर से (म्राहरेत्) बलपूर्वक धन ले ग्रावे (तथा) इस प्रकार करने से (ग्रस्य) धन लाने वाले का (यशः प्रथते) यश बढ़ता है (च) ग्रौर (धर्मः एव प्रवर्धते) धर्म की भी वृद्धि होती है।। १५।।

भूला व्यक्ति कहीं से भोजन प्राप्त कर ले-

तथैव सप्तमे भक्ते मक्तानि वडनव्मता। भ्रष्टवस्तनविघानेन हर्तव्यं हीनकर्मेगाः॥१६॥

जिसको (भक्तानि षड् + ग्रनश्नता) छः जून = भोजन-समय प्रथात् तीन दिन भोजन न मिला हो (तथैन सप्तमे भक्ते) भौर उसी प्रकार यदि सातवें जून भी भोजन न मिले तो (हीनकर्मणः) नीच कम करने वाले मनुष्य के यहां से भी (ग्रश्वस्तन-विधाने-न हर्ने व्यम्) एक दिन का भोजन चोरी या बलपूर्वक भी ले ग्रावे ॥ १६॥

> स्रलात्सेत्रावगाराद्वा यतौ वाञ्प्युपसम्यते । भारुयातव्यं तु तत्तस्मै पृच्छते यदि पृच्छति ॥ १७ ॥

पूर्वोक्त [११।१६] मवस्था में (खलात् क्षेत्रात् + मगारात् वा यतः मि + उपलम्यते) खिलहान से, खेत से, घर से मथवा जहां कहीं से भी भोज्यान्न मिलता है, ले मावे (यदि पृच्छति) यदि घान्यस्वामी पूछता है कि—'तूने चोरी क्यों की? तो (तस्मै पृच्छते) उसके पूछने पर (तत् माख्यातव्यम्) मपनी स्थिति को बता दे कि 'मैं तीन दिन से भूखा हूं'॥ १७॥

ब्राह्मणस्वं न हर्तव्यं क्षत्रियेण कवाचन। वस्युनिष्क्रिययोस्तु स्वमजीवन् हर्तुं महंति ॥ १८ ॥

किन्तु पूर्वोक्त प्रवस्था में [११। १६-१७] (क्षत्रियेण बाह्मणस्वं कदाचन न हतंन्यम्) क्षत्रिय को बाह्मण का धन कभी नहीं लाना चाहिए (तु) परन्तु (प्रजीवन्) जीने की प्रवस्था मुक्किल होने पर क्षत्रिय (दस्यु-निष्क्रिययोः) वर्णों से बहिष्कृत ग्रौर धर्मक्रियाग्रों में उपेक्षाभाव रखने वाले बाह्मणों के यहां से (हतुं म् + ग्रहंति) बलपूर्वक धन ला सकता है।। १८॥

दुष्टों से धन छीनकर श्रेष्ठों को देने में पुण्य —

योऽसाधुम्योऽयंमादाय साघुम्यः सम्प्रयच्छति । स कृत्वा प्लवमात्मानं सम्तारयति ताबुनौ ॥ १६ ॥

(यः) जो मनुष्य (ग्रसाचुम्यः ग्रबंम् + ग्रादाय) दुष्ट लोगों से धन छीनकर (साचुम्यः सम्प्रयच्छति) श्रेष्ठ लोगों को देता है (सः) वह (ग्रात्मानं प्लवं कृत्वा) प्रपते

को नौका के समान बनाकर (तौ + उभी सन्तारयित) उन दोनों को श्रर्थात् जिसका धन लाया गया है श्रीर जिसको दिया है, उनको दु:ख से पार उतार देता है ॥ १६॥

# यद्धनं यज्ञशीलानां देवस्वं तद्विवुर्बुधाः। भ्रयज्वनां तु यद्वित्तमासुरस्वं तदुच्यते।। २०॥

(यज्ञशीलानां यत् घनम्) प्रतिदिन यज्ञ वालों का जो घन है (तत् बुधाः देवस्वं विदुः) उसको विद्वान् लोग 'देवताओं का घन' कहते हैं, ग्रौर (ग्रयज्वनां यत् वित्तम्) यज्ञ न करने वालों का जो घन है (तत् ग्रासुरस्वम् उच्यते) उसको 'ग्रसुरों का घन' कहते हैं।। २०।।

भूख से पीड़ित बाह्मण की राजा जीविका आदि निश्चित कर दे-

न तंस्मिन्घारयेद्वण्डं धार्मिकः पृथिकीपतिः। क्षत्रियस्य हि बालिक्याब् बाह्यरणः सीदति क्षुघा ॥ २१ ॥

(धार्मिक: पृथिवीपितः) धार्मिक राजा (तिस्मन्) उस वलपूर्वक धन लाने वाले [११।१६] को (दण्डं न घारयेत्) दण्डित न करे (हि) क्योंकि (क्षत्रियस्य बालिश्यात्) राजा की मूर्खंता के कारण ही (ब्राह्मणः क्षुधा सीदितः) ब्राह्मण भूख से पीड़ित होता है अर्थात् वस्तुतः ब्राह्मण को भोजनादि देना राजा का दायित्व है, यदि इसे कोई अन्य व्यक्ति चोरी आदि के द्वारा पूरा करता है, तो राजा उसे यह समभकर दण्ड न दे कि वह 'तेरे दायित्व को पूरा कर रहा है'।। २१॥

तस्य मृत्यजनं ज्ञात्वा स्वकुदुम्बान्महीपतिः। अतुत्रज्ञीले च विज्ञाय वृत्ति घम्याँ प्रकल्पयेतु ॥ २२ ॥

(महीपितः) राजा (तस्य भृत्यजनं ज्ञात्वा) उस भूख से पीड़ित ब्राह्मण के परिवार को देखकर (च) श्रौर (श्रुत-शीले विज्ञाय) उसकी विद्या एवं स्वभाव को जानकर, तदनुसार (धम्या वृत्ति प्रकल्पयेत्) उसकी धर्मयुक्त जीविका निश्चित कर दे।। २२।।

कल्पयित्वाऽस्य वृत्ति च रक्षेदेनं समन्ततः। राजा हि धर्मषङ्भागं यस्मात्प्राप्नोति रक्षितात्॥ २३॥

(च) ग्रौर (ग्रस्य वृत्ति कल्पियत्वा) इसकी जीविका नियत करके (एनं सम-नततः रक्षेत्) इसकी सब भांति रक्षा करे (हि) क्योंकि (रक्षितात्) उस ब्राह्मए। की रक्षा करने से (राजा यस्मात् धर्मषड्भागं प्राप्नोति) राजा उसके धर्म के छठे भाग के पुण्य को प्राप्त करता है।। २३।।

शुद्र से भिक्षा नहीं---

न यज्ञार्यं घनं शुद्राद्वित्रो भिक्षेत कहिचित् । यजमानो हि भिक्षित्वा चण्डालः प्रेत्य जायते ॥ २४ ॥ (विप्रः) ब्राह्मण (यज्ञार्थम्) यज्ञ के लिए (श्रूद्रात् कहिंचित् न भिक्षेत) श्रूद्र से कभी भी भिक्षा न मांगे (हि) क्योंकि (भिक्षित्वा) श्रूद्र से भिक्षा मांगकर (यजमानः) यज्ञ करने वाला ब्राह्मण (प्रेत्य चण्डालः जायक्षे) मरकर 'चण्डाल' बनता है।। २४॥ यज्ञ के धन को स्वार्थ के लिए प्रयोग करने वाला पापी—

यज्ञार्थमर्पं भिक्षित्वा यो न सर्वं प्रयच्छति । स याति मासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः ॥ २४ ॥

(यज्ञार्थम् + ग्रयँ भिक्षित्वा) यज्ञ के लिए धन की भिक्षा लेकर (यः सर्वं न प्रयच्छिति) जो सारे बन को यज्ञार्थं नहीं देता है (सः) वह (विप्रः) ब्राह्मण् (शतं समाः भासतां वा काकतां याति) सौ वर्षं पर्यन्त गिद्ध या कौवे का जन्म पाता है ॥ २५॥

> देवस्त्रं ब्राह्मएएस्त्रं वा लोभेनोपहिनस्ति यः। स पापारमा परे लोके गुध्रोच्छिन्टेन जीवति ॥ २६ ॥

(यः) जो मनुष्य (देवस्व वा बाह्मणस्वम्) देवताओं के धन श्रथवा बाह्मणों के धन को (लोभेन + उपहिनस्ति) लोभवश श्रपने लिए प्रयोग करता है (सः पापात्मा) वह पापी (परे लोके) श्रगले जन्म में (ग्रध्न-उच्छिष्टेन जीविति) गिद्धों की झूठन खाकर जीता है।। २६।।

इष्टि वैदवानरीं नित्यं निर्वपेदब्दपर्यये। क्लुप्तानां पश्चसोमानां निष्कृत्यर्यमसंभवे॥ २७ ॥

मनुष्य (क्लृप्तानां पशुसोमानाम् — ग्रसंभवे) शास्त्रविहित पशुयज्ञों के न करने पर (निष्कृत्यर्थम्) उसके प्रायश्चित्त हेतु (अब्दपर्यये) नववर्षं के आरम्भ में (नित्य वैश्वानरीम् इष्टि निवंपेत्) सदा वैश्वानर यज्ञ किया करे ॥ २७ ॥

भ्रनापत् काल में भ्रापत्काल के धर्मों का फल नहीं--

म्रापत्कल्पेन यो धर्मं कुरुतेऽनापवि द्विजः। स नाप्नोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम्।। २८॥

(यः द्विजः) जो द्विज (ग्रनापिद) ग्रनापत् काल में (ग्रापत्कल्पेन धर्मं कुरुते) ग्रापत्काल के समान धर्मकायों को करता है (सः) वह (परत्र) परजन्म में (तस्य फलं न + ग्राप्नोति) उसके फल को नहीं प्राप्त करता है (इति विचारितम्) यह विचारी हुई वात है।। २८॥

> विश्वैश्व देवैः साध्येश्च बाह्यर्गश्च महर्विमः । ग्रापत्मु मरुगाद्भीतैविधेः प्रतिनिधिः कृतः ॥ २६ ॥

(विश्वैः देवैः साध्यैः ब्राह्मणुः च महर्षिभिः) सभी देवताश्रों, साध्यों, ब्राह्मणों ग्रौर महर्षियों ने (मरणार भीतैः) मृत्यु के डर से डरकर (ग्रापत्सु विधः प्रतिनिधिः कृतः) भ्रापत्काल में ही मुरूयविधान के स्थान पर प्रतिनिधि धार्मिक कार्यं किये हैं श्रयित् ग्रनापत्काल में नहीं।। २६।।

> प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते । न सांपरायिकं तस्य दुर्मतेविद्यते फलम् ॥ ३० ॥

(यः) जो मनुष्य (प्रमुः प्रथमकल्पस्य) समर्थं होते हुए भी अनापत् काल में, प्राथमिक रूप से विहित घर्मकार्यों को न करके (ग्रनुकल्पेन वर्तते) गौण अर्थात् ग्राप्-त्काल के धर्मकार्यों को करता है (तस्य दुमैतेः) उस दुष्टबुद्धि मनुष्य को (तस्य सांपरा-यिकं फलं न विद्यते) उस धर्मकार्यं का परलोक में प्राप्तव्य ग्रभ्युदय रूप ग्रौर पाप-नाश रूप फल नहीं मिलता ॥ ३०॥

बाह्मण अपराधियों को स्वयं दण्ड दे-

# न ब्राह्मणोऽवेदयेत किंचिद्राजिन धर्मवित्। स्वनीयरंगैन ताब्छिष्ठपान्मानवानपकारिरगः॥३१॥

(धर्मवित् ब्राह्मणः) धर्म का ज्ञाता ब्राह्मण (किंचित्) किसी के किसी अपराध को (राजिन न अवेदयेत) राजा से न कहे, किन्तु (तान् अपकारिणः मानवान्) उन बुरा करने वाले मनुष्यों को (स्ववीयेंण + एव शिष्यात्) अपनी शक्ति से ही दिण्डत करे।। ३१।।

#### स्ववीर्याद्वाजनीर्याच्च स्ववीर्यं बसवत्तरम् । तस्मारस्वेनैव वीर्येण निगृह्णीयावरीन्द्रिजः ॥ ३२ ॥

(स्ववीयांत् च राजवीर्यात्) [ब्राह्मण के लिए] प्रपनी शक्ति और राजा की शक्ति की तुलना में (स्ववीर्यं बलवत्तरम्) प्रपनी शक्ति ही प्रधिक बलवती है (तस्मात्) इसीलिए (द्विजः) ब्राह्मए। (स्वेन + एव वीर्येण) अपनी ही शक्ति से (प्ररीन् निगृह्धी-यात्) शत्रुओं को वश में करे।। ३२।।

# श्रुतीरथर्वाङ्गिरसीः कुर्यादित्यविचारयन्। बाक्शस्त्रं वै बाह्यसम्बद्धाः ।। ३३॥

ब्राह्मण (ग्रथर्वी-भ्राङ्गिरसी: श्रुती: अविचारयन् कुर्यात्) ग्रयर्ववेद में अङ्गिरा के द्वारा कही हुई ऋचाओं को ग्रपनी ग्रापत्ति को दूर करने के लिए शत्रुग्नों पर प्रयोग करे, यतो हि (ब्राह्मएस्य वै वाक्शस्त्रम्) ब्राह्मण का वाणी ही शस्त्र है, इसलिए (द्विजः) ब्राह्मण (तेन ग्ररीन् हन्यात्) उससे शत्रुग्नों को मारे।। ३३।।

> क्षत्रियो बाहुवीयें ए तरेबापबमात्मनः । धनेन वैदयशूद्री तु जपेहोंमैद्विजोत्तमः ॥ ३४॥

(क्षत्रियः आत्मनः ग्रापदम्) क्षत्रिय ग्रपनी आपत्ति को (बाहुवीर्येण तरेत्)

बाहुबल से दूर करे, और (वैदयशूद्री तु घनेन) वैदय तथा शूद्र घन की सहायता से, एवं (द्विजोत्तमः) ब्राह्मण (जपैः होमैः) जपों एवं यज्ञों से श्रापत्तियों को दूर करे।। ३४।।

#### विधाता शासिता वक्ता मैत्रो बाह्यरण उच्यते। तस्मै नाकुशलं बूयात्र शुष्कां गिरमीरयेत्॥ ३४ ॥

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (विधाता) धर्मों का विधान करने वाला, (शासिता) शिष्य ग्रादि को शिक्षा देने वाला, (वक्ता) वेदादि का प्रवचन करने वाला ग्रीर (मैतः उच्यते) सक्का मित्र = हितैषी होता है, इसलिए (तस्मै ग्रकुशलं न ब्रूयात्) उसको बुरा वचन नहीं कहना चाहिए, तथा (न शुष्का गिरम् + ईरयेत्) न रूखी वाणी बोलनी चाहिए॥ ३४॥

यज्ञ के ग्रनिधकारी लोग---

#### न वै कन्या न युवतिर्नाल्पविद्यो न बालिशः। होता स्यावन्तिहोत्रस्य नार्त्तो नासंस्कृतस्तया ॥ ३६ ॥

(न वै कन्या, न युवितः, न + ग्रस्पिवद्यः, न बालिशः) न तो कन्या, न युविती, न थोड़ा पढ़ा हुग्रा, न भूषे, (न + आर्तैः तथा न + असंस्कृतः) न रोगी,न संस्कारों से हीन व्यक्ति (ग्रग्निहोत्रस्य होता स्यात्) यज्ञ करें ॥ ३६ ॥

#### नरके हि पतन्त्येते जुह्नन्तः स च यस्य तत् । तस्माद्वेतानकुशलो होता स्याद्वेषपारगः ॥ ३७ ॥

(एते) ये [११।३६] (च) तथा (यस्य तत् जुह्नन्तः सः) जिसका हवन करते हैं वे (नरके हि पतन्ति) नरक में जाते हैं (तस्मात्) इसलिए (वैतानकुशलः) यज्ञकर्म के ज्ञाता और (वेदपारगः) वेदों के विद्वान् को ही (होता स्यात्) यज्ञ करने वाला होना चाहिए ।। ३७॥

#### प्राजापत्यमबस्वाऽश्वमण्याधेयस्य बक्षिणम् । श्रनाहिताग्निभवति बाह्यणो विभवे सति ॥ ३८ ॥

(विभवे सित ब्राह्मणः) धन होने पर भी जो ब्राह्मणः (ग्रग्न्याधेयस्य) ग्रग्निहोत्र में (प्राजापत्यम् ग्रश्वं दक्षिणाम् ग्रदत्त्वा) प्रजापति देवता वाली श्रश्व की दक्षिणा नहीं देता, वह (ग्रनाहिताग्निः भवति) यज्ञ के फल को नहीं प्राप्त करता ॥ ३८॥

# पुण्यान्यन्यानि कुर्बीत श्रद्द्यानी जितेन्द्रियः । न स्वस्पदक्षिर्णयंत्रीयंजेतेह कथक्यन ॥ ३६ ॥

(श्रद्धानः जितेन्द्रियः) [धनाभाव होते हुए] श्रद्धालु, जितेन्द्रिय मनुष्य (म्रन्यानि पुण्यानि कुर्वीत) दूसरे पुण्यदायक कार्यं कर ले (तु) परन्तु (इह कथंचन) इस संसार में रहते हुए कभी भी (अल्पदक्षिएौं: यक्तैः न यजेत) कम दक्षिणा वाले यक्त न करवाये।। ३६॥

इन्द्रियाणि यशः स्वर्गमायुः कीर्ति प्रजाः पश्चन् । हन्त्यस्पदक्षिणो यज्ञस्तस्मान्नाल्पघनो यजेत् ॥ ४० ॥

क्योंकि (अल्पदक्षिणः यज्ञः) कम दक्षिणा वाला यज्ञ (इन्द्रियाणि, यशः, स्वर्गम् + आयुः, कीर्ति, प्रजाः, पशून् हन्ति) इन्द्रियों, प्रसिद्धि, स्वर्गे, आयु, मरने के बाद का यश, सन्तान और पशुगों को नष्ट कर देता है (तस्मात्) इस कारण (अल्पधनः न यजेत्) थोड़े धन वाले को कभी यज्ञ नहीं कराना चाहिए।। ४०।।

> ग्रन्तिहोत्र्यपविष्याग्नीन्द्राह्मणः कामकारतः । चान्द्रायसं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत् ॥ ४१ ॥

(स्रिन्तिहोत्री ब्राह्मणः) जो स्रिनिहोत्री ब्राह्मण = (कामकारतः) जानवूक्षकर (स्रिन्तिन् + स्रपिवध्य) स्रिनिहोत्र नहीं करता, वह (मासं चान्द्रायणं चरेत्) एक मास तक चान्द्रायण व्रत [११।२१६] करे (हि) क्योंकि (तत् वीरहत्यासमम्) वह अग्निहोत्र का त्यागना पुत्रहत्या के समान कार्य है। ४१।।

# ये शूद्रावधिगम्यार्थमिन्दिहोत्रमुपासते । ऋत्विजस्ते हि शूद्रात्मां ब्रह्मवाविषु गर्हिता ॥ ४२ ॥

(ये) जो ऋत्विक् (शूद्रात् ग्रर्थम् ग्रधिगम्य) शूद्र से घन लेकर (अग्निहोत्रम् + उपासते) यज्ञ करते कराते हैं (ते हि शूद्राणाम् ऋत्विजः) वे शूद्रों के 'ऋत्विज्' कहलाते हैं और (ब्रह्मवादिषु; गहिताः) वेदपाठियों में निन्दित होते हैं ॥ ४२॥

तेवां सततमज्ञानां वृवलाग्न्युपसेविनाम् । पवा मस्तकमाकम्य बाता बुर्गाणि संतरेत् ॥ ४३ ॥

(वृषल-प्रग्नि-उपसेविनाम्) शूद्रों से धन लेकर प्रग्निहोत्र करने-कराने वाले (सततम् म प्रज्ञानाम्) उन महा प्रज्ञानियों के (मस्तकं पदा प्राक्रम्य) मस्तक पर पर रखकर (दाता दुर्गाण संतरेत्) दान देने वाला शूद्र दुःखों को पार कर जाता है प्रयात् उस यज्ञ का पुण्यफल शूद्र को ही मिलता है।। ४३।।

**अन्यकारिक न्यः ११।१** से ४३ व्लोक तक निम्न 'ग्राधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

- १. प्रसंगिवरोध— (१) पूर्वापर प्रसंग से विरुद्ध होने के कारण ये इलोक प्रक्षिप्त हैं। १०।१३१ में प्रायिश्चित्त का प्रसंग प्रारम्भ हुम्रा था और वह कम ११।४४ से जुड़ता है तथा इसी इलोक से यह प्रसंग मागे चलता है। इस बीच में म्राने वाले इन १—४३ इलोकों ने उस प्रसंग को भंगकर दिया है, मतः ये प्रसंगिवरुद्ध हैं। (२) ४०।१३१ से ११।४३ से ११।४३ इतोक की प्रसंग की इंटिंट से कोई संगित नहीं जुड़ती। यह म्रसंगित भी इन्हें प्रसंगिवरुद्ध सिद्ध करती है।
  - २. अन्तिवरोध-(१) १। ८८ ॥ ७।७६, ८२, ८३ ॥ १० । ७५-७६, ग्रादि

श्लोकों में सभी ब्राह्मणों को समान रूप से दान लेने का श्रधिकार विहित हो चुका है। 'दान लेना' बाह्मणमात्र का विहित कर्त्तंच्य उक्त है, फिर यहां कुछ ही बाह्मणों को [१-२] धर्मभिक्षु की संज्ञा देकर दान का विधान करने की ग्रावश्यकता ही नहीं रहती। १-४,६ श्लोकों में यह विशिष्ट ग्रौर भिन्तव्यवस्था - जैसे - कुछों को वेदी के ग्रन्दर बुलाकर दान देना कुछ को वेदी से वाहर ग्रादि पूर्वीक्त व्यवस्था से भिन्न होने से विरुद्ध है। (२) ५ वें श्लोक में द्वितीय विवाह का विधान ५।१६७-१६८ में उक्त 'एक समय में एक ही विवाह' के विधान से विरुद्ध है। (३) १०।७६।। ११।१६४ श्लोकों में ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ ध्यक्तियों से ही दान लेने का निर्देश है, अश्रेष्ठों से दान लेने पर प्रायश्चित्त का विधान है। १६, १६ श्लोकों में अश्रोष्ठों के धन लेने का विधान ग्रीर १३-१६, १६ इलोकों में ग्रपराथ विधि द्वारा धनग्रहण करने का विधान उक्त इलोकों के विरुद्ध है। (४) मनुस्मृति के यज्ञप्रसंगों - २।६६, १०५, १०८॥ ३। ६७-११८, २८५-२८६॥ ४।२१-२४॥६।४-१२ में कहीं भी सोमयज्ञश्रीरवैश्वानरयज्ञ का विधान मनू ने नहीं किया है। वहां ग्रप्रासंगिक रूप से उनका उल्लेख और गलत-ठीक सब विधियों से उनका सम्पादन करने का कथन ग्रादि बातें भिन्नव्यवस्था होने के कारण विरुद्ध हैं। (५) ३७ वें में नरक की मान्यता मनुविरुद्ध है [देखिए ४।६१।। १२।७५-८० क्लोकों पर समीक्षा] (६) थोड़े धन से यज्ञ न करने का विधान [क्लोक ७, ८] भी मनुसम्मत नहीं है। मनु ने तो ६।५,११ में नीवार ख्रादि से भी यज करने का निर्देश दिया है। (७) २।१०५-१०६ श्लोकों में यज्ञ जैसे कर्म की सर्वदा-सर्वथा पृण्य-दायक माना है, यहां ८, ३८-४० श्लोकों में ग्रल्पधन वाले और अल्पदिशाणा वाले यज्ञों से हानि का कथन उनके विरुद्ध है। (८) ३६-३७ में कन्या, स्त्री म्रादि के लिए यज्ञ का निषेध १।२८, १६, ११ इलोकों के विरुद्ध है। जिन इलोकों में स्त्रियों के लिए सभी प्रकार के धर्मकार्यों का पुरुषों के समान विधान किया है। (१) २७ वें इलोक में पशुयज्ञ का विधान मनु के विरुद्ध विधान है। मनु सर्वेहिसाविरोधी हैं। दिखिए ४।२६ - २८ पर समीक्षा]। (१०) ब्राह्मणों को ११-१७, १६-२१ ब्लोकों में चोरी से ग्रीर बलपूर्वक घन लेने का विघान २।१६१॥ ८।३०२, ३३२, ३३४-३३८, ३४४-३४१ श्लोकों के विरुद्ध है। इनमें ब्राह्मण के लिए किसी को पीड़ा ब्रादिन देने का निर्देश है श्रीर चोरी तथा साहसकर्म करने पर श्रधिक दण्ड का विधान है। (११) ३१-३२ क्लोकों में ब्राह्मण को ब्रादेश दिया है कि वह ब्रपराधी के विषय मे राजा से न कहकर ग्रपने सामर्थ्य से ही उसे दण्ड दे। यह कथन सप्तम, ग्रष्टम, नवम ग्रष्टायों के विधानों से विरुद्ध है। जहां दण्ड देने का ग्रंघिकारी केवल राजा को ही माना है। इस प्रकार इस प्रसंग के अनेक क्लोक मनुविरोधी सिद्ध हो रहे हैं, अतः यह सारा प्रसंग ही प्रक्षिप्त है क्योंकि सभी क्लोक परस्पर सम्बद्ध हैं।

३. विषयविशेष — १०।१३१ क्लोक में मनु ने ग्रग्निम विषय — प्रायश्चित्त-विधि का वर्णन करने का संकेत किया है ग्रौर यह विषय ११।४४ से प्रारम्भ होकर ११।२६४ तक चलता है। इस बीच १-४३ क्लोकों में प्रायश्चित्त विषय से भिन्न दान के अधिकारी, यज के विधान ग्रादि प्रसंगों का वर्णन विषयविरुद्ध है। यहां प्रायश्चित्त से सम्बद्ध वर्णन ही विषयानुकूल कहलायेगा। जो ४४ वें से प्रारम्भ होता है।

४. शैलीगत प्राधार—(१) मनु की शैली किसी भी विषय या प्रसंग को प्रारम्भ करने से पूर्व उसका संकेत देने की है। वे प्रसंग के प्रारम्भ, अन्त अथवा दोनों स्थानों पर विषय या प्रसंग का संकेत देते हैं। इन ४३ इलोकों के प्रसंग का प्रारम्भ या अन्त में कोई संकेत नहीं है, अतः ये मनु की शैली के इलोक न होकर प्रक्षिप्त हैं। (२) इस प्रसंग के अधिकांश इलोकों की शैली मनु की नहीं है, जैसे—३,७,८,१६,२०,२३,२४,२६,२८,३०,३७,४०,४३ इलोकों की शैली निराधार है। १२-१६,२९-२३,३१-३२,३४,४२-४३ इलोकों की पक्षपातपूर्ण,१३,१६,२४,३७,४१,४३ की द्वेषपूर्ण और १२-१६,३८-३६ की शर्तपूर्ण तथा २४-२६,३७ की अप्रत्यक्ष भयप्रदर्शन की शैली है। मनु की शैली में ये त्रुटियां नहीं हैं। अधिकांश इलोकों की शैली मनु-विरुद्ध होने के कारण यह सारा प्रसंग ही प्रक्षिप्त है। क्योंकि शेष इलोक भी इन शैलीविरुद्ध इलोकों से सम्बद्ध हैं।

५. प्रवान्तरिवरोध—१३, १६, १८, १६ वलोकों में शूद्र और नीच व्यक्ति का घन यज्ञ के लिए श्रेष्ठ श्रीर स्वीकार्य कहा है, जबिक २४, ४२, ४३, वलोकों में इनका घन यज्ञार्य ग्रस्वीकार्य और अशुभ माना है। इस प्रकार यह प्रसंग परस्पर विरोधी होने के कारण प्रक्षिप्त है।

# [ प्रायश्चित्त-सम्बन्धी-विधान ]

प्रायदिचत्त कब किया जाता है-

म्रकुर्वेन्विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन् । प्रसक्तइचेन्द्रियार्थेषु प्रायिद्यसीयते नरः ॥ ४४ ॥ (१)

(विहितं कर्मं अकुवंन्) शास्त्र में विहित कर्मों [यज्ञोपवीत संस्कार वेदाम्यास (११।१६१-१६२), संघ्योपासन. यज्ञ आदि] को न करने पर, (च) तथा (निन्दितं समाचरन्) शास्त्र में निन्दित माने गये कार्यों [बुरे कर्मों से धनसंग्रह (११।१६३) मद्यपान. हिंसा आदि] को करने पर (च) और (इन्द्रियप्रर्थेषु प्रसक्तः) इन्द्रिय-विषयों में अत्यन्त आसक्त होने [काम, क्रोध, मोह में आसक्त होने ] पर (नरः प्रायक्चित्तोयते) मनुष्य प्रायक्चित्त [४७] के योग्य होता है।। ४४।।

ग्रकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विदुर्बुधाः । कामकारकृतेऽप्याहुरेके श्रुतिनिदशंनात् ॥ ४४ ॥ (२) (बुधाः) कुछ विद्वान् (म्रकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विदुः) म्रज्ञान- वश किये गये पाप में प्रायदिचत्त करने को कहते हैं (एके) श्रीर कुछ विद्वान् (श्रुतिनिदर्शनात्) वेदों में उल्लेख होने के कारण (कामकारकृते + श्रुपि श्राहुः) जानकर किये गये पाप मैं भी प्रायदिचत्त करने को कहते हैं।। ४५।।

# अद्भुश्री ट्यन् : यजु० ३६।१२ में प्रायश्चित्त का उल्लेख हुम्रा है— "निष्कृत्ये स्वाहा प्रायश्चित्त्ये स्वाहा भेवजाय स्वाहा ।"

ग्रथात्—"(निष्कृत्त्यै) निवारण के लिए (स्वाहा) सत्यिक्रिया, (प्रायिक्चित्त्यै) पापनिवारण के लिए (स्वाहा) सत्यिक्रिया ग्रीर (भेषजाय) सुख के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया का सदा प्रयोग करें।" (महिष दया० भाष्य)

अकामतः कृतं पापं वेदाम्यासेन शुध्यति । कामतस्तुकृतं मोहात्प्रायदिचतैः पृथग्वियैः ॥ ४६ ॥ (३)

(ग्रकामतः कृतं पापम्) ग्रनिच्छापूर्वक किया गया पाप (वेदाम्थासेन शुध्यति) वेदाम्यास, तदनुसार बार-बार चिन्तन-मनन, ग्राचरण से शुद्ध होता है—पाप की भावना नष्ट होकर ग्रात्मा पवित्र होती है (मोहात् कामतः तु कृतम्) ग्रासिक्त से इच्छापूर्वक किया गया पाप [पापफल नहीं] (पृथक्-विधैः प्रायश्चित्तैः) ग्रनेक प्रकार के प्रायश्चित्तों के [११।२११—२२६] करने से शुद्ध होता है।। ४६।।

प्रायश्चित्त का ग्रर्थ---

प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते । तपोनिश्चयसंयुक्तं प्रायश्चित्तमिति स्मृतम् ॥ ४७ ॥ (४)

('प्रायः' नाम तपः प्रोक्तम्) 'प्रायः' तप को कहते हैं ग्रीर (चित्तं' निश्चयः उच्यते) 'चित्त' निश्चय को कहते हैं (तपः-निश्चयसंयुक्तं 'प्राय-श्चित्तम्' इति स्मृतम्) तप ग्रीर निश्चय का संयुक्त होना ही 'प्रायश्चित्त' कहलाता है।। ४७।।

श्चिन् श्रिटिंड श्रिप्तिवत्त का अर्थ और उद्देश्य—'प्रायश्चित्त' शब्द प्राय-चिति पदों से समास में 'पारस्कर प्रमृतीनि च संज्ञायाम्' (अब्दा० ६।१।१५७) से सुट् आगम के योग से सिद्ध हुमा है। तपादि साधनपूर्वकं किस्विवनिवारणार्थं चित्तम् निश्चयम् प्रायश्चित्तम्'। 'जब व्यक्ति किसी निन्दनीय या अकर्त्तव्य कार्यं को करके मन में उसके करने के प्रति खिन्नता ग्रनुभव करता है, तब वह उसके दण्ड रूप में स्वयं तप =कब्दसहन करता हुमा यह निश्चय करता है कि पुनः मैं यह पाप नहीं करू गा।'

यह प्रायिश्वत्त कहलाता है। ऐसा करने से मन में खिन्नता का भार नहीं रहता। जैसे कोई व्यक्ति किसी को ग्रचानक गलत बात कह जाये ग्रौर कहने के बाद उसे दुःख अनुभव हो, तो वह खेद प्रकट करता है। इससे उसके मन में खिन्नता नहीं रहती ग्रौर आगे वैसान करने के लिए सावधान हो जाता है। इसी प्रकार प्रायिश्वत्त से पाप क्षीण नहीं होता, ग्रिपतु पाप-भावना क्षीण होती है [इष्टव्य ११। २२७ पर समीक्षा]। पुनः वह उस पाप को न करने के लिए निश्चय करता है ग्रौर सावधान रहता है [११।२२६ – २३०]। प्रायश्वित्त से मनुष्य की पापवृद्धि हक जाती है ग्रौर वह धर्म की ग्रोर उन्मुख होता जाता है।

बुरे कर्मों से शरीरविकार---

इह दुश्चरितैः केचित्केचित्पूर्वकृतैस्तथा। प्राप्तुवन्ति दुरात्मानो नरा रूपविपर्ययम् ॥ ४८ ॥

(केचित् दुरात्मानः नराः) कुछ दुराचरण वाले लोग (इह दुश्चरितैः) इस जन्म के बुरे कर्मों के कारण (तथा केचित् पूर्वंकृतैः) तथा कुछ लोग पहले जन्म के बुरे कर्मों के कारण (रूरविषयंयम्) विकृत अङ्ग-आकृति स्नादि को (प्राप्नुवन्ति) प्राप्त करते हैं॥ ४८॥

> मुवर्णवीरः कौनरुषं सुरापः इयावदन्तताम् । ब्रह्महा क्षयरोगित्वं दौत्र्वम्यं गुरुतल्पगः ।। ४६ ॥

(सुवर्णचौरः कौनल्यम्) सोना चुराने वाला खराव नाखूनों वाला होता है (सुरापः क्यावदन्तताम्) शराव पीने वाला काले दांतों वाला, (ब्रह्महा क्षयरोगित्वम्) ब्राह्मण की हत्या करने वाला तपेदिक का रोगी, ग्रौर (गुरुतल्पगः दौश्चर्म्यम्) गुरु-पत्नीगामी चर्म के विकार वाला होता है।। ४६।।

पिशुनः पौतिनातिक्यं सूचकः पूतिवक्त्रताम् । धान्यवौरोऽङ्गहीनत्वमातिरेक्यं तु मिश्रकः ॥ ४० ॥

(पिशुतः पौतिनासिक्यम्) चुगलक्षोर दुर्गन्धयुक्त नासिका वाला, (सूचकः पूतिवक्त्रताम्) भू3े दोय कहने वाला, दुर्गन्धयुक्त मुख वाला (धान्यचौरः ग्रङ्गहीन-त्वम्) धान्यचोर किसी ग्रङ्ग से रहित, ग्रौर (मिश्रकः ग्रातिरेक्यम्) मिलावट करने वाला ग्रधिक ग्रङ्गवाला होता है।। ५०॥

ष्ठप्रहर्त्ताऽऽनयायित्वं मौक्यं वागपहारकः । वस्त्रापहारकः दर्वत्र्यं पङ्गुतामदबहारकः ॥ ५१ ॥

(ग्रन्नहत्ता म्रामयावित्त्वम्) ग्रन्नचोर मन्दाग्निरोगी, (वाक् + ग्रपहारकः मौक्यम्) बिना पढ़ाये चोरी से पढ़ने या सुनने वाला गूंगा, (वस्त्र + ग्रपहारकः

व्वैत्र्यम्) कपड़ों का चोर सफेद कोढ़ का रोगी, भीर (ग्रव्यहारकः पङ्गुतम्) घोड़ा चुराने वाला लंगड़ा होता है।। ५१॥

#### एवं कर्मविशेषेण जायन्ते सद्विगीहताः । जडमूकान्धबिधरा विकृताकृतयस्तया ॥ ५२ ॥

(एयम्) इस प्रकार (कर्मविशेषेण्) कर्मभेद के ग्राधार पर (सद्-विगर्हिता) श्रेष्ठों में निन्दित (जड-मूक-ग्रन्धबिधराः तथा विकृत-ग्राकृतयः जायन्ते) मूर्खं, गूंगे ग्रन्थे, वहरे तथा बिगड़ी हुई ग्राकृति वाले लोग पैदा होते हैं।। ४२।।

आनुशिन्जनाः ११।४८ से ५२ तक के श्लोक निम्न 'ग्राधारों' के ग्रनुसार प्रक्षिप्त हैं—

- १. अन्तियरोध—इन क्लोकों में प्रदिश्तित परिणामों का मनु के ग्रन्य वर्णन से विरोध है—(१) परजन्म के एक ही परिणाम का निश्चय कर देना ग्रथवा किसी भी एक कमं के ग्राधार पर भविष्य में एक ही फल का निर्णय देने की पद्धित मनु की नहीं है। वे तो सात्त्विक, राजसिक ग्रौर तामिसक कमों के आधार ही फल मानते हैं और वह भी ग्रनेक कमों से [१२।२४—५२,७३—७४]। (२) यह बारहवें ग्रध्याय में कमंफल के ग्रन्तगंत ग्राने वाला प्रसंग है, लेकिन वहां इन फलों का या फल मिलने की ऐसी पद्धित का कोई वर्णन वा संकेत नहीं है। (३) ४६ में क्लोक में ब्रह्महत्यारा ग्रादि पातकों का उल्लेख इन क्लोकों को परवर्ती सिद्ध कर रहा है, क्योंकि यह चार महा-पातिकयों का वर्गीकरण मौलिक न होकर परवर्ती है [देखिए—११।४४—१६० क्लोकों पर समीक्षा]।
- २. **शैलीगत भाधार—इन चारों** श्लोकों की शैली निराधार एवं अयुक्तियुक्त है।मनु की शैली में ये त्रुटियाँ नहीं हैं।४८ वां श्लोक इन प्रक्षिप्त श्लोकों से सम्बद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

प्रायश्वित्त क्यों करना चाहिए-

चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये । निन्धे हि लक्षणेयुं कता जायन्तेऽनिब्कृतेनसः ॥ ५३ ॥ (५)

[४६-४७ में वर्णित लाभ होने से] (ग्रतः) इसलिए (विशुद्धये) संस्कारों की शुद्धि के लिए (नित्यं प्रायिश्चित्तं चिरतव्यम्) सदा [बुरा काम होने पर] प्रायिश्चित्त करना चाहिए, (हि) क्योंकि (ग्रनिष्कृत-एनसः) पाप-शुद्धि किये विना मनुष्य (निन्द्यैः लक्षणैः युक्ताः जायन्ते) निन्दनीय लक्षणों से युक्त हो जाते हैं या मरकर पुनर्जन्म में होते हैं ॥ ५३ ॥

महापातकों का वर्णन-

बह्यहत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वञ्जनागमः। महान्ति पातकान्याद्वः संसर्गश्चापि तैः सह ॥ ५४ ॥

(ब्रह्महत्या, सुरापानं, स्तेयं, गुरु-अङ्गनागमः) ब्रह्महत्या, मद्यपान, चोरी और गुरुपत्नीगमन, (महान्ति पातकानि + आहुः) ये चार महापातक कहलाते हैं (च) और (तैः सह संसर्गः ग्राप) इनके साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध रखना, ये भी महापातक हैं ॥ ४४॥

महापातकों के समान कर्म---

भन्तं च समुत्कर्वे राजगामि च पैशुनम् । गुरोदवालीकनिर्वन्यः समानि अह्यहरयया ॥ ४४ ॥

(समुत्कर्षे अनृतम्) मपनी उन्नित करने के लिए म्रसत्याचरण (राजगामि पैशुनम्) राजा से चुगलखोरी करना, (च) भौर (गुरोः मलीकनिबंन्यः) गुरु से भूठ बोलना, ये (ब्रह्महत्यया समानि) ब्रह्महत्या के समान पातक हैं।। ५५।।

> ब्रह्मोज्भता वेदनिन्दा कौटसाद्यं सुदृद्वयः। गर्हितानाद्ययोजंग्धिः सुरापानसमानि षट्॥ ५६॥

(ब्रह्म-उज्भता, वेदनिन्दा) वेदों का त्याग, वेदों की निन्दा (कौटसाक्य सुहृद्-वधः) भूठी गवाही देना, मित्र की हत्या करना, (गींहत-मनाद्ययोः जिम्बः) निन्दित और मभक्ष्य पदार्थों का खाना, ये (षट् सुरापानसमानि) छह मद्यपान के समान पातक हैं।। ५६।।

> निक्षेपस्यापहरणं नराइवरजतस्य च। मूमिवञ्चमजीनां च व्यमस्तेयसमं स्मृतम्।। ५७॥

(निक्षेपस्य + ग्रपहरणम्) धरोहर को हड़पना, (नर-ग्रश्व-रजतस्य-भूमि-वज्ञ-मणीनां च) मनुष्य, घोड़ा, चांदी, भूमि, हीरा ग्रौर मणियों का ग्रपहरण करना (रुक्म-स्तेयसमं स्मृतम्) सुवर्णचोरी के समान हैं ॥ ४७ ॥

> रेतः सेकः स्वयोनीषु कुमारीव्यन्त्यजासु च। सस्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु गुरुतस्पसमं विदुः॥ ५८॥

(स्वयोनीषु ग्रन्त्यजासु सस्युः च पुत्रस्य स्त्रीषु रेतः सेकः) अपनी सगी बहन, कुमारी, चण्डाली, मित्र भौर पुत्र की पत्नी से संभोग करना, ये (गुरुतल्पसमं बिदुः) गुरुपत्नीगमन के समान पातक हैं।। ५८।।

उपपातकों का वर्णन-

गोवघोऽयाण्यसंयाज्यपारदार्यात्मविक्रयाः । गुदमातृपितृत्यागः स्वाप्यायाग्योः सुतस्य च ॥ ५६॥ (गोवधः + ग्रयाज्यसंयाज्य-पारदार्य-प्रात्मविक्रयाः) गोह्रत्या, यज्ञ कराने के ग्रयोग्यों के यहां यज्ञ कराना, परस्त्रीगमन, भ्रपनी आत्मा को बेचना, (गुरु-मातृ-पितृ-त्थागः) गुरु, माता, पिता को छोड़ देना, (च) भीर (स्वाष्याय-म्रग्न्योः सुतस्य) स्वाष्याय, म्राग्नहोत्र, बेटे को छोड़ देना, [ये उपपातक हैं]।। ४६।।

#### परिवित्तिताऽनुजेऽनूढे परिवेदनमेव च। तयोदीनं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम् ॥ ६० ॥

(परिवित्तिता + अनुजे + अनुढे) परिवित्ति = वह बड़ा भाई जिससे पहले उसके छोटे भाई ने विवाह कर लिया हो (च) और (५रिवेदनम् + एव) परिवेत्ता = बड़े भाई से पूर्व विवाह करने वाला छोटा भाई [३।१७१] (तयोः कन्यादान च तयोः याजनम्) इन दोनों को कन्या देना और इनके यहां यज्ञ कराना ॥ ६०॥

#### कन्यायाः दूषर्णं चैव वार्षुच्यं व्रतलोपनम् । तज्ञागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रयः ॥ ६१ ॥

(कन्यायाः दूषराम्) कौमार्य भंग करके कन्या को दूषित कर देना, (वार्षुष्यम्) व्याज कमाना, (व्रतलोपनम्) ब्रह्मचर्य आदि व्रत को नष्ट करना, (तडाग-प्राराम-दारासाम् च अपत्यस्य विक्रयः) तालाव, बगीचा, स्त्री भौर पुत्र को बेचना ॥ ६१ ॥

# वात्यता बान्धवत्यागो मृत्याध्यापनमेव च। मृत्या चाध्ययनादानमपण्यानां च विक्रयः॥ ६२॥

(त्रात्यता) त्रात्य होता [२।३६], (बान्धवत्यागः) सम्बन्धियों को त्यागना, (भृत्या + अध्यापनम् + एव) वेतन लेकर पढ़ाना, (भृत्या अध्ययन + आदानम्) वेतन देकर पढ़ाना (च) भौर (अपण्यानां विक्रयः) न बेचने योग्य पदार्थों को बेचना ॥६२॥

# सर्वाकरेष्वचीकारो महायन्त्रप्रवर्त्तनम् । हिंसीवचीनां स्त्र्याजीवोऽमिचारो मूलकर्म च ॥ ६३॥

(सर्व-माकरेषु + मधीकारः) सभी लानों पर मधिकार करना, (महायन्त्र-प्रवर्तनम्) बड़े-बड़े यन्त्रों का प्रारम्भ करना, (ओषधीनां हिंसा) ओषधियों को नष्ट करना, (स्त्र्याजीवः) स्त्री से परपुरुष-संभोग, नृत्य म्रादि कराकर जीविका चलाना, (म्रिभिचारः) मारण म्रादि कर्म रचना, (च) मौर (मूलकर्म) वशीकरण करना ॥६३॥

# इन्बनार्षमशुष्कारणां द्रुमाणामवपातनम् । स्रात्मार्षे च क्रियारम्मो निन्दिताम्नादनं तथा ॥ ६४ ॥

(इन्धनार्थम्) इन्धन के लिए (प्रशुष्काणां दुमाणाम् + प्रवपातनम्) हरे पेड़ों को काटना (प्रात्मार्थं क्रिया-भारम्भः) प्रत्येक कार्यं प्रपने स्वार्थं की सिद्धि के उद्देश्य से करना (तथा निन्दित-भन्न-भदनम्) तथा निन्दित भन्न लाना ॥ ६४ ॥

#### भ्रनाहिताग्निता स्तेयमृग्गानामनपिकया। ग्रसच्छास्त्राधिगमनं कौशीलव्यस्य च किया॥ ५५॥

(ग्रन-ग्राहिताग्निता स्तेयम् + ऋणानाम् + ग्रनपक्रिया) यज्ञ करने में उपेक्षा-भाव, चोरी करना, ऋण लेकर न लौटाना, (ग्रसत्-शास्त्र-ग्राधगमनम्) मिथ्या शास्त्रों को पढ़ना, (च) ग्रौर (कौशीलब्यस्य क्रिया) नाच-गान-वाद्य का काम करना ॥ ६५ ॥

# धान्यकुप्यपशुस्तेयं मद्यपस्त्रीनिषेवरणम् । स्त्रीशुद्रविद्क्षत्रवधो नास्तिक्यं चोपपातकम् ॥ ६६ ॥

(धान्य-कुप्य-पशु-स्तेयम्) धान्य, तांबा ग्रादि धातु और पशुग्रों की चोरी करना, (मद्यप-स्त्रीनिषेवणम्) शरायी स्त्री के साथ संभोग करना, (स्त्री-शूद्र-विट्-क्षत्र-वधः) स्त्री, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय की हत्या करना, (च) ग्रीर (नास्तिक्यम्) नास्तिक-भाव (उपपातकम्) ये सब [११।४६–६६] उपपातक कहलाते हैं ॥ ६६ ॥

जातिभ्रंशकारक कर्म-

बाह्यागुरय रुजः कृत्वा झातिरझेयमद्ययोः। जैह्ययं च मैथुनं पुंसि जातिश्रंशकरं स्मृतम्॥ ६७॥

(ब्राह्मणस्य रुजः कृत्वा) ब्राह्मण को पीड़ा पंहुचाना (ब्रद्मेयमद्ययोः द्यातिः) न स्थने योग्य वस्तुत्रों ब्रीर मद्य को स्वाना, (जैह्मघम्) कुटिलता (च) श्रीर (पुंसि मैथुनम्) पुरुष के साथ मैथुन करना, ये (जातिश्चंशकरं स्मृतम्) जातिश्चष्ट करने वाले कर्म हैं॥ ६७॥

वर्णसंकर बनाने वाले कर्म--

# खराक्वोष्ट्रमृगेमानामजाविकवधस्तथा । संकरीकरणं क्षेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ ६८ ॥

(खर-ग्रद्य-उष्ट्र-मृग-इभानाम् + ग्रजा-अविक-वधः) गघा, घोड़ा, ऊंट, मृग, हाथी, बकरी, भेड़ की हत्या करना (तथा मीन-ग्रहि-महिषस्य च) तथा मछली, सांप और भैंस इनकी हत्या करना, (संकरीकरणं ज्ञेयम्) ये वर्णसंकर बनाने वाले कर्म हैं॥ ६८॥

ग्रपात्र करने वाले कर्म-

निन्दितेम्यो घनादानं वाशिज्यं शूद्रसेवनम् । ग्रपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च मावणम् ॥ ६६ ॥

(निन्दितेभ्यः धन-म्रादानम्) निन्दित व्यक्तियों से धन लेना, (वाणिज्यम्) व्यापार करना, (शूद्रसेवनम्) शूद्र की सेवा करना, (च) ग्रीर (ग्रसत्यस्य भाषणम्) भूठ बोलना, ये (ग्रपात्रीकरणं ग्रेयम्) ग्रपात्र करने वाले कमें हैं।। ६६।।

मलिन करने वाले कर्म-

कृमिकीटवयोहत्या मद्यानुगतभोजनम् । फर्लघःकुसुमस्तेयमर्घयं च मलावहम् ॥ ७० ॥

(कृमि-कीट-वयः + हत्या) छोटे कीड़े, बड़े कीड़े, पक्षी इनकी हृत्या करना, (मद्य अनुगत-भोजनम्) मद्य के साथ लाये हुए पदार्थ को खाना, (फल-एघ:-क्रुसुम-स्तेयम्) फल, लकड़ी, फूलों की चोरी (च) और (अधैर्यम्) उग्रता करना, ये (मल-ग्रावहम्) मिलन करने वाले कर्म हैं ॥ ७०॥

महापातकों ग्रीर उपपातकों के प्रायश्चित्त-

एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि पृथक्पृयक् । यैयेंब्रंतरपोत्तुन्ते तानि सम्यङ् निबोधत ॥ ७१ ॥

(एतानि सर्वाणि एनांसि) ये सब [११ । ४४-७०] पाप (पृथक्-पृथक् यथा + उक्तानि) पृथक्-पृथक् श्रौर सही-सही कहे, सब (यैः यैः व्रतैः + अपोहचन्ते) जिन-जिन प्रायश्चित्तों से ये पाप नष्ट होते हैं (तानि सम्यक् निबोधत) उन्हें श्रच्छी प्रकार सुनो—॥ ७१॥

ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त-

ब्रह्महा द्वादशसमाः कुटीं कृत्वा वने वसेत्। भैक्षात्र्यात्मविशुद्धपर्यं कृत्वा शबक्षिरोध्यजम् ॥ ७२ ॥

(बहाहा) बहाहत्यारा (मात्मविशुद्धधर्यम्) प्रपनी म्रात्मा की शुद्धि के लिए (शविशरः ध्वजं कृत्वा) कटे हुए सिर का चिह्न मंकित करके या उस चिह्न की पताका रखते हुए (भैक्षाशी) भिक्षा मांगकर रहते हुए (द्वादशसमाः) बारह वर्षं तक (वने) वन में (कुटी कृत्वा वसेत्) कुटिया बनाकर रहे ॥७२ ॥

> सक्यं शस्त्रभृतां वा स्याद्विबुवानिष्ठ्ययाऽऽस्मनः । प्रास्येवात्मानमग्नौ वा समिद्धे त्रिरवाविशराः ॥ ७३ ॥

(वा) अथवा ब्रह्महत्यारा (ग्रात्मनः इच्छया) ग्रपनी हार्दिक इच्छा से (शस्त्र-भृता विदुषा लक्ष्यं स्यात्) शस्त्रधारी विद्वानों का निशाना बन जाए अर्थात् स्वयं उनके सामने जाकर अपने को नष्ट कर ले (वा) ग्रथवा (सिमद्धे ग्रग्नो) जलती हुई भाग में (तिः + ग्रवाक्शिराः) तीन बार नीचे को सिर करके (भारमान प्रास्येत्) ग्रपने को फेंके [इस प्रकार या तो जलकर मर जायेगा, यदि बचा भी रहेगा तो उसका प्राय-श्चित्त पूर्ण हो जाएगा]।। ७३।।

यजेत वाध्ववेषेयेन स्विजिता गोसवेन वा। अभिजिद्विस्वजिद्य्यां च त्रिवृताग्निष्टुताऽपि वा॥ ७४॥ (वा) प्रयवा (प्रस्वमेथेन स्विजिता गोसवेन प्रभिजित्-विस्वजिद्य्यां त्रिवृता श्रपि वा श्रग्निष्टुता यजेत) अश्वमेध, स्वीजित्, गोसव, श्रमिजित्, त्रिवृत् या श्रग्नि-ष्टुत् यज्ञ करे ॥ ७४ ॥

#### जपन्वाञ्यतमं वेदं योजनानां शतं वजेत्। बहाहत्याञ्यनोदाय मितभुङ् नियतेन्द्रियः॥ ७४॥

(वा) अथवा (ब्रह्महत्या + ग्रपनोदाय) ब्रह्महत्या के पाप को दूर करने के लिए (मितमुङ् जितेन्द्रियः) स्वल्पाहारी और जितेन्द्रिय होकर (ग्रन्यतमं वेदं जपन्) किसी एक वेदं का जप करता हुमा (योजनानां शतं वजेत्) सौ कोस पैदल चले ॥ ७५॥

# सर्वस्य वेदविदुषे बाह्यणायोपपादयेत्। धनं वा जीवनायालं गृहं वा सपरिच्छदम् ॥ ७६ ॥

(दा) ग्रयवा (सर्वस्वम्) ग्रपनी धन-सम्पत्ति (वेदविदुपे ब्राह्माणाय उपपादयेत्) वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को दान में दे दे (वा) ग्रयवा (जीवनाय + ग्रलं धनम्) किसी ब्राह्मण को जीवनपर्यन्त जीने के लिए पर्याप्त धन या (सपरिच्छदं गृहम्) सब वस्तुग्रों से युक्त घर दान में दे॥ ७६॥

# हविष्यभुग्वाऽनुसरेश्वितस्रोतः सरस्वतीम् । जपेद्वा नियताहारस्त्रिवें वेदस्य संहिताम् ॥ ७७ ॥

(वा) मथवा (हिवष्यभुक्) हिवष्य अन्त—नीवार प्रादि स्नाता हुन्ना (प्रति-स्नोतः सरस्वतीम् प्रनुसरेत्) किसी प्रसिद्ध स्रोत से चलकर सरस्वती नदी के समाप्ति-स्थान तक जाये (वा) या (निथताहारः वं) थोड़ा भोजन करके रहते हुए (वेदस्य संहितां वैतिः जपेत्) वेद की किसी संहिता का तीन बार जप करे ।।७७।।

# कृतवापनो निवसेद् ग्रामान्ते गोवजेऽपि वा । आश्रमे वृक्षमूले वा गोबाह्यणहिते रतः॥ ७८॥

(वा) प्रथवा (गो-ब्राह्मणहिते रतः) गौओं घौर ब्राह्मणों के हित में लगा (कृतवापनः) सिर मुंडाकर (ग्रामान्ते गोव्रजे आश्रमे वा वृक्षमूले निवसेत्) गाँव के पास, गोशाला, ग्राश्रम या वृक्ष के नीचे [१२ वर्षं तक] निवास करे।। ७८॥

# बाह्यणार्ये गवार्ये वा सद्यः प्राणान्परित्यजेत् । मुख्यते ब्रह्महृत्याया गोप्ता गोबाह्मणस्य च ॥ ७६ ॥

(वा) प्रयवा (बाह्मणार्थे गवार्थे) बाह्मण श्रीर गौ की रक्षा के लिए (सब प्राणान् परित्यजेत्) [उन पर किसी श्रापित्त का श्रवसर ग्राने पर] तत्काल ग्रपने प्राणों की बाजी लगा दे (च) ग्रीर (गो-ब्राह्मणस्य गोप्ता) [इस प्रकार जीवित रह जाने पर भी] वह गौ, ब्राह्मणा का रक्षक मनुष्य (ब्रह्महत्यायाः मुच्यते) ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है।। ७६।।

#### त्रिवारं प्रतिरोद्धा वा सर्वस्वश्वजित्य वा। विश्रस्य तन्त्रिमित्ते वा प्राणालामे विमुख्यते ॥ ८० ॥

(वा) अथवा [चोरों-डाकुग्रों द्वारा ब्राह्मण के यहां धन चुराने के ग्रवसर पर] (त्रिवार प्रतिरोद्धा) तीन बार ब्राह्मण के धन को चोरों से बचाने वाला, (वा) या (सर्वस्वम् + ग्रवजित्य) चुरा लेने पर सारे धन को उनसे जीतकर लौटा लाने वाला (वा) ग्रथवा (विप्रस्य तन्निमित्ते प्राणालाभे) ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए प्राणों को न्यो आवर करने वाला (विमुच्यते) ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता है।। ८०।।

#### एवं हदवतो नित्यं बह्मचारी समाहितः । समाप्ते द्वादशे वर्वे बह्महत्यां व्यपोहित ॥ ८१ ॥

(एवम्) इस प्रकार [११।७२-८०] (नित्यं इढव्रतः) सदा व्रत को इढ्ता से पालन करता हुन्ना, (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचर्य से रहता हुन्ना, (समाहितः) एकाप्रचित्त रहता हुन्ना ब्रह्महत्यारा (द्वादशे वर्षे समाप्ते) बारह वर्षे पूर्ण होने पर (ब्रह्महत्यां व्यपोहित) ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है।। ८१।।

# शिष्ट्वा वा मूमिदेवानां नरदेवसमागमे। स्वमेनोऽत्रभृथस्नातो हयमेथे विमुख्यते।।

(वा) श्रयवा (हयमेघे) श्रव्यमेघ यज्ञ के श्रवसर पर (भूमिदेवानां नरदेव-समागमे) राजाओं के श्रीर बाह्यणों के एकत्रित होने पर (स्वम् - एनः शिष्ट्वा) श्रपने पाप को कहकर (श्रवभृथस्नातः) श्रवभृथस्नान = यज्ञ-समाप्ति पर किये जाने बाले स्नान को करने के पश्चात् (विमुच्यते) ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता है।। दश।

#### धर्मस्य ब्राह्मराो मूलमग्नं राजन्य उच्यते । तस्मात्समागमे तेषामेनो विच्याप्य शुद्धपति ॥ ८३ ॥

(धर्मस्य मूलं ब्राह्मणः) धर्मं के मूल ब्राह्मण होते हैं, श्रीर (श्रग्नं राजन्यः उच्यते) धर्मं के श्रग्नभाग क्षत्रिय-राजा होते हैं (तस्मात्) इसी कारण (तेषां समागमे) उनके एकत्र होने पर, ब्रह्महत्यारा (एनः विख्याप्य शुद्धधित) श्रपने पाप को प्रसिद्ध करके शुद्ध हो जाता है।। ६३।।

#### बाह्यणः सम्भवेनैव वेवानामिष वैवतम् । प्रमाणं चैव लोकस्य ब्रह्मात्रैव हि कारणम् ॥ ८४ ॥

(ब्राह्मणः सम्भवेन + एव) ब्राह्मण उत्पत्तिकाल श्रथीत् जन्म से ही (देवा-नाम् + श्रिप दैवतम्) देवताश्चों का भी बड़ा देवता है (च) और (लोकस्य प्रमाणम्) लोक श्रथीत् मनुष्यों का प्रमाणरूप है, (हि अत्र ब्रह्म एव कारणम्) क्योंकि इसमें वेद ही कारण है।। ८४।।

#### मनुस्मृतिः

# तेवां वेदविदो ब्र्युस्त्रयोऽप्येनः सुनिष्कृतम् । सा तेवां पावनाय स्यात्पवित्रा विदुषां हि बाक् ॥ ८५ ॥

(तेषां त्रयः वेदिवदः) उन ब्राह्मणों में तीन वेद के वेत्ता ब्राह्मण (ग्रिपि + एनः सुनिष्कृतं ब्रूयुः) जो भी पापों का प्रायश्चित्त कहें (सा तेषां पावनाय स्यात्) वही प्रायश्चित्त उनको पवित्र करने वाला है (हि) क्योंकि (विदुषां वाक् पवित्रा) विद्वानों की वाणी पवित्र होती है।। ८५।।

अतोऽन्यतममास्याय विधि विश्रः समाहितः । ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपोहत्यास्मवत्तया ॥ ८६ ॥

(म्रतः) इसीलिए (विप्रः) ब्राह्मण आदि पापकत्तां (समाहितः) सावधान होकर (ग्रन्यतमं विधिम् + ग्रास्थाय) उपयुंक्त विधियों में से किसी एक प्रायश्चित्त-विधि को ग्रपनाकर (म्रात्मवत्-तया) ग्रात्मशुद्धि करके (ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपोहित) ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता है।। ८६।।

> हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव व्रतं चरेत्। राजन्यवैदयौ चेजानावात्रेथीमेव च स्त्रियम् ॥ ८७ ॥

(ग्रविज्ञातं गर्भम्) ग्रनजाने में गर्भ को, (इजानी राजन्यवैश्यो) यज्ञ करते हुए क्षत्रिय वैश्यों को, (च) ग्रीर (ग्रात्रेयीम् + एव स्त्रियम्)रजस्वला स्त्री को (हत्वा) मारने के बाद (एतत् + एव व्रतं चरेत्) यही ब्रह्महत्या वाले प्रायश्चित्त करे।। ८७॥

उन्स्वा चैवानृतं साक्ष्ये प्रतिरुघ्य गुरुं तथा । प्रपहृत्य च निःक्षेपं कृत्वा च स्त्रीसुहृद्वधम् ॥ ८८ ॥

(साक्ष्ये अनृतं उक्त्वा) गवाही में भूठ बोलकर (तथा गुरुं प्रतिरुष्य) ग्रौर गुरु पर मिथ्या दोष लगाकर (निक्षेपम् भपहृत्य) घरोहर को हड़पकर (च) ग्रौर (स्त्री-सुहृद्वषं कृत्वा) स्त्री तथा मित्र की हत्या करके भी उपयुक्त प्रायश्चित्त करे।। ८८॥

> इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम् । कामतो बाह्यरावधे निष्कृतिनं विधीयते ॥ ५६ ॥

(श्रकामतः द्विजं प्रमाप्य) ग्रनिच्छापूर्वक ब्राह्मण की हत्या करने पर (इयं विश्वद्धिः + उदिता) यह पाप-शुद्धि कही है, (कामतः ब्राह्मणवधे) इच्छापूर्वक ब्रह्म हत्या करने पर (निष्कृतिः न विधीयते) उसका कोई प्रायश्चित्त नहीं होता अर्थात् वह पाप प्रायश्चित्तों से भी शुद्ध नहीं होता ॥ ८ ॥

सुरापान का प्रायश्चित्त-

सुरां पीत्वा द्विजो मोहादग्निवर्णां सुरां पिवेत् । तया स काये निर्देग्धे मुख्यते किल्विषात्ततः ॥ ६० ॥ (द्विजः) ब्राह्मण (मोहात्) मोहवश (सुरां पीत्वा) मद्यपान करके (श्रग्निवणाँ सुरां पिबेत्) श्राग के समान तपती शराब पीये (तया काये निर्दंग्धे) उस तपती शराब से उसका मुख-गला श्रादि जलने पर (सः ततः किल्विषात् मुच्यते) वह उस मद्यपान के पाप से मुक्त हो जाता है।। ६०।।

#### गोमूत्रमग्निवर्णं वा पिबेदुदक्तमेव वा। पयो घृतं वाऽऽमरणाद् गोशकृत्रसमेव वा।। ६१।।

(वा) ग्रथवा (ग्रग्निवर्णं गोमूत्रम् उदकं पयः घृतं वा गोशकृत्रसम्) तपते हुए गोमूत्र, जल, दूध, घी अथवा गोबर के रस को (ग्रामरणात् पिबेत्) जब तक मर न जाये तब तक पीये ॥ ६१ ॥

#### करणान्वा मक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सकृत्रिशि । सुरापानापनुस्त्ययं बालवासा जटी व्वजी ॥ ६२ ॥

(वा) ग्रयवा (सुरापान-अपनुत्त्ययंम्) शराब पीने के पाप से छूटने के लिए (बालवासा जटी घ्वजी) बालों से बने वस्त्र पहनकर, जटाएं घारण करके, सुरापात्र का चिह्न या घ्वजा रखते हुए (ग्रब्दम्) एक वर्षं पर्यन्त (निश्चि सक्कत्) रात के समय एक बार (क गान् वा पिण्याकम्) चावल के कणों को चुगकर वा तिल की खल (भक्षयेत्) खाये।। ६२।।

# सुरां वै मलमन्नानां पाप्मा च मलमुख्यते । तस्माद् बाह्यरणराजन्यो वैश्यश्च न सुरां पिवेत् ॥ ६३ ॥

(ग्रन्नाना वै मल सुराम्) ग्रन्नों के मल को 'सुरा' कहते हैं (च) ग्रीर (मलं पाप्मा उच्यते) 'मल' 'पाप' को कहते हैं (तस्मात्) इस कारण ग्रर्थात् सुरापान, पाप को ही पीना है, अतः (ब्राह्मण-राजन्यो च वैश्यः) ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रीर वैश्य (सुरां न पिबेत्) शराब न पीयें।। ६३।।

# गौडी पैट्टी च माघ्वी च विज्ञेषा त्रिविषा सुरा। यथैवैका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमैः॥ ६४॥

(गौडी, पैष्टी च माध्वी) गौडी = गुड़ से बनी, पैष्टी = ग्राटे से बनी, माध्वी = महुए से बनी, (त्रिविधा सुरा विज्ञेया) ये तीन प्रकार की सुरा होती है। यथा + एव + एका तथा सर्वाः) जैसी एक है वैसी ही सब हैं अर्थात् सब बराबर हैं, ग्रतः (द्विजो-त्तमैं न पातव्याः) द्विजातियों को ये नहीं पीनी चाहिए ।। ६४।।

यक्तरक्षःपिशाचान्नं मद्यं मासं सुराऽऽसवस् । तद् ब्राह्मणेन नात्तव्यं वैवानामदनता हविः ॥ ६४ ॥

(मद्यं मांसं सुरा + ग्रासवम्) मज, मांस, सुरा ग्रासव, ये (यक्ष-रक्षः-पिशाच-ग्रन्नम्) यक्षों, राक्षसों ग्रीर पिशाचों के खाने की वस्तुएं हैं, (देवानां हविः ग्रश्नता बाह्य ऐन) देवताओं की हिव ग्रर्थात् यज्ञशेष जैसा पवित्र भोजन करने वाले द्विजवर्ग को (तत् न + ग्रत्तव्यम्) ये वस्तुएं नहीं खानी चाहिए।। ६५॥

> ग्रमेध्ये वा पतेन्मत्तो बैदिकं वाऽप्युदाहरेत्। श्रकार्यमन्यत्कुर्याद्वा बाह्यणो मदमोहितः॥ ६६॥

क्योंकि (मदमोहितः ब्राह्मणः मत्तः) शराब के नशे में मतवाला हुग्रा ब्राह्मण शराब पीकर (ग्रमेध्ये वा पतेत्) या तो गन्दगी में गिरेगा, (वा वैदिकम् + उदाहरेत्) ग्रथवा वेदवाक्यों को वकेगा (वा) ग्रथ ग्रा (अन्यत् ग्रकार्यं कुर्यात्) ग्रीर दूसरे न करने योग्य बुरे कार्यं करेगा [इस कारण शराब नहीं पीनी चाहिए]॥ ६६॥

> यस्य कायगतं ब्रह्म मद्येनाप्लाय्यते सकृत्। तस्य व्यवेति बाह्मण्यं शूद्रस्यं च स गण्छति ॥ ६७ ॥

(यस्य कायगतं ब्रह्म) जिसका शरीर में निवास करने वाला जीवात्मा (सकृत मद्येन — ग्राप्ताब्यते) एक बार भी यदि शराब में डूब जाता है प्रयत् जो ब्राह्मण एक बार भी शराब पी लेता है (तस्य ब्राह्मण्यं व्यपैति) उसका ब्राह्मण्यं नष्ट हो जाता है (च) ग्रीर (स: शूद्रत्वं गच्छति) वह शूद्र बन जाता है।। १७।।

सुवर्ण-चोरी का प्रायश्चित्त-

an militar in**g**ri

एवा विचित्राऽमिहिता सुरायानस्य निष्कृतिः । अतः उर्ध्वं प्रवक्ष्यामि सुवर्णस्तेयनिष्कृतिस् ॥ ६८ ॥

(एषा) यह [११। ६०-६७] (सुरापानस्य विश्वित्रा निष्कृतिः स्रमिहिता) शराब पीने की स्रनेक प्रकार की पापशुद्धि कही, (स्रतः + ऊर्ध्वम्) स्रब इसके बाद (सुवर्ग्यस्तेयनिष्कृति प्रवक्ष्यामि) सोने की चोरी का प्रायश्चित्त कहूंगा—॥ ६८॥

ा अने (राजान तु म्राभगम्य)

्राजी के कार्यक्षिर (राजान स्वानवयु भू यात्) अपनी चोरी को बतलाकर कहे कि ('भवान् माम् अनुशास्तु' इति) 'आप सुभे दण्ड दें' ॥ ६६ ॥

> गृहीत्वा मुसलं राजा सक्द्वन्यात् तं स्वयम् । वर्षेन शुद्धचति स्तेनो बाह्यसस्त्रपसैव तु ।। १००।।

तब (राजा मुसलं गृहीत्वा) राजा मुसल लेकर (स्वयं सकृत् हृन्यात्) उसे एक बार मारे, इस प्रकार (बधेन) शारीरिक दण्ड से या इस स्थिति में गर भी जाने से (स्तेन: शुद्धपति) चोर शुद्ध हो जाता है (तु) किन्तु (ब्राह्मणः तपसा + एव) ब्राह्मण तप से ही शुद्ध हो जाता है प्रयाद ब्राह्मण को न मारे॥ १००॥

#### तपसाऽपनुनुत्सुस्तु सुवर्णस्तेयजं मलम्। चीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेद् ब्रह्महरणो वतम्।। १०१।।

(सुवर्णंस्तेयजं मलं तपसा + ग्रपनुनुत्सु तु द्विजः) सोने की चोरी के पाप को प्रायिश्चत रूपी तप से दूर करने की इच्छा वाला द्विज (चीरवासा) पुराने वस्त्रों को घारण करता हुआ (ग्ररण्ये ब्रह्महणः व्रतं चरेत्) वन में जाकर ब्रह्महत्या वाला प्रायश्चित्त [११।७२] करे।। १०१।।

गुरुस्त्री-गमन का प्रायश्चित्त---

एतैव तैरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः। गुरुस्त्रीगमनीयं तु व्रतैरेमिरपानुदेत्॥१०२॥

(द्विजः एतैः व्रतैः) द्विज व्यक्ति उपर्युक्त व्रतों से [११। ६६-१०१] (स्तेय-कृतं पापम् अपोहेत) सुवर्ण-चोरों के पाप को दूर करे, (गुरुस्त्रीगमनीयं तु एभिः व्रतैः अपानुदेत्) गुरुस्त्रीगमन के पाप को इन निम्न वर्णित [१०३-१०६] व्रतों से दूर करे—॥ १०२॥

> गुरुतस्प्यमिमार्थ्यंनस्तप्ते स्वप्यावयोमये । सूर्मी ज्वलन्तीं स्वाहिलब्येन्मृत्युना स विशुद्धपति ॥ १०३॥

(गुरुतल्पी) गुरु की पत्नी से संभोग करने वाला व्यक्ति (एनः अभिभाष्य) अपने पाप को बतलाकर (तप्ते अयोमये स्वप्यात्) तपते हुए लोहे के पलंग पर सो जाय अथवा (ज्वलन्तीं सूर्मीं सु + भ्राहिलष्येत्) जलती हुई लोहे की स्त्रीमूर्ति को भ्राल्फ्लन-बद्ध करले, इस प्रकार (मृत्युना) मृत्यु होने से (सः विशुद्धधित) वह शुद्ध होता है ॥ १०३॥

> स्वयं वा शिश्नव्षणायुत्कृत्याषाय चाञ्जली । नैःकृतिः विशामातिष्ठेवानिषातावजिल्लागः ॥ १०४॥

काटकर (च) ग्रीर (ग्रञ्जली ग्राधाय) उन्हें ग्रंजलि में रखकर (ग्रजिह्मगः) कुटिल भावना का त्याग करके (ग्रानिपातात्) जब तक मरकर भूमि में न गिरजाये तब तक (नैऋंतीं दिशम् + ग्रातिष्ठेत्) नैऋंत दिशा की ग्रीर चलता रहे ॥ १०४॥

> सद्वाङ्गी चीरवासा वा इमधुलो विजने वने । प्राजापत्यं चरेत्कुच्छ्रमञ्बलेकं समाहितः ॥ १०५॥

(वा) अथवा (खट्वाङ्गी) 'खट्वाङ्ग' = खाट के बिह्न से युक्त ब्वजा को धारण किये हुये, (बीरवासा) पुराने वस्त्र पहने (शमश्रुक्तः) जटाएं रखे (विजने बने) निर्जन वन में जाकर 'समाहितः) एकाग्र होकर (एकम् अब्दं प्राज्यापत्यं कुच्छ्नं चरेत्) एक वर्ष तक 'श्राज्ञापत्य नामक [११। २११] कुच्छ्नवत को करे।। १०५।।

मनुस्मृतिः

#### चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानम्यस्येन्नियतेन्द्रियः । हविष्येण यवाग्वा वा गुरुतत्पापनुत्तये ॥ १०६ ॥

(वा) अथवा (गुरुतल्पापनुत्तये) गुरुस्त्रीगमन के पाप की शुद्धि के लिए (नियते-न्द्रियः) जितेन्द्रिय होकर, (हविष्येण वा यवाग्वा) हविष्यान्न वा लपसी खाते हुए (त्रीन् मासान् चान्द्रायणम् अभ्यस्येत्) तीन मास तक 'चान्द्रायण' व्रत [११। २१६–२२०] करे॥ १०६॥

उपपातिकयों के प्रायश्चित्त-

#### एतैव तैरपोहेयुर्महापातकिनो मलम् । उपापातकिनस्स्वेवमेमिर्नानाविषेव तै : ।। १०७ ।।

(महापातिकनः) महापातिको लोग (एतैः वर्तैः मलम् प्रपोहेयुः) इन पूर्वोक्त [११।७२–१०६] प्रायदिचत्तों से श्रपने पापों को दूर करें, और (उपपातिकनः तु) उपपातिको लोग [११।५६–६६] (एभिः नानाविधैः वर्तैः एवम्) निम्नविणित अनेक-प्रकार के वर्तों से इस प्रकार अपने पापों को दूर करें—।। १०७।।

# उपपातकसंयुक्ती गोघ्नो मासं यवान्पिबेत् । कृतवापो वसेबुगोच्छे चर्मणा तेन संवृतः ॥ १०८॥

(उपपातकसंयुक्तः गोष्टाः) उपपातक से संयुक्त गो-हत्यारा (कृतवापः) मुण्डन कराकर (तेन चर्मणा संवृतः) गौ के चमड़े को घोढ़े रहकर (यवान् पिबेत्) यवों = जौ को पीता हुआ (मासं गोष्ठे वसेत्) एक मास तक गोशाला में निवास करे ।। १० व ।।

# चतुर्यकालमध्नीयावकारलवर्णः मितम् । गोमूत्रेणाचरेत्स्नानं द्वौ मासौ नियतेन्द्रियः ॥ १०६ ॥

इसके बाद (द्वी मासी) दो मास तक (नियतेन्द्रियः) जितेन्द्रिय होकर (गोमू-त्रेण स्नानम् आचरेत्) गोमूत्र से स्नान करता हुआ (चतुर्यकालं मितम् अक्षारलवणम् अक्ष्मित्वात्) चौथे काल में घोड़ा एवं खटाई-नमक से रहित भोजन करे [एक बार खाकर तीन जून = मोजन समय न खाये इस प्रकार चौथे काल भोजन करे]॥ ११०॥

# दिवाऽनुगच्छेद् गास्तास्तु तिष्ठन्तूर्ध्वं रजः पिबेत् । गुश्रूषित्वा नमस्कृत्य रात्री बीरासनं वसेत् ॥ ११० ॥

(दिवा ताः तु गाः + ग्रनुगच्छेत्) दिन में उन गौशाला की गौग्रों के पीछे जाये, (तिष्ठत् + ऊर्ध्वं रजः पिबेत्) उनके रुक्तने पर उनके पीछे रुक्कर चलने से उठने वाली धूल का पान करे, (शुश्रूषित्वा) उनकी सेवा करके (रात्रौ नमस्कृत्य वी रासनं वसेत्) रात में उन्हें नमस्कार करके वी रासन से बैठा रहे॥ ११०॥

#### तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेस् व्रजन्तीष्वप्यनुवजेत्। आसीनासु तथाऽऽसीनो नियतो वीतमस्सरः॥ १११॥

(नियत: वीतमत्सर:) नियमानुसार प्रतिदिन, क्रोघरिहत होकर (तिष्ठन्तीषु + अनुतिष्ठेत्) उन गौग्रों के खड़ा होने पर खड़ा हो जाये, (व्रजन्तीषु + प्रिप + अनु-व्रजेत्) चलने पर उनके पीछे चले, (तथा) उसी प्रकार (ग्रासीनासु ग्रासीन:) उनके बैठने पर बैठजाये।। १११॥

> ब्रातुरामनिशस्तां वा चौरव्याद्रादिमिर्भयैः । पतितां पञ्चलग्नां वा सर्वोपायैविमोचयेत् ॥ ११२ ॥

(ब्रातुराम्) रोगी (वा) ब्रथवा (चौर-व्याघ्न-ब्रादिभिः भर्यः ब्रभिशस्ताम्) चोर, बाध ब्रादि के भय से डरी हुई (वा) ब्रथवा (पतिताम्) गिरी हुई, ब्रथवा (पङ्कलग्नाम्) कीचड़ में फंसी हुई गौ को (सर्व-उपार्यः विमोचयेत्) सब उपायों से छुड़ाये॥ ११२।।

> उच्यो वर्षति शीते वा माश्ते वाति वा मृशम् । न कुर्वोतारमनस्त्रायां गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥ ११३ ॥

(उच्यो, वर्षति वा शीते) झत्यधिक गर्भी, वर्षा व सर्दी होने पर (वा मास्ते भृशं वाति) तेज झाँधी चलने पर (शक्तितः) यथाशक्ति (गोः झत्रायां कृत्वा) गौ की रक्षा बिना किये (झात्मनः न कुर्वीत) झपनी रक्षा न करे झर्यात् गौ की ही रक्षा करे।। ११३।।

आत्मनो यदि वाऽन्येषां गृहे क्षेत्रेऽषवा सले। मक्षयन्तीं न कथयेत्पिबन्तं चैव बस्सकम्॥११४॥

(म्रात्मन: यदि वा + म्रान्येषाम्) भ्रपना या दूसरे के (ग्रहे क्षेत्रे भ्रथवा खले) घर, खेत या खिलहान में (भक्षयन्तीं च पिबन्तं वत्सकम्) चारा खाती हुई भ्रीर दूध पीते हुए बछड़े को (न कथयेत्) न हटाये।। ११४।।

> श्रनेन विधिना यस्तु गोघ्नो गामनुगच्छति । स गोहत्याकृतं पापं त्रिमिर्मासैर्व्यपोहति ॥ ११५॥

(यस्तु गोघ्नः) जो गोहत्यारा (ग्रनेन विधिना गाम् + ग्रनुगच्छति) इस पूर्वोक्त विधि [११। १०८-११४] से गौग्नों के सेवा करता है (सः) वह (त्रिभिः मासैः) तीन मास के भन्दर (गोहत्याकृतं पापं व्यपोहति) गोहत्या के किये पाप को नष्ट कर देता है।। ११४।।

> वृवभैकादशा गाष्ट्य वद्यात्सुचरितवतः । ग्रविद्यमाने सर्वस्वं वेदविद्यमो निवेदयेतु ॥ ११६ ॥

इस प्रकार (सुचरितव्रतः) ग्रच्छी प्रकार व्रत करने के बाद वह (वृषभएकादशा:-

गाः वेदिविद्म्यः दद्यात्) एक सांड भीर दश गायें वेद के विद्वान् ब्राह्मण् को दान में देवे (ग्रविद्यमाने) इनके न होने पर (सर्वस्वं निवेदयेत्) भ्रपना भ्रन्य सब धन ब्राह्मणों को दान कर दे।। ११६।।

एतदेव वर्त कुर्यु रुपपातिकनो द्विजाः। अवकीर्णोवज्यं शुद्धभयं चान्द्रायणमयापि वा ॥ ११७ ॥

(भ्रवकीर्गीवर्ण्यम्) 'भ्रवकीर्गी नामक [११।१२०] पापी को छोड़कर (उप-पातिकनः द्विजाः) शेष उपपातकी द्विज [११। ५६-६०] (शुद्धधर्यम्) भ्रपनी पापशुद्धि के लिए (एतत् +एव त्रतं कुर्युः) यही गौहत्या वाला प्रायश्चित्त [११।१०८-११४] करें (वा) भ्रथवा (चान्द्रायग्रम् + भ्रथ + भ्रपि) 'चान्द्रायग्र' [११।२१६-२१६] त्रत को करें ।। ११७।।

ग्रवकीर्णी का प्रायश्चित्त-

भवकीर्णी तुं काणेन गर्दभेन चतुष्पये। पाकयज्ञविभानेन यजेत निर्द्शात निश्चि॥ ११८॥

(शवकीर्गीतु) ग्रवकीर्णी [११। १२०] पुरुष (कार्णेन गर्दभेन) कार्गो गर्घ पर चढ़कर (चतुरुपये) चौराहे पर जाकर वहां (पाकयज्ञ-विधानेन) पाकयज्ञविधि से (निशि निर्ऋात यजेत) रात के समय 'निर्ऋात' नाम देवता के उद्देश्य से यज्ञ करे।। ११८।।

> हुरवाऽग्नौ विधिवद्धोमानन्ततदव समेरयुचा । वातेन्द्रगुरुवह्नीनां जुहुयारसर्पिवाऽऽहृतीः ॥ ११६ ॥

(विधिवत् भ्रग्नौ होमान् हुत्वा) विधि के भ्रनुसार भ्रग्नि में हवन करके (भ्रन्ततः) उसके बाद ('समा' इति ऋचा) 'समासिञ्चन्तु मरुतः ' ' ' ' ' इस मन्त्र से (वात-इन्द्र-गुरु-वह्नीनां सर्पिषा + भ्राहुतीः जुहुयात्) वायु, इन्द्र, गुरु तथा भ्रग्नि के उद्देश्य से घी की भ्राहुति देकर हवन करे ॥ ११६॥

कामतो रेतसः सेकं व्रतस्थस्य द्विजन्भनः। स्रतिकमं व्रतस्थानुधंमंत्रा द्वह्मवादिनः॥ १२०॥

(वृतस्यस्य द्विजन्मनः) ब्रह्मचर्यावस्था में रहने वाला जो द्विज (कामतः रेतसः सेकम्) इच्छापूर्वं क किसी स्त्री से संभोग करता है (धर्मज्ञाः ब्रह्मवादिनः) घामिक ब्रह्मवेत्ता लोग उसके इस कार्यं को (वृतस्य घितक्रमम् ग्राहुः) 'वृत का घितक्रमण करना' मानते हैं, यही व्यक्ति 'ग्रवकीणी' होता है ॥ १२०॥

मारुतं पुरुहतं च गुरुं पादकमेव च। चतुरो व्रतिनोऽभ्येति बाह्यं तेजोऽदकीरिंगनः ॥ १२१ ॥ (ग्रवकीरिंगनः व्रतिनः बाह्यं तेजः) संभोग से व्रत को भंग करने वाले व्रतदीक्षित द्विज का बाह्यतेज == ब्रह्मचर्यकाल में भाजित तेज (मारुतं पुरुहूतं गुरुं च पावकम् + एव चतुरः अभ्येति) वायु, इन्द्र, गुरु ग्रीर भग्नि इन चारों के पास चला जाता है अर्थात् उसका ग्राजित तेज नष्ट हो जाता है।। १२१।।

> एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते वसित्वा गर्वमाजिनम् । सप्तागारांश्वरेद्रभेशं स्वकमं परिकीतंयन् ॥ १२२ ॥

(एतस्मिन् + एनसि प्राप्ते) इस 'ग्रवकीर्णी' पाप के करने पर (गर्दभ + ग्रजिनं विसत्वा) गघे की खाल ग्रोढ़कर (स्वकर्म परिकीर्तयन्) ग्रपने कर्म को बतलाते हुए (सप्त + ग्रागारान् भैक्ष चरेत्) सात घरों से प्रतिदिन भिक्षा मांगे ॥ १२२ ॥

तेम्यो लब्बेन भैक्षेण वर्तयन्नेककालिकम् । उपस्पृत्रांस्त्रियवरणं त्वब्देन स विशुद्धपति ॥ १२३ ॥

श्रीर (तेम्यः लब्धेन भैक्षेण) उन घरों से प्राप्त भिक्षा को लेकर (एककालिक वर्तयन्) एक समय भोजन करता हुआ, भीर (त्रिषवणम् + उपस्पृत्तन् तु) प्रतिदिन तीन समय स्नान करता हुआ (सः) वह 'श्रवकीणीं' (श्रव्देन विशुद्धचित) एक वर्ष में शुद्ध हो जाता है।। १२३।।

जातिश्र शकर कर्मों का प्रायश्चित्त-

जातिभ्रंशकरं कर्म कृत्वाऽन्यतमिन्छ्या। चरेत्सान्तपनं कृच्छ्रं प्राजापत्यमनिष्छ्या॥ १२४॥

(इच्छया) इच्छापूर्वक (अन्यतमं जातिश्रंशकरं कर्म कृत्वा) किसी जाति-भ्रंशकर [११। ६७] कर्म को करके (सान्तपनं कृच्छुं चरेत्) 'सान्तपन' नामक [११। २१२] कृच्छु वत को करे, और (अनिच्छया प्राजापत्यम्) अनिच्छ।पूर्वक इनको करने पर 'प्राजापत्य' [११। २११] वत करे।। १२४।।

ग्रपात्र ग्रीर वर्णसंकर करने वाले कर्मी का प्रायश्चित्त-

सङ्करापात्रकृत्यासु मासं शोधनमैन्दवम् । मलिनोकरणोयेषु तप्तः स्याद्यावकैस्त्र्यहम् ॥ १२४ ॥

(सङ्कर-ग्रपात्र-कृत्यामु) संकर बनाने वाले [११।६८] ग्रौर ग्रपात्र करने वाले [११।६८] कर्गों में से किसी कर्म को करके (मासम् + ऐन्दवं शोधनम्) एक मास तक चान्द्रायए। वत [११।२१६-२२०] करने से शुद्धि होती है, ग्रौर (मिलनीकरएगियेषु) मिलन [११।७०] करने वाले कर्मों को करके (त्र्यहं यात्रकः तप्तः स्यात्) तीन दिन गर्म लपसी साथे।। १२४।।

क्षत्रिय प्रादि के वध का प्रायश्चित ---

तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वधे स्पृतः। वैद्येऽष्टमांको वृत्तस्ये ज्ञूबे नेयस्तु षोडकः॥ १२६॥ (क्षत्रियस्य वये) क्षत्रिय की हत्या करने पर (ब्रह्महत्यायाः तुरीयः स्मृतः) ब्रह्म-हत्या का चौषा भाग प्रयति तीन वर्ष तक ब्रह्महत्या का [११। ७२–६०] प्रायिचत्त करे (वृत्तस्थे वैदये अष्टमांशः) कर्त्तंथों में संलग्न वैदय के वध करने पर ग्राठवां भाग ग्रयति डेढ़ वर्ष तक ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त करे (शूद्रे तु षोड्यः श्रेयः) शूद्र के वध पर सोलहवां भाग ग्रयति नौ मास तक ब्रह्महत्या वाला प्रायश्चित्त करे।। १२६।।

> अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः। वृवभैकसहस्रा गा वद्यास्मुचरितव्रतः॥१२७॥

(प्रकामतः तु राजन्यं विनिगात्य) प्रतिच्छापूर्वं क क्षत्रिय का वध करके (द्विजो-त्तमः) ब्राह्मण (सुचरितद्रतः) ग्रच्छी तरह द्रत का पालन करने के बाद (वृषभ-एक-सहस्राः गाः दद्यात्) सौंड सहित एक हजार गायों का दान ब्राह्मागों में करे ॥ १२७॥

> त्र्यक्वं चरेद्वा नियतो जटी ब्रह्महरूगो व्रतम् । वसन् व्रूरतरे ग्रामाव् वृक्षमूलनिकेतनः॥ १२८॥

(वा) भ्रथवा (नियतः) जितेन्द्रिय होकर, (जटी) जटायें घारण किया हुमा, (ग्रामात् दूरतरे वृक्षमूलनिकेतनः वसन्) गाँव से दूर किसी पेड़ के नीचे निवास करता हुमा (त्रि + भ्रव्दं ब्राह्मणः व्रतं चरेत्) तीन वर्षं तक ब्रह्महत्या वाला प्रायश्चित्त करे॥ १२८॥

> एतदेव चरेवब्दं प्रायद्विचलं द्विजोत्तमः । प्रमाप्य वैदयं वृत्तस्यं दद्याच्चैकदातं गवाम् ॥ १२६॥

(वृत्तस्यं वैश्य प्रमाप्य) कर्तंश्यों का ठीक से पालन करने वाले वैश्य का अनि-च्छापूर्वंक वघ करके (द्विजोत्तमः) ब्राह्मण (एतत् + एव प्रायश्चित्तम् + ग्रब्दं चरेत्) इसी [११।१२६] प्रायश्चित्त को एक वर्ष तक करे (च) ग्रीर (गवाम् एकशतं दद्यात्) सौ गौग्रों का दान करे ॥ १२६॥

> एतदेग वर्तं कृत्स्नं वण्मासान् श्रुव्रहा चरेत् । वृवभैकादशा वापि वद्याद्विप्राय गाः सिताः ॥ १३० ॥

(शूद्रहा) शूद्र की हत्या करने वाला द्विज (एतत् + एव क्रुत्स्नं व्रतम्) इसी सम्पूर्ण प्रायश्चित्त [११।१२८] को (षण्मासान् चरेत्) छह मास तक करे (प्रिपि वा) श्रीर (वृषभ एकादशाः सिताः गाः) एक सांड सहित दश सफेद गार्थे (विप्राय दद्यात्) ब्राह्मण को दान में देवे ।। १३०॥

म्रन्य पशु-पक्षी-कीट म्रादि के वधों का प्रायश्चित्त---

मार्जारनकुली हत्वा चार्ष मण्डूकमेव च । दवगोघोलूककाकादच शूद्रहत्यावतं चरेत् ।। १३१ ॥ (मार्जार-नकुली चार्ष मण्डूकं दव-गोघा उलूक-काकान् च हत्वा) बिल्ली, नेवला, नीलकण्ठ, मेंडक, केुता, गोह, उल्लू और कौग्रा, इनकी हस्या करने पर (शूद्र-हत्याव्रत चरेत्) शूद्र-हत्या वाला [११। १३०] प्रायश्चित्त करे ॥ १३१॥

# पर्यः पिबेरित्ररात्रं वा योजनं वाऽष्वनो व्रजेत्। उपस्युद्रोरस्त्रबन्त्यां वा सुक्तं वाऽक्वंवतं जपेत्॥ १३२॥

(वा) अथवा (त्रिरात्रं पयः पिबेत्) तीन दिन-रात केवल दूध पीकर रहे, (वा) या (योजनम् अध्वनः क्रेजेत्) एक कोस तक पैदल चले, (वा) अथवा (स्रवन्त्याम् + उपस्पृशेत्) बहती नदी में स्नान करे (वा) अथवा (अप्दैवतं सूक्तं जपेत्) जलदेवता वाले सूक्त ['ग्रापो हिष्ठाः मयो भुवस्ताः ''(ऋ • १०९) ग्रादि मन्त्रों | का जाप करे।। १३२॥

# ग्रांति कार्ष्णायसी वद्यात्सर्पं हत्वा द्विजोत्तमः । पलालमारकं वण्डे सैसकं चैकमावकम् ।। १३३ ॥

(द्विजोत्तमः) ब्राह्मण (सर्पं हत्वा) सांप को मारकर (कार्ष्णायसीम् + अश्रिम्) काले लोहे से बनी छड़ (दद्यात्) दान करे, (षण्डे पलालभारकम्) नपु सक को मारकर एक गाड़ी पुत्राल, (च) ग्रीर (एकमाषकं सैसकम्) एक प्राज्ञा सीसा ब्राह्मए। को दान करे।। १३३।।

# घृतकुम्भं वराहे तु तिलबोर्णं तु तिलिरौ । शुके द्विहायनं वर्त्तं क्रीञ्चं हत्वा त्रिहायनम् ॥ १३४ ॥

(वराहे) सूग्रर को मारने पर (चृतकुम्भम्) एक घी से भरा घड़ा, (तित्तिरी तु तिलद्रोणम्) तीतर की हत्या करने पर एक द्रोण=१५ सेर तिल, (धुके द्विहायनं वत्सम्) तोते को मारकर दो वर्ष का बछड़ा, ग्रीर (क्रीञ्चं हत्वा त्रिहायनम्) क्रींच पक्षी को मारकर तीन वर्ष का बछड़ा ब्राह्मण को दान में देवे।। १३४।।

# हत्वा हंसं बलाकां च बकं बहिएामेव च। वानरं स्थेनमासौ च स्पर्शयेद् बाह्यसाय गामु ॥ १३४ ॥

(हंसं बलाकां बकं बहिए। वानरं स्पेन-भासी च हत्वा) हंस, छोटा बगुला बगुला, मोर, बन्दर, बाज ग्रीर मुर्गा, इनको मारकर (ब्राह्मणाय गां स्पर्शयेत्) ब्राह्मण को एक गाय दान में सौपे ॥ १३४॥

# वातो दद्याद्वयं हत्वा पञ्च नीलान्ववान्गजम् । मजनेवावनस्वाहं खरं हत्वैकहायनम् ॥ १३६॥

(हयं हत्वा बासः) घोड़ें को मारकर कपड़ा, (गर्ज पञ्च नीलान्वृषान्) हाथी को मारकर पांच नीले बैल, (भ्रजमेषौ खरं हत्वा) बकरी, भेड़, गधा इनको मारकर (एक हायनम् भ्रनड्वाहं दद्यात्) एक वर्ष का बैल दान करे॥ १३६॥

#### क्रश्याबांस्तु मृगान्हस्वा घेनुं वद्यात्पयस्विनीम् । स्रक्रव्याबान्वरसत्तरीमुब्द्रं हत्वा तु कृष्णसम् ॥ १३७ ॥

(क्रव्यादान् मृगान् हृत्वा) मांस खाने वाले शेर, बाघ ग्रादि पशुग्रों को मारकर (पयस्विनी घेनुं दद्यात्) दूघ वाली एक गाय का दान करे, (ग्रक्रव्यादान् वत्सतरीम्) मांस न खाने वाले हिरण ग्रादि पशुग्रों को मारकर एक बड़ी बिछया, (उष्ट्रंतु हत्वा कृष्णलम्) ग्रीर ऊंट को मारकर एक कृष्णल = रत्ती [८। १३४] सोना दान करे।। १३७॥

#### जीतकामुं कबस्ताचीःपृथग्दचाद्विशुद्धये । चतुर्गामपि वर्गानां नारीहंत्वाऽनवस्थिताः ॥ १३८ ॥

(चतुर्णाम् + भ्राप वर्णानाम्) चारों वर्णों की (भ्रनवस्थिताः नारीः हस्वा) धर्म पर न चलने वाली व्यभिचारिखी म्रादि स्त्रियों की हत्या करके (विशुद्धये) उस पापशुद्धि के लिये (पृथक् जीनकार्मुं कबस्तावीन् दद्यात्) वर्णक्रम से क्रमशः चमड़े का कुष्पा, भनुष, बकरी भौर भेड़, दान में दे॥ १३८॥

#### बानेन बमनिर्णेकं सर्पावीनामशक्तुवन् । एकंकशक्त्वरेत्कृष्ध्ं द्विजः पापापनुत्तये ॥ १३६ ॥

(सर्प-मादीना वधनिणेंकम्) सर्प मादि के वध का निवारण (दानेन मशक्नुवन्) पूर्वोक्त [११।१३३-१३८] दान से करने में मसमर्थ होने पर (द्विजः) द्विज (पाप-मप्तुत्तये) पाप-निवृत्ति के लिए (एकंकशः क्रुच्छ्रं चरेत्) एक पाप के लिए एक-एक क्रुच्छ्र व्रत करे ॥ १३६॥

# मस्यमता तु सस्वानां सहस्रस्य प्रमापणे। पूर्णे चानस्यनस्थनां तु शुद्रहत्याव्रतं चरेतु॥१४०॥

(श्रस्थिमतां तु सत्त्वानाग्) हड्डी वाले छोटे जीवों में (सहस्रस्य प्रमापणे) एक हजार की हत्या करने पर (च) श्रीर (श्रनस्थ्नां पूर्णे श्रनसि) बिना हड्डी वाले गाड़ी भर छोटे जीवों की हत्या करने पर (श्रूद्रहत्याव्रतं चरेत्) श्रूद्रहत्या [११।१३०] का प्रायश्चित्त करे।।१४०॥

# किञ्चिदेव तु विश्राय दद्यादस्थिमतां वये । अनस्थ्नां चैव हिंसायां प्राणायामेन शुद्धचति ॥ १४१ ॥

(ग्रस्थिमतां वधे) हड्डी वाले क्षुद्र-जन्तुग्रों का वध करने पर (विप्राय किञ्चित् + एव तु दद्यात्) बाह्यण को कुछ ही दान करे (च) ग्रीर (ग्रनस्थनां हिसायां प्राणाबायेन गुद्धधित) विना हड्डी वाले क्षुद्रजन्तुग्रों की हत्या करने पर प्राणायाम से ही गुद्धि हो जाती है।। १४१।।

#### फलदानां तु वृक्षाणां छेदने जप्यमृक्शतम् । गुल्मवल्लीलतानां च पुष्पितानां च बीरुधाम् ॥ १४२ ॥

(फलदानां तु वृक्षाणाम्) फल देने वाले आम, सेव आदि वृक्षां के, (गुल्म-वल्लीलतानाम्) भाइ, पेड़ों के साथ चढ़ने वाली लताएं और भूमि पर फैलने वाली लताएं, (च) और (पुष्पितानां वीरुधाम्) फूल वाले पेड़, इनके काटने पर (ऋक् शतं जप्यम्) एक सौ बार गायत्री मन्त्र का जप करे॥ १४२॥

मन्नाद्यजानां सस्वानां रसजानां च सर्वशः। फलपुष्पोद्भवानां च घृतप्राशो विशोधनम्॥ १४३॥

(ग्रन्नाद्यजानां सर्वशः रसजानां च फल-पुष्प-उद्भवानां सत्वानाम्) ग्रन्नों, मैं उत्पन्न तथा सब रसों, फलों ग्रीर फूलों में उत्पन्न होने वाले कीड़ों का वध करके (धृतप्राशः विशोधनम्) घी चाटने से शुद्धि हो जाती है।। १४३।।

> कृषिजानामोषधीनां जातानां च स्वयं वने । वृधालम्मेऽनुगच्छेद्गां दिनमेकं पयोवतः ॥ १४४ ॥

(कृषिजानां च वने स्वयं जातानाम् ग्रोदधीनाम्) कृषि के साथ [सांठी ग्रादि], भीर जंगल में स्वयं उत्पन्न होने वाली [ब्राह्मी] ग्रोषधियों को (वृषालम्भे) व्ययं नष्ट करने पर (एकं दिनं पयोवतः) एक दिन केवल दूध ही पीते हुए रहकर (गाम् प्रनु-गच्छेत्) गौ की सेवा करे।। १४।।

प्रभक्ष्य-भक्षण का प्रायश्चित्त-

एतैव तैरपोहां स्यादेनो हिसासमुद्भवम् । ज्ञानाज्ञानकृतं कृत्स्नं श्रुणुतानाद्यमक्षरो ॥ १४५ ॥

(ज्ञान-प्रज्ञानकृतं हिंसासमुद्भवं कृत्स्नम् एनः) ज्ञान या प्रज्ञान से की गई हिंसा से होने वाले सव पापों को (एतैः वर्तः + प्रपोद्धां स्यात्) इन पूर्वोक्त [११। १००-१४४] वर्तों से नष्ट करना चाहिये। ग्रब (ग्रनाद्य-भक्षणे श्रुणुत) ग्रभक्य पदार्थों के खाने पर किये जाने वाले प्रायश्चित्तों को सुनो — ।। १४५॥

> म्रज्ञानाद्वावरणीं पीत्वा संस्कारेरणैव ग्रुद्धचित । मतिपूर्वमनिर्देश्यं प्राणान्तिकमिति स्थितिः ॥ १४६ ॥

(श्रज्ञानात् वारुणीं पीत्वा) श्रज्ञान से वारुणी मदिरा को पीकर (संस्कारेण एव शुद्धधित) पुनः संस्कार [११।१५१] करने से शुद्ध हो जाता है, श्रौर (मितपूर्वम्) जानबू अकर पीने पर (श्रनिदेश्यं प्राणान्तिकम् + इति स्थितिः) निश्चय ही मरकर ही शुद्धि होती है, ऐसी शास्त्रव्यवस्था है ॥ १४६॥

अपः सुरामाजनस्या मद्यमाण्डस्थितास्तया। पञ्चरात्रं पिबेत्पीत्वा शङ्खपुष्पीभृतं पयः॥१४७॥ (सुराभाजनस्थाः तथा मद्यभाण्डस्थिताः ग्रयः पीत्वा) सुरापीने के वर्तन का तथा शराव बनाने के घड़े का पानी पीकर(पञ्चरात्रं शङ्खपुब्पीश्वतं पयः पिबेत्) पांच रात तक शंखपुष्पी बूटी मिलाकर ग्रीटाया हुग्रा दूध पीये ॥ १४७ ॥

स्पृष्ट्वा बस्वा च मिंदरां विधिवत्प्रतिगृह्य च । शूब्रोच्छिष्टाश्च पीत्वापः कुशवारि पिबेत्त्र्यहम् ॥ १४८ ॥

(मिदरां स्पृष्ट्वा च दत्त्वा च विधिवत् प्रतिगृह्य) मिदरा को स्पर्शं करके या देकर ग्रयवा विधि पूर्वक लेकर (च) ग्रौर (ग्रूड-उच्छिष्टाः ग्रपः पीत्वा) ग्रुड का झूठा पानी पीकर (ग्र्यहं कुशवारि पिबेत) तीन दिन तक कुश = डाभ उबाला हुग्रा पानी पीये॥ १४ = ॥

बाह्मणस्तु सुरायस्य गन्धमाद्राय सोमयः। प्रागानप्सु त्रिराचम्य घृतं प्रास्य विशुध्यति ॥ १४६ ॥

(सोमपः ब्राह्मणः) सोमयज्ञ करने वाला ब्राह्मण (सुरापस्य गन्धम् + स्राघ्नाय) शराब पीये हुए के मुख की गन्ध सूंघकर (प्राणान् स्रप्तु त्रि + स्राचम्य) प्राणायाम पूर्वंक तीन स्राचमन करके (घृतं प्राध्य विशुद्धघित) किर घी चाटने से शुद्ध हो जाता है ॥ १४६॥

म्रज्ञानात्त्राच्य विष्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च । पुनः संस्कारमहंन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥ १५० ॥

(विद्-मूत्रं सुरासंस्पृष्ट्म् + एव म्रज्ञानात् प्राध्य) मल, मूत्र भीर शराब से खूमा हुमा मन्नादि भोज्य पदार्थं म्रज्ञान से खा लेने पर (त्रयः द्विजातयः वर्णाः) तीनों द्विजाति वर्णं (पुनः संस्कारम् + म्रहंन्ति) पुनः संस्कार करने से ही शुद्ध होते हैं ॥ १५०॥

वपनं मेलला बण्डो भैक्षचर्या व्रतानि च। निवर्तन्ते द्विजातीनां पुनः संस्कारकर्मिण ॥१५१॥

(द्विजातीनां पुनः संस्कारकर्मिण) पूर्वोक्त [११।१५०] स्रवस्था में प्रायश्चित करते समय द्विजातियों के पुनः संस्कार करने में (वपनं मेखला दण्डः च भैक्षचर्या व्रतानि) मुण्डन, मेखला, दण्ड, भिक्षा मांगना, ये व्रत (निवर्तन्ते) नहीं किये जाते हैं ॥ १५१॥

> चमोज्यानां तु भुक्त्वास्नं स्त्रीशुद्रोच्छिष्टमेव च । जग्व्वा मासमभक्षं च सप्तरात्रं यवास्पिवेत् ॥ १४२ ॥

(स्रभोज्याताम् मन्तं भुक्त्वा) जिनका मन्त नहीं लाना चाहिए [४। २०४ --२२०] उनका मन्त लाकर (च) मौर (स्त्री-शूद्र-उच्छिष्टम् + एव) स्त्रियों तथा

शूदों का झूठा ग्रन्न लाकर (च) तथा (ग्रमक्यं मांसं जग्ब्वा) ग्रमक्य मांस को लाकर मनुष्य (सप्तरात्रं यवान् पिबेत्) सात रात तक केवल सत्तू पीकर रहे।। १४२।।

शुक्तानि च कवायांत्रच पीत्वा मेध्यान्यपि द्विजः । ताबद्भवत्यप्रयतो यावत्तन्त व्रजत्यघः ॥ १५३ ॥

(द्विजः) द्विज (मेघ्यानि शुक्तानि च कषायान् ग्रिप पीत्वा) पवित्र कांजी ग्रादि खट्टी वस्तुएं ग्रीर कसैले पदार्थों को पीकर (तावत् + ग्रप्रयतः भवति) तब तक ग्रप-वित्र ही रहता है (यावत् तत् ग्रमः न व्रजति) जब तक वह पीया हुआ पदार्थं पचकर मलरूप में बाहर नहीं निकल जाता है।। १५२॥

विड्वराहलरोष्ट्राणां गोमायोः कपिकाकयोः । प्राज्य मूत्रपुरीवाणि द्विजद्वान्द्रायणं चरेत् ॥ १५४ ॥

(विड्वराह-लर-उष्ट्राणां गोमायोः कपि-काकयोः) ग्राम्य सूम्रर, गधा, ऊंट, गीदड़, बन्दर, कौआ, इनके (मूत्रपुरीषाणि प्राध्य) मूत्र-मल को खा लेने पर (द्विजः चान्द्रायणं चरेत्) द्विजः चान्द्रायणं वत [११।२१६-२२०] करे॥ १४४॥

शुष्कारिए भुक्त्वा मांसानि मौमानि कवकानि च । अज्ञातं चैव सुनास्यमेतदेव व्रतं चरेत् ॥ १४४ ॥

(शुष्कानि मांसानि) सूखे हुए मांस, (भौमानि कवकानि) भूमि में उत्पन्न होने वाले छत्राक, (अज्ञात च सूनास्य भुक्त्वा) प्रज्ञात भौर कसाईखाने का मांस खाकर (एतत् +एव वर्त चरेत्) यही [१४४ का] वृत करे ॥ १४४ ॥

> क्रव्यावसूकरोष्ट्राणां कुक्कुटानां च मक्षणे । नरकाकसराणां च तप्तक्रच्छ्रं विशोधनम् ॥ १४६॥

(क्रव्याद-सूकर-उष्ट्राणां कुक्कुटानां नर-काक-खराणां भक्षणे) मांसभक्षी पशुत्रों, सूग्रर, ऊंट, मुर्गा, मनुष्य, कौआ ग्रौर गघा, इनका मांस खाने पर (तप्तक्रुच्छ्रं विशोधनम्) तप्तक्रुच्छ् व्रत [११। २१४] से शुद्धि होती है ।। १५६॥

> मासिकान्नं तु योऽदनीयावसमावर्तको द्विजः । स त्रीण्यहान्युपवसेवेकाहं चोवके वसेत् ॥ १५७ ॥

(यः ग्रसमावतंकः द्विजः) जो ब्रह्मचर्यात्रम में स्थित द्विज (मासिक + ग्रन्नम्-ग्रश्नीयात) मासिक श्राद्धादि के अन्न को ला ले तो (सः त्रीण = ग्रह्मित + उपवसेत्) वह तीन दिन उपवास करे (च) ग्रीर (एक + ग्रहम् उदके वसेत्) एक दिन केवल पानी पीकर रहे ॥ १५७ ॥

> ब्रह्मचारी तु योऽक्तीयान्मधु मांसं कर्यचन । स भ्षा प्राकृतं कृष्टं व्रतक्षेवं समापयेत् ॥ १५८ ॥

(यः ब्रह्मचारी) जो ब्रह्मचारी (कयंचन) किसी प्रकार (मधुमांसम् अश्नीयात्) मधु स्मद्य या मांस का भक्षण कर ले तो (सः प्राकृतं कृच्छ्ं कृत्वा) वह प्राजापत्य व्रत [११।२११] को करके (व्रतशेषं समापयेत्) ग्रपने शेष ब्रह्मचर्यं काल को पूरा करे।। १५ ।।

#### विडालकाकालूच्छिष्टं जग्ध्वा इवनकुलस्य च । केशकीटावपन्नं च पिबेद् ब्रह्मसुबर्चलाम् ॥ १५६॥

(बिडाल-काक-म्राखु-उच्छिष्टम्) बिल्ली, कौम्रा, चूहा, इनके झूठे म्रन्त को, (च) भौर (क्व-नकुलस्य) कुत्ते तथा नेवले के झूठे अन्त को, (च) भौर (केश-कीटस्रवपन्नं जग्ध्वा) केश-कीट पड़े अन्त को खाकर (ब्रह्मसुवर्चलां पिवेत्) ब्रह्मसुवर्चला बूटी का क्वाथ पीये ॥ १४६॥

म्रमोज्यमन्नं नात्तव्यमारमनः शुद्धिमिच्छता । म्रजानभुक्तं तूत्तार्यं शोध्यं वाष्याशु शोधनैः ।। १६० ॥

(म्रात्मनः शुद्धिम् + इच्छता) प्रपनी शुद्धि चाहने वाले मनुष्यों को (म्रभोज्यम् + मन्नं न म्रत्तव्यम्) म्रभक्ष्य बन्न नहीं खाना चाहिए, (म्रज्ञानभुक्तं तु + उत्तार्यम्) यदि म्रज्ञानता से खाया गया है तो वमन कर देना चाहिए (वा) या (म्राग्नु शोधनैः शोध्यम्) शीघ्र शुद्धिकारक उपायों से शुद्धि कर लेनी चाहिए।। १६०।।

चोरी का प्रायश्चित्त-

एषोऽनाद्यादनस्योक्तो व्रतानां विविधो विधिः। स्तेयदोषापहृत्रं एगं व्रतानां श्रूयतां विधिः॥१६१॥

(एषः) यह [११। १४६-१६०] (म्रनाद्य-म्रदनस्य) स्रभस्य पदार्थों के लाने पर (व्रतानां विभिः विविधः उक्तः) प्रायश्चित्तों की मनेक विधियां कहीं। म्रब (स्तैय-दोष-म्रपहतृ एगं व्रतानां विधिः श्रूयताम्) चोरी के दोष को दूर करने वाले प्रायश्चित्तों की विधियाँ सुनो—॥ १६१॥

धान्यान्नधनवीर्याणि कृत्वा कामाद् द्विजोत्तमः । स्वजातीयगृहादेव कृच्छ्राब्देन विशुष्यति ॥ १६२ ॥

(द्विजोत्तमः) ब्राह्मण् (स्वजातीयग्रहात् + एव) किसी ब्राह्मण् के घर से ही (कामात् घान्य-म्रन्न-घन-चौयिए कृत्वा) इच्छापूर्वक धान्य, म्रन्न तथा घन की चोरी करके (कृच्छ-म्रब्देन विशुद्धघति) एक वर्ष तक कृच्छ्नत [११। २११] करते रहने से शुद्ध होता है ॥ १६२॥

मनुष्याणां तु हरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च । हूपवापीजलानां च शुद्धिश्चान्द्रायणं स्मृतम् ॥१६३॥ (मनुष्याणां स्त्रीणां क्षेत्र-गृहस्य च कूप वापी-जलानां हरणे) मनुष्य, स्त्री, क्षेत्र, घर श्रौर क्रुग्ना, बावड़ी का पानी, इनकी चोरी करने पर (चान्द्रायएां शुद्धिः स्मृतम्) चान्द्रायएा व्रत [११। २१६–२२०] से ही शुद्धि मानी है।। १६३।।

द्रव्याणामल्पसार्गाः स्तेयं कृत्वाऽन्यवेदमतः। चरेत्सातपनं कृच्छः तन्निर्यात्मशुद्धये॥ १६४॥

(अन्यवेश्मतः अल्पसाराणां स्तेयं कृत्वा) दूसरे के घर के थोड़े मूल्य की वस्तुओं की चोरी करके (आत्मशुद्धये) अपनी शुद्धि के लिए (तत् नियत्यि) पहले उन्हें लौटाकर पुनः (सांतपनं कृच्छुं चरेत्) सांतपन कृच्छु वत [११।२१२] करे।। १६४।।

> मध्यमोज्यायहरुणे यानशय्यासनस्य च । पुष्पमूलफलानां च पठचगव्यं विशोधनम् ॥ १६५ ॥

(भक्ष्य-भोज्य-अपहरणे) खाने योग्य लह्डू आदि, भोज्य खीर आदि के चुराने गर (च) और (यान-शय्या-प्रासनस्य पुष्प-मूल-फलानां च) सवारी, पलंग, प्रासन, फूल, मूल और फल, इनकी चोरी करने पर (पश्चगव्यं विशोधनम्) पञ्चगव्य [गाय का दूध, धी, मूत्र, गोबररस और दही से बनने वाली औषध] पीने से शुद्धि होती है।। १६५।।

तृराकाष्ठद्रमाराां च शुष्कान्तस्य गुडस्य च। चेलचर्मामिषाराां च त्रिरात्रं स्यादमोजनम्॥ १६६॥

(तृण-काष्ठ-द्रुमाणां शुष्क-ग्रन्मस्य गुडस्य चेल-चर्म-मिषाणां च) तिनकाघास, लकड़ी, पेड़, सूखा ग्रन्न, गुड़, कपड़ा, ग्रौर चमड़ा मांस, इनकी चोरी करने पर (त्रिरा-त्रम् श्रभोजनं स्यात्) तीन रात तक उपवास करे ॥ १६६ ॥

> मिर्गिमुक्ताप्रवासानां ताम्रस्य रजतस्य च। म्रयःकांस्योपलानां च द्वादशाहं करणान्नता ॥ १६७ ॥

(मणि-मुक्ता-प्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य भयः-कांस्य-उपलानां च) मणियां, मोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा भ्रौर पत्थर, इनकी चोरी करने पर (द्वादश — भ्रहं कण-भ्रन्नता) बारह दिन तक कण चुग-चुगकर साये॥ १६७॥

> कार्पासकीटजीर्गानां द्विशक्षेकशकस्य च। पक्षिगन्धौषधीनां च रज्जवाश्चैक श्यहं पयः ॥ १६८ ॥

(कार्पास-कौट-जीर्णानां द्विशफ-एक शफस्य पक्षि-गन्ध-श्रौषधीनां च रज्ज्वाः एव) कपास, रेशम, ऊन, दो खुर वाले पशु गाय-भेंस श्रादि, एक खुर वाले पशु घोड़ा-गधा श्रादि, पक्षी, गन्ध, श्रौषधियां श्रौर रस्सी, इनकी चौरी करने पर (त्र्यहं पयः) तीन दिन केवल दूध पीकर रहे॥ १६८॥

श्रगम्या-गमनीय का प्रायश्चित्त-

एतैर्वं तैरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः । ग्रगम्यागमनीयं तु व्रतैरेमिरपानुदेतु ॥ १६६ ॥

(द्विजः) द्विज (एतैः व्रतैः स्तेयक्कतं पापं घ्रपोहेत) इन [११।१६२-१६६] व्रतों से चोरी करने से उत्पन्न पाप को दूर करे। (ग्रगम्या-गमनीयं तु) सम्भोग न करने योग्य स्त्री से सम्भोग करने से उत्पन्न पापों को (एभिः व्रतैः + ग्रपानुदेत्) इन निम्न [११।१७०-१७८] प्रायश्चित्तों से दूर करे।। १६६।।

गुरुतत्पन्नतं कुर्याद्वेतः सिक्त्वा स्वयोनिषु । सस्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च ॥ १७० ॥

(स्वयोनीषु सध्यु:-पुत्रस्य स्त्रीषु कुमारीषु + ग्रन्त्यजासु च) ग्रपनी सगी वहन मित्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी, कुमारी, चण्डाली, इनसे (रेतः सिक्त्वा) संशोग करके (गुक्तल्पवर्तं कुर्यात्) गुक्पत्नीगमन वाला प्रायश्चित्त [११।१०३-१०६] करे।।१७०॥

> पैतृष्वसेयीं भगिनीं स्वलीयां मातुरेव च। मातुरच भातुस्तनयां गत्वा चान्त्रायणं चरेत्।।१७१।।

(पैतृष्वसेयीं मातुः भगिनीं स्वस्नीयां एव, मातुः भ्रातुः तनयां गत्वा) बूमा की बेटी, मौसी की बेटी, भौर मामा की बेटी इनसे संभोग करके (चान्द्रायणं चरेत्) चान्द्रा-यण वृत [११।२१६-२२०] करे॥ १७१॥

एतास्तिल्रस्तु मार्यार्थे नोपयञ्चेत् बुद्धिमान् । ज्ञातित्वेनानुपेयास्ताः पतित द्वावयन्त्रधः ॥ १७२ ॥

(बुद्धिमान्) बुद्धिमान् मनुष्य (एताः तिस्नः तु भार्यार्थे न + उपयच्छेत्) उक्त तीन कन्याश्रों [११।१७१] को पत्नी के रूप में न स्वीकार करे, क्योंकि (ताः ज्ञातित्वेन + श्रनुपेयाः) वे बांधव होने से विवाह करने योग्य नहीं हैं, (उपयन् हि श्रष्ठः पतितं) इनसे विवाह करने वाला मनुष्य नरक में जाता है ॥ १७२॥

> म्रमानुषीषु पुरुष उदस्यायामयोनिषु । रेतः सिक्त्वा जले चैव कुच्छुं सान्तपनं चरेतु ॥ १७३

(श्रमानुषीषु) मनुष्य से भिन्न जाति की भैंस, घोड़ी, गाय झादि में (उद-क्यायाम्) रजस्वला स्त्री में, श्रीर (श्रयोनिषु) योनि से भिन्न स्थान मुख, गुदा झादि में (रेत: सिक्त्वा) वीर्यक्षरण करके प्रयात इनमें संभोग करके (च) और (जले एव) जल में वीर्यक्षरण करके (सांतपनं कृच्छू चरेत्) सांतपनं कृच्छू व्रत [११। २१२] करे।। १७३।।

मैथुनं तु समासेम्य पुंसि योविति वा द्विजः। गोयानेऽप्यु दिवा चैव सवासाः स्नानमाचरेत्॥ १७४॥ (पु सि मैथुनं समासेव्य) पुरुष के साथ मैथुन करके (च) ग्रीर (गोयाने अप्सु च दिवा ेषिति) बैलगाड़ी में, जल में ग्रीर दिन में स्त्री के साथ मैथुन करके (द्विजः सवासाः स्नानम् — ग्राचरेत्) द्विज वस्त्रसहित स्नान करे।। १७४।।

#### चण्डाल-ब्रन्त्यस्त्रियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च । पतत्यज्ञानतो विश्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति ॥ १७५॥

(चण्डाल-म्रन्त्य-स्त्रियः) चण्डाल और म्रन्य तीच वर्णों की स्त्रियों के साथ (गत्वा) संभोग करके, (भुक्त्वा) साथ खाकर (च) भ्रौर (प्रतिगृह्य) उनसे दान लेकर, (भ्रज्ञानात् विप्रः पतित) म्रज्ञानपूर्वक इन कामों को करने से ब्राह्मण 'पतित' हो जाता है भ्रौर (ज्ञानात् साम्यं गच्छिति) ज्ञानपूर्वक करने से उनके समान जाति वाला हो जाता है।। १७५॥

# विश्रदुष्टां स्त्रियं भर्ता निरुष्यादेकवेश्मनि । यत्पुंसः परदारेषु तरुचैनां चारयेद् व्रतम् ॥ १७६ ॥

(विप्रदुष्टां स्त्रियम्) व्यभिचारिणी स्त्री को (भर्ता एकवेश्मनि निरुष्यात्) पति एक घर में रोककर रखे, और (यत् परदारेषु पुसः) जो परस्त्रीगमन में पुरुष का प्रायश्चित्त विहित है (तत् व्रतम् एनां चारयेत्) वही प्रायश्चित्त इसी स्त्री से कराये ॥ १७६॥

> सा चेत्पुनः प्रदुष्येतु सहशेनोपयन्त्रिता। कृच्छ् चान्द्रायणं चैव तदस्याः पावनं स्मृतम् ॥ १७७॥

(सदुक्षेत-उपयन्तिता) सजातीय पुरुष के साथ दूषित हुई (सा) वह स्त्री (चेत् पुनः प्रदुष्येत्) यदि फिर संभोग करके दूषित हो जाये तो (प्रस्याः कृच्छ्रं चान्द्रायणम् — एव पावनं स्मृतम्) इस स्त्री के सिए क्रच्छ्र चान्द्रायण वर्त [११। २१२, २१६—२२०] ही शुद्धिकारक माना गया है।। १७७॥

# यत्करोत्येकरात्रेगः वृषलीसेवनाद् द्विजः। तद्भैक्षमुग्जपन्नित्यं त्रिमिववेंग्यंपोहति ॥ १७५॥

(द्विजः) द्विज (वृषलीसेवनात् यत् एकरात्रेण करोति) चण्डाली से संभोग करके जो एक ही रात में पाप कमाता है (तत्) वह (त्रिभिः वर्षेः) तीन वर्षों तक (नित्यं भैक्षभुक्जपन् व्यपोहति) प्रतिदिन भिक्षा का भोजन खाने और जप करने से दूर हो जाता है।। १७८।।

पतितों से संसर्ग का प्रायदिचल --

एवा पापकृतामुक्ता चतुर्गामपि निर्कृतिः। पतितैः सम्प्रयुक्तानामिमाः शृक्षत निर्कृतीः॥ १७६॥

(एषा) यह [११। १२६-१७८] (चतुर्णा पापकृतां निष्कृतिः उक्ताः) चार

प्रकार [हिसा, ग्रमक्ष्यमक्षण, चोरी ग्रीर ग्रगम्या से संभोग] के पाप कर्मों की शुद्धि कही। ग्रब (पतितैः सम्प्रयुक्तानाम् इमाः निष्कृतीः शृःगुत = ) पतितों के सम्पर्कं से उत्पन्न पापों की निम्न-वर्णित शुद्धियां सुनो--।। १७६॥

संवत्सरेण पति पतितेन सहावरन्। याजनाष्यापनाद्योनाननं तु यानासमाशनात् ॥ १८०॥

(पतितेन सह) पतित व्यक्ति के साथ मिलकर (याजन + अध्यापन-योनात्) यज्ञ कराने, पढ़ाने और विवाह सम्बन्ध करने से (संवत्सरेण पतित) एक वर्ष में पतित हो जाता है, (तु) किन्तु (यान + आसन + अधनात् न) साथ सवारी करने बैठने और खाने से पतित नहीं होता ॥ १ = ०॥

यो येन पतितेनेवां संसर्गं याति मानवः। स तस्यंत्र वृतं कुर्यात्तरसंसर्गविशुद्धये।। १८१।।

(एषाम्) इन पतितों में (येन पतितेन यः मानवः संसगं याति) जिस पतित के साय जो मनुष्य संसगं करता है (सः) वह (तत्संसर्गविशुद्धवे) उस संसगंजन्य पाप की शुद्धि के लिए (तस्य एव व्रतं कुर्यात्) उन्हीं पतितों वाला प्रायश्चित्त करे ॥ १८१॥

> पतितस्योवकं कार्यं सिपग्डैर्वान्यत्रैर्वहिः । निन्दितेऽत्रृनि सायाङ्गे ज्ञात्यृत्विगुरुसन्निषौ ॥ १८२ ॥

(पिततस्य + उदकम्) पितत व्यक्ति की जलदानिक्रया (सिपण्डै: बान्धवै:) सगे बान्धवों को (बिहि:) गांव के बाहर, (निन्दिते + ग्रहिन) निन्दित तिथि नवमी ग्रादि में, (सायाह्ने) सायंकाल, (ज्ञाति-ऋत्विक्-गुरु-सिन्निधौ) बान्धवों, ऋत्विक् ग्रीर गुरु के समक्ष (कार्यम्) करनी चाहिये ॥ १८२॥

वाती घटमयां पूर्णं पर्यस्येत्प्रेतवत्पवा। महोरात्रमुपातीरन्नशीचं बान्यवैः सह॥ २८३॥

(ग्रपां पूर्णं घटम्) जल से भरे घड़े को (दासी पदा प्रेतवत् पर्यं स्येत्) दासी ग्रपने पैर से प्रेत की तरह अर्थात् दक्षिण दिशा की ग्रोर मुख करके ठोकर मारकर गिरादे [यही पतितों के लिए जलदान की विधि है] ग्रीर सब सिपण्ड (बान्धर्वः सह) सभी बान्धर्वों के साथ (ग्रहोरात्रम् ग्रगोचम् उपासीरन्) एक दिन-रात तक ग्रगोच मनावें।। १८३।।

निवर्तेरंदव तस्मात्तु सम्माष्यासहासने । वायाद्यस्य प्रवानं च यात्रा चैव हि लौकिकी ॥ १८४ ॥

(तस्मात् तु) उस महापातकी से (सम्भाषण-सह-प्रासने) बात-चीत करना, एक ग्रासन पर बैठना, (दायाद्यस्य प्रदानं च नौकिकी एव यात्रा) धन भाग देना भौर लोकव्यवहार, इन सबको (निवर्तेरन्) न करें ॥ १८४॥

#### ज्येष्ठता च निवर्तेत ज्येष्ठावाप्यं च यहनम् । ज्येष्ठांशं प्राप्तुयाच्चास्य यवीयान्युरातोऽधिकः ॥ १८५ ॥

उस महापातकी का (ज्येष्ठता निवर्तेत) यदि वह बड़ा भाई है तो बड़ापन का मधिकार समाप्त हो जाता है (च यत् ज्येष्ठों + आप्यं धनम्) और जो ज्येष्ठ को 'उढार' धन [६।११२] प्राप्त होता है, वह भी न मिलेगा, (च) भीर (अस्य गुणतः + प्रधिकः यवीयान् ज्येष्ठांशं प्राप्नुयात्) इसका गुणवान् छोटा भाई उस'उढार' भाग को प्राप्त करेगा।। १८५॥

प्रायश्चित्ते तु चरिते पूर्णं कुम्ममपा नवम् । तेनैव सार्वं प्रास्येयुः स्नात्वा पुन्ये जलाशये ॥ १८६ ॥

(प्रायश्चिते तु चरिते) पतित के प्रायश्चित्त कर लेने पर, बान्धव लोग (तेन + एव सार्धं पुण्ये जलाशये स्नात्वा) उसके साथ शुद्ध जलाशय में स्नान करके (पूर्ण-कुम्भम् + ग्रपां नवं प्रास्येयुः) जल से पूर्णं नये घड़े को वहीं पर फैंक दें ।। १८६॥

> स त्वप्सु तं घटं प्रास्य प्रविदय भवनं स्वकम् । सर्वाणि जातिकार्याणि ययापूर्वं समावरेत् ॥ १८७ ॥

(सः) वह प्रायश्चित्त किया हुम्रा (तं घटम् + अप्सु प्रास्य) उस घड़े को जल में फेंकने के पश्चात् (स्वकं भवनं प्रविश्य) ग्रपने घर में प्रवेश करके (सर्वाणि ज्ञाति-कार्याणि) सब जाति-सम्बन्धी कार्यों को (यथापूर्वं समाचरेत्) पूर्वंवत् करे ॥ १८७॥

> एतदेव विधि कुर्याद्योशित्सु पतितास्विषि । वस्त्रान्नपानं देयं तु वसेयुक्त्य गृहान्तिके ॥ १८८ ॥

(पिततासु योषित्सु भ्रिप) पितित हुई स्त्रियों के साथ भी (एतत् + एव विधि कुर्यात्) वही प्रायश्चित्त विधि [११। १८२-१८७] करे, (ग्रहान्तिके वसेयुः) वे स्त्रियौ घर के समीप ही रहें, भौर (वस्त्र-भ्रन्त-पानं देयम्) उन्हें वस्त्र, भ्रन्न, पीने की वरतुएँ देते रहें॥ १८८॥

एनस्विमिरनिणिक्तैर्नार्थं किचित्सहाचरेत्। इतिर्नोजनांद्रचेव न जुगुप्सेत कहिचित्।।१८६॥

(मनिणिक्तैः एनस्विभिः सह) प्रायश्चित्त नहीं किये हुए पापकत्तांओं के साय (किंचित् अर्थ न ग्राचरेत्) किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए (च) और (क्वतिनर्णेजनान् किंहिचित् न जुगुप्सेत) प्रायश्चित्त किये हुमों से कभी छुणा न करे— उनकी निन्दा न करे ॥ १८९॥

बालण्नांत्रच कृतण्नांत्रच विशुद्धानिष चर्मतः । शराणागतहम्तृंदच स्त्रीहम्तृंदच न संबसेत् ॥ १६०॥ (बालण्नान् कृतण्नान् शराणागतहम्तृन्) बालकों के हत्यारे, कृतण्न, शराणा- गतों के हत्यारे, स्त्रियों के हत्यारे, इनके (धर्मतः विशुद्धान् + ग्रिप) धर्मानुसार शुद्ध हो जाने पर भी (न संवसेत्) इनसे संसर्ग न करे ।। १६०॥

अर्जुर्को ल्डन्स: ११। ५४ से १६० तक सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। इनके 'ग्राघार' निम्नलिखित हैं—

- १. ग्रन्तिवरोध महापातक एवं उपपातकों के वर्गीकरण ग्रीर प्रायश्चित्त-निश्चय का यह प्रसंग मौलिक सिद्ध नहीं होता। इस प्रसंग का पूर्वीक्त मनुस्मृति की व्यवस्थाग्रों से तालमेल न होकर ग्रनेक प्रकार से विरोध है —
- (१) यहां चार प्रकार के अपराधियों को विशिष्ट अपराधी मानकर 'महा-पातकी' की संज्ञा दी है किन्तु हत्या प्रसंग [ = । २७ = -३०० ] में ब्रह्मयज्ञ का, चोरी-प्रसंग में [ = ।३०१-३४३ ] स्वणं की चोरी का, परस्त्रीगमन प्रसंग में [ = ।३५२-३=७ ] गुरुपत्नीगामी का पृथक् से विशिष्ट अपराधी के रूप में कोई उल्लेख नहीं है । इससे स्पष्ट होता है कि यह विभाजन मनु का मौलिक नहीं है । यदि यह विभाजन मौलिक होता तो उक्त प्रसंगों में इनके लिए विशिष्ट दण्ड की व्यवस्था होती ।
- (२) द। ३६६ में विशिष्ट प्रपराधियों की गणना करते हुए चोर, परस्त्रीगामी, दुष्टवाक्, लुटेरा श्रौर हत्यारा, इन व्यक्तियों को भी समाविष्ट किया है, श्रौर राजा को इन पर विशेष नियन्त्रण रखने का श्रादेश है। यहाँ चार महापातिकयों का परिगणन उक्त इलोक से भिन्न है श्रौर ग्रपराध के श्राधार पर विभाजन न करके व्यक्तिपरक श्राधार लिया है, जैसे—परस्त्रीगमन में श्रपराध का ग्राधार न लेकर केवल गुरुपत्नीगामी को ही विशिष्ट ग्रपराधी माना है। हत्यारा मात्र होना ग्राधार न मानकर केवल बहाहत्यार को भौर प्रत्येक चोर को नहीं, श्रपितु केवल स्वर्ण की चोरी करने वाले को ही महापातकी माना है। यह विभाजन पिछले विभाजन से पृथक् है श्रौर इसकी ग्राधार पद्धित भी भिन्न है।
- (३) यहां स्वर्णंचोर को महापातकी और रजत आदि चुराने वाले को उप-पातकी मानकर दोनों के लिए भिन्न-भिन्न दण्डों की व्यवस्था दी है, जबिक = । ३२१-३२२ में इनकी चोरी को समान मानकर समान दण्ड की व्यवस्था है। और यहाँ दोनों के दण्ड में कोई संतुलन न होकर दिन-रात का अन्तर है। स्वर्णंचोर के लिए वारह वर्ष तक ब्रह्महत्या का प्रायव्चित्त करने का आदेश है [११।१०१]; और रजत, मोती आदि चुराने वाले के लिए केवल बारह दिन चावल खाकर रहने का विधान है! [११।१६७]। एक स्थान पर ती दोनों को समान स्तर का चोर माना है और दूसरे स्थान पर रजत चोर को अत्यन्त सामान्य चोर मानकर उसके लिए दण्ड भी नाम-मान्न है!
- (४) (क) २१० से २२६ श्लोकों में मनुने प्रायश्चित्त के व्रत बतलाते हुए कहा है कि इन उपायों से पापियों की शुद्धि करें; किन्तु ७२ से १०४, १०६ से ११६५

११८ से १२३, १२६ से १३८, १४० से १४३, १४६, १६०, १६४, १६७, १६८, १७०, १७२, १७४, १७४, १७८, १८२ से १८८ स्लोकों में प्रायश्चित्त के लिए जिन वत या विधियों का कथन है, वे उक्त वतों से भिन्न हैं। मनु के अनुसार तो उन्हीं वतों में से प्रायश्चित्त के लिए वत निश्चित किये जाने चाहियें थे। यह भिन्नता भनु के विधान से विश्व है, और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विहित है।

- (ख) ६० में सुरा पीने का प्रायश्चित्त सुरापान से बताया है। क्या कभी पाप से ही पाप की निवृत्ति होती है ? यह ऋषि-विहित विधान नहीं हो सकता।
- (५) २२६ से २३३ इलोकों से यह स्पष्ट है कि प्रायदिचत्त मृत्युकारक नहीं होना चाहिए। वह ऐसा होना चाहिए जिससे मनुष्य शेष जीवन में पुनः उस पाप को न करें। आगे ग्राने वाले समय में ग्रपराघों की ग्रोर से सावधान रहने के लिए ग्रौर किये हुए ग्रपराघ पर पदचात्ताप करने के लिए प्रायदिचत्त होता है, यह उक्त दलोकों से सिद्ध है। इस प्रसंग में महापातिकयों को मृत्यु के रूप में [७३, ७६, ८६, ६०, ६१, १००, १०३, १०४, १४६] प्रायदिचत्त विहित है; जो मनु की व्यवस्था से विरुद्ध है।
- (६) ५६ वें दलोक में भूठी साक्षी को सुरापान के समान महापातक मानकर मन वें दलोक में उसका प्रायदिचल ब्रह्महत्या का ही प्रायदिचल कहा है, जबकि मा११६ से १२२ दलोकों में भूठी साक्षी के अपराध में कुछ आधिक दण्ड ही विहित है। उसमें और इस दण्ड में दिन-रात की असमानता है। म।११६-१२२ दलोकों में भूठी साक्षी का महापातक के रूप में कोई विशिष्ट रूप से उल्लेखन होना भी यह सिद्ध करता है कि यहाँ यह विभाजन मनुकृत नहीं है।
- (७) इसी प्रकार धरोहर हड़पने के ग्रपराध के प्रायश्चित्त में ग्रौर ग्रष्टम ग्रष्ट्याय में विहित दण्ड में भी पर्याप्त ग्रसमानता है ग्रौर न वहां इस ग्रपराध का महा-पातक के रूप में उल्लेख है [११। ५७, ८८॥ ८। १७६-१६६]।
- (८) ६२ वें श्लोक में द्रव्य लेकर पढ़ाना उपपातक माना है, जबिक २ । १४१ में इस प्रकार के ग्रघ्यापक को 'उपाघ्याय' संज्ञा देकर द्रव्य लेकर पढ़ाने के विद्यान का संकेत है । २ । १०६ में तो स्पष्ट शब्दों में 'द्रव्यदाता' को पढ़ाने का कथन है ।
- (६) हत्या-अभियोग के प्रसंग [८। २७८-३००] में मनु ने सभी व्यक्तियों के लिए एक-जैसा विधान किया है और उनकी दण्डव्यवस्था भी समान है। यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-हत्या के लिए कम-ग्रधिक प्रायश्चित्त का विधान उस व्यवस्था-पद्धति से भिन्न है तथा भेदभावपूणें है।
- (१०) इस प्रसंग में अनेक स्थानों पर प्रायश्चित्त में दान देने का विधान है। ७६ वें क्लोक में तो स्पष्ट आदेश है कि अपना सर्वस्व बाह्यएग को दान देने से ब्रह्म-हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। यह मनु-मत के विपरीत है। मनु ने बाह्यणों को केवल सत्प्रतिग्रह लेने का ही विधान किया है [२। १६०।। ४। १६०], असत्प्रतिग्रह

निषिद्ध ही नहीं म्रिपितु निन्दित माना है, मौर इसी अध्याय में मसत्प्रतिग्रह लेने वालों के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है [१६३-१६६]। इससे स्पष्ट है कि म्रिपराधी लोगों से ब्राह्मणों को दान लेने का अधिकार नहीं है, मतः इस प्रमंग में विणित सम्पूर्ण दानविधि म्रमौलिक है।

- (११) ६। २२५ में शराबों के लिए केवल 'देशनिकाला' दण्ड का विधान है और यहाँ मृत्युकारक प्रायश्चित [६०, ६१, १४६] विहित है। दोनों व्यवस्थाओं में पर्याप्त अन्तर और विरोध है। इस प्रकार ये अन्तर्विरोध इस सम्पूर्ण प्रसंग को अमौलिक और प्रक्षिप्त सिद्ध करते हैं।
- २. श्रवान्तरिवरोध इस प्रसंग में पातकों के विभाजन तथा उनकी दण्ड-व्यवस्था में पुनक्कितयों, ससंतुलन, परस्परिवरद्धता सौर सत्यधिक विश्वं ललता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह प्रसंग न तो मौलिक है और न किसी एक व्यक्ति द्वारा रिचत है तथा न किसी विद्वान् व्यक्ति द्वारा रिचत है। इस प्रसंग में निम्न नृटियां हैं—
- (१) ४४ वें श्लोक में मद्यपान को महापातक माना है, श्रीर ६६ वें श्लोक में मद्यप की गणना उपपातकियों में है।
- (२) दण्डों के विकल्पों में अत्यधिक ग्रसमानता है, जो बुद्धिसंगत प्रतीत नहीं होती; जैसे—(क) ६०, ६१, १४६ क्लोकों में मदिरा पीने पर मृत्यु द्वारा ही चुद्धि मानी है, ग्रीर ६२ वें क्लोक में उसके विकला में एक वर्ष तक चावल पर रहना ही विहित है। (ख) ७३ वें क्लोक में ब्रह्महत्या का प्रायश्चित मृत्यु विहित है, ग्रीर ६२—६३ में ग्रव्यमेघ यज्ञ में ब्राह्मणों ग्रीर राजा के समक्ष ग्रपना पाप कहकर स्नान कर लेना मात्र ब्रह्महत्या को दूर करने वाला प्रायश्चित्त कहा है। (ग) गुरुस्त्रीगामी के लिए १०३, १०४ क्लोकों में मृत्यु का प्रायश्चित्त बताया है, ग्रीर १०६ में केवल तीन मास तक हविष्य ग्रीर नीवार से चान्द्रायणव्रत करने से उक्त महापातक की घुद्धि मान ली। इस प्रकार इन विकल्पों में कोई संतुलन ग्रीर तालमेल नहीं है।
- (३) ५५ वें इलोक में असत्य माषण को महापातक मानकर ब्रह्महत्या के समान माना, है श्रीर ६६ वें इलोक में असत्यभाषण को साधारण-सा अपराध 'अपात्रीकरण' माना है।
- (४) ५६ वें बलोक में 'वेदनिन्दा' को महापातक माना है, जबकि ६६ वें बलोक में 'नास्तिकता' को उपपातक माना है। मनु के मत में वेदनिन्दा ही नास्तिकता है [''नास्तिको बेदनिन्दकः'' (२।११)]।
- (५) ५५-५७ इलोकों में मनेक ग्रपराधों को महापातकों के समान गिना है किन्तु महापातकों के प्रायश्चित्त-विधान प्रसंग [८६ से १०६] में उनका प्रायश्चित्त वर्णित नहीं है, वे हैं—ग्रपनी उन्नांत के लिए क्षूठ बोलना, राजा के सामने चुगली

करना, वेदत्याग, वेदनिन्दा, निन्दित तथा अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण, मनुष्य, घोड़ा, चांदी, भूमि, वज्र ग्रौर मणियों की चोरी।

- (६) इसी प्रकार कुछ अपराधों को महापातकों के प्रसंग [५४-५८] में नहीं गिना, किन्तु इनके प्रसंग में उनका प्रायश्चित्त विहित है; वे हैं—गर्भपात, यज्ञ करते हुए क्षित्रय और वैश्य की हत्या, रजस्वला स्त्री की हत्या एवं स्त्री-हत्या [८७-८८]।
- (७) ६६ वें क्लोक में स्त्री-हत्या को उपपातक माना है, किन्तु ८८ वें क्लोक में उसे महापातक मानकर स्त्री-हत्यारे के लिए ब्रह्महत्या का प्रायक्ष्वित्त विहित है।
- (८) ४६ वें क्लोक में निन्दित और अभक्ष्य पदार्थों के भक्षा को महापातक के समान माना है और ६४ वें क्लोक में उपपातक माना है।
- (६) ४७ वें क्लोक में मनुष्य, घोड़ा, चांदी ग्रादि की चोरी को महापातक के समान माना है ग्रीर उनका प्रायक्त्रित अत्यन्त साधारण कहा है [१६३, १६७]। ग्राक्त्र्यं की बात तो यह है कि स्वणं की चोरी करने पर तो ब्रह्महत्या का बारह वर्ष तक प्रायक्त्रित है ग्रीर मनुष्यों तथा स्त्रियों की चोरी करने पर केवल चान्द्रायणव्रत ही प्रायक्त्रित माना है [१६३]। इसी क्लोक में मनुष्यों ग्रीर स्त्रियों की चोरी तथा क्यें ग्रीर बावड़ी के जल की चोरी को भी समान माना है !
- (१०) एक ही प्रसंग में तीन स्थानों पर [ ५७, ६४, ६६ ] चोरी का परिगणन किया गया है; जो धनावश्यक है।
- (११) वेदत्याग, वेदपाठ-स्याग, निन्दा भीर नास्तिकता, जो कि मनु के विचार में एक नास्तिकता के भ्रन्तर्गत ही भाते हैं [२ | ११], उनका इस प्रसंग में तीन बार उल्लेख है [4, 4, 4, 4]
- (१२) इसी प्रकार उपपातकों के एक ही प्रसंग में ग्रग्निहोत्र-त्याग के अपराध का दो बार परिगणन है [४६, ६५]।
- (१३) इसी प्रकार परस्त्रीगमन, कम्यादूषण, व्रतलोप, स्त्रीसेवन मादि एक ही प्रकार की बातों का केवल उपपातक प्रसंग में ही तीन बार उल्लेख है, [४६. ६१, ६६]।
- (१४) कन्यादूषण को ४६ में महापातकों के श्रन्तर्गत गिना है, भीर ६१ में जपपातकों के श्रन्तर्गत।
- (१५) पातकों के परिगणन-क्रम में भीर उनके प्रायश्चित्त वर्णन-क्रम में ताल-मेल नहीं है। गणना के भनुसार महापातकी, उनके संसींगयों के प्रायश्चित्त, उपपातकी जातिश्रंशकर, संकरीकरण, भपात्रीकरण, मलावह, इस क्रम से प्रायश्चित्त विधान होना चाहिए, किन्तु इसमें अत्यधिक विश्वं खलता है भीर संसींगयों के लिए सबसे अन्त में फल-शिधान किया है। १२६ से १७६ इलोकों का वर्णन परिगणन क्रम के भाषार पर १२४ से पूर्व होना चाहिए था। फलकथन का प्रसंग इतना विश्वं खलित है कि परि-

गणनक्रम के मनुसार उसमें बहुत कम प्रायिक्त क्रमबद्धरूप से मिलते हैं। ५४ वें क्लोक से तो यह संकेत मिलता है कि केवल महापातिकयों का संसर्ग ही महापातक है, किन्तु संसर्गों का प्रयक्तित सभी ग्रपराधों के वाद देकर सभी ग्रपराधियों के संसर्ग को पातक का रूप दे दिया है।

- (१६) स्त्री-वध को उपपातकों के भ्रन्तर्गत माना है, श्रीर उसका प्रायश्चित्त महापातकों के समान महापातकों के प्रसंग में दिया है [६६, ८८]।
- (१७) प्रसंतुलन का प्रत्यधिक ग्राश्चर्यपूर्ण उदाहरण १३१ वां श्लोक है, जिसमें शूद्र के जीवन को बिलाव, नेवला, मेंढक, कुत्ता, उल्लू ग्रादि के समानस्तर का मानकर इन सबकी हत्या पर एक ही प्रायश्चित विहित किया है।
- (१८) एक ग्रपराध का एक स्थान पर ही प्रायिक्त होन। च।हिए, किन्तु इस प्रसंग्र में एक ही ग्रपराध का कई-कई स्थानों पर प्रायिक्त विहित है ग्रौर वह भी भिन्न-भिन्न। जैसे—-(क) सर्पहत्या को 'संकरीकरण' पाप मानकर १२५ वें में चान्द्रा— यणव्रत असका प्रायिक्त विहित है। पुनः १३३, १३६ में उससे भिन्न प्रायिक्तों का विधान है। (ख) घोड़ा, हाथी, भेड़, गधा ग्रादि की हत्या का ६८. १२५ में भी प्रायिक्त है, ग्रौर १३६ में भी। (ग) मद्य के साथ के पदार्थों के भक्षण का प्रायिक्त ७०, १२५ में भी है, ग्रौर उससे भिन्न १४७—१४६ में भी। (घ) फल ग्रादि की बोरी का प्रायिक्त ७०, १२५ में भी है, ग्रौर उससे भिन्न १६५ में भी। इन सभी की गणना दो-दो बार पृथक्-पृथक् ग्रपराधों के नाम से की गई है, जो किसी एक रचितता द्वारा ग्रसम्भव है।
- (१६) १६० वें क्लोक में कहा है कि कृतघ्त, शरणागत के हत्यारे यदि प्रायक्ष्यित भी कर चुके हों तो भी इनके साथ व्यवहार न करे, जबकि इन दोनों ग्रप-राघों का पिछले पातकों में कहीं भी उल्लेख नहीं है।
- (२०) प्रायश्चित्तविद्यान प्रसंग में मनु की बौली में चार प्रसंग प्रारम्भ किये हैं, वे हैं—१२६-१४१ में हिंसाजन्य पापों का प्रायश्चित्त, १४६-१६० में अभक्ष्यभक्षण का, १६१-१६६ में चोरी का, १६६-१७६ में अगम्यागमन का प्रायश्चित्त कहा है, और इन चारों प्रसंगों की समाप्ति का संकेत १७६ में है, किन्तु अपराधगणना प्रसंग में इस क्रम या नाम से इन प्रसंगों का परिगणन कहीं नहीं है।
- ३. प्रसंगविरोध प्रायश्चित्त-विषयक प्रसंग का संकेत देने वाला दलोक ४४ वाँ है। इसमें स्पष्ट शब्दों में तीन बातों का संकेत दिया है—
  - (क) विहित कमों को न करने पर,
  - (ख) निन्दित कर्म करने पर, ग्रीर---
  - (ग) इन्द्रियविषयों में श्रासक्त होने पर श्रर्थात् श्रालस्य, कामवासना आदि में पड़ने से मनुष्य प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

उक्त श्लोकों में जो संकेत दिये हैं, घ्रियम प्रसंग में इनके घ्राघार पर वर्णन नहीं है; जबिक मनु की शैली के घ्रनुसार संकेत-श्लोक के घ्रनुसार ही घ्रियम वर्णन होना चाहिए। घ्रियम प्रसंग को घ्यानसे देखने से वह दो भिन्न प्रसंगोंमें विभाजित हुन्ना प्रतीत होता है। पहला प्रसंग ५४ से १६० श्लोक तक है, घ्रीर दूसरा १६१ से २०६ ब्लोक तक। पहले प्रसंग की समाप्ति का संकेत १७६ में दिया है घ्रीर फिर घ्रपराधियों के संसर्ग करने वालों के लिए विधान है, ग्रीर १८६-१६० में इस प्रथम प्रसग का उपसंहार है।

अब यहां विचारणीय बात यह है कि जब अपराधों के प्रायश्चित्त का एक प्रसंग समाप्त हो गया तो पुनः १६१ से प्रायश्चित्त वर्णन प्रारम्भ करने का क्या तुक था? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यह द्वितीय प्रसंग ही मौलिक है और प्रथम प्रसंग प्रक्षिप्त है। इसमें निम्न युक्तियां हैं—

- (१) प्रथम प्रसंग [५४-१६० तक] भ्रनेक आधारों पर अमौलिक और प्रक्षिप्त सिद्ध हो रहा है और शैली की दृष्टि से भी मनु-प्रोक्त नहीं लगता।
- (२) यह प्रथम प्रसंग संकेत-श्लोक ४४ के घ्रनुसार नहीं है। उसका प्रारम्भ भी मनु की शैली में नहीं है। मनु की शैली के घ्रनुसार, पातकों की गणना से पूर्व उसको कहने का संकेत होना चाहिए था।
- (३) द्वितीय प्रसंग मनु के संकेत-क्लोक ४४ वें के प्रमुसार नहीं है। इस प्रसंग में १६१ वां क्लोक "अकुवंन विहितं कर्म" का दिग्दर्शन है। १६२-१६६ क्लोक "निन्दितं च समाचरन्" के और २०३ क्लोक "प्रसक्तक्षेत्रियार्थेषु" का दिग्दर्शन है। शेष सभी प्रपराधों का प्रायक्ष्यित शक्ति और काल के प्राधार पर करने के लिए संकेत करके [२०६] इस प्रसंग को संक्षेप में समाप्त कर दिया है।
- (४) १६२ वें श्लोक के शब्द इस बात को सिद्ध करते हैं कि मनु ने इस प्रसंग को संक्षेप में विणित करके समाप्त किया है, श्रीर ५४ से १६० श्लोकों के विस्तृत वर्णन का मौलिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस श्लोक में मनु ने सभी विकर्मस्थ (निन्दित या व्यवस्था-विरुद्ध कमें करने वाले) लोगों के लिए एक ही पद द्वारा—"प्रायश्चित्तं विकर्मस्थास्तु ये द्विजाः" कहकर सामान्य विधान कर दिया है। यदि मनु को एक-एक श्रपराध की गणना का श्रीर उसके विस्तृत प्रायचित्त वर्णन का श्रभीष्ट होता तो वे एक ही पद में सभी व्यक्तियों को श्रीर सभी निन्दित कर्मों को एकत्र समाद्वत नहीं करते। इस श्लोक से यही सिद्ध है कि प्रथम प्रसंग श्रमौलिक है श्रीर द्वितीय प्रसंग मौलिक है।

इस प्रकार प्रसंगिवरोध के स्राधार पर यह प्रसंग स्रसंगत सिद्ध होता है। प्रसंगानुसार ५३ वें क्लोक के पक्षात् १६१ वां क्लोक होना चाहिए। बीच के ये सभी क्लोक स्रप्रासंगिक हैं।

४. शैलीगत माधार - सम्पूर्ण प्रसंग में महापातक एवं उपपातक तथा अन्य

पातकों के विभाजन भीर उनकी दण्ड-व्यवस्था में अत्यधिक विश्व खलता तथा अस-तुलन-युक्त शैली है। इनका विभाजन भी निराधार है। इसी प्रकार इस प्रसंग की वर्णनशैली श्रतिशयोक्तिपूर्ण, निराधार भीर अयुक्तियुक्त है। मनु की शैली में ये त्रुटियाँ नहीं हैं। अतः यह प्रसंग प्रक्षिप्त है।

वात्यों का प्रायश्चित्त-

येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविषि । तांद्रवारियत्वा त्रीन्कृच्छान्ययाविध्युपनाययेत्।।१६१॥ (६)

(येषां द्विजानां सावित्री) जिन द्विजों का यज्ञोपवीत संस्कार (यथा-विधि) उचित समय [इस संस्करण में २।११-१३] पर (न + म्रनूच्येत) नहीं हुम्रा हो, (तान्) उनको (त्रीन् कृच्छ्रान् चारियत्वा) तीन कृच्छ् व्रत [११।२१२] कराके (यथाविधि + उपनाययेत्) विधिपूर्वक उनका उपनयन संस्कार कर देना चाहिए।।१६१।।

निन्दित कर्म करने वालों का प्रायदिचत्त --

प्रायिक्वतं चिकीर्वन्ति विकर्मस्यास्तु ये द्विजाः । ब्रह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदाविक्षेत् ॥ १६२ ॥ (७)

(विकर्मस्थाः तु ये द्विजाः) अपने घामिक कर्त्तव्यों का त्याग कर देने और निन्दित कर्म करने पर जो उपनयनयुक्त द्विज (प्रायदिचत्तं चिकी- पंन्ति) प्रायदिचत्तं करके अपने को शुद्ध करना चाहते हैं (च) और (ब्रह्मणा परित्यक्ताः) वेदादि के त्यागने पर जो प्रायदिचत्तं करके शुद्ध होना चाहते हैं (तेषाम् म प्राप् + एतत् + आदिशेत्) उन्हें भी पूर्वोक्तं वत [११। १६१] करने को कहें।। १६२।।

ा जिल्ला या

कार र विगित्पत

आतंबह, बात्या का याजन आदि। (यव धनम् + अर्जयन्ति) जो धन इकट्ठा करते हैं (तस्य उत्सर्गेण) उस धन के लौटाने, (च) और उसके बाद (तपसा ज्येन एव शुद्ध-धन्ति) तप और जप [११। १६४-१६६] करने से शुद्ध होते हैं ॥ १६३॥

जपित्वा त्रीणि सःवित्र्याः सहस्रारिण समाहितः । मासं गोष्ठे पयः पीरवा मुच्यतेऽसस्प्रतिग्रहात् ॥ १६४ ॥

ब्राह्मण (समाहितः) एकाग्र होकर (त्रीणि सहस्राणि सावित्र्याः जिपत्वा) तीन हजार गायत्री मन्त्र जपकर, श्रीर (गोष्ठे मासं पयः पीत्वा) गोशाला में रहते हुए एक मास तक गो के दूध पर रहकर (ग्रसत् प्रतिग्रहात् मुच्यते) निन्दित दान लेने के अपराध से मुक्त होता है।। १६४।।

> उपवासकृशं तं तु गोवजात्युनरागतम्। प्ररातंत्रति पृच्छेयुः साम्यं सौम्येच्छसीति किम् ?।। १६४॥

(उपवासकृशं गोव्रजात् पुनः + मागतम्) केवल दूध लेने के उपवास से दुर्बल हुए, गोशाला से वापस लौटे, (तं प्रणतं प्रति पृच्छेषुः) उस प्रायश्चित्तकत्ति विनम्न ब्राह्मण से ग्रन्य ब्राह्मण पूछों कि ('सौम्य ! कि साम्यम् + इच्छिसि' इति) 'हे सौम्य ! क्या हम लागों के समान होना चाहते हो ?' ॥ १६५॥

## सत्यमुक्त्वा तु वित्रेषु विकिरेश्चयसं गवाम् । गोमिः प्रवर्तिते तीर्थे कुर्युस्तस्य परिप्रहम् ॥ १६६ ॥

(विश्रेषु सत्यम् + उक्त्वा तु) वह प्रायश्चित्त करके लौटने वाला ब्राह्मण उनके प्रश्न के उत्तर में 'हां मैं भागे निन्दित उपायों से धनसंग्रह नहीं करूं गां' इस प्रकार सत्य प्रतिज्ञा करके, फिर (गवां यवसं विकिरेत्) गौश्रों के आगे चारा डाले, ब्राह्मण फिर (गोभिः प्रवितिते तीर्थे तस्य परिग्रहं कुर्युः) गौश्रों के बैठने के स्थान या भाने-जाने के मार्ग पर उसका पुनः ग्रहण [ = जाति में मिलाना] करें ॥ १६६॥

अर्जुर्शोटानाः ये चार (१०।१६३—१६६) श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं—

, १. प्रसंगिष्य-(१) १०। १६१ वें बलोक में यज्ञोपवीत-संस्कार से हीन दिजों के लिए तीन कुच्छू वर्तों का विधान प्रायदिवत्तरूप में किया है। ग्रीर १६२ वें बलोक में भी 'एतदादिज्ञेत्' कहकर उन्हीं का संकेत किया है। केवल ब्राह्मण की शुद्धि के उपायों का कथन प्रसंगिवरुद्ध है। (२) १६२ से सभी व्यक्तियों के सभी विकर्मों या कर्मों के प्रपालन का कथन हो गया है। ग्रतः यहां ब्राह्मण के कर्मों की गणना की

तथा वैश्य तीनों वणों का ग्रहण होता है, और द्विजों के प्रायश्चित्त से ब्राह्मण का भी प्रायश्चित्त हो जाता है, तो पृथक् से ब्राह्मण के लिए एक नवीन विधान करना मौलिक नहीं कहा जा सकता। भीर ब्राह्मण के लिए यदि पृथक् व्यवस्था की गई है, तो फिर क्रम से क्षत्रियादि के लिए भी पृथक् व्यवस्था होनी चाहिये थी। और यदि पृथक् वणों के लिए मनु को प्रायश्चित्त विधान ग्रभीष्ट होता तो द्विजों की सामान्य व्यवस्था किस के लिए होगी? यदि ब्राह्मण [१६३] जप, तप से शुद्ध हो जाता है तो कुच्छूत्र तों की ब्राह्मण के लिए ग्रावश्यकता नहीं है श्रतः ये दोनों विधान परस्पर समन्वय के बिना विरोधी हो जायेंगे।

- ३. पुनक्कत मनु ने ११।२२५ २२६ श्लोकों में गायत्री म्रादि मन्त्रों के जप से दिजों की शुद्धि मानी है। भौर २२७ में तप म्रादि साधन भी लिखे हैं। फिर यहां ब्राह्मण के लिए [१६३—१६४] जप, तप से शुद्धि का विधान पुनक्कत होने से मान्य नहीं हो सकता। भौर जप-तप से भिन्न यज्ञ करना, म्रहिसादि का पालन करना [२२२] मपने दोष को कहने भौर वेदाम्यासादि करना [२२७], क्या ब्राह्मण के लिए इनकी म्रावश्यकता नहीं है? मतः द्विजों के प्रायश्चित्त से ब्राह्मण का पृथक् प्रायश्चित्त विधान पुनक्कत एवं पक्षपातपूर्ण है।
- ४. श्रैलीविरोध—१६४ वें में कहा है कि ब्राह्मण प्रायिवत के लिए गोशाला में जाकर एक मास तक दूध पीये, श्रीर १६६ में कहा है कि गायों के झाने-जाने का स्थान तीर्थ होता है, वहां जाकर ब्राह्मण की शुद्धि होती है। इस प्रकार की श्रयुक्तियुक्त एवं पक्षपातपूर्ण बार्ते मनुप्रोक्त कदापि नहीं हो सकतीं। गाय के दूध में बहुत गुण हैं, श्रीर गायों की सेवा करना उत्तम कार्य है, परन्तु गार्ये जिस स्थान पर बैठती हैं, अथवा जिस स्थान से श्राती-जाती हैं, उस स्थान को तीर्थ = शुद्धि का स्थान मानना पौराणिक कल्पना होने से मिथ्या है।

#### ग्रन्य विविध प्रायश्चित्त-

## बात्यानां याजनं कृत्वा परेवामन्त्यकर्मं च। ग्रमिचारमहीनं च त्रिमिः कृष्युं ग्रंपीहृति ॥ १६७॥

(वात्यानां याजनम्) व्रात्यों का यज्ञ, (परेषाम् + ग्रन्त्यकर्म) परायों अर्थात् अन्त्यजों का ग्रन्त्येष्टि कर्म, (ग्रिभिचारं च अहीनं कृत्वा) मारण, मोहन, उच्चा-टन ग्रादि ग्रिभिचार कर्म, ग्रौर 'ग्रहीन' नामक यज्ञ करके (त्रिभिः कृच्छ्रः व्यपोहित) तीन कृच्छ्र वर्तों [११। २११] से गुद्ध होता है। १९७।।

### शरणागतं परित्यज्य वेदं विष्लान्य च द्विजः । संवत्सरं यवाहारस्तत्पापमपसेवति ॥ १६८ ॥

(शरणागतं परित्यज्य) शरणागत का त्याग करके (व) श्रीर (वेदं विष्लाब्य) वेद पढ़ने के श्रनिवकारी को वेद पढ़ाकर (संवत्सरं यवाहारः) एक वर्ष तक जो का भोजन करने पर (तत् पापम् + भ्रपसेवित) उस पाप को दूर करता है ॥ १६८ ॥

## इवन्युगालखरैर्वच्दो ग्राम्यैः क्रव्याद्भिरेव च। नराइबोच्ट्रबराहैइच प्रागायामेन शुप्यति ॥ १६६॥

(श्व-श्रुगाल-खरै: ग्राम्यै: क्रब्याद्भि: नर-म्रश्व-उष्ट्र-वराहै: च दष्टः) कुत्ता, गीदड़, गंघा, गांव के मांसभक्षी पशु बिल्ली म्रादि, मनुष्य, घोड़ा, ऊंट भीर सूमर के काटने पर (प्राणायामेन शुद्धचिति) मनुष्य प्राणायाम करने से शुद्ध हो जाता है ॥१६६॥

#### वच्ठान्नकालता मासं संहिताजप एव वा। होमाञ्च सकला नित्यमपाङ्क्तघानां विशोधनम् ॥ २००॥

(प्रपाङ्क्त्यानां विशोधनम्) पंक्तिबाह्य [३।१५०-१६६] मनुष्यों की शुद्धि (मासं षण्ड-ग्रन्न-कालता) एक मास तक छठे जून = भोजन समयःभोजन करने से (वा) प्रथवा (संहितजपः) एक संहिता का जप करने से (च) ग्रीर (नित्यं सकलाः होमाः) प्रतिदिन सभी पञ्चयज्ञों के करने से होती है।। २००।।

उच्द्रयानं समारुह्य खरयानं तु कामतः। स्नात्वा तु विश्रो दिग्वासाः श्राणायामेन शुध्यति ।। २०१॥

(विप्रः) द्विज (कामतः) इच्छापूर्वेक (खरयानम्) गधा-गाड़ी (च) ग्रीर (उष्ट्र-यानं सभारुह्य) ऊंटगाडी पर चढ़कर, ग्रीर (दिग्दासाः स्नात्वा) नंगे होकर स्नान करके (प्राणायामेन गुद्धघति) प्राणायाम करने से गुद्ध होता है ॥ २०१॥

> विनाद्भिरम्सु वाप्यातंः शारीरं सन्निवेश्य च । सर्वेलो बहिराष्ट्रस्य गामालम्य विशुव्यति ॥२०२॥

(आतंः) रोगी मनुष्य (विना + अद्भिः वा प्रप्सु प्रिप् ) जल के बिना ग्रथवा जल में (शारीरं सन्निवेश्य) शरीर से उत्पन्न मल-मूत्र करके (बिहः सचैलः श्राप्लुत्य) गांव से बाहर वस्त्रसिंहत स्नान करके (गाम् + आलम्य विशुद्धधित) गौ का स्पर्शं करने से शुद्ध होता है ॥ २०२ ॥

अर न्यू कारित्जन्यः १६७ से २०२ श्लोक प्रसंगविरोध, विषयविरोध, ग्रन्त-विरोध एवं शैलीगत ग्राधार पर प्रक्षिप्त हैं। इनकी समीक्षा ११।२०४--२०८ श्लोकों पर एकत्र रूप में देखिये।

वेटोक्त कर्मों के स्याग का प्रायश्चित --

वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समितक्रमे । स्नातकव्रतलोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम् ॥ २०३॥ (८)

(वेदोक्तानां नित्यानां कर्मणां समितिक्रमे) वेदोक्त नैत्यिक [ग्रिग्निहोत्र, संघ्योगासन ग्रादि] कर्मों के न करने पर (च) ग्रीर (स्नातकन्नत-लोपे) ब्रह्मचर्यावस्था में न्नतों [भिक्षाचरण ग्रादि] के न करने पर (ग्रभो-जनं प्रायश्चित्तम्) एक दिन उपवास रखना ही प्रायश्चित्त है।। २०३।।

अर्जुर्कोट्डन् : तुलनार्थं द्रष्टव्य है २।१६५ [२ ।२२०] श्लोक । ब्राह्मण को फटकारने ग्रीर मारने पर प्रायदिवत्त—

> हुक्कारं बाह्यणस्योक्त्वा त्वङ्कारं च गरीयसः । स्नात्वाऽनशननहः शेवमित्रवाच प्रसावयेत् ॥ २०४ ॥

(ब्राह्मणस्य हुङ्कारं उक्तवा) ब्राह्मण को 'हूँ ऊं ऊं .....'शब्दोच्चारण से फटकार कर, (गरीयसः त्वम्-कारम्) बड़ों को 'तू' कहकर (स्नात्वा) स्नान करके (शेषम् ग्रहः ग्रनश्न्) शेष दिन में बिना खाये रहे ग्रौर (ग्रभिवाद्य प्रसादयेत्) उन्हें अभिवादनपूर्वंक प्रसन्न करे॥ २०४॥

#### ताडियत्वा तृरोनापि कण्ठे वाऽऽबच्य वाससा । विवादे वा विनिजित्य प्रशिपत्य प्रसादयेतु ॥ २०५॥

(तृणेन + ग्रापि ताडियत्वा) ब्राह्म एग को िम्न वर्णस्थ द्विज तिनके से भी मार-कर (वा) या (कण्ठे वाससा + ग्राबध्य) गले में करड़ा डाल खींचकर (वा) ग्रथवा (विवादे विनिजित्य) विवाद में जीतकर (प्रणिपस्य प्रसादयेत्) उसके चरणों में नम-स्कार करके प्रसन्न करे॥ २०४॥

# म्रवपूर्य स्वब्दशतं सहस्रमिहत्य च। जिद्यांसया बाह्यसम्य नरकं प्रतिपद्यते ॥ २०६॥

मनुष्य (ब्राह्मणस्य जिघांसया) ब्राह्मण को मारनेकी इच्छा से (ग्रवगूर्य +तु अब्दशतम्) दंडा उठाकर सौ वर्ष तक (च) ग्रीर (अभिहत्य सहस्रम्) दंडा मारकर एक हजार वर्ष तक (नरकं प्रतिपद्यते) नरक में पड़ा रहता है ॥ २०६ ॥

# शोणितं यावतः पांसुन्संगृह्णाति महीतले । ताबन्त्यब्दसहस्राणि तत्कर्ता नरके वसेतृ ॥ २०७॥

(शोणितम्) मारने पर ब्राह्मण के शरीर से निकला हुम्रा खून (महीतले) घरती पर पड़कर (यावतः पांसून् संग्रह्माति) जितने घूलिकणों को गीला करता है (तावन्ती + अब्दसहस्राणि) उतने ही हजार वर्ष तक (तत्कर्त्ता नरके वसेत्) मारने वाला नरक में रहता है।। २०७।।

# प्रवपूर्यं चरेरकुच्छ्रमतिकृच्छ्रं निपातने । कृच्छ्रातिकृच्छौ कुर्वीत विप्रस्योत्पाद्य शोशितस् ॥ २०८॥

(विप्रस्य भवगूर्य) ब्राह्मण को मारने की इच्छा से दण्डा उठाकर (क्रुच्छ, चरेत) क्रुच्छ, वर्त [११।२११] करे, (निपातने भ्रतिक्रुच्छ, मारने पर स्रतिक्रुच्छ, वर्त [११। १२३] करे, भीर (शोणितम् उत्पाद्य कृच्छ,-भ्रतिकृच्छ,) कुर्वीत) रक्त बहाकर कृच्छ, भीर भ्रतिकृच्छ, दोनों व्रत करे।। २०६॥

अर्जुर्रोट्डन्ड: ११। २०४ से २०८ तक के इलोक निम्न प्राधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगविरोध — संकेतक्लोक ११। ४४ के प्रनुसार इस प्रसंग के १६१-१६२, २०३ क्लोक ही मौलिक एवं प्रासंगिक सिद्ध होते हैं, शेष प्रप्रासंगिक हैं। [देखिए ५४ से १६० क्लोकों पर प्रसंगविरुद्ध समीक्षा]।

- २. विषयविरोध—इस प्रसंग के १६८, १६६-२०२, २०४ इलोकों के वर्णन ४४ इलोक में निर्दिष्ट विषय के अनुरूप न तो पाप हैं और न पापरूप में पूर्ववर्णित हैं। ग्रतः विषय िरुद्ध होने से ये इलोक प्रक्षिप्त हैं।
- ३. ग्रन्तिवरोध—(१) १६६-२०२, २०४, २०४-२०७ क्लोकों में विध्याँ २१० से २२६ क्लोकों के ग्रन्दर वर्णित विधियों से भिन्न हैं, ग्रतः यह विरुद्ध वर्णन है। (२) २०४ से २०८ के प्रसंग में नरक का वर्णन मनु-विरुद्ध है। नरक की मान्यता मनु-सम्मत नहीं है [देखिए ४। ८७-६१ क्लोकों पर समीक्षा]।
- ४. शैलीगत आधार—२०२ की रूढ शैली है, २०५–२०८ की शैली पक्षपात-पूर्ण, अयुक्तियुक्त एवं निराधार स्रतिशयोक्तिपूर्ण है। मनु की शैली में ये त्रुटियां नहीं हैं। अविहित कर्मों के लिए प्रायदिचत्त-निर्णय—

# अनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानामपनुत्तये। शक्ति चावेक्य पापं च प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्।। २०६।। (६)

(स्रनुक्तनिष्कृतीनां तुपापानाम्) जिनका प्रायदिचत्त नहीं कहा है ऐसे अपराधों के (स्रपनुत्तये) दोष को दूर करने के लिए (शक्तिं च पापम् अवेक्ष्य) प्रायदिचत्तकर्ता की शक्ति स्रीर अपराध को देखकर (प्रायदिचत्तं प्रकल्पयेत्) प्रायदिचत्त का निर्णय कर लेना चाहिए।। २०१।।

प्रायश्चित्तों का परिचय-वर्णन-

# यैरभ्युपायैरेनांसि मानवो व्यपकर्षति। तान्वोऽभ्युपायान्वक्ष्यामि देविषिपृतसेवितान्॥२१०॥ (१०)

(मानवः) मनुष्य (यै: + ग्रम्युपायैः) जिन उपायों से (एनांसि व्यप-कर्षति) पायों = अपराधों को [पापफलों को नहीं] दूर करता है, ग्रब मैं (देव-ऋषि-पितृ-सेवितान्) विद्वानों, ऋषियों = तत्त्वज्ञानियों ग्रीर पिता ग्रादि वयोवृद्ध व्यक्तियों द्वारा सेवित (तान् ग्रम्युपायान् वः वक्ष्यामि) उन उपायों को तुमसे कहुँगा—॥ २१०॥

34 क्रिटिंड क्रः (१) मनु ने यहां देव = विद्वानों, ऋषियों, पितरों द्वारा सेवित-विहित प्रायदिच तों का विधान किया है [११।२११–२२४] मनुस्मृति में अनेक स्थानों पर देव-ऋषि-पितरों की मान्यताओं का उल्लेख आता है [२।१२६–१३१ (२।१५१–१५६) आदि]। परम्परागतरूप में ये प्रचलित रहे हैं। देव-ऋषि-पितर शब्दों के अर्थ को समक्षने के लिए विशेष विवेचन ३।६१–६२ पर देखिए।

(२) 'एनः' के ग्रर्थं पर २।२ [२।२७] के ग्रनुशीलन में प्रकाश डाला गया है। वहां द्रष्टव्य है।

- (३) यह वृतों के प्रसंग को प्रारम्भ करने का कथन करने के लिए प्रसंग-संकेतक क्लोक है।
- (४) द्रतों से पाप-फल की निवृत्ति नहीं अपितु पापकर्म ग्रथित् पापभावना नष्ट होती है । देखिए सप्रमाण ग्रनुशीलन–११ । २२७ पर ।

प्राजापत्य वृत की विधि---

त्र्यहं प्रातस्त्र्यहं सायं त्र्यहमद्यादयाचितम् । त्र्यहं परं च नावनीयात्र्र्याजापत्यं चरन्द्विजः ॥२११॥ (११)

(प्राजापत्यं चरन् द्विजः) 'प्राजापत्य' नामक व्रत का पालन करने वाला द्विज (त्रि + ग्रहं प्रातः) पहले तीन दिन प्रातःकाल ही, (त्रि + ग्रहं सायम्) फिर तीन दिन केवल सांयकाल, (त्रि + ग्रहम् ग्रयाचितम् ग्रद्यात्) उसके पश्चात् तीन दिन बिना मांगे जो मिले उसका ही भोजन करे (च) ग्रीर (परंत्रि + ग्रहं न ग्रश्नीयात्) उसके वाद फिर तीन दिन उपवास रखे। [यह प्राजापत्य व्रत है] ॥ २११॥

असन्तु श्री ट्यन्त : योगदर्शन में 'कृष्ट्र' म्नादि ततों का उद्देश्य—मनु-स्मृति में चित्त की प्रशुद्धि को दूर करने के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है। इसकी पुष्टि योगदर्शन और उसके व्यासभाष्य में की गई है—"कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धि-क्षयात्तपसः" प्रयात् तप के द्वारा शरीर और इन्द्रियों की प्रशुद्धि दूर होकर शरीर रोगरहित और चित्त म्नादि इन्द्रियौं निर्मल होती हैं [२।४३]।

२। ३२ सूत्र के भाष्य में तप की व्याख्या में कृच्छ, चान्द्रायण आदि वर्तों को भी परिगणित किया है—''व्रतानि चैवां यथायोगं कृच्छ-चान्द्रायण-सान्तपनादीनि।'' श्रयात् तप के श्रन्तर्गत कृच्छ,वत, चान्द्रायणवत, सान्तपनव्रत ग्रादि वृत भी भाते हैं। इनका शरीर की श्रनुकूलता के श्रनुसार पालन करना चाहिए।' इस प्रकार वर्तों से मानसिक पाप की श्रयुद्धि झीण होती है।

कृच्छ सान्तपन वृत की विधि-

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिध सिपः कुशोदकम्। एकरात्रोपवासक्च कृच्छ्नं सांतपनं स्मृतम्॥ २१२॥ (१२)

क्रमशः एक-एक दिन (गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिष्टः सिंपः कुश + उद-कम्) गोमूत्र, गोबर का रस, गोदूष, गौ के दूध का दही, गोघृत श्रीर कुशा =दर्भ से उबला जल, इनका भोजन करे (च) ग्रीर (एकरात्र + उपवासः) फिर एक दिन-रात का उपवास रखे, यह (कृच्छ्रं-सांतपनं स्मृतम्) 'कृच्छ्र सांतपन' नामक वृत है।। २१२।। ग्रतिकृच्छ व्रत की विधि---

एकेकं ग्रासमञ्जीयात्त्र्यहाणि त्रीित्य पूर्ववत् । त्र्यहं चोपवसेवन्त्यमतिकृच्छ्रं चरन्द्रिजः ॥ २१३ ॥ (१३)

(अतिकृच्छ्रं चरन् द्विजः) 'अतिकृच्छ्रं' नामक वत को करने वाला द्विज (पूर्ववत्) पूर्व विधि [११। २११] के अनुसार (त्रि + अहाणि त्रीणि) तीन दिन केवल प्रातःकाल, तीन दिन केवल सायंकाल, तीन दिन विना मांगे प्राप्त हुप्रा (एक-एकं ग्रासम् + अश्नीयात्) एक-एक ग्रास भोजन करे (अन्त्यं त्रि + ग्रहं च + उपवसेत्) श्रीर अन्तिम तीन दिन उपवास रखे। [यह 'अतिकृच्छ्रं' वत हैं]।। २१३।।

तप्तकृच्छ्र व्रत की विधि-

तप्तकृच्छ्रं चरन्विप्रो जलक्षीरघृतानिलान्। प्रतित्र्यहं पिबेदुष्णान्सकृत्स्नायी समाहितः॥ २१४॥ (१४)

(तप्तकृच्छ्रं चरन् विप्रः) 'तप्तकृच्छ्नं व्रत को करने वाला द्विज (उष्णान् जल-क्षीर-घृत-म्रनिलान् प्रतित्र्यहं पिबेत्) गर्म पानी, गर्मदूध, गर्म घो म्रोर वायु प्रत्येक को तीन-तीन दिन पीकर रहे, म्रोर (सकृत्स्नायी) एक बार स्नान करे, तथा (समाहितः) एकाग्रचित्त रहे ॥ २१४ ॥

अर्ज्य क्यों टिडन्स: इस क्लोक में 'वायु पीना' एक मुहावरा है जिसको आजकल 'हवा के सहारे जीना' रूप में भी प्रयोग करते हैं इसका अर्थ- 'बिना कुछ खाये पीये रहना' है अर्थात् अन्तिम तीन दिन बिना कुछ खाये-पीये रहे।

पराककृच्छ वाकी विधि—

यतारमनोऽप्रमत्तस्य द्वाबशाहममोजनम् । पराको नाम कुच्छोऽयं सर्वपापापनोदनः ॥ २१५ ॥

(यतात्मनः + श्रप्रमत्तस्य) 'जितेन्द्रिय श्रीर सावधानीपूर्वक रहते हुए (द्वादश श्रहम् + श्रभोजनम्) बारह दिन तक भोजन न करना' (श्रयं पराकः नाम कृष्छ्रः) यह 'पराक नामक कृष्छ्वत है, (सर्वपाप श्रपनोदनः) यह सब पापों के संस्कारों की शुद्धि करने वाला है।। २१४।।

आनुशरिकनाः यह (११।२१५ वाँ) श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त है—

रै. प्रसंगविरोध — ११। १६१ वें ब्लोक में तीन कृच्छ, व्रतों का निर्देश किया है। ग्रीर उनका विधान २१२ से २१४ ब्लोकों में किया गया है। ग्रीर २१५ वें ब्लोक में उनसे भिन्न-पराक कृच्छ व्रत का विधान किया है, यह पूर्वोक्त निर्देश से संगत नहीं है। और पूर्वोक्त कृच्छ त्रतों से इस पराक कृच्छ में समानता भी नहीं है। क्योंकि उन त्रतों में बिल्कुल भोजन का परित्याग नहीं किया है, किन्तु इसमें निरन्तर १२ दिन के भोजन का निषेध करना प्रव्यायहारिक है। प्रायश्चित्त का प्रभिप्राय या उद्देश्य विशुद्धि है, जीवन समाप्त करना नहीं। ग्रतः तीन कृच्छों से भिन्न, ग्रसंगत, उनसे भिन्न प्रकार का तथाप्रायश्चित्तके उद्देश्य से हीन होने से पराककृच्छ, मनुप्रोक्त नहीं है।

२. प्रग्तिवरोध — प्रायिश्चित्त का उद्देश्य संस्कारों को शुद्ध करना स्त्रीर भिवष्य में फिर उस त्रुटि को न करना है, पापों को समाप्त करना नहीं है। क्योंकि मनु की मान्यता यह है कि कृत पापों का फल ग्रवश्य मिलता है। किन्तु इस श्लोक में कहा है कि 'पराककृच्छ्र' वृत से सब पापों का नाश होता है। यह कथन मनुप्रोक्त नहीं हो सकता। ग्रीर यह बात प्रायश्चित के उद्देश्य से भिन्न होने से मान्य नहीं हो सकती।

चान्द्रायण वृत की विधि-

# एकैकं ह्रासयेत्पिण्डं कृष्णे शुक्ले च वर्धयेत् । उपस्कृशंस्त्रिषवरणमेतच्चान्द्रायर्गं स्मृतम् ॥ २१६ ॥ (१४)

[पूर्णिमा के दिन पूरे दिन में १५ ग्रास भोजन करके किर] (कृष्णे एक-एकं पिण्डं ह्रासयेत्) कृष्णपक्ष में एक-एक ग्रास भोजन प्रतिदिन कम करता जाये, [इम प्रकार करते हुए ग्रमावस्या को पूर्ण उपवास रहेगा, किर शुक्लपक्ष-प्रतिपदा को पूरे दिन में एक ग्रास भोजन करके] (शुक्ले वर्षयेत्) शुक्लपक्ष में एक-एक ग्रास भोजन पूरे दिन में बढ़ाता जाये, इस प्रकार करते हुए (त्रिषवणम् + उपस्पृशन्) तीन समय स्नान करे, (एतत् चान्द्रा-यणं स्मृतम्) यह 'चान्द्रायणं त्रत कहाता है।। २१६।।

यवमध्यम चान्द्रायणवत की विधि-

# एतमेव विधि कृत्स्नमाचरेद्यवमध्यमे । शुक्लपक्षाविनियतञ्चरंञ्चान्द्रायणं वृतम् ॥ २१७ ॥ (१६)

(यवमध्यमे) यवमध्यम विधि में स्रयांत् जैसे जो मध्य में मोटा होता है, स्रागे-पीछे पतला; इस विधि के ऋनुसार (चान्द्रायण चरन) 'यवमध्यम चान्द्रायण वत' करते हुए, व्यक्ति (शुक्ल-पक्ष-प्रादि-नियतः) शुक्लपक्ष को पहले करके (एतम् +एव कृत्स्नं विधिम्) इसी पूर्वोक्त [११। २१६] सम्पूर्ण विधि को (स्राचरेत्) करे स्रयांत् शुक्लपक्ष से प्रारम्भ करके प्रथम दिन से एक-एक ग्रास भोजन बढ़ाता जाये, पूणिमा को पूर्ण भोजन करे। फिर कृष्णपक्ष के प्रथम दिन से एक-एक ग्रास घटाता जाये स्रौर स्रमावस्या के दिन निराहार रहे।। २१७।।

यति चान्द्रायण व्रत की विधि-

#### म्रष्टाबष्टौ समझ्तीयात्पिण्डान्मध्यंविने स्थिते । नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन् ॥ २१८ ॥

(यतिचान्द्रायणं व्रतं चरन्) 'यतिचान्द्रायण' व्रत को करने वाला व्यक्ति (नियतात्मा) जितेन्द्रिय रहकर, (हविष्याशी) हविष्य भोजन करता हुन्ना (मध्यदिने ग्रप्टो + ग्रप्टो पिण्डान् समश्नीयात्) मध्याह्न काल में [एक मास तक] ग्राठ-ग्राठ ग्रास भोजन किया करे।। २१८॥

शिशुचान्द्रायण वत की विधि---

चतुरः प्रातरक्ष्तीयात्यिण्डान्विप्रः समाहितः। चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिशुचान्द्रायणं स्मृतम्।। २१६।।

(विप्रः) द्विज (समाहितः) व्रत में सावधान रहता हुन्ना (चतुरः पिण्डान् प्रातः प्रश्नीयात्) चार ग्रास प्रातःकाल खाये, भौर (चतुरः सूर्ये ग्रस्तमिते) चार सूर्यास्त होने पर सायंकाल को खाये, (शिशुचान्द्रायणं स्मृतम्) यह शिशुचान्द्रायण व्रत है ॥ २१६ ॥

अनुरार्टिन: ये दो (११।२१८-२१६) श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तिविरोध — इन दोनों इलोकों में चान्द्रायण व्रत से भिन्न बात नहीं है। चान्द्रायण व्रत में चन्द्र के न्यून व पूर्ण होने की भौति भोजन की न्यूनाधिक मात्र होती है। जैसे-जैसे चन्द्रमा घटता-बढ़ता है, वैसे-वैसे भोजन भी न्यूनाधिक करना होता है। किन्तु यहाँ उससे ग्रसंबद्ध बात कही गयी है कि मध्याह्न में ग्राठ-ग्राठ ग्रास खावे ग्रयवा प्रातः सायं चार-चार ग्रास खावे। श्रीर दिन में प्रातः, सायं आदि समयों से चन्द्र का कोई सम्पर्क नहीं होता, अतः इन्हें चान्द्रायण कहना भी उचित नहीं। परवर्ती किसी प्रक्षेपक ने इन्हें नामसाम्य से ही मिलाया है।

ययाकर्यंचित्पिण्डानां तिस्रोऽशीतीः समाहितः। मासेनाइनन्हविष्यस्य चन्द्रस्येति सलोकताम्।। २२०।।

द्विज (समाहितः) एकाग्र रहकर (यथाकथंचित्) जैसे भी हो सके उसी प्रथस्न को करके (मासेन हिवध्यस्य पिण्डानां तिस्रः ग्रशीतीः ग्रश्नन्) एक मास में तीन ग्रस्सी ग्रथित्  $\sim \times$  ३ = २४० ग्रास ग्रथित् प्रतिदिन ग्राठ ग्रास खाकर यदि रहता है वह (चन्द्रस्य सलोकताम् एति) चन्द्रलोक को प्राप्त कर लेता है ॥ २२०॥

एतद्भुद्धास्तथावित्या वसवश्चाचरन्त्रतम् । राजाकृशलमोक्षाय मरुतश्च महर्विमिः ॥ २२१ ॥

(हद्राः ग्रादिर ः वसवः महतः महर्षिभिः) हद्रों, ग्रादित्यों, वसुओं तथा महतों

ने महर्षियों के साथ (एतत् व्रतं सर्व-ग्रकुशलमोक्षाय ग्राचरन्) यह व्रत सब पापों के नाश के लिए किया था।। २२१।।

# **अन्तुर्वाटान्यः** २२०-२२१ वलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. धन्तिवरोध—(१) क्लोक २२६ से यह स्पष्ट है कि ये प्रायश्चित्त की विधियाँ प्रपराधों की शुद्धि के लिए हैं न कि परलोकीय स्थितियों की प्राप्ति के लिए। इन क्लोकों में 'चन्द्रलोक की प्राप्ति' के उद्देश्य का कथन मनु से भिन्न उद्देश्य है ग्रौर २२६ वें क्लोक के उद्देश्यसंकेत के भी विश्वद्ध है। (२) ग्रौर फिर, पुनर्जन्म या मुक्ति के ग्रितिरक्त मनु के मत में ग्रन्य कोई लोक या स्थितिविशेष नहीं है, जहाँ मरकर जीव जायें। मनु ने सारी मनुस्मृति में यही दो स्थितियाँ मानी हैं। चन्द्रलोक की कल्पना मनुविश्वद्ध है। २२१ वाँ क्लोक इससे सम्बद्ध है, ग्रतः साथ ही वह भी प्रक्षिप्त है।

व्रत-पालन के समय यज्ञ करें---

महाव्याहृतिभिर्होमः कर्तव्यः स्वयमन्वहम् । श्रहिसासत्यमकोधमाजेवं च समाचरेत् ॥ २२२ ॥ (१७)

प्रायश्चित्तकाल में (श्रन्वहम्) प्रतिदिन (स्वयम्)प्रायश्चित्तकर्त्ता को स्वयं (महाव्याहृतिभिः होनः कर्त्तव्यः) महाव्याहृतियों [भूः, भुवः, स्वः श्रादियुक्त मन्त्रों से ] हवन करना चाहिए (च) श्रीर (श्रहिसा-सत्यम्- श्रक्रोध-स्राजंवं मनाचरेत्) श्रहिसा, सत्य, क्रोधरहित रहना, कुटिलता न करना, इन बातों का पालन करे।। २२२।।

अर्जुर्शिट्डन: महाज्याहृतियुक्त होममन्त्र—महाव्याहृतियों से युक्त कुछ प्रसिद्ध मन्त्र निम्न हैं, जो यज्ञ में ग्राज भी ग्राहृतिदान के लिए प्रयुक्त होते हैं—

(क) प्रग्निप्रज्वलित करने का मन्त्र -

भी मूर्भुवः स्वर्धौरिव मूम्ना पृथिवीव वरिम्ला। तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नाद्यमन्नाद्यायावधे।। यजु० ३।४।।

#### (ल) घृताहुति मनत्र-

श्रों मूरग्नये स्वाहा । इवमग्नये-इदं न मम ।।१।। श्रों भुवर्वायवे स्वाहा । इदं वायवे-इदं न मम ।।२।। श्रों स्वरादित्याय स्वाहा । इदमादित्याय-इदं न मम ।।३॥ श्रों मूर्भुवः स्वरिनवाय्वादित्येम्यः स्वाहा । इदमिनवाय्वादित्येम्यः इदं न मम ।।४॥ (सं० वि० सामान्यप्रकरण)।

(ग) अन्य हैं ऋक्० ६।६६।१६—२१॥१०।१२१।१०॥ ग्रीर 'गायत्री मन्त्र' [क्लोक २।५३ (२।७८) की समीक्षा में उद्धत] ग्रादि।

## त्रिरहस्त्रिनिशायां च सर्वासां जलमाविशेत्। स्त्रीशूद्रपतितांश्चैव नामिमावेत कहिंचित्।। २२३।।

(तिः + ग्रहः च तिः निशायाम्) तीन बार दिन में ग्रीर तीन बार रात में (सवासा स्नानम् + ग्राचरेत्) वस्त्रसहित स्नान करे (च) ग्रीर (स्त्री-शूद्र-पतितान् एव कहिंचित् न + ग्रीभभाषेत) स्त्री; शूद्र ग्रीर पतितों से कभी बातचीत न करे ॥ २२३ ॥

स्थानासनाम्यां विहरेदशक्तोऽघः शयीत वा । ब्रह्मचारी वती च स्याद् गुरुदेवद्विजार्चकः ॥ २२४ ॥

तथा दिन-रात (स्थान-ग्रासनाम्यां विहरेत्) बैठा रहे या खड़ा रहे (वा) ग्रथवा (ग्रशक्तः ग्रधः शयीत) ग्रशक्त होने पर भूमि पर लेट जाये, (और) (ब्रह्मचारी, व्रती, गुरु, देव-द्विज-ग्रचंकः स्यात्) ब्रह्मचारी, व्रती रहे, गुरु, देव ग्रीर ब्राह्मणों की पूजा करे॥ २२४॥

आनुर्धोत्जनः २२३-२२४ इलोक निम्न श्राषारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

- १. प्रसंगिवरोष—ये क्लोक पूर्वापर प्रसंग से विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। २२२ वें क्लोक में सावित्रीपूर्वक यज्ञ करने का कथन है और २२४ वे में उसी बात को पूरा करते हुए कहा है कि 'सावित्री का जप भी करें'। वीच में उस प्रसंग को तोड़कर विभिन्न बातों का विधान अप्रासंगिक है।
- २. शैलीगत आघार—(१) २२४ वें श्लोक में 'च' शब्द का प्रयोग भी यह सिद्ध करता है कि इस श्लोक का सम्बन्ध २२२ वें से हैं। क्योंकि, वहाँ सावित्री के द्वारा होम का विधान है ग्रीर यहाँ 'सावित्रीं च जपेत्' उस ग्रयं की अनुवृत्तिपूर्वंक उसके जाप का विधान है। (२) २२३ वें श्लोक की शैली पक्षपातपूर्ण है, इसमें ऊँच-नीच भावना के ग्राधार पर स्त्री, शूद्र आदि से बात न करने का वर्णन है। मनु की शैली में यह त्रुटि नहीं है।
- ३. प्रन्तिवरोध स्त्री, शूद्र ग्रादि को ग्रपितत्र मानकर उनके साथ प्रायश्चित्त काल में बात न करने का विधान स्पष्टतः परवर्ती प्रक्षेप है। यह उस समय का प्रक्षेप है जब इन्हें हीन ग्रीर ग्रपितत्र माना जाने लगा। मनु ने तो स्त्री ग्रीर शूद्र को सेवा का कार्य सौंपा है ग्रीर उस रूप में प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति के साथ सम्बन्ध रहता है। ग्रतः मनु की व्यवस्था के ग्रनुसार ये हीन नहीं हैं। ग्रीर, स्त्री को तो मनु ने पवित्र तथा प्रत्येक धर्मकार्य में सहभागिनी कहा है [६।११, २६, २६, ६६], फिर उसके साथ तो प्रथकताया हीनता का प्रश्न ही नहीं ग्राता।

व्रत-पालन के समय गायत्री श्रादि का जप करें---

सावित्रीं च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः। सर्वेष्वेव व्रतेष्वेवं प्रायश्चितार्थमादृतः॥२२५॥ (१८) प्रायश्चित्तकर्तां प्रायश्चित्तकाल में (नित्यम्) प्रतिदिन (शिक्ततः) शिक्त के अनुसार ग्रिथिक से ग्रिथिक (सािवत्रीं च पिवत्रािण जपेत्) सािवत्री = गायत्रीं मन्त्र ग्रीर 'पिवत्र करने की प्रार्थना' वाले मन्त्रों का जप करे, (एवम्) ऐसा करना (सर्वेषु + एव व्रतेषु) सभी व्रतों में (प्राय-श्चित्तार्थम् + ग्राहनः) प्रायश्चित्त के लिए उत्तम माना गया है ॥ २२४॥

आनु शिल्डना: (१) पवित्रताकारक मन्त्र—मन को दुर्गुणों से हटा-कर पवित्र करने की भावना वाले कुछ मन्त्र निम्न हैं—

## (क) ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद् भद्रन्तन्न ग्रा सुव।। यजु०३०।३॥

अर्थं—''हे (सिवतः) सकल जगत् के उत्पत्तिकर्ता, समा ऐश्वयंयुक्त (देव) शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर! ग्राप कृपा करके (तः) हमारे (विश्वानि) सम्पूर्णं (दुरितानि) दुर्गुण, दुर्व्यंसन ग्रीर दुःखों को (परा, सुव) दूर कर दीजिए (यत्) जो (भदम्) कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव ग्रीर पदार्थं हैं (तत्) वह सब हमको (ग्रा, सुव) प्राप्त कीजिए।" (सं० वि० ईश्वरस्तुति० प्रकरण)।

- (ख) शिवसंकल्पसूक्त के मन्त्र "**ग्नों यग्जाग्रतो दूरमुवैति**०" श्रादि यजु० ३४। १–६॥
- (ग) गायत्री मन्त्र प्रयंसहित [देखिए २।५३ (२। ७८) पर उद्भृत] इत्यादि 'दुर्गुणों को दूर कर सद्गुणों को धारण करने की भावना वाले' मन्त्रों का जप प्रायश्चित्त में करे। मानस पापों के प्रायश्चित्त की विधि—

एतैर्द्विजातयः शोध्या वर्तैराविष्कृतैनसः। स्रनाविष्कृतपापांस्तु मन्त्रैर्होमैश्च शोधयेत्।। २२६ (१६)

(म्राविष्कृत-एनसः द्विजातयः) जिनका पाप क्रियारूप में प्रकट हो गया है. ऐसे द्विजातियों को (एतैः व्रतः शोध्याः) इन पूर्वोक्त [११।२११-२१४] व्रतों से गुद्ध करें, ग्रौर (ग्रनाविष्कृतपापान तु) जिनका पाप क्रियारूप में प्रकट नहीं हुपा है ग्रथीन ग्रन्तः करण में ही पाप-भावना उत्पन्त हुई है, ऐसों को (मन्त्रेः च होमैं: शोधयेन) मन्त्र-जपों [११।२२४] ग्रौर यज्ञों में गुद्ध करें अर्थात् मानसिक पापों को गुद्ध [पाप-फलों की नहीं] जपों एवं यज्ञों = संध्योपासन-ग्राम्नहोत्र ग्रादि से होती है।। २२६।।

आन्य हारित्जन्यः तुलनार्थानिम्न ५। १०७ श्लोक भी द्रष्टव्य है---क्षान्त्या शुद्धचन्ति विद्वांसी वानेनाकार्यकारिएः। प्रक्खन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः।। पांच कर्मों से प्रायश्चित्त में पापभावना से मुक्ति-

# ख्य पनेनानुतापेन तपसाऽध्ययनेन च । पापकृन्मुच्यते पापात्तचा दानेन चापदि ।। २२७ ।। (२०)

(ख्यापनेन) ग्रपनी त्रुटि ग्रीर उसके लिए दु:ख ग्रनुभव करते हुए सर्वसाधारण के सामने किये हुए ग्रपने दोष को कहने से [११।२२६] (ग्रनुतापेन) पश्चात्ताप करने से [११।२२६–२३२] (तपसा) व्रतों [११।२१४–२२४, २३३] की साधना से, (ग्रध्ययनेन) वेदाभ्यास से [११।२४४–२४६] (पानकृत् पापात् मुच्यते) पाप करने वाला [पाप-फल से नहीं व्यपितु] पाप-भावना से रहित हो जाता है (तथा) ग्रीर (ग्रापदि) ग्रापद्गरसत व्याधि, जरा ग्रादि से पीड़ित ग्रवस्था में ग्रपराध होने पर (दानेन) प्रायश्चित-हेतु सत्संग ग्रीर परोपकारार्थ दान देने से भी पापभावना समाप्त होकर निष्पापता ग्राती है।।२२७॥'

अन्तु श्री का स्थापन से पाय-फल से नहीं पापमावना से मुक्ति—(क) प्रायश्चित के इस प्रसंग में यहां यह स्पष्ट कर देना प्रावश्यक है कि प्रायश्चित से किये हुए पाप का फल क्षीण नहीं होता अपितु पाप-भावना नष्ट होती है ग्रीर ग्रागे वह पाप नहीं किया जाता। प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति किये हुए पाप-कर्म पर पश्चाताप का ग्रनुभव करता है, उसके दण्ड के रूप में तपश्चरण करता है। यही मान्यता प्रायश्चित्त की परिभाषा वाले ११। २३० ग्रीर ११।२३२ श्लोक से सिद्ध होती है। ग्रीर, दूसरा मनु का प्रमाण यह है कि मनु किये हुए ग्रथमं के फल को किसी ग्रवस्था में निष्फल नहीं मानते—

#### "न त्वेव कृतोऽधर्मः कर्तुं भंदति निष्फलः ।" ४।१७३ ॥

(ख) इन प्रमाणों के ग्राधार पर कहा जा सकता है कि प्रचलित टीकाग्रों में जो प्रत्येक श्लोक पर 'पाप से छूट जाना' ग्रादि मान्यता वाले ग्रथं किये हैं, वे मनुसम्मत नहीं हैं।

इस भाष्य में जहाँ-जहाँ भी 'पाप से छूटना' ग्रादि ग्रर्थ किये हैं उनका ग्रभिप्राय 'पापकल से छूटना नहीं' अपितु 'पापभावना से छूटना' है। इस मान्यता की पुष्टि के लिए ११।२३० के ग्रनुशीलन में देखिए महर्षि दयानन्द की मान्यता।

(२) इस मान्यता की तुलना—तुलनार्य द्रष्टव्य है ५।१०७ श्लोक का पद— ' दानेनाकार्यकारिएाः (गुद्धधन्ति)"।

१. [प्रचलित ग्रर्थ — ग्रपने ग्रापको सर्वसाधारण में कहने, पश्चात्ताप करने से, कठिन तपश्चरण से, अध्ययन (वेदादि पाठ, जप ग्रादि) से, ग्रीर (इन सब कर्मों की शक्ति नहीं रहने पर) दान करने से पापी मनुष्य पाप से छूट जाता है ॥ २२७॥]

(३) द्यापत्काल में दान द्वारा पापमावना से मुक्ति पर विचार—इलोक में ग्रापत्काल में पापभावना से मुक्ति के लिए दान देने का विवान किया है। यह सत्संग, विद्या आदि ग्रुभगुणों का और परोपकारायं घन के दान का विघान है। मनु ने स्वयं कहा है—"सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मवानं विशिष्यते" — संसार में जितने दान हैं, उनमें वेद ग्रीर ईश्वर-विद्या का दान ग्रीर श्रेष्ठ गुणों का दान सर्वोत्तम है [४।२३३]। घन को श्रेष्ठ पात्र के लिए परोपकारभावना से देना, घन का दान कहलाता है। ग्रन्य भावना से दिया गया घन 'दान' नहीं होता [४।१८७-१६६]। मनु ने ४।२२७ में दान के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मनुष्य सुपात्र को सात्त्वक भाव से समाज के परोपकार के लिए दान दे। इसके साय-साथ संघ्या-यज्ञ-जप ग्रादि भी करे। ग्रव प्रश्न उठता है कि ग्रापत्काल क्या है? इसका स्पष्ट-सा उत्तर यह है कि इस प्रसंग में विहित वर्तों को जब व्यक्ति करने में वास्तव में ग्रसमयं हो जाता है, जैसे ग्रतिव्याघि, ग्रतिजरा ग्रादि की ग्रवस्था में, तब वह व्यक्ति दान की विधि को ग्रपनाये। यह भी एक तप का भेद है। इस दानव्रत के साथ ग्रन्य मन्त्रजप, होम ग्रादि की विधि ग्रन्य वर्तों के समान ही करे।

सबके सामने ग्रपना अपराध कहने से पापभावना से मुक्ति-

यथा यथा नरोऽधमं स्वयं कृत्वाऽनुभावते । तथा तथा त्वचेवाहिस्तेनाधमंगा मुच्यते ।। २२८ ।। (२१)

(ग्रधमं कृत्वा) ग्रधमं युक्त ग्राचरण करके (नरः) मनुष्य (यथा-यथा स्वयम् ग्रनुभाषते) जैसे-जैसे ग्रपने पाप को लोगों से कहता है (तथा तथा ग्रहः त्वचा + इव) वैसे-वैसे सांप की केंचुली के समान (तेन + ग्रधमं ए मुच्यते) उस ग्रधमं से—ग्रपराध-जन्य संस्कार से मुक्त होता जाता है ग्रीर लोगों में उसके प्रति ग्रपराधी होने की भावना सनाष्त होती जाती है ।। २२=॥

श्रनुताप करने से पाप-भाषना से मुक्ति—

यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गर्हति । तथा तथा शरीरं तत्तेनाधर्मेण मुच्यते।।२२६।। (२२)

तपपूर्वक पुनः पाप न करने के निश्चय से पापभावना से मुक्ति-

कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात्पापात्प्रमुच्यते । नैवं कुर्यात्पुनरिति निवृत्याः पूयते तु सः ।।२३०।। (२३)

मनुष्य (पापं हि कृत्वा) पाप = अपराध करके (संतप्य) श्रीर उतके लिए पश्चात्ताप करके (तस्मात् पापात् प्रमुच्यते) उस पाप-कर्म से छूट जाता है [पाप-फल से नहीं] प्रर्थात् उस पाप को करने में पुनः प्रवृत्ति नहीं करता, श्रीर (पुनः एवं न कुर्यात्) फिर कभी इस प्रकार का कोई पाप नहीं करू गा (इति निवृत्त्या) इस प्रकार निश्चय करने के बाद पापों से निवृत्ति होने से (सः तु पूयते) वह व्यक्ति पवित्राचरण वाला बन जाता है।। २३०॥ प

अर्जुटरिट्डन: इस क्लोक को पूना-प्रवचन में (पृ० ६३-६४) ऋषि-दयानन्द ने उद्भुत किया है—''ग्रब कोई ऐसी शंका निकाल ले कि पूर्वकृत पापों का दण्ड जीव को बिना भोगे छुटकारा नहीं मिल सकता यह हमारा मत है, तो फिर पश्चा-त्ताप का कुछ भी उपयोग नहीं है क्या? इसका उत्तर यह है कि पश्चात्ताप से पापक्षय नहीं होता, परन्तु ग्रागे पाप करना बन्द हो जाता है।"

कर्मफलों पर चिन्तन करने से पाप-भावना से मुक्ति---

एवं संचिन्त्य मनसा प्रेत्य कर्मकलोदयम् । मनोवाङ्मूर्त्तिर्भिनित्यं शुभं कर्म समाचरेत् ॥ २३१ ॥ (२४)

(प्रेत्य कर्मफल-उदयम्) 'मरकर कर्मों का फल ग्रवश्य मिलेगा' (मनसा एवं संचिन्त्य) मन में इस विचार को, रखते हुए मनुष्य (मनः-वाक्मूर्तिभिः) मन, वाणी ग्रीर शरीर से (नित्यं शुभंकर्म समाचरेत्) सदा शुभ
कार्यं करे।। २३१।।

पाप-भावना से मुक्ति चाहने वाला पुनः पाप न करे-

ग्रज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्कृश्वा कर्म विगहितम् । तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छन्द्वितीयं न समाचरेत् ॥ २३२ ॥ (२४)

(ग्रज्ञानात् यदि वा ज्ञानात्) ग्रज्ञान से ग्रथवा जानबूक्षकर (विगहितं कर्मं कृत्वा) निन्दितं कर्मं करके (तस्मात् विमुक्तिम् +ग्रन्विच्छन्) मनुष्य उस पाप-प्रवृत्ति से छुटकारा पाने के लिए (द्वितीयं न समाचरेत्)

१. प्रचलित ग्रर्थं — पापी मनुष्य पापकर्म करके उसके लिए ग्रनुताथ (पछताबा) कर पाप से छूट जाता है तथा 'फिर मैं ऐसा निन्दित कर्म नहीं करूं गा' इस प्रकार संकल्प रूप से उसका त्याग कर वह पवित्र हो जाता है ॥ २३०॥

दुवारा पाप न करे [तभी पाप-प्रवृत्ति से छुटकारा मिल सकता है, ग्रन्यथा नहीं।]।। २३२।।

तप तब तक करें जब तक मन में प्रसन्नता ग्रा जाये-

यस्मिन्कर्मण्यस्य कृते मनसः स्यादलाघवम्।

्रतिस्मस्तावत्तपः कुर्याद्यावत्तुष्टिकरं भवेत् ॥ २३३ ॥ (२६)

(यस्मिन् कर्माण कृते) जिस कर्म के करने पर (ग्रस्य मनसः ग्रलाघवं स्यात्) मनुष्य के मन में जितना दुःख पश्चात्ताप ग्रर्थात् ग्रसन्तोष एवं ग्रप्रसन्नता होवे (तस्मिन्) उस कर्म में (यावत् तुष्टिकरं भवेत्) जितना तप करने से मन में सुप्रसन्नता एवं संतुष्टि हो जावे (तावत् तपः कुर्यात्) उतना हो तप करे, ग्रर्थात् किसी पाप के करने पर मनुष्य के मन में जब तक ग्लानिरहित पूर्ण संतुष्टि एवं प्रसन्नता न हो जाए तब तक स्वेच्छा से तप करता रहे ॥ २३३॥

तप की महिमा-

तपोमूलमिदं सर्वं दैवमानुषकं सुखम् । तपोमध्यं बुधैः प्रोक्तं तपोऽग्तं वेददिशमिः ॥ २३४ ॥

(दैव-मानुषकम् इदं सवं सुलम्) इस संसार में देवताओं और मनुष्यों के सब सुलों का (तपः मूलम्) तप ही मूल है (तपः मध्यम्) तप ही मध्यभाग है अर्थात् तप से ही सुल स्थिर होता है, और (तपः + अन्तम्) तप से ही अन्त है अर्थात् तप से ही सुल लक्ष्य तक पहुंचता है, ऐसा (वेददिशिभः बुधैः प्रोक्तम्) वेदवेत्ता विद्वानों ने कहा है।। २३४।।

> बाह्यसम्य तथो ज्ञानं तयः क्षत्रस्य रक्षसम् । वैद्यस्य तु तयो वार्ता तयः शूद्रस्य सेवनम् ॥ २३४॥

(ब्राह्म एस्य तपः 'ज्ञानम्') ब्राह्म ए का तप 'ज्ञान' है (क्षत्रस्य तपः 'रक्षणम्') क्षत्रिय का तप 'रक्षा करना' है, (वैश्यस्य तपः 'वार्ता') वैश्य का तप 'व्यापार' है श्रीर (ज्ञूद्रस्य 'सेवनम्' तपः) ज्ञूद्र का 'सेवा करना' तप है ॥ २३५॥

ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाशनाः। तपसैव प्रपश्यन्ति त्रैलोक्यं सचराचरम्।।२३६॥

(संयत-ब्रात्मानः फल-मूल-ग्रानिल-ग्रशनाः ऋष्यः) संयम रखने वाले फल, मूल एवं वायु का भक्षण करके रहने वाले ऋषि लोग (तपसा + एव) तप से ही (सचरा-चरं त्रैलोक्यं प्रपश्यन्ति) चर-ग्रचर सहित तीनों लोकों को प्रत्यक्ष करते हैं ॥ २३६॥

> श्रीवधान्यगदो विद्या देवी च विविधा स्थितिः । तपसैव प्रसिध्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम् ॥ २३७ ॥ (श्रीवधानि — श्रगदः विद्या देवी च विविधा स्थितिः) श्रीविधयां, श्रारोग्य,

विद्या और देवत्व प्राप्ति की विविध स्थितियाँ, ये (तपसा + एव प्रसिद्धधन्ति) तप सें ही प्राप्त होती हैं, श्रीर (तेषां तपः हि साधनम्) उनका तप ही साधक कारण है ।। २३७ ।।

यद् दुस्तरं यद् दुरापं यद् दुर्गं यक्च दुष्करम् । सर्वं तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम् ॥ २३८ ॥

(यत् दुस्तरम्) जो भी कठिनता से पार करने योग्य कार्य है, (यत् दुरापम्) जो कठिनता से प्राप्त होने योग्य कार्य या उद्देश्य है, (यत् दुर्गम्) जो दुर्गम कार्य है, (यत् दुर्गम्) जो कठिनता से करने योग्य कार्य है, (सर्व तु तपसा साध्यम्) वह सब तप से ही सिद्ध हो सकता है, और (तपः हि दुरतिक्रमम्) तप का श्रतिक्रमण किसी भी कार्य में नहीं हो सकता अर्थात् तप की कम-प्रधिक रूप में प्रत्येक कार्य में आवश्यकता पड़ती है।। २३८।।

महापातिकनश्चैव दोषाश्चाकार्यकारिगाः । तपसैव सुतप्तेन मुख्यन्ते क्रिल्विचात्ततः ॥ २३६ ॥

(महापातिकनः) महापातकी (च) ग्रीर (दोषाः) अपराधी (श्रकार्यकारिएाः) निन्दित-निषिद्ध कर्म करने वाले (ततः किल्विषात्) उस पाप से (सुतप्तेन तपसा एव मुच्यन्ते) श्रच्छी प्रकार किये गये तप से खुट जाते हैं।। २३६॥

कीटाइचाहिपतङ्गाइच पशवश्च वयांसि च। स्थावराशि च मृतानि विवं यान्ति तपोबलात् ॥ २४० ॥

(कीटाः म्रहिः पतः क्षाः पश्चाः वयांसि) कीट-पतंग, सांप, पत्तगे, पशु, पक्षी (च) भ्रीर (स्थावराणि भूतानि) स्थावर वृक्ष-लता भ्रादि जीव (तपः बलात् दिवं यान्ति) तपस्या के बल से ही स्वगं को पाते हैं॥ २४०॥

यस्किञ्चिदेनः कुर्वन्ति मनोवाङ्मूर्त्तिमिर्जनाः । तत्सर्वे निर्देहत्त्याशु तपसैव तपोषनाः ॥ २४१ ॥

(जनाः) मनुष्य (मनः-वाक्-मूर्तिभिः) मन, वाणी श्रीर शरीर से (यत् किञ्चित् +एनः) जो कुछ पाप करते हैं (तपोधनाः तपसा + एव) तपस्वी लोग तप से ही (तत् सर्वं श्राशु निदंहन्ति) उन सब पापों को शीझ भस्म कर लेते हैं।। २४१।।

तपसैव विशुद्धस्य बाह्यशस्य विवोकसः। इज्याद्य प्रतिगृह्णन्ति कामान्संवर्धयन्ति च ॥ २४२ ॥

(तपसा + एव) तप से ही (दिवोकसः) देवता लोग (विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य इज्याः प्रतिगृह्धन्ति) विशुद्ध ब्राह्मण के यज्ञों को ग्रहण करते हैं (च) ग्रीर (कामान् संवर्धयन्ति) उनके मनोरथों को बढाते हैं ॥ २४२॥

> प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसैवासूजस्प्रभुः । तथैव वेदानुष्यस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥

(तपसा + एव प्रभु: प्रजापितः) तप से ही समर्थ हुए प्रजापित ने (इदं शास्त्रम् + ग्रसूजत्) इस शास्त्र की रचना की (तथैव) उसी प्रकार (ऋषयः) ऋषि लोगों ने भी (तपसा वेदाः प्रतिपेदिरे) तप से वेदों की सुष्टि की ।। २४३ ।।

इत्येतत्तपसो देवा महामाग्यं प्रचक्षते । सर्वस्यास्य प्रपद्यन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमम् ॥ २४४ ॥

(अस्य सर्वस्य) इस समस्त संसार के प्राणियों की (तपस: उत्तम पुण्यं प्रपश्यन्तः) तप से ही उत्तम पुण्यों की प्राप्ति को देखकर (देवाः) देव प्रयात् विद्वान् लोग (तपस: इति + एतत् महाभाग्यं प्रवक्षते) तप के इस [११।२३४-२४३] माहात्म्य का कथन करते हैं ॥२४४॥

अन्य हो कि ना २३४ से २४४ वलोक निम्न आधार के अनुसार प्रक्षिप्त हैं —

- १. प्रसंगितरोख—(१) २२७ वें श्लोक में ग्रगले वर्णन का संकेत करके मिश्रम श्लोकों में तदनुसार क्रमशः एक-एक बात का वर्णन है। उस श्लोक के क्रम के प्रमुसार २३ वें श्लोक में 'तप' का विधान होने पर 'वंदाध्ययन' का विधान प्रासंगिक तौर पर होना चाहिए। यह २४५ वें श्लोक में है। ग्रतः २३३ के पश्चात् २४५ वां श्लोक क्रमबद्ध है, शेप प्रक्षिप्त हैं। (२) इन श्लोकों में प्रायश्चित्ताभिमुख या प्रायश्चित्त से सम्बन्धित तप का वर्णन होकर सर्वसामान्य तप की महिमा है, जब कि प्रसंग यहाँ केवल प्रायश्चित्त-सम्बन्धी तप का है। जैसे—इस प्रसंग में ब्राह्मण का तप ज्ञान ग्रादि के कहने तथा तप से तियंक्योनियों की श्रेष्ठजनम-प्राप्ति वर्णन से कोई सम्बन्ध नहीं है। (३) इस सर्वसामान्य तपवर्णन प्रसंग की इस प्रकार भी प्रायश्चित्त प्रसंग से कोई संगति सिद्ध नहीं होती कि २१० से २२६ श्लोकों में कहे गये वत ही प्रायश्चित्त के लिए तप माने हैं; उनसे भिन्न तम प्रायश्चित के लिए प्राह्म नहीं हैं। २३३ वें श्लोक में उन्हीं तपों को करने का कथन है। फिर, शेष श्लोकों में भिन्न तप का कथन ग्रीर उसकी महिमा स्वतः ग्रसंगत सिद्ध हो जाती है। ग्रतः यह ११ श्लोकों का प्रसंग प्रक्षिप्त है।
- २. शैलीगत आघार—(१) यह प्रसंग मनु की शैली के विरुद्ध है। जैसे कि २४४ वें श्लोक में स्वयं इस प्रसंग में स्वीकार किया है कि 'ये तप की महिमा बतलायी है, यह महिमा-वर्णन की शैली मनु की नहीं है। यह एक विधानशास्त्र है, इसमें महिमा के रूप में नहीं ग्रिपितु विध्यात्मक रूप में विधान होते हैं, भाषा भी विध्यात्मक होती है। इसके साथ ही मनु की शैली इस प्रकार की है कि वे किसी बात की लाभहानि सामान्यतः तो कह जाते हैं किन्तु उसका विस्तृत प्रसंग नहीं छेड़ते जैसे कि यहाँ यह महिमा का प्रसंग है। यह प्रसंग मनु का न होकर प्रक्षिप्त है। (२) इस प्रसंगमें

२४० की शैली निराधार, श्रयुक्तियुक्त श्रौर श्रतिशयोक्तिपूर्ण है। मनु की शैली में ये किमयौं नहीं हैं।

वेदाभ्यासादि से पाप-भावनाओं का क्षय---

वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रिया क्षमा। नाशयन्त्याञ्च पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४५॥ (२७)

(ग्रन्वहं शक्त्या वेदाभ्यासः) प्रतिदिन वेद का ग्रविक-से-ग्रिधक ग्रह्मययन-मनन (महायज्ञक्रियाः) पञ्चमहायज्ञों का ग्रनुष्ठान, (क्षमा) तप-सिह्ष्णुता, ये क्रियायें (महापातकजानि + ग्रपि पापानि) बड़े पापों से उत्पन्न पापभावनाग्रों या दुःसंस्कारों को भी (नाशयन्ति) नष्ट कर देती हैं।। २४५।।

वेदज्ञानाग्नि में पाप-भावना विनष्ट होती है-

यथैघस्तेजसां विह्नः प्राप्तं निर्वहिति क्षरणात् । तथा ज्ञानाग्निना पापं सर्वं वहित वेदविद् ।। २४६ ।। (२८)

(यथा विह्नः तेजसा) जैसे ग्रग्नि ग्रपने तेज से (प्राप्तम् एघः क्षणात् निर्दहित) समीप ग्राये काष्ठ ग्रादि इंधन को तत्काल जला देती है (तथा) वैसे ही (वेदिवत्) वेद का ज्ञाता (ज्ञान-ग्रग्निना सर्वं पापं दहित) वेद-ज्ञान रूपी ग्रग्नि से सब ग्राने वाली [पाप-फलों को नहीं] पाप-भावनाग्रों को जला देता है—पापसंस्कारों को भस्म कर देता है।। २४६।।

आनुर्धित्जनः - इन्ही भावों की तुलना के लिए १२।१०१ व्लोक भी द्रष्टव्य है। मनुने वहाँ भी इसी मान्यता को प्रकट किया है।

(१) ज्ञान से मुक्ति में सांख्यदर्शन का प्रमाण—मनु ने ११।२६३—२६५ श्लोकों में भी इस मान्यता की पुष्टि की है कि 'वेदों का वेत्ता विद्वान् वेदज्ञान से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।' १२।६३, ६५, १०४ में भी वेदाम्यास स्रौर परमाश्मज्ञान को मुक्ति का साधन माना है। सांख्यदर्शन में भी इस मान्यता का उल्लेख है—

ज्ञानान् मुक्तिः ३।२३॥

श्रर्थात् वेदज्ञान श्रीर परमात्मज्ञान से जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है।
गुप्त पापो का प्रायश्चित्त—

इत्येतबेनसामुक्तं प्रायित्वत्तं यथाविषि । ग्रत ऊर्व्वं रहस्यानां प्रायदिवत्तं निबोधत ॥ २४७ ॥

(इति + एतत्) यह (एनसां प्रायिक्वत्तं यथाविधि उक्तम्) पापों का प्रायिक्वत्तं विधि सिहत कहा (ग्रतः ऊर्ध्वम्) ग्रब इसके पश्चात् (रहस्यानां प्रायिक्वत्तं निबोधत) गुप्त पापों का प्रायिक्चत्तं सुनो—॥ २४७ ॥

#### सस्याहृतिप्ररावकाः प्राराायामास्तु बोडरा । प्राप भ्रूणहणं मासारपुनन्त्यहरहः कृताः ॥ २४५ ॥

(सथ्याहृतिप्रण्वकाः षोडश प्राणायामाः) महाव्याहृतियों [भूः भुवः स्वः] सिहत ग्रोंकार का जप ग्रोर सोलह प्राणायाम (ग्रहरहः मासात् कृताः) प्रतिदिन एक मास तक करने से वे (भ्रूणहण्यम् + ग्रिप पुनन्ति) भ्रूणहत्यारे को भी पवित्र कर देने हैं।। २४८।।

अर्जुटारेटा व्याहृतियुक्त प्राणायाम-मन्त्र श्रीर प्राणायाम की विधि ६।७० के अनुशीलन में देखिए।

## कौरसं जप्त्वाप इत्येतब्वासिष्ठं च प्रतीत्यृचम् । माहित्रं शुद्धवत्यदच सुरापोऽपि विशृध्यति ॥ २४६ ॥

(कौत्सम् 'ग्रापः' इति + एतत्) कौत्स ऋषि वाले ''ग्रपः नः शोशुचदघम्'''
''''' [ऋक्० म०१। सू० ६७] सूक्त को, (वासिष्ठं 'प्रति' इति + ऋचम्) विसष्ठ
ऋषि वाली ''प्रतिस्तोमेभिरुषसं विसष्ठाः" [ऋक्० म०७। सू० म०] इस ऋचा वाले
सूक्त को, ('माहित्रं' च 'शुद्धवत्यः') 'माहित्रं'—''महित्रीणामवोऽस्तु" [ऋक्०१०।
१८५] ग्रीर 'शुद्धवती'—''एतोग्विन्द्रं स्तवाम शुद्धम्'''''''''''''' [ऋक्०६। ६५
७-६] इन सूक्तों को [एक मास तक प्रतिदिन सोलह-सोलह वार प्राणायाम पूर्वक ११।
२४६] (जप्त्वा) जपकर (सुरापः + ग्रिप विशुद्धघित) शराव पीने वाला भी शुद्ध हो
जाता है ॥ २४६॥

## सक्रुज्जप्रवास्य वामीयं शिवसंकल्पमेव च। स्रवहृत्य सुवर्णं तु क्षरणाङ्ग्रवति निर्मलः ॥ २४० ॥

(सुवण तु ग्रवहृत्य) सोने की चोरी करके [वह व्यक्ति] (ग्रस्य वामीयं च शिव-संकल्पम् + एव) 'ग्रस्य वामीय' सूक्त [ऋक्०१ म०। १६४ सू०] ग्रौर 'शिवसंकल्प' नामक सूक्त [''यज्जाग्रतो दूर-मुदैतिः (यजु०३४।१-६)'''] को (सकृत् जप्स्वा) [एक मास तक] प्रतिदिन एक-एक बार जपकर (क्षणात् निर्मंलः भवति) तत्काल शुद्ध हो जाता है।। २५०।।

## हविष्पान्तीयमन्यस्य नतमंह इतीति च। जिपत्वा पौरुषं सूक्तं मुच्यते गुरुत्तल्पगः॥ २५१॥

(गुरुतत्पगः) गुरुपत्नीगामी पुरुष ('हिविष्पान्तीयम्' 'नतमंह' 'इति' च इति ग्रम्यस्य) 'हिविष्पान्तीय' सूक्त ['हिविष्पान्तमजरं स्विविदे (ऋक्०१०। ८८)] ग्रीर 'नतमंह' सूक्त ["नतमंहो न दुरितम्" [ऋ०८।१२६] ग्रथवा ''इति वा इति मे मनः'' [ऋक्०१०।११६] को जपकर (च) तथा (पौरुषं सूक्तं जित्वा) 'पुरुष सूक्त' ["सहस्रक्षीर्षा पुरुषः "" [ऋक्०१०।६०] को एक मास तक जपकर (मुच्यते) पाप से खुट जाता है।। २५१।।

#### एनसां स्यूलसूक्ष्माराां चिकीर्षप्रपनीयनम् । ग्रवेत्युचं जपेवब्दं यस्किचेदमितीति वा॥२४२॥

(स्थूल सूक्ष्माणाम् एनसाम् ग्रपनोदनं चिकीर्षन्) इनसे [११।२४८-२५१] भिन्न ग्रन्य बड़े ग्रौर छोटे पाशों की शुद्धि चाहने वाला मनुष्य ('ग्रव' इति च 'यित्कचेदम्' इति ऋचं वा) ''ग्रव ते हेळो वरुण नमोभिः'' [ऋक्०१।२४।१४] इस ग्रथवा ''यित्रिञ्चेदं वरुण देथ्ये जने'' [ऋक्०७।८६।४] इस ऋचा को (ग्रब्दं जपेत्) एक वर्षं तक जपे।।२५२।।

#### प्रतिगृह्याप्रतिप्राह्यं भुक्त्वा चान्नं विगहितम् । जपंस्तरत्समन्वीयं पूयते मानवस्त्र्यहात् ॥ २४३ ॥

(स्रप्रतिग्राह्यं प्रतिग्राह्य) स्रग्राह्य वस्तुर्स्रों एवं दान को लेकर (विगर्हितं च ग्रन्नं भुक्त्वा) निन्दित ग्रन्न को खाकर (मानवः) मनुष्य (तरत्समन्दीयं जपन्) 'तरत्स-मन्दी धावति " ऋचा वाले सूक्त [ऋक् ६। ५८] को जपकर (त्रि + ग्रहात् पूयते) तीन दिन में पवित्र हो जाता है ॥ २५३॥

#### सोमारौद्रं तु बह्वेना मासमभ्यस्य शुष्यित । स्रवन्त्यामाचरन्दनानमर्यम्णामिति च तुचम् ॥२५४॥

(बहु-एनाः) बहुत पाप किया हुन्ना मनुष्य (सोमारोद्रं तु) ''सोमारुद्रा धारयेथा-मसुर्यम्'' [ऋरू० ६। ७४] इस ऋचा वाले सूक्त को (च अर्यमणम् इति तृचम्) ग्रौर ''अर्यमणं वरुणं मित्रं ''र्य्यमणं वरुणं मित्रं ''र्य्यमणं कर्षे [ऋक्०४। २।४] इन तीन ऋचाग्रों को (स्रवन्त्यां स्नानम् + आचरन्) बहुती नदी में स्नान करके (मासम् + श्रम्यस्य शृष्यिति) एक मास तक जप करके शुद्ध हो जाता है।। २५४।।

## अन्दार्थमिन्द्रमिरयेतदेनस्वी सप्तकं जपेत्। अप्रदास्तं तु कृत्वाप्सु मासमासीत भैक्षभुक्॥ २५५॥

(एनस्वी) कोई भी पाप करने वाला मनुष्य ('इन्द्रम्' इति + एतत् सप्तकम् अब्द-अर्धं जपेत्) ''इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निम्'' इन सात ऋचाओं को [ऋक्० १।१०।६] छह मास तक जपे, और (अप्सु अप्रशस्तं कृत्वा) जल में मल-मूत्र आदि गन्दगी डालकर (मासं भैक्षभुक् आसीत) एक मास तक भिक्षा मांगकर खाये ॥ २४४॥

# मन्त्रैः शाकलहोमीयैरब्बं हुत्वा घृतं द्विजः। सुगुर्वेष्यपहन्त्येनो जप्त्वा वा नम इत्यूचम्।। २४६।।

(द्विज:) द्विज मनुष्य (शाकलहोमीयै: मन्त्रै: ग्रब्दं घृतं हुत्वा) शाकलहोमीय [''देवकृतस्यैनसो '''' इत्यादि ग्राठ मन्त्र । यजु० ६।१३] मन्त्रों से एक वर्ष तक घृत से हवन करके (वा) ग्रथवा ('नमः' इति ऋनं जप्त्वा) ''नमः इन्द्रइच ' इस ऋचा का एक वर्ष पर्यन्त जप करके (सुगुरु + ग्रिप + एनः हन्ति) बड़े से बड़े पाप को भी भस्म कर देता है ।। २५६!! अद्भुट्यीट्डन्यः शाकलहोमीय मन्त्र—कात्यायन श्रौतसूत्र १०।६६ के अनुसार यजु० ८।१३ "देवकृतस्यैनसो अवयजनमिस" मन्त्र से लेकर "वयं हि त्वा प्रयति यक्ते" [२।२०] मन्त्र तक ग्राठ मन्त्र शाकलहोमीय माने गये हैं।

महापातकसंयुक्तोऽनुगच्छे**इ**गाः समाहितः । ग्रक्थस्याक्वं पावमानीर्भेक्षाहारो विश्वध्यति ॥ २४७ ॥

(महापातकसंयुक्ताः) महापातक से युक्त मनुष्य (समाहितः) व्रत में सावधान रहता हुया (ग्रब्दं गाः श्रनुगच्छेत्) एक वर्षं पर्यन्त गौभ्रों की सेवा करे, इस प्रकार (भैक्षाहारः पावमानीः ग्रम्यस्य विशुद्धघित) भिक्षा मांगकर भोजन करता हुग्रा और "यः पावमानीरघ्येति "" [ऋक्० ६। ६७। ३१-३२] ऋचाभ्रों का प्रतिदिन ग्रम्यास करता हुग्रा शुद्ध होता है ॥ २५७॥

म्ररण्ये वा त्रिरम्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम् । मुच्यते पातकैः सर्वेः पराकैः शोधितस्त्रिमिः ॥ २४८ ॥

(वा)अयवा (त्रिभिः पराकैः शोधितः) तीन 'पराक क्रच्छ्र' व्रतों [११। २१६] से खुद्ध होकर (अरण्ये) वन में (प्रयतः) सावधानीपूर्वेक (वेदसंहिताम् त्रिः + अभ्यस्य) वेदसंहिता का तीन बार अभ्यास करके (सर्वैः पातकैः मुच्यते) सब पापों से मुक्त हो जाता है।। २६८।।

त्र्यहं तूपवसेद्युक्तस्त्रिरह्मोऽम्युपयन्नपः । मुच्यते पातकैः सर्वेस्त्रिजेपित्वाऽघमर्षणम् ॥ २४६ ॥

(त्रि + ग्रहम् उपवसेत्) मनुष्य, तीन दिन उपवास रखे, ग्रीर(त्रिः + ग्रह्नः ग्रपः ग्रम्युपयन्) उस काल में तीन बार स्नान करते हुए (ग्रघमर्षणं त्रिः जिपत्वा) ग्रघमर्षण सूक्त ["ऋतञ्च सत्यञ्च • • • • [ऋक्०१०।१६०] ग्रादि] का तीन बार दिन में जप करके (सर्वैः पातकैः मुच्यते) सब पापों से मुक्त हो जाता है ॥ २४६॥

> यथाक्वमेषः क्रतुराट् सर्वपापापनोदनः। तथाठ्यमर्वगां सूक्तं सर्वपापापनोदनम्॥ २६०॥

(यथा क्रतुराट् अश्वमेधः) जैसे सब यज्ञों का राजा अश्वमेषयज्ञ (सर्वपाप-प्रप-नोदनः) सब पापों को नष्ट करने वाला है (तथा) उसी प्रकार (अघमर्षणं सूक्तं सर्व-पाप-अपनोदनम्) 'अघमर्षण सूक्त' [ऋक्०१०।१६०] भी सब पापों को नष्ट करने वाला है ॥ २६०॥

> हत्वा लोकानपीमांस्त्रीनश्नन्नपि यतस्ततः । ऋग्वेवं धारयन्त्रिप्रो नैनः प्राप्नोति किंचन ॥ २६१ ॥

(इमान् त्रीन् लोकान् हत्वा) इन तीनों [पृथ्वी, ग्राकाश, द्युलोक] लोकों की हत्या करके ग्रयात् बहुत सारी हत्याएँ करके भी, तथा (यतः ततः ग्रवनन् + ग्रपि) इधर

उघर निविद्ध स्थानों पर भोजन करके भी, तथा (विप्रः ऋग्वेदं धारयन्) ब्राह्मग्रा ऋग्वेद को धारण करने पर (किंचन एनः न प्राप्नोति) किसी भी पाप से लिप्त नहीं होता ॥ २६१ ॥

#### ऋक्संहितां त्रिरभ्यस्य यजुषां वासमाहितः। साम्नां वा सरहस्यानां सर्वपापैः प्रमुख्यते॥२६२॥

मनुष्य (समाहितः) एकाग्रचित्त होकर (ऋक्संहिताम्) ऋग्वेद को, (या) वा (यजुषाम्) यजुवेद को, (वा) अथवा (सरहस्यानां साम्नाम्) उपनिषदों सहित साम-वेद को (त्रिः + ग्रम्यस्य) तीन बार जनकर (सर्वेपापैः प्रमुच्यते) सब पापों से छूट जाता है।। २६२।।

अन्य होत्जनः ११। २४७ से २६२ व्लोक तक निम्न ग्राधारों के ग्रनुसार प्रक्षिप्त हैं—

- १. प्रसंगिविशेष (१) ये क्लोक पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध हैं। २४६ वें क्लोक में उपमापूर्वक 'वेदवित्' का उल्लेख किया था और २६३ २६४ क्लोकों में उपमा ग्रौर 'वेदवित्' की परिभाषा दी है। क्रम के ग्रनुसार २४६ के पक्ष्वात् २६३ वाँ क्लोक होना संगति सिद्ध होता है। ये क्लोक उस प्रसंग को तोड़ रहे हैं, ग्रतः प्रक्षिप्त हैं। (२) २२७ वें क्लोक में जिस वर्णन का संकेत दिया है। उसके क्रम से 'वेदाध्ययन' का वर्णन ही यहाँ प्रासंगिक है। ये रहस्यों का प्रायक्ष्वित्त उस क्लोक के ग्रनुसार ग्रसंगत है, 'वेदाध्ययन' सम्बन्धी २४५, २४६, २६३, २६४ क्लोक ही प्रासंगिक है, और २२७ क्लोक के म्रनुसार हैं। (३) इस प्रक्षिप्त प्रसंग के ग्रन्तिम क्लोक २६२ से २६३ की कोई संगति भी नहीं खुड़ती,क्योंकि २६३-२६४ में 'त्रिवृत् वेद' ग्रौर 'वेदवित्' का लक्षण हैं, जब कि २६२ और उससे पूर्व के क्लोकों में रहस्यांगों सहित वेदों का वर्णन है।
- २. विषयविरोध ४४ वें क्लोक में मनु ने प्रायक्त्रित विषय का संकेत दिया है। उसके अनुसार रहस्य पापों के प्रसंग का कोई संकेत नहीं मिलता। अर्थ के अनुसार यदि इन्हें गुप्त-पाप भी मान लिया जाये तो भी इनकी संगति नहीं बैठती। क्योंकि, प्रत्येक विधान के साथ प्रकट पाप की भाषा-शैली का प्रयोग हुआ है जो यह सिद्ध करता है कि यहाँ प्रकट पापों के प्रायक्तित का ही विषय है, रहस्यों का नहीं। स्पष्टता के लिए २२६ वें क्लोक में मनु ने ''वतैराविष्कृतैनसः'' पद का प्रयोग किया है। इस प्रकार यह रहस्य पापों का वर्णन [२४७-२६२] विषयविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।
- ३. शैलीगत-ग्राधार—इस सम्पूर्ण प्रसंग की शैली निराधार एवं ग्रतिशयोक्ति-पूर्ण है, यथा—"क्षरणाद्भवति निर्मलः" [२५०] "पूर्यते मानवस्त्र्यहात्" [२५३] ग्रादि।
  - ४. अन्तर्विरोध-(१) इस प्रसंग में रहस्यों का प्रायश्चित्त कहा है, जब कि

इस प्रायश्चित्त प्रसंग में 'रहस्य' संज्ञा से किन्हीं पापों का उल्लेख नहीं है। ग्रतः यह कल्पना मनुविरुद्ध है।

- (२) विषय के अनुसार जिस प्रकार के पापों का प्रायक्तित मनु को अभीष्ट या, उनको प्रकट और अप्रकट रूप देकर प्रकट पापों के प्रायक्तित की विधि २१० से २२६ इलोकों में विहित की है, और अप्रकट पापों की शुद्धि "मन्त्रेहीं मैं इच्च" से २२६ में कहकर उस प्रसंग को वहीं समाप्त कर दिया है। अतः यहां रहस्य नाम से पुनः उल्लेख करना और उनकी भिन्न विधियाँ निश्चित करना मनुविश्द्ध है।
- (३) इस प्रसंग में रहस्य-पापों का उल्लेख करके कहीं तो जर से शुद्धि मानी है और कहीं कृच्छ्र ग्रादि व्रतों से। इससे स्पष्ट है कि यह प्रसंग भिन्न व्यवस्थाग्रों का प्रसंगहैं जो २१० से २२६ के ग्रन्तर्गत विहित व्यवस्थाग्रों से विरुद्ध है।
- (४) यहां केवल जप ग्रादि से ही पाप से मुक्ति मानी है, जब कि पिछले प्रसंग में ख्यापन, ग्रनुतापन, तप ग्रीर वेदाध्ययनपूर्वंक पुनः ग्रपराध न करने के संकल्प से पाप को गुद्धि मानी है। इस विधि में विरोध है [२२७-२३३]।
- (४) २६१ वें ब्लोक में कहा है कि वेदज्ञ को तीन लोकों का वध करने पर भी पाप नहीं लगता । मनु के अनुसार ब्राह्मण सभी वेदज्ञ होते हैं और यह प्रायश्चित्त उनके लिए भी विहित है । स्रतः उक्त धारणा निराधार एवं मनुविरोधी है ।

वेदज्ञान-रूपी तालाब में पापभावना का डूबना---

यया महाह्नदं प्राप्य क्षिप्तं लोष्टं विनश्यति । तथा दुइचरितं सर्वं वेदे त्रिवृति मज्जति ॥२६३॥ (२६).

(यथा) जैसे (क्षिप्तं लोष्टम्) फेंका हुम्रा ढेला (महाह्रदं प्राप्य वि-नक्ष्यति) बड़े तालाब में गिरकर पिघलकर नष्ट हो जाता है (तथा) उसी प्रकार (त्रिवृति वेदे) तीन विद्याम्रों वाले वेदों के ज्ञान में (सर्वं दुश्चरितं मज्जति) सब बुरे म्राचरण नष्ट हो जाते हैं।। २६३।।

वेदवित् का लक्षण---

ऋचो यजूं वि चान्यानि सामानि विविधानि च। एष ज्ञेयस्त्रिवृद्धेदो यो वेदैनं स वेदवित्।।२६४।। (३०)

(ऋचः) ऋचाएँ (यजूं षि) यजुष् मन्त्र (च) ग्रौर (ग्रन्यानि विविधानि सामानि) इनमे भिन्न सामवेद के ग्रनेक मन्त्र (एषः त्रिवृत् वेदः ज्ञेयः) यह तीनों 'त्रिवृत्वेद' जानना चाहिए, (यः एनं वेद सः वेदिवत्) जो इस त्रिवृत्वेद = त्रयीविद्या ग्रर्थात्, सभी वेदों को जानना है, वही वस्तुतः 'वेद-वेता' है।। २६४।।

अन्तुर्धारेत्उन्तः त्रयीविद्या का अनिप्राय एवं अन्यत्र वर्णन-मनु ने

तीन वेदरूप त्रयीविद्या का वर्णन १। २३ ग्रीर १२। १११-११२ में भी किया है।

मीमांसा दर्शन में — जहां म्रथंव्यवस्था के साथ-साथ पादव्यवस्था भी है म्रथित् जो मन्त्र म्रथितुसार छन्दोबद्ध हैं, वे ऋक्मन्त्र कहे गए हैं। जो इन विशेषताओं के साथ गाये भी जा सकते हैं, वे साममन्त्रऔर शेष गद्यरूप यजुष्मन्त्र हैं। इस प्रकार चारों वेद त्रयीविद्यारूप हैं। सूत्र हैं — तेषामृग् यत्रायंवशेन पादव्यवस्था। गीतिषु सामाख्या। शेषे यजुः शब्दः॥ २।१।३५-३७॥ कहीं-कहीं ज्ञान-कर्म-उपासनापरक मन्त्रों के स्राधार पर भी चारों वेदों को त्रयीविद्यारूप माना गया है।

ईश्वर भी एक ज्ञेय वेद है---

न्नाद्यं यत्त्र्यक्षरं ब्रह्म त्रयी यस्मिन्प्रतिष्ठिता । स गुह्योऽन्यस्त्रिबद्वेदो यस्तं वेद स वेदवित् ॥ २६५ ॥ (३१)

श्रीर, (यत् त्रि + ग्रष्ठारम् श्राद्यं ब्रह्म) जो तीन श्रक्षरों वाले प्रमुख नाम 'ओम्' से उच्चरित होने वाला सबका श्रादिमूल परमेश्वर है, (यस्मिन् त्रयो प्रतिष्ठिता) जिसमें तोनों वेदविद्याएँ प्रतिष्ठित हैं, (सः श्रम्यः गुह्मः त्रिवृत्वेदः) वह भी एक गुष्त श्रर्थात् श्रद्धय-सूक्ष्म 'त्रिवृत्वेद' है; (यः तं वेद सः वेदित्) जो उसको जानता है, वह 'वेदवेता' कहलाता है।। २६५।।

अप्रज्ञुक्यी क्या क्या कर्णन — मनुने 'श्रोम्' का वर्णन २। ५१ (२। ७६) में किया है। इसके श्रतिरिक्त १। ३॥ १। २३ और १२। ६४, १११-११२ क्लोकों में भी वेद को ईश्वररचित घोषित किया है।

इस क्लोक में 'ग्रोम्' नाम वाच्य परमेश्वर को स्वयं एक वेद का रूप माना है क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञाता है। वही वेदों का रचयिता है। इसका उल्लेख मनु १।२३ में करचुके हैं। इस सम्बन्धी वेदों के प्रमाणों के लिए देखिए उस क्लोक पर ग्रनुशीलन। उस सूक्ष्म-निराकार परमात्मा को वेदवेत्ता ही जान सकते हैं और जो उस परमेश्वर का साक्षात् कर लेता है वही वास्तविक 'वेदवेत्ता' है।

प्रायश्चित्त विषय का उपसंहार-

एष वोऽभिहितः कृत्स्नः प्रायदिचतस्य निर्णयः । निःश्रेयसं धर्मविधि विप्रस्येमं निबोधत ॥ २६६ ॥ (३२)

(एषः) यह [११। ४४-२६५ तक] (वः) तुम्हें (प्रायश्चित्तस्य कृत्स्नः निर्णयः ग्रभिहितः) प्रायश्चित्त का सम्पूर्ण [ग्रपराध, उनका प्रायश्चित्त एवं प्रायश्चित्तविधि] निर्णय कहा।

श्रव (विश्रस्य इमंनिश्त्रेयसंधमंविधिम्) ब्राह्मण के इस [१२।१-१२५] मोक्ष के धमंविधान श्रर्थात् कमंविधान को (निबोधत) सुनो—॥२६६॥

इति महाँव-मनुशोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृत हिग्दी-मावामाष्य-समन्वितायाम् 'ब्रमुशोलन' समीक्षाविभूवितायाम्ब मनुस्मृतौ प्रायश्चित्त-विवयात्मक एकादशोऽध्यायः ।।

# अथ द्वादशोऽध्यायः

[हिन्दी-भाष्य 'ग्रनुशीलन' समीक्षाम्यां सहितः ] (कर्मफल-विधान एवं निःश्रेयस कर्नीं का वर्णन)

[१२।३ से ११६ तक]

ऋषियों का भृगु से प्रश्न---

चातुर्वर्णस्य कृत्स्नोऽयमुक्तो धर्मस्त्वयानघ । कर्मणा कलनिवृति शंस नस्तस्वतः पराम् ॥ १ ॥

(ग्रनघ!) हे पापरहित भृगु! (स्वया चातुर्वर्ण्यस्य ग्रयं क्रुत्स्नः धर्मः उक्तः) ग्रापने चारों वर्णों के सम्पूर्णं धर्मं कहे, ग्रव (नः) हमें (कर्मणां परां फलनिवृंति तत्त्वतः शंस) कर्मों की परमार्थरूप-फलप्राप्ति तात्त्विक रूप से कहिए॥ १॥ भृगु का ऋषिश्रों को उत्तर—

> स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भृगुः । ग्रह्म सर्वस्य शृक्षुत कर्मयोगस्य निर्णयम् ॥ २ ॥

(सः धर्मात्मा मानवः भृगुः) उस धर्मात्मा मनुपुत्र भृगु ने (तान् महर्गीन् उवाच) उन प्रश्नकर्त्ता महर्षियों से कहा कि श्रव आप (श्रस्य सर्वस्य कर्मयोगस्य निर्णयं श्रृणुत) इस संव कर्मों के निर्णय को सुनिये।। २।।

आनु शिल्डन: १-२ इन श्लोक निम्न ग्राधारों पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. शैलीगत भाषार—(१) इन श्लोकों में महर्षियों द्वारा भृगु से प्रश्न श्रौर भृगु द्वारा उनका उत्तर देने का वर्णन होने से स्पष्टतः ये मनुप्रोक्त नहीं हैं, श्रपितु, भृगु से भी परवर्ती किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रचकर संकलित किये गये हैं। (२) मनुस्मृति की शैली इन श्लोकों से मेल नहीं खाती। मध्य में वह प्रश्नोत्तररूप में नहीं है। प्रारम्भ में एक बार जिज्ञासा प्रकट की गई है और पुनः उसका उत्तर है [१।२-४]। सम्पूर्ण ग्रंथ में यह शैली है कि मध्य में प्रश्न न होकर एक प्रचलित विषय को समाप्त करके श्रग्निम विषय का मनु स्वयं संकेत करते हैं। [१।१४४;३।२६६;४।२५६,६।१,६७;७।१,श्रादि]। इस प्रकार ये शैली के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

२. ग्रन्तिवरोध —१। २-४ श्लोकों में महिषयों द्वारा मनु से प्रश्न पूछना ग्रौर मनु द्वारा उनका उत्तर देना, इस बात को सिद्ध करते हैं कि मनुस्मृति मनुप्रोक्त है। इन श्लोकों में भृगु से प्रश्नोत्तर के वर्णन से इसे भृगुप्रोक्त सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, जो उक्त श्लोकों के विरुद्ध है। इस ग्रन्तिवरोध के ग्राधार पर भी ये प्रक्षिप्त हैं। [विशेष टिप्पणी द्रष्टव्य १/११६ पर]।

प्रतीत होता है कि मौलिक विषयसंकेतक श्लोक ११। २६६ को निकालकर किसी भृगु-अनुयायी ने इन श्लोकों को मिला दिया। ११। २६६ के रूप में रखा गया श्लोक कुछ प्राचीन पुस्तकों में अब भी उपलब्ध है। मनुस्मृति की शैली के अनुरूप होने से यही श्लोक मौलिक है। १२। ८२, ११६ श्लोकों का इस श्लोक से मेल भी खाता है।

त्रिविध कमों का और त्रिविध गतियों का कथन-

शुभाशुभकलं कर्म मनोवाग्देहसंभवम् । कर्मजा गतयो नृणामुत्तमाधममध्यमाः ॥३॥ (१)

(मनः-वाक्-देहसंभवं कर्म) मन, वचन ग्रीर शरीर से किये जाने वाले कर्म (शुभ-प्रशुभ-फलम्) शुभ-प्रशुभ फल को देने वाले होते हैं, (कर्मजा नृणाम्) ग्रीर उन कर्मों के भ्रनुसार मनुष्यों की (उत्तम-प्रधम-मध्यमाः गतयः) उत्तम, मध्यम ग्रीर ग्रधम येतीन गतियाँ जन्मावस्थाएँ होती हैं।। ३।।

मन कर्मों का प्रवर्तक ---

तस्येह त्रिविघस्यापि त्र्यधिष्ठानस्य देहिनः । दशलक्षरायुक्तस्य मनो विद्यात्प्रवर्तकम् ॥४॥ (२)

(इह) इस विषय में (देहिन: मन:) मनुष्य के मन को (तस्य विविधस्य मेग्रिप त्रि मेग्रिधिष्ठानस्य दशलक्षरायुक्तस्य) उस उत्तम, मन्यम, ग्रिधम भेद से तीन प्रकार के; मन, यचन, क्रिया भेद से तीन ग्रीश्य वाले ग्रीर दशलक्षराों [१२।५-७] से युक्त कर्म का (प्रवर्तकं विद्यात्) प्रवृत्त करनेवाला जानो ॥४॥

त्रिविध मानसिक बुरे कर्म —

परद्रब्येष्वभिष्यानं मनसानिष्टिचन्तनम् । वितथाभिनिवेशस्य त्रिविधं कर्मं मानसम् ॥ ५ ॥ (३)

(त्रिविधं गानसं कर्म) मानसिक कर्मों में ते तीन मुख्य श्रधमें हैं (परद्रव्येषु + ग्रभिध्यानम्) परद्रव्यहरण श्रथवा चोरी [का विचार] (मनसा + ग्रनिष्टिचितनम्) लोगों का बुरा चिन्तन करना, मन में द्वेष

करना, ईंब्रा करना, (वितय + म्रिभिनिवेशः) वितयाभिनिवेश अर्थात् मिथ्या निश्चय करना ॥ ५ ॥ (उपरेश मञ्जरी ३४)

चतुर्विध वाचिक बुरे कर्म ---

पारुष्यमनृतं चैव पैशुन्यं चापि सर्वशः । स्रसंबद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्चतुर्विधम् ।। ६ ।। (४)

(वाङ्मयं चतुर्विधं स्यात्) वाचिक ग्रथमं चार हैं—(पारुष्यम्) पारुष्य ग्रथीत् कठोरभाषण । सब समय, सब ठौर मृदुभाषण करना, यह मनुष्यों को उचित है। किसी ग्रन्थे मनुष्य को 'ग्रो ग्रंथे' ऐसा कहकर पुकारना निस्सन्देह सत्य है परन्तु कठोर भाषण होने के कारण ग्रधमं है। (अनुतं च + एव) अनृत-भःषण ग्रथीत् भूठ बोलना, (पैशुन्यं च + ग्रिप) पैगुन्य ग्रथीत् चुगली करना, (ग्रसम्बद्ध प्रलापः) ग्रसम्बद्धप्रलाप ग्रथीत् जानबूभकर [लांछन या बुराई वनाकर] बात को उड़ाना ॥ ६ ॥ (उपदेश मञ्जरी० ३४)

त्रिविध शारीरिक बुरे कर्म-

म्रदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः। परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्। १७॥ (४)

(शारीरं त्रिविधं स्मृतम्) शारीरिक अधर्म तीन हैं—(स्रदत्तानाम् + उपादानम्) चोरी (हिंसा च + एव) हिंसा स्रर्थात् सब प्रकार के क्रूर कर्म, क्ष (परदारोपसेवा) रंडीबाजी वा व्यभिचारादि कर्म करना ॥ ७॥ (उपदेशमञ्जरी० ३४)

जैसा कर्म उसी प्रकार उसका योग---

मानसं मनसैवायमुपभुङ्क्ते शुभाशुभन् । वाचा वाचाकृतं कर्म कायेनैव च कायिकम् ॥ ८॥ (६)

(ग्रयम्) यह जीव (मानसं शुभ + ग्रशुभं कर्म मनसा + एव) मन से जिस शुभ वा ग्रशुभ कर्म को करता है उसको मन, (वाचाकृतं वाचा) वारणी से किये को वारणी, (च कायिकं कायेन + एव) ग्रीर शरीर से किये को शरीर से (उपभुङ्क्ते) सुख-दु.ख को भोगता है।। ८।।

(स० प्र० नवम समु०)

### शरीरजै: कमंदोषैर्याति स्थावरतां नरः । वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम् ॥ ६ ॥ (७)

(नरः) जो नर (शरीरजैः कर्मदोषैः स्थावरतां याति) शरीर से चोरी, परस्त्रीगमन, श्रेष्ठों को मारने ग्रादि दुष्ट कर्म करता है, उसको वृक्ष ग्रादि स्थावर का जन्म. (वाचिकैः पक्षिमृगताम) वाणी से किये पापकर्मों से पक्षी ग्रीर मृग ग्रादि तथा (मानसैः ग्रन्त्यजातिताम्) मन से किथे दुष्टकर्मों से चंडाल ग्रादि का शरीर मिलता है।। १।।

(स॰ प्र॰ नवम समुल्लास)

त्रिदण्डी की परिभाषा--

वाग्वण्डोऽय मनोदण्डः कायदण्डस्तर्थंव च। यस्यंते निहिता बुद्धौ त्रिवण्डोति स उच्यते ॥ १० ॥

(वाक्-दण्डः मनोदण्डः तथा कायदण्डः) वाग्दण्ड, मनोदण्ड श्रीर शरीरदण्ड (एते यस्य बुद्धौ निहिताः) ये तीन दण्ड जिसकी बुद्धि में स्थित हैं (सः 'त्रिदण्डी' इति + जन्यते) वह वस्तुतः 'त्रिदण्डी' = तीनों को दमन करने वाला श्रथित् संन्यासी कहलाता है।। १०॥

त्रिदण्डमेतन्निक्षिप्य सर्वभूतेषु मानवः । कामकोषौ तु संयम्य ततः सिद्धि नियच्छति ॥ ११ ॥

(काम-क्रोधी संयम्य) काम और क्रोध को रोककर (मानवः) जो मनुष्य (एतत्) इन [१२।१०] (त्रिदण्डें सर्वभूतेषु निक्षिण्य) तीन दण्डों का सब प्राणियों में व्यवहार करता है (ततः सिद्धि नियच्छति) वह उस व्यवहार से सिद्धि को प्राप्त कर लेता है।। ११।।

क्षेत्रज्ञ ग्रीर भूतात्मा —

योऽस्यात्मनः कारियता तं क्षेत्रज्ञं प्रचक्षते । यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥ १२ ॥

(यः + ग्रस्य + ग्रात्मनः कारियता) जो इस ग्रात्मा को कर्मों में प्रवृत्त करता है (तं क्षेत्रज्ञं प्रचक्षते) उसको 'क्षेत्रज्ञ' कहा जाता है, ग्रीर (यः कर्मािश करोति) जो कर्मों को करता है (बुधैः सः भूनात्मा उच्यते) विद्वान् उसे 'भूतात्मा' कहते हैं ॥ १२ ॥

फल का ग्रनुभवकत्ता जीवात्मा---

जीवसंज्ञोऽन्तरात्माङयः सहजः सबंदेहिनाम् । येन वेदयते सर्वं सुखं दुःखं च जन्मसु ॥ १३॥ (सर्वदेहिनाम् ग्रन्यः) सब प्राणियों का शरीर से भिन्न (जीवसंज्ञकः सहजः ग्रन्तरात्मा) 'जीव' नामक स्वाभाविक ग्रात्माःहैः ग्रयात् जीवात्मा है (येन जन्मसु) जो प्रत्येक जन्म में (सर्व सुखं च दुःखं वेदयते) सव सुखं ग्रीर दुःखं को ग्रनुभव करता है ॥ १३॥

तावृमौ भूतसंप्रक्तौ महान्क्षेत्रज्ञ एव च । उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः ॥ १४ ॥

(भूतसंपृक्तौ तौ + उभौ महान् च क्षेत्रज्ञः) पञ्चभूतों से मिले हुए वे दोनों 'महान्' और 'क्षेत्रज्ञ' (उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तम्) बड़े-छोटे सब प्राणियों में स्थित उस परमात्मा को (ब्याप्य तिष्ठतः) ग्राश्रित करके रहते हैं ॥ १४॥

म्रसंस्या मूर्तयस्तस्य निष्यतन्ति शरीरतः। उष्चावचानि भूतानि सततं चेष्टयन्ति याः॥ १४॥

(तस्य शरीरतः) उस परमात्मा के शरीर से (ग्रसंख्याः मूर्तयः निष्पतिन्त) ग्रसंख्य जीव निकलते हैं (याः) जो (उच्च-ग्रवचानि भूतानि सतनं चेष्टयन्ति) वड़े-छोटे सभी प्राणियों को कर्मों में प्रवृत्त कराते हैं ॥ १४॥

> पञ्चम्य एव मात्राम्यः प्रेत्य दुष्कृतिनां नृणाम् । शरीरं यातनार्थोयमन्यदुत्पद्यते ध्रुवम् ॥ १६ ॥

(दुष्कृतिनां नृएाम्) बुरे कमं करने वाले मनुष्यों का (प्रेत्य) मरकर (यात-नार्यः) फलस्वरूप यातनाग्नों को भुगतने के लिए (ग्रयम् + ग्रन्यत् शरीरम्) इस संसार में दूसरा शरीर (पञ्चम्यः एव मात्राम्यः ध्रुवम् उत्पद्यते) पञ्चतन्मात्राग्नों से, निश्चित रूप से उत्पन्न होता है।। १६॥

> तेनानुभूय ता यामीः शरीरेगोह यातनाः। तास्वेव भूतमात्रासु प्रलीयन्ते विभागशः॥१७॥

(तेन शरीरेण) उस शरीर से (इह) इस संसार में (ताः यामीः यातनाः अनुभूय) मृत्यु-राम्बन्धी यातनाग्रों को भोगकर वे (तासु + एव भूतमात्रासु) उन्हीं महाभूतों की तन्मात्राओं में (विभागशः प्रलीयन्ते) यथायोग्य लीन हो जाते हैं। १७॥

सोऽनुभूयासुखोदकान्दोषान् विषयसङ्गजान्। व्यपेतकल्मषोऽभ्येति तावेवोभौ महौजसौ॥१८॥

(सः) वह प्राणी (विषयसङ्ग गान् ग्रासुखोदकान् दोषान् अनुभूय) रूप, स्पर्श आदि विषयों के संसर्ग से उत्पन्न दुःख-पूर्ण पापफलों को भोगकर, (व्यपेतकरमषः) निष्पाप होकर, (तौ + उभी महोजसौ अभ्येति) उन दोनों महापराक्रमी 'महत्' और 'परमात्मा' का श्राश्रय करता है ॥ १८॥

तौ धर्मं पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सह। याम्यां प्राप्नोति संपृक्तः प्रेत्येह च सुखासुखम् ॥ १६ ॥ (तौ) वे दोनों महत् स्रौर परमात्मा (स्रतिन्द्रतौ) तत्परतापूर्वक (सह) मिलकर (तस्य धर्मं च पापं पश्यतः) जीव के धर्म स्रौर पाप को देखते हैं। (याभ्यां सम्पृक्तः) जिनसे युक्त होकर वह जीव (इह च प्रेत्य सुख-म्रसुखं प्राप्नोति) इस जन्म स्रौर परजन्म में सुख-दुःख को प्राप्त करता है।। १६।।

यदाचरित धर्मं स प्रायशोऽधर्ममल्पशः। तैरेव चावृतो भूतैः स्वर्गे सुखमुपाञ्नुते॥ २०॥

(यत् सः प्रायशः धर्मम्) यदि वह जीव प्रधिक धर्म का (च) श्रीर (ब्रह्पशः श्रधमम् श्राचरित) थोड़ा श्रधमं का श्राचरण करता है तो (तैः एव भूतैः आवृतः) उन पञ्चमहाभूत श्रादि से युक्त होकर (स्वर्गे सुखम् + उपाश्नुते) स्वर्ग में सुख भोगता है।। २०।।

यदि तु प्रायशोऽधमं सेवते धर्ममल्पशः। तैर्मृतैः स परित्यक्तो यामी प्राप्नोति यातनाः॥ २१॥

(यदि तु) त्रौर यदि (प्रायशः प्रधमंम् त्रल्पशः धर्मं सेवते) त्रधिक स्रधमं ग्रौर थोड़ा धर्म का त्राचरण करता है तो (सः) वह जीव (तैः भूतैः परित्यक्तः) उन पञ्च-भूतों से छूटकर अर्थात् मरकर (यामीः यातनाः प्राप्नोति) यम-यातनाग्रों को भोगता है ॥ २१ ॥

> यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जीवो वीतकल्मवः । ताम्येव पञ्च भूतानि पुनरप्येति भागशः ॥ २२ ॥

(ताः यामीः यातनाः प्राप्य) उन यम-सम्बन्धी यातनाओं को भोगकर (वीतकल्मषः सः जीवः) निष्पाप हुग्रा वह जीव (तानि + एव पञ्चभूतानि पुनः भागशः ग्रप्येति) उन्हीं पञ्चभूतों को पुनः यथायोग्य रूप से प्राप्त करता है ग्रर्थात् मानव-जन्म को पा लेता है।। २२॥

एता हब्द्वाऽस्य जीवस्य गतीः स्वेनैव चेतसा । धर्मतोऽधर्मतश्चेव धर्मे दध्यात्सदा मनः ॥ २३ ॥

मनुष्य को चाहिए कि (स्वेन + एव चेतसा) ग्रपने मन से स्वयं (ग्रस्य जीवस्य धर्मतः च ग्रधर्मतः एताः गतीः रूट्वा) इस जीव की धर्म-ग्रधर्म से प्राप्य गतियों को देख-विचारकर (सदा धर्में मनः दघ्यात्) सदा धर्म में मन लगावे ॥ २३॥

आर्युट्योट्डन्य: १०—२३ श्लोक निम्न माधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिंद होते हैं—

१. विषयविरोध—११। २६६, १२। ३-४, ५१, ५२ क्लोकों में उक्त वचनों के प्रनुसार प्रस्तुत विषय कर्मफलविधान का है। १०—११ क्लोकों में त्रिदण्डों का वर्णन इस विषय से बाह्य होने के कारए। विषय है, प्रतः ये क्लोक प्रक्षिप्त हैं।

- २. प्रसंगिवरोध १२। ३-४, ५१ दलोकों के वर्णन से मनु ने प्रस्तुत प्रसंग का एक निश्चित क्रम नियत कर दिया है। वह यह कि यह प्रसंग कर्मफलविधान का है, उस प्रसंगक्रम में पहले त्रिविध कर्मों का वर्णन और फिर त्रिविध गतियों का वर्णन होगा। तदनुसार ५-६ दलोकों में त्रिविध कर्मों का वर्णन है, और २४-५१ में त्रिविध-गतियों के स्राधार एवं उनका वर्णन है। १०-२३ दलोकों ने संकेतित चर्चा से भिन्न चर्चाओं का वर्णन करके उस नियत प्रसंग को भंग कर दिया है। इन दलोकों में वर्णित स्रात्मा स्रादि का विवेचन या गतियाँ पूर्वापर प्रसंग से मेल नहीं खातीं। स्रतः ये सभी दलोक प्रसंगभञ्जक होने से प्रसंगविषद हैं, इस प्रकार प्रक्षित्न हैं।
- ३. ग्रन्तिवरोध—(१) १५ वें श्लोक का वर्णन १।६-१६, १६ ग्रादि इन सभी श्लोकों के विरुद्ध है, जिनमें परमात्मा द्वारा प्रकृति और ग्रात्मा के संयोग से प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन किया है। (२) २०-२२, २७ श्लोकों में स्वगं ग्रीर नरक लोकों का वर्णन मनु की मान्यता के विरुद्ध है। मनु 'स्वगं 'मुख का नाम ग्रीर नरक, दुःख का नाम मानते हैं, पृयक् लोकविशेप नहीं मानते। [३।७६; ६। २८]। इसी कारण १२। ३६-५१, ७४ श्लोकों में इसी लोक में योनियों की प्राप्ति का कथन है। इस प्रकार ये श्लोक ग्रन्तिवधान के ग्राधार पर प्रक्षिप्त हैं, शेप श्लोक इनसे सम्बद्ध होने के कारण इनके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जायेंगे।

प्रकृति के ब्रात्मा को प्रभावित करने वाले तीन गुण-

सस्वं रजस्तमञ्ज्ञेव त्रीन्विद्यादात्मनो गुणान् । यैर्व्याप्येमान्स्थितो भावान्महान्सर्वानञ्जेषतः ।। २४ ।। (८)

(सत्त्वं रजः च तमः एव त्रीन् ग्रात्मनः गुणान् तिद्यात्) सत्वगुण, रजोगुण ग्रीर तमोगुण, इन तीनों को [आत्माको प्रभावित करनेवाले ]प्रकृति के गुण समभें, (महान्) महत्तत्त्व = प्रकृति का प्रथम विकार [१।१४] (यैः) जिन इन तोन गुणों से (ग्रशेषतः) विना किसी पदार्थं को छोड़े (इमान् सर्वान् भावान् व्याप्य स्थितः) इन समस्त प्रकृति के कार्यरूप पदार्थों को व्याप्त करके स्थित है ॥२४॥

अर्जुर्धी टान्सः 'म्रात्मा' शब्द का मर्थं प्रकृति भी होता है। यहाँ यही मर्थं प्रासंगिक है। इस अर्थं से सम्बन्धित विस्तृत विवेचन १। १५ पर द्रष्टव्य है।

जिस गुण की प्रधानता, वैसी ही ग्रात्मा-

यो यदेवां गुणो देहे साकल्येनाति।रच्यते । स तदा तद्रगुराप्रायं तं करोति शरीरिणम् ॥ २५ ॥ (६)

(यः गुरगः एषां देहे) जो गुण इन जीवों के देह में (साकल्येन + ऋति-

रिच्यते) ग्रधिकता से वर्तता है (सः तदा तं शरीरिणम्) वह गुण उस जीव को (तद्गुराप्रायं करोति) ग्रपने सदश कर लेता है ।। २५।। (स० प्र० नवम सम्०)

तः स्पत्नस् ।

सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्मृतम् । एतद्वचान्तिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः ।। २६ ।। (१०)

(सत्त्वं ज्ञानम्) जब म्रात्मा में ज्ञान हो तब सत्त्व, (म्रज्ञानं तमः) जब म्रज्ञान रहे तब तम, (रागद्वेषो रजः स्मृतम्) म्रोर जब राग-द्वेष में म्रात्मा लगे तब रजोगुण जानना चाहिए (एतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः एतत् व्याप्ति-मत्) ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त होकर रहते हैं।। २६।। (स० प्र० नवम समु०)

म्रात्मा में सत्वगुण प्रधानता की पहचान---

तत्र यत्त्रीतिसंयुरतं किचिदात्मनि लक्षयेत्। प्रज्ञान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं तदुपघारयेत्।। २७।। (११)

उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिए कि (तत्र ब्रात्मिन यत् किंचित् प्रीतिसंयुक्तम्) जब ब्रात्मा में प्रसन्तता (प्रशान्तम् + इव शुद्धाभं लक्षयेत्) मन प्रसन्न प्रशान्त के सदश शुद्धभानयुक्त वर्ते (तत् + उपधारयेत् सत्त्वम्) तब समभना कि सत्त्वगुण प्रधान श्रीर रजोगुण तथा तमोगुण श्रप्रधान हैं।। २७।। (स० प्र० नवम समु०)

श्रात्मा में रजोगुण प्रधानता की पहचान-

यतु दुः खसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः । तद्रजो प्रतिपं विद्यात्सततं हारि देहिनाम् ॥ २८ ॥ (१२)

अध (यत् तु म्रात्मनः) जब म्रात्मा म्रोर मन (दुःलसमायुक्तम् + म्रिप्रीतिकरम्) दुःलसंयुक्त प्रसन्ततारिहत विषय में (सततं हारि) इघर-उघर गमन म्रागमन में लगे (तत् विद्यात् रजः) तब समभना कि अध रजोगुण प्रधान, सत्त्व-गुएग म्रोर तमोगुण म्रप्रधान है।। २८।। (स॰ प्र॰ नवम समु०)

अध्न (देहिनाम्) प्रारि**गयों** के ......

🗱 (प्रतिपम्) सत्वगुण का विरोधी .....

श्रात्मा में तमोगुण की प्रधानता की पहचान-

यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमध्यक्तं विषयात्मकम् । म्रप्रतक्यंमिक्तमेयं तमस्तदुपधारयेत् ॥ २६ ॥ (१३) (यत् तु मोहसंयुक्तं स्यात्) जब मोह ग्रयात् सांसारिक पदार्थी में फंसा हुन्ना ग्रात्मा ग्रीर मन हो, (ग्रव्यक्तम्) जब ग्रात्मा ग्रीर मन में कुछ विवेक न रहे, (विषयात्मकम्) विषयों में ग्रासक्त, (ग्रप्रतक्यंम्) तर्क-वितर्क रहित, (ग्रविज्ञयम्) जानने के योग्य न हो, (तत् + उपधारयेत् तमः) तब विश्वय समभता चाहिए कि इन समय मुभ में तमोगुण प्रधान, ग्रीर सत्त्व गुरा तथा रजोगुरा ग्रप्रधान है।। २६।। (स॰ प्र॰ नवम समु॰)

त्रयारामिप चैतेषां गुराानां यः फलोदयः। अग्रचो मध्यो जघन्यस्व तं प्रवस्याम्यशेषतः॥ ३०॥ (१४)

ग्रब (यः) जो (च + एतेषां त्रयाणाम् + ग्रिप ग्रग्रघः मध्यः च जघन्यः फलोदयः) इन तीनों गुणों का उत्तम, मध्यम ग्रौर निकृष्ट फलोदय होता है (तम् ग्रशेषतः प्रवक्ष्यामि) उसको पूर्ण भाव से कहने हैं ॥ ३०॥ (स० प्र० नवम सम्०)

सरवगुण को प्रत्यक्ष कराने वाले लक्षण-

वेदाम्यासस्तपो ज्ञानं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः। धर्मेक्रियात्मिचन्ता च सात्त्विकं गुगुलक्षगुम्।। ३१।। (१५)

जो (वेदाम्यासः तपः ज्ञानम्) वेदों का स्रम्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि (शौचम् + इन्द्रियनिग्रहः) पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का निग्रह (धर्मक्रिया च स्रात्मिचन्ता) धर्मक्रिया श्रीर स्रात्मा का चिन्तन होता है (सात्त्विक गुरालक्षणम्) यही सत्त्वगुरा का लक्षरा है ।। ३१ ।।

(स॰ प्र॰ नवम समु॰)

रजोगुण के लक्षण—

आरम्भरुचिताऽत्रैर्यमसत्कार्यपरिग्रहः । विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुएलक्षराम् ॥ ३२ ॥ (१६)

जब रजोगुण का उदय, सत्त्वगुण ग्रीर तमोगुण का अन्तर्भाव होता है तब (ग्रारम्भ-रुचिता) ग्रारम्भ में रुचिता, (ग्रधैयम्) धैर्यत्याग (ग्रस-त्कार्यपरिग्रहः) ग्रसत् कर्मों का ग्रहण, (ग्रजस्नं विषय-उपसेवा) निरन्तर विषयों की सेवा में प्रोति होतो है (राजसं गुणलक्षणम्) तभी समभना कि रजोगुण प्रवानता से मुक्त में वर्त रहा है।। ३२।। (स० प्र० नवम समु०) तमोगुण के लक्षण—

लोभः स्वप्नोऽघृतिः क्रौयं नास्तिवयं भिन्नवृत्तिता । याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम् ॥३३॥ (१७) जब तमोगुए। का उदय भीर [शेष] दोनों का अन्तर्भाव होता है, तब (लोभः) भ्रत्यन्त लोभ भ्रर्थात् सब पापों का मूल बढ़ता, (स्वप्नः) भ्रत्यन्त मालस्य श्रीर निद्रा, (भ्रधृतिः) धैर्यं का नाश, (क्रीयंम्) क्रूरता का होना (नास्तिक्यम्) नास्तिक्य श्रर्थात् वेद श्रीर ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, (भिन्नवृत्तिता) भिन्न-भिन्न अन्तः करए। की वृत्ति (च) भीर (प्रमादः) एकाग्रता का स्रभाव, (याचिष्णृता) भीर किन्हीं व्यसनों में फंसना होवे, तब (तामसं गुणलक्षणम्) तमोगुण का लक्षण विद्वान् को जानने योग्य है।। ३३।। (स० प्र० नवम समु०)

चयाणामि चैतेषां गुराानां त्रिषु तिष्ठताम् । इवं सामासिकं ज्ञेयं क्रमशो गुणलक्षराम् ॥ ३४॥ (१८)

(त्रिषु तिष्ठताम्) तीनों कालों [भूत, भविष्यत् ग्नीर वर्तमान]
में विद्यमान रहने वाले (एतेषां त्रयाणाम् + ग्निप गुणानाम्) इन तीनों
गुणों के (गुणालक्षणं क्रमशः) 'गुणलक्षणं को कमशः (सामासिकम् इदं ज्ञेयम्) संक्षेप में इस प्रकार [१२। ३४-३८] समभ्ते।। ३४।।

(स॰ प्र॰ नवम समु॰)

तमोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा-

यरकमं कृत्वा कुर्वेश्च करिष्यंश्चैव लज्जित। तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वे तामसं गुरालक्षणम्।। ३४।। (१६)

(यत् कर्म कृत्वा) जब प्रपना प्रात्मा जिस कर्म को करके, (कुर्वन्) करता हुग्रा (च) घौर (करिष्यन् + एव लज्जित) करने की इच्छा से लज्जा, शंका ग्रौर भय को प्राप्त होवे (तत् ज्ञेयं सर्वं तामसं गुए। लक्षणम्) तब जानो कि मुक्त में प्रवृद्ध तमोगुण है।। ३५।। (स॰ प्र॰ नवम समु॰)

रजोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा-

येनास्मिन्कर्मणा लोके स्यातिमिच्छति पुष्कलाम् । न च शोचत्यसंपत्तौ तिद्वज्ञेयं तु राजसम् ॥३६॥ (२०)

(येन कर्मणा) जिस कर्म से (ग्रस्मिन् लोके) इस लोक में जीवात्मा (पुष्कलां ख्यातिम् + इच्छिति) पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, (ग्रसंपत्ती न शोचिति) दरिद्रता होने में भो चारण, भाट ग्रादि को [ग्रपनी प्रसिद्धि के लिए] दान देना नहीं छोड़ता, (तत् विज्ञेयं तु राजसम्) तब समभना कि मुक्त में रजोगुण प्रवल है।। ३६।। (स॰ प्र० नवम समु०) सरवगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाष:---

यत्सर्वेगेच्छति ज्ञातं यन्न लज्जित चाचरन् । येन तुष्यति चात्माऽस्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम् ॥ ३७ ॥ (२१)

श्रीर जब मनुष्य का श्रातमा (सर्वेण ज्ञातुम् + इच्छिति) सब से जानने को चाहे, गुण ग्रहण करता जाये, (यत् च ग्राचरन् न लज्जिति) श्रच्छे कामों में लज्जा न करे (च) श्रीर (येन ग्रह्य श्रात्मा तुष्यिति) जिस कमं से श्रात्मा प्रसन्न होवे ग्रर्थात् धर्माचरण ही में रुचि रहे (तत् सत्तव-गुरालक्षणम्) तब समक्षना कि मुक्त में सत्त्वनगुरा प्रबल है ॥ ३७ ॥ (स० प्र० नवम समू०)

तीनों गुणों के प्रधान उद्देश्य व पारस्परिक श्रेष्ठता-

तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थं उच्यते। सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः श्रेष्ठियमेषां यथोत्तरम्॥ ३८॥ (२२)

(तमसः लक्षणं कामः) तमोगुण का लक्षण काम, (रजसः तु + म्रयंः) रजोगुण का अर्थसंग्रह की इच्छा, (सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः) सत्त्वगुण का लक्षण धर्मसेवा करना है, (एषां यथोत्तरं श्रेष्ठिधम्) परन्तु तमोगुण से रजोगुण ग्रीर रजोगुण से सत्त्वगुण श्रेष्ठ है।। ३८।। (स०प्र० नवम समु०)

> येन यस्तु गुरोनेषां संसारान्त्रतिपद्यते । तान्समासेन वक्ष्यामि सर्वस्यास्य यथाक्रमम् ॥ ३६ ॥ (२३)

(एषाम्) इन तीन गुणों में (येन गुणोन) जिस गुणा से (यः तु) जो मनुष्य (संसारान् प्रतिपद्यते) जिस सांसारिक गति को प्राप्त करता है (तान्) उन सबको (ग्रस्य सर्वस्य यथाक्रमं समासेन वक्ष्यामि) समस्त संसार के क्रम से, संक्षेप से कहुँगा।। ३६।।

''ग्रब जिस-जिस गुणों से, जिस-जिस गति को जीव प्राप्त होता है, उस-उस के को किस्तों हैं।'' 'यह पर विवस समुरु)

तीन गुर्गों के आधार पर तीन गतियां ...

देवस्वं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः । तिर्यक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ ४० ॥ (२४)

(सात्त्विकाः देवत्वम्) जो मनुष्य सात्त्विक हैं वे देव ग्रर्थात् विद्वान्, (राजसाः मनुष्यत्वम्) जो रजोगुर्गी होते हैं वे मध्यम मनुष्य, (च) ग्रौर (तामसाः तिर्यवत्वम्) जो तमोगुणयुक्त होते हैं वे नीचगति को (यान्ति) प्राप्त करते हैं, (इति + एषा त्रिविधा गतिः) इस प्रकार यह ित्रविध गति है ।। ४० ।। (स॰ प्र० नवम समु०)

अर्जुटारेटिंगः देव शब्द के अर्थेज्ञान एवं देवकोटि के व्यक्तियों के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए २।१५१ पर 'देव' विषयक अनुशीलन द्रष्टव्य है।

तीन गतियों के कर्म, विद्या के ब्राधार पर तीन गौण गतियां ---

त्रिविधा त्रिविधेषा तु विज्ञेया गौगिकी गतिः।

अयमा मध्यमाः प्रचा च कर्मविद्या विशेषतः ॥ ४१ ॥ (२४)

(एषा त्रिविधा) ये तीन प्रकार की [सत्त्व, रज, तम] गतियाँ (कर्मविद्या विशेषतः) कर्म ग्रीर विद्या की विशेषताग्रों के ग्राधार पर प्रत्येक की पुनः (ग्रधमा, मध्यना च ग्रग्रधा) ग्रधम, मध्यम ग्रीर उत्तम भेद से (त्रिविधा गौणिकी गतिः विज्ञया) तीन-तीन प्रकार की गौण गतियाँ होती हैं [१ । ४२-४०]।। ४१।।

# तीन गतियों के तीन-तीन भेद श्रौर तदनुसार जन्मावस्थाओं के फल

तामस गतियों के तीन भेद-

स्थावराः कृमिकीटाइच मत्स्याः सर्पाइच सकच्छपाः । पश्चवइच मृगाइचैव जघन्या तामसी गतिः ॥४२॥(२६)

(जघन्या तामसी गतिः) जो ग्रत्यन्त तमोगुणी हैं वे (स्थावराः) स्थावर वृक्षादि [१।४६-४६] (कृमिकीटाः मत्स्याः सर्पाः सकच्छपाः पशवदच मृगाः) कृमि, कोट, मत्स्य, सर्प, कच्छप, पशु श्रीर मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ ४२ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

हस्तिनश्च तुरंगाश्च श्रुद्धा म्लेच्छाश्च गहिताः । सिहा व्याच्या वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥ ४३ ॥ (२७)

(मध्यमा तामसी गितः) जो मध्यस तमोगुणी हैं वे (हस्तिनः तुरंगाः) हाथी, घोड़ा, (शूद्राः म्लेच्छाः निन्दिताः) शूद्र, म्लेच्छ, निन्दित कर्म करने हारे, (सिहाः व्याघ्राः वराहाः) सिंह, व्याघ्र, वराह ग्रर्थात् सूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ ४३॥ (स० प्र० नवम समु०)

चाररणाश्च सुरर्णाश्च पुरुषाश्चेव दाम्भिकाः। रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीषूत्तमा गतिः ॥ ४४॥ (२८) (तामसीषु उत्तमा गितः) जो उत्तम तमोगुणी हैं वे (चारणाः सुपर्णाः दाम्भिकाः पुरुषाः) चारण=जो कि किवत्त, दोहा म्रादि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं, सुन्दर पक्षी, दाम्भिक पुरुष म्रर्थात् म्रपने सुख के लिए म्रपनी प्रशंसा करने हारे, (रक्षांसि पिशाचाः) राक्षस जो हिंसक, पिशाच = म्रानाचारी म्रर्थात् मद्य म्रादि के म्राहारकर्ता मौर मिलन रहते हैं वह उत्तम तमोगुण के कमं का फल है।। ४४।। (स० प्र० नवम समु०)

अर्ज्यू क्रिटिंड न्यः राक्षस श्रौर पिशाच शब्दों पर विस्तृत विवेचन ३।३३-३४ की समीक्षा में देखिये।

राजस गतियों के तीन भेद-

भल्ला मल्ला नटाइचैव पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः । द्यूतपानप्रसक्ताइच जघन्या राजसी गतिः ॥ ४५ ॥ (२६)

(जघन्या राजसी गितः) जो अधम रजोगुणी हैं वे (भल्लाः) भल्ला अर्थात् तलवार आदि से मारने वा कुदार आदि से खोदने हारे, (मल्लाः) मल्ला अर्थात् नौका आदि के चलाने वाले, (नटाः) नट, जो बांस आदि पर कला, कूदना, चढ़ना-उतरना आदि करते हैं, (शस्त्रवृत्तयः पुरुषाः) शस्त्र-धारी भृत्य, (च) और (मद्यपानप्रसक्ताः) मद्य पीने में आसक्त हों, ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल हैं।। ४५।। (स॰ प्र० नवम समु०)

राजानः क्षत्रियाःचैव राज्ञां चैव पुरोहिताः । वादयुद्धप्रधानाःच मध्यमा राजसी गतिः ॥ ४६ ॥ (३०)

(मघ्यमा राजसी गितः) जो मघ्यम रजोगुणी होते हैं वे (राजानः क्षत्रियाः) राजा, क्षत्रियवर्णस्थ, (राज्ञां पुरोहिताः) राजाग्रों के पुरोहित, (वादयुद्धप्रघानाः) वाद-विवाद करने वाले-दूत, प्राड्विवाक=वकील, वैरिस्टर, युद्धविभाग के ग्रघ्यक्ष के जन्म पाते हैं।। ४६।।

(स॰ प्र॰ नवमसमु॰)

गन्यवी गुह्यका घटा विबुधानुष्यर है तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीषूत्तमा गतिः॥४७॥ (३१)

(राजसीषु उत्तमा गितः) जो उत्तम रजोगुणी हैं वे (गंधर्वाः) गंधवं = गाने वाले, (गृह्यकाः) गृह्यक = वादित्र बजाने वाले, (यक्षाः) यक्ष = धनाढ्य, (विबुधा ग्रनुचराः) विद्वानों के सेवक, (तथा + एव सर्वाः ग्रन्सरसः) भीर ग्रन्सरा ग्रर्थात् जो उत्तम रूप वाली स्त्री का जन्म पाते हैं।। ४७॥

(स॰ प्र॰ नवमसम॰)

अन्य होटिन : गन्धर्व शब्द पर विस्तृत प्रामाणिक विवेचन ३।३२ की समीक्षा में द्रष्टव्य है।

सात्त्विक गतियों के तीन भेद-

### तापसा यतयो वित्रा ये च वैमानिका गणाः। नक्षत्राणि च वैत्याइच प्रथमा सात्त्विकी गतिः।।४८। (३२)

(तापसाः) जो तपस्वी, (यतयः) यति, संन्यासी, (विप्राः) वेदपाठी, (वैमानिका गएगाः) विमान के चलाने वाते, (नक्षत्राणि) ज्योतिषी, (च) भ्रौर (दैत्याः) दैत्य श्रर्थात् देहपोषक मनुष्य होते हैं उनको (प्रथमा सात्त्विकी गति) प्रथम सत्त्वगुएग के कर्म का फल जानो ॥ ४८॥ प

(स॰ प्र॰ नवम समु॰)

अर न्यू करी कि ना १४८ वं इलोक के प्रचलित अयं में प्रशुद्धि — टीका-कारों ने इस इलोक में ग्राये 'नक्षत्र' शब्द का जड़ नक्षत्र विशेष ग्रयं किया है, जो मनु की मान्यता के विश्व है। १२। २३, २४, ३५, ३७, ४०, ४१ इलोकों के ग्रनुसार इन इलोकों में जीव की गतियों का निरूपण किया गया है, जड़ वस्तुग्नों का नहीं। नक्षत्र कोई योनिविशेष नहीं हैं। वे तो जड़ पदार्थ हैं, ग्रतः यह ग्रयं सही नहीं है। इस भाष्य में किया गया लाक्षणिक ग्रयं 'ज्योतिषी' ग्रयांत् 'नक्षत्र-विज्ञान का वेत्ता' ग्रयं मनु-सम्मत है। यहाँ लक्षणा शब्दशक्ति से ही अयं की निष्पत्ति होगी।

### यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतींषि वत्सराः। पितरञ्जेव साध्याञ्च द्वितीया सारिवकी गतिः॥ ४६॥ (३३)

(द्वितीया सात्त्विकी गितः) जो मध्यम सत्त्वगुरायुक्त होकर कर्म करते हैं वे जीव (यज्वानः) यज्ञकर्त्ता, (ऋषयः देवाः) वेदार्थवित् विद्वान्, (वेदाः ज्योतीषि वत्सराः) वेद, विद्युत् ग्रादि ग्रीर काल-विद्या के ज्ञाता, (पितरः) रक्षक, ज्ञानी (च) ग्रीर (साध्याः) साध्य कार्यसिद्धि के लिए सेवन करने योग्य ग्रध्यापक का जन्म पाते हैं।। ४९।।

(स॰ प्र॰ नवम समु॰) र

## अनुबरित्जनाः ४६ वें इलोक के प्रचलित अर्थ में अशुद्धि-

१. [प्रचलित सर्थ-तपस्वी (वानप्रस्थ), यति (संन्यासी-भिक्षु), ब्राह्मण, वैमानिक गएा, नक्षत्र ग्रीर दैत्य, जघन्य सास्विकी गतियाँ हैं ॥ ४८॥ ]

२. [प्रचलित सर्यं — यज्वा (विधिपूर्वंक सनुष्ठान किये हुए), ऋषि, देव, वेद (इतिहास-प्रसिद्ध शरीरधारी वेदाभिमानी देयविशेष), ज्योति (ध्रुव स्नादि), वर्ष (इतिहास प्रसिद्ध शरीरधारी संवत्सर), पितर (सोमप स्नादि), और साध्य (देव-योनिविशेष); ये मध्यम सात्त्विकी गतियाँ हैं ॥ ४६ ॥ ]

- (१) टीकाकारों ने 'ज्योतींषि' का 'घ्रुव तारे' ग्रादि ग्रयं किया है, यह १२।२३, २४, ३४, ३७, ४०, ४१ क्लोकों के संकेत के विरुद्ध है। जड़ वस्तु की कोई योनिविशेष नहीं होती। यह प्रसंग जीवों की योनियों का है। इसका लाक्षणिक अर्थ 'विद्युत् श्रादि के ज्ञाता' ही संगत है।
- (२) देव, साध्य ग्रीर पितरों की प्रथक् योनिविशेष की कल्पना कपोलकित्वत है। मनु के मत में देव ग्रीर पितर मनुष्यों के ही स्तरिवशेष हैं [इस विषयक विस्तृत विवेचन २।१४१ (२।१७६) की समीक्षा में द्रष्टब्य है,] साध्यविषयक समीक्षा १।२२ पर द्रष्टब्य है]।

## ब्रह्मा विश्वसुत्रो धर्मो महानव्यक्तमेव च। उत्तमां सात्त्विकीमेनां गतिमाहुर्मनीषिणः ॥ ५०॥ (३४)

(उत्तमां सात्त्विकीं गतिम्) जो उत्तम सत्त्वगुण्युक्त होके उत्तम कर्म करते हैं वे (ब्रह्मा) ब्रह्मा सब वेदों का वेता, (विश्वसृजः) विश्वसृज सब मृष्टिक्रम विद्या को जानकर विविध त्रिमानादि यानों को बनाने हारे, (धर्मः) धार्मिक, (महान् च ग्रव्यक्तम् + एव) सर्वोत्तम बुद्धियुक्त ग्रौर श्रव्यक्त के जन्म ग्रौर प्रकृतिविशत्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं।। ४०।। (स० प्र० नवमसम्०)।

अस्युट्येटिन्यः (१) ५० वं इलोक के प्रचलित अर्थ में अगुढि—(१) इस इलोक में टीकाकारों द्वारा 'ब्रह्मा' और 'विश्वसृजः' से मरीचि आदि केवल ब्रह्मा से कुछ व्यक्तियों का ग्रहण करना मनुसम्मत नहीं है। चतुमुंख ब्रह्मा की कल्पना निराधार है। इसी प्रकार मरीचि आदि भी 'विश्वसृजः' नहीं हैं। मृष्टि-स्रष्टा तो केवल ईश्वरको बताया है [१।६,१४-१५,१६,२२,३३॥]। ये तीनों पूर्व श्लोक में ऋषिकोटि के ही अन्तर्गत आ जाते हैं। मनुस्मृति में इनसे सम्बद्ध प्रसंग अनेक आधारों पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है [१।११-१३,३२-४१,५०,५१ की समीक्षा]। इनका अर्थ 'ब्रह्मा सब वेदों का वेत्ता' और विश्वसृजः सब सृष्टि को जानकर विविध विमानविद्यानों को बनाने हारे' यही संगत है। (२) इसी प्रकार 'धर्म' 'महान्' और 'प्रव्यक्त' ये अमूत्तं और जड़ पदार्थ हैं, इनकी कोई योनिविशेष नहीं होती। यहाँ केवल जीवों की योनियों के वर्णन का प्रसंग है, अतः इनके लाक्षणिक अर्थ ही प्रसंग सम्मत हैं।

(२) प्रकृतिविशित्व सिद्धि का विवेचन-प्रव्यक्त 'मूल प्रकृति' को कहते हैं।

१. [प्रचलित प्रयं — ब्रह्मा (चतुर्मुंख), विश्वस्रष्टा (मरीचि प्रादि), (शरीर-षारी) धर्म, महान्, प्रव्यक्त (सांख्यप्रसिद्ध दो तत्त्वविशेष); इनको विद्वान् उत्तम सात्त्विक गतिया कहते हैं।। ४०॥]

अञ्यक्त से यहाँ अभिप्राय उन योगी जनों से है जो 'प्रकृतिविशत्व' की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे योगी उत्तम सात्त्विक गति को प्राप्त होते हैं।

प्रकृति वशित्वसिद्धि का वर्णन योगदर्शन में म्राया है-

"ततो मनोजबित्वं विकरणमावः प्रधानजयद्य ।" [विभूति० ४८]

श्रथीत्—इन्द्रियजय सिद्धि होने पर पुनः इन्द्रियों की विषयग्रहणवृत्ति में संयम करने से, मन के समान इन्द्रियों में गतिशीलता = स्फूर्ति ग्रीर शक्ति श्राना, शरीर की अपेक्षा के बिना सूक्ष्म और दूरस्थ विषयों के ज्ञान की प्राप्ति ग्रीर प्रधानजय = प्रकृति के विकारों को वश में करना; ये तीन सिद्धियाँ योगी को प्राप्त हो जाती हैं।

प्रधानजय ही प्रकृतिविशत्व सिद्धि है। इसकी सिद्धि पर योगी प्राकृतिक विकारों से प्रवाधित रहकर कार्य कर सकता है। योगदर्शन में इस सिद्धि को 'मधु-प्रतीका' कहा है, जिसका ग्रथं है 'मोक्षानन्द की प्रतीकरूप' सिद्धि। इसके बाद योगी मोक्षप्राप्ति की स्थिति में पहुंच जाता है।

एष सर्वः समुद्दिष्टस्त्रिप्रकारस्य कर्मणः। त्रिविघस्त्रिविधः कृत्स्नः संसारः सार्वभौतिकः ॥ ५१ ॥ (३५)

(त्रिप्रकारस्य कर्मणः) मन, वचन, शरीर के भेद से तीन प्रकार के कर्मों का (त्रिविधः) सत्वगुण, रजोगुण ग्रोर तमोगुण नामक तीन प्रकार का फल, तथा (त्रिविधः) किर उनकी उत्तम, मध्यम, ग्रधम भेद से तीन-तीन गतियों वाने (सावंभौतिकः कृत्स्नः संसारः) सर्वभूतयुक्त सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति का (एषः सवंः समुद्दिष्टः) यह पूर्ण वर्णन किया ॥ ५१॥

(स॰ प्र॰ नवम समु॰)

विषयों में ग्रासिक्त से ग्रीर ग्रधमेंसेवन से दुःखरूप जन्मों की प्राप्ति-

इन्द्रियाणां प्रसंगेन धर्नस्यासेवनेन च। पापान् संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ॥ ५२॥ (३६)

(इन्द्रियाणां प्रसंगेन) जो इन्द्रियों के वश होकर विषयी (धर्मस्य + ग्रमेवनेन) धर्म को छोड़कर ग्रधमं करने हारे (अविद्वांसः) ग्रविद्वान् हैं (नराधमाः पापान् संसारान् संयान्ति) वे मनुष्यों में नीच जन्म, बुरे-बुरे दुः लक्ष्प जन्म को पाते हैं ॥ ५२॥ (स० प्र० नवम समु०)

कर्मानुसार जीव को योनियों की प्राप्ति—

यां यो योनि तु जीबोऽयं येन येनेह कर्मणा। क्रमशो याति बोकेऽस्मिस्तत्तस्तवं निबोधत ॥ ५३ ॥

(म्रयं जीव. े यह जीव (इह) इस संसार में (येन येन कर्मणा) जिस-जिस कर्म

से (मस्मिन् लोके यां यां योनि याति) इस संसार की जिस-जिस योनि = जन्म को प्राप्त करता है (तत् तत् सर्व क्रमशः निबोधत) उस सबको क्रमशः सुनो- ।। ५३।।

> बहुन्वर्षगणान्धोरान्नरकान्त्राप्य तत्क्षयात् । संसारान्त्रतिपद्यन्ते महापातकिनस्त्ववान् ॥ ५४ ॥

(महापातिकनः) महापातकी [११।४४[ मनुष्य (बहून्-वर्षगणान् घौरान् नरकान् प्राप्य) स्रनेक वर्षसमूहों तक भयंकर नरकों को पाकर (तत् क्षयात्) पापों के उपभोग रूप क्षीणता के स्रनन्तर (इमान् संसारान् प्रतिपद्यन्ते) संसार में निम्न योनियों को प्राप्त करते हैं— ॥ ४४॥

> इवसूकरखरोष्ट्राणां गोजाविमृगपक्षिणाम् । चण्डालपुक्कसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छति ॥ ४४ ॥

(ब्रह्महा) ब्रह्महत्यारा (श्व-सूकर-खर-उष्ट्राणां गो-ग्रजा-ग्रवि-मृग-पक्षिणां चण्डालपुक्कसानाम्) कुत्ता, सूत्रर, गधा, ऊंट, गौ, बकरी, भेड़, मृग, पक्षी, चण्डाल [१०। १६] ग्रौर पुक्कस [१०। १८], (योनिम् + ऋच्छति) इन योनियों को प्राप्त करता है।। ५५।।

कृमिकीटपतङ्गानां विष्भुजां चैव पक्षिणाम्। हिलालांचैव सस्वानां सुरापो बाह्यलो वजेत्।। ४६॥

(सुरापः ब्राह्मणः) सुरा पीने वाला ब्राह्मण (क्रुमि-कीट-पतङ्गानां विड्मुजां च पिक्षणाम्) कृमि, कीट, पतङ्गे, विष्ठा खाने वाले पक्षी कीवे म्रादि, (च) म्रीर हिस्राणां सत्त्वानाम्) हिंसक क्षेर म्रादि पशु, इनकी (व्रजेत्) योनि को प्राप्त करता है।। ४६।।

> लूताहिसरटानां च तिरक्वां चाम्बुधारिएगम् । हिस्राएगं च पिक्षाचानां स्तेनो विग्नः सहस्रकाः ॥ ५७ ॥

(स्तेन: विप्रः) चोर बाह्मण (लूता-प्रहि-सरटानां तिरश्चाम् प्रम्बुचारिणां पिशाचानाम्) मकडी, सांप, गिरगिट, तियंक् अन्तुओं की. मगर ग्रादि जलचर जीव, हिंसक स्वभाव के पिशाच बादि की (सहस्रशः) योनियों में हुजारों बार जन्म लेता है

तृणगुल्मलतानां च क्रथ्यावां वंष्ट्रिणामपि।

क्रूरकर्मकृतां चैव शतशो गुरुतल्पगः॥ ५८॥

(गुरुतल्पगः) गुरुपत्नी-गामी (तृगा-गुल्म-लतानां क्रव्यादां दंष्ट्रिगां च क्रूरकर्म-कृताम्) घास, भाड़ीदार पौधे, बेल, कच्चे मांस को खाने वाले, दाढ़ वाले बाघ घादि, श्रीर क्रूर कर्म करने वाले, इनकी योनियों में (शतशः) सैंकड़ों बार जन्मता है।। ५८॥

> हिल्ला भवन्ति कथ्यावाः कृमयोऽमक्यमक्षिणः । परस्परादिनः स्तेनाः प्रेतान्त्यस्त्रीनिवेविणः ॥ ५६ ॥

(हिस्रा: कथ्यादा: मवन्ति) हिंसक मनुष्य कच्चे मांस खाने वाले बाघ ग्रादि की योनि को प्राप्त करते हैं, (ग्रमध्यभक्षिण: क्रमयः) ग्रमध्य भोजन करने वाले कृमि बनते हैं, (स्तेनाः) चोर (परस्पर-ग्रादिनः) ग्रापस में एक दूसरे को खाने वाले सांप-नेवला ग्रादि बनते हैं, ग्रीर (ग्रन्त्यस्त्रीनिषेविण: प्रेताः) चण्डाल ग्रादि नीचों की स्त्री से संभोग करने वाले प्रेत बनते हैं।। ४६।।

### संयोगं पतितैर्गरवा परस्यैव च योवितम् । ग्रपहृत्य च वित्रस्वं मवति ब्रह्मराक्षसः ॥ ६० ॥

(पितितैः संयोगं कृत्वा) पितित लोगों के साथ संसर्गं करने पर (परस्य एव योषितम्) परस्त्री के साथ संसर्गं करके, (च) ग्रीर (विग्रस्वम् ग्रपहृश्य) ब्राह्मण के धन को चुराने पर (ब्रह्मराक्षसः भवति) मनुष्य ब्रह्मराक्षस का जन्म पाता है ॥ ६०॥

### मणिमुक्ताप्रवालानि हृत्वा लोमेन मानवः । विविधानि च रत्नानि जायते हेमकर्तृं वु ।। ६१ ।।

(मानव) मनुष्य (लोभेन) लोभ के वशीभूत होकर (मणिमुक्ता-प्रवालानि च विविधानि रत्नानि) मणि, मोती, प्रवाल = मूंगा ग्रीर ग्रन्य रत्न (हृश्वा) चुराकर (हेमकर्नृषु जायते) सुनार का जन्म पाता है ॥ ६१ ॥

> घान्यं हृत्या मक्त्याचुः कांस्यं हंसी जलं प्लवः । मधु वंशः पयः काको रसं श्वा नकुलो चृतम् ।। ६२ ।।

मनुष्य (धान्यं हृत्वा म्राखुः) धान्य चुराकर परजन्म में चूहा, (कांस्यं हंसः) कांसा चुराकर हंस, (जलं प्लवः) जल चुराकर मेंढक, (मधु दंशः) सहद चुराकर डांस, (पयः काकः) दूध चुराकर कौम्रा, (रसं व्वा) रस चुराकर कुत्ता, (धृतं नकुलः) घी चुराकर नेवला (भवति) बनता है।। ६२।।

मांसं गृश्रो वर्षा मह्गुस्तैलं तैलपकः सगः। चोरीवाकस्तु लवगं बलाका शकुनिर्देषि॥ ६३॥

(मांसं ग्रुधः) मांस चुराकर गीध, (वपां मद्गुः) चर्बी चुराकर 'मद्गु' नामक जलचर पक्षी, (तैलं तैलपकः खगः) तैल चुराकर 'तैलपक' नामक पक्षी, (लवणां चोरी-वाकः) नमक चुराकर 'चोरीवाक' नामक पक्षी, (दिष बलाका शकुिनः) दही चुराकर बगुला पक्षी परजन्म में बनता है ॥ ६३॥

#### कौशेयं तित्तिरिहृत्वा स्नौमं हृत्वा तु वर्षुरः। कार्पासतान्तवं क्रौट्यो गोषा गां वागुदो गुडम्।। ६४।।

(कौशेयं हृत्वा तितिरिः) रेशम के वस्त्र को चुराकर तीतर, (क्षौमं हृत्वा दर्दुरः) प्रतसी प्रादि से बने वस्त्र चुराकर बड़ा मेंढक, (कार्पासतान्तवं क्रौञ्चः)

कपास के वस्त्र चुराकर क्रौंच पक्षी, (गां गोघा) गौ चुराने वाला गोह, ग्रौर (गुडं वाग्गुदः) गुड़ चुराने वाला परजन्म में वाग्गुद = चमगीदड़ पक्षी वनता है।। ६४।।

> खुच्छुन्दरिः शुभान्गन्धान् पत्रशाकंतु बहिरगः। श्वावित्कृतान्नं विविधमकृतान्नं तु शल्याः॥ ६४ ॥

(शुभान् गन्धान् खुच्छुन्दरिः) श्रेष्ठ सुगन्धों को चुराने वाला छछुन्दर, (पत्र-शाकं तु विहिणः) पत्तों वाले शाक चुराकर मोर, (कृतान्नं श्वावित्) पक्वान्न को चुराने वाला सेंह [=कांटेदार गरीर वाला एक पशु], (विविधम् श्रकृतान्नं तु शल्यकः) अनेक प्रकार के कच्चे धन्न चुराकर भाऊ चूहा परजन्म में बनता है।। ६५।।

> बको मवित हुत्वार्डीग्न गृहकारी ह्युपस्करम् । रक्तानि हुरवा वासांसि जायते जीवजीवकः ॥ ६६ ॥

मनुष्य (म्रिग्नि हृत्वावकः) अग्नि को चुराकर बगुला, (उपस्करं गृहकारी भवित) गृहोपयोगी वस्तुम्रों को चुराकर गीली मिट्टी से घर बनाने वाला लोहनी नामक कीड़ा होता है, और (रक्तानि वासांसि हृत्वा) रंगे हुए कपड़ों की चोरी करने वाला (जीवजीवकः जायते) चकोर पक्षी बनता है।। ६६।।

वृको मृगेभं व्याझोऽहवं फलमूलं तु मर्कटः। स्त्रीमृक्षः स्तोकको बारि यानान्युब्दः पञ्चनजः॥ ६७॥

(मृगेभं वृकः) हाथी नामक पशु को चुराकर भेड़िया, (ग्रश्वं व्याघ्रः) ग्रश्व को चुगकर बाध, (फलमूलं मर्कंटः) फल-मूल को चुराकर बन्दर, (स्त्रीम् + ऋक्षः) स्त्री को चुराकर भालू, (वारि स्तोककः) जल चुराने वाला चातक, (यानानि + उष्ट्रः) वाहनों को चुराने वाला ऊंट, (पशून् + ग्रजः) पशुग्रों को चुराने वाला बकरा बनता है।। ६७॥

> यद्वा तद्वा परद्रव्यमपहृत्य बलान्नरः । अवदर्ययाति तिर्येक्त्वं जग्म्वा चैवाहुतं हविः ॥ ६८ ॥

(नरः) मनुष्य (यत्-वा तत्-वा परद्रव्यं बलात् अपहृत्य) जो कोई भी वस्तु अर्थात् साधारण से साधारण वस्तु भी बलात् लेकर, (च) और (ग्रहुतं हविः जण्डवा) बिना आहुति दिये-हवन किये भोजन करके (ग्रवस्यं तियंक्तवं याति) अवस्य तियंक् योनि में जाता है ॥ ६ ॥

स्त्रियोऽप्येतेन कल्पेन हृत्वा दोषमवाष्नुयुः। एतेषामेव जन्तूनां मार्यात्वमुपयान्ति ताः॥ ६६॥

(स्त्रियः ग्रिपि + एतेन कल्पेन) स्त्रियां भी इसी प्रकार (हृत्वा) चोरी करके (दोषम् + ग्रवाष्नुयुः) दोषी बनती हैं, ग्रौर (ताः) वे (एतेषाम् + एव जन्तूनां भार्यात्वम् + उपयान्ति) इन्हीं प्राणियों की परिनयां बनती हैं।। ६९।।

#### स्वेम्यः स्वेम्यस्तु कर्मम्यद्रच्युता वर्णा ह्यनापित । पापान्संसृत्य संसारान्त्रेष्यतां यान्ति शत्रुषु ॥ ७०॥

(वर्णाः) चारों वर्ण वाले (ग्रनापि) बिना ग्रापित्तकाल के (स्वेभ्यः स्वेभ्यः कर्मम्यः च्युताः) ग्रपने-ग्रपने कर्मौ को त्यागकर (पापान् संसारान् संसृत्य) पापी योतियों में जन्म लेकर, किर (शत्रुषु प्रेष्यतां यान्ति) शत्रुग्नों के यहाँ दास बनते हैं।। ७०।।

वान्तात्रयुल्कामुलः प्रेतो विप्रो धर्मात्स्वकाष्ठ्युतः । अमेध्यकुणपाञी च क्षत्रियः कटपूतनः ॥ ७१ ॥

(स्वकात् धर्मात् च्युतः विप्रः) ग्रपने धर्म से भ्रष्ट हुमा ब्राह्मण् (वान्ताशी + उल्कामुखः प्रेतः) वननभक्षी ग्रीर ज्वाला के मुख वाला प्रेत वनता है, (च) ग्रीर (क्षित्रियः) ग्रपने धर्म से भ्रष्ट क्षत्रिय (ग्रमेष्टय-कुणगशी कटपूतनः) गन्दगी ग्रीर शव को खाने वाला 'कटपूतन' नामक कीड़ा बनता है ॥ ७१ ॥

मैत्राक्षज्योतिकः प्रेतो वैश्यो भवति पूयभुक्। चैलाशकश्च भवति शुद्रो धर्मात्स्वकाच्च्युतः॥ ७२॥

(वैश्यः) धर्म मे ऋष्ट वैश्य (पूयभुक् मैत्राक्षज्योतिकः प्रेतः भवति) पीप खाने वाला 'मैत्राक्षज्योतिक' नामक प्रेत बनता है, (च) ग्रौर (स्वकात् धर्मात् च्युतः) ग्रपने धर्म से ऋष्ट (शूद्रः) शूद्र (चैलाशकः भवति) 'चैलाशक' नामक प्रेत बनता है।। ७२।।

अन्तुर्शोत्जनः १३ से ७२ श्लोक निम्न 'स्राधारों' के स्रनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं---

- १. प्रसंगिवरोध—(१) ये क्लोक पूर्वापर प्रसंगिवरुद्ध हैं। ५२ वें क्लोक में इन्द्रियों को विषयों में लगाने से पापयुक्त होने की बात कही थी घ्रीर ७३ वें क्लोक में उसी बात को पूरा करते हुए कहा गया है कि 'विषयी जैसे-जैसे विषयों का सेवन करते हैं वैसे ही उनमें उनकी रुचि बढ़ती जाती है।' ७४ वें क्लोक में इसी बात को पूर्ण किया है। बीच में इन क्लोकों ने उस वाक्यक्रम-प्रसंग को भंग कर दिया है, ग्रीर अप्रासंगिक वर्णन किया है।
- (२) ५३ वें क्लोक की न तो ५२ वें से ही कोई संगति जुड़ती है ग्रौर न इस प्रसंग के श्रन्तिम क्लोक ७२ वें की ७३ वें से कोई संगति है। इस प्रकार भी ये ५३ से ७२ क्लोक प्रसंगविरुद्ध सिद्ध होते हैं।
- २. अन्तिविरोध—(१) ३६-५१ दलोकों के प्रसंग से ५३-७२ दलोकों के इस प्रसंग की व्यवस्थाओं का विरोध है। पूर्व प्रसंग में सत्त्व, रज और तम की अधिकता के आधार पर योनियों का निर्णय है, जबिक यहाँ एक-एक कर्म के आधार पर एक-एक योनि का निर्णय दिया है। (२) मनु किसी एक ही कर्म के आधार पर किसी

योनि की प्राप्ति नहीं मानते अपितु प्रनेक कर्मों के प्रनुसार मानते हैं [१२।७४]। इस ग्राधार पर भी इन इलोकों की व्यवस्थाएँ विरुद्ध हैं। (३) इस प्रसंग के ग्राधार रूप इलोक ४३-४४ हैं। इनमें जीव द्वारा नरक-योनियों में जाने का वर्णन है, जो मनु की मौलिक मान्यता के विरुद्ध है [देखिए ४।८७-६१ इलोकों पर ग्रन्तिवरोध समीक्षा]। इस प्रकार ग्रन्तिवरोध के ग्राधार पर ग्राधारभूत इलोकों के प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाने पर, इन पर ग्राधारित शेष [४४-७२] सारा प्रसंग स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाता है। इसी ग्रन्तिवरोध के अन्तर्गत ४६,७१,७२ इलोक भी, जिनमें कि प्रेतयोनियों की चर्चा है, प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। इस प्रकार ग्रन्तिवरोध के ग्राधार पर ५३ से ७२ इलोकों का यह सम्पूर्ण प्रसंग प्रक्षिप्त है।

३. शैलीगत आधार—(१) ५३ से ७२ श्लोक तक के इस सम्पूर्ण प्रसंग की शैली निराधार, निन्दायुक्त-अतिशयोक्तिपूर्ण ग्रौर ग्रग्नत्यक्ष भयप्रदर्शन की शैली है। यह मनु की शैली नहीं हैं, क्योंकि मनु की शैली में ये प्रवृत्तियाँ नहीं हैं। (२) वर्णन-शैली से भी ये श्लोक परवर्ती काल की रचनाएँ सिद्ध होती हैं। कुछ वर्णनों का मनु के वर्णन से तालमेल नहीं बैठता। ५३ से ७२ श्लोक तक के प्रसंग में ६१ वें श्लोक में मणि-मुक्ता आदि शुराने वाले व्यक्ति को सुनार की योनि में जन्म होना बताया है। मनु की वर्णव्यवस्था में सुनार नाम की कोई जाति नहीं है। [१। ६७-६१]। ग्रपितु, स्वर्ण, मणि, मुक्ता ग्रादि से सम्बन्धित कार्य वैश्य का बताया है [१। ३२६॥ १०। ६८-६६ इनमें शिल्पकार्य वैश्य का सिद्ध है]। इससे स्पष्ट है कि परवर्ती काल में जब विभिन्न जातियों का प्रचलन हुन्या तब यह श्लोक रचकर मिलाया गया ग्रीर इससे सम्बद्ध पूर्वापर शेष प्रसंग भी साथ ही मिलाया गया। इस प्रकार यह प्रसंग परवर्ती काल का प्रक्षेप है। (३) ५५—६० श्लोकों में महापातिकयों के उल्लेखपूर्वक फलकथन भी इसके परवर्ती होने का संकेत देता है क्योंकि बहाहत्या, गुरुपत्नीगमन ग्रादि के ग्राधार पर महापातक ग्रौर महापातिकयों का नर्गीकरण मौलिक न होकर परवर्ती है।

[देखिए ११। ४४-१६० इलोकों पर समीक्षा]।

विषयों के सेवन से पाप-योनियों की प्राप्ति-

यथा यथा निषेवन्ते विषयान्विषयात्मकाः । तथा तथा कुशलता तेषां तेषूपजायते ॥ ७३ ॥ (३७)

(विषयात्मकाः) विषयी स्वभाव के मनुष्य (यथा-यथा विषयान् निषेवन्ते) जैसे-जैसे विषयों का सेवन करते हैं (तथा तथा) वैसे-वैसे (तेषु तेषां कुशलता + उपजायते) उन विषयों में उनकी ग्रासक्ति ग्रधिक बढ़ती जाती है।। ७३।।

तेऽन्यासात्कर्मणां तेषां पापानामल्पबुद्धयः । संप्राप्नुवन्ति दुःखानि तासु तास्विह योनिषु ॥ ७४ ॥ (३८) फिर (ते श्रन्पबुद्धयः) वे मन्दबुद्धि मनुष्य (तेषां पापानां कर्मणाम् + ग्रम्यासात्) उन विषयों से उत्पन्न पापकर्मों को बारम्बार करते हैं, ग्रीर उनके कारण पुनः (तासु-तासु योनिषु) पापकर्मों से प्राप्त होने वाली उन-उन योनियों में ग्रर्थात् जिस पाप से योनि प्राप्त होती है [१२।३६-५१] उसे प्राप्त करके (इह) इसी संसार में (दुःखानि प्राप्नुवन्ति) दुःखों को भोगते हैं।।७४।।

पापियों को प्राप्त होने वाले दुःख-

तामिल्लाविषु चोषेषु नरकेषु निवर्तमम्। ग्रसिपत्रवनावीनि बन्धनच्छेवनानि च।। ७५।।

पापी मनुष्य (उग्नेषु तामिस्नादि नरकेषु विवर्तनम्) घोर तामिस्न आदि नरकों में श्रावागमन के चक्कर काटते रहते हैं (च) श्रौर (श्रसिपत्रवन-आदीनि बन्धन-छेदनानि) 'ग्रसिपत्रवन' ग्रादि नरकों में बन्धन, छेदन आदि दुःखों को प्राप्त होते हैं ॥ ७५ ॥

> त्रिविधाःचैव संपीडाः काकोलूकैश्च मक्षरास् । करम्मवालुकातापान्कुम्मीपाकांश्व दारुणान् ॥ ७६ ॥

वे (विविधाः संपीडाः) मनेक प्रकार की पीड़ामों को भोगते हैं, (व) और उन्हें (काक-उलूकैः भक्षणम्) कौवे तथा उल्लू खाते हैं, (करम्भ-बालुका-तापान् च दारुणान् कुम्भीपाकान्) वे तपते बालू में संताप और भयंकर कुम्भीपाक नरक को प्राप्त होते हैं। ७६।।

संमवांश्व वियोनीषु बुःलप्रायासु नित्यशः । शीतातपामिघातांश्च विविधानि भवानि च ।। ७७ ।।

वे (नित्यशः दुःखप्रायासु) सदा दुःखपूर्णं, (वियोनीषु संभवाः) निन्दित योनियों में जन्मते हैं, (च) श्रीर (शीत-श्रातप-अभिषातान् विविधानि भयानि) सर्दी, गर्मी की पीड़ाश्रों श्रीर विविध प्रकार के भयों को प्राप्त करते हैं ॥ ७७ ॥

> न्नसकृड्गभैवासेषु वासं जम्म च वादराम्। बन्धनानि च काष्ठानि परप्रेव्यत्वमेव च॥ ७८॥

वे पापी मनुष्य (गर्भवासेषु ग्रसकृत् वासम्) गर्भों में बार-बार निवास, (दारुएं जन्म) कष्टमय जन्म, (काष्ठानि बन्धनानि) कठोर यातनायें, (च) ग्रौर (परप्रेष्यत्वम् + एव) दूसरों के दास होना ग्रादि दु:ख पाते हैं ॥ ७ ॥

बन्षुप्रियवियोगोश्च संवासं चैव बुर्जनैः । द्रव्याजनं च नाशं च मित्रामित्रस्य चार्जनम् ।। ७६ ।।

(च) और (बन्धु-प्रियवियोगान्) बान्धवों और प्रियजनों का वियोग, (दुर्जनै: सह संवासः) दुष्टों के साथ निवास, (द्रव्य-अर्जनं च नाशम्) धनसंग्रह के प्रयासों का

कष्ट ग्रीर उसका नाश, (मित्र-ग्रमितस्य-ग्रर्जनम्) कष्ट से मित्र-प्राप्ति ग्रीर शत्रुग्रीं की वृद्धि ग्रादि दुःखों को प्राप्त करते हैं ॥ ७६ ॥

#### जरां चैवाप्रतीकारां व्याधिमिक्चोपपीडनम् । क्लेकाांक्च विविधांस्तास्तान्मस्युमेव च बुर्जयम् ॥ ८० ॥

(च) ग्रीर (अप्रतीकारां जराम्) ग्रसाध्य वृद्धावस्था, (ब्याधिभि: उपपीडनम्) व्याधियों से कष्ट, (तान्-तान् विविधान् क्लेशान्) ग्रनेक प्रकार के क्लेश (च) ग्रीर (दुर्जयं मृत्युम्) ग्रनिवायं मृत्यु-दुःख को प्राप्त करते हैं ॥ ८०॥

### **अन्त्रूच्योत्जन्तः** ७५ से ८० श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त हैं—

- १. ग्रन्तिवरोध—(१) पूर्वापर [७४ एवं ८१ में] प्रसंग ग्रच्छे-बुरे कमों का साधारण रूप में फलकथन का है, ग्रीर उसकी परस्पर सम्बद्धता भी दृष्टिगत होती है। ७५—६० श्लोकों में विशेष दुःखों एवं योनियों की प्राप्ति का वर्णन पूर्वापर प्रसंग के विश्व एवं उसको भंग करने वाला है। (२) ७५ का ७४ से ग्रीर ६० वें श्लोक का ६१ से प्रसंग नहीं जुड़ता। यह ग्राधार भी इन्हें प्रसंगभञ्जक ग्रीर पूर्वापर प्रसंगविश्व सिद्ध करता है। (३) श्रच्छे-बुरे कमों के फल ग्रीर गतियों के वर्णन का प्रसंग गत २६-५१ श्लोकों में विणित हो चुका है। उस प्रसंग के समाप्त होने पर पुनः दुःख-प्राप्ति वर्णन का प्रसंग शुरू करना भी इसको ग्रसंगत सिद्ध करता है। इस प्रकार प्रसंगविरोध के ग्राधार पर ये श्लोक प्रक्षित हैं।
- २. अन्तिवरोध—(१) यहां ७४ वें इलोक का "तासु तासु इह योनिषु" चरण विशेष ध्यान देने योग्य है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि पापाचरण करने वाले तदनुरूप उन-उन योनियों में इस संसार में ही जन्म ग्रहण करते हैं, और उन योनियों का वर्णन ३६—५१ में हो चुका है। पुनरिप ग्रग्रिम इलोकों में नरक ग्रादि में जाने का विरुद्ध वर्णन किया गया है। यह प्रक्षेपकर्त्ता की ग्रन्धता का द्योतक है। (२) इस प्रसंग का ग्राधार-इलोक ७५ वाँ है, जिसमें तामिल, ग्रसिपत्रवन ग्रादि नरकों के प्राप्त होने का कथन है। नरक नामक पृथक् लोक की मान्यता मनु-विरुद्ध है [इसके लिए इष्टच्य है ४। ५७—६१ पर समीक्षा]। इस इलोक के प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर इस पर आधारित शेष सभी इलोक स्वतः प्रक्षिप्त कहुलायेंगे। इस प्रकार ग्रन्तिवरोध के ग्राधार पर भी यह सम्पूर्ण प्रसंग प्रक्षिप्त है।

श्रासक्ति-निरासक्ति के श्रनुसार फलप्राप्ति-

यादृशेन तु भावेन यद्यत्कमं निषेवते । तादृशेन शरीरेण तत्तरफलमुपाइनुते ॥ ६१॥ (३६)

मनुष्य (यादशेन तुभावेन) जैसी श्रच्छी या बुरी भावना से श्रौर उनमें वैसी दढ़ श्रासक्ति या निरासक्ति है उसके श्रनुसार (यत्यत् कर्म निषेवते) जैसा अच्छा या बुरा कर्म करता है, (ताइक्षेत क्षरीरेण) वैहे-त्रैसे ही क्षरीर पाकर (तत्तत् फलम् + उपाक्नुते) उन कर्मी के फलों को भोगता है।। ८१।।

श्र न्यू श्री टिड नाः दलोकार्षं पर विचार— इस दलोक के ग्रथं को समभन के लिए ६। ५० दलोक सहायक है — "यदा मावेन भवति सर्वभावेषु निस्पृहः। तदा सुसमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्।" — 'जब व्यक्ति सब पदार्थों में प्रपने भाव से निःस्पृह हो जाता है तो वह लौकिक ग्रीर मोक्षसुख को प्राप्त करता है। इसी ग्राधार पर यहाँ वर्णन है। जो व्यक्ति जितनी दृढ़ स्पृहा — आसिन्त या निःस्पृहा — ग्रनासिन्त से कर्म-सेवन करेगा, उसे उसी के ग्रनुसार कम-अधिक ग्रच्छा-बुरा फल मिलेगा।

निःश्रेयसकर कर्मों का वर्णन---

एव सर्वः समृद्धियः कर्मगां वः फलोदयः । निःश्रेयसकरं कर्म विप्रस्येवं निबोधत ॥ ८२ ॥ (४०)

(एषः) यह [१२। ३--१] (कर्मणां फलोदयः) कर्मौ के फल का उद्भव (ववः) सम्पूर्ण रूप में (वः समुद्धिण्डः) तुमसे कहा।

न्नव (विप्रस्य) विद्वानों या ब्राह्मण न्नादि द्विजों के (निःश्रेयसकरं कर्म निबोधत—) मोक्षदायक कर्मों को सुनो ॥ द ।।

छह निःश्रेयसकर कर्म-

वेदाभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः । धर्मक्रियाऽत्मचिन्ता च निःश्रेयसकरं परम् ॥ ८३ ॥ (४१)

(वेदाम्यासः, तपः, ज्ञानम्, इन्द्रियाणां संयमः, धर्मक्रिया, च आ्रास्म-चिन्ता) वेदों का अभ्यास [१२।६४-१०३], तप=व्रतसाधना [१२। १०४], ज्ञान=सत्यविद्याओं की प्राप्ति [१२।१०४], इन्द्रियसंयम [१२।६२], धर्मक्रिया=धर्मपालन एवं यज्ञ आदि धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान और आत्मचिन्ता=परमात्मा का ज्ञान एवं घ्यान, ये छः (निःश्रेयसकरं परम्) मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वोत्तम कर्म हैं।। ६३।।

अर्जुट्रिटिन: इलोक में पाठभेद— उपलब्ध संस्करणों में इस इलोक के तृतीय पाद में "श्रीहंसा गुरुसेवा च" पाठ मिलता है। यह पाठभेद किया गया है जो

१. प्रचलित अर्थ — इस श्लोक के तृतीय पाद में 'धर्मक्रिया आत्मचिन्ता च' के स्थान पर प्रचलित संस्करणों में ,, आहिसा गुरुसेवा च" पाठ मिलता है। तदनुसार प्रचलित अर्थ इस प्रकार है—(उपनिषद् के सिहत) वेद का अम्यास, (प्राजापत्य आदि) तप, (ब्रह्मविषयक) ज्ञान, इन्द्रियों का संयम, अहिंसा और गुरुजनों की सेवा; ये ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ मोक्षसाधक छः कर्म हैं ॥ ६३ ॥

मनुस्मृति के प्रनुरूप नहीं है। यहां ''धर्मकियाऽस्मचिन्ता च'' पाठ ही उपयुक्त है। इसकी पुष्टि में निम्न प्रमाण हैं —

- (१) ८३ वें श्लोक में निःश्रेयस कर्मों की परिगणना है, परिगणना के बाद छह कर्मों से सम्बन्धित व्याख्यान ८५-११५ श्लोकों में है। इस व्याख्यान में 'ब्राहिसा' भीर 'गुरुसेवा' का कहीं उल्लेख नहीं है, श्रिपतु 'ब्रात्मज्ञान' श्रीर 'बर्मिकिया' का है। श्लो-कार्य में तत्तत् वर्णन वाले श्लोकों की संख्या दे दी है।
- (२) मनु ने सास्त्रिक कर्मों को ही निःश्रेयस कर्म माना है। इस श्लोक में भ्रन्य सभी कर्म तो वहीं हैं, केवल दो में पाठभेद कर दिया है। सास्त्रिक कर्मों का वर्णन १२। ३१ में है। वही पाठ यहाँ ग्रहण करना मनुसम्मत है, क्योंकि वहीं कर्म मनु-मत से सर्वश्रेष्ठ हैं भीर वहीं मुक्तिदायक हो सकते हैं। भ्रतः प्रस्तुत पाठ सही है।

#### ग्रात्म-ज्ञान का वर्णन

### सर्वेवामि चैतेवां शुमानामिह कर्मणाम् । किचिक्य्येयस्करतरं कर्मोरतं पुरुषं प्रति ॥ ५४ ॥

(एषां सर्वेषाम् + म्रापि शुभानां कर्मणाम्) इत [१२। ८३] सब श्रेष्ठ कर्मी में (इह) इस लोक में (पुरुषं प्रति) मनुष्य के जिए (किंचित् श्रेयस्करतरं कर्म उक्तम्) कुछ श्रेष्ठ एक कर्म माना है।। ८४।।

### **अरह्य क्रिकेट : ५५ वां** श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-

- १. प्रसंगविरोध— ५५ वॅ इलोक के "सर्वेवाम् अपि चैतेवाम्" पदों से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि वह इलोक ६३ से सम्बद्ध है। ६३ में छः कर्मों का वर्णं न है और ६५ से उन सभी में श्रोध्य का प्रथम रूप से वर्णन है, और इस इलोक से पूर्वारर इलोकों की सम्बद्धता मंग हो रही है। ग्रतः प्रक्षिप्त है।
- २. शंलीगत भाषार— ५४ के वर्णन से ही यह भनावश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि यही बार्ते ५५ वें स्लोक में उक्त हैं।

**बालकान स**ईषोड वर्ष है--

सर्वेषामि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम् । तद्भचप्रचं सर्वेविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥६५॥ (४२)

(एषां सर्वेषाम् + प्रिवि) इन सब [१२। ८३] कर्मों में (ग्रात्मज्ञानं परंस्मृतम्) 'परमात्नज्ञान' सर्वश्रेष्ठ कर्ममाना है, (तत् + हि सर्वविद्यनाम् ग्रग्रचभ्) यह सब विद्यान्त्रों में सर्वत्रमुख कर्म है (ततः ग्रमृतं प्राप्यते) इससे मुक्ति प्राप्त होती है।। ८४।।

अद्भारती त्या : इसी मान्यता को मनु ने ६। ८१, ८२, ८४ में विणत किया है। तुलनायं द्रष्टव्य हैं।

'स्रमृत' शब्द के स्रयंज्ञान के लिए १२। १०४ श्लोक पर स्रनुशीलन देखिए। प्रवृत्त-निवृत्त कर्मी का वर्णन—

#### वण्णामेवां तु सर्वेवां कर्मणां प्रेत्य चेह च । श्रेयस्करतरं ज्ञेयं सर्वेदा कर्मं वैदिकम् ॥ ८६ ॥

(एषां सर्वेषां पण्णां कर्मणाम्) इन सभी छः कर्मों से (वैदिकं कर्म) वैदिक कर्म को (इह च प्रेत्य) इस लोक ग्रीर परलोक में (सर्वेदा श्रेयस्करतरं ज्ञेयम्) सदा ग्रधिक कल्याणकारी समक्षना चाहिए ॥ ८६॥

### वैदिके कर्मयोगे तु सर्वाण्येतान्यशेवतः। ग्रन्तर्भवन्ति क्रमशस्त्रस्मिस्त्रस्मिनक्रयाविधौ॥ ८७॥

(वैदिके कर्मयोगे) वैदिक-कर्मसमूह में (एतानि सर्वािग) ये सभी छः कर्म (तिस्मन्-तिस्मन् क्रियाविषो) वेद में उक्त तत्तत् कर्म की क्रिया-सम्बन्धो विधि में (ग्रशेषतः) सम्पूर्णरूप में (क्रमशः) क्रमानुसार (ग्रन्तर्भवन्ति) ग्रन्तर्भूत हो जाते हैं।

#### मुलाम्युरियकं चैव नैःश्रेयसिकमेव च। प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविषं कर्मं वैदिकम् ॥ ८८ ॥

(वैदिकं कर्म द्विविधम्) वैदिक-कर्म दो प्रकार के हैं-(सुल-प्रभ्युदियकं 'प्रवृत्तम्') सुख प्रदान करने वाले 'प्रवृत्तकर्म' (च) ग्रौर (नैःश्रेयसिकं 'निवृत्तम्') मुक्ति प्रदान करने वाले 'निवृत्तकर्म' = निष्काम कर्म ॥ ८८॥

### इह चामुत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कीरयँते। निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तमुपविदयते॥ ८६॥

(इह वा ग्रमुत्र) इस लोक या परलोक में (काम्यम्) इच्छापूर्वक किया गया काम (प्रवृत्तं कर्मं कीर्त्यंते) 'प्रवृत्तकर्मं' कहलाता है, श्रीर (ज्ञानपूर्वं तु निष्कामम्) ज्ञान-पूर्वं कि निष्काम भावना से युक्त होकर जो कर्मं किया जाता है वह (निवृत्तम् उप-दिश्यते) 'निवृत्तकर्मं' कहाता है।। ८६॥

### प्रवृत्तं कर्मं संसेक्य देवानामेति साम्यताम् । निवृत्तं सेवमानस्तु मूतान्यस्येति पञ्च वं ॥ ६० ॥

मनुष्य (प्रवृत्तं कर्मं संसेध्य) प्रवृत्त कर्म को करके (देवानां साम्यताम् +एति) देवों की समानता पाता है, भीर (निवृत्तं सेवमानः) निवृत्त कर्मं करके (वै) निश्चित रूप से (पञ्चभूतानि + अत्येति) पञ्चभूतों का भितक्रमण कर जाता है अर्थांत् जग्म-मरण के बन्धन से खूटकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है ॥ १०॥

आन्यूटांरेट्डन्र : ५६ से ६० श्लोक निम्न 'ग्राधारों' के ग्रनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

- १. प्रसंगिवरोध पूर्वापर प्रसंग ग्रात्मज्ञान से सम्बन्धित है। बीच में उस प्रसंग को भंग करके वैदिक-कर्म का प्रसंग उठाना ग्रसंगत है। इस ग्रसंगति के ग्राधार पर ये ८६ से ६० तक सभी क्लोक प्रक्षिग्त हैं।
- २. विषयविरोध— ६२ वें श्लोक मेंनैश्लेयसकर कर्मों का विषय प्रारम्भ किया था फिर उस प्रसंग में प्रवृत्त-निवृत्त कर्मों का विवेचन विषयविरुद्ध है। ६८ वे श्लोक में पूर्वापर प्रसंग को तोड़कर ग्रलग से प्रवृत्त-निवृत्त कर्मों का विषय प्रारब्ध है।
- ३. अवान्तरिव रोध— ६ में श्लोक में कहा है कि इन पूर्वोक्त छः कर्मों से वैदिक कर्म ही श्लेष्ठ हैं और फिर अगले ही ५७ वें श्लोक में कह दिया कि ये सभी छह कर्म वैदिक कर्मयोग के अन्तर्गत हैं। ये ही सभी वैदिक हैं तो पूर्व श्लोक में वैदिक कर्म को उत्कृष्ट और पृथक् से वैदिक कहने की क्या आवश्यकता थी? इस प्रकार दोनों ही श्लोकों में विरोध आता है।
- ४. ग्रन्तिवरोष— ५३ वें श्लोक में मनु द्वारा उक्त सभी कर्म वैदिक या वेदोक्त ही हैं। इन श्लोकों में वैदिक-कर्म को पृथक् से श्रेष्ठ कहना या उसका इस रूप में पुन: उल्लेख करना, इन श्लोकों की खण्डनात्मक भावना का द्योतक है। स्पष्ट है कि यह किसी का भिन्न मत है, भतः मनुविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है। यहाँ इस वर्णन की आवश्यकता भी सिद्ध नहीं होती।

### सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन । समं पत्रयन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ ६१ ॥ (४३)

(सर्वभूतेषु म्रात्मानम्) सब चराचर पदार्थौ एवं प्राशायों में पर-मात्मा की व्यापकता को (च) भौर (म्रात्मिन) परमात्मा में (सर्वभूतानि) सब पदार्थौ एवं प्राणियों के म्राश्रय को (समं पश्यन्) समानभाव से देखता हुम्रा म्रर्थात् यथार्थं ज्ञानपूर्वक सर्वत्र परमात्मा की स्थिति का म्रनुभव कर सर्वदा उसो का ध्यान करता हुम्रा (म्रात्मयाजी) परभात्मा का उपासक मनुष्य (स्वाराज्यम् + म्रधिगच्छति) परमात्मसुख म्रर्थात् मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।। ६१।।

अवन्य शिल्ड न्यः (२) 'स्वाराज्यम्' का अयं—'स्वप्रकाशेन शक्त्या वा चराचरं जगत् राजयित प्रकाशयित सः स्वराट् — ब्रह्म — जो अपने प्रकाश या वल से समस्त चराचर जगत् को प्रकाशित — उत्पन्न करता है, वह परमात्मा । अथवा 'स्वप्रकाशेन राजते प्रकाशते इति स्वराट् — ब्रह्म, तस्य भावः स्वाराज्यम् — ब्रह्मत्वम्' — जो स्वप्रकाश से प्रकाशित होता है वह ब्रह्म — परमात्मा है। स्वराट् का भाव 'स्वाराज्य — ब्रह्मत्व प्राप्ति' है अर्थात् मुक्ति को प्राप्त हो जाना ।

(२) **इलोक की वेदमन्त्र से तुलना** — इलोकोक्त मान्यता का स्राधार वेद है। इस पर निम्न मन्त्र से प्रकाश पड़ता है, तुलनार्थ द्रष्टव्य है—

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद् विजानतः।

तत्र कः मोहः कः शोकऽएकत्वमनुपत्रयतः ॥ यजु०४०।७ ॥

ग्रथं—'' (यस्मिन्) जिस परमात्मा, ज्ञान-विज्ञान ग्रथवा धर्म के विषय में (विजानतः) सम्यक् ज्ञाता जन के लिए (सर्वाणि) सब (भूतानि) प्राणी (ग्रात्मा) ग्रयने ग्रात्मा के समान (एव) ही (ग्रभूत्) होते हैं; (तत्र) उस परमात्मा में विराजमान (एकत्वम्) परमात्मा के एकत्व को (ग्रनुपद्यतः) ठीक-ठोक योगाभ्यास के द्वारा साक्षात् देखने वाले योगी जन को (कः) क्या (मोहः) मोह ग्रीर (कः) क्या (शोकः) क्लेश (ग्रभूत्) होता है।" [यजु० भाष्य ऋ० दया०]

भाव यह है कि वह विद्वान् शोक-मोह भादि से ऊपर उठकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है।

इंस भाव की तुलना के लिए १२। **११६, १**२५ <mark>इलोक एवं उन पर स्रनुशीलन</mark> भी द्रष्टब्य है।

(३) द्यात्मयाजी की ब्युत्वित्त एवं अर्थ-- 'क्यात्मिन यण्टुं शीलमस्य इति प्रयात् जो परमात्मा में यजनशील है, उसकी संगति एवं उसका घ्यान करता है। परमात्मा के उस उपासक को 'ग्रात्मयाजी' कहते हैं।

## (२) इन्द्रियसंयम का वर्णन

म्रात्मज्ञान, इन्द्रियसंयम का कथन भ्रौर इनसे जन्मसाफल्य-

यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः। आत्मज्ञाने शमे च स्याद्वेदाभ्यासे च यत्नवान् ॥६२। (४४)

(द्विजोत्तमः) श्रेष्ठ द्विज (यथोक्तानि + ग्रिप कर्माणि परिहाय) उसके लिए विहित यज्ञ ग्रादि कर्मों को [संन्यासी ग्रवस्था में] छोड़ कर [३। ३४, ४३] भी (ग्रात्मज्ञाने शमे च वेदाम्यासे यत्नवान् स्थात्) परमात्मज्ञान, इन्द्रिसंयम [२। ६५-७५] ग्रौर वेदाम्यास = वेद के चिन्तन-मनन में प्रयत्नशील ग्रवस्य रहे ग्रर्थात् इनको किसी भी ग्रवस्था में न छोड़े।। ६२।।

एतद्धि जन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः । प्राप्येतस्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥ ६३॥ (४५)

(एतत् हि) ये [१२। ६२] तीनों कर्म द्विजों के, (विशेषतः ब्राह्म-णस्य जन्मसाफल्यम्) विशेष रूप से ब्राह्मए। के जन्म को सफल बनाने वाले हैं। (द्विजः) द्विज व्यक्ति (एतत् प्राप्य हि कृतकृत्यः भवति) इनका पालन करके ही कर्त्तं भ्यों की पूर्णता प्राप्त करता है, (ग्रन्यथान) इनके बिना नहीं ॥ ६३ ॥

आनुश्रीत्जना : बाह्मण को निशेष रूप से इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्राह्मण के जीवन का प्रमुख उद्देश्य ही परमात्मा-प्राप्ति होता है।

### (३) वेदाभ्यास का वर्णन

वेद सबका चक्षु है--

पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्। भ्रज्ञक्यं चाप्रमेयं च वेदज्ञास्त्रमिति स्थितिः ॥ ६४ ॥ (४६)

(पितृ-देव-मनुष्याणाम्) पितृ-संज्ञक रक्षक ग्रौर पालक पिता ग्रादि, विद्वान् भीर ग्रन्य मनुष्यों का (वेदः सनातनं चक्षुः) वेद सनातन नेत्र= मार्गप्रदर्शक है, (च) ग्रीर वह (ग्रशक्यम्) ग्रशक्य ग्रर्थात् जिसे कोई पुरुष नहीं बना सकता, इस लिए प्रपौरुषेय है, (च) तथा (ग्रप्रमेयम्) ग्रनन्त सत्यविद्याभ्रों से युक्त है, (इति स्थितिः) ऐसी निश्चित मान्यता है ॥६४॥

अस्तुर्धीट्डन्स: १।३,२३ में भी वेद को सपौरुषेय, सप्रमेय कहा गया है।

वेदविरुद्ध-शास्त्र अप्रामाणिक-

या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुट्ट्रयः। सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥६५॥ (४७)

(याः स्मृतयः वेदबाह्याः) जो ग्रन्थ वेदबाह्य, (याः च काः च कुद्ध्टयः) कुत्सित पुरुषों के बनाये, संसार को दुःखसागर में डुबोने वाले हैं, (ताः सर्वाः निष्फलाः) वे सब निष्फल (प्रेत्य तमोनिष्ठाः हि स्मृताः) असत्य, अन्धकाररूप इस लोक श्रीर परलोक में दुःखदायक हैं।। ६४।। (स॰ प्र॰ एकादश समू॰)

उत्पद्यन्ते चयवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्। तान्यवीक्कालिकतया निष्फलान्यनुतानि च।। ६६।। (४८)

(यानि + म्रतः मन्यानि कानिचित् उत्पद्यन्ते) जो इन वेदों से विरुद्ध ग्रन्थ उत्पन्न होते हैं (तानि + ग्रवीक् कालिकतया च्यवन्ते) वे ग्राधुनिक होने से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, (निष्कलानि च ग्रन्तानि) उनका मानना निष्फल ग्रीर भूठा है।। १६।। (स॰ प्र॰ एकादश समु॰)

अस्तु श्रीटाना: प्रवीक् काल से अनिप्राय—यहां वेदविरुद्ध प्रन्थों के माधूनिक होने से मिमप्राय यह है कि वेदों की मान्यताएँ प्राचीनतम एवं सनातन हैं, किन्तु वेदिवरुद्ध ग्रन्थों की मान्यताएँ परवर्ती हैं, ग्रीर वे सत्य न होने से, बनती हैं, फिर नष्ट हो जाती हैं। वेदों की मान्यताग्रों की तरह सनातन नहीं। ईश्वरीय ज्ञान होने से वेदों की मान्यताएँ सनातन हैं।

वेद से वर्ण, ग्राश्रम, लोक, काल ग्रादि का ज्ञान-

चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाञ्चत्वारञ्चाश्रमाः पृथक्। मूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्प्रसिष्यति॥ ६७॥ (४६)

(चातुर्वण्यंम्) ब्राह्मण, क्षतिय, वेश्य, शूद्र, ये चार वर्ण ग्रीर इनकी व्यवस्था, (त्रयः लोकाः) पृथ्वा, ग्राकाश एवं द्युलोक ग्रथात् समस्त भूमण्डल के लोक, ग्रह ग्रादि, (चत्वारः ग्राश्रमाः पृथक्) ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, इन चारों के पृथक्-पृथक् विधान, (च भूतं भव्यं भविष्यम्) ग्रीर भूत, भविष्यत्, वर्तमान सभी कालों की विद्या, (सर्वं वेदात् प्रसिद्धाति) ये सब वेदों से ही प्रसिद्ध, प्रकट ग्रीर ज्ञात होती हैं ग्रथात् इन सब व्यवस्थाग्रों ग्रीर विद्याग्रों का ज्ञान वेदों के द्वारा ही होता है।। ६७।।

''चार वर्ण, चार ग्राश्रम, भूत, भविष्यत् ग्रीर वर्तमान ग्रादि की सब विद्या वेदों से ही प्रसिद्ध होती हैं।'' (ऋ० भा० भू० वेदविषय).

श्चान्तु श्चारित्जन्तः मनु ने यही मान्यता १।२१ में विशित की है। तुल-नायं प्रस्तुत है—"सर्वेदां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् । वेदशब्देम्य एवादी पृथक् संस्थादव निर्ममे ।।

पञ्चभूत ग्रादि सूक्ष्म शक्तियों का ज्ञान वेदों से---

शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः । वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिगुरगुकर्मतः ॥ ६८ ॥ (५०)

(शब्दः स्पर्शः रूपं रसः पञ्चमः गन्धः) शब्द, स्पर्श, रूप, रस श्रीर पञ्चम गन्ध, ये (प्रसूति-गुण-कर्मतः) उत्पत्ति, गुण श्रीर कार्य के ज्ञानरूप से (वेदात् + एव प्रसूयन्ते) वेदों से ही प्रसिद्ध = विज्ञात होते हैं श्रर्थात् इन तत्त्वशक्तियों का उत्पत्तिज्ञान, इनके गुणों का ज्ञान, इनकी उपयोगिता का ज्ञान श्रीर उत्पन्न समस्त जड़-चेतन संसार का ज्ञान-विज्ञान, वेदों से प्राप्त होता है।। ६ ।।

वेद सुखों का साधन है-

बिर्भात सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्। तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्।। ६६ ।। (५१) (सनातनं वेदशास्त्रम्) यह जो सनातन वेदशास्त्र है सो (सर्व-भूतानि बिभिति) सब विद्याओं के दान से सम्पूर्ण प्राणियों का धारण ग्रीर सब सुखों को प्राप्त कराता है, (तस्मात् एतत् परं मन्ये) इस कारण से [मनु ग्रादि] हम लोग उसको सर्वथा उत्तम मानते हैं, ग्रीर इसी प्रकार मानना भी चाहिए (यत्) क्योंकि (जन्तो: ग्रस्य साधनम्) सब जीवों के सब सुखों का साधन यही है।। ६६।। (ऋ) भा० भू० वेदविषय-विचार)

वेदवेत्ता ही सफल राजा, सेनापित व न्यायाधीश हो सकता है—

संनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति ॥ १०० ॥ (४२)

(सैनापत्यम्) सब सेना (च) ग्रौर (राज्यम्) सेनापितयों के ऊपर राज्याधिकार, (दण्डनेतृत्वम् + एव) दंड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का ग्राधिपत्य, (च) ग्रौर (सवंलोक-ग्राधिपत्यम्) सब के ऊपर वर्तमान सर्वाधोण राज्याधिकार, इन चारों ग्रधिकारों में (वेदशास्त्रवित् + ग्रहित) सम्पूर्ण वेदशास्त्रों में प्रवीण, पूर्ण विद्या वाले, धर्मात्मा, जितेन्द्रिय, सुशील जनों को स्थापित करना चाहिए ग्रथीत् मुख्य सेनापित, मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, ग्रौर प्रधान राजा, ये चार सब विद्याग्रों में पूर्ण विद्वान् होने चाहिएँ।। १००।। (स० प्र० पष्ठ समु०)

"जो वेदशास्त्रविद्, धर्मात्मा, जितेम्द्रिय, न्यायकारी श्रीर श्रात्मा के बल से युक्त पुरुष होवे उसी को सेना, राज्य, दण्डनीति श्रीर प्रधान पद का श्रधिकार देना, श्रन्य क्षुद्राशयों को नहीं।"

(सं० वि० गृहाश्रम प्र०)

अप्रमुश्रीत्जनाः यहां 'वेदशास्त्रवित् स्रहंति' का अर्थ 'वेदशास्त्र का ज्ञाता ही उसके योग्य हो सकता है' यह है। ऋषि दयानन्द ने इसे प्रेरणार्थक रूप में निरूपित किया है। राज्य-संचालन वाली मान्यता की तुलना के लिए ७।२ द्रष्टब्य है तथा 'दण्डनेतृत्व' की तुलनार्थं—७।३१। वहाँ वेद शास्त्रवेत्ता को ही इसके योग्य माना है।

वेदज्ञानाग्नि से कर्म दोषों का नाश-

यथा जातबलो विह्नर्वहत्याद्गीनिय द्रुमान्। तथा दहित वेदज्ञः कर्मजं दोषमात्मनः॥ १०१॥ (५३) (यथा) जैसे (जातबलः विह्नः) धघकती हुई स्राग (स्राद्रीन् द्रुमान् ग्रिप दहित) गीले वृक्षों को भी जला देती है (तथा) उसी प्रकार (वेदज्ञः) वेदों का जाता विद्वान् (ग्रात्मनः कर्मजं दोषं दहित) ग्रयने कर्मों से उत्पन्न होने वाले मंस्कार-दोषों को जला देता है ग्रर्थात् वेदज्ञान रूपी ग्रग्नि से दुष्ट संस्कारों को निटाकर ग्रात्मा को पवित्र रखता है।। १०१।।

अन्तु शरित्जनाः तुलनायं द्रष्टव्य हैं ११। २४४, २४६, २६३। वहाँ भी यही मान्यता है। अनुशीलन द्रष्टव्य—११।२२७॥

वेदज्ञान से परमगति की स्रोर प्रगति-

वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन् । इहैव लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १०२ ॥ (५४)

(वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः) वेदशास्त्र के अर्थतत्त्व का ज्ञाता विद्वान् (यत्र-तत्र + आश्रमे वसन्) किसी भी भ्राश्रम में रहता हुआ, (इह + एव लोके तिष्ठन्) इसी वर्तमान जन्म मे ही (ब्रह्मभूयाय कल्पते) ब्रह्मप्राप्ति के लिए अधिकाधिक समर्थ हो जाता है।। १०२।।

अन्तुर्गोत्जनः इसी मान्यता की पुष्टि के लिए तुलनायं द्रष्टका है ४। १४६ श्लोक।

> ब्रज्ञेभ्यो प्रन्थिनः श्रेष्ठा प्रन्थिभ्यो धारिग्गो वरा: । धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥ १०३ ॥

(म्रजेम्यः म्रन्थिनः श्रेष्ठाः) अनपढ़ों से मन्थों को पढ़ने वाले श्रेष्ठ हैं, (ग्रंथिम्यः धारिणः वराः) पढ़ने वालों से ग्रंथों को स्मरण करने वाले श्रेष्ठ हैं, (धारिम्यः ज्ञानिनः श्रेष्ठाः) स्मरण करने वालों से ग्रंथों को जानने वाले श्रेष्ठ हैं, ग्रीर (ज्ञानिम्यः व्यवसायिनः) ज्ञानियों से पढ़े हुए को म्राचरण में लाने वाले श्रेष्ठ हैं ॥ १०३॥

### अन्तुर्धीत्उनः : १०३ वाँ इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-

१. प्रसंगिवरोध — यह दलोक यहाँ ग्रप्रासंगिक एवं ग्रनावश्यक प्रतीत हो रहा है। यहाँ पूर्वप्रसंग निःश्रेयस कर्मों के वर्णन में वेद-ज्ञान के महत्त्ववर्णन का है। इस दलोक में सर्वसाधारण ग्रन्थों के ग्रध्ययन या उत्तरोत्तर श्रेष्ठता का वर्णन है, जिसकी पूर्वप्रसंग से कोई संगति नहीं है। कोई यह माने कि ये बातें वेद से सम्बन्धित हैं, तो यह विचार भी उपयुक्त नहीं जंचता, क्योंकि न तो इसमें वेद का उल्लेख है, भीर न यहाँ इस चर्चा की ग्रावश्यकता, भीर मनु ने वेदों का साधारण ग्रंथों के रूप में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है

# (४-५) तप भ्रौर विद्या का वर्णन

तप से पापभावना का नाश ग्रीर विद्या से ग्रमृतप्राप्त-

तपो विद्या च वित्रस्य निःश्रेयसकरं परम्। तपसा किल्विषं हन्ति विद्ययाऽमृतमञ्जूते ॥ १०४ ॥ (५५)

(विश्रस्य) विश्व के लिए (तपः च विद्या) तप = श्रेष्ठव्रतों का धारण स्रीर साधना, स्रीर विद्या = सत्यविद्यास्रों का ज्ञान, ये दोनों (परं निश्नेयस-करम्) उत्तम मोक्षसावक हैं. वह विश्व (तपसा किल्विषं हन्ति) तप से पापभावना को नष्ट करता है, स्रीर (विद्यया + स्रमृतम् + स्रक्ते) वेदादि सत्यविद्या के यथार्थ ज्ञान से स्रमरता = मोक्ष को प्राप्त करता है।। १०४।।

अवस्तु श्री त्यान्य : (१) पापमावना का विनाश — श्रेष्ठव्रतों के घारण से ग्रीर प्राशायाम ग्रादि तथों के पालन से ग्रात्मा की पापभावना या ग्राष्ट्रिका क्षय होता है। इसकी पुष्टि में ग्रन्यत्र विणित मान्यताएँ निम्न इलोकों में द्रष्टव्य हैं। ६।७०-७२॥ ११।२२७।

(२) अमृत का अर्थ — 'मृङ् प्राणस्यागे' तुदादि घातु से 'क्तः' प्रत्यय के योग से और नज् समास में 'श्रमृतम्' शब्द सिद्ध होता है, जिसका जन्म-मृत्यु से रहित अर्थात् मोक्षसुख अर्थ होता है। मनुष्य वेद आदि सत्यविद्या के यथार्थ ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मोक्षसुख को इसलिए अमृत कहा जाता है कि जब तक मुक्ति-सुख का समय रहता है, तब तक यह सुख नष्ट नहीं होता, बीच में दुःख आकर इसे नष्ट नहीं करता। यजु० ४०। १४ में यह वाक्य यथावत् आता है— "विद्यया- अमृतमन्त्रते।"

## (६) धर्म का वर्णन

धर्मज्ञान के लिए त्रिविध प्रमाणों का ज्ञान-

प्रस्यक्षं चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम् । त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीष्तता ॥ १०५ ॥ (५६)

(धर्मशुद्धिम् + प्रभोप्सता) धर्म के वास्तविक तत्त्व को जानने के ग्रिभलाषी मनुष्य को (प्रत्यक्षम् ग्रनुमानं च विविधागमं शास्त्रम्) प्रत्यक्ष-प्रमाणा, प्रनुमान-प्रमाण ग्रीर वेद एवं विविध वेदमूलक शास्त्र-प्रमाण, (त्रयं सुविदितं कार्यम्) इन तीनों का ग्रच्छी प्रकार ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।। १०५।।

अञ्चाद्यीत्जनः तीन प्रमाण और उनके लक्षण—प्रस्यक्ष, ग्रनुमान

श्रीर शास्त्र या शब्द-प्रमाणों को समक्षते के लिए यहाँ उन पर विस्तार से प्रकाश डाला जा रहा है। सब्द्र प्रथम समुल्लास में ऋषि दयानन्द ने न्यायदर्शन के सूत्रों को उद्भृत करके इनकी विस्तृत श्रीर गम्भीर व्याख्या की है। यहाँ वही उद्भृत की जाती है—

#### (१) प्रत्यक्ष प्रमाण-

"इन्द्रियार्थंसन्तिकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यक्तिचारि व्यवसायास्मकं प्रत्यक्षम् ॥" ् न्याष० ॥ ग्रष्ट्याय १। ग्राह्मिक १ । सूत्र ४॥

"जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिल्ला और घ्राण का शब्द, स्पशं, रूप, रस और गंध के साथ ग्रव्यवहित ग्रयांत् ग्रावरणरहित सम्बन्ध होता है, इन्द्रियों के साथ मन का ग्रीर मन के साथ ग्रात्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, परन्तु जो व्यपदेश्य ग्रथांत् संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह-वह ज्ञान न हो। जैसे किसी ने किसी से कहा कि 'तू जल ले ग्रा' वह लाके उसके पास धरके बोला कि 'यह जल है' परन्तु वहाँ 'जल' इन दो ग्रक्षरों की संज्ञा लाने वा मंगवाने वाला नहीं देख सकता है। किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है, ग्रीर जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है, वह शब्द-प्रमाण का विषय है। 'ग्रव्यभिचारि' जैसे किसी ने रात्रि में खम्भे को देखके पुरुष का निश्चय कर लिया, जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट होकर स्तम्भज्ञान रहा, ऐसे विनाधी ज्ञान का नाम व्यभिचारी है। 'व्यवसायात्मक' किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि 'वहाँ वस्त्र सूख रहे हैं, जल है वा ग्रीर कुछ है' 'वह देवदत्त खड़ा है वा यज्ञदत्त' जब तक एक निश्चय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है किन्तु जो ग्रव्यपदेश्य,ग्रव्यभिचारि ग्रीर निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं।"

#### (२) भनुमान प्रमाण-

"म्रय तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्वबच्छेववत्सामान्यतो हच्टञ्च ॥"

न्याय० ११ अ० १। आ० १। सू० ५।।

"जो प्रत्यक्षपूर्वंक प्रयात् जिसका कोई एक देश वा सम्पूर्ण द्रव्य किसी स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी एक देशके प्रत्यक्ष होने से अड़्ट्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। जैसे पुत्र को देखके पिता, पर्वतादि में घूम को देखके प्रिन, जगत् में सुख-दुःख देखके पूर्वजन्म का आन होता है। वह अनुमान तीन प्रकार का है। एक 'पूर्वंवत' जैसे बादलों को देख के वर्षा, विवाह को देख के सन्तानोत्पत्ति, पढ़ते हुए विद्याधियों को देखके विद्या होने का निश्चय होता है, इत्यादि जहां-जहां कारण को देखके कार्य का ज्ञान हो वह 'पूर्वंवत'। दूसरा 'शेषवत' अर्थात् जहां कार्यं को देखके कारण का ज्ञान हो। जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देखके उपर हुई वर्षों का, पुत्र को देखके पिता का, सृष्टि को देखके अनादि कारण

का तथा कर्त्ता ईश्वर का भीर पाप-पुण्य के भाचरए। देखके सुख-दु:ख का ज्ञान होता है, इसी को 'शेषवत्' कहते हैं। तीसरा 'सामान्यतोद्दृष्ट', जो कोई किसी का कार्य कारए। न हो परन्तु किसी प्रकार का साधम्यं एक-दूसरे के साथ हो जेसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता वैसे ही दूसरों का भी स्थानान्तर में जाना बिना गमन के कभी नहीं हो सकता। श्रनुमान शब्द का अर्थं यही है कि श्रनु श्रर्थात् 'प्रत्यक्षस्य परचान्मीयते ज्ञायते येन तदनुमानम्' जो प्रत्यक्ष के पश्चात् उत्पन्न हो जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे बिना ग्रदृष्ट ग्राग्न का ज्ञान कभी नहीं हो सकता।"

#### (३) शास्त्र अर्थात् शब्द-प्रमाण---

''म्राप्तोददेशः शब्दः।" (न्याय १।१।७)

"जो ग्राप्त ग्रथात् पूर्णं विद्वान्, धर्मात्मा, परोकार-प्रिय, सत्यवादी, पुरुवार्थी, जितेन्द्रिय पुरुव जैसा ग्रपने ग्रात्मा में जानता हो ग्रौर जितसे मुख पाया हो उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कत्याणार्थ उपदेष्टा हो ग्रथात् जितने पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है। जो ऐसे पुरुप ग्रौर पूर्णं ग्राप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं, उन्हीं को शब्द-प्रमास जानो।"

शब्द-प्रमाण प्रयति वेद भीर वेदमूलक शास्त्रों का वर्णन मनुने धर्ममूलों में भी किया है। इस विषयक विवेचन १।१२५ [२।६] की समीक्षा में 'वेद' ग्रीर 'स्मृति' शीर्षकों के ग्रन्तर्गत देखिये।

इन प्रमाणों स्रोर वेदादि शास्त्रों से धर्म के वास्तविक रूप का निश्चय होता है, स्रन्यथा नहीं। स्रगले ब्लोक में इसी मान्यता का कथन है।

वेदानुकूल तक से धर्मज्ञान-

म्रार्षं धर्मो । वेशं च वेदशास्त्राऽवि रोधिना । यस्तर्केणानुसंधत्ते सः धर्मं वेद नेतरः ॥ १०६॥ (४७)

(यः) जो मनुष्य (ग्रार्षं च धर्मोपदेशम्) वेद ग्रौर ऋषिविहित धर्मोपदेश [१११२५ (२।६)] ग्रयीत् धर्मशास्त्र का (वेदशास्त्र-ग्रविरोधिना तर्केण ग्रनुसंघत्त) वेदशास्त्र के श्रनु विशेष के द्वारा ग्रनुसंघान करता है (सः धर्म वेद न + इतरः) वही धर्म के तत्त्व को समभ पाता है, ग्रन्य नहीं।। १०६।।

अवस्तु श्री ट्या : तकं से अभिप्राय — यहाँ तकं से प्रभिप्राय है प्रमाणों ग्रीर वेदों के ग्रमुकूल सत्यनिश्चय करना। इनसे विरुद्ध बातें तकं नहीं हैं। विरुद्ध बातें कुतकं हैं। मनु के मबानुसार तकं के ग्राधार पर वेद निभ्रान्त हैं, ग्रतः वेदोक्तः धर्म भी खरे हैं। फलस्वरूप उन पर तकं की ग्रावश्यकता नहीं रहती। जो कोई तकं का नाम लेकर वेदों का खण्डन करता है वह तकं नहीं, ग्रपितु कुतकं करता है, ग्रीर ऐसा व्यक्ति नास्तिक है। [इष्टव्य १।१३० (२।११) की समीक्षा भी]।

### नैःश्रेयतिमदं कर्म यथोदितमशेषतः। मानवस्यास्य शास्त्रस्य रहस्यमुपदिश्यते॥१०७॥

(इदम्) यह (ग्रशेषतः) पूर्णं रूप से (नैं:श्रेयसं कर्मं यथा + उदितम्) निःश्रेयस कर्मं यथावत् कहे। ग्रब (ग्रस्य मानवस्य शास्त्रस्य) इस मनुरचित शास्त्र का (रहस्यम् + उपदिश्यते) रहस्य बतालाया जाता है ॥ १०७॥

### अन् खोलनः १०७ वाँ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-

- १. प्रसंगिवरोध (१) प्रचलित प्रसंग का संकेत देने वाला इलोक ८३ वाँ है। यहां उसमें विणित नैं श्रेयस कर्मों का वर्णन किया जा रहा है। उसी प्रसंग में १०५ वें इलोक से 'धर्मिक्रया' का वर्णन प्रारम्भ हुग्रा है श्रीर यह ११५ तक चलता है। बीच में उस पूर्वापर वर्णन से भिन्न वर्णन होने के कारण यह इलोक ग्रनावश्यक एवं ग्रप्रा-संगिक है।
- (२) मनु ने नै:श्रेयस कर्मों का प्रसंग प्रारम्भ करने का सकेत ५२ वें इलोक में दिया था ग्रीर उसकी समाप्ति का संकेत ११६ वें इलोक में है। इस इलोक में ग्रपूण प्रसंग के बीच में ही नै:श्रेयस कर्मों के प्रसंग की समाप्ति का संकेत देना भी इसे असंगत सिद्ध करता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे बलात् प्रसंग की परिष्रतित करना चाहा है। क्योंकि, अगले विषय का इस इलोक में जो संकेत है वह भी गलत है। ग्रगले इलोकों में धर्मनिएग्य की विधि के उपाय वणित हैं,जब कि इस इलोक में 'मानवमात्र के रहस्य' को कहने का संकेत है। इस ग्राधार पर भी यह प्रक्षिप्त सिद्ध होता है।
- (३) वर्णनक्रम की नैरन्तर्य-शैली भी इस बात की द्योतक है कि यहाँ कोई प्रसंग नहीं वदला गया है। ग्रतः इस श्लोक की यहाँ ग्रावश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। इस प्रकार भी यह प्रसंग में बाधक है।
- १. जैलीगत ग्राधार—(१) "मानवस्य ज्ञास्त्रस्य" (मनुरचित ज्ञास्त्र) पद से स्पष्ट है कि यह मनुप्रोक्त क्लोक नहीं है। (२) मूलरूप में मनुस्मृति ज्ञास्त्र न होकर प्रवचन थे, यह इसकी ग्रेंली से सिद्ध होता है। प्रत्येक प्रसंगके प्रारम्भ में 'श्रूयताम्' 'निबोधत' ग्रादि क्रियाग्रों का प्रश्नोग इसको मूलरूप में 'प्रवचन' ही प्रमाणित करता है ग्रीर १। १-४ क्लोकों में ऋषियों का मनु के पास ग्राकर अपनी जिज्ञासा रखना श्रीर मनुद्वारा 'श्रूयताम्' कहकर उनकी जिज्ञासा का उत्तर देना [१। २-४] भी उक्त युक्ति में विशिष्ट प्रमाए है।

म्रविहित धर्मों का विधान शिष्टविद्वान् करें---

ग्रनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चे द्भवेत् । यं शिष्टा बाह्मएगा ब्र्युः स धर्मः स्यादशिङ्कतः ।। १०८ ।। (५८) (ग्रनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यात् ? इति चेत् भवेत्) जो धर्मयुक्त व्यवहार, मनुस्मृति म्रादि में प्रत्यक्ष न कहे हों, यदि उनमें शंका होवे तो तुम (यं शिष्टाः ब्राह्मणाः ब्रूयुः) जिसको शिष्ट, [१०६] म्राप्त विद्वान् कहें (सः म्रशंकितः धमंः स्यात्) उसी को शंकारहित कर्त्तव्य-धमं मानो ।। १० = ।। (सं० वि० गृहाश्रम प्र०)

शिष्ट विद्वानों की परिभाषा-

धर्मेणाधिगतो येस्तु वेदः सपरिबृहिगः। ते शिष्टा बाह्मणा जेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः॥ १०६॥ (५६)

शिष्ट सब मनुष्यमात्र नहीं होते किन्तु (यै: तु धर्मेण सपरिवृंहणः वेद: ग्रिधगतः) जिन्होंने पूणं ब्रह्मचर्यं ग्रोर धर्म से साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़े हों, ग्रोर जो (श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः) श्रुतिप्रमाण ग्रोर प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाणों ही से विधि का निषेध करने में समर्थं, धार्मिक, परोपकारी हों (ते शिष्टाः ब्राह्मणाः ज्ञेयाः) वे ही शिष्ट पुरुष होते हैं ॥ १०६ ॥

(संविं गृहा प्रः)

तीन या दश विद्वानों की धमंनिणीयक परिषद्—

दशावरा वा परिषद्यं धर्मं परिकल्पयेत्। त्र्यवरा वापि वृत्तस्या तं घर्मं न विचालयेत् ॥ ११० ॥ (६०)

(दशावरा वृत्तस्था वा त्रि + ग्रवरा परिषद्) न्यून से न्यून दश विद्वानों ग्रथवा बहुत न्यून हों तो तोन विद्वानों की सभा (यं धर्म परि-कल्पयेत्) जैसी व्यवस्था करे, (तं धर्म न विचालयेत्) उस धर्म ग्रर्थात् व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे।। ११०।। (स० प्र०षष्ठ समु०)

"गृहस्य लोग छोटों, बड़ों वा राजकार्यों के सिद्ध करने में कम से कम दश अर्थात् ऋग्वेदज्ञ, यजुर्वेदज्ञ, सामवेदज्ञ, हैतुक (नैयायिक्र), तर्क-कर्त्तां, नैरुक्त=निरुक्तशास्त्रज्ञ, धर्माध्यापक, ब्रह्मचारी, स्नातक और वानप्रस्य विद्वानों अयदा अतिन्यूनता करे. तो तीन वेदवित् (ऋग्वेदज्ञ, यजुर्वेदज्ञ और सामवेदज्ञ) विद्वानों की सभा से कर्त्तन्याकर्त्तन्य, धर्म और अवर्म का जैसा निश्चय हो, वैसा ही ब्राचरण किया करें।"

(सं० वि० गुहाश्रम प्र०)

''वंसे शिष्ट न्यून से न्यून दश पुरुषों को सभा होवे अथवा वड़ें विद्वान् तीनों की ही सभा हो सकती है। जो सभा से धमं-कमं निश्चित हों, उनका भी आवरण सब लोग करें।'' (सं० वि० गृहाश्रम प्र०) धर्मपरिषद् के दश सदस्य --

त्रैविद्यो हैतुकस्तर्की नै रुक्तो धर्मपाठकः। त्रव्यक्तवाश्रमिणः पूर्वे परिषत्स्याद्दशावरा ॥ १११ ॥ (६१)

(दशावरा स्यात्) उन दशों में इस प्रकार के विद्वान् होवें— (त्रैविद्यः) तीन वेदों के विद्वान् (हैतुकः) चौथा हैतुक ग्रर्थात् कारस्य-ग्रकारस्य का ज्ञाता, (तर्की) पांचवां— तर्की = न्यायशास्त्रवित्, (नैरुक्तः) छठा – निरुक्त का जानने हारा, (धर्मपाठकः) सातवां— धर्मशास्त्र-वित् (त्रयः च पूर्वे ग्राश्रमिस्सः) ग्राठवां— ब्रह्मचारी, नववां-गृहस्थ, ग्रीर दशवां— वानप्रस्थ, इन महात्माग्रों की (परिषत् स्यात्) सभा होवे ॥ १११॥ (सं० वि० गृहाश्रम प्र०)

अर न्यू स्रोटिङ ना: त्रयी विद्या—ऋक्, यजुः साम ग्रीर ग्रथवं —ये चारों वेद त्रयीविद्या रूप कहलाते हैं। इस विषयक विस्तृत विवेचन ११। २६५ के ग्रनुशीलन में द्रष्टक्य है।

"इस सभा में चारों वेद, न्यायशास्त्र निरुक्त, धर्मशास्त्र मादि के वेत्ता विद्वान् सभासद् हों परन्तु वे ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ हों, तब वह सभा कि जिसमें दश विद्वानों से न्यून न होने चाहिएँ।" (स॰ प्र॰ षष्ठ समु०)

धर्मपरिषद् के तीन सदस्य---

## ऋग्वेदविद्यजुर्विच्च सामवेदविदेव च । ज्यवरा परिवज्ज्ञेया घर्मसंशयनिर्णये ॥ ११२ ॥(६२)

(च) तथा (ऋग्वेदिवत् यजुर्वेदिवत् च सामवेदिवत् + एव) ऋग्वेद-वित् यजुर्वेदिवत् और सामवेदिवत् (त्रि + स्रवरा धर्मसंशयिवरां ये परिषत् ज्ञेया) इन तीनों विद्वानों की भी सभा धर्मसंशय स्रयत् सब व्यवहारों के निर्णय के लिए होनी चाहिए।। ११२।। (सं० वि० ग्रहाश्रम प्र०)

"ग्रीर जिस सभा में ऋग्वेद, यजुर्वेद ग्रीर सामवेद के जानने वाले तीन सभासद हो के व्यवस्था करें उस सभा की कीहुई व्यवस्था का भीं कोई उस्लंघन न करे॥" (स॰ प्र॰ षष्ठ समु॰)

वेद का एक विद्वान् भी घसंख्य मूलों से धर्मनिर्णय में प्रमाण है-

एकोऽपि वैदिवद्धमें यं व्यवस्येद् द्विजोत्तमः । स विज्ञेयः परो वर्मो नाज्ञानामुदितोऽयुर्तः ॥ ११३ ॥ (६३) (एक: प्रपि वेदवित्) यदि एक प्रकेला सब वेदों का जानने हारा द्विजों में उत्तम संन्यासी (यं धर्म व्यवस्येत्) जिस धर्म की व्यवस्था करे (सः परः धर्मः विज्ञेयः) वही श्रेष्ठ धर्म है, (ग्रज्ञानाम् ग्रयुतः उदितः न) ग्रज्ञानियों के सहस्रों, लाखों, करोड़ों मिलके जो बुछ व्यवस्था करे, उनको कभी न मानना चाहिए।। ११३।। (स० प्र० षष्ठ समु०)

"दिजों में उत्तम श्रयात् चतुर्थाश्रमी संन्यासी, श्रवेला भी जिस धमंग्यवहार के करने का निश्चय करे, वही कर्त्तव्य परम धमं समभना किन्तु श्रज्ञानियों के सहस्रों, लाखों श्रीर करोड़ों पुरषों का कहा हुआ धमं-व्यवहार कभी न मानना चाहिए।" (स० वि० गृहाश्रम प्र०)

धर्मपरिषद् का सदस्य कौन नहीं हो सकता-

म्रवतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम् । सहस्रज्ञाः समेतानां परिषस्यं न विद्यते ॥ ११४ ॥ (६४)

(स्रवतानाम्) जो ब्रह्मचर्य, सत्यभाषण स्रादि वत (स्रमन्त्राणाम्) वेदिवद्या वा विचार से रिहत, (जातिमात्र-उपजीविनाम्) जन्ममात्र से शूद्रवत् वर्तमान है, (सहस्रशः समेतानाम्) उन सहस्रों मनुष्यों के मिलने से भी (परिषत्त्वं न विद्यते) सभा नहीं कहाती ॥ ११४॥

(स॰ प्र॰ षष्ठ समु॰)

अद्भुट्यों ट्यं : जाति का श्रयं जन्म मनुस्मृति में जाति शब्द 'जन्म' स्रयं में प्रयुक्त हे, ग्रतः यहाँ जाति का श्रयं जन्म ही है। यहाँ ऐसे व्यक्तियों का धर्म-परिषद् में निषेध किया है जो जन्म के ग्राधार पर ग्रपने को श्रेष्ठ समभते हों, उत्तम वर्ण होने का श्रभिमान करते हों किन्तु गम्भीरता श्रीर विधिपूर्वक जिन्होंने विद्याग्रहण न की हो। इसकी पुष्टि के लिए १। १२३ [२। १४८] का श्रनुशीलन द्रष्टव्य है।

मुखों द्वारा निणींत धमं से पापवृद्धि का भय--

यं वदन्ति तमोमूता मूर्ला धर्ममतद्विदः । तत्पापं शतधा मूरवा तद्ववतृननुगच्छति ॥ ११५ ॥ (६५)

(तमोभूताः मूर्खा) तमोगुण अर्थात अविद्या से युक्त, मूर्खं (अतिद्विदः) वेदोक्त धर्मज्ञान से शून्य जन (यं धर्मं वदन्ति) जिस धर्म का उपदेश करते हैं, (तत् पापम्) वह धर्मरूप में अधर्मरूप पाप (शतधा भूत्वा) सौ गुणा होकर अथवा सैकड़ों रूपों में फैलकर (तत् +वक्तृन् +अनुगच्छति) जन वक्ताओं को लगता है अर्थात् उससे सैकड़ों पाप फैलते हैं और उनको बुराई वक्ताओं को मिलती है।। ११५।।

"जो अविद्यायुक्त, मूर्खै, वेदों के न जानने वाले मनुष्य जिस धर्में को कहें, उसको कभी न मानना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं।। (स॰ प्र॰ षष्ठ समु॰

अन् श्री का : मूली हारा विहित धर्म से हानि— वेद: दि शास्त्र और प्रमाणादि में प्रपारंगत मूर्ख व्यक्तियों द्वारा कथित धर्म वस्तुतः धर्म नहीं होता । क्यों- कि वे धर्म के स्वरूप के ज्ञाता नहीं होते । अधर्म को धर्म के रूप में विहित करने से सैकड़ों प्रकार की अविद्याएँ, आन्तियाँ, पनपती हैं, फिर उनसे पाप की वृद्धि होती है। इस प्रकार समाज रसातल को चला जाता है। उस समाज की स्थित संग्कृतप्रसिद्ध उक्ति वाली होती है— 'अन्धेनंब नीयमानाः यथाग्धाः' अन्धे के सहारे उसके पीछे चलने वाले जैसे उसके साथ ही गत्तं में गिरते हैं, वैसे मूलों के पीछे चलने वाले मूर्खता, अज्ञानान्धकार आदि से प्रस्त होकर अवनित को प्राप्त होते हैं। निःश्वेयस कर्मों का उपसहार—

एतद्वोऽभिहितं सर्वं निःश्रेयसकरं परम्। ग्रस्मादप्रध्युतो विप्रः प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ११६॥ (६६)

(एतत्) यह [१२। ८३-११४] (परं नि:श्रेयसकरं सर्वं वः ग्रभि-हितम्) मोक्ष दने वाले सर्वोत्तम कर्मों का पूर्णं विधान तुम से कहा, (विप्रः) विद्वान् द्विज (ग्रस्मात् +ग्रप्रच्युतः) इसको बिना छोड़े पालन करता हुआ (परमा गति प्राप्नोति) उत्तम गति प्रर्थात् मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।। ११६।।

एवं स मगवान्देवो लोकानां हितकाम्यया। धर्मस्य परमं गुद्धां ममेदं सर्वमुक्तवान्।। ११७।।

(एवम्) इस प्रकार (सः भगवान् देवः) उन भगवान् मनु देवता ने (लोकानां हितकाम्यया)ः लोगों के हित के लिए (धर्मस्य सर्वं परमं गुह्मम्) धर्म का सब ब्रत्यन्त गोपनीय रहस्य (मम उक्तवान् इदम्) मुक्त से जो कहा था, वह यही है ॥ ११७॥

## अनुश्रीलनः ११७ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

- १. शैलीगत श्राधार—ग्रन्थों के प्रारम्भिक श्लोक १। २-४ की वर्णन-शैली से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि मनु से ही ऋषियों ने प्रश्न किये हैं ग्रीर मनु ही उनका उत्तर देते हैं। इस श्लोक में भृगु द्वारा स्वयंप्रोक्त होने का कथन उस कथन से विरुद्ध है [इसके विस्तृत बिवेचन के लिए द्रष्टव्य है भूमिका में शैलीगत ग्राधार]। यह किसी भृगु-अनुयायो द्वारा रचकर मिलाया गया श्लोक है, जो प्रक्षिप्त है।
- २. प्रसंग-विरोध प्रस्तुत प्रसंग तिःश्रेयस कर्मों के वर्णन का है। ११६ वें इलोक में निःश्रेयस कर्मों के वर्णन की समाप्ति का संकेत किया है, फिर उनसे सम्ब-न्धित उपसंहारात्मक वर्णन है। अभी वर्णन पूरा हुया ही नहीं है कि इस इलोक में धर्मोयदेश के पूर्ण होने का कथन कर दिया। इस प्रकार निःश्रेयस कर्मों के वर्णन ग्रीर उपसंहार के वीच में प्रसंगभिन्न वर्णन होने से ग्रीर मध्य में ही समाप्ति-सूचक वाक्य

होने से यह प्रसंगविषद्ध प्रसंगत श्लोक है, प्रतः प्रक्षिप्त है। ईश्वरद्रष्टा प्रधर्म में मन नहीं लगाता—

> सर्वमात्मिन सम्पर्श्यत्सच्चासच्च समाहितः । सर्वे ह्यात्मिन संपर्श्यन्नाधर्मे कुरुते मनः ।।११८।। (६७)

(समाहितः) जो सावधान पुरुष (ग्रसत् च सत् च सर्वम्) ग्रसत्का-रण ग्रीर सत्कार्यरूप जगत् को (ग्रात्मिन संपद्दयेत) ग्रात्मा ग्रर्थात् सर्व-व्यापक परमेश्वर में देखे, (अधर्में मनः न कुरुते) वह कभी ग्रपने भन को ग्रथमंगुक्त नहीं कर सकता, (हि) क्योंकि (सर्वम् ग्रात्मिन संपद्दयन्) वह परमेद्दर को सर्वेज जानता है।। ११८।। (द० ल० भ्रा० नि० १६६)

अर्जुटरीट्डन्ड: सर्वत्र परमात्मा के प्रतुमव-ज्ञान से प्रधर्मनिवृत्ति—
यह सम्पूर्ण संसार प्रकट ग्रीर अप्रकटरूप है। कार्यरूप में यह प्रकट है ग्रीर कारणरूप
में अप्रकट है। परमात्मा सम्पूर्ण संसार में ज्याप्त रहता है। जो ज्यक्ति सदा इस बात
का श्रनुभव परता है, वह किसी भी स्थान पर ग्रीर किसी भी समय में प्रधर्म नहीं
करता; क्योंकि वह जानता है कि मुक्ते प्रत्येक स्थान ग्रीर समय में सर्वज्यापक परमात्मा
देख रहा है। इस प्रकार की अनुभूति एवं ज्ञान से मनुष्य ग्रधमं से दूर रहता है।

गरमेश्वर ही सबका निर्माता, फलदाता ग्रीर उपास्य है-

म्रात्मैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम् । म्रात्मा हि जनयत्येवां कर्मयोगं शरीरिगाम् ॥११६॥ (६८)

(म्रात्मा + एव सर्वाः देवताः) म्राश्मा म्रर्थात् परमेश्वर ही सब व्यव-हार के पूर्वोक्त देवताम्रों को रखनेवाला, (सवम् + म्रात्मि + म्रवस्थितम्) म्रौर जिसमें सब जगत् स्थित है, वही सब मनुष्यों का उपास्यदेव तथा (एषां शरीरिणां कर्मयोगं जनयति) सब जीवों को पाप-पुण्य के फलों का देने हारा है।। ११९।। (द० ल० भ्रा० नि १९६)

महिष द्वारा ग्रांशिक या केवल प्रमाण रूप में यह श्लोक निम्न ग्रन्य स्थानों पर उद्धृत है-(१) द० ल० भ्रा॰ नि॰ १७२, (२) द० ल० वे० ख० २४, (३) द० शा॰ ५३, (४) ऋ॰ प॰ वि॰ १३, (५) ल० वे० ग्रंक १२५।

अर्जू र्रोडिजन्द्रः (१) परमात्मा ही सब वेवताओं का वेवता—ईश्वर सबसे प्रमुख देव है। ग्रन्य सभी देवताओं का वही रचयिता है। उन देवताओं के वर्णन से भी परमात्मा का ग्रहुण होता है। इस विषय पर निश्वत में प्रकाश डाला गया है—

"महामाग्याहेवताया एक ग्रात्मा बहुषा स्तूयते । एकस्यात्मनी ग्रन्थे देवाः प्रत्यक्कानि भवन्ति । "भ्रात्मा सर्वे देवस्य देवस्य ।" [७ । ४] श्रर्थात्—महान् ऐश्वयंशाली होने के कारण उसी परमात्मा की ही विभिन्न रूपों में स्तुति की जाती है। शेष सभी देव उस परमात्मा के ही द्वारा प्रकाशित या दिव्य-गुणयुक्त हैं। वही सबका रचयिता है। वही परमात्मा ही सब देवों का देवता है।

- (२) परमात्मा के ग्राश्रय में ही समस्त जगत् स्थित है—इस विषय में अनेक वेदमन्त्रों में प्रकाश डाला गया है। द्रष्टव्य है १।६;१२।१२४,१२५ इलोक पर
- (३) भ्रन्यत्र वर्णन —परमात्मा ही जीवों को कर्मों से संयुक्त करके उन्हें फल प्रदान करता है। इस विषय में मनु ने १। २६–३० क्लोकों में भी प्रकाश डाला है।

इन्द्रियों में आकाश आदि का ध्यान---

लं सन्निवेशयेरलेषु चेष्टनस्पर्शनेऽनिलम् । पक्तिहष्टघोः परं तेजः स्नेहेऽपो गां च मूर्तिषु ॥ १२० ॥ मनसीन्बुं विशः श्रोत्रे कान्ते विष्णुं बले हरम् । बार्च्यान्न मित्रमुस्सर्गे प्रजने च प्रजापतिम् ॥ १२१ ॥

(लेषु लम्) नासिका ब्रादि शरीर के छिद्रों में ब्राकाश की, (वेष्टन-स्पर्शन अनिलम्) वेष्टा तथा शरीररूप शारीरिक वायु में वायु को, (पिक्त-इष्टघो: पर तेजः) उदर तथा नेत्रों के तेज में तेज को, (स्नेहे + श्रपः) शरीर के जल में जल को (च) ग्रौर (मूर्तिषु गाम्) शरीर के पार्थिव भागों में पृथ्वी को, (मनिस + इन्दुम्) मन में चन्द्रमा को, (श्रोत्रे दिशः) कानों में दिशाग्रों को, (क्रान्ते विष्णुम्) चरणों में विष्णु को, (बले हरम्) बल में शिव को, (वाचि + ग्राग्नम्) वाणी में ग्राग्न को, (उत्सर्गे मित्रम्) गुदा में मित्र को (प्रजने च प्रजापितम्) शिक्न में प्रजापित को व्याप्त सममकर (सनिवेशयेत्) ध्यान लगाये।। १२०-१२१॥

अन्तुर्शीटानाः १२०-१२१ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

- १. ग्रन्तिवरोध—इन श्लोकों में विणित ध्यानिविधि, ग्राकाश, वायु, चन्द्रमा, विष्णु ग्रादि का ध्यान, मनु की मान्यता से न तो तालमेल खाता है ग्रीर न मनुसम्मत है। मनु केवल एक निराकार परमात्मा के ध्यान ग्रीर उपासना का विधान करते हैं, विष्णु, चन्द्रमा ग्रादि का नहीं। वे ग्रात्मा में परमात्मा के ध्यान का विधान करते हैं, शरीरांगों में नहीं। ये श्लोक मनु के उन सभी श्लोकों से विषद्ध हैं, जिनमें मनु ने एक निराकार परमात्मा का ग्रात्मा में ध्यान करने का कथन किया है [२। १००—१०४; ६। ६४, ७२-७४; १२। ६४, ६१, ११६, ११६, १२२, १२४ ग्रादि]। इस ग्राधार पर ये प्रक्षिप्त हैं।
  - २. प्रसंगिवरोध-पूर्वापर ११६, १२२ ब्लोकों में निराकार परमात्मा का

स्वरूप-विषयक वर्णन है। इन इलोकों ने विभिन्न उपासनाग्रों का वर्णन करके उस प्रसंग को भंग कर दिया है। इस प्रकार ये प्रसंग विरुद्ध प्रक्षेप हैं।

परम सूक्ष्म परमास्मा को जानें---

### प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरि । रुक्माभं स्वप्नघीगम्यं विद्यातं पुरुषं परम् ॥ १२२ ॥ (६६)

(सर्वेषां प्रशासितारम्) जो सबको शिक्षा देने हारा, (अणोः + ग्रिप अणीयांसम्) सूक्ष्म से सूक्ष्म, (हवमाभम्) स्वप्रकाशस्वरूप, (स्वप्नधी-गम्यम्) समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, (तं परं पुरुषं विद्यात्) उसको परम पुरुष जानना चाहिए ॥ १२२ ॥ (स० प्र० प्रथम समु०)

महिष द्वारा श्रपने ग्रन्थों में यह श्लोक निम्न स्थानों पर प्रमाण या पदांश के रूप में उद्धृत किया गया है—

(१) द० शा० ५३, (२) उपदेश-मञ्जरी ५२, (३) द० ल० वेदां क १२६, (४) ऋ० प० वि० १३, (५) द० ल० आ० नि० १६६, (६) ऋ० भा० मू० १११।

श्चिन्तुरुपिट्डन्तः (१) परमात्मा के स्वरूप एवं गुर्णों का वर्णन— मनु ने इस क्लोक में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म, स्वप्रकाश-ज्ञानस्वरूप कहा है। वही परमात्मा सबका ज्ञानदाता या शिक्षक है। इसी भाव को मनु ने १। २१ में दूसरे प्रकार से विणित किया है।

यह सूक्ष्म परमात्मा ही जानने या मानने योग्य है, ग्रन्य नहीं । यह समाधि के द्वारा ग्रर्थात् योगाम्यास से जाना जा सकता है ।

- (२) इलोक की वेदमन्त्रों से तुलना—इस ध्लोक में वर्णित ईश्वर के स्वरूप, गुण एवं प्राप्तव्य विधि तथा प्रेरणा का ग्राधार वेद के मन्त्र ही हैं। निम्न मन्त्रों को देखकर प्रतीत होता है कि यह श्लोक उनका साररूप है—
  - (क) स पर्यागाच्छुक्रमकायमत्रगमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् । कविमंत्रीषी परिमृः स्वयम्भूर्यायातच्यतोऽर्थात् व्यवधाच्छात्रवतीम्यः समाम्यः ॥ यजु० ४० । ८ ॥

अर्थ — "हे मनुष्यो ! जो बहा (शुक्रम्) शी घ्रकारी, सर्वशक्तिमान्, (ग्रकायम्) स्थूल, सूक्ष्म ग्रीर कारण शरीर से रिहत है, (अत्रणम्) छिद्ररिहत एवं जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते (ग्रस्नाविरम्) नाड़ी ग्रादि के बन्धन से रिहत है (शुद्धम्) ग्रविद्या ग्रादि दोषों से रिहत होने से सदा पिवत्र है, (ग्रपापिविद्यम्) जो कभी भी पाप से युक्त, पाप करने वाला ग्रीर पाप से ग्रेम करने वाला नहीं है, वह (परि + ग्रगात्) सर्वत्र व्यापक

है, जो (किवः) सर्वज्ञ, (मनीषी) सब जीवों की मनोवृत्तियों को जानने वाला, (परिभूः) दुष्ट-पािपयों का तिरस्कार करने वाला, (स्वयम्भूः) ग्रनादिस्वरूप वाला, जिसकी संयोग से उत्पत्ति ग्रीर वियोग से विनाश नहीं होता, जिसके माता-पिता कोई नहीं ग्रीर जिसका गर्भवास, जन्म, वृद्धि ग्रीर क्षय नहीं होते हैं; वह परमात्मा (शाश्वती म्यः) सनातन, ग्रनादिस्वरूप वाली, ग्रपने स्वरूप की इष्टि से उत्पत्ति ग्रीर विनाश से रहित (समाम्यः) प्रजा के लिए (याथातथ्यतः) यथार्थता से (ग्रथान्) वेद के द्वारा सब पदार्थों का (व्यदधात्) अच्छी तरह से उपदेश करता है। (सः) वह परमात्मा ही तुम्हारे लिए उपासना करने योग्य है।" [ऋ० दयानन्दयजु:भाष्य]।

(ख) वेवाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यव एँ तमसः परस्तात् । तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।। यज् ० ३१।१८

म्रथं—"हे जिज्ञासु! मैं जिस (एतम्) इस पूर्वोक्त (महान्तम्) महान् गुणों से युक्त (ग्रादित्यवर्णम्) सूर्यं के प्रकाश के तुल्य जिसका स्वरूप है, उस स्वप्रकाश स्वरूप परमात्मा को (तमसः) ग्रज्ञान वा श्रन्थकार से (परस्तात्) परे वर्तमान स्वस्वरूप से पूर्णं (वेद) जानता हूं। (तमेव) उसी को (विदित्वा) जानकर ग्राप (मृत्युम्) दुःखदायक मृत्यु को (ग्रति + एति) लांघते हो; (ग्रन्यः) इससे भिन्न (पन्थाः) मार्ग (ग्रयनाय) ग्रभीष्ट स्थान मोक्ष के लिए (न विद्यते) नहीं है।"

[यजु॰ भाष्य ऋ॰ दयानन्द]

परमात्मा के अनेक नाम---

## एतमेके वदन्त्यिंन मनुमन्ये प्रजापतिम् । इन्द्रमेके परे प्रारामपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥ १२३॥ (७०)

(एतम् एके) इस परमात्मा [१२।१२२] को (एके) कोई (अग्निम्) 'अग्नि', (अन्ये प्रजापित मनुम्) कोई प्रजापित परमात्मा को 'मनु' (एके इन्द्रम्) कोई 'इन्द्र', (परे प्राणम्) कोई 'प्राण', (अपरे शाश्वतं ब्रह्म) दूसरे कोई शाश्वत 'ब्रह्म', (वदन्ति) कहते हैं।। १२३।।

"स्वप्रकाश होने से 'म्रिग्नि', विज्ञानस्वरूप होने से 'मनु', सबका पालन करने भ्रौर परमैश्वर्यवान् होने से 'इन्द्र', सबका जीवनमूल होने से 'प्राण', भ्रौर निरन्तर ब्यापक होने से परमेश्वर का नाम 'ब्रह्म' है ।"

(स॰ प्र॰ प्रथम समु॰)

महर्षि द्वारा प्रमाण रूप में म्रन्यत्र उद्धृत—(१) प० वि०१३, (२) द० ल० भ्रा० नि० १९६, (३) उपदेशमञ्जरी ५२, (४) द० शा० ५३; (५) द० ल० वेदांक १२६।

आनुवारित्जन्तः (१) परमात्मा के गीण नाम भीर उनके भर्ष--- मनु

ने परमेश्वर का सबसे मुख्य नाम 'श्रोश्म्' माना है [२।४६—५३]। यहाँ उसी 'श्रोश्म्' पदवाच्य परमात्मा के कुछ अन्य गौएा नामों का उल्लेख किया है। इन नामों से भी उसी सूक्ष्म, सर्वान्तयाँमी, सर्वप्रकाशक परमात्मा [१२।१२२] का बोध होता है। नीचे इनकी व्युत्पत्ति प्रदर्शित की जा रही है, जिससे इन शब्दों के परमात्मपरक श्रयं का ज्ञान होता है। इसके साथ-साथ इनसे परमात्मा के स्वरूप एवं गुएगों पर भी प्रकाश पड़ता है—

- १. धानि—'ग्रञ्चु गितपूजनयोः' या 'ग्रग-प्रिग गतो' धातुग्रों से ग्राग्न शब्द सिद्ध होता है। गित के तीन अयं होते हैं ज्ञान, गमन ग्रीर प्राप्ति। पूजन का अयं सत्कार है। 'योऽञ्चित, ग्रन्थते, ग्रगत्यङ्गतेति सोऽयमिनः' अर्थात् जो ज्ञानस्वरूप, सर्वज, जानने योग्य, प्राप्त करने योग्य ग्रीर पूजा के योग्य है, उसको 'ग्राग्न' कहते हैं। वह परमातमा का नाम है। ब्राह्मणग्रन्थों में कहा है—'आतमा एव अग्निः'' [शत० ६।७।१।२०], ''ग्राग्निरेव ब्रह्म" [शत० १०।४।१।५]।
- २. मनु—'मन् ज्ञाने' अथवा 'मनु अवबोधने' धातुओं से मनु शब्द सिद्ध होता है। 'यो मन्यते, ज्ञायते, अवबुध्यते स मनुः, = जो विज्ञानरूप श्रीर ज्ञान करने योग्य है, इस कारण ईश्वर का नाम 'मनु' है।
- ३. प्रजापित—प्रजा श्रीर पित दो पदों में समास होकर 'प्रजापित' शब्द बनता है। 'प्रजायाः पितः = पासकः, रक्षकः प्रजापितः' प्रजाशों का पासक श्रीर रक्षक होने से परमात्मा का नाम 'प्रजापित' है। निरुक्त में भी यही ब्युत्पित्त है— 'प्रजापितः पाता वा पासियता वा' = प्रजापित रक्षक श्रीर पासक होता है। ब्राह्मण- ग्रन्थों में कहा है—''ब्रह्म वै प्रजापितः" [शत० १३।६।२।८], ''प्रजापितिंह आत्मा" [शत० ६।२।२।१२]।
- ४. इन्द्र 'इदि परमैश्वर्ये' घातु से ऋष्त्रेन्द्रा० ''' (उणादि० २। २८) सूत्र से रन् प्रत्यय के योग से 'इन्द्र' गावद सिद्ध होता है। 'इन्दित परमैश्वर्यवान् भवित स इन्द्रः'— जो ग्रस्तिल ऐश्वर्यं मुक्त है, इस कारण परमात्मा का नाम इन्द्र है। 'इन्दिर्वि ऐश्वर्यं कर्मणः" [निरु० १०। ८]। ''यो ह खन्नु वाव प्रजापितः स उ वावेन्द्रः''

(तै॰ १।२।२४]।

- ५. प्रारण-प्रपूर्वक 'म्रन् प्राणने' घातु से 'प्राण' शब्द सिद्ध होता है। प्रारण-नात् प्राण:-सबका जीवनमूल होने से जीवनरक्षक होने से ईश्वर का नाम प्राण है। ''प्रारणापानी देवः = ब्रह्मः'' [गो०१।२।११]।
- ६. ब्रह्म-- 'बृहि वृद्धी' धातु से 'बृहेर्नोडण्च' (उणादि हें। १४६) सूत्र से मिनित् प्रत्यय होकर ब्रह्म शांद सिद्ध होता है। 'योऽलितं जगत् निर्माणेन बहंयित बद्धंयित स ब्रह्म:,--जो सम्पूर्ण जगत् को रचकर बढ़ाता है, इस कारण ईश्वर का नाम

- ब्रह्म है। निरुक्त के मनुसार—''**ब्रह्म परिवृढं सर्वतः''** [निरु० र । ६]—सर्वोच्च, सबसे बड़ा, सर्वेव्यापक, सबसे शक्तिशाली होने से ईश्वर का नाम 'ब्रह्म' है।
- (२) वेद मन्त्रों में ईश्वर के गौए नामों का वर्णन—वेदमन्त्रों में ईश्वर के ग्रनेक गौए नामों का उल्लेख ग्राता है। श्लोक का भाव इन मन्त्रों पर ग्राधारित प्रतीत होना है—
  - (क) इन्द्रं मित्रं वरुणमन्तिमाहुरथो विश्वस्स सुपर्णो गरुस्मान् । एतं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यन्तिं यमं मातरिक्वानमाहुः ॥ ऋक् १।१६४।४६।

ग्रथीत्-परमात्मा एक है। एक होते हुए भी विद्वान् लोग भिन्त-भिन्न गुणों के कारण उसे भिन्त-भिन्न नामों से सम्बोधित करते हैं, जैसे-इन्द्र = ऐश्वयंशाली, मित्र = सबके द्वारा प्रीति करने योग्य, वहण = वरणीय. ग्रग्नि = ज्ञानस्वरूप एवं पूजा के योग्य, दिव्य, = तेज: -स्वरूप एवं ग्रद्भुनगुणयुक्त, सुपणं = उत्तम पालन ग्रौर पूर्णकर्म-युक्त, गहत्मान् = महान् स्वरूप एवं बलवाला, यम = न्यायकारी, मातरिश्वा = वायु के समान ग्रनन्त बल वाला। ये सभी परमात्मा के नाम हैं।

(ल) तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुः तदु चन्द्रमाः। तदेव शुक्कं तद् ब्रह्म ताऽप्रापः सः प्रजापतिः।। यजु० ३२ । १ ।।

श्रयात्-वह सूक्ष्म, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक परमात्मा ज्ञानस्वरूप श्रीर पूज्य होने से 'श्रान्नि' कहलाता है, प्रलयकाल में सबको ग्रहण करने वाला होने से वही 'ग्रादित्य' है, श्रनन्त बलवान् होने से 'वायु', श्रानन्दस्वरूप एवं श्राह्णादक होने से 'चन्द्रमा', शुद्ध-स्वभाव होने से 'शुक्र', सबसे महान् होने से 'ब्रह्म', सर्वत्र व्यापक होने से 'श्रापः' श्रीर सब प्रजाशीं का स्वामी एवं पालक होने से वही परमात्मा 'प्रजापित' कहलाता है।

सर्वान्तर्यामी परमात्मा ही संसार को चक्रवत् चलाता है —

एषः सर्वाणि मूतानि पञ्चभिन्याप्य मूर्तिभः। जन्मवृद्धिसर्यन्तं संसारयति चक्रवत्॥ १२४॥(७१)

(एषः) यह परमात्मा (पञ्चभिः मूर्तिभिः सर्वाणि भूतानि व्याप्य) पञ्च महाभूतों से सब प्राणियों को युक्त करके ग्रर्थात् उनकी उत्पत्ति करके ग्रीर उनमें व्याप्त रहकर (जन्मवृद्धि-क्षयैः नित्यं चक्रवृत् संसारयित) उत्पत्ति, वृद्धि ग्रीर विनाश करते हुए सदा चक्र की तरह संसार को चलाता रहता है।। १२४।।

अन्तुर्शिटिनः : अन्यत्र वर्णन-निराकार, सूक्ष्म परमात्मा इस संसार का उत्पत्ति-वृद्धि ग्रीर विनाशकर्त्ता है। यह मान्यता १। ५७, ५० इलोकों में विणित है। तुलनार्थं द्रष्टच्य है।

(२) उपर्युक्त स्वरूप वाला परमात्मा जगत् का उत्पत्ति-प्रलयकर्ता और

उम्में वेबों, उपनिषदों के प्रमाण—वेदों भीर उपनिषदों में विश्वित मान्यता को ग्रहण करके मनु ने यहाँ प्रस्तुत किया है। इस जगत् के उत्पन्ति-वृद्धि-प्रलयकर्ता परमात्मा का स्वरूप १२।१२२—१२३ इलोकों में प्रदक्षित किया है। वही इस संसार का निर्माण-संहार करने वाला है, कोई ग्रन्य नहीं। इस विषय में वेदों ग्रीर उपनिषद् के प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं—

(क) इयं विसृष्टियंत चा बसूव यदि वा वधे यदि वा न। यो ग्रस्याध्यक्षः परमे ज्योमन्स्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद।।

ऋ०। मं० १०। सू० १२६। मं० ७॥

हे (ग्रञ्ज) मनुष्य ! जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो घारण ग्रौर प्रलयकर्ता है, जो इस जगत् का स्वामी, जिस व्यापक में यह सब जगत् उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है। उसको तू जान ग्रौर दूसरे को सृष्टिकर्ता मत मान।।

(ख) हिरण्यगर्भः समवत्तंताग्रे भूतस्य जातः पितरेक ग्रासीत् । स वाबार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै वेवाय हिववा विघेम ।।

ऋ०। मं० १०। सू० १२१। मं० १।।

हे मनुष्यो ! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का ग्राघार ग्रीर जो यह जगत् हुग्रा है ग्रीर होगा, उसका एक ग्रद्धितीय पति परमात्मा इस जगत् की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था, ग्रीर जिसने पृथिवी से लेके सूर्यंपर्यन्त जगत् को उत्पन्न किया है, उस परमात्मा देव की ग्रेम से भिनत किया करें॥

> (ग) पुरुषऽएवेव १७ सर्वं यद्भूतं यच्च भाष्यम् । उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥

> > यजुः। ग्र० ३१। मं० २॥

हे मनुष्यो ! जो सब में पूर्णं पुरुष और जो नाशरहित कारण और जीव का स्वामी जो पृषिज्यादि जड़ और जीव से अतिरिक्त है; वही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत् और वर्तमानस्थ जगत् को बनाने वाला है ॥

> (घ) यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यिमसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्य तद्वस्य ॥ तैत्तिरीयोपनि०३।१॥

जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथिज्यादि भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे जीते श्रीर जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं; वह ब्रह्म है। उसके जानने की इच्छा करो।

(इ) जन्माद्यस्य यतः ॥ वेदान्त ग्र०१। सूत्र०२॥

जिससे इस जगत् का जन्म, स्थिति ग्रीर प्रलय होता है; वही ब्रह्म जानने योग्य है। (स॰ प्र॰ म्रष्टम समु॰)

अन्य मन्त्र १।६ के ग्रनुशीलन में भी द्रष्टब्य हैं। समाधि से ईरवर एवं मोक्ष-प्राप्ति—

> एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना । स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम् ॥ १२५ ॥ (७२)

(एवम्) इसी प्रकार समाधियोग से (यः) जो मनुष्य (सर्वभूतेषु भारमानं पश्यित) सब प्राणियों में परमेश्वर को देखता है (मः श्रात्मना सवंसमताम् + एत्य) वह सबको भ्रपने भ्रात्मा के समान प्रेमभाव से देखता है (परं पदं बहा श्रम्येति) वही परमपद जो ब्रह्म-परमात्मा है उसको यथा-वत् प्राप्त होके सदा भ्रानन्द को प्राप्त होता है ॥ १२५॥

(द० ल० भ्रा० नि० १६६)

अर्जुटरिट न्द्रः सब प्राणियों में आत्मवत् भाव एवं परमात्मवर्शन से मुक्ति—मनु ने यह मान्यता एवं भाव वेदों से यथावत् रूप में ग्रहण किया है। तुल-नार्थ एवं ग्रयंस्पष्टीकरण के लिए निम्न मन्त्र द्रष्टव्य है—

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चारमानं ततो ने विचिकित्सिति ॥ यजु० ४० । ६ ॥

श्रयं—(यः) जो मनुष्य (म्रात्मननेव) मात्मा प्रयांत् परमात्मा में तथा श्रपने स्नात्मा के सद्दा (सर्वाणि भूतानि) समस्त जीव भीर जगत् के जड़ पदार्थों को (अनुप्रयति) अनुकूलता से, अथवा धर्माचरण और योगाम्यास आदि से देखता है (च) और (सर्वभूतेषु) समस्त प्राणियों और प्रकृतिस्य पदार्थों में (म्रात्मानम्) सर्वत्र व्याप्त परमात्मा को देखता है (ततः) ऐसे सम्यक्दर्शन के बाद (न विचिकित्सिति) वह संशय को प्राप्त नहीं होता अर्थात् संशयरिहत होकर निभ्रंम ज्ञान से परमात्म-पद — मोक्ष को प्राप्त कर लेता हैं। उसे संसार और परमात्म-ज्ञान के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता।

इस शास्त्र के प्रघ्ययन का फल-

इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पठिन्द्रजः। भवत्याचारवान्नित्यं ययेष्टां प्राप्तुयाव्गतिम् ॥ १२६॥

(इति + एतत् भृगुप्रोक्तं मानवं शास्त्रं पठन्) इस भृगु द्वारा प्रोक्त मनु-रिचत शास्त्र = मनुस्मृति को पढ़ने वाला (द्विजः) द्विज (नित्यम् माचारवान् भवित) सदा ग्राचारवान् रहता है, ग्रौर (यथेष्टां गर्ति प्राप्तुयात्) इञ्छित गति को प्राप्त करता है ॥ १२६॥

#### आनुरारित्जन्य: १२६ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-

१. शैलीगत घाषार—(१) १। २-४ श्लोकों की वर्णनशैली से यह शास्त्र मनुरिचत एवं मनुप्रोक्त सिद्ध होता है। इस श्लोक में इसे भृगुप्रोक्त कहना ग्रसंगत है [इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य है भूमिका में 'शैलीगत ग्राधार' पर विवेचन]। इस प्रकार यह प्रक्षिप्त है। (२) सम्पूणं मनुस्मृति की यह शैली है कि किसी भी विषय का उपसंहार करते समय तदनुसार ग्राचरण करने का श्रेष्ठ फल दर्शाया गया है, पढ़ने का नहीं। मनुस्मृति की शैली के ग्रनुसार एक उपसंहार १२५ वें श्लोक में हो चुका, १२६ वें में न तो पुनः उपसंहार की ग्रावश्यकता रह जाती है ग्रीर न पढ़ने का फल दिखाना मनु की शैली के ग्रनुरूप है। इस प्रकार यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

इति हरयाणाप्रान्तीयगुरुकुलक्षज्जरेऽघीतिवद्येन, तत्र भवतामाचार्यभगवान्देवानामन्तेवासिना, हरयाणाप्रान्तान्तगंतरोहतकमण्डले 'मकड़ोलीं नाम्नि प्रामे लब्बजन्मना, श्रीगहर्रासहशान्तिदेवीतनयेन, सुरेन्द्रकुमारेण कृत मनुस्मृतेः हिन्दीं-भाष्यम्, प्रक्षिप्त-श्लोकानुसन्धानयुताऽथ च विविधविषयविमर्श-सम्पन्ना 'ब्रनुशीलन' नामिका समीक्षा च पूर्तिमगात् ॥

॥ समाप्तश्चायं ग्रन्थः॥



# मनुस्मृतिश्लोकानामुभयपंक्ति-अनुऋमणिका

#### म्रावश्यक निर्वेश-

- इस ब्रनुक्रमणिका में क्लोकों की प्रथम पंक्ति (प्रथमार्घ) बड़े टाइप में दी गयी है ब्रोर द्वितीयपंक्ति (द्वितीयार्घ) छोटे टाइप में है।
- २. इस ग्रन्थ में द्वितीय ग्रध्याय के पहले २५ इलोक विषय के ग्राधार पर पहले ग्रध्याय में जोड़ दिये गये हैं। इस प्रकार प्रथम ग्रध्याय के ग्रन्त में २५ इलोक बढ़ गये हैं ग्रौर द्वितीय के कम हो गये हैं। किन्तु ग्रनुक्रमणिका में प्रचलित पाठों के ग्रनुसार ही इलोक-संख्या दी गई है। प्रथम और द्वितीय ग्रध्याय में वह प्रचलित संख्या इलोकों के ग्रन्त में बृहत्कोष्ठक में दी गई है। ग्रनुक्रमणिका का मिलान करते समय इन दोनों ग्रध्यायों में बृहत्कोष्ठक की संख्या देखें।
- इसी प्रकार नवम प्रध्याय के ग्रन्त के ११ इलोक दशम ग्रव्याय के श्रारम्भ में जोड़े गये हैं। उन पर ग्रनुक्रमिण्का में ग्रध्याय इलोक-संख्या नवम की ही उल्लिखित है। उन्हें दशम ग्रध्याय में देखें। दशम अध्याय में भी प्रचलित इलोकसंख्या इलोकों के बाद बृहत्कोष्ठक में बी गई है। ग्रनुक्रमिण्का की संख्या उसी से मिलायें।

| पंक्ति-पूर्वभाग                  | म्र <b>घ्याय/</b> इलोक | पंक्ति-पूर्वं माग               | ग्रध्याय/इलोक |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|
| श्रंशमंशं यवीयांसः               | ८१११३                  | अकृत्वा भैक्षचरएां              | २।१८७         |
| चकन्येति तु यः कन्यां            | 51 <b>7</b> 74         | श्रक्रव्यादान्वत्सतरीं          | ११।१३७        |
| म्रकामतः कृतं पापम्              | ११४६                   | ग्रक्रोघनाः शौचपराः             | 31883         |
| म्रकामतः कृते पापे               | ११।४५                  | <b>श्रकोधना</b> न्सुप्रसादान् ् | ३।२१३         |
| ध्रकामतस्तु राजन्यम्             | ११।१२७                 | श्रक्लेशेन शरीरस्य              | 813           |
| श्रकामस्य क्रिया काचिद           | रा४                    | ग्रक्षभङ्गेच यानस्य             | 5138१         |
| ग्रकारं चाप्युकारं च             | २।७६                   | ग्रक्षमाला वसिष्ठेन             | €।२३          |
| श्रकारणपरित्यक्ता माता           | ३।१५७                  | ग्रक्षरं दुष्करं ज्ञेयं         | 7158          |
| ग्रकारक्चास्य नाम्नोऽस्ते        | २।१२५                  | ग्रक्षारलॅंबरगाःनाः स्युः       | प्रा७३        |
| श्रकार्यं मन्यत्कूर्याद्वा       | ११।६६                  | ब्रक्षारलवर्गा चैव              | ३।२५७         |
| प्रकुर्वन् विहित <b>्रकुर्मं</b> | 88.88                  | ग्रक्षेत्रे बीजमुत्स्ष्टम्      | १०।७१         |
| श्रकृतः स तु विशेषः              | 33812                  | म्रगम्यागमनीयं तु               | 37198         |
| प्रकृतक्य कृतात् क्षेत्रात्      | १०।११४                 | ग्रगारदाही गरदः                 | ३।१४८         |
| प्रकृता वा कृता वापि             | <b>ध</b> ।१३६          | •                               |               |

| श्रगुप्तमञ्जसर्वस्वैः            | ८।३७४         | म्रज्ञातं चैव सूनास्यं                    | ११।१५५         |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------|
| म्रगुप्ते कित्रयावैश्ये          | 41347         | भ्रज्ञात <u>भ</u> ुक्तशुद्धियर्थम्        | प्रा२१         |
| ग्रांन वाहारयेदेनम्              | <b>८।११४</b>  | म्रज्ञानभुक्तं तूत्तार्यम्                | ११।१६०         |
| ग्रनिदग्धानमनिवयधान्             | 33915         | मज्ञानात् प्राक्य विष्पूत्रम्             | 881880         |
| ग्रग्निदान् मक्तदांत्रचैव        | <b>ह</b> ।२७८ | ग्रज्ञानाद् द्वेशते पूर्णे <sup>"</sup> े | ना१२१          |
| ग्रग्निपकाशनो वा स्यात्          | ६।१७          | ग्रज्ञानाद् बालभावाच्च                    | <b>द।११</b> द  |
| ग्रग्निवायुरविम्यस् <u>तु</u>    | १।२३          | ग्रज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्                | <b>१</b> १1२३२ |
| ग्रग्निक्वात्त।इच देवानां        | X391F         | ग्रज्ञानाद्वारुएीं पीत्वा <sup>ं</sup>    | ११।१४६         |
| ग्रग्निष्व।त्तांश्च सौम्याश्च    | 33918         | श्रज्ञेम्यो ग्रन्थिनः भेडठाः              | 171803         |
| ग्रग्निहोत्रं च जुरुयात्         | ४।२५          | ग्रज्ञो भवति वै बालः                      | २।१५३          |
| अग्निहोत्रं समादाय               | £18           | ग्रज्येष्ठवृत्तिर्यस्तु स्यात्            | 09913          |
| म्राग्निहोत्र्यपविष्याग्नीन्     | ११।४१         | ग्रण्डजाः पक्षिगः सर्पाः                  | 8188           |
| श्रग्नीनात्मनि वैतानान्          | ६।२५          | जण्ड्यो मात्रा विनाशिन्यः                 | १।२७           |
| ग्रग्नीन्पनं भैक्षचर्याम्        | २।१०८         | द्मत अध्वै तु छन्दांसि                    | 8185           |
| ग्रग्नेः सोमयमाम्यां च           | ३।२११         | म्रत अध्वं त्रयोऽप्येते                   | 3 हा इ         |
| भ्रग्नेः सोमस्य चैवादी           | ¥1⊏X          | म्रत ऊर्घ्वं प्रवक्ष्यामि दण्ड            | 51795          |
| श्रग्नी कुर्यादनुज्ञातः          | ३।२१०         | म्रत ऊर्घ्वं प्रवक्ष्यामि घर्मं           | <b>८।२१</b> ८  |
| भ्रग्नौ प्रास्ताहृतिः सम्यक्     | ३।७६          | मत ऊर्घ्वं प्रवक्ष्यामि वाक्              | <b>८।२६६</b>   |
| ग्रग्न्यागारे गर्वा गोष्ठे       | ४।४८          | ग्रत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वेतन            | <b>८।२१४</b>   |
| अग्न्यमाबे तु वित्रस्य           | ३।२१२         | श्चत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि सुवर्ण          | ११।६=          |
| ग्रग्न्याघेयं पारुयज्ञान्        | <b>२।१४३</b>  | भ्रत अध्वै रहस्यानां                      | ११।२४७         |
| ग्रग्रचाः सर्वेषु वेदेषु         | ३।१८४         | ग्रत ऊर्घ्यं सकुल्यः                      | <b>८।१८७</b>   |
| ग्रग्रघो मध्यो जघन्यश्व          | १२।३०         | ग्रतः परं प्रवक्ष्यामि प्राय              | १०।१३१         |
| ग्रघं स केवनं भुङ्क्ते           | ३।११८         | ग्रतः परं प्रवक्ष्यामि योषितां            | <b>€</b> 14€   |
| म्रङ्गावपीडनायां च               | 51750         | भ्रतः स्वल्पीयसि द्रव्ये                  | ११।=           |
| म्रङ्गुलीर्प्रनिय भेदस्य         | <i>१</i> ।२७७ | <b>त्रतपास्त्व</b> नधीयानः                | ४।१६०          |
| म्रङ्गुल्योरेव वा छेदं           | =1३७०         | ग्रतस्तु विषरीतस्य                        | ७।३४           |
| ब्रङ्ग व्हमूलस्य तले             | २।५६          | श्रतिक्रमं व्रतस्याहुः                    | ११।१२०         |
| मचक्षुविषयं दुग                  | ४।७७          | ग्रतिकारते दशाहे च                        | ४।७६           |
| <b>श्रचि</b> न्त्यस्याप्रमेयस्य  | १।३           | ग्रतिक्रामन्देशकाली                       | 51845          |
| म्रविरात्तं दुरात्मानं           | <b>८</b> ।१७४ | म्रतिकामेत् प्रमत्तं या                   | 2013           |
| ब्रम्छलेनैव चान्विम्छेद्         | 51 8 5 to     | श्रतिथि चाननुज्ञाप्य                      | ४।१२२          |
| श्रजड <b>२चे</b> दपोगं <b>डो</b> | द। १४द        | म्रतिथिम्योऽग्र एवैतान्                   | 31888          |
| ग्रजमेषावनड् <b>व</b> ।हं        | ११।१३६        | मतिथिस्त्वन्द्रलोकेशः                     | 81825          |
| ग्रजाविके तुसंरुद्धी             | <b>⊏</b> 1२३५ | म्रतिप्रसक्ति चैतेषां                     | ४१६            |
| <b>त्रजाविकं तु विषमं</b>        | 21813         | ग्रतिवादां स्तितिक्षे <b>त</b>            | ६१४७           |
| ग्रजाविक सैकशफम्                 | 38813         | श्रतीतानां च संवेषां                      | ७।१७५          |
| म्रजिह्यामगठां गुद्धां           | ४।११          | श्रतीते कार्यशेषज्ञ:                      | <b>७</b> ।१७६  |
| म्रजीगर्तः सुतं हन्तुम्          | १०।१०४        | म्रतंजसानि पात्राशि                       | <b>E1X3</b>    |
| ग्रजीवंस्तु यथोक्तेन             | १०।५१         | <b>ग्र</b> तोऽन्यतंममास्याय               | ११।८६          |
| ग्रज्ञं हि बालिमत्याहुः          | २।१५३         | ब्रतोऽन्यतमया वृत्त्या                    | 8163           |
|                                  |               |                                           |                |

| ٩ | 00 | ₹ |
|---|----|---|
|---|----|---|

# इलोकानामुभयपंक्ति-प्रनुक्रमणिका

| म्रतोज्यया तु प्रहरन्                 | 51300          | <b>ग्रभ</b> स्तान्नोपवध्या <b>च्य</b> | <b>የ</b> ነሂሄ  |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|
| म्रतोऽन्यथा प्रवृत्तिस्तु             | メリラと           | ग्रधार्मिकाणां पापानां                | ४।१७१         |
| म्रतोऽन्यथा वर्तमानः                  | 51380          | अधार्मिको नरो यो हि                   | ४।१७०         |
| श्रतो यदन्यद्वित्र्युः                | 5195           | ग्र <b>घामिकं तस्करं</b> च            | 81833         |
| मतोऽयान प्रमाद्यन्ति                  | २।२१३          | ग्रधामिकं त्रिमिन्ययिः                | 51380         |
| श्रत्युच्छितं तथाऽऽत्मानं             | ७।१७०          | म्रिक्षकं वापि विद्येत                | १११७          |
| श्रत्युद्धाः सर्वमन्तं स्याद्         | ३।२३६          | ग्रधितिष्ठेन्न केशांस्तु              | ४।७८          |
| म्रत्र गांथा वायुगीताः                | <b>ह</b> ।४२   | अधियज्ञं बह्य जपेत्                   | ६।८३          |
| मन्नैव पशवो हिस्याः                   | प्राप्ट        | श्रधिविन्ना तुया नारी                 | १।८३          |
| ग्रथ पुत्रस्य पौत्रेण                 | एई ११३         | ग्रधीत्य चानुवर्तन्ते                 | ६।६३          |
| श्रथ मूलमनाहाय्यं                     | 51207          | <b>प्र</b> धीत्य विधिवद्वेदान्        | ६१३६          |
| अदण्ड्यान् दण्डयश्राजा                | 51875          | श्रधीपीरंस्त्रयो वर्णाः               | १०।१          |
| ग्रदण्ड्घो मुच्यते राज्ञा             | 51202          | ग्रधीष्व भो इति बूयात्                | २ ७ ३         |
| <b>ग्र</b> वतोनामुपादानं              | १२।७           | म्रधोहब्टिनॅब्कृति <b>क</b> े         | ४।१९६         |
| भदत्तान्युप <b>भुञ्</b> जानः          | ४।२०२          | भ्रष्यक्षान्विविधान् कुर्यात्         | ७।८१          |
| भवत्त्वा तु य <b>ए</b> तेम्यः         | 3188X          | <b>ग्र</b> ध्यग्न्यध्यावाहनिक         | 83913         |
| ग्रदर्शयन्स तं तस्य                   | 51845          | म्रध्यात्मरतिरासीनः                   | FIYE          |
| श्रदशंयित्वा तत्रैव                   | 518XX          | <b>ग्र</b> च्यापनमध्ययनं · · ·        |               |
| ब्रदातरि पुनर्दाता                    | <b>51252</b>   | ···दानं प्रतिप्रहं <b>चैव</b>         | <b>१</b> 155  |
| ब्रदीयमाना भत्तरिम्                   | 9313           | <b>ग्रध्यापनमध्ययनं</b> · · ·         | •             |
| म्रद्रवितानी द्रव्याराम्              | <b>E17=</b> \$ | ''दानं प्रतिग्रहद्येव                 | १०१७५         |
| ग्रदेष्टमद्भिनिणिक्तं <sup>°</sup>    | प्रा१२७        | ग्रध्यापनं च कुर्वाएाः                | ४।१०१         |
| भवेदयं यदच विदाति                     | 5 X 3          | ग्रध्यापनं ब्रह्मयज्ञः                | ३१७०          |
| ग्रदैवं भोजयेच्छाद्धं                 | ३।२४७          | ग्रध्यापनं याजनं च                    | १०१७७         |
| अद्भिरेव द्विजाप्रचाराां              | XFIF           | <b>ग्रध्यापयन्गुरुसुतो</b>            | २।२०८         |
| अद्भिर्गात्राणि शुद्धचन्ति            | प्रा१०६        | ब्रध्यापयामासं पितृन्                 | २।१५१         |
| ग्रद्भिस्तु प्रोक्षणं शौचम्           | ४।११८          | ब्रध्येष्यमारां तु गुर्वः             | २।७३          |
| ब्रद्भयो गन्धगुणा भूमि:               | १।७=           | <b>प्रध्येष्यमा</b> गस्त्वाचान्तः     | २।७०          |
| ग्रद्भयोऽग्निर्बह्यतः क्षत्रम्        | 81378          | श्रनंशी क्लीबपतिती                    | <b>१०</b> ९13 |
| अद्यात् काकः पुरोडाशं                 | ७।२१           | अनग्निरनिकेतः स्याद्                  | ६।४३          |
| म्रद्रोहेण च भूतानां                  | 81885          | <b>प्रनग्निरनिकेतः स्यान्मुनि</b>     | ६।२५          |
| मद्रोहेराँव मुतानां                   | רוצ            | म्रनडुहः श्रियं पुष्टां               | ४।२३१         |
| महारेण च नातीयात्                     | ४।७३           | धनदरनेन्नमह्नैव न                     | ४।१०२         |
| ग्रधमर्णार्थं सिष्यर्थम् <sup>े</sup> | 5180           | धनधीत्य द्विजो वेदान्                 | ६।३७          |
| अधमा मध्यमाग्रचा च                    | १२।४१          | धनध्यायी रुद्यमाने                    | ४।१०८         |
| श्रधमंदण्डनं लोके                     | 51१२७          | <b>ग्रनन्तरः स</b> पिण्डाद्यः         | 81850         |
| प्रथमंत्रमवं चैव                      | ६।६४           | ग्रनन्तरमरि विद्याद्                  | ७।१५८         |
| प्रधर्मादपि षड्भागः                   | <b>८।३०</b> ४  | ग्रनग्तरामु जातानाम्                  | 2010          |
| प्रधर्मेग च यः प्राह                  | २।१११          | भ्रनपत्यस्य पुत्रस्य                  | <b>हा</b> २१७ |
| अधर्मेणेधते तावत्                     | ४।१७४          | धनपाकृत्य मोक्षं तु                   | ६।३४          |
| ग्रधमीं नृपतेर बटः                    | 81288          | <b>ग्रनपेक्षितमर्यादं</b>             | 30 ह। व       |
| •                                     | -              |                                       |               |

| ग्रनम्यच्यं पितृन्देवान्          | प्राप्त              | चनुमन्ता विशसिता                                    | प्राप्ट्            |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| प्रनम्यासेन वेदानां               | प्राप्त              | धनुरक्तं स्थिरारमभं                                 | ७।२०६               |
| म्रनयैवावृता कार्यं               | ३।२४८                | धनुरक्तः शुचि <b>र्व</b> क्षः                       | ७१६४                |
| ग्रनचितं वृथा मांसं               | ४।२१३                | श्रनुरागापरागौ च                                    | ७।१५४               |
| ग्रनस्थ्नां चैव हिंसायां          | \$\$1 <b>\$</b> \$\$ | <b>प्रनुवज्याच गुश्रू</b> षा                        | २।२४१               |
| ग्रनाचरन्नकार्या <b>ण</b>         | १०१६८                | <b>ग्र</b> नुष्णाभिरकेनाभिः                         | २।६१                |
| ग्रनातुरः सप्तरात्रं              | २।१८७                | ग्रन् <b>तस्यैनसस्तस्य</b>                          | <b>५।१०५</b>        |
| ग्रनातुरः स्वानि लानि             | ४।६४४                | अन्तावृतुकाले च                                     | ४।१५३               |
| ग्रनारतास्तु यस्यैते              | २।२३४                | भ्रनृतं च समुत्कर्षे                                | ११।५५               |
| ग्रनादेयं नाददीत                  | <b>८।१७०</b>         | प्रनृतं तु वदन्दण्ड्यः                              | <b>८</b> ।३६        |
| अनादेयस्य चादानात्                | <b>⊏।१७१</b>         | भ्रनेकानि सहस्राणि                                  | प्राष्ट्रपट         |
| अनाम्नातेषु धर्मेषु               | १२।१०८               | अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति                            | ६।८४                |
| <b>ग्रनारोग्यमनायु</b> ष्यं       | २।५७                 | अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा                         | २।१६४               |
| अनार्यता निष्ठुरता                | १०।५८                | भ्रनेन तु विधानेन                                   | ६। १२८              |
| ग्रना <b>र्यमार्यकर्मा</b> राम्   | १०।७३                | ग्रनेन नारीवृत्ते <b>न</b>                          | ५।१६६               |
| <b>ग्रनार्यायां समु</b> त्पन्नः   | १०।६६                | ग्रनेन विधिना नित्यम्                               | ४।१६६               |
| <b>ग्र</b> नाविष्कृतपापांस्तु     | <b>१</b> २।२२६       | ग्रनेन विधिना यस्तु                                 | ११।११४              |
| अनाहिताग्निता स्तेयम्             | ११।६५                | अनेन विधिना राजा कुर्वाएाः                          | ८।३४३               |
| ग्रनाहिताग्नि <b>भंव</b> ति       | ११।३८                |                                                     |                     |
| ग्रनिच्छतः प्राभवत्वात्           | =।४१२                | <b>प्रनेन विधिना राजा मियो</b>                      | <b>८।१७</b> ८       |
| म्रनित्यं हि स्थितो यस्मात्       | ३।१०२                | ग्रनेन विधिना श्राद्धं                              | ३।२५ <b>१</b>       |
| ग्रनित्यो विजयो यस्माद्           | ७।१९९                | म्रनेन विधिना सर्वान्                               | ६। = १              |
| ग्रनिषायैव तद्द्रव्यं             | प्रा१४३              | मनेन विधियोगेन                                      | <b>५।२११</b>        |
| म्रनिन्दितः स्त्रीविवाहैः         | ३।४२                 | ग्रनेन विप्रो वृत्तेन                               | ४।२६०               |
| म्रनियुक्तासुत <b>श्चे</b> व      | £1 <b>१</b> ४३       | ग्रन्तःपुरप्रचारं <b>च</b> ्                        | ७।१५३               |
| ग्रनिदशाया गोः क्षीरं             | X15                  | ग्रन्तःसंज्ञा भवन्त्येते                            | १।४६                |
| ब्रनिदंशाहां गां सूतो             | =1585                | म्रन्तरप्रभव।णां च                                  | १।२                 |
| म्रनिर्दशं च प्रेतान्नं           | ४।२१७                | ग्रन्तरागमने विद्याद्                               | ४।१२६               |
| ग्रनिदिष्टौश्चैकश <b>फान्</b>     | ५।११                 | भ्रन्तगंतशवे प्रामे                                 | ४।१०८               |
| म्रनिवृतं नियोगायं                | <b>हा</b> ६१         | अन्तर्दशाहे स्यातां चेत्                            | ३०१४                |
| ग्रनिष्टं चाप्यनिष्टेषु           | ७।१३                 | भ्रन्तभ्वन्ति क्रमशः                                | १२।८७               |
| म्रविष्ट्वा चैव य <b>र्गश्च</b>   | ६।३७                 | ग्रन्तर्वेश्मन्यर्ण्ये वा                           | <b>८।</b> ६६        |
| ग्रनीहमानाः सत्तं                 | ४।२२                 | भ्रन्धो जडः पीठसपी                                  | 23512               |
| भ्रमुक ल्पस्त्वयं ज्ञेयः          | ३।१४७                | ग्रन्धो मत्स्यानिवाइनाति                            | नाहर                |
| <b>प्रमुक्तनिष्कृतीनान्तु</b>     | ११।२०६               | ग्रन्धः शत्रुकुलं गच्छेत्                           | <b>53</b> । २       |
| ब्रनुगम्येच्छया प्रेतम्           | ४।१०३                | भ्रन्नपानेन्धनादीनि                                 | ७।११८               |
| ग्रनुद्वेगकरा <mark>न</mark> ृणां | २।४७                 | भ्रन्नमेषां पराधीनम्                                | १०।५४               |
| म्रनुपच्नन् पितृद्रव्यम्          | <b>ह</b> ।२०८        | म्रन्नह्त                                           | ११।५१               |
| ग्रनुपा <b>कृ</b> तमांसानि        | ধ্রাও                | ग्रन्नादेभू एता माष्टि                              | <b>८।३१७</b>        |
| अनुबन्धं परिज्ञाय                 | द <b>।१</b> २६       | धन्नाद्यजानां सत्त्वानाम्                           | \$ \$1 <b>\$</b> \$ |
| ग्रनुभावी तु यः कश्चित्           | 5158                 | ग्रन्नाद्येनासकुच्चेतान्।<br>भन्नाद्येनासकुच्चेतान् | ३।२३३               |
|                                   |                      |                                                     |                     |

#### रलोकानामुभयपंक्ति-ग्रनुक्रमणिका

4004 मन्त्यादि परं धर्म ग्रवि भू एहणं मासात् २।२३८ 8815RE मन्तं चैव यथाश्वित ग्रपि यत्सुकरं कर्म 3315 ७।५५ म्रन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्वा 81828 ग्रपुण्यं लोकविद्विष्टं राप्र७ ग्रन्यदुप्तं जातमन्यत् अपुत्रायां मृतायान्तु 0813 X 5 9 13 ध्रपुत्रोऽनेन विधिना भ्रन्यस्मिन्हि नियुञ्जाना 8158 १२७ अन्यानपि प्रकुर्वीत ७१६० म्रपुष्पाः फलवन्तो ये ११४७ अन्यां चेद् दर्शयित्वाऽन्या म्रपूजितं तु तद् भुक्तं 51२०४ रा४४ ग्रन्ये कलियुगे नृणां शान्ध श्रपः शस्त्रं विषं मासम् १०।८८ अन्ये कृतयुगे धर्माः १।५४ भ्रपः सुरामाजनस्याः ११।१४७ ग्रन्येषां चैत्रमादीनां श्रप्रजायामतीतायां भर्तु 35६12 23713 भ्रन्येष्वपरिपूते**ष्** भ्रप्रजायामतीतायां माता ८।३३० 03313 ग्रन्वेष्यपि तु कालेषु अप्रणोद्योऽतिथिः सायं ७।१८३ ३।१०५ म्रन्योन्यगुण वैशेष्यात् भ्रप्रतक्यमिविशेयं तम **ह**।२६६ **१**२।२**६** श्रप्रतक्रयमिविज्ञेयं प्रसुप्तं ग्रन्योन्यव्यतिषक्ताश्च १०।२५ 214 म्रप्रमोदात्पुनः पुंसः **श्रन्योग्यस्या**ग्यमिचारः ६।१०१ ३१६१ म्रन्वाधेयञ्च यद् दत्तम् 23913 म्रप्रयत्नः सुखार्थेषु ६।२६ ग्रप एव ससर्जादौ **१**15 ग्रप्रशस्तं तु कृत्वाप्सु ११।२५५ श्रपत्यं धर्मकार्याणि मप्राणिमियंत् कियते **ह**।२८ **हा**२२३ घ्रपत्यलोमाद्या तु स्त्री श्रवाप्तामि तां तस्मै प्रा१६१ 2713 म्रप्सु प्रविश्य तं दण्डम् श्रपत्यस्येव चापत्यं ६१२ 88813 म्रप्सु प्राध्य विनष्टानि अपन्डियापदेश्यं च 4 X X राहर श्रपदेशैश्च संन्यस्य अप्सु मूमिवदित्याहुः 51853 51800 प्रबान्धवं शवं चैव ग्रपपात्राइच कर्तव्या १०।५१ १०।५५ ग्रबीजकमि क्षेत्रं घपराजितां वास्याय ६।३१ १०।७१ म्रबीजविक्रयी चैव म्रपराह्यस्तया दर्माः ३।२५५ **ह**।२**ह**१ ग्रपसब्यमग्नी कृत्वा ३।२१४ ग्रब्जमश्ममयं चैव **X188**3 भ्रपमब्येन हस्तेन ग्रब्जेषु चैव रत्नेषु ३।२१४ 51800 भ्रपह्नवे तद् द्विगुणं प्रव्वार्षे मिन्द्र मित्येतत् 35912 **११**।२५५ म्रपह्नवेऽघम एरिय 5117 **भ्रमाह्य**रणादघ्ययनं रार४१ म्रपहृत्य च नि:क्षेपं ११।८८ श्रवाह्यणः संप्रहरा 3X\$12 ग्रपहत्य च विप्रस्वं १२।६० **ग्रब्**वन्वित्रुवन्वापि 5183 भ्रपहृत्य सुवर्णं तु म्रभक्षाणि द्विजातीनां ११।२५० XIX मपाइक्तवाने यो दातुः 31888 भ्रमयस्य हि यो दाता 51३०३ श्रपाङ्क्तेयैर्यदन्यैश्च ग्रभिचारमहीनं च ३।१७० 281860 अपाङ्कतयोपहता पङ्कितः ग्रभिचारेषु सर्वेषु ३।१८३ **ह**।२६० ग्रपाङ्क्तची यावतः म्रभिजिद्विस्वजिद्म्यां वा ३।१७६ ११।७४ अमिपूजितला मांस्तु **ग्र**पात्रीकरएां ज्ञेयं ११।६६ ६।४८ म्रभिपूजितला भैंदच अपामग्नेश्च संयोगात् ५।११३ ६।५८ ग्रपां समीपे नियतः म्रभियोक्तादिशेद्देश्यं २।१०४ 5147 भ्रपिचेत्स्युररक्तानि मनियोक्ता न चेद् न्यात् १०।५७ **417** 

ग्रमिवादनशीलस्य

२।१२१

३।२७४

अपि नः स कुले जायात्

| ग्रमिवादयेद् वृद्धांश्च              | ४११४४           | अरक्षितारं राजानं               | 51305         |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| अभिवादात्परं विप्रः                  | <b>२</b> ।२२२   | श्ररक्षितारमत्तारं              | 30812         |
| ग्रमिशस्तस्य चण्डस्य                 | ४।२११           | ग्ररण्ये काष्ठवस्यवत्वा         | प्राइह        |
| ग्रभिषह्य तुयः कन्यां                | दा३६७           | भरण्ये नि:शलाके वा              | ७।१४७         |
| श्रभीप्सितानामर्थानां                | ७।२०४           | ग्ररण्ये वा त्रिरम्यस्य         | ११।२५=        |
| प्रमोज्यमन्नं नात्तव्यम्             | ११।१६०          | ग्रराजके हि लोकेऽस्मिन्         | ७।३           |
| प्रमोज्यानान्तु भुक्त्वान्नम्        | १ <b>१</b> 1१४२ | भ्ररेरनन्तरं मित्रं             | ७।१५८         |
| ग्रम्यङ्गमञ्जनं चारुगोः              | २।१७=           | द्मरोगाः सर्वसिद्धार्थाः        | १।८३          |
| श्रम्यञ्जन स्नापनं च                 | २।२११           | ग्रर्थ एवेह वा श्रेय:           | २।२२४         |
| ग्रम्यस्याब्दं पावमानीः              | ११।२५७          | मर्थकामेष्वसक्तानां             | २।१३          |
| श्रम्याघातेषु मध्यस्थान्             | हार७२           | ग्नर्थसम्पादनार्थं च            | ७।१६८         |
| ग्रभ्यादध्युरंच काष्ठानि             | २०६१३           | श्रर्थस्य संग्रहे चैनां         | १११3          |
| अभि कार्यावसी दद्यात्                | ११।१३३          | प्रयानयां वुमो बुद्ध्वा         | <b>८।</b> २४  |
| ग्रमत्यैतानि वट् जग्ध्वा             | प्रा२०          | भ्रयेंऽपब्ययमानं तु             | ≒।५१          |
| ग्रमन्त्रिका तुकार्ययं               | २।६६            | मर्थ्युक्ताः साक्ष्यमहंन्ति     | <b>51</b> 57  |
| अम <b>ःत्यमु</b> रुयं धर्म <b>तं</b> | ७।१४१           | <b>ग्रर्धभाग्रक्षणाद्राजा</b>   | 3€1≂          |
| भ्रमात्यराष्ट्रदुर्गार्थं :          | ७।१५७           | ग्रर्धेन नारी तस्यां सः         | १।३२          |
| ग्रमात्याः प्राड्विवाको वा           | <b>हा</b> २३४   | ग्नर्वाक्रयब्दाद्धरेत्स्वामी    | 5130          |
| ग्रमात्ये दण्ड आयत्तो                | ७।६५            | श्रवीक् सञ्चयनादस्थ्नां         | 3111          |
| ब्रमानुषीषु पुरुषः                   | ११।१७३          | त्रहंगं तत्कुमारीणा <u>ं</u>    | ३।४४          |
| धमानुषेषु प्रथमः                     | ६।२८४           | <b>ग्रहं</b> त्तमाय विप्राय     | ₹18२=         |
| अमाययैव वर्तेत                       | ७।१०४           | <b>ग्र</b> हंयेन्मधुपकेंण       | 31886         |
| द्ममावस्या गुरु हन्ति                | ४।११४           | ग्रहविभोजयन्विप्रो              | 53 <b>€</b> र |
| ग्रमावास्याचतुर्दश्योः               | <b>४1</b> ११३   | ग्रलब्धं चैव लिप्सेत            | 3310          |
| श्रमावास्यामध्टमी च                  | ४। १२=          | <b>ग्रल</b> व्यमिच्छेहण्डेन     | ७।१०१         |
| अमित्रादपि सद्वृत्तं                 | २।२३६           | ग्रलाबुं दारुपात्रं च           | ६।५४          |
| ग्रमृतस्येव चाकाङ्क्षेत्             | २।१६२           | ग्रलाभे त्वन्यगेहानां           | २।१८४         |
| ग्रमेध्यकुणपाशी च                    | १२।७१           | ग्रलामे न विवादी                | ६।५७          |
| म्रमेघ्यलिप्तमन्यद्वा                | ४।५६            | ग्रलिङ्गी लिङ्गिवेषेग           | ४।२००         |
| अमेघ्ये वा पतेन्मत्तः                | ११।६६           | ग्रलङ्कारं नाददीत               | <b>ह</b> । हर |
| भ्रम्भस्यइभप्लवेनेव                  | ४।१६०           | ग्रलंकृतश्च सम्परयेत्           | ७।२२२         |
| <b>ग्रम्मूलफलभिक्षाभिः</b>           | ६।७             | ब्रलंकृत्य शुची मूमी            | ४।६८          |
| भ्रय:कांस्योपलानां च                 | ११।१६७          | म्रलङ्कृत्य सुतादानं            | ३।२८          |
| म्रयज्वनां तु यद्वित्तं              | ११।२०           | भ्रत्पान्नाम्यवहारे <b>र</b> म  | ६।५६          |
| द्ययमुक्तो विभागो वः                 | <b>ह</b> ।२२०   | म्रहरोऽप्येवं महान्वापि         | ३।५३          |
| ग्रयशो महदाप्नोति                    | 5185E           | <b>भरुप</b> ं वा बहु वा प्रेत्य | ७।⊏६          |
| प्रयाज्ययाजनैद <b>चै</b> व           | 3187            | अल्पं बा बहु वा यस्य            | २।१४६         |
| ग्रयुक्षु तु पितृन्सर्वान्           | ३।२७७           | ग्रवकाशेषु चोक्षेषु             | ३।२०७         |
| <b>प्रयु</b> च्यमानस्योत्पाद्य       | ४।१६७           | ध्रवकी गिवज्यं शुष्ययं          | ११।११७        |
| श्रयं द्विजैहि विद्वद्भिः            | <b>ह</b> । ६६   | ग्रवकीएर्ग तुकारोन              | ११।११८        |
| ब्ररिक्षता गृहे बढाः                 | 8183            | श्रवगूर्य चरेत् कृच्छ्रम्       | ११।२०८        |
|                                      |                 |                                 |               |

| इलोकानामुभयपंक्ति <del>-प्र</del> नुक्रमणिका |                | 9000                                     |                       |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------|
| धवगूर्य स्वब्दशब्दम्                         | ११।२०६         | <b>ग्र</b> श्वस्तनविधानेन                | ११।१६                 |
| भवजिघ्रेच्च तान्यण्डान्                      | ३।२१८          | <b>ग्र</b> ष्टकासु त्वहोरात्रं           | 38818                 |
| अवनिष्ठीवतो दर्पाइ                           | <b>८</b> ।२८२  | म्रष्टादशसु मार्गेषु व्यवहार             | <b>हा</b> २५०         |
| ग्रवसूत्रयतो मेढ्                            | 51757          | घष्टादशसुँ मार्गेषु निबद्ध               | ८। ३                  |
| भवश्यं याति तिर्यंक्तवं                      | १२।६८          | ग्रष्टानां लोक्पालानां                   | प्राहइ                |
| <b>ग्रवहार्ग्यो मवेद्यंव</b>                 | 51865          | म्रप्टापाद्यं तु शूद्रस्य                | 51330                 |
| अवदायी भवेतां ती                             | 5188X          | भ्रष्टावष्टी समझ्नीयाद्                  | ११।२१ व               |
| <b>प्रवाक्</b> शिरास्तमस्यन्धे               | 2312           | <b>प्र</b> प्टाविमान्समासेन              | ३।२०                  |
| <b>ग्रवाङ</b> ्नरकमभ्येति                    | ≂।७ <b>४</b>   | भ्रष्टावेणस्य मांसेन                     | ३।२६६                 |
| भ्रवाच्यो वीक्षितो नामना                     | र। <b>१</b> २= | अष्टो चान्याः समाख्याताः                 | ७।१५६                 |
| अविद्यमाने सर्वस्वं                          | ११।११६         | ग्रष्टी मासान् यथादित्यः                 | X0\$13                |
| अविद्यानान्तु सर्वेषाम्                      | <b>६</b> ।२०५  | श्रस <b>कृद्</b> गभंवासेषु               | १२।७८                 |
| अविद्धांश्चैव विद्वांश्च                     | ७१६।३          | ग्रसच्छास्त्राधिगमनं                     | ११।६५                 |
| ग्रविद्वांसमलं लोके                          | २।२ <b>१</b> ४ | ग्रह्मिधावयं ज्ञेयो                      | प्रा७४                |
| अविन्दंस्तत्त्वतः सत्यं                      | 5180€          | ग्रसपिण्डा च या मातुः                    | 312                   |
| ग्र <b>विलुप्तब्रह्मचर्यो</b>                | <b>३</b> ।२    | असपिण्डेषु सर्वेषु                       | ४।१००                 |
| ग्रवृत्तिक्षितः सीदन्                        | १०११०१         | द्मसपिण्डं द्विजं प्रेतं                 | प्रा१०१               |
| ग्रवृत्तिकविता हि स्त्री                     | ४७।३           | ग्रसमीक्ष्य प्रणीतस्तु                   | ३१।७                  |
| अवेक्षेत गतीन गाम्                           | ६।६१           | ग्रसम्ब <b>द्धकृ</b> तहत्त्वेव           | <b>८।१६३</b>          |
| ध्रवेत्यूचं जपेदेव्दं                        | ११।२५२         | <b>ग्रसम्बद्ध</b> प्रलापश् <b>व</b>      | १२।६                  |
| श्रवेदयानी नष्टस्य                           | ⊏।३२           | ग्रसम्मोज्या ह्यसंयाज्याः                | <b>ह</b> ।२३८         |
| ग्रव्यङ्गाङ्गी सीम्यनाम्ना                   | ३।१०           | <b>ग्रसम्यक्</b> कारिणक् <del>षं</del> व | <b>ह</b> ।२५ <b>ह</b> |
| <b>भ</b> व्याप्ताश्चेदमे <b>ष्ये</b> न       | ४।१२८          | ग्रसवणस्ति सम्पूज्याः                    | २।२१०                 |
| भवतानाममन्त्राणाम्                           | १२।११४         | मसवणस्वियं ज्ञेयो                        | ३।४३                  |
| <b>प्रवर्तेयं इ</b> द्विजेशुं क्तं           | ३।१७०          | असाक्षिकेषु त्वर्षेषु                    | 5180E                 |
| प्रशक्तुबंस्तु शुश्रूबाम्                    | 3310\$         | असावहमिति ब्रूयात्                       | २।१३०                 |
| श्रशक्यं चाप्रमेयं च                         | १२।६४          | म्रसिपत्रवनं चैव                         | ४।६०                  |
| स्रशासंस्तस्करान् यस्तु                      | <b>हा</b> २५४  | ग्र <b>सिपत्रवनादीनि</b>                 | १२।७४                 |
| म्रशासित्वा तुतं राजा                        | ⊏।३१६          | त्रसूयकाय मां मा दाः                     | २।११४                 |
| म्रशीतिभागं गृह्णीयात्                       | 51 <b>१</b> ४० | श्रसी नामाहमस्मीति                       | २।१२२                 |
| त्रशुद्धा <sub>,</sub> बान्धवाः सर्वे        | ५।५८           | असंस्था मूर्त्तंयस्तस्य                  | १२।१४                 |
| <b>म्रशेषतो</b> ्ष्याददीत                    | =1३७           | ब्रसंदितानां संदाता                      | ८। ३४२                |
| अश्मकुट्टी भवेद्वापि                         | ६।१७           | श्रसंमाज्ये साक्षित्रिश्च                | 51 <b>%</b> %         |
| अश्मनो लवणं चैव                              | १०।८६          | असंश्रवे चैव गुरोः                       | २।२०३                 |
| भ्रद्मनोऽस्थीनि गोवालाः<br>अ                 | •              | असंस्कृतप्रमीतानां                       | ३।२४४                 |
| अश्रेयान् श्रेयसीं जाति                      | १०।६४          | असंस्कृतात्पशूम्मन्त्र <u>ः</u>          | <b>X13</b>            |
| ग्रश्नोतिये त्वहः कृत्सनं                    | रादर           | ग्रस्थिमताग्तु सत्त्वानाम्               | ११।१४०                |
| अश्रोत्रियो पिता यस्य                        | 31836          | अस्थिस्यूणं स्नायुयुतम्                  | ६।७६                  |
| अश्रोतियो वा पुत्रः स्यार                    |                | ग्रस्मादप्रच्युतो विप्रः                 | १२।११६                |
| <b>अ</b> इलीकमेतत्सा बूगां                   | ४।२०६          | मस्माद्धमन्ति च्यवेत                     | ७।६५                  |
| ग्रश्वश्वक्षुस्त्वचं वासो                    | ४।१८६          | ग्रस्मिन् धर्मोऽखिलेनोक्तः               | १।१०७                 |

| श्रस्य नित्यमनुष्ठानं             | ७।१००         | <b>ग्रा</b> ख्यानानीतिहासांश्च  | ३:२३२           |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|
| ग्रस्य सर्वस्य शृ <b>ण्त</b>      | १२।२          | भागःसु बाह्यसस्यैव              | हार४१           |
| ग्रस्त्रं गमयति प्रतान्           | ३।२३०         | <b>ग्रागर्म निर्गमं स्थानम्</b> | 21806           |
| अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्याः     | <b>ह</b> ।२   | ग्रागमं वाप्यपां भिद्यात्       | <b>ह</b> ।२८१   |
| ग्रस्वरयँ च परत्रापि              | <b>५</b> ।१२७ | <b>ग्रा</b> गमः कारणं तत्र      | 51२००           |
| ग्रस्वर्ग्या ह्याहुतिः साः स्यात् | प्रा१०४       | द्यागारादमिनिष्का <i>न्तः</i>   | ६।४१            |
| अस्वस्थः सर्वमेतत्तु              | ७।२२६         | <b>प्राचक्षाणेन</b> यस्तेयं     | <b>4</b> \$\$12 |
| ग्रस्वामिना कृती यस्तु            | 33917         | म्राचम्य प्रयतो नित्यं जपेद्    | प्राद्ध         |
| <b>ब्रह</b> न्यहन्यवेशेत          | 39812         | म्राचम्य प्रयतो नित्यमुमे       | २।२२२           |
| ग्रहस्तत्रोदय <b>नं</b>           | ११६७          | भ्राचम्यैव तु निःस्नेहं         | ४।८७            |
| ग्रहस्ताश्च सहस्तानां             | दारह          | म्राचम्योदक्परावृ <u>ः</u> य    | ३।२१७           |
| न्नहार्यं बाह्यराद्रव्यम्         | 3=113         | आचान्तांश्चानुजानीया <b>द्</b>  | ३।२५१           |
| श्रहिसया च भूतानां                | ६।६०          | ग्राचामेदेव भुक्तवान्नं         | प्रा१४४         |
| म्रहिसयेन्द्रियासङ्गः             | ६।७४          | म्राचारः परमो धर्मः             | १।१०८           |
| ग्रहिसयैव भूतानी                  | २।१५६         | आचारमग्निकार्यं च               | २१६६            |
| श्रहिंसा गुरुसेवा च               | <b>१</b> २।८३ | ग्राचारइचैव साधूनां             | राइ             |
| अहिंसामेव तां विद्यात्            | प्राप्तर      | ग्राचारहीतः बलीबश्च             | ३।१६५           |
| त्रहिसासत्यमकोधं                  | ११।२२२        | <b>ग्राचाराँ</b> द्धनमक्षय्यं   | 818XE           |
| अहिसा सत्यमस्तेयम्                | १०१६३         | म्राचाराद्विच्युतो विप्रः       | १।१०६           |
| ग्रहिस्रो दमदानाभ्यां             | ४।२४३         | श्राचाराल्लभते ह्यायुः          | ४।१५६           |
| श्रद्वतं च हुतं चैव               | ३।७३          | भाचारेण तु संयुक्तः             | 30919           |
| <b>ब्रहोरात्रमुं</b> पासीरन्      | ११।१८३        | माचार्यपुत्रः शुश्र्रेषुः       | २।१०६           |
| ग्रहोरात्रे विभनते                | १।६५          | ग्राचार्यञ्च पिता <b>चैव</b>    | २।२२४           |
| म्रहं प्रजाः तिसृक्षुस्तु         | १।३४          | ग्राचार्यस्त्वस्य यां जाति      | २।१४८           |
| ग्रह्मा चैकेन राज्या च            | प्राह्४       | आचार्ये तु खलु प्रेते           | २।२४७           |
| ब्रह्मा राज्या च याञ्जन्तून्      | ६१६९          | आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः        | २।२२६           |
| <b>ग्रहंणं</b> तत्कुमारीणां       | 3128          | म्राचार्यो ब्रह्मलोकेशः         | ४।१८२           |
| <b>ग्रहावभोजयन्विप्रो</b>         | <b>५</b> ।३६२ | <b>मा</b> चार्यं च प्रवक्तारं   | ४।१६२           |
| श्रा                              |               | श्राचार्यं स्वमुपाघ्यायम्       | प्राहर          |
| ग्राकारमिङ्गितं चेष्टां           | ७१६७          | ग्राच्छाद्य चार्चियत्वा च       | ३।२७            |
| म्राकारैरिङ्गितैर्गत्या           | न।२६          | म्राजीवनार्थं धर्मस्तु          | 30108           |
| श्राकालिकमनध्यायमेतेषु            | ४।१०३         | <b>भ्राततायिनमायान्तं</b>       | 513X0           |
| ग्रकालिकमनघ्यायं विद्यात्         | ४।११८         | श्रातुरामभिशस्तां वा            | <b>११</b> ।११२  |
| ग्राकाशमिव पंकेन                  | १०।१०४        | भारमज्ञाने शमे च स्यात्         | १२।६२           |
| आकाशास् विकृतिगात्                | १।७६          | ग्रात्मनःच परित्राएो            | 38815           |
| म्राकाशेशास्तु वित्रेयाः          | 81828         | मात्मनस्त्यागिनां चैव           | 371X            |
| श्राकाशं जायते तस्मात्            | १।७५          | आत्मनो यदि वाऽन्येवां           | \$ \$1558       |
| ग्राकीएाँ भिक्षुकैवीउन्यैः        | ६।५ <b>१</b>  | मातमनो वृत्तिमन्विच्छन्         | ४।२५२           |
| ग्राक्रन्दे चाप्यपैहीति           | <b>53</b> राव | अग्त्मन्यन्तदेधे भूयः           | १।५१            |
| ग्राक्षारयञ्छतं दाप्यः            | <b>५.२७</b> ५ | म्रात्मन्यग्नीन्समा रोप्य       | ६।३८            |
| ग्राख्यातव्यं तु <i>ात्तम्</i> मे | ११।१७         | ब्रात्मानमात्मना यास्तु         | <b>ह।१</b> २    |
|                                   |               | ब्रात्मनैद सहायेन               | ६१४६            |

| ब्रात्मानं च पशुं चैव                    | प्राप्ट         | आपः शुद्धा मूमिगताः                    | रा१२८         |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>ब्रात्मानं सततं रक्षेत्</b>           | ७।२१३           | म्राप्तः शक्तोऽर्घदः साघुः             | २1१०६         |
| ब्रात्मानं स्पर्शय <del>ेखस्मै</del>     | e <b>e</b> \$13 | <b>प्राप्ताः सर्वेषु वर्णेषु</b>       | ⊏।६३          |
| ब्रात्मार्थं च क्रियारम्भः               | १११६४           | म्राभीरोऽम्बष्ठकन्यायां                | १०।१५         |
| म्रात्मा हि जनयत्येषां                   | १२।११६          | म्राम्यः क्यदि देवताम्यः               | ३।८४          |
| ग्रात्मैव देवताः सर्वाः                  | 389158          | आमन्त्रितस्तु य श्राद्धे               | 33918         |
| ग्रात्मेव ह्यात्मनः साक्षी               | 5158            | ग्रामृत्योः श्रियमन्विच्छेत्           | ४।१३७         |
| म्राददानस्तु तल्लोभात्                   | ६।२४३           | म्रायति सर्वकार्याएगं                  | ७।१७८         |
| ग्राददानो ददच्चैव                        | =1२२३           | म्रायत्यां गुरादोषज्ञः                 | ७।१७६         |
| श्राददान: परक्षेत्रात्                   | <b>८।३४१</b>    | म्रायव्ययो च नियतौ                     | 21885         |
| ब्राददीत न शूब्रोऽपि                     | 2313            | भ्रायुर्विप्रापवादेन                   | ४।२३७         |
| म्राददीत यतो ज्ञानं                      | २।११७           | म्रायुष्कामेन वप्तव्यं                 | <b>हा</b> ४१  |
| आददीताय घड्मागं द्रुमांस                 | ७।१३१           | <b>प्रायु</b> ष्मन्तं सुतं सूते        | ३।२६३         |
| आददीताथ षड्मागं प्रराष्ट                 | 5133            | ब्रायुष्मान्भव सौम्येति                | २।१२४         |
| म्राददीताममेवास्माद <u>्</u>             | ४।२२३           | ब्रायुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते         | राप्रर        |
| आदाननित्याच्चावातुः                      | ११।१५           | क्षायुः सुवर्णकारान्न                  | ४।२१८         |
| <b>ग्रादानम</b> प्रियकरं                 | ७।२०४           | बायोगवंदच क्षता च                      | १०।१६         |
| म्रादित्याज्जायते वृष्टिः                | ३।७६            | ग्रारण्यानां च सर्वेषां                | प्राष्ट       |
| ग्रादिष्टी नोदकं कुर्यात्                | <u>ሂነ</u> ፍፍ    | ग्रारण्यांश्च पशुन् सर्वान्            | १०।८६         |
| मादेश्यं यश्च दिशति                      | 5メ1             | ब्रारभेत ततः कार्यं                    | 33513         |
| <b>द्याद्याद्यस्य गुणं त्वेवां</b>       | १।२०            | ब्रारमेतैव कर्माएि                     | 00513         |
| श्राद्यं यत्त्र्यक्षरं ब्रह्म            | ११।२६५          | <b>प्रा</b> रम्भरचिताऽर्धर्यंम्        | <b>१</b> २।३२ |
| ब्राद्वाविशात्क्षत्रबन्धोः               | २।३८            | ब्रार्तस्तु कुर्यात्स्वस्यः            | =।२१६         |
| <b>ग्राधिश्चोपनिधिश्चोमी</b>             | न। १४४          | ब्राद्वंपादस्तु भुञ्जानः               | ४।७६          |
| ग्राघिः सीमा बालघनं                      | 28812           | आर्द्रपादस्तु <b>मु</b> ञ्जीत          | ॅ <b>१७</b> ६ |
| श्राघ्यात्मिकं च सततं                    | ६।८३            | म्रार्द्रवासास्तु हेमन्ते              | ६।२३          |
| आनन्तर्यात्स्वयोन्यां तु                 | १०।२८           | ग्राधिकः कुलमित्रं च                   | ४।२५३         |
| म्रानन्त्यायैव कल्प्यन्ते                | ३।२७२           | म्रार्यता पुरुषज्ञानं                  | ७।२११         |
| म्रानिपाता <del>च्</del> छरी <i>रस्य</i> | ६।३१            | म्रायंरूपमिवानाय <b>ं</b>              | १०।५७         |
| म्रानुलोम्येन सम्भूताः                   | १०।४            | प्रार्षे गोमियुनं शुल्कं               | きりべき          |
| ग्रानुण्यं कर्मणा गच्छेत्                | <b>ह</b> ।२२६   | मार्वं धर्मीपदेशं च                    | १२।१०६        |
| मानुशंस्याद बाह्यणस्य                    | १।१०१           | ग्रार्षोढाजः सुनस्त्रीस्त्री <b>न्</b> | ३।३८          |
| ग्रान्वीक्षकीं चात्मविद्यां              | ७।४३            | ग्रालस्यादन्नदोषा <del>च्च</del>       | प्राप्ट       |
| ग्रापत्कल्पेन यो धर्मम्                  | ११।२८           | ग्रावन्त्यवाटघानी च                    | १०।२१         |
| भ्रापत्सु मरणाद्भीतैः                    | 38188           | म्राविकं सन्घानी <b>क्षी</b> रं        | <b>ሂ</b> ነፍ   |
| मापदर्थे घनं रक्षेत्                     | ७।२१३           | प्रावृत्तानां गुरुकुलात्               | ७।८२          |
| म्रापद्गतोऽथवा वृद्धा                    | <b>E</b> 1253   | ग्राशासते कुटुम्बिम्यः                 | ३।५०          |
| श्रापद्धमें च वृणीनां                    | १।११६           | प्राथमाबाधमं गत्वा                     | ६१३४          |
| म्रापद्यप् <b>रयप्राप्ति</b> श्च         | €1803           | ब्राश्रमे वृक्षमूले वा                 | ११।७८         |
| म्रापद्यपि हि घोरायां                    | 21883           | माधमेषु द्विजातीनां                    | 51360         |
| मापद्यपि हि यस्तेषां                     | <b>१।३३६</b>    | <b>ब्रावोडशाद्त्राह्म</b> णस्य         | २।३८          |
| बापो नारा इति प्रोदनाः                   | १।१०            | -                                      |               |

| श्रासनावसथी शय्याम्                  | 311900              | इत्येतन्मानवं शास्त्रम्                   | 921926                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| <b>जा</b> सनासनशय्याभिः              | ४।२६                | इवन्तु वृत्तिवैकस्यात्                    | १२।१२६<br>१०।८५           |
| म्रासने <b>वूपक्लृप्ते</b> षु        | ३।२०८               | इदमन्बिच्छतां स्वग                        | ६। <b>५४</b>              |
| मासनं चेव यानं च                     | ७।१६१               | इदमूचुर्महात्मानं                         | X1 8                      |
| आसपिण्डक्रियाकर्मे                   | ३।२४७               | इदं यशस्यमायुष्यं                         | १।१०६                     |
| ब्रासमाप्तेः शरीरस्य                 | रार४४               | इबं शरणमन्नानाम                           | ६१८४                      |
| <b>बासमावर्तनात्कुर्यात्</b>         | २।१०८               | इवं शास्त्रमधीयानः                        | १।१०४                     |
| आसमुद्रात् व पूर्वात्                | रारर                | इवं शास्त्रं तु कृत्वाऽसी                 | १।५८                      |
| मासां महिंवचर्याणाम्                 | ६।३२                | इदं सामासिकं ज्ञेयं                       | १२।३४                     |
| ब्रासीत गुरुणा सार्घ                 | २।२०४               | इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठं                  | १।१०६                     |
| <b>ब्रा</b> सीतामर <b>लात्कान्ता</b> | ४।१४८               | इन्धनार्थमञ्जूकारः।म्                     | १११६४                     |
| भासीदिवं तमोमूतं                     | राप्र               | इन्द्रमेके परे प्राण                      | १२।१२३                    |
| आसीनस्य स्थितः कुर्याद्              | २।१६६               | इन्द्रस्यार्कस्य वायोश्च                  | E1803                     |
| म्रासीनासु तथाऽऽसीनः                 | ११।१११              | इन्द्रानिलयमार्कारणाम्                    | ७१४                       |
| श्रास्यतामिति चोक्तः सन्             | २।१६३               | इन्द्रान्तकाष्पतीन्दुभ्य <sup>े</sup>     | ३।८७                      |
| बाहरेत त्रीिए वा हे वा               | <b>१</b> १।१३       | इन्द्रियाणि यशः स्वर्गम्                  | १११४०                     |
| म्राहरेद्यावदर्थानि                  | ₹ १=२               | इन्द्रियालां जये योगं                     | ७१४४                      |
| आहवेषु मियोऽन्योऽन्यं                | 3210                | इन्द्रियाणां तु सर्वेषां                  | 3315                      |
| म्राहिण्डिका निषादेन                 | १०।३७               | इन्द्रियाएगं निरोधेन                      | ६१६०                      |
| ब्राहुरुत्पादकं केचित्               | <b>ह</b> ।३२        | इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोवम्              | २।६३                      |
| भ्राहूय दानं कन्याया                 | ३।२७                | इन्द्रियाणां प्रसंगेन धर्मस्य             | १२।५२                     |
| ब्राहताम्युद्यतां मिसां              | ४।२४८               | इन्द्रियाणां विचरतां                      | २, ५ ५                    |
| न्ना हैव स नलाप्रेम्यः               | २।१६७               | इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु                   | ४।१६                      |
| -                                    |                     | इमानप्यनुयुञ्जीत /                        | =।२५६                     |
| <b>.</b>                             |                     | इमान्नित्यमनध्यायान्                      | ४।१०१                     |
| इङ्गिताकारचेष्टज्ञं                  | ७।६३                | इमं क्मेंविधि विद्यात्                    | र १३२५                    |
| इच्छ्याऽन्योन्यसंयोगः                | ३।३२                | इमं लोकं मातृमक्त्या                      | २।२३३                     |
| इज्याश्च प्रतिगृह्णुन्ति             | ११।२४२              | इमं हि सर्ववरणनाम्                        | १।६                       |
| इतरानपि सल्यादीन्                    | ३।११३               | इयं भूमिहि भूतानाम्                       | <b>७</b> ६।३              |
| इतरे कृतवन्तस्तु                     | हार४र               | इयं विशुद्धिरविता                         | ११।८६                     |
| इतरेम्यो बहिवदि                      | ११।३                | इष्टि वैश्वानरी नित्यम्                   | ११।२७                     |
| इतरेवान्तु पण्यानाम्                 | 83108               | इष्टीः पार्वायनान्तीयाः                   | 8160                      |
| इतरेषां तु वर्णानां दण्डः            | 513७६               | इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञः                   | ६।३६                      |
| इतरेषां तु वर्णानामितरे              | <b>३</b>   <b>३</b> | इह कीर्तिमवाप्नोति                        | २१६                       |
| इतरेषां तु वर्णानां सर्वा            | 81858               | इह चानुत्तमां कीर्ति                      | 515 \$                    |
| इतरेषु तु शिष्टेषु                   | 3188                | इह चामुत्र वा काम्यम्                     | १२।८६                     |
| इतरेवु त्वपाङ्क्त्येवु               | ३।१⊏२               | इह दुइचरितैः केचित्                       | १११४८                     |
| इतरेव ससम्ब्येव                      | <b>१</b> 1७०        | इहाग्रघां कीर्तिमाप्नोति                  | ४।१६६                     |
| इतरेष्वागमाद्धर्मः                   | <b>१</b> 15२        | इहैव लोके तिष्ठम्सः                       | १२।१०२                    |
| इत्येतत्तपसो वेवाः                   | <b>११।२४४</b>       | इहैवास्ते तु सा लोके<br>ईशो दण्डस्य वरुणः | \$1 <b>\$</b> & <b>\$</b> |
| इत्येतदेनसा युक्तम्                  | ११।२४७              | इशा वण्डस्य वरणः                          | <b>६</b> ।२४४             |

| इलोकानाम्  | भयपंक्ति-श       | नक्रमणिका         |
|------------|------------------|-------------------|
| 4311741117 | (A) A) 1   (1) A | (3,424) 1 2 2 2 1 |

| ईशः सर्वस्य जगतः                   | हार४४          | उत्पादयति सावित्र्या              | २।१४८         |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|
| ईश्वरं चैव रक्षार्थं               | ४।१५३          | उत्पादयेत्पुनर्भूत्वा             | हार्ष्ट्र     |
| ईश्वरः सर्वेभूतानां                | 3318           | उत्सादनं च गात्राणां              | २।२०६         |
| ALL O ALL MAIN                     | ,,,,           | उदकुम्भं सुमनसः                   | २।१८२         |
| उ                                  |                | उदके मध्यरात्रे च                 | 30818         |
| उक्तो वः सर्ववणीनां                | <b>५।१४</b> ६  | उदकं निनयेच्छेषं                  | ३।२१८         |
| उस्त्वा चैवानृतं साक्ष्ये          | ₹8155          | उद <b>ङ्मुलान्त्राङ</b> ्मुलान्वा | 5159          |
| उग्रान्नं सूतिकान्नं च             | ४।२१२          | उदासीनप्रचारं च                   | ७।१५५         |
| उच्चावचानि भूतानि                  | १२।१५          | उदितेऽनुदिते चैव                  | २।१५          |
| उच्चावचेषु भूतेषु दुन या           | ६।७३           | उदितोऽयं विस्तरज्ञः               | 61270         |
| उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं           | १२।१४          | उदित्युचा वा वारुण्या             | ८।१०६         |
| उच्चै:स्थानं घोररूपं               | ७।१२१          | उद्घारेऽनुद्धृते त्वेषां          | 21885         |
| उच्छिन्दन् ह्यात्मनो मूलं          | 35910          | उद्यारी न दशस्वस्ति               | हा११५         |
| उच्छिष्टमेन्नं बातव्यम्            | १०।१२५         | उद्घारं ज्यायसे दत्त्वा           | हा१५६         |
| उच्छिष्टान्न निषेक <del>ञ</del> ्च | ४।१५१          | उद्भृते दक्षिर्गे पार्गी          | २।६३          |
| उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टः           | X1883          | उद्भिज्जाः स्थाबराः सर्वे         | ११४६          |
| उच्छिष्टमन्नं भागधेयं स्यात्       | ३।२४५          | उद्यतेराहवे शस्त्रैः              | प्रार=        |
| उच्छिष्टः श्राद्वभुक्वैव           | 30818          | उद्वदहरिमनइचैव                    | 8188          |
| उच्छीवंगांके श्रियं कुर्याद्       | 3158           | उद्दर्तनमेपस्नानं                 | ४।१३२         |
| उच्छेवणं तु यत्तिष्ठेत्            | 317 <b>5</b> X | उद्वहेत द्विजो भार्यां            | 318           |
| उच्छेवरां भूमिगतं                  | ३।२४६          | उद्वेजनकरैंदेंण्डै:               | 513X2         |
| उत्तमाङ्गोद्भवाज्ज्येष्ठाद्        | <b>₹31</b> \$  | उन्मत्तजडमूकाश्च                  | १०२१३         |
| उत्तमानुत्तमानगच्छन्               | ४।२४५          | उन्मत्तोऽन्घरेच वर्ज्याः स्युः    | ३।१६१         |
| उत्तमां सेवमानस्तु                 | 51366          | उन्मत्तं पतितं क्लीवम्            | 3013          |
| उत्तमां सात्त्विकीमेतां            | १२।५०          | उपगृह्यास्पदं चैव                 | ७।१५४         |
| उत्तमेषूत्तमं कुयदि                | ३।१०७          | उपचर्यः स्त्रियः साघ्व्याः        | प्रा१५४       |
| उत्तमै रुत्तमे नित्यं              | <b>४</b> ।२४४  | उपचारक्रियाकेलिः                  | <b>८।३४७</b>  |
| उत्तिष्ठेत्प्रथमं चास्य            | २११६४          | उपच्छन्मानि चान्यानि              | 28612         |
| उत्कर्षं योषितः प्राप्ताः          | धार४           | उप <b>जप्यानुपजपेद्</b>           | ७३१।७         |
| उत्कर्षं चापकर्षं च                | १०।४२          | उपधामिश्च यः कविचत्               | £3\$12        |
| उत्कोचकाइचौपाधिकाः                 | <b>हा</b> २५५  | उपनीय गुरुः शिष्यं                | २१६६          |
| उत्कृष्टायामिरूपाय<br>-            | 8155           | उपनीय तुं तत्सवं                  | ३।२२८         |
| उत्याय पश्चिमे यामे                | ७।१४५          | उपनीय तुयः ज्ञिष्यं               | २११४०         |
| उत्यायावश्यकं कृत्वा               | 8318           | उपपन्नो गुर्णस्सर्वेः             | 88813         |
| उत्पत्तिरेव विप्रस्य               | <b>?</b> 185   | उपपातकसंयुक्तः                    | ११।१०५        |
| उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः            | २१६८           | उपपातिकनस्त्वेवं                  | ११।१०७        |
| उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं           | ४।२२८          | उपरन्ध्यारिमासीत                  | ७।१६४         |
| उत्पद्यते गृहे यस्य                | ०७१।३          | उपवासकृशं सन्तु                   | ११।१६५        |
| उत्पद्यग्ते च्यवन्ते च             | १२।६६          | <b>च</b> ावीतमल <b>क्</b> रारं    | ४।६६          |
| उत्पादकब्रह्मदात्रोः               | 51 <b>6</b> 86 | उपवेश्य तु तान्विप्रान्           | ३।२०६         |
| उत्पादन मपत्यस्य                   | धार७           | उपसर्जनं प्रधानस्य                | <b>१</b> ११।३ |

| उपसेवेत तं नित्यं             | ७।१७५            | <b>ऋ</b>                  |                |
|-------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|
| उपस्थमुदरं जिह्ना             | <b>51१२</b> ४    | ऋक्संहितां त्रिरम्यस्य    | 9 912 52       |
| उपस्थितं गृहे वि <b>द्याद</b> | ३।१०३            | ऋक्षेष्ठचाप्रयणं चैव      | ११।२६२         |
| उपस्पृशेत्स्रवन्त्यां वा      | ११।१३२           | ऋग्वेदविद् यजुविस्य       | ६।१०           |
| उपस्पृशंस्त्रिषवणं पितृन्     | ६।२४             | ऋग्वेदो देवदंवत्यः        | <b>१२।११२</b>  |
| उपस्पृशंस्त्रिषवणं मे         | ११।२१६           |                           | ४। ४ २४        |
| उपस्पृशं स्त्रिषवणं त्व       | <b>११</b> ।१२३   | ऋग्वेदं धारयन्विप्रः      | ११।२६१         |
| उपस्पृत्रय द्विजो नित्यं      | २।५३             | ऋचो यजुंषि चान्यानि       | ११।२६४         |
| उपस्पृष्टोदकात्सम्यक्         | ३।२०८            | ऋजवस्ते तु सर्वे स्युः    | २।४७           |
| उपाकर्मिशा चोत्सर्गे          | अ१११६            | ऋगानि त्रीण्यपाकृत्य      | ¥   13         |
| उपाध्यायान्दशाचार्य           | २११४५            | ऋगो वेये प्रतिशाते        | 5183E          |
| उपानही च वासक्च               | ४।६६             | ऋणे घने च सर्वस्मिन्      | ह।२१ <u>६</u>  |
| उपासते ये गृहस्थाः            | ३।१०४            | ऋणं वातुमशक्तो यः         | 51 <b>8</b> X8 |
| उपांशुः स्याच्छतगुणः          | २।≒४             | ऋतमुञ्खिशलं शेयं          | ४।४            |
| उपेक्षकोऽसंकुसुको             | ६१४३             | ऋतामृताम्यां जीवेत्       | XIX.           |
| उपेतारमुपेयं च                | ७।२१५            | ऋतुकालाभिगामी स्यात्      | SIRX           |
| उप्यते यद्धि तद्बीजं          | 6180             | ऋतुः स्वामाविकः स्त्रीणां | ३।४६           |
| उमयोर्डस्तयोर्म्'कं           | ३।२२५            | ऋतिवयपुरोहिताचार्यः       | ४।१७६          |
| उभयोः सप्त दातव्याः           | प्र1 <b>१</b> ३६ | ऋत्विण्यदि वृतो यज्ञे     | =1२०६          |
| उमयं तु समं यत्र              | ४६१३             | ऋत्विजस्ते हि श्रुद्राणां | ११।४२          |
| उमाम्यामप्यजीव स्तु           | १०।८२            | ऋतिवर्ण यस्त्यजेव् याज्यः | दा३दद          |
| उमावपि तु तानेव               | <b>⊏।३७७</b>     | ऋषयो दीर्घंतन्त्र्यत्वात् | 8318           |
| उभावपि हि तौ धमौ              | २।१४             | ऋषयश्चिकिरे धर्म          | २।१५४          |
| उभेत एक शुल्केन               | <b>८</b> ।२०४    | ऋषयः पितरो देवाः          | ३।८०           |
| जभे यानासने चैव               | ७।१६२            | ऋषयः संयतात्मानः          | ११।२३६         |
| उभौ तौ नाहैतो भागं            | <b>६</b> ११४३    | ऋविमिन्नीहाणैश्चैव        | ६।३०           |
| उभी निगृह्य दाप्यः स्यात्     | <b>८।१८</b> ४    | ऋषिम्यः पितरो जाताः       | ३।२०१          |
| उल्कानियतिकेत्रच              | <b>१</b> 1३८     | ऋवियज्ञं देवयज्ञं         | ४।२१           |
| उष्ट्रयानं समारुह्य           | ११।२०१           | _                         |                |
| उच्ले वर्षति शीते वा          | <b>११।११३</b>    | <b>ए</b>                  |                |
| _                             |                  | एक एव चरेन्नित्यम्        | ६१४२           |
| ऊ                             |                  | एक एव मुहद्धमी            | 5180           |
| अमद्विवार्षिकं प्रेतं         | ४।६८             | एक एवीरसः पुत्रः          | 81883          |
| कर्वे तु कालादेतस्मात्        | 0313             | एककालं चरेद्भ क्षम्       | FIXX           |
| कर्ष्व नामेर्मेध्यतरः         | १।६२             | एकजातिहिजातीस्तु          | 51200          |
| कर्व नामेर्यान लानि           | प्रा१३२          | एकदेशं तु वेदस्य          | २।१४१          |
| कर्व पित्रच मात्रच            | 81808            | एकमप्यादायेद्विप्र'       | ३।८३           |
| कर्ष प्राणा ह्युकामन्ति       | २।१२०            | एकमुत्पादयेत्पुत्रं       | 6140           |
| क्रध्वं विमागारजातस्तु        | <b>2</b> 1785    | एकमेव तु शूद्रस्य         | 9319           |
| ऊष्वं संवत्सरात्वेनां         | <b>१७७</b>       | एकमेव बहत्यग्निः          | 310            |
| <b>ऊष्मणश्चो</b> पजायन्ते     | १।४४             | एकरात्रोपवासश्च           | ११।२१२         |

| एकरात्रं तु निवसन्          | ३।१०२                | एतदेव वर्त कृत्स्नम्            | ११।१३०         |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
| एकविंशतिमाजातीः             | ४।१६६                | एतदेव वर्त कुर्युः              | ११।११७         |
| एकस्तान्मन्त्रवित्त्रीतः    | 31838                | एतद्दण्डविधि कुर्यात्           | <b>5122</b> १  |
| एकाकिनश्चारययिके            | ७।१६५                | <b>एत</b> थ्वेश प्रसूतस्य       | २।२०           |
| एकाकी चिन्तयानो हि          | ४।२५८                | एतदि जन्मसाफल्यम्               | १२।६३          |
| एटाकी चिन्तयेन्नित्यं       | ४।२५८                | एतदि मत्तोऽधिजगे                | 3718           |
| एकाक्षरं परं ब्रह्म         | २।८३                 | <b>एतब्रुब्रास्तया</b> वित्याः  | ११।२२१         |
| एकादशेन्द्रियाण्याहुः       | २।⊏€                 | एतद्विदन्ती विद्वांसी ब्राह्मणा | ४।६१           |
| एकादशे स्त्रीजननी           | €।⊏१                 | एतद्विदन्तो विद्वांसस्त्रमी     | ४।१२५          |
| एकादशं मनी ज्ञेयं           | २।६६                 | एत द्विद्यात्समासेन्            | 81860          |
| एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः       | <b>ह</b> ।११७        | एतद्विधानमातिष्ठेद्वामिकः       | 21588          |
| एकान्तरे त्वानुलोम्यात्     | १०।१३                | एतद्विषानमातिष्ठेवरोगः          | ७।२२६          |
| एकापायेन वर्तन्ते           | १।७०                 | एतद्विधानं विज्ञेयम्            | <b>६</b> ।१४८  |
| एकालिङ्गे गुदे तिस्रः       | ४।१३६                | एतद्वोऽभिहित शौचम्              | ४।१००          |
| एकैकमपि विद्वांसं           | ३। <b>१</b> २६       | एतहोऽमिहितं सर्वं निःश्रेयस     | १२। <b>११६</b> |
| एक कशस्चरेत्कृच्छ           | ३१।१३६               | एतद्वोऽभिहितं सर्वं विधानं      | ३।२८६          |
| एकैक्शो युगानां र्तु        | १।६८                 | एतद्वोऽयं मृगुः शास्त्रं        | ३।५६           |
| एकैकं कारयेत्कर्म           | ७।१३८                | एतद्वः सारफल्गुत्वम्            | <b>ह।</b> ४६   |
| एकेकं ग्रासमश्नीयात्        | ११।२१३               | एतद् द्वादशसाहस्र               | १।७१           |
| एककं हासयेत् पिण्डम्        | ११।२१६               | एत <b>द्व्याप्तिमदेतेषां</b>    | १२।२६          |
| एकोऽनुभुङक्ते सुकृतं        | ४।२४०                | एतन्मांसस्य मांसत्वं            | रार्           |
| एकोऽपि वेदविद्धमंम्         | १२।११३               | एतमेके वदन्त्यग्निम्            | १२।१२३         |
| एकोऽलुब्धस्तु साक्षी स्यात् | 5100                 | एतमेव विधि कृतस्तम्             | ११।२१७         |
| एकोऽहमस्मीत्यात्मानं        | न।६१                 | एतयर्चा विसंयुक्तः              | २१५०           |
| एकं गोमियुनं हे वा          | ३।२६                 | एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते          | ११।१२२         |
| एकं वृषममुद्धारम्           | ६।१२३                | एता हब्ट्बाऽस्य जीवस्य          | १२।२३          |
| एकः प्रजायते जन्तुः         | ४।२४०                | एतानाकालिकान्विद्याद्           | ४।१०५          |
| एकः शतं योषयति              | <b>७</b> ।७ <b>४</b> | एतानाहुः कौटसाक्ष्ये            | 51 <b>१</b> २२ |
| एकः शयीत सर्वत्र            | २। १८०               | एतानि मान्यस्थानानि             | २।१३६          |
| एतत्कष्टतमं विद्यात्        | ७।५०                 | एतानि यतिपात्राणि               | ६।५४           |
| एतच्चतुर्विधं प्राहुः       | २।१२                 | एतानेके महायज्ञान्              | ४।२२           |
| एतच्चतुर्विषं विद्यात्      | ७।१००                | एतानेव महायज्ञान्त्रिवंपेत्     | ६१४            |
| एतच्छोचं गृहस्थानाम्        | ४।१३७                | एतान् बोषान्वेष्य त्वं          | <b>⊏।१०१</b>   |
| एतस् न परे चकुः             | 3313                 | एत न्द्रजातयो वेशान्            | २ २४           |
| एतत्त्रयं समाश्रित्य        | ७।२१४                | एतान्यपि सतां गेहे              | ३।१० <b>१</b>  |
| एतत्त्रयं हि पुरुषं         | ४। १३६               | एतान्येनांसि सर्वाणि            | १ <b>१</b> ।७१ |
| एरतक्षरमेतां च              | २।७८                 | एतान्विगहिता <b>चारा</b> न्     | ३।१६७          |
| एतदन्तास्तु गत्यः           | १।५०                 | एतावानेव पुरुषः                 | 818X           |
| एतवुक्तं द्विजातीनां        | प्रारह               | एतांइचन्यांइच लोकेऽस्मिन्       | हार४           |
| एतदेव चरेदब्दम्             | ११।१२६               | एतांश्चान्यांश्च सेवेत          | ६।२८           |
| एतदेव विधि कुर्यात्         | ११।१८७               | एतास्तिस्रस्तु भाषीर्थे         | ११।१७२         |
|                             |                      |                                 |                |

## मनुस्मृती

| एतांस्त्वम्युदितान्विद्यात् | ४।१०४         | एवं प्रयत्नं कुर्वीत               | ७।२२०         |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| एताः प्रकृतयो मूलं          | ७।१५६         | एवं यथोक्तं विश्राणां              | प्रार         |
| एते गृहस्यप्रभवाः           | ६।८७          | एवं यद्यप्यनिष्टेषु                | 39513         |
| एते चतुरा वर्णानाम्         | १०।१३०        | एवं यः सर्वभूतानि                  | 3163          |
| एतेम्यो हि द्विजाग्रेम्यः   | १०।३          |                                    | १२।१२४        |
| एते मनुंस्तु सप्तान्यान्    | १।३६          | एवं विजयमानस्य                     | ७।१०७         |
| एते राष्ट्रे वर्समानाः      | <b>ह</b> ।२२६ | एवं विधान नृपो देशान्              | हारद्द        |
| एते शूद्रेषु भोज्यान्ताः    | <b>४</b> ।२५३ | एवं वृत्तस्य नृपतेः                | ७।३३          |
| एते वट् सहशान् वर्णान्      | १०।२७         | एवं घुला सर्वर्गी स्त्रीम्         | ४।१६७         |
| एतेषामेव जन्तूनां           | १२।६६         | एवं सं जाग्रत्स्वप्नाम्या          | शप्र          |
| एतेषामेव वर्णीनां           | १३११          | एवं संन्यस्य कर्मारिए              | ६१६६          |
| एतेषां निपहो राज्ञः         | 51350         | एवं स मगवान्देवः                   | १२।११७        |
| एतेष्वविद्यमानेषु           | २।२४८         | एवं समुध्तोद्धारे                  | <b>ह</b> ।११६ |
| एते सर्वे पृथाज्ञेयाः 🐪     | <b>E1</b> 234 | एवं सम्यग्घेविहु स्वा              | 3150          |
| <b>एतैरु</b> पाययोगैस्तु    | <b>६</b> ।१०  | एवं सर्वमिवं राजा                  | ७।२२६         |
| एतेचपायै रन्येश्च           | <b>६।१</b> २३ | एवं सर्वं विधायेदम्                | ७।१४२         |
| एनैद्विजातयः शोष्याः        | ११।२२६        | एवं सर्वे स सुष्ट्वेवं             | १।५१          |
| एतंलिङ्ग नेयत्सीमां         | <b>=</b> ।२५२ | एवं सर्वानिमान् राजा               | ८।४२०         |
| ए विवादान्संत्यज्य          | ४। ६ = १      | एवं सह बसेयुर्वा                   | 81888         |
| ए नैवं तैरगोहेत । अगम्याग   | ११।१६६        |                                    | ११।२३१        |
| एनैवर्तरपोहेत । गुरुस्त्री  | ११।१०२        | एवं स्वमावं ज्ञात्वाऽसौ            | 8185          |
| ए नेब तैरपोहेयुः            | ११।१०७        |                                    | 881268        |
| एतेव तेरपोद्य स्यात्        | ११।१४४        | एव दण्डविधिः प्रोक्तो              | 51705         |
| एतौ वर्षास्वनघ्यायौ         | ४।१०२         |                                    | १०।१३१        |
| एतं सामासिकं धर्म           | १०।६३         | एव धर्मोऽखिलेनोक्तो                | <b>८।२१</b> ८ |
| एघोदकं मूलफलं               | ४।२४७         | एव धर्मी गवाइवस्य                  | धार्र         |
| एनसां स्यूलसूक्माणाम्       | ११।२५२        | एव धर्मी प्रनुशिष्टो वा            | ६।८६          |
| एनस्विमिर्रानिण्कतः         | 328138        | एष धर्मः परः साक्षाद्              | रा२३७         |
| एनो गच्छति कर्तारं          | 5188          | एष धर्मः समासेन                    | <b>ह</b> ।१०१ |
| एभिजितैश्च जयति             | ४।१८१         | एव नौयायिनामुक्तो                  | 20812         |
| एवमाचारतो हब्ट्वा           | १।११०         | एव प्रोक्ती दिजातीनां              | २१६८          |
| एक्पाबीन् विजानीयात्        | १।२६०         | एष ब्रह्मविदेशो व                  | २।१६          |
| एवमेतरिवं सर्व              | १।४१          | एव वै प्रथमः कल्पः                 | ३।१४७         |
| एवं कर्मविशेषेख             | ११।४२         | एव बोऽभिहितो धर्मी                 | ६१६७          |
| एवं गृहाभमे स्थित्वा        | <b>£1 ?</b>   |                                    | ११।२६६        |
| एवं चरति यो विप्रः          | रार४६         | एव शौचविधिः कृत्सनः                | प्रा१४६       |
| एवं चरन् सदा युक्तः         | ४५६।३         | एव शौबस्य वः प्रोक्तः              | प्रा११०       |
| एवं हदवती नित्यम्           | ११।८१         | एव सर्व समुद्दिव्टः कर्मणां        | १२।८२         |
| एवं धर्म विजानीमः           | १।४६          | एव सर्वः समुद्दिष्टस्त्रिप्रकारस्य | १२।५१         |
| एवं धर्म्याणि कार्याणि      | <b>हा</b> २५१ |                                    | १२।१२४        |
| एवं निवंपणं फ़ुत्वा         | ३।२६०         | एव स्त्रीप्सयोदनतः                 | E1803         |

| इल                          | १०१५          |                                   |                |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|
| एष धर्मस्य वो योनिः         | २।२४          | करणान् वा भक्षयेवव्दम्            | ११।६२          |
| एं या पापकृतामुक्ता         | 301199        | कण्टकोद्धरणे नित्यं               | <b>हा</b> २५२  |
| एवामन्यतमे स्थाने           | न।११६         | कण्डनी चोदकुम्भश्च                | ३।६म           |
| ए गमन्यतमी यस्य             | ३।१४६         | कथं तत्र विभागः स्यात्            | <b>ह। १</b> २२ |
| एवा विचित्रामिहिता          | १शहन          | कथं मृत्युः प्रभवति               | प्रार          |
| एषां हि बाहुगुण्येन         | ७।७१          | कथञ्चिदप्यतिक्रामन्               | 31860          |
| एषां हि विरहेण स्त्री       | प्रा१४६       | कन्यानां संप्रदानं च              | ७।१४२          |
| एषु स्थानेषु भूयिष्ठं       | <b>515</b>    | कन्याप्रदानमभ्यच्यं               | ३।३०           |
| एषोऽखिलेनामिहितो दण्ड       | 50 हा न       | कन्याप्रदानं विधिवद्              | ३।२६           |
| एषोऽखिलेनामिहितो धर्मः      | <b>८।२६६</b>  | कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यात्      | 3138           |
| एवोऽखिलः कर्मविधिः          | <b>ह</b> ।३२५ | कन्याया दूवरणं चैव                | ११।६१          |
| एवोदिता गृहस्यस्य           | ४।२५६         | कन्यायां दत्तशुल्कायाम्           | 0313           |
| एवोदिता लोकयात्रा           | हारप          | कन्यां मजन्तीमुरकृष्टं            | E13 & X        |
| एषी नाद्यादनस्योक्तः        | ११।१६१        | कन्येव कन्यां या कुर्यात्         | <b>८।३</b> ६६  |
| एषोऽनापदि वर्णानाम्         | <b>ह</b> ।३३६ | कपालं बुक्षमूलानि                 | EIRR           |
| एवोऽनुपस्कृतः प्रोक्तो      | ७।६५          | करम्भवालुकातापान्                 | १२।७६          |
| एष्वर्येषु पश्चित्हसन्      | प्रा४२        | करीषमिष्ट+ारांश्चे                | 51240          |
|                             | •             | कर्णभवेऽनिले रात्री               | ४।१०२          |
| ऐ                           |               | कर्गों चर्म च बालांइच             | =1२३४          |
| ऐन्द्रं स्थानमित्रप्रेप्युः | टाई४४         | कणी तत्र पिधातव्यी                | २।२००          |
| ऐन्द्रं स्थानमुपासीना       | <b>416</b> 3  | कर्मचेष्टास्वहः कृष्णः            | शहद            |
| ग्रो                        |               | कर्मजा गतयो नुणां                 | १२।३           |
|                             |               | कर्मणां च विवेकार्यं              | शिर्द          |
| म्रोघवाताहृतं बीजम्         | EIXX          | कर्मणाऽपि समं कुय <sup>र</sup> त् | 51800          |
| भोषध्यः पशवी वृक्षाः        | प्रा४०        | कर्मणां फलनिव् ति                 | 1211           |
| भ्रोषध्यः फलपाकान्ताः       | १।४६          | कर्मदण्डस्तु लोकान्स्त्रीन्       | <b>१</b> २।३.  |
| भ्रोंकारपूर्विकास्तिल्लः    | २।⊏१          | कर्मस्वम्युद्यतस्त्रेता           | <b>हा३०</b> २  |
| भौ                          |               | कर्माण्यारभमाणं हि                | 00\$13         |
|                             |               | कर्मात्मनां च देवानां             | शिरर           |
| भौदकेनैव विधिना             | ३।२१४         | कर्मारस्य निवादस्य                | ४।२१५          |
| मौरभिको माहिषिकः            | 31888         | कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां          | 3315           |
| भीरभ्रेणाय चतुरः            | ३।२६८         | कर्मोपकरणाः शूद्राः               | १०।१२०         |
| म्रीरसक्षेत्रजी पुत्री      | ६।१६५         | कलविङ्कं प्लवं हंसं               | प्राष्ट्र      |
| ग्रीरसो विभजन्दायं          | £18 E.R.      | कलिः प्रसुप्तो मवति               | <b>ह।३०२</b>   |
| भीरसः क्षेत्रजङ्गव          | <b>ह।१५</b> ह | कल्पयित्वास्य वृत्तिञ्च           | ११।२३          |
| म्रीवधान्यगरी विद्या        | ११।२३७        | कव्यानि चैव पितरः                 | राह्य          |
| श्रं                        |               | कस्मिश्चिदपि वृत्तान्ते           | \$158          |
| •                           | <b>A188</b>   | काणं बाप्ययवा सम्जम्              | 51208          |
| भ्रंशमंशं यवीयांसः          | <b>ह</b> ।११७ | कानीनक्च सहोदक्च                  | 21840          |
| <b>45</b>                   |               | कामकारकृतेऽप्याहुः                | 86.88          |
| कटचां कृताक्को निर्वास्य    | 517 <b>5</b>  | कामक्रोधी तु संयम्य ततः           | १२।११          |
|                             |               |                                   |                |

| कामकोषी तु संयम्य योऽर्थान् | ≒। <b>१</b> ७५ | कालमासोद्य कार्यं च राजा         | <b>ह</b> ।२ <b>ह</b> ३ |
|-----------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------|
| कामजेव प्रसक्तो हि          | ७।४६           | कालमेव प्रतीक्षेत                | ६।४५                   |
| कामतस्तु कृतं मोहात्        | ११।४६          | कालदाकं महाद्याल्काः             | ३।२७२                  |
| कामतस्तु प्रवृत्तानां       | ३।१२           | कालेऽदाता पिता वाच्यः            | 813                    |
| कामतो बाह्यणवधे             | ११।हर          | काले प्राप्तस्त्वकाले वा         | ३।१०४                  |
| कामतो रेतसः सेकम्           | ११।१२०         | कालं कालविमक्तींइच               | १।२४                   |
| काममर्म्यायतोऽरनीयाद्       | २।१८६          | किञ्चि छे <mark>यस्करतरं</mark>  | 82158                  |
| काममामरणात् तिष्ठेत्        | 3713           | किञ्चिदेव तु दाप्यः स्यात्       | <b>८१३</b> ६३          |
| काममुत्पाद्य कृष्यान्तु     | 03109          | किञ्चिदेश तु विप्राय             | 5 515 8 5              |
| कामात्मता न प्रशस्ता        | २।२            | कितवान् <u>कु</u> शीलवान्कूरान्  | हाररप्र                |
| कामात्मा विषमः क्षुद्रः     | ७।२७           | किन्नरान्वानरान्मत्स्यान्        | १।३६                   |
| कामादृशगुरां पूर्व          | <b>51</b> १२१  | कीटाइचाहियतंगाइच                 | १११२४०                 |
| कामाद्धि स्कन्दयन् रेतो     | २।१८०          | कीनाशो गोवृषी यानम्              | 61820                  |
| कामान्माता पिता चैनं        | २।१४७          | कुटुम्बात्तस्य तद् द्रव्यं       | १ <b>१।१</b> २         |
| कामिनीषु विवाहेषु           | ष।११३          | <b>कुटुम्बार्थेऽध्यधीनोऽपि</b>   | ⊏।१६७                  |
| कामंक्रोधंच लोभंच           | २।१७८          | कुतपं चासने दद्यात्              | ३।२३४                  |
| कामं तु क्षपयेद्देहम्       | ४।१४७          | कुबेर्ड धनैश्वयं                 | ७।४२                   |
| कामं तु खलु घर्मायँ         | १०।११७         | कुरुक्षेत्रं च मत्स्याइच         | २।१६                   |
| कामं तु गुरुपत्नीनां        | २।२१६          | कुरुक्षेत्रांरच मत्स्यांरच       | ६३१।७                  |
| कामं वा समनुज्ञातः          | ३।२२२          | कुरुते धर्मसिष्यर्थं             | ७।१०                   |
| कामं श्राद्धेऽचंयेन्मित्रं  | <b>४।१४४</b>   | कुर्यादघ्ययने यत्नं              | २।१६१                  |
| काम्यो हि वेदाधिगमः         | २।२            | कुर्यादन्यत्र वा कुर्यात्        | २।८७                   |
| कायक्लेशांश्च तन्मूलान्     | ४।६२           | कुर्यादहरहः श्राद्धं             | ३।८२                   |
| कायत्रैदशिकाभ्यां वा        | २।४=           | कुर्यात् घृतपश् सङ्ग             | ४।३७                   |
| कायमङ्गुलिमूलेऽग्रे         | २।५६           | कुर्यु रधे यथापण्यं              | =1३६५                  |
| कारावरो निवादासु            | १०।३६          | कुर्वन्ति क्षेत्रिणामर्थं        | १४।३                   |
| कारकाच्छिल्पनइचैव           | ७।१३८          | कुर्वीत चैषां प्रत्यक्षं         | 21805                  |
| कारकान्नं प्रजां हन्ति      | ४।२१६          | कुर्वीत शासनं राजा               | <b>ह।२</b> ६२          |
| कारुषश्च विजन्मा च          | १०।२३          | कुलजे वृत्तसम्पन्ने              | 5 <b>।१७</b> €         |
| कार्पासकीटजोरणीनाम्         | ११।१६८         | कुलसंख्यां च गच्छन्ति            | ३१६६                   |
| काप[सतान्तवं क्रीञ्चः       | १२।६४          | कुलान्यकुलतां यान्ति             | ३।६३                   |
| कार्पासमुपवीतं स्यात्       | 5188           | कुलान्याशु विनश्यन्ति            | ३१६४                   |
| कार्यं वीक्य प्रयुञ्जीत     | ७।१६१          | कुलान्यैव नयन्त्याशु             | ३।१५                   |
| कार्यं सोऽवेक्य शक्ति च     | ७।१०           | कुले महति सम्भूतां               | ७१७७                   |
| कार्यः, शरीरसंस्कारः        | २।२६           | कुले मुख्येऽपि जातस्य            | १०१६०                  |
| काषीगणस्तु विज्ञेयः         | 5183E          | कुलं दहति राजाग्निः              | ७।६                    |
| कार्वापणं भवेदण्डचो         | 5133६          | कुविवाहै: क्रिय'लोपै:            | ३।६३                   |
| काष्ण्रीरववास्तानि          | . २।४१         | कुशीलबोऽबकीर्णी च                | ३।१५५                  |
| काष्णीयसमलङ्कारः            | १०।५२          | कुसीदपथमाहुस्तं                  | <b>८।१</b> ४२          |
| कालपक्वैः स्वयं शीर्णैः     | ६।२१           | कुसी <b>ववृद्धिर्द्वे गुण्यं</b> | 5।१५१                  |
| कालमासाद्य कार्यं च दण्डं   | टाइ२४          | कुसूलघान्यको वा स्यात्           | <b>V</b> 10            |

| श्लाकानाम | भयपंक्ति-श्रनु | <b>म्याणका</b> |
|-----------|----------------|----------------|
|           |                |                |

| कुह्वं चैवानुमृत्ये च      | ३।८६          | केशान्तः वोडशे वर्षे                        | २।६५          |
|----------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|
| क्टशासनकत् श्व             | <b>ह</b> ।२३२ | केशेषु गृह्यतो हस्तौ                        | 5125३         |
| कूपवापीजलानां च            | ११।१६३        | कैवर्तमिति यं प्राहुः                       | १०।३४         |
| क्ष्माण्डैर्वापि जुहुयात्  | <b>८।१०६</b>  | कोव्ठागारायुषागार                           | <b>ह</b> 1२५० |
| कृच्छातिकृच्छी कुर्वीत     | ११।२०८        | कौटसाक्ष्यं तु कुर्वाणम्                    | <b>८।१२३</b>  |
| कृच्छ्ं चान्द्रायएां चैव   | ११।१७७        | कौरसं जपवाऽप इत्येतत्                       | ११।२४६        |
| कृतर्ज्ञं धृतिमन्तं च      | ७।२१०         | कौद्रोयाविकयोरूपैः                          | ४।१२०         |
| कृतवारोऽपरान् वारान्       | १०।५          | कौशेयं तित्तिरिह्रं त्वा                    | १२।६४         |
| <b>कृ</b> तनिणेंजनां इचैव  | 3=9199        | क्रमतः पूर्वमम्यस्य                         | ४।१२५         |
| कृतबुद्धिषु कर्तारः        | ७३।१          | क्रमशो याति लोकेऽस्मिन्                     | १२।५३         |
| कृतवापनी निवसेत्           | <b>११</b> ।७= | क्रमशः क्षेत्रजादीनां                       | <b>ह</b> ।२२० |
| कृतवापी वसेदगोष्ठे         | ११।१०८        | क्रय <b>विक्रयम</b> ध्वानं                  | ७।१२७         |
| कृता <b>सुसारादधिका</b>    | ६।१५२         | क्रयविक्रयानुशयः                            | <b>⊏</b>  乂   |
| कृतान्नं चाकृतान्नेन       | ४३१०१         | क्रयेण स विशुद्ध हि                         | <b>=</b> 1२०१ |
| <b>कृ</b> तारूजलिरुपासीत   | ४।१५४         | कव्यादसूक रोष्ट्राणाम्                      | ११।१५६        |
| कृते त्रेतादिषु ह्येषा     | १।८३          | क्रव्यादान्छाकुनान्सवीन्                    | प्रा११        |
| कृतोपनयनस्यास्य            | २।१७३         | क्रव्यावांस्तु मृगान् हत्वा                 | ११।१३७        |
| कृतं तद्धमंतो विद्यात्     | E1733         | क्रव्याद्भिश्च हतस्यान्यैः                  | ४।१३१         |
| कृतं त्रेतायुगं चैव        | १ ० ६। ३      | <b>क्रियाऽ</b> म्युपगमा <del>स्</del> वेतत् | <b>FX13</b>   |
| कृत्वा पापं हि सन्तप्य     | ११।२३०        | क्रीडन्निवैतत् कुरुते                       | १।५०          |
| कृत्वा मूत्रं पुरीषं वा    | ४।१३८         | क्रीएरीयाद् यस्त्वपत्यार्थम्                | <b>६</b> ११७४ |
| कृत्वा विक्रीय वा किञ्चित् | <b>८।१२२</b>  | क्रीत्वा विक्रीय वा किंचित्                 | 51२२२         |
| कृत्वा विघानं मूले तु      | ४२१।३         | क्रीत्वा स्वयं वाऽप्युत्पाद्य               | प्रा३२        |
| कृत्वैतद् बलिकमेंवं        | 3168          | कुद्धयन्तं न प्रतिकुद्धचेत्                 | ६।४८          |
| कृत्स्नमेव लभेतांशं        | 51200         | क्रूरकर्मकृतां चैव                          | १२।५८         |
| कुत्स्तनं चाष्टविधं कर्म   | ७।१५४         | क्रोंघजेऽपि गणे विद्यात्                    | ७।५१          |
| न्मिकीटपतंगानाम्           | ११।७०         | बलुप्तकेशनखश्मश्रुदन्तिः                    | ४।३४          |
| कृमिकीटपतं ङ्गाइच          | \$180         | क्लृप्तकेशनखश्मश्रुः पात्री                 | ६।५२          |
| कृषिकीटवयो हत्या           | १२।५६         | क्लृप्तानां पशुसोमानां                      | ११।२७         |
| कृमिभूतः श्वविष्ठायां      | १०।६१         | क्लेशांश्च विविधांस्तांस्तान्               | १२।८०         |
| कृषिगोरक्षमास्याय          | १०।५२         | क्षतुर्जातस्तयोग्रायाम्                     | १०।१६         |
| कृषिजीवी श्लीपदी च         | ३।१६४         | क्षतृवैदेहको तद्वत्                         | १०।१३         |
| कृषि साध्विति मन्यन्ते     | १०।५४         | क्षत्रविट्शूद्रयोनिस्तु                     | <b>हा</b> २२8 |
| कृष्णपक्षे दशस्यादी        | ३७२१६         | क्षत्रशूद्रवेपुर्जन्तुः                     | 3109          |
| क्षिजानामोषघीनाम्          | 551588        | <b>क्षत्रस्यातिप्रवृद्धस्य</b>              | <b>६।३२०</b>  |
| कृष्णसारस्तु चरति          | २।२३          | क्षत्रियस्य तु मौर्वी ज्या                  | २।४२          |
| केतितस्तु यथान्यायं        | 31860         | क्षत्रियस्य परो धर्मः                       | ७ १४४         |
| केशकीटावपन्नं च पदा        | ४।२०७         | क्षत्रियस्य हि बालिश्याद्                   | <b>११</b> :२१ |
| केशकीटावपन्नं च पिबेद्     | ११।१५९        | क्षत्रियो बाहुवीर्येग                       | 88138         |
| केशप्रहारपंदच              | ४।८३          | क्षत्रियं चैव वैश्यश्च                      | नाष्ट्र १     |
| केशान्तिको ब्राह्मणस्य     | २।४६          | क्षत्रियं चैव सर्पं च                       | ४।१३५         |

| क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायाम्          | 310\$         | गन्धमाल्यैः सुरभिभिः          | ३।२०६         |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| क्षत्रियाज्जातमेवं तु              | १०१६४         | गन्धवी गुह्यका यक्षाः         | १२।४७         |
| सत्रियाब् विप्रकन्यायाम्           | १०।११         | गान्धर्वो राक्षसक्त्वैव धम्यौ | ३।२६          |
| क्षत्रियायामगुप्तायाम्             | द1३द <b>४</b> | गन्धानां च रसानां च           | 35\$13        |
| क्षत्रुप्रपुक्कसानान्तु            | 38108         | गन्धौषधिरसानां च              | ७।१३१         |
| सन्तर्वयं प्रभुषा नित्यं           | 51382         | गर्वमाजाविकानां तु            | =1२६=         |
| क्षयी चाप्ययितः सोमः               | 81388         | गर्भभत्तुं द्रुहां चैव        | ४।६०          |
| क्षय्यामयाव्यपस्मारि               | ३१७           | गभदिकादशे राज्ञः              | २।३६          |
| क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यः            | राद४          | गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत       | २।३६          |
| क्षान्त्या शुद्धचन्ति विद्वान्सः   | ४।१०७         | गमिणी तु द्विमासादिः          | 51800         |
| क्षीणस्य चैव क्रमशो                | ७।१६६         | गभिगात्वयवा स्यात्तां         | ११।७          |
| क्षीरं क्षौद्रं दिघषृतं            | 20155         | गहितानाद्ययोर्जेग्धिः         | ११।५६         |
| क्षुद्रकाणां पश्चनां तु            | 51789         | गवा चान्नमुपाद्यातं           | ४।२०६         |
| क्षुं वार्त्तं इचार्त्तं मन्यागात् | 201805        | गवां च परिवासेन               | ४।१२४         |
| क्षुवतीं जुम्भमाणां च              | 8183          | गवां च यानं पृष्ठेन           | ४।७२          |
| क्षेत्रक्रातडागानाम्               | 517 E 7       | गात्राणि चैव सर्वाणि          | ४।१४३         |
| क्षेत्रजादीन् सुतानेतान्           | 61850         | गान्घर्वी राक्षसद्वीव         | 3128          |
| क्षेत्रबीजसमायोगात्                | <b>E</b>   3  | गान्धर्वः स तु विज्ञेयी       | 3132          |
| क्षेत्रमूता स्मृता नारी            | <b>E13</b>    | गार्भेहोमैर्जातकर्म           | २।२७          |
| क्षेत्रिकस्य तु तद्बीन             | ११४१          | गां विप्रमजमरिन वा            | ३।२६०         |
| क्षेत्रिकस्यैव तद्वीत्रं           | 8148          | गिरिपृष्ठं समारुह्य           | ७।१४७         |
| क्षेत्रियस्यात्यये दण्डो           | <b>८</b> ।२४३ | गुच्छगुल्मं तु विविधं         | १।४८          |
| क्षेत्रेव्वन्येव तु पशुः           | <b>८।२४१</b>  | गुणांदच सूपज्ञाकाचान          | ३।२२६         |
| क्षेत्रं हिरण्यं गामदवं            | २।२४६         | गुप्तं सर्वेतुं कं शुभ्रं     | ७।७६          |
| क्षेम्यां सस्यप्रदा नित्यं         | ७।२१२         | गुरुणाऽनुमतः स्नात्वा         | ३।४           |
| क्षीमवच्छङ्गऋङ्गाणाम्              | प्रा१२१       | गुरुतल्पव्रतं कुर्यात्        | <b>२१।१७०</b> |
| ख                                  |               | गुरुतस्पे भगः कार्यः          | <b>६।२३७</b>  |
|                                    |               | गुषतरूप्यमिमार्थ्यनः          | ११।१०३        |
| सङ्जो वा यदि वा काणः               | ३।२४ <b>२</b> | गुरुदारेषु कुर्वीत            | २।२१७         |
| स्रद्वाङ्गी चीरवासा वा             | ११।१०५        | गुरुशरे सपिण्डे वा            | २।२४७         |
| <b>खराइवोष्ट्रमृगेमानाम्</b>       | ११।६८         | गुरुपत्नी तु युवतिः           | · २।२१२       |
| न्तलात् क्षेत्रावगाराद् वा         | ११।१७         | गुरुपत्न्या न कार्याणि        | 21288         |
| खानि चैव स्पृशेदिद्धः              | २१६०          | गुरुपुत्रेषु नार्येषु         | २।२०७         |
| खं सन्निवेशयेट्लेषु                | १२।१२०        | गुरुमातृपितृत्याग             | ११।५६         |
| स्यापनेमानुतापेन                   | ११।२२७        | गुरुराह्वनीयस्तु              | २।२३१         |
| ग                                  |               | गुरुवच्च स्नुषावच्च           | <b>हाइ</b> २  |
| 1                                  |               | गुरुवस्त्रतिपूरुयाः स्युः     | २।२१०         |
| गणान्नं गणिकान्नं च लोकेम्यः       |               | गुरुशुश्रूषया त्वेवं          | २।२३३         |
| गणान्नं गणिकान्नं च विदुषा         | ४।२०६         | गुरुषु त्वम्यतीतेषु           | ४।२५२         |
| गतप्रत्यागते चैव                   | ७।१८६         | गुरुस्त्रीगमनीयं तु           | ११।१०२        |
| गत्वा कक्षाम्तरं त्वन्यत्          | ७।२२४         | गुरं वा बालवृद्धी वा          | 513X0         |

| হ                                           | लोकानामुभयपं            | क्त-त्रनुक्रमणिका                                     | १०१९                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| गुरूम्भृत्यांत्रचोज्जिहीर्षन्               | ४।२५१                   | गोऽभ्योष्ट्रयानप्रासाद                                | २।२०४                                          |
| गुरोः कुले न मिस्रेत                        | 218=8                   | गोषु ब्राह्मणसंस्थासु                                 | =1३२५                                          |
| गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु                    | र्भाइप                  | गोस्वाम्यनुमते भृत्यः                                 | =1238                                          |
| गुरोगुरी सन्निहिते                          | २।२०४                   | गौडी पैष्टी च माध्वी च                                | 88188                                          |
| गुरोर्यंत्र परीवादः                         | २।२००                   | प्रहीता यदि मध्टः स्यात्                              | दा१६६                                          |
| गुरोइचालीकनिर्बन्धः                         | ११।४४                   | प्रामघाते हितामङ्ग                                    | ४७५।३                                          |
| गुरोस्तु चक्षुविषये                         | २।१६=                   | ग्रामजातिसमूहेषु                                      | <b>51</b> २२१                                  |
| गुरौ वसन्सञ्चिनुयाद्                        | २।१६४                   | प्राम शेषान्समुत्यन्नान्                              | ७।१४६                                          |
| गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च                      | 51३१७                   | प्रामस्याधिपति कुर्यात्                               | ७।११५                                          |
| गुर्वेथँ पितृमात्रथँ                        | 2818                    | ग्रामादरण्यं निःसृत्य <sup>े</sup>                    | 818                                            |
| गुल्मवल्लीलतानां च                          | <b>१</b> १। <b>१</b> ४२ | प्रामाबाहृत्य वाइनीयात्                               | ६।२८                                           |
| गुल्मांइच स्थापयेदाप्तान्                   | ७३१७                    | ग्रामीयककुलानां च                                     | <b>८।२</b> ४४                                  |
| गुल्मान्वेणूंश्च विविधान्                   | <b>८।</b> २४७           | ग्रामेष्वपि च ये केवित्                               | <b>ह।२७१</b>                                   |
| गूढोत्पन्नोऽपविद्धश्च                       | 32813                   | रामं ग्रामशताष्यक्षः                                  | 39910                                          |
| गूहेत्कूमं इवाङ्गानि                        | ७।१०५                   | ग्रासाच्छादनमत्यन्तं                                  | <b>६।२०२</b>                                   |
| गृहं तडागमारामं                             | <b>८।२६४</b>            | ग्रीष्मे पंचतपास्तु स्यात्                            | ६।२३                                           |
| गृहदोऽप्रयाणि वेश्मानि                      | ४।२३०                   | _                                                     |                                                |
| गृहमेघिषु चान्येषु                          | ६।२७                    | घ                                                     |                                                |
| गृहसंवेशको दूतो                             | ३।१६३                   | घातयेद्विविधैर्दण्डै:                                 | १।२७४                                          |
| गृहस्य उच्यते श्रेष्ठः                      | ६।८६                    | घृतकुम्भं वराहे तु                                    | ११।१३४                                         |
| गृहस्यस्तु यदा प्रयेत्                      | ६।२                     | घोरेऽस्मिन्भूतसंसारे                                  | १।५०                                           |
| गृहस्थेनैव धार्यन्ते                        | ३।७८                    | <b>ब्राणेन सूकरो हस्ति</b>                            | 31586                                          |
| गृह्ण रेखुलकं हि लोभेन                      | ३।४१                    | =                                                     |                                                |
| गृहिणः पुत्रिणो मौलाः                       | =1६२                    | ~                                                     |                                                |
| गृहीत्वा मुसलं राजा                         | ११।१००                  | चक्रवृद्धि समारूढो                                    | =1846                                          |
| गृहे गुहावरण्ये वा                          | X183                    | चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः                                | 518X3                                          |
| गोत्रारिक्थानुगः पिण्डो                     | <b>हा</b> १४२           | चिकित्गो दशमीस्थस्य                                   | २।१३८                                          |
| गोत्ररिक्ये जनियतुः                         | हार्४२                  | चक्रुनीसा च कर्णी च                                   | <b>51१२</b> ४                                  |
| गोपः क्षीरमृतो यस्तु                        | =1२३१                   | चण्डालपुर्वकसानां च                                   | १२।५५                                          |
| गोबीजकाञ्चनैवैश्यं शूद्र                    | नारश्च                  | चण्डालश्वपचानान्तु                                    | १०।५१                                          |
| गोबीजकाञ्चनैवैरयं शूद्रं                    | 5155                    | चण्डालहस्तादादाय                                      | 201205                                         |
| गोबाह्यणस्य चैवार्ये                        | प्रशि                   | चण्डालात् पाण्डुसोपाकः                                | 80110                                          |
| गोभिः प्रवर्तिते तीर्थे                     | ११।१६६                  | चण्डालान्स्यस्त्रियो गत्वा                            | ११।१७४                                         |
| गोभिरव्वैश्च यानैश्च                        | ३१६४                    | चण्डालेन तु सोपाकः                                    | १०।३८                                          |
| गोभिनामेव ते वत्साः                         | 0 X I 3                 | चतुरो बाह्यसस्याचान्                                  | ३।२४                                           |
| गोमूत्रमंग्निवर्णं या                       | \$3155                  | चतुरो व्रतिनोऽम्येति                                  | ११।१२१                                         |
| गोमूत्रेणाचरेत्स्नानं                       | 305155                  | चतुरोऽस्तमिते सूर्ये                                  | 281288                                         |
| गोमूत्रं गोमयं भीरम्                        | <b>११</b> ।२१२          | चतुरोंकान् हरेद् विप्रः                               | FX\$13                                         |
| गोयानेऽप्सु दिवा चैव                        | ११।१७४                  | चतुरः प्रांतरवनीयात्<br>चतुर्णामपि चैतेवां द्विचा     | 3\$11\$\$<br>********************************* |
| गोरक्षकान् वाणिजिकान्<br>गोवघोऽषाज्यसंयाज्य | 51802                   | चतुलामाप चतवा । इना<br>चतुर्णामपि चैतेवां प्रायश्चितं | हार३६                                          |
| नावबाऽवायमस्याज्य                           | ११।४६                   | चतुरामाप चतपा प्रावाश्यत                              | 6125                                           |

| चतुर्णामपि वर्णानां दारा      | डा३४६          | च।ररगाश्च सुपरगश्चि                     | 85188         |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|
| चतुर्णामिप वर्णानां नारी      | ११।१३८         | चारेगोत्साहयोगेन                        | <b>ह</b> ।२६५ |
| चतुरामिपि वर्गानां प्रेत्य    | ३।२०           | चारेश्चानेकसंस्थानैः                    | ह1२६ <b>१</b> |
| चतुर्णीमपि वर्णानामाचा        | १।१०७          | चिकित्सकस्य मृगयोः                      | ४।२१२         |
| चतुर्णामपि वर्णानां यथा       | प्राप्त        | चिकित्सकामां सर्वेषाम्                  | <b>६।२५४</b>  |
| चतुणीमाश्रमाणां च             | ७।१७           | चि कित्सकान्वेवलकान्                    | ३।१५२         |
| चतुर्थं एकजातिस्तु            | 8018           | चिन्तये <b>द्धमं</b> कामा <b>र्थान्</b> | ७।१५१         |
| चतुर्थकालमञ्नीयात्            | 309108         | चिरस्थितमपि खार्चं                      | ४।२५          |
| चतुर्थकालिको वा स्यात्        | ६।१६           | चीरवासा द्विजाऽरण्ये                    | ११।१०१        |
| चतुर्थं मारबानोऽपि            | १०।११८         | चीरीवाकस्तु लवणं                        | १२।६३         |
| चतुर्थमायुषो भागं त्यक्तवा    | ६।३३           | चूडाकर्मद्विजातीनां                     | २।३५          |
| चतुर्थमायुषो मागमुवित्वा      | ४।१            | चेलचम्मिषाणां च                         | ११।१६६        |
| चतुर्थे मासि कर्तव्यं         | २।३४           | चेष्टाइचैव विजानीयात्                   | ७।१६४         |
| चतुर्थः सम्प्रदातैषां         | ह। १८६         | चैत्यद्भाश्मशानेषु                      | १०।५०         |
| चतुर्मिरपि चैवैतैः            | ६।६१           | चैलवज्चमंगां शुद्धिः                    | ५।११६         |
| चर्ताभरितरैः साधै             | ३।४६           | चैलाशकश्च भवति                          | १२१७२         |
| चतुष्पथारचैत्यवृक्षाः         | <b>६।२६४</b>   | घोदितो गुरुए। नित्यं                    | 93915         |
| चतुष्पात्सकलो धर्मः           | <b>१</b> 1= १  | चोरैरपप्लुते ग्रामे                     | ४।११८         |
| चतुःसुवर्णान्षण्निष्कान्      | <b>८।२</b> २०  | चौरिकानृतमायाभिः                        | १।८२          |
| चतुःसौवणिको निष्को            | न <b>।१३</b> ७ | चौरीह तं जलेनोढम्                       | 5185E         |
| चत्वारस्तूपक्षीयन्ते          | =18EE          | छ                                       |               |
| चत्वारि तस्य वर्धन्ते         | २।१२ <b>१</b>  | छत्राकं विड्वराहं च                     | ५।१६          |
| चत्वार्याहुः सहस्राणि         | ११६६           | छद्मनाऽऽचरितं यच्च                      | 33918         |
| चन्द्रवित्तेशयोश्च            | ७।४            | छायायामन्धकारे वा                       | 8148          |
| चन्द्रस्याग्नेः पृथिव्याश्च   | ६०६।३          | छाया स्वो दासवर्गइच                     | ४।१८४         |
| चमसानां ग्रहाणां च            | प्रा११६        | छिद्रं च वारयेत्सर्व                    | 51738         |
| चरागामन्नमचरा                 | प्रारह         | छिन्ननास्ये भग्नयुगे                    | =1268         |
| चरितव्यमतो नित्यं             | ११।५३          | छुच्छुन्दरिः शुमान् गन्धान्             | १२।६४         |
| चक्रणां स्नुक्सुवारगां च      | ५।११७          | छेत्तव्यं तत्तदेवास्य                   | 51708         |
| चरेत्सांतपनं कृच्छ्रं तन्नि   | ११।१६४         | छेदवर्जं प्रणयनं                        | 51700         |
| चरेस्सान्तपन कृच्छ्रं प्राजा  | ११।१२४         | छेदनेचैव यन्त्राणाम्                    | 51787         |
| चरेयुः पृथिवीं दीनाः          | <b>११३</b> =   | ·                                       |               |
| चर्मचामिक माण्डेषु            | 51758          | <b>ज</b>                                |               |
| चमविनद्धं दुर्गन्घ            | ६१७६           | जगतक्च समुत्पत्ति                       | १।१११         |
| चाक्षुषश्च महातेजा            | शहर            | जग्ध्वा मांसमभदयं च                     | ११।१५२        |
| चाण्डालक्च वराहक्च            | ३१२३६          | जग्ध्वा ह्यविधिना मांसं                 | メリネキ          |
| चातुवंण्यं त्रयो लोकाः        | १२।६७          | जघन्यं सेवमानां तु                      | 513£X         |
| चातुर्वर्ण्यस्य कृत्स्नोऽयम्  | १२।१           | जटाइच बिभृयान्तित्यं                    | ६१६           |
| चान्द्रायए विघानैव            | ६१२०           | जटिलं चानघीयानं                         | ३।१५१         |
| चान्द्रायणं चरेन्मासं         | 88188          | जडमूकान्धबधिरान्                        | 39816         |
| चान्द्रायएां वा त्रीन् मासान् | ११।१०६         | जडमूकान्धबधिराः                         | ११।५२         |
| -                             |                |                                         |               |

| रलोकानामुभयपंक्ति-ग्रनुक्रमणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ना  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Contract of the Contract of th | *** |

१०२१

जननेऽप्येवमेव स्यात् प्रा६१ जीर्णानि चैव वासांसि ६।१५ जनन्यां संस्थितायान्त् जीर्णोद्यानान्यरण्यानि 81883 EIZEX जीवन्तीनां तुतासां ये जनियत्वा सुतं तस्यां 3180 5178 जीवसंज्ञोऽन्तरात्माऽन्यः जन्मज्येष्ठेन चाह्वानम् 81825 १२।१३ जन्मन्येकोदकानां तु जीवितात्ययमापन्नः प्रा७१ 801608 जीवेत्क्षत्रियधर्मेण जन्मप्रभृति यत्किञ्चित् 5180 20158 जनमवृद्धिक्षयैनित्यं जीवेदेतेन रालन्यः 821828 १०१९५ जैह्यं च मैथुनं पुंसि जपतां जुह्नतां चैव ४।१४६ १११६७ जयन् वाडन्यतमं वेदम् ११।७५ ज्यायान्परः परो ज्ञेयो 815 जपस्त रत्समन्दीयं **११**1२५३ ज्यायांसमनयोविद्याद् 3,830 जपहोमैरपैत्येनः ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात् १०।१११ 8180X जिंदि त्रींगि सावित्र्याः ज्येष्ठः कुलं वर्धयति ११।१६४ 30813 जपित्वा पौरुषं सूनतं ज्येष्ठः पूज्यतमो लोके ११।२५१ 30813 जपेच्च जुहुयाच्चैव रा१४४ ज्ये<sup>ह</sup>ठता च निवर्तेत ११।१८५ जपेद्वा नियताहारः ११।७७ ज्येष्ठश्चेष कनिष्ठश्च **ह**।११३ जपोऽहुतो हुतो होमः 3108 ज्येष्ठस्तु जातो ज्येष्ठायाम् 81858 ज्येष्ठस्य विश उद्घारः जप्येनव तु संसिध्येत् **हा११२** २।५७ जरया चाभिभवनं ज्येष्ठांशं प्राप्नुयाच्चास्य ११।१८४ ६।६२ ज्येष्ठेन जातमात्रेग जराशोकसमाविष्टम् ६।७७ **हा**१०६ ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां जरां चैवाप्रतीकाराम् १२।८० नार४५ ज्येष्ठो यबीयसो मार्याम् जाङ्गलं सस्यसम्पन्नम् ७१६६ E145 जातदन्तस्य वा कुर्युः ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत् ४१७० \$100 ज्योतिषक्च विकुर्वागात् जातबाह्मणशब्दस्य १०।१२२ 2195 ज्ञातिस्वेनानुपेयास्ताः जातिजानपदान्धर्मान् 5812 ११।१७२ ज्ञातिस्यो द्रविणं वत्वा जातिश्रंशकरं कर्म ११।१२४ 3138 जातिमात्रोपजीवी वा न्नातिभ्यः सत्कृतं दत्त्वा 31758 5170 **ज्ञा**तिसम्बन्धिमस्त्वेते जातो नार्यामनार्यायाम् १०१६७ 35713 जातो निवादाच्छ्रद्रायाम् ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित् १०११८ 318 3x जातोऽप्यनायदायीयां ज्ञाननिष्ठेषु कृष्यानि १०१६७ १।१३५ जानन्नपि हि मेघावी २।११० ज्ञानमूलां कियामेषां **8158** जानीयादस्थिरां वाचं ज्ञानाज्ञानकृतं कृत्स्नं 281887 5108 जामयोऽप्सरसां लोके ४।१८३ ज्ञानेनैवापरे विप्राः ४।२४ जामयो यानि गेहानि ३।५८ ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि 31833 जायन्ते दुर्विवाहेषु ३१४१ ज्ञानं तपोऽग्निराहारो प्रा१०५ जायायास्तद्धि जायात्वं 213 जालान्तरगते मानी 51832 जिघांसया ब्राह्मणस्य ११।२०६ भल्ला मल्ला नटाइचेब १२।४५ जितेन्द्रियो हि शक्नोति **७१४४** भल्लो मल्लञ्च राजन्यात् १०।२२ जित्वा सम्पूज येद् देवान् ७।२०१

51700

**११**।१३८

डिम्माहबहतानां च

XJEX

जिह्नायाः प्राप्नुयाच्छेदं

जीनकामुं कबस्ताबीन्

| त                        |               | तत्र भुक्त्वा पुनः किञ्चित् | ७।२२५          |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| त एव हि त्रयोः लोकाः     | २।२३०         | तत्र यत्त्रीतिसंयुक्तम्     | १२।२७          |
| त एव हि त्रयो वेदाः      | २।२३०         | तत्र यद् ब्रह्मजन्मास्य     | ३।१७०          |
| तच्चामिषेण कर्तं व्यं    | ३।१२३         | तत्र यद्रिक्यजातं स्यात्    | 03813          |
| तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वे   | <b>१</b> २।३४ | तत्र ये मोजनीयाः स्युः      | १।१२४          |
| तडागमेदक हन्यात्         | <b>३७</b> २।उ | तत्र राजा भवेद्ण्डचः        | <b>८।३३</b> ६  |
| तडागान्युदपानानि         | नार्द्र       | तत्र वक्तव्यमनृतं           | 2160R          |
| ताडागार।मदाराणां         | ११।६१         | तत्र विद्यान वक्तव्या       | २।११२          |
| ततो गृह्बलि कुर्याद्     | ३।२६४         | तत्र सत्यं ब्रुवन्साक्षी    | <b>८</b> ।७४   |
| ततो दुर्गं च राष्ट्रं च  | <b>अ</b> रार  | तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः   | ७।१४६          |
| ततोऽपरे ज्येष्ठवृषाः     | <b>६।१</b> २३ | तत्र स्वामी मवेद्दण्डघः     | <b>⊏।२६३</b>   |
| ततो भुक्तवता तेषा        | ३।२५३         | तत्रात्मभूतैः कालज्ञैः      | ७।२१७          |
| ततोऽर्धदण्डो भृत्यानां   | ८।२४३         | तत्रापरिवृतं घाग्यं         | <b>८।२३८</b>   |
| ततोऽर्घं मध्यमस्य स्यात् | <b>ह।११</b> २ | तत्रासीनः स्थितो वाऽपि      | 513            |
| ततस्तया स तेनोक्तः       | ११६०          | तत्रास्य माता सावित्री      | २।१७०          |
| ततःप्रभृति यो मोहात्     | <b>६</b> ।६८  | तथा गुरुगतां विद्यां        | २।२ <b>१</b> ८ |
| ततः सपत्नाञ्जयति         | ४।१७४         | तथा गृहस्थमाश्रित्य         | <i>७७</i> ।इ   |
| ततः स्वमातृतः शेषाः      | 81828         | तथा ग्रामशतानां च           | ७।११४          |
| ततः स्वयम्भूभंगवान्      | १।६           | तयाऽघमर्षं णं सूक्तं        | ११।२६०         |
| तत्तत्कार्यं निवर्तत     | न <b>ा११७</b> | तया च श्रुतयो बह्नपः        | 3913           |
| तत्तत्तेनैव भावेन        | ४।२३४         | तया चारैः प्रवेष्टब्यं      | ६।३०६          |
| तत्तत्पितृणां भवति       | ३।२७४         | तथा ज्ञानाग्निना पापं       | १२।२४६         |
| तत्तया वोऽभिषास्यामि     | १।४२          | तथा तथा कुश्लता             | १२।७३          |
| तत्तया स्थापयेद्राजा     | 517 <b>5</b>  | तथा तया त्वचेवाहिः          | ११।२२८         |
| तत्तदेव हरेत्तस्य        | ≈।३३४         | तथातथादमः कार्यः            | दारदर्         |
| तत्तद्बोऽहं प्रवक्ष्यामि | ७।३६          | तथा तथा विजानाति            | ४।२०           |
| तत्तनिवेदयेत्रेम्यो      | शश्रह         | तथा तथा शरीरं तत्           | ११।२२६         |
| तत्ते सर्वं शुनो गध्छेत् | 5180          | तथा तथेमं चामुंच            | १०।१२८         |
| तत्पर्यु षितमप्याद्यं    | रार४          | तथा त्यजन्तिमं देहं         | ६१७८           |
| तत्पापं शतधा भूत्वा      | १२।११४        | तथा दहति वेदज्ञः            | १२। <b>१०१</b> |
| तत्पण्डाग्रं प्रयच्छेत   | وحكاف         | तया कुञ्चरितं सर्वं         | <b>१</b> १।२६३ |
| तत्पृष्यकः । फ्ीति       |               | ক 🕆                         | . 3            |
| तत्त्रयरनेन कुर्वीत      | ४।१६१         | तथा नश्यति वे क्षिप्रं      | १४।३           |
| तरप्राज्ञेन बिनीतेन      | ६।४१          | तथा नित्यं यतेपाताम्        | <b>ह</b> ।१०२  |
| तत्समुत्यो हि लोकस्य     | 5 × 5 1 = 1   | तथा निमज्जतोऽधस्तात्        | 23818          |
| तत्सर्वे निर्दहन्त्याशु  | ११।२४१        | तयाऽनुचे हविदंस्वा          | <b>३।१४२</b>   |
| तत्सर्वमाचरेखुको         | ३।२२३         | तथा पापान्निगृह्णीयाद       | <b>६</b> ।३०५  |
| 'तत्सहायैरनुगतैः         | <b>ह</b> ।२६७ | तथा प्रकृतयो यस्मिन्        | 30813          |
| तत्स्यावायुषसम्परन       | ७।७४          | तथा प्रयत्नमातिष्ठेत्       | ७१६८           |
| तत्स्वयं नृपतिः कुर्यात् | <b>हार३४</b>  | तथा बाह्यत्रं बाह्यः        | १०१३०          |
| तत्र कालेन जायन्ते       | <b>ह</b> ।२४६ | तथाऽभिवर्षेत्स्वं राष्ट्रं  | ४०६।३          |
|                          |               |                             |                |

|                             | इलोाकना <b>गुमयपंक्ति-ग्रनुक्रमणिका</b> |                             | १०२३                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| तथा मित्रं धुवं             | ७।२०५                                   |                             |                      |
| तथा यशोऽस्य प्रथते          | ११।१५                                   | तदित्युचोऽस्याः सावित्र्याः | २१७७                 |
| तथा युद्धेत सम्पन्नः        | ७।२००                                   | तदेकसप्ततिगुरा              | 301\$                |
| तथा रक्षेन्नूपो राष्ट्रं    | ७।११०                                   | तदैषु सर्वमप्येतत्          | <b>८।१३०</b>         |
| तथारयो न हिसन्ति            | ७।७३                                    | तदणं प्राप्नुयात्सर्वे      | 51800                |
| तथा राज्ञा नियन्तव्याः      | <b>७०</b> ६।३                           | तद्दाशैरेव दातव्यं          | 21802                |
| तथा राज्ञामपि प्राणाः       | ७।११२                                   | तद् बाह्यरान् नात्तव्यं     | 88187                |
| तथायज्जात ग्रायीयां         | १०१६९                                   | तद् ब्रूत सर्वे सत्येन      | 5150                 |
| तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्यः      | ७। <b>१</b> २६                          | तद्देशकुलजातीनां            | =18 <b>£</b>         |
| तथावेक्ष्य नृषो राष्ट्रं    | ७।१२८                                   | तद्वप्रच सर्वविद्यानां      | <b>१</b> २।=५        |
| तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्लाद् | ३।२७८                                   | तदि कुर्वन् यथाशक्ति        | ४।१४                 |
| तथा सर्वं संविदध्यात्       | ७।१८०                                   | तद्भवत्यसुखोदकं             | ११।१०                |
| तथा सर्वाणि भूतानि          | <b>११</b> ६।३                           | तद्भैक्षभुग्जपन्नित्यं      | ११।१७८               |
| तथा हरेत्करं राष्ट्रात्     | ४०६।३                                   | तद्रजो प्रात्पं विद्यात्    | १२।२८                |
| तथेदं यूयमप्यद्य            | 31818                                   | तद्ववन्धमं तोऽर्घेषु        | 5180३                |
| तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते     | ६।७१                                    | तद्विप्रलुम्पन्त्यसुराः     | ३।२२४                |
| तयैव वेदानुषयः              | ११।२४३                                  | तद्विसुष्टः स पुरुषो        | १।११                 |
| तयंव सप्तमे मक्ते           | ११।१६                                   | तद्वै युग्मसहस्रान्तं       | १।७३                 |
| तथ्वाक्षेत्रिणो बीजम्       | <b>ह।</b> ४१                            | तद्वः सर्वे प्रवक्यामि      | ३।२२                 |
| तयुवाप्सरसः सर्वाः          | १२१४७                                   | तनुलोमकेशदशनां              | ३।१०                 |
| तथैवाश्रमिणः सर्वे          | ६।६०                                    | तन्तुवायो दशपलम्            | 03€।≂                |
| तयोपनिधिहतरि                | ४।१६२                                   | जन्मे रेतः पिता वृक्तां     | <b>ह</b> ।२०         |
| तथ्येनापि ब्रुवन्दाप्यः     | =1२७४                                   | तपत्यादित्यवध्येष           | ७१६                  |
| तदण्डमम्बद्धैमं             | 318                                     | तपश्चरंश्चोग्रतरं           | ६।२४                 |
| तदध्यास्योद्वाहेन्द्रायाँ   | ७१७७                                    | तपसक्चरणैक्चोग्नैः          | ६।७४                 |
| तदन्नं द्विगुणं दाप्यः      | 53512                                   | तपसा किल्विषं <b>हन्ति</b>  | १२।१०४               |
| तदप्यक्षयमेव स्यात्         | ३।२७३                                   | तपसापनुनुत्सुस्तु           | ११।१०१               |
| तदिधिकं पादिकं वा           | ३।१                                     | तपस्रव प्रपश्यन्ति          | ११।२३६               |
| तदवाप्नोत्ययत्नेन           | प्राष्ट्र                               | तपस्व प्रसिष्यन्ति          | ११।२३७               |
| तदा तु संश्रयेत्सिप्रं      | ७।१७४                                   | तपसेव विशुद्धस्य            | ११।२४:२              |
| तदा त्वायतिसंयुक्तः         | ७।१६३                                   | तपसैव सुतप्तेन              | ११।२३६               |
| तदात्वे चाल्पिकां पीडां     | ७।१६६                                   | तपस्तप्तवाऽसृजवं तु         | १।३३                 |
| तदा द्विका बलं कृत्वा       | <sup>ट</sup> ७११७                       | तपोनिश्चयसंयुक्तं           | 66188                |
| तदा नियुज्ज्यादिद्वांसं     | 518                                     | तपोबीजप्रमावस्तु            | १०।४२                |
| तदाऽनेन विधानेन             | ७।१८१                                   | तपोमध्यं बुधैः प्रोक्तं     | ११।२३४               |
| तदाऽयं सर्वभूतात्मा         | १।४४                                    | तपोमूलमिवं सर्वम्           | ११।२३४               |
| तदा यायाद्विगृह्य व         | ७।१८३                                   | तपो वाचं रित चैव            | १।२५                 |
| तदालम्याप्यनच्यायः          | ४।११७                                   | तपो थिया च विश्रस्य         | १२।१०४               |
| तदा विद्यादनच्यायं          | ४। ६०४                                  | तपोविशेर्वविविधः            | २।१६४                |
| तदाविद्यान्त भूतानि         | १।१८                                    | तपः परं कृतयुगे             | <b>१</b> 15 <b>६</b> |
| तदासीत प्रयत्नेन            | ७।१७२                                   | तपः परं स्वाध्यायनिष्ठाश्च  | \$1638               |
| तदा सुसमवाप्नोति            | ६।८०                                    | तप्तकच्युं चरत् विप्रः      | ११।२१४               |
|                             |                                         |                             |                      |

| तप्तमासेचयेत्तैलं             | <b>⊏।२७</b> २  | तस्माद्धमं सहायार्थं       | ४।२४२         |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|
| तमनेन विघानेन                 | <b>८।२</b> २८  | तस्माद् बाह्यणराजन्यी      | 83188         |
| तमपीह गुरुं विद्यात्          | ३१४६           | तस्मान्न देवाः श्रेयांसं   | 516६          |
| तमसा बहुरूपेण                 | 3४18           | तस्मान्मेघ्यतमं त्वस्य     | <b>१</b> ।६२  |
| तमसो लक्षणं कामः              | १२।३८          | तस्माद्यम इव स्वामी        | <b>८।६०</b> ३ |
| तमाद्य दण्डयेद्राजा           | <b>८।३३३</b>   | तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थी | ३।४८          |
| तमाहु: सर्वलो≉स्य             | ८।३०८          | तस्माद्राज्ञा निधातव्यः    | ७।⊏३          |
| तमोऽयं तु समाश्रित्य          | १।५५           | तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छन्  | ११।२३२        |
| तमौरसं विजानीयात्             | ६।१६६          | तस्माद्वैतानकुशलः          | ११।३७         |
| तया स काये निर्दग्धे          | ११।६०          | तस्मिआजे स्वयं ब्रह्मा     | 318           |
| तयोरन्यतरः प्रैति             | २।१११          | तस्मिन्देशे य आचारः        | २।१८          |
| तयोरपि कुटुम्बाम्यां          | ११।१४          | तस्मिन्नण्डे स्मगवान्      | <b>१</b> ।१२  |
| तयोरेवान्तरं गिर्योः          | २।२२           | तस्मिन् युक्तस्यैति नित्यं | ३।१२७         |
| तयोदनिं च कन्यायाः            | ११।६०          | तस्मिस्तावत्तपः कुर्यात्   | ११।२३३        |
| तयोर्देवमचिन्त्यं तु          | ७।२०५          | तिस्मन्स्वपति सुस्ये तु    | <b>१</b> ।५३  |
| तयोनित्यं प्रतीघाते           | ६।२२२          | तस्मे नाकुशलं ब्रूयात्     | ११।३४         |
| तयोनित्यं प्रियं कुर्यात्     | २।२२८          | तस्मै मां ब्रहि विप्राय    | २।११४         |
| तयोर्यद्यस्य वित्रयं स्यात्   | १३१।३          | तस्मै हव्यं न दातव्यं      | ३।१६८         |
| तयोहि मातापितरौ               | ६।१३३          | तस्य कर्मविवेकार्यं        | १।१०२         |
| तस्करप्रतिषेघा <b>यँ</b>      | <b>ह</b> ।२६६  | तस्य कर्मानुरूपेगा         | <b>८।२०</b> ६ |
| तस्माच्छरीरमित्याहुः          | १।१७           | तस्य कुयन्तियो दण्डं       | =।२२४         |
| तस्मात्तयोः स्वयोन्यैव        | प्रा११३        | तस्य तद्वर्घते नित्यं      | <b>हा</b> २४४ |
| तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः     | E183=          | तस्य तद्वितयं कुर्यात्     | १७।३          |
| तस्मात्प्रजाविशुघ्य <b>यं</b> | 313            | तस्य तावच्छती संघ्या       | १।६६          |
| तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं      | 5 7 1 <b>7</b> | तस्य तेजोमया लोका          | 351३          |
| तस्मात्समागमे तेषां           | ११।८३          | तस्य दण्डविकल्पः स्यात्    | <b>१।२२</b> ८ |
| तस्मात्सर्वाणि भूतानि         | ७।१०३          | तस्य दण्डविशेषांस्तु       | 5881=         |
| तस्मात्साघारणो धर्मः          | १ १ ३ । ३      | तस्य देहाद्विमुक्तस्य      | ६।४०          |
| तस्मात्स्वेनैव वीर्येण        | ११।३२          | तस्य नित्यं क्षरत्येष      | २।१०७         |
| तस्मादभिभवत्वेषः              | ७।४            | तस्य पुत्रे च पत्न्यां च   | ४।८०          |
| तस्मादविद्वान्बिभयात्         | ४।१९१          | तस्य प्रभुम्यते राष्ट्रं   | <b>हा</b> २५४ |
| तस्मादस्मिन्सदा युक्तो        | १।१०८          | तस्य प्रेत्यं फरां नास्ति  | 31838         |
| तस्मादस्य वधं राजा            | <b>५</b> ।३८१  | तस्य मृत्यजनं ज्ञात्वा     | ११।२२         |
| तस्मादेतत्त्रयं नित्यं        | ४।१३६          | तस्य मध्ये सुपर्याप्तं     | ७।७६          |
| तस्मादेतत्परं मन्ये           | १२।६६          | तस्य तावच्छती              | 3318(2518)    |
| तस्मावेताः सदा पूज्याः        | 3118           | तस्य व्यवैति बाह्मण्यं     | <b>2315</b> 5 |
| तस्मादेतैरिषक्षिप्तः          | ४।१८४          | तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मि  | न् २।१६       |
| तस्माद् द्यूतं न सेवेत        | <b>ह</b> ।२२७  | तस्य षड्भागभाग्राजा        | Ko Ela        |
| तस्माद द्विजेम्यो दत्त्वार्ष  | ८।३८           | तस्य सर्वाणि मूतानि        | ७।१४          |
| तस्माद्यम् न हन्तव्यः         | 51 <b>१</b> ४  | तस्य सीदति तद्राष्ट्रं     | न।२१          |
| तस्माद्धमं यमिष्टेषु          | ७।१३           | तस्य सोऽहिनशस्यान्ते       | ११७४          |
| _                             |                | तस्य ह्याशु विनाशाय        | ७।१२          |
|                               |                |                            |               |

| श्लोकानामुभयपंक्ति-मनुक्रमणिका |  |
|--------------------------------|--|
|                                |  |

| तस्याद्दीत षड्भागं           | ना३४          | तान्सर्वानिमसंबद्धात्    | ७। १५६        |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| तस्यापि तत्सुघा राष्ट्रं     | ७।१३४         | तान्सवन्धातयेद्राजा      | <b>ह</b> ।२२४ |
| तस्याप्यन्नं यथाशक्ति        | ३।१०८         | तान्सावित्रीपरिभ्रष्टान् | १०।२०         |
| तस्यामात्मनि तिष्ठत्यां      | <b>८।१३</b> ० | तान्हव्यकव्ययोविप्रान्   | ३।१५०         |
| तस्यार्थे सर्वभूताना         | 0168          | तापसा यतयो विश्राः       | <b>१</b> २।४८ |
| तस्याशु करवें प्राङ्गुल्यो   | ८।३६७         | तापसेष्वेष विप्रेषु      | ६।२७          |
| तस्याहुः संप्ररोतार          | ७।२६          | ताभिः सार्घेमिदं सर्वे   | १।२७          |
| तस्यां चैव प्रसूतस्य         | 3918          | ताम्यां स शकलाम्यां च    | <b>१1१</b> ३  |
| तस्यां जाताः समांशाः स्युः   | <b>ह</b> ।१५७ | तामनेन विधानेन           | 8158          |
| तस्यां त्वरोचमानायां         | ३।६२          | तामिस्रमन्धतमित्र        | ४।८८          |
| तस्याः पुरीवे तन्मांसं       | ३।२५०         | तामिस्रादिषु चाप्रेषु    | १२।७४         |
| तस्येह त्रिविषस्यापि         | 8518          | ता स्ररूप्यसुवर्णानां    | ⊏।१३१         |
| तस्येह भागिनौ <b>र</b> ष्टौ  | <b>E1</b> 13  | ताम्रायःकांस्यरैत्यानाम् | ४।११४         |
| तस्यैव वा विघानस्य           | ≒।३६          | ता यदस्यायनं पूर्व       | १।१०          |
| तस्यैष व्यभिचारस्य           | <b>ह</b> ।२१  | ता राजसर्षपस्तिस्रः      | =1833         |
| तस्योत्सर्गेण शुध्यन्ति      | 839188        | तावतां न फलं तत्र        | ३।१७६         |
| ताडवित्वा तृजेनापि कण्डे     | ११।२०५        | तावतां न भवेद्दातुः      | ३।१७८         |
| साडियत्वा तृजेनापि संरम्मात् | ४।१६६         | तावतो ग्रसते प्रेत्य     | 31833         |
| ताइग्गुणा सा भवति            | धा२२          | तावतोऽतन्द्रितान्दक्षान् | ७१६१          |
| तारग्रोहति तत्तस्मन्         | 813६          | तावतोऽब्दानमुत्रान्यैः   | ४।१६=         |
| ताइशं फलमाप्नोति             | हार्द्र       | तावतः संख्यया तस्मिन्    | =189          |
| तादशान्सम्प्रवस्यामि         | =159          | तावन्त्यव्दसद्स्नाणि ्   | ११।२०७        |
| तादशेन शरीरेण                | १२1=१         | ताबद्भवत्यप्रयतो         | ११।१५३        |
| ताननन्तरनाम्नस्त्            | १०।१४         | तावन्मृद्वारि चादेयं     | ४।१२६         |
| तानब्रदीद्षीन्सर्वान्        | ११६०          | तावत्स्वादशुचिवित्रो     | प्राप्ट       |
| तानानयेदेशं सर्वान्          | ७।१०७         | तावानेव स विज्ञेयः       | 4381=         |
| तानि कारककर्माणि             | १०।१००        | ताबु मावप्यसंस्कार्यो    | १०१६८         |
| तानि कृत्याहतानीव            | ३।५८          | तावुभी गच्छतः स्वर्ग     | ४।२३४         |
| तानि निर्हरतो लोभान्         | 33512         | तावुभी चौरवच्छास्यौ      | 5381=         |
| तानि सन्घिषु सीमायां         | <b>८।२</b> ४१ | तावुभी पतिती स्यातां     | हो ६३         |
| तानि सम्यक् प्रवक्ष्यामि     | राद्ध         | तावुमी भूतसंपृक्ती       | १२।१४         |
| तान्निबोधत कात्स्न्येन       | ३।१८३         | तासामाद्याश्चतस्रस्तु    | ३।४७          |
| तान्प्रजापतिराहैत्य          | ४।२२५         | तासां क्रमेश सर्वाशं     | 3158          |
| तान्त्रसह्य नृपो हन्यात्     | 81248         | तासां चेदवरद्वानां       | <b>८।२३६</b>  |
| तान्त्राज्ञोऽहमिति ब्रूयात्  | रा१२३         | तासां पुत्रेषु जातेषु    | 38813         |
| तान्यविकालिकतया              | १२।६६         | तासां वर्णक्रमेण स्यात्  | £15X          |
| तान्येव पुञ्च भूतानि         | १२।२२         | तास्येव भूतत्रासु        | १२।१७         |
| तान् विवित्वा सुचरितः        | ह। २६१        | तिरस्कृत्योच्चरेत्काव्ठं | 3818          |
| तान्वोऽम्युपायान्वक्ष्यामि   | ११।२१०        | तिर्यंक्तवं तामसा नित्यं | १२।४०         |
| ताञ्चिष्याच्चौरदण्डेन        | 5128          | तिलप्रदः प्रजामिष्टां    | ४।२२६         |
| तान्समासेन वक्ष्यामि         | १२।३६         | तिलैर्वीहियवेर्माचैः     | 31750         |
|                              | •             |                          | 1. 140        |

४

| तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेत्           | ११।१११         | तेषामद्भिः स्मृतं शीचं      | ६।५३           |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| तीक्णक्षेत्र मृदुक्च स्यात्      | ७।१४०          | तेषामनुपरोधेन               | २।२३६          |
| तीक्षणश्चैव मृदुश्चैव            | ७।१४०          | तेषामपीह विज्ञेयं           | ३।२००          |
| तीरितं चानुशिष्टञ्च यत्र         | <b>ह</b> ।२३३  | तेषामर्थे नियुञ्जीत         | ७ ।६२          |
| ्तीर्थं तद्भव्यकव्यानां          | ३।१३०          | तेवामा <b>राम्</b> णादानं   | 518            |
| तुरायणं च क्रमशः                 | ६।१०           | तेषामारक्षभूतं तु           | ३।२०४          |
| तुरीयो ब्रह्महत्यायाः            | ११।१२६         | तेषामिबं तु सप्तानां        | 3919           |
| तुलामानम्प्रतीमानम्              | ८।४०३          | तेषामुत्पन्नतन्तूनां        | <b>ह</b> ।२०३  |
| तृणकाष्ठ <b>द्रमाणाञ्च</b>       | ११।१६६         | तेषामुदश्चमानीय             | ३।२१०          |
| तृरागुल्मलतानां च                | १२।५८          | तेष।मृषीणां सर्वेषां        | ४३११६          |
| तृणानि भूमिरदकं                  | ३।१०१          | तेवां ग्राम्याणि कार्याणि   | ७।१२०          |
| तृणं च गोभ्यो ग्रासार्यं         | 38812          | तेषां छित्वा नृपो हस्तौ     | <b>ह।</b> २७६  |
| तृतीयं धनदण्डं तु                | 51 <b>१</b> २६ | तेषां तु समवेतानां          | २।१३६          |
| वृतीयं यज्ञदीकायां               | 3185           | तेषां त्वगस्थिरोमाणि        | ४।२२१          |
| तृतीयिनस्तृतीयांशाः              | 51२१०          | तेषां त्ववयत्रान्सूक्ष्मान् | १।१६           |
| ते च स्वा चैव राज्ञश्च           | ₹१।इ           | तेवां त्रयाणां शुश्रूवा     | २।२२६          |
| ते चापि बाह्यान् सुबहून          | १०।२६          | तेषां दस्वा तु हस्तेषु      | ३।२२२          |
| ते तमर्थमपृच्छन्त                | २।१४२          | तेषां दोषानमिरुपाप्य        | <b>ह</b> ।२६२  |
| तेन चेदविवादस्ते                 | 518२           | तेवां न दद्याद्यदि तु       | <b>५।१५४</b>   |
| तेन तुल्यः स्मृतो राजा           | ४।८६           | तेषां निष्ठा तु विज्ञेया    | <b>51</b> २२७  |
| तेन ते प्रेत्य पंशुतां           | ३।१०४          | तेषां वृत्तं परिणयेत्       | ७।१२२          |
| तेन यद्यत्समृत्येन               | ७।३६           | तेषां वैदिवदो बूयुः         | ११।८४          |
| तेन यायात्सतां मार्गं            | ४।१७८          | तेषां षड्बन्धुदायादा.       | <b>ह</b> ।१५८  |
| तेन सार्धं विनिश्चत्य            | अप्राट         | तेवां सत्तमज्ञानाम्         | ११।४३          |
| तेनानुभूयता यामीः                | १२।१७          | तेषां सर्वत्रगं तेजः        | ६।३२१          |
| तेनायुर्वर्धते राज्ञः            | ७।१३६          | तेपां सर्वस्वमादाय          | ७।१२४          |
| तेनाघं दृद्धिम् बित्वया          | <b>51१</b> ५०  | तेषां स्नात्वा विशुद्धचर्यं | ६१६६           |
| तेनास्य क्षरति प्रज्ञा           | 3315           | तेषां स्वं स्वमभिप्रायम्    | ७११७           |
| ते निन्दितर्वर्तयेयुः            | १०।४६          | तेषु तेषु तु कृत्येषु       | <i>७३</i> ५।३  |
| तेनैव कुत्स्नमाप्नोति            | ३।२८३          | तेषु दर्भेषु तं हस्तं       | ३।२ <b>१</b> ६ |
| तेनैव विप्रानासीनान              | 312 <b>१६</b>  | तेषु सम्यग्वर्तमानः         | २।४            |
| तेनैव सार्धं प्रास्येयुः         | ११।१८६         | ते बोडश स्याद्धरणं          | <b>८।१३</b> ६  |
| ते पतन्त्यन्धतामिस्रं            | 818६७          | तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु     | २।२२८          |
| तेऽपि भोगाय कल्पन्ते             | ७।२३           | तेष्वेव नित्यं शुश्रूषां    | रा२३४          |
| ते पृष्टास्तु यथा ब्रूयुः समस्त  | IT: 51744      | ते सम्यगुपजीवेयुः           | १०।७४          |
| ेत पृष्टास्तु यथा बूयुः सीमार्सा |                | ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये    | २।१०           |
| तेऽम्यासात् कर्मणां तेषाम्       | १२।७४          | तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि     | ७१७५           |
| तेम्योऽधिगच्छेद्विनयं            | 3510           | तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेरन्    | ७।५१           |
| तेम्यो लब्धेन भैक्षेण            | ११।१२३         | ते ह्योनं कुपिता हन्युः     | ६१६१३          |
| ते वै सस्यस्य जातस्य             | 3813           | तैजसानां मिंगीनां च         | <b>५।१११</b>   |
| ते शिष्टा द्राह्मणा ज्ञेयाः      | १२।१०६         | तैरेव चावृतो भूतैः          | १२।२०          |
|                                  |                | -                           |                |

| <b>~</b> |                | •        |
|----------|----------------|----------|
| इलाकानाम | भयपंक्ति-श्रन् | क्रमाणका |
|          |                |          |

| तैभू तैः स एरित्यक्तः          | १२।२१          | त्रसरेणवोऽष्टी विज्ञेया               | <b>८</b> ।१३३          |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------|
| तैः सार्षं चिन्तयेन्नित्यं     | ७।५६           | त्रिगुणं स्याद्वनस्थानां              | ४।१३७                  |
| तैस्तैरुपायैः संगृह्य          | 5185           | त्रिएगचिकेतः पञ्चाग्निः               | ३।१८४                  |
| ती तु जाती परक्षेत्रे          | ३।१७४          | त्रिदण्डमेत न्निक्षिप्य               | <b>१</b> २। <b>१</b> १ |
| तो धर्मं पश्यतस्तस्य           | १२।१६          | त्रिपक्षाद <b>बुवन् साक्</b> यम्      | 51200                  |
| तौ नृपेण ह्यधर्मजी             | 51XE           | त्रिपदा चैव सावित्री                  | २।५१                   |
| तौरिक वृथाटचा च                | ७१४७           | त्रिम्य एव तु वेदेम्यः                | २।७७                   |
| तौ हि च्युतौ स्वकर्मभ्यः       | ८।४१८          | त्रिरहस्त्रिनिशायां च                 | ११।२२३                 |
| तं कानीनं वदेन्नाम्ना          | ६।१७२          | त्रिराचामेदपः खानि चैव                | २१६०                   |
| तं कामजमरिक्थीयं               | <b>ह</b> ।१४७  | त्रिराचामेदपः शारीर <b>म्</b>         | प्रा१३६                |
| तं चेदम्युदियात्सूर्यः         | २।२२०          | त्रि रात्रमाहुराश <b>ीच</b> म्        | ४।८०                   |
| तं देवनिर्मितं देशं            | २।१६           | त्रिवारं प्रतिरोद्धा वा               | ११।८०                  |
| तं देशकाली शक्ति च             | ७। <b>१</b> ६  | त्रिविधा त्रिविधैवां तु               | १२।४१                  |
| तं प्रतीतं स्वधर्मेगा          | ३। <b>३</b>    | त्रिविधस्त्रिविधः कृत्स्नः            | १२,५१                  |
| तं मां वित्तास्य सर्वस्य       | १।३३           | त्रिवृता ग्रन्थिनैकेन                 | २।४३                   |
| तं यत्नेन जयेल्लोभं            | ७१४६           | त्रिशत्कला मुहूर्तं स्यात्            | ११६४                   |
| तं यस्तु द्वेष्टि संमोहात्     | ७।१२           | त्रिशद्वर्षोद्वहेत् कन्याम्           | 8313                   |
| तं राजा निर्धनं कृत्व।         | १०।६६          | त्रिषु वर्णेषु यानि स्युः             | <b>८।१२४</b>           |
| तं राजा प्रणयन् सम्यक्         | ७।२७           | त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि              | ४।१६३                  |
| तं शुश्रूषेत जीवन्तं           | ५।१५१          | त्रिष्वप्रमाचन्तरेषु                  | २।२३२                  |
| तं हि स्वयम्भूः स्वादास्यात्   | ११९४           | त्रिष्वेतेष्वित कृत्यं हि             | २।२३७                  |
| तं ह्यस्याहुः परं धर्म         | ४।१४७          | त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति               | ३।२३४                  |
| तां बूयाद्भवतीत्येवं           | २।१२६          | त्रीणि देवाः पवित्राणि                | ४।१२७                  |
| तां विवर्जयतस्तस्य             | ४।४२           | त्रीरिए वर्षाण्युवीक्षेत              | 0313                   |
| तांश्चारयित्वा त्रीन्क्रच्छान् | ११।१६१         | त्रोणि श्राद्धे पवित्राणि             | ३।२३५                  |
| तां ध्वभिः खादेयेद्राजा        | <b>८।३७</b> १  | त्रीण्याद्यान्याश्रितस्त्वेषां        | ७।७२                   |
| तां साघ्वीं बिभूयान्नित्यं     | १३।३           | त्रीण्युत्तराणि क्रमशः                | ७।७२                   |
| तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति      | 5151           | त्रींस्तु तस्म। द्वविःशेषान्          | ३।२१५                  |
| तांस्तु यः स्तेनयेद्वाचं       | ४।२५६          | त्रैविद्यवृद्धान्विदुषः               | ७१३७                   |
| त्यजनपतितानेतान्               | <b>५</b> ।३८६  | त्रैविद्याः शुचयो दान्ताः             | ६।१८८                  |
| त्यजेवाश्वयुजे मासि            | ६।१५           | त्रैविद्येम्यस्त्रयीं विद्यां         | ७।४३                   |
| त्रपु सीसं तथा लोहम्           | १०।२           | त्रैविद्योहेतुकस्तर्जी                | १२।१११                 |
| त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे         | १२।१११         | त्वग्मेदकः शतं वण्ड्यो                | <b>८</b> १५८४          |
| त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां ।   | त्रिष्ठु १२।३४ | त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य                | १।३                    |
| त्रयासामिप चैतेषां गुसानां     | पः १२।३०       | त्र्यब्दपूर्वं श्रोत्रियाणां          | २।१३४                  |
| त्रवाणामप्युपायानां            | ७।२००          | ज्यव्दं चरे <b>द् वा</b> नियतः        | ११।१२८                 |
| त्रयागामुदकं कार्यम्           | 618=4          | त्र्यवरा <b>परिष<del>ण्ज</del>ोया</b> | १२1११२                 |
| त्रयोदशी च शेषास्तु            | ३१४७           | त्र्यवरा वापि वृत्तस्थाः              | १२।११०                 |
| त्रयो धर्मा निवर्त्तन्ते       | १०।७७          | त्र्यवरैः साक्षिभिभव्यः               | 51६०                   |
| त्रयं सुविद्तिं कार्यं         | १२।१०४         | त्र्यंशं वायाद्वरेद् वित्रः           | ६।१५१                  |
| त्रयः परार्थे क्लिइयन्ति       | =1१६९          | त्र्यष्टवर्षोऽष्ट <b>वर्षा</b> वा     | 8313                   |

| त्र्यहेण शूद्रो भवति         | १०।६२                | दशमासांस्तु तृप्यन्ति        | ३।२७०          |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| त्र्यहैहिको वाऽपि भवेत्      | ४।७                  | दशलक्षणको धर्मः              | १३।३           |
| त्र्यहं चोपवसेदन्त्यं        | ११।२१३               | दशलक्षणकं धर्मम्             | ६।६४           |
| त्र्यहं तूपवसेद् युक्तः      | 281848               | दशलक्षणयुक्तस्य              | १२।४           |
| त्र्यहं न कीर्तयेद बहा       | ४।११०                | दशलक्षरणानि धर्मस्य          | <b>431</b> 3   |
| त्र्यहं परं च नाश्नीयात्     | ११।२११               | दशसूनासमं चक्रं              | ४।८४           |
| त्र्यहं प्रातस्त्र्यहं सायम् | <b>१</b> १।२११       | दश सूनासहस्राणि              | ४।८६           |
| द                            |                      | दश स्थानानि दण्डस्य          | ⊏।१२४          |
| दक्षिणां दिशमाकांक्षन्       | ₹1 <b>२</b> ५=       | दशातिवर्तनान्याहु:           | 51780          |
| दक्षिणाप्रवणं चैव            | ३।२०६                | दशापरे तु क्रमशः             | ६।१६४          |
| दक्षिणाभिमुखो रात्रौ         | ४।४०                 | दशाब्दारुयं पौरसरुयं         | 21 <b>83</b> 8 |
| दक्षिए। सु च दत्तासु         | 51२०७                | दशावरा वा परिषद्यम्          | १२।११०         |
| बक्षिणेन मृतं शूद्रम्        | प्राष्ट्र            | वशाहं शावमाशीचं              | प्राप्रह       |
| वण्डव्यूहेन तन्मार्ग         | ७।१८७                | दशी कुलं तु भुञ्जीत          | ७१११           |
| बण्डः शाहित प्रजाः सर्वाः    | ७।१८                 | दस्युनिष्किययोस्तु स्वं      | ११।१८          |
| दण्डगुल्कावशेषं च            | 32917                | दह्यन्ते ध्मायमानानाम्       | ६।७१           |
| दण्डः सुप्तेषु जागति         | ७।१८                 | दातव्यं बान्धवैस्तत् स्यात्  | ≒।१६६          |
| दण्डस्य पातनं चैव            | ७।५१                 | दातव्यं सर्ववर्णेम्यो        | 5180           |
| दण्डस्य हि भयात्सर्वं        | ७।२२                 | दाता नित्यमनादाता            | ६।८            |
| दण्डेनीय तमप्योषेत्          | <b>६</b> ।२७३        | दातारो नोऽभिवर्धन्तां        | ३।२५६          |
| दण्डेनैव प्रसह्यतान्         | ७।१०८                | दातुर्भवत्यनयि               | ४।१६३          |
| बण्डो हि सुमहत्तेजो          | ७।२८                 | तातुर्यंद् दुष्कृतं किञ्चिद् | ३।१६१          |
| दत्तस्यवोदिता धर्म्या        | =156X                | बातुन्त्रतिप्रहीतु ञ्च       | ३।१४ <b>१</b>  |
| दत्तानि हव्यकव्यानि          | ३।१७५                | वानधर्मं निषेवेत             | ४।२२७          |
| दत्तेन मासं तृष्यन्ति        | ३।२६७                | दानप्रतिभुवि प्रेते          | <b>८।१६०</b>   |
| बस्वा घनं तु शिष्येम्यः      | <b>ह</b> ।२२३        | दानेन वधनिणेकम्              | ३१।१३६         |
| दत्त्वा पुनः प्रयच्छन्हि     | १ ७।३                | दानं प्रतिग्रहं चैव          | १।८८           |
| दवौ स दश् धर्माय             | <b>८।१२</b> ६        | दानं प्रतिग्रहश्चैव          | १०।७४          |
| दद्याच्च सर्वभूतानां         | <b>E</b>    <b>3</b> | दापयेद्धनिकस्यार्थं दण्ड     | ≒।५१           |
| दिध मध्यं च शुक्तेषु         | ४।१०                 | दापयेद्धनिकस्यार्थमध         | =180           |
| दघनः क्षीरस्य तक्रस्य        | <b>⊏।३२६</b>         | दायाद्यस्य प्रदानं च         | ११।१८४         |
| दन्तजातेऽनुजाते च            | ४।४८                 | <b>बाराग्निहोत्रस्</b> योगं  | ३।१७४          |
| दर्भाः पवित्रं पूर्वाह्नः    | ३।२५६                | दाराधिगमनं चेव               | १।११२          |
| दर्शनप्रातिमाव्ये तु         | ८।१६०                | दाराधीनस्तथा स्वर्गः         | <b>६।२</b> ८   |
| दर्शनेन विहीनस्तु            | ६१७४                 | दासापराघतस्तोये              | 21808          |
| दर्शेमस्कन्दयन्पर्व          | ६१६                  | दासवर्गस्य तत्पित्रये        | ३।२४६          |
| दर्शेन चार्षमासान्ते         | ४।२५                 | दासाश्वस्यहर्ता च            | ८१ ई४२         |
| दञ्ज कामसमुत्वानि '          | ७।४५                 | वासीघटमपां पूर्णम्           | ११।१८३         |
| दश व्यजसमी वेशो              | ४।८४                 | वास्यन्तु कारयेल्लोमात्      | <b>८।४१</b> २  |
| दश पूर्वान्परान्वंश्यान्     | र १३७                | दास्यायैव हि सृष्टोऽसौ       | ८।४१३          |
| दशमं द्वादशं वापि            | ८।३३                 | दास्यां वा दासदास्यां वा     | ३७ <b>१</b> ।३ |
|                              |                      |                              |                |

|                              | रलोकानागु <b>भय</b> पं | ं १०२९                        |                       |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| दाहयेदग्निहोत्रेष            | प्रा१६७                | देवदानवगन्धर्वा               | ७।२३                  |
| दिवाकीतिमुदक्यां च           | रादर                   | देवबाह्मणसान्निच्ये           | 5150                  |
| दिवाचरेम्यो भूतेम्यो         | 3180                   | देवराय् वा सिपण्डाद् वा       | 3113                  |
| दिवा चरेयुः कार्यार्थम्      | १०।४४                  | देवराय प्रदातव्या             | 0313                  |
| विवानुगच्छेद् गास्तास्तु     | ११।११०                 | देवस्यं बाह्यणस्यं वा         | ११।२६                 |
| दिवा वक्तव्यता पाले          | <b>दा</b> २३०          | देवानृषीन्मनुष्यांश्च         | ३।११७                 |
| दिवं गतानि विप्राणां         | प्रा१५६                | देवान्कुयु रदेवांश्च          | <b>ह</b> ।३१४         |
| दीक्षितस्य कदर्यस्य          | ४।२१०                  | देवान्देवनिकायांश्च           | १।३६                  |
|                              | •                      | देवान्पितृ इचार्चयित्वा       | प्रा३२                |
| दीप्यमानः स्ववपुषा           | २।२३२                  | देवाइचैतान्समेत्योचुः         | २।१४२                 |
| दीर्घाध्वनि यथादेशं          | <b>≒।४०</b> ६          | देवेम्यस्तु जगत्सर्वं         | ३।२०१                 |
| दीर्घालस्इचैव नरान्          | ७।१६३                  | देशधर्माञ्जातिधर्मान <u>्</u> | <b>१।१</b> १5         |
| दुःखभागी <sup>े</sup> च सततं | ४।१५७                  | देशानलब्धांल्लिप्सेत          | हार्पर                |
| दुखं सुमहदाप्नोति            | ४।१६७                  | देशं रूपंच कालंच              | 218X                  |
| दुःखिता यत्र दश्येरन्        | 81255                  | बेह्युद्धि प्रवस्यानि         | प्राप्त               |
| दुदोह यज्ञसिद्धचर्यं         | <b>१</b> 1२३           | बेहाबुरक्रमणं चास्मात्        | ६।६३                  |
| दुराचारो हि पुरुषो           | ४।१५७                  | देहेषु च समुत्पत्ति           | ६।६४                  |
| दुष्टसामन्तहिस्रश्च          | ०१६।३                  | दैत्यदानवयंभागां              | ३।१€६                 |
| बुष्येयुः सर्ववर्णादच        | ७१२४                   | दैवन मंगि युक्तो हि           | ३।७५                  |
| दुहित्रा दासवर्गेण           | ४।१५०                  | वैवतान्यभिगच्छेत्             | ४।१५३                 |
| दूत एव हि संघत्ते            | ७।६६                   | वैविपत्र्यातिथेयानि           | ३।१⊏                  |
| दूतं चैव प्रकुर्वीत          | ७।६३                   | दैवाद्यन्तं तदीहेत            | ३।२०४                 |
| दूतं संप्रेषरां चैव          | ७।१५३                  | दैविकानां युगानां तु          | १।७२                  |
| दूतस्तस्कुरुते कर्म          | ७।६६                   | दैवे कर्मणि पित्र्ये वा       | ३।२४०                 |
| दूरस्थो नार्चयेदेनं          | २।२०२                  | देवे राज्यहनी वर्ष            | १।६७                  |
| दूरादावसथान्मुत्रं           | ४।१५१                  | दैवे हविषि पित्र्ये वा        | ३११६                  |
| दूरादाहत्य समिषः             | २।१८६                  | दैवोढाजः मृतश्चैव             | ३।३८                  |
| दूरादेव परीक्षेत             | ३।१३०                  | दैवं हि पितृकार्यंस्य         | २।२०३                 |
| दूषयेच्चास्य सततं            | ७।१६५                  | दैहिकानां मलानां च            | ५। <b>१३४</b>         |
| दूषितं केशकीटैश्च            | ४।१२४                  | दोषो भवति विप्राणां 🗸         | १०।१०३                |
| दूषितोऽपि चरेद् धर्मम्       | ६।६६                   | दौर्बल्यं स्याप्यते राज्ञः    | <b>⊏।१७१</b>          |
| वृद्धकारी मृदुर्वान्तः       | ४।२४६                  | दौहित्र एव च हरेत्            | 8 = 8   3             |
| बृष्टिपूतं न्यसेत् पावम्     | ६।४६                   | दौहित्रोऽपि ह्यमुत्रैनं       | 35913                 |
| दृष्ट्वा हृष्येत् प्रसीदेच्च | रा४४                   | दोहित्रौ द्यालिलं रिक्थम्     | <b>ह। १</b> ३२        |
| देवकार्याद् द्विजातीनां      | २।२०३                  | दौहित्रं विट्पति बन्धु        | ३। <b>१</b> ४८        |
| देवताऽतिथि मृत्याना <u>ं</u> | ३।७२                   | <b>चूतपानप्रसक्ता</b> इच      | १२।४५                 |
| देवतामां गुरो राज्ञः         | ४।१३०                  | द्यूतमेतत् पुराकल्पे          | <b>ह</b> ।२२७         |
| देवताम्यस्तु तद् हुत्वा      | ६।१२                   | द्युतं च जनवादं च             | २1१७६                 |
| देवताभ्यर्चनं चैव            | २।१७६                  | चूतं समाह्वयं चेव यः          | हार२४                 |
| वेवत्वं सास्विका यान्ति      | १२।४०                  | ग्रुतं ममाह्नयं चैव राजा      | <b>ह</b> ।२२ <b>१</b> |
| देवदत्तां पतिर्मार्याम्      | १९३।३                  | धौर्भूमिरापो हृद्यं           | 5155                  |
|                              |                        | द्रवाणां चैव सर्वेवां         | ५।१ <b>१</b> ५        |

| द्रय्याणामल्पसाराणाम्           | ११।१६४         | ध                         |                 |
|---------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| द्रव्याणां स्थानयोगश्चि         | है।३३२         | धनवन्तं प्रजावन्तं        | ३।२६३           |
| द्रव्याणि हिस्याद्यो यस्य       | 51775          | धनानि तु यथाशक्ति         | ११६             |
| द्रव्यार्जनं चनाशंच             | १२।७६          | धनिनं वाऽप्युपाराघ्य      | १०।१२१          |
| द्रोहभावं कुचर्यां च            | र।१७           | घनुः ज्ञतं परीहारी        | <b>८।२३७</b>    |
| द्वन्द्वरयोजयेच्चेमाः           | शरह            | धनुःशराणां कर्ता च        | ३।१६०           |
| द्वयोरप्येतयोर्मुलं             | 3810           | धर्नेन वैश्यशूद्री तु     | १११३४           |
| द्वयोक्षयाणां पञ्चानां          | ७।११४          | घनोष्मणा पंच्यमानाः       | <b>ह</b> ।२३१   |
| द्वयोर्हि कुलयोः शोकं           | X13            | घनं तत्पुत्रिकाभर्ता      | <b>ह</b> ।१३४   |
| द्वापरे यज्ञमेवाहुः             | १।⊏६           | धनं यो बिमृयाद् भ्रातुः   | ६।१४६           |
| द्वाभ्यामेकच्चतुर्थस्तु         | 318            | धनं वा जीवनायालं          | ११।७६           |
| द्वाराणां चैव मंक्तारं          | <b>६।२</b> न्ह | धन्यं यशस्यमायुष्यं       | ३।१०६           |
| द्वावेव वर्जयेन्नित्यं          | २।१२७          | धन्वदुर्गं महीदुर्गम्     | ७।७०            |
| द्विकं त्रिकं चतुष्कं च         | <b>८।१</b> ४२  | घरणानि दश शेयः            | ⊏।१३७           |
| द्विकं शतं वा गृह्नीयाव्        | =1888          | धर्म एव हतो हन्ति         | 512X            |
| द्विकं शतं हि गुह्हानो          | =15x 5         | धर्मक्रियाऽऽत्मचिन्ता च   | १२।८३           |
| द्विगुणा वा चतुःषष्टिः          | ८।३३८          | धर्मिकयाऽत्मचिन्ता च      | १२।३१           |
| द्विजातय इवेज्याभिः             | <b>513 € 8</b> | धर्मनं च कृतनं च          | ७।२०६           |
| द्विजातयः सवर्णासु              | १०।२०          | धमंतोऽधमंतरचैव            | १२।२३           |
| द्विजातिप्रवरो विद्वान्         | ३।१६७          | धर्मध्यजो सदाः लुब्धः     | ४।१९५           |
| द्विजाति <b>मु</b> ख्यवृत्तीनां | ३।२८६          | धर्म् नैपुण्यकामानां      | ४।१०७           |
| द्विजातीनां च वर्णानां          | ८।३४८          | धर्मप्रधानं पुरुषं        | ४।२४३           |
| द्विजोऽघ्वगः क्षीणवृत्तिः       | ८।३४१          | धर्मप्रवक्ता नृपतेः       | 51२०            |
| द्वितीयमायुषो भागं              | ४।१६६          | धर्ममूलं निषेवेत          | ४।१५५           |
| द्वितीयमायुषो भागं              | ४।१            | धर्मस्यः कारणैरेतैः       | <b>দ</b> াখ্ড   |
| द्वितीयमेके प्रजनम्             | <b>हा</b> ६१   | धर्मस्य परमं गुह्य        | १२। <b>११</b> ७ |
| द्वितीये हस्तचरणी               | <i>११२७७</i>   | धर्मस्य बाह्यणी मूलमू     | ११।८३           |
| द्वितीयं तु पितुस्तस्याः        | 61880          | धर्मंस्याव्यभिचारार्थं    | <b>८।१२</b> २   |
| द्विषा कृत्वाऽऽत्मनो देहं       | १।३२           | धर्माद्विचलितं हन्ति      | ७।२८            |
| द्विविधं कीर्त्यते द्वैधं       | ७।१६७          | धर्मार्थप्रभवं चैव        | ६।६४            |
| द्विविधास्तस्करान् विद्यात्     | <b>हा</b> २५६  | धर्मार्थं चैव विश्रेम्यो  | <b>3</b> e10    |
| द्विशतं तु दमः कार्यः           | न।३६८          | धर्मार्थं येन दत्तंस्यात् | <b>51</b> २१२   |
| द्विषता हि ह्विभुं क्तं         | इ।१४४          | घर्मार्थावुच्यते श्रेयः   | २। <b>२२</b> ४  |
| द्विषदन्नं नगर्यन्नं            | ४।२१३          | वर्मार्थी यत्र न स्यातां  | २;११२           |
| द्वे कृष्णले समध्ते             | 51 <b>१३</b> ४ | धर्मासनमधिष्ठाय           | <b>८।</b> २३    |
| द्वेषं दम्भं च मानं च           | ४।१६३          | धर्मेण च द्रम्यवृद्धाः    | <b>E</b>   3  3 |
| द्वैघीभावं संश्रयं च            | ७।१६०          | धर्मेण व्यवहारेण          | 2186            |
| द्वी तुयौ विवदेयाताम्           | 83913          | धर्मेण हि सहायेन          | शर४४            |
| ही बैवे पितृकार्ये त्रीन्       | ३।१२५          | धर्मेणाधिगतो यैस्तु       | १२।१०६          |
| द्वी मासी मत्स्यमासेन           | ३।२६८          | धर्मेणापि नियुक्तायां     | ३।१७३           |
| द्वचे कान्तरासु जातानां         | १०।७           | घमेंप्सवस्तु धर्मज्ञाः    | १०।१२७          |
|                                 |                | धर्मीपदेशं दर्पेण         | <b>८।</b> २७२   |
|                                 |                |                           |                 |

| इलोकाना मु <b>भय</b> प | क्ति-मनुक्रमःणिका<br>/  |
|------------------------|-------------------------|
| <b>८।१</b> २           | न कुर्वीतात्मनस्त्राएां |
| ४।१७६                  | न कूटैरायुंघैईन्यात्    |
| २।१३                   | नक्तं चान्नं समक्तीयात् |
| ४।२३⊏                  | नक्षत्राणि च दैत्याश्च  |
| 515                    | नगरे नगरे चैकं          |
| <b>हा</b> १४२          | नग्नो मुण्डः कपालेन     |
| ४।३०                   | न ग्रामजातान्यातींऽपि   |
| ४।२५०                  | न च क्षुधाऽस्य संसीदेत् |
| ११।६६                  | न च छन्दांस्यधीयीत      |

धान्यचौरोऽज्ञहीनत्वं ११।५० धान्यदः शाइवतं सौस्यं ४।२३२ धान्यानामष्टमो भागः ७१३० धान्यान्नघनचौर्याण ११।१६२ धान्येऽष्टमं विज्ञां जुल्कम् १०।१२० धान्ये सदे लये बाह्य 518X8

घान्यं वासांसि वाशाकं षान्यं हत्वा भवत्याखुः धारिम्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठाः धिग्वणानां चर्मकार्यं

धान्यं दशम्यः कुम्मेम्यो

धर्मो विद्वस्त्वधर्मेण

धर्मं चार्प्यसुखोदकं

धर्मं जिज्ञासमानानां

धर्मं शाश्वतमाश्रित्य

षम्यं विभागं कुर्वीत

धान्यकुप्यपशुस्तेयम्

भात्रैव सृष्टा ह्याद्याः च

धाना मत्स्यान्पयो मांसं

धर्म शनैः सञ्चिनुयाद्

धीविद्या सत्यमक्रोधः धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयम् ष्तिर्भें ह्यं कुसीदं च वेनुरुष्ट्रो वहन्न**इवो** 

ध्यानयोगेन संपश्येत् ध्यानिकं सर्वमिवैतत् ध्यायत्यनिष्टं यत् किञ्चित् ध्रियमार्गे तु पितरि

ध्वजाहृतो मक्तदासः

न

न कथञ्चन दुर्योनिः न कदाचन कुर्वीत न कदाचिद् द्विजे तस्मात् न कन्यायाः पिता विद्वान् न कांगिभिनापि दिग्धैः न कर्म निष्फलं कुर्योद् न किवद् योषितश्शक्तः न कार्पासास्थि न तुषान् न कुर्याद् गुरुपुत्रस्य न कुर्वोत वृथा चेष्टी

न च योनिगुणान्कां दिचत् 51370 न च वासांसि वासोभिः रार४६ १२।६२ न च वैश्यस्य कामः स्यात् १२।१०३ न च शोचत्यसम्पत्तौ 38108 न चस्वं कुरुते कर्म न च हन्यात्स्यलारूढं ६१९२ ६१६२

न च हब्यं वहत्यग्नि:

न च तत्कर्म कुर्वाणः

न च द्विजातयो ब्रूयुः

न च नग्नः शयीतेह

न च प्रापितमन्येन

न च पूर्वोपरं विद्यात्

न च प्राणिवधः स्वग्यः

१०।११६ न चातिमृच्छति क्षिप्रं न चादत्त्वा कनिष्ठेम्यः 58812 ६।७३ न चादेयं समृद्धोऽपि ६।५२ न चाघेः कालसंरोधात्

न चानिसृष्टो गुरुणा हारश न चापि पश्येदशुचि ३।२२० ना४१५ न चालिप्यत पापेन न चासारं न च न्यूनं

न चास्योपदिशेद्धमँ न चेत्त्रिपक्षात्प्रब्रूयात् १०।५६ न चेमं देहमाश्रित्य ४।४८ न चैनं पादतः कुर्याद् 37918

न चैनं भुवि शक्नोति **३**14 **१** न चैनं प्रलिखेद भूमि 0319 नचैवात्यशनं कुर्यात् ४।७० नचेवात्राशयेत्कञ्चिद 0913

४।७८ नचैवास्यानुकुर्वीत २।२०६ नचेवेनां प्रयच्छेत् नचोत्पातनिमित्ताम्यां ४।६३

**१**१।१**१**३ 9310

9039

3917 23185

७।१२१ ₹313 **६18**६

७।१३३ 31855

メニス ३।२३६

४।७५ こしそも

रा४८ 5812

**0**513 **5138** 

**ह।२३**८ १२।३६

१।५५ 931ए 9310

512**2**X धार१४ **८**।१७०

<15.8± रा२०५

४।१४२ रैगि१०५ ८।२०३

४।८० 5125 ६।४७

४।५४ ७१६ **VIXX** 

रा४६ ३।८३

33915 3213

६।५०

| नचोदके निरीक्षेत             | ४।३८           | न दोषं प्राप्नुयार्तिकचित्  | <b>८।</b> ३४४ |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| न छिन्द्यान्नखलोमानि         | ४१६६           | न इष्टदोषाः कर्त्तव्याः     | 51 <b>5</b> 8 |
| न जातु कामः कामानां          | राह४           | न द्रव्यागामविज्ञाय         | ४।१८७         |
| न जातु बाह्यरां हत्यात्      | <b>८</b> ।३८०  | न द्वितीयश्च साध्वीनां      | ५।१६२         |
| नजीर्णदेवायतने               | ४।४६           | न धर्मस्यापवेशेन            | ४।१६८         |
| न जीर्णमलवद्वासा             | 8138           | न नदीतीरमासाद्य             | ४।४७          |
| नटश्च करणश्चैव               | १०।२२          | न नामग्रहणादेव              | ६१६७          |
| न तरपुत्रैः भंजेत्सार्धं     | 30513          | न नावं न खरं नोष्ट्रं       | ४११२०         |
| न तत्फलमवाप्नोति             | प्राप्त्रप     | न निवर्तेत संग्रामार्त्     | ৩।५७          |
| न तत्र प्रणयेइण्डं           | <b>८।२३८</b>   | न निर्वेपति पञ्चानो         | ३।७२          |
| न तत्र विद्यते किञ्चित्      | 51 <b>१</b> 53 | न निर्हारं स्त्रियः कुर्युः | 33913         |
| न तथैतानि शक्यन्ते           | राहर           | न निशान्ते परिश्रान्तः      | 3318          |
| न तस्मिन् घारयेद्दण्डं       | ११।२१          | न निष्कयविसर्गाम्याम्       | <b>ह</b> ।४६  |
| न तस्य निष्कृतिः शक्या       | रा२२७          | न नृत्येदयवा गायेत्         | ४१६४          |
| न तस्य वेतनं देयं            | =1२१७          | न पद्म्यहिप्रेष्यनाम्नीं    | 3151          |
| न ताडयेत्तर्णेनापि           | ४।१६६          | न पश्येत्प्रसदन्तीं च       | ४।४४          |
| न ताहरां मबत्येनी            | X13.8          | न पाणिपादचपलः               | ४। १७७        |
| न तापसै ब्राह्मणैर्वा        | ६।५१           | न पादेन स्पृशेदन्नं         | २।२२६         |
| न तिष्ठति तु यः पूर्वा       | २।१०३          | न पादौ घावयेत्कांस्ये       | ४।६५          |
| न तु नामापि गृह्णीयात्       | ४।१४७          | न पाखण्डिगणाक्रान्ते        | ४।६०          |
| न तेन वृद्धी मवति            | २।१५६          | न पुत्रदारा न ज्ञातिः       | ३।२३६         |
| न तैरम्यननुज्ञातो            | २।२२६          | न पुत्रभागं विषमं           | <b>हा</b> २१५ |
| न तैः समयमन्बिच्छेत्         | १०।५३          | न पूर्व गुरवे किञ्चित्      | २।२४५         |
| न तौ प्रतिहितान्धर्मान्      | १०।७८          | न पैतृयज्ञियो होमः          | ३।२८२         |
| न तंनयेत साक्यंतु            | 51 <b>१६</b> ७ | न फालकृष्टमश्नीयात्         | ६।१६          |
| न तं भजेरन्दायादाः           | <b>६</b> ।२००  | न फालकृष्टे न जले           | ४।४६          |
| न तं स्तेना न चामित्राः      | ७।८३           | न वकव्रतिके विप्रे          | ४।१६२         |
| न त्यागोऽस्ति द्विषन्त्याश्च | ३७।३           | न वित्रुयान्तृपो धर्मं      | 513E0         |
| न त्वल्पदक्षिणैर्यज्ञैः      | 38188          | न बाह्यणक्षत्रिययोः         | ३।१४          |
| न त्वेव ज्यायसीं वृत्ति      | 20184          | न बाह्यणवधाद भूयात्         | <b>८</b> ।३८१ |
| न त्वेव तु कृतोऽधर्मः        | ४।१७३          | न बाह्यणस्य त्वतिथिः        | ३।११०         |
| न त्वेव तुवृथा हन्तुं        | ४।३७           | न ब्राह्मणो वेदयेत          | ११।३१         |
| नत्वेवाघौँ सोपकारे           | टा१४३          | न बाह्यणं परीक्षेत          | 31886         |
| न दस्वा कस्यचित् कन्याम्     | १७१            | न मसयित यो मांसं            | ४।४०          |
| न दद्याद्यदि तस्मात्सः       | न।१न६          | न मक्षयेदेकचरान्            | प्र150        |
| न दर्शेन विना श्राद्धं       | ३।२८२          | न भिन्तभाण्डे मुञ्जीत       | ४।६५          |
| न दिवीन्द्रायुधं इष्ट्वा     | ४।५९           | न भिन्नशृङ्गाक्षिखुरैः      | ४।६७          |
| नदीकूलं यया वृक्षो           | ६।७८           | न भीतं न परावृत्तं          | ६३।७          |
| नदीतीरेषु तद्विद्यात्        | 5180E          | न भुक्तमात्रे नाजीर्णे      | ४।१२१         |
| नदीनां वापि संभेदे           | 513XE          | न भुञ्जीतोद्द्यतस्नेहं      | ४।६२          |
| नदीषु देवसातेषु              | ४।२०३          | न मोक्तव्यो बलावाधिः        | टा१४४         |
| •                            |                |                             |               |

| न मोजनार्च स्वे विप्रः     | ३।१०६          | न वृथा शपयं कुर्यात्        | 51888          |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| न भ्रातरो न पितरः          | <b>हा</b> १५५  | न वृद्धो न शिशुनैको         | ना६६           |
| न माता न पिता न स्त्री     | 51३58          | न शक्यो न्यायतो नेतुं       | ० ६ १७         |
| न मातृतो ज्येष्ठ्यमस्ति    | <b>ह</b> ।१२५  | न शूद्रराज्ये निवसेत्       | ४।६१           |
| न मांसभक्षणे दोषः          | प्राप्रह       | न शूश्राय मति बद्यात्       | ४।५०           |
| न मित्रकारणाद्राजा         | द। <b>३४</b> ७ | न शूद्रे पातकं किञ्चित्     | १०।१२६         |
| न मुक्तकेशं नासीनं         | ९ ३१७          | न शोचन्ति तुयत्रैता         | ३।५७           |
| न मूर्बैर्नावलिप्तैश्च     | 3018           | न श्मश्रूणि गतान्यास्यं     | र्रा१४१        |
| न मूत्रं पथि कुर्वीत       | እነጹሽ           | नज्यतीषुर्यथा विद्धः        | ४।४३           |
| न मृल्लोष्टं च मृद्नीयात्  | 8100           | नश्यतो विनिपाते तौ          | 51 <b>2</b> 5X |
| न यज्ञायं घनं शूद्रात्     | ११।२४          | नदयन्ति हब्यकब्यानि         | 931ई           |
| नयेत्तयाऽनुमानेन           | 2188           | न श्रमार्त्तो न कामार्त्ती  | <b>८।</b> ६७   |
| नरकाकलराणां च              | ११।१५६         | न श्राद्धे मोजयेन्मित्रं    | ३।१३८          |
| नरके हि पतन्त्येते         | ११।३७          | न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो    | <b>51</b> ६४   |
| नरकं कालसूत्रं च           | ४।८८           | नष्टं देवलके दत्तं          | ३।१८०          |
| न राज्ञः प्रतिगृह्णन्त     | ४।६१           | नष्टं विमष्टं क्मिमिः       | ⊏I२३२          |
| न राज्ञः प्रतिगृह्णीयात्   | ४।८४           | न स राज्ञा नियोक्तव्यः      | न।१८६          |
| न राज्ञामघवोषोऽस्ति        | प्राष्ट्र      | न स राज्ञाऽभियोक्तव्यः      | नार०           |
| नराश्वोष्ट्रवराहैश्च       | 339188         | न ससस्वेषु गर्तेषु          | ४।४७           |
| नरेन्द्रास्त्रिदिवं यान्ति | <b>हा</b> २५३  | न साक्षी नुपतिः कार्यो      | नाइप्र         |
| नसंवृक्षनदीनाम्नी          | 315            | न साहसिकदण्डघ्नी            | 51356          |
| न लङ्ग्येद्वत्सतन्त्रीं    | ४।३८           | न सीवन्नपि धर्मेण           | ४।१७१          |
| न लोकवृत्तं वर्तेत         | ४।११           | न सीदेत्स्नातको विप्रः      | 8138           |
| न वर्षयेदघाहानि            | XI=¥           | न सुप्तं न विसन्नाहं        | ७।६२           |
| नवान्नमद्यान्मांसं च       | ४।२७           | न सँमावां परस्त्रीमिः       | <b>८।३६</b> १  |
| न वारयेड् गां धयन्तीं      | श्राप्रह       | न संवसेच्च पतितैः           | 3018           |
| न वार्यपि प्रयच्छेत्       | ४।१६२          | न संसर्गं व्रजेत्सद्भिः     | ११।४७          |
| न वासोभिः सहाजस्र          | ४।१२६          | न संहतास्यां पाणिस्यां      | ४।८२           |
| न विगहाँ कथां कुर्यात्     | ४।७२           | न सांपरायिकं तस्य           | ११।३०          |
| न विण्मूत्रमुदीक्षेत       | ४।७७           | न स्कन्दते न व्यथते         | ७।८४           |
| न विद्यमानेष्वर्थेषु       | ४।१५           | न स्नानमाचरेड् भुक्त्वा     | ४।१२६          |
| न विप्रदुष्टभावस्य         | २।६७           | न स्पृशेच्चैतदु चिछ्ठे दो   | ४।=२           |
| न विप्रं स्वेषु तिष्ठत्सु  | प्रा१०४        | न स्पृशेत्पाणिनोध्छिष्टः    | ४।१४२          |
| न विन्यानन्यो धर्म         | 51380          | न स्याद्वाक्चपलक्चैव        | ४।१७७          |
| न विवादे न कलहे            | ४।१२१          | न स्वर्गाच्च्यवते लोकात्    | 51803          |
| न विवाहविधावुक्तं          | EIEX           | न स्वातन्त्र्येण कर्तव्यं   | ४।१४७          |
| न विस्मयेत तपसा            | ४।२३६          | न स्वामिना निसृष्टोऽपि      | 21888          |
| नवेनानचिता द्यस्य          | ४।२८           | न हायनैनं पलितैः            | २।१५४          |
| न वै कन्या न युवतिः        | ११।३६          | न हि तस्यास्ति किञ्चित्स्वं | <b>८।४१७</b>   |
| नवैतान् स्नातकान् विद्यात् | १०।२           | न हि वण्डाव् ऋते शक्यः      | <b>ह</b> ।२६२  |
| न वै स्वयं तददनीयात्       | ३११०६          | न हि शूद्रस्य यज्ञेषु       | ११।१३          |
| -                          |                | ·                           |                |

| - f                          | 21922          |                              | c             |
|------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| न हि हस्तावसृग्दिग्धी        | ३।१३२          | नानुशासनवादाम्या             | ६।५०          |
| न हिस्याद् बाह्यणानगाश्च     | ४।१६२          | नानुगुश्रुम जात्वेतत्        | 00\$13        |
| न हीदृशमनायुष्यं             | ४।१३४          | नान्नमद्यादेकवासा            | -12 2<br>7818 |
| न होडेन विना चौरम्           | ह1२७०<br>-     | नान्यदन्येन संसृष्टः         | दा <b>२०३</b> |
| न हृष्यति ग्लायति वा         | २।६=           | नान्यस्मिन् विधवा नारी       | ११६४          |
| न ह्यनध्यात्मवित्कश्चित्     | ६।८२           | नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह     | प्रा१६२       |
| न ह्यस्मिन्युज्यते कर्म      | २।१७१          | नापृष्टः कस्यचिद् ब्रूयात्   | २।११०         |
| नाकन्यासु क्वचिन्नुणां       | न।२२६          | नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा      | ४।५६          |
| नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां    | रा४८           | नाबहा क्षत्रमृष्नोति         | <b>ह।३</b> २२ |
| नाकामेत्कामतरुखायां          | ४।१३०          | नाबाह्यणे गुरी शिष्यः        | २।२४२         |
| नाक्षः कीडेत्कदाचित्तु       | ४।७४           | नामिनन्देत मरणम्             | ६।४४          |
| नागान्स्पन्सिपणीश्च          | १।३७           | नाभिवाद्यः स विदुषा          | २।१२६         |
| नाग्निर्ददाह रोमापि          | ≒।११६          | नामिव्याहारयेद् ब्रह्म       | २।१७२         |
| नाग्नि मुखेनोपघमेत्          | ४।४३           | नामजातिप्रहं त्वेषाम्        | <b>⊏।२७१</b>  |
| नाङ्क्रया राज्ञा ललाटे स्युः | ६।२४०          | नामधेयस्य ये केचित्          | २।१२३         |
| नाज्ञातेन समं गच्छेत्        | ४।१४०          | नामधेयं दशम्यां तु           | २।३०          |
| नाञ्जयन्ती स्वके नेत्रे      | <b>४।</b> ४४   | नामुत्र हि सहायार्थ          | ४।२३६         |
| नाततायिवधे दोषो              | 513X8          | नामेघ्यं प्रक्षिपेदग्नी      |               |
| नात्तादुष्यत्यदन्नाद्यान्    | 4130           | नाम्नां स्वरूपभावो हि        | २।१२४         |
| 'नातिकल्यं नातिसायं          | ४1880          | नायन्त्रितस्त्रिवेदोऽपि      | २।११=         |
| नातिप्रगे नाति सायं          | ४।६२           | नायुषव्यसनप्राप्तं           | <b>£3</b> 10  |
| नातिसांवत्सरीं वृद्धि        | 51 <b>१</b> ५३ | नायुष्यमानं पश्यन्तं         | ७।६२          |
| नात्मानमवमन्येतं             | ४।१३७          | नारं स्वृष्ट्वाऽस्यि सस्नेहं | ४।८७          |
| नात्रिवर्षस्य कर्त्तव्या     | 2100           | नारि न मित्रं यं विद्यात्    | ३।१३८         |
| नाददीत नृपः साधुः            | <b>ह</b> ।२४३  | नारी यानानि वस्त्रं वा       | ३।४२          |
| नादण्डघो नाम राज्ञोऽस्ति     | 5133X          | नारुन्तुदः स्यादातींऽपि      | २।१६१         |
| नाद्याच्छूद्रस्य पक्वान्नं   | ४।२२३          | नार्तेनाप्यवमन्तव्या         | २।२२४         |
| नाद्यादविधिना मांसं          | रा३३           | नार्तो न मत्तो नोन्मतो       | <b>८</b> ।६७  |
| नाधर्मदचरितो लोके            | ४। १७२         | नार्नोऽप्यपवदेद्विपात्       | ४।२३६         |
| नाधर्मेणागमः कश्चित्         | १।८१           | नार्थसम्बन्धिनो नाप्ता       | =1६४          |
| नार्धामिके वसेद् ग्रामे      | ४१६०           | नालोमिकां नःतिलोमां          | ३।८           |
| नाधिकं दशमादद्यात्           | 81848          | नावमन्येत वै भूष्णुः         | ४११३४         |
| नाधीयीत इमज्ञानान्ते         | ४।११६          | नाविनीतंत्रं जेव् घुर्यः     | ४।६७          |
| नाधीयीतामिषं जग्ध्वा         | ४।११२          | नाविस्पष्टमधोयीत             | 3318          |
| नाषीयीताश्वमारूढः            | ४।१२०          | नावेदविहितां हिंसां          | FXIX          |
| नाध्यधीनो न वक्तव्यो         | <b>دا</b>      | नाशयन्त्याशु पापानि          | ११।२४५        |
| नाच्यापनाद् याजनाद् वा       | १०।१०३         | नाइनन्ति पित रस्तस्य         | ४।२४६         |
| नाना रूपाणि जायन्ते          | <b>ह</b> ।३८   | नाइनन्ति भितृदेवास्तत्       | ३।१८          |
| नानाविधानां द्रव्याणां       | ४। ११०         | नाइनीयाद्भार्यया सार्ध       | ४।४३          |
| नानिष्ट्वा नवसस्येष्टचा      | ४।२७           | नाइनीयात्सन्धिवेलायां        | ४।४४          |
| नानुरोघोऽस्त्यनघ्याये        | २।१०५          | नाश्रीत्रियतते यज्ञे         | ४।२०४         |
|                              |                |                              | . , ,         |

| रलोकानामुभय | पिक्त-ग्रन                              | प्रमाणका   |
|-------------|-----------------------------------------|------------|
| *********** | 111111111111111111111111111111111111111 | 40.11.1.10 |

| नासीनो न च भुञ्जानो               | २११६४         | निपानकर्तुः स्नात्वा तु          | ४।२०१           |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|
| नास्तिक्यं वेदनिन्दां च           | ४।१६३         | निबद्दीयात्तथा सीमां             | <b>51</b> २५५   |
| नास्ति स्त्रीणां किया मन्त्रैः    | <b>६।१</b> ५  | निमज्जतश्च मत्स्यादान्           | प्रा१३          |
| नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो       | प्राष्ट्रप्र  | निमन्त्रयेत त्र्यवरान्           | ३।१८७           |
| नास्फोटयेन्न च क्षेत्रेडेत्       | RIÉR          | निमन्त्रितान् हि पितरः           | ३।१८६           |
| नास्य कश्चिद्वसेद् गेहे           | ४।२६          | निमन्त्रितो द्विजः पित्र्ये      | ३।१८८           |
| नास्य कार्योऽग्नि संस्कारः        | प्राइष्ट      | निमेवा दश चाष्टी च               | १।६४            |
| नास्य छिद्रं परो विद्यात्         | ७।१०४         | निम्लोचेद्वाप्यविज्ञानात्        | २।२२०           |
| नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति           | १७।१२६        | नियतात्मा हविष्याशी              | ११।२ <b>१</b> ८ |
| नास्त्रमापातयेज्जातु              | ३।२२६         | नियतो वेदमभ्यस्य                 | ६।६५            |
| निक्षिप्तस्य <b>पनस्यैष</b>       | 518EF         | नियम्य प्रयतो वाचमभि             | २।१८५           |
| निक्षेपस्यापहरणम्                 | ११।४७         | नियम्य प्रयतो वाचं संवी          | ३४१४            |
| निक्षेपस्यापहर्तारं तत्समम्       | 51883         | नियम्य प्राञ्जीलस्तिष्ठेद्       | २।१६२           |
| निक्षेपस्यापहर्तारं निक्षेप्तारम् | 51860         | नियुक्तस्तु यथान्यायं            | メリミメ            |
| निसेवेडवेषु सर्वेषु               | 51855         | नियुक्तायामवि पुमान्             | <b>६</b> ।१४४   |
| निक्षेपोपनिषी नित्यं              | 51854         | नियुक्ती ती विधि हित्वा          | ह1६३            |
| निक्षेपो यः कृतो येन              | =1808         | नियोजयत्यपत्या <b>र्यं</b>       | 218=            |
| िक्षेप्योऽयोमयः शङ्कः             | 51208         | निरन्वयं भवेत्स्तेयं             | 51332           |
| निगूढचारिणश्चान्यान्<br>-         | <b>हा</b> २६० | निरन्वये शतं दण्डः               | 51338           |
| निगृह्य दापयेच्चैनं               | 51220         | निरन्वयोऽनपसरः                   | ना१६५           |
| निष्रहेण हि पापानाम्              | 51388         | निरये चैव पतनं                   | ६।६१            |
| निग्रहें प्रकृतीनां च             | ७।१७५         | निरस्य तु पुमाञ्चुकम्            | ४।६३            |
| नित्यमास्यं शुचि स्त्रीणाम्       | प्रा१३०       | निरादिष्टंषन <del>श्चेत्</del> े | <b>८।१६</b> २   |
| नित्यमुद्धृतपाणिः स्यात्          | १११६३         | निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च       | 8185            |
| नित्यमुद्येते दण्डस्य             | ७।१०३         | निरुच्यमानं प्रदेनं च            | 5124            |
| नित्यमुद्यतदण्डः स्यात्           | ७११०२         | निरोधनेन बन्धेन                  | 51380           |
| नित्यं तस्मिन्समाश्वस्तेः         | 3110          | निषति भूमिचलने                   | ४।१०५           |
| नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत         | 3818          | निर्देया निर्नेमस्काराः          | 38913           |
| नित्यं शुद्धः कारुहस्तः           | प्रा१२६       | निर्दिष्टफलभोक्ता हि             | ७।१४४           |
| नित्यं संवृतसंवार्यः              | ७।१०२         | निर्देशं ज्ञातिमरणम्             | प्रा७७          |
| नित्यं स्थितस्ते हृद्येषः         | 516१          | निर्भयन्तु भवेद्यस्य             | हारप्र          |
| नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्यात्    | २।१७६         | निर्मलाः स्वर्गमायान्ति          | 51885           |
| नित्यानध्याय एव स्यात्            | ४।१०७         | निर्लेपं काञ्चनं भाण्डम          | ४।११२           |
| निधीनां तु पुराणानां े            | 3512          | निर्वर्तेतास्य यावद्भिः          | ७।६१            |
| निनीषुः कुलमुत्कर्षं              | ४।२४४         | निवृत्तचूडकानां तु               | प्राइ७          |
| निन्दितेभ्यो धनादानम्             | 37188         | निह्व त्यें तु वती प्रेतात्      | प्राहर          |
| निन्दितेऽहनि सायाह्ने             | 211252        | निवर्तन्ते द्विजातीनां           | ११।१५१          |
| निन्दितैनिदिता नुणां              | ३।४२          | निवर्तेरॅक्च तस्मात्तु           | ११।१८४          |
| निन्द्यास्बब्दासु चान्यासु        | ३।४०          | निवेद्य गुरवेऽइनीयात्            | राप्रश          |
| निन्दौहि लक्षणैर्युक्ता           | 881X3         | निवृत्तं सेवमानस्तु              | १२।६०           |
| निन्धैव सा भवेल्लोके              | प्रा१६३       | निःश्रेयसकरं कर्म                | <b>१</b> २15२   |
|                                   | -             | नि श्रेयसं कर्मणां च             | १।११७           |

### मनुस्मृती

| निःश्रेयसं धर्मविधि        | ११।२६६                     | नोत्पादयेत्स्वयं काय्यं     | दा४३           |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| निवादस्त्री तु चण्डालात्   | 3510\$                     | नोत्सङ्गे भक्षयेद्भक्यान्   | ४।६३           |
| निषादो मार्गवं सूते        | १०।३४                      | नोदक्याऽभिभाषेत             | ४।५७           |
| निषादः शूद्रकन्यायां       | १०।८                       | नोवाहरेबस्य नाम             | २११६६          |
| निषद्धो भाषमाणस्तु         | 513 <b>5</b> 8             | नोद्वहेत्कपिलां कन्यां      | ३।८            |
| निषेकादिशमशानान्तः         | २।१६                       | नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु      | <b>हा</b> ६५   |
| निषेकावीनि कर्मारेग        | २।१४२                      | नोन्मत्ताया न कुष्ठिन्या    | ⊏I२०४          |
| निष्कामं ज्ञानपूर्वे चु    | १२।८६                      | नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि       | 8180           |
| निष्पद्यन्ते च सस्यानि     | <b>ह</b> ।२४७              | नोपयच्छेत तां प्राज्ञः      | ३।११           |
| निसर्गेजं हि तत्तस्य       | <b>८</b> ।४१४              | नोपसृष्टं न वारिस्थं        | ४।३७           |
| निस्तारयति दुर्गाच्च       | ३।६८                       | नोपेक्षेत क्षणमपि           | टाई४४          |
| निःश्रेयसकरं कर्म          | <b>१</b> २।८२              | न्यस्तशस्त्रा महाभागा       | ३।१६२          |
| निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यः    | ११।२                       | न्युप्य पिण्डान्ततस्तांस्तु | ३।२१६          |
| नीचं शय्यासनं चास्य        | २।१६८                      | _                           |                |
| नीहारे बाएाशब्दे च         | ४।११३                      | प                           |                |
| नुर्णामकृतचूडानाम्         | प्रा६७                     | पक्तिडष्टघोः परं तेजः       | १२।१२०         |
| नृदुर्गं गिरिदुर्गं वा     | ७१७०                       | पक्वान्नानां च सर्वेषां     | 37 <b>5</b> 12 |
| नृपती कोशराष्ट्रे च        | ७।६५                       | पक्षान्तयोविप्यश्नीयात्     | ६।२०           |
| नृपाणःमक्षयो ह्येषः        | ७।५२                       | पक्षिगन्धौषधीनां च          | ११।१६=         |
| नृयजं पितृयज्ञं न          | ४।२१                       | पक्षिणां पोषको यश्च         | ३।१६२          |
| नृन्प्रशंसत्यजस्रं य       | १०।३३                      | पक्षिजग्धं गत्राघ्रातम्     | ४।१२४          |
| नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं     | ४।३७                       | पञ्चकृष्णलको माषः           | <b>⊏।१३४</b>   |
| नेत्रवक्त्रविकारैश्च       | न।२६                       | पञ्च क्लृप्ता महायज्ञा      | 375            |
| नेहेतार्थान्प्रसङ्घे न     | ४।१५                       | पञ्च पदवनुते हन्ति          | 5185           |
| नुकप्रामीणमतिथि            | ३।१०३                      | पञ्चम्य एवं मात्राम्यः      | १२।१६          |
| नैकः प्रपद्येताघ्वानं      | ४।६०                       | पञ्चयज्ञविघानं च            | ३।६७           |
| नैकः सुप्याच्छ्रन्यगेहे    | ४।५७                       | पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे       | ८।४०२          |
| नैता रूपं परीक्षन्ते       | 8113                       | पञ्चरात्रं पिबेत्पीत्वा     | ११।१४७         |
| नैतेरपूर्तविधिवद्          | २१४०                       | पञ्चसूना गृहस्थस्य          | ३।६८           |
| नैत्यके नास्त्यनघ्यायः     | <sup>.</sup> २। <b>१०६</b> | पञ्चानां तु त्रयो धर्म्याः  | ましてメ           |
| नैनं ग्रामेऽभिनिम्लोचेत्   | २।२१६                      | पञ्चानां त्रिषु बर्गेषु     | २।१२७          |
| नैन: किञ्चिदवाप्नोति       | १३।३                       | पञ्चाशतस्त्वभ्यधिके         | ⊏।३२२          |
| नैऋ तीं दिशमातिष्ठेत्      | ११।१०४                     | पञ्चाशत्तु भवेद् दण्डः      | 51२६७          |
| नैवं कुर्या पुनरिति        | <b>११</b> ।२३०             | पञ्चादात् बाह्मणी दण्ज्यः   | <b>८।२६</b> ८  |
| नैवाहं पैतृकं रिक्थं       | १४४१।३                     | पञ्चाशद्भाग म्रादेयो        | ७।१३०          |
| नेष चारणदारेषु             | <b>८।३६२</b>               | पञ्जैतान्यो महायज्ञान्      | ३।७१           |
| नैःश्रेयसमिदं कर्म         | १२।१०७                     | पञ्चेतान्विस्तरो हन्ति      | ३।१२६          |
| नोच्छिन्यादान्मनो मूलं     | 3 6 910                    | पणानां हे शते सार्धे        | <b>८।१३</b> ८  |
| नोज्छिष्टं कस्यचिद्द्यात्  | २।४६                       | पणो देयोऽवकृष्टस्य          | ७।१२६          |
| नोज्छिष्टं कुर्वते मुख्याः | प्राष्ट्रप्र               | पर्णं यानं तरे बाप्यं       | 21808          |
| नोत्पादकः प्रजाभागी        | १।४८                       | पतत्यज्ञानतो विप्रः         | ११।१७५         |

| <b>रलोकानामभयर्प</b> | क्ति-ग्रनुक्रमणिका |
|----------------------|--------------------|
|                      | 100 1134 11 110    |

| पतस्त्रिणावलीढं च              | ४।२०८          | परस्य बण्डं नोद्यच्छेत्         | ४।१६४          |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| पतितस्योदकं कार्यम्            | ११।१८२         | परस्य पत्न्या पुरुवः            | 21378          |
| पतितां पङ्कलग्नां वा           | ११।११२         | परस्य विपरीतं च                 | ७।१७१          |
| पतितैः संप्रयुक्तानां          | ११।१७६         | परस्त्रियं योऽभिषदेत्           | <b>८।३</b> ४६  |
| पतितौ भवतो गत्वा               | <b>€1</b> X5   | पराको नाम क्रुच्छ्रोऽयं         | ११।२१५         |
| .पतिलोकमभीप्सन्ती              | प्राष्ट्रप्रह  | परा <b>ङ्</b> मुखस्याभिमुखो     | २११६७          |
| पतिव्रता धर्मपत्नी             | ३।२६२          | पराजयश्च संग्रामे               | 93381          |
| पतिव्रतासु च स्त्रीषु          | 5175           | परामप्यापदं प्राप्तः            | <b>ह</b> ।३१३  |
| पतिसेवा गुरौ वासः              | २१६७           | परितुष्टेन भावेन                | ४।२२७          |
| पति या नामिचरति लोके           | रा१६४          | परित्यजेदर्यकामौ                | ४।१७६          |
| पति या नाभिचरतिलोकाना          | 8178           | परित्यजेन्हपो भूमि              | ७।२१२          |
| पति गुश्रूषते येन              | ५। <b>१५</b> ५ | परिपूतेषु धान्येषु              | <b>८।३३</b> १  |
| पति हित्वाऽपकृष्टं स्वं        | ५।१६३          | प रेपूर्ण यथा धन्द्रम्          | 30813          |
| पतिर्मायां सम्प्रविश्य         | 815            | परिभाषणमहैन्ति                  | ६।२८३          |
| पतीन्प्रजानामसृजं              | १।३४           | परिभोक्ता कृमिर्भव ति           | २।२०१          |
| पत्यौ जीवति कुण्डः स्यात्      | ३।१७४          | परिवेत्ता स विश्लेयः            | ३।१७१          |
| पत्यी जीवति यः स्त्रीमिः       | <b>६</b> ।२००  | परिवित्तिताऽनुजेऽनूढे           | ११।६०          |
| पत्यौ जीवति वृत्तायाः          | 23913          | परित्रित्तः परिवेत्ता           | ३।१७५          |
| पत्रशाकतृणानां च               | ७।१३२          | परिवेषयत प्रयतो                 | ३।२२६          |
| पथि क्षेत्रे परिवृते           | 51280          | परीक्षिताः स्त्रियदचैनं         | ७।२१२          |
| पदान्यष्टादशैतानि              | 519            | परीवादात्करो सवति               | २।२०१          |
| पदा मस्तकमाक्रम्य              | ११।४३          | परेण तु दशाहस्य                 | ⊏।२२३          |
| पद्मेन चैव व्यूहेन             | ७।१८८          | पर्याप्तभोगा घरिनष्ठा           | ३१४०           |
| पयो घृतं वाऽऽमरणाद्            | ११।६१          | पर्ववर्जं व्रजेच्चैनां          | おえん            |
| पयोमूलफ <b>लैव</b> ऽिप         | 3152           | पलं सुवर्णाइचत्वारः             | 5183X          |
| पयः पिबेत् त्रिरात्रं वा       | <b>११</b> ।१३२ | पलाण्डु गृज्जनं चैव             | ४। १६          |
| परकीयनिपानेषु                  | ४।२०१          | पलालभारकं षण्ढे                 | 28183          |
| परवाराभिमर्शेषु                | ना३४२          | पवित्रं दुष्यतीत्येतत्          | १०।१०२         |
| परदारेषु जायेते                | ३।१७४          | पवित्रं यञ्च पूर्वोक्तं         | ३।२४६          |
| परदारोपसेवा च                  | १२।७           | पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या         | १२।४२          |
| परद्रव्येष्वभिष्यानम्          | १२।४           | पशवश्च मृगाश्चेव व्याला         | \$183          |
| परधर्मेण जीवन्हि               | १०।६७          | पशुना त्वयनस्यादौ               | ४।२६           |
| परपत्नी तुया स्त्री स्यात्     | २।१२६          | पशु <mark>मण्डूकमार्</mark> जार | ४।१२६          |
| परमं यत्नमातिष्ठेत्पुरुषो      | 8188           | पशुषु स्वामिनां चैव             | 51228          |
| परमं यत्नमातिष्ठेत् स्तेनानाम् | 51302          | पशुषु स्वामिनां दद्यात्         | <b>८।२३४</b>   |
| परलोकं नयत्याशु                | ४।२४३          | पश्नमृगानमनुष्यांश्च े          | 3518           |
| परलोकसहायार्थं                 | ४।२३८          | पश्चेनां रक्षणं चैव             | =186º          |
| परस्परस्य दारेषु               | 35108          | पश्चनां रक्षणं बानं             | ११६०           |
| परस्परविरुद्धानां              | ७।१५२          | पश्चनां हरगो चैव                | 51324          |
| परस्परस्यानुमते                | <b>८।३</b> ४८  | पश्चाच्च न तथा तत्स्यात्        | 517 <b>१</b> 7 |
| परस्परादिनः स्तेनाः            | १२।५६          | पश्चाद दश्येत यत्किञ्चित्       | हा२१८          |

| पश्चात्प्रतिभुवि प्रेते         | दा <b>१६१</b>  | पितापुत्रौ विजानीयाद्         | २।१३४         |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| पश्चिमां तु समासीनो मलं         | 51803          | पिता प्रधानं प्रजने           | <b>हा</b> १२१ |
| पश्चिमां तु समासीनः सम्यग्      | २।१०१          | पितामहो वा तच्छाद्वं          | ३ २२२         |
| पश्चिमोत्तरपूर्वेंस्तु          | प्राहर         | पिता यस्य निवृत्तः स्यात्     | २।२२१         |
| पाकयज्ञविधानेन                  | ११।११८         | पिता रक्षति कौमारे            | £13           |
| पालण्डगणधर्माश्च                | १1 <b>११</b> ≒ | पिता वै गार्हपत्योऽग्निः      | २।२३१         |
| पाखण्डमाश्रितानां च             | ४।६०           | पितां हरेदपुत्रस्य            | &18=X         |
| पाखण्डिनो विकर्मस्थान्          | ४1३०           | पितुर्भगिन्यां मातुश्च        | २1१३३         |
| पाठीनरोहिताबाद्यौ               | प्रा१६         | पितुः स नाम सङ्क्षीत्यं       | ३।२२१         |
| पाणिप्रहणसंस्कारः               | 3183           | पितृदेवमनुष्या <b>रााम्</b>   | १२।६४         |
| पाणिप्रहणिका मन्त्राः कन्यास्   | वेब ८।२२६      | पितृमिर्भातृभित्रचैतोः        | 3144          |
| पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं      | 51770          | पितृम्यो बलिशेषं तु           | 3315          |
| पाणिप्राहस्य साध्वी स्त्री      | <b>५।१</b> ५६  | पितृम्यो विधिवद् दत्तं        | ३।२६६         |
| पाशिभ्यां तूपसंगृह्य            | ३।२२४          | पितृयज्ञं तु निर्वत्यं        | ३।१२२         |
| पाणिमुद्यम्य वण्डं चा           | 51750          | पित्वेश्मनि कन्या तु          | ह।१७२         |
| पात्रस्य हि विशेषेण             | ७।८६           | पितृणामन्णइचैव                | ह180६         |
| पादयोर्दाढिकायां च              | नारनर          | पितृणां तस्य तृप्तिः स्यात्   | ३।१४६         |
| पादस्पर्शस्तु रक्षांसि          | ३।२३०          | पितृणां मासिकं भाद्यं         | शश्य          |
| पादेन प्रहरन्कोपात्             | 51750          | पित्नुश्राद्धैश्च नुनन्नैः    | ३15१          |
| पादोऽधर्मस्य कर्तारं            | 5125           | पितृ इचैवाष्टकास्वचेत्        | ४।१५०         |
| पादं पशुरच योषिच्च              | 51808          | पितेव पालयेत् पुत्रान्        | 21805         |
| पादः सभासदान्सविन्              | <b>५।१</b> ५   | पित्राद्यन्तं त्वीहमानः       | ३।२०५         |
| पानमक्षाः स्त्रिय <b>रचैव</b> े | ७।५०           | पित्रा मत्री सुतैर्वापि       | प्रा१४६       |
| पानं दुर्जनसंसर्गः              | <b>E183</b>    | पित्रा विवदमानश्च             | 31846         |
| पापकृत्मुच्यते पापात्           | ११।२२७         | वित्रेन दद्याच्छुल्कन्तु      | F313          |
| पापरोगी सहस्रस्य                | ३।१७७          | पित्रयमानिघनात्कार्यं         | 31708         |
| पापरोग्य <b>भिशस्त</b> श्च      | ३।१५६          | पित्र्ये कर्मणि तु प्राप्ते   | 31888         |
| पापान् संयान्ति संसारान्        | १२।४२          | पित्रये राज्यहर्नी मासः       | शहह           |
| पापान्संसृत्य संसारान्          | १२१७०          | पित्र्ये स्वदितमित्येव        | ३।२५४         |
| नायसं मधुसपिम्यां               | ३।२७४          | पित्रवं वा मजते शीलम्         | १०।५६         |
| पायूपस्थं हस्तपादं              | राह०           | पिशुनान् तिनोइचान्नं <b>े</b> | ४।२१४         |
| पारदाः पह्लवाश्चीनाः            | १०।४४          | पिशुनः पौतिनासि <b>क्यम्</b>  | १११४०.        |
| पारुष्यमनृतं चैव                | १२।६           | पीडनानि च सर्वाणि             | 33513         |
| पार्टिणग्राहं च संप्रेक्ष्य     | ७।२०७          | पीत्वापोऽध्येष्यमाणश्च        | X188X         |
| पांसुवर्षे दिशां दाहे           | ४।११४          | पुक्कस्यां जायते पापः         | १०।३८         |
| <b>विण्डनिवंपणं केचित्</b>      | ३।२६१          | पुण्यान्यन्यानि कुर्वीत       | 38138         |
| पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं      | 31822          | पुण्ये तिथी मुहूर्ते वा       | २।३०          |
| पिण्डेम्यस्त्वल्पिकां मात्रां   | ३।२१६          | पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य        | ६।६७          |
| पितरइचैव साघ्याइच               | १२।४६          | पुत्रका इतिहोवाच              | 21888         |
| पितरस्तावदश्नन्ति               | ३।२३७          | पुत्रदारस्य वाप्येनं          | =1888         |
| पिताऽऽचार्यः सुद्दुन्माता       | <b>5133</b> 4  | पुत्रदारात्ययं प्राप्तः       | 3310\$        |
| •                               |                | -                             |               |

| पुत्रप्रतिनिधीनाहुः          | 61820          | पूर्णे चानस्यनस्थ्नां तु            | ११।१४०        |
|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| पुत्रवच्न।पि वर्तेरन्        | ६।१०५          | पूर्वभुक्त्या च सततं                | <b>51</b> २५२ |
| पुत्राणां भर्तरि प्रत        | ४।१४⊏          | पूर्वमाक्षारितो दोषैः               | ं दा३५४       |
| पुत्रान् द्वादश यानाह        | ६।१५५          | पूर्वाह्म एव कुर्वीत                | ४।१५२         |
| पुत्रा येऽनन्तरस्त्रीजाः     | १२।१४          | पूर्व दोषानभिष्याप्य                | <b>51२०</b> ४ |
| पुत्रिकायां कृतायान्तु       | ४६१।३          | पूर्वं पूर्वं गुरुतरं जानी          | <b>£17</b> £4 |
| पुत्रेण लोकान् जयति          | ७६१।३          | पूर्वं पूर्वं गुरुतरं विद्या        | ७।५२          |
| पुत्रे राज्यं समासृज्य       | ६।३२३          | पूर्वी सन्ध्यां जपंस्तिष्ठन्नैशमेनो | २।१०२         |
| पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य    | <b>F1</b> 3    | पूर्वी सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत् साविः | त्रीम्        |
| पुत्रे सर्वं समासज्य         | ४।२५७          |                                     | २।१०१         |
| पुत्र' पुत्रगुर्गौर्युक्तं ' | 37913          | पूर्वी सन्ध्यां जपंतिष्ठेत् स्वकाले | <b>\$318</b>  |
| पुत्रं प्रत्युदितं सिद्धः    | 813            | पूर्वेद्युरपरेद्युर्वा              | ३।१८७         |
| पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठायाम्  | <b>६।१</b> २२  | पृथकपृथग्वा मिश्री वा               | ३।२६          |
| पुनः संस्कारमहैन्ति          | ११।१५०         | पृथग्विवधंते धर्मः                  | 81888         |
| पुनर्दारक्रियां कुर्यात्     | ४।१६⊏          | पृथिवीमपि चैवेमां                   | १।१०५         |
| पुनाति परित वंदर्यादव        | १।१०५          | पृथुस्तु दिनगाद्वाज्यं              | ७।४२          |
| पुम्नाम्नो नरकाद् यस्मात्    | <b>ह</b> ।१३८  | पृ <b>षोरपीमाम्पृषिचीम्</b>         | 8188          |
| पुमान्यंसोऽधिके शुक्रे       | 3818           | पृष्टस्तत्रापि तद्बूयात्            | <b>५।७</b> ६  |
| पुमांसं बाहयेत् पापं         | <b>८।३७</b> २  | <b>पृष्टोऽप</b> ब्ययमानस्तु         | 5150          |
| पुरागोब्वपि यज्ञेषु          | ४।२३           | पृष्ट्वा स्वदितमित्येवं             | 317X <b>१</b> |
| पुरुषं व्यञ्जयन्तीह          | १०।४८          | पृष्ठतस्तु शरीरस्य                  | 51३००         |
| पुरुषस्य स्त्रियारचेव        | \$13           | पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत               | 9318          |
| पुरुषाणां कुलीनानां          | ⊏।३२३          | पैतृकन्तु पिता द्रव्यम्             | <b>ह</b> ।२०६ |
| पुरोडाशांइचरू इचैव           | ६।११           | वैतुष्वसेयीं भगिनीम्                | ११।१७१        |
| पुरोहितं च कुर्वीत           | ७।७५           | पैतिको दण्डदासञ्च                   | =।४१×         |
| पुलस्त्यस्याज्यपाः पुत्राः   | ३।१६८          | पैलवौदुम्बरौ वैश्यो                 | २।४५          |
| पुलाकाइचैव घान्यानां         | १०।१२४         | पैशाचरेचासुरइचैव                    | <b>३</b> ।२४  |
| पुष्कलं फलमाप्नोति           | ३।१२६          | पैशुन्यं साहसं द्रोह                | 6182          |
| पुष्पमूलफलानां च             | ११।१६५         | योण्डुकादचौडुद्रविडाः               | 80188         |
| पुष्पमूलफलैर्वापि            | ३।२१           | पौत्रदौहित्रयोलींके न               | <b>ह।१३३</b>  |
| पुष्पिणः फलिनश्चैव           | १।४७           | वौत्रदौहित्रयोलोंके विशेषः          | 3 5 9 13      |
| पुष्पेषु हरिते धान्ये        | <b>८</b> ।३३०  | पौत्री मातामहस्तेन                  | <b>ह</b> 1१३६ |
| पुष्ये तु छन्दसां कुर्यात्   | ४। ६६          | पौनभैवरच काणरच                      | 31844         |
| पूजियत्वा ततः पश्चाद्        | ३।११७          | पौनभवेन भन्नी सा                    | ६।६७६         |
| पूजयेदशनं नित्यं             | राप्र४         | वीविकी संस्मरञ्जाति                 | 38818         |
| पूजयेद्धव्यकव्येन            | ४।३१           | पौरचल्याच्चलचित्ताच्च               | हा १ ५        |
| पूजितं ह्यज्ञनं नित्यं       | राप्रप्र       | प्रकल्प्या तस्य तैवृ तिः            | १०।१२४        |
| पूर्जिताश्च प्रशस्ताश्च      | १०।७२          | प्रकाशमेतत् तास्कर्यम्              | धाररर         |
| पूज्या भूषियतव्याश्च         | <b>३</b> 1४४   | प्रकाशबञ्चकास्तेषाम्                | 81240         |
| पूर्यं चिकित्सकस्याग्नं      | ४।२२०          | प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा               | 51३५१         |
| पूर्णंविशतिवर्षे एा          | २।२ <b>१</b> २ | प्रकाशांदचाप्रकाशांदच               | हा२५६         |
|                              |                |                                     |               |

#### मनुस्मृती

| प्रकृत्याननं यथाशक्ति            | 31883          | प्रतिग्रहाच्छिलः श्रेयान्       | १९।११२        |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| प्रक्षालनेन त्वल्पानां           | ४।११८          | प्रतिग्रहाद् याजनाद् वा         | 309109        |
| प्रक्षात्य हस्तावाचम्य           | ३।२६४          | प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु           | ४।१८६         |
| प्रचेतसं वसिष्ठं च               | १।३४           | प्रतित्रवहं पिबेदुष्णान्        | ११।२१४        |
| प्रच्छन्नपापा जप्येन             | ४।१०७          | प्रतिपूज्ये यथान्यायं           | 818           |
| प्रच्छन्नवञ्च कास्त्वेते         | धारप्र७        | प्रतिबुद्धश्च सृजति             | १।७४          |
| प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा         | ह।२२८          | प्रतिभागं च दण्डं च             | ८०६।≂         |
| प्रच्छन्नावाप्रकाशावा            | १०।४०          | प्रातिभाव्यं वृथादानम्          | ≂।१५ <b>६</b> |
| प्रजनार्थं महामागाः              | हार६           | प्रतिरोद्धा गुरोइचैव            | ३।१५३         |
| प्रजनार्यं स्त्रियः सृष्टाः      | १।६६           | प्रतिवातेऽनुवाते च              | २।२०३         |
| प्रजानां परिरक्षार्यं            | ४।६४           | प्रतिश्रवणसम्भाषे               | २।१६४         |
| प्रजानां रक्षएां दानं            | १।८६           | प्रतिनिद्धापि श्वेद्या तु       | १।८४          |
| प्रजापतिरिदं शास्त्रम्           | <b>११</b> ।२४३ | प्रतिषेषत्सु चाधमन्             | २।२०६         |
| प्रजापितिहि वैश्याय              | ह1३२७          | प्रतीपमेतद् देवानां             | ४।२०६         |
| प्रजा रक्षन्परं शक्त्या          | १०।११८         | प्रतीपमेते जायन्त               | १०।१७         |
| प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति          | ७।२४           | प्रतुवाञ्जालपादांइच             | १११३          |
| प्रज <del>ास्</del> तमनुवर्तन्ते | - <b>ा१७</b> ५ | प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थः      | £143          |
| प्रजेप्सिताधिगन्तव्या            | 3113           | प्रत्यक्षं चानुमानञ्च           | १२।१०५        |
| प्रज्ञा तेजो बल "प्रवर्षते       | ४।४२           | प्रत्यगेव प्रयागाच्च            | २।२१          |
| प्रज्ञा तेजो बलं "प्रहीयते       | ४।४१           | प्रत्योग्न प्रश्निसूर्यं च      | ४।५२          |
| प्रज्ञां यशश्च कीर्ति च          | ४३१४           | प्रत्यहं कल्पयेदं वृत्ति        | ७११२५         |
| प्रणतं प्रति पृच्छेयुः           | <b>१</b> १।१६५ | प्रत्यहं देशहष्टैंच्च           | दाँदे         |
| प्रणम्य तु शयानस्य               | २।१६७          | प्रत्यहुं लोकयात्रायाः          | <b>ह</b> ।२७  |
| प्रणम्य लोकपालेभ्यः              | 51२३           | प्रत्याहारेण संसर्गान्          | ६।७२          |
| प्रणब्टस्वामिकं रिक्थम्          | 51३०           | प्रत्युत्यानाभिवादाम्यां        | २।१२०         |
| प्रराज्हाधिगतं द्रक्यं           | 2138           | प्रत्युद्गम्य त्वाव्रजतः        | २।१६६         |
| प्रणीतश्चाप्रणीतश्च              | <b>८१</b> ६।३  | प्रत्युवाचाच्ये तान्सर्वान्     | १।४           |
| प्राणेतुं शक्यते दण्डः           | ७।३१           | प्रत्येकं कथिता ह्याताः         | १।१५७         |
| प्रतापयुक्तस्तेजस्वी             | <b>८</b> ।३१०  | प्रथमं तत्प्रमाणानां            | <b>=।१</b> ३२ |
| प्रतिकुर्योच्च तत्सर्वं          | <b>हा</b> २५५  | प्रथमेऽब्दे तृतीये वा           | २।३४          |
| प्रतिकृतं वर्तमाना               | १०।३१          | प्रथिता प्रेतकृत्येषा           | ३।१२७         |
| प्रतिगों प्रतिवातं च             | ४।५२           | प्रदक्षिणं परीत्यार्गिन         | २।४८          |
| प्रतिगृह्धनविद्वांस्तु           | ४।१८८          | प्रदक्षिणानि कुर्वीत            | 3818          |
| प्रतिगृह्य द्विजो विद्वान्       | ४।११०          | प्रदद्यात्परिहारांश्च           | ७।२०१         |
| प्रतिगृह्य पुटेनैव               | ६।२८           | प्रदिशेद् भूमिमेतेषां           | <b>८।</b> २६४ |
| प्रतिगृह्याप्रतिप्राह्यम्        | ११।२५३         | प्रपितामहास्तथादित्यान्         | ३।२८४         |
| प्रतिगृह्येप्सितं दण्डं          | २।४८           | प्रब्रूयाद् ब्राह्मणस्त्वेषां े | १०।१          |
| प्रतिग्रहनिमित्तं च              | १०।१११         | प्रब्रू यादितरेम्यश्च           | १०।२          |
| प्रतिग्रहसमर्थोऽपि               | ४।१८६          | प्रभुः प्रयमकल्पस्य             | ११।३०         |
| प्रतिग्रहस्तु क्रियते            | १०।११०         | प्रमदाह्युत्पयं नेतुं           | २।२१४         |
| प्रतिग्रहेः प्रत्यवरः            | 308108         | प्रमाणं चैव लोकस्य              | ११।५४         |
| •                                |                |                                 |               |

| ಸನಗಹಗಾಗುಗುಗ      | क्रिय-बार्मस्य प्राप्तिकाः |
|------------------|----------------------------|
| **************** | क्ति-ग्रनुकमणिका           |

प्रमाणानि च कुर्वीत

प्रमाप्य वैश्यं वृत्तस्थं प्रयुक्तं साधयेदर्थं प्रयुज्यते विवाहेषु प्रयुञ्जानोऽग्निशुश्रूषां प्रयोगः कर्मयोगश्च प्रवतंमानमन्याये प्रवासयेहण्डायत्वा प्रविशेद्भोजनार्थं च प्रविदय सर्वभूतानि प्रवृत्तं कमं ससेव्य प्रवृत्तं च निवृत्तं च प्रवृत्तिरेषा भूतानां प्रशान्तमिव शुद्धाभं प्रशासितारं सर्वेषाम् प्रब्टब्या सीमलिङ्गानि प्रसक्तरचेन्द्रिय। थेषु प्रसमीक्ष्य निवर्त्तेत प्रसह्य कन्याहरणं प्रस्नवे च गुचिर्वत्सः प्रसाधनीपचारज्ञम् प्रहर्षयेद्वलं व्यूह्य प्राकारस्य च भेत्तारम् प्राक्कूलान्ययुं पासीनः प्राङ्नाभिवर्धनात्पुंस: प्राचीनाबीतिना सम्यक् प्राजकश्चे द्भवेदाप्तः प्राजापत्यमःस्वाश्वम् प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ प्राजापत्यां निरूप्येर्ड्टिम् प्राज्ञं कुलीनं शूरं च प्राज्ञ: प्रतिग्रहं क्यात् प्राड्विवा होऽनुयुञ्जीत प्राणभृत्सु महत्स्वर्धं प्राणयात्रिकमात्रः स्यात् प्राणस्याःनमिवं सर्वं प्राणानप्सु तिरायम्य प्राणानेवात्तुमिच्छन्ति

प्रमापयेत्प्राणभृतः

प्राणानां परिरक्षार्थं

प्राणायामा बाह्यणस्य

१०।१०६

६।७०

| 3             | 3                                   | · ·           |
|---------------|-------------------------------------|---------------|
| ७।२०३         | प्राणायामैबंहेद् दोवान्             | ६।७२          |
| <b>८।२६</b> ४ | प्राणायामैस्त्रिभः पूर्तः           | राज्य         |
| ११।१२६        | प्राणिभि: कियते यस्तु               | <b>ह</b> ।२२३ |
| 3812          | प्राणि वा यदि वाऽप्राणि             | ४।११७         |
| प्राष्ट्रपुर  | प्रातिमार्थ्यं वृथादानं             | 518XE         |
| २।२४८         | प्रातिलोम्येन जायन्ते               | 8 618 8       |
| १०।११४        | प्रातिवेदयानुत्रेदयौ च              | 51382         |
| <b>हा</b> २६२ | प्रादुष्कृतेष्वग्निषु तु            | ४।१०६         |
| =1853         | प्राधीते शतसाहस्र                   | ७।८४          |
| ७।२२४         | प्रापणात्सर्व <del>*</del> कामानां् | २।६४          |
| १०६।३         | प्राप्तापराधास्ताड्याः स्युः        | 33512         |
| १२।६०         | प्राप्नुवन्ति दुरात्मानः            | ११।४८         |
| १२।८८         | प्राप्यतत्कृतकृतयो हि               | <b>१</b> २ ६३ |
| ×18 €         | प्रायाश्चितमकुर्वाणो                | २।२२१         |
| १२।२७         | प्रायश्चिसं चिकीर्षन्ति             | 881888        |
| १२।१२२        | प्रायश्चित्तन्तु कुर्वाणाः          | ६।२४०         |
| 21588         | प्रायश्चित्तीयतां प्राप्य           | १११४७         |
| \$ 6128       | प्रायश्चित्ते तु चरिते              | ११।१८६        |
| र्ग. १६       | प्रायोगाम तपः प्रोक्तम्             | ११। ४७        |
| 3133          | प्राच्य मूत्रपुरीषाणि               | ११।१५४        |
| ४।१३०         | प्रास्येदारमानमग्नी वा              | ११।७३         |
| १०।३२         | प्रियं च नानृत बूयात्               | ४।१३८         |
| ४३ १।७        | प्रिया भवन्ति लोकस्य                | 2185          |
| <b>६।२८</b> ६ | वियेषु स्वेषु सुक्तम्               | ६।७६          |
| राज्य         | प्रेक्षासमाजं गच्छेद्वा             | १।८४          |
| २।२६          | प्रेतनियातकश्चैव                    | ३।१६६         |
| ३।२७६         | प्रेतशुद्धि प्रवध्यामि (बेहशुद्धि)  | रार७          |
| नारहर         | प्रेतहारैः समं तत्र                 | ४।६४          |
| ११।३८         | प्रेते राजिन स् ज्योतिः             | प्राद्        |
| ११।१०५        | प्रेत्येह च सुखोदकान्               | धारप्र        |
| ६।३८          | प्रेत्येह चेह्या विश्व              | 33818         |
| ७।२१०         | प्रेष्यान्वार्षु विकाश्चैव          | 51१०२         |
| ४।१८७         | प्रेष्यो ग्रामस्य राज्ञञ्च          | 31873         |
| 51७६          | प्रैष्यासु चैकभक्तासु               | 51363         |
| <b>८।</b> २६६ | प्रोक्षणं संहतानां च                | प्रा१२२       |
| ६।५७          | प्रोक्षणात्त्रगकाष्ठं च             | ४।१२२         |
| प्रारुद       | प्रोक्षितं मक्षयेन्मांसं            | प्रा२७        |
| 38818         | प्रोषिते त्वविधायैव                 | १७४           |
| ४।२८          | प्रोवितो धर्मकार्यार्थम्            | १७६           |
|               |                                     |               |

| 45                          |                | बाल्पे पितुर्वशे तिष्ठेत्        | प्रा१४८      |
|-----------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|
| फलदानान्तु वृक्षाणाम्       | ११।१४२         | बाह्य विमावयेहिल क्रुः           | <b>८।</b> २४ |
| फलन्त्यनुयुगं लोके          | १।८४           | बिडाल <b>काका</b> ल्बिछ्टम्      | 329133       |
| फलन्त्वनिसंधाय              | <b>E1</b> 42   | बिभत्ति सर्वभूतानि               | 33178        |
| फलपुष्पोद्भवानां च          | ११।१४३         | विभृयादानृशंस्येन                | ७१४१९        |
| फलमूलाशनैमेंध्यैः           | प्राप्तर       | वीजकाण्डरुहाण्येव                | ११४८         |
| फलं कतकवृक्षस्य             | ३।६७           | बीजक्षेत्रं तथैवान्ये            | १०।८०        |
| फलैघ:कुसुमस्तेयं            | ११।७०          | बीजमेके प्रशंसन्ति               | १०१७०        |
| फाल्गुनं वाऽय चैत्र वा      | ७।१८२          | बीजस्य चंद योन्याश्च             | X\$13        |
| ब                           |                | बीजानामुप्तिविच्च स्यात्         | 61330        |
| बको भवति हृत्वाग्निम्       | १२।६६          | बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः       | ११६६         |
| यकं चैव बलाकां च            | ४।१४           | बुद्धिवृद्धिकराण्याशु            | 3818         |
| बकविचन्तयेदर्थान्           | ७।१०६          | बुद्धीरिद्रयाणि पञ्चैषां         | १३।५         |
| बन्धनानि च काष्ठानि         | १२।७८          | बुद्ध्वाच सर्वतस्वेन             | ७।६८         |
| बन्धनानि च सर्वाणि          | <b>६।२</b> ८८  | बुध्येतारिप्रयुक्तां च           | ७।१०४        |
| बन्धुप्रियवियोगांश्च        | <b>१</b> २1७६  | बैजिकं गाभिकं चैनो               | २।२७         |
| बभूबुहि पुरोडाशा            | <b>X</b> 123   | <b>बै</b> जिकादभिसम्बन्धात्      | ४।६३         |
| बलवानिन्द्रियग्रामः         | २।२१५          | बैडालव्रतिको ज्ञैयो              | X3818        |
| बलवाञ्जायते वायुः           | १।७६           | द्रह्म <b>क्ष</b> त्रियविड्योनिः | २।८०         |
| बलस्य स्वामिनश्चेब          | ७।१६७          | ब्रह्म क्षत्र च सपृक्तं          | ६।३२२        |
| बलाइतं बलाइ भुक्तं          | <b>८।१६</b> ८  | द्रह्माच्नी ये स्मृता लोका       | 3=1=         |
| बलं सञ्जायते राज्ञः         | <b>८।१७२</b>   | ब्रह्मणाच परित्यक्ताः            | 881863       |
| बह्वश्चेत् सद्दशाः          | 81828          | ब्रह्मणो ग्रहणं चैव              | २।१७३        |
| बहुवोऽविनयान्तष्टा          | ७१४०           | ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यात्         | २।७४         |
| बहिरचेद्भाष्यतं धर्मान्     | <b>८।१६</b> ४  | ब्रह्मचारिगतं भैक्ष्यं           | प्रा१२६      |
| बह्वीर्गाः प्रतिजग्राह्     | १०।१०७         | ब्रह्मदारी गृहस्थःच              | ६।६७         |
| बह्वीषु चैकजाताना           | ६।१४८          | बहाचारी तु योऽस्नीयात्           | ११।१५५       |
| बहुत्वं परिगृह्णीयात्       | ६७।३           | ब्रह्मचारी भवेत्नित्यं           | ४।१२८        |
| बहून वर्षगणान् घोरान्       | १२।५४          | ब्रह्मचारी व्रती च स्याद         | ११।२२४       |
| बालध्नाश्च कृतध्नाश्च       | ११।१६०         | ब्रह्मचायुहिरेद् भैक्षं          | २।१८३        |
| बालबायादिकं रिक्थं          | =1२७           | ब्रह्मचार्येव भवति               | ३।५०         |
| बालया वा युवत्या वा         | रा१४७          | बहा चैव धनं येषां                | ह1३१६        |
| बालवृद्धातुराणां च कुर्वता  | 513 <b>१</b> २ | ब्रह्म छन्दस्कृतं चैव            | 81800        |
| बालवृद्धातुराणाञ्च साक्येषु | <b>८।७</b> १   | ब्रह्म जन्म हि विप्रस्य          | २।१४६        |
| बालवृद्धातुर्वैवैद्यैः      | ३०१।४          | बह्य तजोमय दण्डं                 | ७।१४         |
| बालातपः प्रेतयूमः           | ४।६९           | ब्रह्मदेयात्मसंतानो              | ३।१५४        |
| बालाइच न प्रमीयन्ते         | <b>ह</b> ।२४७  | ब्रह्मद्विट् परिवित्तिश्च        | ३।१५४        |
| बाले देशान्तरस्थे च         | ४।७८           | बह्य यस्वननुज्ञातं               | २।११६        |
| बालोऽपि नावमन्तय्यो         | ७।८            | ब्रह्मवर्धसकामस्य                | २।३७         |
| बालोऽपि विप्रो वृद्धस्य     | २।१५०          | ब्रह्मवर्चस्वनः पुत्रा           | 3616         |
| बालः समानजन्मा वा           | २।२०५          | ब्रह्मवास्तोष्पतिम्यां तु        | 3=15         |

| হ                                              | लोकाना मुभयप   | 9083                                               |                 |
|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| ब्रह्महत्याकृतं पापं                           | ११।=६          | ब्राह्मणे चानानूचाने                               | २।२४२           |
| <b>ब्रह्मह</b> त्यापनोदाय                      | ११।७५          | बाह्यरांषु च विद्वांसः                             | १।६७            |
| ब्रह्मह्त्या सुरापानम्                         | 22148          | ब्राह्मणे माहसः पूर्वः                             | दा <b>२७</b> ६  |
| ब्रह्महा क्षयरोगितवं                           | 38188          | ब्राह्मणैरभ्यनुज्ञातः                              | ३।२४३           |
| ब्रह्महा च सुरापइब                             | E123X          | वाह्यणैः शिल्पिभर्यन्तैः                           | ७।७४            |
| ब्रह्महा द्वादश समाः                           | ११।७२          | बाह्मणी जायमानी हि                                 | 3319            |
| <b>ब्र</b> ह्माञ्जलिकृतोऽध्याप्यो              | २।७०           | ब्राह्मणो बेल्डपालाशः                              | राष्ट्र         |
| ब्रह्माभ्यासेन चाजस्र                          | ४।१४६          | बाह्य एं कुशलं पृच्छेत्                            | २।१२७           |
| ब्रह्मारम्मेऽवसाने च                           | २।७१           | याह्मणं क्षत्रियं वैश्यं                           | १।३१            |
| ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मः                        | १२।५०          | ब्राह्मरणं दशवर्ष तु                               | २।१३४           |
| <b>ब्रह्मा</b> ष्टकापौर्णमास्यौ                | ४।११४          | ब्राह्मरां मिक्षकं वापि                            | <b>き15尺章</b>    |
| ब्रह्माहृतिहुतं पुण्यं                         | २।१०६          | ब्राह्मराः क्षत्रियो वापि                          | १०।११७          |
| ब्रह्म व सन्नियन्तृ स्यात्                     | <b>ह</b> ।३२०  | बाह्यराः क्षत्रियो वैश्यः                          | १०।४            |
| ब्रह्मोउभता वेदनिन्दा                          | ११।५६          | <b>ब्राह्म</b> एः श्रेष्ठतामेति.                   | ४।२४५           |
| ब्रह्मोद्यश्च कथाः कुर्याद                     | ३।२३ <b>१</b>  | ब्राह्मणः सप्तरात्रेण                              | १०।६३           |
| ब्राह्मणक्षत्रियविद्यां शूद्रा                 | ६।१५५          | बाह्यणः सम्मवेनैव                                  | ११।=४           |
| बाह्यणक्षत्रियाभ्यां तु                        | ⊏।२७६          | बाह्यण्यामप्यनायत <u>ि</u>                         | १०।६६           |
| बाह्मणस्तु सुरापस्य                            | 381886         | ब्राह्मदैवार्षगान्धर्व                             | <b>ह। १</b> ह ६ |
| ब्राह्म णस्त्वनधीयानः                          | ३। <b>१</b> ६८ | ब्राह्ममेकमहर्जे यं                                | १।७२            |
| बाह्मणस्य चतुःविध्टः                           | 51335          | बाह्यस्य जन्मनः कर्ता                              | २।१५०           |
| ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानम्                        | ११।२३४         | बाह्यस्य तु क्षपाहस्य                              | १।६⊏            |
| बाह्मणस्य रुजः कृत्वा                          | ११।६७          | ब्राह्मादिषु विवाहेषु                              | ३।३६            |
| ब्राह्मरास्य विशेषेरा                          | ११।११          | बाह्यान्यीनांश्च सम्बन्धान्                        | २१४०            |
| ब्राह्मणस्यानुपूर्येण                          | <b>हा</b> १४५  | बाह्यीपुत्रः सुकृतकृत्                             | रा३७            |
| बाह्यणस्यव कर्मतत्                             | २।१६०          | बाह्य ण विप्रस्तीयन                                | राप्रद          |
| ब्राह्मणस्वं न हर्त्तव्यम्                     | ११।८           | बाह्य मुहतं बुध्येत                                | ४।६२            |
| ब्राह्मणादुग्रकन्यायाम्                        | १०।१५          | बाह्य योनेश्च सम्बन्धे                             | 518X3           |
| याह्यणाद्याश्रयो नित्य                         | KE E 13        | बाह्यो देवस्तयेवार्षः                              | ३।२१            |
| बाह्यणाद् वैश्यकन्यायाम्                       | १०।५           | बाह्यं प्राप्तेन संस्कारं                          | ७।२             |
| बाह्यणान्पर्युपासीत                            | ७१ है।         | ब्राह्मच हुतं द्विजाग्रचार्चा                      | ३।७४            |
| बाह्मणान् वाधमानस्तु                           | ह1२४८          | बाह्यचं हुतं प्राशितं च                            | ३।७३            |
| ब्राह्मणान्वेदविदुषः                           | १११४           | बूहीति बाह्यसां पृच्छेत्                           | 5155            |
| बाह्मणा ब्रह्मयोनिस्याः                        | १०१७४          | ब्हीत्युक्तश्च न ब्रूयात्                          | ≒।४६            |
| बाह्मणाभ्युपपती च                              | दा <b>११२</b>  |                                                    |                 |
| ब्राह्मणाय चराज्ञे च                           | <b>ह।३२७</b>   | ¥                                                  | 0.0.0.0         |
| बाह्य णायावगूर्येव                             | ४।१६५          | भक्षयन्तीं न कथयेत्                                | ११।११४          |
| बाह्यणार्थे गवार्थे वा हत्या                   |                | मध्य मोण्यापहर <b>ले</b>                           | ११।१६४          |
| बाह्यणार्थे गवार्थे वा स्टाः<br>सरकार विकासनीत | 36188          | भक्ष्यमोजयोपदेशीयच                                 | ह1 <b>२६</b> ८  |
| बाह्यणा लिज्जिनश्चेव                           | C1800          | भक्ष्यान्पञ्चनखेष्वाहुः<br>भक्ष्याभक्ष्यं च शौचं च | ४।१८            |
| बाह्यणी तद्धरेत् कन्या                         | 23 <b>5</b> 13 | भक्यामस्य च शाच च<br>भक्ष्येष्वपि समुद्दिष्टान्    | 81818           |
| बाह्यणीं यद्यगुप्तान्तु                        | द।३७ <i>६</i>  | नक्ष्यव्याप त्रमुह्ण्टाग्                          | ४।१७            |

| मध्यं मोज्यं च विविधं                                            | ३।२२७         | भुञ्जीयातां ततः पश्चात्     | ३।११६          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| भगवन्सर्ववणीनां                                                  | 812           | भूतं भव्यं भविष्यं च        | १२।६७          |
| भग्नं तद्व्यवहारेण                                               | <b>८।१४८</b>  | मूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः  | १।६६           |
| भजेरन्पैतृकं रिक्थं                                              | 80813         | भूतिका <b>मैनँरैनि</b> त्यं | 3118           |
| भजेरन्मातृकं रिक्थं                                              | <b>१३१</b> ३  | भूमा <b>श्र्येककेटारे</b>   | 2135           |
| भद्रं भद्रमिति ब्यात्                                            | 3 8 9 18      | भूमिदो मुमिमाप्नोति         | ४।२३           |
| भयाद्भौगाय कल्पन्ते                                              | ७।१५          | भूमिवज्रमणीनां च            | ११।५७          |
| भयाद् द्वी मध्यमी दण्डी                                          | 51820         | भूमि भूमिशयांश्चैव          | १०।५४          |
| मरद्वाजः क्षुधार्त्तस्तु                                         | १०११०७        | भूमौ विपरिवर्त्तेत          | ६।२२           |
| भती तत्सर्वमादत्ते                                               | <b>હા</b> દર  | भूस्तृएां शिग्रुकं चैव      | ६।१४           |
| भर्तारं लङ्घयेद् या तु                                           | <b>८।३७</b> १ | मृतकाध्यापको यश्च           | 31826          |
| भर्तुं येद दुष्कृतं किचित्                                       | ४३।७          | मृतो नात्तों न कुर्याद्यो   | २।२१५          |
| भर्तु येंद् दुष्कृतं किचित्<br>मर्तु : पुत्र <b>ं वि</b> जानन्ति | 5 = 13        | भृत्या चाष्ययनादान          | ११।६२          |
| मर्त्ः शरीरशुभूषाम्                                              | <b>ह</b> । द  | <b>मृ</b> त्यानामुपरोधेन    | ११।१०          |
| मवत्पूर्वं चरेद् भैक्षं                                          | 38.12         | मृत्यानां च भृति विद्यात्   | 81332          |
| भवत्याचारवान्नित्यं                                              | १२।१२६        | भूत्यानां चैव वृत्त्यर्थं   | प्रा२२         |
| भवन्त्यायोगवीप्वेते                                              | 20137         | भृत्या भवन्ति प्रायेण       | ७।१२३          |
| भवन्मघ्यं तु राजन्यः                                             | 3815          | भें क्षाश्यात्मविशुष्टयर्थं | ११।७२          |
| भव्यं गव्यं च पेयूषं                                             | प्राइ         | भैक्षेण वर्तयेन्नित्यं      | २।१८८          |
| भस्मनाऽद्भिर्मृदा चेव                                            | ५।१११         | भैक्षेण व्रतिनो वृत्तिः     | २।१८८          |
| भस्मनीव हुतं हुव्यं                                              | ३।१८१         | भैक्षे प्रमक्ती हि यतिः     | ६।५५           |
| मस्मीभूतेषु विप्रेषु                                             | 931६          | मोजनाम्यञ्जनाद् दानात्      | १०।६१          |
| भागो यवीयसां तत्र                                                | <b>हा२०४</b>  | भोजनार्थं हिते शसन्         | ३।१०६          |
| माण्डपूर्शानि यानानि                                             | 51४०५         | भोजयेत्सह भृत्यैस्तौ        | ३।११२          |
| भाण्डावकाशदाश्चेव                                                | <b>१</b> ८ ५१ | भोजयेत्सुसमृद्धोऽपि         | ३1 <b>१</b> २४ |
| भार्या पुत्रहच दासहच त्रय एव                                     | <b>८।४१६</b>  | भोभवत्पूर्वक त्वेनं         | २।१२८          |
| भार्या पुत्रहच दासहच प्रवयो                                      | 33512         | भोः शब्दं कीर्तयेदन्ते      | २।१२४          |
| मार्यावै पूर्वमारिण्ये                                           | ५।१६८         | भौमिकरिते समा ज्ञेया        | राध्यर         |
| मिक्षामण्युदपात्रं वा                                            | ३।६६          | भ्रातरो ये च संसृष्टाः      | <b>ह।२१२</b>   |
| भिक्षावलि रिश्रान्तः                                             | 6138          | भ्राता ज्येष्ठः समः पित्रा  | 21628          |
| भिक्षां च भिक्षवे दद्यात्                                        | 8318          | भ्रातु व्यव्हरय भाषीयाम्    | <b>८।५७</b>    |
| मिभुका बन्दिनश्चेव                                               | <b>८</b> ।३६० | भ्रातुर्मार्योवसंत्राह्या   | २।१३२          |
| भिक्षेत भिक्षां प्रथमं                                           | २।५०          | भ्रातुमृ तस्य भार्यायां     | ३।१७३          |
| मिन्दन्त्यवमता मन्त्रं                                           | ७।१५०         | भ्रात्मातृपितृप्राप्तं      | 81368          |
| मिन्धाच्येत्र तडागानि                                            | ७।१६६         | भ्रातृणामविभक्तानाम्        | हा२१५          |
| भुक्तवत्सु च विश्रेषु                                            | 31888         | भ्रातृगामेकजातानाम्         | ६।१८२          |
| भुक्तबरस्वयं विश्रेषु                                            | 31885         | भातणां यस्तु नेहेत          | <b>६</b> ।२०७  |
| भुक्तवान् विहरेच्चव                                              | ७।२२१         | भ्रामरी गण्डमाली च          | 31868          |
| भुक्तवा चोपस्पृशेत्सम्यक्                                        | राप्र३        | भ्रूणच्नावेक्षितं चैव       | ४।२०८          |
| भुक्तवाऽतोऽन्यूत मस्याननं                                        | ४।२२२         |                             |                |
| भुज्यमानं परेस्तूष्णीं                                           | 51880         |                             |                |
|                                                                  |               |                             |                |

| इलोकानामुभय पं <mark>क्ति-ग्रनुक्रमणिका</mark> |               |                                  | १०४५                   |
|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------|
| म                                              |               |                                  |                        |
| मक्षिका विप्रुपदछाया                           | प्रा१३३       | मनोहें रण्यगर्भस्य               | ३।१९४                  |
| मङ्गलाचारयुक्तानां                             | ४।१४६         | मनोवाग्देहजैनित्यं               | १।१०४                  |
| मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्                         | <b>४।१</b> ४५ | मनोवाङ् मूर्तिभिनित्यं           | ११।२३ <b>१</b>         |
| मङ्गलादेशवृत्ताश्च                             | <b>ह</b> ।२५८ | मन्त्रज्ञ में नित्रभिरचैव        | <b>८।</b> १            |
| मङ्गलार्थं स्वस्त्ययनम्                        | प्राष्ट्रप्र  | मन्त्रतस्तु समृद्धानि            | ३।६६                   |
| मङ्गल्यं दीर्घवणन्ति                           | ∹२।३३         | मन्त्रयेत्परमं मन्त्रं           | ७१४८                   |
| मङ्गल्यं बाह्यणस्य स्यात्                      | २।३१          | मन्त्रवत्राशनं चास्य             | २।२६                   |
| मणिमुक्तात्रवालानां तास्त्रस्य                 | ११।१६७        | मन्त्रवर्ज्यं न दुष्यन्ति        | १०।१२७                 |
| मणिमुक्तार्द्रवालानां लोहानाम्                 | 3 इ हा 3      | मन्त्रसम्पूजनार्थं तु            | ३। <b>१</b> ३७         |
| मिएामुक्ताप्रवालानि                            | १२।६१         | मन्त्र स्तु संस्कृतानद्यात्      | ४।३६                   |
| मणीनामपवेधे च                                  | <b>हा</b> २८६ | मन्त्रैः शाकलहोमीयैः             | <b>११</b> ।२५६         |
| मति <b>पूर्वमनिर्दे</b> श्यं                   | ११।१४६        | मन्यन्ते व पापकृती               | 515X                   |
| मत्तकुद्वातुराणां च                            | ४।२०७         | मन्येतारि <b>यदा</b> राजा        | ७।१७३                  |
| मत्तोरमत्तार्ताध्यधीनैः                        | 518६३         | मन्वन्तराण्यसंख्यानि             | १।८०                   |
| मत्या भुवत्वाऽऽचरेत्कृच्छ्ं                    | ४।२२२         | ममायमिति यो ब्र्यात्             | ⊏।३४                   |
| मत्स्यघातो निवादानाम्                          | 80185         | ममेदमिति यो ब्रुयात्             | <b>⊏।३</b> १           |
| मत्स्यादः सर्वमांसादः                          | प्रा१प्र      | मरीचिमःयङ्गिरसौ                  | १।३४                   |
| मत्स्यादान्विड्वराहांश्च                       | प्रा१४        | मरद्भ्य इति तु द्वारि            | ३।८८                   |
| मत्स्यानां पक्षिणां चैव                        | <b>५।३२</b> ५ | मर्यादाभेदक श्चीव                | <b>\$</b> 391 <b>3</b> |
| मद्यपाऽसाधुवृत्ता ज                            | 8150          | मलिनीकरणीयेषु                    | ११।१२५                 |
| मद्यैर्मुत्रैः पुरीवैर्वा                      | ४।१२३         | महती देवता ह्येषा                | ৩াদ                    |
| मद्यं नीलिंच लाक्षांच                          | 3 210 \$      | महतोप्येनसो मासात्               | २।७६                   |
| मधुदंश: पयः काकः                               | १२।६२         | महर्षिपितृदेवानां                | ४।२५७                  |
| मधुपकेंच यज्ञेच                                | प्राप्त       | महर्षिभिश्च देवेश्च              | ≒।११०                  |
| मधुपर्केण सम्पूज्यी                            | ३।१२०         | महाकुलीनमार्यं च                 | 512EX                  |
| मध्यन्दिनेऽर्धरात्रे च                         | ४।१३१         | महान्तमेव चात्मानं               | १।१५                   |
| मध्यन्दिनेऽर्धरात्रे दा                        | ७।१५१         | महान्ति पातकान्याहुः             | ११।५४                  |
| मध्यमस्य प्रचारं च                             | ७।१४५         | महान्त्यपि समृद्धानि             | ३।६                    |
| मध्यमं तु ततः पिण्डं                           | ३।२६२         | महापक्षे धनिन्यार्थे             | 30912                  |
| मध्यम: पञ्च विज्ञेयः                           | 51१३5         | महापश्चनां हरणे                  | <b>८।३२४</b>           |
| मध्ये व्योमदिशश्चाष्टां                        | 818€          | महापात कसंयुक्तः                 | ११।२५७                 |
| मध्वापीतो विषास्वादः                           | 3188          | महोपातकिनश्चैव                   | 3 = 5188               |
| मनश्चावयवैः सूक्ष्मैः                          | १।१८          | महाभूतादि वृत्तीजाः              | १।६                    |
| मनसश्चाप्य हंकोरं                              | 8188          | महायज्ञविधानं च                  | १।११२                  |
| मनसीम्बुं दिशः श्रीत्रे                        | १२।१२१        | महायज्ञीश्च यज्ञीश्च             | २।२८                   |
| मनः सृष्टि विकुरुते                            | १।७५          | महाय्याहृति भिहींमः              | ११।२२२                 |
| <b>मनुमेकाँग्रमासीन</b>                        | १।१           | मागधः क्षेत्रजातिश्च             | १०१२६                  |
| मनुष्यमारखे क्षिप्रं                           | 51288         | माघ <b>शु</b> क्लस्य वा प्राप्ते | ४।६६                   |
| मनुष्याणामपि प्रोक्तः                          | 8188          | मातर पितरं जायां                 | <b>८।</b> २७४          |
| मनुष्याणां तु हरखे                             | ११।१६३        | मातरं वा स्वसारं वा              | २।४०                   |
| मनुष्याणां पश्चनां च                           | दारद६         | मातर्यंपि च वृत्तायां            | <b>८१२१७</b>           |

### मनुस्मृती

| माना पिता वा दद्याताम्       | <b>ह।१६</b> ८  | <b>मित्रधुः ग्रूतवृत्तिश्च</b> | 31860           |
|------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| मातापितृभ्यामुत्सृष्टम्      | १९१३           | मित्रस्य चानुरोधेन             | ७।१६६           |
| मातापितृम्यां जामीभिः        | ४।१८०          | मित्रस्य चैवापकृते             | ७।१६४           |
| मातापित्विहीनो यः            | <b>८।१७७</b>   | मित्रादयाप्यमित्राद्वा         | ७।२०७           |
| माता पृथिव्या मूर्तिस्तु     | २।२२६          | मित्रं हिरण्यं भूनि वा         | ७।२०६           |
| मातामहं मातुलं च             | ३।१४⊏          | मिथ एव प्रदातव्यः              | 51862           |
| मातामह्या धनातिकञ्चित्       | F3813          | मिथो द'यः कृतो येन             | 51864           |
| मातुरग्रेऽधिजननं             | २।१६६          | मिथो भं नाप्रसवात्             | 0013            |
| मातुलांश्च पितृश्यांश्च      | २।१३०          | मिथ्यावादी च संख्याने          | 51800           |
| मातुले पक्षिणी रागि          | ५।५१           | मीमां सित्वोभयं देवाः          | ४।२२४           |
| मातुश्च भ्रातुस्तनयां        | ११।१७१         | मुखबाहूरुपञ्जानां या           | १०।४५           |
| मातुस्तु यौतकं यत् स्यात्    | \$ ₹\$13       | मुखबाहरूपज्जानां पृथक्         | १।८७            |
| मातुः प्रथमतः पिण्डम्        | 61880          | मुख्यानी चैव रत्नानां          | <b>८</b> ।३२३   |
| मातृकं भ्रातृदत्तं वा        | हाहर           | मुच्यते पातकैः सर्वैः पराकैः   | १२।२५८          |
| मातृजात्यां प्रसूयन्ते       | १०।२७          | मुच्यते पातकैः सर्वे स्त्रिजै  | ११।२५६          |
| मातृवद् वृत्तिमातिष्ठेद्     | २।१३३          | मुच्यते ब्रह्महत्यायाः         | 30199           |
| मातृष्वसा मातुलानी           | २। <b>१३</b> १ | मुङजालाभे तु कर्तथ्याः         | २।४३            |
| मात्रा स्वस्ना दुहित्रा वा   | २।२१५          | मुण्डो वा जटिलो वा स्यात्      | २१२१६           |
| मानयोगं च जानीयात्           | ० इहा ३        | मुन्यन्नानि पयः सोमः           | ३।२ <b>५</b> ७  |
| मानवस्यास्य शास्त्रस्य       | १२।१०७         | मुन्यन्तैविविधैमें ध्यैः       | ६।५             |
| मानसं मनसैवायम्              | १२।८           | मुत्रेण मौण्डचमिच्छेत्         | <b>८।३८३</b>    |
| मारुतं पुरुहृतं चे           | ११।१२१         | मू त्रोच्चारसपुत्सर्ग          | 8120            |
| मार्गशीर्षे शुभे माति        | ७।१५२          | मूलकर्मं िए चानाप्तेः          | 03513           |
| मार्जनोपाञ्जनैवेरिम          | प्रा१२२        | मूल्यात्पञ्चगुरगो दण्डः        | 51 <b>२</b> 5 ह |
| मार्जनं यज्ञपात्राराम्       | ४।११६          | मूल्येन तोषयेज्वैनं            | <b>८</b> ।१४४   |
| मार्जारनकुलौ हत्वा           | ११।१३१         | मृगयाऽक्षो दिवास्वप्नः         | ७१४७            |
| माऽवमस्याः स्वमात्मानं       | दाद४           | म्तवस्त्रभृत्सु नारीषु         | १०।३५           |
| मापिकस्तु भवेद्दण्डः         | 51765          | मृते भर्तरि पुत्रस्तु          | 818             |
| मासस्य वृद्धि गृह्णीयात्     | <b>८।१४२</b>   | मृते मर्तरि साघ्वी स्त्री      | ५।१६०           |
| मासिकान्नं तु योऽदनीयात्     | ११।१५७         | मृतोयैः शुद्व्यते शोध्यम्      | ४।१०८           |
| मासेनारनन्हविष्यस्य          | ११।२२०         | मृतं तुयाचितं भैक्षं           | ४।४             |
| मासं गोष्ठे पयः पीत्वा       | ११।१६४         | मृतं शरी रमुत्सृज्य            | ४।२४१           |
| माहित्रः शुद्धवत्यश्च        | ११।२४६         | मृत्युश्च वसति क्रोधे          | ७।११            |
| मांसभक्षयिताऽमुत्रः          | प्राप्र्       | मृदंगांदैवतं विप्रं            | 3 \$ 18         |
| मांसभेता तुष्णिककान्         | <b>८</b> ।२८४  | मृत्मयानां च भाण्डानां         | ७।१३२           |
| मं सस्य मघुनश्च व            | <b>८</b> ।३२८  | मृत्मयानां च हरणे              | <b>८</b> ।३२७   |
| मासस्यातः प्रवक्यामि         | रा२६           | मृष्यन्ति ये चोपपत्ति          | ४।२१७           |
| मांसं गृष्ट्रो वर्षा गृद्गुः | १२।६३          | में बलामजिनं दण्डं             | राइ४            |
| मांसानि च न खादेदाः          | प्राप्र३       | मेदान्ध्रचुञ्चुमद्गूनां        | १०।४८           |
| मांसाशनं च नाश्नीयुः         | १।७३           | मेदोसृङ्मांसमज्जास्थि          | ३।१८२           |
| मित्रदुहः कृतघ्नस्य          | 5158           | मेध्यवृक्षोद्भवान्यद्यात्      | ६।१३            |
|                              |                |                                |                 |

| इलोकानामुभयपंक्ति-ग्रनुक्रमणिका <b>१०</b> ४ |               |                                 |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
|                                             |               | यतश्च भयमाशकेत्                 | 30910         |
| मेने प्रजापतिः:ह्यां                        | ४।२४८         | यतन्ते रक्षितुं भाया            | हाइ           |
| मैत्रं प्रसाधनं स्नानं                      | ४।१५२         | यतक्व भयमाशङ्के ततो             | ७।१८८         |
| मैत्राक्षज्योतिकः प्रेतः                    | १२।७२         | यतात्मनोऽप्रमत्तस्य             | ११।२१५        |
| मैत्रयकन्तु व देहः                          | १०।३३         | यतिचान्द्रायगां वापि            | प्रा२०        |
| मैत्र्यमौद्वाहिकं चैव                       | <b>ह</b> ।२०६ | यत्करोत्येकरात्रेण              | ११।१८८        |
| मैथुनं तु समासेब्य                          | ११।१७४        | यःकर्म कुर्वतोऽस्य स्यात्       | ४।१६१         |
| मोहत्वाजा स्वराष्ट्रं यः                    | ७।१ <b>११</b> | यत् कर्मकृत्वाकुर्वंदचे         | १२।२५         |
| मौञ्जी त्रिवृत्समा इलक्ष्णा                 | २।४२          | यत् किञ्चित् पितरि प्रेते       | 81२०४         |
| मौ•इयं प्राणान्तिको दण्डः                   | 30512         | यरिकञ्चिस्सेनेहसंयुक्त          | प्रा२४        |
| मौला ञ्छास्त्रविदः शूरान्                   | ७।५४          | यत्किञ्चिदपि दात्रव्यं          | ४।२२८         |
| म्रियमाणोऽऱ्याददीत <sup>े</sup>             | ७।१३३         | यत्किञ्चिदपि दर्षस्य            | ७११३७         |
| म्रियेतान्यतरो वापि                         | <b>हा</b> २११ | यत्किञ्चिदेनः कुर्वन्ति         | ११।२४१        |
| म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः                       | १०।४५         | यत्किञ्चिदेव देयं तु            | 28813         |
| य                                           | •             | यत्किञ्चि दशवर्षाणि             | =1880         |
| य प्रावृणोत्यवितथं                          | २।१४४         | यक्तिञ्चित्मधुना मिश्रं         | ३।२७३         |
| य एते तु गणा मुख्याः                        | 31200         | यत्तत्कारणम्ब्यक्तं             | 8183          |
| य एतेऽन्ये त्वभोज्यान्नाः                   | ४।२२१         | यत्तु दुः ससमायुक्तम्           | १२।२८         |
| य एतेऽभिहिताः पुत्राः                       | <b>हा</b> १८१ | यत् वाणिजके दत्तं               | 31858         |
| यक्षरक्षः पिशाचान्नम्                       | १११६५         | यतु स्यान्योऽसंयुक्तम्          | १२।२९         |
| यक्षरक्षःपिशाचांश्चे                        | १।३७          | यत् समधिगच्छन्ति                | 21885         |
| यक्ष्मी च पशुपालस्य                         | ३।१५४         | यत्तत्त्वस्याः स्याद्धनं दत्तम् | 03913         |
| यच्च सातिशयं किञ्चित्                       | 81888         | यत्नेन भोजयेच्छाद्वे            | ३।१४५         |
| यच्चास्य सुकृतं किञ्चित्                    | प्रअाध        | यत्पर्युं षितमप्याद्यं          | प्रार्थ       |
| यच्छेषं दशरात्रस्य                          | प्राष्ट्र     | यत्युष्यफलमाप्नोति              | X31F          |
| यजतेऽहरहर्यं ज्ञैः                          | <b>८।३०६</b>  | यत्पुंसः परदारेषु               | ११।१७६        |
| यजमानो हि भिक्षित्वा                        | ११।२४         | यत्प्राग्द्वादशसाह स्र          | ३।७६          |
| यजेत राजा कतुभिः                            | 3010          | यत्सर्वेरोच्छति ज्ञातुम्        | १२।३७         |
| यजेत वाऽइवमेघेन                             | ११।७४         | यस्मिन् कर्मण्यस्य कृते         | ११।२३३        |
| यज्ञशिष्टाशनं ह्योतत्                       | ३।११८         | यत्र त्वेते परिष्वंसात्         | १०१६१         |
| यतश्च भयमाश इहे त्प्राची                    | ७।१८६         | यत्र धर्मी हाधर्मेश             | =1 <b>१४</b>  |
| यज्ञश्च भूत्यै सर्वस्य                      | 3512          | यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते        | ३।५६          |
| यज्ञक्चेत् प्रतिरुद्धः स्यात्               | ११। <b>११</b> | यत्र वर्जयने राजा               | <b>ह</b> ।२४६ |
| यज्ञाय जिन्धिमौसस्य                         | X138          | यत्र वाप्युर्नीध पश्येत्        | <b>८।१६</b> ५ |
| यज्ञार्थमर्थं मिक्षित्वा                    | ११।२५         | यत्र इयामी लोहिताक्षी           | ७।२५          |
| यकार्थं निधनं प्राप्ताः                     | प्राप्ट       | यत्र स्युः सोऽत्र मानार्हः      | २।१३७         |
| यज्ञार्थं पद्मवः सृष्टाः                    | 3F1X          | यत्रामिबद्धोऽपीक्षेत            | <b>८।७६</b>   |
| यज्ञार्थं ब्राह्मणैर्बंध्याः                | प्रा२२        | यत्रापवर्तते युग्यं             | 53512         |
| यज्ञे तु वितते सम्यक्                       | ३।२८          | यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते         | ३।४६          |
| यज्ञोऽनृतेन अरति                            | ४।२३७         | ययर्तुं लिङ्गानृतवः             | १।३०          |
| यज्ञोपवीतं वेदं च                           | ४।३६          | यथाकथञ्चित् पिण्डानाम्          | ११।२२०        |
| यज्वान ऋषयो देवाः                           | 38188         | यथाकर्म तपोयोगात्               | १।४१          |
|                                             |               |                                 |               |

| यथा काव्टमयो हस्ती           | २।१४७          | यथाऽस्याम्यधिकान स्युः   | ७।१७७          |
|------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| यथा खनन्खनिश्रेरण            | २।२ <b>१</b> = | यथेदमुक्ताबाञ्छास्त्रं 💆 | ३१११           |
| यथा गोऽक्ष्वोष्ट्रदासीषु     | १।४५           | यथेवं शावमाशीचं          | प्रा६१         |
| यथा चाज्ञे फलंदानं           | २।१५८          | यथेरिरा बीजमुप्त्या      | १११४२          |
| यथा चैवापरः पक्षः            | ३।२७८          | यथैधस्तेजसा विह्नः       | ११।२४६         |
| यथा चोपचरेदेनं               | ४।२५४          | यथैनः नाभिसंदध्युः       | ७।१८०          |
| यथा जातवलो वह्निः            | १२।१०१         | यथैव शूद्रो बाह्यण्याम्  | १०१३०          |
| यथातथाऽध्यापयँस्तु           | ४।१७           | यथैवातमा तथा पुत्रः      | 61१३०          |
| यथा त्रयाएतं वर्गानाम्       | 80175          | यथैवैका तथा सर्वीः       | १११९४          |
| यथा दुर्गाश्रितानेतान्       | ६ ७।७          | यथोक्तकारिएां विप्रं     | ६।८८           |
| यथा नदीनदाः सर्वे            | ६।६०           | यथोक्तमार्तः सुस्थो टा   | <b>८।२१७</b>   |
| यथा नयत्यपृक्पातैः           | 2188           | यथोदतः न्यपि कर्माणि     | १२।६२          |
| यथा नाभिचरेतां तौ            | <b>ह</b> ।१०२  | यथोक्तेन नयन्तस्ते       | =1२५७          |
| यथा प्लवेनौपलेन              | 83818          | यथोक्तेनैव कल्प्रेन      | प्राडर         |
| यथा फलेन युज्येत             | ७।१२८          | यथोदितेन विधिना          | 81800          |
| यथा बीजंन वप्तव्यं           | १४१३           | यथोद्धरति निर्दाता       | ७।११०          |
| यथा वीजं प्ररोहन्ति          | 3513           | यदतोऽन्यद्धि कुरुते      | १०।१२३         |
| यथा ब्राह्मणचाण्डालः         | e'213          | यद्धीते यद्यजते          | Z150X          |
| यथा ब्रूयुस्तथा कुर्याद्     | ましろおま          | यदायगोषु वृषमः           | 6120           |
| यथा महाहदं प्राप्य           | ११।२६३         | यदन्यस्य प्रतिज्ञाय      | 3313           |
| यथा मित्रं ध्रुवं लव्घ्वा    | ७।२०५          | यदपत्यं भवेदस्यां        | ६।१२७          |
| यया यथा नरो धर्मम्           | ११।२२८         | यदाणुमात्रिको भूत्वा     | १।५६           |
| यथा यथा निषेवन्ते            | १२।७३          | यदा तु यानमातिष्ठेत्     | ७।१८१          |
| यया यथा मनस्तस्य             | ११।२२६         | यदा तु स्यात्परिक्षीणो   | ७। <b>१७</b> २ |
| यथा यथा महद् दुःखं           | <b>८।२</b> ८६  | यदा परबलानां तु          | ७।१७४          |
| यथायथाहि ५ रुवः              | ४।२०           | यदा प्रहृष्टा मन्येत     | ७ <b>।१७</b> ० |
| यथा यथा हि सद्वृत्तम्        | १०।१२८         | यदा मावेन भवति           | ६१८०           |
| यथा यमः त्रियद्वेष्यौ        | ७० ६।३         | यदा मन्येत भावेन         | ७।१७१          |
| यथार्हतः संप्रणयेद्          | ७।१६           | यदावगच्छेदायत्याम्       | ७११६           |
| यथार्हमेता <b>न</b> ःयच्यं   | 53 F 17        | यदा स देवो जार्गात       | शास्त्र        |
| यथाल्पल्मदन्त्या <b>द्यं</b> | ७।१२६          | यदा स्वपिति शान्तात्मा   | १।५२           |
| यथा बायुं समाश्रित्य         | र १७७          | यरा स्वयं न कुर्यात्तु   | 312            |
| यथाविधि नियुक्तस्तु          | ४।२७           | यदि तत्रापि संपश्येत्    | ७।१७६          |
| यथातिष्यधिगम्यैन।म्          | ०था३           | यदि तु प्रायशोऽधर्मम्    | १२।२१          |
| यथाशास्त्रं तु कृत्वैवं      | ४।६७           | यदि ते तुन तिष्ठेयुः     | ७।१०८          |
| यथाश्रुतं ययास्ट्टं          | <b>८।१०१</b>   | यदि स्वति विधर्मे ग      | 31888          |
| यथाऽद्यमेधः क्रतुराट्        | ११।२६०         | यदि त्रात्यन्तिकं वासं   | २।२४३          |
| यथा बण्ढोऽफलः स्त्रीषु       | २।१५८          | यदि देशे च काले च        | ⊏।२३३          |
| यथा सर्वारिए भूतानि          | ११६।३          | यदि न प्ररायेद्राजा      | ७।२०           |
| यथा संकल्पितां इच्व          | २।५            | यदि नात्मनि पुत्रेषु     | ४।१७३          |
| यथासुखमुखः कुर्याद्          | ४।५१           | यदि संशय एवं स्यात्      | ≒।२५३          |
|                              |                |                          |                |

|                            | <u></u> |
|----------------------------|---------|
| इलोकानामुभयपंवित-श्रनुक्रम | ।।णका   |

| यवि संसाधयेत्तत्तु          | <b>८।२१३</b>  | यवीयाञ्जदेष्ठमार्यायाम्      | <b>६।१२०</b>  |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| यदि स्त्री यद्यवरजः         | २।२२३         | यशोऽस्मिन्प्राप्नुयाल्लोके   | ८।३४३         |
| यदि स्वाइचापराइचैव          | 815x          | यश्चाधरोत्तरानयन्            | 5112          |
| यदि हि स्त्री न रोचेत       | ३।६१          | यश्च विप्रोऽनधीयानः          | २।१५७         |
| यदेतत्रिसङ्ख्यातं           | १।७१          | यत्रवापि धर्मसमयात्          | ६।२७३         |
| यदेव तर्पयत्यद्भिः          | ३।२८३         | यश्चैतान्प्राप्तुयात्सर्वान् | २।६५          |
| यदेवास्य पिता दद्यात्       | <b>हा</b> १५५ | यस्तर्केणानुसधत्ते           | १२।१०५        |
| यद्गहितेनार्जयन्ति          | 839188        | यस्तल्पजः प्रमीतरय           | ६।१६७         |
| यद् दुस्तरं यद् दुरापं      | ११।२३८        | यस्तु तत् कारयेन्भोहात्      | e=13          |
| यद् द्वयोरनयोर्वेत्य        | 5150          | यस्तु बोषवती "उपपादयेत्      | १७।३          |
| यद्वनं यज्ञशीलानाम्         | ११।२०         | यस्तु बोषवतीं प्रयच्छति      | ८,२२४         |
| यद्धचायति यःकुरुते          | प्रा४७        | यस्तु पूर्वनिविष्टस्य        | १ २ ऱ । ३     |
| यद्भक्षयं स्यात्ततो दद्यात् | ६।७           | यस्तुं भीतः परावृतः          | ४३।७          |
| यद्यत्परवशं कर्मं           | ४।१५६         | यः तुं रज्जुं घटं कूपात्     | 39512         |
| यद्यदात्मवशं तु स्यात्      | ४।१५६         | यस्त्वधर्मेण कार्याण         | 51१७४         |
| यद्यदाति विधिवत्            | ३।२७५         | यस्त्वनाक्षारितः पूर्व       | 512XX         |
| यद्यद्धि कुरुते कि चित्     | २।४           | यस्त्वेतान्युपक्जृप्तानि     | 51333         |
| यद्यद्रोचेत विप्रेम्यः      | ३।२३ <b>१</b> | यस्माःत्रयोऽप्याश्रमिणः      | ३।७८          |
| यद्यनमत्ति तेषां तु         | ४।१०२         | यस्मादण्यपि भूतानां          | ६१४०          |
| यद्यपि स्यात्तु सत्युत्रः   | 81878         | यस्मादेषां सुरेग्द्राणाम्    | ७।५           |
| यद्ययिता तु दारेः स्यात्    | <b>६।२०३</b>  | यस्मादुस्यत्तिरेतेषां        | <b>ह3</b> 91६ |
| यद्यस्य विहितं कर्म         | 51868         | यस्माद् बीजप्रभावेगा         | १०।७२         |
| यद्यस्य सोऽदधात्सर्गे       | १।२६          | यस्मिन् कर्माण यास्तु स्युः  | 51२०5         |
| यद्याचरति धर्मं सः          | १२।२०         | यस्मिन् कर्मण्यस्य कृते      | ११।२३३        |
| यद्ये व रिक्थिनी स्याताम्   | <b>ह।१६</b> २ | यस्मिञ्जिते जितावेतौ         | २।६२          |
| यद्राष्ट्रं शूद्रभूयिष्ठं   | 51२२          | यस्मिन् देशे निषीदन्ति       | 5188          |
| यद्वातद्वापरद्रव्यम्        | १२।६८         | यस्मिन्नेव कुले नित्यं       | ३१६०          |
| यद्वापि प्रतिसंस्कुर्यात्   | ३७५१३         | यस्मिन्नृशं सन्नयति          | ७०१।३         |
| यरेष्टितशिरा भुडक्ते        | ३।२३८         | यस्मिन्यंस्मिन्कृते कार्य्यं | 51225         |
| यन्नावि किञ्चिद्दाशानां     | 51805         | यस्मिन्यस्मिन् विवाहे तु     | 51880         |
| यन्मूर्यवयवाः सूरमाः        | १।१७          | यस्मै दद्यात्पिता त्वेनाम्   | प्राष्ट्रपुर  |
| यन्मे माता प्रल्लुभे        | <b>ह</b> ।२०  | यस्य कायगतं ब्रह्म           | ११।६७         |
| यमयोश्वैव गर्भेषु           | <b>ह</b> ।१२६ | यस्य तेजोमया लोका            | 3517          |
| यमान्पतत्यकुर्वाणी          | ४।२०४         | यस्य ते बीजतो जाताः          | 8=813         |
| यमान्सेवेत सततं             | ४।२०४         | यस्य त्रियार्षिकं मक्तम्     | १११७          |
| यमिद्धो न दहत्यग्निः        | 5।११५         | यस्य दृश्येत सप्ताहात्       | 51805         |
| यमेग तु शुचि विद्यात्       | २।११५         | यस्य प्रसादे पद्मा श्रीः     | ७।११          |
| यमी वैवस्त्रती देवी         | 531 <b>≥</b>  | यस्य मन्त्रं न जानन्ति       | G1885         |
| ययास्योद्विजते वाचा         | २।१६१         | यस्य मित्रप्रधानानि          | 31838         |
| यवगोधूमजं सर्वं             | प्रार्प       | यस्य यत्पैतृक रिक्थं         | 61865         |
| यत्रीयसस्तु या भायी         | धार्य         | यस्य राजस्तु विषये           | ७।१३४         |
|                             |               |                              |               |

| यस्य वाङ्मनसी शुद्धे          | २।१६०         | या पत्या वा परित्यक्ता       | <b>ह</b> ।१७५  |
|-------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|
| यस्य विद्वान हि वदतः          | नाहद          | याभ्यां प्राप्नोति संपृक्तः  | १२।१६          |
| यस्य शूद्रस्तुं कुरुते        | <b>८।</b> २१  | यामीस्ता यातनाः प्राप्य      | १२।२२          |
| यस्य स्तेनः पुरे नास्ति       | ना३८६         | यामुत्प्लुत्य वृक्तो हन्यात् | द।२ <b>३</b> ६ |
| यस्या स्त्रियेत कन्यायाः      | 815           | या रोगिणी स्यात्तु हिता      | €1=7           |
| यस्यास्तु न भनेद् भ्राता      | ३।११          | यावती संभवेद् वृद्धिः        | 5।१५ <b>५</b>  |
| यस्यास्येन सदाइनन्ति          | ११९५          | यावतो ग्रसते ग्रासान्        | ३।१३३          |
| यस्यैते निहिता बुढी           | <b>१</b> २।१० | यावतो बान्धवान्यस्मिन्       | e312           |
| यस्त्वैश्वयन्नि क्षमते        | 51383         | यावतः संस्पृशेदङ्गैः         | ३।१७८          |
| या गॅमिणी संस्क्रियते         | ६।१७३         | यावत्त्रयस्ते जीवेयुः        | २।२३४          |
| याचिष्णुता प्रमादश्च          | १२।३३         | यावत्स स्यात्समावृत्तः       | <b>८।</b> २७   |
| याच्यः स्यात्स्नातकैविप्रैः   | १८।११३        | याबदुष्णं भवत्यन्नं          | ३।२३७          |
| याजनाध्यापनःद्योन।त्          | ११।१८०        | यावदेकानुदिष्टस्य            | ४।१११          |
| याजनाध्यापने चैव              | १०।७६         | यावन्तरचैव यैश्चान्नैः       | ३।१२४          |
| याजन्नाध्यापनेनापि            | 51210         | यावन्ति पशुरोमाणि            | <b>५1३</b> ८   |
| याजनाध्यापने नित्यम्          | १०।११०        | यावन्नापैश्यमेध्याक्ताबु     | प्रा१२६        |
| याजयन्ति च ये पूगान्          | ३।१५१         | यावानवध्यस्य वधे             | 38513          |
| याज्यान्तेवासिनोर्वापि        | ४।३३          | या वृत्तिस्तां समास्थाय      | ४।२            |
| यातुकन्यां प्रकुर्यात् स्त्री | 51३७०         | या वेदवाह्याः स्मृतयः        | १२।६५          |
| यात्रामात्रप्रसिद्धचर्थ       | ४।३           | या वेदविहिता हिंसा           | प्रा४४         |
| याहग्युरोन भन्नी स्त्री       | <b>६।२२</b>   | यासा नादवते शुल्कं           | きバスス           |
| याहशा धनिमिः कार्या           | ना६१          | यास्तासां स्पुर्वुहितरः      | £3913          |
| याहरोन तु भावेन               | १२।८१         | यां प्रसह्य दको हन्यात्      | <b>⊏।२३५</b>   |
| याहकोऽस्य मवेबात्मा           | ४।२५४         | यां यां योनि तु जीवोऽयम्     | १२।५३          |
| यादृशं तूप्यते बीजम्          | १६।३          | यांस्तत्र चौरान्गृह्णीयात्   | ≒।३४           |
| याद्शं पुरुषस्येह             | 81838         | युक्तः परिचरेदेनं            | २।२४२          |
| यादृशं फलमाप्नोति             | 81888         | युक्तश्चैवाप्रमत्तश्च        | ७।१४२          |
| याह्यं मजते हि स्त्री         | 313           | युक्तश्खन्दांस्यधीयीत        | ४।६५           |
| याद्शं भवति प्रेत्य           | ४।३४          | युक्ते च दैवे युध्येत        | ७३१७           |
| यानशय्याश्रदी भार्यां         | ४।२३२         | युक्षु कुर्वन्दिनर्सेषु      | ३।२७७          |
| यानशय्यासनान्यस्य             | ४।२०२         | युगपत् प्रलीयन्ते            | शप्र४          |
| यानस्य चंव यात्रव             | 51780         | युग्मास् पुत्रा जायन्ते      | ३।४८           |
| यानासनस्यश्चैवैनं             | २।२०२         | युःयस्थाः प्राजकेऽनाप्ते     | <b>५</b> ।२६४  |
| यानि चैवं प्रकाराणि कालाब्    | 51२५१         | युष्यमानाः परं शक्तघा        | <b>৩</b> । ५७  |
| यानि चैव प्रकाराणि स्थलजा     | 8128          | ये कायिकेम्पोऽर्थमेव         | ८1828          |
| य। नि चैवाभिषूयन्ते           | प्रा१०        | येऽञ्जेत्रिणो बीजवन्तः       | 3813           |
| या नियुक्ताऽन्यतः पुत्रम्     | 61880         | ये च यैरपचर्याः स्य          | <b>३</b> ११६३  |
| यानि राजप्रदेयानि             | ७।११८         | ये तत्र नोवसर्पेयुः          | 81२६8          |
| यानुपाश्रित्य तिष्ठन्ति       | <b>ह।३१</b> ६ | ये द्विजानामयसर्वाः          | १०।४६          |
| यान्यधस्तान्यमेध्यानि         | ४।१३२         | येन केनचिवंगेन               | <b>५</b> ।२७६  |
| यान् सम्यगनुतिष्ठन्ति         | १०११३०        | ेयेन तुष्यति चात्मास्य       | १२।३७          |
| ,                             |               | 9                            |                |

| इलो हाना | मुभयपंवित- <b>प्र</b> | । नक्रमणिका   |
|----------|-----------------------|---------------|
| 4        | 3441114               | 13.0011 1 111 |

| येन मूलहरो धर्मः                 | 51३४३         | योनिकोटिसहस्रे षु              | ६।६३           |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| येन यत्साध्यते कार्यं            | <b>८१२६७</b>  | यो निक्षेपं नार्पयति           | 53912          |
| येन यस्तु गुरोनेबाम्             | 83138         | यो निक्षेपं याच्यमानो          | 51१5१          |
| येन येन तुभावेन                  | ४।२३४         | योऽन्यया सन्तमारमानं           | ४।२५५          |
| येन येन यथाङ्गोन                 | द1३३४         | यो बन्धनवधक्लेशान्             | प्रा४६         |
| येन वेदयत सर्व                   | १२।१३         | यो ब्राह्मण्यमगुष्तायां        | 5135 <b>7</b>  |
| येनास्मिन् कर्मणा लोके           | १-1३६         | यो भावतेऽर्थवैकत्यं            | 518×           |
| येनास्य पितशे याता               | ४।१७=         | यो यथा निक्षिपेद्धस्ते         | 51850          |
| ये निवुस्तास्तु कार्येग          | 81238         | यो यदेवां गुणो देहे            | १२।२५          |
| येऽन्ये ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां      | E1883         | यो यस्य धर्म्यो वर्णस्य        | ३।२२           |
| ये पतन्त्यन्यतामिस्रो            | ४।१६७         | यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठेत्      | <b>⊏!የ</b> ሂ=  |
| ये पाकयज्ञाश्चत्वारः             | २। ८६         | यो यस्य मांसमदनाति             | ४।१५           |
| ये वकव्रतिनो विश्रा              | e:3918        | यो <b>यस्यैषां</b> त्रिषाहानां | 5136           |
| ये शुद्रादिभगम्यार्थम्           | 88185         | यो यावन्तिहनुवीतार्थ           | 51XE           |
| येवां ज्येन्टः कनिष्ठो वा        | ११९।३         | यो येन पतितेनेषाम्             | ११।१८१         |
| येषां तुयाहशं कर्म               | ११४२          | यो यो यावतिथइ वैषां            | १।२०           |
| येवां द्विजानां सात्रित्री       | ११।१६१        | योऽरक्षन् विलमादत्ते           | 51 <b>३</b> ०७ |
| ये स्तेनपतितक्लीबाः              | ३।१५          | यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति        | ४।८७           |
| यैरम्युपार्वरेनांसि              | १११२१०        | योऽचितं प्रतिगृह्णाति          | ४।२३५          |
| ये वेँ रुपायै रर्थं स्वं         | 5185          | योऽर्थे शुचिहि स शुचिः         | प्रा१०६        |
| यैर्वे र्वते रपो ह्यन्ते         | ११1७१         | यो लोमादधमी जात्या             | १०।६६          |
| यैव्यप्यिमान्स्थितो भावान्       | १२।२४         | योऽवमन्येत ते मूले             | २।११           |
| यैः कर्मभिः प्रचरितैः            | 201200        | यो वै युवाप्यधीयानः            | २।१५६          |
| यैः कृतस्सर्वे भक्ष्योऽग्निः     | ४१६।३         | यो वैदयः स्याद् बहुपशुः        | ११।१२          |
| योऽकामां दूषयेत्कन्यां           | <b>८</b> ।३६४ | योऽसाधुरयोऽर्थमाबाय            | 39198          |
| योगक्षेमं च सम्प्रेक्ष्य         | ७।१२७         | योऽसावतीन्द्रयग्राह्यः         | १।७            |
| योगक्षेमं प्रचारं च              | 38513         | योऽस्यात्मनः कारयिता           | १२।१२          |
| योगक्षेमेऽन्यथा चेत्             | 51२३०         | थोऽहिसकानि भूतानि              | प्राप्त्र      |
| . योगाषमनविक्रीतं <sup>ँ</sup>   | =18 £ X       | यो ह्यग्निः स द्विजो विप्रैः   | ३।२१२          |
| यो प्रामदेशसङ्घानां              | 51788         | यो ह्यस्य धमंमाचष्टे           | 81= 6          |
| यो वयेच्ठो ज्येच्ठवृत्तिः स्यात् | ०११।३         | यं तु कर्मणि यस्मिन्सः         | १।२८           |
| यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत          | <b>ह</b> ।२१३ | यं तु पद्दवेन्निधि राजा        | ह1३६           |
| यो दण्डो यच्च वसनं               | १११७४         | यं पुत्रं परिगृह्णीयात्        | ६।१७१          |
| योऽदत्तादायिनो हस्तात्           | 51380         | यं ब्राह्मणस्तु श्रूदायाम्     | ह।१७८          |
| यो दस्वा सर्वभूतेभ्यः            | इ।३६          | यं मातापित ी क्लेशं            | २।२२७          |
| यो धर्म एकपत्नीनां               | ४।१४८         | यं वदन्ति तमोश्रुता            | १२।११४         |
| योऽवीतेऽहन्यहन्येतान्            | २।⊏२          | यं शिष्टा बाह्मणी ब्रुयुः      | १२।१०५         |
| योऽध्यापयति वृत्त्यर्थं          | २।१४१         | यः करोति वृतो यस्य             | राग्४३         |
| योऽनधीत्य द्विजो वेवं            | २।१६८         | यः करोति तुं कर्माणि           | १२।१२          |
| यो न वेत्यभिवादस्य               | २।१२६         | यः किञ्चत्कस्यचिद्धर्मः        | २१७            |
| योऽनाहिसाग्निः शतगुः             | ११।१४.        | यः क्षिप्तो मर्षयत्यार्तैः     | 513१३          |
| _                                |               |                                |                |

| यः प्रश्नं वित्यं ब्रूयात् | 5188          | राजित्वश्रनातकगुरुम्             | 39918          |
|----------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|
| यः सङ्गतानि कुरुते         | ३।१४०         | रःजस्वं श्रोत्रियस्वं च          | 28815          |
| यः साधयन्तं छन्देन         | <b>८।१</b> ७६ | राजस्नातकयोश् <b>चैव</b>         | ३११३६          |
| यः स्नग्व्यपि द्विजोऽधीते  | २।१६७         | राजा कर्मसु युक्तानां            | <b>७।१२</b> ४  |
| यः स्वयं साधयेदर्थम्       | ना४०          | राजा च श्रोत्रियइचैव             | ३।१२०          |
| यः स्वाध्यायमधीतेऽव्दं     | २।१०७         | राजा तदुपयुञ्जानः                | 5180           |
| यः स्वामिनाननुज्ञातं       | 51820         | राजानः क्षत्रियाइचैव             | १२।४६          |
| र                          | •             | राजान्तक रणावेतौ                 | <b>ह</b> ।२२१  |
| रक्तानि हृत्वा वासांसि     | १२।६६         | राजान्तं तेज श्रादत्ते           | ४।२१८          |
| रक्षणादार्यवृत्तानाम्      | <b>ह</b> ।२५३ | राजा भवत्यनेनास्तु               | 3912           |
| रक्षन्ति स्थविरे पुत्रोः   | ۶۱3           | राजा विनिर्णयं कुर्यात्          | 53१ <b>८</b> ६ |
| रक्षन्धर्मेण भूतानि        | <b>50</b> ह   | राजा स्तेनेन गम्तव्यो            | <b>⊏।३१४</b>   |
| रक्षार्थंमस्य सर्वस्य      | ७।३           | राजा हि घर्मषड्भागं              | ११।२३          |
| रक्षांसि च पिशाचाश्च ताम   | १२।४४         | राजीवान्सिहतुण्डांश्च            | ५। <b>१</b> ६  |
| रक्षांसि च पिशाचाश्च मनु   | १।४३          | राज्ञश्व दद्युरुद्धारम्          | <b>9310</b>    |
| रक्षांभि च विलुम्पन्ति     | ३।२०४         | राज्ञश्च धर्ममिललं               | १।११४          |
| रक्षितं वर्धयेच्चैव        | 331७          | राज्ञश्चाधिकृतो विद्वान्         | <b>५।१</b> १   |
| रक्षितं वर्धयेद् वृद्धघा   | ७।१०१         | राज्ञः कोषापहतु इच               | <b>हा</b> २७४  |
| <b>रक्षिता यत्नतो</b> ऽपीह | ११।३          | राज्ञाः प्रस्यातमाण्डानि         | 33€1≂          |
| रजसामिष्वुतां नारीं        | ४।४१          | राज्ञा च सर्वयोधेभ्यः            | ७३।७           |
| रजसा स्त्री मनोदुष्टा      | ४।१०८         | राज्ञा दाप्यः सुवर्णं स्यात्     | <b>⊏।२१३</b>   |
| रजस्युपरते साध्वी          | ५।६६          | राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धः       | ७।१२०          |
| रजस्वलमनित्यं च            | ६।७७          | राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे           | २।३७           |
| रजस्वला च षण्ढश्च          | ३।२३६         | राज्ञी माहात्मिके स्थाने         | ४।६४           |
| रजो भूर्वायुरग्निश्च       | ४।१३३         | राज्ञो वृनानि सर्वाणि            | १०६।३          |
| रञ्जकस्य नृशंसस्य          | ४।२१६         | राज्ञो हि रक्षाधिकृताः           | ७।१२३          |
| रतिमात्रं फलं तस्य         | ११।५          | रात्रिमिमसितुल्यामिः             | प्राइ६         |
| रत्नैश्च पूजयेदेनं         | ७।२०३         | रात्रि च तावतीमेव                | १।७३           |
| रथाइवं हस्तिनं छत्रं       | ७ ६६          | राज्ञिः सन्ध्ये च धर्मश्च        | <b>८</b> ।८६   |
| रयं हरेत चाध्वर्युः        | 51२०६         | रात्रिः स्वप्नाय भूतानां         | १।६५           |
| रम्यमानतसामन्ते            | ७।६९          | रात्रौ च वृक्षमुलानि             | ४।७३           |
| रसा रसैनिमातव्याः          | १०१६४         | रात्रौ न विचरेयुस्ते             | १०।५४          |
| रहस्यास्यायिनां चैव        | ७।२२३         | रात्री श्राद्धं न कुर्वीत        | ३।२६०          |
| राक्षसं क्षत्रियस्यैकं     | ३।२५          | राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं        | ७।११३          |
| राजतैर्भाजनैरेथां          | ३।२०२         | राष्ट्रादेनं वहिः कुर्यात्       | 51350          |
| राजतो धनमन्विच्छेत्        | 8133          | राष्ट्रिकैः सह तद्राप्ट्रं       | १०।६१          |
| राजधर्मान्त्रवक्ष्यामि     | 513           | राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान्         | ७।२७२          |
| राजिमः कृतनण्डास्तु        | <b>द</b> 1३१८ | रिक्तभाण्डानि यानानि             | 51804          |
| राजन्यान्धोद्वीविशे        | २१६४          | रुवमाभं स्वप्तधीगम्यं            | १२।१२२         |
| राजन्यवैश्ययोस्त्वेवं      | 3915          | ्रुधिरे <b>च स्नुते</b> गात्रान् | ४।१२२          |
| राजन्यवैश्यो चेजानी        | ११।८७         | रूपद्रव्यविहीनांश्च              | ४।१४१          |
|                            |               |                                  |                |

| হ                             | लोकानामुभ <b>य</b> | क्ति-ग्रनुक्रमणिका                          | १०५३           |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------|
| रूपसत्वगुणोपेताः              | ३।४०               | वयोभिः खादयत्यन्ये                          | 317 <b>5</b> 8 |
| रेतः सिक्त्वा जले चैव         | ११।१७३             | वराहमकराभ्यां वा                            | ७।१८७          |
| रेतः सेकः स्वयोनीषु           | ११।४८              | वरिष्ठमग्निहोत्रेम्यः                       | ७।८४           |
| रोगोऽग्निज्ञातिमरणं           | 51805              | व हरोन यथा पानीः                            | ह1३०५          |
| रोमाणि च रहस्यानि             | 81888              | वरं स्वधर्मी विगुणः                         | 03 08          |
|                               |                    | वर्जयेन्मधु मांसं च गन्धं                   | २।१७७          |
| ल                             |                    | वर्जयेन्मधु मांसं च भौमानि                  | ६।१४           |
| लक्ष्यं शस्त्रभृतां वा स्यात् | ११।७३              | वर्णक्रमेण सर्वाणि                          | 5128           |
| ललाटसंमिती राज्ञः             | २।४६               | वर्णंरूपोपसम्पन्नैः                         | ४।६८           |
| लगुनं गृञ्जनं चैव             | प्राप्र            | वर्णानामाश्रमाणां च                         | ७।३५           |
| लाभालाभं च पण्यानां           | <b>१</b> ६६13      | वर्णानां सङ्करं चक्रे                       | <b>ह</b> 1६७   |
| लूताहिसरटानां च               | १२।५७              | वर्णीनां सान्तरालानां                       | २।१८           |
| लोकसंध्यवहारार्थं             | 5 <b>₹ १</b> ≈     | वर्णापेतमविज्ञातम्                          | १०।५७          |
| लोकस्याप्यायने युक्तान        | ३।२१३              | वर्ण रूपं प्रमाणं च                         | <b>८</b> ।३२   |
| लोकानन्यान् सूजेयुर्ये        | ८।३१५              | वर्तयदच शिलोञ्छाम्यां                       | 8180           |
| लोकानां तु विवृद्धचर्यं       | १।३१               | वर्तेत याभ्यया वृत्त्या                     | <b>८।१७३</b>   |
| लोकेशाधिष्ठितो राजा           | ४।६७               | वर्षे वर्षेऽन्वमेधेन                        | <b>X1X</b> 3   |
| लोभात्सहस्रं दण्ड्यस्तु       | <b>८।१२०</b>       | वशाऽपुत्रासु चैवं स्यात्                    | 5175           |
| लोमान्मोहा द्भयान्मैत्रात्    | <b>५।११</b> ५      | वज्ञे कृत्वेन्द्रियग्रामं                   | २।१००          |
| लोमः स्वप्नोऽष्टतिः कौर्यम्   | १२।३३              | वसन् दूरतरे ग्रामात्                        | ११।१२८         |
| लोष्ठमदी तृणच्छेदी            | ४।७१               | वसनस्य दशा ग्राह्या                         | ३।४४           |
| लोहजङ्कु मृजीवं च             | 8160               | वसा शुक्रमसृङ्मज्जा                         | प्रा१३५        |
| लोहितान्वृक्षनियासान्         | प्रा६              | वसित्वा मैथुनं वासः                         | ४।११६          |
| लौकिकं वैदिकं वापि            | २।११७              | वसिष्ठविहितां वृद्धि                        | <b>८</b> ११४०  |
|                               |                    | वसिष्ठश्चापि शपयं                           | <b>५।११०</b>   |
| व                             |                    | वसीत चर्म चीरं वा                           | ६।६            |
| वणिक्पथं कुसीदं च             | ११६०               | वसीरन्नानुपूर्व्येण                         | २१४१           |
| वत्सस्य ह्यमिशस्तस्य          | <b>८।११६</b>       | वसुन्वदन्ति तु पितृन्                       | ३।२८४          |
| वधेन शुघ्यति स्तेनः           | ११।१००             | वसेयुरेते विज्ञानाः                         | १०।५०          |
| वधेनापि यदा त्वेतान्          | <b>८।१३०</b>       | वस्त्रं पत्रलङ्कारम्                        | 39813          |
| वध्यवासांसि गृह्णीयुः         | १०।५६              | वस्त्रान्तपानं देयं तु                      | ११।१८८         |
| वध्यांत्रच हन्युः सततम्       | १०।५६              | वस्त्रापहारकःइवैत्र्यं                      | ११।५१          |
| वनस्था श्रिप राज्यानि         | ७।४८               | व।क् चैव मधुरा इलक्ष्णा                     | 31848          |
| वनस्पतिभय इत्येवं             | ३।८८               | वाक्शस्त्रं वै बाह्मणस्य                    | 88133          |
| वनस्पतीनां सर्वेषाम्          | ちしくさん              | वाग्दण्डजं च पारुष्यं                       | ७।४८           |
| वने वसेत्तु नियतो             | ६।१                | वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये                      | <b>5</b> 1७२   |
| वनेषु च विहृत्यैवम्           | ६।६३               | वाग्वण्डोऽय मनोवण्डः                        | १२।१०          |
| वन्ध्यापुत्रासु               | 5125               | वाग्दण्डं प्रथमं कुर्यात्                   | 51878          |
| वन्ध्याऽष्टमेधिवेद्याब्दे     | ६।५१               | वाग् <b>दुष्टात्तस्करा<del>ज्व</del>ी</b> व | <b>८।३४</b> ४  |
| वपनं मेखला दण्डः              | ११।१५१             | वाग्वैवत्यैदच चरुभिः                        | 51 <b>१०</b> ५ |
| वपुष्मान्वीतभीर्वाग्मी        | ७।६४               | वाचा वाचाकृतं कर्म                          | १२।८           |
| वयसः कर्मणोऽर्थस्य            | ४।१८               |                                             |                |
|                               |                    |                                             |                |

| वाचिकैः पक्षिमृगतां           | १२१६                   | विचार्य तस्य वा वृत्तं          | <b>८। १</b> ८७  |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|
| वाचि प्राणे च पश्यन्तो        | ४।२३                   | विचार्य सर्वपण्यानाँ            | 51808           |
| वाच्यपित मित्रमुत्सर्गे       | <b>१</b> २। <b>१२१</b> | विजेतु प्रयतेतारीन्             | E1985           |
| वाच्यर्था नियताः सर्वे        | ४।२५६                  | विट्पण्यमुद्घृतोद्धारं          | <b>१</b> ०।5५   |
| वाच्येके जुह्वति प्रागां      | ४।२३                   | विट्शूद्रयो रेवमेव              | =1२७७           |
| दाणिज्यं कारयेद् वैदयं        | =1860                  | विट्शूँद्रयोस्तु तानेव          | ३।२३            |
| वातेन्द्रगुरुवह्नीनां         | ११।११६                 | विड्वराहलरोध्द्राणाम्           | ११।१५४          |
| वादयुद्धप्रधानाश्च            | १२।४६                  | विण्नुत्रोत्सर्गसिद्धं घर्थं म् | प्रा१३४         |
| वादेष्ववचनीयेषु               | <b>=1</b> २६६          | वितयाभिनिवंशश्च                 | १२।४            |
| वानरं श्येतभासौ च             | १०।१३५                 | वितथेन ब्रुवन्दपत्              | <b>=</b> ।२७३   |
| वानस्पत्यं मूलफलं             | 35512                  | वित्तं बन्धुर्वेयः कर्म         | २।१३६           |
| वान्ताइयुल्कामुखः प्रेतः      | १२।७१                  | विदुषा बाह्य एंने वं            | १।१०३           |
| वान्तो विरक्तः स्नात्वा तु    | प्रा१४४                | विदुषे दक्षिणां दत्त्वा         | 31883           |
| वायसानां कृमीणां च            | ३१६२                   | विद्ययेव समं कामं               | २।११३           |
| वायुः कर्मार्ककाली च          | प्रा१०५                | विद्यागुरुष्वेतदेव              | २।२०७           |
| वायुवच्चानुगच्छन्ति           | ३। <b>१</b> ८६         | विद्यातयोभ्यां भूत।त्मा         | ३११०६           |
| यायोरपि विकुर्वाणात्          | १।७७                   | निचातपोयिनृद्ध <b>य</b>         | ६।३०            |
| वाय्वग्निवित्रमादित्य         | ४।४८                   | विद्यातपःसमृद्धे षु             | ३।६८            |
| वारिदस्तृप्तिमाप्नोति         | ४।२२६                  | विद्यादुत्सादयेच्चैव            | 37113           |
| वार्ता कर्में व वैश्यस्य      | १०।८०                  | विद्यार्थनं तु यद् यस्य         | <b>ह</b> ।२०६   |
| वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात्  | <b>ह</b> ।३२६          | विद्या बाह्यणमेत्याह            | २।११४           |
| वाधींणसस्य मांसेन             | ३।२७१                  | विद्यार्थं षड्यशोः थंवा         | १७।३            |
| वार्यन्नगोमहीवासः             | ४।२३३                  | विद्या शिल्पं भृतिः सेवा        | १०।११६          |
| वायंपि श्रद्धया दत्तं         | ३।२०२                  | विद्युतोऽशनिमेघांश्च            | १।३८            |
| विवकां श्चतुरो मासान्         | ४०६।३                  | विद् <b>युःस्तनितवर्षेषु</b>    | ४।१०३           |
| वासन्तज्ञा रवैमें ध्यैः       | ६।११                   | विद्वाद्भः सेवितः साद्भः        | २।१             |
| बासांसि मृतचेलानि             | १०।५२                  | विद्वांस्तु बाह्यणो हप्ट्वा     | <b>८</b> ।३७    |
| वासो दद्याद्धयं हत्वा         | १ १।१३६                | विधवायां नियुक्तस्तु            | <b>हा</b> ६०    |
| वासोदश्चन्द्रसालोक्यं         | ४।२३१                  | विधवायां नियोगार्थे             | <b>ह</b> ।६२    |
| वाहनानि च सर्वाणि             | ७।२२२                  | विधाता शासिता वस्ता             | ११।३५           |
| विकर्मक्रियया नित्यं          | <b>ह</b> ।२२६          | विधाय प्रोहित वृत्तिम्          | દા <b>ં</b> ય   |
| विकर्मस्याञ्छौण्डिकाश्च       | <b>ह</b> ।२२५          | विधाय वृति भार्यायाः            | ४७।३            |
| विक्रयाद्यो धनं किचित्        | <b>८।२०</b> १          | विधियज्ञारजपयज्ञः               | २१५५            |
| विक्रीणीत तिलाञ्जूद्रान्      | 90160                  | विधिवत् प्रतिगृह्यापि           | <b>हा</b> ७२    |
| विक्रीणीते परस्य स्वं         | 51१ <b>६</b> ७         | विधिवद् ग्राह्यामास             | १।५८            |
| विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्रात् | ७।१४३                  | विधिवद्वन्दनं कुर्यात्          | न्। <b>२१</b> ६ |
| विगतं तु दिवेशस्थम्           | प्राष्ट्र              | विषूमे सन्तमुसले                | ६।५६            |
| विघसाशी मदेन्निःयं            | ३।२८४                  | विनश्यत्याशु तत्कृत्सनं         | ≒।२२            |
| विषसी भुक्तशेषं तु            | ३।२८४्                 | विनाद्भिरप्यु वाष्यार्तः        | ११।२०२          |
| वियुष्य तुहतं चौरः            | <b>८।२३३</b>           | विनाशं यजित क्षिप्रं            | ३।१७६           |
| विचरेन्नियतो नित्य            | ६।५२                   | विनीतवेषाभरणः                   | 51२             |
|                               |                        |                                 |                 |

| श्लोकानामुभयपंक्ति-ग्रनुक्रमणिका |                 |                                 |                      |  |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|--|
|                                  | 9               | त्रिशुध्यति त्रिरात्रेण         | <b>१०५५</b><br>४११०१ |  |
| विनीतात्मा हि नृपतिः             | 3६।७            | विशेषतोऽसहायेन                  | ७।५५                 |  |
| विनीतरतु क्रजेन्नित्यं           | ४।६८            | विश्वजन्यमिमं पुण्यं            | 8 813                |  |
| विन्यसेत्प्रयतः पूर्वं           | ३।२२६           | विद्वेभ्यद्वैव देवेभ्यो बलि     | 3150                 |  |
| विपणेन च जीवन्ती                 | <b>३18</b>      | विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो धन्त्र  | 3158                 |  |
| विपरीतं नयन्तस्तु                | =।२५७           | विद्वदेख देवैः साध्येद्य        | ११।२९                |  |
| विष्रदुष्टां स्त्रियं भत्ती      | ११।१७६          | विघ्नैरगदैश्चास्य               | ७।२१८                |  |
| वित्रयोगं द्रियश्चेव             | ६।६२            | विषघ्नानि च रत्नानि             | ७।२१८                |  |
| विप्रवद्वाऽपि तं श्राद्धे        | ३।२२०           | विषयाणां ग्रहीतृणि              | १।१५                 |  |
| वित्रसेवंव शूद्रस्य              | १०।१२२          | विषयेषु च सज्जन्त्यः            | 813                  |  |
| विप्रस्य तन्तिमित्ते वा          | ११।८०           | विषयेषु प्रजुष्टानि             | 3,188                |  |
| विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु          | १०।१०           | विषयेप्वप्रसं <sub>वितश्च</sub> | 3=19                 |  |
| वित्रस्य विदुषो देह              | ४।१११           | विषयोपसेवा चाजस्रं              | १२।३२                |  |
| विप्रस्यौद्धारिकं देय            | 81820           | विषादप्यमृतं ग्राह्यं           | २।२३६                |  |
| वित्रः शुद्धचप्यपः स्पृष्ट्वा    | प्राहह          | विष्ठा वार्षु पिकस्यान्नं       | ४।२२०                |  |
| विश्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठघं      | २।१५५           | विसंवदेन्नरो लोभात्             | 51२१६                |  |
| विप्राणां वेदविदुषाम्            | ४६६।३           | विसृज्य च प्रजाः सर्वाः         | ७।१४६                |  |
| विप्रान्तिके दितृन् ध्यायन्      | ३।२२४           | विसृज्य घ्यानयोगेन              | ६१७६                 |  |
| विप्राः प्राहुस्तया चैतत्        | ११४३            | विस्वय बाह्यणास्तांस्तु         | ३।२४८                |  |
| विप्रोष्य तूपसङ्ग्राह्या         | २।१३२           | विस्तीर्यते यशो लोके            | ७।३३                 |  |
| विप्रोध्य पादग्रहणं              | २।२१७           | विस्रव्धं बाह्यणः शूद्रात्      | =1860                |  |
| विष्लुतौ शूद्रवद्दण्डघौ          | <b>८।</b> ३७७   | विहङ्गमहिषीणां चे               | E14×                 |  |
| विभक्ताः सह जीवन्तः              | <b>६।२</b> १०   | विहत्य तु यथाकालं               | ७।२२१                |  |
| विभागधर्मं द्यूतं च              | १।११५           | वीक्ष्यान्धी नवतेः कारगः        | ३।१७७                |  |
| विमुखा बान्धवा य। नित            | ४।२ <b>४१</b>   | वीतशोकभयो विप्रो                | ६। ३ २               |  |
| वियुज्यतेऽर्थं <b>ध</b> मिम्यां  | ७।४६            | वृक्तवच्चावलुम्पेत              | ७।१०६                |  |
| विरमेत्पक्षिणीं रात्रि           | ४।६७            | वृको मृगेभं व्याधोऽदयम्         | <b>१</b> २।६७        |  |
| विराट्सुताः सोमसदः               | २।१६५           | वृक्षगुल्मावृते चापैः           | ७। <b>१</b> ६२       |  |
| विवशः शतमाजातीः                  | 515२            | वृत्ति तत्र प्रकुर्वीत          | <b>५।२३</b> ६        |  |
| विवादं सम्प्रवक्ष्यामि           | =1२२६           | वृत्ते शरावसम्याते              | ६।५६                 |  |
| विवादे वा विनिजित्य              | <b>११</b> ।२०५  | वृत्तीनां लक्षणं चैव            | १।११३                |  |
| विवास्यो वा भवेद्राष्ट्रात्      | ६।२४१           | वृथा कृतरसंयावं                 | प्रा७                |  |
| वि'वक्तेषु च तुष्यन्ति           | ३।२०७           | वृथा पशुघ्नः प्राप्नोति         | X13=                 |  |
| विविधानि च रत्नानि               | १२।६१           | वृथालम्भेऽनुगच्छेदगां           | 881888               |  |
| विविधानि च शिल्पानि              | २।२४०           | वृथा सङ्करजातानाम्              | ४।58                 |  |
| विविधाइचैव संवीडाः               | १२।७६           | वृथा हि शपथं कुर्वन्            | ⊏।११ <b>१</b>        |  |
| विविधाश्चीपनिषदी:                | ६।२६            | वृद्धसेवी हि सततं               | ७।३८                 |  |
| विवृद्धधर्यं स्ववंशस्य           | <b>६।१२</b> ⊏   | वृद्धांश्च नित्यं सेवेत         | ७।३८                 |  |
| विश्वतीशस्तु तत्सर्व             | ७।११७           | वृषभैकसहस्रा गा                 | १ <b>१।१</b> २७      |  |
| विश्वतीशं शतेशं च                | ७।११५           | वृवभैकादशा गारच                 | ११।११६               |  |
| विशिष्टं कुत्रचिद् बीजम्         | ४६।३            | वृषभैकादशा वापि                 | ११।१३०               |  |
| विशीलः कामवृक्तो वा              | <b>प्र।१</b> ५४ | वृषलत्वं गता लोके               | १८।४३                |  |
|                                  |                 |                                 |                      |  |

| वृत्रलंतं विदुर्देवाः        | न।१६          | वैगुण्याज्जन्मनः पूर्वः         | १०।६८         |
|------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| <b>बृबसीफेनपीतस्य</b>        | ३११ ह         | वैणत्री घारयेद्यांट             | ४।३६          |
| वृथो हि भगवान् धर्मः         | द।१६          | वैतानिकंच जुहुयात्              | ६।६           |
| वेखुवैदलभाण्डानां            | <b>८।३२७</b>  | वैदिके कर्मयोगे तु              | १२।८७         |
| वेतनस्येव चादानं             | 51 <b>X</b>   | वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैः         | २।२६          |
| वेदतत्त्वार्थविदुषे          | ३।६६          | वैदेहकाना स्त्रीकार्यं          | १०१४७         |
| वेदत्रयान्तिरदुहृद्          | २।७६          | वैदेहकेन त्वम्बष्ठ्यां          | १०।१६         |
| वेदत्रदानाशचार्यं            | २।१७१         | वैदेहिकादन्ध्रमेदौ              | १०।३६         |
| वेदमध्येष्यमाणश्च            | ५१३८          | वैरिएां नोपसेवेत                | ४।१३३         |
| वेदमेव सदाम्यस्येत्          | २।१६६         | वैवाहिको विधिः स्त्रीणां        | २।६७          |
| वेदमेवाम्यसेन्निःयं          | ४।१४७         | ववाहिकेशनौ कुर्वीत              | ३।६७          |
| वेदयज्ञ रहीनानां             | २।१८३         | वैशेष्यात् प्रकृतिश्रेष्ठचात्   | १०।३          |
| वेदविच्चापि विश्रोऽस्य       | ३।१७६         | वैश्यराजन्यविष्रासु             | १०।१२         |
| वेदविद्याव्रतस्नातान्        | ४।३१          | वैश्यच्छीचकल्पश्च               | ४।१४०         |
| वेदक्तिसु विविक्तेषु         | ११।६          | वैश्यवृत्तिमनातिष्ठन्           | १०।१०१        |
| वेदगब्देम्य एवादी            | १।२१          | वैश्यवृत्यापि जीवस्तु           | १०।८३         |
| वेदशास्त्रायंतस्यज्ञः        | १२।१०२        | वैश्यज्ञद्वापचारं च             | १।११६         |
| वेदसंन्यासिकानां तु          | ६।८६          | वैश्यश्रद्धावपि प्राप्तौ        | ३।११२         |
| वेदस्याधीत्य वाष्यन्तं       | ४।१२३         | वैश्यश्रद्धौ प्रत्यत्नेन        | ८।४१८         |
| वेदाङ्गानि च सर्वाणि         | 8,6=          | वैश्यशूदी सला चैव               | ३।११०         |
| वेदादेव प्रसूयन्ते           | १२।६८         | वैश्यश्चेत् क्षत्रियां गुष्ताम् | ८।३८२         |
| वेदानधीय वेदौ वा             | ३।२           | वैश्यस्तु कृतसंस्कारः           | <b>ह</b> ।३२६ |
| वेदान्तं विधिवच्छु त्वा      | ६।६४          | वैश्यस्य तु तपो वार्ता          | ११।२३४        |
| वेदाञ्यासस्तवी ज्ञानमिन्द्रि | १२।८३         | वैश्यस्य धनसंयुक्तं             | २।३१          |
| वैशक्यासस्तपो ज्ञानं शौचम्   | १२।३१         | वैश्यस्य पुष्टिसयुक्तः          | २।३२          |
| वेदाम्यासेन सततं             | <b>%</b> 1885 | वैश्यस्य वर्णे चैकस्मिन्        | १०।१०         |
| वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या     | ११।२४५        | वैश्याजः सार्धमेवांशं           | ६।१५१         |
| वेदाम्यासी बाह्यगरय          | १०।५०         | वैश्यात् जायते द्रात्यात्       | १०।२३         |
| वेदाम्यासो हि विप्रस्य       | २।१६६         | वैश्याद् मागधवैदेही             | १०।१७         |
| वेदार्थवित्प्रवक्ता च        | ३।१८६         | वैश्यानां धान्यधनतः             | २।१५५         |
| बेहास्त्यागदच यज्ञादच        | २।६७          | वैश्यानामाज्यपा नाम             | ३।१६७         |
| वेदोक्तमायुर्मत्याना         | १।८४          | वैश्यान्मागधवैदेही रा०          | १०।११         |
| वेदोऽखिलो धर्ममूलं           | २।६           | वैश्यापुत्रो हरेद द्वयं शं      | E18X3         |
| वेदोदितं स्वकं कर्म          | ४।१४          | वैश्ये चेच्छति नान्येन          | <b>६।३२</b> ५ |
| वेदोदितानां नित्यानाम्       | ११।२०३        | वैश्येऽप्यर्थशतं द्वे वा        | <b>८।२६७</b>  |
| बेदोपकरर्गा चैव स्वाध्याये   | २।१०५         | वैश्येऽष्टमांशो वृत्तस्थे       | ११।१२६        |
| वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः     | २।१६४         | वैश्ये स्यादर्घपञ्चाशत्         | <b>८।२६</b> ८ |
| वेदः स्मृतिः सदाचारः         | २।१२          | वैज्योऽजीवन् स्वधर्मेण          | 20185         |
| वेनो विनष्टोऽविनयात्         | ७।४१          | वैश्योऽद्भिः प्राशिताभिस्तु     | २१६२          |
| वेषवाग्वुद्धिसारूप्यं        | ४।१८          | वैश्यं क्षेमं समागम्य           | २।१२७         |
| वेषाभरणसंशुद्धाः             | ७१२१६         | वैश्यं पञ्चशतं कुर्यात्         | ८।३७४         |
| -                            |               |                                 |               |

| वंश्यम्प्रति तथैवैते              | १०।७८          | शक्तः परजने दाता            | १११६           |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| वैश्यः पञ्चदशाहेन                 | प्रा⊏३         | शक्तितो नाभिधावन्तः         | 81298          |
| वैश्यः प्रतोदं रश्मीन्वा          | પ્રાદદ         | शक्तितोऽपचमानेभ्यः          | ४।३२           |
| वैश्यः सर्वस्वदण्डः स्यात्        | दा <b>३</b> ७५ | शक्ति चोभयतस्तीक्ष्णां      | हा <b>३१</b> ५ |
| वैश्वदेवस्य सिद्धस्य              | ३।८४           | शक्ति चावेक्ष्य दाक्ष्यं च  | १०।१२४         |
| वंश्वदेवे तू निवृत्ते             | ३।१०८          | शक्ति चावेक्ष्य पापं च      | ११।२०६         |
| वैश्वदेवं हि नामैतत्              | ३।१२१          | शक्तेनापि हि शूद्रेण        | १०।१२६         |
| बोदः स गर्भो भवति                 | है। १७३        | शठो मिय्याविनीतश्च          | ४।१६६          |
| व्यत्यस्तपाणिना कार्य             | २।७२           | शणसूत्रमयं राजः             | २।४४           |
| व्यपेतकल्मची नित्यं               | ४।२६०          | शतमश्वानृते हिनत            | 5185           |
| व्यपेत कल्मषोऽभयेति               | १२।१८          | शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यात्सह | 5135X          |
| व्यपोद्य किल्विषं सर्वं           | =1850          | शतानि पञ्च दण्डयः स्यादज्ञा | नारदेश         |
| व्यमिचारात् भर्तुः स्त्री         | प्रा१६४        | शतानि पञ्च दण्डचः स्यादिच्ह | ब्र टा३७८      |
| व्यभिवारात् मर्तुः स्त्री         | 0 \$ 13        | शतायुश्वैव विज्ञेया         | ३।१८६          |
| व्यभिचारेण वर्णानाम्              | ११।२४          | शतं दशसहस्राणि              | હોંહ           |
| व्यवहारान्दिहक्ष <u>ुस्तु</u>     | 51 <b>१</b>    | शतं बाह्यणमाक्ष्य           | ना२६७          |
| व्यवहारेण जीवन्तं                 | ७।१३७          | शतं वर्षोणि तामिस्रो        | ४।१६५          |
| व्यवहारो मिथस्तेषां               | १०।५३          | शत्रुमेविनि मित्रे च        | ७।१८६          |
| व्यसनस्य च मृत्योश्च              | ७।५३           | शनकैस्तु क्रियालीपात्       | 80183          |
| व्यसनानि दूरन्तानि                | ७।४५           | शनैरावर्तमानस्तु            | ४।१७२          |
| व्यसन्यभोऽधो <b>द्य</b> जति       | ६४१७           | शब्दः स्पर्शदच रूपञ्च       | १२।६५          |
| व्यस्तैव्चैव समस्तैश्च            | अ४५।७          | शम्यापातास्त्रयो वाऽपि      | 51230          |
| व्याधाञ्छाकुनिकान् गोपान्         | <b>८।२६</b> ०  | शयनस्थो न भुञ्जीत           | ४०।४           |
| व्याधिता वाऽधिवेत्तव्या           | 6150           | शयानः प्रौडपाउइच            | ४।११२          |
| <b>ब्याधितां विप्रदुष्टां</b> वा  | ६।७२           | <b>श</b> य्याऽऽसनमलङ्कारं   | ए१।३           |
| व्यायम्याप्तुत्य मध्याह्ने        | ७।२१६          | शय्य!सनस्थश्चैवैनं          | 31915          |
| <b>व्यालग्राहानुञ्च्छवृत्तीन्</b> | =1२६०          | <b>श</b> य्यासनेऽघ्याचरिते  | 39915          |
| व्याहतिप्रण <b>वै</b> र्गुक्ता    | ६१७०           | शय्यां गृहान्कुशान्गन्थान्  | ४।२५०          |
| यतचयीपचारं च                      | १।१११          | शरणागतहंतू इच               | ११।१६०         |
| व्रतवद् देवदेवत्ये                | २।१८६          | शरणागतं परित्यज्य           | 239199         |
| व्रतस्थमपि दौहित्रं               | ३।२३४          | शरणेष्वममश्चैव              | ६।२६           |
| वृतानि यमधर्मीश्च                 | २।३            | शरान्कुव्जकगुत्मांश्च       | <b>51</b> २४७  |
| व्रतेन पा <b>पं प्र</b> च्छाद्य   | ४।१६=          | <b>शरीरकर्षणात्प्राणाः</b>  | ७।११२          |
| व्रात्यता बान्धवत्यागः            | ११।६२          | शरीरजैः कर्मदोषैः           | 3159           |
| वात्यया मह् संवासे                | <b>⊏।३७३</b>   | शरीरस्यात्यये चैव           | ६।६८           |
| ब्रात्यास्त्र जायते विश्रात्      | १०।२१          | शरीरेण समं नाशं             | 51१७           |
| ब्रात्यानी याजनं कृत्वा           | ११।१६७         | शरीरं चैव वाचं च            | २।१६२          |
| व्रीहयक्शालयो मुक्गाः             | 3513           | शरीरं यातनार्थीयं           | १२।१६          |
|                                   |                | शरः क्षत्रियया ग्राह्यः     | ३।४४           |
| হা                                |                | शमंबद् बाह्यणस्य स्यात्     | २।२३           |
| शक्तं कर्मण्यदुष्टं च             | <b>८।३८८</b>   | शल्यं चास्य न क्रन्तन्ति    | <b>८।१२</b>    |
|                                   |                |                             |                |

# मनुस्मृतीः

| शवं तत्स्पृष्टिनं चैव             | ४।५४           | शुनां च पतितानां च                | ३।६२           |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| शवस्पृशो विशुध्यन्ति              | प्राहर         | शुभागुभफलं कर्म                   | १२।३           |
| गशकूर्मयोस्तु मांसेन              | ३।२७०          | शुल्कसंज्ञतं मूल्येन              | 61800          |
| शस्त्रास्त्रभृहः क्षत्रस्य        | १०१७६          | शुल्कस्थानं परिहरन्               | 51800          |
| शस्त्रेण वैश्यान् रक्षित्वा       | 399109         | शुल्कस्यानेषु कुशलाः              | दा३६५          |
| शस्त्रं द्विजातिमिग्रीह्यं        | दा३४द          | शुल्कं च द्विगुरा दद्यात्         | द1३ <b>६</b> ६ |
| शंसेद् ग्रामशतेशस्तु              | <b>ं।११७</b>   | शुल्कं टद्यात्से वमानः            | ⊏।३६६          |
| शंसेद् ग्रामदशेशाय                | ७।११६          | शुल्क हि गृह्णस्कुरुते            | 2313           |
| शाकमूलफलानां च                    | 3881           | शुश्रुषा ब्रह्मण।नां च            | ঙাব্দ          |
| शाखान्तगम थाघ्वयु "               | ३।१४४          | शुश्रीपत्वा नमस्कृत्य             | ११।११०         |
| शारङ्गी मन्दपालेन                 | <b>ह</b> ।२३   | शुश्रुषैव तु शूद्रस्य             | 8 = 13         |
| शारीरं धनसंयुक्त                  | <b>ह</b> ।२३६  | शुष्केवैर विवादं च                | 35918          |
| शारीरं शौचिमच्छिह्न               | 38918          | शुष्काणि भुक्तवा मांसानि          | ११।१५५         |
| शाल्मलीन्सालतालाश्च               | <b>=</b> ।२४६  | शूद्रन्तु कारयेद् दास्यं          | =।४१३          |
| शात्मलीफलके इलक्ष्मो              | 51385          | <b>जूद्रविट्क्षत्रविप्रा</b> गाम् | =1808          |
| शासनाद्वा विमोक्षःद्वा            | ⊏।३१६          | शूद्रशिष्यो गुरुश्नैव             | ३।१५६          |
| <b>शिफा</b> विदलरज्ज्वाद्यैः      | 81230          | शूद्रस्तु यस्मिन्कस्मिन्वा        | २।२४           |
| शिरःस्नातश्च तैलेन                | ४।८३           | शूद्रस्तु वृत्तिमाकाङ्क्षन्       | १०।१२१         |
| शिरोभिस्ते गृशीत्वोर्वी           | ≂ारिप्र६       | शुद्रश्य तु सवर्णेव               | ६।१५७          |
| शिलानप्युञ्छतो नित्यं             | ३।१००          | श्र्द्राणां तु सधर्माणः           | १०१४१          |
| शिलोञ्छमप्याददीत                  | १०।११२         | शूद्राणां मासिकं कायंम्           | प्र1880        |
| शिल्पेन व्य <b>व</b> हारेगा       | इ।६४           | शूद्राज्जानो निपाद्यां तु         | १०११८          |
| शिल्पोपचारयुक्ताश्च               | 34513          | शूद्रादायोगवः क्षता               | १०।१२          |
| शिष्ट्वा वा भूमिदेवानाम्          | ११।८२          | शूद्रायां क्षत्रियविशीः           | ८।३८३          |
| शिष्यांश्च शिष्य। दमें ण          | ४।१७५          | शूदायां बाह्यणाज्जातः             | १०१६४          |
| शिष्येण बन्धुना वापि              | 51'90          | शूद्रावेदी पतत्यत्रैः             | ३।१६           |
| शिष्येम्यश्च प्रवक्तव्यं          | १।१०३          | श् <b>द्राश्च सन्तः शूद्राणां</b> | =।६=           |
| शीतातपाभिघातांश्च                 | १२।७७          | शूद्रां शयनमारोप्य                | ३.।१७          |
| शुके द्विहायन वत्सं               | <b>१</b> १।१३४ | शूद्रेण हि समस्तावद्              | २।१७२          |
| शुक्तं पर्याष्ट्रात् चैव          | ४।२११          | श्रृदेत्र भाषा श्रूदस्य           | ३।१३           |
| ुँ <sup>भ</sup> ेर मुं <b>श्च</b> | \$ 7           |                                   | : 198          |
| शुरुत न तान व्यतिण                | 2 8 G G        | ्राष्ट्र                          | १५५४=          |
| शुक्लपक्षादिनियतः                 | ११।२१७         | शूद्रो हि घनमासाय                 | १०1१२६         |
| शुचिना सत्यसन्धेन                 | ७।३१           | शूद्रो बाह्यणतामेति               | १०।६५          |
| शुचि रत्कृष्टशुश्रूषुः            | <b>とほき</b> は   | शून्यानि चाप्यगाराणि              | हार्इ४         |
| शुचि देश विविक्तं च               | ३।२०६          | शूले मत्स्यानिवापक्ष्यन्          | ७१२०           |
| शुचीनाकरकर्मान्ते<br>             | ७।६२           | भृगालयोनि प्राप्नोति              | रा१६४          |
| शुची देशे जपञ्जप्यं               | २।२२२          | श्रुगालयोर्ति चाप्नोति            | 0 \$13         |
| शुद्धिविजानता कार्या              | ४।१२१          | शेलुं गध्यं च पेयूषं              | प्राइ          |
| शुद्ध्येद्विप्रो दशाहेन           | ५१८ ३          | शेवमात्मनि युञ्जीत                | <b>६18</b> २   |
|                                   |                | शेष)णामानृशंस्या                  | ह। <b>१</b> ६३ |

| शेपास्तमुपजीवेयुः               | K0813         | श्रेयस्करतरं ज्ञेयं                  | १२।=६                  |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|
| शेषे त्वेकादशगुण                | <b>८।३२२</b>  | श्रेयसः श्रेयसोऽलामे                 | 61828                  |
| शेषेऽप्यंक।दशगुराः              | <b>८</b> ।३२० | श्रेयःसु गुरुवद्वृत्ति               | २।२०७                  |
| शैलू पतुरनवायारनं               | ४।२१४         | श्चेष्ठ्यनाभिजनेनेदं                 | १११००                  |
| क्षोणितं यावतः पांसून्          | ४।१६८         | श्रोत्रं त्यक्चक्षुधी जिह्ना         | २।६०                   |
| कोरिएतं यावतः पांसून्           | ११।२०७        | श्रोत्रियस्य कदयंस्य                 | ४।२२४                  |
| शोचन्ति जामयो यत्र              | ३।५७          | श्रोत्त्रयान्वयजाश्चैव               | ३४१८४                  |
| शौवंयथार्ह <b>कर्तव्यं</b>      | प्रा११४       | श्रोत्रियार्वेय देयानि               | ३।१२⊏                  |
| शौचाशीतंहि मत्यानां             | ७३।३          | श्रोत्रिये तूपसंपन्ने                | ५।⊏१                   |
| शौचे धर्में न्नपवत्यां च        | 8113          | श्रोत्रियेषूपकुर्वश्च                | 513 <b>६</b> ४         |
| शौचेष्सुः स <b>र्वदा</b> चामेत् | २।६ <b>१</b>  | श्रोत्रियं य्याधितात्तं च            | ×3\$12                 |
| शौनकस्य सुनोत्पत्त्या           | ३।१६          | श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधुं          | 51३६३                  |
| शीर्यकर्मा उदेशीश्च             | <b>ह</b> ।२६८ | श्लेष्मनिष्ठच् तवान्तानि             | ४।१३२                  |
| <b>इमशानगोचर सूते</b>           | 35109         | श्लेष्माश्रु दूषिका स्वेदो           | <b>ሂ</b> ነ <b>१३</b> ሂ |
| इमशानेष्वपि तेजस्वी             | 23813         | रवक्रीडी रयेनजीवी च                  | ३।१६४                  |
| श्रद्धानोऽनसूयश्च               | ४।१५८         | श्वल रोष्ट्रेच रुवति                 | ४।११५                  |
| श्रद्धानः शुभां विद्यां         | २।२३८         | रवगोधोलूककाकाश्च                     | ११।१३१                 |
| श्रद्धयेष्टं च पूर्तं च         | ४।२२६         | दववतां शौण्डिकानां च                 | ४।२१६                  |
| श्रद्धाकृते ह्यक्षये से         | ४।२२६         | <b>इवभिर्हतस्य यन्मांसम्</b>         | ४।१३१                  |
| श्रद्धाचे नो माब्यगमद्          | ३१५१ इ        | <b>इव मांसमिच्छान। तोंऽतु</b> ं      | १०।१०६                 |
| श्रद्धापुतं वदान्यस्य           | ४।२२५         | इ <b>वश्याललरैर्व</b> ष्टः ग्राम्ये  | 339199                 |
| श्राद्धभुग्रुथलीतत्पं           | इ।२५०         | इ <b>वसू</b> कर <b>लरोष्ट्राणाम्</b> | १२।५५                  |
| श्राद्धं भुक्तवा य उच्छिष्टं    | 31288         | इवावित्कृतान्नं विविधं               | १२।६५                  |
| श्राद्धे प्रशस्त।तिथयो          | ३।२७६         | <b>इवाविध</b> ेशस्यकं गोधां          | ५।१८                   |
| श्राबण्यां श्रीहरूपद्यां वा     | 8.84          | क्वा तु <i>द्धिट</i> निपातेन         | ३।२४१                  |
| श्रियं प्रत्यङ्मुखो भुङ्क्ते    | २।५२          | ष                                    |                        |
| श्रीकामो वर्जयन्नित्यं          | 3318          |                                      |                        |
| श्रीफलैरंशुपट्टानां             | ५।१२०         | षट्कमको भवत्येषां                    | 318                    |
| श्रुतवृत्ते विदित्वाऽस्य        | ७।१३५         | षट्त्रिशदारिवकं च्यं                 | ३।१                    |
| श्रीतिक चे वा                   | 13            | षट्सु पट्सु च मासेषु                 | 21803                  |
| श्रुतशाल च विज्ञाय              | ११।२२         | पड् ऋतूंश्चनमस्कुर्याद्              | ३।२ <b>१</b> ७         |
| श्रुतं देशंच जाति च             | <b>51</b> २७३ | वडानुपूर्व्या विप्रस्य               | ३।२३                   |
| श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्      | २।८           | वण्णान्तु कर्मणामस्य                 | १०।७६                  |
| श्रुतिद्वैषं सु यत्र स्यात्     | २।१४          | षण्णामेषान्तु सर्वेषाम्              | १२।८६                  |
| श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः        | २।१०          | षण्मासनिचयो वा स्यात्                | ६।१८                   |
| श्रुतिस्मृत्युदितं धर्म         | २।६           | वण्मासांश्छागमांसेन                  | ३१२६९                  |
| श्रुतिसमृत्युदितं सम्यङ्        | ४।१५५         | वच्ठं तु क्षेत्रजस्यांशम्            | <b>हा</b> १६४          |
| श्रुतीरथर्वाङ्गिरसीः            | ११।३३         | षष्ठान्नकालता मांसम्                 | ११।२००                 |
| श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च हब्द्बा च | २१६८          | गष्ठेऽन्नप्राशनं मासि                | २।३४                   |
| श्रुत्वतानुषयो धर्मान्          | प्रा१         | वाण्मासिकस्तथाच्छादः                 | ७।१२६                  |
| श्रुयतां येन दोषेण              | メリキ           | षोडशैव तु <b>वैद</b> यस्य            | <b>८१३३७</b>           |

### मनुस्**मृ**ती

| स                               |                | सत्कृत्यास्त यथाशक्ति       | ३।११३          |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| स एव ता माददीत                  | 51705          | सिक्तयां देशकालौ च          | ३।१२६          |
| स एव दद्याद् ही पिण्डों         | हा१३२          | सत्यधमर्थि वृत्तेषु         | ४।१७५          |
| स एव धर्मजः पुत्रः              | 61800          | सत्यपुतां वदद्वाचं          | ६।४६           |
| सकता सरहस्य च                   | २।१४०          | सत्यमर्थं च संपद्येत्       | =164           |
| सकामां दूषयंस्तुल्यः            | दा३६८          | सत्यमुक्तवा तु विष्रेषु     | ११।१६६         |
| सकामां दूपयंस्तुत्यो न वधं      | <b>८।३६४</b>   | सत्यं बूयात्त्रियं बूयात्   | ४।१३८          |
| स कुवेरः स वरुणः                | ७। ३           | सत्यं साक्ष्ये बुदन् साक्षी | 5158           |
| सकुउजप्रवास्य वामीयम्           | ११।२५०         | सत्या न भाषा भवति           | =1१६४          |
| स कृत्वा प्राकृतं कृच्छ्रे      | ११।१५८         | सत्यानृतं तु वाणिज्यं       | ४।६            |
| स क्रेंद्वा प्लवमात्मान         | 39188          | सत्यानुताभ्यामपि वा         | ४।४            |
| स कृतस्तां पृथिवी भुङ्कते       | 01882          | सत्येन पूयते साक्षी         | 5712           |
| सकृदंशी निपतति                  | 6813           | सत्येन शापयंद्विप्रं        | ⊏।११३          |
| सकृदाह ददानीति                  | <b>८।४७</b>    | सत्रं हि वर्धते तस्य        | 51३०३          |
| स क्रीतकः सुतस्तस्य             | ४७९।३          | स त्रीण्यहान्युपवसेत्       | ११।१५७         |
| सस्युः पुतस्य च स्त्रीगु कुमारी | ११।१७०         | स त्वप्सु तं घटं प्राप्य    | ११।१८७         |
| सस्युः पुत्रस्य च हत्रीपु गुरु  | ११।५८          | रात्त्वस्य लक्षणं धर्मः     | १२।३८          |
| स गॅच्छति पर स्थान              | ३।६३           | सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानम्  | <b>१</b> २।२६  |
| स गच्छत्य असा विश्रो            | २।२ <b>४</b> ४ | सस्वं रजस्तमक्ष्वैव         | १२।२४          |
| स गच्छत्युत्तमस्थानं            | २।२४६          | स दण्डं प्राप्नुयान्मापं    | 3 <b>9</b>     |
| स गुह्योऽन्यस्त्रिवृद्धेदः      | ११।२६५         | स दण्डचः कृष्णलान्यप्टौ     | ≒।२१५          |
| स गृहे गूइमुत्पन्नः             | 61१७०          | स दत्त्वा निर्जितां वृद्धि  | ⊏।१४४          |
| स गृहेऽपि वसेन्नित्यं           | ३। ७१          | सदा प्रहृष्टया भारयम्       | ४।१५०          |
| स गोहत्याकृतं पापं              | ११।११५         | स दीर्घस्यापि कालस्य        | ≒।२ <b>१</b> ६ |
| सचिवानसप्त चाष्टी वा            | ७।५४           | सहशन्तु प्रकुयाद् यम्       | 37913          |
| स चेतु पथि संरुद्धः             | 51 <b>२</b> ६५ | सद्दर्भ प्रीतिसंयुवतं       | <b>ह।१६</b> ८  |
| सर्वेलो बहिराप्लुत्य            | ११।२०२         | सहशस्त्रीषु जातानाम्        | <b>हा</b> १२५  |
| सजातिजानन्तरजाः                 | १०१४१          | सदशानेव तानाहुः             | १०१६           |
| स जीवन्नेव जूदत्वं              | २। <b>१</b> ६८ | सद्भिराचरितं यत्स्यात्      | ⊏।४६           |
| स जीवंश्च मृतश्चीव              | प्राथ्य        | सद्यः पतित मांसेन           | १०।६२          |
| सज्जयन्ति हि ते नारीः           | <b>८।३</b> ६२  | सद्यः प्रक्षालको वा स्यात्  | ६।१८           |
| सज्योतिः स्यादनध्यायः           | ४।१०६          | सद्यः सन्तिष्ठते यज्ञः      | ४।६८           |
| स जैयो यजियो देशो               | २।२३           | स द्वी कार्यायणी दद्यात्    | <b>ह</b> ।२८२  |
| स तर्थव ग्रहीतव्यः              | 51850          | स नाष्नोति फलं तस्य         | ११।२८          |
| स तदा तद्गुणप्रायं              | १२।२४          | स निर्भाज्यः स्वकादंशात्    | ६।२०७          |
| स तदेव स्वयं भेजे               | १।२८           | सञ्जीवनं महावीचि            | ४।८६           |
| स तस्यैव व्रतं कुर्यात्         | ११।१८१         | सञ्जीवयति चाजस्र            | १।५७           |
| स तस्योत्पादये तुर्ष्टि         | दारदद          | सन्तुष्टो भावंया मर्ता      | ३।६०           |
| स ताननुपरिकामेत्                | ७।१२२          | सन्तोषं परमास्थाय           | ४।१२           |
| स तानुवाच धर्मात्मा । अस्य      | १२।२           | सन्तोषमूलं हि सुखं          | ४।१२           |
| स तानुवाच धर्मात्मा । श्रूयतां  | χιą            | सन्त्यज्य प्राम्यमाहारम्    | ६।३            |
| स तैः पृष्टस्तथा सम्यक्         | १।४            |                             |                |

| ञ्लोकानामुभयपंक्ति-श्रनुक्रमणिका | व्लोकानाम् | भयपंतित-श्र | नुक्रमणिका |
|----------------------------------|------------|-------------|------------|
|----------------------------------|------------|-------------|------------|

| सन्धि च विग्रहं चंत्र         | ७।१६०          | समवस्कन्दयेच्चैनं              | ७।१६६         |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| सन्धि छित्त्रा तुये चौर्यम्   | <b>६</b> ।२७६  | समस्तत्र विभागः स्य।ज्ज्येप्ठ  | 85913         |
| सन्धि तु हिविधं विद्यात्      | ७।१६२          | समस्तत्र विभागः स्याज्ज्यैष्ठच | ६।२१०         |
| मन्ध्ययोरुभयोश्चीव            | ४।१३१          | समस्तत्र विभागः स्यादिपत्र्य   | धार०४         |
| मन्ध्ययारुभयोश्चैव सूर्य      | 312=0          | समस्तत्र विभागः स्यादिति       | ६।१२०         |
| सन्ध्ययोर्वेदविदिशो           | २।७≂           | समस्तानां च कार्येषु           | <b>अ</b> ।४७  |
| सन्ध्यां चोपास्य भृणुयात्     | ७।२२३          | स महीमखिलां भुञ्जन्            | <b>ट</b> 1६७  |
| ·                             |                | स माता स पिता जैयः             | २।१४४         |
| सन्निधावेष वै कल्पः           | ४.। ५४         | समानयानकर्मा च                 | ७।१६३         |
| सन्नियम्बेन्द्रियग्रामं       | २।१७५          | समानशयने चैव                   | ४।४०          |
| मन्तिवेद्यात्ममात्रामु        | १।१६           | समानोदकभावस्तु                 | ४।६०          |
| न पर्यायेण यातीमान्           | ४।६७           | समाप्ते तूदकं कृत्वा           | ሂነፍፍ          |
| स पापकुरामी लोके              | <b>४</b> ।२५५  | समाप्ते द्वादशे वर्षे          | ११।८१         |
| स पापारंगा परे लोके           | ११।२६          | समाप्नुयाद् दमं पूर्वं         | <b>ह</b> ।२५७ |
| स पापिष्ठो विवाहानां          | ३।३४           | समाविंशति संसृष्टेः            | १।५६          |
| स पारयन्नेव शवः               | = ७१।३         | समाहत्य तु तद्भेक्षं           | २।५१          |
| सपालः शतदण्डार्हः             | =1२४०          | समीक्य रारिणं प्राज्ञ          | ७।२६          |
| सपालान्वा विगालान्त्रा        | <b>८</b> ।२४२  | समीक्ष्य कुल <b>धर्माश्च</b>   | 5 8 i ≒       |
| सिपण्डता तु पुरुषे            | ४।६०           | समीक्ष्य स घृतः सम्यक्         | ७११ ह         |
| स पीतसोमपूर्वी-पि             | ११।=           | समुत्थानव्ययं दाप्यः           | =1२=७         |
| सप्तकस्यास्य वर्गस्य          | ७।५२           | समुद्रयानकुशलाः                | <b>=1१५७</b>  |
| सप्तगारांश्चरे <b>द्धक्षं</b> | ११।१२२         | समुद्रयायी बन्दी च             | ३।१५५         |
| सप्तद्वारावकीर्णीच            | ६।४८           | समृद्रे नाष्ट्रयार्दिकचित्     | 51255         |
| सप्त प्रकृतयो ह्येताः         | ह। २६४         | समुत्वति च मांसस्य             | प्राप्ट       |
| सप्त वित्तागमा धर्म्याः       | १०।११५         | समुपोडेषु कामेषु               | ६।४१          |
| सप्ताङ्गस्येह राज्यस्य        | <b>११२</b> ६६  | समृत्सृजेत्सा <b>ह</b> सिकान्  | 51380         |
| सप्तानां प्रकृतीनान्तु        | हारहप्र        | समुत्सृजेद् भुक्तवतां          | इ।२४४         |
| स प्रेत्य पशुता याति          | メリミメ           | समुत्स्जेद् राजमार्गे          | E17=7         |
| स ब्रह्मचारिण्येकाहम्         | ५।७१           | स मुढो नरक याति                | ३।२४६         |
| स ब्रह्म परमभ्येति            | २।८२           | समेऽपुमानगुंसिक्यौ व।          | 3818          |
| स ब्रह्मस्तेयसंयुक्तो         | २।११६          | समेपु तु गुणोत्कृष्टान्        | 513३          |
| समान्तः साक्षिगः प्राप्तान्   | 5 श≥           | समेहि विषम यस्तु               | ६।२५७         |
| समाप्रपापूपशाला               | <b>६</b> ।२६४  | समोत्तमाथमै राजा               | ७।=७          |
| सभामव प्रविज्याग्रघां         | E180           | समोऽवकृष्टजातिस्तु             | =।१७७         |
| सभा वा न प्रवेष्टय्यं         | =183           | समं पश्यन्तात्मयाजी            | १२।६१         |
| स भूटजानो न जानाति            | 3,2 <b>१</b> % | प्तमः सर्वेषु भूतेषु           | ६।६६          |
| समक्षदर्शनाःसाक्ष्यं          | =108           | सम्पन्नमित्यम्युदये            | ३।२५४         |
| समता चैव सर्वस्मिन्           | ६१४४           | सम्प्रधायित्रवीद्धाता          | १०१७३         |
| सममबाह्यणे दानं               | ७।५४           | सम्बन्धिनो ह्यपां लोके         | ४।१८३         |
| समवरणीतु ये जाताः             | <b>ह</b> ।१५६  | सम्भवश्च यथा तस्य              | ७।१           |
| समवर्गे द्विजातीनां           | ना२६६          | सम्भवश्चास्य सर्वस्य           | रारप          |
|                               |                |                                |               |

| • • •                               | 3 (                   | 6                         |                |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| सम्भवांश्च वियोनीषु                 | १२।७७                 | सर्वलोकाधिपत्यं च         | १२।१००         |
| सम्भावयति चान्तेन                   | २।१४२                 | सर्ववर्णेषु तुल्यासु      | १०।५           |
| सम्भाषणं सह स्त्रीभिः               | दा३६ <b>०</b>         | सर्वस्य तपसो मूलं         | १।११०          |
| सम्भूति तस्य तां विद्यात्           | २।१४७                 | सर्वस्यास्य तु सर्गस्य    | १।५७           |
| सम्भूय च ममुत्थानं                  | 218                   | सर्वस्थास्य प्रयश्यन्तः   | ११।२४४         |
| सम्भूय स्वानि कर्माणि               | ⊏।२११                 | सर्वस्यास्य ययान्यायं     | ७।२            |
| सम्मोगो हश्यते यत्र                 | 51700                 | सर्वस्यैवास्य सर्गस्य     | १।⋷३           |
| सम्मोजनी सामिहिता                   | ३।१४१                 | सर्वस्वहारमर्हन्ति        | ६।२४२          |
| सम्मानाद् बाह्य एगे निन्यं          | २।१६२                 | सर्वस्वं वेदिवदुषे        | ११।७६          |
| सम्मार्जनोपाञ्जनेन                  | प्राष्ट्रप्र          | सर्वं कर्में स्मायत्तं    | ७।२०४          |
| सम्यक् प्रणिहितं चार्थ              | ='XX                  | सर्वं च तान्तवं रक्तम्    | १०।८७          |
| सम्यगर्यसमाहतृ न्                   | ७१६०                  | सर्वं च तिल १म्बद्धं      | ४।७४           |
| सम्यग्दर्शनसम्पन्नः                 | ६१७४                  | सर्वेच दंशमशकं            | ११४०           |
| सम्यङ् निविष्टदेशस्तु               | ह।२५२                 | सर्वं तुतपमा साध्यं       | ११।२३८         |
| -                                   |                       | सर्वे तु समवेक्ष्येदं     | २।८            |
| स यदि प्रतिपद्येत                   | द।१ <b>द</b> ३        | सर्वं सुकृतमादत्ते        | 31800          |
| स याच्यः प्राट्विवाकेन              | =12=2                 | सर्वं परवशं दुःखं         | ४। <b>१</b> ६० |
| स याति भासतो विष्रः                 | ११ २५                 | सर्व भूम्यनृते हन्ति      | 3317           |
| सरस् <b>व</b> तीह <b>ष</b> द्वत्योः | २।१७                  | सर्वं वापि चरेद् ग्रामं   | २।१⊏४          |
| स राजा पुरुषो दण्डः                 | ७।१७                  | सर्ववारिक्यजातंतत्        | हा१५२          |
| स राज्ञा तच्चतुर्भागं               | <b>८।१७</b> ६         | सर्वे श्रुणुत तं विप्राः  | ३।३६           |
| सरितः सागराञ्छैलान्                 | १।२४                  | सर्वं स्वं बाह्यणस्येवं   | १।१००          |
| सर्व एव विकर्मस्थाः                 | 81२१४                 | सर्व ह्यात्मिति संपत्यन्  | १२:११=         |
| सर्वकण्टकपापिष्ठम्                  | <b>ह</b> ।२६२         | सर्वाक रेज्वयीकारः        | ११।६३          |
| सर्वतो धर्मषड्मागो                  | ८१३०४                 | सर्वाकुशलमोक्षाय          | ११।२२१         |
| सर्वतः प्रतिगृह्णीयात्              | १०।१०२                | सर्वाणि ज्ञातिकार्याणि    | ११।१८७         |
| सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्न तु          | ४।२५१                 | सर्वान्परित्यजेदर्थान्    | ४।१७           |
| सर्वतः प्रति गृह्णीयान्मध्य         | 81283                 | सर्वान्बलकृतानयीन्        | <b>८।१६</b> ८  |
| सर्वत्र तु सदो देय:                 | ≈।२४ <b>१</b>         | सर्वान् रसानपोहेत         | १०।८६          |
| सर्वथा बाह्मणा पूज्याः              | 39813                 | सर्वान्संसाधयेदयनि        | २।१००          |
| सर्वथा वर्तते यज्ञः                 | 21 <b>8</b> %         | सर्वासामेकपत्नीनाम्       | €18=3          |
| सर्वेद्रव्याणि कुप्यं च             | 13 € €                | सर्वस्ता निष्कलाः प्रेत्य | १२।६५          |
| सर्वद्वन्द्वविनि मु क्तः            | ६।=१                  | सर्वस्ति स्तेन पुत्रीण    | ६।१८३          |
| सर्वंधर्मावदोऽलुब्धा                | <b>८।६३</b>           | सर्वीस्तांस्तेन पुत्रेण   | <b>६।१</b> ८२  |
| सर्वभूतप्रसृतिहि                    | X 🗦 13                | सर्बेण तु प्रयत्नेन       | ७।७१           |
| सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः                 | <b>१</b> 13           | सर्वेतस्याहता धर्माः      | २।२३४          |
| सर्वभूतेषु चात्मानम्                | <b>१</b> २। <b>६१</b> | सर्वे ते जपयज्ञस्य        | २।८६           |
| सर्वमात्मनि सम्पश्येत्              | १२।११=                | सर्वे ने नरक यान्ति       | ३।१७२          |
| सर्वरस्नानि राजा तु                 | 8518                  | सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते    | ६।==           |
| सर्वलक्षराहीनोऽपि                   | ४।१५=                 | सर्वे पृथकृष्यग्दण्डबः    | दा२६३          |
| सर्वलोकप्रकोपट्च                    | ७।२४                  | सर्वेषां तु विदित्त्रैषां | <b>७</b> १२०२  |
|                                     |                       | -                         |                |

| श्लोकानाम | भयपंक्ति-म्रनु | .श्रणिका |
|-----------|----------------|----------|
|           |                |          |

| श्लोकानामुभयपंक्ति <b>-ग्रनुक्र</b> श्रणिका |                      |                             | १०६३           |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| सर्वेषां तु विशिष्टेन                       | ७।५८                 | स स्वर्गाच्च्यवते लोकात्    | ३।१४०          |
| सर्वेषां तु स नामानि                        | <b>१</b> 1२ <b>१</b> | सहखट्वासनं चैव              | ८।३४७          |
| सर्वेषां बाह्य गो विद्यात्                  | १०१२                 | सह द्यावापृथिव्योश्च        | 3158           |
| सर्वेषां शावमाशौचम्                         | प्रा६२               | सह विण्डक्रियायां तु        | ३।२४८          |
| सर्वेषान्धनजातानाम्                         | 88813                | स हरेतैव तद्रिक्थं          | 61888          |
| सर्वेषामपि चतेवाम् शुमानां                  | १२।८४                | सह वाऽपि व्रजेद्युक्तः      | ७।२०६          |
| सर्वेषामपि चतेषामात्मज्ञानं                 | १२।८४                | सह सर्वाः समुत्पन्ताः       | ७।२१४          |
| सर्वेवामिप चैतेवां वेदस्मृति                | ६।८०                 | सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य       | २।७६           |
| सर्वेदामपि तु न्याय्यम्                     | <b>हा</b> २०२        | सहस्रशः समेतानां            | १२।११४         |
| सर्वेडामप्यभावे तु                          | 81855                | सहस्रं क्षत्रियो दण्डचः     | ≂।३७ <i>५</i>  |
| सर्वेदामधिनो मुख्याः                        | 51780                | सहस्रं तु पितृन्माता        | १।१४४          |
| सर्वे अमेव दानानां                          | ४।२३३                | सहस्रं बाह्यरगी दण्डं       | 51305          |
| सर्वेदामेव शौचानाम्                         | ४1१०६                | सहस्रं बाह्यगो दण्डघः       | <b>८।३८३</b>   |
| सर्वेष्वेव व्रतेष्वेवं                      | <b>११</b> ।२२५       | सहस्रं हि सहस्राएां         | 31138          |
| सर्वेहपायैरन्त्रिच्छेत्                     | 51980                | सहासनमभित्रेष्मुः           | <b>८।२५</b>    |
| सर्वो दण्डजितो लोको                         | ७।२२                 | स हि धर्मार्थमुत्पन्नो      | 2185           |
| सर्वोपार्वस्तथा कुर्यात्                    | ७।१७७                | स हि स्वाभ्यादतिक्रामेत्    | ₹313           |
| सर्वपाः षट् यवो मध्यः                       | ⊏।१३४                | सहोढं सोपकरणं               | <b>१।२७०</b>   |
| स लिङ्किनां हरत्येनः                        | ४।२००                | सहोमौ चरतां धर्म            | ३।३०           |
| स लोके प्रियतां याति                        | ४।५०                 | साक्षिणः सन्ति मेत्युक्त्वा | <b>८।४७</b>    |
| सवर्णाग्रे द्विजातीनां                      | ३।१२                 | साक्षिप्रत्यय एव स्यात्     | ≂Iそx ₹         |
| सवासा जलमाप्लुत्य <b>शुद्धो</b>             | ४। ७ ७               | साक्षिप्रत्ययसिद्धानि       | <b>८।१७</b> ८  |
| सवासा जलमाप्लुत्य सद्यः                     | प्राउट               | साक्षित्रदनविधानं च         | १।१५           |
| स विज्ञेयः परो धर्मो                        | १२।११३               | साक्षी हष्टश्रुतादन्यत्     | ≂।७ <b>४</b>   |
| स विद्यादस्य कृत्येषु                       | ७।६७                 | साक्ष्यमावे तु चत्वारी      | <b>८।२</b> ५८  |
| स विधूयेह पाष्मान                           | ६।८४                 | साक्ष्यमावे प्रशिधिभिः      | <b>८।१८२</b>   |
| स विनाशं व्रजत्याशु विद्वेषं                | ≒।३४                 | साक्ष्येऽनृतं वदन् पाद्यैः  | 515२           |
| स विनाश वजत्याशु सूचका                      | ४।७१                 | सा चेत् पुनः प्रबुष्येत्    | ११।१७७         |
| स वै सर्वमवाप्नोति                          | २।१६०                | सा चेदक्षतयोनिः स्यात्      | <b>ह। १७</b> ६ |
| सब्याहृतिप्रगावकाः                          | ११।२४८               | सा तेषां पावनाय स्यात्      | ११।८४          |
| सब्येन सब्यः स्त्रष्टब्यः                   | २।७२                 | सा त्रीन्मासान्परित्याज्या  | १७५            |
| सब्ये प्राचीन ग्रावीती                      | २।६३                 | साधुषु व्यपदेशार्थं         | ७।१६८          |
| स शतं प्राप्नुयाद् दण्ड                     | <। <b>२</b> २४       | साध्यानां च गणं सूक्ष्मं    | १।२२           |
| स जूद्रवद् बहिष्कार्यः                      | २।१०३                | साऽनुज्ञाप्याधिवेत्तव्या    | <b>६</b> ।५२   |
| स सन्धार्यः प्रयत्नेन                       | 3018                 | सान्तानिकं यक्ष्यमाणम्      | ११।१           |
| स सर्वसमताभेत्य                             | 85185x               | सान्त्वेन प्रशमय्यादौ       | 53£1           |
| स सर्वस्य हितप्रेष्मुः                      | प्राष्ट्र            | सांपरायिककल्पेन             | ७।१८४          |
| स सर्वोऽभि।हितो वेदे                        | २।७                  | सा प्रशस्ता द्विजातीनां     | ३।४            |
| ससहायः स हन्त्व्यः                          | =1863                | सा भर्तृ लोकमाप्नोति        | ४।१६४          |
| सस्यान्ते नवसस्येष्टचा                      | ४।२६                 | सा भर्तृ लोकानाष्ट्रनोति    | 3713           |
| स साधुभिबंहिष्कार्यो                        | २।११                 | सामदण्डौ प्रशंसन्ति         | ७।१०६          |

## मनुस्मृतौ

| सामध्वनावृग्यजुषी             | ४।१२३          | सुखं ह्यवमतः शेते                    | २।१६३                  |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------|
| मामन्तप्रस्ययो ज्ञोयः         | 517 <b>६</b> २ | सुलाम्युदियकं चैव                    | १२।==                  |
| सामन्तानामभावे तु             | 51748          | सुगुर्वेप्यपहन्त्येन:                | १२।२५६                 |
| सामन्ताइचेन्मृषा ब्रूयुः      | ⊏।२६३          | सुदाः पैजवनश्चीव                     | ७।४१                   |
| सामवेदः स्मृतः पित्र्यं       | ४।१२४          | मुंपरीक्षितमन्नाद्यं                 | ७।२१७                  |
| सामादीनामुपायानां             | ७।१०६          | सूपर्गंकिन्नराणां च                  | ३११६६                  |
| साम्ना दानेन भेदेन            | <b>618</b> = 3 | सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा          | \$138                  |
| साम्नां वा सरहस्यानां         | ११।२६२         | सुप्त्वाक्षुरवाच भुक्त्वाच           | ४।१४४                  |
| साम्राज्यकृत्सजात्येषु        | 51350          | सुंधीजं चैंव सुक्षेत्रे              | १०१६६                  |
| सायम्प्रातश्च जुहुयाद्        | २।१८६          | सुयुद्धमेव तन्नापि                   | ७।१७६                  |
| सायं त्वः नस्य सिद्धस्य       | ३।१२१          | सुरोपानापनुत्त्यर्थं                 | १११६२                  |
| सारसं रज्जुवालं च             | ५।१२           | सुरां पीत्वा द्विजो मोहात्           | 23188                  |
| सारापराधौ चालोक्य             | ⊏।१२६          | सुरा वै मलमन्नानाम्                  | <b>६३</b> ।११          |
| सारासारं च भाण्डानाम्         | 8 5 7 1 3      | सुँहपंवाविरूपंवा                     | 8183                   |
| सार्ववर्णिकमन्नाद्यं          | ३।२४४          | सुवर्णकर्तुं वेंणस्य                 | ४।२ <b>१५</b>          |
| सांवत्सरिकमाप्तैश्च           | ७।८०           | सुवर्णचौरः कौनस्यं                   | ११।४६                  |
| सावित्रान्छान्तिहोमांश्च      | ४।१५०          | सुवर्ण रजतादीनां                     | =1३२१                  |
| सावित्रीं च जपेन्नित्यम्      | <b>११</b> ।२२५ | सुवर्णस्तेयकृद्धिप्रः                | 33188                  |
| सावित्रीपतिता त्रास्या        | ३१३६           | सुवासिनीः कुमारीइच                   | <b>३</b> ११ <b>१</b> ४ |
| सावित्रीमप्यधीयीत             | २।१०४          | मुसंगृहीतराष्ट्रो हि                 | ७।११३                  |
| सावित्रीमात्रसारोऽपि          | २1 <b>११</b> ८ | सुसंस्कृतोपस्करया                    | ४।१५०                  |
| सःवित्र्यास्तु परं नास्ति     | २।८३           | सुहृत्स्वजिह्यः स्निग्धेषु           | ७।३२                   |
| सा सद्यः सन्निरोद्धव्या       | €153           | सूक्ष्मतां चान्ववेक्षेत              | ६।६५                   |
| साहसस्य नरः कत्ती             | とりまれば          | सूक्ष्माम्यो मूर्तिमात्राभ्यः        | 3919                   |
| साहसे वर्तमानं तु             | द <b>।३४</b> ६ | सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसंगेभ्यः          | 213                    |
| साहतेषु च सर्वेषु             | <b>८।७२</b>    | सूच्या वज्रेण चैवैतान्               | १३१।ए                  |
| सिद्धिमेकस्य संपश्यन्         | ६।४२           | सूतकं मातुरेव स्यात्                 | ४।६२                   |
| सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च       | १२।४३          | सूतानामश्वसारध्यम्                   | १०।४७                  |
| सीताद्रथ्य।पहरगो              | <b>E3</b> 713  | सूतो वंदेहकद्यंव                     | १०।२६                  |
| सीदाद्भः कुप्यमिच्छाद्भः      | १०।११३         | सूत्रकार्पासंकिण्वानां               | ⊏।३२६                  |
| सीमाज्ञाने नृणां वीक्य        | =1588          | सूनाच <b>क्रध्वजवतां</b>             | ४।८४                   |
| सीमायामविषह्यायां             | ¤।२६४          | सूमीं ज्वलन्तीं स्वाश्लिप्येत्       | ११।१०३                 |
| सीमावि <b>निर्णयं</b> कुर्युः | 512X5          | सूर्येण ह्यभिनिमु क्तः               | २।२२१                  |
| सीमाविवादधर्मइच               | <b>८</b> ।६    | मुष्टवन्तः प्रजाः स्वाः स्वाः        | ११६१                   |
| सीमावृक्षांइच कुर्वीत         | <b>८।२४६</b>   | सृष्टि <b>मृ दिटाँद्व</b> जाश्चग्रयः | ३।२४४                  |
| सीमासन्धिषु कार्याणि          | <b>८।</b> २४८  | सृष्टि ससर्ज चैवेमां                 | शारप्र                 |
| सीमां प्रति समुत्पन्ने        | =1588          | सँगापतिबलाध्यक्षी                    | ७।१८६                  |
| सुकृतैः शापिताः स्वैः स्वैः   | ⊏।२५६          | सेनापत्यं च राज्यं च                 | 51200                  |
| सुखस्य नित्यं दातेह           | प्राष्ट्रप     | सेवा इववृत्तिर। रूपाता               | ४।६                    |
| सुखं चरति लोकेऽस्मिन्         | २।१६३          | सेवेतेमांस्तु नियमान्                | २११७५                  |
| सुखं चेहेच्छता नित्यं         | 3618           | सेह निन्दामवाप्नोति                  | ५।१६१                  |
| =                             |                |                                      |                        |

| दलोकाना <b>मुभ</b> यपं <mark>क्ति-मनुक्रम</mark> णिका १०६५ |                |                                |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| •                                                          |                | संयोगं पतितंगंत्वा             | १२।६०          |
| सैरिन्ध्रं वागुरावृत्ति                                    | १०।३२          | संरक्ष्यमाणी राज्ञा यं         | <b>े।१३</b> ६  |
| सोऽग्निभंवति वायुक्च                                       | હોહ            | संरक्षणार्थं जन्तूनाम्         | ६।६८           |
| सोऽचिराद् भ्रह्मते राज्यात्                                | ७।१११          | संरक्ष्येत्सर्वतश्चीनं         | ७। १३५         |
| सोऽज्येष्ठः स्यादभागश्च                                    | 81283          | संवत्सरम्प्रतीक्षेत            | e 013          |
| सोदर्या विभजेरँस्तम्                                       | 81789          | संवत्सरस्यैकमपि                | प्रा२१         |
| सोऽनुज्ञानो हरेदंशं                                        | 818,98         | संवत्सराभिशस्तस्य              | ८।३७३          |
| सोऽनुभूयासुखोदकान्                                         | १२।१=          | संवत्सरेर्ग पति                | ११।१८०         |
| सोऽन्तर्दशाहात्तद् द्रव्य                                  | ≒।२२२          | संबक्तरे व्यतीते तु            | ५।७६           |
| सोऽपत्य भानुरुत्पाद्य                                      | टा १४६         | संवत्सरं तु गब्येन             | ३।२७१          |
| सोपानस्कश्च यत् भुङ्क्ते                                   | ३।२३८          | संवत्सरं यवाहारः               | शेहद           |
| सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्                                   | १।=            | संवाद्य रूपसंख्यादीन्          | =138           |
| सोमपा नाम विश्राणां                                        | ३।१६७          | सविभागश्च भूतेभ्यः             | ४।३२           |
| सोमपास्तु कवेः पुत्राः                                     | 31885          | संविशेत् यथाकालं               | <b>अ</b> १२५   |
| सोमविक्रियिणं विष्ठा                                       | ३।१⊏०          | संशोध्य त्रिविधं मार्ग         | ७।१८४          |
| सोमाग्न्यकानिलेन्द्राणाम्                                  | ५। ६६          | संश्रयस्येव तच्छीलं            | १०१६०          |
| सोमाय राज्ञे सत्कृत्य                                      | 35813          | संसारगमनं चैव                  | १।११७          |
| सोमारौद्रन्तु बह्व ना                                      | ११।२५४         | संसारान्त्रतिपद्यन्ते          | १२।५४          |
| सोऽमंवृतं नाम तमः                                          | 81=8           | संसृष्टास्तेन वा ये स्युः      | शिर्ध          |
| सोऽसहायेन मूढेन                                            | 19130          | संस्पर्ता चोपहर्ता च           | પ્રાપ્ય ફ      |
| सोऽस्य कार्याणि संपद्येत्                                  | 5180           | संस्कारस्य विशेषाच्च           | १०१३           |
| सौरान्मंत्रान्यथोत्साह                                     | प्रादद         | संस्कारार्थ शरीरस्य            | २।६६           |
| सङ्करापात्रकृत्यासु                                        | ११।१२४         | संस्थितस्यानपत्यस्य            | 61880          |
| संकरीकरएां ज्ञेय                                           | ११।६८          | संस्पृष्टं नैव शुध्येत         | प्राष्ट्रव     |
| संकरे जातयस्वेताः                                          | 80180          | संहतस्य च मित्रेण              | ७।१६५          |
| संकल्पमूलः कामो व                                          | २।३            | संहतान्योधयेदत्पान्            | १३१।           |
| सङ्कीर्णयोनयो ये तु                                        | १०।२५          | संहत्य हस्तावध्येयं            | २।७१           |
| संक्रमध्वजयष्टीनाम्                                        | <b>६</b> ।२८५  | संहातं च सकाकोलं               | ४।८१           |
| सक्षिप्यते यशो लोके                                        | ४६।७           | स्कन्धेनादाय मुसलं             | ⊏।३१४          |
| संग्रामेध्वनिवतित्वं                                       | ७।८८           | स्तेनगायनयोदचान्नं             | ४।२१०          |
| सनिधातं श्च मोषस्य                                         | ह1२७=          | स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि       | =130१          |
| सनियम्यं तु तान्येव                                        | २।६३           | स्तेनानां निग्रहादस्य          | द <b>।३</b> ०२ |
| संत्यस्य सर्वेकर्नाणि                                      | ६१६५           | स्तेनानां पापबुद्धीनां         | 61783          |
| संन्यासे नापहर्यनः                                         | ६१६६           | स्तेनान्राजा निगृ्ह्हीयान्     | 81382          |
| संपद्यतः सभृत्यस्य                                         | <b>७</b> ।१४३  | स्तेयं च साहसं चैव             | =15            |
| संपूज्या गुरुपत्नीवत्                                      | २।१३१          | स्तेयदोवापहर्तुं णां           | ११।१६१         |
| संग्राप्ताय त्वतिथये                                       | 3315           | स्तेये च इत्रपद कार्य          | हा२३७          |
| संप्राप्तुवन्ति दुःखानि                                    | १२।७४          | स्त्रियं स्पृशेददेशे यः        | द <b>।३</b> ४८ |
| सत्रीत्या भुज्यमानानि                                      | ⊏।१४६          | स्त्रियञ्चैव विशेषेण           | 31840          |
| संयमे यत्नातिष्ठेत्                                        | रादद           | स्त्रियः श्रियदच गेहेषु        | શોરફ           |
| संयुक्तांश्च वियुक्तांश्च                                  | ७।२ <b>१</b> ४ | स्त्रिया क्लीबेन च हुन         | 81204          |
| संयोगे विप्रयोगे च                                         | \$13           | स्त्रियान्तु यद् भवेद् वित्तम् | B3313          |
|                                                            |                | <u> </u>                       |                |

## मनुस्मृतौ

| स्त्रियां तु रोचमानायां                  | ३।६२          | स्नात्वाऽर्कं मर्चं यित्वा त्रिः   | २।१⊏१         |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| स्त्रियाप्यसम्भवे कार्यं                 | 5130          | स्नात्वा सचैलः स्पृष्ट्वाऽग्नि     | प्रा१०३       |
| स्त्रिवोऽप्येतेन कल्पेन                  | १२।६९         | स्नानं समाचरेन्नित्य               | ४।२०३         |
| स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या               | २।२४०         | <b>स्नास्यस्तु</b> गुरुणाऽऽज्ञप्तः | २।२४४         |
| स्त्रीक्षीरं चैव वर्ज्यानि               | 31%           | स्नाने प्रसाधने चैव                | ७।२२०         |
| स्त्रीरामसंस्कृतानान्तु                  | 4132          | स्पृशन्ति बिन्दवः पादौ             | प्रा१४२       |
| स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भं               | 36815         | स्पृष्ट्वा दत्त्वा च मदिराम्       | ११ १४८        |
| स्त्रीणां साध्यं स्त्रियः कुर्युः        | <b>८।</b> ६८  | स्पृष्ट्वैतानशुचिनित्यं            | ४।१४३         |
| स्त्रीराां सुखोमद्यमक्त्रं               | २।३३          | स्पयश्रपेशकटानां च                 | प्रा११७       |
| स्त्रीधनानि तु ये मोहात्                 | 3122          | स्यन्दनाइत्रः समे युद्धचेत्        | ७।१६२         |
| स्त्रीथर्मयोगं तापस्यं                   | १।११४         | स्याच्चाम्नायपरो लोको              | ७।८०          |
| स्त्रीपुंधर्मी विमागइच                   | <b>~1</b> 9   | स्यात् साहसं त्यन्त्रयवत्          | <b>८।३३२</b>  |
| <b>स्त्रीवालबाह्मण</b> घनांश्च           | <b>ह</b> ।२३२ | स्रग्विणं तत्य ग्रासीनं            | 313           |
| स्त्रीवालाम्युगपत्ती च                   | 80187         | स्रवत्यनोङ्कृतं पूर्वं             | ४९।५          |
| स्त्रीबालोन्म नवृद्धानाम्                | <b>ह</b> ।२३० | स्रवन्त्यामाचरन्स्नानं             | ११।२५४        |
| स्त्रीबुद्धेरस्थिरस्वात्तु े             | <b>८।७७</b>   | स्रोतसां भेदको यइच                 | ३।१६३         |
| स्त्रीमृक्षः स्तोक्तको वारि              | १२।६७         | स्वकर्मं ख्यापयनद्ग्यात्           | 35188         |
| स्त्रीम्लेच्छन्याधितव्यङ्गान्            | 3४१।७         | स्वकर्मणां चत्यागेन                | ४०१२४         |
| स्त्रीविप्राभ्युपपत्ती च                 | 51३∙६         | स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते             | १।५३          |
| स्त्रीशूद्रपतितारुचैव                    | ११।२२३        | स्वकादि च वित्ताद्धि               | 33913         |
| स्त्रीशूद्रविट्क्षत्रवधः                 | ११।६६         | स्वक्षेत्रे संस्कृतायान्तु         | 81888         |
| स्त्रीव्यनन्तरजातासु                     | १०१६          | स्वजातीयगृहादेव <b>ँ</b>           | ११।१६२        |
| स्त्रीसम्बन्धे दशैतानि                   | ३।६           | स्वदेशे वा विदेशे वा               | <b>⊏।१६७</b>  |
| स्थलजौदकशाकानि                           | ६११३          | स्वधनादेव तद् दद्यात्              | ⊏।१६२         |
| स्थाणुच्छेदस्य केदारं                    | 8188          | स्वधर्मेण नियुक्तायां              | १११७          |
| स्थानासनाभ्यां विहरेत्सवनेषू             | ६।२२          | स्वधर्मो विजयस्तस्य                | 399109        |
| स्थानाप्तनाभ्यां विहरेदशक्तः             | ११।२२४        | स्वधाकारः परा ह्याशीः              | ३।२४२         |
| स्थाने युद्धे च कुशलान्                  | ७।१६०         | स्वधास्त्वित्येव तं ब्र्युः        | ३।२४२         |
| स्थानं समुदयं गुन्ति                     | ७।४६          | स्वप्ने सिक्तवा ब्रह्मचारी         | २।१⊏१         |
| स्थापयन्ति तुयां वृद्धि                  | ना१५७         | स्वप्नाऽन्यगेहवासश्च               | <b>E183</b>   |
| स्थापयेत्तत्र तद्वंश्यं                  | ७।२०२         | स्वमाव एष नारीणां                  | ३।२१३         |
| स्थापयेदासने तस्मिन्                     | 1388161       | स्वमावेनेव यद् ब्र्युः             | 5105          |
| स्थ <sup>्</sup> वरं ज <b>ङ्गमं चै</b> व | ४।२८          | स्वमांसं परमांसेन                  | ५1 <b>५</b> २ |
| स्थावराणि च भूतानि                       | ११।२४०        | स्वमेनोऽवभृषस्नातः                 | ११।८२         |
| स्थावराः कृमिकीटाइच                      | ६२।४२         | स्वमेत्र ब्राह्मणो भुङ्कते         | १।१०१         |
| स्थौललक्ष्यं च सततं                      | ७।२११         | स्वयमीहितलब्धं तत्                 | ह1२०८         |
| स्नानकन्नतकलाञ्च                         | ४।२५६         | स्वयमेव तुयो दद्यात्               | ८।१८६         |
| स्तातकदतलोगे च                           | 861203        | स्वयमेवात्मनो ध्यानात्             | १।१२          |
| स्ततिसम्य च राज्ञःच                      | २।२३८         | स्वयंकृतइच कार्ग्यार्थम्           | ७।१६४         |
| स्तात्वा सु विशे दिखासा                  | ११।२०१        | स्वयंदत्तञ्च शोद्रश्च              | ६।१६०         |
| स्नात्वाः भेगान्यस्य शेषां               | ११।२०४        | स्वयं वा शिक्ष्तवृष्णी             | १९।१०४        |
|                                          |               |                                    |               |

|            | •~        | _            |
|------------|-----------|--------------|
| इलोकानामू  | भगपानन-पा | रकमीणका      |
| A STEELING | 471114 0  | Zacatta a an |

| स्वरवर्णेङ्गिताकारैः              | <b>=</b> ।२ <b>५</b> | हत्वा लोकानपीमांस्त्रीन्        | ११।२६१         |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
| स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्यात्    | ७।३२                 | हत्वा हंसं बलाकाञ्च             | <b>११</b> 1१३४ |
| स्वर्गायुष्ययशस्यानि              | ४।१३                 | हन्ति जातानजातांइच              | 3312           |
| स्वर्गार्थमुभयार्थं वा            | १०।१२२               | हन्त्यल्पदक्षिणो यजः            | १११४०          |
| स्वर्गं गच्छत्यपुत्रःपि           | प्रा१६०              | हन्यते प्रेक्षमाणानां           | 5188           |
| स्वल्पकेनाप्यविद्वान्हि           | ४।१६१                | हन्याच्चित्र वैधोपार्यः         | 81285          |
| स्ववीर्याद्राजवीर्याच्च           | 88133                | हरेत्तत्र नियुक्तायाम्          | हार्रुष्ट्र    |
| स्वयीर्येगीव ताञ्छिष्यात          | ११।३१                | हर्षयेद बाह्यणांस्तुष्टः        | ३।२३३          |
| स्वशक्ति परशक्ति च                | 81385                | हविदिनिन विधिवद्                | ३।२११          |
| स्वा चैव कुयित्सर्वेषां           | शिद्                 | हविर्यश्चिररात्राय              | ३।२६६          |
| स्वात्स्वादंशाच्चतुर्भागं         | 61885                | हिविषा कृष्णवत्सेव              | राह४           |
| स्वादानाद्वर्णसंसर्गी             | 51863                | हविष्यभुग्वाऽनुसरेत्            | ११।७७          |
| स्वाध्यायभूमि चाशुद्धां           | ४।१२७                | हविष्पान्तीयमभ्यस्य             | ११।२५१         |
| स्वाध्याये चैव युक्तः स्थाद       | ४।३५                 | हविष्येण यवाग्वा वा             | ११।१०६         |
| स्वाध्यायेन व्रतैर्होमै:          | २।२८                 | हब्यकव्याभिया ह्याय             | 8168           |
| स्वाध्यायेनार्चयेहबीन्            | ₹158                 | हन्यानि तु यथान्यायं            | 31838          |
| स्वाध्याये नित्य युक्तः स्याद् दा | म्तो ६।८             | हस्तिगोऽष्वोष्ट्रदमकः           | <b>३।१</b> ६२  |
| स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्देवे | ३।७४                 | हस्तिनइच तुरंगाइच               | १२।४३          |
| स्वाध्याये भोजने चैव              | र्वार                | हस्त्यदेवरथहुतृ श्च             | 61250          |
| स्वाध्यायं श्रावयेत्पित्र्ये      | 31737                | हितेषु चैव लीकस्य               | ४५ इ। ३        |
| स्वानि कर्माणि कुर्वाणा           | =185                 | हिम <b>वद्विन्ध्ययोर्म</b> ध्यं | २।२१           |
| स्वानि स्वान्यभिषद्यन्ते          | १।३०                 | हिरण्यभ्भिसंत्राप्त्या          | <b>७</b> ।२०८  |
| स्वामिनां च प्राूनां च            | 21588                | हिरण्यं धान्यमन्नं च            | १०।११४         |
| स्वां प्रसूति चरित्रं च           | र १७                 | हिरण्यं भूमिमदवं गां            | ४।१८८          |
| स्वाम्यमात्यौ पुरं राष्ट्रम्      | ४३५।३                | हिरण्यमायुरन्नं च               | ४।१८६          |
| स्वाभ्यं च न स्यात्क[स्मिश्चित्   | ७।२१                 | ्हिंसाप्रायां पराधीनां          | १०।८३          |
| स्वायम्भुवस्यास्य मनोः            | १।६१                 | हिंसारतश्च यो नित्यं            | ४।१७०          |
| स्वायमभुवाद्याः सप्तेते           | १।६३                 | हिंसीषधीनां स्त्र्याजीवः        | ११।६३          |
| स्वायंभुवो मनुर्धीमान्            | १।१०२                | हिस्राणां च पिशाचानां           | १२।५७          |
| स्वारोजिषद्योत्तम्ब्य             | १।६२                 | हिस्राणां चैव सत्वानां          | १२।५६          |
| स्वालक्षण्यपरीक्षार्थं            | 3913                 | हिस्रा भवन्ति कच्यादाः          | १२।५६          |
| स्वेदजं दंशमशकं                   | १।४४                 | हिलाहिल्ले मृदुक्र्रे           | १।२६           |
| स्वेभ्योंऽज्ञेभ्यस्तु कन्याम्यः   | 81 <b>११</b> 5       | हिस्रो वृषलवृत्तिश्च            | 31 <b>8</b> 68 |
| स्वेभयः स्वेभयस्तु कर्मभ्यः       | १२।७०                | ह्रियमाणानि विषयैः              | ३४१३           |
| स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां       | ७।३४                 | होनक्रियं निष्पुरुषं            | ३।७            |
| स्त्रे स्वाप्तारं सर्वमिदं        | ११६३                 | हौनजातिस्त्रियं मोहात्          | ११११           |
| स्वंच धर्मं प्रयत्नेन             | 613                  | हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्         | ८।१४१          |
| स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्       | २।२०                 | ह्रीनातिरिक्तगात्रो वा          | ३।२४२          |
| ₹                                 |                      | हीनाम्नवस्त्रवेषः स्यात्        | 21868          |
| हत्या गर्भमविज्ञातम्              | ११।८७                | हीनाहीनान्त्रयुयन्ते<br>-ी-:    | १०।३१          |
| हत्वा छि:वा च भित्त्वा च          | ३।३३३                | हीनं गुरुषकारेण                 | दार्इर         |
|                                   |                      |                                 |                |

१०६८ मनुस्मृता

| हुङ्कारं बाह्यसम्योक्त्वा | ११।२०४ | हेनन्तग्रीष्मवर्षासु        | '३।२ <b>=१</b> |
|---------------------------|--------|-----------------------------|----------------|
| हुताग्निव्यक्तिणाश्चाच्यं | ७।१४५  | हैत्कान्वकवृत्तींश्च        | 813 ०          |
| हुत्वा अनौविधिवद्होमान्   | ११।११६ | होता वापि हरे <b>दश्व</b> ं | 5051=          |
| हूयमानस्च यजे पु          | ह1३१८  | होता स्यादिनहोत्रस्य        | <b>११</b> ।३६  |
| हृदयेनाभ्यनुज्ञातः        | २।१    | होमादच सकला नित्यं          | 881200         |
| हृद्गाभिःपूयते विप्रः     | २।६२   | होमे प्रदाने भोज्ये च       | ३।२४०          |
| हद्यानिचंत्र मासानि       | ३।२२७  | होमो दैवो बलिभौतो           | 3130           |

## इति मनुस्मृतिक्तोकानामुभयपंक्ति-ग्रनुक्रमणिका



# मनुस्मृति - शब्दसूची

| अंशः ६.२०६: ९.४७: २११                   | अक्रोधना ३.१९२                        | अगारम् ६.४१                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| अंशकस्पना ९.११६                         | अक्रोधनान् ३.२१३                      | अगारवाही ३.१४८                      |
| अंशप्रकल्पना ८.२११                      | अक्रोधम् ३.२३४                        | अगाराणि ९.२६४                       |
| अंशम् ८.३६, २०७;                        | अक्लेशेन ४.३                          | अगारात् ११.१७                       |
| ९.११७ १४१, १४३, १६४,                    | अक्ष॰ ७.४७                            | अनुजान् ३.२२                        |
| <b>१७</b> ९                             | अक्षतः ८,१२४                          | अनुप्तम् ८.३७४, ३७४                 |
| अंशाः ९.१४७                             | अक्षतम् ८.३८०                         | अगुप्ताम् ८.३७६                     |
| अंशात् ९.११८, २०७                       | अक्षतयोनिः ९.१७६                      | अनुप्तायाम् ८.३८२, ३८४              |
| अंशान् ९.१४३                            | अक्षतयोनिषु १०.५                      | अगुप्ते ८.३८४                       |
| अंशुपट्टानाम् ५.१२०                     | अक्षत्रम् ९.३२२                       | अग्नयः २.२०५ [२३०];                 |
| अंशेभ्यः ९.११८                          | अक्षणंगे ८.२९२                        | ३,१०३; ४.२=                         |
| अंशौ ९.१४१                              | अक्षमाला ९.२३                         | अगुनि १.२३                          |
| अकन्या ८.२२४                            | अक्षयः ७.८२, ८३                       | अग्निः २.२०६ [२३१];                 |
| अकन्यासु ८.२२६                          | अक्षयफलः ६.९७                         | ₹.२ <b>१२; ४.</b> ५ <b>८, २४९</b> ; |
| अकर्म ५.८७                              | अक्षयम् ३.७९, २७३, २७४;               | ४.९६, १०४, १३३; ६.४,                |
| अकामतः २.१५६ [१८१];                     | €.€४; =.३४४                           | १७, ४३; ७.७, ९; ६.१०६,              |
| ९.२४२: ११.४४, ४६, =९,                   | अक्षयाम् ४.२३                         | ११४, ११६; ९.३१४, ३१७,               |
| १२७                                     | अक्षयाय ३.२०२                         | ३२१                                 |
| <b>अकामता</b>                           | अक्षये .४.२२६                         | अग्निकार्यम् २.४४ [६९]              |
| अकामस्य १.१२३ [२.४]                     | अक्षय्यम् ४.१५६, २२९                  | अग्निकारिते ४,११८                   |
| अकामाम् ८.३६४                           | अक्षरम् २.५३ [७८],                    | अग्निज्यसितः ७.९०                   |
| अकारः २.१०० [१२४]                       | २.४९ [८४]; ११.२६४                     | अग्नित्रेता २.२०६ [२३१]             |
| अकारणात् ९.१७७                          | अक्षाः ७.५०                           | अग्निबग्धान् ३.१९९                  |
| अकारम् २.४१ [७६]                        | अक्षारलवणः ४.७३                       | अग्निबान् ९.२७८                     |
| अकारण परित्यक्ता ३.१४७                  | अक्षारलवणम् ३.२५७                     | अग्निना ८.१८९                       |
| <b>49</b>                               | अक्षेत्रिजः ९.४९, ४१                  | <b>अग्निम्</b> २.२३ [४८], १६२       |
| अकार्यकारिणः ५.१०७:                     | अक्षेत्रे १०.७१                       | [9=4]; ३.२६०; ४.५३,                 |
| ११.२्३९                                 | अकै: ४.७४                             | १४५; ४.१०३; ८.११४,                  |
| अकार्यम् ११.९६                          | अक्ष्णोः २.१४३ [१७८]                  | ३३३; १२.६६, १२१, १२३                |
| अकार्याणि १०.९८                         | अखिलः १.१२४ [२.६];                    | अग्निपरिक्रयया २.४२                 |
| अकाले ३.१०४; ७.१६४;                     | ९.३२५                                 | अग्निमान् ३.१२२; ४.२७               |
| 5,800                                   | अखिलम् १.४९, ११४:                     | अग्निवर्णाम् ११.९०, ९१              |
| अकुलताम् ३.६३                           | 9.939, 932                            | अग्निशुश्रूवाम् २.२२३               |
| अकुशलम् ११.३४                           | अखिलाम् ९.६७                          | [584]                               |
| अकृतात्मभिः ७.२८                        | अखिले ६.३०१                           | अग्निषु ४.१०४, १०६; ५.८४            |
| अकृतान् ८.१६८                           | अखिलेन १.१०७: ८.२१८,                  | अग्निष्टुत् ११.७४                   |
| अकृतान्नेन १०.९४                        | २६६                                   | अग्निष्टोमादिकान् २.११८             |
| अकृत्चूडानाम् ४.६७                      | अगदः ६.१०७: ११.२३७                    | [886]                               |
| अकृतबुद्धिना ७.३०                       | अगर्वः ७.२१८                          | अग्निष्यासाः ३.१९४                  |
| अक्तान् ५.१२६                           | अगर्हितः ९.१०९                        | अग्निष्वातान् ३.१९९                 |
| अक्रय्याबान् ११.१३०                     | अगर्हितम् ४.२४<br>अगर्हितैः ४.३; ९.७४ | अग्निषु ४.१०४, १०६;                 |
| अक्रूरम् २.८ [३३]<br>अक्रोधः १.९२, ६.९२ |                                       | ५.८४<br>अग्निसंयोगम् ३.१७१          |
| अक्रोधः १.१२२, ६.९२                     | अनस्त्यः ५.२२                         | अग्निसंयोगम् ३.१७१                  |

| •                                          |                             |                            |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| अग्निसंस्कारः ४.६९                         | अङ्गारे ६.५६                | अज्ञातान् ५.१७             |
| अग्निहोत्रपरायणः ४.१०                      | अड्गिरः ३.१९८               | अज्ञातिम् ५.२०३            |
| अग्निहोत्रम् ४.२५; ६.४, ९;                 | अड्गिरसः १.३४               | अज्ञातेन ४.१४०             |
| 99.82                                      | अङ्गुलि० ८.३६८: ९.२७७       | अज्ञान॰ ११.१६०             |
| अग्निहोत्रस्य ११.३६                        | अङ्गुलिमूले २.३४ [४९]       | अज्ञानतः ६.६९; ८.२८८;      |
| अग्निहोत्री ११.४१                          | अङ्गुल्योः ८.३७०            | ११.१७४                     |
| अग्निहोत्रेज ५.१६७                         | अड्ग्ल्यौ ३६७               | अज्ञानम् १२.२६             |
| अग्निहोत्रेभ्यः ७.८४                       | अङ्गुळमूलस्य २.३४[४९]       | अज्ञानात् ८.११८, १२१,      |
| अग्निन् ४.१६८: ६.२४,                       | अङ्गे ४.१४१                 | २४३, २६४; ११.१४६,          |
| ३=: 99.89                                  | अङ्गेन ८.२७९, ३३४:          | 940: 99.232                |
| अग्नीन्धनम् २.८३ [१०८]                     | 99.99                       | अज्ञानाम् ६.८४; ११.४३;     |
| अग्ने ३.६४, २१२: ४.११३:                    | अङ्गैः ३.१७८                | 97.993                     |
| <b>6.8</b> ; <b>9.303</b>                  | अचकुः ४.७७                  | <b>अजे</b> २.१३३ [१४=]     |
| अग्नी ३.६७, ७६, ८४,                        | अचराः ४.२९                  | <b>अज्ञेभ्यः</b> १२.१०३    |
| २१०, २१४, २⊏२: ४.५३:                       | अचरे ४.४४                   | <b>अज्ञी</b> ४.२९४         |
| =.90E: 99.03, 998                          | अचिरस्थितानु १०.९०          | <b>अज्येष्ठः</b> ९.२१३     |
| <b>अग्न्यभावे</b> ३.२१२                    | अच्छलेन ८.१८७               | अज्येष्ठवृत्तिः ९.१०       |
| अग्न्यर्थम् ८.३३९                          | अजः १२.६७                   | अञ्जनम् २.१४३ [१७८];       |
| अग्न्याधेयम् २.११८ [१४३]                   | अजड: ६,१४६                  | 8.9x2                      |
| अग्न्याधेयस्य ११.३८                        | अ <b>जम्</b> ३.२६०          | ०. १२५<br>अञ्जयन्तीम् ४.४४ |
| अव्रजः ९,११४                               | अजमेची ११.१३६               | अञ्जलिः ४.१५४              |
| अन्नजन्मनः १.१३९ [२.२०];                   | अजरामरा २.१२३ [१४८]         | अञ्जलिना ४.६३              |
|                                            | अजा ३.६: ८.२९८: ९.४८,       | अञ्जली ११.१०४              |
| ३.१३; १०.७४<br><b>अन्रजस्त्रियम् ९</b> .४६ | <b>xx.</b> 998; 90.99%;     | _                          |
|                                            |                             |                            |
|                                            | 97.44                       | 5.909                      |
| अग्रम् ११.८३                               | अजातान् ६.९९                | अटनम् ९.१३                 |
| अग्रेविधिव्पतिः ३.१६०                      | अजाविकवधः ११.६८             | अणीयांसम् १२.१२२           |
| अघ० ५.८४                                   | अजाविके ८.२३४               | अणुः ३.५१: ६.४०            |
| अघवोषः ५.९३                                | अजितात्मनः ७.३४             | अणुमात्रिकः १.४६           |
| अधमर्वजम् ११.२४९, २६०                      | अजिनम् २.३९ [६४]            | अणोः १२.१२२                |
| अधम् ३.११८                                 | अजिह्नः ७.३२                | अण्डजाः १.४४               |
| अग्रेयमद्ययोः ११.६७                        | अजिह्नगः ६.३१: ११.१०४       | अण्डम् १.१२                |
| अङ्कानि ६.२३४                              | अजिह्नस्य ३.२४६             | अण्डे १.१२                 |
| अङ्ग० द.२६७                                | अजिह्माम् ४.११              | अण्ट्यः १.२७               |
| अङ्गतः ४.१६७                               | अजीगर्तः १०.१०५             | अतन्त्रितः २.४८ [७३];      |
| अङ्गना ९.४५                                | अजीर्षे ४.१२१               | २.४७ [८२], २६१ [१८६];      |
| अङ्गम् ४.८३: ९.२९७                         | अजीवन् १०.८१, ८२            | ४.१४, १४४, १४७, १४४,       |
| अङ्गविद्यया ६.५०                           | अजुगुप्सितान् ३.२०९         | २२६; ७.२०, १००, १२०;       |
| अङ्गसर्वस्यैः ८.३७४                        | अज्ञः २.१२८ [१४३]           | <b>4.</b> ३ ९ २            |
| अङ्गहीनत्वम् ११.४०                         | अज्ञम् २.१२८ [१४३]          | अतन्त्रितान् ७.६१          |
| अङ्गानि ७.१०५                              | अज्ञातभुक्तशुद्धधर्यम् ४.२१ | अतन्त्रितौ १२.१९           |
| अङ्गान् ४.१४१                              | अज्ञातम् ११.१४४             | अतपाः ४.१९०                |
| <b>अङ्</b> गारान् ८.२५०                    | अज्ञाता ९.१७३               | अतिकल्पम् ४.१४०            |

| अतिकृच्छ्रम् ११.२०८, २१३ | अत्रिजाः ३ ९१६          | अधनाः ः ४१६                  |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| अतिक्रमम् ११.१२०         | अत्रिम् ें १ ३ ४        | <b>अधमः</b> ३.२१, ३४, ५४०.   |
| अतिक्रमेण ३.६३           | अत्रिवर्षस्य ५.७०       | १०.१२, १६, ९६, १२.३          |
| अतिगान् ७.१४९            | अत्रेः ३.१६             | अधमयोनिजा ९.२३               |
| अतितृष्णया ७.१३९         | अत्वराम् ३.२३४          | अधमर्ज ८.४७                  |
| अतिषयः ३.५०              | अथवींगरसीः ११.३३        | <b>अधमर्जस्य</b> ८.५२        |
| अतिषये ३.९९              | अवण्ड्यः ८.२०२          | अधमर्जात् ८.४७               |
| अतिथः ३.७२, १०२,         | अदण्ड्यान् ८.१२८        | अधमर्णिकः ८.१७७              |
| १०४, १०८, ११०, १३०:      | अवत्तादायिनः ८.३४०      | अधमर्णिकम् ८.४८              |
| ४.२९, १७९, १८२           | अदत्तानाम् १२.७         | अधमर्णिकात् ८.५०             |
| अतिथिधर्मिजौ ३.११२       | अबातरि ८.१६१            | अद्यमाः १२.४१, ४२            |
| अतिथिधर्मेण ३.१११        | अबाता ९.४               | अधमान् ४.२४४                 |
| अतिथिपूजनम् ३.७०, १०६    | अबातुः ४.१९३            | <b>अधमेव</b> ६.६४            |
| अतिथिभ्यः ३.११४          | अवायावबान्धवाः ९.१५८,   | अधरः ७.२१                    |
| अतिथिम् ३.९४, १०३,       | १६०                     | <b>अधरोत्तरम्</b> ७.२१       |
| १०६: ४.१२२               | अबासम् १०.३२            | <b>अधरोत्तरान्</b> ८.५३      |
| अतिचीन् ४.२५१            | अदित्सन् १०.११३         | <b>अधर्मः</b> १.२९: ४.१७२,   |
| अतिपरिक्षतम् ७.९३        | अदित्सवः ९.११८          | १७३: ६.६४: ८.१२२, ३४३:       |
| अतिप्रगे ४.६२            | अबुष्टम् ८.३८८          | ९.२४९: १०.१०६, १०८:          |
| अतिप्रसक्तिम् ४.१६       | अवूषितानाम् ९.२८६       | 9२.२०                        |
| अतिभोजनम् २.३२ [५७]      | अवृष्टाम् ८.१५३         | अधर्मजी ८.५९                 |
| अतिमध्यंदिने ४.१४०       | अवेवानु ९.३१४           | <b>अद्यर्गतः</b> १२.२३       |
| अतिलोमाम् ३.८            | अवेश्यम् ८.५३           | <b>अधर्मदण्डनम्</b> ८.१२७    |
| अतिवर्तनानि ८.२९०        | अवैवम् ३.२४७            | <b>अधर्मम्</b> ११.२२८: १२.२१ |
| अतिवादान् ६.४७           | अबोचवत् १०.११४          | अधर्मस्य ८.१८                |
| अतिसायम् ४.६२, १४०       | अवृषिः २.२८ [४३], ३४    | अधर्मात् २.१८१ [२०६];        |
| अतिसांवत्सीम् =.१५३      | [६०], ३६ [६१], ३७ [६२]: | 50€.⊐                        |
| अतीतशेशवः ८.२७           | ३.३४, २६७, २८३; ४.१४३;  | अधर्मे ४.१७१; १२.११          |
| अतीतानाम् ७.१७८          | ४.४४, १०९, १११, ११२,    | <b>अधर्मेष</b> १.८१; २.८६    |
| अतीतायाम् ९.१९६, १९७     | ११⊏, १२७, १३१; ६.५३;    | [१११]; ८.१२, १४, १७४;        |
| अतीते ७.१७९              | ९.१६८; ११.२०२           | ११.२२८, २२९                  |
| अतुष्टिकरम् ४,२१७        | अद्भर्मूलफलेन ४.२९      | <b>अधर्मी</b> १.२६           |
| अतैजसानि ६.५३            | अद्भुतेषु ४.११८         | अधर्म्यो ३.२४                |
| अत्ता ५.३०               | अदृष्यः १.७८; ३.८८;     | अद्यार्मिकः ४.१७०            |
| अतारः ५.३०               | ९.३२१                   | अद्यार्मिकजनः ४.६१           |
| अत्तारम् ८.३०९           | अद्वेष्टिणः ५.२९        | अधार्मिकम् ४.१३३;            |
| अत्ययम् ६.१४५, ४००:      | अब्रोहेण ४.२, १४८       | <b>=.</b> ₹90                |
| 90.908                   | अद्वारेणः ४.७३          | अधार्मिकाणाम् ४.१७१          |
| अत्यये ४.२७: ८.६९. २४३   | अद्विजम् ८.२२           | अद्यार्मिके ४.६०             |
| अत्यशनम् २.३१            | अधः २.३४ [४९]; ६.३४,    | अधिकः ११.१८४                 |
| अत्युच्छितम् ७.१७०       | ३७; ७.४३; ११.१४३, १७२.  | अधिकद्षितान् १०.२९           |
| अत्युष्णम् ३.२३६         | २२४                     | अधिकम् १.९४; ८.३२०;          |
| अत्राणम् ११.११३          | अधःशय्याम् २.८३ [१०८]   | ९.१५४: ११.७                  |

| अधिकाः ७.१७७; ८.१४२               | अध्येष्यमाणम् २.४८ [७३]      | अनन्तरासु १०.७           |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| अधिकाङ्गीम् ३.८                   | अध्वरः ८.३४१                 | अनन्तरे ८.१८४, १८६       |
| अधिकान् ४.१४१                     | अध्वरम् ११.१                 | अनपकर्म ८.४              |
| अधिकारः १.१३४ [२।१६]:             | अध्वनः ११.१३२                | अनपक्रिया ८.२१४; ११.६४   |
| १०.१२६                            | अध्वनि ८.४०५                 | अनपक्रियाम् ८.२१४        |
| अधिकृतः ८.११                      | अध्वरे ६.५३                  | अनपध्यस्य ९.१९०, २१७     |
| अधिके ३.४९, ४९: ८.३२१             | <b>अध्वरै</b> ः ४.२६         | अनपसरः ८.१९८             |
| अधिपतिः ८,३७,३९                   | अध्वर्युः ५.२०९              | अनपेक्षितमर्यादम् ८.३०९  |
| अधिपतिम् ७.११५                    | अध्वर्युम् ३.१४५             | अनम्यनुज्ञातः २.२०४, २२९ |
| अधियज्ञम् ६.८३                    | अध्वानम् ४.६०; ७.१२७         | अनुष्यासेन ५.४           |
| अधिविन्ता ९.८३                    | अनंशौ ९.२०१                  | अनयम् १०.९४, १०२         |
| अधिष्ठानस्य १२.४                  | <b>अनः</b>                   | अनर्चितः ३.१००           |
| अधिष्ठितम् ८.३४                   | अनुग्नः ६.२४                 | अनर्चितम् ४.२१३          |
| अधीकारः ११.६३                     | अनिग्नबंधान् ३.१९९           | अनर्घाय ४.१९३            |
| अधीनः =.६६, १६३                   | अनिष्नदूषिताः २.२२ [४७]      | <b>अनर्हान्</b> ३.१५०    |
| अधीयानात् २.९१ [११६]              | <b>अनघः</b> १२.१             | अनलप्रभवम् ४.१           |
| अधृतिः १२.३३                      | <b>अनबुद्</b> रः ४.२३१       | अनले ३.२६१               |
| अधेर्यम् १२.३२                    | अनड्वाहम् ११.१३६             | अनुवाप्तम् ९.२०९         |
| अधोगतिम् ३.१७, ५२:                | अनदन् ४.१०२                  | अनवेक्षया ७.१९१          |
| . <b>=</b> .३०९                   | अनधीयानः २.१३२ [१४७];        | अनरनता ११.१६             |
| अधोवृष्टिः ४.१९६                  | ३.१६⊏                        | अनश्नन् ३.१०४            |
| अध्यक्षान् ७.८१                   | अनधीयानम् ३.१४१              | अनस्थनाम् ११.१४०, १४१    |
| अध्यप्ति ९.१९४                    | अनध्ययेन ३.६३                | अनुसूयः ४.१५८            |
| अध्यधीनः ८.१६७                    | अनध्यायः ४.१०६, १०७,         | अनसूयकः १०.१२८           |
| <b>अध्ययन०</b> ११.६२              | १०६, ११७                     | अनसूयया १.९१; ४.२२८      |
| अध्ययनम् १.८८, ८९, ९०:            | अनध्याय• २.८१ [१०६]          | अनसि ११.१४०              |
| २.२१६ [२४१]; १०.७४,               | <b>अनध्यायम्</b> ४.१०३, १०४, | अनहंकृतः ९.३३५           |
| ७९                                | ११⊏, १२६                     | अनाकारितः ८.३५४          |
| अध्ययने २.१६६ [१९१]               | अनध्यायवचट्कृतम् २.८१        | अनाख्याय ८.२२४; ९.७३     |
| अध्ययनेन ११.२२७                   | [१०६]                        | अनाभया ९.१९९             |
| अध्यर्धम् ९.११७                   | अनध्यायान् ४.१०१, १०४        | अनातुरः २.१६२ [१८७];     |
| अध्याचरिते २.९४ [११९]             | अनध्याये २.८० [१०४]          | ४.१४४                    |
| अध्यात्मरतिः ६.४९                 | अनध्यायी ४.१०२, १२७          | अनावाता ८.६              |
| अध्यात्मवित् ६.८२                 | अननुज्ञातम् २.९१ [११६]       | अन्तर्याः २.२०९ [२३४]    |
| अध्यापकः ३.१४६                    | अनन्चाने २.२१७ [२४२]         | अनादेयम् ८.१७०           |
| अध्यापनम् १.८८; ३.७०;             | अनन्तम् ४.१४९; ७.८४          | अनादेयस्य ८.१७१          |
| १०.७४, ७७                         | अनन्तरः ९.१८७; १०.१४,        | अनाद्यभक्षणे ११.१४४      |
| अध्यापनात् १०.१०३,                | <b>=</b> 9                   | अनाद्यादनस्य ११.१६१      |
| १०९; <sub>्</sub> ११.१ <b>६</b> ० | अनन्तरजाः १०.४१              | अनापदि ४.२; ४.१००;       |
| अध्यापनेन ८.३४०                   | अनन्तरम् १.१३८ [२।१९];       | ४.३३: ८.६२: ९.४८, २८२,   |
| अध्यायज्ञाः ४.१०२                 | ३.२४२, २६०; ७.१४८,           | ३३६: ११.२८; १२.७०        |
| अध्याबाहनिकम् ९.१९४               | 5.929                        | अनाप्तेः ९.२९०           |
| अध्येष्यमाणः २.४५ [७०]            | अनन्तरस्त्रीजाः १०.१४        | अनामयम् २.१०२ [१२७]      |
|                                   |                              |                          |

| अनाम्नातेषु      | १२.१०८         | अनिष्टेषु ७.१३; ९ | ९.३१९          | अनुरूपतः                 | १.५४; ७.१२४   |
|------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| अनायुष्यम्       | २.३२ [४७]:     | अनिसृष्टः २.१८०   | [२०४]          | अनुक्षेच                 | <b>⋷</b> .२०६ |
| 8.938            |                |                   | ७.१९३          | अनुरोधः                  | २.८० [१०४]    |
| अनारोग्यम्       | २.३२ [५७]      |                   | ९.१०४          | अनुरोधेन                 | ७.१६६         |
| अनार्जवम्        | ९.१७           | अनीश्वरान्        | ६.७२           | अनुलोमजाः                | १०.२४         |
| अन्तर्तः         | ≂.२ <b>१</b> ४ | अनुकम्पकः         | <b>६.</b> ⊏    | अनुवाते                  | २.१७८ [२०३]   |
| अनार्यः          | १०.६७          | अनुकरुपः          | ३.१४७          | अनुविद्यपतः              | ९.४३          |
| अनार्यकर्मिषम्   | १०.७३          |                   | 99.30          | अनुवेश्यी                | <b>=.३९</b> २ |
| अनार्यता         | १०.५८          |                   | १.२०९          | अनुत्रज्या               | २.२१६ [२४१]   |
| अनार्यम्         | १०.५७, ७३      |                   | ९.२६७          | अनुबज्याम्               | ₹.90७         |
| अनार्यात्        | १०.६६, ६७ :    | -                 | १२.४७          |                          | .४, २२२, २२=  |
| अनार्यान्        | ९.२६०          | •                 | ९.११७          | अनुशासन                  | ६.५०          |
| अनार्यायाम्      | १०.६६, ६७      | अनुजस्य           | ९.४७           |                          | २.१३४ [१४९];  |
| अनिविलम्         | ७.६९           | भनुजाते           | ሂ.ሂ=           | २३९, २७९                 |               |
| अनविष्कृतः       | ११.२२६         |                   | ११.६०          | अनुशिष्टः                | ६.८६          |
| <b>अनावृताम्</b> | Y,YY           | •                 | 9.२२७          | अनुशिष्टम्<br>अनुशिष्टम् | ९.२३३         |
| अनिशिनी          | ۵.9 <b>5</b> ع | अनुत्तमम् ५.१५८;  |                | अनुषड्निणः               | ७.४२          |
| अनाहिताग्निः     | ११.१४; ३८      | अनुसमाम् २.२१७ [  | [२४२];         | अनुष्ट्रान्              | ४.१८          |
| अनाहिताग्निता    | ११.६४          | 5.59              |                | अनुष्ठानम्               | ७.१००         |
| अनिकेतः          | ६.२४           |                   | ९.११६          | अनुष्ठितः                | ३.१४७         |
| अनिबेप्तारम्     | <b>5.990</b>   |                   | [88] S         | अनुष्याभिः               | २.३६ [६१]     |
| अनिच्छतः         | <b>⊏.४</b> १२  |                   | [२३६]          | अनुसारिणा                | ७.३१          |
| अनिच्छ्या        | ११.१२४         | अनुपस्कृतः ७.९८;  |                | अनूचानः                  | २.१२९ [१४४]   |
| अतिन्द्या        | ३.४२           | • •               | .२५७;          | अनुदे                    | .११.६०        |
| अनिपाते          | 5.95X          | <b>४.</b> ११२     |                | अनूपे                    | ७.१९२         |
| अनिबद्धः         | <b>८.७</b> ६   | अनुपाकृतमांसानि   |                | अनृषः                    | २.१३३ [१४८]   |
| अनिमित्ततः       | 8,988          | अनुपूर्वशः १.१०२; |                | अनृचाम्                  | <b>₹.</b> 9३9 |
| अनियुक्ता        | ९.१४७          | [=९], ६६ [९१];    |                | अनुषे                    | ३.१४२         |
| अनियुषतासुतः     | ९.१४३          | २०१, २१९; ५.४७;   |                | अनृष:                    | ६.९४; ९.१०६   |
| अनिर्जिष्तैः     | ११.१८९         | ३६; ८.९७, ११९, १  |                | अनृत ०                   | ٩, =२         |
|                  | ८२१२, २१७;     | •                 | =. १२६         | अनृतत्राचने              | <.909         |
| ४.७४, ७९         |                | अनुजाबी           | <b>5, 59</b>   | अनृतम्                   | ३.२२९, २३०;   |
| अनिर्वशायाः      | ¥.=            | अनुमतः            | ₹.४            |                          | 0, २३६; =.३६, |
| अनिर्वशाहाम्     | <b>⊏.२४२</b>   | अनुमतेः ४.१४१; =  | .२३१,          |                          | o, ९९; =.908, |
| अनिर्विष्टान्    | ٧.٩٩           | 3 X = _           |                |                          | s;            |
| अनिर्वेश्यम्     | 99.988         | अनुमत्यै          | ३.८६           | 97.5                     |               |
| अनिर्वृत्तम्     | <b>٩.६</b> ٩   | अनुमन्ता          | 4.49           | अनृतकादिनः<br>अनृतस्य    | <b>३</b> .४१  |
| अनिल० ४.९६       |                |                   | २.१०४          |                          |               |
| अनिलम्           | 93.930         | अनुमानेन          | 5,88           |                          | ४.१४४, १२.९६  |
| अनिले            | ¥.90₹          |                   | ₹.9२२          | अनृताभ्याम्              | <b>Y,Y</b>    |
| अनिष्कृतैनसः     | 99.43          |                   | ७.६४           | अनृताम्                  | €.४=          |
| अनिष्ट           | 97.4           |                   | 9. <b>२०</b> ९ | अनृतिनः                  | 8.298         |
| अनिष्टम्         | ७.१३: ९.२१     | अनुरागपरागी       | ७.१५४          | अनृते १.                 | २९, ६.९६, ९९  |

| अनृतेन ४.२३७; ८.१४                         | अन्त्यकर्मीण ५.१६८                                  | १०.५४, १०४, ११४, १२५;                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| अनृती ४.१०४, १०५;                          | अन्त्यजः ८.२७९                                      | 19.3, 142, 146, 160,                           |
| x.9x3                                      | अन्त्यजन्मनः १०.११०                                 | <b>२</b> १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ |
| अनेक० ९.२६१                                | अन्त्यजातिताम् १२.९                                 | अन्नशेषम् ३.२५३                                |
| अनेकानि ४.१४९                              | अन्त्यजासु ११.५२, १७०                               | अन्तस्य ३.१२१, २२४                             |
| अनेनाः ८,१९                                | अन्त्यजैः ४.६१                                      | ar <del>careaf</del> agua                      |
| अनोड्कृतम् २.४९ [७४]                       | अन्त्यपर्वतनामिकाम् ३.९                             | अन्नाविवायिनाम् ३.१०४                          |
| अन्तः १.४९, ४१; ४.७९,                      | अन्त्यम् ११.२१३                                     | अन्नादी २.१६३ [१८८]                            |
| 989; ६.६३, ७३; ८.६९;                       | अन्त्ययोनयः ८.६८                                    | अन्तादे ५.३१७                                  |
| 92.50                                      | अन्त्यस्त्रियम् ८.४९; ८.३८४                         | अन्ताद्यजानाम् ११.१४३                          |
| अन्तःपुरप्रचारम् ७.१५३                     | अन्त्यात् २.२१३ [२३८]                               | अन्नाचम् ३.२४४; ४.११२;                         |
| अन्तःपुरम् ७.२१६, २२४                      | अन्त्यानाम् द.६द                                    | ७.२१७                                          |
| अन्तःपुरे ७.२२१                            | अन्त्यावसायिनाम् १०.३९                              | <b>अन्नाद्येन</b> ३.८२, २३३                    |
| अन्तःपुरे ७.२२१<br>अन्तकः ३.८७             | अन्त्यावसायिषः ४.७९                                 | अन्नानाम् ५.५४; ११.९३                          |
| <b>अन्ततः</b> २.३७ [६२]; ३.८६;             | अन्त्यैः ४.७९                                       | अन्तेन २.११७ [१४२];                            |
| 99.998                                     | अन्धः ३.१६१, १७७;                                   | ₹.७೯                                           |
| अन्तम् १.७३; ४.१२३;                        | ७.१४९; ६.९३, ९४, ३९४                                | अन्तैः ३.५१, १२४; ६.११                         |
| ११.२३४                                     | अन्धकारे ४.४१                                       | अन्यगेहवासः ९.१३                               |
| अन्तरजातासु १०.६                           | अन्धतामिस्रम् ४.८८                                  | अन्यगेहानाम् २.१४९                             |
| अन्तरप्रभवाणाम् १.२                        | अन्धतामिस्रे ४.१९७                                  | [1=x]                                          |
| अन्तरपुरुषः ८,८४                           | अन्धबिधरी ९.२०१                                     | अन्यगोत्रतः ९.१४१                              |
| अन्तरम् १.१३६ [२.१७],                      | <b>अन्धा</b> ३.१४१<br>अन्धे ६.९४                    | अन्यगोषु ९.५०                                  |
| 989 [२.२२]                                 | अन्धे ८,९४                                          | अन्यंतमः ३.१४६; ११.१२४                         |
| अन्तरात्मनः ४.१६१                          | अन्ध्यक्ष्यु- १०.४६                                 | अन्यतमम् ११.७४, =६                             |
| अन्तरात्मा १२.१३                           | अन्ध्रमवा १०.२६                                     | अन्यतमया ४.१३; ६.३२                            |
| अन्तरालानाम् १.१३७                         | अन्तर् २.१६९ [१९४];                                 | अन्यतमस्य ४.२२२                                |
| [२.१=]                                     | ¥.२३३; ६.४३, ४९;                                    | अन्यतमे                                        |
| अन्तरिक्षगतान् ७.२९                        | ७.११८; १०.३४                                        | अन्यतरः २.८६ [१११];                            |
| अन्तर्गतम् ८.२५, २६                        | अन्तवः ४.२२९<br>अन्तवोषात् ५.४<br>अन्तनिषेकम् ४.१४१ | 9.299                                          |
| , अन्तर्गतशवे ४.१०८<br>अन्तर्वशाहात् ६.२२२ | अन्तर्वाचात् ५.४                                    | अन्यतरेन ९.१७१<br>अन्यपरिच्रह ५.१६२            |
| अन्तर्वशाहात् ८.२२२<br>अन्तर्निवेशेन ७.६२  |                                                     | अन्यपरित्रह ५.१६२<br>अन्यबीजजाः ९.१८१          |
| अन्तर्वेश्मनि ७.२२३                        | अन्नपरत्याम् ९.११<br>अन्नप्राशनम् २.९ (३४)          | अन्यया १.८७                                    |
| अन्ताः १.५०                                | अन्तम् २.२६ [४१], २८                                | अन्यवेश्मतः ११.१६४                             |
| मन्तिकम् २.१७२ [१९७];                      | [13]; 3.66, 66, 905,                                | अन्यंयनास् ९.४६                                |
| ₹.9°                                       | 193, 995, 957, 334,                                 | अन्यायवर्तिष् ७.१६                             |
| मन्तिके २.१७७ [२०२]                        | २२९, २३६, २३७, ४.२७,                                | अन्याये ९.२९२                                  |
| बन्ते १.७४; २.४९ [७४],                     | <b>84, 955, 958, 208,</b>                           | अन्यायेन २.८५ [११०]                            |
| ९९/[१२४], २.१०० [१२४];                     | २१०, २१२, २१३, २१४,                                 |                                                |
| · 8:5 €                                    | २१≈, २१९, २२०, २२१,                                 | <b>अन्यास्</b> ३.५०<br>अन्योत्यन्ता ५.१६२      |
| अन्तेशसनः ४,३३_                            |                                                     | अन्योन्यय्यतिवक्तः १०.२४                       |
| अन्त्यः                                    |                                                     | अन्योन्यसंयोगः ३.३२                            |
|                                            | <b>६.9९; =.३९३; ९.३३३;</b>                          | अन्वयभाः ३.१६४                                 |
|                                            |                                                     | •                                              |

## मनुस्मृति-शब्बसूची

| अन्वयवत्          | <b>⊏.३३२</b>    | अपराधाः        | <b>८.२९९</b>       | अपुत्रासु     | ۵,२۶              |
|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------|
|                   | <b>४.</b> १५०   | अपराम्         | ४.९३               | अपुमान्       | ३.४९              |
| अन्बहम् २.१४      | २ [१६७].        | अपराह्नः ः     | १.२५५, २७=         | अपुष्यः       | 9.80              |
| 94= [9=3]. 99     | ,२ [२१७]:       | अपरिच्छदाः     | , ='80 X           | अपूर्तः       | २.१५ [४०]         |
| ३.७६, ६४, १२५     | (; ७.१३६;       | अपरिपूतेषु     | ८,३३०              | अपूपशाला      | ९.२६४             |
| ११.२४५, २२२       |                 | अपरिव्रतम्     | ८.२३८              | अपृषक्जितम्   | ७.९७              |
| अन्वाधेयम्        | ९.१९५           | अपवादेन        | ४.२३७              | अपोगण्डः      | =.98=             |
| अन्वाहार्यम्      | 3.923           |                | र.१४९, १७१         | अप्पति०       | ₹.5७              |
| अन्वितः           | ४.६⊏            | अपव्ययमानः     | <b>5.5</b> 0       | अप्पत्योः     | ५.९६              |
| <b>अपः</b> १.८: २ |                 | अपव्ययमानम्    | ۵.۲۹               | अप्रकाशन्     | <b>5.3</b> ¥9     |
| ४.४८, २५०: ४.     | ९९, १३९,        | अपसदाः १०.     | १०, १६, १७,        | अप्रकाशान्    | ९.२५६             |
| १४५: ६.२२:        | 90.55;          | ४६             |                    | अप्रजाबाम्    | ९.१९७             |
| ११.१४७, १४८       |                 | अपसध्यम्       | ३.२१४              | अप्रजीतः      | ९.३१७             |
| अपकर्षम्          | 90.82           | अपसव्यमतिनद्व  |                    | अप्रणोद्यः    | ३.१०४             |
| अपकारिणः          | 99.39           | अपसय्येन       | ३.२१४              | अप्रतर्क्यम्  | <b>१२.२</b> ९     |
| अपकृते            | ७.१६४           | अपस्नानम्      | ४.१३२              | अप्रतिपूजिताः | ₹.ሂ=              |
| अपकृष्टः          | ९.२४            | अपस्मारि       | ७.६                | अप्रतिवारिताः | <b>८.३६०</b>      |
| अपकृष्टजः         | E. 7 E 9        | अपहरणम्        | ৭৭.২৩              | अप्रतीकाराम्  | 92.50             |
| अपकृष्टम्         | ४.१६३           |                | =.१९०, १९२         | अप्रत्यक्षम्  | <. <b>९</b> ¥     |
| अपचमानेभ्यः       | ४,३२            | अपहर्तृजाम्    | 99.989             | अप्रमत्तः     | . ७.१४२           |
| अपचारिणी          | 5.390           |                | २४४: ११.४१         | अप्रमादिने    | २.९० [११६]        |
| अपण्यानाम्        | 99.53           | अपहारिषु       | २.६३ [८८]          |               | ,२०७ [२३२]        |
| अपत्यतया          | ₹.9६            |                | (२, ४३, १३९        | अप्रमेयम्     | 92.98             |
| अपत्यप्राप्तिः    | ९.१०३           | अपांक्त०       | ₹.95₹              | अप्रमेयस्य    | 9.3               |
| अपत्यम् ६.२: ९    | .२८, १२७,       | अपाड्कतवाने    | ३.१६९              | अप्रमोदात्    | ₹.६१              |
| १४६, २०३          |                 | अपाड्कत्याम्   | 99.200             | अग्रशक्तम्    | 99.344            |
| अपत्यलोभात्       | <b>ሂ.</b>       | अपाड्क्त्येषु  | ₹.9=२              | अप्राज्ञतया   | ४.१६७             |
| अपत्यविक्रपी      | <b>३.</b> ४१    | अपाड्सतेयान्   |                    | अप्राणि       | 8,999             |
|                   | ६.२; ९.२७,      | अपाड्यतेयैः    | 3.900              | अप्राणिषिः    | <b>९.</b> २२३     |
| १९६: ११.६१        |                 | अपाड्त्यः      | 3.908              | अग्रियकरम्    | ७.२०४             |
|                   | ९.६८, १७४       | अपात्रकृत्यासु |                    |               | ८.१३८: ४.१४६      |
| अपतितान्          | द.३ <b>द९</b>   | अपात्रीकरणम्   | 99.55              | अप्रियवादिनी  |                   |
| अपतिवृता          | ९.२०            |                | 9.93; 7.09         | अप्रिये       | ९.१७३             |
| अपवेशेन           | ४. <b>१९</b> ६  |                | 1=3: 4.993:        | अप्रियेषु     | <b>६.७९</b>       |
| अपवेशैः           | 5,952           | 9.7=9: 99      |                    | अप्रियैः      | <b>६.६</b> २      |
| अपवेश्यम्         | 84.3            | अपायेन         | 9.00               | अप्रीतिकरम्   | 97.75             |
|                   | 90.89, 88       | अपार्यकम्      | 5.95               | अप्सरतः       | 9.30; 92.80       |
| अपनोदनम्          | 99.242          | अपुष्पकृत्     | 7.47<br>7.27       | अप्सरसाम्     | 8.9=3             |
| अपपात्राः         | 90.49           | अपुष्पम्       | २.३२ [४७ <u>]</u>  | अप्सराः       | 9.92              |
| अपयतः             | 99.943          | अपुत्रः        | 9.929              | अप्सु २.३     | ९ [६४]; ३.८८,     |
| अपराड्-मुखाः      | * ७. <b>५</b> ९ | अपुत्रस्य      | ९.१३२, <b>१</b> ६४ |               | ; ¥, ¼ Ę; ¤, 900, |
| अवराजिताम्        | 1 E.39          | अपुत्रा        | ४.१६०<br>९.१३४     |               | .२४४, २७९;        |
| अपराधतः व         | .Yos, Yos       | अपुत्रामाम्    | 7.144              | ११.१४९,       | १७४, १८७,         |

| २०२, २४४                             | अभारः ९.२१३            | अभृते                         |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| अफलः २.१३३ [१४८],                    | अभावे ८.१८२, २४८,      | अभोजनम् ११.१६६, २०३,          |
| १३३ [१४८]                            | २४९; ९.१८८, १८९        | <b>२</b> १४                   |
| अफलम् वर् २.१३३ [१४८]                | अभिकांविषः ४.९१        | अभोज्यम् ११.१६०               |
| अफलाः <sup>पादन</sup> २.१३३ [१४८],   | अभिचातान् १२.७७        | अभोज्यानाम् ११.१४२            |
| २०९ [२३४]; ३.४६                      | अभिचारः ११.६३          | अभोज्यान्ताः ४.२२१            |
| अफेनाणिः २.३६ [६१]                   | अभिचारम् ११.१९७        | अभ्यक्ताम् ४,४४               |
| अवलानाम् ८.१७२                       | अभिचारेषु ९.२९०        | अभ्यंगम् २.१५३ [१७८]          |
| अवान्धवम् १०.५५                      | अभिजनस्य ४.१८          | अभ्यञ्जनम् २.१८६ [२११]        |
| अबीजकम् १०.७१                        | अभिजनेन १.१००          | अभ्यञ्जनात् १०.९१             |
| अवीजम् ९.७९                          | अभिजित् ११.७४          | अभ्यतीतेषु ४.२५२              |
| अवीजविक्रयी ९.२९१                    | अभिज्ञोहेच ८.२७१       | अभ्यधिके ८.३२२                |
| अबुद्धयः ३.१०४                       | अभिधानवत् २.८ [३३]     | अभ्यनुज्ञातः ३.२४३            |
| अञ्जूष ४.११२                         | अभिनिर्मुक्तः २.१९६    | अभ्यर्थ ३.३०                  |
| अब्लेषु ५.१००                        | [२२१]                  | अभ्यर्षितः २.१६४ [१८९]        |
| अव्यर्पये ११.२७                      | अभिनिवेशः १२.४         | अभ्यवहारेण ६.५९               |
| अव्यम् २.५२ [१०७];                   | अभिप्रायम् ७.५७        | अभ्यस्य २.४४ [७९]; ६.९५;      |
| ११.९२, १२८, १२९, २४२,                | अभिमन्तारम् १.१४       | ११.२४४, २४७, २४ <b>⊏,</b> २६२ |
| २४६, २४७                             | अधिमर्रोषु ८.३४२       | अभ्याचातेषु ९.२७२             |
| अव्यशतम् ११.२०६                      | अचिमुखः २.१७२ [१९७]    | अभ्यासः १२.३१                 |
| बब्दसहस्राणि ११.२०७                  | अचिम्खम् २.१६८ [१९३]   | अभ्यासात् १२.७४               |
| अबस्य ३.२८१                          | अभियोक्ता ८.४२, ४८     | अभ्युवये ३.२५४                |
| अब्बान् ४.१६८                        | अभिरक्षिता ७.३४        | अभ्युवयेषु ९.८४               |
| अव्यार्थम् ११.२४४                    | अभिक्षम् ३.१४४         | अभ्युवितः २.१९६ [२२१]         |
| अव्युर्गम् ७.७०                      | अजिरूपाय ९.८८          | अभ्युदितान् ४.१०४             |
| <b>अब्बे</b> २.१० [३४], ११           | अभिवादन० २.९६ [१२१]    | अम्युदियात् २.१९४ [२१९]       |
| [35]; 4.59                           | अभिवादनम् २.१९२ [२१७]  | अभ्युपपत्ती ८.३४९; १०.६२      |
| वर्षेत्र ११.१२३, १६२                 | अभिवाबने २.९९ [१२४],   | अभ्युषायान् ११.२१०            |
| अञ्चेवतम् ११,१३२<br>अज्ञाहमणः ८,३४९  | १०० [१२४]              | अभ्युपायैः ११.२१०             |
|                                      | अभिवादनैः २.१८४ [२१०]  | अप ६.२३                       |
| अबाह्मजात् २.२१६ [२४१]               | अभिवादम् २.९८ [१२३]    | अश्वरानि ४.१०४                |
| अज्ञाहमचे २.२१७ [२४२];               | अभिवादयन् २.९७ [१२२]   | अधिम् ११.१३३                  |
| ७.८४<br>अजस्यजीकाजः १२.५९            | अभिवादस्य २.१०१ [१२६]  | अमत्या ४.२२२; ५.२०            |
|                                      | अभिवादात् २.९७ [१२२]   | अमत्सरः ३.२३१                 |
| अवस्यम् ५.२६; १२.१५२<br>अवस्यापि ५.५ | अजिवाबाध्याम् २.९४     | अमन्त्रम् ३.१२१               |
| अभवदक्षिणम् ४.२४७,                   | [970]                  | अमन्त्रवित् ३.१३३             |
| ३0३                                  | अभिशस्तः ३.१५९         | अमन्त्राचाम् १२.११४           |
| अजयप्रवः ४.२३२                       | अजिशस्तस्य ४.२११;      | अमन्त्रात् ९.१६               |
| अषयम् ४.२२४; ६.३९                    | E.998, 303             | अमन्त्रान् ३.१२९              |
| अजयस्य ८.३०३                         | अभिशस्तान् २.१६० [१८४] | अमिन्त्रका २.४१               |
| अजयानि ७.२०१                         | अभिसन्धकः ४.१९५        | <b>अमम:</b> ६.२६              |
| अभरणानि १०.४६                        | अभिसम्बन्धात् ५.६३     | अमरलोकताम् १.१२४              |
| 19,44                                | अधीप्सितानाम् ७.२०४    | [२.४]                         |

| अमराः           | ७.७२                  | अम्बच्ट्याम्    | 90.98                  | अरिक्षीयम्                | ९.१४७             |
|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| अमात्यः         | ७.१४७                 | अम्बच्छनाम्     | 90.80                  | अरिपुरम्                  | ७.१८१, १८४        |
| अमात्यमुख्यम्   | ७.१४१                 | अम्बु           | ६.६७                   | अरिप्रयुक्ताम्            | ٧.90 e            |
| अमात्याः        | <b>९</b> .२३४         | अम्बुचारिणाम्   | १२.५७                  | अरिमृ ३                   | .१४४; ७.१५६       |
| अमात्यान्       | ७.६०                  | अम्बति ३.१५     | ७९: ४.१९०;             | 903, 994                  | २१०               |
| अमात्ये         | ७.६५                  | ७.३३, ३४        |                        | अरिराष्ट्रम्<br>अरिष्टकैः | ७.१८१             |
| अमानुषीषु       | ११.१७३                | अम्ल० ४.११४     |                        | अरिष्टकैः                 | ४.१२०             |
| अमानुषेषु       | ९.२=४                 | अयः             | ४.११४                  | अरिसेविनम्                | ७.१४८             |
| अमायया          | २.२६ [४१];            | अयःकांस्योपलाना | म् ११.१६७              | अरीषाम्                   | ९.२७४             |
| ७.१०४           |                       | अयज्वनाम्       | ११.२०                  |                           | .२३०; ७.१९४,      |
| अमावस्या        | ४.११४                 | अयज्वा          | 99.98                  | १९६; ११.३                 |                   |
| अमावस्याचतुर्वः |                       | अयत्नेन         | ४.४७                   | असंतुरः                   | २.१३६ [१६१]       |
| अमावस्याम्      | ४.१२⊏                 | अयथातथम्        | ३.२४०                  | अरुमोदये                  | 90.33             |
| अमितौजस्        | १.१६, ३६              | अयनम्           | 9.90                   | अरे:                      | ७.१०२, १४८        |
| अमितौजाः        | ٩.४                   | अयनस्य          | ४.२६                   | अरोगः                     | ७.२२६             |
| अमित्रस्य       | १२.७९                 | अयन्त्रितः      | २.९३ [११८]             | अरोगाः                    | 9.53              |
| अमित्राः        | € ≂.७                 | अयशः            | <. <b>٩</b> २८         | अरोचमानाया                | म् ३.६२           |
|                 | .२१४ [२३९];           | अयाज्ययाजनेः    | <b>३.६</b> ४           | अर्कः                     | ४.९६: ७.७         |
| ७.२०७           |                       | अया ज्यसंया ज्य | ११.५९                  | अर्ककाली                  | x.90x             |
| अमुक्तहस्तया    |                       | अयुष्ठु         | ३.२७७                  | अर्कम्                    | 7.944 [959]       |
|                 | 159; ४.9६5,           | अयुग्मासु       | ₹,४८                   | अर्कव्रतम्                | ۲.۶o x            |
|                 | प्रः ९.३२२;           | अयुतैः          | 92.993                 | अर्कस्य                   | ९.३०३             |
| 97.58           |                       | अद्ध्यमानम्     | ७.९२                   | अर्काणम्                  | 8.0               |
| अमुत्रार्थम्    | ७.९४                  | अयुध्यमानस्य    | ४.१६७                  |                           | रं १९९ [२२४]:     |
| अमुत्रैः        | ९.१३९                 | अयोगवः          | २०.२६                  |                           | ४७; =.१४१;        |
| अमुसले          | <b>६.</b> ५६          | अयोगवस्य        | 90,85                  | ९.५२: १२.                 |                   |
| अमृतत्वाय       | <b>६.६०</b><br>2.2-11 | अयोगवे          | 90.३२                  |                           | 9.937 [2.93]      |
| अमृतभोजनः       | ¥=7.5                 | अयोगुडान्       | 3.933                  | अर्थकामी                  | ४.१७६             |
|                 | .२१४ [२३९];<br>       | अयोनिषु         | 99.903                 | अर्चछी                    | ९.50              |
|                 | ′.ሄ: =.६ <b>૧</b> :   | अयोमयः          | =.२७१                  | अर्थीचन्तकम्              |                   |
| 97.5X, 90X      |                       | अयोमये          | 99.903                 | अर्थवः                    | २.६४ [२०९]        |
|                 | १.१३७ [१६२]           | अयोमुखम्        | 90,58                  | अर्ववूचणम्                | 9.85              |
|                 | 8,8                   | अरक्तानि        | 90.50                  | अर्थवूषणे                 | ७.५१              |
|                 | १२६: १२.७१            |                 | 5.305, 30 <b>9</b>     | अर्थधर्माभ्याम्           |                   |
| अमेध्यप्रभवापि  |                       |                 | २.७९ [१०४];            | अथम् '                    | 1.74, 39, 50,     |
|                 | ४.५३; ९.२=२           | ٤.२, ¥          |                        |                           | <b>९</b> =: २.१२७ |
| अमेध्यतिप्तम्   | 8.48                  | अरण्ये ५.४३,    |                        |                           | 0, 83, 59;        |
|                 | १.२१४ [२३९]           |                 | : ११.१०१,              |                           | 13; 5.83, 84,     |
| अमेध्यानि       | <b>4.93</b> 7         | २४=             |                        |                           | ९, ५०, ५१, ५४,    |
| अमेध्ये         | 99.98                 | अरयः            | € <b>0</b> .0          |                           | 950, 950;         |
| अमेध्येन        | ¥.9२=                 | अराक्षसान्      | ३.२३.                  |                           | ; ११.१९, २४,      |
| अम्बष्ठः        | 90.5, 93              | अराजके          | ₹. <i>७</i><br>~- ∨- ∨ | 969                       | u 03V             |
| अम्बष्ठकन्यायां | १०.१४                 | अराजन्यप्रसृतिः | T: 8.58                | अर्थवत्                   | ४.१३४             |

|                       |                | -               |                     |                         |                       |
|-----------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| अर्थीवत्              | ٩.३            | अर्धेन          | १.३२; =.२१०         | अल्पायुः                | ४.१५७                 |
| अर्थवेकस्यम्          | <b>5.</b> 8x   | अर्धमजम्        | 99.288              |                         | १.२१९; ७.१६९;         |
| अर्थशीचम्             | ४.२०६          | अर्शसम्         | ٠.۶                 | 90.999                  |                       |
| सर्वसम्बदनार्वम्      | ७.१६८          | अर्ह:           | <b>۶.</b> ۹९        | अरुपीयसीम्              | <b>⊏.३६</b>           |
| अर्थसम्बन्धिनः        | ⊏.६४           | अर्हणम्         | ¥. <b>X X</b>       | अरुपे                   | ३.४९                  |
| अर्थस्य ४.            | .95, ९.99      | अर्हणीयताम्     | ९.२३                | अवकारोषु                | ३.२०७                 |
| अर्थीसद्वपर्यम्       | 5.80°          | अर्हत्तमाय      | ३.१२⊏               | अबकीर्णिनः              | 99.979                |
| अर्थिसद्वये           | ७.२१४          | अहीं            | <b>⊏.३९</b> २       | अवकीर्णी                | ₹ <b>.</b> ٩ሂሂ;       |
| अर्थाः                | ४.२५६          | अलक्षणम्        | <b>ዓ.</b> ሂ; ४.ዓሂ६  | 99.99=                  |                       |
| अर्थात्               | <b>ፍ.</b> ሂ६   | असङ्कारः        | ९.१००, १५०;         | अवकीर्जीवज              | र्यम् ११.११७          |
| अर्थान् २.५           | ७५ [१००];      | १०.४२           |                     | अवकीर्जीवत              | म् २.१६२              |
| ४.१४, १७; ७.१         |                | अलड्कारम्       | ४.६६; ९.१७,         | [9=0]                   |                       |
| १६८ १७४               |                | ९२, २१९         |                     | अवकृष्टजारि             | র: ⊏.৭৩৩              |
| अर्थानर्थी            | <b>८.२४</b>    | अलङ्कारेषु      | ७.२२०               | अवकृष्टस्य              | ७.१२६                 |
| अर्थानाम्             | ७.२०४          | अलड्कृतः        | ७.२२२               | अवअतम्                  | ४.२१३; ४.१२४          |
|                       | ४७ [१८२]       | अलब्धम्         | ७.९९, २०१           | अवगुण्ठितः              | 8.89                  |
| अर्थाम्याम्           | 5.08           | अलय्धानु        | <b>९.२</b> ४१       | अवनूर्य                 | ११.२०६, २०८           |
| अर्थिता े             | <b>९.२०३</b>   | अलाघवम्         | 99.233              | अवर्ग्यम्               | 8.984                 |
|                       | १९०; १२.२      | अलाबुम्         | <b>ξ.</b> ¥ ¥       | अवचनीयेषु               | <b>=.</b> ₹ <b>\$</b> |
| [३७]                  | , ,            |                 | 7.9×9 [9=8];        | अवचानि                  | २.३=                  |
| अर्थिप्रत्यर्थिसन्निः | ती =.७९        | ६.५७; ९.१       |                     | अवचेषु                  | ६.७३                  |
| अर्थी                 | <b>⊏.६</b> २   | अलिङ्गी         | 8,200               | अवधः                    | ४.३९                  |
| अर्थ ५.९८, १          | ०६; ७.१४,      | अलीकनिर्वन      |                     | अवधूतम्                 | ४.१२४                 |
| ६२; =.४२              |                | अलुब्धः         | 5.99                | अवधूननम्                | ३.२३०                 |
|                       | २९ [२.१०];     | अल्ब्धाः        | <b>⊏.६३</b>         | अवध्यस्य                | ९.२४९                 |
| ४.१४; ४.४२; =         |                |                 | २.१३६ [१६१]         | अवनिष्ठीवत              | r: ६.२६२              |
| अर्घः                 | द.२ <b>६</b> ८ | अलोपान्         | <b>૧.</b> ૧૬૦       | अवनेजनम्                | २.१८४ [२०९]           |
| अर्घदण्डः             | ⊏.२४३          | अलोमिकाम्       | ₹.⊏                 | अवपी उनाया              | म ५२५७                |
| अर्घपञ्चमान्          | ४.९५           | अरुपः           | <b>३.</b> ४३; ६.४९; | अवभृषस्नात<br>अवमंस्थाः | r: 99.52              |
| अर्घपणम्              | E.808          | (अस्प०)         | ७.१२९; =.२१७        | अवमंस्याः               | 5.58                  |
| अर्घपादिकः            | <b>⊏.३२</b> ४  | अस्पदक्षिणः     | 99.80               | अवमतः                   | २.१३८ [१६३]           |
| अर्धबलाबनम्           | ९.३२९          | अस्प्रविभिष्ठैः | 99.38               | अवमताः                  | ७.१५०                 |
| अर्घभाक्              | <b>⊏.३९</b>    | अरुपद्रोहेज     | ४.२                 | अवमन्ताः                | २.१३८ [१६३]           |
| अर्धम् ८.३८,          | २९६, ३९८,      | अरुपद्यनः       | 99.80               | अवमानस्य                |                       |
| ४०४; ९.११२;           | ११.२४४         | अरुपधनानि       | ₹.६६                | अवमानितम्               | ४.१३६                 |
| अर्धमासान्ते          | ४.२५           | अस्पब्द्धयः     | १२.७४               | अवमूत्रयतः              | 5.252                 |
|                       | ३१; ७.१४१      | अरुपम्          | २.१२४ [१४९]:        | अवयवाः                  | 9.9७                  |
| अर्घवृद्धिः           | =.१४०          | ७.८६, १२        | ९; १०.६०            | अवयवान्                 | 9.98                  |
| अर्धशतम् ८            |                | अस्पविद्यः      | 99.38               | अवयवैः                  | 9.95                  |
| अर्धसंस्थापनम्        | द.४ <b>०</b> २ | अल्पशः          | १२.२०, २१           | अवरजः                   | २.१९८ [२२३]           |
| अर्धानाम्             | 9.२७           | अस्पसाराणा      | म् ११.१६४           |                         |                       |
| अधिकम                 | ٦.٩            | अस्पानाम्       | ४.११८               | अवरवर्णजग               |                       |
| अर्धिनः               | 5.290          | अस्पान्         | ७.१९१               | अवरा                    | १२.११०, ११२           |
|                       |                | _               |                     |                         |                       |

#### मनुस्मृति-शब्बसूची

| अवरात्              | २.२१३ [२३८]            | अविलुप्त ब्रह्मचय              | <b>f</b> : ३.२                | अशुचिम्               | ४.१२७                        |
|---------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| अवरान्              | ३.२३                   | अविवादः                        | <b>5.</b> ९२                  | अशुद्धा               | ሂ.ሂ=                         |
| अवरुद्धानाम्        | <b>८.२३६</b>           | अविवाहिनः                      | ९.२३=                         | अशुक्षाम्             | ४.१२७                        |
| अवलिप्तैः           | 8.99                   | अविशेषतः                       | ९.१२४                         | अशुष०                 | 92.3                         |
| अवशः                | ५.३३                   | अविशेषेण                       | ⊏.१९२                         | अशुषम्                | 92.5                         |
| अवशिष्टम्           | ३.११६                  | अविषह्यायाम्                   | ⊏.२६४                         | अशुष्काणाम्           | ११.६४                        |
| अवसन्यिका           |                        | अवीरायाः                       | ४.२१३                         | अशेषतः                | २.४९; २.४१;                  |
| अवसाने              | २.४६ [७१]              | अवृतः                          | ४.५७                          |                       | ९, १९३, २६६;                 |
| अवसायिकिः           | ४.७९                   | अवृत्तिकर्षितः                 | १०.१०१                        |                       | .३७, १३१;                    |
| अवस्थितान्          | ·७.६०                  | अवृत्ती                        | ४.२२३                         |                       | >.२५; <b>१२.२४</b> ,         |
| अवाक्शिराः          |                        | अवेदायाः                       | ७.१०१                         | ₹0, 50, ₹             | 09                           |
| 9.98; 99.           |                        | अवेदविदि                       | ४.२९२                         | अशीचम्ः               | ५.९=                         |
| अवाड्नरकम्          |                        | अवेदविहिताम्                   | ४.४३                          | अश्वतः                | ३.२३९                        |
| अवि०                | ३.६; १२.४४             | अवेद्या                        | १०.२४                         | अश्नता                | ११.९४                        |
|                     | .११९, १०.११४           | अव्यङ्गाङ्गीम्                 | ₹.90                          | अश्नतीम्              | 8.83                         |
| अविकस्य             | ९.४४                   | अव्यक्तिचारः                   | ९.१०१                         | अरनन्                 | ११.२६१                       |
| अविकानाम्           | <b>5.</b> २ <b>९</b> 5 | अव्यक्तिचारार्थम्              | <b>≂.</b> १२२                 | अश्मः                 | ६.१७                         |
| अविकारिणः           |                        | अच्ययः                         | १.५७                          |                       | :.२५०; ९.३२१:                |
| अविकासु             | ९.४=                   | अध्ययम् १.                     | १८, ८.३४४                     | १०.८६                 |                              |
| अविचक्षपः           | <b>३.</b> ११४;         | अय्ययाः                        | २.५६ [=१]                     | अश्मप्सवेन            | 8,990                        |
| ۳.9¥0               |                        | अय्ययात्                       | २.१९                          | अश्ममयम्              | ४.११२                        |
| अविचारितः           |                        | अय्यसनीः                       | <b>F X</b> . <b>v</b>         | अश्ममयस्य             | ४.१११;                       |
| अविजानतार्          |                        | अव्रणाः                        | २.२२ [४७]                     | ७.१३२्                |                              |
|                     | 90.40; 99.50           | अव्रतानाम्                     | 97.998                        | अश्ममयेषु             | 5,900                        |
| अविज्ञानात्         | २. <b>१९</b> ४ [२२०]   | अन्रतान्                       | 90.30                         | अभद्धपा               | <b>४.</b> २२४                |
| अवितयम्             | २.११९ [१४४]            | अव्रतेः                        | 009.5                         | अश्राद्धिनः           | ४.२२३                        |
| अविद्यमाने          | 99.99                  | अशक्तः ८.१४                    |                               | अधु०                  | \$.9 <b>3</b> \$             |
| अविद्यमानेषु        |                        | अशक्यम्                        | 97.98                         | अभेषान्               | 3 93E                        |
| अविद्यानाम्         | ९.२०४                  | अशिङ्कतः                       | 97.90=                        | अभोत्रियतते           | ' ४.२०५<br>५. <b>=</b> २     |
| अविद्वान्           | ४.२ <b>८८</b> , १९१;   | अशठस्य                         | ₹. <b>२४</b> ६<br><b>~ ००</b> | अभोत्रिये<br>अश्लीलम् | ४.५९<br>४.२०६                |
| ९.३१७<br>अविद्वांसः | 97.47                  | अशवम्                          | 99.8                          | अरलालम्               | 707.0<br>[Yos] 000 C         |
| अविद्वांसम्         | २.१ <b>८९ [२१४]</b>    |                                | ९ [४४], ३०                    | अश्व०                 | २.१७९ [२०४]<br>३.१६२; ४.१८९; |
| आविद्यानतः          | 4.1= \ [ \ 10]         | [४४]; ३.११८<br>अशनशय्याणिः     | 8.29                          |                       |                              |
| अविद्याय            | ९.७४                   |                                | 90.31                         |                       | ९८, १४६, ३४२;                |
| अविधिना             | x.३३, ३३               | अशनासु<br>अशनि                 | 9.35                          | ९.४८;<br>अश्वत्यः     | <b>5.</b> 785                |
| अविनयात्            | <b>9.80, 89</b>        | अशानः<br>अशनैः                 | 1. <del>1.</del> 4-           |                       | 8.239                        |
| आवनपात्<br>अविनीतैः | ¥. <b>Ę</b> (9         |                                | <sup>२.२</sup> २<br>९.२४७     | अश्वदः                | २.२२१ [२४६];                 |
| अविभ <b>र</b> तान   |                        | अशासन्<br>अशिराः               | <b>९.२३७</b>                  |                       | 955; 0.95;                   |
| अविभावित            |                        | आशीत भागम्<br>अशीति भागम्      |                               |                       | 9.35; 97.50                  |
| अविरुद्धम्          | ⊏.४६                   | अशासिना गर्<br>अ <b>श्</b> चिः | ४.७२, <b>१</b> २४,            |                       | 99.740                       |
| अविरोधिन            |                        | वर्षाचः<br>१४२, १४३;           |                               | अश्वमेधेन             |                              |
| अविल् <b>प्तः</b>   | २.२२४ [२ <b>४९</b> ]   | ७९, द२, द४,                    |                               | अश्वस्तन०             | 99.98                        |
| 41413-111           | 1.11.11                | ٠٠, ٣٢, ٣٥,                    | ~ ~                           | ज र बरता न छ          | 11.13                        |

| अश्वस्तनिकः        | ٧.٧                          | असमृद्धिणः   | ४. <b>१३७</b> व                         |
|--------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| अश्वसारध्यम्       | 90,80                        | असमी         | १०.७३                                   |
| अश्वस्य            |                              | असम्पत्ती    | १२.३६ व                                 |
| अश्वहारकः          | 99.47                        | असम्बद्धः    | ٩٦.٤ ۽                                  |
| अश्विसालोक्यम्     | र् ४.२३ <b>१</b>             | असम्बद्धकृतः | ۵.9 <b>६</b> ३ ۽                        |
| अर्थः              |                              | असम्भवे ः    | २.१६० [१८४]; 🦼                          |
| अच्टकः             | ८,११४; ७.४८                  | 4.200; F.V   |                                         |
|                    | <b>₹.</b> 99₹, 99 <b>९</b> , | असवर्णः      | २.9=५ [२90]                             |
| 9 ५०               |                              | असर्वासु     | ₹,४३                                    |
| अष्टनुजम्          | <b>5,800</b>                 | असहायता      | Ę,YY                                    |
| <b>अ</b> ष्टमां शः | ११.१२६                       | असहायेन      | ७.३०, ४४                                |
| अष्टवर्षाम्        | 9.98                         | असाक्षिकेषु  | 5.90 <b>९</b>                           |
| अष्टापाद्यम्       | <b>८.३३७</b>                 | असाधुम्यः    | 99.98                                   |
| अष्टविद्यम्        | <b>७.</b> 9 ४४               | असाध्वृत्ता  | 9.50                                    |
| असंक्सुक:          | <b>६.४३</b>                  | असापुर       | ₹.95२                                   |
| असंख्याः           | 92.94                        | असिचर्म०     | ७.१९२                                   |
| असंख्यानि          | 9.50                         |              | ४.९०; १२.७४                             |
| वसंदितानाम्        | <b>⊑,</b> ३४२                | असुख         | 8.00; 92.95                             |
| असंवृतम्<br>-      | ૪ે.⊏ ૧ે                      | असुखोदर्कम्  | ४.१७६;                                  |
| असंशयम्            | २.६= [९३];                   | 99.90        | , ,,                                    |
| ७.१२               | (, ( [, , ],                 | असुराः       | <b>३.</b> २२४                           |
|                    | १७६, [२०३]                   | असुरान्      | ૧.૩૭                                    |
| असंस्कार्यी        | 90.4=                        | असून्        | <b>३.२</b> ९७                           |
| असंस्कृतः          | 99.38                        | असूयकाय      | २.=९ [११४]                              |
| असंस्कृतप्रतीत     |                              | असूपा        | 9.85                                    |
| असंस्कृताः         | रे. <b>१४ [३९]</b>           | असृक्        | ३.१८२; ४.१६९;                           |
| असंस्कृतान्        | ¥.3€                         | x.93x        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| असंस्कृतानाम्      |                              | असुक्पतेः    | 5.88                                    |
| अमण्तानाम          | q.q३२ [२.q३]                 | असृग्        | ४.१६७                                   |
| असमोत्रा           | ₹.¥                          | असुग्बन्धी   |                                         |
| असंगै:             | <b>૬.</b> હેપ્ર              | असेवया       | २.७१ [९६]                               |
| <b>असच्छात्रः</b>  | 99.5%                        | असोमपः       | 99.93                                   |
| असज्बरः            | <b>४.</b> १=४                | अस्तम्       | 8.30                                    |
|                    | 9.988; 92.99                 | अस्तिमिते    | ¥.9¥                                    |
| असत्कार्यः         | 92.32                        | अस्तेनमानि   |                                         |
| असत्पुत्रः         | 9.948                        | अस्तेयम्     | द.९२; १०.६३                             |
| असत्यस्य           | 99.58                        | अस्प्नाम्    | પ્ર.પ્ર                                 |
| असब्               | 9.99, 98, 98                 | अस्थिः       | <b>३.</b> 9=२; ४.२२९;                   |
| असपिण्डम्          | ¥.909                        | ¥.50; €.     |                                         |
| असपिण्डा           | 3.X                          | अस्थिकपार    |                                         |
| असपिण्डेच्         | ય.૧૦૦                        | अस्थिवन्तर   |                                         |
| असमावर्तकः         |                              | अस्थिभेदक    |                                         |
| असमिध्य            | २.१६२ [१८७]                  | अस्थिमतार्   |                                         |
| असामध्य            | 7.147[120]                   | जारमनतार्    | 1 (1) (50) (51)                         |

€.७७ अस्पिरत्वात् 9 و. ٦ अस्थिराम् अस्थिसंचयात् ४.६८ अस्पीनि **5.240** अस्नेहायतम् **4. 4** अस्तमिते 99.298 ३.२२९, २३० अस्रम् ९.८६ अस्वजाति 9.7 अस्वतन्त्राः २.३२ [४७]; अस्वर्ग्यम् E.970 4.908 अस्वर्ग्या ७.२२६ अस्वस्थ अस्वामिना 5.988 5.8 अस्वामिविक्रयः अस्वामी 5.990 अहः १.६४, ६६, ६७, ७२, ७३, ७४; २.१४७ [१८२], १५७ [१८२]; ३.८२, २५०; ४.७, 900; **४.२०,** ६२; **=.30€: 99.**₹0४, ₹₹₹ अहंकारम् अहिन १.६६; २.५७ [८२], १०७ [१३२]; ४.५१, ९६; ¥.30; \.\=; \.\\\9\; 99.958 ११.१४७, १६७, अहम् २११, २१३, २४९ 99.285 अहरहः अहर्निशम् ४.९७, १२६ 9.08 अहर्निशस्यान्ते 4.79 अहस्ताः अहस्य 9.45; 5.223 99.243 अहात् x.=8: 99.9x9, अहानि २१३ अहार्यैः ७.२१७ अहि: **२.** ४४ [७९]; ११.२२६, २४०; १२.५७ अहिंसकानि अहिंसया २.१३४ [१४९]; ६.६०, ७४

|                        | Alian market                       | 101                            |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| अहिंद्यः ४.२४६         | आनतमन्यवः २.१२७                    | आचारान् ३.१६७                  |
| अहिंसे १.२९            | [9 x 7]                            | आचार्येच १.१०९                 |
| अहिंसा १०.६३; ११.२२२   | आपते ८.२९१                         | आच्छारः ७.१२६                  |
| अहिंसाम् ५.४४          | आरमः १.६१; ६.२००                   | आच्छादन० ३.४९                  |
| अहिण्डिका १०.३७        | आगमम् ८.४०१; ९.२४६,                | आच्छाबनम् ९.२०२                |
| अहितान् ३.२० [११]      | ₹=9; 9₹.90x                        | आजातीः ४.१६६                   |
| अहिप्रेष्यनाम्नीम् ३.९ | आगमात् १.८२; ८.३४७                 | आजीवनार्यम् १०.७९              |
| अहीनम् ११.१९७          | आगमेन द.२५२                        | आजीब्यम् ७.६९                  |
| महीनानाम् २.१४८ [१८३]  | आगारात् ६.४१                       | आजप्तः २.२२० [२४४]             |
| अहुतः ३.७४             | आगारान् ११.१२२                     | आज्ञया १०.४६                   |
| बहुतम् ३.७३            | आनारे ४.५८                         | आज्यपाः ३.१९८                  |
| बहे ४.७६               | आग्नेयम् ९.३१०                     | आज्यपानाम् ३.१९७               |
| बहेन १०.९२             | आवयणम् ६.१०                        | आद्यः ५.१६९                    |
| महो १.६४, ६४           | आदिनरसः २.१२६ [१४१]                |                                |
| अहोजिः ३.४६            | आचत्रिंशतेः २.१३ [३८]              | आततायियधे ५.३४१                |
| अहोरात्रम् ४.११९;      | आचान्तः ५.१३८, १४३                 | आतप॰ १२.७७                     |
| 99.9=3                 | आचान्तान् ३.२४१                    |                                |
| अहोरात्रविदः १.७३      | आचारः १.१०७, १०८,                  |                                |
| अहमः ११.२४९            |                                    | आतुरम् ६.७७                    |
| अहमा ४.६४, १०२; ६.६९   | 924 [2.5], 936 [2195];             | आतुराचाम् ४.२०७; ८.७१,         |
| आकरकर्मान्ते ७.६२      | २.१६ <b>६ [१९३]; ४.१४</b> ४,       | ३ <b>१</b> २                   |
| आकरान् ८.४१९           | १४६, १४६<br><b>आचारतः</b> १.११०    | आतुराम् ११.११२                 |
| <b>आकाङ्शन्</b> ३.२४८  | आचारतः १.११०<br>आचारम् १.११०; २.४४ | आतुरासु ६.२६                   |
| आकारः ७.६३             | [६९]                               | आत्मकम् १.११, १४, ७४;          |
| आकारम् ७.६७            | भाषारवान् १२. <b>१२</b> ६          | 92.29                          |
| <b>आकरै</b> : =.२६     | आचारस्य ५.४                        | आत्मकरजात् ३.११८               |
| आकातिकम् ४.१०३, ११६    | आचारहीनः ३.१०५                     | आत्मचिन्ता १२.३१, ८३           |
| आकालिकान् ४.१०५        | <b>आचार्यः</b> २.१२० [१४४],        | आत्मज्ञानम् १२.५४              |
| आकाराः ४.१८४           | 973 [985], 98x [900],              | आत्मज्ञाने १२.९२               |
| आकाराम् २.७५; १०.१०४   | २०० [२२४], २०१ [२२६];              | आत्मता १०.५६                   |
| आकारात् १.७६           | ¥.9=2; =.33x; <b>९.</b> 9=७        | आत्मनः १.१२, १४, ३२,           |
| आकारो ३.९०             | आचार्यप्तः २.८४ [१०९]              | १२४ [२।६६], १३१                |
| आक्रन्बम् ७.२०७        | आचार्यम २.११४ [१४०],               | [२।१२]; २.१४० [१७४],           |
| आसारलेबणम् ११.१०९      | 984 [969]; 8.947;                  | १४४ [१८०], २०१ [२२६],          |
| आकारितः ५.३४४          | x.99                               | २२३ [२४=]; ३.७२, ११४;          |
| आधिकम् ८.१४९           | भाषार्ययोः ४.१३०                   | ¥.44, =7, 242, 24=;            |
| <b>आखुः</b> १२.६२      | माचार्यस्य २.१६६ [१९१],            | <b>4.59, 989; 5.7, 78, 89,</b> |
| माचुच्छिच्टम् ११.१४९   | २०३ [२२६]                          | ६३, ७३; ७.४७, ७६, १०४,         |
| आयुजिः ४.१२६           | आचार्यामम् २.१२० [१४४]             | 939, 987, 989, 903;            |
| माच्याः ७.१४७          | आचार्ये २.२२२ [२४७];               | E.EV, 397, 389, 390;           |
| माच्यानानि ३.२३२       | ¥,50                               | 4.2, 2=, 4x; 22.3x, 63,        |
| माच्यायिमाम् ७.२२३     | <b>आचार्यः</b> ४.१७९               | 993, 998, 980, 294;            |
| मार्चः ९.२४१           | आचारात् १.१०९; ४.१४६               | 97.97, 78, 75, 909             |
|                        |                                    | ,                              |

|                                         | W. VE. 6 05.                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| आत्मना                                  | ७.४६; ९.१२;                   |
| 97.974                                  |                               |
| आत्मनि                                  | 9.X9; ¥.9७३;                  |
| ६.१२, २४,                               | ३८; ९.१३०;                    |
| १२.२७, ९१                               | , ११८, ११९                    |
| बात्मि :                                | ६.७३                          |
| बात्मजूतैः                              | ७.२१७                         |
| <b>आत्ममात्रा</b> सु                    | 9.98                          |
| आत्मवाजी                                | 9२.९9                         |
| आत्मवत्                                 | १२.८६                         |
| आत्मवशम्                                | ४.१४९, १६०                    |
| मारमचान्                                | 9.905; 4.83;                  |
| ७.४२                                    |                               |
| मात्मविक्रमा                            | 99.49                         |
| आत्मविश्दर                              | ार्षम् ११.७२                  |
| भात्मशुद्धये                            | ११.१६४                        |
| <b>कात्मसंति</b> उपे                    |                               |
| <b>आत्मसुख</b> ०                        | ሂ.ሄሂ                          |
| भात्महितेषु                             |                               |
| आत्मा १.४२                              | १, ४४; ४.२५४,                 |
| २५५; ७.३९                               | ; <b>द.द४</b> ; <b>९.४</b> ४, |
| १३०; १०                                 | .२८; १२.३७,                   |
| 998                                     |                               |
| आत्मानम                                 | 9.94; २.३४                    |
| [६०]; ३.३७                              | ; ४.१२७, २५३;                 |
| २५४: २५५                                | ; ४.४२; ७.६८,                 |
| 939, 900                                | , २१३; ८.४४,                  |
| EY, 97: 9                               | , २१३; ८.४४,<br>.७, १२, १७७;  |
| 99.98. 03                               | ; रंर.९२, १२४                 |
| आत्मार्थम् ।                            | s. २१२; ११.६४                 |
| मात्मोपजीवि                             | नः ७.१३८                      |
| आत्मोपजीवि                              | ष =.३६२                       |
| आत्मोपजीवि<br>आत्मोपजीवि<br>आत्पन्तिकम् | 2.290                         |
| [२४२], २१                               | = [२४३]                       |
| आत्ययिके                                | ં છે.૧૬૪                      |
| आत्रेयीम्                               | 99.50                         |
| आबाननित्यार                             |                               |
| आवानम्                                  | 9.20X; E.X                    |
| आवानात्                                 | E.909                         |
| आदिकम्                                  | <b>5.</b> 70                  |
|                                         | 9.38, 15, 65,                 |
| 6A. 5 AA                                | [६९]; ३.२१९;                  |
| ~. <b>२</b> १६                          | [ ( )], ( ) ( ) ( )           |
| 7.114                                   |                               |

मारित्यः 9.30X आदित्यम् ३.७६; ४.३७, ४८ **आदित्यवत्** 9.€ मारित्याः 99.229 मारित्पात् ₹0.5 **व्या**वित्यान् 3.258 आदिणिः 9.75; 3.900; ७.१०७, १४९ 9.53; 3.39; आदिव् **८.२९६: १२.७**४ आरिष्टी ሂ.ፍፍ आदीनाम् ७.१०९; ८.३२१, ३२९: ९.२२० आदीनि 9.995 आबीनु 9.45; 5.39; 9.750 9.940 आवृत: २.२०९ [२३४] आवृताः 5.900 आवेपम् आवेयस्य 5.909 गारी 9.29, 69; 2.88 [68]; ३.5%; ४.२६, 5.३९१ **8.2 x** भाचन्ते ७.१२९; 5.३३३; माचम् 99.25% 9.40, ६३; ३.४७; भाचाः 0 F. K 9.20 माचाचस्य आचानु ३.२४, २२६; ५.३०; 9.92 4.334 जाचा भपः माधैः ¥.939; \$.230 माधमन ० 5.9EX मधानम् 4.985 5.205 आधाने माघिः **5.988, 988,** १४९, १६३ मधिषपम् **७.**१६९ आधिवैविकम् €.⊏३ मधिपत्यम् 92.900 माधिम् 5.9X0 ६.१४३ माघेः माधी 5 ¥ P. 2

**बाध्यात्मिकम्** [११७]; ६.८३ **आनतसामन्तम्** 93.0 3. 20X आनन्तम् 90.25 **जानन्तर्यात्** बानन्तयम् ६.८४; ९.१०७, 930 भागन्तपाय 3.755, 707 आनिधनात् 3.205 99.908 मानिपातात् आनुपूर्व्या 3.23 आनुपूर्व्येष २.१६ [४१]; 9.989 आनुलोम्यात् 90.97 मानुलोम्येन 90.4 आनृष्यम् ४.२५७; ९.२२९ आनृशंस्यम् **3.48, 992** 9.909 आनृशंस्पात् 9.983 आनृशंस्यार्थम् आनृशंस्पेन 5,899 आन्वाहिकीम् ₹.६७ आन्वीक्षिकीम् 58.e 9.90, ७८; ४.७६, भाषः 925; ۵.5**ξ**, 994; 99.288 आपत्कर्पेन 99.25 २.२१६ [२४१] आपत्काले भापत्सु 99.28 497.0 आपदः आपवम् 9.393; 99.38 ७.२१३ आपवर्षम् आपि २.१५ [४०], २.८८ [993]; ३.9४; ሂ.४३: **९.५६, १०३, १६**८, ३३६; 10.995; 99.220 **आपव्**गतः 9.253 आपद्धर्मम् 9.998 आपद्धर्माः 90.930 २.58 [909]; माप्तः द.२**९३**; ९.१४३ आप्तकारिकः 9.97 व्याप्तरक्षिणैः 20.0 5.23 आप्ताः

7.97

| बाप्तान् ४.१०१; ७.१९०  | ७६, ७८, ९४, <b>१</b> ४६, १८९, |
|------------------------|-------------------------------|
| आप्तैः ७.५०            | २१८, २३०, २३७, ७.१३६;         |
| आप्रैयतेन ८.१०६        | 99.80                         |
| आप्यम् ११.१८४          | <b>आयुद्यः</b> ७.७४           |
| बाप्यायनम् ३.२०३, २११  | आयुंधम् ४.९९                  |
| आप्यायने ३.२१३         | आयुद्यव्यसनप्राप्तम् ७.९३     |
| आप्यायितः ९.३१४        | आयुधानार ९.२८०                |
| बाप्रवतः ५.१४२         | आयुधीयम् ७.२२२                |
| आप्रसमात् ९.७०         | आयुधैः ७.९०, २९२              |
| आप्लाब्य ३.२४४         | आयुषः १.५३; ४१; ४.१६९;        |
| आध्यिकः ७.१२९          | €.₹₹                          |
| आध्यिकम् ३.१           | आयुष्मान् २.१०० [१२४]         |
| बाबरणः ७.२१९; ८.२      | आयुष्यकामेन ९.४१              |
| आवरवानि ७.२२२          | आयुष्यमन्तम् ३.२६३            |
| माचीरः १०.१४           | आयुष्यम् े १.१०६; २.२७        |
| <b>आभ्यः</b> ३.८४      | [x२]; ३.१०६                   |
| आविन्त्रतः ३.१९१       | आयोगवः १०.१२, १६              |
| मानपात्रम् ३.१७९       | आयोगबीच् १०.३४                |
| आमम् ४.२२३             | आयोगम्याम् १०.१४              |
| आवयांबी ३.७; ११.४१     | आरबायूलय् ३.२०४               |
| आमरचात् ४.१४८; ९.८९;   | आरक्षवर्जितम् ३.२०४           |
| 99.89                  | आरण्यकम् ४.१२३                |
| आमरजान्तिकः ९.१०१      | आरच्यपशु० १०.४८               |
| आमिषम् ४.११२           | आरण्यानु १०.८९                |
| आमिवेण ३.१२३           | आरण्यानाम् ४.९                |
| आमृत्योः ४.१३७         | आरजमाजम् ९.३००                |
| आमीष्टिजबन्धनात् २.१४६ | आरम्बरुचिता १२.३२             |
| [909]                  | आरामम् ८.२६४                  |
| बाम्नायपरः ७.८०        | आरामस्य ८.२६२                 |
| बायतिम् ७.१७८          | आरोग्य २.१०२ [१२७]            |
| भावतिसंयुक्तः ७.१६३    | आर्कवर्शनात् २.७६ [१०१]       |
| आयतिक्रमम् ७.२०८       | आर्जवम् ११.२२२                |
| आयत्तम् ७.२०५          | आर्तवबरिन ४.४०                |
| मायत्याम् ४.७०; ७.१६९, | आर्तवे ३.४८                   |
| १७९                    | <b>आर्तः</b> २.१३६ [१६१];     |
| आ्यनम् ६.१०            | ¥.२३६; ६.२६; <b>5.</b> ६७,    |
| आयव्ययो ८.४१९          | १६३, २१६, २१७;                |
| आयसम् ८.३१४            | 90.904; 99.34, 202            |
| व्ययसे ६.३७२           | आर्तम् ७.९३                   |
| बायुः १.८३, ८४; २.९६   | आर्साः ८.६४                   |
| [929]; ४.२७, ४१, ४२,   | आसिंगु ८.११४                  |
|                        | बार्तेन २.२०० [२२४]           |
|                        | <b>आर्त</b> ः                 |
|                        |                               |

आर्ती 5.3**९**¥ आर्पाम् 8.94 आर्रपाद: ¥.98. 98 मार्गपरस्तु ₹.७६ आईपासा **६.२३** आर्ज्ञान् 92.909 मार्धिकः **8.2**43 भार्यः 90.50 आर्यकर्मा जम् \$0.0P आर्यता **७.**२११ आर्यप्रयम् **9. E 9** मार्यम् 5.39X; 90.03 आर्यक्पमु 90.40 आर्यीलिंड्-गनः 9.750 आर्यवाचः 90.88 आर्यीवचहितः २.9४ [३९] आर्यवृत्तानाम् **4.283 आर्यवृत्ते**षु 8.904 **आर्यसंसदि** 5.9X मार्यात् 90.40, 49 आर्याम 90. ६७, ६९ आर्यावर्तम् 9.989 [2.22] मार्ये 4.909 भार्येच २.9=२ [२०७] मार्चः **३.२**9, २९ आर्वजम् 9.40 आर्चम् 92.908 मार्चे 3.43 आर्चोद्राजः ₹.₹= आलम्प ¥.50 मालस्यात् **¥.**¥ 90.39 **आव**न्त्यवार घानी आवरने 3.953 आवश्यकम् 8.93 आवसवात् 8,949 आवसवी 3.900 आवहनीय: २.२०६ [२३१] 5.380 आवहान् मावासम् ६.७७ आविक० 2.99 [88] आविकम् **ሂ.**5 आविकयोः ४.१२० आविकानि २.9६ [=9], 90.50, 3

| 3 44 900 Y 74            | इन्द्रितम् ७.६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | इर्डिनतेः ८.२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | इच्छकी ४.१९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>४.६९, १</b> ४४; ५.९४; | इच्छव्भिः १०.११३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>9.980. 989. 988:</b>  | इच्छम्बा ८,३७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | इच्छ्या ३.३२; ४.१०३;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | U.9EX; 9.9X; 90.EE;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | 99.03, 928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | इजानी ११.८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | रज्यम २.३ [२६]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| आसनेम ६.४९               | इण्याः ११.२४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| आसनेच ३.२०८, २०९         | इज्यंत्रिः ८.३११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          | इतरस्य ९.१८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | इतराः ३.२७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | इतरानु ३.११३; ९.१०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | इतरे १.१०१; ९.१४६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | २४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| आसीनः ११.१११             | इतरेतरकाम्यया ३.३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| आसीनस्य २.१७१(१९६)       | इतरेतरम् ९.१०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | इतरेभ्यः १०.२; ११.३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | इतरेवाम् ३.३४; ८.३७९;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | ९.१=९; १०.९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| आसुरम् ३.२४              | इतरेषु १.७०, ८२; ३.४१,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| आस्रस्यम् ११.२०          | १८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | इतरैः ३.४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | इतरी १०.१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| आस्पदम ७ १६४             | इतिकर्त्तव्यम् ७.१४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | इतिहासान् ३.२३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          | इदः =.११४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          | इन्धन॰ ७.११८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| आस्येन १.९४              | इन्दुक्षये ३.१२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| आहवे ४.९८; १०.११९        | इन्दुम्बः ३.८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | इन्दुम् १२.१२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अतसरः ५ १०४              | <b>इन्द्र:</b> ३.८७; ७.४; ९.३०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | इन्द्रधनूषि १.३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -                        | इन्द्रम् ११.२४४; १२.१२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          | इन्द्रलोकेशः ४.१८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | इन्द्रवतम् ९.३०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| आहुतिः ३.७६; ४.१०४       | इन्द्रस्य ९.३०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | इन्द्राजाम् ५.९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _                        | इन्त्रायुधम् ४.५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TOT: ERY                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | €.७x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| काब्गतः ७.६३, ६७         | 4.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | ७.१६०,       १६१,         इ.१४७;       ९.१७         आसनस्यः       २.१०७ [२०२]         आसनान       ४.२०२         आसना       १.१४         आसने       २.९४ [१९९];         ३.२३४;       ४.७४;       ७.१४२         आसने       ६.४९         आसने       ३.२०६,       २०९         आसने       ३.२०६,       २०९         आसप्तम्       १२.९५         आसीनः       १२.९५         आसीनः       १२.९५         आसीनः       १२.९५         आसीनः       १२.९५         आसीनः       १२.९५         आसीनः       १२.९५         आस्तम्       १२.१०         अस्या       १.१०         आस्या       १.९४         आस्या       १.९५         आस्य |

| इन्द्रियग्रामः २.१९        | ९० [२१४]         | <b>उपः</b>       | ६.२४; १०.९           | 92.993     |                               |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|-------------------------------|
| इन्द्रियग्रामम् २.७        | ५ [१००],         | उन्नकन्यायाम्    | १०.१४                |            | <b>१.१२</b> ६ [२. <b>९</b> ]; |
| १४० [१७४]                  |                  | उप्रान्नम्       | ४.२१२                |            | [२४९]; ३.१०६;                 |
| इन्द्रियनित्रहः            | <b>६.९२</b> ;    | उप्रायाम्        | १०.१९                |            | २३०; ४.४२; ६.९;               |
| 90.६३; 9२.३9               |                  | उप्रेषु          | १२.७४                | 5,58;      | ९.२४२, ३३३;                   |
| इन्द्रियम् २               | .७४ [९९];        | उप्रै:           | ६.७४                 | 99.588     |                               |
| 8.220                      |                  | उग्री            | १०.१३                | उत्तमर्चः  | <b>5.</b> ٤٥                  |
| इन्द्रियाचाम् २            |                  |                  | 9.३=; 9२.9४          | उत्तमर्जिक |                               |
| ६= [९३], ७४ [९             |                  |                  | ६.७३; १२.१४          | उत्तमर्जेन | 5.30                          |
| ७१; ७.४४; १२.              |                  | उच्छै:           | ७.१२१                |            | सम् ९.२४०, २७९                |
|                            | १५; २.६४         | <b>उच्छिच्टः</b> |                      | उत्तमाः    |                               |
| [=4]; 4.44; 99             |                  | ¥.७५, =२,        | १०९, १४२,            |            | २.४४, ४७, ९२                  |
| इन्द्रियार्थेषु ४.१        | ६; ११.४४         |                  | 949                  | उत्तमनि    | 5,300                         |
| इन्द्रियेषु                | ४.२२             | उच्छिच्ट मोजि    |                      |            | ब्रिजवात् १.९३                |
| इन्त्रियेषु<br>इन्धनार्थम् | ११.६४            | उच्छिष्टमोज      | के २.१८४             | उत्पत्तिः  | 9. <b>९</b> ८; ३.१९३          |
| इन्धन                      | <b>=.</b> 99₹    | [२०९]            |                      | उत्तमाना   |                               |
| इरियस्यः                   | ४.१२०            |                  | २.३१ [४६];           | उत्तमानुत  | मान् ४.२४५                    |
| इषुः                       | ₹.४३             |                  | ४; ४.५०, २११;        | उत्तमाम्   |                               |
| इच्टकः                     | <b>८.२५०</b>     | ५.१४१; १०        | .9२४                 |            | ३.१०७; ६.६४                   |
| इच्टाम्                    | <b>४.२२९</b>     | जिख्यच्टेन       | <b>4.9</b> ¥३        | उत्तमैः    | 8,288                         |
|                            | ८; ११.२७         | उच्छीर्चके       | ₹. <b>८९</b>         | उत्तरः     | 90.55                         |
| इच्टी:                     | 8.90             | उच्छेवनम्        | ३.२४६, २६४           | उत्तरम्    | २.२४ [४९] १११                 |
| रप्टेषु                    | ७.१३             | उम्छः            | १०.११२               | [१३६];     |                               |
| ईक्रणिकैः                  | <b>९.२४</b> =    | - उञ्चतः         | ₹.900                | उत्तराणि   |                               |
| ईक्रवः                     | ९.३९             | उम्छम्           | १०.११२               | उत्पानम्   | <b>९</b> .२१४                 |
| ईप्सबः                     | १०.१२७           | उञ्छवृत्तीन्     | <b>5.</b> २६०        | उत्पत्तिः  | १.९८; ३.१९                    |
|                            | १.२३ [४८]        | उञ्छरितम्        |                      | उत्पत्तिम् |                               |
| इंप्सिता                   | ४.१५६            | उतस्यतनयस्य      |                      | उत्पत्तिय  | <b>रञ्जकः</b> २.४३            |
| ईप्सुचि:                   | <b>३.</b> ४४     | उत्कर्षम्        | <b>४.२४४; ९.२४</b> ; | [६⊏]       |                               |
|                            | == [११३];        | १०.४२            |                      | उत्पषम्    | २.१८९ [२१४]                   |
| 3.982                      |                  |                  | १०.९६                | उत्पन्नः   |                               |
| ईच्या                      | 0.8E             | उत्कृष्टम् ४     | .9६३;, =.३६४;        | उत्पन्नत   | न्तूनाम् ९.२०३                |
|                            | ४; ९.२४४,        | 4.3X             |                      | उत्पवनम्   | <b>4.99</b> ¥                 |
| २४४                        |                  | उत्कृष्टवेदने    | YY, Ę                | उत्पत्     |                               |
| ईसाः                       | ४.१८४            | उत्कृष्टशुभूष्   |                      | उत्पादक    | : २.१२१ [१४६];                |
| ईरोन                       | ७.११६            |                  | ७.१२६; ८.२८१         | 9.85       |                               |
| <b>ईश्वरः</b> १.५          | ९९; ७.१४;        | उत्कृष्टाम्      | ९.३३४                | उत्पादका   | म् ९.३२                       |
| 9.70=                      |                  | उत्कष्टाय        | 9,55                 | उत्पादन    | <b>९</b> .२७                  |
|                            | 8; <b>४.</b> 9५३ |                  | 9.9२ <b>=[२.९]</b> ; | उत्पादित   | ान् १०.६<br>४.६३              |
|                            | 9.205            | २.२४४[२४         | ९]; ३.१०७            |            |                               |
|                            | २.४१ [७६]        | उत्कोचकाः        |                      |            |                               |
| उक्षेषु                    | ३.२०७            | उत्तमः           | 9.57; 5.935;         | उत्सर्गे   | ४.११९; १२.१२१                 |
|                            |                  |                  |                      | •          |                               |

| १०६६                  | •                 | मन्            | स्मृत                         |               |                |
|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| उत्सर्नेन             | 99.9९३            | उदितान्        | 9.950                         | उपजीवनम्      | 9.700          |
| उत्सवेषु              | 3.XS              | उवियात्        | २.१९५ [२२०]                   | उपजीविनाम्    |                |
| उत्साहयोगेन           |                   | उद्गयनम्       | 9.50                          | उपतापिनः      | 9.99           |
| उत्सिक्तमनसाम्        | ۶. ۷۹             | उद्गाता        | <b>5.209</b>                  | उपविशस्सु     | २.१=१ [२०६]    |
| ·उत्सृतीः             | ¥.80              | उद्धतवण्डः     | ७.१०२                         | उपविष्टम्     | 7.9 EX [990]   |
| उत्सृष्टम् ९.१        |                   | उद्यतस्य       |                               | उपवेशम्       | 97.904         |
|                       | .x2; x.998        | उद्धृतस्नेहम्  |                               |               | २.२१२ [२३७];   |
| उबकक्रिया ५.५         |                   | उद्घृतोद्धारम् |                               | ¥.9¥0         |                |
| उदकवायिनः             | ४.६४              | उद्धृतपाषिः    | २.१६८ [१९३]                   | उपद्याभिः     | 5.993          |
| उदकम्                 | २.७४ [९९];        | उद्धृतस्नेहम्  | ₹,⊏२                          | उपधीम्        | <b>⊏.</b> १६५  |
| ३.१०१, २१०,           |                   | उद्वारः        | ९.११२, ११४                    | उपनायनम्      | २.११ [३६]      |
| २२३; ४.२४             | (৬; <u>४</u> .৯৯; |                | ७.९७, ९.१२३,                  | उपनिधिः       | ८.१४५, १४९,    |
| 9.95E, 29             |                   | १४६; १०.=      |                               | 9= 4          |                |
| ११.९१, १८२            |                   | उद्घारे        | ९.११६                         | उपनिधिहर्त्ता |                |
| उदकस्य                | <b>≂.</b> २४२     | उद्भिज्ञाः     | १.४६                          | उपनिहितस्य    | <b>⊏.</b> १९६  |
| उदकान्                | ₹.२०=             | उचतैः          | ሂ.९=                          | उपन्यासम्     | 9.39           |
| उदकुम्मः              | ₹.६⊏              | उद्यन्तम्      | ४,३७                          | उपपतिः        | ३.१४५; ४.२१६   |
| उरकुम्भम् २           | .१४७ [१=२]        | उद्यमानम्      | १.७४                          | उपपतिम्       | ४.२१७          |
| उबके ३.९५;            |                   | उद्यान०        | ९.२६४                         | उपपातकम्      | ११.६६          |
| 988; 99.98            |                   | उद्यानगृहाणि   | ४.२०२                         | उपपातकसंयु    |                |
| <b>उबकेन</b> ३.       | =२; ४.१२१;        | उद्वर्तनम्     | ¥.932                         | उपपातकिनः     | ११.१०७,        |
| ७.७४                  |                   | उद्वहनम्       | 5. <b>३७</b> ०                | 999           |                |
| उदक्                  | ३.२१७             | उद्वाहकर्मीण   | <b>३.</b> ४३                  | उपपीड़ितः     | <b>≂.६७</b>    |
| उवस्पया               | ¥. X७, २०=        | उद्वाहिकेषु    | ९.६४                          | उपभोगम्       | <b>इ.२</b> ६४  |
| उवस्थाम्              | `χ.≂ χ            | उद्वेजनकरै:    | <.₹¥ <b>२</b> ;               | उपभोनेन       | २.६९ [९४]      |
| उदक्यायाम्            | ११.१७३            | ९.२४=          |                               | उपरोधेन       | 99.90          |
| उदगयनम्               | १६७               | उत्मतः         | ₹. <b>१६</b> 9; <b>८.६७</b> , | उपलेग         | ४.१९४          |
| उदर्मुखः २.२          |                   | ं१६३; ९.२३     | 0                             | उपबनानि       | ९.२६४          |
| [६१], ४४ [७           |                   | उन्मत्तजडमूक   |                               | उपनासः        | 99.292         |
| उदङ्गमुखान्           | 5.50              | उम्मत्तम्      | 9.09                          | उपवासकृश      | र १५.२९४       |
| उब्पात्रम्            | ३.९६              | उम्मत्तायाः    | <b>=.</b> ₹01                 |               | २.१६३ [१८८]    |
| उदपानानि              | 5,285             | उपकरणम्        | 9.700                         |               | २.१९ [४४], ३९  |
| उरमम्                 | ¥,90              | उपकारात्       | ⊏.२६४                         | [             |                |
| उदर:                  | ४,१७५             | ंउपक्रमैः      | ७.१०७, १४९                    | उपबीती        | २.३८ [६३]      |
| उदरम्                 | <b>=.9</b> ₹¥     | उपक्लृप्तानि   | <b>⊏.३३३</b>                  | उपसंप्रहणम्   |                |
| उदर्मन्               | 92.9=             | उपक्लृप्तेषु   | ₹.२०=                         | उपसम्पन्नैः   | ४.६⊏           |
| उवासीनगुणोवय          |                   | उपचर्या        | 3.993                         | उपसर्जनम्     | 4.939          |
| <b>उदासीनप्रचारम्</b> |                   | उपचारक्रिया    | ₽¥ <b>ξ</b> . ₽               | उपसर्जन       | 8,904          |
| उवासीनम्              | ७.१५६             | उपचारम्        | 9.999, 998                    | उपभेष्ठम्     | ४.३७           |
| उवितः                 | 9.98              | उपचारज्ञम्     | 90.32                         | उपसेवया       | ¥ <b>3.</b> €¥ |
| उदितम्                | 4.993             | उपचितः         | <b>ξ.</b> ¥ 9                 |               | ७.१२; १२.३२    |
| <b>जिं</b> दता        | 9,24              | उपजापकान्      | ९.२७४                         | उपसेविनान्    | ११.४३          |
|                       |                   |                |                               |               |                |

| उपस्करः        | ₹.६=             | उल्का ०                | 9.35          | ऋवा २.४              | <b>( [</b> 50]; 5.90६;                        |
|----------------|------------------|------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| उपस्करम्       | १२.६६            | उल्कानाम्              | ¥.90₹         | 99.998               |                                               |
| उपस्करया       | ४.१५०            | उत्कामुखः              | १२.७१         | ऋजवः                 | २.२२ [४७]                                     |
| उपस्थम्        | <b>⊏.</b> 9२५    | उल्लेखेन               | ४.१२४         | ऋजीषम्               | 8.90                                          |
| उपस्पृष्ट०     | ३.२०८            | उष्ट्रः ३.१६           | २; =.१४६,     | ऋजुना                | <b>३.९</b> ३                                  |
| उपहतचेतनः      | ९.६७             | २३९, २६९; ९            | ४=, ሂሂ;       | ऋजम्                 | 5.90 <b>७</b> , 905,                          |
| उपहता          | ३.95३            | 97.50                  | _             | १४४, १५६             | ः, १६१; ९.१०७                                 |
| उपहर्ता        | <b>५.</b> ५१     |                        | ; ११.१३७      | ऋजावानम्             | ٧,٦                                           |
| उपां शुः       | २.६० [८४]        | उष्ट्रयान० २.१         | ७९ [२०४]      | ऋणाविषु              | <b>5.909</b>                                  |
| उपाकर्मीच      | ४.११९            | उष्ट्रपानम्            | ११.२०१        | ऋणानाम्              | 99.६४                                         |
| उपाञ्जनम्      | ५.१०५            | उष्ट्राचाम्            | १२.४४         | <b>স্থলা</b> নি      | ६.३४                                          |
| उपाञ्जनेन      | ५.१२४            | उष्णम्                 | ३.२३७         | ऋगे                  | <b>5.939</b> ; <b>9.</b> 295                  |
| उपाञ्जनैः      | ५.१२२            | उच्चान्                | ११.२१४        | ऋत०                  | ¥.¥; <b>≒.</b> 90¥                            |
| उपादानम् ७     | .१२; ६.४१७       | उच्चे                  | 99.993        | ऋतम् २               | .२७ [४२]; ४.४;                                |
| उपाध्यायः २.   | 994 [9¥9]        | उच्चेन                 | ४.११७         | 5.57, 50             |                                               |
| उपाध्यायम्     | <b>4.</b> ९9     | <b>जनद्विवार्षिकम्</b> | ४.६=          | ऋतु १.३              | ०; ३.४६; ४.२६                                 |
| उपाध्यायान् २. | .१२० [१४४]       | <b>जनस्य</b>           | <b>⊏.२१७</b>  | ऋतुकालारि            | ागामी ३.४४                                    |
| उपानत् २.      | .१५३ [१७८]       | <b>जना</b> म्          | <b>९.</b> १२३ |                      |                                               |
| उपानही         | 8.55, 68         | <b>ऊर्जम्</b> ः        | २.३० [४४]     | ऋतुकाले<br>ऋतुपर्यये | 9.70                                          |
| उपाययोगैः      | 9.90             | जर्धाम् १.९२; २        |               | ·ऋतुमती              | 9.90                                          |
| उपायानाम् ७    | .१०९, २००.       | ९५ [१२०]; ३.१          |               | ऋतुमतीम्             | ९.९३                                          |
| उपायान्        | 90.7             | ¥.9३२; <b>5.</b> २9    | ४, २१८,       | ऋतूनाम्              | ९.९३                                          |
| उपायैः ७       | .१०६, १७७;       | २६६, २७८; ९            |               | ऋती                  | ४.१२=                                         |
| 5.85, 990; 9   | ९.२४⊏, ३१२       | १०४, १६७, २२           | ६; ११.९८,     | ऋत्वन्तासु           | ४.११९                                         |
| उपासनाम्       | ₹.9०७            | ११०, २४७               |               | ऋत्विक्              | २.११= [१४३];                                  |
| उपासीनाः       | ४.९३             |                        | २.१९ [४४]     | <b>३.</b> ११९,       | 98=; 8.969;                                   |
| उपेक्षकः       | ६.४३             | जबरे २.                | ८७ [११२]      |                      | <b>==;                                   </b> |
| उपेतारम्       | ७.२१४            | <b>जवै</b> :           | ४.१२०         | ऋत्विजः              | २.१०५ [१३०];                                  |
| उपेयम्         | ७.२१४            | <b>जञ्जनः</b>          | 9.88          |                      | ७.७८, ६.३८८;                                  |
| उपोदेषु        | ६.४१             |                        | ; ११.१४२      | 99.82                |                                               |
| उनोषणम्        | <b>૫.</b> ૧૫૫    | ऋक्संहिताम्            | ११.२६२        | ऋत्यिजे              | ३.२⊏                                          |
| उप्तम्         | ે ૧.૪૦           | ऋवः                    | १२.६७         | ऋवयः                 | <b>૧.</b> ૫; ૨.૧૨ <b>૬</b>                    |
| उत्पिवित्      | 9.330            | ऋकविभावनात्            | २.७६          | [१४४];               | ₹. <b>50</b> ; <b>४.९४</b> ;                  |
| उपयात्मकम्     | २.६७ [९२]        | [909]                  |               | १०.७२;               | ११.२३६, २४३;                                  |
| उपयोदतः        | 9. <b>३९, ४३</b> |                        | ६.१०          | 92.88                |                                               |
| उस०            | १.३१, ८७         | ऋग्यजुवी               | ४.१२३         | ऋषिभ्यः              | ₹.२०१                                         |
| उरुपज्यानाम्   | १०.४४            | ऋग्वेदम् ४.१२४         |               | ऋविभिः               | २.९९ [१२४];                                   |
| उर्वीम्        | <b>=.२</b> ४६    | ऋग्वेदवित्             | 99.992        | <b>६.३</b> ०         |                                               |
| उल्कासकनाम्    | 99.939           |                        | . ५२ [७७];    | ऋषियञ्जम्            | 8.29                                          |
| उस्कै:         | १२.७६            | 99.258                 |               | ऋषिवत्               | २.१६४ [१८९]                                   |
| उस्ख्यसम्य     | ४.११७            | ऋषम् २.१४              |               | ऋवीजाम्              | 3.998                                         |
| उलूखिलकः       | ६.१७             | <b>३.१४</b> ४; ११.२४   | (९, २५२,      |                      | €0; ₹. <b>59</b> , 99७                        |
| उस्खले         | ३.८८             | २४६                    |               | एककासिका             | 99.923                                        |
|                |                  |                        |               |                      |                                               |

| एककृष्यतम् ८.१३४                 | एनः ९.९६; ११.८२, ८४,                  | <b>औरसः ९.</b> १४४, १४९,                            |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| एककेबारे ९.३८                    | २४१, २४६, २६१; ४.३४;                  | १६३, १६४                                            |
| एकब्रामीचम् ३.१०३                | द. <b>१९</b> ; <b>१०.</b> १११; ११.८३, | औरसबेत्रजी ९.१६२; १६२                               |
| एक बरान् ५.१७                    | १०३, १४४                              | औरसम् ७.१३४; ९.१६६                                  |
| एकजातानाम् ९.१४८, १८२            | एनम् ११.२६४                           | और्धवैहिकम् ११.१०                                   |
| एकजातिः                          | एनसः २.४४ [७९];३.३७;                  | औषधस्य ८.३२४; ९.२९३                                 |
| एकतोबतः ४.१८                     | 5.90X                                 | बीचधानि ११.२३७                                      |
| एकवेशम् २.११६ [१४१]              | एनसाम् ११.२४७; २४२                    | औषधीः १०.८७                                         |
| एकपत्नीनाम् ९.१८३;               | एनसि ११.१२२                           | औष्ट्रम् ५.८                                        |
| ٧.٩ <b>५</b> -                   | एनस्विभिः ११.१८९                      | कक्षम् ं ७.१९०                                      |
| एकपलाधिकम् ८.३९७                 | एनस्वी ११.२४४                         | ककान्तरम् ७.२२४                                     |
| एक परतासु ८.३६३                  | एनांसि ११.७१, २१०                     | कच्छपाः १.४४                                        |
| एकमाचकम् ११.१३३                  | एवंकर्मा ८.३१४                        | कटपूतनः १२.७१                                       |
| एकयोनिषु . ९.१४८                 | एवंविद्यान ९.२६६                      | कटाग्निमा ८.३७७                                     |
| एकरात्रः, ११.२१२                 | ऐकशकम् ४.८                            | <b>कटेषु</b> २.१७९ [२०४]                            |
| एकरात्रम् ३.१०२                  | ऐम्बनम् ११.१२४                        | कट्याम् ८.२८१                                       |
| एकरात्रिकम् ४.२२३                | ऐन्त्रम् ५.९३; ८.३४४                  | कणान् ११.९२                                         |
| एकरात्रेच ११:१७८                 | ऐश्वर्षम् ४.२३२                       | कजान्तता ११.१६७                                     |
| एकरिक्षिनी ९.१६२                 | ऐश्वर्णात् ८.३१३                      | कण्टकानाम् १.११४;                                   |
| एकवासा ४.४५                      | ऐश्वर्षे ६.९४                         | ९.२४३                                               |
| एकवेश्मनि ३.१४१;                 | ऐष्टिकपैर्तिकम् ४.२२७                 | कण्टकै: ६.९४                                        |
| 99.9७६                           | ऐहिक: ४७                              | कण्टकोद्धरचे ९.२४२                                  |
| एकशकम् ९.११९                     | ऑकारपूर्विकाः २.४६ [=9]               | कण्ठनामिः २.३७ [६२]                                 |
| एकशकाम् ४.११; १०.६९              | ऑकरम् २.४० [७४].                      | कण्ठसण्याने २.३८ [६३]                               |
| एकशुस्केन ८.२०४                  | ओघबात् ९.४४                           | कण्ठे ११.२०५                                        |
| एकहायनम् ११.१३६                  | ओवनस्य ८.३२९                          | कण्डनी ३.६८                                         |
| एकाराः ९.१४०                     | ओषध्यः १.४६; ४.४०                     | कतकवृक्षस्य ६.६७                                    |
| एकाकिनः ७.१६४                    | मोचधीनाम् ११.६३, १४४                  | कवा ३.२३१                                           |
| एकाकी ४,२४८                      | ओच्छी द.२६२                           | कचाम् ४.७२                                          |
| एकाजरम् २.४८ [८३]                | औजसः १.३६                             | कर्वस्य ४.२२४                                       |
| एकात्रम् १.१                     | औजसाम् १.१६, १९                       | <b>कनिच्ठः ९.१</b> १३, १२२,                         |
| एकावशानुमम् ८.३२०,               | औड़ १०,४४                             | 799                                                 |
| <b>3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3</b> | औदक० ६.१३                             | <b>कनिष्ठयाम्</b> ९.१२२<br><b>कनिष्ठेभ्यः</b> ९.२१४ |
| एकधिकम् ९.११७                    | औरकानि १.४४                           |                                                     |
| एकानुदिष्टस्य ४.१११              | अविकेत ३.२१४                          | कन्या द.२०४, ३६७, ३६९:                              |
| एकान्तरे १०.१३                   | औदुम्बरी २.२० [४४]                    | <b>९.४७, =९, ९२, ९७९ १७२.</b>                       |
| एकान्ते २.३६ [६१]                | अद्वारिकम् ९.१९०                      | 959; 99.38                                          |
| एकहम् ४.४९, ७१                   | <b>बीडाहिकम्</b> ९.२०६                | कन्यादातुः ९.७३                                     |
| प्रकेकशः ११.१३८                  | औषधिकाः ९.२४६                         | कन्यादानम् ३.३४                                     |
| एकोवकानाम् ४.७१                  | औपनायनिकः २.४३ [६८]                   | कन्याद्वकः ३.१६४                                    |
| एकोड्डिंस्य ४.११०<br>एकस्य ३.२६९ | औपनिषयीः ६.२९<br>औरिषकः ३.१६६         | कत्यानाम् ७.१४२                                     |
|                                  |                                       | कन्याप्रवानम् ३.२९, ३०                              |
| एषः ११.२४६                       | औरक्षेण ३.२६८                         | <b>३</b> 9                                          |

| कन्याभ्यः              | ९.99⊏               |
|------------------------|---------------------|
| कन्याम्                | ३.८: ८.२२४,         |
| २२४. ३६४.              | 3 € 4. 3 € 6.       |
| २२४, ३६४,<br>३६९, ३७०: | 9.09. 02.           |
| 93, EE, 93.            | 98                  |
| कन्यायाः ३             | ૨૭. ३૨. ૪૧:         |
| 9. 49: 99.40           | o, <b>६</b> 9       |
| कन्यायाम्              | ९.९७                |
| कन्यायै                | ₹.३9                |
| कन्यासमुद्धवम्         | ९.१७२               |
| कन्यासु                | =.२२६               |
| कन्याहरणम्             | 3.33                |
| कपालम्                 | <b>E.XX</b>         |
| कपालिका                | ۳.२ <u>५</u> ०      |
| कपालेन                 | <b>E.</b> ९३        |
| कपिकाकयोः              | 99.948              |
| कपिलाम्                | ₹.=                 |
| कमण्डल्म्              | २.३९ [६४]:          |
| 8.35                   |                     |
| करः                    | ७.१२९               |
| करकम्                  | 8, ६ ६              |
| करजैः                  | 8.00                |
| करणः                   | 90.22               |
| करणम्                  | <b>⊏.५२. १५४</b>    |
| करणेन                  | <b>⊏.</b> ሂ9        |
|                        | 133; 5,300.         |
| ३९४: ९.३०४             |                     |
| करम्भः                 | १२.७६               |
| करसंज्ञितम्            | ७.१३७               |
| करानु                  | ७.१२७, १२८          |
| करीवम्                 | <b>८.२४०</b>        |
| करुणवेदिता             | ७.२११               |
| ककरे                   | ४.१३६               |
| कर्णश्रवे              | ४.१०२               |
| कर्णिभिः               | ७.९०                |
| <b>कर्जी</b> २.        | १७५ [२००]:          |
| =.9२५. २३४             |                     |
| कर्तव्यता              | ७.६१                |
| कर्तव्यौ               | ₹.२४                |
| कर्ता २.               | १२४ [२०४]:          |
|                        | ?=: =.3 <b>%</b> ¥: |
| १२,२०७                 |                     |
| कर्तारः                | १.९७                |
|                        |                     |

कर्त्तरम 5.95. 98 कर्तः ४.१७२, १७३ कत्तभिः 30€ 3 कर्त्रच 9.99: 97:89 x.90x कर्तणि कर्म० १, ४२, ४४, ६६, ९१, 902. 999: 7.999 [१३६], १४६ [१७१], १६४ [१९०]. १६५ [१९०]: ३.२८, ६७, २४७; ४.9४, ७०, १४९, १६१: ४.८४, २०४: ६.६१, ९४: ७.४४, ४९, ६६, १२४, १३⊏, १४४: = २०६, २१४, २१७, २७३, ३३२: १०.१२३: ११.४४, १२४. २२९, २२१, २३२: 97.3, X, 4, 3X, X4, 49, EZ. EY. EE. EE. EQ. 90. 900 कर्मकारिभिः 9.789 कर्मजम 92.909 कर्मजाः 92.3 कर्मणः X.9=: =. ₹90: 92.49 कर्मण ४.१५. १९७: **5.900: .9.229: 90.59:** 99.983; 92.38, 43 कर्मणाम 9.28, 84, 58. 900, 990: 3.84: 0.925: **९.२९**=: **१०.७६**: **११.२०३**: 92,9, 98, 52, 58, 58 कर्मीण 9.25: 2.988 [9=9]: 3.64, 989, 280; E. 87, 70E, 3EE; 9,787; 99.233 कर्मत: 92.85 कर्मदोषैः 9.908: 92.8. कर्मनिष्ठा 3.938 कर्मफलोवयम 99.239 कर्मी भः 9.7 [78]. 95: 8.3: E. UX, UX; 90.8E, ५७. ९६. १०० कर्मध्यः १.५३; २.४३ [६८]; **६.5६; १२.७०, ११९** 

कर्मयोगः 9.939 [3.3]; 90.994 कर्मयोगम् २.४३ [६८]; €. **= ६:** १२. ११९ कर्मयोगे 92.50 कर्मीवद्या 92.89 कर्मीविधिः **9.324. 335** कर्मीविधिम **९.३२**४ कर्मीवशेवेण 99.42 कर्मस ४.१४५: ७.१२४: 9.302 कर्महेत्ना 9.89 कर्माणि 9.29, 30, 50; २.११७ [१४२]: ६.९४, ९६: ७.७८: ८.४२, २११, ४११ ४१८: ९.३००: १०.७४, ७४, ७६: १२.१२, ९२ कर्मात्मनाम् 9.22 कर्मातुमानः 9.43 कर्मान्तान **5.899** कर्मारस्य 8.291 कर्मेन्द्रियाणि 7.44 [99] कर्मै: 90.50 कर्मीपकरणाः 90.970 कलविड्-कम् 4.92 कलहे 7.939 कला 9.88, 88 कला जतम् 7.909 [138] कलाम् 7.49 [44]: 4.34 कतिः 9.309, 302 कलियगे 9.54 कलचयोनिजम 90.40, 45 कली 9.58 कस्पः 3.980; 4.08 कल्पे 9.220 करपेन ४.७२: १२.६९ कल्मचः १२.१८, २२ कस्याचः **5.99** कल्याजम 3.40 कल्याचे 6.397 कवकानि **4.4: 4.98:** 92.944 कवय: 3.28: 0.89 कविः **२.9२६ [949]** 

| <b>कवे:</b> ३.१९८                          | ५.९०: ९.६३, २४२;                         | कायोदाजः ३.३८                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| कव्य० १.९४                                 | १०.९३: ११.४६, =९, १२०,                   | कारवः इ.३६०: १०,१२०                                        |
| कच्यानि १.९४; ३.१३२.                       | <del>209</del>                           | कारणम् १.११; ४.९४;                                         |
| 931                                        | कामम् १.२४; २.८८                         | 5.700; 99.58                                               |
| कश्यपाय ९.१२९                              | [993]; 7.943 [965],                      | करणात् ८.३४४                                               |
| कवायान् ११.१४३                             | १६४ [१=९], १९१ [२१६]:                    | ्कारणैः ६.५७                                               |
| कच्टतमम् ७.५०                              | <b>3.999</b> , <b>988</b> , <b>222</b> ; | कारावरः १०.३६<br>कारिणः १.२४९                              |
| कच्टतरः ७.१८६                              | ¥.9¥७; ७, 9 <b>९</b> 9; <b>⊏</b> .२०;    |                                                            |
| कष्टम् ७.४१. ४३, २१०<br>कांभन् २.२१७ [२४२] | ९.१७, ६९; १०.९०, ११७;                    | कारिता ५:१४३                                               |
|                                            | 99.93                                    | कारककर्मीचः १०.९९                                          |
|                                            | कामवृत्तः ५.१५४                          | कारुककमणि १०,१००                                           |
|                                            | कामसम्भवः ३.३२                           | कारुककुशीलवी ८.६४                                          |
| कास्य ४.६५<br>काकः ७.२९; ११,१५९;           | कामसमुत्थानि ७.४४                        | कारकान् ७.१३६                                              |
| 97.57, 65                                  | कामस्य १.१२३ [२.४]                       | कारुकान्नम् ४.२१९;                                         |
|                                            | ₹.9२२ [9४७],                             | 9.7EX                                                      |
|                                            | कामात् १४४ [१८०];<br>८.११८, १२१; ९.१७८,  | कारुकुशीलवान् ६.१०२                                        |
| काकोलम् ५.१४                               | 785; 99.957                              | <b>कारुवः</b> १०.२३ <sup>.</sup><br><b>कारुहस्तः</b> ५.१२९ |
| काञ्चन० ४.२३३                              | कामात्मता १.१२१ [२.२]                    | कारुहस्तः ५.१२९<br>कारुन्येन ३.१८३                         |
| काञ्चनम् २.२१४ [२३९];                      | कामात्मा ७.२७                            | कार्यास० १२.६४                                             |
| ¥.997                                      | कामान् १.१२४ [२.४.];                     | कार्पसकीटजीर्जानम् ११.१६८                                  |
| काणः ३.१४४, १७७, २४२ काणम् ६.२७४           | <b>3.700; 99.787</b>                     | कार्पासम् २.१९ ४४]                                         |
| कार्यन ११.१९६                              | कामानाम् २.६९[९४]                        | कार्पासास्यः ४.७८                                          |
| काण्ड० १.४६, ४८                            | कामार्तः ८.६७                            | कार्यतत्त्वार्यवित् १.३                                    |
| कानीनः ९.१६०                               | कामार्थम् ९.७६                           | कार्यदर्शनम                                                |
| कानीनम् ९.१७२                              | कामार्यी २.१९९ [२२४]                     | कार्यवरिन ८.९                                              |
| _                                          | कामिनीच् =.११२                           | कार्यम् २.४७ [७२]; १३४                                     |
| कामः १.१२२ [२.३]; २.६९                     | कामे ११.९०                               | [949]: 3.50, 285, 269;                                     |
| [98]; 9.46, 375; 97.99;                    | कामेषु ६.४१                              | ४.१४०, १४७: ७.१०, १४०,                                     |
| 97.35                                      | कामैः ९.३०४                              | <b>१६१, १७३: ८.४३, ७०</b> ,                                |
| कामकारतः ११.४१                             | काम्बोजाः १०.४४                          | ११७, १८६, २३४, २३७,                                        |
| कामकारकृते ११.४४                           | काम्यम् १२.८९                            | २९३, ३२४; ९.२९९;                                           |
| कामक्रोधवशानुगम् २.१८९                     | काम्यया ४.२७; १२.११७                     | ११.१६२; १२.२[३७], १०४                                      |
| [२१४]<br>कामकोधौ ८.१७४                     | कायपलेशान् ४.९२<br>कायमतम् ११.९७         | कार्यवानु ९.७४<br>कार्यविनिर्णयम् इ.इ                      |
|                                            |                                          | कार्यविनिर्णयम् ६.६                                        |
| कामचारतः २.१९४ [२२०]                       | कायत्रैदशिकाभ्याम् २.३३                  | कार्यशेषम् ७.१४३                                           |
| फामजः ७.४७                                 | [४८]                                     | कार्यशेषकः ७.१७९                                           |
| कामजम् ९.१४७                               | कायदण्डः १२.१०                           | यतवाचान् ।.।।०                                             |
| कामजान् ९.१०७                              | कायम् २.३४ [५९]                          | ्रकायणि २.१८६ [२११];                                       |
| कामज़ ७.५०                                 | कायिकम् १२.५                             | ७.६१, १२०, २२१: ६.२,                                       |
| कामजेवु ७.४६                               | कायिका ८.१४३                             | १०, २४, १७४, १७८, २४८;                                     |
| कामतः ३.१२, १७३;                           | कायिणाम् ८.३१२                           | ९.२३१, २४१                                                 |
| ४.१६. १३०, १३२, २०७;                       | कायेन १२.८                               | कार्यार्थम् ७.१६४; ८.११०;                                  |

#### मनुस्मृति-शब्बसूची

| <b>ት</b> .ሂሂ              |                | काष्ठम्                       | 90,58                       | कुटुम्बिष्यः                 | ₹.50                       |
|---------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| कार्याचीसद्वये            | ७.१६७          | काष्ठमयः                      | २.१३२ [१४७]                 | <b>फुटुम्बे</b>              | ₹. <u></u><br>₹.99२        |
| कार्यिकेश्यः              | 9.92X          | काष्ठलोष्ठः                   | 8.289                       | कुड्मलम्                     | ₹.11₹<br><b>४.⊑९</b>       |
| अपिंचाम् ८.२, २४          | . 9.239        | काष्ठलोष्ठ०                   | 8,89                        | कुंचपाशी                     | 97.69                      |
| कार्ये ७.१६५; इ.इ.        |                | काष्ठलोष्ठमये                 |                             | क्षर:                        | 3.90X                      |
| 390                       | , , , ,        | काच्छवत्                      | પ્ર.૬૬                      | क्षत्रगोलकी                  | <b>३.१</b> ४६, १७४         |
| कार्येक्षजे               | ७.१४१          | काच्य े                       | 9.88                        | क्षक                         | ¥. 3 €                     |
| कार्येज                   | ९.२३१          |                               | =.३७२: १२.७=                | कुण्डाशी                     | ₹.9 🗓 =                    |
| कार्येषु ७.४७             | 9; ⊏.६३        | कि शुकान्                     | <b>≂.</b> २४६               | कुतपम्                       | ३.२३४                      |
| कार्यापचः                 | =.93€          | कितवः                         | <b>३.</b> १४९               | कृतपस्तिलाः                  | <b>३.२३</b> ४              |
| कार्यापणम्                | <b>⊏.३३६</b>   | कितवम्                        | ₹.9४9                       | कुतपानाम्                    | ४.१२०                      |
| कार्यापनावरम्             | <b>=</b> .₹७४; | कितवाः                        | ९.२५=                       | कुतूहली                      | 8, € ३                     |
| १०.१२०                    | •              | कितवान्                       | ર.રેરેપ્ર                   | कुत्सनम्                     | 8.953                      |
| कार्यापणी                 | ९.२=२          | किन्तरान्                     | 9.38                        | कुबुष्टयः                    | 92.84                      |
| कार्षिक:                  | 5.93€          | किराताः                       | 90.88                       | क्रवी                        | <b>३.</b> १४३              |
| कार्ष्यरीरववास्तानि       | २.१६           |                               | <b>६.७२</b> ; <b>≒.४०</b> , | कुपिता                       | 9.393                      |
| [84]                      |                | २३४, २९६,                     | ३००, ३१६,                   | कुपुत्रै:                    | 9.989                      |
| कार्र्जायसम्              | १०.५२          | ३१७, ३३७                      | , ३४२, ४२०:                 |                              | . ९६: १०. ११३              |
|                           | 19.933         | 97.90=                        |                             | कुप्लवै:                     | 9.989                      |
| कालकारिते                 | 5.385          | किल्विषात्                    | ३.९⊏;                       | कुबेर:                       | ७.७, ४२                    |
| कालज्ञैः                  | ७.२१७          | 90.995; 9                     | 9.90, २३९                   | कुञ्जकपुरमानु                | ८.२४७                      |
| कालपनव अक्                | ६.१७           | किल्विची ८.                   | 93, <b>९</b> ४, 9४२,        | कुम्मीद्यान्यकः              |                            |
| कालपक्षे:                 | ६.२१           | २३६                           |                             | कुम्त्रीपाकान्               | 92.68                      |
| कालम् १.२४, ४१;           | <b>६.४</b> ४,  | कीट०                          | १.४०: २.१७६                 | कुम्भेभ्यः                   | 5.320                      |
| XX; <b>5.3</b> ₹, XX,     | ३२४:           | [२०१]; १२.                    |                             | कुमारब्रह्मचा                | रेजाम् ४.१४९               |
| ९.२९३                     |                | कीटाः १९                      | ।.२४०: <i>१२.</i> ४२        | कुमाराजाम्                   | ७.९५२                      |
| कालविभक्तीन्              | १.२४           | कीनाशः                        | <b>९</b> .१५०               |                              | ३.११४; ९.९०                |
| कालवृद्धिः                | <b>⊏.</b> १४३  | कीर्तितम्                     | १.४२                        | कुमारीचाम्                   | ₹. ५४                      |
| कालशाकम्                  | ३.२७२          | कीर्तिनाशनम्                  | <b>⊏.</b> 9२७               | कुमारीचागः                   | 4.939                      |
| -                         | <b>5.9</b> 8₹  | कीर्तिम्                      | <b>१.१२= [२.९]</b> ;        | कुमारीषु                     | ११.५८, १७०                 |
| कालसूत्रम् ३.२४९          | ; ४,८८         | 8.98; X.                      | १६६: ८.८१:                  |                              | .9३= [२.9९]                |
|                           | <b>⊏.२</b> १६  | 99.80                         |                             | कुरुक्षेत्रान्               | ७.१९३                      |
| कालात् ८.२४१              |                | कुक्कुट:                      | ३.२३९, २४२                  | कुलगोत्रे                    | ₹.90९                      |
| कालिकै: ६.१               | १९, १९         | कुषक्टकः                      | 90.95                       | कुलजे                        | 5,968                      |
|                           | १२.९६          | कुक्कुटानाम्                  | 99.944                      |                              | 9.99=, =.४9                |
| काले १.४१; २.४४           |                | कुचर्याम्                     | 9.90                        |                              | <b>६२: ४.२४४:</b>          |
| ३.१०४; ७.१६४,             |                | कुचेलम्                       | £.88                        |                              | <b>९</b> ; = 9६ <b>९</b> ; |
| <b>=.</b> ₹₹₹, ४००; ९.४,  |                | कुञ्जरस्य                     | <b>३.२७४</b>                | 9.909                        | V 5 11 5                   |
|                           | ९.२४६          | कुटीम्                        | 99.67                       | कुलिमत्रम्                   | 8.283                      |
|                           | 9.9 <b>⊏</b> ₹ |                               | .988: 99.97                 | कुलयोः<br>कम्मोकिकासम        | <b>१.५</b>                 |
| कालोपपाविते<br>कालोप्तानि | <b>९.३६</b>    | कुटुम्बाभ्याम्<br>कटम्बार्थम  | 99.98                       | कुलयोचितानाम्<br>कम्मांकारम् |                            |
|                           |                | कुटुम्बार्यम्<br>कुटुम्बार्ये | 5.988<br>5.988              | कुलसंख्याम्<br>कुलसंततिम्    | 3, <b>६</b> ६              |
| काच्यान्                  | ₹.9९९          | नुदुर्मा म                    | <b>८.१६७</b>                | नुसत्ततातम्                  | ४.१४९                      |

| कुलसन्निधौ ८.१९४, २०१;          | कूलम् ६.७८                                      | कृते १.८१: ९.६९                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| €.⊏३                            | क्ष्मार्डः ८.१०६                                | कृतोपनयनः २.८३ [१०८]                                  |
| कुलानि ३.७. १४, ६३, ६४.         | क्ष्यः ११.१६२, २१४                              | कृतोपनयनस्य २.१४८                                     |
| EE                              | कृष्युम् ४.२२२: ४.२०,                           | [٩७३]                                                 |
| कुलीनम् ७.२१०                   | रेंग: गेंग.ग०४, गर४, गं३९.                      | कृत्यासु ९.२९०                                        |
| कुलीनानाम् ८.३२३                | १४८, १६४, १७३, १७७.                             | कृतत्याहतानि ३.४८                                     |
| मुले २.९ (३४), १४९              | २०=, २१२                                        | कृत्येषु ७.६७: ९.२९७                                  |
| [१८४], २१८ (२४३];               | कृष्य्वत् ६.७८                                  | कृत्रिमः ९.१४९, १६९                                   |
| 3.40. 208; 4.989;               | क्ष्प्रतिक्ष्क्री १२, २०=                       | कुत्सनः २.१४० [१६४],                                  |
| 9.99; 90.E0                     | क्ष्यून ११.१९१                                  | ४.१४६: १०.१३१:                                        |
| कुलोब्गतम् ७.६३, १४१            | क्ष्कुः ११.१९७                                  | ११.२६६: १२.४१                                         |
| कुलोद्गतान् ७.६२                | कृतकृत्यः १२.९३                                 | कृत्स्नम् ३.२८३: ४.८२,                                |
| कुलोब्मवान् ७.५४                | कृत्कृत्यता ४.१७: १०.१२२                        | ७.१०३, १४४; ६.२२, २०७;                                |
| <b>जुविवाहै:</b> ३,६३           | कृतक्रियः ५.९९                                  | ११.१३०, १४४                                           |
| भुशलः ८,३९८                     | कृतक्रियौ ९.१०२                                 | कृत्स्नशः ७.२१४                                       |
| 'कुशसता १२.७३                   | कृतघ्नस्य ४.२१४: ८.८९                           | कृत्स्नाम् १.९०५; ७.१४८                               |
| <b>फुशलम्</b> २.१०२ [१२७];      | कृतघ्नान् ११.१९०                                | कृपजम् ४.१८४                                          |
| \$.¥ <b>5</b>                   | कृतचुडे ५.५८                                    | कृमयः १२.४९                                           |
| कुरावारि ११.१४८                 | कृतज्ञम् ७.२०१, २१०                             | कृमिः १.४०; २.१७६                                     |
| कुशान् २.१४७ [१८२];             | कृतवण्डः ८.३१८                                  | [२०१]: १२.४२, ४६                                      |
| ४.२५०; १०.८६                    | कृतवारः ४.१; ४.१६९;                             | क्मिकीटवयः ११.७०                                      |
| कुशारमन्तकबल्बजैः २.१८,         | 99.4                                            | कृमिणिः ८.२३२                                         |
| [8,5]                           | कृतदुर्गः ९.२४२                                 | कृमिभूतः १०.९१                                        |
| कुशीलवः ३.१४४                   | कृतनिर्णेजनान् ११.१८९                           | कृमीणाम् ३.९२                                         |
| कुशीलवान् ९.२२४                 | कृतबुद्धयः १.९७                                 | कृशम् ७.२०८                                           |
| जुशोदकम् ११,२१२                 | कृतबुद्धिषु १.९७                                | कृशानु ४.१३४                                          |
| कुच्छि ३.७                      | कृतम् ९.३०१, ३०२                                | कृषिः १०.११६                                          |
| कुष्ठिन्या ३.७                  | कृतयुगे १.८४, ८६                                | कृषिगोरक्षम् १०.६२                                    |
| कुसीदपथम् ८.१४२                 | कृतमक्षणाः ९.२३९                                | कृषिजानाम् ११.१४४                                     |
| कुसीदम् १.९०; ८.४१०;            | कृतवापः ११.१०८                                  | कृषिजीवी ३.१६५                                        |
| 90.998                          | कृतवापनः ११.७६                                  | क्षिम् १.९०: ८.४९०;                                   |
| कुसीववृद्धिः ८.१४१              | कृतशीचः ४.९३: ७.१४४                             | γο, ε 3, ε γ<br>ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο |
| कुमुमस्तेयम् ११.७०              | कृतसंज्ञान् ७.१९०                               | कृतीवलः १०.९०<br>कृतीवलैः ९.३८                        |
| कुसुम्भवान् ६.५२                | कृतसंस्कारः ९,३२६                               |                                                       |
| कुसूलधान्यकः ४.७<br>कुह्वै ३.८६ | कृता ९.१३६                                      | <b>कृष्णः</b> १.६६<br><b>कृष्णपक्षे</b> ३.२७६         |
| कटकारकाः ३.१४६                  | कृताङ्कः ८.२८१<br>कताञ्जलिम ७.९१                | कृष्यपक्षेष् ४.९८                                     |
| कृटशासनकर्तृत् ९.२३२            |                                                 | कृष्णसम् ११,१३७                                       |
| कृटै: ७.९०                      | कृतात् १०.११४                                   | कृष्यसानि ८.२१४: ९.८४                                 |
| <b>कृप</b> • ४.२०२              | कृतानुसारात् ८.१४२<br>कृतान्त्रम् ९.२१९: १०.८६, | कृष्यले ६.१३४                                         |
| कूपवापीजलानाम् ११.१६३           | . ९४: ११.३: १२.६४                               | कृष्णवर्त्मा २.६९ [९४]                                |
| कृषात् ६.३१९                    | क्तायाम् ९.१३४                                  | कृष्णसारः १.१४२[२.२३]                                 |
| कूर्म ७.१०४                     | कृतावस्यः ८.६०                                  | कृष्णे ६.२०: ११.२१६                                   |
| ÷. 0,104                        | Turas. 2.60                                     | F 14.                                                 |

| कृष्या                    | 3,58                   | की शेय                   | ४.१२०                              | क्रियानि धी             | 9२.5७                |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| कृष्याम्                  | 90.90                  | की रोयम्                 | 92.48                              | क्रित                   | 9.950                |
| क्सरसंयावम्               | ¥.७                    | कौसीबीम्                 | <b>⊏.</b> 9४३                      | क्रीतकः                 | 9.980                |
| केतनम्                    | 8.990                  | क्रतुभिः                 | ७.७९                               | क्रीतम्                 | <b>८.४</b> १३        |
| केतितः                    | 3.990                  | क्रतुम्                  | 9.₹¥                               | क्र्यः                  | ४. <b>१६४: ⊏.</b> ६७ |
| केतृन्                    | 9.3=                   | क्रतुराट्                | ११.२६०                             | क्रूरकर्ग०              | १२.५=                |
| केर्बारम्                 | 9.88                   | क्रतुविक्रयिणः           | ४,२१४                              | क्रूरता                 | १०.५८                |
| केलिः                     | =.₹ <b></b> ¥७         | क्रमणम्                  | €,€३                               | क्रूरस्य                | ४.२१२                |
| केवलः                     | ४.२३९                  | क्रमशः                   | 9.६=: ३.१२:                        | क्रूराचारविह            | <b>रवान्</b> १०.९    |
| केवलम्                    | २.१७४ [१९९]:           | ६.१०. २३,                | ३४, ८८; १६४.                       | क्रूराचारैः             | ४,२४६                |
| ₹. ५४, ११=                |                        | २२०, ३३६                 | ; १२.५३. =७                        | क्रूरानु                | <b>९</b> .२२५        |
| केवलाः                    | 8.90                   | क्रमयोगम्                | १.४२                               | क्रूरे                  | 9.२९                 |
| केवलान्                   | २.७० [९४];             | क्रमयोगेन                | २.१३९ [१६४];                       | क्रोधजः                 | ७.४=                 |
| 8.208                     | . ,                    | ६.⊏४                     |                                    | क्रोधजानि               | ७.१४५                |
| केवलै:                    | 3.48; 4.29             | क्रमागतः                 | १.१३७ [२.१८]                       | क्रोधजे                 | ७.४१                 |
| केवली                     | <b>⋷</b> .२४           | क्रमात्                  | 90,≎⊏                              | क्रोधजेषु               | ७.४६                 |
| केश:                      | ¥.3X; €.X?             | क्रमेण                   | २.१४८ [१७३]:                       | क्रोधम्                 | 9.२४; २.१५३          |
| केशकीटावप                 | लम् ११.१४९             | ३.६९: १०.                |                                    |                         | १६३: ९.१७            |
| केशकीटै:                  | ४.१२४                  | क्रयः                    | १०.११४                             | क्रोधात्                | ८.११८, १२१           |
| केशग्रहान्                | ४.⊏३                   | क्रयविक्रयम्             | ७.१२७: ८.५:                        | क्रोधे                  | ७.११                 |
| केशान्                    | ४.७⊏                   | ९.३३२                    |                                    | क्रोधी                  | 92.99                |
| केशान्तः                  | २.४० [६४]              | क्रयविक्रयी              | ४.५१: =.४००                        | क्रीञ्चः                | १२.६४                |
| केशान्तिकः                | २.२१ [४६]              | क्रयविक्रयौ              | =.X09                              | क्रीञ्चम्               | ११.१३४               |
| केशानाम्                  | २.१८६ [२११]            | क्रयेज                   | 5.209                              | क्रीर्यम्               | 92.33                |
| केशेषु                    | <b>८.२८३</b>           | क्रय्यः                  | ¥.939                              | नलीवः                   | ₹. <b>१</b> ६४       |
| कैवर्तनम्                 | १०.३४                  | क्रयाव्                  | 99.948                             | क्लीबपतितौ              | ९.२०१                |
| कैवर्तान्                 | <b>⋷</b> .२६०          | क्रय्याद्धिः             | 99.988,                            | क्लीबम्                 | ७.९१; ९.७९           |
| कोटि०                     | <b>६.६३</b>            | क्रयादाः                 | 97.48                              | क्लीबस्य                | 9.980                |
| कोपः                      | ३.२३०                  |                          | ११: ११.१३७:                        | न्लीबाः                 | ₹.9४०                |
| कोपात्                    | 5,250                  | १२.४⊏<br><b>क्रान्ते</b> | 02.020                             | क्लीबादीनाम्            |                      |
| कोयष्टि                   | ¥.93                   | क्रान्त<br>क्रियया       | 92.929                             | क्लीबेन                 | ¥.201                |
| को शवण्डी<br>को शराष्ट्रे | 9.298                  | ९.२ <b>९</b> =           | २.४४ [=०]:                         | <b>क्लृप्तः</b>         | ४.३४: ६.४२           |
| को शस्य<br>को शस्य        | <u>૭</u> .૬૪           |                          | 9.9२३ [२.४]:                       | <b>ब्ल्</b> प्ताः       | 3.59                 |
| को शहीनः                  | 9.99                   |                          | 1. 1 ₹ 1 ₹. ₽ ].<br>[४]; ३.५६, ⊏४; | क्लृप्तानाम्<br>क्लेशम् | 99.20                |
| को राहानः<br>को रो        | ७.१४ <u>६</u>          | _                        | १०). २.२२. ५.५.<br>४. २०४: ९.१८.   | वल राम्<br>वलेशान्      | २.२०२ [२२७]          |
| कोषम्                     | ≒.३=<br>=.४ <b>१</b> ९ |                          | 950: 99.54:                        | <b>अजम्</b>             | 9२.50<br>5.388       |
| कोचहर्तृन्                | ५.२७४                  | 92.39                    | 1                                  | •                       | २००<br>११.२४६, २५०   |
| कोष्ठागार०                | 5.462<br>6.250         | क्रियाम्                 | ४.२४ <u>: =.</u> १५४               | अन्विदेहकी              | 90.93                |
| <b>कौ</b> रसम्            | ११.२४९                 | क्रियारम्भः              | 99.88                              | <b>अला</b>              | 90.92, 98            |
| कीनस्यम्                  | 99.88                  | क्रियालोपात्             | \$8.0P                             | <b>अत्त्</b> ः          | 90.98                |
| कीमारे                    | 9.3                    | क्रियालोपैः              | ₹.€.₹                              | क्षत्रजातिः             | 90.28                |
| कौशीलव्यः                 | 99. <b>६</b> ४         | क्रियाविधिः              | 9.220                              | क्षत्रधर्महतस्य         |                      |
|                           | 11:44                  |                          | ** * * *                           |                         |                      |

| <b>अत्रवन्धुम्</b> २.१०२ [१२७]         | शवात् १२.५४                                        | क्षेत्रम् २.२२१ [२४६];                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| अञ्चन्धीः २.१३ [३८]                    | <b>अपी</b> ९.३१४                                   | 5.7EX; 90.00, 09                       |
| बात्रम् ९.३२०, ३२१, ३२२;               | क्षयेण ६.६०                                        | क्षेत्रात् १०.११४; ११.१७               |
| १०.१२१                                 | <b>अपैः</b> १२.१२४                                 | क्षेत्रिकः ९.५३                        |
| क्षत्रवद्यः ११६६                       | कात्रम् ७.८७                                       | क्षेत्रिकस्य ८.२४१, २४३;               |
| क्षत्रविट्शूब्रयोनयः ८,६२              | क्षान्त्या ५.१०७                                   | <b>९.</b> ४४, १४४                      |
| क्षत्रविद्शूद्रयोनिः ९.२२९             | ब्रारः ४.११४                                       | क्षेत्रिणम् ९.३२                       |
| अत्रश्रृवयुः १०.९                      | विज्वन् ९.३१४                                      | केत्रिजाम् ९.४१, ४२                    |
| क्षत्रस्य ३.२३, २६; ९.३२०;             | विती ४.२४१; ५.७३;                                  | क्षेत्रे = २४०: ९.३६, ४४:              |
| १०.७९; ११.२३४                          | ८.३८, ३९; ९.२६३                                    | 99.998                                 |
| क्षत्रियः २.२० [४४], २.४४              | विपताम् ८.३१२                                      | क्षेत्रेषु ८.२४१                       |
| [FO]; 3.999; X.99;                     | क्षिप्तः ८.३१३                                     | क्षेमम् २.१०२ [१२७]                    |
| ७.९८; ८.२६७, ३७४, ३८२,                 | क्षिप्रनिश्चयः ७.१७९                               | क्षेम्याम् ७.२१२                       |
| ३८३, ३८४; १०.४, ८१,                    | <b>अत्</b> ६.९३; १०.१०४                            | कींब्रम् १०.८८                         |
| <b>६३. ११७, ११८; ११.३४;</b>            | <b>अुतृष्याः</b> ८.६७                              | क्षीम॰ १०.८७                           |
| 92.69                                  | मुद्रः ७.२७                                        | श्रीमम् १२.६४                          |
| कत्रियजातयः १०.४३                      | बुबकाणाम् ८.२९७                                    | श्रीमवत् ४.१२१                         |
| क्रत्रियम् १.३१; ४.१३४;                | जुब्रव्याधिपीड़ितैः ४.६७                           | श्रीमाणाम् ४.१२०                       |
| <ul><li>५.११३, ३७६, ४११;</li></ul>     | बुद्या ७.१३३, १३४; ४.३३,                           | खाणः १२.६३                             |
| 90.00                                  | <b>१</b> =७: ११.२१                                 | स्रम्बः ३.२४२                          |
| क्षत्रियया ३.४४                        | बुद्यार्तः १०.१०७, १०६.                            | सम्बद्ध ६.२७४                          |
| क्षत्रियस्य १.८९: २.६ [३१],            | बुधाशपतः ४.३४                                      | सञ्जरीटकम् ५.१४                        |
| 96 [85]; 3.58;6.988;                   | शुरै: ९.२९२                                        | खट्बा ८.३४७                            |
| ८.२६८, ३३७; १०.८०;                     | भुवतीम् ४,४३                                       | खट्बाङ्गी ११.१०४                       |
| ११.२१, १२६                             | श्रीजवृत्तिः ८,३४१                                 | खर्गकूर्मशामान् ४.१८                   |
| अत्रिया १२.४६                          | श्रीणस्य ७.१६६                                     | खड्गलोहामिषम् ३.३७२                    |
| क्षत्रियाचाम् २.१३० [१४४];             | श्रीजे ३.४९                                        | खनित्रेण २.१९३ [२१८]                   |
| ३.१९७                                  | श्रीरणृतः                                          | <b>जम्</b> १२.१२०                      |
| क्रियात् १०.९, ११, १७,                 | शीरम् ४.८; १०.८८;                                  | <b>खरः</b> २.१७६ [२०१];                |
| ĘX                                     | 99.292                                             | 97.44                                  |
| क्षत्रियाम् ६.३६२                      | बीरविक्रयात् १०.९२                                 | खरम् ४.१२०; ११.१३६                     |
| क्षत्रियायाम् ८,३८४.                   | कीरस्य ६,३२६                                       | खरयानम् ११.२०१                         |
| सत्रियांचरये ६,३६४                     | कीरिणः ५.२४६                                       | खराश्वोष्ट्रमृगेषानाम् ११.६८           |
| अत्रियासुतः ९.१४१, १४३                 | क्षेत्रकूपराज्ञागानाम् ८,२६२                       | खरेज 5,3७०                             |
| क्षत्रिये ८,२७६                        | क्षेत्रगृहस्य ११.१६३                               | वरोष्ट्राजाम् ११.१४४                   |
| क्षत्रियेण ७.२; ११.१८                  | क्षेत्रजः ९.१४९, १६७, २२०                          | खलात् ११.१७<br>खले ११.१४               |
| कत्रुप्रपुरकसानाम् १०.४९               | क्षेत्रजस्य ९.१६४                                  |                                        |
| क्षपणम् ४.११९, २२२;                    | क्षेत्रजाबीन् ९.१८०                                | खशरीरिषम् ४,२४३                        |
| ¥.७9                                   | क्षेत्रज्ञः                                        | <b>खरााः</b> १०,४४<br><b>खसः</b> १०,२२ |
| <b>अपा</b> १६६                         | केत्रज्ञम् १२.१२<br>केत्रबोचनजस्य ९.३३०            | जारकः १.४१                             |
| क्षमा ६.९२; ११,२४५<br>क्रमान्वितः ७.३२ | क्षेत्रदोषगुजस्य ९.३३०<br>क्षेत्रदीजसमायोगात् ९.३३ | खाबरम् ५.३१४                           |
|                                        |                                                    | खानि २.२६ [४३], ३४                     |
| क्षयरोगित्वम् ११,४९                    | क्षेत्रभूता ९.३३                                   | ज्यान र.र्भ[ रश], २४                   |

| [ <b>६</b> 0]; ४.9                                   | <b>४४; ५.</b> १३२,                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 935                                                  |                                      |
| <b>विन्नः</b>                                        | ७.१४१                                |
| खिलानि                                               | ३.२३२                                |
| 4                                                    | ९.४३                                 |
| खेषु                                                 | १२.१२०                               |
| <b>ख्या</b> तिम्                                     | १२.३६                                |
| <del>ख्</del> यापनेन                                 | ११.२२७                               |
| गङ्गाम्                                              | <b>⊏.९</b> २                         |
| गजः                                                  | <b>⊏.२९६</b>                         |
| गजम्                                                 | 99_9३६                               |
|                                                      | 95; 6.86; 85                         |
| गजम्                                                 | 9.२२                                 |
| गणाः ः                                               | ३.२००: १२.४=                         |
| गणाभ्यन्तरः                                          | <b>३.</b> १४४                        |
| गजानाम्                                              | ३.१६४                                |
| गजान्                                                | 9.30                                 |
| गणान्तम्                                             | ४.२० <b>९</b> , <b>२१९</b>           |
| गणिकान्नम्                                           | ४.२०९, २१९                           |
| गर्भ                                                 | ७.४०, ४१                             |
|                                                      | ७ [९२]; ७.४९                         |
| गण्डमाली                                             | <b>३.</b> १६१                        |
| नतक्लमः                                              | ७.२२४                                |
| गतप्रत्यागता                                         | ९.७६                                 |
| नतम्                                                 | 9.900                                |
| गतयः                                                 | १.४०: १२.३                           |
|                                                      | २.१७४ [१९९]:                         |
| <b>८.८४: १२.</b>                                     | ४०, ४१, ४२,                          |
| 83' 88' 88                                           | (, ४६, ४७, ४८,                       |
| ४९                                                   |                                      |
| नतिम् ९                                              | 1.११०: २.२ <b>१७</b>                 |
| [२४२]: ४                                             | (,9४; ५,४२;<br>;, ९३, ९६;            |
| ₹.७३, ⊏⊏                                             | ः, ९३, ९६:                           |
|                                                      | .१३०: १२.५०.                         |
| ११६, १२६                                             |                                      |
| गतीः                                                 | <b>६.६१: १२.२३</b>                   |
|                                                      |                                      |
| गत्या                                                | <b>⊏.२६</b>                          |
| गत्या<br>गन्धः १.७६                                  | , ७=: ४.१११:                         |
| गत्या<br>गन्धः १.७६<br>४.१२६: १२                     | , ७=: ४.१११:<br>.९=                  |
| गत्या<br>गन्धः १.७६<br>४.१२६: १२<br>गन्धम्           | , ७=: ४.१११:                         |
| गत्या<br>गन्धः १.७६<br>४.१२६: १२<br>गन्धम्<br>११.१४९ | ., ७८: ४.१११:<br>.९८<br>२.१४२ [१७७]: |
| गत्या<br>गन्धः १.७६<br>४.१२६: १२<br>गन्धम्           | , ७=: ४.१११:<br>.९=                  |

| गन्धर्वाः                                 | १२.४७                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| गन्धर्वीरगरका                             |                                                |
| ग <b>न्धवर्णरसान्ि</b>                    | बताः ४.१२६                                     |
| WESTER Y                                  | .२४०; १०.८८;                                   |
| <b>गन्धान्</b> ४                          | . 4 20; 10,44;                                 |
| 97.54                                     |                                                |
| गन्धानाम्                                 | ९.३२९                                          |
| गन्धीचधिरसा                               |                                                |
| <b>गमनीयतमः</b>                           | ७.१७४                                          |
| गरवः                                      | ₹.9%=                                          |
| <b>गरीयः</b>                              | २.१११ [१३६]                                    |
| <b>गरीयसः</b>                             | ११.२०४                                         |
| <b>गरीयसी</b>                             | २.१०८ [१३३],                                   |
| २०६ [२३१]                                 | l: <b>૧.</b> ૫૨                                |
| नरीयान्                                   | २.१२१ [१४६]                                    |
| गरुडेन                                    | ં 9.9૬७                                        |
| नर्तप्रसम्बेष                             | 8.203                                          |
| गतप्रज्ञ <b>य</b> णपु<br>. <b>गर्तेष्</b> | 8.80                                           |
| गतपु<br><b>गर्वभ</b> ०                    |                                                |
| नवम् ०                                    | E.२ <b>९</b> E                                 |
| गर्वभाजिनम्                               | 99.922                                         |
| गर्व भेन्                                 | 8,80                                           |
| गर्भः                                     | ९.८, १७३                                       |
| गर्भम्                                    | ११.८७                                          |
| गर्भमतृंबुहाम्                            | ५.९०                                           |
| गर्भवासेष्                                | १२.७८                                          |
| गर्भस्रावे ँ                              | ५.६६                                           |
|                                           | .99 [३६],                                      |
| गर्भाष्टमे                                |                                                |
|                                           | ₹.99 [३६]                                      |
|                                           | .998; =.800;                                   |
| ९.१७३, २८<br>                             |                                                |
| गर्भे                                     | €.€३                                           |
| गर्भेष्                                   | ९. १२६                                         |
| गर्हणाम्                                  | २.४४ [८०].                                     |
| गर्हितम्                                  | १०.३९                                          |
| गर्हिताः                                  | 97.83                                          |
| गर्हितात्                                 | 90,90₹.                                        |
| गर्हितानाधयोः                             | 99.45                                          |
| गर्हितेन                                  | 99.983                                         |
| गहर्षे                                    | ४.१४९                                          |
|                                           | ٢.२०९: ١.४२४.                                  |
| गवाम ४ ४                                  | . 7. 5. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. |
| = 992.99                                  | :, ७२: ४.१२४:<br>१२९. १९६<br>१०.६२: ११.७९      |
| मसर्थे (                                  | १२५: १९.७९ <sub>,</sub>                        |
| ग <b>ा</b> य<br>ग <b>वि</b>               | 10.44. 11.65<br>  २.१३३ [१४≈]                  |
| 714                                       | 7.124 [145]                                    |

गव्यम् ¥. E नच्येन 3.209 **गाः** ४.४८, १६२; १०.१०७; 99.990, 998, 978, १३०, २४७ नात्रः 3.282 गात्रात् ४.१२२, १६९ गात्राजाम् २.9=४ [२०९] गात्राणि 8.983; X.909 **गात्रोत्सादनम्** 7.9=€ [299] गया 9.82 गाधिजः 9.82 गान्धर्वः 3.79, 74, 37 गाम् २.२२१ [२४६], ९४, २६०; ४.३९, ४९, १८८: ¥.=७; =.२४२; 99.99X. १३४, १४४, २०२: १२.६४. 920 नार्जिकम् २.२ [२७] गार्चैः 9.7 [70] नाईपत्यः २.२०६ [२३१] गिरमु 99.34 गिरिदर्गम् 9.00, 09 गिरिप्ष्ठम् 9.989 गिर्यो: 9.989 गीतवादनम **२.9 ४३** गुच्छ 9.85 न्डम् 90.55: 97.58 गुडस्य ८.३२६: ११.१६६ **गुजः (गुज०)** १.२०, ७६, 996: 3.22, 34; =.369; 92.24, 39, 32, 33, 38, ₹ ₹ ₹ 5 , ₹ 5 ग्जतः 99.954 गुजवोचजः 9.999 गुणबोचविचक्रजम् 9.989 गुजबोची १.१०७; २.१८७ [२१२]; ३.२२; ७.१७= ग्नप्रयम् गुजम् १.२०, ७४, ७७, ७९ गुजवत्तर: ¥.993 गुजवन्ति 2.992 [930]

| <b>गुणवेदिभिः</b> ७.१६५                   | ७ मु       |
|-------------------------------------------|------------|
| गुजवैशेष्यात् ९.२९६                       |            |
| ग्जहीनाय ९.८९                             |            |
| गुगाः १.७८ : ९.२                          | २ ग        |
| गुजागुजान् ९.३३                           | । ग        |
| गुणानाम् १२.३०.३१                         |            |
| ग्जान् ३.२२६, ३२=                         |            |
| ६.७२: १२.२४                               | ग          |
| गुजान्विते २.५ [३०]: २२                   |            |
| [२४७]                                     | 9          |
| ग्णिहैधे ८.७                              | <b>ৰ</b>   |
| गुजेन ९.२२: १२.३                          |            |
| गुजै: २.६०[=४]: ३.२३३                     |            |
| ४.१५४: ९.३६, १४१                          |            |
| 90.80                                     | 1          |
| ग्णोत्कृष्टान् ८.७                        | 3 7        |
| न्दम् द.२८                                |            |
| न्वे ८.१३                                 |            |
| गुप्तम् ७.७६: ८.३७४                       |            |
| <b>રે</b> ઇહ                              | •          |
| मुप्तके १.९४, ९                           | ९ः         |
| गुग्ताम् ८,३७८, ३८                        | ۲ '        |
| न्पितः १.८                                | ٦ و        |
| र्गुप्तिम् ७.४                            |            |
| ग्प्ते ६.३६                               | 3 <b>1</b> |
| नुरवे २.२६ [४१], २२०                      | o '        |
| [२४४], २२१ [२४६]                          | •          |
| न्तः २.४४ [६९], ४                         | <b>د</b> ۱ |
| [७३], ११७ [१४२], २०                       | Ę          |
| [२३१]; ३.११०, १४६                         | ; 1        |
| 99.48                                     | 1          |
| गुरुकुलात् ७.८                            | ર [        |
| गुरुगताम् २.१९३ [२१=                      | :] '       |
| गुरुगताम् २.१९३ [२१६<br>गुरुषा २.१६६ [१९१ | j. ¹       |
| - १७८ [२०३], १७९ [२०४                     | ], י       |
| १८० [२०४], २२० [२४४                       | j: 1       |
| 3.8                                       | [          |
| गुरुतरम् ७.४२; ९.२९                       |            |
| गुरुतस्पगः ९.२३५                          | k: [       |
| ११.४९, २४१: १२.४८                         | 1          |
| गुरुतल्पव्रतम् ११.१६                      |            |
| गुरुतस्पसमम् ११.४                         |            |
| गुरुतस्पापनुत्तरे ११.५०                   | Ę          |
|                                           |            |

रुतस्पी 99.903 ४.६४: ८.२७४: ११.४४ ्रुतस्ये 9.230 रुवारे २.२२२ [२४७] रुवारेष् २.१९२ [२१७] ्रुवेषद्विजार्चकः 99.228 (रून् २.१०५ [१३०]. १८० २०४]: ४.१४३, २४५ २.95€ [२99] रुपत्न्या **एरूप**त्नी २.9=७ [२9२] 9.40 **एरुपत्नीनाम्** 7.999 २१०] एरुपत्नीवत् २.१०६ [१३१] २.958 [२०१] **, रूप्**त्रस्य **रु**पुत्रे २.२२२ [२४७] २.9=२ [२०७] **एक प्रतिष्** <del>एरुभार्यया</del> २.१०६ [१३१] गरुमु २.१२४ [१४९], २१९ `२४४]; ३.**१४**८; ४.११४, १६२: **४.९**9: 9.99X: 5. **3**0 4, 3 X O: 99.55, 929 गुरुयोषितः २.१८५ [२१०] ग्रुलायबम् 9.799 २.950 [२०४], ग्रुवत् १८२ [२०७], १८३ [२०८], १८४ [२१०], २२२ [२४७]: 9.57 पुरुश्भूषया २.२०८ [२३३] 8.282 गुरुष् गुरुसन्निधी 7.988 [१९४], १७३ [995]: 99.9=7 7.953 [705] ग्रुस्तः **गरुस्त्रीगमनीयम्** 99.907 **गुरो**ः २.४६ [७१], ४७ [७२], ८३ [१०८], १४९ [१८४], १६७ [१९२], १६८ [१९३], १७३ [१९८], १७४ [२००], १७६ [२०३], १६० [२०४]. १८२ [२०७]. २१६ [२४१]. २१= [{\$8}]; **३.९४, १४३. १४७: ४.१३०:** 

२.४२, १३९ [१६४], १४० [१७४], १८० [२०४]. २१७ [२४२]; ३.१; ४.१; ¥. ¥3. =7: =. 390 न्वंड्यनागमः 99.48 न्वर्षम् २.२२० [२४४]: ११.१ न्स्म ० 92.45 9.85; 6.998 ग्रमम् गुरुमबरुलीनगेव गुरुमबरुलीलतानाम् ११.१४२ ग्रमान् 6.990: E.286 न्स्मै: 9.788 ग्ह्यः 99.254 गृह्यकाः 92.80 ग्ह्यम् 92.990 गृदः 9.900 गढे 9.958 गुढैः 9.789 नुकोत्पन्नः 9.949 x.x. 98 गुञ्जनम् गुधः 92.53 <u>नृधोच्छिष्टेन</u> 99.28 **गृहकारी** 97.44 नृहकार्येष् 4.940 <. ¥9¥ गृहजः गृहद: 8.230 **नृहदीप्तयः** 9.78 गृहबलिम् 3.254 गृहम् ३.१११, ११३: ७.७६: **5.758; 99.05** गृहमेधिनः 8.39 गृहमेधिना **3.37, 90**% **नुहमेधिनाम्** ₹. ६९: ४. = गृहमेधिषु ₹.२७ गृहसंवेशकः 3.983 गृहस्यः ३.११७, ६.८७, ८९ गृहस्थमाभित्य नुहस्बस्य 3.40: 8.249 3.908 गृहस्थाः **गृहस्थानाम्** ¥.9३७: `९.३३४

| <b>गृहस्या श्रमम्</b>                 | ₹.२                   | गोप्तारम्         | ७.१४              | ंग्रन्थिनः              | 97.903            |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| गृहस्ये                               | <b>ξ</b> . <b>९</b> 0 | गोबासान्          | =.₹¥0             | _                       | 17.107<br>9= [83] |
| गृहस् <b>येन</b><br>गृहस्येन          | २.५०<br>३.७=          | गोबीजकाञ्चनैः     | E, EE,            | त्रन्यिभ्यः             | 92.903            |
| गृहस् <b>य</b> ः<br>गृहस् <b>यै</b> ः | ₹.30<br>€.30          | 993               | ,                 | ग्रन्थि भेदस्य          | <b>९.</b> २७७     |
| गृहस्य<br>गृहस्य                      | ५,३0<br><b>⊏,२६</b> २ | गोब्राह्मजस्य     | ४.९४              |                         | २.२७७<br>२०, १९५  |
|                                       | २५२<br>ମु: ३.३३.      | गोब्राह्मजहिते    | 99.95             |                         | - [9७३]           |
| 8.240; £.35                           |                       | गोबाह्मणानलान्    |                   | <b>ब्रह्मान्तिकम्</b>   | 3.9               |
| E. 3 3 3;                             |                       | गोषिः ३.६१        | ४: ११.१९६         | प्रहम्                  | ७.१२१             |
| गृहान्तिके <b>।</b>                   | 99.9==                | गोभ्यः            | <b>5.33</b> €     | <b>ग्रहाणाम्</b>        | <b>X.99</b> €     |
| गृहार्यः                              | 2.82                  | गोमयम्            | 99.292            | ग्रहान <u>ु</u>         | 9.28              |
| गृहा <b>भ</b> मे                      | ` <b>Ę</b> .9         | गोमयस्य           | <b>=</b> .३२६     | प्रहे                   | ९.२७७             |
| गृहि <b>जः</b>                        | =, ६२                 | गोमयेन            | ₹.२०६             | <b>ग्रा</b> म०          | <b>६</b> .9६      |
| गृही २.२०।                            |                       | गोमायः            | 8.994             |                         | .92. 99           |
| ३.६७, ७८, ९४:                         |                       | गोमायोः           | 99.948            | <b>ग्रामघाते</b>        | <b>९</b> .२७४     |
| गृहे ३.७१, १०                         |                       | गोमिचुनम्         | <b>३.२९, ५३</b>   | ग्रामजातिसमूहेष्        | <b>=</b> .२२१     |
| 990, 944; 8.                          |                       |                   | 1.89, 797         | ग्रामदशेशाय े           | 9.998             |
| २४२: ४.४३, १०                         |                       | गोम्त्रेज ४.१२    |                   | ग्रामवेशसंघानाम्        | 5.299             |
| 5.230, 35X; 9.                        |                       | गोयाने            | 99.908            | ग्रामदोषानु             | <b>७.</b> 99६     |
| 960; 99.998                           | ,                     | गोरक्षकान्        | 4.907             | ग्रामप्रति <b>भ</b> यौ  | 90.38             |
| <b>गृहेभ्यः</b> २.१४                  | = [9= <b>3</b> ]      | गोरक्यम्          | 90.99६            | ग्रामम् २.१६०           |                   |
| गृहेषु                                | ¥.986                 | गोलकः             | ३.१७४             | 8.03; 8.83; 6.9         | 98                |
| गृहजन्                                | <b>३.</b> ४१          | गोवधः             | ११.५९             | ग्रामयाजिक्ते           | ४.२०५             |
| गृह्यम्                               | €.8                   | गोवृषः            | ९.१४०             |                         | (४, २६१           |
| <b>गृह्याः</b>                        | ३.११७                 | गोव्रजात्         | ११.१९५            | ग्रामवासिनः             | ሂ.ባባ              |
| गृह्याणि                              | 9.95                  | गोव्रजे ४         | .४ሂ, ၅၅६;         | ग्रामवासिषिः            | ७.९३६             |
| गृह्ये                                | ₹.58                  | 99.95             |                   | ज्ञामशताध्यकः           | ७.११९             |
| गेहानि                                | ₹.४⊏                  | गोशकृत् २.१       | ४७ [१६२]          | <b>ग्रामशतानाम्</b>     | ७.११४             |
| नेहे ३.१०१: ४.२                       | ९; ९.२६               | गोराकृतरसम्       | 99.89             | <b>न्नामसन्धिष्</b>     | ८.२६१             |
| गोः २.१३३ [१४                         |                       | गोषु              | <b>5.3</b> ₹¥     | ग्रामस्य ३.१५३:         | ७.११५:            |
| [२०४]: ३.६, १६२                       |                       | <b>गोच्छे</b> ३.२ | <b>४४; ४.</b> ४८; | <b>5.</b> २३७           |                   |
| ४.८, ८: ८.२९६:                        |                       | ११.१०६, १९४       |                   | ग्रामाः                 | ۳.२ <u>५</u>      |
| ११.७९, ११३; १३                        |                       | गोसवेन            | ११.७४             | ग्रामात् ६.४, २८:       | १०.५१:            |
| गोध्यः ११.१८                          | >=, ११४               | गोस्वामी          | 5.239             | 99.925                  |                   |
| गोत्ररिक्यानुगः                       | ९.१४२                 | गोहत्याकृतम्      | 99.99%            |                         | <b>८.२४०</b>      |
| गोत्ररिक्यांशभागिनः                   |                       | गीः ३.१४          |                   | ज्ञामान्ते ४.११६:       |                   |
| गोत्ररिक्ये                           | ९.१४२                 | १८९, १९१; ४.५     |                   |                         | ६. ११८            |
| गोदः                                  | 8.239                 | 5.29, 95; 9.8     |                   | <b>प्रामीयककुलानाम्</b> |                   |
| गोधा                                  | 45.68                 | <b>गौडी</b>       | 99.98             |                         | ' [२१९]:          |
| गोधाम्                                | ¥.95                  | गौजिकी            | 92.89             | 8. 40, 90E, 99E         |                   |
| गोप:                                  | <b>⊏.२३</b> 9         | गोमिनाम्          | ९.५०              |                         | ९.२७१:            |
| गोपान्                                | E. 2 60               |                   | २० [१४४]          | 90.XX<br>———            |                   |
| गोपालः                                | 8.283                 | गौरसर्चपः         | ⊏, <b>9</b> 3 3   | न्नाम्यम्               | 6.3               |
| गोप्ता                                | ११.७९                 | गौरसर्वपैः        | ४.१२०             | ग्रास्याणि              | ७.१२०             |

| ग्राम्यः             | 99.988               | चकुः ः            | २.१७३ [१९८];        | 'घरित्रम्     | 9.939 [2120]:         |
|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| ग्रास०               | <b>९.</b> २०२        | ४,४१, ४२,         | १८९ २२९:            | 9.9           |                       |
| <b>ग्रासम्</b>       | 99.79३               | <b>≂.१२४</b> ; १२ |                     | चक्चाम्       | <b>र</b> .११७         |
| ग्रासान्             | ३. <b>१३३; ६.२</b> ≂ | चल्रुषः           | २.६४ [९०]           | चक्म्         | <b>६</b> .99          |
| <u>ग्रासार्थम्</u>   | 5,339                | चध्रा             | <b>⊏.</b> २४        | चरूपिः        | <b>⊏.</b> 9०५         |
| प्राहात्             | ६.७८                 | चभ्रंषि           | <b>૭</b> .૬         | चरैः          | ७.१२२                 |
| प्राह्यम्            | 5.95                 | चण्डासः १०        | . १२, १६, २६,       | चर्म          | २.१४९ [१७४]:          |
| प्राह्मी             | २.४६ [७१]            | ४१, १०⊏; ५        | ११.२४: १२.४४        |               | ६.६: ८.२३४, २८९       |
| <b>ब्री</b> ष्मे     | ६.२३                 | चण्डालात्         | १०.३७, ३९           | चर्मकारः      | 90.35                 |
| <b>ग्रीवायाम्</b>    | E.2E3                | चण्डालान्त्यसि    | त्रयः ११.१७४        | चर्मकार्यम्   | १०.४९                 |
| ग्लानिम्             | d`x3                 | चण्डालेन          | 90.35               | चर्मणा        | 99.908                |
|                      | .₹9९: 99.9⊏३,        | चतुरः ३.२३        | , २४; ९.३०४;        | चर्मजाम्      | ४.११९; ७.१३२          |
| 950                  |                      | ११.१२१, २         | 99                  | चर्ममयः       | २.१३२ [१५७]           |
| घण्टाताडः            | 90.33                |                   | (,936; 5,970.       | चमीि          | २.१६ [४१]             |
| वातकाः               | <b>४.</b> ४१         | चतुर्णम्          | ३.२० [११]           | चर्मावनवर     | ष् ६.७६               |
| षुष्टान्नम्          | ४.२०९                | चतुर्यकालम्       | ११.१०९              | चर्याणाम्     | €.३२                  |
| वृतकुम्भम्           | 99.938               | चतुर्थाशाः        | 5. <b>3</b> 90      | चलचितात्      | <b>१.</b> 9४          |
| <b>घृतपशुम्</b>      | · ¥.३७               | चतुर्वे           | २.९ [३४]            | चाजुवः        | 9.६२                  |
| घृतप्राशः            | ११.१४३               | चतुर्वशी          | ४.११४               | चाण्डालः      | <b>३.२३९; ४.</b> १३१; |
| वृतप्राशनम्          | ४.१४४                |                   | ३.२७६: ४.१२=        | 9.50          |                       |
| <b>वृतविन्दुः</b>    | ७.३४                 | चतुर्भागम् व      | १७६: ९. <b>१</b> १८ | चाण्डातैः     | ४.७९                  |
|                      | २.=२ [१०७];          | चतुष्कम्          | ७.५०; ६.१४२         | वाण्डात्या    |                       |
|                      | ३९, १८८, १८९;        | चतुष्टयम्         | <b>5.9</b> ₹0       | चातुर्मास्या  |                       |
|                      | :.१०६; १०.८८;        | चतुष्यबम्         | ४.३९, १३१           | चातुर्बर्ण्यस | <b>4</b> 90.939       |
| 99.89,               | १४९, २५६;            | चतुष्ययाः         | ९.२६४               | चातुर्वर्ण्ये | १०.३०, ६३             |
| 97.47                |                      | चतुष्यचे          | 99.99=              | चान्द्रव्रति  |                       |
| <b>चृतस्य</b>        | <b>८.३२</b> ८        | चतुष्पात्         | 9.59                | चान्द्रायणः   |                       |
| <b>घृता रतः</b>      | 9.50                 | ৰন্ত ০            | <i>હ</i> .૪         |               | र् ११.४१, १०६,        |
| घोरः                 | ४.८६                 | चन्त्रम्          | ९.३०९               |               | ४४, १६३, १७१,         |
| घोररूपम्             | ७.१२१                | _                 | ३०३: ११.२२०         |               | १६, २१७               |
| घोरान्               | 97.48                | चन्द्रसालोक्यम्   |                     | चापैः         | ७.१९२                 |
| घोरायाम्             | २.८८ [११३]           | चन्द्राकिंगिया    |                     | चारचकुः       | ९.२५६                 |
| घोरे                 | 9.40                 | चमसानाम्          | ५.११६; ६.५३         | चारणबारे      | -                     |
| <b>प्राणकर्णीवट्</b> |                      | चरणाः             | 93.88               | चारान्        | ७.१९४                 |
| ग्राजेन              | 3,289                | चरणैः             | ६.७४                | चारेण         | <b>९</b> .२ <b>९</b>  |
| चक्रभङ्गे            | ⊏.२९१                | चरम्              | ३.२०१               | चारैः ९.      | २६१, २६६, ३०६         |
| चक्रम्               | 8,58                 | चराचरम्           | १.४७, ६३;           | चार्मिकना     |                       |
| चक्रवत्              | 92.928               | 3.8x: x.8         |                     | वावम्         | 99.939                |
| चक्रवृद्धि           | <b>5.9</b> ₹₹        | चराणाम्           | ४.२९                | चिकित्सक      | <b>स्य</b> ४.२१२, २२० |
| चक्रवृद्धिम्         | 5.9XE                | चराणि             | <b>৩.</b> ৭         | चिकित्सक      | <b>r</b> :            |
| चक्राह्बम्           | ५.१२                 | चरिता             | ४.१७२               | चिकित्सक      | ानाम् ९.२९४           |
| चक्रिपः              | २. <b>११३ [१३</b> ८] | चरिते             | ११.१८६              | चिकित्सक      |                       |
| चक्रे                | ९.१२⊏                | चरिष्णुः          | १.५६                | चित्रम्       | ११.४७                 |
|                      |                      |                   |                     |               |                       |

7.949

| चित्रै:                      | ९.२४⊏                            |
|------------------------------|----------------------------------|
| चित्याम्                     | 8.86                             |
| <b>विरम्</b> १.४             | (¥; ¥,Ęo, ९३                     |
| चिररात्राय                   | 3.256                            |
| चिरस्थितम्                   | <b>x.</b> २x                     |
| चिह्नता                      | 90.44                            |
| चीनाः                        | १०.४४<br>१०.४४                   |
|                              |                                  |
| चीरम्                        | <b>६.६</b>                       |
| चीरवासा '                    | 19.909, 90%                      |
| चुल्ली                       | ₹.६⊏                             |
| चूडाकर्म                     | २.१० [३४]                        |
| चेतसा                        | ९.२१: १२.२३                      |
| चेलचर्मामिषाण                | तम् ११.१६६                       |
| चेष्टया                      | ्र <b>⊏.२६</b>                   |
| चेष्टजम्                     | ७.६३                             |
| चेष्टाः                      | ७. १९४                           |
| चेच्टाम्                     | હે. ૬ હ                          |
| चेच्टायै                     | 9.54                             |
| 4 <b>4 4 4 4</b>             |                                  |
| चेष्टास्                     | 9,48                             |
|                              | १.१७४ [१९९];                     |
| ७.२२३: ८.८                   |                                  |
| चेष्टितेन                    | <b>=.</b> ₹X                     |
| बेष्टितैः                    | ७.६७                             |
| चैत्यद्रमः                   | १०.५०                            |
| वैत्यवृक्षः                  | ९.२६४                            |
| वैत्रम्                      | ७.१६२                            |
| वैलनिर्वेजकस्य               | r ४.२ <b>१</b> ६                 |
| चैलवत्                       | ४.११९                            |
| वैलाशकः                      | १२.७२                            |
| चोवितान्                     | ९.२७२                            |
| चोरीवाकः                     | 9२.६३                            |
| चौरः                         | <b>⊏.</b> ३००, ३४२               |
| चौरकित्विषम्                 |                                  |
| चीरवण्डेन                    | <b>5. 29</b>                     |
| चीरम्                        |                                  |
| चीरवत्                       | ९.२७०, २७६<br>६.१९१, <b>२९</b> ६ |
| चीरम्याचावि                  | w: 99.992                        |
| चीरस्य                       | - Yo                             |
| चौराणाम्                     | ९.२७१                            |
| याराणाण्<br><del>कीवाद</del> | 5.38; 8.387                      |
| चौरान्<br><del>=</del>       | 7,40                             |
| चीरिक०                       | 9.57                             |
|                              | 8,995; 5,80,                     |
| १८९, २३३                     |                                  |

| 4.76.5141-41-41             | 7-1              |
|-----------------------------|------------------|
| चीर्यम्                     | ९.२७६            |
| चौलमीञ्जीनिबन्धनैः          | 7.7              |
| [२७]                        | 1.1              |
| च्युताः                     | ४.१३२            |
| च्युती                      | c. ४9c           |
| छद्मना ४.१९९                | .: <b>९.७</b> २  |
|                             | <b>९६, ९७</b>    |
| छन्बस्कृतम्                 | 8.900            |
|                             | ; ¥. <b>९</b> ¥, |
| <b>९</b> ८                  | ,                |
| छन्देन                      | <b>5.9</b> 9€    |
| छन्दोगम्                    | <b>३.9</b> 8%    |
|                             | 5, 900           |
| छत्रधारणम् २.१४३            | [9७=]            |
| छत्रम्                      | ७.९६             |
| छत्राकम्                    | 4.98             |
| छत्रोपानहमासनम्             | २.२२१            |
| [388]                       |                  |
| छलेन                        | 5.89             |
| छागमासेन                    | 3.259            |
| छादिमकः                     | ¥.9 <b>९</b> ¥   |
| छायाँ ४.१८४;                |                  |
| ख्रयाम्                     | 8.930            |
| छायायाम्                    | 8.49             |
| छित्रम् ७.१०४;              |                  |
| <b>छिन्नानुसारी</b>         | ७.१०२            |
| छ्च्छ्न्बरी                 | 92.44            |
| छ्रिकायाः                   | 5.32X            |
| छेबम् ६.२७०, ३६             | 5, 300           |
| छेवने                       | <b>⊏.२९२</b>     |
| छेरवर्जम्                   | <b>5. 200</b>    |
| जंगमम् १.४९                 | ो;  ¥.२=         |
| जगत् १.४२:                  | <b>३.२०</b> 9;   |
| ७.२२, १०३; =.४१             | 5                |
| जगतः १.१००;                 | ۲.99 <b>६</b> ;  |
| <b>९.२४</b> ४               |                  |
| जगतीगतम्                    | 9.900            |
|                             | ), ३६६;          |
| 92.30                       |                  |
| जचन्यम्                     | <b>₹</b> ₹ ₹     |
| जघन्या १२.                  | ४२, ४४           |
| जटाः                        | €.€              |
| <b>जटिलः</b> २. <b>१९</b> ४ | ([२१९]           |
|                             |                  |

जटिलम् जटी 99.82, 925 जरः 5.398 जडमूकान्धवधिरा ७.१४९: 99.42 २.5% [990] जंडवत्-**□.33**€ जनः जनने 4.59 9.997 जनन्याम् ७.२२२, २२४ जनम् 7.9XX [909] जनवादम् 8.905 जनस्य जनः १.७३, १०१; ४.२२: 99.289 जने x. 280; 90.9 जन्तुः 90.30 जन्तुम् जम्तूनाम् ६.६८; १२.६९ जन्तृन् **६.६९** जन्तोः 92.99 चम्म० ४.७७; १२.७८, ९३, 928 जन्मज्येच्छेन 9.925 जम्मतः २.१३० [१४४]; **९.**9२४, 9२६; 90.४२ २.१२४ [१४०]; जन्मनः 90.45 जन्मनाम्नोरवेदेन 4.40 जन्मनि १.४२; ५.३८, ७१; 90.93 5.90 जन्मप्रमृति 9.900; 97.73 जम्मस् जपः 3.68; 90.999 9.999 जपजप्यान 8.988 जपताम् २.४३ [७८], ७६ जपन् [१०१], ७७ [१०२], १९४ [२२०], १९७ [२२२] २.६० [= ४] जपयज्ञ: 7.49 [=4] जपयज्ञस्य 88.99 जपैः २.१९७ [२२२]: जप्यम् 99.982

| जप्येन २.६२ [८७];      | ४.१४८, १४९; ८.२७३; ज        |
|------------------------|-----------------------------|
| ४.१०७; ११.१९३          | ९.३३४; १०.६४                |
| जयः १०.११४             | जातिहीनाः १०.३५ जृ          |
| जयप्रेप्सुः ७.१९७      | जातिहीनान् ४.१४१ जे         |
| जयम् ७.१८३             | जात ९.४१ ज                  |
| जये ७.४४               | जातेष् ९.१४९ म              |
| जरवा ६.६२              | जातौँ ३.१७४: ९.१९१ ज्ञ      |
| जरा ६.७७               | जामयः ३.५७, ४८; ४.१८३ अ     |
| जराम् १२.८०            | जामिषिः ४.१८० १             |
| जराय्जा १.४३           | जाया ९.४४ 🛒                 |
| जलभीरयृतानिसम् ११.२१४  | जायात्वम् ९.८ ज्ञ           |
| जलम् ४.७८: ६.४६:       | जायामु ८.२७५; ९.७ ज्ञ       |
| ९.१६१: ११.२२३: १२.६२   | जायायाः ९.८ ज्ञ             |
| जलमाप्सृत्य ५.७७       | जारजातककामजी ९.१४३ ज्ञ      |
| जलवृक्षसमन्वितम् ७.७६  | जालान्तरगते ८.१३२ ज         |
| जलाशये ४.१२९, ११.१८६   | जालपावान ५.१३ 🛭             |
| जले ४.४६: ११.१७३       | जियांसया ११.२०६ 🖫           |
| जलेन ६.१६९             | जिजीविष्: ४.२७ 🥫            |
| जाड्लम् ७.६९           | जितकोधः ५.१७३ 🛊             |
| जातः ९.२१६             | जिते २.६७ [९२] ' [          |
| जातकर्मः २.४ [२९], २.२ | जितेन्त्रियः २.४४ [७०,] ७३  |
| [२७]                   | [9= ]; 8,984; 4,9, 38;      |
| जातवन्तस्य ४.७०        | ७.४४: ८.१७३: ११.३९, ७५ 🛊    |
| जातबलः १२.१०१          | जितैः ४.१८१ :               |
| जातबाह्मण॰ १०.१२२      | जिती २.६७ [९२] 🔻            |
| जातमात्रेण ९.१०६       | जिह्न २.६५ [९०]: ३          |
| जातयः १.४८; १०.४०, ४४  | <b>≂.</b> 9२४ ₹             |
| जातस्य ९.२७, ४९; १०.६० | जिह्नायाः ८.२७० 🛊           |
| जात्या १०.५; १०.१=     | जीतकर्मुकबस्ताबीन् ११.१३८ 🛊 |
| जातानाम् ९.१२४; १०.७;  | जीर्जः ४.४६; ९.२६५          |
| 99.988                 | जीर्जमलबत् ४.३४ :           |
| जातान् ६.९९            | जीर्जाः १०.१२५ इ            |
| जाति॰ ९.२०१            | जीर्जीन ६.१४: १०.१२४ 🛚      |
| जातिजानपदान् ६.४१      | जीवः १२.२२, ५३ 1            |
| जातितः १०.११, २७       | जीवजीविकः १२.६६ 🛭           |
| जातिताम् ९.१२          | जीवतः ११.१० ।               |
| जातिधर्मान् १.११८      | जीवनहेतवः १०.११६ 🛚          |
| जातिश्रंशकरम् ११.६७.   | जीवनाय ११.७६. 🛚             |
| १२४                    | जीवन् ५.४५; १०.५३ १         |
| जातिमात्रोपजीवी ८.२०:  | जीवन्तम् ७.१३७ [            |
| १२.११४                 | जीवन्तीनाम् ८.२९            |
| जातिम् २.१२३ [१४८]:    | जीवसंज्ञकः १२.१३ ३          |
| (. [ ( 4 [ ] ) ].      | जीवस्य १२.२३ र              |

|                     | 0-105 0-14              |
|---------------------|-------------------------|
| जीविका              | १०.७६, १०४              |
| जीविकाम्            | 90.57                   |
| जृम्जमाजाम्         | <b>8.83</b>             |
| जेहम्यम्            | 99.६७                   |
| जातयः               | ३.४४, ११०               |
| जातस्य              | 4.29                    |
| जाता                | ९.१७३                   |
| ज्ञाति०             | ४.१७९, २३९;             |
| 99.952              |                         |
| न्नातिकार्याणि      | 99.950                  |
| न्नातिकुलबन्धु      | षु २.१४९                |
| ज्ञाति गुँज वर्षित  | त ⊏.३७१                 |
| ज्ञातित्वेन         | 99.9७२                  |
| ज्ञातिप्रायम्       | ३.२६४                   |
| ज्ञातिभ्यः          | ३.३१, २६४               |
| ज्ञातिम्            | ४.१०३                   |
| न्नातिमरणम्         | ¥.66; E.90E             |
| जातिसम्बरिध         | <b>पि</b> ः ९.२३९       |
| ऋतिसम्बन्धि         | <del>पोपितः</del> २.१०७ |
| [१३२]               |                         |
| ज्ञानचभुवा          | १.१२७ [२१८];            |
| 8.28                |                         |
| ज्ञानतः             | २.१३० [१४४]:            |
| <u> </u>            | 5 -V 50 - 63            |
| ज्ञानवः             | २.८४ [१०९]              |
| ज्ञाननिष्ठाः        | 3.938                   |
| ज्ञाननिष्देषु       | ₹. <b>१</b> ३५          |
| ज्ञानपूर्वम्        | 92.59                   |
| ज्ञानम्             | 9.55; 7.87;             |
|                     | ।.२३४: १२.२६,           |
| <b>३</b> 9, ⊏३      | V 8V                    |
| ज्ञानमूलाम्         | 8,78                    |
| ज्ञानविज्ञानवे      | बना ९.४१                |
| ज्ञानारिनना         | 99.285                  |
| ज्ञानाज्ञानकृत      | 99.984                  |
| ज्ञानात्            | ११.१७४, २३२             |
| ज्ञानिनः            | 97.903                  |
| ज्ञानिभ्यः          | 97.903                  |
| ज्ञानेन २.          | ७१ [९६], १२६            |
|                     | ३.७८; ४.२४;             |
| ४.१०९               | 2022                    |
| ज्ञानोत्कृष्टाय<br> | 3,930                   |
| ज्या                | 5 60 13                 |

| TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         |                                       | तपोनिष्ठाः ३.१३४                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ज्यायस्याम् २.१०६ [१३३]                          | तज्ञानाराम० ११.६१                     |                                    |
| ज्यायसीम् १०.९४                                  | तडानेषु ४,२०३                         | तपोबीजप्रभावैः १०.४२               |
| ज्यायसे ९.११४                                    | तत्त्वतः ७.१०, १६, १४४,               | तपोविशेषैः २.१४० [१६४]             |
| ज्यायांसम् २.९७ [१२२];                           | १७८; ८.३२, १२६, २७७,                  | तप्तः ८.३७२; ११.१२४                |
| 3.930                                            | २७६; ६.१६२; ९.२६२;                    | तप्तकृष्ट्रम् ११.१४६, २१४          |
| ज्यायान् ४.८; ८.१६७                              | १२.१, १०२                             | तप्तम् ६.२७२                       |
| ज्येष्ठः ३.७६; ४.१६४;                            | तस्वेन ७.६८                           | तप्ते ८.३७२; ११.१०३                |
| ९.४८, १०४, १०८, १०९,                             | तत्परः ४.१९६                          | <b>तमः</b> १.४, ४४; ४. <b>=</b> १, |
| ११०, ११३, ११७, १२४,                              | तथ्येन ८,२७४                          | २४२; ९.१६१; १२.२४, २६,             |
| २०४, २११, २१३, २१४                               | तदात्वम् ७.१७८                        | २९, ९४                             |
| ज्येष्ठकनिष्ठाम्याम् ९.११३                       | तबात्वे ७.१६९, १७९                    | तमम् १.९२                          |
| ज्येष्ठता ९.१२६, १३४,                            | तद्वतः ३.४४                           | तमसः १२,३८                         |
| 99.9=4                                           | तद्विदः ९.६१                          | तमसा १,४९                          |
| ज्येक्ठभार्यायाम् ९.१२०                          | तनयम् ८.२७४                           | तमिस ८.९४                          |
| ज्येच्ठवृत्तिः ९.११०                             | तनयाम् ११.१७१                         | तमोनुबः १.६                        |
| ज्येष्ठवृताः ९.१२३                               |                                       | तमोण्ताः १२.११४                    |
| ज्येष्ठसामनाः ३.१८४                              | तनुः २.३ [२८], ७५ [१००];              | <b>तरः १</b> .९२; ⊏.४०६            |
|                                                  | ¥.9=¥, 9= <b>?</b>                    | तरत्समन्दीयम् ११.२५३               |
| ज्येष्ठस्य ९.४७, ११२, ११९<br>ज्येष्ठांशम् ११.१८४ | तनुम् ६.३२                            | तरत्तमन्यायम् । १.४२२<br>तरे       |
|                                                  | तनुलोमकेशवशनाम् ३.१०                  |                                    |
|                                                  | तन्तुवायः ८.३९७                       |                                    |
|                                                  | तम्मूलान् ४.९२                        |                                    |
| ज्येष्ठेन ९.१०६                                  | तपः १.२४, ३३, ३४, ४१,                 | तर्पणम् ३.७०                       |
| ज्येच्छी ११.१८४                                  | <b>६६, ९४; २.४६ [६३], १४</b> १        | तस्प॰ ३.३                          |
| <b>ज्यैष्ठयम्</b> २.१३० [१४४];                   | [१६६], १४१ [१६६], १३९                 | तत्त्पजः ९.१६७, १७०                |
| ९ ्६४, १२४, २१०                                  | [१६४], १४२ [१६७], २०३                 | तिष्टः १०,४६                       |
| ज्येष्ट्यात् १.९३                                | [२२८], २०४ [२२९];                     | तले २.३४ [४९];                     |
| ज्योतिः १.७७                                     | ३.१३४; ४.२३७; ४.१०५;                  | तपोवृद्धपर्यम् २.१४०[१७४]          |
| ज्योतिर्गणान् ४.१४२                              | <b>६.२३, २४, ३०, ७०</b> ;             | तस्करः ८.६७                        |
| ज्योतिषः १.७८                                    | ११.४७, २३३, २३४, २३४,                 | तस्करप्रतिषेधार्थम् ९.२६६          |
| ज्योतिषाम् ४.१०५                                 | २३७, २३८, २४०; १२.३१,                 | तस्करम् ४.१३३                      |
| ज्योतींचि १.३८: १२.४९                            | =3. 90¥                               | तस्कराः ९.२७६                      |
| ज्वलनाम्बुसमा १०.१०३                             | तपनम् ४.८९                            | तस्करात् ८.३४५                     |
| ब्रह्मः १०.२२                                    | तपसः १.११०; ६.७४,                     | तस्करान् ९.२४४, २४६                |
| ब्रस्लाः १२.४४                                   | 99.288                                | ताड्याः =.२९९                      |
| टिट्टिभम् ४.११                                   | तपसा ४.१४८, २३६, २४३,                 | तान्तवम् १०.५७; १२.६४              |
| डिम्माहबहतानाम् ४.९४                             | ሂ. <b>૧</b> ০৬;                       | तान्तवस्य ९.२२९                    |
| तक्षणम् ४.११४                                    | 99.900, 909, 983,                     | तापस्यम् १.११४                     |
| तक्जोः ४.२१०; १०.१०७                             | २२७, २३६, २३७, २३ <u>८,</u>           | तापसाः १२.४६                       |
| <b>तक्रस्य</b> ६.३२६                             | 230 2Y0 2Y2 2Y2                       | तापसेष् ६.२७                       |
| तडागभेदकम् ९.२७९                                 | २३९, २४१, २४२, २४३;<br>१२,१°४         | तापसः ६.४१                         |
| तडारम् ८.२६४                                     | तपस्विनः ४.१६२                        | तापान १२.७६                        |
|                                                  |                                       |                                    |
| •                                                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | तामसः १.६२                         |
| तडागानि ७.१९६; ८.२४८                             | तपोधनाः ११.२४१                        | तामसम् १२.३३, ३४                   |

| तामलाः १२.४८                | तुरंगाः १२.४३               | तेजस्वी ९.३१०,३१८         |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| तामसि १२.४२, ४३             | तुरायणम् ६.१०               | तेजोमयाः ६,३९             |
| तामसीचु १२.४०               |                             | तेजोम्र्तिः ३.९३          |
| तामिस्रम् ४,८८              |                             | तैरुण्यम् ४.१६३           |
| त्तामिस्रे ४.१६४            | तुरीयम् ९.११२               | तैजसाम् ५.११              |
| ताम्रः ४.११४                | तुलामानम् ८,४०३             | तैर्यग्योनाः ७.१४९, १५०   |
| ताम्ररूप्यसुवर्णानाम् ८.१३१ |                             | तैलपकः १२.६३              |
| ताम्रस्य ११.१६७             |                             | तैलबिन्दुः ७.३३           |
| ताम्रिकः ८.१३६              | तुल्यासु १०.४               | तैलम् ६.२७२; १०.८८;       |
| तामिस्रः १२.७४              |                             | 9२.६३                     |
| तारिकम् ८,४०७               |                             | तैलस्य ८,३२८              |
| तार्यम् ८,४०४               | तुष्टप्रकृतिम् ७.२०९        | तैलिकः ३.१३८              |
| ताबान् ६.१९४                | तुष्टिकरम् ११.२३३           | तैलेन ४.८३                |
| तास्कर्वम् ९.२२३            | तुष्टिम् ८.२८८              | तोयम् ९.३०४               |
| तिसिरी ११.१३४               | तुष्टेषु २.२०३ [२२८]        | तोये . ८.४०९              |
| तिचयः ३.२७६                 | तूर्वघोषैः ७.२२४            | तोयैः ५.१०८               |
| तिथी २.५ [३०]               | त्र्यीम् ८.१४७              | तौर्यत्रिकम् ७.४७         |
| तिरश्चाम् १२.४७             | त्यम् ११.२५४                | <b>त्यक्ताग्निः</b> ३.१४३ |
| तिरोहितम् ५.२०३             | तृचेन ८.१०६                 | त्यानः २.७२ [९७]          |
| तिर्यक् ६.२९१; १२.६०        | तुंच े १.४८; १२.४८          | त्यानम् ८.३८९; १०.११३     |
| तिर्यक्जाः १०.७२            | तृजकाष्ठबुमाजाम् ११.१६६     | त्यागिनाम् ३.२४५; ५.८९    |
| तिर्यक्त्वम् १२.४०          |                             | त्यानेन १०.२४, १११        |
| तिर्यक्योगी ४.२००           |                             | त्रपुषः ५.११४             |
| तिर्यञ्चः ५.४०              | तृषम् ४.७०; ६.१४;           | त्रयाणाम् २.२०४ [२२९]     |
| ्तिलः ३.२२३; ४.२३३          | E. 338                      | त्रयी ११.२६४              |
| तिलडोचम् ११.१३४             | तृत्रस्य ८.३२६              | त्रमीनिष्कर्षम् ४.१२४     |
| तिलप्रवः ४.२२९              |                             | त्रयीविद्याम् ७.४३        |
| तिलसम्बद्धम् ४.७४           |                             | त्रयोवशी ३.२७३            |
| तिलाः ३.२४४; ४.१८९          |                             | त्रयोवशीम् ३.२७४          |
| 9.39; 90.98                 | ११.२०४                      | त्रसरेजवः ८.१३३           |
| तिलान् ३.२१०; ४.१८८         |                             | त्रसरेणुम् ८.१३२          |
| 90.90                       | <b>तृतीयिनः</b>             | त्रिकम् २.४४ [७९]; ७.४९;  |
| तिलैः ३.२३४, २६७            | तृप्तान् ३.२४१              | <u>इ.१४२</u>              |
| १०. ५६, ९१                  | तृप्तिः ३.१४६, २७१          | <b>त्रिगुषः</b> ८.२३७     |
| तितिरिः १२.६४               |                             | त्रिगुजम् ४.१३७; ८.१२१    |
| तीक्ष्यः ७.१४०              |                             | त्रिणाधिकेतः ३.१८४        |
| तीक्ष्म                     |                             | त्रिवण्डम् ११.१२          |
| तीक्ष्ये ९.२७६              | <b>३२</b> १; ११.१२१; १२.१२० | त्रिवण्डवत् ९.२९६         |
| तीर्बम् २.३४ [४९]; ३.१३०    |                             | त्रिवण्डी १२.१०           |
| तीर्थे ८.३४६; ११.१९६        | तेजसः १.३६, ६३              | त्रिविवम् ९.२४३           |
| तीर्चेन २.३३ [४८], ३६       | तेजसा ७.४                   | त्रिविवीकसः १.९४          |
| [ [ 9 ]                     | तेजसाम् ११.२४६              | त्रिपदा २.४६ [८१]         |
| तीरितम् ९.२३३               | े तेजस्कामः ४,४४            | त्रिपक्षात् ८.४८, १०७     |
|                             |                             |                           |

| त्रिणः २.१६ [४३], ५०        | <b>त्र्यवरै:</b> ५.६०         | ३०१, ३३०, ३३१, ३७४,       |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| [७४]                        | त्र्यष्टवर्षः ९.९४            | ३७९, ३८८; ११.१४१;         |
| त्रियवम् ८.१३४              | व्यहम् ४.२२२; ४.४९, ६३;       | 92.90, 900                |
| त्रिरात्रम् ४.११९; ४.७६,    | ६९, ७३; ११.१२४, १४८,          | वण्डजम् ७.४८              |
| 50, 59; 99.937, 988         | 9 \$ =                        | बण्डजितः ७.२१             |
| त्रिरात्रात् ५.६७, ७१, ८८,  | त्र्यहात् ५.६४, ७२            | वण्डवासः ८.४१४            |
| 909                         | त्वक् २.६५ [९०]; ४.२२१        | दण्डधरः ९.२४४             |
| त्रिरात्रैः ५.६४            | त्वक्षेवकः ८,२८४              | बण्डनीतिम् ७.४३           |
| त्रिवर्गः २.१९९ [२२४]       | त्वक्सारय्यवहारान् १०.३७      | दण्डपारुष्यम् ८.२७८       |
| त्रिवर्गेण ७.२७             | त्वचम् ४.१८९                  | बण्डम् २.२३ [४८], ३९      |
| त्रिवारम् ११.८०             | त्वचा २.४४ [७९];              | [६४]; ४.१६४; ७.१४, १८;    |
| त्रिवार्षिकम् ११.७          | 99.२२=                        | ७.२०; =.३२, १२६, १२९,     |
| त्रिविधम् १२.५; ७.१२,       | त्वङ्कारम् ११.२०४             | १९४, २०४, २२४, २२४,       |
| १८४, २०६                    | वंशः १२.६२                    | २३८, २६७, २७४, २८०,       |
| त्रिविद्यस्य १२.४           | वंशम् १.४०; ४५                | २८६, २८७, २९२, २९३,       |
| त्रिविद्या ११.९४            | वंष्ट्रियः १०.८९              | ३०७, ३१४, ३१९, ३२२,       |
| त्रिवृता २.१८ [४३]          | वंष्ट्रिजाम् ४.२९; १२.४८      | ३२४, ३४१, ३४९, ३६१,       |
| त्रिवृति ११.२६३             | <b>बक्षः</b> ७.६४; ९.१२८      | ३६७, ३८२, ३८३, ३८४,       |
| त्रिवृत् २.१९ [४४];         | बक्षम् ७.६३                   | ३९२; ९.२२९; २३६, २४४,     |
| ११.७४, २६४                  | बक्रया ५.१५०                  | २९३; ११.२१                |
| त्रिवृत्वेदः ११.२६५         | बक्षस्य ६.१०                  | वण्डलेशम् ८.४१            |
| त्रिवृत्समा २.१७ [४२]       | बकान् ७.६१, ६२                | दण्डब्यूहेन् ७.१८७        |
| त्रिवेदः २.९३ [११=]         | <b>दक्षिणः</b> २.४७ [७२], २०६ | वण्डवाचिके ८.६            |
| त्रिंशत्वर्षः र.९४          | [२३१]                         | वण्डविकल्पः ९.२२८         |
| त्रिषवणम् ६.२४; ११.१२३,     | दिवाजतः ३.९१; म.२, ३०३        | वण्डविधिः ८.२७८           |
| २१६                         | दक्षिणम् ४.५८                 | वण्डविधिम् ८.२२१          |
| <b>त्रिष्</b> २.२०३ [२२८]   | विवाणा ३.१४१                  | बण्डमिर्जये ८.३०१         |
| त्रिसुपर्णः ३.१८४           | बक्षिणानाम् ८.३४९             | बण्डविशेषान् ८.११९        |
| त्रिहायनम् ११.१३४           | दक्षिणाप्रवणम् ३.२०६          | बण्डशुरुकावशेषम् . ८.१५९  |
| <b>त्रेता</b>               | विवागिमुखः ४.५०               | बण्डस्य ७.२२, २४, ४१;     |
| त्रेतायाम् १.८४, ८६         | विभागमुखः २.२७ [४२];          | <b>⊏.१२४, २७७; ९.२४</b> ४ |
| त्रेतायुगम् ९.३०१           | ३.२१४, २३८                    | बण्डात् ९.२६३             |
| त्रैलोक्यम् ११.२३६          | विधिनाम् ३.१४३, २४८;          | बण्डान् २.२० [४४];        |
| त्रैविद्यः १२.१११           | <b>६.३</b> □: 99.४, ३□        | <b>5.9</b> 22             |
| त्रैविद्यवृद्धान् ७.३७      | विश्वणायनम् १.६७              | बण्डी ६.४२                |
| त्रैविद्याः ९.१८८           | विभागासु ८.२०७                | बण्डे ७.६४                |
| त्रैविद्येन २.३ [२८]        | <b>विक्रणे</b> २.३८ [६३]      | बण्डेन ७.२३, २७, १०१,     |
| त्रैविद्येभ्यः ७.४३         | विधानेन २.४७ [७२]; ४.९२       | १०३, १०६; ६.३४४;          |
| त्रैवेदिकम् १.३             | विभिनेः ८.३०६                 | 9.703                     |
| त्र्यस्तपूर्वम् २.१०९ [१३४] | बण्डः २.१४९ [१७४]; २१०        | बर्ण्डः ६.३४२; ९.२७४      |
| त्र्यसम् ६.३०               | [४६]; ७.१७, १६, २४, २८,       | बरबी ५.१२०                |
| त्र्यबात् ६.३०              | ३१, ६५; ८.२४३, २७६,           | बत्तः ९.१४९               |
| न्त्र्यवरान् ३.१८७          | .२९०, २९४, २९७, २९८,          | बत्तशुल्कयाम् ९.९७        |

| बित्रमः ९.१४१, १४२;      | वशनुजम् ८.१२१              | बात्पृहम् ५.१२              |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 985                      | बशजामपतिम् ७.११४           | बात्पृहम् ४.१२ वात्रा ३.२३६ |
| बधिः २.=२ [१०७];         | दशचक्रसमः ४.८४             | बानधर्मम् ४.२२७             |
| ₹.२२६; ¥.२xo; x.9o;      | वशध्वजसमः ४,८४             | बानप्रतिभुवि ८.१६०          |
| 90.55; 99.797; 97.83     | वशयलम् ८,३९७               | बानम् १.६६, ६६, ६९, ९०;     |
| रिधसम्भवम् ४.१०          | दशबन्धम् ५.१०७             | २.१३३ [१४=]: ३.२७:          |
| बछाः ८,३२६               | बशमासान् ३.२७०             | ¥.₹₹¥, ₹₹७; ७.¤¥, ₹०¥;      |
| बन्तः ४.१४१; ६.१७        | बशमीस्थस्य २.११३ [१३८]     | 90.64, 68; 99.2, 60         |
| बन्तजाते ४.४८            | बशम्यादी ३.२७६             | बानस्य ३.१७८; ७.८६          |
| बन्तधावनम् ४.१५२         | रशम्याम् २.५ [३०]          | बाबात् १०.९१                |
| बन्तैः ४.६९              | बशरात्रयः ३.४७             | बानानाम् ४.२३३              |
| बनः ६.९२; ८.२६४, २६८,    | वशरात्रस्य ४.७४            | बानेन ४.१०७; ११.१३९,        |
| २८४, २९७, ३२९, ३३१,      | वशरात्रेण ४.६४             | २२७                         |
| ३६९, ३७३, ३८३, ३८४;      | दशवर्षम् २.११० [१३४]       | बान्तः ४.३४, २४६; ६.८       |
| 9.258                    | वशवेशसमः ४.८४              | शन्तम् ७.१४१                |
| बमकः ३.१६२               | दशस्नासमम् ४.८५            | बान्ताः ९.१८८               |
| वमवानाभ्याम् ४.२४६       | दशस्त्रासहस्रोजि ४.८६      | बाप्यः ८.२१३                |
| दमम् ५. रे९, १०८, १९१,   | बशा ३.४४                   | बाप्यानि ८.४०५              |
| १९२, १९८, २४७, २७३,      | दशाङ्गुलः ८.२७१            | बाप्यौ ८.५९, १९१            |
| २९३, ३६८, ३९७; ९.२३०,    | वशास्त्राख्यम् २.१०९ [१३४] | वामेन ७.१९८                 |
| २८७                      | दशावरा े १२.११०, १११       | बाम्भिकः ३.१४९              |
| बम्पती ३.१६              | वशाहम् ५.५९                | बाम्भिकस्य ४.२११            |
| बम्भम् ४.१६३             | दशाहे ५.७९                 | बाम्भिकाः १२.४४             |
| वरबाः १०,४४              | वशाहेन ५.८३, १०२           | बायः ८.१८०, १९४, १९९:       |
| बरिब्राणाम् ९.२३०        | बशी ७.११९                  | ९.७९; १०.११४                |
| वर्दरः १२.६४             | बरोशः ७.११६                | दायभागम् ९.१०३              |
| वर्षात् =.२१३, २१४, २७३, | दस्यदः १०.४५               | बायम् ९.७७, १६४, २०३,       |
| २६२                      | <b>दस्यः</b> =.६६; १०.३२   | २१७                         |
| वर्षिता ८.३७१            | बस्युनिष्क्रिययोः ११.१८    | बायात् ९.१४१                |
| वर्षेज ८.२७१, ३६७        | बस्युभिः ५.१३१; ७.१४३      | बायाबाः ९.१४८, १४९.         |
| वर्जपाजिना ३.२७९         | बाक्यम् १०.१२४             | २००                         |
| वर्णाः ३.२४४, २४६        | बाढ़िकायाम् ८.२८३          | बायाबान् ८.१६०              |
| बर्भेचु ३.२१६, २४५       | बाता ३.१४२, १७६;           | दारकर्मीण ३.४, १२           |
| दर्शकः ८.२८४             | ५.१५३; ६.८; ८.३०३;         | बारक्रियाम् ५.१६८           |
| दर्शनप्रतिचाय्ये ८.१६०   | 99. <b>९,</b> ४३           | <b>शरपरिव्रहम् ९.३</b> २६   |
| वर्शनसम्पन्नः ६.७४       | बातारः ३.२४९               | बारलक्षणम् ८.२२७            |
| बर्शने ५.८६, ८.२५३       | बातारम् ७.२१०              | बारवाणाम् ४.११४             |
| बर्शनेन ६.७४             | बातुः ३.१६९, १७७, १७८,     | बारा॰ १.११२: ३.१७१          |
| वर्शनिः ९.२६८            | १९१, २४२: ४.१९३            | बाराः =.३४९, ४०९            |
| वर्शम् ६.९               | बात् ४.१९४                 | वाराधीनः ९.२८               |
| वर्शेन ३.२८२             | बातृषिः ३.९७, १२८          | बारान् ७.२१३: ११.४          |
| बशकुलानि ३.६             | बातृयाजकः ३.१७२            | बाराजाम् ११.६१              |
| वशगुषः ८.२४३             | बातृन् ३.१४२               | बारु० ८.३३९                 |
|                          |                            |                             |

# मनुस्मृति-शब्बसूची

| वारुणम १२.७८               | दिवास्वप्नः ७.४७                         | बुर्गम् ४.७७; ७.२९, ७४;   |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| बारुजम् १२.७५              | <b>विवि</b> २.२०७ [२३२];                 | 99.23=                    |
| बारुणान् १२.७६             | 8.xe, 982                                | बुर्गसमाभितम् ७.७३        |
| बारुपाम् ६.४४              | विवीकसः ११.२४२                           | दुर्गाण ११.४३             |
| बासबत् ४.१८८               | विश: १.१३; ८.४७;                         | दुर्गातु ३.९८             |
| बारेड १०.२९                | 92.929                                   | बुर्गाभितान् ७.७३         |
| <b>बारै</b> ः ७.२१३; ९.२०३ | विशम् ७.१८९: ११.१०४                      | बुर्जनसंसर्गः ९.१३        |
| बाशा ६.४०९                 | विशाम ३.२४८; ४.११४                       | ब्जिनः १२.७९              |
| बाशानाम् ८.४०८             | बीका ६.२९                                | बुर्जयम् १२.८०            |
| वारी: ८,४०८                | <b>बीक्रितः</b> २.१०३ <sup>.</sup> [१२८] | बुर्जेयाम् ६.७६           |
| बासः ६.२९९. ३४२, ४१६       | बीक्रितस्य ४.१३०, २१०                    | र्धरः ७.२८                |
| बासजीवनम् १०.३२            | वीक्षताः ८.३६०                           | द्रवलम् ३.१४१             |
| बासबास्याम् ९.१७९          | बीनाः ९.२३८                              | र्वलाः ९.६                |
| बासनापितौ ४.२५३            | <b>दीपद</b> ः ४.२२९                      | व्ह्वलानु ७.२०            |
| दासम् १०.३४                | बीर्यकालम् ८.१४४                         | द्वलेन्त्रियै: ३.७९       |
| बासयोनयः ९.४१४             | बीर्चजीविनः ९.२४६                        | बुर्विक                   |
| बासवर्गः ४.१८४             | बीर्चम् ४.२७, ७६, ७८, ९४,                | दर्मतेः ११.३०             |
| बासवर्गस्य ३.२४६           | 230                                      | ब्यॉनिः १०.४९             |
| बासवर्गेष ४.१८०            | बीर्घवर्णान्तम् २.८ [३३]                 | र्लंगः ७.२१               |
| बासेन ८.७०                 | दीर्घसंध्यत्वात् ४.९४                    | र्नेनाम् ४.१३७            |
| बासी ९.५५: ११.१८३          | <b>बीर्चस्य</b> ८.२१६                    | बुर्विवाहेषु ३.४१         |
| बासीषु 🕟 ९.४८              | बीर्चाध्वनि ८.४०६                        | ब्रचरितम् ११.२६३          |
| बास्यम् ८.४१०, ४१२,        | बीर्घान् ७.१९३                           | बुश्चरितैः ११.४८          |
| ४१३                        | बु:खार्व १.२६, ४९: १२.२८,                | बूबकान् ९.२३२             |
| बास्यात् ८.४१४             | 99                                       | बुष्करम् २ ४९ [८४];       |
| बास्याम् ९.१७९             | बु:खजीविनि ११.९                          | ७.४४: ११.२३८              |
| बास्याय ८.४९३              | बु:खभागी ४.१५७                           | बुष्कुलात् २.२१३ [२३८]    |
| विग्धैः ७.९०               | दुःखमूलम् ४.१२                           | बुष्कृतकर्मचः ४.२४८       |
| दिग्वासाः ११.२०१           | <b>दुःखम्</b> ४.१६०, १६७;                | बुष्कृतम् ३.१९१: ४.२४०;   |
| विधिवूपतिः ३.१७३           | ⊏.२ <u>५</u> ६: १२.१३                    | ६.७९: ७.९४: ११.२२९        |
| विनम् २.१९४: ६.२२:         | दुःखयोगम् ६.६४                           | <b>बुष्कृतांशेन</b> ४.२०१ |
| 99.988                     | बु:खानि १२.७४                            | बुष्कृतिनाम् १२.१६        |
| विनर्भेषु ३.२७७            | दु:खाय ८,२८६                             | वुष्कृतीम् ३.२३०          |
| विवम् १.१३: ४.१५९:         | बु:खिता ९.२८८                            | बुष्टचेतसः ३.२२४          |
| ११.२४०                     | बुरतिक्रमम् ११.२३८                       | बुष्टबाक् ८.३८६           |
| विवा ४.४०. १०२, १०६:       | दुरन्तानि ७.४४                           | बुष्टसामन्तः ९.३१०        |
| ६.१९, ६.२३०: १०.४४:        | बुराचारः ४.१५७                           | <b>इंब्ट्रस्य</b> ६.३७३   |
| 99.990. 908                | बुरात्मनः ९.७३: ११.४८                    | बुच्चेषुः ७.२४            |
| विवाकीर्तिम् ४.८४          | बुरात्मनाम् ६.१७४                        | बुस्तरम् ४.२४२; ११.२३६    |
| विवाकृतम् २.७७ [१०२]       | बुरापम् ११.२३८                           | बुहितरः ९.१९३             |
| विवाचरेभ्यः ३.९०           | बुरुपसर्पिणम् ७.९                        | बुहितरम् ९.९६             |
| विवानिशम् ७,४४; ९,२        | बुर्गः ७.१४७                             | बुहिता ४.१६४; ९.१३०       |
| दिवारात्रम् ४.५०           | बुर्गीन्धम् ६.७६                         | बुहितृबिक्रयम् ९.९८, १००  |

| बुहित्रा                       | 2 900 [2 11].                           | रेवत्वम्              | 93.70                  | <del></del>                           | - 0116           |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|
| युग्दना<br>४.१८०               | २.१९० [२.४];                            | वेववसाम्              | 9२.४०<br>९.९५          | वेशकालव्यवस्थितः<br>वेशकालार्ववर्शिनः |                  |
|                                | १६३; ७.६४, ६६                           | वेववानवगन्धर्वाः      | <b>५.</b> २३<br>७.२३   | वेशकाली ३.१२                          | <b>८.१४७</b>     |
| बूतम्                          | \$\$.e                                  | वेषवेषत्यः            | ۷.٩ <b>२</b> ४         | 9 <b>६</b> ; =. 9 २ ६, 9 ४            |                  |
| बूतसम्प्रेषण                   |                                         |                       | १६४ [१८९]              | वेशकुलजातीनाम्                        | ٠<br>=,४६        |
| बूते                           | 9. EX                                   |                       | ₹ [२। <b>१७</b> ]      | वेशवृष्टैः                            | ۳. • ۶<br>⊊. ≩   |
| बूरतः                          | ₹.७३                                    | वेवनसमाह्वयौ          | <b>९.</b> २२२          | वेशधर्मान्                            | 9.99=            |
| बूरतरे                         | 99.97=                                  | वेवनिकायान्           | 9.38                   | बेशम् १.१३६                           |                  |
| बूरस्यः                        | २.१७७ [२०२]                             | वेवपशून्              | 5.282                  | ₹.२०६; ७.६९; =                        |                  |
| बूरस्थस्य                      | २.१७२ [१९७]                             | वेवपूर्वकम्           | <b>३.२०९</b>           | २७३                                   | , ,              |
| दूरात्                         | २.१६१ [१८६];                            | वेवब्राष्ट्रमणसान्ति  |                        | वेशानाम्                              | <b>९.३३</b> १    |
| 3.930; 8                       |                                         | वेबमानवाः             | 3.209                  | वेशानु १.१४३                          |                  |
| बूरे                           |                                         | वेषयञ्जम्             | ેં ૪.૨૧                | ९.२४१, २६६                            | f / , / - 1'     |
| दूरेज                          | =. <b>₹</b> 0₹                          | देवर:                 | 9.69                   | बेशान्तरस्ये                          | ¥.95             |
| बूचजम्                         | २.१८८ [२।३];                            |                       | ९. ५९, १४७             | देशे १.१३७                            |                  |
| 99.59                          | (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | वेवराय                | 9.90                   | २.१९७ [२२२]; =                        | .99. 88.         |
| द्वपे                          | <b>९.२</b> =६                           | देवरै:                | <b>₹.</b> X X          | २३३, ३४=                              |                  |
| बूचिका                         | <b>x</b> .93x                           | देवर्षिः २.           | १४१ [१७६]              | वेश्यम्                               | <b>=</b> .ሂ२     |
| दुषितः                         | €.€€                                    | वेवर्षिपितृसेविता     |                        |                                       | ; =.9२५;         |
| बूचितम्                        | ४.१२४                                   | वेवलकान्              | <b>३.</b> १४२          | 92.3                                  |                  |
| वृषिताः                        | <b>5.5</b> 8                            | देवलके े              | 3.950                  | वेहजै:                                | 9.908            |
| वृद्रकारी                      | 8.284                                   | वेबलोकस्य             | ४.१८२                  | वेहतः                                 | 9.933            |
| वृद्वतः                        | 99.59                                   |                       | २०७ [२३२];             | बेहत्यानः                             | १०.६२            |
| वृते:                          | २.७४ [९९]                               | <b>4.9</b> 48         |                        | बेहम् १.३३                            | १; २.२२३         |
| वृषद्वती                       | १.१३६ [२.१७]                            | वेवस्वम्              | 99. <del>२</del> ०, २६ | [२४८]; ६.२४, ४                        | o, ७=            |
| वृष्टबोचाः                     | <b>⊏.</b> €४                            | <b>बेबा</b> : २.१२७ [ | 9 4 7]; 9 7 9          |                                       | <b>६</b> ; ९.२९  |
| <b>बृष्ट्</b> योः              | 9२.9२०                                  | [9 4 4]; 3.50         |                        | बेहात् ४.१३२: १                       | ₹.¥o, €₹         |
| <b>बृष्ट भुतात्</b>            | <b>≒.७</b> ४                            | ¥.9२७; 5.9६           | , <b>८४, ९</b> ६;      |                                       | १०; १२.४         |
| <b>वृष्टिनिपाते</b> न          | १ ३.२४१                                 | <b>९.३१६</b> ; ११.२   | ४४; १२.४९              |                                       | <b>४९, १०</b> ५: |
| <b>वृष्टिप्</b> तम्            | €.8€                                    | वेषानाम्              | १.२२, ७१;              | 92.93, 2=                             |                  |
|                                | . <b>५.९२; १२.९४</b> ,                  | <b>३.</b> १९४; ४.२    | ०६, २५७;               |                                       | १; १२.२४         |
| .११७                           |                                         | ९.९५; ११.८४,          |                        | वेहेषु                                | ६.६४             |
| वेवकार्यात्                    | ₹.२०३                                   |                       | .३६; २.१२७             | वैत्यवानवः                            | ३.१९६            |
| देवसातेषु                      | ४,२०३                                   | _[१४२]; ३.८१;         |                        | <b>बै</b> त्याः                       | 92.85            |
|                                | .४६, ७२: ११७:                           | ६.२४; ७.२९, ३         | २०१; ९.३१४             | •                                     | , j              |
|                                | .दः १२.११९                              | देवान्नानि            | ४.७                    | वैवकर्मणि                             | ₹. <b>७</b> ४    |
| वेवतागारः                      | 9,750                                   | वेषायतने              | 8.86                   | वेवतम्                                | ४,३९             |
| देवतानाम्<br>१८२               | ४.१३०, १४२,                             |                       | x, <b>९</b> ०, २०१     | वैवतम् ९.३१७, ३                       | <b>५७, ३१९</b> ; |
| 9 ६ ३                          | 3 = 4. 6 00                             |                       | 190: 99.25             | ११.६४<br>वैवतैः                       | - 90 u           |
|                                | ₹.5¥; <b>६.</b> 9२                      | वेशः १.१              | ३८ [२।१९],             | दवतः<br>दैवतानि                       | 5.90X            |
| वेबताऽभ्यर्च<br>[१७६]          | नम् २.१४१                               |                       | २०], १४२               | ववता। न<br>देवतेन                     | ४.१५३<br>⊏.१०६   |
| [ १७६]<br><b>देवतायत्ना</b> नि | r =,२४=                                 | [२।२३]                |                        | ववतन<br>दैवपित्र्याति वेदानि          | ₽.10€<br>₹.२=    |
| चनतामत्त्राात                  | 5.485                                   | वेशकालवित्            | ७.६४                   | यनात्र ज्याति संयोगि                  | 4.70             |

| देवम् २.३             | ¥ [ሂ <b>९]</b> ; ३.२८,                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2-3 2-4               | - [ - 1], - 1 - 1                                           |
| २०३, २०४              | ; <b>७.</b> २०४                                             |
| वैवमानुषम्            | ११.२३४                                                      |
| वैवमानुषे             | ७.२०५                                                       |
| वैवविधि:              | ५.३१                                                        |
| वैवात्                | ७.१६६                                                       |
| वैवाद्यन्तम्          | ₹. <b>२०</b> ४                                              |
| दैविकम्               | ે9.હે                                                       |
| Street,               | (.07                                                        |
| दैविकानाम्            | 9.62                                                        |
| वैविके                | १.६५, ८.४०९                                                 |
| बवा                   | ११.२३७                                                      |
| दैवीम्                | 5.903                                                       |
| <b>वेवे</b> १.६।      | ७; ३.७४, १२४,                                               |
|                       | ९, १६९, २४०,                                                |
| २५४: ७.१९             | ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                      |
| वेवोद्धजः             |                                                             |
| ववाद्यजः              | ₹.₹                                                         |
| वैहिकानाम्            | ¥.93¥                                                       |
| बोचः                  | १.११७; ५.४६;                                                |
| ६.६१; १०              | .የዾቒ: =,३ሂዓ:                                                |
| 99.989                |                                                             |
| बोचनुजवित्            | द.३३८                                                       |
| बोचम २.६८             | [९३]: ७.१७६:                                                |
| ≂.૨૨ેપ્ર.ેં∶          | =,33=<br>;39e,0;[९३];<br>{९३; १२.६९,                        |
| 909                   |                                                             |
|                       | E. ? ? Y; <b>९.७</b> ३                                      |
| 4144(114              | =.२२४; <b>९.७३</b><br>६.७१; ११.२३ <b>९</b><br>२, ९४; =.१०१, |
| बोचाः                 | ६.७५; ५५.२३९                                                |
| वाषान् ६.७            | २, ९५; =.१०१,                                               |
| २०४: ९.२६             | ₹२: <b>१२.१</b> =                                           |
| बोचेज                 | ४.३: ९.२४२                                                  |
| बोषैः                 | ८.७७, ३४४                                                   |
| बोची                  | <b>९</b> .२२१                                               |
| वीर्वल्यम्            | ج.٩٠٩                                                       |
| वीरचर्म्यम्           | 99.89                                                       |
| वीहित्रः ३            |                                                             |
|                       | .२३४: ९.१३१,                                                |
| ५६५. वश्              |                                                             |
| बौहित्रम्             | ३.१४८, २३४                                                  |
| बौहित्रयोः            | ९.१३३                                                       |
| चुनि सो:              | ४.२४                                                        |
| चूतधर्मम्             | ९.२२०                                                       |
| <b>जूतपानप्रस</b> क्त |                                                             |
| चतम् '                | 1.994: 7.948                                                |
| 19097                 | 9.99x; २.9x४<br>=.७; <b>९</b> .२२9,`                        |
| २२३, २२७              | , , , , , , , ,                                             |
| 443 4414              |                                                             |

| <b>चूतवृत्तिः</b> | ३.9६०                             |
|-------------------|-----------------------------------|
| चीः े             | 5,55                              |
| द्रवाणाम्         | <b>4.99</b> ¥                     |
| इविड:             | 90.22, 88                         |
|                   |                                   |
| द्रविषम्          | 9.935                             |
| द्रव्यशुद्धिषु    | ५.१२६                             |
| इध्यहस्तः         | ሂ.9४३                             |
| द्रव्यापाम्       | 9.993; ४.95७;                     |
| X.990;            | <b>९.२</b> =६, ३३२;               |
| 99.988            |                                   |
| द्रव्याणि         | ८,२८८, ३३३                        |
| ब्रब्ये           | 99.5                              |
|                   |                                   |
| इच्येषु           | 97.4                              |
| इच्य०             | ८.४१७; १२.७९                      |
| द्रव्यवातुः       | 99.4                              |
| ब्रव्यम् ५.       | 9४३; ८.३9, ३४,                    |
| 985,              | १४३; =.३१, ३४,<br>२२२:     ९.२०९: |
| 99.92             |                                   |
| इव्यवृद्धी        | ९.३३३                             |
| ब्रव्यशुद्धिः     | ર્ય, વેજે દ્                      |
| इच्यशुद्धिम्      |                                   |
|                   | <b>९.२७</b> २                     |
| दुतम्             |                                   |
| द्रुम:            | ९.२५५                             |
| दुर्मासमधुस       | मर्पिवाम् ७.१३१                   |
| हुमाणाम्          | ११.६४                             |
| दुमान्            | १२.१०१                            |
| ब्रोहः            | 9.85                              |
| ब्रोहजावम्        | ९.१७                              |
| इन्द्र०           | <b>€.</b> =9                      |
| वनी:              | 9.25                              |
|                   |                                   |
| द्वावस्याम्       | २.४ [३०]                          |
| द्वावशाहम्        | 99.294                            |
| द्वावशाहेन        | ¥.=3                              |
| द्वावशे           | २.११ [३६]                         |
| द्वापरम्          | ९.३०१, ३०२.                       |
| द्वापरे           | 9.ፍሂ, ፍ६                          |
| द्वाराणाम्        | 9.759                             |
| द्वारि            | 3,55                              |
| द्विकम्           | ۶.9 <b>४</b> 9,9 <b>४</b> २       |
| द्विगुणः          | <b>८.३२९, ३७३</b>                 |
| द्विगुणम्         | प्र. <b>१३७; ७.</b> ≂४;           |
| E. X8, 9          | 19, 759, 3,42                     |
| द्विगुजाः         | e.jj=                             |
| 1# J. 411         | ٠. ५ ٩ ٠٠                         |
|                   |                                   |

**क्रिज:** 9.३३: १०८, १३० [२199]; २.२= [४३], ३= [६३], ४४ [७९], ८३ [90=], 994 [980], 939 [१६४], १४२ [१६७], १४३ [944], 944 [949]: 3.8, **=3, ९४, १४०, १**==, २१२; ¥.9, 93, 25, 26, <u>49, 85,</u> 900, 990, 994, 990, १२७, १२८, १९०, १९६, २२३: ४.9९, ३३, ४२, ४३: **६.१. ३७. ८४. ९४: ८.३४**१:. 99.5, 25, 32, 80, 909, १०२, १३९, १४४, १४७, १४९, १६९, १७४, १७८, १९८, २११, २१३, २४६: 92.42. 43. 993. 928 द्विजकर्मणः २.७६ [१०३] द्विजधर्मिणः 90.89 द्विजन्मनः ३.२८२: ४.९२: 99.970 द्विजन्मना २.१४० [१६४] द्विजन्मनाम् 9.2 [25]: **5.890; ₹.9**1€; 90.98, 99 द्विजम 3.93=; 4.909; 99.58 द्विजलिडि: एन: 4.258 विजस्य 7.988 [989] विजा: 3.938: 5.55: ९.=५: ११.११७, १९२ विजाप्रेभ्यः 99.3 द्विजाप्रया 3.288 द्विजाग्रयार्चा : 80.€ द्विजाय्याजम् 3.34 द्विजाग्रयान् 3.953 विजात £.80 द्विजातयः १.१४३ [२।२४] 3.9 X. २३६: 5.३१९: 90.9, 8, 20, 900: 99.940, 225 द्विजातिः ४.१६५: ४.१६७ विजातिप्रवरः 3.980

| <b>डिजातिभिः</b> ५.२५: ८.४६,               | द्विवन्त्याः ९.७९                                 | धनिकस्य ८.४७, ४१                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 38c: 6'E8                                  | द्विचन्तीम् ९.७७                                  | धनिकाय ८.१७७                                  |
| द्विजातिमुख्यवृत्तीनाम् ३,२८६              | द्विहायनाम् ११.१३४                                | धनिनम् १०.१२१                                 |
| द्विजातीनाम् २.१० [३४].                    | द्वेषः १.१२० [२।१]; ६.६०                          | धनिनि ⊏.१७९                                   |
| ¥₹ [६=]: 3.¥. 9२, २०३;                     | द्वेषम् ४.१६३                                     | धनिषिः ८.६१                                   |
| ४.४, २६: ८.२६९, ३४८,                       | हेषेण ६,२२४                                       | धनी ⊏.१४७                                     |
| ३९०: ११.१४१                                | हेगुच्यम् ८.१४१                                   | धनुःशतम् ८.२३७                                |
| द्विजातीन् ८,२७०                           | द्वैजातम् ६,३७४                                   | धनुःशराणाम् ३.१६०                             |
| द्विजातेः ३.२४७                            | हैधम् ७.१६५, १६७                                  | धनुर्धरः ७.७४                                 |
| द्विजाद्यमान् ३.१६७                        | हैधीभावम् ७.१६०                                   | धने ९.१९१, २१८:                               |
| द्विजानाम् २.२ [२७]: ४.८:                  | इयधिके २.४० [६४]                                  | १०.११३                                        |
| ८.६८: १०.४६: १ <b>१.</b> १९१               | इघेक्यन्तरासु १०.७                                | <b>घनेन</b> ११.३४                             |
| डिजान् ३.९⊏९, २३९:                         | धन० ८,३४७; ९,२४६                                  | <b>धनैः</b> ३.१३८: ४.२२६:                     |
| ४.५२: ६.६७, ४१२                            | <b>धनचौर्याणि</b> ११.१६२                          | ७.२१३, २१३                                    |
| डिजे ३.१८१: ४.१६९.                         | धनजतानाम् ९.११४                                   | धनैश्वर्यम् ७.४२                              |
| १९२: ८.३९२                                 | धनवण्डम् ८.१२९                                    | धनैविषा ८.६०                                  |
| द्विजेभ्यः ८,३८                            | धनधान्यतः २.१३० [१४४];                            | <b>धनोच्मण</b> ९.२३१                          |
| द्विजेषु ६.२७                              | 3,8                                               | धन्बन्तरये ३.८४                               |
| हिजै: ३.१४१, १७०, २४३;                     | धनज्धान्येन ७.७५                                  | धन्यम् ३.१०६                                  |
| E. 99; 9. EE; 90. E                        | <b>धनम्</b> ४.३३, १४६, १७०,                       | द्यन्यानि ४.१९                                |
| द्विजोच्छिष्टम् ४.१४०                      | १९३: ७.९६, २१३: ८.४०,                             | ग्रन्बर्गम् ७.७०                              |
| द्विजोत्तमः २.२४ [४९],                     | ५०, १२५, १७६, २०१                                 | द्ययन्तीम् ४.५९                               |
| १४१ [१६६]; ३.१९०,                          | २०२, २१२, ३२०, ३४०,                               | धरचम् ८.१३४, १३६                              |
| २=3; ४.४४; ४.२ <b>१, १०</b> =;             | ४१६; ९.१०५, ११३, १३०,                             | धरनानि ६.१३७                                  |
| ११.३४. १२७, १२९, १३३,                      | १३१, १३४, १३६, १४४,                               | धरा ६.२६; ९.३११                               |
| 9 6 7                                      | १८७, १९४, १९७, २०४,                               | <b>धरिममेयानाम्</b> ८.३२१                     |
| डिजोत्तमाः ३.१२४; ४.१००                    | २०४, २०६, २०७, २१४,                               | <b>धर्मः</b> १.२६, २९, ८१, ८२,                |
| डिजोत्तमान् ३.२१३;                         | २१६, २१७, २४३, ३१६,                               | ९६, ९९, १०७, १०६, १२०                         |
| ₹.9x3; =.93                                | ३२३; १०.४१, १२९;                                  | [२।१], १२६ [२.७], १२९                         |
| द्विजोत्तमैः ३.१८३; ११.९४                  | ११.२०, २४, ७६, १८४,                               | [२.१०]; २.१९९ [२२४],                          |
| द्विट् ९.२३२                               | 9 9 3                                             | २१२ [२३७] २१४ [२४०];                          |
| द्विद्या ७.१७३                             | धनसंचयः १०.१२९                                    | ३.२७, २९, ३१, २६४;                            |
| ब्रिपै: ७.१९२                              | धनसंचयम् ४.३                                      | ४.१३८, २३९, २४१; ४.४४,                        |
| <b>डिमासादिः</b> ६,४०७                     | धनसंगुक्तम् २.६ [३१];                             | १४८; ६.८६, ९१, ९२, ९७,                        |
| द्विलक्षणः ७.१६३<br>द्विविद्यः ७.१६२, १६४, | 9.238                                             | १४४; ६.६, ७, १२, १४, १४,                      |
| <b>द्विविद्यः</b> ७.१६२, १६४,<br>१६८       | धनस्य ६,१९६                                       | १६, १७, ७४, ६३, ६६,                           |
|                                            | धनवन्तः ३,४०                                      | २१६, २६६, ३४६, ३६९;                           |
| <b>द्विविधम्</b> ७.१६२, १६४,<br>१६६, १६७   | धनवन्तम् ३,२६३                                    | <b>९.४४, ९६, १०१, १०३,</b>                    |
| विविधान ९.२५६                              | धनात् ९.१६४, १९३.                                 | 999, 990, 970, 908,                           |
| द्विशफैक० ११.१६८                           | धनावानम् ११.६९<br>धनानि ७.७९:११.६                 | १६६, २४९, ३३४, १०.६६,<br>७९, १०६, १०६, १२७;   |
| विचत् ४.२१६                                | <b>धनानि</b> ७.७९: ११.६<br><b>धनार्धि</b> नः ५.३४ | 99.94; 92.9, 39, 35,                          |
| विचता ३.१४४                                | धनिकम् <b>८.</b> १७६                              | 11.1x; 14.1, 21, 25,<br>40, 908, 905, 997,993 |
| 18 THE 9. 100                              | वातवाम् ५,1७६                                     | ~~, 1~4, 1~ <del>~</del> , 117,114            |

| धर्मकाम्यया                                            | 9.99                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| धर्मकामार्थको वि                                       | बम् ७.२६                 |
| धर्मकामार्थान्                                         | ७.१४१                    |
| धर्मकारणम्                                             | €. € €                   |
| धर्मकार्यम्                                            | ९.⊏६                     |
| धर्मकार्याजि                                           | ९.२⊏                     |
| धर्मकार्यार्थम्                                        | ९.७६                     |
| धर्मक्रिया                                             | 9२.३१, ¤३<br>९.१०७       |
| धर्मजः                                                 | ९.१०७                    |
| धर्मजीवनः                                              | ९.२७३                    |
| धर्मज्ञम् ५                                            | .१४१, २०९                |
| धर्मज्ञाः १०.१२                                        | १७: ११.१२०               |
| धर्मज्ञानम् १.५                                        | १३२ [२।१३]               |
| धर्मजे                                                 | 5.90 <b>9</b>            |
| धर्मतः १.९३:                                           | २.१० [३४].               |
| २० [४४],<br>३.२९. <b>१३</b> १,                         | द४ [ ५०९]:               |
| <b>3.28.</b> 939,                                      | <b>२४</b> =; ४,=;        |
| \$.3\$; E.XE,<br>90E, 939,<br>9XX, 333;                | 107; K.KY,               |
| 105, 171,                                              | 777, 70%,                |
| 14°                                                    | 33                       |
| धर्मतस्वतः                                             | . २२<br><b>८.२२९</b>     |
| धर्मध्यजी                                              | 7. <b>11</b> 1           |
| धर्मिनश्चये                                            | E, 98                    |
| धर्मनेपुण्यकामान                                       | ाम् ४.१०७                |
| धर्मनेपुण्यम्                                          | 905%                     |
| <b>धर्मपत्नी</b>                                       | 3.252                    |
| धर्मप्रतिरूपकः                                         |                          |
| धर्मप्रधानम्                                           | 8,283                    |
| <b>धर्मप्रव</b> स्ता                                   | <b>5</b> .२०             |
| धर्मपाठकः                                              | 92,999                   |
| धर्मिक्युकान्<br>धर्मम् १.११४<br>[२।९], १३<br>२.१२९ [१ | ११.२                     |
| धर्मम् १.११४                                           | . ११४. १े२≂              |
| [214], 93                                              | २ [२।१३].                |
| २.१२९ [१                                               | ५४], १३४                 |
| 17371, 775,                                            | 17701, 700               |
| [२२९], २१                                              | ३, [२३८].                |
| [२२९], २१<br>३.२८, ३०:<br>१४७, १७६,                    | 8.50, 59,                |
| १४७, १७६,                                              | २३८. २४२.                |
| <b>६.६६, ९४, ९</b> ।                                   | <b>७: ७</b> .१३, १८,     |
| ८७. ९३. ५३                                             | ६: ፍ.ፍ. ዛዬ.              |
| 33 UP 0V0                                              | '                        |
| 44, 45, 101                                            | , २१८, ३९०,<br>, ४६, ६४, |

90.43, ६३, 909; 99.२5; 92.98, 20, 29, 908, 990, 993, 992 9.92% [218]; धर्ममलम् 8.922 धर्मराट 9.9 धर्मवर्जितौ 8.90E धर्मीवत् २.३६ [६१], १०३, २२० [925]. [२४४]. 3.988: **8.988: 4.986**: <. ¥9. २६४: **९.**9४२: 99.39 धर्मीषिधः 90.939 धर्मविधिम 99.255 धर्मविवेचनम 5.29 धर्मशास्त्रम् 9.928 [2190] धर्मशास्त्राणि 3.232 धर्मशुद्धिम् 97.904 धर्मच इभागः ¥0€.₽ धर्मवङ्गानम् 99.73 धर्मसमयातु 9.203 धर्मीसद्धयर्षम 9.90 धर्मस्यः 5. X O धर्मस्य १.९८, ११०, १३१ [२।१२], १४४ [२।२४], **४.**9९८; ६.९३; ७.9७; E. 88, 922, 9E8; 99.E3. 97. 47. 990 धर्माः 9.54: 7.709 [238]: 90.00 धर्मात 9.7: ७.२८, ९८: **=.9€४: ९. २७३: 90.9२**€ 92.09. 02 धर्मात्मजम 49.0 धर्मात्मा **२.92:** x.3 धर्माधर्मी 5.28 धर्मान 9.995. 988 [२।२४]; ४.٩, १४६; 5.४9; 9.9: 90.95 धर्माप 9.929 धमार्च० €.929 धर्मार्चम् 9.99; F.95.

२१२: १०.९०. ११७ २.⊏७ [११२], धर्मार्थी २.१९९ [२२४]; ४.९२ धर्मासनम् धर्मिच्य 3.80 धर्मे ७.३४: ८.२२८: ९.१. 99, 9=, 98; 90.925; 92.23 धर्मेच 3.903: 8.909. 964. 282: 6.988: 5.89. १७५, २६१, ३०६, ३३३, ₹४९: ९.9२9: 90.59: 92.909 धर्मेप्सव: 90.936 धर्मेष 92.90= धर्मापदेशम 5.292 धर्मी 9.933 [2198] द्यर्माः 3.22 धर्म्यम **४.9८७**: **९.9५२**. २३६: १०.७, ११९ धर्म्या 3.7X: C.79X: 9.999: 90.99X धर्म्यापि 4.249 धर्म्यान 3.23: 6.203 धर्म्याम् **७.93**1: 99.22 घर्म्यी 3.78 धाता €0.0P धात्नाम् €.७9: 5.39 धात्रा 0 £ . X धानाः 8.280 **धाम्यकप्य**० 99.88 धान्यचीरः 99.40 धान्परः 8.232 धान्यद्वीतः **७.9**२६ धान्यम् २.२२१ [२४६]. ७.९६, ११०: ८.२३८, ३२०. 90.998: 92.83 धान्यवत् 4.999 **धान्यवाससाम्** X.995 **धान्या**नाम् U.930: 90. 921 धान्याम्न० 97.987 धान्ये E.989. 330: 90.970

| धान्येन                      | १०.९४        | नक्राः      | 4.88                  | नरकम्          | २.९१ [११६]:            |
|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| <b>धान्ये</b> षु             | <b>5.339</b> | नक्षत्र     | <b>६.</b> ५०          | ३.१७२;         | ४.८८, २३४;             |
| धारचा ४.                     | ३८; ८.१८४,   | नव त्राणा   | र् ७.१२१              | <b>८.९४,</b> १ | २८, ३०७, ३१३:          |
| २४१, २८४, ३                  | ३६; ९.१२४,   | नक्षत्राचि  | १.२४; १२.४८           | 99.948,        | २०६                    |
| २०४                          |              | नक्षत्रे    | २.५ [३०]              | नरकात्         | ९.१३=                  |
| धारजात्                      | 9.83; 90.3   | नक्षत्रैः   | ३.१६२                 | नरकान्         | ४. <b>८७</b> : १२.५४   |
| धारणाभिः                     | ६.७२         | नखः         | ¥.३५; <b>६.</b> ५२    | नरके           | ¥.9 <b>६</b> ५; 99.३७, |
| <b>धारिभ्यः</b>              | 97.903       | नखखारी      | <b>४.७</b> 9          | 200            |                        |
| धार्मिकः २                   | .=४ [90९];   | नखलोमानि    | ४.६९                  | नरकेषु         | 97.68                  |
| <b>⊏.२९</b> , <b>१२३</b> , ३ |              | नखिविस्कि   | रानु ४.१३             | नरदेवसमा       | नमे ११.८२              |
| 9.200                        | ,            | नखाग्रेभ्यः | २.१४२ [१६७]           |                | ; =.388; 9o.xu         |
| धार्मिकम् ३.२१               | ६३; ७.१७४;   | नखानि       | ૅ ૬.૬ૅ                | नररूपेज        | 9,5                    |
| 99.29                        |              | नखानु       | 8.59                  | नरस्य          | 8.89                   |
| <b>धार्मिकान्</b> ४.१        | ५३; ७.२०१    | नगरस्य      | <b>८.२३७</b>          | नराः           | 9.95; 9.734;           |
| <b>धार्मिके</b>              | 99.99        | नगरी        | <b>४.</b> २१३         | 99.84; 9       | 17.47                  |
| धार्मिकैः                    | <b>≒.४६</b>  | नगरे        | ७.१२१                 | नराजाम्        | २.१८८ [२१३];           |
| घिग्बजः                      | १०.१४        | नगरेष्      | ४.90 <b>७; 90.</b> ५४ | 3.90           |                        |
| <b>घि</b> ग्वजानाम्          | १०.४९        | नग्नः       | ¥.¥¥, ७¥;             | नराधमः         | 90.25                  |
|                              | १ ; १२.१२२   | नग्नम्      | ७.९२                  | नराधिपः        | ७.१३; ८.७३,            |
| घीमता                        | ७.३१         | नग्नाम्     | 8,43                  | 908            |                        |
| धीमान्                       | १.१०२        | नटः         | १०.२२                 | नरान्          | ७.१९३                  |
| धुर्पैः                      | 8.50         | नदाः        | १२.४५                 | नराश्वरज       |                        |
| र्घृतिः ६.९                  | २; १०.११६    | नतमंह       | 99.२४9                | नराश्वोष्ट्र   | वराहेः ११.१९९          |
| धृतिमन्तम्                   | ७.२१०        | नदाः        | <b>६.९</b> ०          | नरेग्द्राः     | <b>९.२</b> ४३          |
| धृतिम्                       | ४.४७         | नवी ४       | . १०५; ६.७५, ९०       | नरेषु          | १.९६; ७.१६             |
| घेनुः                        | ⊏.१४६        | नदीतीरम्    | 8.80                  | नरैः           | ₹. ሂ९                  |
| <b>घेनुम्</b>                | ११.१३७       | नवीतीरेष्   |                       | नर्तनम्        | २.१४३ [१७८]            |
| ध्मायमानाम्                  | ६.७१         | नदीनाम्     | <b>□.३</b> ४६         | नर्जवृक्षनरी   | नाम्नीम् ३.९           |
| ध्यानम्                      | १२.४         | नदीम्       | ¥.99, 90              | नव             | ४.२७; ११.२             |
| ध्यानयोगेन                   | ६.७३, ७९     | नदीव्       | ¥. <b>२</b> ०३        | नवतेः          | ₹.9७७                  |
| <b>ध्यानात्</b>              | 9.9२         | नप्तृष्     | ४.१७३                 | नवसस्येष्ट्    |                        |
| ध्यानिकम्                    | ६.⊏२         | नजसः        | 8.30                  | नवास्नामिष     | ानर्धिनः ४.२८          |
| ध्यानेन                      | ६.७२         | नमः         | 99.२४६                | नवेन           | ४.२६                   |
| ध्यायान्                     | <b>३.२२४</b> | नमस्कार०    | 9.239                 | नष्टम्         | ३.१८०; ८.२३२           |
| धियमाचे                      | <b>३.२२०</b> | नयः         | 9.950                 | मब्दस्य        | <b>⊏.३</b> २           |
| ध्वमु ३.                     | ६०: ७.१६९,   | नयेन        | ७.२४९                 | नहुष:          | ७.४१                   |
| 9=3; 20=; 9                  | २.१६         | नरः १       | .90; २.७३ [९८],       | नागान्         | 9.३७                   |
| ध्यजः                        | ४.८५         | 993 [2      | १८]; ३.४१, २४९ँ;      | नानाकर्म       | 9.750                  |
| ध्यजम्                       | ११.७२        | 8.980,      | १७०, २५६; ७.२२;       | नानापण्योप     |                        |
| ध्यजाहुत:                    | 5.89X        |             | १९३, २१९, ३६४;        | नानारूपाणि     |                        |
| ध्यजी                        | 99.52        |             | ४,७६,२२८, २८७;        | नानविधान       | ाम् ५.११०              |
| नकुलः ४.१                    | २६; १२.६२    |             | <b>४४, ६०, २२</b> =;  | नानाविधैः      | 99.900                 |
| नक्तञ्चारिभ्यः               | ₹.९०         | 97.55       |                       | नानास्त्रीषु   | <b>९.</b> १४८          |
|                              |              |             |                       |                |                        |

| नाजिम् ४.१४३                              | नासिका २.६४ [९०]                              | निधिनाम् ८.३९                                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| नाणिवर्धनात् २.४ [२९]                     | नास्तिकम् ८.३०९                               | निन्बकः २.१७६ [२०१]                          |
| नामेः १.९२: ४. १३२                        | नास्तिकवृत्तयः ३.१५०                          | निन्दा २.१७५ [२००];                          |
| नाम २.६७ [१२२], १३२,                      | नास्तिक्यम् ४.१६३:                            | ة. <b>٩</b> ٩                                |
| [१४७], १७४ [१९९],                         | 99.55; 97.33                                  | निन्ताम् ५.१६१                               |
| ३.१२१, १२७, १९७, २२१;                     | नास्तिक्येन ३.६५                              | निन्दितः ३.१६४                               |
| ¥. <b>⊏9;</b> ¥.9¥७; ६.६७;                | नास्तिकाकान्तम् ८.२२                          | निन्धिता ३.४२, ४७                            |
| <ul><li>年.考考乂; 9٥.5, ९, 9乂; 99.</li></ul> | नास्तिकः १.१३० [२।११]                         | निन्दितान्न० ११.६४                           |
| ४७, २१५                                   | निःशलाके ७.१४७                                | निन्दितेच्यः ११.६९                           |
| नामजातिग्रहम् ८.२७१                       | निःश्रेयसम् १.१०६, ११७;                       | निन्दितः ३.४२; १०.४६                         |
| नामतः ६.२५५                               | 99.२६६                                        | निन्छा ४.१६३                                 |
| नामधेयम् २.५ [३०]                         | निःभेयस्करम् १२.८२, ८३,                       | निन्धाम् ३.४२                                |
| नामधेयस्य २.९८ [१२३]                      | 90¥, 90€                                      | निन्धासु ३.५०                                |
| 99.85; 92.82                              | निःस्नेहम् ५.८७                               | निन्धैः ११.५३                                |
| नामा २.९७ [१२२]                           | निःस्वान् ९.२३१                               | निपातेन ११.२०=                               |
| नामानि १.२१                               | निःस्वेभ्यः २.११                              | निपानकर्तुः ४.२०१                            |
| नाम्नः २.९९ [१२४], १००                    | निकेतनः ६.२६                                  | निपीडिता ७.२३                                |
| [97x]; ९.१३=; 90.9¥                       | निक्षेपः ८.४, १४९, १८४,                       | निपुणम् ५.६१                                 |
| <b>नाम्ना</b> २.१०३ [१२८];                | 998                                           | नियुचाः ९.२५९                                |
| 9.907                                     | निकेपम् ८.१७९, १८१,                           | निपुजैः ९.२६७                                |
| नाम्नाम् २.९९ [१२४]<br>नाम्नि ५.७०        | 999; 99.55                                    | निमित्तम् १०.१११                             |
|                                           | निकेपस्य ८.१९०, १९२,                          | निमित्ताभ्याम् ६,५०                          |
| नारवम् १.३४                               | <b>१९६</b> ; ११.४७<br><b>निक्षेपेष्</b> ६.१६६ | निमित्ते ११.६०                               |
| नारम् ५.८७<br>नाराः १.९०                  | निक्षेपेषु ८.१८६<br>निक्षेप्तुः ८.१८१, १८६    | निमन्त्रिताम् ३.१८९<br>निमिः ७.४१            |
| नाराय <b>णः</b> १.१०                      |                                               |                                              |
| नाराय <b>णः</b> 1.10<br>नारिम् ३.१३८      | निखिलम् १.१२७ [२।८]<br>निगडस्य ४.२१०          | •                                            |
| <b>नारी</b>                               | _                                             | _                                            |
| ¥.9६६; <b>□.३६२; ९.३३</b> ,               | निगमान् ४. <b>१९</b><br>निगमेषु ९. <b>१</b> ९ |                                              |
| ₹¥, =₹; 99.9₹=                            | निगृद्ध० ७.६७                                 | [900], ३.२४८; ४.९८;<br>४.४४; ६.१, ४, ४२, ८६, |
| नारीजाम् २.१८८ [२१३];                     | निगृदचारिजः ९.२६०                             | ९४; ७.२१=; ११.११ <b>9</b> ,                  |
| <b>E.323</b>                              | निगुद्धाः ८.३६२                               | 925                                          |
| नारीम् ४.४१                               | निग्रहः ६.९२; ८.३८७,                          | नियतब्रहमचारिणम् २.९०                        |
| नारीचं १०.३४                              | ¥0°; 97.₹9                                    | [99x]                                        |
| नारीसन्बूचजानि ९.१३                       | निग्रहम् ७.१७४                                | नियतम् ८.२२७                                 |
| नार्यः ३.५६                               | निग्रहात् ८.३०२                               | नियता ४ २४६; ४.१४८                           |
| नार्याम् ९.१४४; १०.६७                     | निग्रहे ५.३०२                                 | नियतात् ८.१६४                                |
| नाबम् ४.१२०                               | निग्रहेण ८.३११                                | नियतात्मनाम् ६.८६                            |
| नावि ६,४०६                                | निधमे ६.१७                                    | नियतात्मा ३.१८८;                             |
| नाशम् ८.१७; १२.७९                         | निधानस्य ८.३६                                 | 99.29=                                       |
| नाष्टिकः ६.२०२                            | निधिः ७.८२, ८३                                | नियताहारा ११.७७                              |
| नासा ६.१२४                                | <b>निधिम्</b> ८.३४, ३७, ३८                    | नियतेन्त्रियः १ .१०६, १०९                    |
| नासान्तिकः २.२१ [४६]                      | निधिपाय २.५० [११४]                            | नियती ८.४१९                                  |

| नियमस्य १०.३                         | <b>निर्णिक्तम्</b> ५.१२७             | निशान्ते ४.९९                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| नियमाः २.७२ [९७]                     |                                      | निशासन ४.९९<br>निशासाम् ११.२२३                    |
| नियमान् २.१४० [१७४],                 | निर्वेजकस्य ४.२१९                    | निशि ९.६०, ११.९२, ११६                             |
| ₹0¥                                  | निर्वयाः ९.२३९                       | निश्चयः १०.१, ६७;                                 |
| नियमाय                               | निर्वशम् ४.७७                        | 99.80                                             |
| नियमैः ३.१९३                         | निर्वाता ७.११०                       | निश्चयम् ८.२४४                                    |
| नियमम् ९.७४                          | निर्विच्टफलबोक्ता ७.१४४              | निश्चयसंयुक्तम् ११.४७                             |
| नियम्य २.१६० [१८४],१६७               | निर्देशम् ६.४४                       | निश्छन्दः ३.७                                     |
| [997]                                | निर्धनम् १०.९६                       | निश्वासोपहतस्य ३.१९                               |
| नियुक्तया ९.४९                       |                                      | निवादः १०.८, ३४                                   |
| नियुक्ताः ९.२३१                      | निर्भयम् ९.२४४                       | निषाबस्त्री १०,३९                                 |
| नियुक्तायाम् ३.१७३;                  | निर्ममे १.१३                         | निवाबस्य ४.२१५                                    |
| ९.१४४, १४४, १६७                      | निर्मितम् ९.४६                       | निषाबात् १०.१८, ३६                                |
| नियुक्ती ४.१६; ९.४८, ६३              | निमंतः ११.२५०                        | निचादानामु १०.४६                                  |
| नियञ्जानाः ९.६४                      | निर्मलाः ८,३१८                       | निचारेन १०.३७                                     |
| नियोगः ९.६४                          | निर्लेषम् ४.११२                      | निषदः ८.३६१                                       |
| नियोगात् १.४१                        | निर्वपणम् ३.२६०.                     | निवाद्याम् १०.१८                                  |
| नियोगार्चे ९.६२                      | निर्विशङ्कम् ७.१७६                   | निवेश्वदिः २.१३४ [२.१६]                           |
| निरत्वयः ८.१९८                       | निर्वृत्तचूडकानाम् ४.६७              | २.१ [२.२६]                                        |
| निरन्वयम् ८.३३२                      | निर्वृत्तिम् १२.१                    | निवेकादीनि २.११७ [२४२]                            |
| निरन्वये ८.३३१                       | निर्मेणानि ६.५३                      | निच्कः ८.१३७, २८४                                 |
| निरपेकाः ६.४१, ४९                    | निर्हारम् ९.१९९                      | निकामणः २.९ [३४]                                  |
| निरये ६.६१                           | ्रीनजः ९.६९                          | निष्क्रयविसर्गाभ्याम् ९.४६                        |
| निरस्य ५.६३                          | निजाम् २.२४ [४०]                     | निष्क्रपात्मता १०.४८                              |
| निराकृतिः ३.१५४                      | नित्य॰ ४.१०७                         | निष्मान् ८.२२०                                    |
| निराविष्टः ८.१६२                     | नित्यकालभ् २.३३ [४८],                | निष्कामम् १२.८९                                   |
| निरादिष्टधनः ८.१६२                   | ्र.४= [७३]                           | निष्कुतासु ८,२८                                   |
| निरामिषः ६,४९                        | नित्यम् ६.८                          | निष्कृतिः २.२०२ [२२७];                            |
| निरायुधम् ७.९२                       | नित्ययुक्तः ३.७४: ९.३२६              | ३. <b>१९</b> ; <b>५.१४०, २१३</b> ;                |
| निरिन्त्रियाः ९.१८, २०१              | <b>नित्या</b> २.१६१ [२०६]            | 99.58, 85, 968                                    |
| निरोधतः ८,३७४                        | नित्यानाम् ११.२०३                    | निष्कृतिम् ६.१०५                                  |
| निरोधनेन ८.३१०<br>निरोधेन ६.६०       | नित्यशः २.७१ [९६],                   | निष्कृतीः ९.१९; ११.१७९                            |
|                                      | ¥.9xo; ७.३९; 9o.x2,                  | निष्कृत्यर्थम् ३.६९; ११.२७<br>निष्यः ८.२२७: १२.९४ |
|                                      | 97.00                                |                                                   |
|                                      | निवर्शनम् ९.२०<br>निवेशे २.१७२ [१९७] | निष्ठुरता १०.४६<br>निष्पुरुषम् ३.७                |
| • ••                                 |                                      | निष्पुरुषम् ३.७<br>निष्पुरुषः ४.१७३               |
| 200                                  |                                      | •                                                 |
|                                      | निवृत्त्वा ११.२३०<br>निवृत्तिः ४.४६  | निष्णसम् ३.१४४; ४.७०;<br>१०.१२३                   |
| निर्मयः =.३०१, ४०९;<br>९.२४०: ११.२६६ | निवृत्तिः ४.४६<br>निवृत्तेः ९.६२     | निष्णलाः १२.९४, ९६                                |
| निर्णयम् २.१२; ४.११०;                | निविष्टवेशः ९.२४२                    | निसर्गः                                           |
| 5.295                                | निविष्टानाम् ७.३४                    | निसर्गजम् =.४१४; ९.१६                             |
| निर्जये १२.११२                       | निवीती २.३ <b>८ [६३]</b>             | निसृष्टः ८,४१४                                    |
| 17.117                               | 1.44 [44]                            | 3,010                                             |

| निहस्ता                                              | <b>4.</b> 49      |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| निह्नवः                                              | 9.29              |
| नीचम् २.१७३                                          | 995]              |
| नीतिज्ञः 🤘                                           | . 900             |
|                                                      | 1.93६             |
|                                                      | 0.59              |
| नीहारे ४                                             | (,993             |
|                                                      | ४.६७              |
| नृजाम् १.५५; २.२२                                    | [86]              |
| 707 17791, 7.77                                      | . 84.             |
| २६७; ४.१३४;<br>७.८१, १४१; ८.८, २४                    | <b>६.६</b> 9;     |
| ७.59, 9४9; ८.८, २४                                   | , =¥,             |
| <b>१७</b> ८, २२६,   २४९,                             | २६३.              |
| ३१२; ९.१४८, ३३२:                                     |                   |
| १०.१२, १६; १२.१६                                     |                   |
| नृतम् २.१५४ [                                        | १७९]              |
| नृदुर्गम्                                            | <b>७.७०</b>       |
| नृषः १.७; ४.८४; !                                    | <b>८.९६</b> ;     |
| ७.४, ३९, ७३, ११०,<br>२१२; ६.३३, १२३,                 | 9 <b>२</b> =,     |
| २१२; ८.३३, १२३,                                      | १६९,              |
| २२४, २६२, ३०२,                                       | ३०३,              |
| ३९०, ३९८, ३९९,<br>९.१८९, २३१, २४३,<br>२६६, २६९, २७०, | ४०२;              |
| <b>९.१८९</b> , २३१, २४३, <sup>1</sup>                | २४८,              |
| रहह, रहह, २७०,                                       | २७६,              |
| ३०३, ३०९; १०.४६<br><b>नृपतिः</b> ६.९, ३०, ४४         |                   |
| नृपातः ६.९, ३०, ४४                                   | , ६४,             |
| २३८; ९.२२२, २३०,                                     | २३४               |
| नृपतेः ७.३३, ३४; व                                   | <del>.</del> .२०; |
| नृपतेः ७.३३, ३४; व<br>९.२२८, २४९; १०.१०              | 9                 |
| नृपती                                                | <b>૭</b> . ૬ પ્ર  |
| नृपद्माहमजसात्निधी                                   | <b>५.६०</b>       |
| नृपनानभाक् २.११४ [                                   | 9 8 9 ]           |
| नृपम् ७.२८, १७४; ८.                                  |                   |
|                                                      | . ३ 9 9           |
|                                                      | 9,52              |
| नृषे =.990,                                          | ५७६               |
| नृपेष                                                | ۲. <b>५</b> ९     |
| नृषिः ४.६१;                                          |                   |
|                                                      | 0e. €             |
|                                                      | 8.29              |
|                                                      | <b>२</b> 9६       |
| नृषु ७.६०; ६.                                        | 9.89<br>334       |
| 3.2 0.40; 4.                                         | 44 *              |
|                                                      |                   |

| जृन् ३.८९;      | 5.3X2; 90.33         |
|-----------------|----------------------|
| नेजकः           | <b>८.३९६</b>         |
| नेता            | ७.१७, २४             |
| नेतृत्वम्       | 97.900               |
| नेत्रचपतः       | 8.900                |
| नेत्रवस्त्रविका | रि: ५.२६             |
| नेत्रे          | <b>Y,YY</b>          |
| नेनिज्यात्      | <b>⊏.३९</b> ६        |
| नै:भेयसम्       | 92.900               |
| नैःभेयसः        | 9.338                |
| नैःभेयसिकम्     | 92.55                |
| नैत्यकम्        | २.७९ [१०४]           |
| ९.८६            | •                    |
| नैत्यके २.      | ८० [१०४], ८१         |
| [१०६]           | -                    |
| नैरुक्तः        | 92.999               |
| नैऋतीम्         | 99.908               |
| नेपार्हः        | 9,988                |
| नेशम्           | २.७७ [१०२]           |
| नैशिकी          | ે પ્રે. ૬ હ          |
| नैष्कृतिकः      | ४. १९६               |
| नैस्नेह्यात्    | ९.१४                 |
| नी े            | ७.१९२                |
| नौकर्मजीविन     | म् १०.३४             |
| नौयायिनाम्      | 5.80 <b>९</b>        |
| न्यप्रोधः       | <b>८.२४६</b>         |
| न्यस्त सस्त्राः | <b>३.</b> १९२        |
| न्यायतः         | ७.३०; ८.२०१          |
| न्यायम्         | 9.9                  |
| न्यायबर्तिनाम्  |                      |
| न्यायवृत्तः     | ७.३२                 |
| न्यायैः         | <b>5.</b> ₹90        |
|                 | २.१२७ [१४२];         |
| 9.707           |                      |
| न्यासधारिषम्    | •                    |
| न्यूनम्         | <b>5.</b> ₹0         |
| पक्ति०          | १२.१२०               |
| पक्तिम्         | ₹.६७                 |
| पक्वानाम्       | 5.329                |
| पक्वान्नम्      | ४.२३३.               |
| पक्षः           | ₹.२ <b>८७</b><br>९८८ |
| पक्षयोः         | 1.44                 |
| पक्षवातेन       | ३.२४१                |
|                 |                      |

पक्षान्तयोः €.२0 पक्षि० 92.8 पिक्षनन्धौषधीनाम् ११.१६८ पक्षिजग्धम् **4.924** पक्षिणः 9.88: 4.80 पक्षिणाम् ३.१६२; ८.३२८; 92.44, 45 पक्षिणीम् ४.९७: ५.८१ पक्षी 3.9 पक्षे **5.80**₹ पङ्क्तिपावनाः 3.958. 9= 8 पड्वितपावनान् 3.9=3 पड्-वितम् 9.904 पङ्क्ती 8.994 पङ्कलग्नाम् 99.992 पड्केन ¥.999; **5.**39 पङ्गेन 90,908 पङ्गुताम् 99.49 पञ्चकम् **5.939, 947** पञ्चक्लानि 9.999 पञ्चकृष्णलः 5.330 पञ्चकृष्णलकः E.938 पञ्चगय्यम् 99.984 पञ्चगुणः 5.259 पञ्चतपाः **X. ? 3** पञ्चवशाहेन ¥.⊏₹ पञ्चनखान् 4.99 पञ्चनखेष् 4.95 पञ्चित्र: 2.9=[83] पञ्चमहायज्ञानु 9.69 पञ्चमासिकः 5.285 पञ्चमे **१२.२ [३७]** पञ्चयज्ञविधानम् ₹.६७ पञ्चयज्ञानु ३.७३; ४.१६९ पञ्चरात्रम् 99.980 पञ्चरात्रे 5.802 पञ्चवर्गम् 4×9.0 पञ्चाग्निः ३.१८४ पञ्चाग्नीन 3.900 पञ्चाब्वाख्यम् 2.908 [889] पञ्चालाः 9.935 [2198].

|                     | 10 0 0 3                                |                       | : 144. = >>.                |                           | 2 0 2 4 5 0 2 0 1                          |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| पञ्चालान्           | \$ <b>9 9</b>                           | -                     | <b>₹.७४; ≒.४४</b> ;         | परपत्नी<br>परपरिग्रहे     | 7.908 [978]                                |
|                     | ७.१२६; =.१३६<br>=.२४१, ४०४              | 97.974                | 0 43 0-3                    |                           | ९.४२, ४३                                   |
| पणम्                | =.4°1, °0°                              | पदा ४.२०७; १<br>पदानि | 11.°4, 154<br>5. <b>७</b>   | परपाकम्<br>परपूर्वा       | \$.90¥                                     |
| पजानाम्<br>पण्डिताः | <b>9.90</b> 9                           | पदे                   | =.२२७                       | परपूर्वापतिः              | ४.१६३<br>३.१६६                             |
| पण्ययोचितः          | 9.74 <b>9</b>                           |                       | ۹. <b>۲</b> ٠٥              | परबलानाम्                 |                                            |
| पण्ये               | ٠٠ ٦ ٨ ٠<br>٧. ٩ २ ९                    | पद्<br>पद्मा          | ۱۵<br>۱.۹۹                  | परमः                      | 9.90=; <b>६.</b> ९६                        |
|                     | <b>९.३३१; १०.९३</b>                     | पब्मेन                | ७.१८ <b>८</b>               | परमम्                     | 9.937 [7193];                              |
| पतङ्गाः             | 99.280                                  | पथम्<br>पथम्          | 9.80                        | 4.485                     | [950], 955                                 |
| पतङ्गानाम्          | 97.45                                   | प <b>था</b>           | 3.93                        | [998];                    | ¥.97; \\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| पतङ्गान             | 9.80                                    | पथि ४.४४; =           |                             |                           | =.₹o२; ९.9६,                               |
| पतगोरगः             | ७.२३                                    | २. <b>९५: ९.२७४</b> : |                             | ३१९; १२                   |                                            |
| पतित्रणा            | ¥.20=                                   |                       | .993[93=]                   | परमांसेन                  | . १ । ७<br>४. <b>५</b> २                   |
|                     | ४३, १४४; ९.=                            |                       | .९०; <b>६.२७</b> ५          | परमासन<br><b>परमा</b>     |                                            |
| ६९, ७७, ९           |                                         |                       | .,o,(o,<br>}o७]; ३.≤२,      |                           | <b>૭.</b> ૧                                |
| पतितम्              | <br>४. <b>८४</b> ; ९.७९                 | २२६, २ <u>४७;</u> ३   |                             | परमात्मनः                 | \$, <b>\$</b> \                            |
| पतितस्य             | 99.957                                  | 99.89, 937,           |                             |                           | (.98; ६.55, ९३,                            |
| पतितानाम्           | 3.99                                    | 988: 92.52            | (, ( \ .,                   |                           | ४२०; १०.१३०;                               |
| पतितान्त्रम्        | <b>४.२</b> १३                           | पयसः                  | <b>x.</b> २ <b>x</b>        | 97.998                    | -A- 2 42 [tota]                            |
| पतितास्             | 99.955                                  | पयसा                  | ३.२७१.                      | परम <b>का</b><br>परयोषिति | .=o; २.४२ [७७]<br>९.४१                     |
| पतितेन              | 99.950, 959                             | पयस्विनी मृ           | 99.936                      | परयाचित                   |                                            |
| पतितैः              | ₹. <b>१</b> ५७; ४.७९;                   | पयोव्रतः              | 99.988                      | परशिजायम्                 | 5.3XE                                      |
| 99.9७९              | (, (, , , , , , , , , , , , , , , , , , | <b>परः</b> १.२०, १    |                             | परस्त्रियम्<br>परस्त्रिमः | =. ₹ <b>₹</b> 9                            |
| पतितौ               | ९.४८, ६३                                | २१२ [२३७];            |                             | परस्परावर                 |                                            |
| पतिभिः              | ¥.xx                                    | છે. ૧૦૪, ૧૪           |                             | <b>UFED</b> 2 9           | र्रे १ [१७८], १४४                          |
|                     | ४४, १६३, १६४;                           | ३१२, ३३४: १           |                             | [908];                    |                                            |
| ९.२९, ९०            | ,,                                      | परकीयनिपानेष्         |                             | १,9४७;                    |                                            |
| पतिलोकम्            | ४.१४६, १६६                              | परक्षेत्रप्रवापिणः    |                             |                           | 190; 97.50                                 |
| पतिलोकात्           | ¥.9 <b>६</b> 9                          | परक्षेत्रात्          | <b>5.389</b>                | परस्वादायि                |                                            |
| पतिव्रता            | <b>३.२६२</b>                            | परक्षेत्रे            | ₹. <b>१७</b> ४ <sup>.</sup> | परलोक०                    | 8.235                                      |
| पतिव्रतासु          | <b>5.</b> 25                            | परजने                 | 99.8.                       | परलोकम्                   | 8.283                                      |
| पतिसेवा             | २.४२                                    | परत्र ३.२             | २७४; ४.१९३;                 | परलोके                    | <b>x.9</b> x3                              |
| पतीन्               | 9.38                                    | <b>४.१६६</b> ; ११.२   | <b>₹</b>                    | परवशम्                    | ४.१५९, १६०                                 |
| पत्न्याः            | <b>⊏.३४४; ९.९६</b>                      | परत्राणि              | <b>=.१२७</b>                | परशक्ति                   |                                            |
| पत्न्याम्           | ¥.50                                    |                       | <del>-</del> .३४२; १२.७     | परा                       | <b>३.२</b> ५२                              |
| पत्नी               | ₹.9२9                                   | परवारेषु              | ११.१७६                      | पराकः                     | 99.294                                     |
| पत्नीचु             | १०.४                                    | परब्रोहकर्मधीः        | २.१३६                       | पराक्रमः                  | 9.49                                       |
| पत्या ९             | .१३, १७४, १९४                           | [9६9]; ४.१७           | 9                           | पराक्रमे                  | ৩.৭৭                                       |
|                     | ३.१७४: ५.१५७,                           | परवारेषु              | ३.१७४                       | पराकै:                    | 99.24                                      |
| ८.३१७; ९            | .१९४, २००                               | परवारोपसेवनम्         | र् ४.१३४                    | पराङ्गमुख                 |                                            |
| पत्रम्              | ९.२१९                                   | परब्रब्य              | ९.२५६                       | [98]; 9                   |                                            |
| पत्रशाकतृण          |                                         |                       | .१९३; १२.६८                 | पराङ्गमुर                 |                                            |
| पत्रशाकम्           | १२.६४                                   | परधर्मेण              | १०.९७                       | [૧૧૭ે]ં                   |                                            |
|                     |                                         |                       |                             |                           |                                            |

| पराजयः        | ७.१९९                  | परिवेत्ता ३.१५४, १७०,       | पवित्रा ११.८४                          |
|---------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| पराधीनम्      | १०.५४                  | १७१, १७२                    | पवित्राणि ३.२३५; ५.१२७;                |
| पराधीनाम्     | 90.53                  | परिवेदनम् ११.६०             | <b>११.</b> २२४                         |
| परान् ३.३७    | ; ४.१४२; ११.४          | परिचत् १२.११०, १११,         | पवित्रैः २.५० [७५]                     |
| पराम् व       | <b>₹.१०५; ९.३</b> १३;  | 197                         | पवित्रोपचितः ६.४१                      |
| 92.9          |                        | परिषस्यम् १२.११४            | पशवः १.४३; ५.३९, ४०,                   |
| परार्थे       | <b>⊏.</b> १६९          | परिसंख्यया १.७२             | ४१; ८.२३८; १०.८६,                      |
| परावरान्      | 9.904; ३.३८            | परिसंख्यातम् १.७१           | <b>११</b> .२४०; १२.=२                  |
| परावृत्तः     | ७.९४                   | परिसंबत्सरात् ३.११९         | <b>पशुः</b> ४. <b>१</b> २६; ८.९८, २४१, |
| परावृत्तम्    | ७.९३                   | परिसाधने ८.१८८              | AoA                                    |
| परावृत्तहतस्य | r ७.९४                 | परिहारान् ७.२०१             | पशुकृषिः १०.७९                         |
| परिकीर्तनात्  | ४.२३७                  | परीक्षणम् १.११७             | पशुताम् ३.१०४; ५.३५                    |
| परिकीर्तितः   | 9. <b>९</b> २          | परीकार्यम् ९.१९             | पशुंधर्मः ९.६६.                        |
| परिवये        | . 9.49                 | परीक्षिता ७.२१९             | पशुना ४.२६, २७                         |
| परिक्षीणः     | ७.१७२; ६.१७०           | परीक्षितान् ७.५४            | पशुपालः ३.१५४                          |
| परिखाः        | ७.१९६                  | परीवादः २.१७४ [२००]         | पशुकिः ८.२९४                           |
| परिखाषाम्     | <b>९.२</b> =९          | परीवाबात् २.१७६ [२०१]       | पशुम् ५.३७, ४२                         |
| परिव्रहः      | 99.93                  | परीहारः                     | पशुरिक्षणाम् ८.२३८                     |
| परिव्रहम् १   | ०.१२४;११.१९६           | परे ९.९९; १०.१७;            | पशुरोमाणि ५.३८                         |
| परिच्छवम्     | ६.२, ४                 | ११.२६; १२.१२३               | पशुवृद्धिकरीम् ७.२१२                   |
| परिच्छवाः     | १०.१२४                 | <b>परेज</b> ७.९२; ८.३०, २२३ | पशुषु ८.२२९, २३४                       |
| परिचारकैः     | ७.२१७.                 | परेचाम् ११.१९७              | पशुसम्भवम् ८.३२८                       |
| परिषाह्यस्य   | 4.99                   | परैः ७.९४; ८.१४७, १८३       | पशुसोमानाम् ११.२७                      |
| परितुष्टेन    | ४.२२७                  | परोक्षम् २.१७४ [१९९]        | पशुस्तेयम् ११.६६                       |
| परितोषः       | ४.१६१                  | पर्याचान्तम् ४.२१२          | पशुहब्येन ४.२८                         |
| परित्राणे     | <b>⊏.३४९</b>           | पर्याप्तभोगाः ३.४०          | पशुहिरण्ययोः ७.१३०                     |
| परिध्वंसात्   | १०.६१                  | पर्याप्तम् ११.७             | पशुहिंसनम् १०.४८                       |
| परिपन्थिनः    | ७.१०७, ११०             | पर्युपासीनः २.५० [७५]       | पश्नाम् १.९०; ८.२४४,                   |
| परिपालनम्     | ९.२७                   | पर्युषितम् ४.२११; ४.२४      | २८६, २९७, ३२५, ४१०;                    |
| परिपूतेवु     | 5.339                  | पर्व ६.९                    | ९.३२६, ३३१                             |
| परिपूर्णम्    | ९.३०९                  | पर्वते ४.४६, ६०             | पश्रून १.३९; ४.३६, ४२;                 |
| परिभावजम्     | <b>९</b> .२ <b>=</b> ३ | पर्वतमस्तके ४.४७            | ७.९६; =.२४०; ९.३२७,                    |
| परिभोक्ता     | २.१७६ [२०१]            | पर्वव्रजम् ३.४४             | <b>३२</b> ५; १०. <b>५९</b> ; ११.४०;    |
| परिश्रष्टान्  | १०.२०                  | पर्वसु ४.१५०, १५३           | <b>૧</b> ૨.६७                          |
| परिमाणतः      | <b>5.9</b> ₹           | पलम् ८.१३४                  | परिचमात्समुद्रात १.१४१                 |
| परिरक्षणम्    | <b>૭</b> .૨            | पलाण्डुम् ५.५, १९           | [२।२२]                                 |
| परिवर्जितः    | ४.१४७                  | पलानि ८.१३४                 | पश्चिमाम् २.७६ [१०१],                  |
| परिवादः       | 6,80                   | पलालभारकम् ११.१३३.          | ७७ [१०२], ७८ [१०३]                     |
| परिवादम्      | २.१५४ [१७९]            | पलालम् ५.१२२                | परिचमे ७.१४५                           |
| परिवासेन      | प्र.१२४                | पलितम् २.१३१ [१४६];         | पश्चिमोत्तरपूर्वैः ४.९२                |
| परिवित्तिः    | ३.१४४, १७१,            | ६.२                         | पहलवाः १०.४४                           |
| १७२           |                        | पिततः २.१२९ [१४४]           | पाकयज्ञविधानेन ११.११८                  |
| परिवित्तिता   | ११.६०                  | पवित्रम् ३.२४६; १०.१०२      | पाकयज्ञाः २.६१ [८६]                    |
|               |                        |                             |                                        |

| पात्रेषु ७.९९, १०१                                        | पाखण्ड० १.११८                                | पापनुपत्तवे ११.१३९                                   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| पादः ४.१५१; ८.१८, ४०४                                     |                                              | जापान् ११.२२६; १२.४२,                                |
|                                                           | पाखण्डम् ४.९० पाखण्डस्थान् ९.२२४             |                                                      |
| <b>पावग्रहणम्</b> २.१९२ [२१७]<br><b>पावच्छेवनम्</b> ८.२६० | पाखण्डिगणः ४.६१                              | ७०<br>पापिष्ठः ३.३४                                  |
|                                                           |                                              |                                                      |
| पाबतः १.३१; ३.८९; ४.४४                                    | पाखण्डिनः ४.३०                               | पापिष्ठम् ९.२९२                                      |
| पादपान् ८.२४६                                             | पाड्कत्याम् ३.१७६                            | पापीयसे १०.११७                                       |
| पावम् २.४२ [७७]; ६.४६;                                    | पाञ्चयाज्ञिकम् ३.२८१,                        | पापीयान् ९.१८४                                       |
| E.808                                                     | २८६                                          | पापे ११.४४                                           |
| पादयोः २.१८४ [२०९],                                       | पाञ्चयात्रिके ३.८३                           | पापेन ४.१९७: १०.१०४,                                 |
| 9=0 [२१२] =.२=३                                           | पाठीनरोहितौ ४.१६                             | १०४                                                  |
| पादशः १.८२, ८३                                            | पाण्डुसोपाकः १०.३७                           | पाप्मा ११.९३                                         |
| पावस्पर्शः ३.२३०<br>पावात् २.७४ [९९]<br>पाविकम ३.9        | पाणिप्रहण० ३.४३                              | 'पाप्मानम् ६.८४                                      |
| पादात् २.७४ [९९]                                          | पाणिवहणस्य ५.१५६.                            | .पायसम् ३.२७४                                        |
| पादिकम् ३.९                                               | पाणिग्रहणिकाः ८.२२६,                         | पायसापूपम् ४.७                                       |
| पादिकम् ३.९<br>पादिकम् इ.९<br>पादिनः                      | २२७                                          | पायसेन ३.२७१                                         |
|                                                           | पाणिग्राहस्य ५.१४८; ९.२१                     | पायूपस्थम् २.६४ [९०]                                 |
| पादी २.४६ [७१] ४.५३,                                      | पाजिच्छेवनम् ८.२८०<br>पाजितलेन ४.१४३         | पायवादीनि २.६६                                       |
| ६५; ५.१४२; ८.१२५                                          | पाणितलेन ४.१४३                               | पारक्यः १०.९७                                        |
| पान० ७.११८                                                | पाणिनः ४.१४२; ५.११६;                         | <b>पारत्र्यम्</b> २.२११ [२३६]                        |
| पानम् ७.५०; ९.१३                                          | ६.२=                                         | पारवाः १०.४४                                         |
| पानानि ३.२२७                                              | पाणिपादचपलः ४.१७७                            | <b>पारवार्य०</b> ११.४९                               |
| पानीयस्य ८.३२६                                            | पाणिक्याम् ३.२२४: ४.८२                       | <b>पारम्पर्य० १.१३७</b> [२।१८]                       |
| <b>पापः</b> ३.१९०: १०.३ <b>८</b>                          | पाचिम् ४.५६; ६.२, २६०                        | पारशवः ९.१७८: १०.५                                   |
| पापकर्मस् ९.३१०                                           | पाणिस्थम् ४.७४                               | पारुष्य ७.४१; ५.३०१                                  |
| षापकर्मसु १.३१०<br>पापकरिषः १.२८८                         | <b>पाणी</b> २.३८[६३]; ३.२१२                  | पारुष्यम् ७.४८; १२.६                                 |
| पापकृत० ८.३७२; ११.२२७                                     | पाच्यास्यः ४.११७                             | पारुष्ये ८.६, ७२                                     |
| पापकृतः ८.८४                                              | पातकम् ५.११२; १०.१२६                         | पार्थिवः ४.९४; ७.३७,४१,                              |
| पापकृतमः ४.२४४; ८.३४४                                     | पातकानि ११.४४                                | 993, 984, 204; 4.9,                                  |
| THE REST 0.0 0 to 0                                       | पातकै: ६.६६, ११३,                            | १७०, १९२, २७२, ३०७,                                  |
| 3 X C 9                                                   | ११.२४८, २४९<br>पातनम् ७.४१                   | <b>३३४, ३४६, ३६१; ९.२५४</b> ,                        |
| पापचेतसः ७.१२४                                            | पातनम् ७.४१                                  | ₹₹₹, ₹٩٩                                             |
| पापबुद्धीनाम् ९.२६३                                       | पात्रम् ४.२२७, २२६                           | पार्थिवम् ८.८८; ९.३११                                |
| पापम् ४.१९८; ८.३७२,                                       | पात्रस्य ७.८६                                | पार्थिवन ७.४१                                        |
| ११.४६, =६, १०२, ११४,                                      | पात्राणि ६.४३                                | पाधिवन ७.४१<br>पार्वनान्तीयाः ४.१०<br>पार्वतेन ३.२६९ |
| 948, 98=, 208, 230,                                       | पात्री ६.४२                                  | पार्वतेन ३.२६९                                       |
| २४६; १२.१९, ११४                                           | पापहा ७.२४                                   | पार्विग्राहम् ७.२०७                                  |
| प्राचानिस ४ १६६                                           | पापाः ३.४२                                   | <b>पालः</b> =.२३०, २३२, २३३,                         |
| पापयोनिषु ४.१६६<br>पापरोगिषम् ९.७९                        | पापात् ९.३०८: ११.२२७,                        | 736                                                  |
| पापरोगिणाम् ३.९२                                          | <b>२३</b> 0                                  |                                                      |
| पापरोगी ३.१४९, १७६                                        | पापात्मा १०.२१; ११.२६                        | पालनम् ७.८८, १४४<br>पालानाम् ८.२२९, २४४              |
| पापरोगैः ४.१६४; ९.३०                                      | <b>पापानाम्</b> ४.१७१; =.३११;                | <b>पाले</b> =.२३०, २३१, २३४                          |
| पापविनिग्रहः ९.२६३                                        | 99.208; 92.68                                | <b>पावकः</b> ९.३१८                                   |
| <b>पाकयज्ञान्</b> २.११८ [१४३]                             |                                              | <b>पावकम्</b> २.१६२ [१८७];                           |
| पाकेन ५.१२२, १२३                                          | <b>पापनि</b> ६.३१८; <b>९</b> .२४२;<br>११.२४४ | 99.929                                               |
| नामन्य ३.१९९, १९३                                         | 11.7 %                                       | 11.171                                               |

| पावनः                                | २.१ [२६]                              |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| पावनम्                               | 99.900                                |
| पावनाय                               | ११.८४                                 |
| पावमानीः ५.                          | ८६; ११.२५७                            |
| पावितः                               | २.४० [७४]                             |
| पारी: ।                              | <b>इ.</b> इ२; ९.३०६                   |
| <u>जंग्रवर्ते</u>                    | X 9 9 4                               |
| पांसुसमूहने                          | ४.१०२<br>४.१०२<br>६=; ११.२०७          |
| पांसून ४.१                           | ६८; ११.२०७                            |
| पिङ्गलाम्                            | ₹.⊏                                   |
| पिण्डः                               | ९.१८६, १४२                            |
| पिण्डनिर्वपणम्                       | ३.८<br>९.१८६, १४२<br>३.२४८,           |
| २६१                                  |                                       |
| पिण्डम्                              | ३.२४७, २६२;                           |
| ्र.१३६, १४०                          | ; ११.२१६                              |
| ९.१३६, १४०<br>पिण्डायम<br>पिण्डानाम् | ₹.२२३                                 |
| पिण्डानाम्                           | ११.२२०                                |
| पिण्डान्                             | ३.२१४, २१६ <i>,</i>                   |
| २५६, २३                              | ३.२१४, २१६,<br>₹३, २६०;               |
| 11.715, 71                           | `                                     |
| पिण्डान्तिके                         | . ३.२१८                               |
| पिण्डान्वाहार्यक                     | म् ३.१२२                              |
| ।पण्डभ्यः                            | <b>₹.</b> ₹ <b>१</b> ₹                |
| पिण्डी                               | 9.932                                 |
| पिण्याकम्                            | 99.82                                 |
| पितरः १.९४:                          | ३.५०, १५९,<br>२०१, २०७,               |
| १९२, १९४,                            | २०१, २०७,                             |
| २३७, २५०,                            | २६७; ४.१७८,                           |
| २४९; ९.9=४                           | .; १२.४९                              |
| ापतरम् २                             | .9४६ [9७9];<br>१६२; ४.९१;             |
| ३.२२o; ४.º                           | १६२; ४.९१;                            |
| 5. 20 X; 9.90                        | ०४, १३८                               |
| पितरि ३.                             | २२०; ९.२०४                            |
| ापता २.५५०                           | [934], 999                            |
| [488], 450                           | [988], 989                            |
| [१४६], १२२                           | [१४७], १२४                            |
| [4xo], 4x=                           | [9x3], 9xx                            |
|                                      | [२२४], २०१                            |
| [445] 405                            | [२३१]; ३.११,                          |
| xq, q3€,<br>x.q=२; x<br>७.q3x; =.    | 930, 229,                             |
| 0.754; X                             | .६२, १४१.                             |
| G. 12 X; 5.                          | ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ |
| ३=९; ९.३, `                          | ४, २०, १०८,                           |

११०, १२१, १४४, १६८, १८४, २०९, २१४ **२.990 [93X]** पितापुत्री पितामहः 9.8; 3.229, 222 8.905 पितामहाः पितामहान 3.258 पितामाता 8.239 पितः ३.३, ४, १४८, १४१, २२१: ९.१०४, १३२, १४०, १८४, २१७ पित्रभीगन्याम् २.9०⊏ [933] पितृ० 8.246, 92.88 पितृकर्मस् 3.242 पितृकार्यम् 3.203 पितृकार्यस्य 3.703 3.92X पितृकार्ये 3.998 पितृगणाः पितृजाम् 9.30; 8.208. पितृतर्पणम् २.१४१ [१७६]; 80.€ पितृब्रय्यम् 9.205 पितृवेवाः 3.95 पितृवैवतकर्मणि 4.89 €.२४ पितृन् पितृपूजनतत्पराः 3.282 पितुभक्त्या २.२०६ [२३३] पितृभ्यः ३.=२, ९१, २०१, २६६ पितृषिः **३.**५५; **१०.९१** पितमातुप्रवर्शिताः 90.80 पितमात्रर्यम् 99.9 पितृमेधम् ሂ.६ሂ पितृयज्ञः 00.F पितृयज्ञम् 3.922: 8.29 पित्यज्ञक्रियाफलम् 3.253 पितृरिक्थस्य 9.984 पितृबत् 9.50 पितृवेशमनि 9.997 पितृष्यान् 7.90x [930] पितृष्यसा २.१०६ [१३१] पितृजाम् ३.७२, १२३,

१४६, २०८, २३१, २७५; 9.75 पितृन् २.५२० [१४४], १२६ [949]; 3.30, 59, 990, २११, २१७, २२४,३.२४८ २७७, २८३, २८४; ४.१५०: **4.37, 47** पित्रर्थे ₹.5₹ पित्रा 3.949; 8.958; 4.988; 8.98E पित्राचन्तम **3.20x** पित्रे ९.९३, १३२ पित्र्य: 8.928; 9.204 पित्र्यम् **२.३४ [४९]**; ३.१२७, २७९; ९.९२, १०४, १६४, १९१, २१६; १०.५९ पित्र्यस्य 9.983 पित्र्ये 9. ६६; २. 9 ६४ [9=9]: **३.**१२९, 988, 959, 955, 232, 280, २४६, २५४ पिशाचाः 9.83: 92.88 पिशाचानु 9.30 **पिशाचवत् X. X0** पिशाचानाम् 92.40 पिश्तः 3.989; 8.298; 99.40 पिष्टपशम् ५.३७ पीठसर्पी 5.388 पीडनम् **६.६२** पीडनानि 9.299 पीडाम 9.989 पीडितम् 5.22 पीड्यमानस्य 9.985 पुण्ये २.५ [३०]; ११.१८६ पुण्यैः 9.2 [28] पीतसोमपुर्वः 99.5 पुरुकसः 90.95 प्रकसानाम् 92. 44 पुरकस्याम् 90.35 पटेन ६.२⊏ पुण्य: २.४३ [६८]; ६.९७ पुण्यपापेक्षिता 5.99

| 20000                                                          |                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| पुण्यफलम् ३.९४; ४.४३                                           | पुत्री ९.१०६                               | पुरुहृतम् ११.१२१          |
| पुण्यम् १.७३; २.८१ [१०६];                                      | पुत्रे ४.२४७; ४.६०; ९.३२३                  | पुरे ८,३८६                |
| ۵.۹0; ۹.३٩; ۹۹.२४४                                             | पुत्रेण ४.१८०; ९.१३०,                      | पुरोडाशम् ७.२१            |
| पुण्यानि ११.३९                                                 | १३७, १८२, १८३                              | पुरोकाशाः ५.२३            |
| पुत्रः ३.१३६; ४.१८४;                                           | पुत्रेषु ४.१७३; ६.२; ९.१४९                 | पुरोज्ञशान् ६.११          |
| <b>८.१४९, २९९, ३३४, ३८९,</b>                                   | पुत्रैः ६.९४; ९.२०९                        | पुरोहितः ४.१७९; ८.३३४     |
| ४.१६; ९.४, १०७, ११७,                                           | पुत्री ९.१६४                               | पुरोहितम् ७.७८            |
| <b>१२२, १३०, १३४, १३</b> ८,                                    | पुम् ९.१३८                                 | पुरोहिताः १२.४६           |
| १४१, १४५, १६३, १६७                                             | पुर्मासः ४.४०५                             | पूर्वापरम् ८.५६           |
| पुत्रकाः २.१३६ [१४१]                                           | पुमांसम् ३.६१; ८.३७२                       | पुलस्त्यस्य १.३४          |
| पुत्रगुर्जेर्युक्तम् ९.१६९                                     | पुमान् ३.४९; ४.६३;                         | पुलस्तस्य ३.१९८           |
| पुत्रवारम् ४.२३९                                               | <b>⊏.४०४; ९.</b> १४, ३३, १४४,              | पुलहम् १.३४               |
| पुत्रवारम् इ.२२९<br>पुत्रवारस्य ८.११४<br>पुत्रवारात्ययम् १०.९९ | २३७                                        | पुलाक्यः १०.१२४           |
|                                                                | पुरद्वारेण ४.९२                            | पुलकसैः ४.७९              |
| पुत्रपौत्रमनन्तकम् ३.२००                                       |                                            | पुंश्चल्या ४.२११, २२०     |
| पुत्रप्रतिनिधीन् ९.१८०                                         | पुराषः ८.१३६                               | पुष्कलम् ३.१२९            |
| पुत्रभागम् ९.२१४                                               | पुराषम् ८.३८                               | पुष्कलान् ८.८१            |
| पुत्रम् ७.१३४; ९.३१, ३२,                                       | पुराषानाम् ८.३९                            | पुष्कलाम् ३.२७७; १२.३४    |
| ६०, १२०, १४७, १६६,                                             | पुराचानि ३.२३२                             | <b>'पुष्टम्</b> ७.१७१     |
| १६८, १६९, १७१, १७२,                                            | पुराजेषु ५.२३                              | <b>पुष्टाम्</b> ४.२३१     |
| १९०; १०.३९                                                     | पुरात् ९.२२४                               | पुष्टिषु . ९.३७           |
| पुत्रवत् ९.१०=                                                 | पुरातनान् ३.२१३                            | पुष्टिसंयुक्तम् २.७ [३२]  |
| पुत्रवती ९.१८३                                                 | पुराविबः ९.४२                              | 3000 1.04; 4.14, 41       |
| पुत्रवान् ९.१८२                                                | पुरीषम् ४.४६; ४.१३८                        | पुष्पमूलफलस्य ७.१३१       |
| पुत्रशतम् ९.१५७                                                | पुरीचयोः ६.७६                              | पुष्पमूलफलानाम् ११.१६४    |
| पुत्रस्य ५.७७, १३१, १३७,                                       | पुरीषः ४.१२३                               | पुष्पमूलफलेषु ८.२८९       |
| २१७; ११.४८, १७०                                                | पुरुषः १.११, ३२, ३३, ९२:                   | पुष्पमूलफलैः ५.१०, १५७    |
| पुत्राः ३.३९, ४८, १९४,                                         | ४.२०, १४७; ७.१७, ८.४३,                     | पुष्पम् ४.२५०             |
| १९८; ९.३, १४६, १८१,                                            | ९८, ३४४; ९.१६, ४४;                         | पुष्टिपणः १.४७            |
| १८४; १०.१४                                                     | १०.५३; ११.१७३                              | पुष्पितानाम् ११.१४२       |
| पुत्राचार्यः ३.१६०                                             | पुरवकारेण ८.२३२                            | पुष्पेषु ६.३३०            |
| पुत्राणाम् ४.१४८; ९.१२४,                                       | पुरुवज्ञानम् ७.२११                         | पुष्पे ४.९६               |
| <del>220</del>                                                 | पुरुषम् ४.१३६, २४३;                        | पुंसः २.४ [२९]; ३.४९, ६१; |
| पुत्रात् ४.१६४                                                 |                                            | 99.9७६                    |
| पुत्रान् ६.३६; ९.१०८, १४८                                      | 92.58, 922                                 | पुंसा ९.४२                |
| पुत्रार्थी ३.४८                                                | पुरुषस्य २.२१२[२३७];                       | पुँसि ११.६७, १७४          |
| पुत्रिका ४.२३८; ९.१२८,                                         | ¥.¥ [9₹¥]; ९.9                             | पूनान् ३.१४१              |
| 934                                                            | पुरुषाः १२.४४, ४५                          | पूजकः ७.६२                |
| पुत्रिकाधर्मशाङ्कया ३.११                                       | पुरुवाणाम् १.१९; ८.३२३<br>पुरुवानृतम् ९.७१ | पूजा ९.६४                 |
| पुत्रकाम् ९.१२७                                                |                                            | पूजार्हा ९.२६             |
| पुत्रिकायाम् ९.१३४, १३४                                        |                                            | पूज्यतमः ९.१०९            |
| पुत्रिकासुतः ९.१४०                                             | पुरुवार्षप्रयोजनम् ७.१००                   |                           |
| पुत्रिकः ८.६२; ९.१८२                                           | पुरुषे ५.६०<br>पुरुषे: ९.२, १२             |                           |
| पुत्रिणी ९.१८३                                                 | <b>पुरुषैः</b> ९.२, १२                     | पूतिगन्धे ४.१०७           |
| पुत्रिण्या ९.१४३                                               |                                            |                           |

| पूतिवक्त्रताम्   | ११.५०           | पूर्वात्समुद्रात्                    | 9.989                  | पैत्रिकः                     | <b>۵.</b> ४१५         |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|
| पूर्यभुक्        | 92.62           | [रे।रेर]                             |                        | पैलव ०                       | २.२० [४४]             |
| पूर्यम्          | 8.220           |                                      | 3.30                   | पेशाचः                       | <b>3.</b> २१, २४, ३४  |
| पूरशोजितम्       | ₹.950           | पूर्वान्<br>पूर्वाभिः                | ४.१३७                  | पेशाची                       | ३.9४9                 |
| पूयशोजितैः       | ४.१२३           | पूर्वाम् २.७६                        | [909], ७७              | पेशुनम्                      | 99.44                 |
| पूरकम्           | 9.259           | [१०२[, ७८ [१                         |                        | पेश्त्यम्                    | ७.४८; १२.६            |
| पूर्णकुम्भम्     | ११.१८६          |                                      | ેં રૂ.૨૫૬              | पेष्टी े                     | 95.88                 |
|                  | ; =,33=;        | पूर्वाहन<br>पूर्वाहनात्<br>पूर्वाहने | ३.२७८                  | पोचकः                        | <b>३.</b> १६२         |
| 99.9=3           |                 | पूर्वाहने                            | ४.९६, १५२              | पीण्ड्रकाः                   | 90,88                 |
| पूर्णविशतिवर्वेण | २.१८७           | पूर्वाह्ने                           | 5.50                   | पौतिनासिक्य                  | म् ११.५०              |
| [२१२]            |                 | पूर्वे १२.१११                        | ; २.६४ [=९]            |                              | : ९.१३३, १३९          |
| पूर्णे ८.१२१:    | 99,980          | पूर्वेद्यः                           | ३.१८७                  | 'पीत्रवत्                    | ९.१३९                 |
| पूर्तम्          | ४.२२६           | पूर्वेषाम्                           | ३.२२०                  | पीत्री                       | ९. १ ३ ६              |
| पूर्वः ८.        | ३७, २७६         | पूर्वेषु                             | 9.900                  | पौत्रेष                      | ९.१३७                 |
| पूर्वकम् २.१०    | >३ [१२८]        | पूर्वोक्तम्                          | ३.२४६                  | पींश्चल्यात्                 | ९.१४                  |
| पूर्वकृतेन       | ७.१६६           | पूर्वोक्तानाम् २                     | .१६० [१८४]             |                              | ३.१४४; ९.१६०,         |
| पूर्वकृतैः       | 99.85           | पृथक्पिण्डे                          | ४.७८<br>११.४६          | १७४                          |                       |
| पूर्वचोदितः      | <b>⊏.१६</b> ०   | पृथक्विधैः                           | ११.४६                  | फैनर्भवे                     | ३.१⊏१                 |
| पूर्वचोदितौ      | <b>३.२६</b>     | पृथग्जनम्                            | ७.१३७                  | पौनर्जवेन                    | ९.१७६                 |
| पूर्वजः २.२०     | ० [२२४];        | पृथग्जनाः                            | ७.१४८                  | पौरसख्यम्                    | २.१०९ [१३४]           |
| ३.१७१; ९.१२२,    | 9 २ ३           |                                      | २०१ [२२६];             | पीरुवः                       | 5.808                 |
| पूर्वजैः         | ९.३१            | ९.३०३                                |                        | पौरुवम्                      | 99.२४9                |
| पूर्वतस्करैः     | ९.२६७           | पृथिय्याम्                           |                        | पौरुवेज                      | ७.१४९                 |
| पूर्वदृष्टः      | ९.८७            | [२।२०]; ४.१६                         | <b>= 3</b>             | पौर्णमासम्                   | <b>६.</b> ९           |
| पूर्वदेवताः      | ३.१९२           | पृथिवीकिताम्                         | <b>९</b> .२२१          | पौर्णमासी                    | ४.११३                 |
| पूर्वनिविष्टस्य  | ९.२६१           | पृषिवीपतिः ७                         |                        | पौर्जमासीम्                  | ४.१२=                 |
| पूर्वपक्षात्     | ३.२७८           | <b>=.२९, २२</b>                      |                        | पौर्जमासेन                   | ४.२ ५                 |
| पूर्वभुक्त्या    | <b>⊏.२</b> ४२   | 90.993; 99.                          |                        | पौर्जमास्यौ                  | ४.११४                 |
| पूर्वमारिजीम्    | ४.१६७           | पृथिबीम् १.१                         | ox; ७.9४=;             | पौर्तिकम्                    | ३.१७८                 |
| पूर्वमारिण्यै    | ४.१६⊏           | ९.४४, २३=                            |                        | पौर्विकीम्                   | ४.१४८, १४९            |
| पूर्वम् २.२४     |                 | पृष्:                                | ७.४२                   | प्रकारस्य                    | 9२.५9                 |
| [६०], ४९ [७४], ९ |                 | पृषोः                                | 9.88                   | प्रकाराणि                    | ू १.४४; ८.२४१         |
| १४९ [१८४], २२    |                 | <b>पृष्ठतः</b>                       | 8.948                  | प्रकाशक्रयश                  |                       |
| ३.९४, ११४, २०    |                 | पृष्ठबास्तुनि                        | ₹.९१                   | प्रकाशम्                     | <b>□ 5.9</b> ₹₹, ₹₹9; |
| २१९, २२६;        |                 | पृष्ठेन                              | 8.62                   | <b>९</b> .२२२, २             |                       |
| ४.१३९; ७.१४,     |                 | वेयूचम्                              | પ્ર.૬                  | प्रकाशवञ्च                   |                       |
| 5.970, 979, 7    |                 | पेचजी                                | 3.55                   | प्रकाशाः                     | 90,80                 |
| ३४४; ९.२८७       | , २९४;          | पेजवनः                               | ७.४१                   | प्रकाशानि                    |                       |
| १०.६८, ११४       |                 | पेजवाने                              | 5,990                  | प्रकाशान्                    | 9.744, 740            |
| पूर्ववत्         | 99.293          |                                      | ६.१०४, १४४,            |                              | ७.१४६; ९.२९४,         |
| पूर्वीवदः        | 9.88            | १६२, २०९                             | • 95~                  | ३०९                          | 0.0.11.0              |
| पूर्वशः          | 9. <b>२, २७</b> | पेतृकात्<br>रिकामः                   | 9.9 <b>६४</b><br>३.२८२ | प्रकृतिम्                    | १०.४९                 |
| पूर्वसाहसम् ८.३४ |                 | पेतृयज्ञः<br>पेतृष्यसेयीम्           | ३.२ <b>=</b> २         | प्रकृति श्रेष्ठ्य<br>प्रकृति |                       |
| पूर्वाकरः २.१८   | ०० [१२४]        | नतृष्यसभाग्                          | 99.9७9                 | प्रकृतीः                     | ७.१७०                 |

#### मन्स्मृति

| प्रकृतीनाम् ७.१७४; ९.२३२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ंप्रजीवनम् ९.१६३                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>प्रतिमुखः</b> ८.२९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रजुष्टानि २.७१ [९६]                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रतिमूर्तिकम् ४.८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| प्रकृत्या ३.२५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्रज्ञा २.७४ [९९]; ४.४१,                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रतिरोद्धा ३.१४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रकालकः ६.१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४२, ५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रतिलोम० १०.२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रकालनेन ५.११८                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्रजातान् ४.३९,४९                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रतिलोमतः १०.६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ष्ट्रख्यातभाष्डानि ८.३९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रज्ञाम् ४.९४                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ्रप्रतिलोम्ये १०.१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| प्रने ६.६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रजतम् ११.१९४                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रतिवातम् ४.५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रच्छन्नतस्कराः ९.२२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रणयनम् ८.२७७                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रतिवाते २.१७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रच्छन्नपापाः ५.१०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रजवैः ६.७०                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रतिभयः १०.५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रच्छन्नम् ९.२२=                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रणब्द• ८.३३                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रतिश्रवणसंभावे २.१७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| प्रच्छन्नवञ्चकाः ९.२५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रणस्टस्वामिकम् ८.३०                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [૧ુ૧૫]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| प्रच्छन्ताः १०.४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रजब्दाधिगतम् ८.३४                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रतिष्ठम् ३.१८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| प्रचारम् ७.१४४, १४४;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रणिधिभिः ८.१८२                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रतिष्ठप्यानि ३.१३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>९</b> .२१ <b>९</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रिविधीनाम् ७.१५३, २२३                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रतिष्ठिता ८.१६४, २२६;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| प्रचेतसम् १.३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रतानाः १.४८                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ११.२६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| प्रजनम् ३.६१; ९.६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रतापयुक्तः ९.३१०                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रतिषिद्धः ८.३६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रजनार्थम् ९.२६, ९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रतिकूलम् १०.३१                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रतिविद्धाः ९.८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रजने ९.१२५; १२.१२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रतिकूला ९.५०                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रतिविद्धानि ८.३९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| प्रजाः १.८, २४, २६, ३४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 'प्रतिक्लेषु ९.२७४                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रतिवेधत्सु २.१८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ६१; ३.४२, ७६; ४.१४६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रतिगाम् ४.५२                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [२०६]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १८९; ४.१६२; ७.१८, १९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रतिग्रहः ४.८६, १८६;                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रतिषेधनम् १०.१२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २४, ३६, ४४, ८७, १२३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १०.७४, ७६, ७७, १०९,                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रतिसूर्यम् ४.५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १४२, १४३, १४६; ८.१७५;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 990, 999                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रतिसोम॰ ४.५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ९.२२६, ३०७, ३२७;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ्रप्रतिग्रहम् १.८८; ३.१७९;                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रतिस्रोतः ११.७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 90.99=; 99.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४.१६७; ६.१६४                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रतीकारम् १०.१०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रजाधर्मान् ९.२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रतिग्रहरुचिः ४.१९०                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रतीतम् ३.३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| प्रजाधर्मान् ९.२४<br>प्रजानाम् १.३४, ८९; ४.९४;                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रतिग्रहरुचिः ४.१९०<br>प्रतिग्रहात् ४.१९१;                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रतीतम् ३.३<br>प्रतीपम् ४.२०६; १०.१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| प्रजाधर्मान् ९.२४<br>प्रजानाम् १.३४, ८९; ५.९४;<br>७.८८, १४४                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रतिग्रहरुचिः ४.१९०<br>प्रतिग्रहात् ४.१९१;<br>१०.१०३, १०९, ११२;                                                                                                                                                                                                                                         | प्रतीतम् ३.३<br>प्रतीपम् ४.२०६; १०.१७<br>प्रतीमानम् ८.४०३                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| प्रजाद्यमीन् ९.२४<br>प्रजानाम् १.३४, ८९; ४.९४;<br>७.८८, १४४<br>प्रजापतयः ३.८६                                                                                                                                                                                                                                            | प्रतिग्रहरूचिः ४.१९०<br>प्रतिग्रहात् ४.१९१;<br>१०.१०३, १०९, ११२;<br>११.१९४                                                                                                                                                                                                                               | प्रतीतम् ३.३<br>प्रतीपम् ४.२०६; १०.१७<br>प्रतीमानम् ८.४०३<br>प्रतीमानाम् ९.२८५                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रजाधर्मान् ९.२४<br>प्रजानाम् १.३४, ८९; ४.९४;<br>७.८८, १४४<br>प्रजापतयः ३.८६<br>प्रजापतिः २.४१ [७६], ४२                                                                                                                                                                                                                 | प्रतिग्रहरूचिः ४.१९०<br>प्रतिग्रहात् ४.१९१;<br>१०.१०३, १०९, ११२;<br>११.१९४<br>प्रतिग्रहीतृन् ३.१४३                                                                                                                                                                                                       | प्रतीतम् ३.३<br>प्रतीपम् ४.२०६; १०.१७<br>प्रतीमानम् ८.४०३<br>प्रतीमानम् ९.२८५<br>प्रतुवान् ४.१३                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रजाधर्मान् ९.२४<br>प्रजानाम् १.३४, ८९; ४.९४;<br>७.८८, १४४<br>प्रजापतयः ३.८६<br>प्रजापतिः २.४१ [७६], ४२<br>[७७], ४९ [८४]; ४.२२४,                                                                                                                                                                                        | प्रतिग्रहरूचिः ४.१९०<br>प्रतिग्रहात् ४.१९१;<br>१०.१०३, १०९, ११२;<br>११.१९४<br>प्रतिग्रहीतृन् ३.१४३<br>प्रतिग्रहे ४.१८७                                                                                                                                                                                   | प्रतीतम् ३.३<br>प्रतीपम् ४.२०६; १०.१७<br>प्रतीमानम् ८.२०६<br>प्रतीमानम् ९.२०६<br>प्रतुवान् ५.१३<br>प्रतोबः ३.४४                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रजाधर्मान् ९.२४<br>प्रजानम् १.३४, ८९; ४.९४;<br>७.८८, १४४<br>प्रजापतयः ३.८६<br>प्रजापतः २.४१ [७६], ४२<br>[७७], ४९ [८४]; ४.२२४,<br>२४८; ४.२८; ९.१६, ४६,                                                                                                                                                                  | प्रतिग्रहरूचिः ४.१९०<br>प्रतिग्रहात् ४.१९१;<br>१०.१०३, १०९, ११२;<br>११.१९४<br>प्रतिग्रहीतृन् ३.१४३<br>प्रतिग्रहे ४.१८७<br>प्रतिग्रहेण ४.१८६                                                                                                                                                              | प्रतीतम् ३.३<br>प्रतीपम् ४.२०६; १०.१७<br>प्रतीमानम् ८.२०६<br>प्रतीमानम् ९.२०६<br>प्रत्वान् ५.१३<br>प्रतोदः ३.४४<br>प्रतोदम् ५.९९                                                                                                                                                                                                              |
| प्रजाधर्मान् ९.२४<br>प्रजानम् १.३४, ८९; ४.९४;<br>७.८८, १४४<br>प्रजापतयः ३.८६<br>प्रजापतिः २.४१ [७६], ४२<br>[७७], ४९ [८४]; ४.२२४,<br>२४८; ४.२८; ९.१६, ४६,                                                                                                                                                                 | प्रतिग्रहरूचिः ४.१९०<br>प्रतिग्रहात् ४.१९१;<br>१०.१०३, १०९, ११२;<br>१९.१९४<br>प्रतिग्रहीतृन् ३.१४३<br>प्रतिग्रहे ४.१८७<br>प्रतिग्रहेण ४.१८६                                                                                                                                                              | प्रतीतम् ३.३<br>प्रतीपम् ४.२०६; १०.१७<br>प्रतीमानम् ८.२०३<br>प्रतीमानम् ९.२०५<br>प्रतावान् ४.१३<br>प्रतोवः ३.४४<br>प्रतोवम् ४.९९                                                                                                                                                                                                              |
| प्रजाधर्मान् १.२४<br>प्रजानम् १.३४, ८९; ४.९४;<br>७.८८, १४४<br>प्रजापतयः ३.८६<br>प्रजापतिः २.४१ [७६], ४२<br>[७७], ४९ [८४]; ४.२२४,<br>२४८; ४.२८; ९.१६, ४६,<br>१२८, ३२७; १०.७८,                                                                                                                                             | प्रतिग्रहरूचिः ४.१९०<br>प्रतिग्रहात् ४.१९१;<br>१०.१०३, १०९, ११२;<br>१९.१९४<br>प्रतिग्रहीतृन् ३.१४३<br>प्रतिग्रहे ४.१८६<br>प्रतिग्रहेण ४.१८६<br>प्रतिग्राते ६.१३९                                                                                                                                         | प्रतीतम् ३.३<br>प्रतीपम् ४.२०६; १०.१७<br>प्रतीमानम् ६.४०३<br>प्रतीमानम् ९.२५५<br>प्रतावान् ४.१३<br>प्रतावः ३.४४<br>प्रतावम् ४.९९<br>प्रतावेन ४.६६<br>प्रत्येकः १२.१०९                                                                                                                                                                         |
| प्रजाधर्मान् १.२४<br>प्रजानम् १.३४, ८९; ४.९४;<br>७.८८, १४४<br>प्रजापतयः ३.८६<br>प्रजापतिः २.४१ [७६], ४२<br>[७७], ४९ [८४]; ४.२२४,<br>२४८; ४.२८; ९.१६, ४६,<br>१२८, ३२७; १०.७८,<br>११.२४३<br>प्रजापतिम् १२.१२१, १२३                                                                                                         | प्रतिग्रहरूचिः ४.१९०<br>प्रतिग्रहात् ४.१९१;<br>१०.१०३, १०९, ११२;<br>१९.१९४<br>प्रतिग्रहीतृन् ३.१४३<br>प्रतिग्रहेण ४.१८६<br>प्रतिग्रहेण ४.१८६<br>प्रतिग्रहेण ५.१९९<br>प्रतिग्रहम् ११.२९४                                                                                                                  | प्रतीतम् ३.३<br>प्रतीपम् ४.२०६; १०.१७<br>प्रतीमानम् ६.४०३<br>प्रतीमानाम् ९.२८५<br>प्रतावान् ४.१३<br>प्रतोवनः ३.४४<br>प्रतोवेन ४.६८<br>प्रतावेन ४.६८<br>प्रतावेनः १२.१०९                                                                                                                                                                       |
| प्रजाधर्मान् १.२४<br>प्रजानाम् १.३४, ८९; ४.९४;<br>७.८८, १४४<br>प्रजापतयः ३.८६<br>प्रजापतिः २.४१ [७६], ४२<br>[७७], ४९ [८४]; ४.२२४,<br>२४८; ४.२८; ९.१६, ४६,<br>१२८, ३२७; १०.७८,<br>११.२४३<br>प्रजापतिम् १२.१२१, १२३                                                                                                        | प्रतिग्रहरूचिः ४.१९०<br>प्रतिग्रहात् ४.१९१;<br>१०.१०३, १०९, ११२;<br>१९.१९४<br>प्रतिग्रहीतृन् ३.१४३<br>प्रतिग्रहेण ४.१६६<br>प्रतिग्रहेण ४.१६६<br>प्रतिग्रहेण ५.१६९<br>प्रतिग्रहम् ११.२९४<br>प्रतिग्रहम् ११.२९४                                                                                            | प्रतीतम् ३.३<br>प्रतीपम् ४.२०६; १०.१७<br>प्रतीमानम् ६.४०३<br>प्रतीमानाम् ९.२८५<br>प्रतावान् ४.१३<br>प्रतावान् ४.९९<br>प्रतावेन ४.६८<br>प्रतावेन ४.६८<br>प्रतावेन १२.१०९                                                                                                                                                                       |
| प्रजाधर्मान् १.२४<br>प्रजानम् १.३४, ८९; ४.९४;<br>७.८८, १४४<br>प्रजापतयः ३.८६<br>प्रजापतिः २.४१ [७६], ४२<br>[७७], ४९ [८४]; ४.२२४,<br>२४८; ४.२८; ९.१६, ४६,<br>१२८, ३२७; १०.७८,<br>११.२४३<br>प्रजापतिम् १२.१२१, १२३<br>प्रजापतेः २.२०१ [२२६];                                                                               | प्रतिग्रहरूचिः ४.१९०<br>प्रतिग्रहात् ४.१९१;<br>१०.१०३, १०९, ११२;<br>१९.१९४<br>प्रतिग्रहीतृन् ३.१४३<br>प्रतिग्रहेण ४.१८६<br>प्रतिग्रहेण ४.१८६<br>प्रतिग्राते ६.१३९<br>प्रतिग्रात्म ११.२९४<br>प्रतिनिधः ११.२९                                                                                              | प्रतीतम् ३.३<br>प्रतीपम् ४.२०६; १०.१७<br>प्रतीमानम् ६.४०३<br>प्रतीमानम् ९.२८५<br>प्रतावान् ४.१३<br>प्रतावः ३.४४<br>प्रतावेन ४.६८<br>प्रतावेन ४.१०९ |
| प्रजाधर्मान् १.२४<br>प्रजानम् १.३४, ८९; ४.९४;<br>७.८८, १४४<br>प्रजापतयः ३.८६<br>प्रजापतिः २.४१ [७६], ४२<br>[७७], ४९ [६४]; ४.२२४,<br>२४८; ४.२८; ९.१६, ४६,<br>१२८, ३२७; १०.७८,<br>११.२४३<br>प्रजापतिम् १२.१२१, १२३<br>प्रजापालनतत्पराः ९.२४३                                                                               | प्रतिग्रहरूचिः ४.१९० प्रतिग्रहात् ४.१९१; १०.१०३, १०९, ११२; १९.१९४ प्रतिग्रहीतृन् ३.१४३ प्रतिग्रहेण ४.१६६ प्रतिग्रते ६.१३९ प्रतिग्रताते ६.१३९ प्रतिग्रहम् ११.२९४ प्रतिनिधः ११.२९ प्रतिग्रम् १२.२६                                                                                                         | प्रतीतम् ३.३ प्रतीपम् ४.२०६; १०.१७ प्रतीमानम् प्रतीमानम् प्रत्वान् ४.१३ प्रतोबनः ३.४४ प्रतोबन् ४.९९ प्रतोबेन ४.६६ प्रत्यकः १२.१०९ प्रत्यकः ६.४०२; ३, ८२; १२.१०४ प्रत्यम् १.१४० [२।२१] प्रत्यम्म् ४.५२                                                                                                                                         |
| प्रजाधर्मान् १.२४<br>प्रजानम् १.३४, ८९; ४.९४;<br>७.८८, १४४<br>प्रजापतयः ३.८६<br>प्रजापतिः २.४१ [७६], ४२<br>[७७], ४९ [८४]; ४.२२४,<br>२४८; ४.२८; ९.१६, ४६,<br>१२८, ३२७; १०.७८,<br>११.२४३<br>प्रजापतिम् १२.१२१, १२३<br>प्रजापालनतत्त्पराः ९.२४३<br>प्रजापालनतत्त्पराः ९.४८                                                  | प्रतिग्रहरूचिः ४.१९० प्रतिग्रहात् ४.१९१; १०.१०३, १०९, ११२; १९.१९४ प्रतिग्रहीतृन् ३.१४३ प्रतिग्रहे ४.१८७ प्रतिग्रहे ४.१८७ प्रतिग्रहे ४.१८६ प्रतिग्रहे १.१८९ प्रतिग्रहे १.१८९ प्रतिग्रहे १.१८९ प्रतिग्रहम् ११.२९ प्रतिप्रम् १२.२६ प्रतिप्रयाः २.१८४ [२१०] प्रतिग्रहः १.७४                                  | प्रतीतम् ३.३ प्रतीपम् ४.२०६; १०.१७ प्रतीमानम् ८.४०३ प्रतीमानाम् ९.२८५ प्रतावन् ४.१३ प्रतोवन् ४.९९ प्रतोवेन ४.६८ प्रत्येकः १२.१०९ प्रत्येकः ५.४०२; ३.४४ प्रत्येषः १.४०२; ३.४४ प्रत्येषः १.४०२; ३.४४ प्रत्येषः १.४०२; ३.४२ प्रत्येषः १.१४० [२।२१] प्रत्येषः ४.४२ प्रत्येषः ४.४२ प्रत्येषः ४.४२                                                  |
| प्रजाधर्मान् १.२४<br>प्रजानाम् १.३४, ८९; ४.९४;<br>७.८८, १४४<br>प्रजापतयः ३.८६<br>प्रजापतिः २.४१ [७६], ४२<br>[७७], ४९ [८४]; ४.२२४,<br>२४८; ४.२८; ९.१६, ४६,<br>१२८, ३२७; १०.७८,<br>११.२४३<br>प्रजापतिम् १२.१२१, १२३<br>प्रजापालनतत्पराः ९.२४३<br>प्रजामानः ९.४८,                                                           | प्रतिप्रहरूचिः ४.१९० प्रतिप्रहात् ४.१९१; १०.१०३, १०९, ११२; १९.१९४ प्रतिप्रहीतृन् ३.१४३ प्रतिप्रहेण ४.१८६ प्रतिप्रहेण ४.१८६ प्रतिकाते ६.१३९ प्रतिकात ९.९९ प्रतिच्यहम् ११.२९४ प्रतिपम् १२.२६ प्रतिप्रचाः २.१८४ [२१०] प्रतिच्यहः १.७४                                                                       | प्रतीतम् ३.३ प्रतीपम् ४.२०६; १०.१७ प्रतीमानम् ८.४०३ प्रतीमानम् ९.२८५ प्रतावान् ४.१३ प्रतोवनः ३.४४ प्रतोवन ४.६६ प्रत्यकः १२.१०९ प्रत्यकः १२.१०९ प्रत्यकः १.४०२: ३. ८२; १२.१०४ प्रत्यम् १.१४० [२।२१] प्रत्यकः ४.६२ प्रत्यकः १.१४० [२।२१] प्रत्यकः १.१७ [४२]                                                                                     |
| प्रजाधर्मान् १.२४<br>प्रजानम् १.३४, ८९; ४.९४;<br>७.८८, १४४<br>प्रजापतयः ३.८६<br>प्रजापतिः २.४१ [७६], ४२<br>[७७], ४९ [८४]; ४.२२४,<br>२४८; ४.२८; ९.१६, ४६,<br>१२८, ३२७; १०.७८,<br>१९.२४३<br>प्रजापतिम् १२.१२१, १२३<br>प्रजापालनतत्पराः ९.२४३<br>प्रजापालनतत्पराः ९.४८<br>प्रजाम् ३.२७७; ४.२१९,<br>२२९                      | प्रतिप्रहरूचिः ४.१९० प्रतिप्रहात् ४.१९१; १०.१०३, १०९, ११२; १९.१९४ प्रतिप्रहीतृन् ३.१४३ प्रतिप्रहेण ४.१८६ प्रतिप्रहेण ४.१८६ प्रतिकाते ६.१३९ प्रतिकात ९.९९ प्रतिनिधः ११.२९ प्रतिपम् १२.२६ प्रतिप्रणाः २.१६४ [२१०] प्रतिष्ठाः १.७४                                                                          | प्रतीतम् ३.३ प्रतीपम् ४.२०६; १०.१७ प्रतीमानम् ८.४०३ प्रतीमानम् ९.२८५ प्रत्वान् ४.१३ प्रतोवनः ३.४४ प्रतोवन ४.६६ प्रत्यकः १२.१०९ प्रत्यकः ६.४०२; २३, २२; १२.१०४ प्रत्यकः १.१०१ प्रत्यकः १.१०६ प्रत्यकः १.४२ प्रत्यकः १.१०६                                                                                                                      |
| प्रजाधर्मान् १.२४<br>प्रजानम् १.३४, ८९; ४.९४;<br>७.८८, १४४<br>प्रजापतयः ३.८६<br>प्रजापतिः २.४१ [७६], ४२<br>[७७], ४९ [८४]; ४.२२४,<br>२४८; ४.२८; ९.१६, ४६,<br>१२८, ३२७; १०.७८,<br>१९.२४३<br>प्रजापतिम् १२.१२१, १२३<br>प्रजापालनतत्त्पराः ९.२४३<br>प्रजापालनतत्त्पराः ९.४८<br>प्रजाम् ३.२७७; ४.२१९,<br>२२९<br>प्रजापाः ९.१४ | प्रतिप्रहरूचिः ४,१९० प्रतिप्रहात् ४,१९१; १०.१०३, १०९, ११२; ११.१९४ प्रतिप्रहीतृन् ३.१४३ प्रतिप्रहेण ४.१८६ प्रतिप्रहेण ४.१८६ प्रतिकाते ६.१३९ प्रतिकात ९.९९ प्रतिचिधः ११.२९ प्रतिपम् १२.२६ प्रतिपम् १२.२६ प्रतिप्रणाः २.१८४ [२१०] प्रतिष्राच्यम् ६.३०७ प्रतिभागम् ६.३०७ प्रतिभाव्यम् ६.१६९ प्रतिभाव्य ६.१६१ | प्रतीतम् ३.३ प्रतीपम् ४.२०६; १०.१७ प्रतीमानम् ८.४०३ प्रतीमानम् ९.२८५ प्रत्वान् ४.१३ प्रतोवन ४.९९ प्रतोवन ४.६८ प्रत्यक्ष १२.१०९ प्रत्यक्ष ६.४०२; ३.२०९ प्रत्यम् १.१४० [२।२१] प्रत्यम्म् ४.५२ प्रत्यक्षम् ६.४०२; ३.२०६ प्रत्यक्षम् १.१४० [२।२१] प्रत्यक्षम् १.१०६ प्रत्यक्षम् १.१०६ प्रत्यक्षम् १.१०६                                           |
| प्रजाधर्मान् १.२४<br>प्रजानम् १.३४, ८९; ४.९४;<br>७.८८, १४४<br>प्रजापतयः ३.८६<br>प्रजापतिः २.४१ [७६], ४२<br>[७७], ४९ [८४]; ४.२२४,<br>२४८; ४.२८; ९.१६, ४६,<br>१२८, ३२७; १०.७८,<br>१९.२४३<br>प्रजापतिम् १२.१२१, १२३<br>प्रजापालनतत्पराः ९.२४३<br>प्रजापालनतत्पराः ९.४८<br>प्रजाम् ३.२७७; ४.२१९,<br>२२९                      | प्रतिप्रहरूचिः ४.१९० प्रतिप्रहात् ४.१९१; १०.१०३, १०९, ११२; १९.१९४ प्रतिप्रहीतृन् ३.१४३ प्रतिप्रहेण ४.१८६ प्रतिप्रहेण ४.१८६ प्रतिकाते ६.१३९ प्रतिकात ९.९९ प्रतिनिधः ११.२९ प्रतिपम् १२.२६ प्रतिप्रणाः २.१६४ [२१०] प्रतिष्ठाः १.७४                                                                          | प्रतीतम् ३.३ प्रतीपम् ४.२०६; १०.१७ प्रतीमानम् ८.४०३ प्रतीमानम् ९.२८५ प्रत्वान् ४.१३ प्रतोवनः ३.४४ प्रतोवन ४.६६ प्रत्यकः १२.१०९ प्रत्यकः ६.४०२; २३, २२; १२.१०४ प्रत्यकः १.१०१ प्रत्यकः १.१०६ प्रत्यकः १.४२ प्रत्यकः १.१०६                                                                                                                      |

|                                | मनुस्मृति-शब्दसूची      | 9979                          |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| प्रत्यवायेन ४.२४५              | प्रमत्तः ४.४०           | प्रविजयते ९.२१८               |
| प्रत्यहम् ३.६९; ७.११८,         | प्रमत्तम् ९.७८          | प्रविभागः १.६६                |
| 974; 5.3; 9.76                 | प्रमृत्तस्य ११.२१४      | प्रवृत्ताम् =.३४२             |
| प्रत्यावेशाय ८.३३४             | प्रमत्ताम् ३.३४         | प्रवृत्तानाम् ३.१२            |
| प्रत्युत्वा २.९४ [११९]         | प्रमबा २.१८९ [२१४]      | प्रवृत्तिः ५.३१, ५६           |
| प्रत्युवितम् ँ९.३१             | प्रमबासु २.१८८ [२१३]    | प्रवेदिणिः ९.२६७              |
| प्रत्येकम् ७.१४७               | प्रमाणतः २.२१ [४६];     | प्रवरणासु ५.८९                |
| प्रथमकल्पस्य ११.३०             | <b>⊏.</b> 9३७           | प्रवितः ८.४०७                 |
| प्रथमकल्पितम् ९.१६६            | प्रमाणम् १.६८, १३२      | प्रविजतासु ८.३६३              |
| प्रवर्मम् २.२४ [४०], १६९       | [२।१३]; ८.३२; ११.८४     | प्रशंसाम् १०,१२७              |
| [9९४]                          | प्रमाणानि ७.२०३         | प्रशस्ता १.१२१ [२।२],         |
| प्रयमसाहसः ९.२८६               | प्रमादः १२.३३           | ३.१२, ४७, २७६; ४.२२           |
| प्रथमसाहसः ९.२८६               | प्रमायचे ११.१४०         | प्रशस्तानाम् २.१४८[१८३]       |
| प्रथमा १२.४८                   | प्रमीतपतिकाम् ९.६८      | प्रशस्तेन ३.१२३               |
| प्रथमे २.१०[३४]                | प्रमीतस्य ९.१६७         | प्रशान्तम् १२.२७              |
| प्रिवता ३.१२७; ८.१३१           | प्रमृतम् ४.५            | प्रशासितारम् १२.१२२           |
| प्रदक्षिणम् २.२३ [४८],         | प्रमृतेन ४.४            | प्रश्नम् ८.५५,९४              |
| ₹.5७                           | प्रयतः २.१४८ [१८३], १६० | प्रस्तविद्यानम् १.११५         |
| प्रदक्षिणानि ४.३९              | [१८४], १९७ [२२२];       | प्रसक्ता १२.४४                |
| प्रवाता ५.२०५                  | ३.२१६, २२६, २२८; ४.४९;  | प्रसक्तिः १.८९                |
| प्रवाने ३.१४७, २४०             | ५.८६, १४४; ११.२४८       | प्रसङ्गम् ४,१८६               |
| प्रदायिनाम् ३.१५७              | प्रयत्नतः ३.१२३, १४९,   | प्रसङ्गविनिवर्तये ८.३६८       |
| प्रधानतः ९.१५०                 | १६६; ६.९१; ७.९९, १४४,   | प्रसङ्गात् ९.८१               |
| प्रधानपुरुषेः ७.२०३            | २०६; ८.३१०; ९.९, ३३३    | प्रसङ्गेन २.६८ [९३];          |
| प्रधानम् ९.१२१                 | प्रयत्नम् ७.६८, २२०     | ४.१४; १२.४२                   |
| प्रधानस्य ९.१२१                | प्रयत्नेन ३.७९, २०६;    | प्रसङ्गेष्यः ९.५              |
| प्रधानाः १२.४६                 | ४.१६१; ४.६; ७.४४, ७.७१, | प्रसमम् ८.३३२                 |
| प्रधानानि ३.१८                 | १७२;                    | प्रसवः ९.१४५                  |
| प्रपवैः ६.२२                   | प्रयता ८.२५८            | प्रसवम् ९.४४                  |
| प्रपाम् ८.३१९                  | प्रयतात्मनाम् ४.१४६     | प्रसर्वे ३.२२                 |
| प्रिपतामहम् ३.२२१              | प्रयतात्मा ४.१४५        | प्रसादकम् ६.६७                |
| प्रिपतामहान् ३.२८४             | प्रयानात् १.१४० [२।२१]  | प्रसावे ७.११                  |
| प्रभम् १.९                     | प्रयुक्तम् ८.४९         | प्रसाधनः १०.३२                |
| प्रभवाः ६.८७                   | प्रयोगः १०.११४          | <b>प्रसाधनम्</b> २.१८६ [२११]; |
| प्रभावः १.८४                   | प्रयोज्या २.१३४ [१४९]   | ४.१४्२                        |
| प्रभावतः ७.७                   | प्ररोहिणः १.४६          | प्रमाधने ७.२२०                |
| प्रभावेण १०.७२                 | प्रलापः १२.६            | प्रसुप्तः १.७४                |
| प्रणु: १.२२, २८,,३२, ९१,       | प्रवक्तारम् ४.१६२       | प्रसूतयः ९.२४                 |
| <b>९३; ४.१६२; ७.३, १६</b> १,   | प्रवचम् २.४९ [७४]       | प्रसूतस्य ३.१९                |
| ९.१६३; १०.३; ११.३०,            | प्रवरः ९.६७             | प्रसूतिः ९.३४, ३४; १२.९८      |
| 583                            | प्रवरासु १०.२७          | प्रसूतिम् ९.७                 |
| प्रभुणा ५.३१२                  | प्रवासानि १२.६१         | प्रस्रवाणि ८.२४८              |
| प्रमृति ९.६=<br>प्रभो १.३: ४.२ | प्रवासनम् ७.१२४; ९.२४२  | प्रस्रवे ५.१३०                |
| प्रभा १.३; ४.२                 | प्रवास्यः ६.२६४         | प्रहृष्टया ४.१४०              |

| प्रहासन् ४.८३                        | 'प्राचान्तिक: ८.३७९                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| प्रहुतम् ३.७३                        | प्राचान्तिकम् ११.१४६                                      |
| प्राक्क्लान् २.५० [७४]               | प्राचायामः २.५८ [८३]                                      |
| प्राक्छाये ३.२७४                     | प्राणायामाः ६.७०; ११.२४८                                  |
| प्राकारः ७.१९६                       | प्राणायामान् ६.६९                                         |
| प्राकारस्य ७.७४                      | प्राजायामेन ११.१४१, १९९,                                  |
| प्राकारस्य ९.२८९                     | २०१                                                       |
| <b>प्राकृतः</b> ८.३३६                | प्राचायामैः २.५० [७४];                                    |
| प्राकृतम् ११.२४=                     | ६.७२                                                      |
| प्राम् २.३६ [६१]                     | प्राणासाचे ११.८०                                          |
| प्राक्नुबः २.२६ [४१], २७             | प्राणि॰ ४.११७                                             |
| [4२]                                 | प्राचिनः १.९६; ४.३०                                       |
| प्रार्मुखान् ८.८७                    | प्राचिनाम् १.२२; २.१४२                                    |
| प्राकृतिवाकः ८.७९; ९.२३४             | [900]; ४.४६, ४८; ७.११२                                    |
| प्राकृतिवाकेन ८.१८१                  | प्राणिनी ३.१७४                                            |
| प्राचीनाबीतिना ३.२७९                 | प्राणिषः ९.२२३                                            |
| प्राचीने २.३८ [६३]                   | प्राणिवद्यः ५.४८                                          |
| प्राचीम् ७.१८९                       | प्राचे ४.२३                                               |
| 'प्राजक: ८.२९३                       | प्रातिकोम्पेन १०.१६                                       |
| प्राजकस्य ८.२९३                      | न्नतिवेश्यानुवेश्यी ८.३९२                                 |
| प्राजके ८.२९३                        | प्रावृष्कृतः ४.१०४                                        |
| प्राजापत्यः ३.२१, ३०                 | प्रादुष्कृतेषु ४.१०६                                      |
| प्राजापत्यम् ११.३८, १०४,<br>१२४, २११ | प्रापचात् २.७० [९४]                                       |
| प्राजापत्याम् ६.३८                   | प्रापितम् ६,४३                                            |
| <b>प्राजापत्ये</b> ४.१८२             | प्राप्ते ३.१४९; ७.२                                       |
| <b>प्राज्ञ:</b> २.९= [१२३]; ३.११;    | प्राणवत्लात् ६,४१२                                        |
| X,9=0; 0.2ξ                          | प्रायः ११.४७                                              |
| प्राज्ञम् ७.१४१, २१०                 | <b>प्रायणम् ९.३२३</b><br>प्रायणः १२.२०, २१                |
| प्राज्ञान् ७.६०                      | प्रयशः १२.२०, २१<br>प्रयश्चित्त १.११६; ११.४४              |
| प्राप्तेन ९.४१                       |                                                           |
| प्राञ्जितः २.१६७ [१९२]               | <b>प्रायश्चित्तम्</b> २. <b>१९६</b><br>[२२१]; ९.२३६, २४०; |
| प्राणबाधम् ४,४४                      | 99.84, 86, 43, 928,                                       |
| प्राणवाधामयेषु ४.४१                  | 982, 203, 208, 280                                        |
| प्राणमृतः ८.२९४                      | प्रायश्चित्तविधिम् १०.१३१                                 |
| प्राणगृत्सु ८,२९६                    | प्रायरिचत्तस्य ११.२६६                                     |
| प्राणम् ४.२३; १२.१२३                 | प्रायश्चित्तार्थम् ११.२२४                                 |
| प्राणयात्रिमात्रः ६.४७               | प्रायशिक्ते ११.१८६                                        |
| प्राणस्य ४.२=; ६.७१                  | प्रायरिषतः ११.४६                                          |
| प्राचा २.९४ [१२०]; ७.११२             | प्रायासु १२.७७                                            |
| प्राणानाम् ४.२७; १०.१०६              | प्रायेण ७.१२३                                             |
| प्राणान् ४.२८, १४३;                  | प्रशितम् ३.७३, ७४                                         |
| 99.09, 989                           | प्रशिताणिः २.३७ [६२]                                      |
| प्राणान्तम् ६.३५९                    | प्रासादम् ७.१४२                                           |
|                                      |                                                           |

प्रासादसस्तरेष् 7.909 [20X] प्रिय० ₹.994; =.9७₹ प्रियकारकम् **6.308** प्रियताम् **X. X**0 प्रियदेष्यी 9.₹0७ प्रियम् 9.939 [2192]; **२.२०३** [२२८]; ४.१३८; 9.9X प्रियवियो गानु 92.69 प्रियहिते २.२१० [२३४] प्रियेष् 8.09 प्रियः €. € ₹ प्रीत: 3.939 प्रीतात्मा 9.40; 9.979 प्रीति: 92.20 प्रीतिकर्मीच 9.998 प्रीतिपूर्वकम् 5.950: 9.993 प्रीतिम् २.२२१ [२४६]; 3.52 प्रीतिसंयुक्तम् 9.9६= प्रीतेन 9.994 प्रीत्या **5.99**€ प्रेक्षणानि 9.208 प्रेक्षवालम्बम् २.१४४ [१७९] प्रेक्षमानानाम् 5.98 प्रेकासमाजम् 9.58 प्रेतः 92.09, 02 प्रेतकृत्या 3.920 प्रेतधुमः 8.59 प्रेतनिर्पातकः 3.955 प्रेतम् **4.45**, 909, 903 प्रेतवत् 99.953 प्रेतश्बिम् x. xo, 900 प्रेतस्य 4.58 प्रेतहारैः **4.5**4 प्रेतान्तम् 8.290 प्रेतान् **₹.२३0; ४.९9;** 92.45 प्रेते २.२२२ [२४७]; ५.८२, 984, 986; 4.980, 989; 9.708 प्रेष्य० 3.787; 5.799

| प्रेष्यजनस्य     | ७.१२५                 | फार्युनम्          | ७.१६२         | बलिः          | ₹.७०, <i>७</i> ४     |
|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------|
| प्रेष्यत्वम्     | १२.७८                 | फलमूले             | 90.50         | बलिकर्म       | <b>₹.</b> ९४         |
| प्रेप्यसंयुक्तम् | <b>र.७ [३२]</b>       | बकः                | १२.६६         | बलिकर्मणा     |                      |
| प्रेष्पान्       | <b>=.</b> 90₹         | बकम्               | ४.१४; ११.३४   | बलिनम्        | ७.१७४                |
| प्रेष्यासु       | 5,3€3                 | बकवत्              | ७.१०६         |               | ७, =९, ९०, ९१,       |
| प्रोक्ष्यम्      | <b>४.</b> ११४         | वकवृत्तीन्         | ४,३०          |               | १९; ६.७, ३४;         |
| प्रोक्षणात्      | ४.१२२                 | वकव्रतचरः          | ४.१९६, १९७    | <b>9.50</b> ; |                      |
| प्रोक्षितम्      | ४.२७                  | वकन्नतिके          | ४.१९२         | ९.२४४; १      |                      |
| प्रोपिताः        | ९.७६                  | बद्धस्य            | 8.290         | बलिशेवम्      | ₹.९٩                 |
| प्रोपिते         | ९.७४                  | बधिरान्            | ७.१४९         | बले           | 9२.9२9               |
| प्रीडपादः        | 8.992                 | बन्दी              | ₹.9४=         | बलेन          | ७.१७२; =.४९          |
| प्रीष्ठपद्याम्   | 8,94                  | वन्दिनः            | <b>८.३६</b> ० | बस्तिम्       | ⊏.२३४                |
| प्लब:            | 9२.६२.                | बन्धन०             | १२.७५         | बहिष्कार्यः   | २.७८ [१०३]           |
| प्लबम्           | <b>४.</b> १२; ११.१९   | बन्धनम्            | १०.४९         | बहुकस्याणम्   | <b>[</b>             |
| प्लवेन           | 8,998                 | बन्दनबधक्ले        | शान् ५.४६     | बहुत्वम्      | <b>६७.</b> ≥         |
| प्लुतः           | २.१०० [१२५]           | बन्दनानि           | ९.२२६; १२.७६  | बहुदेयम्      | ३.२४९                |
| प्लबङ्गम०        |                       | बन्धुः             | २.१११ [१३६],  | बहुपशुः       | 99.97                |
| कल० १.४१         | ६, ६.७, १३, २४,       | <b>९.१ँ४</b> ८; १३ | २.७९          | बहुपुष्पफलो   | पनाः १.४६            |
|                  | ४२; १२.१, ६७,         | बन्धुना            | 5.00          | बहुमध्यगात्   | 9.999                |
| <b>5</b> 2       |                       | बन्धुमिः           | २.१२९ [१४४];  | बहरूपेण       | 9.89                 |
| कलपाका न्ता      | r:                    | 5.955              |               | वहुभुतम्      | ¥.9₹¥; <b>5.</b> ₹₹0 |
| फलपातेन          | ४.१३०                 | बन्धुम्            | ₹.9४=         | वहुसंस्थिते   | <b>८.३७</b> १        |
| फलपुष्पोद्भ      | <b>बानाम् ११.१४३</b>  | बन्धुवत्           | ४.१०१; ९.११०  | वहुनाम्       | ४.११⊏                |
| कलमाक्           | 9,90\$                | बन्धेन             | 5.390         | बह्बयः        | ۶.७७; <b>९.</b> ٩९   |
| फलभागिनः         |                       | वयुजः              | ¥.9₹0         | बह्वीः        | 90.900               |
|                  | २.१३५ [१६०];          |                    | 9.9३५; 9२.६५  | बह्बीयु       | ९.१४=                |
|                  | ३९, १४२, १७६,         |                    | ३.१९६, १९९    | बह्दनाः       | ११.२५४               |
|                  | <b>७=;५.</b> ५४;६.६७, | वर्शिष्मत्सु       | ३.२०८         | वाणशब्दे      | 8.993                |
| <b>८२;७.८६</b> , | २०६;=.१५६;            | बलकृतान्           | 4.9٤          | वाधमानम्      | ९.२४=                |
| 9.89, 4          | ११, ५२, ५४,           | बलम्               | २.३० [४४], ९६ | बाग्धवत्यान   | ाः ११.६२             |
| 9६9;99.5         |                       | [१२१]; ४           | .४१, ४२, २१९; | बाग्धवाः      | ३.४२; ४.१८३,         |
| ३०;१२.३,         |                       | ७.१७०, १           | ७३, १८४, १८८, | २४१; ५.       | . ४८, ६८, ७२;        |
|                  | तशनाः ११.२३६          | १९४; ८.१           | ७१; ११.२४०    | <b>९.१</b> ४९ |                      |
| फलमूला शरी       | ነ ሂ.ሂሄ                | वलवत्तरम्          | ७.१७३; ११.३२  | बान्धवान्     | <b>३.२६४; ४.9०9;</b> |
| फलबन्तः          | 9.80                  | बलबत्तराः          | ७.२०          | 5.90          |                      |
| फलानि ३.         | २२७; ६.१३, १४,        | बलवान्             | २.१९०[२१४];   | बान्धवैः      | ४.१७९; ५.७०;         |
| 94, 95           |                       | 9.७६               | •             |               | 9.952, 953           |
| फलिनः            | ٩.४७.                 | बलस्य              | ७.१६७         | बालः २.१      | २५ [१५०], १२८        |
| फलेन             | ६.५; ७.१२८            | बलाका              | 9२.६३         | [9×₹],        | १८३ [२०६];           |
| फलैः             | ₹.=२; ६.२१            | वलाकाम्            | <b>ሂ.</b> 9४; | ¥.9७९;        | y. 5; 9. 230,        |
| फलैघः            | ११.७०                 |                    | ४४, १६८, ३७८; | २३२, २८३      |                      |
| फलोबयः           | ३.१६९; १२.३०          | १२.६ =             |               | बालध्यान्     | ११.१२०               |
| कालः             | ६. १ ६                | बलान्बितम्         | २.६ [३१]      | बालवाय ०      | <b>इ.२७</b>          |
| फालकृष्टे        | 8,86                  | बलार्थिनः          | २.१२ [३७]     | बालधनम्       | <b>८.१४९</b>         |

| बालभावात् ८.११८                 | बीजयोन्योः ९.५६                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| बालम् २.१२८ [१४३]               | बीजलक्षण० ९.३४                              |
| बालया ४.१४७                     | बीजवन्तः ९.४९                               |
| बालवासा ११.९२                   | बीजस्य ९.३४                                 |
| बालवृद्धः ८.७१, ३१२             | बीजात् ९.४२                                 |
| बालवृद्धी ८.३४०, ३९४            | बीजानाम् ३.३०                               |
| बालवृद्धकृशातुराः ४.१८४         | बीजानि ९.३८                                 |
| बालाः ९.२४७                     | बीजार्थम् ९.५३                              |
| बालात् २.२१४ [२३९]              | बीजिनाम् ९.४२                               |
| बालातपः ४,६९                    | बीजी ९.४१, ४३                               |
| बालान् ६,२३४                    | बीजोत्कृष्टम् ९.१९१                         |
| बालिशः ३.१७६; ११.३६             | बृद्धिः १.१०६; २.१६७                        |
| बालिश्यात् ८.१२१: ११.२१         | [997]; 4.909                                |
| बालुका ८.२५०; १२.७६             | बुद्धिजीविनः १.९६                           |
| बाले ४.७८                       | बृद्धिमत्स् १.९६                            |
| बालेन ८.७०, १६३                 | बुढिमान् ४.१३६; ९.२२७;                      |
| बास्य ४.१४६                     | 99.907                                      |
| बाहु० १.३१, ८७; ४.१७४           | बुद्धिवृद्धिकराणि ४.१९                      |
| बाहुनुष्येन ७.७१                | बुद्धिसारूप्यम् ४.१८                        |
| बाहुबलाश्रितम् ९.२४४            | बुद्धीन्त्रियाणि २.६६ [९१]                  |
| बाहुम्याम् ४.७७                 | <b>नदी</b> १२.१०                            |
| बाहुवीर्येज ११.३४               | बुधः ४.५९, २०४; ७.२१४;                      |
| बाह्यः १०,३०                    | 5.999                                       |
| बाह्यम् १०.३०                   | बुधाः १.१४१ [२।२२],                         |
| बाह्यतरम् १०.३०                 | ₹.9२३; ७.9¤, २ <b>१</b> ०;                  |
| बाह्यतरान् १०.३१                | 99.20, 8x                                   |
| बाह्याः १०.३१                   | बुधैः ३.१०९; ११.२३४;                        |
| बाह्यानु १०.२९                  | 92.92                                       |
| बाह्यानाम् १०.३९, ६२            | बुभुक्तितः १०.२०५                           |
| बाह्येषु १०.२६                  | बैजिकम् २.२ [२७]                            |
| बाह्यैः                         | वैजिकात् ५.६३                               |
| विज्ञालः ११.१४९                 | वैडालवृत्तिकः ४.१९४                         |
| विन्ववः ५.१४२                   | वैडालवृत्तिके ४.१९२                         |
| विन्दः ७.३३                     | बैल्वपालाशी २.२० (४४)                       |
| विलीकावधः १०.४९                 | ब्रघ्नस्य ४.२३१, ९.१३७                      |
| बीज॰ १.४६, ४८; १०.७२            | बह्मः १.२३; २.४४ [५०],                      |
| बीजनेत्रे १०.७०                 | ४७ [६२], ४६ [६३], ४९                        |
| बीजतः ९.१८१                     | [द४], ९१ [११६], १४७,                        |
| बीजमृतः ९,३३                    | [907]; 3.88, 900, 990,                      |
| बीजम् १.८, ४६; २.८७             | 999, 998, 988, 8.98,                        |
| [997]; ३.9४२; ९.३४, ३४,         | =3, =X; 9.398, 370.                         |
| ₹, ₹७, ₹९, ४०, ४२, ४ <b>३</b> , | =3, =4; ९.३१६, ३२०,<br>३२२; ११.=४, ९७, २६५; |
| X9, XX, 9XX; 90.00, 09,         | 97.40, 973, 974                             |
| ७२                              | ब्रह्मघ्नः ५.५९                             |
| - 1                             |                                             |

बह्मचर्यम् २.२२४ [२४९] ब्रह्मचर्ये ५.१६० ब्रह्मचारिगतम् ५.१२९ बह्मचारिणः २.१६ [४१]; 3.997; X.980 ब्रह्मचारिणाम् ५.१३७ ब्रह्मचारिणी ४.9४⊏ ब्रह्मचारिणे 3.98 बह्मचारी २.१४० [१७४], 944 [949], 944 [943]; ३.४०, १८६; ४.१२८, **६.२६, ८७; १५.८१, १४८,** 558. बह्मजन्मः २.१४५ [१७०], १२१ [१४६] बह्मणः १.९३; २.४९ [७४], ४६ [८१], १४८ [१७३], २०१ [२२६], २१९ [२४४]; 5.99 २.११९ [१४४]; ब्रह्मणाः 99.982 ब्रह्मणि ६.=9 ब्रह्मतः 9.329 ब्रह्मतेजोमयम् 9.98 २.१२१[१४६]; ब्रह्मद: 8.232 8.233 ब्रह्मवानम् 3.3 ब्रह्मवायहरम् ब्रह्मबात्रोः २.१२१ [१४६] ब्रह्मदेयात्मसन्तानः ३.१८४ ब्रह्मद्विट् 3.948 ब्रह्मधर्मद्विषः 3.89 ब्रहमपूजिता 5.59 ब्रहमभूताः बह्मभूयाय १.९८; १२.१०२ ब्रहमयज्ञः 3.७० ब्रह्मयोनिः बह्रविदेशः १.१३८ [२।१९] ब्रह्मलोकम् २.२०६[२३३] ब्रह्मलोके 8.250; 5.32 ब्रह्मलोकेशः 8.957 ब्रह्मवर्चसकामस्य 2.92 [86] ४.९४, २१६ ब्रह्मवर्चसम्

| ब्रह्मवर्चीस्थिनः ३.३९       |  |
|------------------------------|--|
| ब्रह्मवादिनः ४.९१; ६.३९;     |  |
| 99.930                       |  |
| ब्रह्मवादिना २.८८ [११३]      |  |
| बह्मवाविभिः ४.१९९            |  |
| बह्मवादिषु ११.४२             |  |
| ब्रह्मबास्तोष्यतिभ्याम् ३.८९ |  |
| ब्रह्मवेदिनः १.९७            |  |
| ब्रह्मसम्भवम् ९.३२०          |  |
| ब्रह्मसत्रम् २.८१ [१०६]      |  |
| ब्रह्मसत्रेण ४.९             |  |
| ब्रह्मसार्ष्टिताम् ४.२३२     |  |
| ब्रह्मसुवर्चलाम् ११.१५९      |  |
| ब्रह्मस्तेयसंयुक्तः २.९१     |  |
| [998]                        |  |
| बह्महर्जः ११.१०१, १२८        |  |
| ब्रह्महिष ९.२३७              |  |
| ब्रह्महत्यया ११.५५           |  |
| बह्महत्या ११.५४, ७४, ६६      |  |
| बह्महत्याम् ११.८१            |  |
| बह्महत्यायाः ११.७९, १२६      |  |
| बह्महा ९.४९, ७२, २३४;        |  |
| 97.44                        |  |
| इह्रमक्षत्रसवेषु ५.२३        |  |
| बह्मा ॅ१.९, ११,.५०;          |  |
| <b>५.२०९</b> ; <u></u> १२.५० |  |
| ब्रह्माञ्जलिः २.४६ [७१]      |  |
| ब्रह्माञ्जलिकृतः २.४४        |  |
| [७०]                         |  |
| बह्नाधिगमिकम् २.१३९          |  |
| [948]                        |  |
| ब्रह्माभ्यासेन ४.१४९         |  |
| ब्रह्मारम्भे २.४६ [७१]       |  |
| ब्रह्मावर्तम् १.१३६ [२।१७]   |  |
| ब्रह्मावर्त्तात् १.१३८       |  |
| [9198]                       |  |
| बह्माहुतिहुतम् २.६१          |  |
| [१०६]                        |  |
| ब्रह्मोज्ज्ञता ११.४६         |  |
| बह्मोद्याः ३.२३१             |  |
| बाह्मः ३.२१, २७, ३९;         |  |

9.52

ब्राष्ट्रमणः

9.83, 900,

908; 7.98 [80], 70

[४४], ६२ [८७], ११० [934], 936[987]; 3.96, ६३, ८४, ९३, १००, १०२, १६८, २१०: ४.२०४, २४४: **६.३**८; ८.३७, ११२, १२४, २६८, ३४०, ३७८, ३८३, ४११, ४१२, ४१७; ९.८७, १७८, २४४, ३१७, ३३४; 90.9, 7, 3, 8, 84, 59, 53 ९२, ९३, १०१, १०२, ११७; 99.29, 39, 34, 35, 89, ६७, ८३, ८४, ९६, १००, १४९ ब्राह्मणध्नान् 9.232 ब्राह्मणजीविकाम् 8.99 90. & X ब्राह्मणताम् बाह्मजक्षत्रियविशाम् ९.१५५ ब्राह्मपक्षत्रिययोः 3.98 ब्राह्मजक्षत्रिया भ्याम् **८.२७६** ब्राह्मजब्यम् 9.958 **5.**20. ब्राह्मणब्दः ब्राह्मणबुवे 9.5X 9.39; २.5९ ब्राह्मणम् [998]; २.१०२ [१२७], 990[934]: 3.930, 988... २४३: ४.१३४: ८.९, ८८, १२३, २६७, ३५०, ३८० ब्राह्मणराजन्यी 99.83 ब्राह्मजबधात् 5.359 बाह्मजबधे 99.58 ब्राह्मणसंस्थास् 5.32X ब्राह्मणसम्पदः ₹.9२६ 9.45. 900. ब्राह्मणस्य 909; २.७ [३२], ११ [३६], १३ [३८], २१ [४६], ४० [६४], १६४ [१९०]; ३.२४, 990; ¥.9६७; ६.२, ३9, ७०, ९७; ७.६४; ६.३३६, **४१३: ९.१४९:** 90.50; 99.99, 33, 68. २०४, २०६, २३४, २४२; 92.53 ब्राह्मजस्यम् ११.१८: २६ ब्राह्मजाः १.९६, ९९, १०१: ३.१८६, २४२; ४.९१;

८.४०७: ९.१८८, ३१९: 90.68: 99.983: 92.48, १०८, १०९ बाह्मजात् ९.३१३; १०.८, १४, ६४, ६६, ७७ ब्राह्मजावश्निन 90.83 बाह्मजानाम् १.८८: ४.५८: X.70, 970; 0.55; 9.785 ₹.9७5, २३३, ब्राह्मजानु २४=: ४.9६२: ७.३७, १४४, २०१: **९.२४**८, ३२०: 90.938; 99.8 ब्राह्मचाय **3.95; 8.954;** ९.३२७; ११.७६, १३४ बाह्मणार्थे १०.६२; ११.७९ ब्राह्मजी 9.995 ब्राह्मणीम् 305.2 ब्राह्मने २.२१७ [२४२]; 5.76£; 9.788 ब्राह्मणेन १.१०३; २.२०० [२२४]; ७.४=; ११.९४ ब्राह्मजेष् १.९७; ७.३२, ८३ ब्राह्मणे: 9.३०; ३.२१०, २४३; ४.२२; ६.४१; ७.७४; **5.9, 389; 99.38** ब्राह्मण्यम् **७.४२: ११.९७** ब्राह्मण्या 5.300 ब्राह्मण्यातु ₹.9७ ब्राह्मच्याम् 5.352: १०.३०, ६६ ब्राह्मदैवार्षगान्धर्व-प्रजापत्येष 9.998 ब्राह्मम् १.७२, ७३; २.३४ [X4]; Y.9=4; O.7; 99.79 ब्राह्मयम् ₹.७३, ७४ 7.97× [9×0] ब्राष्ट्रमस्य बाह्यानु २.१५ [४०] ब्राह्मीः ₹.₹ ब्राह्मीपुत्रः 3.30 बाह्ने 8.92 बाह्मेण २.३३ [乂드] ब्राह्मः 3.940 9.705. जनतदान ० जनतवायकाः 9.209

| भक्तम्                    | ७.१२७; ११.७                   | <b>पत्तारम्</b>     | ४.१६१; ८.३७१;                | भार्यका ३६४                       | o, 993; ¥.¥3,         |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| भ <b>रतज्</b><br>भक्तवासः | c. 1 \ 0, 11.0                | . <b>९. ९</b> 9     | ٨٠ ١٩١, ٣٠٩٥١;               | 950                               | ٠, ١١٦, ٠.٠٠,         |
| जनतानि                    | 99.98                         | <b>पर्सः</b>        | ४.१६४; ७.९४;                 |                                   | <b>३.</b> १३, १४, ६०, |
| चक्ते                     | 99.98                         |                     | २, ४६, =६, १ <b>९</b> ६,     |                                   | 158; 5.299,           |
| प्रसम्बद्धि               | ४.२६                          | 999                 | 1, -1, -1, 151,              |                                   | ,  ૧.૪૬, ૫૭,          |
| मक्रमात्                  | શે.૪૧                         | वर्त्युवैः          | ٩.२४                         | 9 % 0                             | (, ,,-,,              |
| <b>पक्ष</b> चे            | 99.94                         | वस्तोकम्            |                              | <b>प्रार्थात्वम्</b>              | 97.59                 |
| भक्य भी ज्या प            |                               | वर्त्तप             |                              |                                   | ; ४.२३२; ६.२;         |
| चक्य जी ज्याप             |                               | वर्त्तहार्यध        |                              |                                   | x; ९.६, =, ४४,        |
| चक्यम्                    | <b>३.२२७</b>                  |                     | o; x.9¥9; 9.22,              | ४८, ९४                            | . , . , , ,           |
| वक्याचाम्                 | ४.२३                          | 905                 | , , ., ,                     | <b>जार्यायाः</b>                  | ९.७४                  |
| <b>जक्यानु</b>            | ¥.६३; ¥.9=                    |                     | २.६७ [९२]; ९.४=              | <b>भार्यायाम्</b>                 | ३.१७३                 |
| भक्या भक्यम्              | ४.२६                          | भवति !              | 7.908 [979]                  | <b>जायिय</b> े                    | ४.१६४                 |
| नक्येच्                   | ५.१७                          | भवत्                | २.१०३ [१२८]                  | <b>भार्यार्थे</b>                 | ११.१७२                |
| भनः                       | ९.२३७                         | <b>प्रवनम्</b>      | ६.६२; ११.१८७                 | भावसमाहित:                        | <b>ξ.</b> ४३          |
| भगवन्                     | 9.3                           | <b>जवान्</b>        | 99.88                        | <b>भावप्रतिवृ</b> षिते            | ۲ <b>४</b> .६४        |
| भगवान् प                  | 1.६; १२; =.१६;                | त्रविष्यम्          | 92.90                        | <b>नावम्</b>                      | 5.2X                  |
| 97.990                    |                               | त्रव्यम्            | 97.90                        | <b>जावान्</b>                     | 97.78                 |
| <b>जनिनी</b>              | २.५०४ [१२९]                   | <b>बस्म</b> ०       | ४.७५; ६.२५०                  | भावेन                             | ४.२२७, २३४;           |
| <b>अगिनीम्</b>            | २.२४ [४०];.                   | त्रस्मनः            | <b>८.३२७</b>                 | €.50; <b>७</b> .90                | ७१; १२.८१             |
| 99.909                    |                               | अस्मना              | <b>٧.</b> ٩٩                 | भावेषु                            | ६.८०                  |
| भगिन्यः                   | ९.१९२, २१२                    | जस्मनि              | ३.१६८, १८१;                  | नाचनम्                            | ११.६९                 |
| भग्नम्                    | ۲.98a                         | <b>8.88</b>         |                              | नावमानः                           | <b>=.३६</b> १         |
| भग्नयुगे                  | <b>5.289</b> .                | भस्मी               | 8.955                        |                                   | ४; ९.३९, ३३२          |
| <b>भड्</b> नतारम्         | 9.759                         | <b>पस्मी पू</b> ते। |                              | <b>जा</b> षित ०                   | २.१७४ [१९९]           |
| <b>गर</b> ०               | 5.90                          | भागः                | ७.१३०; ९.२११,                | <b>जा</b> चितेन                   | <b>द.२६</b>           |
| <b>न इकाल्ये</b>          | ₹.⊏९                          | २०४                 |                              | भासताम्                           | 99.24                 |
| भन्नम्                    | <b>¥.9</b> ₹ <b>९</b>         | नागधेयम्            |                              | <b>जास्करम्</b>                   | २.२३ [४८]             |
| <b>जनाः</b>               | ९.२४=                         |                     | .9; ५.१६९; ६.३३;             | नास्वत्                           | 9.00                  |
| <b>पदापि</b>              | <b>¥.96</b> ¥                 |                     | 90.995                       | नास्वन्तम्                        | 8.283                 |
| महिन्तः                   | <b>९.</b> २२६ <sub>:</sub>    | नागशः               | १२.२२                        | <b>चित्रवे</b>                    | ₹,९४                  |
| चयः                       | <b>६.३</b> २                  | नागात्              | 5.48€                        | <b>जिला</b>                       | ३.९४; ६.३४            |
|                           | ; ७.१८८, १८९                  | भागिनः              | 9.958                        | षिवाषिः                           | و.۶                   |
| भयात्                     | ७.३, १४, २२;                  | भागिनी              | ९.४३, १६४                    |                                   | १४ [४०]; ३.९४,        |
| 5.995, 93                 |                               | भाजने               | 8,58                         | <b>९६; ६.७,</b> ५                 |                       |
| षवानि<br>षयैः             | 97.00                         | भाजनैः              | <b>३.२०२</b>                 | जि <b>कार्यी</b>                  | 5.93                  |
|                           | 99.992                        | जाण्डपूर्ज <u>ा</u> |                              | <b>मिशुकम्</b>                    | <b>३.२४३</b>          |
| षरक्षजः<br>पर्तरि         | 90,90                         | भाग्डम्             | ¥.997                        | विश्वकाः                          | 5,350                 |
| 968; 9.8,                 | ३.१४८, १६०,                   | भाण्डवाद            | •                            | जि <b>श्कुकैः</b><br>जिनस्ति      | ६.५ <b>१</b><br>७.६६  |
| पत्त <u>ि</u>             | २५<br>३.६०; ४.१६२;            |                     | [ ७.१३२; ७.३३ <b>१</b>       | जिनास<br>जिन्नजाजने               | 90.48                 |
|                           | २.५०; र.१६५;<br>, ६, ४४, १३४; | भाण्डावक<br>भागी    | <b>रशबाः ९.२७</b> १<br>=.१३२ | जिम्म <b>जा</b> जन<br>जिम्मजाण्डे | ۲۰.۶ ۲<br>۲.۶ ۲       |
| 99.96                     | 1 T) TA) ITA)                 |                     | २.११३ [१३८]<br>- २.११३       | भिन्नभाग्डेप्                     |                       |
|                           |                               | नारणः               | ₹+114[14 <b>%]</b> *         |                                   | 1-14/                 |

| भिन्तम् ४.६९                       | <b>मूतैः</b> १२.२०, २१           | भृत्याः ७.१२३; ११.६२          |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| मिन्नवृत्तिता १२.३३                | भूमि १.७८; ३.१०१;४.१२४;          | <b>मृत्यानाम्</b> ३.७२; ४.२२; |
| जिल्लभृंगकिखुरैः ४,६७              | ७.२०८; ८.८६, ९९, २४१;            | =.२४३; ९.३३२; १०.१२४;         |
| निषये ३.१८०                        | ९.३७; ११.४७                      | 99.90                         |
| <b>भीतः</b> ७.९४                   | भूमिनतम् ३.२४६                   | <b>मृत्यान्</b> ४.२५१; ९.३२४  |
| <b>जीतम्</b> ७.९३                  | मुमिनताः ५.१२८                   | <b>मृत्येषु</b> ३.११६; ७.६७,  |
| <del>षीतैः</del> ११.२९             | भूमिचलने ४.१०५                   | रंग्ह                         |
| भीरवः ५.२९                         | <b>प्रीमदः</b> ४.२३०             | भृत्ये ३.११२                  |
| <b>जीक</b> न् ७.६२                 | भूमिवेबानाम् ११.८२               | जुशरण्डः ७.३२                 |
| भीवजनामिकाम् ३.९                   | <b>भूमियः</b> २.३७ [६२]; ४.८३;   | <b>पृशम्</b> ४.६०, ६८, १२२;   |
| भीवया ९.२६४                        | 9.5                              | 9.90o, 298; E.EZ;             |
| भुक्तमात्रे ४.१२१                  | धूमिपम् २.११० [१३४]              | 99.99                         |
| पुरतवत्सु ३.११                     | भूमिम् १.१३; ४.४४, १८८,          | नेतारम् ९.२८९                 |
| पुनतशेषम् ३.२८४                    | २०६, २३०; ⊏.9००, २६४;            | शेवकः ३.१६३; ९.२८४            |
| पुज्यमानानि ८.१४६                  | 90.58                            | भेवकान् ९.२६०                 |
| पुरुषानः २.१७० [१९४]               | ज्ञिशयान् १०.८४                  | भेदने ८.३२४; ९.२८६            |
|                                    |                                  |                               |
|                                    | पूर्वः ६,३९                      |                               |
| पुबः २.४१ [७६]                     | <b>भूमी</b> ३.२२६; ४.६=; ६.२२;   |                               |
| मुवि २.१९१ [२१६];                  | 9,35                             | नैवाचर्या ११.१४१              |
| 3.97, 298, 288; b.e;               | <b>भूयः</b> १.४१; २.६९ [९४];     | वैक्षचर्याम् २.८३ [१०८]       |
| 5.939, 359                         | 97.98                            | नैवामुक् ११.१७८, २४४          |
| <b>णूः</b> २.४१; ४.१=९; ४.१३३;     | भूयान् द.३८१                     | वैश्वम् २.२३ [४=], २४         |
| ६.१४                               | <b>भूपांति</b> २.११२ [१३७]       | [४९], २६ [४१], १४७            |
| <b>पूतमात्रासु १२.१७</b> .         | भूयिष्ठम् ८.८                    | [957], 945 [953]; ¥.४;        |
| भूतम् १.७, ९४; १२.९७               | भूरिः १.३६,६३                    | ६.२७, ४४; ११.१२२              |
| भूतयज्ञम् ४.२१                     | भूर्जकण्टकः १०.२१                | नेबाशी ११.७२                  |
| <b>जूतसंसारे</b> १.५० <sup>.</sup> | भूषण ३.४९                        | विवाहारः १५.२४७               |
| भूत्पे ५.३९.                       | भूषचवाससाम् ८.३५७                | वैवे ६.४४                     |
| जूतात्मा ४.१०९; १२.१२              | भूष्युः ४.१३४                    | वैक्षेण २.१६३ [१८८],          |
| भूतानाम् १.४२, ६४, ९६,             | <b>भृ</b> गुः १.३४, ४९, ६०; ४.३; | 99.93                         |
| ९९; २.१३४ [१४९]; ४.२,·             | 93.3, 934                        | वैक्यम् ५.१२९; १०.११६         |
| 985; 4.44; 4.80, 40                | <b>पृतु</b> म् १.३२, ३४; ४.१     | भोगस्य ८.१५०                  |
| भूतानि १.१६, १८; ३.५०,             | भूगोः ३.१६                       | भोगानु ७.७९                   |
| 59; X.YX; 6.9X, 903;               | भूतः ८.२१४                       | नोनाय ७.१४, २२, २३            |
| <b>4.30€; 9.30, 399</b> ;          | वृतकः ६.४४                       | गोगे 5,900                    |
| 99.280; 92.98, 22, 80,             | भूतकाच्यापकः ३. <b>१</b> ४६      | शोगेन ८.9४९                   |
| <b>९</b> 9, <b>९</b> ९, १२४        | भृतकाध्यापितः ३.१४६              | भोजनम् ५.२४, १४०;             |
|                                    | भृतकेन ५.१२५                     | 90.47                         |
|                                    |                                  | भोजनात् १०.९१                 |
| <b>जूतावासम्</b> ६.७७              |                                  | भोजनार्थम् ३.१०९; २२४,        |
| भूतिकामैः ३.४९<br>भरेकाः           | मृतिकृत्येषु ८.३९३               | २४३                           |
| <b>पूर्तभ्यः</b> ३.९०; ४.३२;       | पृतिम् ९.३३२                     |                               |
| €.₹ <b>९</b>                       | भृत्यः ६.२३१                     |                               |
| भूतेषु ६.६६, ७३; १२.११,            | भृत्यजनम् ११.२२                  |                               |
| १४, ९१, १२४                        | <b>मृत्यवृत्तये</b> ११.७         | भोजनैः ५.५४                   |
|                                    |                                  |                               |

| भोज्यम्             | ३.२२७; ४.२४         | मणीनाम्      | ¥.999; <b>९.</b> २=६  | मधुनः        | <b>د.३२</b> د          |
|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| भोज्यान्नाः         | 8.243               | मण्डलस्य     | ७.१५४, १५६            | पध्न         | ३.२७३                  |
| भोज्ये              | ३.२४०               | मण्डले       | ७.२०७                 | मध्यके       | 4.89                   |
| षो पावः             | २.९९ [१२४]          | मण्डुक ०     | <b>४.</b> १२६         |              | ३.११९, १२०             |
| प्रातरः             | <b>९.</b> १०४, ११६, | मण्डुकम्     | 99.939                | मधुरा        | २.१३४ [१४९]            |
| १८४, २१२,           |                     | मतिपूर्वकम्  | ¥.9 <b>६</b> ६        | मधुसर्पिभ्या |                        |
| प्रातरम्            | <b>८.२७</b> ४       | मतिपूर्वम् े | 99.988                |              | <b>જે.૧</b> ३૧; હ.૧૫૧; |
| <b>प्रातरि</b>      | ९.90=               | मतिम्        | ¥,50                  | 99.29=       |                        |
| प्राता २.२०         | ० [२२४], २०१        | मत्कुजम्     | ٩.४٥, ४४              | मध्यवेशः     | 9.980 [२।२9]           |
|                     | . 99; 8.958;        | मत्तः        | =. <b>६७</b> , ११. ९६ | मध्यमः       | द.९३द, २७६ <u>;</u>    |
| ¥. 9 ሂ 9; ፍ. ና      |                     | मसक्द:       | 8.200                 | ९.२=४        |                        |
|                     | ३; ९.५७, १४६;       | मत्तम्       | 9.65                  | मध्यमम्      | २.२०= [२३३];           |
| 99.999              |                     | मत्ताम्      | 3,38                  | ३.२६२; ९     | .99३                   |
| <b>बातुर्जार्या</b> | २.१०७ [१३२]         | मत्या        | ¥.२२२; <u>४.</u> १९   | मध्यमस्य     | ७.१४४; ९.११२           |
| <b>जातृ</b> जाम्    | 9.9=7, 200,         | मत्सरी       | २.१७६ [२०१]           | मध्यम्       | 9.980 [2129];          |
| <b>२</b> १ र        | ,                   | मत्स्यचातः   | 90,84                 |              | [४९]; ४.३७;            |
| प्रातृवत्तम्        | 9.97                | मत्स्यमांसेन | ₹.२६=                 | 99.238       |                        |
| <b>प्रातृ</b> षिः   | ₹.ሂሂ                | मत्स्याः     | 9.88, 93=             |              | .३, ४१, ४३, ४६         |
|                     | बप्तम् ९.१९४        | [२।१९]; १    |                       | मध्यमी       | <b>=.</b> 9₹0          |
| प्रातृनु            | ९. १०८, २१३         | मत्स्यादः    | <b>¥.</b> 9¥          | मध्यपद:      | <b>5,9</b> ₹           |
| <b>प्रा</b> त्रा    | ¥.950               | मत्स्याचानु  | 4.93                  | मध्यरात्रिः  |                        |
| भ्रामरी             | <b>३.</b> 9६9       | मत्स्यानु    | 9.39; ४.२५०;          | मध्यसाहसः    |                        |
| बूषध्या             | 8.205               |              | ७.२०, १९३             | मध्यसाहसम्   |                        |
| ब्रूजहचम्           | 99.285              | मत्स्यानाम्  | <b>4.3</b> 7 ج        | मध्यस्थान०   | •                      |
| <b>बू</b> जहा       | 5,390               | मत्स्यानि    | <b>5.9</b> ¥          | मध्याह्ने    | ७.२१६                  |
| मकरा स्थाम्         | 9.959               | मदः          | 9.89                  | मध्ये १.     | १३, ७.७६, ११४          |
| मकारम्              | २.४१ [७६]           | मबमोहित:     | 99.54                 | .मध्यः       | 97.30                  |
| मक्रिकः             | 9.80, 88            | मविराम्      | 99.98=                | मध्यापातः    | 99.9                   |
| मिकाका              | <b>x</b> .933       | मब्गुः े     | 97.53                 | मनः १.१      | ४, १८, ५३, ७४,         |
| मखानु               | 7.99= [983]         | मबुगुनामु    | 90.85                 |              | २.६७ [९२], ७४          |
| मखै:े               | ४.२४, २६            | मचपः         | <b>3.949; 99.5</b> 5  |              | 99= [२२३];             |
| मवासु               | ३.२७३               | मचपा         | 9,50                  | ¥.909;       | x.90x, 908,            |
| मङ्गलम्             | २.९ [३४]            | मद्यमाण्डरिः | न्तः ११.१४७           |              | <b>७.</b> १२; =.२६;    |
| मङ्गलाचार •         |                     |              | <b>८४, ८९</b> ; ११.९५ |              | 92.23, 99=             |
| 988                 | ,                   | मधानाम्      | 5.325                 | मनःपूतम्     | ₹.४६                   |
| <b>मङ्</b> गलावेशवृ | त्ताः ९.२४=         | मकानुनतभी    | जनमु ११.७०            | मनवः े       | 9.49, 43               |
| मङ्गलार्थम् ।       | ४.१४२               | मधे          | <b>x.</b> x <b>e</b>  | मनसः         | 9.98; 99.233           |
| मङ्गस्यम्           | २.६ [३१], =         | मधेन         | 99.80                 | मनसा         |                        |
| [३३]                |                     | मधैः         | ४.१२३                 |              | 9.239; 92.4            |
|                     | ₹.9=२; ४.9३४        | मदः २.       | =२ [१०७], १४२         | मनसि         | 92.929                 |
| मणिमुक्ताप्रव       |                     |              | ३.२२६, २७२:           |              | १६७ [१९२]; ७.६         |
| 99.9 40; 9          |                     |              | ₹¥७; €.9¥;            | मनीविष:      | 9.90; 7.58             |
| ·मणीन्              | ¥. <b>२</b> ५०      |              | ૧.૧૪૬; ૧૨.૬૨          |              | .9=7; ४.२२9;           |
|                     |                     |              | ,                     | ,,           | ,                      |

| ४.४४; ९.१८०; १०.७०;                | मन्त्रम् ७.५८, १४८, १४०         |
|------------------------------------|---------------------------------|
| १२.५०                              | मन्त्रवत् २.४ [२९], २.३९        |
| मनीविषा ९.२०२                      | [६४]; ३.२१७                     |
| मनीषिणः १.१३३ [२।१४],              | मन्त्रवर्ज्यम् १०.१२७           |
| २.१६४ [१९०]; ४.१११,                | मन्त्रवित् ३.१३१                |
| <b>5.9</b> ⊋₹                      | मन्त्रसंस्कारकृत ४.१४३          |
| मनुः १.३६, १०२, ११८,               | मन्त्रसम्पूजनार्यम् ३.१३७       |
| ११९; ३.१४०, २२२,                   | मन्त्राः ५.२२६, २२७             |
| ¥.903; X.¥9, 939,                  | मन्त्राम् ५.८६                  |
| <b>६.</b> ४४; ७.४२; <b>८.</b> १२४, | मन्त्रिषः ७.१४६, २१६;           |
| १६=, २०४, २४२, २९२,                | ۲.۹                             |
| ३३९; ९.१७, १४८, १८२,               | मन्त्रेषु ९.६५                  |
| १८३; १०.६३, ७८                     | मन्त्रैः १.१३४ [२।१६],          |
| मनुना १.६० १.१२६ [२।७],            | ¥.₹६; ७.२१७; ९.१ <del>८</del> , |
| ₹.₹                                | २२६, २४६                        |
| मनुम् १.१; १२.१२३                  | मन्त्रपालेन ९.२३                |
| मनुष्यः ७.८                        | मन्युम् ८.३४१                   |
| मनुष्यत्वम् १२.४०                  | मन्त्रसम् १.७९                  |
| मनुष्यमारचे ८.२९६                  | मन्बन्तराचि १.५०                |
| मनुष्याः १.४३                      | मरजज्मनी ५.७९.                  |
| मनुष्याणाम् ८.२८६; ९.६६,           | मरचम् ६.४४                      |
| 99.9 <b>६३</b> ; 9२.९४             | मरजात् ११.२९                    |
| मनुष्यान् १.३९, ८१;                | मरीच्यः १.४८                    |
| <b>ર.</b> ૧૧૭                      | मरीच्यावयः १.५६; ३.१९४          |
| मनुष्येषु १०.४२                    | मरीचिम् १.३४                    |
| मनोः १.६१; ३.१९४;                  | मरुतः ११.२२१                    |
| <b>६.३४, ३६; ⊏.</b> 9३९, २७९;      | मसबुध्यः ३.८८.                  |
| ९.२३९;                             | मर्कटः १२.६७                    |
| 97.3,8                             | मर्त्यानाम् १.८४; ५.९७          |
| मनोवण्डः १२.१०                     | मर्यादाभेदकः ९.२९१              |
| मनोबुष्टा ५.१०४                    | मलम् २.७७ [१०२],                |
| मनोबंबनकर्मीत्रः २.२११             | ¥.२२े०; ११.९३, १०१,             |
| [२३६]                              | 900                             |
| मनोबाक् ९.२९                       | मलाः ४ १३२, १३४; ६.७१           |
| मनोबाग्बेहसंयता ५.१६५              | मलानाम् ५.१३४                   |
| मनोबाङ्मुर्तिभिः ११.२३१,           | मलाबहम् ११.७०                   |
| २४१                                | मिलनीकरजीयेचु ११.१२४            |
| मनोहरम् २.८[३३]                    | मस्तः १०.२२                     |
| मन्त्रकासे ७.१४९                   | मल्लाः १२.४४                    |
| मन्त्रज्ञैः ६.९                    | मशकम् १.४४                      |
| मन्त्रतः ३.६४, ६६                  | मस्तकम् ११.४३                   |
| मन्त्रवः २.१२८ [१४३]               | महतः २.४४ [७९]; ३.९=            |
| मन्त्रवम् २.१२८ [१५३]              | महता २.१९६ [२२१]                |
| मन्त्रवरिधिः ३.२१२                 | महति ७.७७                       |
|                                    |                                 |

|                            | 1111                                   |
|----------------------------|----------------------------------------|
| ८, १४८, १५०                | महती ७.८                               |
| ¥ [२९], २.३९               | महत् ३.६६; ८.१२८, २८६;                 |
| • [ \ \], \. \ \           | 9.79x, 390, 370                        |
| 90.9 <b>२७</b>             | महत्स्                                 |
| 3.939                      | महर्चयः १.१                            |
| r                          | महर्षिः १.४, ६०; ४.२५७;                |
| मु ३.१३७                   | <b>६.</b> ३२                           |
| =.२२६, २२७                 | महर्षिणः ३.६९; ८.११०;                  |
| ४.८६                       | ९.३१; ११.२९, २२१                       |
| ७.१४६, २१६;                | महर्षीन् १.४, ३४, ३६; ५.३;             |
|                            | 9 <b>२.</b> २                          |
| ९.६५                       | महाकुलीनम् ८.३९४                       |
| .१३५ [२।१६],               | महातपाः १०.१०७                         |
| ११७; ९.१८,                 | महातेजा १.६२                           |
|                            | महात्मनाम् ५.१                         |
| <b>९</b> .२३               | महात्मिन १.५४                          |
| 5.349                      | महात्मिः १.४,४१                        |
| 9.69                       | महात्मानः १.६२                         |
| 9,50                       | महाद्युतिः १.८७                        |
| ४.७ <b>९</b> .             | महानरकम् ४,८८                          |
| ६.४५                       | महानिशि ४.१२९                          |
| 99.28                      | महान् २.१२९ [१४४];                     |
| 9.45                       | ३.५३; १२.१४, २४, ५०                    |
| 9.44; 3.948                | महान्तम् १.१४                          |
| 9.₹X<br>99.२२9             | महान्ति १.१८; ३.६;                     |
| 11.771<br><b>३.</b> 55,    | ११.४४<br>महापक्षे ९.१७९                |
| ۲۰۶۰<br>۹۶.६७              |                                        |
| १२.५७<br>१.5४; <b>५.९७</b> | महापश्नाम् ८.३२४<br>महापातकजानि ११.२४४ |
| 9.289                      | महापातकसंयुक्ता ११.२४७                 |
| २.७७ [ <b>१०२]</b> ,       | महापातिकनः ९.२३४,                      |
| 9.83, 909,                 | २४३; ११.१०७, २३९;                      |
| (1.33)                     | 97.48                                  |
| २, १३४; ६.७१               | महाफलम् ३.१२८                          |
|                            | महाफला ५.५६                            |
| 99.00                      | महाभाग्यम् ११.२४४                      |
| वेषु ११.१२४                | महाचानाः ३.१९२; ९.२६                   |
| 90.22                      | महाभूत० १.६                            |
| 92.88                      | महामात्रा ९.२४९                        |
| 9.84                       | महायज्ञक्रिया ११.२४४                   |
| ११.४३                      | महायज्ञविद्यानम् १.११२                 |
| १४ [७९]; ३.९६              | महायज्ञाः ३.६९                         |
| २.१९६ [२२१]                | महायज्ञान् ४.२२; ६.४                   |
| ७.७७                       | महायज्ञैः २.३ [२८]                     |
|                            |                                        |

| महायन्त्रप्रवर्तनम्    | 99.६३           | मातामहम्       | ३.१४८                                          | मानवस्य     | 97.900                 |
|------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| महारीरवरीरवी           | 8.55            | मातामहाय       | ९.9३२                                          | मानवाः      | 9.934 [2120];          |
| महा <b>वीचिम्</b>      | 8.59            | मातामह्याः     | 9.993                                          |             | :४२, ३१=; ९.९६,        |
|                        | . ५६ [८१]       | •              | २५ [५०], १०६                                   | २४६, ३८     |                        |
| महाव्याहृति भिः        | 99.222          |                | ८ [१६९]; ३.४;                                  | मानवान्     | ९.२२५; ११.३१           |
| महाशस्त्रः             | 3.202           |                | ); <sup>'</sup> <b>૧</b> .૪, <sup>'</sup> ૧૦૪, | मानवैः      | 5.299                  |
| महाह्रवम्              | 99.253          |                | <br>k<;                                        | मानसः       | २.६० [=४]              |
| महिची                  | 9.8⊏            | मात्लः         | 8,969                                          | मानसम्      | 97.4, =                |
| मही                    | ४.२३३           | मातुलम्        | ₹.9४=                                          | मानसः       | 97.9                   |
| महीषिता                | 9.59            |                | २.१०५ [१३०];                                   | मानाई:      | २.११२ [१३७]            |
| महीतलात्               | ४.१६=           | 3.998          | (, , , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , </u> | मानुष०      | 9. ६ ४; ४. १२४         |
| महीतले े               | 99.200          | मातुलानी       | २.१०६ [१३१]                                    | मानुषाः     | 90.54                  |
| महीदर्गम्              | 9.90            | मातुले         | ¥.=9                                           | मान्वे      | ७.२०४                  |
|                        | ४६, १३८,        | मरतृकम्        | <b>९.</b> ९२,                                  | मानुषेषु    | 9.258                  |
| 980, 957;              | <b>⊏.३</b> ४२;  | मातृजात्याम्   | 90.30                                          |             | mिन २. <b>११ [१३६]</b> |
| ९.२९८; ११.२२           | ,               | मातृतः         | <b>૧.</b> ૧૨૫                                  | मान्यी      | <b>२.</b> 99४ [9३९]    |
|                        | 8; 9.50         | मातृबोच०       | 90.8                                           | मायया       | 9.908                  |
| महेन्द्रः              | ٠, ٠            | मातृबोचात्     | 90.98                                          | मायात्रिः   | 9.52                   |
| महोबधिः                | ९.३१४           | मातृपितृत्यानः |                                                | मायाम्      | 9,908                  |
| महोदयम्                | ७.४४            | मातृभक्त्या    | २.२०= [२३३]                                    | मारजम्      | - ¥. ₹=                |
| महीजसः                 | 9.89            | मातृमातुली     | ₹,9=3                                          | मारीचाः     | ₹.99.                  |
| महीजसी                 | 97.95           | मात्वत्        | 7.90= [933]                                    | मारुतः      | 9.306                  |
| मानद्य १०              | .99, २६         | मातृष्वसा      | २.१०६ [१३१]                                    | मारुतम्     | ९.३०६; ११.१२१          |
| मानधवैदेही             | 90.90           | मात्रा         | 9.20; 2.990                                    | मारुते      | <b>४.</b> १२२; ११.११३  |
| मानधानाम्              | 90.80           | [२१४]; ७.४     |                                                | मार्गम्     | ४.१७८; ७.१८४,          |
| माचशुक्लस्य            | ₹.9€            | मात्राभ्यः     | <b>ዓ.</b> ዓ९; ७.ጷ;                             | 9=0         |                        |
|                        | २४ [४०];        | 97.98          | ,                                              | मार्गवम्    | 90.38                  |
| ४.१६२े; ४.९१; =        |                 | मात्राम्       | <b>३.२</b> १९                                  | मार्गशीर्वे | ७.१८२                  |
| मातरि                  | 9.790           | मात्रासंगात्   | <b>Ę</b> . Ł o                                 | मार्गे      | 9.२८८                  |
| माता २.१०= [१३         |                 | मात्रास्       | 9.98                                           | मार्गेष्    | <b>⊏.३; ९.२</b> ५०     |
| [988], 920 [98         |                 | माधुपर्किकम्   | ९.२०६                                          | मार्जन०     | 4.922                  |
| [980], 984 [90         |                 | माध्यम् े      | 90.33                                          | मार्जनम्    | ४.११६                  |
| [२२४], २०१ [२२         |                 | माध्यस्यम्     | 8.240                                          | मार्जारः    | ४.१२६                  |
| [239]; =.334           |                 | माध्यी         | 99.88                                          | मार्जारनव   | ्ली ११.१३१             |
| <b>₹.</b> २०, 990, 9६= |                 | मानम्          | २.१६३ [२०६];                                   | ग्:ार्जारलि | ड्रिंगनः ४.१९७         |
| मातापितरी २.२०         |                 | ¥.9 € ३        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,         | माल्यम्     | २.१४२ [१७७];           |
| 9.933                  |                 | मानयोगम्       | ९.३३०                                          | 8.02        |                        |
| मातापितृभ्याम्         | ٧.٩ <b>=</b> 0; | मानवः          | 9.97= [719];                                   | माचः        | 5.938                  |
| ९.१७१                  | ,               |                | .રૂ, રૂપ, હહ;                                  | माचकम्      | <b>5.397, 393</b>      |
| मातापितृविहीनः         | 9.900           |                | -, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,         | माचम्       | 5.399                  |
| मातापित्रा             | 3.9XO           |                | o ६; ११.१ = १,                                 | माविकः      | 5.295                  |
|                        | ; ९.१७४,        |                | 97.7, 99.59                                    | मार्चः      | 3.250                  |
| 999                    | . ,             | मानवम्         | 97.975                                         | मांसः       | ३.9=२; ६.७६            |
| मातामहः                | 9.938           | मानवर्धनम्     | <b>९</b> .११४                                  | मांसत्वम्   | <b>X. X X</b>          |
|                        |                 |                |                                                | •           |                        |

| मांसपरिवर्जनात्               | ሂ.ሂሄ                   |
|-------------------------------|------------------------|
| मांसम्भर्षे                   | ५.५६                   |
| मांसभेता                      | <b>८.२</b> ६४          |
|                               | (२ [१७७];              |
| <b>३.२४०, २४७, २</b>          | ६७; ४.२७,              |
| २४०; ४.१४, २७                 | , ३२, ३३, ी            |
| ३४, ४८, ४०,                   | <b>ሂሂ, १३</b> १; ˈ     |
| ६.१४; १०.८८;<br>१४२, १४८, २४) | ११.९४,                 |
| 942, 94=, 24                  | ४; १२.६३               |
| मांसविक्रयिषः                 | ₹. <b>१</b> ४२         |
| मांसविधिज्ञः                  | ४.३३                   |
| मांसस्य ५.२६                  | , ३१, ४९,              |
| ४४; ९.३२९                     |                        |
| मांतात्                       | ४.१४                   |
| मांसानि ३.२                   | २७; ४.४३;              |
| 99.988                        |                        |
| मांसाशनम्                     | ४.७३                   |
| मांसेन ३.२६९, २               | ७०, २७१;               |
| १०.९२                         |                        |
|                               | ६; ३.१२२;              |
| ₹.9 <b>=</b> , 9 <b>=</b>     |                        |
| मसतुल्याभिः                   | ४.६६                   |
| मासम् ११.४१, १                | ०८, ५२४,               |
| १९४, २५६                      | - 075                  |
| मासस्य                        | 5.987<br>5.987         |
|                               | . ५४ [७९];             |
| E.980; 99.28                  | -<br>                  |
| मासान् ३.२                    | ξ=, <b>२७</b> 0;       |
| ४.९५; ९.७८, ३                 | 08, 301;               |
| 99.905                        | 1 0 12 1.              |
| मासि २.९[३४<br>६.१५; ७.१८२; व | ],                     |
| TOTAL 10 036                  | ·. २०४                 |
| मासिकः ७.१२६<br>मासिकम् ३.१२  | 3; X.980               |
| मासकम् २.१२<br>मासिमासि       | 4, X.100<br>9,935      |
|                               |                        |
| मासेष्<br>मासेष्              | ; ११.२२०<br>इ.४०३      |
| मासपु<br>मासैः                | 99.99%                 |
|                               | ाः।।२<br>६; ७.१६२;     |
| 99.908                        | -, v. (- <del>1,</del> |
| गाः १० <b>२</b><br>माहात्मिके | ४.९४                   |
| महिषम्                        | ۲. ۲۰<br>۲. <b>९</b>   |
| महिषिकः                       | <b>३.</b> १६६          |
| महित्रम्                      | 99.288                 |
| men g                         | 111111                 |

| , .                        | •                            |
|----------------------------|------------------------------|
| मितजुक्                    | 99.68                        |
| मितम्                      | 99.908                       |
| मित्र ०                    | 92.68                        |
| मित्रकार <b>णात्</b>       | €.₹\\$                       |
| त्त्र वयव र जास्<br>विकास  | ۳.400<br>۳. <b>د</b> ۶       |
| मित्रदुहः<br>रिकास         | ۲.۳ <i>۱</i><br>۹.9६0        |
| मित्रधुक्<br>राज्यसम्बद्धि | ३.१६०<br>३.१३९               |
| मित्रप्रधानानि<br>         |                              |
|                            | ३.१३८, १४४;                  |
| <b>७.9</b> ₹ ₹             | ०६, २०८;                     |
| 92.929                     | 057 055                      |
| मित्रस्य                   | ७.१६४, १६६                   |
| मित्रात्                   | ७.२०७                        |
| मित्रे                     | ७.१८६                        |
| मित्रेष                    | ७.१६५                        |
| मित्रोदासीन शः             | ावः ७.१७७,                   |
| 950                        |                              |
| मिथ्या                     | ८.४९; ९.२८४                  |
| मिथ्यावादी                 | £,800                        |
| मिष्याविनीतः               | ४.१९६                        |
| मिश्रकः                    | ११.५०                        |
| मिभम्                      | ३.२७३                        |
| मिभी                       | ३.२६                         |
| मीनाहिमहिषस                |                              |
| मीमांसित्वा                | 8.228                        |
| मुक्तकेशम्                 | <b>હ</b> .૨ે૧                |
| मुक्तकेशेन                 | =.398                        |
| मुक्तम्                    | <b>₹.</b> २२४                |
| नु <b>रतस्य</b>            | £. XX                        |
| <b>मुक्ताम्</b>            | 97.59                        |
|                            | ार.५१<br><b>जानम् १.३</b> १; |
| <b>मुखबाह्</b> रूपज्य      | भागाणु १.२१;                 |
| 90.88                      | F. 0 -:-                     |
| मुखबाह्रु पावत             | T: 9.50                      |
| मुख्यम् ५.९३               | २; २.३४ [६०],                |
|                            | १६७ [१९२];                   |
| ४.१३९                      |                              |
| मुखे                       | ७.८४                         |
| मुखेन                      | ४.५३                         |
| मुख्याः ३.                 | .२००; ४.१४१;                 |
| 5.790                      |                              |
| मुख्यानाम्                 | <b>⊏.३२३</b>                 |
| मुख्ये े                   | 90.50                        |
| मुञ्जालाचे                 | २.१= [४३]                    |
|                            | २. <b>१९४ [२</b> १९];        |
| दं.९३                      |                              |
|                            |                              |

9.39 मुब्गाः मुनयः 9.990 मुनिः १.४९; ४.४४; ६.२४, ¥9, ¥3; 4.49, 800 मुनीन् 9. 45; ७.२९ मुन्यन्नम् ६.१५ मुन्यन्नानि ३.२४७, २७२ मुम्पन्नैः €.4 मुसलः 3.55; 4.990; 5.39X; 99.900 **मृहर्त्तः** 9.58 <u> मृहर्ते</u> २.५ [३०]; ४.९२ मुक: 9.989 मूढः 3.289 मूदेन 05.0 मूत्र० ¥.934: €.0€ मूत्रपुरीवाचि 99.948 मूत्रम् ४.४४, ४६; १४१, २२२; ४.१३८; ८.३७४, 3=8 मूत्रैः 4.923 मूत्रोच्चारसमुत्सर्गस् 8,40 मूर्जाः 92.994 मूर्खः 8.99 मूर्तयः 92.94 सूर्ति० 9.98 मुर्तितः 9.44 मृतिम् 9.90, 48 मृतिषिः 92.928 मुर्तिष् 92.920 मूर्तिः 9.85; 7.709 [२२६] 9.99 मुर्त्यवयवाः मूल० ३.८२; ६.४, ७, १३, १४, २१, २४, २६ 99.43 मूलकर्म मूलकर्माणि 9.790 मूलके 5.389 **5.**240 मृतखानकान् मूलप्रणिहिताः 9.789 मूलफलम् ४.२४७; ८.३३९ 3.750 नुलफलेन म्लम् १.११०; ७.४९, १३९, १४६; ८.२०२; ११.८३,

| २३४; १२.६७                   | 'मृत्युम् १२.८०         | मोक्षम् १.११४; ६.३४, ३७                |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| मूलव्यसनवृत्तिमान् १०.३८     |                         | मोक्षे ६.३४, ३६                        |
| मूलहरः ८.३५३                 | मृबः ४.१३६; ८.३२७       | मोधम् ९.५०                             |
| मूलानि ३.२२७; ४.१७२;         | मृबम् ४.३९              | मोवस्य ९.१७८                           |
| ६.१६, ४४                     | मृबा ४.११२              | मोवाभिवर्शने ९.२७४                     |
| मूले १.१३०[२।११];            | मृदुः १.२९; ४.२४६;      | मोह० १२.२९                             |
| ७.१६४                        | <b>9.980</b>            | मोहात् ३.१४, ४२, ९७,                   |
| मूल्यतः ९.२८७                |                         | १४०; ७.१११; ्८.११८,                    |
| मूल्यात् ८.२८९, ३२२,         | मृब्लोच्छम् ४.७०        | १२०, १७४; ९.६८, ८७;                    |
| ३२्९                         | मृब्बङ्गीम् ३.१०        | <b>१</b> १.४६, ९०                      |
| मूल्येन ८.१४४; ८.१००         |                         | मीच्यम् ११.४१                          |
| मृनः १.१४२ [२.२३],           |                         | मौञ्जिबन्धनिचहिनतम्                    |
| २.१३२ [१४७]; १२.४४           | मृन्मयानाम् ८.३२७       |                                        |
| मृगनर्ताभवाः ७.७२            |                         |                                        |
| मृनप्रहर्षे ४.१३०            |                         | मीञ्जी २.१० [४२]                       |
| मृगताम् १२.९                 |                         | 11 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| मृगद्विजान् ४.१७             |                         |                                        |
| मृगपक्षित्रः ५.२२            |                         | मीनात् २.५५ [५३]                       |
| मृगपक्षिषु ६.२९७             |                         |                                        |
| मृगम् ९.४४                   |                         |                                        |
| मृगया ७.४७, ५०<br>मृगयः ८.४४ |                         |                                        |
| मृगयः ८.४४<br>मृगयोः ४.२१२   |                         |                                        |
| मृगस्य ६,४४                  |                         |                                        |
| मृगहन्तुः ५.३४               |                         |                                        |
| मृगाः १.४३; १२.४२            |                         |                                        |
| मृगाणाम् ४.९                 | . 2                     |                                        |
| मृगान् १.३९; ११.१३७          |                         | यक्ष० १.३७                             |
| मृगेषम् १२.६७                |                         |                                        |
| मृण्ययानाम् ७.१३२            |                         |                                        |
| मृतचेलानि १०.५२              | •                       | <b>: यक्षाणाम्</b> ३.१९६               |
| मृतप्रजा ९.८९                | । १०.२३; ११.३४          | यक्नी ३.१५४                            |
| मृतवस्त्रभृत्सु १०.३४        | <b>मैत्रम्</b> ४.१४३    |                                        |
| मृतस्य ३.१७३; ४.१४६          | ; मैत्रात् =.११=,१२०    | भ्य <b>जतिकिया</b> २.५९ [८४]           |
| द. <b>१८६; ९.१४६; ११.</b> १० | मैत्राक्षज्योतिकः १२.७३ | र यजनम् १.८८: १०.७४                    |
| मृतायाम् ९.१३४               |                         |                                        |
| मृते ४.१६०; ९.४<br>मृतेन ४.४ |                         | ** *                                   |
|                              | 3 4                     |                                        |
| मृत् ४.१०४, १०८, १२२         | , १७४                   | यजुर्वेदः ४.१२४                        |
| १२६, १३४                     | मैचुनिनः ५.१४           | 3                                      |
| मृतिका २.१४७ [१८२]           |                         |                                        |
| मृत्प्रवेषेच ४.१२४           |                         |                                        |
| मृत्युः ५.२, ३, ४; ७.१९      |                         |                                        |
| मृत्युना ११.१०३              | भोक्षणे ९.२४            | ९ ३.१२०; ४.२३७; ४.३९,                  |

|                                    | V 0.10                       |                              |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ९६, १४२, १४४: ११.११,               | ४.१५९; ७.४९; १०. <b>८३</b>   | यबोहिष्टेषु ३.१८२            |
| 80                                 | यंश्राकर्म १.४१              | यन्ता २.६३ [८८]              |
| यज्ञकर्मीण २.१८३ [२०८];            | यथाकालम् २.१४ [३९],          | यन्त्राजाम्                  |
| ३.१२०; ४.११६                       | २.४ <b>१</b> ; ४.१४७; ७.२२१, | यन्त्रैः ७.७४                |
| यज्ञवीकायाम् २.१४४ [१६९]           | २२५: ८.४०६                   | यमक्षये ६.६१                 |
| यज्ञनिवृत्तिम् ४.२३                | ययाकृतम् ८.१८३               | यमधर्माः १.१२२ [२।३]         |
| . यज्ञपात्राणाम् ५.११६             | यथाक्रमम् २.४१; ३.२;         | यमयोः ९.१२६                  |
| यज्ञपात्रैः ५.१६७                  | ७.४०: ९.२९४; १०.७४           | यमव्रतम् ५.३०७               |
| यज्ञम् १.२२, ८६: ४.४७              | यथावृष्टम् ८.७६              | यमस्य ५.९६; ९.३०३            |
| यज्ञशास्त्रविदः ४,२२               | ययान्यायम् ३.१३४, १९० ;      | यमान् ४.२०४                  |
| यज्ञशिष्टाशनम् ३.११८               | ४.३४; ७.२<br>————            | यवगोधूमजम् ५.२४              |
| यज्ञशीलानाम् ११.२०                 | ययान्युप्तान् ३.२१८          | यवनाः १०.४४                  |
| यज्ञरोषम् ३.२८४                    | यथापण्यम् ८.३९८              | यवमध्यमे ११.२१७              |
| यज्ञसिखये ११.१२,                   | यथापूर्वम् १२.१८७            | यवसम् ११.१९६                 |
| <b>यज्ञतिद्ध्यर्थम्</b> १.२३       | यथाबलम् ७.१८२                | यवसान्नोदकेन्धनम् ७.१९४      |
| यज्ञाः १.१२२ [२।३]; २.७२           | यथाभाषितम् ८.२१६             | यवसेन ७.७५                   |
| [९७]                               | यथायोग्यम् ५.९२              | यवाः ९.३९                    |
| यज्ञाय ५.३१                        | यथार्हतः ७.१६; ९.१९३;        | यवागूम् ६.२०                 |
| यज्ञार्थम् ५.२१, ३९, ४०;           | १०.१२४                       | यवाग्वा ११.१०६               |
| ૧૧.૪, ૨૪, ૨૪                       | यबार्हम् ५.११४; ११.४         | यवान् ११.१०८, १४२            |
| यशियःदेशः १.१४२ [२।२३]             | यथाविधम् ८.२७४               | यवाहारः ११.१९८               |
| यज्ञे ३.२८; ४.२०५; ५.३९,           | यथाविधि २.२३ [४८], ११७       | यवीयसः २.१०५ [१३०];          |
| ४१: ८.२०६                          | [१४२]; ३.४, ६७, ८१;          | ९.४७, ४८, १०८, ११२,          |
| यजेषु ४.२३: ९.३१८:                 | ४.६४, २४७; ४.२७; ६.२४;       | २१३                          |
| 99.93                              | ७.२, १८४; ८.३१, १०६,         | यवीयसा ८.११६                 |
| <b>यज्ञै</b> ः २.३ [२८]; ६.३६, ३७; | १८४: ९.२२, ६२, ७०, ८८,       | यवीयसाम् ९.२०४               |
| <sup>८</sup> .३०६: ११.३९           | २१८; १०.२; ११.१९१,           | यवीयांसः ९.११७               |
| यज्ञोपवीतम् ४.३६                   | २४७                          | यबीयान् २.१०३ [१२८];         |
| यज्वनः ११.११                       | यथावृत्तः ७:१                | ९.५६, १२०; ११.१६५            |
| यज्वानः १२.४९                      | यथाशक्ति ३.११३; ४.१४,        | <b>यशः</b> २.९६ [१२१]; ३.६६. |
| यत्यः १२.४८                        | २१; ११.६                     | २६३; ४.९४, २१८; ७.३३,        |
| यतिः ६.४४, ४६, ४८, ६९,             | यथाशास्त्रम् २.४५ [७०];      | ३४; ८.३०२, ३४३, ३४४;         |
| 50                                 | ४.९७: ७.३१: १०.५६            | ९.७६; ११.१४, ४०              |
| यतिचान्द्रायणम् .४.२०,             | यथासुखम् ४.४३                | यशस्करः ८.३८७                |
| 99.29=                             | यथासुंखमुखः ४.४१             | यशस्यम् १.१०६: २.२७          |
| यतिपात्राणि ६.५४                   | यथेष्टम् ९.२२८               | [४२]; ३.१०६                  |
| यतीनाम् ५.१३७; ६.८६                | यथेष्टासनः २.१७३ [१९८]       | यशस्विनः ३,४०                |
| यत्नतः ३.१३४: ४.१४९.               | यथोक्तेन ५.७२                | यशस्विनाम् ९.३३४             |
| ९.१४                               | यथोत्साहम् ५.८६              | यशोध्नम् ८.१२७               |
| यत्नम् २.६३ [८८], १६६.             | यथोदितम् ९.२४०               | यष्टिम् ४.३६: ५.९९           |
| द.३०२; ९. <b>१६</b> , २५२          | यथोदितान् ३.१८७; ४.१;        | याचितेन ४.२२४                |
| यत्नवान् ९.२२२                     | ७.२०३                        | याचिष्णुता १२.३३             |
| यत्नेन ३.१४४, २३४,                 | यथोदितेन ४.१००               | याचकः ३.१६४                  |
|                                    |                              |                              |

| West o             | E 3Y0                | गावस्य •             | <b>३.</b> १२४            | योघधर्मः             | ७.९८                         |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| याजन०              | 5,380<br>3,960       | यावन्तः<br>यानान     | 5.9 <b>९</b> ४           | योगः                 | 9.940                        |
| याजनकः             | 3.9 <b>६</b> ४       | यावान्<br>युक्तः     | ७.१४२, २०६               | योनानु               | ७.१४९                        |
| याजनम्<br>७७; ११.१ | १.५५; १०.७४,<br>१७   | युक्ततरः             | ७.१०५, ५७५               | योनिः                | 9.988 [2124];                |
| याजनात्            | १०.१०३, १०९;         | युक्तस्य             | 97.8                     |                      | 0]; ६.६३; ९.३७,              |
| 99.950             | 10.104, 104,         | युक्ता               | ६.७०; ११.४३              | <b>x</b> ₹           | - <b>],</b> (. ( \ , \ - )   |
|                    | ने १०.७६, ११०        | युक्तानाम्           | ४.१४६; ७.१२४             | योनिगुजानु           | 9.30                         |
| याजना ध्याप        |                      | युक्तान्             | 3.293                    | योनितः               | २.१०४ [१२९]                  |
| याज्य ०            | ¥.३३; <b>=.३</b> १७, | युक्ते.              | <b>છે.</b> ૧ <b>૧</b> છે | योनिम्               | 97.43, 44                    |
| ३८८                |                      | युक्तः               | <b>5,3</b> 8             | योनिव्               | ९.३२१; १०.२७;                |
| याज्यम्            | 5,355                | युष्                 | 3.700                    | 92.68                |                              |
| याज्यी े           | ₹.9४=                | युग०                 | 9.७३, ≒४                 | योनिसंकर             | 90.50                        |
|                    | ६१; १२.१७, २१,       |                      | <b>६९, ७१, ७९, ५४</b> ;  | योनी                 | २.१२२ [१४७]                  |
| <b>२२</b>          | , , ,                | <b>९</b> .३०१,       |                          | योन्पाः              | 9.34                         |
| यातनार्यः          | १२.१६                | युगातु               | 90.58                    | योषितः               | ¥.२१३; <b>४.१</b> ४३;        |
| यातुः              | <b>5.</b> २९०        | युगानाम्             | १.६८, ७२                 | <b>९.</b> 90, २      |                              |
| यात्रा             | 99.958               | युगे                 | १.६१, ६६; १०.४२          | योषितम्              | ४.१३३; ९.७७                  |
| यात्राफलम्         | ७.२०७                | युग्मम्              | <b>८.२९३</b>             | 97.50                |                              |
| यात्रामात्रप्र     | सद्धधर्मम् ४.३       | युग्मासु             | ₹.४=                     | योषिता               | ४.१४७                        |
| यात्राम्           | ७.१८२                | युग्यस्थाः           | <b>=.२९३</b>             | योविताम्             | ४.९०; ९.४६                   |
| यात्रिकम्          | ६.२७; ७.१८४          | युद्धम्              | ७.१९९                    | योचिति               | ११.१७४                       |
| यान०               | २.१७७ [२०२]          | युद्धाचार्यः         | ₹.9६२                    | योचित                | £.808                        |
| यानगः              | 8,920                | युद्धे               | ७.१९०                    | योवित्सु             | 99.955                       |
|                    | २; ७.१६०, १६१,       | युक्तेन              | ७.१९६                    | यौतकम्               | ९.१३१, २१४                   |
|                    | 959; 5.808;          | युवतीनाम्            |                          | यौनात्               | 99.9=0                       |
| ९.१५०              |                      | युवत्या              | ¥,980                    | योनान्               | २.१४ [४०]                    |
| यानशय्या           | ¥. <b>२०</b> २       | युवतिः               | २.१८७ [२१२];             | यौनैः                | ₹. <b>१</b> ५७               |
| यानशय्याप्र        |                      | 99.35                | 030 [046] 080            | यीवने                | ४.१४८; ९.३                   |
| यानशय्यास          |                      |                      | .१३१ [१४६], १९०          | रस्तः                | ¥3,8                         |
| यानशय्यास<br>२२०   | नाशने ७.२१०,         | [२१६]<br><b>यूका</b> | ٩.४٥, ४५                 | रक्तम्               | ४,१३२; १०,६७<br>४,१३२; १०,६७ |
| यानस्य             | <b>5.</b> २९०, २९१   | पूरर<br>युनः         | २.९४ [ <b>१२०</b> ]      | रक्तवासस्<br>रक्तानि | 97.55                        |
| यानस्वामिन         |                      | योक्त्र ०            | 5.7x[1/3]                | रकः                  | 9.30                         |
| यानानि             | ३.४२; <b>८.४०</b> ४; | योग०                 | =.9 <b>ξ</b> ¥           |                      | 9.58, 80; 8.98;              |
| 97.50              | ۲.۸۱, ۵.۵۵۸,         | योगक्षेमम्           |                          |                      | 99.234                       |
| यानासनाश           | नात् ११.१८०          | योगकोमे              | <b>5.</b> 7(0, 1.71)     | रक्षणात्             | 5.₹ <b>९, ₹०</b> ₺;          |
| यानासने            | ७:१६२                | योगतः                | २.७४ [१००]; ६.९          | 9.743                |                              |
| यानैः              | 3.58                 | योगदान०              | ج.٩ <b>६</b> ٤٠          | रक्षणे               | 9.375                        |
| यामी               | 97.90, 79, 77        | योगम्                | 88.0                     | रक्षांसि             |                              |
| यामे               | હ.૧૪૪                | योगात्               | 9.89                     |                      | ₹0, २३=; ४.9९९;              |
| याम्यया            | <b>=</b> .9७३        | योगेन                | <b>Ę.Ę</b> ¥             | ७.२३; १              |                              |
| यावकैः             | 99.924               | योजनम्               | 99.932                   | रकाधिक्              |                              |
| यावतिषः            | 9.70                 | योजनाना              |                          | रकार्यम्             |                              |
|                    |                      |                      |                          | -                    |                              |

| रक्षासमन्त्रितम् २.७ | [३२] रसानाम्                   | 4.324            | राजवीर्याम् ११.३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | ७.३८ रसान्                     | २.१४२ [१७७];     | राजशासनैः १०.४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | .२१४ १०.=६                     |                  | राजसिनधी ८.२४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| रजः ४.१३३; म.        |                                | १०.९४, ९४        | राजसम् १२.३२,३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 99.990; 92.28, 25    |                                | ३४; ६.५९; ८.३५४, | राजसर्वपः ८.१३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | . १६७ ३६३; ९                   |                  | राजसाः १२.४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | २.३ <b>८ रहस्य०</b>            | ७.२२३            | राजसी १२.४४, ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| रजसाः ४.४२; ४        |                                | 97.900           | राजसीच् १२.४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| रजसाभिलुप्ताम्       | ४.४१ रहस्याना                  |                  | राजस्नातकयोः २.११४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| रजसि                 | ४.६६ रहस्यानि                  | ¥,9¥¥            | [935]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| रजस्बलम्             | ६.७७ रहोगतः                    | ७.१४७            | राजस्तुम् ८.१४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| रजस्वला ३.२३९;       | ४.६६ राजसः                     | ३.२१, २६, ३३;    | राज्यम् ७.४२, ४४; ८.२२;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| रज्जुः ९             | .२३० ५.३१; ५                   |                  | ९.६६, २९४, ३२३;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| रज्जुम् द            | .३१९ राजसम्                    | ₹.२४             | <b>9</b> 7.900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| रञ्जुबालम्           | ४.१२ं राजसी                    | ₹.२=०            | राज्यस्यं ९.२९४, २९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| रज्ज्वा =.२९९; ११    | .१६८ <b>रागः</b>               | <b>६.६</b> 0     | राज्यात् ७.१११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | .२१६ रागद्वेषी                 | 97.74            | राज्यानि ७.४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| रचे ७.९०, ९८; ९      | .३२३ रागिणः                    | १.१२० [२१२]      | राजा ३.६४, ११९, १२०;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | ९.२८ राजगारि                   | r ๆัๆ.มุมั       | ४.८६, २१८; ५.९७; ७.१२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| रतिकाम्यया           | ३.४४ राजतः                     | ४.३३; ५.१३६,     | १७, २०, २७, ३४, ४८, ७९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | ११.५ १३७                       |                  | <b>८७, १११, १२४, १२</b> ४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | १.२४ राजतम्                    | ४.११२; =.२२०     | १२८, १३३, १३७, १४०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | .१०३ राजतानि                   | ** * *           | १४४, १६२, १७३, २१६;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | .३२३ राजतैः                    | ₹.२०२            | द. <b>१९</b> , २७, ३०, ३४, ३४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| रत्नानि २.२१४[२      |                                |                  | ३८, ३९, ४०, ४३, १२८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ७.२१८; १२.६१         | राजधर्मेर                      |                  | १७६, १९६, २४२, २६१,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | .१०० राजनि                     | . , , , , ,      | <b>२६४, ३०४, ३०६, ३</b> १४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | .२०३ ११.११,                    |                  | 398, 328, 333, 338,<br>383, 388, 386, 369,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |                                | 11.1             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | .२०९ ३.११०;                    | १०.९४; ११.८३     | = ३८१, ३८६, ३९४, ४२०;<br>= ९.२२१, २२४, २४६, २६२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | ३४२ राजन्यब                    |                  | 7. 7 7 7 7 7 9 7 7 9 7 7 9 7 7 9 7 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 |
|                      | .२९४ राजन्यम्<br>७.६९ राजन्यवि |                  | 90.98: 99.8, 73, 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •                    |                                |                  | राजाग्निः ७.९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •                    |                                | श्ययोः २.१६४     | राजानः ७.४०; १२.४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •                    | [ ' ' ' ]                      |                  | राजानम् ७.३, २६; ८.१८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      |                                |                  | ३०६, ११.९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |                                |                  | राजान्तकरजी ९.२२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| रसः १.७८; १          |                                |                  | राजीवानु ४.१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | ९४३ राजमार्ग                   |                  | राजः १.११४; २.७ [३२],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      | २.६२ <b>राजयक्य</b>            |                  | 99 [3६], 92 [३७], 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | १४९ <b>राजवि</b>               | १ २.७<br>९.६७    | [88], २१ [8६], ११३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | २.९४ राजविप्रा                 |                  | [93=]; 3.93, 943; 8.58,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | राजानमा                        | च्या १८०१        | £ 11 gr 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ८७, ९१, ११०, १३०; ४.९४,      | राष्ट्रेषु ९.२७२             | रोगिजाम् ९.२३०                |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ७.६४, ९७, १२०, १२३,          | राहोः ४.११०                  | रोगिजी ९.८२                   |
| 938, 938, 5.99, 29,          | रिक्तकः ८,४०४                | रोगिजीम् ३.८                  |
| १७१, १७२, ३०४, ३३४,          | रिक्तभाण्डानि ८.४०५          | रोचनाम् ८.२३४                 |
| ३८७, ३९९; ९.२२६, २७४,        | रिक्थजातम् ९.१४२, १९०        | रोचमानायाम् ३.६१              |
| ३०१, ३२४                     | रिक्थभाक् ९.१४४              | रोम ८.११६                     |
| राजा ७.५३, ९७, १२९,          | रिक्यभागिनः ९.१८८            | रोमशः ३.७                     |
| 930, 935; =.80, 40,          | रिक्यम् ८.२७, ३०;            | रोमाणि ४.२२१, १४४             |
| १७६, १८६, २०२, २१३,          | ९.१०४, १३२, १४१, १६२,        | रोहितः १.३८                   |
| २२३, २६३, ३८९, ४१२           | १८४, १८५, १९२                | रीक्मे ४.३६                   |
| ९.१८९, २४०, ३०७              | रिक्थस्य ९.१८४               | रीप्यमायकः ८.१३५              |
| राज्ञाम् ४.९३; ६.९७; ७.८८,   | रिक्थहराः ९.१८५              | रीप्यम् ५.११३                 |
| ११२, २४५; १२.४६              | रिष: ७.१८६                   | रीरवेण ३.२६९                  |
| राजे ८.२८८; ९.१२९, ३२७       | रिपुम् ७.१७१                 | सक्रव ४.६८; ७.७७; १२.४        |
| रात्रम् १.६४                 | रिपून् ७.९०, ९८, २००         | सक्षणकः ६.९१                  |
| रात्रयः ३.४६                 | रिपोः ७.१८३                  | लक्षणकम् ६.९४                 |
| रात्रिः १.६४, ६६, ६७:        | रुक्मस्तेय० ११.४७            | लक्षचम् १.२३, ११२, ११३,       |
| द. <b>द</b> ६                | रुपमाधम् १२.१२२              | 939 [7197]; 8.940;            |
| रात्रिभिः ५.६६               | रुचितम् ३.२५४                | <b>E.88, 97; E.789, 808</b> ; |
| रात्रिम् १.७२, ७३; ४.९७;     | रुचिता १२.३२                 | 92.39, 32, 33, 34, 34,        |
| <b>४.</b> =9                 | रुजः ११.६७                   | ३७, ३८                        |
| रात्रिषु ३.४८, ५०; ४.११९     | रुब्राः ११.२२१               | सम्रामि ६.९३                  |
| रात्रे १.६४                  | रुबान ३.२८४                  | लक्षपान्विताम् ३.४            |
| रात्री ३.२८०; ४.४०, ४१,      | रुधिरे. ४.१२२                | लिकता ९.३४                    |
| ७३, १०२, १०६; ६.६८;          | रुधिरेज ३.१३२                | लक्यम् ११.७३                  |
| <b>७.9९६</b> ; =.२३०; ९.२७६; | रूपग्ज० १.७७; ७.७७           | लग्डम् ८.३१४                  |
| १०.५४; ११.११०                | रूपब्रव्यविहीलन् ४.१४१       | लघ्मित्रम् ७.२०९              |
| रात्र्या ५.६४; ६.६९          | रूपम् ४.३८, २३०; ८.३२,       | सचुवासा २.४४ [७०]             |
| राष्ट्रः ७.१५७               | ४४: <b>९.</b> १४: १२.९५      | लघुनु ७.१९३                   |
| राष्ट्रकर्पणात् ७.११२        | रूपविपर्ययमु ११.४८           | लतानामु १२.४८                 |
| राष्ट्रम् ७.२९, ११०, १२८,    | रूपसत्वनुष्र ३.४०            | लशुनम् ४.४; १९                |
| १३४, १३६, १९५; ८.२१,         | रूपसंख्या ८.३१               | लशुनाः ९.३९                   |
| ३०२: ९.२४४, २४४, २९४,        | रूप्यदः ४.२३०                | लब्धप्रशमनानि ७.५६            |
| ३०४: १०.६१                   | <b>रेतः</b> २.१४४ [१८०],     | लब्धलक्यानु ७.५४              |
| राष्ट्रस्य ७.११४             | ४.२२२; ९.२०; १ <b>१.</b> ४८, | लब्धानु ९.२४१                 |
| राष्ट्रात् ७.८०, १२९, १४३,   | १७०; १७३                     | लब्धेन ११.१२३                 |
| =.२१९, ३=0; ९.२४१,           | रेतसः ११.१२०                 |                               |
| ₹0X                          | रैवतः १.६२                   |                               |
| राष्ट्रान् ९.२२१             | रोगः द.१०८                   | • • •                         |
| राष्ट्राभिवृद्धये ७.१०९      | रोगायतनम् ६.७७               | 97.53                         |
| राष्ट्रिकैः १०.६१            | रोगार्सम् ९.७८               |                               |
| राष्ट्रे ७.१२२. १३७:         | रोगिणः २.११३ [१३८];          | लबणेन १०.९२                   |
| ९.२२६                        | 3.998                        | लवशः ९.२९२                    |
|                              | · • •                        | •• • • •                      |

| लवे ' द.१४९                                 | लोकस्य ३.२१३; ८.४२,                            | लीकिकम् २.९२ [११७]                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| लाक्षया १०.९३                               | ३५३; ९.३२४; ११.⊏४                              | लीकिकी ३.१२७; ११.१८४                                   |
| लाकाम् १०.८९                                | , लोकाः २.२०५ [२३०];                           | लीकिके ३.२८२                                           |
| लाषः १०.११४                                 | <b>६.३९; ८.८९; ९.३</b> १६;                     | बक्ता ११.३४                                            |
| लामान् ६.४०                                 |                                                | वस्तृन् १२.११४                                         |
| लामालामम् ९.३३९                             |                                                | वचनम् १.१                                              |
| लाभे ६.४७                                   |                                                | बबेच ७.१९१                                             |
| ्लाचैः ६.५०                                 |                                                | वस्वकः ९.२४८                                           |
| लिक्सा ८.१३३                                |                                                | बिषक् १.९०; ८.१६९;                                     |
| लिङ्गम् ६.६६                                |                                                | 90.08                                                  |
| लिङ्गस्यः ८.६४                              |                                                | विषिजः ७.१२७                                           |
| लिङ्गानाम् ८.२४३                            |                                                | बत्सः ४.१३०; ७.१२९                                     |
| लिङ्गानि १.३०                               |                                                | वत्सकम् ११.११४                                         |
| लिड्गिनः ८,४०७                              |                                                | बत्सतन्त्रीम् ४.३८                                     |
| लिड्गिनाम् ४.२००                            |                                                | वत्सतरीम् ११.१३७                                       |
| लिड्बिवेन ४.२००                             |                                                | बत्सम् ११.१३४                                          |
| लिङ्गे ४.१३६                                | ६०; ६.९६, १२७, २४९,                            | बत्सरम् १.१२                                           |
| लिङ्गैः                                     | ३४३, ३८७; ९.२४, ३०,                            | बत्सराः १२.४९                                          |
|                                             | 909, 933, 939, 223;                            | बत्सरान् ९.७६                                          |
| लुप्तधर्मक्रिया ८.२२६                       | १०.४३, ४४, ४८; ११.२६:                          | बत्सस्य ८.११६                                          |
| नुब्धः ४.१९५                                | १२.३६, ४३, १०२                                 | वदान्यस्य ४.२२४, २२५                                   |
| <b>लुब्धस्य</b> ४.८७<br><b>लुब्धेन</b> ७.३० | लोकेभ्यः ४.२१९<br>लोकशः ४.९७                   | <b>बधः ५.३९</b> ; <b>५.१०४</b> , ३२०;<br><b>९.२४</b> ६ |
|                                             | लोकशः ५.९७<br>लोकेशप्रभवः ५.९७                 |                                                        |
| लूता १२.४७<br>लेपः ४.१११; ४.१२६             | लोकराप्रमयः <u>१.२७</u><br>लो <b>फ</b> : १२.३३ | वधवण्डम् ८.१२९<br>वधनिर्णेकम् ११.१३९                   |
| लेपभागिनाम् ३.२ <b>१६</b>                   | ला <b>णः</b> १८२२<br><b>लोभम्</b> २.१४३[१७८];  | वधवनधी ४.४९                                            |
| लोकः १.९; २. <b>८४ [१</b> १०];              | लामम् रः । ४२ [ १७५],<br>७.४९                  | वधम् ८.३२३, ३६४, ३६६,                                  |
| <b>9.</b> ??                                | लो <b>भात्</b> ३.१७९; ८.११८,                   | ३ <b>८१; ९.२९</b> १                                    |
| लोककष्टकान् ९.२६०                           | १२०, २१९, ३९९, ४१२;                            | वधे ९.२४९; ११.१२६,                                     |
| लोकजित्तमः ४.८                              | <b>९.२१३, २४२; १०.९६</b>                       | 989                                                    |
| लोकतः ७.४३                                  | <b>सोमेन</b> ३.४१; <b>५.२</b> १३;              | वधेन ८.१३०; ११.१००                                     |
| लोकवम्भकः ४.१९५                             | 99.25; 92.59                                   | वधैः ८.१९३                                             |
| लोकपालानाम् ४.९६                            | लोमः ६.६                                       | वध्यस्य ९.२४९                                          |
| लोकपालेभ्यः ८.२३                            | लोच्टम् ११.२६३                                 | बध्यवासांसि १०.५६                                      |
| लोकम् २.२०= [२३३];                          | लोच्छमर्बी ४.७१                                | वध्यान् १०.५६                                          |
| ७.२९, १०.१२८                                | लोहबारकम् ४.९०                                 | वनस्थाः ७,४०                                           |
| लोकयात्रा ९.२४                              | लोहम् ९.३२१                                    | वनस्थानाम् ५.१३७                                       |
| लोकयात्रायाः ९.२७                           | लोहशंकम् ४.९०                                  | बनस्पतयः १.४७                                          |
| लोकविकुष्टम् ४.१७६                          | लोहानाम् ९.३२९                                 | बनस्पतिभ्यः ३.८८                                       |
| लोकविद्विष्टम् २.३२ [५७]                    | लोहितम् ४.५६                                   | बनस्पतीन् ४.३९                                         |
| लोकविभुताः ३.१९४                            | लोहितस्य ८.२८४                                 | बनानि ९.२६४                                            |
| लोकवृत्तम् ४.११                             | लोहिताकः ५.६                                   | बने ८.३४६; १०.१०७;                                     |
| लोकम्यवहारार्थम् ८.१३१                      |                                                | 99.988                                                 |

| बन्ध्या ६.२६; ९.६१                   | वर्जेचु ६.६३, १२४; १०.१०                     | वाक्चपतः ४.१७७                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| वपनम् ५.१४०; ११.१५१                  | वर्तमानः ८.३९७                               | वानवण्डयोः ८.७२                                     |
| बपाम् १२.६३                          | वर्तमानम् ८.३४६                              | वाक्षरुष्यविनिर्णयम् ८.२६६                          |
| बपुः १२.२६                           | वर्तमानाः १०.३१                              | वारपारुष्यस्य ८.२७८                                 |
| वपुष्मान् ७.६४                       | बरमीन ९.१                                    | बाक्शस्त्रम् ११.३३                                  |
| बयः ७.१४९                            | वर्षनजान् १२.५४                              | वाग्गुबः १२.६४                                      |
| वयसः ४.१८                            | वर्षम् १.६७                                  | वाग्बुष्टः ३.१४६                                    |
| वयसि ९.१४                            | वर्षस्य ७.५३७                                | बाग्बुष्टात् ८.३४५                                  |
| वयांसि ११.२४०                        | वर्षाणाम् १.६९                               | वाग्मी ७.६४                                         |
| वयोरूपसमन्वितैः ८.१८२                | वर्षाणि ६.१४७; ९.९०                          | बाग्यतः ३.२५८; ९.६०                                 |
| वरम् १०.९७                           | वर्षासु ४.१०२                                | वाग्यताः ३.२३६, २३७                                 |
| वरस्य ३.३२                           | वर्षे ४.४३: ११.८१                            | बागुरावृत्तिम् १०.३२                                |
| बराः ३.१२; १२.१०३                    | वर्षः ११.१७६                                 | बाङ्मनसी २.१३४ [१६०]                                |
| वराद् ३.२९                           | वल्मीके ४,४६                                 | वाड्मयम् १२.६                                       |
| वराय ९.८८                            | बल्लूरम् ४.१३                                | वाड्मात्रेण ४.३०                                    |
| बराह० ७.१८७                          | बस्त्यः १.४८                                 | बाड्-मूलाः ४.२५६                                    |
| वराहाः १२.४३                         | बशम् ७.१०७, १०८:                             | वाचम् १.२४; २.१६०                                   |
| बराहे ११.१३४                         | ९.्२६१                                       | [१८४], १६७[१९२]; ४.२३,                              |
| वरिष्ठम् ७.८४                        | बरो ७.४४; ८.१७४                              | ४९, २५६: ६.४६, ४८:                                  |
| वरुजम् ९.२४५                         | वंश्यम् ७.२०२                                | 50P, 00.3                                           |
| वरुनाय ९.२४४                         | वंश्याः १.६१                                 | वाचा २.१३६ [१६१]:                                   |
| वर्गस्य ७.४२                         | बश्यान् १.१०५: ३.३७                          | ₹.₹o; ¥.9₹७; ¤.₹७०;                                 |
| वर्जनात् ८.१७१                       | बसन् २.१४० [१७४]                             | <b>९.६९: १२.</b> =,                                 |
| वर्णः १.१४४ [२।१४]                   | वसनम् २.१४९ [१७४]                            | वाचाटाम् ३.८                                        |
| वर्षक्रमेण ८.२४; ९.८४                | वसनस्य ३.४४                                  | वाचि ४.२३, २४६:                                     |
| वर्णवृषकाः १०.६१                     | वसनानि १०.१२४                                | 97.979                                              |
| वर्णम् ६.३२, ३७४                     | वसवः ११.२२१                                  | वाचिकैः १२.९                                        |
| वर्णयोः १०.१०                        | बसा ५.१३४                                    | वाजिनम् ६.२०९                                       |
| वर्णरूप० ४.६८<br>वर्णसंकरः ८.३४३     | विसच्ठः =.११०                                | वाजिनाम् २.६३ [८८]<br>वाटखिरौ २.२० [४४]             |
| _                                    | वसिष्ठम् १.३४                                |                                                     |
|                                      | विसष्ठविहिताम् ८.१४०<br>विसष्ठस्य ३.१९८      |                                                     |
|                                      |                                              |                                                     |
| 1. 1                                 | ** * *                                       | <b>वाणिज्यम्</b> ४.६;                               |
| <b>वर्णाः</b> १०.१, ११.१५०;<br>१२.७० | वसु ९.१९६<br>वस् <b>नः</b> ९.१६३             |                                                     |
| वर्णानाम् १.२,९१,१०७,                | <b>बसुनः ९.</b> १६३<br>बस्त्रम् ३.५२         | वाति ४.१२२; ११.११३<br>कातेन्द्रगुरुवह्नीनाम् ११.११९ |
| 998, 936 [2195]: 3.20                | बस्त्रान्नपानम् ११.१८८                       | वादयुद्धः १२.४६                                     |
| [99], ३४; ४.४७; ७.३४;                | बह्निः ११.२४६: १२.१०१                        | वाबाभ्याम् ६.५०                                     |
| E.987, 38E, 389, 309;                | बाक् १.१०४; २.६४ [९०],                       | वादिनम् ७.९१                                        |
| <b>९.६७, १८९, ३३६</b> ; १०.३,        | 938 [9xe]; 3.909;                            | वादित्राणि ४.६४                                     |
| २४, २८, १३०; ११.१३८                  | X.96X, 7XE; X.9EE;                           | वावेषु ८.२६९                                        |
| वर्णानु =.१२३; १०.२७, ३१             | ७.४८, ११, ८.८१, १०१,<br>७.४८, ११, ८.८१, १०१, | वरनप्रस्थः ६.८७                                     |
| वणितम् १०.४७                         | 97 <b>९;</b> 99.49, <b>5</b> 4; 97.3,        | वानरम् ११.१३४                                       |
| 15.40                                | 90                                           |                                                     |
|                                      | 1 -                                          |                                                     |

| <del></del>                         | ९ वासम् २.२१७ [२४२], २१८                | विषसः ३.२८४              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| वानरान् १.३<br>वानस्पत्यम् ८.३३     |                                         | विधसाशी ३.२८४            |
| -                                   |                                         | विष्युष्य ८.२३३          |
| वान्तः ५.१४<br>वान्ताशी ३.१०९; १२.५ |                                         | विचक्षणः ९.७१; १०.१०६,   |
| <b>वाप्यः</b>                       |                                         | 905                      |
| वामीयम् ११.२४                       |                                         | विचक्षणान् ७.६१          |
| वादतानाम् ३.९                       |                                         | विचित्रा ११.९८           |
| बायु० १.२३, ७६: ४.१०                |                                         | विजने १०.१०७; ११.१०४     |
| (बायुः) १३३: ७                      | • •                                     | विजन्मा १०.१७७, ११.१७२   |
| वायुगीताः ९.४                       |                                         | विजयः ७.११, १९९;         |
| वायुष्तः २.५७ [८२]                  | `                                       | 90.998                   |
| वायुम् ३.७                          |                                         | विजयमानस्य ७.१०७         |
| वाय्वत् ३.१८                        | •                                       | विजानता ४.१२१; ८.२७६     |
| वायोः १.५                           |                                         | विजानताम् ६.८४           |
| वाय्वग्निविप्रम् ४.४                | -                                       | विजिनीयोः ७.१४४          |
| बारि २.१९३ [२१८                     |                                         | विज्ञातप्रकृती ८.१६१     |
| <b>३.२०२: ४.६३, १९२, २३</b>         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | विज्ञानम् ४.२०           |
| ४.१०४: ६.३१, ६७: १२.६               |                                         | विज्ञानाः १०.५०          |
| वारिणा ३.२४४: ४.११                  |                                         | बिट् २.५५ [८०]; ३.२३;    |
| वारिदः ४.२२                         | ९ विंशतीशः ७.११७                        | ४.२२२; ४.१३४; ११.६६      |
| वारिभिः ५.११                        | ४ विंशम् १०.१२०                         | विट्पण्यम् १०.८४         |
| वारिस्थम् ४.३                       | ७ विंशी ७.११९                           | विट्पतिम् ३.१४८          |
| वारुणम् १.३०                        |                                         | विट्वराहान् ५.१४         |
| बारुणीमु ११.१४                      | ६ विकर्मक्रियया ९.२२६                   | विट्शूब्रयोः             |
| वारूणै: = , =                       |                                         | विद्गुजाम् १२.५६         |
| वारुण्या ८.१०                       | ६ ११.१९२                                | विड्वराहः ११.१४४         |
| वार्कम् ७.७                         |                                         | विड्वराहम् ४.१९          |
| वार्ता १०.८०; ११.२३                 | ४ विकलेन्द्रियः ८.६६                    | विष्मूत्रम् ४.७७; ११.१५० |
| वार्त्तायाम् ९.३२                   |                                         | विष्मूत्रस्य ४.४८, १०९   |
| वार्धुष्यम् ११.६                    | १ विकृतः ९.२८८                          | विण्मूत्रे ४.१३२         |
| वार्धुविकः ३.१४३; ८.१४              |                                         | विण्मूत्रोत्सर्ग० ५.१३४  |
| वार्धुविकस्य ४.२7०, २२              | o <b>विकिरः</b> ३.२४४                   | वितय० १२.४               |
| वार्धुविकान् ८.१०                   |                                         | वितथम् ८.९४, ११८; ९.७३   |
| वार्धुवेः ४.२२                      |                                         | वितयेन ८.२७३             |
| वार्ध्वी ३.१८                       |                                         | वित्तः १.३३; ४.९६        |
| वाग्रीपस्य ३.२७                     |                                         | वित्तम् २.११२ [१३६];     |
| वार्योकः ७.१२                       |                                         | <b>९.१९</b> ५; ११.२०     |
| वार्षिकान् ९.३०                     |                                         |                          |
| वार्षिकी ३.२७                       |                                         | वित्तविवर्धिनीम् ८.१४०   |
| बालधिविरूपितैः ४.६                  |                                         | विसागमः १०.११४           |
| बासः ४.६६, ११६, १८                  |                                         |                          |
| १८९, २३३; ११.१३६                    | वित्रहम् ७.१६०,.१६१,                    | वित्तेन २.१२९ [१४४]      |
| वासन्त० ६.१                         | १ १६२, १७०                              | वित्तेशयोः ७.४           |

## मनुस्मृति

| विदल: ९.२३०                                            | विद्यम् १.४०; १२.६                                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| विद्यः ४.१११; ७.३७                                     | विशवा ९६४ १७५                                     |
| विवूचा १.१०३; २.१०१                                    | विधवायाम् ९.६०                                    |
| [१२६]; ४.२०९; १२.३४                                    | विधवायाम् ९.६०<br>विधवायेदनम् ९.६४<br>विधवास ८.२८ |
| विद्पाम् ११.७३, ८४;                                    |                                                   |
| विदुषे ३.१४३                                           | 1441111 11.42                                     |
| विदेशस्यम् ५.७५                                        | विधानतः ६.८९; १२.७                                |
| 14411 140                                              | विद्यानम् ३.२८६; ७.११३,                           |
| विद्वांसः १.९७; ४.९१, १२४;                             | १८४, २२६; ८.२४४;                                  |
| ¥.900                                                  | ९.१४६                                             |
| विद्वांसम् २.१८९ [२१४]                                 | विद्यानस्य १.३                                    |
| 990 [२१४]; ३.१२९; ८.९                                  | विधाने ७.२०४                                      |
| विदेषम् २.=६ [१११];                                    | विद्यानेन ७.१८१; ८.२२८;                           |
| 5.388                                                  | ९.६९, १२८; ११.१६                                  |
| विद्यमा ८.८८ [११३];                                    | विद्यानैः ६.२०                                    |
| 92.908                                                 | विधिः १.१३४ [२.१६];                               |
| विद्यमानेषु ४.१४                                       | २.४२ [६७], ४३ [६८],                               |
| विद्या २.८७ [११२], ८९                                  | ३.३०, ४३; ४.३१, ७४; ६.९;                          |
| [998], ९६ [9२9], 999                                   | E.980, 955; <b>९</b> .989;                        |
| [934], २94[२४०]; ६.३०,                                 | 90.0; 99.989                                      |
| <b>९२</b> ; १०.५१६; ११.२३७;                            | विधिनः द.३६२                                      |
| 92.908                                                 | विधिना २.५२ [१०७];                                |
| विद्यानुरुषु २.१८१ [२०६]                               | ३.२१४, २८१; ४.१००,<br>१९३; ४.१६९; ६.८१;           |
| विद्यातपः १.९८                                         |                                                   |
| विद्यातपोभ्याम् ५.१०९                                  | द.द९, १७६, ३४३; <b>९.१२७</b> ,                    |
| विद्याद्यनम् <b>९.२०६</b><br>विद्यानाम् १२. <b>८४</b>  | १४२; ११.११४<br>विधिपूर्वकम् २.१४८                 |
| विद्यानाम् १२.८४ <sup>.</sup><br>विद्यानुपालितः ९.२०४. |                                                   |
| विद्याम् २.१९३ [२१८],                                  | [9७३]; ३.९६, ९९, २१६;<br>४.१०१; ६.४               |
| २१३ [२३=]; ७.१६                                        |                                                   |
|                                                        | विधिपूर्वम् ३.८४<br>विधिम् १.९९९, १९६;            |
|                                                        | 1414 1.717, 714;                                  |
| विद्याविशेषतः ११.२<br>विद्याहीनान् ४.१४१               | 7.64 [90Y]; Y.950;                                |
| विद्युतः १.३८                                          | ४.२६, ३६, ४०; =.३०१;<br>९.६३; १०.७; ११.=६,        |
| विद्युत्स्तिनितिनःस्वने ४.१०६                          |                                                   |
| विद्युत्स्तिनतवर्षेषु ४.१०३                            | १८८, २१७<br>विधियज्ञसमन्विताः २.६१                |
| विद्युतः १.९४                                          | [58]                                              |
| विद्वत्स् १.९७                                         |                                                   |
| <b>बिहर्मः</b> १.१२० [२।१];                            | विधियज्ञात् २.६० [८४]<br>विधियोगेन ८.२११          |
| 5.770; <b>9.</b> 55                                    | विधिवत् १.४८; २.१४                                |
| विद्वान १.१२७ [२। <b>८</b> ];                          | [80], 923 [985], 989                              |
| 7.43 [==]; 3.49, 940;                                  | [२१६]; ३.२९, ९४, ९४,                              |
| X.990, 9€8, 223; <b>=.99</b> ,                         | 9¥3, 299, 298, 255,                               |
| 36, 95; 9.396                                          | २६७, २७४, २७९; <b>६.१, १</b> १,                   |
| 17, 17, 1.7 (0                                         | 140, 104, 101; 4.1, 11,                           |

99.998, 985 विधुक्षये 3.920 विध्मे **६.**५६ विधेः 99.28 विनयम् 9.39 विनयात् **6.80,82** विनशनात् 9.980 [2.29] विनष्टानि २.२९ [६४] विनाशम् ३.१७९; ४.७१; **587** विनाशाय 9.93 विनाशिन्यः 9.20 विनिपाते 5.95X विनिर्गतः **□.**ξ X विनिर्णयः 4.990 विनिर्णयम् 9.998; =.988 विन्ध्य० 9.980 [2.29] विनिश्चयः 5.200 विनीतः **७.३९**; **८.**9 विनीतवेषः 5.2 विनीतेन 9.89 विनीतैः 8.55 विपणि: 90.998 विपणेन 90.947 विपर्ययः ३.४९; ४.१२ विपर्ययम् 8.909; 5.288 विपर्यये 8.234 विपरीतः 9.983 विपरीतम् ४.१६१; ७.१७१; **5.249** विपरीतस्य **७.३४** विपरीतान् ¥.39; 5.53 विपरिचतः २.१८८ [२१३]; 9.59 विपरिचता 9.X5 विप्र: १.१०९; २.३३ [४८], ३७ [६२], ४३ [७८], ९३ [995], ९७ [9२२], १०० [१२४], १०१ [१२६], ११७ [१४२], १२४ [१४०], १३२ [१४७], १३३ [१४८], २१९ [२४४], २२४ [२४९]; ३.१०९, १२२, १७९, २२४;

**३६, ७०, ९४**;

९.७२;

| ४.२, ३४, ९४, ११                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                              | १२. २३७                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |
| २६०: ४.३६, ७९,                                                                                                                                                                                                                               | . 4 4, 40,                                                                                                                            |
| ९९, १०१; ६.३                                                                                                                                                                                                                                 | १९, ३२;                                                                                                                               |
| ९९, १०१; ६.३<br>६.१६९, ३९२;<br>१४३, २२९;                                                                                                                                                                                                     | ९.१४१,                                                                                                                                |
| 943. 229:                                                                                                                                                                                                                                    | 90.997:                                                                                                                               |
| 99.28, 28, 58,                                                                                                                                                                                                                               | 20 0100                                                                                                                               |
| 7-0 704 70                                                                                                                                                                                                                                   | 1 1, 10 d,                                                                                                                            |
| 201, 218, 21                                                                                                                                                                                                                                 | ۲, २६५;                                                                                                                               |
| २०१, २१४, २१<br>१२.५७,७१,११६                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |
| विप्रकन्यायाम्                                                                                                                                                                                                                               | 90.99                                                                                                                                 |
| विप्रदुष्टभावस्य २                                                                                                                                                                                                                           | ७२ [९७]                                                                                                                               |
| विप्रदुष्टाम् ९.७२;                                                                                                                                                                                                                          | 99.90€                                                                                                                                |
| विप्रमुखारितच                                                                                                                                                                                                                                | 3 9 5                                                                                                                                 |
| CANGOTT 1 2 3 00                                                                                                                                                                                                                             | 7.1.                                                                                                                                  |
| 14x4 4.54, 10                                                                                                                                                                                                                                | 7, 440;                                                                                                                               |
| 8. 24; 4.408;                                                                                                                                                                                                                                | ६.८८;                                                                                                                                 |
| विप्रम् ३.८३, १०<br>४.३९; ४.१०४;<br>८.११३                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| विप्रयोगम्                                                                                                                                                                                                                                   | ६.६२                                                                                                                                  |
| विप्रयोगे                                                                                                                                                                                                                                    | 9.9                                                                                                                                   |
| विप्रलुम्भकम्                                                                                                                                                                                                                                | 5.309                                                                                                                                 |
| विप्रवत्                                                                                                                                                                                                                                     | ₹.२२०                                                                                                                                 |
| Contract 0 0 c. 2                                                                                                                                                                                                                            | 1.775<br>10 [V2]                                                                                                                      |
| विग्रस्य १.९८; २.                                                                                                                                                                                                                            | 16[•4],                                                                                                                               |
| 98 [88], 939<br>989 [988]; 3.3                                                                                                                                                                                                               | [५४६],                                                                                                                                |
| १४१ [१६६]; ३.२                                                                                                                                                                                                                               | ३, २१२:                                                                                                                               |
| ४.१११, २४९:<br>१०.१०, १०९:                                                                                                                                                                                                                   | ९.१५०;                                                                                                                                |
| 90.90. 909:                                                                                                                                                                                                                                  | 99.50.                                                                                                                                |
| 7 755.077                                                                                                                                                                                                                                    | 310                                                                                                                                   |
| 406 455.44 4                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |
| २०६, २६६: <b>१</b> २.२                                                                                                                                                                                                                       | , २७,                                                                                                                                 |
| <b>६</b> २, १०४                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |
| दर, १०४:                                                                                                                                                                                                                                     | १०.१२३                                                                                                                                |
| ६२, १०४<br>विप्रसेवा<br>विप्रस्वम्                                                                                                                                                                                                           | 90.9२३<br>90.६०                                                                                                                       |
| ६२, १०४<br>विप्रसेवा<br>विप्रस्वम्                                                                                                                                                                                                           | 90.9२३<br>90.६०                                                                                                                       |
| ८२, १०४<br>विप्रसेवा<br>विप्रस्वम्<br>विप्राः ३.३६, २६                                                                                                                                                                                       | १०.१२३<br>१०.६०<br>५; ४.२४,                                                                                                           |
| ून्स्, १०४<br>विप्रसेवा<br>विप्रस्वम्<br>विप्राः ३.३६, २६<br>१९७, १९९: ६.९                                                                                                                                                                   | 90.9२३<br>90.६०<br>५; ४.२४,<br>३; =.99,                                                                                               |
| ून्स्, १०४<br>विप्रसेवा<br>विप्रस्वम्<br>विप्राः ३.३६, २६<br>१९७, १९९: ६.९                                                                                                                                                                   | 90.9२३<br>90.६०<br>५; ४.२४,<br>३; =.99,                                                                                               |
| त्र, १०४<br>विप्रसेवा<br>विप्रस्वम्<br>विप्राः ३.३६, २६<br>१९७, १९९: ६.९<br>४२: ९.४५: १२.४१<br>विप्राणाम् २.१३                                                                                                                               | 90.923<br>90.60<br>¥; ¥.2¥,<br>8; =.99,<br>=<br>0 [94X];                                                                              |
| त्र, १०४<br>विप्रसेवा<br>विप्रस्वम्<br>विप्राः ३.३६, २६<br>१९७, १९९: ६.९<br>४२: ९.४५: १२.४१<br>विप्राणाम् २.१३                                                                                                                               | 90.923<br>90.60<br>¥; ¥.2¥,<br>8; =.99,<br>=<br>0 [94X];                                                                              |
| हर, १०४<br>विप्रसेवा<br>विप्रस्वम्<br>विप्रा: ३.३६, २६<br>१९७, १९९: ६.९<br>४२: ९.४४: १२.४४<br>विप्राणाम् २.१३<br>३.९७, १९९: ४.                                                                                                               | 90.923<br>90.60<br>¥; ¥.2¥,<br>8; =.99,<br>=<br>0 [94X];                                                                              |
| हर, १०४<br>विप्रसेवा<br>विप्रस्वम्<br>विप्राः ३.३६, २६<br>१९७, १९९: ६.९<br>४२: ९.४४: १२४४<br>विप्राणाम् २.१३<br>३.९७, १९९: ४.<br>७.हर: ह.२७२:<br>१०.१०३                                                                                      | 90.923<br>90.60<br>¥; ¥.2¥,<br>8; =.99,<br>=<br>0 [94X];                                                                              |
| हर, १०४<br>विप्रसेवा<br>विप्रस्वम्<br>विप्राः ३.३६, २६<br>१९७, १९९: ६.९<br>४२: ९.४४: १२४४<br>विप्राणाम् २.१३<br>३.९७, १९९: ४.<br>७.हर: ह.२७२:<br>१०.१०३                                                                                      | 90.923<br>90.60<br>%; %.2%,<br>8; =.99,<br>=<br>0 [9%%];<br>7, 9%%;<br>«.33%;                                                         |
| हर, १०४<br>विप्रसेवा<br>विप्रस्वम्<br>विप्रा: ३.३६, २६<br>१९७, १९९: ६.९<br>४२: ९.४४: १२.४४<br>विप्राणाम् २.१३<br>३.९७, १९९: ४.<br>७.हर: ह.२७२:<br>१०.१०३<br>विप्रात्                                                                         | 90.923<br>90.60<br>x; ४.२४,<br>३; =.99,<br>=<br>0 [9 x x];<br>२, 9 x ९;<br>९.३३४;                                                     |
| हर, १०४<br>विप्रसेवा<br>विप्रस्वम्<br>विप्रा: ३.३६, २६<br>१९७, १९९: ६.९<br>४२: ९.४४: १२.४४<br>विप्राणाम् २.१३<br>३.९७, १९९: ४.<br>७.हर: ह.२७२:<br>१०.१०३<br>विप्रात्                                                                         | 90.923<br>90.60<br>x; ४.२४,<br>३; =.99,<br>=<br>0 [9 x x];<br>२, 9 x ९;<br>९.३३४;                                                     |
| हर, १०४<br>विप्रसेवा<br>विप्रस्वम्<br>विप्रा: ३.३६, २६<br>१९७, १९९: ६.९<br>४२: ९.४४: १२.४१<br>विप्राणाम् २.१३:<br>३.९७, १९९: ४.<br>७.६२: ६.२७२:<br>१०.१०३<br>विप्रात्<br>विप्रात्<br>विप्रात्                                                | 90.923<br>90.60<br>x; x.2x,<br>3; 5.99,<br>= [9 x x];<br>2, 9 x c;<br>90.29<br>10.29<br>10.29<br>10.29<br>10.29                       |
| हर, १०४<br>विप्रसेवा<br>विप्रस्वम्<br>विप्राः ३.३६, २६<br>१९७, १९९: ६.९<br>४२: ९.४५: १२.४१<br>विप्राणाम् २.१३<br>३.९७, १९९: ४.<br>७.६२: ६.२७२:<br>१०.१०३<br>विप्रात्<br>विप्रात्<br>विप्रात्<br>विप्रात्<br>र०९, २१९: ४.२<br>४: ७.३६: ६.१०२: | 90.923<br>90.60<br>x; x.2x,<br>3; E.99,<br>= 0 [9 x x];<br>2, 9 x e;<br>40.29<br>10, 70 c,<br>36; x.3,<br>90.922                      |
| हर, १०४<br>विप्रसेवा<br>विप्रस्वम्<br>विप्राः ३.३६, २६<br>१९७, १९९: ६.९<br>४२: ९.४५: १२.४१<br>विप्राणाम् २.१३<br>३.९७, १९९: ४.<br>७.६२: ६.२७२:<br>१०.१०३<br>विप्रात्<br>विप्रात्<br>विप्रात्<br>विप्रात्<br>र०९, २१९: ४.२<br>४: ७.३६: ६.१०२: | 90.923<br>90.60<br>x; x.2x,<br>3; E.99,<br>= 0 [9 x x];<br>2, 9 x e;<br>40.29<br>10, 70 c,<br>36; x.3,<br>90.922                      |
| हर, १०४<br>विप्रसेवा<br>विप्रस्वम्<br>विप्राः ३.३६, २६<br>१९७, १९९: ६.९<br>४२: ९.४५: १२.४१<br>विप्राणाम् २.१३<br>३.९७, १९९: ४.<br>७.६२: ६.२७२:<br>१०.१०३<br>विप्रात्<br>विप्रात्<br>विप्रात्<br>विप्रात्<br>र०९, २१९: ४.२<br>४: ७.३६: ६.१०२: | 90.923<br>90.60<br>x; x.2x,<br>3; E.99,<br>= 0 [9 x x];<br>2, 9 x e;<br>40.29<br>10, 70 c,<br>36; x.3,<br>90.922                      |
| हर, १०४<br>विप्रसेवा<br>विप्रस्वम्<br>विप्राः ३.३६, २६<br>१९७, १९९: ६.९<br>४२: ९.४५: १२.४१<br>विप्राणाम् २.१३<br>३.९७, १९९: ४.<br>७.६२: ६.२७२:<br>१०.१०३<br>विप्रात्<br>विप्रात्<br>विप्रात्<br>विप्रात्<br>र०९, २१९: ४.२<br>४: ७.३६: ६.१०२: | 90.923<br>90.60<br>x; x.2x,<br>3; E.99,<br>= 0 [9 x x];<br>2, 9 x e;<br>40.29<br>10, 70 c,<br>36; x.3,<br>90.922                      |
| हर, १०४<br>विप्रसेवा<br>विप्रस्वम्<br>विप्रा: ३.३६, २६<br>१९७, १९९: ६.९<br>४२: ९.४४: १२.४१<br>विप्राणाम् २.१३:<br>३.९७, १९९: ४.<br>७.६२: ६.२७२:<br>१०.१०३<br>विप्रात्<br>विप्रात्<br>विप्रात्                                                | 90.923<br>90.80<br>x; x.2x,<br>3; =.99,<br>= [9xx];<br>2, 9x%;<br>90.29<br>50, 20=,<br>36; x.3,<br>90.927<br>3.728<br>=.30=<br>[99x]; |

| विप्रुवः     | ४.१३३, १४१                             |
|--------------|----------------------------------------|
| विप्रे       | 8.982                                  |
| विष्रेभ्यः   | ३.१३१; ७.७९;                           |
| 9.373        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| विप्रेषु ३:९ | ७, १११, ११६:                           |
| 14 x 4 7 7   | 0, 111, 114;                           |
| इ.र्चं ११.६  | 1, 454                                 |
| विप्रैः ३.   | २१२; १०.११३                            |
| विप्लवे      | द.३४ <b>८</b>                          |
| विपालान्     | <b>⊏.२४</b> २                          |
| विपुलात्     | 5.380                                  |
| विफलान्      | <b>5.780</b>                           |
| विबुधाः      | 97.80                                  |
| विभक्तीन्    | 9.28                                   |
| विभवतः       | ۶.٩ <b>६</b> ६                         |
|              |                                        |
| विभवे        | 8.38; 99.35                            |
| विश्वमात्    | ७.२४                                   |
| विभागः       | <b>५.७; ९.१२०</b> ,                    |
|              | , २०४, २१०,                            |
| २२०          |                                        |
| विभागधर्मः   | 9.994                                  |
| विभागम्      | 8.942                                  |
| विभागशः      | 92.90                                  |
| विभागस्य     | 9.98=                                  |
| विभागात्     | ९.२१६                                  |
| विभागे       |                                        |
|              | 9.989                                  |
| विभावितम्    | ९.४७, ४१                               |
| विभूषणपरिच   |                                        |
| विमुक्तस्य   | <b>६.४</b> ०                           |
| विमुक्तिम्   | 99.२३२                                 |
| विमुखाः      | ४.२४१                                  |
| विमोक्षात्   | <b>⊏.३</b> 9६                          |
| वियुक्तान्   | ७.२१४                                  |
| वियुक्ती     | <b>९</b> .१०२                          |
| वियोनिषु     | 92.00                                  |
| विरहः        | ₹.9३                                   |
|              |                                        |
| विरहम्       | ४.१४९                                  |
| विरहेन       | ४.१४९                                  |
| विराजम्      | १.३२<br>१.३२, ३३                       |
| विराट्       | १.३२, ३३                               |
| विराट्सुताः  | <b>३.</b> १९४                          |
| विरामः       | २.४८ [७३]                              |
| विरिक्तः     | ય.૧૪૪                                  |
| विरुद्धेन    | ે ૪.૧૪                                 |
| -            |                                        |
|              |                                        |

विरूपम् 9.98 विरोचिच्यः 9.00 विरोधिनः 8.90 विवत्सायाः ሂ.5 विवरम् 4.90× विवशः **X.5**2 विवस्वतस्तः 9.42 विवाद: **5.** ₹, ₹ विवादम् ¥.938, 950; द.द, २२९, २४**४** विवादानु 8.959 विवादिनाम् 5.59 विवादिनोः **5.2 4 8** विवादे 8.929; 5.990; 99.204 विवास्य 9.289 विवाहः 90.X3 विवाहविधौ 9.54 विवाहानामु १.११२; ३.३४, ₹ विवाहेच 3.39; X.9X7; **5.99₹; 8.98**9 विवाही ₹.२६ विविषतः २.१९० [२१४] विविचतम् ₹.२०६ विविनते 8.2XE विविदतेव 3.200: 99.5 विविधः 99.989; 92.904 विविधम् 9.85, 990; **३.२२७**; **१२.६**४ विविधाः 9.5: ६.२९: ९.३३२; ११.२३७; १२.७६ विविधान 9.38; ७.59; 5.280; 92.50 विविद्यानि २.२१५ [२४०]; 99.258; 90.900: 92.59. ७७ विविधास 9.790 विविधेन 5.390 विविधैः 7.980 [9 EX]; €. X: ७.७९: 5.9९३; २७X विवृतपौरुषः ७.१०२

| -                | [ 9.३9; ९.9२⊏             | विषयम्         | 8.99               | वेक्षणे          | 9.04                   |
|------------------|---------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------|
| विवेकः<br>विवेकः |                           |                |                    | वेगेन            | <b>९.</b> 9५           |
| _                | 9.75, 907                 | विषयानाम्      | 9.9x               | _                | ४.१०=                  |
| विशः             | २.११ [३६], १३             | विषयात्मकः     | 92.63              | वेणः             | 90.98                  |
|                  | १ [४६]; ३.१३;             | विषयान्        | 92.63              | वेणस्य           | ४.२१४                  |
| 5.353; 9         |                           |                | २.१७३ [१९८];       | वेषानाम्         | १०.४९                  |
| विशसिता          | 4.49                      |                | .१३३, १३४;         | वेजुबलेन         | <b>=.</b> ₹९९          |
|                  | ९.२४७; १०.१२०             | E. 98E, 3E     |                    | वेजून्           | <b>८.२४७</b>           |
| विशिष्टः         | २.६० [=४]                 | विषयेषु १      | .=९; २.६३, ७१      |                  | ७.१२६; =.२१४,          |
| विशिष्टम्        |                           |                | (; ७.३०; ९.२       | ्२१६, २१७        |                        |
| विशिष्टानि       | •                         | विषयैः         | ६.४९               | वेतनस्य          | =.४, २१४               |
| विशिष्टेन        | ७.४८                      | विषयानि        | ४.५६               | वेतनादानकः       |                        |
| विशीलः           | ५.१५४                     |                | २.१३७ [१६२],       |                  | २५ [२.६], १२९          |
| विशुद्धम्        | =.२०१                     | २१४ [२३९       | ]                  | [२.१०],          |                        |
| विशुद्धये        | 99.43, 935,               | विचादी         | ६.५७               |                  | [9६४]; ३.६३;           |
| 9=9              |                           | विवापहैः       | ७.२१७              | ६.८६, ८९         | १९१.२६४, २६४;          |
| विशुद्धस्य       | ११.२४२                    | विवास्वादः     | 99.8               |                  | १४, ९९, १००,           |
| विशुद्धात्       | १०.७६                     |                | ४.२३१; ९.१३७       | ्१०२, १०६        | , १०९                  |
| विशुद्धान्       | ११.१९०                    | विष्टस्थस्य    | ९.२९६              | वेदशः            | 97.909                 |
| विश्विः          | ५.६७; ६.६९;               | विष्ठा         | ३.9⊏०; ४.२२०       | वेदगैः           | २.१५६ [१६३]            |
| 99.58            |                           | विष्णुम्       | 92.929             | वेदतत्त्वार्यम्  |                        |
| विशेषः ९         | ८.२६, १३३, १३९            | विसन्नाहम्     | <b>७.९</b> २       | वेवतत्त्वार्यवि  | ात् ५.४२               |
| विशेषतः          | २.२०० [२२४];              | विस्तरः        | ३.१२६              | वेदतत्त्वार्यवि  | <b>बुवे</b> ३.९६       |
| ४.२०९;           | ४.२१; ७.४४;               | विस्तरशः       | ९.२५०              | वेदत्रयात्       | २.४१, [७६]             |
| <b>5.३२३</b> ; ९ | ५; १२.४१, ९३              | विस्तरे        | ३.१२४; ६.४४        | वेववर्शिभः       | ११.२३४                 |
| विशेषात्         | 90.3                      | विस्पष्टम्     | ४.९९               | वेवनिन्दकः       | 9.930[7199];           |
| विशेषेन          | ७ ६६, १५०;                | विष्पव्टार्थम् | २.८ [३३]           | 3.989            |                        |
| 99.99            | •                         | विस्मयात्      | ४.२३७              | वेवनिन्दा        | 99.48                  |
| विश्वजन्यम्      | ۹.₹۹                      | विस्रव्धम्     | <b>८.४</b> १७      | .वेदनिन्दाम्     | ४.१६३                  |
| विश्वजित्        | 99.68                     | विहर्गमही      | विजाम् ९.४४        | वेवनेन           | 90.28                  |
| विश्वरूपम्       | ७.१०                      | विहर्गमान्     | 9.38               | वेदपारगः         | २.१२३ [१४⊏];           |
| विश्वसृज्        | १२.५०                     | विहायसि        | २.१६१ [१८६]        | ३.१३६; ९         | .२४५; ११.३७            |
| विश्वामित्रः     | .90.905                   | विहितम्        | २.१४९ [१७४];       | वेदपारगम्        | ३.१३०, १४४             |
| विश्वेभ्यः       | ₹. <b>⊏</b> ሂ, <b>९</b> ० | 99.88          | -                  | वेदपारगे         | <b>૭</b> .૬૪           |
| विश्वैः          | 99.28                     | विहीनः         | ६.७४               | वेदप्ण्येन       | २.४३ [७८]              |
| विषध्नानि        | ७.२१=                     | बीत ०          | <b>६.३२; १२.२२</b> | वेदप्रवानात्     |                        |
| विषध्नैः         | ७.२१८                     | वीतभीः ्र      | ७.६४               | वेदफलम्          | 9.909                  |
| विषमः            | ७.२७                      | बीतमत्सरः      | 99.99              | वेदबाह्याः       | १२.९५                  |
| विषमम्           | ४.२२५; ९.११९,             | बीरहत्यासम     |                    | वेवम् २.१        | १४ [१४०], १४१          |
| २१४, २८५         |                           | बीरासनम्       | 99.990             |                  | <b>₹३ [१६=]</b> ; ३.२; |
| विषमानि          | 9.28                      | वीरुधाम्       | 99.982             |                  | ४, १४७; ४.१३८;         |
| विष्यम           | <b>⊏.</b> २३२             | बीर्यतः        | २.१३० [१४४]        | <b>६.९</b> ४; ११ |                        |
| विषम्            | 90.55                     | वीर्यवत्तमाः   | २.=९ [११४]         | वेदवित्          |                        |
| _                | १२.१८, २९, ३२             | वीर्येष        | 99.33              |                  | ११.२६४, २६४;           |
|                  |                           |                |                    |                  |                        |

| 02.003           |                      | वेनः               | ७.४१              | वैवेही                | 90.99                 |
|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 92.993           | V 9019               | वन.<br>वेने        | ७.०।<br>९.६६      |                       | PP.oP                 |
| वेदवित्तमाः      | ४.१०७                |                    |                   | वैवेह्पाम्<br>वैद्यैः | 90.30<br>× 0.08       |
| वेदवित्सु        | 99.5                 | वेशः               | 8.5X              | वधः<br>वैनयिकी        | ४.१७९                 |
| वेदविदः          | ७.३८; ८.११;          | वेशमद्यान्नविक्रया | ९.२६४             |                       | ७.६ <u>५</u>          |
| ११.८४, २४६       |                      | वेशेन              | 8,58              | वैमानिकाः             | 97.85                 |
| वेदविद्यः        | 99.8                 |                    | ₹; <b>४.</b> १२२; | वैरकम्                | ९.२२७                 |
| वेदविद्वाम्      | ९.३३४<br>०० <i>-</i> | ९.८४, १४०          | 00.03             | वैरम्                 | <b>4.89</b>           |
| वेदविवृषे        | 99.७६                | वेश्मनः            | 99.93             | वैरिणः                | ¥.933; E.EX           |
| वेदविव्भयः       | 99.99€               | वेश्मनि            | <b>८</b> :६९      | वैरिणम्               | 8.933                 |
| वेदविचात्रतस्ना  |                      | वेशमानि            | ४.२३०             | वैवस्वतः              | 5.82                  |
| वेदविहिता        | 88.K                 |                    | ६९ [१९४];         | वैवाहिकः              | २.४२                  |
| वेवशास्त्रवित्   | ४.२६०                | ७.२१९              | \                 | वैवाहिके              | 3, ६७                 |
| वेदशास्त्रविदाम् | •                    | वेषवाग्            | ४.१८              | वेशेष्यात्            | ₹.op                  |
| वेदसंहिताम्      | ११.२४=               | वेष्टितशिराः       | ३.२३≤             |                       | १६; २.२० [४४],        |
|                  | २.११६ [१४१];         | वैरवानसमते         | <b>६.</b> २१      |                       | ३७ [६२]; ४.८३,        |
| ४.१२३; ११.       |                      | वेगुण्यात् ८.२९    | ३; १०.६८          |                       | ७, ३७४, ३८२;          |
|                  | २.११६ [१४१];         | वैडालव्रतिकान्     | 8,30              | ९.३२६,                | ३२८; १०.४,            |
| 8.95             |                      | वैजवीम्            | 8,35              | 97.85;                | ११.१२, ९३;            |
|                  | २ [९७], २०४          | वेज्वेदलभाण्डानाम् |                   | 97.67                 |                       |
| [२३०]; ३.२५      |                      | ्वैतानान्          | <b>६.२</b> ४      | वैश्यकन्यया           |                       |
|                  | ४; १२.९७, ९८         | वैतानकुशलः         | ११.३७             | वैश्यकन्याया          |                       |
| वेवाधिगमः        | 9.939 [313]          | वैतानिकम्          | <b>६.</b> ९       | वैश्यपार्थिवौ         |                       |
| वेदानाम्         | ٧,٧                  | वैतानिकानि         | 9.95              | वेश्यभावम्            | 90.93                 |
|                  | .२; ६.३६, ३७;        | वेतृष्ण्यम्        | ४.१२८             | वेश्यम्               | 9.39; २.9०२           |
| ११.२४३           |                      | वैदलम्             | ६.५४              |                       | दद, ११३, <b>३७६</b> , |
| वेदान्तः         | ६.⊏३                 | वैवलस्य            | ७.१३२             |                       | ; १०.७=, १२१:         |
| वेदान्तम्        | ६.९४                 | वैदलानाम्          | ४.११९             | 99.978                |                       |
| वेदान्तोपगतम्    | २.१३४                |                    | २१ [२।२];         | वैश्यवन्              | ५.१४०                 |
| [१६०]            |                      | २.४२               |                   | वेश्यवृत्ता           | १०.५३                 |
| वेदार्यवित्      | ३.१८६                | वैदिकम् २.         | ९२ [११७];         | वैश्यवृत्तिम्         | १०.१०१                |
| वेदाभ्यासः ः     | २.१४१ [१६६];         | 99. ९६; 9२. ५६,    | 55                | वैश्यशूद्रयोः         | ३.२४; ९.३२५           |
|                  | २४४; १२.८३           | वैविकान्           | ४.१९              | वेश्यशूद्री           | <b>३.</b> ११०, ११२;   |
| वेदाभ्यासे       | 9२.९२                | वैदिकी १.१३        | ४ [२।१४];         | 5.895; 9              | १.३४                  |
| वेदाभ्यासेन ४    | '.१४८; ११.४६         | <b>७.९७</b>        | _                 | वैश्यस्य १.           | ९०; २.६ [३१],         |
| वेदि             | 99.3                 | वैविके             | १२.८७             | ७[३२], १३             | २[३७], १७[४२],        |
| वेवे १.८४        | १, १२६ [२।७];        | वैविकै: २.१[२      | ६]; ६.७४;         | 98 88                 | ], ४० [६४];           |
| २.१४७ [१७३       | र]: ११.२६३           | 5.980              |                   | E.330; 9              | 1.375; 90.90          |
| वेदेभ्यः .       | . <b>૪૨, [७७]</b>    |                    | २.४९ [८४]         | 50, 52; 9             |                       |
| वेदेषु           | ₹,9=४                | वेवेहः             | 90.33             | वेश्याजः              | ९.१४१                 |
| वेदोदितम्        | 8,98                 | वैवेहक:            | 90.28             | _                     | 0. २३, ६४, ११९        |
| वेदोदितानाम्     | 99.203               | वैदेहकानाम्        | 90.80             | वश्यानाम्             |                       |
| वेदोपकरणे        | २.५०, [१०४]          | वैदेहिकात्         | 90.35             | ३.१९७                 |                       |
| वेदी             | 3.3                  | वैदेहकेन           | 90.98             | वेश्यान्              | १०.११, १७             |
|                  |                      | -                  |                   | ~                     |                       |

| वैश्यापुत्रः ९.१              | ३ शतनुः ११.१४                           | शरणम् ६.८४               |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| वैश्याम् ८.३०                 |                                         | शरजागतम् ११.१९८          |
| वैश्याय ९.३                   | _                                       | शरपागतहन्तृत् ११.१९०     |
| वैश्वे ८.२६८, ३८              |                                         | शरणेष ६.२६               |
| 99.928                        | शतमानम् ८.२२०                           | शराव॰ ६ ५६               |
| वैश्वदेवम् ३.८३, १३           | १ शतवर्षम् २.११० [१३४]                  | शरीरकर्षणात् ७.११२       |
| वैश्वदेवस्य ३.८४; ४.१६        |                                         | शरीरजैः १२.९             |
| वैश्ववेवे ३.१८                |                                         | शरीरतः १२.१४             |
| वैश्वानरीम् ११.३              | ७ शतेशाय ७.११७                          | शरीरम् १.१७;२.१६७        |
| व्यूह्य ७.१९                  | १ शत्रवः ७.७३; ⊏.१७४                    | [9९२]; ४.२४१; ११.२०२,    |
| ब्रीहियवैः ३.२६               | ७ शत्रुकुलम् ८.९३                       | रे२९; १२.१६              |
| शंसितव्रतः १.१८               | ४ शत्रुषिः ७.१६८, १७९                   | शरीरशुभूषाम् ९.८६        |
| शकटेन ७.१०                    |                                         | शरीरसंस्करः १.२ [२६]     |
| शकलाभ्याम् १.९                | ३ शत्रुसेविनी ७.१८६                     | शरीरस्य २.४१, २१९        |
| शकलेन ६,३                     | ८ शत्रोः ७.१४४                          | [२४४]; ४.३; ६.३०; ३१,    |
| शकाः १०.४                     | ४ <b>शनकैः</b> ३.९२, २२४, २२८;          | ६८: ८.६९, ३००            |
| शकुनान् ५.०                   |                                         | शरीरात् १.८              |
| शकुनि ५.१३०; ६.७              |                                         | शरीरिणः १.५३             |
| 9२.६३                         | <b>शनैः</b> ३.२१७, २१८                  | शरीरिणम् १२.२४           |
| शकुनिकान् ८.२६                |                                         | शरीरिणाम् १.८४; ६.६४;    |
| शक्तः २.८४ [१०९               | ], <b>शपद्याः</b>                       | <b>१२.</b> ११९           |
| ९.२०७: ११.९                   | <b>शायवे</b> ८.११२, ११४                 | शरीरेण =.१७; १२.१७, =१   |
| शक्तितः २.१४२ । १६७           | ] <b>शपवेन</b> ८.१०९                    | ंशर्करा ८.२५०            |
| ३.३१, ७१, २४३: ४.२            | ९, <b>शपवै</b> ः                        | शर्मवत् २.७ [३२]         |
| ३२, २२७: ५.८६: ६.७, १         | ९, शकस्य ११.१६८                         | शर्वरी १.६६              |
| ३६:                           | र: <b>शब्दः</b> १२.९८                   | शस्यकः १२.६४             |
| ११.११३, २२४                   | शब्दम् १.७४; २.९९                       | शत्यकम् ४.१८             |
| शक्तिमान् १०.९                |                                         | शस्यम् ८.१२              |
| शक्तिम् ७.१०, १               |                                         | शस्यवतः ९.४४             |
| 5. <b>३१४; १०.१२४; १</b> १.२८ | ९ रामेध्यः १.२१                         | <b>शावः ९</b> .१७८       |
| शक्तेन १०.१३                  |                                         | शबम् ४.८४; १०.४४         |
| शक्त्या २.२२० [२४४            |                                         | शवशिरः ११.७२             |
| ७.5९; ९.२०२; १०.११            |                                         | शवस्पृशः ५.६४            |
| 99.284                        | रायनम् ३.१७                             | शशकूर्मयोः ३.२७०         |
| शक्रलोकभाक् ८.३८              |                                         | शशवत् ७.१०६              |
| शाङ्कुः ६.२५                  | * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ्शस्त्रम् ८,३४८          |
| <b>ंशङ्खपुष्पीभृतम्</b> ११.१४ |                                         | शस्त्रविक्रयिणः ४.२१४,   |
| शङ्खभृंगाणाम् ४.१२            | -                                       | २२०                      |
| शठ ४.१९                       |                                         | शस्त्रभृताम् ११.७३       |
| रावः ७.१२                     |                                         | शस्त्रभृत् ७.२२३         |
| रावन् ४,३                     |                                         | शस्त्रम् १०.८८           |
| शणतान्तवी २.१७ [४             |                                         | शस्त्रवृत्तयः १२.४४      |
| शणसूत्रमयम् २.१९ [४           | ा शरः ३.४४                              | शस्त्राणाम् ८.३२५; ९.२९३ |

| शस्त्राणि                       | ७.२२२                  |
|---------------------------------|------------------------|
| शस्त्रावकाशकान्                 | ९.२७=                  |
| शस्त्रास्त्रभृताम्              | 90.69                  |
| शस्त्रेष ४.१२                   | २; १०.११९              |
| रास्त्रः                        | ४.९८                   |
| शाक मूलफलानाम्                  | ४.११९                  |
| शाक मूलफलेन                     | <b>६.</b> ሂ, ባሂ        |
| शाक मूलफलेचु                    | 5,339                  |
| शाकम् २.२                       | २१ [२४६].              |
| २४०                             |                        |
| शाकलहोमीयैः                     | ११.२४६                 |
| शाकानि                          | ६.१३                   |
| शाक्नेन                         | ३.२६⊏                  |
| शाखान्तगतम्                     | <b>३.</b> 984          |
| शाज०                            | 90.50                  |
| शानकीम०                         | २.१६ [४१]              |
| शान्तात्मा                      | 9.47                   |
| शान्तिहोमान्                    | 8.940                  |
| शारङ्गी                         | ९.२३                   |
| शारवैः                          | •६. ११                 |
|                                 | ९: ६.२७३:              |
| ९.२३६; १२.७                     |                        |
| शारीरस्य                        | ४.११०                  |
| शालयः                           | 9.39                   |
| शास्मलीन्                       | <b>=</b> ,₹ <b>४</b> € |
| शाल्मलीफलके                     | c.395                  |
| शाल्मलीम्                       | 8.90                   |
| शावम् े ४.४                     | ९, ६१, ६२              |
| शावाशीचस्य                      | ४७४                    |
| शाश्वतः                         | 9.900                  |
| शाश्वतम् १                      | .93, 992;              |
| <b>शाश्वतम्</b> १<br>२.१२१ [१४६ | ्रा, २१९.              |
| [२४४]: ४.२३:                    | २: ४.३६:               |
| ६.८०: ८.८: १२.<br>सारवतानु १    | 923                    |
| शाश्वतान् १                     | .995; 8.9              |
| शाश्वतीः '१.९                   | नः ३.१४६;              |
| ४.२५९; ७.४; ९.                  | ३७                     |
| शाश्वतीम्                       | ७.४३                   |
| शासनम्                          | 9.752                  |
| शासनात्                         | 5.398                  |
| शासने                           | ७.३७                   |
|                                 | ० [२।११];              |
| 197.900; 97.90                  | o <b>२</b> , १०६       |
|                                 |                        |

9.242 शास्त्रतः शास्त्रवृष्टैः ⊏.३. शास्त्रम् १.५८, ५९, १०२, 908, 998, 8.20; \$.55; 9२.९४. 99.283: १०४, १२६ शास्त्रवर्तिनः 8.50 शास्त्रविदः 0 X 3 शास्त्रस्य 97.900 शास्त्राणि 8.98 शास्त्रे 9.995, 934 [3198] शिखाजटः 2.988 [298] रिायूकम् €.98 शिफाः E. ₹ € ९. ₹ ₹ 0 शिरः २.३४ [६०], १३१ [944]: ४.८२. ८३ शिरसि 8.53 शिरांसि 5.998 शिरोपि **5.2**44 शीलः 90.997 शिलानु 3.900 शिलाफलकनौष् 2.909 [२०४] शिलोञ्खभ्याम् 8.90 शिलोञ्च्छेन 9.33 शिल्पम् 90.998 शिल्पानि २.२१५ [२४०]; 90,900 शिल्पिनः ७.१३८: १०.१२० शिल्पिनः ७.१७४ शिल्पेन 3.58 शिल्पैः 9.94 शिल्पोपचारयक्ताः 9.249 शिवसंकल्पम् 99.240 **२.१२६ [949]** १२७ [१४२]: ८.६६ शिश्चान्द्रायणम् 99.298 शिशोः २.९ [३४] शिश्नवृष्यो 99.908 शिष्टसम्मताः 3.39 शिष्टाः 97.905, 908 शिष्टेष 3.89

शिष्ट्रचर्यम् 8,988 शिष्यः २.१६३ [२०६]; २१७ [282]: **X. & X:** 5.390; 8.950 शिष्यम् २.४४ [६९], ११५ [980]; 8,998 शिष्यर्त्यग्बान्धवेष X.59 शिष्यानाम् 8.909 शिष्यातु ४.१६४, १७५; **5.28**; **9.29**; **99.39** शिष्यान 8.90X शिष्येन 5.90 शिष्येभ्यः 9.903 शितातप० 92.00 शीते 99.993 शीर्षः **६.२**9 शीलतः €.=? शीलम् १०.५९, ६० श्कसारिके **X.9**2 शके 99.938 शुक्तके 8.939 8.299 शुक्तम् २.१४२ [१७७]; शुक्तानि 99.943 श्वतेष् **4.90** २.9 ४६ [9 = 9]; राक्रम् ४.६३, १३४ श्क्रे 3.89 राक्तः 9. ६६: ६.२० श्वलपक्षाविनियतः ११.२१७ श्कलबस्त्राम् 9.90 श्वनाम्बरः ¥.34 शुक्त 99.298 श्वलेष 8.95 श्चयः 8.955 श्रीषः १.७६; २.८४ [१०९], २६ [४१] = २ [१०७], १४१, [964]; 3.744; 8.34; ४.६२, १०६, १३०, १३१; ७.२२: ७.६४: ८.८७, ११४; **4.33** शचिना श्चिम् २.९० [११४];

| ३.२०६; ४.१४                     | 73; ७.६३                     |
|---------------------------------|------------------------------|
| शुचित्रताम्                     | 9.00                         |
| शुचीन् ७.                       | ३८, ६०, ६२;                  |
| 5.50                            | , , , , , ,                  |
| शुची २.१९७                      | [२२२]: ४.६८                  |
| शुख्यः                          | 5.00                         |
| राुंब:                          | ४.७७, १२९                    |
| शुद्धये                         | ₹.३०                         |
| शुद्धवत्यः                      | 99. <del>२४</del> ९          |
| शुद्धवधेन                       | 9.709                        |
| शुद्धाः                         | ¥.9२ <b>=</b>                |
|                                 | X 9 9                        |
| शुद्धाम्<br>शुद्धिः ५.६         | 19 0 0 0 0 0                 |
| 994, 998,                       | 9, 91, 111,                  |
|                                 |                              |
| 929; 99.98                      | ₹<br>.003. µ.60              |
| शुद्धिम् १                      | .99३; ४.६१,                  |
| १३६; १२.१६                      |                              |
| शुद्धिषु<br>शुद्धिषु            | ४.२३४                        |
| , men                           | .१३५ [१६०];                  |
| ४.१०४, ११०                      |                              |
| शुद्धयतः                        | ३.१३२                        |
| शुद्धवर्षम्                     | ११.११७                       |
|                                 | ३.२३०; =, <b>९</b> ०         |
| शुना                            | ४.२०=                        |
| शुनाम्                          | ३.९२                         |
| शुषाः ४.३                       | २४९; ९.३३६                   |
| शुषम्                           | २.६७ [११२];                  |
| 90.939; 99                      | .२३१                         |
| शुक्रम्                         | ७.७६                         |
| शुभा                            | ९.२४                         |
| शुभान्                          | 92.44                        |
| शुभानाम्                        | 92.58                        |
|                                 | .२१३ [१३=];                  |
| <b>૭.</b> ૧૪૪                   | [ ],                         |
| राजाराजम्                       | 9२.३.⊏                       |
| शुके                            | .३६: ७.१ <b>=</b> २          |
| शुभेषु                          | 5.290                        |
| शुभैः ४.१०                      | , १४७; ९.३४                  |
| शुल्कवः                         | 9.90                         |
| शुल्कम् ३.                      | 7.75<br>VA LE DO             |
| ३०७, ३६६,                       | ₹ 1, ₹ 4, ₹°;<br>3 6 0 0 0 3 |
| २०७, २६६,<br><b>९</b> =; १०.१२० | 447: 7:24                    |
|                                 | 9 900                        |
| शुल्कसंज्ञेन                    | ९.१००                        |

शुल्कस्थानम् 5,800 शुल्कस्थानेच् ८.३९८, ४०० शुभूवा २.२०४ [२२९], २१६ [२४१]; ७.८८; ९, २८, 338 शुभूषाम् 9.89; २.5७ [११२], २१० [२३४], 90.99 श्राभुषः २.८४ [१०९], १९३ श्वकवेरम् 8.939. श्ष्काणि 99.922 शुष्कान्नस्य ११.१६६ 99.34 शुष्काम् 92.44 शुकर० 9.998, 983 श्वः [२।२४]; २.३७ [६२], १०१ 997 [१३७]: [१२६]. **४.२१**=; **४.**=३, **९९**; **5.२०**, २१, ३७४, ४१४, ९.९८; १०.४, ३०, ६४, ९९, १२१, १२९; ११.६६; १२.७२ 90.5, 8 श्रुकन्याम् शूब्रजनसन्निधौ 8.99 **३.9**४; ४.२४५; श्रूबताम् 90.44 7.983 [985]; श्वत्वम् 99.90 शुद्रभूयिष्ठम् 5.22 9.39: 7.907 श्रुवम् [9२७]; ४.९२; ८.८८, ११३, ४१०, ४१३ 88.5 श्रुवया 3.905 शूद्रयाजकः 3.23 शूद्रयोः 8.89 शूद्रराज्ये २.७८ [१०३]; श्रुवत् **5.90₹, ₹७७** श्रुवविद्वात्रविप्राणाम् ८.१०४ 90.95 श्रुवृत्या 3.948 शुद्रशिष्य० शूबसंस्पर्शद्विता 4.908 शूद्रसेवनम् 99.88 शूद्रस्य 9.89; २.७ [३२];

**₹.9₹; ४.२99; २२३; ६.२; ८.२६७**, ३३७: 9.940, १७९, , ३३४; 90.973; 99.93, 234 श्वहत्यावतम् 99.939. 980 स्बहा 99.930 श्राः 3.93, 98; 5.45; ·१०.१२०; १२.४३. २.१३० [१४४]; शुद्राजाम् ३.१९७; ¥.980; 5.85; 90.89; 99.82 **5.890**; 90.97, शुद्रात् 9६, 9¤, 990; 99.२**%**, ४२ श्कान **७.**9३८; ९.२२४; 90.90 श्वापत्यैः 83.5 श्क्रापुत्रः 9.944 श्रुवाप्त्राय 9.948 3.90; 5.354 श्वाम् श्रुवाय 8.50 श्रायाम् ५.३५३; ९.१७५; 90.95, 88 राब्रास्तः 9.949, 943 श्रुबावेदी ₹.9€ शुक्रे **5.785; 90.978**; 99.975 शुद्रेन · 2.980 [907]; ४.१०४, १२९ श्रवेष 8.243 श्रुबोच्छिष्टा 99.985 8.40 शुन्यगेहे शुन्यानि 9.75% श्रम 9.290 श्र्रसेनकाः १.१३८ [२।१९] शूरसेनजान् 6,993 4.79 श्रापाम् ७. ५४, ६२ शूरान् श्ले ७.२०; ९.२७६ शेल्म **4. E** शेवधिः 2.58 [998] रोपमुक् 3.999 रोषम् **३.२१**८; ४.७४;

|                  |                      |                      |                                               | _                 |                          |
|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| ६.१२; १२.२०      |                      | श्यामः               | <b>૭.</b> ૨૪                                  | <b>भियम्</b>      | २.२७ [४२];               |
| शेषाः ३.४७;      | रे. <b>१०</b> ५, १२४ | श्मशानान्ते          |                                               | 8.930,            | २३१                      |
| रोषाचाम् १.९     | १०२; ९.१६३           |                      | .३१८; १०.५०                                   | भिषे              | ३.८९                     |
| शेवात्           | ३.२१४                |                      | .३४; ६.६, ४२                                  | श्रीः             | ७.११; ९.३००              |
| शेवे ४.१         | ०६; ८.२९०,           | रमभुतः               | ११.१०४                                        | श्रीफलैः          | ४.१२०                    |
| ३२०, ३२२         |                      | श्मभूषि              | ४.१४१                                         | भुतम्             | <b>८.५७</b> ३            |
| शेषेतु           | ∹ <b>४.२०</b> ।      | श्यावदन्तकः          |                                               | श्रुतय:           | 9.99                     |
| रीख:             | १०.२१                | श्यावदन्तताम्        |                                               | <b>भुतवृत्त</b> ० | ९.२४४                    |
| शैलान्           | १.२४                 | श्येनजीवी            | ३.१६४                                         | भुतवृत्ते         | ७.१३४                    |
| शैलूषतुन्नवायः   | ४,२१४                | श्येनभासी            | 99.934                                        | भुतशीले           | 99.22                    |
| शोक०             | ६.३२, ७७             | श्रद्धधानः व         | २.२१३ [२३६];                                  | भूतस्य            | २.१२४ [१४९];             |
| शोकम्            | ٩. ४                 | ४. <b>१</b> ५<, ११.  |                                               | 8,95              |                          |
| शोषित० ४         | .१६८; ६.७६           | श्रद्धपा ३           | .२०२; ४.२२६                                   | भृतिः १.          | १०८, १२८ [२।९],          |
| शोजितम्          | ४.१६८;               | भद्धा                | ३.२४९                                         |                   | [२190], 9३२              |
| 99.200, 200      | •                    | भद्राकृते            | ४.२२६                                         | [२।१३]            |                          |
|                  | १४; ११.१२४           | भद्धानतया            | ७.८६                                          |                   | २।१४]; ै३.२५४;           |
| शोधनात्          | ९.२४३                | भद्धापूतम्           | ४.२२५                                         |                   | ७.९७; १२.१०९             |
| शोधनैः           | ११. १६०              | भद्धासमन्वितः        | ३.२७४                                         |                   | <b>ात्</b> २.१० [३४],    |
| शोध्यम्          | ४.१०=                | श्रमम्               | २.१४३ [१६८]                                   | 988 [99           |                          |
| शीच०             | ५.९७                 | श्रमार्तः            | <b>⊏.६७</b>                                   | भुतिद्वे घम्      | 9.32                     |
| शीचकरमः          | ४.१४०                | भमेष                 | ९.२०=                                         | भुतिनिवर          | नात् ११.४४               |
| शीचपराः          | <b>३.</b> १९२        | भवजात्               | 5.98                                          | श्रुतिप्रामा      | प्यतः १.१२७              |
|                  | .993; २.४४           |                      | २.११९ [१४४]                                   | [२।८]             |                          |
| [६९], २१४[२      |                      | भाद्यकर्मीज          | ३.१८७                                         | अतिशील            | वते ३.२७                 |
| २३४; ४.९४,       |                      | भाद्यकर्मसु          | <b>३.२</b> ४४                                 | भूतीः             | <b>६.२९; ११.३३</b>       |
| 995, 930,        |                      | भाद्यकल्पम्          | 9.99२                                         | भुतोपक्रिय        |                          |
| ९२; १०.६३;       |                      | श्राद्धवेवान्        | ३.२१३                                         | [988]             |                          |
| 92.39            |                      | भाद्धभुक् ३          | .२५०; ४.१०९                                   | भ्तौ              | 9.98                     |
| शीचविधिः         | ४.१४६                | भाद्यमित्रः          | ३.१४०                                         |                   | नम् ४.१६४: ९.३०          |
| शीचस्य           | ५.११०                | श्राद्यम्            | ३.१२२, १२३,                                   | भेजीधर्मा         | नु ⊏.४१                  |
| शीचानाम्         | ४.१०६                | १३८, १४६,            | १८८, २०४,                                     |                   | वे३४ [१ <b>५९], १९</b> ८ |
| शीचे ४           | .१७४; ९.११           | २२२, २४७,            | २४९, २८०,                                     | [२२३]. प          | ।९९[२२४]; ४.९१,          |
| शीचेन            | 8.985                | २८१, २८२;            |                                               | २४८               |                          |
| शीचेप्स्         | २.३६ [६१]            | भाइस्य               | ३.२७=                                         | धेय:स्            | २.१८२ [२०७]              |
| शौण्डिकान्       | <b>९.</b> २२४        | भाद्धस्य<br>भाद्धानि | ३.१३९                                         | श्रेयसः           | <b>૧</b> .૧૬૪            |
| शौण्डिकानाम्     | ४.२१६                | <b>भाद्धिकम्</b>     | ४.११६, ११७                                    | श्रेयसा           | २.९४ [११९];              |
| शीवः             | 9.980                |                      | <b>፡,                                    </b> | १०.६०             |                          |
| शीनकस्य          | ₹.9६                 | १४१, १९१,            | २२०, २३४,                                     | श्रेयस्करत        | रम् १२.८४, ८६            |
| शीनम्            | ሂ. 9 ३               | २३४, २७६             |                                               | श्रेयस्करम्       | 9,55                     |
| शौर्यकर्मापदेशैः | 4.२६=                | भारोन                | ३.१४०                                         | श्रेयस्त्वम्      | 90.55                    |
| शीर्यम्          | ७.२११                | भाडेषु               | ३.१३९                                         | श्रेयांसः े       | 8.80                     |
| रमशानगोचरम्      | 90.38                | भादैः                | ३.८१                                          | श्रेयांसम्        | ۳. <b>९</b> ६            |
| रमशानान्तः े     | 9.934                | भावण्याम्            | ४.९५                                          | श्रेषानु          | E.900; 90.992            |
| [२।१६]           |                      | श्रियः               | ९.२६                                          | श्रेयसीम्         | 90.58                    |
| -                |                      |                      |                                               | •                 | • • •                    |

११४८ मनुस्मृति

| श्रेष्ठः                | 5,59                 | <b>श्ववताम्</b>      | ४.२१६                  | च्ठीवनैः                 | ४.१२३               |
|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| श्रेष्ठताम्             | 8.284                | श्वविष्ठ्ययाम्       | १०.९१                  | संकरजातानाम्             | ሂ.5९                |
|                         | १.१०६;               | <b>श्ववृत्तिः</b>    | . ૪. ξ                 | संकरीकरणम्               | 99.85               |
| 9.799                   |                      | <b>ं</b> श्ववृत्त्या | 8,8                    | संकरे                    | 90,80               |
|                         | १.९६; १२.१०३         | श्वभू: २.            | १०६ [१३१]              |                          | 1.922 [२।३]         |
| श्रेष्ठ्यम्             | 97.35                | श्वरभृगालखरैः        | ११.१९९                 |                          | .११५ [१४०]          |
| श्रेष्ठ्यात्            | 90.३                 | <b>च्यस्</b> रः      | ३.११९                  | संकल्पमूलः '             | १.१२२ [२।३]         |
| श्रेष्ठ्येन             | 9.900                | <b>रवसुरम्</b>       | ३.१४८                  | संकल्पसम्भवा             | 9.9२२               |
| भोत्रम्                 | २.६४ [९०]            | श्वसुरान् २.         |                        | [२।३]                    |                     |
| भोत्रादीनि              | २.६६ [९१]            | श्वसूकरनिपातेन       | <b>5.</b> २ <b>९</b> 5 |                          | 1.928 [214]         |
|                         | ३.१२०, १३७,          | <b>श्वसूकरमुख</b> ०  | ८.२३९                  | संकीर्णयोनयः             | १०.२४               |
| १८४; ७.१३               | ३, १३४; ८.६४,        | श्वहतम्              | <b>5.</b> ₹₹           | संकीर्जानाम्             | 9.99६               |
| ३९३                     |                      |                      | १७६ [२०१];             | संक्षेपेण                | ७.१५७               |
| भोत्रियम्               | ⊏.३९३, ३९५           | <b>३.२३९</b> , २४९   | ।; ५.१३०;              | संक्रमध्व <b>जय</b> ष्टी |                     |
| भोत्रियस्त्वम्          |                      | ७.२१; १२.६२          |                        | संख्याने                 | E.800               |
| श्रोत्रियस्य            | 8,228                | श्वावित्             | १२.६४                  | संख्याय                  | <b>=.</b> ₹         |
|                         | २.१०९ [१३४]          | श्वाविधम्            | ४.१८                   | संगतः                    | 5.395               |
| श्रोत्रियात्            | 90.933               | रिवत्रि              | ₹.७                    | संग्रहः                  | 3.93=               |
| भोत्रियान्              | 8.39                 |                      | .१६१, १७७              |                          | =.३४६, ३४७,         |
| श्रोत्रियाय             | ₹.9२=                | रवैत्र्यम्           | ११.५७                  | ₹ ५ -                    |                     |
| श्रोत्रिये              | ¥.59                 | षट्कर्म०             | 8.9                    | संग्रहणे                 | =.349               |
| श्रोत्रियेषु            | द,३ <b>९</b> ४       | चट्पदा               | ७.१२९                  | संग्रहम्                 | ७.११४               |
|                         | .२७१: १२.१२१         | षड्ऋतून्             | ३.२१७                  |                          | 9.993; 8.99         |
|                         | .१७ [४२], १३४        | वड्गुणान्            | ७.१६०                  | .संग्रहेष                | 5.399               |
| [948]                   |                      | षडड्-वित्            | ₹.9=४                  | संग्रामात्               | 9.59                |
| श्लक्ष                  | च.३ <b>९</b> ६       | वड्भागः              | 5,₹08                  | संग्रामे                 | ७.९४, १९९           |
| <b>१ले</b> ष्मनिच्च्यूत |                      |                      | 939; 5.33,             | संप्रामेषु               | . ७,६६              |
| श्लेष्मा                | <b>X.9</b> ₹X        | ३४, ३०४              | _                      | संगान्                   | ६.३३, ⊏१            |
| <b>श्लेष्मातकः</b>      | <b>ξ.9</b> 8         | वङ्भागहारिणम्        | 5.305                  | संगे                     | ¥.30                |
| श्लीपदी                 | ३.१६४                |                      | ८४; ९.१९४              | ंसंगेभ्यः                | <b>=.</b> ६५        |
| श्वक्रीडी               | ३.१६४                |                      | १३३ [१४८]:             | संचयनात्                 | <b>५.५९</b>         |
| श्वतरोष्ट्रे            | ४.११५                | <b>३.२३९</b>         |                        | संजीवनम्                 | ४.५९                |
| श्वगर्वभम्              | 90.49                | चण्डस्य              | 8.299                  |                          | 9.88; =.939         |
| स्वगृधैः                | <b>₹.</b> ٩٩४′       | चण्डे                | 99.933                 |                          | <b>३.२</b> ४९; ११.४ |
| <b>स्वगोधा</b>          | 99.939.              | वण्मासान्            | <b>३.२६९</b> ;         | संवाता                   | <b>⊏.३४</b> २       |
| श्वजाधनीम्              | 90.90=               | 99.930               |                        | संदितानाम्               | न.३४ <b>२</b>       |
| श्वनकुलस्य              | 99.948               | चळालकालता            | 99.200                 | संध्ययोः                 | 8,40                |
| श्वपचानाम्              | 90.49:               | वष्ठे .              | २.१२ [३७]              | संध्ये                   | 5.58                |
| श्वपचाम्                | <b>३.९</b> २.        | वाङ्गुणसंयतम्        | <i>ه</i> . ۲           | संघ्योपासनाम्            |                     |
| श्वपदम्                 | ९.२३४                | वाङ्गुण्य०           | ७.१६७                  | संनिधातृन्               | ९.२७=               |
| श्वपाकः                 | 90.998               | वाण्मासिकः           | ७.१२६                  |                          | १, ९६; ८.१८२        |
| श्वभि:                  | <b>४.१३१; ६.</b> ४१; | वोडशीम्              | २.६१ [६६]              | संन्यासम्                | 9.998               |
| 5.309                   | 0 - 0 - 5            | चोडशे                | २.४० [६४]              | संन्यासिकानाम्           | <b>Ę.</b> =Ę        |
| श्वमांसम्               | १०.१०६               | ष्ठीवनम्             | ४.५६                   | संन्यासेन                | ४.१०८; ६.९६         |

| संपी कः       | १२.७६                | संसारम्          | ६.७४             | संख्यया       | 5. <b>९७</b>           |
|---------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------|
| संप्रवेतारम्  | ७.२६                 |                  | ४२, ४४,          | सख्यादीन्     | 3.993                  |
| संप्रतापनम्   | <b>४.</b> ५९         | 90               |                  | संख्युः       | ११.५८, १७०             |
| संप्रीत्या    | ₹. <b>११३; ⊏.१४६</b> | संसारे           | १.५०             | सनोत्रात्     | <b>९</b> .9 <b>९</b> ० |
| संभ्रमे       | 8.99=                | संसृष्टः         | १.५६             | संडकरः        | ११.१२४                 |
| संभाषणम्      | <b>5.</b> ₹0         | संसृष्टरूपम्     | <b>८.२०३</b>     | संड-करम्      | ९.६७                   |
| संभाषा        | <b>⊏.३६३</b>         | संस्कर्ता        | ४.४१             | सड-करे        | ८.३४९                  |
| संभाषाम्      | ⊏.३६१, ३५४           |                  | (२; ३.४३         | सङ्गजान्      | 97.95                  |
| संभूतिम्      | २.१२२ [१४७]          | संस्कारकर्मीण    | 99.929           | सङ्गतानि      | ३.१४०                  |
| संभेदे        | <b>८.३</b> ४६        |                  | : ९.१७६;         | सङ्गरे        | ४.१२१                  |
| संमार्जन०     | ४.१२४                | ्१०.६९, १२६; ११  |                  | सचराचरम् ७    | .२९; ११.२३६            |
| संमोहात्      | ७.१२                 | संस्कारविधिम्    | 9.999            | सचिवः         | ७.१२०                  |
| संयतात्मानः   | ११.२३६               | सस्कारस्य        | ₹.0              | सचिवानु       | ७.५४                   |
| संयताम्       | 5.3 <b>६</b> ४       | संस्कारार्थम्    | २.४१             |               | १०३; ११.२०२            |
| संयमः         | १२.५३                | संस्कारेण        | 99.988           | सजातिजाः      | १०.४१                  |
| संयमे         | २.६३ [८८]            |                  | ९ [१६४]          | सजात्या       | ९.⊏७                   |
| संयम्य        | २.७४ [१००];          | 90.990           |                  | सजात्येषु     | <b>८.३८७</b>           |
| 92.99         |                      |                  | ; =.४१२          | सञ्जनगर्हितः  | 90.35                  |
| संयुक्तान्    | ७.२१४                | संस्कृतायाम्     | ९.१६६            |               | 8.908; 4.57            |
|               | ६२, ६४; १२.६०        | संस्था           | 9.29             |               | २.१९२ [२१७];           |
| संयोगात्      | ४.११३                | संस्थाने         | 5.₹ <b>9</b>     |               | १८; ४.१७८;             |
| संयोगे        | ٩.٩                  | संस्थानैः        | ९.२६१            |               | , १४१; ९.४७;           |
| संरक्ष्यमाणः  | ७.१३६                | संस्थितस्य ३.२४७ | ); <b>९.</b> १९० | १०ू.१२७       |                        |
| संरम्भात्     | ४.१६६                | संस्थितायाम्     | ९.१९२            | सती           | ९.९०, १७३              |
| संवत्सरः      | .इ.३७३, ३७४          | संस्थितिः        | ९.१४             |               | १.११, १४, ७४;          |
| संवत्सरम्     | ३.२७१; ९.७७;         | संस्थिते         | •¥.¥=            | १०.६४; १२.    |                        |
| ११.१९=        |                      | संस्पृष्टः       | ¥,9¥₹.           | सत्कारम्      | ३.१३७                  |
| संवत्सरस्य    | ४.२१                 | संस्पृष्टम्      | ४.१२३            | सत्कारेषु     | 3, 49                  |
| संवत्सरात्    | ९.७७                 | संहतस्य          | ७.१६५            | सत्कृतम्      | 3.758                  |
| संवत्सरे      | ४.७६                 |                  | ६६, १९१          | सित्क्रयाम्   | 3.925                  |
| संबत्सरेज     | ११.१८०               | संहताभ्याम्      | 8,52             | सत्पुत्रः     | ९.१५४                  |
| संवासे        | <b>5.३७३</b>         | संहातम्          | 8,59             | सत्प्रतित्रहः | १०.११४                 |
| संविवः        | ς, χ                 | 'संहारः          | 9.50             | सत्यधर्मः     | ४.१७५                  |
| संविदम्       | 5.298                | संहिताजपः        | 99.200           | सत्यपूताम्    | €.8€                   |
| संविभागः      | ४.३२                 | संहिताम्         | 99.00            |               | :१; २.४८ [८३]          |
| संविताङ्गः    | ४.४९; =.२३           | सकच्छपाः         | 92.82            |               | .२; =.१४, ४४,          |
| संवृतसंवार्यः | ७.१०२                | सकलः             | 9.59             |               | ३, ६६, १०९;            |
| संशयः         | २.६२ [=७];           | सकलाः            | 97.700           | १०.६३; ११.    | .१९६, २२२              |
|               | १२२; १२.११२          | सकाकोलम्४.८९     |                  | सत्यवादिनम्   | ७.२६                   |
| संभयः         | ७.१६८                |                  | ६४, ३६८          | सत्यवादिनि    | 5.969                  |
| संसदि         | ٠=.٤٦                | सकुल्यः          | 9.950            | सत्यसग्धेन    | ७.३१                   |
|               | ३: ११.४४, १८१        | सकृत्स्नायी      | 99.298           | सत्यसाक्षिणः  | <b>5.</b> ₹₹७          |
| संसर्गान्     | ६.७२                 | सक्तेन           | o                | सत्या         | २.१२३ [१४८];           |
| संसार०        | १.११७; १२.५१         | संखा             | ₹.990            | ८.१६४         |                        |
|               |                      |                  |                  |               |                        |

११५० मनुस्मृति

| सत्यात्                               | 5.90¥              | सन्धिवपर्ययौ                  | ७.६४                          | सप्ताङ्गस्य   | ९.२९६                                 |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| सत्यानृत०                             | ¥,¥, Ę             | सन्धिवलायाम्                  | 8, 4, 4                       | सप्ताहात्     | 5.90F                                 |
| सत्ये                                 | 9.59               |                               | ८.२४८, २५१                    | सबलवाहनम्     | 9.393                                 |
| सत्येन ५.१०९;                         | 3 Y E0             | सन्तम्                        | 8.288                         | सबान्धवः      | ٠ <u>.</u> ٩٩٩                        |
| ==, 99=, 99€,                         | 298                | सन्तानस्य                     | 9. 49                         | सबान्धवम्     | ७.२=                                  |
|                                       | २२ [४७]            | सन्तानार्थम्                  | ९. ९६                         | सब्दमचारिणी   | ४.७१                                  |
| सव:                                   | 289                | सन्तुष्टः                     | ₹.६०                          | सभा           | <u> </u>                              |
| सरकाषम्                               | 99.3               | सन्तोषम्                      | 8.92                          | सभान्त०       | 9.09                                  |
|                                       | 1 [२। <b>१२]</b> , | मन्तोषमूलम्                   | 8.92                          | सभाप्रपा०     | 9,758                                 |
| 930 [2195]                            | ([////],           | सन्धिः                        | ७.१६३                         |               | 984; =.9,                             |
| सदाचारम्                              | <b>४.</b> १५५      | सन्धिनीकीरम्                  | ٠. ۱ <del>۱</del> ۲. ۶        | 90.99, 93     | ( - 5) ( ) ().                        |
| सदाचारवान्                            | 8.94=              |                               | २.४३ [७ <b>८</b> ];           |               | , १४, १८,                             |
| सबे                                   | 5.9X9              | ₹.२=0; ४.99                   |                               | 98            | ., (-, (-,                            |
| सबुशस्त्रीष्                          | 9.92X              | सन्ध्यांशः                    | 9.58                          | सभृत्यस्य     | ७.१४३                                 |
|                                       | ۰۰۱۲۲<br>(۲۱۹];    | सन्ध्या                       | 9.58                          | सभृत्येन      | 9.35                                  |
| ३.१४७, १६५:                           |                    | सन्ध्याम् २.७१                |                               | सम्बे:        | 5.90                                  |
| =.¥ <b>६; ९.२९,</b> ३१                |                    | [907]; ४.९३;                  |                               | समक्षदर्शनात् | 5.98                                  |
|                                       | , ।००<br>१९ [२४४]  |                               | . 9९७ [२२२]                   | समक्ष्र       | =.248                                 |
| सद्रयः                                | 9.289              |                               | .१८० [२०४]<br>.१८० [२०४]      | समब्रधनम्     | =. \ <b>₹</b> ∘                       |
| सद्विगर्हिता                          | 99.47              | सपत्नान्                      | . (20 \ ) . (20 \ ) . (30 \ ) | समग्रमसहारकम् |                                       |
| सब्विगर्हितैः                         | 3,85               | सपरिच्छवः                     | 9.789                         |               | .१३, २४६                              |
|                                       | ४ [२३९ <u>];</u>   | सपरिच्छवम्                    | 99.98                         | समता ।        | £.88                                  |
| 90.925                                | . [ / 4 /]'        |                               | .80; ९.२७४                    |               | 5; 5.295;                             |
| संधर्माषः                             | 90.89              | सपरिवृंहणः                    | 92.908                        | 97.974        | 7, 3, 17,                             |
| सस्य०                                 | 92 30              | सपरिच्ययम्                    | <b>७.</b> १२७                 | समितक्रमे     | ११.२०३                                |
| सत्त्वम् १२.२४                        |                    | सपवित्रम्                     | 3.73                          | समित्रिल्लाम् |                                       |
| सत्त्ववृद्धिकरः                       | ,                  | सपवित्रान्                    | ₹. २ . २ . २<br>₹. २ 9 o      | समम ३.१       | ०७; <b>५.३</b> २ <u>;</u>             |
| सत्त्वस्य                             | 17.35              | सपशुद्रव्यसंचयः               |                               | ९.१०४, १९२, ३ |                                       |
|                                       | 80, 983;           | सपादम्                        | =.289                         | 99.49         | . 1 \ , \ 1 1 1 ,                     |
| 97.45                                 | , (,               | सपामः                         | =. <del>2</del> 80            |               | ४ [२।१४]                              |
| सत्सु                                 | ४.२५५              | सपालान्                       | =.787                         | समयक्रियाम्   | 9.202                                 |
| सत्रम्                                | 5.₹¢₹              | सपिण्डता                      | ¥.50                          | समयभेदिनाम्   | 5.295                                 |
| सत्रिजाम्                             | <b>५.९३</b>        | सपिण्डात्                     | ९. ५९, १ <b>८७</b>            | समयम्         | 90,43                                 |
|                                       | र. ४२<br>; ४.१३८;  |                               | . २२२ [२४७]                   | समयय्यभिचारिण |                                       |
| ७.९८: ९.६४, ३२                        |                    |                               | (९, ६१, <b>१</b> ००           | 229           | 1 4.110,                              |
| सनातनम् १.२२, २                       |                    | सपिण्डैः                      | 99.9=2                        | समर्थम्       | ४.१८६                                 |
| 97.88, 88                             | A 4.07.            | सप्त्रः                       | 90.900                        | समवर्णासु     | <b>9.13</b> 4<br><b>9.9</b> 4 <b></b> |
| सनातनी                                | ;<br>३.२ <b>=४</b> | सप्तकम्                       | 99.744                        | समवर्षे       | 5. 1 <del>1 1</del> 1                 |
|                                       | . ९. <b>१९२,</b>   |                               |                               | समवाये        | 7. \ ₹ \$                             |
| २ <b>१</b> २                          | . 5.157,           | सप्तकस्य<br>सप्तत्या          | ૭.५२<br>≈.३ <b>९</b> ४        |               |                                       |
| र १२<br>सनाभ्यः                       | ४.८४               | सप्तारपा<br>सपद्वारावकीर्णाम् |                               |               | 98 [938]                              |
| _                                     | र.५०<br>२०, १६१,   |                               | •                             | समस्तयोः      | ₹.5X                                  |
|                                       |                    |                               | १६२ [१८७];                    | समस्ता        | <b>5.</b> ₹₹                          |
| १६२, १६९, २०६:<br><b>सन्धिवत्रहम्</b> |                    | 99.942                        | 0 - 0 -                       | समस्तानाम्    | <b>৩. </b> ሂ৩                         |
| त्तारवाषप्रहभ्                        | '9.ሂዩ              | सप्तरात्रेष                   | 90.93                         | समस्तैः       | ७.१४९                                 |
|                                       |                    | सप्ताङ्गम्                    | ९.२ <b>९</b> ४                |               |                                       |

| समाख्याता ७.१५६                         | समुद्रे ८.१८८, ४०६                    | सरहस्यानाम् ११.२६२                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| समानतम् ७.९३                            | समुद्रेष ९.२२                         | सरान् ८.२४७                                |
| समागमम् ९.२६०                           | समूलः ४.१७४                           | सरितः १.२४                                 |
| समागमे ११.८३                            |                                       | सर्गः १,८०                                 |
| समाजाः ९.२६४                            |                                       | सर्गस्य १.८७, ९३                           |
| समावेयानि २.२१५ [२४०]                   |                                       | सर्गे १.२९                                 |
| समानंशान् ९.११६                         |                                       | <b>सर्पः</b> ४.१२६                         |
| समानजन्मा २.१८३ [२०८]                   |                                       | सर्पम् ४.१३४: ११.१३३                       |
| समानयानकर्मा ७.१६३                      |                                       | सर्पाः १.४४; १२.४२                         |
| समानशयने ४.४०                           |                                       | सर्पादीनाम् ११.१३९                         |
| समानि १.२४; ११.४४                       |                                       | सर्पान् १.३७                               |
| समानोदकभावः ४.६०                        |                                       | . <b>सर्पिः</b> ११.२१२                     |
| समान्ते ४.२६                            |                                       | सर्पिवा ११.११९                             |
| समापनात् ५.८८                           |                                       | सर्पिवाम् ४.२३३                            |
| समाप्तिकम् ३.१४४                        |                                       | सर्वकण्टकः ९.२९२                           |
| समाप्ते ् २.२१९ [२४४]                   |                                       | सर्वकर्मषु ९.३१९                           |
| ¥.55; 99.59                             | सम्पूर्णः १.१०९                       | सर्वकामानाम् २.७० [९४]                     |
| समाम् ८.३६६                             |                                       | सर्वकार्याणाम् ७.१७८                       |
| समावृतः ३.४; ८.२७                       |                                       | सर्वकार्याणि ७.५९                          |
| समारवस्तः ७.५९                          |                                       | सर्वजन्तवः ३.७७                            |
| .समासतः १.६८, ८९                        |                                       | सर्वज्ञानमयः १.१२६ [२.७]                   |
| ७.१४६                                   | सम्बन्धान् २.१५ [४०]:                 | सर्वतेजमयः ७.११                            |
| समासीनः २.७७ [१०२]                      |                                       | सर्वदण्डः ९.३२३                            |
| समासेन े १.१४४ [२।२४]                   | सम्बन्धिनः ४.१८३                      | सर्ववण्डम् ८.२८७                           |
| ३.२०; ४. <b>१६०; ७.२०</b> २;            |                                       | सर्वद्रय्याणि ७.९६, २१८                    |
| <b>९.१०१; १२.३९</b>                     | सम्बन्धी ४.१७९                        | सर्वद्रय्यात् ९.११२                        |
| समाहर्तृन् ७.६०                         |                                       | सर्वदिक्षुः ३.५७; ७.१५९                    |
| समाह्वयः ९.२२१, २२३                     |                                       | सर्वदेहिनाम् ८.८६: ९.३३                    |
| समाह्वयम् ९.२२४                         |                                       | सर्वधर्मबहिष्कृताः ९.२३८                   |
| समीक्यकारिणम् ७.२६                      |                                       | सर्वधर्मविवः ८.६३                          |
| समिबाधानम् २.१४१ [१७६]                  |                                       | सर्वनाशाय ८,३५३                            |
| समि <b>ढे</b> ११.७३<br>समिधः २.१६१ [१८६ |                                       | सर्वपण्यविचक्षणः ८.३९८                     |
|                                         |                                       | सर्वपण्यानाम् ८.४०१<br>सर्वपापः ११.२१५     |
| समित्रज्ञातिबान्धवान् ९.२६९             |                                       |                                            |
| समृत्कर्षे ११.४४<br>समृत्पत्तिम् ५.४९   |                                       |                                            |
|                                         | सम्मानात् २.१३७ [१६२]                 | सर्वपापापनोबनम् ११.२६०<br>सर्वपापेच् ८.३८० |
|                                         | ·                                     |                                            |
| =                                       | 3                                     | सर्वपारैः ४.१८१: ११.२६२                    |
| समुद्धते ९.११६                          | सरटानाम् १२.५७<br>सरस्वती १.१३६[२।१७] | सर्वप्रवत्तनेस ३.१८४                       |
| समुद्रम् ६,१७४                          |                                       | सर्वभक्षः ९.३१४                            |
| समुद्रयानकुशलाः ८.१५७                   |                                       | सर्वणृत० ९.३४                              |
| समुद्रयायी ३.१५८                        |                                       | सर्वभूतकृत् ११८                            |
| समुद्रात् १.१४१ [२।२२]                  | सरहस्यम् २.११४ [१४०]                  | सर्वभूतभय० ८,३४७                           |

| सर्वभूतात्मा १.५४        | 'सवासा ४.७७, ७८:             | ११८, ११९, १९७            |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| सर्वभूतानाम् ७.१४; ९.३३३ | 99.908                       | साक्ये ८.६१, ६२, ९७;     |
| सर्वभूतानि ३.९३: ४.२३४:  | सवासाम् ११.२२३               | 99.55                    |
| ७.४; ९.३०६               | <b>सच्यः</b> २.४७ [७२]       | साक्येक् ६.७१            |
| सर्वभूतानुकम्पकः ६.८     | सच्याहतिप्रजवकाः ११.२४८      | साभात् २.२१२ [२३७]       |
| सर्वभूताश्रितम् १२.२६    | सच्ये २.३८ [६३]              | सामि॰ १.११४; ८.१७८       |
| सर्वमांसस्य ५.४९         | सच्येन २.४७ [७२]             | साक्षिणः ८.४४, ४७, ६१,   |
| सर्वमांसादः ४.१४         | सशस्कान् ४.१६                | ६३, ७२, ७९, १०८, १६९,    |
| सर्वयत्नैः ७.१७४         | सशुद्धाः ७.२१९               | 248                      |
| सर्वयोधेभ्यः ७.९०        | ससंतानानि ३.१४               | साक्षिप्रत्यय० ५.२५३     |
| सर्वरत्नानि ११.४         | ससत्त्वेच् ४.४७              | साक्षिणम् ८.१८, ८४       |
| सर्वर्तकम् ७.७६          | ससन्ध्यांशेच् १.७०           | साक्षिणाम् ५.२४९         |
| सर्वलक्षणहीनः ४.१४८      | सन्ध्येष् १.७०               | सामिता ५.५०              |
| <b>सर्वलोक</b>           | ससहायः ८.१९३                 | साक्षिद्वैधे ५.७३        |
| सर्वलोकप्रकोपः ७.२४      | सस्नेहम् ५.८७                | साक्षिणः ८.४४, ६०, ८३    |
| सर्वलोकस्य ८.३०८         | सस्यप्रदाम् ७.२१२            | साकी ६.६४, ७४, ७४, ७७,   |
| सर्ववर्णाः ७.२४: ९.२४०   | सस्यसम्पन्नम् ७.६९           | E9, E3, E8, 9E2, 2XE     |
| सर्ववर्णानम् १.२: ४.१४६  | सस्यानि ९.२४७                | सागरानु १.२४             |
| 9.6                      | सस्यान्ते ४.२६               | सागरे ६.९०               |
| सर्ववर्णेभ्यः ८.४०       | सहजः १२.१३                   | साङ्गतिकम् ३.१०३         |
| सर्ववर्णेषु ८.८३; १०.४   | सहद्यावायृथिय्योः ३.८६       | सातिशयम् ९.११४           |
| सर्वविक्रयी २.९३ [११८]   | सहिपण्डक्रियायाम् ३.२४८      | सात्वतः १०.२३            |
| सर्ववेदसदिक्षणाम् ६.३८   | सहस्तानःम् ४.२९              | सास्विकम् : ३.२६३; १२.३१ |
| सर्ववेदसम् १.२१          | सहस्रकृतवः २.५४ (७९)         | सास्विकाः १२.४०          |
| सर्वशास्त्रविशारदम् ७.६३ | सहस्रगः ११.१४                | सारियकी १२.४८, ४९        |
| सर्वश्कतानि ४.९          | सहस्रदः ३.१८६                | सात्त्वकीम् १२.४०        |
| सर्वसेतवः ७.२४           | सहस्रपतये ७.१७               | साधन० ४.१९६              |
| सर्वस्वहारम् ९.२४२       | सहस्रपतिम् ७.११५             | साधनम् ११.२३७; १२.९९     |
| सर्वहारम् ८.३९९          | सहस्राधिपतिः ७.११९           | साधवः ९.६८, ९९           |
| सर्वाकरेषु ११.६३         | सहायम् ४.१३३                 | साधारणः ९.९६             |
| सर्वाकुशलमोक्षाय ११.२२१  | सहायाः ८.६४                  | साधः २.८४ [१०९], १६८     |
| सर्वारमभूतये ३.९१        | सहायार्थम् ४.२३८, २३९,       | [१९३]; ७.२४; ९.२४३;      |
| सर्वेष ८.३७४             | २४२                          | 90.58                    |
| सर्वोपायान् ७.२१४; २१४   | सहायेन ४.२४२; ६.४९           | साधुतः ४.२५२             |
| सर्वोपायैः ११.११२        | सहायैः ९.२६७                 | साधुभ्यः ११.१९           |
| सर्वपाः ८.१३४            | सहासनम् ८.२८९                | साधिभः १.१३०[२।११]       |
| सलोकतामु ११.२२०          | ंसहिताः ९.२१२                | साधुम् ६.२९३             |
| सवनेषु ६.२२              | सहेतानाम् ५.११५              | साधुषु २.४४ [८०]; ७.१६८  |
| सवर्णः ३.९ २             | सहोदः ९.१६०, १७३             | साधूनाम् १.१२४ (२।६):    |
| सवर्णाः २.१०७ [१३२]:     | सहोदम् ९.२७०                 | ¥.20€; =.399             |
| २.१८५ [२१०]: ९.१५७       | सहोदराः ९.१९२                | साध्यम् ११.२३=           |
| सवर्षाम् ३.४: ४.१६७:     | साकस्येन १२.२४               | साध्याः १२.४९            |
| 0.00                     | <b>साक्यम्</b> ८.६२, ६८, ६९, | साध्यानाम् १.२२: ३.१९४   |
| सवर्णास् ३,४३; १०२०      | ७४; इ.इ., इ७, ९३, १०७,       | साधीः ११.२९              |

| साध्वी ४.६६, १४६, १६०,  | सायाह्ने ११.१८२           | सिद्धिकारणम्    |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| 9६४: ९.२९               | सारतः ६,४०५               | सिद्धिम् २.     |
| साध्वीनाम् ५.१६२        | सारफल्गुत्वम् .९.५६       | [९७]: ६.४२:     |
| साध्वीम् ९.९४           | सारसम् ५.१२               | सिन्धवः         |
| साध्य्याः ५.१५४         | सार्धम् १.२७: ९.२०९       | सिसृक्षया       |
| सानुनेभ्यः ३.८७         | सार्घे ८.१३८              | सिस् <b>य</b> ः |
| सान्तपनम् ४.२०; ११.१२४, | सार्वभौतिकः १२.४१         | सीताद्रव्य      |
| १६४, १७३, २१२           | सार्ववर्षिकम् ३.२४४       | सीववृत्रिः      |
| सान्तरालानाम् १.१३७     | सारागराधतः ९.२६२          | सीमा ८.६        |
| [२.१८]                  | सारापराधी ८.१२६           | २४७, २४८        |
| सान्तानिकम् ११.१        |                           | सीमाम् ८.२४५    |
| सान्त्वेन ८.३९१         |                           | सीमायाम्        |
| सान्वयः २.१४३ [१६८]:    | सावित्रान् ४.१५०          | सीमालिङ्गानि    |
| ₹.२० <b>५: ⊏.</b> १९⊏   | सावित्री २.१३ [३८], ४६    | सीमाविनिर्णयम्  |
| सान्वये ८.३३१           | [=9], 984[960]; 90.20;    | सीमाविनिर्णये े |
| स्रंपरायिककरपेन ७.१८४   | 99.989                    | सीमाविवादविनि   |
| साप्तपौरुषी ३.१४६       | सावित्रीपतिताः २.१४ [३९]  | सीमासेत्विनिर्ण |
| साफल्यम् १२.९३          | सावित्रीम् २.७६ [१०१], ७९ | सीमाजाने        |
| साम० १.२३: ७.१०७,       | [908]: 99.228             | सीम्नि ८.२४१    |
| १०९, १४९                | सावित्रीमात्रसारः २.९३    | सीसकस्य         |
| सामवण्डी ७.१०९          | [995]                     | सुकरम्          |
| सामध्यनी ४.१२३          | सावित्र्याः २.४२ [७७], ४८ | सुकालिनः        |
| सामन्तप्रत्ययः ८.२६२    | [=3], 923 [985];          | सुकृतकृत्       |
| सामन्तवासिनः ८.२४८      | 99.988                    | सुकृतम् ३.९     |
| सामन्ताः ८.२६३          | साहसः ८.१३८, २७६          | ६.७९: ७.९४      |
| सामन्तानाम् ८.२४९       | साहसम् ७.४८: ८.६, १२०,    | सुकृतिनः        |
| सामन्तान् ९.२७२         | ३३२                       | सुकृतेः         |
| सामवेदः ४.१२४           | साहसिकदण्डध्नी ५.३५६      | सुक्षेत्रे      |
| सामवेदवित् १२.११२       | साहसिकम् ८.३४४            | सुख० १.२१       |
| सामान्यम् ७.५६          | साहसिकान् ८,३४७           | 97.55           |
| सामासिकः ७.१८०          | साहसे ८.३४६               | सुखदु:खयो:      |
| सामासिकम् १०.६३;        | साहसेषु ८.७२              | सुखम् १.४४,     |
| 92.38                   | साहस्र० १.७९              | २.१३८ [99       |
| सामिषम् ४.१३१           | साहस्रम् १.७१             | ४.१२, १४९,      |
| साम्ना ७.१९८; ८.१८७     | साहसस्य ८.३४५             | २२९: ४.४४,४     |
| साम्नाम् ११.२६२         | सिहतुण्डान् ५.१६          | 9.993; 5.38     |
| साम्परायिकम् ११.३०      | सिहबत् ७.१०६              | १२.१३, २०       |
| साम्यताम् १२.९०         | सिहाः १२.४३               | सुखस्य          |
| साम्यम् ११.१७४. १९४     | सिताः ११.१३०              | सुखार्थी        |
| साम्राज्यकृत् ८,३८७     | सिद्धपर्यम् ६.४२          | सुखार्चेषु      |
| साम्बत्सरिकम् ७.८०      | सिद्धस्य ३.८४, १२१        | सवास्त्रम्      |
| सायम् २.१६१ [१८६];      | सिद्धानि ८.१७८            | सुखोदर्कान      |
| ३.१०४, १२१: ४.६२: ६.६:  | सिद्धार्थाः १.८३          | मुखोद्यम् 💮     |
| 99.799                  | सिद्धिः ७.१               | संगुरुः         |
|                         |                           |                 |

90.89 १.६८ [९३]. ७२ 92.99 5.90X १.७४ 9.5, 38 9.293 90.993 ६, १४९, २४६, (4, 242, 244 ८.२४१. २६४ E. 289, 248 5.285 **5.25** निर्णयः ८.२५३ र्गयः ८.२६२ 5.289 ४, २४४, २४९ 4.998 ७.४४ ₹.9९७, 9९5 ₹.₹७ 900; 8.280; E.39E E. 2 4 & . 90.88 ६, ४९: ६.६४: 8,980 १, १२८ [२।९]; ६३] ३.७९: १६०, १७०, ४६: ६.**८०, ९**५, ¥3; 99.23¥; 4.943 **४.9२: ६.४९** €.2€ 92.98 9.24 २.८ [३३] 99.748

| सर्वारतवतः १६ १२६, १२७  | स्महत् ४.१६७: ७.२८        | सुसहायेन ७.३१                |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| स्चरितैः ९.२६१          | स्म्खः ७.४१               | स्हृत् ८.१७, ३३४: ९.२९४      |
| सकः १,६२: ३,३८: ९,१३८,  | स्यन्त्रितः २.९३ [११८]    | स्हत्स् ७.३२                 |
| 185, 968 96°            | स्यद्भम् ७.१७६            | सुहृद्वधः ११.४६              |
| स्तप्तेन १५,२३९         | सर्गक्षताः ९,१२           | सूकरः ३.२४१                  |
| स्तम् ३.९७. २६३: ९ ९:   | सर्राभिः ३.२०९            | सूकरताम् ३.१९०               |
| १३६. १७=: १०.१०५        | म्रभीण ३.२७७              | स्करोच्ट्राणाम् ११.१४६       |
| स्तस्य ११.४९            | सरा १२.९४, ९४             | स्कतम् १२.१३२.२४१.           |
| स्ताः ३.४१. १९४ ५९८:    | सराध्यतः ९२३७             | <b>ર્વે</b> ફoે              |
| 90.89                   | सरापः ९ २३४ ११,४९,        | सूक्यः १.७                   |
| स्तादानम् ३,२६          | च ४९: ५० <u>५६</u>        | सूक्मताम् ६.६५               |
| स्तानु ६,३७; ९,५=०;     | मराप्त्य १११४९            | स्टमम् १.२२: ८.१३२.          |
| 90.8                    | स्रापानम् १२.५४           | ရိဖဝ                         |
| स्ताम् १,१२७            | स्रायानसमानि १२.५६        | सूक्ष्माः १.१७               |
| स्तार्थिनी ३,२६२        | मंगपानस्य ११.९८           | स्क्मान १.१६                 |
| मृते ३,२६३,९,९          | म्रापानापानन्यर्थम् ११.९२ | स्टनाभ्यः १.१९               |
| म्तै: २,३ [२=]: ३,२४=:  | मरापाने १,२३७             | सुक्ष्मेभ्यः ९.५             |
| y 9 7 %                 | सरापीनाम ४.९०             | स्भाः १.१८                   |
| सतोत्पत्त्वा ३ १६       | सराभाजनः ११,१४७           | स्चकः ४.७१: ११.५०            |
| स्तौ ३ १ ७४: १ १६२:     | म्राम् ११,९०,९०,९३        | सूच्या ७.१८७, १९१            |
| 90.99                   | सुरासंस्पष्टम् १५ १४०     | सूतः १०.११, १७, २६           |
| म्दाः ५. 🗥              | स्हपम् ९.१४               | स्तकः ४.१५२                  |
| संदश्चरम् १.३४          | सरेन्द्राणाम् ७५          | स्तकम् ५.६२                  |
| सधन्याचार्यः १०.२३      | स्लक्षितम् = ४८३          | स्तके ४.११०: ५.५८            |
| स्निष्कृतम् ११.८४       | स्वर्णः = १३४: ११ ९=      | सूतानाम् १०.४७               |
| भनुता ३.१०२             | सुवर्षकर्नः ४.२१४         | सूताम् =.२४२                 |
| स्परीक्षितम् ७,२५७      | संवर्षकारः ४२१८           | सूतिका ४२१२                  |
| स्परीक्षितानु ७.६०      | संवर्णचौरः ११४९           | स्तिकाम् ५.८५                |
| सुपर्णिकन्दराजाम् ३.१९६ | स्वर्णम् ५.२१३, ३६१:      | सृते १०.३२, ३४, ३९           |
| म्पर्जाः १२.४४          | ११.२४०                    | सूत्रकार्पासकिण्यानाम् =.३२६ |
| स्पर्णान् १,३७          | म्बर्णरजत० ८.३२१          | मूत्रम् २.१४९ (१७४)          |
| स्पर्याप्तम् ७,७६       | स्वर्णस्तेयकृत् ११.९९     | सूनवः ११०                    |
| स्प्ताम् ३,३४           | सुवर्णस्तेयजम् ५१.१०५     | सूना ३.६६                    |
| स्प्तेच् ७.१८           | सुवर्णाः ८,५३५            | स्नाचक ४ = ४                 |
| स्प्रकाशेष् =.२४५       | सुवर्णानु ६,२२०           | स्नादोषैः ३७१                |
| सप्रसादानु ३,२१३        | सुवासिनीः ३.१९४           | मूनास्थम् ५ १.४४५            |
| म्जीजम् १०,६९           | सुविदितम् १२.१०५          | स्पशाकः ३,७७६                |
| स्बह्मण्यास ९.१२६       | सुभ्तम् ३.२५४             | सुर्मीम् १५ १० ।             |
| स्बाह्मण्यस्य ९.२४१     | सुसंगृहीतराष्ट्रः ७.११३   | ्सूर्यः २.१९४,३ १९), १९४     |
| सभने २.१०४ [१२९]        | सुसंयतः २.१६४ [१९३]       | [२२०]                        |
| स्भावितम् २.२१४ (२३९),  | स्संस्कृत० ४.१४०          | सूर्यरश्मयः ४.५३३            |
| 298 [280]               | सुसमाहिताः ७.२१९          | सर्ये ३२८८ ११२५९             |
| समनसः २,१४७ [१८२]       | स्समृद्धः ३,५२५           | सूर्येण २ ५९६   २२५]         |

| सूर्योढः ३.१०५                               | सौम्यनाम्नीम् ३.१०       | १७७ [२०२]; ३.४९:                               |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| सूर्यः १.६४                                  | सौम्यान् ३.१९९           | ¥. 70 X; X. 9 X X; 5.00;                       |
| सृतीः ६.६३                                   | सौम्ये ११.१९४            | ९.१, ४९, १३४, १९१                              |
| स्ष्टः ८.४१३                                 | सौरान् ५.८६              | स्त्रियाम् ३.६२: ९.१९८                         |
| सृष्टम् १.४१                                 | सौरिकम् ८.१४९            | स्त्रियौ ३.४९                                  |
| सुष्टाः ५.३९; ९.९६                           | सौवर्षिकः ८.१३७          | स्त्री २.१०४ [१२९], १९८                        |
| स्षिटः १.७८: ३.२४४                           | सीहित्यम् ४.६२           | [२२३]; ३.४९, ६१: ४.६६,                         |
| सृष्टिम् १.२४, ७४                            | स्कन्धितम् ९.५०          | <b>१</b> ०८, १४८, १४९, १४६,                    |
| सेकः ११.४८                                   | स्कन्धेन ८.३१४           | १६०, १६१, १६४: ७.१४९:                          |
| सेकम् ११.१२०                                 | स्तेन० ३.९.४०; ४.२४४;    | ८.३७०, ३७१, ३८९: ९.३,                          |
| सेकेन ४.१२४                                  | ⊏.१४४, ३१६, ३१७, ३३४,    | <b>९,</b> २२. ३०, ७४. २३०,                     |
| सेतुषु ८.२४५                                 | ३४०, ३८६; ११.१००:        | २३२; ११.६६; १२.४९                              |
| सेतौ                                         | १२.५७                    | स्त्रीकार्यम् ५०.४७                            |
| सेनापतिबलाध्यक्षौ ७.१८९                      | स्तेनआटविकादयः ९.२५७     | स्त्रीकीरम् ४.९                                |
| सेनायाम् ७.१२१                               | स्तेनगायनयोः ४.२१०       | स्त्रीगः ८.३८६                                 |
| सेवा ४.६: १०.११६                             | स्तेननिग्रहम् ८.३४३      | स्त्रीजननी ९.८१                                |
| सैनापत्यम् १२.१००                            | स्तेनम् ८.१९७            | स्त्रीजितानाम् ४.२१७                           |
| सैरिन्धम् १०.३२                              | स्तेनस्य ८.३०१, ३१६      | स्त्रीपाम् २.८ [३३], ४१,                       |
| सैसकम् ११.१३३                                | स्तेनाः ७.६३; ९.९२;      | ४२, १४४ [१७९]; ३.४६;                           |
| सोबकम् ४.३६                                  | १२.४९                    | ४.७२, १३०, १४६, १४४:                           |
| सोबरः                                        | स्तेनानाम् ८.३०२: ९.२६३  | ७.१२४; ८.६८, १००;                              |
| सोबर्याः ९.२१२                               | स्तेनान् ९.३१२           | <b>९</b> .१ <del>५</del> ; ११.१६३              |
| सोपकारे =.9४३                                | स्तेनेन ८.३१४            | स्त्रीधनम् ९.१९४                               |
| सोपाकः १०.३८                                 | स्तेय ११.१६१             | स्त्रीधनानि ३.५२                               |
| सोपानत्कः ३.२३८                              | स्तेयकृतम् ११.१०२, १६९   | स्त्रीधर्मयोगम् १.११४                          |
| सोमः ३.२४७: ४.९६: ७.७:                       | स्तेयनिष्कृतम् ११.९८     | स्त्रीनिबन्धनम् ९.२७                           |
| ९.३१४                                        | स्तेयम् ८.६, ३१४, ३३२,   | स्त्रीनिषेवणम् ११.६६                           |
| सोमपः ११.१४९                                 | ३३९: ११. ५४, ६४, १६४     | स्त्रीन् द.१२३                                 |
| सोमपा ३.१९७. १९८                             | स्तेयसंग्रहणेषु ८.७२     | स्त्रीपुंसयोः १.११४; ९.२४,                     |
| सोमम् १०.८८: ११.७, ८                         | स्तेयस्य ६.३१३           | 909, 903                                       |
| सोमयमाभ्याम् ३.२११                           | स्तेयात् ६.३१६           | स्त्रीपुंसौ ९.१०२                              |
| सोमविक्रयणे ३.१८०                            | स्तेयी ९.२३४             | स्त्रीपुम् ६.७                                 |
| सोमविक्रयी ३.१४८                             | स्तेये ८.३३७; ९.२३७      | स्त्रीबालः १०.६२                               |
| सोमसदः ३.१९४<br>सोमस्य ३.८४                  | स्तोककः १२.६७            | स्त्रीबालघातिनः ८.८९                           |
| ·                                            | स्त्रियः २.९८ [१२३], १४२ | स्त्रीबुद्धेः ५.७७                             |
|                                              | [900], २१५[२४०]; ३.४६,   | स्त्रीभिः ७.२२१: ८.३६०:                        |
|                                              | ५०, ११४: ७.४७, ५०, ९६,   | 9.700                                          |
| सौड्यम् ४.२३२<br>सौत्रिकम् २. <b>१९</b> [४४] | १४०, २१९: ६.६६, ७७,      | स्त्रीभ्यः ९.१७, १८                            |
| सीनिक: ४. <b>१८</b> [००]                     | 989; 9.7, ¥, 7€, 9€,     | स्त्रीम् ५.१६७; १२.६७                          |
| सीमिकः ४.२ <b>६</b>                          | 988, 988, 298; 92.58     | स्त्रीयोनिः ९.३४                               |
| सामकः ३.२६<br>सौम्य <b>ः</b> २.१०० [१२४]:    | स्त्रियम् ३.९०,४६;४.४०,  | स्वीरत्नम् २.२१३ [२३८]                         |
| सान्य <b>०</b> ५.१०० [१२४]:<br>=.९७          | ४३;                      | स्त्रीविप्रः ८.३४९                             |
| न.२७<br>सौम्यदर्शनाः २.२२ [४७]               |                          | स्त्रीविवाहान् ३.२० [११]<br>स्त्रीविवाहेः ३.४२ |
| 1,77 [00]                                    | त्त्वसाः ५.११२[१२७],     | स्त्रीविवाहैः ३.४२                             |

| 994६                                 | मनुस्मृति                                       |                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| स्त्रीवृत्तः ७.२२४                   | ₹.9 <b>२०; ४.३३; </b> ५.50,                     | स्पर्शेन ३.२४१; १२.१२०           |
| स्त्रीशूद्धः ४.१३९                   | १२९: ७.१६७: =.१६२,                              | स्पशः ५.११६                      |
| स्त्रीशूद्रदम्भनम् ४.१९८             | १९९, २०० २६४; ९.१८,                             | स्पृष्टमेथुना ८.२०४              |
| स्त्रीश्रुबपतितान् ११.२२३            | १८९, २८३; १०.४४, ७८;                            | स्पृष्टाणिः २.३७ [६२]            |
| स्त्रीश्रुबोच्छिष्टम् ११.१४२         | १२.१४६, २३७: १२.९४                              | स्पृष्टिनम् ४.५४                 |
| स्त्रीषु २.१३३ [१४८]:                | स्थितिमती ९.७४                                  | स्फिचम् ८.२८१                    |
| ۲.३ <b>८; ९.६</b> ٩; ٩٥.६;           | स्थिरारभ्यम् ७.२०९                              | स्पयभूर्पेशकटानाम् ५.११७         |
| १२.५८, १७०                           | स्यूजम् ६.७६                                    | स्मार्तः १.१०८                   |
| स्त्रीसंग्रहणम् ५.६                  | स्थूलसूक्साणाम् ११.२४२                          | स्मृतः २.४२, २०६ [२३१]           |
| स्त्रीसम्बन्धे ३.६                   | स्थीललक्ष्यम् ७.२११                             | स्मृतयः १२.९४                    |
| स्त्रीसुहृद्वधम् ११.८८               | स्नातकः २.११४[१३९].                             | स्मृताः ३.४६                     |
| स्त्रीहन्तृन् ११.१९०                 | ४.१३, ३३, ३४. १२८, १३०,                         | स्मृतिः १.१२= [२।९], १२९         |
| स्त्र्यजीवः ११.६३                    | २०३: ६.१                                        | [२।१०], १३१ [२।१२];              |
| स्यण्डिलम् १०.७१                     | स्नातकगुरून् ३.११९                              | ४. <u>१</u> ४४; ६. <b>५९</b>     |
| स्यलज् ६.१३                          | स्नातकपार्थियौ २.११४                            | स्मृतिमान् ७.६४                  |
| स्थलजानि २.४४                        | [9३९]                                           | स्मृतिसीले १.१२४[२।६]            |
| स्यलारूढ्रम् ७.९१                    | स्नातकब्राह्मणान् ११.२                          | स्मृती ३.२४, २६                  |
| स्थले ७.१९२                          | स्नातकव्रतकल्पः ४.२४९                           | स्रविषः ८.२४६                    |
| स्थविरः २.९५ [१२०];                  | स्नातकस्य १.११३: २.११३                          | स्रान्वजम् , ३,३                 |
| E.388                                | [9३5]; ४.9                                      | स्राची २.१४२ [१६७]               |
| स्यविरम् २.१३१ [१४६]                 | स्नातकैः १०.११३                                 | स्त्रम् ४.४४, ६६                 |
| स्यविरे ९.३                          | स्नानम् ४.४४, १२९, १४२,                         | स्रष्टारम् १.३३                  |
| स्यविरेण ८.७०, १६३                   | २०३: ४.९३, १४४.                                 |                                  |
| स्थाणुः ३.२०१                        | ११.१०९, १७४, २५४                                | <b>स्रुते</b> ४.१२२              |
| स्थापुच्छेवस्य ९.४४                  | स्नानस्य १.१११                                  | स्रोतसाम् ३.१६३                  |
| स्थान० ६.२२, ५९                      | स्नानासनविहारवान् २.२२३                         | स्वकम् ३.२२०: ४.१४,              |
| स्थानम् १.१३; २.२२४                  | [582]                                           | १४४; ७.१७१, १८४;<br>८.४०; ११.१८७ |
| [२४९]; ३.९३; ७.४६, १२९,              | स्नाने ७.२२०                                    |                                  |
| १२४; ⊏.३४४, ४०१<br>स्यानयोगानु ९.३३२ | स्नानेन ५.६६, ८५<br>स्नापन <b>ः</b> २.१८४ (२०९) |                                  |
| स्थानयोगान् ९.३३२<br>स्थानानि ८.१२४  | स्नापन० २.१८४ [२०९]<br>स्नायु० ६.७६             | ११.९९, १२२<br>स्वकर्मण ९.२०७     |
| स्थानासनाभ्याम् ११.२२४               | स्नायुम् ६.२३४                                  | स्वकर्मणाम् १०.२४                |
| स्थाने ५.९४: ७.१९०:                  | स्नास्यन् २.२२०[२४ <b>४</b> ]                   |                                  |
| E.998                                | स्निग्धः ७.१२०                                  |                                  |
| स्थानेषु ८.८                         | स्निग्धेषु ७.३२                                 | स्वकर्मिः १०.४०, ५०              |
| स्थावर० १.४१                         | स्नुषा ९.४७                                     | स्वकर्मस्थाः १०.१                |
| स्थायरजङ्गमैः ९.२६६                  | स्नुवागगुरुतल्पगौ ९.६३                          | स्वकर्मसु २.१४८ [१८३];           |
| स्थावरताम् १२.९                      | स्नुषावत् ९.६२                                  | ९.११४; १०.५०                     |
| स्थावरम् १.४०: ५.२८                  | स्नेहसंयुक्तम् ५.२४                             | स्वकात् ९.१९९, २०७,              |
| स्थावराः १.४६: १२.४२                 | स्नेहान् ६.१३                                   | २७३: १२.७१, ७२                   |
| स्थावराणि ७.१४: ११.२४०               | <del>स्नेहें</del> १२.१२०                       |                                  |
| स्थास्नु ११.५६                       | स्पर्शः १.७६; ८.३४७;                            | स्वकार्यः ६.९६                   |
| स्थितया ९.८७                         | 97.9=                                           | स्वकाले ४.९३                     |
| स्थितः २.१९९ [२२४]:                  | स्पर्शे ४.१३३                                   |                                  |

|                            |                                 | स्वसीयम् ३.१४८                             |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| स्वकुटुम्बान् ११.२२        | स्वम्भूः १.६, ९४                | स्वत्रीयम् ३.१४८<br>स्वत्रीयाम् ११.१७१     |
| स्वके ४.४४; ८.३८७          |                                 | स्वागतैः ४.२२६                             |
| स्वक्षेत्रे ९.१६६          |                                 |                                            |
| स्वगुषेन २.६७ [९२]         |                                 | स्वात् १.८, ९४; ९.११८<br>स्वातन्त्र्यम ९.३ |
| स्वजने ११.९                |                                 |                                            |
| स्वजातिम् ८.२७७            |                                 | स्वातन्त्र्येष ५.१४७                       |
| स्वजातीयः ११.१६२           |                                 | स्वादानात् ८.१७२                           |
| स्वतुन्त्रताम् ४.१४८       |                                 | स्वाध्यायः २.१४२ [१६७]                     |
| स्वतॉशतः ८.४०८             |                                 | स्वाध्यायनिष्ठ ३.१३४                       |
| स्वबारनिरतः ३.४४           | स्वराष्ट्रम् ७.१११              | स्वाध्यायजूमिम् ४.१२७                      |
| स्वदितम् ३.२४१, २४४        |                                 | स्वाध्यायम् २.८२ [१०७];                    |
| स्वदेशे ८.१६७              |                                 |                                            |
| स्वधनात् ९.१४८, १६२        |                                 |                                            |
| स्वधर्मः १०.९७, ११९        |                                 | स्वाध्यायार्थी ११.१                        |
| ्रस्वधर्मम् ५.२: ८.४१, ३९१ |                                 |                                            |
| स्वधर्मस्य २.१२५ [१५०]     | ७.८९: ८.३१८: ११.६, ४०           |                                            |
| स्वधर्मात् ७.१४            | . <b>स्वर्गात्</b> ३.९४०; ६.७४, |                                            |
| स्वधर्मे १.१२७ [२।८];      | 903; 8.248                      | स्वानि १.३०; ४.१४४;                        |
| E. 33 Y                    | स्वर्गायुष्ययशस्यानि ४.१३       | <b>⊏.४२. २११, ४११, ४१</b> ⊏                |
| स्वधर्मेण ३.३; ९.१६७:      |                                 | ्यान् २.१८० (२०४)                          |
| 90.95                      | स्वर्गे े ४.१४४: ⊏.३१३:         | स्वाभाविकः ३.४६                            |
| स्वधाकरम् ९.१२७            |                                 | स्वामिनः ७.१६७; ८.२३३                      |
| स्वधाकारः ३.२४२            |                                 | स्वामिना ८.१५०, ४१४                        |
| स्वधानिनयनात् २.१४७        |                                 |                                            |
| [907]                      | स्वर्जिता ११.७४                 | 277                                        |
| स्वन्ष्ठितः १०.९७          |                                 |                                            |
| स्यप्नः ९.१३; १२.३३, १२३   | _                               |                                            |
| स्वप्नाभ्याम् १.४७         |                                 |                                            |
| स्वप्नाय १.६४, ६६          |                                 | १९७, २९३                                   |
| स्वप्ने २.१४६ [१८१         |                                 |                                            |
| स्यबन्ध्यु २.१८२ (२०७      |                                 |                                            |
| स्वबान्धवाः ८.२९           |                                 |                                            |
| स्वभावः २.१८८[२।३          |                                 |                                            |
| स्वभावतः १.१४२ (२।२३)      |                                 | स्वाम्यात् ९.९३                            |
| 9.94. 3=                   | . स्व <b>वीर्येष</b> ११.३१      |                                            |
| स्वभावम् ९.१६              | _                               |                                            |
| स्वभावेन ८.७८              |                                 |                                            |
| स्वमातृतः ९.१२३. १२४       |                                 |                                            |
| स्वमांसम् ४.४२             |                                 |                                            |
| स्वमूर्तिमान् २.५७ [८२]    |                                 | . स्वारो <b>विवः</b> १.६२                  |
| स्वयंदत्तः ९.१७७, १६०      |                                 |                                            |
| स्वम्भुवः १.३७             |                                 |                                            |
| स्वम्भुवा १.९२: ४.३९       |                                 |                                            |
| c.893; c.93c               |                                 |                                            |
|                            | स्वस्रा२.१९० [२।४               | ो स्वरूप्ता ४.०४                           |

| स्वेबः ४.१३४               | १५०, १५२; ५.१६                        | हितम् २.८३ [१०८], १८१        |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| स्वेदजम् १.४५              | हव्यकव्यानि ३.९७, १२८,                | [२०६]; ४.२४=; ७.४७;          |
| स्वेन १०.८१; ११.३२;        | १७४                                   | E.397, 390                   |
| 92.23                      | हच्यकच्येन ४.३१                       | हिता ९.६२                    |
| स्वेभ्यः ९.११८; १२.७०      | हव्यकव्येषु ३.१३३                     | हितानि ४.१९                  |
| स्वेषु ३.११६; ४.१४४        | हव्यम् ३.१६८, १८१;                    | हिताभङ्गे ९.२७४              |
| x.908; <b>६.७</b> ९        | 8.289                                 | हितेषु २.१६६ [१९१];          |
| <b>हंसः</b> १२.६२          | हच्यसम्पदः ३.२४६                      | 9.378                        |
| हंसम् ११.१३४; १२.४         | हय्यानि १.९४; ३.१३४                   | हिमबब् ५.१४० [२।२१]          |
| हंसवारजगामिनीम् ३.१०       | हस्तचरणी ९.२७७                        | हिरण्यवः ४.२३०               |
| हतकिस्विषम् ४.२४३          | हस्तच्छेदनम् ८.३२२                    | हिरण्यमधुसर्पिषाम् २.४       |
| हतस्य ५.१३१                | हस्तपादम् २.६५ [९०]                   | [२९]                         |
| हत्या ११.७०                | हस्तम् ३.२१६                          | <b>हिरण्यम्</b> २.२२१ [२४६]; |
| हय० ८:२९६                  | हस्तयोः ३.२२४                         | ४.१८८, १८९; ७.२०६,           |
| हयमेधे ११.८२               | हस्तात् ८.३४०; १०.१०८                 | २०८; ८.१४४; १८२, १८४,        |
| हयम् ११.१३६                | हस्ति० ३.१६२                          | <b>३९</b> ३;                 |
| हरम् १२.१२१                | हस्तिनः १२.४३                         | हिरण्यार्थे ८.९९             |
| हरिजेन ३.२६८               | हस्तिनम् ४.१२०; ७.९६                  | <b>हीन०</b> २.१६९ [१९४]      |
| हरिते ५.३३०                | हस्ती २.१३२ [१५७];                    | हीनक्रतुः ११.१२              |
| हर्तुन् ९.२८०              | <b>९</b> .२ <b>८</b> ०                | हीनक्रियम् ३.७               |
| हविः ३.१४२, १४४,           | हस्ते ८.१८०                           | हीनजातिस्त्रियम् ३.१४        |
| २१४, २४७, २६६; ४.२०६;      | हस्तेन ३.२१४                          | हीनम् ३.१०७; ८.५७, २३२       |
| <b>६.१२; ७.२१; ११.९४</b> ; | हस्तेषु ३.२२३                         | हीनाः १०.३१                  |
| 97.55                      | हस्तौ २.४६ [७१]; ३.१३२,               | हीनातिरिक्तः ३.२४२           |
| हवि:शेषम् ५.२४             | २६४; ८.१२४, २८३:                      | हीनानि ३.६४                  |
| <b>हविर्गुजाः</b> ३.२३७    | ९.२७६                                 | हीनान् ४.१४१; १०.३१          |
| हविर्गुणान् ३.२३६          | <b>हायनैः</b> २.१२९ [१४४]             | हीनान्हीनान् ४.२४५           |
| हविदनि ३.२११               | हारि १२.२८                            | हीने ३.१०७                   |
| हविर्मुजः ३.१९७            | हास्यार्थम् ९.२२७                     | <b>हुड्कारम्</b> ११.२०४      |
| हविष्कृतम् ४.५०            |                                       | हुतः ३.७४                    |
| हविष्यन्तीयम् ११.२४१       | हिंसा ४.१७०; ५.४४;                    |                              |
| हविष्मन्तः ३.१९८           | ११.६३; १२.७                           | हुताग्निः ७.१४४              |
| हविष्यभुक् ११.७७           | हिंसाप्रायाम् १०.८३                   | हुते ४.२०५                   |
| हविष्यस्य ११.२२०           | हिंसाम् ५.४३,४८                       | हृदयम् ८.८६                  |
| हविष्यासि ११.२१८           | <b>हिंसायाम्</b> ६.२६४, २ <b>९</b> ३, | हृदयेन १.१२० [२।१]           |
| हविष्येष ११.१०६            | २९७; ११.१४१                           | हरि =.९१, ९२                 |
| हविचा २.६९ [९४]            | हिंसासमुद्भवम् ११.१४४                 | हृद्गाभिः २.३७ [६२]          |
| हविषि ३.१६९                |                                       | हृद्याम् ७.७७; ९.९४          |
| हविषु ३.१३९                | ४.१९५: ९.३१०                          | ह्यानि ३.२२७                 |
| हविष्याणि ३.२४६            | हिंस्रा ९.५०                          | हृष्टम् ७.१७१                |
| हवींचि ३.१३२, १३९: ४.७     | हिंसाः १२.५९                          | <b>हेतवः</b> १२.१०९          |
| हव्यकव्य० १.९४             |                                       | हेतुशास्त्र० १.१३०[२।११]     |
| हव्यकव्ये ३:१९०            |                                       | हेतुना १.४९; =.१६१           |
| ह्य्यकव्ययोः ३.१३०, १४७,   | हितप्रेप्सुः ५.४६                     | हेतुभिः ८.३                  |

## मनुस्मृति-शब्दसूची

| हेमकर्तृषु           | 92.59  | हेरण्यगर्भस्य ३.१९४      | होमानु ११.१९                | 99       |
|----------------------|--------|--------------------------|-----------------------------|----------|
| हेमकारम्             | 9.797  |                          | होमे ३.२१                   | 80       |
| हेमन्तग्रीष्मवर्षासु | ३.२८१  | होता ८.२०९; ११.३६, ३७    | होमै: २.२ [२७], ३ [२०       | 5]:      |
| हेमन्ते              | ६.२३   | होमः ३.७०, ७४, ८४;       | ₹. <b>=</b> 9; 90.999; 99.₹ | ٧,       |
| हेतुकः               | 42.999 | ६.३४: ११ २२२             | २२६                         |          |
| हेतुकान्             | 8.30   | ्होममन्त्रेषु २.५० [१०४] | <b>हासा</b> १.३             | <b>5</b> |
| हैमम्                | ¥.99₹  | होमः ११२००               | हियमाणानि ६.                | ५९       |

स्वाध्याय के लिए मनुस्मृति का प्रक्षेप रहित संस्करण-

## विशुद्ध मनुस्मृति

–डॉ. सुरेन्द्रकुमार आचार्य

- निर्धारित मानदण्डों के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध हुए श्लोकों से रहित,
   मौलिक श्लोकों का संस्करण।
- मनु के मौलिक आदेशों-उपदेशों का प्रसंगबद्ध वर्णन होने से स्वाध्यायशील व्यक्तियों के लिए परम-उपयोगी। प्रमुख प्रकरणों का उल्लेख।
- ३. पदार्थ टीका एवं मन्प्रसंगसम्मत अर्थ।
- ४. विशिष्ट व विवादास्पद स्थलों पर शास्त्रप्रमाणों एवं अन्तःसाक्ष्य सहित 'अनुशीलन' समीक्षा।
- ५. महर्षि दयानन्द कृत अर्थ एवं भावार्थ सहित।
- ६. विस्तृत भूमिका तथा उसमें मन्स्मृति का नया मूल्यांकन।
- ७. विषय सूची, उभयपंक्ति श्लोकान्क्रमणिका सहित।
- कपड़े की बहुत बढ़िया जिल्द, बढ़िया कागज। लागत मात्र

मृत्य ६० ०० रूपये।